## वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

क्रम सम्या

काल न

खगड़ी

**REPRESENTANTA PRESENTANTA** 

## श्रीतृत्रागम प्रकाशक मामितिक दितीय-मंग्सकः



श्रीमान मोहनकाल धनरात कर्णावड मवानी पेउ प्रवा ने. २०

#### णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्त-महावीरस्स

# सुत्तागमे

## तत्थ णं आयारे

सुयं में आउस । तेणं भगवया एवसक्यायं ॥ १ ॥ इह-मेगेसि णो सण्णा भवड़, नंजहा-प्रात्यमाओं वा दिसाओं आगओं अहमीत / दाहिणाओं वा दिसाओं आगओ अहमंनि, पर्चात्यमाओं वा दिसाओं आगओं अहमंनि, उत्तराओं वा दिनाओं आगओं अहमंति, उड्डाओं वा दिनाओं आगओं अहमंति ( अहो दिनाओ वा अभगआ भरमांस ! अण्ययरीओ वा दिसाओ अर्णादमाओ वा आगओ अर्हमांस ! गवसेरोति को पाय सबद, अस्थि में आया उववादग, परिध में आया उववादग के अह आनि (के वा दओ चुओ इह पैचा सर्विस्नामि / ॥ २ ॥ से जं पूण जाणेजा सहसम्बद्धाण परवासरणेणं अर्णास आंत्रण वा सोचा. तंजहा-- प्रस्थिमाओ वा हिसाओं आगओं अहमंसि जाव अण्ययराओं दिसाओं अर्णादसाओं वा आगओ अहमीन एवमेर्गाम जं णायं भवट आत्य मे आया उववाइए जो इमाओ-दिसाओ अर्णादमाओ वा अणुनचरह गोहं, सप्वाओ हिसाओ-अणुदिसाओं जो आगओ अणसचरह, मोह । से आयावांह, होयावांह, कम्मावांह, किरियावांह ॥ ३ ॥ अकरिम्स चारं कारवेसं चडरं करओ पावि समणुने मविस्सामि, एयावेनि सब्बावेनि लोगीन कम्मसमारमा प्रतिजाणियव्या भवीत ॥ ४ ॥ अपरिण्णायकम्मे सन्य अयं पुरिसं, जो इमाओ दियाओ अणुदिसाओ अणुसवरह, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिमाओ साहेट, अणेगम्बाओ जोणीओ मंधेट, विस्वस्व फासे पडिसंबेटेट ॥ 🕶 ॥ तत्य राख् भगवया परिष्णा पर्वद्वया ॥ ६ ॥ इमस्य चेव जीवियस्य परि-बद्णमाणणपूर्यणात्, जाईमरणमोथणात्, इक्क्पाडिचायहेउं ॥ ७ ॥ एयार्वति सन्वा-वंति लोगंमि कम्मसमारंभा पारंजाणियव्या भवंति ॥ ८ ॥ जस्मेन लोगमि कम्म-समारंभा परिष्णाया भवंति से ह मुणी परिष्णायकस्मे नि बेसि ॥ ९ ॥ पढमो उद्देशो॥

अर्थे लॉए परिजुण्णे इस्मबोहे अविजाणए अस्मि लॉए पव्वहिए तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा अस्मि परिनावेति ॥ १०॥ सित पाणा पुडोमिया, लजमाणा पुढो

पास ॥ १९ ॥ अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणाः जमिणं विस्वस्वेहिं सत्येहिं पढ-विकम्ससमारंभेणं पुढविसत्यं समारभेमाणं अणेगरूवे पाणे विहिसंड ॥ १२ ॥ तत्य खलु भगवया परिण्णा प्रवेडआ । इमस्स चेव जीवियस्म परिवंदण-माणण-प्रयुणाए जाइमरणमोयणाए. द्वस्वपिडचायहेर्ड, से सयमेव पुटविसत्थं समारंभइ, अण्णेहिं वा पढिवेसत्थं समारंभावेह । अण्णवा पुढिवसत्थं समारंभते समणुजाणह् । त से अहियाए, तं से अबोहिए ॥ १३ ॥ से तं संबुज्यमाणे आयाणीयं समुठ्राय सोबा खल भगवओ, अणगाराणं अतिए: इहमेगेसिं णातं भवति-एम खल, गंथे एस खल मोहे, एस खल मारे, एस खल गरए। इच्चत्वं गद्रिए ठाँए जांमणं विस्वस्वेहिं सन्येहिं पुढविकस्मसमार्भेण पुढविसत्यं समारभमाण अण्णे अणगहवे पाण विहिंसह ॥ १४ ॥ से बेसि-अप्येगे अधमब्से, अप्येगे अधमन्द्रेः आर्पेग पाय-मञ्भे, अप्पेंग पायमच्छे, अप्पेंग गुप्पमच्ये, २ अप्पेंग उंचमच्ये, २ अप्पेंग जाणुमको २ अप्पेन सहमको, २ अप्पेन कडिमको, २ अप्पेन णाभिमको, २ अप्पेंग उयरमञ्मे, २ अप्पेंगे पासमञ्मे, २ अप्पेंगे पिक्रिमञ्मे, २ अप्पेंग उरमञ्मे, २ अप्पेग हिमयमञ्मे, २ अप्पेग थणमञ्मे, २ अप्पेग खंधमद्याः २ अप्पेने बाहुसब्से, २ अप्पेनं हत्थमब्से, २ अप्पेने अंगुलिसब्से, २ अप्पेन णहमन्मे, २ अप्पेगे गीवमन्मे, २ अप्पेगे हणुमन्मे, २ अप्पेगे होठमन्मे. र अप्पेंग दंतमब्मे. २ अप्पेंग जिब्समब्मे. २ अप्पेंग तालमब्मे. २ अप्पेंग गलमञ्मे, २ अप्पेगे गंडमञ्मे, २ अप्पेगे कणमञ्मे, २ अप्पेग णासमञ्मे, २ अप्पेगे अच्छिमब्से, २ अप्पेगे भस्हसब्से, २ अप्पेगे णिडालसब्से, २ अप्पेगे सीयमञ्मे, २ अप्पेरो संपमारए, अप्पेरो उद्दवए ॥ १५ ॥ इतथं सन्धं समारभमः-णस्म इचेते आरंभा अपरिण्णाना भवंति । एत्य मत्यं अममारंभभाणस्य इचेते आरंभा परिष्णाना भवति ॥ १६ ॥ नं परिष्णाय मेहावी नेव सर्य प्रदुधि सन्धं समारमेजा, णवर्णार्ह पुरुविसन्थं समारंभावजा, णवर्णे पुरुविसत्थं समारंभन समणुजाणेजा । जस्सेत पुढविकम्मसमारभा परिष्णाता भवंति से हु मुणी परि-ण्णानकम्मीन बेमि॥ १७॥ बीयो उद्देसो॥

से बैमि, जहावि अणगारे उजुकडे, णियायपहिन्यणे अमार्य कुवनाणे विया-हिने, जाए सद्धाए णिक्ननंतो तमेवअणुपालिया वियहिन विमोक्तिये-॥ १८॥ पणया वीरा महावीहिं, लोगं च आणाए अभिसमेचा अकुओभयं॥ १९॥ से बैमि णेव सयं लोगं अन्भाइक्निज्ञा, णेव अनाणं अन्भाइक्सिड, से लोयं अन्भा-

इक्खर ॥ २० ॥ रुज्याणा पुढो, पास, अणगारा मो ति एगे पवयमाणाः जमिणं विरुवस्वेहिं सत्थेहिं उदयकम्मसमारंमेणं उदयसत्यं समारंभमाणे अणेगरूवे पाणे विहिंसह ॥ २३ ॥ तत्य खुळ भगवया परिण्या प्रवेडया, उमस्म चेव जीवियस्स परिवंदण, माणण, पूराणाए जाइमरणभोराणाए, दुश्खपिडचाराहेउं, से सर्यमेव उद-यसत्यं समारभति, अण्णेहिं वा उदयमत्यं समारभावेति, अने उदयसत्यं समार्शते समणुजाणित, तं मे अहियाए, तं मे अबोहीए ॥ २२ ॥ मे तं संबुज्जमाणे आया-णीय समुद्वाय मोचा खलु भगवओ अणगाराण अतिए इहमेरोसि णाय भवति, एस सल गंधे, एस म्बंह मोहे, एस सल मारे, एस सल णरए। इच्चन्धं गट्टिए रोए जिमा विष्यक्तेविहं सम्बोहं उदयकम्मसमारं मेणं उदयसत्यं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसड ॥ २३ ॥ ने बेमि, संति पाणा उदयनिस्सिया जीवा अणेगे, इह च खलु भो ! अणगाराणं उदयजीवा वियाहिया । सत्यं चेत्यं अणुवीइ पासा । पुढो सन्धं पवेदितं ॥ २४ ॥ अदुवा अदिबादाणं ॥ २५ ॥ कष्पइ णे कप्पड़ णे पार्ड, अट्वा विभूसाए, पुढ़ो सत्येहिं विउद्गति एत्यर्जव तेसिं णो णिकर-णाए ॥ २६ ॥ एत्य मत्यं समारभमाणस्य इचेते आरंभा अपरिष्णाया भवंति । एत्थ सत्यं असमारंभमाणस्य इन्हेते आरभा परिणाया भवंति । तं परिणाय महावी णव मयं उदयसत्थं नमारेमेजा, णेक्नेहिं उदयमत्यं ममारेमावेजा उदय-मत्यं समारंभेतेऽवि अण्णे य समणुजाणेजा, जस्सेते उदयमत्थसमारंभा परिण्णाया भवंति में हु मुणी परिण्णातकम्में नि बेमि॥ २७॥ तह्बोहेसो॥

मे बेमि णेव सर्य लोयं अब्भाइक्खेजा, णेव अकाणं अब्भाइक्खेजा, जे लोगं अब्भाइक्खांत, में अनाणं अब्भाइक्खांत, जे अनाण अब्भाइक्खांत, से लोगं अब्भाइक्खांत, में अनाणं अब्भाइक्खांत, जे अनाण अब्भाइक्खांत, से लोगं अब्भाइक्खांत । २८ ॥ जे दीहलोगसत्यस्स खेयचे ॥ २९ ॥ वीरेहिं एयं अभिभूय दिल्लं संजतेंहिं स्था अन्यस्म लेयचे ॥ २९ ॥ वीरेहिं एयं अभिभूय दिल्लं संजतेंहिं सथा अन्यस्म लेयचे ॥ ३९ ॥ जे पमने गुणहीए, से हु दंडे नि पनुचांत । ते परिण्णाय मेहावी इयाणि णो जसहं पुव्यमकासी पमादेणं ॥ ३९ ॥ रुज्जमाणा पुढो पास-अण्यामा मोनि एगे पवयमाणा जिमणं विक्वहतेहिं सत्यिहिं अगणिकस्मनमारमेणं अगणिनत्यं समारभमाणं, अण्णे अणेगहते पाणे विहिंसति ॥ ३२ ॥ तत्य खलु भगवया परिण्णा पनेदिया, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण्यमाणपपूर्णाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपढिचायहेउं, से सयमेच अगणिसत्यं समारभमाणे समणुकाणाति । ते से अहियाए ते से अवोहिए ॥ ३३ ॥ से तं संबुज्जमाणे आया-

णीयं समुठ्ठाय सोचा भगवओ अणगाराणं इहमेगेसिं णायं भवति-एस खलु गंथे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु णरए। इच्दर्यं गिंद्रुए लोए जिमणं विरुद्ध-रूवेहिं सत्थेहिं अगणिकम्मसमारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति॥ ३४॥ से बेमि, संति पाणा, पुढविणिस्सिया, तणणिस्सिया, पत्तणिस्मिया, कठुणिस्सिया, गोमयणिस्सिया, कथवरणिस्सिया; सिन्त संपातिमा पाणा, आहच्च संपर्यति। अगिं च खलु पुठ्ठा, एगे सघायमावज्ञंति। जे तत्थ संघायमावज्ञंति, ते तत्थ परियावज्ञंति, जे तत्थ परियावज्ञंति ते तत्थ उद्दार्यति॥ ३५॥ एत्थ सत्यं असमारेभमाणस्स इचेते आरंभा परिण्णाया भवंति॥ ३६॥ नं परिण्णाय मेहावी नेव सयं अगणिसत्यं समारंभेजा, नेवजेहिं अगणिमत्यं समारंभावेजा, अगणिसत्यं समारंभमाणे अने न समणुजाणेजा। जस्सेने अगणिकम्मसमारंभा परिष्णाया भवंति, से हु मुणी परिण्णायकम्मे नि बेमि॥ ३७॥ चउन्थोहेस्तो॥

तं णो करिस्सामि समुद्राए मत्ता मतिमं, अभयं विदित्ता, तं जे णो करए, एसी-बरए, एत्थोवरए, एम अणगारे नि पव्चइ ॥ ३८ ॥ जे गुणेसे आवट्टे जे आवट्टे से गुणे ॥ ३९ ॥ उहूं-अहं-तिरियं-पाईणं पासमाणे स्वाटं पासइ, सुणमाणे सहाई सणड. उद्रं-अहं-तिरियं पाईणं मच्छमाणे हवेन मच्छति, महेम यावि एन लॉन वियाहिए । एत्य अगुत्ते अणाणाए पुणो पुणो गुणामाने वंकसमायारे पमतेऽगार-माबसे ॥ ४० ॥ लज्जमाणा पृद्धो पास. अणगारा मोनि एग पबदमाणा. जमिणं विरुक्तवेहिं सत्थेहिं वणस्मइकम्मममारमेणं वणस्मइमत्थं समारभमाणा अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ॥ ४१ ॥ तत्य खल भगवया परिण्या पवेदिना । इमस्य चेव जीवियस्स परिवंदण, माणण, पूयणाए, जातिमरण मोयणाए दुक्खपिंडधायहेउं से सबमेव वणस्सडमत्यं समारंभइ, अण्णेहि वा वणस्मडमत्थं समारंभावेड, अण्णे का वणस्सइसत्थं समारभमाणे समणुजाणइ, तं से अहियाए, तं से अवोहीए ॥ ४२॥ से तं संबुज्ज्ञमाणे आयाणीयं समुद्राए सोचा भगवओ, अणगाराणं वा अंतिए इह मेरोसिं णार्य भवति-एम खहु गंधे एस खहु मोहे एम खहु मारे एम खुट णरुए। इचार्थं गक्रिए लोए; जमिणं विस्वहत्वेर्हि मरथेर्हि वणस्मइकम्मममारंभेणं वणस्सइसत्यं समारंभमाणे अने अणगहते पाणे विहिंसति॥ ४३॥ से बेमि.-डमंपि जाइधम्मग्रं, एयंपि जाइधम्मयं, इमंपि बुङ्किधम्मयं एयंपि बुङ्किधम्मयं; इमंपि चित्तमंत्रयं एयंपि चित्तमंतयं; इमंपि छिषं मिलाति, एयंपि छिषं मिलाति; इमंपि आहारगं, एयंपि आहारगं; इमंपि अणिचयं, एयंपि अणिचयं; इमंपि असासयं, एयंपि असासयं: इमंपि चओवचइयं, । एयंपि चओवचइयं; इमंपि विपरिणामधम्मयं, एयंपि विपरिणामधम्मयं ॥ ४४ ॥ एत्य मत्यं समारंभमाणस्स इंबेते आरंभा अपरिष्णाता भवंति । एत्य सत्यं असमारंभमाणस्स इंबेते आरंभा परिष्णाया भवंति । तं परिष्णाय मेहावी जेव सयं वणस्सइसत्यं समारंमेजा, जेवण्णेहिं वणस्सइसत्यं समारंभोजा, जेवण्णेहिं वणस्सइसत्यं समारंभोजा, जेवण्णे वणस्सइसत्यं समारंभोजा, जस्सेते वणस्सइसत्यं समारंभोजा परिष्णाया भवंति से हु मुणी परिष्णायकम्मे ति बेमि ॥ ४५ ॥ पंच-मोहेसो ॥

से बेमि, संतिमे तसा पाणा, तंजहा-अंडया, पोयया, जराउया, रसया, संसेयया, संप्रच्छिमा, उब्भियया, उबबातिया, एस ममारेनि पवस्रति, मंदस्स अवियाणतो ॥ ४६॥ जिज्जाइना पडिकेहिना पंनयं परिणिव्याणं सव्वेसिं पाणाणं, सव्वेसिं भ्याणं, सुरुवेसि जीवाणं, सुरुवेसि मत्ताणं, अमातं अपरिणिन्वाणं, महरूभयं दुक्खं ति बेमि ॥ ४७ ॥ तसंति पाणा परिसोदिमास्य । तत्य तत्य पुढो पाम आउरा परितावैति । सति पाणा पुढोमिता ॥४८॥ रुजमाणा पुढो पास अणगारा मोति एगे पवयमाणा जिमेगं विस्वस्विहि सत्येहि तसकायसमारंभेगं तसकायसत्यं समारभमाणे अच्छे अंगेगरूवे पाण विहिंसह ॥ ४९ ॥ तत्थ खल भगवया परिण्णा प्रवेदिना । इसस्स चेव जीवियम्म परिवंदण, माणण, पृयणाए, जाइमरणमीयणाए, दुक्खपडिघायहेउं. से मयमेव तमकायमन्यं समारंभति, अण्णेहिं वा तसकायमन्यं समारंभावेड, अण्णे वा तसकायमत्यं समारभमाणे समणुजाणति, तं से अहियाए, तं से अबोहीए ॥ ५०॥ से तं संबुज्जमाणे आयाणीयं समुद्राय मोचा भगवओ, अणगारायं अतिए इहमेगेसिं णार्य भवड-एस खल गंथे, एस खल मोहे, एस खल मारे, एस खल गरए । इच्छ्यं गर्त्रिए छोए: जमिर्ग विस्वस्वेहिं सत्येहि तसकायसमारंभेगं तसकायसत्यं समारंभ-माणे अण्णे अणगम्बे पाणे बिहिंसति ॥ ५१ ॥ से बेमि-अप्पेगे अचाए वहंति. अप्पेगे अजिणाए वहाति, अप्पेगे मंमाए वहाति, अप्पेगे मोणिनाए वहाति, अप्पेगे हिययाए बहुति. एवंपिनाए वसाए-पिच्छाए-पुन्छाए-बालाए-विसाणाए-दंताए-दाढाए-णहाए-ण्हारुणीए-अठ्ठीए-अठ्ठीर्स जाए-अठ्राए-अण्ठाए-अप्येगे हिंसिंसु मेति वा वहीत, अप्पेगे हिंसंति मेनि वा वहीत, अप्पेगे हिंसिस्संति मेनि वा वहीत ॥ ५२ ॥ एत्य सत्यं समारंभमाणस्य इवेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति एत्थ सत्यं असमारंभमाणस्य इचेते आरंभा परिष्णाया भवंति ॥ ५३ ॥ तं परिष्णाय मेहावी णेवसर्य तसकायसर्य समारंभेजा. णेवण्णेहिं तसकायसर्य समारंभावेजा. जेवण्ये तसकायसर्वं समारंभते समण्याणेजा, जस्सेते नसकायसत्यसमारंभा परिण्याया भवति, से ह मुणी परिण्यायकम्मे ति नेमि ॥५४॥ इह छन्नोहेस्सो स

पह एजस्स दुगंछणाए, आयंकदंसी अहियंति नचा । जे अज्झत्यं जाणइ, से बहिया जाणइ, जे बहिया जाणइ, से अझत्यं जाणइ । एयं तुलमंत्रीस । इह संतिगया दविया णावकंस्त्रंति जीवितं ॥५५॥ लजमाणा पढो. पास. अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणाः जिमणं विरूवहवेहि सत्थेहि. वाउकम्मसमारं मेणं वाउसत्यं समारभमाणे अण्णे अणे-गरूवे पाणे विहिसड ॥ ५६ ॥ तत्थ खल भगवया परिण्णा पवेडया. इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण, माणण, पृयणाए, जाइमरणमोयणाए द्वस्वपिडघायहेर्ड, से मयमेव वाउमत्यं ममारंभति, अन्नेहिं वा वाउसत्यं ममारभावेति, अने वा वाउमत्यं ममारंभंते समणुजाणति, तं से अहियाए तं से अबोहीए ॥ ५० ॥ से तं सवज्झमाण आयाणीयं समुद्राए मोचा भगवओ अणगाराणं अतिए इहमेर्गाम णायं भवति-एम खलु गंथे, एम खलु मोहे, एस खलु मारे, एम खलु गरए । इन्नव्यं गाँद्राए छोए. जमिणं विरुवस्वेहि मत्येहि वाउकम्मसमारंभेणं वाउसत्थं समारभमाणे अन्न अणात-रूचे पाण विहिसति ॥ ५८ ॥ से बेमि, संति संपाइमा पाणा, आहव्य संपर्यति य फरिसं च खलु पूठा एगे संघायमावजीत । जे तत्य संघायमावजीत, ते तत्थ पॉर-यावजीत, जे तत्थ परियावजीत, ते तत्थ उद्दार्थीत ॥ ५९ ॥ एत्थ सत्थ समारंभ-माणस्य इचेते आरंभा अपरिष्णाया भवति । एत्थ मत्यं असमारभमाणस्य दचेते आरंभा परिष्णाया भवंति॥ ६०॥ तं परिष्णाय महाती णेव सयं वाउसन्धं ममारंमेजा, जैवलेहि बाउमत्थं समारभावेजा, जेवले वाउमत्थं समारंभते समज-जाणेजा । जस्मेतं वाउमत्थसमारंभा परिष्णाया भवीत से ह मुणी परिष्णायकस्य ति बेमि ॥ ६१ ॥ एत्यं पि जाणे उवादीयमाणा जे आयारे न रमंति, आरंभमाणा विणयं वयंति, छंदोवणीया, अज्झोबवण्णा, आरंभगना पकर्तान मंगं ॥ ६२ ॥ मे वसमं सञ्चसमण्णागयपण्णाणेणं अपाणेणं अकरणिजं पावकमां भी अनेसि ॥६३॥ तं परिण्णाय मेहानी णेव सयं छर्जावणिकायसत्यं रामारंभेजा, णेवकेहि छर्जावणि-कायमत्र्यं ममारंभावेजा. णवन्ने छजीवणिकायमत्र्यं समारंभते समणजाणेजा । जस्सेने छर्जावणिकायसत्थसमारेभा परिण्णाया भवंति, से ह मुणी परिण्णायक-म्मेर्ति बेमि ॥ ६४ ॥ सत्तमोहेसो ॥

## ॥ सत्थपरिण्णा णाम पदमञ्ज्ञयणं समर्त्त ॥

जे गुणे से मूलक्षण, जे मृलक्षणे से गुणे, इति से गुणक्षी महता पारयावेणं पुणो पुणो वसे पमते, तंजहा-माया में, पिया में, भाया में, भड़णी में, भजा में, पुत्ता में, जुया में, णुसा में, सहि-सयण-संगंध-संधुया में, विविञ्जवगरण-परिवटण-भोयण- च्छायणं में, इच्चत्थं गन्निए लोए बसे पमत्ते ॥ ६५ ॥ अहीय राओ परियप्पमाणे, कालाकालसमुद्राई, संजोगद्री, अद्रालोगी, आहुंपे, महसाकारे, विणिविद्रचिन एत्य मत्ये पूर्णा पूर्णा ॥६६॥ अर्घ च खळ आउयं उहमेर्गासं माणवार्णः तंजहा सो-यपरिण्णाणेहिं, परिहायमाणेहिं, चक्खपरिण्णाणेहिं परिहायमाणेहिं, घाणपरिण्णाणेहिं परिहायमाणेहि, रमणापरिणाणेहि परिहायमाणेहि, फामपरिण्णाणेहि परिहायमा-गेहिं, अभिकंतं च खल वर्ष संपेहाए तओ से एगया महभावं जगयति ॥ ६७ ॥ जेहिं वा सद्धि संबमति, तेबिणं एगया णियमा पुन्ति परिव्वयंति । मो बि ते णियमे यच्छा परिवर्ण्जा, णालं ते तब नाणाए वा, सरणाए वा । तमं पि नेसि नालं नाणाए वा, सरणाए वा । से ण हासाए, ण किहाए, ण रनीए, ण विभसाए, ॥६८॥ इंबर्ग समृद्धिए अहंगिबहाराए अतर च खलु इमं सपेहाए धीरी मृहत्तमिव शो पमा-यए । वओ अबेड जोव्वर्ग च ॥ ६९ ॥ इह जीविए जे पमना । से हैना, होना. भेता, लंपिता, विलंपिता, उद्दविता, उत्तासङ्गा, अकडं करिस्सामिति मण्ण-माणे ॥ ७० ॥ जेहि वा सदि संवसति ने वा णं एगया णियगा ने पृथ्वि पोसेति. सो वा ने नियम पच्छा पोसिजा । णालं ते तब नाणाए वा, सरणाए वा । तुमंपि तिर्मि णालं ताणाग् वा सरणाग् वा ॥ ७९ ॥ उवाईयसेसेण वा संणिहिसंणियओ-कि-जति, इहमेरोर्न असजनार्ण भौयणाए । तुओ से एगया रोगसमुप्पाया समप्प-जीति ॥ ७२ ॥ जीहे वा मदि सबमति ते वा णे एगया णियगा ने पुन्वि पारहरेति. मों वा ने णियमे परछा परिहारेजा । णारुं ने तब नाणाम वा सरणाम वा तुमं पि नीम नालं ताणाए वा सरणाए वा ॥७३॥ एवं आणित्त दुक्तं पत्तेयं सायं, अणिकः कृतं च खल वयं संपेद्राण वर्ग जाणाद्वि पंडिए ॥ ७८ ॥ जाव सोयपरिष्णाणा अपरिहीमा, जाव जनपरिष्णाणा अपरिहीमा, जाव घाणपरिष्णाणा अपरिहीणा, जाव जीहपरिष्णाणा अपरिद्वीणा, जाव फासपरिष्णाणा अपरिद्वीणा, उच्चेतहिं विह्ववस्वेहिं पन्नाणिहि अप्रिहीणिहैं आयुर्व सम्मं समणुवासिज्ञानिनि बेमि॥ ७ ॥ पढमो-हेसो समतो॥

अरई आउर्ह से मेहावी; खणंसि मुके ॥ ७६ ॥ अणाणाय पुट्टावि एगे णियदृति मंदा मोहेण पाउडा ॥ ७० ॥ "अपिश्गहा भविस्सामी" समुद्वाय लेद्ध कामे अभिगाहिति, अणाणाए मुणियो, पिडलेहिति, एत्थं मोहे पुणो पुणो सण्णा, णो हव्वाए णो, पाराए ॥ ७८ ॥ विमुत्ता हु तं जणा, जे जणा पारगामिणो लोमं अलोमेण दुर्गछमाणे लेद्धे कामे जाभिगाहद, विणावि लोमं निक्सम्म एस अकम्मे जाणति पासति । पिडलेहाए गावकंखति, एम अणगारितिपकुषति ॥ ७६ ॥ अहोयराओ परितप्पमाणे कालाकालसमुद्वाइ, संजोगठी, अञ्चलोमी, आलुंपे, सहसाकारे, विणि-विठुचिने एत्थ, सत्ये पुणो पुणो ॥ ८० ॥ से आयबले, से णाइबले, से स्थणबले, से मित्तबले, से पिचबले, से देवबले, से रायबले, से चोरबले, से अतिहिबले, से किविणबले, से ममणबले, इचेतिहीं विव्ववविहीं कजेहीं दंडसमायाणं संपेहाए भया कज्जति । पावमुक्खित्त मण्णमाणे अदुवा आसंसाए ॥ ८९ ॥ तं परिण्णाय मेहावी, लेब सयं एएहि कजेहीं दंड ममारंभिजा, णेवण्णं एएहि कजेहिं दंड समारंभाविजा, एएहिं कजेहि दंड समारंभैतिब अण्णे णो समणुजाणिजा ॥ ८२ ॥ एस मस्मे आयरिएहि पवेदिए, जहेत्य कुमले णोविलिप्पिजासि-नि बेमि ॥ ८३ ॥ बीओ-हेसो समसो ॥

से अमर्ड उचागोए. अमर्ड णीयागोए । जो हीजे, जो अइतिने, जोऽपीहए, इय संखाय को गोयावादी, को माणावादी, कींस वा एगे गिज्झा ॥ ८४ ॥ तमहा पंडिए णो हरिसे, जो कृष्ये, भएहि जाण पडिलेह सातं, समिते एयाजपस्सी, तंजहा-अंधनं, बहिरनं, मृयनं, काणनं, कृंटनं, खुजनं, बटभनं, सामनं, सबलनं, सहप-माएणं, अणंगरुवाओ जोणीओ, सधायति, विरुवरूवे फासे प्रतिसंबेटेड ॥ ८५ ॥ से अवज्ज्ञमाणे हतोबहुते जाडमरणमणपारयङ्गाणे ॥ ८६॥ जीवियं पटी पियं इहमेगेसि माणवाणं खिनवत्यममायमाणाणं ॥ ८७ ॥ आरतं बिरतं मणिकंडलं, यह हिरच्चेण इन्थियाओ परिगिज्झित तत्थेव रत्ता ॥ ८८ ॥ "ण इत्य तवो वा. दमो वा, णियमो वा, दिस्मति," मपुण्यं वाले जीविउकामे लालप्पमाणं मुढं विष्परियास-भवेति ॥ ८९ ॥ इणमेव णावकंत्रंति, जे जणा धवचारिणोः जातीमरणं परिभाय. चरे संक्रमणे दहें ॥ ९० ॥ र्णात्थ कालम्य भागमो ॥ ९९ ॥ सब्बे पाणा पिया-उया. महमाया, दुक्खपडिकूला, अप्पियबहा, पियजीविजो, जीविडकामा,॥ ९२॥ सब्बेसि जीवियं पियं ॥ ९३ ॥ तं परिगिज्य दुपयं चउपयं अभिजंजिया गं संसिचियार्ग. निविधेण जानि से तत्थ मना भवड अप्पा वा बहुगा वा से नस्थ गांद्रए चिद्रह, भोयणाए॥ ९४॥ तओ से एगया विविहं प्रातिह संभ्यं महोदगरण भवति । तंपि से एगया दायाया वा विभयंति, अदत्तहारो वा से अवहरति, रायाणी वा से विलंपित. णस्मति वा से, विणम्सति वा से, अगारदाहेण वा मे उजझड़ ॥९५॥ इय से परस्सक्राए कृताई कम्माई बाले पकुव्वमाणे तेण तुक्खेण संमुद्धे विष्यरिया-समनेति ॥ ९६ ॥ सुणिणा हु एयं पवेइयं ॥ ९७ ॥ अणोहंतरा एतं, णय ओहं तरिनए, अनीरंगमा एते, णयतीरं गमिनए । अपारंगमा एते णय पारं गमि-त्तए ॥ ९८ ॥ आयाणिजं च आयाय, तीने ठाणे ण चिठ्ठा । वितर्ह पप्पटक्षेयको

तंमि ठाणंमि चिठ्ठड ॥ ९९ ॥ उद्देसी पासगस्स णित्य ॥ १०० ॥ बार्ट पुण णिहे कामसमणुण्णे असमिनदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवर्ट अणुपरियद्ध ति बेमि॥१०१॥ तह्योद्देसी समसो ॥

तृतो से एगया गेगममुप्पाया समुप्पजाति ॥ १०२ ॥ जेहिं वा साई सेवसति, ते वा णे एगया णियया पुटिंब पिनवयंति । सो वा ते णियये पच्छा परिवइजा, णालं ने तब नाणाए वा, सरणाए वा, तुमं पि तेसिं णालं नाणाए वा सरणाए वा ॥ १०३ ॥ जाणितु दुक्तं पत्तेयं सार्य ॥ १०४ ॥ भोगा मे व अणुसीयंति-इहमेरोर्सि माणवाणं, तिबिहेण, जावि से तत्थ मना भवड, अप्या वा, बहुगा वा, में नत्य गद्भिए चिद्रति, भोयणाए ॥ १०५ ॥ तृतों से एगया विपरिसिट्टं संभूयं महोवगरणं भवति, तंपि से एगया दायाया विभयंति, अदत्तहारो वा से हरति, रायाणी वा से विलेपंति, णस्मइ वा में, विणस्मइ वा में, अगारडाहेण वा से उज्झड ॥ ५०६ ॥ इय, से बाले परस्य अठ्ठाए कृताणि कम्माणि पकुट्यमाणे नेण दक्क्षेण महे बिप्परियासम्बेति ॥ १०७ ॥ आसं च छंदं च विशिच धीरै ॥ १०८ ॥ तुमं चंब नं महमाहरू ॥ १०९ ॥ जेर्णासया तेण णो मिया ॥ ११० ॥ उणमेव णाब-बुज्झति, जे जणा मोहपाउडा ॥ १९९॥ बीलोएपन्बहिए ते भी वर्षति "एयाडं आयतणाडं" ॥ ११२ ॥ मे द्क्लाए-मोहाए-माराए-णर्गाए-णर्गतिर-क्काए ॥ १९३ ॥ सततं मृढे धम्मं णाभिजाणानि ॥ ११४ ॥ उदाह बीरे, अप्प-मादो महामोहे ॥ ११५ ॥ अर्ल कुमलस्य पमादेशे, सति मरणे संपेहाए, मेउरधम्मं संपेहाए ॥१९६॥ णालं पास अलं ते एएहिं, एयं पस्स, मुणी ! महच्भयं ॥१९७॥ णातिबाह्य कंचणं ॥ १९८ ॥ एम वीरे पर्मामए-जे ण णिविज्ञति आदाणाए ॥ १९९ ॥ "ण में देति" ण कृष्पिजा, थीवं ठढं ण खिसए, पडिसेहियो परिण-मिजा, पडिलाभिओ परिणमेजा ॥ १२०॥ एवं मोणं समण्यासिजासित्ति बेमि ॥ १२९ ॥ खउत्थोहेसो समसो ॥

त्रसिणं विस्तास्त्रेहिं सन्थेहिं लोगस्य कस्मग्रमारंभा कर्जाति. तंत्रहा-अप्पणो से पुत्ताणं, धूयाणं, सुण्हाणं, णातीणं, धातीणं, राईणं, दामाणं, दासीणं, कस्मकराणं, कस्मकरीणं, आएसाए, पुढोपेहणाए, सामागाए, पायरासाए, संणिहि-संनिचओ कर्जाई, इह मेगिसिं माणवाणं भोयणाए ॥ १२२ ॥ समुद्धिते अणगारे आरिए आरि-यदंसी, आनियपणी, अर्थसंधित्ति, अदक्खु, से णादिए, णादिआवए, णादियंतं समणुजाणइ ॥ १२३ ॥ सब्बामगंगं परिण्णाय णिगमगंघो परिव्वए ॥ १२४ ॥ अदिस्समाणे क्यविकएसु; से ण किणे, ण किणावए, किणेतं ण समणुजाणइ ॥१२५॥

से भिक्खु कालण्ये-बालण्ये-सायण्ये-स्वयण्ये-खणयण्ये-विणयण्ये-ससमयण्ये-परसम-यण्णे-भावण्णे-परिग्गहं असमायमाणे, कालाणुद्राई, अपडिन्ने दृहओ छेता, नियाइ ॥ १२६ ॥ वत्थं-पडिस्गहं-कंबरं-पायपुंछमं-उम्माहं च कडासणं, एतेस् चेव जाणिजा ॥ १२७ ॥ रुद्धे आहारे, अगगारो मार्य जाणिजा, में जहेंयं भगवया पवेड्यं ॥ १२८ ॥ ठाभुत्ति ण मजिजा, अलाभुत्ति ण सोडजा, बहंपि लढ्रं ण णिहे, परिग्गहाओ अप्पाणं अवसिक्षेजा, अण्णहा णं पासए परिहरिजा ॥ १२९ ॥ एस मर्गे आर्यारएहिं पंवदिने, जहित्य कुमले णोविकिपिजासिन बेमि ॥ ९३० ॥ कामा दरतिकमा, जीवियं दृष्पडिवृहणं, कामकामी खळु अयं प्रारंसे, से सीयति, जुरति, तिप्पति, पिइति, परितप्पति ॥ १३१ ॥ आययचऋषु छोगविपासी लोगस्य अही भागं जाणति, उड्डं भागं जाणति, तिरियंभागं जाणति ॥ १३२ ॥ गद्धिए लोए अणुपरियहमाणे, संधि विदित्ता इह मिखेणुहि, एम वीरे पर्यामण् ते बद्धे पिंडमीयए ॥ १३३ ॥ जहां अंनी नहां बाहि जहां बाहि नहां अता ॥ १३४ ॥ ' अतो प्रतिदेहंतराणि पासति पुढोचि सर्वताई पंडिए पुडिलेहाए ॥ ३३५ ॥ सं मुटमं परिष्णाय माय ह लालं पचासी, मा तेन् तिरिच्छमप्पाणमावायए ॥ १३६ ॥ कास-कामें खल अये पुरिसे, बहमाडे, कडेंग मृढं, पुगो न करेट लीम, बेर बहुति अप्पणो ॥ १३७ ॥ जिमणं परिकहि जह इमस्य चेव पडिवृहणयाण् अमराय सहा-सन्नी अहमेतं तु पेहाए।। १३८।। अपरिचाय कंदति में तं जाणह जमहं बेर्मि ॥ १३९ ॥ ते इच्छं पंडिते पवयमाणे, से हंता, छित्ता भित्ता, लेपहत्ता, विलंपहत्ता उद्दइता, अकटं करिस्सामिति मण्णमाणे, जम्मदि य णे वरेड, अले वालम्स संगेगं, जे दा से कारड बाले, ण एवं अणगारम्य जार्यातांच देशि ॥ ५८०॥ पंचमोहेसो समत्तो ॥

से तं सबुज्झमाणे आयाणीयं समुद्वाय तम्हा पावकम्मं णव कृजा, ण कार-वेजा ॥ १४१ ॥ सिया तत्थाग्गयमं विष्परामुसति, छस् अण्णयमंमि, कार्पात ॥१४२॥ सुहठ्ठी ठालप्पमाणां सएण दुक्लेण मृढे विष्परियासमुवेति । सण्ण विष्पमाण्ण पृद्दो वयं पकुल्वति, जं सि मे पाणा पव्वहिया, पिक्लेहाण् णो जिकरणयाण् एस पित्णा पव्यक्ति, कम्मोवसंती ॥ १४३ ॥ जं ममाइयमितं जहाति, से वयद ममाइयं मे हु दिठुपहे मुणी जस्स, णित्थ ममाइतं ॥ १४४ ॥ तं पिष्णाय मेहावी विदित्ता छोगं वंता छोगमणं से मतिमं पिक्किमिजासित्ति बेमि ॥ १४५ ॥ णारितं सहते वीरे, वीरे णो सहते रितं । जम्हा अविमणं वीरे, तम्हा बीरे ण रज्जति ॥ १४६ ॥ सहे फासे अहियासमाणे, जिल्वेद जंदि इह जीवियस्स ॥ १४७ ॥ मुणी मोगं समायाय, धुणे कम्मसरीरणं; पंतं रहं च सेवंति, वीरा संमन्तदंसिणो ॥ १४८ ॥ एस ओघंतरे मुणी, तिने मुने, विरते वियाहितिन्न नेमि ॥ १४९ ॥ दुव्वमुमुणी अणाणाए० तुच्छए गिलाइ वन्नए ॥ १५० ॥ एस वीरे पसंसिए, अबेंड लोयसंजोयं, ॥ १५९ ॥ एस णाए पयुच्चड, जं दुक्खं पवेदितं इह माणवाणं, तम्म दुक्खस्म कृसला परिण्णमुदाहरिते ॥ १५२ ॥ इति कम्मं परिण्णाय सव्बसो ॥ १५३ ॥ जं अण्णवदंसी में अण्णणारामें, जे अण्णणारामें से अण्णणादंसी ॥ १५४ ॥ जहा पुण्णस्म कन्धित तहा तुच्छम्म कन्धित । १५५ ॥ अविय हणो अणातियमाणे । एन्धिप जाण, मैयंति णित्य ॥ १५६ ॥ केयं पुरिस कंच णाए एम वीरे पमसिए, जे बद्ध पित्रमोयए, उन्ह अहं तिरियं दिमासु ॥१५७॥ से गव्वतो मव्वपरिण्णाचारि ण लिप्पति छणपएण, वीरे ॥ १५८ ॥ से, मेहावी अणुग्चायणस्वयक्तं जे य वधपमुक्चमक्तंसी ॥ १५९ ॥ कुमले पुण णो बद्धे, णो मुकं ॥ १६० ॥ से जं च आरमे ज च णारमे । अणारदं च ण आरमे ॥१६९॥ छणं एरिण्णाय लोगमकं च मव्वत्यो ॥ १६२ ॥ उद्देशो पामगस्स णिय ॥ ३६३ ॥ बाले पुण णिहे कामसमणुके असमियदुक्तवे दुक्ती दुक्ताणमेव आवर्ह अणुपरियहर्शन वेमि ॥ १६४ ॥ छहरोहस्मो समस्ते ॥

#### होगविजय णाम वीजमञ्ज्ञयणं समत्तं॥

मुना अमुणी मुणिणे सया जागरीत ॥ ३६% ॥ लोयीम जाण अहियाय दुक्नं ॥ १६६ ॥ समयं लोगस्म जाणिता, द्रत्य सन्योवरण् ॥ १६० ॥ जिस्समे सहा य-काय-गंधा य-रता य-कामा य-अहिसमजागया भवंति, से आयवं-णाणवं-वेयवं-धम्मवं-बंभव- पन्नाणिहं परियाणद लोयं, मुणीति वुन्ने धम्मविक, उज्ज्ञ आव-द्रसीए संगमभिजाणित. सीडिमणचाई, से निग्मेथे, अरहरदमहे फरुमयं णो वेदेति, जागरे-वेरोवरए-धीरे एवं दुक्ता पमुचित ॥ १६८॥ जरमञ्चुवसोवणीए णरे सययं मृढे धम्म पामिजाणिति ॥१६९॥ पासिय आउरपाणे, अप्यमत्तो परिव्वए ॥१७८॥ मंता य, महम-पाम ॥ १७१॥ आरंभजं दुक्त्वमिणेति णचा, माइ पमाइ पुण-एड गब्भ, उवेहमाणो सहस्वेमु उज्ज्ञ, माराभिमंकी मरणा पमुचित ॥ १७२॥ अप्यमत्तो कामेहिं, उवरतो पावकम्मेहिं, वीरे आयगुने सेयने ॥ १७३॥ जे पज्यज्ञायम-रयस्म खेयने, से असत्यस्म स्थानं, जे असत्यस्म स्थाने, से पज्यज्ञाय सत्यस्स खेयने ॥ १७४॥ अकम्मस्स ववहारो न विज्ञद, कम्मुणा उवाही जागइ ॥ १७५॥ कम्म व पिडिटेहाए, कम्ममूलं न जं छणं ॥ १७६॥ पिडिटेहिय, सन्वं समायाय

दोहिं अंतेहिं अदिस्समाणे ॥ १७० ॥ तं परिष्णाय मेहावी विदित्ता लोगं, वंता लोगसणं से महमं परक्षमिजासिति वेमि ॥ १७८ ॥ पढमोहेसो समत्तो ॥

जातिं च बुढ्ढि च इहज्ज पासे, भृतेहि जाणे पिटेलेह सानं । तम्हाऽतिकिजी परमंति णवा समनदंसी ण करेति पावं ॥ १७९ ॥ उम्मंच पासं इह मिचएहि. आरंभजीवी उभयाणपस्ती । कामेम गिद्धा णिचयं करेंति । संसिचमाणा पुणरिति गर्ब ॥ १८० ॥ अवि से हासमासज्ज, हंना णंदीति सन्नति । अलं बालम्म संगेणं वेरं बहुति अप्पणो ॥१८१॥ तम्हा-तिविज्ञो परमंति णश्चा, आर्थकदंसी ण करेति पार्व ॥ १८२ ॥ अरगं च मलं च विगिच धीरे, पिलिचिंछिदया णं णिकम्मदंसी ॥ १८३ ॥ एस मरणा पमुचित, से ह दिट्टभए मुणी, लोयंसी परमदंसी विविक्तजीवी उवसंते समिते महिते सथाजए कालकंखी परिव्वए ॥ १८४ ॥ बहुं च खलु पावकम्मं पगडं, सर्वाम धिइं कुञ्बहा, एत्योवरए मेहावी सन्वं पावकम्मं झोसनि ॥ १८५ ॥ अणेगचिन बल अर्थ पुरिसे, से केयर्ग अरिहए पुरिष्णए से अबबहाए, अष्णपरियादा ए अष्णप्परिग्नहाए, जणवयवहाए, जणवयपरियावाच, जणवयपरिग्नहाए ॥ १८६ ॥ आसंविता एतमठं इंबेवेंगं सम्हिया, तम्हा तं बिड्यं नो सेवे णिम्यारं पासिय णाणी ॥ १८७ ॥ उववायं चवणं णवा, अणण्णं चर माहणे ॥ १८८ ॥ से ण छणं-ण छणावए, छणंतं णाणजाणङ ॥ १८९ ॥ णिव्विद र्णाद अरते पयास, अगोमदंसी णिसचे पावेहि कम्मेहिं॥ १९०॥ कोहाइमाणं हर्णिया य वीरे, लोभम्य पासे **जिरयं महंतं ।** तम्हाय वीरे विरते वहाओ, छिंदिन सोयं लहभ्यगामी ॥ १९१ ॥ गर्थ परिचाय इहज वीरे, सोयं परिण्णाय चारंज दंते । उममज लई इह माणवेहिं, णो पाणिगं पाण समारभिजाति क्ति विम ॥ १९२ ॥ **बीओहेस्नो समस्तो** ॥

संधि लोगस्य जाणिता ॥ १९३ ॥ आययो बहिया पास, तम्हा ण हंताण-विघायये ॥ १९४ ॥ जिसणं अग्नमनितिगिन्छाण् पांतलेहाण् ण करेइ पावं कम्मं, किं तत्थ मुणी कारणं सिया? समयं तत्युवेहाण् अप्पाणं विष्पसायण् ॥ १९५ ॥ अणण्णपरमं नाणी, णो पमाण् कयाडवि । आययुने मया धीरे, जायामायाइ जावण् ॥ १९६ ॥ विरागं रुवेहिं गन्छिजा महता खुइएहिं य ॥ १९.७ ॥ आगितं गतिं परिण्णाय दोहिंवि अंतिहिं अदिस्समाणेहिं से ण छिजाइ, ण शिजाइ, ण हज्झाइ, ण हम्मइ कंचणं सञ्चलोण् ॥ १९८ ॥ अवरेण पुर्विय ण सर्रति एगे, किमस्मसीतं किंवाऽऽगिरस्सं । भासंति एगे इह माणवाओ, जमस्मतीतं तं आगिसस्सं ॥१९९॥ णातीतमठुं णय आगिस्सं, अठुं निअच्छंति तहागया उः विधृतकृष्णे एनाणुपस्सी, णिज्होसइत्ता खवगे महेसी ॥ २०० ॥ का अर्गः! के आगंदे ! एत्यंपि अग्नहे चरे । मर्व्यं हासं परिश्वज, आलीणगुनो परिव्यए ॥ २०९ ॥ पुरिसा, तुमसेय तुमं मिस्तं, किं बहिया मिस्तमिष्टछसि ॥ २०२ ॥ जं जाणिजा उश्वालह्यं तं जाणिजा द्रालह्यं, जं जाणिजा द्रालह्यं तं जाणेजा उश्वालह्यं ॥ २०३ ॥ पुरिसा! अताणमेवं अभिणिगिज्य एवं दुक्खा पमुश्वसि ॥ २०४ ॥ पुरिसा! सश्चमेव समिनजाणाहि, सञ्चस्माणाए मे उर्वाहुए महात्री मारं नरति, सहिओ धम्मम्मायाय मेयं समणुपम्मति ॥ २०५ ॥ दृहओ, जीवियस्म परिवंदणमाणणपृयणाए, जंसि एगे पमायंति ॥ २०६ ॥ यहिओ दुक्खमनाए पुठ्ठो णो झंझाए; पासिमं द्विए लोए होयालोयपवंचाओ मुश्वहनि वेमि ॥ २०७ ॥ तह्ओहेसी समसो ॥

से बंता कोई च. माणं च. मायं च. लोभं च. एयं पासगरस दंसणं, उत्रयसन्यस्स पलियंतकरम्म आयाणं सगर्डाच्य ॥ २०८ ॥ जे एगं जाणह से सब्बं जाणह. जे सब्बं जाणह से प्रां जाणह ॥ २०९ ॥ सब्बतो प्रमुक्त मयं. सन्वतो अप्यमत्तस्य णित्य भयं ॥ २१० ॥ जे एपं णामे मे बहुं णामे, जे बहुं णामें से एगं णासे ॥ २११ ॥ दुक्यं लोयस्य जाणिना, वंता लोगस्य संजोगं, जीत वीरा महाजाणं, परेण परं जीति, नावकंखंति जीवियं ॥२१२॥ एवं विशिचमाण पढो विगिचड पढो विगिचसाणे एगं विगिचइ ॥ २१३ ॥ सङ्ग्री आणाए मेहाबी ॥ २१४ ॥ लोगं च आणाए अभिसमेच अकुओभयं ॥ २९५ ॥ अस्य सन्धं परेण परं, र्णात्य असत्थं परेण परं ॥ २१६ ॥ जे कोहदंसी सं माणदंसी, जे माणदंसी से मायादंसी, जे मायादंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी से पिज़दंसी, जे पिजदंसी में दोलदंसी, जे दोलदंसी में मोहदंसी, जे मोहदंसी से गटभदंसी, जे गचभदंसी से जम्मदंसी. जे जम्मदंसी से मारदंसी, जे मारदंसी से णर्यदंसी, जे णरयदंसी सं तिरियदंसी, जे तिरियदंसी से दुक्तदूसी ॥ २१७॥ से मेहावी अभि-निवर्ष्टिजा, कोहं चन्माणं चन्मायं चन्लोहं च-पिज चन्टोमं चन्मोहं चनाक्सं चन्जम्मं च-मरणं च-धरमं च-तिर्गियं च-दुक्बं च-एयं पामगरम दंगणं उवरयसन्थरस पिल-यंतकरस्य ॥ २९८ ॥ आयाणं निसिद्धा सगर्राच्य ॥ २९९ ॥ किर्मान्य ओवाहि पासगरस ? ण वि:बह ! णिल्धित, बेंभि ॥ २२० ॥ चउत्थोहेसो समत्तो ॥

#### सीयोसणीयं तद्यज्ययणं समतं

से बेमि—जेंग अईया, जेंग पहुष्पना, जेंग आगमिस्सा-अरहंना भगवंती ते सब्बे, एव-माइक्संति-एवं भासंति-एवं पण्णविति, एवं पक्षविति—सब्बे पाणा, सब्बे भूगा, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता, ण हंतव्वा, ण अज्ञावेयव्वा, ण परिधितव्वा, ण परितावेयव्वा, ण उद्देयव्वा, ॥ २२९ ॥ एस धम्मे मुद्धे, णिद्ए-सामए-सिम्ब लोयं खेयलेहि पवेइए, तंजहा-उठ्ठिएसु ना, अणुठ्ठिएसु ना, उविद्वय-अणुविद्विएसु ना, उविद्वय-अणुविद्विएसु ना, उविद्वयदंदेसु ना, अणुवरयदंदेसु ना, सोनिहिएसु ना, अणोविहिएसु ना, संजोगरएसु ना, असंजोगरएसु ना ॥ २२२ ॥ तचं चेयं तहा चेयं अस्ति चेयं पशुष्वड ॥ २२३ ॥ तं आइसु ण णिहे ण णिक्सिन, जाणिसु धम्मं जहा नहा ॥२२४॥ दिट्ठेहि णिव्वेयं गाच्छिजा ॥ २२५ ॥ लो लोगस्सेसणं चरे ॥ २२६ ॥ जम्म णिय इमा जाई असा तस्य कओ सिया ! ॥ २२० ॥ दिट्ठं सुयं मयं विश्वायं, जमेयं परिकृति इ ॥२२८॥ समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जानि पकर्णति ॥ २२९ ॥ अहोय राओय जयमाणे धीरे स्या आगयपन्नाणं, पमत्ते बहिया पास अप्यमने स्या परिकृतिज्ञानित्ति विभी ॥ २३० ॥ पहमोहेस्सो समस्तो ॥

जे आसवा ते परिस्मवा, जे परिस्मवा ते आसवा ॥ २३१ ॥ जे अणासवा ते अपरिस्तवा, जे अपरिस्तवा ते अणामवा ॥ २३२ ॥ एए पए सबुज्डामाणे लीयं च आणाए अभिसमित्रा पुढो प्रवेड्यं ॥ २३३ ॥ आघाट णाणी इह माणवाणे संसारपडिवजाणे संबुज्जमाणाणं विजाणपत्ताणं, अद्यावि संता अद्वा पमत्ता, अहा सब मिर्गात-बेमि ॥ २३४ ॥ नाणागमी अबमहरस आत्य । इन्छापणीया वंका-णिकेया कारुक्महीआ णिचर्याणविद्वा पृत्ती पूर्वी जाई पकल्पर्यति, ॥ २३% ॥ इह-मेगेसि तत्य तत्य सथवो भवति । अहोबबाइए फामे पिडमेवेयंति ॥ २३६ ॥ चिट्टं करेहिं कम्मेहिं, चिट्ठं प्रविचिद्वति; अचिद्र करेहिं कम्मेहिं शो चिद्रं प्रविच्छति ॥२३०॥ एंगे बयंति अद्वावि णाणी, णाणी वयंति अद्वावि एंगे ॥२३८॥ आवंती केयावंती लोयंसि समणा य माहणाय पढ़ो विवायं वर्टात, "में दिठू च ले, सर्व च ले, मयं च णे, विष्णायं च णे, उड्ढं अहं तिर्वयं दिसासु सब्बतो सुपिंडलेहिय च णे सब्वे पाणा, मन्दे भूया, सन्दे जीवा, सन्दे भूमा-हेतृच्वा-अजादेयच्या-परिधेनच्या-परियादैयच्या-उद्देयन्वा । एत्यं पि जाणह, णत्थित्य दोसो ।" अणारियवयणसेयं ॥२३९॥ तत्थ जे ते आरिया, ने एवं वयासी- "से दृद्धिं च से, दुम्सुयं च से, दुम्मयं च से, दुव्विन्नायं च भे, उड्डं, अहं, तिरियंदिसाम् मव्यती दृष्पडिलेहियं च भे, जं णं तुर्वभे . एवमाइक्खह, एवं भासह, एवं परूवेह-एवं पन्नवेह-सच्ये पाणा-सब्वे भ्या-सब्वे जीवा-मञ्बेसत्ता, हेनव्या, अज्यावेयव्या, परिघेतव्या-परियावेयव्या-उद्देवयव्या-गृत्यवि जाणह नित्यत्य दोसो ।" अणारियवयणमेशं ॥ २४० ॥ वयं पुण एवमाइक्सामो. एवं भासामो, एवं परूचेमो, एवं पश्वेमो, "मध्वे पाणा, सब्वे भूया, सब्वे जीवा. सन्वे सत्ता, ण इंतव्या, ण अज्ञावेतव्या, ण परिघेतव्या, ण परियावेयव्या, ण उद्द-

वियव्वा, एत्थवि जाणह, णस्थित्थ दोसो ।" आरियवयणमेयं ॥ २४९ ॥ पुन्वं निकायसमयं, पत्तेयं पत्तेयं पुन्छिन्सामो, हं भो पवादिया, कि भे सायं दुक्खं उदाहु अमायं ! समिया पिंडवन्ने यावि एवं चूया,—सन्वेमि पाणाणं, सन्वेमि भृयाणं, सन्वेमि जीवाणं, सन्वेमि सत्ताणं, अमायं, अपिंगिन्वाणं मह्न्भयं दुक्खं ति वेसि ॥ २४२ ॥ बीओहेसो समत्तो ॥

उबेहि णं बहिया य लोयं, से सव्वलोयंभे जे केइ विज् ॥ २४३ ॥ अणुवीद पाम, णिक्स्वलदंडा जे केइ मला पिल्यं चयंति, णरे मुयजा धम्मविद्वित्त अज् : आरंभजं दुक्खिमणंति णजा, एवमाहु मंमलदंतिणां ॥ २४४ ॥ ते सब्वे पावाइया दुक्खम्य कुमला परिज्ञमुदाहरीत, इति कम्मं परिज्ञाय सब्बसो ॥ २४५ ॥ इह आणावंखी पित्त अणिहे, एगमप्पाणं मंपेहाए धुणे मरीरं ॥ २४६ ॥ कमेहि अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं ॥ २४५ ॥ जहा जुजादं कहादं हव्बवाहो पमत्यिति, एवं अल्यमाहिए अणिहे ॥२४८॥ विधिच कोहं अविकंपमाणे, इमं णिक्दाउयं मंपेहाए ॥२४९॥ दुक्खं च जाण अदुवागमेस्मं, पुढो फासाइं च फामे, लोयं च पाम, विष्क्रदमाणं ॥ २५० ॥ जे णिब्युडा, पावेहि कम्मोहें अणियाणा ते वियाहिया ॥२५९॥ तम्माइतिविज्ञों लो पिडमंजलिज्ञामित् विधा ॥२५२॥ तम्माइतिविज्ञों लो पिडमंजलिज्ञामित् विधा ॥२५२॥ तम्माइतिविज्ञों लो पिडमंजलिज्ञामित्त विधा ॥२५२॥ तम्बाहित्वों लो पिडमंजलिज्ञामित्त विधा ॥२५२॥ तम्बाहित्वों समस्तो ॥

अविलिए पर्वालए निष्पीलए, जिहिना पुरुवसंजोगं हिना उनसमं ॥ २५३ ॥ तम्हा अविमणं वीरे, सारए सिमए सिहने सया जए ॥ २५४ ॥ दुरणुचरो मस्मो वीराणं आणयहमामीणं ॥ २५४ ॥ विर्मिन संमसोणियं, एस पुरिसे द्वीए वीरे आयाणिजे वियाहिए, जे धुणाड समुस्सयं विस्मा बंभचेगीम ॥ २५६ ॥ णितेहिं पहिलिकेहिं आयाणसोयगाहुए बाले, अन्वोच्छिक्चधेणं अणांभक्दनसंजोए। तमिस आविजाणओ आणाए लंभो णांध्यानि बीम ॥ २५७ ॥ जस्म नित्य पुरा पच्छा, मजेन तस्स कुओ सिया ! ॥ २५८ ॥ में हु पक्षाणमंत्रे बुद्धे आरंभोवरए, सम्ममेयीत पासह, जेण बंधं वहं घोरं परितावं च दारुणं ॥ २५९ ॥ पलिछिदिय बाहिरपं च सीर्य, णिक्स्मदंती इह मिक्फिहें ॥ २६० ॥ कम्माणं सफलं स्टूण तओ णिजइ पुन्ववी ॥ २६१ ॥ जे खल्ह भो ! वीरा ने समिना सिहना सयाजता संघटदंतिणे आतोवरया अहातहं लोगमुवेहमाणा पाईणं पडीणं दाहीणं उदीणं इति सर्वास परिचिहिंमु ॥ २६२ ॥ साहिस्सामो णाणं वीराणं समियाणं सहियाणं, सयाजताणं सघडदंतिणं आतोवरयाणं अहातहं लोगसमुवेहमाणाणं किमित्य उवाधी ! पासगस्स ण विज्ञित णित्यानि बीमे ॥ २६३ ॥ खडत्योहेसो समस्तो ॥

सम्मर्च जाम चउत्थमज्ययणं समसं

आवंती केयावंती लोयंसि विप्परामुसति अठ्ठाए अणठ्ठाए वा । एएसु चेव विष्परामसंति, गुरु से कामा, तओ से मारंते, जओ से मारंते, तओ से दूरे, णेव से अंतो णेव से द्रे ॥ २६४ ॥ से पासति फुमियमिव कुसरगे पणुष्ठं णिवडनं वाते-रितं. एवं बालस्स जीवियं मंदरस अविजाणओ ॥ २६५ ॥ कुराई कम्माई बाले पकुन्वमाणे तेण दुक्खेण मुढे विपरियासमुवेति, मोहेण गन्मं मरणाइ एति, एत्थ मोहे पुणो पुणो ॥ २६६ ॥ संसयं परियाणतो समारे परिण्णाते भवति, संसयं अपरिजाणओं संसारे अपरिण्णाते भवति ॥ २६७ ॥ जे छेए से सागारिये ण सेवइ ॥ २६८ ॥ कष्ट एवं अविजाणओ बितिया मंदस्य बालया ॥ २६९ ॥ लङा हरत्था पडिलेहाए आगमिता आणाविजा अणामवणर्यात बेमि ॥ २०० ॥ पासह एगे हवेस गिद्धे परिणिज्यमाणे, इत्य फासे पुणी पुणी, आवंती केयावंती लोयंखि आरंभजीवी ॥ २७१ ॥ एएम चेव आरंभजीवी, इत्यवि बार्ड परिपन्नमाणे रमित पाविहि कम्मेहिं असरणे सरजैनि मण्णमाणे ॥ २७२ ॥ एहमेरोनि एगचारेया भवित, से बहकोहे, बहमाणे बहमाए बहलोहे बहरए बहन डे बहम दे बहमंक पे, आमवमत्ती पिलडच्छने उद्वियवायं पवयमाण "मा मे केड अदक्क्" अण्णाणपमायदोनेगं, सययं मुद्धे धम्मं पाभिजाणाइ ॥ २७३ ॥ अहा पया माणव ! कम्मकोविया जे अणुवरया अविज्वाए पलिमुक्कमाह आवट्टमेव अणुपरियर्टुतिति बेमि ॥ २७४ ॥ पदमोहेसो समत्तो॥

आवंती केयावंती लोए अणारभजीविणो तेम ॥ २०५ ॥ गृत्योवरए तं झोसमाणे "अयं संबीति" अदक्ख, जे इमस्स विरगहस्स अयं खंणीन अन्नेसी ॥ २०६ ॥ एस मरगे आरिएहिं पवेदिते, उद्दिए णो पमायए, जाणि तु दुक्लं पर्सयं मायं ॥ २०० ॥ पुढो छंदा इह माणवा, पुढो दुक्लं पवेदितं, में ऑवहिसमाणे अणवयमाणे, पुढो छंदा इह माणवा, पुढो दुक्लं पवेदितं, में ऑवहिसमाणे अणवयमाणे, पुढो फासे विष्पणुत्रए । एस समिया परियाए वियाहिते ॥ २०८ ॥ जे असत्ता पावेहिं कम्मेहिं उदाहु ते आयंका पुरसंत इति उदाहु धीरे ते फासे पुटो अहियासड ॥ २०९ ॥ से पुठ्वं पैयं, पच्छापेयं भिउरधम्मं विदंसणधम्मं—अधुवं अणितियं असासयं चयावचइयं विष्परिष्णामधम्मं, पासह एयं स्वस्थि ॥ २८० ॥ समुष्पेहमाणस्म इक्काययणस्यस्स इह विष्पमुक्कस्म णिय मरगे विरयस्मित्त वेमि ॥ २८९ ॥ आवंती केयावंती छोगंसि परिग्गहावंती:-से अष्यं वा, बहुयं वा, अणुं वा, यूलं वा, वित्यत्मितं वा, अभित्तमतं वा, एतेमु चेव परिग्गहावंती ॥२८२॥ एवमेवेगिसि महन्मयं भवति, लोगवित्तं च णे उवेहाए ॥ २८३॥ एए संगे अवि-जाणतो से सुप्डिबद्धं सुवणीयंति णवा, धुरिसा! परिम्मवक्ष्यु विष्परिक्रमा, एतेमु

चेव बंभचेरं ति बेमि ॥ २८४ ॥ से सुर्यं च मे, अज्झत्ययं च मे, बंधपमुक्खों अज्झत्येव ॥ २८५ ॥ इत्यं विरतं अणगारे बीहरायं तितिक्खण् ॥ २८६ ॥ पमत्ते बिहिया पाम, अप्पमत्तो परिव्वण् ॥ २८७ ॥ एयं मोगं सम्मं अणुवासिजासिति बेमि ॥ २८८ ॥ बीयोद्देसो समत्तो ॥

आवंती के यावंती लोयंसि अपरिग्गहावंती एएस चेव अपरिग्गहावंती सुचा वर्ड मेहाबी, पंडियाण णिसामिया ॥ २८९ ॥ समियाए धम्मे आरिएहिं प्वेदिते जिहित्य मए संधी झोसिए एवमण्णत्य संधी दुज्झोसए भवति, तम्हा बेमि णो णिहणिज वीरियं ॥ २९.० ॥ जे पुरवुठाई को पुरव्हाणिवाई, जे पुरवुठाई पुरव्हाणि-बाई, जे णो पुब्बुट्टाई णो पच्छाणिवाई, संऽवि नार्गितए सिया, जे परिण्णाय लोग-मण्णेसयंति, एय णियाय मुणिया पविदितं ॥ २९१ ॥ इह आणाकंखी पंडिए अणिहे. प्रवावररायं जयमाणे सया सीलं सुपेहाए ॥ २९२ ॥ सुणिया अवे अकामे अजंझे ॥ २९३ ॥ इमेग चेव जुज्जाहि, किंते जुज्झेण बज्जओ ? जुजाहिहं खल दुह्रहै ॥ २९४ ॥ जिहित्य कुसलेहि परिजाविदेंगे भासिए, चुए ह बाले गब्भाइस् राजड़ ॥ २९५ ॥ अस्मि चेगं पव्यचिति, सर्वास वा छर्गम वा ॥ २९६ ॥ से ह एंग संविद्धपहे मुणी, अण्णहा लोगमुबेहमाण ॥ २९७ ॥ इति कम्मं परिष्णाय सञ्बसी से ण हिंसति संजमति भी पगन्भति, उवहमाधी पत्तेयं सायं ॥ २९८ ॥ वकाएसी णारभे कंचमं सब्बलोए, एमप्पमृहं विदिसप्पडके निव्विक्रचारी अरए पयास ॥ २९९ ॥ से वसूमे सन्वसमकागयपन्नाणे । अप्पाणे में अकरणिजं पावकस्म र्त भी अक्षेसी ॥ ३०० ॥ जं सम्मंति पासहा तं मोर्ग ति पासहा, जं मोर्ग ति पासहा तं सम्मं ति पामहा ॥ ३०९ ॥ ण इमं मद्दं सिद्धिलेहिं आहेजमाणहें गुणासाएहिं वंकसमायारेहिं पर्मत्तिहं गारमावसतेहिं ॥ ३०० ॥ मुणी मीर्ग समायाए, धुणे कम्मस्रीरगं, पंतं लुहं सेवंति, वीरा समत्तदंनियो ॥ एस ओहं तरे मृणी. तिण्णं मने विरए वियाहिएनि वेमि ॥ ३०३ ॥ तर्ओहेसो समनो ॥

गामाणुगामं दृहजमाणम्स दुजातं दुण्यरक्षतं भवति अवियत्तस्य भिक्खुणो ।। ३०४ ॥ वयसावि एगे बुह्या कुष्पंति माणवा, उन्नयमाणे य णरे महता मोहेण मुज्यति, सवाहा बहवे भुज्यो २ दुरतिषमा अजाणतो, अपासतो, एयं ते मा होउ, एयं कुमलस्म दंसणं ॥ ३०५ ॥ तिह्टीए तम्मुत्तीए तष्पुरकारे तस्सकी तिनविसणे जयं विहारी चिनणिवाती पंथणिज्ञाती पिलवाहिरे, पासिय पाणे गच्छिजा । से अभिक्समाणे पिङक्रममाणे संकुचमाणे पसारेमाणे विणिवहमाणे संपिलमज्जमाणे ॥ ३०६ ॥ एगया गुणसमियस्स रीयतो कायसफासं समणुचिषा एगतिया पाणा

उद्दार्यतिः इहलोगवेयणविज्ञाविडयं, जं आउद्दिक्यं कम्मं तं परिश्वाय विवेगमेति, एवं से अप्पमाएणं विवेगं किट्टित पुरुववी ॥ ३०० ॥ से पभ्यदंसी पभ्यपिकाणे उवसते समिए महिते सयाजए, दहु विष्पिडवेदेनि अप्पाणं, "किमेस ज्यो किर्स्सिति एस से परमारामो जाओ लोगमि इत्यीओ", मुणिणा हु एतं पवेदितं ॥ ३०८ ॥ उब्बाहिजमाणे गामधम्मेहिं अवि णिब्बलासए, अवि ओमोयिरियं कुज्जा, अवि जहुं ठाणं ठाइजा, अवि गामाणुगामं दूइजिजा, अवि आहारं वुर्दिछदिजा, अवि चए इत्थिम मर्ग ॥ ३०९ ॥ पुट्वं दंडा पच्छा फामा, पुट्वं फामा पच्छा दंडा, इच्चेत कलहासंगकरा भवंति । पिडलेहाए आगमित्ता आणविज्ञा अणासेवणाए ति बेसि ॥ ३१० ॥ सं जो काहिए, णो पार्माणए, यो मामए, यो क्यकितिए, वङ्गुते, अज्ञप्यसवुडे, पविज्ञा सदा पार्व, एयं मोर्ग समणुवानिज्ञाति—ित्त विसे ॥ ३११॥ चउन्थोदंसो समत्तो ॥

मे बेमि---नंजहा, अवि हरए पडिपुने समीस भोमे चिठ्ठड उवस्तरए सारक्य-माणे. से चिठ्ति सोयमज्जगण, से पास, गब्बती गुने, पास, ठोए महोसंगी, जे य पन्नाणमंता पद्भा आरंभोवरया सम्ममेयंति पासह, कालस्म कंत्राण परिव्वयंति त्ति बेसि ॥ ३१२ ॥ वितिगिच्छसमावन्तेर्ग अप्याणेर्ग थो स्पर्भात समाधि ॥३५३॥ सिया वेगे अणुगच्छीत, असिया वेगे अणुगच्छीत, अणुगच्छमाणीह अणुगच्छ-माणे कहें ण णिब्बिज, तमेव सर्च णीसंके जे जिलिहि पवेटयं ॥ ३५४ ॥ सांक्रम्स णं समण्डास्य सपव्यथमाणस्य समियाति मञ्जामाणस्य प्रगया समिया होति, समियाति मण्णमाणस्य एगया अर्थामया होति. असमयंति मण्णमाणस्य एगया वर्मिया होति. अमसियंति मण्णमाणस्य एगया अससिया होति ॥ ३ ५५ ॥ समियंति मण्णमाणस्य समिया वा. असमिया वा. समिया होति उवेहाए ॥ ३०६ ॥ असमियंति मण्णसाणस्य समिया वा, असमिया वा, असमिया होति उवेहाए ॥ ३ १७ ॥ उवेहमाणी अणबेहमाण बया---"उनहाहि समियाए इन्देन यत्य सधी ओसितो भवति" ॥ ३३८॥ से उठ्रियस्य ठियस्य गांत समणुपासह, एत्यवि बालभावे अप्पार्णणो उवदंभेजा ॥ ३१९ ॥ तुमीस नाम सबेव, जं हंतव्वीत मन्नसि, तुमीस नाम सबेव, जं अज्ञा-वैयव्वंति मन्नाम, तुर्माम नाम सन्नेव, जं परिनावैयव्वंति मन्नास, गर्व जं परिधिनव्यंति मर्जास, जं उद्देयव्वति मन्नास । अज् चैयपिबयुद्धजीवी तम्हा ण हेता, ण विद्यायए: अण्संवेयणमप्पाणेणं जं हंतव्वं जानिपत्यए ॥ ३२० ॥ जे आया से विद्याया . जे विषाया से आया, जेण विजाणित मे आया, तं पद्म पांसंखाए, एस आयाबादी समियाए परियाए वियाहितेति बेमि ॥ ३२१ ॥ पंचमोहेसो समसो ॥

अणाणाए एंग सोवट्टाणा आणाए एगे निरुवट्टाणा एनं ते मा होउ, एयं कुस-ळस्स दंसगं ॥ ३२२ ॥ निर्ह्हीण नम्मुसीए नप्पुरकारे नस्सण्णी तिष्णिवेसणे, अभिभूय अद्कल, अणिभभृते पभू निरालंबणयाए; जे महं अबहिमणे ॥ ३२३॥ पवाएगं पवायं जाणिजा,सहसम्महयाए,परवागरणेगं अन्नेसि वा अंतिए सोचा॥३२४॥ िरंसं णातिवरेजा मेहावी मपडिलेहिया सब्बनी सब्बप्पणा सम्मामेव समिमणाय ॥ ३२५ ॥ इह आरामं परिण्णाय अञ्जीमगुन्तो आरामी परिव्वए, णिट्टियही वीरे आगमेण सदा पांरकमेजामि नि बेमि॥३२६॥ उड्डं सोना, अहे मोता, निरियं मोना वियादिया, एते सोया वियक्तवाया, जेहिं संगीत पामहा ॥ ३२० ॥ आवर्ट तु उवेहाए, एत्य विरमिज पुरवती ॥ ३२८ ॥ विगङ्तु सीयं णिक्यम्म एसमई अकम्मा जार्णात, पासति, पिडिलेहाए णावकंत्रात, इह आगतिं गतिं परिष्णाय अचेद जाति-मरणस्य बद्भागं विकलायरम् ॥ ३०९ ॥ सब्बे सरा णियट्टित, तका जत्य ण विजार, मंद्रे तत्थ ण गाहिता, ओए अप्पतिद्वाणस्य नेयने ॥ ३३० ॥ मे ण दीहे ण हस्से ण वेंहे ण तेमें ण चाउरमें ण पॉरमेडले. न किण्हें, न पीछे, ण लोहिए, ण हालिहे ण संक्रिले ण सरहिगंधे ण दरहिगंधे ण दिने ण कट्टए, ण कमाए ण अबिले ण महुरे ण कक्कडे ण भउए ण गरुए ण लहुए ण सीए ण उपहे ण णिद्धे ण<sub>ं</sub>हुक्खे **ण** काऊ ण रहे ण संगे ण इत्थी ण परिसे ण अन्नहा परिण्यो, सण्ये ॥ ३३१ ॥ उनमा ण विज्ञात, अस्तवी सन्ता, अपयस्य पर्य णित्र ॥ ३३२ ॥ सं ण सहे ण सर्वे ण गर्थे-ण रसे ण फासे ट्येनॉन बेर्मि ॥ ३३३ ॥ छुड़ोहंस्रो समत्तो ॥

#### ॥ होकसारणाम पंचमञ्ज्ञयणं समत्तं ॥

ओबुन्समाणे डह माणवेयु आघाद से णरे, जिस्समाओ जाडओ सब्बओ सुप-ि लेहिंहियाओं भवंति, आधार से णाणमणेलिस ॥ ३३४॥ से किहिंत तेसि समु-ि हुयाओं णिकिन्तक्ष्टेडाओं समाहियाणे पन्नाणमंत्राणे इह मुक्तिमग्यं, एवं एगे महावीरा विष्णिक्समंति, पासह एगे अविसीयमाणे अणक्पके ॥ ३३५॥ से बेमि से जहावि कुम्मे हरए विणिविहुचित्ते पन्छन्नपलासे उम्मग्यं से णो लहइ ॥ ३३६॥ अंजगा इव सिंबिसं णो वर्धति, एवं एगे अणेगरुवेहि कुलेहिं जाया, स्वेहिं सत्ता, क्लुणं पर्णित, णियाणओं ते ण लर्भित मुक्तं ॥ ३३०॥ अह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताए जाया ॥ ३३८॥ गंडी अदुवा कुट्टी, ग्यंसी अवमारियं। काणियं झिमियं चेव, कृणियं खुंज्जयं नहा ॥ उर्झार्र पास मृयं च, सृणिअं च गिलासिनि, वेवइं पीडसप्पि च, सिलिवयं महुमेहिंगे सोलस एते रोगा, अक्स्ताया अणुपुव्यसो, अह णं फुसंति आयंका, फासाय असमंजसा ॥ मरणं तेसि संपेहाए, जववायं चवरं णचा; परियागं च संपेहाए, तं सुणेह जहा नहा ॥ ३३९ ॥ सित पाणा अंधा तमंसि वियाहिया; तामेव सद असदं अद अच उचावयकामं पिट्टसवेदेति, बुदेहिं एवं पवेदितं ॥३४०॥ सित पाणा वासगा, रसगा उदए उदएचरा आगासगामिको पाणा पाणे किलेसंति ॥३४९ ॥ पास लोए महन्मयं ॥ ३४२ ॥ बहुदुक्खाहु जंतवो ॥ ३४२ ॥ मत्ता कामेसु माणवा, अवलेण वहं गच्छंति मरीरेणं पभंगुरेण ॥ ३४४ ॥ अट्टे से बहुदुक्खे, हित बाले पकुल्वदः एते रोगा बहु णचा, आउरा परितावए ॥ ३४५ ॥ णालं पास, अलं तवेएहिं । एयं पास मुणी! महन्भयं, णातिवाएज कंचगं ॥ ३४६ ॥ आयाणे भो! मुस्पृस! भो धूयवाद पवेदहस्यामि दह खल अनताए तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएण, अभिसभूता, अभिसजाता, अभिणिव्युटा, अभिसंहुहुा, अविसबुदा अभिणिकंता अणुपुव्येगं महामुणी ॥ ३४०॥ तं परिक्रमंतं परिदेवमाणा मा चयाहि इति ते वदंति; "छंदोवणीया अज्झोववका," अद्धंदकारी जणगा स्वंति । अतारिमे मुणी धो ओहंतरए, जगगा जेण विष्य बढ़ा ॥३४८॥ सरगं तस्य णो समेति कई नु णाम से तस्य रमिति ? एवं णाणं सया समणुवासिजासि-नि वेसि ॥३४९॥ एटमोहेसो समनो ॥

आतरं लोयमायाए चडना पुरवसंजीग, हिचा उदसमं, वसिना वंभचरमे, वस वा अण्वस वा जाणित्त धम्मं अहा तहा, अहेरो तमचाइ कुसीला, बत्य पडिस्महं कंबलं पायपंत्रणं विडिसजा, अणुप्रवेण अणहियासेमाणा परीतहे दरहियासए, कामे ममायमाणस्य, इयाणि मुहत्तेण वा अपरिमाणाए भेए, एवं से अत्रशाह कामेहि आकेविटिएहि अवद्याचेए ॥ ३५०॥ अहेगे धम्ममादाय आयाणग्पभिद्रम् पणिहिए चरे अप्पर्लायमाणे दढे ॥ ३५५ ॥ सन्त्रं गिद्धि परिण्णाय एम पणए महामुणी ॥ ३५२ ॥ अइअब सब्बतो सर्ग "णसहं आत्यिन इति एगोहर्मान" जयमाणे एत्य विरते, अणगारे, सन्वओं मुंडे, रीयंते, जे अचेके पांखुसिए सचिक्खति भौमोर्यारयाए ॥ ३५३ ॥ से आकृठो ना, हए ना, लंचिए ना, पलियं पकन्य, अदुना पकत्य, अनहोहीं सहकासेहिं, इति मखाए एगनरे अन्नयरे अभिन्नाय तिनिक्खमाणे परिवर, जे य हिरी जे य अहिरीमाणा, चिश्वा सब्बं विसोत्तियं संक्षांसे फासे समियदंगणे ॥ ३५४ ॥ एते भी णगिणा वुना, जे लोगींस अणागमणधम्मिणो, ॥ ३५५ ॥ "आणाए मामगं धम्मं" एम उत्तरवादे इह माणवार्गं वियाहिते ॥३५६॥ एरथोवरए तं ओसमाणे, आयाणिजं परिष्णाय परियाएगं विशिचंड ॥ ३५७ ॥ इह मेगेमि एगचिरया होति, तिव्ययरा इयरेहिं कुछेहिं मुदेसणाए सब्वेसणाए से मेहाबी परिव्वा, मुर्विभ अदुवा दृर्विभ अदुवा तस्य मेरवा पाणापाणे किलेसंति ते फासे पुट्टो धीरो अहियासेजासिनि बेमि ॥ ३५८ ॥ बीओहेसो समचो ॥

एयं खु मुणी आयाणं सया सुत्रक्वायधम्से विधूतक्ष्पे णिज्होसङ्गा ॥३५९॥ जे अचेट परिवृक्षिए तस्म णं भिक्खुस्स णो एवं भवड परिवृक्षणे से दत्थे वत्थे जाइस्सामि, मुगं जाइस्सामि, मुगं जाइस्सामि, मुगं जाइस्सामि, मुगं जाइस्सामि, मुगं जाइस्सामि, मुगं जाइस्सामि पाउणिस्मामि ॥३६०॥ अदुवा तत्थ परक्षमंतं भुज्जो अचेठं तणकाया पुसंति, तेउकामा सीयकामा पुसंति, दंसमसगफासा पुसंति, एगयरे अचयरे विस्वहत्वे फासे अह्यामेति, अचेठे ठाघवं आगममाणे, तवेसे अभिसमण्णायण् भवति ॥३६०॥ जहेयं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेचा सब्वती सब्वताए सम्यामेव सम्भिजाणिजा एवं तेसि महावीगणं चिरराइं पुध्वाईं बामाणि रीयमाणाणं दिवयाणं पास, अहियामियं ॥३६२॥ आगयपन्नाणाणं किसा बाहवे भवंति, पयणुए मंसमोणिण्, विस्तिणे कडु परिष्णाए, एस तिन्ने मुन्ते विरए वियाहिएति बेमि ॥३६३॥ विरयं भिक्त्वं रीयतं चिररातोसियं अरती तत्थ किं विहारए ॥३६४॥ सूधे माणे समुद्दिण, जहासे दीवे असदीणे ॥३६५॥ एवं से धम्मे आयाग्यपदेशमण् ॥३६६॥ ते अणवकंत्वमाणा, पाणे अणितवातमाणा जहया महाबिणो पंढिया ॥ ३६०॥ एवं तेर्मि भगवओ अणुद्दाणे जहा से दियापोण् एवं ते सिस्सा दिया य गओ य अणुप्रवेण वाडय नि बेमि ॥३६८॥ तह औहेसो समस्ते ॥

एवं ते तिस्सा दिया य राओ य अणुपुच्चेण वाइया तेहिं महावीरेहिं पण्णाणमंतिहिं तेतिसंतिए पण्णाणमुबलच्म हिचा उवसमं फारिसयं समादियंति ॥ ३६९ ॥
बिसना बंभचेरंसि आणं तं थे। नि मण्णमाणा ॥३७०॥ अग्वायं तु मोचा णिसम्म
"समणुना जीविस्सामो" एगे णिक्खमंते असंभवेता विडण्झमाणा कामेहिं थिद्धा
अज्जोबबण्णा समाहिमाधायमजोसपंता सत्थारमेव फरसं वर्दति ॥ ३७९ ॥
सीलमंता उवसता संखाण् रीयमाणा "असीला" अणुवयमाणस्म वितिया मंदस्स
बालया ॥ ३७० ॥ णियद्रमाणा वेगे आयारगोयरमादक्खंति ॥ ३७३ ॥ णाणभद्वा
दंसणह्किशे णममाणा एगे जीवितं विष्पिणामंति ॥ ३७४ ॥ पुद्वावेगे णियद्वेति
जीवियस्सेव कारणा, णिक्चंतिषि तेसि दुन्निक्चंतं भवति ॥ ३७५ ॥ बालवयणिजा
ह ते नरा पुणो पुणो जाति पक्चंति अहे सभवंता विद्ययमाणा अहमंसि ति
विज्ञहसे उदासीणे फरसं बदति, पलियं पकत्यं अदुवा पक्तथे अतहेहिं तं मेहावी
जाणिजा धम्मं ॥ ३७६ ॥ अहम्मद्वी तुमंसि णामबाले, आग्मेट्ठी अणुवयमाणे
"हणपाणे" घायमाणे, हणजोयावि समणुजाणमाणे "घोरे धम्मे उदीरिए" उवेहइ
णं आणाणाए एस विमण्णे वियहे वियाहिते नि बेमि ॥ ३०० ॥ किमणेणे भो
जणेण करिस्सामि नि मण्णमाणा एवं एगे बहना, मातरे पितरं हिचा, णातओ य

परिग्रहं, वीरायमाणा समुद्वाए, अविहिंसा सुव्वया देना, पस्म दीणे उप्पद्वए पिटव-यमाणे ॥ ३७८ ॥ वसद्वा कायरा य जणा छस्मा भवंति ॥ ३७९ ॥ अहमेगेसिं सिलोए पावए भवड, से समणे भविना विब्मेतेर ॥ ३८० ॥ पासहेगे सम-लागएहिं सह असमण्णागए, णममाणेहिं अणममाणे विरतिर्हि अविर्न द्विएहिं अद-विए ॥ ३८९ ॥ अभिममेचा पंडिए मेहावी णिद्वियट्टे वीरे आगमेणं स्या परक्क-मेजासि ति वेमि ॥ ३८२ ॥ चउन्थोहसो समसो ॥

से गिहेस वा. गिहंतरेम वा गामेम वा, गामंतरेम वा, नगरेस वा. नगरेतरेस वा, जणवएमु वा, जणवयंतरेमु वा, गामजणवयंतरे वा गामणयरंतरे वा, णगरजगवयंतरे वा, मंतर्गातया जणा उसमा भवीत, अद्वा फामा फसीत ते फासे पुद्रो धीरो अहियासए औए समियदंसणे ॥ ३८३॥ दर्य छोगस्स. जाणिना पादीमं पढीमं, टार्हामं उदीमं, आङ्कले, विभये, किटे, प्रव्वती ॥ ३८४ ॥ से उद्विएमु वा, अणुद्धिएमु वा सुस्म्समाणस् पर्वेदण्, सीत्, विस्ति, उवसमे, णिव्वाणं सोयं अज्जवियं सहतियं लार्घावयं अणडवित्यं ॥ ३८५ ॥ सत्वेति पाणाणं सध्वेति भयागं सब्बेसि जीवाग सब्बेनि गत्तागं अणुवीइ भिक्त धम्ममाडक्लेजा ॥३८६॥ अणुवीद भिक्ख धम्ममाङक्यमाणे यो अनार्य आसाङ्जा, यो पर आसाङ्जा, यो अनाई पाणाई भूयाई जीवाई मनाई आसाएजा ॥ ३८७॥ से अणासादण अणासा-दमाणे वज्ज्ञमाणागं पाणागं भयागं जीवागं सत्तागं, जहा में दीवे असंदीणे एवं से भवति सर्गं महासूणी ॥ ३८८॥ एवं से उठ्ठिए ठियापा अणिहे अचले चले अबहिल्लेस्स परिव्वए ॥ ३८९ ॥ सम्बाय पेगल धम्म, दिल्लिम परिणिव्द्रेड ॥३९०॥ तम्हा सर्ग ति पासह, गंथीई गढिया परा विसण्या कामकता, तम्हा लहाओ शो परिवित्तमंजा ॥ ३९१ ॥ जिस्समे आरंभा सद्वतो सद्वापयाण सपरिण्णाया भवति तेसिमें लुनियों यो परिवित्तसति से बंता कोई च मार्य च मार्य च लोभ च. एस तुट्टे विचाहिते कि बेमि ॥ ३९२ ॥ कायस्य वियाघाए संगामसीने विचाहिए, से ह पारंगमे मुणी, ऑवहम्ममाणे फलगावर्याष्ट्र कालोवणीते कंखेजकाल जाब सरीर मेर्जित वेमि ॥ ३९३ ॥ पंचमोहस्यो समस्यो ॥

॥ धूताक्खं छट्टमज्झयणं समनं ॥

## महापरिण्णा णामं सत्तमज्झयणं वोच्छिणं

से बेमि समणुक्तस्य वा असमणुक्तस्य वा अयणं वा, पाणं वा, खाइमे वा, साइम वा, वत्यं वा, पडिनगई वा, कंबलं वा, पायपुंच्छणं वा णो पाएजा, जो निमतिज्ञा णो कुळा वेयाविष्यं परं आहायमाणेति बेमि ॥ ३९४॥ धुयं चेतं जाणेजा असर्ण वा जाव पायपुंछणं वा. लिभया हो लिभया, भुंजिया हो भुंजिया एथं विउना विउक्तम विभन्न धम्मं जोमेमाणे समेमाणे चलेमाणे पाएजा वा णिमंतेजा वा कजा वैयाविदयं परं अणाहायमाणेति बेसि ॥ ३९५ ॥ इहमेगेसि आयार-गोयरं पो गुणिसते सवति, ते उह आरमद्री अणुवयमाणा "हण पाणा" धायमाणा हणतो यावि समणुजाणमाणा अद्वा अदिक्रमाययंति, अद्वा वायाओ विउज्जति; तंजहा-आत्य लोए पात्य लोए धुवे लोग अधुवे लोए मादिए लोए अणादिए लोए सपजार्यान ते होए अपजार्यान होए एकडेर्रित वा दृहादेति वा कहाणेति वा पावेति वा साहनि वा असाहति वा मिद्धीनि वा, ऑन्ट्रीनि वा, णिराएनि वा अणिरएति वा ॥ ३९६ ॥ जिसमं विष्पिडिवण्या "सामगं धम्म" पन्नवेसाणा, इत्यवि जाणह अकम्हा । एवं तेर्सि हो सअवस्वार सपन्नेत धम्मे भवति, से जहेर्य भगवया पवेदितं आनुपण्णेण जाणया पासया, अदवा गुनी वओगोयरम्य नि बेमि ॥३९ आ सब्बत्य संसयं पात्रं, तसेव उवादकस्म, एव महं विवेशे वियाहिते ॥ ३९८ ॥ गामे अद्वा रण्णे, णेव गाम णेव रण्णे, धम्ममायाणह पर्वेदिन माहणेण मईमया ॥३९९॥ जामा तिष्गि उदाहिया, जेन इसे आयरिया सञ्जन्माणा समुद्धिया ॥४००॥ जे णिव्ज्या पावेहिं कम्मेहिं आणयाणा ते वियाहिया ॥ ४०१ ॥ उद्रं अहे तिरियं विसास सन्वती सञ्चावंति च गं पाडियकं जीवेहिं कम्मसमारं में गं ॥ ४०२ ॥ तं परिण्णाय मेहाबी णेव सर्य एनेहिं कायेहिं देई समारंभेजा. णेवण्णे एनेहिं कायेहिं देई समारभावेजा, नेवक्षे एएहि दाएहि देवे समारंभेतिव समण्जाणेजा ॥ ४०३॥ जेयके एतेहिं काएहि दंडं समारमात ते शिप बयं एजामो ॥ ४०४॥ तं परिष्णाय महार्वा त वा दंडं अष्णं वा पो दहेंसि, दंई समारंभिजानि ति वेमि ॥ ४०५ ॥ पढमोहेंसी समत्तो ॥

से भिक्ख परक्षमेज वा, चिट्टेज वा, णिसीएज वा, तुयद्देज वा, मुसाणींस वा, मुझागारींस वा, गिरिगृहींस वा, रक्ष्यास्टींस वा, कुंभाराययंगींस वा, हुरत्या वा, किहिं चि विहरमार्ग ते भिक्खें उवसंकीमत्तु गाहावती वृया आउसेतो समणा! अहं खल तब अठ्ठाए असणं वा, पागं वा, खाइमं वा, साइम वा, वत्यं वा, पिडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुछ्णं वा, पाणाइं, भुयादं, जीवाइं, सत्ताइं, समारव्भ समुद्दिस्स कीयं, पामिखं, अच्छिजं, अणिसर्हं, अभिहटं आहडु चेतेमि, आवसहं वा समुद्दित्य भोमे, से भुंजह, वमह ॥ ४०६ ॥ आउसंतो समणा! भिक्ख त गाहावित समणसं सवयसं संपिडियाइक खे आउसतो गाहावित! णो खलु ते वयगं आडामि, णो खलु ते वयगं परिजाणामि, जो तुमं मम अद्वाए असणं वा (४) वत्यं वा (४) पाणाइं

वा (४) जाव समारच्य समुहिस्स कीयं पामित्रं, अन्छिजं, अणिसर्ट्रं, अभिहडं आहर् चेएसि, आवसहं वा समुस्मिणासि, में विस्तो आउसो ! गाहावती ! एयस्स अकरणयाए ॥ ४०७ ॥ से भिक्खं परिक्रमेज वा जाव हरत्या वा कहिंचि विहर-माणं तं भिक्त्वं उवसंक्रमित्त गाहावड आयगयाए पेहाए असणं वा (४) बत्यं वा (४) पाणाई (४) जाव आहरू चेएति आवसहं वा समुस्मिणाति भिक्खुं परिघासिउं, तं च भिक्ख जाणेजा सह समझ्याए परवागरणेंगं अण्णेसि वा सोचा "अय खलु गाहाक्ड! सम अञ्चार असम वा ( ४ ) वत्यं वा ( ४ ) पाणाइं वा ( ४ ) समारब्स जाव चेर्णत आवसहं वा समुहितणाति" तं च भिक्ख संपडिलेहाए आगमेत्ता आणवेजा अणासेवणाए ति बेमि ॥ ४०८ ॥ भिक्खं च खल पुट्टा वा अपुट्टा वा जे डमे आहच गथा फसंति ने हंना "हणह खणह छिंदह दहह पयह आलंपह विलंपह सहसा कारेह विष्परामसह" ने फासे पुठ्रो धीरो अहियासए अद्वा आयारगोयम्माइक्खे तिक्रयाणमणेलिम, अद्वा वहगुत्तिए गोयरम्म अणुपुरुवेण सम्मं पडिलेहाए आयगुने जिंगिर्ह एयं पवैदितं ॥ ४०९ ॥ से समणुंब असमणुबस्य असणंबा (४) बन्धं वा (४) नोपाएजा, नोनिसंत जा, नो कृजा वेयावृडियं परं आडायमार्णेति बेमि ॥ ४१० ॥ धम्ममायाणह पवेद्यं माहणेण मिनमया समणेन समणुत्रस्स अमर्णं वा, (४) वत्थं वा (४) पाएजा णिर्मनेजा कृजा वेयाविदयं परं आडायमाणिनि बेमि ॥ ४३१ ॥ बीओहर्मो समसो ॥

मिजिसेगं वयसावि एगे सबुज्जसाणा समुद्रिता ॥ ४१२ ॥ सोचा मेहावी वयणं पंडियागं निसामित्ता ॥ ४१३ ॥ समियाण धर्मे आरंग्र्ह पवेदित ॥ ४१४ ॥ ते अणवकंषमाणा अणितवाणमाणा अपरिकाहमाणा को परिकाहावंति सञ्चावंति च णं लोगंति । णिहाय दं पणिहिं पावं कर्म अनुव्वमाणे एस महं अगंथे वियाहिए, ओए जुर्तिमस्य खेयने उववायं चवगं च णचा ॥ ४१५ ॥ आहागेवचया देहा. परिमह पर्मगुरा । पासहेगे सिव्विदिएहिं परिगित्ययमाणेहिं ॥ ४१६ ॥ ओए दर्य दयइ ॥ ४१० ॥ जे सीनहाणमन्थस्य त्येयने से भिक्च काल्लां बल्लां मायलं स्वण्णं विणयण्ये समयलं परिकाहं अममायमाणं काल्लाहुाइ अपितने दृहओं छेता णियाति ॥ ४९८ ॥ तं भिक्च सीयफासपरिवेवमाणगायं उवसर्वास्तु गाहावइ बूया, "आउसतो समणा, णो खल ते गामधम्मा उव्वाहंति" आउसतो गाहावइ । णो खल सम गामधम्मा उव्वाहंति सीयफासं च णो खल अहं संचाणमे अहियासित्तए । णो खल मे कप्पति अगणिकायं उज्जालेत्तए प्रजालेत्तए वा कायं आयावेत्तए प्रयावेत्तए वा, अण्णेसि वा वयणाओं ॥ ४९९ ॥ सिया से एवं बदंतस्स परो अगणिकायं

उज्जालेमा पजालेमा कार्य आयावेजा वा पयावेजा वा, तं च भिक्ख पडिलेहाए आगमेमा आणविजा, अणासेवणाएं ति बेमि॥४२०॥ तह्योद्देसो समत्तो॥

जे भिक्ख तिवत्येहिं परिवृक्षिते पायचजत्येहिं तस्स णं को एवं भवति "चज्यं वत्यं जाइस्मामि" से अहेस णिजाइं वत्याइं जाएजा, अहापिरग्गितयाइं वत्याइं धारेजा, को घोविजा को रएजा को घोयरक्ताइं वत्याइं धारेजा, अपिलओवमाके, गामंतरेष्ठ, ओमचेलिए, एयं ख वत्यधारिस्म सामिग्ग्यं ॥ ४२१ ॥ अह पुण एवं जाणेजा; उवातिकंते खल हेमंते, गिम्हे पिडविचे अहापिरजुवाइं वत्याइं परिद्वविजा, अहुवा सक्तरे, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगमाडे, अदुवा अचेले, लाघियं आगममाणे, तवे से अभिममन्नागण भविते । जमयं भगवया पवेदितं तमेव अभिममन्नागण भविते, पद्धो खल अहमंसि, नालमहमंति सीयफामं आह्यानिक्तण, से वनुमं सब्वसमण्णागयपन्नाणेगं अध्याणेण केड अकरणयाण आउद्दे, तवास्मको हु तं सेयं जमेगे विहम्माइए, तत्यिव तस्स कालपरियाण, से वि तत्थ विअतिकारण, डचेतं विमोहायतणं हिंयंसुहस्ममंणिस्मेयम आणुगामियं कि विमा ॥४२३॥ चडन्थोहस्सो समन्तो ॥

से भिक्ख दोहि बत्यहि परिवृत्तिन, पायनइएहिं, तस्स णं जो एवं भवति, तइयं बत्यं जाडस्मामि, से अहेमणिजारं वत्थाइं जाएजा, जाव एवं खलु तस्म भिक्खुस्म सामाग्यं ॥ ४२४ ॥ अह पूण एवं जाणेजा, उवाइक्षंते खळ हेमते, गिम्हे पढिवन्ने, अहा परिजुण्णाई बत्याई परिट्वेजा २ अदुवा संनक्तरे, अदुवा ओमचेलए, अद्वा एगसाडे, अद्वा अचेले, लाघवियं आगममाणे, तवे से अभिसमण्णागए भवति, जहेरां भगवता प्रवेटितं तमेव अभियमेचा सन्वतो मन्वताए सम्मत्तमेव समाभिजाणिया ॥ ४२५ ॥ जम्सणं भिक्खुस्स एवं भवति, पुठ्ठो अवलो अहसंसि, नालमहर्मान गिइंतरमंक्रमणं भिक्तायरियं गमणाए, मे चेवं वदंतस्य परो अभिहडं असणं वा (४) आहर्ष्ट दलएजा से पुरुवामेव आलोएजा आउसतो गाहावती णो खलु में कप्पड़ अमिहुई असणं वा (४) भोत्तए वा, पायए वा, असे वा एय-पागारे ॥ ४२६ ॥ जस्सर्ण भिक्नुस्य अयं पगप्पे; अहं च खद्ध पढिण्यत्तो अप-डिजलहिं, गिलाणो अगिलाणहिं, अभिकंख माहम्मिएहिं, क्रीरमाणं वैयावडियं साइ-जिस्सामि । अहं वा वि खल अपिडिशनो परिण्णनस्स अगिलाणे गिलाणस्स, अभिकंख साइम्मिअस्स कुळा वेयावडिअं करणाए ॥ ४२७ ॥ आह्र परिण्णं अणुक्लिस्सामि, आहर्ड च सातिजिस्सामि, (१) आहरू परिण्णं आणक्लेस्सामि, आहर्ड च णो सातिजिस्सामि (२) आहर् परिष्णं, णो आणक्षेरसामि, आहर्ड 0 3 3

च सातिजिस्सामि (३) आहट्ट परिष्णं णो आणक्लेस्सामि, आहर्ड च णो साति-जिस्सामि (४) एवं से अहाकिट्टियमेव, धम्मं समहिजाणमाणे संते विरते सुसमाहितलेसे तन्थवि तस्स कालपरियाए, से तत्थ विअंतिकारए, इच्चेतं विमोहायतणं हितं सह खमं णिस्सेम आणुगामियं ति बेमि ॥ ४२८॥ पंचमोद्देसो समस्तो ॥

जे भिक्ख एगेण वन्थेण परिवृत्तिते पायवितिएण, तस्सणं को एवं भवड, "बितियं बत्यं जाइस्सामि" से अहेराणिजं चन्य जाएजा, अहापरिग्गहियं वा चन्यं धारेजा, जाव गिम्हे पडिवण्णे अहा परिजुन्नं बन्धं परिष्ठुंबेज्ञा २ अटवा एग साडे अदुवा अचेरे ठार्घावयं आगममाणे, जाव गम्मतमेव समीभजाणिया, जस्म णे भिक्खुस्म एवं भवट एगे अहमंनि न में अन्धि कोड न बाहमांवे करूप वि, एवं से एगानिण-मेव अप्पार्ग सम्भिजाणिजा लार्घावयं आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवट जाव समभिजाणिया ॥ ४२९ ॥ मे भिक्क वा भिक्क णी वा असण वा (४) आहारेमाण को वामाओ हणुयाओ दाहिन हणुयं सचारेजा आसाएमाण, दाहिणाओ वा हण्याओं वामें हण्ये को मंचारेजा आसाममाणे, से अणासायमाणे लाघाँवये आगममाणे, तबेसे ऑभसमनागण भवड । जहेर्य भगवना पवेड्यं तमेव ऑभसमेबा सञ्बती सञ्बत्ताए सम्मत्तमेव सम्भिजाणिया ॥ ४३० ॥ जस्पर्ग भिवखस्य एवं भवति, से गिलामि च खल् अहं इमंपि समत् यो सचात्मि इमं स्रीरयं अणुपृथ्वेग परिवृहित्ता, से अणुप्रवेशं आहार सबहुद्धा, आहारं अणुप्रवेश सबहिता, क्रमाए पयणाए किचा, समाहियचे फलगावयद्दी उद्घाय भिक्तु आंभानव्युटचे अण्पविभित्ता गामं दा, णगरं वा, खेटं वा, कव्वटं वा, मंदवं वा, पट्टां वा दोगमह वा, आगर वा, आसमं वा, संणिवेसं वा, णिगमं वा, गयहार्शि वा, तणाई जाएजा, तणाई जाहना से तमायाए एगेनमवक्रमिजा, एगेनमवक्रमिका, अपंडे-अपपाण-अपप्रीए-अप्पर-रिए-अप्पोसे-अप्पोदए-अपुत्तिग-पणय-दग-महियमक डासंनाणम् पहिळेहिय २ पम-जिय २ तणाई संबरेजा, तणाई संबरेना एटबाँव समण्डलांख्ये राजा ॥ ४३९॥ तं सर्च सचवादी ओए निण्णे, छिण्णकहं कहं, आनीनहे अणानीतं चिचाण सिउरं कार्य सविह्य विष्वष्वे परिसहोवसम्मे अस्ति विसभणयाण् भेरवसण्चिण्णं, तस्यवि तस्स कालपरियाए, जाव आणुगामियं ति बैमि ॥४३२॥ छङ्कोहस्मो समस्तो ॥

जे भिक्छ अचेछे परिवृक्षिते, तस्म णं एवं भवति, चाण्मे अहं तणकासं व्यहियासिनए, सीयकासं ऑह्यामिनए, तेउकासं अहियासिनए, दंसमस्मफासं अहियासिनए, एगतरे अन्नतरे विस्वस्वे फासं अहियासिनए हिरिपडिच्छादणं चऽदं णो सचाएमि अहियासिनए, एवं से कप्पति कडिबंधणं वारिनए॥ ४३३॥ अदवा नत्थ परक्रमंनं भूजो अचेल तणकामा पुसंति, सीयफासा पुसंति, नेउफामा फुसंति, दसमसगपासा फुस्ति, एगयरे अन्नयरे विह्वह्वे फासे अहियासेति अचेले लाघविय आगममाणे, जाव समिभजाणिया ॥ ४३४ ॥ जस्सणं भिक्खुस्य एवं भवति: अहं च खळ अन्नेसि भिक्क्खुगं असणं वा (४) आहर्ष्ट दलहरमामि, आहडं च मार्तिजिम्गामि [१] जस्सणं भिक्खुस्स एवं भवति, अहं च खल अन्नेमि मिक्न्णं असणं वा (४) आहट दलहस्सामि आहडं च णो मानिजिस्सामि (२) जस्मणं भिक्ख्स्म एवं भवतिः अहं च खहु असण वा (४) आहरू नो दलहरूमामि आहर्ड च गार्ति।ज्ञम्मामि (३) जम्सर्गं भिक्खुस्स एवं भवति अहं च खल अण्णेमि भिक्क्णं असणं वा (४) आहट हो दलहस्सामि आहर्ड च ो मानिजिस्सामि ॥ ४॥ अहं च स्वल तेण अहार्डारनेणं अहेसणिजेण अहापरिगाहित्तणं असणेगं वा ( ४ ) अभिकंख साहस्मियस्य कुजा वियाविधयं करणाए. अहं वावि नेण अहानिरित्तेगं अहंसणिजेणं अहापिकाहिएणं असणेणं वा (४) ऑशकंख सार्टाम्मएहिं कीरमार्थ वयावडियं मानिर्वाजस्मामि लाघवियं आग-ममाणे जाव सम्मन्त्रेव समीभजाणिया ॥ ४३५ ॥ जस्मणं भिक्खम्म एवं भवति से निर्लाम खुद अहं इमिम समये इमें गरीरं अणुप्रवेण परिवहित्तए, से अणुष्यें आहार सर्वेटुजा सव्हित्ता कराए प्रयणुष् किया समाहिअने फलगा-वयद्री उद्घाय भिक्त ऑभणिव्युटचे, अणुपविसित्ता गाम वा जाव रायहार्थि वा तणाई जाएजा, नणाई जाएचा, से तमायाए एगंतमवृद्धमेजा, अपाँडे जाव नणाई संबरेजा, इत्यवि समए कार्य च, जोगं च, ट्रांग्यं च, पचक्वाएजा ॥ ४३६ ॥ तं सद्यं सञ्चावादीओण तिकं छिन्नकहरू अश्तीन्द्रे अणातीते चेचाण भिउरं कायं संबिद्धणिय विरुवन्ते परिसहीवसभी अस्यि विसभणाग भेरवसण्विके तत्यवि तस्मकालपरियाण से तत्थ विअतिकारण दबेयं दिमोहायतणं हियं सहं स्वमं णिस्से-यसं आणुगामियं नि बेमि॥ ४३० ॥ सत्तमोहसो समत्तो ॥

अणुपुर्वण विमोहाई, जाई धीरा समामजः वसुमंती महमंती, सन्वं णचा अणिलिएं ॥१॥४३८॥ दुविहंपि विदित्ताणं, जिणा धम्मस्य णरगाः अणुप्रवीद संखाए, कम्मु-णाउ तिउद्दित ॥२॥४३९॥ कमाए पयणू किचा, अप्पाहारो तितिक्वएः अह भिक्ख गिलाएजा, आहारम्सेव अंतियं ॥३॥ ४४०॥ जीवियं णाभिकंखेजा, मरणं णोवि परवएः दुहतोवि ण सजेजा, जीविते मरणं तहा ॥४॥ मञ्झत्थो णिजरापेही, समा-

हिमणुपालणः अतो बहिं विउस्सिखा, अज्ञात्यं सुद्धमैसए ॥५॥४४१॥ जं किंचवकमं जाणे. आउक्खेमस्य अप्पणीः तम्सेव अंतरद्वाए, खिप्पं सिक्खेज पंडिए श्रद्धाप्रप्रशा गामे वा अद्वा रण्णे, थंडिलं पडिलेहिया; अप्पपाणं तु विकास, तणा**इं** संयरे मणी ॥७॥४४३॥ अणाहारो तुअहेजा, पुद्रो तत्य हियासए; णानिचेलं उवचरे, माणस्सेहिं विपठ्नं ॥८॥४४४॥ समापगा य जे पाणा, जे उ उद्रमहाचराः भजंति मंससोणितं, ण छणे ण पमज्जए ॥ ९ ॥ ४४५ ॥ पाणा देहं विहिंसंति, टाणाओ ण वि उच्भमे; आसवेहिं विवित्तेहिं, तिप्पमारोऽहियामए ॥ १० ॥ गंथेहिं विवित्तेहिं. आउकालस्स पार्ए ॥४४६॥ परगहियतरगं चेयं, दवियस्य विद्याणतो ॥१५॥४४७॥ अयं से अवरे धम्मे, णायपुत्तेण माहिए: आयवजं पडीयार, विजिहिजा तिहा तिहा ॥ १२ ॥ ४४८ ॥ हरिएसु ण णिवजेजा, थंडिलं मृणिआ सए, विउस्पिज अणाहारो. पुद्रो तत्थ हियासए ॥ १३ ॥ ४४९ ॥ इंदिएहिं गिलायंते, समियं आहरे मुणी: तहावि से अगरिहे, अचले जै समाहिए ॥ १४॥ ४५०॥ अभिक्से पिकक्षे, सकुचए पसारए, कायमाहारणहाण, इत्यं वा वि अचेयण ॥ १५॥ ४५ १॥ परिकामे परिकिलंते, अदुवा चिट्टे अहायते; टाणेण परिकिलंते, णिसिट जाय अंतसी ॥ १६ ॥ ४५२ ॥ आसीणे णेळिसं मरणं, इदियाणि समीरम्; कोलावासं समासज्ज, वितहं पाद्रेसए॥ १७॥ ४५३॥ जओ वर्ज समुष्यको, ण तत्य अवलबए; ततो उक्कसे अप्पारं, सब्बे फासे आहियासण् ॥ १८ ॥ ४५४ ॥ अयं चायततरे सिया, जो एवं अणुपालए; सञ्चगार्याणरोधीव, ठाणातो णवि उदममे ॥१९॥४५५॥ अर्थ से उत्तमे धम्मे, पुम्बठ्टाणम्य पगाहे; अचिरं पडिलेहिना, विहरे चिठ्न माहणो ॥ २०॥ ४५६ ॥ अचित्र तु समाराज, ठावण तत्य अप्पर्धः, वोसिरे सब्बसी कार्य, ण में देहे परीमहा ॥ २१ ॥ ४५ ३ ॥ जाबजीवं परीमहा, उबसम्मा इति संख्याः संबुद्धे देहमेयाए, इति पण्ये हियागए ॥२२॥४५८॥ भेउरेम् न रक्षेत्वा. कामेस बहतरेस वि: इन्छा लोभं ण सेवेजा, धुवं वर्च सपेहिया ॥ २३ ॥ ४५९ ॥ सासएहिं णिमंतजा, दिव्वमायं ण सहहे, तं पडिबुज्य माहणे, यव्वं नम विधणिया ॥ २४ ॥ ४६० ॥ सञ्बद्धेहि अमुच्छिए, आउकालस्य पार्एः निर्विक्तं परमं णमा, विमोहन्नतरं हितं ति बेर्मि ॥ २५॥ ४६१॥ अठ्रमोहसो समसो ॥

## ॥ विमोक्खणाममहमज्ययणं समत्तं ॥

अहासयं वदिस्सामि, जहां से समणे भगवं उठ्ठाय, संखाय तंसि हेर्मने, अहणा पव्वइए रीयत्था ॥ ४६२ ॥ णो चेविमेण वन्थेण, पिहिस्सामि तीम हेर्मत; से पारए **भावत**हाए, एवं ख अणधम्मियं तस्स ॥ ४६३ ॥ चत्तारि साहिए मासे, बहवे पाणजाइया आगम्म; अभिरुज्झकायं विदृर्शित, आरुहियाणं तत्य हिंसिसु ॥ ४६४ ॥ संबच्छरं माहिय मासं, जं ण विद्यामि बत्यगं भगवं: अचेलए ततो चाई. तं वोसिरिज बरथमणगारे ॥ ४६५ ॥ अद् पोरिर्मि निरियंभित्ति, चक्कुमासुज्ज अनुसी झायति: अह चक्खुमीया संहिया, ते हंना बहुव कंटिंगु ॥ ४६६ ॥ सयणेहिं वितिमिस्तेहिं. इत्यीओं तत्यसं परिष्णाय, सागारियं ण सेवंड, य इति से सयं पवेसिया झाति ॥४६७॥ जे केंड इमे अगारत्या, मीसीभावं पहाय ने आनि; पुट्टो वि णाभिभासिंसु, गच्छति णाउवत्तर अंज ॥ ४६८ ॥ णो सुगरमैनमेगेमि, णाभिभामे अभिवासमाणे: हरपुरवी तत्य दंडेहिं, स्त्रीमयपुर्व्वो अपपुर्केहिं ॥ ४६९ ॥ फरमाई दुनितिकखाई, अतिअब सणी परक्षममाणे: आघायणदृगीताई, दंडजुज्झाई मृद्धिजुज्झाई ॥ ४७० ॥ गढिए मिहो कहाम, समर्थम णायस्य विशोग अदक्ख ; एनाई मो उगलाई, गच्छा णायपत्ते असरणाए ॥ ४७१ ॥ अविसाहिए द्वे वासे, सीतोर्ट अभीचा णिक्खंते: एगनगर पिहियमे, से ऑहन्नायदंगण सते ॥ ४७२ ॥ पुढाव च आउहार्य, तेउकायं च बाउकायं चः पणगाइं बीयहार्याइं, तमकायं च सब्दमी णचा ''एयाइं संति" पडिलेहे, चित्तमंताइं मे आंभनाय: परिवाजिय विहारित्या, इति सखाय से महावीरे ॥ ४७३ ॥ अद् थान्श नमनाए, नमजीवाय थावरनाए: अद्वा मव्व-जोणीया, मत्ता कम्मुणा कप्पिया पुढो बाला ॥ ४७४॥ भगवं च एवमनेसिं, सोवहिए ह लुप्पती बाले. कम्मं च मन्दसी णवा, नं पडियाइक्खे पादगं भगवं ॥ ४७५ ॥ दुविहं समिश्च मेहावी, किरियमक्खायमणेलिस णःणीः आयाण-सोयमतिबायसोयं जोग च मव्वसोणचा ॥ ४७६॥ अइर्वाचयं अणाउहिं, सयमकेसिं अकरणयाए: जस्मित्यओ परिष्णाया, सव्वक्रम्मावहाउसे अदक्ख् ॥ ४७७ ॥ अहाकडं न से सेवं, सन्बसी कम्मुणा वंधं अदक्खु; जे किंचि पावगं भगवं, तं अकुव्वं वियाई भुंजित्या ॥४७८॥ भी सेवती य परवत्ये, परपाएवि से ण भंजित्थाः परिविज्ञयाण ओमाणं, गच्छति संबर्डि असरणयाए ॥ ४७९ ॥ मायने असण-पाणस्य जाण्यिद्धे रसेस अपिंडणाः अचिछपि जो पर्माज्यज्ञा, जोवि य कंड्रयये मणी गायं ॥ ४८० ॥ अप्यं तिरियं पेहाए, अप्यं पिट्टओ व पेहाए; अप्यं बुइए अडिभाणी. पंथपेही चरे जयमाणे ॥ ४८९ ॥ सिसिर्गस अद्धपडिवने, ते बोसिज स्थमणगारे; पसारिता बाहुं परक्रमे, जो अवलंबिया व खंधींमे ॥ ४८२ ॥ एस

विही अणुकंतो, माहणेण मदमयाः बहुसो अप्पिडिनेण, भगवया एवं रियित ति बेमि॥ ४८३॥ पदमोहेसो समत्तो॥

चरियामणाई सेजाओं, एगतियाओं जाओ बुडयाओं; आडक्सनाई सयणास-णाइं, जाइं सेवित्या से महावीरो ॥ ४८४ ॥ आवंसणसभापवानु, पणियसालासु, एगदा वासोः अद्वा पलियहाणेयु, पलालपुंजेयु एगदा वागो ॥ ४८५ ॥ आगंतारे आरामागारे तह य जगरे वि एगदा वासी समाणे मुण्णागारे वा. हक्खमूळे वि एगदा वासो ॥ ४८६ ॥ एनेहिं मुणी सवणेहिं, समणे आसी पनेरसवासे: राई दिवं पि जयमाणे, अप्पमने समाहिए झाति ॥ ४८७ ॥ णिहंपि को पनामाए सेवड य भगवं उठ्ठाए: जगगावती य अप्पार्ग, इंसिं साति य अपिंडले ॥ ४८८ ॥ संबुज्जमाणे पुणरावि, आसिंसु भगवं उठ्ठाए, णिक्कम्म एगया राओ, बहिं चंकमिना मुहत्तार्ग ॥ ४८९ ॥ सयणेहिं तत्युवसरगा, भीमा आसी अणेगस्त्रायः ससप्पगाय जे पाणा, अरुवा जे पक्तिको उवचरति ॥ ४९० ॥ अरुवा कुचरा उवचरति, गामरक्ताय सनिहत्यायः अङ्गामिया उत्तमग्गा इतथी एगतिया पुरिसा य ॥ ४९१ ॥ इहलोडयाड परलोडयाडं, भीमाइं अणेगस्वाडः; अवि सुविभाद-च्भिगंधाई, सहाई अणेगरुवाई अहियासए सया समिए, फासाई विश्वस्वाई ॥ ४९२ ॥ अरई ग्र्डं अभिभृय, रीयई माहणे अबहुवाई ॥ ४९३ ॥ स जणेहिँ तस्य प्रचिछनु, एगचरा वि एगदा राओ: अन्वाहिए कसाइत्था, पेहमाण समाहिं अपिकन्ने ॥ ४९४ ॥ अयमंतरमि को एत्य, अहमंतिर्गत भिक्क आहर्: अयमुत्तमे से धम्मे तृसिणीए सक्साइए झानि ॥ ४९५ ॥ जैनिप्पेग पवेयेति, सिनिरे मारुए पवायंते; तंसिप्पेगे अणगारा, हिमवाए णिवायमेमंति ॥ नघाडिओ पर्यासस्मामो, एहा य समादहमाणा, पिर्डिया वा सक्त्यामी, अनिद्क्त्ये हिमगसकाया ॥ तसि भगवं अपिकण्ण, अहे वियडे आहियामए दिवए, णिक्कम्म एगदा राओ, ठाइए भगवं ममियाए ॥ ४९६ ॥ एम विही अणुकतो माहणेण मउमया, बहुमो अपिक-ष्णेण, भगवया एवं रीयंति ति बेमि ॥ ४९७॥ वितिओहेसो समनो ॥

तणकासे, सीयकासं, तेउफाये य, दंसमस्यो यः अहियामए स्या सांमए, फासाइं विस्वस्ताइं ॥ ४९८ ॥ अह दुअरलाहमचारी, वज्ञभूमिं च मुन्मभूमिं चः पंतं सेजं सेतिस्, आसणगाइं चेव पंताइं ॥ ४९९ ॥ लाहेस् तस्मृवसम्या, बहुवं जाणवया लासिस्, अह लहुदेसिए भने, युकुम तत्य हिंसिम् णिवतिस् ॥ ५०० ॥ अप्ये जजे णिवारेड्, लस्पणए सुणए इसमाणे; लुकुकार्यते आहंम् 'समगं कुकुरा इसतुं शि ५०० ॥ एलिस्लए जमा भुजो, बहुवं बज्जभूमि फल्तासी; लाहें गहाय णासीयं,

समणा तत्थ य विहरिंस् ॥ ५०२ ॥ एवं पि तत्थ विहरंता, पुट्टपुट्वा अहेसि सुणएहिं; संटुंचमुण्णा मुणएहिं, दुचरणाणि तत्थ लाढेहिं ॥ निधाय दंडं पाणेहिं, तं कायं वीसिज्जमण्यारे ॥ अह गामकंटए भगवं, ते अहियासए अभिसमेचा ॥५०२॥ णागो संगामसीसे वा, पारए तत्थ से महावीरे ॥ ५०३ ॥ एवं पि तत्थ लाढेहिं, अलद्भपुट्वो वि एगदा गामे उवसंकमंतमपिडलं, गामंतियंमि अप्पत्तंः पिडिणिक्ख-मित्तु ल्लिम्सु, एतातो पर्र पर्छोद्धित्त ॥ ५०४ ॥ हयपुच्वो तत्थ दंडेग, अदुवा मुट्टिणा, अदु कुंताइफलेगं; अदु लेल्ला कवालेगं, हंता हंता बह्वे कंदिंसु ॥५०५॥ मंगाणि छिलपुट्वाइं, उट्टिभिया एगया कायं; परीमहाइं ल्लेंचिसु, अहवा पंसुणा उवकिरिंगु ॥ उचालडय णिहर्गिस, अदुवा आसणाओ सलईमु; वोसट्टकाये पणयासी, दुक्त्वमहं भगवं अपिडलें ॥ ५०६ ॥ सुरो संगामसीसे वा, संबुडे तत्थ से महावीरे: पिडिसेवमाण फरमाइं, अचले भगवं रिज्या ॥ ५००॥ एम विही अणुकंतो, माहणेण मंद्रमया; बहुगो अपिडलेंगं, भगवया एवं रीयंति, त्ति बेमि ॥ ५०८ ॥ तद्द ओहंसो समसो ॥

ओमोटरियं चाएति, अपुट्टीय भगर्व रोगेहि; पट्टो वा से अपुट्टो वा, हो से साति-जाति तेइन्छं ॥ ५०९ ॥ मरोहर्गं च वसमं च, गायब्संगर्गं च निषाणं च: संबा हुणं ण में कप्पे, दंतपऋवालण परिष्णाए ॥ ५१० ॥ विरुए य गामधम्मेहिं, रीयितं माहणी अबहुवार्ड ॥ ५२९ ॥ सिसिर्गमे एगदा भगवं, छायाए झाई आसीया ॥ आयावई य गिम्हार्ग, अच्छति उक्कडण अभित्ताचे ॥ ५१२ ॥ अदु जावडत्य लुंहर्ण, औरयणमंत्रकुम्मासेगं ॥ एयाणि तिकि पडिसेव, अठ्रमासे य जावयं भगवं ॥ ५१३ ॥ अवि इत्य एगया भगवं, अद्भासं अद्वा मासंपि ॥ अविसाहिए दुवं मासं, छापिमासं अदुवा विहरित्था ॥ रायोवरायं अपिडको. अन्नगिलायमेगया भुज; छहेण एगया भुज, अबुवा अठूमेणं दसमेणं; दुवालसमेण एगया भुजे, पेह-मार्ग नमाहिं अपडिन्ने ॥ ५ १४ ॥ णचा णं से महावीरे, णोवि य पावगं नयमकासी ॥ अकेहिं वा ण कारित्या, कीरंतीपे णाणजाणित्या ॥ ५१५ ॥ गामं पविस्ता णयरं वा. धाममें कडं परहाए; सुविसुद्धमेसिया भगवं, आयतजोगयाए सेवित्था ॥ ५१६ ॥ अदु वायसा दिगिच्छिना, जे अन्ने रसेरिग्ने सत्ता; घासेसणाए चिठ्ठति, सययं जिब्निए य पेहाए ॥ ५१० ॥ अद् माहणं व समणं वा, गामपिंटोलगं च अतिहिं वा; सोवार्ग मूरियारं वा कुकरं वा विद्वितं पुरतो ॥ विक्तिः छेदं वर्जतो. तेशिमप्पत्तियं परिहरंतोः संदं परकामे भगवं, अहिंसमाणो घासमेशित्या ॥५१८॥ अविसुद्धयं वा सुकं वा, सीयपिंडं पुराणकुम्मासं; अदु बुक्सं पुलागं वा, लद्धे पिंडे अलद्धए द्विष् ॥ ५१९ ॥ अवि झाति से महावीरे, आसणत्थे अकुकुए झाणं; उद्दुमहेयं तिरियं च, पेह्माणे समाहिमपिडचे ॥ ५२० ॥ अकसायी विगयनोही य, सहस्रवेम अमुच्छिए झातिः छउमत्थो वि परक्रममाणो, ण पमायं सइंपि कुव्वित्या ॥ ५२१ ॥ सयमेव अभिममाणस्य, आयतजोणमायसोहीए । अभिणिब्बुडे अमाइहे आवक्त भगवं समिआसी ॥ एस विधी अणुकंतो माहणेण मईमयाः बहुसो अपिडिकेणं भगवया एवं रीयांत नि बोसे ॥५२२॥ खडत्थोहेसो समन्तो ॥

॥ उवहाणसुयं नवमज्झयणं समसं ॥

॥ बंभचेरणाम पढमे सुयक्तं घं संपुण्णे ॥

## श्रांम्बरमम प्रकाशक **मभि**तिके द्वितीय**-मं**रक्षकः

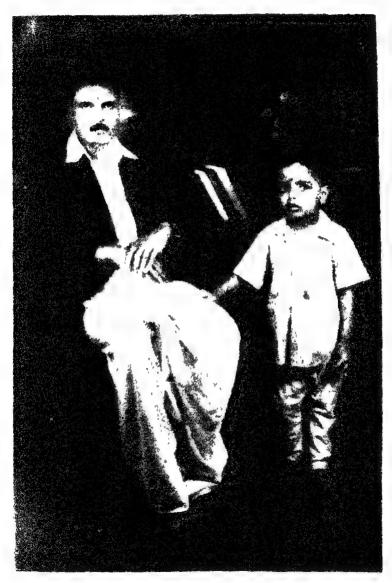

श्रीमान मोहनहार धनगत कर्णावरः भवानी पट एना ने. हु.

## णमो त्थु ण समणस्स भगवओ जायपुत्त-महावीरस्स बिइये सुयक्खंघे

से भिक्क घा, भिक्कुणी वा, गाहावहकुळं पिंडवायपिंडयाए अणुपविदे समाणे, से जं पणजाणेजा अगुणं वा पाणं वा न्याडमं वा माहमं वा पाणिहिं वा पणएहि वा बीएहिं वा, हरिएहिं वा, समन डॉभ्सम्स मीओदएण वा ओसिनं, रयसा वा परिधा-सियं. तहप्पगारे असणं वा पाणं वा खाइमं वा माइमं वा, परहत्यंसि वा परपार्यान वा. अफानयं अणेमणिर्जित मण्णमणि लाभेवि मंते जो पहिचाहेजा ॥ ५२३ ॥ से य आहच पडिरमहिए मिया में तं आयाय एगंनसवक्रमेजा, एगंनसवक्रमेना अहं आरामित वा अहे उवस्पर्यमि वा, अप्यंडे-अपपाण-अपप्रविष्, अप्पर्रात्म, अप्पोसे, अपोदए, अप्पत्तिग-पणग-दग-मांह्यमङ्गटामताणए विभिन्निय विभिन्निय उम्मीसं विसोहिय विसोहिय तओ संजयामेव भूजिज वा, पीडज वा, अं च शो संचाइजा भोत्तए वा पायए वा से तमायाय एगंतमवद्गमिजा, एगंतमवद्गमिता, अहे ज्ञामधंडिलंति वा, किन्नार्थान वा. नुमरासित वा. मुक्काोमयरासित वा अण्ण-यरींस वा तहण्यगारीन थंडिलीन पडिलेहिय २ पर्साज्जय २ तओ सजयामेव परि-ठुविज्ञा ॥ ५२४ ॥ से भिक्त वा, भिक्तुणी वा, गाहावडकुलै पिडवायपिडियाए अणुपविद्व समाणे, से जाओ पण ओमहीओ जानेजा करिणाओ सासिआओ ऑव-दलकडाओ अतिरिच्छछिषाओ, अन्वीच्छिषाओ नर्राणयं वा छिबाटि अणिभन्नेन-भाज्यं पेहाए, अफान्यं अणेन्यणिजेति मण्णमाणे लामे संने णी पिंडगाहिजा ॥ ५२५ ॥ से भिक्क् वा, भिक्कुणी वा, जाव, पविद्रे समाण से जाओ पुण ओसहीओ जाणेजा, अकस्पाओ असासियाओ, विदलकडाओ, निरिन्छिषाओ, बोच्छिणाओ, नरुणिअं बा छिवाडि अभिक्षेत्रं भिक्षयं पेहाए फानुयं एसणिज्ञंति मण्णमाणं लासे संते पढिनाहेजा ॥ ५२६ ॥ से भिक्ख वा भिक्छणी वा जाव पविद्वे समाणे से अ पुण जाणेजा, पिहर्य वा बहुर्य वा, भुज्जियं वा, मेथुं वा, नाउलं वा, नाउलपलंबं वा, सहं संभाजियं, अफासुयं अणेसणिजं मण्णमाणे लामे संते णो पिंडगाहिजा ॥ ५२७ ॥ से भिक्ख वा, भिक्खणी वा, जाव पविट्वे समाणे से जं पुण जाणिजा, पिहुये वा जाद चाउलपलेबे वा असई भजिये दुक्छती वा भजियं तिष्युती वा भजियं फानुसं एसणिजं जाव लागे संते पडिगाहिजा ॥५२८॥ से निक्छ वा भिक्छणी वा, गाहाबहुक्टं जाव पविसित्तकामे जो अञ्चलिक्ण वा गारस्थिएण वा परिहारिको वा अपरिहारिकां सदि गाहाबहकूनं पिंडवायपहिचाप ३ समा-

पविसिज्य का गिवस्त्वमिज्य वा ॥५२९॥ से भिवन्त वा भिवस्तुणी वा, महिया विवारभूमि वा, विहारभूमि वा, जिक्सममाणे पविसमाणे वा, जो अण्यउन्मिएण वा गारस्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण मदि बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा विकस-मिज या पविसिज्ज वा ॥५३०॥ से ।अक्तु वा भिक्तुणी वा आव पविदे समाणे से णो अव्याउत्यिअस्स वा गार्रात्ययस्य वा पाँतहारिओ वा अपरिहारिअस्स वा असणं पाणं खाइमं साइमं वा देजा अणुपदेजा वा ॥ ५३५॥ से भिनन्तु वा भिनन्त्रणी वा गामाणुगामं दृहज्जमाणे जो अष्णजन्त्रिक्षण वा गारन्धिएण वा. प्रतिहासिओं अप-विहासिएण वा. सदि गामाणगामं दहक्किका ॥ ५३२ ॥ में भिक्का का भिक्काणी वा जाव पविदे समाणे से जे पुण जाणिजा, अगर्थ वा ( ८ ) अन्संपिधवार एगें साहस्मियं समुहिन्य पाणार्ड, भूयार्ड जीवार्ड, मलार्ड यभाग्यभ यमृहिन्स कीयं पासिचं अन्छिजं अणिसद्वं अभिहरं आहर् चेग्द तं तहामगारं असर्ग वा ( र ) पुरिसंतरकडं अपुरिसंतरकडं वा बहिया णीहडं वा अणीहडं वा अलांद्वर्य वा अणतद्वियं वा. परिभूतं वा अपरिभूतं वा आसेवियं वा अणासेवियं वा अपराम्यं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ५३३ ॥ एवं बहवे सार्टाध्मया, एमा साहाध्मणी, बहुये साहस्मिणीओ मम्बाहरम चलारि आलावगा भाषियस्य ॥ ५३८॥ से भिक्त्य वा (२) गाहावहवुन्हं जाब पविद्वे समार्ण से जंपूण जार्काजा, असम दा (४) बहवे समणमाहणअतिहिकिवणवणीमण पगणिय पगणिय सम्हिस्स पाणाई वा ४ बाव समारव्भ आसेवियं वा अफास्यं अणेर्माणजीत स्कामाणे लाभे सते आव गी पिंडिगाहिजा ॥ ५३५ ॥ से भिक्न्य वा (०) गाहाबलपुर्ल जाव पविट्वें समाणे से जं पुण जाणेजा, असणं वा ( ४) बहुवे समणसाहणअनिहिक्तियणवणीयाः सम्-हिस्स पाणाई (४) आहटू चेएड, तं तहरपमार असमं वा (४) अपुरिसंतरकडं अबहिया णीहडं अणसद्धियँ अपस्मिन् अणासीवनं अफाम्यं अणेसिक् हे जाब णी पडिगाहिजा ॥ ५३६ ॥ अह पुण एवं आणिजा पुरिसताकई बहिया णीहर्ड अत्तर्द्वियं परिभुत्तं आसेवियं फामुयं एसणिजं जाव पहिचाहिजा ॥ ५३०॥ से भिक्त वा (२) गाहावङ्कुलं पिंडवायपिंडयाण् पर्यागत्तु कामे से जाई पुण कुलाई जाणिजा, इमेमु बलु कुलेमु णितिए पिंडे दिजाउ, णितिए अम्मपिडे दिजाइ, मितिए भाए दिज्ङ, अवद्रुभाए दिज्ङ, तहप्पगागई कुलाई णितियाई फितिओमाणाई, गो भनाए वा णो पाणाए वा पश्चिमञ्ज वा णिक्खमिञ्ज वा ॥ ५३८ ॥ एवं खळ तस्स भिक्तुस्स वा भिक्कुणीए वा सामस्मियं जे सब्बहेहिं ममिए महिए सयाजए नि बेमि॥ ५३९॥ पढमोहेसो समसो॥

से भिक्क वा निक्कुणी का गाहाकरकुलं पिंडवायपिंडियाए अणुपविदे ममाणे से जं पुण काणेजा, असर्ग वा (४) अठ्ठमिपोसहिएस वा, अद्भासिएन वा. मामिएस वा. दोमासिएस बा. तिमासिएस बा. चाउमासिएस वा. पंचमासिएस वा. छमासिएस वा. उऊम बा. उऊसंधीस बा. उउपरियदेस वा. बहवे समणमाहणअतिहिकियणवणीमने एगाओ उक्लाओं परिएसिजमाणे पेहाए, दोहिं उक्लाहिं परिएसिजमाणे पेहाए. तिहि उक्लाहि परिएसिजमाणे पेहाए, चउहि उक्लाहि परिएसिजमाणे पेहाए. केमीमहाओ वा कठोबाइओ वा, संणिहिसंणिचयाओ वा परिएसिखमाणे पेहाए तहण्यगारं असणं (४) अपुरिसंतरकडं जाव अणासेवियं अफासुयं अणेसकिजं गो पिंडगाहिजा ॥ ५४० ॥ अह पुण एवं जाणिजा प्रेसंतरकतं जाव आसेवियं फानुयं जाब पढिगाहिएका ॥ ५४९ ॥ से भिक्ख वा (२) जाद पविदे समाणे जाई पण कुलाई जाणिजा: तंत्रहा-उरगक्लाणि वा भोगक्लाणि वा. राइण्यक्लाणि वा. खान्यकुलाणि वा. इक्खागकुलाणि वा. हरिवंसकुरुगणि वा. एसियकुलाणि वा. बेसियकुरु।णि का. गंडागकुरु।णि वा. कोट्रागकुरु।णि वा. गामरक्वकुरु।णि वा. बोक्समालियकुलाणि वा, अण्णयरेसु वा नहप्पगारेसु कुलेमु अदुर्गुहिएसु अगरहिएसु वा, असणं वा ( ४) फाम्यं एसणिजं जाव पडिगाहिजा ॥ ५४२ ॥ से सिक्ख बा (२) गाहाबङकुलं पिंडबायपिंडयाए अगुपविदे समाणे से जं पण जाणेजा असणं वा (४) समबाएम वा, पिंडणियरेमु वा, इंदमहेनु वा, संदमहेनु वा, रहमहेन वा, मुगुंदमहेन वा, भ्यमहेन वा, जक्लमहेन वा, णागमहेन वा, थ्म-महंत वा. क्ल्बमहेत वा. निविमहेत वा. दिसमहेत वा. अगडमहेन वा. नडाग-महेस या, दहमहेस वा, णईमहेस वा, सरमहेस वा, सागरमहेस वा, आगरमहेस वा. अष्णयरेस वा तहप्पगारेस विस्वध्वस महामहेस वहमाणेस, वहवे समण-माहणअति हिक्कियणवणीमण एगाओ उक्काओ परिएसिज्जमाण पेहाए. दोहिं जाब संणिहिसंणिचयाओं वा परिएमिजमाणे पेहाए तहप्पगारं असणे वा (४) अपूरि-संतरकडं जाव जो पिंडगाडिजा ॥ ५४३ ॥ अह पुण एवं जाणिजा, दिष्णं जं नेसि दायव्यं, अह तत्य भुजमाणे पेहाए माहावड्मारियं वा, माहावडमागिणि वा, गाहाबइपुत्तं वा, गाहाबइधूर्यं वा, सुण्हं वा, धाईं वा, दासं वा, दासिं वा, कम्मकरं वा, कम्मकरिं वा. से पुब्बामेव आलोएजा, आउमि नि वा भगिणिति वा, दाहिसि में इत्तो अन्नयर भोयणजार्य ? से सेवं वयंतरस परो असणं वा (४) आहर् दलएजा तहप्पगारं असर्ग वा (४) सर्य वा पुण जाएजा, परो वा से देजा, फासुर्य जान पढिगाहिजा ॥ ५४४ ॥ से भिक्स वा (२) परं अद्वजीयणमेराए

संखंडि गया संखंडिपडियाए वो अभिसंघारेजा ममनाए ॥ ५४% ॥ से भिनन्त्र का (२) पाईमं संखर्डि गया पदीणं गन्छे आणादायमाचे पदीनं संखर्वि मया पाईणं गरके अणाहायमाणे दाहिणं संस्थांड जवा उदीणं गरके अणाहायमाणे. उदीणं संस्थांड णवा दाहिणं गच्छे अणाडायमाणे ॥ ५४६ ॥ अत्येव ना संख्यी सिया, नंजडा गामेसि वा, णगरेसि वा, खेडेंसि वा, कव्वडेंसि वा, मंडबेंगि वा, पड़ गैसि वा, आगरेसि बा दोणमहीस वा जिसमीस वा आसमीस वा, सम्बहाजिम वा, जाव संजियेशीय वा संसदि संबद्धिपृष्टियाए वो अभिसंभारेजा गमकाए, केंब में वया 'आया करेंब' ॥५४७॥ संखर्डि संखडिपडियाए अभिसंधारेमाण आहार्काम्मर्य का उद्देशिय मीम-जार्य वा. कीयगढ़े वा पासियं वा. अच्छेजं वा. अलिसहं वा, आंअहर्ड वा, आहर् दिज्ञमार्ग भंजिजा, असंजए भिक्सपिंडियाए, खाँइयहवारियाओं महक्रियहवारियाओं कजा. महाहियदवारियाओं विशिवदवारियाओं कृजा. समाओं शिकाओं विश्वस्था कजा. विसमाओं सिजाओं समाओं कजा, पनायाओं सिजाओं कावायाओं कजा, णिवायाओं सिजाओ पवायाओं के जा, अनी वा, बर्डि का उवस्मधस्य हरियां के छिंदिय २ दालिय २ संधारमं संधारिजा एम बिलंगयामी मिजाए तम्हा है संबार कियेंहे अण्ययरं वा तहप्पगारं परे सन्पर्डि वा परछासन्वर्डि वा मखर्डि संखदिपहियाए का अभिसंधारिज गमगाए ॥ १४८॥ एवं लल तस्म भिक्सामा भिक्साचीए वा साम-विगयं जं सन्वदेहिं समिए सहिए स्थाजए कि बेम ॥ ४ ४९॥ बीओहेसी समकी॥

से एगया अण्णतरं नर्खांड आमिना पिथिना उद्देश वा वमेश्र वा, भून वा से गो सम्मं परिणांमजा अण्णतरे वा मे दुक्त गेथानं समुप्रिक्त केवले थूथ आयाणमेयं ॥ ५५० ॥ इह म्बल्ल भिक्त गाहावदिह वा, गाहावदणीह वा, परिवान्याह वा, एगजं माड मोड यांडे परंडे मो बनिष्टिस्से हुरुक्त वा, उवस्सयं पिडलेहेमाणे गो लिभजा, नमेव उवस्मयं संभिक्तिभावमाविश्व अण्णामण्णे वा से मने विष्पित्यासियभूए इत्यिविग्राह वा कि जीवे वा ने भिक्त उवस्मयं मित्र वा, राश्री वा, वियाले वा, गामधम्माण्यित्यं कहु, रहिस्मयमेहणप्रमाप्याण्णाण् आउद्दामों ने चेवेगडओ माहज्जिन, जम्हा से मंजए णियंठे तहएकारं पुरेसंखि वा परकासंबादि वा संविद्ध माणा पत्रवाया भवति, तम्हा से मंजए णियंठे तहएकारं पुरेसंखि वा परकासंबादि वा संविद्ध मालाण पत्रवाया भवति, तम्हा से मंजए णियंठे तहएकारं पुरेसंखि वा परकासंबादि वा संविद्ध मालाण गांवान्य संविद्ध वा परकासंबादि वा संविद्ध मालाह संविद्ध वा सोवा णिसम्म संपरिहावह उस्मुयभूयेक अष्पाणेर्ज 'धुवा संक्षवी' गो संवाए, तस्य इयरेयरेहिं कुलेहें सामुदाणियं एसियं वेसियं पिडवायं पढिमान

हित्ता आहारे आहारेत्तप, माइहार्ग संफासे जो एवं करिजा, से तत्य कालेज अजप-विसिक्ता तत्येयरेयरेहिं कुळेहिं सामुदानियं एसियं वेसियं पिंडवायं पिंडगाहिला आहारं आहारिका ॥ ५५२ ॥ से शिक्स वा (२) से अं प्रण जाणेका गाम वा जाब ायडाणि का. इसेनि खळ गामैसि वा जाब रायडाणिंस वा संखडि सिया तंति य गाम वा जाव रामहाणि वा संसाहि संसहिएडियाए को अभिसंधारेजा गमणाए. कंवली बया आयाणमेयं ॥ ५५३ ॥ आइण्या अवमा न संसार्ड अजुपविस्तमाणस्स पाएण वा पाए अकंतपन्ने अवड, हत्येण वा हत्ये संचालियपन्ने अवड, पाएण वा पाए आबढियपुरुषे भवड, सीसेण वा सीसे संघडियपुरुषे भवड, काएण वा काए मंखोभियपन्ने भवड, दंखेण वा मुख्या वा लेलगा वा कवालेग वा अभितयपन्ने वा भवड़, सीओदरण वा उसित्तपुरुवे भवड़, रयसा वा परिवासियपुरुवे भवड, अणेस-णिजेण वा परिभूतपुरुवे भवड, अण्णेसि वा दिज्यमाणे पढिगाहियपुरुवे भवड, तस्हा से संज्ञा निमां ये तह प्यारं आहणाऽबमा नं संखीं हं संबिहपिंडियाए नी अमिसं-धारिजा गमणाए ॥ ५५४ ॥ से भिक्स वा (२) गाहावहकुल पिंडवायपिटयाए पविदे समाणे से जं पुण जाणेजा. असणं वा (४) धुमणिजं निया अणेमणिजं निया वितिगिन्द्यसमावणोर्ण अप्पाणंणं असमाहढाए टेस्साए तहथ्यगारं असणं वा ( ४ ) लामे संत मो परिवाहिजा ॥ ५५५ ॥ से भिवन्त वा (२) माहावडकुलं पविनस्त कामे सब्दे भेडगमायाय गाहाबहुकुले पिंडबायपिंडयाए पविसिज वा णिक्नविज वा ॥ ५५६ ॥ से भिक्क वा ( २ ) बहिया विवारभूमि वा विहारभूमि वा णिक्ख-ममाणे पविसमाणे वा सब्बं भंडगमायाए बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा विक्लामिक वा पविभिन्न वा ॥ ५५० ॥ से शिक्स वा ( २ ) गामाणगामं दृहका-माणे सब्दं भेडगमायाए गामाणुगामै वृङ्जिका ॥ ५५८ ॥ से भिक्ल वा (२) अह पुण एवं आणिजा तिन्वदेसियं वासं वासंमाणं पेहाए, तिन्वदेसियं महियं संणिचयमाणं पेहाए महाबाएण वा त्यं समृद्धयं पेहाए निरिच्छसपाइमा वा तमा पाणा संबहा सक्तिचयमाणा पेहाए. से एवं णचा जो सन्वं भंडगमायाय गाहावड-कुर्ल पिंडबायपिंडयाए पविभिज्ञ वा जिक्स्यमिञ्ज वा बहिया वियारभूमि वा विहार-भूमि वा पविसिद्ध वा विश्वतमिद्ध वा गामाणुगामं दुइच्चिजा ॥ ५५९ ॥ से भिक्ख वा (२) से जाई पुण कुलाई जाणिजा, तंजहा-खिलयाण वा, राईण वा, कुराईण वा, रायपेसियाण वा, रायक्ंसिट्याण वा अंतो वा विहें वा संणिविद्राण वा. गच्छंताण बा निर्मतेमाणाण वा अणिर्मतेमाणाण वा असणं वा (४) लामे संते णो पिटना-हिजा ति बेमि ॥ ५६० ॥ तह्योडेसो समसो ॥

से भिक्ष वा (२) जाव पतिहै समाणे ने ने पुण जाणिका, आहेगं वा पहेणे वा. हिगोलं वा. समेलं वा. तारमार्च सपेटरण अनग में मरमा बटपाणा, बहुबीया, बहर्रास्याः बहभोगाः बहर्रस्याः बहर्गतगपगगदगमादगमका मंताणगाः बहने तत्य सम्राणमाहणअतिदिक्षित्रणयणीयस्य उत्रागन्त उद्याशीमस्मति । स्थादण्याधिकी नि पण्णस्मणि क्यमणप्रवेमाग्, शो बायगप्रत्रगपात्यद्गाणपेतप्रमाणकीर्माक्षणा, सेव पाचा तहप्पगार प्रेसेरवाँडे वा पन्छासेरार्डि वा संस्रांड समाहिपश्चिवात में आंबा-सभारेजा गमणाए ॥५६ १॥ में निक्स वा (४) माहाव्यक्ते पिटवा प्रपष्टि प्राप्त पार्वहें समाण में जे पूर्ण जाणेजा, आहेरीवा जाब समेरे वा हीरमार्ग पेहरा, अनुसाम भस्ता अप्पंडा जाव अपसंताणमा यो जत्य बहुव समणमग्हणा जाव अवागांसम्बर्धन अप्पाइण्णावित्ती पण्यस्य विक्यमणप्रवेसाम् पण्यस्य बायणपुरस्कापावित्रः धम्माणओगचिताए सेवं शक्षा तहप्पगारं पुरेसर्गार्ड वा पच्छासर्गा । वा सर्गार्ड-पिंडयाए अभिस्थातेज गमणाए ॥ ५६२ ॥ से भिक्क वा (२) गाहाबद्यक्ट जाव पविसिउकामे है पुण जाणेजा, खीर्मणयाओं मार्वाओं खीरिजमाणीओं पेटाए असर्ण वा ( ४ ) उवसन्तिङ्जमार्ग पेहाए पूरा अपजिहित सेवं श्रमा ो। गाहाव-इकलं पिडवायपडियाए गिक्कामिज वा पविभिन्न वा मे तमायाए एयल्मवदांमजा. अणावायमसलोए चिट्टिजा, अह पुण एवं जाणेजा खींबणीओ गार्वाओ खींबियाओ मेहाए, असणं वा ( ४ ) उवक्विडियं पेहाए पुराए ज़िहए से एवं पन्ना तओ संजयामेव गाहाबङ्कुल पिटवायपटियाम् पविसिज्ञवा गिक्स्वमिज्ञ वा ॥ १५३ ॥ भिक्तागाणामेंगे एवमाहेंसु समाणा वा वसमाणा वा गासाणुगामं द्राज्ञमाणे 'स्पूरुाए खलु अयं गामे सांगरुदाए यो महालए से हेता, भर्यतारी बाहिरगाण गामाणि भिक्कायरियाए वयह ॥ ५६४ ॥ मिन तत्थेगडयस्य भिक्कुम्म पुरे सप्या वा पच्छासंध्या वा परिवसनि, तंजहा-गाहावट वा, गाहावटणीओ वा, गाहावटपुना वा, गाहावइध्याओं ता, गाहावटमुण्हाओं वा, धाईओं वा, दासा ता, दासीओं वा, कम्मकरा वा, कम्मकरीओ वा, तहापगागई कुलाई पुरे संथुयागि वा पन्छास्यु-याणि वा, पुटवामेव भिक्कायरियाए अणुपविभिक्तामि अविय इत्य लेभिस्सामि, पिंड वा लोयं वा, असणं वा, पाणं वा, खीरं वा, दिध वा, पर्यं वा, गुलं वा, तेल्लं वा, सक्लि, फार्मियं वा, पूर्वं वा, सिहरिंगिं वा, तं पुरवामेव भुन्ना पिन्ना पंडिरगर्ह संलिहिय समिजिय तओ पच्छा भिक्खिहें सिद्धं गाहावदकुलं पिंडवायपिडयाए पुर्विनिस्मामि णिक्कमिस्मामि वा, माइट्ठाणं संफासे, नं णो एवं करेजा, से तत्थ र्वेह सर्दि काठेण अणुपविसित्ता, तत्थियरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियं

वेसियं । रदवायं पिडगाहिना आहार आहारिजा ॥ ५६६ ॥ एयं खल् तस्म भिक्त्युस्य वा सिक्त्युणीए वा सामग्गियं ॥ ५६६ ॥ चडत्थोहेसो समतो ॥

में शिक्क वा (२) जान पविदे समाणे से जे पूण जाणिजा, अग्गपिंट इक्सिप्यक्सणं पेहाए, अस्मपिटं णिक्सिप्यमाणं पेहाए अस्मपिडं हीरमाणं पेहाए. अरगांपरं परिभाडजमाणं पेहाग, परिभेजमाणं पेहाग, अरगपिरं परिट्रविजमाणं पेहाए, परा अनिणाइ वा, अवहाराइ वा पुरा जन्यने समणमाहणअतिहिकिवण-वर्णामगा सदं खदं उवसं रुमंति, में हंता अहमवि खदं २ उवसंक्रमामि, माइङ्गणं मंक्रामे हो एवं करिजा।। ५६७॥ में भिक्क् बा, (२) जाव पविट्रे समाणे अतरा से बापाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अस्मलाणि वा, अगारुपागगाग वा सड परक्से सजयामेव परक्सिजा, णो उज्जयं गव्छिजा. केवर्जा चुया आयाणमेथं॥ ५६८॥ से तत्थ परक्रममाणे पर्यास्त्रज्ञ वा. पञ्च-लेज वा पविष्ठिज वा. से तृत्य पयलेमाणे वा प्रकालेजमाणे प्रवृद्धमाणे वा. तृत्य से कार्य उचारेग वा पासवणंग वा खेलेग वा सिघाणेंग वा, वंतृण वा पित्तेण वा, पणण वा. मंद्रेण वा. मोणिणण वा, उवलिने निया, तहप्पगारं कार्य जो अर्णतरहि-याए पटवीए को मांसिणिद्धाए पुढवीए, को समरक्खाए पुढवीए, को चिनमंत्राए मिलाए, णो चिनमंताए लेलए, कोलावासंसि वा, दारुए जीवपर्राहुए सअंडे सपाणे जान सम गणए, यो आर्मा बज वा पर्मा बज वा, संलिहिज वा, विलिहिज वा, उन्ब-लिज वा, उवहिज वा, आयाधिज वा, पर्याधिज वा, से पुरवामेव अध्यसमरवर्ष तर्ण बा, पत्तं वा, कहुं वा, सक्दरं वा, जाइजा, जाइला सेतमायाय एगंतमवकर्माजा. २ अहे झामथंडिलंस वा, जाव अञ्चयरंसि वा, तहप्पगारसि पडिलेहिय २ पर्माज्य े नओं संज्यामेव आमजिज वा जाव प्रयाविज वा ॥ ५६९ ॥ से भिक्न वा (२) जाव पविदे समाणे से जं पूर्ण जाणेजा गोर्ग वियालं पिटपहे पैहाए, सहिसं वियालं पिडपहे पेहाए एवं मण्हसं आमं हिन्य सीह वर्षा विगं दीवियं अच्छे तरच्छे परिसरं सियाल विरालं सुणयं कोलस्णय कोकंतियं चित्राचेहर्यं वियालं पडिपहे पेहाए सङ्गरक्षमे संजयामेव परक्षमेज्या को उज्जयं गच्छेज्या ॥ ५०० ॥ से भिक्य वा (२) जाब समाणे अंतरा से ओवाओ वा, खाणू वा, कंटए वा, घसी वा, भिल्ह्या वा, विसमे वा, विज्ञले वा, परियावज्जिजा, सति परक्रमे सजयामेव परक्षमेजा गो उज्जर्य गरिक्कजा ॥५७१॥ से भिक्ख वा ( २ ) गाहावइकुलस्स दुवार-बाहं कंटकबोंदियाए परिपिहियं पेहाए तेसिं पुन्वामेव उग्गहं अण्णुनविय अप्रक्रि लेहिय अपमजिय णो अवंगुणिज वा, पविसिज वा णिक्खमिज वा, तेसि कुर्व

उगाहं अणुषाविय पिंकलेहिय २ पमजिय २ तओ संजयामेव अवंगुणिजा वा पविसेजा बा णिक्समेज वा ॥५७२॥ से भिक्ख वा (२) जाव समाणे से जं पुण जाणेज्या, समणं वा, माहणं वा, गामपिंडोलगं वा, अतिर्हि वा, पुञ्चपित्रं पेहाए णी तेसिं संलोए सपिंडदुवारे चिद्वेजा, केवली बूया आयाणमेयं ॥ ५७३ ॥ पुरा पेहाए तस्सठ्ठाए परो अमर्ण वा, ( ४ ) आहट्ट दलएजा अह भिक्ख्णं पुट्वीवदिठ्ठा एस पइबा एस हेऊ, एस उबएमो, तं णो तसि संलोए सपिबतुवारे चिहुजा से तमायाए एगंतमवक्कमिजा अणावायमसंलोए चिट्ठेचा ॥ ५७४ ॥ से परो अणावाय-मसंलोए चिद्रमाणस्य अमणं वा (४) आहट् दलएजा से य बढेजा "आउसंतो समणा इमे भे असणे वा ( ४ ) सब्बजणाए निसिट्टे, नं भुजह च णं परिभाएह च णं" तं चेगइओ पडिगाहेचा तुसिणीओ उचेहेजा, अवियाइ एयं मममेव सिया एवं माइद्वार्ग संफासे, णो एवं करेजा, मे तमायाए तत्य गच्छेजा (२) से पव्वामेव आलोएजा. "आउसंनो समणा, इमे भे असणं वा (४) सव्व जणाए णिसिट्टे तं भूजह च णं परिभाएह च णंंं सेवं वर्दनं परो वएजा 'आउसेनो समणा, तमं चेव णं परिभाएहि, से तत्थ परिभाएमाणे णो अप्पणो खदं २ डायं २ ऊसडं २ रिनयं २ मणुत्रं २ णिदं २ लुक्सं २ मे तत्थ अमुच्छिए अगिद्धं अगृद्धिए अणञ्ज्ञोववण्णे, बहुसममेव, परिभाएजा ॥ ५.५५ ॥ मे णं परिभाएमाणं परो वएजा 'आउसंतो समणा मा ण तुमं परिभाएहि सब्वे वेगतिया ठिया उ भोक्खामो वा पाहामो वा" से तत्थ भुजमाणे शो अप्पणा सर्द २ जाव लक्स २ से तत्थ अमुच्छिए (४) बहुसममेव भुंजिज वा पीइज वा ॥ ५,३६ ॥ से भिक्ख वा (२) जाव समाणे में जं पुण जाणिजा, समर्ग वा, माहणे वा, गाम-पिंडोलगं वा, अतिहिं वा, पुरुवपविद्वं पेहाए णो ने उवाइक्रम्म पविसेख वा ओभा-सेज वा से तमायाय एगंनमवहमेजा अणावायमसंलोए चिठ्ठिजा, अह पण एवं जाणिजा, पिंडसेहिए वा टिने वा तओ तीम णियांत्रए संजयामेव पविसिद्ध वा ओभासिज वा ॥ ५ ३७ ॥ एयं चलु तस्य भिक्खुस्य भिक्खुणीए वा सामित्रगर्य ॥ ५७८ ॥ पंचमोहेसो समसो ॥

से भिन्न्य वा (२) जाव समाणे से जं पुण जाणजा, रमेसिणो बहवे पाणा घामेसणाए संबंधे संणिवइए पेहाए तंजहा-कृत्वकृडजाउथं बा, स्यरजाइये बा अग्गपिंडिसि वा बायसा संयटा संणिवडया पेहाए सड परक्षमे संजयामेव परक्षमेजा नो उजुर्य गिळ्ळजा ॥५७९॥ से भिक्क वा (२) जाव पविद्वं समाणे नो गाहा-वहकुलस्स दुवारसाई अवलंबिय २ चिट्ठेजा, नो गाहावहकुलस्स द्वाच्छकुणमक्तम्

चिद्रिजा, नो गाहाबङ्कलस्स चंदिनाउयए चिट्रेजा. णो० सिणाणस्य वा वश्वस्स वा संलोए सपडिद्वारे चिट्टिजा णो गाहाबहकुलस्स आलोयं वा बिगालं वा संधि वा दगभवर्ण वा बाहाउ परिज्ञिय २ अंगुलियाए वा उहिसिय २ उण्णमिय २ अवन-मिय २ णिज्झाइमा, शो गाहावई अंग्रुलियाए उहिसिय २ जाइजा, शो गाहावई अंगुलियए चालिय २ जाएजा, णो गाहावर्ड अंगुलियए तजिय २ जाएजा, णो गाहावडं अंगुलियाए उक्खुलंपिय २ जाएजा, णो गाहावडं बंदिय २ जाएजा, णो वयणे फरसं बद्रजा ॥ ५८० ॥ अह तत्थ कंचि भंजमार्ण पेहाए. तंजहा-गाहाबई वा जाव कम्मकरिं वा में पञ्चामेव आलोडजा, "आउसो सि वा. भड़िंग नि वा दाहिति में एतो अन्नयरं भोयणजायं" से एवं वयंतस्स परो हत्यं वा मने वा दब्बि वा भायणं वा सीओदगवियदेण वा, इसिगोदगवियदेण वा, उच्छोकेज वा, पहोएज वा. से पुरुवामेव आलोएका ''आउसो नि, वा भइणिनि वा, मा एयं तुमं हत्यं बा, मनं बा, दिन्तं वा, भायणं वा, सीओदगवियडेण वा उसिगोदगवियडेण वा. उरछोछेहि वा पहोवेहि वा, अभिकंतांत में दाउं एमेंब दलगाहि" से सेवं बर्यतस्स परंग हत्थं वा ( ४) सीओदगवियहेण वा २ उच्छोलेता पहोइना आहट्ट दलएजा तहप्पारिण पुरे कम्मकाएणं हत्येण वा (४) असर्ग वा (४) अफासुयं अणेस-णिजं जाव णो पढिगाहिजा, अह पुण एवं जाणिजा णो प्रोकम्मएणं उदउहेणं नहप्पगारेणं वा संसिषिद्धेण वा हत्थेण वा (४) असर्गं वा (४) अफासुयं जाव णो परिगाहिजा अह पुण एवं जाणेजा यो उदउह्रेग समिणिदेणं सेसं तं चेव, एवं समरक्ते, महिया, उसे हरियाहे, हिंगुलए, मणोसिला, अंजणे, लोणे, गेरुब, विकय, सेडिय, मोरहिय पिद्व कुकस उकुद्व संमद्वेणं ॥ ५८१ ॥ अह पुण एवं जाणिजा, णो असंसहे, संसहे तहप्पगारेण संसहेण हत्थेण वा (४) असणं वा (४) फासुयं जाव पिडिगाहिज्या॥ ५८२ ॥ से भिक्का वा (२) से जंपूण जाणेजा पिहुर्य वा बहुरमं वा जाव चाउलपलंबं वा, असंजए भिक्खपढियाए चिनमंनाए सिलाए जाब मझलासंनाणाए कृष्टिम वा, कृष्टिति बा, कृष्टिस्संति वा, उप्फणिमु वा (३) तहस्पतारं पिहर्य वा, जान चाउलपलंबं वा, अफामुयं जान णो पढिगाहिका ॥ ५.८३ ॥ से भिक्त्य वा (२) जाव समाणे से जं पुण जाणिका बिलं वा लोगं उन्भियं वा लोगं असंजए भिक्खपढियाए विकासताए सिलाए जाव मंताणाए भितिसु बा, भिदंति वा, भिदिरसंति वा, रुबिसु वा (३) बिलं वा लोणं उक्तिममं वा लोणं अफासुमं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ५८४ ॥ से भिक्का वा जाव समाणे से अं पुण जायेजा असणं वा (४) अगणिषिक्खितं तहप्पगारं

असणं वा ( १ ) अफास्यं लाभे संत जो पडियाहिजा, पेवली ब्रुया, "भाभाण-मेथं" असजए भिक्खुपडियाए उदिसन्माणे वा, निहसन्धाणे वा, आसजमाणे वा, पमजमाणे वा, ओयारेमाणे वा, उद्यक्तमाणे वा, अगण्यति हिसिजा, अह भिक्खण पुन्तीबंदिहा एस पटण्या, एस हेऊ, एस कारणे, एसवएसे, के नहापगारं असमं वा, ( ४ ) अगणिणिक्चनं अहासयं अणेसान्जं लामे संत णो पडिमाहिजा। ॥ ५८५॥ एवं बल तस्य भिक्खुस्य वा भिक्युणीए वा यामांग्य ॥ ५८६॥ छहोडेसो समत्तो॥

में भित्रम् वा (२) जाव समाणे से ते पुण जाणिजा असमे वा (४) खेशींग वा यंभीन वा, मेचेनि वा, मालीन वा, पानायाँन वा, हिम्मयकहीन वा, अञ्चय-रंगि बा. तहप्यगारंगि अनलिक्यजायंगि उर्वा तक्यते सिया, तहापराज मालीहर्र असमं वा (४) जाव अकास्यं णा पडि गाहिजा, केवली श्रेपा "श्रायाणकेमं " असंजए भिक्खुपडियाए पीढं वा फल्यां वा, किम्मंकि वा, उइहरूं वा, आ है उस्मविय दुरुहेजा, से तत्य दुरुहमाण, पयलेजा वा पवडेजा वा, से क्षेत्र प्रयूपे माण वा पवडेमाणे वा, हत्यं वा, पाय वा, बाहु वा, ऋरं वा, अस्य वा, मीम वा, अण्णयर वा कार्याम टॅदियजार्य र्ज्यायज्ञ वा, पाणार्गि वा, समार्गि वा, जीवार्गि वा, सत्ताणि वा, अभिद्रणिज वा, विनासिज वा, हेसिज वा, संधाराज वा, सध-हिज वा, परियाविज वा, किलामिज वा, ठाणाओं ठार्ग सक्तामिज वा, तं तहाप-गारं मालोइडं असर्ण वा, ( ४ ) लाभे संते को पडिनाईहजा ॥१४८०॥ से सिक्स्प वा, (२) जात समाणे से जंपुण जाणेजा, असर्यवा (४) कृद्धियाओं वा कोळेजाओ वा, असंजग् भिक्लुपडियाग्, उक्किय अवर्राज्ञय ओहार्य, आहर्ड, दलइजा, तहप्पगार असर्ग वा. (४) मालोहडति णश्चा लामे सत लो पिंडगान हिजा॥ ५८८॥ में भिक्क वा (२) जाव समाणे से जे पुण अणेजा असमं वा (४) महियाओर्लिनं तहापगारं असर्यं वा (४) जाव लागे संते को पिंडगान हिजा । केवली वृया 'आयाण, मेर्य' असंजग् निम्लुरडियाम् महिओलिनं असर्ण वा (४) उर्दिभदमाणे पुडवीकार्यं समारीभजा, तहा तेऊ वाऊ वाक वगर्माइ नम कार्य ्रिमारंभिजा पुणर्गव ओर्लिपमाणे पच्छाकम्मं करिजा । अह भिक्क्णं पृथ्वीवदिहा व ज तहप्पगारं महिओलितं अमगं वा, (४) लामे मंत को पडिगाहिजा ५८९ ॥ से भिक्य वा (२) जाव पविट्ठे समाणे से जं पुण जाणेजा असणं (४) पुढविकायपर्इाठ्ठयं नहप्पगारं असर्गं वा (४) अफासुर्यं जाव को पडि-गहिजा॥ ५९०॥ से भिक्ख वा भिक्खणी वा से जं पुण आणिजा, असर्ग वा

(४) आउ रायपडाँठ्यं चेव एव अगाणकायपड्डेंठ्यं लागे मेने णो पिरणाहिजा. ' 'केवलीव्या' ''आयाणमेयं'' अस्त्राण भिक्क्षपिढयाए अगणि उस्मक्षिय २ जिल-किय २ ओटार्सय २ आहर, दलएजा अह भिक्खणं पुट्योवरिष्ठा जाव णी पडिगा-हिजा ॥ ५९९ ॥ में भिक्क वा (२) जाव पविट्टे समाण से जंपण जाणि जा, असर्भ वा ( ४) अश्रुमिर्ग असजए निक्लुपंडियाए, मुप्पेण वा, विह्यणेण वा, तालियंटेण या, परेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहणण वा, पिहणहत्येण बा. चेलेण वा. चेलक्षेण वा. हम्थेण वा, मुहेण बा, फुमिज बा, वीएज वा, से प्रवामेव आलाएजा "आउसी ति वा, भगिणि ति वा, मा एवं तुम, असर्ण वा. (४) अञ्चासण सुपेण या जाव फुमाहि वा. वीयाहि वा. अभिकंबीस में दाउं एमेंब दलयाहि" से सर्व वयंतम्स परो सरपेण वा जाव वीडना आहर दलएजा. । तहप्पगार असर्थ वा ( ८ ) अफास्यं जाव को पर्डिगाहिज्ञा ॥५९२॥ में भिक्क् वा (२) जाव समाणे में जं एण जाणेजा, असणं वा (४) वणम्सङकायपङ्ख्यिं नहण्यगार असणं वः (४) वणस्यङ्कायपङ्द्रियं अकास्यं अणस्यिकां लामे संते णो पडिगाहिजा, एवं तसकार्णव ॥ ५९३ ॥ से भिक्क वा (२) जाव पविदे समाणे से जं पण पाणगजायं जाणेजा, तंजरा-उस्मेडमं वा. संसंडमं वा, चाउलीदगं वा, अण्णयरं वा तहरपगारं पाणगजायं, अहणाधोयं, अणंबिलं, अवोर्कतं, अपरिणयं अविदृत्यं, अफानयं, अणेनणिजं, मण्यमाणे जो पडिगाहिजा ॥ ५९४॥ अह पण एवं जाणिजा, चिराधोयं, अबिलं, युवंनं, परिणयं, निद्धत्यं, फासुयं जाव पडिसा-हिजा ॥ ५.५५ ॥ में भिक्क बा, (२) जाव पविदे समाणे से जं पूर्ण पाणगजार्थ जाणेजा, तंजहा-तिलोदगं वा, तुसोदगं वा, जवोदगं वा, आयाम वा, सोबीर वा, मुद्रवियंत्रं वा, अण्णयर वा तहत्वगार पाणगजार्य पुच्वामेव आलोएजा ''आउमो नि वा. भगिणिति वा. दाहिसि में गनी अन्नयर पाणगजायं ?" से सेत्रं वयंतं परी बएजा "आउसंतो समणा, तुमं चेवदं पाणगजायं पडिगगहेण वा उस्मिचियाणं व ओयत्तियाणं गिण्हाति" तहापगारं पाणगजायं सयं वा गिण्हिजा, परो वा से दिजा. फासुयं लाभे सते पढिगाहिजा ॥ ५९६ ॥ से भिक्ना वा (२) से जे पूण पाणगं जाणेजा अर्णतरहियाए पुढवीए जाव संताणए ओहर्ट निविन्वत्ते सिया अमंजए भिक्खपिडियाए, उदाउल्लेण वा, सिंसिणिद्धेण वा, सकसाएण वा, मत्तेण वा सीओइ-एण वा, संभोएना आहरू दलएजा तहप्पगारं पाणगजायं अफासुयं ठाभे सते णो पिंडिगाहिज्ञा ॥ ५९७ ॥ एयं खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं ॥ ५९८ ॥ सत्तमोद्देशो समत्तो ॥

से भिक्क वा (२) जाव पविद्र समाणे में जे पण पाणगजाये जाणिज्वा, तंजहा-अबपाणनं वा. अवाटनपाणम वा. कवित्याणमं वा. मार्डार्यनपाणमं वा. ' महियापाणमं वा. दाडिमपाणमं वा. खज्ञरपाणमं वा. णांकणस्पाणम वा. करीर-पाणमं वर, कोलपाणमं वर आमलगपाणमं वर, विचापाणमं वर, अणगयां वर तहप्पनार पाणगजार्य सकाग्यं सबीयमं असंज्ञा भिवन्तपहिया छ स्वेण वा इमेण वा, बालगण वा, आर्थिलयाण वा, पर्वालियाण परिमाऽयाण आहर दलएजा. तहापगारं पाणगजायं अफासयं ठाने संते जो पहिलाहिजा ॥ ५०० ॥ से विस्तान वा (२) जाव पविदे समाणे, से आगेनारेय वा, आरामागरेय वा, साहावदक्षेत्र वा. परियावसहेस वा. अन्नर्राधाणि वा. पाणगंधाणि वा. सर्वसर्गभाणि वा. अग्याय २ से तत्य आसायविष्याए मृच्छिए, गिद्धे, गौटा, आस्त्रोववांत्र अही गंधों २' णो गंधमाधाउजा ॥ ६०० ॥ से अंभक्त वा (२) जाव समाणे, से जं पुण जाणेजा, सालुयं वा, विरालियं वा, सासवणालिय वा, अण्यातरं वा तहापगारं आमर्ग असत्थपरिणयं अफास्यं जात् को पिडिगाहिज्य ॥ ६०३ ॥ से भिक्स वा (२) जाव पविदे समाणे से जे पण जाणेजा, पिप्पाठ वा, विष्पति-चुणा वा. मिरियं वा, मिरियचुन्नं वा, सिगबेरं वा. मिगबेरचुन्नं वा. अन्नातरं वा तहप्पनारं आमगे अमन्थपरिणयं अफासयं जाव जो परिवाहिजा ॥ ६०५ ॥ से भिक्ख वा (२) जान पविद्वे समाणे में जे पुण जाणेजा, पर्लंबजारी संजहा--अंबपलंबं वा, अबाहगपलंबं वा, तालपलंबं वा, झिल्झिरिपलंब वा, मुर्भागलंबं वा, सहद्वपलेवं वा, अन्नयर वा तद्वध्यगारं पलंबजायं आमगं असत्यपरिणयं अफाम्यं अणेसणिजं जाव लाभे सते जो पडिगाहिजा ॥ ६०३ ॥ से भिक्न वा (२) जाव पविद्वे समाणे से जे पुण पवालजायं जाणिजा, तंजहा-आसोत्थपवालं वा, णस्मोह-पवाल वा, पिलुंग्बुपवालं वा, णीपूरपवालं वा, सहइसवालं वा, अक्षयरं तहस्पगारं पवालजाय आमर्ग अमत्थपरिणयं अफासुयं अणेसणिजं जन्त मा पित्रगाहिज्ञा ॥ ६०४ ॥ में भिक्क वा (२) जाव समाणे से जंपुण सरद्वयजायं जाणिजा, तंजहा-अंबसरड्यं वा, कविद्वसरड्यं वा, दा**डिम**सरड्यं वा, विद्वसरद्वयं **वा, अण्ण**-यरं वा तह पगारं भरद्वय जायं आसं असत्थपरिणयं अकास्यं को पडिगाहिजा ॥ ६०५.॥ से भिक्क्, वा (२) जान पविट्ठे समाणे, से जंपुण मंथुजार्य जाणिजा, तंजहा-उंबरमंथुं वा, णम्मोहमंथुं वा, पिलुंक्खुमंथुं वा, आसोत्थमंथुं वा, अण्णयरे वा तहापगारं मंथुजायं आमर्यं दुरुकं साणुबीयं अफासुयं को पिडिगा-हिजा॥६०६॥सै भिक्ख् वा (२) जाव समाणे से जं पुण जाणिज्ञा, आमडार्ग

ना, प्रपिष्णामं वा, गांपा वा, पेजं वा लेज्जं वा खाइमं वा माहमं वा, प्राणं एत्य पाणा, अणुप्पस्या, एत्य पाणा संबुक्ता, एत्य पाणा जाया, एत्य पाणा अवृद्धेता. एत्य पाणा अर्थारणया, एत्य पाणा अविदात्था, णो पश्चिमाहिज्या ॥ ६०७॥ मे ।सक्स् बा. (२) जाव समाणे से ते पुण जाणिजा, उच्छुमेरगं वा अक्करेलुयं वा, कमेर्ना बा, सिरपाडरं वा, पृतिआलग वा, अनयर वा तहापगारं आमगं असत्थर्पारणयं आव मो पडिसाहिजा ॥६०८॥ में भिक्कू वा (२) से बं पुण जाणिजा, उपल वा, उप्पल नः हं या, भिम वा, भियम्णालं वा, पोक्खलं वा, पोक्खलाविभेगं वा, अण्यातरं वा तहत्प्यसर, जाव को पहिसाहिजा ॥ ६०९ ॥ से भिक्क वा. (६) जाव समाण, में जं पण जाणिजा, अग्यवीयाणि वा, मुलबीयाणि वा, खंधवीयाणि वा, पोग्बीयाणि वा. अम्मजायाणि वा. मन्द्रजायाणि वा. खंघजायाणि वा, पोर्जायाणि वा, गण्णत्य तक्किमत्यएण वा, नककिसीमेण वा, गाठिएरमत्यएण वा, खज्जरमत्य-एण वा, तालमन्थाण वा, अश्वयर वा नद्दःपनारं आम् असत्थपरिणयं जाव को पडि-गाहिजा ॥ ६१० ॥ में भिक्ख वा (२) जाव समाणे में जे पण जागिजा, उच्छें वा, काणर्थ, अमारियं समिरसं, विगद्तिय, वैनर्ग्य वा, कंडलीऊस्यं वा, अण्णयरं वा. नहप्पगारं आम् असत्थ परिणयं जाव जो पहिराहिजा ॥ ६९९ ॥ में भिक्ख वा (२) जाव समाणे से जे पुण जाणिजा, लमुणं वा, लसुणपत्ते वा, लमुणनाल वा, लस्पक्तं वा, लस्पचीयं वा, अण्ययरं वा तहत्पगरं कंदजायं भी पडिगा-हिजा ॥ ६९२ ॥ सै भिक्न वा ( २ ) जाव समाणे थे जे पूण जाणिजा, ऑन्छिअ वा, कंभिपकं, निद्यं वा, टिक्स्यं वा, विलयं वा, पल्सं वा, कामवणालिय वा, अण्ण-तरं वा आमं असत्थपरिणयं जाव गो पढिमाहिजा ॥ ६९३ ॥ से भिक्ल वा, (२) जाव समाणे से जं पूर्ण जाणिजा, कर्ण वा कणकंडमें वा, कणपुर्यालयें वा, चाउलें बा, चाउलपिद्रं बा, तिलं वा, तिलपिठ्रं वा, तिलपप्पडगं वा, अन्नतरं वा, तहप्प-गारे आमं असत्थपरिणयं जाव लाभे संत जो पडिगाहिजा ॥ ६१४ ॥ एस खल तस्य भिक्कुरम भिक्कुणीए वा सामग्रिगयं ॥ ६१५ ॥ अङ्गोहेसो समत्तो ॥ इह खलु पाईण वा, पडीण वा, दाहिण वा, उदीण वा, मंतेगड्या सड्डा भवंति, गाहाबद्द वा जाव कम्मकरी बा; तेसिं च णं एवं वृत्तपुरुवं भवद जे इमे भवंति समणा, भगवंतो, सीलमंता, वयमंता, गुणमंता, संजया, संबुडा, बंभचारी, उवरया मेहणाओ धम्माओ, णो खलु एएमिं कप्पइ आहार्काम्मए असर्ण वा (४) भोइनए

वा पाइनए बा; से जं पुण इमं अम्हं अप्पणो अद्वाए णिट्टियं, तंजहा-असणं वा (४) सन्बमेयं समणाणं णिसिरामो, अवियादं वयं पच्छा अप्पणो अ**हाए असणं** 

वा ( ८ ) चेड्स्मामी एगप्पगार्र णिखीन सीशा णिसम्म नहप्पगार्र असर्ग वा (४) अफास्यं अणेसणिजं लागे सते भी पडियाहिजा ॥ ६३६ ॥ में भिक्क वा । (२) जाव समाणे वसमाणे वा गामाणगाने उटलमाणे से जे पण जाणिका, वामें वा जाव रायहार्थि वा. हमंसि राह गामीन वा आव रायहर्शियंस वा संतेगहसम्म भिक्खुस्म परे सप्त्या वा पन्छास ग्या वा पांग्वसंति, तजहा-नाहावह वा जाब कम्मकरी वा तहापगाराई कलाई शो प्रथानेव नभाग् व पाणाण्या णिपसानेज वा पविसेज वा, केवली ब्या, 'आयाणसेयं'। पुरा पेहाए एस परी अद्भार असर्थ वा (४) उनकरेज वा, उनकप्रविज्ञ वा, अह । भक्षा प्रशानीदद्र। (४) अ शी तहण्यगाराई कलाई पञ्चामेव भनाए वा पाणाए वा पविसे ज वा जिस्लामे ज वा । में तमायाय एरांतमवद्यमिजा अणावायमसंत्रोप चिट्रेजा, से तत्य कारेग्रं अणयाँक मिजा (२) तिथ्यवेयवेहि क्लेरि माम्दर्भाग्यं गुम्यं देख्यं (प्रव्यय ग्रायन) आहार आहारिजा ॥ ६९७॥ सिया से परो काल्टेग अणपनिद्रम्स आहार्कामधे असर्ग वा (४) उवकरेज वा उवक्यडेज वा, तं चेगहओ त्याणीओ उपेहेजा. 'आहडमेव पचाडिकनस्मामि' माइठ्राणं सफासे, णा एव करेजा, से प्रकासेब आलोएजा 'आउसो नि वा भगिरिंग नि वा, शो खलू से आपड आहार्कामसय असर्ग वा ( ४ ) भोनए वा पायए वा । मा उवकरेहि, मा उवक्क्वेहि, से सेर्व वयापम परो आहाकस्मियं असणं वा (४) उवक्खडार्थना आहट्ट दलग्जा, तहापराज असर्णवा(८) अफासुर्यलोभ सने णो पडिगाहिजा॥ ६१८॥ में भिक्का वा (२) जाव समाण से जं पुण जाणिजा, असण वः ४ आगन्।म उन्कर्यिङ्जनाणे पेहाए भो खडं २ उवसकसित्तु ओसासेजा णकत्य गिलागणीसाए ॥६३२॥ से सि स्सू वा जांब समाणे अण्णतरं भोषणजाय पडिगाहिना सुन्भि सुन्भ सोबा दुन्भि दुन्भि परिष्ठवेड, माइहार्ण संकासे, णो एवं करेजा, सृद्धिस वा दुद्धिस वा सब्बं भूंजे न छड्डाए ॥ ६२०॥ से भिवन्द वा (२) जाव समाणे अण्यातर व। पाययजायं पिंडिसाहिना पुष्फ २ आसाइना कमार्य २ परिद्ववेड, माडद्वार्ग मंफामे शो एवं करिजा, पुष्फ पुष्फेति वा कसायं कसार्णन वा सब्बमेयं भूजिजा जो किनिवि पॉस्ट्रवेजा ॥६२१॥ से भिक्ख वा (२) बहुपरियावण्णं भोयणजायं पडिगाहिला बहुवं साहस्मिया तत्थ वसंति संभोडया, समणुष्णा अपरिहारिया, अदृरगया निर्मि अणालोडया अणा-मंतिय परिष्टुवेंड, माउठ्ठाणं संकासे णो एवं करेजा से तमादाय तत्य गच्छेजा (२) से पुन्त्रामेव आलाएजा, "आउसंतो समणा इसे में असणं वा ( ४ ) बहुपरियावण्णे, नं भुंजह च णं" से संवं वयंतं परो वएजा "आउसतो समणा आहारमेयं असणं वा

( ४ ) जायडयं ( २ ) परिगाइट नावटयं ( २ ) भोक्खामी वा, पाहामी वा, सब्ब-मेर्य परिसाद, सब्बसेयं भीक्यामी वा" २ ॥ ६२२ ॥ में भिक्ख वा ( २ ) से जं पुण जाणि ना, असणं वा, पाण वा, साइमं वा, साइमं वा, परं समुहिस्स बहिया णीहर्द नं प्रेंगिर्द असमण्डाय आंगिराई अफाम्यं जाब पी पडिगाहिजा, नं परेहिं समणुक्तायं नेर्णियह फासूर्य लाभ सने जान प**डि**गाहिजा ॥ ६२३ ॥ एस खल् तस्य भिक्तास्य भिक्रमुणीए वा सामस्मियं ॥ ६२४ ॥ नवमोहसो समसो ॥ ५ सं एगटओं साहारणं वा पिंडवायं पिंडगाहिला, ते साहस्मिण् अणाप्चिला जम्म जम्म इन्छ्ड तस्म तम्म खर्द सद्धं दलयइ, माइहाणं मंफासे णी एवं करेजा, से तमायाम तत्थ मन्छेजा (२) पृथ्वामेव आखेएजा "आउमतो समणा, संति मम पुरे संयुवा वा पन्छासय्या वा, तंजहा-आर्याग् वा, उवज्झाए वा, पविशी बा, थेरे वा, गणी वा, गणहरे वा, गणाबन्छेटण वा, अवियाई एएसि खदं खदं दाहामि" मे सेवं वयंतं परी वएजा, कामं खल आउमी अहापज्जतं णिसिराहि जावदयं २ परो वयह तावहयं २ णियिरेजा, सब्बमेयं परो वयद सब्बमेयं णिसिरेजा ॥ ६२५ ॥ से एगदुओ मणुषं भौयणजायं पिंडमाहिला पंतेण भौयणेण पिंडच्छाएति ''मामेयं दाउयं संते, दद्वयं सयमायण्, आयरिण् वा जाव गणावच्छेदण् वा, णो खलु में कररावि किंचि दायव्वं सिया'' मह्हूहार्ण सफासे णी एवं करेजा, से तमायाए तत्थ गर्नेहेजा, (२) पुथ्वासेव उत्ताणए हत्ये पिडरगहं कट्टु ''इमे खलु इमें खलु नि" आलंग्जा, गो किचिवि णिगृहेजा ॥ ६२६ ॥ से एगइओ अण्यतरं भोयण-जायं पिंडेगाहिला, भरूपं भरूपं भोशा, विवक्षं विरसमाहरह, माइट्टाणं मफाम, णो एवं कॉरजा ॥ ६२० ॥ से भित्रम् वा, (२) से जंपुण जाणिजा, अतर्रान्छयं वा, उन्छ्यांडियं वा, उन्छ्वीयगं वा, उन्छ्मेर्गं वा, उन्छ्सालगं वा, उन्छ्डालगं वा, सिबलिं वा. सिबलय)लगं वा. अस्मि खल पंडिरगहियंसि अप्पे सिया भोयण-जाए, बहुर्जाजन्नयधरिमाए, तहापगारं अंतरुत्तुयं जाव निक्ली थालगं वा अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा।।६२८।।से भिक्नुवा(२)से जंपुण जाणिजा बहुषीयगं-बहुबंटगं-फलं अस्सि खलु पिडगाहियंगि अप्पेसिया भोयणजाए बहु उजिल्लयधर्मिए-तहप्पगारं बहुबीयमं बहुक्टमं फलं लामे सत जाव णो पढिगा-हिजा॥ ६२९ ॥ से भिक्स् वा (२) जाव समाणे, सिया णं परो बहुवीयणण, बहुकंटगेण फल्नेण उवणिमंतेजा "आउसंतो समणा अभिकंखिस ! बहुबीयअ-बहुकंटमं फलं पिंडमाहिनए ?" एयप्पमारं णिम्घोसं सोका णिसम्म से पुन्नामेव आलोएजा "आउसो ति वा भइणिति वा, णो खलु मे कप्पद से बहुकंटयं बहु-

बीयअं फलं पिंडगाहिताए, अभिकंखिस में दाउं, जावड्यं तावड्यं फलस्स सार-मागं दलयाहि, मा य बीयाई "से सेवं वयंतस्स परो अभिहट्ट अंतो पिंडिग्गह-गैसि बहुबीयअं २ फलं परिभाएना णिहरू दलएजा, तहप्पगारं पडिग्गहर्ग परहत्यंसि वा परपायंसि वा अफास्यं अणेसणिजं लामे संते णो पडिगाहिजा, से आहच पडिगाहिए सिया तं णो हि ति वएजा, णो अणहिति वएजा, से तमायाए एगंतमवक्षमेजा (२) अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा, अप्पंडए जाव अप्पर्सतागए, फलस्स सारभागं भूचा बीय।ई कंटए गहाय से तमायाए एगंतमवक्कमिज्जा, अहे ज्झामथंडिलंसि वा, जाव पर्माज्जय २ परिठ्रविजा ॥६३०॥ से भिक्ख वा (२) जान समाणे सिया परो ऑमहद्र अंतो पडिग्गहए बिलं वा लोगं, उब्भियं वा लोगं, परिभाएना णीहटू दलएजा, तहप्पगार परिगाहगं परह-त्यंमि वा, परपायंसि वा अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा से आहच पडिग्गाहिए सिया तं च णाइनूरमए जाणिजा, से तमायाए तस्य गच्छिजा (२) पुन्नामेव आलोएजा "आउसो ति वा. भइणि ति वा, इमंते कि जाणया दिनं उदाह अजाणया ? सो य भणजा, णो खल मे जाणया दिशं अजाणया दिशं, कामं खल आउसी इदाणि णिमिशामि तं भुजह च णं परिभाएह च णं, तं परेहिं समणुनायं समणुसिट्टं तओ संजयामेव, भुंजेज वा पीएज वा, जै च गो संचाएति भोत्तए वा पायए वा साहम्मिया तत्थ वसति संभोइया सम्प्रका अपरिहारिया अदूर्गया तेसिं अणुपयायव्वं. सिया णो जत्य साहरिसया जहेव बहपरियावने कीरनि तहेव कायव्वं सिया ॥ ६३९ ॥ एस खल तस्स भिक्तुस्स भिक्तुणीए वा मार्मागयं ॥६३२ ॥ दसमोहेसो समतो ॥

भिक्लागा णामेंगे एवमाहं मु ममाणे वा वसमाणे वा गामाणुगामं वा दृह जमाणे मणुणं भोयणजायं लिभत्ता "में य भिक्ल गिलाई से हंदह णं तस्साहरह से य भिक्ल णो भुंजिजा आहरिजा तुमं चेव णं भुंजिजासि" से एगइओ भोक्लामिति कहु पाँठ उचिय २ आलोएजा, तंजहा—इमे पिंडे इमे लोए इमें तिनए इमें कहुए इमें कसाए इमें अंबिळे इमें महुरे णो खलु एत्तो किंचि गिलागस्स सयहत्ति माइहाणं संफासे, णो एवं करेजा, तहेव तं आलोएजा, जहेव तं गिलाणस्स सयहत्ति, तंजहा—तित्तयं तिनएति वा, कहुयं कहुएति वा, कसायं कमाएति वा, अंबिळ अंबिळेति वा, महुरे महुरेति वा ॥ ६३३ ॥ भिक्लागा णामेंगे एवमाहंसु, समाणे वा वसमाणे वा, गामाणुगामं दृहज्जमाणे मणुजं भोयणजायं लिभत्ता से भिक्ल गिलाह से हंदह णं तस्साहरह सेय भिक्ल णो भुंजिजा, आहरेजा, से णं

णो खल मे अंतराए आहरिस्साम इन्नेयाई आयतणाई उवाइक्रम्म ॥ ६३४ ॥ अह भिक्स जाणिजा सन्त पिंडेसणाओ सन पाणेसणाओ तत्य खल इमा पहमा पिंडेसणा असंसडे इत्ये असंसडे मते. तहप्पगारेण असंसडेण हत्येण वा मनेण वा. असर्ण बा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा सर्य वा णं जाएजा. परो वा से दिजा. फास्यं जाव पिंडिगाहिजा, इति पढमा पिंडेसणा ॥ ६३५ ॥ अहावरा दोचा पिंडेसणा, संसद्दे इत्ये संसद्दे मत्तए नहेव दीका पिंडेसणा शति दोका पिंडे-सणा ॥ ६३६ ॥ अहावरा तथा पिंडेसणा, इह खळु पाईणं वा ४ संतेगइया सङ्गा भवंति गाहावड वा जाव कम्मकरी वा तेमिं च णं अण्णतरेस विह्वहरूवेस भायणजाएस उवर्णिक्खत्तपृथ्वे सिया तंजहा थालंमि वा, पिढरंसि वा सरगंसि वा, परगंसि वा, बरगंसि वा, अह पुण एवं जाणिजा, असंसर्व हत्ये संसर्व मने, संसदे हत्थे असंसद्धे मते से य पिडिग्गहधारी सिया पाणिपिडिग्गहिए वा. से पुल्वामेव आलोएजा "आउमोत्ति वा. भगिणि ति वा. एएगं तुमं असंसद्देग हत्थेण संसद्देण मनेण संसद्देश वा हत्येण असंसदेश मनेण अस्मि पडिग्गहर्गास वा पाणिसि बा णिहर उचित्त दलशाहि" नहप्पगारं भोयणजायं सयं वा णं जाएजा, परो वा से देजा, फामुबं जाव पढिगाहिजा, तथा पिंडेसणा ॥ ६३७ ॥ अहावरा चडत्था पिंडेसाजा ॥ से भिक्स वा, (२) से जं पुण जाणिजा, पिहुअं वा, जाव चाउ-लपलंबं बा. अस्मि खल पहिरगहियांस अप्ये पच्छाकम्मे अप्ये पज्जवजाए, तहप्प-गारं पिहयं वा जाव चाउलपलंबं वा सयं वा जाएजा जाव पिंडगाहिजा। इति चउतथा पिंडेसणा ॥ ६३८ ॥ अहावरा पंचमा पिंडेसणा में मिक्न वा भिक्खुणी वा, जाव समाणे, अमाहितमेव भीयणजार्य जाणिजा, तंजहा-सरावंसि षा, डिंडिमंसि वा, कोमगंसि वा, अह पूण एवं जाणिजा बहपरियावने पाणीस उदगलेवे तहप्पगारं असणं वा (४) सयं वा णं जाएजा, जाब पहिगाहिजा ॥ पंचमा पिंडेसणा ॥ ६३९ ॥ अहावरा छन्ना पिंडेसणा, से भिक्स वा (२) परगहियमेव मोयणजार्य जाणिजा, जं च सयहाए परगहियं जं च परद्वाए परगहियं तं पायपरियावनं तं पाणिपरियावणां फाययं जाव पहिमाहिजा, छङ्का पिंडेसणा ॥ ६४० ॥ अहावरा सत्तमा पिंडेसणा, से भिक्त वा (२) जाव समाणे बहु उजिल्लयधम्मियं भोयणजायं जाणिजाः, जं चडले बहवे दूपय-चउपपय-समण-साहण-अतिहि-किवण-वणीमगा णावकंसंति तह प्यगारं उज्ज्ञियधम्मयं भोयणजायं सयं वा णं जाएका परो वा से दिजा जाव फास्स्यं पडिगाहिजा ॥ समामा पिंडेस्मणा ॥ इचेयाओं सन्त पिंडेसमाओं ॥ ६४९ ॥ अहानराओं सन्त पाणेसणाओं, तत्व ४ सुता=

खलु इमा पढमा पाणेसणा, असंमहे हत्ये २ तं चेष माणियव्यं, णवरं चउत्थाए णाणतं, से भिक्ख् वा (२) जाव समाणे से जं पुण पाणगजायं आणिजा, तंजहा → तिलोदणं वा, तुसोदणं वा, जवोदणं वा, आयामं वा, सोविषं वा, मुद्यवियां वा, असिस खलु पिडिस्गाहियांस अप्पे पच्छाकम्मे, तहेव पिडिस्गाहिजा ॥ ६४२ ॥ इच्चेयासि सम्बद्धं पिडिस्णाणं सम्बद्धं पिडिस्गाणं ये पिडिसं पामाणियं पिडिसं पिडिस

में भिक्क् वा (२) अभिकेषेजा, उद्यक्त्वयं एनिनए, में अणुप्रिमे गाम बा जाब रायहार्थि वा ॥ ६४% ॥ से जं पूण उचक्क्ययं जाणिजा, संअहं ज्ञव ससं-ताणयं नहत्यगारे उच्चस्तार को ठाणं वा मेर्ज वा निसीहियं वा चेते आ ॥ ५ हर ॥ से भिक्न्य वा (२) से जं पण उचक्क्ययं जाणिजा, अर्थांड अपपपायं जान अपप-संताणयं तहापनारे उबस्मा पहिलेदिना पर्माजना, तओ संजयानेव ठाणं वा सेज बा निसीहियं वा चेते जा ॥ ६४७ ॥ म जं पूर्ण उत्तरम्बयं आणि बा आस्पपदियात एवं माहस्मियं सम्हिस्य पाणाउं भ्याउं जीवाडं समाउं समारक्स सम्हिस्य कीवं पामिनं अच्छित्रं अणियद्वं आसहृदं आहृह् चेण्ति गहप्पणारं उच्चस्सण पूर्वसन-रगडे वा अपूरिसंतरगडे वा जाव अणासेवित वा की ठार्थ वा से वं वा जिसीरियं बा चेतेजा । एवं बहवे मार्हाभ्यया एया मार्हाभ्यणी बहवे मार्हाभ्यणीओ॥६८८॥ से भिक्क वा (२) में जे एण उतस्पर्ध जाणिजा। अमंत्रए भिक्कपिडियाए यह वे समणमाहणअतिहिक्तिवणवणीमा पर्शाणय २ समाहरूम पाणाई स्याई जीवाई सनाई जाव चेएउ तहप्पमारे उत्तहस्मय अपूर्वमतरगढे जाव अणामेविए पी ठारी वा मेळ वा णिसीहियं वा चेनेजा, अह एण एवं जाणिका प्रिमनरगढे जाव आसे-बिए पिक्केहिना पर्माञ्चन तुओ संजयामेव ठाउँ वा मेळं वा णिसीहियं वा चेते ज्वा ॥६८९ ॥ से भिक्क वा (२) से जे पण उत्तरसार्ध गाणिया, असंजा मिक्क-पढियाए करिए का, उन्नेबिए का, छने बा, किने बा, पट्टे था, मट्टे था, संमद्रे था, संपर्यमण् कां, नहप्पनारे उच्चक्तच अपृतिसंतरगढे आव अणासीवण्, को ठार्ज का. सेजं वा, जिसीहियं वा, चेतेजा, अह एक एवं वार्णजा पुरिसंतरगरे जाव आसे-

विग. पढिछेहिना पर्माजना, तओ संजयामेव जाव चेतेजा ॥ ६५० ॥ से मिक्ख् बा (२) से जं पण उच्चरसर्य जाणिजा, असंजए भिक्खपढियाए खुड्रियाओ दवारियाओ महिष्टिआओ कजा, जहा विडेसणाए जाव संवार्ग संधारिजा, वहिया बा णिण्यक्ख तहप्पतारे उसस्सए अपूर्तिसंतरगढे जाव अणासेविते गो ठागं वा. सेजं वा निसीहियं वा चेत जा. अह पण एवं जाणिजा प्रिसेनरगढे जाव आसेविए पहिलेहिना पर्माञ्जना तभी संजयामेव जाव चेते जा ॥ ६५१ ॥ से भिक्स वा (२) से जे पुण उत्प्रक्रस्य जाणिजा, अमंत्रण भित्रन्तपृष्टियाए उदगण्यस्याणि वा. कंदाणि वा, मुलाणि वा, पणाणि वा, पण्याणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा, हरि-याणि वा. ठाणाओं ठाणं भाहरति, बहिया वा णिल्णक्ख तहस्यगारे उच्चस्सच अपांग्सतरगढं जाव को ठाणं वा सेजं वा किसीहियं वा चेतेजा । अह पुण एवं जाणिजा, पारंसंतरगढे जाव चेंतंजा ॥ ६५२ ॥ में भिक्य वा, भिक्खणी वा, से जं पुण जाणिजा, असजण भिक्क्याडियाए पीर्ड वा फल्यां वा जिस्सेणि वा उद्-हरूं वा ठाणाओं ठागं साहरट बहिया वा जिष्णक्या, नह प्रसारे उखरूका अप-रिसंतरगढे जाव भी ठाण वा सेजं वा जिसीहियं या चेते जा, अह पुण भवं जानिजा पुरिसंतरगढे आव चेतेजा । ६५३ ॥ से भिक्त वा (२) में जे पुण उबस्तर्य जाणिजा, तंत्रहा संधीन वा मैचीस वा मालीन वा प्रसार्थीन वा हांभ्ययतलीन का अजनर्गम हा नहत्पमार्थन अतस्त्रिक्वजार्यान, गण्यत्य आगाराणागादेहि कार-गोर्डि, हाणं वा सेर्ज वा जिसीहियं वा को चेतं ज्या ॥ ६०४ ॥ से आहब चेतिले मिया जो तम्ब सीओदर्शावयदेण बा. उसियोदर्शावयदेण वा. हत्यांन वा. पादानि वा, अन्छीणि वा, इंतार्णि वा, मुद्रं वा, उन्छोक्टेन वा पहोगज वा, गी तत्व उसाई पगरेजा, तंत्रहा-उचार वा, पासवणं वा, खेळ वा, विचाणं वा, वंते वा, पितं वा, पूर्व था, सोणियं बा, अन्नयर वा सरीराष्ट्रयवं केवली कृपा "आयाण मेर्य" से तत्व उत्पर्ध पगरेमाणे पयरेख वा, पबढेज वा, से तरव पगरेमाणे पबडेमाणे वा इत्यं वा, जान सीसे वा अवतर्य वा कार्यास इंदियजाले उसेजा पायाचि वा ४ अभिह-बेख वा जाब बबरोबेख बा. अह भिक्लुणं पञ्जीबदिद्वा एस पदका जाव जं नह-प्पगारे उसस्सक अंतिकस्तजाए यो ठाणं वा सेजं वा विसीदियं वा चेतेजा ॥ ६५५ ॥ से भिक्न का (२) से अं पुण उसक्सर्य जानिजा सहित्यमें समुद्रे सपसुभत्तपार्थं महत्पगारे सामारिए उच्चन्तप मो ठावं वा सेजं वा विसीहियं वा चेरोजा. कारायमेर्थ भिक्कुस्त गहाकाकुकेण सद्धि धंवसमाणस्स अलसए वा. निसहसा वा छड़ी या उच्चाहित्सा अधतरे वा से बुचनो रोगायंके समुष्पक्रेजा कार्य-

जए कल्लणपिडयाए तं भिक्खस्स गानं तेहेण वा, घएण बा, उन्बर्रेणेण वा अञ्मे-गेज मक्तिज्ञ वा. सिणाणेण वा. ककेण वा. लोहेण वा, वण्णेण वा चंनेण वा. पउमेण वा. आधंसेज वा. पधंसेज वा. उन्बळेज वा. उनहेज वा सीओदगविय-डेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज वा, पच्छोलेज वा, पहोएज वा, सिणा-विज वा, सिचिज वा, दारणा वा दारपरिणामं कट्ट, अगणिकायं उज्जालेज वा, पजालिज वा, उजालिमा २ कार्य आयावेज वा पयावेज वा अह भिक्ष्मण पुन्वो-विदेश एस पद्देश जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा सेजं वा निसी-हिय वा चेतेजा ॥ ६५६ ॥ आयाणमेयं भिक्खुस्म मागारिए उच्चस्मए वसमा-णस्स इह खलु गाहावइ वा जाव कम्मकरी वा अन्नमनं अन्नोसंति वा. पचित वा र्रमंति वा उद्दर्वित वा अह भिन्नलूणं उचावयं मणं णियंक्रेजा एते खलु अन्नमन उक्रोसंतु वा माना उक्कोमंतु जान माना उद्दर्भितु । अह भिन्नस्पूर्ण पृन्तीवरिद्धा एस परका जाव जं तहप्पगारे मागारिए उवस्सप् भो ठामं वा से जं वा णिसीहियं वा चेतेजा ॥ ६५.३ ॥ आयाणमेयं भिक्खुम्स गाहावटींह सांद्व संवसमाणस्स इह खलु गाहावड अप्पणो सअठ्ठाए अर्गाणकायं उजालेज वा, पजा-लेज वा विज्ञावेज वा, अह भिक्त उचावयं मणं णियंछेजा, एते खल अगणि-कार्य उजालेंतु वा जाव मा वा विज्ञावेंतु अह भिनम्पूर्ण पुन्वोर्वादहुर जाव नं तहप्पगारे उवस्सए नो ठाणं वा सेजं ना, निसीहियं वा चेनेजा ॥ ६५८॥ आया-णमेयं भिक्खुस्स गाहावडाई सद्धि सवगमाणम्य डह खळु गाहावडस्य कुंडले बा, गुणे वा, मणी वा, मोनिए वा, हिरण्णे वा, सुवण्णे वा, कडगाणि वा, तुडियाणि वा, तिसरगाणि वा, पालबाणि वा, हारे वा, अद्भृहारे वा, गुगावली वा, मुनावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, तर्माणयं वा कुमारि अलंकियविभृतियं पेहाए, अह भिक्ख उचावयं मणं, णियंछेजा, "गुर्तानया वा सा थी वा गुरिसिया" इति वा णं बूया, इति वा णं मणं माएजा, अह भिक्क्णं पुन्वीवरिट्टा । जाव जं नहःपगारे उवस्सप् णो ठार्ग वा जाव चेतेजा ॥ ६५९ ॥ आयाणमेयं भिक्युस्य गाहाब-इहिं सर्वि संवसमाणम्स इह खलु गाहावङ्णीओ वा, गाहावङ्भृयाओ वा, गाहाबङ्-मुण्हाओं वा, गाहावइवाईओं वा, गाहावइदासीओं वा, गाहावदकम्मकरीओं वा, तानि च ण एवं बुत्तपुर्व्व भवद, "जे इमे भवंति समणा भगवंनो जाव उत्तरसा मेहणधम्माओ णो खल एतेसिं कप्पइ मेहुणधम्मं परियारणाए आउट्टिनए, आ स खल एएहिं सर्कि मेहुणधम्मं परियारणाए आउट्टाविज्ञा पुत्तं खलु मा लमेज्ञा, ओयरिंस तेयरिंस वचित्स जसिंस मंपराइयं आलोयणदर्शिक्षणि बं," एयप्पनारे

णिग्घोसं सोचा णिसम्म तासि च णं अण्णयरी सङ्गी तं तवस्मि भिक्खं मेहण-घम्मपरियारणाए आउटावेजा, अह भिक्क्ण पुन्नीवदिठ्ठा जाव जं तहप्पगारे सागारिए उचन्त्रप णो ठाणं वा सेजं वा णिसीहियं वा चेतेजा ॥ ६६० ॥ एयं खळ तस्म भिक्खुस्म भिक्खुणीए वा सामरिगयं ॥ ६६१ ॥ सेजाजमयणस्स पदमोहंसो समसो॥

गाहावइ णामेंगे सुइसमायारा भर्वति से भिक्ख य असिणाणाए से तम्मंधे दुग्गंधे पहिकुछे पहिलोमे यावि भवह, जं पुन्वकरमं तं पच्छाकरमं, जं पच्छाकरमं तं पुञ्चकरमं तं भिक्खपडियाए बहुमाणे करेजा वा नो करेजा वा अह भिक्खणं पुरुवोबिदद्वा जाब जं तहप्पगारे उसस्मए भी ठाणं वा जाव चेतेजा ॥ ६६२ ॥ आयाणमेयं भिक्तवुस्स गाहावटहिं सद्धि संवसमाणस्य इह खल गाहावडस्स अप्पणी मञ्जूला विक्रवस्त्वे भीयणजाए उवक्खडिए सिया अह पन्छ। सिक्खपडियाए असणं बा (४) उवक्कादेज वा उवकरेज वा तं च भिक्का अभिकंखेजा भीनए बा पायए वा वियहिनए वा अह भिक्लूर्ग पुल्वीवदिद्वा जाव जं नी नहप्पगारे उवस्मए ठाणं चेतेजा ॥ ६६३ ॥ आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावडणा सर्दि संवय-भागम्स इह सन्तु गाहावहस्स अप्पणी सयद्वाए विस्वतवाई दाख्याई भिनापुन्वाई मर्वति, अह पच्छा भिक्खपिडियाए विस्त्रहवाई दास्याई भिदेज वा, किणेज वा पामिचेज वा, दारणा वा दारपरिणामं कट्ट अगणिकायं उजालेज वा, पजालेज वा, तत्व भिक्ष अभिकंकेज वा आनावेनए वा, पयांनेनए वा, वियष्टिनए वा, अह भिक्क्षे पुन्वीवदिला जाब वं तहप्पगारे उसस्सम् जो ठाणं चेतेजा ॥ ६६४ ॥ से भिक्ख वा (२) उचारपासवरोगं उन्वाहिज्यमाणे राओ वा विआठे वा, गाहाबद्दकुलस्म दुवारबाहं अवंगुणेजा तेणे य तस्संधिचारी अणुपनिसेजा, तस्स भिक्खुस्स जो कप्पइ एवं बदितए "अयं तेणे पविसड् वा जो वा पविसड्, उवक्रियह वा णो वा उवक्रियह, आवयति वा णो वा आक्यति, वहति वा णो वा बदति, तेण हर्ड अण्णेण हर्ड, तस्स हर्ड अण्णस्स हर्ड, अर्थ तेणे अर्थ उदयरए, अयं हंता, अयं एत्यमकासी," तं तबस्सि भिवन्तं अतेणं तेणं ति संकड्, अह भिक्खणं पुरुषोवदिञ्जा जाव यो चेतेजा ॥ ६६५ ॥ से मिक्ख् वा (२) से जं पुण उवस्सर्य जामिजा तणपुंजेसु पळालपुंजेसु वा, समंडे जाव ससंताणए तहप्य-गारे उसस्सप् यो ठार्ग वा सेजंबा जिसीहियं वा चेएजा ॥ ६६६ ॥ से भिक्स् बा (२) से जं पुण उवस्तर्ग जाणिजा, तमपुंजेस बा, पलालपुंजेस वा अप्पंडे जाब चेएजा ॥ ६६७ ॥ के कार्गतारेस वा, आरामागारेस वा, गाहाबहकुकेस वा

परियावसहेसु वा अभिक्खणं अभिक्खणं साहम्मिएहिं ओवयमाणेहिं णो ओवएजा ॥ ६६८ ॥ से आगंतारेषु वा जाव पारयावसहेग वा, जे भयंतारो उडुबद्धियं वासा-नासियं ना कप्पं उनातिणित्ता तत्थेव भुज्जो भुज्जो सवसंति, अयमाउसं। कालाइकंत-किरिया भवइ ॥ ६६९ ॥ से आगंतारेस वा जाव परियानमहेस वा, जे भयंतारो उडुबद्धियं वा, वासावासियं वा, कष्प उवातिणाविना त दुगुणा दुगुणेण अपरिहरिता तत्येव भुज्नो भुज्नो सवसंति, अयमाउमो इनरा उवट्टाणिकारया यावि भवइ ॥६७०॥ इह सलु पाईणं वा पडीणं वा दार्हाणं वा उदीणं वा मतगड्या सहा भवंति तंजहा गाहाबद वा जाव कम्मकरीओ वा निर्मिच ण आयारगोयरे को मुणिसंने भवड तं सद्द्रमाणेहिं, तं पत्तियमाणेहिं, तं रोयमाणेहिं बत्वे समणमाहणअतिहि-किवणवणीमण् सम्हित्य तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराङ चेतिआई भवेति, तंजहा-आएसणाणि वा आयतणाणि वा देवकुलाणि वा सहाओ वा पवाणि वा पणिय-गिहाणि वा पणियसालाओ वा जागगिलाणि वः जागगालाओ वा गहाकस्मताणि वा द्रभकम्मंताणि वा बद्धकम्मंताणि वा, वहयकम्मताणि वा, वणकम्भंताणि वा इंगालकम्मंताणि व। कठ्कम्मंताणि वा समाणकम्मंताणि वा सान कम्मंताणि वा सुष्णासारकम्मंताणि वा गिरिकम्मंताणि वा कंदरकम्मंतर्गण वा सेत्रोबद्धाणकम्मंताणि वा भवणगिहाणि वा जे भयंनारो तहप्पगाराई आण्यणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा तेष्ठिं ओवयमाणहिं ओवयंति अयमाउसी ऑभइंतर्किरिया या वि भवड ॥६ ३१॥ इह खल पाईण वा पडीण वा दाहिण वा उदीर्ग वा सत्रेगहया सहा भवंति जाव तं रोयमाणेहिं बहुवं समण जाव वणीमण समृहिस्स, तत्थ २ अगरीहिं अगराई चेतिआइं भवंति, तंजहा-आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा जे सयनारी तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाव भवणिहाणि वा नेहि अधीवयमाणेहि ओवयति अयमाउसो ! अर्णाभक्कंनिकारया या वि भवति ॥६ ७२॥ इह स्वस्ट पाईणे वा पडीगं वा दाहिणं व। उदीणं वा संतेगद्ञा सङ्घा भवंति, तंबदा-गाहावह वा जाव कम्मकरी वा, तेसि च णं एवं बुक्तपुच्यं भवड्, "जे इमे भवीत समणा भगवंती सीलमंता जाव उवन्या महणधम्माओ, णो खल एएसि भयंनाराणं कप्पड आहाकस्मिए उचन्सए वत्थए, से जाणि इमाणि अम्हं अप्पणी सञ्जूहाए चेतिनाई भवंति, तंजहा आएमणाणि वा, जाव भवणगिहाणि वा, सव्वाणि नास्रि समणाणं णिमिरामो अवियाई वयं पच्छा अप्पणो सअठ्ठाए चेनिस्सामो संजहा-आएमणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा, एयप्पारं णिन्धोमं सोबा जिसम्म जे भयंतारो तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाव मवणगिहाणि वा उवागच्छंति उवा-

गच्छिता इयराइयरेहि पाइडेहि बर्देति अयमाउसी वज्जकिरिया या वि भवड ॥६०३॥ इह स्रात पाईणं वा प्रदीणं वा दाहीणं वा उदीणं वा संतेगडया सन्ना भवींत तसि च गं आयारगोयरे जो सुणिसंते भवड. जाव तं रोयमाणेहिं बहुवे समण जाव बणीमए पगणिय २ समुहिस्स तस्य २ अगारीहिं अगाराई चेतिताई अवंति तंजहा-आगमणाणि वा जान अवणगिहाणि वा जे अयंतारी तहप्पगाराह आगमणाणि वा आब भवणगिहाणि वा उवागच्छेति, इयराइयरेहिं पाहकेहिं वर्देति अयमाउसी महाबज्जिकिरिया था वि भवड ॥६ ७४॥ इह मळ पाईण वा पडीण दाहिण वा उदीण वा संनेगड्या सदा भवंति जाव तं रोयमांगहिं बहवे समण । जाव सर्माहस्स तत्थ तत्य अगारीहिं अगाराई चैतिआई भवंति-तंजहा आएसणाणि वा जाब भवण-गिहाणि वा जे भयंतारी तहप्पगाराई आएमणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा उवागन्छंति इयराइयरेहि पाहडेहि वहंति, अयमाउसी सावज्जकिरिया या वि भवड ॥ ६ ५% ॥ इह स्वस्य पाईणं वा जाव उदीणं वा मंतेगड्या मद्दा भवति तंजहा-गाहावट वा जाब कम्मकरी वा तेशि च पं आयारगोयरे को सुणसंते भवड़ जाब ते गेयमाणेहि एकं समणजायं सम्हित्स तत्थ तत्थ अगरिहि अगग्रहं चेतिताई भवंति, तंजहा आएसणाणि वा जाब भवणगिहाणि वा, सहया प्रविकायसमारंभेणे एवं महया आउ-ने उन्या उन्यासमह-नसकायसमारमेणं महया संरंभेणं महया आरं-भेगं महया मिस्यरूपेहिं पावकम्मेहि तंजहा छायणको, लेवणओ, सयारद्वारपिह-णाओ, मीतोरए **वा. परिक्रवियपुर्वे भवड, अगणिकाए वा उज्जा**तियपुर्वे भवड, जे भयेतारी तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाब भवणांगहाणि वा उवागच्छेति इय-राइयरेहि पाहुँडोहें बहुंति दुषक्से ने कम्मं सेनंति अयमाउसी महासाबज्जिकिया या नि भवड ।। ६७६ ॥ इह स्वल पाईणे वा जाब ते रोयमाणेहिं अपपरो सअद्वाए तत्य २ अमारीहिं जाव अवर्णागहाणि वा. महया पुरुविकायसमारंभेणं जाव अग-विकाए वा उजालियपृथ्वे भवद जे भयंतारो तहप्पगाराई आएलपाणि वा जाद भवगगिहाणि वा उवागच्छेति इयराइयरेहिं पाहबेहिं बर्टति एगएक्सँ ते कम्मं सेवंति अयमाउसी अप्पराचका किरिया या वि भवड़ ॥ ६००॥ एम खळ तस्स भिक्सुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं ॥ ६ १८ ॥ सेजाज्ययणस्य बीबोहेसो समत्तो ॥

"से य गो चुलमे फासूए उंके अहेसिक को य खल सुदे हमेहि पाहवेहि, तंत्रहा-छायणओं, छेवणओं संवारहवारपिहणओं पिटबाएसणाओं से य मिक्स् चरियारए ठाणरए निसीहियारए सेजासंबारपिडबाएसणारए" संति मिक्खुणो एव मनवाह्यो उज्या नियागपरियमा अमार्य कुम्बमाणा विवाहिया॥ ६७९ ॥ संते-

गङ्आ पाहुडिया उक्सितपुरुवा भवद एवं णिक्सितपुरुवा भवद परिभाइयपुरुवा भवइ परिभुत्तपुरुवा भवइ परिठ्ठवियपुरुवा भवइ एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरेति ? हंना भवइ ॥ ६८० ॥ से भिक्ष वा (२) से जं पुण उवस्तर्थ जाणिजा खुड्डियाओ खुडुद्वारियाओ नीयाओ सनिरुद्धाओ भवंति, तहप्पगारे उस-स्साप राओ वा विआले वा णिक्खममाणे वा पविसमाणे वा पुरा हत्थेण वा पच्छा पाएण वा तओ संजयामेव णिक्नमेज वा पविसेज वा, केवली बूया, 'आयाणमेयं' जे तत्थ समणाण वा माहणाण वा छनए वा मनए वा दहए वा लेड्डिआ वा भिसिया वा नालिया वा चेले वा चिलिमिली वा चम्मए वा चम्मकोमए वा चम्म-होदणए वा दब्बद्धे दृष्णिक्खिते अणिकंपे चलाचले भिक्ख य राओ वा वियाले वा णिक्यममाणे वा पविसमाणे वा पयिलक्क वा पवडेक वा से तत्थ पयलमाणे वा पवडेमाणे वा. हन्यं वा पायं वा जाव इंटियजायं वा उसेज वा, पाणाणि जाव सत्ताणि वा, अभिहणेज वा जाव ववरोवेज वा, अह भिक्क्षणं पृथ्योवदिट्टा जाव जं नहत्पगारे उचस्सप पुरा हत्येणं पन्छ। पाएणं तक्षा संजयामेव णिकन्यमेज वा पविसेज वा ॥ ६८१ ॥ से आगंनारेम् वा अण्वीह उवस्सयं जाएजा, जे तत्य ईसरे जे नत्य सम्राहिद्राए, ते उबस्सयं अणुव्यवेज्ञा, कामं खल् आउसो अहालंदं अहापरिष्णानं वानम्यामो जाव आउसता जाव आउसतस्य उवस्स्यए जाव साहम्मियाए तओ उवस्पयं गिण्हस्सामी तेण पर विहासिसामी ॥६८२॥ से भिक्क वा (२) जस्मवस्सए सर्वमिजा तम्म णामगोर्य पृथ्वामेव जाणिजा तओ पच्छा तस्य गिहे णिमंतेमाणस्य अणिमंतेमाणस्य वा असणं वा (४) अफासुर्य जाव गो पडिस्माहिजा ॥ ६८३ ॥ से भिष्म्यू वा (२) से जं पुण उब-स्पयं जाणिजा रासागारियं सागणियं महदयं को पण्णस्य निवनवस्थापवेसणाए, णो पण्णस्म वायण जाव चिताए, तहप्पगारे उवस्सए को ठाणं वा मेर्ज था निसीहियं वा चेतेजा॥ ६८ व ॥ से भिवन्त वा (२) से जं पुण उवस्मर्थ जाणिजा गाहावङ्कुलस्य मज्झं मज्झेणं गंतुं पंथाए पर्एपएपहिसद्धं को प्रकास्य णिक्समण जाव चिंताए तहप्पगारे उच्चस्सम् शो ठाणं वा सेजं वा णिसीहियं वा चेतेजा ॥ ६८५ ॥ में भिक्ष्य वा (२) से जंपुण उवस्मर्य जाणिजा दह खल गाहावड वा जाव कम्मकरीओ वा अण्णसण्णमकोसीत वा जाव उहवैति वा जो पण्णस्य जाव चिंताए सेवं णका तहप्पगारे उत्यस्सप् णो ठाणं वा जाव चेते आ ॥ ६८६ ॥ से भिक्य वा (२) सं जं पुण उषस्सर्य आणिजा इह साल गाहाबन्न वा जाव कम्मकरीओ वा अष्णमण्णस्स गायं तेहेण वा वरण वा अव्यंगेंसि वा

मक्खेंति वा णो पण्णस्स जाव चिंताण, तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणे वा आव चतेजा ॥ ६८७ ॥ से भिक्ख वा (२) से जं पुण उवस्सर्य जाणिजा, इह खद्ध गाहाबर वा जाब कम्मकरीओ वा. अण्णमण्णस्य गार्थ मिणाणेण वा बक्केण वा होहेण वा वर्ण्णेण वा चर्ण्णेण वा पडमेण वा. आधंसंति वा पघसंति वा उटवलंति वा उर्व्वार्टित वा जो प्रणास्स जिन्नसम् जाव चिताए तहप्पगारे उचनसम् जो ठाणं वा जाव चेतेचा॥ ६८८॥ में भिक्क वा(२) से जं पुण टबस्सयं जाणिजा इह खल गाहावड वा जाव कम्मकरीओ वा अण्णमण्यस्य गार्थ सीओद-र्गावयहेण वा उसिणोदर्गावयहेण वा. उन्होलंति वा पधोवेंति वा सिचंति वा सिणावैति वा जो प्रजास्य जाव जो ठाणं वा जाव चेतेच्या ॥ ६८९ ॥ से सिक्ख वा (२) से जं पुण उच्चरस्तयं जाणिजा, इह म्बल गाहावड वा जाव कम्मकरीओ वा णिनिणा ठिआ णिनिणा उद्योगा मेहणधम्मं विष्यवेति रहस्मियं वा मेतं मंतिति णी प्रकास्त जाब जी ठाणे वा जाब चेतेजा ॥ ६९० ॥ से भिक्ख वा (२) से त्रं एण उसक्सयं जाणिजा आहण्णसंदिकसं भी पण्णस्य जाव चिनाए जाव भी ठाणं या से उने का निसीहियं वा चेने जा।। ६९९ ॥ से सिक्क वा (२) अभिकेन सेजा संघार एतिका ॥ ६९२ ॥ में जे पुण सुधार्य जाणिका सअंड जाव सुसं-ताणम तहापमारं संधारमं लामे संते को परिमाहिजा ॥ ६६३ ॥ में भिक्क वा (२) से अं पुण संचारयं जाणिजा अपांडे जाव संनाणगं गरुयं नहप्पगारं लामे संते यो पडिवाहिजा॥ ६९.४॥ से भिक्क का (२) से जे पुण संबारमं जाणिजा, अपर्ड जाव संतायमं लहुयं अपाडिहारियं तहप्पगरं सेजा संवार्यं लामें संते को पविचाहिजा n ६९% n से भिक्क का (२) में वं पुण संधारमं जाणिजा, अप्पंत्रं प्राव संताणमं लह्यं पाडिहार्स्यं गो अहाबद्धं तहप्पमारं लामे संते जो पढिवाहिजा ॥ ६९६ ॥ से भिक्स वा (२) से वं पुण संसारवं जाणिजा अपोडं जाव संनाणमं लहुयं पाडिहानियं अहाबद्धं तहप्पगारं संबार्य जाब हासे संते परिवाहिका ॥ ६९७ ॥ इबेवाई भायतणाई उबाइकस्य अह भिषम् जाणिजा दमाहि चउहि पिन्माहि संधारमं एसिपए तत्व सह इसा पडमा पहिमा;-से भिक्स वा ( २ ) उदिसिय प्रहिसिय सेवारमं आएजा, तंत्रहा-इकडं बा कहिणे वा अतुर्ध का परवं का मोरगं वा तणं का सोरगं का कुसं का कुन्यनं का परवर्ग वा पिप्पलमं वा परास्त्रां वा से पुन्वामेव आसोएजा आउसी ति वा भगियी ति वा दाहिति में एती अव्यवहं संवारमं ? तहप्यगारे सर्व वा वं जाएजा परो वा से देजा पालून एसनिया काने संत पविचाहिका पदासा पहिला

॥ ६९८॥ अहावरा दोश्चा पडिमा, से भिक्ल वा (२) पैहाए संवारगं जाएजा तंजहा-गाहावइं वा जाव कम्मकरि वा पुच्वामेव आखोएजा आउसी नि वा भगिणि ति वा दाहिसि मे एतो अण्णयरं संयारगं ?" नहप्पगार संधारगं मयं वा गं जाएजा परो वा से देजा फामुयं एसणिज जाव पडियाहिजा दोखा पडिमा ॥ ६९% ॥ अहाचरा तथा पहिमा, से भिक्ख वा (२) जम्सूब-स्सए संवसेजा जे तत्र अहासमण्णागए तंजहा-इक्षडेड वा जाव पलालेडवा तस्स लाभे सबसंजा तस्म अलाभे उक्कुदुए वा निस्तिष्ण वा विहरेजा तथा पहिमा ॥ ७०० ॥ अहावरा चउत्था पंडिमा, में भिक्क वा (२) अहः मंयदमेव संथारगं जाइजा तंजहा-पुडविसिल कठुमिलं वा, अहा मयउमेव तम्म लामे मत संबसेजा. अलाभे उक्कडए वा निर्माजण वा विहरेजा, **चउन्था परिमा**, ॥ १०९॥ इबेयागं चउण्हं पडिमाणं अण्णयगं पडिमं पडिवजमाणं तं चंव जाव अओक्सममा-हीए एवं चर्ण विहरीते ॥ ७०२ ॥ से भिक्क वा (२) आभकंखेजा संयारं पन्न-प्पिणित्तए से जं पुण स्थारमं जाणिजा मुंजई जाव सताणमं तहत्पमार संयास णो पर्चाप्पणिजा ॥ ७०३ ॥ से भिक्क वा (२) अभिकंखेजा संयारग पर्धाप-णित्तए, से जं पुण स्थारम जाणिजा अप्पंट जाब मताणम तहप्यशार मेथार मं पिंडेलेहिय २ पर्माज्ञय २ आयाविय २ विभूणिय २ तओ सजयामेव पर्यायणेजा ॥ ७०४॥ से भिक्कू वा (२) समाणे वा वसमाणे वा सामाणुनाम इटाजमाणे पुरुवामेव ण पण्णस्य उचारपायवणभूमि पडिलेहिजा केवला वृथा 'आगाणमेय' अपिंड हेहियाए उच्चारपासवणभूमिए भिक्क वा भिक्कणी व। राजी वा विकले वा उचारपासवर्गं परिकृषेमाणे, प्रयक्तेज वा प्रवहेज वा से तुरुप प्रयक्तेमणे प्रवृत्माणे बा हत्यं वर पायं वा जाव ल्रिजा पाणाणि वा ४ जाव वचरोबंजा, अह स्थिकक्ष पुन्तीवदिद्वा जाव जं पुरवासेव पर्णास्य उत्रारपासवराभास पश्चिलंहाजा ।। ३०५ ॥ से भिक्ख वा (२) अभिकंखेजा सेजासंयारमभूमि परिलेशिक्छ गण्यस्य श्राय-रिएण वा उव आएण वा जाव गणाव छेएण वा बालेण वा सृष्ट्रेग वा सेहेंग वा गिलाणेण वा आएमेण वा अनेण वा माम्बेण वा समेण वा विसमेण वा प्रवापण वा णिवाएण वा तओ सजयामेब पडिलेहिय २ पर्माज्य २ तओ सजयामेब बहु-फानुर्य सिजासवारमं संबारजा ॥ ७०६ ॥ से भिक्ष्य वा (२) बहुक्तसूर्य सेजा-संवारगं संवरिता आंभकंखेजा, बहुकासुए सेजासंवारए दृहहिताए ॥ ५० ५ ॥ से भिक्ल वा (२) बहुफामुण से जामंबारए दुग्हमाणे से पृथ्वामेव समीमोबस्यि कार्य पाए य पर्माजय २ तओ संजयामेव बहुफानुए सिमासंवारंगे दुरुहिसा तओ संग्र-

## ॥ सेजाणामविद्यमञायणं समसं॥

"अञ्चुवराए अन् वासावासे अभिष्युद्धे बहुवे पाणा अभिमंभूया, बहुवे बीयाअहुण्डिभका, अन्तरा से मरमा, बहुपाणा बहुवीया, जाब सनाणमा, अणिकंता
पेद्या को विष्णाया मरगा" सेवं णका को गामाणुगामं प्रश्लेजा, तओ सजयमेव
बासावास उवांह्यका ॥ ७९३ ॥ से भिक्का वा (२) से अं पुण जार्किजा गामं
वा जाब रायहाकि बा, इमंति सन्त गामंति रायहार्जिति वा को महती विहारम्मी
को महती विचारम्भा, को मुलने पीडफलगमेजासवारए को सुलने फानुए उन्हे
अहंसिक्जे बहुवे जत्व समणमाहणअतिहिकिक्चवणीमगा उवागया उवागमिरस्ति
व अवाह्य्या विनी को प्रवास निकलमणपंत्राए जाब धम्माणुओगविनाए सेवं
पाचा तहण्यान गामं वा जगर वा जाब रायहाणि वा को बागावास उवांक्र्य्या
॥ ७९४ ॥ से भिक्का वा (२) से जे पुण जाविजा गामं वा जाब रायहाणि वा,
इमेरि सञ्ज गामंति वा रायहाणिस वा महत्ता विहारम्मी महत्ती विचारम्मी सुलने
अस्व पीडफलगसेजासंबारए सुलने कास्य उंक्डे अहंसिक्जे को जत्व बहुवे समण

जाब उदागया उदागमिस्संति य अप्पाइण्णा वित्ती जाब रायहाणिसि वा तओ संज-यामेव वासावास उवहिएजा ॥ ७१५ ॥ अह पुण एवं जाणिजा चतारि मासा वासावासाणं वीडकंता हेमंताण य पंचदसरायकप्पे परिवृक्षिए अंतरा से मनगा बहपाणा जाव संताणमा णो जत्थ बहवे समण जाव उवागया उवागमिग्संति ब सेवं पचा जो गामाणुगासं दुइजेजा ॥७१६॥ अह पुण एवं जाजिजा चतारि मासा वासा वासागं वीदकंता हेमंनाण य पंच दस रायकप्पे परिवृत्तिए, अतरा से मगगा अप्पंडा जान असनाणगा बहुने जत्थ समण जान उनागमिस्संति य सेनं पाचा तुओ संजयामेव गामाणुगामं दुर्वाज्ञजा ॥ ७१७ ॥ से भिक्क वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे पुरओ जुगमायं पेहमाणे डट्टुण तसे पाणे उद्धद्र पार्थ रीएजा साहट्ट पायं रीएजा उक्किपपपायं रीएजा तिरिच्छं वा कह पायं रीएजा सित परक्रभे सज्ज-नामेव परिक्रमेजा गो उज्ज्यं गच्छेजा, नओ सजयामेव गामाणुगामं दृहजेजा ॥ ७१८ ॥ से भित्रव वा (२) गामाणुगामं दृड्जमाणं अतरा मे पाणाण वा बीयाणि वा हरियाणि वा उद्गु वा महिया वा अविदन्धे मड परकामे जाव भी उज्जर गच्छेजा, तओ सजवामेव गामाणुगामं दुइजेजा ॥ ७१९ ॥ से भिक्स वा (२) गामाणुगामं दृइज्जमाणे अंतरा से विस्वस्वाणि पर्वतिकाणि दस्मृगायतणाणि मिल-क्क्वणि अणार्थास्याणि द्रमञ्चपाणि दुष्परणवणिजाणि अकालपश्चिबोहीणि अकाल-परिभोईणि सति लाढे विहाराए सथरमाणहिँ जाणवएहिं को विहारविनयाए पव-जेंजा गमणाएं केवली बुया 'आयाणमेयं' ते ण बाला ''अय तेण अयं उदकार अयं तओ आगए" नि कट्टु तं भिक्न्बुं अक्रोमंज वा जाव उद्देख वा बन्धं पिंड-ग्गहं कंबलं पायपुंछणं अच्छिदेज वा अभिदेज वा अवहरिज वा, परिट्रांबज वा, अह भिक्खणं पुरुवोनदिञ्चा पदण्या जान जं यो तहरपगागणि विस्वस्वाणि पश्चीत्-याणि दस्मुगायनणाणि जाव विद्यारवित्याएं जो पवजिजा गमणाए, तस्रो संजयामेष गामाणुगामं दृइजेजा ॥ ७२० ॥ सं भित्रस्य वा (२) गामाणुगामं दृद्वक्रमाणे अंतरा से अरायाणि वा, गणरायाणि वा, जुनरायाणि वा, दोरज्जाणि वा, बेरजाणि वा, विरुद्धरज्ञाणि वा, मङ लाढे विहाराए संथरमागेहिं जणवर्णर्ह णी विहारविश्वाए पवजेजगमणाए, केवर्टा बृया 'आयाणमेयं' ते में बाला 'अयं तेमें ते सेव आब णौ विहारवित्याए पवर्जज गमणाए तओ संजयामेव गामाणुगामं वृहकेका ॥ ७२ ९॥ से भिक्क वा (२) गामाणुगामं दृङ्खमाणे अंतरा से विद्दं सिया से जं पुण विद्दं जाणिजा, एगाहेण वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पंचाहेण वा, पाउणिज वा, नो पाउणिक वा, नहप्पगारं विहं अणेगाहरामणिकं सति छाडे बाब

णो विद्वारवित्याए पबजेज गमणाए, केवली बूया 'आयाणमेयं' अंतरा से वासे सिया, पाणेमु वा, पणएसु वा, बीएमु वा, इरिएमु वा, उदएसु वा, महिवाए वा, अबिद्वत्याए, अह भिक्खणं पुरुवोवदिक्रा जाव जं तहुप्पगारं अणेगाहुरामणिजं जाब णो गमणाए, तुओ संजयामेव गामाणुगामं दृहुजोजा गमणाए ॥ ०२२॥ से भिक्स् वा (२) गामाणुगामं दुइ बमाणे अतरा से जावा संतारिमे उदए सिया, से जं पुण णावं जाणिजा, असंजए भिक्खुपढियाए किणेज वा, पामिनेज वा, गावाए वा गार्व परिणामं कहू, थलाओं वा णावं जलंति ओगाहेजा, जलाओ वा गार्व बर्लान उक्सेजा, पृष्णे वा णावं डस्मिचंजा, मण्यं वा णावं उप्पीलावेजा, तह-प्यगारं गार्व उन्नुगामिणि वा, अहेगामिणि वा, निवित्रगामिणि वा, परं जोयणमेराए अद्वजीयणमेराए अप्पतरी वा, भुजतरी वा, जी दृष्ट्रीज गमणाए ॥ ७२३ ॥ से भिक्त वा (२) पुरुवामेव निर्मच्छसंपातिमं णातं जाणिजा जाणिना से तमायाए एगं रमबक्रामिजा, भंडगं पहिलेहिजा, पहिलेहिना एगओ भीयणभंडगं करेजा २ ससीनोवनियं कायं पाए य पमजेजा पर्माजना महगारियभन्तं प्रवक्ताहजा पव-कलाइना गुगं पाये बले किया गुगं पार्व थले किया तओ संजयामेन पार्व दृष्टिजा ॥ अरु इ ॥ में भिवन्तु वर (२) जार्व दुरुहमाणे को वाबाए प्रभी दुरहोजा, वरे माबाए अगाओं दुरुंहें जा, को माबाए मान्सतो दुरुहे जा, को बाहाओ पनिरंज्यय परिन जिस्रय अगुलिए उवर्दमिय २ ऑजमिय २ उष्णमिय २ लिज्याएजा ॥ ७२५ ॥ में पै परो भावागनी भावागयं बगुजा "आउमंती समभा ! एवं ता तुमं भावं उक्कसाहि बा बोकसाहि वा स्वकाहि वा रच्चए वा गहाय आक्रमाहि" थी से ने परिकं परि-जाणेजा तुसिणीओं उवेहेजा।। ३२६ ॥ से णं परी पावागओं गावागयं वएजा ''आउनेनी समया वो मंबाएसि याबं उक्कमनए वा बोकसिनए वा स्तिविनए वा रक्षाए वा गहाय आक्रसम्बर्ध आहर एतं भावाए र क्यं सर्व चेव भे वर्व भावं उक्कमिस्नामी वा जाव रज्जा वा गहाब भाकसिस्सामी" थी से तं परिका परिजा-बेजा तुरिणीओ उदेहेजा॥ ७२७॥ से णं परो मानागओ मानागर्य वरुजा भाउमंती समणा एवं ता तुमं णार्व आलिलेण वा, वीडेण वा क्सेण वा करएण वा अवलुएम वा बाहेहि वो से तं परिकां परिवाणिका तुलिमीओ उचेहेका ॥ ५२८॥ से लं परो नाबागओं नाबागरं ददेशा "आउसंती समना एवं ता तुमं नावाए उदयं इत्येज या पाएण या भरेला वा पढिन्मांहुण वा गावा उस्तियांनेण वा उत्तिः चाहि" वो से तं परिवर्ग परिकालिका तुसियोंको उपेहेका ॥ ४२९ ॥ से वं परी भावागओ भावागर्व वएजा, आउद्धतो समगा एतं तो हुमं मावार उतिमं इत्येष वा पाएण वा बाहुणा वा उरुणा वा उदरेण वा सीसेण वा काएण वा णावा उस्ति-चणेण चेळेण वा महियाए वा कुमपत्तएण वा कुर्तिवेदण वा पिहेहि" णो से तं परिष्णं परिजाणिजा ॥ ७३० ॥ से भिक्क वा (२) णावाए उत्तिगेणं उदये आस-वमाणं पेहाए उवस्विर णावं कज्जटावेमाणि पेहाए णो परं उवसंकमित्तु एवं बूया, "आउसंतो गाहावद एयं ते णावाए उदयं उत्तिगेण आमवति, उवस्विर वा णावा कज्जटावेति" एतप्पारं मणं वा वायं वा णो पुरओ कहु विहरेजा, अप्युस्सुए अबिहिहेस्से एयंतगएणं अप्पारं विउसेज समाहीए, तओ संजयमेव णावासंतािमे उदए अहािरयं रीएजा ॥ ७३९ ॥ एयं खळु तस्म भिक्खुस्म भिक्खुणीए वा सामिरिययं जं सब्बेट्टोहिं सहिए सदा जएजािस नि बेमि ॥ ७३२ ॥ इरिया-ज्झयणे पढमोहेस्सो समस्तो ॥

से ण परी णावागओ णावागयं वदेजा, "आउमंती समगा एय ता तुमं छत्तमं वा जाव चम्मछेयणगं वा गिण्हाहि, एयाणि तुमं विरुव्धवाणि सत्यजायाणि धारेहि, एयं ना तुमं दारगं वा, पज्जिहि" शो से तं परिकार परिजाशिजा, तुसिशीओं उबेहेजा ॥ ७३३ ॥ से णं परो पावागए पावागयं वदेजा एनणं समणे पावाए भंडभारिए भवड से ण बाहाए गहाय णावाओ उदगीन पक्षिवह" एन्एसगर णिखोमं मोजा जिसम्म से य नीवरधारी सिया खिप्पामेव चीवराणि उथ्वेड्डिज वा णिव्वेद्भिज वा उप्पेसं वा करिजा॥ ७३४॥ अह पूण एवं जाणिजा अभिकृत-क्रकम्मा खल बाला बाहाहि गहाय नावाओ उदर्गात प्रकलांबजा से प्रव्यामेव वएजा 'आउमतो! गाहावड! मा मेनी बाहाए गहाय णावाओ उदर्गाम पक्किवदह सयं चेव णं अहं णावातो उदगंमि ओगाहिस्सामि,' से णेवं वयंनं परो सहसा बलमा बाहाहिं गहाय उदगंसि पिक्विविज्ञा नं जो सुमणे सिया जो दुम्मणे मिया जो उश्वा-वयं मण णियछिजा, णो नेसि बालाणं धानए वहाए समुद्धिजा, अप्पुस्मूण् जाव समाहिए नओ सजयामेव उदर्गमि पिषजा ॥ ७३५ ॥ से भिक्का वा (२) उट-गंसि पवमाणे जो हत्थेण हत्थं पाएण पायं काएंग कार्य आस्माएजा, से अजासाय-णाए अणासायमाणे तओ संजयामेव उदर्गांस पविज्ञा ॥ ७३६ ॥ मे भिष्यत्व वा (२) उदगंमि पवमाणे जो उम्मुगाजिम्मुगियं करिजा, मामेयं उदगं कज्जेम वा अच्छीतु वा णकेंमि वा मुहंसि वा परियार्वाजजा, तओ संजयामेव उदर्गसि पविजा ॥ ७३० ॥ से भिक्ख वा (२) उदगैसि पवमाणे दोब्बलियं पाउणिजा खिप्पामेव उवहिं विगिचिज वा विसोहिज वा, भो चेंब णं सातिजिजा अह पुण एवं जानिजा पारए सिया उदगाओं तीरं पाडणिनए तओ संजयामेव उदउद्वेण वा ससिणिक्षेण

वा काएण उदगतीरे चिठ्ठिजा ॥ ७३८ ॥ से मिक्ख वा (२) उदउहं वा ससि-णिदं वा काय गो आसजिज वा पमजिज वा संछितिज वा गिलितिज वा उन्ब-लिख वा उञ्चितिक वा. आयाविक प्रयाविक वा, अह पु॰ विगओदओ मे काए सिक्सिकोहे काए त॰ आ॰ प्याविक बा॰ तुओ संजयामेव गामाणुगामं दृहकेजा ॥ ७३९ ॥ से भिक्ख वा (२) गामाणुगामं दृह्जमाणे लो परेहिं सिद्ध परिज-विय पारजाविय गामाणगामं दहजिजा, तस्रो मंजयामेव गामाणगामं दूर्जिजा ॥ ७४० ॥ से भिक्लू वा (२) गामाणुगार्म दृहुजमाणे अंतरा से जंघासंतारिमे उदग निया से पुरुवामेव ससीसोबरियं कायं पादे य प्राव्हेजा से पुरुवामेव प्रम-जिला एगे पायं जले किया एगे पायं थले किया तओ संजयामेव जंघासंताहिंसे उदए अहारियं रीएजा ॥ ७४९ ॥ में भिक्ख वा (२) जंधासंतारिमें उदगे अहा-वियं रीयमाणे जो इत्येण वा इत्य पाएण वा पायं काएण वा कायं आसाएच्या, से अणासायए अणासायमाणे तओ संजयामेव जंघासंतारिमे उदए अहारियं रीएजा ॥ १८२ ॥ में भिक्ला वा (२) जंघासतारिमें उदए अहारियं रीयमाण जो साया-षडियाए गी परिदाहवडियाए महड महालयंसि उदगंसि कार्य विउसिजा, तओ संजयासेव जंघासंतारिमें उदए अहारियं रीएजा, अह पूण एवं जाणिजा पारए सिया उदगाओं तीरं पाउणित्तए तुओं संजयामेव उदउहेण वा ससिमिद्धेण वा काएण उदगतीरे चिट्रेजा ॥ ७४३ ॥ से भिक्ख वा (२) उदउई वा कार्य सनि-णिदं वा कार्य मो आमजेज का पमजेज का. अह पूम एवं जामिजा विगतीदए मे काए छिल्लासिलेहे नहप्पगारं कार्य आमजेज वा जाव पयाचेज वा, तओ संजया-मेब गामाणुगामं दुइजेजा ॥ ७४४ ॥ से भिक्ख वा (२) गामाणुगामं दुइजमाने गो महियामएहिं पाएहिं हरियाणि छिदिय २ विकिश्चिय २ विकालिय १ उम्मरगेणं हरियवहाए गच्छेजा "जद्देयं पाएहिं महियं खिप्पामेव हरियाणि अबहरेतु" माइट्राणं संफामे वो एवं करेजा से पृथ्वामेव अप्पड़ित्यं मुखं पढिछेहेजा, तओ संजयामेव गामाणुगामं दृइजोजा ॥ ७४५ ॥ से भिक्क वा (२) गामाणुगामं दृइजामाणे अतरा से बप्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अगगलाणि वा, अग्गलपासगाणि वा, गर्राओ वा, दरीओ बा, सड् परक्रमे संजयामेव परक्रमेजा, णो उज्जयं म<del>रहेका, केवली बूया 'कायाणमेयं' से तत्थ परक्रममाणे</del> पयलेज वा पबडेज वा ॥ ७४६ ॥ से तस्य पयलमाणे वा, पबडेमाणे वा, रुक्साणि वा, कुच्छाणि वा, गुम्माणि वा, स्वयाओ वा, बल्लीओ वा, तणाणि वा, महणाणि वा, हरियाणि वा, अवसंविध र उत्तरेजा, से तत्थ पाकिपहिया उवागच्छंति, ते पाणी बाएजा, तओ संजयामेन अवलंबिय २ उत्तरेजा, तओ गामाणुगामं दृह्जेजा। ७४०॥ से भिक्ष वा (२) गामाणुगामं दृहजामाणे अंतरा से जवसाणि वा, सगडाणि वा, सचकाणि वा, परचकाणि वा, से णं वा विस्त्वस्वं संणि-रुद्धं पेहाए सइ परक्षमे संजयामेव णो उज्जुयं गच्छेजा॥ ७४८॥ से णं परो सेगानगओ वएजा, आउसंतो एसणं समणे सेगाए अभिनिवारियं करेह, से णं बाहाए ग्रह्मय आगसह सेगं परो बाहाहिं ग्रहाय आगसेजा, तं गो समणे निया जाव समाहीए तओ संजयामेव गामाणुगामं दृह्जेजा॥ ७४९॥ से भिक्ष वा (२) अंतरा से पाडिपहिया उवायच्छेजा तेणं पाडिपहिया एवं वदेजा आउमंतो समणा केवइए एस गामे वा रायहाणी वा केवडया एत्थ आसा हत्थी गामिवंशेलगा मणुस्मा परिवसंति ? मे बहुअसे बहुउदए बहुजणे बहुजवमे से अप्पुदए अप्पर्भे अप्पुजणे अप्पज्वसे, एयप्पगाराणि परिणाणि पुठो वा अपुठो वा णो आदक्षेजा, एतप्पगाराणि परिणाणि पुठो वा अपुठो वा णो आदक्षेजा, एतप्पगाराणि परिणाणि पुठो वा सामरिग्यं॥ ७५९॥ इरियाज्झयणे बीओहंस्मो समस्तो॥

से भिक्ख वा (२) गामाणुगामं दूड्जमाणे अंतरा से वप्पाणि वः, फलिहाणि बा, पागाराणि वा, जाव दरीओ वा, कृटागाराणि वा, पासादाणि वा, गुमगिहाणि बा, हक्खगिहाणि वा, पञ्चयगिहाणि वा, आएमणाणि वा, जाव अवगगिहाणि वा, णो बाहाओ पगिज्ञिय २ अगुलियाए उद्दिनिय २ औ०२ उष्णमिय २ णिज्ञाएजा, तओ सजयामेव गामाणुगामं दूइजेजा ॥ ७५२ ॥ से भिकन वा (२) गामाणुगामं बुइज्जमाणे अतरा से कच्छाणि बा. दवियाणि वा. गुमाणि वा. वलयाणि वा. गह-णाणि वा, गहणविद्रगाणि वा, वणाणि वा, वणपञ्चथाणि वा, पञ्चत्विद्रगाणि वा, पञ्चतगिहाणि वा, अगडाणि वा, तलागाणि वा, दहाणि वा, णदीओ वा, वार्वाओ का, पुक्रवरणीओ वा, बीहियाओ वा, गुंजालियाओं वा, सगणि वा, सरपंतियाणि बा, सरसरपंतियाणि वा, णो बाहाओ पर्मिज्यिय जाव णिज्याण्जा, केवली ब्र्या 'आयाण-मेयं' जे तत्थ मिगा वा, पम् वा, पक्ली वा, मिरीसिवा वा, सीहा वा, जलचरा वा, यलचरा वा, सहचरा वा, सत्ता ने उत्तमेज वा, विनमंज वा, वार्ड वा सर्गं वा कलेजा, "चारित्ति मे अयं समणे" अह भिक्लूगं पृथ्वोबदिद्रा एस पदण्या जं णो बाहाओ परिनिजनय २ जाव शिजन्नाएजा, तओ संजयामेव आयित्य उवज्ञाएहिं सदिं गामाणुगामं दृहक्रेका ॥ ७५३ ॥ मे भिक्ल वा (२) आयरि-य उवज्ह्याएहिं सर्दि गामाणुगामं दृहज्जमाणे, जो आयरिय उवज्ह्यायस्स हाखेज हा हत्थं जान अणासायमाणे तभो संजयामेन आयरियउनजाएहिं सर्दि जाम रह-

जिजा ॥ ७५४ ॥ से भिक्स वा (२) आयरियडवज्ह्याएहिं सर्दि दृहजमाणे अंतरा से पाडिपहिया उनागच्छेजा. ते में पाडिपहिया से एवं वएजा "भाउसंतो समणा के तुब्मे ? कक्षो वा एह ? कहिं वा गच्छिडिह" जे तस्य आयरियस्वज्झाए से भारेज वा, वियागरेज वा, आयरियोवज्ञायस्य आसमाणस्य वा वियागरे-माणस्य वा णो अंतराभासं करेजा, तओ संजयामेव सहारातिणिए बा० दह्रजेजा ॥ ७५५ ॥ से भिक्त वा (२) अहारातिणियं गामाणगामं दङ्ख्याणे णो अहारा-तिणियस्त इत्येण इत्यं जाव अणामायमाणे नुओ संजयामेव अहारातिषियं गामा-णुगामं दुइजिजा ॥ ७५६॥ से भिक्त् वा (२) अहारातिषियं दुइजमाणे अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेजा, ते गं पाडिपहिया एवं बदेजा, आउसंतो समणा के तुरुमें ! कओ वा एह ! कहिं वा गच्छिहिह ! जे तत्य सव्वरातिमिए से भासेज वा वागरेज वा अहारातिणियस्य भासमाणस्स वियागरेमाणस्स वा णो अंतराभासं भारेजा, तओ संजयामेव अहाराइणियाए गामाणुगामं दुईज्जिजा ॥ ७५७ ॥ से भिक्ख वा (२) गामाणुगामं द्रज्ञमाणे अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेजा, ते णं पाडिपहिया एवं वदेजा "आउसंतो समणा! अवियाई एतो पडिपहे पासह तंजहा-मणस्मं वा गोर्ग वा महिसे वा पर्म वा पर्किश्व वा, सिरीसिवं वा जलसरे वा से आइक्लह दंसेह" तं णो आइक्लेजा णो दंसेजा णो तेसि तं परिण्णं परिजाणिजा, तुमिणीओ उनेहेजा, जाणं वा. जो जाणंति वएजा, तओ संजयामेव गामा-णुगामं रृहुजेजा ॥ ७५८ ॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दृहुजमाणे अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेजा ते णं पाडिपहिया एवं बएजा "आउसेतो समणा अवियाई एतो पिडपहे पासह उदगपस्याणि केदाणि वा मुलाणि वा तथाणि वा पताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि वा उदगं वा संगिहियं अगर्णि वा संभिक्षितं, सेसं तं चेव से आइक्सह, जाव दूड्जेजा ॥ ७५९ ॥ से भिक्क वा (२) गामाणुगामं दुइजमाणे अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेजा ते ण पाडिपहिया एवं वएजा, आउसंतो समणा अवियाई एतो पडिपहे पासह. जनसाणि वा, जाव से णं वा, विख्यरूवं संणिविष्ठं, से आइवस्बह जाव दूहजिजा ॥ ७६० ॥ से भिक्स का (२) गामाणुगामं दूरजमाणे अंतरा से पाडिपहिया जाव "आउसंतो समणा | केवहए एतो गामे वा जाब रायहाणी वा रे आइवन्बह जाव दृहक्किया ॥ ७६९ ॥ से भिक्स वा (२) गामाणुगामं दृहक्कमाणे अंतरा से पाडिपहिया जाव "आउसंतो समणा केनइए एतो मामस्स जगरस्स वा जाव राय-शामीए वा सरने, से आहक्खह तहेव जान ब्हजिजा ॥ ७६२ ॥ से मिक्स वा 4 H(1) +

(२) गामाणुगामं दुइज्जमाणे अंतरा से गोणं वियालं पश्चिपहे पैहाए जान चित्तचि-हुडं वियालं पिंडपहे पेहाए जो तेसि भीओ उम्मरगेणं गच्छेजा, जो मरगाओ उम्मरगं संक्रमिजा, जो गहणं वा वर्णं वा दुग्गं वा अगुपविसेजा, जो स्वन्त्रंसि दुरहेजा, जो महइमहालयंसि उदयंसि कायं विउसेजा, यो वार्ड वा सर्ण वा सेणं वा सर्ख वा कंखेजा. अपुस्सूए जाव समाहीए तुओ सजयामेव गामाणगामं दुइजिजा॥ ७६३॥ से भिक्य वा (२) गामाणुगानं दुइज्जमाणे अतरा मे विहं सिया मे जं पण विहं जाणिजा, इमंति खल विहांन बहवे आसोमगा उवगरणपिडयाए संपिडिया गन्छेजा. णो तेसि भाओ उम्मरगण गच्छेजा, जाव समाहीए तओ संजयामेव गामाणगाम दुइजिजा ॥ ७६४ ॥ से भिक्खु वा (२) गामाणुगामं दुइज्जमाणे अंतरा से आमी-समा स्पिडिया गच्छेजा ते ण आमोमगा एवं वटेजा, आउसेती समणा, आहर एयं नत्थं वा पायं वा कंबलं वा पायपंछम वा देहि णिक्सिवाहि, तं णो देजा। णिक्तिवेजा, णो बंदिय २ जाएजा, णो अजलिं कड़ जाएजा, णो कलणपिडयाए जाएजा, धम्मियाए जाएजा, तुर्सिणीयभावेण वा उवेहिजा, ते ण आमोसगा 'सर्य करणिजं ति कहू, अक्रोसित वा जान उनह्वीति वा बन्धे वा पायं वा कंबले वा पायपुंछणं अचिंछदेज वा, जाव परिठ्वेज वा, तं गं गो गामसुसारियं कृजा. गो रायमंसारियं कुजा, नो परं उवसकांमत्तु बुया, आउसंतो गाहाबद्ध एए खल में आमोसगा उवगरणपडियाए सर्य कर्मणार्ज कि कर्ड अक्रोमंति वा आब परिठुवैति वा, एथप्पगारं मर्ग वा वयरं वा णा पुरओ कह विहरे जा, अप्पुस्मूए जाव समाहीए तओं मंजयामेव गामाणुगामं दहजेजा ॥ ५६५ ॥ एवं खल तस्य भिष्यवस्य भिक्खणीए वा सामस्मियं, जे सब्बर्टेहिं सहिए सया जएजानि कि बेसि ॥ ७६६ ॥ इरियाज्ययणस्य तद्दश्रोहेस्रो समस्रो॥ तद्दयं इरियाज्ययणं समस्रे॥

में भिक्त व। (२) इमाई वयायाराई सोचा जिसम्म इमाई अणामाराई अणामाराई अणामाराई अणामाराय्य वा लोहा वा वार्य विदेनेति, जाणओं वा फरमं वयंति, अजाणओं वा फरमं वयंति, अजाणजों वा फरमं वयंति, अजाणजों वा फरमं वयंति, अजाणजों, अधुनं चेयं आणिजा, असुणं वा (४) लिभय णों लिभय, भुंजिय णों भुंजिय, अदुवा आगण् णो आगण्, अदुवा एइ णों एइ, अदुवा एहिति णों एहिति, एत्यिव आगण् णों आगण्, एरयिव एइ णों एइ, एत्यिव णों एहिति ॥ ७६८॥ अणुनीइ णिट्टाभासी, समिमाण् संज्ञण् आसं भासंज्ञा, तंजहा-एगवयणं, दुवयणं, बहुवयणं, इत्थिवयणं, पुरिसवयणं, ण्युसग्वयणं,

अञ्झत्यवयणं, सवणीयवयणं, अवणीयवयणं, सवणीयावणीयवयगं, अवणीयोवणी-यवयणं, तीयवयणं, पहुष्पन्वयणं, अणागयवयणं, पश्चक्खवयणं, परोक्खवयणं ॥ ७६९ ॥ से एगवयणं विदस्मामीति एगवयणं वएजा, जान परोक्खवयणं वह-स्थामीति परोक्यवयणं वएजा, इत्यी वेस पुरिसो वेस, ण्युंसगं वेस, एवं वा चेयं, अण्णं वा चेयं, अणुबीइ णिठ्राभासी, समियाए संजए भासं भासिजा, इचेयाई भायतणाई जवातिकस्म ॥ ७७० ॥ अह भिक्ख जाणिजा चत्तारि भागजायाई. तंजहा-सबमेरी पढमं भासजायं, बीयं मोसं, तह्यं सबामोसं, जै णेव सबं णेव मोसे नेव सवामोसं "असवामोसं" णाम तं चडत्थं भामजातं ॥ ७७१ ॥ से बेमि जे अतीता जे य पडणका जे य अणागया अरहता अगवंतो सन्दे ते एयाणि चैव चनारि भाराजायाई भारिए वा आसंति वा आसिस्संति वा. पणाविंस वा. पण्यवेति वा, पण्यांवरसंति वा, सन्वाई च णं एयाई अन्विनाणि वण्यसंताणि गैध-मंताणि रममंताणि फाममंताणि चओवचडयाई विपरिणामधनमाई भवंतीति सम-क्कायाई ॥ ७७२ ॥ से भिक्क वा (२) पुर्व्वि भामा अभासा भाममाणा भासा भारा, भारासमयविद्वकृता च ण भारिया भारा अभारा ॥७७३॥ से भिक्क वा (२) जाय भामा सच्चा, जाय भामा भोमा, जाय भामा सचामोसा, जाय भासा असचा-मोमा, तहप्पगारे भासं सावजं मकिरियं कहसं कटुयं निट्टरं फरुसे अण्हयकरिं छेयणमैयणकरि परिनावणकरि उद्दवकरि भूनोवघाड्यं अभिकेस भासं णो भासेजा ॥ ७७४ ॥ से भिक्त वा (२) जा य भासा मन्ना महमा जाय भासा अमना-मोमा तहप्पगार भासे असावजं अकिरियं जाव अभूनोबघाइयं अभिकंख भासे भामेजा, अदुवा य पुर्म आमंतेमाणे आमंतिते वा अपिंडसुणेमाणं णो एवं वएजा, होड़े नि वा गोड़े ति वा बमुछे नि वा कुपक्खे ति वा धडदासे ति वा साणे ति वा तेणे ति वा चारिए ति वा माई ति वा मुसावाई ति वा एयाई तुमं ते जणगा वा. एतप्पगारं भासं सावजं सकिरियं जाव अभिकेख नो भासेजा ॥ ७७५ ॥ से मिक्क वा (२) पुर्म आसंतेमाणे आमंतिए वा अपिक मुणेमाणे एवं वएजा, असुरो नि वा आउसोत्ति वा आउसंतोति वा सावगे नि वा उपासगेति वा धम्मिएति वा धम्मपियेति वा एयप्पगारं भासं असावजं जाव अभूतोबघाड्यं अभिकंख भासेजा ॥ ७७६ ॥ से भिक्खू वा (२) इति आमंतेमाणे आमंतिए य अपिडसुणेमाणीं नो एवं वएजा, होली ह वा मोली ह वा इत्बीगमेणं पेतब्वं ॥ ७७७ ॥ से भिक्ख षा (२) इत्थियं आमंत्रेमाणे आमंतिए य अपिक्स्प्रेमाणी एवं वएजा. आउसि ति वा भगिषा ति वा भगवह ति वा साविने ति वा उवासिए ति वा धन्सिए ति

बा धम्मपियेति वा एतप्पगारं भासं असावजं जाव अभिकृत भासेजा।। ७७८॥ से भिक्ख वा (२) णो एवं वएजा, णभोठंचेति वा गज्जदेवेति वा विजुदेवे ति वा पतुरुदेवेति वा निवुट्टदेवेति वा पडड वा वासं मा वा पडड जिप्फज्जड वा सस्सं मा वा जिप्फज्जड विभाउ वा स्यणी मा वा विभाउ उदेड वा मूरिए मा वा उदेड सो वा राया जयड मा वा जयड णो एतप्पगारं भासं भासिजा, पण्णवं ॥ ७७९॥ से भिक्ख वा (२) अतिलिक्खेति वा गुज्जाणुचरिएति वा संमुच्छिए वा जिवहए वा पओवएजा वा बुटुबलाहगोति वा ॥७८०॥ एवं खल तस्स भिक्खस्म भिक्खणीए वा सामग्यियं जं सञ्बद्धेहिं समिए सिहए मया जएज्जास ति बेमि॥ ७८९॥ भासाज्झयणस्स पढमोहेसो समस्तो॥

से भिक्ख वा (२) जहा वेगइयाई रुवार पासेजा तहावि ताई णी एवं वएजा. तंजहा-गंडी गंडीति वा, कुट्टी कुट्टीति वा, जाव महमेहणीनि वा, हत्थछिन हत्यछिनेत्ति वा, एवं पादणक्षकण्ण उट्टिन्छण्णेति वा । जे या वण्णे तहप्पगारा एयप्पनाराहिं भामाहिं बुदया बुदया कुप्पंति माणवा, नेयावि नहप्पमागहिं भामाहिं अभिकेख णो भासेजा। ३८२॥ सं भिक्क वा (२) जहा वेगङ्याई स्वाई पासिजा तहानि नाई एवं नएजा तंजहा-ओयंसी ओयंसीति वा, तैयंसी नेयंसी ति वा, वश्रंसी वश्रंसीति वा, जसंसी जससीति वा, ऑसरूवं ऑसरूवेति वा परिकृतं पिंडरुवेति वा, पामाइयं पासाइयंति वा दारसाणा दरिमणीएति वा, जेया वण्णे तहप्पनारा एयप्पनाराहिं भामाहि बुद्या बुद्या जो कृष्पीत माणवा, नेयाय तहप्प-गारा एयपगाराहिं भामाहिं अभिकंख भामिजा । तहप्यगार भासं असाबजं जाब भासेजा ॥ ७८३ ॥ में भिक्स, वा (२) जहां वैगइयाई स्वाई पामेजा तंजहा-वप्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा, तहानि ताई णी एवं वर्णना, तंत्रहा-सुक्ते इ वा चट्टुकडे इ वा साहुकडे ड वा कलाणे इवा करणिजे इवा एयप्पगार भासं सावजं जाव णी भासे जा ॥ ७८४ ॥ से भिक्ख् वा (२) अहा वेगह्याहं रूवाई पासेजा, नंजहा-वष्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा तहाबि लाई एवं वएजा, तंजहा-आरंभकडेड वा सावजकडे इ वा प्यक्तकडे ई का पासाइयं पासाइएति वा दरिसणीयं दरिसणीएति वा अभिरूवं अभिरूवेति वा पिट्रस्त्रं पिंडहवेति वा एयप्पगारं भासं असावज्ञं जाव भासेजा ॥ ७८५ ॥ से भिक्सू वा (२) असर्ण वा (४) उवक्खिटियं पेहाए तहाबिहं नं गो एवं वएजा, तंजहा-युक्खेति वा सुरुक्टे इ वा साहुक्दे इ वा कहाणे इ वा करणिजे इ वा एयणमार भासे सावजे जाव णी भारीजा ॥ ०८६ ॥ से मिक्स वा (२) असर्ग वा (४) सम्बन्धिय

पैहाए एवं वएजा, तंजहा-आरंभकडे ति वा सावजकडे ति वा पयतकडेति वा मह्यं भहए ति वा ऊमढं ऊसढे ति वा रसियं रसिए ति वा मणुण्णं मणुण्णे ति वा एयप्पगारे भासं असावजं जाव भासेजा ॥ ७८७ ॥ से भिक्ख वा (२) मणुस्सं वा गोणं वा महिसं वा मिगं वा पर्सु वा पक्लिंख वा सरीसिवं वा जलयर वा से तं परिवृदकार्य पेहाए गो एवं वएजा शुलेद वा पमेइलेइ वा बद्देह वा बज्हें इ वा पाइमें इ वा एयप्पगारं भासं सावजं जाव णो भासिजा ॥ ७८८ ॥ से भिक्त वा (२) मणुस्सं जाव जलयां वा से तं परिवृद्धकायं पेहाए एवं बएजा, परिवृहकार्णान ना, उवनियकाए नि वा चिरसंघयणेति वा उवनियमंस-सोगिएति वा बहुपिंडपुण्णइंदिएनि वा एयप्पगारं भासं असावज्ञं जाव भासिजा ॥ ७८९ ॥ सं भिक्क्य वा (२) विष्वस्वाओं गाओं पेहाए जो एवं वएना, तंजहा-गाओ दोज्झाओ नि वा दम्मेनि वा गोरहानि वा वाहिमति वा रहजोग्यचि वा एयप्पगारं भासं मावजं जाव णो भारिजा ॥ ७९० ॥ से भिक्त वा (२) विस्वय्वाओं गाओ पेहाए एवं वएजा तंजहा-जवंगवेति वा धेण ति बा रमबड़ ति वा हस्से इ वा महत्वए इ वा महत्वए इ वा संबहणि ति वा एयपगारं भासं अमावजं जाव अभिकंख भासिजा ॥ ७९९ ॥ से भिक्ख वा (२) नहेव गंतुमुजाणाई पञ्चयाई वणाणि वा स्वन्ता महला पेहाए जो एवं बएजा, तंजहा-पासायजोग्गा ति वा तोरणजोग्गाति वा गिहजोग्गा इ वा फलिइ जोरगाइ वा अग्गल-नावा-उदगदोणि-पीउ-चंगबेर-गंगल-कुलिय-चंतलठूँ-र्णाभ-गंदी-आसण-सयण-जाण-उबस्मय-जोग्गा इ वा. एयप्पगारं भासं सावजं जाव गो भारिजा ॥ ७९२ ॥ से भिक्ख वा (२) तहेव गंतुमुजागाइं पथ्व-याणि वणाणि य कक्सा महस्रा पेहाए एवं बएजा, तंजहा-जातिमंता इ वा रीहबटा १ वा महालमा १ वा प्यायसाला १ वा विडिमसाला १ वा पासाइया इ वा जान पडिरुवा इ वा एयप्पगारं भासं असावजं जान अभिकंख भासिजा ॥ ७९३ ॥ से भिक्ल वा (२) बहुसंभूया वणफला पेहाए तहावि ते जो एवं वएजा तंजहा-पक्का ति वा पायक्खजाइ वा वेलोइयाति वा टालाइ वा वेहिया इ वा एयप्पगर्र भासं सावजं जाव णो भासिजा॥ ७९४॥ से भिक्ल् वा (२) बहुसंभूयाफला अंबा पेहाए एवं वएजा, तंजहा-असंयडा इ बा बहुणिवट्टिमफला इ वा बहुसंभूया इ वा भूबरुवित्ति वा एयप्पगारे आसे असावकं जाव मासेजा ॥ ७९५ ॥ से मिक्स वा (२) बहुसंभूयाओं ओसहीओ पेहाए तहानि ताओ यो एवं बएजा, तंजहा-पका इ वा गीलिया इ वा छनीइ वा

लाइमा इ वा भिज्ञमा इ वा बहुखजा इ वा एयप्पगर भासं सावजं जाव णो भासेजा ॥ ७९६ ॥ से भिक्ख् वा (२) बहुसंभ्याओ ओसहीओ पेहाए तहाबि एवं वएजा, तंजहा-रूडा इ वा बहुसभ्या इ वा यिस इ वा उत्मदा इ वा गिल्भया इ वा पस्या इ वा ससारा इ वा एयप्पगरं अमावजं जाव भासेजा ॥ ७९७ ॥ से भिक्ख् वा (२) जहा वेगहयाई महाई मुणेजा, तहावि एयाई णो एवं वएजा, तंजहा-मुसहे इ वा तुमहे इ वा एयप्पगरं सावजं जाव णो भासेजा, तहावि नाई एवं वएजा, तंजहा-मुमहं मुमहे नि वा दुमहं दुसहे नि वा एयप्पगरं अमावजं जाव भासेजा ॥ ७९८ ॥ एवं स्वाई कण्हे नि वा ५ गंधाई मृष्टिभगंधे नि वा २ रमाई तिनाणि वा ५ फासाई कक्खडाणि वा ८ ॥ ७९८ ॥ मे भिक्ख् वा (२) बंता कोहं च मार्ग च माय च लांभं च अणुवीइ णिहाभासी णिमस्म भासी अतुरियभासी विवेगभासी मिनयाए संजप भासं भासंजा ॥ ००० ॥ एयं ब्लु तस्स भिक्खुरस भिक्खुणीए वा सामग्गियं ॥ ००३ ॥ भासाज्ययणे बीबोहेसो स्मस्तो ॥ चउत्थं भासाज्ययणे समत्ते ॥

में भिक्य वा (२) अभिकंग्वजा बत्य एमिनए, से जे पूण कर्य आणिजा, तंजहा-जंगियं-साणयं-पोलयं-सोमियं वा तन्त्रकडं वा तहापगार बस्यं ॥ ८०२ ॥ जे णिरमंथे नरुणे जगवं बलव आपायंके विरसंचयणे से एमं बत्थ धारे जा भी बितियं, जा णिरगंथी सा चनारि मंघादीओ धारेजा, एगं दहत्यविन्यारं, दो तिहत्य-वित्याराओ, एगं च उहत्यवित्यार, एएहि वत्थेहि असोच जमाणेहि अह पच्छा एगमेगं संसीविज्ञा ॥ ८०३ ॥ से भिक्स् वा (२) परं अद्धजोयणमेराए बस्थपडियाए नी अभिसवारेजा गमणाए॥ ८०४॥ से भिक्न् का (२) से अं पुण वस्थं आजिखा अस्मिपडियाए एमं माहम्मियं ममुहिस्म पाणाई ( अहा पिंडेमणाए ) ॥ ८०५ ॥ एवं बहवे साहम्मिया, एगं साहम्मिणि, बहवे साहांम्मणाओ, बहवे समणमाहणा, तहेव पुनिसंतर्कडं (जहा पिंडेमणाए)॥ ८०६॥ से मिक्स् वा (२) से 🕏 पुण वर्त्य जाणिजा, असंजए भिक्खुपिडियाए कीय वा धोये रनं वा घट्टं वा महं वा संसहं वा संपध्मिय वा तहप्पगार बन्धं अपुरिमंतरकतं जाव जो पितनाहै जा, अह पुण एवं जाणिजा पुरिसंतरकडं आव पढिगाहेजा ॥ ८०७ ॥ से मिक्स वा (२) से जाइं पुण चत्थाइं जाणिजा, विस्वस्वाइं महद्रणमोल्लाइं संबद्धा-आ-जिणाणि वा, सहिणाणि वा, सहिणकल्लाणाणि वा, आयाणि वा, आयकाणि वा, खोमियाणि वा, दुगुक्षाणि वा, पट्टाणि वा, मलयाणि वा, पनुज्वास्य वा, अंसुवास्य

बा, चीर्यस्याणि बा, देसरागाणि बा, अभिलाणि बा, गजफलाणि वा, फालियाणि था. कीयवाणि वा. कंबलगाणि वा. पावरणाणि वा, अण्णयराणि वा तद्वप्यगागड्डं बत्थाई महद्भणमोल्लाई लामे संते जो पिंडगाहिजा ॥ ८०८ ॥ से भिक्य वा (२) से जाइं पण आईणपाउरणाणि वत्थाणि जाणिजा, तंजहा-उहाणि वा पेसाणि बा, पेसलाणि वा किण्डमिगाईणगाणि वा णीलमिगाईणगाणि वा गोरमिगाईण-गाणि वा कणगाणि वा कणगकंनाणि वा कणगपटाणि वा कणगत्वहयाणि वा कणगपूर्वसयाणि वा वन्धाणि वा विवन्धाणि वा आभरणाणि वा आभरणविचि-नाणि वा अण्णवराणि वा तहप्पगागणि आईणपाउरणाणि बन्याणि लामे संते णो पिंडिगाहिजा ॥ ८०९ ॥ डब्बहयाई आयनणाई उवाहकस्म अह भिक्ख जाणिजा, च उहिं पडिमाहिं बत्यं एमिनए ॥ ८९० ॥ तत्य खल इमा पडमा पढिमा, से भिक्ख वा (२) र्राहांसय २ वन्धं जाएजा, तंजहा-जंगियं वा साणयं वा पोचयं वा स्वोधियं वा तलकहं वा तहप्पगारं वन्यं सयं वा णं जाएजा परो वा णं देखा. फास्त्रं एमणीयं लाने संत पहिणाहिजा. पहमा पहिमा ॥ ८११ ॥ अहाचरा दोखा पडिमा ॥ से भिक्त वा (२) पेहाए ? बाएजा, तंजहा-गाहाबई वा जाब कम्मकरी वा, से पृथ्वामेव आलोएजा, आउसी ति वा भगिण सि बा, दाहिसि मे एसो अण्णानरं वर्स्थ ! नहप्पगारं बत्थं सयं वा णं जाएजा. परो वा से देखा, जाव फासुर्य एसणीयं लागे संत पढिगाहिखा ॥ दोखा पडिसा. ॥ ८९२ ॥ अहावरा तका पडिमा ॥ से भिक्ख वा (२) से जंपण वत्यं जाणिजा तंजहा-अंतरिज्यं वा उत्तरिजयं वा तहप्पगारं वर्धं सयं वा णं जाएजा जाव पढिगाहिजा ॥ तचा पडिमा ॥ ८१३ ॥ अहावरा चउत्था पिंडिमा ॥ से भिक्त वा (२) उजिझयधम्मियं वत्यं जाएजा, ज चऽण्णे वहवं समणमाहणअतिहिकिवणवणीमगा शावकंखंति. तहप्पगारं उज्जियधम्मियं वत्यं सर्व का र्ण जाएजा परो वा से देखा फासूर्य जाव पढिगाहेजा, चउत्था पिंडमा ॥ ८१४ ॥ इवेयाणं चडण्हं पिंडमाणं जहा पिंडेसणाए ॥ ८१५ ॥ सिया र्ण एबाए एसपाए एसमार्ण परो बएजा आउसतो समणा एजाहि तुमे मासेण वा दसराएण का पंचराएण का मुए का मुयतरे वा ती ते वयं काउसी अष्णयरं वत्थं दाहामो ।" तहप्पमारं विक्वीसं सोचा णिसम्म से प्रव्वामेव आलोएजा आउसी ति वा मइणि ति वा धो साहु में कप्पइ एयप्पगारे संगारे वयणे पिडसुणेत्तए अभिकंखिं में दार्व इवाणिमेन दलवाहि, से वेर्न वर्यंत परो वएका भाउसंतो समणा अधुगच्छाहि तो ते क्यं अष्णतरं बत्यं दाहामो से पुञ्चामेव आस्रोएजा

आउसो ति वा भइणि ति वा णो खलु मे कप्पड एयप्पगारे संगारवयणे पिडस-णेत्तए, अभिकंखर्सि में दाउं इयाणिमेव दलयाहि।" से सेवं वयंतं परो णेया वदेजा "आउमो ति वा भइणि ति वा आहरेयं बत्यं समणस्स दाहामो अवियारं वयं पच्छावि अप्पणो सयञ्चाए पाणाइं भृयाइं जीवाई सत्ताईं समारब्भ समृष्टिस्स जाव चेइस्सामो" एयपपार णिग्धोस मोचा णिसम्म तहप्पगारं बत्यं अफास्यं जाव णो पडिगाहेजा ॥ ८१६ ॥ सिया णं परो पैया बएजा "आउसो ति वा भड़िण कि वा आहरेयं वत्यं मिणाणेण वा ४ जाव आर्थितका वा पर्यसिका बा समणस्य णं दाहामो" एयपपगारं णिग्घोस सोचा णिसम्म से पुरुवामेंव आली-एजा. आउसी ति वा भइणि ति वा मा एवं तुमं ब्रत्यं सिणाणेण वा जाव पर्यसाहि वा अभिकंखांस में दाउं, एमेव दलगाहि" में सेवं वयंतस्म परो सिणाणेण वा जाव पर्धानता दलएजा, तहप्पगारं वत्यं अफामुयं जाव णो पढिगाहेजा ॥ ८१७ ॥ से णं परो णेया वएजा, ''आउसो नि वा भडणि नि वा आहर एयं वन्धं सीओदग-वियंडेण वा उसिणोदगवियंडेण वा उच्छोलेता वा पर्धावेता वा समणस्स दाहामो एयपपारं णिरघोसं गोबा णिसम्म सं प्रवासेव आलोएजा आउसी नि वा भइणि ति वा मा एयं तुमं बत्थं सीओदर्शावयडेण वा असिफोदरावियडेण वा उच्छीछैहि वा पहोवेहि वा अभिकंखांस सेम तहेव जाव को पढिगाहेजा ॥ ८९८ ॥ से मं परो णेया वएजा "आउमो ति वा भइणि ति वा आहरेयं बत्यं कंदाणि वा जाव हरियाणि वा विमोहिता समणस्य दाहामी" एयप्पगारं णिग्पोसं सोचा जिसम्म जाव "भइणि नि वा मा एयाणि तुमं कंदाणि वा जाव विसोहेहि णी खह्य मे कप्पइ एयप्पगारे वत्थे पडिगाहिनए" सं सेवं वर्गतस्य परो कंदाणि वा आव विसोहिना दलएजा नहप्पगारं वत्यं अफानुयं गो पहिंग्गाहेजा ॥ ८९८ ॥ सिया से परो णेया वर्त्यं णिसिरेजा से पुरुवामेव आलोएजा "आउसो नि वा भइणि नि वा तुमं चेवणं संतियं बत्यं अंतीअंतेणं पिडेलेहिजिस्मामि" केवली बुधा आयाणसेसं वत्यंतेण बढे सिया कुंडले वा गुणे वा हिरण्णे वा मुक्कणे वा मणी वा आह रयणावली वा पाणे वा बीए वा इतिए वा अह निवन्त्यं पुल्वोबदिहा जाब जं पुञ्चामेव बत्थं अंनोअनेणं पिकछोहिया ॥ ८२० ॥ से भिक्क्यू था (२) से सं पुण वत्यं जाणिज्ञा सअंहं जाव संताणमं तहण्यगारं बस्थं अफासूबं जाव वो पहि-गाहेजा ॥ ८२१ ॥ से भिक्न वा (२) से जं पुण वत्यं आणिजा अप्यंत्रं वाय अपासंताणमं अपालं अधिरं अधुवं अधारणिजं रोइजंतं प रोश्वइ तहुम्बसारं सर्व अफासूर्य जान को परिचाहेजा ॥ ५२२ ॥ से निक्स वा (२) से अ पुण कर्ष

भाणिजा, अप्पंतं जाव संताणगं भरुं चिरं धूवं धारणिजं रोइजंतं स्बाइ नहप्पगारं बस्यं फासूयं जाव पश्चिमाहिज्या ॥ णो णवए मे वस्ये ति कह णो बहदेसिएण सिणाणेण वा जाब प्रधंसेखा ॥ ८२३ ॥ पुण जी जनए मे बस्ये ति कटु जो बहुदै-सिएण सीनोदरावियडेण वा जाव पहोवेजा ॥ ८२४ ॥ पुण दुव्भिगंघे में बत्ये त्ति कट्टु णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा तहेव सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण बा (आलावओं) ॥ ८२५ ॥ पण अभिकंखेज बत्धं आयावेत्रए वा प्यावेत्रए वा तहप्पगारं बत्यं णो अअंतरिहयाए जाव पुरुवीए णो ससिणद्वाए जाव संताणाए आयार्वेज वा पयावेज वा ॥ ८२६ ॥ पुण अभिकंखेजा बत्यं आयावेशए वा पयावैत्तर वा तहप्पगारं बन्धं थूणंसि वा गिहेलगंसि वा उसयालंसि वा कामजलंसि वा अण्णयरे दा नहप्पगारे अंनलिक्खजाए दुब्बद्धे दुन्निक्सिन अणिकंपे चलाचले णो आयावेज वा परावंज वा ॥ ८२७ ॥ पण अभिकंखेजा बत्यं आयावेत्तर पयावेताए वा तहप्पगारं वत्यं कुडियंसि भितिसि सिटंसि वा लेटंसि वा अष्णतरे का नहत्पगारे अंनलिक्सआए जाव को आयावेज वा परावेज वा ॥ ८२८ ॥ पुण अभिकंखेजा वर्त्य आयावेनए प्यावेनए वा तहप्पगारे बरुये संशंसि वा मंत्रिस-मालंसि-पासायंसि-इम्मियनसंसि वा अण्ययरे वा नहप्पगारे अंतलिक्खजाए जाव णो आयावेळ वा पयावेळ वा ॥ ८२९॥ में तमादाय एगंतमक्केमेळा अहे ज्यामधंडिलंसि वा जाव अष्णयरंसि वा नहत्त्वतारंसि धंडिलंसि पडिलेहिय २ पम-जिय २ तओ संजयामेन बत्यं आयानेज वा प्यावेज वा ॥ ८३० ॥ एयं खुल तस्य भिवस्तुस्य भिवस्तुणीए वा मामग्रिययं स्या जडजानि ति बेमि ॥ ८३१ ॥ वत्थेसणाञ्चयणे पढमोहेसो समत्तो॥

से भिष्य वा भिष्याणी वा, अहेसणि आई बत्याई आएजा, अहापरिगाहियाई बत्याई धारेजा, शो घोएजा, शो रएजा, शो घोयरणाई वत्याई धारेजा अपिट्रिजंबा गर्मतरेसु ओमचेलिए, एवं खलु बत्यधारिस्स सामिगवं॥ ८३२॥ से भिष्य वा (२) गाहाबद इन्हें पिंडवायपिट्याए पविसित्रकामे सन्वं चीवरमायाए गाहाबद्दुर्कं पिंडवायपिट्याए णिक्समेज वा पविसेज वा, एवं बहिया विचारभूमि विहारभूमि वा गामाखुगामं ब्युजेजा । अह पुण एवं जाणिजा तिन्वदेसियं वा वासं वासमाणं पेहाए जहा पिंडेमणाए शवरं सन्वं चीवरमायाए॥ ८३३॥ से एगह्मे मुहुत्तं २ पाविहारियं बीवं बत्यं जाएजा, जाव एगाहेण वा दुवाहेण वा तिवान्यत-वंबाहेण वा विष्यवसित्र २ उवाशच्छेजा, तहप्पगरं वत्यं शो अप्पणा गिष्हेजा, शो अक्शममणस्य देखा, शो पासिबं इन्जा, शो बत्येण बत्यपरिणामं

करेजा, णो पर्र उवसंक्रमित्ता एवं वएका "आउसतो समणा अभिकंखसि धर्म धारेत्तए परिहरिनए वा" थिरं वा णं सनं णो पिलिच्छिदिय २ परिद्ववेजा, नहप्प-गारं ससंधितं वत्यं तस्म चेव णिसिरेजा, णो अत्ताणं साइजेजा ॥ ८३४॥ से एगइओ तहप्पनारं णिक्नोम मोचा णियम्म जे भयंतारो तहप्पगाराणि वत्थाणि ससंधियाणि मुहनगं २ जाइना जाव गृगाहेण वा जाव पंचाहेण या विष्पवसिय विष्यवसिय उवागच्छीत, नहष्पगाराणि बस्थाणि यो अप्पणा गिण्डीति. नो अण्यम-ष्णस्स दत्त्यंति अणवयंति. त चेव जाव यो साइज्जति बहवयणंण भाणियञ्ज ॥ ८३५ ॥ से हंता "अहमाँव सहनं पाडिहार्त्यं बत्यं जाडना जाब एगाहेण वा जाव पंचाहेण वा विष्पवसिय २ उवार्गान्छम्गामि, असियाई एयं ममेव सिया" माइहार्ग संकास गो एवं करिजा ॥ ८३६ ॥ पुण गो वण्णमंताई वन्थाई विवण्णाई करेजा, जो विवण्णाहं वण्णसंनाड करेजा, "अन्नं वा बत्यं लाभस्साम नि" कटु नो अण्णमण्णस्य दिजा, धी पासिचं कृजा, यो बत्येण बत्यपरिणामे कृजा, यो परं उवसकमित्तु एवं वएजा, "आउसतो समणा आंभकंत्वांस मे बत्थं धारिनए बा परिहारिनए वा" यिरे वा णं सेनं यो पलिस्डिदिय २ परिहारिजा, जहां मेथं बत्यं पावर्ग परो मनद, परं च णं अदनहारि पडिपहे पेहाए तस्स बन्धस्य णिदाणाए भी तेमिं भीओ उम्मर्गेणं गच्छेचा । जाव अपरम्यए तओ सजयासेब गासाणगासे दहजिजा ॥ ८३ = ॥ से भिक्ख वा (२) गामाणगामे दहजमाणे अनुरा से विष्टे सिया में जं पुण विद्वे जाणिजा, टर्मान खल विद्वेसि बहुबे आसीसरा। बन्धपिडियाए संपिंडिया गच्छेजा मा ने मि भीओ उम्मरमेगं गच्छेजा. जाब गामाणुगाम यह-जेजा ॥ ८३८ ॥ पण गामाणगामं दहजमाणे अनुरा से आसोलगा पिंद्रयागच्छेजा, ते णं आमोसगा एवं नएजा "आउसनो समणा आहरेयं बत्यं देहि भिक्सिवाहि" जहा इरियाए णाणलं बत्यपिदयाए ॥ ८३९ ॥ एवं खुब्द नस्य भिक्कुस्स भिक्कुन णीए वा मार्माभयं ॥ ८४० ॥ वस्थेमणान्स्यणे बीओहेसो ॥ पंचमं बत्धेसणाज्ययणं समर्शं ॥

से भिक्ष वा (२) अभिकंशिका पार्य एसिकाए, से अं पुण पार्य जाणिका नंजहा अलाउयपार्य वा दारुपार्य महियापार्य वा तहप्पमार पार्व के किसीथ भरूषे जाव थिरसंघयणे से एवं पार्य धारेजा जो बीवं ॥ ८४९ ॥ पुण पर अद्धजीयणमे-राए पायपहिताए जो अभिसंघारेजा गमणाए ॥ ८४२ ॥ से अं पुण पार्य आविका अस्सिपवियाए एवं साहस्मियं संमुद्दिस पाषाई ४ कहा पिकेसकाए असारि कालावगा, पंचमे बहवे समणमाहणा पगणिय २ तहेव ॥ ८४३ ॥ पुण असंजए भिक्खुपिडयाए बहवे समणमाहणा (बत्येसणाऽऽलावओ ) ॥ ८४४ ॥ से भिक्खु वा (२) से जाइं पुण पादाइं जाणिजा विक्वरूवाई महद्भणमुखाई तंजहा-अयपादाणि वा नड० नंबपादाणि वा सीसम-हिरण्ण-सुवण्ण-रीरिय-हारपुड-पायाणि वा मणि-काय-कंस-मंख-मिंग-दंत-चेल-सेल-पायाणि वा चम्मपायाणि वा अण्णयराणि वा तर पगाराई विस्वस्वाई महद्भणमोल्लाई पायाई अफासुयाई जाव णो पिंडरगर-हेजा ॥ ८४५ ॥ से भिक्क वा (२) से जाई पुण पायाई जाणिजा, विस्वस्वाई महद्भणबंधणाई तं ० अयवंधणाणि वा जाव चम्मबंधणाणि वा असयराई तहप्पा!-राई महद्भणबंधणाई अफाम्याइं जाव जो पितरगाहेजा, इखेड्याई आयनणाई जवातिकम्म ॥ ८४६ ॥ अह भिक्ख् जाणिजा च उहि पढिमाहि पायं एसिलए, तरथ खलु इमा पढमा पंडिमा से शिक्ख वा (२) उद्दिसिय २ पायं जाएजा, तंजहा-अला उरपायं वा दारपायं वा मिट्यापायं वा नहप्पनारं पायं सर्यं वा णं जाएजा, जाव परिगाहिजा ॥ **पढमा-पडिमा** ॥ ८४७ ॥ अ**हाचरा दोचा** पंडिमा. से भिक्न वा (२) पेहाए पार्य जाएजा, तंजहा-गाहावइं वा जाव कम्मकरि वा से पुरुवामेव आलोएजा, "आउसा नि वा भड़णि ति वा दाहिति मे एनी अण्ययरं पायं, तंजहा-अलाउयपायं वा" जाव तहत्पगारं पायं सर्य वा णं जाएजा, परो का से दंजा जान पांडगाहेजा ॥ दोशा पडिसा ॥ ८४८ ॥ अहाबरा तथा परिसा॥ में भिक्ख वा (२) से बं पुण पार्य जाणिजा, संगतियं वा वेजह्यंतियं वा तहप्पगारं पायं मयं वा जाव पाँचगाहिजा ॥ तथा पश्चिमा ॥ ८४९ ॥ अहावरा चउत्था पश्चिमा ॥ से भित्रस् वा (२) उजिल्लासभार्य पार्य जाएजा, जं चडण्णे बहुवे समणमाहणा जाब वणीमगा णावकं-स्रंति, तहप्पवारं पार्य सर्व वा ले जाव पहिचाहिजा, खउत्था पश्चिमा ॥ ८५०॥ इसेयाणं चउष्टं पंडिमाणं अण्णयरं पंडिमं (जहा पिडेसणाए ) ॥ ८५.१ ॥ से णं एलाए एसणाए एसमार्ण पासिना परी बएजा, "आउसेतो समणा एजानि तुमें सारोण का जाक" जाडा चरुखेराणाए ॥ ८५२ ॥ से र्ण पद्मे णेया वएजा, आखसो ति वा भइमि ति वा आइरेयं पार्य तेहेण वा घएण वा अब्भेगेता वा तहेव सिपाणाइ तहेव सीओदगर्कदाई तहेद ॥ ८५३ ॥ से णं परो णया नएजा, "आउसंतो समणा मुहुन्यं २ अन्छाहि जाव ताब अम्हे असणं वा उवकरेंसु उव-क्सार्टेसु का, तो ते वयं काउसी सपाणं सभीयणं पडिम्पहरां दाहामी, हुच्छए पश्चिम्महुए दिव्यो समग्रस्स को ६ड्ड साहु भवर्" हे पुन्वामेव आलोएजा आउसी ति वा भइणि ति वा, णो खलु में कप्पइ आहाकिम्मए असणे वा पाणे वा खाइमें वा साइमें वा भोत्तए वा पायए वा मा उवकरेहि मा उवक्खें हैं, अभिकंखित में दाउं एमेव दलयाहि से सेवं वयंतस्स परो असणं वा जाव उवकरिणा उवक्खिं ता, सपाणगं सभोयणं पिडिग्गहां दलएजा तहप्पगारं पिडिग्गहं अफासुयं जाव णो पिडिग्गहेजा ॥ ८५४ ॥ सिया से परो उवणेणा पिडिग्गहं णिमिरेजा से पुल्लामें आलोएजा आउसो ति वा भइणि ति वा तुमं चेव णं संतियं पिडिग्गहंगं अंतोअंतेणं पिडिलेहिस्सामि ॥ ८५५ ॥ केवली बूया 'आयाणमेयं' अंतो पिडिग्गहंगि पाणाणि वा वीयाणि वा हरियाणि वा जाव अह भिक्खणं एस पड्ण्णा जं पुल्लामेव पिडिग्गहंगं अंतोअतेणं पिडिलेहिजा ॥ ८५६ ॥ मअंदाई सन्वे आलावगा भाणियन्वा जहा वत्येसणाए, णाणकं तंखेण वा पएण वा तिणाणाइ जाव अष्ट्ययंसि वा तहप्यगारिम यंदिलिम पिडिलेहिय २ पर्माजय २ तओ सजयामेव आमिजजा ॥८५७॥ एयं खलु तस्स भिक्युस्स भिक्खणीए वा सामिग्गियं जं सम्बद्धेंहिं सिहिएहिं सया जएजामि ते बेमि ॥ ८५८ ॥ पत्तेसणाज्ययणे पढमोहेसो समसो ॥

से भिक्ख वा (२) गाहाबहकुलं पिडवायपिडियाए पविद्वे समाणे. पञ्चामेव पेहाए पडिग्गहर्ग अवहरू पाणे पर्माज्य रयं ततो संजयामेव गाहाबहकुलं विंडवाय पिंडियाए जिक्त्समेज वा पविसेज वा ॥ ८५९ ॥ केवली ब्र्या 'आयाणमेयं' अंती पहिराहरांनि पाणे वा बीए वा रए वा परियावजेजा अह भिक्ष्यूणं पुरुवोबदिद्वा एस पडण्णा जं पुव्यामेव पेहाए पिडम्माई अवहडू पाणे पमिक्रिय रयं तभी संज-यामैव गाहावर्कुलं पिंडवायपडियाए पविमेज वा शिक्समेज वा ॥ ८६० ॥ से भिक्ख वा (२) गाहावट० जाव० समाणे सिया से परो आहरू अंतो पिडस्गाहर्गस सीओदगं परिभाएता णीहट दलएजा नहप्पगारं पढिरगष्टं परहत्वंस वा परपार्थस वा अफासुर्य जाव गो पडिस्माहेजा ॥ ८६९ ॥ सेय आहम पडिस्माहिए सिया से खिप्पामेव उदगंति माहरिजा, से पडिग्गहमायाए पार्ग परिद्ववेजा, सस्रिकाए वा भूमीए णियमिजा॥ ८६२॥ से भिक्ख वा (२) उद्दर्श वा ससिणिद्धं वा पडिस्महं णो आर्माजज वा जाव पयाचेजा वा ॥ ८६३ ॥ अह पुण एवं जाणिजा-विगओदए में पडिग्गहए छिण्णांसणेहे नहत्पगारं पडिग्गहं तक्षो संजयामेन आम-जिन्म वा जाव पयानिज वा॥ ८६४॥ से भिक्क वा (२) गाहाबहकुरुं वा० पविसित्तकामे से पडिम्महमायाए गाहा । पिंडवायपडियाए पविसिक्त हा जिक्स-मिज वा एवं बहिया वियारभूमिं वा बिहारभूमिं वा गामाणुगामं दृहकिजा ॥८६५॥ तिन्वदंशियाए जहा निक्याए वस्वेसणाए णवरं एत्य पढिज्यहे ॥८६६॥

एयं बहु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं जं सम्बहेहिं सहिए सया जएजासि नि बेमि॥ ८६७॥ **एसेसणाज्झयणे बीओदेसो समस्तो॥** खट्टं एसेसणाज्झयणं समसं॥

समणे भविस्सामि अणगारे अधिन्त्रणे अपूर्त अपस् परदत्तभोई पार्व कम्मं णो करिस्सामि ति समुद्वाए सव्वं भेते अदिण्णादाणं पचक्खामि ॥ ८६८ ॥ से अणुपविभिना गामे वा जाव० णेव सर्व अदिसं गिण्डिजा, णेवण्णेणं अदिष्णं गिण्हावेजा, शेवण्णेगं अदिष्णं गिण्हंनं समण्याणेखा । जेहिवि सर्दि संपन्वतप तेसि पुरुवामेव उग्गहं अणुण्णांवय अपिहलेहिय अपमञ्जय मो गिण्हेज वा पगिण्हेज वा नंसिं पुन्वामेव उग्गहं आहजा अणुष्णविय पिडेक्टेहिय पमज्जिय तओ सं ॰ उगिण्डिक वा पगिण्डिक वा ॥ ८६९ ॥ से आगंतारेस वा (४) अणुबीइ उग्गई जाएजा, जे तत्थ ईसरे जे तत्थ ममहिद्वाए ते उग्गई अण-ण्यंबा कामं खल आउसी अहालंदं अहापरिण्यानं वसामो जाव आउसंतस्स उगाहे जाव साहस्मिया एड ताव उगाहं गिष्टिस्सामी तेण परं विहरिस्सामी ॥ ८ ३० ॥ से कि पुण तत्थोग्गहंसि एयोग्गहियंसि ? जे तत्थ साहम्मिया संभोदया समगुण्या उवागच्छेजा, जे तेण सबमेसिनए असणे वा (४) तेण ते साहम्मिया संभोद्रया समण्णणा उविणमंतेच्या. जो चेव जं परविद्याए उपि-जिल्लय २ उविणिमंतिज्ञा ॥ ८ ३९ ॥ से आगंतारेस वा (४) जाव से कि पुण तत्थोगार्हीन एवोग्गहियंसि, जे तत्थ सार्हीम्मया अण्णसंभोदया समुण्या उवाग-च्छेजा जे तेणं सबभेसिनए पीढे वा फलए वा सेजासंबारए वा. तेण ते साह-मिनए अष्णसंभोडए समण्डे उर्बाणमंतजा जो चेव जं परविध्याए उगिज्ञिय २ उबिपिमंतिजा ॥ ८७२ ॥ से आगंतारेसु वा (४) जाब से कि पुण तत्थीरगहेंति एबीरगहिर्मस जे तत्य गाहाबईण का गाहाबइपुनाण वा मुद्दे वा पिप्पलए वा कण्ण-सोहणए या जहन्छेयणए वा अप्पणो तं एगस्स अठ्ठाए पाडिहार्सियं जाइता गो **अज्जामज्जारस देज वा अध्यपदेज वा** सर्व करणिजं ति क<u>द</u> से तमादाए तत्थ गच्छेजा मिकला प्रकारीय उत्तावण इत्ये ति कह भूमीए वा ठवेता 'इमं खलु इमं खलु' ति आसीएआ, यो चेव यं सर्व पाणिणा परपाणित पर्वापणेजा ॥ ८७३ ॥ से भिष्यु वा (२) से जं पुण उत्पाहं जाणिजा अर्णतरहियाए पुडवीए ससमिदाए पुरवीए जाब संतामाए तहप्पगारं उम्महं भी उनिम्हेज वा पनिम्हेज वा ॥ ८०४ ॥ से भिष्यु वा (२) से जं पुण उमाई जाणिजा थूर्णेस वा (४) तहप्पनारे अंतिकिक्खजाए दुब्बद्धे जाव नो उत्महं उनिन्हेज वा पनिन्हेज दा

पिडमा, से भिक्ल वा, अहासंघटमेव उग्गहं आएजा, तंत्रहा-पुढविसिलं वा, कहिसिलं वा, अहासंघटमेव तस्स लाभे संवर्धेका, तस्स अलाभे उक्कुडभो वा गेसिजिओ वा, विहरेजा ॥ ९०६ ॥ इविंग सम्पन्धं पिडमाणं अप्णयरं, जहा पिंडे-सणाए ॥ ९०७ ॥ सूर्य मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खार्य इह खलु थेरेहिं भगवंतिहिं पंचिवहे उग्गहे पण्णमे, नजहा-विविदोग्गहे, रायोग्गहे, गाहावइउग्गहे, सागारियउग्गहे, साहांम्मयउग्गहे ॥ ९०८ ॥ एवं खलु तस्स भिक्लुस्स २ सामरिगयं ॥ ९०५ ॥ उग्गहपिडमाज्ययणे वीओहेसो समसो ॥ सत्तमं उग्गहपिडमाज्ययणं समसं, पदमा खुडा समसा ॥

से भिक्स वा (२) अभिकंखेजा ठाणं ठाउनए में अणुपविसिजा, गाम वा, नगर वा, जाव सण्यवेसं वा, मे अण्पातिमिना, गामं वा नाव मण्यियसं वा, में जं पुण ठाणं जाणिजा. सभेडं जाव समहहासंत्रागयं तं तहापगारं ठाणं अपरास्ये अणेमणिजं होने मेंने शो पिंडगाहिजा, एवं मैजानमेण गयव्यं, जाव उदयपस्था-इति ॥९१०॥ ड्वेयाई आयनणाई उवानिकम्म अह भिष्म इन्हेजा, चर्डाई पिक्रमाई ठाणं ठाइताए ॥९,१९॥ पढ्या पहिमा- अस्तितं बात उदमखेळा अवलंबेळा काणण विपरिकम्मादि सविवारं ठाणं ठाइस्सामि ॥"॥ ९५२ ॥ होशा चडिमा-अविन खल उनमञ्जूबा अवलंबेजा काएण विपरिष्ठम्माइ को मानेसार ठान ठाइस्मास ॥९९३॥ तका पहिमा-अचित सन उवस्केदा अवरबेदा को काएक, विकी-कम्माइं जो सविवारं ठाणं ठाइस्मामि रंग ॥ १,१४ ॥ साउरुवा पहिमा -अविशं सह उवसजेजा, में अवलंबेक काएम, थी विपरिकस्माद भी स्विधार हार्म ठाइस्नामि नि बोमठुकाए बोमठुकेयमंगुःहोमण्हे संणिहदं वा ठाणे ठाइस्सर्ग्य नि ॥ ९१५ ॥ इवेयासि चउण्डं पविमाणं जाव परगहियनगर्य लिहरेजा, को सस्य किंचिवि वएजा ॥ ९१६ ॥ एवं सक्त तस्या भिक्सूस्य २ का बासविवर्ध आव जएजानि सि बेनि ॥ ९१७ ॥ ठाणससिक्क्यं अट्टमं अञ्चयणं समस्तं. पदमं संशिक्त्यं समर्श ॥

से भिक्ख वा (२) अभिकंखेणा णिसीहियं कासुवं गमणाएं से पुण जिसीहियं जाणिजा, सर्वां सपार्ण जाव मक्दडासंताणवं तहप्पमारं विसीहियं अधेस्तिकां लाभे संते गो चितिस्सामि ॥ ९९८॥ से भिक्क वा (२) अभिकंखेजा विसीहियं गमणाएं से वं पुण जिसीहियं जानिजा अप्यंतं अप्यपानं जाव मक्दडासंताणवं तहप्पमारं जिसीहियं फासुवं एसजिज लागे संते चेतिस्सामि एवं सेक्कानेणं णेयव्यं जाब उदगप्पस्याइं ॥ ९१९ ॥ जे तत्थ दुवगा वाव पंचयगा वा समितंशारेति णिसीहियं नमणाएं ते गो अण्णमण्यस्स कार्यं आलिगेज वा विलिगेज वा चुंबेज वा देतिहैं जहेहिं वा अच्छिदेज वा बुटिछदेज वा ॥ ९२० ॥ एयं बालु तस्स मित्रकुस्स (२) वा सामन्गियं जं सम्बद्धेहिं सहिए समिए नया जएजा सेयमिंगं मण्णिजासि नि बेमि ॥ ९२९ ॥ **णवार्यं जिसीहियाज्ययणं समर्चं,** जिमीहियास्विक्तयं समस्यं वीयं ॥

से भिक्क वा (२) उचारपासकर्गकरियाए उच्चाहिज्यमाणं सयस्स पायपंछ-णस्स असईए तओ पन्छा माहस्मियं बाएजा ॥ ९२२ ॥ सं भिक्ख बा (२) से जे एक धेडिले जाकिजा गश्रंत्रं मपार्ग जाव सक्कासंनाणयं नहप्पनार्गस थेडिलंस को उबारपासको बोर्सिरेजा ॥ ९२३ ॥ से भिक्स वा (२) से जे पुण थंडिले जाणिजा, अप्पपाणे अप्पर्धाय जाव सक्रहासंताणयं तहप्पगारंति थंडिलेंस उचारपासको बोसिरेजा ॥ ९२४॥ सं भिक्ख वा (२) से जंपण धंडिलं जाणिजा, आर्रेसपिबेशाए एमं माहाम्सयं मर्साइस्स अर्रिसपिढेवाए बहुवे साह-स्थिया सम्हित्य अस्तिपविचाए एगं माहस्मिनि सम्हित्य अस्ति पविचाए बहवे साहस्मिणीओ समृहिस्न अस्ति । बहवे ममणमाहणवणीमवा पर्गणव पर्गणव समुद्दिस पाणाई (४) जाव उद्देशियं चेनेति, तहप्पगारं थेडिलं पुरिसंतरकटं जाब बहुया पीहडं वा अनीहडं वा अण्यवर्गत वा नहप्पगर्गत बंहिलंस थी उचारपासमधं बोसिरेका ॥ ९२५ ॥ से भिक्स का (२) से जे पुण धींडर्ल जामिजा, बहुवे समापमाहणकिक्णवर्णीमगअतिही समुद्दिस्स पाणाई (४) जाव जेंद्रस्थियं चेनेति, तहत्पगारं चंडिलं अपुरिसंतरकरं जाव बहिया अणीहरं वा अष्णयर्भः वा तहप्यगार्मः थंडिलंसि को उचारपासको बोसिरेजा ॥ ९२६ ॥ भह पुण एवं वाणिजा, पुरिसंतरकडं जाब बहिया णीहर्ड वा अण्यवरंति तहप्प-गारेसि वंबिकेंसि उपारपासकां वोसिरेजा ॥ ९२७ ॥ से मिक्स वा (२) से मं पुण बंदिलं जामिका, अस्मियदियाए कवं वा कारियं वा पामिषियं वा छणां बा बहुं वा महूं वा किलं वा संपध्मियं वा अण्ययरित तह प्यगारित बंदिलंस मो उपारमासवर्ण योखिरेजा ॥ ९२८ ॥ से निवया या (२) से जं पुण यंडिलं जामिजा, इह खेळु माहाक्ष्र वा माहाक्ष्युणा वा कंदामि वा मुलाणि वा जाव इरिसामि वा अंतराको वा बाहि मीहरेति वहियाको वा अंतो साहरेति अण्ययरेति वा तहप्पनारेति यंबिलंति यो उकारपासको वोसिरेजा ॥ ९२५ ॥ से भिक्छ वा (१) में जो पुण विकित जावित्या, संबंधि का पीड़ेशि का मैचेशि का मार्किंस का 1 HTH-

अट्टीन वा पासार्थास वा अण्णयरीम वा थंडिलंस णो उत्पारपासवर्ण बोसिरेजा ॥ ९३०॥ से भिक्त वा (२) से जे पुण यंडिले जाणिङ्या, अर्थतरहियाए पृत्वसीए संसिणिद्धाए पुटवीए ससरक्रवाए पृढवीए महियामकडाए वित्तर्मनाए मिलाए वित्तर्म-ताए केल्याए कोलावासनि वा दार्ग्यनि वा जीवपइद्वियेनि वा जाव मक्खासंवाणयंसि बा अण्ययांस वा तहप्पगार्गम यंडिलंग जो उचारपामवर्ण वोसिरेजा ॥ ९३९ ॥ से भिवन्तु वा (२) से जे प्राथितिले जाणिका, इह साल गाहाबड ना गाहाबड पत्ता वा कंदाणि वा जाव बीयाणि वा परिशार्जेन वा परिसार्डित वा परिसारिक्संति बा अण्ययस्य वा तट प्यारंस पहिलंग या उनारपासवर्ग वीमिनेका ॥९३९॥ मे भियन वा (२) में जे पूर्ण धेरिले जाणिजा, इह स्वल माहावड वा गाहावडपूर्ण वा मानींण वा वोहींगि वा मुरगांग वा मान्यांण वा कुन्द्रशाण वा जवाजि वा जवजवाणि वा पांनीरेम का पांनीर्गन वा पनिधेरमनि का अण्णयरेनि का तहाप्यमार्गम थेडिलॉन मो उन्नारपासको बोलिनैजा ॥ ९३३ ॥ मे भिक्का वा (२) से जंपूण थेडिले जाणचा, आमोशांच वा घासांख वा मिन्द्रयाणि वा विज्ञलयाणि वा म्बाणुयाणि वा कटयाणि वा पगडाणि वा दर्शाण वा पद्रगाणि वा समाणि वा विसमाणि वा अष्यायवंति वा तहायरावंति श्रीष्टलीन भी उचार-पासवर्ण बीसिरेजा ॥ ९३४ ॥ से निजन्य का (०) से अं प्रण बैडिसे अधिजा, माणसर्वधणाणि वा. महिनकरणाणि वा. वराभकरणाणि वा. अस्नकरणाणि वा. कुकडकरणाणि वा, महाडकरणाणि वा लावयकरणाणि वा, बहुयकरणाणि वा, तिनिरक्तणाणि वा, कतीयकरणाणि वा, कपिकनकरणाणि वा, अण्यसंदेशि वा तहण्यगारीत धंडिलांग यो उचारपासका बोलिकेळा ॥ ६३५ ॥ में सिक्ष्य बा (२) में अं पण शंडिल जाणिजा, वेहाणसङ्खेन वा, विद्विपङ्गालेस वा, लक्ष्य-डणहाणेन् वा, मेरपटणहाणेन् वा, विमानकन्यपहालेख वा, अविषडणहाणेस् वा क्षण्ययमि वा नहत्यगारंभि णो उचारपासवर्ष बोभिवेजा॥ १३६॥ मे शिक्षण वा (२) में जे पण श्रीकेले आणिआ, आगमाणि वा, उज्जाशाणि वा, क्यांकि वा क्या-संशाणि वा, ठेनकुलाणि वा, सभाणि वा, प्रवाणि वा, अण्यवरेनि वा तहप्यतारेसि वंडिलंसि यो उषारपासको बोसिरेका ॥ ९३०॥ से भिक्क् वा (१) ही वं एण थंडिले जामिजा, अहालयामि वा, वर्मेयामि वा, दारामि वा, गोपुरामि वा, अण्ययरंसि वा तहप्पगार्राम यंबिलंसि को उचारपामको बोसिरेजा ॥ ९३८ ॥ से मित्रण वा (२) में जें पुण धंकिनं जानिजा, तिगानि वा, अउकानि वा, अवन राणि वा, चतमुहानि वा, अभ्यवरंति वा तहप्पनारंति चंडिलेसि को स्वारपासकर्य

बोर्मिरेजा ॥ ६३९ ॥ से भिक्ष्य वा (२) से जे पुण यंखिलं जाणिजा, इंगार-डाहेम वा, खारहाहेस वा, महयहाहेस वा, महवध्नियास वा, अण्ययर्गत वा नहप्पगार्थस थंडिलंस को उधारपासको बोमिरेजा ॥ ९४० ॥ से भिक्त् वा (२) से प्रं पुष्य यंदिलं जाणिजा लदियाययणेसु वा, पंकाययणेसु वा, ओघाय-बनेय वा, सेवमबहीय वा, अण्ययशीय वा नहप्यगारीस बंडिलीन यो उचारपा-सवर्ण वोसिरेजा॥ १४१॥ से निकन् वा (२) से जंपूण थंडिलं जाणिजा, णवियानु वा महियस्वाणियानु र्णावयानु गोरपहिलियानु वा, गवाणीनु वा, खाणीनु या, अष्ययरीत वा तहप्यगार्गन थेडिनर्न को उचारपासको बोर्सरेजा ॥ ९४२ ॥ से भिक्ष वा (२) में अं पूण थंडिलं जाणिजा, हागवर्षाम वा, सागवर्षाम वा, मूलगबर्बाम बा, इत्थेकरवर्बास बा, अण्णयर्गन वा तहत्त्वतारीन शंकिलंम बो उच्चारपासबर्ग बॉांसरेजा ॥ ९४३ ॥ से भिवन्य वा (२) से जं पुण **संवित** जानिजा. असणवर्णीन वा, मणवर्णीन वा, घायडवर्णीन वा, केयडवर्णीन वा, अंबवर्गास वा, असोमवर्गास वा, णामक्यंसि वा, पुण्यामक्यंसि वा, चूक्कमवर्णास वा, अणायरेन वा तहत्यगारेम वा पत्तीवंगम वा, प्रकाविग्न वा, फलीवंग्न वा, बीओवेपस बा. हरिओबेएस का भी उचारपासकर बीसिरेजा॥९८८॥ से भिक्त्यू वा ( १ ) सम्पाययं वा परपाययं वा गहाय सेतवायाए एर्गतमक्क्रमेजा, अणावार्याम असंलोडर्यान अन्यपाणीस जाव सब्दार्सनाणयांस अहारामीस बा उसम्बर्धन नुओं संत्रगामेव उचारपासदर्भ बोनिरेजा, उचारपासदर्भ बोनिर्धना सेनमायाए एगेतमक्कमे अणाकाहीस जाव मकडासंताणर्थीन अहारामांत वा. ज्यामधीकेलां का, अण्यवरीत का तहप्पगारीम चंक्रिलेल अचितांस तओ संजया-मेन उचारपासक्ये परिक्रवेखा ॥ ९४५ ॥ एवं सह तस्स भिक्सुस्स २ वा साम-मियं जाव जएजाति तिवेमि ॥ ९४६ ॥ उच्चारपासवणस्तिकयं दसम-मज्ययमं समर्त ॥ सत्तिक्यं समर्त तहयं ॥

से भिक्क वा (२) मुद्रंगसद्दािक वा, नंबीसद्दािक वा, शकरीसद्दािक वा, अक्यायरािक वा तहप्पतारािक विस्मारुवािक वित्तारं सद्दाई कव्यसोयणपित्याएं यो अभिसंघारें व्या गमणाक् ॥ ९४७ ॥ से भिक्क वा (२) व्यहावेगऱ्याई सद्दाई स्वाई स्वेत्रं तंब्रहा—तौजासद्दािक वा, विश्वेषीसद्दािक वा, पिप्पीसगसद्दािक वा, तृज्यसद्दािक वा, विश्वेषार्यां वा, विश्वेषार्योक वा, तृंब्रविधिवसद्दािक वा, वंक्रणसद्दािक वा अध्यवराई वा सहप्पताराई विस्कारकािक सद्दािक वित्तार्थ क्रमसोवपित्यां यो अभिसंघारें वा सम्वाद्यां सद्दाई स्वेति तंब्रहा—

तालसहाणि वा, कंमतालसहाणि वा, लत्तियसहाणि वा, गोहियसहाणि वा, किरिकिरियसहाणि वा अण्णयगणि वा तहप्यगाराई विक्षकवाई तालसहाई कण्ण-सोयपिंडियाए जो अभिसंचारेजा गमणाए॥ ९४९॥ से मिक्ख् वा (२) अहा-वेगइयाइं सहाडं मुणिति तंत्रहा-संत्यसहाणि वा, वेणुमहाणि वा, वंससहाणि वा, खरमुहीमहाणि वा, पिरिपिरियमहाणि वः अण्ययराई वा नहस्पगाराई निम्बन्धाई सहाई झाँसराई कृष्णमीयपिडियाए को आंभसंभारेजा गमणाए॥ ९५,०॥ से भिक्ल् वा (२) अहावेगटयाई महाई सुगति तंजहा-क्ष्पाणि वा, फलिहारंप बा. जाव सराणि वा, सामगणि वा सरपंतियाणि वा, सरमरपंतियाणि वा, अण्णयराष्ट्रं तहप्पगाराई विरुवस्वाई महाई कण्णसीयपिंडवाए जो अभिसंधारेखा गमणाए ॥ ९५९ ॥ में भिक्ल् वा । २) अहावैगडयाई महाई सुनेनि तेजहा-कच्छाणि वा, णुमाणि वा, यहणाणि वा, वणाणि वा, वणशुग्गाणि वा, पव्ययाणि वा, पव्यय-द्रागाणि वा, अण्णयराई वा नहापगागर्ड विरुवस्वाई महाई कण्णसीयपविवास पी अभिसुधारेजा गमणाए ॥९५०॥ से भिक्ष वा (२) अहावेगद्वयाई सदाई सुणेति तंजहा-गामाणि वा, णगराणि वा, जिगमाणि वा, रायहाणिआसमपरणसनि-बैसाणि वा, अण्यवराई तहरपनागई सहाई की अभिसागरेजा गमणाम् । ९५३ ॥ से भिक्क वा (२) अहावेगडगाई यहाई स्वैति तंत्रहा-आरामानि वा, उजापानि वा, वंगाणि वा, बंगसंडाणि वा, देवकृताणि वा संभाणि वा, पंबाचि वा, अण्ययराई वा तहप्यगागई सहाई को आंभमपारेजः गमणाए ॥ ५७४ ॥ से भिक्षम् वा (२) अहावेगटवार्ड सहाई भुजेति तंत्रहा अहाकि वा, अहालयाणि वा, वरियाणि बा, दाराणि वा, गोपुराणि वा, अण्ययसई वा तहम्बसम्सई सदाई की अभि-र्खचारेजा गमणाए ॥ ९४५ ॥ से भिक्त वा (२) अहाबेगहवाई सराई स्वेति तंजहा-नियाणि वा, चत्रकाणि वा, चक्राणि वा, चत्रम्महाणि वा, अण्ययराई वा तहप्पगागई महाई को अभिमंधारेजा अमणावृ ॥ ९७५ ॥ में भिष्ण वा (२) महावेगड्याई सहाई सुनेति तंत्रहा-सहिसद्वाणकरणांच वा, क्यभद्वाणकरणांच वा, अस्मद्वाणकरणाणि वा, इत्विद्वाणकरणाणि वा जाव कविजलद्वाणकरणाणि वा, अण्ययार्थं वा नहत्त्वमारार्थं सहार्थं वो अभिष्ठंचारेखा गमणाए॥ ९५०॥ से भिक्स वा (२) अहावेगडयार्ड सदार्ड मुचेति तंत्रहा-सहिम्मुदानि वा, वसमसुदानि वा, अस्म गुढाणि वा, इत्थि गुढाणि वा वाय कविश्रकतुकाणि वा, अध्यवाराई वा तहापगाराई यो अभिसंघारेजा गमणाए ॥ ९५० ॥ से भिक्क वा (२) अद्यान वेगवयारं भागरं समेति नंजवा-जनियसामाजि वा. इतवदियसमानि समावगारं

तहप्यगाराई मो अभिसंधारेज गमणाए ॥ ९५९ ॥ से भिक्ख वा (२) जाव मुनेति तंजहा-अक्खाइयट्राणाणि वा, माणुम्मानियञ्जाणाणि वा, महयाऽऽह्यणट्रगीयवाइय-नंतिनलतालनुडियपहण्पवादयञ्जाणि वा. अण्ययराई वा तहण्पगाराई शो अभिसं-धारेज गमगाए ॥ ९६० ॥ से भिक्स वा (२) जान मुनेति तंजहा-कलहाणि वा, दिवाणि वा, डमराणि वा, टोरजाणि वा, वेररजाणि वा विरुद्धरजाणि वा, अण्णय-राई वा तहप्पगाराई महाई णो अभिसंधारेज गमणाए ॥९६ १॥ से भिक्स वा (२) जाब सहाई मुणेड खुड़ियं दानियं परिभूत्रमंत्रियालंकियनिवुज्लमाणि पेहाए एवं पुनिसं बा बहाए णीणिखमाणं पेहाए अण्यवराहं वा नहप्पनाराहं जो अभिमंधारेख गमणाए ॥ ९६२ ॥ से भिष्म् वा (२) अणगगराई विस्त्रहत्वाई महासवाई एवं जाकिता तंत्रहा बहुमगडाणि वा, बहुरहाणि वा, बहुमिलक्ष्यूणि वा, बहुपर्यताणि वा, अण्ण-यगाई वा नहस्पनाराई विस्वान्वाई महामवाई कष्णमीयपरियाए मी अभिसंघारेज गमणाए ॥ ९६३ ॥ से भिक्क वा (२) विस्वस्वाई महस्सवाई एवं वालिखा तंजहा-इत्योणि वा, पुरिसाणि वा, बेराणि वा, डहराणि वा, मांज्यमाणि वा, आभ-रणविभूमियाणि वा, गार्यनाणि वार्यनाणि वा, गर्यनाणि वा, इसंनाणि वा, रसंनाणि वा, मोहंताचि वा, विउत्ते असणपाणसाइमगाइमं परिभेजेताचि वा, परिभाईताचि वा. बिच्छांइयमाणाचि वा. विगोषयमाणाचि वा. अण्ययराई वा लहप्पगाराइं विरू करताई महस्मवाई कव्यामीयपवियाए जो अभिसंधारेज गमणाए ॥ ९६४ ॥ से भियन् वा ( २ ) को इहलोडएहिं महेहिं को परलोडएहिं सहेहिं, को सुएहिं सहेहिं, णो अमुएहिं सहेहिं, जो दिहेहिं सहेहिं जो अदिवेहिं नहेहिं, जो कंतेहिं सहेहिं सजिजा, मा रजेजा, जो गिज्हेजा, जो मुज्हेजा, गो अज्होबवजेजा ॥ ९६५॥ एवं सह तस्म भिक्यस्य २ वा सामनिययं जाव जएजाति कि बेमि ॥ ९६६ ॥ स्टब्स-चिक्रयं प्यारहममञ्ज्ञायणं समर्च सङ्ख्चिक्रयं चडत्यं ॥

से निक्क का (२) अहावेगहवाई स्वाई पासड़ तंत्रहा-गंकिमाणि वा, वेदिमाणि वा, प्रिमाणि वा, संधाइमाणि वा, कह्यकम्माणि वा, पोत्यकम्माणि वा, विकट्टमाणि वा, प्रत्यकम्माणि वा, विकट्टमाणि वा, प्रत्यकम्माणि वा, विविद्दाणि वा विदिसाई आव अण्यवराई वा तहप्पगाराई विस्तरताई क्वन्यवंसणपि याएं शो अभिसंघारेज वसणाएं ॥ ६६७ ॥ एवं वायम्बं जहा सहपविचाएं सम्बा वाइत्तरजा स्वपित्याएं व ६६० ॥ इन्यसिक्यं दुवास्त्रसम्माण्डायणं समाचं इन्यस्तिक्यं प्रवास्त्रसम्माण्डायणं समाचं इन्यस्तिक्यं पंचारं ॥

परिकारियं आध्यास्थियं सीसीसियं को तं सायएं को तं विश्वमें ॥ ९६९ ॥ सिया

से परो पता आमिता वा पर्माजिक वा पो ने साथए मी से मियमे सिया से परो पाटाई संवाहेज वा पिलमिश्च वा भी तं माबए भी तं विश्वमे सिया से परो पायाहं फसेज वा रणज वा भो तं सायए भो तं नियमे सिया में परी पाहालं तेहेण वा घरण वा सक्वेज वा आन्भगिज वा भी ते सायए की ते नियम. सिया से परो पादाई लेहिंग वा ककेण वा जुलेश वा बकेश वा अहे दिया वा उच्चलिक वा णो त नायए णो त नियमें, सिया में परी पादाई सीओदगविय-केण वा उत्तिगोटर्गावगढेंग वा उच्छोलिक का पर्याएक वा गाँ ने मायए गो ने वियम स्या में परा पादाई अण्ययरेण विसंस्पानाएंग आसिपेज वा निर्मित वा जो नं माया जो नं नियमें, सिया से परी पादाई अन्नयरेण धवनजानन धरेज बा पर्श्वज बाजों ने मायए को ने कियमें, मिया में परी पादाओं आएं का कंटर्य वा णीहरेज वा विसोहेज वा यो नं भायए को नं कियमें । सिया से परो पादाओं पूर्व वा भौणियं वा जीहरेज वा विनोहेज वा भी तं माजा जी तं णियमें ॥ ९ २० ॥ सिया से परी कार्य आमजेज वा पमजेज वा शी हं सामा गो त णियमे, सिया से परो कार्य लेडिंग वा संवादित वा प्रतिसंबा वा जो लं सायए पी ते णियमे, तिया में पर कार्य तेष्टेत वा प्रकृष का सक्ते अब का अन्मरीज का जो नं सायए जो नं जियमे. शाया म परी कार्य सीरेज का कहन वा बुष्णेण वा वष्णेण का उड़ोडिज का उक्बलिज वा यो ने सावस्थी से वियमें लिया से परो कार्य सीआदर्शावयदेश वा उन्निर्शादशांवयदेश वा उन्होंके बा पहोग्ज वा जो ने सायए जो ने जियमे, सिया में पनी कार्य अक्लबरेने विटेबणजाएं। आलिपेज वा, विलिपेज वा, वो ने मायए, वो ने विवसे । विका से परो कार्य अण्ययरेण भृषणजागृण धृते स वा, पभृषे स वा, की में सावए की में णियमे ॥ १, ३६ ॥ सिया से परो कार्यान वर्ण आमजेज वा पमजेज वा को ने मागए भी नं नियमें, सिया से परी कार्यक्ष वर्ण सवाहे अ वा प्रक्रिमहें अ वा भी ने सामए को ते नियम, सिया से परो कार्यस वस तेतिया वा वक्क का सक्केट का अब्भंगिज वा, को तं मायए को ते नियमे । सिया से परो कार्नेस क्यें कोईन वा कक्रण वा चुण्णेण वा चण्णेक वा उज्लेखिक वा उज्लेखेक वा भी ते सावक भी ते नियमें, सिया से परें कार्यस क्ये बी ओएगांवयकेच का उल्लोहराविवकेच का उच्छी-केज वा पंचीवंज बा जो में माबए को तं निजमे ॥ ५ ३२ ॥ से किया परी कार्यक वणं असर्थिणं विकेशणजाएगं आलिपेज वा निकिपेज वा नी में दर सिका से परी कार्याम वर्ण अध्ययरेणं सूत्रणकार्ण धृतेक वा प॰ नौ तं । शिका से वरी कार्यश

वर्ण समयरेण सत्यवारणं अस्तिहिता वा विस्कादिता वा प० नो तं० २। सिया से परो कार्यास वर्ण अक्ष । सरकवाएणं आख्यिदिना वा विच्छिदिना वा पूर्व वा सोणिये का नीहरिज वा विव नो नेव २। सिया से परो कार्यस गंद का, भरडं बा, पुल्डयं था, अगंदलं वा, आमजेक वा, पमकेक वा, णो तं सायए गा तं वियम । सिया से परो कार्यस गंड वा, अरइयं वा, पुलहुई वा, भगंदरूं वा, संबाहेज वा पित्रमहेला का, जो तं मायए जो तं नियमें, सिया से परो कार्यांत गंडं वा जाक अगंदर्क था. तंक्रेण बा चएण वा सक्लेक था आंद्रभगेळ बा को तं सायए को तं नियमे । निया में कार्यान मंड वा जाव अगंदलं का, छोडेण वा, कक्रेण वा वसेण वा. क्षणीण का उन्नेतिक का, उन्नेटेज वा, जो ने मायए वो में नियम । सिया से परो कार्याम गाँउ वा भगंडले वा, सीओदर्गायबंडम ना, उम्मिनोदर्गायबंडम बा, उच्छो. केंद्र वा. प्रश्लेव का. यो ने मायए, यो ने नियमें, मिया से परी कार्याल मंद्रे वा जाब अगदन का अन्ययरेण सम्धजाएंग अन्छिदेख विन्छिदेख वा, सिवा से परी अध्यायरेणं मरधकाएमं आंच्छदिना वा २ पयं वा मोणियं वा जीहरेख वा जो तं सायत मो ते नियमे ॥९ ३३॥ सिया से परो कामाओं सेयं वा ऋहं वा महिरेज वा विसंहित वा जो ने मावए जो ने नियम ॥९ >८॥ सिया से परो अन्क्रिमकं, कृष्णमुखं या. एंतमछं वा गहमलं वा, णीहरिज वा विमोक्तिज वा यो तं सायए यो तं नियमे ॥५ ७%॥ सिया से परो बीहाई बालाई, बीहाई रोमाई, बीहाई अमहाई, बीहाई कक्क रोमाई, रीहाई बाल्यरोमाई, कप्पेज वा संठवेज वा जो तं शावए जो तं नियमें धर ७६॥ सिया से परी सीमाओं छिक्लं का क्षत्रं का पीहरेज का किमोहेज का पी तं सायए मी ने निवसे ॥ ९ ३७ ॥ सिवा से परी अंबंधि परिवंदिन का तुमहानिता पादाई आमांजज या पर्माजज या एवं शिंहमी गमी पायादि मानियन्त्री, सिया से परी अंकेश वा पक्रियंकेश वा तुबहाविता, हार वा अदहार वा उरत्यं या, नेवेर्य दा, मद्रदं वा, पाकंदं वा सुवक्तमुतं वा, आविहित्र वा, पिषाहित्र वा मों ते सायव को है निवसे u sac u शिया से परो आरामीस वा. उजार्गिस का. जीहरिया का परिशिक्ता का पाताई आमजेक का पर्राजेक का, जो ते सावए जो तं नियमे ॥ ९७९ ॥ एवं केवच्या अध्ययक्तियावि ॥ ९८० ॥ सिया से परो पुदेशं बहबकेशं तेइच्छं आउद्देशिया से पारे अपुदेशं बतिबकेशं तेइच्छं आउद्देश सिया से परो मिलाणस्य सर्विकाणि बंदाणि वा मुकाणि वा तवाणि वा हरियाणि का सामित्त का कहिन्त का कहानित का तेहच्छे आउद्दाविज्ञा को र्त सामध को तं नियमे ॥ ६८९ ॥ बहाबेयका पाणनुसनीवसका वेनमं बेईति ॥ ९८२ ॥ एयं बहु तस्स भिक्बस्य २ सामग्गियं जं सब्बहेहिं महिते समिते सदा जए सेयभिणं मण्णेजासि ति बेमि॥ ५८३॥ परिकरियासिक्यं समसं छहुं, तेरहममज्झयणं समसं॥

से मिक्क वा (२) अण्णमण्यकिनियं अज्यात्थियं संसेड्यं णो तं सायए णो तं नियमे ॥ ९८४ ॥ निया से अण्णमण्यं पाए आमजेज वा पमजेज वा णो तं सायए णो तं नियमे ॥९८५॥ सेमं तं जेव ॥९८६॥ एवं बाल तस्य मिक्कुस्य २ वा सामान्ययं ॥९८५॥ अञ्चलकिनिया स्विक्यं समसं स्तरमं, खडदसममज्ययणं नमसं, बीया खुडा समसा॥

तेण कालेगं तेणं समाणं समणे भगवं महावीरे पंचहरूकारे वाचि होत्या. तंजहा-हरुनसार चए चडना गर्म वर्षने, हण्यनगाई सम्भाओ सम्भ माहरिए, हत्यनगार्ट जाए, हत्यनगार्ट मुंडे मांबना आगाराओ अणगारिबं पञ्चहर, हत्यन-राहिं कानणे पडिएण्णे अञ्चाचाए निरावरणे आर्गने अणुनरे केवलवरनागारंसणे मम्प्पण्णे, माइणा परिनिच्यत भगवं ॥ ९८८ ॥ समणे भगवे महावीरे, इमात ओसप्पिणीए सुमसन्प्रमाए समाग विद्यंतरण, सुरमाए समाए बीतिबंतरण, सुन-सदुसमाए समाए वीतिकंताए, दुसमरासमाए समाए बहुवीतिकंताए, पण्णहल्हीए वासीहें मासेहि य अद्धणवयसेमेहि, जे से गिम्हार्ग चाउन्ये मासे अठूमे पकले, आसाइमुद्धे,तस्मणे अग्मादमुद्धस्य छठ्टीयक्षेण इत्युनराईहं व्यक्तार्ण श्रीममुबागएन, महाविजयमिद्धन्थपुः फुलरपवरपुं हर्रायदिसानीवर्ष्यियवद्धमाणाओं सहाविभाणाओ वीसंसागरीवमाई आउर्थ पालदत्ता, अरुउक्थाएंगे, अवक्शाएंगे हिंदक्साएंगे खुए खड्ना इह खल जेयुहीय बीचे, भारहे बासे, दाहिणबुभरहे दाहिणमाहणकंडएरसेनिवेसी उसभदक्त माहणस्य कोडालसगोकस्य डेबार्यदाण् माहणीण् जालंबरस्य गुक्ताण् वीहरूभवभूएंगं अप्पाणेणं कुस्सिम गर्नमं क्हते, समर्थ मगर्व महावीरे सिकाकी-वगए यावि दोतथा, चड्रस्मामिनि जाणइ च्एमिनि जाणइ, चयमाथे न सामोड, मुद्रमे वं सं काळे प्रभने । तभी वं समने भगवं महावीरे हियानुकंप्य नं देवेन जीयमेंयं ति कहु जे ने बासाणं तके मासे पंचमे पक्के आसीयबहुके तस्य में आसोयबहुलस्य नेरसीपककोणं इत्युनराहि सककतेणं जोगमुकागएणं वासीहि राइंग्रि-एहि विद्रक्षेत्रीहें तेमीडमस्य राइंदियस्य परिवाए बहुमाचे वाहिणमाहणकुंडपुरसेनि-वेगाओ उत्तरस्रतियक्रेडपुरसंनिवेसंनि णायार्ग स्नियार्ग सिद्धाल्यस्स स्नियस्स कामबगुत्तस्स तिसटाए स्वतिबाणीए बासिट्टनगुनाए बसुमार्न पुरमकार्व बवहार करिया, मुभावं पुरमलावं पक्तेषं करिया कृष्टिति गुक्त साहदर, जेनिय से

तिसलाए समियाणीए कृष्टिम गर्के नंपि व दाहिणमाहणकुँडपुरसंनिवेसंनि इस...को...देवा...आरुंधरायणगुलाए कुच्छिम् गर्ब्य माहरह ॥ ९८९ ॥ समणे भगर्व महावीरे निष्णाणीवगए यावि होत्या. साहरिजिस्सामिनि जाणड, माहरिज-माचे न जाणड साहरिएमिनि जाणड समजाउसी ! ॥ ९९० ॥ तेणं कालेगं तेणं समाएं तिमलाए खतियाणीए अह अब्बदा क्याइ जबन्हें शासाणं बहपडिपुण्याणं अद्धरमाणं राइंडियाणं वीतिकंतारं जे में सिम्हाणं यहमें माने टोक परको चित्रसुदे तस्मर्ण चिनमुदस्य तेर्धीपक्खेणं, ग्रन्थ्याहि बोगमबागएवं समर्णं भगवं महावीरं कारोग्यारोग्या प्रमुखा ॥९९९॥ वं वं गई नियला विश्वाणी समर्व भगवं महावीर आरोगरोयं पस्या, नं वं राई भवणवटवाणमंत्रकोटसियविमाणवासिदेवेहि स देवी-हि य उनमंत्रिह य उत्पर्यतिहि य एगे महं दिव्य देव्यांत देवसन्मिनाते देवसहकहे उपिमालनभूग यात्रि होत्था ॥ ९९२ ॥ जे वं वर्शन नियता वित्याची समर्ग भगर्व महावीर आरोबारोवं पर्या नं यं स्यामि बहुवे देवा य देवीओ व एगं मह अमयवामं च, गंधवामं च, चण्यवामं च, प्रकारां च, हिरण्यवास च, रयणवासं च बासिस् ॥ ९९३ ॥ के में रबनि तिससा सतियाणी समर्ग भगवं महावीरे आरोबारोर्व यसवा, ले णं र्वाण भवणवड्याणमंतर जोड्सियविमाणवासियो देवा य देवीओं व सम्बन्ध भगवनों महावीरस्य सङ्ख्याई तित्ववराभिसेवं व करिस ॥ ९९४ ॥ अभी में पॉनड भरानं महानीरे तिमलाए सांताबाणीए कुच्छिन गर्न्स आगए भनो में पनिष्ठ में कुसे विप्रकेण हिरक्केण स्वक्केण विशेण वक्केण सामिक्केण मीतिएमं संन्वतिलप्पवाक्रेणं अर्देव २ परिवद्धः, ततो मं ममणस्य भगवओ महाबीरस्य मन्मापियरो एयमट्टं आणिना जिल्लान्यमाईमि बोईलीम सन्विभ्यंति विपतं अगणपाणसाहममाद्रमं उत्रवसहार्वेति उत्रवसहार्वेणा शिल्लानिस्यणसंबंधिवसी उवनिमंतिनि उवनिमंतिना बहुवे ममणमाहणकिवणविष्यगाहि भिन्छंवगपंदरगातीण विकार्वेति विक्सोवैति विक्सावैति दातारेस व दावं पज्यभार्वति, विकारिता विकार बिता विस्ताबिता दावारेश न दार्ण प्रवासतना मित्तगाइसयमसंबंधिवरनं भेजावेति मुंजानेता मिलवाइसयणसंबंधिकानेक क्रमेयाका गामधे जे कार्वेति, जजी मं पशिह इमे कुमारे तिस्लाए बलिबाबीए कुल्हिमि गर्भे सागए, नक्षेणं पश्चि इमें कुले, बिटलेमं हिरकीचं प्रकृषितं प्रकेशं प्रकेशं मानिक्षां मोतिएवं संस्थितप्यस्थेयं मार्थ २ परिवक्ष ते होत वं हुआरे "बदमाये" ॥ ५९५ ॥ तको वं समये अवर्ष महावीरे पंचवातिपरिवृत्ते तंत्रहर-बीरवाईए-मञ्जवाईए-वंडावणवाइए-वेळावण-बाहए-संस्थाईए संख्या संस साहरिकामचे रानी मनिकोडिमतके गिरिकेट्रस-

महींचे विव संपयपायवे अहाणुपुञ्चीए संबद्धः ॥ ९९६ ॥ तओ सं समन्ते भगवं महावीरे विष्णायपरिणये विणियत्तवालभावे अणुस्तुयाई उरालाई माणुस्यमाई पंचलक्खणाडं कामभोगाड सहफरिसरसम्बर्गधाई पविचारेमाणे एवं य णं विहरह ॥ ९९ > ॥ सम्यो भगवं महावीरे कासवगोते तस्यणं इमें तिष्य पाम धे आ एकमाहिजंति, अस्मापिउसर्तिम् "बद्धमाणे," सहसम्मद्रम् "समर्थे" भीमभगभेरवं उराल अचे उस परिसाई महद कि कह असिह से णाम कर्म "समने भगवं महावीरे" ॥ ९९८ ॥ समणस्य णं नगवश्रो महावीरस्य पित्रा कासक्योतेणं तस्य णं तिर्णव मामधेजा एवमाहिजीत, तजहा-सिद्धत्ये कि बा, सेअमेरि बा, जमेसे कि बा ॥ ९९९ ॥ समगस्य भगवजो मह।वीरस्य अस्य। कामङ्ग्यगोना तीमेणं विश्वि णामधेजा, एवसाहिजीत तंत्रहा-निमना इ वा, विदेहहिण्या इ वा, विस्कारिणी इ वा ॥ १००० ॥ समगम्य णं भगवभा महाबीग्रस विशिवण 'सुपासे' कासब-गोलणं समणस्य णं नगवजी महाबीरस्य जेट्टे भाया परिवद्धले कासवरीलेखे. समणस्य णं भगवओ महानीरस्य जेद्रा भद्गी भृदंभणः कासबगोलेणं, समणस्य मं भगवओ महावंगस्य भञ्जा वसाया गोरेणं कोविष्या, सम्पन्त भगवओ महावीरस्य ध्या कामवर्गालेणं, तानेणं हो णाम धन्न', एकमाहिलेति, तेवहा-अफोजा इ वा, पियरंसणा इ वा, समजरम में भगवओ महावीरस्म गासुई कोशियगोत्तेण नीमेणं हो णामध्यात्रा, एव माहि अति, श्रीवडा-सैनवर्ष है वा, असवर्णा इ वा ॥ १००१ ॥ समणम्य यां भगवश्री महावीरम्य अन्मापियरी पामाबांबाकाः, समणोवानगा यावि होत्या, ते णं बहुई वासाई समणोबानगपरिवासे गालक्ता. छम् जीवान क्रयार्थ संस्कृत्यानिमने आलोहना निवान सरक्रिना परिक्रमिना अहारितं उत्तरपुगवायन्त्रितं पश्चिताञ्चता इसम्यातं व्हक्षित्तः, भत्तं पश्चक्छाईसि, भत्तं पबक्जाडणा अयस्थिमाए मार्ग्यानवाए संन्देरणाण श्रांतवस्रीरा बाजवासे कालं किया तं सरीर विध्यजिहिना अखुए कापए देवनाए उववस्ता, नओणे आह-क्खाएणं भवक्खाएणं ठिउक्खाएणं चुए बहना महाविवहवासे वास्त्रीणं समासेव सिनिसस्मति, बाज्यस्येति, गुर्ववस्येति, पश्चित्वाद्रस्येति, सञ्चद्वस्थाणसेतं करि, स्पंति ॥ १००२ ॥ नेणं काकेणं तेणं समएणं समन्दे भगवं महावीरे जग्न णायपुत्तं णायकुलिणिव्यत्तं विदेहं विदेहदिन्ने विदेहदवे विदेहद्वाके तीर्थ बामाई विदेहिंगित कर् अगारमञ्जे बसिता अस्मापिकई कासगाही देवलीगमञ्ज पर्राहि समसपद्ग्यो चित्रा हिरणां, विवा सवणां, विवा वतं, विवा बाह्यं विका धणधण्यक्यमर्गणसंतसारसायद्वं, विकाशेगा, विशेषिता, विस्ताविता, दावारेख

दाण दाइला परिभाइला, संबच्छर राज्यला, जे से हेर्मतार्ज पढमे मासे पढमे पक्ने, मरगांसरबहके, तस्मणं मरगसिरबहरूस्स दसमीपक्नेणं इत्यनराहि णक्स-नेषं जोगम्बागरणं अभिविक्समणाभिष्याध साबि होत्या ॥ १००३ ॥ संबच्छरेण होहिति अभिषयन्त्रमणं तु जिलवरिंदाणं तो अत्य संपदाणं, पव्यमद्रे प्रवस्ताओ । १००४ ॥ एमा हिरण्यकोबी, अट्रेंच अज्ञाया सयसहरूमा, मृरोहयमाईयं विजय जा पायरासीर्ग ॥ १००७ ॥ निजीव व कोविसवा अठासीर्य व होति कोबीओ, ऑसर्ड व गयसहरूमा, एवं संबन्द्रहे दिल्लं ॥ ५००६ ॥ बेस्प्रणकंडल-धरा, देवा लोगेतिया बहिर्द्विया । बोहिति य तिस्थयरे, पञ्चरमस कम्यभूमिन ।। ९००० ।। बंभीम य कर्णाम य बोटन्बा ककराइको मालो: लोगेनिया विमाणा अवस्थात्वा असंखेळा ॥ १००८ ॥ एते देवांजकाया, भगवं बोहिति जिणवर तीरं, सम्बज्धा औवहियं, करहं नित्यं प्रथ्वेत्रहि ॥ १००५ ॥ तओ वां समणक्स मगवओ सहाबीरस्य अभिनिक्कसरगाभिष्यार्व जालेला अवश्वहब्रुणर्मनरजोड्नियविसाल-बासियों देवा य देवीओं व सएहि मएहि श्लेही, सएहि मएहि वेदस्वेहि, मएहि संपत्ति विवेति, सांव्यक्रीए, सञ्चात्रहेए, मध्वकलसम्यदण्यं, स्याहं स्थाहं जानवि-माणाई रखंति सवाई २ काणविमाणाई दुर्गहेला, अहा बाउराई पोरगलाई परि-सार्वेशि परिमादिना, अहामहमार्ड पोरगलाई परियार्डले परियादना, उद्वं उपयंति उप्पद्दना, ताए उद्विद्वार निक्याए सम्लाए तुमियाए दिल्याए देवगईए अहंग उद-बमाचा २ निरिष्णं असंसेजाई दीवलम्हर्षं वीनिक्रममाणा २ जेलेव जंबुहींव दीवे तेणेव उदारमध्येत उदाराध्यान, जेणेव उत्तरस्रक्तिवर्व्हपुरमंत्रिके नेणेव उदारा-विक्रमा, तस्म उत्तरपुरिकामे विमिन्नाए तेजेब मांभवेगेण उपदिया ॥ १०१० ॥ तओं में सके देविहे देशराया अकियं सक्तिये जाणवियानं ठवेलि ठवेला, समियं ? जाणविमाणाओ प्योणरति, प्योणरिणा गर्गतमक्यमेति एर्गतमक्यम्या, सहसा बैउन्बिएनं सम्बार्णं भमोहर्थातं, महरा बैडन्बिएनं सम्बारणं ममोहरिता, एवं महं पाणामधिकमगरकप्रभागिको सुभे बाहकेतरले देवच्छेदर्ग विजय्बति, तस्सर्थ देवच्छंदबस्स बहुमञ्जादेसमाए एवं सहं स्पानपीडं सीहासर्व वाजासविकजनस्यकः अभिनित्तं सुने चाक्कंतकां बिटच्या विटिंग्या, जेवेय समये मरावं महावीरे तेमेय उचागण्डति उचागण्डिता सथवं भगवं महावीरं तिकक्ती आयाहिणं प्याहिषं करेड समर्थ मगर्थ महाबोर बंदति कांसति, वंदिका कर्मातना समर्थ मगर्थ महा-बीरे गहाब केलेब देवकांद्रय तेलेब उवागनस्ति उवागण्डिना, नामर्थ २ प्रस्था-मिनुहे बीहासूचे विश्वीकार्थेड विश्वीवावेता संवपायसहस्तपागेष्ट रोबेडे अन्धेगेति

अञ्भेरीना गंधकासाइएहि उद्योखेति उद्योखिता, सुद्धोदएनं मजाबेइ मजाबिता, जन्म गं महं मयसहस्तेगं तिपडोलतितिएषं साहिएगं सीएषं गोसीसरत्तवंदगेणं अण्लिपृति अण्लिपिता ईसिणिस्यासवातवीज्यं वरणगरपद्भवन्यं कुसल्ज्यरपसंसितं अस्यलालापेलवं स्थायांस्यकणगत्वचियंतकम्भं हंमलक्षणं, पर्त्र्यसं णियंसावेद्र, श्रियंसावेना हारं अबहार उरत्यं नंबत्यं एगावितं पासंबद्धनं पट्टमउडरयणमालाओ आविधाविति आविधावेना गॅठिमवेडिमप्रिमसंचाडमेर्ग महेलं कप्परक्समिव समले-करेति २ होबंधि महया वेडव्वियमस्यपाएमं समोहणइ, समोहणिना एवं महं चैद-यार्थ सिवियं सहस्मवाहिणि विजयवड ने बहा-इहामियडमभत्रगणसम्बद्धिहगवा-णरकुंजररकसरभन्नमरगर्लसीहर्वणलयपउमलयभानविनलयांविविनाविज्ञपहर्गमहण-जयल जंतजोगज्ञनं, अबीमहरूपमालिणीयं गुणिश्वियं मिसिमिनितम्बगमहरूपकलियं, इमिभिगमाणं भिविभसमाणं चक्काक्षेयणकेमं, मुणाहलम्पवालंतरोपियंतवणीय-प्रवरलंबमगपनंबन्सण्डामं, हारद्वहारभूसणसमोणमं अहियपिनस्त्रांत्रं प्रवस्त्रयभ-तिचिनं, असोककृंदणाणान्यभानिनं विर्दर्धं मुर्भ बाल्कंनध्वं वाणास्त्रिपंश्वकण-घंटापडा वपरिमंदि वस्यांग्रहरं पामादीयं दांतमणीयं सुरुदं ॥१०११॥ सीया उद्यणीया जिणवरस्य जरमरणविष्यमङ्करमः भोमनमहदामा, जलवळवरिव्यक्तमुमेश्चे ॥ १ ॥ सिवियाह माल्याने, दिव्यं बरर गणस्यानाचाहर्यः सीहासूर्यं महारहं मपाइपीरं जिल-बरस्य ॥ > ॥ आल्ड्यमालमञ्ज्ञो भाग्रवीकी बराधरणधारी; स्त्रीमयबस्यणि-यत्थो, जस्त य मोर्ज गयमहरम् ॥ ३ ॥ छद्रेग उ भनेण आज्ञाबनाजैन मोहणेण जिणों, डेमाहि बिम्प्रसंतों, आरुद्ध उत्तवं सीयं ॥ ४ ॥ सीहासंब जिबिट्टी सबी-सामा य दोहि पासेहि, बीयंति चायगाई मांगरयणांविक्तदंशाई ॥ ७ ॥ पुनि उक्सिना माणुनेहि साहदूरीमपुरुएहि, पन्छा बहीते देवा, सुरञ्जमुरुगरूमणागिदा ॥ ६ ॥ पुरओ सूर। वहंनी असुरा पुण दाहियाँमे पासंगि । अवरे वहंति गरुना, माना पुण उत्तरे पासे ॥ । ।। बगसंबं व कुसुनियं, पडमसरी वा जहा सर्वकाके; सोहइ कुनुमगरेण, इय गगणयलं सुरगणेहि ॥ ८ ॥ शिद्धत्यवयं व जहा, कविया-रबर्ण व चंपयवर्ण वा, सीतत क्रमुसमरेचे, इस गामासार शुरुगवेशि ॥ ६ ॥ वरपहरु मेरिज्यात्ररियं अस्यमहरिमार्ग्ह तुरेहि । गगणनके वर्गावतके तर्गावकाओ परमरम्मो ॥ १० ॥ नतविनलं वगद्धसिरं भाउनं भाउन्हं बहुविहीयं; बार्गति तस्य देवा, बहुर्हि आगहगसएहि ॥ १९ ॥ १०१२ ॥ तेने साकेने तेने समधने के हे हेमेताणं पडमे मासे पडमे पक्के, अस्मासिरकहुके, तत्मूर्य अस्मासिरकहुकस्त इस-मीपन केण, गुम्बएमं दिवसेणं, विकाश महतेलं, इत्युत्तराणकातेलं क्रीबीवयहर्व

पाईणगामिणीए छावाए विदयाए पोरिसीए छट्टेणे भरोगे अपाणएणं, एगसाहगमा-बाए. चंदप्पडाए सिविवाए सहस्मवाहिजीए सदेवमण्यासराएपरिसाए सम्बिज्ञमाने २ उत्तरस्त्रियकंडपरसंणिवेसस्य अञ्जंभज्ञीणं निगरिस्ता जेपेव णायसंब उजाने तेणेव उवागरत्वर, उवागरिक्षणा देशिंगविष्यमार्ग अच्छोप्येयं भूमिमागेणं मणियं २ चंतरपर्ध सिविद्यं महस्मकारिणि उतेर इतेला समितं २ चंदरमधाओं सिविधाओं सहस्मवाहिणीओ पश्चोयरङ, पश्चोयरिना मांगर्व २ पुरस्थासिमुहे सीहासणे जिसीयेड, आभरणाळंकारं भोत्यह, तजीणं वेनमणे देवे बहुव्यागपिको समणस्य भगवजी महाबीरम्भ हंमलक्क्क्षणं पढेणं आभरणालेकां पढिच्छदः तओ पं सम्रणं भगवं महावीरे दाहिणेगं दाहिणं नामेणं नामं पंचमांठ्यं लोगं करेड, नाओ मं सक्के देखिंदे देवराया सम्परम भगवओ महादीरस्य जबस्वायपवित वयरामयेणं धालेणं केसाई पडिन्छड, पडिन्छिना "अणुजाणेंग मंते" लि कई मीरोबमायर माहरह, तओ वं समने भगवं महावीरे दाहिनेन दाहिन बामेन बामे वंचमदियं लीयं करेना सिद्धानं णमोकारं करेड करेला, "सब्बं में अकर्णिकं पायकम्मं"ति कह सामक्रयं चरिलं पविवाह, मामाइयं चांरनं पविवाह्यता देवपरिशं मणवपरिसं च आन्तिक्य-बिलभ्यमित हुवे। ॥ १०१३ ॥ दिल्यो मण्डमचोगो, नुर्सर्याजनाओ य सक्तव-चेज. सिप्पामेन किल्हो, जाहे परियालंड वर्गनं ॥ १ ॥ परिवर्णालंचु वर्गनं अही-मिसि सम्बद्धाणभूतिहर्तः साहरू जीमपुलया, सम्बे देवा निमामिति २ ॥ १०१४ ॥ तओं में सम्मारम अगवनी बहावीग्रस्य सामाइवं व्यानीवसमिवं कांग्रे एकिक्सम मचपजनगणे गार्भ गांगे समय्पेस, अबाद बेहि रीवेहि टोहि य समेरहि सक्यीचे पेथेरियार्ग पञ्चनार्ग वियनसम्बद्धाणं समीतवाई आषाई आषेत ॥ ५०९५॥ नओ मं समने मगर्व बहाबीरे पञ्चहते नमाने भिन्नातिमदलसंबंधियरणं परिविसक्रेति, पर्विविमक्तिमा इसे एवाकर्व अभिगार्थ आभिगिक्षतः, "बारमबासाई बीसठुकाए चन्त-वेहे जे केर उक्तरना समुष्यजेति, तंजहा-दिल्ला का, माणुरसा वा, तेरिव्छिया बा. ते सब्बे उपनको समुख्यको समान सम्मे महिन्मामि, समिन्सामि अहिया-सहस्यामि" ॥ १०१६ ॥ मध्यो नं सुरुवे अगवं महावीरे इमेगाम्बं अभिनगरं अभि-मिष्टिना बोसहकार बत्तदेहे दिवसे सहनतेने नुसारवामे समगुरते ॥ १०१० ॥ ताओं वे समये भगवे महाबारे बोसहयगाँदहे अमृतारेणं आलएनं, अपृतारेणं विहा-रेगे, एवं संज्ञमेन, परमञ्जेण, संबरेण नवेलं, बंजनेरवारेणं, संसीए, मोगीए, दुर्दीए, समितीए, गुनीए, हानेचं, कर्मनं, हुक्त्रेयफ्राविक्सवमुलिमरोनं, अप्पानं आवे-माने विश्वतर ॥ १०१८ ॥ एवं का निश्चतमानस्य ने केर उक्सम्मा सञ्चवजीते विध्वा

का माणस्या वा तेरिच्छिया वा ते सब्बे उबनको समुप्पने समाने अनाउछे अब्ब-हिए अदीजगाणसे तिविद्यमणवयणकायगंत सम्मं सद्दा लगड तितिक्खड अहियासेड ॥ १०१९ ॥ तओ वं समयस्य भगवओ महावीरस्य एएवं विहारेणं विहरमाणस्स बारसवासा विद्वहंता. तेरसमस्य बागस्य परियाए बट्टमाणस्य जे से गिम्हाणं होचे मासे च उत्त्ये पक्ष्मे ब त्यार सदे. तस्मणं बद्दमाहमद्भम दमर्मापक्षेणं सुव्यक्ति दिवसेण विजाएणं महत्त्रणं हत्यूत्रस्हि जवन्त्रतेणं जोगोवगतेणं पाईणगामिणीए छायाए वियमात पोरिसीए प्रीक्षयगामस्स यगग्रस्य बहिया गईए उज्जवान्ध्याए उन्हे कते. सामागरमा गाहावडमा कट्टकरणीत विवादणसम वेडवसम उन्माप्रसिवमे दिसीभाग गालककानम् अवरमामते उष्कृदयम्य गोदीहियाम् आयावणाम् आयावे-प्राणस्य छठेणे अनेणे अपाणाणे उन्ने ज्ञान् अहीर्मगरस्य धरमाञ्चाणकोद्रीवसयस्य सकान्त्राणंनवियाण बहुमाणस्य निञ्चाणे, कमिणे, पिक्यणं, अञ्चाहण, जिरावरंगे, अर्णते, अधूनरे, केवलब्द्याणदंगणे सम्प्पणी ॥ १०२० ॥ मै असर्व अरहा जिणे जाए, केवली सञ्बण्य गव्बभ वहारसी, सदेवमण्यासरस्य लोयस्य पञ्जाप आगइ, तंत्रहा-आगति गर्ने छिनि चक्षे, उबबार्य भूते पीर्य कर्ड पितसिक्य आवीकमं रहोकमं लक्ष्यं कहियं महोमाणस्यं सम्बन्धेतः सम्बन्धीवाणं, सम्ब-भावाई जालगाणे वास्त्याणे वर्व च जं विद्वार ॥ ५०२५ ॥ जन्मे विवर्त सुम्रागम्य भगवामी महावीरभ्य मिन्दाणे कांगणे जाव समुप्पणी, तथा दिवसं भवणवहबाण-मेनर ओडिस यांचमा मबासि देवेदि य देवीहि य उच्चर्यते हैं य माच उपिय जना-भूए गांवि होत्वा ॥१०२२॥ तओ वं समने भगवं महावीरे उपपन्नवाणाण्डसक्वारे अप्यार्ग न लोगं च ऑभगमिकम पृथ्वं वैत्रार्थ धरमाहक्यांत तओ पुरस्का मणस्माणं ॥ ३०२३ ॥ तओ वं समने भगवं महादीरे उपक्रमानदेशमध्ये नीय-माईक समणाणे किरांशाणे पेच महत्वयाई सभावकाई सर्भावनिकासले आह्यकार सामर, पर्म्बर नेजरा-प्रविकाग जाव तमकाग ॥१०२४॥ पट्टमे सेते । बहस्त्रवे प्रवास्ताम, मध्ये पाणाहवार्य में गुप्तमं का कासरे का नहीं वा धावरे का जेव मर्थ पाणलवार्य करेजा है जावजीवात लिबिए निविदेश मणना वसना कासना. तम्य भंते । पश्चिम्यामि निवामि गरिष्ठामि अध्यानं बोसिमामि ॥ १०३५ ॥ तरियमात्रो पंच भावजाओं भवंति ॥ १०२६ ॥ त्रियमा पदमा सावजाः इरियासमिए से निमांथे, जो अवश्रियासमिए जि, केन्द्री बुवा अवश्रियासमिए से मिरगंथे, पाणाई व मिसहजेज का, बलेज का, प्रस्थावेज का, केसेज का, जबकेज वा. इरियासमिए से निर्माये, यो अगाइरियासमिय ति प्रक्रमा मात्रका ॥ १०२० ॥

अहाबरा नोचा माबजा. मर्ण परिजाणाह से विशंबे, जे य मणे पावए सावक मकिरिए अष्ट्रयकरे क्रेयकरे नेयकरे अधिकरिक्कण पार्डान्छ, परिनाबिए पाणाहबाइए, मुजीवपादए तहप्यमार्थ वर्ण जो पथारेजा, वर्ण परिजाणाति से जिसांथे जे य सर्ज अयावण ति स्रोक्का ध्वासायाः ॥ १०२८ ॥ अहावरा तका आवणा ॥ वर्ड परि-आणाद सं विकासी जा य वहें पाविया माचजा मकिरिया जाब मुओवधादया लक्ष्पमारं बहुँ में उच्चानिका, जे वह परिज्ञाणाह से निमांचे जाय वह अपाविय ति तथा आवणा ॥ १०२९ ॥ अहात्ररा सउत्था आवणा, आयण-भेड मनजिक्ने क्यामिए में जिस्से थे. यो अजायाण भंड मनजिक्के जामिए विस्से वे केवली ब्या. आयाणभंडयगणिक्सेवण।अगर्मण विभावे पाणाईभ्याइंडीवाई मत्तारं अभिहणेज वा जाव उहवेज वा, तम्हा आयाणभंडमत्तावस्थेवणानभिग्न मे क्रिसाँचे जो आयाजर्भेडमचित्रकेवजाअसमित कि अरखा भावजा ॥ १०३० ॥ अहाखरा पंचमा भावजा, आलोडसपाणभोधणभोडं मे जिस्तंथे, को अजालोह-यपाणमीयणभोदं, केवली वृदा, अणालंड्यपाणभोदणभोदं से जिलांचे पाणाई वा ४ अभिष्टचेन वा जाब उहवेज वा. तम्हा आस्तोडकपालभायणभोडं में किमांचे. शी क्षणालोहरायाणभोराणभोड नि पंचम। भाषणा ॥ १०११॥ एतावता पहमे मह-व्यए मन्ने काएण फानिए पालिए तीविए किहिए अवद्विए आणाए जाराहिए वार्ति भवट ॥ १०३२ ॥ पदमे भंते ! महत्वक पाणाहकायाओ बेरमर्च ॥ १०३३ ॥ आहासरे दीवां प्रमुख्यायं प्रमुक्तामि सन्तं मुसाबायं बहरीसं से कोहा वा. लोहा या, भया था. हासा बा, जेव सर्व नमं आसेजा, जेवलेयं मुनं भासानेजा, अर्थ पि सुमें भारतं य सम्बद्धावाजा, तिबहं तिविहेणं मणमा वायमा कायसा तस्य भंने पविषयामि जाव बोलरामि ॥ १०३४ ॥ नरिनमान्त्रो एंच आवका-भी भवंति ॥ ९०३५ ॥ तत्थिमा पदमा भावणा, अणुवीरभारी से निस्तं है, भो अन्तर्वीहमासी: केबली द्या, अन्त्यवीहमासी से किरगंथे समाविकत्र मोलं वयमाए, अमुबीइमानी से विकादि हो अगण्यीइमासि नि पटमा मानगा # १०१६ ॥ **अहायरा योखा आयणा. रोहं** परिजामह से मिन्नंथे. यो कोहणे निया, केवली बुवा, बोहपने बोहर्न समावदेखा मोस वयणाए, बोहं परि-काणाइ से जिनमंदी, जब कोहणे सियति होचा नावणा ॥ १०३७ ॥ सहावरा **ा आयाजा.** कोर्म परिजाणाह से जिन्मंबे, जो व लोसणाह सिया, केनसी हा, सोभपते होसी समावदेखा मोसं वयकार, होसं परिवाकत से किसंबे, वो अवए विक्ति तक साववा ॥ १०१८ ॥ अहाक्या कटल्या सावका.

मर्थ परिजाणाइ से जिगांथे. जो भयभीरुए सिया; केवली बूया, भयप्पत्ते भीह समाबदेखा मोसं वयणाए, भयं परिजाणइ से शिरगंथे, णो भयमीहए सिन्न ति चउत्या भावणा ॥ १०३९ ॥ अहावरा पंचमा भावणा, हासं परिजाणइ से णिमांथे, णो य हासणए सिया, केवली बूया, हासप्पत्ते हासी समावदेखा मोसं वयणाए हासं परिजाणंड से णिगगंथे. जो य हासजए सिय ति पंचमा भावणा ॥ १०४० ॥ एतावता दोने महन्वए सम्मं काएण फासिए जाव आणाए आराहिए या वि भवति ॥ वोश्वे अंते महच्चए० ॥ १०४१ ॥ अहावरं तत्वं अंते ! महत्वयं पत्रक्वामि सन्वं अदिष्णादाणं: से गामे वा. णगरे वा. अरुणे वा. अप्प वा. बहं वा. अणं वा. थलं वा. चित्तमंतं वा. अचित्तमंतं वा, णेव सर्वं अदिण्णं गिष्टिजा, णेवण्णेहिं अदिण्णं गेण्हाबेजा अण्णंपि अदिण्णं गिण्हंनं न समणुजाणिजा जावजीवाए जाव बोर्मिरामि ॥ १०४२ ॥ तस्मिमाओ पंचभाव-णाओं भवंति तत्थिमा पढमा आवणा, अणुवीइ मिअगई जाई से शिरगंथे णो अणुष्विद्विमिजग्गहं जाई से जिगांथे केवली ब्या अणुष्विद्विभोगगह जाई से णिरमंथे अदिण्णं गिण्हेजा अणुवीइमि उरगहं जाई से जिरगंथे जो अणुवीइमि-ओगाईजाइ ति पढमा भावणा ॥ १०४२ ॥ अहावरा दोखा भावणा. सणुष्णवियपाणभोयणभोई से णिरगंथे जो अजणुष्णवियपाणभोयणभोई, कवली इया. अण्युष्णवियपाणभोयणभोई से णिरगंथे अदिष्णं भूंजेजा, तम्हा अणुष्ण-वियपाणभीयगभोई से णिरगंथे, जो अज्ज्ञानियपाणभीयजभोड नि दोखा भावणा ॥ १०४४ ॥ अहाबरा तथा भावणा, णिगांथे णं उगगहंसि उगगहिर्यास एतावताव उम्महणसीलए सिया, केवली ब्या, जिम्मेथेणं उम्महीन अणुम्महिसीस एतावताब अणोरगहणसीले अदिण्णं मिण्हे जा णिरगंथेणं उरगर्हास उरगहियांस एता-बताब उग्गहणसीलए सियत्ति तन्ना भावणा ॥ १०४५ ॥ अहावरा चउत्था भावणाः, णिरमधेणं उरमहंसि उरमहियंसि अभिक्खणं २ उरमहणसीलए सियाः फेबली बुया, णिरगंथेणं उरगहंसि उरगहियंसि अभिक्लणं २ अणोस्नहणसीले अदिण्णं गिण्हेजा णिरगंथे उग्गईसि उग्गहियंसि अभिक्सणं २ उग्गहणसीलए सिय ति चडरया भावणा ॥ १०४६ ॥ अहाबरा पंचमा भावणा, अणुनीहमिनोरगहजाई से णिगाये साहम्मिएस जो अज्जाबाहमाउगाहजाहै, केवली न्या, अज्जाबीडांसेड-ग्गहजाई से णिग्गंथे साहम्मिएस अदिण्णं टांगण्हेजा, अण्वीदक्षिओग्गहजाई से णिरगंथे साहस्मिएस णो अण्युवीदमिओरगहजाई रह पंचमा सावणा ॥ १०४० ॥ एतावताव तबे महन्वए सम्मं जाव आणाए आराहिए यावि भवह, तबं भंते मह-

ब्बर्य ॥ १०४८ ॥ अहावरं चाउरधं महत्वयं पत्रक्कामि सर्व्य मेहणे, से दिव्यं बा. माणसं बा. तिरिक्खजोणियं बा. णैव सर्थं मेहणं गच्छेजा तं चेव अदिण्णा दाणवसक्वया भाणियक्वा, जाव बोसिरामि ॥ १०४९ ॥ तस्सिमाओ पंच भाव णाओ मवंति ॥ १०५० ॥ नत्थिमा पदमा माचला, णो लिग्गंथे अभिक्खणं २ इत्थीणं कहं कहइनए सिया, केवली बुया, जिर्मायेणं अभिक्खां २ इत्थीणं कहं कहेमाणे संतिमेदा संतिविभंगा संतिकेवलीपणामाओ धम्माओ भंसेजा. णो जिरगंथेणं अभिक्खणं २ इत्बीणं कहं कहित्तए सिय त्ति पढमा भावणा ॥२०५१॥ अहाबरा टोचा भावणा. णो जिरगंथे इत्यीणं मणोहराई २ ईदियाई आलोए-त्तए णिज्झाइत्तए सिया, केवली बूया, णिरगंथे ण इत्बीणं मणोहराई २ इंदियाई आलोएमाणे जिज्साएमाणे संतिमेया संतिनिर्भंगा जाव धम्माओ भंसेजा. जो णिगांथे इत्यीनं मणोहराइं २ इंदियाई आलोएतए णिज्याइनए सिय नि दोका भावणा ॥ १०५२ ॥ अहावरा तचा भावणा, जो जिम्मंथे इत्यीनं पुरुवरयाई पुरुवकीलियार्ड सिर्ताए सिया, केवली बुया, णिरगंथे ण इत्यीणं पुरुवत्यार्ड पुरुवकी-लियाई सरमाणे संतिमेया जाव भंसेजा, णो णिग्नंचे इत्बीणं प्रव्वायाई प्रव्वकी-लियाई सरिक्त सिय कि तथा भावणा ॥ १०५३ ॥ अहावरा खडत्या भावणा. णाइमनपाणभोयणभोई से णिगांथे जो पणीयरसभोयणभोई, केवली ब्या, अझ-त्तपाण भोयणभोई से जिन्गंथे पणीयरसभोयणभोई य संतिमेदा जाव अंसेजा, णोऽतिमत्तपाणभोयणभोई से णिग्गंचे, जो पणीयरसभोयणभोड ति चडत्या भावना, ॥ १०५४ ॥ अहावरा पंचमा भावना, नो निर्माये इत्वीपसुपंड-गर्समाई संगासणाई सेविक्त सिया, केवली बुया, जिर्मायेणं इत्वीपसुपंडग-संसत्ताई सयणासणाई सेवेमाच संतिमेया जाव भंसेजा, जो णिगांचे इत्यीपस्पंडय-संसत्ताई समणासणाई सेविनए सिमत्ति पंचमा मावणा ॥१०५५॥ एतावताब चउत्ये महत्वए सम्मं काएण फासिए जाव आराहिए या वि भवड, चतर्थ भेते ! महत्वर्थ ० ॥१०५६॥ अहावरं पंचमं भंते ! महत्वयं सब्बं परिगारं पचक्खामि, से अप्यं वा, वहं वा, अर्थ वा, बलं वा, विश्वमंत वा, अविश्वमंतं वा, णेव सयं परिग्गर्ह गिण्हेजा. केवण्येहिं परिग्गहं गिन्हाबिजा, अन्यंपि परिग्गहं गिन्हतं व सम्भुजाणिजा, जाव बोसिरामि ॥ १०५७ ॥ तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति ॥ तस्विमा पढमा भावणा, सोयओर्थ जीवे मधुष्णामणुष्णाई सद्दाई सुषेद, मणुष्णामणुष्णेहिं संहीहं को सकेजा, यो रकेजा, यो गिजोजा, यो मुजोजा, यो अज्ञोववजेजा, यो विभिन्धायमानकेका, केनली क्या, विम्बंबेणे मणुष्यामणुष्येहिं सहेहिं स्वमाने ७ सता ।

जाव विकिन्धायकावज्ञाचे संतिभेया संतिभिन्ना संतिभेविष्णाताओ धन्नाओ अंसेखा ॥ १०५८ ॥ व सका ण सोउं सहा, सोयम्सियमागता; रागदोसा उ जे सस्य ते शिक्ख परिवजाए ॥ १०५९ ॥ शोवओ कीवो समुख्यासणुक्याइं सहाईं सुषेइ० ॥ १०६० ॥ अहाबरा दोखा आबचा, चक्चुओ जीवो सणुष्यासणुष्याई रुवाई पासइ, मणुष्णामणुष्णेहिं रुवेहिं को सखेजा, को रखेजा, जाव को विणि-म्बायमार्यकेळा, केवली बृया, म्युण्यामणुण्येहिं स्वेहिं सज्ज्याणे राज्याणे आव विणिग्धायमावज्ञमाणे सविभेया संतिविभंगा जाव संसेजा ॥ १०६९ ॥ ण सका हत्यादहं चक्खुविसयमागवं, रागदोसा उ जे तत्य, ते भिक्ख परिवास ॥१०६२॥ चक्खुओ जीवो मणुष्णामणुष्णाई समाई पासइ॥ १०६३ ॥ अहावरा शमा भावजा, वाणजो जीको मणुष्यामणुष्याई संधाई अस्वायह, मणुष्यामणुष्येहिँ मंघेहिं गो सजेजा, गो रजेजा, जाव मो विणिग्धायमावजेजा, केवली बुवा, मणुल्यामणुल्येहिं गंबेहिं सज्ज्ञमाणे रजनाणे जाव निनिग्धायमावजनाणे संतिमेदा संतिविभंगा जाव भंसेजा॥ १०६४॥ णो सका गंधमग्याउं मासाविसयमागर्थः रायदोसा उ जे तत्थ ते भिक्क परिबज्ज ॥ १०६५ ॥ भागओ जीवो मणुण्याम-मुक्ताई गंथाई अन्यायहरू ॥ १०६६ ॥ अहाबरा **चडत्था आचना,** जिन्माओ जीवो मणुष्णामसुष्णाई रसाई अस्मादेह, मणुष्णामसुष्णेहिं रहेहिं धो रखेखा, जाब णो विणिब्बायमावजेजा, केवली वृया, जिम्पंथे मं मणुष्णामणुष्वेहि रहेहि सज-बाने जाव विधिन्धायमायज्ञमाने संविमेदा जाव मेसेजा ॥ १०६७ ॥ को सकत रसमस्साउं, जीहाविसयमागवं; रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्स प्रविश्वार ॥ १०६८ ॥ जीहाओ जीवो मुख्यामणुष्याई रसाई अस्सादेह० ॥ १०६५ ॥ अहावरा पंचमा भावणा, फसओ जीवो मगुज्यामगुज्याई फासाई परिशंबेदेइ, मणुज्यामपुज्येहिं फामेहिं वो सजेजा, वो रजेजा, वो मिज्येजा, वो मुख्येजा, मी अञ्ज्ञीयवजेजा, भी विभिन्नवस्मायजेजा, केवली वृथा, निमांचे मं स्वपन्धा-मगुण्नेहिं फासेहिं सजमाने जाव विजित्रवायमायजमाने, वीतिनेदा संतिविधेना. संतिकेविराण्यताओ धन्माओ अंग्रेजा ॥ १०७० ॥ यो सका कासमवेदेतं फास विस्तवमागर्यः; रागदोसा उ को तत्व, से भिक्सू परिश्वाए ॥ १०७५ ॥ फासओं मनुष्णामनुष्णाई फासाई पविसंबिदेइ० ॥ १०७२ ॥ एनावताम् क्षेत्रसे महत्वए सम्मं काएन फालिएवालिइसीप्रेएकिहिए अदिक्रिए बाणाए बाराहिए बाबि मवह, पंचमं अंते ! बहुब्बर्य ॥ १०७३ ॥ इन्हेएहि वंचमहुब्बएहि पणबीसाहि य भावणाई संपन्ने अवसारे बहास्यं बहासम्बं सहामन्त्रं सम्बं काकृत फ़ाकिसा,

पालिता, तीरिता, किट्टिना, आणाए आराहिए यावि भवद ॥१००४॥ **आवणा-**ज्याप**णं पणरहमं समर्त्त इय तहमा जूला समत्ता ॥** 

अणिश्वमावासमुर्वेति अंतुणो, परुषेयए सुश्वमिदं अणुत्तरं; विद्वसिरे विश्व अगार-बंघणं, अमीरु आरंभपरिगाई चए ॥ १०७५ ॥ तहानमं भिक्खुमणंतसंजर्यं, अणेलिसं विशु चरंतमेसणं; तुदंति वायाहिं अभिर्वं जरा, सरेहिं संगासगर्यं व कुंजरं ॥ १०७६ ॥ तहप्पगारेहिं जणेहिं हीलिए, ससद्दक्तसा फरुसा उईरिया; तितिक्खए णाणि अदुट्टचेयसा, गिरिव्य वाएण ण संप्रवेषण् ॥१०७७॥ उवेहमाणे इसकेंद्रि संबसे, अकंतदुक्खी तसपावरा दृही; अब्दुसए सम्बसहे महामुणी, तहा हि से पुरसमणे समाहिए॥ १०७८॥ विक णए धम्मपयं अणुत्तरं, विणीयतन्हरस सुधिस्स उद्गायओ; समाहियस्सऽगिर्गसहा व तेयमा, तवो य प्रण्या व जसो य **बक्क**र ॥ १०७९ ॥ दिसोदिसिंऽणंत्रजिनेण ताङ्गा, महञ्जया खेसपदा पवेदिता; महागुरू जिस्सयरा उदीरेबा, तयेब वेकलिदिसं पगासया ॥ १०८० ॥ सिएहिं मिक्न, असिए परिव्यए, असजामित्यीस चएजा पूथर्ण; अणिरंसओ सोगमिणं तहा परं, गमिजड कामगुनेहिं पंडिए ॥ १०८९ ॥ तहा विमुक्तस्स परिण्यवारिणो भिईमजो दुक्कसमस्स भिक्कुणो; विद्युजाई जीस ससं पुरेकडं, समीरियं रूप्सासं व जोड्या ॥ १०८२ ॥ से हु प्परिष्णा समयंशि बहुड, जिराससे उवस्य मेहुवा भरे; भुजंगमे जुण्यतयं जहा जहे, विमुच्द से दुहसेज बाहने ॥ १०८३ ॥ जबाहु ओहं सिललं अपारमें, महासमुद्दं व भुवाहिं दुनरं; अहे व व परिजानाहि पंडिए, से हु सुणी अंतक है ति बुबड़ ॥ १०८४ ॥ जहा हि बद इह माणवेहि, जहा य तेसि दु विमोक्स आहिओ; अहा तहा यंभविमोक्स जे विक, से हु मुणी अंतकडे ति कुषद ॥ १०८५ ॥ इमंत्रि लोए परए य दोस्रवि, ण विज्ञइ बंधणं जस्त किषिवि; से हु मिरालंबणमप्पइट्टिए, कर्लकली भावपह विसुचड नि बेमि ॥ १०८६ ॥ सोछहमं विमुचिजायणं समर्च ॥ सदाबारणाम बीओ सुयक्खंघो संपुर्वो, सरस्या बुडा समचा ॥

इइ आयारे



#### आचारांगप्रवेश

संसारमें अज्ञान और लोभ पतन (दुःख)का कारण है १६६ परमात्माका संसा-रसे कोई संबंध नहीं है मात्र प्राणिओंके कर्मसे ही सब उपाधिएँ उत्पन्न होती हैं ' १७५ हिंसादि १८ पापोंके मल कारण रागन्द्रेष हैं अनः मतिमान उनसे अलग रहे १७७ कण्ठगत प्राण होनेपरभी सत्यका समाचरण करो, साँचको ऑच नहीं १८५ सकर्मक अवस्थामें जन्ममरणके थपेडे सबको सहने पडते हैं अतः अनन्य संयममें बर्तन कर १८८ परिषद्वसहिष्णु तथा वेष धरनेसे साधू न होकर संयमाचरणसे साधु होता है १९२ धर्मध्यानके अवसरको पाकर न चके १९३ अपने खार्यके लिए औरोंके हिनोंपर कठाराधात न कर १९४ ममना द्वारा दःख नथा समनासे सुख होता है १९५ हे पुरुष ! (आत्मन् !) तू अपना मित्र खर्य ही है बाहर (बहिरंग-भाव)के मित्रोंकी ओर क्यों ताकता है २०२ तू मत्यका समाचरण कर, मुनियोंने इसके अवलंबनसे ही संमारको पार किया है २०५ जो एकको पाता या जानता है वह सबको जानता है। तथा जो कम वर्गणाओंको द खरूप जानता है वही आत्मखरूपको जानना है २०९ प्रमाद सेवन करनेवाला चारों ओरसे डरना है. अप्रमत्त नहीं २१० कीयसे मुक्त होनेपर कमश मान-छल-लोभ-राग-हेप-मोह-गर्स-जन्म मरण-नरक-पशुगति आदि दुःसोंसे छटकर निजानंद विहारी होता है २१७ दुनियाकी देखादेखी मत करी २२६ जो कर्मबन्धनके कारण हैं वे मक्तिके हेत ही सकते हैं २३१ मृत्युके मुखर्मे रहा हुआ प्राणी उससे कैसे बचे ! असयमी आशाके पाद्यमें नंधकर आरंभादिप्रवृत्तिओंद्वारा जन्ममृत्युकी परंपराको बढाकर अपने अस्ति-त्वको मिटा रहा है २३५ तुम्हें सुख प्यारा है या दःख र यदि तुम्हें दुःख अच्छा नहीं लगता तो अपने समान औरोंको भी दःख अप्रिय एवं अनिच्छनीय जानकर सबको सख देनेका प्रयक्त करो २४२ बद्धिमान कोधकी आगमे मदा बचना है २५२ सर्वज्ञोंका कथन है कि किए कर्मका फल अवस्य मिलना है अतः कर्मबन्धके कारणोंसे बच्चें २६१ उठो और प्रमाद सेवन न करो २७० तु इस अंतर्रगभावसे युद्ध कर, व्यक्तिगत व्यर्थके युद्धेंसे क्या लाभ ? २९ ४ जो सम्यक्त है वही मुनित्व है. जो मनिपन है वही समस्व है ३०१ कर्मका फल होता है या नहीं। इस प्रकार संशय रलनेवालेको समाधि नसीव नहीं होती ३१३ जिस किसीपर शासन करना, जिसे दुःख देना या मारना चाहता है वह खर्य तु ही है, क्योंकि सब आत्माएँ समानधर्मा है ३२० जो आत्मा है वही जान है, जो ज्ञान है वही आत्मा है ३२१ व्याँखें पसारकर देख जनत्के सब प्राणी हरे हुए हैं ३४२ प्राणिओं के दु:खकी कोई सीमा नहीं ३ ८३ प्राणी अकेला है उसका साबी कोई नहीं ३५३ आजा पालनमेंही भग-वातका धर्म है ३५६ आर्व तीर्धकरोंने समताकी स्थातिमेंही धर्मध्यास कहा है ४१४॥

# श्रीमुचाराम प्रकाशक समितिक दिनीय-संरक्षक,

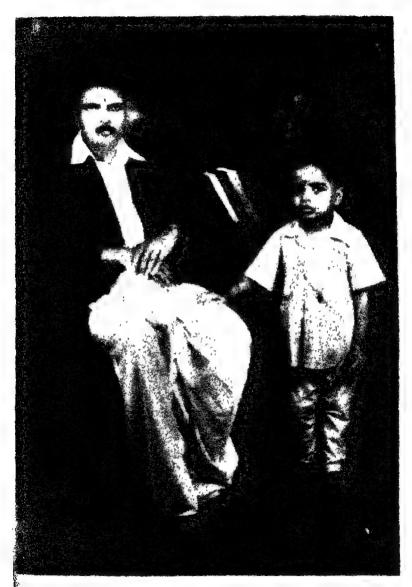

श्रीमान मोहनळाळ धनराज कर्णावरः भवानी पेठ पुना नं, २.

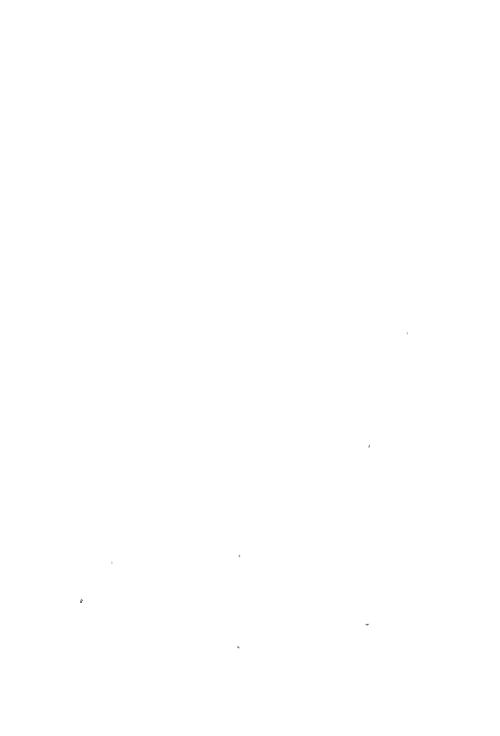

## णमो त्यु णं समणस्स भगवभो गायपुत्त महावीरस्स सूयगडं

### पडमे सुयक्खंधे

#### समयज्झयणे पढमे

विज्ञान कि तिउद्विजा बन्धणं परिजाणिया । किमाह बन्धणं वीरो कि वा जाणं तिउद्धः ॥ १ ॥ १ ॥ चित्तमन्तमचित्तं वा परिगिज्झ किसामवि । अर्थ वा अणुजा-णाइ एवं दुक्त्या न मुश्वई ॥ २ ॥ २ ॥ सयं तिवायए पाणे अदुवडनेहि वायए । हणन्तं बाऽगुजाणाइ वेरं बहेद अप्पणो ॥ ३ ॥ ३ ॥ जस्सि कुळे समुप्पन्ने जेहिं बा संबंध नरे । ममाइ लुप्पई बाछे अने अनेहि मुच्छिए ॥ ४॥ ४॥ विर्त्त सोयरिया चेव मञ्बमेयं न ताणइ । ससाएँ जीवियं चेवं कम्मुणा उ तिउट्टर ॥ ५ ॥ ५ ॥ एए गन्ये विउक्षम्म एगे समणमाहणा । अयाणन्ता विडस्सिना सत्ता कामेहि माणवा ॥ ६ ॥ ६ ॥ सन्ति पष्ट महच्यूया इह्मेगेसिमाहिया । पुढवी आउ तेऊ वा वाड आगासपबमा ॥ ७ ॥ ७ ॥ एए पच महन्भूया तेन्मो एगो ति आहिया । अह तेर्सि विणासेणं विणासो होइ देहिणो ॥ ८॥ ८॥ अहा य पुढवीयूमे एगे नाणाहि दीसइ । एवं मो कसिणे लोए विश्व नाणाहि दीसइ ॥ ९ ॥ ९ ॥ एवमेगे ति जम्पन्ति मन्दा आरम्भनिस्सिया । एगे किया सर्य पावं तिब्बं दुक्खं नियरछड् ॥१०॥१०॥ पत्तेयं कसिणे आया जे बाला जे य पण्डिया । सन्ति पित्रा न ते सन्ति नित्य सत्तोबबाइया ॥ ११ ॥ ११ ॥ नित्य पुण्ये व पावे वा नित्य लोए इओवरे । सरी-रस्म विणासेणं विणासो होइ देहिणो ॥ १२ ॥ १२ ॥ कुर्व्व च कारयं चेव सर्व्य कुष्वं न विकाई। एवं अकारओ अप्या एवं ते उपगन्भिया॥ १३॥ १३॥ जे ते उ वाङ्गो एवं लोए तेसि कभो सिया। तमाओ ते तमं अन्ति मन्दा आरम्भनि-स्सिया ॥ १४ ॥ १४ ॥ सन्ति पत्र महन्भूया इहमेगेसिमाहिया । आवछहा पुणो भाडु आया स्त्रेगे य सासए ॥ १५ ॥ १५ ॥ दुइजो न विगस्सन्ति नो य उप्पजए असं । सब्बे वि सम्बद्धा भावा नियत्तीभावमागया ॥ १६ ॥ १६ ॥ पत्र सन्धे बयन्तेने बाला उ सपजोहणो । असो अवको नेवाहु हेउयं च अहेउयं ॥१०॥१०॥ पुढवी आउ तेऊ य तहा काऊ य ध्राओ । जतारि घाउणो रूवं एवमाहंग्र आवरे ॥ १८ ॥ १८ ॥ अनारमाजसन्ता वि अरण्या वा वि पन्वया । इसं दरिसणमावद्या िसम्बद्धक्या विसुवाई ॥१९॥१९॥ ते वानि संधि नवा मं न ते धम्मविक जया ।

जे ते उ बाइणो एवं न ते ओहंतराऽऽहिया ॥ २०॥ २०॥ ते नावि संधिं नवा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ बाइणो एवं न ते संमारपारगा॥ २१॥ २१॥ २१॥ ते नावि संधिं नवा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ बाइणो एवं न ते गन्भस्म पारगा॥ २२॥ २२॥ ते नावि संधिं मचा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ बाइणो एवं न ते जम्मस्स पारगा॥ २३॥ २३॥ ते नावि संधिं नचा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ बाइणो एवं न ते द्रश्वस्स पारगा॥ २८॥ २४॥ ते नावि संधिं नचा णं न ते धम्मविक जणा। जे ते उ बाइणो एवं न ते मारस्म पारगा॥ २५॥ २५॥ नाणाविहाई दुक्खाई अणुहोन्ति पुणो पुणो। संसारखङ्खालम्म मञ्जवाहिजराकृते॥ २६॥ २६॥ उचावयाणि गच्छन्ता गन्भमेम्सन्ति णनता।। नायपुरा महावीरे एवमाइ जिणुनमे॥ २०॥ २०॥ २०॥ नि बेमि॥ समयज्झयणे पडमहेस्सो॥

आधार्य पुण एगेसि उनवना पुढो जिया । वेदयन्ति सहं इक्स्बं अद् वा लप्पन्ति ठाणओं ॥ १ ॥ २८ ॥ न नं सर्यं कटं दुक्तं कओ अन्नकटं च णं । सुहं वा अह वा दक्कं सेहियं वा असेहियं ॥ २ ॥ २९ ॥ समं कहं न अकेहि वेदयन्ति पही जिया । संगइयं तं तहा तेसिं इहमेगेसिमाहियं ॥ ३ ॥ ३० ॥ एवमेयाणि जम्पन्ता बाला पण्डिसमाणिणो । निययानिययं सन्तं अयाणन्ता भवुद्धिया ॥ ४ ॥ ३३ ॥ एवमेगे उ पासत्था ने भूखो विष्पगन्भिया । एवं उबद्विया मन्ता न ने वक्क-विमोक्खणा ॥ ५ ॥ ३२ ॥ जवियो मिगा जहा सन्ता परियाणेण विश्वया । असिंद्रयार्ड सङ्घन्ति सिंद्रयार्डे असिंद्रणो ॥ ६ ॥ ३३ ॥ परियाणियाणि सङ्घन्ता पातियाणि असिहेगो । अञ्चाणभवसंविक्षा संपत्तिनित तर्हि तर्हि ॥ ७ ॥ ३४ ॥ अह तं पवेज बज्हां अहे बज्हास्य वा वए । मुख्य प्रथमाओं तं तु मन्दे न देहई ॥ ८ ॥ ३५ ॥ अहियप्पाहियपनाणे विसमन्तेणवागए । स बद्धे पर्यपासेचे तत्व वार्य नियच्छइ ॥ ९ ॥ ३६ ॥ एवं तु समणा एगे भिच्छदिद्वी अणाविया । असिक्टियाई सङ्गिन सिक्टियाई असिक्टिणो ॥ १०॥ ३७॥ धम्मप्रायणा जा सा तं तु सङ्गन्ति मुद्रमा । आरम्भाई न सङ्गन्ति अवियत्ता अकोविया ॥ १९॥३८॥ सञ्बद्धमं विडक्षरसं सन्बं नुसं विष्ठणिया । अप्यत्तियं अकस्मेसे एयमद्रे मिने चए ॥ १२ ॥ ३९ ॥ जे एवं नाभिजाणन्ति मिच्छदिद्वी अनारिया । मिगा वा प्रस-बदा ते वायमेस्सन्ति भन्तसो ॥ १३ ॥ ४० ॥ माहणा समणा एगे सब्दे भाग सर्वं वर । सम्बद्धोरो वि जे पाणा न ते जाणन्ति किंचण ॥ १४ ॥ ४१ ॥ मिलक्स् अभिन्द्रस्य बहा बुत्ताणभाषा । न हेर्ड से विग्राणाह भासिवं तदणभासा ॥१५॥

॥ ४२ ॥ एक्सकाणिया नाणं वयन्ता वि सर्व सर्व । निच्छयत्वं ण जाणन्ति मिलक्क व्य अबोहिया ॥ १६ ॥ ४३ ॥ अनामियाणं वीसंसा अनाणे न नियच्छत । अप्पणो य पर नार्ल कुनो अभाणसासिउं॥ १७॥ ४४॥ वणे महे जहा जन्त मढे नेयाणगामिए । दो वि एए अकोविया तिथ्वं सौयं नियच्छई ॥ १८ ॥ ४५ ॥ अन्धो अन्धं पहुं नेन्तो दरमदाणुगच्छद । आवधे उप्पहं बन्त् अद् वा पन्थाणु-गामिए ॥ १९ ॥ ४६ ॥ एषमेर्गे नियागद्वी धम्समाराह्या वर्ध । अद् वा अहम्म-मावजे न ने सञ्बज्धं वए ॥ २० ॥ ४७ ॥ एवमेंगे वियक्कार्हि नो अन्नं पज-वासिया । अप्पणो य वियकाहिं अयमन्त्र हि दुम्मई ॥ २१ ॥ ४८ ॥ एवं तकाइ साहेन्ता धम्माधम्मे अकोविया । दुक्खं ते नाडतुर्हीन्त संख्णी पन्नरं जहा ॥ २२ ॥ ॥ ४९ ॥ मयं मयं पसंमन्ता गरहन्ता परं वयं । जे उ तस्य विजस्मन्ति संसारं ते विउस्सिया ॥ २३ ॥ ५० ॥ अहावरं पुरक्खायं किरियाबाइटरिसणं । कम्मचिन्ताः पणद्वाणं संसारस्य पवकुणं ॥ २४ ॥ ५९ ॥ जाणं काएणऽणाउद्दी अबुहो जं व हिंसइ । पुद्रो संवेगई पर अवियनं सु सावर्ज ॥ २५ ॥ ५२ ॥ सन्तिमे तुउ आयाणा जेहि कीरइ पादगं । अभिकम्मा य पेना य मणसा अण्जाणिया ॥ २६ ॥ ५३ ॥ एए उ तर आयाणा जेहिं कीरइ पावमें । एवं भावविसोहीए निव्वाणमभिगच्छाई ॥ २७ ॥ ५४ ॥ पुत्तं पिया समारवम आहारेज असंजए । भुजमाणी य मेहावी कम्मुणा नोवलिप्पई ॥ २८ ॥ ५५ ॥ मणसा जै पउस्सन्ति चित्तं तेसिं न विज्ञाह । अणवज्जमतहं तेसिं न ते संबुद्धचारिणी ॥२९॥ ॥ ५६ ॥ इबेयाहि य दिद्वीर्हि सायागारवनिस्सिया । सर्णं ति मनमाणा सेवन्ती पावर्ग जणा ॥ ३० ॥ ५०॥ जहा अस्साविणि नार्व जाइअन्घो दुरुहिया । इच्छई पारमागन्तुं अन्तरा य विश्वीयई ॥ ३९ ॥ ५८ ॥ एवं तु समणा एगे मिच्छदिद्वी अणारिया । संसारपारकंखी ते संसार अणुपरियद्वन्ति ॥ ३२ ॥ ५९ ॥ ति बेमि ॥ समयज्यपणे विश्युदेसो॥

जं किन्ति उ पुरुषकं संबोधागन्तुमीहियं । सहस्सन्तरियं भुषे दुपक्सं चेव चेनई ॥ १ ॥ ६० ॥ तुमेब अविधाणन्ता विसर्मस अकीविया । मच्छा वेसालिया भेव उदगस्तमियागमे ॥ २ ॥ ६१ ॥ उदगस्स पहावेणं सुकं सिग्धं तमेन्ति उ । उद्वेहि य कट्टेहि य आमिसत्येहि ते वहीं ॥ ३ ॥ ६२ ॥ एवं द्र समणा एगे वृद्दमाणमुद्देसिणो । मच्छा बेसालिया चेव घायमेस्सन्ति णन्तसो ॥ ४ ॥ ६३ ॥ इजमजं त अजानं इहमेगेसिमाहियं । देवउत्ते अयं कोए बम्भउत्ते इ आवरे ॥ ५ ॥ ॥ ६४ ॥ ईसरेण कहे लोग पहाचार तहावरे । बीवाजीवसमाउते सहत्वसम- ARKSHE TOU .

निए ॥ ६ ॥ ६५ ॥ सयंभुणा कटे लोए इइ लुतं महेसिणा । मारेण संपुरा माया तेण लोए असासए ॥ ७ ॥ ६६ ॥ माहणा समणा एगे आह अण्डक जए । असो तत्तमकासी य अयाणन्ता मुसं वए ॥ ८ ॥ ६० ॥ सएहिं परियाएहिं लोगे ब्या कडे ति य । तत्तं ते न वियाणित न विणासी कयाइ वि ॥ ९ ॥ ६८ ॥ अमणुलसमुप्पायं दुक्त्यमेव वियाणिया । समुप्पायमयाणन्ता कहं नायन्ति संवर्र ॥ १० ॥ ६९ ॥ मुद्धे अपावए आया इहमेनेसिमाहियं । पुणी किन्नापदोसेणं सो तत्य अवरज्झ है ॥ ११ ॥ ७० ॥ इह संबुढे मुणी जाए पच्छा होइ अपावए । वियडम्बु जहा मुजी नीरयं मरयं तहा ॥ १२ ॥ ७१ ॥ एयाणुनीइ मेहानी बम्म-चेरेण ते वसे । पुढी पावाउया सब्वे अक्सायागे मयं मयं ॥ १३ ॥ ७२ ॥ मए सए उवहाणे सिद्धियेव न अनहा । अहे इहेव बसवती सब्वकामममण्या ॥ १४ ॥ ॥ ३३ ॥ सिद्धा य ते अरोगे य इहमेगेसिमाहियं । मिद्धियेव पुरी काउ सामए मिद्धा नरा ॥ १५ ॥ ७४ ॥ असवुडा अणाईमं अमिहिन्ति पुणी पुणी । कप्प-कालमुवजन्ति ठाणा आसुरिकिन्विसय ॥ १६ ॥ ७५ ॥ त्र विमि ॥ समय-जमुवजन्ति ठाणा आसुरिकिन्विसय ॥ १६ ॥ ७५ ॥ ति विमि ॥ समय-जमुवजन्ति ठाणा आसुरिकिन्विसय ॥ १६ ॥ ७५ ॥ ति विमि ॥ समय-जमुवजी तह्युइसो ॥

एए जिया भी न सरणं बाला पण्डियमाणिणी । हिषा णं पुरुषसंजीयं निया किबोदएसमा॥ १॥ ७६॥ तं च भिकल् परिषाय विसं तेसु व मुच्छन् । अण्-कस्से अध्यतीणे माञ्चेण मुणि जावए॥ २॥ ३७॥ सपरिस्महा य सारम्भा इडमेगेसिमाहियं । अपरिम्महा अणारम्भा भिक्क ताणं परिस्वए ॥ ३ ॥ ५८ ॥ कडेर घासमेसेजा निऊ दत्तमणं चरे । अगिद्धो विष्यमुको य ओमाणं परिवज्ञए श ४ ॥ ७९ ॥ लोगवार्यं निसामेजा इहमेर्गासमाहियं । विवरीयपणसंभ्यं अस्रउत्तं तयाणुयं ॥ ५ ॥ ८० ॥ अणन्ते निइए लोए मामए न विणस्सई । अन्तवं निइए कोए इड धीरोऽतिपासई ॥ ६ ॥ ८९ ॥ अपरिमाणं वियाणाइ इहमेगेसिमाहियं । सन्वत्य नगरिमाणं इह घीरोऽतिपामई ॥ । ।। ८२ ॥ जे केइ तसा पाणा चिट्ठन्ति **भदु भावरा । परियाए अन्धि से अञ्च जेण ते तस्यावरा ॥ ८ ॥ ८३ ॥ उरा**लं जगओ जोगं विवजासं पर्लेन्ति य । सन्वे अकन्तदुक्ता य अओ सन्वे अहिंसिया ॥ ९ ॥ ८४ ॥ एयं सु नाजिणो सारं जं न हिंसइ किचण । अहिंसासमयं सेव एयावन्तं वियाणिया ॥ १० ॥ ८५ ॥ दुसिए य विगयगेही आयाणं सम्ब रक्खए । चरियासणसेजायु भनपाणे य अन्तसो ॥ ११ ॥ ८६ ॥ एएहि तिहि ठाणेहि संजए सयर्थ मुणी । उक्क वं कलणं नूर्य मजात्वं च विभिष्य ॥ १२ ॥ ८७ ॥ समिए उ मया साहु पत्रसंवरसंयुर्व । सिएष्टि असिए मिक्न् आसोक्साए परिव्याएआसि ॥ १३ ॥ ८८ ॥ ति बेमि ॥ समयज्ञासमं घडमं ॥

### वेयालियज्झयणे बिइए

संबज्जाह कि न बुज्झह संबोही खलु पेच दृष्टा । नो हुवणमन्ति गड्यो नो स्तर्भ पुणरावि जीवियं ॥ १ ॥ ८९ ॥ डहरा बुद्धा य पासह गब्भत्या वि चयन्ति माणवा । सेणे जह बहुयं हुरे एवं आउम्बयम्मि तुहुई ॥ २ ॥ ९०॥ मायाहि पियाहि रूपाई नो मुलद्दा सुगई य पेक्सो। एयाइ सयाइ पेहिया आरम्भा विरमेज मन्त्रा ॥ ३ ॥ ९ ९ ॥ अभिणं जगई पटो जगा कम्मेहिं लप्पन्ति पाणिणो । सबसेव कहेहि गार्हर्ष नो तस्य मुखेजाऽपद्वयं ॥ ४ ॥ ९२ ॥ देवा गन्धव्वरक्खसा असरा भूमिचरा सरीतिका । राया नरमेद्रिभाइणा ठाणा ने वि चर्यान्त दक्किया ॥ ५ ॥ ५३ ॥ कामेहि य संधवेहि गिदा कम्ममहा कालेण जन्नवो । ताले जह बन्धणञ्चए एवं आउसर्याम्म तुर्हे ॥ ६ ॥ ९४ ॥ जै यावि बहुस्मुए निया धर्म्मिय माहण भिक्खुए सिया । अभिनुसकडेहि मुच्छिए तिब्बं ते कम्मेहि किसई ॥ ७॥ ९५॥ अह पाम वियेगम्द्रिए अवितिण्णे इह भासई धुवं। नाहिसि आरं कओ परं वेहासे कम्मेहि किन्दुई ॥ ८॥ ९६ ॥ जड विय र्नागणे किसे चरे जड विय भृष्टिय माममन्त्रमो । जे इह मायाहि मिर्जाई आगन्ता गब्भाय णन्त्रमो ॥ ९ ॥ ९७ ॥ परिनोरम पावकम्मणा पलियन्तं भणयाण जीवियं । सन्ना इह काममुख्छिया मोहं जिन्त नरा असबुढा ॥ १० ॥ ९८ ॥ जययं विहराहि जोगवं अणुपाणा पन्था वुरुत्तरा । अणुसासणमेव पक्षमे वीरेहिं सम्मं पवेद्यं ॥ ११ ॥ ९९ ॥ विरया वीरा समुद्धिया कोहकायरियाइपीसणा । पाणे न इणन्ति सब्बसी पाबाओ निरया-Sभिनिब्बुडा ॥ १२ ॥ १०० ॥ न वि ता अहमेव लुप्पए लुप्पन्ती लोगंसि पाणिणो । एवं सहिएहि पासए अणिहे से पुट्टेऽहियासए॥ १३॥ १०१॥ धुणिया कुलियं व लेववं किमए देहमणासणाइहिं। अविहिंग्यमेव पञ्चए अणुधम्मी मुलिणा पवेडयो ॥ १४ ॥ १०२ ॥ सडणी जह पंसुगुण्डिया विहणिय घंसयई सिबं रयं । एवं दविओवहाणवं कम्मं खबड तबस्सि माहणे ॥ १५ ॥ १०३ ॥ उद्वियमणगार्मेसणं समगं ठाणिठ्यं तबस्सिणं । इहरा बुद्धा य पत्यए अवि मुस्से न य तं लमेज नो ॥ १६ ॥ १०४॥ बद्ध काल्लाभयाभि कासिया जड रोयन्ति य पुत्रकारणा । द्वियं मिक्खं समृद्रियं नो लब्मन्ति न संत्रविक्तए ॥ १७ ॥ १०५ ॥ जह वि य कामेहि लाविया जड् नेजाहि ण बन्धि उं घरं। जड् जीविय नावकक्क्क्य नो लब्भन्ति न संठिवित्तए ॥ १८ ॥ १०६ ॥ मेहन्ति य णं ममाइणो माय पिया य सुया य भारिया । पोसाहि व पासको तमं लोग परं पि जहासि पोसणो ॥ १९॥ १०७॥ असे असेहि मुस्क्रिया मोहं जन्ति नरा असंयुका । निसमं निसमेहि गाहिया दे पावेहि पुणो पगिन्भया ॥ २०॥ १०८॥ तम्हा दिव इक्क पण्डिए पाताओं विरएऽभिनिब्बुडे । पणए वीरं महाविहिं सिद्धिपहं नेयाउयं धुवं ॥ २९॥ १०९॥ वैयाितयमरगमागओं मणवयमा काएण निब्बुडो । विश्वा विश्तं च नायओं आरम्भ च सुसबुडं चरे ॥ २२॥ ११०॥ ति बेमि वेयाितयस्यणे पदमुहसो ॥

तयस व जहाड से रयं इइ संखाय मुणी न मज्जई। गोयव्यतरेण माहणे अहसेयकरी अक्रिम इंखिणी ॥ १ ॥ १११ ॥ जो परिभवई पर जर्ण मंसारे परि-वर्त्तई महं। अद इंखिणिया उ पाविया इड् संखाय मुणी न मज्जई॥ २॥ ११२॥ जे बावि अणायमें निया जे वि य पेसमपेसमें सिया । जे भोणपर्य उर्वाहर नी लजे समये नया चरे ॥ ३ ॥ ११३ ॥ सम अन्नयर्गिम संजमे मंसुद्धे समणे परिन्तरः। जे आवकहा समाहिए दविए काल्मकांस पण्डिए॥ ४॥ ११४॥ दुरं अणुपरिसदा सुणी तीर्य धम्ममणागयं तहा । पुट्टे फरुसेहि माहणे अवि हुण्यू समयम्मि रीयइ॥ ५॥ ११५॥ पश्चममेत सया जए समनाधम्ममुदाहरे मूर्णा। मुहमे उसया अन्त्रसए नो कुजरे नो माणि माहणे॥ ६॥ ११६॥ बहुजणन-मणिन संबहो मन्बद्रेहि नरे अणिस्सिए । हुगए व सया अणाविले धम्मं पादर-कासि कासवं ॥ ७ ॥ १३७ ॥ बहुव पाणा पुढ़ो सिया परेंग्यं समयं गर्माहिया । जै मोणपूर्य उर्दाद्वए विरइं तत्य अकांनि पण्डिए॥ ८॥ ११८॥ धम्मस्स य पारंगे मुणी आरम्भस्य य अन्तए छिए । सोयन्ति य ण समाइणो नो लब्सन्ति नियं परिगाहं ॥ ९ ॥ ११९ ॥ इहलोगदृहाबहं किऊ परलोगे य दुहं दुष्टाबहं । विद्धेमणधम्ममेव तं इइ विजं को गारमावसे ॥ १०॥ १२०॥ महयं पन्टियोव जाणिया जा वि य वंदणप्रयणा उहं । सहमें सहे दुखरे चिडमंता प्यहिज संघवं ॥ ११ ॥ १२१ ॥ एगे चर ठाणमामणे सवणे एग समाहिए सिया । भिक्ख उषहाणवीरिए वहगुने अज्ञानसंबुडो ॥ १२ ॥ १२२ ॥ नो पीहे न यावपंगुणे दारं मुम्मधरस्य संजर् । पुट्टे न उदाहरे वयं न नमुन्छे नो संधरे तर्ण ॥ १३ ॥ १२३ ॥ अस्थरधमिए अणाउले समविसमाई मुणी हियामए । चरगा अदु वा वि भेरवा अदु बा तत्व सरीसिवा सिया ॥ १४ ॥ १२४ ॥ तिरिया मणया य दिव्यगा उवसग्गा तिनिहा हियासिया । लोमाधैर्य न हारिसे सुनागारगओ महासुणी ॥ १५॥ १२५॥ नो अभिकंखेज जीवियं नो वि य प्राणपायए सिया । अन्मत्यमुवेन्ति भेरवा मुजागारगयस्य भिक्खुणो ॥ १६ ॥ १२६ ॥ उषणीयतरस्य ताइणो भयमाणस्य विविद्यमासूर्य । सामाइयमाहु तस्स जं जो अप्याण भए न दंसए ॥ १७॥ १२७॥ उतिणोदमतत्त्रभोत्नो धम्मठियस्स मुन्दिस्स हीमतो । संसम्मे असाहु राइहि

असमाही उ तहागगस्स वि ॥ १८॥ १२८॥ अहिगरणकडस्स भिक्खुणो वयमाणस्स पराजझ दारणे । अद्वे परिहायई बहु अहिगरणं न करेज पण्डिए ॥ १९ ॥ १२९ ॥ सीओदम पिंड दुर्गुष्टिणो अपिंडमस्स लवावसिष्पणो । सामाइ-यमाद तस्म जं जो गिहिमलेंऽसणं न भुक्तई ॥ २०॥ १३०॥ न य संख्यमाह जीवियं तह वि य बालजणो पगटभई। बाढे पानेहि मिर्जाई इइ संस्वाय मुणी न मजर्दे ॥ २१ ॥ १३१ ॥ छटेण पछे इसा पया बहुसाया मीहेण पावुडा । वियहेण पलेन्ति माहणे सीउण्हं वयना हियासए॥ २२॥ १३२॥ कुञए अपराजिए जहा अक्नेवेहिं कुमलेहि दीवयं । कडमेव गहाय नो किल नो तीयं नो चेव दावरं ॥ २३ ॥ १३३ ॥ एवं लोगस्मि नाइणा बुइए जे धम्मे अणुत्तरे । तं गिण्ह हियं ति उत्तर्भ कडमिव सेसऽवहाय पण्डिए ॥ २४ ॥ १३४ ॥ उत्तर मणुयाण आहिया गामधम्म इइ मे अणुस्युर्य । जंसी विरया समुद्रिया कायवस्य अणुधम्मचारिणो ॥ २५.॥ १३५.॥ जे एव चराँन्त आहियं नाएणं महया महेनिणा । ते उद्विव ते समृद्रिया अनोनं सारेन्ति धम्मओ ॥ २६ ॥ १३६ ॥ मा पेह पुरा फगमए अभिकले उचिह भूणिनए। जे इस्प तिहि नो नया ते जाणन्ति समाहिसाहियं ॥ २७ ॥ १३७ ॥ नो काहिएँ होज मंत्रम पासणिए न य सपसार्ए । नवा धरमं अणुनर कयकिरिए न यावि मामए॥ २८॥ १३८॥ छन्नं च पर्वस नो करे न य उक्कोम पगाम माहणे । तेसि सुविवेगमाहिए पणया जेहि सुजोमियं धुयं ॥२९॥ ॥ १३९ ॥ अनिष्ठे सहिए ससंबुद्धे धम्मद्री उवहाणबीरिए । विहरेज समाहिइंदिए अमाहियं खु दहेण लब्भइ ॥ ३० ॥ १४० ॥ न हि नूण पुरा अणुस्मुयं अदु वा तं तह नो समुद्रियं । मुणिणा सामार आहियं नाएगं जगसन्बदंसिणा ॥३१॥१४१॥ एवं मत्ता महन्त्ररं धम्समिणं सहिया बहु जणा । गुरुगो छंदाणुवत्तगा विरया तिण्ण महोषमाहिषं ॥३२॥१४२॥ ति वेमि ॥ वेयालियज्ययणम्मि विश्यदेसो ॥ संबद्धकम्मस्स भिक्खुणो अं दुक्सं पृष्टं अघोहिए। तं संजमओऽवचिजाई मरणं हेच वयन्ति पण्डिया ॥१॥१४३॥ जे विजवणाहिजोसिया संतिष्णेहि समं वियाहिया ।

हेण वयन्ति पण्डिया ॥१॥१४३॥ जे विकवणाहि जोसिया संतिष्णेहि समं वियाहिया । तम्हा उद्घं ति पासहा अदक्ष कामाई रोगवं ॥ २ ॥ १४४॥ अग्गं वणिएहि आहियं घारेन्ती राइणिया इदं । एवं परमा महत्वया अक्साया उ सराइभोयणा ॥ ३ ॥ १४५॥ जे इह सायाणुगा नरा अज्योववका कामेहि मुच्छिया । किवणेण समं पर्णाटभया न वि जाणन्ति समाहिमाहियं ॥ ४ ॥ १४६॥ वाहेण जहा व विच्छए अवछे होइ गवं पचोइए । से अन्तसो अप्पश्माए नाइवहे अवछे विसीयह ॥ ५॥ १४७॥ एवं कामेसचं विक अज सुए पवहेज संववं । कामी कामे न

कामए लदे वा वि अलद कष्हुई ॥ ६ ॥ १४८ ॥ मा पच्छ असाह्या भवे अबही अणुसास अप्पर्ग । अहियं च असाह सोयई से अणई परिवेबई बहुं ॥ ७ ॥ १४९ ॥ इह जीवियमेव पासहा तरुणे वा ससयस्स तुरुई । इनरबासे य बुज्झह गिद्ध नरा कामेस मच्छिया ॥ ८ ॥ १५० ॥ जे इह आरम्भनिस्सिया आयदण्ड एगन्तरहसगा । गन्ता ते पावलोगयं चिररायं आमुरियं दिसं॥ ९॥ १५१॥ न य संखयमाह जीवियं तह वि य बालजणो पगन्भई ॥ पश्चप्पनेण कारियं को दहुं परलोगमागए ॥ १० ॥ १५२ ॥ अदक्खुव दक्खुवाहियं नं सदृहम् अदक्खुदंसणा । हींद हु सुनिरुद्धदंमणे मोहणिएण कडेण कम्मुणा ॥ ११ ॥ १५३ ॥ दुक्खी मोहे पुगो पुणो निव्यन्देज सिलोगपूयणं। एवं सहिए हिपासए आयतुल पाणेहि संबए॥१२॥ ॥ १५४ ।। गारं पि य आवसे नरे अणुपूर्वं पाणेहि संजए । समया सुरुवत्य सुरुवए देवाणं गच्छे मलोगर्य ॥ १३ ॥ १५५ ॥ सोबा भगवाणुसामणं सब नत्य करेज् वडमं । सञ्चरथ विणीयमच्छरे उभ्छं भिक्ख विसद्धमाहरे ॥ १४ ॥ १५६ ॥ सञ्बं नचा अहिद्वए धम्मद्दी उबहाणवीरिए । गुत्ते ज्ले सथा जए आयपरे परमायनद्विए १। १५॥ १५७ ॥ विनं पसवी य नाइओ तं बार्छ सरणं ति सन्नई । एए सम तेस वी अहं तो ताणं सरणं न विज्वहे ॥ १६॥ १५८॥ अब्भागमियम्मि वा दुहे अहवा उक्रमिए भवन्तिए । एगस्स गई य आगई विद्मन्ता सरणं न मन्नई ॥ १७ ॥ १५९ ॥ मञ्बे सयकम्मकप्पिया अवियत्तेण दृहेण पाणिणो । हिण्डन्ति भयाउला मदा जाइजरामरणेहिऽभिद्या ॥ १८ ॥ १६० ॥ इणमेव सणं वियाणिया नो मुलभं बोहिं च आहियं। एवं महिए हिपासए आह जिणे इणमेव सेमगा ॥ १९ ॥ १६१ ॥ अभविंसु पुरा वि भिक्खुबी आएसा वि भवन्ति सुख्यया । एयाईँ गुणाईँ आहु ते कामवस्य अणुधम्मचारिणो ॥ २०॥ १६२ ॥ तिविहेण वि पाण मा हणे आयहिए अणियाण संबुधे। एवं सिद्धा अणन्तसी संपद् जे ब अणागयावरे ॥ २२ ॥ १६३ ॥ एवं से उदाह अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंखी अणुत्तर-नाणदंसणधरे । अरहा नायपुरे भगवं वैसाकिए विवाहिए ॥ २२ ॥ १६४ ॥ ति नेमि ॥ वेयालियञ्चयणं विषयं ॥

## उत्तरगञ्ज्ञयणे तहए

स्रं मन्नइ अप्पाणं जाव जेर्यं न परनाई। जुज्जस्तं दहवस्माणं सिम्नुपाली व महारहं॥ १॥ १६५॥ पयाया स्रा रणसीसे संवामस्मि उन्नक्षिए। माया पुर्ण न जाणाइ जेएण परिविच्छए ॥ २ ॥ १६६ ॥ एवं सेहे वि अप्पुट्टे भिक्सायरिया-अकोविए । सूर्र मलइ अप्पाणं जाव छहुं न सेवए ॥ ३ ॥ १६७ ॥ जया हमन्त-मासम्मि सीयं फुसइ सञ्बर्ग । तत्थ मन्दा निसीयन्ति रज्जहीणा व खत्तिया ॥ ४ ॥ ॥ १६८ ॥ पुट्टे गिम्हाहिनावेर्ग विमर्ण सुपिवासिए । तस्य मन्दा विसीयन्ति मच्छा अप्पोदए जहा ॥ ५ ॥ १६९ ॥ सया दत्तेसणा दुक्खा जायणा दुप्पणोहिया । कम्मता दुरुभगा चेव इचाहंस पुढोजणा ॥ ६॥ १७०॥ एए सहे अचायन्ता गामेस नगरेसु वा । तत्थ मन्दा विसीयन्ति सुगासम्मि व मीस्या ॥ ७ ॥ १७१ ॥ अप्पेगे स्रुहियं भिक्खं मुणी ढंमइ लूमए। तत्थ मन्दा विसीयन्ति तेउपुद्वा व पाणिणो ॥ ८॥ १७२ ॥ अप्पेरंग पडिभामन्ति पडिपान्थयमागया । पडियारगया एए जे एए एवजीविणो ॥ ९ ॥ १७३ ॥ अप्पेगे वह जुर्जान्त निगणा पिण्होलगाहमा । मण्डा कण्ड्रविणहुका उज्जल असमाहिया ॥ १०॥ १७४॥ एवं विष्पडिवक्नेगे अप्पणा उ अजाणया । तमाओं ते तम जन्ति मन्दा मोहेण पावुडा ॥ ११ ॥ १०५॥ पुद्रो य दंसमसरोहि नणफालमचाड्या । न मे दिहे परे ठोए जद पर मरण सिया ॥ १२ ॥ १७६ ॥ संतमा कंसलोएणं बम्भचेरपराइया । तत्व मन्दा विसीयन्ति मच्छा विद्रा व केयणे ॥ १३ ॥ १७७ ॥ आयदण्डसमायारे मिच्छानंठियभावणा । **इरिसप्पभोसमावका केई** जुसन्तिऽनारिया ॥ १४ ॥ १७८ ॥ अप्पेगे पलियन्तेसि चारो चोरो ति सञ्ज्ञमं । बन्धन्ति भिक्तुयं बाला कमायवयणेहि य ॥ १५ ॥ १७९ ॥ तरथ दण्डेण संबीते मुद्रिणा अद् फलेण वा । नाईणं सरई बाले इत्बी वा कुद्धगा-मिणी ॥ १६ ॥ १८० ॥ एए भी कर्तिणा फासा फरसा दुरहियानया । हाबी का सरसंविता कीवाबस गया गिर्ह ॥ १७ ॥ १८१ ॥ ति बेमि ॥ उचसनगज्झयणे पढमुद्देसे॥

अहिमे सुहुमा संगा भिक्खणं जे दुश्तारा । जत्य एगे विसीयन्ति न चयन्ति जविभए ॥ १ ॥ १८२ ॥ अप्पेरी नायओ दिस्म रोयन्नि परिवारिया । पोस णे ताय पुद्रों सि कस्स ताय जहांसि वे ॥ २ ॥ १८३ ॥ पिया ते वेरओ ताय ससा ते खुट्टिया इमा । भावरो ते संगा ताय सोयरा कि जहासि में ॥ ३ ॥ १८४ ॥ मायरं पियरं पीस एवं लोगो अविस्सइ । एवं बु लोइयं ताय जे पालेन्ति य मायरं ॥ ४ ॥ १८५ ॥ उत्तरा महस्त्रावा पुता ते ताय खुरुया । मारिया ते नवा ताय मा सा अर्थ अर्थ गमें ॥ ५ ॥ १८६ ॥ एहि ताय घर जामो मा य कम्मे सहा वयं । विद्यं पि ताय पासामो जामु ताव सर्यं गिर्ह ॥६॥१८७॥ गन्तुं ताय पुणो यच्छे न तेणा समगो सिमा। अकामगं परिक्रमां को ते वारिजमरिष्टड ॥७॥१८८॥

जं किचि अणगं ताय तं पि सब्बं समीक्यं । हिरण्णं बवहाराह तं पि दाहामु ते वयं ॥८॥१८९॥ इच्चेव णं सुसेहन्ति कालुणीयसमृद्धिया । विकदो नाइसंगेहिं तओऽगारं पहावड ॥ ९ ॥ १९० ॥ जहा रुक्खं वर्णे जायं मालया परिवन्धइ । एवं णं परि-बन्धन्ति नाइओ असमाहिणा ॥ १० ॥ १९१ ॥ विबद्धो नाइसंगेहिं हत्बी वा वि नवस्तहे । पिद्रओ परिसप्पन्ति सुय गो व्य अदूरए ॥ १९ ॥ १९२ ॥ एए संगा मणुसाणं पायाला व अतारिमा । कीवा जत्य य किस्सन्ति नाइसंगेहि मुच्छिया ॥ १२ ॥ १९३ ॥ तं च भिक्ख परिजाय मन्वे सगा महासवा । जीवियं नावकं-खिजा सोचा धम्ममण्तरं ॥ १३ ॥ १९४ ॥ अहिमे सन्ति आवट्टा कासवेणं पवेड्या । बुद्धा जत्यावसप्पन्ति सीयन्ति अबुहा जहिं ॥ १४ ॥ १५५ ॥ रायाणी रायऽमचा य माहणा अदु व खिलया । निमन्तयन्ति भोगेहिं भिक्खुयं साहुजीविणं ॥ १५ ॥ १९६ ॥ इत्यस्मरहजाणहिं बिहारगमणहि य । भन्न भोगे इमे सम्बे महारेसी पूजयाम तं ॥ १६ ॥ १९७ ॥ बत्यगन्धमलंकारं इत्बीओ स्यणाणि य । • सुकाहिमाइ भोगाइं आउसी पुजयामु तं ॥ १७ ॥ १९८ ॥ जो तुमे नियमी चिष्णो भिक्य भावस्मि सञ्जया । अगारमाक्यन्तस्स सञ्जो सविज्ञए तहा ॥ १८॥१९९॥ चिरं दृइज्जमाणस्स दोसो दाणि कुओ तव । इन्नेव णं निमन्तेन्ति नीवारेण व स्यरं ॥ १९ ॥ २०० ॥ चोइया भिक्खचरियाए अचयन्ता जवित्रए । नत्य मन्दा विसीयन्ति उजाणंसि व दुव्बला ॥ २०॥ २०९ ॥ अन्ययन्ता व स्ट्रंडणं उवहाणेण तिजया । तत्य मन्दा विसीयन्ति उजाणंति जरगवा ॥ २९ ॥ २०२ ॥ एवं निमन्तणं लक्षं मुच्छिया गिद्ध इत्थिम् । अज्योवक्षा कामेर्हि चोडजन्ता गया गिर्ह H २२ ॥ २०३ ॥ ति बेमि ॥ उवसमगज्ययम बिइयहसे H

जहा संगामकालम्म पिट्टओ भीक वेहद । वलयं गरणं नुमं को जाणाइ पराजयं ॥ १॥ २०४॥ मुहुलाणं मुहुलस्स मुहुलो होइ तारिसो । पराजियाऽवसप्पामो इद् मीरू उवेहई ॥ २॥ २०५॥ एवं उ समणा एगे अवलं नवाण अप्पनं । अणागयं भयं दिस्स अवकप्पन्तिमं सुयं॥ ३॥ २०६॥ को जाणाइ विकासं इत्यीओ उदगाउ वा। चोइज्ञन्ता पवक्सामो न नो अत्थ पकप्पियं ॥ ४॥ २००॥ इसेव पिछलेहिल वलया पिछलेहिणो । वितिमिच्छसमावमा पन्थाणं च अकोविया ॥ ५॥ २०८॥ जे उ संगामकालम्म नाया स्रपुरंगमा । नो ते पिट्टमुवेहिन्ति कि परं मरणं सिया॥ ६॥ २०९॥ एवं समुद्विए भिक्च वोसिका गारबन्धणं । आरम्मं विरियं कहु अललाए परिक्चए॥ ७॥ २१०॥ तमेंगे परिमासन्ति भिक्चयं साहुजीविणं । वे एवं परिमासन्ति अन्तुपं तो समाहिए ॥ ८॥ २११ ॥

संबद्धसमकपा उ अनमनेम् मुस्छिया । पिण्डवायं निलाणस्स जे सारेह दलाह य ॥ ९ ॥ २१२ ॥ एवं तुन्भे सरागत्वा अभाषामणुख्यसा । नद्वसप्पहमन्भावा संसारस्य अपारगा ॥ १०॥ २१३॥ अह ते परिभासेजा भिक्ख मोक्ख-विसारए । एवं तुब्भे प्रभासन्ता दुपक्ष्यां चेव सेवह ॥ ११ ॥ २१४ ॥ तुब्भे भुन्नह पाएस गिलाणी अभिहडम्मिय। तं च बीओदगं भोचा तमुहिस्सादि अं कर्त ॥ १२ ॥ २१५ ॥ लिक्ता तिब्बाभितावेणं उज्ज्ञिया असमाहिया । नाइकण्ड्डयं सेयं अरुयस्सावर्ज्झई ॥ १३॥ २१६॥ तत्तेण अणुसिद्वा ते अपडिन्नेण जाणया । न एस नियए मर्गे असमिक्सा वर्ड किई ॥ १४ ॥ २१७ ॥ एरिसा जा वई एसा अग्नवेणु व्य करिसिया। गिहिणो अभिहर्ड सेयं भुजिउं न उ भिक्खुणं स १५ ॥ २१८ ॥ धम्मपनवणा जा सा सारम्भा न विसोहिया । न उ ए<mark>याहि</mark> दिद्वीहिं पुष्वमासि पगणियं ॥ १६ ॥ २१९ ॥ सब्बाहि अणुजुनीहिं अचयन्ता जबित्तए । तओ बार्य निराकिका ते भुजो वि पर्गाब्भया ॥ १७ ॥ २२० ॥ राग-दोसाभिभुयप्पा मिच्छनेण अभिषुया । आउस्से सरणं जन्ति टंकणा इव पन्धयं ॥ १८ ॥ २२१ ॥ बहुगुणप्यगप्पाई कुजा अत्तममाहिए । जेणने न विरुज्नेजा तेण तं तं समायरे ॥ १९ ॥ २२२ ॥ इमे च घम्ममायाय कासवेण पवेड्यं । कुन्ता भिक्ख गिलाणस्य अगिलाए समाहिए॥ २०॥ २२३॥ संसाय पेसर्ल धन्मं दिद्भिम परिनिव्युडे । उपसमी नियामिना आमोक्खाए परिव्याज्जासि ॥२९॥२२४॥ क्ति बेमि ॥ उवसम्मञ्ज्ञयणे तर्युद्देसे ॥

आहंचु महापुरिसा पुर्वि तणतवीधणा। उदएण सिद्धिमावचा तत्य मन्दो विसीयइ॥ १॥ २२५॥ अभुजिया नमी विदेही रामगुण य भुजिया। बाहुए उदगं भोचा तहा नारायणे रिसी॥ २॥ २२६॥ आसिन्छे देविन्ने चेव रीवायण महारिसी। पारासरे दगं भोचा बीयाण हरियाणि य॥ ३॥ २२०॥ एए पुर्व्व महापुरिसा आहिया इह संमया। भोचा बीयोदगं सिद्धा इइ मेयमणुस्पुर्यं॥ ४॥ २२८॥ तत्थ मन्दा विसीयन्ति बाहुच्छिना व गहुभा। पिट्ठओ परिमप्पन्ति पिट्ठसप्पी य संभमे॥ ५॥ २२९॥ इहुमेगे व भासन्ति सार्व साएण निर्म्बई। जे तत्थ आरियं मन्धं परमं च ममाहियं॥ ६॥ २३०॥ मा एवं अवमजन्ता अप्पेणं लम्पहा बहुं। एयस्स उ अभोक्खाए अयोद्धारि व्य जुरह ॥ ७॥ २३९॥ पाणाइवाए वहन्ता मुसावाए असंजया। जरिकादाणे बहन्ता मेहुणे य परिवाहे॥ ८॥ २३२॥ एवसेगे उ पासत्था पद्धवन्ति अणारिया। इत्वीवसं गया बाला जिणसासणपरंमुहा ॥ ९॥ २३६॥ च्हा सन्दं । एवं विववणित्वीह

दोसो तत्य कओ सिया॥ १०॥ २३४॥ जहा सन्धादणे नाम थिमियं भुआई दर्ग । एवं विश्वविगत्थीस दोसो तत्थ कओ सिया ॥ ११ ॥ २३५ ॥ जहा विहंगमा पिक्वा थिमियं भुक्कई दर्ग । एवं विश्वविगत्नीसु दोसो तत्य कओ सिया ॥ १२ ॥ २३६ ॥ एवमेरो उ पासत्या मिच्छदिद्री अणारिया । अञ्चानवचा कामेहिं प्रयणा इव तरुणए ॥ १३ ॥ २३७ ॥ अणागयमपस्सन्ता पशुप्पनगर्वेसगा । ते पच्छा परितप्पंति खींणे आर्डाम्म जोव्वणे ॥ १४ ॥ २३८ ॥ जेहिं कालं परिकान्तं न पच्छ। परित-प्पए। ते धीरा बंधणस्मका नावकंखन्ति जीवियं॥ १५॥ २३९॥ जहा नई वैयरणी दत्तरा इह संमया । एवं लोगंसि नारीओ दुत्तरा अमईमया ॥१६॥२४०॥ जेहिं नारीण सजोगा प्रयणा पिद्रओ कया । सञ्चमेयं निराकिचा तं ठिया सुसमा-हिए ॥ १७ ॥ २४१ ॥ एए ओवं तरिस्यन्ति समृहं ववहारिणो । जत्य पाणा विस-शासि किवन्ती सयकम्मुणा॥ १८॥ २४२॥ तं च भिक्ख परिशाय सुव्यए समिए चरे । मुसावार्यं च विज्ञजा अदिबादाणं च वोसिरे ॥ १९ ॥ २४३ ॥ उद्भमहे तिरियं वा जे केई तसथावरा । सञ्चत्य विरइं कुळा सन्ति निञ्वाणमाहियं ॥ २०॥ २४४ ॥ इमं च धम्ममायाय कामवेण प्रवेडयं । कुजा भिक्ख गिलाणस्स अभिलाए समाहिए ॥ २१ ॥ २४५ ॥ संखाय पेसल धम्मं दिद्रिमं परिनिब्बुडे । उद्यसमे नियामिता आमोक्साए परिव्यएजासि ॥ २२ ॥ २४६ ॥ ति बेमि ॥ उवसम्गज्ययणं तहयं ॥

# इत्थिपरिभज्झयणे चउत्थे

जे मायरं च पियरं च विष्पजहाय पुञ्चसंजोगं। एगे सहिए चरिस्सामि आरयमेहुणो विवितेत्व ॥ १ ॥ २४७ ॥ मुहुमेणं तं परिहम्म छन्नपएण इत्थिमो मन्दा।
उन्वायं पि ताउ जाणंगु जहा लिस्सन्ति भिक्खुणो एगे॥ २ ॥ २४८ ॥ पासे मिसं
निसीयन्ति अभिक्खणं पोमबत्यं परिहिन्ति। कायं अहे वि दंगन्ति बाद्र उद्दर्
कक्खमणुष्वए ॥ ३ ॥ २४९ ॥ सयणासणिहि जोगोहि इत्यियो एगया निमन्तेन्ति।
एयाणि चेव से जाणे पासाणि विस्त्रम्याणि ॥ ४ ॥ २५० ॥ तो तास चक्ख संकेखा
नो वि य साहसं समभिजाणे। नो सहिर्य पि विहरेजा एवमप्पा द्वरिक्खओ होह्
॥ ५ ॥ २५९ ॥ आमन्तिय उस्सविया भिक्खं आयसा निमन्तेन्ति। एयाणि चेव
से जाणे सहाणि विस्त्रस्त्राणि ॥ ६ ॥ २५२ ॥ मणवन्धणेहि केगोहि कहुलविणीयमुवगसिसाणं। अद् मकुकाई भासन्ति आणवयन्ति भिक्षकहार्षे ॥ ७ ॥ २५३ ॥

सीहं जहा व कुणिमेगं निक्मयमेगचरं ति पासेगं। एविस्थियाउ बन्धन्ति संवुडं एगइयमणगारं ॥ ८ ॥ २५४ ॥ अह तत्य पुणी नमयन्ती रहकारी व नेमि आणुपु-व्बीए। बढ़ी मिए व पासेर्ग फन्दन्ते विन सुचाए ताहे॥ ९॥ २५५॥ अह सेऽण्तपर्ड पच्छा भोचा पायसं व विमिनस्सं। एवं विवेगमायाय संवासी न वि करपाए दविए ॥ १० ॥ २५६ ॥ तम्हा उ बजाए इत्यी विमितितं व कण्टमं नचा । ओए कुलाणि वसवनी आधाए न से वि निरगन्थे ॥ १९ ॥ २५७ ॥ जे एयं उच्छं अणुगिद्धा अजयरा होन्ति कुसीलागं । नृतवस्मिए वि से भिक्खू नो विहरे मह णामि-त्थीतु ॥ १२॥ २५८॥ अवि धूयराहि तुण्हाहि धाईहि अदुव दासीहि । महईहि वा कुमारीहिं संयवं से न कुजा अणगारे ॥ १३ ॥ २५९ ॥ अद् नाइणं च सुहीणं वा अण्यियं दह एगया होइ । गिद्धा मना कामेहिं ग्वन्वणपोमणे अणुम्सोऽसि ॥ १४ ॥ ॥ २६० ॥ समर्ग पि दहुदासीर्ग तत्थ वि ताच एंगे कृष्पन्ति । अद् वा भोयणेहि नत्थेहिं इत्थीडोसं मंकिणो होन्ति ॥ १५ ॥ २६१ ॥ कुव्बन्ति संवर्व ताहिं पञ्यद्वा समाहिजोगेहिं । तम्हा समणा न समेन्ति आयहियाए संनिसेजाओ ॥१६॥२६२॥ बहुवं गिहाई अवहर्द्ध मिस्सीमावं पत्थुया य एगे । धुवमगामेव पवयन्ति वायावीतिये कुसीलार्ग ॥ १७ ॥ २६३ ॥ मुद्धं रवड परिसाए अह रहस्यांस्म द्वार्ट करेन्ति । जाणन्ति य ण तहाविक माइहे महासदेऽयं ति ॥ १८ ॥ २६४ ॥ सर्य दुकडं च न बयइ आइद्रो वि पकत्थड बाले । वेयाणुवीड मा कासी चोडज्जन्तो गिलाइ से भुजो ॥ १९ ॥ १६५ ॥ भ्रोतिया वि इत्थिपोसेनु पृतिसा इत्थिवेयखेयना । पन्नाम-मिश्रिया वेगे नारीणं वसे उवकमिन ॥ २०॥ २६६॥ अवि हत्यपायछेयाए अद् बा पदमंस उक्कन्ते । अवि तेयमाभितावणाणि तस्छिय मारमिचणाई य ॥२५॥२६ ॥। अदु कण्णनामछेर्य कण्ठन्छेयणं निडक्खन्ती । इड् एस्य पावसंतना न बेन्ति पुणो न काहिन्ति ॥ २२ ॥ २६८ ॥ मुग्रमेयमेवमेगेमि इत्थीवेय ति हु मुगक्कार्य । एयं पि ता वक्ष्माणं अद्वा कम्मुणा अवकरैन्ति ॥ २३ ॥ २६९ ॥ असं मणेण चिन्तान्त वाया असं व कम्मुणा असं। तम्हा न सद्दे भिक्ख् बहुमायाओ इत्यिओ नवा॥ २४॥ २७०॥ जुनई समणे बुया विचित्तलंकारवत्थगाणि परिहिता। विरया चरिस्सई रुक्खं धम्ममाइक्स में भयन्तारो ॥ २५ ॥ २७१ ॥ अद सावि-राफ्नाएणं अहमंसि साहिन्सणी य समणाणं । जउकुम्भे जहा उबज्जोई संबासे तिऊ मीएजा ॥ २६ ॥ २७२ ॥ जवकुम्मे जोइउकगृढे आसुमितने नासमुबयाइ । विस्थियाहि अवस्थारा संबासेण नासमुष्यनित ॥ २७ ॥ २७३ ॥ कुटबन्ति पावर्ग में पुड़ा वेगेनमाहिंस । नो हं करेंगि पार्च ति अंकेसाइणी ममेस शि ॥२८॥२७४॥ ८ सुता∘

बारुस्स मन्दयं बीयं जं च कडं अवजाणह भुजो । दुगुणं करेड् से पावं पूयणकामो विस्तेसी ॥ २९ ॥ २०५ ॥ संलोकणिज्ञमणगारं आयगयं निमन्तणेषाहंसु । वत्यं च ताइ पायं वा अन्नं पाणगं पिडरगाहे ॥ ३० ॥ २०६ ॥ नीवारमेवं बुज्झेजा नो इन्छे अगारमागन्तुं । बदे विस्तयपासेहिं मोहमावज्जद पुणो मन्त्रे ॥ ३९ ॥ २००॥ ति बेमि ॥ इत्थिपरिञ्जञ्जयणे पदमुद्देसे ॥

ओए सया न रजेजा भोगकामी पुणी विरजेजा । भोगे समणाण सुणेह जह भुजन्ति भिक्खुणो एगे ॥ १ ॥ २७८ ॥ अह तंतु मेयमावनं मुच्छियं भिक्खुं काममङ्बहं । पलिभिन्दिया णं तो पच्छा पादुद्धह भुद्धि पहणन्ति ॥ २ ॥ २७९ ॥ जड़ केसिया जं मए भिक्ख नो विहरे सह जमित्यीए । केसाजवि हं लुकिस्सं नचन्य मए चरेजासि ॥ ३ ॥ २८० ॥ अह णं से होइ उबलदी तो पैसन्ति तहाभूएहिं। अलाउच्छेयं पेहेहि वरगुफलाई आहराहि नि ॥ ४ ॥ २८१ ॥ दाहाण मागपागाए पजोओ वा भविस्सई राओ । पायाणि य में रयाविहि एहि ता में पिद्रओसह ॥५॥ ॥ २८२ ॥ बत्थाणि य मे पडिलेडेहि असं पाणं च आहराहि ति । गन्धं च रओहरणं च कासवगं च में समणजाणाहि ॥ ६ ॥ २८३ ॥ अद अञ्चणि अलंकारं कक्रयमं में प्रयच्छाहि । लोदं च लोदक्तममं च वेणप्रकासियं च गुलियं च ॥ ७ ॥ ।। २८४ ।। कुट्टं तगरं च अगर्ह संपिट्टं सम्मं उसिरेणं । तेवं सुष्टभिजाए बेणुफलाइं संनिहाणाए ॥ ८ ॥ २८५ ॥ नन्बीचुण्यमाई पाहराहि छत्तोबागढं च जायाहि । सत्यं च सृबच्छेजाए आणीलं च बत्ययं रयावेहि ॥ ९ ॥ २८६ ॥ सफणि च सागपागाए आमलगाई दगाहरणं च । तिलगकरणिमक्रणमलागं विस् मे विहण्यं विजाणीहि॥ १०॥ २८०॥ संडामगं च फणिहं च सीहलिपासगं च आणाहि। आदंसगं च पयच्छाहि दन्तपक्खालगं प्रवेसाहि ॥१९॥२८८॥ पूगफलं तंबोह्रयं सुद् सुनर्गं च जागाहि। कोसं च मोथमेहाए सुप्पक्सलगं च खारगानुर्णं च॥ १२॥ ॥ २८९ ॥ चन्दालगं च करगं च क्खपं च आउमो खणाहि । सरपायपं च जायाए गोरहमं च सामणेराए ॥ १३ ॥ २९० ॥ घडिमं च मडिण्डिमयं च चेल-गोलं कुमारभुवाए । वासं सम्भिष्मावर्ण भावसहं च जाण भनं च ॥ १४ ॥ २९ १ ॥ आसन्दियं च नवसुत्तं पाउकाई संक्रमद्वाए । अदु पुत्तदोहरुद्वाए जाणप्या हबन्ति वासा वा ॥ १५ ॥ १९२ ॥ जाए फके समुष्पन्ने गेण्हमु वा लं अहवा जहाहि । अह पुनपोक्षिणो एगे भारवहा हवन्ति उद्य वा ॥ १६ ॥ २९३ ॥ राज्यो वि उद्विया सन्ता दारगं च संठवन्ति थाई वा । सृहिरामणा वि ते सन्ता बत्यघीवा हर्वान्त हंसा वा ॥ १७ ॥ २९४ ॥ एवं बहाँहैं कवपूर्व भोगत्वाए केंद्रभिगावका ।

दासे मिए व पैसे व पसुभूए वा से न वा केई ॥ १८ ॥ २९५ ॥ एवं छ तासु विषय संथवं संवासं च वजेजा । तजातिया इमें कामा वजकरा य एवमक्खाए ॥ १९ ॥ २९६ ॥ एयं भयं न सेयाए इह से अप्पर्ग निरुम्भिता । नो इतिय नो पसुं भिक्ख नो सयं पाणिणा निलिजेजा ॥ २० ॥ २९० ॥ सुविसुद्धलेसे मेहावी परिकरियं च वज्जए नाणी । मणसा वयसा काएणं सञ्ज्यकाससहे अणगारे ॥ २९ ॥ २९८ ॥ इचेवमाह से वीरे ध्यरए ध्यमोहे से भिक्ख । तम्हा अञ्झत्तिमुद्धे सुविमुद्धे आमोक्खाए परिव्यएजासि ॥ २२ ॥ २९९ ॥ ति बेमि ॥ इत्थिपरि-सञ्जयणं चाउत्थं ॥

## निरयविभत्तियज्झयणे पश्चमे

पुल्छिस्यहं केवलियं महेसि कहं भिनावा नरगा पुरस्या। अजाणओ से मुणि बृहि जाणं किहं नु काला नरगं उवेन्ति ॥ १ ॥ ३०० ॥ एवं मए पुट्टे महाणुभावे इणमोऽज्वती कासबे आनुपन्ने । प्रवेशहरसं तहमद्भरमं आईणियं दक्किणं प्रत्या ॥ २ ॥ ३०१ ॥ जे केइ बाला इह जीवियद्वी पावाई कम्माई करेन्ति रुहा । ते घोरहवे तमिसन्ध्यारे तिष्वाभितावे नरगे पडन्ति ॥ ३ ॥ ३०२ ॥ तिब्बं तसे षाणिणो धावरे य जे हिंसई आयस्त्रं पहचा। जे दलए होड अदत्तहारी न सिक्खंड सेयवियस्त किंवि ॥ ४ ॥ ३०३ ॥ पागब्भि पाणे बहुणं तिवाई अनिव्हाए पायमु-वेंड बाळे। निहो निसं गच्छड अन्तकाळे अहोसिरं कट्ट उवेड दुरगं ॥ ५॥ ३०४॥ हण छिन्दह भिन्दह णं दहेति सद्दे सुनेन्ता परधम्मियाणं । ते नारगाओ भयभिन-सक्षा कंखन्ति के नाम दिसे बयामो ॥ ६ ॥ ३०५ ॥ इज्ञालरासि जिल्हेंयं सजोई तत्तोवमं भूमिमणक्रमन्ता । ते उज्ज्ञमाणा कलणं धणन्ति अरहस्सरा तत्य चिरङ्कि ईया ॥ ७ ॥ ३०६ ॥ अइ ते सुया वेयरणी भिद्रागा निसिओ जहा खर इव तिकखसोया । तरन्ति ते वैयर्णि भिद्रमां उसुचोइया सत्तिस हम्ममाणा ॥ ८ ॥ ॥ ३०० ॥ कीलेहि विज्ञान्ति असाहकम्मा नावं उवेन्ते सहविष्पहुणा । असे उ स्लाहि तिमुखियाहि बीहाहि बिद्धण आहे करेन्ति ॥ ९ ॥ ३०८ ॥ केसि च बन्धित्त गढे विकाओ उदमेसि बोहिन्त महाकर्यसि । कर्ज्यवाबाह्यसम्मरे य लोलन्ति पश्चन्ति व तत्थ असे ॥ १० ॥ ३०९ ॥ आस्त्रियं नाम महाभितावं अन्धंतमं दृष्पतरं महन्तं । उन्नं अहे यं तिरियं दिसाम् समाहिओ जल्यगणी झियाइ ॥ १९ ॥ ३१० ॥ जंसी गुहाए जलनेऽतिउद्दे अविजाणको बजसई लुत्तपनो । समा य कलुणं पुण चम्मठाणं गादोवणीनं आइदक्सायमां ॥ १२ ॥ ३११ ॥ चलारि

अगणीओ समारभेक्ता जांह कूरकम्मा भितवेन्ति बालं । ते तत्थ विद्वन्तभितप्प-माणा मच्छा व जीवन्तो व जोडपत्ता ॥ १३ ॥ ३१२ ॥ संतच्छगं नाम महाभितावं ते नारमा जत्य अमाहकम्मा । इत्येहि पाएहि य बन्धिकमं फलमं व तच्छन्ति कहाइहत्या ॥ १४ ॥ ३१३ ॥ रुहिरे एणो वजसम्सियंगे भिन्नत्तमंगे परिवत्तयन्ता । पयन्ति मं ने(इए फुरन्ते सर्जीवमच्छे व अयोकबहे ॥ १५ ॥ ३१४ ॥ नो चेव ते तत्थ मसीमवन्ति न मिज्जई तिञ्बभिवेयणाए । तमाणुभागं अणुवेययन्ता दुक्खन्ति दुक्खी इह दुक्कडेगं॥ १६॥ ३१५॥ तर्हि च ते लोलगमंपगाडे गाउं मृतत्तं अगर्गि वयन्ति । न तत्र सायं लहुई भिड्ग्गे अरहियाभितावा तह वी तवन्ति ॥ १७॥ १५६ ॥ से मुचई नगरवहे व सह दुहोवणीयाणि पयाणि तत्थ । उदिक्काकम्माण उदिक्काकम्मा पुगो पुगो ते सरहं दहेन्ति ॥ १८ ॥ ३५७ ॥ पाणिहि र्ण पाव वियोजयन्ति तं से पवक्खामि जहातहेणं । दण्डेहि तस्था सर्यन्ति बान्ता सब्बेहि दण्डेहि पुराकण्हि ॥ १९ ॥ ३१८ ॥ ते हम्ममाणा नरगे पडन्ति पूर्ण इस्वस्य महाभितावे । ते तत्य चिट्ठन्ति इस्वभक्ती तुर्हन्त कम्मोवयय। किनीहिं ॥ २०॥ ३१९॥ सया किसर्ग पुण घम्मठार्ग गाडोबणीयं अइदक्षध्यमं । अन्दुनु पिकसप्प विहत्त देहं वेहेग सीसं सेर्प्रभतावर्यान्त ॥ २१ ॥ ३२० ॥ छिन्दन्ति बालम्स खुरेण नकं ओंद्र वि छिन्दन्ति दुवे वि कण्णे । जिन्मं विणिकस्स विहत्यि-मेतं तिक्खाहि मलाहि भितावर्यान्त ॥ २२ ॥ ३२१ ॥ ते तिप्यमाणा तलसप्डं व राइंदियं तत्य थर्णान्त बाला । गर्लान्त ते सोणियपुथमंसं प्रज्ञोडया स्वारपङ्गियंगा ॥ २३ ॥ ३२२ ॥ जह ते सुया लोहियप्यपाई बालागणी नेअयुगा परेर्ग । कुम्भी महन्ताहियरोहसीया समृतिया लाहियर्यपुण्णा ॥ २४ ॥ ३२३ ॥ पक्तिसप्प नामुं पथर्यान्त बाले अहस्सरे ते कलुणं रमन्ते । तन्हाइया ते तउतस्वतत्तं पांजजमाण-हुयरं रसन्ति ॥ २५ ॥ ३२४ ॥ अप्पेग अप्पे इह बन्द्रणा भवाहमे पुञ्चलए सहस्से । चिद्रान्ति तत्था बहुकुरकम्मा बहा कई कम्म तहासि भारे ॥ २६ ॥ ३२५॥ समज्जिणिना कलुमं अणजा इठ्ठेहि कन्तेहि य निष्पदृणा । ते द्विभगन्धे कसिणं य फासे कम्मोवना कृणिमे आवसन्ति ॥ २७॥ ३२६ ॥ ति बेमि निर्यविमसिय-ज्ययजे पढमुहसे॥

अहावरं मामयदृक्खवम्मं तं भे पवक्षामि जहानहेर्ण । बाला जहा दुक्छ-कम्मकारी वेर्यान्त कम्माई पुरेकडाई ॥ १ ॥ ३२० ॥ हत्थेहि पाएहि य बन्धिकर्ण उयरं विक्तान्ति खुरासिएहिं । निष्ट्तु बालस्स बिह्तु देई वर्ध थिरं पिट्ठउ उद्यान्ति ॥ २ ॥ ३२८ ॥ बाह्न पक्तान्ति य मूलओ से खूर्ल वियासं मुहे आड-

हन्ति । रहंसि जुत्तं सरयन्ति बालं आस्त्स विज्यन्ति तुदेण पिट्ट ॥ ३ ॥ ३२९ ॥ अयं व तत्तं जिन्दं सजोइ तऊबमं भृमिमणुक्सन्ता । ने डज्झमाणा कहुणं थर्णान्त उमुचोइया तन्तजुरोमु जुना ॥ ४ ॥ ३३० ॥ बाला बला भूमिमणुक्रमन्ता परिज्जलं होहपहं च तर्ष । जंसी भिद्ग्गंसि पवजमाणा पेसे व दण्डेहि पुरा करेन्ति ॥ ५ ॥ ॥ ३३१ ॥ ते संपगार्टाम पर्वजमाणा मिलाहि हम्मान्त निपातिणीहि । सतावणी नाम चिर्रिट्डिशेया संतप्पई जत्थ असाहकस्मा ॥ ६ ॥ ३३२ ॥ कन्द्रसु पक्सिप्प पयन्ति बालं तओ वि दहा पुण उपपर्यान्त । ते उन्नुकाएहि पखजमाणा अवरेहि लर्जान्त मणप्कर्राहं ॥ ७॥ ३३३॥ सम्प्रांत्रयं नाम विध्नमठाणं जं सोयतना कलुणं थणन्ति । अहोसिरं कडू विर्मातकणं अयं व सन्वेहि समोसवेन्ति ॥ ८॥ ॥ ३३४ ॥ सम्सिया तत्थ किम्णियंगा पक्खीहि खर्जान्त अयोमुहेहिं । संजीवणी नाम चिर्राहुईया जंसी पया हम्मड पावचेया ॥ ९ ॥ ३३५ ॥ निक्खाहि सुलाहि निवाययांन्त वसोगर्य सावययं व लडं । ने मृत्रविद्धा करणं वर्णान्त गुगन्तदुकसं दृहओं निलाणा ॥ १० ॥ ३३६ ॥ सया जलं नाम निहं महन्तं जंसी जलन्तो अगणी अऋद्वो । चिद्वन्ति बदा बहुकुरकम्मा अरहस्मरा केट चिरद्वित्रेया ॥ १९ ॥ ॥ ३३७॥ विया महन्तीउ समार्राभना छुब्मन्ति ते तं कह्णं ग्सन्ति । आवर्ष्ट्रं तत्य असाहकस्मा सप्पी जहा पिट्टयं जोड्सज्जे ॥ १२ ॥ ३३८ ॥ स्या कसिणं पुण घम्मठाणं गातीवणीयं अद्द्वसाधम्मं । हत्येहि पाण्हि य बन्धिकणं सत्तु-व्वटण्डेहि समारभन्ति ॥ १३ ॥ ३३९ ॥ भज्रन्ति बालस्स वहेण पुद्री सीसं पि भिन्दन्ति अयोघणेहि । ते भिन्नदेहा फलगं व तच्छा तनाहि आराहि नियोजयन्ति ॥ १४ ॥ ३४० ॥ अभिजुंजिया हर असाहकम्मा उन्नुचोदया हत्यिवहं वहन्ति । एगं दुरुहित्त दुवे तओ वा आरुस्स विज्ञ्ञन्ति ककाणओ से ॥ १५॥ ३४१॥ बाला बला भूमिमणुक्तमन्ता पविज्ञातं कण्टहतं महन्तं । विवद्धनःपीहे विवण्णचिने समी-रिया कोट्टबॉल करेन्ति ॥ १६ ॥ ३४२ ॥ वैयालिए नाम महाभिनावे एगायए पव्ययमन्तिलेक्ने । हम्मन्ति तत्या बहकूरकम्मा परं सहस्साण मुहन्तगाणं ॥ १०॥ ॥ ३४३ ॥ संबाहिया दक्किणो धणन्ति अहो य राओ परितप्पमाणा । एयन्तकृडे नरगे महत्ते कृडेण तत्था किसमे ह्या उ ॥ १८ ॥ ३४४ ॥ अजन्ति णं पुरुवम्ही सरोसं समुग्गरे ने मुसछे गहेउं । ते भिष्नदेहा रुहिरं वमन्ता ओमुद्रमा धरणितछे पडन्ति ॥ १९ ॥ ३४५ ॥ अणासिया नाम महासियाला पाधिकाणो तत्य सयाबकोबा । खज्जन्ति तत्था बहुकूरकम्मा अबूर्गा संखिछियाहि बद्धा ॥ २०॥ ॥ १४६ ॥ समाजला नाम नई भिद्रमा पविज्ञलं लोहविलीणतत्ता । जंसी भिद्र-

गंसि पवजमाणा एगायताणुकमणं करेन्ति ॥ २१ ॥ १४७ ॥ एगाई फासाई फुसन्ति बालं निरन्तरं तत्थ चिरिट्टिरेंगं । न हम्ममाणस्स उ होइ ताणं एगो समं पक्षणुहोइ हुक्सं ॥ २२ ॥ ३४८ ॥ जं जारिएं पुरुवमकासि कम्मं तमेव आगच्छर संपराए । एगन्तदुक्सं भवमजणिता वेयन्ति तुक्सी तमणन्तदुक्सं ॥ २३ ॥ ॥ ३४८ ॥ एगाणि सोचा नरगाणि धीरे न हिंसए किचण सञ्चलाए । एगन्तरिट्टी अपरिगाहे उ बुज्झिज लोगस्य वसं न गच्छे ॥ २४ ॥ ३५० ॥ एवं निरिक्से मणुयामरेमुं च्राउन्नणन्तं तयणुन्तिवागं । स सञ्चमेगं इइ वेयहला कंखेज कालं धुयमायरेज ॥ २५ ॥ ३५० ॥ १५ ॥ १५० ॥ लं नेमि ॥ निरयविभक्तियज्ञस्यणं पञ्चमं ॥

# सिरिवीरत्थुइयज्झयणे छट्टे

पुच्छिरमु णं समणा माहणा य अगारिणां या परितित्थया य । से केंद्र नेगंतिहर्यं धम्ममाह अणेलिस माहसमिक्खयाए ॥ १ ॥ ३ ५२ ॥ वहं च नाणं कह दंमणं से बील कहं नायस्यस्स आमि । जाणासि णं भिक्ख जहातहेणं अहासुर्व बहि जहा निसन्तं ॥ २ ॥ ३५३ ॥ खेराबए से कुसलासुपके अणन्तनाणी य अणन्तदंसी । असंसिणो चक्कपहे ठियस्य जाणाहि अस्मं च धिई च पेडि ॥ ३ ॥ ३५४ ॥ उद्धं अहे यं तिरियं दिसास तमा य जे यावर जे य पाणा । से निवानिवेहि मसिक्स पने वीवे व धम्मं समियं उदाह ॥ ४ ॥ ३५५ ॥ से सम्बद्ती अभिभूयनाणी जिरामगरचे चिडमे ठियप्पा । अणुत्तरे सञ्बाजर्गास विज्ञं गरमा अईए अभए अणाक ॥ ५ ॥ ३५६ ॥ से भृडपन्ने अणिएअचारी ओहंतरे घीरे अणन्तचश्ख । अणुत्तरं तप्पद्र सरिए वा बहरोयणिन्दे व नर्म पगासे ॥ ६ ॥ ३५० ॥ अणुक्तरं धम्मसिणं जिजाणं नेया मणी कानव आसुपने । इन्दे व देवाण महाशुभावे सहस्मणेया दिवि र्ण विसिट ॥ ७ ॥ ३५८ ॥ से पजया अक्खयमागरे वा महोदही वा वि अणन्त-धारे । अणाविले वा अकताइ मुके सके व वेषाहिबई जुईमं ॥ ८ ॥ ३५९ ॥ से वीरिएणं परिपण्णवीरिए सुदंसणे वा नगसम्बसेह । सुरालए वा सि भुदागरे से विरायण नेगगुगोववेए ॥ ९ ॥ ३६० ॥ सर्व सहस्साण उ जोबणार्ण तिकण्डने पण्डमवेजयन्ते । से जोयणे नवनवते सहस्से उद्गरिसयो हेट्ट सहस्समेगं ॥ १० ॥ ॥ ३६९ ॥ पुद्रे नमे चिद्रुद्र भूमिवद्विए जं सुरिया अनुपरिवह्यन्ति । से ब्रेमवर्ण्य बहनन्दणे य जंसी रहं वेक्यई महिन्दा ॥ ११ ॥ ३६२ ॥ से पञ्चए सहमहप्पगासे विरायई क्रमणसद्भवणी । अणुत्तरे निरित्त य पञ्चतुरो निरीवरे से अकिए व भीने

॥ १२ ॥ ३६३ ॥ महीह् सज्ज्ञम्मि ठिए नगिन्दे प्रजायए स्रियसुद्धस्ते । एवं विरीए उ स भूविषण्ये मणोरमे जोयइ अश्विमाली ॥ १३ ॥ ३६४ ॥ सुदंसणम्सेव जसो गिरिस्म पत्रुचई महओ पञ्चयस्स । एओवमे समणे नायपुरे जाईजसोदंसण-नाणसीले ॥ १४॥ ३६५ ॥ गिरीवरे वा निसहाययार्ग रुयए व सेट्ठे बळ्याययाणं । तओवमें से जगभूइपने मुणीण मज्हें तमुदाह पने ॥ १५ ॥ ३६६ ॥ अणुत्तरं धम्ममुईरङ्गा अणुनरं साणवरं झियाइ । सुमुक्तमुकं अपगण्डसुकं संखिन्द्रएगन्तव-दायसुकं ॥ १६ ॥ ३६७ ॥ अणुत्तरमं परमं महेसी असेसकर्यं स विसोहद्रना । सिद्धिं गए साइमणन्तपने नाणेण सीटेण य दंसणेण ॥ १७ ॥ ३६८ ॥ रुक्खेस णाए जह सामली या अस्सि रई वेययई मुक्ल्या । वर्णेसु वा नन्दर्णमाह सेट्रं नाणेष सीटेण य भूइपने ॥ १८ ॥ ३६९ ॥ थणियं व सहाण अणुनरे उ चन्दो व ताराण महाणुभावे । गन्धेमु वा चन्दणमाह सेट्टं एवं मुर्णाणं अपिडनमाह ॥१९॥३७०॥ जहां सर्वभू उदहीण सेंद्रे नागेमु वा धरणिन्दमाह सेंट्रं। लाओदए वा रस देजयनते नवीबहाणे मुणि वेजयन्ते ॥ २०॥ ३.०१ ॥ इत्बीनु एरावणमाहु नाए सीहो मिगाणे सिलिलाण गङ्गा । पक्खीस वा गरुळे वेणुदेवो निन्वाणवाबीणिह नायपुत्ते ॥ २९ ॥ ॥ ३७२ ॥ जोहेसु नाए जह वीससेणे पुष्फेसु वा जह अरविन्दमाह । खत्तीण सेद्रे जह दन्तबक्के इसीण सेट्टे तह बद्धमाणे ॥ २२ ॥ ३ ३३ ॥ दाणाण सेट्टं अभयप्प-याणं सबेष्ठ वा अणवजं वयन्ति । तुवेषु वा उत्तर्म बम्भचेरं छोगुनमे समणे नाय-पुत्ते ॥ २३ ॥ ३७४ ॥ ठिईंण सेट्टा लबसत्तमा वा सभा सहस्मा व सभाण सेट्टा । निव्वाणसेद्वा जह सव्वधम्मा न नायपुत्ता परमत्यि नाणी॥ २४॥ ३७५॥ पुढोबमे धुणइ विगयगेही न संनिष्टिं कुन्बइ आसुपने । तरिउं समुद्दं व महाभवोधं अभयंकरे वीर अजन्तचक्का ॥ २५॥ ३७६॥ कोहं च माणं च तहेव मायं लोमं चउत्थं अञ्चलदोसा । एयाणि वन्ता अरहा महेसी न कुन्बई पाव न कारपेइ ॥ २६ ॥ ३७७ ॥ किस्याकिरियं वेणह्याणुवायं अकाणियाणं परियव ठाणं । से सञ्जवार्यं इड् वेयइला उबद्विए संजमरीहरायं ॥ २७ ॥ ३७८ ॥ से वारिया इत्थि सराइभर्ग उबहाजवं दुक्तस्त्रसद्ध्याए । लोगं विदिशा आरं परं च सर्व्व पभू वारिय सञ्बदारे ॥ २८ ॥ ३७९ ॥ सोबा य धम्मं अरहन्तमासियं समाहियं अद्वपदोब-मुद्धे । तं सहहाणा य जणा जणाऊ इन्दा व देवाहिव आगमिस्सन्ति ॥२९॥३८०॥ ति वेमि ॥ सिरिवीरत्यक्रमयणे छद्रं ॥

### क्सीलपरिमासियज्झयणे सत्तमे

पुडवी य आऊ अगणी य वाऊ तण रुक्ख बीया य तसा य पाणा । जे अण्डया जे य जराउ पाणा मसेयया जे रमयाभिहाणा ॥ १ ॥ ३८१ ॥ एयाई कायाई पवेड्याई एएस् जाणे पिडलेह सार्य । एएण काएण य आयदण्डे एएस् या विष्परि-यामुवेन्ति ॥ २ ॥ ३८२ ॥ जाईपहं अणुपरिवद्दमाणे तमयावरेहिं विणिघायमेड । से जाड जाई बहुकुरकरमे जं कुब्बई मिज्जइ तेण बाले ॥ ३ ॥ ३८३ ॥ ऑस्प च लोए अदु वा परत्या सयग्गमो वा तह अनहा वा । संसारमावन परं परं ते बन्धन्ति वैयन्ति य द्जियाणि॥ ४॥ ३८४॥ जे मायरं वा पियरं च हिचा समणव्वए अगणि समारभिजा । अहाह से लोएँ कुसीलधम्मे भृयाई जे हिंगई आयमाए॥।।॥ ॥ ३८५ ॥ उज्जालओं पाण निवायगुजा निव्वावओं अर्गाण निवायवैजा । तम्हा उ मेहावि समिक्ल धरम् न पण्डिए अगांग समारभिजा ॥ ६ ॥ ३८६ ॥ पुढवी वि र्जावा आफ वि जीवा पाणा य संगाइम संपयन्ति । संसेयया कट्टसमस्सिया य एए दहे अगर्गि समार्भन्ते ॥ ७ ॥ ३८७ ॥ हरियाणि भुषाणि विलम्बगाणि आहार देहा य पढ़ी सियाद । जे छिन्दडे आयमूहं पहुच पागिन पाण बहुणं निवाई ॥ ८ ॥ ३८८ ॥ जाई च वृद्धि च विणासयन्ते बीवाड अस्मेंजय आयटण्डे । अहाह से लोए अणजनमें बीयांड से हिंगड आयसाए ॥ ९ ॥ ३८९ ॥ गच्भाइ मिजान्ति बुयाबुयाणा नरा परे पञ्चमिहा कुमारा । जुबाणगा माज्जिम थैरना य चयन्ति ते आउवए पठीगा ॥ १० ॥ ३९० ॥ सबुज्जहा जन्तवो माणुसर्च दर्ष्ट्र भर्य बालिमेणं अलम्भो । एगन्नदुक्खे जरिए व लोए सकस्पृणा विष्परियासुबेह ॥ ११ ॥ ३९१ ॥ इंडेग मटा पवयन्ति मोक्स आहारमंपज्ञणवज्जमेरं । एरो य सीओदगमेवणेगं हुएण एगे पवयन्ति मोक्नतं ॥ १२ ॥ ३९३ ॥ पाओसिणाणाङस् नस्थि मोक्स्रो खारस्य लोणस्य अणानणेणं । ते मज्जमंनं लसुणं च भोबा अनस्य बासे परिकापयन्ति ॥ १३ ॥ ३९३ ॥ उदमेश जे सिद्धिमुदाहरन्ति सार्य च पार्य उद्गं फुयन्ता । उदगर्ग फामेण मिया य सिदी मिजिंअस पाणा बहुवे दर्गास ॥ १४ ॥ ३९४ ॥ मच्छा य कुम्मा य सिरीसिबा य मस्यू य उट्टा दगरकक्षमा य । अञ्चाणमेयं कुसला वयन्ति उद्गेण जे मिद्रिमुदाहरन्ति ॥ १५ ॥ ३९५ ॥ उद्गे जई कम्ममलं हरेजा एवं मुहं इच्छामिनमेव । अन्धं व नेयारमणस्मरिता पाणाणि चेवं विणिहन्ति मन्दा ॥ १६ ॥ ३९६ ॥ पाबाइ कम्माई पशुरुवओ हि सिओदगं क जर् तं हरेजा । सिजिसमु एगं दगमनवाई मुसं वथन्ते. जलनिद्धिमाहु ॥ १० ॥ ॥ ३९० ॥ हुएण जै सिद्धिमुदाहरन्ति सार्य च पार्य अगर्णि फुसन्ता । एवं सिया

सिद्धि हवेज तम्हा अगर्गि फुमन्ताण कुकम्मिणं पि ॥ १८ ॥ ३९८ ॥ अपरिकार दिहूं न ह एव सिद्धी एहिन्ति ते घायमवुज्यसमाणा । भूएहि जाणं पढिलेह सायं विज्ञ गहायं तसथावरेहिं ॥ १९ ॥ ३९९ ॥ थर्णान्त लप्पन्ति तमन्ति कर्मा पृद्धो जगा परिमंखाय भिक्ख । तम्हा विक विरुजी आयगुने दट्टं तसे या पिंडसंहरेजा ॥ २०॥ ४०० ॥ जे धम्मलद्धं विणिहाय भुने वियदेण साहद्र य जे सिणाई । जे धोवई हमयई व बत्थं अहाह ते नागणियस्य दुरे ॥ २१ ॥ ४०१ ॥ कम्मं परिन्नाय दर्गामि धीरे वियहेण जीवेज य आदिमोक्खं । से बीयकत्दाइ अभूष्माणे विरूप निणाणाइस द्राचियास ॥ २२ ॥ ४०२ ॥ जे मायरं च पियरं च हिचा गार नहा पुनपमं धर्ग च । कुलाट जे धावड साउगार्ड अहाह में सामणियस्य दूरे ॥ २३ ॥ ॥ ४८३ ॥ कुलाई जे धावड साउगाई आघाड धम्मं उयराणुगिदे । अहाह मे आयरियाण सर्यमे जे लावएजा असणस्य हेऊ ॥ २४ ॥ ४०८ ॥ निकलस्य दीणे परभोयणभ्य मुहमङ्गलीए उयराणुगिद्ध । नीवारगिद्ध व महावराहे अदरए एहिट भायमेव ॥ २५ ॥ ४०५ ॥ अञ्चन्त पाणस्मिहलोइयस्य अणुप्यियं भागद सेवसाणे । पासन्वर्य चेव कुमीलयं च निस्सार्ए होड जहां पुलाए ॥ २६ ॥ ४०६ ५ अन्नाय-पिण्डेण दियासएजा ना प्रयण तदसा आवहेजा । संहति व्वेति असजमाणं सब्वेति कामेहि विणीय गेहि ॥ २०॥ ४००॥ मध्वाई संगाड अडच धीरे सब्बाई दक्यारं तिनिक्खमाणे । अखिले अगिदे अणिएयचारी अभयंकरे भिक्ख अणा-विकापा ॥ २८ ॥ ४०८ ॥ भारमम जाआ मुणि भुक्काजा कंखेज पावस्म विवेग भिक्या । दक्खेण पुद्र ध्यमाइएजा। संगामसीस व पां दमेजा ॥ २९ ॥ ४०९ ॥ अवि हम्ममाणे फलगावतद्वी समागमं कंतर अन्तगरम । निध्य कम्मं न पवस्र्येड अक्लक्खए वा नगरं ति बेमि ॥ ३० ॥ ४१० ॥ कुमीलपरिभासियज्झयणं सत्तमं ॥

# वीरियज्झयणे अट्टमे

दुहा वेयं ग्रयक्तायं वीरियं ति पबुचई । किं नु वीरस्म वीरम कहं चेयं पबुचई ॥ १॥ ४११ ॥ कम्ममेने पवेदेन्ति अकम्मं वा नि मुन्वया । एएहिं दोहि ठाणेहिं जेहिं दीसन्ति मिवया ॥ २ ॥ ४९२ ॥ पमायं कम्ममाहंगु अप्पमायं नहावरं । तब्भावादेसओं वा वि बारं पण्डियमेव वा ॥ ३ ॥ ४९३ ॥ मत्थमें तु सिक्खन्ता अइवायाय पाणिणं । एने मन्ते अहिजन्ति पाणभ्यविहेडिणे ॥ ४ ॥ ४९४ ॥ मायिणे कहु माया य काममोने समारमे । इन्ता छेमा पगब्भिमा आयसायाणु-

गामिणो ॥५॥ ४१५॥ मणसा वयसा चेव कायसा चेव अन्तसो । आरओ परओ बा वि दुहा वि य असंजया ॥ ६ ॥ ४१६ ॥ वेराइं कुव्यई वेरी तओ वेरेहि रज्जई । पानोबगा य आरम्भा दुक्खफासा य अन्तमो ॥ ७ ॥ ४१७ ॥ संपरायं नियच्छन्ति अत्तदकडकारिणो । रागदोसस्सिया बाला पावं कृष्वन्ति ते बहुं ॥ ८ ॥ ४१८ ॥ एवं सकस्मविशियं बालाणं त पवेड्यं । इत्तो अकस्मविश्यं पण्डियाणं सुणेह मे ॥ ९ ॥ ॥ ४१९ ॥ दविए बन्धणुम्मके सञ्बन्धो छिन्नबन्धणे । पणोर्ह्मपावगं कम्मं सर्ह क्तंड अन्तसो ॥ १० ॥ ४२० ॥ नेयाउर्य सुयक्तायं उवायाय ममीहए । भूजो भज्जो दहावास असुद्दनं नहा तहा ॥ ११ ॥ ४२१ ॥ ठाणी विविद्वठाणाणि चद्व-स्सन्ति न संसओ । अणियए अयं बासे नायएहि सुहीहि य ॥ १२ ॥ ४२२ ॥ एवमायाय मेहाबी अप्पणो गिद्धिमृद्धरे । आरियं उवसंपजे सम्बधम्भमकोवियं ॥ १३ ॥ ४२३ ॥ सहसंमद्रए नचा धम्मसारं सुणेत्तु वा । समुबद्धिए उ अणगारे पश्चकवायपावए ॥ १४ ॥ ४२४ ॥ जं किंचुवक्रमं जाणे आउक्खेमस्य अध्यणी । तस्सेव अन्तरा खिप्पं सिक्खं मिक्खेज पण्डिए ॥ १५ ॥ ४२५ ॥ जहा कुम्मे सअज्ञाई मए देहे समाहरे । एवं पाबाई मेहावी अज्झप्पेण समाहरे ॥ १६ ॥ ॥ ४२६ ॥ साहरे हत्यपाए य मणं पित्रन्दियाणि य । पावर्ग च परीणार्म भामा-दोसं च तारिसं ॥ २०॥ ४२०॥ अणु मार्ग च मार्य च तं परिकाय पणिडए। सायागारवणिहए उवसन्ते निहे चरे ॥ १८॥ ४२८॥ पाणे य नाहवाएजा अदिनं पि य नायए । साइयं न मुसं बृया एस धम्मे वृत्तीमओ ॥ १९ ॥ ४२९ ॥ अइक्समन्ति वायाए मणमा वि न पत्थए । मञ्चओ संबुढे दन्ते आयाणं सुसमाहरे ॥ २० ॥ ४३० ॥ कडं च कजमार्ग च आरामिस्सं च पावर्ग । सम्बं तं नाणु-जाणन्ति आयगत्ता जिडन्दिया ॥ २१ ॥ ४३ ॥ जे याऽवदा महाभागा वीरा असमत्तर्दमियो । असुद्धं तेमि परकन्तं सफलं होइ सब्बसो ॥ २२ ॥ ४३२ ॥ जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मनदंशिणो । सुद्धं तेथि परकन्तं अफलं होड सञ्चसी ॥ २३ ॥ ४३३ ॥ तेसि पि न तवी मुद्दो निक्खन्ता जे महाकुला । जं नेवसे वियाणन्ति न सिलोगं पवेजाए ॥ २४ ॥ ४३४ ॥ अप्पपिण्डासि पाणासि अप्पं भारेख पुरुष । सन्ते भिनिन्तरे दन्ते वीयगिद्धी मया जए ॥ २५ ॥ ४३५ ॥ झाणजोर्ग समाहटू कार्य विउसेज सम्बसी । तितिक्यं परमं तथा आमोक्खाए परिव्यक्त आसि ॥ २६ ॥ ४३६ ॥ शि बेबि ॥ बीरियज्य यर्थ अट्टमं ॥

#### धम्मज्ययणे नवमे

९ कयरे धम्मे अक्खाए माहणेण मईमया । अध् धम्मं जहातम् जिणाणं नं सुपेह मे ॥ १ ॥ ४३७ ॥ माहणा जिल्या वेस्सा चण्डाला अदु बोकसा । एसिया वैसिया सुद्दा जे य आरम्भनिस्सिया ॥ २॥ ४३८॥ परिग्गहनिविद्याणं पार्व तेसि पवक्की । आरम्भसंभिया कामा न ते दुक्खविमोयगा ॥ ३ ॥ ४३९॥ आघायकि बमाहे उं नाइओ विसएसिणो । अने हरन्ति तं विनं कम्मी कम्मेहि किचई ॥ ४ ॥ ४४० ॥ माया पिया ण्हुमा भाया भावा पुत्ता व ओरमा । नालं ते तत्र ताणाय लुप्पन्तस्स सकम्मुणा ॥ ५ ॥ ४४९ ॥ एयमहं सपेहाए परमङ्गा-णुगामियं । निम्ममो निरहंकारो चरे भिक्ख जिणाहियं ॥ ६ ॥ ४४२ ॥ विका विनं च पुले य नाइओ य परिग्गहं । चित्रा णैं अन्तर्ग सीयं निर्वेकको परिव्वत ॥ ७ ॥ ४४३ ॥ पुढवी अगणी बाऊ तणक्तन्व सबीयमा । अण्डया पोयजराऊ रममंसेयडिभया ॥ ८॥ ४४४॥ एएहिँ छिँहै काएहिँ नं विज्ञं परिजानिया । मणमा कायवकेणं नारम्भी न परिस्मही ॥ ९ ॥ ४४५ ॥ मुमावायं बहिद्धं च उरगहं च अजाइया । मत्यादाणाइ लोगंसि तं विजं परिजाणिया ॥ १० ॥ ४४६ ॥ पलिउन्नणं च भयणं च यण्डितन्त्रस्मयणाणि य । धुणादाणाइ लोगंसि तं विजी परिजाणिया ॥ ११ ॥ ४४ ७ ॥ धोयणं रयणं चेव बत्यीकम्मं विरेयणं । वमणङ्ग-णपलीमंथं तं विज्ञं परिजाणिया ॥ १२ ॥ ४४८ ॥ गन्धमहसिणाण च दन्त-पक्कालणं तहा । परिगाहित्यकम्मं च तं विज्ञं परिजाणिया ॥ १३ ॥ ४४९ ॥ उद्देशियं कीयगढं पामित्रं चेव आहु है । पूर्व अणेसुणिजं च ने विजं परिजाणिया ॥ १४ ॥ ४५० ॥ आस्णिमिक्खरागं च गिद्भवद्यायकम्मगं । उच्छोलगं च कर्क्न च तं विक्रं परिजाणिया ॥ १५ ॥ ४५१ ॥ संपसारी कयकिरिए परिणाययणाणि य । सागारिव च पिण्डं च तं विज्ञं परिजाणिया ॥ १६ ॥ ४५२ ॥ अहावयं न सिक्सिजा वेहाईयं च नो वए । हत्यकमां विवायं च तं विजं परिजाणिया ॥ १७ ॥ ४५३ ॥ पाणहाओ य छत्तं च नातीयं वातवीयणं । परिकरियं अनमन च तं विजं परिजाणिया ॥ १८ ॥ ४५४ ॥ उचारं पासवर्ग हरिएस न करे मुणी । विसर्वेण वा वि साहरू नावसको कयाइ वि ॥ १९ ॥ ४५५ ॥ परमने असपाणं न भुक्तेज क्याइ वि । परवर्त्व अभेको वि तं विजं परिजाणिया ॥ २०॥ ४५६॥ आसन्दी पिक्रमङ्के व निश्चित्रं व गिइन्तरे । संपुच्छणं सरणं वा तं विकां परिजा-मिया ॥ २१ ॥ ४५७ ॥ अर्थ किसि सिलोगं च जा य वन्दणपूर्यणा । सन्वलो-यंसि जे कामा तं विज्ञं परिजाणिया ॥ २२ ॥ ४५८ ॥ जेणेहं निव्वहे भिक्ख

अन्नपाणं तहाविहं । अणुप्पयाणमन्नेसिं तं विज्ञं परिजाणिया ॥ २३ ॥ ४५९ ॥ एवं उदाह निमान्ये महावीरे महामुणी । अणन्तनाणदंसी से धम्मं, देसितवं सुयं ॥ २४ ॥ ४६० ॥ भाममाणो न भासेजा नेव वस्फेज मस्मयं । माइद्वाणं विव-जेजा अणुचिन्तिय वियागरे ॥ २५ ॥ ४६१ ॥ तत्थिमा तह्या भामा जं बडता-णतप्पर्ड । जं छन्नं तं न बनव्यं एमा आणा नियण्ठिया ॥ २६ ॥ ४६२ ॥ होलावायं महीवायं गोयावायं च नो वए । तुमं तुमं ति अमणुर्व सब्बमो नं न वनए ॥ २०॥ ४६३ ॥ अकुसीले सया भिक्ख नेव संसरिगर्य भए । मुहरूबा तत्थवस्तरमा पडिवुज्क्षेज ते विक ॥ २८ ॥ ४६४ ॥ नन्नत्थ अन्तराएणं परमेहे न निमीयए । गामकुमारियं किई नाइवैलं हसे मुणी ॥ २९ ॥ ४६५ ॥ अणुस्नुओ उरालेन जयमाणी परिव्वए । चरियाए आपमनी पुद्री तत्थ हियासए ॥ ३०॥ ॥ ४६६ ॥ हम्ममागी न कप्पेज व्यमागी न मुजले । नुमणे अहियासेजा न य कोलाहलं करे ।। ३९ ॥ ४६७ ॥ लखे कामे न पत्थेजा निवेगे एवमाहिए । आयरियाई मिक्बेजा गुरूणं अन्तिए सया ॥ ३२ ॥ ४६८ ॥ सुरूपसमाणो उवा-सेजा मध्यनं मृतवस्मियं । वीरा जे अन्तपंत्रसी धिइमन्ता जिङ्गन्दिया ॥ ३३ ॥ ॥ ४६९ ॥ गिहे दीवमपामन्ता पुरिसादाणिया नरा । ते वीरा बन्धणुम्मुका नावकंखन्ति जीविय ॥ ३४ ॥ ४७० ॥ अगिद्धं महफासेनु आरम्भेनु अनिस्मिए । सर्व्यं तं समयातीयं जमेयं लवियं बहु ॥ ३५ ॥ ४५ ॥ अइमार्णं च मायं च तं परिजाय पण्डिए । गारवाणि य सब्बाणि निब्बाणं संघए मणि ॥ ३६ ॥ ४७२ ॥ लि बेमि ॥ धम्मज्ययणं नवमं ॥

## समाहियज्झयणे दसमे

आर्थ मईमं अणुवीड धम्मं अञ्च गमाहि तांममं सृणेह । अपिब भिक्क उ समाहिएके अणियाण भूएत परिव्वएजा ॥ १ ॥ ४ ३ ३ ॥ उक्तं अहे यं तिरियं दिसाम तथा य जे धावर जे य पाणा । इत्येहि पाएहि य संअभिना अदिशमित्रेस्य य तो गहेजा ॥ २ ॥ ४ ३ ४ ॥ स्वयन्त्रायधम्मे वितिश्व छित्रेणे लाहे वरे आय-तुन्छे पयाम । आयं न कुजा इह जीवियद्वी चयं न कुजा मृतवस्थि भिक्क् ॥ ३ ॥ ॥ ४ ३ ५ ॥ सिव्य विष्यामिति ब्युन्डे पयाम चरे मुणी मध्य उ विष्यामुक्ते । पासाहि पाणे य पुढो वि मक्ते दुक्केण अहे परितष्णमाणे ॥ ४ ॥ ४ ३ ६ ॥ एएस बाहे य पक्क्यमणे आवर्ष्ट कम्मम् पायएस । अइवायओ कीर्ड पायकम्मं निजन्नमाणे उ करेड कम्मं ॥ ५ ॥ ४ ५ ० ० ॥ आदीणिवत्ती व करेड पार्व मन्ता उ एगन्तसमाहिन्माह । युन्डे समाहीय रए विवेगे पाणाइवाया विरए ठिवप्या ॥ ६ ॥ ४०० ॥ सब्बं जगं तु समयाणुपेही पियमण्पियं करूस वि नो करेजा । उद्दाय दीणो य पुणो विसण्णो संप्यणं चेव सिलोयकामी ॥ ७॥ ४७९ ॥ आहाकडं चेव निकास-र्मीणे नियामचारी य विसण्णमेसी । इत्बीसु सत्ते य पुढो य बाले परिगार्ट चेव पकुव्वमाणे ॥ ८ ॥ ४८० ॥ वेराणुगिद्धे निचयं करेड् इओ चुए से इह्महुदुरगं । तम्हा उ मेहावि समिक्ख धम्मं चरे मुणि सब्बउ विष्यमुक्के ॥ ९ ॥ ४८२ ॥ आयं न कुजा इह जीवियद्वी असजमार्गो य परिव्वएजा । निसम्मभासी य विणीय गिद्धि हिमान्नयं वा न कहं करेजा ॥ १०॥ ४८२॥ आहाकडं वा न निकामएजा निकासयन्ते य न संथवेजा । धणे उत्तरं अण्वेहमाणे चिचा न मोगं अण्वेक्त-मारो ॥ १२ ॥ ४८३ ॥ एगलमेयं अभिपत्यएजा एवं पमोक्सो न मसं नि पासं । एसप्पमोक्सो अमुसं वरे वि अकोहणे सकरए तवस्सी ॥ १२ ॥ ४८ ४ ॥ इत्थीस या आर्य मेहणाओं परिगहं चेव अकुव्वमाणे । उचावएम विगएन ताई निस्तेमयं भिक्खु समाहिपते ॥ १३ ॥ ४८५ ॥ अग्डं एडं च अभिभय भिक्क तणाडफासं तह सीयफासं । उन्हें च दंस चऽहियानएजा सुब्धि व द्विभ व तिर्विक्यएजा ॥ १४ ॥ ४८६ ॥ गुनो वईए य समाहिएनो लेम समाहर परिव्यएजा । गिह न छाए न वि छायएका संमिम्सभावं पयहे पयाम् ॥ १७॥ ४८०॥ जे केइ लोगम्मि उ अकितियआया अनेण पद्मा ध्यमादिमन्ति । आरम्भस्ता गहिया य लोए धम्मं न जागन्ति विमोक्खहेर्त ॥ १६॥ ४८८॥ पुढो य छन्दा इह माणवा उ किरियाकिरीयं च पुढ़ो य वार्य । जायस्म वालस्म पंकुव्य देहं पंबद्धई बेरम-संजयस्य ॥ १ ० ॥ ४८९ ॥ आउक्खर्य चेव अवुज्यमाणे ममाइ मे साहमकारि मन्दे । अही य राओ परितृत्वमाणे अद्भेष मुद्दे अञ्चरामरे व्य ॥ १८ ॥ ४९.८ ॥ जहादि विनं पसबो य सब्बं जे बन्धवा जे य पिया य मिना । लालपई से वि य एड मोहं अने जणा तीस हरन्ति विसं ॥ १९ ॥ ४९५ ॥ सीहं जहा खुड्रामिया वरन्ता दूरे चरन्ति परिसंकमाणा । एवं तु मेहावि समिक्त धम्मं द्रेण पावं परिवज्जा ॥ २०॥ ४९२ ॥ सबुज्ज्ञमाणे उनरे मईमं पाबाउ अप्पाण निवदः एजा । हिंसप्पस्याई दुहाई मना वैराणुक्नधीण महन्भयाणि ॥ २९ ॥ ४९३ ॥ मुमं न ब्रुया मुणि अन्तरामी निन्धाणमेयं कमिणं समाहिं। सर्य न कुजा न य कारचेज्या करन्तमंत्रं पि य नाणुजाणे ॥ २२ ॥ ४९४ ॥ मुद्धे सिया जाए न दूस-एजा अमुस्किए न य अक्सोवयंत्रे । धिइमं विमुक्ते न य प्यमट्टी न मिलोयगामी य परिव्वएका ॥ २३ ॥ ४९५ ॥ निक्लामा गेहाउ निरावकंखी कार्य विउस्सेज नियाणिक । नो जीवियं नो मरणाभिकेखी चरेज भिक्ख बलया विमुक्ते ॥ २४ ॥ ॥ ४९६ ॥ ति बेमि ॥ समाहियज्ययणं दसमं ॥

### मग्गज्झयणे एयारहमे

कयरे मागे अक्लाए माहणेगं मईमया । जं मागं उज्ज पाविना ओहं तरइ दत्तरं ॥ १ ॥ ४९७ ॥ जं मग्गं णुत्तरं सुद्धं सन्बद्धक्रसविमोक्स्वणं । जाणासि णं जहा भिक्ख तं णो बृहि महामुणी ॥ २ ॥ ४९८ ॥ जइ णो केइ पुच्छिजा देवा अदब माणुसा । तेसि तु कयरं मर्ग्ग आइक्खेळ कहाहि णो ॥ ३ ॥ ४९९ ॥ जइ वो केड पच्छिजा देवा अदव माणसा । नेसिमं पिंडमाहेजा भग्गसारं सणेह मे ॥ ४॥ ५००॥ अणुपुरुवेण महाघोरं कासवेण पवेड्यं। जमायाय इओ पुरुषं समुद्रं ववहारियो ॥ ५ ॥ ५०१ ॥ अतरिंसु तरन्तेंगे तरिस्सन्ति अणागया । तं सोन्धा पिंडविक्खामि जन्तवो तं सुणेह मे ॥ ६॥ ५०२ ॥ पुडवीजीवा पुढो सत्ता आउ-जीवा तहागणी । बाउजीवा पुढो समा नणम्बन्दा मबीयगा ॥ ७ ॥ ५०३ ॥ अहावरा तसा पाणा एवं छकाय आहिया । एयावए जीवकाए नावरे कोइ विज्ञई ॥ ८ ॥ ५०४ ॥ सञ्दाहिं अणुजुलीहिं मड्मं पिडलेहिया । सञ्दे अक्रन्तदुश्स्वा य अओ सब्वे न हिंसया ॥ ९ ॥ ५०५ ॥ एयं खु नाणियो सारं त्रं न हिंसद कंचण । अहिंसा समयं चेव एयावन्तं वियाणिया ॥ १० ॥ ५०६ ॥ उन्नं अहे य तिरियं जे केइ तसथावरा । सञ्वत्य विर्इं विज्ञा सन्ति निव्याणमाहियं ॥ १३ ॥ ५०७ ॥ पभ दोसे निराकिचा न विरुद्धिज केण वि । सण्या वयसा चेव कायसा चेव अन्तरो ॥ १२ ॥ ५०८ ॥ संबुद्धे से महापने धीरे दनेमणं चरे । एसणासमिए निचं वज्जयन्ते अणेसणे ॥ १३ ॥ ५०९ ॥ भूयाई च समारम्भ तमृहिस्सा य जे कडं। तारिसं तुन गिण्हेजा अन्नपार्य सुसंज्ञए॥ १४॥ ५१०॥ पूईकम्संन सेवेजा एस धम्से वृसीमओ। जे किंचि अभिकंखेजा सब्बसी तं न कप्पए॥ १५॥ ॥ ५.९२ ॥ हणन्नं नाणुजाणेजा आयगुत्ते जिइन्दिए । ठाणाई सन्ति सञ्जीर्ण गामेस् नगरेषु वा ॥ १६ ॥ ५.१२ ॥ तहा गिरं समार्ज्य अस्यि पुण्णं ति नी वए । अहवा नित्य पुण्णं ति एवमेयं महन्मयं ॥ २०॥ ५.१३ ॥ दाणद्वया य जे पाणा हम्मन्ति तसथावरा । तेसि सार्क्खणहाए तम्हा अत्थि ति नो वए ॥ १८ ॥ ५९ ४॥ जैसि तं उवकप्पन्ति अलपाणं तहाविहं । तैसि लाभन्तरायं ति तम्हा नित्य नि नो वए ॥ १९ ॥ ५९५ ॥ जै य दार्ण पसंसन्ति वहमिन्छन्ति पाणिणं । जे य णं पिंडसेहिन्त वितिच्छेर्य करन्ति ते ॥ २० ॥ ५१६ ॥ दहओ वि ते न भासन्ति अन्य वा नत्यि वा पुणो । आर्य रयस्स हेचा णं निब्बार्ण पाउणन्ति ते ॥ २५ ॥ ॥ ५९७ ॥ निव्यार्ण परमं बुद्धा नक्लाताण व चन्दिमा । सम्हा सया चए दन्ते निव्वाणं संघए मुणी ॥ २२ ॥ ५१८ ॥ बुजासाणाण पाणाणं कियन्साण सकस्मुणा ।

आचाइ साहु तं वीवं पइट्टेसा प्युचाई ॥ २३ ॥ ५१९ ॥ आयगुर्त सया दन्ते छिनसीए अणासवे । जे धम्मं सुद्दमक्खाइ परिपुण्णमणोस्टिसं ॥ २४ ॥ ५२० ॥ तमेव अवियाणन्ता अबुद्धा बुद्धमाणिणो । बुद्धा मो ति य मजन्ता अन्त एए समा-हिए ॥ २५ ॥ ५२१ ॥ ते य बीयोदगं चेंद तसुहिस्सा य जं कडं । भोषा झाणं क्रियायन्ति अखेयनायमाहिया ॥ २६ ॥ ५२२ ॥ जहा हंका य कंका य कुलला मग्युका सिही । सच्छेसणं झियायन्ति झाणं ते कळुसाघमं ॥ २७ ॥ ५२३ ॥ एवं तु समणा एगे मिच्छदिद्वी अणारिया । विसएनणं झियायन्ति कंका वा कलुसाहमा ॥ २८॥ ५२४ । सुद्धं मर्गा विराहिला इहमेगे उ दुम्मई । उम्मागगया दुक्खं घायमेमन्ति तं तहा ॥ २९ ॥ ५२५ ॥ जहा आसाविधि नावं जाइअन्धो दुस्हिया । इच्छई पारमागन्तुं अन्तरा य विसीयइ ॥ ३० ॥ ५२६ ॥ एवं तु समणा एगे मिच्छिद्दिही अणारिया । सीयं कसिणमावज्ञा आगन्तारो महन्भयं ॥ ३१ ॥ ५२०॥ इमं च धम्ममायाय कामवेण पवैद्यं। तरे मोयं महाघोरे अननाए परिव्वए ॥ ३० ॥ ५२८ ॥ विरए गामधम्मेहिं जे केड् जगई जगा । तेसिं अत्तुवमायाए थामं कुटवं परिव्वए ॥ ३३ ॥ ५२९ ॥ अङ्माणं च मार्यं च तं परिकाय पण्डिए। मञ्जमेयं निराकिका निञ्जाणं संघए मुणी ॥ ३४॥ ५३०॥ संघए साहधम्मे च पावधम्मं निराकरे । उवहाणवीरिए भिक्ख कोहं माणं न पत्थए ॥ ३५ ॥ ५३ ।॥ जे य बुद्धा अतिकत्ना जे म बुद्धा अणागया । सन्नि तेमि पहडाणं भूयाणं जगई जहा ॥ ३६ ॥ ५३२ ॥ अह णं बयमावनं फासा उचावया पुन्ते । न तेसु विणि-हण्येजा बाएण व महागिरी ॥ ३७॥ ५३३॥ संबुद्धे से महापने धीरे दत्तेसणं चरे । निब्बुडे कालमाकेली एवं केवलिणो मयं ॥ ३८ ॥ ५३४ ॥ ति बेमि ॥ मग्गञ्ज्ञयणं एयारहमं ॥

## समोसरणज्झयणे बारहमे

चनारि समोसरणाविमाजि पाषादुया आई पुढो वयन्ति । किरियं अकिरियं विणयं ति नइयं अजाणमाहंसु चउत्थमेष ॥ १ ॥ ५३५ ॥ अजाणिया ता कुसला वि सन्ता असंध्या नो वितिनिच्छतिष्णा । अकोविया आहु अकोवियेहिं अणाणु-वीइतु मुसं वयन्ति ॥ २ ॥ ५३६ ॥ सर्च असर्च इति बिन्तयन्ता असाहु साहु नि उदाहरन्ता । जेमे अणा बेणइया अणेगे पुद्धा वि मार्च विणाइंसु नाम ॥ ३ ॥ ॥ ५३७ ॥ अणोवसंखा इइ से उदाहु अहे स ओभासइ अम्ह एवं । लवावसंकी

य अणागणहें नो किरियमाहंस अकिरियबाई ॥ ४॥ ५३८॥ संमिरमभावं च गिरा गहीए से मम्मुई होड अगाणवाई । इसं दुपक्खं इसमेगपक्सं आहंसु छलाययमं च कम्मं ॥ ५ ॥ ५३९ ॥ ते एवमक्खन्ति अबुज्झमाणा विषवहवाणि अकिरियबाई । जे मायइना बहुवे मणूमा भमन्ति संसारमणोबद्ग्यं ॥ ६॥ ॥ ५४० ॥ नाइचो उदेइ न अत्यमेइ न चन्दिमा बहुः हायई वा । मलिला न सन्दन्ति न बन्ति वाया बन्झो नियओ कसिणे ह लोए॥ ७॥ ५४१॥ जहा हि अन्धे सह जोड़णा वि रूबाई नो परमइ हीणनेत । सन्तं पि ने एवमिकिरियवाई किरियं न प्रस्मिति निरुद्धपता ॥ ८॥ ५४२॥ संबच्छर निर्मा लक्ष्मवर्ण च निमित्तदंहं च उपाइयं च । अद्रह्मभेयं बहवे आहेना लोगंसि जार्णान्य अणागयाई ॥ ९ ॥ १४३ ॥ केई निमित्ता नहिया भवन्ति केपिनि तं निष्पिनिएह नागं । त विज्ञभावं अणहिज्ञमाणा आर्टम विज्ञा परिमोक्समेव ॥ १० ॥ ५४४ ॥ ते एवम-क्खन्ति समित्र लोग तहा तहा समगा माहणा य । सर्वकडे नक्षकडे च दक्खें आहंस विज्ञाचरणं प्रमोक्त ॥ ३ । ॥ ५४ ॥ ते चक्क लोगंसिह नायगा उ मरगाणुसासन्ति हिवं पयाग । तहा तदा सासयमाह लोए जंसी पया माणव संप-गाढा ॥ १२ ॥ ५४६ ॥ जे रक्खमा वा जमलेडिया वा जे वा मरा गंधका य काया । आगासगामी य पुढोसिया जे पुगो पुगो विष्पारिवासुबेन्ति ॥ १३ ॥ ॥ ५,४७ ॥ जमाह ओहं मिललं अपारगं जाणाहि णं भवगद्वणं दुमोक्स । जंनी विसण्णा विस्यप्रणाहिं दहओं वि लोयं अणुसंचरन्ति ॥ १४ ॥ ५४८ ॥ न कम्मुणा कम्म खबेन्ति बाला अकम्मणा कम्म खबेन्ति धीरा । मेहाविणी लीभ-भयावद्वेया सतोमिणो नो पक्ररेन्ति पावं ॥ १५ ॥ ५४९ ॥ ते तीयउपपन्नमणा-गयाई लोगस्य जार्णान्त तहागयाई। नेयागे अन्नेमि अगन्ननेया बुद्धा हु ते अन्त-कडा भवन्ति ॥ १६ ॥ ५५० ॥ ते नेव कृत्वन्ति न कारबैन्ति भूगाहिसकाद द्गुञ्छमाणा । सया जया विष्पगमन्ति धीरा विर्णात धीरा स हबन्ति एरो स १७ ॥ ५५३ ॥ इहरे य पाणे बुद्धे य पाणे ते अनओ पामइ सम्बलीए । उन्बेहर्ड लोगामिंगं महन्तं बद्धेपमतेम् परिव्वराजा ॥ १८ ॥ ५५२ ॥ जे आयओ परओ वा वि नचा अलमप्पणे होन्ति अर्ल परेषि । तं जोइभ्यं च समावसेजा जे पाउकुजा अणुवीइ घरमं ॥ १९ ॥ ५१३ ॥ अत्राण जो जाणह जो य लोगं गई च जो जागह नागई च । जो सासर्य जाग असामयं च जाई च मरणं च अगोवनायं ॥ २०॥ ५५४॥ अहो वि सत्ताम विउद्दर्गं च जो आसवं जाणह संवरं च । दक्खं च जो जाणह निज्यरं च सो मासिउमरिहह किरियवायं ॥ २३ ॥

॥ ५५५ ॥ सहेषु रूवेसु असजामाणे गन्धेसु रसेसु अवस्ममाणे । नो जीवियं नो मरणाहिकंखी आयाणगुत्ते बलया विमुद्धे ॥ २२॥ ५५६॥ ति बेमि॥ समो-सरणज्ञस्यणं बारहमं॥

#### आहत्तहीयज्झयणे तेरहमे

आहत्तहीयं तु पवेयद्स्तं नाणप्यकारं पुरिसस्य जायं । सओ य धम्मं अयओ असीलं सन्ति असन्ति करिस्सामि पाउं ॥ १ ॥ ५५७ ॥ अहो य राओ य सम्बद्धिम्हि तहागएहि पिंडलच्या धर्मा । समाहिमाधायमजोसयन्ता मत्यारमेवं फर्स्स वर्यान्त ॥ २ ॥ ५५८ ॥ विसोहियं ते अणुकाहयन्ते जे आयभावेण विया-गरेजा । अद्वाणिए होइ बहुगुणाणं जे नाणसकाइ मुसं वर्जा ॥ ३ ॥ ५५९ ॥ जे यावि पद्मा परिजन्नयन्ति आयाणमहं खळु वसहता । असाहुणो ते इह साहु-माणी मार्याण्य एस्सन्ति अणन्तवायं ॥ ४ ॥ ५६० ॥ जे कोहण होड जयद्वभासी विओसियं जे उ उद्दीरएजा । अन्धे व से दण्डपहं गहाय अविओसिए धागइ पावकम्मी ॥ ५ ॥ ५६१ ॥ जे विमाहीए अज्ञायभासी न से समे होड अञ्चन्द्र-पत्ते । ओवायकारी य हिरीमणे य एगन्नदिद्दी य अमाइह्रवे ॥ ६॥ ५६२॥ से पेमले बहुमें पुरिसजाए जबानिए चेव मुडज्यारे । बहुं पि अणुमासिएँ जे नहत्रा समे हु से होड अझन्सपने ॥ ७॥ ५६३॥ जे वावि अप्यं बसुमं नि मना मखाय वार्य अपरिक्क कुळा । तवेण बाहं सहिउ नि मना अने जर्ण परनाइ बिम्बभुयं ॥ ८ ॥ ५६४ ॥ एगन्तकृष्ठेण उ से पछेइ न विजाई मोणपर्यास मोने । जे माणणहेण विउद्यसेजा वसुमनतरेण अबुज्यसाणे ॥ ९ ॥ ५६५ ॥ जे माहणे स्तियजायए वा तहागपुने तह केन्छई वा । जे पव्चईए पर्दत्तभोई गोने न जे थन्मइ माणबद्धे ॥ १० ॥ ५६६ ॥ न तस्स जाई व कुळं व ताणं ननस्थ विज्ञा-न्वरणं भुचिष्णं । निक्खम्म से सेवइऽगारिकम्मं न से पारए होइ विमोयणाए 🏨 १२॥ ५६७॥ निक्रिचणे भिक्ख सुलुहुजीवी जे गार्व होइ सिलोगकामी । भाजीवमेर्यं तु अबुज्समाणो पुणो पुणो विष्परियासुवेन्ति ॥ १२ ॥ ५६० ॥ जे भासनं भिक्ख सुमाहनाई पिंडहाणवं होड् निसारए य । आगाडपचे सनिमानियप्पा मनं जगं पश्चया परिद्वेषेजा ॥ १३ ॥ ५६९ ॥ एवं न सं होइ समाहिपते जे नवं भिक्ख विउद्यक्तिका । अहवा वि जे ठाहमयाविको असं जणं खिसइ बाल-।। १४॥ ५७०॥ प्रशास्यं चेव तबोमगं च निशासए गोयसयं च भिक्ख् । ९ प्रसा-

आजीवगं चेव चउत्थमाहु से पण्डिए उत्तमयोग्गळे से ॥ १५॥ ५७१॥ मयाई एयाई विशिष्ट धीरा न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा । ते सञ्चगोत्तावगया महेसी उर्व अगोतं च गर्ति वयन्ति ॥ १६ ॥ ५०२ ॥ मिक्स मुग्बं तह दिह्नधम्मे गामं च नगरं च अणप्पविस्या । से एसणं जाणमणेसणं च अनस्स पाणस्स अणाणगिद्धे ॥ १०॥ ५०३ ॥ अरई रई च अभिभूय भिक्ख बहुजणे वा तह एगचारी । एगन्तमोणेण वियागरेजा एगस्स जन्तो गइरागई य ॥ १८ ॥ ॥ ५,5% ॥ सर्व समेचा अद्वा वि सोचा भामेज धम्मं हियबं पयाणं । जे गर्-हिया मणियाणपाओगा न नाणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥ १९॥ ५७५॥ केसिंचि तकाइ अव्जन भावं खुई पि गच्छेज असहहाणे । आजस्य कालाइयारं क्याए लढाणुमाणे य परेनु अड्रे ॥ २०॥ ५७६ ॥ कम्मं च छन्दं च विगिष्ठ धीरे विणइज क मञ्जाउ आयभावं । स्वेदि उप्पन्ति भयाबहेर्हि विजे गहाया नसचाब-रेहि ॥ २९ ॥ ५०० ॥ न पूर्यणं चेव मिलोयकामी पियमपियं कस्सइ नो करेजा । सब्वे अणद्रे परिवजयन्ते अणाउले या अकराइ भिक्क ॥ २२ ॥ ॥ ५७८ ॥ आहमहीयं सम्पेहमाणे सब्बंहिं पाणेहिं निहास दण्डं । नो जीवियं नो सरणाहिकंखी पारेव्वएजा वलया विसुक्के ॥ २३ ॥ ५.७९ ॥ कि बेसि ॥ आहत्तहीयज्ञयणं तेरहमं ॥

### गन्धज्झयणे चोइहमे

गन्यं विहाय इह सिक्खमाणी उद्वाय मुक्मभचेरे बसेजा। ओवायकारी विणयं स्मिक्से जे छेय से विष्पमार्थं न कुजा॥ १॥ ५८०॥ जहा दिवापीयमपणजार्थं सावामगा पविटं मलमाणं। तमचाइयं तमणमपणजार्थं हेकाइ अव्याणमम हेरेजा॥ २॥ ५८२॥ एवं तु सेहं पि अपुद्धधम्मं निस्मारियं चुमिर्म मलमाणा। दियस्स छायं व अपणजार्थं हिरिष्टु ण पावधममा अणेगे॥ ३॥ ५८२॥ ओसाणमिर्छे मणुए समाहि अणोसिए जन्तकरिं ति नचा। ओमासमाणे इचियस्स विलं न निक्षसे बहिया आसुपलो ॥ ४॥ ५८३॥ जे ठाणजो य स्थामासणे य परक्षमे यावि ससाहुजुते। समिर्देश गुलीम् य जायपने वियागरि ते य पुढो वर्णमा॥५॥५८४॥ सहाणि सोचा अदु भरवाणि अणामवे तेस परिव्यएका। निहं च भिक्क्स न पमाय छुजा वहंकहं वा वितियानछातिण्ये॥ ६॥ ५८५॥ इहरेण बुक्रेणप्रमुखालिए उ राइणिएणावि समव्वएणं। सम्मं तर्व विरक्षो नामियच्छे निक्कत्रए वावि अपारए से॥ ७॥ ५८६॥ विद्विष्ट्यं समयानुसिद्धं इहरेण बुक्रेण उ चोह्य व । अनुहिन्

याए घडदासिए वा अगारिणं वा समयाणुसिद्धे ॥ ८ ॥ ५८७ ॥ न तेसु कुन्से न य पञ्चहेज्या न यावि किंची फरुर्स वएजा। तहा करिस्सं ति पहिस्तुणेजा सेयं ख मेर्य न प्रमाय कुळा ॥ ९ ॥ ५८८ ॥ वर्णास मृदस्स जहा अमृद्रा मग्गाणुमासन्ति हियं पयाणं । तेणेव मज्जां इणमेव सेयं जं मे बुहा सम्मुलसासयन्ति ॥१०॥५८९॥ अह तेण मृदेण अमूदगस्य कायव्य पूया सविसेसजुना । एओवर्म तत्थ उदाह वीरे अणुगम्म अत्यं उक्णेड् मम्मं ॥ ११ ॥ ५९० ॥ नेया जहा अन्ध-कार्रात राओ मर्गा न जाणाइ अपस्पमाणे । से सुरियस्य अन्भुग्गमेणं मर्गा वियाणाइ पर्गासियंसि ॥ १२ ॥ ५९ ॥ एवं त मेहे वि अपुरुषम्मे धम्मं न जाणाइ अबुज्जमाणे । से कोविए जिणवयणेण पच्छा मृरोदए पासइ चक्खणेब ॥ १३ ॥ ५९२ ॥ उन्हें अहे यं तिरियं दिसाम तसा य जे बाबर जे य पाणा । सया जग्र तेस परिवर्णना मणप्पओसं अविकल्पमाणे ॥ १४ ॥ ५९३ ॥ कालेग पुच्छे समिय प्यास आइक्समाणो दवियस्य वितं । तं सोयकारी य पुढो पवेसे संसा इमें केवलियं समाहिं॥ १५॥ ५६४॥ अस्मि मुठिका निविद्देण तायी एएन या सन्ति निरोहमाह । ते एवमक्खन्ति तिलंगदंशी न भुज्जमेयन्ति पमाय-संगं॥ १६॥ ५९५॥ निसम्म से भिक्क समीहियद्वं पहिभाणवं होइ विसारए य । आयाणअदी बोदाजमीणे उवेच सुदेण उवेड मोक्सं॥ १०॥ ५९६॥ संसाह धम्म च वियागरन्ति बुद्धा ह ते अन्तकरा भवन्ति । ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए संसोधियं पण्डमुटाहरन्ति ॥ १८ ॥ ५९७ ॥ नो क्षायए नो वि य व्यस्त्वा माणं न सेवेज पंगासमं च । न यावि पत्ने परिद्वास कुळा न याऽऽसियावाय वियागरेखा ॥ १९ ॥ ५९८ ॥ भूयाभिसंबाह द्गुञ्छमाणे न निव्बहे मन्तपएण गोर्य । न किंचिंगच्छे मणुए पबासे असाहधम्माणि न संबर्खा ॥ २०॥ ५९९ ॥ हासं पि नो संभइ पाक्थम्मे औए तहीयं फरसं वियाणे । नो तुच्छए नो व निकंपहजा अणाइले या अकताइ भिक्या ॥ २९॥ ६००॥ संकेज बाउसेकियमाव भिक्या विभजनार्यं च वियागरेजा । मासाद्यं धम्मसमृद्विगृहि वियागरेजा समयासुपन्ने ॥ २२ ॥ ६०१ ॥ अणुगच्छमाने बिताई विज्ञाने तहा सहा साह अकल्पेणे । न करवर्द भास विश्वितहजा निरुद्धगं बाबि न पीहरूजा ॥ २३ ॥ ६०२ ॥ समालवेजा पियुष्णभासी निसामिया समियाअहर्वसी । आणाइ सर्द वयणे भिउने अभिसंघए पानविनेग मिक्ख् ॥ २४ ॥ ६०३ ॥ अहानुइयाई स्रुतिककाएजा जङ्जया नाइवेलं वएजा । से दिद्धियं दिद्धि न इसएजा से जागड आसिउं तं समाष्टि ॥२५॥६०४॥ अव्हाए नो पच्छवमासी नो सुनमस्यं व करेज ताई । सत्वारभत्ती अधुवीह वावं

सुयं च सम्मं पिंडवाययित ॥ २६॥ ६०५॥ से मुद्धसुने उथहाणवं च धम्मं च जे विन्दर तत्थ तत्थ । आएजनके कुमले वियन स अरिट्द भाषितं तं समाहि ॥ २७॥ ६०६॥ ति बेमि ॥ गन्धन्यस्यणं चोहहमं॥

## आयाणियज्झयणे पण्णरहमे

जमडेअ पद्यमं आगांसम्स च नायओ । सब्बं मध्य नं ताई दंसणावरणन्तर ॥ १॥ ६८ ७॥ अन्तर् वितिगिच्छाएं में जाणइ अणेलिमें । अणेलिसस्य अक्लाया न से होड़ तहिं तहि ॥ २ ॥ ६०८ ॥ नहिं तहिं मुयक्खायं से य मचे सुआहिए । सया सबेण संपंके मेर्नि भूगृहि कप्पए ॥ ३ ॥ ६०९ ॥ भूएहि न विरुक्ते जा गुम धम्मे वृत्तीमओ । वृत्तिमं जगे परिशाय अस्मि जीवियमावणा ॥ ४॥ ६५ ।। भावणाजीगसूदापा जले नावा व आहिया । नावा व तीरसपना सब्बद्ध्या तिउ-हुइ ॥ ५ ॥ ६ १ ९ ॥ नि उन्हें उ मेहाची जाणे लोगोंन परवर्ग । तुहन्ति पावकस्याणि नवं कस्मामकृष्यभो ॥ ६ ॥ ६३२ ॥ अक्ष्यभो नवं नन्थि कस्मं नाम विजाणहः। विकाय से महावीरे जेण जाड़े न मिजाई।। ७ ॥ ६३३ ॥ न मिजाई महावीरे जस्म नत्थि प्रेक्डं । बाउ व्य जालमंबेड पिया लोगींस दृत्यियो ॥ ८ ॥ ६ १ ४ ॥ इत्थियो जे न सेर्वान्त आइमोक्ष्या ह ते जगा । ते जणा बन्यणुम्मका नाबकंखान्य जीवियं ॥ ९ ॥ ६२५ ॥ जीवियं पिद्वओ किया अन्तं पार्वन्ति कम्मुणं । कम्मुणा संमुहीभूया जे मरगमणुमासई ॥ १०॥ ६३६॥ अणुमासणै पुढो पाणी वसमे पुराणामु ते । अणासए जाए दस्ते दृढे आरयभेहुणे ॥ ११ ॥ ६१ ० ॥ नीतारे व न लीएजा छिन्नमीए अणाबिन्हे । अणाडके सया दन्ते संधि पने अमेलिसं ॥१२॥ ॥६१८॥ अणेलिमस्स खेयने न विरुद्धोन्न केणह । मणमा वयसा चैव कायमा चैव चक्युमं ॥ १३ ॥ ६१९ ॥ से ह चक्यू मणुम्नाणं जे कंखाए व अम्तए । अन्तेण खरी बर्द्ध चर्क अन्तेण लोह्ये ॥ ५४ ॥ ६२० ॥ अन्ताणि धीरा संबन्ति तेण अन्तकरा इह । इह माणुरूमए ठाणे धम्ममाराहिई नरा ॥ १५ ॥ ६२१ ॥ निद्वि-यहा व देवा वा उत्तरिए इयं भूयं । सुधं च मेयमेगेमि अमणस्मेस नो नहा ॥१६॥ ॥ ६२२ ॥ अन्तं कर्गन्त दक्षमाणं इहमेगेसिमाहियं । आषायं पुण एगेसि सुहमेऽयं मसुरुमण्॥ १०॥ ६२३॥ इओ विद्धंनमाणस्य पुणो संबोहि वृह्दा । वृह्यहाओ तहबाओं जे धम्मद्रं वियागरे ॥ १८ ॥ ६२४ ॥ जे धम्मं सुद्धमक्कान्ति परिपु-ण्यामणेलिसं । अणेलिसस्य जं ठाणं तस्य अध्यक्ता कमो ॥ १९ ॥ ६२५ ॥ कमो कयाड मेहावी जप्पज्ञन्ति तहागया । तहागया अप्यक्तिशा अक्ष्यु क्षोगस्तशुक्तरा

॥ २०॥ ६२६॥ अणुत्तरे य ठाणे में कासवेण प्रवेहए। जं किया निव्वृहा एगे निद्धं पायन्ति पण्डिया॥ २९॥ ६२०॥ पण्डिए वीरियं छढ्ढं निर्धायाय प्रवन्तं भुणे पुरुवकर्षं कम्मं नवं वा वि न कुट्वर्ष् ॥ २२॥ ६२८॥ न कुट्वर्ष् महावीरे अणुपुव्वकर्षं स्यं। स्थना संमुहीभ्या कम्मं हेचाण जं सयं॥ २३॥ ६२८॥ जं सर्य सव्वसाहणे नं सयं सहगणणं। सारहनाण नं निष्णा देवा वा अभिवस् ते ॥ २४॥६३०॥ अभिवस् पुरा धीरा आगमिस्सा वि सुव्वसा। दुष्तिबोहस्स मग्गस्स अन्तं पाउकरा तिष्णे॥२५॥६३॥ नि वेसि॥ आस्याणिय उद्धारणं प्रणारहमं॥

### गाइज्झयणे सोळसमे

अहाह भगवं -एवं से दन्ते दक्षिए वीमद्वकाए नि वर्षे माहणे नि वा १ समणे निवार भिक्त निवार निगन्ये निवार । पिक्र आह-भन्ने कहं तु दन्ते दविए वोसद्रकाए ति वसे माहणे ति वा समणे ति वा भिक्त ति वा निगान्ये ति वा । तं नो बृद्धि महामुणी ॥ इति विरण् सञ्चयावकम्मेर्द्धि पिज्ञदोनकलह० अब्स-क्लाण व पेतन व परपरिवाय व अरहरह व मायामोम व सिच्छादंगणमञ्जिरए समिए सिंहए स्या जए नो कुज़्हें नो माणी माहणे ति वश्रे ॥ १ ॥ ६३२ ॥ एत्थ वि समणे ऑनास्तए अणियाणे आयाणं च अहवार्य च मुसावार्य च बहिदं च कोहं च माणं च मार्थं च लोहं च पिक्रं च टोसं च हमेव बओ जओ आयाणं अप्पणी पहोसहेक तओ तुओं आयाणाओ पुन्नं पश्चितिरए पाणाइवाया सिआ दरते द्विए बोसद्वकाए समणे ति वसे ॥ २ ॥ ६३३ ॥ एत्य वि भिक्त्य अणुक्राए विर्णाए नामए दन्ते दविए बोमद्वकाए संविध्णीय विरुद्धादे परीसहोबसम्मे अञ्चलपनीमस्दादाणे उर्वाहुए किनप्पा संखाए परदक्तभोई भिक्नु ति बन्ने ॥ ३ ॥ ६३४ ॥ एत्य वि निमान्ये एगे एगविक बुदे संक्रिक्सोए सुसंज्ञूण सुसमिए सुसामाइए आयबायपत्ते विक दहओ वि सोयपलिछिको जो प्रयणसङ्घारलाभड्डी धम्मद्री धम्मदिक नियाग पिवने समियं चरे दन्ते दविए बोसहकाए निगन्ये ति वसे ॥ ४ ॥ ६३५ ॥ से एवमेव जाणह जमहं भवन्तारो ॥ ति बेभि ॥ गाहज्झयणं सोळसमं. पढमें स्वयक्तन्धे समसे॥

# योण्डस्यिज्ययमे पडमे

सर्व में आउसे तेणे भगवना एवमक्यार्थ। हह बहु पोण्डरीए नामञ्जानने

तस्स णं अयमद्वे पन्नते । से जहानामए पुक्खरिणी सिया बहुउदगा बहुसेया बहु-पुष्पसला लढ्डा पुण्डरिकिणी पासादिया दरिसणिया अभिरूबा पिरुखा । तीसे ण पुरुखरिणीए तस्य तत्य वेसे देसे तर्हि तर्हि बहुबे पडमबरपोण्डरीया बुद्या, अणु-पुञ्बुद्धिया कसिया छ्ला वण्णमन्ता गन्धमन्ता रसमन्ता फासमन्ता पासादिया दरिसणिया अभिन्ता पिंडस्ता । तीसे णं पुत्रखरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगे मह पउमवर्गोण्डरीए बुइए, अणुपुञ्जुद्विए असिए छड्छे बण्णमन्ते गन्धमन्ते रसमन्ते फासमन्ते पासादीए जाव पडिष्यवे । सन्वावन्ति च णं तीसे पुक्खरिणीए तत्य तत्य देसे देसे तर्हि तर्हि बहवे पउमबरपोण्डरीया बुइया अणुपुम्बद्दिया ऊतिया छडला जाव पिंडक्ता । मञ्जावन्ति च णं तीसे णं पुक्खिरिणीए बहुमज्झदेलभाए एगे महं पउमनरपोण्डरीए बुइए अणुपुन्वृद्धिए जान पिकस्ते ॥ १ ॥ ६३६ ॥ अह परिसे परिलियाओं दिसाओं आगम्म तं पुक्खरिणि तीते पुक्खरिणीए तीरे ठिका पासह तं महं एगं पउमवरपोण्डरीयं अणुपुल्वृद्धियं कर्मियं जाव पिकस्तं। तए पै से परिसे एवं वयासी-अहमंसि पुरिसे खेयने कुमछे पण्डिए वियसे मेहावी अवार्छ मनगडे मगाविक मगगस्त गहपरिक्रमण् । अहमेयं पत्रमवरपोण्डरीयं उन्निक्तिस्तामि नि कट इइ बुया से पुरिसे अभिक्रमेइ तं पुक्खरिणि । आवं आवं च णं अभिक्रमेइ तावं तावं च णं महन्ते उदए महन्ते छेए पहीं तीर अपते पडमबरपोण्डरीयं नो हव्वाए नो पाराए अन्तरा पुक्खरिणीए सेयेष्टि निस्पणी पहने पुनिस्जाए ॥ २॥ ६३७ ॥ अहावरे दोचे परिसजाए । अह पुरिसे दक्किणाओ दिसाओ आगम्म तं पुक्करिणे वीसे पुक्करिणीए तीरे ठिका पासइ नं महं एगं धडमबर-पोण्डरीयं अणुपुञ्जुद्वियं पामादीयं जाब पिहरूनं । तं च एत्य एगं पुरिसञ्जायं पासद पहीणतीरं अपनपउमवरपोण्डरीयं नो इव्वाए नो पाराए अन्तरा पुक्करिणीए सेवंसि निसर्भा । तए में से पुरिसे ते पुरिसं एवं वयासी-अहो में इसे पुरिसे असंबंध अकुस छे अपिटए अनियत्ते अमेहाबी बाढे नो मरगद्र नो मरगबिक नो मरगस्स गइपरिक्रमणु जं णं एस पुरिसे । अहमैति खेरके कुसके जाब पदमबरपोण्डरीयं उशिक्सिस्सामि । नो य अन्त एवं पजमवरपोण्डरीयं एवं उश्विक्तीयम्यं जहा नं एस पुरिसे मने । अहमीरी पुरिसे खेयने कुसके पव्चिए विस्ते मेहानी अवाके मन्त्रहे मग्गविक मग्गस्स गइपरिक्रमञ्जू , अहमेर्व परामवरपोण्डरीयं उक्तिक्विस्सामि सि बहु इइ बुया से पुरिसे अभिकामे ते पुक्खरिकि। बार्व जार्व व ने अभिकारिक तार्व तार्व च गं महन्ते उदए महन्ते सेए पहींगे तीरं अपने पठमबरपोष्टरीयं नी हच्चाए नो पाराए अन्तरा पुरुखरिणीए सेवंति निस्को दोचे प्ररिसवाए ॥ ३ ॥ ६३८ ॥

अहादरे तके पुरिसजाए । अह पुरिसे प्यत्यिमाओ दिसाओ आगम्म नं पुक्कारेणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिका पासइ तं एवं महं पुजमवरपोण्डरीयं अणुपुक्वद्वियं जाब पहिस्यं । ते तत्य दोष्णि प्रसिकाण पासङ पहीणे तीरं अपने पत्रमवरपोण्ड-बीयं नो हटबाए नो पाराए आब सेयंसि निसण्ये। तए लं से पुरिसे एवं दयासी-अही णं इमे प्रिसा अखेयना अकुमला अपण्डिया अवियता अमेहावी बाला नी सरगद्वा तो भरगविक तो मरगस्य गइपरिकासम् वं णं एए पुनिसा एवं मने-अस्हे एवं पउमवरपोण्डरीयं उन्निक्सिस्मामो नो य खलु एयं पउमवरपोण्डरीयं एवं उक्षिक्संयम्बं बहा गं एए पुरिया मने । अहमंति पुरिसे खेयने कुसले पण्डिए वियते मेहावी अवार्ध मागद्वे मागदिक मागस्य गङ्गरिक्सम् अहमेर्यं पउमवर-पोण्डरीयं उक्षिक्निस्मामि कि कट्ट इति बुक्ता से प्रिसे अभिक्रमे ने पुक्कारिण । आवं जावं च णं अभिक्रमे तावं तावं च णं महत्ते उदए महत्ते सेए जाव अन्तरा पुक्तिरिणीए सेर्यास निसच्चे तथे पुरिसजाए ॥ ४ ॥ ६३९ ॥ अहावरे चडस्थे प्रतिसजाए । अह प्रतिसे उत्तराओं दिसाओं आग्रम्म ते पुक्खरिकीं तीसे पुक्खरिकीए नीरे ठिया पासइ तं महं एगं पउमबरपोण्डरीयं अनुपुन्तृद्वियं जाव पिक्सं । ते तरब तिष्य पुरिसजाए पासइ पहींणे तीर अपने जाब संयंति निसण्णे । तए णं से पुरिसे एवं बयासी-अहो गं इमे पुरिसा अखेयका जाव नो मनगस्स महपविकाम जं णं एए पुरिसा एवं मजे-अम्हे एवं पत्रमवरपोण्डरीयं तकिकिसस्सामी नी य सत् एयं पडमबरपोण्डरीयं एवं उक्तिक्लेयव्यं बहा थं एए पुरिसा मने । अहमंति पुरिसे खेराको जान मनगरूस गडपरिक्रमका, अहमेर्ग परमदरपोण्डरीयं एवं तकि-विश्वस्सामि सि कडू इति बुबा से पुरिसे अभिकमे तं पुक्खरिणि । जावं जावं च ण अभिक्रमे ताबं ताबं च मं महन्ते उदए महन्ते सेए जाब निसम्मे चउरवे पुरिस-जाए ॥ ५ ॥ ६४० ॥ अह भिक्ख लुहे तीरही खेयने जाव गर्परिकमध् अचय-राओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगम्म तं पुक्खरिण तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिया पासद तं महं एगं परामबरपोण्डरीयं जाव पडिस्नं । ते तत्व चतारि पुरि-सजाए पासइ पहींचे तीर अपने बाद पतमदापोण्डरीयं नो इञ्चाए नो पाराए बान्तरा पुक्सविणीए सेवंसि निसन्ते । तए णं से भिक्ष एवं वयासी-अहो णं इमे प्रतिसा असेगमा जाव नो ममास्य महपरिश्वमच में एए प्रतिसा एवं मचे अम्हे एर्ग परमबरपोण्डरीयं उक्रिक्सिसामो. नो य सह एवं परमबरपोण्डरीयं एवं उक्रि-क्वीमर्ज अहा ने एए पुरिसा क्वा । जहमंति भिक्क सहै तीरही खेनके जाद गह-परिवासका महमेर्य वसमावप्रोक्टरीयं समिविकारसामि ति कर् इति तुवा से मिवका

नो अभिक्रमे तं पुक्खरिणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिका सहं कुजा-उपयाहि खल भो पत्रमवरपोण्डरीया उप्पयाहि । अह उप्पडए से पत्रमवरपोण्डरीए ॥ ६ ॥ ॥ ६४९ ॥ किहिए नाए समणाउसी, अद्वे पण से जाणियव्ये भवड । भनते ति समणं भगवं महावीर निरगन्था य निरगन्थीओ य वन्दन्ति नमंसन्ति वन्दिना नमंसिना एवं बयासी-किहिए नाए समणाउसी, अहं पूण से न जाणामी समणाउसी ति । समणे भगवं महावीरे ते य बहवे निम्मान्थे य निम्मान्थीओ य आमन्तेता एवं वयासी-हन्त समणाउसो आटक्सामि विभावेमि किलेमि पवेएमि सअट्टं गहेउं सिनिमिनं भूजो भूजो उवदंसिमें। से बेमि॥ ७॥ ६४२॥ लोयं च सब्द मए अप्पाहर समणाउसी पुरस्करिणी बुदया । कम्मे च खन्द्र मण् अप्पाहरू समणाउसी से उदए वृहण् । कामभीरा य खलु मण् अप्पाहरू समणाउसी से सेए बुदण् । जण-जाणवर्यं च स्कट्र मण् अप्पाहड् समणात्रसी ते बहुवे प्रवस्वायोण्डरीण् बृहण् । रायाणं च स्वलु मए अप्पादर् समणाउसी से एंगे महं पत्रमवरपोण्डरीए बुडए । अन्नतित्यया य स्वल मण् अप्पाहरू समणाउसी ते चनावि पुरिसाजाया बुदया । धम्मे च खल् मए अप्पाइड् समणाउसी से भिक्ष्य बुद्रम् । धम्मतित्थं च खल मण् आपाहरू समणाउसी से तीने बुडण् । धम्मकदं च खल मण् आपाहरू सम-णाउसी में सहे बुद्रए । निव्वार्ग च यन्द्र मए अप्पाहद्र समगाउसी से उप्पाए बुद्दत् । तब्सेयं च सत् आपाहद्द समणादस्यों में त्वसंयं बुद्धं ॥ ८ ॥ ६ ४३ ॥ इह स्वल पाईणे वा पदीणे वा उदींगे वा उन्हिंगे वा सन्तेगाइया मणुरूमा भवन्ति अणुप्रवेगं लोगं उनदक्ता । तंजहा-आग्या वैगे अणाग्या वेगे उक्कागोत्ता वैगे णीयागीया वेगे कायमन्ता वेगे रहस्ममन्ता वेगे सवण्या वेगे दुव्यण्या वेगे सुख्या वेगे इसवा वेगे । तेनि च मं मणुयाणं तुगे राया अब्द सहया हिमबन्तमलयसन्दर-महिन्दगारे अचन्त्रतिमृद्धगयकुलवंयपप्रम् निरम्तरगयलक्खणविग्रहयहम् बहु-जणबहुमाणपुरण् यव्वगुणसमिद्धे लानिण् मुदिए मुद्धामिमिने माउपितसुनाए दय-मिए सीमंकरे सीमंघरे लेमंकरे लेमंघरे मणुस्तिक जणवयपिया अववयपुरोहिए सेउकरे केउकरे नरपवरे पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसमासीविसे पुरिसबरपोण्डरीए प्रिमवर्गंधहरणी अंदू दिने विने विस्तिष्यविज्ञसम्बग्नस्याम्सम्बाद्याहणाङ्ग् बह्बणबहुजायहवरयण् आओगप्यक्षेगमंपउने विच्छड्डियपउरमणपाणे बहुदासीदास-गोमहिमगवेत्रगण्यभूए परिपृष्णजंतकोमकोह्वागारा उहागारे बलवं वुश्वलपद्मामिने ओहयकण्टयं निरुयकण्टयं मिळियकण्टयं उद्धियकण्टयं अकण्टयं ओहयसण् निरुयसण् मिवियसम् उद्धियसम् निजियसम् पराइयसम् ववययद्विमक्सामियविष्यमुक

(रायवण्णओ जहा ओवबाइए) जाव पसंतिबिस्बडमरं रज्ञं पमाहेमाणे विहरड। तम्म ण रस्रो परिसा भवत्र उग्गा उग्गपुना भोगा भोगपुना इक्खागाइ इक्खागाइ-पुत्रा नाया नायपुत्रा कोरव्या कोरव्यपुत्रा महा भट्टपुत्रा माहणा माहणपुत्रा केच्छड रेरुळहपूना पसत्वारो पसत्वपूना सेणावई सेणावङपुना । तेमि च ण एमदए सङ्गी भवद् कामं तं समणा वा माहणा वा संपद्दारिमु गमणाण् । तस्य अवयरेणं घम्मेणं वसनारो सर्व इमेर्ग धम्मेण पसवडस्मामो में एवमायाणह भवेतारो जहा मए एस धम्मे मुयक्ताए सुरक्षने भवड । तं जहा-उन्नं पायतला अहे केमगमस्थया तिरियं त्यपार्यते जीवे एव आयापज्ञवे कानण एम जीवे बीवड, एम मए नो जीवड, सरीरे भरमाण चरह विषद्भिम य नो धरड । एयं नं जीवियं भवड, आडहणाए परेहिं निज्ञह, अगणिक्षामिए मर्गार क्वायवण्णाण अर्द्धाण भवंति, आसंदीपत्रमा परिला गामं प्रवागच्छेति, एवं असंते असंविज्ञमाणे । जेस्रि तं असंते असंविज्ञमाणे तैसि ते न्यक्कार्य भवड-असी भवड जीवी असं सरीते, तम्हा ते एवं नी विपिट्टिवे-वेति-अग्रमाउमी आया बीहे नि वा हम्से ति वा परिमण्डले ति वा वेंट ति वा तेसे भि वा चउरंगे भि वा आयए भि वा छर्डांसए भि वा अट्टेंगे नि वा किण्हे सि वा नीले कि वा लोहियहालिंह कि वा मुक्ति कि वा मुन्भिगीये कि वा दृष्टिभगीये कि वा निन नि वा बहुए नि वा कमाए नि वा अभिवर्त कि वा महरे नि वा कक्खबे नि क मउए लि का गुरुए लि वा लहुए लि वा सीए लि वा उनिये लि वा निद्धे लि वा लुक्को लि वा । एवं अमेन असंविज्ञमाणे । जैसि तं मुयकवार्य भवद-अज्ञो जीवी अर्क सरीरे, तम्हा ते तो एवं उवलक्सेलि। से जहानामए-केंद्र प्रिसे कोसीओ आसे अभिनिव्यक्ति। में उबदेनेखा अयमाउमो असी अयं कोसी, एवमेव मन्त्रि केंद्र पुत्रिसे अभिनिष्वदिका में उन्दर्भेकारो अयमाउमो आया इर्व सरीर । से बहानामण केइ पुरिसे मुखाओ इतियं अभिनिन्नद्विता में उबदंसेका अयमाउमी मुख ह्यं द्रमियं, एक्मेव वृत्त्व केंद्र पुतिसे उक्षंपेतारी अयमाउसी बाया इयं सरीर । से जहानामए-केंद्र पुरिसे मंत्राओं आर्डि अभिनिव्यह्ति। णं उवदंसेजा अयमाउसो मेंसे अर्थ अद्वी, एक्सेव निव्य केड पुरिसे उक्दंसेकारी अग्रमाउसी आग्रा इयं गरीर । से अहानामए-केड पुरिसे करयनाओ आमलके अभिनिन्यहिता ण उबर्द-सेखा अयमाउसी कर्यके अर्थ आमलए, एवमेंब मन्य केंद्र पुरिसे उन्दर्शेलारी अय-माउसी आया इयं सरीरं । से जहानामए-केंद्र पुरिसे वहीओ नवणीयं आंभनिक्य-हिना मं उबरंग्रेजा जयमाउली अवशीर्य अयं तु दही, एवमेव नन्धि केंद्र पुरिसे जाव सरीरं । से अहानामण्-केड पुरिसे तिकेहिंगी तेलं असिनिज्यहिला व उवदंसीजा

अवसाउसो तेहं अयं पिष्णाए, एवमेव जाव सरीरं । से जहानामए-केड परिसे इक्खुओ खोयरसं अभिनिव्वष्टिता ण उबदंसेजा अयमाउसो खोयरसे अयं छोए. एकमेव जाव सरीरं । से जहानामए-केड पुरिसे अरणीओ अगिंग अभिनिव्यहिना णं उवटंसेजा अयमाउसो अरणी अयं अग्गी, एवमेव जाव सरीरं । एवं असंते असंविज्ञमाणे। जेसिं तं नयक्खायं भवड तं जहा-अज्ञो जीवो अज्ञं सरीरं। तम्हा ते मिच्छा ॥ से हंता तं हणह खणह छणह डहह पयह आलम्पह विलम्पह मह-सकारेड विपरामुसह, एयावया जीवे नत्यि परलोए। ते नौ एवं विप्यर्डिवेर्देति. तं जहा-किरिया इ वा अकिरिया इ वा मुक्कडे इ वा दुकडे इ वा कक्षाणे इ वा पावए इ वा साह द वा असाह इ वा सिद्धी इ वा असिद्धी इ वा निरए इ वा अणिरए इ वा । एवं ते विरुवरुवेहिं कम्मसमार्श्वेहिं विरुवस्ताइं कामभोगाई समारमन्ति भोयणाए ॥ एवं एगे पागन्भिया निक्खम्म मामगं धम्मं पन्नवेति । तं सहहमाणा तं पनियमाणा नं रोएमाणा साह सुयक्लाए समणे ति वा साहणे ति वा कार्म खळ आउसो तुमं प्ययामि, तं जहा-असणेण वा पाणेण वा साइमेण वा साइमेण वा वत्येण वा पश्चिमहेण वा कम्बलेण वा पायप्रकृषेण वा । तत्त्वेगे प्राणाए समा-उद्विस तत्थेगे प्रयुगए निकाइंग ॥ पुञ्चमेव नेसि नार्य भवद-समणा भविस्नामो अणगारा अकिंचणा अपूना अपून पर्दत्तभोड्णो भिक्खुणो पार्व कम्मं नी करि-स्सामो समद्राए । ने अप्पणा अप्पत्तिविर्या भवंति, सममाइमंति अमे वि आइयावेंति असं पि आवर्यतं समण्जाणंति एवमेव ते इत्यिकाममोगेहि मुख्छिया निद्धा गहिया अञ्जोबक्ता लढ़ा रागदांसबम्हा । ते नो अप्पार्ण समन्छेदेंति ते नो परं समन्छे-देंति ते तो अनाइं पाणाइं भूबाई जीबाइं समाइं समुच्छेदंति, पहीणा पुरुषकेओगं आयरियं मगां असंपत्ता इति ते नो इन्बाए नो पाराए अंतरा कामभोगेष्ट विसण्या । इति पढमे पुरिसञ्जाए तजीवतच्छरीरए कि आहिए ॥ ९ ॥ ६४४ ॥

अहावरे दोने पुरिसजाए प्रस्महरून्द्रए ति आहि जह । इह बाह पाईणं वा ६ सन्तेगडमा मणुस्सा अवस्ति अणुपुर्वण कोयं उपक्षा, तं जहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे एवं जाव दुरूवा वंगे । तेसि च णं महं एगे राया अवह मह्या एवं चेव निरवंधर्य जाव सेणावद्युता । तेसि च णं एगइए सभी अवसि कामे तं समणा य माहणा व पहारिंसु गमणाए। तत्य जनवर्षणं चर्मेणं प्रमुशारो वर्ष हमेणं धरमोणं प्रमुशारो वर्ष हमेणं धरमोणं प्रमुशारो से हमेणं धरमोणं प्रमुशारो से एवमायाणह अयन्तारो जहा मए एस धरमे सुमुशाए सुप्रकृते अवह । इह खह प्रधमहरून्या वेहि नो विकार किरिय ति था असिह सि या असाह सि

था सिद्धि ति वाअसिद्धि ति वा निरए ति वा अनिरए ति वा अवि अन्तसो तणमायमवि ॥ तं च पिहुर्देशं पुढोभूयसमदायं आणेखा । नं जहा पुढवी एगे महन्भूए, आऊ दुवे महन्भूए, तेऊ तथे महन्भूए, वाऊ चलत्ये महन्भूए, आगासे पश्चमे महन्भूए । इचेए पच महन्भूया अनिम्मया अनिम्माविया अकडा नो कितिमा नो कडगा अणाइया अणिहणा अवस्था अपुरोहिया मतेना सामया भायसङ्घा । पुण एगे एवमाह्-मओ नन्धि विणासी असओ नन्धि संभवी । एयावया व जीवकाए एयावया व अन्धिकाए एयावया व सञ्बलोए, एयं मुहं लोगस्स करण-याए, अबि अन्तसो नगमायमवि । से किर्ण किषावेमाणे हुणं घायमाणे पयं पया-बेमाणे अवि अन्तसो पुरिसमवि कीणिना घायदत्ता एत्यं पि जानाहि नत्यित्य दोमों। ते नो एवं विष्यक्रिवेटेंति । तं जहा-किरिया इ वा जाव अनिरए इ वा । एवं ते विस्वस्वेहिं कम्मसमारीभीहें विस्वस्वाइं कामभोगाइं समार्भितः भोयणाए । एव-मेव ने अणारिया विष्पिदेवका नं सहहमाणा नं पत्तियमाणा जाव हे नी हब्बाए नो पाराए अंतरा कामभोगेनु विसण्णा । दोच पुरिसजाए पश्चमहच्युडए नि आहिए॥ १० ॥ ६ त्यः ॥ अहावरं तके पुरिसजाए ईसरकारमिए ति आहि जह । इह बल् पाईणं वा ६ संतेगइया मणुरसा भवंति अणुपुरुवेणं लोयं उद्यवना । तं जहा-आर्थिया वेगे जाव लेसि च णं महंते एगे रामा नवइ जाव सेणावहपुत्ता । तेसि व गं एमइए सच्ची भवह, कामं तं समणा य माहणा य पहारिस गमणाए जाव जहां मए एन धम्मे सुयक्खाए सुपक्षते। अबड । इह खरु धम्मा पुरिमादिया प्रसित्तोत्तरिया प्रतिसप्यणीया प्रतिसर्वभूया प्रतिसप्रवोद्द्या प्रतिसमभिसमन्नागया पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति । से बहानामए-गण्डे तिया सरीरे जाए सरीरे संबुद्धे सरीरे अभिसमकागए सरीरमेव अभिभूय चिद्वद, एवमेव बम्मा पुरिमादिया जाव पुरिसमेव अभिमूब विट्रंति । से बहानामए-अरई सिया सरीरे जावा सरीरे संबुद्धा सरीरे अभिसमकागया सरीरमेव अभिभूय चिद्वर, एवमेव घटमा वि पुरि-साविया जान पुरिसमेन अभिभूव चित्रंति से बहानामए-वस्मिए सिवा पुढविजाए पुडिंसेनुब्रे पुढिविक्षमिसमञ्जानए पुडिंबिनेव अभिभूय बिहुद्द, एवसेव धम्मा वि प्रिसादिया जाव पुरिस्तमेव अभिभूय विश्वंति, से जहानामए-स्वके सिया पुढविकाए पुढनिसंयुष्टे पुढनिश्रमिसम्बागए पुढनिमेश कमिन्स चिहुह, एवमेव धमन वि पुरिसादिया जान पुरिसमेन कमिश्न बिद्वंति । से बहानामए-पुनन्तरिणी सिया पुरुविजाया जान पुरुविमेन अभिनृय चिहुद, एवमेन धम्मा वि पुरिसादिया जाव प्रिसमेव अभिभूय चिद्वति । से बहानामए-उदशपुक्कके विया उदगजाए जाव

उदगमेव अभिभग चिद्रह, एवमेव धम्मा वि परिसादिया जाव पुरिसमेब अभिभूय चिठाते भी जहानामए-उदगवब्बए सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभिभय चिद्रह. एवमेव धम्मा वि परिमादिया जाव परिसमेव अभिभय चिठंति । जे पि य इमे समणाणं निरगंथाणं उहिद्रं पणीयं वियक्तियं दवालसक्तं गणिपिड्यं, तं जहा-आयारो सयगड़ो जाब टिदिवाओ, सञ्बमेवं भिन्छा, न एयं तहियं न एयं आहातहियं, इसे सच्चं इसे नहियं इसे आहानहियं । ने एवं सन्नं कुटवंति, ने एवं सन्नं संटवेंति, ने एवं सम्रं सोबद्ववंति । तमेवं ने तजाइयं दुक्सं नाइउद्देति सउणी पन्नरं जहा । ते नो एवं बिप्पडिवेदेति तं जहा-किरिया उ वा जाव अणिरए इ वा, गवामेव ते विरुव्हवेहिं कम्मसमारम्भेहिं विरुव्हवाई कामभीगाई समारम्भेति भाराणा । एवामेव ने अगारिया विष्पंडिवना एवं सहहमाणा जाव इति ने नो हव्वाए नो पाराए, अनरा कामभोगेस विसण्णे ति, तबे पुरिसजाए ईमरकारणिए ति आहिए ॥ ११ ॥ ६४६ ॥ अहावरे चउत्ये पुरिसजाए नियहबाइए ति आहिजह । इह जल पाईण वा ६ तहेव जाव सेणावइपुना वा । तेसि व ण एगइए सुनी भवड, कामं नं समणा य माहणा य सपहारिय समणाए जाव मए एस धरमे स्थवन्ताए मुपलने भवड । इह स्कट द्वे पुरिमा भवति-एगे पुरिसे किरियमाइक्लइ गगे पुरिसे नोकिरिय माहक्खड । जे य पुरिस किरियमाहक्खड जे य पुरिसे नेकिरियमाहक्खड दो वि ते परिसा तृहा एगद्रा कारणमावका । बाढे पण एवं विष्यविवेदीत कारण-मावके-अहमंसि दक्खामि वा गोयामि वा जुगमि वा निष्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा अहमेयमकासि, परो वा जं त्क्वइ वा मोयह वा जुरह बा तिप्पह वा पीडड वा परितप्पद वा परो एक्सकामि । एवं में बाले सकारणं वा परकारणं वा एवं विष्पिडिवेदीत कारणमानके । मेहाबी पुण एवं विष्पिडिवेदीत कारण-मार्वफे-अहमैनि दुक्वामि वा सोयामि वा जुरामि वा निष्यामि वा पीडामि वा परित्रप्रामि वा, नो अहं एवमकासि । परो वा जं दक्तह वा जाब परित्रपद वा नो परो एवमकानि, एवं से महाबी सकारण वा परकारण वा एवं विष्पविवेदेति कारणमावने । से नेमि पाईणं वा ६ जे तसबाबरा पाणा ते एवं संवायमागच्छंति ते एवं विष्परियासमावजंति ते एवं विदेशमागरहित ते एवं विहाणमागच्छेति ते एवं संगडयन्ति उवेहाए । तो एवं किप्पडिवेटेंति, ते जहा-किरिया इ वा जाव निरए उ वा अनिरए इ वा । एवं ते विकवन्दवेष्टि कम्मसमारम्भेष्टि विकवस्वाई कामभोगार्ड समारमंति भोयणाए । एवमेव ते अवारिया विप्यविषका ते सहस्-माणा जाव इति ते नो हब्बाए नो पाराए अंतरा कामभौगेसु विसण्या । चाउन्हे

पुरिसजाए नियद्वाहए कि आहिए ॥ इन्नेए बतारि पुरिमजाया नाणापना नाना-छंदा नाणासीला नाणादिद्री नाणाखं नाणारम्भा नाणाअज्झवसाणसंज्ञना पर्हाण-पृथ्वसंजोगा आरियं ममां असंपना इति ते नो इब्बाए नो पाराए अंतरा काम-भोगेस विस्पणा ॥ १२ ॥ ६४७ ॥ से बेमि पाईणं वा ६ सन्तेगइया मणुरूमा भवन्ति । तं जहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे उचागोया वेगे नीयागोया वेगे कायमन्ता वेगे हरूनमन्ता वेगे मुबल्ला वेगे दुबल्ला वेगे सुहता वेगे दुहता वेगे । तेमिं च णं लेभवत्व्यणि परिवाहियाणि भवति, तं जहा अप्पयनो वा भूजयरो वा। तेनि च णं जणजाणवयाई परिगाहियाई भवन्ति, नं जहा अप्पयरा भुजयरा वा । नहप्पगारेहिं फलेहिं आगम्म अभिभय एगे भिक्त्यायार्याए समुद्रिया । सओ वा वि एते नायओ ( अणायओ ) य उवगरणं च विष्यज्ञहाय भिक्त्वायारयाए समृद्विया । असओ दा वि एंग नायओ (अणायओ) य उवगरणं च विष्पजहाय भिक्तवाय-तियाए समाद्वया । [ जे ते सओ वा असओ वा नायओ य अणायओ य उवगरणे च विष्पत्रहाय भिक्तायरियाए ममृद्रिया । प्रविभवं तेहिं नायं भवड । तं जहा-इह सन्द परिसे अन्नमने ममद्राए एवं विष्यविदेति । तं बहा-सेनं में बह्य में हिरण्णं से सुबण्णं में धणं में धक्तं से कंस में दूस में विपृत्वधणकणगर्यणमणिमी-नियमंखसिलप्पबालरभारयणसनसारमानएयं में । सहा में हवा से गंधा में रना से फामा में । एए कर में कामभोगा अहमवि एएसि । में मेहावी पृथ्वामेव अप्पणी एवं गमभित्राणेजा । तं जहा-इह सल मम असवरे दक्से रोगामके ममुख्येजा अणिद्रे अर्कतं अप्पए अस्न अमणुके अमणाने दुक्ते नो मुहे । से इता नर्यतारो कामभोगाई मम अनुबर दक्क रोगायेक परिवाहेयह अणिद्रं अक्ते अपियं अवसे अमणुष्ट असणार्न दुक्खं नो सुद्धं । ता अहं दुक्खांमि वा सोशामि वा जुरासि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परित्प्यामि वा इसाओं से अध्वयराओं दुक्ताओं रोगावंकाओं पिंडमीयह अणिद्वाभी अकंताओं अध्ययाओं अनुमाओं अमणुषाओं अमणामाओं दुक्ताओं नो मुहाओं । एवमेव नो कहपुर्व भवड़ । इह खलु कामभोगा नो नाणाए वा नो सरणाए बा। पुरिसे का एगया पुर्वि कामभीने विष्यजहड, कामभीना वा एगया पुर्वित पुरिसं विष्यजहान्ति । असे खलु कामभोगा अस्त्रो अहमंति । से किमंग पुण वर्य अन्नमनेहि काममोगिहि मुन्छामो । इति संखाए ण वर्ष च कामभोगिहि विष्पजहिस्सामी । से मेहाबी जाणेजा बहिरजर्मयं इष्यमेव उक्कीययरागं । तं जहा-माया मे पिया में भाषा में भगिणी से भजा ने पुना में धूया ने पैसा में नना मे उण्हा में सहा में पिया में सहा में सबलसंगंधसंघया में । एए खल मम नायओ

अहमवि एएसि । एवं से मेहावी पुब्बामेव अप्पणा एवं सम्भिजाणेजा । इह खत्व मम अन्नयरे दक्ले रोगायंके समुप्पजेजा अभिद्वे जाब दक्ले नो सहै। से हंना भयंतारो नायओ इमं मम अन्तयरं दक्खं रोगायंकं परिवाहयह अणिद्रं जाव नो सहं। ता अहं दुक्खामि वा सोयामि वा जाव परितप्पामि वा, इमाओ मे अनय-राओ दक्खाओ रोगायंकाओ परिमोएह अणिद्वाओ जाव नो सुहाओ, एवमेव नो लद्भपन्नं भवड । तेसि वा वि भर्यताराणं मम नाययागं अन्नयरे दक्खे रोगायंके समुप्पजेजा अणिडे जाव नो सहे. से हंता अहसेएसि भयंताराणं नाययाणं इसे अनयरं दक्खं रोगायंकं परियाइयामि अणिद्धं जाव नो सुहे, मा मे दुक्खंतु वा जाव मा मे परितर्पत वा, इमाओं ण अश्वयराओं इक्खाओं रोगायंकाओं परिमो-एमि अणिद्राओं जाव नो सहाओं, एवमेव नो लद्धपूर्व्य भवड़ । अन्नस्य दक्ख अम्भो न परियाज्यह अम्रेण कर्ड अम्रो नो पडिसंबेरेंड पत्तेर्य जायइ पत्तेर्य भरड् पत्तेर्यं चयद पत्तेर्यं उववजाड पत्तेर्यं झंझा पत्तेर्यं सन्ना पत्तेर्यं सन्ना एवं विन्नु वयणा । इड खल नाइसंजीगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुष्टि नाइ-संजोगे विष्यजहरू, नाइसंजोगा वा एगया पुर्विव परिसं विष्यजहन्ति, अने खतु नाइसंजीगा असो अहमींस, से किमंग पण वर्ष असमस्रोहें नाइसंजीगेहिं मुच्छामी, इति संखाए ण वयं नाइसंजोगं बिप्पजिहस्मामो । से महाची जाने जा बहिरक्षमेर्य, इणमेव उवणीययरागं । ते जहा-हत्या मे पाया से बाहा से उक्क से उगर में सीसं में सीलं में आऊ में बलं में क्याों में तया में छाया में गोयं में चक्का में घाणं में जिल्ला में फामा में ममाइजाइ, बयाउ पहिजुरह । तं जहा-आवओ बलाओ बण्णाओं तयाओं छायाओं सोयाओं जाव फामाओं । सर्विधओं संघी विसंधीभवड़, बलियतरंगे गाए भवड, किण्हा केमा पलिया भवन्ति । तं जडा-जं पि य इमं सरीरमं उरालं आहारोक्ड्यं एयं पि य अणुपुरुवेणं विष्पजिद्वयन्त्रं भविस्सङ । एयं संसाए से भिक्ख भिक्लायरियाए ममुद्रिए वृहओं लोगं जागेजा, नं जहा-जीवा चैव अजीबा चेव, तसा चेव शावरा चेव ॥ १३ ॥ ६४८ ॥ इह सल गारत्या सारम्भा सपरिन्गहा, संतेगहया समणा माहणा वि सारम्भा मपरिन्गहा, जे इमे नसा थावरा पाणा ते नर्य समारभन्ति अक्षेण वि समारम्भावेति अक्षे पि समारभेनं समणुजाणन्ति । इह खलु गारत्या सारम्या मपरिगद्दा, संतेगदया समणा माहणा वि सारम्भा मपारम्गहा, के इमे कामभोगा सचिता वा अचिता वा ते सर्व परिनिष्टन्ति अक्षेण वि परिनिष्टावेन्ति आहं पि परिनिष्टंतं समणु-जाणंति । इह खुळ गारत्या सारम्भा सपरिम्गहा, संतेगहया समणा माहणा वि

सारम्भा सपरिग्गहा, आई खळ् अणारम्भे अपरिग्गहे, जे खळ् गारत्था सारम्भा सपरिगहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारम्या मपरिग्गहा, एएसि चैव निस्साए बम्भचेरवासं वसिस्सामो । इस्म णं तं हेउं ? जहा पुब्वं तहा अवरं जहां अवरं तहा पुर्व्व, अञ्च एए अणुवरया अणुवद्विया पुणरिव तारिसमा चेव। जे बलु गारत्या सारम्भा सपरिमाहा, संतेगह्या समणा माहणा वि सारम्भा संपरिग्गहा, दृहओं पाबाई कुम्बंति इनि संखाए दोहि वि अनिहिं अदिस्समाणो इति भिक्क रीएजा । से बेमि पाईगं वा ६ जाव एवं से परिशायकम्मे, एवं से बवेयकम्मे, एवं से विअंतकारए भवड़ नि-मक्सायं ॥ १४ ॥ ६४९ ॥ तस्य खलु भगवया छजीवनिकायहेळ पन्नना । तं जहा-पुरुवीकाए जाव तसकाए । से जहानामए-मम असार्य दण्डेण वा मुद्रीण वा टेट्रण वा कवारेण वा आउट्टिजमाणस्य वा हम्ममाणस्य वा तजिजमाणस्य वा ताडिजमा-णस्त वा परिशानिक्रमाणस्त वा किर्जामक्रमाणस्य वा उद्दविक्रमाणस्त वा जाव लोमुक्वणणमायम्बि हिंमाकारगं दुक्खं भयं पढिसंबेदेमि, इश्वेवं जाण सन्बे जीवा सब्दे भूया सब्दे पाणा सब्दे सत्ता दण्डेण वा जाव कवालेण वा आउट्टिज्जसाणा वा हम्ममाणा वा तिज्ञजमाणा वा ताडिजमाणा वा परियाविज्ञमाणा वा किला-मिजमाणा वा उद्दिखनाणा वा जाव लोमुक्सणपमायमवि हिंसाकारगं दुक्खं भयं पढिसंबेदेंति । एवं नचा सम्बे पाणा जाव सत्ता न इंतम्बा न अज्यावेयस्वा न परिपेयन्या न परिताचेयरवा न तहवेयन्या । से वेमि जे य अहंया जे य पहुप्पना जे य आगमिस्या अप्रिक्षेता भगवंता सब्बे ते एवमाइक्सेंति एवं भासंति एवं पन्नवेंति एवं पहार्वेति सच्ये पाणा जाव सना न हंतव्या न परिषेयव्या न अजा-नेयन्त्रा न परितानेयन्त्रा न अर्थयन्त्रा । एस धम्मे धुने नीइए सासए समित्र होगं खेयनेहिं पनेइए । एवं से भिक्ख विरए पाणाइवायाओ जाव विरए परिव्यद्वाओं नो दंतपक्तालणेंगं देते पक्तांडेजा नो अन्नगं नो वसणे नो धूबणे नो तं परिआधि-एजा ॥ से भिक्त अकिरिए अलूसए अकोहे अमाणे अमाए अलोहे उबसंते परि-निव्युडे नो आसंसं पुरओ करेजा इमेण में दिहेण वा सएण वा मएण वा विश्वाएण वा इमेण वा सुचरियतवनियमबन्भचेरवासेण इमेण वा आयामायावृत्तिएणं धन्मेणं अभे चुए पेका देवे सिया कामभोगाण वसवशी सिद्धे वा अदुक्खमसुमे एता वि हमा एत्य वि नो सिमा। से भिक्त महेहि अमुच्छिए रूबेहि अमुच्छिए गंधेहि ममुच्छिए रसेहिं असुरिक्कर फासेहिं अमुरिक्कए विरए कोहाओ माणाओ मायाओ लोमाओ पैजाओ दोसाओ इल्हाची अञ्चलकाणाओ पेसुबाओ परपरिवासको

अरहरईओ मायामोसाओ मिच्छादंसणमहाओ इति से महुओ आयाणाओ उवसते उषटिए पश्चितिरए से भिक्खा। जे इमे नसथावरा पाणा भवंति ते नौ सय समा-रम्भड नो वन्नहिं समारम्भावंड अने समारम्भंते वि न समण्जाणंड इति से महओ आयाणाओ उवसने उर्वाद्रए पश्चिविरए से भिक्ख जे इमे कामभोगा मिलना बा अचिता वा ते जो सय परिणिष्टींत जो अज्लेजं परिणिष्टार्वेति अने परिणिष्टतंपि न समणजाणंति इति से महओ आयाणाओ उवसंते उवद्विए पिर्डावरओ में भिक्स् । जं पि य इस संपराइयं कम्में किजाइ, नो नं सुयं करेड नो अन्नाणं कारवंड अन्ने पि करेंनं न समणजाणड, इति से महओ आयाणाओ उवसंते उर्वाटण पर्खिवरण। से भिक्क जाणेजा असणं वा ४ अस्सि पिडयाए एमं साहस्मियं समृद्दिस पाणाई भूयाई जीवाई मत्ताई समारम्भ समुहिस्स कीयं पामिश्रं अच्छिजं ऑनसई आंभह हं आहद्वहें नियं ते चेह्यं निया तं नी सयं भुन्नह नी अन्नणं भुन्नत्वेह अन्न पि सुन्नतं न सम्युजागद, इति में महओं आयाणाओं उवमंते उवद्विए पडिविरए में भिक्ख अह पण एवं जाणेजा तं विज्ञाह तेमि परक्षमे । (जन्महा ने बैद्धं सिया तंत्रहा अप्पणी प्लाइणद्वाए जाव आएसाए पढी पहेणाए सामासाए पायरामाए सांनीहम-निचओ कि जड इह एएसि माणवाणं भीयणाए। तत्य सिक्ष्य परकटं परानिहियमु-रगमुष्पायणेमणासुद्रं मत्याईयं मन्थपरिणामियं अविहिंगियं एसियं बेनिय मासदर्शणयं पत्तममणं कारणद्वा प्रमाणज्ञनं अक्नोवज्ञणवणकेवणभूयं संजसजावासस्यावान्त्रः विलमिन पनगभागं अप्पाणेगं आहारे आहारेजा अने अनकाटे पार्ग पाणकाहे बर्ध बत्यकाछे हेणं हेणकाहे स्थण स्यणकाहे । से भिक्ष सायक अक्रयर दिसे अणदिस वा परिवने धम्मं आहकते विभए किहे उबहिएस वा अणबहिएस वा मुस्मुसमाणेम् परेयाः, संतिविग्डं उवसम निस्वाणं गोर्थावयं अज्बवियं महवियं लाघवियं अगडवाह्यं सब्वेसि पाणाणं सब्वेसि भ्याणं अ व सनाण अणुवाई किन्छ् धम्मं । से भिक्त धम्मं किल्माणे नो अनस्य हेर्ड धम्ममाडक्लेजा, नो पाणस्य हेर्ड घम्ममाटक्लेजा, नो बत्यस्त हेर्ड घम्ममाहक्लेजा, नो लेणस्त हेर्ड घम्म-माइक्लेजा, नो सर्यणस्य हेर्ड धम्ममाइक्लेजा, नो अंग्रीम विक्रवस्त्राणं कामभो-गाणं हेउं धम्ममाइक्लंब्जा, ऑगलाए धम्ममाइक्लेब्जा, नशर्य कम्मान्बरहाए धम्मभाइक्खेजा । इह स्रल तस्य भिक्कस्य अतिए धम्मं सोखा निसम्स उद्दा-षेणं उद्घाय वीरा अस्ति धम्मे समुद्रिया । जे तस्य भिक्खुस्स अतिए धम्मं सोका निसम्म सम्मं उद्वार्णणं उद्वाय वीरा अस्मि धम्मे समुद्रिया ते एवं सञ्चोदशया ते एवं सञ्जोबरया ते एवं सञ्जोबसंना ते एवं सञ्जताए परिणिक्वते कि बेमि । एवं

से भिक्क धम्मही धम्मिक निवागपिक से बहुयं बुद्धं अदुवा परे पउमवर-पोण्डरीयं अदुवा अपने पउमवरपोण्डरीयं, एवं से भिक्क परिकायकम्में परिकाय संगे परिकायगेहवासे उवसंते समिए सहिए स्याजए। सेर्य वयिषके नं जहा— समणे ति वा माहणे ति वा खंतं ति वा दंते कि वा गुने ति वा मुने ति वा इसि नि वा मुणि नि वा कह ति वा विज ति वा भिक्क ति वा छहे ति वा तीरिष्ट ति वा चरणकरणपारविज ति बेमि ॥ १५॥ ६५०॥ परेण्डरियज्झ्यणं पदमं समणं॥

#### किरियाठाणज्झयणे बिह्ये

सर्य में आउसं ! तेणं भगवया एवमक्कायं । इह खल किरियाठाणे नामज्झयणे पक्षते, तस्य णं अयमद्भे । इह स्वतु संज्ञहेणे दुवे ठाणे एवमाहिजंति । तं जहा । धम्मे चेव अधम्मे चेव उवसंते चेव अणवसंते चेव । तत्य एं जे से पटमस्स ठाणरूप अहम्मपक्खरूम विभन्ने तरूम पं अयमद्रे पन्नते । इह खल पाईणं वा ६ सनेगड्या भणस्मा भवंति । तं जहा-आस्या वंगे अणास्या वेगे उचागोया वेगे नीयागोया वेगे कायसंता वंग हरूगसंता वेगे सबल्या वेगे दञ्बल्या वेगे सहवा वंगे दम्बा वेगे । तेसि च णे इमे एयाम्बं दण्डममादाणं सपेहाए । नं जहा-नेरइ-एम वा तिरिक्ख ओणिएस वा मणुस्सेस वा देवेस वा जे यावशे तहप्पगारा पाणा विन्न वेयणं वेयंति ॥ तेसि पि य णं इमाई तेरस किरियाठाणाई अवंतीतिसक्सायं । नं जहा-अहादण्डे १, अणदादण्डे २, हिंसादण्डे ३, अकम्हादण्डे ४, दिहिनिपरि-यासियादण्डे ५. मोसबत्तिए ६. अदिशादाणवित्तए ७. अज्ञात्थर्वात्तए ८, माणवित्तए ५, मिनदोसबन्तिए १०, मायाबन्तिए ११, लोभवन्तिए १२, इरियाबहिए १३ ॥१॥६५१॥ प्रतमे दण्डसमादाणे अद्वादण्डवतिए ति आहि आहे । से जहानामए-केंद्र पुरिसे आयहेर्ड वा माइहेर्ड का मगारहेर्ड वा परिवारहेर्ड वा मिनहेर्ड वा नागहेर्ड वा भूगहर्त वा जक्कहेर्र वा तं दण्डं तसचावरेहिं पाणेहिं सममेव निसिर्द अनेण वि निसिरावेद अर्थ पि निसिर्शतं समण्याणहः, एवं सल् तस्स तप्पत्तियं मादञ्जं ति आहिजाइ। पडमे दण्डसमादाचे अद्भादण्डवनिए ति आहिए॥ २॥ ६५२ ॥ अहावरे दोने दण्डसमादाणे अणहादण्डवशिए ति आडिजाः। से जहानामए-केंद्र पुरिसे जे इसे तसा पाना अवंति वे नो अचाए नो अजिलाए नो मंसाए नो सोणियाए एवं हिससाए पिनाए बसाए पिन्छाए पुच्छाए बालाए सिंगाए विसाणाए १० सत्ता-

दंताए दाउाए नहाए ण्हारुणिए अद्वीए अद्विमञ्चाए नो हिंसिंस मे ति नो हिंसित में ति नो हिंसिस्संति में नि नो पुनपोसणाए नो पशुपोसणाए नो अगारपरिवृहण-याए नो समणमाहणवत्तागाहेउं नो तस्य सरीरगस्य किचि विष्परियाइता भवंति। से हुंता छेला भेला लम्पदत्ता विलम्पइना उह्वइना उज्झिउं बाले वरस्स आभागी भवड़ अगद्रादण्डे । में जहानामए केंद्र परिसे जे इमे थावरा पाणा भवति । तं जहा-इक्कड़ाट वा कडिणाड वा जंतुमा ड वा परमाड वा मोक्क्बाड वा तणा इ व। कुसा इ वा कुच्छमा इ वा पन्यमा इ वा पलाला इ वा, ते नो पुत्रपीसणाए नो प्रमुपोसणाए नो अगारपारवृहणयाए नो समणमाहणपोसणयाए नो तस्य सरीर-गस्य किचि विपरियादमा भवेति । सं हैता होना भेना लुम्पदना चिलुम्पदना उद्ददना उक्तितं बाले वैरस्य आभागी भवड अगद्रादण्डे ॥ मे जहानामए केंद्र परिसे कच्छोंस वा दहाँस वा उदगंसि वा दवियोंस का वलयोंन का नुसंसि का गहर्गीत वा गहणविद्रगोंन वा वर्णीन वा वर्णविद्रगीत का पञ्चयीत का पञ्चय-विद्रगंमि वा तणाई असविय असविय सयमेव अगणिकायं निसिरद अक्रेण वि अगणिकायं निनित्राचेट असं पि अगणिकायं निनित्रनं समण्जाजङ अणदादण्डे । एवं खल तस्म तप्पत्तियं मावजं ति आहि बहु । दोब दण्डममादाणे भगद्वादण्ड-वित्तर ति आहिए ॥ ३ ॥ ६५३ ॥ अहावरे तन्त्रे दण्डममादाणे हिंगादण्डवित्तर नि आहिजाइ। मे जहानामए-केड प्रिमे ममं वा मिंग वा अन्न वा अन्नि वा हिंसिंग का हिंसड का हिंसिस्सड वा ते दण्डं तसथाकरेहि पाणेहिं सबसेव निसिरड अनेण वि निसिर्चिट अर्थ पि निसिर्ने समण्जाणड हिमादण्डे, एवं खल तस्म तप्पत्तियं मानजं नि आहिजद । तथे दण्डसमादाणे हिंगादण्डवनिए । न आहिए ॥४॥६५ ।।। अहावरे च उन्ये दण्डममादाणे अक्रमहादण्डवांनण लि आहि बढ । से बहाना-मण्-केइ पुरिसे कन्छंसि वा आब वणविद्यगंगि वा सियवांनल सियसंकरपे सियपणि-हाणे मिपवहाए गंता एए मिय नि काउं अन्नयम्य मियस्य बहाए उसुं आसमिनः में निमिरेजा, म मियं विहिस्सामि नि कह तिनिरे वा वट्टमं वा चढमं वा लावगं वा कवीयमं वा कविं वा कविंजल वा विधिना भवड़, इह सन्द से असस्स अहाए अर्ज फुसड अकम्हादण्डे । में जहानामए केंद्र पुरिसे मालीणि वा वीहीणि वा कींह-बाणि वा कंगुणि वा पर्गाणि वा गलाणि वा निक्तिक्रमाणे अन्नयरस्य तणस्स बहाए मत्यं निसिरेजा, से मामगं तणगं कुमुद्दं। वीहीन्द्रसियं करेनुय तणं छिन्दिस्मामि त्ति कड़ सार्लि वा वीहिं वा कोहवं वा केंगूं वा परमं वा राजवं वा छिन्दिशा भवड़ । इति सालु से अवस्म अद्वाए वर्ष पुसाइ अवस्मादण्डे । एवं साल तस्स तप्पतियं

सावजं आहिजह । चउत्थे दण्डसमादाणे अकम्हादण्डवित्तए आहिए ॥५॥६५५॥ अहावरे पश्चमे दण्डसमादाणे दिद्रिविपरियासियादण्डवितए नि आहिजाइ । मे जहानामए-केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भगिणीहिं वा भजाहिं वा प्रेतिह वा ध्याहि वा मुण्हाहि वा यदि संवममाणे भित्त अभित्तमेव मध्याणे भित्ते इयपुर्वे भवद दिद्विपिरियासियादण्डे । से जहानामए-केइ पुरिसे गामधार्यस वा नगरघायमि वा खेडघायंसि कञ्चडघायंसि मृडंबघायंसि वा दोणमृह्घायंसि वा पट्टणघार्यास वा आसमयायांम वा सानिवेचचार्यास वा निरममधार्यास वा रायद्वाणि-धार्यास वा अनेणं नेणसिति मन्नमाणे अनेणे हयपूर्व भवद दिद्विविपरियासियादण्डे । एवं खल तर्म तप्पत्तियं मावज ति आहिजड । पत्नमे दण्डसमादाणे दिद्विविपरि-यानियादण्डबनिए नि आहिए॥६॥६५६॥ अहावरे छट्टे किरियद्राणे मोमाबत्तिए नि आहिजद । से जहानामए-केड प्रिमे आयहेर्ड वा नाइहेर्ड वा जगारहेर्ड वा परिवारहे हे वा सथमेव मुन्ने वयद अण्णेण वि मुन्ने वाएड मुन्ने वयन्ते पि असं सम्पु-बागड, एवं खल तस्य तथ्याचयं मादजं ति आहि बड । छदे किरियद्वांग मोमावात्तार नि आहिए गुजा६५७॥ अहाबरे यत्तमे किर्सयदाणे अदिसादाणवित्तए नि आहिजह । से जहानामाए-केंद्र परिसे आयहेर्ड वा जान परिवारहेर्ड वा सयमेन अदिसे आदियह अभिय वि अदिसं आदियाचेड अदिसं आदियन्तं अस समण्डाणड, एवं खल तस्स नप्पांतर्य मार्क नि आहिजार । मनमे किरियद्वाणे अदिसादाणवित्त नि आहिए ॥८॥६५८॥ अहाबरे अद्भमे किर्गयद्वाणे अञ्चत्यवन्ति। नि आहिजद । से जहानामए-कें। पृतिसे नांत्य णे कह किंचि विसवादेह सयमेव हीणे दीणे हुट्टे व्यमणे ओहयमण-मंकप्पे चिन्नासीयमागरसंपविद्वे कर्यलपन्डत्यमहे अञ्चलागोवपए भूमेगयदिद्विए त्रियाइ, तस्म णं अज्ञारथया आसंमद्रया चनारि ठाणा एवसाहिजन्ति । त जहा-कोई माणे माया लोहे । अञ्चारवमेष कोहमाणमायालोहे । एवं सलु तस्स तप्प-निय सावजं ति आहिजह । अद्भे किरियद्वाणे अउसत्यवस्तिए नि आहिए ॥९॥६५९॥ अहावरे नवमे किरियद्वाणे माणवांनए नि आहिज्जड । से जहानामए-केड पुरिसे जाइमएण वा कुलमएण वा बलमएण वा स्वमएण वा त्वमएण वा स्यमएण वा लाभमएण वा इस्सरियमएण वा पन्नामएण वा अन्नयरेण वा मयद्वानेणं मसे समाने परं हीलेड् निन्देड खिसड़ गरहड़ परिभवड़ अवसमेड, डलरिए अयं, अहमंसि पुष विसिद्धजाइकुलबलाइगुगोबवेए । एवं जप्पाणं समुक्तस्तं, देहबूए कम्मविइए अवसे प्याह । तं जहा-गब्साओ गब्धं ४ जम्माओ जम्मे माराओ सार्र नरगाओ नरगं चण्डे यदे चवले माणी साथि अवह । एवं बल्ल तस्स तप्पत्तियं सावजं

वि आहि अह । नवमे किरियहाणे माणवित्त ति आहिए ॥ १० ॥ ६६० ॥ अहावरे दसमे किरियदाणे मिनदोसवत्तिए ति आहिजद । से जहानामए-केड पुरिसे माईहिं वा पिइहिं वा भाईहिं वा भइणीहिं वा भजाहिं वा ध्याहि वा प्रतिहिं वा सुष्हाहिं वा सर्दि संवसमाणे तेसि अन्नयरंसि अहालहर्यास अवराहंसि सयमेव गस्यं दण्डं निवलंड । तं जहा-सीओदगावियढंसि वा कार्यं उच्छोलिता भवड. उसिणोदगवियदेण वा कायं ओसिधिता मच्ड, अगणिकायेणं कायं उवडिना भवड, जोत्तेण वा वेत्रेण वा नेत्रेण वा नयाइ वा किण्णेण वा क्षियाए वा े लयाए वा ( अन्नयरेण वा दवरएण ) पासाई उहालिना भवड, दण्डेण वा अद्रीण वा मुद्रीण वा लेखण वा कवाळेण वा कार्य आउद्दिना सवड । तहप्पगारै पुरिसजाए सवस-माणे दुम्मणा भवड, पवसमाणे धुमणा भवड, तहत्पगारे पुरिसञाए दण्डपासी दण्डगुरुए दण्डपुरक्षदे अहिए इसीम लोगीस अहिए पुरीस लोगीस संज्ञले कोहणे पिद्रिमंसी यावि भवड । एवं खद्ध तस्य नप्पत्तियं साम्बर्ध ति आहिष्णड । दसमें किरियद्वार्ण मिनदोसबन्गिए ति आहिए ॥ ११ ॥ ६६१ ॥ अहाबरे एकारममे किरियद्वाणे मायावक्तिए कि आहिज्जइ । जे इमे भवन्ति-गृहायारा तमोकतिया उलुगपनलहुया पञ्चयगुरुया ते आविया वि सन्ता अणारियाओ भासाओं वि पउज्रिक्त, अन्नहामन्त्रं अप्पाणं अन्नहा मन्नन्ति, अन्नं पृद्धा अन्नं वागरंति, असं आइक्सियव्यं असं आइक्सीति । से जहानासए केड पुरिसे अंती-सांह तं साहं नो सार्य शिहरह नो अन्नेण निहराबेह नो पिडिशिद्धंसेह, एवमेव निन्हंबेह, अविउद्माणे अतोअतो वियद, एवमेव माई मार्च कर नी आलोएइ नी पिक्कमेड नो निन्दइ नो गरहइ नो विष्ठहरू नो विसोहेड नो अकरणाए अन्सद्देह नो अहारिह तवोकम्मं पायच्छिनं पिडविजाइ, माई अस्मि लोए पश्रायाह माई परिस लोए पुगो पुणो पचायाइ निन्दइ गरहइ पसंसइ निचरइ न नियद्दर निमिधियं दण्डं छाएड. माइ अममाहडसहळेस्से यावि भवड । एवं खुल तस्म तप्पत्तिवे सावजे ति आहिज्य । एकारसमे किरियद्वाणे मायावतिए ति आहिए ॥ १२ ॥ ६६२ ॥ अहावरे बारसमे किरियद्वाणे स्रोभवतिए ति आहिज्यह । जे इसे भवति, ते जहा-आर्ष्णिया आवसहिया गामन्तिया कण्डांरहस्सिया नी बहसंख्या नी बह पिंडविरया सञ्चपाणभूयत्रीयसत्तेहिं ते अप्पणो सवामोसाई एवं विउजीते । अहं न इन्तव्यो असे इन्तव्या, अहं न अजावेंग्रव्यो असे अजावेंग्रव्या, अहं न परि-षेयव्यो अने परिषेयव्या, अहं न परितावेयव्यो, अने परितावेयव्या, अहं न उह-वेयम्बो अने उद्देयस्या, एनमेव ते इतिकामेडी मुख्यिया गिडा यहिया गरहिया

अज्होदवना बाद वासाई चउपबमाइं छर्समाई अप्पयरो वा भुजयरो वा भुक्ति भोगभोगाई कालमासे कालं किया अखयरेस आयुरिएस किन्यिसएस ठाणेम उव-बतारो भवन्ति । तओ विष्पमुश्रमाणे भुजो भुजो एलम्यनाए तम्यनाए जाइमृय-त्ताए पश्चायन्ति । एवं खलु तस्स नप्पत्तियं सावर्जं ति आहिजइ । दुवालसमे किरियद्वाणे ठोभवित्तए ति आहिए । इंबेयाई दुवालस किरियद्वाणाई दिविएणं समग्रेण वा माहणेण वा सम्मं सुपरिजाणियव्याई भवन्ति ॥ १३ ॥ ६६३ ॥ अहाबरे तेरममे किरियद्वाणे इरियावहिए नि आहिजाइ । इह खलु अत्तताए संवृहस्य त्रणगारस्य इतियासमियस्य भागायमियस्य एयणासमियस्य आयाणमण्ड-मत्तिक्षेवणासामियस्स उचारपायवणकेलिमिधाणज्ञावपारिद्वावणियासमियस्म मणस-मियस्य वयसमियस्य कायसमियस्य मणगुनस्य वयगुनस्य कायगुनस्य गुतिन्दिः यस्य गुनबस्भयारिस्स आउत्तं चिद्रमाणस्य आउत्तं निसीयमाणस्य आउत्तं तुयद्वमा-णस्म आउत्ते भुजमाणस्म आउत्तं गच्छमाणस्म आउत्तं भायमाणस्म आउत्तं बत्धे पिकरगृहं कम्बलं पायपुञ्छणं गिण्हमाणस्य वा निकिथवमाणस्य वा जाव चक्ख-पम्हनिबायमवि अस्य विमाया मुहुमा किरिया इरियावहिया नाम कज्बड । सा पढ-मसमए बदा पुद्धा विदेयनमए वेदया नडयसमए निजिप्णा सा बदा पुद्धा उदीरिया बेडया निजिल्ला सेयकाले अकम्मे यावि भवइ । एवं सत् तस्म तप्पत्तियं मावजं ति आहिजाइ, तेरममे किरियद्वाणे इत्याविहण् ति आहिजाइ। से बेमि ज य अईया जे य पदुष्पना जे य आगमिस्सा अरिहन्ता भगवन्ता मध्वे ते एयाई चेव तरम किरियद्वाणाई भार्मियु वा भारोन्ति वा भारिस्मन्ति वा पश्चविसु वा पश्चविन्त वा पकाविस्मन्ति वा, एवं चेव तेरममे किरियद्वाणं सेविंस वा सेवन्ति वा सेविस्मन्ति वा ॥ १४ ॥ ६६४ ॥ अदुशरे च मे पुरिसविषये विभक्तभाइक्लिस्सामि । इह खल् नाणापनार्थ नाणाचन्दाणे नाणाचीलाणं नाणादिद्वीणं नाणारुदेणं नाणारम्भाणे नाणाञ्ज्ञवसाणसंजुत्ताणं नाणानिह्पावयुग्जन्नयणं एवं भवइ । तं जहा-भोमं उप्पायं सुविणं अन्ताक्रिकमं अङ्गं सरं लक्ष्मणं बज्जणं इत्यिलक्खणं पुरिसलक्खणं ह्यलक्खणं गयलक्खर्ण गोणसक्खणं मेण्डलक्खणं कुक्कुडलक्खणं तिसिरलक्खणं बद्दगलक्खणं लावयलक्ष्मणं चक्कलक्ष्मणं अत्तलक्षमं चम्मलक्षमं दण्डलक्ष्मणं असिलक्ष्मणं मणिलक्सणं कागिणिसक्सणं सुभगाकरं दुःभगाकरं गञ्भाकरं मोहणकरं आहव्यस्मि पागसासणि दव्यद्वीमं सत्तिमनिजं चन्दचरिवं स्रचरियं सुकचरियं बहस्सइचरियं उकापायं दिसादाहं मियनकं बायसपरिमण्डलं पंस्कृष्टिं केसवृद्धिं मेसलुद्धिं रहिरनुद्धिं नेयालि अद्भवेगालि ओसोबिक तासुरवाडिंग सोबारि सोबारि दामिलि कालिक्किं

सोरि रान्धारि ओवगणि उपयणि बन्भणि यन्मणि लेसणि आसयकरणि विसक्त कराणि पक्तमाणि अन्तद्धाणि आयमिणि, एवमाइयाओ विजाओ अनस्स हेडं पउर्जान्त पाणस्स हेउं पउर्जान्त वत्यस्म हेउं पउन्जन्ति छेगस्म हेउं पउन्जन्ति सयणस्स हेउं पउन्निन, अनेर्धि वा विष्वष्वागं कामभोगाण हेउं पउन्नि । तिरिच्छं ते विज्ञं सेवन्ति, ते अगारिया विष्यिदिक्षा कालमासे कालं किया अन-बराइ आसरियार्ट किब्बिसयार्ट ठागार्ड उक्वलारी भवन्ति । तओ वि विष्यम्बमागा मुख्ये एकम्ययाए तमअन्ध्याए प्रशायन्ति ॥ १५ ॥ ६६५ ॥ से एगइओ आयहेर वा नायहेर वा सयगहेर वा अगारहेर वा परिवारहेर वा नायगे वा सहवासियं वा निम्माण अरवा अणुगामिए १ अर्वा उषचरए २ अर्वा पर्कपितिए ३ अहवा संधिन्छेया ४ अहवा गण्डिन्छेया ५ अहवा उर्गकेमए ६ अहवा सोबरिए अदवा वागुरिए ८ अद्वा माउणिए ९ अद्वा मञ्जूष १० अद्वा गोवायाः १२ अदवा गोवान्तरं १२ अदवा सोबणिए १३ अद्वा सोबणियांतरं १४। ए एउओ आण वासियभावं पढिसंचाय तसेव अण्यासियाणगासियं हत्ता छेता नेता लम्पडना विजमपदना उद्दवनता आहारे आहारेड, इति से सहया पावेहिं कम्मेहिं अन्तर्भ उवक्त्वाहना भवड़ । से एगटओ उवचर्यभावं पिरसंधाय नमेव उवचांत्य हत्ना हेना भेना लम्पडमा बिलम्पडमा उद्दवडमा आहार आहारेड । इति से सहसा पाविहिं कम्मेहि अतार्थ उवक्चाःता भवः । से एगइओ पाडिपहियभावं पहिस्थाय तमेव पडिपहे ठिवा हत्ता छेना भेना लगाइना विलम्पइना उद्दवहना आहार्व आहारेड. इति स महया पानेहिं कम्मेहिं अनाणं उवस्वाइना भवड़ । से एसइओ संधिनके इसभावं पहिस्थाय तमेव संधि केता भेता जाव दति से सहया पावेक्कें कम्मेहि अनार्य उवक्लाइना भवड । में एगइओं गाँग्ठन्छेदगभावं पहिसंबाय ममेब गर्णिठ छेला भेता जाव दनि से महया पावेहिं कम्मेहि अलाग उवक्लाइला अवह । से एगडओ उर्ग्वभयभावं पित्रमंथाय उरव्यं वा अस्यरं वा नसं वार्ग हनना जाब उवक्याउता भवड । ( एसी अभिन्छावी सञ्चत्य ) से एगडओ भीयरियमार्थ परि-मेघाय महिसे वा अन्नयरं वा तम् पागं हन्ता जाव उवक्खाहत्ता भवड । से एवडओ बागरियमात्रं पडिसथाय मियं वा अन्नयमं वा तसं पागं हन्ता जाव उवक्खाह्या भवड । में एगडओ सर्जावयभावं पित्रमंथाय सर्जाणं वा अन्नयरं वा तमं पाणं हन्ता जाव उवक्लाइना अवड्। से एगड्जो मच्छियगावं पहिसंधाय मच्छे वा असयर्ग वा तसं पाणं हन्ता जाव उवक्लाइना भवड़ । से एएडओ गोपायआर्थ पविसंधाय तमेव गोणं वा अन्नयरं वा नसं पाणं हत्ता आव उदकलाहना अवह । से एमहको

गोबालभावं पिडसंभाय तमेव गोबालं वा परिजविय परिजविय हन्ता आव उव-कस्ताइला भवड़ । से एगइओ सोवणियभावं पिंडसंघाय तमेव नुगरं वा अलयर वा तसं पाणं हत्ता आव उपक्यादमा भवड़ । से एगड्ओ सोवणियन्तियभावं पिंडसंधाय तमेव मणुस्मं वा अन्नयर वा तसं पाणं हत्ता जाव आहार आहारेड इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अलागं उवक्काइला भवटा। १६॥ ६५६॥ में एगइओ परिसामज्जाओं उद्धिना अहमेयं हणामि नि कर् नितिरं वा वहनं वा लावगं वा कवोयगं वा कविकलं वा अन्नयगं वा तम वा पाणं हरता जाव उवक्रया-टना भवड़ 1 में एगटओं केमट आयाणेगं विषद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा मुराधान्त्राण गाहावदेण वा गाहावद्युक्तण वा सयमेत अगणिकाएणं सस्माई झामेद अक्रेण वि अविभक्ताएं। मस्यार्ड झामावेद अगणि काएणे सस्साई झामन्ते पि अर्थ समणुजाणड, इति से महया पावकस्मेहि अनार्ण उवक्त्यादना सवड । से एगडओ कणड आयाणे १ विरुद्ध समाणे भदुवा जलदाणे गे भदुवा म्राथालप्णे गाहाबईण वा माजवङ्गुनाण वा उद्दाण वा गोणाण वा घोडमाण वा गर्भाण वा सबसेव घूराओ कापेड अनेण वि कापाचेड कापनां पि अने समणुकाणड, इति ने महया जाव भवड । से एगइओ केणड आयाणेशं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदांगणं अदुवा सुरा-थारुएमं गाहाबर्डण वा गाहावटपुनाण वा उद्यान्यओ वा गोणयालाओ वा बोड-गमालाओं वा गर्भमालाओं वा कण्टकत्रोंदियाए पिडपेहिणा सबमेव अगणिकाएणं झामेर अन्नेण वि झामावेर झामन्त्रं पि अन्नं समणुजाणर, इति से सहया जाव भवड़ । से एनडओ केणड़ आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खलदार्थणं अदुवा सुरा-थालएगं गाहाबईण वा गाहाबद्युनाण वा कुण्डलं वा मर्गि वा मोनियं वा मयमेव अवहरद अंक्रेण वि अवहराबेड अवहरनन पि अर्च समणुजाणद इति से महया जाब भवद् ॥ से एग्डओं केगड़ वि आयाणेगं विध्ये समाणे मदुवा खलदाणेगं अदुवा मुराबालएगे समणाण वा माहणाण वा छनगं वा दण्डगं वा भण्डगं वा मनगं वा लर्दि वा भिर्मिर्ग वा चेलगं वा चिकिमिलिगं वा चम्मयं वा छेपणगं वा चम्मको-गियं वा सर्वमेव अवहरइ जाव समणुजागइ, इति से महया जाव उदक्लाइला भवइ ॥ से एगइओ नी वितिनिष्छ । तं कहा-गाहावई ग वा गाहावइपुत्ताण वा मयमेब अगणिकाएणं ओसहीओ झामेइ जाव अने पि झामन्तं समणुजाणइ, इति से महया जाब उदश्लाह्या भवड़ । से एगइओ नो वितिनिञ्छा, तं जहा-गाहा-वर्षण या गाहाबहपुताण वा उद्दाण दा गोणाम वा घोडगाण वा गहभाण वा सब-मेब पूराओ करपेड् अक्षेत्र वि कप्पावेड् अर्थ पि कप्पन्तं समगुजाणइ । से एगङ्ओ

नो वितिगिञ्छड, तं जहा-गाहाबद्देण वा गाहाबद्दपुत्ताण वा उद्दसालाओ वा जाव गृहभूसालाओ वा कण्टकबाँदियाहिं पिडिपेहिना सयमेव अगणिकाएणं झामेड जाव समण्जाणः । से एगइओ नो वितिगिन्छः, तं जहा-गाहावईण वा गाहावः प्रमाण वा जाव सोत्तियं वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ । से एगइओ नो वितिनि-ञ्छड तं जहा-समणाण वा माहणाण वा छत्तर्ग वा दण्डगं वा जाव चम्मछेयणर्ग वा सयमेव अवहरह जाव समणुजाणड । इति से महया जाव उवक्खाइना भवड़ । से एगडओ समणं वा माहणं वा दिस्सा नागाविहेहिं पावकम्मेहिं अनाणं उवक्खा-उत्ता भवड, अदवा पं अच्छराए आफालिना भवड, अदुवा ण फरसं वदिना भवड, कालेण वि से अणुपविद्वस्य असणं वा पाणं वा जाव नो दवावेना भवइ, जे इमे भवन्ति बोणसन्ता भारकन्ता अलसगा वसलगा किवणगा समणगा निउजसा वणगा पव्वयन्ति ते इणमेव जीवियं धिजीवियं संपिडिवृहेन्ति, नाइ ते परलोगस्स अद्वाए किंचि वि सिलीमन्ति, ते इक्तन्ति ते मोयन्ति ने जुरन्ति ते निप्पन्ति ते पिट्टन्ति ते परितप्पन्ति ते दक्क्वणजूरणसोयणतिःपणपिट्रणपरिनिष्पणबहुबन्धणपरि-किलेमाओं अप्पिडिविर्या भवन्ति । ते महया आरम्मेण ते महया समारम्भेण ते महया आरम्भममारम्मेण विरूवहुवंहिं पावकम्मकिबेहिं उरालाई माणस्मागाई भोगभोगाइं भुक्षितारो भवन्ति । तं जहा-असं असकाछे पाणं पाणकाछे बत्य वत्यकाले लेणं लेणकाले संबर्ण संबर्णकाले सपुष्यावरं च णं ण्हाए कण्डेमालाकवे आविद्धमणिमवण्णे कप्पियमालामउली पिडवदसरीरे वस्पारियगोणिमुनगमवदाम-कलावे अहयवत्थपारिहिए चन्दणोकिसत्त्वायमरीरे मरद्रमहालियाए कृडागार-सालाए महडमहालयंसि सीहामणंसि इत्बीगुम्मसंपरिष्के सब्बराहएणं बोहणा श्रियायमाणेणं महयाहयनप्रगीयवादयतन्त्रीनलनालनुडियघणम् इंगप्डप्यवाद्वयरवेणं उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भुजमाणे विहरह । तस्य णं एगमवि आणवेमाणस्य जाव चनारि पश्च जणा अवना चेव अवसङ्गीत । भणह देवाण्णिया कि करेमो ? कि आहरेमो ? कि उच्चेमो ? कि आचिद्रासो ? कि मे हियं इच्छियं ? कि भ आनगस्त मयइ ? तमेव पासिना अणारिया एवं वयन्ति-देवे खल अर्थ परिसे, वेबसिणाए खल अर्थ परिसे, देवजीवणिके खल अर्थ परिसे. अने वि य र्ण उवजीवन्ति । तमेव पालिता आरिया वयन्ति-अभिकन्तकृतकम्मे खलु अयं गुरिशे अहपुए अह्यायरक्खे वाहिणगामिए नेरहए कण्डपक्तिस आगमिस्साणं दुष्ट्रबोहियाए यावि मविस्सा । इवेयस्स ठाणस्स उद्रिया देगे अभिगिजमन्ति अणुद्रिया देगे अभिगिज्यन्ति अभिन्नेहाउरी अभि-

गिउझन्ति । एस ठाणे अणारिए अकेवछे अप्यदिपुण्णे अणेयाउए असंसुद्धे असह-गत्तणे असिद्धिममो अमुत्रिमागे अनिव्याणमागे अनिजाणमागे असव्यद्कलपहीण-मग्गे एगन्तमिन्छे असाह । एम खढु पढमस्त ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभन्ने एबमाहिए ॥१७॥६६७॥ अहावरे दोबस्स ठाणस्म धम्मपक्खस्स विभन्ने एव-माहि अद । इह खलु पाईणं दा पढीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा सन्तेगह्या मणुस्स। भवन्ति । तं जहा-आरिया देगे अणारिया देगे उचागोया देगे नीयागोया देगे काय-मन्ता वेगे हस्यमन्ता वेगे सुबण्णा वेगे द्वण्णा वेगे सुरुवा वेगे दुरुवा वेगे। तेनि च णं खेनवत्थ्यि परिवर्गाह्याई अवन्ति, एसो आलावगी जहा पोण्डरीए तहा नेयव्यो, तेणेव अभिलावेण जाव सञ्बोवमन्ता मञ्चलाए परिनिब्बुडे लि बेमि।। एम ठाणं आरिए केवले जाव मञ्बद्कवप्पहीणमागे एगन्तममो माह । दोबस्स ठाणस्स धम्मपन्त्रकम्म विभन्ने एवमाहिए॥१८॥६६८॥ अहाबरे तबस्म ठाणस्स मिस्पगस्स विभन्ने एवमाहिज्य । जे इमें भवन्ति आर्ण्णिया आवसहिया गामणियन्तिया कण्हईरहस्सिया जाव ने तओ विष्पम्बमाणा भुजो एलम्याए तम्यनाए पदा-यांना । एस ठाणे अगारिए अकेवले जाव असम्बद्धकपहीणमाने एमन्त्रमिन्छे असाहु । एम सब्दु तबस्य ठाणम्य मिस्सगस्य विभन्ने एबमाहिए ॥ १९ ॥ ६६९ ॥ अहादरे पढमस्य ठाणस्य अधम्मपक्लस्य विभन्ने एवमाहिज्ङ । इह खल पाइँगं वा ४ मन्तेगद्दया मणुस्या भवन्ति-गिहरबा महिच्छा महारम्भा महापरि-रगहा अर्थास्मया अधम्याणुया अर्थाप्यद्वा अधम्मक्ताई अधम्मपायजीकिंगो अध-म्मफ्लोई अधम्मपनञ्जूषा अधम्मशीलसमुदायारा अधम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा बिहर्रान्त । इण छिन्द भिन्द विगनगा लोहियपाणी चण्डा रहा खुदा साहस्तिया उक्कुमणबम्णमायानियिकिकृष्टक्षवडसाइसंप्रभोगबहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पिख्या-णन्दा असाह सञ्दाओं पाणाइबायाओं अप्पहितिरया जावजीवाए जाव सञ्चाओं परिगहाओं अप्पिटिविर्या जावजीबाए सन्वाओं कोहाओं जाव मिच्छादंसणसङ्गाओं अपिडिविरया, सन्वाओ व्हाणुम्भहणवण्णगन्धविलेवणसङ्करिसरसस्वगनभमहा-लंकाराओ अप्पिकिरिया जावजीवाए सञ्वाओ मगडरहजाणजुरगगिहिथिहिसिया-संदमाणियासयणासणजाणबाहणजोगभोयणपनित्यरिनहीओ अप्पत्तिनिरया जावजी-वाए सञ्वाओ क्यविक्रममासद्भगसम्बगसंबदहाराओ अप्पविविरया, जावजीवाए, सभ्वाओ हिर्णासुवृष्णध्यावक्रमणिमोत्तियसंस्रसिलप्पवालाओ अप्पहिविर्या आव-जीवाए सञ्दाओ कुउतुलकुडमाणाओ अप्पतिविरवा जावजीवाए सञ्दाओ सारम्भ-नमारम्भात्रो अप्पन्निविर्या जावजीवाए सम्बामो करणकारावणाओ अप्पन्निविरवा 148

जाबजीवाए सन्वाओ पयगपयाबणाओ अप्पिडिविरया जाबजीवाए सन्वाओ कुडणपिद्रगत्ज्ञगनाडणबहबन्धपरिकिछेसाओ अप्पिडिविरया जावजीवाए । जे बावण्णे तहप्पगारा सावजा अबोहिया कम्मन्ता परपाणपरियावणकरा जे अणा-रिएहिं कर्ज्ञान्त तओ अप्पिडिविरया जावजीवाए । से जहानामए केंड परिसं कलममारानि उम्रागमासनिएभावकलत्यभालियन्द्रगपलिमन्यगमादिएहि अयन्ते करे मिच्छादण्डं पउन्नान्त, एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिरवट्टगलावगकवीयकविश्व-लमियमहिमवराहगाहगोहकस्मिनिरिनिवमादिएहि अयन्ते करे मिच्छादण्डं पश्चन्ति जा वि य से बाहिरिया परिसा भवड़, तं जहा-दामें इ वा पेसे इ वा अयाए इ वा भाउते इ वा कम्मकरए इ वा भोगपरिसे इ वा नेभि पि य ण अन्नयरिस अहाल-हगंगि अनुराहंनि सबमेत्र गरुयं दण्ड निवतेतः । तं जहा-इमं दण्डेट इमं मुण्डेट इमं ताबेह इमें तालेह इमें अदयवन्यां करेद इमें नियलबन्धणं। करेह इमें हिंद्रबन्धणं करेह इसं चारगबन्धणं करेह इसं निय उज्यलमधोचियमोखियं करेह इसं हत्यांच्छक्रयं करेह इस पायच्छिलयं करेह इस कश्माछलयं करेह इस नक्ओद्रमीसमूहच्छिलयं करेह वेयगच्छिहिय अङ्गन्छ हियं पक्सानीडियं करेह हमं नयणापाडियं करेह इमं दंगण-प्पाडिय वसण्पाडियं जिञ्जूपाडियं ओलम्बयं करेह धर्मयं करेह घोलयं करेह सुलाइयं करेह सुलाभिन्नयं करेह खारवन्तियं करेह बज्झवन्तियं करेह सीहप्रिक्छयगं करेह वसभप्रिख्यमं करेह दव्धिमद्श्वयक्तं कामणिर्मसम्बालियक्तं भलपामांनरुद्धमं इसं जाबजीवं वहबन्धणं करेह इसं अक्षयरेण अनुभनं कुमारेटं मारेह । जा वि य से ऑब्यन्तरिया परिया भवड, तं जहा-माया उवा पिया उवा भाषा उवा भगिणी उवाभजाउ वापुलाइ वाध्याद वास्प्हाड वा, नैसिंपिय ण अन्नयरंपि अहालहर्गाम अवगर्रात मयमेव गरम दण्टं निवतेड, सीओदगार्वयहाँम उच्छोलिता भवड जहा मिनदोसर्वात्तए जाव अहिए पर्रांस लोगीन । ते दक्शनित सोयन्ति जरन्ति निष्यन्ति पिट्नि परिनर्षान्त ते दक्त्व गमोयणज्यणनिष्यगपिद्रण-पिताप्यमवहबन्धणपरिकिलेमाओ अप्पिडिविग्या भवन्ति । एवमेव ते इत्यिकामेहि मुच्छिया गिद्धा गढिया अञ्जोतवन्ता जाव वासाई चउपस्माई छहसमाई वा अप्प-यरो वा भूजयरो वा कालं भृतिन्तु भोगभोगाई पनिमुहना वेगययणाई संचित्रिता बहुई पावाई कम्माई उरमनाई संभारकडेम कम्मुमा से जहानामए अयगोले इ बा सेलगोले इ वा उदगंसि पक्सित समाणे उदगयलमङ्बद्दना अहे घरणियलपहुद्वाणे भवड, एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए बजाबहुछै धूबबहुछै पहुबहुछै वेरबहुछै अप्पत्तिब-बहुछे दम्भवहुले नियक्तिबहुले साइबहुले अयसबहुले उहसस्रतसपाणपाई कालमासे

कालं किया धरणियलमङ्बदना अहे नरगयलपद्दार्ण भवद् ॥ २०॥ ६७०॥ ते णं नरगा अन्तो वट्टा बाहिँ चउरमा अहे खुरप्पसंठाणसंठिय। निबन्धकारतमसा वबगयगहचन्दस्रनक्षकाजोद्रमध्यहा मेदवसामंसहिहरपूयपङलचिक्सिल्लिला-णुलेबणयाता असुई दीसा परमद्भिगनचा कण्हा अगणिबण्णामा कक्ष्यबङ्कामा दुरहियासा अमुभा नरगा अमुभा नरएमु वयणाओ ॥ नो चेव नरएमु नेरइया निहायन्ति वा पयलायन्ति वा सुई वा रई वा घिई वा मई वा उबलभन्ते । ते वं तत्य उज्जने विवलं पगाउं कट्यं कक्स चण्डं दुक्लं दुम्गं तिब्बं दुरहियामं नेरइया वेयणं पच्छुभवमाणा विहर्रान्त ॥ २५ ॥ ६७५ ॥ मे जहानामण् रुक्से मिया पव्ययम्गे जाए मुळे छिके अम्मे गरुए जओ निण्णं जओ विसमं जओ दुमाँ तुओ पवडड, एवामेव तहप्पगारे पुरियजाए गन्भाओ गर्व्स जम्माओ जम्मे माराओ मार नरगाओं नरगं दक्ताओं दुक्तं दाहिणगामिण् नेरइए कण्हपक्तिए आग-मिम्माणं द्वहबोहिए यावि भवड । एस ठाणे अगारिए अकेवले जाव असव्यद्क्ख-पहीं गमग्रे एगन्तर्मिन्छे असाङ् । पडमस्य ठागस्य अधम्मपक्तस्य विभक्ते एव-मातिए॥ २२ ॥ ६७२ ॥ अहावरे रोचम्म ठाणस्य धम्मपक्तस्य विभक्के एव-माहिज्ञ । इह खल् पाईणं वा ४ मन्त्रगद्या मणुरुषा भवन्ति । तं जहा-अणारम्भा अपरिकाहा धर्मिमया धर्माणुका धर्मिम्हा जान धर्मोणे चेत्र विशि कापेमाणा विहर्रान्त, नृसीला युष्वया मुप्पडियाणन्दा मुमाह मच्वाओ पाणाइवायाओ पडि-विरया जावजीवाए जाव जे गावके तहप्पगारा मावजा अबोहिया कम्मन्ता पर्पायपरियावणकरा कर्जान्त तेओ वि पविविरया जावजीवण् ॥ से जहानामए-अणगारा भगवन्त्रो इरियाममिया भामासमिया एमणासमिया आयाणभण्डमतः निक वेबणसमिया अवारपासवणखेलिनिजाणजल्लपिट्वावणियासमिया मणसमिया वय-समिया कायसमिया मणगुना वयगुना कायगुना गुना गुन्तिन्द्या गुन्तबस्भयारी वकोहा अमाणा अमाया अलोभा सन्ता पमन्ता उबमन्ता परिनिव्युडा अणामवा अग्गन्या छिन्नसीया निरुबलेबा कंसपाइ व्य मुक्कतीया संखी उब निरक्तणा जीव इव अपिंडहयगई गगणतलं पित्र निरालम्बणा वाजरेव अपिंडबद्धा सारदसलिलं व मुद्धहियया पुक्तसरपत्तं व निरवलेका कुम्भो इव गुलिन्दिया विहग इव विष्पमुद्धा समिगविसाणं व एगजाया भारण्डपक्की व अप्पमना कुजरो इव मोण्डीरा बमभो इव जायरवामा सीहो इव दुद्धांसा मन्दरो इव अप्पक्रमा सागरो इव गम्भीरा चन्दो इव सोमकेसा सूरो इव दिल्लया जवकवणमं व वायस्त्रा वर्युवरा इव सम्बन्धसविसहा मुह्यहूयासची विय तेवसा बलन्ता । नत्वि नं तेसि भगवन्तार्च

कत्य वि पश्चियन्त्रे भवइ । से पश्चितन्त्रे चउन्त्रिहे पन्नते । तं जहा-अण्डए इ वा पोयए इ वा उग्गहे इ वा पग्गहे इ वा जं णं त्रं णं दिसं इच्छन्ति तं णं तं णं दिसं अपिंबद्धा सुइभूया लहभूया अप्पागन्था संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणा विहरन्ति ॥ तेर्सि णं भगवन्ताणं इमा एयाङ्ग्या जायामायावित्ती होत्था । तं जहा-चउत्ये भते छट्टे भत्ते अद्वर्गे भत्ते दसमे भत्ते दुवालममे भत्ते चउदसमे भत्ते अद्ध-मासिए भन्ने मासिए भन्ने दोमासिए विमासिए चाउम्मासिए प्रमासिए छम्मासिए अदुत्तरं च णं उक्खिनचरया निक्खिनचरया उक्खितनिक्खिनचरया अन्तचरगा पन्तचरमा लहचरमा समुदाणचरमा ससद्वचरमा असंसद्वचरमा तजायसंमद्रचरमा दिइलाभिया अदिहलाभिया पहलाभिया अपुरुलाभिया भिक्खलाभिया अभिक्खला-भिया अनायचरमा उवनिहिया संखादत्तिया परिमियपिण्डबाइया सुद्धेसणिया अन्ता-हारा पन्नाहारा अरमाहारा विस्माहारा छहाहारा तुच्छाहारा अन्नजीवी पन्तजीवी आयम्बिलिया पूरिमान्निया निव्विगदया अमजमंगार्सिणो नो नियामरसमोन्नं ठाणाइया पिंडमाठाणाइया उक्कदुआसणिया नेमिजिया वीरामणिया दण्डायङ्या लगङसाइणो अप्पाउडा अगनया अकण्डुया अणिङ्रहा ( एवं जहोबबाइए ) धुयकेसमंधुरोमनहा सञ्बगायपिकम्मविष्यमुका चिहन्ति । ते णं एएणं विहारेणं विहरमाणा बहुई वासाई मामनपरियागं पाउणन्ति २ बहबहु आबाईसि उप्पर्नात वा अगुज्यन्नींस वा बहुई भनाई पचक्कन्ति पचक्काइना बहुई भनाई अणमणाए हेर्रिन्ति, अणसणाए छेदिला जस्मद्वाए कीरड येगकप्पभाव जिलकप्पभाव मुण्डभावे अण्हालभावे अदन्तवणगे अछत्तए अणोवाहणए भूमिसंजा फलगरं जा कट्टमेजा केमलाए बम्भ-चेरवासे परघरपवेसे लढावलदे साणावमाणणाओ हीलणाओ निन्दणाओ सिमणाओ गरहणाओ तज्जणाओ नालणाओ उत्रावया गामकण्टगा बावीसं परीमहोबसस्गा अहियासिजन्त तमहं आराहेन्ति तमहं आराहिता चरमेहि उस्मार्गानस्तासेहि अणन्तं अणुनरं निव्वाधार्यं निरादरणं कसिणं पिंडपुण्यं केवलवरनाणदंसणं सम्-पाडेन्ति, समुप्पाडिना तओ पच्छा सिज्झन्ति युज्सन्ति मुर्चान्त पाँरणिव्यायन्ति सञ्बद्धकर्माणं अन्तं कर्रान्त । एगचाए पुण एगे भयन्तारी भवन्ति, अवरे पुण पुरुवकम्मावसेसेणं कालमासे कालं किया अनगरेष्ठ देवलोएस देवलाए उदयतारी भवन्ति । तं जहा-महिषुएमु महज्युरुमु महापरक्षमेसु महावसेसु महाबछेसु महाणु-मावेस महामुक्खेस । ते गं तत्व देवा मवन्ति महिश्वया महजूदया जाव महासुक्खा हारविराइयवच्छ कह गतु विवयम्भयभया अन्नयकुष्ट लगहुगण्य यसक्रमणपीठभारी विचित्तहरुवाभरणा विचित्तमालामउलिमज्ञा बङ्गालगन्यपगरवस्वपरिहिया बङ्गालग-

पवरमञ्जाणुळेबणधरा आसुरबोंसी पलम्बबणमालाधरा दिव्वेणं रुवेणं दिव्वेणं वर्णणं दिरुवेणं गन्धेणं दिरुवेणं कासेणं दिरुवेणं संघाएणं दिरुवेणं संठाणेणं दिरुवाए इड्डीए दिव्वाए जुईए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अवाए दिव्वणं तेएणं दिव्याए छेसाए इस दिसाओ उजीवेमाणा पभासेमाणा गङ्कलाणा ठिङ्कलाणा आगमेनिभद्दया यावि भवन्ति । एस ठाणे आरिए बाव सव्यदुक्खपहीणमग्गे एग-न्तसम्मे सुसाह । दोबस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभक्ते एवमाहिए ॥ २३ ॥ ६ ०३ ॥ अहाबरे तबस्य ठाणस्य मीसगस्यविभन्ने एकमाहिज्यह । इह खलु पाईणं वा ४ सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति । तं बहा-अप्पिन्छा अप्पारम्भा अप्पारिगहा धम्मिया धम्माणुया जाव धम्मेणं चेव विक्ति कप्पेमाणा विदृरन्ति सुसीला सुन्वया सुप्पिडियाणन्दा माह एगवाओ पाणाइवायाओ पिडिविरया जावजीवाए एगवाओ अप्पिडिविरया जाव जे यावने तहप्पगारा मात्रजा अबोहिया कम्मन्ता परपाणपि-ताबणकरा कर्जान्त तओ वि एगबाओ अप्पडिविरया । से जहानामए समणीवासगा भवन्ति अभिगयजीकाजीवा उवरुद्धपुण्णपावा आसवसंवरवेयणानिज्ञराकिरियाहिग-रणबन्धमोक्सकुसला असहेजांदेवामुरनागमुबष्णजक्त्वरक्षस्किनरिकप्रिसगहलग-न्धव्यमहोरगाइएहिं देवगणेहिं निग्गन्याओ पावयणाओ अणङ्कमणिजा, इणमेव निम्गन्ये पात्रयणे निस्तंकिया निक्रंखिया निब्दिशिष्टका लढद्वा गहियद्वा पुच्छियद्वा विणिच्छियद्वा अभिगयद्वा अद्विमिश्रपेम्माणुरागरनाः । अयमाउसो निगन्ये पावयणे अहे अयं परमहे सेसं अणहे उसियक्षिता अनंगुयद्वाराअचियनन्ते उरपरघरपर्नेसा चा उद्दसद्वमृद्धिद्वपृत्रियमासिणीसु पश्चिपुण्यं पोमहं सम्मं अण्याजेमाणा समणे निरगत्ये फामुएसणिकेणं असणपाणसाद्वममार्भेणं बत्थपिकमहकम्बलपायपुञ्छणेणं ओमह-भेमजेर्ण पीठफलगसे जासन्यारएणं पिंडलाभेमाणा बहाई सीलब्बयगुणवेरमणपश्च-क्लाणपोसहोबबासेहि अहापिरगहिएहि तबोबस्मेहि अप्पार्ग भावेमाणा विहर्रान्त ॥ ते मं एयास्वेणं विद्वारेणं विद्वरमाणा बहुई वासाई समगोबासगपरियागं पाउणीत पाउणिता आबाहंसि उप्पर्णांस वा, अणुप्पर्णांस वा बहुई भनाई अणसणाए पच-क्खाएन्ति बहुई भनाई अवसणाए प्रवक्खाएना बहुई भनाई अजसणाए छेदेन्ति बहुई भत्ताई अन्नसभाए छेड्ना आलोइसपडिकंता समाहिपता कालमासे कालं किया अजयरेच्च देवलोएस देवताए उपवत्तारो भवंति, तंजहा-महिबूएस महजुहएस जाव महासोक्लेख होर्स तहेव जाब एसट्टाणे आयरिए जाब एनंतसम्मे साहू तचस्स ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एकमाहिए ॥ २४॥ ६७४॥ अविरई पहुत्र बाठे आहि-ज्यइ विरइं पहुन्न पंडिए आहिजह विरयानिरहं पहुन्न बालपंडिए लाहिजह, तत्थणं

स्यगदं

जा सा सन्वओ अविरइ एसट्टाणे आरंभट्टाणे अणारिए जाव असन्बदुक्कप्पदीणमनगे एगंतमिच्छे असाहु, तत्थर्गं जा सा सञ्चओ विरद एसठ्राणे अजारंभठ्ठाणे आरिए जाब सञ्बद्धक्षपहीं गमग्गे एगंतसम्मे साह्, तत्यणं जा मा सञ्बक्षी विग्याविरह एसठ्राणं आरभजोरआभठ्राणे एसठ्राणं आरिए जाव सब्बद्धखप्पहीं गमग्गे एगंतसम्मे साहू ॥ २५ ॥ ६७५ ॥ एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहिं चेव दोहिं ठाणेहिं समोअ-रंति, तंजहा-धम्मे चेव अधम्मे चेव, उवसंत चेव अणुवसंत चेव, तत्थणं जे से पडमठ्रागरम अधम्मपक्खरम विभंगे एवमाहिए तस्मणं इमाई तिक्रि तेवठाई पावा-दुयसयाइं भवंतीति मक्लायाई, तंजहा-किरियावाईणं अकिरियाबाईणं अझाणियवा-ईमं बेणइयवाईणं तेवि परिनिव्याणमाहंसु तेवि परिमोक्खमाहंसु तेवि लबेति सःबगा तेवि लवंति सावइनारो ॥ २६ ॥ ६७६ ॥ ते सब्वे पावाउया आङ्गरा धम्मार्ग णाणापन्ना णाणाखंदा जाणासीला जाणादिङ्की जाणार्व्ह जाणारमा जाणाञ्चवसाज-मंजुता एगं महं मंडलिबंधं किया सब्बे एगओ चिट्रांत ॥ २७ ॥ ६७७ ॥ पुरिसेय सामणियामं इंमालाणं पाई बहुपहिपृत्तं अओसम्मं संदासएषं महाय ते सब्बे पावाउए आइवरा धम्माण णाणापन्न। जाव णाणाज्यवसाणसञ्जेन एवं वयासी-हंभो पावाजया आइगरा धम्मानं गाणापना जाव गाणाअजनवसाणसंजुना इमं नाव तुन्ने सागणियामं इंगालामं पाइं बहुपबिपुन्नं गहाय मुहन्तयं २ पाणिणा धरेह भी बहुसडा-सर्ग संमारियं कुजा, भी बहुआंगार्यभणियं कुजा भी बहु माहाँम्मयवैयाविडेयं कुजा णो बहु पर्धाम्मयवेयाविदयं कृजा, उज्ज्या णियागपिकवना अमायं कृश्वमाणा पाणि पमारेह इतिबुचा से पुरिसे तेनि पाबादुयार्ग तं सार्गाणयाणं इंगालाणं पाई बहुप-डिपूर्व अउमएणं संडामएणं गहाय पाणिम् णिसिगीत तएणं ते पाबाद्या आइगरा धम्माणं णाणापना जाव णाणाञ्जवसाणमंजुना पाणि परिमाहरेति तएणं से पुरिसे ते सब्दे पाताउए आइगरे धम्माणं जाव णाणाज्यवसाणसंज्ञा एवं बयासी हंभो ! पावादया आइगरा धम्माणं गाणापना जाव णाणाञ्यवसाणसंज्ञा कम्हाणं तुर्भे पाणि पिंडसाहरह पाणि गो डिहजा, दंहूं कि भविस्मड दुक्ले दुक्ले हि सण्णमाणा पिक्साहरह एन तुला एमापमाण एम समोसरण प्रेयं तुला प्रतयं प्रमाणे प्रतेयं समीमर्षे तत्वणं जे ते समणा माहणा एवमाइक्सति, जाव परुवेंदि सम्बे पाणा जाव मत्ता हंतव्या अज्ञावेयव्या परिघेतव्या परिगावयव्या किलामेयव्या उद्देयव्या ते आगंतु छेयाए ते आगंतु भेयाए जाब ते आगंतु जाडबरामरणजीविजन्मणसं-मारपुणव्भवगव्भवासभवपर्यवक्रकेक्ष्मीभागिणो भविस्सेति, ते बहुलं दंबणाणं बहुचं मुंडणाणं तज्जमाणं तालणाणं अंदुवंचणाणं जाव बोलणाणं माइमरणाणं पिहमरणाणं

भाइमरणाणं भगिणीमरणाणं मञ्जापुनध्यासुन्हासरणाणं दारिहाणं दोहरगाणं अध्यद-संवासाणं पियविष्पओगाणं बहणं दुक्खदोमणस्साणं आमागिणो भविस्संति अणादियं च पं अणवयमां रीहमदं चाउरंतसंसारकंतारं भज्जो भज्जो अणपरियद्विस्संति ते णो सिजिझस्संति णो वृजिझस्संति जाव णो सव्वदक्खाणमंतं कांग्स्सित एस तुला एस पमाने एन समोसरने पत्तेयं नूला पत्तेयं प्रमाणे पत्तेयं समोसरने । तत्य णं जे ते समणा माहणा एवमाइक्सन्ति जाव पहुंबन्ति । सब्बे पाणा सब्बे भया सब्बे जीवा सब्वे मना न हत्नच्या न अजावेयव्या न प्रशियम्बा न उह्वेयव्या ते नो आग-न्त्रच्छेयाए ते नो आगन्तभेयाए जाव जाइजरावरणजोणिजम्मणसंसारपणब्भवग-अभवासभवपर्वचकलंकलीभागिणो भविस्मन्ति, जाव अणाइयं च ण अणवयस्रो वीहमदं चाउरन्तसंसारकन्तारं भूजो भूजो ने। अणुपरियद्विस्सन्ति, ते सिज्झिस्सन्ति जाब सम्बद्धार्य अन्तं कार्रम्मन्ति ॥ २८ ॥ ६७८ ॥ इच्चेएहिं बारमहिं कार्रया-टाणेहिं बहुमाणा जीवा नो सिज्जिन नो बज्जिस नो मुखिन नो प्रविध्वाइंस जाब नो सव्दर्भवाणं अन्तं करेंन् वा नो करेन्त्र वा नो कांग्स्नन्ति वा । एयंसि चेव तरसमें किंग्याठाणे बहुमाणा जीवा सिजिजन बर्जियन मार्थन परिणिव्वाइन जाव मञ्बद्दस्थाणं अंतं करेंसु वा करेति वा कांग्रसीत वा । एवं से भिक्ख आयद्दी आय-हिए आयगुने आयजोगं आयपरक्षमें आयर्गक्खर आयाणकस्पर आयणि फेडर आयाणमेव पढिसाहरेजासि नि बेसि किरियाद्राण ज्ञायणं विदयं ॥२९॥६७९॥

## आहारपरिषाज्झयणे तइये

सुयं में आउसं ! तेगं भगवया एवमकलायं। इह सालु आहारपरिका नामजसयणे तस्य णं अयमद्वे। इह सालु पाईण वा ४ सम्बाभी सम्वानंति य णं लोगेनि चत्तारे वीयकाया एवमाहिजंति । तं बहा-अग्गवीया मृलवीया पोरवीया खंधवीया । तेसि व णं अहाबीएगं अहाबागतेणं इहेगइया सना पुडवीजोणिया पुडवीसभवा पुडवी-कुकमा तज्जोणिया तत्संभवा ततुवक्रमा कम्मोवगा कम्मावया लेखं तत्वकुक्रमा नाणाविहजोणियायं पुडवीणं संगेहमाहारेति । ते जीवा आहारेति पुढवीसरीरं आउसरीरं तेवसरीरं वाउसरीरं वाउसरीरं नाणाविहाणं तस्थावराणं पाणाणं सरीरं अवित्तं कुम्बेति परिविद्धत्यं। नं सरीरं पुडवाहारियं तयाहारीयं विपरिणयं साक्ष्वियक्षदं सेतं । अवरो वि य णं तेसि पुढविश्रोणियाणं क्षरीर। नाणाविहाणं सरीरं नाणाविहाणं सरीरं वावरिणयं साक्ष्वियक्षदं सेतं । अवरो वि य णं तेसि पुढविश्रोणियाणं क्षरीर। नाणाविहाणं सरीरा नाणाविहाणं नाणाविहाणं सरीरा नाणाविहाणां सरीरा नाणाविहाणं नाणाविहाणं सरीरा नाणाविहाणं नाणाविहाणं सरीरा नाणाविहाणां सरीरा नाणाविहाणं नाणाविहाणाविहाणां सरीरा नाणाविहाणां नाणाविहाणां नाणाविहाणां सरीरा नाणाविहाणां नाणाविहाणां सरीराणाविहाणां नाणाविहाणां सरीराणाविहाणां सरीराणाविहाणां नाणाविहाणां नाणाविहाणां

नाणाफासा नाणासंठाणसंठिया नाणाविष्टसरीरप्रमालविउध्वया ते जीवा कम्मोवव-जगा भवन्तीति सक्खायं ॥ १ ॥ ६८० ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सन्ता एक्ख-जोणिया रुक्खसंभवा रुक्खनुकमा तज्जोणिया तस्संभवा तदुवकमा कम्मोवमा कम्म-नियाणेणं तत्थनुष्कमा पुढवीजोणिएहिं स्वन्होहिं स्वन्हताए विजर्हति । ते जीवा तसि पुढवीजोणियाणं स्वस्वाणं सिणेश्वमाहारेति, ते जीवा आहारेति पुढवीसरीरं आउते-उवाजवणस्सइसरीरं नाणाविहाणं तसयावराणं पाणाणं मरीरं अचित्तं क्रन्वंति परिवि-द्धत्यं । तं सरीरं पुष्याहारियं तयाहारियं विष्परिणामियं सारुवियक्तं सन्तं । अवरे बि य णं तेनिं रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं सरीरा नाणावण्या नाणागन्था नाणारमा नाणाफासा नाणासठाणसठिया नाणाविद्दसरीरप्रस्तर्शवडिवया ने जीवा कम्मोव-वनगा भवन्नीति सक्लायं ॥ २ ॥ ६८९ ॥ अहावरं पुरक्कार्यं इहेगइया सत्ता रक्सजोणिया रक्ससंभवा रक्सनुक्रमा। तज्जोणिया तस्संभवा तदबक्रमा रूम्भोवगा कम्मणियाणेणं तत्यवृक्षमा एक्खजोणिएन एक्खनाए विदर्शत, ते जीवा तेसि एक्ख-जोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेति ते जीवा आहारेति, पुढवीमरीरं आउते उवा-उवणस्सइसरीरं तमथावराणं पाणाणं सरीरं अचिनं कुव्वंति परिविद्धत्यं नं मरीरं पुरुवाहारियं त्याहारियं विपरिणामियं मारुवियकडं संतं अवरेवि य ण तेसि ठक्ख-जोणियाणं रुक्तवाणं सरीरा णाणावण्या जाव ते जीवा कम्मोवबस्या अवंति नि मक्त्वायं ॥ ३ ॥ ६८२ ॥ अहावरं पुरक्तायं इहेगइया सन्ता रुक्खजीविया रक्क-संभवा स्कलवहमा तजोणिया तस्संभवा तदबहमा कम्मोवगा कम्मनियाणेणं तत्थ-वुष्मा रुक्तजोणिएमु रुक्खेमु मूलताए कंदनाए, खंधनाए तयनाए मालनाए पदा-लनाए पननाए पुष्फनाए फलनाए बीयनाए विउर्होत ने जीवा तेसि रुक्खाओ-णियाणं रुक्काणं रिणेहमाहारेति ने जीवा आहारेनि पढवीमरीरं आउतेउवाउ-वणस्मई णाणाविहाणं तमथावराणं पाणाणं मरीरं अचिनं कटवेति परिविद्यस्थे तं सरीरमं जाव सारुवियक्डं संतं अवरेवियणं तेनि रुक्त्वजोणयाणं मुखाणं कंदाणं खेंधार्ण तयाणं मालाणं प्रवालाणं जाव बीयाणं सरीरा जाणावण्या जाणागंधा जाव णाणाविहमरीरप्रगर्जाव उब्बिया ते जीवा कम्मोववसमा भवंति लि मकसायं ॥ ४॥ ६८३ ॥ अहावरं पुरक्लायं इहेगह्या सत्ता रुक्सजोमिया रुक्ससेमवा रुक्खनकमा नजोणिया नस्संभवा तदुवक्रमा कम्योववक्षमा कम्मनियायेणं तत्युवक्रमा रुक्खओणिएहिं रुक्खेहिं अज्जारोहनाए विउद्देति ते जीवा तेसिं रुक्खओणियाणं स्कक्षाणं सिणेहमाहारेंति ते जीवा आहारेंति पुत्रवीसरीरं जाव सारूविवकटं संतं अबरेबि य णे तेसि रुक्खबोणियाणे अजनारहाणे सरीरा जाजाराजा जान सकतार्थ

॥ ५ ॥ ६८४ ॥ अहावरं पुरक्खार्य इहेगइया सना अज्झारोहजोणिया अज्झा-रोहसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्य वृक्षमा स्वन्तजोणिएस अज्झारोहेस अज्झा-रोहताए विउद्देति ने जीवा तेसि रुक्खुजोणियाणं अज्हारोहाणं सिणेहमाहारैति ते जीवा आहारेंति पदवीमरीरं जाव मारूबियकडं संतं अवरेवि य णं तेसि अज्ञारोहजोणियाणं अज्ञारोहाणं सरीरा णाणावण्या जावमक्तायं ॥ ६॥ ६८५॥ अहाबरं पुर्क्खायं इहेगड्या मना अज्जारोहजोणिया अज्जारोहसंभवा जाव कम्मानियाणेणं तथ वृक्षमा अज्यागेहजोणिएन अज्यागेहनाए विउद्वेति ने जीवा तिमि अज्ञारोह बोणियार्ग अन्द्वारोहाणं निणेहमाहारैति ते जीवा आहारैनि-पुढविमरीरं भाउमरीरं जाव साम्बियकडं संतं अवरेवि य ण तेमि अञ्झारोह जोषियाणं अज्ञारोहाणं सरीरा णाणावण्या जावमक्खायं ॥ ७ ॥ ६८६ ॥ अहा" वरं प्रक्रवायं इहेगड्या मना अञ्चारोहजोणिया अञ्चारोहसंसवा जाव कम्म-नियागेणं तत्यवुक्तमा अञ्झारोह नोणिएम् अञ्झारोहेन् मृलनाए जाव षीयनाए विडिंति ने जीवा नेति अज्ञारोहजोणियाणं अज्ञारोहाण सिणेहसाहारेनि जाव अवरेति य णं तेनि अन्द्रारोहजोणियाणं मृन्तणं जाव बीबाण सरीत गाणावण्या जाबम क्लार्य ॥ ८ ॥ ६८७ ॥ अहाबरं पुरकलार्य इहेगड्या मना पुटविजीणिया पुरुविमंभवा जाब जाणाविहजोणियामु पुरुवीमु नणनाए विउर्दृति ते जीवा तेनि णाणाविहजी वियाणं पुरुवीणं सिगेइमाहारेति जाव तं जीवा कम्मोववका भवति नि मक्सायं-एवं पुरुविजोणिएस नणेयु तगताए चिउद्दंति जाव मक्यायं-एवं तणजोजिएस तजेम् नजनाए विद्वहीत तणजोजियं तजमरीरं च आहारेति, जाब-सक्खायं-एवं नणत्रोणिएस नणेसु मृतकाए जाव बीयकाए विउद्देति ने जीवा जाव एवमक्यार्य-एवं ओसहीणं वि चनारि आलावगा-एवं हरियाणांवे चनारि आला-वगा-॥ ९-१० ॥ ६८८-६८९ ॥ अहाबरं पुरक्षायं इहेगड्या सत्ता पुडवी-जोणिया प्रविसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्यव्कमा नाणाविङ्जोणियास प्रविस् आयनाए वायताए कायताए कृहणनाए कृत्कनाए उथ्वेहणियनाए निब्बहणिय-ताए मछनाए छत्रगनाए बामाणियनाए क्रनाए विज्ञान्ति । ते जीवा तेमि नाणा-विह जोणियार्ण पुत्रवीर्ण सिनेहमाहारेन्ति । ते वि जीवा आहारेन्ति पुडविसरीरं जाव मन्तं । अवरे वि य वं तेसि पुडविजोणियाणं आयनाणं जाव कूराणं सरीरा नाणावण्या जाव मक्स्बार्य । एमो चेव आलावगो सेसा तिष्णि नन्त्रि । अहावर्र पुरक्लायं उद्देगह्या सत्ता उद्गक्रीणिया उद्गसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्यवुक्रमा नाणाबिह ओणिएस उदएक रूक्सनाए विज्ञान्ति । ते जीवा तेसि नाणाविह जोणियाणं

उदगाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाब सन्तं । अबरे वि य ण तेनि उदगजोणियाणं रुक्खाणं सरीरा नाणावण्या जाब मक्खायं । जहा पुढ्विजोणियाणं कक्षाणं चनारि गमा अज्ञारहाण वि तहेव. तणाणं ओसहीं हो हरियाणं चनारि आलावगा भाणियव्या एकेके, अहावर पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणिया उदगसम्भवा जाब कम्मनियाणेणं तत्थवृक्षमा नाणाविह जोणिएन उद्गुष्ट उदगनाए अवगनाए पणगनाए सेवालनाए कलम्बुगनाए इडनाए कसंस्मनाए कच्छभाणियनाए उप्पलनाए प्रमुमाए कुम्यनाए निल्पनाए सुभगनाए सोगन्धि-यनाए पोण्डरीयमतापोण्डगियनाए सयपननाए सहस्मधननाए एवं कल्हारकोकण-यत्ताम् अरविन्दताम् तामरमत्ताम् भिसभिसम्गणलप्क्खलताम् प्कललान्छभगताम् विडम्नि । ते जीवा नेमि नागाविह जोणियाणं उदगरणं निणहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति प्रवीसरीरं जाव सन्तं । अवरे नि य गं तेर्गि उदगन्नोणियाणं उदगार्ग जाव एक्स्वर्टास्टभगाणं सरीरा नागावण्या जाव मक्स्वार्य । एमी चंद आलावगो ॥ १९॥ ६९०॥ अहावर परक्षायं इहंगड्या सना नेसि खेव पट्यी जोणिएहिं रुक्येहि स्क्याजीणिएहि रुक्येवहि रुक्य जीणिएहि स्टेहि जाब बीएहि. रक्तजोणिएह अञ्चारोहेर्ह अञ्चारोहजोणिएहि अञ्चारोहेहि अञ्चारोहजोणिएहि मुन्देहि जान बीगाह, पटानजोणिगाह तणेई तणजोणिगाह तणेई तणे वा नाजोणिगाई मलेहिं जाव बीएहिं। एवं ओयहीहि वि निष्णि आलावना एवं हनिएहि वि निष्णि आलावगा । प्टविजोणिएहि वि आएहि काएहि जाव क्रेरेहि उद्गजोणिएहि स्क्लेहि रुवन्वजोणिएहिं रुवन्वेहि रुक्लजोणिएहिं मुलेहि जाब बीएहि एवं अज्यागोहेहि वि तिष्यि । त्रेपेटि पि तिष्यि आलावमा । ओसहीटि पि तिष्यि, इतिएटि पि तिष्यि, उदगजोणिएहिं, उदएहिं अवएहिं जाव प्रस्वतिष्ठभएहिं तसपाणनाए विउद्दन्ति ॥ त जीवा तैभि प्रतीजीणियाणं उदयजीणियाण स्वन्यजीणियाणं अञ्चारीहजीणियाणं तणजोणियाणे ओमही बोणियाण होत्यजोणियाणे रक्त्याणे अञ्झारोहाणे नणाण ओम-हीणं हरियाणं भुलाणं जाव गीयाणं आयाणं कायानं जाव कृत्वारं [कृताणं] उदयाणं अबगाणं जाव प्रकारिक मगाणं सिणेहमाहारेकिन । ते जीवा आहारेकित पहचीसरीहं जाव सन्ते । अवरे वि य में तेसि स्वस्तुजोणियाणं अज्झारोष्ट्रजोणियाणं तपाजोणियाणं ओमहिजोणियाणं हार्ग्यजोणियाणं मृन्जोणियाणं कन्दजोणियाणं जाव बीयजीणियाण आयजीर्णयाणं कायजीर्णयाणं जाव कृरजीर्णयाणं उदगजीर्णयाणं अवगजीर्णयाणं जाव प्रकालन्छभगजोणियार्गं तसपाणार्णं सुरीरा नाणावण्या जाब सक्सायं ॥ १२ ॥ ६९९ ॥ अहावरे पुरत्नकार्य नाणाविष्ठाणं सणुरुसाणं । तं अहा-कन्मभूम-

गाणं अकम्मभूमगाणं अन्तरचीवगाणं आरियाणं मिलक्खुयाणं । तेसि च णं अहा-बीएमं अहाबगासेणं इत्बीए परिसस्य य क्रम्पकडाए जोणिए एत्य णं मेहणवनियाए (a) नामं संजोगे समुप्यज्ञह । ते दहओ वि सिणेहं संविणन्ति । तत्य णं जीवा इत्य-नाए प्रिसनाए नप्रयानाए विउद्दन्ति, ते जीवा माओउर्य पिउनुक् ते तद्भयं संसदं करसं किव्वसं नं पदमनाए आहारमाहारीने तुओ पन्छा जं से माया णाणाविहाओ रमांवहीओ आहारमाहारैंति तओ एगदेसेणं ओयमाहारैंति अणुपूर्वण वृह्या पिटपाग-मणपवना तओ कायाओ ऑमनिव्हमाणा ट्रान्य वेगया जणयंति परिसं वेगया जण-र्यत्, ण्यंसरं वेगया जणयंति, ते जीवा इहरा समाणा माउक्सीर सिप्य आहारिति आण्युरुवर्ग बुद्धा ओयणं कुम्मासं तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेति पुरुविसरीरं जाव ताहीनयकडे संतं अवरेति य णं तिर्मि णाणाविहाणं मणस्मनाणं कम्मभूमगाणं अक्रम्यभूमगाणं अनुरदीवगाण आरियाणं मिलवन्तुणं मरीरः जाजावण्यः भवति सि सक्तायं ॥ ६९२ ॥ अहावरं पुरक्कायं णाणाविहाणं जलचरामं पंचिदियतिरिक्ख-जोर्गियाणं, तंजहा-मन्द्राणं जाव संयमाराणं नेर्गित् च णं अहाबीतणं अहाबगासेणं इस्बीए प्रांत्सस्य व कम्मकटा नहेव जाव नभी पन्छा एगदेसँग ओयमाहारैनि आणपञ्चेणं युद्धा परिपागमणपवना तुओ कायाओं अभिनिवद्धमाणा अंट वेगया जणवंति पोयं वेगया अणयंति, से अडे अंब्राजनाणे इस्यि वेगया जणयंति, पुरिसं वेराया जणयंति, णप्रागं घेगया जणयंति, ते जीवा डहरा समाणा आउत्तिणंहमा-हारेति, आणुप्रवेणं वहा वयस्मइकायं नसथावरे य पाणे ने जीवा आहारेति पुर्वावस्तीरं आब संतं अवरेवि य णं तेसि णाणाविहाणं जलचरपंचिदियतिरिक्य-जोणियाणं मरुहार्यं मेसुमाराणं सरीरा जाणाबच्या जावमक्यायं ॥ ६९३ ॥ अहाबरं पुरक्तार्य भागाविहाणं च उत्पर्ययलयरपींचदियतिरिक्सजोणियाणं तंजहा एगखुराणं दल्यणं गंबीपदाणं सणप्ययाणं तेसि च वं अहाबीएणं अहाबगासेणं इन्धिप्रिसस्स य कम्भ जाव मेहणवात्तर णामं संजोगे समस्यज्ञह ते वहओ सिणहें संचिणित तत्थणं जीवा इत्थिलाए पुरिसलाए जाब बिउर्रेति ते जीवा माउओयं पिउसक्कं एवं जहा माणुस्माणं इतिय वेगया जणयंति पुरिसंपि नपुंसगंपि ने जीवा इहरा समाणा माउक्खीरं सर्प्य आहारेंति आणुपुरुवेर्ग वृद्धा वणस्सङ्कार्य तसधावरे य पाणे ते जीवा आहारित पुत्रविसरीर जाव संतं अवरेषि य ण तेसि णाणाविहाणं चउप-यथलयरपंचिदियतिरिक्खकोणियाणं एगसराणं आव सणप्पयाणं सरीरा णाणावण्या जायमकसार्य ॥ ६९४ ॥ अहादरं पुरक्खार्थं गागाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपेचि-दियतिरिक्स जोणियार्थ तंत्रहा-अहीणं अयगरार्थ आसान्ध्रियाणं महोरगाणं तेसि च

णं अहाबीएगं अहावगासेगं इत्बीए पुरिसस्स आध एरवर्ण सेहणे एवं तं चेव नाणक अंडे चेग्डया जगर्यति पोर्य चेग्डया जणर्यति से अंडे डिस्मजमाणे इस्थि चेग्डया जणयंति परिसपि णपंसपंपि ते जीवा डहरा समाणा वाउकायमाहारेति आणुप्-ठवेणं वृक्षा वणस्मदकायं तमथावरपाणे ते जीवा आहारेति पढविमगीरं जाव मतं अवरेबि य ण तेसि णाणाविहाण अग्यरिसप्पथलयरपीविदियतिभिक्ख । अहीणं जाव महोरमाणं सरीरा णाणावणा णाणागंधा बावमक्खायं ॥ ६९५ ॥ अहावरं प्र-कसायं णागाविहाणं भ्यपरिसप्पयलयरपंचिदिवतिनिकस्वजीलियाणं, तंत्रहा-गोहाणं नजलाणं सिहाणं सरडाणं सन्लाणं सरघाणं सराणं घरकोइलियाणं विरसंभराणं मसगाणं संगुपाणं पयञाड्याणं विगन्तियाणं जोहाणं च उप्पादयाणं लेशि च णं अहाबी गणं अहावनासेणं उत्थिए परिसरम् य जहा जरपरिसप्पाणं तहा भाणियव्यं जाब साम्बिय हुई मेर्न अबरेवि य णे तेर्रेन भाषाविहाणे भ्यपरियप्पर्याचिदिय बन्ध-रतिरिक्षाण ते० गोहाणं जावमक्यायं ॥ ६९६ ॥ अहावरं परक्यायं पाणाविहाणं खहचरपाचिद्यितिरिक्त होणियाणः तंत्रहा --चम्मपक्षीणं लोमपक्षीणं सम्बन्धः पक्लीणं विननपक्लीयं नेति च णं अहार्याएणं अहावनासेणं इत्यीत जहा उरपरिनय्पाणं नाणनं ते जीवा उद्दर्ग समाणा माउगानांसणेहमाहारेति आण्युरवेशं बुद्धा वगर्महकायं तम्यावरे य पाणे ने जीवा आहारैति प्रविसरीरं आब संतं अबरे वि य ग नेसि नागाविहाणे स्यहचरप्रश्चित्यविधिकस्त्रोणियाणे चम्मपक्तीणे जाव मक्तायं ॥ ९३ ॥ ६९.७ ॥ अहावरं परक्यायं इहेग्ड्या सना नाणानिहजीनिया नाणानिहसभवा नाणाविहवक्तमा तळोणिया। तस्संभवा तदक्कमा कम्मोकमा कम्म-नियाणेणं तर्यवृक्षमा नाणाविहाणं तम्यावराणं पीरगन्ताणं नरीरेन वा मिलिन्स वा अचिनन वा अण्ययनाम विद्यान्त । ते जीवा ते वि नामाजिहाणे तत्यावराणे पाणाण मिणेहमाहारोन्त । ने जीवा आहारीन्त पुरुषिभगीर जाव सन्तं । अबरे विय ण तेमि तमवावरजोणियाणं अण्स्यमाणं गरीत नाणावण्या जाव सकसार्यः। एवं दुष्त्वसम्बन्धाए । एवं खुरद्गनाए ॥ १४ ॥ ६९८ ॥ अहाबर प्रक्नायं इहे-गइया मना नाणाविहजोणिया जाव कम्मनियाणेणं तत्यवक्रमा नाणाबिहाणं तसथा-बराणं पागारं सरीरेन मिलेनेम वा अविनेम वा नं सरीर्थं बायसंनिद्धं वा बाय-संगतियं वा वायपरिग्गतियं उन्नवाएमु उन्नभागी भवड, अहेवाएमु अहेनागी भवड, तिरियवाण्य तिरियमागी भवत । तं बहा-भोगा हिमण् महिया करण् हरतापुए एदोदए । ते जीवा तसि नाणाबिहाणं तसवाबराणं पाणाणं सिणेहसाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुरुविमरीरं आव सन्ते । अवरे वि स में तेसि तसयावरओणि-

यागं ओमाणं जाव मुद्धोदगाणं सरीरा नाणावण्या जावमक्सायं । अहावरं प्रक्यार्थ इहेगड्या सत्ता उदगजोणिया उदगसंभवा जाब कम्मनियांगणं तत्यदक्या तसथाबरजोणिएस उदएस उदगनाए विउट्टन्ति । ते जीवा तेर्गि तसथावरजोणियागं उदगार्ग मिणेहमाहारेन्ति । ते जीव। आहारेन्ति पृष्टविसरीरं जाव सन्तं । अवरे वि य गं तेसि तसथावरजोणियाणं उदगाणं मरीरा नाणावण्या जाव मक्कार्य । अहावरं पुरक्तार्यं इहेगहया यत्ता उद्याजीणियाणं जाव कम्मनियाणेणं तत्थव्यसमा उदगजोणिएस उदएस उदगनाए विउद्यन्ति ते जीवा तेसि उदगजोणियाणं उदगाणं मिणेहमाहारीन्त । ते जीवा आहारेन्ति पुटविसरीरं जाब सन्तं । अवरे वि य णं ताम उद्गजोणियाणं उदगरां गरीम नाणावण्या जाव सक्सायं। अहाबरं पुरक्काय इहेगटया सना उदगजोणियाणं जाब कम्मानयाणेगं तर्यवृक्षमा उदग-बोषिएमु उदएमु नमपाणनाए बिउर्हान्त । ते जीवा तैसि उदगजोणियाणं उदगणं निषेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्नि पुरुषिसरीर जाव सन्ते । अवरे वि य णं तेसि उद्यजोषियाणं तथपाणाणं सरीम नाणावण्या जाव मक्नायं ॥ १५ ॥ ६५६ ॥ अहाबरं पुरक्कार्य इहेगइया मना नाणाविहजीणिया जाव कम्मान्याणेणं नन्यवृहस्मा नाणांबिहाणं तसवाबराणं पाणाणं सरीरेतृ सन्वितेतृ वा अभिनेतृ वा अगणिकायनाए निउर्हान्त । ते त्रीवा तेमि नाणाविहाणं तमथावराणं पाणाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्नि पुरुवियरीरं जाव सन्ते । अवरे वि य णं तेसि तमथावर बोजियाणे अराणीणं सरीरा भागावण्या जावसकवायं । सेमा निष्णि अप्लाबरा। जहा उदगाणं । अहाबरं पुरक्लार्य इहेगइया मना नाणाबिह बोणियाणं जाव कम्मनियावेणं तत्थ-वुष्पमा नाणाविद्वाणं तसधावराणं पाणाणं मरीरेन्द्र सचिनेन्द्र वा अचिनेन्द्र वा वाउ-बायत्ताए विउद्दित । बहा अगणीणं तहा भावियव्या चतारि गमा ॥ १६ ॥ ॥ ७०० ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगट्या सत्ता नाणानिह्वोषिया जाव कम्मणिया-षेणं तरश्त्रक्रमा नाणाविहाणं तसधावराण पाणाणं सरीरेस सजितेस वा अचिनेस वा पुरुविनाए सक्करनाए बालुयनाए । इसाओ गाहाओ अणुगन्तम्बाओ-पुढवी य सकरा बालुया य उबके सिला य लोगुसे । अय तउम तम्ब सीसग रूप सुबज्जय वहरे व (१) इरिवाके हिंगुलग्, मणोतिला सासर्गजणपवाके, अञ्मपङ्कव्यवा-ह्मय, बाबरकाए मणिविहाणा (२) गोमेज्यए य स्यए, अंके फलिहे य लोहियक्सेय, मरगयमसारमात्रे भुवमोवनइंदनीके य (३) चंदणगेरवहंसगरूमे, पुलए सोगंधिए ब बोद्धव्वे, चंदप्पभवेहरिरए, जलकंते स्रकंते व (४) एवाओ एएस भाषियम्बाओ गाहाओ जाव सूरकंतनाए विडर्रेति, ते जीवा तेसिं मानाविहार्य तसवावरार्थ पाणाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविमरीरं आव संतं अवरे वि य णं तेसिं तसथावरजोणियाणं पुढवीणं जाव स्रकंताणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं, सेसं तिण्ण आत्मवना जहा उदगाणं ॥ ७०१ ॥ अहावरं पुरक्काणं सर्वे पाणा सब्वे भूया, मव्वे जीवा, मव्वे मना, णाणाविह्वजोणिया, णाणाविह्संभवा, णाणाविह्वजोणिया, मरीरजोणिया, मरीरसंभवा, सरीरखुक्तमा, सरीराहारा, कम्मोवगा, कम्मानियाणा, कम्मान्देया, कम्मोवंगा, कम्मानियाणा, कम्मान्देया, कम्माठेईया, कम्मणा चेव विष्परियाममुर्वेति ॥ ७०२ ॥ सेएवमायाणह से एवमायाणिना आहारपुत्ते महिए समिए मयाजए नि वेमि ॥ ७०३॥ आहारपरिण्णयञ्जस्यणं तह्यं ॥

#### वचक्वाणिकरियञ्ज्ञयणे चउन्थे

सर्व मे आउमं! तेर्गं भगवया एवनकतार्य, इह स्तत पश्चकवाणिकवियाणा-मञ्ज्ञयणे तस्मर्ग अयम् रे पण्णले, आया अपबक्ताणीयावि भवदः, आया अकियेया क्यळेयावि भवड, आया मिच्छासठिएयावि भवड, आया एगंतदंबेयावि भवड, आया एनंत्रबाळेयाचि भवड, आया एगंत्रमुत्ते गावि भवड, आया अवियारभणवयणकायवके-यानि भवड, आया अप्पिक्टियअपनक्षा प्रपानकरम्याधि भवड, एस खळ अगवया अनुसाए, अमेजए, आंवरए, अप्पिड्स्याधकनायपाककम्भे, सिकाएए, अमेजुडे, एगंतरंहे, एगंतवाले, एगंतसुने से बाले, आंवयारमगबयहायनहे, मुविणमवि ज पस्सइ पांचे य से कर्म्म कजह ॥ २०४ ॥ तत्य चौयए पनवर्ग एवं बयासी, अमंत-एणं मणेणं पावएणं असतियाए नईए पावियाए, अमेनएग काएणं पावएणं अह-र्णतस्य अमणक्यवस्य, अवियारमणवयकायवकस्य भविणमवि अपस्यओ पावकम्ये णो कळाइ करूमणं तं होतं चोयण एवं बवीह अनयरेण मणे हं पावएनं मणवांसए पावे करने कजड़, अभवरीए बईए पावियाए वृतिवांगए पावे करने कजड़, अहा-यरेणं काएणं पावएगं कायवांसए पावकाने कळाड, हर्गतस्य समणकन्त्रस सवियार-मणवयकायवकस्य सुविधमति पासओ, एव गुणकाईयस्य पावेकस्य कळाडा पणरवि चोयए, एव बवीड तरवणं जे ते एवमातुंस असंतराणं मणेणं पावएणं असंवियाए वर्डेए पावियाए, असंनएणं काएणं पावएणं अहणेनस्य असणकवस्य अविधारमण-वयकायवकस्म मृविणमांव अपस्माओ गांव कम्मे कवाड. तत्व ने जे ते एवमाईस् मिच्छा ते एवमाइंस् ॥ ७०५ ॥ तत्व पणवए बोयगं एवं बयासी-तं सम्मं तं मए पुर्व वृत्रे असंतर्णं मणेणं पावरणं, असंतिवार बईए पाविवार, असंतर्णं कारणं पावएणं, अहर्णनस्स अमणक्लस्य अविवारभणवक्कामककस्य सविजयवि अपस्यओ

पाने कम्मे कखड़, तं सम्मं कर्म णं तं हेउं ! आयरिय आह, तत्य खल भगवया छजीवणिकायहेक पण्णना, तंत्रहा पढाविकाइया जाव तसकाइया देवेराहि छहि जीव-णिकाएहिं आया अप्पिक्तियपन्नकायपायकम्मे,निर्व पमत्रविज्ञानचित्तदंखे, तंजहा-पाणाइबाए जाब परिगाहे, कोहे जाब मिच्छाइंसणसह ॥ ३०६ ॥ आर्यास्य आह तस्य खल भगवया वहए दिइन्ते पण्यमे । मे बहानामए-वहए सिया गाहाचडम्म बा गाहाबद्दपत्तस्य वा रण्यो वा रायपरिसस्य वा न्वर्ग निहाय पविसिस्सामि खण लड़णं वहिस्सामि संपहारेमाणे में कि तु हु नाम से बहुए तस्म गाहावडस्स वा गाहाबङपुणस्य वा रच्यो वा रायपुरियम्य वा न्वर्ग निद्दाय पविसंस्मामि न्वर्ण लद्ध वं वहिस्सामि पहारेमाणे विया वा राओ वा नुते वा जागरमाणे वा अमिनभूए मिन्छा-संद्रिए निर्श्व पसद्विउवायिकनदण्डे भवद १ एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे शोबए-हेता भवड । आयरिय आह-जहां से बहुए तस्य गहाबुडस्य वा तस्य गाहाबद्धमुमस्य बा रण्णो वा गयपुरियस्य वा स्वर्ण निहाय पविसिस्यामि खर्ण लद्भणं वहिस्सामि ति पहारेमाणं दिया वा राओ वा मुने वा जागरमाणं वा अभि-त्तभूत सिन्द्रहासंहिए निर्क पमडविउवायचित्तदण्डे, एवसेव बाले वि सव्वेसि पाणाण जाब सब्बेर्सि मनाणे दिया वा राओ वा मुने वा जागरमाणे वा अमिनभए सिच्छा-मंहिए निश्वं यसदिवज्ञायन्त्रिनदारहै । तं जहा-पाणाइवःए जाव मिन्छादंतणसहै । मुदं बाद अगवया अक्लाए असंजए अविरए अध्यक्तियपवक्तायपावक्रमे सकि-तिए असंबर्धे एगन्तदण्डे एगन्तवाले एगन्तम्ते गार्व भवड् । से बाले अवियासम-णक्यणकायवक्के मुक्लिमिव स प्रस्तद भावे य से कस्मे कलाई । जहां से बहुए तस्स वा गाहावहस्य जान सस्य वा रायपरिसम्य पतेयं पनेयं चिनसमादाए दिया वा राओ वा मुने वा जागरमाणे वा अमिनभूए मिन्छासंठिए निकं पसडविउवायवि-नवण्डे भवड, एवमेत्र बाले सध्वेमि पाणामं आव सध्वेसि सनार्थ पत्तेयं पत्तेयं विनसमादाए दिया वा राओ वा सुने वा बागरमाणे वा अमिनभूए मिच्छासंठिए निर्व पगरुविउदायविनदण्डे भवड ॥२॥७० ॥ नो इनद्वे समद्वे [ बोयए ]। इह खलु बहुवे पाणा॰ से इमेर्ग मरीरसमुस्माएमं नो दिद्वा वा ग्रमा वा नाभिमया वा विकास वा जैसि नो पत्ते वे पत्ते विजनसमाग् दिया वा राओ वा सुते वा जागर-माणे वा अभिनभूए मिच्छासंठिए निबं पसङ्गिङवायचिनदण्डे । तं जहा पाणाइवाए जाब मिच्छादंसणमहे ॥३॥७०८॥ जायरिय जाह-तस्य सन् भगवया दुवे दिहुन्ता पण्याना । तं जहा-संबिद्धन्ते य असविदिद्वन्ते च । से कि तं संबिद्धन्ते ! जे इसे सिक्किकिया पळत्तमा एएसि शं छत्रीवनिकाए पहुच, तं जहा-पदवी-

कार्य आब तमकार्य । से एगइओ पुरवीकाएणं कियं करेड वि कारवेड वि । तस्य णे एवं अवर्-एवं खल अहं पुडवीकाएणं कियं करेमि वि कारवेमि वि, नो चंद न से एवं अवद-इमेण वा इमेण वा से एएगं पुढवीकाएणं कियं करेड वि कारवेड वि । से णं तओ पुढवीकायाओ असंजयअविरयअपिडिहयपमकलायपानकम्मे यावि भवड । एवं जाव तप्तकाए ति भाषियव्यं । से एगडओ छजीवनिकाएहिं कियं करेड वि कारवेड नि । तस्य णं एवं भवइ-एवं खत्र छत्रीवनिकाएहिं किसं करेमि विकारवेसि वि। नो चेव णं से एवं भवड़-इसेहिं वा २, से य तेहिं छहिं जीवनिका-एहिं जाव कारवेट वि । में य तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं असंजयअविस्यअप्पिक्टय-पञ्चकतायपावकम्मे, तं जहा-पाणाइबाए जाव मिन्छादंगणसहै । एस खल भगवया अकरवात असज्जल आविरत् अप्यिब्धियपन्यवायपावकर्मे स्विणमधि अपस्य औ । पांच य से कम्मे कज़र । से त सांकारियन ॥ से कि ते असांकारियन रे जे इसे असक्षिणो पाणा, तं जहा-पद्वीकाइया जाव वणस्पद्वकाद्या छदा वेगह्या तमा पाणा, जेरिन नो नक्काड वासमाड वापमाड वासणाड वा बई ड वासयं वा करणाग अनेति वा कारवेनए करने वा गमणुकाणिनग्, ते वि णे बाले सब्बेसि पामाणं जाव सब्बेर्सि सत्ताणं दिया वा राओ वा सूते वा जागरमाणे वा अभिन-भया मिन्छास्तियः नित्रं पमद्वित्रवायचित्रदेश ने॰ पाणाइवाए जाव मिन्छा-दंसणसहे । इबेव जाव नी चेव मणी नी चेव वई पाणाणं जाव सनाणं दक्सण-याए सोयणयाए जुग्णयाए तिष्पणयाए पिट्रणयाए परितष्पणयाए । ते तृक्त्व-णसोयण जाव परितष्पणयहबन्धणपरिक्छिमाओं अष्पविज्ञास भवन्ति । इति सल में अमिषणों वि मना अहोनियि पाणाडवाए उवक्खाइजन्ति बाब अहोनिसि परिगाहे उदक्लाइज्जन्ति जाव भिन्छादंगणमधे उवक्लाइज्जन्ति [ एवं भ्यवाहे ] । सन्वजीषिया वि बहु मत्ता मन्निको हुवा अगन्निको होन्ति अमन्निको हुवा मन्निको होन्ति, होबा सर्चा अद्वा असभी, तत्थ से अविविधिता अविधृषिता असंमुख्यिता अणणतावित्रा अस्त्रिकायाओं वा मणिकाए संकर्मन्त स्विकायाओं वा अस्विकायं संकमन्ति. मिलकायाओं वा मिलकार्य संकमन्ति अस्त्रिकायाओं वा अस्तिकार्य संकमन्ति । जे एए मांच वा अमांच वा सब्बे ने मिच्छायारा निर्व पसद्वविजवाय-चित्तदण्डा । तं जहा-पाणाइवाए जाव मिन्छार्दसणमहे । एवं खळ भगवया अ-क्लाए असंजए अविरए अध्यक्षिहयपनक्षायपावकम्मे सकिरिए असंबंधे एगन्नवण्डे एगन्तवाले एगन्तमुत्ते से बाले अविवारमणक्यणकायको सुविषमवि न पासइ पावे य से कम्मे कजार ॥ ४ ॥ ३०९ ॥ चीवए-से कि कुल कि कार्य कई संजयविर-

यत्पिक्तियपम्बन्धायपावकमें भवड ? आयरिय आह-नत्य खलु भगवया सजीव-निकायहेळ पश्चा, नं जहा-पुदवीकाइया जान तसकाइया । से जहानामा, मम अस्मार्य दण्डेण वा अहीण वा सुद्धींग वा छेल्ण वा क्वालेण वा आतोडिजमाणस्म या जाव उन्हविजमाणस्म वा जान लोमुक्खणणमायमिन हिंमाकारं दुवस्य भयं पिक्सिनेदेमि, हमेने जाण सब्ने पाणा जान सब्ने मन्ता दण्डेण वा जान कनालेण वा आतोडिजमाणे वा हम्ममाणे वा तिज्ञमाणे वा नातिज्ञमाणे जान उन्हविज्ञमाणे या जान लोमुक्खणणमायमिन हिंसाकारं दुवस्यं भयं पिडसेनेदेन्ति । एवं नचा मब्ने पाणा जान सब्ने सन्ता न हन्नव्या जान न उद्देशब्या । एस धम्मे जुने निहण् सामण् समित्र लोगे स्वयन्ति ए पत्रेहण् । एवं में भिक्क विरए पाणाइवायाओ जान मिन्छा-हमणमलाओं । से भिक्क नो दन्नपक्तालणणं दन्ते पक्तालेजा, नो अन्नणं नो वसर्ग नो पुत्रणिणं पि आहण् । से भिक्क अकिरिण् अन्त्रमण् अवहिं जान अलोने उवसन्ति परिनिष्युके । एस स्वत्र भगनया अक्ताण संजयनिरयपिडहयपण्डकाय-पायकमो अकिरिण् संयुक्ते एयन्नपर्गण्डण् भवड नि नेमि ॥ ५ ॥ १९० ॥ एक्ट-कलाण किरियजम्यणं चडत्यां॥

## आयारसुयज्ज्ञयणे पश्चमे

आदाय बस्मचेरं च अपपृष्ठ इसं वर्ड । अस्मि धस्मे अणायारं नायरेळ कयाइ वि ॥ १ ॥ ३९५ ॥ अणाउँयं परिकाय अणवदको कि वा पुणे । सामयममासए वा इड दिहिं न भारए ॥ २ ॥ ३९२ ॥ एएहिं डोई उणिहें ववहारो न विज्ञ । एएहिं डोहि उणिहें ववहारो न विज्ञ । एएहिं डोहि उणिहें ववहारो न विज्ञ । एएहिं डोहि उणिहें अणायारं तु जाणए ॥ ३ ॥ ३९३ ॥ समुक्तिहिल्ल सत्यारो सक्वे पाणा अणिक्सा । गण्डिया वा अधिस्मिल्ल सासर्थ ति व नो वए ॥ ४ ॥ ॥ ३९४ ॥ एएहिं डोहि उणिहें अणायारं तु जाणए ॥ ५ ॥ ७९५ ॥ एएहिं डोहि उणिहें अणायारं तु जाणए ॥ ५ ॥ ७९५ ॥ जे केड सहगा पाणा अदुवा सिल्ल महालया । सिण् निर्व वेर ति अमिरसे ति य नो वए ॥ ६ ॥ ७९६ ॥ एएहिं डोहि ठाणिहें ववहारो न विज्ञ । एएहिं डोहि ठाणिहें ववहारो न विज्ञ । एएहिं डोहि ठाणिहें अणायारं तु जाणए ॥ ७ ॥ ७९० ॥ अहाकस्माणि भुजन्ति, अजमके सकस्मुणा । उवित्रो कि जाणिका अणुविक्ति ति वा पुणो ॥ ८ ॥ ७९८ ॥ एएहिं डोहि ठाणिहें अणायारं तु जाणए ॥ ५ ॥ एएहिं दोहि ठाणिहें अणायारं तु जाणए ॥ १ ॥ ७९८ ॥ जिस्के अणायारं तु जाणए ॥ १ ॥ ७९८ ॥ जिस्के अणायारं तु जाणए ॥ ९१ ॥ ७२९ ॥ सम्बर्थ वीरियं अध्य निर्म सम्बर्थ वीरियं ॥ ९० ॥ ७२० ॥ एएहिं दोहि ठाणिहें ववहारो न विज्ञ । एएहिं दोहि ठाणिहें ववहारो न ववहारो । पर १ ॥ ७२९ ॥ उप १ ॥ ७२९ ॥

नित्य लोए अलोए वा नेवं सक्तं निवेसए। अस्यि लोए अलोए वा एवं सक्तं निवेसए ॥ १२॥ ७२२॥ नन्धि जीचा अजीवा वा नेवं सम्नं निवेसए । अस्य जीवा अजीवा वा एवं गर्ज निवेसए ॥ १३ ॥ ७२३ ॥ नित्य धम्मे अधम्मे वा नेवं ससं निवेसए । अधि धम्मे अधम्मे वा एवं सम्नं निवेसए ॥ १४ ॥ ७२४ ॥ निध बन्धे व मोक्खे वा नेवं सर्भ निवेमए । अस्थि बन्धे व मोक्से वा एवं मर्भ निवे-सक्त ॥ ५५ ॥ ५६५ ॥ नन्य पुण्यो व पावे का नेवं सक्तं निवेसक् । अस्य पुण्ये ब पावे वा एवं सम्नं निवेतए ॥ ३६ ॥ ७२६ ॥ नित्य आसवे संबरे वा नेवं सम्नं निवेयए । अत्थि आयवं संबरे वा एवं सर्च निवेयए ॥ ९७॥ ३२७॥ निध वेयणा निजरा वा नेवं सन्न निवेसए । अन्यि वेयणा निजरा वा एवं सन्न निवेसए ॥ १८ ॥ ७२८ ॥ नान्य किरिया अकिरिया वा नेवं सम्रं निवेगरा । अन्यि किर्मया अकिरिया वा एवं मर्च निवेमए ॥ ३९ ॥ ३२९ ॥ निवेध कोष्टें व माणे वा नेवं सक्तं निवेसए । ऑत्थ कोहे व साणे वा एवं सक्तं निवेसए ॥ २० ॥ ७३० ॥ नान्ध माया व लोभे वा नेवं सक्षं निवेसए । अधि भाया व लोभे का एवं सक्षं निवेसए ॥ २९ ॥ ३३१ ॥ नात्थ पेज व दासे वा नेवं मर्भ निवंसए । अस्थि पेजे व दोसे वा एवं सम्नं निवेसए ॥ २२ ॥ ७३२ ॥ निव चाउरन्ते सुसारे नेवं सम्नं निवेसए । अधि चाउरन्ते संगारे एवं सम्नं निवेगए ॥ २३ ॥ ७३३ ॥ निध्य देवी व देवी बा नेवं सन्ने निवेत्तर । अस्यि देवो व देवी बा एवं सन्न निवेतर ॥ २४ ॥ ७६४ ॥ नित्य निद्धी असिद्धी वर नेवं सभे निवेश्यर । अस्थि मिद्धी असिद्धी वा एवं सभे निवेसए ॥ २५ ॥ ७३५ ॥ सांत्य सिद्धी नियं ठाणं सेवं सभ निवेसए । आत्य सिद्धी नियं ठाणे एवं सन्न निवेसए ॥ २६ ॥ ७३६ ॥ नात्थ साह असाह वा नेवं सम्भ निवेसए । अस्य साह असाह वा एवं सम्भ निवेसए ॥ २७ ॥ ७३ ३ ॥ सन्धि कलाण पावे या नेवं सक्षं निवेसए । अस्यि कलाण पावे या एवं सक्षं निवेसए ॥ २८ ॥ ७३८ ॥ कक्षणे पावण वा वि ववहारो न विजार । जे वेर्ग सं न जाणांन्त समणा बालपण्डिया ॥ २९ ॥ ७३९ ॥ असेसे अक्सर्य वाति सञ्बद्कले इ बा पुणो । बज्जा पाणा न बज्जा नि इइ बार्य न नीसरे ॥ ३० ॥ ७४० ॥ शिसन्ति समियायारा भिक्खुणे साहजीवियो । एए मिच्छोबजीबन्ति इड दिद्वि न धारए ॥ ३३ ॥ ७४१ ॥ दक्किणए पश्चिलम्भी अस्त्रि वा निश्च वा पूर्ण । न विद्यास-रेज मेहावी सन्तिमर्गा च बृहुए ॥ १२ ॥ ७४२ ॥ इचेएहि ठानेहि जिन्नदिहेहि संजर् । धारयन्ते उ अप्पाणं आ मोक्साए परिवर्णजाति ॥ ३३ ॥ ७४३ ॥ ति बेमि ॥ आधारस्यज्ययणं पञ्चमं ॥

#### अद्देशज्ययणे छद्वे

पुराकट अह इमें मुणेह मेगन्तवारी समणे पुरासी । से भिक्खुणो उवणेता अणेगे आङ्क्सएपिंह पुढो वित्यरेणं ॥ १ ॥ ७४४ ॥ साऽऽजीविया पर्दावयाऽियरेणं सभागओं गणओं भिक्खुमज्ये । आदक्तमाणों बहुजन्नमार्थं न संध्यादं अदरेण पुरुषं ॥ २ ॥ ७४५ ॥ एगन्नमेवं अद्वा वि एपिंह दोऽवश्वमन्तं न समेव जम्हा । पुर्विष च एष्टि च अणागयं वा एगन्तमेवं पिंडसंधयाई ॥ ३ ॥ ७४६ ॥ समिच लोगं तमधावराणं खेमकरे यमणे माहणं वा । आडक्वमाणो वि सहस्यमञ्झे एग-न्तर्य सारयई तहने ॥ ४ ॥ ७४० ॥ धम्मं कहन्त्रस्य उ नन्यि दोमो खन्तस्य इन्तस्स जिइन्दियस्म । भागाय दोसे य विवज्जगस्म गुणे य भासाय निसेवगम्म ॥ ५ ॥ १४८ ॥ महञ्बार पर्व अणुञ्बार य तहेव पनामव संबरे य । विरइ इह स्यामणियाँनम पण्णे लवावसकी समणे ति बेमि ॥ ६ ॥ ७४९ ॥ सीओदर्ग सेवउ बीयकार्य आहायकस्मं तह डांत्थयाओ । एगन्तचारिग्स्मह अम्ह धम्मे तबास्त्रणी नाभिसमेइ पार्व ॥ 🚁 ॥ अ५० ॥ सीओदर्ग वा तह वीयकार्य आहायकम्मं तह इस्थियाओं । एयाद जाणं पिंडेमेंबमाणा अगारिको अस्ममका भवन्ति ॥ ८॥ ॥ 🤐 १ ॥ सिया य बीयोदगद्दात्र्ययाओं पिंडसेवमाणा समणा भवन्तु । अगारिणो वि समणा भवन्तु मेर्बान्त ऊ ने पि नहत्त्वगारं ॥ ९ ॥ ७५२ ॥ जे यावि बीयो-दगभोड भिक्ल भिक्ल विहं जायह जीवियद्वी । ने नाइसंजीगमविप्पहाय कायोवगा नन्तकरा भवन्ति ॥ ३० ॥ ७५३ ॥ इमं वयं तु तुस पाउकुर्व्व पावाडरो गरिहसि सथ्य एवं । पाबाइणो पूडो किन्न्याना सर्व सर्व दिद्धि करेन्नि पाउ ॥ १२ ॥ ॥ ७५४ ॥ ते अन्नसन्तर उ गरहमाणा अक्लान्त भी समणा माहणा य । सओ य अत्बी असओ य नांत्र्य गरहासु दिद्धि न नरहासु किंचि ॥ १२ ॥ ७५५ ॥ न किचि हवेणऽभिभारवामी नदिद्विमरगं तु करेमु याउं। मरगे इमे किहिएँ आरिएहिँ अणुनरे सप्पुरिसेहिं अज़ ॥ १३ ॥ ७५६ ॥ उर्च बहे ये निर्धये दिसास नमा य जे यावर जे य पाणा । भुवाहिसंकाभिद्गुष्छमाणा नो गरहर बुलिमं किंचि लोए ॥ १४॥ ७५७॥ जागन्तगारै आरामगारे समणे उ मीए न उपेड बार्स । दक्खा ह मन्ती बहुबे मणस्सा कणाइरिया य लवालवा य ॥ १५ ॥ ७५८ ॥ महाविणी सिकिन्सय बुद्धिमन्ता सुतेष्ठि अत्बेहि य निच्छयका । पुच्छिमु मा ने अणगार अबे इह संबन्धामों न उनेइ तत्था। १६॥ ७५९॥ नो कामकिया न य बालिकया रायाभियोगेण कुओ भएनं । विजागरेज पतिर्ण न वा वि सकामकिवेणिह आरियाणं १७॥ ७६०॥ गम्सा च तस्वा अदुवा जगन्ना विकागरेजा समियासुपने ।

अणारिया दंसणओ परिचा इइ संक्रमागी न उबेई तत्थ ॥ १८ ॥ ७६१ ॥ पण्यं जहा विणए उदयदी आयस्य हेउं पगरेश मर्झ । तयीवमे समणे नायपुरो इचेव में होड़ मई वियक्तो॥ १९॥ ७६२॥ नवं न कुमा विहुणे पुराणं चित्राऽमइं ताइ य साह एवं। एयावया बम्भवड़ ति बुत्ता तस्मोदयद्वी समणे ति बेमि॥ २०॥ ॥ ७६३ ॥ समारभनते वर्णिया भूयगामं परिवाहं चेब ममायमाणा । ते नाइसं-जोगमविष्पद्वाय आयस्य हेउं पगरेन्ति सङ्गं ॥ २१ ॥ ७६४ ॥ वित्तेसियो महण-संपताहा ते भोयणद्रा वर्णिया वयन्ति । वयं तु कामेस अज्झोबवना अणारिया पैसरसेम् निद्धाः ॥ २२ ॥ ७६५ ॥ आगम्भगं चेत् परिस्महं च अविद्यास्यया निस्मिय आयदण्डा । तेमि च से उद्दूर जंबयासी चाउरन्तणन्ताय दहाय नेह ॥ २३ ॥ ७६६ ॥ नेगान्त नवस्ति य ओद्यु सो वयन्ति ते दो वि गुगोदयस्म । से उदग माइमणन्तपते तमृदयं साहयइ ताई नाई ॥ २४ ॥ ७६ ० ॥ अहिंसयं सञ्चपयाणुकस्पी धम्मे ठियं कम्मविनेगहेर्छ । नमायदण्डेहि समायगन्ता अबोहिए ते पडिस्त्रमेर्य ॥ २५ ॥ ७६८ ॥ पिण्णागपिश्वीमवि विद्व मृत्वे केई पएजा प्रिमे इसे नि । अलाउयं वा वि कुमारए नि स लिप्पई पाणिवहेण अम्हं ॥२६॥ ७६९॥ अहवा वि विद्धण मिलक्यु मुळे पिण्णागबुदीड नरं पएआ। कुमारगं वा वि अला-बुयं ति न विष्यं । पाणिवहेण अम्हं ॥ २०॥ ७७० ॥ प्रिमं च विद्वण कुमार्ग वा सुलंमि केंद्रे पए जायतेए । पिञ्जागपिण्डं सड्मारुहेना युद्धाण तं कप्पड पारणाए ॥ २८ ॥ ११९ ॥ सिणायगाणं तु दुवे सहस्से जे भोयए नियए भिक्त्युयागं । ते पुष्पालन्यं सुमहं जिणिका भवन्ति आयोध्य महन्त्र गका ॥ ५९ ॥ ७७२ ॥ अजोगमनं इह संजयाणं पात्रं तु पाणा ण पनान्ध काउं। अबोहिए दोण्ह बि तं असाह वर्यान्त जे यात्रि पढिस्सुगन्ति ॥ ३०॥ ३७३ ॥ उन्नुं अहे र्य तिरियं दिसानु विज्ञाय लिक्नं तमधावराणं । भूयाभिमंकाइ द्गुल्खमाणे वए करे जा व कुओ विह्5िय ॥ ३३ ॥ ३३४ ॥ पुरिसे नि विक्रांत न एवमन्य भणारिए से पुरिसे तहा ह । को समयो पिणगगपिण्डियाए बाया वि एमा बुदया असवा ॥ ३२ ॥ э अ५ ॥ वायाभियोगेण जमावहेजा नी तारिमं बायमुदाहरैजा । अहाणमेवं बयणं गुणानं नो दिक्क्षिए बूयमुगलमेयं ॥ ३३ ॥ ००६ ॥ लद्धे अहे अहो एव तुन्मे जीवा-पुभागे सुविचिन्तिए व । पुर्व्व समुद्रं अवरं च पुट्टे ऑलोइए पाणित्छे ठिए वा ॥ १४ ॥ ७७७ ॥ जीवाणुमार्ग सुविषिन्तयन्ता आहारिया अश्वविद्वीएँ सोहिं । न वियागरे छन्नपञ्जेपत्रीयी एसोऽणुधम्मो इह मुंजयाणं ॥ ३५ ॥ ०७८ ॥ विषान यगार्थ दु दुवे सहस्से जे भोगए निगए भिक्खबार्थ । असंबार लोहिनपाणि से क

नियच्छई गरिहमिहेब लोए ॥ १६ ॥ ७७९ ॥ धूलं उरवर्भ इह मारियाणं उद्दिन भूमं च प्रयापपणा । तं लोगतेष्ट्रेण जबक्खंडेचा संपिष्यकीयं प्रगर्मन संसं ॥३ आ ॥ ७८० ॥ तं भुन्नमाणा पिमियं पभुयं नो ओविङ्गप्यामु वयं रएणं । इश्ववमार्द्धमु क्षणज्ञयस्मा अणारिया बाल रसेमु गिद्धा ॥ ३८ ॥ ७८९ ॥ जे यावि भूकान्ति तहत्पगारं मेवन्ति ते पावमजायमाणा । मणं न एयं कुसला करेन्ति वाया वि एसा बुद्दया उ भिन्छा ॥ ३९ ॥ ७८२ ॥ सध्वेलि जीवाण दयद्वयार सावज्जदोसं परिवजयन्ता । तस्तंकियो इसियो नायपुत्ता उद्दिष्ठभनं परिवजयान्ति ॥ ४० ॥ ॥ ७८३ ॥ भूयाभिसकाए द्युल्खमाणा सध्वेसि पाणाग निहाय दण्डं । तम्हा न भन्ननि तहप्यगारं एसोऽणुयम्मो इह मंजयार्ग ॥ ८२ ॥ ७८४ ॥ निरगन्यथम्मस्मि इमें समाहि अस्मि सुठिया अणिहे चरेजा। बुढे मुणी सीलगुरोवनेए अयत्थ्यं पाउगई मिलोगं ॥ ४२ ॥ ४८% ॥ सिणायमाणं तु द्वे सहस्मे जे भौयए निय**ए** माहणार्ण । ते पुष्णसन्धे सुमहुऽज्ञणिता भवन्ति देवर देव वेथवाओ ॥ ४३॥ ५८६॥ मिणायगाणं तु द्वे महम्मे जे भीयए भियए कुलालयाणं । से गन्छई लोल्वसंप-मादै निव्वाभिनादी नरमाभिनेती ॥ १४ ॥ ३८३ ॥ दशबर धम्म दगुष्छमाणा वहावहं अम्म पर्मसमाणा । एतं पि जे भोययई असीलं निवो निर्म जाइ कंओऽमु-रेहिं। ८५॥ ३८८॥ इंहओं वि धम्मम्मि समृद्धियामी अस्मि मृद्धिचा तह एम-कार्त । आयारमीले बृहण्ड नाणी न मधरायांच्या विमेसमात्य ॥ ४६ ॥ ७८९ ॥ अञ्चलका प्रांस महत्त्रं सणात्रां अक्त्यमञ्चयं च । सब्वेस भूगम् वि सब्बओ में चन्द्री व ताराहि समनग्रे ॥ ४०॥ १९०॥ एवं न मिर्जान्त न संस्रान्त न माहणा म्बांत्रय वेस पेसा । की डा य पक्सी य सरीसिका य नरा य सब्बे तह देवलोगा ॥ ४८ ॥ ३९३ ॥ लोगं अयाणिकह केवलेणं कहान्त जे धम्ममजाण-माणा । नासन्ति अध्यान पर्व च नद्वा मृतार घोराम्म अणीरपारे ॥ ४९ ॥ ७५२ ॥ ोंगं विजाणन्तिह केवलेग पूज्यंण नाणेग गमाहित्ताः । धर्म्स समर्ग च कहन्ति जे उ तार्रात्त अप्याग परं च निज्जा ॥ ५० ॥ ७९३ ॥ जे गरहियं ठाणमिहाव-सन्ति जे याचि लोए चर होबबेबा । उदाहर्ड ते तु समें महेए भहाउसी विष्यतिया-समेव ॥ ५९ ॥ ७६८ ॥ संबन्धरेणांव य एगसेगं बाबेज मारेड महागयं तु । सेमाण जीवाण इयह्नकाए बासं वर्ष विकि एकःप्यामी ॥ १२ ॥ ७९५ ॥ संव-छ-रेणावि य एगसेर्या पार्ग हजन्ता अनियसदोमा । सेमाण जीवाण बहेण लम्गा सिया य बोर्च विद्विजी वि तम्बा ॥ ५३ ॥ ७९६ ॥ संबन्छरेणावि य एगमेगं पाण हणन्ता समणव्यप्यु । आयाहिए से पुरिसे अणाज न तारिसे केमलियो भवन्ति ॥ ५४ ॥ ७९७ ॥ बुद्धस्स आणाए इमं समाहि अस्मि सुठिशा तिविहेण ताई । तारेउं ममुद्दं व महाभवोधं आयाणवं धम्ममुदाहरेज ॥ ५५ ॥ ७९८ ॥ ति बेमि ॥ अदृृृङ्जान्स्यणं छट्टं ॥

# नालन्दइअज्ययणे सत्तमे

तेणं काळणं तेणं समएगं रायगिहे नामं नयरे होत्या रिद्धित्यिमयसमिदेः ( बणाओ ) जाब पडिस्तें । तस्स णं रायगिद्दस्य नयरस्य बहिया उत्तरपूर्यात्र्यमे दिसीभाए एतथ यं नालन्दा नामं बाहिरिया होत्या अणगभवणसयमंनिविद्धा जाव पिंडरूवा । तत्थ णं नालन्दाए बाहिरियाए लेवें नामं गाहावर्ड होत्था अहें दिले विके विस्थिणविपुरुभवणस्यणामणजाणवाहणाङ्ग्ये बह्पणबद्वायम्बर्गण्य आओ-नपञ्जोगसपउत्त विच्छाद्वयपउरभन्तपाण बहुदामीदासगोमहिसगर्वेलगप्पभूए बहु-जगस्य अपनिभृष् यावि होत्था ॥ १ ॥ ३९९ ॥ से मं केंद्र नामं गाहाबई समगी-वासए यावि होत्था ऑभगयजीवाजीवे जाव विहम्ड निमान्ये पाबयणे निस्मिकए निकंखिए निब्दिरगिच्छे लद्धहे गहियहे पुन्छियहे विणिच्छियहे आंभगहियहे अहि-मिला पैमाणुरागरले । अयमण्डमी निगमचे पावयणे, अयं अद्वे, अयं परमद्वे, सेसे अणदे, उस्मियफाँलहे अप्यावयदवारे चियत्तनने उरप्यवेने चाउहमहुमुदिहुपुणानामिन णीतु पिंडपुर्ण पोसहं सम्मं अणुपालेमाण समणे निरगन्थे नहाविहेणं एसणिकेयं असणपाणस्वाद्रमसाद्रमेण पश्चित्वाभेमाणे बहाहे सीत्ववयगुणविरमणपञ्चस्वागपीसही-ववासीहें आपाणं सावेमाणं एवं च मं बिहरड़ ॥ २ ॥ ८५७ ॥ तस्म मं खेबस्स गाहाबहरून नाल्य्याण् बाहितियाण् उत्तरपरिथमे दिनिभाण् एत्य णे सेसदिवया नामं उदगमाला होतथा अणेगलम्भमयमीनविद्वा पासावीया जाव पहिस्तवा । तीसे णं सेसद्वियाण् उद्गयाताए उत्तरपुरिश्वमे दिसिनाए एत्य णं इत्थिआमे नामं वणमण्डे होत्या किण्हे (वण्यभी वणमण्डस्म ) ॥ ३ ॥ ८०१ ॥ तस्मि च पं गिहपटेमिम्स भगवं गोयमे विहरङ, मगवं च यं अहे आरामेंग । अहे सं उदए पेकुलपूने भगवं पागाविक्रके निरमण्डे सेख्के गोर्लणं जेणेव भगवं गोयमं तेणेव उत्रागन्छड, उदागरिछना नगर्व गोयमं एवं वयासी-आउनेनो गोयमा, अस्यि सस्त में केंद्र पटेसे पुल्छियव्वं, ने च आउसी अहासूर्य अहादिसीसर्य में वियागरेहि मदायं । भगवं गोयमे उदयं पेडालपूर्ण एतं वयाग्री-आंबयाइ आउसो, सोचा नियम्म जाणिस्मामा सवार्य । उद्दूष पेदालपुरी भगवं गीयमं एवं बसासी ॥ 🔻 ॥

॥ ८०२ ॥ आउमो गोयमा, अस्यि खलु कुमारपुणिया नाम समणा निग्गन्था नुम्हाणं पद्मयणं पद्मयमाणा नाहावहं समणोबामगं उवसंपद्मं एवं पद्मक्यावेन्ति । नकस्य अभिओएणं गाहाबङचोरमग्रहणविमोक्खणयाए तसेहिं पाणेहिं निहाय दण्डं । एवं परं पश्चक्तन्तार्णं दुष्पश्चकतायं अवड । एवं परं पश्चकतावेमाणाणं दुपश्चकवा-वियव्वं भवड । एवं ते परं पश्चक्खावेमाणा अइयर्नित सर्थ पड्ण्णं । कस्स गं तं हेर्द ! संसारिया खळु पाणा, शावरा वि पाणा तसनाए पश्चायन्ति, तसा वि पाणा थावरनाए पंचायन्ति, थावरकायाओ विष्यमुखमाणा तसकार्यस उववर्ज्ञान्त, नसका-याओ विष्यमुखमाणा भावस्कार्याम उववर्जान्त । तेसि च णं धावर्कायांन उवव-ण्णाणं ठाणमयं यत्ते ॥५॥८०३॥ एवं ण्डं पश्चक्यन्ताणं सुपश्चक्याय भवड । एव ण्डं पश्चक्तावेमाणाणं मुपश्चक्यावियं अवह । एवं ने पर पश्चक्तावेमाणा नाट्यरन्ति सयं पहण्णं नम्नत्थ अभियोगेये गाहावद्योगग्यहणविमोक्यवणयाण् तमभूत्रहि पाणेहि निहाय दण्डं। एवमेव सह भारतए परक्से विज्ञमाणे जे ते कोहा वा लोहर वा परं पञ्चक्का-वेरंन्त अर्थ पि नो उवएसे नो नेयाउए भवड़। आंदवाड आउसी गोयमा तुन्सं पि एवं रीयड ! ॥६॥८०४॥ सवार्य भगवं गोयमे उदयं पैठालपूर्ण एवं वयासी-आउसन्तो उदगा, नो खल अमहे एवं रोयड । जे ते समणा वा माहणा वा एवमाइक्लॉन्स जाब पर्वयांना नी खुद ने समणा वा निम्मन्था भार्स भारतिन, अणुनाविवं खुद ते भार्स मार्यान्त, अञ्मादक्खन्ति सल ते समणे समणोबासए वा जेहिं पि अशेहिं जीवेहिं पणिहिं भएहिं मनेहिं संजनयोन्त ताण वि ते अञ्चाइकवन्ति । कस्स णे ते हेर्ड ? संसारिया खरू याणा, तमा वि पाणा धावरनाए पनायन्ति भावरा वि वा पाणा तसनाए पकार्यान्त तसकायाओं विष्यमुखमाणा धावरकार्यसे उवबज्जन्ति, धावर-कायाओं विष्यमुख्याणा तसकायींस उद्यवज्ञान्त, तेसि च णं तसकायींस उववज्ञाणं ठण्णमेर्य अपने ॥ ७॥ ८०८॥ सबार्य उदार पेतालपूने भगवं गोयमं एवं बयासी-कयं खळ ने आउसन्ती गोयमा तुब्से वयह नया पाणा तमा आउ अलहा? सवार्य भगवं गोयमे उद्यं पेढालपूर्ण एवं बयासी-आउसन्तो उद्या जे तुर्के वयह सभूया पाणा नसा ने वर्ष वयामी नमा पाणा, जे वर्ष वयामी नसा पाणा ते तुब्से ब्यह तमभूया पाणा । एए सन्ति दुवै ठाणा तुझ एगद्धा । किया उसी इये से मुप्प-वियतराए भवड तसभूवा पाणा तमा, इसे भे दुष्पणीयतराए भवड-तमा पाणा सा । तओ एगमाउसो पिडकोसह एकं अभिनन्दह । अयं पि भेदो से नो नेयाउए गर । भगवं च वं उदाहु सम्तेगह्या मणुस्या भवन्ति, तसि च वं एवं बुत्तपुरुवं वड-नी सल्ल वर्ष संचाएमी मुण्डा भविता अगाताओ अणगारियं पव्यवक्तए ।

सावयं व्हं अणपूर्वेणं गुनस्स लिसिस्सामो । ते एवं संखवेतित, ते एवं संबं ठवयन्ति ते एवं संखं ठावयन्ति नष्तत्थ अभिओएगं गाहाबङ्चीर्ग्गहणविमोञ्खणयाए तसेहिं पाणेहिं निहाय दण्डं । तं पि तेसिं कुमलमेन भन्ड ॥८॥८०६॥ तसा नि नुसन्ति तसा तससंभारकडेणं कम्मुणा नामं च णं अञ्भवगयं भवड, तसाउयं च णं पिल-क्खीणं भवदः, तसकायद्विद्या ते तुओ आउयं विष्पजहन्ति । ते तुओ आउयं विष्पजिहना थावरताए पश्चायन्ति । यावरा वि वृद्धन्ति यावरा धावरसंभारकडेणं कम्मुणा नामं च णं अञ्भवगयं भवइ थावराउयं च णं पिलक्षिणं भवड । धावर-कायद्विष्या ते तओ आउयं विषयबद्दन्ति तओ आउयं विष्पत्रहित्ता भूजी परलो-इयत्ताए पदायन्ति । ते पाणा वि वुचन्ति, ते तसा वि वृचन्ति, ते महाकाया ते चिरद्भिड्या ॥ ९ ॥ ८०७ ॥ सवायं उद्दूष् पैटालपुत्ते भयवं गोयमं एवं वयासी-आउमन्तो गोयमा नन्थि णं से केंद्र परियाए जं णं समगोवासगस्य एगपाणाइ-बायबिरए वि दण्डे निक्खित । करम र्ण तं हेर्ड ! संसारिया खलु पाणा, थाबरा वि पाणा तमत्ताए पंचायन्ति, तसा वि पाणा धावरत्ताए पंचायन्ति, थावरकायाओ विष्पमुखमाणा सब्वे तमकायांस उववज्ञान्ति, तमकायाओ विष्पमुखमाणा सब्वे थावरकार्यमि उववज्ञन्ति, तेथि च णं थावरकार्यमि उववज्ञार्गं ठाणमेर्य धर्म । सवायं भगवं गोयमे उद्यं पेडालपुनं एवं वयासी-नो खल आउसी अम्हाकं वनव्व-एणं तुरुभं चेव अण्प्यवाएणं अत्थि ण से परियाण जे र्थ समगोवासगान्य सब्बन् पाणेहिं मञ्बभूगहिं सञ्बजीबेहिं सञ्बभनेहिं दण्डे निविधने भवद । कस्स यं ने हेर्द ! संयारिया खल्य पाणा, तथा वि पाणा यावर नाए प्रकार्यान्त, धावरा वि पाणा तमनाए पश्चायन्ति, तमकायाओ विष्यम्बमाणा मध्वे धावरकार्यास उववज्ञन्ति. यावरकायाओं विष्यम्बमाणा मध्वे तमकार्याम उवव जन्ति, नेसि ख णं तसकार्याम उक्कशार्ग ठागमेर्य अघर्त । ते पाणा वि युवान्त, ते तमा वि वृवान्त, ते महा-काया ने चिर्द्रिहरूया । ने बहुयरणा पाणा जेही समणीवासगरूस मृथवक्तावं भवड । ते अप्पयर्गा पाणा जेही समागेवासगरसा अपभास्तायं अगड । से महया तमकायाओ उदमन्तरम उवद्विपरम पश्चिविरयसम वं ण तुरुने का अश्वी का एवं बयह-नित्य णं से केंद्र परिवाए जीन समणोबासगरून एनपाणाए वि दण्डे निकिन्ति । अर्थ पि भेदे से नो नेवाउए भक्त ॥ १०॥ ८०८ ॥ भगवं अ श्रं उदाह नियण्डा खलु पृष्छियञ्च । आउसन्तो नियण्डा इह सलु सन्तेगइया मणुस्सा सर्वान्त । तेर्नि च एवं बृतपुर्व्य सब्द-जे इसे मुख्ये सविता अगराओ अगरारियं पञ्चहर एसि च मं आमरणन्ताए दण्डे निविश्वले । जे इमे अगारमावसन्ति एएसि

र्ण आमरणन्ताए दण्डे नो निक्सित्ते । केई च र्ण समणा जाव बासाई चडपबमाई छद्रहसमाई अप्पयरो वा भुज्जयरो वा देसं बृङ्गजिमा अगारमावसेजा ? हंना-वसेजा । तस्म णं तं गारत्यं वहमाणस्म से पत्रक्षाणं भन्ने भवह ? नो इण्डे ममद्रे । एवमेव समणोवासगस्य वि तसेहिं पाणिहिं दण्डे निविस्तने, यावरेहि पाणिहि दण्डे नो निकितने । तस्य णं तं थावरकायं वहमाणस्य से पचक्याणे नो भक्के भवड । से एवमायाणह ? नियण्ठा । एवमायाणियव्वं ॥ भगवं च णं उदाह नियण्ठा खत्य पुच्छियव्या-आउसन्तो नियण्ठा टह खलु गाहावई वा गाहावडपुत्ती वा तहरपरारिहिं कुछेहि आगम्म धम्मे सवणवान्यं उवसकमेजा? हन्ता उवसंक्रेमेजा। तेमिं च णं तहप्पगाराणं धम्मं आडिक्लयब्वे ! हन्ता आडिक्लयब्वे । किं ते महत्त्वगारं धरमं सोबा निसमा एवं वराजा उपमेब निरंगन्थं पावयणं सर्व अणुत्तरं केवलियं पडिपणं सुसदं नेया हयं सहकत्तणं सिद्धिसस्यं सुनिसस्यं निजाणसस्यं निस्वाणमस्यं अवितद्वमसदिद्धं तरबदक्वपदीणमस्यं । एत्थं ठिया जीवा निज्यन्ति बुद्धान्त मुचित्र परिणिञ्जायन्ति गञ्जदुनन्वायमन्त्रे करेन्ति । तमाणाए तहा गच्छामा तहा चिद्वामा तहा निसीयामा तह। त्यामा तहा भाषामा तह। भाषामा नहा अब्सुहामी नहा उद्घाए उद्देमी कि पाणार्य भ्यार्य जीवाण मनार्य संजमेण सजमामी कि बए का १ ८०-१। बए का । कि ते तहप्यगर। कप्यन्ति पञ्चाविनए १ हत्या कर्पात्ता । कि ते तहप्पगारा कप्पत्ति मण्डाचिना ! हत्ता कप्पत्ति । कि ते तहापगारा कप्पतिन मिक्साबित्तए ( हत्ता कार्यात्त । कि ते तहापगारा ापांन्य उबद्वाविना ! हस्ता कार्यास्त्र । तेसि च र्ष तहत्वगाराणं सध्वपाणिहि जाव सम्बसनेहिं दण्डे निकियन ! हंना निक्यन । में ये गयामवेर्ग विहारेगं निहरमाणा आव बामाई बारपधमाई छद्रहरामाई वा आपयरो वा भूजयरो वा रेस हा जेना अगारं बएका रे हत्ना बएका । तस्य वं मध्वपागेहि जाव मध्वमनेहि दर्भ तो निक्तिले ! तो इणद्रे समूह । से जे से जीवे जरून परेर्र सञ्चयाणीह जाव मध्वमलाई युग्हें नो निवन्त्रने । से जे से बीवे अस्य आरेणं नव्यपारेगीहें जान संपति दण्डे निक्षित्ते । से जे से दीवे जरम दवापि सुरुवपामिति जान संपति वण्डे तो निक्तिले भवड, परेर्ग असंबाध आरेर्ग संबाध, इयानि असंबर्ध, भसंब-यस्म ां मध्यपाणेहि जाव समेहि दण्डे तो निक्सने नवड़ । से एवसायाणह रे नियण्डा में एवमायाणियम्बं ॥ भयवं न ने उदादु नियण्डा खल् पुण्डियम्बा-आउमनो नियम्झ इह बाह्य परिन्दाह्या वा परिन्दाह्याओ वा अश्रयरेहिती नित्याययभेदिती आगम्म धस्त्रे सक्षवांसर्व उक्संक्रमेजा ! इन्ता उक्संक्रमेजा ।

कि तेसि नहप्पगारेणं धम्मे आडिक्खयब्वे ! हन्ता आइिक्खयब्वे । नं खेव उव-द्वावित्तए जाव कप्यन्ति ! हन्ता कप्पन्ति । कि ते तहप्पगारा कप्पन्ति संभक्तित्तए ? हन्ता कप्पंति । ते मं एशास्त्रेणं विहारेगं विहरमाणा तं चेव जाव अगारं वएजा ? हनता बएजा । ते लं नहत्पगारा कपन्ति संभुधिकए ! तो इषट्टे समद्रे । से जे से जीव जे परेणं नो रूपान्त संभूजिनए । से जे से जीवे आरेणं कृष्पान्त संभूजिनए । से जे से जीवे जे डयार्ग नो कप्पन्ति सभूष्टिता । परेगं अस्समणे आरेगं समणे, इयाणि अरुनमणे, अस्तमणेणे सद्धि नो कर्ष्यान्त समणाणे निग्मेधाणे संभूषित्रण । से एवमायाणह ! नियण्डा से एवमायाणियव्यं ॥ २१ ॥ ८५० ॥ अगर्व च गं उदाह सन्तेगदया समणीनासमा भवन्ति । तेसि च णे एवं वनपृथ्वं भवद्-नी स्वट वयं मनाएमो मुख्या भविता अगाराओ अगगारिय पथ्वदृत्तए । वयं यं चा उरसङ्-मुहिद्यप्रियासिन्यम् पश्चिप्कां योसतं सम्मं अण्यान्त्रेमाणा विहारस्यामा । धन्तर्ग पाणाइवायं पसक्खातस्यासी, एवं धूलगं स्यावायं धूलगं अदिसादाणं धूलगं सेहणं थत्या परिसारं प्रवक्ताहरूमामो । इन्द्रापरिमाणं करिस्मामो, दक्षिं निविहेणे । मा स्वर ममद्राए किचि करेह वा करावेट वा नन्य वि पश्चक्याटस्यामी । ते एरं अभोबा अपिता ऑसगाइना आसन्तीपेटियाओं पंचीर्यहरू, ते तहा अन्यया किं वचव्यं निया-सम्मे कालगय नि ! वच्छ्यं स्थिए । ते पाणा वि धुन्नान्त ते तमा वि वृत्तन्ति ते महाजाया ने चिराष्ट्रदयः । ते बहुयरमा पाणः जेति समणी-बामगरम मण्डाकनार्य भवत । ने अल्पयरमा पाण निर्णि समणावासगरमा अपब-क्यायं सबद । इति से महनाओं जं गं किसे बन्द के चैव जाव अय पि भेठे से नो नेया उप शबद ॥ भगवं च प्रं उदाह गन्तेगदया समप्रोबप्समा भवन्ति । तेसि च ं गर्व बुलपूर्व भवड़-से यह वर्व सचाएमी मुण्डा मविला अगाराओं जाव पञ्चद्रणम् । तो राज् वयं संचामुसो जाउदसद्वम्बिद्वपुष्णसानिषीस् जाब अणुपाके मार्ग विहरित्तः । वयं मं अपन्तिममारणस्तियं मंतिहणाः वसणावनियाः भन्तपार्ण पहिचारिकनया अव काले अणवकेन्यमाणा विहरिक्यामा । सञ्ज पाणादवार्य पश्च-क्लाइस्यामी जान गुरुनं परिस्माई पश्चकलाइस्यामी निविष्टं विविद्वेणं सा स्वल सस-हुए किचि त जाव आगल्दीपेडियाओं पकोरुहिनः एए नहा कालगमा, कि बनव्यं सिया सम्मे कालनय नि ! बन्धवं निया । ने पाणा नि वृच्चन्ति आब अयं पि भेटे से तो नेवाउए भवड़ ॥ भगवं च जं उदाह सन्तेगड्या समस्या भवन्ति । त जहा-महड्रन्छ। महारम्भा महापरिभाहा अहम्मिया जाव दृष्पविदार्शदा जाव मञ्जाओ परिगाहाओं अप्पिडिविरमा जावजीवाए जेहिं समधीषासगस्स आयाणसी

आभरणेताए दंडे निक्सित से तओ आउमं विष्यजहाँति तओ मुख्ये सम्मादाए दुस्गइयामिणो अवंति, ते पाणावि बुर्बात ते तसावि बुर्वात ने महाकाया ते चिर-ट्विदया ने बह्यरमा आयाणसी इति से महयाओं णं जण्णं तृब्भे वदह तं चैव अवंपि भेटं से णी णेयाउए भवड-भगवं च ण उदाह सन्तेगहया मणुस्मा भवन्ति । तं जहा-अणारम्भा अपरिभाहा चाम्मया घम्माण्या जाव सब्वाओ परिभाहाओ पिर्हाबरया जावजीवाए, जेहि समणोवासगरम आयाणसो आमरणन्नाए दण्डे निक्लित, ते तओ आउमें किएजहान्त, ते तओ भागों समस्याए मीम्महगामियों भवन्ति । ते पाणा वि बुधन्ति जाव नी नेवाइए भवद् । भगवं च णं उदाह सन्तेगहवा मणम्सा भवन्ति ते तहा-अणिन्छा अप्यारम्भा अप्यारिगहा भारतया धन्माण्या जाच एगचाओं परिस्तराओं अपार्टिवस्या, जेहि समणीवास-गर्म आयाणगी आमरणस्ताम् दण्डे निक्षित्रे । ते तभी आउमे विध्यज्ञस्ति, तुओं भूजो सगनादाएं सोरगहगामिणी भवन्ति । ते पाणा वि वृत्रान्ति आब सी नेपालए भवड़ । भगवं च णं उदाह सन्तेगड्या मण्डमा भवन्ति । तं जहा-अर्थण्या आवसहिया गामणियांन्त्या अष्ट्डेंग्डॉस्स्या, जेहि समार्थवास्यस्स आयणमो आमरणन्ताए दण्डे निक्चित्र मवद । नी बहुमंत्रया नी बहुपडिवर्या पाणभग्रजीवसनीहि अपपणा समामोनाई गर्व विष्पिकविवेन्त-अहे न हनाव्वी अंग हन्तव्या जान कालमाने काले किना अन्तयराहं भान्तियाहं किव्वितियाहं जाव उनवनारो भवन्ति, तभौ विष्यम्बमाणा भुजी एतम्यनाए तमोस्वनाए पंचायन्ति । ते पाणा ति वृत्रान्ति आव नो नेयाउए भवड । भगवं च र्ण उदाह गन्तेगहया पाणा बीहाउथा जेर्ह समणे।वासगस्य आयाणमा आमरणन्ताए जाव दण्डे निक्तित भवड । ते पुष्यामेब कार्य करेन्नि करिया पारलोइयसाए पचा-यन्ति । ते पाणा वि बुचन्ति, ने तसा वि बुचन्ति । ते महाकाया ते चिर्राहुदया ते बीहाउया ते बहुयरता, पाणा जेहि समणीबासगस्य नुपवक्खायं भवड्, जाव नो नेवाउए भवड़ । भगवं च णं उदाह मन्तेगड्या पाणा समाउवा, जेहि समणो-वासगरम आयाणमो आभरणन्ताए जाब दण्डे निवित्रांत अबड़ । ते सयमेव बारुं करेन्ति, करिना पारलीइयनाए प्रवासन्ति । ते पाणा वि वुचन्ति, तसा वि वुचन्ति, ते महाकाया ने समावदा ते बहुबरमा जेहिं समनीवासगस्स सुपवक्कार्य भवद जाब नी नेयाउए सबद । अगर्व च वं उदाहु सन्तेगद्या पाणा अप्पाउया, जेहिं समणोवासगस्य जायाणसो जामरणन्ताए जाव दण्डे निक्तिते भवद् । ते पुन्यामेव कार्व करेन्ति, करेता पारकोइयक्ताए क्यायन्ति । ते पाना वि तुवन्ति, ते तसा वि

क्वन्ति, ते महाकाया ने अप्पाउया ते बहुयरमा पाणा जेहिं समणोबासगस्स सुप-बाब-सायं भवड, जाव नो नेयाउए भवड़। भगवं च णं उदाह सन्तेगहया समणी-वासगा भवन्ति । तेर्मि च गं एवं वृत्तपुष्यं भवड्-तो खल वयं संचाएमी मुण्डे भवित्ता जाव पव्वदत्ता । नो खल वयं मंचाएमो चाउहसद्वमहिद्वपणमामिणीमु पश्चिपण पोसहं अणुपालिना । नो खल वर्ष मंचाएमी अपन्छिमं जाव विहरिनए बर्ध च णं सामाइयं देगावगासियं परत्या पाइणं वा प्रधीणं वा दाहि गं वा दिधीणं वा एयावया जाब सञ्बपाणीही जाव सञ्बसत्ताही दण्डे निक्सित सञ्बपाणभय-जीवमनेहिं खेलंकरे अहमंति । तत्य आरेणं जे तत्व पाणा जेहिं समणीवासगस्य आयाणमी आमरणन्ताए दण्डे निक्लन । तऔ आउं विष्यवहीत,विष्यवहिला तस्य अदिएं चेव जे तथा पाणा जेहें समगोवामगस्य आवाणमी जाव तेस प्रवासीत. जेटि सम्भोतायगस्य सपनकवार्य भवड । ते पाणा वि जाव अर्थ पि भेडे जाव नेया-उप भवट ॥ ८२० ॥ तत्र्य अभिणं जे तन्। पाणा जेहि समगीबायगस्य आयान णयो आमरणन्तात उपहे निकिन्नते ते तओ अप्ते विष्णज्ञहरित । विष्णजाहेला तत्व अरोणं चेव जाव थावरा पाणा जेहि समग्रीवासगरम अद्वाए दण्डे असि-किलते अगद्माए दण्डे निक्लिने तेन पत्रायांन्त । तेहि समणीवामगम्स अद्वाए दण्डे अनिकिशने अगदाय दण्डे निकिनने, ते परणा वि क्वन्ति, ते नगा है चिरदिहया जाब अर्थ पि भेद में ...। तथ्य जे आरेणं तमा पाणा जिहि समगीबासगरूम आयाणमी आमरणस्तात. तभी भाउं विणवहान्त विष्पवहिना तस्य परेणं जै तमा श्रावरा पाणा जेले समणीवायसस्य आश्राणसी आमरणस्ताए.. तेन पश्चायन्ति, तेहि समणोवासगम्य द्वाबक्ताय भवट, ते प्राणा वि जाब अयं पि भेदं से...। तस्य त्र आरेणं धावस पाणा तेशंः समणीवासगरमा अह्वाण् दण्ये अणिकियों अपदार निक्यते ने तभी आई विष्यवहान्त, विष्यवहिता तस्य आरेणं चेव जे तथा पाणः जेंदि समणीवासगरूम आयाणमी आमर्णन्ताण. तेस प्रवादन्ति, तेम समगीवासगरम सुपश्चकवार्य भवड, ते पाणा नि जाब अन पि भेदे मे...। तत्थ ते ते आदेणं जे भाषा। पागा तेहं ममणीवासगस्य भट्टण दण्डे ऑणक्यित अणद्वाए निक्यिने, ने तओ आई निष्पत्रहन्ति विष्पत्रहिता ने नस्य आरेणं चेव ते धावरः पाणा जेहि समणोवासराज्य अद्वाह वर्ण्ड प्रांज-विखले अपद्वार निकिन्ते तेषु प्रवायनि । तेर्हि समगोवामगस्य अद्वार अगद्र" ते पाणा वि जाब अर्थ पि मेरे से जी...। तस्य जे ते आरेणे वाबरा पाणा जेहें समणोबासगरस अद्वार दण्डे अमिनियाने, अणद्वार निविचने तजी आर्ट विध्यन

हन्ति । विष्पजिहिना तत्व परेणं जे तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आया-णमो आमरणन्ताए० तेस प्रवायन्ति । तेहिं समणोवासगरस सुपवक्कायं मवड । ते पाणा वि जाव अर्थ पि भेदे से नो नेयाउए भवड़ । तत्व जे ते परेणं नमधा-बरा पाणा जेहिं समणोवासगस्य आयाणमी आमरणन्ताए॰ ते तुझी आई विषयज-हन्ति, विष्पत्रहिता तत्य आरेणं जे नमा पाणा जेहिं समणीवासगस्स आवाणमो आमरणन्ताए. . नेस प्रवासन्ति । तेहिं समणोवासगस्य सुप्रवक्तायं अवट । ते पाणा वि जाव असे पि भेडे से नी नेयाउठ भवड़ । तत्य जे ते परेणं तसधावरा पाणा जेहि समणोवासगरम आयाणमो आमरणन्ताए...ते तुओ आउं विष्यकहान्ति विष्पत्रहिला तत्व आरेणं जे थावण पाणा जेहि समणीवासगस्स अद्वात दण्डे अणिक्सिने अणद्वाग् निक्सिने नेमु पद्यायन्ति, जेहि समणीवासगस्य अद्वाप अणिकिनमें अणद्वाए निकितमें जाव ने पाणा वि जाव अयं पि केंद्र से नो ...। तस्य जे ते परेणं तस्यावरा पाणा जेहिं समणीवास्यस्य आयाणसे आमरणस्ताए... ते तओ आर्ट विषयक्रहान्त । विष्यजाहिता ने तत्थ परेणं चेव जे तस्थावरा पाणा त्रींहं समणीवासगस्य आयाणसी आमगणन्ताए० तेस प्रवार्यान्त, त्रींहं समजीवास-गरम सपनास्थाये भवड । ते पाणा वि जाव अये पि भेडे में में ...। भगवे च जं तदाह न एयं भूयं न एवं अर्ब्ज न एवं अविस्मत के चे तया पाणा बोाच्छाजिहिन्ति शावरा पाणा भविस्मन्ति, बाबरा पाणा वि बोच्छिजिहिन्ति तमा पाणा भवि-स्मिन । अवीरिक्कोर्टि तसयावरेहि पाणेहि जे में तुन्से वा अकी वा एवं बदह-निध में में केंद्र परियाण जान नी नेयाउए भन्द ॥ ८१९ ॥ भगवें च में उदाह आउमन्तो उदगा जे सह समर्थ वा मार्थ वा परिभासेइ मिनि मर्जान्त आगमिता नाणं अध्यामिना देसणं आगमिना चरित्तं पावाणं कम्माणं अकरणयाए से सालु पर-लोगपरियमधनाम् चिद्रहः, जे कल नमर्ग वा माहणं वा नो परिभक्तह मिनि मक्ति आगमिला णाणं आगमिला देसणं आगमिला चरितं पाक्षणं क्रमाणं अक-रणयाम् सं सन्द परलोगनिस्द्रीए चिट्ठड । तम् णं से उदए पेडालपुने भगवं गोवमं अणाउ।यमाणे जामेव दिसि पाउच्मूए तामेव दिसि पहारेत्य गमणाए । भगवं च णं उदाह आउसम्लो उदया जे कछ तहाभूगरस समगरस वा माहणस्य बा अन्तिए एगमवि आर्रियं धम्मियं सुवयणं भीवा निसम्म अध्यणी चेत्र मृहुमाए पडिलेहाए अणुलर ओगक्रेमपर्य लम्बिए समाणे सो वि ताव ते आहाइ परिजाणेइ बन्दइ नर्मगृह सकारेइ सम्माचेइ जाब क्याणं मंगर्स देवयं चेठ्यं पञ्चासइ । तए णं से उदए पेडालपुत्ति भगर्व गोवमं एवं बवासी-एएसि वं भन्ते पदार्ण पुष्टि युक्तामा

अनाणयाए असवणयाए अवोहिए अणभिगमेण अदिद्वाणं असुयाणं असुयाणं अविद्यायाणं अञ्बोगडाणं अविगृहाणं अविन्छित्राणं अणिसिद्वाणं अणिबृहाणं अणु-बहारियाणं एयमई नो सहिहयं नो पत्तियं नो रोइयं। एएसि भे अन्ते पदाणं एण्डि जाणयाए सवणयाए बोहिए जाव उवहारणयाए एयमद्रं सद्दामि पत्तियामि रोएमि एबमैब से जहेंये तुन्मे बदह । तए णं भगवं गोयमे उदर्ग पैडालपुण एवं वयासी सहहाहि णं अज्बो पत्तियाहि णं अज्बो रोएहि णं अज्बो एवमेयं जहा णं अस्हे वयामो । तए णं से उदए पेडालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-इच्छामि णं भन्ते तुरुमं आन्तए चाउजामाओ धम्माओ पवमहत्त्वहृयं मपविक्रमणं धम्मं उवसप-जिला णं विहरित्तए ॥ नए णं से भगवं गोयमे उद्गं पेडालप्तं महाय जेणैव समणे भगवं महावीरे तेणेव नवागच्छड्, उवागच्छिता तए ण से उदए पेडालपुरे समणं भगवं महावीरं तिक्खनो आयाहिण प्याहिणं करेड, तिक्खनो आयाहिणं पयाहिणे करिना बन्दर नमंसर बन्दिना नमंसिना एवं बयासी-इच्छाम णं भन्ते तुन्नं अन्तिए चाउजामाओ धम्माओ पश्चमहन्बर्धं नपडिक्कमणं धम्मं उबसंप-जिला ण विद्वित्तर । तए ण ममणे भगवं महावीरे उदमे एवं बयासी-अहासह देवाणुप्पिया मा पविवन्धं करेहि । तए णं सं उदए पेडालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए चाउजामाओ धम्माओ पश्चमहन्बद्ध्यं सपिंडहमणं धम्मं उद-संपंजिता में बिहरट नि बेसि ॥ १४॥ ८१३॥ नालन्ड र जायमं समार्थ ॥

#### स्यगइं समतं॥







# णमो त्यु जं समजस्स भगवओ जायपुत्त महावीरस्य

## ठाणे

सु सागमे

#### पढमं ठाणं

सूर्य में आउस ! तेर्ण भगवया एवं सक्कार्य, एगे आया ॥ १ ॥ एगे देखे ॥ २॥ एमा किरिया ॥ ३ ॥ एमे लोए ॥ ४ ॥ एमे अलोए ॥ ५ ॥ एमे धम्मे ॥६॥ एमे अहम्मे ॥ ७॥ एमें बंधे ॥८॥ एमें मोक्खे ॥९॥ एमें पृथ्ये स २० ११ एमें पाने स २७ ॥ एमें आसर्वे स ५२ ॥ एमें संबरे ॥ १३ ॥ एमा वेयणा ॥ १४ ॥ एमा णिज्यरा ॥ १५ ॥ एमे जीवे पाडिक्करणं सरीरमूर्ण ॥ १६ ॥ एमा जीवार्ण अपनिआहला विगुब्बणा ॥ १०॥ एमे मणे ॥ १८॥ एमा वई । १२ । एमें कायवाशामें ॥ २० । एसा उप्पा ॥ २१ । एसा वियती ॥ २२ ॥ एमा विवक्त ॥ २३ ॥ एमा बहै ॥ २४ ॥ एमा आगई ॥ २४ ॥ एमे चयने ॥ २६ ॥ एरंग उवबाए ॥ २० ॥ एमा तका ॥ २८ ॥ एमा सका ॥ २४ ॥ एमा मना ॥ ३० ॥ एकः विस् ॥ ३५ ॥ एका वैक्या ॥ ३२ ॥ एका छेवला ॥ ३३ ॥ एका नेयणा ॥ ३४ ॥ एगे मरणे आंतमसारीवियाणं ॥ ३५ ॥ एगे संबुद्धे अहाभूते प<sup>ेंट</sup> ॥ ३६ ॥ एगे दुक्कें जीवाणें ॥ ३० ॥ एगे भूए ॥ ३८ ॥ एगा अहम्मपंडिमा तं में आया पश्चिक्षित्रेमह ॥ ३९ ॥ एगा धम्मपश्चिमा तं में आया पजनजाए ॥ ४० ॥ एरे मणे देवासुरमणुआणे तीन तीन समयीत, एटा वह देवासुरमणुराणे तींम तीन समयीन, एगे कायवाशामे देवाधरमणुदाणे तीन तीन समयीन, एगे उठ्टाणकम्मबळ्योग्यिपुरिसक्कारपरक्षमे देवागुरम्णुयाचे तीन तीस समर्योत्त ॥ ४९ ॥ एंगे नाणे ॥ तत् ॥ एंगे इंस्की ॥ ४३ ॥ एंगे वरिते ॥ ४४ ॥ एंगे समए ॥ इ॰ ॥ एमें पएछे ॥ ४६ ॥ एमें परमाण्यू ॥ इ० ॥ एमा सिद्धी ॥ इ८ ॥ एमे सिदें ॥ ८९ ॥ एमे परिनिध्वाणे ॥ ५० ॥ एमे परिनिध्वए ॥ ५१ ॥ एमे महे U पर U एमें कवे ।। प्रे भा एमें भीथे ॥ एक स एमें रखे ॥ प्रमा एमें फासे ॥ ५६ ॥ एनं मुस्थितंह, एमे दुस्थितहै ॥ ५७ ॥ एमें मुक्तवे एमे दुक्तवे ॥ ५८ ॥ एगं बीहे एमें हस्से ॥ ५९ ॥ एमें बंह-एगे तंसे-एमें च उरसे-एमें पिहुछे-एमें परिमंडके ॥ ६० ॥ पूरी फिल्हे-एमे नीके पूर्ग लोहिए-एमें हाल्कि एमे मुक्कि ॥ ६९ ॥ एगे सुव्यिगंधे-एगे दुव्यिगंधे ॥ ६२ ॥ एगे तिले-एगे कहाए-एगे कसाए एंगे अंबिके-एंगे महुरे ॥ ६३ ॥ एने कवकारे-जाब एने हाक्के ॥ ६४ ॥ एने १२व सुला •

पाणाइवाए जाब एगे परिगाहे ॥ एगे कोहे जाब लोहे, एगे पेखे, एगे दोसे, जाब एगे परपरिवाए, एगा अरइरड, एगे मायामोसे एगे मिच्छादंसणसक्षे ॥ ६५ ॥ एगे पाणाइबायवेरमणे जाव परिग्रहवेरमणे, एरो कोह्विबेगे, जाब मिन्छादंगणसहविवेगे गद्दा एमा ओसप्पिणी एमा मुसमसुनमा जाव एमा बुसमदुसमा, एमा उस्मप्पिणी, एगा दुममद्समा जाव एगा सुममसममा ॥ ६७ ॥ एगा णेग्इयाणं वग्गणा, एगा अमुरकुमाराणं वरगणा, चजवीसदंडओ जाव एगा वैमाणियाणं वरगणा ६८ ॥ एगा भवसिद्धियाणं वग्गणा, एगा अभवसिद्धियाणं वग्गणा, एगा भव-सिद्धियाणे जेरइयाणं वरगणा, एगा अभवनिद्धियाणे जेरइयाणं वरगणा, एवं जाव एगा भवनिद्धियाणं वेमाणियाणं वरगणा एगा अभवनिद्धियागं वेमाणियाणं वरगणा ॥ ६९ ॥ एगा सम्मदिष्ठियाणं बरगणा, एगा मिच्छदिद्वियाणं वस्मणा, एगा सम्म-मिन्छदिद्वियाणं वस्तणा, एता सम्मदिद्वियाणं णेरइयाणं वस्तणा, एता मिन्छदिद्वि-याणं जेरइयाणं वस्मणा, एमा सम्मामिन्छादिहियाणं नेरहयाणं वस्मणा, एवं जाव थणियकुमाराणं, एमा मिच्छदिहियाणं प्रवीकाइयाणं वस्मणा, एतं जाव बणरूमद-काइयाणं, एवासम्मदिहियाणं बेटेरियाणं बग्गला, एया मिन्छदिदियाणं बेटेरियाणं वरगणा, एवं तेइंदियामं चर्डारांद्यामं वि सेमा बहा नेरद्या, आब एमा सम्म-मिच्छदिहियाणं नेमाणियाणं वस्मणा ॥ ३० ॥ त्मा कण्डपनिस्वमाणं वस्मणा, एसा सुद्धपिक्तियामं वरगणा, एसा कष्टपिक्त्वयाणं नेग्डयाणं बरगणा, एसा सुद्धपिक्त्याणं णेरइयार्ण वरगणा, एवं चउवीसदंदक्षेत्रीव भाषियक्षो ॥ ७१ ॥ एमा कण्डलेस्यार्ण वरगणा, एगा णीललेकमाण वरगणा,एवं जाव सृक्षलेक्याणं वरगणा, एगा वस्हलेक्याणं नेरइयाणं वरमणा, जाव काउलेस्ताणं नेरद्रगाणं वरमणा, एवं अस्म जात लेम्साओ, भवणवद्याणमं तरपुर्वावजा उवणस्मद्र हारयाणं च चलारे छेस्माओं तं कथा उपेधियने-इंदियन उरिदियाणं तिक्रिकेसमाओ पंनिदियांनांत्रक्यकोषायाणं मणुस्याणं छहेस्माओ, जोइसियाणं एगा तेउछेन्या, वेमाणियाणं तिश्वउचित्मछेन्याओ एगा कप्रहेस्माणं भवनिर्दियाणं वरगणा, एवा कष्टलेस्साणं अभवतिदियाणं वरगणा, एवं छम् वि केस्सामु दो दो प्याणि भाणियव्याणि, एगा कण्डकेन्याणं भवतिवियाणं नेरद्याणं बरगणा, एगा कम्हलेस्यार्ण अभवसिदियाणं नेरहयाणं बरगणा, एवं अस्य जति <del>टेस्</del>माओं तस्म तति भाणियन्वाओं, जाव वेमाणियाणं । एगा कण्ड्<del>डेस्</del>माणं समर्दिहि-यार्ग वरगणा, एमा ऋष्ट्रेस्सार्ग मिन्छादिद्विवाणं वरगणा, एमा कष्ट्रेस्सार्ग सम्म-मिन्छदिट्टियाणं वरगणा, एवं छसु वि छेरसास जाव बेसाणियाणं जेसि अह विद्वीओ, एगा कण्डलेस्साणं कण्डपविश्ववाणं वश्तणा, एगा कण्डलेस्साणं सुक्षपविश्ववाणं

बरगणा, एवं जाव वेदाणियाणं, जस्स जह छेस्याओ, एए अठू च उवीसर्दहवा ॥७२॥ एमा तित्यसिद्धाणं वरमणा, एमा अतित्यसिद्धाणं वरमणा, एवं जाव एमा एमसिद्धाणं वरगणा, एगा अनेगसिद्धाणं वरगणा, एगा परमभसयसिद्धाणं वरगणा, एवं जाव अर्णतममयंगिद्धाणं वश्यणा ॥ ७३ ॥ एगा परमाणुपोस्यलाणं वस्यणा, एवं जाव एमा अर्णनपर्यास्यानं संधाणं वास्मत्वाणं वस्मणा, एसा एमपएसोगाडाणं वोस्पत्नाणं बरगणा, जाव एगा असंखेजपएमोगाडाणं पोरगलाणं वरगणा, एगा एगससय-ठिडयाणं पोग्गलाणं बग्गणा, जाब असंखेळसमर्थाठइयाणं पोग्गलाणं बग्गणा, एसा त्रमुणकालयार्थं पोरमलाणं वस्मणा, जान एमा असंस्थे ज एमा अर्थतमुण-कालयाणं पोग्नालाणं बग्नामा, एवं बण्णमंधर्मफामा भाणियव्या जाव एगा अणंत-गुणल्डक्लाणं पीरमत्त्राणं वरगणा, ग्रा जहज्ञपानियाणं लंभाणं बरगणा, एसा उद्योसपार्गस्याणं संघाणं वरगणा, एगा अजहसुद्योसपार्गस्याणं संघाणं वरगणा, एवं जनभोगाहणगाणं, उद्योगंगाहणगाणं, अजर बुद्धं:सोगाहणगाणं, जहन्निठ्दवाणं, उद्योगीठङ्यार्ग, अञ्चलकोगठिङ्यार्ग, जहजन्यकालगार्ग, उद्योमगुणकालगार्ग, अजहल्कोस्थणकालगाणे, एवं बुण्यसंधरसफास्ए बागणा सामियव्वा, जाव एगा अजहरूदीयगुणलक्ष्वाणे पोश्गलायं वश्गणा ॥ ५४ ॥ एमे जंबुदीवे २ सञ्बदीव-समृद्दाणं जाव अद्भेगलमं च किचि विमेसाहिए परिक्खेवेरं ॥ ५५ ॥ एने सम्पे भगतं महावीरे इमीसे ओर्माध्यणीत् चडवीमाए वित्यगराणं चरम्बित्ययरे सिद्धे बुंब मुने जाव सध्यदुक्काप्परीणे ॥ ७६ ॥ अणुक्तरीयवाडमार्ण देवाणं एमा रयणी उर्धु उचनेणं पनना ॥ 🕬 ॥ अद्दानकारोन एगतारे पन्नेन, जिनानकारेन एगतारे पक्षेत्र, नाईनक्क्के एमतारे पक्षेत्र ॥ ३८ ॥ एगपएसोबाटा पीरगला अर्णता पन्नना, एवमेशयमयिदया, एगगुणकालशा पोग्गला अर्णना पन्नना, जाव एगगुण-लक्ष्या पोरमला अर्णता पक्ता ॥ ३९ ॥ पदमे ठाणे समस्ते ॥

जदात्थ णं लीए तं सच्चे दुपहोआरं, तंजहा-जीया चेव अर्जाव। चेव, तसे चेव थावरे चेव, सजीजिया चेब अलोजिया चेव, साउथा चेव अणाउथा चेव, सहेदिया चेव ऑर्णादया चेब, सवेयमा चेब अवेयमा चेव, सम्प्री चेव अम्प्री चेव, सपी-माला चेव अपीरमला चेब, संसारसमावश्रमा चेव असंसारममावश्रमा चेव, मासया चेव असामया चेब, आगासे चेव नो आगासे चेव, धर्म्म चेव अधर्मे चेव, बंधे चेव मोक्खे चेव, पुष्णे चेव पांवे चेव, जासवे चेव संबरे चेव, बेयणा चेव, णिज्ञरा चेव ॥ ८०॥ दो किरियाओ प० तंजहा-सम्मत्तिरिया चेव अध्याव-किरिया चेव, जीवकिरिया दुविहा पश्रता, तंजहा-सम्मत्तिरिया चेव निष्ठाल-१२आ। धुना।

किरिया चेब, अजीवकिरिया दविहा पनता, तंजहा-इरियावहिया चेव संपराइया चेव ॥ ८९ ॥ हो किरियाओं प० तंत्रहा-काइया चेव आहिंगरणिया चेव. काइया किरिया दविहा पन्नता, नंजहा-अणुब्रयकायकिरिया चेव, दुप्पउत्तकाय-किरिया चेव. अहिगरणियाकिरिया द्विहा पनता, नंजहा-सेजीयणाहिगरणिया चेव जिन्नणादिमरणिया चेव ॥ ८२ ॥ दो किसियाओं प० नंजहा-पाउसिया चेव पारियावणिया चेव. पार्जासया किरिया दुविहा पन्नता, नंजहा-जीवपार्जासया चेव अजीवपा उतिया चेव. पारियावणियाकिरिया द्विहा प्रमत्ता. तंत्रहा-सहत्यपारि-यावणिया चेत्र परहत्थपारियावणिया चेत्र ॥ ८३ ॥ दो किरियाओ प० लंब्रहा-पाणाडवायांकारया चेव. अपज्ञक्याणांकारया चेव. पाणाइवायांकारया दविहा नं जहा-सहत्थपाणाइवायांकरिया चेव, परहत्थपाणाइवायकिरिया चेव. अपचक्काणकिरिया द्विहा पक्षणा, तजहा-जीवअपचक्काणकिरिया चेव, अजीब-अपचक्खाणकिर्दया चेच ॥ ८४ ॥ दो किरियाओ प० राजहा-आर्राभया चेव परिभादिया चेव. आरोभयाक्तिया द्विहा एकका, तंत्रहा-जीवआरोभया चेव अजीवआरोभिया चेत्र, एवं पर्धग्राहियावि ॥ ८५ ॥ हो किस्याओ प० तजहा-मायार्वात्तभा चेव, मिन्छाउंगणर्वातभा चेव, मायार्वातभाकिनिया दविहा पश्चता. तंत्रहा-आयभावनंकणया चेव परभाववंकणया चेव, मिरुखारंभणवांभात्राकिरिया द्विहा पन्नाः, नंजहा-क्रणाइरिनास-छादंगणवान्त्रा चेव नव्वइरिनास-छादंगण-बनिआ चैव ॥ ८० ॥ दो किरियाओं पर्श्वता चित्रया चेव पाँड्या चेव. दिद्वियाकिरिया इविहा पर नजहा-जीविदिद्विया चैव अजीविदिद्विया चेव, एवं प्रदियावि ॥ ८० ॥ दो किरियाओ पर तंत्रहा-पाइचिया चेव सामंतीवर्ण-बाइया चेव, पाइचियाकिरिया द्विहा प्रमुक्त, नेजहा-जीवपाइचिया चेव अर्थाव-पार्द्धाच्या चेव, एवं सामेनीबाणवाइयाचि ॥ ८८ ॥ दी किरियाओ पर्व तंत्रहा-माहत्थिया चेव, जेमन्यिया चेव, भाइन्यियाकिराया दविहा प्रमुखा, नेप्रहा-जीव-माहित्यया चेव, अजीवमाहित्यया चेव, एवं णेमित्ययाचि ॥ ८९ ॥ हो किरियाओ प० तंत्रहा-आणवणिया चेव वेशार किया चेव. अहेव नेसिख्या ॥ ५०॥ टी किरियाओं पर नंबहा-अणामीगविषया चेव अणवर्वत्वविषया चेव. अणाभीग-विनयाकिरिया द्विहः पश्ना, नंजहा-अणाउनमाद्वययया चेव, अणाउनपमाअणयः चेत्र. अणवर्धनवत्तिमा किरिया दविहा पश्चता, तंत्रहा-आसम्रीरञ्जणवर्धनार्थात्या चेत परमरीर जलवकंत्रावां नवा में व ॥ ५१ ॥ दो किरियाओ प० तंत्रहा-पेजः वर्तिया चेव, दोमवतिया चेव, पेजवतियाकिरिया बुविद्या पन्नता, तंजहा-माया-

वतिया चेव. लोहवतिया चेव. दोसवतिया किरिया दुविहा पश्चना तंत्रहा-कोहे चेव माणे चेव ॥ ९२ ॥ द्विहा गरिहा पश्चना, तंजहा-मणसावेंगे गरिहड वयसा-बेगे गारहड़, अहबा गारहा दविहा प० बीहें एगे अदे गरिहड़, रहरसं एगे अटं गरिहर ॥ ९३ ॥ द्विष्टे पश्चक्याणे, मणमावेगे पश्चक्यार, वयसावेगे पश्चक्यार, अहवा पश्चक्रवाणे दविहे. वीहं एगे अद्धं पश्चक्ताइ, रहम्सं एगे अद्धं पश्चक्ताइ ॥ ९४ ॥ दोहिं ठाणेहिं अणगारे संपन्ने अणाइयं अणबदरमं दीहमदं चाउरंत-संनारकंतारे वीडवएजा, तंत्रहा-विज्ञात चेव, चरणेण चेव ॥ ९५ ॥ दो हाणाई अपांग्याणिना आया णो केवलिपन्नतं धम्मं लभेजा सवणयाए, तंत्रहा-आरंभे चंद परिगाहे चैव. दो ठाणाई अपरिआणिता आया जो केवलं बोहि बुज्लेखा नंध आरंभे चेव परिवाहे चेब, दो ठाणाई अपरियाइना आया जो केवलं मुडे भविता आगमाओं अणगारिअं पव्यक्ता, तंजहा-आरंभे चेव परिगाहे चेव. एवं को केवलं वं तचे म्वासभावसे जा की केवरेकां संजर्भणं संजर्भका, को केवरेकां सवरेजा. णी केवले आभिणिबोहियणार्ण उप्पादेखा. एवं सुभगार्ण, भोहिणार्ण, मण-पजनगार्ग, केवलगार्ग ॥ ९६ ॥ दो ठागार्ड परियादका आया केवलीपक्रत धस्से लभेज सवणयाण, तंजहा-आरंभे खेव परिवाहे खेव, एवं जाव केवलणायग्रस्या-हेज। । ९३ ।। दोहिं ठाणेडिं आया केविंटपन्नतं धर्म लभेज सद्यायाम तंजहा गों वा चंब, अभियमेबा चंब, जाव केवलणार्थ उप्पादेखा ॥ ९८ ॥ दो समास्रो एप्रसाओ, तंत्रहा-उस्मिष्यिणसमा चेव, ओसप्पिणसमा चेव ॥ ९९ ॥ द्विहे उम्माए पन्नेत, तंत्रता-अवस्थावेसे चेव सोहणिजस्य चेव क्रमस्स उद्दर्णः, तत्थणं ते ने जयस्वावेसे में वं नहवेदानराए चेव महावसोयनराए चेव. तत्थणं जे से मोहणिजस्य कम्मस्य उद्गणं, से लं दृहवियनगए चेव दृहवियोगतगए चेव ॥१००॥ दो दंहा पनाना, तंत्रहा-अद्भारंडे चेव, अणद्वारंडे चेव, नेग्ड्याणं दो दंहा पनाना नंजरा-अहारंडे चेव अणहारंडे य एवं चटवीसरंडओ जाव वेमाणियाणं ॥१०१॥ दुविहे दंगणे । सम्मदंसणे चेष्, भिन्छार्यसथे चेष, सम्मदंगणे दुविहे । शिसरग-सम्मरंभणे चेद, अभिगमसम्मदंसमे चेद, विभवगसम्मदंसमे दुविहे ०, पितवाई चेद, अपिडवाई चेव, अभिनामसम्मार्दस्यो द्विहे , परिवाई चेव, अपिडवाई चेव. मिन्छादंगणे द्विहे त जहा अभिसाहियभिन्छादंगणे चेव, अणिसमहियभिन्छा-रंगणे चेव, अभिगाहियमिच्छारंसणे द्विहे ० सपजनसिए चेव, अपजनसिए चेव, एवमणमिम्महियमिस्कादंसकेति ॥ ९०२ ॥ दविहे नाणे० पषक्ये चेव, परीक्से चेव, पश्यक्तनाणे दुविहे० केबलनाणे चेब, नो केबलनाणे चेब, केवलनाणे दुविहे०

भवत्थकेवलनाणे चेव सिद्धकेवलनाणे चेव, भवत्थकेवलनाणे द्विहे ् सर्जागिभवत्थ-केवलनाणे चेव अजोगिभवत्यकेवलनाणे चेव, सजोगिभवत्यकेवलनाणे व्विहे॰ पढमसमयसजोगिभवत्यकेवलनाणे चेव, अपडमसमयसजोगिभवत्यकेवलनाणे चेव, अहवा, चारेमसमयस जोगिभवत्यकेवलनाणे चंव, अचरिमसमयस जोगिभवत्यकेवल-नाणे चेव. एवं अजोगिभवत्थकेवलनाणे वि, सिद्धकेवलनाणे द्विहे . अणंतर-सिद्धकेवलनाणे चेव, परंपरसिद्धकेवलनाणे चेव, अर्णतर्सिद्धकेवलनाणे दृविहे० एकार्णतरसिद्धकेवलनाणे चेव, अणेकार्णतरसिद्धकेवलनाणे चेव, परेपरसिद्धकेवल-नाणे दुविहे > एकपरंपर्सिद्धकेवलनाणे चेव, अणेकपरपर्सिद्धकेवलनाणे चेव, जो केवलनाणे द्विहे । ओहिनाणे चेव, सणपाबवनाणे चेव, ओहिनाणे द्विहे । सब-पबहर चेव, लओवसमिए चेव, दोण्हं भवपबहर् वेवाणं चेव, शेरटयाः चेव, दोष्टं क्रोक्समिए० मणुस्नाणं चेव, पंचिंद्यनिरिक्सजीणयाणं चेव, मणपज्जक-णाणे द्विहे • उज्जमई चेब, विरुत्मई चेव, परोक्कणाणे द्विहे • आभिणिबोहिय-णाणे चेव. मुत्रणाणे चेव. आर्थिणबोहियणाणे दविहेव मुयनिस्मिए चेव असय-निस्तिए चेव, मुशनिस्तिए दुविहे० अत्योग्यहं चेव, वंजणोग्यहं चेव, अनुश्र-निस्सिग्वि एवमेव, स्यणाणे द्विहे न अंगपविद्वे संब, अगबाहिरे सेब, अगबाहिरे दुविहे॰ आवस्माए चेत्र आवस्मयवद्गांने चेव, आवस्मयवद्गांने दुविहे॰ कान्तिए चैब, उक्रालिए चेव ॥ १०३॥ द्विहे धम्मे० मुअधम्मे चैब, चरिनधम्मे चेब, सुअधम्मे तृतिहे स्नम्ब्रधम्मे चेव, अत्यसुअधम्मे चेव, चरिनधम्मे दुविहे अगारचरिनधम्मे चंघ, अणगारचरिनधम्मे नेच, मंजमे द्विहे मरागर्मजमे चैव, वीयरागर्मजमे चेव, मरागमंजमे दुविहे० शृहमसपराय-सरागसंजमे चेव बादरसंपरायसरागसंजमे चेव, सहमसंपरायसगागसंजमे सुविहे॰ पडमसम्बस्हमसंपरायमरागमंत्रमे चेव, अपडमसम्बस्हमसंपरायसरागसंत्रमे चेव, अहवा चरिमसमयमृहमसंपरायसरागसंजमे चेव, अचरिमसमयमृहमसंपरायसराग-संजमे चंद, अहवा मुहमसंपरायगरागसंजमे वृषिहे । संकिक्रेसमाणत् चेद, विश्व अस माणए चेव, बादरसंपरायसरागसंजमे दुविहे । पदमसमयबादरसंपर।यसरागसंजमे, अपटमसमयबादरसैपरायसगामसंत्रमे, अहवा चरिमसमयबादरसेपरायसरागर्सत्रमे, अचरिमसमयबादग्रेपरायगरामध्यमे, अहवा बादर्सपरायसरामसंबर्भे द्विहे॰ पिंडवाइए चेंब, अपिंडवाइए चेंब, वीयरागसंत्रमें पृतिहें ० उत्रसंत्रकसायवीयराग-संजमे चेव, लीजसाववीयरागसंजमे चेव, उवसंतकसायवीयरागसंजमे सुनिहे॰ पडमसमय उत्रसंतकमाय वीयरागर्सकामे चेत्र. अपडमसमय उत्रसंतक्ताय वीयरागः

संजमे खेव, अहवा चरिमसमयटक्संतकमायवीयरागसंजमे चेव. अचरिमममय-उवसंतकसायवीयरागसंजमे चेव. सीणकसायवीयरागसंजमे द्विहे ० छउमन्थलीण-कसायवीयरागसंजमे चंव, केवलिखीणकमायवीयरागसंजमे चंव, छउमत्यखीण-कसायवीयरागसंजमे द्विहे ० सर्वबुद्ध छ उमत्थलीणकसायवीयरागसंजमे, बुद्धवोहिय-छ उमरथखी गकसायवी यरा गस्त्रको, सर्वेबुद्ध उमन्थर्खीणकमा ववी यरा गस्त्रको ट्विहे ० वहमममयसयंबद्धाः उमत्यत्वीणकम्।यतीयरागमंजमे, अपहमसमयमयंबद्धाः उमत्य-खीणकयाः यवीयरागसंत्रमे, अहवा चारमसमयययं बुद्ध छ उमत्य खीणकया यवीयराग-संज्ञमे, अचरिमसमयमयंबृदछ उमन्यर्खीणकनायवीयरागमञ्जे, बृद्धबोहियछ उमस्य-वीजकमायवीयरागमजमे द्विहे० पडमसमययुद्धवोहियछउमत्यखीणकमायवीयराग-संजम अपडमसमयबुद्धं।हियछ तमन्यवीणकमायवीयर गर्सक्रमे, अहवा चारमसम-अवृद्धवाहियक उमरथखीणकस। यत्रीयर । गमंजमे अचिरससमयबृद्धवाहियक उमरथखीण-कमायवीयमागर्मा अमे, केबलिसीणकमायवीयरागमअभे द्विहे व मजीनिकेवलिसीणक-सःयवीयरागमंत्रामे, अजोगिकेविङ्गीगकसायवीयरागमंत्रमे, अजोगिकेविङ्गीणकः मायवीयगामां जमे द्विहे ॰ पदमसमयस जोगिकेवलिसीगकसायवीयरागमं जमे अपद-मसमयम जोरंगकेविट सीणकमायतीय गम्म जमे, अहवा चर्रमममयस जोराकेविट सी-णक्यायवीयरागस्त्रमे, अचारममस्यवजीगक्वलिखीणक्यायवीयरागस्त्रमे, अजी-गिकनिरुक्षीयकमायवीयरागमंत्रमे द्विहे ः पदमसमयअजोगिकेवल्सिणकमायवी-यरागसन्तर्म, अवरमसमयअज्ञोगिकंबल्सिगकसायवीयरागसंज्ञमे, अहवा जारमस-मयअयोगकंबांक्सीणकमायवीयरायमंजमे, अचरिमनमयअयोगिकंबालिखीणद्रमाय-वीयरायमजमे ॥ १०४ ॥ द्विहा प्रतिकाद्या पश्चना, तंजहा-महस्य चेव, बायरा चंव, एवं जाव दुविहा बणस्मइकाड्या पन्नमा नंजहा-सहमा चेव बायरा चेद, दुर्विहा प्रविकाह्या पक्षणा तंजहा-पजलगा चेव, अपजलगा चेव, एवं जाव वणस्मादकाइया, द्विहा प्रत्विकाह्या प्रमाना, नंबहा-परिणया चेव, अपरिणया चेन, जाब बणस्मइकाइया, बुनिशा दम्बा० परिणया चेन अपरिणया चेन, दुनिहा पुटविकाइया पक्षना तंत्रहा-गहसमावकाम चेव अमहसमावकाम चेव, एवं जाब वणस्महकाह्या, तुविहा द्रव्या प्रशान तंत्रहा-महसमावक्रमा चेव अगहसमावक्रमा चेद, वृबिहा पुरुविकाइया । अर्गनरोगातमा चेद परंपरोगातमा चेद, जाव दव्या ॥ १०५ ॥ दुविहे काके॰ ओमुणियीकाके चेष, उस्सणियीकाके चेव ॥ १०६ ॥ दुनिहें आगासे को समासे बेब, बलोगागासे चेव ॥ १०७ ॥ बेरइसांबं हो गरीरगा० अन्मंतरंगे चेव. बाहिरगे चेव. अन्मंतरए कम्मए. बाहिरए वेटव्यिए.

एवं देवाणं भाणियन्वं, पद्मविकाइयाणं दो सरीरगा अन्भंतरगे चेव, बाहिरगे चेव. अब्भंतरए कम्मए, बाहिरगे उरालिए, जाव वणस्मइकाइयाणं, बेइंदियाणं दोसरीरगा॰ अब्भंतरए चेव बाहिरए चेव, अब्भंतरए कम्मए, अद्विमंससोणित-बद्धे बाहिरए उरालिए, जाव चडिरिंद्याणं, पंचेदियतिरिक्खओणियाणं हो सरी-रगा० अवभंतरमे चेव. बाहिरमे चंव. अव्भंतरमे कम्मए, अद्रिमंससोणियण्हा-रुच्डिराबदे, बाहिरए उरालिए, मणस्माणवि एवं चेव, विग्गहगतिसमावन्नगार्ण षेरडयाणं तो सरीरगा व तेयए चेव कम्मए चेव, निरंतरं जाव बेमाणियाणं, नेरइ-याणं दोहिं ठाणेहिं मरीरूपानी मिया, तं रागेणं चेव. दोसेणं चेव. जाव वेमाणियार्ग, नेरटयार्ग दठ्ठाणनिव्यत्तिए सरीरगे । रागनिव्यत्तिए चेव दोमनिव्यत्तिए चेव, जाव वेमाणियाणं ॥ ३०८ ॥ टी कायाः नसकाए चेव, धावरकाए चेव. तसकात द्विहे पण्यानेक अवसिद्धित नेव, अभवसिद्धित नेव, एवं श्राबरकात वि ॥ १०९ ॥ दो दिमाओं अभिनिज्य कप्पड णिसंधिणं बा. णिसंधीणं वा. पव्वाविनग्, पाइंगं येव. उदीगं येव. गर्व मंदाविनग् सिक्साविनग्, उत्दाविनग्, मंभंजिनए, संविमनए, सञ्जाये अहितिनए, सञ्जायं समहितिनए, सञ्जायमण् जाणिता, अप्लोइतान, पडिक्रमिनम, निद्नित्, गर्सीहरूम, विउद्गित, विमोहित्तर, अकरणगाए अञ्चाद्रनण, अहारिहं पार्यास्त्रन नवोकम्मं पढिवाजनए, दी दिसाओ अभिगिज्य कप्पट णिम्पंथाणं वा णिम्मंबीणं वा. अपस्क्रिममार्गनित-संलेखणा-इसणा अस्याः भनपाणपिद्रयार्शक्ययाणं पाओवययाणं काले अणवर्वस्वयाणाणं विहरिन्त, तेजहा-पाईणं चेव उदीण चेव ॥ ५१० ॥ बीयहाणस्य पढ-मोहेमो ममसो ॥

णवरं से चेवणं से असुरकुमारनं विष्यज्ञहमाणे मणस्यनाए वा तिरिक्खजोणियनाए का गच्छेजा, एवं सब्बदेवा, पुरुविकाइया दुगइया वृद्यागइया प० तं०-पुरुविकाइए पुरुविकाइएस उथवज्ञमाणे पुरुविकाइएहिंनी वा भी पुरुविकाइएहिंनी वा ठववजेजा, से चेवणं से पुढविकाइयमं विष्पञ्चसमाचे पुढविकाइयनाए वा को पुढविकाइयनाए बा गच्छेजा, एवं बाब मणुरमा ॥ ५९२ ॥ दविहा णेरहया प० तं० भवसिदिया चेब, अभवसिद्धिया चेब, जात्र बेमाणिया, दुविहा णेरङ्या प० नं० अर्णनरीववनगा चेव परंपरोववन्तरा चेव, जाच विमाणिया, द्विहा णेरङ्या प० तं० गटसमावन्तरा चेव, अगडममाबन्नगा चेव, जाव वेमाणियां, द्विहा जेरह्या प० तं० पहम-सभय उनवानगा चेव अपडमसम्य उनवाद्यमा चेव, जाव नेमाणिया, दुविहा णेरहया प॰ तं अहारमा चंक अणाहारमा चंच, एवं जाव वंमाणिया, दुविहा णेरडया पक्षण त०, उस्पासमा चेव नी उस्पासमा चेव, जाव वेमाणिया, द्विहा गैरहया पर तेर सईदिया चेव, अणिदिया चेव, जाब वेमाणिया, इतिहा पेरडया पर तेर पञ्जनगा चेब, अपञ्जनगा चेब, जाव वेसाणिया, दविहा णेरहया प० तं० म**सी** चेत असधी चेब, एव बाब पीचिदिया सन्त्रे विगलिदियवजा, जाब वाणमंतरा । द्वारा णेरह्या प० तं० भामगा चंत्र अभामगा चंत्र, एवमेगेदियवजा मध्ये, युविहा पेरदया पर तंत समदिद्विया चेव मिन्छदिद्विया चेव. एरिवियचला सब्वे. त्रिहा शेरद्या प० तै० परित्रसैसारिया चेव, अर्थतसेसारिया चेव, जाव वेसार्षिया, दावहा गेरह्या पर तेर सले जकारमामयांठ्ड्या चेब असंग्येजकालममर्याठ्ड्या चेब, एवं पं। बंदिया, एगिरिया विगालिरियक्जा अव वागमतरा, द्विहा णेरह्या प० तं० सुन्तमयोतिया य दुन्कभवोहिया य आव वेमाणिया, द्विहा लेरद्या प० तं ० कण्हपिक्तिया चेव मुक्कपिक्सिया चेव, जाव वेमाणिया, दुविहा पेरद्रया प० तं० चारमा चेव अचितमा चेव, जाब वैमाणिया ॥ ११३ ॥ दोई टाणेई आया अहे लोगं जागड पायह, तं॰ समोहरूमं चेव अध्यागेणं आया अहे लोगं जागड पासह, असमोहण्णं नेम अध्याणेणं आया अहे लोगं जाणइ पामइ, आधोहि समोहया समोहण्यं चंत्र अप्याणेणं जाया अहे लोगं जाणइ पासइ । एवं तिरियलोगं उन्न-लोगं केवलकप्पं लोगं। दोहिं ठाणेहिं आया अहे लोगं जाणइ पासइ, तंजहा-विउव्विष्णं नेव अप्यामेणं आया अहेरहोर्ग जाणइ पामड् अविउव्विष्णं नेव भाष्पाणेणं आया अहेस्त्रेनं जाणक् पासकु आहोहि विद्यासिदस्विण्णं चेव गण्याणेणं आया अहेलोगं जाणइ पासह, एवंतिरियलोगं उच्चलोगं केवलकर्ण लोगं १९४ ॥ दोहि ठानेहि आया सदाद छनेइ, तंत्रहा-देसेणवि आया सहाई छनेइ,

सन्वेणिव आया सहाई मुणेइ, एवं हवाई पासड. गंधाई आधायह, रमाई आसाएइ, फासाई पिडसेवेएड, दोहिं ठाणेहिं आया ओभामइ, तंजहा—देसेणिव आया ओभासइ, सन्वेण वि आया ओभामइ, एवं पभासइ, विडन्बइ, परियारेइ, भासं भासइ, आहारेइ, पित्रणामेइ, वेण्ड, विजरेइ, दोहिं ठाणेहिं देवें सहाई मुणेइ, तंजहा—देसेणिव देवे सहाई मुणेइ, सन्वेण वि सहाई मुणेइ, जाव णिजरेइ ॥ १९५॥ सस्या देवा द्विहा प० तं० एगमरीरी चेव विमरीरी चेव, एवं किनरा, किप्रिमा, गंधव्या, णागवुमाण, मुत्रभकुमाण अभिग कुमाण, वाउकुमाण देवा द्विहा प० तं० एगमरीरी चव विसरीरी चेव ॥११६॥ वीयठाणस्य वीओइसो सममो ॥

द्विहें सह पर तेर भाषागृह चेव नौगामामह चेव । भाषामह द्विहें पर तेर अक्षारमंबद्धे चेव. तोअक्षरमंबद्धे चेव । णोभारायदे दुविहे प० ५० आउजमें चेव, णोआउजसेंद्र चेव, आउज्जसेंद्र दुनिहें पर नंगनने चेव, बिनने चेव, तन दुनिही पण तेच घणे जेव झुनिरे जेव, एवं जिल्लेबि, णोआएजनहें दुनिहें पद तेल भूमणसहे चेव, जोभ्यजसहे चेव, जोभूमणसहे द्विष्टे प० वं० नालसहे चेव लक्तियासहे जेव, दोहि उण्णैहि सहुप्पाए सिया तंत्रहा-साहबंतार्ण सेव, पुरमलाणं सहुपाए सिया भिजेताणं चेव पोरगलाणं सहुपाए सिया ॥ ११ > ॥ डोहिं ठाणेहिं घोरगटा साहक्षति, नंजहा-सब वा घोरगटा साहक्षति परेण वा पेरसका साहक्षति, वोहिं ठाणीहं पोरमका भिजीत, त्यहा-सर्व वा पोग्गका भिजीत, परेण वा पोग्गका भिजेति, दोहिं ठाणेहिं पोगाला परिगर्टात. सथ वा पोग्गला पतिसर्वति, परेण वा पोरगला पारंगाडिजेनि, एवं परिपाइनि, विदेसनि ॥११८॥ द्विहा पोरगला पर्नेत भिन्ना चैत्र ऑनदा चत्र, द्विहा पीरमधा प्रतीर भिजरपरमा चैत्र गोमि अस्परमा चैव, इविहा पंचित्वा पर तंत्र परमाण्यांच्याता चैव नीपरमाण्योग्याता चैब, दुविहा पीरमला पर तं र महमा चेव बायरा चेव, द्विहा पोस्मला पर मंग बद्धपासपुद्रा चेव नोबद्धपामपुटा चेव. दांबटा पोग्गला प० १० परियादित्येव, अपनियापित-बैव, द्विहा गोरगठा प० तं० अनासंब अणनास्व, द्विहा भोरगला प० तं इट्टा चेव अणिट्रा चेव, एवं कंता, पिया, मणुला, मणामा । तृषिहा सहा प० तै० अना येव, अणना येव एवं इट्टा जान मणामा, द्विहा रूपा प० नं० अना येव अणना चेव, जाब मणामा । एवं गंधा, रमा, फामा, एवसिक्कि छआलावगः भाणियञ्जा ॥ ११९ ॥ द्विहे आसारे प० तै० गागासारे चेव जो भागायारे चेव, गोणाणायारे दुविहे प० ते० देशणायारे चेव, **मोदंसणायारे चेव,** मोदंसणा यारे द्विहे पण्णते, सरिताबारे संब, जो सरिताबारे सेव, जो सरिताबारे दुविहे

पर्वं तबायारे चेंब. वीरियायारे चेंब ॥ १२०॥ दो पडिमाओ बर्वं समाहिपहिमा चेव. उवहाणपहिमा चेव. हो पहिमाओ प० नं० विवेगपहिमा चेव. विउसमापितमा चेव. दोपितमाओ प्रवर्तक महा चेव. सुमहा चेव. दो पित-माओं पर्वतं महाभरा चेव सञ्चतामहा चेव, दो पढिमाओ पर्वतं खुड्डिया चेव मोयपिकमा महक्रिया चेव मोयपिकमा, दोपिकमाओ प० तं० जवमञ्झे चेव वंदपिष्ठमा वहरमाञ्चे चेव चंदपिष्ठमा ॥ १२९ ॥ द्विहे सामाइए पर तंत्र आगारनामाहण चेव, अणगारनामाहण चेव ॥ १२२ ॥ दोण्टं उववाए पर नंद देवाणे चेव. नेरहशाणं चेव. टोण्ट उब्बद्धणा पर नंद नेरहशाणं चेव. भवगवासीणं चेव, डोण्डं चयणं प० तेन जोडनियाणं चेव, बेमाणियाणं चेव, रोण्हं गण्यवर्षती पण्तं मणस्ताणं नेव, पंचिदियतिहिक्वजीणियाणं चेव । शेष्ट्रं महस्त्याणं आहारै पर तंर सण्यमाणं चेत्र पंचिद्वियत्तिकस्य क्षेणियाणं चेत्र दोण्डं गञ्मभाषां वृद्धी पत्र तंत्र मणम्माणं चेव पीचिट्यतिवक्त्रज्ञोणियाणं चेव. एवं निव्यक्ति विगुरुवणा गद्वपरियाएं समस्याण काळस्त्रींगे आयाद्र मरणे, दोष्ट्रं अविषय्वा पर वेर मणस्याणं चेय पाँचदियांतांग्यत्वजाणियाणं चेव, दो सक्सोणि-अमंभया, पर नेर मणस्या चेव पींचीदयनिधवन्त्रोणिया चेव, द्विहा ठिई. कार्याद्रह चेब, भवांद्रई चेब, दोव्हं कार्याद्रई, भणस्माणं चेव पंचिद्रियनिरिक्चको-णियाणं बेव, दोण्डं भवदिहे, देवाणं चेव शेरडवाणं चेव, ट्विहे आउत्, अद्धाउत् नेय, भवाउए नेय, होण्डं अदाउए, मणुस्माणं नेय पीविदयनिरिक्नजोणियाणं चेव, डोफ्ट भवाडए देवाणे चेब, जेरहयाण चेत्र, दिन्हें कम्मे, पण्मकम्मे चव, अणुभावकर्भ चंब, दो अहा उर्थ पालेनि, देवबेव पेरद्रयनेब, दोण्हे आउगम्बद्ध पर तेर मणुस्याण चेव पीनिदियनिदिक्त ओणियाण चेव ॥ १२३ ॥ जेवहींवे दीवे मंदरम्य पन्वयस्य उत्तरदाष्ट्रिणेणं दोवासा बद्धमाउद्या आंबसेरामणाणत्ता अन्नमण्णं णाइवर्रित, आयामधिकस्रेभमेठाणपरिगाहेणं, तंत्रहा-मरहे चेव, एरवए चेव, एवमेगण अहिलावेर्ण नेयन्त्रे, हेमबए चंब हेरण्यवए चेव, हरिवरिसे चेव, रम्मथवरिमं नंत्र ॥ १२४ ॥ जेब्होचे दीचे मंदरस्य पच्ययस्य पुरस्तिमपश्चन्थिमेणं दो मिला, बहुसमताहा अविसेम बाव पुरुवविद्रहे चेष अवरविदेहे चेव ॥१२५॥ जेन्मंदरस्य पञ्चयस्स उत्तरहाहियोणं दोकुराओ, बहुसमउद्याओ अविसेसा जाव देव-कुरा चेव उत्तरकुरा चेव, तस्य णं दो महुद महालया महाहुमा, बहुसमञ्ज्ञा, अवि-संगमणाणना असमन् णाइवर्दति, आसामनिक्लंभुक्तोव्वेहसंठाणपरिणाहेणं तंजहा कुडसामली चेव, जंबू जेव सुर्रसमा, तरक्ष दो देवा महिक्किया जाव महासोक्खा,

पलिओबमिठ्रिइया परिवसति नंजहा-गरुछे चेव वेणुँडचे अणाहिए चेव जंबूदीवाहिवई ॥ १२६ ॥ जंबूमंदरस्य पञ्चयस्य उत्तरदाहिणेणं दोबासहरपञ्चया, बहुसमञ्ज्ञा. आविसेसमणाणना, अन्नमनं नाडवहीत, आयामविक्खंभुचतीव्वेहसंठाणपरिणाहेणं. तंजहा-चुरुहिमवंत चेव सिहरी चेव एवं महाहिमवंत चेव, रूपी चेव, एवं जिसके चेव, णीलवंते चेव ॥ १२७ ॥ जंब्मंटरस्स पव्वयस्य उत्तरदाहिणेणं हेमवएरश्न-वएम वासेनु टोन्ट्वेयहूपव्वया, बहुसमङ्खा, अविसेसमणाणला जाव सहावाई शब वियदावाई चेव, तत्थणं दो देवा महिष्ट्रिया जाव प्रिजीवमिट्रह्या प्रावसंति, तंजहा-माउ चव प्रभाम चेव ॥ १२८ ॥ जंबुमंदरस्य उत्तरदाहिणेणं हारवासरम्भ-एम् वासेन् डोवह्यंबद्धपञ्चया, बहुतमङ्क्षा, जाव गंधावाई चव, मालबंनपरियाए चंव, तत्थर्भ टो देवा महिब्बिया, जाव पालिओचमिटिटया परिवस्ति, ते बहा-अरुणे सेव, परमे येव ॥१२९॥ जंबुमंदरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं देवकुराए पृथ्वावरे पासे. एत्यमं आसक्तंबगगरिया, अद्भवंदमठणमाठया योवक्लारपव्यया, बर्गमउन्न जाव, सीमणमें चेत्र विज्ञुप्पमें चेत्र, जंबुमंदरस्य उत्तरेणं उत्तरकुराण् पुरुवावरे पामे एत्यणं आसक्तंपगसारमा अद्भचदसंठाणमांटया दो वक्तवारपव्यया प० नं० बहु० जाव, गंधमायणे चेव, मारुवंते चेव ॥ त्रंत्रमंदरम्य पव्ययस्य उत्तरदाहिनोणं दोबीहर्वयह्नपञ्चया, बहुममाउहा जाय भारहे नेव बीहर्वयहूं एरावए चेव बीहर बेयंबू, भारहेर्ग दीहवयंबू टोगुहाओ, बर्यमडळाओ अविसरामणाणलाओ अक्षमक णाइवर्द्धति आयामविक्त्वंभुचनसंठाणपार्रणाहेणे, तंबहा-निमिनगृहा चेव, खंड-गण्यवायगृहा चंद, तत्थणं दोडंबा महिष्टिया, जाय पांछश्रीवर्माठद्या पांग्वसनि, तंजहा-कयमालम् चेव, महमालम् चेव, मुराबम्मं दीहवेयके दोगुहा, जाव कयमाल-ए चंब गहमालए चंब ॥ १३० ॥ अंबुमेदरस्य पर्व्यक्स दाहिणेणं च्छिद्रमत्रेते वागहरपञ्चए दोकृडा, बहुसमञ्ज्ञा, जात विक्लांसुबनसङाणपरिणाहेणं, तंत्रहा-चलदिमतंतकृहे चेव वेसमणकृष्ठे चेव, जेवृमंदरम्म दाहिगेर्गं महाहिमवेने वास-इरपञ्चए डोक्डा, बहुसमञ्ज्ञ जाब महाहिमवतकृष्टे चेष, वेटलियकृषे चेष, एवं निसंह वासहरपव्या टीकुडा, बहुसमज्ञा जाव० निसंदक्ष वेच, स्थाप्पभ चेब, जेवूमेदरस्य उत्तरेणं नीलवंते वासहरपञ्चए दोक्टा, बहुनमनका जाव० मीलवंत-कृढे चेव, उवदंसणकृढे चेव, एवं रुणिम्मि बासहरपञ्चए डोक्डा, बहुसमाउछ। जाव - तंजहा र्हाप्पकृढे चेव, मणिकंचणकृढे चेव, एवं सिहरिम्मि वि बासहरपञ्चए दोकुडा, बहुसमञ्ज्ञा तंत्रहा-सिहस्कुटे चंद, तिथिष्टिकृटे चंद ॥ १३१ ॥ जंब्मंदरस्य उत्तरदाहिणेणं कुष्रहिमवैतसिहरीयु बासहरपञ्चएस रो महरहा, बहुसम-

उल्ला. अविसेसमणाणना अण्णमण्णं नाडवर्रति, आयामविक्खंभुउव्वेहसंठाणपरिणा-हेणं, तंजहा-पडमहहे चेव, पुंडरीयहहे चेव, तत्वणं हो देवयाओं महिब्रियाओ जाब परिओवमिट्टिस्याओ परिवसंति, तं० मिरी चेव रुच्छी चेव, एवं महाहिमवंत-रुप्पीय वामहरपव्यएम दो महदृहा ५० बहमम उल्ला जाव महापउमहृहे चेव. महापोंटरीयहर्ह चेब, देवताओं हिरिबेच बुद्धिबेच, एवं निमहर्नालवंतेन तिनि-चिछहहे चेत्र, केसरिहहे चेत्र, देशनाओं घिई चेत्र किलि बेत्र ॥ ९३२ ॥ जंबसंदर दाहिणेणं महादिसक्ताओं वासहरप्यवयाओं सहापउसहहाओं दो सहाणईओ पवहाति तंजहा रोहियवेव हार्कितवेव, एवं निमहाओ वामहरपञ्चयाओ निर्धिच्छ-हहाओं दोमहानईओ पबहेति नं वहाँग्बेब, सीनोअबेब। जब्रमंदरस्य उत्तरेण नीलवं-नाओं बागहरपञ्चयाओं केमिस्हाओं हो महाणंडेओं पवहांति तं० सीता चंब, नारि-कंता नेव, गर्व रुपियामहरपञ्चयाओ महापोडरीयहहाओ दोमहाणईओ पबहंति. तंजर। णरकेता जेव रापकुला चेव । जेवुमेटरटाहिणेशं भारहेवासे दोपवायरहा प० र्तं वहराम इहा जाव गंगापवायरहे येव सिंध्रपवायरहे येव । एवं हेमवण्यामे दोप-बाधहरा पर बहुरामाउला तर गोहियापवायहरे चेन, गोहियंसप्पवायहरे चेव, जंबू-मंतर दाहिणे ले हरिवामे वासे दीपवायहहा पञ्चहराम उहा ते व्हरिप्यवायहहे चेव हरि-कतारावायहरी चव, अंगुमंदर उत्तरदाहिणेणं महाविदेहे वासे दोपबः यहहा पण तं व बहुममाउला आवर सीयापकायरहे रेख, सीओयण्यवायरहे खेव, जबुमंदर उत्तरेणं रम्माग्वामे दोपवायद्दरा प० बहुसम्बद्धाः जाव नरबंटण्यवायद्दे चेव गातितंत्रण-बायहहे चेव, एवं हेरशवएवासे दोपबायहहा प० बहुसम उहा जान० सुवक्कुलप्प-बायरहे जेव, रापकुलस्पवायरहे नेव, अंधुमंदर उत्तरेण ग्राबग्वासे दोपबायरहा, प० बहुसमाज्ञा जाय० रनापवायहाँहे चेव रतावङ्णवायहाँहे चेव, जबुसंदरदाहिणेणे भर-हेवामं डोमहानप्रेओं प० बहुसमाउला गंगा चेव, संघ चेव, एवं जहा प्यबायहहा एवं णंडेओं भाषियव्याओ, जाब एरकए बामें डांमहानंडेओ प० बहुसम उलाओं जाब रक्ता चेव र तर्राहे चेव ॥ १ ३ ३॥ जंबुहीचे हीवे भरहेरवएमु वासेसुऽतीनाए उस्मप्पिणीए मूस-मदुरामाए गमाए दो सागरीवमकोटाकोढीओ काळे होत्वा, एवफिमीसे ओर्यापणीए जाव प० एवं आगमिस्साए उस्मध्यिनीए जाब भविस्मड । जंबहीवे दीवे भरहेरवएस बासेसु तीयाए उस्माध्यणीए स्तमाए समाए मणुया शेगाउबाई उन्हें उन्नेतं होत्या, रोज्जियपिकिओवमाई परमाउं पालइत्या एकमिनीसे ओलप्पिनीए जाव पालइत्यः, एकमागमिस्पाए उस्सप्पिणीए जाब पालहस्संति ॥ १२४ ॥ जेबुहीवे रीवे भरहेर-बएस बासेमु एगसम्मर एगजुने दो अर्द्धत्वंसा उप्पञ्जित वा उप्पञ्जेत वा उप्पञ्जि

स्पंति वा । एवं चक्कविद्वंमा, दमारवेमा, जंबभरहेरबएन एगसमए दोअरिहंता उप्पर्जिस वा उप्पर्जित वा उप्पत्जिस्सेनि वा. एवं चक्कविष्णो बलदेवा बामुदेवा. जाब उपजिस्सिति वा ॥ १३५ ॥ जेब् ॰ दोम् कराम् मणया सया मुसमसम्मनम-मिबि पत्ता पचणभवमाणा विहरंति, तंजहा-देवकराए चेव, उत्तरकराए चेव, जंबुद्दीचे दीचे दोस वासेस मणुया सया सुसम्ताममिद्धि पना पश्रमुभवमाणा विहर्रति तेजहा-हारवासे चेव रम्भगवासे चेव. जंब ० दोन वासेन भणवा सया मनमदन-मनममिष्टि पना पचणभवमाणा बिहरति, तंजहा-हेमवए चेव एरअवए चेव, अंबु-हीवे दीवे टोस खिलेन मणया सया दसमन्यम् नर्मामाई पत्ता पचणभवमाणा बिह-रति. तंजहा-पृज्वविदेहे चंब अवरविदेहे चंब, जंबुहीवे दीवे दोतु वामेगु मणया छिव्दिहंपिकालं पञ्चणुङभवमाणा विहरंति, तंजहा-भरहे चेव, एरवण् चेव ॥ १३० ॥ जंबहींबे २ दोचंदा प्रभागिम वा. प्रभामानि वा. प्रभागिरसंति वा. दोगरिया नवइंग वा. तवंति वा, तबिस्सति वा, दो कांचयाओ, दो रोहिणीओ दो भियांमराओ, दो अहाओ, एवं भाणियव्वं ॥ कात्तयरोहिणिमयसिर अहा य पणव्यस् य प्रस्यो य । तनीवि अस्म छेना, महा य दो फन्गुणीओ य ५ हत्यो चित्र। साई, विसाहा तह य होति अणुराहा, जेठ्रा मुले पन्ना य, आसाहा उत्तरा चेव २ ऑसई सवण प्रणिका सर्याभगया हो य होंति भद्दवया, रेवइ ऑस्तर्णि भर्णी, पंयव्वा आण्युव्वीत् 🤞 एवं गाहातुमारेण पायव्यं जाव हो भरणीओ, दो अग्गी हो प्याबर्ड दोगोमा होग्हा दोअडई दोवहरूमई दोमप्पी होपीई दोभगा दोअजमा दोसविया दोनका दोबाऊ दोइंदरमी दोमिला दोउंदा दो।नरई दोआफ दोबिस्सा दोबदा। दोबिफ दोबस दोब-रुणा दोअया दोविविदी दोप्रमा दोअस्मा दोयमा दोइंगालगा दोवियालगा दोलोहियक्स्ता दोसणिक्स दोआहणिया दोपाहणिया दोकणा दोकणना दोकण-कण्या होकणग्वियाण्या होक्णग्वेनाण्या होसीमा होसहिया दोआसासणा होकान्ने-बगा दोकञ्बदगा दोअयकरमा दोदुंद्भमा दोमंत्रा दोसंस्ववशा दोसंस्ववशाभा दोकंसा दोकंसवका दोकंसवजाभा दोरूपी दोरूपाभासा दोनीला दोनालीमामा दोभासा दोभासगसी दोतिला दोतिलपुरफबना दोदगा दीदगर्पचनना दोकाका दोक्कंघा दोइंदरगीवा दोधमकेऊ दोहरी दोपिंगन्य दोबहा दोस्का दोबहस्सई दोराह दोअगत्थी होमाणवया दोकासा होफामा दोखरा दोपमुहा दोवियहा होविसंची दोनियका दोपडका दोजिंडयाइलगा दोअस्मा दोअगिमहा दोमहाकालमा दोगोत्थिया दोमोबन्धिया दोबद्धमाणगः दोपुममाणगा दोअंकुमा दोप्रहंबा दोनिबा-लोगा दोनिश्वजोया दोसयंपमा दोओभासा दोसेयंकरा दोखेमंकरा दोआभंकरा

दोपर्भकरा दोअपराजिना दोअरया दोअसोगा दोविगयमोगा दोविमला दोवि-तना दोवितत्था दोविसाला दोसाला दोखन्वया दोअणियटी दोएगजडी दोटुजडी दोकरकारेगा दोरायस्मला दोपप्पकेक दोभावकेक ॥१३७॥ जंबदीवस्म णं दीवस्म वेंडआ दोगाउआई उन्नं उन्नरोणं प० लवणेणं समुद्दे दोजोयणसयसहस्साई चकवा-लिक्संभेण प० लवणस्सणं समहस्म वेह्या दौगाउआई उन्ने उन्नेतेणं प० ॥१३८॥ धायई लंडेणं दीवं पुरन्धिमद्भणं मंदरस्य पव्वयस्य उत्तरदाहिणेणं दीवासा, बहुसम-उला जाव भरहे चंब, एरवए चंब, एवं जहा जंबदीवे नहा एत्य वि भाणियन्त्रं, जाब दोस वासंय मण्या छव्बिहोपि कालं प्रकणभवमाणा विहरति, तंजहा-भरहे चेव एरबए चंब, णबर कुडसामली चंब, धायईक्किने चंब, देवा गरू चेब वेण्डेंबे स्टंगरणेचेव. धायईसंडदीवपर्वाच्छमदेणं संदरस्य पञ्चयस्य उत्तरदाहिणेणं दोवासा पर बहुरमाउला जान भरहे चेन प्रनाए चेन, जान लॉक्स्ट्रेपि काल प्रचणुभनमाणा विरमेन, णवर कृष्टमामली चेव महाधायई हक्खे चेव, देवा गरले चेव वेण्देवे पियरंगणे चेव. भायरंखडेंगं रीवे दोभरहाई टोएम्बयाई टोहिमवंनाई दी <mark>हेरण्</mark>णवयार्ड दोहाँग्वासार दोरम्मगवासार्ड, दोप्व्वविदेहार्ड दोअवर्बिदेहा<mark>ई</mark> टोटेचवराओं टोटेचफरमहादमा, टोटेचफरमहादमावासी देवा दोउत्तरकराओ दो उत्तरकरमहाद्वमा दो उत्तरकरमहादमावामी देवा दोच्छहिमवंना दोमहाहिमवंना वोनिमहा दोनीलबंता दोरुपी दोसिहरी दोमहाबाई दोमहाबायवासी माई देवा. दोवियहाबाई दोवियहाबाईवासी पभासा देवा दोगंधाबाई दोगंधाबाईबासी अरुणांदवा होमाल्बंनपरियागा दोमाल्वंनपरियागावासी परमादेवा दोमाल्वंता दोचिनकहा दोपप्रमकता दोनलिनकहा दोग्गमेला दोतिकता दोवेसमणकहा दोअंजणा दोमानंजणा दोशोमणसा दोविजायभा दोअंकावई दोपम्हावई दोजासी-विसा तेन्द्रावहा दोचंद्रपञ्चया दोम्रपञ्चया दोणागपञ्चया दोवंचपञ्चया दोगंध-माथणा दो उनुगारपय्वया दोच्छहिमधंनकुडा दोवेसमणकुडा दोमहाहिमवंनकुडा दोवे-रुलियकृहा दोनिसहकृता दोस्यगकृहा दोनीकवंतकृहा दोटबदंसणकृता दोरुणिकृता द्रोमणिकंचणकहा दोसिहरिकहा होतिगिच्छिकहा दोपउमहहा, दोपउमहहवासिणीओ सिरीदेवीओ दोमहापउमहहा दोमहापउमहहवासिणीओ हिरीओ एवं जाव दोपंड-रीयहहा होपंडरीयहहवासिणीओ लच्छीओ देवीओ दोगंगप्पवायहहा जाव दोरत-वईप्पवायहहा दोरोहियाओ जाव दोरुपकुलाओ दोगाहावईओ दोदहवईओ दोपंकद-हैंओ दोननजलाओं दोमनजलाओं दोउम्मनजलाओं दोखीरोयाओं दोसीहसोयाओं दोअंनोबाहिणीओ दोउस्मिमालिणीओ दोफेणमालिणीओ दोगंभीरमालिणीओ दोक

च्छा दोसुकच्छा दोमहाकच्छा दोकच्छगावई दोआवना दोमंगलावना दोपुक्खला दोपक्खलावर्ड दोबच्छा दोसवच्छा दोमहावच्छा दोबच्छगावर्ड दोरम्मा दोरम्मगा दोरमणिजा दोमंगलावर्ड दोपम्हा दोमपम्हा दोमहापम्हा दोपम्हगावर्ड दोसंखा दोण-लिणा दोक्सया दोसलिलावई दोनलिणावई दोवप्पा दोसुवप्पा दोसहावप्पा दोवप्पगा-वर्ड दोवरम् टोसवरम् टोगंधिला दोगंधिलावर्ड दोखेमाओ दोलेमपुरीओ दोरिहाओ दोरिद्वपरीओ होलागीओ दोमंजुमाओ दोओमहीओ दोपण्डरीगिणीओ होसुसीमाओ दोकंडलाओ दोअपराइआओ दोप्पसंकराओं दोअंकावईओ दोपम्हावईओ दोनुसाओ दोरयणसचयाओं दोआसपुराओं दोसीहपुराओं दोमहापुराओं दोविजयपुराओं दोअव-राजियाओं होअवराओं होअमोयाओं होविगयसीयाओं होविजयाओं होवेजसंतीओ दोजयर्ताओं दोअपराजियाओं दोचकपुराओं दोलगगपुराओं दोअवज्झाओं दोअ-ओउझाओ दोभहमालवणा दोगंदणवणा दोसोमणसवणा दोपंडगवणा दोपंडकंब-लमिलाओ दोअतिगंडकंबलमिलाओ दोग्चकंबलनिलाओ दोअद्दर्शकंबलनिलाओ दोमंदरा दोमंदरचिन्याओ, धायइम्बंहम्सणं दीवस्स वेडसा दोगाउयाई उद्ग जननेगं पन्नता, कालोदस्मणं समृहस्य वेदया दीयाउयाई उन्हें उन्ननेणं पन्नता पुक्खरवरदीवद्रपुरच्छिमदेणं मंदरस्य पव्वयस्य उत्तरदाहिणेणं डावासा पर बह-समाउला जान भरहे चेन एरवए चेन जान दोकराओं पण्णालों देवकरा चेन उत्तर-कुरा चेव । तस्थणं दोमहदमहालया महद्रमा प॰ तं॰ कृडसामली चेव, पउमस्करो चैव, देवा गरुरे चेव वेणदेव पडमे चेव, जाव छांव्यहंपि कार्ल पत्रणक्भवसाणा विहरंति, प्रकारतरदीवद्भणविष्मदेणं भंदरपञ्चयस्य उत्तरदाहिणेणं दोवास। पर्वतं तहेव पाणतं कृडसामली चेव, महायउमरक्ष्ये चेव, देवा गरुहे चेव, वेणदेवे पुंचरीए चैव, पुक्तान्वरक्षिक्षेणं कीवे दोभग्हाई दोएरवयाई जाव होमंदर। दोसंद-रचलाओ, पुक्खरबरस्स णं दीवस्य वेदया दोगाउवाई उन्ने उन्नेत्वां प० सुर्व्वामं पि र्ण बीवसमुहार्ग वेइयाओं दोगाजयाई उन्हें उन्नांनं परणकाओ ॥ १३९ ॥ दो अमुरकुमारिंदा प० तं० चमरे चेव बली चेव. दोनागकुमारिंदा प० तं० धरणे खेव भूयाणंद चेव, रोसवण्यक्मारिदा प० तं व वेणुदेवे चेव बेणुदाली चेब, दोविज-क्रमार्रिदा प०तं० हरी चेच हरिस्सहे चेंब, दोअम्मिक्मारिदा प०तं० अधिमसिहे चेंब अग्गिमाणवे चेव, दोदीवकुमारिंदा पर्वतं व्युच्चे चेव, विनिद्वे चेव, दोउद्धिकुमारिंदा प॰ तं॰ जलकंते चॅव बलप्पमे चेव, दोदिसाकुमारिंदा प॰ तं॰ अमियगई चेव, अमियवाहणे चंब, होवाउकुमारिदा प० तं० वेलंबे चंब प्रमंत्रणे चंब, दीधणिय-क्रमारिया प० तं० धोसे चेब महाचोसे चेब, दोपिसाग्रहेदा प० तं० काके चेब महा-

काले चेव, दोभूयइंदा प० तं० सुस्ये चेव पिकस्वे चंव, दोजिन्जिदा प० तं० पण्ण-भेहें चेब माणिभेहें चेब, दोरक्किमिंदा प० तं० सीमें चेब महाभीमें चेब, टोकिन क्षरिंदा प० तं० किक्सरे चेव किंपुरिसे चेव, डोकिंपुरिसिंदा प० तं० सप्पृशिसे चेव महापारिसे चेव, दोमहोर्गिदा प० ते० अडकाये चेव महाकाये चेव, दोगंधव्विदा प॰ तं॰ गीयरई चेव गीयजमे नेव, दोअणप्ष्णिदा प॰ तं॰ मंनिहिए चेव, सामण्णे चेव, डोपणपिनदा प० नं० घाए चेव विहाए चेव, डोडसिवाइंदा प० नं० इति चेव इमिवालए चेव, दोभ्यवाईटा प० नं० इंसरे चेव महिस्सरे चेव, दोर्कटिंदा प० नं मुक्त्र चेव विमाने चेव, दोमहाकंटिटा पर्व हासे चेव हासरई चेव, डोकुभंटिंदा प० तं० सेए चेव महासेए चेव,डोपयगिदा प० तं० प्रयस चेव प्रयस्वाहे चेव. जोइसियाणं देवाणं दोइंदा प० तं० चंद चेव सरे चेव. सोहस्सीसाणेन ण वापेन दोईडा प० तं० सके चेव हैसाणे चेव, एवं सणंकुमारमहिंदेमु कप्पेमु दोईदा प॰ तं ॰ सर्पप्रमारे चैव माहिंदे चैव, यंभलोयलंतरोमु पं टोइंदा प॰ तं ॰ बेंसे चेव लेता, चंब, महामुक्तमहस्मारेन यां कप्पेन डोइंटा पत्रचा तंजहा-महामुक्ते चेब सहस्मारे चेव, आणयपाणयारणकुएमुणं कप्पेस टोइंटर प०नं० पाणए चेव, अबूए नेव ॥ १४० ॥ महासुक्रसहस्मारेसु णं कापेमु निमाणा दुवण्या प० नं० हालिहा नंब सुकिहा चेव, गेविजागाणं देवाणं दोरयणीओ उर्दू उचनेणं पत्रना ॥१४१॥ वीयहाणस्स तहवोद्देसो समत्तो ॥

ममयाइ वा आवित्याइ वा, जीवाइ वा अजीवाद वा पयुवाइ, आणापाणृड वा, धोवाइ वा जीवाइ वा अजीवाइ वा प्रमुख, स्वणाइ वा लवाइ वा जीवाइ वा अजीवाइ वा प्रमुख, स्वणाइ वा लवाइ वा जीवाइ वा अजीवाइ वा प्रमुख, एवं मुहुनाइ वा, अहोरनाइ वा, प्रक्षाइ वा, मासाइ वा, उन्द्रद वा, अयणाइ वा, संबच्छराइ वा, जुगाइ वा, वाससयाइ वा, वाससहस्साइ वा, वाससयसहस्साइ वा, वाससहस्साइ वा, वाससयसहस्साइ वा, वाससहस्साइ वा, प्रक्षाइ वा, प्रक्षाइ वा, प्रक्षाइ वा, अववाइ वा हृद्वअंगाइ वा, हृद्वयाइ वा, उपपर्लगाइ वा, जरपलाइ वा, पर्वयाइ वा, पर्वयाइ वा, पर्वथाइ वा, स्वर्थाय वा, सागरोवमाइ वा उस्सप्यणिइ वा, ओसप्पिणीइ वा, जीवाइ वा पर्वथाइ वा, महंबाइ वा, पर्वथाइ वा, स्वराह वा, क्रियाइ वा, महंबाइ वा, पर्वथाइ वा, स्वराह वा, स्

माइ वा, संवाहाइ वा, संनिवेसाइ वा, घोसाइ वा, आरामाइ वा, उजाणाइ वा, वणाइ वा, वणखंडाड वा, वाबीइ वा, पुक्खरणीड वा, सराइ वा, सरपंतीड वा, अगडाइ वा. तटागाड वा, दहाइ वा, णबीइ वा, पुढवीइ वा, उदहीड वा, बात-संधाइ वा, उवासंतराइ वा, वलयाइ वा, विग्गहाइ वा, दीवाइ वा, समुहाइ वा, वेलाइ वा, वेहयाउ वा, दाराइ बा, तोरणाइ वा, भेरइयाइ वा, भेरइयाबासाइ वा, जाव वेमाणियावासाड वा, कप्पाट वा, कप्पविमाणवामाइ वा, वासाइ वा, वा-सहरपञ्चयाः वा, कृषाः वा, कृषागाराः वा, विजयाः वा, रायहाणीः व। जीवाः वा अजीवार वा पवुच्च ॥ १४३॥ छायार वा, आत्वार वा, जोरियार वा, अधगाराह वा, ओमाणाह वा, पमाणाह वा, उम्माणाह वा, अतिनाणीगहाह वा, उजार्णानेहार वा, अवलिम्बार वा, गणिप्पवायार वा जीवार वा अजीवार वा पवचड ॥ १४४ ॥ दोगसी प॰ तं० जीवरामी चव, अजीवरासी चेब, द्विहे बंधे पर तंद पेजबंधे चेव, दोसबंधे चेव, जीवाणं दोहि ठाणेहि पानकम्मं बर्धान्त तंत्र रागेण चेव, दोसेण चेव जावाणं डोहिं ठाणेहिं पावकम्म उदीरेन्ति तत्र अब्सी-वगसियाएं चेव वेयणाएं उबक्रमियाएं चेव वेयणाएं एवं वेदेनि एवं णिकरैति अस्मी-वगमियाए चेव वेयणाए उवक्रमियाए चेव वेयणाए, होहि ठाणेहि आया स्नीरे फुनिनाणं जिज्ञानि नं ० देमेणिन आया सरीरे फुनिनाणं जिज्ञानि सन्वेणीय आया सरीरं फुलिनाणं णिजाति, एवं फुरिनाणं एवं फुडिनाणं एवं संबर्शनागं निस्विहि-नाणं, डोहिं ठाणेहिं अप्या केवलिपनने धम्भं लभेजा सवणवाए तंत्रहा-खएण चेव उवसभेण चेव, एवं जाव मणपज्जवणाणं उप्पाढेजा नं ० नग्ण चेव उवसभेण चैव ॥ १८९ ॥ दृष्टि अदोविमण् पर तेर प्रतिओवसे चेव सामगेवसे चेव । स कि तं पतिओवमें ! पतिओवमें अं जोयणविष्ठिकं पहं एमाहियस्परतारं हो ज णिर-तरणिचियं भरियं वालग्यकोडीयं १ कायसए वायसए एक्क्रें, अबहर्शम जो कालो; सी कालो बोद्धब्वो, उबमा एगरून पत्रक्त भ एतेर्मि पद्धार्थ कोडाकोडी हवेज दसगृणिया; ते सागरीवमस्य उ एगस्य अव परीमार्ग ३-॥ १४६ ॥ बुविहे कोहे पर तंर आयपहर्ष्ट्रए चेन, परपहर्ष्ट्रए चेन, एनं भेरहयाणे जान नेमाणियाणे, एवं जाव मिच्छार्टमणसह ॥ १४७ ॥ दुविहा संसारममावश्रमा जीवा प० ते० तमा जेव, यावरा चेव, द्विहा मध्वजीवा प० ते० सिद्धा खेब असिद्धा खेब । दुनिहा सन्बर्गीबा प० नं० सदंदिया बेब, अणिदिया खेब, एवं एसा गाहा फासे-यव्या जाव समरीरी चेव अगरीरी चेव; भिद्धमहॅदियकाए, जोने देए कसामलेसा य, णाणुवओगाहारे भारागचरिमे य ससरीरी (१) ॥ १४८ ॥ दोमरणाई सम्मेण

भगवया महावीरेणं समणाणं जिरमंथाणं जो जिम्नं विज्ञियाई किनियाई जो जिम्नं बुडयाई णो णिचं पस्त्थाई णो णिचं अवभणुभायाई भवंति तं वलयमर्ण चेव. बसट्टमरणे चंब, एवं णियाणमरणे चेब, तब्भवमरणे चेब, सिर्पडणे चंब, तरुपडणे चेव, जलप्पवेसे चेव, जलणप्पवेसे चेव, विसमक्खणे चेव, सत्योवाडणे चेव, दोमरणाइं जान गो णिचं अञ्मणुकायाठं भवंति, कारणेणं पुण अध्यिककुहाई तेजहा-बेहाणमें चंव गिद्धपिट्ट चंव ॥ १४९ ॥ डोमरणाई समणेणं भगवया महावीरेणं समणाणं जिस्संथाणं जिब्बं विज्ञायाहं जाव अन्मणनायाहं भवंति तं व्याओवरामणे नेव भनपचक्याणे चेव, पाओवगमणे र्विहें प० तं० णीहारंगे चेव अणीहारंगे चेय णियमं अप्पिडिक्रमे, भन्तपचक्काणे द्विहे प० ते० णीहारिमे चेव, अणीहा विमे येव, णियमं सप्पडिकमे ॥ १५०॥ के अयं लीए ? जीवबेब अजीवबेब, के अर्णनालीए ! जीवश्रेष अजीवश्रेष, के सामग्रा लीए ! जीवश्रेष अजीवश्रेष ॥ १५९ ॥ दबिता बोही, णाणबोही नेब, टंगणबोही चेत्र । द्विहा बुद्धा-गाणबुद्धा चेव दंमण-बद्धा चेच, एवं मोहे गुढा ॥ १५२ ॥ याणावर्गणजे कम्मे वृक्ति पन्ने तं० डेस-णाणावाणिजं नेव, सव्यणाणावाणिजे नेव, टंसणावाणिजे कमे एवं चेव विय-णिते करने त्विहे पर नं नायावेयणिके चेव अनायावयणिके चेय मोहणिके करमें इतिहै पर तेर दंगणमोहणिजे चेव चारणमोहणिजे चेव, आउकस्मे दुविहे पर नं अद्धारए चेव, अबारए चेव, शामकस्ये द्विहे पर तर सभणामे चेव अनुभणामे चेव, गोचकम्मे दक्षिद्वं पर तं राज्यागीए चेव जीयागीए चेव, अन-राटएबम्मे द्विहे प० तं ० पद्भपण्यानिणासिए चेव पिहियआगामिपहे ॥ १५३ ॥ दुविहा मन्छ। प० तं० पेजवित्तया चेव, दोसवित्तया चेव, पेजवात्त्यामुच्छा द्विहा प० नै० माए चेव ओहे चेव, डोसर्वान्यामुन्छा द्विहा प० नै० कीहे चेत्र माणे चेत्र ॥ ३७ ४ ॥ तृतिहा आराहणा प० त० घम्मियाराहणा चेत्र केवलि-आगहणा चेव, धम्मियाराहणा द्विहा पर तं २ मुबधम्माराहणा चेव चरित-धम्मागहणा चेव, केवछिआराहणा दविहा प० तं० अंतर्किरिया चेव कप्पवि-माणीववत्तिया त्रेव ॥ १५५ ॥ दीतित्वयमा नीलप्पलसमावनेणं प० नै० मुणिसुब्बर चेय, आंरहणेमी चेय, होतित्ययरा पियंगुनमायकेणे प० ते० मही चेय पासे चेय, दोतित्थयरा पडमगोरा वर्ष्णणं, प० तं० पडमपाहे चंव, वालुपुखे चंव, दोतित्थयरा चंदगोग बण्णेणं पन तं व चंद्रपाने चेव पुष्करंत चेव ॥ १५६ ॥ सबप्पनान-पुष्वस्तर्गं हुने बत्ध् पश्चमा, पुष्वभद्दवयानकलते दुतारे प० उत्तरभद्दवयानकलते इतारे पञ्चावं प्रव्यप्तवाणी, उन्यप्तवाणी ॥ १५७ ॥ कोतीणे मणुस्सखेतस्स दो

समुद्दा, प० तं व सवणे चेव कालोदे चंव. दोचकपट्टी अपरिचलकामभौगा काल-मासे कार्ल किया अहे सत्तमाए पटवीए अप्पर्ट्राणनरए नेरहयनाए उववका नंक सुभूमें चेव बंभदते वेव ॥ १५८ ॥ अनुरिद्विज्याणं भवणवासीणं देवाणं देम-णाई दोपलिओवमाई ठिइ पर सोहम्मे कप्ये देवाणं उक्कोसेणं दोसागरोकमाई ठिई प॰ इंसाणे कप्पे देवाणं उद्योमेणं माइरेगाइं दोसागरीवमाइं ठिई प॰ सणकुमारे करपे देवाणं जहनेण दोसागरीवमाइं ठिई ए० माहिते करपे देवाणं जहनेण साइरेगाइ टोमागरोवमाई ठिई पश्चना ॥ १५९ ॥ दोन कप्पेन कप्पन्थियाओ पण्णताओं तः सोहम्मे चेव इंसाणे चेव, दोस कर्पेस देवा तेवलम्या पर तंव सोहम्मे चेव ईलाणे चेव, डोनु कप्पेनु डेवा कायपरियारमा पर्वतंत्र मोहम्से चेव ईमाणे चेव, टोन कप्पेस देवा फासपरियारमा प० तं० सर्णक्यारे चेव, माहिंदे चेव. दोन कप्पेम देवा स्वपरियारमा प० नं० बंभलोग चेव. लेतए नेव. दोम करपेस देवा सहप्रियारमा प० तं ते महासुक्षे चेव, सहस्सावे चेव, दोइंदा मण-परियारमा, पठ तं व पाणण नेव, अञ्चल नेव ॥ १६० ॥ जीवाणं दोठ्राणनिध्वत्तिए पोगारं पावकस्मानाए चिणिन क चिर्णान वा चिणिस्मानि वा तंत्रहा-तसकार्यानव्य-तिए चेत्र, यावरकार्यानव्वांतर चेत्र, एवं उपचिणित वा, उत्रचिणति वा, उविचणि-स्संति वा, बंधिन वा, बंधिन वा, बंधिस्संति वा, उद्यीरिन वा, उद्यीरिन वा, उदीरिस्मंति वा. वेदिन वा. वेदिनि वा. घेदिस्मंति वा. णिजरिम वा. णिजरिन वा, णिजरिस्संति वा ॥ १६१ ॥ दृष्यम्पिया संधा अर्गना प० द्पएसोगाटा पोरगला अणंता प० एवं जाब दुगुगलुक्ता पोरगला अणता पणाना ॥ ५६२ ॥ बीयद्वाणस्य चउन्थोहेसो समत्तो, बीयं ठाणं समसं॥

### तड्यद्वाणं

सभो उंदा प० तं० णामिदे-दृष्टिके-माविंड ॥ तओ इंदा प० वं० णाणिदे-दंमणिदे-चिरित्तं, तओ इंदा प० तं० देविंड-अमृिदे-मणुस्मिदे ॥ १६३ ॥ १६३ ॥ तिविहा विउव्यण प० तं० बाहिरए पोग्गलए परियाइना एगा विउव्यण, बाहिरए पोग्गले परियाइना वि अपरियाइना वि प्राप्तिके अपरियाइना वि अपरियाइना वि प्राप्तिके परियाइना वि अपरियाइना वि प्राप्तिके परियाइना एगा विउव्यणा तिविहा विउव्यणा, प० तं० अर्ध्मतरए पोग्गले परियाइना एगा विउव्यणा अर्ध्मतरए पोग्गले अपरियाइना एगा विउव्यणा अर्थ्मतरए पोग्गले परियाइना एगा विउव्यणा, तिविहा विवव्यणा प० तं० बाहिर-स्तरए पोग्गले अपरियाइना एगा विउव्यणा वाहिर्स्मतरए पोग्गले अपरियाइना एगा विउव्यणा वाहिर्स्मतरए पोग्गले अपरियाइना

एमा विजन्दणा बाहिर ब्यंतरए पोम्मके परियादतावि अपरियादतावि एमा विजन्दणा ॥ १६४ ॥ तिनिहा नेरह्या ए० तं० कतिसंचिया, अकतिसंचिया अनुनव्यगमंचिया एवमेर्गिदियवजा जाब वेमाणिया ॥ १६५ ॥ तिबिहा परियारणा प॰ तं० एगे देवे अने देवे अनेपि देवाणं देवीओ य अभिजंजिय र परियारेट, अप्पणिजिआओ देवीओ अभिजुजिय २ परियारेड अप्पाणमेव अप्पणा विडन्विय २ परियारेड एगे हैं वे णो अन्नदेवे णो अन्निर्मि देवाणं देवीओ अभिजीजिय २ परियारेंड अप्पणिजिन आओं देवीओ अभिजंजिय ? प्रांग्यारेट अप्पणमेव अप्पणा विडन्क्यि ? प्रांग्यारे रेड । एगे देवे जो अन्नेदेवे जो अन्नेदिं देवाजं देवीओ अभिजंजिय २ परियारेड. णी अप्पणिजियाओं देवीओं ऑभनंजिय २ परियारेड अप्पाणमैव अप्पाण विड-ब्निय २ परियारेड ॥ १६६ ॥ तिविहें मेहणे पर तेर दिब्बे माणस्यए तिरिक्ख-जोणिए, तओ मेहणं गन्हर्रात तं व्हेंचा मण्डमा तिरिक्यजोणिया, तओ मेहण सेवंति तंब इत्थी पुरिसा पपुंसमा ॥ १६७ ॥ तिबिहे जोग पव तंब सणजोग बयजोगे कायजोगे, एवं णेरहयाणं विग्लिहियुबजाणं जाब वैमाणियाणे, निविद्दे प्रजीगे प० तं० मणपओरो, वयपओरो, कायपओरो; जहा जोगो विवर्तिदियवजार्ण जाव बेमाणि-याणं तहा प्रओगेवि । तितिहे करणे प० तं० मणकरणे, वयकरणे, कःयकर्णे, एवं णेरहयाणं विग्नितिदययकाणं जाव विमाणियाणं । निविहे करणे पक्तने नंव आरंभ-करणे, संरंभकरणे समारंभकरणे, जितंत्रं जात वेमाणियाणं ॥ १६८॥ तिहिं ठाणेहि औवा अप्याउअनाए कम्मं पगरेति तेन पाणे अहवाहना भवह, मुसंबहना भवर, तहारूबं समर्ण वा, जिस्मेर्य वा, अफास्तृष्यं अजैसणिखेणं असणपाणस्याद्वस-साइमेर्ग पिंडलाभिना भवड, इचेएटि तिहि टार्गिह जीवा अप्पाउअनाग करमे पग-रैति । तिहिं ठाणेहिं बीवा बीहाउअनाए कम्मं पगरेनि नं बहा-णो पाणे अड्बाइना भवद, भो मुसं बहुना भवड़ नहाब्रबं में समर्ग मिक्यंथं वा फासएस्मिक्रिकं असणपाणलाइमसाइमेर्ग पिंडन्सभेना भवड । इबेएर्हि तिहि ठाणेहि बीवा रीहाउ-अनाए कमां पगरेति ॥ १६९ ॥ तिस्रै ठावेहिं जीवा असमग्रीहाउअनाए कम्मं पगरेति तं व पाणे अहबाहता अबह, मुसं वहता अवह, नहारूने समग्रे जिन्मेर्थ वा हीछेता निदेना खिसेता गरिहिता अवमानिता अवयरेणं अमणुकेणं अपीइकारएणं असणपाणलाइमसाइमेर्ण वा पढिलामेना मवर, इचेएहिं तिहि ठाणेहिं जीवा अस-मबीहाउअलाए कम्मे पगरेति. तिष्टि ठावेहि औवा सुमबीहाउअलाए कम्मे पगरेति, तंजहा-णो पाणे अहबाहता भवड़, जो मुसं बड़ता भवड़, तहारूनं समणे वा जिस्तंबं वा वंदिला नमंसिला सङ्घारेला सम्मानेता बद्धानं मंगलं देवयं चेद्दयं पञ्चवासेला

मणुनेणं पीइकारएणं असणपाणखाइमसाइमेणं पिंडलाभेता भवइ, इचेएहिं तिहिं ठाणेहिं जीवा सहबीहाउअलाए कम्मं पगरेति॥१७०॥ तओ गुनीओ पननाओ तं वमणगती. वयगुत्ती, कायगृत्ती, संजयमणुस्माणं तुओ गुत्तीओ प० तं० मण, वय, काय०। तुओ अगुत्तीओ पर तंर मणअगृत्ती, वयअगृत्ती, कायअगृती, एवं गेरहयाणं जावर थणियकमाराणं पंचिदियन्तिरञ्खजोणियाण असजयमणस्याणं वाणमंतराणं जोड-सियाणं वेमाणियाणं । तुओ दंडा प० तं० मणदंढ, चयदंढे, कायदंडे, णेरहयाणं तओ टंडा प० मणटंडे, जाव कायदंडे विमलिंदियवर्ज जाव वैमाणियार्ग ॥१७१॥ तिबिहा गरिहा प० नं० मणसावेगे गरहद, वयसावेगे गरहद, कायसावेगे गरहद, पावाणं कस्माणं अकरणयाम् । अहवः गरहा तिविहा प० तं० बीहवेने अद्धं गरहट. रहस्यं चेंगे अदं गरहड, कार्यवेंगे पिंडसाहरड पादाणं कम्माणं अकरणयात् तिविहे पश्चक्याणे पट तंच मणसाधेरे पश्चक्याड, वयसाबेरे पश्चक्याड, कायसाबेरे पश्च क्काड, एवं जहां गरहा नहां पश्चक्काणेवि दो आलावगा आणियव्या ॥ १४२ ॥ तओ रुक्तवा, पर तेर पत्तोवए, फलोवए, एप्फोबए, एवामेब तओ परिसजाया पर्नं पत्ती वा रक्तनमाण, प्राप्ती वा रक्तसमाणे फली वा रक्तनमाणे॥ तओ पुरिसजाया पर तंर णामपुरिस, दरवपुरिस, भावपुरिस, तओ पुरिसजाया प० तं व णाणपूरिसे, दंसणपूर्तिमे, चिनिप्रिसे, तभी पुरिसञ्जाया पण तं व नेरप्रिसे, विध्यास्मि, अभिकावपरिमे ॥ १७३ ॥ तिविहा प्रिसा प० ते० उत्तमपरिसा, मजिज्ञसपुरिया जहनपुरिया, उत्तमपुरिया विविद्य ५० वं० धरमपुरिया, भौग-पुरिसा, कम्मपुरिमा, घम्मपुरिसा, ऑग्ह्रंता, भोगपुरिसा, अक्ष्युरी, कम्मपुरिसा, बामदेवा, मोज्ञिमपूरिया तिविहा-उग्गा भोगा राटण्या, जहसपूरिया तिबिहा, पर्वतं दासा. भयगा. भाडलगा ॥ १७४ ॥ तिथिहा मन्छा पर्वतं अंदया. पोयया, संमृत्य्क्रमा, अङ्या मन्द्धा तिबिहा प० तं० दृश्यी, पृतिमा, गर्पसमा; पोयया मन्द्रा निविद्दा प० नं० इत्थी, पूरिमा, णप्ममा ॥ १ ५५ ॥ तिविद्दा पत्रखी प० त० अडया, पीयया, संमुच्छिमा, अंडया पक्खी तिविहा प० तं० इत्थी परिमा, णपंमगा, पोयया पक्सी निविद्या प० तं० इत्बी, परिमा, णपंमगा, एबसे-एणं अभिलावेणं उरपांतरप्यावि भाणियञ्चा, भूजपांतमप्या वि लेयव्या, एवं बेव ॥ १ ३६ ॥ तिविद्याओं इत्बीओं प्रमुनाओं तंत्र तिरिक्सओंणित्बीओ, मणुरिसस्बीओ, देवित्यीओ, निरिक्लजांणित्वीओ निविद्दाओं पट तंद प्रलचरीओ, यसवरीओं, लहचरीओ, मण्डिसल्यीओ तिविहाओ पण्णताओ, तं० कम्मभूमियाओ, अकम्प-भूमियाओ, अंतरवैवियाओ ॥ १७३॥ तिबिहा पुरिसा तिरिक्खओणियपुरिसा,

मण्स्सप्रिसा, देवप्रिया, तिरिक्सजोणियपुरिया तिषिहा प० तं० जलवरा, थलयरा, खहयरा, मण्स्यपूरिसा निविद्वा प० तै० कम्मभूमिया, अकम्मभूमिया अंत-रवीवया ॥१ ३८॥ तिविहा णर्मसमा, जेरहयणपंसमा, तिरिक्तओणियणपंसमा मण्-स्मणपंसमाः, निरिक्तनजोणियणपंसमा निनिष्ठा-जलयरा थलयरा खहयरा ॥ ३ ५९ ॥ मणस्याणपंत्रमा निविद्या प० नं० कम्मभूमिया अकम्मभूमिया अंतर्**री**वगा, तिविद्या निरंक्ककोणिया, इतथी परिसा गर्पसमा ॥ १८० ॥ गेरहयाणं तओ लेस्माओ प० तं । कष्टलेस्सा नीलकेस्मा काउँल्या, अमुरकुमाराणं तओ केस्माओ संकिलिङ्गाओ प॰ तं॰ कण्हल्देस्या नीलल्टेस्या काउँदेस्या एवं जाव थणियक्साराणं । एवं पुढवि-काइयाणं आरबणस्मइकाइयाणं वि ने उवाउबेडीदयत्रदेदियचडिंग्हियाणं वि तओ लेस्या जहा जिरद्याणं, पंचिदियनिविक्यजीणियाणं तओ लेस्याओ संकिलिहाओ प० तं व कर नीलका उदेस्या, पंचिदियतिविक्यजोणियाणं तश्री केम्साओ अमंकिलिकाओ ए० तं ० ने उपम्हरक्रिस्मा एवं मणस्याणीव वाणमेनगणे जहा अनरफ्रमागणे. वैमाणियार्थं तओ लेम्याओं पर नं र ने उपस्टमक्लेम्या ॥ १८९ ॥ तिहि राणेहि यागर्स्ट चटें जा तंर विकृत्वमाणे वा परियारेमाणे वा, टाणाओ वा टाणं संक्रम-माणे नारामवे चलेजा । निर्धि ठाणेहि देवे विज्ञधार करेजा नं विवस्त्रमाणे वा परियारेमाणे वा तहारूबस्य समयस्य वा णिमांधस्य वा इन्हिं जुड़े जम बले वीरिये पुरिसद्वारपरक्रमं उवर्रसेमाणे देवे विजयारं करेजा, तिहि टाणेहि देवे धणियसहै करेजा नं विज्ञव्यमाणे एवं जहा विज्ञासर तहेच थांणयसहीप ॥ १८० ॥ निहिं ठाणहि लोगंचयारे निया नेजहा-अविहेनेहि बोच्डिजमाणहि अविहेनपण्येन धर्मे बोच्छिल्लमाणे पृथ्वगण् बोच्छिल्लमाणे । निर्हि टाणिहि लोग्लोण् सिया ते असिहं-ताही जायमाणाही अविहोनेम् पव्ययमाणेशः, अस्हिनानं णाण्यायमहिमान् । तिहि ठाणाह देवधयारे निया ते० अमिहताह बोल्डिजमाणेहि अमिहतपणाणे धम्मे बोन्छिजमाणे पुटबगए बोन्छिजमाणे । तिहि ठाणेहि देवुजोए छिया तं० अहिहंतिहि जायमाणेहि, अरिहेर्नेहि पञ्चयमाणेहि, अरिहेनार्ण णाणुष्पायमहिमास । तिहि ठाणेहि देवमानवाए सिया ने व अविहेते हैं आयमाणे हि अविहेते हैं पव्ययमाणे हिं अविहेता है णाणुष्पायमहिमानु । एवं देशक्किया, देवकहरुहए, तिहि ठापेहि देविंदा माणुसं लोगं इथ्बमागच्छंति तं० अदिहेतिहै आयमाणेहि अदिहेतेहि पव्बयमाणेहि अदिहे-तार्ण भाणुष्पायमहिमानु, एवं सामाणिया, तायतीसगा लोगपाना देवा अग्यमहि-सीओ देवीओ परिसोववनगा देवा, अनियाहिवई देवा, आयरक्ता देवा माण्स लोगं इव्यमागच्छंति, तिर्दि क्रांपेहि देवा अन्भुद्वेजा तं - अरिइतेहि जायमाणिहि

जाव तं चेव । एवमासणाई चठेजा, सीहणायं करेजा, चेलुक्खेवं करेजा । लिहि ठाणेहिं देवाणं स्क्ला चलेजा तं० ऑग्हेंतेहिं जायमाणेहिं, बाव नं चेव । निहिं ठाणेहिं लोगंतिया देवा माणसं लोगं हव्यमागनहेजा तं व अग्रहतिहि जायमाणहि अरिहं नहिं पव्चयमाणेहिं, अरिहंनाणं णाण्यायमहिमानु ॥ १८३ ॥ निण्हं दप्पिड-बारं समणात्रसी नंजहा-अस्मापितणो भहिस्स घरमायरियस्स, संपाओवि य णं केड परिमे अस्मापियुरं संयगागमहरूसपागेहिं तिहेहिं अञ्चरोना, मुर्राभणा गंधद्राणः उच्चित्रा, तिहिं उदगेहिं मजावेला, सञ्चालंकारविभूनियं करेला, मण्जं धार्श्वपा-गमदं अञ्चलवंजणाउलं भोअणं भोआवेला जानजीव पिछविङ्गियाए परिव-हेजा, नेगावि तस्य अम्मापिउस्य दृष्पिडयारं भवड । अहेणं से त अम्मापियरं केवांलपन्नेन अस्मे आधवटना पन्नवदना पम्बदना ठावदना मबद तेणामेव तस्म अम्मापित्रस्य स्व्यिडियारं सबद । सम्यात्रसी केट्र सहन्ने द्रिष्टं समुक्त्येजा तर्णं से दरिंह समुक्ति समाणे पच्छा पुरे च यं विजयभोगर्गामइसमण्यागण्या ति विहरेजा, तक्कों में महन्ये अन्नया कयाई दरिही हुए समाणे तस्य दरिहरूग अंतिए हव्यमागुन्छेजा नुष्ण से दरिहे तस्य भारत्य सञ्चरनभवि दलयमाणे नेपावि तस्य द्रपाडियारे भवड, अहेण में तं भाई केवलियनमें धम्मे आध्वडमा प्रणायडमा पर्वदन्ता ठावदना भवड नेणामेव नस्य भहिस्य एपडियार भवड । केंद्र तहाशवस्य समगम्य वा णिगांधरम् वा अतियमगमवि आरियं जिणभासियं धम्मे स्वयकं संख्या निसम्म कालमामे कालं किया अन्यकेत देवलीएन देवलाए उवरके, तरणं में देव तं धम्मायांग्यं द्धिभक्याओं वा देसानो साभक्यं देस साहरेखा, कंनाराओं वा णिकेतारं करेजा, रीहकान्टिएणं वा रोजातंकेणं आंसन्यं समार्थ (बसोडजा, नेपादि तस्य धम्मायभियस्य दृष्पिदयार भवडः, अहेणं से तं धम्मायरियं केवलिपक्षणाओं धम्माओं भट्टे समार्ग भुजांवि केविजयन्ने धम्मे आध्वद्यता जाव टावद्या भवद तेणाभेव तस्य वस्मायांग्यस्य गण्यहियारं भवड ॥ १८४॥ निहिं ठाणेहि संपर्ध अणगारे अणाउयं अणवदरमं दीहमद्धं चाउरंतसंसार्कतारं वीडबएजा, तेजहा-अणियाणयाप्, दिद्धिपंपन्नयाप्, जोनवाहियाप् ॥ ५८५ ॥ निविद्धा ओसप्पणी प० तं - उद्योगा मन्त्रिमः जहना, एवं छांप्यममाओं भाषियव्याओं जाव दूसमदूसमा, तिविहा उम्माप्पणी ५० तं० उन्नोमा मजिल्लमा बहुना एवं ख्रीप्यसमाओ भाषिय-व्याओ, जाव सुसमसुरामा ॥ १८६ ॥ तिष्ठि ठाणिति अस्तिके पोरगके चकेचा तै० भारारिजमाणे वा पोरगले चळेजा. विउच्चमाणे वा पोरगळे चळेजा. ठाणाओ ठाणं संकामज्ञमाणं वा पांगाले चलेजा ॥ १८७ ॥ तिविहा उवही ए० ते० सम्मोवही

सरीरोवही बाहिरअंडमत्तोवही, एवं अमुरकुमाराणं भाषियव्यं, एवं एगिंदियनेरडय-क्जं जाब बेमाणियाणं । अहवा तिविहा उवही प० तं व सचिना अचिना मीरिया । एवं नेरद्वयाणं निरंतरं जाव विमाणियाणं, तिविहे परिमाहे प० तं० कम्मपरिमाहे सरीरपरिगाहे बाहिरभंडमत्तपरिगाहे. एवं असरकुमाराणं, एवं एगिदियनेरइयवजं जाब वेमाणियाणं, अहवा तिविष्टे परिग्गहे प० तं० सचिते अचिते मीसए एवं णेरइयार्ग निरेत्रं आब वेमाणियार्ग ॥ १८८ ॥ तिनिहे पणिहाणे प० तं० मणप-णिहाणे वयपणिहाणे कायपणिहाणे एवं पंचिदियाणं जाव वेमाणियाणं । तिविहे सूप्प-जिहाणे प्रकृतिक स्थानाप्रजिहाणे वयनप्रजिहाणे कायसप्रजिहाणे. संजयस्प्रस्ताणे निविहे नप्पणिहाणे पर नं न मणस्पणिहाणे वयसप्पणिहाणे कायसप्पणिहाणे, निविहे द्रपणिहाण प० तं० मणद्रपणिहाणे वयद्रपणिहाणे कायद्रपणिहाणे, एवं पंचिदि-या गं जाव वैसाणियाणे ॥ १८९ ॥ निविद्या जोणी पण्याना नंजहा-सीआ उमिणा सीओसिणा । एवंभेगिदियागं विगालदियाणं ने उकाइयवजाण संमुच्छिमपंचिदियति-हं स्वजोणियार्ग संमुक्तिसमणस्याण यः तिबिहा जोणी प० ते० सचिता अचिता मीलिया एवंभेगिदियाणे विगलिदियाणं संमन्द्रिमपंचिदियनिग्वस्वजीणियाणं संमन ान्छमभणम्याण य । तिनिद्दा जोणी प<sup>्रतं</sup> सन्दर्ग, वियदा मन्दर्शनयहा । तिनिद्दा जोणी प० तं ० कुम्मझया सम्बादना वंसीवांत्रया, कुम्मुश्रयाणं जोणी उत्तमपुरिय-माऊलं, कुम्मुबयाएर्थ जीणाए निविद्दा उत्तमपुरिमा गर्ब्स बन्नमंति तं ० अस्टिना चक्रवरी बलदेवबासुदेवा, सम्बादना जोणी इत्बीरयणस्य सम्बादनाएणं जोणीए बहुने जीना य पोरगुला य बह्ममेति विद्रह्ममित बयोने उबनुर्जित सी चेच प्रीणिप्पर्जित । वंसीपनियाणं जोणी पिहजणस्य वंसीवनियाएणं जोणीए बहवे पिहजणे गठमं वह-(मंति ॥ १९० ॥ तिथिहा तणवणस्पदकादवा प० तं० समेजबीविया असंसेजबी-विया अर्णनजीविया ॥ १९१ ॥ अंबरीचे दीचे भारतेवासे तओ तित्था प० तं० अगहे बरदामे प्रभासे एवं एरबएबि । जंबरीवे बीचे महाविदेहवासे एसमेरी चक्र-हैंदिनण तओ तित्था प० तं० मागहे बरदामे पभासे । एवं धायदस्यंडे दीवे हरिन्छमदेवि प्रकारिशमदेवि पुक्तस्ववीवकुप्रान्छमदेवि प्रकारिशमदेवि ॥ १९२ ॥ इति वीवे भरहेरवएन वासेन तीआए उस्मिपणीए सुसमाए समाए निजिसागरी-मकोडाकोडीओ कालो होस्या । एवं ओसप्पिणीए णवरं प० आगमेस्साए उस्स-कणीए भविस्सइ । एवं घायइसके पुरस्क्तिमदेवि पक्तिमदेवि । एवं पुक्तरव-मनुपुरिथमदे पनात्यमदेवि कालो भाषियच्यो ॥ १९३ ॥ अंबुद्दीवे दीवे भरहेर-वासेस तीयाए उस्सिपणीए सुसमक्तमाए समाए मणुना तिथि गाउआई

उड्ढं उच्चत्तेणं तिष्णिपलिओवमाइं परमाउं पालइत्था एवं इमीसे ओसप्पिणीए आग-मेस्साए उस्प्रिपाणीए। जंबुहीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरामु मणुया तिभि गाउआई उन्हें उचतेणं पर्वातिभएलिओवमाई परमार्च पालयंति । एवं जाम पुत्रखरबरबीवन्नप्रचित्र मद्धे ॥ १९४ ॥ जंबहीवे दीवे भरहेरवएन बासेम एगमेगाए ओमप्पिणिउस्सप्पिणीए तओ बंसा उप्पञ्जिस वा उप्पञ्जीत वा उप्पजिस्सति वा नं । आंरहं नवंसे चक्कविंट-वंसे दमारवंसे । एवं जाव पुक्खरवरवीवकूपचन्धिमद्धे । जंबुहावं दीवे भरहेरवएमु वासेन एगमेगाए ओमिपिणीउस्यिणीए तओ उत्तमप्रिमा उप्पर्विन वा उपर्वित वा उप्पक्तिस्सिन वा नं अरिहंना वा चक्किंग वा बलदेववामदेवा । एवं जाव पुक्सर्वरदीवहुरचिन्यसदे । तओ अहाउयं पार्लेन तं व आंरहेता चक्कवरी बलदेव-वागदेवा. तओ मज्जिममात्रयं पालयंति तं अहिंदता वहवही बलंदववामदेवा ॥ १९७ ॥ बायरते ककाट्याणं उक्तेमेणं तिक्ति राइदियाई ठिइ ए० बायरवा उकाइ-याणं उद्योसेण निविवाससहस्साइं टिडे पन्नमा ॥ ३९६ ॥ अह अंते सार्जाणं वीतीणं गोधुमाणं जवाणं जवजवाण एएसियं धनाण कोठाउनायं पदाउनायं संचाउनाणं माला उनाणं ओलिनागं लिनाणं लेखियाणं मृद्याणं पिहियाणं केवड्यं कालं जोणी संचित्रह ? गोयमा ! जहनेण अनोम्हर्ण उद्दांसेण तिश्विसंबन्छगई तेण पर जोणी पमिलायइ पविद्वंगड विद्वंगड तेण परं बीए अबीए भवड तेण परं त्रीणी वीच्छेडे पट ॥ १९ ० ॥ दोबाएणं सक्तरपभाग् पृत्वीग् नैरङ्याणं उद्योमेणं निक्रिमागरी-बमाउं ठिई प० तक्षाएरं बालयापभाग प्यूर्वीच जहनेलां लेग्ट्याणं निकिसागरीब-माइं ठिई पट । पंचमाए णे भूमापमाए प्रतीए विश्विनस्यादासमयसहस्या पट तिसु णं पुडवीसु गेरदया डांसणं वेयणं पत्रणभवस्था विहरंति तं व पटमाए दोचाए तचाए ॥ १९८ ॥ तओ लोगे समा सर्पाक्त सपिहिंदिस प्रत्नं व अप्परवाण जरत जेव्हींचे दीवे सव्बद्धमिद्धे महाविमाण । तभी लोग रामा मप्रक्रित मपदिदिग्नि प० तं व्सीमंताएणं परए समयक्क्षेत्रे इंतिपव्याराप्यती ॥ १९९ ॥ तओ समुद्दा पगईए उदगरमेणं प० तं० कालोटे प्रकारोटे मधेन्सणे, तओ ममुहा बहुमच्छकच्छमा-इण्णा प० नं० लवण कालोंदे सर्वभरमणे ॥ २००॥ नुओ लोगे जिस्सीला जिल्ला णिग्गुणा णिम्मंगा जिपचनवाणपोसहोबवामा कालमास काले किया अहं सलमाए पुढवीए अप्पड्डाणे णरए लेरद्वयत्ताए तक्वांक्षीत तं० रायाणी मेडलिया जे य महा-रंभा कोहंबी। तओ लोए मुसीला मुख्यया मगुणा सम्मेरा सपषकसाणपोसहोब-वासा कालमासे कार्ल किया सम्बद्धसिद्ध महाविमाणे देवताए उववतारी भवेति तं रायाणी परिचत्तकामभोगा सेपावई पसत्थारो ॥ २०१ ॥ बंभलोगलंतएसु मे

कप्पेमु विमाणा तिवना पन्नता तं विकार नीठा लोहिया । आणयपाणयारणचुएसु णं कप्पेमु देवाणं भवधारणि बसरीरमा उद्दोमेणं तिनि स्यणीओ उद्दु उच्चतेणं पव ॥ २०२॥ तओ पन्नतीओ काटेणं आहि जन्ति तं व चंदपन्नती सूरपन्नती दीवसागर-पन्नती ॥ २०३॥ तहयहाणस्य पद्योहेसो समन्तो ॥

तियिहें लोगे पत्रते नं व णामलोगे ठवणलोगे दृष्यलोगे, तिविहें लोगे प० तं णाणकोगे दंगणकोगे चार्रक्लोगे, तिबिह लोगे प० तं उक्कोगे अहोलोगे तिरिय-लोगे ॥ २०४॥ चमरस्मणं अमृतिहस्य अमृत्कुमाररूणो तुओ पारसाओ पण्णनाओ र्नं मिया नेहा जाया अस्मिन्रिया समिया मज्यमिया चेहा बाहिरया जाया. चमरस्य णं अस्रिंदस्स असुरकुमाररण्यो सामाणियाणं देवाणं तऔ परिसाओ पण्णनाओं तंत्र समिया जहेव चसरस्त । एवं नायत्तीनगार्णाव लोगपालाणं तुंबा नुडियाः पत्नाः एवं अस्मर्माहसीम नि । बलिस्य नि एवं चेन जान अस्मर्माहसीमं । धरणस्य य समाणियनायतीयगाण च समिया चंडा जाया होगपालाणं अग्ग-महिमीणं ईसा तुब्धिया दहरहा, बहा धरणस्य तहा संसाणं भवणवासीणं, काल-भ्यणं पियाइंदरय पियायरको तओ परिमाओं पक्तनाओ, तं व ईया तृहिया दहरहा, एवं सामाणियअरगमहिसीणं वि एवं जाव गीयग्ड गीयज्ञमाणं चंदरूम णे जेडिसिदस्स जोइनरण्णो तओ परिमाओ, तुंबा तुढिया पट्या, एवं सामाणियअस्पमहिसीणं, एव भरस्य वि, सकस्य में देविदस्य देवरण्यो तओ परिगाओ पश्चनाओं तं - समिया वंडा जाया, एवं जहा चमरस्य जाव अगमहिसीणं, एवं जाव अवयस्य लोगपालाणं ॥ २०५ ॥ तओ जामा पर तंर पढमे जामे मान्त्रमे जामे परिछमे जामे, तिहिं जामेहि आया केविलियन धम्में लंभेज सबगयाए तं० पडमे जामे मिज्समे जामे परिछमे जामे, एवं जाद केवलनाणं उप्पादेखा पडमे जामे मज्जिमे जामे पांच्छमे जामे । तओ क्या प० तं० पडमे कए मिछिन्नमे कए पांच्छमे कए, तिहिं बएहिं आया केवलिपजर्स धम्मं लक्षेत्र सवणवाए तं० पढमे वए मज्जिसे वए पच्छिमे वए, एसो चेव गमो गेयब्बो. जाव केवलनाणंति ॥ २०६॥ तिबंहा बोही प॰ त॰ णामबोही दंगणबोही जारेमबोही, तिबिहा बद्धा प॰ तं॰ णामबुद्धा वंसणबुद्धा चरिलबुद्धा, एवं मोहे मुद्रा ॥ २००॥ तिविहा पञ्चला प० तंव इह-लोगपडिबद्धा, परलोगपडिबद्धा, इहओ पडिबद्धा, तिनिहा पञ्चका प० तं० पुरलो-पहिशद्धा, मागओपडिनद्धा, उभओपडिनद्धा, तिनिहा पन्यजा प॰ तं॰ तुयावहता पुरावद्गा बुयावहना, तिबिहा पञ्चला पण्यता तं० उदायपञ्चला अक्लास-परवजा संगारपरवज्ञा ॥ २०८॥ तजो वियंठा जोसण्योवसत्ता प० तं० पुरुष 9x Attio

णियंठे सिमाए, तओ णियंठा मण्णणोमण्गोबउत्ता प० तं० बउसे पहिसेवणाकृसी छे क्सायकसीले ॥ २०९ ॥ तओ सेहभूमीओ प० तं० उक्कोसा मण्डिमा जहण्या उक्कोमा छम्मासा मजिक्कमा चडमासा, जहका समराईदिया ॥ २१०॥ तओ थेरभूमीओ पन्नमाओ तं० जाइयेरे सुबधेरे परिवाययेरे । सिंद्रवामजाए समणे जिरमंथे जाउथेरे, ठाणसम्बायधरे मं सम्मे मिर्माये मुख्येरे, बीनवासपरियाए मं समणे जिरगंधे परिवायथेरे ॥ २१९ ॥ तओ पुरिसजाया प० समणे वृम्मणे जो-हुमणेणोरुम्मणे, तथो परिसन्नाया प० गंताणामेगे सुमणे सवड गंताणामेगे दम्मणे भवड गंताणामेंगे णोसमणेगोदम्मणे भवड, तओ परिस्काया प० तं० जामि एगे सुमणे अबद्, जामि एसे दुम्मणे अबद्, जामि एसे पासुमणेपोदस्मणे भवड, एवं जाइस्सामि एगे सुमणे भवड़ (३) तओ पूरिसजाया प्रणाला तं ० अगंतागामेरो सुमणे अवह (३) तओ प्रिमजाया प० तं० ण जामि एरो सुमणे भवड (३) तओ प्रियजाया प० तं० ण जाइस्सामि एरो सुमण भवड (३) एवं आगताणामेंगे समणे भवड (३) एसि एंगे समणे भवड, एम्सामि एंगे शुमणे भवड (३) एवं एएणं अभिलावेण गंता य अगंता य अगंता खल तहा अगागंता । चिष्ट्रनम-चिद्रिता, णिसिटना चेव नो चेव । हंता य अहंता य छिंदना सन्द तहा अछिदिता. बुइना अबुडना, आसिना चेव भी चेव 2 दबा य अदबा य, भजिना सहर तहा अमंजिता, लंभिता अलंभिता, पिडता येव नी येव उ महत्ता अगुहता. जुज्जिला खळ तहा अजुज्जिला: जड़ला अजड़ला य. पराजिपिला श्रेय ती चैव ! सहा रूवा गंधा, रसा य फामा नहेंद्र ठाणा यः निस्मीलस्य गर्राहेया. पसर्वा प्रग सीलवंतरूम <sup>5</sup> एवसेकंक तिक्षितिश्चित आलावगा भाषियस्वा । सई हुणैनाणासेरी सुमर्ण सबद (३) एवं सुणेमिलि (३) सुणेस्यामिनि ३ एवं असुणे-नागामेंगे नुमणे भवट (३) न मुणेमि नि ३ न सुणेहसामिति ३ एवं स्थाई गंधाई रसाई फालाई इंग्रेंके छछ जालावणा भाषायत्वा, एवं १२७ आलावणा भवेति ॥ २१२ ॥ तओ ठामा जिस्सीलस्य जिब्बयस्य जिब्समस्य जिब्सेएस्य जिप्स-चकवागपोपहोत्रवासस्स गर्हिया भवंति तं । अस्यि क्षेगे गर्हिए भवह जववाए गरहिए भवह आयार्ड गरहिया भवह । तओ ठाणा सुसीलस्य सुन्वयस्य समुगस्य समेग्स्म सपत्रकाणपोसहोववासम्म पमस्या भवंति तं अस्ति छोगे पसत्ये भवड उववाए पमत्ये भवड आयाई पमत्या भवड ॥ २१३ ॥ विविहा संसारसमा-वक्षमा जीवा प० तं ॰ इन्बी परिया वर्षसमा । तिबिहा सम्बन्धीया प० तं ॰ सम्मदिही मिच्छदित्री सम्ममिच्छदित्री य । अहवा तिबिहा सम्बजीवा प॰ तं॰ पञ्चतमा

अपजत्तमा नोपजनमानोअपज्ञतमा । एवं सम्महिद्विपरिनापजत्तममुह्मसन्नि-भविया य ॥ २१४ ॥ तिविहा लोगहिई प० तं० आगासपइहिए बाए बायपइहिए उदही उदहीपइठ्रिया प्रत्वी । तओ दिसाओ प० तं० उन्ना अहा निरिया, तिहिं दिसाहिं जीवार्ण गई पवलई तं व उन्नाए अहाए तिरियाए, एवं आगई वकंती आहारे बुड्डी णिवुड्डी गइपरियाए सम्ब्याए कालमंत्रोगे दंशमाभियमे णामानियमे जीवाभि-गमें । तिहिं दिलाहिं जीवार्ग अजीवानियमें पठ तंत्र उच्चाए अहाए तिरियाए, एवं पंचिदियतिरिक्खजोषियाणं । एवं मणस्याणांव ॥ २१५ ॥ तिविहा तसा प० नं० ते उक्ताइया, बाउकाइया उराला तमा पागा, तिबिहा बावरा प० तं० पुरुविकाइया आउकाडया वणस्पडकाइया ॥ २१६ ॥ तओ अच्छेजा प० तॅ० समए पएसे परमाणः एवमभेजा अङ्ख्या आंगज्या अणका अमञ्जा अपएमा । तथी अवि-भाइमा प० ते० समत् पर्मे परमाणु ॥ २९७ ॥ अजोति समणे भगवं महावीरे गायमाई समणे जिग्मंथे आमंतिना एवं वयासी ! कि भया पाणा समणाउसी ? गाँधमाई समया णिरमेया समयं भगवं महावीरं उवसक्तंति, उबसंक्रिमा बंदेति नमेंमति वंदिना नमेंसिना एवं बयानी यां खळ वयं देशपुष्पिया ! गयमठूं जाणामो वा पामामी का ने जड़में देवाणांप्यया ! एयमछे नी विस्तायंति परिकहेनए तमि-न्छ।मो नं देवाण्डियामं अतिए एयमद्रं जाणिनए, अज्येति समणे भगवं महावीरे गोयमाई समग्रे जिस्में वे आसंतिना एवं क्यासी, दुस्तव भया पाणा समणाउसी, भे म भंते दुवले केम कड़े ? जीवेण कड़े प्रमाएण, से जं भंते दुवले कहें वेडजाते ? भागमाएंगं ॥ २१८ ॥ अण्य उत्थिया णं अंतं एक्साइक्सन्ति, एवं आसेन्ति एवं पर्ध्वान्त कहण्ये समयाणं निर्धायाणं किरिया कजह तस्य जाना कहा कजह णो त पुन्छंति, तत्व आमा कहा नी कबड़ भी तं पुन्छंति, तस्य आमा अकडा नी कार भी ने पुरुष्टित, तत्य जासा अकडा काछ ने पुरुष्टित, से एवं बनान्ये सिया अस्तियं दुक्तं अफूर्स दुक्सं अकुब्रमाणकडे दुक्तं अकट्ट अकट्ट पाणा भूग जीवा मना वयणं वेयंति ति बन्ध्यं जे ते एवमाहंसु ते मिच्छा, अहं पुण एवमाइक्यामि, एवं भागामि, एवं पचानेमि, एवं पहानेमि, किचं दुक्तं पूत्यं दुक्तं कळमाणं कडं दुक्तं कद् २ पाणा भूया जीवा सत्ता वेषणं वेषेति ति बत्तन्वं सिया ॥ २१९ ॥ नदयहाणस्स बीओदेसो समसो॥

तिहिं ठाणेहिं माजी मार्च कहु जो आसोएजा जो परिवर्तना, जो जिदिजा जो गर-हजा जो विउद्देखा जो विसोहेजा जो अकरजयाए अन्युद्धेजा जो जहारिहं पायन्छितं त्वोक्तमं परिविज्ञका ते॰ अकरिंगु वाहं करेमि वाहं करिस्सामि वाह ॥ २२० ॥

तिहिं ठाणेहिं सायी मायं कड़ जो आलोएजा जो पिडक्सेजा जाव जो पिडवजेजा तं अकिसी वा में सिया अवने वा में मिया अविणए वा में सिया, तिहिं ठाणेहिं मायी माय कर जो आलोएका जाव जो पहिवजेजा नं किनी वा मे परिहाइस्मइ जमी वा में पांरहाइस्मड प्यामकारे वा में परिहाइस्मड, तिहिं ठाणेहिं मासी मार्थ कट आलोग्जा पढिकमेजा निदेजा जाव पडिवजेजा नजहां मायिस्म णं अस्मि लोगे गरहिए भवड उबवा गरहिए भवड आयाई गरहिया भवड । निर्हि ठाणेहिं मायी मार्य कह आलो गजा जाव पिडवजेजा तं० अमायिस्य पं अस्मि लोगे परान्थे भवड, उबबाए पसत्ये भवड आयाई परान्या भवड, निर्हि ठाणेई मायी मार्य कर्ट आलोपजा जाव पडिवज्जजा तं० पाणद्ववाग् दंगपठ्याम् चरित्रद्वाम् ॥२२९॥ तओ प्रसिजाया पर्न तं सुत्तपरि अत्यपरि तद्भयपरि ॥२२२॥ कापह निर्मायाण वा निरमधीण वा तओ बन्धारं धारिनए वा परिहमिनए वा तं जेनिए भाषिए स्त्रोमित । करपुर निर्मायाणं वा निर्मायीणं वा नाओं पायाई धार्मनत् का परिहरिनत् बा तंब लाउयपाए वा दारुपाए वा महियापाए वा, तिहि राणेहि वर्ष भरेजा तैव हिस्तितियं दर्गछाबान्त्रं परीयहर्वान्यं ॥२२३॥ तओ आयरक्या ५० वं० धिस्सयाए पिंडचो बगाए पिंडचोएना भवट तृतिर्णाए वा निया डाइना वा आयाए एनेनमन्त्रम-वक्रमेजा ॥ २२४ ॥ निर्मयस्य ण गिलायमाणस्य कर्णान तओ वियवदत्तीओ पडिमाहिनम् नं उद्गोमा माज्यमा जहना ॥ २२५ ॥ निर्हि ठाणेहि समग्रे निर्माथे माहस्मियं मंभोडयं विमभोदयं करेमाणे जाडकमद तं व्ययं या दर्श सबुस्य वा निसम्म तर्च सोम आउध्य चं*उर्थ नो आउट्ट ॥* २२६ ॥ तिबिहा अणुका प त्रै आयोग्यनाए उबन्धायनात गणिनात, तिवहा समण्डा पर्कार आयोग्यनात अबज्जायनाएं गणिनाएं, एवं उवसंपया एवं विजहण्या ॥ २२७ ॥ तिबिहे वयणे प० नं ० नव्ययण नदश्वयणे को अवयणे, निवित्तं अवयणे प० नं ० को नव्ययणे णो नटजबयणे अवयणे, निविहे मणे प॰ तं नम्मणे नयनमणे जो अमणे: तिविहे अमणे यो तंनणे यो तयभगणे अमणे ॥ २२८ ॥ तिर्हि ठाणेहि अध्यवद्भिः काए सिया ने॰ नहिंग च पं डेमंसि वा पएसेसि वा पो बहवे उदगन्नोकिया जीवा य पोग्गला य उदगलाए वक्रमंति विश्वक्रमंति चयंति उववर्जित पश्चित्रमञ्जूक सम-दियं उदगपोरमलं परिणयं बासिउकामं अष्मं देसं साहरह, अञ्चवहलयं 🔫 र्ण मस्त्रियं परिणयं वासिउकामं बाउकाए बिहर्णंड इवेएहि लिहि ठाणेहि अप्पर्न-द्विकाये सिया । तिहिं ठाणेहिं महाबद्धिकाए सिया तं ० तंशि व भं देसेसि वा पएसंगि वा बटवे उदगजीणिया जीवा व धोम्मला य उदमसाए बह्मंति विजय-

मंति, चर्यात उपवजेति अणुलोमबाऊ समुद्रियं उदगपोगगलं परिणयं बासिउकामं तं देसं साहरति अन्भवहरूमं च णं समुद्रियं परिणयं वासिउकामं णो वाउकाओ विद्वणिति, इबेर्ग्ह तिहि ठाणेहि महाबुद्धिकाए सिया ॥ २२९ ॥ तिहि ठाणेहि अहुणीबवके देवे देवलोगेषु इच्छेजा माणुसं लोगं इन्बमार्गाच्छक्तए, शो बेब णं स्वाएड हब्बमार्गान्छत्तए नं अहणीववंश देवे देवठींगस् दिब्बेस कामभोगस मुन्छिए गिद्धे गाँउए अज्होबनके से णं माणुस्सए कममीरो जो आहाइ मो परियाणाइ जो अठूं बंबइ को जियाजं पगरेद, जो ठिइ परुष्यं पकरेड, अहजीवबन्ने हेवे देवलांगेम दिव्वेम कामभोगेम मान्छए गिद्धे गढिए अञ्झोववंत्र तस्स मं माणुस्मए पैस्मे बोस्छिक्ने दिब्बे संकति भवट, अहणीववर्ष देवे देवलोएसु दिस्तेतु कामभीरेतु मुस्छिए बाब आन्द्रोक्बले तस्य प्रमेवं सबद इयक्टि न गर्छ मृहत्तं गन्धं तेर्गं कालेणमध्याउया मणुस्या कालधम्मणा सनुत्ता भवंति इबेग्रहें तिहि ठ। महि अहणोवको देव देवलोगेम् इन्छेका माणुस्म लोग हव्यमागच्छिन्छ नी नेव ण सचाएड हव्यमागांच्छत्तए। तिहि राणहें अहणीवक्से देवे देवलीएस इन्छेजा माणस्मलोगं हज्बमार्गाच्छनए संचाएइ इञ्बमार्गाच्छनए त ० अहणीववर्ष देवे देव-जोगंस दिव्वेस कामभोगेय अमन्त्रिण अगिद्ध अगरित अगन्सोषवण्यं तस्स यं एवं मबद अस्थि में मम माणुस्सम् नवं आयरिएइ वा, उवज्याएड वा पवतेंद वा चेरेड बा. गणीह वा गणहरेड वा गणावन्छेएड वा जेथि प्रभावेण मए इसा एया सवा दिव्या देशिको दिव्या देखनई दिव्ये देखाणभाषे रुद्धे पणे आंभगमण्यागण नं गण्छामि णं ते नगवने वंदामि णर्ममामि मकारेमि सम्मानेमि रक्षाणं मंगले देवयं आव पञ्चवासामि अहणीववक्षे देवे देवलोगेस दिन्वेस कामभौगेन अमुस्छिए जाव अणज्होववक्षे तस्य ण एवं अवड, एसण माणुस्सए भने णाणीड ना, तनस्यीड ना, अइद्कर-त्करकारगे तं गच्छामि णं भगवंतं वंदामि णमंसामि जाव पञ्चवासामि अहणोब-बर्णी देने देवलोगेस आब अभज्जोबबने नस्त मं एवं भवड अस्य मं सम माणुस्तए भवे भागाइ वा आब सुल्हाइ वा तं गण्छामि णं तसिमंतियं पाउडभवामि, पासंत ता में इसे एयास्त्र दिव्यं देविष्, दिव्यं देवजुई दिव्यं देवाणुशावं कर्द पर्त ऑभरामणागर्य इचेएहिं तिहिं ठांगेहिं अहणोवनचे देवे देवलोगेस इन्छेख माण्सं लोगं हज्बमागस्थिताए संचाएड हज्बमागन्तिकाए ॥ २३० ॥ तओ ठाणाई देवे पीहेजा तं माणुरसर्गं सर्वं, आरिए सेते जन्मे, सुकुलपवायाई ॥ २३९ ॥ तिहिं ठाणेदि देवे परितृत्येजा तं । अहो भं अए संते अले से ने नीरिए संते पुरिसकार-परक्षमें क्षेत्रीस स्विक्संसि आसरियउवज्ञाएहिं विज्ञानीहैं कासरीरेणं जो वहए

सए अहीए अही एं भए इहलोगपडिबद्धेणं परलोगपर्भहेणं विस्यतिसिएगं णो बीहे सामनपरियाण अण्पालिए । अही णे मए इच्चित्ससायगरूए गे भोगामिसगिद्धेणे णो विसदो चरित्ते फासिए इच्चेएहिं० ॥ २३२ ॥ तिहिं ठाणेहिं देवे चडस्मामीति जाणड, तं विद्याणाभरणार्ड णिप्पभाई पासिना, कप्परक्खमं मिलायमार्ग पासिना अप्पणी तेयलेस्मं परिहायसाणि जाणिना, इबेग्रहिं , तिहिं ठाणेहिं देवे उच्नेगमान-च्छेजा नं ० - अही णं मए इमाओ एयानवाओ दिव्याओं देविश्वीओ दिव्याओं देव-जुईओ, दिव्वाओ देवाणभावाओं पत्ताओं लद्धाओं अभिसमण्यागयाओं चटयव्यं भविस्तर । अही णं मए माउओयं पिउसक्कं नं नद्दमयमंसिद्धं नःप्रकायाए आहारी आहारेयच्यो भविस्मइ । अहो णं मण् कलमलनंबालल अनुईत् उत्वेयणियाण भीमाए गञ्जवसहीए वसियव्वं भविस्मङ । इबेएहिं तिर्हि टाणेहिं०॥ २३३ ॥ तिसंठिया विमाणा प० तं वहा तंसा च उरंसा । तत्य णं जे ते बहुविमाणा ते णं पक्करकार्णम्या संठामसंढिया मञ्जाओ समेना पागारपरिक्लिना एगदबारा पर । तत्य णं जे ने तंसविमाणा ते सिंघाडगर्सटायसंठिया रहओ पागारपारिकलना एगओ बेड्या परिकित्वना तिद्वारा पर्व । तत्थ में जे ते चडरंसविमाणा ते में अक्लाइगमंठाणस्टिया मञ्ज्ञो समंता वेड्या परिक्लिश चउरवारा पर् । तिपइठिया विमाणा पर्वतं व घणोदहिपद्विया, घणवासपर्दिया, उनासंतरपङ्किया । तिविहा विमाणा प० तं० अविद्या वेउव्विया परिजाणिया ॥ २३४ ॥ निविहा गेरइया प० नं० सम्मदिती मिच्छादित्री सम्मामिच्छादिद्री । एवं विगक्तिदिववज जाब वेमाणियाणं । ताओ दुरगईओ पण्णताओ नं० णैरहयदुरगई, तिरिक्काओकिय-दुरगई मण्यदरगई । तओ सुगईओ प० तंत्र सिद्धिसोरगई देवसीकाई मणस्य-गोगाई । तओ द्रगया प० ते० णेग्डयदागया तिरिक्साओणियद्रगया, मणस्य-दरमया, तुओ समया प० तं० सिद्धसमया देवसमया प्रणस्मसमया ॥ २३५ ॥ चउत्यम्नियस्य णे भिक्खुस्य कप्पंति तओ पाणगाई पविनाहिनए तं व उस्सेडमे संसेडमे चाउलघोवणे । छठ्भानियस्म णं भिक्कस्य कव्यंति तओ पाणगाह्यं पिंड-गाहितए, तंत्रहा-तिलोदए तुनोदए जवोदए, अठ्रमभत्तियस्य भिक्खस्य कप्पंति तुओ पागगाई पढिगाहिका तंबहा-आयामए सोवीरए सुद्धवियके ॥ २३६ ॥ तियिहें उवह है प॰ तं॰ फलिओबह है सुदोबह है संस्ट्रोबह है, तिबिहे ओगहिए प॰ ते० जं च ओगिण्डड जं च साहरड जं च आसगेरि पक्सिवड ॥ २३७ ॥ तिविद्दा ओमोवरिया प॰ तं॰ उत्परकोमोयरिया, मत्तपागोमोबरिया, भावीमीय-मिया; उदगरणोम्हेयरिया तिविहा प॰ तं वही बस्ते, पदी पांचे विवतीयहि-

साइज्जणमा ॥ २३८॥ तभो ठाणा णिम्मंयार्ण वा जिम्मंत्रीणं वा अहियाए असहाए अक्समाए अणिम्सेयमाए अणाणुगामियनाए भवन्ति, तं० कुअणया, कहरणया अबज्ज्ञाणया, तओ ठाणा णिरगंथाणं वा णिरगंबीणं वा हियाए सहाए समाए विस्सेयमाए आणगामियभाए भवन्ति, तं० अक्रअवया अक्करणया अणवज्यापया ॥ २३९ ॥ तओ सहा प० नं० मायामहे णियाणसहे मिच्छादंसणसहे ॥ २४० ॥ निहिं अणेहिं समणे णिगांधे संमिन्धिउलने उलेम्से भवद नं॰ आयावणयाण् संनित्यमाए अपाणगेणं नवोकस्मेणं ॥ २४३ ॥ निमासियं णं भिक्सपढिमं पढि-बन्नस्य अणगारस्य कर्णात तओ दत्तीओ मोयणस्य पढिगाहिताग् तओ पाणगस्य, एगराइयं भिक्लपहिमं सम्ममण्णुपार्कमाणस्य अणगारस्य इमे तओ ठाणा अहि-याए अनुभाए अख्याण अणिर्मेयमाए अणाणुगामियनाए भवेति ते । उम्मायं बा लभजा, दीहकार्यय वा रोयातकं पाउणेजा, केविनपण्णनाओ धम्माओ भंसेजा । गुगराइयं णं भिक्खपिडमं सम्ममणपाडेमाणस्य अणगारस्य तओ ठाणा हियाए सभाग खनाए जिस्सेयनाए आणगामियनाग अवंति त० ओहिणाणे वा से समप्प-जेला मणपञ्जवणाणे वा से समुप्पजेला, केवलणाणे वा से समुप्पजेला ॥ २४२ ॥ जबहीं वे बीबे तओ कम्मभूगीओ प० ते० भरहे, एरवए, महाविदेहे । एवं धायइ-रांडे दीने प्रचित्रमद्धे जान प्रकार-वर-बीनन्-प्रवान्त्रमद्धे ॥ २४३ ॥ तिबिहे दंसने सम्मदंगणे मिरळादंगणे, सम्मभिरछादंगणे, तिबिहा गई प० तं० सम्मरई, मिन्छाई, सम्मामन्छाई, तिबिहें प्रभोगे पर तं सम्मान्पओगे, मिन्छाप्रभोगे, सम्मामिच्हप्पओरी ॥ २४४॥ तिविहे बबभाए प० ते० धन्मिए बबसाए अहन्मिए ववनाए, धर्मिसयाधर्मिण श्रवमाए, अहबा तिबिहे बबसाए, प० तं० पश्चक्से, पचडण, आणुगामिए, अहवा तिविहे बनमाए प० तं० इहस्रोडए, परलोइए, इह-लोइरापरलोडए, इहलोडए बबनाए तिबिहे प० नं ० लोइए बेइए सामहए, लोइए वक्याए तिबिहे पर तंर अत्थे धम्मे कामे. बेइए क्क्साए तिबिहे पर तंर रिउर्वेए अजुरनेए मामनेए, सामइए बबसाए तिबिहे पर तेर वाणे देतले चरिते ॥ २४५॥ तिविद्या अस्यक्रोणी प० ले॰ सामै दंहे भेए ॥ २४६ ॥ तिविद्या पोगाला प० तं० पओगपरिणया, मीलापरिणया, जीलसापरिणया ॥ २४७ ॥ तिपङ्क्रिया धरगा प० तं - पुढवीपहड्रिया आगासपहित्वा आयपहित्या, नेगमसंगहबबहाराणं पुढवीप-इंद्रिया, उज्जस्यस्य जागसम्बद्धिया तिष्टं सहणयार्गं जायपद्दिया ॥ २४८ ॥ तिविहें मिच्छने प॰ तं॰ अकिरिया अधिकए अध्याने, अकिरिया तिविहा प॰ तं प्रभागकिरिया, समुदानकिरिया जनानकिरिया, प्रभागकिरिया तिविद्या पर

तं - मणपओनिकरिया बहपओर्गाकरिया कायपओगकिरिया, सम्दाणिकरिया तिबिहा प० तं० अणंतरसमदाणकिरिया, परंपरसम्दाणकिरिया तद्भयसम्दाणकिरिया, अण्णाणकिरिया तितिहा प० तं० मङअण्याणकिरिया, त्यअण्याणकिरिया, विभंग-अण्णाणकिरिया, आवेणए निविष्ठे प० नं० डेमबाई, जिरालंबणया, जाणापेजदोसे, अण्याणे तिबिहे प० तं० देवअण्याणे, सब्बअण्याणे, भावअण्याणे ॥ २४९ ॥ तिविहें धम्मे पर तंर मुयधम्मे, जरित्तधम्मे, अधिकायधम्मे, तिबिहे उपक्षमे प॰ तं॰ धम्मिए उवक्रमे, अहाँम्मए उवक्रमे, धम्मियाधम्मिए उवक्रमे, अहवा तिविहे उवझमे पर्वा आओवक्से, परोवक्से, तदभयोवक्से, एवं त्यावबे, अणुरगहे, अणुसिद्धि, उदालंभं, एवसिहेक् तिकि १ आलुवगा जहेव उदहरे ॥ २५० ॥ तिविहा कहा प्रयानिक आध्यकहा, धम्मकहा, कामकहा, तिविहे बिणिन्छए यव तंत्र अत्यविणिच्छाम् धम्मविणिच्छाम् कामनिर्णिच्छाम् ॥ २५५ ॥ नहारूव में सेते समणं वा जिन्मोर्थ वा सेवमागरमा कि फला सेवणया ? सवणफला, से में मेंने सवणे किं फरें ! णाणफले, से मं भने पाणे किं फरें ! निष्णाण फलें, एवसेगर्ग आंभलाविणें इसा गाहा अपगंतव्या-''भवणे णाणे य विष्णाणे, पश्चक्याणे य संजमे । अपाणका तच चेव. वोदाण अफिरिय णिब्बाण ( १ ) जाब से णे नेते ऑफरिया कि फला ! णिव्वाण रुदा, से णं अंते णिव्वाण कि फर्ड े मिदिगडगमणपञ्चयमणपञ्च प्रवास ममणाउसी '॥ २५२ ॥ तहओहेमी समसी ॥

पडिमापिडिवरगम्म णं अगगारम्य कर्णात त्रओ उवस्तया पिडिटेहिणए तं०-अहे आगमगिर्देश्न वा, अहे वियडगिर्द्धात वा, अहे रुक्तमुळगिर्द्धात वा, एव-मणुक्रवेत्तए, उवाइणिनए, पिडमापिडिव्रक्सम णं अणगारस्त कर्णात त्रओ संधार्गा पिडिटेहिनए तं० पुटवीसिला, कट्टांसला, अहासंधडमें , एवमणुक्रवित्तए उवाइणिनए ॥ २५३॥ तिविहे काटे प० तं० तीए पदुष्पक्षे अणगाए, तिविहे समए प० तं० तीए, पदुष्पक्षे, अणगाए, एवं आवित्या, आणापाण, वोवे लवे मुदृत्ते अहोरतं, जाव वासमयसहस्ये पुट्यंगे, पुट्यं, जाव ओसिपाणी, तिविहे योगालपायस्य प० तं० तिते पदुष्पक्षे अणागए ॥ २५४॥ तिविहे वयणे प० तं०-एगवयणे, दुवयणे, अहवा तिविहे वयणे प० तं० दिवहे वयणे प० तं० इत्विवयणे, ध्वापक्षेत्र अणाग्यवयणे, अवार्यवयणे, अहवा तिविहे वयणे प० तं० वीतवयणे, पदुष्पक्षवयणे, अणाग्यवयणे ॥ २५५॥ तिविहा पक्षवणा तं० णाणपक्ष्यका, वंसणपक्ष्यक्ष्यो, चरित्रपक्ष्यक्ष्यो, तिविहे सम्मे प० तं० णाणसम्मे, वंसणसम्मे, वरित्रपक्षेत्र ॥ २५६॥ तिविहे उवणा प० तं० डागमोक्षणा, उपाक्ष्योक्षणा, एसणोक्षणप, वर्ष विधिहे उवणा प० तं० उगमोक्षणा, उपाक्ष्योक्षणा, एसणोक्षणप, वर्ष विधिहे उवणा प० तं० उगमोक्षणा, उपाक्ष्योक्षणा, एसणोक्षणप, वर्ष विधिहे

॥ २५.३ ॥ तिबिहा आराहणा प० तं० माणागहणा, दंसणाराहणा, चरित्तागहणा, गाणाराहणा निविहा प० नं० उक्कोसा, मज्जिमा, जहका, एवं दंसणाराहणावि, चरित्ताराहणावि, तिबिहे मंकिरेसे प्रवातं जागसंकिरेसे, दंसणसंकिरेसे, चरित्त-संकिलेमे, एवं असंकिलेसेवि, एवं अट्रह्मे वि, वट्टह्मे वि, अड्यारे वि, अणायारे वि. निष्टमहरूमाणे आलीएका, परिश्रमेखा, विदेखा, गरहिखा जाव परिविध्यक्षा, तं व्यापाडकमस्य, देसणाडकमस्य, चिनाडकमस्य, एवं बहकमाणं, अइयाराणं, अणायाराणं ॥ २५८ ॥ निविद्दे पार्याच्छित्ते पन नेन आलोसगारिहे, पिडक्सणा-रिष्ठे, तदभयारिष्ठे ॥ २५९ ॥ जंबद्दीवे बीवे मंदरस्य पध्ययस्य दार्क्षणेयं तओ अकम्मभूमीओ प० तं० हमवा हारवामे देवकूरा, जंबुहीव बीवे मेटरस्स पण्य-यस्स उनरेणं तओ अक्रमभगाओ प० तं उत्तरकुरा, रम्मगवासे, एरजबए, जंबहीये दीवे मंदरपब्यवस्य दाहिणेणं तओ कासा प० नं० भरहे, हेसवए, हारी-बामे. अंबसंदरस्य उनरेशं तओ बासा पर् तं रम्मगवामे, हेरलवए, एरबए, अंबुमंदरस्य दाहिणेशं तओ वामहरयव्यया प० तं० चल्हिमवंते, महाहिमवंते, णिगढे, अंब्रमंदारम उत्तरेणं तुओ वासहरपञ्चया पर तं० णीलवते, रूपी, लिहरी, जेबसंटरस्य दाहिणेशं तथी महादहा प० तं० पडमहहे, महापडमहहे, निगिन्छिरहे. तत्व वं तभी देवयाओं महिष्ट्रियाओं जाव परिभीवमद्भिर्देगाओं परि-वमति तं । भिरी, हिरी, धिई । एव उत्तरेण वि. णवरं केमरिस्हे, महापोडरीयस्हे. पार्टरायहर्हे, देक्याओं किसी, बुद्धी, लन्छी, जंबमंदरस्य दाहिणेणे चूहांदमवनाओं वासहरपञ्चयाओं पत्रमदहाओं महादहाओं नओं सहागईओं पवहांने तं व गंगर निन्धु रोहियंसा । अंब्रमेदरस्य उत्तरेणं निष्टरीओ बासहरपञ्चयाओ पोंटरीयहहाओ महद्दशओ तओ महाणवीओ पवहंति तं - सुवनकृत्य रत्ता रत्तवहै । जनुमंदरस्म प्रान्त्वमेषं सीयाए सहामद्रेष उत्तरेगं तओ अंतरणहेओं प० तं । गाहाबहै. दहवर्ड, पंकमई, जेब्रमंदरस्स प्रतिधामेणे सीखाए महाणंडए दाहिणेणं तओ अंत-रणईओ प० तं० तक्तकता, सक्तकला, उम्मणकला, जंबुमंदरस्य प्रचल्यिमेर्ग सीओदाए महाचार्रेस दाहिकोणं तज्ञो अंतरणईओ प० तं० सीरोदा, सीहसोया, अंनीवाहिणी, अव्मेदरस्य प्रवास्थिमेणं सीओदाए महाणईए उत्तरेणं नओ अंतरण-रेंबो पः तं । सम्ममाक्षिणी, केलमाछिणी, गंभीरबाखिणी, एवं धार्याख**रे रीवे** पुरिक्रमदेवि अक्रमभूमीओ आहबेला जाब अंतरणईओति, विरवसेसं भावि-यव्यं, जाव प्रकारवरवीवक्रप्रवास्थितके तहेच जिरवसेसं आणिवन्यं ॥ ९६० ॥ तिहैं ठाणेहैं देसे प्रवीश मध्या तंत्रहा-महेणमिमीसे रयणप्यमाए प्रवीश

उराला पोरगला णिवतेच्या, नएणं ने उराला पोरगला णिवयमाणा देसं पडवीए चलेजा । महोरए वा महिन्निए जान महेसक्खे उमीसे रसणप्यभाए पढवीए अहे उम्मज्जिणमजियं करेमाणे देसं पढवीए चलेजा । णागसुबन्णाण वा संगामसि बस्मार्गान दसं प्रदेशीए चछेजा, इबएहिं तिहिं ठाणेहिं केवलकप्पा पृद्धी चलेजा। तं व अहेण इमीमे रयणप्पभाए पुडवीए घणवाए गुप्पेजा, तएणं से घणवाए गुविए समाणे चणोदहिमेएजा, नएणं से चणोदही एइए समाणे केवलकर्ण पुरुषि चालेजा । देवं वा महिष्टिए जाव महेसक्से तहास्त्रम्य समणस्य णिगांथस्य वा र्डाइ तरं जसं बलं वीरियं परिसक्कारपरकमं उवदंसेमाणे केवलकणं प्रत्रांव चालेखा । देवामुरसंगामंसि वा बहुमार्णाम केवलकप्पा पडवी चलेजा इबेएहिं निहिंट ॥ २६९ ॥ निविहा देवा किव्वितिया पर्न नं स्विपलिओवमिट्टिया, निसागरीव-मांड्रिया, तेरसमागरोबमांद्रिक्षेया, कहि णं भंते निपण्डिओवमांड्रिया देवा किच्चि-सिया परिवसित है उपि जोइनियाणं हिद्दि मोहरूमीमाणेषु कप्पेम् तत्थरं निपलि-ओवमठ्रिईया देवा किञ्चिमिया परिवसैति, कहि ए भेते तिसागरोवमिठ्डिया देवा किन्तिसया परिवर्षति ? उपि लोहम्नीयागार्ग कप्पाणं, हेर्क् सर्गकुमारमाहिद-कप्पेम एत्थ णं निसायरीवर्माद्रईया देवा किल्बिस्या परिवसीत । किंह मं अनि तेरममागरीवर्गाठ्डंया देवा किञ्चिमया परिवर्गति ? इपि वंभलीयस्म कप्पस्म हिद्धि लंतरो कप्पे एत्य णं नेरससागरीबमिद्धिया देवा निर्वन्यस्था परिवमित ॥ २६२ ॥ सकस्य णं देविदस्य देवरण्ये बाहिरपरियाए देवाणं निविपर्किओव-माउँ ठिङ्कं पर-सङ्क्स णं देखिदरूम देवरण्यो अस्थितरपरिमाए वेबीगं तिक्षि-प्रतिआवस्त हिंदे पः इसाणस्समं देविदस्य देवरम्गी बाहिरपरिसाए देवीण तिक्रिपाल श्रोबमाई ठिई पर ॥ २६३ ॥ निविद्वे पायच्छिले पर नैर भागपाय-च्छिते, उगणपायच्छिते, चितनपायच्छिते । तओ अणुरवाइमा प० तं० हत्य-कम्मं करेमाण, मेहणं सेवेमाणे, राइओयणं भुजमाणे, तओ पारेचिया प० तं० दुवे पारंचिए, यनले पारंचिए, अरगमवर्ग करमाणे पारंचिए, तओ अणबद्धप्या प० तंव साहम्मियाणं नेणं करेमाणे, अण्याधम्मियाणं तेणं करेमाणे, हत्यताले दाख्यमाणे, तओ शो कपांति पन्याविनाए, पंडए, बाइग्, कीथे, एवं शुंडावेताए, सिक्खावेताए, उवहावेताए, सर्भुजिनाए, संवासिताए ॥ २६४ ॥ तको अवासिकास प० तै० अविणीए, विगइपडिक्दे, अविजोनियपाहुढे । तको कर्णति बाइनए तं विणीए अविगडपिकविदे निश्रीसियपात्के ॥ २६५ ॥ तुओ दुसण्यस्या प० ते० दुहे मुक्के बुग्गाहिए, तओ सम्बन्धा प० तं० अदुट्रे अमुडे अबुग्गाहिए ॥ २६६ ॥ सभी

मेहलियपव्वया पर्वतं भाणसूनरे कुडलदरे ह्यगदरे, तओ महद्दमहालया पर्व तं अंबुहीन दीने मंदरे मंदरेम, सर्वभुरमणसमुद्दे सम्हेम, बंभलोए कप्पे कप्पेस ॥ २६७ ॥ तिविहा कप्पठिई प० तं० सामाइयकप्पठिई छेदोवठावणियकप्पठिई निवित्रसमाणकापाठिई, अहवा निविहा कप्पठिई प० तं० णिविट्रकप्पठिई, जिण-कप्पिर्हि , येरकप्पिर्हि ॥ २६८ ॥ णेरहयाणं तओ सरीरमा प० तं० वेडिक्स. तेयए, कम्मए, अनुरकुमारार्ग तओ नरीरना, एवं चेव सब्देपि देवाणं, पुढर्वा-काइयाणं तओ सरीरमा प० तं० ओरालिए, तेयए, कम्मए, एवं वाउकाइयबजाणं जाब च उर्रिदियाणं ॥ २६९ ॥ गुरुं पद्धन तओ पहिणीया प० तं० आयर्रियपहि-णीए, उबज्जायपिंडणीए, येरपिंडणीए, गई पहुच तओ पिंडणीया प० ते० इह-क्रोयपहिणीए, परकोयपहिणीए, दहओनोयपडिणीए । समहं पद्ध तओ पहिणीया पर तंर कुलपडिणीए, गणपडिणीए, सघपडिणीए, अण्कंपं पद्दश्च तओ पडिणीया प्रवादिक्षात्र विकास के विकास के प्रवादिक विकास के प्रवादिक के प्र णीया पर तं वाणपिक्रणीत, दंगगपिक्रणीत, चिन्तपिक्रणीत, सूर्य पहुन तुओ पडिणीया पर तं व सुन्त्यिडणीए, अत्यपिडणीए, तद्भयपिडणीए ॥ २०० ॥ तओ पितियंगा पर तं व अट्टी, अट्टिमिजा, केनमेनुरोमनहे । तओ माउयंगा पर नं मंसे, मोणिए, मत्युकिंगे ॥ २ ११ ॥ निहिं ठाणेहिं समणे विमाये महानिजरे महापज्जवसाणे अवड नं ० कया णे अहं अप्पं वा बहं वा सूर्य अहिजिस्सामि, कया यं अहं एकक्रविद्वारपितमे उबसेपिकनार्ग विद्वारिस्मानि, कया यां अहं अपिछम-मारणंति वसे छेहणाञ्चनणाञ्चलिए अन्तपायपिडियाइ किलाए पाओवगए कालमणवर्कत-माणे विहरिक्सामि । एवं सम्भागः। सबयमा सकायसा, पागवेमाणे निग्गंधे सहा-णिजरे महापजनमाणे भवद् ॥ २७२ ॥ तिहि ठाणेहि समणोवासए महानिज्ञरे मटापज्जवमाने अवद तं क्याणमहमप्यं वा, बहुअं वा परिग्गहं परिचहस्सामि, कयाणमहं मंद्रे मिवना आगाराओ अणगारियं पन्नदरमामि, कवाणमपन्छिसमारणं-तियमंखेडणाम् मणाम्यामा सत्तपावपडियाइक्सिए पाओवगए कालमणवकंतमाने विहरिस्सामि, एवं समणना सवयसा सकायसा जागरमाचे समजीवासए महा-णिजरे महापजाबसाने अवह ॥ २०३ ॥ तिबिहे पीगालपविचाए प० तं० परमाण-पोरगडे परमाणुपीरमसं पप्प पविद्वाणिका, लक्तनाए वा पविद्वाणियाना, स्रोगीते वा पढिहण्जिला ॥ २०४ ॥ तिथिहे चक्स प० तं० एगसवस्, विस्वक्स्, तिसक्स्; छउमस्येणं मणुस्से एरावक्स, देवे विवयन् , तहास्वे समने वा विमर्गये वा उपमणागर्तसम्बर्धे है वं तिचक्खति बत्तव्यं तिया ॥ २७५ ॥ तिनिहे अभि-

समागमे प॰ तं॰ उन्नं अहं तिरियं, जया णं तहारूबम्स समणस्य वा णिरगंथस्स वा अडसेसे जाजदंसणे समुप्पजाइ सेणं तप्पढमयाए उन्नमभिसमेइ, तओ तिबियं तओ पन्छ। अहे अहोलोगेण दर्राभगम प० समणाउसी ॥ २७६ ॥ तिबिहा ट्यी प॰ त॰ देविडी-राउडी-गणिडी, देविडी तिविहा प॰ तं॰ विमाणिडी, विग्विकिडी, परियार्णको, अहवा देविको तिविहा पठ ते व सचिता, अचिता, मीसिया, साःक्री तिविद्या पर तं र रण्यो अइयाणिही, रण्यो णिजः णिही, रण्यो बलवाहणकीस-कोठागारिको, अहवा राहको तिविहा प० तं ० सचित्ता, अचित्ता, मीर्सिया, गणिकी तिबिहा पर नंद गाणिको, दंगणिको, चरिनिको, अहवा गणिको निविहा पर नंद मचिना अचिना मीसिया ॥ २७०॥ तओ गारबा प० त० इंड्रागारबे, रमगारबे, सायागारवे । करणे तिविहे प० तं० धारमण् करणे, अधारमण् करणे, धारमया-धरिमा करणे ॥ २७८ ॥ तिबिहे भगवया धर्मे पठ तंत्र मुअहिज्जित, सन्साइत. सुतवस्मिए जया सुआहि ज्ञिय भवड, तदा सुतनाइयं भवड, जया सुतनाइयं भवड तया सन्वरियय भवड, से मुअहि।ज्ञण, युज्यादण, मुनवरिसण, सुयक्याणणे भग-बया धरमे प्रमेत ॥ २,७९ ॥ निविद्या बावली प्रवास जाए, अजाए, ब्रिटिन गिच्छा, एवमज्जीववज्ञणा पार्यावज्ञणा ॥ २८० ॥ तिविहे अते पर तंत्र लांगेने, वेयने, समर्थते ॥ २८१ ॥ तओ जिला प० ते आहियाणजिले, मण-पज्जवणाणजिणे, केवलगाणजिणे, तओ केवली पर तेर भोहिनाणकेवली, मण-पज्जबनागकेवली, केवलनागकेवली, नाओं अरहा प० तं० ओहिनागअरहा, सण-पज्जवणाणअरहा, केवलनाणअरहा ॥ २८२ ॥ तओ छेम्साओ द्धिगांधाओ प० तं व कम्हरूस्या, नीलरूस्या, काउलेस्या, तओ लेस्याओं सांवसगंधाओं पव लंब तेन्द्र पस्ड मक्क्लेस्या । एवं तिद्रगटगामिशीओ, निमुगडगामिणीओ तओ सकिलिद्वाओं, असंकिलिठाओं, अमणकाओं, मणनाओं, अविषदाओं, विसदाओं, अप्पमत्याओ, पमन्याओ, सीअल्डक्नाओ, जिद्यण्डाओ ॥ १८३ ॥ विविहे मर्गे प॰ तं बालमर्गे, पंडियमर्गे, बालपंडियमर्गे, बालमर्गे तिविश्वे प॰ ले॰ ठिभटेरसे, संकिल्ट्रिटेस्से, पञावजायदेशसे । पंडियमग्गे तिबिहे प० तं ० ठिभ-हेर्पे, असंकिलिट्रहेर्मे, पजवजायहेर्मे, बालपंडियमर्पे तिबिहे प० ते० ठिय-केसी असकिलिङ्केसरं अपज्ञवज्ञायकेसी ॥ २८४ ॥ तओ ठाणा अध्यवसिमस्स अहियाए, अद्वभाए, अल्लमाए, अणिरसंसाए, अणाणगामियनाए अवंति तं व से मं मुंडे भविना अगाराओं अणगारियं पन्वप्रए विसाये पावयं संक्रिए केशिए विति-गिच्छिए भेदममाबच्चे कलुससमाबच्चे निकायं पावयणं को सहहह को पशियह, जो

रोएड, तं परीमहा अभिजंजिय अभिजंजिय अभिभवंति, नो से परीमहे अभि-जंजिय अभिजीजेय अभिभवत, से णं मंहे भविना आगाराओ अणगारियं पव्यद्रए, पंचिह महत्वगृहि मंकिए जाद कलगममावण्णे, पंचमहञ्बयाई जो सहहद जाव नो से परीयहं ऑभजंजिय र ऑभसवड, से णं मंडे भविता आगाराओं अणगारियं पञ्चडम छहि जीवनिकामिह जाव अभिभवड, तओ टामा ववसिअस्स हियाम जाव अणुगामियनाए भवंति तं भे ण मंडे भविना आगाराओं अणगारियं पव्यद्रए णिसांथे पावधणे जिस्सुंकित जिब्लेचित जाव जो कटमसमावण्णे जिस्संथं पावधणे गहत्द पांचयद गोग्ड में परियष्ठे ऑभिजंजिय न अभिभवद, को तं परीसहा ऑभ नंजिय ? अभिभवंति, सेर्ण मुंडे भविना आगाराओ अगसारियं पव्यद्रम् सभागे पंचार्ट सहव्वपहि णिरसांक्त-णिकंचित जात, परीयष्टे अभिज्ञिय ? आंनभवा, भी में परीसहा आंभन्जिय न अभिभवति, से में जाद छोटें जीद-र्गन्दागृहि णिस्पांत्रण जाव परीयहं अभिजंजिय ? आंभभवः णो तं परीयहा आंभतेजिय र आंभभवेति ॥ २८५ ॥ वर्गमेगाणं पृढवी निर्दि बलाएँह सध्वओ समेना संपर्धिक्यमा नंबहा-घणोदहिक्ताणे, पणवायक्ताणे, नणवायक्ताणे ॥ २८६ ॥ णेर कार्ण उद्योगेणं नियम्हणः विस्महेणं उत्रवर्जात परिदियवज्ञं जाव वैमाणियाणे ॥ २८० ॥ खीनमोहरूनणे अरहओ तभो कस्मंता तुनवे सिर्जात नेव णा गावर मि.ज. देखणावर णि.जे. अंतराहर्य ॥ २८८ ॥ अभीई जवस्वेत तिलारे प्रकार यबणे आस्माणी भगणी मगसिरे पुमे जेट्टा ॥ २८९ ॥ धम्माओ थे अरहाओ संती अग्हा निर्हि सागरीवभेदि निचडन्भागं पलिओवमञ्जूणादि वीदक्षेतेहि समस्पन्न । समयस्य में भगवओ महावीरस्स जाव तवाओ पुरिसातम भी तमेतकडभूमी, महीमें अन्हा निष्टि पुरिसयम्हि सांद्र मुंदे अवेना जाव पत्तरम्, एव पासेवि, यमणस्स गं भगवश्री महावीरस्य विश्वसया बोहमपर्वाणं अजिलाणं जिलसंकासाणं सहववस्य-रमांभवाईण जिण इव अविनहवागरमागणं उद्योगिया चीरमप्रिवन्पया होत्या, गओं तिस्वयार चक्रवरी होत्या नं० संती र्यथ असे ॥ २९०॥ नओ रेविक-सिमाणपत्यटा प० ते० हिन्द्रिमगेतिअविमाणपत्यते, माज्जिमगेविज्ञविमाणपर्यते, उन्हिमगोविज्यविमाणपरग्रहे, हिठ्ठिमग्रविज्यविमाणपरथहे तिविहे पर तं ० हिठ्ठिम-हिट्टिमगेनिजनिमाणप्रथके हिट्टिममजिसमगैनिजनिमाणपर्थके हिट्टिसउन्तिम-गविज्ञाविमाण गरवहे, मजिसमगेविज्ञविमाणपरवहे, तिविद्वे प० तै० मजिसमहित्रिम-गेविजविमाणपत्यहै. म्जिसमाजिसमोविजविमाणपत्यहै, मजिसमउविमाविज-विमाणपायके, उबरिमगेविज्ञानिमाणपस्यके तिविहे प० ते० उबरिमहिद्विमगेविज्ञ- विमाणपत्यहे, उवरिममज्ञिमगोविज्ञविमाणपत्यहे, उवरिम उवरिमगेविज्ञविमाण-पत्यहे ॥ २९३ ॥ जीवामं तिठाणिण्यत्वित् पोम्मळे पावकम्मताए चिणिषु वा चिणितं वा विणिस्संति वा तंजहा-इत्थिणिव्वत्तिए, पुरिसणिव्यत्तिए, णपुंस-गणिव्यत्तिए, एवं चिण उवचिणवंध उपीरवेय तह णिज्ञरा चेव ॥ २९२ ॥ तिपए-सिया खवा अणता परणता, एवं जाव तिगुमलुक्खा पोम्मला अभंता पलना ॥ २९३ ॥ तिष्टुाणं समचं ॥

## चउत्थवाणं

चतारि अंतर्किरियाओ प० तं० तस्य सल् इमा पढमा अंतकिरिया, अप्पक्रम्मप्रचायाए यावि भवड्, से णं मुंडे भविना अगाराओ अणगारिअं पन्त-इए, संजमबहले सवरबहले समाहिबहले रहं तीरठी उबहाणवं दुक्षाक्सवे तबस्सी तस्यणं णो तहप्पगारे तवे भवड णो तहप्पगारा वेयणा भवड, तहप्पगारे पार-मजाए दीहेणं परियाएं गिज्याड, ब्रज्सड मुबद परिणिय्वाद सय्बद्कलागमतं करेड्, जहां से भरहे राया चाउरतचक्कवरी पडमा आर्किरिया, अहावरा दोखा अंत-किरि । महाकम्मपन्नायाए यावि भवइ से ये मुंडे मविना अगाराओं अणगारिक्षे पव्यदर्, संजमबहके संबरबहरे 😁 अजाव उवहाणवं द्कलक्यवे सबस्मी तस्य णे तहप्यगारे तवे भवड, तहप्यगाम वेपणा भवड नहप्यगारे पुरिसजाए निरुद्धेर्य परियाएं। सिज्झड- जाब अनं करेड़ जहां से सजन्माले अणगारे, दीखा अन-किरिया, अहावरा तच्चा अनकिरिया, महाकम्मपंचायाएयाव सवर, से में मुद्रे अविना अगाराओ अगगावियं पत्यद्व प्रशा दोशा, गवर दीहर्ण परियाएणे निजनड जाव सञ्बद्कनाणमंत्रं करेड, जहां से गणहुमारे रामा चाउरंताचकवरी तचा अंतकिरिया, अहावरा चउत्था अंतकिरिया, अप्यक्रमपत्रायायायार्याव भयद्, से णे मुंडे अधिना जाव पञ्चदण सञ्जमभट्टे जाव तस्य णे शो तहत्त्वगारे तसे भवद नी तहप्पगारा बेबणा भवद तहप्पगारे पुरिसाताए निरुद्धेणे परियाएणे सिज्झाइ जाव सन्बद्धमाणमंत् करेड जहां सा महत्वा भगवहं, चउत्था भंत-किरिया ॥ २२.४ ॥ चलारि एक्सा प० तं० उक्कए णामभेगे उक्कए, उक्कए णामभेगे पणए, वणए जाममेरी उन्नए, पणए जाममेरी पणए, एवामेव बत्तारि पुरिसकाया प॰ तं॰ उन्नए णामसेने उन्नए, तर्हेब जाब पणए णामसेने प्रमार । बतारि हक्ना प॰ तं॰ उन्नए णामभेगे उन्नयपन्तिए, उन्नए णाममेगे पन्नवपरिणए, पनए नाममेंगे उभयपरिगए, पगए शाममेंगे पनयपरिगए। एवामेव बनारि बुरिसजाया प॰ तं॰ उत्तर बाममेरो उत्तरपरिषय, चत्रसंगी । चत्रारि स्वसा प॰ तं॰ उत्तर

णामभेगे उन्नए सबे, तहेव चउमंगो, एवमेव चत्तारि प्रारंसजाया प० तं० उन्नए णार्भ ४। चतारि पुरिसजाया प० ते० उक्कए णाममेरो उक्कए मणे, उक्क० एव संकष्पे-पन-दिट्टी-सीलाचारे-बबहारे-परकर्म-एगे पुरिसजाए पडिवक्खो णत्थ ॥ २९५ ॥ चनारि छन्छा प० तै० उज्जासमेरो उज्ज्ञ, उज्जासमेरो वंके, चडमंगो । एवसेव बतारि पुरिसजाया, प० तं० उज्जासमेरो उज्जू ४ एवं जहा उन्नयपणएहिं गमी तहा उज्जवंकेहिं वि भाष्यियय्यो, जाव परक्रमे ॥ २९६ ॥ पढिमापडिवजस्मणं अगगारस्य कर्णात चलारि भासाओं भासत्तर तं व जायणी प्रस्त्रणी अणुन वणी पुरुस्य बागरणी । खनारिभासजाया प० तं० सबमेगं भामजायं, बीयं मीमं नहर्य मन्द्रमीसं चडत्यं अमन्द्रमोस ॥ २९७॥ चनारि बत्था प० तं । तंद्र णामभंग तद्धे, सद्धे णामभंगं अनुद्धे, अनुद्धे णामभेगे नुद्धे, अनुद्धे णाम-मेरी अगुद्ध । एकामेब चलारि प्रिसकाबा प० तं ० सुद्धे णाममेरी सुद्धे च उभेगी । एवं परिणयमचे बत्या सप**विवक्त्या** ॥ २९८ ॥ चनारि प्रविस्वाया प० ते० सुद्धे गाममंगे सुद्रमणे चन्नभंगो, एवं संकष्पे जाव परक्रमे ॥ २०६ ॥ जनारि सुद्राः पर तंर अद्रवाए, अणुवाए, अववाए, कृतिगाले ॥ ३०० ॥ चनार्ग पुरिस्वाया पं ने असके णाममेंने सके, सके णाममेंने असके ( ४ ) एवं परिचए जाव पर्-कमे ॥ ३०१ ॥ चन्नारे बन्या पर नंद सुई जासमेरे नई, मुई जासमेरे अनुई, चउमंगा, एवमंब चलार पुरिसवाया प॰ तं॰ सुई णामसेग सुई, चडभंगी । एवं जहंच शुद्धणं बत्धेर्गं भणियं, तहंच सुरूणावि जाव परकमे ॥ ३०२ ॥ चनारि कोरता प॰ तं॰ अवपर्लवकोरवे, तालपलंबकोरवे, ब्राह्मप्लंबकोरवे, मिंह-विसाणकोर्य, एवमेव चलारि परिस जाया पर तेर अंवपलंबकोरवसमाणे, तालपंत्रवकी वस्तमाणे, विश्वपत्त्रकोर्यममाणे, भिडविमाणकोरवसमाणे ॥ ३०३ ॥ चतार प्राप्ता प० तं । तयक्खाए, छोडेक्साए, सहक्साए, सार-क्ताए, एवमेव चतावि भिक्तायरा प० तं । तथक्तायसमाणे, जाव सारक्ताय-तमाणे, तयक्त्वायसमाणस्य वं भिक्त्वागस्य सारक्त्वायसमाणे तवे प० सारक्त्वाय-गमागस्यणे भिक्त्यागस्य तयकवायसमाणे तवे पत्रते, क्रांक्रकलायसमाणस्य पं भिक्तागस्य कठुक्खायसमाचे तवे प० कठुक्खायसमाणस्य यं भिक्तागस्स छित्रिन्ह्याससमाचे नचे प० ॥ ३०४ ॥ चटन्बिह्य तणवणस्सइकाइया प० तं० अग्गनीया मृलवीया पोर्बीया संचनीया ॥ २०५ ॥ चडहि ठाणेहि अहुणोववण्ये णेरदए जिरमलोगेसि इस्केजा साधुन लोगे इन्यमानस्किलए जो चेवण संचाएड हर्वमागच्छित्तम्, अहुनोवक्को नेरह्ए निरयलोगंति समुन्भूयं वेयणं वेवमाधे

इच्छेजा माण्सं लोगं हव्बमागच्छित्तए जो चेव जं संचाएइ हव्बमागच्छित्तए. अहणोववन्ने णेरहरा णिरयलोगंसि णिरयपालेहि भुजो भुजो अहिट्ठिजमाणे इच्छेजा माणसं लोगं हव्बमागन्छित्तए, नो चेव णं संचाएउ हव्बमागन्छित्तए, अहणीववन्ने णेरडए जिरयवेयणिकांसि कम्मंसि अक्खीणंसि अवेडयंसि अणिजिज्लांसि इच्छेजा -नो चेव णं सचाएइ, हव्बमागच्छित्तए, एवं णिरयाउअंसि कम्मंसि अक्खीणंसि, जाव णो सचाएड ह्व्वमागच्छिनए इचेएहिं चडहिं ठाणहि अहणीववस नेरइए जाद णो चेव णं सचाएइ हव्बमागच्छित्तए ॥ ३०६ ॥ कप्पंति णिग्गंथीणं चतारि संवादीओ धारिनए वा परिहरिनए वा तं० एगं दहत्ववित्थारं, दोनिहत्यवित्याराओं, एगं च उहत्यवित्यार ॥ ३००॥ चतारि झाणा प० नं० अट्टे झाणे, रोहे झाणे, धम्मे झाणे, मुक्के झाणे, अट्टे झाणे च उविवहे पण तं व अमणुन्नसंप्रओगसंपजने तस्य विष्यओगमतिममण्णागए यावि भवडः, मण्जसप्रओगसंपउत्ते तस्य अविष्य-ओगमतिसमण्णागण् यावि भवड, आयंकसंपओगसंपउत्ते तस्य विष्यओगसति-समण्णागए यावि भवइ, परिज्ञासयकामभौगसंपओगसंपटन तरम अविष्पओगसति-समण्यागए यावि भवद, अहस्सणं झागस्य चत्तारि लक्खणा प० तं० कंदणया. सोयणया, तिष्पणया परिदेवणया. रोहे झाणे चर्जाव्वहे प० तं० हिंसाणवंधि. मोसाणुबंधि तेणाणुबंधि संरक्खणाणुबंधि । रोहरूमणं झाणस्य चत्तारि लक्खणा प॰ तं॰ ओसन्नदोसे, बहलदोसे, अन्नाणदोसे आमर्णनदोसे । धरमे झाणे चउब्बिहे चउपटोयारे प० तं० आणाविजए, अवायविजए, विवागविजए, संठाण-विजए । धम्मस्य णं आणस्य चनारि लक्ख्या पट नंट आणारुई, णियरगरुई, सुन्हर्दे, ओगाढ्रुहे । धम्मस्म णं झाणस्य चत्तारि आलंबणा प० तं० वायणा. पडिपुच्छणा, परियट्टणा, अणुप्पेहा । धम्मस्य णं झाणस्य चत्तारि अणुप्पेहाओ प॰ तं॰ एगाणुप्पेहा, अणिचाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, समाराणुप्पेहा । सके-**झाणे** चडव्विहे चडप्पडोयारे प० तं० पहलवियकेसवियारी, एगलवियके अवि-यारी. सहमिकरिए अणियदी. समुच्छिन्निकिरए अपडिवाई । सुक्रस्य णं झागस्स चत्तारि लक्खणा प० तं० अञ्बहे असम्मोहे विवेगे विउम्मरगे, मुक्तस्य णे झाणस्स चतारि आलबणा प० तं० खंती मुत्ती महवे अजवे, मुकस्स णं झाणस्स चनारि अणुप्पेहाओ प॰ तं० अर्णतवत्तियाण्प्पेहा, विपरिणामाण्पेहा, असुभाणुप्पेहा, अवायाणुष्पेहा ॥ ३०८ ॥ च उन्विहा देवाणं हिई प० तं० देवेगामेगे, देवसिणाए णामेंगे, देवपरोहिए णामेंगे, देवपज्जलणे णामेंगे ॥ ३०९ ॥ चडन्बिहे संघासे प० तं विशामेंगे देवीए सदि संवासं गच्छेजा, देवेणामेंगे छवीए सदि संवासं

गरछेजा, छवीणाममेरो देवीए सिंह संवासं गरछेजा, छवीणाममेरो छवीए सिंह सेवास गच्छेजा ॥३१०॥ चतारि करमाया प०तं० कोहकसाए माणकसाए साथा-कसाए लोभकसाए, एवं नेरडयाणं जाब वेमाणियाणं, चउप्पइट्रिए कोहे प० तं० आयपइठिए, परपइठिए, तद्भयपूर्वाठुए, अपइठिए, एवं णैरइयाणं जाव वेमाणि-याणं, एवं जाव लोभे वेमाणियाणं, च वहिं ठाणेहिं कोधूप्पत्ती सिया तं ० खेत्त पहुच, बत्थुं पदुच, मरीर पदुच, उवहिं पदुच, एवं नेरइयाणं आव नेमाणियाणं, एवं जान लोहे वेमाणियाण, चउन्त्रिहे कोहे प० तं० अणंताण्येधिकोहे, अपश्वक्याणकोहे, पचक्ताणावरणे कोहे, संजलणे कोहे, एवं नेरइयाणं जाब वेसाणियाण, एवं जाब लोम वेमाणियाण, चउन्विहे कोहे पण्णत, आभोर्गानर्वित्तए, अणाभोर्गानर्वित्तए, उबसने, अणवसंने, एवं नेरडयाणं, जाब वेमाणियाणं, एवं जाव लोभे, जाव वैमाणियाणं ॥ ३११ ॥ जीवा णं च उहि ठाणेहिं अठूकम्मपगडीओ चिणिन तं० कोहंण माणेणं मायाए लोभेणं, एवं जाव वैमाणियाणं, एवं चिणांते एस टंडओ । एवं चिणिस्संति एस दंडओ. एवमेएगं तिन्नि दंडगा, एव उवचिणिन्, उवचिणंति, उविचिणिस्मृति, बंधिस ३ । उदीरिम ३ । वदेंस ३ । णिजारेंस णिजारेंति णिजारस्संति, जाव वैमाणियाणमेवमेक्टिक पटे तिकि २ दंडगा माणियव्वा, जाव निर्जारस्सति ॥ ३३२ ॥ चनारि पडिमाओ प० तं० समाहिपडिमा, उन्हाण-पिंडमा, विवेगपिंडमा, विजन्तरगपिंडमा, चनारि पिंडमाओ प० तं० भहा. समहा. महाभद्दा. सञ्बन्नीभद्दा. चत्तारि पिडमाओ प० तं व खुरियामीयपिडमा, महन्त्रिया-मोयपंडिमा, जवमञ्ज्ञा, वहरमञ्ज्ञा ॥ ३९३ ॥ चनारि अत्यिकाया अजीवकाया प॰ तं॰ धम्मरियकाए, अधम्मरियकाए, आगासन्यकाए, पोग्गलरियकाए, चतारि अत्यिकाया अविकाया प० तं ० धम्मत्यिकाए, अधम्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्यकाए ॥ ३१४ ॥ चत्तारि फला प०नं० आमेणाममेरे आममहरे, आमेणाम-मेगे पक्रमहरे, पक्केणाममेगे आममहरे, पक्केणाममेगे पक्रमहरे. एवामेव बत्तारि पुरि-सजाया प० तं० आमेणाममेगे आसमहरफलममाणे (४) ॥ ३१५ ॥ चउन्निहें संबो प० तं० काउज्यया, भाराज्यया, भाराज्यया, अविसंवायणाजोगे, चड-न्विहे मोसे प० ते०-कायअणुज्यया, भामअणुज्यया, मावअणुज्यया, क्सि-वादगाजोगे ॥ ३१६ ॥ अज्ञिहे पणिहाणे प० तं मणपणिहाणे, बइपणिहाणे, कायपणिहाणे, उचगरणधिष्ठाणे । एवं नेरइयाणं पंचिदियाणं जाव वेमाणियाणं, चउन्तिहे सुप्पणिहाणे प० तं० मणसप्पणिहाणे जाव उवगर्णसुप्पणिहाणे. एवं संजयमण्डलाणवि, वाउव्यक्ते हप्यक्तिहाणे प० तं० मणद्रपणिहाणे जाव उवगरण १५ सता०

दु॰ एवं पंचिदियाणं जाव वेमाणियाणं ॥ ३९७ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० त० आवायभद्दए णाममेगे जो संवासभद्दए, संवासभद्दए जाममेगे जो आवायभद्दए, एगे आवायभरएवि संवासभरएवि, एगे जो आवायभरए जो सवासभरए, चत्तारि परिसजाया पर्वार अपयो पाममेरी वर्ज पासड शो परस्स, परस्स पाममेरी वर्ज पासड ४। चतारि पुरिमजाया प०तं० अप्पणी णाममेगे वर्ज उदीरेति भी परस्स ४। चत्तारि परिसजाया प० तं० अध्यणो णाममेगे बजं उवसामेइ णो परस्स ४। चतारि परिसजाया पर्वं व अञ्भेद्रेड णाममेगे णो अञ्भूदावेड ४। एवं बंदड णाममेगे णी बंदावेइ ४ । एवं सकारेइ, सम्माणेइ ४ । पूएइ बाएइ पडिपुच्छइ पुच्छइ वाग-रेड ४ । चनारि परिसजाया प० तं० सन्तथरे णाममेगे णो अत्थधरे, अत्थधरे णाममेंगे जो सत्त्वारे, एगे सत्त्वारीव अत्यवारीव, एगे जो सत्त्वारे जो अत्यवारे ॥ ३१८ ॥ चमरस्स णं अमरिंदस्स असरकमाररको चत्तारि लोगपाला प० तं० सोमे जमे वरुणे वेसमणे: एवं बलिस्मवि सोमे जमे वेसमणे वरुणे. धरणस्य काल-वाले कोलवाले सेलवाले संखवाले। एवं भूतार्णंदस्स कालवाले कोलवाले संखवाले मेल-बाहे, वेणदेवस्य चित्ते विचित्तं चित्रपञ्खे विचित्तपञ्खे, वेणदाहिस्य चित्तं विचित्तं विचित्तपक्ले चित्तपक्ले । हरिकंतस्य प्रभे मुप्पभे प्रभकंते सुप्पभकंते : हरिसहस्स प्रभे द्धप्पमे सुप्पमकंते पमकंते; अग्गिसहस्स तेऊ तेउसिहे नेउकंते तेउप्पम, अग्नि-माणवस्य तेऊ तेउसिहे तेउप्पभे तेउकंते, पुत्रस्य रए ह्यंसे रुयकंते स्यप्पभे, विसि-द्रस्त रुए रुयंसे रुयप्पमे रुयकते । जलकतस्य जले जलरए जलकंते जलप्पमे । जलप्यमस्य जले जलरए। जलप्यमे जलकेन । अमियगइस्य तुरियगई खिप्पगई सीहगई सीहविक्रमगई, अभियवाहणस्य तार्यगई खिप्पगई सीहविक्रमगई सीहगई: वैलंबस्स काळे महाकाळे अंजणे रिट्रे। पर्भजणस्य काळे महाकाळे रिट्रे अंजणे । घोसस्स आवत्ते वियावते गंदियावते महागंदियावते । महाघोसस्य आवते वियावते महाणंदियावते णंदियावते. सक्करम सोमे जमे वरुणे वेशमणे । ईसाणस्य सोमे जमे वेसमणे वरुणे, एवं एगंतरिया जाव अनुपस्स ॥ ३१९ ॥ चडव्विहा बाउकुमारा प॰ तं॰ काले महाकाले वेलंबे पभंजणे, चउव्विहा देखा प॰ तं॰ भवणवासी वाणमंतरा जोडसिया विमाणवासी ॥ ३२०॥ चउव्विहे प्रमाणे प० तं० दव्बप्प-माणे खेलप्यमाणे कालप्यमाणे भावप्यमाणे ॥ ३२१ ॥ चनावि दिसाकमारिमहत्ति-याओ प० तं० रुवा रुवंसा सुरुवा रुवावई । चत्तारि विज्वकुमारिमहत्तरियाओ प० तं - चित्ता चित्तकणगा सेवंसा सोयामणी ॥ ३२२ ॥ सकस्स णं देविंदस्स देवास्त्री मिजिसमपरिसाए देवाणं चनारि पिलओचमाई ठिई प०; ईसाणस्स में देविंदस्स देव-

रक्षो मज्ज्ञिमपरिसाए देवीणं चत्तारि पळिओवमाइं ठिई प० ॥ ३२३ ॥ चउन्विहे मंत्रारे द्रव्यसंसारे खेलसंसारे कालसंसारे भावसंसारे ॥ ३२४ ॥ चउव्यिहे दिविचाप प० तं० परिकासं सत्ताइं पुरुवगए अणुजोगे ॥ ३२५ ॥ चउव्विहे पायच्छिते, णाणपायच्छिते दंसणपायच्छिते चरित्तपायच्छिते वियत्तिकचपाय-चिछते, च उब्विहे पायस्छित, पिडसेवणापायस्छिते संजीयणापायस्छिते, आरोवणापा-यच्छिते. पतिजंचणापायच्छिते ॥३२६॥ चउव्चिहे काले पमाणकाळे अहाउयणि-व्वतिकाले सरणकाले अद्धाकाले ॥ ३२७ ॥ चत्रव्विहे पोरगलपरिणासे, कण्णपरि णामे गंधपरिणामे रसपरिणामे फासपरिणामे ॥ ३२८ ॥ भरहेरवएस ण बासेस परिमपच्छिमवजा मज्सिमगा बाबीसं अरहंता भगवंता चाउजामं धम्मं पन्नविति तं॰ सञ्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, एवं मुसावायाओ, अदिन्नादाणाओ, सञ्वाओ बहिदादाणाओं बेरमणं । सब्बेस णं महाविदेहेम अरहता भगवंता चाउजामं धम्मं पष्पवर्यात तं० सन्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं जाव मन्वाओ बहिद्धादाणाओ वरमणं ॥३२९॥ चनारं दग्गहेओ प० तं० गेरइयद्ग्गई, तिरिक्खजोणियद्ग्गई, मणुस्मदुग्गई, देवदुग्गई, चतारि सोग्गई प० तं । सिद्धसोग्गई, देवसीग्गई, मण्यसोगई, सकुछे पन्नायाई, चत्तारि दरगया प० तं० शेरहयद० जाव देवदरगया, चत्तारि सगया प० तं० सिद्धसगया जाव स्कलप्रवायाया ॥ ३३०॥ पटमसमयः जिणस्य णं चत्तारि कम्मंसा खीणा भवंति तं० णाणावरणिजं, दरिसणावरणिजं, मोहणिजं, अंतराइयं । उप्पन्नणाणदंसणधरे णं अरहा जिणे केवली चत्तारि कम्मंसे वदेति तं वेयणिजं आउयं णामं गोयं । पढमसमयसिद्धस्य णं चत्तारि कार्मसा जुगर्व खिजंति तं व वेयणिजं आउयं णामं गोयं ॥ ३३१ ॥ चउहिं ठाणेहिं हास्-प्यक्ती सिया तं व पासेचा भासेचा मुणेचा संभरेचा ॥ ३३२ ॥ चडव्विहे अंतरे प॰ तं॰ कठंतरे पम्हंतरे लोहतरे पन्थरंतरे । एवामेव इत्बीए वा पुरिसस्स वा, चउव्तिहे अंतरे प० तं० कठूंतरसमाणे, पम्हंतरसमाणे, लोहंतरसमाणे, पत्थरं-तरसमाणे ॥ ३३३ ॥ चलारि भयगा प० तं० दिवसभयए जनाभयए उचनभयए कन्यालभयए ॥ ३३४ ॥ चतारि पुरिसजाया प० तं० संपागडपडिसेवी णाममेगे णो पच्छण्णपिसेवी. पच्छण्णपिसेवी णामसेने जो संपागडपिसेवी, एने संपागड-पिंडसेनीवि पच्छण्णपिंससेवीवि, एगे को संपागडपिंडसेनी को पच्छण्णपिंडसेनी ॥ ३३५ ॥ चमरस्स णं असरिंदस्स असरकुमाररण्यो सोमस्स महारण्यो चत्तारि अरगमहिसीओ प० तं० कणगा कणगलया चित्तगुत्ता बसुंघरा, एवं जमस्स वरू-णस्स वेसमणस्स. बलिस्स णं बडरोयणिंदस्स वडरोयणरूणो. सोमस्स महारूणो चतारि अगमहिसीओ प० तं भित्तगा सुभहा विज्ञवा असणी, एवं जमस्स वेस-

मणस्य वरुणस्य: भरणस्य णं णागवुमारिंदस्य णागकुमाररण्णो कालवालस्य महारण्णो चतारि अग्गमहिसीओ प० तं० असोगा निमला सुप्पभा सुर्दसणा, एवं जाव संख-बालस्त । भयाणंदस्य णं णागकुमारिदस्स णागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो चतारि अरगमहिसीओ प० तं० सुणंदा सुभद्दा सुजाया सुमणा । एवं जाव सेळ-बाळस्स जहा धरणस्स, एवं सब्बेसि दाहिणिंदलोगपालाणं जाव घोसस्स जहा भयाणंदस्स एवं जाव महाघोसस्स लोगपालाणं । कालस्य णं पिसाइंदस्स पियाय-रणो बनारे अगमहिसीओ पर् तं कमला कमलपभा उपका सुदंसणा, एवं महाकालस्स वि । सुरुवस्य णं भइंदस्य भूयरण्यो चनारि अगगमहिसीओ प० तं० हतवई बहुह्वा सुह्वा सुभगा । एवं पिडह्वस्म वि, पुण्णभद्दस्स णं जिंक्वदस्स जक्खरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० पुत्ता बहुपुत्तिया उत्तमा तारगा, एवं माणिभद्दस्य वि । भीमस्य णं रक्खसिंदस्य रक्खसरण्गे चन्तारं अगगमहिसीओ प॰ तं॰ पउमा वसुमई कगगा स्यणप्पना । एवं महामीमस्म वि किन्नरस्म णं किन्नार्देक्स चत्तारि अग्गमिहिसीओ प॰ तं० बर्डिसा केउमई रइसेणा रङ्प्पमा । एव किंपुरिसर्स वि मुप्तिसस्म णं किंपुर्तिमदस्य चत्तारि अग्नमहिसीओ प० तं० रोहिणी णवमिया हिरी पुष्कवई । एवं महापुरिसस्स वि, अङकायस्स ण महोर्गिदस्स चतारि अगमहिसीओ प०तं० भुयगा भुयगवई महाकन्छा फुडा, एव महाकायस्स वि गीयरहस्स णं गंधव्विदस्स चनारि अगगमहिसीओ प० तं० मुघोसा विमला सुस्तरा सरसाई, एव गीयजमस्त वि, चंदरम णं जोडार्मदस्य जोडसरण्णो चत्तारि आगमहिसीओ प॰ नं॰ चंदप्पना दोसिनाभा आञ्चमाली पर्भकरा । एवं सुरस्स वि. णवरं सुरप्पभा दोसिणाभा अचिमाली पर्भकरा । इंगालस्स णं महरगहस्स चनारि अगमहिसीओ प० तं० विजया वेजयंती जयंती अपराजिता । एवं सब्बेरिय महस्त-हुगं जाद भावकेउस्स । सक्कस्स णं देर्विदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चलारि अगमहिसीओ प॰ तं॰ रोहिणी मयणा चिना मोमा, एवं जाव वेसमणस्य ईसाण-स्स णं देविदस्स दंबरण्गो सोमस्स महारण्गो चतारि अग्गमहिसीओ प० तं० पुढवी राई रयणी विज् , एवं जाव वरणस्स ॥ ३३६ ॥ बत्तारि गोरस्रधि गईओ प॰ तं॰ खीरं दिहें यप्पि णवणीओ, चनारि सिणेहविगईओ प॰ तं॰ तेत्रं घर्ष वसा गवणीअ, चत्तारि महाविगई सो बज्ज गीयाओ त॰ महुं मेंसं मजं गवणीबं ॥ ३३७ ॥ चत्तारि कृडागारा प० तं० गुतेणासभेगे गुत्ते गुत्तेणासभेगे अगुत्ते अगुत्ते जाममेरो युत्ते,अयुत्ते जाममेरो अयुत्त । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पवर्तं व युत्तेजाममेरो गुत्ते ४। बत्तारि कृहागारसालाओ प०तं ० गुत्ता णाममेगा गृत्तद्वारा, गुत्ताणामभेगा

अगुत्तदुवारा, अगुत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा, अगुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा, एवामेब चतानित्योओ प० तं० गुत्ता णाममेगा गुतिदिया, गुत्ता णाममेगा अगुत्तिदिया ४ । ।। ३३८ ॥ चउिवहा ओगाहणा प० तं० दग्वीगाहणा खेतीगाहणा कालोगाहणा भावोगाहणा ॥ ३३९ ॥ चत्तारि पण्णतीओ अंगबाहिनियाओ प० तं० चंदपण्णती स्रपण्णती जंबुरीबपण्णती, दीचसागरपण्णती ॥ ३४० ॥ चउद्राणस्य पढमोहसो समत्तो ॥

चनारि पडिसलीणा पर तं व कोइपडिसंलीण साणपडिसंलीण साथापडिसंलीण लोभपडिसंलीणे, चत्तार अपडिसंलीणा प० नं० कोहअपडिसंलीणे जाव लोभ-अपडिसंलीणे । चत्तारि पडिसंलीणा प० तं० मणपडिसंलीणे, बदपडिसंलीणे, काय-पडिसंलींगे. इंदियपडिसंलींगे: चत्तारि अपडिसलींगा प० तं० मणअपडिसंलींगे जाव इंदिय॰ ॥ ३४१ ॥ चलारि पुरिसजाया प० तं धीणे णाममेंगे दीणे, दीणे णामसंगे अदीणे, अदीणे णामसंग दीणे, अदीणे णामसंगे अदीणे। चनारि परिसजाया प॰ तं॰ दीणे णाममेंगे दीगपरिणत्, दीणे णाममेंगे अदीलपरिणत्, अदीले णाममेंगे बीणपरिभए, अदिण णाममेंगे अदीणपरिणए, बत्तारि परिसजाया पर्व तं विशे णाममेंने वीणरूवं ४। एवं बीणमणे बीगसंकप्पे बीणपण्णे बीणदिङ्गी बीणसीलायारे दी गववहारे ४। चतारि परिसजाया प० तं व हीणे णाममेंगे हीणपरक्रमे, दीणे जाममेंगे अधीगपरक्रमे ४ । एवं सब्वेसि च उभंगो भाषिरव्यो । चत्तारि परिसजाया प० तं व रीणे पाममेगे दीणवित्ती ४। एवं दीणजाई दीणभासी दीणोभासी, चतारि परिस-जाया पण्णना प० तं० दीणे णाममेंगे बीणसेवी है। एवं दीणे णाममेंगे बीणपरियाए ४ एवं दीणे णाममेरे दीजपरियाले ४ । सञ्बत्य च उभंगो ॥३४२॥ चनारि परिसजाया प॰ तं अ अं णाममेंगे अखे ४। चत्तारि परिसजाया प० तं ० अजे णाममेगेअज-परिणए ४। एवं अज्ञहतं ४ । अज्ञमणे ४। अज्ञमंकप्पे ४ । अज्ञपण्णे ४। अजिदेशी ४ । अजसीलायारे ४ । अजनवहारे ४ । अज परक्रमे ४ । अज-वित्ती ह। अज्जाई ४। अज्ञासी ४। अज्ञ ओभासी ४। अज्ञसेवी ४। एवं अजपरियाए ४। अजपरियाले ४। एवं सत्तरस आलाबगा, जहा दीणेण भनिया तहा अजेगावि भाणियम्बा । बतारि पुरिसजाया प० तं । अजे णासमेरो अजभावे, अज णाममेरो अगजभावं, अगजे णाममेरो अजभावे, अणजे णाममेरो अणजभावे ॥ १४१ ॥ चतारि उसमा प० तं० जाइसंग्रे कुलसंपने नलसंपने स्वसंपण्णे, एवामेव जनारि प्रिसजाया प० तं - जाइसंपन्ने कुलसंपने कलसंपने हवसंपने, नक्तारि उसभा प० तं० खाइसंपन्ने णाममेरो णो कुलसंपने, कुलसंपने णाममेरो जो

जाइसंपन्ने, एगे कुलसंपन्निवि जाइसंपन्निवि, एगे णो जाइसंपन्ने णो कुलसंपण्णे । एवामेव चत्तारि परिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने णाममेरो णो कुलसंपन्ने ४ । चत्तारि उसभा प॰ तं॰ जाइसंपन्ने णाममेगे णो बलसंपन्ने ४। एवामेव चत्तारि परिसजाया प० तं० जाडसंपन्ने णाममेगे णो बलसंपन्ने ४। चत्तारि उसमा प० तं० जाइसंपन्ने णाममेरो नो रूबसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइ-संपन्ने णाममेंगे णो स्वसंपन्ने ४ । चतारि उसभा प० तं० कुलसंपन्ने णाममेंगे णो बलसंपन्ने ४ । एवामेव चतारि परिसजाया प० तं० कलसंपन्ने णामसेगे णो बलतंपने ४। चत्तारि उसभा प० तं० कलसंपन्ने णाममेगे जो ह्रवसंपन्ने ४। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० कुलसंपन्ने णामसेने णो ह्वसंपन्ने ४। चतारि उसभा प० तं० बलसंपन्न जाममेगे जो ह्वसंपन्ने ४ । एवामेव चतारि परिसजाया प० तं० बलसंपन्ने णाममेगे णो स्वसंपण्णे ४ ॥ ३४४ ॥ चनारि हत्बी पर्नं भट्टे मंद्रे मिए संकिष्णे, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पर्नं भट्टे मंदे मिए सिकण्णे, चतारि हत्थी पर नंद भट्टे णाममेरे भट्टमणे, भट्टे णाममेरे मंद्रमणे, भहे णाममेंगे सियमणे, भहे णाममेंगे संकिष्णमणे, एवामेव चतारि परिम-जाया प० तं० संह णाममेरी सहमणे, सह णाममेरी संदमणे, सह णाममेरी मियमणे, भेरे णामसेरो संकिष्णमणे, चतारि इतथी प० तं० मंदे णामसेरो भइमणे, मंदे णामसेंगे संदमणे संदे णामसेंगे सियमणे, संदे णामसेंगे संक्रिण्णमणे, एवासेव चक्तारि परिसजाया प० तं० मंद्रे णाममेगे भहमणे, तं चेव । बतारि हत्थी प० तं० मिए णाममेरो भहमणे, मिए णाममेरो मंदमणे, मिए णाममेरो सियमणे, मिए णाममेरो संकिष्णमणे, एवामेव चतारि प्रारेसजाया प० नं० मिए णाममेगे भद्रमणे, तं चेव। चतारि हत्थी पर् तं पंकिण्णे णासमेगे भद्दमणे, संकिष्णे णासमेगे मंदमणे, संकिष्णे णाममेरो मियमणे, संकिष्णे णामभेरो संकिष्णमणे । एवामेव चत्तारि परि-सजाया प० तं० संकिण्णे णाममेगे भद्दमणे, तं चेव जाव संकिण्णे णाममेगे संक्रिणमणे । गाथा=मध्यतियर्पिगलक्सो, अणुपन्यमुजायदीहलंगुलो; पुरओ उद्ग्गधीरो, सर्व्यंगसमाहिओ भहो ॥ ३४५ ॥ (१) चलबहुलविसमचम्मो थूलसिरो थूलएण पेएण; थूलणहदंतवालो, हरिपिंगललोयणो मंद्रो ॥ ३४६॥ (२) तणुओ तणुयम्गीवो. तणुयतओ तणुयदंनणहवालोः भीरू तत्युव्विम्गोः तासी य भने मिए णामं ॥ ३४० ॥ (३) एएसि इत्यीणं, योवं योवं त जो अणुहरइ हत्यी; रूबेण व सीलेण व, सो संकिएणो ति णायक्यो ॥ ३४८ ॥ (४) भट्टो मजह सरए, मंदो उण मजाए बसंतम्मि; मिर मजाइ हेमंते, संकिच्णो सन्ध-

कालम्म (५)॥ ३४९॥ चनारि विकहाओ प० तं० इत्यिकहा भत्तकहा देसकहा राथकहा । इत्थिकहा चउव्धिहा प० तं० इत्थीणं जाइकहा, इत्थीणं कुलकहा, इत्यीणं स्वकहा, इत्यीणं नेवत्यकहा, अन्तकहा चउन्विहा प० तं० मत्तस्य आवावकहाः, भत्तस्य निज्वावकहाः भत्तस्य आरंभकहाः भत्तस्य णिठ्राण-कहा। देसकहा चउव्विहा प० तं० देसविहिकहा, देसविकप्पकहा, देसच्छंदकहा, देसनेवत्थकहा, रायकहा चउव्विहा प० तं० रण्णो अइयाणकहा रण्णो निजाण-कहा, रण्णो बलबाहणकहा, रण्णो कोसकोठागारकहा ॥३५०॥ चउन्बिहा ध्रम्म-करा प॰ तं॰ अक्खेवणी विक्खेवणी संवेगणी णिव्वेगणी । अक्खेवणी कहा च उिवहा प ं तं अग्यारऽक्लेबणी ववहारऽक्लेबणी पण्णातिऽक्लेबणी दिछि-वायअञ्चेतवणी । विषयोवयणी कहा चउन्विहा प० तं० ससमयं कहेड, ससमयं कहेता परसमयं कहेड. परसमयं कहेता ससमयं ठाविता भवड. सम्मादायं कहेड. सम्मावार्थ कहेता मिच्छाचार्य कहेड. मिच्छावार्य कहेता सम्मावार्य ठावइत्ता भवइ । संवेगणी कहा चउव्विहा प० तं० इहलोगसंवेगणी परलोग-सबेगणी आयसरीरसंबेगणी परसरीरसंबेगणी । णिव्येगणी कहा चडव्विहा प० नं ॰ इहलोगे दुचिण्या कम्मा इहलोगे दहफलविवागसंज्ञना भवंति, इहलोगे दुचिण्या कम्मा परलोगे दहफलविवागसंजुता भवंति, परलोगे दुचिष्णा कम्मा इहलोगे दुहफल-विवागसंजुत्ता भवंति । परलोगे दुन्निष्णा कम्मा परलोगे दहफलविवागसंजुत्ता भवंति । इहलोगे मुन्तिण्णाकम्मा इहलोगे सुहफलविदागसंजता। भवंति, इहलोगे सुनिण्णा कम्मा परलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवंति, एवं चउभंगो तहेव ॥ ३५१ ॥ चतारि पुरि-सजाया प॰ तं॰ किसे णाममेंगे किसे, किसे णाममेंगे दहे, दहे णामसेंगे किसे, दहे णाममेंगे दढे । चत्तारि पुरिसञाया प० तं० किसे णाममेंगे किससरीरे, किसे णाम-मेंगे दडसरीरे, दढे णाममेंगे किससरीरे, दढे णाममेंगे दडसरीरे । चतारि पुरिस-जाया प॰ तं॰ किससरीरस्स णाममेगस्स णाणदंसणे समुष्यज्जइ णो दहसरीरस्स, दउसरीरस्स णाममेगस्स णाणदंसणे समप्पजड णो किसमरीरस्स, एगस्स किससरी-रस्स वि णाणदंसणे समुष्पजाइ दडसरीरस्स वि, एगस्स णो किससरीरस्स णाणदंसणे समुप्पज्जइ जो दढसरीरस्स ॥ ३५२ ॥ चल्हिं ठाणेहिं जिरगंथाण वा, जिरगंथीण वा अस्सि समयंनि अइसेसे णाणदंसणे समुपज्जितकामेवि णो समुप्पजेजा तं० अभि-क्खणं अभिक्खणं इत्यिक्तं भक्तकं देसकई रायकहं कहेला भवड. विवेगेणं विज-सरगेणं जो सम्ममप्पाणं माबेता भवद, पृथ्वरत्तावरत्तकालसमयंति जो धम्मजाग-रियं जागरिता भवह, फास्रगस्स एसणिजस्स उम्छस्स सामुदाणियस्स णो सम्मे

गवेसइत्ता भवइ, इचेएहिं च उहिं ठाणेहिं णिरगंथाण वा णिरगंथीण वा जाव जो सम्प्रज्ञा चडहिं ठाणेहिं णिरगंथाण वा णिरगंथीण वा अइसेसे णाणदंसने समप्पज्जितकामे समुप्पज्जजा तं व इत्थिकह भत्तकहं देसकहं रायकहं णो कहेता भवड, विवेगेग विउसरगेणं सम्ममप्पाणं भावेता भवड, प्रव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरिता भवइ, फामुयस्स एमणिजस्य उञ्छस्स मामुदाणियस्स सम्मं गवेसइत्ता भवड, इचएहि चउहिं ठाणेहिं णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा जाव समृष्पजेजा ॥ ३५३ ॥ णो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा चउहिं सहा-पाडिवर्णह मञ्झायं करेत्तर तं असाउपाडिवर इंदमहपाडिवर ऋत्वयपाडिवर मुगिम्हपाडिवए, णो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गथीण वा चर्डाहं संझाहिं सज्झायं करेनए तं व पडमाए पिन्छमाए मज्झण्हे अद्भरते । कप्पइ णिरगंथाण वा णिरां-थीण वा चाउद्वालं सज्झायं करेचए तं ० पन्वण्हे अवरण्हे पओसे पचसे ॥ ३५४ ॥ चउन्तिहा लोगक्रिई प॰ तं॰ आगासपइट्रिए बाए, बायपइठ्रिए उदही, उदहिपइठ्रिया पढ़वी, पढ़विपड़िक्या तमा थावरा पाणा ॥ ३५५ ॥ चनारि परिभजाया प० तं० तहे णाममेरो जोतहे जाममेरो सोवत्थी जाममेरो पहाणे जाममेरो ॥ ३५६॥ चनारि परिसजाया प० तं० आयंतकरे णाममेंगे णो परंतकरे. परंतकरे णाममेंगे णो आयंतकरे. एगे आयंतकरेवि परंतकरेवि, एगे णो आयंतकरे णो परंतकरे, चत्तारि प्रारेसजाया पर तं । आयंतमे णाममेरो पो परंतमे परंतमे णाममेरो यो आयंतमे ४ । चनारि पुरिसजाया प० तं० आयंदमे णामसेंगे णो परंदसे, परंदसे णामसेंगे णो आयंदमे, एगे आयंदमेवि परंदमेवि, एगे णी आयंदमे णी परंदमे ॥ ३५७ ॥ च उब्बिहा गरहा प॰ तं॰ उदमपजामिनि एगा गरहा, बितिगिच्छामिनि एगा गरहा, ज किंचिमिच्छामित्ति एगा गरहा, एवंपि पण्णने एगा गरहा ॥ ३५८ ॥ चनारि परिसजाया प० तं० अप्पणी णाममेरी अलमंध भवड जो परस्त, परस्स जाम-मेरो अलमंथ भवड यो अप्पयो, एरो अप्पयोवि अलमंथ भवड परस्पवि, एरो यो अप्पणो अलमथ् भवड जो परस्म ॥ ३५५ ॥ चनारि मरमा प०नं० उज जासमेगे उजा, उजा णाममेरो वके, वंके णाममेरो उजा, वंके णाममेरो वंके। एवामेव चनारि पुरिसजाया प० तं० उज णाममेरो उजा ४। चत्तारि मरगा प० तं० खेमे णाममेरो खेमे, खेमे णाममेरो अखेमे ४ । एवामेव चत्तारि परिसजाया प०तं ० खेमे णाममेरो खेमे ४। चतारि मरगा प० तं० खेमे जाममेगे खेमहवे, खेमे जाममेगे अखेमहवे ४। एवामेव चलाति पुरिसजाया प० तं० खेमे णाममेगे खेमह्रवे ४॥ ३६०॥ चत्तारि संबुक्त प॰ तं॰ वामे जाममेरी बामाबत्त, वामे जाममेरी दाहिणावते.

दाहिणे णाममेगे वामावने. दाहिणे णाममेगे दाहिणावने. एवामेव चनारि पुर-सजाया प० तं० वामे णाममेरो वामावत्ते ४ । चत्तारि धूमसिहाओ प० तं० वामा णामसेगा वामावना ४। एवामेव चनारिन्थियाओ प० तं० वामा णामसेगा बामावना ४। चनारि अभिामिहाओ ए० ते० बामा णाममेगा वामावना ४। एवामेव चतारित्थियाओ प० तं० वामा णाममेगा वामावत्ता ४। चतारि वाय-संडांलिया, वासा णामसेया वामावना ४। एवासेव चनारित्थियाओ प० तं० बामा णाममेगा वामावना ४। चनारि वणखंडा ए० तं० वामे णाममेगे वामावने ४ । एवामेव चनारि पुरिसजाया प० त० वामे णाममेगे वामावते ४ ॥ ३६१ ॥ चउहि ठाणेहि णिसांधे णिसांधि आलवसाणे वा सलवसाणे वा णाडकसङ, तं ० पंधे पुच्छमाणे वा पंथं देसमाणे वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दलयमाणे बा. दलावेमाणे वा ॥३६२॥ तमकायस्य णं चनारि णामधेजा प० तं व तमेह बा. तमकाएड वा. अंथयारेड वा. महंधयारेड वा. तमकायस्म णं चत्तारि णामधेखा प॰ तं॰ लोगंधयारेइ वा. लोगतमसेइ वा. देवंधयारेइ वा. देवनमसेइ वा. तम्-कायस्म णं चत्तारं णामधेजा प० नं० वायफलिहेड वा. वायफलिहस्रोभेड वा. देवरणोड वा, देववृहेइ वा, नमुकाए णं चतारि कप्पे आवरिता चिट्टइ तं० सोहम्मी-साणं सणंकुमारमाहिदं ॥ ३६३ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सुपागडपिसेवी णामभेगे, पच्छण्णपिहसेवी णामभेगे, पद्भप्पणगंदी णाममेगे, णिस्सरणणंदी णाममेंगे ॥ ३६४ ॥ चनारि सेणाओ पट तं व जहना णाममेगा णो पराजिलिना, पराजिणिता णाममेगा णो जड़ता, एगा जड़ता वि पराजिणितावि, एगा णो जड़ता णो पराजिणिका । एबामेव चक्तारि पुरिसजाया प० तं० जड़का णाममेने जो पराजिणिका ४। चनारि सेणाओ प० तं ॰ जड़का णाममेगा जयड, जड़का णामसेगा पराजिणइ, पराजिभिना णाममेगा जयुड, पराजिभिना णाममेगा पराजिणइ, एवा-मेद चतारि पुरिसजाया प० तं० जड़ना णाममेरो जयड ॥ ३६५ ॥ चनारि केअणा प॰ तं॰ वंसीमूलके अणए, में इविसाणके अणए, गोम्स्ति अणए, अवलेहणियके-अणए । एवामेव चउब्विहा भाया प० तं । बंसीमूलकेअणासमाणा जाव अवछेहणि-याकेअणासमाणा, बसीमलकेअणासमाणं मार्य अणुष्पविद्रे जीवे कालं करेड णेर्डएस उववजाइ, मेंतविसाणके अणासमाणं मायमणुप्पविद्रे जीवे कालं करेइ तिरिक्ख-जोणिएस उनबज्जह, गोमतिक जाब कारूं करेड मणुस्सेन उनबज्जह, अवलेहणिया जाव देवेस उदयज्ज ॥ ३६६ ॥ चनारि यंभा प० तं० सेलगंभे अद्रियंभे दाह-थंभे, विविस्त्याधंभे: एवामेव जनकाहे माने प० तं० सेलगंभसमाणे जाव तिवि-

सलयाधंभसमाणे । सेलधंभसमाणं माणं अणुप्पविठ्रे जीवे कालं करेड जेरहरूस उववज्ञड एवं जाव तिणिसलयायंगसमाणं माणं अणुप्पविद्रे जीवे कालं करेड देवेसु उववजाइ ॥ ३६७ ॥ चत्तारि वत्था प० तं० किमिरागरसे कहमरागरसे खंजणरागरत्ते हलिहरागरत्ते एवामेव चउन्विहे लोभे प० तं० किमिरागरत्तवत्य-समाणे कहमरागरत्तवत्थसमाणे खंजणरागरत्तवत्थसमाणे हलिहरागरत्तवत्थसमाणे. किमिरागरत्तवत्यसमाण लोभमणुप्पविट्रे जीवे कालं करेड् नेरङ्ग्यु उववज्ञड्, तहेव जाव हलिहरागर नवत्थसमाणं लोभमणुष्पविद्रे जीवे कालं करेइ देवेस उववज्रह ॥ ३६८ ॥ चउ व्विहे संसारे प० तं० णेरइयसंसारे जाव देवसंसारे. चउ व्विहे आउए प० तं० णेरइयआउए जाव देवाउए, चउन्विहे भवे प० तं० णेरइयभवे जाव देवभवे ॥ ३६९ ॥ चउन्विहे आहारे प० तं० असणे पाणे खाइमे साइमे । चउन्बिहे आहारे प० तं० उवक्लरसंपन्ने, उवक्लडसपन्ने, सभावसंपन्ने, परि-जिस्यसंपन्ने ॥ ३७० ॥ चउन्विहे बंधे प० तं० पगइबंधे ठिइबंधे अणुभावबंधे पएसबंधे. चउव्विहे उवक्रमे प० तं० वंधणोवक्रमे उदीरणोवक्रमे उवसमणोवक्रमे विष्परिणामणीवक्कमे, बंधणीवक्कमे च उन्तिहे पन तंन पगइबंधणीवक्कमे ठिउबंधणी-बक्कमे अणुभाववधणीवक्कमे पुरुसबंधणीवक्कमे, उदीरणीवक्कमे चडव्बिहे प० तं० पगडउदीरणोवक्कमे ठिइउदीरणोवक्कमे अणुभागउदीरणोवक्कमे पएसउदीरणोवक्कमे, उवसामणीवक्कमे च उब्बिहे प॰ तं॰ पगइउवसामणीवक्कमे ठिइअणुभावपएसउब-सामणीवक्कमे । विपरिणामणोवक्कमे चउव्विहे प० तं० पगइठिइअणुभावपएस-विपरिणामणोवक्कमे । चउव्विहे अप्पाबहुए प० तं० पगइअप्पाबहुए ठिइअणु-भावपण्सअप्पाबहणः चउव्विहे संकमे, पगइसंकमे ठिइअणुभावपण्मसंकमे । चउव्विहे निधत्ते प० तं० पगइनिधत्ते, ठिइअणुभावपएसनिधत्ते । चउव्विहे निगाइए प० तं ० पगडनिगाइए, ठिइनिगाइए, अणुभावनिगाइए, पएसनिगाइए ॥ ३७१ ॥ चतारि एका प० तं व्दविए एकए माउएकए पजएएकए सगहएकए, चतारि कड़े प० नं० दवियकई माउथकई पज्जवकई संगद्दकई, चतारि सब्दा प० त् शामसञ्ज्ञ ठवणसञ्ज्ञ आएससञ्ज्ञ निरवर्मससञ्ज् ॥ ३७२ ॥ माणुसुन-रस्स णं पन्वयस्स च उहिसि चलारि कुडा पन तं न रयणे रयणुश्चए सन्वरयणए रयणसंचए ॥ ३ ३ ॥ जंबुद्दीवे २ भरहेरवएस वासेस तीयाए उस्सप्पिणीए ससमसु-समाए समाए चत्तारि सागरोवमकोडाकोबीओ कालो होत्या, जंबुद्दीवे २ भरहेरवए इमीसे ओसप्पिणीए दसमसुसमाए समाए जहण्णपए णं बनारि सागरोवसकोडाकोडीओ कालो होत्या । जंबहीवे बीबे जाव आगमिस्साए उस्सप्पिणीए ग्रसमञ्ज्यमाए समाए

चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो भविस्सड, जंब्रुहीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरव-जाओ चतारि अकम्मभूमीओ प॰ तं ॰ हेमवए एरण्णवए हरिवासे रम्मगवासे. चत्तारि वहवेयक्रपञ्चया प्रवृतं वस्तावर्ड वियदावर्ड गंधावर्ड मालवंतपरियाए । तत्थ णं चतारि देवा महिश्चिया जाव पलिओवमिठिइया परिवसंति तं० साई पभासे अरुणे पउमे, जंबहीचे रीचे महाविदेहेबासे चडिवहें प० तं० पुन्वविदेहे. अवरविदेहे. देवकरा. उत्तरकरा. सञ्चेनि णं णिसढणीलवंतवासहरपन्वया चत्तारि जोयणसयाई उद्गं उचलेणं, चनारि गाउयसयाई उन्वेहेणं पन । जंबुहीवे बीवे मंदरस्य पव्वयस्य पुरित्थमेणं सीआए महाणईए उत्तरकुळे बनारि वक्खा-रपञ्चया प० तं० चित्रकृष्टे पम्हकृष्टे णिलणकृष्टे एगसेले, जंबूमंदरपुरिथमेणं सीआए महाणईए दाहिणकुळे चत्तारि वक्खारपव्यया प० तं० तिकृडे वेसमणकृष्ठे अंजणे मायंजणे, जंबूमंदरस्स पचित्यमेणं सीओआए महाणईए दाहिणकुले चतारि वक्खारपञ्चया प० तं० अंकावई पम्हावई आसीविसे सहावहे । जंबमदरस्स पश्चित्थमेण सीओआए महाणईए उत्तरवृत्हे बत्तारि वक्खारपव्वया प० तं० चंद-पञ्चए सूरपञ्चए देवपञ्चए जागपञ्चए, जंबुद्दीवे दीवे संदरस्स पञ्चयस्स चडसु विदिसासु चत्तारि वक्खारपञ्चया प० तं० सोमणसे विज्ञप्पेन गंधमायणे माल-वंते, जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे जहण्णपए चनारि अर्रेहेता, चतारि चक्कवृटी, चत्तारि बलदेवा, चतारि वासुदेवा, उप्पजिस वा उपपजिति वा उपपितरसंति या, जंबुद्दीवे दीवे मंदरे पञ्चए चलारि बणा प० तं० भद्दमारुवणे, णंदणवणे, सोमणसवणे, पंडगवणे, जबूमंदरपञ्चयपंडगवणे चनारि अभिसेगसिलाओ प० तं० पंडुकंबलसिला, अतिपंडुकंबलसिला, रत्तकंबलसिला, अइरत्तकबलसिला, मंदरचूहि-या णं उवरिं चनारि जोयणाई विक्खंभेणं पण्णता. एवं धायडखंडबीवपुरन्छिमदेवि कालं आई करिता जाव मंदरच्लियत्ति । एवं जाव पुक्खरवरदीवपचित्यमदे जाव मंदरचूलियात, जंबूदीवगआवस्तर्ग तु कालाओ चूलिया जाव धायइखंडे पुक्खर-वरे य पुव्वावरे पासे। जंबूदीवस्स णं दीवस्स चत्तारि दारा प० तं० विजयं वेजयंते जयते अपराजिए, ते णं दारा चनारि जोयणाई विक्खंभेणं तावइयं चेव पवेसेणं प॰ तत्थ ण चतारि देवा महिनाया जाव परिओवमिटइया परिवसंति तं ॰ विजए वेजयंते जयंते अपराजिए ॥ ३७४ ॥ जबुरीवे धीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं चुछिहमवंतस्स वासहरपम्बयस्स चउस्र विदिसास् लवणससुद्दं तिष्णि तिष्णि जोयण-सयाइं ओगाहेता एत्यणं चतारि अंतरदीया प० तं० एगरूयदीवे ओभासिअदीवे वैसाणियरीवे पंगोलियतीवे. तेस पं तीवेस चउव्विहा मणुस्सा परिवसंति, एगरूवा

ओभासिया वेसाणिया णंगोलिया, तेसि णं दीवाणं चउत वि दिसास लवणसमूर्धं चतारि चतारि जोयणसयाइं ओगाहेना एत्थ णं चनारि अनरवीव। प० तं० हय-कण्णदीवे, गयकण्णदीवे गोकण्णदीवे सङ्गलिकण्णदीवे, तेसु णं वीवेस च उन्विहा मणुस्मा परिवसंति तं ॰ हयकण्णा गयकण्णा गोकण्णा सङ्गलिकण्णा. नेसि णं दीवाणं चउस विदिमासु लवणसमुद्दं पच पंच जोयणस्याई ओगहिना एत्य णं चनारि अंतर-दीवा प॰तं॰ आयंसमृहदीवे मेंहगमृहदीवे अओन्हदीवे गोमृहदीवे। तसु णं दीवेसु चं उन्विहा मणुस्सा भाणियन्वा, तेर्सि णं दीवार्ग च उस विदिसास लवणसमुद छ छजोयणसयाई ओगाहेना एत्य णं चनारि अंतरदीवा प० तं० आसमुहदीवे हित्य-मुहदीवे सीहमुहदीवे वग्यमुहदीवे. तेमु णं दीवेमु मणुस्मा भाणियव्या तेसि णं दीबाणं चउम् विदिमाम् लबणमम्हं सत्तमन्त्रजोयणस्याहं ओगाहिता एत्य ण चत्रारि अंतरदीवा पर्वतं आसकणादीवे हत्यिकणादीवे अकणादीवे कणापाउरणदीवे । तेम् णं दीवेषु मणुस्या भाणियन्वा । नेसि णं दीवाणं च उपु विदिसामु लवणसमुद्रं अठ अठ जोयणस्यादं ओगाहिचा एत्य णं चतार्वि अतरदीवा प० तं० उद्दामहदीवे मेहमुहदीवे विज्ञमुहदीवे विज्ञदगदीवे तेस ण दीवेस मणुस्सा भाणियन्वा । तेसि ण दीवाणं च उस् विदियास् लक्णयम् एषव णव जो शणयशाई ओगाहिना एत्थण चनारि अंतरदीवा प० तं० घणदंनदीचे लठूदंनदीचे गृडदंनदीचे सुढदंनदीचे, तेसु णं दीवेसु च उन्विहा मण्हमा परिवसीत तं० घणदंता लठ्ठदंता गृहदंता सुद्धदता । जेसुहीबे दीवे मंदरस्स पञ्चयस्य उत्तरेणं सिहरिस्य बायहरपञ्चयस्स चउम् विदिसासु लवणसम्ह तिष्णि तिष्णि जोश्रणस्याई ओनाहिला एत्यणं चलारि अन्द्रीबा प॰ नं॰ एगरूयदीवे सेसं नहेव निरवसंस भाणियक्व आब सुद्धदंता ॥ ३७५ ॥ जंबद्दीवस्य णं दीवस्य बाहिरिहाओं वेइयंताओं चउद्दिस् कवणयम्हं पंचाणउडजोयण-सहस्साई ओगाहेला एत्यमं महदमहालया महालिजरसंठाणसंठिया चनारि महा-पायाला प॰ तं ॰ वलयामुहे के उए जुक्ए इंसरे, तत्थणं कतारे देवा महिश्विया जाव पिल्ञोनमिंड्या परिवसंति नं काले महाकाले नेलबे पर्भंजणे॥ ३७६॥ जंबु-हीवस्म णं बीवस्स बाहिरिह्नाओ वेडयंताओ चडहिसि लवणसमृहं बायालीस २ जोयण-सहस्माई ओगाहिला एत्यणं चडण्डं बेलंधरणागरायाणं चलारि आवासपञ्चया पन्तं गोथमे उदयभामे संखे दगसीमे, तत्थ णं चनारि देशा महिश्रिया जाव परि-वसंति नं गोध्मे सिवए जाव मणोसिलए। जंबदीवस्स णं धैवस्स बाहिरिकाओ बैड्स-न्ताओ च उसु विदियातु लवणसमहं बायालीसं २ जोबणसहरूसाई ओगाहेका एरबणं चउण्ह अणुबेलंबरणागराईणं चनारि आवासप्रवासा प्रवास तं व कंकोडरा विज्ञपनि

## श्रीसूत्रागम प्रकाशक समितिक डितीय-संरक्षक,

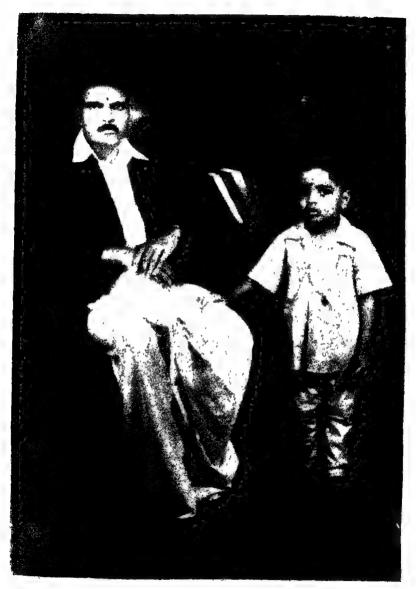

श्रीमान मोहनळाळ धनरात कर्णावट, भवानी पेट पूना नं. २.

केलासे अरुणप्यमे । तत्थ णं चत्तारि महिष्टिया जाव पलिओवमिटिईया देवा परिव-संति तं व ककोडए कहमए केलासे अरुणपाम ॥३७०॥ लवणे णं समहे चतारि चंदा पर्मासस वा प्रमासित वा प्रमासिस्संति वा. चतारि सुरिया तर्विष्ठु वा तर्वित वा तवि-स्संति वा. चनारि कत्तियाओ जाव चनारि भरणीओ, चनारि अग्गी जाव चनारि जमा. चत्तारि अंगारया जाव चतारि भावकेळ ॥ ३७८ ॥ लवणस्स णं समुहस्स चत्तारि दारा पण तं विजल वेजयंने जयंते अपराजिए, ते णं दारा णं चत्तारि जोयणाई विक्खेंसणे तावइयं चेव प्रवेसेंग पण्णता, तत्य णे चनारि देवा महिष्टिया जाव पतिओवमिठिइया परिवसति विजए जाव अपराजिए ॥३७९॥ धायइखंडे पं दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्याई चक्कवालविक्खंभेणं प ।। ३८० ॥ जंबदीवस्स ण दीवस्स वृहिया चनारि भरहाई चनारि एरवयाई, एवं जहा सदुद्देसए तहेव णिरव-सेसं भाणियव्वं. जाव चनारे मंदरा चनारे मंदरच्छियाओ ॥ ३८१ ॥ णंबीस-रवरस्स णं रीवस्स चक्कवालविक्खंभस्स बहमज्झदेसभाए चउद्दिसं चनारि अंजणगपव्यया प० तं० प्रचिछिमिहे अंजणगपव्यए दाहिणिहे अंजणगपव्यए. प्रबन्धिमुंहे अंजगगपव्वए उत्तरिहे अंजगगपव्वए ते णं अजगगपव्वया चटरासीड-जीयणसहस्याइं उन्नं उन्नेतां एवं जोयणसहस्यं उन्वेहेणं मुळे दसजीयणसहस्याइं विक्याभेगं नदणंतरं च णं मायाए मायाए परिहाएमाणा परिहाएमाणा उवरिभेगं जोयणमहस्सं विक्सभेणं प० मुळे एक्तीसं जोयणसहस्साई छचतेवीसे जोयणसए पारिक खेवेणं उवरिं तिष्णि २ जोयणसहस्साई एगं च छावठू जोयणसयं परिक्खेवेणं मुळे निच्छिणा मुद्धे संवित्ता उपय नण्या गोपच्छसठाणसंठिया सन्वअंजण-मया अच्छा जाव पिंडरुवा, तेसिणं अंजणगपञ्चयाणं चउिहसि चनारि २ णै-दाओ पुक्करणीओ प॰ तासिणं पोक्खरणीणं पत्तेयं पत्तेयं चउद्दिसं चत्तारि वण-र्खंडा प॰ तं॰ पुरच्छिमेणं दाहिषेणं पचित्यमेणं उत्तरेणं, पुन्वेणं असोगवणं दाहिणओं होति समबण्णवणं, अवरेण चंपगवणं, अववणं उत्तरे पासे ॥ १ ॥ तत्थ णं जे से पुरिन्क्रिमिक्षे अंजणगपन्वए तस्स णं चउहिसि चत्तारि णंदापोक्खर-णीओ पण्णताओ तं ॰ णंदा णंदुत्तरा आणंदा णंदिबद्धणा, तासिणं पोक्खरणीणं पत्तेयं पत्तेयं चउद्दिसि चत्तारि तिसोबाणपिहरूवगा प॰ तेसिणं तिसीवाणपिहरूवगाणं पुरओ , चतारि तोरणा प० पुरच्छिमेणं दाहिणेणं पचत्थिमेणं उत्तरेणं, तासिणं पोक्खर-णीणं पत्तेयं पत्तेयं च उद्दिसिं चतारि वणखंडा प० तं० पुरओ दाहिणओ पचित्यमेणं उत्तरेणं, पुरुवेणं असीगवणं जाव अंबवणं उत्तरे पासे । तासिणं पुक्खरणीणं बह-मज्झदेसभाए बत्तारि दहिम्हगपञ्चया प० ते णं दहिमुहगपञ्चया चउसिट्ट जोयण-१५ अ॰समा॰

सहस्साई उद्घे उच्चतेणं एगं जोयणसहस्तमुव्वेहेणं, सव्वत्यसमा पलगसंठाणसंठिया दसजोयणसहस्साइं विक्खंभेणं एकतीसं जोयणसहस्साइं छत्रतेवीसजोयणसए परिक्खेवेणं सन्वरयणामया अच्छा जाव पिडस्वा । सेसं जहेव अंजणगपन्वयाणी तहेव णिरवसेसं भाणियन्त्रं जाव अंववणं उत्तरेपासे। तत्थ णं जे से दाहिणिहे अंजगरापव्वए तस्सणं चउिहासे चतारि णंदाओ पुक्खरणीओ प० तं० भहा विसाला कुमुया पोंडरीगिणी । सेसं तं चेव जाव दहिमुहगपन्वया जाव वणखंडा । तत्थणं जे से पचित्थिमिले अंजणगपन्वए तस्स णं चउदिसिं चत्तारि णंदाओ पोक्खर-णीओ पण्णनाओ तं० णंदिसेणा अमोहा गोथभा सदंसणा, सेसं तं चेव, तहेव दहिमुहगपन्वया तहेव जाव वणखंडा । तत्यणं जे से उत्तरिहे अंजगगपन्वए तस्स णं च उद्दिसि चतारि णंदाओ पोक्खरणीओ प० तं० विजया वेजयंती जयंती अपरा-जिया, तहेव दहिमुहगपव्वया, तहेव जाव वणखंडा । णंदीसरवरस्म णं दीवस्स चक्क-वालविक्खं भस्स बहुमज्झदेसभाए चउनु विदिसासु चनारि रतिकरगपव्वया प० तं० उत्तरपुरच्छिमिले रनिकरगपव्वए दाहिणपुरन्थिमिले रतिकरगपव्वए दाहिणपश्चित्य-मिहे रतिकरगपब्वए उत्तरपञ्चत्थिमिहे रतिकरगपब्वए, ते णं रतिकरगपब्वया दस-जोयगसयाई उन्हें उन्नेतेणं दसगाउयसयाई उच्वेहेगं, सन्वरथसमा झहरिमंठाण-संठिया, दमजोयगमहस्याइं विक्खंभेणं, एकतीसं जोयणसहस्याइं छचनेवीसे जोयण-सए परिक्खेबे गं. सन्वर्यणामया अच्छा जाव पडिस्वा । तत्य णं जे से उत्तरपूर्यच्छ-मिल्ल रतिकरगपञ्चए तस्मणं च उद्दिनिमीसाणस्य देविदस्य देवरण्णो चउण्हमग्गम-हिसीगं जंबहीवप्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ पण्णानाओ तं० पंदोत्तरा णंदा उत्तरकुरा देवकुरा । कण्हाए कण्हराईए कामाए कामरिक्खियाए, तत्थ णं जे से दाहिणपुरच्छिमिहे रनिकरगपन्वए तस्सगं चर्डाहसि सकस्स देविदस्स देवरण्णो च उण्हमस्यमहिसीणं जंबुहीबप्पमाणाओ चनारि रायहाणीओ प० तं ० समणा सीम-णसा अचिमाली मणोरमा । पउमाए सिवाए सईए अंजूए । तत्थणं जे से दाहिण-पचित्यमिले रतिकर्गपव्वए तस्सणं चउहिसिं सकस्स देविदस्य देवरण्यो चउण्ड-मरगमहिमीणं जंबहीवप्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प॰ तं ॰ भया भयवर्डिसा गोधुमा सुदंसणा । अमलाए अच्छराए नवसियाए रोहिणीए । तत्थ णं जे से उत्तर-पचित्थमिहे रतिकरगपव्वए तस्सणं चउदिसिमीसाणस्स चउण्हमगमिहसीणं जंब-हीवप्पमाणमेनाओ चत्तारि रायहाणीओ प० तं० रयणा रयणोचया सञ्बरयणा रयणसंचया । वसूए वसुगुनाए वसुमित्ताए वसुंघराए ॥ ३८२ ॥ चडव्विहे सबे प॰ तं॰ णामसचे ठवणसचे द्व्यसचे भायसचे ॥ ३८३ ॥ आर्गी-

वियाणं चडिव्वहे तवे प॰ तं॰ उरगतवे घोरतवे रसनिज्रहणया जिब्निदियपिट-संलीणया ॥ ३८४ ॥ चडिव्वहे संजमे प॰ तं॰ मणसंजमे बह्संजमे कायसजमे उवगरणसंजमे । चडिव्वहे चियाए प॰ तं॰ मणचियाए बद्दचियाए कायचियाए उवगरणचियाए, चडिव्वहा अकिचणया प॰ तं॰ मणअकिंचणया वइअकिंचणया कायअकिंचणया उवगरणअकिंचणया ॥ ३८५ ॥ चडित्थहाणस्स बीओ-हेसो समस्तो ॥

चतारि राईओ प० तं० पन्वयराई पडावराई बाह्ययराई उदगराई । एवामेव चर्जाव्यहे कोहे प० तं० पव्ययराइसमाणे पदविराइसमाणे वालयराइसमाणे उदग-राइसमाणे । पव्वयगाइसमाणं कोहमणुपविद्वे जीवे कालं करेड णेरडएस् उववज्जह. पृडविराइसमाणं कोहमण्पिद्दे जीवे कालं करेड तिरिक्खजोणिएस उववज्जइ, बाल-यराइसमाणं कोहमणपविदे जीवे कालं करेड मणुरसेस उववजाड, उदगराइसमाणं कोइमण्पिविठ्रे जीवं कालं करेड देवंस उववजाड, चनारि उदगा प० तं० कहमोदए खंजगोदए बालओदए सेलोदए, गवामेव चाउविवहे भावे प० तं० कहमोदगसमाणे लंजणोदगसमाणे बालओदगसमाणे सेलोदगसमाणे । कहमोदगसमाणं भावमणपविदे जीवे कालं करेड शैरहएस उदबज्जड एवं जाव संलोदगसमाणं भावमणुपविट्रे जीवे कालं करेड देवेस उवबज्ज ॥ ३८६ ॥ चनारि पक्खी प० तं० हयसंपन्ने णाममेरो णो हवसंपन्ने, हक्संपन्ने णाममेरो णो हयसंपन्ने, एगे हयसंपन्ने वि हक्संपन्ने वि. एगे जो हयसंपण्णे जो हवसंपन्ने, एवामेव चलारि पुरिसजाया प० तं० हयसंपन्ने णाममेगे णो स्वसंपन्ने ४ ॥ ३८७ ॥ चनारि परिस्रजाया प० तं० पत्तियं करेमित्ति एगे पत्तियं करेड़, पत्तियं करेमिति एगे अपत्तियं करेड़, अपतियं करेमिति एगे पत्तियं करेड, अपनियं करेमिति एगे अपत्तियं करेड, चतारि परिसजाया प० नं० अप्पत्ती णाममेगे पत्तियं करेड जो परस्स, परस्स जाममेगे पत्तियं करेड जो अप्पत्ती ४। चनारि पुरिसजाया प० तं० पत्तियं पवेसामिति एगे पत्तियं पवेसेइ, पत्तियं पवेसामिति एगे अपत्तियं पवेसेड. अपत्तियं पवेसामिति एगे पत्तियं पवेसेड. अप-त्तियं पवेसामिति एगे अपत्तियं पवेसेइ, चतारि पुरिसजाया प० तं० अप्पणो णाम-मेंगे पत्तियं पवेसेड णो परस्स ४ ॥ ३८८ ॥ चतारि रुक्खा प० तं० पत्तोवए पुष्फोबए फलोबए छायोबए, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पत्तो वा स्वन्त-समाणे पुष्को वा हक्खसमाणे फलो वा हक्खसमाणे छायो वा हक्खसमाणे ॥ ३८९ ॥ भारे णं बहुमाणस्य चतारि आसासा प० ते । जत्य णं अंसाओ अंसं साहरह तत्थ वि य से एगे आसासे पण्णते. जत्थ वि य णं उचारे वा पासवर्ण

बा परिठावेति तत्थ वि य से एगे आसासे प० जत्थ वि य णं णामक्रमारावासंसि बा सुवजकमारावासंसि वा वासं उवेड तत्थ वि य से एगे आसासे प० जत्य वि य णं आवकहाए चिठ्रइ जाव आसासे प॰, एवामेव समणोवासगरस चत्तारि आसासा प॰ तं॰ जत्थ वि य णं सीलञ्चयगुगञ्चयवेरमगपच्चक्खाणपोसहोववा-साई पिडवजाइ तत्य वि य से एगे आसासे प०, जत्थ वि य णं सामाइयं देसा-बगासियं सम्मम्णुपाछेइ तत्य वि य से एगे आसासे प०, जत्य वि य णं चाउहमङ्म-हिट्रपृष्णिमासिणीस पिडपुण्णं पोसहं सम्मं अण्पालेड तत्य वि य से एगे आसासे प॰, जत्य वि य णं अपिन्छममारणंतियसंछेहणाज्यणाज्ञांसए अन्तपाणपिन्धया-इक्खिए पाओबगए कालमणवकंखमाणे विहरड तत्थ वि य से एगे आसासे प० ॥ ३९० ॥ चनारि प्रारेसजाया प० त० उदिओदिए णाममेगे, उदियत्यमिए णाममेरो, अत्यमिओदिए णाममेरो, अत्यमियत्यमिए णाममेरो । भरहे राया चाउरंतचक्कवरी ण उदिओदिए, यंभदत्ते णं राया चाउरंतचक्कवरी उदियत्यमिए. हरिएमबलेणमणगारे अत्यामओदिए, काले णं सोयारेए अत्यामयत्यामए ॥ ३९१ ॥ चत्तारि जंमा प० तं० कडजम्मे तयोए दावरजम्मे काँठओए, णेरद्वयाणं चत्तारि जुंमा प० तं० कडजुंमे जाव कलिओए, एवमसुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं, एवं पुडविकाइयाणं आउते उवाउवणस्सडवेदियाणं तेइदियाणं चटरिंदियाणं पंचि-दिर्यातरिक्तजोणियाणं मणस्याणं वाणमंतरजोइसियाणं वेमाणियाणं सर्व्वास जहा नेरइयाणं ॥ ३९२ ॥ चतारि सरा प० तं ० खंतिसूरे तबसूरे दाणसूरे जुद्धसूरे, स्वंतिसूरा अरिहंना नवसूरा अणगारा; दाणसूरे वेममणे जुद्धसूरे वासुदेवे ॥ ३९३ ॥ चतारि पुरिस जाया प० तं० उन्ने णाममेगे उन्नन्छंदे उन्ने णाममेगे णीयच्छंदे णीए णाममेंगे उच्चच्छंदे जीए णाममेंगे जीयच्छंदे ॥ ३९,४ ॥ असुरकुमाराणं चत्तारि हेस्सा प॰ तं ॰ कण्हहेस्सा णीलहेस्सा काउहेस्सा तेउहेस्सा, एवं जाव थणिय-कुमाराणं एवं पढ़विकाइयागं आउवणस्तइकाइयाणं वाणमंतराणं सब्वेसिं जहा असरकमाराणं ॥ ३९५ ॥ चनारि जाणा प० तं० जन्ने णामसेने जन्ने जन्ने णामसेने अजुत्ते अजुत्ते णाममेगे जुत्ते अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते, एवामेव चनारि प्ररिसजाया प॰ तं॰ जुने णाममेंगे जुने ४। चनारि जाणा प॰ तं॰ जुने णाममेंगे जनपरिणए. जुत्ते णाममेरो अजनपरिणए ४। एवामेव चनारि पुरियजाया प० त० जुत्ते णाममेरो जुत्तपरिणए ४। चत्तारि जाणा प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्तस्व जुत्ते णाममेगे अजुनहर्ने ४। एवामेव चनारि पुरिसजाया प० तं० जुने णाममेगे जनहर्ने ४। चत्तारि जाणा प० तं० जुत्ते णाममेगे जुलसोभे ४ । एवामेव चलारि पुरिसजाया

प॰ तं॰ जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे ४। चतारि जुग्गा प॰ तं॰ जुत्ते णाममेगे जुत्ते ४। एवामेव चतारि परिसजाया प० तं० जुते णाममेगे जुते ४। एवं जहा जाणेण चनारि आलावगा नहा जुरगेणवि पडिवक्सो तहेव पुरिसजाया जाव सोभेत्ति, चत्तारि मारही प॰ तं॰ जोआवइत्ता णाममेगे णो विजोयावइत्ता. विजोयावइत्ता णामसेगे णो जोयावइत्ता, एगे जोयावइत्तावि विजोयावइत्तावि, एगे जो जोयावहता जो विजोयावहता, एवामेव चत्तारे प्रसिकाया, चतारि ह्या प॰ तं॰ जुने णामसेगे जुने ४। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प॰ तं॰ जुत्ते णाममेंगे जुत्ते ४। एवं जुत्तपरिणए जुत्तरुवे जुत्तमोंभे सब्वेसि पिडविक्खो परि-सजाया । चतारि गया प० तं० जुने णाममेंगे जुने ४ । एवामेव चनारि परिसजाया प॰ तं॰ जत्ते णासमेगे जते ४। एवं जहा ह्याणं तहा गयाणवि भाणियन्वं। पडिवक्लो तहेव पुरिस्ताया. चतारि जुग्गारिया पर तं व पंथनाई शाममेरो शो उप्पहजाई उप्पहजाई णाममेंगे जो पंथजाई एगे पंथजाई वि उपपहजाई वि एगे णो पंथजाई णो उप्पहजाई । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया ४ ॥ ३९६ ॥ चत्तारि पुष्का प० तं व स्वसंपंत्र णाममेंगे जो गंधसपन्ने गंधसंपंत्रे जाममेंग जो स्वसंपंत्रे एगे रुवसंपन्नेवि गंधसंपन्नेवि एगे णो रुवसंपन्ने णो गंधसंपन्ने । एवामेव चनारि प्रिंतिमजाया प० तं० व्यवसंपन्ने णामसेने णो सीलसंपन्ने ४ ॥ ३९७ ॥ चत्तारि परिसजाया प॰ नं॰ जाइसंपन्ने णामसेने णो कुलसंपन्ने कुलसंपने णामसेने णो जाइसंपन्ने र । जनारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने णासमेगे णो बळसंपन्ने बलसंपने णाममेगे णो जाइसंपने ४। एवं जाईए हवेण य चनारि आलावगा, एवं जाईए मुख्य य र । एवं जाईए सीलेग ४ एवं जाईए चरिनेण ४ । एवं क्लेग बलेग ४। कुलेण ह्रवेण ४। कुलेण सुएण ४। कुलेण मीलेण ४। कुलेण चरितेण ४। चतारि परिमजाया प० तं० बलसंपन्ने णामभेगे जो स्वसंपन्ने ४। एवं बलेण सुएम ४। एवं बलेग सीलेग ४। एवं बलेग चित्तिग ४। चनारि पुरिसजाया प० तं ॰ रूवसंपंत्रं णाममेंगे णो सुयसंपंत्रे है। एवं रूवेण सीळेण ४। रूवेण चरित्तेण ४। चनारि प्ररिसजाया प० तं० सुयसंपन्ने णाममेगे णो सीलसंपन्ने ४। एवं सुएण चरित्तेण य ४ । चतारि पुरिसजाया प० तं० सीलसपन्ने णाममेगे णो चरित्तसंपन्ने ४। एए इक्स्वीमे भेगा भाषियञ्चा ॥ ३९८ ॥ चनारि फला प० तं० आमलगमहरे मुद्दियामहरे खीरमहरे खंडमहरे, एवामेव चत्तारे आयरिया प० तं० आमरुगमह-रफलसमाणे जाव खंडमहरफलसमाणे ॥ ३९९ ॥ चनारि पुरिसजाया प० तं० आयवेयावधकरे जाममेरो जो परवेयावधकरे ४। चतारि पुरिसजाया प० त० १६ सला॰

करेड णाममेरो वेशावचं णो पिडच्छड पिडच्छड णाममेरो वेशावचं णो करेड ४। ॥ ४०० ॥ चतारि पुरिसजाया प० तं० अठकरे णाममेगे णो माणकरे माणकरे णाममेरो णो अठूकरे, एरे अठूकरेवि माणकरेवि एरे णो अठूकरे णो माणकरे, चतारि पुरिसजाया प० तं० गणठूकरे णामसेगे णो माणकरे ४, च० पु० जा० प॰ तं॰ गणसंगहकरे णाममेगे णो माणकरे ४। चनारि परिसजाया प॰ तं॰ गणसोभकरे णाममेगे जो माजकरे ४। चनारि परिसजाया प० तं० गणसोहिकरे णाममेरो जो माजकरे ४ ॥ ४०१ ॥ चत्तारि परिसजाया प० तं हुनं जाममेरो जहड णो धम्मं धम्मं णाममेगे जहइ णो न्वं एगे ह्वंपि जहइ धम्मंपि जहइ, एगे णो ह्रवं जहुइ णो धम्मं, चनारि पुरिसजाया प० तं० धम्मं णाममेगे जहइ णो गणसुठिइं ४। चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पियधम्मे णाममेगे णो दढधम्मे दढधम्मे णाममेगे णो पियधम्मे, एगे पियधम्मेवि दटधम्मेवि एगे णो पियधम्मे णो दहधम्मे ॥ ४०२ ॥ चनारि आयरिया प० तं० पव्वावणायरिए णाममेरो जो उवठ्रावणायरिए उवठ्रावणायरिए जाममेरो जो पञ्चावणायरिए, एरो पञ्चावणार्यार एवि उच्छावणायरिएवि, एगे णो पञ्चावणायरिए णो उच्छावणाय-रिए. चनारि आयरिया प० तं० उद्देशणायरिए णाममेगे णो वायणायरिए ४ धम्मायरिए सम्मनपओ णायव्यो ॥ ४०३ ॥ चनारि अतेवासी प० तं० पव्या-वणंतेवासी णाममेरी णो उवठावणंतेवासी ४ जाव धम्मंतेवासी, चनारि अनेवासी प० तं० उद्देसणंतेवासी णाममेगे शो वायणंतेवासी ४ ॥ ४०४ ॥ चत्तार्र जिग्गंथा प॰ तं॰ रायणिए समणे निग्गंथे महाकम्मे महाकिरिए अणायाची असमिए धम्मरस अणाराहर भवड, रायणिए समर्गे निगांथे अप्पक्रमे अप्पकिरिए आयात्री समिए धम्मस्य आराहए भवइ, ओमराइणिए समणे णिगंधे महाकम्मे महाकिरिए अणा-यावी असमिए धम्मरूस अणाराहर भवड, ओमराइणिए समणे णिरगंथे अप्पकम्मे अप्पिकारिए आयावी समिए धम्मस्स आर/हए भवड, चनारि णिग्गंशीओ प० तं० राइणिया समणी णिग्गंथी ४ एवं चेव, चत्तारि समणोवासगा प० तं० रायणिए समणोवासए महाकम्मे ४ तहेव. चतारि समणोवासियाओ प० तं० रायणिया सम-णोवानिया महाकम्मा तहेव चत्तारि गमा ॥ ४०५॥ चनारि समणोवासगा प० तं ॰ अम्मापिइसमार्ण भाइयमाणे मित्तसमाणे सवतिसमाणे । चतारि समणोवा-स्या प० तं० अहागसमाणे पडागसमाणे खाणुसमाणे खरकंटकसमाणे ॥ ४०६ ॥ समणस्य णं भगवओ महावीरस्स समणीवासगाणं सोहम्मे कप्पे अरुणामे विमाणे चत्तारि फ्लिओबमाई ठिई प॰ ॥ ४०७ ॥ चउहिं ठाणेहिं अहणोववको देवे देवलोगेसु

इच्छेजा माणुसं लोगं हुव्वमागच्छित्तए लो चेव ण संचाएइ हुव्वमागच्छित्तए तं० अहणोववने देवे देवलोगेस दिव्वेस कामभोगेस मुच्छिए गिद्ध गडिए अज्सोववने से णं माणुस्सए कामभोगे जो आढाइ जो परियाणाइ जो अठुं बंधइ जो जियाणं पगरेड, जो ठिइप्पगप्पं पगरेड, अहजीववने देवे देवलोगेस दिन्वेस कामभोगेस मुच्छिए ४ तस्स ण माणुस्सए पेमे बोच्छिणो दिव्वं पेमे सकंते भवइ, अहुणोववने देवे देवलोएमु दिव्वेयु कामभोगेसु मुच्छिए ४ तस्स णं एवं भवड, इयण्डि गच्छं मुहत्तेग गच्छं तेणं कालेणमप्पाउआ मण्रसा कालधम्मणा संज्ञा भवंति, अहणोव-वर्त्र देवे देवलोएस दिव्वेस कामभोगेस मुच्छिए ४ तस्स ण माणुस्सए गंधे पडिकूछे पिंडलोमे यानि भवद, उन्न पिय णं माणुस्मण गंधे जाव चनारिपंचजोयणसयाई हव्यमागच्छइ ४ इचेएहिं चउहि ठाणहिं अहणोववने देव देवलोएस इन्हेजा माणुस लोगं हव्दमागन्छित्तए णो चेव णं मञ्चाणुँ हव्दमागन्छित्तए ॥४०८॥ च उहिं ठाणेहिं अहमोववक्त देवे देवलोएम् इन्छेजा माणुसं लोगं हव्यमागन्छित्तए संचा-एइ हुव्बमागस्छिनए तं० अहणोवबण्णे देवे देवलोगेन दिव्वेमु कामभोगेसु असु-च्छिए जाद अणज्झोदवण्णे तस्य ण एव भवड अत्थि खह्म मम माणुस्सए भवे आयरिएड वा उवज्झाएइ वा पवनी: वा घेरेट वा गणीइ वा गणहरेड वा गणा-वच्छेएइ वा जैमिं प्रभावेण मए इमा एयारूवा दिव्वा देविष्ट्री दिव्वा देवजुई लद्धा पत्ता अभिसमण्यागया तं गच्छामि णं ते भगवंते वंदामि जाव पज्जवासामि, अह-णोववने देवे देवलोएन जाव अणज्हीववण्णे तस्स णं एवं भवइ एम णं माणुस्मए भवे णाणीइ वा तवस्सीइ वा अइदुक्करदुक्करकारए तं गच्छामि णं भगवन्तं वंदामि जाव पज्जवासामि, अहणोत्रवन्ने देवे जाव अणज्झोववण्णे तस्म णं एवं भवइ अस्यि णं मम माणुस्सए भवे मायाइ वा जाव सुण्हाइ वा तं गच्छामि णं तेसिमंतियं पाउब्भवामि पासतु ता में इममेथास्त्रं दिव्वं देविश्वि दिव्व देवगुई लद्धं पत्तं अभिसमण्णागर्य, अहणीववने देवे देवलीएसु जाव अणज्झीववने तस्स णं एवं भवइ अस्यि णं मम माणुस्सए भने मिनेइ वा सहीइ वा सहीइ वा सहाएइ वा संगइए वा तेसिं च णं अम्हे अण्णमण्णस्य संगारे पहिसुए भवड, जो मे पुन्वि चयड से सबोहियन्वे इचे-एहिं जाव संचाएइ इष्वमागच्छित्तए ॥ ४०९ ॥ चउहिं ठाणेहिं लोगंधगारे सिया तं - अरिहंतेहिं बंच्छिजमाणेहिं, अरिहंतपण्णते धम्मे बोच्छिजमाणे पुब्बगए वोच्छिजमाणे जायतेए बोच्छिजमाणे, चउहिं ठाणेहिं लोउजोए सिया तं०अनिहंतेहिं जायमाणेहिं, अरिहंतेहिं पञ्चयमाणेहिं, अरिहंताणं वाणुप्पायमहिमास, अरिहंताणं परिनिव्याणमहिभासु, एवं देवंधगारे देखुळीए देवसिवाए देजुकलिया देवकहकहरा.

चउहिं ठाणेहिं देविदा माणुसं छोगं ह्व्यमागच्छंति, एवं जहा तिठाणे जाव लोगं-तिया देवा माणुस्सं लोगं इञ्चमागच्छेजा नं अरिहंतेहिं जायमाणेहिं जाब अरिहं-ताणं परिनिव्वाणमहिमास् ॥ ४१० ॥ चत्तारि दुहसेजाओ प० तं० तत्थ खळ इमा पढ़मा दहसेजा से णं मुंहे भविना अगाराओं अणगारियं पव्वइए निग्गंथे पावयणे सिक्षण केखिए वितिगिच्छिए भेयसमावने कळ्ससमावण्णे निगायं पावयणं णो सहहड जो पत्तियइ जो रोएइ, निर्गंथ पावयणं असहहमाजे अपित्तयमाजे अरोए-माणे मणं उचावयं नियच्छः विणिघायमावज्ञः पटमा दृहसेजा, अहावरा दोखा दहसेजा से णं मुंडे भविता अगाराओ अगगारियं पन्वदृए सएणं लाभेणं णो तुरुसइ परस्स लाभमासाएइ पीहेइ पत्थेइ अभिलसइ परस्य लाभमासाएमाणे जाव अभिलसमाणे मणं उचावयं नियन्छइ विणिधायमावज्जइ दोचा दुहसेजा, अहावरा तथा दहसेजा, से णं मुडे भवित्ता अगाराओ अगगारियं पन्वहरू दिव्वे माणुस्सए कामभोगे आसाएउ जाव अभिलयइ दिव्वे माणुस्सए कामभोए आसाएमाणे जाव अभिलसमाण मणं उचावयं णियच्छइ, विणिधायमादज्ञह नचा दुहसेजा, अहावरा चडत्था दुहसेजा से णं मुंडे भविता जाव पव्वडए तस्स णमेत्रं भवद् जया णं अहमगारवासमावसामि तया णमहं संवाहणपारमदृणगायन्भंग-गाउच्छोलगाई लभामि जप्पभिई च गं अहं मुंडे भविना जाव पव्वइए तप्पभिई-च णं अहं सवाहण जाव गाउच्छोलगाई णो लगामि से णं संबाहणं जाव गाउ-च्छोजगाई आसाएर जाव अभिनत्सह से णं सवाहण जाव गाउच्छोलगाई आसाए-माणे जाव मर्ग उन्नावयं नियच्छइ विणिघायमावज्ञह च उतथा हुहसेजा ॥ ४१२ ॥ चनारि सहसेजाओ प० तं वत्य खलु इमा पढ़मा सहसेजा से ण मुंडे भविता अगाराओ अणगारियं पव्वदृत् निग्नथे पात्र्यणे णिस्सकित् णिक्संखिए. णिव्वितिगिच्छिए, जो भेयममावण्णे जो कल्यसमावण्णे जिरगंथं पावयणं सहहइ पनियुद्ध रोएइ णिरगंथं पावयणं सहहमाणे पत्तियमाणे रोएमाणे जो मणं उचावयं नियच्छइ, णो विणिधायमावज्ञइ पढमा सहसेजा, अहावरा दोखा स्वहसेज्जा से णं मुंडे भविना जाव पन्वइए सएणं लाभेग तुस्मइ, परम्म लाभं को आसाएइ, जो पीहेइ, ो पत्थेइ, जो अभिलयइ, परस्य लाभमणासाएमाणे जाद अजभिलयमाणे णो मणं उन्नावयं णियच्छड, णो विणिघायमावज्ञड, दोचा सहसज्जा, अहाबरा तचा। सहसेजा, से णं मुढे भविता जाव पव्वइए दिव्वमाणुस्सए कामभोगे जो आसाएइ जाव गो अभिलसइ, दिव्यमाणुस्सए काममोगे अगासाएमाणे जाव अण-भिलसमाणे जो मजं उन्नावयं नियच्छड जो विणिघायमावजह, तथा सहसेजा,

अहावरा चउत्था सुहसेद्धा, से णं मुंढे भविना जाव पव्वइए तस्स णमेवं भवइ जइ ताब अरिहंता भगवंता हठा आरोग्गा बिटया कहसरीरा अन्यराई औरालाई कहाणाइं विउलाइं पयत्ताइं परगहियाइं महाणुभागाइं कम्मक्खयकारणाइं तवोकम्माइं पश्चिवजंति किमंगपण अहं अञ्मोवगमिओवकामियं वेयणं णो सम्मं सहामि खप्रामि तितिक्खेमि अहियासेमि मर्म च णं अन्भोवगमिओवक्कमियं सम्मम-सहमाणस्य अखममाणस्य अतितिञ्खमाणस्य अणहियासेमाणस्य किंमण्णे कज्जड ? एगंतसो में पावे कम्मे कज्जड ममं च णं अञ्भोवगमिओ जाव सम्मं सहमाणस्स जाव अहियासेमाणस्य किंमण्णे कजड ? एगंत्रसो मे णिजरा कजड, चउत्था सह-सेजा ॥ ४१२ ॥ चनारि अवायणिजा प० तं० अविणीए, विगईपडिबद्धे. अविओसवियपाहडे, मायी, चनारि वायणिज्ञा प॰ तं॰ विणीए, अविगईपडिबद्धे, विओसवियपाहरे, अमायी ॥ ४१३ ॥ चनारि पुरिसजाया प० तं० आयंभरे णाममेंगे जो परंभरे, परंभरे जाममेंगे जो आयंभरे, एगे आयंभरेवि परंभरेबि, एगे जो आयंभरे जो परंभरे ॥ ४१४ ॥ चक्तांर पुरिसजाया प० तं० द्रागए जाम-मेरी दुरतए, दुरतए णाममेरी सुरतए, सुरतए णामभेरी दुरतए, सुरतए णाममेरी मुरगए, चत्तारि पुरिसजाया प० तं० दुरगए णासमेगे दुन्बए, दुरगए णासमेगे मुन्बर, सुरगर णाममेरी दुव्बर, सुरगर णाममेरी सुव्बर, चतारि पुरिसजाया प० तं - दुश्गए णाममेगे दुष्पिद्धयागंदे, दुश्गए णाममेगे मुष्पिद्धयाणंदे ४ । चतारि पुरिसजाया पर तं र दुरगए जाममेरो दुरगइनाभी, दुरगए जाममेरो सुगइनामी ४। चनारि परिसजाया प० तं० दुरगए णामसेगे दुरगई गए, दुरगए णामसेगे सुगई गए ॥ ४९५ ॥ चनारि पुरिसजाया प० तं० तमे णाममेगे तमे, तमे णाममेगे जोई, जोई णाममेंगे तमे, बोई णाममेंगे जोई, चतारे पुरिसजाया प० तं० तमे णाममेंगे तमबले, तमे णाममेंगे बोईबले,बोई णाममेंगे तमबले, बोई णाममेंगे बोईबले, बतारि परिसजाया प० तं० तमे नाममेंगे तमबलपरुजाणे, तमे नाममेंगे जोईबलपरुजाणे, ४॥४१६॥ जन्तारि पुरिसजाया प० तं० परिष्णायकम्मे णाममेगे णो परिष्णायसण्णे. परिण्णायसण्ये जासमेरो जो परिण्णायकस्मे, एरो परिण्णायकस्मेवि परिण्णायसण्येवि. एने जो परिज्जायक्रम्मे जो परिज्जायसज्जे, चतारि परिसजाया प० तं० परिज्जाय-कम्मे जाममेगे जो परिष्णायगिद्वाबाते, परिष्णायगिहाबासे जाममेगे जो परिष्णाय-कम्मे ४ । चत्तारि पुरिसञाया प० तं० परिष्णायसण्णे णाममेगे णो परिण्णाय-विद्वावासे परिष्णायगिहाबासे णाममेगे जो परिष्णायसच्चे ४॥ ४१७॥ चनारि पुरिसजाया प० तै० इहत्ये नामभेगे नो परत्ये परस्ये णाममेगे नो इहत्ये ४। चसानि

पुरिसजाया प० तं० एगेणं णामसेगे बहुइ एगेणं हायह, एगेणं णामसेगे बहुइ दोहिं हायइ, दोहिं णाममेगे बहुइ एगेण हायइ, दोहिं णाममेगे बहुइ दोहिं हायइ ॥ ४१८ ॥ चत्तारि कंथका प० तं० आइने णाममेगे आइने, आइने णाममेगे खलंके, खलंके णाममेंगे आइके, खलके णाममेंगे खलंके, एवामेव चत्तारि परि-सजाया प॰ तं॰ आइने णाममेगे आइने, चउभंगो । चतारि कंथका प॰तं॰ आइने णाममेरो आइन्ताए विहरइ. आइने णाममेरो खलंकताए विहरइ ४। एवामेव चत्तारि परिसजाया प०तं० आइने णाममेगे आइननाए विहरइ, चउभंगो । चनारि पर्कथका पर्वतं जाइसंपन्ने णाममेरो जो कुलसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि परिसजाया प॰ तं॰ जाइसंपन्न णासमेंगे चउभंगी। चत्तारि कंश्रगा प॰ तं॰ जाइसपन्ने णासमेंगे णो बलसपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि परिसजाया प० तं० जाइसपन्ने णाममेगे नी बलसंपन ४। चत्तारि कंप्रमा प० त० जाइमपने णाममेगे भी ह्रवसंपने ४। एवामेव चतारि प्रिमजाया पर तंर जाइमंपने णामसेगे णो स्वसंपने ४। चत्तारि कंथगा प० तं० जाइसपने णाममेगे णो जयसंपने ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने ४ । एवं कुलसंपन्नेण य बलसंपन्नेण य ४ । कुल-संपन्नेण य हत्वसंपन्नेण य ४ । कलसंपन्नेण य जयसंपन्नेण य ४ । एवं बलसंपन्नेण य ह्रवसंपन्नेण य ४ । बलसंपन्नेण य जयसंपन्नेण य ४ । सन्वत्य प्रांग्सजाया पडिवक्सो, चनारि कंथगा प० तं० रूवसंपन्न णाममेरे णो जयसंपन्ने ४। एवामेव चनारि पुरिस० ॥ ४१९ ॥ चनारि पुरिसजाया प० तं० सीहनाए णाममेरो णिक्खंने सीहनाए विहरङ, सीहनाए णामसेगे णिक्खंने नियालनाए विहरङ, सियालताए णाममेरो णिक्खंत सीहभाए विहरह, सियालनाए णामभेरो णिक्खंते सियालनाए विहरइ॥ ४२०॥ चनारि लोगे समा प० त० अपद्भागे णरए. जंबहीवे दीवे. पालए जाणाविमाणे, सव्बद्धसिद्धे महाविमाणे, चलारि लोगे समा. सपर्कित सपिडिदिसिं प० तं० सीमंत्रए णरए ममयक्रवेते उडुविमाणे इसिंपब्सारा पुढवी ॥४२ १॥ उन्नुकोए णं चनारि विसरीरा प०तं ० पुढविकाइया आउवणस्सद्दका ० उराला तसा पाणा, अहे लोगे मं चत्तारि बिसरीरा प॰तं॰ एवं चेव, एवं तिरियलो-एवि ४ ॥ ४२२॥ चत्तारि पुरिस बाया प०तं० हिरियते हिरियणसत्ते चलसत्ते थिरसत्ते ॥ ४२३ ॥ चत्तारि सेज्यपिडमाओ प० चत्तारि बत्यपिडमाओ प० चत्तारि पायपिड-माओ प० चनारि ठाणपडिमाओ प० ॥४२४॥ चनारि सरीरगा जीवफुडा प० तं० वेउव्विए आहारगे तेयए कम्मए: चन्तारि सरीरगा कम्मम्मीसगा पर्वा औरालिए वेउन्विए आहारए तेयए ॥४२५॥ चउहिं अत्यिकाएहिं लोगे फूबे प० तं० धम्म-

त्यिकाएणं अधम्मत्यिकाएणं जीवत्थिकाएणं पोग्गलत्थिकाएणं । चउहिं बायरकाएहिं उववज्रमाणेहिं लोगे फुढे प॰तं॰पुढिवकाइएहिं आउकाइएहिं वाउवणस्पइकाइएहिं। चतारि पएसरगेणं तुल्ला प॰तं० धम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए ठोगागासे एगर्जावे । च उण्हमेगसरीरं नो सपस्सं भवड तं० पडविआउते उवणस्मङ्काइयाणं ॥ ४२६॥ चन्नार इंदियत्या पूठा वेदैंति तं० सोइंदियत्थे घाणिदियत्थे जिन्भिदियत्थे फासि-दियत्थे ॥४२७॥ च उहिं ठाणेहिं जीवा य पोग्मला य णो संचाएन्ति बहिया लोगंता-गमणयाए तं ॰ गइअभावेणं निह्नस्महयाए लक्खनाए लोगाणुभावेणं ॥ ४२८ ॥ च उब्बिहे णाए पर्वं अहरणे आहरणनहुसे आहरणतहोसे उबनासोवणए । आहरणे च उञ्चिहे प० तं० अवाए उवाए ठवणाकम्मे पद्भपन्नविणासी । आहरण-नहेसे चउव्विहे प० तं० अणुमिट्टी उवालंभे पुन्छा जिस्सावयणे । आहरणनहोसे च उन्तिहे प । तं । अधम्मजुने पिंडलोमे अंतोवणीए दश्वणीए । उवण्णासोवणए च उब्बिहे प० तं० तब्बन्थए नद्भवत्थए पिडिणभे हेऊ ॥ ४२९ ॥ चउब्बिहे हेऊ प० तं० जावए थावए वंसए लूसए, अहवा हेऊ. चउच्चिहे प० तं० प्रबन्धे अणुमाणे ओवम्मे आगमे अहवा हेऊ चउव्यिहे प० अत्थितं अत्थि सो हेऊ अस्थिन पत्थि सो हेऊ परिथत्तं आत्थि सो हेऊ पत्थितं परिथ मो हेऊ ॥४३०॥ चंडिवहे संखाणे प० तं० पिडकम्मं वबहारे राज रासी ॥ ४३१ ॥ अहोलोगे ण चतारि अधयारं करेंति तं० णरगा णेरइया पावाई कम्माई असुभा पोरगला, तिरियलोगे णं चनारि उज्जीयं करेंति तं० चंदा सुरा मणी जोई, उड्डलोगे णं चत्तारि उज्जोर्य करैंति तं० देवा देवीओ विमाणा आभरणा ॥ ४३२ ॥ चउडून-णस्य तहबोहंसो समसो॥

चनारि पसप्पमा प॰ नं॰ अणुप्पन्नाणं भोगाणं उप्पाएता एगे पसप्पए, पुञ्चुप्पन्नाणं भोगाणं आंविष्पओगेणं एगे पसप्पए, अणुप्पण्णाणं सोक्खाणं उप्पाइता एगे पसप्पए पुञ्चुष्पण्णाणं सोक्खाणं अविष्पओगेणं एगे पसप्पए॥ ४३३॥ णेरइयाणं चडावेहे आहारे प॰ तं॰ इंगालोवमे मुम्मुरोवमे सीयळे हिमसीयळे। तिरिक्खजोणियाणं चडिव्वहे आहारे प॰ तं॰ कंकोवमे बिलोवमे पाणसंसोवमे पुत्तमंसोवमे । मणुस्साणं चडिव्वहे आहारे, असणे पाणे खाइमे साइमे । देवाणं चडिव्वहे आहारे, असणे पाणे खाइमे साइमे । देवाणं चडिव्वहे आहारे प॰ तं॰ विष्णमंते गंधमंते रसमंते फासमंते ॥ ४३४॥ चत्तारि जाइआसीविसा प॰ तं॰ विच्छुयजाइआसीविसे मंडुक्जाइआसीविसे उर्गजाइआसीविसे मणुस्सजाइआसीविसे । विच्छुयजाइआसीविसस्स णं भंते केवइए विसए प॰ १ पमूणं विच्छुयजाइआसीविसे अद्यगरहण्यमाणमेत्तं बोर्दि विसेणं

विसपरिणयं विसट्टमाणि करेत्तए विसएसे विसद्भगए नो चेव ण संपत्तीए करिंस वा करेंति वा करिस्संति वा मंडकजाइआसीविसस्स पुच्छा, प्रभूणे मंडकजाइआसी-विसे भरहप्पमाणमेत्तं बोंदिं विसेणं विसपरिणयं विसदमाणि तं चेव जाव करिस्संति. उरगजाइआसीविसस्स पच्छा, पभूणं उरगजाइआसीविसे जंबुहीवप्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं सेसं तं चेव जाव करिस्संति वा । मणस्सजाइआसीविसपच्छा, पभणं मणस्यजाङ् आसीविसे समयक्खेत्तपमाणमेत्तं बोंदिं विसेणं विसपरिणयं विसद्भाण करेनए विसएसे विसद्भयाए नो चेंब णं जाब करिस्संति वा ॥ ४३५ ॥ चडिवहा वाही प॰ तं॰ वाइए पित्तिए सिंभिए सिजवाइए, चउन्विद्या तिगिच्छा प॰ तं० विज्ञो ओसहाई आउरे परियारए. चत्तारि तिगिरुखगा प० तं० आयतिगिरुखए णाममेंगे जो परितिगच्छए परितिगच्छए जाममेंगे जो आयितिगच्छए जाव च उ-भंगो ॥ ४३६ ॥ चनारि पुरिसजाया प० तं० वणकरे णाममेगे णो वणपरिमासी. वणपरिमासी णाममेंगे णो वणकरे, एगे वणकरेवि वणपरिमासीवि, एगे णो वणकरे णो वणपरिमासी, चनारि परिसजाया पर्नं वणकरे णाममेगे णो वणसारक्खी ४। चत्तारि परिसजाया प० तं० वणकरे णासमेंगे जो वणसंरोही ४॥ ४३७॥ चनारि वणा प॰ तं॰ अतो सहे णाममेगे णो बाहिंसहे ४ । एवामेव चनारि पुरिसजाया प॰ तं॰ अतो सब्हे णाममेगे णो बाहिंसहे ४ । चत्तारि वणा प॰ तं॰ अंतो दुर्रे णाममेगे णो बाहिंदुहै, बाहिंदुहे णाममेगे णो अंतो दुई ४ । एवामेव चनारि परिसजाया प० तं० अंतो दुरे णाममेंग णो बाहिंदुरे ४॥ ४३८॥ चनारि पुरिस-जाया प० तं० सैयंसे णाममेंगे सेयंसे, सेयंसे णामसेंगे पावंसे, पावंसे णामसेंगे सेयंसे, पावंसे णाममेंगे पावंसे। चनारि परिसजाया पव्तं व सेथंसे णाममेंगे सेथंसेति सालि-सए सेयंसे णाममेंगे पावंसेति सालिसए ४ । चनारि पुरिसजाया प० तं० सेयंसेत्ति णाममेंगे सेयंसेनि मण्णड, सेयंसेनि णाममेंग पावंसेनि मण्णड ४। चनावि परिसजाया प॰ तं॰ सेयंसे णाममेंगे सेयंसेति सालिसए मजड सेयंसे णाममेंगे पावंसेति सालिसए मन्द्र ४ ॥ ४३९ ॥ चनारि प्र० प० ते० आघवड्ना णाममेंगे जो परिभावड्ना, परिभावउना णाममेंगे णो आघवइना ४। चनारि पु० प० तं० आघवइना णाम-मेरो जो उंछजीवियासंपन्ने, उंछजीवियासंपन्ने णाममेरो जो आघनइसा ४ ॥ ४४० ॥ चउव्विहा स्वरतिगुरुवणा प० तं० पवालताए पत्तताए पुरक्ताए फलताए ॥४४१॥ चतारि बाइसमोसरणा प० तं० किरियाबाई अकिरियाबाई अण्णाणियाबाई वेणडयावाई, पेरइयाणं चतारि वाइसमीसरणा प० तं किरियावाई जाव वेणइया-वार्डे, एवमझरकुमाराणवि जाव चिमाकुमाराणं, एवं विगलिरियवजं जाव वेमाणि-

याणं ॥ ४४२ ॥ चत्तारि मेहा प० तं० गजिना णाममेगे णो वासिता, वासिना णाममेंगे जो गजिला. एगे गजिलानि वासिलानि, एगे जो गजिला हो वासिला. एबामेव चलारि प्रव प्रव तं वर्गाजला णाममेरो जो बासिला ४। बलारि मेहा प्रव तं व गाजिना णाममेगे जो विज्वयाइना, विज्वयाइना णाममेगे जो गाजिना ४ । एबामेव चत्तारि पु॰ प॰ तं॰ गजिता णाममेगे णो विज्ययाङ्का ४। चत्तारि मेहा प॰ तं॰ वासिना णाममेंगे णो विज्ञ्याइता ४ । एवामेव चनारि पु॰ प॰ तं॰ वासिना णाममेंगे णो विज्ञयाइना ४ । चनारि मेहा प० तं० कालवासी णाममेंगे णो अकालवासी, अकालवासी णाममेंगे णो कालवासी ४ । एवामेव चत्तार परिस-जाया पर्नं कालवासी णामसेने को अकालवासी ४ । चलारि मेहा पर्नं खेलवासी णाममेरा णो अखेलवासी ४ । एवामेव चलारि पु० प० तं० खेलवासी णाममेंगे जो अखेनवासी ४। चनारि मेहा प० तं० जणडना जाममेंगे जो जिम्मव-उत्ता, णिम्मवड्ना णाममेर्ग जो जणडता ४ । एवामेव चनारि अम्मापियरो प० तं व जणहुना णाममेरो जो जिम्मवहुना ४ । चतारि मेहा प० तं व देसवासी जाम-मेंगे णो सब्बबासी ४। एवामेव चनारि रायाणो प० तं० देसाहिबई णामसेने णो सब्बाहिवई ४ । चलारि मेहा प० तै० पुक्खलसंबद्दए पज्जण्ये जीमूए जिस्हे । पोक्खलसबहर णं महामेहे रागेणं वासे गं दसबाससहस्साई भावेड, पञ्चणो णं महामेहे एगणं वासेणं दसवाससयाई भावेड, जीनए णं महाभेहे एगेणं वासेणं दसवासाई भावेइ, जिम्हे ण महामेहे बहवासेहिं एगं वार्स भावेइ वा ण भावेइ वा ॥ ४४३ ॥ चत्तारि करंडगा प० तं० सोवागकरंडए वेसियाकरंडए गाहाबद्दकरंडए रायकरंडए, एवामेव चनारि आयरिया प०तं० सोवागकरंडगसमाणे, विसियाकरंडगसमाणे, गाहा-वइकरंड गसमाणे, रायकरंड गसमाणे ॥ ४४४ ॥ चनारि स्वस्ता प० तं० साहे णाममेरो सालपरियाए साळे णाममेरो एरंडपरियाए ४ । एवामेव चत्तारि आयरिया प॰ तं॰ सार्त्र जाममेने सालपरियाए साठे जाममेने एरंडपरियाए एरंडे जाममेने॰ ४ । बनारि रुक्खा प० तं० साठे णाममेगे सालपरिवारे ४ । एवामेव बनारि आयरिया प॰ तं॰ साळे णाममेंगे सालपरिवारे ४ । गाहा सालदुममञ्झगारे जह साले णाम होइ दुमराया, इय संदरआयरिए मुंदरसीसे मुणेयन्वे ( १ ) एरंडमज्झ-गारे जह साले णाम होइ दुमराया, इय सुंदरआयरिए मंगुलसीसे मुणेयन्वे (२) सालदुममज्झयारे एरंडे गाम होइ दुमराया, इय मंगुल्आयरिए सुंदरसीसे मुणेयन्वे (३) एरंडमज्झवारे, एरंडे गाम होइ दुमराया, इय मंगुलआयरिए मंगुलसीसे मुणे-बब्बे (४) ॥४४९॥ जतारि मच्छा प० तं० अशुसोबचारी पढिसोबचारी, अंतचारी

मज्झचारी, एवामेव चत्तारे भिक्खामा प० तं० अणुसोयचारी पडिसोयचारी अत-चारी मज्झचारी ॥ ४४६ ॥ चसारि गोला प॰ तं० मधुसित्यगोढे जउगोडे दारुगोळे महियागोळे, एवामेव चनारि पुरिसजाया प० तं । मधुसित्थगोलसमाणे ४ । चनारि गोला प॰ तं॰ अयगोले तुजगोले तंबगोले सीसगोले एवामेव चनारि प॰ प॰ तं॰ अयगोलसमाणे जाव सीसगोलसमाणे ४ । चनारि गोला प॰ तं॰ द्विरण्णगोले स्वण्णगोले स्यणगोले वयरगोले एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० हिरणागोलसमाणे जाव वयरगोलममाणे ॥ ४४०॥ चत्तारि पत्ता प० तं० असि-पते करपते खरपते कलंबचीरियापते. एवामेव चत्तारि पु० प० त० असिपत्त-समाणे जाव कलंबचीरियापत्तसमाणे ॥ ४४८ ॥ चतारि कडा प० तंर संबकडे विदलकडे चम्मकडे कंबलकडे एवामेंब चनारि पु० प० नं० मुंबकडसमाणे जाव कंबलकडसमाणे ॥ ४४९ ॥ चउन्विहा चउप्पया प० तं० एगखुरा दखुरा गढीपदा मण्यदा, चउव्विहा पर्स्वी पर्वतं वस्मपरस्वी लोमपरस्वी समुरूपपरस्वी वियय-पक्खी । च उब्बिहा खुद्दपाणा प० तं व बेईदिया नेइंदिया च उरिंदिया समुच्छिम-पाँचदियतिरिक्खजोणिया ॥ ४५० ॥ चन्तार पक्खी प० तं० णिवहना णासमैंग णो परिवडना परिवडना णाममेंग णो णिवडना एंग णिवडनावि परिवडनावि एंग णो णिवइत्ता णो परिवइत्ता एवासेव चनार्श भिक्त्वागा प० तं ० णिवइत्ता णाससेरा णो परिवहना ४ ॥ ४५२॥ चनारि पुरिसजाया प० तं ० णिक्कट्रे णामभेगे णिक्ट्रे णिक्क्रे णाममेंगे अणिकट्टे ४। चनारि पुरिसजाया प० त० णिकट्टे णामसेंगे णिकट्रपा णिकड़े णाममेंगे अणिकड्र पा ४। चनारि पुरु पर्वत बहे णाममंग बहे बहे णाममेगे अबुहै ४। चनारि पुरिसजाया प० तं० बुहे णाममेगे बुहहियए ४। चत्तारि पुरिसजाया प० तं० आयाणुकंपण णाममेगे जो पराणुकंपण ४ ॥ ४५२ ॥ च उब्बिहे संवासे प० तं० दिव्वे आसुरे रक्खसे माणुसे, च उब्विहे संवासे प० तं० देवे णाममेगे देवीए सर्दि सवासं गच्छड़ देवे णाममेग अनुरीए साद सवासं गच्छइ असुरे णाममेंगे देवीए सद्धि संवासं गच्छड असुरे णाममेंगे अमरीए सिंद संवासं गच्छइ, चउन्विहे संवामे प० तं० देवे णाममेगे देवीए सिंद संवासं गच्छइ, देवे णाममेगे रक्खसीए सर्दि संवासं गच्छइ, रक्क्वसे णाममेगे । ४। चउव्विहे संवासे प॰ ते॰ देवे णाममेंगे देवीए सिर्दे संवासं गच्छड, देवे णाममेंगे मणस्पीहिं सिद्धं संवासं गच्छड ४। चडब्बिहे संवासे ५० तं० असरे णामसेगे असुरीहिं सर्दि संवासं गच्छा असुरे णाममेगे रक्ससीहिं सर्दि संवासं गच्छा ४ चउन्विहे संवासे प० तं० अग्ररे णाममेगे असुरीए सर्बि संवासं गच्छाइ, अग्ररे

णाममेरो मणुस्सीए सर्दि संवासं गच्छइ ४ । चडव्विहे संवासे प० तं० रक्खसे णाममेंगे रक्खसीए मर्दि संवासं गच्छाह, रक्खसे णाममेंगे माणुरसीए सर्दि संवासं गच्छइ ४ ॥ ४५३ ॥ चउन्विहे अवद्धंसे प० तं० आसुरे आभियोगे संमोहे देवकिब्बिसे, चउहिं ठाणेहि जीवा आमुरत्ताए कम्मं पकरेंति तं॰ कोहसीलयाए पाहडसीलयाए समनतवोकम्मेणं निमित्ताजीवयाए, च उहिं ठाणेहिं जीवा आभि-ओगत्ताए कम्मं पगरैति त० अत्तक्कोसेणं परपरिवाएणं भूडकम्मेणं कोउयकरणेणं। च उहिं ठाणेहिं जीवा सम्मोहनाए कम्मं पगरेति तं० उम्मागदेमणाए मागंतराएणं कामासंसपओगेणं भिजानियाणकरणेणं । चर्डाह ठाणेहि जीवा देविकिब्बिसयाए कम्मं पगरेति तं > अन्हिंताणं अवण्णं वयमाणे अहिहंतपण्णतस्स धम्मस्स अवण्णं वयमाणे. आयरियउवज्ज्ञायाणमवण्णं वयमाणे चाउवण्णस्स संघस्स अवण्णं वयमाणे ॥ ४५४ ॥ चउच्विहा पव्यक्ता प० तं० इहलोगपहिबद्धा परलोगपहि-बद्धा दहओ लोगपडिवदा अप्पडिबद्धा, च उन्विहा पटवज्जा प० तं० पुरओपडिबद्धा मग्गअपिडबद्धा दहओपिडबद्धा अपिडबद्धा, चर्डाव्यहा पटवाज्जा प० ते० ओवाय-पव्बजा अक्त्यायपव्बजा संगारपव्बजा विह्गगङ्गपव्यजा चडव्विहा पट्यजा प० तं ० तुयाबङ्का पुरावङ्का मोयाबङ्का परिपूराबङ्का, चउन्बिहा पञ्चजा पर्नं णडखड्या भडखड्या सीहखड्या सीयालक्खड्या, चउव्विहा किसी प० तं वाविया परिवाविया िंदिया परिणिदिया एवासेव च उच्चिहा पञ्चजा पर नंर बाबिया परिवाविया गिरिया परिगिदिया, चल्विहा पञ्चला पर तंर धण्गपंजियसमाणा धण्णविर्राह्मयसमाणा धण्णविक्लित्तसमाणा धण्णमंकद्रियसमाणा ॥ ४५५ ॥ चतारि सण्णाओ पण्णनाओ तं आहारसण्णा भयसण्णा मेहण-सण्णा परिगाहसण्णा चउहिं ठाणेहिं आहारसण्णा समुप्पजाइ नं॰ ओमको॰ ठ्रयाए ञहावेयणिजस्म कम्मस्स उदएणं मईए तद्ठोवओंगणं, चउहि टाणेहि भयसुण्णा समुष्पञ्चइ तं० हीणसन्तयाए भयवेयणिजस्स कम्मस्य उदएणं मईए तद्देविओगेणं, च उहिं ठाणेहि मेहणसण्णा समुप्पज्जइ तं वियमंससोणिययाए मोहणिजन्स कम्मस्स उदएणं मईए तद्द्वीवओगेणं, चउहि ठाणेहिं परिग्गहसण्णा समुप्पज्जइ तं व्यविमुलयाए लोभवयणिजस्स कम्मस्स उदएणं महेए तदन्नोव-ओगेणं ॥ ४५६ ॥ चउव्यिहा कामा सिंगारा कहुणा बीमच्छा रोहा, सिंगारा कामा देवाणं, कलुणा कामा मणुयाणं, बीभच्छा कामा तिरिक्खजोणियाणं, रोहा कामा णेरद्वयाणं ॥ ४५७ ॥ चलारि उदगा प० त० उत्ताणे णामसेरी उत्ताणोदए उत्ताणे जाममेंगे गंभीरोदए गभीरे जाममेंगे उत्ताणोदए गंभीरे जाममेंगे

गंभीरोदए, एबामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहियए उत्ताणे णाममेगे गंभीरहियए ४ चनारि उदगा प॰तं॰ उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी उत्ताणे पाममेरो राभीरोभामी ४ । एवामेव चत्तारि परिसजाया पर्वतं व उत्ताणे णाममेरो उनाणोभासी, उत्ताणे णाममेरो रांभीरोभासी ४ । चनारि उदही प० तं० उत्ताणे णाममेरे उत्ताणोदही, उत्ताणे णाममेरे गंभीरोदही ४ । एवामेव चत्तारि परिसजाया पर्वं उनाणे णाममेगे उनाणहियए ४। चनारि उदही पर्वं उनाणे णासमेरो उत्ताणोभासी उत्ताणे णाममेरो गंभीरोभासी ४। एवामेव चत्तारे प्रारेसजाया पन्तं व उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी ४ ॥४५८॥ चत्तारि तर्गा पन्तं व समुहं तरामिति एगे समुद्दं तरइ, समुद्दं तरामिति एगे गोप्पयं तर्इ, गोप्पयं तरामिति एगे ४ । चनारि तरगा प० तं० समुद्दं तरिना णाममेंगे समुद्दे विसीयइ, समुद्दं तरिना णाममेरो गोप्पए विसीयइ ४ ॥ ४५९ ॥ चनारि कुंभा प० तं० पुण्णे णाममेरो पुण्णे पुष्णे णाममेंगे तुच्छे, तुच्छे णाममेंगे पुष्णे तुच्छे णाममेंगे तुच्छे, एवामेव चतारि परिसजाया प० तं० पण्णे णासमेगे पुण्णे ४ । चत्तारि कुंभा प० तं० पुष्णे णासमेगे पुष्णोभासी, पुष्णं णाममेगे तुच्छोभासी ४ एषामेव चत्तार पुरिसजाया प० तं ० पुष्णे णामसेने पुण्णोभासी ४ । चत्तारि कुंभा प० तं० पुण्णे णाससेने पुण्णह्रवे पुण्णे णाममेर्ग तुच्छह्वे ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं ९ पुण्णे णामसेरो पुष्णह्रवे ४ । चलारि कुंभा पर्वतं । पुष्णवि एगे पियट्रे , पुष्णेवि एगे अवदले , तुन्छेवि एगे पियट्रे तुच्छेवि एगे अवदछे, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पुर्णावि एगे पियट्टे ४। तहेव, चनारि कुंभा पं०तं० पुण्णेवि एगे विस्सदइ, पुण्णेवि एगे णो विस्संदइ, तुच्छेवि एगे विस्संदइ, तुच्छेवि एगे णो विस्संदइ। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प॰ तं॰ पुण्णेवि एगे विस्तंदइ ४ तहेव । चनारि कुंभा प॰ तं॰ भिन्ने जजारेए परिस्साई अपरिस्साई। एवामेव चर्डाव्वहे चरिते प० तं० भिने जाव अपरिस्साई । चनारि कुंभा प॰ तं॰ महुकुंभे णाममेंगे महृष्पिहाणे महुकुंभे णाममेंगे विसपिहाणे विसर्कुभे णाममेरो महप्पिहाणे विसर्कुभे णाममेरो विसपिहाणे ४ एवामेव चनारि पुरिसजाया ४ । हिययमपावमकृत जीहा वि य महर्भातिणी णिचं, जीम पुरिसंसि विजाइ से मधुकुंसे महिपदाणे (१) हिययमपावमकलसं. जीहा वि य कडुयमासिणी णिषं; जीम पुरिसंगि विज्ञह, से मधुकुंमे विसपिहाणे, (२) जं हिययं कलुसमयं जीहा नि य मधुरभाषिणी णियं, जीने पुरिसंगि विजाह, से निसर्कमे मधुपिहाणे (३) जं हिययं कल्लसमयं, जीहा वि य कद्धयभासिणी णियं, जीम पुरिसंमि विज्ञह, से विसर्कुंभे विसपिहाणे ( ४ ) ॥ ४६० ॥ खड-

न्विहा **उवस्तरमा ५० तं० दिव्या माणुसा ति**रिक्खजोणिया आयसंवेयणिज्या । दिव्या उवसम्मा चउव्विहा प० तं० हासा प्रशेसा वीमंसा पुढोवेमाया, माणस्सा उवसग्गा चउव्विहा प॰ तं॰ हासा पाओसा वीमंमा क्सील-पिंडसेवणया, तिरिक्खजोणिया उत्तसम्मा चउन्विहा प० तं० भया पदोसा आहारहेउं अवस्रकेणसारक्खणया. आयसंचेयणिज्ञा उवसम्मा चडिवहा प॰ तं॰ घट्टणया पवडणया यंभणया छेमणया ॥ ४६१ ॥ चउन्विहे कम्मे प॰ तं॰ सुभे णामं एगे सुभे, सुभे णामसेगे असुभे, असुभे॰ ४ । बउव्विहे कम्मे प॰ तं॰ सभे णाममेरो सभविवारो, सभे णाममेरो असभविवारो, असभे णाममेरो सुभविवागे, अनुभे णाममेगे असुभविवागे । चाउव्विहे कम्मे प० तं० पगडीकम्मे, ठिइकम्मे, अणुभावकम्मे पदेसकम्मे ॥ ४६२ ॥ चडिखहे संघे प० तं० समणा समणीओ सावना माविनाओ ॥ ४६३ ॥ चुउव्विहा बुद्धी प० तं० उप्पत्तिया वेगइया कम्मिया, पारिणामिया, चउव्विहा मई प० तं० उग्गहमई ईहामई अवायमई धारणामई अहचा चउव्विहा मई, अरजरोदगसमाणा, वियरोदग-समाणा सरोदगसमाणा सागरोदगसमाणा ॥ ४६४ ॥ च ३ व्विहा संसारसमा-**बण्णामा** जीवा प० तं० णेरडया तिरिक्खजोणिया मणस्या देवा. चङ्ग्विहा सन्ब-जीवा पर तंर मणजोगी बढ़जोगी कायजोगी अजोगी, अहवा चउव्विहा सञ्बजीवा प॰ तं॰ इत्थिबयमा पुरिसवेयमा णपंसकवेयमा अवेयमा, अहवा चर्जाव्वहा सञ्ब-जीवा प० तं० चक्ख़दंसणी अचक्ख़दंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी, अहवा चड-व्यिद्दा मध्यर्जावा पर्व तेर्व सजया असंजया सजयासंजया णोसजयाणोअसंजया ॥ ४६५ ॥ चत्तार्व पुरियजाया प०तं० मिते णाममेरो मिने, मिने णाममेरो अमित्ते, अमिने णाममेंग मिने, अमिने णाममेंगे अमिने, चत्तारे परिसजाया प० तं० मिने गाममेरो मित्रहाँ चाउभंगो ॥ ४६६ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० मृते णाममेरी मुत्ते मृत्ते णाममेरो अमुत्ते ४ । चतारि पुरिसजाया प० तं० मृत्ते णाममेरो मुत्तस्वे ४ ॥ ४६७ ॥ पंचिदियतिरिक्सजोणिया चउगउया चउआगड्या प० तं० पचिदिय-तिरि म्खजोणिया पंचिदियतिरिक्खजोणिएम् उनवज्ञमाण। णेरइएहिंनो वा, तिरिक्ख-जोणिएहिंतो वा, मणुस्सेहिंतो वा, देवहिंतो वा उववजेजा. से चेव णं से पंचिदियति-रिक्खजोणिए पंचिदियतिरिक्खजोणियत्तं निष्पजहमाणे णेरइयत्ताए वा जाव देवताए वा उवागच्छेजा, मणुस्सा चउगइया चउआगइया एवं चेव मणुस्सावि॥ ४६८॥ बेइंदिया ण जीवा असमारममाणस्य चउन्बिहे संजमे कवाइ तं० जिल्मामयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवडू, जिन्मामएणं दुक्सेणं असंजोगेता भवडू, फासामयाओ

सोक्खाओ अववरोवेता भवइ, फासामयाओ दुक्खाओ असंजोगेता भवइ, बेइंदिया णं जीवा समारभमाणस्स चउन्विहे असंजमे कज्बह तं० जिन्मामयाओ सोक्खाओ ववरोविता भवइ जिब्सामएणं दुक्खेणं संजीगेशा भवद फासामयाओ सोक्खाओ ववरोवित्ता भवड फासामएणं दक्खेणं संजोगेत्ता भवड ॥ ४६९ ॥ समदि-ठ्रियाण णेरइयाणं चलारि किरियाओ पण्णताओ तं व आरभिया, परिगाहिया मायाच-त्तिया, अपचक्खाणकेरिया, सम्मदिष्ट्रियाणम्मुरकुमाराणं चत्तारि किरियाओ प० एवं चेव । एवं विगातिदियवज्ञं जाव विमाणियागं॥४७०॥ च उहिं ठाणेहिं संते गुणे णासेजा तं भोहेणं पिडिनिसेवेणं, अक्रयण्याए, भिच्छनाहिणिवेसेणं । चउहि ठाणेहिं सते गुणे दीवेजा नं अञ्भासवनिय, परछंदाणवत्तियं, कजहेउं, कथपडिकइएइ वा; णेरडयार्ग चर्जाहें ठाणेहिं सरीरूपत्ती सिया तं व कोहेण माणेगं मायाए लोभेगं. एवं जाव वेमाणियाणं. णेरडयागं चउठागणिव्वत्तिए सरीरे तं० कोहनिव्वत्तिए जाव लोभनिव्वत्तिए, एवं जाव वेमाणियाणं । चनारि धम्मदारा प० तं० खंती मुत्ती अज्ञवं महवे ॥ ४७१ ॥ चडहिं ठाणेहिं जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पगरेंति तं० महारंभयाए, महापरिग्गहयाए पंचिंदियबहेणं कृणिमाहारेणं, च अहिं ठाणेहिं जीवा तिरिक्ख जोणियनाए कम्मं पगरेति तं । माइह्रयाए नियडिह्नयाए अलियवयणेणं कुडनुलकुडमाणेगं, च उहिं ठाणेहिं जीवा मणुरुसनाए कम्म पगरेंति तं०पगइभरयाए पगइविणीययाए माणुकोमयाए अमन्छरियाए । च उहि ठाणेहि जीवा देवा उयनाए कम्मं पगरेति तं व मरागसंजमेणं संजमासजमेणं बालतवीकम्मेणं अकामणिजाराण ॥४७२॥ चउव्विहे बजे प०तं ० नने विनने घणे झुसिरे, चउब्विहे णट्टे प०तं०अंचिए रिभिए आरभडे भिसोंछे, चंजिबहे गैये पर तंर अक्सलए पत्तए संदर्ग रोविंदए. चउब्विहे महे प॰ तं॰ गंथिमे वेढिम पूरिमे संघाइमे चउब्विहे अलंकारे प॰ तं० केसालंकारे वत्थालकारे महालंकारे आभरणालकारे. च उन्विहे अभिणए प० तं० दिठ्ठंतिए पाडंसुए सामंतोवायणिए लोगमञ्भावसिए ॥ ४७३ ॥ सर्णकुमारमाहिंदेसु णं कप्पेस विमाणा च उवण्णा प० तं० णीला लोहिया हालिहा सुक्किला। महासुक्क यह-स्मारेस णं ऋप्येम देवागं भवधारणिजा मरीरगा उक्कोसेणं चत्तारि रयणीओ उन्हें उचनेणं पण्णना ॥ ४७४ ॥ चतारि उदगगब्भा प० तं उस्सा महिया सीया उमिणा, चत्तारि उदगगन्मा प० तं० हेमगा अन्मसथडा सीओसिणा पचलविया माहे उ हेमगा गन्भा फरगुणे अन्भसंथडा, सीओलिणा उ चित्ते, बइसाहे पंचकविया (१) चनारि माणुस्सीग्ब्सा प्रव तं इत्थिनाए पुरिसत्ताए णपुंसगत्ताए जिंबनाए अप्यं सुकं वह ओयं इत्वी तत्य प्रजायड, अप्यं ओयं

बहुं सुकं पुरिसो तत्थ पजायड (१) दोण्हं पि रत्तसुकाणं, तुद्धभावे नपुंसओ: इत्यीओतसमाओगे, बिंबं तत्य पंजायइ (२)॥ ४७५॥ उप्पायपुव्वस्स णं चनारि चूलियावत्थ् प०, चउन्विहे कन्वे प० गर्जे पजे कत्थे गेए ॥४७६॥ णेरइ-याणं चनारि समुख्याया प० तं० वयणासमुख्याए कसायसमुख्याए मार्णतियसमु-ग्वाए वेउन्वियसमुग्वाए एवं वाउकाइयाणवि ॥ ४७७ ॥ अरहुओ णं अरिठ्रनेमिस्स चत्तारि राया चोहसपुर्वीर्ग अजिणाणं जिणसंकासाणं सन्वक्खरसंनिवाईणं जिली इव अविनहवागरमाणाणं उक्कोसिया चोहमपुव्यसंपया होत्था. समणस्य णं भगवओ महाबीरस्य चनारि सया बाईगं सदैवमणुयासराए परिसाए अपराजियाणं उद्धोतिया बाइसंपया होत्था ॥ ४७८ ॥ हेठिहा चनारि कप्पा अद्भवंदसठाणसठिया प० तं० सोहम्मे ईसाणे सणंक्रमारे माहिदे, मज्झिहा चनारि कप्पा पिडपुणाचंदसंठाणसंठिया प॰ तं॰ बंभलोगे लंतए महासक्के सहस्यारे, उबरिक्षा चनारि कप्पा अद्भवंदसठाण-संठिया प० तं० आणण् पाणण् आरणे अञ्चए ॥ ४ १९ ॥ चनारि समुद्दा पनेयरसा प॰ तं ॰ लवणोदए वरुणोदए खीरोदए घओदए, चनारि आवना प॰ तं ॰ खरावते उन्नयावते गढावते आमिसम्बत्ते, एवामैव चत्तारि कमाया पटनं व खरावत्तसमाणे कोहे उन्नय।वनसमाणे माणे, गृहावनसमाणा माया, आसिसावनसमाणे होसे । खरावन-समाणं कोरमणुपविदे जीवे कालं करेड णेर्डएस उववजङ, उन्नयावनसमाणं माणं एवं चेव गुडावनसमाणं मायमेवं चेव आसिसावनसमाणं होभं अणुपविठे जीवे कालं करेड णेरइत्म उववजाइ ॥ ४८० ॥ अणराहा णऋतते चउतारे प० पृथ्वासाह एवं चेव । उत्तरासाढे एवं चेव ॥ ४८९ ॥ जीवा णं चउठाणनिव्यत्तिए पोरगले पावकस्मनाए न्त्राणम् वा चिणंति वा चिणिस्संति वा तं० णेरइयणिव्वत्तिए तिरिक्खजोणियणिव्व-तिए मणुस्सणिव्वतिए देवणिव्वतिए। एवं उवन्विणिसु वा उवन्विणंति वा उवन्विण-स्संति वा एवं चिणउवचिगवंधोधीरवेय तह णिजारा चेव ॥ ४८२ ॥ चउपपर्शतया संघा अणंता प॰ चउप्पएसोगाढा पोग्गला अणता प॰ चउसमर्याठईया पोग्गला अगंता प० चउगणकालमा पोरमला अगता जाव चउगणल्य≉सा पोरमला अगंता प॰ ॥ ४८३ ॥ चउठ्ठाणस्स चउन्थोद्देसो समत्तो ॥ चउठ्ठाणं समत्तं ॥

## पंचमद्वाणं

पंचमहृदय्या प॰ तं॰ सन्नाओ पाणाइनायाओ वेरमणं, सन्नाओ मुसा॰ नायाओ वेरमणं, सन्नाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सन्नाओ मेहुणाओ वेरमणं, सन्नाओ परिग्गहाओ वेरमणं, पंचाणुक्यया प॰ तं॰ धूलाओ पाणाइनायाओ वेरमणं, थूलाओ मुसानायाओ वेरमणं, थूलाओ अदिनादाणाओ वेरमणं, थूलाओ

मेहणाओ वेरमणं ( सदारसंतोसे ), इच्छापरिमाणे ॥ ४८४ ॥ पंच वण्णा प० तं० किण्हा नीला लोहिया हालिहा सुकिला, पंचरसा प० तं० तिचा कडुया कसाया अंबिला महरा, पंचकामगुणा प॰ तं० सहा ह्वा गंधा रसा फासा, पंचिंह ठाणेहिं जीवा सर्जात तं ० सहेहिं जाव फासेहिं, एवं रजाति मुच्छीते गिज्झात अज्झोववजाति, पंचिंह ठाणेहिं जीवा विणिघायमावजाति तं० सहेहिं जाव फासेहिं. पंच ठाणा अपरिण्णाया जीवाणं अहियाए असुभाए अखमाए अणिस्सेयसाए अणाणुगामियत्ताए भवंति नं सहा जाव फासा, पंचठाणा मुपरिण्णाया जीवाणं हियाए सुभाए जाव आणुगामियनाए भवंति तं० सहा जाव फामा, पंच ठाणा अपरिष्णाया जीवाणं द्रगड्गमणाए भवंति तं व महा जाव कासा, पंचठाणा परिण्णाया जीवाणं सुगइगमणाए भवंति तं० सद्दा जाव फासा ॥ ४८५ ॥ पंचहिं ठाणेहि जीवा दुरगई गच्छंति तं पाणाइवाएणं जाव परिस्महेणं, पचहिं ठाणेहिं जीवा सोगई गर्न्छति तं व पाणाइवायवेरमणेगं जाव परिग्रहवेरमणेणं ॥ ४८६ ॥ पंच पडिमाओ पर्वं भद्दा सुभद्दा महाभद्दा सन्वओभद्दा भद्दनरपिडमा ॥ ४८७ ॥ पंच धाचरकाया प० तं ० इंदे थावरकाए विंबे थावरकाए निष्पे थावरकाए संमई थावरकाए पायावचे थावरकाए, पंच शासरकायाहियई प॰ तं० इंदे थावरकायाहिवई, जाव पायावचे थावरकायाहिवई ॥ ४८८ ॥ पंचहिं ठाणेहिं ओहिदंसणे समुपाज्जिउकामेवि तप्पडमयाए खंभाएजा तं अप्पभूयं वा पुढ़िव पासिता नापडमयाए खंभाएजा, कुंधुगिनभूयं वा पढ़िव पासिना तप्पट-मयाए खंभाएजा, महइमहालयं वा महोरगसरीर पानिचा तप्पडमयाए खंभाएजा, देवं वा महिस्टियं जाव महेसक्खं पासिना तप्पडमयाए खंभाएजा, प्रेस्त वा पोराणाइं महदमहालयादं महाणिहाणादं पर्हागसामियादं पहीणसे उयादं पहीण-गुनागाराइं उच्छिण्यसामियाइं उच्छिण्यमेउयाइं उच्छिण्यम्तागाराइं जाइं इमाइं गामागरणगरखेडकञ्बडमंडवदोणमुहपट्टणासमसंबाहसनिवेसेस् सिंघाडगतिगचउद्ध-चचरच उम्महमहापहपहेमु णगरणिद्धमणेसु मुनाणमुण्गागारगिरिकंदरसंतिसेलोबठ्टा-वणभवणगिहंसु संनिक्तिसत्ताई चिठ्ठति ताई वा पासिना तप्पडमयाए खंभाएजा। इचेएहिं पंचहिं ठाणहिं ओहिदंसणे समुप्पज्जिङकामे तप्पडमयाए खंभाएजा ॥ ४८९॥ पंचिहं ठाणेहिं केवलवरनाणदंसणे समुष्पिज्ञ कामे तष्पदमयाए णो संभाएजा तं० अप्पभुयं वा पुडावि पासिना तप्पडमयाए जो खंभाएजा सेसं तहेव जाव भवजगिहेसु संनिक्षिताई चिठ्ठंनि ताई वा पासित्ता तप्पडमयाए णो खंभाएजा, सेसं तहेव, इबएहिं पंचहिं ठाणहिं जाव णो खंमाएजा ॥ ४९० ॥ णेरहवार्ण सरीरगा पंचवण्णा

पंचरसा प० तं० किण्हा जाव सुक्किला तिला जाव मधुरा, एवं निरंतरं जाव वेमाणि-याणं ॥ ४९१ ॥ पंच सरीरगा प० तं० ओराहिए वेजिंवर आहारए तेयर कम्मण, ओरालियसरीरे पंचवण्णे पंचरसे प० तं० किण्हे जाव सुक्किले, तित्ते जाव महरे, एवं जाव कम्मगसरीरे, सब्बे वि णं बादरबौदिधरा कळेवरा पंचवण्णा पंचरसा दुर्गेधा अठुफासा ॥ ४९२ ॥ पंचाहिं ठाणेहिं पुरिमपच्छिमगाणं जिणाणं दुरगमं भवइ नं ॰ दुआइक्खं दुविभजे दुपस्यं दुतितिकसं दुरणुचरं । पंचहिं ठाणहिं मज्जिमगाणं जिणाणं सुगमं भवड तं ० सुआइक्खं सुविभाजं सुपस्स सुतितिक्खं सुरुणचर ॥ ४९३ ॥ पंचठाणाइं समणेणं भगवया महावीरेणं समणाणं निग्गंथाणं णिक्यं विण्णयाई णिक्यं कित्तियाई णिक्यं वृड्याई णिक्यं पसत्याई णिक्यमञ्भणु-ण्णायाडं भवंति नं॰ खंती मुत्ती अजने महने लाघने, पंचठाणाई समणाणं जाब अव्भाणुण्यायाई भवंति तं । सचे संजमे तवे चियाए बंभचेरवासे ॥ ४९४ ॥ पंचठाणाई समणाणं जाव अब्भणुण्णायाई भवंति नं ० उक्खिनचरए णिक्खित-चरए अंतचरए पंतचरए लूहचरए, पंचठाणाई जाव अध्याणुण्णायाई भवंति तं ॰ अन्नायचरए अन्नवेलचरए मोणचरए संसठ्कप्पिए तजायसंसठ्कप्पिए, पंचठाणाई जाव अञ्भणणायाई भवंति तं उविनिहिए सुद्धेसणिए संखादितए दिङ्काभिए पुठुलाभिए, पंचठाणाई जाव अब्भणुण्णायाई भवंति तं व आयंत्रिलिए निव्वियए प्रांसिक्षण प्रांसियपिंडवाइए भिन्नपिंडवाइए, पंचठाणाई जाब अब्भणुष्णायाई भवंति तं ॰ अरमाहारे विरसाहारे अंताहारे पंताहारे खहाहारे. पंचठाणाई जाव भवंति तं ॰ अरसजीवी विरसजीवी अंतर्जावी पंतजीवी छूहजीवी, पंचठाणाई जाव भवंति तंजहा-ठाणाइए उद्घडभाराणिए पडिमठाई बीरासणिए णेसजिए, पंचठाणाई जाव भवंति त॰ दंडायइए लगंडसाई आयावए अचाउडक अकंद्रयए ॥ ४९५ ॥ पंचिंह ठाणेहिं समणे णिरगंथे महानिजारे महापजनसाणे भवइ तं० अगिकाए आयरियवेयावचं करेमाणे एवं उवज्ज्ञायवेयावचं येरवेयावचं तवस्सिवेयावचं गिलाणनेयावर्च करेमाणे, पंचिंह ठाणेहिं समणे णिग्गंथे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ तं व अगिलाए सेहवेयावचं करेमाणे. अगिलाए कुलवेयावचं करेमाणे. अगि-लाए गणनेयावचं करेमाणे, अगिलाए संघवेयावचं करेमाणे, अगिलाए साहम्मिय-वेयावचं करेमाणे ॥ ४९६ ॥ पंचाहं ठाणेहिं समणे निग्गंथे साहस्मियं संभी-इयं विसंभोइयं करेमाणे जाइक्सइ तं० सिक्रियद्वाणं पिडसेविसा भवति पिंडिसेबित्ता गो आलोएड आलोएता गो पठ्नेड पठ्नेता गो गिन्निसड जाई इमाई थेराणं ठिइप्पकृप्पाइं अवंति ताइं अइयंचिय २ पृष्टिसेवेड से इंद हं पृष्टिसेवासि १७ प्रतां•

कि मे थेरा करिस्संति ? पंचिह ठाणेहिं समणे निग्गंथे साहम्मियं पारंचियं करेमाणे णाइक्रमंड तं वसके बसंद कलस्य भेयाए अब्स्ट्रेता भवड, गणे बसंड गणस्य भेयाए अब्भेट्रेता भवड हिंसप्पेही छिटप्पेही अभिक्खणं अभिक्खणं परिणायतणाई पर्वजिता भवड, आयरियजवज्झायस्स णं गणंसि पंचनुग्गहठ्ठाणा प० तं व आयरियजवज्झाए णं गर्णसि आणं वा धारणं वा नो सम्मं पउंजित्ता भवड, आयरियउवज्झाए णं गणंसि बाहाराइणियाए किइकम्मं णो सम्मं पर्जजित्ता अवड्, आयरियउवज्झाए णं गणंति जे सुयपज्जवजाए धारेन्ति ते काले २ णो सम्ममणुष्पवाएना भवड्, आयरियउवज्झाए णै गणंति गिलाणसेहवेयावचं णौ सम्ममञ्भुद्रेता भवइ, आयरियजवज्झाए ण गणंति अणापुच्छियचारी यावि भवइ, णो आपुच्छियचारी, आयारेयउवज्झायस्स र्णं गणंसि पंच अवुरगहङ्गाणा पर्वतं व आयरियउवज्झाए णं गणंसि आणं वा धारणं वा सम्मं पर्जेजित्ता भवड एवमहाराइणियाए सम्मं किङ्कम्मं पर्जेजित्ता भवद्, आयरियउवज्झाए णं गणंसि जे सुयपज्जवजाए धारेन्ति ते काळे २ सम्ममणुपवाइना एवं गिलाणसेहवेया-वर्षं सम्मं अञ्मुद्रिना भवड, आयरियउवज्झाए णं गर्णास आयुच्छियचारी यावि भवड, णो अणापुच्छियचारी॥४९ आ पंच निसिज्जाओ प० तं० उक्कद्वया गोदोहिया सम-पायपुया पित्रवंका अद्भुपतियंका॥४९८॥ पंच अज्जवद्वाणा प०तं० साहुअजवं माहु-**महर्व** साहलाघवं साहस्रंती साहमुत्ती ॥४९९॥ पंच विहा जोइतिया प*े* वंदा सूरा गहा णक्सता ताराओ ॥ ५०० ॥ पंच विहा देवा प० तं० भवियद्व्यदेवा णरदेवा धम्मदेवा देवाइदेवा भावदेवा ॥ ५०१ ॥ पंचविहा परियारणा प० तं ॰ कायपरियारणा फासपरियारणा हुवपरियारणा महपरियारणा मणपरियारणा ॥ ५०२ ॥ चमरस्य णं असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो पंच अरगमहिसीओ प० तं० काली राई रयणी विज्ञ मेहा, बलिस्स णं वहरोयणिदस्य वहरोयणरूणो पेव अगा-महिसीओ प॰ नं॰ नुभा णिसभा रंभा णिरंभा मयणा ॥ ५०३ ॥ चमरस्स णं असुरि-दस्स असरकुमाररण्यो पेच संगामिया अणिया पेच संगामिया अणियाहिवई प० तं ॰ पायनाणिए पीडाणिए कुंजराणिए महिसाणिए रहाणिए, दुसे पायनाणियाहिनहैं सोदामे आसराया पीटाणियाहिवई कुंध हत्यराया कुंजराणियाहिवई लोहियक्खें महिसाणियाहिवई किण्णरे रहाणियाहिवई, बलिस्स णं वडरोयणिवस्स वडरोयणराजो पैच संगामिया अणिया पंच संगामिया अणियाहिवई प॰ तं व पायनाणिए जाव रहाणिए, महादुमे पायनाणियातिवई महामोदाने आसराया पीढाणियाहिवई मालंकारे हन्यराया कुंजराणियाहिवई महालोहिअक्ले महिसाणियाहिवई किंपुरिसे रहाणियाहिवई, घरणिदस्स णं णागिदस्स नागकमाररण्यो पंच संगाविया अणिया

पंच संगामिया अणियाहिनई प॰ तं॰ पायत्ताजिए जान रहाजिए भहरोजे पायत्ताजि-याहिनई जसोधरे आसराया पीढाणियाहिनई सुदंसणे हत्यराया कुंजरानियाहिनई नीलकंठे महिसाणियाहिकई आणंद रहाणियाहिकई । भूयाणंदस्स नामकुमारिंदस्स नागकुभाररचो पंच संगासिया अणिया पंच संगासिया अणियाहिवई प० तं० पायताणिए जाव रहाणिए. दक्से पायताणियाहियाँ सुग्गीने आसराया पीढा-णियाहिवई सुविक्रमे हत्थिराया कुंजराणियाहिवई सेयकंठे महिसाणियाहिवई णंदुत्तरे रहाणियाहिनई वेणुदेवस्स णं सुवर्णिणदरस सुवश्वकुमाररनो पैच संगामिया अणिया पंच संगामिया अणियाहिवई प० तं० पायत्ताणिए एवं जहा धर्णस्स तहा वेणुदेवस्स वि । नेणदालियस्स य जहा भ्याणंदस्स, जहा घरणस्स तहा सन्वेसिं दाहिणिहाणं जाव घोसस्स जहा भयाणंदस्स तहा मव्वेसि उनिरिल्ला जाव महाघोसस्स, सक्सस र्ग देविदस्स देवरको पंच संगामिया अणिया पंच संगामिया अणियाहिवई प०ते० पाय-ताणिए जाव उसभाणिए हरिणेगमेसी पायनाणियाहिनई बाऊ आसराया पीटाण-याहिवई एरावणे हत्थिराया केजर'णियाहिवई दामही उसभाणियाहिवई माढरे रहा-जियाहिवई ईसाणस्स णं देविंदस्य देवरको पंच संगामिया अणिया जाब पायनाजिए पीढाणिए कुंजराणिए उसभाणिए रहाणिए, लहपरक्षमे पायनाणियाहिवई महाबाक आसराया पीढाषियाहिवई पुष्फटंते हत्याया कंजराणियाहिवई महादामकी उस-भाषियाहिवई महामाढरे रहाविबाहिवई जहा सक्स्स तहा मब्बेसि दाहिविहार्ण जाव भारणस्म जहा ईसाणस्स तहा सब्वेसिं उत्तरिहाणं जाव अख्यस्स । सकस्म णं देविं-दस्स देवरचो अस्भितरपरिसाए देवाणं पंच पलिओवसाडं ठिई प० ईसाणस्स ण देविंदस्म देवरहो अञ्मितरपरिसाए देवीणं पंच पतिओबसाई ठिई प्रशापक्षा पंच विहा पिंडहा प० तं० गहपिंडहा ठिइपिंडहा बंधणपिंडहा भोगपिंडहा बलवीरिय-प्रिसकारपर्कमपिंदहा ॥ ५०५ ॥ पंचिवहे आजीवे प॰ तं० जाइआजीवे कुलाजीवे कम्माजीवे सिप्पाजीवे लिंगाजीवे ॥ ५०६॥ पंच रायककुहा प० तं० खरगं छत्तं उप्फेसं उबाहणाओ बालवीयणी ॥ ५०७ ॥ पंचिहं ठाणेहि छउमत्वे गं उदिणो परिसहोक्समो सम्मं सहेजा खमेजा तितिक्खेजा अहियासेजा तं० उदिशकामे खुदु अयं पुरिसे उम्मत्तगभूए तेण मे एस पुरिसे अक्कोसए वा अवह-सइ वा णिच्छोदेह वा णिच्यच्छेड वा बंधइ वा रुंबइ वा छविच्छेयं करेड वा पमारं वा णेह उहनेड वा बत्यं वा पश्चिमाई वा कंबले वा पानपुच्छणमन्छिद्द वा विच्छिद्द वा मिदह वा अवहरह वा जक्साहट्रे सहा अर्थ पुरिसे तेण मे एस पुरिसे अक्षोसह वा . तहेब जाब अबहरइ वा समं ज नं तज्यववेविष्य करने उदिने अवह तेज ने एस

पुरिसे अकोसइ वा जाव अवहरर वा मर्भ च णं सम्मं असहमाणस्स अखममाणस्स अतितिकसमाणस्य अणिहियासेमाणस्य कि मने कजर ? एगंतसी मे पावे कम्मे कजर ममं च णं सम्मं सहमाणस्स जाव अहियासेमाणस्स किं मन्ने कजाइ ? एगंतसो मे निजरा कज़इ इचेएहि पंचिहें ठाणीह छ उमत्थे उदिने परिसहोबसरगे सम्मं सहेजा जाव अहियासेजा ॥ ५०८ ॥ पर्चाह ठाणेहिं केवली उदिने परिमहोवसम्मे सम्मं सहेजा जाव अहियासँजा तं शिनचित्ते खलु अयं पुरिसे तेण में एम पुरिसे आकोसइ वा तहेव जाव अवहरइ वा दित्तिचित्तं खलु अयं पुरिसे तेण मे एस परिसे जान अवहरद वा जनसाइट्रे खल्द अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे जान अवहरत वा ममं च णं तक्सववेयणिको कम्मे उदिने भवद तेण में एस प्रिसे जाव अवहरड वा ममं च णं सम्मं सहमाणं खम्माणं तितिक्समाणं अहियासमाणं पानित्ता बहुने अने छ उमत्या समणा निरगं म उदिने परिसहीवसरंग एवं सम्मं महिरस्ति जाव अहियानिस्संति देवेणहि पंचहि ठाणेहि केवली उदिने परिसही-व्यागे सम्मं सहेजा जाव अहियामेजा ॥ ५०९ ॥ पंच हेउ प० तं० हेउं न जाणंड हेर्ड न पासति हेर्ड ण बुज्झद हेर्ड नाभिगच्छद हेउमण्याणमण्णं मरह. पच हे क प० तं व हे उणा ण जाण इजाब है उणा अभ्याणमरणं मरह, पंच हे क पर्ने हेर्ड जागइ जाव हेर्ड छउमन्यमर्ग मरद, पंच हेर्ड पर्ने हेउणा जाणड जम्ब हेडणा छडमस्यमरणं सरद, पंच अहेड, प० तं० अहेडं न जाणड जाब अहेर्ड छउमस्यमरणं सरट, पंच अहेड्स प० त० अहेरणा न जाणड जाब अहेरणा छजमत्यमरणं मरड, पंच अहेक प० तं० अहेर्ड जागढ़ जाव अहेर्ड केवलिमरणं मरड, पंच अहेऊ प० तं० अहेउणा ण जाणाइ जाव अहेउणा केवलिसरणं सरद ॥ ५९०॥ केवलिस्स णं पंच अणुत्तरा पर तेर अणुत्तरे णाण अणुतरे हंमणे अणुत्तरे चरिन अणनरे तथे अणुनरे वीरिए ॥ १९९ ॥ पडमपहे ले अरहा पंच चित्ते होतथा तं ० चिताहिं चुए चइना गब्में बक्तेंते. चिनाहि आए चिनाहिं मेंड भविता अगाराओं अणगारियं पव्वडण चित्ताहिं अर्णने अण्तरे णिव्वाधार निरावरणे कसिणे पिंडपुने केवलवरनागदम्णे समुप्पन चिनाहिं पार्रान्व्यए। पुण्हदंते मं अरहा पंच मुळे होत्या मुळेणं चुए चडला गर्भ वकंते, एवं चेव एएग अभिलावेण इसाओ गाहाओ अणुगंतव्वाओं ॥ पउमप्पमस्म चित्रा मूळे पुण होइ पुष्पद्धंतस्सः, पुन्बाई आसाहा सीयलस्पुत्तर विमलस्य भद्दवया (१) रेबद्रया अर्णतृजिणी पसी धम्यस्य संतिणी भरणी, कुंशुस्स कांत्रयाओ अरस्स तह रेबईओ य (२) मुणिसुब्बबस्स सब्गो शांसिण नमिणो य नेमिणो चित्ता, पासस्स विसाहाओ पंच य इत्युसरे बीरो (३) सेसं जहा आयारे ॥ ५१२ ॥ पंचमहाणस्स पदमोदेसो समस्ते ॥

नो कपड निमांबार्ष वा निमांबीर्ण वा इमाओ उहिठाओ गणियाओ वियंजि-याओ पंच महण्णवाओ महाणंडें को अंनो मामस्य दुखतो वा, तित्रखतो वा, उत्तरि-त्तए वा संतरित्तण वा तं० गंगा जउणा सरक एरावई मही, पंचिंह ठाणेहिं कप्पड़ तं० भर्यान वा. दब्भिक्खंनि बा. पञ्चहेज व णं कोई उदयोषंति वा एजमाणंति, महता वा अणारिएहिं, जो कप्पड़ जिस्संथाणं वा जिस्संधीणं वा पढमपाउसंसि गामाज्यामं दुइजिलए, पंचिहें ठाणेहिं कप्पड़ तं० भयंगि वा दुव्भिक्खेंगि वा जाव महना वा अगारिएहिं, दासावामं पाबीसवियाणं जो कष्पड जिरगंथाणं वा निरगंथीणं वा गामाण-गामं दुर्ज्ञानए, पंचाहं ठाणेहं कपट तं० णाणस्याए दंसणस्याए चरिनस्याए आयरियउवाज्याया वा से वीर्यभेजा आयरियउवाज्यायाणं वा बहिया वयावर्चं करण-यात् ॥ ५१३ ॥ पच अणुरुवादमा प० तं० हत्यकम्मं करेवाणे मेहणं पडिसेवैसाणे राउमायणे भंजमाणे मार्गार्श्यापंडं भंजमाण रायपिटं भंजमाणे. पंचहि ठाणहि समणे निगांधे गयंने उरमण्यविसमाणे नाइक्सड तं रू णगरं निया सव्वक्षी समेता गुले गुलद्वारे बहुवे समणा निग्मेथा भी संचाणन्ति भनाए वा पण्याए वा निक्ख-मिना वा पविभिन्छ वा नेसि विष्णवणद्वाण रायंने उरमण्यविसे जा पाडिहारियं वा पीटफलगरेकासंयारगं पर्वापणमाणे रायंते रूरमणपविमेका हयस्य वा गयस्स बा इट्ट्रम् आगच्छमाणस्य भीए रावंते उरमणपविसेन्ना परो वः णं सहसा वा बलसा वा बाहाए गहाय रायेने उरमणुपितसंजा बहिया व णे आरामगर्य वा उजाण-गर्य वा रायंते उरजणी सञ्बद्धी सभैना संपरिक्लिविता पं निविधेजा इकेएहि पंचहि ठाणेहिं समणे निमांचे जाव णाइक्सइ ॥ ५,१४ ॥ पंचहिं ठाणेहिं इत्थी प्रिसंण मर्डि असंबसमाणी वि गर्भ धरेजा तं । इतथी दुव्तियहा द्वान्नमना सुक् पोगगडे अहिंद्रजा, मुक्सोग्गलसंसिद्रे वा मे बस्ये अंतो जोणीए अगुपविसेजा सयं वा मा मुक्क्पोरगळे अणुपविसेजा परो वा से मुक्क्पोरगळे अणुपविसेजा सीओइगविय-डेण वा से आयममाणीए सक्स्पोरगले अणुपविमेजा, इचेएहिं पंचितें ठाणेहिं जाव धरेजा, पंचाई ठाणेहि इन्श्री पुरिसेण सर्दि संवसमाणी वि गय्म नो धरेजा तं अप्पत्तजीवमा अङ्कंतजीवणा जाइवंझा गेलजपुठ्ठा दोमणीसया इचे-एहिं पंचहिं ठाणेहिं इतथी पुरिसेण सदि संवसमाणी वि गर्म नी धरेजा, पंचहिं ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण सर्दि संवसमाणी वि गन्मं नो धरेजा उं॰ नियोउआ अणोउआ वाक्ससोया वाबिदसोया अणंगपिडसेविणी इचिएहिं पंचिहें ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण सक्ति संबसमाणी वि गन्मं नो घरेखा, पंचहिं ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण सर्वि संवसमाणी वि गर्भ नो घरेजा तं । उदंति णो णिगाम- पिस्तिविधी यावि सवडू, समागया वा से सुक्रपोग्गला पिडाविद्धसंति उदिने वा से विक सोणिए पुरा वा देवकम्मुणा पुत्तफले वा नो निहिट्टे भवह इवेएहिं जाब नो घरेजा॥ ५१५॥ पंचहिं टामेहिं निगांधा निगांधीओ य एगयओ टाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेएमाणा णाइक्कमंति तं० अत्थेगइया निर्माशा निर्माशीओ य एमं महं अमामियं छिनावायं दीहमदं अङ्किमणुपविद्वा तत्थेग-यओ ठाणं वा सेजं वा र्गनसीहियं वा चेएमाणा णाइकमंति अरथेगडया णिरगंथा २ गामेंसि वा णगर्रास वा जाव रायहाणिंसि वा वामे उवागया एगइया जत्य उवस्सयं लभंति एग्ट्या णो लभंति तत्थेगयओ टाणं वा जाव णाइक्संति अत्येगड्या णिरगंथा णिरगंथीओ य णागकुमारावासीर्स वा सुवनकुमारावासीस वा वासं उदा-गया तत्थेगयओ ठाणं वा जाव णाइकमति, आमोसगा वीसंति नै इच्छींन णिग्गंबीओ चीवरपडियाए पडिगाहेत्तए तृत्थेगयओ ठाणं वा जाव णाइक्संति, जवाणा हीसंति ते इच्छंति णिसंयीओ मेहणपिडयाए पिडिगाहेनए नत्थेगयओ ठाणं वा जाव णाहकसंति. इन्नेएहि पंचिह ठाणेहि जाव णाइक्रमीत । पंचिह ठाणेहि समणे णिग्गंथे अचेत्रप सचेलियाहि णिगांशीहि मदि संवनमाणे नाउद्दमङ तं विकचिन समणे णिगांशे निर्मार्थाह अविज्ञसाणेहि अचेलओ सचेलियाहि जिमांशीहि सर्दि संवसमाणे नाइ-कमड एवमेएणं गमएणं दिनचिन जक्खाइट्रे उम्मायपरे निग्गंबीपव्यावियए सम्पे निमंबेहिं अविजमाणेहि अचेलए सचेलियाहिं निम्मंबीहिं सद्धिं संवसमाणे णाडकमह ॥ ५१६ ॥ पंच आसवदारा पर्वं मिच्छनं अविरई पमाओ कसाया जोगा. पंच संबरदारा प० तं नममनं विगई अपमाओं अकसाइनं पसत्यजीगनं, पंच हंडा प० तं० अहारंडे अणहारंडे हिंसारंडे अक्रम्हारंडे दित्रिविपरियामियारंडे । वंच किरियाओ प० तं० आरोभया परिग्तिया मायार्यात्या अपवक्ताणकिरिया सिच्छार्दसणवत्तिया, सिच्छदिष्टिनेरइयाणं पंच किरियाओ प॰ तं० आरंभिया जाव मिच्छादंमणवित्तया एवं सब्वेमिं निरंतरं जाव मिन्छादिष्टियाणं वेसाणियाणं । णवरं विगर्लेदिया मिच्छादिठी न भर्षात सेसं तहेव पंच किरियाओ प० तं० काड्या अहिगरणिया पाओसिया पाग्यानणिया पाणाडवायकिरिया, नेरहयाणं पंच एवं चेव निरंतर जाव वेसाणियाणे, पच किरियाओं प० तं० आर्राभया जाव मिच्छाई-सणवत्तिया णेरदयाणं पंच जाव वेमाणियाणं । पंच किरियाओ प० तं० दिठ्ठिया पुठिया पार्ह्यक्या सामेनीवणिवाइया साहत्यिया एवं णेरहयाणं जाव वेयाणियाणं, पंच किरियाओ प० तं० णेसन्यिया आणवणिया वेयारणिया अणाभोगवसिया अणव-कंखनित्या, एवं जाव वेमाणियाणं, पंचा किरियाओ प० तं व पेजनिया दोस-वित्तया पओगिकिरिया समुदाणिकिरिया इरियाविहिया एवं मणुस्साण वि सेसाण

णित्य ॥ ५१७ ॥ पंच विहा परिष्णा प० तं० उबहिपरिष्णा उबस्सयपरिषा कसायपरिष्णा जोगपरिना अन्तपाणपरिष्णा ॥ ५१८ ॥ पंच विहे खखहारे प० तं० आगमे सुए आणा धारणा जीए, जहां से तत्य आगमे सिया आगमेणं ववहारं पठू-वेजा. णो से तत्थ आगमे सिया जहां से तत्थ मण सिया मुएणं ववहारं पठ्नेजा णो से तब्थ ग्रए सिया एवं जाव जहां से तत्य जीए सिया जीएणं बवहारं पठ्नेजा इन्नेएहि पंचहि बबहारं पठवेजा. आगमेणं जाव जीएणं जहा २ से तत्य आगमे जाब जीए तहा २ बवहारं पढ़वेजा से किमाह भंते ! आगमनित्या ममणा णिग्गंथा ? इन्नेयं पंच पिंह बवहार जया जया जिंह जिंह तथा तथा तहि तहि अणिस्मिओवस्मियं सम्मे ववहरमाणे समणे णिम्नेथे आणाए आराहण् भवड ॥ ५,१९ ॥ संजयमण्स्साणं सन्ताणं पंच जागरा पर्वं नहा जाव फासा संजयमणुस्ताणं जागराणं पंच मुत्ता प॰ तं॰ महा जाव फारा अमुजयमणुस्साणं सुत्ताणं वा जागराणं वा पंच जागरा पर्व नेर्यसहा जाब फामा ॥ ५२० ॥ पंचिह टाणेहि जीवा रयं आइजैति तं । पाणाइबाएणं जाब परिकाहेणं । पंचाहं ठाणेहिं जीवा रयं वसंति तं । पाणाइ-बायवेरमणेणं जाव पांरगाहवेरमणेणं । पंचमानियं णं निक्खपडिमं पडिवनस्य अण-गारस्य कर्णति पंचदत्तीओ भोयणस्य पडिगाहेत्तए पंचपाणगस्य ॥ ५२१ ॥ पंच विहे उबचाए प० तं० उग्गमीवधाए उप्पायणीवधाए एमणीवधाए परिकम्मीवधाए पारहरणोवधाए पंचविद्या विस्तोही प॰ तं॰ उग्गमविसोही उप्पायणविसोही एनणाविसोही परिकम्मविमोही परिहरणविसोही, पंचहिं डाणेहिं जीवा दल्भ-बोहियत्ताए कम्मं पगरेंति तं व अन्हिंताणमवण्यं बदमाणे अर्हितपण्यातस्स धम्मस्म अवर्णं वदमाणे आर्थारयजवन्त्रायाणमवर्णं वदमाणे चाउचण्णस्य संघस्स अवर्ण बदमाणे विविद्धतवर्थभन्तेरागं देवाणं अवरणं बदमाणे, पंचिहिं टाणिहिं जीवा सुलभवोहियत्ताप कम्मं पगरेंति, भरिहंताचं वण्णं बदमाणे, जाव विविकत्तव-बंभचराणं देवाणं वण्णं बदमाणं ॥ ५२२॥ पेच पडिसंत्रीणा प० तं० सोइं-दियपिंड संत्रीणे जाब प्राप्तिदियपिंड संलीणे, पंच अपिंड संलीणा प॰ तं० सोई-दियअपिकसंलीणे जाव फासिदियअपिकसंलीणे, पंच विहे संबरे प॰ तं०-सोइंदियसंवरे जाव फार्मिदियसंवरे पंचिवहे असंवरे प० तं० सोइंदियअसंवरे जाव फासिदियअसंबरे ॥ ५२३ ॥ पंच चिहे संज्ञमे प० तं० सामाइयसंजमे छेदो-बट्टावणियसंजमे परिहारविसद्भियसंजभे सहमसंपरायसंजमे अहक्लायचरित्तसंजमे, एगिदिया णं जीवा असमारंभमाणस्स पंचविहे संबमे कजह तं पुढाविकाइयसंजमे जाब बणस्सहकाहबसंजमे. एगिदिया णं जीवा समारंभमाणस्य पंचविहे असंजमे

कजाइ तं० पुढविकाइयअसंजमे जाव वणस्सइकाइयअसंजमे, पंचिंदिया णं जीवा असमारंभमाणस्स पंचिवहे संजमे कजद तं । सोइंदियसंजमे जान फासिंदियसंजमे. पंचिदिया णं जीवा समारंभमाणस्म पंचविहे असंजमे कजाइ तं ० सोइंदियअसंजमे जाव फासिंदियअसंजमे. सञ्चपाणभूयजीवसना णं असमारंभमाणस्य पंचविहे संजमे कजाइ तं ॰ एगिंदियसंजमे जाव पींचीदियसजमे, सञ्बपाणभ्यजीवसना णं समारंभमाणस्स पंचविहे असजमे कजर तं । एगिदियअसंजमे जाव पंचिदियअसंजमे ॥५२४॥ पंच-विहा तणवणस्सद्दकादया पर तंर अगाबीया मूलवीया पोर्बीया नेथवीया बीयरहा ॥ ५२५ ॥ पंचाबिहे आयारे प० तं ० णाणायारे दंमणायारे चरिता-यारे तवायारे वीरियायारे. पंचविहे आयारपक्षेप पर तंर मासिए उग्याइए मासिए अणुष्यद्वतः चडमामिए उपघाडएः चडमासिए अणुष्याद्वतः आरोदणा, आरोवणा पंचविहा प० तं० पठ्टविया ठविया कांमणा अकांसणा हाडहडा ॥ ५२६ ॥ जबहीने दीने संदरस्य पव्नयस्य प्रचिछमे णं सीयाए सहानदेए उत्तरेणं पचवञ्चारपञ्चया पर तंत्र मालवंते चित्तकृष्टे पम्हकृष्टे णलिणकृष्टे एममेले, जंबू-मंदरस्य परओ सीयाए महागईए दाहिणेणं पंचवक्कारपब्बया प० तं० तिक्रहे वेममणकृष्टे अंजणे मायंजणे सोमणसे, जंबूमंदरपञ्चयस्य पश्चन्थिमेणं सीओयाए महाणईए दाहिणेणं पचवक्सारपव्वया प०तं विज्ञापभे अंकावई पम्हाबई आसीविसे मुहाबहे, जंबुमंदरस्य पर्चान्थमेणं सीओयाए महाणईए उत्तरेणं पंच बक्तार्पव्वया पर नंद चंद्रपव्वण् मृत्यव्वण् शागपव्वण् देवपव्वण् गंधमायणे, जंबुमंदरस्य दाहिणेण देवकुराण कुराए पंचमहद्दरा पर्वं निसहद्दे देवकुरुदहे म्रदहे मुलसदहे विञ्पहरहे, अंवृमंदग्डनरेणं उत्तरकराए कुराए पंचमहद्दा प० तं । नीलवंतदहे उत्तर्कम्दहे चंददहे एगवणदहे मालवंतदहे, सब्बेवि णं वक्तारप-व्वया सीयामीओयाओ महाणईओ मंदरं वा पव्वयंतेणं पंचजीयणस्याई उद्धे उचनेगं पंचगाउयस्यादं उब्बेहेणं, धायइसंदे बीवे प्रतियमदेणं मंदरस्य पब्बयस्स पुरच्छिमेणं सीयाए महाण्ड्रंए उनरेणं पंचवक्यारपव्यया प० त० मालवंते एवं जहां जंतुहीवे तहा जाव पोक्करवरवीवक्रुपचित्रमदे वक्कारा दहा य वक्कारपव्य-याणं उचनं भाणियव्यं, समयक्षेत्रे णं पंच भरहाई पंच एर्वयाई एवं बहा चउठाणे विद्या उहेंसे नहा एत्यांचे भाणियव्यं जाव पंच मंदरा पंचमंदर्चित्याओ णवरं उमुयाग णात्य ॥ ५२७ ॥ उसमे णं अरहा कोसलिए पंचध्यसयाई उद्धं उच्चतेणं होत्या भरहे णं राया चाउरतचक्वटी पंचधणुमयाई उद्गं उपलेखं होत्या बाहबसी जं अगगार एवं चेव। बभी णं अजा एवं चेव एवं सुंदरीवि, पंचिह ठाणेहि सक्ते वि

बुज्योज्जा तं । सहेणं फासेणं भोग्रणपरिणामेणं जिह्नस्वरूणं सुविजर्दस्येणं, पंचहिं ठाणेहिं समजे णिगांधे णिगांधि गिण्हमाणे वा अवलंबमाणे वा णाइक्रमइ तं० णिरगार्थे च णं अन्नयरे पसुत्राइए वा पक्खीजाइए वा ओहाएजा तत्थ णिरगंथे णिरगंथि निष्हमाणे वा अवलंबमाणे वा णाडकमड णिरगंथे णिरगंथि दुरगंति वा विसर्मान वा पक्कलमाणि वा पवडमाणि वा गेण्हमाणे वा अवलंबमाणे वा णाइक्रमद णिरगेथे णिरगंथि सेयंसि वा पंकेंसि वा पणगंसि वा उदगंसि वा उक्क-स्समाणि वा उवान्डामाणि वा गिण्हमाणे वा अवलंबमाणे वा णाइक्सड णिसांधे णिगांधि णार्व आरुहमाणे ना ओरुहमाणे ना णाडक्रमड खित्तहुनं दिन्नहुनं जनखाइठ्रे उम्मायपनं उवसरगपनं साहिगर्णं सपायन्छिनं जाव भत्तपाणपिद्धयाङ्किखरं अद्भार्य वा निग्गंथे णिग्गंथि गिण्हमाणे वा अवलंबमाणे वा णाइक्रमह ॥ ५२८॥ आयोग्य उव ज्ञायस्य णं गणींन पंच अतिसेमा प० तं० आयोग्य उवज्ञाए अंतीउवस्मयस्म पाए निर्गिज्जय २ पण्होडेमाण वा पमजेमाणे वा णाटक्रमइ आय-रियउवाज्ञाए अती उवस्मयस्य उचारपासवणं विभिन्नमाणे वा निरोहेमाणे वा णाइ-क्रमड आयरियउवान्साए पभ उन्छ। वेयाविध्यं करेला उन्छ। को करेला आयरिय-उन्जन्नाए अंतो उनस्मयस्य एगराडं वा दराइं वा एगागी वसमाणे णहक्कमद । आय-रियज्य ज्लाए बाहि जनस्पयम्म एगराई वा दगई वा वसमाणे णाडक्सर । पंचिह ठाणिहि आयरियडवज्ज्ञायस्य गणावक्रमणे प० तं० आयरियडवज्ञाए गणेसि आणं वा धारणं वा नो सम्म परंजिना भवर, आयरियउवज्याए गणंस अहाराय-णियाए किडकमां वेणड्यं नो सम्मं परंजितः भवटः, आयांस्यउवज्लाह गणंति जे गुयपज्जवजाए धार्गित ते काले जो सम्ममणुप्तादेना भवद, आयरियउवज्झाए गर्णांस सगणियाए वा परगणियाए वा निग्रंगीए बहिन्देंसे भवट, मित्रे णाङ्गणे वा से गणाओ अबक्समेळा तेनि संगहोवगगहरूयाए गणावक्सणे पण्णते । पंच विहा इहिमंता मणुस्या प॰ तं॰ अरहंता चक्करी बन्देवा बामुदेवा भावियपाणी अणगारा ॥ ५२९ ॥ पंचमद्राणस्य बिङ्ओ उद्देसी समतो ॥

पंच अत्यिकाया प० तं० धम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए आगामत्यिकाए जीवत्यिकाए पोग्गलत्यिकाए धम्मत्यिकाए अवने अगंधे अरसे अफासे अस्वी अजीवे सासए अविद्युए लोगद्व्ये से समासओ पंचित्रहे प० तं० दव्वओ खेलओ कालओ भावओ गुणओ दव्बओ णं धम्मत्यिकाए एगं दव्वं खेलओ लोगपमाणमेले कालओ ण कयाइ णासी न कयाइ न भवइ न कयाइ न भविस्सद्दि भुविं भवइ य मिक्सइ य धुवे जितिए सासए अक्खए अब्बए अविद्युए जिने, भावतो अवने

सरांचे सरसे अफासे, गुणओ गमणगुणे य (१) अधम्मत्यिकाए अवने एवं चेव नबरं गुणओ ठाणगुणे (२) आगासत्थिकाए अवने एवं चेव णवरं खेत्तओ छोगा-स्रोगप्पमाणमिले गुणओ अबगाहणागुणे सेसं तं चेव (३) जीवत्थिकाए पं अवने एवं चेब गवरं दन्वओ णं जीवत्थिकाए अणंताई दम्बाई, अरूवी जीवे सासए, गणओ सबओगगणे, सेसं तं चेव (४) पोगगलियकाए पंचवने पंचरसे दुर्गधे अङ्करासे ह्वी अजीवे सासए अवठिए जाव दव्यओ ण पोग्गलत्यकाए अर्णताई दव्याई. खेनओ लोगपमाणमेत्रे, कालओ ण कयाइ णासी जाव णिचे भावओ वण्णमंते गंधमते रसमंते फाममंते, गुणओ गहणगुणे ॥ ५३० ॥ पंच गईओ प० तं० निरयगई तिरियगई मणुयगई देवगई सिद्धिगई । पंच इंदियत्था प० तं असेई-दियत्ये जाव फासिदियत्ये पंच मुंडा प॰ तं ॰ सोइंदियमुंडे जाव फासिदियमुंडे, अहवा पंच मंडा प॰ तं॰ कोहमुंडे, माणमुंडे, मायामुंडे, लोभमुंडे, सिरमुंडे ॥ ५३१ ॥ अहे होगे णं पच बायरा प० तं० पुडविकाइया आउ० बाउ० वणस्सइ-काइया उराला तसा पाणा ॥ उन्नलोगे णं पंच बायरा, एए चेव, तिरियलोगे णं पंच बायरा प० तं० एगिदिया जाव पंचिंदिया । पंच विद्वा बादर्ते उकाइया प० तं० इंगाळे जाला मुम्मुरे अबी अलाए, बादरबाउकाइया पंचित्रहा प० तं० पाईण-वाए पढीणवाए उदीगवाए दाहिणवाए विदिसिवाए पंचविहा अचिता वाउ-काइया प॰ न॰ अकंते धंते पीछिए सरीराणुगए संयुच्छिमे ॥ ५३२ ॥ पंच नियंडा प॰ तं॰ पुलाए बउसे कुसीछे नियंठ सिणाए । पुलाए पंच चिहे प॰ तं॰ णाणपुलाए दंसणपुलाए चरित्तपुलाए लिंगपुलाए अहायुहुमपुलाए नामं पंचमे । बउसे पंचिवहे प॰ तं॰ आभोगनउसे अणाओगनउसे संबहनउसे असंबहनउसे अहामुहमबउसे णामं पंचमे । कुसीले पंचित्रहे प॰ तं० णाणकुसीके दंसण-कुषीले चरित्तकुषीले लिंगकुषीले अहामुह्मकुषीले णामं पंचमे । नियंठे पंचित्रहे प॰ तं॰ पहमसमयनियंठे अपडमसमयनियंठे चारमसमयनियंठे अचरिमसमयनियंठे अहासुहुमनियंठे णाम पंचमे । सिणाए पंच चिहे प० तं० अच्छवी असबछे अक-म्मंसे संसदणाणदंसणवरं अरहा जिणे केवली अपरिस्तावी ॥ ५३३ ॥ कप्पद निरगंथाणं वा निरगंधीगं वा पंचवत्याइं धारेलप वा परिहरित्तए वा तं० अंगिए सोमिए साणए पोत्तिए तिरीडपट्टए णामं पंचमए। कप्पइ निमांश्राण वा निमांश्रीण वा पंच रयहरणाई धारिनए वा परिद्वरित्तए वा, नंजहा-उण्णिए उद्दिए साणए पंचा-पिचियए मुंजापिचिए णामं पंचमे ॥ ५३४॥ **धरमं चरमाणस्स पंच निस्सा**-टाणा प॰ तं॰ छकाए गणी राया गिहवई सरीर । यंचा जिही प॰ तं॰

पत्तिकही सित्तिकही सिप्पिकही अपाणिही अपाणिही संस्वितिहे स्रोप प० तं० प्रहिंबसीए आउसीए तेउसीए मंतसीए बंभसीए, पंचठाणाई छउमत्थे सब्ब-भावेणं ण जाणइ ण पास्तइ तं व भग्मत्यिकारं अधम्मत्यिकारं आगासत्य-कार्य जीवं असरीरपिडक्दं परमाणुपोग्गलं, एयाणि चेव उप्पण्णणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली सञ्चमावेणं जाणड पासड धम्मत्थिकायं जाव परमाणुपोग्गलं । अहे कोंगे णं पंच अणुत्तरा महहमहालया महाणिरया प० तं० काटे महाकाछे रोरुए महारोहए अप्पड्ठाणे, उड्डलोगे णं पंच अणुत्तरा महडमहालया महाविमाणा प॰ तं॰ विजये वेजयंते जयंते अपराजिए मध्वठूसिद्धे ॥ ५३५ ॥ पंच परिस-जाया पर तंर हिरिसते हिरिमणसंत चलमते थिरसते उदयणसते पंच मच्छा प॰ तं० अणुलोयचारी पिंद्रेसोयचारी अंतचारी मञ्झचारी सञ्चचारी, एवामेव पंच भिक्खागा प० तं० अणुमोबचारी जाव सञ्बसोयचारी पंच वाणीमगा प० तं० अतिहिवणीमए किवणवणीमए माहणवणीमए माणवणीमए समणवणीमए । पंचहिं डाणेहिं अचेलए पसत्ये भवा तं व अप्पा पिडटेहा लावविए पसत्ये हवेवेसा-सिए तबे अगुण्गाए विउन्ने इंदियनिगाहे पंच उड़ाला प॰ तं॰ दंडहाने रजहारे तणुक्क देखकले सन्तुकले पंच समिईओ प० तं० इरियासमिई भासा जाव पारिठावणियासमिई ॥ ५३६ ॥ पंचिष्ठा संसारसमावन्नगा जीवा प० तं० एर्गिदिया जाब पंचिविया, एगिदिया पंचगद्वया पंचागद्वया प० तं० एगिदिए एगि-दिएस उवबज्जमाणे एगिदिएहिंती वा जान पंचिदिएहिंती वा उवबज्जजा से चेव नं से एगिदिए एगिदियनं विष्पजहमाणे एगिदियनाए वा जाव पंचिदियनाए वा गच्छेजा. बेइंदिया पंचगइया पंचागइया एवं चेव. एवं जाव पंचिंदिया पंचगइया पंचागहरा प० तं० पंचिदिया जाव गच्छेजा ॥ ५३७ ॥ पंचाविद्या स्वव्यजीका प॰ तं ॰ कोहकसाई जाव लोभकसाई अकसाई, अहवा पंचविहा सन्वजीवा प॰ तं ० नेरद्रया जाव देवा सिद्धा, अह भंते ! कलमस्रतिलगुरगमास्विष्फावकलस्वकालि-संदगसईणपिलमेथगाणं एएसि ने घषाणं कुट्टाउत्तार्ण जहा सालीणं जाव केवड्यं कालं जोणी संचित्रह ! गोयमा ! जहकोणं अंतोसुहुतं उक्कोसेणं पंच संबच्छराई, तेण परं ओणी प्रमिलायह जाब तेण परं ओणीबोच्छेदे प्रण्यते ॥ ५३८ ॥ पंच संघच्छरा प॰ तं॰ जक्सलसंबच्छरे जुगसंबच्छरे पमाणसंबच्छरे लक्सणसंब-च्छरे सर्णियरसंबच्छरे, जुगसंबच्छरे पंचविष्ठे प॰ तं व चंदे चंदे अभिविष्ठिए चंदे अभिवृद्धिए चेव, प्रशासम्बद्धार पंचायिष्टे प॰ तं० गक्खने चंदे उद मार्थे मनिवद्भिए रुक्क्लणहाँबच्छरे पंचविद्धे प॰ तं॰ समर्ग नक्सता जोनं

जोयंति समगं उक्त परिणमंति: णश्चण्हं णाइसीओ बहुदओ होइ णक्खते (१) सिसगलपुष्णमासी जीएइ विसमचारिणक्वते कडुओ बहुदओ या तमाह संक्च्छरं चंदं (२) विसमं प्रवालिणो परिणमंति, अणुद्धु देंति पुष्फफलं; वासं ण सम्म वासइ तमाह संवच्छरं कम्मं (३) पुडावेदगाणं तु रसं पुष्फफलाणं तु देइ आदियो: अप्पेण वि वासेणं सम्मं निष्फजए सस्सं (४) आइवतेयनविया खणलबदिवसा जरू परिणमंतिः पार्रात रेणयलयाई, तमाह अभिविद्ययं जाण ५ (५३९) पंच-विहे जीवस्स निजाणमग्गे प॰ तं॰ पाएहिं ऊर्हा वरेणं सिरेणं सब्बंगीहें पाए।हें निजाणमाणे णिरयंगामी भवड़ ऊर्झाहें णिजाणमाणे तिरियगामी भवड उरेणं णिजाणमाणे मणुयगामी भवड सिरेणं णिजाणमाणे देवगामी भवड सब्बंगेहिं णिजाणमाणे सिद्धिगइपजनमाणे पण्णते, पंचित्रिहे हेर्यणे प० तं० उप्पायच्छेयणे वियन्हेयणे वंधन्हेयणे पएसन्छयणे दोधारन्छेयणे, पंचविहे आणंतरिए प० तं । उप्पायणंतरिए वियणंतरिए पएसाणंतरिए समयाणंतरिए सामण्याणतरिए । पंचिविहे अणंते प॰ तं॰ णामणंतए ठवणाणंतए दब्बाणंतए गणणाणंतए पए-साणंतए, अहवा पंचिविहे अणंतए प० तं० एगओऽणंतए दहओणंतए देस-वित्याराणंतए सञ्बवित्याराणंतए मामयाणंतए ॥ ५४० ॥ पंचविहे णाणे प० तं० आभिणिकोहियणाणे मुयणाणे ओहिणाणे मणपजनणाणे केवलणाणे पंचित्रहे णाणावरणिजे कम्मे प॰ तं॰ अभिणिबोहियणाणावरणिजे जाव केवलणाणा-बराणिजे. पंचिवहे साज्जाप पवतं व वायणा प्रच्छणा परियद्रणा अणुष्पेहा धम्मकहा. पंचविहे पश्चकावाणे प० तं० सहहणमुद्धे विषयमुद्धे अणुभासगामुद्धे अणुपालणा-मुद्धे भावनुद्धे पंचिविहे पडिक्रमणे प० तं० आमवदारपिक्रमण मिन्छतपिड-क्रमणे कमायपिडक्रमणे जोगपिडक्रमणे भावपिडक्रमणे पंचहि ठाणेहि सूत्रं वाएजा नं व संगहद्वयाए जनगहणद्वयाए निजरणद्वयाए यने वा मे पजनवाए भनि-स्सइ मुनस्म वा अवोच्छिनिणयद्वयाए पंचिहिं ठाणेहिं सन्तं सिकिवज्ञा तं० णाणह्याए दंमणह्याए चरित्तद्वबाए वुम्बह्विमोयणह्याए अहत्ये वा भावे जाणि-स्सामीति कर्, सोहम्मीयाणेसु ण कप्पेसु विमाणा पंचवण्णा प० तं० किण्हा जाव सुक्किला (१) सोहर्स्मासाणेमु णं कप्पेस विमाणा पंचजीयणस्याई उन्ने उन्नेतर्ग प० (२) वंभलोगलंतएमु णं कप्पेमु देवाणं भवधारणि जसरीरमा उद्घोसेणं पैचरयणीओ उन्ने उन्नेनेणं पट (३) णेरहया णं पंचक्को पंचरसे पोरगळे बंधेंस वा बंधीत वा बंधिस्संति वा तं विष्हे जाव सक्रिहे, तिने जाव मध्ये, एवं जाव वेमाणिया ॥ ५४१ ॥ जंबुद्दीने दीने संदरस्य पन्ययस्स दाक्षिणेणं गंगासहाणाई पंचयहाणाईओ

समप्रेति तं० जनण सरफ बाबी कोसी मही (१) जंद्रमेदरस्य दाष्ट्रिणेणं सिंद्रमहाण्डं पंचमहाण्डीओ समप्रेति तं० समह् विभासा वितरवा प्रावती जंदभागा (२)
जंद्रमंदरस्य उत्तरेणं रत्तामहान्द्रं पंचमहाण्डिओ समप्रेति तं० किन्हा महाकिन्दा
नीला महानीला महातीरा (३) जंद्रमंदरस्य उत्तरेणं रतावहं महाण्डं पंचमहाण्डेओ समप्रेति तं० दंदा इंदरेणा सुसेणा वारिसेणा महाभोया (४)॥ ५४२॥
पंच तित्थयरा कुमारवासमान्त्रे विस्ता मुंडा जाव पव्यद्या तं०
वाद्युओ मही अरिटुनेगी पासे वीरे। चमरचंचाए णं रायहाणीए पंच समा
प० तं० सुहम्मासभा उववायसभा अभिसेयसभा अलंकारियसभा ववसायसभा,
एगमेगे णं इंदठाणे णं पंच मभाओ प० तं० सुहम्मासभा जाव ववसायसभा। पंच
णक्ष्यत्ता पंच तारा प० तं० धणिष्टा रोहिणी पुणव्यम् हत्थो विसाहा, जीवा णै
पंचठाणिव्यक्तिए पोग्यस्ट पावकम्मकाए चिणिस् वा चिणित् वा चिणित्संति वा तं०
प्रिवर्यानव्यक्तिए पोग्यस्ट पावकम्मकाए चिणिस् वा चिणित वा चिणित्संति वा तं०
प्रिवर्यानव्यक्तिए जाव पंचिदियनिव्यक्तिए एवं चिण उवचिण वंथ उदीर देद तह
णिक्ररा चेव, पंचपएसिया संधा अणंता प० पंचपएसोगाडा पोग्यला अणंता प०
जाव पंच गुणलक्षा पोग्यला अणंता पण्णका॥ ५४३॥ पंचमहाणस्य तहसी
उद्देशी समस्तो, पंचमहाणं समस्तं॥

## **छ** इहाणं

छहिं ठाणेहिं संपन्न अणगारे अरिहद गर्ण धारिनए तं वस्त्री पुरिसजाए, सन्ने पुरिसजाए, सन्ने पुरिसजाए, महावी पुरिसजाए, बहुस्सए पुरिसजाए, सन्निमं, अप्पाहिनरणं, छहिं ठाणेहिं निग्गंथे निग्गंथि गिण्हमाणे वा अवलंबमाणे वा नाइक्षमइ, तं वित्तिचित्तं, वित्तिचित्तं, जक्खाइट्टं, उम्मायपत्तं, जबसागपत्तं, साहिनरणं ॥ ५४४॥ छहिं ठाणेहिं निग्गंथा निग्गंबीओ य साहिम्मगं कालगयं समायरमाणा णाइक्षमन्ति तं व अतिहिंतो वा बाहिं णीणेमाणा, बाहिंहितो वा निज्वाहिं णीणेमाणा, जवेहमाणा वा, जनासमाणा वा, अणुक्तवेमाणा वा, तुरिणीए वा संपच्यमाणा ॥ ५४५॥ छ ठाणाइं छउमस्य सम्बन्धावेणं ण जाणव ण पासइ तं व धम्मत्विकायमधम्मत्विकायमधम्मत्विकायमाणा जीवमसरीरपिडिबद्धं परमाणुपोग्गतं सार् एमाणि चेव उप्पन्ननाणवंसन्त्रायमाणां जीवमसरीरपिडिबद्धं परमाणुपोग्गतं सार् एमाणि चेव उप्पन्ननाणवंसन्त्राय अरहा जिणे जाव सम्बन्धावेणं जाणद् पासइ धम्मत्विकायं जाव सहं ॥५४६॥ छहिं ठाणेहिं सम्बन्धावाणं कत्वि इश्वीति वा जतीति वा जसेह वा बस्त्र वा वीरिएइ वा पुरिसकार आव परक्षयिति का तं व जीवं वा कतीतं वरणवाए, अजीवं वा जीवं करणवाए, प्रसम्बन्धं वा वो वासावोः वासिकार, सर्वं करं का कम्मं नेएनि वा मा वा वेप्नि, प्रसमक्षकं वा वो वासावोः वासिकार, सर्वं करं का कम्मं नेएनि वा मा वा वेप्नि,

परमाणपोग्गरं वा छिदित्तए वा भिदित्तए वा, अगमिकाएण वा समोदहित्तए, बहिया वा स्रोगंता गमणयाए ॥ ५४७ ॥ स्वजीवनिकास प० तं० पुरुषिकाइसा जाब तसकाइया ॥ ५४८ ॥ छ तारग्गहा प० तं० सके, बहे, बहस्सई, अंगारए. सणिखरे फेळ ॥ ५४९ ॥ छब्बिहा संसारसमाकामा जीवा प० तं० पुढविका-इया जाव तसकाइया ॥ ५५० ॥ पुढक्काइया छगड्या छलागइया प० तं० पुढ्विकाइए पुढ्विकाइएस उववज्जमाने पुढ्विकाइएहितो वा जाव तसकाइएहितो वा उन्बज्जेजा, सो चेव णं से पुढाविकाइए पुढाविकाइयत्तं विष्पजहमाणे पुढविकाइयत्ताए बा जाव तसकाइयत्ताए वा गच्छेजा, आउकाइयावि छगइया छुआगइया, एवं चेब जाव तसकाइया ॥ ५५१ ॥ छव्विहा सञ्वजीवा प० तं० आभिणिबोहियणाणी जाब केवलणाणी, अञ्चाणी ॥ ५५२ ॥ अहवा छन्दिहा सन्वजीवा प० तं० एगिदिया जाव पंचिंदिया, अणिदिया ॥ ५५३ ॥ अहवा छव्यिहा सञ्बजीवा प॰ तं॰ ओरालियसरीरी, वेडब्बियसरीरी, आहारगसरीरी, तेयगसरीरी, कम्मगस-रीरी, असरीरी ॥ ५५४ ॥ छिव्वहा तणवणस्सडकाइया प० तं० अगगवीया मुलवीया पोरबीया खंघबीया बीयस्टा संमुच्छिमा ॥ ५५५ ॥ छठाणाई सञ्बजीबार्ण शौ सुलभाइं भवंति, तं० माणुस्सए भवे, आयरिए खिने अम्मं, सुकुछे पद्मायाती, केव-लिपन्नत्तस्य धम्मस्स सवणया सुयस्स व। सदृहणया, सदृहियस्स वा पत्तियस्स वा रोइयस्स वा सम्मं काएगं फासणया ॥५५६॥ छ इंदियत्वा प० ते० सोइंदियत्वे जाब फासिंदियत्ये णोइंदियत्ये ॥ ५५७ ॥ छाँच्वहे संबरे प० तं० सोइंदिय-संवरे जाव फार्सिदियसंबरे णोइंदियसंबरे ॥ ५५८ ॥ छन्बिहे असंबरे प० तं० सोइंदियअसंबरे, जाब फार्सिदिअअसंबरे, णोइंदिअअसंबरे ॥ ५५९ ॥ छन्बिहे साए प० तं० सोइंदियसाए जाव नोइंदियसाए ॥ ५६० ॥ छव्बिहे असाए प॰ तं॰ सोइंदियअसाए, जाव नोइंदियअसाए॥ ५६१॥ छन्निहे पायन्छित्ते प॰ तं॰ आलोगणारिहे, पडिक्रमणारिहे, तदुभगारिहे, विवेगारिहे, विउस्स-रगारिहे, तनारिहे ॥ ५६२ ॥ छब्बिहा मणुस्सा प० तं० जंब्हीबगा, धायइ-संडरीवपुरन्छिमद्भगा, धायइलंडरीवपबत्थिमद्भगा, पुक्लरवररीववृपुरत्थिमद्भगा, पुक्खरवरवीवहुपविधमद्भा, अंतरवीवगा, अहवा छव्चिहा समस्सा प० तं० संसच्छिममणस्ता, कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतर्शीवगा, गञ्भवकंतियमणुस्सा कम्मभूमिगा अकम्मभूमिगा अंतरदीवगा ॥ ५६३ ॥ छिलाहा दृष्ट्रिमैता मणुस्सा प॰ तं व अरहंता, चक्रवटी, बलदेवा, बासुदेवा, बारणा, विजाहरा ॥ ५६४॥ स्रव्यिहा अणिच्रिनंता मणुस्सा प॰ तं ॰ हेमवंतगा हेरचवंतगा हरिवंसगा रम्मगर्वसगा कुरू-

वासियो अंतरवीवगा ॥ ५६५ ॥ छन्दिहा ओसप्पियी प॰ तं॰ सुसमसुसमा जाब दुसमदुसमा, खन्निहा उस्सव्यणी प० तं ० दुसमदुसमा आब इसमदुसमा ॥५६६॥ जंबुहीये बीये भरहेरवएस बासेस तीताए उत्सम्मिणीए स्समस्समाए समाए मणुया छन धणुसहस्साई उष्ट्रमुक्तेणं हुत्या, छन अद्भपत्रिकोयमाई परमाउं पालयित्या रा५६७॥ जंबरीवे रीवे भरहेरवएत बासेच इमीसे ओसप्पिणीए सुरामसुसमाए समाए एवं चेव ॥५६८॥ जंनू ० भरहेरवए आगमिरसाए उत्सप्पिणीए तुसमक्क्समाए समाए एवं चेव, जाव छच अद्भपितओवमाई परमाउं पालहरूसंति ॥ ५६९ ॥ जंबुहीवे बीने देवकुरुउत्तरकुराञ्च मणुया छथणुस्सहस्साई उर्द्र उच्चतेर्ण प० छच अद्भपति-ओवमाई परमार्ज पालेंति ॥ ५७० ॥ एवं भागइसंबदीवपरच्छिमदे चतारि आला-बगा जाव पुरुखरवरदीवच्चपचच्छिमदे चत्तारि आलावगा ॥ ५७१ ॥ छथ्विहे वैचयणे प॰तं॰ वहरोसभणारायसंघयणे, उत्तमणारायसंघयणे, नारायसंघयणे, अद्ध-नारायसंघयने, कीलियासंघयने, डेक्ट्रसंघयने ॥ ५७२ ॥ छन्त्रिहे संठाने प०तं ० समचउरते, जग्गोहपरिमंडले, साई, खुजे, वामणे, हुंडे ॥ ५७३ ॥ छठ्राणा अणत्तवओ अहियाए असुभाए जाव अणाणुगामियत्ताए भवंति, तं० परियाए परियाछ सुए तम लाभ प्यासकारे॥ ५७४॥ छठ्ठामा अन्तवतो हियाए जाब आयुगामियत्ताए भवंति तं - परियाए परियाठे जाव प्यासकारे ॥ ५७५ ॥ स्वन्दिहा जाइकारिया मणुस्सा प० तं० अंबठ्ठा य कलंदा य बेदेहा वेदिगाइया; इरिता चुंचुणा चेव छप्पेया इब्भजाइओ ॥ ५७६ ॥ छन्चिहा इलारिया मणस्सा प॰ तं॰ उग्गा भोगा राइषा इक्सागा णाया कोरवा ॥ ५७७॥ छिवहा लोगद्विई प॰ तं भागासपइत्रिए वाए वायपइत्रिए उदही उदहिपइहिबा पुढवी पुढविपइ-द्विया तसा थावरा पाणा अजीवा जीवपहट्टिया जीवा कम्सपहट्टिया ॥ ५७८ ॥ प्रहिसाओ प॰ तं॰ पाईणा पडीणा वाहिणा उईणा उड्डा अहा ॥ ५७९ ॥ अहि दिसाहि जीवार्ण गई पवस्ता तं० पाईणाए जाव अहाए एक्सागई वर्धती आहारे वुषी निवुषी विगुन्यणा सङ्परियाए समुख्याए कालसंजीने दंसणाभिगने भाणाभि-गमे जीवाभिगमे अजीवाभिगमे एवं पंचिदियतिरिक्कजोलियाणवि मणुस्साणवि ॥ ५८० ॥ छाँहै ठाणेहिं समने निसांचे आहारमाहारेमाने जाकामह तं० वेयण-वैवाक्ये इरिक्ट्राए व संजयद्वाए, तह पाणवतिवाए छद्वं पुण धम्मचिताए, छहिं ठाचेहिं समणे निर्गये आहार बेल्कियमाने नाइकमइ तै॰ आतंके उक्समी तिवि-क्सणे वंभवेरमुतीए पानिदवा तबहेर्ड सरीरवुच्डेवणद्वाए ॥ ५८१ ॥ छहिँ ठावेहिं वाया समार्थ पारकेका तं वरहंतावसक्ये बदवाये, वरहंतपनास्य

धम्मस्य अवष्यं वदमाणे. आयरियतवज्ज्ञायाणमवर्षं वदमाणे, चाउम्बन्ध संघरस अवर्ष बदमाणे. जक्सावेसेण चेव मोष्टणिजरस चेव कम्मरस उद्गणं ॥ ५८२ ॥ छव्विहे पमाए प० तं० मज्जपमाए, णिहपमाए, विसयपमाए, कसाय-पमाए, जूयपमाए, पडिजेहणापमाए ॥ ५८३ ॥ छन्जिहा पमायपडिलेहणा प० तं० आरभडा संमद्दा, वज्जेयन्वा य मोसली तड्या, पप्छोडणा चउरथी निक्सिता वेइया छठ्ठी (१) छिन्वहा अप्पमायपिडिकेहणा प० तं० अणसावियं अविति, अणाणुवंधि अमोसिल चेव छप्परिमा णव खोडा पाणी पाणविसोहणी (२) ॥ ५८४ ॥ छ लेसाओ प० तं० कफल्लेस। जाव सुक्रलेसा, पंचिदियतिरिक्खको-णियाणं छ देसाओ प० तं० कण्डलेसा जाव सकलेसा, एवं मणुस्सदेवाण वि ॥ ५८५ ॥ सकस्य णं देविंदस्स देवरको सोमस्य महारको छ अग्गमहिसीओ प० ॥ ५८६ ॥ सक्क्स्स णं देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारन्नो छ अग्गमहिसीओ प० ॥ ५८७ ॥ ईसाणस्स णं देविंदस्म मज्ज्ञिमपरिसाए देवागं छ पलिओवमाई ठिई पः ॥ ५८८ ॥ छ दिसिकुमारिमहत्तारेयाओ पः तः ह्वा हतसा सुहवा हववई रूवकंता रूयप्पभा, छ विज्ञुकुमारिमहत्तरियाओ प० नं० आला सका सतेरा सोया-मणी इंदा घणविज्वया ॥ ५८९ ॥ घरणस्स णं नागकुमारिदस्स नागकुमारस्त्रो छ अगगमहिसीओ प० नं० आला सका सतेरा मौयामणी इंदा घणनिज्ञ्या, भयाणंदस्स णं णानकमारितस्स णानकमाररण्णो छ अग्नमहिसीओ प० तं० स्वा स्त्रंसा सुरूवा रूववई स्वकंता रूयप्यमा, जहा धरणस्य तहा मञ्जेशि दाहिणिस्लाणे जाव घोसस्स, जहा भृयाणंदस्स तहा सञ्चिमि उत्तरिन्लाणं जाव महाघोसस्स ॥ ५९० ॥ धरणस्म णं नागक्रमारिदस्य नागक्रमाररको छसामाणियसाहस्सीओ पण्णनाओ, एवं भूयाणंदस्स वि जाव महाघोसस्स ॥ ५९१ ॥ छव्विहा उग्गहमई प० तं विष्पमोगिण्हइ बहुमोगिण्हइ बहुविधमोगिण्हइ धुवमोगिण्हइ अणिस्सि-यमोगिण्हइ असंदिद्रमोगिण्हइ ॥ ५९२ ॥ छिव्वहा ईहामई प० तं - खिप्पर्मी-हइ, बहुमीहइ, जाव असंदिद्धमीहइ॥ ५.९.३॥ छिन्वहा अवायमई प० तं० स्तिप्पमनेइ जान असंदिद्धमनेइ छिन्मिहा धारणा प० तं० बहुं धारेह बहुनिई धारेह पोराणं धारेह दुद्धरं धारेइ अणिस्सियं धारेइ असंदिद्धं धारेइ ॥ ५९४ ॥ छन्जिहे बाहिरए तवे पर्वं अणसणं ओमोयरिया भिक्सायरिया रसपरिवाए कायकिसेसी पिसंजीणया ॥ ५९५ ॥ छिन्वहे अब्भंतरिए तवे ए० तं० पायच्छित्तं विणको वैयावर्ष तहेव राज्याओं साणं विउत्सम्मो ॥ ५९६ ॥ छव्विहे विवादे प० ते० मोसबहता उत्सबहता अयुकोमहत्ता पविजोमहत्ता भहता मेलहता॥ ५९७॥

छिन्दा सुद्दा पाणा प॰ तं॰ बेइंदिया तेइंदिया चनरिदिया संसच्छिमपंचिदियतिरे-क्सजोणिया तेजकाइया बाउकाइया ॥ ५९८॥ छब्बिहा गोयरचरिया प० तं० पेडा अद्धपेडा गोसुत्तिया पर्तगदीहिया संबुक्तवट्टा गंतुंपचागया ॥ ५९९ ॥ जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्य प्रव्यस्य दाहिषेणमिनीसे रयणप्रभाए पृष्ठवीए छ अवकंतमहानिर्या प॰ तं॰ लोडे लोलए उद्देश निद्देश जाए पञ्चाए ॥ ६००॥ चउत्थीए गं पंकप्पभाए पुढवीए छ अवकंता महानिरया प० तं० आरे बारे मारे रोरे रोरुए खाडखडे ॥६०९॥ बंभलोए णं कप्पे छ विमाणपत्थडा प० तं० अरए विरए नीरए निम्मले वितिमिरे विसुद्धे ॥ ६०२ ॥ चंदस्म णं जोइसिंदस्स जोइसरको छ णक्खता पुर्वा भागा समस्तेता तीसइमुहत्ता प० तं० पुञ्चाभद्वया कत्तिया महा पुञ्चाफम्पुणी मुलो पुव्वासाढा ॥ ६०३ ॥ चंदस्त णं जोइसिंदस्स जोइसरम्रो छ णक्सत्ता णक्तंभागा अवबुलेक्ता पन्नरसमुहक्ता प० तं० सर्याभसया भरणी अहा अस्स्रेसा साई जेठा ॥ ६०४ ॥ चंदस्स णं बोइसिंदस्स जोइसरको छ णक्खना उभयंभागा दिवन्नखेला पणयालीससुहता प० तं० रोहिणी पुणव्वस् उत्तराफरगुणी विसाहा उत्तरासाढा उत्तराभद्दवया ॥ ६०५ ॥ अभिचंदे णं कुलकरे छ धणुसयाई उन्ने उन्न-त्तेणं हत्या ॥६०६॥ भरहे णं राया चातरेतचक्कवट्टी छ पुञ्चसयसहस्साई महाराया हत्था ॥६०७॥ पामस्य णं अरह्ओ पुरिसादाणियस्य छस्सया वाईणं सदेवमणुया-इराए परिसाए अपराजियाणं संपया होत्या ॥६०८॥ वासुपुञ्जे णं अरहा छहिं पुरिस-सएहिं सदि मुंडे जाव पव्यद्वए ॥६०५॥ बंदप्पभे णं अरहा छम्मासे छउमस्ये होत्या ॥६१०॥ तेइंदियाणं जीवाणं असमारभमाणस्स छन्विते संजमे कज्जह् तं० घाणामाओ सोक्खाओ अववरोवेका भवति धाणामएणं दुक्खेणं असंजोगेता भवद जिन्नामाओ सोक्साओ अवबरोवेता अबद एवं चेव फासामाओ वि॥ ६११ ॥ तेईदियार्प जीवाणं समारभमाणस्स छब्बिहे असंज्ञमे कज्जड तं० घाणामाओ सोक्खाओ ववरी-वेता भवइ बाणामएषं दुक्खेणं संजोगेता भवइ जाव फासमएवं दुक्खेणं संजोगेता अबर् ॥ ६१२ ॥ जंबरीने दीने छ अकम्मभूमीओ प० तं० हेमचए हेरण्यनए हरि-बासे रम्मगबासे देवकरा उत्तरकरा ॥ ६९३ ॥ अंबुद्दीवे दीवे छन्वासा प० तं० भरहे एरवए हेमवए हेरण्यवए हारेवासे रम्मगवासे ॥ ६१४ ॥ अंबुहीवे दीवे छव्वासहर-पञ्चया प० तं • जुलहिमबंते महाहिमबंते निसंदे बीलबंते रूपी तिहरी॥ ६१५॥ अंग्नंबरदाहिणे मं छ कृता प॰ तं ॰ गुहहिमवंतकृते वेसमणकृते महाहिमवंतकृते वैकलियकुढे निसदकुढे रूपयकुढे ॥ ६९६ ॥ अंबुमंदरउत्तरेषं छकुडा प० तं व बीलवंतकुरे उद्देशकुरे स्थिके स्थिके नकुरे सिद्धकि शिविन्कुरे ॥६१०॥ 9≮ स्रचा=

अंबुद्दीने चीने छ महदृहा प० तं० पउमदृहे महापउमदृहे तिगिच्छदृहे केसरिदृहे महापोडरीयहहे पुंडरीयहहे ॥ ६१८ ॥ तत्य णं छ देवयाओ महन्त्रियाओ जाव पिलेओवसिट्रेडियाओ परिवसंति तं० सिरी हिरी धिई किसी बुद्धी लच्छी ॥ ६१९ ॥ जंबूमंदरदाहिणेणं छ महानईओ प॰ तं॰ गंगा सिंधू रोहिया रोहियंसा हरी हरिकंता ॥ ६२०॥ जंब्रमंदरस्स उत्तरे णं छ महानईओ प० तं० णरकंता जारिकंता सुबण्ण-कूला रूपकुला रत्ता रत्तवई ॥ ६२१ ॥ अंबुमंदरपुरच्छिमे ण सीयाए महानईए जमयकुळे छ अंतरनईओ पर तंर गाहावई दहावई पंकवई तत्तजला मनजला उम्मत्तजला ॥ ६२२ ॥ जंबमंदरपचित्यमे ण सीओयाए महानईए उभयकुछे छ अंतरनईओ प॰ तं॰ खीरोदा सीहमोया अंतोवाहिणी उम्मिमालिणी फेणमालिणी गंभीरमालिणी ॥ ६२३ ॥ धायइसंडचीवपुरच्छिमद्वेणं छ अकम्मभूमीओ प॰ तं० हेमक्ए एवं जहा जंबुद्दीवे २ तहा णई जाव अंतरणईओ जाव पुक्खरवरवीवकूरचन्धि-मदे भाणियव्वं ॥६२४॥ छ उक प० तं० पाउसे वरिसारते सरए हेमंते वसंते गिम्हे ॥ ६२५ ॥ छ ओमरत्ता प० तं० तइए पब्वे सत्तमे पब्वे एकारसमे पब्वे पनरसमे पब्बे एगूणवीसङ्मे पब्बे तेवीसङ्मे पब्बे ॥ ६२६ ॥ छ अङ्ग्ता प० तै० चडस्ये पन्ने अठूमे पन्ने दुवालसमे पन्ने मोलसमे पन्ने वीसइमे पन्ने चउवीसइमे पन्ने ॥ ६२७ ॥ आभिणिबोहियणाणस्य णं छिवहे अत्योग्गहे प०तं० सोइंदियत्योग्गहे जाव नोइंदियत्योग्गहे ॥ ६२८॥ छित्रहे ओहिणाणे प॰ तं० आणुगामिए अणाणुगामिए वन्नमाणए हीयमाणए पडिवाई अपडिवाई ॥ ६२९ ॥ नो कप्पड निरगंपाण वा निरगंपीण वा इमाई छअवयणाई वइत्तए तं० अलियवयणे हीलि-यवयणे खिंसियवयणे फल्सवयणे गार्त्यियवयणे विउसवियं दा पुणौ उदीरित्तए ॥ ६३० ॥ छ कप्पस्स पत्थारा प० तं० पाणाइवायस्स वार्यं वयमाणे मुसानायस्य वायं वयमाणे अदिनादाणस्य वायं वयमाणे अविरहवायं वयमाणे अपुरिसवायं वयमाणे दासवार्यं वयमाणे इचेए छ कप्पस्म पत्यारे पत्यरेता सम्मग्र-परिपुरेमाणे तठ्ठाणपत्ते ॥ ६३१ ॥ छ कप्पस्स पलिमंगू प० तं ० कोकुइए संजमस्स पिनंयू मोहरिए सचवयणस्स पिलमंथु चक्कुलोलए इरियावहियाए पिलमंधू तितिणिए एसणागोयरस्स पिलमेच इच्छालोभिए मुनियसगस्य पिलमेच भिजाणि-दाणकरणे मोक्समगगर्स पलिमंग् सन्वत्व भगवया अणिदाणता पसत्वा ॥६३२॥ छिन्दा कप्पठिई प० तं० सामाइयकप्पठिई छेओवद्वावणियकप्पठिई निविश्तमाण-कप्पठिई विश्विद्रकप्पठिई जिलकप्पठिई विविरकप्पठिई ॥ ६३३ ॥ समने मगर्व महावीरे छठ्रेणं भत्तेणं अपाणक्णं मुंबे जाव प्रव्यवस् ॥ ६१४ ॥ सम्पन्स भी

भगवओ महावीरस्स छट्टेणं अतेलं अपाणएणं अणंते अणुत्तरे जाव समुप्पण्णे ॥ ६३५ ॥ समणे भगवं महाबीरे छठ्रेणं अत्तेणं अपाणएणं सिद्धे जाव सव्यद्धक्ख-प्पतिणे ॥ ६३६ ॥ सणंक्रमारमाहिंदेस णं कप्पेस विमाणा छ ओयणनयाई उन्ने उन्न-त्तेर्ण पव ॥ ६३७ ॥ सर्वक्रमारमाहितेस ण कप्पेस देवार्ण अवधारणिकामा सरीरमा उक्रोसेणं छ रयणीओ उर्च उच्चतेणं पण्णता ॥ ६३८ ॥ छन्विहे भोयणपरिणामे प॰ तं॰ मणुने रसिए पीणणिजे बिंहणिजे [ मयणणिजे दीवणिजे ] दप्पणिजे ॥ ६३८ ॥ छम्बिहे विसपरिणामे प० तं० ढक्के भूते निवडए मंसाणसारी सोणि-याणुसारी अठ्रिमिजाणुसारी ॥६४०॥ छन्निहे पठे प० तं० संसम्पठे वनगहपठे अण-जोगी अपुलोसे तहणाणे अतहणाणे ॥ ६४१ ॥ चमरचंचा णं रायहाणी उद्योसेणं छम्मासा विरहिया उववाएणं ॥ ६४२ ॥ एगमेगे णं इंदठ्राणे उक्कोसेणं छम्मासा निरहिए उववाएणं ॥ ६४३ ॥ अहेसत्तमा णं पुत्रवी उक्कोसेणं छम्मासा विरहिया उववाएगं ॥ ६४४ ॥ सिद्धिगई गं उक्कोसेगं छम्मासा विरक्षिया उववाएगं ॥ ६४५ ॥ छन्तिहै आउयबंधे प॰ तं ॰ जाइणामनिधत्ताउए गइणामणिधत्ताउए ठिइणामणिध-ताउए ओगाइणाणामणिश्रताउए पएसणामणिश्रताउए अणुभावणामणिश्रताउए ॥ ६४६ ॥ गेरइयाणं छब्बिहे आउयबंधे प० तं० जाइणामणिधत्ताउए जाव अणुभावणासमिधताउए एवं जाव वेसाणियाणं ॥ ६४० ॥ नेरहया णियमा छन्ना-साबसेसाउया परभवियाउयं पगरेति, एवामेव असुरक्तमारावि जाव यणियकुमारा, असंबेजवासाउया सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिया णियमं छम्मासावसेसाउया पर-भवियाउर्य पगरेति. असंखे अवासाउया सिम्भूष्ट्सा णिवमं जाव पगरेति, वाण-मंतरा जोइसवासिया वेमाणिया जहा जेरइया ॥ ६४८ ॥ छन्जिहे भावे प॰ तं० भोदइए उवसमिए खडए खगोवसमिए पारिणामिए संनिवाइए ॥ ६४९ ॥ छन्विहे परिकासणे प॰ तं॰ उचारपरिकासणे पासवणपरिकासणे इनारिए आवकहिए जेंकिंचि-मिच्छा सोमणंतिए ॥ ६५० ॥ कतियाणक्सते छतारै प० ॥ ६५१ ॥ असिलेसा-णक्खते छत्तारे प्रा ६५२ ॥ जीवा मं छ्यामनिन्यतिए पोरमछे पावकस्मताए चिणिस वा चिणंति वा चिणिरसंति वा तं ० पुढविकाइयनिष्वतिए जाव तसकायनि-व्यक्तिए एवं विज उब्बिज बंध उदीर वेय तह जिजरा चेव ॥६५३॥ छप्पएसिया जं संथा अर्थता प० ॥६५४॥ इप्पएसोगादा पोग्गला अर्थता प० ॥६५५॥ इसमय-ठिडेबा पोम्बक्त कर्मता ए०॥ ६५६ ॥ अनुनवातमा पोम्बक्त जाव अनुमहानका पोग्यका अर्थता पण्यता ॥ ६५० ॥ स्टब्स्य सहस्रवस्थयं समर्थ ॥



## सत्तमहाणं

सत्तिविहे गणावक्सणे प० तं० मध्वधम्मा ग्रेएसि एगइया रोएसि एगइया जो रोएमि सब्बधम्मा वितिगिन्छामि एगइया वितिगिन्छामि एगइया नो वितिगिन्छामि सञ्चधम्मा जुहणामि एगइया जुहणामि एगइया णो जुहुणामि इच्छामिणं भंते ! एगळ्ळविहारपडिमं उवसंपाजिता णं बिहरितए ॥ ६५८ ॥ सन्विहे विभंगणाणे प॰ तं॰ एगदिसिलोगाभिगमे, पंचदिनिलोगाभिगमे, किरियावरणे जीवे, मुद्रगे जीवे. असुदागे जीवे, स्वी जीवे, गव्वमिणं जीवा, तत्थ खलु इमे पढमे विभगणाणे जया ण नहारुवस्स समणस्स वा माहणस्य वा विभंगणाणे ममुष्पज्वद् से णं नेणे विभंगणाणेणं समप्पन्नेगं पासइ पाईणं वा पडीगं वा दाहिणं वा उदीणं वा उन्नं वा जाव सोहम्मे कपी तस्य णमेवं भवद अस्थि णं मम अइसेसे णाणदंसणे समुप्पने एगदिसिं लोगा-भिगमें संतेगड्या समणा वा माहणा वा एवमाहंस पंचदिनिं लोगाभिगमें जे ते एवमार्ट्स मिन्छं ने एव मार्डस पढ़में विभंगणाणे, अहावरे दोखे विभंग-णाणे जया णं तहारूवस्य समणस्य वा माहणस्य वा विभंगणाणे समप्यज्ञह से में तेण विभंगणाणेणं समापण्णेणं पासद पाईणं वा पडीणं वा दाहिणं वा उद्दीरं वा उद्घे जाव मोहम्मे कापे तस्म णं एवं भवड़ अत्थि णं मम अइसेसे पाणदंसणे सम्-पाणी पंचदिनि लोगाभिगमे मतेगड्या समणा वा माहणा वा एवमाहंसु एगदिसि लोगाभिगम जे ने एवमाईस भिच्छे ने एवमाईस दोखे विभंगणाणे । अहाबरे तक्के विभंगणाणे जया णं तहाह्वस्य समगम्य वा माहणस्य वा विभंगणाणे समुप्पज्जइ. से णं तेणं विभंगणाणेणं समुप्पणेणं पामइ पाणं अद्ववाएमाणा, भुसं वर्गमाण अदिजमादितमाणे मेहणं पडिसेवमाणे पांग्गहं परिनिष्हमाणे, राइभोयणं भंजमाणे वा पावं च णं करमं कीरमाणं णो पायड तस्य णसेवं अवड अस्य ण मम अट्रमेसे णाणदंसणे समुष्पन्ने किवियावरणे जीवे संतेगहवा समणा वा माहणा वा एवमाहंसु णे। किरियावरणे जीवे जे ने एवमाहंसु भिच्छं ते एवमाहंस ता विभंगणाणे । अहावरे चडत्यं विभंगणाणे जया णं तहाम्बस्स समणस्स वा माहणस्य वा जाव समुष्यज्ञह से णे तेणं विभेगणांगेणं समय्यकेणं देशामेत पासइ बाहिरव्भंतरए पोरगले परियाइइला पुढेंगर्न णाणलं फुलिया फुरिला फुटिला विकुन्त्रिता ण विकुन्त्रिता ण चिट्ठिताए तस्स णमेवं भवड अत्थि ण सम अवसेसै णाणदंसणसमुष्पने मुदरगे त्रीवे संतेगह्या समणा वा माहणा वा एवमाईस असु-दरगे जीवे, जे ते एवमाहंस मिच्छं ते एवमाहंस खडरखे विश्वेगानाचे. अहावरे पंचमे विभागणां जया मं तहारमस्य समयस्य जाव समुख्यज्ञह, से वा तेवं

विभंगणाणेषां समुष्यक्षेणं देवामेव पासद बाहिरव्लिमतरए पोग्गलए अपरियायिङ्सा पुढेगत्तं मामतं जाव विडन्दिना णं चिद्रितए तस्य णमेवं भवइ अत्य जाव समु-पक्षे अमुद्दाने जीवे, संतेगइया समणा वा माहणा वा एवमाइंस मुद्दाने जीवे, जे ते एक्माइंसु मिच्छं ते एक्माइंसु, पंचमे विभंगणाणे । अहावरे छक्ने विभंग-णाजे. जया णं तहास्त्रस्य समणस्य वा माहणस्य वा जाव समुप्पजति. से णं तेणं विभंगणाणेणं सम्पूष्णेणं देवामेव पासड बाहिरच्भंतरए पीरगले परियाइता बा, अपरियायिहना वा पढेननं णाणनं फुसेता जाव विकृत्विता चिद्रितए तस्म णमेवं भवड, अन्य णं मम अडसेसं जाणदंसुणे समुप्पन्ने रूवी जीवे संतेगहया समणा वा माहणा वा एवमाहंस अरूवी जीव जे ने एवमाहंस मिच्छं ते एवमाहंस हुड़े विभंगणाणे । अहावरे सत्तमे विभंगणाणे जया णं नहारूबस्स समणस्स वा माहणस्य वा विभंगणाणे ममुप्पज्ञह, मे णं तेणं विभंगणाणेणं समुप्पन्नेणं पासह सुद्रमेण वाउकाएणं फुडं पोग्गलकायं एयंनं वेयंनं चलंनं खुटमंनं फंट्नं घट्टंनं उदी-रैतं तं तं भावं परिणमंतं तस्य णमेवं भवड अन्य णं मम अडमेमे जाणदंसणे सम-प्पणी, सञ्बन्धिणं जीवा सतंगद्रया समणा वा माहणा वा एवमाहंस जीवा चेव अजीवा चेव जे ते एवमाइंनु मिन्छं ते एवमाइंनु तस्य णमिमे चनारि जीवनिकाया णो सम्ममुबगया भवंति तंत्रहा पुडविकाइया आक तेक वाउकाइया, इचेएहिं च उहिं जीवनिकाएहिं भिच्छादंडं पवत्तंइ, सत्तमे विभंगणाणे ॥ ६५९ ॥ सत्तविहे ओणि-संगहे प॰ तं॰ अडया पोयया अराउया रमया संसेयया संमुच्छिमा उब्स्था. अंडगा सत्तगङ्या सत्तागङ्या प० तं० अंडगे अंडगेमु उवक्खमाणे अंडएहिंती वा पीयएहिंती वा जाव उच्मिएहिंती वा उवक्केळा से चेव णं से अंडए सहगत्तं विष्पजहमाणे अंडयनाए वा पोययताए वा जाव उन्भियनाए वा गच्छेजा. पोयया सत्तगङ्गा सत्तागङ्गा, एवं चेव, सत्ताण्डवि गङ्गागई भाषियव्या जाव उन्भियति ॥ ६६० ॥ आयरियउवज्यायस्य णं गणंसि सत्तर्सगहठाणा प० तं० आयरियटव-ण्झाए गणंसि आणं वा धारणं वा सम्भं पर्उजिता मवड, एवं जहा पंचठाणे जाव आयरियतकामाए गर्मस् आपुरिक्रयनारी वावि अवद्, नो अणापुरिक्रयचारी वावि भवह आयरियउवज्ञात वर्णसि अव्ययकाई उक्तरणाई सन्से उप्पाइता भवइ, भायरियदवज्ञाए गणंसि वृद्युच्यताई तबकरणाई सम्मं सारक्खेला संगोबहत्ता अवड नो असम्मं सारक्वेता संगोनिता अवड ॥ ६६९ ॥ आयरियस्यकायस्य वं शर्णात सत्त अर्थगहरामा ४० तं० भागरिक्डक्फ्साए गर्पास आसे वा धारमे वा नो सम्मं पर्वक्रिता सबा, एवं बाव जनगरनायं नो सम्मं सारकारण संयोगसा

भवइ ॥ ६६२ ॥ सत्त पिंडेसणाओ प० ॥ ६६२ ॥ सत्तपाणेसणाओ प० ॥६६४॥ सत्त उरगहपिंडमाओ पर्व ॥ ६६५ ॥ सत्त सतिकया पर्व ॥ ६६६ ॥ सत्त महज्ज्ञ-यणा पर ॥ ६६७ ॥ सत्तसत्तमिया णं भिक्खपडिमा एग्णपन्नयाए राहंदिएहि एगेण य छुणाउएणं भिक्सासएणं अहासुत्तं ( अहा अत्यं ) जाव आराहिया यावि भवइ ॥ ६६८ ॥ अहे लोगे णं सत्त पढवीओ प० सत्त घणोदहीओ प० सत्त घणवाया प० सत्त तणवाया प० सत्त उवासतरा प० एएस णं सत्तम् उवासंतरेस सत्तत्वाया पइट्टिया एएसु णं सनमु तणुवाएमु सन घणवाया पइट्टिया एएमु णं सन्तसु घणवा-एम सत्त घणोदधी पइठ्रिया एतेन ण मत्तमु घणोदहीनु पिंडलगपिहणसंठाणसंठि-आओ सत्त पुढर्वाओ पर्वार पडमा जाव सत्तमा, एयासि ण सत्तफ्ट पुढवीणं सत्त णामधेजा प० तं० घम्मा वसा मेला अजणा रिट्ठा मधा माधवडे. एयासि णं सन्तर्ष्ट पढ़वीर्ण सन्त गोना प० तं० रयणप्पभा सङ्गरपभा वालुअप्पभा पंकप्पभा धूमप्पभा तमा तमनमा ॥ ६६९ ॥ सनविहा बायरवाउकाइया प० तं० पाईणवाए पडीण-वाए दाहिणवाए उदीणवाए उद्भवाए अहोवाए निर्देखिदाए ॥ ६७० ॥ सत्त संठाणा प॰ तं॰ दीहे रहस्से वहे तंसे चडग्से पिहले परिमंडले ॥ ६७१ ॥ सत्त भयद्वाणा प॰ तं॰ इहलोगभए परलोगभए आदाणभए अकन्हाभए वेयणभए मरणभए असिलोगभए ॥ ६७२ ॥ सन्नाहें ठाणीई छउमत्यं जाणेजा तं व पाणे अहवाएता भवड मुसं वड्ना भवड अदिनमाइना भवड महफरिसरसरूवगंधे आसाएना भवड प्यासकारमण्यहेना भवह इमं सावजेति पण्णवेना पितसेवेना भवह णो जहाबाई तहाकारी यावि भवड ॥ ६७३ ॥ सनहि ठाणेहिं केवली जाणेळा तै॰ णो पाणे अडवाएना भवड जाव जहावांड नहाकारी यावि भवड ॥ ६ अ४ ॥ सत्त मूलगोत्ता प॰ तं॰ कामवा गोयमा बच्छा कोच्छा कोसिया मंडवा वासिता । जे कासवा ते समिवहा प० नं० ते कासवा ते संहेषा ते गोला ते वाला ते संबद्धनो ते पटक-पेच्छडणों ते वरिसकण्डा, जे गोयमा ने सत्त विहा प० तं० ते गोयमा ते गरमा ते भारहा ते अगिरसा ते सकराभा ते भक्खराभा ते उदयनाभा, जे बच्छा ते सन विहा प० तं० ते बच्छा ते अमोगा ते मितिया ते सामिछिको ते सेलग्रमा ते अद्विसेणा ते वीयकम्हा, जे कोच्छा ते सत्तविहा प० तं० ते कोच्छा ते मोग्गलायणा ने पिंगलायणा ते कोडीणा ते मंडलिणों ते हारिता ते मोमबा, जे कोसिबा ते सत्त विहा प॰ तं॰ ने कोसिया ते कवायणा ते सार्शकायणा ते गोडिकायणा ते परिका कायणा ते अम्मिचा ते लोहिता, जे मंडवा ते सत्तविहा प॰ तं॰ ते मंडवा ते अरिट्टा ते समुता ते तेला वे एलावचा ते कंडिया ते बारातचा, जे बासिटा ते

सत्तिहा प० तं० ते बासिट्टा ते उंजायणा ते आरेकण्हा ते बग्घावचा ते कोडिजा से सण्णी ते पारासरा ॥ ६०५ ॥ सत्त मूलणया प० तं० नेगमे संगहे ववहारे उज्जाए सहे सम्भिस्ट एवंभते ॥ ६७६ ॥ सन सरा प० तं० सजे रिसमे गंघारे मिजामे पंचमे सरे. धेवते चेव णिसादे सरा सत्त वियाहिया (१) एएसि ण सत्तर्ष्ट सराण सन सरहाणा प० तं । सज्बं तु अग्गजिन्भाए उरेण रिसमें सरं, कण्ट्रगएण गंधारं मज्झजिब्भाएँ मज्झिमं (२) णासाए पंचमं बूया दंतीट्रेण य धेवयं, मुद्धाणेण य णैसार्य सरठाणा वियाहिया (३) सत्त सरा जीवनिस्सिया प॰ तं० सर्ज रवड मयरो कुकडो रिसहं सरं, हंसो णदह गंधारं मजिल्लमं तु गवेलगा (४) अह असमसंभवे काठे कोइला पंचमं सरं, छठं च सारसा कोंचा णिसार्य सत्तमं गया ( ५ ) सत्तसरा अजीवनिस्तिया प० तं० मजं ग्वड मुइंगी गोमुही रिसर्भ सरं. संखो णदइ गंधारं मज्जिमं पुण झहरी (६) चत्रचलणपद्ठाणा गौहिया पंचमं सरं, आइंबरो य रेवइयं महाभरी य सनमं ( ) प्रवृत्ति वं सन सरावं सन सरलक्खणा पर्वतं वस्त्रेण लभड वित्तिं कयं च ण विणस्सद, गावो मिता य प्रता य णारीणं चेव वहभो (८) रिसभेण उ एसर्ज. सेणावमं धणाणि यः बत्थगंधम-लंकारं इत्यीओ समणाणि य (९) गंधारे गीयजुत्तिण्या बर्जावत्ती कलाहिया. भवंति कड्गो पना जे अने सस्यपारगा (१०) मज्जिमसरसंपन्ना भवंति छह-जीविणो, सायती पीयती देती. मज्ज्ञिमं सरमस्सिओ (११) पंचमसरसंपन्ना भवंति पुढवीपई, सूरा संगहकतारो अणेगनगणायमा (१२) धवयसरसंपन्ना भवंति कलहप्पियाः साउणिता बग्गुरिया सोर्यार्या मच्छवंधा य (१३) चंडाला मुद्रिया सेया, जे अने पावकश्मिणो; गोषातमा य जे चोरा, णिसायं सरमस्सिता (१४) एएसि णं सत्तम्हं सराणं तओ गामा प० तं० सजागामे मज्जिसगामे गंधारगामे, सज्जगामस्स णं सत्त मुच्छणाओ प० तं० मंगी कोरव्वीया हरी य रययणी य सारकंता य, छठ्ठी य सारसी णाम सुदसजा य सत्तमा ( १५ ) मज्जिमगामस्स पं सत्तमुञ्छणाओ प॰ तं॰ उत्तरमंदा रयणी उत्तरा उत्तरासमा; आसोकंता य सोवीरा, अभीर इनद सत्तमा (१६) गंघारगामस्स णं सत्त मुच्छणाओ प० तं० गंदी व खहिमा पूरिमा य चत्रांथी य द्वद्वगंथारा, उत्तरगंथारा वि व पंचमिया इवह मुच्छा उ (१०) सुदूतरमायासा सा सुदूरी नियससो उ नायव्या नह उत्तरायया खेबीमायसा सत्तमी मुच्छा (१८) सत्त सराओ कलो संगर्वत गेयरस का भवह जोणी ! कह समया उस्सासा का का गेवस्स बातारा ! (१९) सत्त सरा वाभीको सर्वति, गीमं च क्याबोणीयं। पादसमा कलासा तिकि व गेवस्य आयारा (२०) आइमिउ

आरमंता, समुन्वहंता य मज्ज्ञगारंभि; अवसाणे तज्जवितो तिकि य गैयस्स आगारा (२१) छहोसे अठुगुणे तिकि य विनाई दो य भणिईओ जाणाहिति सो गाहिइ सुसिक्खिओ रंगमज्ज्ञिम्म (२२) मीतं दुतं रहस्सं गायंतो मा य गाहि उत्तालं, काकस्सरमण्णासं च होति गेयस्म छहोमा (२३) पुर्न रत्तं च अलंकियं च वतं तहा अविष्ठुट्टं; मथुरं सम सुकुमारं अठु गुणा होति गेयस्म (२४) उरकंठिस्पमत्थं च गेज्ञंते मउरिभिअपदबद्धं; समतालपहुक्ष्मेवं सनस्रसीहरं गीयं (२५) निहोसं मारवंतं च हेउजुनमलंकियं, उवणीय मोवयारं च मियं मथुरमेव य (२६) सममद्भमं चेव सम्बत्थ विसमं च जं, तिकि विनण्पयाराई चउत्थं नोवलक्ष्मइ (२७) मक्कया पागया चेव दुहा भणिईओ आहिया; सरमंडलम्मि गिज्ञंते पसत्था इसिमानिया (२८) केसी गायइ महुरं केसी गायइ खरं च रक्ष्मं च, केसी गायइ चउरं केति विलवं दुतं केसी (२९) विस्मरं पुण केरिसी? मामा गायइ मधुरं काली गायइ खरं च रक्ष्मं च, गोरी गायइ चउरं, काण विलंबं दुतं अंधा (३०) विस्मरं पुण पिगला, तंतिसमं तालसमं पादसमं लयसमं गहसमं च, नीसिक्डमिन्यसमं गंजारसमा सरा सन्त (३१) सन्त सरा य तओ गामा मुन्छणा एगवीसई ताणा एगूणपण्णामा समनं सरमंडलं (३२) सरमंडलं समनं ॥ ६७७॥

सक्तविहे कायकिलेसे प० तं० ठाणाडग् उकुड्यासणिए पिट्टमहाई वीरामणिए जैसिजए दंडाइए लगंडमाई ॥ ६ ७८ ॥ जंबुहीचे दीवे सक्तवासा प० तं० सरहे एरवए हेमवए हेरजवए हरिवासे रम्मगवासे महाविदेहे ॥ ६ ७९ ॥ जंबुहीचे २ सक्त वासहरपञ्चया प० तं० चुहिहमवंते महाहिमवंते निसहे नील्वंते रूपी मिहरी मंदरे ॥ ६८० ॥ जंबुहीचे २ सक्त महानईओ पात्थाभिमुहीओ लवणसमुद्दं समप्पेंति तं० गंगा रोहिया हिरी सीया णरकंता मुवण्यकृता रक्ता ॥ ६८९ ॥ जंबुहीचे २ सक्त महानईओ पचत्थाभिमुहीओ लवणसमुद्दं समप्पेंति तं० सिंधू रोहियंसा हरिकंता सीतोदा णारिकंता रूपकृता रक्तवई ॥ ६८२ ॥ धायइसंडदीवपुरस्क्रिमद्धे णं सक्त वासा प० तं० सरहे जाव महाविदेहे, धायइसंडदीवपुरस्क्रिमद्धे णं सक्त वासा प० तं० चुहहिमवंते जाव मंदरे भायइसंडदीवपुरस्क्रिमद्धे णं सक्त वासा प० तं० चुहहिमवंते जाव मंदरे भायइसंडदीवपुरस्क्रिमद्धे णं सक्त वासा प० तं० चुहहिमवंते जाव मंदरे भायइसंडदीवपुरस्क्रिमद्धे णं सक्त महानईओ पुरत्थाभिमुहीओ लक्णसमुद्दं समप्पेंति तं० गंगा जाव रक्ता, भायइसंडदीवपुरस्क्रिमद्धे णं सक्त महानईओ पचत्थाभिमुहीओ लक्णसमुद्दं समप्पेंति तं० सिंधू जाव रक्तवई, धायइसंडदीवे पचत्थाभिमुहीओ कालोदं सेसं तं चेव ॥ ६८३ ॥ पुक्करवर विवस्तिन्दिकं पं सक्त वासा तहेव ववर पुरत्याभिमुहीओ पुक्करीचे सिंदे तं चेव ॥ ६८३ ॥ पुक्करवर विवस्तिन्दिकं विवस्तिन विवस्त

समर्पेति पषत्याभिमुहीओ कालोई सुमुई समर्पेति सेसं तं चेव एवं प्रवन्धिसदेखे णवरं पुरत्याभिम्हीओ कालोइं समुद्दं समप्पति, पचत्याभिम्हीओ पुक्खरोदं समप्पति, सम्बत्थ वासा वासहरपव्वया णईओ य भाषियव्याणि ॥ ६८४ ॥ जंबहीते २ भारहे वासेऽतीयाए उस्सप्पिणीए सन कलगरा होत्या. तंत्रहा-मित्तदामे सदामे य मुपामे य सर्यप्रभे: विमलघोसे सुघोसे य महाघोसे य सत्तमे ॥ ६८५ ॥ जंबहीने २ भारहे बासे इमीसे ओसप्पिणीए सत्त कुलगरा होत्या तं । पद्मित्व विमलवाहण चक्छम जसमं चउत्थमभिचंदे: तत्तो य परेणड पुण मरुदेवे चेद नाभी य (१) एएसि र्ण सत्तर्ण्हं कुलगराणं सत्त भारियाओ हत्या, तं० चंदजमा चंदकंता मुख्य पिहरूव चक्खुकंता यः सिनिकंता मरुदेवी, कुलकरइत्यीण नामाई (२)॥६८६॥ जंबदीये २ भारहे वासे आगमिस्याए उस्सप्पिणीए सत्त कुलगरा भविस्संति तं • मित्तबाहण सभोमे य मुप्पभे य सर्यपभे; दत्ते सहमे [सुहे सुरुवि] सुर्थध् य आगमे-स्मिण होक्ख़द ॥६८ आ विमलवाहणे णं कुलगरे सत्तविहा रुक्खा उदयोगनाए हव्य-मागस्डिम तं । मत्तंगया य भिंगा चितंगा चेव होति चित्रग्याः मणियंगा ब अणियणा सन्तम्मा कप्परक्षा य (१)॥६८८॥ सन्तिहा दंडनीई प० तं० हकारे महारे धिकारे परिभासे मंडलबंधे चारए छविच्छेडे ॥ ६८९ ॥ एगमेगस्स णं रक्ती चाउरंतचक्कवद्रिस्म णं सन्त एगिदियर्यणा प० तं० चक्कर्यणे छन्त्यणे चम्नरयणे दंहरयणे असिरयणे मिकरयणे काकिकरयणे ॥ ६९० ॥ एगमेगस्स णं रको चाउरतचक्कवद्भिस्स सन पंनिदियरयणा प० तं० सेणावहरयणे गाहावहरयणे बहुतिरयणे पुरोहियरयणे इत्थिरयणे आसरयणे हत्थिरयणे ॥ ६९१ ॥ सत्तिहीं ठाणेहिं ओगाउं दुस्ममं जागेजा, तं अकाले बरिसइ काले ण वरिसड असाध प्रकृति साध ण प्रकृति गृह्यहैं जणो मिन्छं पृष्टिवन्नो मणोदहया वहदहया ॥६९२॥ सत्तर्हि ठाणेहि ओगार्ड समग्र जाणेजा तं० अकाले ण बरिसड काले बरिसड असाध ण पुजन्ति साधु पुजन्ति गुरुष्टि जणो सम्मं पिष्ठवणो मणोसहया वहसहया ॥६९३॥ सत्तविद्या संसारसमाववाग जीवा प॰ तं० नेरहया, तिरिक्सजोणिया. तिरिक्सजो-णिणिओ, मणुस्सा, मणुस्सीओ, देवा, देवीओ ॥ ६९४ ॥ सत्तविहे आउमेदे प० तं व अज्ञाबसाणनिमित्ते, आहारे, वेबणा, पराचाए, फासे, आणापाण्, सत्तविहं भिजार आउं॥ ६९५॥ सत्तविहा सञ्ज्ञीबा प॰ तं॰ पुढविकाइया आउ-तेउ-बाउ-कारसङ् तसकाह्या अकाह्या, अहबा सत्तविहा सब्दजीया प० तै॰ कम्हकेता जाव सक्रकेता अकेता ॥ ६९६ ॥ वंभवते वं राया चाउरतचक्रवही सत्त भेगूर् उन्ने उन्नतेन सत्त व काससवाई परमाउं पालहत्ता कालमासे कालं किया अहे

सत्तमाए पुढवीए अप्पहरूलि णरए णेरइयत्ताए उववण्णे ॥ ६९७ ॥ मही णं अरहा अप्पसत्तमे मुंडे भविता अगाराओ अणगारियं पब्बडए तं व मल्ली विदेहरायवरक-ण्णगा, पिंबबुद्धी इक्स्बागराया, चंदच्छाए अंगराया, रुप्पी कुणालाहिवई, संसे कासीराया, अदीणसन् कुरुराया, जियसन् पंचालराया ॥ ६९८ ॥ सत्तविहे दंसणे प॰ तं॰ सम्मदंसणे मिच्छदंसणे सम्ममिच्छदंसणे चक्खदंसणे अचक्खदंसणे ओहिदंसणे केवलदंसणे॥ ६९९॥ छउमस्थवीयरागे णं मोहणिजवजाओ सत्त कम्मापयदीओ वेएड. तं० णाणावरणिजं, दंसणावरणिजं, वयणियं, आउयं, नामं, गोयमंतराइयं ॥ ७०० ॥ सत्त ठाणाई छउमत्ये सन्वभायेणं न जाणद न पासड. तं वधम्मत्थिकायं, अधम्मत्थिकायं, आगासत्थिकायं, जीवं असरीरपिबद्धं, पर-माणपोगगलं, सहं, गंधं ॥ ७०१ ॥ एयाणि चेव उपप्रत्याणे जाव जाणइ पासइ, तं । धम्मत्यिकायं जाव गंधं ॥ ७०२ ॥ समणे भगवं महावीरे वयरोसभणाराय-संघयणे समचउरंमसंठाणसंठिए मन स्यणीओ उन्नं उन्नंनणं होस्था ॥ ७०३ ॥ सत्ताविकहाओ प० नं० इंत्यिकहा, भनकहा, देसकहा, रायकहा, मिउकालणिया, दंसणभेयणी, चरित्तभेयणी ॥ ३०४॥ आयरियउवज्हायस्म णं गणंति सत्त अहसेसा प॰ तं॰ आयरियउवज्झाए अना उवस्मयस्स पाए णिगिज्झिय २ पप्कोडेमाणे वा पमजेमाणे वा णाइकमइ एवं जहा पंचठाणे जाव बाहिं उवस्मयस्स एगरायं वा दुरायं वा वसमाणे णाइकमङ उवगरणाइसेसे भन्तपाणाइसेमे ॥ ७०५ ॥ सत्तविहे संजमे प० तं० पुढविकाइयसंजमे जाव तसकाइयसंजमे अजीवकायसंजमे ॥७०६॥ सत्त विहे असजमे प०त० पुढावकाइयअसजमे जाव तसकादयअसंजमे, अजीवकाय-असंजमे ॥ ७०० ॥ सत्तविहे आरंभे प० तं० पुट्यकाइयआरंभे जाब अजीवकाय-आरंभे एवमणारंभेवि एवं सारंभे वि एवममारंभे वि एवं ममारंभेवि एवं असमारंभेवि जान अर्जावकायअसमारंभे ॥७०८॥ अह भंते ! अयमिवृत्यंभकोष्टवकंगुरालम (बरा-कोद्मगा ) सणसरिसवमूलगबीयाणं एएसि णं धनाणं कोठ्ठा उत्ताणं प्रहाउनाणं आव पिहियाणं केवड्यं कार्ल ओणी संचिद्रह ? गोयमा ! जहनेणं अंतोस्हत्तं उन्नोसेणं सत्त संबच्छराई, तेण परं जोणी पश्चिलायइ जाब जोणीबोच्छेडे ए० ॥ ७०९ ॥ बायरआउकाइयाणं उक्तोसेणं सत्त वाससहस्साइं ठिई प०॥ ७९० ॥ तत्वाए श्रं वाल्यप्पभाए पुढवीए उक्कोसेणं नेरहयाणं सत्त सागरीबमाइं ठिती प० ॥ ७१९ ॥ चतरबीए णं पंकप्पमाए पुढवीए जहण्णेणं नेरइवाणं सत्तसागरोबमाई ठिती प० ॥ ७१२ ॥ सकस्स णं देविंदस्स देवरको वस्त्रपस्स महारको सत्त आगामहिचीओ प॰ ॥ ७९३ ॥ ईसाजस्स मं देविदस्स देवरको सोमस्स सहारको सत्त सम्म

अहिसीओ प० ॥ ७१४ ॥ ईसाणस्स णं देशिंदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो सत्त अगगमहिसीओ प० ॥ ७१५ ॥ ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्यो अध्भितरपरिसाए देवाणं सत्त पतिओवमाइं ठिई प० ॥ ७१६ ॥ सबस्स णं देविंदस्स देवरण्णो अब्भितर्परिसाए देवाणं सत्त पलिओवमाइं ठिई प० ॥ ७१७ ॥ सकस्स णं देविंदस्स देवरण्गो अग्गमहिसीणं देवीणं सम पतिओवमाइं ठिई प० ॥ ७१८ ॥ सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं उक्कोसेणं सन्त पलिओवसाइं ठिई प० ॥७१९॥ सारस्सयमाङ्चाणं मत्त देवा सत्त देवसया प०॥ ७२०॥ गहतोयतुरियाणं देवाणं सन देवा सन देवसहस्सा प०॥ ७२१॥ सणंकुमारे कप्पे उक्कोसेणं देवाणं सत्त सागरीवसाई ठिई प० ॥ ३२२ ॥ माहिदे कप्पे उक्कोसेणं देवाणं साइरेगाई सत्तमागरीवमार्ड ठिई प० ॥ ७२३ ॥ वंभलोए कप्पे बहुनेणं देवाणं सत्त सागरी-वमाई ठिई प० ॥ ७२४ ॥ थंभलोयलंतएम णं कप्पेस विमाणा सत्त जोयणसयाई उन्ने टबनेणं पर ॥७२५॥ भवणवासीणं देवाणं भवधारणिज्ञा सरीरमा उन्नोसेणं सत्त रयणीओ उन्नं उन्नेतृणं प०, एवं वाणमंतराणं एवं जीइसियाणं सोहर्म्मासाणेसु णं कप्पेस देवाणं भवधारणिज्ञाया सरीरा सत्त रयणीओं उद्गं उच्चतेणं प्रशास ७२६॥ जंबीसर-वरस्स णं दीवस्य अंतो सन दीवा प० तं० जंबुद्दीवे २ धायद्दसढे दीवे पोक्खरवरे वरुगवरे खीरवरे घयवरे न्वायवरे ॥ ३२७ ॥ गंदीसरवरस्स गंदीवस्स अंती सत्त ममुद्दा प० तं० लवणे कालोए पुक्तवरोदे वरुणोए सीरोदे घओदे खोओए ॥ ७२८ ॥ सन सेढीओ प० नं० उजानायया एगओवंका दहओवंका एगओखुद्वा <u>ब्रह्भोलुहा चक्कवाला अद्भव्यक्कवाला ॥ ७२९ ॥ चमरस्स मं असुरिंदस्स असुर-</u> कुमाररचो सत्त अणिया सत्त अणियाहिषद्दे प० तं० पायत्ताणिए पीढाणिए कुंज-राणिए महिसाणिए रहाणिए नद्राणिए गंधव्याणिए दुमे पायताणियाहिवई एवं बहा पंचठ्ठाणे जाव किनरे रहाणियाहिनई रिद्रे णट्टाणियाहिनई गीयरई गंधव्यानिया-हिवई बलिस्न णं बहरोयणिंदस्स बहरोयणरको मन अणिया सत्त अणियाहिबई प॰ तं ॰ पायत्ताणिए जाव गंधन्वाणिए सहबुसे पायताणियाहिवई जाव विंपुरिसे रहाणियाहिवई महारिद्धे णद्याणियाहिबई गीयजसे गंभन्याणियाहिवई, धरणस्स ण णागकुमारिदस्स णागकुमाररक्यो सत्त अणिया सत्त अणियाहिकई प० तं० पाय-ताणिए जाव रोधव्यानिए ऋसेणे पायताणियाहियाँ जाव आर्थदे रहानियाहियाँ मंदणे पद्मणियाहिषाई तेताली गंचन्याणियाहिषाई भूयाणंदस्स सत्त अभिया सत्त अभियाहिनई प॰ तं॰ पानसानिए जाव गंधन्यानिए दक्के पानसानियाहिनई जान जंदतारे रहाणियाशिषा रहे जहाणियाहियाँ माणसे गंधव्याणियाहियाँ एवं

जाब धोसमहाधोसाणं णेयब्वं सक्करूम णं देविंदरम देवरको सत्त आणिया सत्त स्राणियाहिवई प० तं० पायत्ताणिए जाव गंधव्वाणिए हरिणेगमेसी पायत्ताणियाहिवई जाव माठरे रहाणियाहिवई सेए णहाणियाहिवई तुंबुरु गंधव्याणियाहिवई ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्णो सत्त अणिया सत्त अणियाहिवङ्णो प० तं० पायत्ताणिए जाब गंधव्याणिए लहपरक्षमे पायनाणियाहिवर्ड जाव महासेए णट्टाणियाहिवर्ड रए गंघव्याणियाहिवई सेम जहा पंचठाणे एवं जात्र अवस्यस्स वि णेयव्रते ॥ ७३०-३१॥ चमरस्य णं अनुरिदस्य अमुरकुमार्रको दमस्य पायत्ताणियाहिवइस्स सत्त कच्छाओ प० तं० पडमा कच्छा जाव सत्तमा कच्छा, चमरस्य णं अनुरिंदस्स असुरकुमारको दुमस्य पायनाणियाहिवइस्य पडमाण् कन्छाए चउसहि देवसहस्या प॰ जावइया पड़मा कच्छा निब्बगुणा दोचा कच्छा तब्बिगुणा नचा कच्छा एवं जाव जावद्या छठा कच्छा तब्बिगुणा सत्तमा कच्छा एवं बलिस्स वि णवर महहसे सिंदिवसाहिसओं सेम तं चेव धरणस्य एवं चेव णवरं अठ्रावीम वेवसहस्या सेसं तं चेव जहा धरणस्य एवं जाव महाघोयस्य णवरं पायत्ताणियाहिवंड अने ते पञ्चभणिता ॥ ३३२ ॥ सकस्य णं देविदस्य देवरण्णो हरिणेगमेसिस्य सत्त कच्छाओ प० तं ० पडमा कन्छा एवं जहा चमरस्य तहा जाव अख्यस्म, णाणतं पायनाणियाहिवईणं ने पृष्वभणिया देवपरिभाणिममं सकस्स च उरासीई देवसहस्मा **ईमाणस्य असीई** देवराहरमाई देवा उमाए गाहाए अण्गंतव्वा, 'चाउरा**सीइ असी**इ बावनारे मत्तरी य सठीया; पन्ना चनार्लमा तीमा वीमा दमसहस्मा' (१) जाव अच्चयस्य लहपरक्रमस्य दसदेवसहस्या जाव जावद्वया छठ्। कच्छा तब्बिगुगा सत्तमा कच्छा ॥ ७३३ ॥ सत्तविहे वयणविकप्पे प० तं० आलावे, अणालावे, उन्नावे, अणुहाबे, संलावे, पलावे, विष्पलावे ॥ ७३४ ॥ मत्तविहे विषए प० तं० णाणविणए, दंसणविणए, चरित्तविणए, सणविष्णः, बर्रावणए, कायविष्णः, छोगोब-यारविणए ॥ ७३५ ॥ पसत्यमणविणए मनविहे प० तं० अपावए असावजे अकि-रिए निस्तकेसे अण्यहकरे अच्छविकरे अभूताभिसंक्रमणे ॥ ७३६ ॥ अप-सत्यमणविणए सत्तविहे प० नं० पावए सावजे सिकरिए सउवकेसे अन्हकरे छविकरे भूयाभिसंक्रमणे ॥ ७३७ ॥ पसत्यवद्विणए सत्तविहे प० तं० अपावए असावजे जाव अभ्याभिसंक्रमणे ॥ ७३८ ॥ अपसस्यवद्विषण् सत्तविहे प० तं० पावए, जाव भूयाभिसंकमणे ॥ ७३९ ॥ प्सत्यकायविणए सत्तविहे प० तं० आउत्तं गमणे आउत्ते ठाणे आउत्ते निसीयणे आउत्ते तुष्पदृषे आउत्ते तक्षेयणे आउत्ते पार्ट-घणं आउत्तं सब्विदियजोगर्जुजणमा ॥ ७४० ॥ अपसत्वकायविषय् सत्तविहे व० तै०

अणाउत्तं गमणं, जाव अणाउत्तं सुर्विदियञ्जेगजुंजणया ॥ ७४१ ॥ लोगोवयार-विषए सत्तविहे प० तं ॰ अच्भासवत्तियं परच्छंदाणुवत्तियं कञ्चहेउं कयपिकिङ्या अत्तगर्वसणया देसकालण्युया सञ्बत्येस यापिडलोमया ॥ ५४२ ॥ सत्त समुख्याया प॰ तं॰ वेयणासमुग्वाए कसायसमुग्वाए मारणंतियसमुग्वाए वेडव्वियसमुग्वाए तेजससमुखाए आहारगसमुखाए केविटसमुखाए, मणुस्साणं सत्त समुखाया प० एवं चेव ॥ ७४३ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तित्यंखि सत्त पवयणिन-ण्हगा प० तं० बहुरया जीवपएसिया अवत्तिया मामुच्छेड्या दोकिरिया तेरासिया अबदिया, एएसि णं सत्तर्ष्टं प्वयणनिष्ह्याणं सत्तऽधम्मायरिया होत्था तं - जमाठी तीमगुत्ते आसादे आसमित्ते गंगे छलए गोठ्रामाहिले, एएसि णं सत्तर्ण्ड पवयणनि-ण्हगाणं मत्त उप्पत्तिनगरा होत्या नं सावत्यी उमभपुरं सेयविया मिहिलसूह-गानीरं प्रोरेमंनरंजि दसपुर णिण्हगडप्पत्तिनगराई ॥ ५४४ ॥ सायावेयणिजस्स कम्मस्स मनविहे अणुभावे प० तं० मणुना सहा मणुण्या हवा जाव मणुना फासा मणोमहुमा बद्दमहुमा ॥ ७४% ॥ अमायाँचयणिजस्म णं कम्मस्म सत्तविहे अणु-भावे प॰ तं॰ अमणुना सह। जान वहदृहया ॥ ३४६ ॥ महाणक्लत्ते सत्ततारे प॰ ॥ ७४७ ॥ अभिईयाइया सत्तनक्सता पुरुवदारिया पर तं ० अभिई सवणी धणिहा सर्याभमया पुरुवाभद्वया उत्तराभद्वया रेवई, अस्मिणियाइया णं सत्त णक्खना दाहिणदारिया पव तंव अस्मिणी अरिणी कत्तिया रोहिणी मिगसिरे अहा पुणव्यस् पुरसाइया णं सत्त भक्खना अवरदारिया प० तं० पुरसो असिकेसा मधा पुरुवाप-ग्गुणी उत्तराफग्गुणी हुन्थो चिना, साइयाइया णं यत्त णक्कना उत्तरदारिया प० तं० साई विसाहा अणुराहा जेट्टा मूलो पुम्बाआसाट। उत्तरासाटा ॥ ५४८ ॥ जंबुहीबै दीवे सोमणसे वक्खारपञ्चए सन कहा प० तं० सिद्धे सोमणसे तह बोधव्ये मंगलावईक्षे, देवकुर विमल कंचण विसिठ्कृषे य बोद्धव्ये ॥ ७४९ ॥ जेनुहीये रीवे गंधमायणे वक्कारपञ्चए सत्त कृता प० तं० सिद्धे य गंधमायण बोद्दव्वे गंधिलावईक्छे उत्तरकुरुफलिक्के लोहियक्ख आणंदण चेष ॥ ७५० ॥ निर्देद-याणं सत्त जाइकुलकोडिजोणीपमुहसबसहस्सा प०॥ ७५९ ॥ जीवा णं सत्त-हाणनिव्यक्तिए पोग्गछे पावकम्यताए चिकिस वा चिगंति वा चिकिस्संति वा तं० नेरहयनिध्वतिए जाब देवनिकानिए एवं चिण जाब जिजारा चेव ॥ ७५२ ॥ सत्तपर्तिया संधा अनंता प० ॥ ७५३ ॥ सत्त पर्तियाडा पोम्पला जाव सत्त-गुण्डक्का पोम्मका वर्गता १०॥ ७५४॥ सत्तमहाणे समर्च, सत्तम-मजायणं समार्थः ॥

## अव्यवाणं

अञ्चर्ह ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अरिहति एगल्लविहारपिंडमं उवसंपिजनाणं विह-रित्तए तं व सब्दी पुरिसजाए सबे पुरिसजाए मेहावी पुरिसजाए बहस्यए पुरिसजाए सत्तिमं अप्पाहिमरणे घिइमं वीरियसंपन्ने ॥ ७५५ ॥ अठ्रविहे जोणिसंगहे प० तं० अंडया पोयया जाव उन्भिया उववाइया, अंडया अठूगइया अठ्ठागइया प० तं० अंडए अंडएस उववज्जमाणे अंडएहिंतो वा जाव उववाइएहिंतो वा उववजेजा, से चेव ण से अडए अडगतं विष्पजहमाणे अंडगनाए वा पोयगनाए वा जाब उववाइयनाए वा गच्छेजा एवं पोययावि जराउयावि सेसाणं गइरागई णान्य ॥ ७५६ ॥ जीवा णं अठ्ठ कम्मपयदीओ चिणिस वा चिणित वा चिणित्संति वा तं । णाणावरणिजं दरिसणावरणिजं वेयणिजं मोहणिजं आउयं नामं गोनं अंतरा-इयं, नेरइया णं अठ्ठ कम्मपगढीओ चिणिनु वा ३ एवं चेव, एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं २४. जीवाणमङ्कम्मपग**डी**ओ उवचिणिसु वा ३ एवं चेव एवं चिण उबचिण बंध उदीर वेय तह णिजारा चेव, एए छ च उवीसा दंहगा भाणियव्या ॥ ७५७ ॥ अठूहिं ठाणेहिं माई मार्य कह नी आलोएजा नो परिक्रमेजा जाब नो पडिवजेजा. तं करिन वाऽहं करेमि वाऽहं करिस्सामि वाऽहं अकित्ती वा मे सिया अवण्णे वा में सिया अवणए वा में सिया किसी वा में परिहाइस्सइ जसो वा मे परिहाइस्मइ, अठ्ठाहिं ठाणेहिं माई मायं कर् आलोएजा जाव परिवजेजा तं । माइस्स णं अस्मि लोए गरहिए भवद उववाए गरहिए भवद आजाई गरहिया भवइ एगमवि माई मायं क्ट्र नी आलोएजा जाव नी पिडवजेजा णात्य तस्स आराहणा एगमवि माई माय कट्टु आलोएजा जात पविवजेजा अत्थि तस्म आराहणा बहुओवि मार्द मार्य कर्टु नो आलोएजा जाव नो पहिचलेका नस्यि तस्म आराहणा बहुओवि माई मार्य कडू आलोएजा जाव अत्थि तस्स आराहणा आयरियउवज्झायस्स वा मे अइसेसे णाणदंसणे समुपजेजा, से नं सममालोएजा माई ण एसे माई ण मार्य कडु से जहा नामए अयागरेइ वा नंबागरेइ वा नंड-आगरेइ वा सीमागरेइ वा रुप्पागरेइ वा सुवन्नागरेड वा तिलागणीइ वा तुसागणीइ वा बुसागणीइ वा णलागणीइ वा दलागणीइ वा सोवियालिच्छाणिवा भेवियालि-च्छाणि वा गोलियालिच्छाणि वा कुंमाराबाएइ वा कवेल्लुयाबाएइ वा इटाबाएइ वा जंतवाडचुल्लीइ वा लो**दारंबरिसाणि वा तत्ताणि समजोर्भ्**याणि किंसुकपुरूलस-माणाणि उकासहस्साइं विविम्सुयमाणाइं २ जालासहस्साई पर्मुचमाणाइं ईंगालसः हस्साई परिकिरमाणाई अंतो २ झियावंति एवामेव माई मार्व कर्डु अंतो १ क्रिका-

यह जड़िव य में अच्छे केड़ बदंति तं पि य में माई जागड़ अहमेसे अमिसंकिजामि माई गं मार्यं कर अगालोइयपिकते कालमासे कालं किया अण्ययरेस देवलोगेस देवताए उववतारो भवंति तंजहा नो महिबिएस जाव नो दूरंगइएस नो चिरिट्रई-एस से ण तत्य देवे भवइ जो महिक्किए जाव जो चिरव्रिकेए जानि य से तत्व बाहिरब्मंतरिया परिसा मवइ साविय गं जो आढाइ णो परिजाणाइ जो महारिहे-णमासंगेणं उवनिमंतेह भासंपि य से भासमाणस्य जाव बत्तारि पंच देवा अनुता चेव अब्भुइंति मा वह देवे! मासउ से णं तओ देवलोगाओ आउक्सएणं भव-क्खाएंग ठिइक्खएणं अणंतरे चयं चड्ना इहेव माणुस्सए भने जाई इमाई कुलाई भवंति तं । अतकुलाणि वा पंतकुलाणि वा तुच्छकुलाणि वा दरिद्दुक्लाणि वा भिक्खागकुलाणि वा किवणकुलाणि वा तहप्पगारेस कुलेस प्रमुताए प्रशासाइ से णं तत्य पुमे भवइ दुरूवं दुवण्णे दुरगंधे दुरसे दुफासे अणिट्रे अकंते अप्पिए अम-णुज्ने अग्रणामे हीणस्मरे बीणस्मरे अणिठ्सरे अकंतसरे अपियस्सरे अग्रणुज्ज-स्सरे अमणामस्मरे अणाएअवयणपवायाए जाविय से तत्थ बाहिरवर्भनिरया परिसा भवड मावि य ण जो आवाड जो परिजाणाइ जो महरिहेणं आसणेणं उद-णिमंतेड भार्षपि य से भागमाणस्स जाव बनारि पंच जणा अबुत्ता चेव अन्भ-ठ्रेंति मा वह अजाउत्तो । भासउ माई व मार्य कर आलोइयपिक्कंते कालमासे कालं किया अण्णतरेषु देवलोगेम् देवनाए उववनारो भवंति तं॰ महिष्टिएसु जाव चिरद्विईएए से ण तत्य देवे अवड अहिन्दिए जाव चिरद्विईए हारविराइबवच्छे कडगतुडियर्थभियभुष् अंगद्कुंडलभउढगंडतलकन्नपीडधारी विचिन्नहत्वाभरने विचित्तवत्याभरणे विचित्तमालामञ्जी कहाणगपवरवत्यपरिहिए कक्षणगपवर-गंधमहाणुलेवणधरे आसुरबांदी पलंबवणमारुधरे दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं रसेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघाएणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्रीए विञ्वाए जुईए दिव्याए प्रभाग विञ्वाप खायाग दिव्याए अचीए दिव्येणं तेएणं दिव्याए केस्साए दसदिसाओ उज्हेएमाणे प्रभासेमाणे महबाञ्चन्यपृतीयबाह्यतंती-तलतालतुष्ठिययणमुद्रंगपद्भणवाद्यस्येणं दिव्यादं मोगमोगाहं भुंजमाने विहरह. जावि य से तस्य बाहिरन्मंतरिया परिसा भवड, सावि व ण बाहाइ परिजाणाइ महारिहेण आसणेणं उवनिर्मतेषु भारीपि य से भारामाणस्य जाव बतारि पेच देवा अवुता चेव अन्भुट्टेंति वहुं देवे । भासउ से वं तको देवलोगाओ आउक्सएवं रे जान नहता इहेन माणस्या भने जाई इमाई कुलाई अवंति, इच्चाई जान नह-जगस्य अपरिभूबाई तह्रव्यमारेख कुकेत प्रमाग् क्याबाह, से में तस्य पुगे अवह

सुरूवे सुवने सुगंधे प्रासे सुफासे इट्टे कंते जाव मणामे अहीणस्तरे जाव मणाम-स्सरे आदेजवयणे पनायाए जाऽविय से तत्य बाहिरक्भंतरिया परिसा भवड सावि य णं आहाइ जाव बहमजाउत्ते ! भासन ॥ ७५८ ॥ अठ्रविष्ठे संबरे प॰ तं ॰ सोइंदियसंवरे जाव फासिंदियसंवरे मणसंवरे वहसंवरे कायसंवरे, अठ्ठविहे असंबरे पर तंर मोइंदियअसंबरे जाब कायअसबरे ॥ ७५९ ॥ अठ फासा पर तं - कहते मंउए गरुए लहुए सीए उसिषे निद्धे लुक्ते ॥ ५६० ॥ अञ्चनिहा लोगिठई १० तं ० आगासपइद्रिए वाए वायपइठिए उदही एवं जाव छठाणे जाव जीवा कम्मपद्रिया अजीवा जीवसंगहीया जीवा कम्मसंगहीया ॥७६१॥ अठ्रविह। गणिसप्या प० तं ० आयारसंपंबा स्रयसंपंका सरीरसंपंका वयणसंपदा वायणासंपदा मदसपया पर्योगसपया संगहपरिण्याणाम अठूमा ॥ ७६२ ॥ एगमेंगे णं महानिहीं अठूचकवालपद्भाणे अठूठूजोयणाई उन्नं उन्नतेणं प०॥ ७६३॥ अठूसमिईओ प॰ नं॰ इरियाममिई भासासमिई एसणासमिई आयाणभंडमत्तिक्खेबणासमिई उचारपासवणखेल जहसिंघाणपारिद्वावणियासमिई मणसमिई वइसमिई कायसमिई ॥ ५६४ ॥ अठ्रहि ठाणेहिं संपन्ने अणनारे आरहड आलोयणा पडिच्छित्तए तं० आयारवं आहारवं ववहारवं ओवीलए एकव्वए अपिस्साई निजावए अवायदंसी ॥ ५६५ ॥ अठूहिं ठाणेहिं सपने अणगारे अरिहद अनदोसमालोइतए तं० जाइन संपन्ने कुलसपन्ने विगयमंपने णाणमंपने दंसणसंपन्ने चरित्तसंपन्ने खेते देते ॥७६६॥ अठ्विहे पायन्छित प० वं० आलोयणारिहे पिडक्सणारिहे वद्भयारिहे विवेगारिहे विउत्तरगारिक तवारिक छेवारिक मुलारिक ॥ ३६० ॥ अठ मयद्राणा प॰ तं ० जाइमए कुलमए बलमए स्वमए नवसए सुयमए लाभमए इस्परियमए ॥ ७६८ ॥ अठ्ठ अकितियावाई प० तं० एगावाई अणेगावाई मिनबाई निम्मितबाई सायबाई समुच्छेदवाई णियावाई ण संति परलोगवाई ॥ ७६९ ॥ अठ्विहे महानिमित्ते प॰ तं॰ भोमे उप्पाए सुविणे अनितिक्षे अगे सरे लक्खणे बंजणे ॥ ५७० ॥ अठुनिहा वयणविभन्ती प० तं० निद्देसे पढमा होइ बिदया उवएसणे; तइया करणंनि कया चउत्थी सपयावणे (१) पंचमी य अवायाणे छठ्ठी सस्सामिवायणे; सत्तमी सिन्नहाणत्ये अठुमा आमंतणी भवे (२) तत्व पडमा विभन्ती निहेसे सी इसी अहं विति १-बिइया उण उवएसे मण कृण व इसं व नं विति (३) तहवा कर-णींम कया जीयं च क्यं च तेण व मए वा; हंदि जमो साहाए हवइ चडत्यी पयाणांम (४) अवणे गिष्द्यु तत्तो इसोत्ति व पंचमा अवादाणे; छट्टी तस्य इमस्स व गयस्स वा मामिसंबंधे (५) हक्द पुण सत्तर्गीयं इमेमि आहारकाक-

भावे य; आर्मतणी सबै अञ्चर्मी उ जह हे जुवाणित (६) ॥-५५९ ॥ अञ्च ठाणाई खरमत्ये ण सम्बभावेण न जागइ ण पासइ तं वस्मत्यिकार्य जाव गंधं वार्य, एयाणि चेन उपप्रणणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली जाणह पासइ जान गर्न बार्य ॥ ७७२ ॥ अठुविहे आउवेए प० तं० कुमारमिचे, कायतिगिच्छा, सालाई, सहहत्ता, जंगोली, भूयवेजा, खारतंते, रसायणे ॥ ७७३ ॥ सकस्स णै देविंदस्स देवरको अठ्रगमहिसीओ प॰ तं॰ पउमा सिवा सई अंजू अमला अच्छरा णवमिया रोहिणी ॥ ७७४ ॥ ईसाणस्स र्ण देविदस्स देवरचो अठूरगमिहसीओ प० तं० कण्डा कण्डराई सामा सामरिक्खया वस् वसुगता वसुमिता वसुंघरा ॥ ७७५ ॥ सकस्स णं देविंदस्स देवराने सोमस्स महाराने अठूरगमहिंसीओ प॰ ईसाणस्स पं देविंदस्स देवरको वेसमणस्य महारको अठुग्यमहिसीओ प० ॥ ७७६-७७७ ॥ अद्र महत्त्वहा प० तं० चंदे भूरे सुद्रे बहु बहुस्सई अगारए सर्णिचरे केऊ ॥७७८॥ अठूबिहा तणवणस्मइकाइया प० तं० मूछे कंदे खंघे तथा साले प्रवाले पत्ते पुष्के ॥ ७७९ ॥ चर्डारेदिया णं जीवा असमारभमाणस्स अठूविहे संजमे कजाइ तं ० चक्खुमाओ सोक्खाओ अववरोवेता भवड चक्खुमएगं दुक्खेणं असंजीएता मन्ड एवं जाव फामामाओं सोक्साओं अक्वरोवेना भवड फासामएगं दक्खेर्ग असंजो-एसा भवह ॥ ७८० ॥ चर्डारेदिया णं जीवा समारममागस्स अठ्ठविहे असंबर्धे कबड़ तं ॰ चक्खमाओ सोक्खाओ बबरोबेना भवड चक्खमएणं वृक्सेणं संजोएना मवड् एवं जाव फासामाओ सोक्लाओ० ॥ ७८१ ॥ अट्ट मुहुमा प० तं ॰ पाणसुदुमे पणगत्तहमे बीयमुहमे इरियमुहमे पुष्पत्तहमे अंबसुहमे लेणसुहमे शिनेहसुहसे ॥ ७८२ ॥ भरहस्स णं रण्णो चाउरसचक्रबहिस्स बहुपरिसज्जगाई अणुबदं सिद्धाई जान सञ्बद्धकापहीणाई तं०-आइषाजसे महाजसे अइनले महानले तेयनीरिय कित्तवीरिए दंढवीरिए जलवीरिए ॥ ७८३ ॥ पासस्स णं अरहुओ पुरिसादाणियस्स अठ गणा अठू गणहरा होत्या तं व सुने अज्याधीसे वसिट्टे बंगवारी सोने सिरिधरें वीरिए भइजसे ॥ ७८४ ॥ अठूविहे दंसणे प॰ तं॰ सम्महंसणे सिच्छदंसणे सम्मा-मिच्छरंसचे चक्खुरंसचे जाव केवलरंसचे सुविगरंसचे ॥ ७८५ ॥ अठुविहे अद्धी-बमिए प॰ तं॰ पळिओवसे सागरोबसे उस्सप्पिणी ओसप्पिणी पोरगळपरियहे वीतदा अणागमदा सम्बद्धा ॥ ७८६ ॥ अरहुओ णं अरिट्रनेमिस्स जाव अद्रमाओं प्रेरिसञ्ज्ञाओ अगंतकर्म्मी इवासपरियाए अंतमकावी ॥ ७८७ ॥ समणेणं अग-वया महावीरेणं अद्र रावाको मंद्रे भवेता जगाराओ अवगारिअं पञ्चाविया तं-वीरंगय बीरक्ते चंकवए किकाए व रावतेली, बेयसिवे उदावने (तह चंकें 15 HTT+

कासिवद्वणे ) ॥ ५८८ ॥ अठ्विहे आहारे प० तं० मणुण्णे असणे पाणे खाइसे साहमे अमुणुष्णे जाव साइमे ॥ ७८९ ॥ उप्पि सणेकुमारमाहिंदाणं कप्पाणं हेट्रि बंभलोए कप्पे रिट्रे विमाणे पत्था एत्य णमक्खाडगसमचउरससंठाणसंठियाओ अब कण्हराईओ प० तं० परन्छिमेणं दो कण्हराईओ दाहिणेणं दो कण्हराईओ प्रविच्छिमेणं दो कण्हराईओ उत्तरेणं दो कण्हराईओ, पुरिच्छमा अन्भंतरा कण्हराई दाहिणं बाहिरं कण्हराइं पुट्टा, दाहिणा अन्भितरा कण्हराई पश्चिच्छमगं बाहिरं कण्ह-राई पद्मा, पश्चिच्छमा अब्भेतरा कण्हराई उत्तरं बाहिरं कण्हराई पुद्मा, उत्तरा अ॰भंतरा कण्हराई पुरच्छिमं बाहिरं कण्हराई पुट्टा, पुरच्छिमपश्चच्छिमिलाओ बाहिराओ दो कण्हराईओ छलंसाओ उत्तरदाहिणाओ बाहिराओ दो कण्हराईओ तंसाओ सन्वाओ वि णं अन्भंतरकण्हराईओ चउरंसाओ, एयासि णं अठूण्हं कण्ह-राईणं अठू नामधेजा प० तं० कष्हराईति वा मेहराईति वा मघाति वा माधवईति वा वातफलिहोते वा वानपलिक्खोभेति वा देवपलिहे वा देवपलिक्खोभेति वा, एयासि णं अद्वर्ण्हं कण्हराईणं अठूसु उवासंतरेसु अठूलोगंतियविमाणा प० तं० अची अचिमाली वहरोयणे पसंकरे चंदासे सुराभे सुपद्धासे अस्पिनासे, एएस **णं अ**ठूनु होगंतियविमाणेनु अठूविहा होगंतिया देवा प**्तं** सारस्सयमाङ्खा वण्ही वरुणा य गइतोया य, तुसिया अव्वाबाहा अग्निका चेव बोधच्वा (१) एएसि णं अट्टण्हं लोगंतियदेवाणं अजहण्णमणुक्कोसेणं अठ्ट सागरोवमाइं ठिई पव ॥ ७९० ॥ अठ्ठ धम्मत्यिकायमञ्ज्ञपण्सा प० अठ्र अहम्मन्धिकायमञ्ज्ञपण्सा एवं चेव अठु आगासत्यकायमञ्ज्ञपएसा प० एवं चेव अठु जीवमञ्ज्ञपएसा प० ॥ ७९३ ॥ अरहंता णं महापउमे अठू रायाणो मुंडा भविना अगाराओ अणगारिये पन्वावेस्सति तं ० पत्रमं पदमगुम्मं निर्ण निर्णगुम्मं पदमद्भयं धणुद्भयं कणगरहं भरहं ॥ ७९२ ॥ कण्हस्स णं वासुदेवस्य अट्र अगगमहिसीओ अरहुओ णं अरिट्र-नेमिस्स अतिए मुंडा भवेता भगाराओ अणगारियं पव्वत्रया सिद्धाओ जाब सन्वदुक्खपहीणाओं तं० परमावर्ष य गोरी गंधारी लक्खणा सुसीमा य जंबवर्ष सम्भामा रुप्पिणी कण्हअस्ममिक्षिओ ॥ ७९३ ॥ बीरियपुन्वस्य मं अह कस्यू सह चूलियादत्य प० ॥ ७९४ ॥ अठ गईओ प० तं० णिरयगई तिरियगई जास सिद्धिगई गुरुगई पणोक्षणगई पञ्जारगई॥ ७९५॥ गंगासिध्रातारत्तवहदेवी**णै** वीना अठू २ जोयणाई आसामनिक्खंभेणं प० ॥ ७९६ ॥ उक्कामुहमेहमुहविज्-मुह्निज्दंतरीवाणं रीवा अठू २ जोरणसयाई आयामविक्संभेणं प० ॥ ७९७ ॥ कालोदे पं समुद्दे अठ्ठ जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्संभेणं प० ॥ ७९८ ॥

अन्मंतरपुक्खरद्धे णं अठ जीयणसयसहस्साई चन्नवालविक्खंभेणं प० एवं बाहिर-पुक्खरदेवि ॥ ७९९ ॥ एगमेगस्स णं रत्नो वाउरंतचक्क्वहिस्स अह सोविश्वए काकिणिर्यणे छत्तळे दुवालसंसिए अठ्रकण्णिए अधिकरणिसंठिए प॰ ॥ ८०० ॥ मागधरस णं जोयणस्य अठु घणुसहस्साइं निधत्ते प०॥ ८०९॥ अंबू णं सुदंसणा क्षठु जोयणाई उन्ने उन्नतेणं बहुमज्ज्ञदेसभाए अठु जोयणाई विक्खंभेणं साहरेगाई अठु जोयणाइं सन्वरगेणं प० ॥ ८०२ ॥ कृतसामली णं अठु जोयणाइं एवं चेव ॥ ८०३ ॥ तिमिसगुहा णमठू जोयणाई उन्ने उन्नतेणं॥ ८०४ ॥ संडप्पवायगुहा णं अठ्ठ जोयणाई उन्ने उन्नतेणं एवं चेव ॥ ८०५ ॥ अंबूमेदरस्त पन्वयस्स पुरच्छिमेणं सीताए महानईए उभओ कुळे अठू वक्लारपञ्चया प० तं० चित्रकृष्टे पम्हकृष्टे निल्पकृष्टे एगसेछे तिकृष्टे वेसमणकृष्टे अंजणे मायंजणे ॥ ८०६॥ जंबूमंदरपचिक्कमेणं सीओयाए महाणईए उभओकृष्टे अट्र वक्खारपव्या पर्व तं व अंकावई पम्हावई आसीविसे सहावहे चंदपव्वए स्रपव्वए णागपव्वए देवपव्यए ॥ ८०७ ॥ जंबूमंदरपुरच्छिमेणं सीआए महाणईए उत्तरेणं अठ चक्कवद्विविजया प० तं० कच्छे मुकच्छे महाकच्छे कच्छगावई आवते जाव पुक्ख-लावई ॥ ८०८ ॥ जंबृमंदरपुरच्छिमेणं सीमाए महाणईए दाहिणेणमञ्ज सकविट्ट-विजया प० तं० वच्छे सवच्छे जाव मंगलावई ॥ ८०९ ॥ जंबूमंदरपत्रक्छिमेणं सीओयाए महाणईए दाहिणेणं अठ चक्कवृद्धिकया प० तं० पम्हे जाब सिळलाबई ॥ ८१० ॥ जंबूमंदरपत्रियमेणं सीओयाए महाणईए उत्तरेणं अठ वस्विटिविजया प॰ तं॰ वप्पे सुवप्पे जाव गंधिलावई ॥ ८११ ॥ जंबूमंदरपुरच्छिमेणं सीताए महाणईए उत्तरेणमञ्जू रायहाणीओ प० त० खेमा खेमपुरी चेव जाव पुंडरीभिणी भ ८१२ ॥ जंबुमंदरपुरच्छिमेणं श्रीताए महागईए दाहिणेणसङ्ग रायहाणीओ प० तं० सुरीमा कुंडला चेव जाब रयणसंचया ॥ ८१३ ॥ अंबुमंदरपत्रच्छिमेणं सीओआए महाणशेष दाहिणेणं अठ्ठ रायद्वाणीओ प॰ तं॰ जासपुरा जाव बीतसीगा ॥८१४॥ जंबूमंदरस्स पश्चस्छिमेणं सीओसाए महाणईए उत्तरेणं अठ्ठ रायहाणीओ प॰ तं॰ विजया वेजयंती जाव अउज्ह्या॥ ८१५॥ अंबूर्यदरस्स पुरच्छिमेणं धीयाए महाणईए उत्तरेणं उक्कोसपए अठ्ठ असिहंता अठ्ठ नक्स्मही अठ्ठ बलदेवा अठ्ठ बासुदेवा उप्पांजस वा उप्पर्जात वा उप्पजिस्संति वा॥ ८१६॥ अंवृमंदरपुरिक्क-मेणं सीयाए महाणहेए दाहिगोचं उद्योसपए एवं चेव ॥ ८१७ ॥ जंबूमंदरपचित्यमेणं चीओयाए महाणईए दाहिमेर्च उक्रोसपए एवं चेव ॥ ८१८ ॥ एवं उत्तरेगाय वंत्रंदर्परिक्रमेणं शीक्षाए बहाणहेए उत्तरेणं बहु ग्रीहवेगड्डा बहु तिनिसगुहाओ

अठ्ठ संडगप्पवायगुहाओ अठ्ठ कथमालगा देवा अठ्ठ णट्टमालगा देवा अठ्ठ गेगा-कुंडा बहु सिंधुकुंडा अहु गंगाओ अहु सिंधुओ अहु उसमक्डपञ्चया अहु उस-अकूडा देवा प० जंबूमंदरपुरिच्छमेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणं अठु धीहवेयना एवं चेव जाव अठ्ठ उसभक्डा देवा प० जबरमेत्य रत्तारत्तावईओ तासि चेव कुंडा ॥ ८१९ ॥ जंबूमंदरपचित्यः सीओआए महाणईए दाहिणेणं अठु रीहवेयचा जाव अट्ट गंगाकुंडा अट्ट मिंधुकुंडा अट्ट गंगाओ अट्ट सिंधूओ जाव अट्ट उसभक्टा देवा प॰ जंबूमंदरपचित्थमेर्ण सीओआए महाणईए उत्तरेगं अहुदीहवेयनुः। जाव अहु मह-मालगा देवा अठ्ठ रत्तर्रुंडा अठ्ठ रत्तावहर्नुंडा अठ्ठ रत्ताओ जाब अठ्ठ उसभजूहा देवा प॰ ॥ ८२० ॥ मंदरचूलिया णं बहुमज्झदेसभाए अठु जोयणाई विक्खेभेणं प॰ ॥ ८२१ ॥ धायइसडरीवे पुरत्यिमदेणं धायइसक्ले अठु जोयणाई उर्दू उत्रतेणं प॰ बहुमज्झदेसभाए अठ्ठ जोयगाई विक्खंभेगं साइरेगाई अठ्ठ जोयगाई सन्वरगेणं प॰ एवं धायइरुक्खाओ आउनेता सखेव जंबूरीवबत्तन्वया भाषियम्बा जाव मंदर-चूलियति एवं पचिच्छमदेवि महाधायइहक्साओ आढवेता जाब मंदर्च्लियति ॥ ८२२ ॥ एवं पुक्लरबरदीवब्रुपुरस्छिमद्वेवि पत्रमध्क्लाओ आढवेना जाव मंदर-च् लेयति एवं पुक्र खरवरदीवप बन्धिमद्धे महाप उमहक्त आंशे आव मंदरच् लियति ॥ ८२३ ॥ जंबुहीवे दीवे मंदरे पञ्चए भहसालवणे अठ्ठ दिसाहत्यिकूडा प० तं०-परमुत्तर नीलबंते सुहत्वी अंजगागिरी, कुमुए य पलासए वर्डिसे अहमए रोयणा-गिरी ॥ ८२४ ॥ जेबुदीवस्स र्ण वीवस्म जगई अठु जोयणाई उद्वं उच्चत्तेणं बहुम-ज्सदेसमाए अठ्ठ जोयणाइं विक्खंभेणं ए० ॥ ८२५ ॥ जंबुहीवे हीवे मैदरपव्ययस्स दाहिणेणं महाहिमवंते वासहरपव्वए अट्ट कूडा प० तं० सिदे महाहिमवंते ज्ञिमवंते रोहिता हरी हुंबे, हरिकंता हरिवासे वेहलिए चेव कुडा उ ॥ ८२६ ॥ अंबूमंदर्उमण रेगे रुप्पिम बासहरपञ्चए अठ्ठ कुडा प० तं० सिद्धे य रुप्पी रम्मग नरकंता बुद्धि रुपक्डे या, हिरण्यवए मणिकंचणे य रुप्यिम कृडा उ ॥ ८२७ ॥ अंसूमंदरपुर-च्छिमेगं स्यगवरे पञ्चए अठू कृडा प० तं०-रिठ्ठे तबिषक कंचण रयय दिसासीत्विए पलेंबे यः अंजणे अंजणपुलए हयगस्य पुरन्छिमे कृता (१) तत्व णं अठ्ठ विसा-कुमारिमहत्तरियाओ महिब्बियाओ जाव परिजोबमट्टिईयाओ परिवर्शत तं० जंबुत्तरा य गेंदा य आगंदा गंदिवद्यगा, विजया य वेजयंती जयंती अपराजिया ॥ ८२८ ॥ जेव्मंदरदाहिणे गं रुयगवरे पञ्चए अठ्ठ कूडा प० तं०-क्रणए कंचणे पडमे मिले ससि दिवायरे चेव, वेसमने बेर्स्सल हमगस्स उ दाहिने कुछा (१) तस्य में अष्ट विसान कुमारिमहत्तरियाओ महिष्ट्रियाओ जान पछिजोनमिट्टिईयाओ परिवर्धति र्रं • समाग्ररा

सप्पडला सप्पलुदा बसोहरा; उच्छिपई सेसवई चित्तगुत्ता वर्धधरा ॥ ८२९ ॥ अंब्रसंदरपश्चिमेणं स्थानदे परुवए अठ्र कृटा प० तं० सोत्विए य समोहे य क्रिमन मंदरे तहा, रूपने रुवयुक्तमे चंदे अट्टमे म हदसमे (१) तस्थ मं अट्ट दिसाकमारिमहत्तरियाओ महिजियाओ जान परिज्ञोनमद्भियाओ परिवर्शत तं०-इलादेवी सरादेवी पढवी पढमावर्ड, एगनासा नविभवा सीया भहा य अठूमा ॥ ८३० ॥ जेब्संदरउत्तररूअगबरे पञ्चए अट्टकुटा प० तं० स्यणे रवणुचए या सञ्बारयणे रयणसंचए चेव, विजये य वेजयते य जयंते भपराजिए (१) तत्य गं अठ दिसाकुमारिमहत्तरियाओ महिन्नयाओ जान पिलेओनमिठ्नियाओ परिक्संति तं -- अलंबसा मितकेसी पोंडरी गीतबारणी, आसा य सञ्बंगा चेव शिरी हिरी खेव उत्तरओ ॥ ८३१ ॥ अठ्ठ अहेलोगवत्यव्याओ दिसाकुमारिमहत्तरियाओ प० तं भोगंकर। भोगवर्षे सभोगा भोगमालिणी; खबच्छा बच्छमिता य. बारि-सेणा बलाहमा (१) अठ उड्डलोगवत्यव्याओ दिसाकुमारिमहत्तरियाओ प० तं०-मेचंकरा मेचवर्ड समेचा मेचमालिणी, तोयधारा विचित्ता य पुष्पमाला आणिहिता व ॥ ८३२ ॥ अठ कप्पा तिरियमिस्सोवषक्या प० तं० सोहम्मे जाव सहस्सादे ॥ ८३३ ॥ एएस मं अद्भुत कप्पेत अद्भ इंदा प० तं० सक्के जाव सहस्सादे ॥ ८३४ ॥ एएसि में अद्रुष्टं इंदार्ग अद्रु परियाणिया विभाषा प॰ तं० पालए पुष्फए सोमणसे सिरिक्च्छे गंदावते कामकमे पीइमणे विमर्छ ॥ ८३५ ॥ अङ्गूट-मिया में भिक्खपडिमा में चलसठीए राइंदिएहिं दोहि य अठासीएहिं भिक्खासएहिं अहासता जाव अणुपालियानि भन्ड ॥ ८३६ ॥ अठ्रविहा संसारसमाकाना अविहा पः तं पढमसमयनेरहया अपडमसमयनेरहया एवं जाव अपडमसमबद्रेशा ॥८३७॥ अठूबिहा सञ्बजीया प॰तं॰ नेरह्ना तिरिक्सजोणिया तिरिक्सजोणिकीयाँ मजुरसा मजुरसीओ देव। देवीको सिद्धा ॥ ८३८ ॥ अह्वा अहुनिहा सञ्बजीका प॰ तं॰ आभिनियोहियनाणी जाव केवलनाणी महस्रकाणी स्वयंक्रवाणी विश्रेग-नाणी ॥ ८१९ ॥ अठ्रविष्ठे संजमे प॰ तं ॰ मडमसमयग्रहमसंपरामसरागसंजमे. अपडमसमयस्ट्रक्तंपराक्तरागर्भक्षेत्र, पडमसमयबादरसंक्रमे, अपडमसमक्बादर-संजमे, पहमसम्बद्धसंतकसाम्बद्धारा असंजमे, अपदमसमग्रद्धसंतकसामनीवराव-संजमे, पदमसमयसीणक्तामबीयरायसंजमे, अपरमसमब्द्रीणक्तायसीयरायसंबन्धे ॥ ८४० ॥ अद्भ पुढवीको प॰ तं॰ र्यणपमा बाब अहे सत्तका ईसिम्बसास ॥ ८४१ ॥ इंसिप्यच्याराष्ट्र ये प्रस्थीए बहुमजानेसमाए बहुबोसनिय बेरी बहु जोगणाई बाहरूकेनं ४० ॥ ४४२ ॥ ईसिपन्साराष्ट्र में प्रहवीत बाह नामबेजा ४०

तं ॰ ईसीइ वा, ईसिपन्भाराइ वा, तण्ड वा, तणुतण्ड वा, सिद्धीति वा, सिद्धालण्ड वा, मुत्तीइ वा, मुत्तालएइ वा ॥ ८४३॥ भट्ठिहें ठाणेहिं सम्में संचडियव्यं अइयर्व्य परक्रमियव्वं अस्ति च णं अट्टे णो पमाएयव्वं भवड्, अष्ट्रयाणं धम्माणं सम्मं धुण-जवाए अञ्मुट्टेयब्वं भवड्, सुयार्ण धम्मार्ण ओगिण्हणयाए उवधारणयाए अब्भुट्टेयब्वं मबड, पावार्ण कम्माणं संजमेणमकरणयाए अन्भुट्टेयव्यं भवड्, पोराणार्ण कम्माणं तबसा विगिचणयाए विसोहणयाए अब्भुट्टेयव्यं भवइ, असंगिहीयपरियणस्स संगि-ण्हणयाए अन्भुट्टेयन्वं भवड्, सेहं आयारगोयरगह्णयाए अन्भुट्टेयन्वं भवड्, गिला-णस्स अगिलाए वेयावचकरणयाए अञ्भुद्वेयव्यं भवइ, साहम्मियाणमधिकरणंसि उप्पणांसि तत्थ अणिस्सिओवस्सिओ अपक्खरगाही मज्झत्यभावभूए कह णु साह-मिनया अप्पसहा अप्पञ्चंझा अप्पतुमंतुमा उवसामणयाए अब्भुट्टेयब्वं भवह H ८४४ II महासुक्तसहस्सारेसु णं कप्पेसु विमाणा अठु जोयणसयाई उ**र्षु** उच्चतेणं प० ॥ ८४५ ॥ अरहओ णं अरिट्टनेमिस्स अट्टसया बाईणं सदेवमणुयामुराए परिसाए वाए अपराजियाणं उन्नोसिया बाइसंपया होत्या ॥ ८४६ ॥ अट्टसामहए केविलिसमुख्याए प० तै० पढमे समए दंडं करेड बीए समए कवाडं करेड़ तहुए समए मंबानं करेड चलत्ये समए लोगं पूरेड पंचमे समए लोगं पिडसाहरड छट्टे समए मंथं पिंडसाहरइ सत्तमे समए कवाडं पिंडसाहरइ अठुमे समए दंडं पिंड-साहरइ॥ ८४७॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स अट्ट सया अणुत्तरोबबाइ-याणं गङ्कल्लाणाणं जाव आगमेसिमहाणं उद्घोषिया अणुत्तरोवबाइयसंपया होत्वा ॥ ८४८ ॥ अठ्ठविहा वाणमंतरा देवा प० तं०-पिसाया भूया जक्सा रक्ससा किन्नरा किंपुरिसा महोरगा गंधव्या ॥ ८४९ ॥ एएसि ण अट्टण्हं नाणमंतरदेवाणे अट्रुरुक्ता प॰ तं॰-कलंबो अ पिसायाणं वहो जक्खाणमेव यः तुलसी भूयाणं भवे रक्ससाणं च कंडमो (१) असोओ किमराणं च किंपुरिसाण य चंपओ; नागरक्तो भुगंगाणं गंधव्याण य तेंतुओ (२)॥ ८५०॥ इमीसे रयणप्यभाष पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिमागाओ अठुजीयणसए उन्नवाहाए स्राविमाण चारं चरह ॥ ८५१ ॥ अठ्ठ नक्खला चंदेणं सदि पमहं जोगं जोएंदि तै० कतिया रोहिणी पुणव्यस् महा चित्ता विसाहा अणुराहा जेट्टा ॥ ८५२॥ जंबुदीवस्स णं वीवस्स दारा अठुबोयणाई उद्गं उच्तेणं प०-सब्वेसिपि वीवसमु-हाणं दारा अठुजोयणाई उन्हें उन्होंगं प॰ ॥ ८५३ ॥ पुरिसवेयणिअस्स मं कम्मस्स जहणोणं अठ्ठसंबच्छराई बंघठिई प० ॥ ८५४ ॥ असोकितीनामएणं कम्मस्स बहनेणं अठु मुहुताई देवठिई प॰ ॥ ८५५ ॥ उचनोयस्य वै कम्मस्य एवं पेव

11 ८५६ ॥ तेईदियाणमठु जाइकुलकोडी जोणीपमुहसयसहस्सा प० ॥ ८५७ ॥ जीवा णं अठुठाणिक्यसिए पोगगळे पावकम्मसाए चिणितु वा निणंति वा चिणि-स्पंति वा तं०-पडमसमयनेरइयनिष्यसिए जाव अपडमसमयदेवनिष्वसिए एवं निण उवचिण जाव णिजरा चेव ॥ ८५८ ॥ अठुपएसिया संघा अर्णता प० ॥ ८५९ ॥ अठु पएसोगाळा पोगगळा अर्णता प० ॥ ८६० ॥ जाव अठुगुणळुक्खा पोगगळा अर्णता प० ॥ ८६० ॥ जाव अठुगुणळुक्खा पोगगळा अर्णता प० ॥ ८६९ ॥ अठुमं ठाणं समर्सं ॥

## नवमहाणं

नवहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे संभोइयं विसंभोइयं करेमाणे णाइक्स तं०-सायरियपिकणीयं उनज्ज्ञायपिकणीयं येरपिकणीयं कुल० गण० संघ० नाण० दंसण व चरित्तपिंडिणीयं ॥ ८६२ ॥ नव बंभचेरा प० तं० सत्थपरिका लोगविज्ञको जाव उवहाणस्यं महापरिष्णा ॥ ८६३ ॥ नव वंभचेरगृत्तीओ प० तै० विक्तिह सक्यासणाई सेविना अवह णो इत्यिसंसनाई नो पश्चसंसनाई नो पंढगसंसनाई १ नो इत्यीणं कर्ड कहेत्ता २ नो इत्थिठाणाई सेवित्ता भवर ३ नो इत्यीणसिंदियाई मणोहराई मणोरमाई आलोहता निज्ञाइना भवद ४ नो पणीयरसमोई ५ नो पाणभोयणस्य अझ्मतं आहारए सया भवइ ६ नो पुञ्बरयं पुञ्चकीलियं समरेला भवद ७ णो सदाणवाई णो रुवाणवाई णो सिलोगाणवाई ८ णो सायसोकसपिसदे यावि भवद ९ ॥ ८६४ ॥ नव वंसचेरअगुत्तीओ प० तं० नो विवित्ताई सयणा-सणाई सेनिता भवड इत्बीसेंसताई पमुसंसत्ताई पंडगसंसत्ताई इत्बीणं कई कहेता मजह इत्यीणं ठाणाइं सेविना भजइ इत्बीणं ईदियाइं जाव निज्हाहत्ता भवइ पणीय-रसभोई पाणभोगणस्य अइमायमाहारए सया भवड पुञ्चरयं पुञ्चकीकियं सरिता मवह सहाणुबाई स्वाणुबाई छिलोगाणुबाई जाव सायास्वन्सपरिवदे यावि भवड ॥ ८६५ ॥ अभिणंदणाओ वं अरह्ओ समई अरहा नवहिं सागरोवमकोडिसक्सइ-स्सेहि विद्वकृतिहि समुप्पने ॥ ८६६ ॥ नव सम्भावपयत्या प० तं० जीवा अजीवा पुष्णं पावी आसवी संबरी जिजरा बंधो मोक्खो ॥ ८६० ॥ जवविहा संसारसमा-बन्नगा जीवा प० तं० पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया वेइंदिया जाव पंचिदि-यति ॥ ८६८ ॥ पुढवीकाह्या नकगह्या नक आगह्या प० तं० पुढवीकाइए पुढ-वीकाइएस उववजमाणे पुरुवीकाइएहिंतो वा जान पंचिविएहिंतो वा उववजेना, से चेव णं से पुढवीकाइए पुढवीकायत्तं विष्पबहुमाणे पुढविकाइयत्ताए जाव पंचिदि-यत्ताए वा गच्छेजा, एवं आउकाइयावि जाव पंजितियति ॥ ८६९ ॥ नवविद्या सन्बरीना प० तं ० एगिविया बेईदिया तेईदिया चर्डिविया नेरहमा पंचितियति-

विकार में मणुस्सा देवा सिद्धा ॥ ८७० ॥ अहवा नवविद्या सव्वजीवा प० तं पद्मसमयनेरडया अपटमसमयनेरडया जाव अपटमसमयदेवा सिद्धा ॥ ८७१ ॥ नवविद्या सञ्वजीवीगाहणा प० तं० पुढविकाइओगाहणा आउ० जाव वणस्सइकाइ-क्रीगाहणा बेहंदियोगाहणा तेइंदियोगाहणा चलरिंदियोगाहणा पंचिदियोगाहणा B ८७२ ॥ जीवा र्ण नवहिं ठाणेहिं संसारं वर्तिसु वा वर्तति वा वित्तसंति वा तं० पुढविकाडयत्ताए जाव पंचिदियत्ताए ॥ ८७३ ॥ नबहिं ठाणेहिं रोगुप्पत्ती सिया तं० अज्ञासणात अहियासणात अइणिहाए अङ्गागरिएणं उचारनिरोहेणं पासवणनिरोहेणं **अद्राणगमणे**णं भोयणप**रि**कुलयाए इंदियत्यविकोवणयाए ॥ ८ ३४ ॥ णदिहे हरिसणावरणिजे कम्मे प० तं०-निहा निहानिहा पयला पयलापयला श्रीणगिञ्जी चक्खदरिसणावरणे अचक्खदरिसणावरणे ओहिदरिसणावरणे केवलदरिसणावरणे ॥ ८७५ ॥ अभीई णं णक्खते साइरेगे नवसहते चंदेणं सिद्धं जोगं जोएह ॥८७६॥ अभिद्रेञाइआ णं णक्नक्खता णं चंदस्स उत्तरेणं जोगं जोएंति तं ०. अभिद्रे सक्यो धणिका जाव भरणी ॥ ८७७ ॥ इमीसे यं रयणप्पभाए पुरुवीए बहसम-रमणिजाओ मूमिभागाओ जवजोअणसयाई उन्नं अबाहाए उविश्ले ताराह्ये चारं चरति ॥ ८७८ ॥ जंबुरीचे णं बीचे णवजोअणिया मच्छा पविसिंसु वा पविसंति वा पविसिस्संति वा ॥ ८०९ ॥ जंबहीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए जब बलदेववासुदेवपियरी होत्या तं प्रयावई य बंभे य रोहे सोमे सिवेडया, महासीहे अम्मिसीहे दसरह नवमे य वसुदेवे (१) इत्तो आउनं बहा समवाये निरवसेसं बाब एगा से गञ्भवसही सिजिसस्मति आगमिस्सेणं ॥ ८८० ॥ बंबुहीबे रीवे भारहे वासे आगमेरसाए उस्मिपणीए नवबलदेवबामुदेविपयरो अविस्तृति नव कलदेववासुदेवमायरो भविस्संति, एवं वहा समयाए निरक्सेसं जाव महाभीमसेणे य सुगीवे य अपच्छिमे; एए खलु पडिसन् कितीपुरिसाण बासुदेवाणं सब्देवि चक्रजोही हम्मेहंती सचक्रेहिं॥ ८८१॥ एगमेगे णं महानिही नवनव जोयणाई विक्खंभेणं प० एगमेगस्स णं राष्णो चाउरंतचक्कबद्दिस णव महानिहुओ प० तै० "जेसप्पे पंड्रयए पिंगलए सब्बरयण महापउमे. काले य महाकाले साणवंग सहा-निही संखे (१) नेसप्यंमि निवेसा गामागरनगरपट्टणाणं च, दौजमुहमर्डवाणं संघाराणं गिहाणं च (२) गणियस्स य बीयाणं माणुम्मानस्स व प्रमाणं च, घजस्स य बीयाणं उप्पत्ती पंडुए मिनया (३) सच्या आमरणविही पुरिसाणं जा य होइ महिलाणं, आसाण य हत्वीण य पिंगलक्विहिन्स सा अभिमा (४) रयणाई सव्वरयणे मोह्स पवराई चक्रवहित्स, उप्पर्धति एमिंदिकाई पीनिदि-

बाई च (५) वरबाण व उप्पत्ती निष्पत्ती चेव सब्बभत्तीणं, रंगाण य घोयाण य सम्बा एसा महापत्रमे (६) काळे काळण्णाणं मञ्बपुराणं व तीत बारेसः सिप्पसर्व कम्माणि य, तिभि पयाए हियकराई (७) स्प्रेहस्स य उप्पत्ती होइ महाकाळि जागराणं च, रुप्पस्स सुवण्णस्स य मणिमोत्तिसिरुप्पवालाणं ( c ) जोधाण य उपात्ती आवरणाणं च पहरणाणं च, सञ्जा य जुद्धनीई, माणवए दंढनीई य (९) नट्टविही नाडगविही, कव्यस्स चउब्विहस्स उप्पत्ती, संखे महानिहिम्मी, तुर्वियंगाणं च सव्वेसि (१०) चक्कट्रपइट्टाणा अट्ट्रस्सेहा य नव य विक्खंने, बारसरीहा मंजूससंठिया, जन्हवीह मुहे (११) वेरुलियमणिकवाडा कुणगमया विविहरयणपरिपुत्रा, ससिस्रचक्रलक्खण अणुसमञ्ज्ञाबाह्ययणा व (१२) परि-भोषमद्भिरंगा णिहिसरिणामा य तेमु खलु देवा; जेसि ते आवासा अक्रिजा आहि-क्या वा ( १३ ) एए ते नवनिहुओ प्रभूयधणस्यणसंचयमभिद्धा जे बससुबगच्छंती सब्बेसि चक्कबरीणं'' (१४)॥ ८८२॥ नव विगईओ प॰ तं० बीरं दहिँ णवणीयं सर्पि तेलं गुलो महं मर्ज मेसं ॥ ८८३ ॥ नवमोबर्पारस्यवा बोंबी प० तं० दो सोत्ता दो णेता दो घाणा मुहं पोसे पाऊ ॥ ८८४ ॥ णवविहे पुने प० तं० अन्यपुने पाणपुत्रे बत्यपुष्णे लेजपुत्रे स्थणपुत्रे मणपुत्रे वडपुत्रे कायपुत्रे नमोद्यारपुत्रे ॥८८५॥ णव पावस्तायतमा पर्वतं व पामाइबाए मुसाबाए जाव परिग्नहे कोहे माणे माया लोहे ॥ ८८६ ॥ मवबिहे पावस्ययपसंगे प० तं० उप्पाए निमिन्ने मंते आइक्सिए तिगिक्छए, कला आवरणे अचाणे मिच्छापावयनेति य ॥ ८८७ ॥ गव नेत्रधिया बत्यू प० तं० संखाणे तिमित्ते काइए पोराणे पारिहत्थिए परपंडिए बाइए भूइकम्से तिगिच्छए ॥ ८८८ ॥ समणस्य णं भगवओ णायपुत्तमहावीरस्य नव गणा होत्या तं ॰ गोदासगणे उत्तरबहिस्सहगणे उदेहराने चारणगणे वहवान्यगणे विस्सवाइयगणे कामित्रुयमणे माणवगणे कोडियगणे ॥ ८८९ ॥ समणेणे भगवया महावीरेणं सम-णार्ग जिन्मंथार्ग जबकोडिपरिसदे भिक्खे प**ः तं० ज हण**ह ज हचायह इसेतं णाणुजाणइ ण पराइ ण परावेड पर्यते जाणुजाणइ ण किणइ ण किणावेड किणंतं पाणुजाणइ ॥ ८९० ॥ ईसाणस्स र्ण देविंदस्स देवरण्यो वध्यस्स महारक्षो णव अस्मामहिसीओ प०॥ ८९९॥ ईसाणस्स णं देविदस्स देवरको अस्ममहिसीणं **गवपिक्रओवसाई ठिई प० ॥ ८९२ ॥ ईसाणे कप्पे उद्योगेणं देवीणं जब पिक्रओं**-बसाई ठिई प० ॥ ८९३ ॥ अब हेबनिकाया प० तं० "सारहस्त्वमाहबा वण्डी वरणा य गहतीया य द्वारिया अञ्चाबाहा अभिगवा चेव रिट्ठा य" ॥ ८९४ ॥ अञ्चाबाह्यनं देवामं तथ देवा नव देवसमा प० एवं अभिगवाति एवं रिटावि

१६ ८९५-६॥ णव गेवेज्जविमाणपत्यहा प० तं ० हेट्रिमहेट्रिमगेविज्जविमाणपत्यहे डेटिममज्जिमगोविज्यविमाणपत्थडे हेट्रिमजनिमगोविज्यविमाणपत्थडे मज्जिमहेट्रि-मगेविकाविमाणपत्यके मज्जिममजित्रमगेविकाविमाणपत्यके मज्जिमसद्वितमगेविकावि-माणपत्थहे उदारमहेठ्रिमगेविजविमाणपत्यहे उदारिममज्ज्ञिमगेविजविमाणपत्यहे चवरिमाजवरिमगोविज्यविमाणपत्यहे ॥ ८९७ ॥ एएसि णं णवण्हं गेविज्यविमाणपत्य-द्धाणं जन नामधिजा प॰ तं॰ भेरे सभेरे सुजाए सोमणसे पियदरिसणे, सुदंसणे अमोहे य सुप्पबुद्धे जसोधरे ॥ ८९८ ॥ नवविहे आउपरिणामे प० तं० गहपरि-णामे गडबंधणपरिणामे ठिइपरिणामे ठिइबंधणपरिणामे उद्गंगारवपरिणामे अहे-गारवपरिणामे तिरियंगारवपरिणामे दीहंगारवपरिणामे रहस्तंगारवपरिणामे ॥८९९॥ नवनवसिया णं भिक्खपिडमा एगासीए राइंदिएहिं चउहिं य पंचुत्तरेहिं भिक्खा-सएहिं अहासूत्ता जाव आराहिया यावि भवड़ ॥ २००॥ नवविहे पायस्छित्ते प॰ तं॰ आलोयणारिष्ठे जाव मलारिष्ठे अणवट्रप्पारिष्ठे ॥ ९०१ ॥ जंबुमंदरदाष्ट्रि-णेणं भरहे बीहवेयहे नव कुडा प० तं० सिद्धे भरहे खंडग माणी वेयह पुण्ण तिमिसगृहा, भरहे वेसमणे या भरहे कृष्टाण णामाई ॥ ९०२ ॥ जंबूमंदरदाहिणेण निसमे वासहरपञ्चए णवकृष्टा प० तं० सिद्धे निसहे हरिवास विदेह हरि धिड अ सीओया. अवरविदेहे रुपगे निसंभ कृडाण नामाणि ॥ ९०३ ॥ जंबूमंदरपञ्चए णंदणवणे णव कुडा प० तं० णंदणे मंदरे चेव निसहे हेमवए स्यय रुपए स. सागरचिते वहरे बलकुडे चेत्र बोद्धव्वे ॥ ९०४ ॥ जंबुमालवंतवक्खारपञ्चए णव कुढ़ा प॰ तं॰ सिद्धे य मालवंते य उत्तरकुरु कुन्छ सागरे रयए. श्रीया तह पुरूष-णामे हरिस्सहकुढे य बोद्धव्वे ॥ ९०५ ॥ अंवू० कच्छे बीहवेयच्चे नव कुडा प० तं० सिद्धे कच्छे खंडग माणी वेयद् पुष्ण निमिसगृहा, कच्छे वेसमणे या कच्छे कृद्राण णामाई ॥ ९०६ ॥ जंबू० मुकच्छे दीहवेयद्रे णव कृहा प० तं० सिद्धे सुकच्छे संदग माणी वेयह पुण्य तिमिसगुहा; सुकच्छे वेसमणे या सुकच्छि कृहाम णामाई II ९०७ II एवं जाद पोक्सलावइंमि बीहवेयक्के एवं बच्छे बीहवेयक्के एवं जाव मंगलावहंमि दीहवेयहे ॥ ९०८ ॥ जंबू० विजापमे वक्सारपञ्चए नव कुटा प० तं - सिंदे अ विज्ञुणामे देवकुरा पम्ह कणग सोवत्थी, सीओयाए सजके इरिकृष्ट चेव बोद्धव्ये ॥ ९०९ ॥ जंबू० पम्हे रीहवेशके नव कुडा प० तं०-सिद्धे पम्हे खंडग माणी वेयह एवं चेव जाव सिललावहीम शहवेयहे एवं वप्पे शहवेसहे एवं जाव गांधिलावर्रीम बीहवेयके नव कुछा प० तं०-सिदे गंधिक खंडम माणी वैसक प्रक तिमिसगुहा; गंधिलावइ वेसमण कुटाणं होति बासाई (१) एवं सन्वेस रीहवैवर्षेस

दो कुढा सरिसणामगा सेसा ते चेव ॥ ९१० ॥ अंबूर्मदरउत्तरेणं नीलवंते वासहर-पटवए णब कहा प० तं० सिद्धे नीलबन्त बिदेहे सीया किसी य नारिकंता य. अब-रविदेहे एम्प्रगक्तके उवदंसणे चेव ॥ ९१९ ॥ जंबर्मदरउत्तरेणं एरवए धीहवेशके नव कुढ़ा प० तं० सिद्धे रयणे खंडग माणी वेयन पुण्ण तिमिसगुहा, एरवए वेस-मणे एरवए कृडणामाई ॥ ९१२ ॥ पासे णं अरहा परिसादाणिए बज्बरिसहणा-रायसंघयणे समयउरससंठाणसंठिए नव रयणीओ उन्नं उन्नत्तणं होत्या ॥ ९१३ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तित्यंति जवहिं जीवेहिं तित्थगरणामगोत्ते कम्मे णिव्वतिए तं ॰ सेणिएणं सुपासेणं उदाइणा पीडिकेणं अणगारेणं दढाउणा संखेणं सयएणं मुलसाए सावियाए रेवईए ॥ ९,१८॥ एस णं अज्हो । कन्हे वासुदेवे, रामे बलदेवे, उदए पेडालपुने, पृष्टिले, सयये गाहावई, दारूए नियंठे, सम्बर्ध नियंठीपुने, सावियुद्धे अंबडे परिव्यायए, अजाविणं सुपासा पासाविष्ठजा, आगमेस्साए उस्स-पिणीए चाउजामं धम्मं पन्नवृद्धना सिज्झिहित जाव अंतं काहिति ॥ ९१५ ॥ एस णं अजो िसेणिए राया भिभिसारे कालमासे काले किया बसीसे रयणप्यभाए पढ-वीए सीमंतए नरए च उससीइवाससहस्सिट्डियंस निर्यास णेरइयनाए उक्विकिति से णं तत्य गेरइए अविस्सइ काळे कालोभासे जाव परमिकण्हे वजेणं से णं तत्व वेयणं वेदिहिती उजलं जाव दरहियासं से णं तओ नरयाओ उञ्चहेना आगमेस्साए उस्सप्पणीए इहेद अंबुद्दीये दीवे भारहे बासे वेयब्रुगिरिपायमुळे पुंडेनु जणवएसु सयद्वारे गयरे संसुहस्स कुलगरस्स भद्दाए भारियाए कुच्छिति पुमत्ताए पना-याहिइ तए में सा भहा भारिया नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अदङ्गाण व राई-दियाणं वीद्रक्षेताणं सुकुमालपाणिपायं अहीणपिडियुक्तपीचेदियसरीरं लक्खणबंजण ० जाव सुरुवं दार्ग प्याहिती के र्याणे च णं से दारए प्याहिती ते रयणि च जे सयदवारे णयरे सब्भंतरबाहिरए भारमसो य कंभरमसो य पत्रमवासे य रयणवासे य वासे वासिहिति तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो एकारसमे दिवसे वडकंते जाब बारसाहे दिवसे अयमेयारूवं गोलां गुणनिष्फणं नामधिजं काहिति जम्हा णं अन्दं इमेरि दार्गित जायंसि समार्गिर सयदवारे नयरे सर्विमतरवाहिरए मार-गासी य कुंभागसी य पत्रमबासे य स्वणवासे य बासे बुद्धे तं होत ण अन्हं इमस्स दारगस्य नामधिजं महापदमे तए वं तस्य दारगस्य अम्मापियरी नामधिजं काहिंति महापउमेति, तए ने महापउमं दार्गं अम्मापियरो साहरेगं अञ्चासजायमं जाणिता मह्या रायामिसेएजं अभिसिचिहित से जं तत्य राया भविस्सह मह्या हिमर्वतमहत्तमक्ष्यमंदररायकाओं जान रजे प्साहेमाणे विहरिस्सई तए णे तस्स

महापदमस्य रहा अल्या क्याइ दो देवा महिष्ट्रिया जाव महेसक्सा सेणाकम्मं कार्हिति तं व पुष्णभद्दए माणिभद्दए तए णं सयदुवारे णयरे बहवे राईसरतलबस्मा-हंबियकोडंबियडब्असेट्रिसेणावइसत्थवाहप्पिभइयो अन्नमनं सहावेहिति एवं वइस्संति जम्हा णं देवाण्पिया ! अम्हं महापउमस्स रक्षो हो देवा महिब्रिया जाव महेसक्खा सेणाकमां करेंति तं व प्रचमहे य माणिभहे य तं होत णं अम्हं देवाणुप्पिया ! महा-पुरामस्य राष्ट्रो दोन्चिव नामधेजे देवसेण, तए णं तस्य महापुरामस्य दोन्चेवि नाम-घेज भविस्सइ देवसेणेति २ तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो अण्णया कयाइ सेयसं-खतलविमलसन्निकासे चउदंते हत्यिरयणे समुप्पजिहिति तए णं से देवसेणे राया तं सेयसखतलविमलसिकासं चउइतं इत्थिरयणं दुरुढे समाणे सयदुवारं णगर मज्झंमज्झेणं अभिक्खणं २ अङ्ग्जाहि य णिजाहि य, तए णं सयदुवारे णगरे बहुवे राईसरतलबर जाव अनमनं सहावेहिंति २ एवं वहस्संति जम्हा णं देवाणुप्पिया ! अन्हं देवसेणस्य रह्नो सेयसंखतलविमलसिवकासे चाउदंते हिन्धरयणे समुप्यके तं होउ णं अम्हं देवाणप्पया ! देवसेणस्स रण्णो तचेवि णामधेजे विमलवाहणे तए णं तस्स देवसेणस्स एको तचेवि णामधेजे भविस्सङ विमलवाहणे २ तए एं से विमलवाहणे राया तीसं वासाई अगारवासमज्झे वसित्ता अम्मापिईहिं देवतगएहिं गुस्महत्तरएहिं अञ्भणुभाए समाणे उर्दमि सरए संबुद्धे अणुनरे मोक्खमम्मे पुणर्चि लोगंतिएहि जीयकप्पिएहि देवेहि ताहि इठ्ठाहि कंताहि पियाहि मणुकाहिं मणामाहिं उरालाहि कलाणाहिं धकाहिं सिवाहिं संगलाहिं सस्सिरीआहिं वमगूहिं अभिणंदिज्ञमाणे अभिधुवमाणे य बहिया सुभूमिभागे उज्जाणे प्रां देवदूसमादाय मुंडे भावेता अगाराओं अणगारियं पव्वयाद्विति तस्स णं भगवंतस्स साइरेगाई दुवालस वासाई निवं वोसठुकाए चियत्तदेहे जे केई उवसम्मा उप्पर्जित तं विव्या वा माणुसा वा तिरिक्खजोणिया वा ते उपके सम्मं सहिस्सह समिस्सइ तितिकिखस्सइ अहियासिस्सइ तए णे से भगवं इरियासमिए मासासिए जाव गुत्तवंभयारी असमे अविन्यणे छित्रगंथे निरुवछेने कंसपाइंब सुकतीए जहा भावणाए जाव सहयहुयासणेहव तेयसा अर्ठते, की संखे जीवे गगणे बाए य सारए सिंठे, पुक्खरपत्ते कुम्मे विहरो खरगे य भारेडे (१) कुंजर बसहे सीहे नगराया चेव सागरमक्खोंभे, बंदे सूरे कणगे बसुंधरा चेव सुहयहुए (२) नत्थि णं तस्स भगवंतस्स कत्यद् परिवंधे भवद्, से य परिवंधे चडिवहे प० तै०-अंडए वा पीय-एइ वा उग्महेइ वा प्रगहिएइ वा जं णं जं णं दिसं इच्छाइ तं वं तं णं दिसं अपिकाहे खडमूए लहुभूए अणप्पर्ग**ये संजमेणं अप्पार्ण भावेमाणे बिहारिस्सह, तस्स णं भगवेतस्ह** 

अणुतरेणं नाणेणं अणुतरेणं दंसकेणं अणुनरेणं वरित्तेणं एवं आरूएणं विहारेणं अखवे महने लाववे संती मृत्ती गृत्ती सब संजम तवगुजसुनरियसोवचियफलपरि-निव्याणमरगेणं अप्पाणं भावेमाणस्य ज्ञाणंतरियाए बट्टमाणस्य अणंते अणुत्तरे निव्याचाए जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पजिहित, तए णं से भगवं अरहा जिणे भविस्सइ केवछी सञ्बन्ध सम्बद्धिसी सदेवमणुयासुरस्य लोगस्स परियागं जाणह पासइ सञ्बलीए सञ्बजीवाणं आगई गई ठिई जवणं उववावं तकं मणीमाणसिवं भूतं कहं परिसेवियं आवीकस्यं रहोकस्यं अरहा अरहस्य मागी तं तं कालं मणस-वयसकाइए जोगे वर्धमाणाणं सञ्बलोए सञ्बजीवाणं सञ्बक्षावे जाणमाणे पासमाणे विहरइ. तए णं से भगवं तेणं अणुत्तरेगं केवलवरनाणदंसणेणं सदेवमणुआसरलोगं अभिसमित्रा समणाणे णिरगंथाणं पंच महत्वयाई सभावणाई छत्र जीवनिकायधम्मं देसेमाणे विद्वरिस्सइ मे जहाणामए अजी । मए समणाणं जिगांयाणं एगे आरंभ-ठाणे प्रकात एवासेव सहापटसेवि अरहा नसणाणं जिस्संयाणं एवं आरंभटाणं प्रक-बेहिति. से जहाणामए अच्छे ! मए समणाणं णिग्गंधाणं दविहे बंधणे प० तं० पेजबंधणे, दोसबंधणे, एवामेव महापउमेवि अरहा समणाणं णिग्गंथाणं दुविहं बंधणं पक्षवेद्विती तं० पेज्रबंधणं च दोमबंधणं च से जहानामए अजो ! मए समणाणं जिन्नेषाणं तुओ दंहा प० तं० मणदंहै रे एवामेव महाप्रसेवि समणाणं णिगां थाणं तओ दंहे पण्णवेहिति तं । मणोदंहं ३ से जहानामए एएणं अभिलावेशं चतारि कमाय। प० तं० कोहकसाए ४ पंच कामगुणे प० तं० सहे ५ छजीवनिकाया प॰ तं॰ पुढविकाइया जाव तसकाइया एवामेव जाव तसकाइया से जहामामए एएणं अभिलावेणं सन भयदाणा प॰ तं॰ एवामेव महापुरमेवि अरहा समजान णिर्माधार्गं सत्त भयञ्जाणा पश्चविद्विति, एवसद्व समहाणे, एव वंभचेरगुत्तीओ दश्च-विहे समणधम्मे एवं जाव तेत्तीसमासायणाउति से बहानामए अजो! मए सम-णाणं जिम्मंथानं श्रेरकाचे जिनकाचे मुंहमाने अव्हागए अदंतनने अच्छत्तए अणुबाहमए भूमिसेजा फलगरेजा कट्सेजा केसबोए वंशचेरवासे परवरपवेसे जाव लदावलद्धवित्तीओ ए० एवामेव महापटमेवि अरहा समनाणं निमांयानं थैरकप्यं जिजकुष्यं जाव लहावलहिनीं पण्यविहिती, से बहागामए अजो! मए समणार्ग विमोधार्थ आहासम्मिएइ वा उद्देशिएइ वा नीसजाएइ वा अञ्जोब-रएइ वा पूत्रए कीए वासिक अच्छेजे अधिसठे अभिड्वेड वा कंतारभरोड वा दुव्यि-क्समतेह वा विकासभते बहुद्धिशामतेह वा पाहुसमतेह वा मूलगोयनेह वा कंद-फल० गीय० हरियक्षीयमेह का प्रक्रिसिट एमानेव महापडमे वि भरहा सममार्थ=

आहाकम्मियं वा जाब हरियभोयणं वा पिडसेहिस्सइ, से जहाणामए अजी! मए समणाणं णिरांशाणं पंचमहब्बइए सपिकसमणे अचेलए धम्मे प० एवामेव महा-परसेवि अरहा समणाणं णिरगंथाणं पंचमहव्यद्यं जाव अचेलगं धरमं पण्णवेहिती, से जहाणामए अजो ! मए पंचाणुब्बइए सत्तासिक्खाबइए द्वालसविहे सावगधम्से प॰ एवामेव महापउमेवि अरहा पंचाणुव्वड्यं जाव सावगधम्मं पण्णवेस्सइ, से जहाणामए अजो । मए समणाणं णिम्गंथाणं सेजायरपिंडेह वा रायपिंडेह वा पर्ड-सिद्धे एवामेव महापटमीवे अरहा समणाणं णिकांशाणं सेजायरपिंडेइ वा जाव पांडेसेहिस्सइ, से जहाणामए अजा! मम णव गणा इगारस गणहरा, एवामेब महापउमस्स वि अरहओ णव गणा इगारस गणहरा भविस्संति । से जहाणामए बाजो ! अहं तीसं वासाई अगारवासमज्हे बसित्ता मुंडे भविता जाव पन्वइए दुवा-लस संबच्छराइं तेरस पक्खा छउमत्थपरियागं पाउणिना तेरसिंहं पक्खेहिं ऊणगाईं तीसं वासाडं केवलिपरियागं पाउणिना बायालीसं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणिनाः बाबत्तरि वासाई सञ्बाउयं पालउत्ता सिज्झिस्सं जाव सञ्बद्धसाणमंतं करेस्सं, एवा-मेद महापडमेवि अरहा तीसं वासाई अगारवासमञ्झे वर्मिना जाव पश्चिहिति दुवा-लस संबच्छराई जाव बावनरिवासाई सन्बाउयं पालडना मिज्झिहिती जाब सम्बद्ध-क्खाणमंतं काहिता, "जंसीलसमायारो अरहा तित्यंकरो महावीरो, तस्सीलसमा-यारो होइ उ अरहा महापडमे ॥ ९१६ ॥ महापडमचरिअं समर्च ॥

णव णक्लता चंदस्स पच्छंभागा प० तं ० अभिई सबणी धणिट्ठा रेवह अस्सिण मगासिर पृसी, हत्यो चिना य तहा पच्छंभागा णव हवंति ॥ ९१७॥ आण- यपाणयआरणबुएस कप्पेस विमाणा णव जोयणस्याउँ उहुं उक्केणं प० ॥ ९१८॥ विमल्याहणे णं कुलगरे णव धणुस्याई उहुं उक्केणं होत्या ॥ ९१९ ॥ उसमे णं अरहा कोसलिए णं हमीसे ओसिपणीए णविहं सागरोवमकोडाकोबीहं विद्वंताहिं तित्ये पर्वाणए ॥ ९२० ॥ धणदंतल्ठहुदंतगृहदंतसुद्धदंतवीवा णं दीवा णवणवजीय- णस्याई आयामविक्संभेणं प० ॥ ९२१ ॥ सुकस्म णं महागहस्स णव वीहीओ प० तं०-हयवीही गयवीही णागवीही वसहवीही गोवीही उरगवीही अयवीही मियवीही चेसाणरवीही ॥ ९२२ ॥ नविहे नोकसायवयणि कम्मे प० तं०-इत्यिवए पुरिसवेए णपुंसगवए हासे रहे अरई भये सोगे दुर्गुछे ॥ ९२३ ॥ चटिंदियाणं णव जाइकुलकोबीजोणियमुहस्यसहस्सा प० ॥ ९२४ ॥ मुखगपरिसप्पयल-यरपंचिंदियतिरिक्सजोणियाणं नवजाइकुलकोबीजोणियमुहस्यसहस्सा प० ॥ ९२४ ॥ मुखगिति प्राप्ति विमाणिस्य वा १ ॥ ९२६ ॥ प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति वा १ ॥ ९२६ ॥ प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति वा १ ॥ ९२६ ॥ प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति वा १ ॥ ९२६ ॥ प्राप्ति वा १ ॥ ९२६ ॥ प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति वा १ ॥ ९२६ ॥ प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति वा वा १ ॥ ९२६ ॥ प्राप्ति प

काइयनिवित्तिए जान पंतिदियनिवित्तिए एवं सिण उससिण जान णिजारा चेन्न ॥ ९२७॥ णत्र पएसिया संघा अर्णता प०॥ ९२८॥ णन पएसीयाडा पोग्गला अर्णता प०॥ ९२६॥ जान णन गुणलुक्स्वा पोग्गला अर्णता प०॥ ९३०॥ नवार्म डाणं नवाममञ्ज्ञायणं समर्था॥

## दसमञ्जाणं

दसविहा लोगिट्ठिई प॰ तं॰ जण्णं जीवा उद्दाइता २ तत्थेव २ भुज्जो २ पचायंति, एवं एगा लोगिट्टिई प० १ जण्णं जीवाणं सया समियं पावे इस्मे कन्बई एवं एगा लोगाहिई प० २ जण्णं जीवा सया समियं मोहणिज्ये पावे कम्मे कज्जइ एवं एगा लोग-ठ्ठिंद प० ३ ण एवं भूयं वा भव्यं वा अविस्सह वा जं जीवा अजीवा भविस्संति. अजीवा वा जीवा भविस्संति एवं एगा लोगिट्टिई प॰ ४ ण एवं भूयं ३ जं तसा पाणा बोच्छिजिस्संति यावरा पाणा बोच्छिजिस्संति तसा पाणा भविस्संति वा एवं पि एगा लोगट्टिई प० ५ ण एवं भूगं वा ३ जं लोगे अलोगे भविस्सइ अलोगे वा लोगे. भविस्सइ एवं एगा लोगहिई प० ६ ण एवं भृयं वा ३ जं लोए अलोए पविस्सइ अलोए वा लोए पविस्सइ एवं एगा लोगिट्टि प० अजाव ताब लोगे ताब ताब जीवा आब ताब जीवा ताव ताब लोए एवं एगा लोगद्विई प०८ जाव ताब जीवाण य पोग्गलाण य गद्वपरियाए ताब ताब लोए जाव ताब लोए ताब ताब जीवाण व पोब्गलाण य गइपरियाए एवं एमा लोगटिई प० ९ सब्वेनु वि वं लोगतेनु अवद-पासपुट्टा पोग्गला लुक्लमाए कर्जात जेणं जीवा य पोग्गला ब नो संचार्यात बाह्या लोगंता गमणयाए एवं एगा लोगद्विई पण्याता ॥ ९३१ ॥ दमविहे सहे प० तं० नीहारि विडिमे लुक्खे भिन्ने जजारिए इय; दीहे रहस्से पुरुत्ते य, काकणी खिखि-णिस्सरे ॥ ९३२ ॥ इस इंदियत्थातीता प॰ तं॰ देसेण वि एगे सहाइं सुणिद्ध सब्बेण वि एगे सहाई सुणिस देसेण वि एगे रूबाई पासिस सब्बेण वि एगे रूबाई पासिसु एवं गंधाई रसाई फासाई जाव सञ्चेण वि एगे फासाई पिंडसेवेदेस ॥ ९११ ॥ इस इंदियत्या पद्भाषमा प॰ तं ०-देसेण वि एगे सहाई सुर्णेति, सब्वेण वि एगे सहाई सुणेति, एवं जाव फासाई, इस ईदिबत्था बणागया पक सं०-देसेण वि एवे सहाई ग्रिणिस्संति सब्वेण वि एवे सहाई ग्रिणिस्संति एवं जाव सब्वेण वि एगे फासाई पविस्वेदेस्संति ॥ ९२४ ॥ दसईं ठावेहिं अच्छिने पोग्यके चलेखाः तं -- आहारिजमाणे वा चकेना, परिकामेजमाणे वा चकेना, उरसरिजमाणे वा प्रकेशा, तिस्तविज्ञमाने वा प्रकेशा, वेदेजमाचे वा प्रकेशा, विज्ञरिज्ञमाचे वह

चलेजा. विजिध्याजमाणे वा चलेजा. परियारिजमाणे वा चलेजा, जक्साइट्रे वा चलेजा, वायपरिगाहे वा चलेजा ॥ ९३५ ॥ दसहि ठाणेहिं कोहुप्पत्ती सिया तं • मणुकाइं मे सहफरिसरसहत्वगंधाइमवहरिंखु, अमणुकाइं मे सहफरिसरसहत्वगंधाइं उवहरिंस. मण्लाडं में सहफरिस्रसस्वगंधाइं अवहरइ, अमणुकाई में सहफरि-सजावगंधाडं उवहरड. मणुण्णाइं में सह जान अवहरिस्सइ, अमणुष्णाई में सह जाव उनहरिस्मइ, मणुण्णाई में सह जाव गंधाई अवहर्रिस वा अवहरह अवहरिस्सइ, अमृणुष्णाइं मे सद्द जाव उबहरिंसु वा उबहरइ उवहरिस्सइ, मृणुष्णामणुष्णाई सर जाव अवहार्म अवहरइ अवहरिस्सइ उवहरिंस उवहरइ उवहरिस्सइ अहं च फं आयरियउवज्झायाणं सम्मं बद्यामि ममं च णं आयरियउवज्झाया मिच्छं पिडवना १) ९३६ ॥ दर्मावेहे संजमे प० तं० पुडविकाइयसंजमे जाव वणस्मइकाइयसंजमे बेइंदियसंजमे तेइंदियसजमे चर्जारेदियसंजमे पंचिंदियसंजमे अजीवकायसंजमे ॥ ९३७ ॥ इसविहे असंजमे प० तं० पुढविकाइयअसंजमे, आउ० तेउ० बाउ० वणस्सद्द जाव अजीवकायअसंजमे ॥ ९३८ ॥ दसविहे संवरे प० त०-सोइंदिय-संबरे जाव फार्सिदियसंबरे मण० वय० काय० उवकरण० सुचीकुमग्गसंबरे ॥९३९॥ दमविहे असंबरे प० तं०-सोइंदियअसंबरे. जाब सूचीकुमग्गअसंबरे ॥ ९४० ॥ दसहिं ठाणेहिं अहमंत्रीति यंभिजा तं ०-बाइमएण वा कुलसएण वा जाव इस्मिरेय-मएण वा णागनुबन्ता वा मे अतियं हव्बमागच्छेति, पुरिसधम्माओ वा मे उत्तरिए अहोहिए नाणदंसणे समुप्पन्ने ॥ ९४९ ॥ दसविहा समाही प० तं०-पाणाइबाय-वेरमणे, मुसाव अदिकाव मेहणव परिव्यह व्हरियासमिई आसाव एसपाव आयाणव उचारपासवणखेलजङ्गिंघाणपारिद्रावणियाममिई ॥ १४२ ॥ दसविहा असमाही प० तं॰ पाणाइवाए जाव परिगाहे, हरियाऽसमिई जाव उचार् ा। ९४३ ॥ दसविहा पञ्चजा प॰ तं॰-छंदा रोमा परिजना सविणा पहिस्तुआ चेव सारनिया रोगिनिया अणाहिया देवसन्तर्भा बच्छाण्यंधिया ॥ ९४४ ॥ दसविहे भमणधाने प० तै० खंती मुत्ती अजव महवे लाघव सबे संज्ञमे तवे चियाए बंभचेरवासे ॥ ९४५ ॥ दमविहे वेयावने प० तं० आयरियवेयावने उवज्यायदेयावने वेरवेयावने तबस्मि० मिलाण व संह व कुल व गण व संघवेयावचे साहम्मियवेयावचे ॥ ९४६ ॥ इसविहे जीवपरिणामे प० तं० गहपरिणामे इंदियपरिगामे कसायपरिणामे केस्सा० औरा० उनओग० णाण० दंसण० चरित्त० वेगपरिणामे ॥९४७॥ दसविष्ठे अजीवपरिजामे प॰ तं ॰ वंधणपरिणामे गइ० संठाण मेद० इण्म रस ॰ गंध ॰ पास ॰ सपु-क्लहु॰ सहपरिणामे ॥ ९४८ ॥ दसबिहै अंतिहिक्किए असंच्याहर ए॰ तै०-

उद्यावाए दिसिदाचे गजिए बिज्जुए निग्चाए जूमए जक्खालिते धृमिया महिया रयउग्चाए ॥ ९४९ ॥ इसनिहें ओरालिए असज्झाइए प॰ तं०-अट्टि मंसं सोलिए असुडमामंते सुसाणसामंते चंदोवराए सरोवराए पडणे रायवुग्गहे उवस्सयस्स अंतो ओराहिए सरीरगे ॥ ९५० ॥ पींचेदियाणं जीवाणं असमारभमाणस्स इस-विहे संजमे कज़इ तं --सोयामयाओ मुक्साओ अनवरोवेता भवह, सोयामएवं वक्लेणं असंजोगेता भवड, एवं जाव फासामएणं दुक्लेणं असंजोएता भवड, एवं अर्चजमोवि भाणियव्वो ॥ ९५१ ॥ दमगुहुमा प० तं०-पाणसुहुमे, पणगसुहुमे जाव सिणेहसुहमे, गणियसुहमे, भंगसुहमे ॥ ९५२ ॥ जंबूमंदरदाहिणेणं गंगासिंखु-महाणईओ दममहाणईओ नमप्पेंति तं व जउणा, सरऊ, आवी, कोसी, मही, सिंधू, विवच्छा, विभासा, एरावई, चंदभागा ॥ ९५३ ॥ जंबूमंदरउत्तरेणं रत्तारत्तवईओ महाणईओ दस महाणईओ समप्पेंति तं ०-किण्हा, महाकिण्हा, नीला, महानीला, तीरा, महातीरा, इंदा जाव महाभोगा ॥ ९५४ ॥ जंबुईावे रीवे भारहे वासे दस रायहाणीओ प० तं० चंपा, महरा, काणारसी य, सावत्थी, तह य साएयं, हत्य-णाउर, कंपिल्लं, मिहिला, कोसंबि, रायगिई ॥ ६५५॥ एयासु णं इस रायहाणीसु दस रायाणो मुंडा भवेता जाव पञ्चहया, तं ०-भरहे, सगरो, मघवं, सर्णकुमारो, संती, कुंथू, अरे, महापउमे, हरिसेणो, जयणामे ॥ ९५६ ॥ जंबूमंदरपञ्चए दस जोयणसयाई उञ्चेहेणं धरणितले दस जोयणसहस्साई विक्लंभेणं उन्हरिं दस जोव-णसयाई विक्खंभेणं दसदसाई जोयणसहस्साई सञ्चमोणं प० ॥ ५५७ ॥ जंबुद्दीवे रीने मंदरस्य पव्नयस्य बहुमज्झदेसभाए इमीसे रयणप्पसाए पुढवीए उनिरसहे-द्विकेस खुनगपयरेस एत्थ णं अडू पएमिए स्थरो प॰ जओ णं इमाओ दम दिसाओ पवहाति तं ॰ पुरन्छिमा, पुरन्छिमदाहिणा, दाहिणा, दाहिणप्यत्थिमा, प्यत्थिमा, पबित्यमुत्तरा, उत्तरा, उत्तरपुरच्छिमा, उद्गा, अहो ॥९५८॥ एएसि णं दसन्हं दिसार्गं दस णामधिजा, प० तं०-इंदा अग्गीड जमा जेरई बारुणी य बायव्या, सोमा ईसा-णावि य विमला व तमा व बोद्धक्वा ॥ ९५९ ॥ स्वणस्य व समुद्दस्य वस जोयन-सहस्ताई गोतित्यविरहिए खेते प०॥ ९६०॥ लवणस्स णं समहस्स दस जोयण-सहस्साइं उदगमाछे पश्चते ॥ ९६१ ॥ सन्त्रेषि में महापायास्य इसदसाइं जोयक-सहस्ताई उब्वेहेण प॰ मूळे इस जोयणसहस्ताई विक्खंभेण प॰ बहुमज्यादेसमाने एगपएसियाए सेढीए दसदसाई जीयणसहस्साई विक्सेंमेर्ण व० उवरि मुहमूळे दस जीयणसहस्साई विक्क्षंमेणं प॰ तेसि णं महापायालाणं कुट्टा सञ्चबहरामग्रा सम्बन् रमसमा दस जोबणसवाई बाह्नहेर्ज प० सब्वेदि में ह्या पायाळा दस जोबणसवाई

उन्बेहेणं प॰ मूले इसदसाई जोयणाई विक्संभेणं बहुमज्यादेसभाए एगपएसियाए सेढीए दस जोयणसयाई विश्वसंभेणं प० उवरिं मुहमूछे दसदसाई जोयणाई विश्वसं-भेणं प॰ तेसि णं खुरापायालाणं कुरा सञ्चवहरामया सञ्चल्य समा दस जोयणाई बाह्रहेणं प० ॥ ९६२ ॥ धायइसंडमा णं मंदरा दस जोयणसयाई उन्वेहेणं धर-णितले देसणाइं दस जोयणसहस्साइं विक्खंभेणं उद्यरिं दस जोयणसयाई विक्खं-भेणं प० ॥ ९६३ ॥ पुक्स्वरवरवीवद्धमा णं संदरा दस जोयण एवं चेव ॥ ९६४ ॥ सन्वेवि णं वर्ष्ट्रवेयहुपन्वया दसजोयणसयाई उह्ने उन्नतेणं दस गाउ-वसयाइं उब्वेहेणं सन्वत्थसमा पहनसंठाणसंठिया दसजोयणसयाइं विक्खंभेणं प० ॥ ९६५ ॥ जंबुहीने रीने दस खेता प० तं० भरहे एरवए हेमवए हेरनवए हरिवस्से रम्मगवस्से पुन्नविदेहे अवरविदेहे देवकुरा उत्तरकुरा ॥ ९६६ ॥ माणुनुत्तरे णं पञ्चए मूळे दस बावीसे जोयणसए विक्लंभेणं प०॥ ९६७॥ सब्वेवि णं अंजणगपव्यया दस जोयणसयाई उव्वेहेणं मुळे दम जोयण-सहस्साइं विक्खंभेणं उवरिं दस जोयणसयाइं विक्खंभेणं प० ॥ ९६८ ॥ सब्बेवि णं दहिम्हपव्वया दस जोयणसयाई उब्वेहेणं सव्वत्यसमा पक्षगसंठाणसंठिया दस जोयणसहस्साइं विश्वसंभेणं प० ॥ ९६९ ॥ सम्बेवि णं रङ्करयपन्त्रया दस जोयणस्याई उन्हें उन्हेंगं दस गाउयस्याई उन्वेहेगं सन्वत्यसमा झहरिमंठाण-संहिया दस जोयणसहस्साइं विक्खंभेणं प० ॥ ९७० ॥ ह्यगवरे णं पव्वए दस जोयणसयाई उन्वेहेणं, मृहे दम जोयणसहस्साई विकर्वभेणं उवरि दस जोयण-सयाइं विक्खंभेणं प० एवं कुंडलवरेबि ॥ ९७९ ॥ दसविहे दवियाणुओगे प० तं० दवियाणुओं माउयाणुओं गे एगद्रियाणुओं करणाणुओं अप्यियणप्पिए भाविया-भाविए बाहिराबाहिरे सासयासासए तहणाणे अतहणाणे ॥ ५७२ ॥ चमरस्स णं अपुरिंदस्त अनुरक्तमारस्त्रो तिगिच्छिकूढे उप्पायपञ्चए मुळे दसबावीसे जोयणसर् विक्संभेणं प० ॥ ९७३ ॥ चमरस्स णं अपुरिदस्त असुरकुमारखो सीमस्स महा-रको सोमप्पभे उप्पायपन्वए दस जोयणसयाई उर्व उबतेर्ण दस गाउयसयाई उन्वेहेणं मुळे दस जोयणस्याइं विक्संभेणं प० ॥ ९७४ ॥ चमरस्य णं अपुरिदस्स अग्ररक्रमाररण्यो जमस्स महारक्षो जमप्पभे उप्पायपम्बए एवं चेव, एवं वरुणस्साह एवं वेसमणस्स वि ॥ ९७५ ॥ बळिस्स णं बहरोयणिंदस्स बहरोयणरक्षो स्यगिंदे उप्पायपन्वए मृहे दसबावीसे जोयणसए विक्संभेण प० ॥ ६७६ ॥ विहस्स बं वहरोयणिंदस्स सोमस्स एवं चेव, जहा चमरस्स छोगपालाणं तं चेव बिकस्स वि ॥ ५०० ॥ धरणस्य णं जागकुमारिदस्य जागकुमाररचो धरणपाने उच्यायपन्यस्

दस जोयणसयाई उर्दू उन्तेषं दस गाउयसयाई उन्तेहेणं मुले दस जोयणसयाई विक्खंभेणं ॥ ९७८ ॥ धरणस्य नागकुमारिदस्स णं नागकुमाररण्णो काठवालस्स महारण्यो महाकालप्पभे उप्पायपन्वए दस जोयणस्याई तबूं उत्रतेणं एवं चेव, एवं जाव संखवालस्स, एवं भूयाणंदस्स वि, एवं क्रोगपालाणंपि से जहा धरणस्स, एवं जाव थणियकुमाराणे सलोगपालाणं भाषियव्यं, सन्वेसि उप्पायपन्वया भाषि-यव्वा सरिसणामगा ॥९७९॥ सकस्म णं देविंदस्स देवरको सकप्पमे उप्पायपव्वए दस जोयणसहस्माई उन्ने उन्नेतृणं दसगाउयसहस्साई उव्वेहेणं मूछे दस जोयण-सहस्साई विक्लंभेणं प० ॥ ९८० ॥ सकस्स णं देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारत्रो जहा सबस्स तहा सब्वेसिं लोगपालाणं सब्वेसि व इंदाणं जाव अञ्चयित, सब्वेमिं पमाणमेगं ॥ ९८९ ॥ बायरवणस्सइकाइयाणं उक्कोसेणं दस जोयणसयाई सरीरोगाहणा प०॥ ९८२॥ जलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं दस जोयणसयाई सरीरोगाहणा प० उरपरिमप्पथलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं एवं चेव ॥ ९८३ ॥ संभवाओ णं अरहाओ अभिनंदणे अरहा दसहिं सागरोवमकोडिसयसहस्सेहिं वीइकंतेहिं समुप्पने ॥९८४॥ दसविहे अणंतए प० तै० णामार्गतए उनगार्णतए दव्यार्गतए गणवार्णतए पएसार्णतए एगओणंतए दुइओणंतए देसवित्थाराणंतए सञ्बवित्थाराणंतए सासयाजंतए॥ ९८५॥ उप्पायपुरुवस्स ण दस बत्यू प० ॥ ९८६ ॥ अत्यिणत्यिष्पवायपुम्बस्स णं दस चूलबत्यू प० ॥९८७॥ दसविहा पिंसेवणा प॰ तं०-दप्प पमाय णामोगे आउरे आवर्षेष्ठ म, संकिए सहसकारे भय प्पयोसा य वीमंसा ॥९८८॥ दस कालोयणा दोसा प० तं० आर्क-पइता अणुमाणइता अंदिर्द्ध बायरं च वृहमं बा, छण्णे सहाउलगं बहुजण अव्यक्त तस्वेवी ॥ ९८६ ॥ दसहि ठाणेहि संपन्ने अणगारे अरिहर अत्तरोसमालोएतए तं०-जाइसंपने कुलसंपने एवं जहा अठ्ठाणे जान संते दंते अमाई अपच्छाणुतावी ॥ ९९० ॥ दसहिं ठाणेहिं सेपने अवगारे अरिहर आलोवणं पविशिक्ताए तं०-आयारवं अवहारवं जाव अवायदंती पियधमो दहभमो ॥ ९९१ ॥ दसविहे पाव-च्छिते प० तं - आलोयणारिहे जाव जणवद्भाषारिहे पारंचियारिहे ॥ ९९२ ॥ दसविहे मिच्छते प॰ तं०-अधम्मे धामसणा धम्मे अधमस्याणा उम्ममे मता-सच्या माने उम्मानसच्या अजीवेद जीवसचा जीवेद अजीवसच्या असाहस साह-सण्या साहुद्व असाहुसञ्जा अमुत्तेष्ठ मुत्तसञ्जा मुत्तेष्ठ अमुत्तसञ्जा ॥ ९९३ ॥ नंदप्पमे में बद्धा इस पुम्बसमसहस्ताई सम्बाउन पालहता सिद्धे जावपाहीचे # ९९४ # थर्मे ने अरहा इस वाससक्तहस्साई सन्वाउर्व पालक्षा सिंहे जाव-

प्पहींगे ॥९९५॥ णमी णं अरहा दस वाससहस्साई सञ्वाउयं पालइता सिद्धे जाब प्पष्टीणे ॥ ९९६ ॥ परिससीहे णं वासुदेवे दसवाससयसहस्साई सम्बाउयं पालक्ता कट्रीए तमाए पुढवीए नेरइयनाए उबक्ते ॥ ९९७ ॥ जेमी णं अरहा दस धण्डं उद्घे उत्रतेणं दस य वाससयाई सञ्जाउयं पालइता सिद्धे जावप्पहीणे ॥ ९९८ ॥ कण्डे णं वासदेवे दस धण्डं उद्दं उत्रतेणं दसवाससयाडं सञ्जाउयं पालङ्का तत्राए बालयप्पभाए पढ़वीए नेरइयत्ताए उबवन्ने ॥ ९९९ ॥ दसविहा भवणवासी देवा प॰ तं०-अमुरकुमारा जाव यणियकुमारा ॥ १००० ॥ एएसि णं दसविहाणं भवगवासीणं देवाणं दस रुक्ता प० तं०-आसत्य सत्तिवण्णे सामिल उंबर सिरीस दहिबने, वंजल पलास वप्पे तए य कणियारहक्ले ॥ १००१ ॥ दसविहे सोक्खे प० तं०-आरोग्ग दीहमाउं अंद्रुजं काम भोग संतीसे: अत्थि सहसोग निक्खम्मयेव तत्तो अणाबाहे ॥ १००२ ॥ दसविहे उवघाए प० तं०-उरगमोवघाए उप्पायणोवघाए जह पंचमे ठाणे जाव परिहरणोवघाए णाणोवघाए दंसणोवघाए चरित्तोवघाए अचियक्तोवघाए सारक्खणोवघाए ॥ १००३ ॥ दसविहा विसोही ए० तं - उग्गमविसोही उप्पायणविसोही जाव नार्क्खणविसोही ॥ १००४ ॥ दसविहे संकिलेसे प॰ नं॰-उवहिसंकिलेसे उवस्सयसंकिलेसे कसायसंकिलेसे अत्त-पाणसंकिछेसे मणसंकिछेसे वहसंकिछेसे कायसंकिछेसे जाणसंकिछेमे दंसणसंकिछेसे चरित्तसंकिलेसे ॥ १००५ ॥ दसविहे असंकिलेसे प० तं० उबहिअसंकिलेसे जाब चरित्तअसंकिटेसे ॥ १००६ ॥ टसविहे बटे प० तं०-भोइंदियबटे जाव फासिंदि-यबळे णाणवळे दंसणवळे चरिनवळे नवबळे वीरियबळे ॥ १००७ ॥ दसविहे सुबे प॰ तं ०-जणवय सम्मय ठवणा नामे रूवे पहुचसचे य, ववहार आव जोगे दसमे ओवम्मयन्त्रे य ॥ १००८ ॥ दमविहे मोसे प० तं०-कोहे माणे माया लोभे पिजे तहेव होसे य. हाम भए अक्खाइय उवधायनिस्मिए दसमे ॥ १००९ ॥ दसविहे समामोसे प॰ तं ॰ उप्पन्नमीसए विगयमीसए उपपन्निगयमीमए जीवमीसए अजी-वमीमए जीवाजीवमीसए अर्णनमीसए परित्तमीसए अद्वामीसए अद्वामीसए ॥ १०१० ॥ दिठिवायस्य णं दस नामधेजा प० तं । दिठिबाएड वा हेउबाएड वा भ्यवाएड वा तन्त्रावाएइ वा सम्मावाएइ वा धम्मावाएइ वा मासाबिजएइ वा पुरुष-गएइ वा अणुजोगगएइ वा मञ्जपाणभूयजीवसत्तरहाबहेड वा ॥ १०११ ॥ दसविहे सत्ये प॰ तं०-मत्थमस्यी विसं लोगं सिंगोहो सार संवितं, इप्पतनो सगो वाया काया भावो य अविरई ॥ १०१२ ॥ इसविहे दोसे प० तं - त आवदोसे अइसंगदीरे पसत्थारदोसे परिहरणदोसे, सलक्कण कारण हेउदोसे संकासणे जिन्नह बरखरोसे

११९० १३।। इसविक्रे विसेसे प० तं०-बत्य तजायदोसे व दोसे एगट्रिएइ य. कारणे ब पद्भपाणी दोसे निब्दे हि अडूमे; अत्ताणा उवणीए य विसेसेति य ते दस...॥१०१४॥ दसबिहे सदावायाणओंगे प० तं०-वंकारे मंकारे पिंकारे सेयंकारे सार्यकारे एगते पहते संज्हे संकामिए भिन्ने ॥ १०१५ ॥ दसविहे दाणे प० तं० अणुकंपा संगहे चेव भये काळणिएड यः ठजाए गारवेर्ण च, अहम्मे पुण सत्तमे ॥ धरमे य अठ्रमे बुत्ते काहीइ य कयंति य ॥ १०१६ ॥ दसविहा गई प० तं०-निर्यगई, निरयविश्महगई, तिरियगई, तिरियविश्महगई, एवं जाब सिद्धिगई, सिद्धि-विगाहगई ॥ १०१७॥ दसमंडा प० तं०-सोइंदियमंबे जाब फासिंदियमंबे, कोह-मंडे जाव लोभमुंडे दसमे सिरमुंडे ॥ १०१८ ॥ दसविहे संखाणे प० तं०-परि-कम्मं ववहारो रख् रासी कलासको य, जानंतावड वस्गो घणी य तह वस्मदस्सी वि, करपो य ॥ १०१९ ॥ दसविहे पश्चक्लाणे प० तं ०-अणागयमङ्कंतं केवी-सहियं नियंटियं चेव. सागारमणागारं, परिमाणकडं, निरवसेसं, संकेयं चेव अद्वारः, पचक्खाणं दमविहं तु ॥ १०२० ॥ दमविहा सामायारी प० तं ०-इच्छा भिच्छा तहकारो आवस्मिया निसीहिया, आप्च्छणा य परिपुच्छा छंदणा य निकं तणा. उवसंपया य काळे सामायारी भवे दसबिहा उ ॥ १०२१ ॥ समणे भगवं महावीरे छउमत्यकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस महासमिणे पासिता ण पिड-बुद्धे तं०-एगं च णं महाघोरस्वदित्तधरं तालपिसायं सुमिणे पराजियं पासिता णं परिवृद्धे १ एगं च णं महं सुक्किलपक्सगं पुंसकोइलगं सुमिणे पासित्ता णं परि-बुद्धे २ एगं च णं महं चित्रविचित्तपक्सगं पुंसकोइत्त्रगं सुविणे पासित्ता णं पिक-बुद्धे ३ एगे च णे महं दामदुर्ग सञ्चरयणामयं सुमिणे पासित्ता णं पिडेबुद्धे ४ एगं च णं महं सेयं गोक्सां समिणे पासिता णं पिडकुदे ५ एगं च णं महं पछ-मसर् सञ्बलो समंता कुसुमियं सुमिणे पासिना पं पडिबुदे ६ एगं च पं महा-सागरं उम्मीवीचीसहस्सक्तियं भयाहि तिशं सुविषे पासिता पं पविद्वे ७ एवं च र्ण महं दिणयर तेयसा जलंत सुमिणे पासिता र्ण पिक्केंद्र ८ एमं च र्ण महं हरिवेरलियवनामेणं निय्येणमंतेणं माणुसत्तरं पञ्चयं सञ्चलो समंता आवेदियं परि-वेडियं सुमिणे पासिक्ता नं पश्चिमुद्धे ९ एगं च णं महं मैदरे पञ्चए मैदरचलियाओ उवरि सीहासणवरगयमार्गं समिने पासिला मं पश्चित्रदे १० जन्मं समने भगवं महावीरे एगं महं घोरस्वदित्तधरं तालपिसार्य द्वमिषे पराजियं पासिता णं पिक-हुदे तर्णं समगेणं अनवया महावीरेणं मोहणिजे कम्मे मूलाओ सम्मारण १ जर्णा समये मगवं महाबोरे एवं वहं ग्रहिलपक्समं जाव पविसुदे तं वं समये भगवं

महावीरे सुक्रुज्झाणोवगए विहरह २ जष्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं चित्त-विचित्तपक्खगं जाव पिडवुद्धे तं णं समणे भगवं महावीरे ससमयपरसमइवं चित्त-विचित्तं दुवालसंगं गणिपिडगं आधवेर पण्णवेर परूवेर दंसेर निदंसेर उषदंसेर तं भायारं जान दिठिवायं ३ जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं दामदुगं सम्बर्यणा जाव पिडेबुद्धे तं णं समणे भगवं महावीरे दुविहं धम्मं पण्णवेद्ध, तं --अगारधम्मं च अणगारधम्मं च ४ जं णं समणे भगवं महावीरे एगं महं सेयं गोवार्ग सुमिणे जाव पिडवुदे तं णं समणस्स भगवभो महावीरस्स चाउन्वण्णाइण्णे मंद्रे तं - समणा समणीओ सावगा सावियाओ ५ जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं पडमसरं जान पिडेक्कें तं णं समणे भगवं महावीरे चडिव्वहें देने पण्ण-वेड, तं० भवणवासी वाणमंतरा ओइसवासी वेमाणवासी ६ जण्णं समणे मगवं महावीरे एगं महं उम्मीवीची जाव पिडमुद्धे तं णं समणेणं भगवया महावीरेणं अणाईए अणवदरने बीहमदे चाउवंतसंसारकंतारे तिषे ५ जण्णं समणे भगवं महावीरे एग महं दिणकर जाव पिडवुदे ते ण समणस्य भगवभी महावीरस्य अणंते अणुत्तरे जाव समुष्पन्ने ८ जण्णं समणे भगवं महावीरे एवं महं हरिवे-रुलिय जान पहिनदे तं णं समणस्य भगवओ महानीरस्य सरेनमणुयास्ररे लोगे वराला कितिवनसहसिलोगा परिगृब्वंति इति सत् समणे भगवं महावीरे इह ॰ ९ जन्मं सम्मे भगवं महावीरे मंदरे पव्वए मंदरचलियाए उन्हरि जाद परिखंडे तं र्ण समणे भगवं महावीरे सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्सवार केवलिएकतं धम्मं आधवेइ पण्णवेइ जाव उवदंसेइ १०॥ १०२२॥ दसविहे सरागसम्बद्धसंबे ए० तं -- निसग्यवएसरुई आणरुई सुनवीयरूडमेव, अभिगम वित्यारुई किरिया संसेव घम्मर्व्ह ॥ १०२३ ॥ दससण्याओ प॰ तं०-आहारसण्या भगसण्या मेहुणसण्या मरिगहसण्णा कोहसण्णा माणसण्या मायायण्या लोहसण्या लोगसण्या ओहस्चा नेरहयाणं दस सण्णाओ एवं चेव एवं निरंतरं जाब बेमाणियाणं २४॥ १०२४॥ नेरहया ण दसविहं वेयणं पच्छामबमाणा विहरति तं व सीयं उत्तिणं सुहं पिवासं कंड परउझ मर्य सोगं जरं वाहिं ॥ १०२५ ॥ इस ठाणाई छउमत्ये में सम्बभावेणं न जाणइ ण पासइ तं०-धम्मत्यिगायं जाव बायं कवं जिणे श्रामेरसङ् वा ण बा मवि-स्सइ अयं सम्बद्धक्याणमंनं करेस्सइ वा ण वा करेस्सइ एयाणि चेव उप्पण्णाणा दंसणबरे अरहा जाणइ पासइ जाव अर्थ सञ्बद्धक्काणमेलं करेन्सइ वा व वा करेन्सइ ॥ १०२६ ॥ दस इसाओ प॰ तं०-कम्मविनागवसाओ, उनासगदसाओ, अंतरावद-साओ, अणुत्तरोववायदसाओ, आवारदसाओ, पन्द्रावागरणदसाओ, वंवदसाओ,

दोगिदिदसाओ, रीहदसाओ, संखेनियदसाओ ॥ १०२७॥ कम्मविदागदसामं दस अज्ञायणा प० तं -- मियापुत्ते य गोतासे अंबे सगढेइ यावरे, माहणे णंदिसेचे य सोरियति उदंबरे १ सहस्रहाहे सामलए इमारे केच्छई इह २ ॥१०२८॥ उबासय-दसाण दस अज्ञयणा प॰ तं०-आणंदे कामदेवे अ गाहावद चलणीपिया, सुरादेवे चुहसयए गाहाबद्द कुंडकोलिए (१) सहालपुत्ते महासयए गंदिणीपिया साल्ड्यापिया ॥ १०२९ ॥ अंतगडदसाणं दस अञ्ज्ञयणा प० तं०-णमि मातंगे सोमिछे रामगुत्ते सुदंसणे चेव, जमाठी य भगाठी य किंकमे पहलुइ य (१) फाले अंबहपुत्ते य एमेए दस आहिआ।।१०३०।। अणुत्तरोववाइयदसाणं दस अञ्चयणा प० तं०-इसिदासे य धण्णे य सुणक्खत्ते य काइए, सठ्राणे सालिभद्दे य आणंदे तेयली इय ( १ ) दस-ण्यमद्दे अइमुत्ते एमेए दम आहिआ ॥ १०३१ ॥ आयारदसार्ण दस अञ्चरणा प॰ तं व वीसं असमाहिद्वाणा एगवीसं सबला तेत्तीसं आसायणाओ अङ्गविहा गिष-संपया दम चिन्तममाहिठाणा एगारसञ्जासगपडिमाओ बारस भिक्खपडिमाओ पजोसवणाकप्पो तीसं मोहणिज्ञठ्राणा आजाइठ्राणं ॥ १०३२ ॥ पण्हाबागर-णदमाणं दस अज्ययणा प० तं ० उवमा संखा इतिभावियाई आयरियमासियाई महावीरभातियाई खोमगपरिणाइं कोमलपरिणाई अश्वगपरिणाई अंगुट्टपरिणाई बाहपसिणाइं ॥ १०३३ ॥ वंधदसाणं दस अज्ज्ञयणा प० तं०-बंधे य मोक्से य देवदि दसारमंडळेवि य, आयरियविष्पहिवती उवज्झायविष्पहिवती भावणा विमुत्ती साओ कम्मे ॥ १०३४ ॥ दोगेहिदसाणं दस अजमयणा प० तं० वाए विवाए उववाए द्वक्लिन कसिणे वायालीसं सुनिणे तीसं महासुनिणा वावन्तिं सन्द-इमिणा हारे रामे गुत्ते एमेए दस आहिआ।। १०३५ ॥ रीह्दसाणं दस अज्झ-यणा प॰ तं॰ चंदे स्रए सके य सिरिदेवी प्रभावई दीवसमुद्दोववत्ती बहपुत्ती मंद-रेइ य घेरे संभूयविजए येरे पम्ह उत्सासनीसासे ॥ १०३६ ॥ संखेवियदसार्थ दस अज्ञतयणा प० तं ० खात्रियाविमाणपविभक्ती अहित्याविमाणपविभक्ती अंगजू-लिया वरमक्लिया विवाहक्लिया अस्त्रोववाए वरुणोववाए गर्कोववाए वेरुंघरो-नवाए वेसमणीववाए॥ १०३७॥ इस सागरीवमकोडाकोबीओ कालो उरमण्यिणीए दस सागरोवमकोडाकोदीओ कास्त्रो ओसप्पिणीए ॥ १०३८ ॥ इसविहा नेरह्या प॰ तं ०-अर्णतरोववचा परेपरोववचा अर्णतरावगाढा परेपरावगाढा अर्णतराहारगा परेपराहारमा अर्णतरपञ्चला परंपरपञ्चला करिया अवरिया एवं निरंतरं जाब वेमाणिया ॥ १०१९ ॥ वज्रत्वीए नं पेडणमाए पुडवीए वसः जिरमावाससम्ब-इस्सा प॰ ॥ १०४० ॥ रमणव्यवार प्रवरीय जहकेनं नेरहमानं दसवाससहस्साहं

ठिई प० ॥ १०४१ ॥ चउत्बीए णं पंकप्पभाए पुढवीए उक्कोसेणं नेरडयाणं दस सागरीयमाइं ठिई प० ॥ १०४२ ॥ पंचमाए ण धूमप्पभाए पुत्रवीए जहनेणं नेरडगणं दस सागरोवमाइं ठिई प० ॥ १०४३ ॥ असुरकुमाराणं जहनेणं दस-काससहस्साइं ठिई प० ॥ १०४४ ॥ एवं जाव श्रणियकुमाराणं बायरवणस्सङ्काइ-बार्ष उक्कोसेणं दसवासमहस्साइं ठिई प० ॥ १०४५ ॥ वाणमंतराणं देवाणं **जहणो**णं दस वाससहस्साई ठिई प० ॥ १०४६ ॥ बंभलोए कप्पे देवाणं उक्कोसेणं दस सागरोवमाई ठिई प० ॥ १०४७॥ इंतए कप्पे देवाणं जहण्णेणं दस सागरोवमाई ठिई पर ॥ १०४८ ॥ दसहिं ठाणेहिं जीवा आगमेसिभद्दताए कम्म पगरेंति तं०-आणिदाणयाए, दिद्विसंपन्नयाए, जोगवाहियत्ताए, स्रंतिसमणयाए, जिइंदिययाए,असा-इक्ष्याण अपासत्थ्याए, सुसामण्याए, प्रवयणवच्छक्ष्याए, प्रवयणउच्भावण्याए ॥ १०४९ ॥ दसविष्ठे आसंसप्पओगे प० न०-इहलोगासंसप्पओगे, परलोगासस-ष्पओगे, दृहओलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे, कामासंस-प्यक्षोंगे, भोगासंसप्पओंगे, लाभासंसप्पओंगे, पूर्वासंसप्पओंगे, सक्कारासंसप्पओंगे ॥ १०५० ॥ दसविहे धम्मे प० तं - नामधम्मे, णगरधम्मे, रहधम्मे, पासंड-धम्मे, कुलभम्मे, गणधम्मे, संघधम्मे, नुयधम्मे, चार्त्तधम्मे, अन्यिकायधम्मे ॥ १०५१ ॥ दसवेरा प॰ तं॰ गामथेरा, णगरथेरा, रहथेरा, पगत्यारथेरा, कुलबेरा, गणबेरा, संघवेरा, जाइयेरा, मुअथेरा, परियायधेरा ॥ १०५२ ॥ दसपुना प० तं --अत्तए खेलए दिलए विषए उरसे मोहरे सोंडीरे संबुद्ध उदयाइए धम्मंतेबासी ॥ १०५३ ॥ केवलिस्स णंदम अणुनरा प० तं० अणुनरे जाणे अणुनरे दंसके अणुत्तरे चरिने अणुत्तरे तंबे अणुत्तरे वीरिए अणुत्तरा खंती अणुत्तरा मुन्ती अणुत्तरे अज्ञवे अणुनरे महवे अणुनरे लाघवे ॥ १०५४ ॥ समयखेने णं दस कुराओ एक तं - पंच देवकुराओ पंच उत्तरकुराओ तत्थ णं दस महद्दमहालया महाद्दमा प० तं ०-जंब सुरंसणा धायइरुक्ते महाधायइरुक्ते पउमरुक्ते महापउमरुक्ते पंच कृडसामलीओ तत्य णं दस देवा महिश्विया बाव परिवसंति तं व अणाहिए अंबुईी-वाहिवई सुदंसणे पियदंसणे पोंडरीए महापोंडरीए पंच गरुला केमुदेशा ॥१०५५॥ दसहिं ठाणेहिं ओगाउं दस्समे जाणेजा ते०-अकाके वारेसड काके ण वरिसड अमाह पृहकंति साह् ण पृहकंति गुरुस जनो मिन्छं पश्चितको अमणुन्मा सहा जाव फासा ॥ १०५६ ॥ दसहिं ठाणेहिं ओगाहं सुसर्य जानेजा तं ०-अवप्रके न वरिसप्त तं जेव विवरीयं जाव मणुष्णा फासा ॥ १०५७ ॥ ससमग्रसमाए णं समाए दश-विहा स्वन्या उवभोगनाए इञ्चमानच्छंति तं - मर्त्तगया य मिंगा तिवेगा शैव

जोइ चित्तंगा; चित्तरसा मणियंगा गेहागारा अधियणा य ॥ १०५८ ॥ जंब-बीवे २ भारहे वासे तीताए उस्सप्पिणीए इस कुलगरा होत्या तं०-सयज्जळे समाऊ य अणंतसेणे य अभितसेणे य. तकसेणे सीमसेणे महामीमसेणे य सत्तमे (१) इटरहे दसरहे सबरहे॥ १०५९॥ जंबुहीने २ भारहे नासे आगमीसाए उस्सिप्पणीए इस कुलगरा भविस्संति तं - सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंबरे विमलबाहणे संमुई पिडसुए दहचणू दसघणू सयघणू ॥ १०६० ॥ जंबुद्दीवे बीवे मंदरपञ्चयम्म पुरक्तिक्रमेणं सीयाए महानईए उभओ कुछे दस वक्सारपञ्चया प० तं०-मालवंते चित्तकृष्टे विचित्तकृष्टे बंभकृष्टे जाव सोमणसे ॥ १०६१ ॥ जंबुमंद-रपचित्यमे ण सीओआए महाणहेए उमओ कुठे दम बक्सारपव्यया प० तं०-विज्ञुप्पमे जाव गंधमायणे एवं धायइसंडपुरच्छिमदेवि वक्खारा भाणियम्बा जाब पुक्खरबरबीबद्धपन्नित्थमदे ॥ १०६२ ॥ दसकप्पा इंदाहिट्रिया प० तं० सोहम्मे जाव सहस्मारे पाणए अच्चुए एएसु णं दमसु कप्पेमु दस इंदा प० तं०-सक्के ईसाजे जाव अञ्चूए एएसु में दसम्हं इंदामं दम परिजाणियविमाणा प० ते०-पालए पुष्करः जाब विमलवरे सन्वओमहे ॥ १०६३ ॥ दस दसमिया णं भिक्खुपिडमा णं एगेण राइंदियसएणं अदछ्डेहिं य भिक्खागएहि अहानुना जाव आराहियावि भक्ड ॥ १०६४ ॥ दसविहा संमारसमावश्वना जीवा प० तं०-पटमममयएगिहिया अपडमसमयएगिंदिया एवं जाव अपडमसमयपंचिंदिया ॥ १०६५ ॥ इसविहा सम्बर्जाहा प० तं०-पुढविकाइया जाव बणस्मदकाइया बेइंदिया जाव पंचिदिया अणिदिया ॥ १०६६ ॥ अहवा दमबिहा मञ्बजीवा प० तं० पडमसमयनेरहया भपढमसमयनेरद्वया जाब अपडमसमयवेवा घडमसमयसिद्धा अपडमसमयसिद्धा ॥ १०६७ ॥ बाससयाजयस्स पं पुरिसस्म दस दसाओ प० तं०-बाला किहा ब मेदा य बला पन्ना य हायणी, पर्वचा पटभारा य मुंसही सावणी तहा ॥ १०६८ ॥ दसबिहा तणवणस्सदकाह्या प० तं -मूछे कंदे जाव पुष्फे फले बीए ॥ १०६९ ॥ सञ्चलोवि ण विकाहरसेदीको दसदसजीयणाई विक्संमेणं प० ॥ १०७० ॥ सञ्दर्भवि मं आभिओगसेदीओ दस दस जोयगाई विक्खंभेगे प० ॥ १०७१ ॥ गेविजगविमाणाणं दस जोयणसयाई उर्चु उच्चतेणं प० ॥ १०७२ ॥ दसहिं ठाणेहिं सह तेयसा भासं कुआ, तं ॰ केइ तहास्यं समणं वा माहणं वा अवासाएजा, से य अचासाइए समाणे परिकृतिए तस्स तेवं निविरेजा से तं परितानेइ, से तं परितावित्ता तामेव सह तेयला भार्च कुछा, केइ तहारूवं समर्थं वा माहणं वा अखा-साएजा से व जवासाइए समाजे देने, परिक्रमिए तस्स तेयं निसिरेजा से तं परि-

-तावेड से तं २ तमेव सह तेयसा भासं कुजा, केइ तहारूवं समणं वा माहणं वा अचासाएजा, से य अचासाइए समाणे परिकृतिए देवे य परिकृतिए दुहुओ पहिल्ला त्तरस तेयं निसिरेजा ते तं पारेताविति ते तं परियावेता तमेव सह तेयसा भासं कुजा, केंद्र तहारूवं समणं माहणं वा अश्वासाएजा से य अश्वासाइए परिकृतिए तस्स तेयं निसिरेजा तत्य फोडा संमुच्छंति ते फोडा भिजंति ते फोडा भिजा समाणा तामेव सह तेयसा भारं कजा, केंद्र तहारूवं समणं वा माहणं वा अवासाएजा से य अचामाइए देवे परिकृषिए तस्स तेयं निसिरेजा, तत्य फोटा संमच्छंति ते फोड़ा भिजंति, ने फोड़ा भिना समाणा तमेव सह तेयसा भासं कुजा, केइ त्तहाह्रवं समणं वा माहणं वा अचासाएजा से य अचासाइए परिकृषिए देवेवि य परि-कविए ते बहुओ पिडिण्णा ते तस्स तेयं निसिरेजा, तत्य फोडा संमुच्छंति, सेसं तहेव जाव भासं कुजा, केंद्र नहास्त्रं समगं वा माहणं वा अवासाएजा, से य अवासाइए परिकृषिए तस्म तयं निसिरेजा, तत्थ फोडा संमुच्छंति ते फोडा भिजाति तत्थ पुला संमुच्छंति ने पुला भिजाति, ने पुला भिजा समाणा नामेब सह तेयमा भासं कुजा, एए तिकि आलावगा भाणियन्त्रा केंद्र तहासूत्रं समणं वा माहणं वा अचामाएमाणे तेयं निसिरेजा से य तत्य णो कम्मइ णो पकम्मइ अंचियं अंचियं करेड करेला आयाहिणपयाहिणं करेड २ ता उड्डं वेहास उपपढ़ ? से णं तओ पश्चिहर पश्चिणियनः २ ना तमेव सरीरगमणदहमाणे २ सह तेयसा भासं कुजा जहा वा गोसालस्य मंखलिपुत्तस्य तवनेए ॥ १००३ ॥ दस अच्छेरगा प॰ तं ॰-उवसम्म गब्भद्दरणं इरबीतित्यं अभाविया परिसा, कण्हरस अबरकंका उत्तरणं चंदसराणं (१) हरिबंसकुलुप्पत्ती चमरूपाओ य अठूसयसिद्धा, असंजग्रह पुत्रा दसवि अणंतेण कालेण २ ॥१० ३४॥ इसीमें णं रयणप्पभार पुत्रवीए रचने कंडे दसजोयणसयाई बाहुक्षेणं प० ॥१०७५॥ इमीसे रयणप्पभाए पुरुवीए बयरे कंडे दस जीयणस्याई बाहक्षेण प॰ एवं बेहलिए लोहिनक्खे ससारगहे इंसमध्ये पुलए सोर्गाधिए जोइरसे अंजणे अंजणपुलए स्वए जायस्वे अंके फिल्हे रिट्रे बहा रयणे तहा मोलसविहा भाणियव्या ॥ १०७६ ॥ सब्वेवि ण वीवसमुद्दा दसजोयण-सयाई उट्वेहेणं प० ॥ १०७७ ॥ सन्वेति णं महादहा दस ओयणाई उच्वेहेणं प० ॥ १०७८ ॥ सञ्जेवि णं सिक्किकुंडा दसजोयणाई उन्देहेणं ४० ॥ १०७९ ॥ सीआसीओया णं महानईओ मुहमूळे दस इस जोयणाई राज्येहेण प० ॥१०८०॥ कत्तियाणक्खते सञ्जवाहिराओ मंडलाओ इसमें मंडके बार बरड ॥ १०८१ ॥ अणुराहा णक्सते सम्बन्धंतराओं मंबकाओं दसमें मंबके चार चरह ॥ १०४२ ॥

दस णक्खता णाणस्य विदिकरा प० तं शिगसिरमद्दा पुस्सो विशिय पुन्वाई मूलमस्सेसा, हत्यो विता य तहा दस विदिक्ताई णाणस्य ॥ १०८३ ॥ चउप्पय-थलयर्पविदियतिरिक्सजोणियाणं दस जाइकुलकोडिजोणिपमुहसयसहस्सा प० उर्पारेसप्पयलयर्पविदियतिरिक्सजोणियाणं दस जाइकुलकोडिजोणिपमुहसयसहस्सा प० उर्पारेसप्पयलयर्पविदियतिरिक्सजोणियाणं दस जाइकुलकोडिजोणिपमुहसयसहस्सा प० ॥ १०८४ ॥ जीवा णं दसठाणिववित्ताया पोग्गले पावकम्मताए विणिसु वा ३ तंजहा-पडमसमयएगिदियनिव्यत्तिए जाव फासिदियनिव्यत्तिए, एवं विण उवविण वंघ उदीर वेय नह जिजरा चेव ॥ १०८५ ॥ दसपएसिया संघा अणंता प० ॥ १०८५ ॥ दस पएसोगाडा पोग्गला अणंता प० ॥ १०८५ ॥ दससमयिठेईया पोग्गला अणंता प० दसगुणकालगा पोग्गला अणंता प० ॥ १०८८ ॥ एवं बण्णेहिं गंघेहिं रसेहिं फासेहिं दसगुणलक्ष्या पोग्गला अणंता प० ॥ १०८८ ॥ दसमं ठाणं समसं ॥ दसमं अज्ययणं समसं ॥ अध्यसंख्या ॥ ३७०० ॥

## ठाणं समसं



## णमोऽत्थु णं समणस्स भगवभो णायपुत्तमहाबीरस्स समवाए

सरां मे आउसं! तेणं भगवया एवमक्खायं ॥ १ ॥ [ इह खलु समणेणं भग-वया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं सर्यसंबुद्धेणं पुरिसुत्तमेणं पुरिससीहेणं पुरिस-बरपंडरीएणं परिसदरगंधहत्यणा लोगुत्तमेणं लोगनाहेणं लोगहिएणं लोगपईवेणं लोगपजोअगरेणं अभयदएणं चक्खदएणं मरगदएणं सरणदएणं जीवदएणं धम्मह-एण धम्मदेसएणं धम्मनायगेणं धम्मसारहिणा धम्मवरचाउरंतचक्कवहिणा अप्परि-इयवरनाणदंसणधरेणं वियट्टछउमेणं जिणेणं जावएणं तिन्नेणं तारएणं बुद्धेणं बोट्ट-एणं मुत्तेणं मोयगेणं सञ्बद्धणा सञ्बद्धरिसिणा सिवमयलमस्यमणंतमक्वयमञ्जाबाह-मपणरावित्तिसिद्धिगडनामधेयं ठाणं संपाविजकामेणं इमे द्वालसंगे गणिपिडगे पक्ते. तं जहा-आयारे १ स्यम् हे २ ठाणे ३ समवाए ४ विवाहपन्नती ५ नायाधम्म-कहाओ ६ उवासगदसाओ ७ अंतगडदसाओ ८ अणुनरीववाइयदसाओ ९ पण्टा-बागरणं १० विवासपुर ११ दिहिवार १२ ॥ २ ॥ तत्थ णं जे से चलत्थे अंगे समवाए ति आहिते तस्स णं अयमद्वे पत्रते-तं जहा । एगे आया, एगे अणाया, एगे दंडे, एगे अदंडे, एगा किरिआ, एगा अकिरिआ, एगे लोए, एगे अलोए, एगे धम्मे. एने अधम्मे, एने पुष्णे, एने पावे, एने बंधे, एने मोक्से, एने आसवे, एने संवरे, एगा वेयणा, एगा णिजरा ॥ ३ ॥ जंबुद्दीवे दीवे एगं जोयणसयसहस्यं आया-मविक्खंभेणं पण्णेत् । अप्पइद्वाणे नगए एगं जोयणसयसहस्यं आयामविक्खंभेणं पन्ते । पालप जाणविमाणे एगं जोयणस्यमहस्तं आयामविक्त्वभेगं पन्नते । सन्बन् द्रसिद्धे महाविमाणे एगं जोयणसयसहस्तं आयामनिक्यंभेणं पन्ने । अहानक्खते प्रगतारे पस्ते । जिलागक्खते एगतारे पमते । सानिनक्खते एगनारे पमते ॥४॥ इमीसे णं रयणप्यभाग पुढवीए अत्येगद्ययाणं नेर्ड्याणं एगं प्रतिओवसं ठिई प्रमुता । इमीसे णं रयणप्पहाए पृष्ठवीए नेरह्आणं उद्योसेणं एगं सागरीयमं ठिई पद्यता । दोचाए पटनीए नेरइयाणं जहनेणं एगं सागरीयमं ठिई पन्ना । असरकमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं एगं पलिओवमं टिई पन्नता । अभुरकुमाराणं देवाणं उन्नोसेणं एगं साहियं सागरीवमं ठिई पन्नना । असरक्यारिंदवजियाणं मोमिञ्चाणं देवाणं अत्येगइआणं एगं पलिओवमं ठिइं पत्रना । असंखिजवामात्रयसण्णपंविदयतिरि-क्खजोणियाणं अत्येगइआणं एगं पिलओवमं ठिई पन्नना । असेखिजवासाउयग-ब्भवक्रंतियसिष्णमणुयाणं अत्येगइयाणं एगं पविज्ञोवमं ठिई पश्चता । बाणमंतराणं

देवाणं उक्कोसेणं एगं प्रतिओवमं ठिई प्रवत्ता । जोइसियाणं देवाणं उक्कोसेणं एगं पलिओवर्म बाससयसहस्यमञ्भिहयं ठिई पक्षता । सोहम्मे कप्पे देवाणं जहकेणं एगं पश्चिओवमं ठिई पश्चना । सोहम्मे कृष्पे देवाणं आत्येगद्वआणं एगं सागरोवमं ठिई पत्तता । ईसाणे कप्पे देवाणं जहनेणं साइरेगं एगं प्रतिओवमं ठिई पत्तता । ईसाणे कप्पे देवाणं अत्येगइयाणं एगं सागरोवमं ठिई पन्नता । जे देवा सागरं सुसागरं सागरकंतं भवं मणुं माणुसीनरं लोगहियं विमाणं देवताए उववना तेसि णं देवाणं उन्नोसेणं एगं सागरोवमं ठिई पन्नना । ते णं देवा एगस्स अद्भासस्य आणमंति वा पाणमंति वा उस्तसंति वा नीससति वा । तेसि णं देवाणं एमस्य बाससहरसस्स आहारट्टे समुप्पजद । संतेगइया भवसिद्धिया जे जीवा ते एगेणं भवगाहुणेणं लिजिझस्सिने वुजिझस्सिति मुश्विस्सिति परिनिव्वाइस्सिति सव्वदुक्खाण-मंतं करिस्संति ॥ ५ ॥ दो दंडा पन्नता, तं जहा-अद्रादंडे चेव. अणद्रादंडे चेव । दुवे रासी पत्रना, तं जहा-जीवरासी चेव, अजीवरासी चेव । दुविहे बंधणे पत्रते, तं जहा-रागवंधणे चंव, दोसवंधणे चंव। पुरुवाफागुणी नक्खले दुतारे पत्रले । उत्तराफागुणी नक्खते दुनारे पक्षते । पुरुवाभद्वया नक्खते दुनारे पक्षते । उत्तरा-भहवया नक्खते दुतारे पत्रने ॥ ६ ॥ इर्मासे णं रयणप्पभाए पढवीए अत्येगह-याणं नेरइयाणं दो पन्तिओवमाई ठिई पन्नना । दुबाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइ-याणं दो सागरीवमाई ठिई पश्चना । असरकमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं दोपलिओ-बमाइं ठिई पन्नता । असरकुमारिदर्वाजयाणं भोमिजाणं देवाणं उक्कोसेणं वेस्त्याई दो पतिओबमाई ठिई पन्नता । असंस्थिजवासाउयमाण्यपेवेदियतिरिक्लजोणिआण अरथेगृड्याणं दोपलिओवमाई ठिई पश्चना । असंखिजवासाउयगण्भवक्कंतियसिक्षपींच-दियमाणुस्साणं अत्येगद्वयाणं दोपलिओवमाई ठिई पन्नना । मोहम्मे कप्पे अत्येगद् याणं देवाणं दो पलिओवमाई ठिई पन्नता । इंसाणे कप्पे अत्थेगहयाणं देवाणं दी पठिओवमाई ठिई पश्चता । सोहम्मे कप्पे अत्वेगइयाणं देवाणं उक्कोसेणं हो साग-रोवमाई ठिई पश्चता । ईसाणे कप्पे देवाणं उद्योसेणं साहियाई दो सागरोक्माई ठिई पनता । सर्णकुमारे कप्पे देवाणं जहण्येणं दो सागरोवमाई ठिई पनता । माहिंदे कृष्पे देवाणं अहण्येणं साष्ठियाई दो सागरोवमाई ठिई प्रवत्ता । जे देवा द्यमं नुभवंती सुभवण्णं सुभगंषं द्वागवेतं सुभफातं सोहम्मवर्डिसगं विमाणं देवसाध उववण्या तेसि वं देवार्ग उद्घोसेर्ण दो सागरोवमाई ठिई पनाण ॥ ७ ॥ ते व देवा दोण्डं अख्यासार्व जाणवंति वा पाणमंति वा उत्तसंति वा नीससंति वा । रोति वं देवानं दोहिं वाससहस्तेहिं बाहारहे समुख्याइ । अत्येगद्या अवसिदिया

जीवा जे दोहें भवरगहणेहिं सिजिसस्यंति नुजिसस्यंति मुचिस्यंति परिनिव्वाइस्यंति सन्बदक्त्वाणमंतं करिस्संति ॥ ८ ॥ तओ दंहा पश्चा, तं जहा-मणदंहे. क्इदंहे. कायदंडे । तओ गृत्तीओ पन्ताओ, तं जहा-मणगृत्ती, वयगृत्ती, कायगृत्ती । तओ सहा पनना, तं जहा-मायासहे णं, नियाणसहे णं, मिच्छादंसणसहे णं। तओ गारवा पश्चता, तं जहा-इन्नीगारवे णं. रसगारवे णं. सायागारवे णं। तओ विरा-हणा पन्नता, तं जहा-नाणविराहणा, दंसणविराहणा, चरित्तविराहणा । मिगसिरन-क्खते तितारे पत्रते । प्रस्तनक्खते तितारे पत्रते । जेद्रानक्खते तितारे पत्रते । अभीडनक्खत्ते तितारे पन्नते । सवणनक्खते वितारे पन्नते । अस्सिणनक्खते वितारे पन्नते । भरणीनक्खते तितारे पन्नते ॥ ९ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्ये-मझ्याणं नेरड्याणं तिक्षि पल्लिओवमाइं ठिई पन्नता । दोचाए ण पुढवीए नेरइयाणं उक्कोसेणं तिण्णि सागरीवमाइं ठिडं पन्नता । तचाए णं पुढवीए नेरइयाणं जहण्लेणं तिष्णि सागरीवमाइं ठिई पन्नता । असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं तिष्णि पिक ओवमाई ठिई पन्नना । असंखिजवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं तिण्णि परिओवमाइं ठिई पन्नता । असंखिजवासाउयसन्निगन्भवष्टंतियमण्रस्साणं उद्योसेणं तिष्णि प्रतिओक्माइं ठिईं पत्रना । सोहम्मीसाणेषु अत्थेगइयाणं देवाणं तिष्णि पलिओवमाइं ठिई पनता । सणंक्रमारमाहिंदेस कप्पेस अत्येगहयाणं देवाणं तिण्णि सागरोबमाइं ठिई पन्नता । जे देवा आभंकर पर्भकर आभंकरपर्भकर चंदं चंदावर्ता चंदप्पमं चंदकंतं चंदवणां चंदलेसं चंदप्सगं चंदसिंगं चंदसिंद्रं चंदकडं चंद्रत्तरवर्डिसगं विमाणं देवनाए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं तिष्णि सागरी-बमाई ठिई पन्नता ॥१०॥ ते णं देवा तिण्हं अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उससंति वा नीमसंति वा । तेसि णं देवाणं तिहिं वाससहस्सेहिं आहारहे समु-प्पज्य । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तिहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्बद्धसाणमंतं करिस्संति ॥ १९ ॥ चत्तारि कसाया पनता, तं जहा-कोहकसाए माणकसाए मायाकसाए लोभकसाए। बतारि शाणा पश्चता, तं जहा-अङ्ज्याणे स्टब्साणे धम्मज्याणे सक्तज्याणे । चतारि विगदासी प॰, ते जहा-इत्यिकहा भत्तकहा रायकहा देशकहा । बतारि सण्णा पश्चता, से जहा-आहारसण्णा भयसण्या मेहणसण्णा परिन्नहसण्या । बडव्बिहे बंधे पन्नते. तं जहा-पगइबंधे ठिइबंधे अधुभावबंधे प्रास्त्रवंधे, चलगालए जीयमे पसत्त ॥ १२ ॥ अणुराहानक्यते चढतारे पश्रते । प्रव्यासाहानक्यते चढतारे पश्रते । उत्तरासाडानक्खते चउतारे प्राते ॥ १३ ॥ इमीसे में रसणप्रभाग प्रदर्शीय सत्ये-

गइयाणं नेर्ड्याणं चतारि पछिओवमाई ठिई पचता । तचाए णं पुढवीए अत्येगड्-याणं नेरहयाणं चनारि सागरोधमार्ड ठिई पश्चना । असरकुमाराणं देवाणं अत्थेगड-याणं चत्तारि पलिओवमाई ठिई पजता । सोहम्मीसानेसु कप्पेसु अत्येगइयाणं देवाणं वत्तारि पिलओवमाई ठिई पत्रता । सर्णकुमारमाहिँदेसु कप्पेस अत्येगद्वयाणं देवाणं बत्तारि सागरोबसाइं ठिई पणना । जे देवा किट्रि सुकिद्रि किट्रियावत्तं किट्रिप्पसं किडिज्तं किडिवणं किडिवेसं किडिज्ययं किडिसिंगं किडिसिंहं किडिवरं किड्रतर-वर्डिसगं विमाणं देवताए उववण्णा तेलि णं देवाणं उक्कोसेणं बतारि सागरोवमाई ठिई पन्नता ॥ १४ ॥ ते णं देवा चउण्हऽद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उससंति वा नीससंति वा । तेसि देवाणं चउहि वाससहस्सेहि आहारहे समप्पज्य । अत्येगड्या भवसिद्धिया जीवा जे चर्डाहें भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति जाव सब्बह-क्लाणं अंतं करिस्संति ॥ १५ ॥ पंच किरिया पन्नता, तं जहा-काइया अहिगर-णिया पाउत्तिया पारितावणिया पाणाइवायकिरिया । पंचमहव्वया पन्नता, तं जहा-सञ्जाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, सञ्जाओ मुसावायाओ वेरमणं, सञ्जाओ अदत्ता-दाणाओं देरमणं, सञ्चाओं मेहणाओं देरमणं, सञ्चाओं परिग्गहाओं देरमणं । पंच कामगुणा पन्नता, तं जहा-सद्दा ह्या रसा गंधा फासा । पंच आसवदारा पन्नता, तं जहा-मिच्छत्तं अविरद्दे पमाया कसाया जोगा । पंत्र संवरदारा पश्चता, तं जहा-सम्मत्तं विर्दे अप्पमत्तया अकसाया अजोगया । पेच निजरद्वाणा पश्वता, तं जहा-पाणाइवायाओ वेरमणं, मुसाबायाओ वेरमणं, अदिबादाणाओ वेरमणं, मेहुणाओ बेरमणं, परिग्गहाओ बेरमणं। पंच समिईओ पश्चताओ, त जहा-इरियासमिई मासासमिई एसणासमिई आयाणभंडमत्तिक्कोवणासमिई उत्पारपासवणकेलसिंघा-णजलपारिद्वाविषयासमिई। पेन अस्थिकाया पश्चा, तं जहा-धम्मत्यिकाए अध-म्मत्यिकाए आगासत्यिकाए जीवत्यिकाए पोग्गळत्यिकाए ॥ १६ ॥ रोहिणी नक्खते पंचतारे पन्नते । प्रणव्यसुनक्खते पंचतारे पश्चते । हत्थनक्खते पंचतारे पन्नते । विसाहानक्खते पंचतारे पश्चते । धणिह्वानक्खते पंचतारे पश्चते ॥ १७ ॥ इमीछे र्ण रयमप्पमाए पुरुवीए अत्येगह्याणं नेर्ड्याणं पंच परिओक्माई ठिई पश्चना । तकाए णं पढवीए अत्थेगइयार्च नेरइयार्च पंचसागरोक्याई ठिई एकता । असरकु-साराणं देवाणं अत्येगह्याणं पंचपतिओवसाइं ठिई पश्चता । सोहम्मीसाणेस कप्पेस अत्येगहयाणे देवाणे पंचपळिओवमार्च ठिई पत्रता । सर्णकुमारमाहिंदेश कप्येसः अरचेनह्यार्ग देवार्ग पंच सागरोबमाई ठिई पवता । जे देवा वार्य सवार्य वायावती बावपार्थ बायक्तं वायक्रमं बायकेसं वायपार्थं कायसियं वायसितं वायक्रकं बादसः

-रवर्डिसगं सूरं सुरावनं सरप्पर्भ सूरकेतं सरवणं सूरछेसं सूरज्झयं स्रिस्न स्रासिद्धं सरकडं सरकरवर्डिसगं विमाणं देवलाए उववण्णा तेसि णं देवाणं उद्घोसेणं पंच सागरीवमाई ठिई पन्नता ॥ १८ ॥ ते णं देवा पंचण्हं अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उससंति वा नीससंति वा। तेसि णं देवाणं पंचहिं वाससहस्सेहिं आहारहे समुप्पज्ज । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे पंचिह भवगाहणेहि सिज्झि-न्संति जाव अंतं करिस्संति ॥ १९ ॥ छ छेसाओ पण्णता, तं जहा-कण्डछेसा नील-केसा काउलेसा तेउलेसा पम्हलेसा सक्लेसा । छ जीवनिकाया पन्नता, तं जहा-पडिनकाए आउकाए तेउकाए वाउकाए वणस्सङ्काए तसकाए। छिव्वहे बाहिरै तवोकम्मे पन्नते. तं जहा-अणसणे ऊणोयरिया वित्तीसंखेवो रसपरिश्वाओ कायकि-टेसो संलीणया । छिब्बहे अब्भितरे तबोकम्मे पन्नने, तं जहा-पायच्छिनं विणओ वेयावर्च सज्झाओ झाणं उस्सरगो । छ छाउमत्यिया समन्याया पन्ननः, तं जहा-नेयणासमुग्चाए कसायसमुग्चाए मारणंतिअसमुग्चाए वेउव्वियसमुग्नाए तेयसमु-म्याए आहारसम्म्याए । छिब्बहे अत्युग्गहे पन्नते, तं जहा-नोईदियअत्युग्गहे चक्खुइंदियअत्युग्गहे घाणिदिअअत्युग्गहे जिन्मिदियअत्युग्गहे फार्मिदियअत्युग्गहे नोइंदियजत्युम्गहे ॥ २०॥ कतियानक्खने छन्।रे पक्षते । असिलेसानक्खने छतारै पन्नते ॥ २१ ॥ इमीसे णं रयणप्पमाए पढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं छ पलि-ओवमाई ठिई पन्नता । तन्नाए णं पुउवीए अत्येगइयाणं नेरदयागं छ सागगेवमाई ठिई पत्रता । असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगड्याणं छ पलिओवमाई टिई पत्रता । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगदयाणं देवाणं छ पछिओवमाई हिई पन्नता । सर्गदु-मारमाहिँदेस कप्पेस अत्थेगइयाणं देवाणं छ सागरीवमाइं टिई पन्नता । जे देवा सर्व वाई सर्वभूं सर्वभूरमणं घोसं सुघोसं महाघोसं किद्विघोसं वीरं सुचीरं बीरगतं बीरसेणियं वीरावतं वीरप्पमं वीरकंतं वीरवर्णं वीरछेसं वीरउसवं वीरसिंगं वीरसिद्धं बीरकुडं वीरत्तरवर्डिसर्ग विमाणं देवताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उन्नोसेणं छ सागरोवमाइं ठिई पश्चना ॥ २२ ॥ ते णं देवा छण्डं अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि ण देवाणं छहि वासमहस्सेहि भाहारहे समुप्पज्ज । संतेगइया भवसिदिया जीवा जे छहि भवगाहणेहि सिज्जिन रसंति जान सञ्बद्धक्याणमंतं करिस्संति ॥ २३ ॥ सत्त भयद्वाणा प्रवत्ता, तं जहा-इहलोगभए परलोगभए आदाणमए अक्रम्हाभए आजीवभए मरणभए असिलोग-मए । सत्त समुख्याया पन्नता, तं जहा-बेयणासमुख्यांए कसायसमुख्याए भारणीत-नसमुखाए वेडव्वियसमुखाए तेयसमुखाए आहारसमुखाए केवलिसमुखाए ।

## र्थ्यासूत्रागमप्रकादाकसमितिके तृतीय सहायक



रावसाहेब श्रीकिशनलालजी नन्दलालजी पारख सुर्वेष येवला जिला नामिक

समणे भगवं महावीरै सत्त रयणीओ उर्च उच्चतेनं होत्या । इहेव जंबुहीनं वीवे सण वासहरपञ्चया पन्ना तं अहा-काहिमवंते सहाहिमवंते निसंदे नीलवंते रूपी सिहरी मंदरे । इहेब जंबुहीवे दीवे सन बासा पनना, नं जहा-भरहे हेमवए हरिवासे महाविदेहे रम्मए एरण्यवए एरकए । खीणमोहेण मगवया मोहण्यावन-आओ सत्त कम्मपयडीओ वेए(अ)ई ॥ २४ ॥ महानवन्तरे सत्ततारे पक्षेत्र । कत्तिआइआ सत्त नक्खना पुरुबदारिक्षा पर (अभियाइया सत्त नक्खता) महाइआ सत्त नक्सता दाहिणदारिआ प० । अणुराहाइआ सत्त नक्सता अवर-दारिआ प० । धनिद्वाइआ सत्त नक्सना उत्तरदारिआ प० ॥ २५ ॥ इमीसे णं रयणप्रभाए पुरवीए अस्वेगइयार्ग नेरहवाणं मन परिओक्साई ठिई प॰ । तवाम में पुढ़वीए नेर्ड्याणं उद्दोसेणं सत्त सागरीबमाई ठिई प॰ । वाउत्वीप में पत्रवीय नेरहयाणे जहल्लेणं मन सागरोबमाई ठिई पनः अग्रास्त्रमाराणे देवाणं अस्ये-गहयाणं मन पनिओवसाई टिई प्रवासीहर्म्मामाणेस कर्पेस अत्येगहयाणं देवाणं सन पाँठओक्साइं ठिई पर्ा सर्वकसारे कृष्ये अत्येगहवार्व देवार्थ उद्योसेण सन्त सागरोवमाई ठिई प० । माहिदे कप्पे देवाणं उक्कोसंगं माहरेगाई सन सागरो-बमाई टिई पर । बंभलोए कप्पे अत्येगइबार्ण देवाण गण नाहिया सागरीवमाई ठिई ए॰ । जे देवा समें समप्पर्स महापर्स प्रभासे भासरे विमलं कंबणकुटं सुणे-कुमारदर्टिसर्ग विमार्थ देवनाए उवक्क्या तेसि वं टेवाण उक्कोसेर्थ मन सागरोबमाई टिई प॰ ॥ २६ ॥ ते भे देवा मलब्दं अद्यमसार्ग आजमंति वा पाणमंति वा कससंति वा नीससंति वा । तेर्सि में देवाणं सत्ति वाससहस्सेष्टि आहारह सम-प्पजड । संतेगहया अवसिद्धिया जीवा जे मं सत्ताई भवस्महणेहिं सिजिह्नसंति जान सम्बद्धक्यानमंतं करिस्संति ॥ २७ ॥ बाह समहाणा पत्राता. तं जहा-आति-गए कुलमए बलमए स्थमए तबमए श्रुमण स्प्रभमए इस्सरियमए । अद्भ प्रबंध-सायाओं प॰ ते बहा-इरियासमिक्नै भारतासमिक्नै एतणासमिक्ने आवाणभंडमश-निक्सेवणासमिई उचारपासकमञ्जलज्ञातिचालपारिद्वावनिवासमिई समगुती वह-गुप्ती काथगुप्ती । बाणमंतराणे देवानं इक्का अह जोमनाइं उदं उक्तेनं प्रत्या । केंबू में सुर्रेसणा शह जोबवार्थ उर्व तक्तोगं ए० । कृतसाससी वं गरुतावासे अड जोरणाई टर्स उपलेब एक्सा । वेपहीबस्स में जगई अड जोरणाई टर्स उप-तेणं पश्रता । अञ्चलामस्य केवलिसमुख्याय यवाते तं जहा-पदमे समय दंदं सरेह, बीए समए बाबार करेड, तहुए समय मेर्च करेड, बाउल्वे समय मंबंतराई पूरेड, पंचमें समय मंचीतराई पविशाहरह, क्षेत्रे समय मेचं पविसाहरह, सत्तमें समय क्यार -117E C /

पिंडसाहरइ, अद्वमे समए दंडं पिंडसाहरइ, तओ पच्छा सरीरत्थे भवइ। पासस्स णं अरहओ परिसादाणिअस्म अड्ड गणा अड्ड गणहरा होत्या, तं जहा-सुभे य समघोसे य. वसिट्रे वंभयारि य । सोमे सिरिधरे चेव, वीरभेट्ट जसे इय ॥ १ ॥ अद्भ नक्खना चंदेण मद्धि पमहं जोगं जोएंति, तं जहा-कत्तिया, रोहिणी, पुणव्यस् महा, चित्ता, विसाहा, अणुराहा, जेड्डा ॥ २८ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पढवीए अत्येगड्याणं नेरड्याणं अद्र पिठओवमाडं ठिई प०। चलत्यीए पहनीए अत्ये-गडयाणं नेरइयाणं अद्व सागरोवमाउं ठिई प० । असरकुमाराणं देवाणं अत्थेगड-याणं अद्ग पत्तिओवमाई ठिई प० । सोहम्मीमाणेस कप्पेस अत्थेगहयाणं देवाणं अह पिलेओवमाई टिई प० । बभलोए कप्पे अन्धेगड्याणं देवाणं अह सागरो-बमाइं ठिई पर । जे देवा अचि अधिमार्लि वहरोयणं पर्भकरं चंदामं सुराभं सपडद्वामं अग्गिचामं विद्वामं अरुणामं अरुणत्तरविद्यमं विद्याणं देवताए उचवण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं अद्भ सागरीवमाइं ठिई प० ॥ २९ ॥ ते णं देवा अद्रण्टं अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं अद्वृहिं वाससहस्सेहिं आहारहे समुप्पज्ञइ । संतगइया अवसिद्धिया जीवा जे अट्टार्हि भवग्गहणेहि सिज्झिस्संनि बुज्झिस्संति जाव अंतं करिस्सनि ॥ ३०॥ नव बंभचेरमुत्तीओ पत्रताओ, तं जहा-नो इत्यीपसपंडगसंसत्ताणि सिजासणाणि सैवित्ता भवइ, नो इत्थीणं कहं कहित्ता भवइ, नो इत्थीणं गणाउं सेविता भवइ, नो इत्थीणं इंदियाणि मणोहराइं मणोरमाइं आलोइना निज्झाइना भवड, नो पणी-यरसभोई. नो पाणभोयणस्स अइमायाए आहारइला, नो इत्बीणं पुरुवरयाई पुरुव-कीलिआई समरहत्ता भवड, नो महाणुवाई नो ह्वाणुवाई नो गंधाणुवाई नो रसा-णुवाई नो फासाणुवाई नो सिलोगाणुवाई, नो सायामोक्खपिबद्धे यावि भवद । नव बंभचेरअगुनीओ पन्नत्ताओ तं जहा-इत्थीपमुपंडगसंसत्ताणं सिज्जासणाणं सेव-णया जाव सायासम्खपिटबद्धे यावि भवड । नव बभचेरा पन्नमा, तं जहा-सत्थ-परिण्णा लोगविजओ सीओसणिज सम्मत्तं । आवंति धुत विमोहा [यण] उबहाण-सुयं महपरिष्णा । पासे णं अरहा पुरिसादाणीए नव रयणीओ उदं उन्नतेणं होत्या ॥ ३९ ॥ अभीजी नक्खते साइरेगे नव मुहते चंदेणं सद्ध जोगं जोएइ । अभी-जियाइया नव नक्खना चंदस्स उत्तरेणं जोगं जोएंति, तं जहा-अभीजि सवणो जाव भरणी । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ नव जोयणसए उद्धं आनाहाए उबरिले तारास्त्रे चारं चरह ॥ ३२ ॥ जंबुहीवे पं धीवे नवजोयणिआ मच्छा पविसिंस वा ३ । विजयस्स णं दारस्स एगमेगाए बाहाए नव

नव भोमा पन्नता । वाणसंतराणं देवाणं सभाओ सहम्माओ नव जोयणाई उद्धं उचनेणं पन्नता । दंसणावरणिजस्स णं कम्मस्स नव उत्तरपगढीओ प०, तै जहा-निहा पयला निहानिहा पयलापयला बीणदी चक्खुदंसणावरणे अन्वक्खुदंस-णावरणे ओहिदंसणावरणे केवलदंसणावरणे ॥ ३३ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढ-वीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं नव पलिओवमाई ठिई प०। चउत्थीए पुढवीए अत्येगइयाणं नरइयाणं नव सागरोवमाइं ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्ये-गइयाणं नव पलिओवसाइं ठिई प० । सोहर्म्सासाणेसु कप्पेसु अत्थेगइयाणं देवाणं नव पलिओवमाई ठिई प०। बंभलोए कप्पे अत्येगद्याणं देवाणं नव सागरोष-माइं ठिई पन । जे देवा पम्हं सुपम्हं पम्हावनं पम्हप्पमं पम्हकंतं पम्हवण्णं पम्हळेसं पम्हज्झयं पम्हसिंगं पम्हसिद्रं पम्हकुडं पम्हन्त्विडिसगं सुज्जं सुसुज्जं सुज्ज-विनं मुज्जपमं सुज्जर्कतं सुज्जवणां सुज्जरुसं मुज्जस्यं मुज्जसिंगं सुज्जसिट्टं सुज्जकृडं मुज्जनरविंडियमं रुइह्रं रुइह्राबत्तं रुइह्रप्यभं रुइह्रकंतं रुइह्रवण्णं रुइह्रठेस रुइह्रज्झयं रुइहासिगं रुइहासिद्धं रुइहाकुडं रुइह्लुतरबर्डिसगं विमाणं देवनाए उववण्णा तेसि णं देवाणं नव सागरोक्साइं ठिई प० ॥ ३४ ॥ ते णं देवा नवण्टं अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा। तसि णे देवाणे नवहिं वास-सहस्तेहिं आहारद्रे समुप्पज्जः । संतेगइया भविनिद्धिया जीवा जे नविह भवग्ग-हणेहिं सिज्झिस्तंति जाव सञ्बद्धक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ३५ ॥ दसविहे समण-धम्मे पचते, तं जहा-खंती मुक्ती अजवे महवे लाघवे सबे संजमे तवे चियाए वंभचेरवासे । दस चित्रसमाहिद्वाणा पश्चता, तं जहा-धम्मचिंता वा से असमुप्पण्ण-पुन्वा समुप्पजिजा सन्वं धम्मं जाणित्तए, मुमिणदंसणे वा से असमुप्पण्यपुन्वे समु-प्पञ्जिजा अहातचं सुमिणं पासिनाए, सण्णिनाणे वा से असमुप्पण्णपुरुवे समुप्प-जिजा पुरुवभवे सुमरित्तए, देवदंसणे वा से असमुप्पण्णपुरुवे समुप्पिकजा दिश्यं देनिद्धि दिव्वं देवजुई दिव्वं देवाणुभावं पासित्तए, ओहिनाणे वा से असमुप्पण्णपुरुवे समुप्पजिजा ओहिणा होगं जाणितए, ओहिदंसणे वा से असमुप्पण्णपुरुवे समु-प्पिज्जिज ओहिणा लोगं पासिशाए, मणपज्जवनाणे वा से असमुप्पण्णपुरुवे समुप्प-जिल्ला जाव मणीगए भावे जाणितए, केवलनाणे वा से असम्प्रपण्णपुरुवे समप्य-जिला केवलं लोगं आणित्तम्, केवलदंसणे वा से असमुप्पण्णपुरुवे समुप्पजिला केवलं लोयं पासित्तए, केवल्डिमरणं वा मरिजा सव्यद्धक्खप्पहीणाए । मंदरे णं पन्नए मुळे दस ओवणसहस्साई विक्खंभेणं प० । अरिहा णं अरिद्वनेमी दस घणुई उदे उनतेणं होत्या । काहे वं काहदेवे दस घणडं उन्ने उनतेणं होत्या । रामे वं

बलदेवे दस धणुइं उद्धं उच्चतेणं होत्या । दस नक्खता नाणवृश्विकरा प० ते जहा-"मिगसिर अहा पुस्सो, तिण्णि अ पुञ्चा य मूलमस्सेसा । हत्थो चित्तो य तहा, दस वृद्धिकराई नाणस्स" अकम्मभूमियाणं मणुआणं दसविहा रक्खा उब-भोगत्ताए उवत्थिया प० तं जहा-"मत्तंगया य भिंगा, तुडिअंगा दीव जोइ चित्तंगा । चित्तरसा मणिअंगा, गेहागारा अनिगिणा य ॥ १ ॥" ३६ ॥ इमीसे णं रयणप्यभाए पटवीए अत्थेगङ्याणं नेरङ्याणं जहण्णेणं दस वाससहस्साई ठिई पः । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं दस पिठेओ-वमाइं ठिईं प॰ । चउत्थीए पुढवीए दस निरयावाससयसहस्साइ प॰ । च उत्थीए पुढवीए नेरइयाणं अत्थेगइयाणं उद्घोसेणं दस सागरोवमाइं ठिई प॰ । पंचमीए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेर्ड्याणं जहण्णेणं दस सागरीवमाई ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अस्थेगइयाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साइं ठिई प॰ । असुरिंदवजाणं भोमिजाणं देवाणं अत्थेगइआणं जहण्णेणं दस वास-सहस्साई टिई पन्नना । असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगङ्याणं दस पछिओवमाई ठिई प० । बायरवणस्मइकाइयाणं उद्घोसेणं दस वासमहस्माइं ठिई प० । वाणमंतराणं देवाणं अत्येगइयाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेस कप्पेस अत्येगइयाणं देवाणं दस पिलओवमाइं ठिई प० । बंभलीए कप्पे देवाणं उक्कोसेणं दम सागरीवमाइं ठिई प० । लंतए कप्पे देवाणं अत्थेगइयाणं जहण्णेणं दस सागरीवमाइं ठिई प० । जे देवा घोसं सुघोसं महाघोसं नंदिघोसं सुसरं मणोरमं रम्मं रम्मगं रमणिजं मंगलावर्त्तं वंभलो-गवर्डिसगं विमाणं देवताए जववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं दम सागरीवमाई ठिई प० ॥ ३७ ॥ ते णं देवा दसण्हं अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीमसंति वा । तेसि णं देवाणं दसिंह बाससहस्टेहिं आहारहे समुप्प-जड । संतेगइआ भवसिद्धिआ जीवा जे दसहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्सि-स्र्वेति मुखिरसंति परिनिव्वाइस्स्रेति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्स्ति ॥ ३८ ॥ एकारस उवासगपनिमाओ प० तं जहा-दंसणसावए, क्यव्ययकम्मे, सामाइअकडे, पोस-होववासनिरए, दिया वंभयारी रक्ति परिमाणकडे, दिआ वि राओ वि वंभयारी असिणाई विञडमोई मोलिकडे, सचित्तपरिष्णाए, आरंभपरिष्णाए, पेसपरिष्णाए, उद्दिभत्तपरिण्गाए. समणभूए आवि भवड समणाउसो । लोगेताओ इकारसएहिं एकारेहिं जोयणसएहिं आबाहाए जोइसंते पण्यते । जंबूदीवे दीवे मंदरस्य पञ्चयस्य एकारसिंह एकवीसेहिं जोयणसएहिं अवाहाए जोडसे चार चरह । समयस्य में भग-

वओ महावीरस्स एकारस गणहरा होत्या, तं जहा-इंदभूई अग्गिभुई वायभुई विअत्ते सोहम्मे मंडिए मोरियपुत्ते अर्कपिए अयलभाए मेळाजे पभारे । मूटे नक्खते एकार-सतारे पन्नते । हेटिमगेविज्याणं देवाणं एकारसमुत्तरं गेविजविमाणसर्तं भवइ ति मक्खायं । मंदरे णं पञ्चए धरणितलाओ सिहरत्छे एकारसभागपरिहीणे उचनेणं प ।। ३९ ॥ इमीसे णं रयणप्यभाए पुडवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं एकारस पिल्जोबमाई ठिई प०। पंचमीए पृढवीए अत्थेगझ्याणं नेरझ्याणं एकारस साग-रोवसाइं ठिई प॰ । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं एकारस पिठेओवमाई ठिडें पर । सोहम्मीसाणेस कप्पेस अत्येगड्याणं देवाणं एकारस परिओवमाई ठिई पर । लंतए कप्पे अत्येगड्याणं देवाणं एकारस सागरीवमाई ठिई पर । जे देवा बंभ सबंभं बंभावतं बंभप्पभं बंभक्तं बंभवणं बंभटेसं बंभज्झयं बंभ-सिंगं बंभसिद्धं बंभकुडं बंभुत्तरविंसगं विमाणं देवनाए उववण्णा तेसि णं देवाणं ( उक्कोसेणं ) एकारम मागरोबमाइं ठिई प० ॥ ४० ॥ ते णं देवा एकारसण्डं अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं एकारमण्डं वाससहस्साणं आहारहे समुष्पज्ञ । संतेगइआ भवसिद्धिआ जीवा जे एकारसहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्बाइस्संति सन्बद्दस्याणमंतं करिस्संति ॥ ४९ ॥ बारस भिक्खपिडमाओ पन्नताओ, तं जहा-मासिआ भिक्खपिडमा, दोमासिआ भिक्खपिडमा, तिमासिआ भिक्खपिडमा, चउ-मासिआ भिक्खपढिमा, पंचमासिआ भिक्खपढिमा, हमासिआ भिक्खपढिमा, सत्तमासिआ भिक्खपिडमा, पढमा सत्तराइंदिआ भिक्खपिडमा, दोबा सत्तराइंदिआ भिक्खपडिमा, तथा सत्तराइंदिआ भिक्खपडिमा, अहोराइआ भिक्खपडिमा, एग-राइआ भिक्खपिडमा । द्वालसविहे संभोगे प० तं जहा-"उवहीयुअभूतपाने, अंजलीपगाहे ति य । दायणे य निकाए अ अन्भुद्वाणेति आवरे । कितिकम्पस्स य करणे, वेयावचकरणे इअ । समोसरणं संनिधिजा य, कहाए अ पर्वघषे''। दुषाल-साबते कितिकम्मे पश्चते, तं जहा-"वओणयं जहाजायं, कितिकम्मे बारसावयं । चउसिरं तिगुत्तं च, इपवेसं एगनिक्खमणं"। विजया ण रायहाणी इवालस जोयण-सयसहस्साई आयामिककांमेणं प॰ । रामे णं क्लदेवे दुवालस वाससयाई सञ्जाउयं पालिता देवतं गए । मंदरस्य णं पम्बयस्य चलिआ मुळे द्वालस जीयणाई विक्संभेणं प० । जेक्दीक्स णं दीक्स बेहमा मुखे दुवालस जोब-णाई विक्संभेणं प॰ । सन्बजहण्णिया राई दुवालसमुहत्तिमा प॰ । एवं दिवसोऽवि नागव्यो । सव्यवसिद्धस्य पं महाविभाणस्य उपरिक्राको चुलिकारगाको

दबालस जोयणाई उद्धं उप्पड्आ ईसिपन्मारनामपुढवी पण्णता । ईसिपन्माराए णं पढवीए दवालस नामधेजा पण्णता. तं जहा-ईसित्ति वा ईसिप॰भाराति वा तण्ड वा तण्यति ति वा सिद्धिति वा सिद्धारुए ति वा मुत्तीति वा मुत्तारुए ति वा बंभे ति वा बंभवाडिसए ति वा लोकपरिपरणे ति वा लोगगगचलिआड वा ॥ ४२ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगङ्आणं नेरइयाणं बारस पिछ-ओवमाडं टिई प॰ । पंचमीए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं बारस सागरी-बमाइं ठिई प॰ । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं बारस पालओवमाइं टिई प॰ । सोहर्मासाणेम कप्पेस अत्येगइयाणं देवाणं बारस पठिओवमाइं ठिई पः । लंतए कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं बारम सागरोवमाइं ठिइं पः । जे देवा महिदं महिंदज्झयं केंबुं केंबुरगीवं पुंखं मुपुंखं महापुंखं पुंडं सुपुंडं महापुंडं निरंदं नरिंदकंतं नरिदुत्तरवर्डिसरां विमाणं देवताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उद्घोसेणं बारस सागरोवमाइं ठिई प० ॥ ४३॥ ते णं देवा बारसण्हं अद्भागाणं आण-मंति वा पाणमंति वा उस्मसंति वा नीससिन वा। तेसि णं देवाणं बारसिंहं वाम-सहस्सेहिं आहारहे ममुप्पजइ । सतेगइया भवसिद्धिआ जीवा जे बारमहिं भव-रगहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्झिस्सति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणसंतं करिस्संति ॥ ४४ ॥ तेरम किरियाठाणा प० तं जहा-अट्टाइंडे अण्टाइंडे हिंसादंडे अक्स्हादंडे दिद्विविपरिआमिआदंडे मुमावायवात्तिए अदिनादाणवात्तिए अज्ञत्थिए माणवृत्तिए मित्तदोसवृत्तिए मायावृत्तिए होभवृत्तिए इरिआवृहिए नामं तेरसमे । सोहम्मीसाणेमु कप्पेमु नेरस विमाणपत्थडा प० । सोहम्मवर्डिसगे णं विमाणे णं अद्धतेरसजीयणसयसहस्माइं आयामविक्संभेणं प० । एवं ईमाणव-डिसरे वि । जलयरपंचिदिअतिरिक्खजोणिआणं अद्धतरसजाइकलकोडीजोणीपमृह-सयमहस्माई प० । पाणाउस्म णं पुञ्चस्स तरम वत्थु प० । गञ्भवक्रंति-अपंचिदिअतिरिक्खजोणिआणं तेरसविहे पओगे प० तं जहा-सन्नमणपओगे मोसमणपओगे सन्दामोसमणपओगे असन्दामोसमणपओगे सन्ददपओगे मोसबहप-ओगे सचामोसवइपओगे असचामोसवइपओगे ओराहिअसरीरकायपओगे ओराहि-अमीससरीरकायपओगे वेउब्विअसरीरकायपओगे वेउब्विअमीससरीरकायपओगे कम्मसरीरकायपत्रोगे। सुरमंडलं जोअणेणं तेरसे (स) हिं एगसद्विभाग (गे) हिं जोयणस्स ऊर्ण पश्चतं ॥ ४५ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरङ्याणं तेरस पिलओवमाइं ठिई प० । पंचमीए पुढ्चीए अत्थेगइयाणं नेरइ-याणं तेरस सागरीवमाइं ठिई प० । अमुरक्रमाराणं देवाणं अस्येगइयाणं तेरस

पलिओवमाई ठिई प॰ । सोहम्मीसाणेषु कप्पेयु अत्थेगइआणं देवाणं तेरस पिलओवमाइं ठिईं प॰ । लंतए कप्पे अत्येगङ्भाणं देवाणं तेरस सागरोवमाइं ठिई पः । जे देवा वजं सक्जं वजावतं वजण्यभं वजकंतं वजवण्यं वजलेसं वज्रहृतं वज्रसिगं वज्रसिद्धं वज्रकृष्ठं वज्रतात्विसगं वडरं वडरावत्तं वडरप्पभं वड-रकंतं वहरवणां वहरछेसं बहररूवं वहरसिंगं वहरसिद्धं वहरकृडं वहरत्तरवर्डिसगं लोगं लोगावन लोगप्पभं लोगक्तं लोगवण्णं लोगडेसं लोगहवं लोगसिंगं लोगसिई लोगकुडं लोगुत्तरवर्डिसगं विमाणं देवताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेगं तरस सागरोवमाडं ठिई प॰ ॥ ४६ ॥ ते णं देवा तेरसिंह अद्भासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससति वा नीससंति वा। तेमि णं देवाणं तेरसिंह वाससहस्सेहिं आहारहे समुप्पजइ । संतेगइआ भवसिद्धिआ जीवा जे तेरसिंह भवग्गहणेहि सिज्झिस्संति युज्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्नाइस्सति सव्बद्धक्ष्याणमंतं करिस्संति ॥ ४७ ॥ चउरस भूअग्गामा पन्नता, तं जहा-सहमा अपजत्तका सहमा पजनया बादरा अपजनया बादरा पजनया बेइंदिया अपजनया बेइंदिया पजनया तेंदिया अपजनया नेंदिया पजनया चउरिंदिआ अपजनया चउरिंदिया पजनया पेचिंदिआ असिन्नअपजन्या पंचिदिया असिनपजनया पंचिदिमा सिन्अपजनया पंचिदिया सिनपजनया । च उदस प्रवा पं॰ तं जहा-उप्पायपुरुवसरगेणियं च तद्द्यं च वीरियं पुरुवं । अत्थीनित्य पवार्यं नक्तो नाणप्पवार्यं च ॥ १ ॥ सचप्पवायपुरुवं तक्तो आयप्पनायपुरुवं च । कम्मप्पनायपुरुवं पश्चक्लाणं भने नवमं ॥ २ ॥ विजाअणुप्प-बायं अनंझ पाणाउ बारसं पुर्वं । तत्तो किरियविसारं पुर्वं तह बिंदुसारं च ॥ ३ ॥ अग्गेणीअस्म णं पुञ्चस्स चउद्दस बत्यू पन्नता । समणस्स णं भगवओ महावीरस्स चउद्दस समणसाहस्सीओ उक्कोसिआ समणसंपया होत्था । कम्मिक्सोहिमगगणं पहुच चउदस जीवद्वाणा पक्षना, तं जहा-मिच्छदिद्वी सासायणसम्महिद्वी सम्मामिच्छदिद्वी अविरयसम्महिद्री विरयाविरए पमत्तसंजए अप्पमत्तसंजए निअहिबायरे अनियहिबायरे सहमसंपराए उवसामए वा खबए वा उवसंतमोहे खीणमोहे सजोगीकेवली अजोगी-केवली । भरहेरवयाओं णं जीवाओं चउहम चउहस जोयणसहस्साइं चतारि अ एयु-त्तरे जोयणसए छन् एगुणवीसे भागे जोयणस्य आयामेणं पन्नता । एगमेगस्स णं रन्नो चाउरतचक्कविहरस चउद्दस रयणा पकता, तं जहा-इत्बीरयणे सेणावइरयणे गाहाब-इरयणे पुरोहिसरयणे क्षूब्रयणे आसरयणे हत्यरयणे असिरयणे दंडरयणे चक्करयणे छत्तरयणे चम्मरयणे मणिरयणे कायिभिरयणे। जंबुहीवे णं बीवे चउहस महानईओ पुन्वावरेण लवणसमुद्दं समप्पेति, ते बहा-गंगा सिंध रोहिमा रोहिमंसा हरी

हरिकंता सीआ सीओदा नरकंता नारिकंता सुक्षणकुला रूपकुला रत्ता रत्तवई ॥ ४८ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं जाउदस पिलेओ-बसाइं हिई पर । पंचमीए ण पढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं बउइस सागरी-वसाइं ठिई प॰ । असुरकुमाराणं देवाणं अस्थेगइयाणं चउरस पिठेओवमाइं ठिडे पः। सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगइयाणं देवाणं चउद्दस पलिओवमाइं ठिई प० । लंतए कप्पे देवाणं उक्कोसेणं चउद्दस सागरोवमाइं टिई प०। महासक्के कप्पे देवाणं जहण्णेणं चउइस सागरीवमाइं ठिई प॰ । जे देवा सिरि-कंतं सिरिमहिअं सिरिसोमनसं लंतयं काविद्वं महिंदं महिंदकंतं महिंदुत्तरवर्डिसगं विमाणं देवताए जववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं चउहम सागरोवमाइं ठिई प॰ ॥ ४९ ॥ ते णं देवा चउद्दसहिं अद्भासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा। तेसि णं देवाणं चउदमहिं बाससहरसेहिं आहारहे समुप्पजड । संतेगड्या भवसिद्धिआ जीवा जे चउद्दसहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति वुज्झिस्संति मुचित्संति परिनिन्वाइस्संति सन्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ५०॥ पुनरस परमाहम्मिआ पश्चता, तं जहा-अंबे अंबरिसी चेव, सामे सबले ति आवरे । रहोवरहकाळे अ, महाकांळे ति आवरे ॥ १॥ असिपत्ते धणु कुंभे, वालए वेअर-णीति अ । खरस्तरे महाघोसे, एते पन्नरसाहिआ ॥ २ ॥ णमी णं अरहा पन्नरम भण्डं उन्ने उन्नेतेणं होत्या । धुनराह् णं बहलपक्सस्य पश्चित्र पन्नरसभागं पन्नरस-भागेणं चंदस्त छेसं आवरेसाणं चिट्ठति, तं जहा-पढमाए पढमं भागं बीआए दुभागं तहुआए तिभागं चउत्थीए चउभागं पंचमीए पंचभागं छद्वीए छभागं सत्त-मीए सत्तभागं अद्वमीए अद्वभागं नवमीए नवभागं दसमीए दसभागं एकारसीए एकारसभागं बारसीए बारसभागं तेरसीए तेरसभागं चउइसीए चउइसभागं पन्न-रसेद्ध पन्नरसभागं। तं चेव सक्रपक्सस्म य उवदंसेमाणे २ चिद्रति, तं जहा-पडमाए पढमं भागं जाव पनरसेस पनरसभागं । छ णक्खता पनरसमुहत्तसंजुता पनता, तं जहा-सत्तिमसय भरणि अहा असकेसा साई तहा जेद्रा। एते छण्णकसाना पन-रसमहत्तर्सजुत्ता ॥ १ ॥ चेतासोएसु णं मासेसु पषरसमुहुत्तो दिवसो भवति, एवं चेत्तासीएस णं मारेस पशरसमुहत्ता राई भवति । विज्वाअणुप्पवायस्स णं पुरुवस्स पन्नरस बत्यू पण्णता । मणूसाणं पण्णरसविहे पक्षोगे प० तं जहा-सन्मरणप-ओगे मोसमणपओगे सचमोसमणपओगे असचामोसमणपओगे सचवद्दपओगे मोस-वहपञागे सबमोसवहपञागे असबामोसक्डपञागे ओराहिकसरीरकावपञ्जागे खोरा-लिखमीससरीरकायप्योगे बेचव्ययसरीरकायप्योगे बेचव्ययमीसम्बद्धारकायप्योगे

आहारयसरीरकायपञ्जोगे आहारयमीससरीरकायप्पञ्जोगे कम्मयसरीरकायपञ्जोगे ॥ ५१ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पहनीए अत्येगइआणं नेरइआणं प्रण्यास पिल-ओबमाइं ठिई पन । पंचमीए पुढवीए अत्येगइआणं नेरइयाणं पण्णरस मागरी-बमाई ठिई प॰ । असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगडयाणं पण्णरस पतिओवमाडं ठिई ए० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगङ्गआणं देवाणं पण्णरस पिलञोवमाइं ठिई प॰। महामुक्के कप्पे अस्थेगइआणं देवाणं पण्णरस सागरीवमाउं ठिई प = । जे देवा गंदं सुगंदं गंदावत्तं गंदप्यभं गंदकंतं गंदवण्यं गंदळेसं गंदज्झयं र्णदर्सिनं जदसिद्धं जदकुडं जदूतरविंडसनं विमाणं देवताए उववण्णा तेसि जं देवाणं उक्कोसेणं पष्णरम सागरोबमाइं ठिई प०॥ ५२ ॥ ते णं देवा पष्णरसष्टं अद्भगसाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । देखि णं देवाणं पण्णरसिंहं वाससहस्सेहिं आहारट्रे सम्प्यज्जङ । संतगङ्का भवसिद्धिआ जीवा जै पनरसहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्तंति बुज्झिस्तंति मिबस्तंति परिनिन्वाइस्संति सञ्बद्धक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ५३ ॥ सोलस य गाहा सोलसगा पन्नता, तं जहा-समए वेयालिए उवसरगपरिचा इत्यीपरिण्णा निरयविभन्ती महावीरथई कसीलपरि-भासिए वीरिए धम्मे समाही मम्ने समोसरणे आहातहिए गंथे जमईए गाहासील-समे सोलसरो । सोलस कसाया पन्नता, तं जहा-अणंताणुबंधी कोहे, अणंताणुबंधी माणे, अणंताणुबंधी माया, अणंनाणुबंधी लोभे, अपचक्खाणकसाए कोहे, अपच-क्खाणकसाए माणे, अपबक्खाणकसाए माया, अपचक्खाणकसाए लोभे, पच-क्खाणावरणे कोहे, पश्चक्खाणावरणे माणे, पश्चक्खाणावरणा माया, पश्चक्खाणावरणे लोभे, संजलणे कोहे, संजलणे माणे, संजलणे माया, संजलणे लोभे । मंदरस्य ण पव्यक्त सोलस नामधेया पत्रता. तं जहा-मंदर मेरु मणोरम, सुदंसण सर्यपमे य गिरिराया । रयणुष्य पियदंसण, मज्हे लोगस्स नाभी य ॥ १ ॥ अत्ये अ सरिआवत्ते, सरिआवरणे ति अ । उत्तरे अ दिसाई अ, वर्डिसे इअ सोलसमे ॥२॥ पासस्स ण अरहतो परिसादाणीयस्स सोलस समणसाहस्सीओ उद्दोसिआ समण-संपदा होत्या । आयप्पवायस्स णं पुन्यस्स णं सोलस वत्यू पनना । चमरवर्गणं ऊवारियाञ्जे सोलस जोवजसहस्साई आयामविक्संभेण प॰ । लवजे णं समुहे सोलस जोयणसहस्साइं उस्सेहपरिवृद्धीए पत्रते ॥ ५४ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुरवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं सोलस पठिओक्साइं ठिई प०। पंचमीए पर-वीए अत्येगइयाणं नेरहयाणं सोलस सागरोकमाइं ठिई प० । अद्वरकुमाराणं देवाणं अत्येगहवार्ण स्रोत्स पतिओवसार्ड ठिई प० । सोहरूनीसाणेस कप्पेस अत्येगह-

याणं देवाणं सोलस पलिओवमाइं ठिई प॰। महासुके कप्पे देवाणं अत्येगड्याणं सोलस सागरोबमाइं ठिई प० । जे देवा आवत्तं विआवत्तं नैदिआवत्तं महाणंदि-आवत्तं अंकुसं अंकुसपलंबं भद्दं सुभद्दं महाभद्दं सञ्बजीभद्दं भद्दत्तरबिंसर्ग विमाणं देवनाए उनवण्या तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं सोलस सागरोवमाइं ठिई प० ॥ ५५ ॥ ते णं देवा सोलसिंह अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससित वा । तेसि णं देवाणं मोलसवाससहस्सेहिं आहारहे समुप्पजाइ । संतेग-इआ भवसिद्धिआ जीवा जे मोलसिंह भवगाहणेहिं सिजिब्रस्संति बजिब्रस्संति मुचि-स्संति परिनिन्वाइस्संति सञ्बदक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ५६ ॥ सत्तरसविहे असंजमे पत्रने, तं जहा-पुडविकायअसजमे आउकायअसजमे तेउकायअसजमे बाउकाय-असंजमे वणस्पडकायअसंजमे बेडंदिअअसजमे तेइंदियअसंजमे चर्रारेदियअसंजमे पंचिदियअसंजमे अजीवकायअसंजमे पेहाअसजमे उवेहाअसंजमे अवहरूअसंजमे अप्पमजणाअसंजमे मणअसजमे वडअसजमे कायअसंजमे । मत्तरसविहे संजमे पन्नते, तं जहा-पुटवीकायसंजमे आउकायसंजमे तेउकायसंजमे वाउकायसंजमे वणस्सइकायसंजमे बेइंदिअसंजमे नेइंदियसंजमे चडरिंदिअसंजमे पीचंदिअसंजमे अजीवकायसंजमे पेहासंजमे उवेहासंजमे अवहरूसंजमे पमजणासंजमे मणसंजमे वइसंजमे कायसंजमे । माणुसत्तरे णं पञ्चए सत्तरस एकवीसे जोयणसए उन्हें उच्चतेणं पनते । सन्वेसि पि णं वेलंधरअण्वेलंधरणागराईणं आवासपन्वया सत्तरस एक्स्वीसाई जीयणस्याइं उद्भं उच्चतेणं पन्नना । लवणे णं समृहे सत्तरस जोयणसहस्ताइं सब्ब-गोणं पन्नते । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बहसमरमणिजाओ भूमिभागाओ सातिरेगाइं सत्तरस जोयणमहस्साइं उद्गं उप्पतिना ततो पच्छा चारणाणं तिरिआ गती पवत्तति । चमरस्त णं असुरिंदस्म असुररण्णो तिर्गिहिक्दे उप्पायपन्वए सत्त-रस एकवीमाई जोयणस्याई उन्ने उन्नतेणं पन्नते । बलिस्म णं असुरिदस्स रूअगिंदे उप्पायपन्वए सत्तरम एकवीसाई जीयणसयाई उर्द्र उचलेणं पक्षते । सत्तरमविहे मरणे पन्नते, तं जहा-आवीईमरणे ओहिमरणे आर्यातयमरणे वलाबमरणे वसङ्मरणे अंतीमक्रमरणे तब्भवमरणे बालगरणे पंडितगरणे बालपंडितगरणे छउमस्थमरणे केवल्लिमरणे वेहासमरणे गिद्धपिद्धमरणे भत्तपश्चक्खाणमरणे इंगिणिमरणे पाओवग-मणमर्णे । सुहमसंपराए णं भगवं सुहमसंपरायभावे वट्टमाणे सत्तरस कम्मपगढीओ णिबंधति, तं जहा-आभिणिबोहियणाणावरणे सुराणाणावरणे ओहिणाणावरणे मणप-ज्ञवणाणावरणे केवलणाणावरणे चक्कदंसणावरणे अचक्कदंसणावरणे ओहिदंसणा-वरणे केवलदंसणावरणे सायावयणिजं जसोकित्तिनामे स्थागोयं दार्णतरायं खायतरायं

नीर्गतरायं उनभोर्गतरायं **नीरिमञं**तरायं ॥ ५० ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पढनीए अत्येगदुआणं नेरह्याणं सत्तरस पिछेओवमाई ठिई पन्नता। पंचमीए पढवीए अत्येन गइयाण नेरइयाणं उद्घोरेणं सत्तरस सागरोक्साई ठिई प० । छट्टीए पुढवीए अत्थे-गइयाणं नेरइयाणं जहण्येणं सत्तरस सागरोवसाई ठिई प॰ । असरकसाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं सत्तरस पळिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेस कप्पेस आत्थेगइआणं देवाणं सत्तरस पठिओवमाई ठिडे प०। महासक्के कप्पे देवाणं उक्कोसेणं सत्तरस सागरीवमाउं ठिई प० । सहस्सारे कप्पे देवाणं जहण्णेणं सत्तरस सागरीवमाइं ठिई प॰ । जे देवा सामाणं सुसामाणं महासामाणं पडमं महापुजमं कुमदं महाकुमदं निलणं महानिलणं पोंडरीअं महापोडरीअं सुकं महामुकं सीहं सीहकंतं सीहवीअं भाविश्र विमाणं देवनाए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं सत्तरस सागरीवमाइं ठिई पर ॥ ५८ ॥ ते णं देवा मन्तरमहिं अद्भासेहिं आणसंति वा पाणमंति वा उस्ममति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं सत्तरमहिं वाससहस्सेहिं आहारहे समुप्पज्जः । संतेगइया भवसिद्धिआ जीवा जे मत्तरसहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति विज्ञास्संति मिक्किसंति परिनिन्वाइस्संति सञ्बद्धनाणर्भनं करिस्संति ॥ ५९ ॥ अद्वारसिन्हें बंभे पन्नेन, नं जहा-ओरालिए कामभोगे णेव सर्य मणेणं सेवड. नो वि असं मणेणं सेवावेड, मणेणं सेवंतं पि अण्यं न समण्जाणाङ ओरालिए काम-भोगे णेव सयं बायाए सेवड, नो वि अष्णं बायाए सेवावेड, बायाए सेवंतं पि अष्णं न समणजाणाड, ओरालिए कामभोगे जेव सर्थ काएणं सेवड, नो वि यऽण्णं काएणं सेवाबेइ, काएणं सेवंतं पि अष्णं न समणुजाणाइ, दिव्वे कामभोगे णेव सर्य मणेणं सेवइ, णो वि अण्णं मणेणं सेवावेड, मणेणं सेवंतं पि अण्णं न समणजाणाइ. दिव्वे कामभोगे णेव सर्य बायाए सेवड, णो वि अण्णं वायाए सेवावेड, वायाए सेवंतं पि अण्णं न सम्पुजाणाइ, दिव्वे कामभोगे गोव सर्यं काएणं सेवइ, णो वि अण्णं काएणं सेवावेइ, काएणं सेवंतं पि अण्णं न समगुजाणाइ । अरहतो णं अरिट्वनेमिस्स अद्वारस समणसाहस्सीओ उद्घोसिया समणसंपया होत्या । समणेणं भगवया महा-विरेणं समुजार्ण किर्माशाणं सम्बन्धविक्षताणं अद्वारस ठाणा पत्रता, तं जहा-वयस्त्रकं कायछकं, अकप्पो गिहिभायणं; पिलयंक निसिजा य, सिणाणं सोभवजाणं ॥ १ ॥ आयारस्स णं भगवनो सच्लिआगस्स अद्वारस पयसहस्साई पयमोणं पननाई । वंभीए णं लिबीए अड्डारसविहे छेखनिहाणे पत्रते, तं --वंभी जवणी छियादोसा ऊरिया खरोहिया सरसाविया पहाराइआ उचनरिका अक्तरपुद्धि(त्यि)या भोगवयता वेणतिया णिण्हर्या अंकलिव गणिअलियौ गंघव्वलिबी[भूयलिवि]

आदंसिलवी माहेसरीलिवी दामिलिबी बोलिंदिलिबी । अत्यिनियप्पवायस्स र्ण पुरुवस्स णं अद्वारस वत्थू प० । धूमप्पभाए णं पुढवीए अद्वारसत्तरं जोयणसयसहरसं बाहलेणं प० । पोसासादेसु णं मासेसु सङ् उक्कोसेणं अद्वारस मुहत्ते दिवसे भवड सइ उक्कोसेणं अद्वारस मुहत्ता राती भवइ ॥ ६० ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अध्येगड्याणं नेरङ्याणं अद्वारस(पलिओवमाइं ठिई प॰ । छद्वीए पुढवीए अत्येग-इयाणं नेरइयाणं अद्वारस)सागरोवमाइं ठिई प॰ । असुरकुमाराणं देवाणं अत्येग-इयाणं अद्वारस पत्निओवमाइं ठिईं प० । सोहम्मीसाणेम कप्पेस अत्येगइयाणं देवाणं अद्वारस परिओवमाइं ठिई प० । सहस्सारे कप्पे देवाणं उक्कोसेणं अद्वा-रस सागरोवमाइं ठिई प० । आणते कप्पे देवाणं अत्येगइयाणं जहण्णेगं अद्धा-रस सागरोबमाई ठिई प॰ । जे देवा कालं सुकालं महाकालं अजर्ण रिद्रं सालं समाणं दमं महादमे विसालं सुसालं पर्जमं प्रजमगुम्मं कुमुदं कुमुदगुम्मं नलिणं निरुणगुम्मं पुंडरीअं पुंडरीयगुम्मं सहस्सारवर्डिसगं विमाणं देवताए जववण्णा तेति र्णं देवाणं(उक्कोसेणं)अद्वारस सागरोवमाई ठिई प०॥ ६१॥ ते णंदेवाणं अद्भारसिंहें अद्भासिंहें आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससिति वा । तेसि णं देवाणं अद्वारसवानसहस्सेहिं आहारहे समुप्पज्वह । संतेगइया भवसिद्धिया (जीवा)जे अद्वारसिंहं भवग्गहणेहिं सिजिझस्संति बुजिझस्संति मुश्चिस्सति परि-निव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ६२ ॥ एगूणवीसं णायज्ज्ञयणा पन्नता, तं जहा-उक्खितणाए सघाडे, अंडे कुम्मे अ सेलए । तुबे अ रोहिणी मही. मागंदी चंदिमाति अ॥ १ ॥ दावह्वे उदगणाए, मंडुके तेत्तली इअ । नंदिफले अनरकंका, आइण्णे मुंसमा इअ ॥ २ ॥ अनरे अ पोंडरीए, णाए एगूणवीसमे । जंबुद्दीवे णं रीवे सूरिआ उक्कोसेणं एगूणवीस जोयणसयाई उन्नमहो तबयंति । सक्के णं महरगहे अवरे णं उदिए समाणे एगूणवीसं णक्खताई समं चारं चरिना अवरेणं अत्यमणं उचागच्छइ । अंबुद्दीवस्स णं दीवस्स कलाओ एगूणवीसं छेळाणाओ पश्चता । एगुणवीसं तित्थयरा अगारवासमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता जं अगाराओं अणगारिक्षं पञ्चइआ ॥ ६३ ॥ इमीसे णं रयणप्रभाए पुढबीए अत्येगइयाणं नेरइआणं एग्णवीसं पिलओवमाई ठिई प॰ । छद्वीए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं एगूणवीसं सागरोबमाई ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अस्येगइयाणं एगूणवीसं पिक्सोबमाई ठिई प० । सोहम्मीसाणेस कप्पेस अस्येग-इयाणं देवाणं एगूणवीसं पलिओक्माइं दिई प० । आजयकपी अत्येगइयाणी देवाणं उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं ठिई प० । पाणए कप्पे वास्येगहवाणं ]

देवाणं जहुण्येणं एगुणवीसं सागरोबमाइं ठिई प० । जे देवा आणतं पाणतं णतं विणतं धणं सुसिरं इंदं इंदोर्कतं इंदल्तरवर्डिसगं विमाणं देवलाए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एगणवीसं सागरोबमाइं ठिई प० ॥ ६४ ॥ ते णं देवा एगणवी-साए अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं एगूणवीसाए वाससहस्सेहिं आहारद्रे समुप्पज्बइ । सतेगइआ भवसिद्धिया जीवा जे एगूणवीसाए भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्झिस्संति मुखिस्संति परिनिव्वा-इस्संति सन्बदुक्खाणं अंतं करिस्संति ॥ ६५ ॥ वीसं असमाहिठाणा पन्नता, तं जहा-दवदवचारि यावि भवड, अपमज्जियचारि यावि भवड, दुप्पमज्जियचारि आवि भवइ, अतिरित्तसे जासणिए, रातिणिअपरिभासी, येरोवघाइए, भूओवघाइए, संज-लणे कोहणे, पिट्टिमंसिए, अभिक्खणं अभिक्खणं ओहारइसा भवइ, अधिकर्णाणं अणुप्पण्णाणं उप्पाएता भवइ, पोराणाणं अधिकरणाणं खामिअवि-उसविआणं पुणोगीरेत्ता भवइ, ससरक्खपाणिपाए, अकालसज्झायकारए यावि भवइ, कलहकरे, सहकरे, झंझकरे, सुरप्पमाणभोई, एसणाऽसमिते यावि भवइ। मुणिमुन्वए णं अरहा वीसं धणुइं उन्हें उन्नत्तेणं होत्या । सन्वेऽविअ णं घणोदही वीसं जोयणमहस्साइं बाहल्लेणं पन्नता । पाणयस्म णं देविंदस्स देवरण्यो वीसं साम।णिअसाहरूसीओ पन्नताओ । ण्यंसयवेयणिजस्स णं कम्मस्स वीसं सागरो-वमकोडाकोडीओ बंधओ वंधिठई प० । पचक्खाणस्स णं पुष्वस्स वीसं वत्थ । उस्सप्पिणिओसप्पिणमंडळे वीसं सागरीवमकोडाकोडीओ कालो पन्नो ॥ ६६ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगङ्गाणं नेर्ड्याणं वीसं पठिओवमाई ठिई प॰ । छद्रीए पढवीए अत्येगड्याणं नेरड्याणं नीसं सागरोनमाई ठिई पः । असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगङ्याणं वीसं पलिओवमाइं ठिई पः । सोहम्मीसाणेस कप्पेस अत्येगइयाणं देवाणं वीसं पलिओवमाइं ठिई प० । पाणते कप्पे देवाणं उक्कोसेणं वीसं सागरोबमाई ठिई प० । आरणे कप्पे देवाणं जहण्णेणं वीसं सागरोबमाई ठिई प० । जे देवा सायं विसायं सुविसायं सिद्धत्थं उपालं भित्तिलं तिगिच्छं दिसासोबत्थियं पलंबं रहलं पुष्फं सुपूष्फं पुष्फावत्तं पुष्फपभं पुष्फकंतं पुष्फबणां पुष्फळेसं पुष्फज्ज्ञयं पुष्फसिंगं पुष्फसिद्धं पुष्फुत्तरवर्डिसगं विमाणं, देवलाए उबवण्णा तेसि णं देवाणं उक्कासेणं वीसं सागरीवसाई ठिई प॰ ॥ ६७ ॥ ते णं देवा वीसाए अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि नं देवार्ण वीसाए बाससहस्सेहिं आहारहे समुप्पज्जड । संतेगह्या मनसिदिया जीवा जे वीसाए भवनगरणेहिं सिज्झिस्संति

बुज्झिस्संति मुचिस्संति परिणिन्वाइस्संति सब्बद्धक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ६८ ॥ एकवीसं सबला पण्णता, तं जहा-हत्यकरमं करेमाणे सबळे. मेहणं पिंडसेवमाणे सबले. राइभोअणं भंजमाणे सबले. आहाकम्मं भंजमाणे सबले. सागारियं पिंडं भुंजमाणे सबले, उद्देसियं कीयं आहटू दिज्जमाणं भुंजमाणे सबले, अभिक्खणं अभिक्खणं पिडयाइक्खेता णं भंजमाणे सबले. अतो छण्हं मासाणं गणाओ गणं संक्रममाणे सबले, अंतो मासस्स तओ दगछेने करेमाणे सबले. अंतो मासस्स तओ माईठाणे सेवमाणे सबछे, रायपिंडं भुंजमाणे सबछे, आउट्टिआए पाणाइवायं करे-माणे सबले, आउट्टिआए मुसावायं बदमाणे सबले, आउट्टिआए अदिष्णादाणं भिण्हमाणे सबले, आउट्टिआए अणंतरहिआए पुढवीए ठाणं वा निसीहियं वा चेतेमाणे सबले, एवं आउट्टिआ चित्तमंताए पुढवीए एवं आउट्टिआ चित्तमनाए सिलाए कोलावासिस वा दाहर ठाणं वा सिखं वा निसीहियं वा चेतेमाणे सबसे, जीवपड्डिए सपाणे सबीए महारेए सउत्तिगे पणगदगमदीमकडासंताणए तहप्पगारे ठाणं वा सिज्जं वा निष्ठीहियं वा चेतेमाणे सबले. आउरिआए मलभोअणं वा कंद-भोअणं वा तयाभोयणं वा पवालभोयणं वा पुष्पभोयणं वा फलभोयणं वा हरिय-भोयणं वा भुंजमाणे सबले, अंतो संवच्छरस्य दम दगलेवं करेमाणे सबले, अंतो सवच्छरस्स दस माइठाणाइ सेवमाणे सबछे. अभिक्खणं अभिक्खणं सीनोदय-वियडवग्चारियप।णिणा असणं वा पाणं वा खाइमं वा माइम वा पडिगाहिना भुंज-माणे सबले ॥ ६९ ॥ णिअद्विबादरस्य णं खविययत्त्रयस्य मोहणिजस्य कम्मस्य एक्सवीस कम्मंसा संतकम्मा प० तं जहा-अपचक्खाणकसाए कोहे, अपचक्खा-णकसाए माणे, अपन्नकखाणकमाए माया. अपन्नकखाणकसाए होमे, पन्नक्खा-णावरणकमाए कोहे, पचक्ताणावरणकमाए माणे, पचक्ताणावरणकसाए माया, पचक्खाणावरणकसाए लोसे. संजलणकसाए कोहे. संजलणकमाए माणे, संज-लणकसाए माया. संजलणकमाए लोभे, इत्थिवेदे, पुंवेदे, शपुंवेदे, हासे, अरति, रति, भय, सोग, द्गुछा । एकमेकाए णं ओसप्पिणीए पंचमछट्टाओ समाओ एक-वीसं एकवीसं वासमहस्साई कालेणं प० तं जहा-दूसमा दूसमदूसमा । एगमे-गाए णं उस्सप्पिणीए पटमितिआओ समाओ एकवीसं एकवीसं बाससहस्साई कालेणं प॰ तं जहा-दूसमद्समाए दूसमाए य ॥ ७० ॥ इमीसे णं रसणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइआणं एकवीसपितओवमाई ठिई प० । छद्रीए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं एकवीससागरोबमाइं ठिई प० । असुकुमाराणं देवाणं अस्येगइयार्ण एगवीसपलिओक्साई ठिई प० । सोहम्मीसाणेस कप्पेस अत्येगहरू

याणं देवाणं एकवीसं पलिओबमाइं ठिई प० । आरणे कप्पे देवाणं उक्रोसेणं एकबीसं सागरोबमाइं ठिई प०। अश्वते कप्पे देवाणं जहण्येणं एकवीसं साग-रोबमाइं ठिई प० । जे देवा सिरिवच्छं सिरिदामकंडं महं किट्टं चाबोण्णतं अरज्जविंसगं विमाणं देवनाए उववज्जा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एकवीस साग-रोबमाइं ठिडें प्रः ॥ ७९ ॥ ते णं देवा एकवीसाए अद्भासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्समंति वा नीससति वा । तेसि णं देवाणं एकवीसाए बाससहस्सेहिं आहारद्व समुप्पज्जइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे एक्टवीसाए भवग्गहणेहिं सिजिब्रस्सति बुजिब्रस्संति मुश्चिस्संति परिनिञ्चाइस्संति सञ्बद्धक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ७२ ॥ बाबीसं परीसहा प० तं जहा-दिगिछापरीसहे, पिवासापरीसहे. सीतपरीमहे, उत्तिणपरीसहे, दंसमसगपरीसहे, अचेलपरीसहे, अरडपरीसहे, इत्थी-परीसहे, चरिआपरीसहे, निसीहिआपरीसहे, सिजापरीमहे, अक्कोसपरीमहे, वहपरी-सहे, जायणापरीसहे, अलाभपरीसहे, रोगपरीसहे, तणफासपरीसहे, जल्लपरीसहे, सकारपाकारपरीसहे, पण्णापरीसहे, अण्णाणपरीसहे, दंसणपरीसहे । दिद्विवायस्स णं बावीसं सत्ताई छिन्छेयणइयाई सरामयस्तिपरिवाडीए बावीसं सत्ताई अछिन्छेयण-डयाई आजीवियसुत्तपरिवादीए । बावीसं सुत्ताई तिकणड्याई तेरासियसुत्तपरिवादीए । बावीस सत्तार्डं चउक्कणड्यार्डं ससमयसूत्तपरिवादीए । बावीसविहे पोरगलपरिणामे पन्नते, तं जहा-कालवण्णपरिणामे, नीलवण्णपरिणामे, लोहियवण्णपरिणामे, हालि-इबण्णपरिणामे, मुक्किल्लवण्णपरिणामे, सुन्भिगंधपरिणामे, दुन्भिगंधपरिणामे, तिक्तरक-परिणामे, कडुयरसपरिणामे, कसायरमपरिणामे, अबिलरसपरिणामे, महुररमपरि-णामे, कक्ष्वडफासपरिणामे, मजयफासपरिणामे, गुरुफासपरिणामे, लहकासपरि-णामे, सीतफासपरिणामे, टासिणकासपरिणामे, णिद्धफासपरिणामे, हुक्खफासपरि-णामे, अगुरुलहफासपरिणामे, गुरुलहफासपरिणामे ॥ ७३ ॥ इमीसं णं रयणप्पभाए पटनीए अत्येगइयाणं नेरहमाणं बानीसं पठिओवमाई ठिई प॰ । छद्रीए पटनीए (नेरइयार्ण) उक्कोसेणं बावीसं सागरोषमाई ठिई प० । अहेसत्तमाए पुढवीए अत्येगइयाणं निरहसाणं जहण्येणं बाबीस सागरीबमाई ठिई प० । असुरक्रमा-राणं देवाणं अत्थेगइयाणं बाबीसं पतिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगड्याणं देवाणं बावीसं पिलओबसाई ठिई प० । अखुते कप्पे देवाणं (उक्को-सेर्ण) बावीसं सागरोक्साइं ठिई प० । हेद्रिसहेद्रिसगेबेजनाणं देवाणं जहल्लीधं बाबीसं सागरोबमाइं ठिई प०। जे देवा महियं बिस्हियं विमर्ज पमासं वणमारुं अश्वतबर्धिसमं विमाणं देवताए उववण्या तेष्ठि णं देवाणं उक्कोसेणं वाबीसं साम-

रोबमार्ड ठिई प्रा १ अप ।। ते णं देवा बाबीसाए अद्भासएणं आणमंति वा पाणमंति वा उत्ससंति वा नीससंति वा । तेसि णे देवाणं बावीसवाससहस्सेहिं आहारहे समप्यज्ञड । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे बावीसं भवरग्रहणेहि विजिन्नस्यंति वृज्जिस्सति मुश्चिस्सति परिनिव्याइस्संति मध्यद्वस्थाणमंतं करिस्संति ॥ ७५ ॥ तेवीसं सुयगडज्झयणा पक्षणा, तं जहा-समए, वेतालिए, उबसमाप-रिणा, थीपरिण्या, नरयविभक्ती, महावीरथई, ऋसीलपरिमासिए, वीरिए, धम्मे, समाही, मरगे, समोसरणे, आहत्तहिए, गंधे, जमईए, गाधा, पंढरीए, किरियाठाणा, अहरिपरिण्या, अिपश्चक्याणिकरिआ, अणगारसुर्व, अहरुजं, णालंदरुजं । जेंबु-हीने णं वीन भारहे नासे इमीमे णं ओसप्पिणीए तेनीसाए जिणाणं सुख्यमणम्ह-नीन केवलवरनाणदेसणे समुप्पण्णे । अंबुहीने णं दीवे इसीसे णं ओसप्पिणीए तेवीस तित्थकरा पुरुवभवे एकारसंगिणो होत्या. तं जहा-अजिन संभव अभिर्णदण ममई जाव पासी बद्धमाणी य, उमभे णं अरहा कीमलिए चोइसपुरुवी होत्या। जबहींवे णं धीवे इमीसे ओसप्पिणीए तेवीसं तित्यंकरा प्रव्यभवे मंडलिरायाणी होत्या. तं जहा-अजित संभव अभिगंदण जाद पासी बद्धमाणी य. उसमे ण अरहा कोस-लिए पुष्यभवे चक्कवडी होत्था ॥ ७६ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुरुवीए अत्यंगइ-याणं नेरइयाणं तेवीसं पलिओवमाई ठिई प० । अहे मत्तमाए णं पुटवीए अत्थे-गडयाणं नेरडयाणं तेवीसं सागरीयमाई ठिई प० । असरकुमाराणं देवाणं अत्ये-गइयाणं तेवीसं पलिओवमाइं ठिइं प० । मोहर्म्मामाणाणं देवाणं अत्येगइयाणं तेवीसं पलिओवमाइं ठिई प॰ । हेट्रिममज्ज्ञिमगेविखार्गं देवार्ग बहुण्येगं तेवीसं सागरीवमार्ड ठिई प० । जे देवा हेट्रिमहेट्रिमगेवे जयविमाणेसु देवताए उववण्या तेसि में देवाणं उक्कोसेणं तेबीसं मागरोवमाई ठिई प॰ ॥ ७७ ॥ ते में देवा तेवीसाए अदमासाणं (मासेहिं) आणमंति वा पाणमंति वा ऊपसंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं तेवीसाए वाससहस्तेहिं आहारद्रे समुप्पज्ञइ । संतेगइआ भवसिद्धिया जीवा जे तैवीसाए भवग्यहणेहिं सिज्यिस्तेति विज्यस्तिति मुन्दिसंति परिनिव्वाइस्संति सम्बद्धकाणमंतं करिस्संति ॥७८॥ चउव्वीसं देवाहिदेवा प० तं जहा-उसभअजितसंभदअभिनंदणसम्बद्धपटमप्यहसुपासचंदप्यहसुविधिसीअकसिर्जसः वासुपु अविमलअणंतधम्मसंतिक्युअरमक्षेत्र निसुव्वयनमिनेगीपासबद्धमाणाः । स्वरू हिमवंतसिंहरीयं वासहरपञ्चयाणं जीवाओ चउम्बीसं चउन्दीसं कोस्पसहस्साई णवनत्तीसे जोस्णसए एवं अड्डतीसङ्गावं जोस्परस किनि विसेसाहिनाको सामानेनै पः । चत्रवीसं देवदाणा सर्वदया पः सेसा अहमिदा अभिदा अप्रोहिका ।

उत्तरायणगते मं सरिए चडवीसंगुलिए पोरिसीछायं मिव्यत्तहता मं गिअट्टति । गंगासिंधुओं णं महाणवीओं पवाहें सातिरेगेणं चउवीसं कोसे वित्थारेणं प० । रनारत्तवतीओ णं महाणदीओ पवाहे सातिरेगे चउवीसं कोसे वित्यारेणं प० ॥७९॥ इमीसे णं रयणप्पमाए पहलीए अत्येगद्रयाणं नेरहयाणं चलनीसं पिलञोवमाई ठिई प॰। अहे सत्तमाए पृड्वीए अत्येगड्याणं नेरइयाणं चलवीसं सागरीवमाइं ठिई प० । असुरकुमाराणे देवाणे अत्थेगहयाणे चढवीसं पतिओवमाई टिई प० । मोहर्म्भासाणेम् कप्पेस् अत्येगस्याणं देवाणं चउवीसं पत्तिओवमाइं टिई प०। हेट्रिमडवरिमगेविजाणं देवाणं जहण्णेणं चडवीसं मागरीवमाइं ठिई प० । जे देवा हेड्रिममज्जिमगेने जयविमाणेस देवनाए उववण्णा तेनि णं देवाणं दक्षेसेणं चउवीसं सागरीवसाई टिई प॰ ॥ ८०॥ ते णं देवा चउवीसाए अद्भासाणं आणसंति बा पाणमंति वा ऊगसंति वा नीममृति वा। तेति णं देवाणं चर्रवासाए वाससह-स्मेहि आहारद्रे समप्पज्द । संतेगडभा भवनिद्विया जीवा जे चउवीसाए भवगाह-गाँहे सिक्तिस्संति बिज्ञस्मंति स्विस्संति परिनिव्वाहस्मति सव्वदक्काणसंत करिस्संति ॥ ८१ ॥ प्रिमपन्छिमगाणं तित्यगराणं पंचवामस्य पणवीसं भाव-णाओं प० तं बहा-इरियाममिई, मणगुत्ती, वयगुत्ती, आलोयभायणभोयणं, आदाणभंडमनानिक्सेवणासमिहं, अणुवीतिभासणया. कोहविवेगे, स्प्रेभविवेगे, भयवि-वेगे, हासविवेगे, उमाहअणुष्णवणया, उमाहसीमजाणणया, स्यमेव उमाहं अण्-गिष्डणया, साहम्भियद्वरगष्टं अणुक्यविय परिभंजणया, साहारणसत्तपाणं अणुक्यविय पिक्रमुंजणया, इत्यीपगुपंड गर्मसत्तगमयणासणब जणया, इत्यीवह विवाजणया, इत्यीव इंदियाणमालोक्णवज्ञणया, पुष्कर्यपुष्यकीलिआणं अणगुसरणया, पणीनाहारविवज्ञ-णया, सोइंदिबरागोवरहे, चक्किंबिदयरागोवरहे, चार्णिदियरागोवरहे, जिन्मिदिय-रागोवरई, फासिदियरागोवरई । मही ने अरहा पणनीमं ध्या उन्ने उन्नतेगे होत्या । सन्ते वि धीहवेयक्रपञ्चया पणवीतं जोयणाचि उर्क उक्तेणं पन्नता पणवीतं पन्नवीतं गाउआमि उन्विद्धर्ण प० । दोषाए ण पुढवीए पणवीसं फिरयाबाससमसहस्सा पनता । आयारस्य में भगवजो सचलिजायस्य पणवीसं अजनवणा पनता. ते जहां-सत्थपरिक्या स्त्रेगविजनो खीओसणील सम्मर्ग । आवंति जय विमोह उच-हाणसुर्यं महपरिण्या । विशेषक सिजिरिका भारतज्ञायणा य बरव पाएसा । उत्गह-पिंदमा सत्तिकसत्तिका भावण विस्तुती । निसीवृज्यस्यं पणवीसङ्गं । विच्छादिद्धि-विगलिदिए में अपजाता ने संकिलिद्वपरिणाये गामस्य कम्मस्य पणवीसं उत्तरपद-बीओ विषंत्रति-तिरियगतिनामं विगतिरियज्ञातिनामं ओरालियसरीरणामं तेलग-• शहर इस

सरीरणामं कम्मणसरीरनामं हंडगसंठाणनामं ओरालिअसरीरंगीवंगणामं छेबद्वसंघ-यगनामं वण्णनामं गंवणामं रसणामं फासणामं तिरिआणपन्विनामं अगुरुलहनामं उबघायनामं तसनामं बादरणाम् अपजनयणामं पत्तियमरीरणामं अधिरणामं असुभ-णासं दभगणासं अणादेखनासं अजसोकित्तिनासं निम्माणनासं । गंगासिध्ओ ण महाणदीओ पणवीस गाउयाणि पहलेगं दृहुओ घडसुइपवितिएणं सुनावलिहार-संठिएणं पवातेण पर्डात । रनारनवईओ णं महाणदीओ पणवीसं गाउँयाणि पहनेणं पकर (घड) महपविनिएणं मनाविन्हारसंठिएणं पवानेण पडीन । लोगिबिदसारस्य नं पुरुषस्य पुणवीस बन्धु पर ॥ ८२ ॥ इसीसे नं र्यणप्पभाए पुडुबीए अत्येगद्रयाणं नेग्ट्याणं पणवीसं पलिओवसाई ठिई प० । अहे सनमाए पटवीए अत्येगङ्गाणं नेर्द्याणं पणवीसं सामरोबमारं ठिई पण्यत्ता । अभूग्वसागणे देवाणं अत्येगद्वयाणं पणवीसं पतिओवमार्ड हिई प० । सोहर्म्सामाणे वं देवाणं अत्येग-हयार्ग पणवीसं पन्तिओवसाइं ठिई ए० । मज्जिसहोद्रमगेवेजाणं तेवाणं जहफोणं पणवीसं मागरोबमाडं टिई प॰ । जे देवा हेट्सिउवरियगेवंज्ञगविमाणेसु देवनाए उक्कणा तेसि ण देवाणे उक्रोमेणे पणवीमं सागरोक्साई िई प०॥ ८३ ॥ ने णं देवा पणवीसाए अद्ध्यासेहि आणर्यात वा पाणर्यात वा उत्पर्सात वा नामस्ति वा । तेलि णं देवाणं पणवीस वाससहस्मेहिं आहारहे समुख्यक्ष । संतेयहरा मबसिदित्रा जीवा जे पणवीसाए भवन्यहणेहि सिङ्गिस्सेनि पिजारसीत मिबस्सिन परिनिव्वाहरूमंति सञ्बदुक्याणमंत्रं करिक्संति ॥ ८४ ॥ छव्वीसं दसकप्पन्नद्वाराणं उरेमणकाला पवला, नं जहा-दम दमाणं छ कप्पम्स दस बवहार्स्स । अभवः निद्धियाणं जीवाणं मोहाणजम्म कम्मस्म छर्धाम कम्ममा संनक्षमा पहला. त जहा-मिच्छनमोहणिजं गोलस कुगाया द्रविवेद प्रधमवेद नर्पसक्रवेद हासे आर्ति र्रात भये मोर्ग दर्शका ॥ ८५ ॥ इमीसे जं रयणप्यभाग पृष्ठवीए अस्थेगहवाणे नेरद्वाणं छव्वीमं पन्तिओवमार्ड हिई ए० । अहे सन्त्रमाए पृक्वीए अन्धेगद्वाणं नेरहयाणं छठवीमं मागरोक्षमारं दिहे प० । अधुरकुआराणं देवाणं अर्थराह्याणं छर्वीमं परिज्ञोबसाई ठिई प० : सोहर्मीसाने णं देवाणं अस्पेशस्याणं छर्वास पलिओवमार्ड टिई प्र । मजिल्लामाजिल्लागेबेज्याणं बेक्स्पं जहांकी छन्नीस सागरीयमार्ड ठिंड प० । जे देवा मिलिमाहेद्विमगेबैजमाबिसाणेस देवलाए जनवर्ण तेसि में देवाणं उक्कोसेणं छन्दीसं सागरोबसाई ठिई प॰ ॥ ८६ ॥ ते वं देवा छन्दीसाए भदमासार्च जागमेति वा वाणमेति वा उत्ससंति वा मीससंति वा तेनि मं देवाचं क्रमीरं क्ससहस्तेष्ठि आहारहे समुच्याकः । संतेगहवा मक्सिदिया

जीवा जे छव्वीसेहिं भवगाहणेहिं सिज्जिस्सेति विज्ञिस्सेति मुबिस्सेति परिणिव्वाह-स्रंति सञ्बदक्खाणमेतं करिस्संति ॥ ८७ ॥ सत्तावीसं अणगारगुणा पन्नता, तं जहा-पाणाइवायाओ वेरमणं, मसावायाओ बेरमणं, अदिचादाणाओ वेरमणं, मेह-णाओ वेरमणं, पारेरमहाओ वेरमणं, सोइंदियनिस्महे, व्यक्तिंखदियनिस्महे, घाणि-दियनिगाहे, जिब्भिदियनिगाहे, फासिदियनिगाहे, कोहविदेगे, माणविदेगे, मायाव-बेगे. लोभविवेगे. भावसचे, करणसचे, जोगसचे, खमा, विरागवा, मणसमाहरणया, वयसम्बाहरणया, कायसमाहरणया, णाणसंपष्णया, दंसणसंपष्णया, चरित्तसंपष्णया, बेयणअहियासणया. मारणंतियअहियासणया । अंबुद्दीवे बीवे अभिइवज्रेहिं सत्तावी-साए गक्यनिर्हि मंबवहारे बहति । एगमेगे ण गक्यनमासे सत्तावीसाहि राहेदियाहि राइंदियरगेणं पन्ने । सोहर्म्भामाणेस कप्पेस विमाणपुरुवी समाबीसं जीयणसमाई बाहक्षेण पत्रना । वेयगसम्मनवंधोवरयस्य णं मोहणिजस्य कम्मस्स सत्तावीसं उन्तरपगडीओ संतक्रमंसा पन्ना । सावणसुद्धसनमीस णं सुरिए सत्तावीसंगृहियं पोरिनिन्छायं जिञ्बत्तहता जं दिवसलेतं नियदेगाणे रयजिलेतं अभिजिबद्याणे चार चरइ ॥ ८८ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाण नेरहयाणं सत्तावीसं पलिओवमाइं ठिई पर । अहे सत्तमाए पुत्रवीए अन्येगइयाणं नेरइयाणं सत्तावीसं सागरोबमाई ठिई प० । असरकमाराणं देवाणं अत्येगहयाणं सत्तावीसं पस्टि-ओवमार्र ठिई प० । सोहर्म्मासाणेयु कप्पेमु अन्धेगइयार्ण देवाणं सत्तावीसं पिलेओवमार्ड ठिई प० । मिजितम् उवरिमगेबेज्यार्ण देवार्ण जहरूवेर्ण सन्।वीसं सागरीवमाई ठिई प० । जे देवा मज्जिसमाज्जिसगेवेजविसाणेस देवलाए उवबण्या तेसि णं देवाणं उक्कोरेणं सत्तावीसं सागरीकमाइं ठिउँ प० ॥ ८९ ॥ ते मं देवा सत्तावीसाए अदमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीस-संनि वा । तेसि णं देवार्गं सनावीसवाससहस्येष्टिं आहारहे सम्प्यवह । संतेगहवा मयसिदिया जीवा जे सनावीसाए मकमाहणेहिं सिजिशस्तंति बुज्जिस्तंति सुवि-स्संति परिनिन्नाइस्संति सन्बद्धकाणमंतं करिस्संति ॥ ९० ॥ अद्वादीसविद्दे आयारपक्ष्ये पश्चते, तं अहा-मासिआ आरोवणा, सपंचराईमासिका आरोवणा, सदसराइमासिया आरोबणा. (सपण्यरसराइमासिबा बारोबणा, सवीसङराइमासिबा भारोवणा, सर्पचवीसराष्ट्रमासिजा आरोबणा ) एवं चेव दोमासिजा आरोबणा. सर्पेचराईदोमासिआ आरोबणा, एवं शिमासिआ आरोबणा, चलमासिआ आरोबणा, उवपाइया आरोवणा, अञ्चवपाइया आरोवणा, करिणा आरोवणा, अकरिया भारोवणा, एतावता आयारपक्षणे एताव ताव भागरिकण्ये । मवसिक्रियाणं बीवाजं

अत्थेगइयाणं मोहणिजस्स कम्मस्स अद्वावीचे कम्मंसा संतकम्मा पश्चता तं जहा-सम्मत्तवेअणिजं मिच्छत्तवेयणिजं सम्ममिच्छत्तवेयणिजं सोलस कसाया नव णोक-साया । आभिणिबोहियणाणे अद्रावीसङ्विहे प० तं० सोइंदियअत्यावग्गहे, चिनंख-दियअत्थावगाहे. घाणिदियअत्थावगाहे, जिन्भिदियअत्थावगाहे, फासिदियअत्था-वरगहे, णोइंदियअत्थावरगहे, सोइंदियवंजणोरगहे, घाणिदियवंजणोरगहे, जिन्मि-दियवंजणोग्गहे, फार्सिद्यवंजणोग्गहे, सोतिदियईहा, चक्लिदियईहा, घाणिदिय-इहा, जिन्मिदियईहा, फार्सिदियईहा, णोइदियईहा, सोतिदियाबाए. विस्तिदिया-वाए, घाणिदियावाए, जिंब्भदियावाए, फासिदियावाए, भोइंदियावाए, मोइंदिय-धारणा, चर्क्सिदियधारणा, घाणिदियधारणा, जिन्मिदियधारणा, फासिदियधारणा, णोइदियधारणा । ईसाणे णं कप्पे अद्वावीसं विमाणावाससयसहस्सा प० । जीवे णं देवगइस्मि बंधमाणे नामस्स कम्मस्स अद्वावीस उत्तरपगढीओ णिबंधति. तं जहा-देवगतिनामं, पंचिंदियजातिनामं, वेडिव्ययसरीरनामं, तेयगसरीरनामं, कम्मणसरीरनामं, समनाउरंससंठाणणामं, पंडव्यियसरीरंगोवंगणामं. वण्णणामं. गंघणामं, रसणामं, फासनामं, देवाणुप्विणामं, अगुरुलहुनामं, उवधायनामं, परा-धायनामे, उस्सासनामे, पसत्यविहायोगद्णामं, तसनामं, बायरणामं, पजननामं, पत्तेयसरीरनामं, यिरायिराणं चुमाद्यमाणं (सुभगनामं, सुस्तरनामं), आएजाणाए-जाणं दोण्हं अण्णयरं एगं नामं णिवंधड, जमोकित्तिनामं, निम्माणनामं । एवं चंब नेरहया वि, णाणतं अप्पसत्थविहायोगदणामं, हुंदगसठाणणामं, अधिरणामं, दुरुभगणामं, असुमनामं, दुस्सरनामं, अणादिज्जणामं, अजनोकिशीणामं, जिम्माण-णामं ॥ ९१ ॥ इमीसे णे स्यणप्पभाए पुढवीए अत्थेगद्रयाणं नेरड्याणं अद्यावीसं पलिओवमाई ठिई प॰ । अहे सत्तमाए पुडवीए अत्येगड्याणं नेरड्याणं अटाबीसं सागरोवमाइं ठिई प॰ । अमुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं अद्वावीसं पछिओवमाइं ठिई पनता । मोहम्मीसाणेस कप्पेयु देवाणं अत्येगइयाणं अद्वावीसं परिओवसार्ड टिई प॰ । उर्वारमहेद्विमगेवेजयाणं देवाणं जहण्णेणं अद्वार्वास सागरोबमाई टिई प । जे देवा माज्झम उवरिमगेवंज्जएमु विमाणेमु देवलाए उवस्थणा तेसि गं देवाणं उक्कोसेणं अद्वावीसं सागगेवमाइं ठिई प०॥ ९२॥ ते णं देवा अद्वावी-साए अद्भासिहें आणमंति वा पाणमंति वा अससेति वा नीससंति वा । तेसि शं देवाणं अद्वावीसाए वासमहस्सेहिं आहारहे समुप्पजइ । संतेमइया भवसिदिया जीवा जे अट्टादीसाए अवग्गहणेहिं सिज्जित्संति युज्जिस्संति मुचिस्संति परि-णिन्वाइस्संति सन्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ९३ ॥ एगूणतीसङ्बिहे पावसुवपसंगे

णं प० तं भोमे, उप्पार, सुमिणे, अंतरिक्से, अंगे, सरे, वंजणे, लक्स्लें, भोमे तिबिहे प० तं अते वित्ती वित्ता, एवं एकेकं तिबिहं, विकहाणुजीगे. विज्ञाणुजोगे, मंताणुजोगे, जोगाणुजोगे, अञ्चतित्थियपवनाणुजोगे । आसाढे णं बासे एगणतीसराइंदिआई राइंदियरगेणं पन्नताई । (एवं चेव) भहवए णं मासे । कतिए णं मासे । पोसं णं मासे । फरगुणे णं मासे । बहसाहे णं मासे । चंददिणे ण एगुणतीसं मुहत्ते सानिरेगे मुहत्तरमेणं प० । जीवे ण पसस्यऽज्यावसाणजुत्ते भविए सम्मदिद्वी तित्वकरनामसिहेआओ गामस्स जियमा एगूणतीसं उत्तरपग-हीओ निबंधिना वेमाणिएस देवेस देवनाए उववजाइ ॥ २४ ॥ इमीसे ण रवण-प्पभाए पुडवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं एगुणतीसं पत्तिओवमाई ठिई प० । अहे सत्तमाए पुडवीए अत्थेगडयाणं नेर्द्याणं एगुणतीमं सागरीवमाइं ठिई पः । अमरकमाराणं देवारं अस्पेगडयाणं एगुणतीमं पत्रिओवमाई ठिइ प० । सोहम्मी-सार्गस करपेस देवाणं अत्येगद्याणं एग्णतीसं पत्रिजावमाई ठिई प॰ । उबिस-प्रजिसमगेवेजवार्ग देवार्ण जहरणोर्ग एगुणतीस सागगेवमाइं ठिइं प० । जे देवा उवरिमहेट्रिमरोवेज्यविमाणेम् देवनाए उववण्या तेनि णं देवाणं उक्कोसेणं एगूण-तीसं सागरोबमाइं टिइं प० ॥ ९५ ॥ ते णं देवा एगुणतीसाए अद्भासेहिं आण-मीति वा पाणमीति वा उससीति वा नीससीति वा । नेसि वं देवाणं एगुणतीसे वास-महस्सेहिं आहारदे मम्प्पञ्चर । संतेगड्या भवतिहिया जीवा जे एगणतीसमद-गाडणेहिं मिजिसस्पंति बजिसस्पंति मुखिरसंति परिनिव्वाइस्पंति सव्ववक्काणमेते करिस्संति ॥ ९६ ॥ तीर्स मोहणीयठाणा प० तं० जे यानि नसे पाणे, बारिमजो विगाहिआ। उदएण कम्मा मारेई, महामोहं पक्ष्यक ॥ १-१ ॥ सीसावेडेण जे केई, आवेदेड अभिक्कार्ग । तिब्बासभसमागारे, महामोहं एकव्यड ॥ २-२ ॥ पाणिणा संपितिना णं, सोयमावरिय पानिनं । अंतोनदंतं गारेई, महायोहं पक्रवड ॥ २-३ ॥ जायतेर्य समारम्भ, बर्द ओर्रिभया जर्ण, अंतीभूमेण मारेई(जा), महामोहं पकुव्यह ॥ ४-४ ॥ सिस्सम्मि जे पहणह, उत्तमंगम्मि चेयसा । विभज मत्थयं फाले, महामोहं पकुल्बद ॥ ५-५ ॥ पुणो पुणो प्रविधिए, हमिसा उबहसे वर्ण । फळेणं अद्रवा दंदेणं, महामोहं प्रकृषद् ॥ ६-६ ॥ गृहामारी निगृहिका, मार्य मायाए छावए । असववाई विष्यार्व, महामोहं पड्रम्बर ॥ ५०० ॥ धंसेह जो अभूएगं, अकर्म जत्तकुम्युचा । सदुवा तुस कासिति, महामोहं पकुच्चइ ॥ ८-८ ॥ जागमाणो परिसमो, सनामोसानि भासइ । जनचीनशंते पुरिसे, सहामोहं पकुः व्यव ॥ ९-९ ॥ अभावगस्य नयमं, दारे वस्त्रेय पंतिया । विवसं विक्योनस्ता

णं, किचा णं परिवाहिरं ॥ १०॥ अवगसंतं पि संपित्ता, परिलोमाहिं वग्गुहिं। भोगभोगे वियारेई, महामोहं पकुव्वइ ॥ ११-१०॥ अकुमारभूए जे केई, कुमारभूप सि हं वए । इत्यीहिं गिँद वसए, महामोहं पकुव्वई ॥ १२-११॥ अवंभयारी जे केई, वंभयारी ति हं वए । गहहेब्ब गवां मज्झे, विस्तरं नयई नदं ॥ १३ ॥ अप्पणो अहिए बाटे, मायामोसं बहुं भसे । इत्बीविसयगेहीए, सहामोहं प्कुव्वइ ॥ १४-१२ ॥ जं निस्सिए उव्वहद्, जसमाहिगमेण वा । तस्स लुक्सइ विनम्मि, महासोहं पकुक्वइ ॥ १५-१३ ॥ ईसरेण अदुवा गामेणं, अणि-सरे ईसरीकए । तस्स संपयरीणस्स, सिरी अनुलमागया ॥ १६ ॥ ईसादोसेण आबिद्रे, ब्लुसाविलचेयसे । जे अंतराअं चेएइ, महामोहं पकुन्वइ ॥ १७-१४ ॥ सप्पी जहा अंडउडं, भत्तारं जो विहिंसइ । सेणावई पसत्यारं, महामोहं पकुव्यक ॥ ९८-१५॥ जे नायगं च रहस्स, नेयारं निगमस्स वा । सेट्रि बहरवं हंता, महामोहं पकुब्बइ ॥ १९-१६ ॥ बहुजणस्स णेयारं, दीवं नाणं च पाणिणं । एयारिसं नरं हंता, महामोहं पकुन्वइ ॥ २०-१७ ॥ उवद्वियं पडिविरयं, संजयं सत्वस्तियं । वक्तम्म धम्माओ भंगेइ, महामोहं पकुन्वइ ॥ २१-१८ ॥ तहवाणंतणाः णीणं, जिलाणं वरदंसिणं । तेसिं अवण्णवं बाले, महामोहं पकुटवड ॥ २२-१९ ॥ नेयाडअस्स मग्गस्स, दुद्दे अवयर्ड बहुं । तं निष्पयंनी भावेड, महासोहं पर्व्यड n २३-२० ॥ आयरियजनज्झाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए । ते चंत्र सिंगई बाले. महामोहं पकुटवड ॥ २४-२१ ॥ आयारिय उवज्झायार्ग, सम्मे नी एडिन-प्पद्व । अप्पिडिपृयए थद्धे, महामोहं पकुन्वइ ॥ २५-२२ ॥ अबहुस्सुए य जे केई, स्राणं पविकत्यई । सज्झायवायं वयइ, महामोढं पकुटवइ ॥ २६-२३ ॥ अतब-स्पीए य जे केई. तवेण पविकत्थह । सञ्वलीयपरे नेणे, महामोहं पकुन्वड ॥ २७-२४ ॥ साहारणद्वा जे केई, गिलाणाम्म उर्वाद्वए । पभू ण कुणई कियां, मज्झं पि से न कुन्वइ ॥ २८ ॥ सढे नियदीपण्णाणे, कळुसाउलचेयसे । अप्पणी य अबोहीय, महामोहं पकुल्वइ ॥ २९-२५ ॥ जी कहाहिगरणाई, संपर्वजी पुणी पुणो । सन्वतित्थाण भेयाणं, महामोहं प्रकृत्वइ ॥ ३०-२६ ॥ जे अ आहम्मिए जीए, संपओजे पुणो पुणो । सहाहेर्ड सहीहेर्ड, महामोहं पकुल्वइ ॥ ३१-२७ ॥ जे अ माणुस्सए भोए, अदुवा पारलोइए। तेऽतिप्पर्यतो आसम्बर्ध, महामोई पकु-व्वइ ॥ ३२-२८ ॥ इष्ट्री जुई जसो बण्गो, देवार्ण बलवीरिय । तेसि अवण्णवं बाके, महामोहं पकुल्बइ ॥ ३१-२९ ॥ अपस्समाणो पस्सामि, देवे अवस्थे य गुज्सने । अण्णाणी जिणपूर्यही, महामोई पकुज्बह ॥ ३४-३०॥ ९०॥ धेरे बं मंडियपुत्ते तीसं बासाई सामण्णपरियावं पाउणिता विदे बद्धे जाव सञ्चदक्खप्प-हीं । एगमेंगे र्ण अहोरते तीसमृहते महत्तरगेषं पक्ते । एएछि र्ण तीसाए महत्तार्ण तीसं नामधेजा पर, तं जहा-रोहे, सत्ते, मिने, बाऊ, सुपीए, अभिचंदे, माहिंदे, पलंबे, बंभे, सब, आणंदे, विजए, विस्सरीणे, पायावचे, उवसमे, ईसाणे, नहे, भाविअप्पा, वेममणे, वर्णे, मनारेसमे, गंधव्वे, अभिगवेसायणे, आनवे, आवते, तद्वते. भगहे. रिसभे, सव्बद्धसिद्धे, रक्खसे । अरे णं अरहा तीसं धणु(ण्.)ई उद्हे उचनेणं होत्या । सहस्पारस्य णं देविदस्य देवरको तीसं सामाणियसाहस्सीओ पः । पासे णं अरहा तीसं वासाइं अगारवासमञ्ज्ञे वसत्ता अगाराओ अणगारियं पञ्चडण । समणे भगवं महावीरे तीसं वासाइं अगारवासमज्ज्ञे बसित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वतः । रयणप्पभाए णं पुढवीए तीमं निरयावाससयसहस्सा पव ॥ ९८ ॥ इमीसे में रयणप्पभाए प्रवीए अत्येगइयाणं नेरहयाणं तीसं प्रतिओवमाई टिई प्रवा अहे सम्माए प्रवीए अन्यगह्याणं नेरह्याणं तीसं सागरोबमाई ठिई पर । अमरकमाराणं देवाणं अत्थेगडयागं तीसं पलिओवमाई टिई पर । सोहम्मी-साणेम कप्पेस डेवाणं अत्येगद्रयाणं तीसं पत्तिओवमाइं ठिडे प० । उवरिसउवरिस-रोवेज्ययाणं देवाणं जहण्येणं तीमं सामरोवमाई ठिई ए०। जे देवा उवरिममज्जि-मरोबेजाएस विमाणेस देवनाए उववण्या तसि यं देवार्य उन्नोसेयं तीसं सागरोबमाई ठिडे प० ॥ ९९ ॥ ते णं देवा तीमाए अद्भासेहि आणमंति वा पाणमंति वा उस्मसंति ना नीमसंति वा । तेसि णं देवाणं तीसाए वाससहस्सेह्रं आहारदे सम-प्पजह । संतेगह्या मवसिद्धिया जीवा जे नीसाए भवग्गहणेहि सिज्झिस्संति बुज्जिस्संति मश्चिरसंति परिनिञ्चाहरसंति सञ्चदक्काणमंतं करिस्संति ॥ १०० ॥ एकतीसं सिद्धाइगुणा पत्रता, ते जहा-खीचे आभिणिबोहियणाणावरचे, खीणे स्य-णाणावरणे, खीणे ओहिणाणावरणे, खीचे अभएजक्णाणावरणे, खीणे केवलमाणा-वरमं, खीणे चक्क्क्षदंसणाक्रके, खीणे अचक्क्क्षदंसणावरमे, खीणे ओहिदंसणावरमे, बीणे केवलर्यसणावरणे, बीजे निहा, बीजे मिहाजिहा, बीजे पयला, बीजे पयला-पमला, खीने बीजदी, खीने सावावेयनिके, खीने असावावेयनिके, खीने दंसण-मोहणिज, लींगे वरित्रमोहणिजे, लींगे नेरहजाउए, लींगे तिरिकाउए, लींगे मण-स्साउए, जीने देवाउए, जीने उचागीए, जीने निजागीए, जीने सममाने. जीने अग्रमणामे. बीचे दार्थतराच् बीचे खार्थतराच, बीचे भोगंतराच, बीचे उबभोगं-तराए, खीने बीरिअंतराए ॥ १०१ ॥ मंदरि मं पञ्चए भरमितके एकसीसं जोगण-सहस्ताई छ्येव तेवीसे जीवनसए किन्दिर्मा परिक्येनेण प्राता । जना वं सरिष्

सञ्बबाहिरियं मंडलं उपसक्तिमा चारं चरइ तया णे इह्रगयस्स मणुस्सस्स एक-तीसाए जोयणसहस्सेहिं अद्रहि अ एकतीसेहिं जोयणसएहिं तीसाए सदिभागे जोय-णस्स सुरिए चन्खुप्फासं हव्वमागच्छइ । अभिवृष्टिए णं मासे एकतीसं सातिरेगाई राइंदियाई राइंदियमोणं पज्ञते । आइचे णं मासे एकतीसं राइंदियाई किंचि विसेसणाई राडंदियमोणं पन्नते ॥१०२॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पृत्ववीए अत्थेगइयाणं नेरह्याणं एकतीसं पतिओवमाइं ठिई प० । अहे सनमाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरख्याणं एकतीसं सागरीवसाइं ठिउँ प० । असरक्रमाराणं देवाणं अत्येगङयाणं एकतीस पनि-ओवमार्ड ठिई पर । मोहर्म्मासाणेम् कप्पेमु अत्येगद्दयाणं देवाणं एकतीसं परिख्यो-वमाइं टिई पर । विजयवेजयंतजयंतअपराजिआणं देवाणं जहण्णेणं एकतीसं साग-रोबमाई ठिई पर । जे देवा उवरिम्उवरिमगेवेजयविमाणेस् देवनाए उववण्णा तेसि णं देवाणं उद्घोसेणं एकतीसं सागरीवमार्ड ठिई प० ॥ ५०३ ॥ ते णं देवा एकती-साए अद्भासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्समंति वा नीसस्ति वा । तेसि र्ण देवाणं एकतीसं(स)वाससहस्मेहि आहारहे समुष्पज्य । संतेगइया अविभिद्धया जीवा जे एकतीसेहिं भवग्गहणेहिं सिज्ञिस्मेति युज्जिस्मेति सुविस्सेति परिनिव्वाहस्मेति सन्बदुक्खाणमंतं करिस्सति ॥ १०४ ॥ बत्तीसं जोगसंगदा प०, तं बहा-आलोयण. निरवलावे. आवर्डस दहधम्मया । अणिस्पिओवहाणे य. मिक्ला निष्पिकम्मया ॥ १ ॥ अण्यायया, अलोमे य, तितिकृता अज्ञव महे । सम्मदिटी समाही य, आयारे विण्यावए ॥ २ ॥ धिईमई य स्वेगे, पणिही नविहि संबरे । अन्होत्येख-संहारे. सञ्बकामविरत्तया ॥ ३ ॥ पश्चकाणे विज्ञस्यको, आपमाने स्वासको । झाणसवरजोगे य. उदए मारणंतिए ॥ ४ ॥ संगार्णं च पांरण्याया, पार्यास्छनकरणे वि य । आराहणा य मरणंते, वर्तास जोगसंग्हा ॥ ५ ॥ १०५ ॥ बत्तीसं देविदा प॰. तं जहा-चमरे बली धरणे भुआणंदे जाव धोम महाधोसे चंदे मुद्रे सके ईसाणे सर्णवृत्मारे जाव पाणए अञ्चए । कुंधुस्स ण अरहओ वत्तीमहिया बत्तीसं जिणसया होत्था । सोहम्मे कप्पे नत्तीसं विमाणानासमयसहस्या प० । रेवडणक्सते वती-. सइतारे पज्ञते । बत्तीसतिविहे णट्टे प्रकति ॥ १०६ ॥ इमीमे णं रयणप्यभाए पुढ-वीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं बत्तीसं पलिओवमाई टिई प॰ । अहे सत्तमाए पुरुवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं बत्तीसं सागरोत्रमाई ठिई प० । अमुखुमाराणं देवाणं अत्बे-गड्याणं बत्तीसं पिलञोनमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाषेषु कप्पेसु देवाणं अत्येगह्यामं बत्तीसं पिलेओवमाई ठिई प०। जे देवा विजयवेजयेतजयंतअपराजियविमाणेस देवताए उनवण्णा तेसि णं देवाणं अत्येगइयाणं वत्तीसं सागरोवसाई ठिई प० ।

ते णं देवा बत्तीसाए अद्भासिह आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं बत्तीसवाससहस्सेहिं आहारद्वे समुप्पञ्च । संतेगहया भव-सिदिया जीवा जे बत्तीसाए भवगगृहणेहिं सिजिसस्वंति बुज्जिस्यंति मुचिस्यंति परि-निव्वाइस्पंति सव्यवक्रसाणमंनं करिस्पंति ॥ १०७ ॥ तेत्तीसं आसामणाओ पक्र-ताओ, तं जहा-सेहे राइणियस्य आसर्च गंता मनइ आसायणा सेहस्स, सेहे राइ-णियस्म पुरओ गंता भवइ आसायणा सेहस्म, सेहे राइणियस्स सपक्सं गंता भवइ आसायणा सेहस्स, सेहे राउणियस्य आसर्च टिवा भवड आसायणा सेहस्स, जाब सेहे राइणियस्य आलबमाणस्य तत्थगाः चेव पडिसुणिता भवद आसाथणा सेहस्स । बमारम् णं अस्रिद्मा अस्ररूण्णो चमरचंचाए रायहाणीए एकमेकवाराए नेत्रीसं तेत्तीसं भोमा प० । महानिदेहे णं वासे तेत्तीसं जोगणसहस्साई साइरेगाई विक्सं-भेणं पर । जया णै मृहिए बाहिरार्गत्र तथे मेडले उबसंकमित्ता णै चारे चरइ तया ण हह गयस्य प्रांत्मस्य नेनीमाए जोयणसहस्मेहि किनिविसेम्णेहि चक्न्युप्फार्स हरबमागच्छा ॥ ५०८ ॥ दमीसे ने रयणप्पभाए वृडवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणे तंभीमं परिओवमाई हिंडे प० । अहं सत्तमाण पृष्ठवीए कालमहाकालरोध्यमहारोध्यस नेरहराणं उद्योगं तेशीसं सागरीवमाई ठिई प० । अप्पट्टाणनरए नेरइराणं अज-हज्जमणकोमेर्ण नेनीमं मागरीवमाई रिडे पर । असुरक्माराणं अन्येगडयाणं देवामं तेनीमं परिश्रोबमाई टिई पर । सोहम्सीमाणेम अत्येगडयाग देवाणं तेनीसं परि-ओवमारं ठिई प० । विजयवैजयंतजयंतअपराजिएस विमाणेस उद्योगेण नेत्रीसं मागरीवमार्ड टिई प॰ । जे देवा सम्बद्धनिये महानिमाणे देवलाए उववण्या तेसि णं देवाणं अजहण्यसण्यासेनेणं तेत्तीसं मागरीवमाउं टिई प० ॥ १०९ ॥ ते णं देवा तेनीसाए अद्यमासेहि आणमंति वा पाणमंति वा उम्मसंति वा निस्ससंति वा। तमि णं देवाणं तेलीसाए वाससहरूसेहि आहारहे समुष्पजद । संतेगहया भवसि-दिया जीवा जे तेलीसं अवस्महनेहीं सिजियस्यंति बुज्यिस्यंति सुनिस्संति सञ्ब-दुक्लाणमंतं करिस्संति ॥ ११० ॥ बोत्तीमं जिषाइसेसा प० तं जहा-अवद्विए केस-मंतरोमनहे, तिरामका निरुवकेका सायलडी, गोक्कीरपंडुरे मंससोबिए, परमुप्पल-गींघए उस्साससिस्सासे, परक्षां आहारनीहारे अविस्ते मंसचवन्त्रमा, आगासगर् चकं, आगासगर्य कर्ता, आगासगयाओ संवयरवामराओ, आगासफाळिआसर्व गपायपीडं बीहासणं, आसासगओ कुडजीसहत्सपरिमंडिआभिरामो इंदणसओ पुरको गच्छा, बाद बाद वि व व वादता मगवतो चिह्नति वा निसीमंति वा तस्य तत्थ वि य न तक्षानादेव संख्यापातुण्याकस्त्रवादको संस्थानो संभावो सर्पटो

सपडागो असोगवरपायवो अभिसंजायइ, ईसिं पिद्वओ मडढठाणंमि तेयमंडल अभिसंजायड अंधकारे वि य णं दस दिसाओ पभासेइ, बहुसमरमणिजे भूमिभागे. अहोसिरा कंट्या जायंति, उऊ विवरीया सुहफासा भवंति, सीयछेणं सहफासेणं सर-भिणा भारतणं जोयणपरिमंडलं मञ्बओ समंता संपमजिन्ह, जुत्तफुसिएणं मेहूंण य निहयरयरेण्यं किञ्चड, जलथलयभासुरपभृतेणं बिटहाइणा दसद्धवण्णेणं कुसुमेणं जाणु-स्सेहप्पमाणमिते (अचित) पुष्फोवयारे किजद, अमणुष्णाणं सहफरिसरसहबगंघाणं अवकरिसो भवर, मणुण्णाणं सहफरिसरसह्वगंधाणं पाउच्माओ भवड, पत्राहरओ वि य णं हिययग्रमणीओ जोयणनीहारी सरो, भगवं च णं अदमागहीए भासाए धम्म माइक्खड, सा वि य णं अद्भागही भासा भासिक्यमाणी तसि सन्वेसि आरियम-णारिवाणं दप्यवचरपअमियपसुपिन्ससरीसिवाणं अप्पणो हियसिवसुहयभागक्ताए परिणम् इ. पञ्चबद्धवेरा वि य णं देवासुरनागसुवण्णजक्तरकसम्बन्धनिकारिसगरः-लगंधव्यमहोरमा अरहुओ पायमुळे पसंतिचित्रमाणसा धम्मं निसामंति, अण्ण रन्धि-यपावयणिया वि य णमागया वंदेति, आगया समाणा अरहओ पायमुले निप्पलिब-यणा हवंति. जओ जओ वि य णं अरहंती भगवंती विहरंति तओ तओ वि य णं जोयणपणवीसाए ण इंती न भवइ, मारी न भवइ, सचकं न भवद, परचकं न भवइ, अड्बुद्री न भवड़, अणाबुद्धां न भवड़, दुव्भिक्खं न भवड़, पृथ्यपण्णा वि य णं उप्पाड्या बाही खिप्पमिव उबसमंति ॥ १११ ॥ अंबुद्दीये ण दीवे चउनीस चक्कवांट्र-विजया प० तं जहा-बत्तीसं महाविदेहे दो भरहे एरवए । जंब्हींवे णं दीवे वोत्तीसं बीहवेयचा प० । जंबुहीवे णं बीवे उक्कोसपए चोनीमं नित्यंकरा समाप्यक्रंति, बमरस्य णं असुरिंदस्स असुररष्णो चोत्तीसं भवणावाससयमहस्सा पः । पहमपंचमछद्री-सत्तमाम् चउम् पुढवीम् चोत्तीस निर्यावाससयसहस्सा प० ॥ ११२ ॥ पणनीस सचवयणाइसेसा पः । कुंथू णं अरहा पणतीसं घणुई उन्ने उन्नेनेणं होत्या । दत्ते णं बासुदेवे पणतीस धणूइं उर्ष उत्रतीणं होत्या । नंदणे णं बलदेवे पणतीसं धण्डं उर्ष उचतेणं होत्था । वितियच उत्बीस दोस पढवीस पणतीसं निर्यावाससयसहस्सा प० ॥ ११३ ॥ छत्तीसं उत्तरज्ञायणा प० तं जहा-विषयसुयं, परीसहो, चाउरेगिजं, आसं-सर्ग, अकाममरणिजं, पुरिसविजा, उरन्भिजं, काविलियं, नमिपन्वजा, दुमपत्तर्य, बहुसुयपूजा, इरिएसिजं, चित्तसंभूबं, उसुयारिजं, समिक्खुगं, समाहिठाणाई, पावस-मणिजं, संजङ्जं, मियचारिया, अणाहपञ्चजा, समुद्गालिजं, रहनेमिजं, गोयमके-सिजं, समितिओ, जन्नतिजं, समागारी, सर्हिक्जं, मोक्समगगर्द, अपमाओ, तवोमस्गो, चरणविही, पमायद्यणाई, कम्मपयकी, केस असवर्ण, अणगारमस्गे, जीवा-

जीवविभत्ती य । चमरस्स गै असुरिंदस्स असुररण्णो सभा सहस्मा छत्तीसं जोयणाई उन्नं उचतेर्ग होस्या । समणस्य र्ग भगवओ महावीरस्य क्रतीमं अञ्चार्ग साहस्सीओ होत्या । चेनासोएस णं प्रासेस सइ छत्तीसंगुलियं स्रिए पोरिसिछायं निय्वनद् ॥११४॥ कुंशस्य णं अरहओ सत्ततीसं गणा सत्ततीसं गणहरा होत्था । हेमदयहेरण्ण-बयाओं णं जीवाओं सत्तरीमं जोयणसहस्साई छत्र चंउसत्तरे जोयणसए सोलस य एग्णवीमइभाए जोयणस्य किचि विसंस्णाओ आयामेणं पन्नताओ । सन्वासु णं विजयवेजयंतजयंतअपराजिआम् रायहाणीत् पागारा सत्ततीसं सत्ततीसं जोयणाइं उच्चे उचनेणं प० । खुङ्कियाए णं विमाणपविभत्तीए पडमे वग्ने सत्तर्तासं उद्देमणकाला प० । कांत्रयबहुत्रसत्तमाए णं मृरिए सन्तीमगुळियं पोरिसछायं निब्बतहत्ता णं चारं चरइ ॥ ११५ ॥ पासस्य णं अरहओ पृश्यिदाणीयम्य अद्भृतीसं अजिआसाहस्तीओ उक्कोलिया अजियासंपया होत्या । हेमबयएर्ण्यव्हेयाणं जीवाणं धणुपिट्रे अद्वर्तीसं जोयणसहस्माई सन य चत्ताळे जोयणसए दस एगुणवीसहभागे जोयणस्य किचि विसेम्णा परिक्लेवेणं पक्षणा । अत्यस्म णं पव्वयरण्णां वितिए कंडे अद्वर्तामं जीयण-महस्साई उन् उन्नेनर्ण होत्या । सुद्धियाए णं विमाणपविभन्तिए बितिए वागे अट्ट-तीस उद्देसणकाला प० ॥ ११६ ॥ नामस्य णं अरहओ एगूणचनालीमं आहोहिय-सया होतथा । समयक्षेत्र एगूणवत्तालीसं कुलपव्यया प०, तं बहा-तीस बासहरा, पंच मंदरा, बतारि उनुकारा । दोबचउत्वयंचमछद्वसनमासु मे पंचसु पुढवीसु एगू-णचत्तालीसं निरयाबामसयसहस्सा ५० । नाणाबर्राणञस्य मोहणिजस्स गोनस्स भाउयस्य एयामि णे चउन् कम्मपगरीणे एग्णबत्तासीसं उत्तरपगरीओ पद्यनाओ ॥ ११७ ॥ अरहुओं णं अनिद्वनेमिस्स चनालीसं अजियासाहस्त्रीओ होत्या । संद-रच्लियाणं बत्तालीसं जोयणाई उद्वं उद्यंतणं प्रणता । संती अरहा बत्तालीसं धण्हं उर्षु उत्रतेनं होत्या । भूयाणंदस्स नं नागकुमारस्स नागरको चलालंसं भवणाया-ससयसहस्सा प॰ । खुद्रियाए णं विमाणपविभूतीए तहए वर्गे चत्राक्षीसं उद्देशण-काला प०। फल्युणपुण्जिमासिणीए वं सुरिए बत्ताठीसंगुलियं योरिबीखार्य निव्बद्धक्ता र्व चारं चरइ । एवं कशियाए वि पुलिमाए । महासक्के कप्पे चलाछीसं विमाणा-बाससहस्सा प॰ ॥ १९८॥ नमिस्स णं अरहओ एगचतालीसं अखिबासाहस्सीओ होत्या । चउन्न पुढवीन्न एकाबनालीनं निरवाबाससमसहस्सा प॰, तं जहा-रगण-प्यमाए पंकप्यभाए तमाए तमतमाए। महाकियाए ने विमानपविभनीए पडमे क्यो एकचताळीसं जोसणकासा प ।। ११८॥ समने मधर्व महावीरे बाबाजीसं बासाई साहियाई सामण्यपरियानं पातिया। सिद्धे बाब सम्बद्धकवापाहीने । वेषुहीबस्स नं

दीवस्स प्राच्छिमिहाओ चरमंताओ गोधुभस्स णं आवासपम्बयस्स प्रबच्छिमिहे चरमंते एस ण बायालीसं जोयणसहस्साई अबाहाती अंतरं पन्नतं । एवं चलहिसं पि दओभासे संखोदयसीमे य। कालोए णं समुद्दे बायालीसं चंदा जोइंस वा जोइंति वा जोइस्सति वा बायाठीस सरिया प्रभासिस वा प्रभासिति वा प्रभासिरसंति वा। संमुच्छिमभ्यपरिसप्पाणं उक्कोर्सणं वायालीसं वाससहस्साइं ठिई प०। नामकम्मे बायाठीसविद्धे पन्नते, तं जहा-गइनामे, जाइनामे, सरीरनामे. सरीरंगोवंगनामे. सरीरबंधणनामे, सरीरसंघायणनामे, संघयणनामे, संठाणनामे, बण्णनामे, गंधनामे, रसनामे, फासनामे, अगुरुलहयनामे, उवधायनामे, पराधायनामे, आणुपुन्वीनामे, उस्तासनामे, आयवनामे, उज्जोयनामे, विह्रगगइनामे, तसनामे, थावरनामे, सहम-नामे. बायरनामे. पजननामे. अपज्जतनामे. साहारणसरीरनामे. पत्तेयसरीरनामे. थिरनामे, अथिरनामे, नुभनामे, असुभनामे, सुभगनामे, दुरुभगनामे, सुभरनामे, दुस्सरनामे, आएजनामे, अणाएजनामे, जसोकित्तिनामे, अजसोकित्तिनामे, निम्मा-णनामे, नित्यकरनामे । लवणे णं समृद्दे बायालीसं नागसाहस्सीओ अस्मितरियं वेलं धारंति । महालियाए णं विमाणपविभक्तीए बितिए वर्गे बायालीसं उद्देसणकाला प॰। एगमेगाए ओसप्पिणीए पंचमछद्रीओ समाओ बायालीसं वाससहस्साइं काळेणं पन्नताई । एगमेगाए उस्सप्पिणीए पढमबीयाओ समाओ वायाकीमं बासमहस्साई कालेणं पन्नताई ॥ १२० ॥ तेयालीसं कम्मविवागञ्जयणा प० । पढमचउरथपंच-मानु पुढवीसु तेयालीस निरयावासमयसहस्सा प० । जंबहीवस्य णं दीवस्स पुरच्छि-मिहाओ चरमंताओ गोथभस्स णं आवासपन्वयस्स पुरन्छिमिहे चरमंते एस णं तेयालीसं जोयणसहस्साई अबाहाए अंतरे प०। एवं चउहिसिं पि दगभागे सखे दयसीमे । महालियाए णं विमाणपविभन्तीए तइए वरगे तैयालीसं उद्देसणकाला प० ॥ १२१ ॥ चोयालीसं अज्झयणा इसिमासिया दियलोगच्याभासिया प० । विम-लस्त ण अरहओ णं चउआलीसं प्रिस्तुगाइं अणुपिट्रि मिदाइं जाव प्पहीणाइं । धरणस्य णं नागिदस्य नागरण्गो चोयाठीसं भवणावाससयसहस्सा प० । महाछि-याए ण विमाणपविभक्तीए चडत्वे वस्ने चोयाठीमं उद्देनणकाला प० ॥ १२२ ॥ समयखेते णं पणयालीसं जोयणसग्रसहस्साई आयामविक्संभेण प०। सीमंत्र कं नरए पणयालीसं जोयणसयसहस्साई आयामविक्संभेणं प्राप्त वहविमाणे वि । इसिपब्सारा णे पुढवी एवं चेव । धम्मे णे अरहा पणयालीसं **घण्डं उन्ने उन्नोणं** होत्या । मंदरस्स णं पव्ययस्स चडिंद्सि पि पणयाडीसं पणयाडीसं जोगणसहस्साई अबाहाए अंतरे प॰ । सब्दे वि मं दिवकुखेतिया नकसत्ता पणयाठीसं मुहत्ते

चंदेण सिद्धं जोगं जोइंसु वा जोइंति वा जोइस्संति वा-तिक्षेत्र उत्तराई. पुणव्यस् रोहिणी विसाहा य । एए छ नक्खना, पणयालमुहत्तसंजीगा ॥ महालियाए ण विमाणपविभक्तीए पंचमे वन्ने पणयाठीसं उद्देसणकाळा प०॥ १२३॥ दिडिवायस्स र्णं छायालीसं माउयापया प० । बंभीए णं लिबीए छायालीसं माउयऋबरा प० । पभंजगस्स णं वाउनुमारिंदस्य छायाठीसं भवणावाससयसहस्सा प० ॥ १२४ ॥ जया ण स्रीरए सञ्बद्धितरमंडलं उषसंक्रिमता ण चारं चरइ तया ण इहगयस्स मणुमस्स सनचनालीसं जोयणसहस्सेहिं दोहि य तेवड्रेहिं जोयणसएहिं एकवीसाए य सदिभागेहिं जोयणस्य सरिए चक्रवकासं हव्बसागच्छड । थेरे णं अग्गिभई सत्त-चालीसं बासाई अगारमञ्झे वसित्ता मंडे भविता अगाराओ अणगारियं पव्बडए ॥ १२५ ॥ एगमेगस्स णं रत्नो चाउरतचक्कविहस्म अडयालीसं पट्टणसहस्सा प० । भम्मस्स णं अरहओ अहयालीसं गणा अडयालीस गणहरा होत्या । सरमंडले णं अडयालीसं एकसद्विभागे जोयणस्य विक्खंभेणं प० ॥ १२६ ॥ सन्तर्मामयाए णं भिक्खपिडिमाए एगूणपन्नाए राडंदिएहिं छन्नउइभिक्खासएर्ण अहासुनं जाव आरा-हिया भवड़ । देवकुरुउत्तरकुरुएमु णं मणुया एगूणपना राइंदिएहिं संपन्नजोब्बणा भवंति । तेइंदियाणं उद्दोसेणं एगुणपन्ना राइंदिया ठिई प० ॥ १२७ ॥ मुणिनुञ्च-यस्स णं अरहओ पंचास अज्ञियासाहस्सीओ होत्या । अणंते णं अरहा पशासं भण्डं उन्नं उन्नंतर्ण होत्या । पुरिमुत्तमे णं बामुदेवं पन्नासं भण्डं उन्नं उन्नतेणं होतथा । सन्वे नि ण दीहनेयदा मुळे पनासं पनासं जोयणाणि विक्खंभेणं पः । लंगए कप्पे पनासं विमाणावामसहस्सा प० । सञ्चाओ णं तिमिस्सगृहासंडगप्पवा-यगुहाओ पन्नासं पन्नासं जोयणाइं आयामेणं प० । सब्वे वि णं कंबणनपव्यया सिंहरतले पनास पनासं जोयणाडं विक्खंमेणं प०॥ १२८॥ नवण्हं बंभचेराणं एकावर्ष उद्देमणकाला प॰ । चमरस्स णै अपुरिदस्स अपुररक्षो सभा सुधम्मा एका वनसंभसयसंनिविद्वा पः। एवं चेव बलिस्स वि । सुप्पभे नं बलदेवे एकावर्ष वाससयसहस्साई परमाउं पाळइला सिद्धे बुद्धे जाब सब्बदुक्क्रप्पर्हाणे । दंसणावर-णनामाणं दोण्डं कम्माणं एकावशं उत्तरकम्यपगढीओ पश्चताओ ॥ १२९ ॥ मोहणि-जारस मं कम्मरस बाबचं नामधेजा प॰, तं जहा-कोहे, कोवे, रोसे, वोसे, असमा, संजलने, कलहे, बंबिक्के, भंडने, विवाए, माने, मदे, दप्पे, बंभे, असुक्रोसे, गम्बे, परपरिवाए, अक्रोसे, अवक्रोसे (परिभवे), उधए, उचाने, माया, उवहीं, निवकी, वलए, महचे, क्मे, क्के, कुरुए, देभे, क्के, जिस्हे, किस्बिसे, अणायरणया, गृह-णया, शंयभया, पतिक्रंचणया, सारिजोगे, स्रोमे, इच्छा, मुच्छा, कंबा, गेही,

तिण्हा, भिजा, अभिजा, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मरणासा, नंधी, रागे। गोधभस्स णं आवासपन्वयस्स पुरन्छिमिलाओ चरमंताओ बलयामुहस्स महापा-यालस्स पचित्रामिहे चरमंते एस णं बावनं जोयणसहस्साइं अबाहाए अंतरे प०। एवं दगभासस्स णं केउगस्स मलस्स ज्यगस्स दगसीमस्स ईसरस्स । नाणावर-णिजस्स नामस्स अंतरायस्म एतेसि ण तिण्हं कम्मपगढीणं बावर्षं उत्तरपयढीओ पन्ननाओ । सोहम्मसणंकुमारमाहिंदेसु तिसु कप्पेसु बावकं विमाणावाससयसहस्सा प० ॥५३०॥ देवकुरुउत्तरकुरुयाओ णं जीवाओ तेवजं तेवजं जोयणसहस्साइं साइरेगाइं आयामेणं पन्नताओ । महाहिमवंतरूष्पीणं वासहरपव्वयाणं जीवाओ तेवर्त्रं तेवन्नं जोयणमहस्साइं नव य एगतीसे जोयणसए छत्र एगुणवीसहभाए जोयणस्स आया-मेणं पन्ननाओ । समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तेवनं अणगारा संवच्छरपरि-याया पंचस अणुनरेस महडमहालएस महानिमाणेस देवनाए उववसा । संमुन्छिम-उरपरिसप्पाणं उक्कोसेणं तेवनं वाससहस्या ठिई प० ॥ १३१ ॥ भरहेरवएस णं वासेस एगमेगाए उस्सप्पिणीए ओस्पिणीए चउवजं चउवजं उनमप्रिसा उप्पर्जिन वा उप्पर्जित वा उप्पजिस्संति वा. तं जहा-चउवीस तित्यकरा बारम चक्कवडी नव बलदेवा नव वासुदेवा । अरहा णं अभिद्रनेमी चउवन्नं राइंदियाई छउमत्थ-परियायं पाउणिता जिणे जाए केवली सञ्बन्न सञ्बन्धावदरिसी । समणे भगवं महावीरे एगदिवसेणं एगनिसिजाए च उपपन्नाई वागरणाई वागरित्या । अर्णनस्स ण अरहुओ चउपन्नं गणहरा होत्या ॥ १३२ ॥ मिल्रस्य णं अरहुओ [मेली णं अरहा] पणपन्नं वासमहस्साई परमाउं पालइना सिद्धे बुद्धे जाव प्पर्हीणे । मंदरस्य ण पञ्चयस्य पश्चिन्छिमिहाओ चरमंताओ विजयदारस्य पश्चिन्छिमिहे चरमंते एस ण पणपन्नं जोयणसहस्साइं अबाहाए अंतरे प० । एवं चवहिम् पि विजयवेजयंतुज्यंतु अपराजियं ति । समणे भगवं महावीरे अंतिमराइयंसि पणपन्नं अज्झयणाइं क्छाण-फलविवागाई पणपनं अज्ञयणाई पावफलविवागाई वागरिना सिद्धे बुद्धे जाब प्पहीणे । पटमनिइयास दोस पटनीस पणपमं निरयाबाससयसहस्या प० । इंसणा-बरणिजनामाउयाणं तिण्हं कम्सपगढीणं पणपणं उत्तरपगढीओ प० ॥ १३३ ॥ जंबुद्दीवे णं धीवे छप्पन्नं नक्खना चंदेण सिद्धं जोगं जोइंसु वा जोइंति वा जोडस्संति वा । विमलस्स र्ण अरहओ छप्पन्न गणा छप्पन्न गणहरा होत्या ॥ १३४ ॥ तिण्हं गणिपिडगाणं आयारच्लियावजाण सत्तावनं अज्ञयणा प० तं बहा-आयारे स्यगढे ठाणे । गोथूभस्स णं आवासपन्वयस्स प्रस्क्रिमिहाओ चरमंताओ वलया-मुहस्स महापायालस्स बहुमज्बदेसभाए एस ण सत्तावर्ष जोयणसहस्साई अबाहाए

अंतरे प० । एवं दगमासस्स केवयस्स य संखस्स य ज्यस्स य दयसीमस्स ईस-रस्स य । महिस्स णं अरहओ सत्तावकं मणपज्जवनाणिसया होत्या । महाहिमवंत-रुप्पीणं बासहरपव्वयाणं जीवाणं घणुषिद्वं सत्तावमं सत्तावमं जीयणसहस्साहं दोष्ट्रि य तेणउए जोयणसए दस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्नेवेणं प० ॥ १३५ ॥ पढमदोचपंचमानु तिसु पुढवीसु अद्वावनं निरयावाससयसहस्सा प० । नाणावरणिज्यस्य वेयणियआउयनामअंतराइयस्य एएसि णे पंचण्हं कम्मपगडीणं अट्टावर्ष उत्तरपगरीओ प्रमुत्ताओ । गोथुअस्स णं आवासपञ्चयस्स पश्चिस्क्रिमिहाओ बरमंताओं कलयामुहस्य महापायालम्स बहमज्झदेसभाए एस णं अद्वावनं जोयण-सहम्माइं अबाहाए अंतरे प्रवा एवं चडिंदिमें पि नेयव्वं ॥ १३६ ॥ चंदस्स णं संवच्छरम्स एगमेरी उक एगुणसिंद्वं राईदियाई राईदियमीणं प० । संभवे णं अरहा एगूणसिं पुब्बसयसहस्माडं अगारमञ्जे विसत्ता मुंडे जाव पच्वडए । मिह्नस्स णं अरहओ एगुणमर्द्धि ओहिनाजिसया होत्या ॥ १३०॥ एगमेगे णं मंडळे सुनिए सङ्खिए सद्विए महत्तेहिं संघाइए । स्वणस्स णं समुरस्स सिंह नागसाहस्सीओ अग्गोदयं घारति । विमछे णं अरहा सिर्द्धं धणुई उर्द्धं उत्तर्तेणं होत्या । बलिस्म णं वहरोयणिदस्स सिंह सामाणियसाहरूरीओ पन्नभाओ । बंभस्य णं देविंदस्य टेवरण्यो सिंह सामाणि-यसाहस्सीओ पश्चनाओ । सोहम्मीसाणेषु दोनु कप्पेनु सिंहू विमाणावाससयमहस्सा प॰ ॥ १३८॥ पंचसंबच्छरियस्स णं ज्यस्स रिउमासेणं मिजनाणस्स इयसद्वि उद्ध-मामा प० । मंदरस्स णं पञ्चयस्स पढमे कंडे इगसद्विजोयणसहस्साई उद्गं उच्चतेणं पः। चंदमंडळे पं एगसद्वितिभागविभाइए समेसे पः। एवं सुरस्स वि ॥ १३९॥ पैचमंबच्छरिए णं जुने बासद्वि पुक्रियाओं बावद्वि अमावसाओं पनताओं । बासुपुजस्स णं अरहओ बासिद्धं गणा बासिद्धं गणहरा होत्या । सुक्रपक्सस्स णं चंदे बासिद्धं भागे दिवसे दिवसे परिवन्नुह, ते चेव बहुलपक्खे दिवसे दिवसे परिहायह । सोहम्मीसा-जेस कप्पेस पढमे पत्यके पढमाविज्याए एगमेगाए दिसाए बासिट्ट बासिट्ट विमाणा पः । सम्बे वेसाणियाणं बासद्धि विभाणपायहा पत्वहरगेणं पः ॥ १४० ॥ उसमे णं अरहा कोसलिए तेसिट्ट पुळ्यसगसहस्साइं महारायमञ्जे विरात मुंबे भविता अगाराओ अणगारिमं पव्यहरः । हरिवासरम्मयबासेस मणुस्सा वेसद्विए राइंदिएहिं संपत्तजोव्यणा भवंति । निसदे नं पम्बए तेसद्वि स्रोदया प॰ । एवं नीसवंते वि ॥ १४१ ॥ अद्वर्रामिया वं भिक्कुपितमा वजसद्वीए राहंदिएहिं दोहि व अद्वाचीएहिं भिक्सासपृष्टि भहासुर्त जाव भवह । चलपृष्टि अनुरकुमारावाससमसङ्स्या पः । नमरस्स पे रक्तो वजसहिं सामानिकसाइरहीओ पश्चताओ । सन्दे वि द्वि मुद्दार्थ

पञ्चया पहासंठाणसठिया सञ्वत्य समा विक्खंभरसेहेणं चउसद्वि जोयणसहस्साई प॰ । सोहम्मीसाणेस वंभलोए य तिसु कप्पेष्ट चउसद्वि विमाणावाससयसहस्सा प० । सञ्बन्स वि य णं रहो चाउरंतचहवद्विस्स चउसद्रिलद्वीए महरघे मुत्तामणि-(मए)हारे पः ॥ १४२ ॥ जंबुदीवे णं दीवे पणसिंह सुरसंख्या पः। धेरे णं मोरि-यपुत्ते पणसद्भिवासाई अगारमज्झे विनना मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्य-इए । सोहम्मविडसयस्स णं विमाणस्य एगमेगाए बाहाए पणसिंह पणसिंह भोमा प्रा १४३ ॥ दाहिण्डमाणस्सखेता ण छावद्वि चंदा प्रभासिस वा प्रभासिति वा प्रभासिस्संति वा । छावदि सारेया तर्विम वा तर्वति वा नविस्संति वा । उत्तरह्न-माणुरुमवेत्ता णं छावर्डि चंदा प्रभासिस वा प्रभासित वा प्रभासिस्मिति वा । छावडिं मरिया तविस वा नवंति वा तविस्संति वा । सेजंगम्स णं अरहओ छावडिं गणा छार्वाद्र गणहरा होत्या । आभिणिबोहियनाणस्य णै उन्नोसेणे छार्वाद्र साग-रोबमाइं ठिइं प० ॥ १४४ ॥ पंचर्मवर्छारयस्य णं जगस्य नक्खनमासेणं मिजन माणस्य सनसद्धिं नक्त्वनमासा प्रवाह हेमवयएरश्वयाओ णं बाहाओ सन्तद्धिं सन्तद्धिं जोयणस्याइं पणपञ्चाइं निष्णि य भागा जोयणस्य आयामेणं पव । संदरस्य वं पव्ययस्य पुरच्छिमिद्धाओ चरमंताओ गोयमदीवस्य पुरच्छिमिहे चरमंते एग र्ग मत्तर्मार्द्ध जोयणसहस्याइं अवाहाए अतरे प०। मञ्बंभि पि णं नक्खताणं सीमान विक्लं में ण सत्तर्हि भागं भड़ए समसे प० ॥ १४५ ॥ धायडमंडे णं बीवे अडमर्दि चक्कवद्विविजया अडमर्द्धि रायहाणीओ प० । उक्कोनपए अडसर्द्धि अरहेता समन प्पजिस वा समुप्पजेति वा समुप्पजिस्मति वा । एवं चक्कवरी बलदेवा बासुदेवा । पुक्खरवरदीवह र्ण अडसिट्ट विजया एवं चेव जाव वासुदेवा । विमलम्स र्ण अरहओ अडसिंहें समणमाहस्सीओ उद्योसिया समणमंपया होत्या ॥ १४६ ॥ समयखिने णं मंद्रवजा एगुणमनि वासा वासधरपव्वया प० तं जहा-पणतीसं वासा नीस वामहरा चनारि उमयारा । मंदरस्य पव्वयस्य पष्किल्लीकाओ बरमं-ताओ गोयमहीवस्य पश्चिक्तिमित्रे चरमेते एस णं एगुणसन्तरि जोयणसहस्साई अवाहाए अंतरे प० । मोहणिजवजाणं समण्हं कम्मपगढीणं एगूणसत्तरिं उत्तर-पगडीओ पनताओ ॥ १४०॥ समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसहराए मासे वङ्कंते सत्तरिएहिं राहंदिएहिं सेसेहिं वासाबासं पज्येसवेइ । पासे णं अरहा पुरि-सादाणीए सत्तरिं वासाइं बहुपिंडपुनाइं सामन्नपरियागं पाउणिता सिद्धे बुद्धे जाब प्पहींगे । वासुपुञ्जे मं अरहा मन्तरि धणुई उर्ष उत्तरेगं होत्या । मोहणिजस्स मं कम्मस्स सत्तरिं सागरोवमकोडाकोडीओ अवाहृषिया कम्महिंह कम्मनिसेंगे प० ।

माहिंदस्स गं देविंदस्स देवरश्रो सत्तरिं सामाणियसाहस्सीओ पश्रताओ ॥ १४८ ॥ च उत्थस्म ए चंद्रसंबच्छरस्स हेर्मतार्ण एकसत्तरीए राईदिएहि वीइकंतेहि सब्ब-बाहिराओ मंडलाओ सुरिए जाउटिं करेइ । वीरियप्पवायस्म वं पुट्यस्स एकसत्तरिं पाहुडा प॰ । अजिते णं अरहा एकसत्तरिं पुष्यसयसहस्साई अगारमञ्झे विसत्ता मुंडे भवित्रा जाव पव्यइए । एवं सगरो वि राया चाउरतचक्कवटी एकसत्तरि पत्य जाव प्रव्वडर ति ॥ १४९ ॥ बावनरि स्वजनुभारावासस्यसहस्सा पः । रुवणस्स समहस्य बावनारि नागसाहस्सीओ बाहिरियं वेलं धारंति । समणे भगवं महावीरे वाबर्तारं वासारं सञ्चाउयं पालडता सिद्धे बद्धे जाव प्यहीणे । थेरे णं अयलभाया बावत्तरिं वासाई सन्वाउयं पालड्ता सिद्धे जाव पाहीणे । अन्मित्रपुक्खरदे र्ष यावनीरं चंदा प्रभासिस वा प्रभामेति वा प्रभासिम्मेति वा. बावनीरें सरिया तर्विस वा तर्वति वा तर्विस्मंति वा । एगमैगम्स ण रक्षो चाउरंतचक्रविद्वस्स वावत्तिपुर-बरमाहस्सीओ पत्तनाओ । बाबतारि कलाओ प० नं जहा-टेहं, गणियं, हर्ब, नर्ड, गीयं, बाइयं, सरगयं, पक्सरगयं, समतालं, जूबं, जणवायं, पोक्सवं, अदावयं, दगर्माझ्यं, अनविहीं, पाणविहीं, वत्यविहीं, सयणविहीं, अजं, पहेल्यं, मागहियं, गाई, सिलोगं, गंधज्ञीं, मधुसित्यं, आभरणविहीं, नरुणीपडिकम्मं, इत्बीलक्कणं, प्रसित्तककार्ण, हयलकार्ण, गयलकार्ण, गोणलकार्ण, कुब्रुहलकार्ण, मिडबल-क्खणं, चक्कतक्खणं, छत्तलक्खणं, दंहलक्खणं, असिलक्खणं, अभिलक्खणं, कागणिलक्खणं, बम्मलक्खणं, चंदलक्खणं, स्रचरियं, राहचरियं, यहचरियं, सोभागकरं, दोभागकरं, विज्ञागयं, मंतगयं, रहस्सगयं, सभासं, चारं, पविचारं, बूहं, पिडेबुहं, संधाबारमाणं, नगरमाणं, बत्युमाणं, संधाबारनिवेसं, बत्यनिवेसं, नगरनिवेसं, ईसत्यं, छरुपवायं, आससिक्सं, इत्यिसिक्सं, घण्डवेयं, हिरण्यपार्वं सवस्पानं मणिपानं भातुपानं, बाहुनुई इंडजुई मुट्टिजुई लट्टिजुई जुई निजुई जुदाई जुदं, सत्तवेडं नालियाबेडं बहुबेडं धम्मखेडं चम्मखेडं, पत्तच्छेजं कडग-च्छेजं, सजीवं निर्जावं, सजगरुमं । संमुच्छिमसहयरपंचिदियतिरिक्सजोवियानं उक्रोसेर्ण बावत्तरिं वामसहस्साई ठिडै प॰ ॥ १५० ॥ इरिवासरम्ययासयाओ औ जीवाओ तेवतारिं तेवतारिं जोवणसहस्साई नव व एपुत्तरे जोवणसए सत्तरस ब एग्णवीसइमाने जोयणस्य श्रद्धमानं च आयायेणं पः । विवर णं बलदेवे लेख-गरि वाससयसहस्साई सब्बाउर्य पाल्डना सिद्धै जाव प्यहींथे ॥ १५१ ॥ धेरै वं अभिगभूदे गणहरे चोबत्तरि बासाइं सब्बाउर्य पालक्ता सिद्धे जाव पाडीचे । विस-दाओं जं वासहरपञ्चयाओं तिनिश्किको जं बहाओं सीतोबासवानसीओं कोक्सर्टि २३ सता-

जोयणस्याई साहियाई उत्तराहिमुही पवहित्ता बइरामगाए जिन्भियाए चउजोयणा-यामाए पन्नासजीयणविक्संभाए वहरतके कुंबे महया वडमहपवत्तिएणं मताबलि-हारसंठाणसंठिएणं पवाएणं महया सद्देणं पवडद । एवं सीता वि दक्लिणाहिसही भाषियव्वा । चउत्थवजासु छसु पुडवीसु चोवनरि नरयावाससयसहस्सा प० ॥ १५२ ॥ सुविहिस्स णं पुष्फदंनस्स अरहुओ पन्नत्तरि जिणमया होत्या । सीतले णं अरहा पन्नतारे पुरवसहस्साइं अगारवासमज्ज्ञे वसिता मुंढे भविना जाव पव्य-इए । सती णं अरहा पन्नर्नारवायसहस्याई अगारवायमञ्जे वसिना मंडे भविना अगाराओ अणगारियं पञ्चडए ॥ १५३ ॥ जावनरि विक्रकुमारावाससयसहस्सा पः । एवं-दीवदिसाउदर्हाणं, विज्ञुसारिदथणियमग्गीणं । छण्हं पि जुगलयाणं, क्रावत्तरि सयसहस्साई ॥ १५४॥ भरहे राया बाउरंतचकवटी सत्तहत्तरि पुञ्चसय-सहस्साइं क्रमार्घासमञ्ज्ञे वसिना महारायाभिसेयं संपत्ते । अगर्वयाओ णं मत्तहन्ति रायाणो मुंडे जाव पव्यदया । गहतोयतुमियाणं देवाणं मनहत्तरि देवमहस्मपरिवारा पः । एतमेरो णं मुहने मनहर्नार लवे लवरगेणं पः॥१५५॥ सकस्मौणं देविंदस्स देवरको वसमणे महाराया अट्टहनरीए सुवन्नकुमार् रीवकुमाराबासम् यसहस्साणे आहेवश्रं पोरेवश्रं सामिनं भट्टिनं महारायत्तं आणाईसरसेणावर्षं कारेमाणं पालेमाणे विद्वरह । थेरे पं अक्षिए अद्रहल्हिं वामाई सव्वाउयं पालड्ला सिद्धे जाव प्यहींगे । उत्तरायणनियहे णं मृतिण् पटमाओं मंडलाओं एगुणचनालीमझमें मंडले अहरुन्हिं एगमहिभाए दिवसखेतस्य निवृद्वेता रयणिखेतस्य अभिनिवृद्वेता णं चारं चरड. एवं दक्तिवणायणनियहे वि ॥ १५६ ॥ बलयामुहस्म णं पायालस्म हिद्रिकाओ चर-मंताओ इमीसे णं रयणप्पभाए प्रदर्वाए हेड्डिश चर्मने एम णं एगुणासि औयणस-हस्साइं अबाहाए अनरे प०। एवं केउस्स वि जयस्स वि हेमरस्स बि। छद्रीए पुढवीए बहुम इसदेसभायाओ छहुम्स चणोदहिस्स हेहिले चरमेते एस पं एतृणा-सीति जोयणसहस्साई अवाहाए अंतरे प०। जंबुशवस्स ण शैवस्स बारस्स य बारस्य य एस णं एगुणासीइं जोयणसहस्याडं साइरेगाडं अबाहार अंतरे प० ॥ १५० ॥ सेजंसे पं अरहा अभीई धणुई उन्ने उन्नेतंशं होरया । तिबिद्धे भं बास-देवे असीइं धणुई उन्हें उन्नतेणं होत्या । अयके णं बलदेवे असीइं धणुई उन्ने उन्न-प्रेणं होत्या । तिविट्टे णं वासुदेवे असीइवायसयमहस्याई महाराया होत्या । आउ-बहुछे णं कंडे असीइ जोयणसहरूमाई बाह्रहेणं प० । ईमाणस्य देविदस्स देवरनी अरीडें मामाणियसाहस्सीओ पश्चनाओ । जंबुहीवे णं हीवे असीडसहं बोस्णसर्य ओमा-देना स्रिए उत्तरकट्टोनगए पढमे उदयं करेड ॥ १५८ ॥ नवनवसिया वं भिनक्ट

पिंडमा एकासीइ राइंदिएहिं चउहि य पंचुत्तरेहिं ( भिक्खासएहिं ) अहासुतं जाव आराहिया । कुंथुस्त णं अरह्यो एकासीतिं मणपञ्चवनाणिसया होत्या । विवाहपस-त्तीए एकासीति महाज्ञम्मसया प० ॥ १५९ ॥ जंबहीने दीवे नासीयं संहरूसयं जं सरिए दुक्खलो संक्रमिना ण चारं चरड. तं बहा-निक्खममाणे य पविसमाणे य । समणे भगवं महावीरे बासीए राइंदिएहिं वीइक्तेहिं गब्माओ गच्मं साहरिए। महा-हिमवंतस्स णं वासहरपञ्चयस्स उविरिष्ठाओ चरमंताओ सोगंधियस्स कंडस्स हेट्रिके चरमंते एस णं वासीई जोयणसयाई अवाहाए अंतरे प०। एवं रुप्पिस्स वि ॥१६०॥ समणे भगवं महावीरे वासीड राइंदिएहिं वीडकंतेहिं तेयासीडमे राइंदिए वहमाणे गब्भाओ गब्भं साहरिए । सीयलस्म णं अरहओ तेसीई गणा तेसीई गणहरा होत्या । येरे णं मंडियपुत्ते तेसीइं वासाई सव्वाउयं पालइता सिद्धे जाव प्पत्तीणे । उसभे णं अरहा कोसलिए तेसीई पञ्चनयसहस्साई अगारमञ्झे दक्षिणा मुँडे भविता णं जाव पञ्चइए । भरहे णं राया चाउरंतचक्कवटी तेसीइं पुञ्चसयसहस्साईं अगारमजरे विसत्ता जिणे जाए केवली सम्बन्ध सन्वभावद्विसी ॥ १६१ ॥ चउरासीइ निरयावाससयसहस्सा प० । उसभे णं अरहा कोमलिए चउरासीइं पुण्यमयमहस्साई सञ्जाउयं पालइना सिद्धे बुद्धे जाव प्यहींणे । एवं भरही बाहुबळी बंभी मुंदरी । निजंसे णं अरहा चउराबीइं वाससयसहस्माइं सञ्वाउर्य पालइता सिद्धे जाव प्पहीणे । तिबिद्धे णं वासुदेवे चउरासीई वाससयसहस्साई सञ्वाउयं भालइता अप्पड्टाणे नरए नेरहयताए उत्तवको । सकस्स णं देविंदस्स देवरको चउरासीइ मामाणियसाहस्सीओ पननाओ । सन्ते वि णं बाहिरया मंदरा चउरा-सीई चउरासीई जोयणसहस्साई उर्ब उबनेणं प० । सन्वे वि णं अंजणगणन्यवा चउरासीई चउरासीई जोयणसहस्साई उर्द उबतेण प० । हरिवासरम्मयवासियाणे जीवाणं धणुपिद्रा चउरासी जोयणसहस्साई सोलस जोयणाई बनारि य भागा जोयणस्स परिक्सेवणं प० । पंकबहरूस्स णं कंडस्स उवरिहाओ बरमंताओ हेक्कि चरमंते एस ण चौरासीह जोमणसमसहस्याई अबाहाए अंतरे प॰ । विवाहपन्नतीए णे भगवतीए चउरासीइं पयसहस्सा पदकोणं प० । चोरासीइ नागकुमाराबाससय-सहस्ता प० । चोरासीड पदक्रगसहस्ताई पक्ताई । चोरासीइं जोकिप्पमुहसब-सहस्सा प० । पुञ्चाइयाणं सीसपहेलियापजनसाणाणं सद्वाणद्वार्णतराणं चोरासीए पुणकारे पन । उसमस्य में अरहओ कोसकियस्य चउरासीइ गणा चउरासीइ गणहरा होत्या, उसमस्स णं खरहुओ कोसलियस्स उसमरेणपामोक्खाओ चउरा-चीइ समणसाहरबीओ डोल्या । सन्दे वि चडराबीइ विमाणावाससवसहरका

सत्ताणउई च सहस्सा तेवीसं च विमाणा भवंतीति मक्खायं ॥ १६२ ॥ आयारस्य णं भगवओ सब्लियागस्य पंचासीइ उदेसणकाला प० । धायडसंडस्स णे मंदरा पंचासीड जोयणमहरूमाई सम्बग्गेणं प० । स्यए णे मंडलियपम्बए पंचा-सींड जोयणसहस्साइं मञ्बरगेणं प०। नंदणवणस्स ण हेद्रिहाओ बरमंताओ सोगंधि-यस्स कंडस्स हेट्रिके चरमंते एस णं पंचासीइ जोयणसयाई अबाहाए अंतरे पर ॥ १६३ ॥ सविहिस्य णं पप्पदंतस्य अरहओ छलसीड गणा छलसीड गणहरा होत्या । सपासरस णं अरहओ छलसीइ बाइसया होत्या । दोचाए णं पढवीए बह-मञ्झदेसभागाओ दोबस्य घणोदहिस्स हेद्रिके चरमंत्रे एस ण छलसीह जोयणसह-स्माई अवाहाए अंतरे प० ॥ १६४॥ मंदरस्य णं पव्वयस्य पुरच्छिमिहाओ चर-मंताओ गोथभस्स आवासपव्ययस्य पश्चिष्ठिमिहे चरमंते एम णं मनासीइं जोयण-सहस्ताई अबाहाए अंतरे प० । मंदरस्य णं पञ्चयस्य दक्किकाओ चरमंताओ दगभासस्य आवामपञ्चयस्य उत्तरिक्षे चरमंते एस णं सनासीई जोयणमहस्याई अवाहाए अंतरे पर्ा एवं मंदरस्य पषच्छिमिहाओ चरमंताओ संसस्य आदास-पन्वयस्म परच्छिमिले चरमंते एम णं मनासीई जोयणसहस्साई अबाहाए अतरे प॰। एवं चेव मंदरस्य उमिरिहाओ चरमंताओ दगसीमस्य आवासपव्ययस्य दाहि-णिहे चरमंते एस ण मनासीई जोयणसहस्माई अबाहाए अंतरे पर । छण्हं कम्म-पगडीणं आडमउवारिङ्वजाणं सनासीई उत्तरपगडीओ पन्नताओ । महाहिमबंतहरू डस्स णं उवरिर्मताओ सोगंधियस्स कंडस्म हेट्रिडे चरमंत एम णं मनासीइ जोक-णसयाई अबाहाए अंतरे प०। एवं रुप्पिकूडस्स वि ॥ १६५॥ एगमेगस्स णं चंदि-मस्रियस्म अट्टासीइ अट्टासीइ महरगहा परिवारो प० । दिदिवायस्म णं सट्टासीड बत्ताई पजताई, तं जहां–उज्बुद्धयं परिणयापरिणयं एवं अद्वासीड बत्ताणि भाणिय-व्वाणि जहा नंबीए । मंदरस्म णं पव्वयस्म पुरच्छिमिहाओ चरमंताओ गोधमस्स आवासपव्वयस्य पुरिच्छिमिके चरमंते एस ण अहासीई जोयणसहस्साई अवाहाए अंतरे प॰ । एवं चडम वि दिसामु नेयम्बं । बाहिराओ उत्तराओ ए सहाओ सुरिए पढमं छम्मासं अयमाणे चोयालीसङ्मे मंडलगते अहासीति एगसहिभागे मुहुतस्स दिवसखेत्तस्म निबुद्वता रयणिखेत्तस्म अभिनिबुद्वता स्रिए चारं चरइ । इविश्वल-कहाओं ण स्तिए दोवं छम्मासं अयमाणे चीयाठीमतिमे मंडलगते अहासीई एय-सदिभागे मुहुतस्स रयणिकंतस्स निवृद्वेता दिवसकेतस्स अभिनिवृद्विता न स्रिय चारं चरइ ॥ १६६ ॥ उसमे णं अरहा फौसलिए इसीछे ओसप्पिकीए तातिसाए छस-मद्समाए (नमाए) पच्छिमे भागे एगूनगउ**ए अद्मासेई सेसेई कालगए वान सम्ब**  दक्खप्पहीणे । समणे भगवं महावीरे इमीसे ओसप्पिणीए चउत्थाए दूममसुनमाए समाए पच्छिमे भागे एगूणनउइए अदमासेहिं सेसेहिं कालगए जाव सञ्चद्रक्खण-हीणे । हरिसेणे णं राया चाउरतचक्रवटी एमूणनउई वाससयाई महाराया होत्या । संतिस्स णं अरहको एगणनवर्षे अजासाहस्सीओ उक्कोसिया अजियासंपया होत्या ॥ १६७॥ सीयळे णं अरहा नउई थणुई उन्ने उन्नेनणं होत्या । अजियस्स णं अर-हुओ नउई गणा नउई गणहरा होत्था। एवं संतिस्स वि। सर्यभुस्स ण बाह्यदेवस्स णज्ड बामारं विजए होत्या । सन्वेसि ण बहुवेयक्रुपव्ययाणं उवरिक्षाओं सिहरतसाओ सोगंधियकण्डस्म हेद्रिके चरमंते एम ण नउइ जोयणसयाई अबाहाए अंतरे प० ॥ १६८ ॥ एकाणउई परवेयावश्वकम्मपृष्टिमाओ पश्चनाओं । कालोए ण समुहे एकाण उर्दे जोयण सयसहस्साई सहियाई परिक्र खेवेण प० । व्यस्स ण अरहको एकाण उर्दे आहो हियमया होत्या । आ उयगोयवजार्ण छण्डं कम्मपगडीण एकाण उर्दे उत्तरपगढीओ पन्नाओ ॥ १६९ ॥ बाणउई पढिमाओ पन्नताओ । येरे ण इंद्रभती बाणउड वासाई सञ्चाउयं पालङ्का सिद्धे बद्धे । मैदरस्त ण पञ्चयस्स बहमज्ज-देसभागाओं गोथभस्य आवासपञ्चयस्य पषच्छिमित्रे चरमंने एस ण बाणउडं जोयणसहस्मार्ड अबाहाए अंतरे प०। एवं चउण्हं वि आवामपञ्चयाणं ॥ १७०॥ चंदप्पहरूम णै अरहओ तेणवर्ड गणा तेणवर्ड गणहरा होत्था । सैतिस्स णे अरहओ तेणउई चउइसप्रव्यस्या होत्या। तेणउइमंडलगते ण स्वित् अतिबद्ध्याणे वा निक-इमाणे वा समं अहोरतं विसमं करेड ॥१७१॥ निसहनीलनैतियाओं णं जीवाओ चट-षउइ जोयणसहस्साई एकं छप्पण्णं जोयणसयं दोक्ति य एगुणवीसहसागे जोयणस्स बायामेणं प०। अजियस्स णं अरहओ चउणउइ शोहिनाणिसया होत्या ॥ १७२॥ सपासस्स में अरहओ पंचाणउड गणा पंचाणउड मणहरा होत्या। जंबुहीयस्स में दीय-स्स चरमेताओ चत्रहिसं लक्ष्णसम्बं पंचाणलंड पंचाणलंड जोगणसहस्साई ओगाहिता बत्तारि महापायालकलसा प॰तं बहा-बलयामुहे केटए ज्यए ईसरे । लबणसमुहस्स रुमओ पासं पि पंचाणउर्व वंचाणउर्व परेसाओ उन्बेहस्सेहपरिहाणीए पर् । क्रंयु वं भारहा पंचाणउड बाससहरूसाई परमाठयं पास्त्रता सिदे बढे बाद प्पडीमे । बेरे में मोरियपुत्ते पंचाणउद् वासाई सञ्चाउवं पालक्ता सिद्धे बुद्धे जाव प्यक्तीणे स १७३ ॥ एनमेगस्य णं रही बाउरतबबबद्धिस छणाउई छणाउई गामकोदीओ होत्वा । बाउकुमारार्ण कृष्णउर अववाबाससयसहस्या प० । ववहारिए व रहे स्वव्यादह संयुक्ताई अंगुरुमानेनं। एवं पन् पाकिया जुगे अवने मुसके नि हु । अधिमतरको वासमहत्ते स्ववातकार्य प= ॥ १०४ ॥ संदारस ये पव्यवस्य प्रवासिकीः

हाओ चरमंताओ गोथूभस्स णै आवासपन्वयस्स पवच्छिमिहे चरमंते एस णं सत्ता-णउड जोयणसहस्साई अवाहाए अंतरे पश्चे । एवं चउदिसिं पि । अद्वर्ष्ट कम्मप-गडीणं सत्ताणउइ उत्तरपगढीओ पन्नताओ। हरिसेणे ण राया चाउरतचक्रवटी देस-णार्ड सत्ताणउद वाससयाई अगारमञ्ज्ञे वसित्ता मुंबे भविता ण जाव पञ्चहर ॥ १७५॥ नंदणवणस्स णं उविशिष्ठाओ चरमंताओ पंडयवणस्स हेद्रिले चरमंते एस णं अद्याणज्ञ जोयणसहस्माइं अबाहाए अंतरे पन्नते । मंदरस्स णं पव्ययस्स पन्न-रिक्रमिहाओं चरमंताओं गोधमस्स आवासपन्ययस्स प्रिक्टिमिहे चरमंते एस णं अद्राणउइ जोयणसहस्साई अबाहाए अंतरे प०। एवं चउदिसि पि। दार्तिणभर-इडस्स ण धृणुपिद्धे अद्वाणउइ जोयणसयाई किंजुणाई आयामेर्ण पन्नते । उत्तराओ णं कदाओ सारेए पढमं छम्मासं अयमाणे एगूणपनासतिमे मंडलगते अद्भागउद एकसद्विभागे महत्तस्स दिवसखेतस्स निवृत्तेता रयणिखेतस्स अभिनिवृत्तिता ण सारेए चारं चरइ । दक्किणाओं णं कहाओं सुरिए दोनं छम्मासं अयमाणे एगुण-पनासङ्मे मंडलगते अद्वाणउइ एकसद्विभाए मुहत्तस्स रयणिक्तितस्स निवृत्तेता दिवसखेत्तस्स अभिनिविद्याणं सारेए चारं चरड । रेवर्डपटमजेद्वापव्यवसाणाणं एगुणवीसाए नक्खनाणं अद्वाणउइ ताराओ तारमोर्ण प्रशाओ ॥ १७६ ॥ मंदरे णं पव्वए णवणउइ जोयणसहस्माइं उ**ड्डं** उचतेगं पत्रते । नंदणवणस्स णं पुरच्छि-मिल्राओ चरमंताओ पवन्छिमिल्ले चरमंते एस ण नवनउइ जोयणसयाई अबाहाए अंतरे पन्नते । एवं दक्किलिएहाओ चरमंताओ उत्तरिक्षे चरमंते एस णं णवणउद्व जोयणस्याइं अबाहाए अंतरे पन्नते । उत्तरे पढमे सुरियमंडले नवनउड जोयण-सहस्साइं साइरेगाइं आयामविक्संभेणं पत्रने । दोवं सारयमंडले नवनलड जीयण-सहस्साइं साहियाई आयामविक्खंभेणं पक्षते । तद्द् स्रियमंहळे नवनतद् ओयण-सहस्साई साहियाई भायामविक्खंभेणं पत्तते । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अंजणस्स फंडस्स हेट्टिकाओ चरमंताओ बाणमंतरभोमेखविद्वाराणं उद्धारिमेते एस णं नवनउइ जोयणसयाई अबाहाए अंतरे पक्तो ॥ १७७ ॥ इसदसमिया गै भिक्खपिता एगेणं राइंदियसरोणं अद्दू होई भिक्खासरेहि अहासूतं जाव आरा-हिया वि भवइ । सयभिसया नक्खते एकसयतारे पकते । सुविही पुष्प्रदंते में अरहा एर्ग घणुसयं उद्दे उक्तेणं होत्या । पासे पं अरहा पुरिसादाणीए एकं बास्-सर्व सन्वाउर्व पालहत्ता सिद्धे जाव प्पहीणे । एवं येरे वि अजसहरूमे । सन्वी वि णं चीहवेयपूपव्यया एगमेर्ग गाउयसयं उर्च उच्चोणं प० । सन्ते से णं पुत्रविष् वंतसिहरीवासहरपव्यया एगमेर्ग जोयणसर्व उर्द उक्तेर्ग एक एससेर्ग बाह्यसम्

उठवेहेणं प० । सब्दे वि णं कंबणगपष्यया एगमेगं जोयणसर्य उन्हें उन्नरोणं प० एगमेगं गाउयसयं उब्बेहेणं प० एगमेगं जोयणसर्य मूळे विक्संभेणं प० ॥१७८॥ चंदप्यमे णं अरहा दिवह धणुसयं उन्हें उन्होंनं होत्या । आरणे कप्पे दिवह विमाणाबासमयं प०। एवं अखुए वि॥ १७९ ॥ सुपासे वे अरहा दो धणुसया उर्ष उसतेणं होत्या । मन्वे वि णं महाहिमवंतरूपीवासहरपव्यया दो दो जोयण-समाई उन्ने उन्नेणं प॰ दो दो गाउयसयाई उठ्नेहेणं प॰ । अंबुहीने णं धीने दो कंचणपव्ययसया प० ॥ १८०॥ पउमप्पमे णं अरहा अन्नाहजाई वणुसमाई उन्हें उचतेणं होत्या । अनुरकुमाराणं देवाणं पामायवर्डिसगा अबुाहुजाई जोरणसयाई उद्घे उत्रतेणं प० ॥ १८२ ॥ सुमई णं अरहा तिष्णि ध्रणसयाई उद्घे उत्रतेणं होत्या । अरिट्टनेमी णं भरहा तिष्णि वासमयाई बुमारवासमञ्ज्ञे बसित्ता मुंडे भविता जाव पव्यवहरू । वेमाणियाणं देवाणं विमाणपागारा तिष्णि तिष्णि जीयणस्याई उन्ने उश्रतेणं पर । समणम्य भगवओ महावीरस्य तिक्ति सयाणि चोहसपूर्वीणं होत्ना । पंचधणमहयस्य णं अंतिमसारीरियस्य सिद्धिगयस्य सातिरेगाणि विण्णि धणस्यानि जीवप्पदेसोगाहणा प० ॥१८२॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स असुद्वसयाई चोहसप्रव्वीणं संपया होत्या । अभिनंदणे णं अरहा अबुद्धाई प्रणुसयाई उर्द् उचतेणं होत्या ॥ १८३ ॥ संमने णं अरहा चत्तारि धणुसयाई उन्हें उचतेणं होत्या । सब्वे वि णे जिसडनीलवंता बासहरपव्यया चतारि चतारि जीवणसवार्ड उद्गं उचलेणं चलारि चलारि गाउयसमाई उम्बेडेणं प० । सन्दे वि पं वक्सार-यन्त्रया जिसदनीलक्तवासहरपञ्चयए णं चत्तारि चतारि ओवधसयाई उर्व उच्नेतं नतारि नतारि गाउयसमाई उब्वेहेणं पकते । आणयपाणपद्ध दोस्र कप्पेद्ध नतारि विमाणसया ५० । समणस्य णं भगवश्रो महावीरस्य चत्तारि सया वार्डणं सदेव-मणुयासुरंभि त्येगीसे बाए अपराजियाणं उद्योसिया बाइसपया होत्या ॥ १८४ ॥ अजिए णं अरहा अद्यपंचमाई अजुसमाई उर्द उचतेणं होत्या । सगरे णं रामा नाउरेतनक्ष्यरी अद्भानमाई प्रमुखनाई उन्हें उन्होंगे होत्यां ॥ १८५ ॥ सब्बे वि णं वक्खारपव्यया सीमासीओआओ महानहेंगो गंदरपव्ययंतेणं पंच यंच जीयण-'सयाई उर्षु उषरोर्ण पंच पंच माउगसमाई उब्बेहेर्ण प० । सब्दे वि में वासहरकुटा पंच पंच जोयणसयाई तहुं तक्तेणं होत्या, मूढे पंच पंच जोयणसयाई विवसीमणं प॰ । उसमे में अरहा कोसलिए पंच वनुसवाई उर्द्र उपलेगं होत्या । सरहे मं राया चाउरतचक्रवरी पंच भक्तसमाई उर्द सक्तेषं होत्या । सोमणसर्वनमादण-निमुप्तसमासनेताणं वक्तारकववाणं बेदरपन्त्रवेतेणं पंच पंच ओवनसमाई सह

उश्रीर्ण पंच पंच गाउयसयाइं उन्देहेणं प० । सन्दे वि णं वश्वारपन्नयकृता इतिहारिस्सहकुडवजा पंच पंच जोयणसयाई उन्ने उन्नोत्तर्ण मुळे पंच पंच जोयणसयाई आसामनिक्संभेणं प० । सब्वे वि णं नंदणकृडा बलकृडवजा पंच पंच जोयण-सबाइं उद्दे उन्तेणं मुळे पंच पंच जोबणमयाउं आयामविक्खंभेणं प० । सोहम्मी-साणेस कप्पेस विमाणा पंच पंच जोयणमयाई उन्नं उन्नलेण प० ॥ १८६ ॥ सर्ण-कमारमाहिंदेस कप्पेस विमाणा छ जोयणसयाई उहुँ उचनेणं प० । चुह्रहिमवंत-कृदस्स उवरिहाओ चरमंताओ चुङ्हिमवंतस्य वासहरपञ्चयस्य समधरणितछे एस र्णं छ जोयणस्याई अचाहाए अत्रे पश्चे । एवं सिहरीकुडस्य वि । पायस्य गं अरहओ छ सया वाईणं सदेवमणुयासुरे लोए बाए अपराजियाणं उक्नोसिया वाईसं-पया होत्या । अभिचैदे णं कुलगरे छ धणुसयाई उन्ने उन्नतेणं होत्या । वासपन्ने णं अरहा छहि परिससएहिं सद्धिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वदृए ॥१८०॥ वंभकंतएस कप्पेस विमाणा सन सत्त जोयणसयाई उन्ने उन्नतेणं प्रकार समणस्य णं भगवओ महाबीरस्य सन जिणसया होत्या । समणस्य भगवओ महावीरस्स सन वैउन्नियसया होत्या । अरिद्वनेमी णं अरहा सत्त वाससयाई देसूणाई केबलपरियागं पाउणिता सिद्धे बुद्धे जाव प्पहीणे । महाहिसवंतकुडस्स णं उवारिहाओ चरमंताओ महाहिमवंतस्स वासहरपञ्चयस्स समधरणित्हे एम ण सन जोयणस्याई अबाहाए अंतरे पनते । एवं रुप्यिक्डस्य वि॥ १८८ ॥ महानुक्रमहस्यारेमु दोसु कप्येनु विमाणा अह जोयणसयाहं उच्चे उचनेणं पर्ा इमीसे णं रयजप्यभाए पुरुवीए परुमे क्वे अद्वमु जोयणसएसु बाणमंतरमोमेजविहारा प० । समणस्य णं मगक्ओ महा-वीरस्स अद्वसया अणुनरोववाइयाणं देवाणं गइकल्लाणाणं ठिइकल्लाणाणं आगमेसि-अद्दाणं उक्कोसिया अणुत्तरोवबाइयसंपया होत्था । इमीसे णं रयणप्यभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ अद्वर्द्धि जोयणसएहिं सूरिए बारं चरह । अरहुओ णं अरिष्टनेमिस्स अड सयाई बाईणं सदेनमणुवासुरेमि लोगंमि बाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाईसंपया होस्था ॥ १८९ ॥ आणयपाणसभारणअञ्चएसु सप्पेस विमाणा नव नव जोयणस्याई उद्वं उक्तेणं प०। निसदकूबस्स णं उदिरहाओ सिह्रतलाओ जिसहस्य नासहरपञ्चयस्य समे घरणितके एस ण नव जोयणसवाई अवाहाए अंतरे पन्नते । एवं नीलवंतकूडस्स वि । विमलवाहणे णं कुकगरे णं मब चणुसयाई सई उचतेषं होत्या । इमीसे वं रयणप्यभाए बहुसमरमणिजाओ भूमिमागाओ नवहिं जोयणसएहिं सञ्जुवरिये ताराह्ववे चारं चरह । निसंदरस में बासहरपम्बयस्स ठव-रिक्राओ सिहरतलाओ इमीसे ण रगणप्यमाए पुढवीए पढमस्स कंडस्स बहुमज्याये-

सभाए एस णं नव बोयणस्याई अवाहाए अंतरे पन्नते । एवं मीलवंतस्स वि ॥ १९० ॥ सब्वे वि णं गेवेजाविमाणे दस दस जोगणसयाई उन्हें उचतेणं पनते । सब्बे वि णं अमगपव्यया दस दस जोयणस्याई टब्रुं उचलेणं प०, दस दस गाउ-यसयाइं उटवेहेणं पर्, मुक्टे दम दस जोयणसवाइं आयामविक्संभेणं पर । एवं विश्वविचित्तकृडा वि भाषियव्या । सञ्बे वि णे बहुवेयद्भपव्यया दस दस जोयण-सयाइं उन्ने उन्नेतणं पन्, दस दस गाउयसयाई उब्वेहेणं पन् मूळे दस दस जोय-णसयाई विक्लंभेणं पन, सञ्चत्य समा पह्नगसंठाणसंठिया पन । सञ्चे वि णं हरि-हरिस्महकुडा वक्खारकुडवजा दस दस जोयणसयाई उन्ने उश्वतेण प०, मुखे दस दस जोक्णसवाई विक्संमेणे प० । एवं बलकृता वि नंदणकृत्वजा । अरहा वि अरिङ्व-नेमी दस वासमयाई सव्वाउयं पालइता सिद्धे बुद्धे जाब सञ्बद्धकाष्यहीणे । पासस्स णं अरहओ दस सयाई जिणाणं होत्या । पासस्स णं अरहओ दस अंतेवासीसयाई कालगयाई जाव सम्बद्धकापहीणाई। परमहहपुंडरीयहहा य दस दम जोयणस-बाई आयामेणं प० ॥ १९१ ॥ अजुत्तरोबवाइयाणं देवाणं विमाणा एकारस जीय-णसयाई उन्ने उन्नेतर्ण प० । पामस्य णं अरहओ इक्कारम सयाई वेउव्वियाणं होत्या ॥१९२॥ महापउसमहापुंडरीयदृहाणं दो दो जोयणमहस्साई आयामेणं प०॥१९३॥ इमीछे ण रयणप्यभाए पुढवीए बहरकंडस्भ उबरिहाओ चरमंताओ लोहियक्क-कंडरम हेड्रिके चरमंते एस ण तिकि जोगणसहस्माई अबाहाए अंतरे प० ॥१९४॥ तिनिस्षिकेमरिवहाणं चतारि चनारि जोयनसहस्साई आयामेर्ण पन्ननाई ॥ १९५॥ घरिकतके मंदरस्य न पष्टवयस्य बहमज्यादेसमाए स्यगनामीओ चउदिसि पंच पंच जोबणसहस्साई अबाहाए अंतरे मंदरपञ्चए पक्ते ॥ १९६ ॥ सहस्सारे णे कच्छे छ विमाणावाससहस्सा प०॥ १९७॥ इमीसे णं रयणप्यमाए पुढवीए रयणस्स कंडस्स उवरिहाओ बरमंताओ पुलगस्स कंडस्स हेट्टिके बरमंते एस ण सत्त जोय-णसहस्साई अवाहाए अंतरे पक्ते ॥ १९८ ॥ हरिवासरम्मयार्ग वासा अड जोय-जसहरूसाई साइरेगाई बिल्बरेण प्रा । १९९ ॥ दाहिणकुभरहरूस में जीवा पाईंच-पक्षणायसा दुइओ समुद्दं पुद्वा नव जोयणसहरुसाई आयामेणं प॰ । अजियस्स णं बरहुओ साइरेगाई तब ओहिनाणसहस्साई होत्या, मंत्रे णं पञ्चए घरमि-तके दस जोयणसहस्साई विक्संभेण पत्रते, जेब्दीये व दीये एगं ओयण-समसहस्यं आयामविकात्रिणं प , स्त्रणे णं समुद्दे दो बोगणसमसहस्साई वद्याननिवसंत्रियं व॰ ॥ २०० ॥ पासस्य मं अरहनो दिश्वि समसाह-स्वीको सत्तावीसे व सबस्यारं उद्योगिया साविवासंपया होत्वा ॥ २०१ ॥ धाय-

इसंडे णं दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साइं चक्रवालविक्संभेणं पक्तते ॥ २०२ ॥ स्वणस्य ण समृहस्य प्राच्छिमिहाओ चरमंताओ पश्चच्छिमिहे चरमंते एस ण पंच खोयणसयसहस्साई अवाहाए अतरे पनते ॥ २०३ ॥ भरहे णं राया चाउरतचाड-बड़ी छ पुष्वसयसहस्साइं रायमज्हे विसत्ता मुंढे भविता अगाराओ अणगारियं पञ्चहरा ॥ २०४ ॥ जंबदीवस्य णं दीवस्य पुरन्छिमिक्षाओ वेहयंताओ धायहखंद-खक्रवालस्य प्रविच्छिमिते चरमते एस ण सत्त जोयणसयसहस्साई अबाहाए अंतरे पत्रते ॥ २०५॥ मार्हिटे णं कप्पे अट्ट विमाणावाससयसहस्पाइं पन्नताइं ॥२०६॥ धाजियस्य गं अरहओ साइरेगाई नव ओहिनाणिसहस्साई होत्था ॥ २०७ ॥ प्रतिससीहे णं वासुदेवे दस वाससयसहस्साई सञ्वाउर्य पालहत्ता पंचमाए पुढवीए नेरइएस नेरडयनाए उनवर्षे ॥ २०८ ॥ समणे भगवं महावीरे तिरथगरभवग्गहणाओ छटे पोडिलभवग्गहणे एग वासकोडिं सामभपरियागं पाउणिना सहस्सारे कापे सन्बद्धविमाणे देवसाए उववने ॥ २०९ ॥ उसमसिरिस्स भगवओ चरिमस्स य महावीरवद्धमाणस्य एगा सागरीवमकोडाकोडी अबाहाए अंतरे पन्नते ॥ २१०॥ टवालसंगे गणिपिटने पनते. तं जहा-आयारे, भ्यगढे, ठाणे, समबाए. विवाहपन्नती, णायाधम्मकहाओ, उवामगदसाओ, अंतगडदमाओ, अणुत्तरोब-चाइयदसाओ, पण्डावागरणाई, विवागसूए, दिहिवाए । से कि तं आबारे ? आयारे णं सम्माणं निर्मयाणं आयारगोयरविषयवेषद्वयद्वाणगमणनं क्रमणप्रमाध-जोगजुंजणभासानभितिगुर्नामेखोवहिभन्तपाणउग्गयउप्पायणएसणाविसोहिपुदासद-ग्गहणवय णियमत्वोवहाणम्पपस्यमाहिज्यः । से समासओ पंचविहे पश्चते. तं जहा-णाणायारे, दंभणायारे, चरित्तायारे, तवायारे, विरियायारे । आयारस्य ण परिता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजाओ पढिवलीओ, संखेजा बेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निज्ञतीओ । से णं अंगड्डवाए पढमे अंगे दो सब-क्खंथा, पणवीमं अञ्चयणा, पंचासीई उद्देसणकाला, पंचासीई समुद्देसणकाला, अद्वारस पदसहस्माई पदरगेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, कर्णता पज्जवा, परिता तमा, अणंता थावरा, सासया कडा निबदा निकारण जिल्लामा भावा आयविजंति पणाविजंति पर्वावजंति देखिजंति निदंधिजंति उक्दंशिजंति । से एवं णाया एवं विष्णाया । एवं चरणकरणपक्रवणया आधविष्यति पष्णक्रिजेति पक्रविजेति दंसिजंति निदंसिजंति उवदंशिजंति । से तं भागारे ॥ २११ ॥ से 👫 तं समागरे ! स्अगडे णं ससमया स्टूजंति, परसमया स्टूजंति, ससमयपरसमका स्टूजंति, जीवा सहजाति, अजीवा सहजाति, जीवाजीवा सहजाति, कोवो सहजाति, सामिनी

सङ्ख्यति, लोगालोगो सङ्ख्यति । स्थागढे णं जीवाजीवपुष्णपावासवसंवरनिजरण-बंधमोक्खावसाणा पयत्या सङ्जंति । समणाणं अचिरकाळपव्वद्दवाणं कुसमयमोड-बोहमइमोद्वियाणं संदेहजायसहजब्दिपरिणामसंसङ्याणं पावकरमल्निमङ्गुणविसोह-णत्यं असीअस्स किरियाबाडयसयस्य चउरासीए अकिरियबाईणं सत्तद्वीए अण्या-शियवाईणे बत्तीमाए बेणइयवाईणं तिण्हं तेवद्गीणं अञ्जदिद्वियसयाणं वृहं किया ससमए ठाविजात णाणदिइतवयणणिस्सारं सुद्ध दरिसयंता विविद्दविस्थराणुगमपरम-सन्भावगुणविसिद्रा मोक्खपद्दोयारमा उदारा अण्णाणनमंधकारहरगेस दीवम्आ सोबाणा चेव सिदिसुगइनिहत्तमस्म णिक्सोभनिष्यकंपा सुतत्था । सुयग्रहस्स व परिता वायणा मंखेजा अणुओगदारा संखेजाओ परिवर्ताओं संखेजा वेटा संखेजा सिलोगा संखेआओ निज्ञांओ। से णं अंगद्रयाए दोने अंगे दो सुयक्खंचा तेनीसं अज्ञायणा तेत्रीसं उद्देगणकाला वेत्रीसं ममुद्देसणकाला छत्रीसं पदसहस्साई पय-गोणं पन्नताई. संखेजा अक्खरा अणंता गमा अणंता पजवा परिता तसा अणंता थाबरा सामया कडा जिबदा जिबाइया जिजयण्यना भावा आधाविजंति प्रणाविजंति परुविजीति देसिजीति निर्देसिजीति उबर्दसिजीति । से एवं आया एवं णाया एवं विष्णाया एवं चरणकरणपस्यणया आधविजीन पण्णविजीत पस्विजीते दंशिजीते निदंसिजंति उबदंशिजंति । सेतं सुअगडे ॥ २१२ ॥ से कि तं ठाणे ! ठाणे के ससमया ठाविजीत. परममया ठाविजीत, ससमयपरसमया ठाविजीत, जीवा ठाविजाति, मजीवा ठाविजाति, जीवाजीवा ठाविजाति, लोगा ठाविजाति, अलोगा ठाविजीत. लोगालोगा ठाविजीत. ठाणेणं दब्बगुणसेत्तकालपजनपबत्याणं-वेखा सिकला य समुद्दा, सुरभवणविमाणभागरणदीओ । जिहिओ परिसजाया, सरा 🔻 गोता य जोइसंबाला ॥ १ ॥ एकविह्नमध्ययं दुविह जाव दसविह्नमध्ययं, जीवान पोरगताण य लोगद्वाई व णं परवणया लाघविजाति । ठाणस्स णं परिता वायणां, संकेजा अणुओगदारा, संबेजाओ पडिवत्तीओ, संखेजा वेटा, संखेजा सिलोगा, संबोजाओं संगडणीओं । से वं अंगद्रवाए तहए अंगे, एगे सुवक्संघे, दस अज्या-यणा, एकवीसं उद्देशणकाला, ( एकवीसं समुद्देशणकाला ), बावतारि प्रयसहस्साहं पयरनेनं पन्नाई । संबेखा अक्सरा, (अनंता गमा) अनंता पजवा, परिता तसा, अर्थता बाबरा, सासया कडा शिवदा निकाइना जिनपत्रता माना आपनि-जाति पण्णविज्ञाति परविज्ञाति (दंशिजाति ) निदंशिजाति उपदंशिजाति । से एवं भावा एवं जावा एवं विकास इवं वरजकरणपरत्रणया आपविजंति । से तं ठाने म २९३ म से कि से समकाए ! समवापू ने ससमया सहजेति, परसमया सहजेति,

ससमयपरसमया सङ्बंति, जाव होगाहोगा सङ्बंति । समवाए णं एकाइयाणं रुगद्वाणं एगुत्तरियपरिवृत्तीए, दुवालसंगस्स य गणिपिङगस्स पश्लवग्गे सम-नुमाइज्जइ ठाणगसयस्स, बारसविहावित्थर्स्स क्षुयणाणस्स जगजीवहियस्स भगवओ समासेणं समोयारे आहिजाति । तत्थ य णाणाविहप्पगारा जीवाजीवा य विणया वित्यरेण, अवरे वि अ बहाविहा विसेसा नरगतिरियमणअमुरगणाणं आहारुस्सास-**देसा**आवाससखआययप्पमाणउववायचवणओगाहणोवहिवेयणविहाणउवओगजोगडं-दियकसाय, विविद्या य जीवजोणी, विक्खंभुरसेहपरिएयप्पमाणं विद्विविसेसा य मंद-रावीणं महीधराणं, कुलगरतित्थगरगणहराणं सम्मन्तभरहाहिवाण चक्नांणं चेव चक्क-हरहलहराण य, वासाण य निगमा य समाए । एए अण्णे य एवमाइ एत्थ वित्थ-रेणं अत्था समाहिजंति । समवायस्म णं परिना वायणा जाव से णं अगद्रयाए चउत्ये अंगे एगे अज्ञयणे एगे सुयक्संधे एगे उद्देमणकाले एगे मसुद्देमणकाले एगे चुउयाङे पदसनसहस्से पद्गगेणं पन्नते । संखेजाणि अक्तराणि जाव चरणकरण-परुवणया आधविजीत । से तं समवाए ॥ २३४ ॥ से किं तं वियाहे ? वियाहेणं ससमया विआहिजंति परसमया विआहिजंति ससमयपरसमया विआहिजंति, जीवा विआहिजंति अजीवा विआहिजंति जीवाजीवा विआहिजंति, लोगे विआहिजद बलोगे विआहिजाइ लोगालोगे विआहिजाइ । वियाहेणं नाणाविहसुरनरिंदरायरिसि-विविद्यसंसङ्ख्याणं जिणेणं वित्यरेण भासियाणं दञ्बराणये नकालपञ्जवपदेस-परिणामजह च्छियमावअणुगमनिक्केवणयप्पमाणसुनि उणोवह मविविह प्यकारपगडप-यासियाणं लोगालोगपयासियाणं संसारसमुद्दहंद उत्तरणममन्थाणं सुरबद्दसंपुत्रियाणं भवियञ्जणपयहिययाभि नंदियाणं तमरयविदंसणाणं सुदिद्ववीवभूगईहामतिबुद्धिवद्ध-जाणं छत्तीससहरूसमण्णयाणे वागरणाणं दंसणाओ सुयत्यबहविहप्पगारा सीस-हियत्था य गुणमहत्था । वियाहस्स र्ण परित्ता वायणा संखेजा अणुओगहारा संखे-जाओ पिंदनीओं संखेजा वेटा संखेजा सिलोगा सखेजाओं निज्नीको । से मं अंगड्याए पंचमे अंगे एगे सुयक्खंबे एगे साइरेगे अञ्चयणसते इस उहेसगमहस्साई दस समुद्देसगसहस्साई छत्तीसं वागरणसहस्साई च उरासीई पयगहस्साई पयगोर्ध प॰ । संखेजाई अक्लराई अणंता गमा अणंता पजना परिना तसा अणंता बाहरा सासया कडा णिबद्धा णिकाइया जिणपण्यत्ता भावा आचवि जेति पणावि जेति पर्यावि जे ति दंसिज्वंति निदंसिज्वंति उवदंसिज्वंति । से एवं काया से एवं गाया से एवं विकास एवं चरणकरणपरूजणया आचविजाति । से सं विसाहे ॥ से कि तं जायाधन्यकहाओ है णायाचम्मकहास मं मायामं गगराहं उजाणाहं क्यसंता रायामी अन्सापिक्रे

समोसरणाई धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोइयपरलोइअइड्डीविसेसा भोगपरिश्वाया पव्यजाओ सुमपरिग्गहा तबोबहाणाई परियागा संवेहणाओ भत्तपश्यक्खाणाई पामो-वगमणाइं देवलोगगमणाइं सुकुलपश्चायायाइं पुणबोहिलाभा अंतकिरियाओ य आप-विजीत जाव नायाधम्मकहासु णं पञ्चइयाणं विणयकरणजिलसामिसामणवरे संज-मपर्प्णपालणधि इमइववसायदुव्बलाणं तवनियमतवोवहाणरणदुद्धरभरमागयणि<del>रस</del>-इयणिसिद्वाणं घोरपरीसहपराजियाणं महपारद्वरुद्धसिद्धालयमग्गनिग्गयाणं विसयसह-तुच्छआमावसदोसमुच्छियाणं विरा**हियचरिननाणदंसणजद्गुणविविह्प्पयारनिस्सार-**मुन्तयाणं संसारअपारदुक्वदुरगद्दश्वविदिहपरंपरापर्वचा । घीराण य जियपरिसहरू सायसेष्णधिइधणियसंजमउच्छाहनिच्छियाणं आराहियनाणदंसणचरित्तजोगनिस्सकः सुद्धसिद्धालयमग्गमभिमुद्दाणं सुरभवणविमाणसुक्षवाई अणोवमाई भुत्तुण विरं व भोगभोगाणि ताणि दिव्याणि महरिहाणि ततो य कालक्कमनुयाणं जह य पुणो स्वद-सिद्धिसम्गाणं अंतिकिरिया । विलियाण य सदेवमाणुस्सधीरकरणकारणानि बोचण-अणुसासणाणि गुणदोसदरिसणाणि दिट्टेते पश्चयं य सोऊण लोगमुणिणो बहाड्विक-सामणम्मि जरमरणनासणकरे आराहिअसंजमा य मुरत्य्रेगपिडिनियत्ता ओर्वेति बह सासयं सिवं सव्बदुक्खमोक्सं। एए अण्णे य एवमाइअस्था विस्थरेण य । प्रका-धम्मकहान्तु णं परिता बायणा संखेजा अणुओगदारा जाव संखेजाओ संगहणीओ। से णं अंगद्वयाए छट्टे अगे दो सुअक्खंघा एगूणवीसं अज्ययणा, ते समासकी दुविद्वा पन्नता, तं जहा-चरिता य कप्पिया व, दस धम्मकहाणं वग्गा, तत्व चं एगमेगाए धम्मकहाए पंच पंच अक्साइयासयाई एगमेगाए अक्साइयाए पंच पंच उवक्लाइयासयाई, एगमेगाए उवक्लाइयाए पंच पंच अक्लाइयउवक्ला-इयामयाई, एवमेव सपुरुवावरेणं अदुद्वाओ अवस्वाइयाकोबीओ भवंतीति मक्खा-याओ, एग्णतीसं उद्देसणकाला एग्णतीसं समुदेसणकाला संखेजाई पयसह-स्साई पयरगेणं पन्नता, संबोजा अक्सरा जाव चरणकरणपहवणया आघविजांते । से तं णायाधम्मकहाओं ॥ २१५ ॥ से कि तं उवासगदसाओं ? उवास-गदसासु ण उवासवार्ण जगराई उज्जालाई बल्पसंडा रायाणी अम्मापियरी समोस-रणाई धन्मायरिया धन्मकहाओ इह्हलोइवपरलोइयइन्द्रिविसेसा उदासयाणे सीलन्ध-यनेरमणगुणपवनकाणगोसहोववासपडिवजनयाओ सुवपरिग्गहा तवोवहाणा पडि-माओ उदसरमा संकेरणाओ भत्तपवनसाणाई पाओवगमणाई देवलोगगमणाई 🐠 रूपचायाया पुणो बोहिलाभा अंतिकिरियाओ जाषविजंति । उवासगदसास र्ण उचा-सवार्ग रिद्धिविसेया परिसा विश्वरचन्त्रसम्भाव वोद्विकानवानिगमसम्मत्तविद्वद्ववा

विरत्तं मूलगुणउत्तरगुणाइयारा ठिईविसेसा य बहविसेसा परिमाभिग्गहग्गहणपालणा उवसम्माहियासणा णिरुवसम्मा य तवा य विचित्ता सीलव्वयगुणवेरमणपश्चकखाण-पोसहोववासा अपच्छिममारणंतिया य संटेहणाञ्चोसणाहि अप्पाणं जह य भावइत्ता बहुणि भत्ताणि अणसणाए य छेअइता उववण्णा कप्पवरविमाणुत्तमेसु जह अणुभ-वंति सुरवरविमाणवरपोंडरीएस सोक्खाई अणोवमाई कमेण भुत्तण उत्तमाई तओ **भा**उक्खएणं चुया समाणा **जह जिणमयंमि** बोहिं लद्भूण य संजमुत्तमं तमरयोघ-विष्पमुक्ता उवेंति जह अक्लयं सञ्बद्धक्लमोक्खं। एते अने य एवमाइअत्या वित्थ-रेण य । उवासयदसासु णं परिता वायणा संखेजा अणुओगदारा जाव सखेजाओ संगहणीओ। से णं अंगद्वयाए सत्तमे अंगे एगे सुयक्खंधे दस अज्झयणा दस उद्दे-सणकाला दस समुद्देसणकाला संखेजाई पयसयसहस्साई प्रयंगेणं पण्णाता । संखे-जाई अक्खराई जान एवं चरणकरणपरूत्रणया आधिर्वजीत । से तं उनासगदसाओ ॥२१६॥ से किं तं अंतगडदसाओ ! अंतगडदसासु णं अंतगडाणं णगराइं उजाणाइं वणाइं राया अम्मापियरो समोसरणा धम्मायरिया धम्मकहा इहलोइयपरलोइयइङ्गिवे-सेसा भोगपरिचाया पन्वजाओ सुयपरिग्गहा तवोवहाणाई पिक्रमाओ बहुविहाओ खमा अंक्वं मह्वं च सोअं च सचसहियं सनरसिवहो य संजमो उनमं च बंभं आकि-चणया तवो चियाओ समिइगुत्तीओ चेव तह अध्यमायजीगो सज्झायज्झाणेण य उत्तमाणं दोण्हं पि लक्खणाइं पत्ताण य संजमुत्तमं जियपरीसहाणं चर्डाव्वहकम्म-क्खयम्मि जह केवलस्स लंभो परियाओ जित्तओ य जह पालिओ मुणिहिं पायो-वगओ य जो जहिं जित्तयाणि भत्ताणि छेअइता अतगडो मुनिवरो तमरयोघविष्य-मुको मोक्खमुहमणुत्तरं च पत्ता । एए अने य एवमाइअत्था वित्यारेणं पहतेई । अंतगडदसासु णं परिना वायणा संवेजा अणुओगदारा जाव संखेजाओ संगह-णीओ, जान से णं अंगद्वयाए अद्भे अंगे एगे सुयवसंधे दस अज्ज्वयणा सत्त करता दस उद्देसणकाला दस समुद्देसणकाला संखेजाई पयसयसहस्साई पयागेणं प० संखेजा अक्खरा जाव एवं चरणकरणपरूवणया आधविज्ञांति । से तं अंतगह-दसाओ ॥ २१७ ॥ से किं तं अणुत्तरोववाइयदसाओ ! अणुत्तरोववाइयदसास णं अणुत्तरोववाइयाणं नगराइं उजाणाई वणसंडा रायाणो अन्मापियरो समोसरणाई धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोगपरलोगइश्विविसेसा भोगपरिश्वाया पव्यकाओ द्ययपरिमाहा तवीवहाणाई परियागी पिडमाओ संटेहणाओ अत्तपाणपन्यक्खाणाई पाओवगमणाई अणुत्तरोबवाओ हुकुलपवायाया पुणी बोहिलाओ अंतकिरियाओ य आधविज्ञंति । अणुत्तरोववादयदसासु णं तित्यकरसमोसरणाई परमंगहजगहिनानि

जिणातिसेसा य बहुविसेसा जिणसीसाणं चेव समणगणपवरगंधहत्थीणं चिरजसाणं परिसहसेण्यारेजबलपमहणाणं तबदित्तचरित्तणाणसम्भत्तसार्विविहण्यगार्वित्यरपस-त्यगुणसंज्याणं अणगारमहरिसीणं अणगारगुणाण बण्णओ उत्तमवरतवविसिद्वणाण-जोगजुनाणं जह य जगहियं भगवओ जारिसा इन्निविसेसा देवासुरमाणुसाणं परि-साणं पाउच्भावा य जिणसमीवं जह य उवासंति जिणवरं जह य परिकहाति धम्मं लोगगुरू अमरनरसुरगणाणं सोऊण य तस्स भासियं अवसेसकम्मावसयविरत्ता नराः जहा अञ्भुवेति धम्ममुरारुं संजमं तवं चावि बहुविहुप्पगारं जह बहुणि बासाणि अणुचरित्ता आराहियनाणदंसणचरित्तजोगा जिणवयणमणुगयमहियभासिया जिणव-राण हिययेणमणुण्णेता जे य जहिं जित्याणि भत्ताणि छेअइना रुद्धण य समाहि-मुत्तमज्ङ्गाणजोगजुत्ता उववज्ञा मुणिवरोत्तमा जह अणुत्तरेसु पावंति जह अणुत्तरे तत्य विसयसोक्सं तओ य चुआ कमेण काहिंति संजया जहा य अंतिकिरियं एष्ट असे य एवमाइअत्या वित्यरेण । अणुत्तरोबवाइयदसासु ण परिना बायणा संखेजाः अणुओगदारा संखेजाओ संगहणीओ । से णं अंगद्वयाए नवमे अगे एगे सुयक्खंधे दस अञ्ज्ञयणा तिष्ठि वम्गा दस उद्देसणकाला दम समुद्देसणकाला सखेजाई पय-सयसहस्साइं पयग्गेणं प०। संखेजाणि अक्खराणि जाव एवं चरणकरणपरूवणया आघविजंति । से तं अणुनरोववाइयदमाओ ॥ २१८ ॥ से किं तं पष्टावागरणाणि है पण्हावागरणेसु णं अहत्तरं पसिणसयं अहुत्तरं अपसिणमयं अहुत्तरं पसिणापसिणसयं विजाइसया नागनुवसेहिं सिद्धं दिव्या संवाया आधविजाति । पण्हावागरणदसासु णं ससमयपरसमयपण्णवयपत्तेअबुद्धविविद्वत्यभासाभासियाणं अइसयगुणउवसमणाण-प्पगारआयरियभासियाणं वित्यरेणं वीरमहेसीहिं विविद्दवित्यरभासियाणं च जगहि-याणं अद्दागंगुट्टबाहुअसिमणिखोमआइचमाइयाणं विविद्यदापसिणविज्वामणपसिण-विजादेवयपयोगपहाणगुजप्पगासियाणं सञ्भूयदुगुजप्पभावनरगणमङ्गिम्हयकराणं अर्द्दस्यमङ्यकालसम्यदमसम्तित्यककृतमस्स ठिङ्करणकारणाणं दुरहिगमदुरवगा--हरस सञ्चसव्यक्षसम्मञ्जस्स अवृहज्जणविवोष्टणकरस्स पञ्चवस्वयपश्चयकराणं पण्हाणं विविद्युणमहत्या जिनवरप्पणीया आघविजंति । पण्हाबागरणेसु नं परित्ता वायणाः संबेजा अणुओगदारा जाब संबेजाओ संगहणीओ । से णं अंगद्वयाए दसमे अंगे एगे सुयक्तंघे पणवालीसं उद्देसणकाला पणवालीसं समुद्देसणकाला संखेजाणि पय-संयसहरसाणि प्रयश्मेणं पश्चला । संखेळा अवस्त्वरा अणंता गमा जाव चरणकरण-पस्वणया आयमिळांति । से सं पण्डावागरणाई ॥ २१९ ॥ से कि तं विवासस्यं है विद्यागद्यप् वं सङ्गबद्धहरूणं कम्माणं परविद्यागे आपवित्रंति से समासओ द्वविद्ये

थमते. तं जहा-दहविवागे चेव सहविवागे चेव । तत्थ णं दस दुहविवागाणि दस सुहविवागाणि । से किं तं दुहविवागाणि ? दुहविवागेसु णं दुहविवागाणं नगराई उजाणाडं वणखंडा रायाणे अम्मापियरो समोसरणाइं धम्मायरिया धम्मकहाओ नगरगमणाइं ससारपबंधे दुहपरंपराओ य आघविजाति । से तं दुहविवागाणि । से किं तं सहविवागाई ? सहविवागेस सहविवागाणं णगराई उजाणाई वणखंडा रायाणो अम्मापियरो समोसरणाई धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोउयपरलोडयडब्रिविसेसा भोगपरिचाया पव्यजाओ सुयपरिग्गहा तवीवहाणाई परियागा परिमाओ सल्हेट-णाओ भत्तपञ्चक्लाणाई पाओवगमणाई देवलोगगमणाई सुकुलपञ्चायाया पुण बोहि-लाहा अतिकरियाओ य आघविजंति । दुहविवागेस णं पाणाइबायअलियवयणचोरि-ककरणपरदारमेहणससंगयाए महतिन्वकसायइंदियप्पमायपावप्पओयअसुहज्झवसा-णसंचियागं कम्माणं पावगाणं पावअणुभागफलविवागा णिरयगतितिरिक्खजोणिवह-विहवसणस्यपरंपरापबद्धाणं मणुयत्ते वि आगयाणं जहा पावकस्मसेसेण पावगा होंति फलविवागा वहवसणविणासनासाकबृहंगुहुकरचरणनहच्छेयणजिब्सच्छेअण-अंजणकह निगदाह गयचलणमलणफालणउह्नंबणसूललयालउडलद्विभंजणतउसीसगत्-त्ततेलकलकलअहिसिंचणकुंभिपागककंपणथिर्षंधणवेहवज्झकत्तणपनिभयकरकरप्रली-बणादिदारुणाणि दुक्खाणि अगोवमाणि । बहुविविहपरंपराणुबद्धा ण मुचंति पावकम्म-बहीए, अवेयइना ह णत्य मोक्खो नवेण धिइधणियबद्धकच्छेण मोहगं तस्म बाबि हुजा। एसो य सुहविवागेश्व णं सीलसंजमणियमगुणतबोवहाणेशु साहसु सुविहिएस अणुकंपासयप्यओगतिकालमङ्गिद्धभत्तपाणाई पययमणसा हियद्वहनीसेसितव्यपरि-णामनिच्छियमई पयच्छिकणं पयोगमुदाई जह य निव्वतिनि उ बोहिलामं अह य परित्तीकरेंति नरनरयतिरियमुरगमणविपुलपरियदृअरिनभयविमायसोगमिच्छत्तरे-लसंकडं अन्नाणतमंधकारं चिक्खिलसुन्तारं जरमरणजोणिसखुभियचक्रवालं सोल-सकसायमावयपर्यंडचंडं अणाइअं अगवदर्ग संनारसागरमिणं । जह य निषंधंति आउगं सुरगणेस जह य अणुभवंति सुरगणविमाणसोक्वाणि अगोवमाणि ततो ब कालंतरे चुआगं इहेव नरलोगमागयाणं आउवपुपु (व)ण्णक्वजातिकुलजम्मआरोग्ध-बुद्धिमेहाविसेना मित्तजणसयणवणधण्णविभवसमिद्धसारसमुदयविसेना बहविहकाम-भोगुन्मवाण सोक्साण सुद्दविवागोत्तमेसु अणुबर्यपरेपराणुबद्धा असुमाणं सुमाणं चेव कम्माणं भासिआ बहुविहा विवागा विवागध्यमिम भगवया जिगवरेण संवेगकार-णत्या अने वि य एवमाइया बहुविहा वित्वरेणं अत्यपस्त्रणया आधविजंति । विवा--गद्यक्स णं परिता बायणा संखेजा अणुओगदारा जाव संखेजाओ संगहनीको ।

से गं अंगद्रयाए एकारसमे अंगे वीसं अज्ज्ञयणा वीसं उद्देसणकाला बीसं समुद्रेस-णकारा । संखेजाई प्रयस्यसहस्साई प्रयागेणं प्रजाता । संखेजाणि अक्खराणि भगंता गमा अणंता पज्जवा आव एवं चरणकरणपस्त्रणया आघविजांति । से सं विवागसूर ॥ २२० ॥ से किं तं दिद्विवार ? दिद्विवार णं सब्बभावपरूवणया आध-विजंति । से समासओ पंचविहे पश्ले, तं जहा-परिकम्मं, सत्ताइं, पुव्यगयं, अपु-ओगो. चुलिया । से कि तं परिकम्मे ? परिकम्मे सत्तविहे पनते. तं जहा-सिहसीण-यापरिकम्मे, मणुस्सरोणियापरिकम्मे, पद्मेणियापरिकम्मे, ओगाहणरोणियापरिकम्मे, उवसंपज्जसेणियापरिकरने, विष्पजहरोणियापरिकरने, वुआवुअसेणियापरिकरने । से किं तं सिद्धसेणियापरिकम्मे ! सिद्धसेणियापरिकम्मे चोहसविहे पन्ते, तं जहा-माज-यापयाणि, एगद्वियपयाणि, पादोद्वपयाणि, आगासपयाणि, केउभ्यं, रासिकदं, एगगुण, दगुण, तिगुण, केउभयं, पढिस्गहो, संसारपडिस्महो, नंदावत्तं, सिद्धवर्द्धः से त्तं सिद्धसेणियापरिकम्मे । से किं तं मणस्तसेणियापरिकम्मे ? मणस्यसेणियापरिकम्मे चोइसविहे पन्नते. तं जहा-ताइं चेव माउआपयाणि जाव नंदावतं मण्स्सवदं. से त्तं मणस्यसेणियापरिकम्मे । अवसेसा परिकम्माइं प्रदाड्याइं एकारसविहाइं पक्र-त्ताइं । इन्नेयाइं सत्त परिकम्माइं, छ ससमङ्याइं सत्त आजीवियाइं, छ चडक्क्य-इयाइं सत्त तेरासियाइं, एवामेब सपुन्वावरेणं सत्त परिक्रम्माइं तेसीति भवंतीति मक्खायाई, से तं परिकम्माई ॥ २२९ ॥ से किं तं सत्ताई ! सताई अझसीति भवंतीति मक्लायाइं, तं जहा-उजुगं परिणयापरिणयं बहुर्भगियं विष्णवह्यं [ क्रिक (ज)यचरियं ] अणंतरं परंपरं समाणं संजुहं [ मासाणं ] संभिन्नं अहान्यं [ अह-व्वायं नन्दीए ] सोवत्थि(वर्त्त) यं णंदावर्त्त वहलं पुद्रापुद्रं वियावर्त्त एवंभूयं दुवावर्त्त बत्तमाणपर्य समिभरूढं सञ्बजीभद्यं पणार्मा परसासं नन्दीश् ] दूपिकगढं इचेवाई बावीसं सुताइं छिण्णक्रेअणइआई ससमयसुत्तपरिवादीए इबेयाई वावीसं सुताई अछिनछेअणइयाई आजीवियस्त्रपरिवादीए, इचेआई वावीसं सत्ताई तिकणह्याई तेरासियञ्चनपरिवाबीए, इचेआई वाबीसं सताई चउक्रणह्याई ससमयसुनपरिवाबीए, एवामेव सपुव्वावरेणं अद्वासीति सत्ताई भवंतीति मक्खायाई, से तं सत्ताई ॥२२२॥ से कि तं पुरुवगर्य ! पुरुवगर्य चत्रसविहं पश्चनं, तं जहा-उप्पाशपुरुवं, आगोणीरं, वीरियं, अत्थिणत्थिप्पवार्यं, नाणप्पवार्यं, सवप्पवार्यं, आवप्पवार्यं, कम्मप्पवार्यं, पमञ्चाणप्पनायं, विज्ञाणुष्पनायं, अर्गनं, पाणाक, किरियाविसालं, छोगविंगुसारं । उप्पायपुरुवस्स में दसक्त्य प्रकृता, नतारि चुडियाबस्य प्रजता । अग्नेजियस्स में पुष्त्रस्त बोद्दसदान् पन्, बारस कृष्ठियानस्य पन् । वीरियप्पनागस्य वं पुरुवस्य २४ सत्ता=

श्रद्ध बत्थ प०, अद्भ चूलियावत्थ् प० । अत्थिणत्थिप्पवायस्स णं पुरुवस्स अद्वारस बस्यू प०, दस चूलियावत्थू प०। नाणप्पवायस्स णं पुरुवस्स बारस वत्थू प०। सम्बप्पवायस्स णं पञ्चस्स दो वत्थ् प० । आयप्पवायस्स णं पञ्चस्स सोलस वत्थ् प॰। कम्मप्पवायपुरवस्स णं तीसं वत्थू प॰। पश्चक्खाणस्स णं पुरुवस्स वीसं वत्थू प॰ । विजाणुप्पवायस्स णं पुञ्चस्स पनरस वत्थू प॰ । अवंशस्स णं पुव्यस्स बारस बत्थ पः। पाणाउस्स णं पुन्वस्स तेरस बत्थू पः। किरियाविसालस्स णं पुन्वस्स शीसं बत्थ पः । लोगविंदुसारस्त णं पुञ्चस्त पणवीसं वत्थ पः । "दस चोहस अद्भद्भारसे व बारस दुवे य बत्थुणि । सोलस तीमा वीसा पन्नरस अणुप्पवायम्मि ॥ बारस एकारसमे, बारसमे तेरसेव वत्थुणि । तीसा पुण तेरसमे चउदसमे पन्नवी-साओ । चत्तारि दुवालस अट्ट चेव दस चेव चूलवत्थृणि । आतिहाण चउण्हं, सेसाणं बुलिया णत्थि" से तं पुञ्चगयं ॥ २२३ ॥ से कि तं अणुओगे ? अणुओगे दुविहे पन्नते, तं जहा-मूलपडमाणुओगे य गंडियाणुओगे य । से कि तं मूलपडमाणुओगे ? एत्य णं अरहंताणं भगवंताणं पुञ्चभवा देवलोगगमणाणि आउं चवणाणि जम्म-णाणि अ अभिसेया रायवर्रासरीओ सीयाओ पव्वजाओ तदा य भन्ता केवलणाण-प्याया अ तिरथपवनणाणि अ संघयणं संठाणं उत्तरं आउं वस्नविभागो सीसा गणा गणहरा य अजा पवनाणीओ संघरन च उव्विहस्म जं वावि परिमाणं जिणमणपज-बओहिनाणसम्मनसुयनाणिणो य वाई अणुत्तरगई य जिल्लया सिद्धा पाओवगया य जे जिं जित्तयाई भत्ताई छेअइला अंतगडा मुणिवरुतमा तमर्ओष्रविष्यमुक्का सिदिपहमणुत्तरं च पत्ता, एए अने य एवमाइया भावा मूलपढमाणुओगे कहिआ आघनिजंति पण्पनिजंति परुनिजंति, से तं मृलपटमाणुओगे । से कि तं गंडियाणु-ओगे ? ( गंडियाणुओगे ) अणेगविहे पन्नतं, नं जहा-कुलगरगंडियाओ तिस्थगरगं-दियाओ गणहरगंदियाओ चक्कहरगंदियाओ दसारगंदियाओ बलदेवगंदियाओ बासुदेवगंडियाओ हरिवंसगंडियाओ भइबाहगंडियाओ तवोक्रमगंडियाओ चित्तंत-रगंडियाओ उस्सप्पिणीगंडियाओ ओसप्पिणीगंडियाओ अमरनरतिरियनिरयगङ्ग-मणनिनिहपरियदृणाणुओगे, एवमाइयाओ गंडियाओ आघविजांति पणाविजांति परू-किजंति, से तं गंडियाणुओंगे ॥ २२४ ॥ से कि तं चूलियाओं ? जण्णं आहुहाणं चउण्हं पुन्वाणं चूलियाओ सेसाइं पुन्वाहं अचूलियाहं, से तं चूलियाओ ॥ २२५॥ दिट्टिवायस्स णं परिता वायणा, संखेळा अणुओगदारा संखेळाओ पिडवतीओ संखेजाओ निज़तीओ संखेजा सिलोगा संखेजाओ संगरणीओ, से णं अंबद्धयाए बारसमें अंगे एगे सुयक्खंधे चउइस पुच्चाई संक्षेत्रा वस्थू संक्षेत्रा बुरुवस्यू संक्षेत्रा

पाहुंडा संसेजा पाहुंडपाहुंडा संसेजाओ पाहुंडियाओ संसेजाओ पाहुंडपाहुंडियाओ संखेजाणि पयसयसहस्साणि पयागेणं पत्तता, संखेजा अक्खरा अणंता गमा अणंता पज्जवा परिता तसा अर्णता यावरा सासया कडा णिबदा जिकाइया जिणपण्णता भावा आघनिजंति पण्णविजंति पर्वेजंति दंशिजंति निदंशिजंति उक्दंशिजंति, एवं णाया एवं विष्णाया एवं चरणकरणपस्त्र्यणया आधिकर्जति, से तं दिहिवाए, से तं बुवालसंगे गणिपिङगे ॥ २२६ ॥ इबेड्यं दुवालसंगं गणिपिडगं अतीतकाले अर्णता जीवा आणाए विराहिता चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियद्विस, इबेइयं दुवालसंग गणिपिटगं पदुष्पणो काळे परिचा जीवा आणाए विराहिता बाउरेतसंसारकंतार अणुपरियदंति, इबेद्यं दुवालसंगं गणिपिडगं अणागए काळे अणंता जीवा आणाए विराहिना चाउरंतसंसारकंतार अणुपरियहिस्संति, इबेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं अतीतकाले अणंता जीवा आणाए आराहिता चाउरंतसंसारकंतारं वीईवईस, एवं पुडुप्पण्णेऽवि, एवं अणागएऽवि । दुवालसंगे णं गणिपिडगे ण कयावि णत्थि, ण कयाइ णासी, ण कयाइ ण भनिस्सइ, भुनि च भनति य भनिस्सति य (अयळे) धुवे णितिए सामए अक्खए अव्वए अवद्विए णिबे, से उहा णामए पंच अन्धिकाया ण कयाइ ण आसि, ण कयाइ णत्य, ज कयाइ ण भविस्सति, भुवि च भवित य भविस्सति य, (अयला) धुवा णितिया सासया अक्खया अव्वया अवद्विया णिका, एवामेव दुवालसंगे गणिपिडगे ण कयाइ ण आसि, ण कयाइ णिय, ण कयाइ ण भविस्सई, भुविं च भवति य भविस्सई य, (अयके) धुवे जाव अबहिए णिबे। एत्य णं दुवालसंगे गणिपिङगे अर्णता भावा अर्णता अभावा अर्णता हेऊ अर्णता अहेऊ अणंता कारणा अणंता अकारणा अणंता जीवा अणंता अजीवा अणंता अव-सिदिया अर्णता अभवसिदिया अर्णता सिदा अर्णता असिदा आधिवर्जति पण्णाव-जंति परुविजंति देसिजंति निदंसिजंति उवदंसिजंति । एवं दुवालसंगं गणिपिडगं इति ॥ २२७ ॥ दुवे रासी प॰ तं जहा-जीवरासी अजीवरासी य। अजीवरासी दुविहा प॰ तं अहा-स्वी अजीवरासी अस्वी अजीवरासी स । से कि तं अस्वी अजीवरासी ? सस्बी अजीवरासी दसविहा प० ते बहा-धम्मत्थिकाए आव बदासमए । स्वी अजीवरासी अगेगविहा पः । आप से कि तं अणुत्तरोबबाइआ ! अणुत्तरोबबाइआ पंचविद्या प॰ तं अहा-विजयवेजयंतअयंतअपराजितसम्बद्धसिदिका, से तं अनुतरो-ववाइआ, से सं पंविदिगसंसारसमावण्यजीवरासी । दुविदा वेरइया प० तं बहा-पजता य अपजता व, एवं इंडमों भाषियन्त्रों जाव बेमानिय ति । इमीसे में रयण-प्यभाए पुडतीए केन्द्रमं केर्त बोबाहेता केन्द्र्या निरमावासा ए० है, गोयमा ! इमेसि

णं रयणप्यभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाह्लाए उवरि एगं जोयणसहस्सं ओगाहेता हेट्टा चेगं जोयणसहस्तं वजेता मज्हे अट्टसत्ति जोयणसयसहस्ते एत्य णं रयणप्यभाए पढवीए णेरद्वयाणं तीसं णिरयावाससयसहस्सा भवंतीति मक्खाया । ते णं णिरयावासा अतो वट्टा बाहिं चउरेसा जाव असुभा णिरया असुभाओ णिर-एस वेयणाओ, एवं सत्त वि भाणियव्याओं जं जास जुजाइ-आसीयं बत्तीसं अद्वा-वीसं तहेव वीसं च । अहारस सोलसगं अहत्तरमेव बाह्हं ॥ १ ॥ तीसा य प्रणावीसा पन्नरस दसेव सयसहस्साई । तिष्णेगं पंचूणं पंचेव अणुत्तरा नरगा ॥२॥ चउसट्टी असुराणं चउरासीइं च होइ नागाणं । वावतारे सुवन्नाण वाउकुमाराण छण्गउइ ॥ ३ ॥ दीवदिस।उदहीणं विज्ञुकुमारिंदथणियमस्गीणं । छण्हं पि जुबलयाणं बावतारिमो य सयमहमा(स्सा) ॥ ४ ॥ वत्तीमहावीसा बारस अड चउरो य सक-सहस्या । पण्णा चत्तालीसा छत्र सहस्सा सहस्यारे ॥ ५ ॥ आणयपाणयकप्पे चतारि सयाऽऽरणच्ए तिन्नि । सत्त विमाणसयाई चउसु वि एएसु कप्पेसु ॥ ६ ॥ एक्कारमुनरं हेट्टिमेसु सन्तुनरं च मज्झिमए । सयमेर्ग उवरिमए पंचेव अणुत्तरविमाणा ॥ ७ ॥ दोचाए णं पुढवीए तथाए णं पुढवीए चउत्भीए पुढवीए पंचमीए पुढवीए छद्रीए पुरुवीए सत्तमीए पुरुवीए गाहाहिं आणियन्वा । सत्तमाए पुरुवीए पुच्छा, गोयमा ! सत्तमाए पुढवीए अट्टुनरजोयणसयसहस्साई बाह्लाए उवरि अद्धतेवर्ज जोयणसहस्साइं ओगाहेता हेट्टा वि अद्धतेवकं जोयणसहस्साइं विक्रता मजके तिस्र जोयणसहस्सेसु एन्य णं सत्तमाए पुढवीए नेरइयाणं पंच अणुत्तरा महदूमहालया महानिर्या प० तं जहा-काले महाकाले रोहए महारोहए अप्पद्रहाणे नामं पंचमे । ते णं निरया वट्टे य तंमा य अहे खुरप्पसंठाणसंठिया जाव असुभा नरगा अध-भाओ नरएसु वेयणाओ ॥ २२८ ॥ केवड्या ण भंते ! अमुरकुमाराहासा प० ! गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणस्यसहस्सवाहुकाए उबरि एगं जोयणसहस्तं ओराहिता हेट्टा चेगं जोयणसहस्तं बिजता मज्हे अहहत्तरि जोयणसयसहरसे एत्थ णं रयणप्पमाए पुढवीए चउसिंहं अग्नरकुमाराबाससयसहरसा प॰ । ते णं भवणा वाहिं वहा अंतो चउरसा अहे पोक्सरकण्णिआसेठाणसंठिया डक्किणंतरविउलगंभीरखायफलिहा अट्टालयचरियदारगोउरकवाडतोर**णपविद्वारदे**स-मागा जेतमुसलमुसंहिसयभ्यिपरिवारिया अउज्ज्ञा अडयालकोद्वरहया अडयालक्य-वणमाला लाउल्लोइयमहिया गोसीससरसरत्तर्वदणदहरदिष्णपंचगुलितला कालागुरू पनरकुंदुरकतुरकडण्डांतधृबमधमपॅतगंधुद्धयाभिरामा सुगंधवरगंधिया गंधवट्टिभूख अच्छा सण्हा लण्हा यहा महा नीर्या निम्नला वितिमरा विद्वा सण्यमा सनि

रीया सउज्जोभा पासाईया दरिसणिज्या भभिरूवा पश्चिरुवा, एवं जं जस्स कमती सं तस्स जं जं गाहाहिं भणियं तह चेच वणाओ ॥ २२९ ॥ केवहया णं भंते ! प्रहाविकाइयादासा प० गोयमा । असंखेळा प्रहाविकाइयावासा प० एवं जाव मणुस्स ति । केवइया णं भंते ! वाणमंतरावासा प० गोयमा ! इमीसे णं रयणप्यभाए पुढ-वीए स्यणामयस्य कंडस्स जोयणसहस्सबाह्रश्रस्स उवरि एगं जोयणसर्य ओगाहेता हेट्टा चेगं जोयणसयं वजेला मज्हे अट्टस जोयणसएस एत्थ णं वाणमंतराणं देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजा नगरावाससयसहस्सा पत्रता, ते णं भोमेजा नगरा बाहि बहा अंतो चडरंसा, एवं जहा भवणवासीणं तहेव णेयय्वा, पवरं पडागमालाउला मुरम्मा पासाईया दरिमणिजा अभिरुवा पिडिहवा ॥ २३०॥ केवड्या णं अंते ! ओइसियाणं विमाणावासा पन्नना ! गोयमा ! इमीसे णं रयणप्यभाए पुत्रवीए बह-समरमणिजाओं भूमिभागाओं सननउयाई जोयणसयाई उन्ने उप्पह्ना एत्य णै दसु-त्तरजोयणसयबाहरे तिरियं जोडसविनए जोडसियाणं देवाणं असंखेळा जोडसियवि-माणावासा पन्नता, ते णं जोइसियविमाणावासा अञ्चुरगयम्सियपहसिया विविद्धर-मणिरयणभक्तिचिना बाउद्भयविजयवेजयंतीपडागळताइछत्तकलिया तुंगा गगणतल-मण्लिहंत्रिमहरा जालंतरर्यणपञ्चर्यम्मलियव्य मणिकणगथ्भियागा वियसियस्यपत्त-पंडरीयतिलयरयणद्वचंदिना अंतो बाहि च सण्हा तवणिजवाद्वआपत्यहा सहफासा सस्सिरीयहृबा पासाईया दरिसणिजा ॥ २३१ ॥ केवड्या ण भंते ! वेमाणियावासा पन्नता रे गोयमा ! इमीसे णं रयणप्यभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिमागाओ उर्च चंदिमस्रियगहगणनक्सत्तताराह्याणं वीइवइत्ता बहुणि जोयणाणि बहुणि जोयण-सयाणि बहुणि जोयणसहस्साणि बहुणि जोयणसयसहस्साणि बहुइओ जोयणकोहीओ बहुइओ जोयणकोडाकोबीओ असंखेळाओ जोयणकोडाकोबीओ उर्द दूर वीइवहत्ता एत्यं णं विमाणियाणं देवाणं सोहम्मीसाणसर्णकुमारमाहिंदवंमलंतगसुक्कसहस्सार-आणयपाणग्रभारणअच्चएस गेवेजगमणुत्तरेस य चउरासीई विमाणावाससयसहस्सा सक्ताणउई च सहस्ता तेवीसं च विमाणा भवंतीति मक्खाया, ते णं विमाणा अचि-मालिप्पमा भासरासिक्ष्णामा अस्या नीरया णिम्मला वितिमारा विद्वदा सञ्बरयणा-मया अच्छा सण्हा चड्डा महा किप्पंका विकंकडच्छाया सप्पना समरीया सउन्होया पासाईया दरिसणिज्या अभिक्षवा पश्चिकवा । सोहम्मे पं भेते ! कप्पे केवइया विमाणा-बासा प॰ १ गोयमा ! बसीसं विमाणावाससमसहस्सा प॰, एवं ईसामाइस अद्वावीस बारस अड्ड चतारि एवाई सयसहस्साई पण्यासं बताडीसं छ एवाई सहस्साई आणए पायए चतारि आर्पायुए दिकि एयाचि संगामि, एवं गाहार्हि माणियव्यं ॥ २३२ ॥

नेरड्याणं अंते ! केवड्यं कालं ठिई पन्नता ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई उक्कोसेणं तेचीसं सागरोवमाइं ठिन्ने प० । अपज्यसमाणं नेरहयाणं भेते । केवड्यं कार्ल ठिई प॰ ? गोयमा ! जहनेणं अतोमुहत्तं उक्कोसेण वि अंतोमहत्तं । पज्यत-याणं जहनेणं दस वाससहस्माइं अंतोसहत्त्वणाईं । उक्कोसेणं तेत्रीसं सागरीक्माई अंतोमहत्तणाई । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए एवं जाव विजयवेजयंतजयंतअप-राजियाणं देवाणं केव्इयं कालं ठिई प० ! गोयमा ! जहनेणं बत्तीसं सागरोवमाई ज्ङ्कोसेर्ग तेत्तीसं सागरीवमाई । सब्बद्वे अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीस सागरीवमाई ठिई प० ॥ २३३ ॥ कति णं भंते सरीरा पश्चता ? गोयमा ! पंच सरीरा प०. तं जहा-ओरालिए वेउन्विए आहारए तेयए कम्मए। ओरालियमरीरे णं भेते ! कडाविहे पन्नते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नते, तं जहा-एगिंदियओरालियसरीरे जाव गञ्जवकंतियमणस्मपंचिदियओग्रालियसगैरे य । ओरालियसगैरस्स र्ण भेते ! के महाठिया सरीरोगाहणा प० ? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलक्षसंखेजतिसागं उद्योसेणं साइरेगं जोयणसहस्यं, एवं जहा ओगाहणसंठाणे ओरालियपमाणं तहा निरवसेसं. एवं जाव मणस्से ति उक्कोसेणं तिष्णि गाउयाई । कहविहे णं भंते । वेजव्यियसरीरे पन्नते ? गोयमा ! इविहे पन्नले-एगिंदियवेडब्लियसरीरे य पंचिदियवेडब्लियसरीरे य. एवं जाव सणंकुमारे आदनं जाव अणुत्तराणं भवधारणिज्या जाव तेसि रयणी रयणी परिहायद । आहारयमरीरे णं अंते ! कड़विहे प० ? गोयमा ! एगाकारे प० । जड एगाकारे प॰ किं मणुस्सआहारयमरीरे अमुणुस्मआहारयसरीरे ! गोयमा ! मणुस्सआहारगसरीरे णो अमणुस्सआहारगसरीरे, एवं जड मणुस्सआहारगसरीरे कि गन्भवक्रंतियमणुस्सआहारगसरीरे संमुक्त्छिममणुस्सआहारगसरीरे ? गोयमा ! गन्भवक्वंतियमणुरसञाहारगरारीरे नो संमच्छिममणुरसञाहारगसरीरे । जह गन्भ-वर्षातियमणस्ताआहारयसरीरे कि कम्मभूमिगा० अकम्मभूमिगा० ! गोयमा ! कम्म-भिमाा नो अकम्मभूमिगा । जह कम्मभूमिगा । कि संखेजवासाउय असंखे-जनसाउय॰ ? गोयमा ! संखेजवासाउय॰ नो असंखेजवासाउय॰ । जह संखेज-बासाउय॰ कि पजनय॰ अपजनय॰ ? गोयमा । पजनय॰ नो अपजनय॰ । जड पजनय ॰ कि सम्मदिद्वी ॰ मिच्छदिद्वी ॰ सम्मामिच्छदिद्वी ०१ गोयमा ! सम्मदिद्वी ० नो मिच्छविद्री वनो सम्मामिच्छदिद्यै । बह सम्मदिद्री । कि संजय । असंजय । संजय। संजय॰ ? गोयमा ! संजय॰ नो असंजय॰ नो संजयासंजय॰ । जह संजय॰ कि पमत्तरंजयः अपमत्तरंजयः ? गोयमा ! पमत्तरंजयः नो अपमत्तरंजयः । जद पमत्तसंजय० कि इश्विपत्तः अभिश्विपत्तः ? गोयमा ! इश्विपतः नो आमिश्विपतः

वयणा विभाणियम्या आहारयसरीरे समचन्त्ररंससंठाणसंठिए । आहारयसरीरस्य के महालिया सरीरोगाहणा प॰ ? गोयमा ! जहनेणं देसूणा रयणी उक्कोसेणं पिड-प्रणा रयणी । तेआसरीरे णं भंते ! कतिविष्ठे प० ! गोयमा ! पंचविष्ठे पन्ने-एगिंदियतेयसरीरे बितिचउपंच० एवं जाव गेवेजस्स णं मंते ! देवस्स णं मार-णंतियसमुख्याएणं समोहयस्य समाणस्य के महाख्या सरीरोगाहणा प॰ ? गोयमा ! मरीरप्यमाणमेला विक्लंभबाहरेणं आयामेणं जहत्तेणं अहे जाव विजाहरसेढीओ उक्कोसेणं जाव अहोलोडयग्गामाओ, उन्हें जाव सयाई विमाणाई, विरियं जाव मणुस्मखेतं, एवं जाव अणुत्तरोववाइया । एवं कम्मयसरीरं भाष्यिक्वं ॥ २३४ ॥ भेय विसयसंठाणे, अञ्मितर बाहिरे य देसोही । ओहिस्स वृद्धिहाणी, पिटवाई चेव अपिंडवाई ॥ १ ॥ २३५ ॥ कडावेहे ण भंते ! ओही प० ! गोयमा ! दुविहा प०-भवपश्वहुए य खओवसमिए य, एवं सब्बं ओहिपदं भागियव्यं ॥ २३६ ॥ सीया य दन्व सारीर साता तह वेगणा भवे दक्खा । अञ्चलमुक्कमिया जीगाच नेव अणियाए ॥ १ ॥ नेरइया णं भंते ! कि सीतं वेयणं देयंति उत्तिणं देयंत बेयंति सीतोसिणं वेयणं वेयंति ! गोयमा ! नेरडया ० एवं चेव वेयणापदं भाणिकव्यं ॥ २३७ ॥ कड मं भंते ! हैसाओ पनताओ ? गोयमा ! छ छेसाओ पनताओ. तं जहा-किण्डा नीला काळ तेळ पम्डा सका. एवं लेसापयं भाणियव्यं ॥ २३८ 🏔 अणंतरा य आहारे, आहाराओगणा इय । पोग्गला नेव जाणंति. अज्झबसाचे ब सम्मत्ते ॥ १ ॥ नेरहया णं भंते ! अर्णतराहारा तओ निव्यक्तणया तओ परिवाहरू-णया तओ परिणामणया तओ परियारणया तओ पच्छा विकृत्यणया ? हंता गोयमा ! एवं आहारपदं भाषियव्यं ॥ २३९ ॥ कहबिहे णं भंते ! आउगाँधे प॰ ? गोयमा ! छन्दिहे आउगबंधे प॰, तं जहा-जाइनामनिहत्तावए गतिनास-निहत्ताउए ठिइनामनिहत्ताउए पएसनामनिहत्ताउए अणुमागनामनिहत्ताउए ओगा-हणानामनिहत्ताउए । नेरह्याचं भंते ! कहविहे आउगर्वधे प० ! गोयमा ! स्वव्यहे प॰, तं जहा-जातिनामनिद्वताउए गइनामनिद्वताउए ठिइनामनिद्वताउए पएस-नामनिहत्ताउए अणुभागनामनिहत्ताउए ओगाहणानामनिहत्ताउए । एवं जाव वेसा-जियाणे ॥ २४० ॥ निरवर्ग्ड णं संते । केन्द्रयं कार्क विरक्षिया उनवाएणं प० है गोगमा! बहनेणं एकं समयं उद्योसेणं बारस मुहत्ते, एवं तिरियगई मणुस्सगई देवगई । सिदिगई में भंते । केवइने कालं निरहिया सिज्झणबाए प॰ १ गोयसा ! जहनेलं एकं समयं उक्कोसेलं अम्मारी, एवं शिदिनजा उच्चष्टमा । इमीसे में मंते ! रयक्षणभाए प्रवर्तीय नैरह्मा केन्द्रनं कार्क निरहिया उनकाएणं ! एवं उनकामर्वकारे.

माणियव्यो उठवडणादंडओ य । नेरडया णं भंते ! जातिनामनिहत्ताउगं कतिः आगरिसेहिं पगरेति ? गोयमा ! सिय १ सिय २ सिय ३ सिय ४ सिय ५ सिय ६ सिय ७ सिय अद्रहिं. नो चेव णं नवहिं । एवं सेसाण वि आउमाणि जाव बेमाणिय ति ॥ २४९ ॥ कड्बिहे णं भंते ! संघयणे पक्षते ! गोयमा ! छन्त्रिहे संचयणे पन्नते, तं जहा-वद्रोसभनारायसंघयणे रिसमनारायसंघयणे नारायसंघयणे बादनारायसंघयणे कीलियासंघयणे छेब्द्रसंघयणे । नेरदया णं भंते ! किसंघयणी ? गोग्रमा ! हर्ण्ड संघरणाणं असंघरणी जेव अदि जेव छिरा जेव ज्हारू जे पोग्गला अणिद्वा अकंता अपिया अणाएजा असुभा अमुपुण्या अमणामा अमणाभिरामा ते तेसि असंघयणनाए परिणमंति । असरकुमाराणं भंते ! किमंघयणा प० १ गीयमा ! छण्डं संघयणाणं असंघयणी णेवद्री णेव छिरा णेव प्हारू जे पोग्गला इहा कंता पिया मणुष्णा मणामा मणाभिरामा ते तेसि असंध्यणनाए परिणमंति, एवं जाव थणियकमाराणं । पुढवीकाइया णं भंते ! किसंघयणी प० १ गोयम् ' छेन्द्रसंघयणी प०. एवं जाव संमुच्छिमपंचिदियतिरिक्खजोणिय नि । गब्भवक्वंतिया छव्विहमुंच-यणी, संमन्त्रिममणस्या छेन्द्रमंघयणी, गब्भवकंतियमणस्या छव्यिहे संघयणे प्रवा जहा असरकमारा तहा वाणमंतर जोडिस यवेमाणिया य ॥ २४२ ॥ कडविहे णं भंते ! संठाणे पन्नते ? गोयमा छन्विहे संटाणे पनते, तं जहा-समचटरंसे १ **णिग्गोहपरिमं**डले २ साइए ३ वामणे ४ खन्ने ५ हं**डे** ६ । **णेरइया णं भंती** ! किसंठाणी प॰ ? गोयमा ! हुं इसंठाणी प॰ । असुरकुमार। ण भंते ! किसंठाणी प॰ ? गोयमा ! समच उरंगसंठाणसंठिया प॰, एवं जाव धणियकुमारा । पुडवी मसरसंठाणा प॰, आऊ चिबुयसंठाणा प॰, तेऊ महकलाबसेठाणा प॰, बाद्ध पडागार्सठाणा प०, वणस्मई नाणासेठाणसंठिया प०, बेइंदियनेइंदियन्डरिंदिय-संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खा हुँ इसंठाणा पर, गर्भवद्यतिया छव्विहमंठाणा पर, संमुक्तिसमणुस्सा हंडसंठाणसंठिया प०. ग॰भवक्रीतयाणं मणुस्साणं छिन्हा संठाणा पः । जहा अमुरकुमारा तहा वाणमंतरजोडसियवेमाणिया वि ॥ २४३ ॥ कइविहे पं भंते ! वेए पन्नले ! गोयमा ! तिबिहे वेए प०. तं जहा-इत्वीवेए परि-सबेए नपुंसबेए । नेरइया र्ण अंते ! किं इत्यीवेया पुरिसवेया णपुंसगवेया प॰ ? गोयमा! जो इत्यीवेए जो पुंबेए जपुंसगवेया पः । असुरकुमारा जं भेते ! कि इत्यीवेया पुरिसवेया नपुंसगवेया ? गोयमा ! इत्यीवेया पुरिसवेया जो जपुंसगवेया. जाव थणियकुमारा, पुढवी आऊ तेऊ बाऊ वणस्साई बितिचाउदिवयसमुच्छिमपै-निंदियतिरिक्खसंमुच्छिममणुस्सा गर्पसगवेया, ग्रन्मकातिसमणस्सा पंचिवियतिरिका

य तिवेया, जहा असरक्रमारा तहा वाणमंतरा जोइसियवेमाणिया वि ॥ २४४ ॥ ते णं कारे णं ते णं समग्र णं कप्पस्स समोसरणं णेयव्यं. जाव गणहरा सावश्चा निरवचा वोस्छिणा ॥ २४५ ॥ जंबहीय णं वीये भारहे वासे तीआए उस्सप्पिणीए सत्त कलगरा होत्या, तं जहा-मित्तदामे मुदामे य. सुपासे य सर्यप्रभे । विमलघोसे सुघीसे य, महाघोसे य संनमे ॥ १ ॥ जंबहीवे णं बीवे भारहे वासे तीयाए ओस-प्पिणीए दस कुलगरा होत्था, तं जहा-सर्यज्ञे सवाक य. अजियसेणे अणंतसेणे य । कजमेणे भीमसेणे, महाभीमसेणे य सत्तमे ॥ २ ॥ दहरहे दसरहे सय-रहे ॥ जंबुहींव ण दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए समाए सत्त कुलगरा होत्या. तं जहा-पटमेरथ विमलवाहण (चक्खम जममं चउत्यमभिचंदे । तसो य परेणईए मरुदेवे चैव नाभी य ॥ ३ ॥] एतेर्सि णं यत्तण्हं कुलगराण सत्त भारिया होत्या. तं जहा-चंदजमा चंदकंता [मुख्य पडिस्त चक्खकंता य । मिरिकंता मरुदेवी कल-गरपत्तीण णामाई ॥ ४ ॥ ] २४६ ॥ जंबुर्रावे णं बीचे भारहे वासे इमीसे णं ओस-पिणीए चडवीसं तित्यगराणं पियरो होत्या, तं ब्रहा-णाओ य जियसन या जियारी संबरे इय । मेहे धरे पहट्टे य महसेणे य खिनए ॥ ५ ॥ सुरगीवे दहरहे विण्ह बद्ध-पुजे य ख़िन्छ । कयवम्मा सीहर्मणे भाग विस्मर्सणे इय ॥ ६ ॥ मूरे सुदंसणे कुंभे. मुम्तिनविजए समुद्दविजए य । राया य आससेणे य निद्धत्येचिय स्रतिए ॥ ७ ॥ ] उदितोदियकुलवंसा विसद्धवंसा गुणेहि उववेया । तित्थपवनयाणं एए पियरो जिणवराणं ॥ ८ ॥ अंबुहीवे णं दीवे भारहे वाले इनीसे ओसप्पिणीए चउ-वीसे निज्यगराणं मायरो होत्था, नं जहा-मरदेवी विजया सेणा [निद्धत्या मंगला मुसीमा य । पृष्ठवी लखणा रामः नंदा विष्टु जया सामा ॥ ९ ॥ सुजसा सुव्यय अपूरा निरिया देवी प्रभावई प्रउमा । बप्पा मिना य नामा तिसला देवी य जिण-माया ॥ १० ॥ र ४० ॥ जंबहाँचे णं श्रीवे भारहे वासे हमासे ओसप्पिणीए चउन वीसं तित्थगरा होत्था, तं जहा-उसभ अजिय संभव अभिनंदण समह पउमप्पह मुपास नेवरपभ भाविहि=पुरफर्दत सीयल निजंस वासुपूज विमल अर्णत धम्म संति र्कुंधु अर महि मुणिसुव्यय णाम गोमि पास बच्चमाणो य ॥ २४८ ॥ एएसिं चडवी-साए तित्यगराणं चउष्वीसं पृथ्वभवया णामधेया होत्या. तं जहा-पडमेत्य वहर-णामे विमके तह विमलवाहणे चेव । तत्तो य धम्मसीहे सुमित तह धम्ममित्ते य ॥ ११ ॥ सुंवरबाहु तह बीहबाहु जुगबाहु लहुबाहु य । दिण्ये य ईददते सुंदर माहिंदरे चेन ॥ १२ ॥ सीहरहे मेहरहे रूपी अ छ्रदंसणे य बोखन्ये । तसी क नंदने कह सीहबिरी चैव बीसहमे ॥ १३ ॥ अदीणसन्त संसे छुरंसने नंदने क

बोडव्वे । ओसप्पिणीए एए तित्थकराणं त पुरुवभवा ॥ १४ ॥ २४९ ॥ एएसि ग चउव्वीसाए तित्थगराणं चउव्वीसं सीयाओ होत्था, तं जहा-सीया सुदंसणा सप्पभा य सिद्धत्थ सप्पसिद्धा या। विजया य वेजयंती जयंती अपराजिया चेव ॥ १५ ॥ खरणप्यम चंदप्यम सरपद आँग सुप्यमा चेव । विमला य पंचवष्णा सागरदत्ता य णागदत्ता य ॥ १६ ॥ अभयकर निव्युङ्करा मणीरमा तह मणीहरा चेव । देव-करत्तरकरा विसाल चंदप्पभा सीया॥ १७॥ एआओ सीआओ सब्वेसि चेब जिणवरिदाणं । सन्वजगवच्छलाणं सन्वोडगप्तभाए छायाए ॥ १८ ॥ पुर्वि ओक्खिला माणसेहिं साहद्र(द्व) रोमक्वेहिं। पच्छा वहंति सीअं असुरिदसुरिदना-गिंदा ॥ १९ ॥ चलचवलकुंडलधरा सच्छंदविउन्नियाभरणधारी । सरअसरवंदि-आणं वहाति सीअं जिणंदाणं ॥ २० ॥ पुरओ वहांति देवा नागा पुण दाहिणस्मि प्रासम्मि । पर्वाच्छमेण असुरा गरुला पुण उत्तरे पासे ॥ २१ ॥ उसमो अ विणीयाए बारवर्रेए अरिद्ववरणेमी । अवसेसा तित्थयरा निक्लंता जम्मभूमीस N २२ II सन्वे वि एगद्सेण [णिग्गया जिणवरा चउव्वीसं । ण य णाम अण्णिकेंगे ण य गिहिलिंगे कुलिंगे य ॥ २३ ॥ रेक्को भगवं बीरो पिसो मही य तिहि तिहि सर्गाहें । भगवं पि वासपजो छहिं परिसमर्गाहें निक्खंतो ॥ २४ ॥ व उग्गाणं भोगाणं राडण्णाणं [ च खतियाणं च । चउद्दि सहस्सेहिं उसभी सेसा उ सहस्स-परिवारा ॥ २५ ॥] समइत्य णिकभत्तेर्णा जिम्मओ वामुप्ज चोत्येणं । पासी मही य अद्भेण सेसा उ छद्रेणं ॥ २६ ॥] एएसि णं चउन्त्रीसाए नित्यगराण चउन्त्रीसं पढमभिक्खादायारो होतथा, तं जहा-सिजंस वंभदते गुरिददते य इंददते य । पड़में य सोमदेवे माहिंदे तह लोमदत्ते य । प्रस्ते पुणव्यस पुष्णणंद सुणंदे जये ब विजये य । तत्तो य धम्मसीहे समित्त तह वग्गसीहे अ ॥ २७ ॥ अपराजिब विस्तरोणे वीसइमे होइ उसभरोणे य । दिण्णे वरदत्ते धणे बहुके य आणुपुरुवीए N २८ ॥ एए विस्रद्धलेसा जिणवरभक्तीड पंजलिनडा व । तं कालं तं समर्थ पिंडलाभेई जिणवरिंदे ॥ २९ ॥ संबच्छरेण भिक्सा लढा उसभेण लोबणाहेण । सेसेडि बीयदिवसे लढाओ पडमभिक्खाओ ॥ ३०॥ उसभस्स पढमभिक्खा खोयरसो आसि लोगणाइस्त । सेसार्ण परमण्णं अमियरसरसोबमं आसि ॥ ३१ ॥ सञ्चेसि पि जिणाणं जहियं लद्धात पडमभिक्तातः । तहियं बसुधाराओ सरीरमेतीओ बुद्राओ ॥ ३२ ॥ २५० ॥ एएसि चउव्नीसाए तिस्पगराणं चउनीसं चेड्यस्करा [बद्धपीडस्क्वा जेसि अहे केवलाई उपपणाई ति] होत्या, तं ऋहा-जम्मोह सत्तिवण्ये साचे पियए पियंग्र छताहे । सिरिसे व जागरूको माली व पिलंकसरूको व ॥३३॥

सिंदुग पाडल जंबू आसत्ये सब्द तहेष दहिवण्ये । पंचीदनके तिलए अंबयहनके असोगे य ॥ ३४ ॥ चंपय बजले य तहा बेहसस्वन्ते य धार्यक्रकन्ते । साले ब बद्दमाणस्स चेद्रयस्कला जिणवराणं ॥ ३५ ॥ वत्तीसं घणुयाइं चेद्रयस्कलो य बद्धगणस्य । णिबोडगो असोगो ओच्छण्गो सालस्वयेणं ॥ ३६ ॥ तिण्णे ब गाउआई चेइयस्क्चो जिणस्स उसमस्स । सेसाणं पुण स्वन्ता सरीरओ बारसगुणा उ ॥ ३७ ॥ सच्छत्ता सपडागा सवेडया तोरणेहिं उववेया । सुरस्रसूरगरूनमहिया चेइयरक्खा जिणवराणं ॥ ३८ ॥ २५१ ॥ एएसिं चउवीसाए तित्यगराणं चउन्वीसं पढमसीसा होत्या, तं जहा-पडमेत्य उसमसेणे बीइए पुण होइ सीहसेणे य । चारू य बजागमे नमरे तह सुव्वय विद्यमे ॥ ३९ ॥ दिणो य वराहे पुण आणंहे गोधमे ग्रहम्मे य । मंदर जसे अरिट्टे चकाह सर्यमु कुंने य ॥ ४० ॥ इंदे कुंने य सभे करदत्ते दिण्ण इंदभ्डें य । उदिनोदितकुलवंसा विसुद्धवंसा गुणेहि उबवेया । तित्यप्पवत्त्वार्णं पढमा छिस्सा जिणवराणं ॥ ४१ ॥ २५२ ॥ एएसि णं चढवीसाच तित्वगराणं चडवीसं पडमिनिस्पणी होत्था, तं बहा-बंभी य फर्गु सामा अजिया कासवीरई मोमा । समणा बारुणि सलसा धारणि धरणी य धरणिधरा ॥ ४२ 🛭 पउमा सिवायुर्वी तह अंजुया भावियप्पा य रक्की य । बंधवती पुष्पवती अब्बा अमिला य अहिया य ॥ ४३ ॥ जिम्सणी पुष्फच्ला य चंदणऽजा य साहियाउ । उदितोदितकल्बंसा विसद्धवंसा गुणेहि उववेशा । तित्यप्पवत्तयाणं पढमा सिस्सी जिणवराणं ॥ ४४ ॥ २५३ ॥ अंबुरीवे णं बीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पित्नीष्ट बारह चक्कबहिपियरो होत्था. तं जहा-उसभे समिते विजय समुहविजय य आस-सेंगे य । विस्तासेंगे य सरे सदंसणे कत्तवीरीए चेव ॥ ४५ ॥ एउम्तरे महाहरी विजय रामा तहेव म । बंभे बारसमे उत्ते पिउनामा चक्कावटीणं ॥ ४६ ॥ २५४ ॥ जंबहीये पं बीवे भारहे बासे इमीसे खोसप्पणीए बारस चक्रवहिमायरो होत्था, सं जहा-धर्मगला असवती भरा सहदेवी अइरा सिरिदेवी । तारा जाला ( जान्स तारा ) मेरा बच्चा कुछि अपश्किमा ॥ २५५ ॥ अंबुहीवे मं रीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए बारस बहावडी होत्या, तं जहा-भरहो सगरो मधवं [सर्णकुमारो य रायसङ्को । संसी कुंचू य अरो हबा स्मूमो य कोरव्यो ॥ ४० ॥ नवमो य महा-पत्तमो हरिसेणी केव रायसह्लो । जयनामो व नरवह, बारसमो वंभदत्तो व ॥ ४८ ॥] एएसि बारसम्बं बह्नवटीणं बारस इत्थिरयणा होत्या, तं जहा-पडमा होइ समहा मह स्रमंदा जवा य निजया य। किष्हिंसरी स्रसिरी पदमसिरी वसंबरा देवी ॥ ४९ ॥ स्विक्तमं इत्यारं इत्यारं प्रतिवरमणाण नामारं ॥ २५६ ॥ ज्यारीवे वं वीवे

भारहे वासे डमीसे ओसप्पिणीए नवबलदेवनबवासुदेवपियरो होत्या. तं जहा-पया-कई य बंभो सोमो रहो सिवो महसिवो य । अभिगिसहो य दसरही नवमो भणिओ य बसदेवो ॥ ५०॥ ] जंबहीवे णं दीवे भारहे बासे इमीसे ओसप्पिणीए णव वास-देवमायरो होत्या, तं जहा-मियावई उमा चेव पहवी सीया य अम्मया । लच्छि-मई सेसमई केकई देवई तहा ॥ ५१ ॥ जंबुहीने णं दीने भारहे नासे इमीसे ओसप्पिणीए णवबलदेवमायरो होत्या, तं जहा-भद्दा तह सुभद्दा य सुप्पभा य सदंसणा । विजया वेजयंती य जयंती अपराजिया ॥ ५२ ॥ णवमाया रोहिणी य बलदेवाण मायरो ॥ २५७ ॥ जंबहीये णं दीवे भारहे बासे इमीसे ओसप्पिणीए नव दसारमंडला होत्या, तं जहा-उत्तमपुरिसा मज्जिमपुरिसा पहाणपुरिसा ओयंसी तेयंसी वर्चसी जसंसी छायंसी कंता सोमा सुभगा पियदंसणा मुख्या सहसीलमुहाभि-गमसञ्बजगणयणकंता ओहबला अतिबला महाबला अनिहता अपराइया सनुमहणा मिपसहस्समाणमहणा साणुक्कोमा अमन्छरा अचवला अचंडा मियमंजुलपलाव-इसियगंभीरसभू (पिक्कपुण्णसञ्जवयणा अब्भवगयबन्छला सरण्णा लक्खणवंजभगणी-बवेआ माणुम्माणपमाणपिंदुपणसुजायसन्वंगसुंदरंगा सिनसोमागारकंतपियदंसणा अमरिसणा पर्यटदंडप्पयारा(र)गंभीरदर(रि)मणिजा तालद्वओव्विद्वगरूलकेऊ महा-बणुविकत्या महासत्तसाअरा दुद्धरा धणुद्धरा धीरपुरिमा जुद्धकितपुरिसा विउलकुल-सम्बन्धवा महारयणविहाडगा अद्भारहमामी सोमा रायकलवंसिन्छया अजिया अजियरहा हलमुसलकणकपाणी संखचकगयसत्तिनंदगधरा पवरुजलमुक्कंतविमलगो-त्युभतिरीडच।री कुंडलउज्बोइयाणणा पुंडरीयणयणा एकावलिकंठलइयवच्छा सिरिव-च्छम्रलंखणा बरजसा सब्बो उयस्रभिकुनमरचितपलंबसो भेतकंतविकसंतवि चित्रबरमा-लरइयक्न्छा अद्वस्यविभक्तलक्खणपसत्यमुंदर्ग्विरइयंगर्भगा सनगयवर्गिदललिय**विद**-मनिलसियगई सारयनवथणियमहरगंभीरकुंचन्निग्घोमदंदुभिनरा कडिमुत्तगनीलपीय-कोसे जवाससा पवरदित्ततेया नरसीहा नरवई नरिंदा नरवमहा मह्यवसमकत्या अन्भद्वियरायतेयलच्छीए दिप्पमाणा जीलगपीयगवसणा दुवे दुवे रामकेसवा भायरी होत्या, नं जहा-तिविद्व जाब कण्हे अयले जाब रामे यावि अपस्छिमे ॥५३॥२५८॥ एएसि णं णवण्हं बलर्टेववामुदेवाणं पुन्वभविया नव नामधेजा होत्या, तं जहा-विस्समुई पञ्चयए धणदत्त समुद्रदत्त इमिबाछे । पियमित ललियमिते प्रणञ्चस गंगदते य ॥ ५४ ॥ एयाई नामाई पुल्बभने आसि वासुदेवाणं । एशी बरुदेवाणं जहक्रमं कित्तइस्सामि ॥ ५५ ॥ विसर्नेषी य सर्वेषु मागरदत्ते असोगलकिए य । वाराह धम्मसेणे अपराइय रायललिए य ॥ ५६ ॥ २५९ ॥ एएसि नवर्ष बलदेव-

वासुदेवाणं पुव्वभविया नव धम्मायरिया होत्या, तं जहा-संभूय सुमह सुदंसणे व सेयंस कण्ह गंगदत्ते अ । सागरसमुहनामे दुमसेणे य णवमए ॥ ५७ ॥ एए धम्मा-यरिया कित्तीपुरिसाण बासुदेवाणं । पुञ्चमने एआसि जत्य नियाणाई कासी ब ॥ ५८ ॥ २६० ॥ एएसिं नवण्हं वासुदेवाणं पुरुवमवे नव नियाणभूमिओ होत्या, तं जहा-महरा य० हत्यिणाउरं च ॥ ५९ ॥ २६९ ॥ एएसि णं नवण्हं वासुदेवाणं नव नियाणकारणा होत्था. तं जहा-गावी जुवे जाव माउवा ॥ ६० ॥ २६२ ॥ एएमिं नवण्हं वासुदेवाणं नव पिंडसम् होत्था, तं जहा-अस्सम्गीवे जाव जरासंबे ॥ ६१ ॥ एए खलु पडिसन् जाव सचक्केहिं ॥ ६२ ॥ एक्को य सत्तमीए पंच ब छद्वीए पंचमी एको । एको य चउत्बीए कन्हो पुण तच्युढवीए ॥ ६३ ॥ अणिदा-शकडा रामा [सव्वे वि य फेसवा नियाणकडा । उद्गंगामी रामा केसव सब्वे अही-गामी ॥ ६४ ॥] अद्वंतकडा रामा एगो पुण वंभलोयकप्पम्मि । एका से गञ्सक-सही सिजिझस्मइ आगमिस्मेणं॥ ६५ ॥ २६३ ॥ जंब्रहीवे णं बीचे एरवए वासे इमीसे ओसप्पिणीए चउव्वीसं तित्थयरा होत्था, तं जहा-चंदाणणं सुचंदं अम्मीसेबं च नंदिसेणं च। इसिदिण्णं वह(ब)हारि वंदिमो सोमचंदं च ॥६६॥ वंदामि जुत्तिसेणं अजियसेणं नहेव सिवसेणं। बुद्धं च देवसम्मं सूययं निविस्वत्तसत्यं च ॥ ६७ ॥ असंजलं जिणवसहं चेंदे य अणंतयं अमियणाणि । उदसंतं च ध्यरयं वंदे सह गुत्तिसेणं च ॥ ६८ ॥ अतिपासं च भूपासं देवेसरवंदियं च मरुदेदं । निञ्चाणमर्व च भ(व)रं खीणदुई सामकोट्रं च ॥६९॥ जियरागमस्मिसेणं वंदे खीणरायमस्मित्रंतर्स च । बोकसियपिजादोसं वारिसेणं गर्य मिद्धि ॥ ७० ॥ २६४ ॥ जंबुहीवे णं दीवे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए भारहे वासे सत्त कुरुगरा भविस्संति, तं जहा-सिक-बाहणे सुभूमे य सुप्पमे य सर्यपमे । दत्ते सुद्मे सुबंधू य आगमिस्साण होक्खति ।। ७१ ॥ । २६५॥ जंबुहीने मं रीने जागमिस्साए उस्सप्पणीए एरवए वासे दस कुलगरा भविस्संति, तं जहा-विमलवाहणे सीमंकरे सीमंघरे खेमंकरे सेमंघरे दत्रधण् दसघण् सयधण् पिडस्ई समइ ति ॥ २६६ ॥ जंबुहीवे गं वीचे भारहे वासे आगमिस्साए उस्सव्याणीए बडवीसं तिरवगरा भविस्संति, तं बहा-महापडमे स्रदेवे, स्रपासे य सर्वपने । सञ्जाणुन्दे अरहा, देवस्त्रए य होक्खई ॥ ७२ ॥ उदए पेडालपुत्ते य, पोट्टिके सत(न)किति य । मुणियुव्यए य अरहा, सञ्बभावविक जिणे ॥ ७३ ॥ असमे शिक्साए य, निप्पूछाए य निस्ममे । विक्तारो समाही य, बागमिस्सेण होक्खई ॥ ७४ ॥ संबर्र (बसोहरे) अधियदी य, निजए विसकेति य। देवोनवाए अरहा, अर्थतविजय हम ॥ ७५ ॥ एए जुता चउन्मीसं, भरहे वासन्ति

केवली । आगमिस्सेण होक्खंति, धम्मतित्यस्स देसगा ॥ ७६ ॥ २६७ ॥ एएसि वं चउव्वीसाए तित्यकराणं प्रव्यमविया चउव्यीसं नामधेखा अविस्संति, तं जहा-सेणिय सुपास उदए पोट्टिल अणगार तह दढाऊ य । कत्तिय संखे य तहा नैद सनंदे य सतए या। ७७ ॥ बोद्धव्या देवई य सम्बह तह बासुदेव बरुदेवे । रोहिणि सुलसा चेव तत्तो खळु रेवई चेव ॥ ७८ ॥ ततो हवड सयाली बोखन्वे खल तहा भयाली य । दीवायणे य कण्हे तत्तो खलु नारए चेव ॥ ७९ ॥ अंबड दारुमहे य साईबुद्धे य होड बोद्धव्वे । भाषीतित्यगराणं णामाई पुन्वभवियाई n ८० ॥ २६८ ॥ एएसि णं चउन्बीसाए तित्थगराणं चउन्बीसं पियरो भवि-स्संति, चउन्वीसं मायरो भविस्संति, चउन्वीसं पदमसीमा भविस्संति, चउन्वीसं पडमिसस्सणीओ भविस्संति, चउन्वीसं पडमभिक्खादायमा भविस्संति. चउन्वीसं चेड्यस्कला भविस्संति ॥ २६९ ॥ जंबहीवे णं दीवे भारहे वासे आगमिस्साए उस्सप्पणीए बारस चक्कविष्णो भविरसंति, तं जहा-भरहे य बीहदंते गृढदंते य इददंते य । सिरिउत्ते सिरिभई सिरिसोमे य सत्तमे ॥ ८९ ॥ पडमे य महापडमे विमलवाहणे विपलवाहणे चेव । वरिद्वे बारसमे वृत्ते आगमिसा भरहाहिवा ॥८२॥ एएसि णं बारसण्डं चक्कवद्दीणं बारस पियरो अविस्संति बारस मायरो अविस्संति बारस इत्यीरयणा भविस्संति ॥ २७० ॥ जंबुहीवे ण दीवे भारहे वासे आगमि-स्साए उस्मप्पणीए नव बलदेववामुदेवपियरो भविस्संति, नव बासुदेवमायरो भविस्संति, नव बलदेवमायरो भविस्संति, नव दसारमंडला भविस्संति, तं जहा-उत्तमपुरिसा मज्ज्ञिमपुरिसा पद्दाणपुरिसा ओर्यसी नेयंसी एवं सो चेव बण्णओ भाणियन्त्रो जाव नीलगपीतगदसणा दुवे दुवे रामकेसदा भायरी भविस्संति, तं बहा-नंदे य नंदमित बीहबाहु तहा महाबाहु । अङ्ब्छे महाबळे बलभेरे य सत्तमे ॥ ८३ ॥ दुविद्व य तिबिद्व य आगमिस्माण विष्हुणो । अयंते विजये भहे सुप्पभे य सुदंसणे । आणंदे नंदणे पत्रमे संकरिसणे य अपच्छिमे ॥ ८४ ॥ २७१ ॥ एएसि र्ण नवर्ष्टं बलदेववासुदेवाणं पुरुवभविया णव नामधेजा भविरसंति, नव धम्माय-रिया भविस्ति, नव नियाणभूमीओ भविस्तित, नव नियाणकारणा भविस्तिते, नव पिंडसत्त् भविस्संति, तं जहा-तिलए य लोहजंघे बहरजंघे य कंसरी पहराए । व्यपराइए य मीमे महाभीने य सुम्नीवे ॥ ८५ ॥ एए खलु पिंडसम् किनीपुरिसाम बासुदेवाणं । सन्ते वि चक्कजोही इम्मिहिति सबकेहि ॥ ८६ ॥ २७२ ॥ अंतुहीवे र्ण दीवे एरवए वासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए चतन्त्रीसं तिस्थगरा शविस्त्रीते, तं जहा-समंगठे अ सिदत्ये, निव्वाणे व महावसे । वव्याजात् व अरहा, आग-

## श्रीमृत्रागमपकादाकसमितिके हतीय सदायक



रावसाहेब श्रीकिशनलालजी नम्दलालजी पारस सुर पोर येवला जिला नासिक

मिस्साण होक्खई ॥ ८७ ॥ सिरिचेंदे पुष्पकेळ, महाचेंदे य केवली । स्रयसायरे य अरहा, आगमिस्साण होक्खई ॥ ८८ ॥ सिद्धत्ये पुण्णघोसे य, महाघोसे य केवली । सक्सरेणे य अरहा, आगमिस्साण होक्खई ॥ ८९ ॥ स्रसेणे य अरहा, महासेणे य केवली । सञ्चाणंदे य अरहा, देवजते य होक्खई ॥ ९० ॥ सुपासे हुन्वए अरहा, अरहे य मुकोसछे । अरहा अनंतविजए, आगमिस्साण होक्खई ॥ ६९ ॥ विमले उत्तरे अरहा, अरहा य महाबले । देवाणंदे य अरहा, आगमि-स्साण होक्सई ॥ ९२ ॥ एए वृत्ता चउव्त्रीसं, एरवर्यमि केवली । आगमिस्साण होक्खंति, धम्मतित्यस्स देसगा ॥ ९३ ॥ २७३ ॥ बारस चक्कवर्ष्टिणो भविस्संति ॥ बारस चक्कविद्यियो भविस्संति, बारस चक्कविद्यायरो मविस्संति, बारस इत्यी-रयणा भविस्संति ॥ नव बलदेववासुदेवपियरो भविस्संति, णव वासुदेवमायरो भविस्संति, णव बलदेवमायरो भविस्मंति, णव दसारमंडला भविस्संति, तं जहा-उत्तमपुरिसा मज्जिमपुरिसा पहाणपुरिसा जाव दुवे दुवे रामकंसवा भायरो भिक-स्संति, गर पडिमन् भविस्संति, नव पुञ्चभवणामधेजा, नव धम्मायरिया, णवः णियाणभूमीओ, णव णियाणकारणा, आयाए एरवए आगमिस्साए भाणियञ्चा । एवं दोस वि आगमिस्साए भाषियव्या ॥ २०४ ॥ इवेयं एवमाहिजंति, तं जहा-कुलगरवंसेइ य एवं तित्थगरवंसेड य चक्कबिटवंसेड य दसारवंसेड य गणधारवंसेड य इसिवंसेइ य जहबंसेइ य मुणिवंसेइ य । सुएइ वा सुअंगेइ वा सुयसमासेइ वा सुय-संघेइ वा समवाएइ वा संखेइ वा सम्मन्तमंगमकसायं अज्जायणं ति बैमि ॥२७५।७

## समवायं चउत्यमंगं समसं॥



## णमोऽत्यु णं समणस्स भगवन्नो णायपुत्तमहावीरस्स भगवई-विवाहपण्णात्ती

णमो आरहिताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाण णमो उवजसायाणं णमो खोर सञ्बसाहणं ॥ १ ॥ णमो वंनीयस्स लिबीयस्स ॥ २ ॥ णमो सुयस्से ॥ ३ ॥ ते णं काले णं ते णं समए ण रायगिहे नामं णयरे होत्या. बण्णओ, तस्य णं रायगि-इस्स णगरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए गुणसिला णामं उज्जाणे होत्या. सेणिए राया. चित्रणा देवी ॥ ४ ॥ ने णं काठे णं ते णं समए णं समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे सहसंबुद्धे पुरिसनमें पुरिसनीहे पुरिसनएएंडरीए पुरिस-बरगंधहत्थीए लोगुत्तमे लोगनाहे लोगपदीवे लोगपजीयगरे अभयदए चक्खदए सन्तदर सरणदर [ धम्मदर ] धम्मदेसर धम्मनारहीर धम्मवरचाउनेतचक्क्वही अप्पिड्डियहरनाणदंसणधरे वियट्छउमे जिणे जाणए बुद्धे बोहए मुने मोगए सम्बद्ध सन्बद्दिसी सिवसयल्यस्यमणंनमञ्जयमञ्जाबाहमपुणरावत्तयं सिद्धिगङ्गामधेयं ठाणं संपाविउकामे जाव समीमरणं ॥ ५ ॥ परिमा निग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पढिगया ॥ ६ ॥ तेणं काटेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीरस्स जेद्रे अंतेवासी ईदभनी नामं अणगारे गोयमसगोत्तेणं मत्तुस्टेहे समचउरसमंठाणसंठिए क्जरिसहनारायसंघयणे कणगपुलगणिघसपम्हगोरे उग्गतवे दिचतवे तचतवे महातवे ओराडे घोरे घोरगुण घोरनवस्सी घोरबंभचरवासी उच्छडमगरे संस्निनविउलतेक-छेसे चोहसपुर्व्वा चउनाणोवगए सञ्बन्धरसन्निवाई समणस्स भगवओ महावीरस्स अदरसामंते उद्गंजाण अहोसिरे झाणकोद्वीवगए मंजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ ७ ॥ तए णं से भगवं गोयमे जायमङ्के जायसंसए जायकोउह्रहे उप्पन-सङ्गे उप्पन्नसंगए उप्पन्नकोउहते संवायसङ्गे संवायसंगए संवायकोठहते समुप्पन-सबे समप्पन्नसंसए समुप्पनकोउद्देशे उद्वाए उद्वेश उठ्ठाए उठ्ठेशा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद उवागच्छिता समर्ण भगवं महावीरे तिक्खतो आया-हिणपयाहिणं करेड २ ता वंदइ नमंसइ २ ता णवासके लाइदरे सुस्सुसमाने नर्स-समाणे अभिमुहे विणएणं पंजिल्डिडे पञ्चासमाणे एवं वयासी-से तूणं भेरो ! चरु-माणे बलिए १, उदीरिजमाणे उदीरिए २, वेहज्जमाणे वेहर ३, पहिज्जमाणे पहींने

१ रायगिह चळण दुक्खे कंखपओसे य पगइ पुढवीओ, जार्बते नेरहए बाके गुरुए य चळणाओ ॥ १ ॥

४, छिजमाणे छिन्ने ५, भिजमाणे भिन्ने ६, दृष्ट् (डज्म) माणे दृष्ट्रे ५, मिजमाणे मए ८, निजारेजमाणे निजिने ९, इंता गोयमा ! चलमाणे चलिए जाव णिज-रिजमाणे णिजिल्ले ॥ एए एं भंते ! नव पया कि एगद्रा णाणाचीसा नाणावंजना उदाह नाणद्रा नाणाचीसा नाणावजणा ?, गोयमा ! चलमाणे चिए १ ट्रावेरिज-माणे उदीरिए २ वेडज्रमाणे वेडए ३ पहिज्ञमाणे पहींणे ४ ते एए मं बताने प्रमा एगद्रा नाणाघोसा नाणावंजणा उपप्रपक्त्वस्य, छिजमाँग क्रिके भिजमाणे भिक् दब-(उज्ज्ञ)-माणे दब्रे मिजमाणे मडे निजरिजमाणे निजिल्ले एए जे पंच पदा णाणद्वा नाणाधीसा नाणावंजणा विगयपञ्चास्त ॥ ८ ॥ नेराइयाणं भंते ! केवहकालं टिई पत्तना रे गोयमा ! जहनेणं दम वामसहस्साई उद्योसेणं तेत्तीसं सागरीवमाई टिई प० १। रेरहयाणं भंते ' केवहकालस्य आणमंति वा पाणमंति वा उत्ससंति बा णीससंति वा है, जहां ऊसामपए । नेर्ड्या णे भेते आहारही है, जहां पक-वणाए पटमए आहारुहेसए नहा आणियन्त्रं है। ठिंड उस्सासाहारे कि वाऽऽहा-रेंति ३६ सञ्बन्धी वाबि ३७। कृतिभागं ? ३८ सञ्बाणि व ३९ कीस व अज्बे प्रांग्णमंति ! ४० ॥ १ ॥ ९ ॥ नेरइयाणं भेते ! प्रव्याहारिया पोम्गळा परिणया १ ! आहारिया आहारिजमाणा पोरगला परिणया २ (, अणाहारिया आहारिजिस्समाचा पोग्गला परिणया ३ !. अणाहारिया अणाहारिजिस्समाणा पोग्गला परिणया ४ !. गोयमा ! नेरहयाणं पञ्चाहारिया पोग्गला परिणया १, आहारिया आहारिज्ञमाणा पोग्गला पारणया परिणमंति य २. अणाहारिया आहारिजिस्समाणा पोग्गला बो परिणया परिणमिस्संति ३. अणाहारिया अणाहारिजिस्समाणा पोग्गला नो परिणता णो परिणमिस्संति ४ ॥ १० ॥ नेरहवार्ण भेते ! पुब्बाह्यारेवा पोरगला निवा पुच्छा. जहा परिणया तहा चियाबि, एवं चिया उवन्तिया उचीरिया वेड्या निजिन्ना, गाहा-परिणय विया उविविध उदीरिया बेड्या य निजिना । एकेकंमि पर्दमि(मी) चत-व्विहा पोग्गला होति ॥ १ ॥ १९ ॥ नेरहयाणं अते ! बहावेहा पोग्गला मिजारी है. गोयमा ! कम्मदञ्जनगणमहिकिच दुविहा पोग्गला भिज्ञति, तंबहा-अजू चेत्र बायरा चेव १। नेरह्मार्थ भति ! कतिविद्या पोम्पला चित्रंति ?, गोसमा ! आहार-दव्यवरगणमहिकिक दुविहा धीमाला चिर्जात, तंजहा-अर्ण चेव वायरा चेव २ । एवं उविकाति ३। नेर० ६० पो० उपीरेंति !, गोयमा ! कम्मद्व्यवागणमहिन किय दुविहे पोमाळे उद्योरेंति, तंबहा-अर्थ चेव बाबरा चेव, सेसावि एवं प्रेव भाषियम्या, एवं वेदेति ५ निक्षरेति ६ उमहिम ७ उम्बहेति ८ उम्बहिस्सेति % संकामिस १० संकामेति ११ संकामितसंति १२ निहरित १३ निहर्तेति १४ लिङ् र ५ सम्बद्ध

त्तिस्संति १५ निकायंस्य १६ निकायंति १७ निकाइस्संति १८, सञ्बेसवि कस्सद-**म्बबरगणमहिकिन्न** गाहा-भेड्याचिया उबन्विया उद्दीरिया वेड्या य निजिला । उय-**ट्रणसं**कामणनिहत्तणनिकायणे तिबिह कालो ॥ १ ॥ १२ ॥ नेरडयाणं भंते ! जे पोरगडे तेयाकम्मताए गेण्हांति ते किं तीतकालसमए गेण्हांति ? पडप्पन्नकालसम्प गेष्ट्रांति ? अणा : का : समए गेष्ट्रांति ?. गोयमा ! नो तीयकालसमए गेष्ट्रांति पड-प्पनकालसमए गेण्हांति नो अणा । समए गिण्हांति १ । नेरइयाणं भंते ! जे पोग्गला वेयाकम्मताए गहिए उदीरेंति ते किं तीयकालसमयगहिए पोगाले उदीरेंति पड-प्पन्नकालसम्ए घेष्पमाणे पोग्गळे उदीरेंति गहणसमयपुर्व्यखे पोग्गले उदीरेंति ?. गोयमा ! अतीयकालसमयगर्हिए पोग्गले उदीरेति नो पडण्पनकालसम्ए घेण्यसाणे पोग्गटे उदीरेंति नो गहणसमयपरक्खडे पोग्गटे उदीरेंति २. एवं वैदेति ३ निजरिति ॥ १३ ॥ नेरडयाणं भंते ! जीवाओं कि चलियं कम्मं बंधित अचलियं करमं वंधीत 2. गोयमा ! नो चलियं करम वंधीत अचलियं करमं वंधीत १ । नेरडयाणं भंते ! जीवाओ किं चलियं कम्मं उदीरेंति अचलियं कम्मं उदीरेंति १, गोयमा [ नो चिलयं कम्मं उदीरेंति अचिलयं कम्मं उदीरेंति २ । एवं वेदैंति ३ उयर्रेति ४ संकार्मेति ५ निहत्ति ६ निकार्येति 🦫 सब्वेस अचलियं नो चलियं । नेरडयाणं भंते ! जीवाओं कि चलियं कम्मं निजरेंति अचलियं कम्मं निजरेंति ?. गोयमा ! चलियं कम्मं निजरिति नो अचलियं कम्मं निजरिति ८. गाहा-वंधोदय-बेदोयइसंकमे तह निहनणनिकाये । अचलियं कम्मं त भवे चित्रयं जीवाउ निजरए ॥ १ ॥ १४ ॥ एवं ठिई आहारो य भाणियव्वो, ठिती-जहा ठितिपदे तहा भाणियव्वा. सञ्चर्जावाणं आहारोऽवि जहा पश्चवणाए पदमे आहारहेमए नहा भाषियव्वो, एनो आहतो-नेरइयाणं भंते ! आहारद्री ? जाव वुक्खताए भुजो भूजो परिणमंति, गोयमा ! । अमुरकुमाराणं भंते ! केबहर्यं काले ठिई प० ? जहनेणं दस वाससहस्साइं उक्कोरेणं साविरेगं सागरोवसं, असरक्रमाराणं भंते ! केवइयं कालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ? गोयमा ! जहकेणं सत्तर्णं थोवाणं उक्कोसेणं साइरेगस्य पश्चास्य आणमंति वा पाणमंति वा. असरक्रमाराणं भते । भाहारदी ?, हंता आहारदी, असरकमाराणं भंते ! केवहकालस्स आहारदे सम्-म्पज्जइ रे, गोयमा ! असुरकुमाराणं दुविहे आहारे पत्रते, तंजहा-आमोगनिव्यतिए य अणाभोगनिव्यक्तिए य. तत्व र्ण जे से अणाभोगनिव्यक्तिए से अणुसमर्थ अबिर-हिए आहारद्रे समुष्यकड, तत्व मं जे से आभोगनिक्सलिए से अहक्रेमं चडत्व-मत्तरस उक्रोसेणं साहरेगस्स वाससहस्सस्य माहारहे समप्पन्नह, असराज्याराणं

भेते ! किमाहारमाहारेति ?. गोयमा ! दब्बओ अर्णतपएसियाई दब्बाई खिनकाल-भावपश्चवणागमेणं सेसं जहा नेरड्याणं जाव तेणं तेसि पोम्गला कीसत्ताए भुजी भूजो परिणमंति ?, गोयमा ! सोइंदियत्ताए सुरुवताए सवकताए ४ इद्रताए इच्छि-यत्ताए भिजियताए उन्नताए गो अहताए गुहत्ताए गो दहताए भुजी भुजी परिण-मंति. असरकुमारा णं पुव्वाहारिया पुरमला परिणया असुरकुमाराभिलावेण जहा नेरड्याणं जाव नो अचलियं कम्यं निर्कारेति । नागकुमाराणं भंते ! केवइयं काल ठिती प० है, गोयमा । जहचेणं दस वाससहस्साई उक्कोर्सणं देसणाई दो पिछ्योव-मार्ड, नागकमाराणं भंते ! केवडकालस्स आणमंति वा पा॰ ?, गोयमा ! जहनेणं सत्तर्ण्डं थोवाणं उक्कोसेणं मृहत्तपुहत्तस्य आणमंति वा पा०, नागकुमाराणं आहा-रदी ?. हंता आहारदी, नागकमाराणे भंते ! केवडकालस्स आहारदे समप्पज्य ?. गोयमा ! नागनुमाराणं द्विहे आहारे पन्नते, तंजहा-आभोगनिव्वतिए य अणा-भोगनिव्यक्तिए य, तत्थ ण जे से अणाभोगनिव्यक्तिए से अणुसमयमविर्द्विए आहारद्रे समुष्पज्जइ, तत्थ णं जे से आभोगनिव्वतिए से जहनेणं चउत्थमत्तस्स उक्कोसेणं दिवसपुरतस्य आहारट्टे समुप्पजर, सेमं जहा असरक्रमाराणं जाव नी अचिष्ठयं कम्मं निजरंति । एवं मुक्कुनुमारावि जाव याणयकुमाराणंति । पुडविका-इयार्ग भंते ! केवइयं कालं टिई प॰ १. गोयमा ! जहनेणं अंतोसहत्तं उन्नोसेणं बावीसं वाससहस्साइं, पुढविकाइया केवइकालस्स आणमंति वा पा॰ १, गो॰ वेमाय० आणमंति वा पा० १ प्रहविकाइयाणं आहारद्वी १, हंता आहारद्वी, पुढ-विकाइयाणं केवइकालस्स आहारहे समुप्पज्जइ है, गोयमा । अणुसमयं अविरहिए बाहारद्वे समुप्पजइ, पुढविकाइया किमाहारैति ! गोयमा ! दञ्बओ जहा नेरइयाणं जाव निव्वाघाएणं छहिसिं वाघायं पडुब सिय तिदिसिं सिय चउहिसिं सिय पंच-दिसि, बन्नओ कालनीलपीतलोहियहालिहस्रकिलाणि, गंघओ सुरभिगंध २ रसओ तिल ५ फासओ कक्खड ८ सेसे तहेव, णाणतं कहमागं आहारेंति ? कहमागं फासाइति ?, गोयमा । असंखिजहमार्ग आहारेन्ति अर्णतमार्ग फासाइति जाव तेसि पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति !, गोयमा ! फासिंदियवेमायताए भुजो भुजो परिणमंति, सेसं आहा नेरह्याणं जाव नो अवस्थि करमं निजरंति । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, नवरं ठिती बन्नेयन्वा जाव (इया) जस्स, उस्सासी वेमायाए । वेइंदियाणं ठिई माणियव्या उसासी बेमायाए, वेइंदियाणं आहारे पुच्छा, गोयमा । जामोगनिक्वतिष् व अणानोगनिक्वतिष् व तहेव, तत्व णं जे से आमोगनिन्यतिए से नं असंबेजसमए अंतोमुहतिए वेमायाए आहारहे समु-

प्पज्जड, सेसं तहेव जाव अणंतभागं आसायंति, बेडंदियाणं भंते ! जे पोग्गळे आहारताए गेण्डांत ते कि सब्वे आहारेंति णो सब्वे आहारेंति ?. गोयमा ! बेई-दियाणं दविहे आहारे पन्नते. तंजहा-लोमाहारे पक्खेबाहारे य. जे पोस्गछे लोमाहारत्ताए गिण्हांति ने सञ्चे अपरिसेसिए आहारेंति, जे पोग्गले पक्ष्यवाहारताए निण्हीत तेसिणं पोग्गलाणं असिखज्ञहभागं आहारेति अणेगाई च णं भागसहस्साई अणासाङ्क्रमाणाई अफामिक्रमाणाई विदंसमागच्छेति, एएसि णं भेते ' पोग्यलाणं अणामाइजमाणाणं अफायाइजमाणाण य कयरे कयरे अप्पा वा बहुया बा तुला वा विसेसाहिया वा रे. गोयमा ! सञ्बत्योवा पुग्गला अणामाइज्जमाणा अफामाइज्ज-माणा अर्गतगुणा, बेइंदियाणं भंते! जे पोरगला आहारताए गिण्हंति ते णे तेसिं प्रगला कीसत्ताए भुजो भुजो परिणमंति ?, गोयमा ! जिर्दिभदियकार्मिदियकेमाय-नाए भुजो भुजो परिणमंति, बेइंदियाणं भंते ! प्रव्याहारिया पुरगला परिणया नहेव जाव चित्रयं कम्मं निजारति । तेइंदियच उरिंदियाणं शाशक्तं ठिइए जाव शेगाई च णं भागमहस्साई अणाचाइजमाणाई अणासाइजमाणाई अफामाइजमाणाई विदेस-मागच्छंति, एएसिणं भंते ! पोम्गलाणं अणाचाइज्जमाणाइं ३ पुच्छा, गोयमा ! सम्बत्योवा पोग्गला अणाघाइज्जमाणा अणासाइज्जमाणा अर्गतगुणा अफामाइज्जमाणा अर्णनगुणा, तेइंदियाणं घाणिदियजिव्यिकियिकार्मिदियवैमायाए भूजो १ परिणमंति. चटरिंदियाणं चर्क्सिदियद्याणिदियजिब्सिदियकासिदियक्ताए भूजो भूजो परिणमंति । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं ठिइं भणिकणं कसासी वेमायाए आहारी अणाभीगनिष्य-त्तिए अणुसमयं अविरहिओ, आभोगनिव्यत्तओ जहनेणं अंतीमहत्तस्य उन्नोसेणं अठ्रभत्तस्स, सेस जहा चउरिंदियाणं जाव चलियं क्रम्मं निजरेति । एवं मणुस्सा-णवि, नवरं आभोगनिव्यक्तिए जहन्नेणं अंतोमुहनं उक्कासेणं अद्वमभत्तस्स सोइंदिय-वेमायनाए भुज्जो भुज्जो परिणमंति सेसं जहा च उरिदियाणं, तहेव जाव निजरिति । वाणमंतराणं ठिईए नाणतं, परिणमंति अवसेसं जहा नागक्रमाराणं, एवं जोइसिया-णवि, नवरं उस्सामी जहनेणं मुहत्तपुहृतस्स उन्नोसेणवि मुहत्तपुहृतस्स, आहारी जहनेणं दिवसपुहत्तस्य उक्कोसेणवि दिवसपुहत्तस्य सेसं तहेव । बेमाणियाणं ठिई माणियव्या ओहिया, ऊसामी जहबेर्ण मुहुतपुहुत्तस्य उक्कोरेण तेत्तीसाए पक्खाणं, आहारो आभोगनिव्यक्तिओ जहनेणं दिवसपुरुक्तस्य उन्नोसेणं तेत्तीसाए वाससङ् स्साणं, सेसं बळियाइयं तहेव जाव निकरेंति ॥ १५ ॥ जीवा णं भेरी । कि आयारंमा परारंभा नदुभयारंमा अमारम्भा !. गोयमा ! अत्येगह्या वीवा वाका-रंभावि परारंभावि तदुमबारंभावि नो बणारंगा अत्येकद्वा जीवा नो आयारंसा

नो परारंभा नो तदुभवारंभा अणारंभा ॥ से केणद्वेणं भेते ! एवं वृच्छ-अत्ये-गुड्या जीवा आयारभावि ? एवं पृष्टिज्ञारेयव्यं, गोयमा ! जीवा दुविहा पृष्णता. तंजहा-संसारसमावश्वमा य असंसारसमावश्वमा य, तत्थ जं जे ते असंसार-समावधागा ते णं सिदा, सिदा णं नो आयारंभा जाव अणारम्भा, तत्थ णं जे ते ससारसमावभगा ते दुविहा पक्षता. तंजहा-संजया य असंजया य. तत्य णं जे ते संजया ते दुविहा पण्णता, तंजहा-पमत्तसंखया य अप्पमत्तसंख्या य. तस्य जं जे ते अप्पसत्तसंजया ते जं नो आयारंभा नो परारंभा जाव अजारंभा तत्य गं जे ते पमत्तसंजया ते छहं जोगं पड़च नो आयारंभा नो परारंभा जाव अणारमा, अनुभं जोगं पड़च आयारंमावि जाव नो अणारंमा, तत्थ णं जे ते असंजया ने अविरति पड़क आयारंभावि जाद नो अणारंभा, से तेणडेणं गोयमा ! एवं कुषड-अत्थेगइया जीवा जाव अणारंभा ॥ नेरहयाणं भंते ! कि आयारंभा परारंभा तद्भयारमा अणारंभा !, गोयमा ! नेरहया आयारंभावि जाव नो अणा-रंभा. से केणट्रेणं भनते एवं कुष है, गोयमा ! अविर्ति पहुच, से तेणद्रेणं जाव नो अणारंभा, एवं जाव असुरक्रमाराणवि जाव पंचिद्वियतिरिक्वजोणिया, मणस्सा जहा जीवा, नवरं सिद्धविर्हिया भाणियन्या, वाणमंतरा जाव वेमाणिया जहा नेर-इया । संडेस्सा जहा ओहिया, कष्ह्रडेसस्स नीलडेसस्स काउडेसस्स जहा ओहिया जीवा, नवर पमत्तअप्यमता न भाणियब्या, तेउछेसस्स पम्हछेसस्स इक्छेसस्स जहा ओहिया जीवा, नवरं सिद्धा न भाषियव्या ॥ १६ ॥ इहसविए भंते ! नाषे परमविए नाणे तदुभयभविए नाणे ?, गोयमा ! इह्मविएवि नाणे परमविएवि नाणे तद्रभयभविएवि णाणे । दंसणंपि एवमेव । इहमविए भेते । चरिते परमविए चरिते तहुभयभविए बरिते है, योगमा ! इहुभविए बरिते नो परभविए बरिते तो तहुभय-मिव चिरो । एवं तवे संजमे ॥ १७ ॥ असंबर्ध णं भेते ! अणगारे कि सिज्यह बुजबह सुबह परिनिध्वाह सब्बद्धक्याणमंतं करेह ?, गोममा ! नो इणडे समहे । से केणडेणं जाब नो अंतं करेड् !, गोयमा ! असंबुडे अजगारे आउयबजाओ सत्त कम्मपगढीओ सिविलवंघणबद्धाओ धविमवंघणबद्धाओ पकरेइ हस्समालिख्याओ बीहकाळ्ट्रिस्याओ पकरेड संदानभावाओ तिब्बाणमावामो पकरेड अप्पपणसम्माओ बहुप्पएसरगाओ पकरेड आउर्व च र्ण करमं सिय बंधड रिय नो बंधड अस्साया-वेयणिजं स वे कार्य मुख्ये मुख्ये उपनिषाइ जगाइने च वे अणवदार्य बीहर्मद नाउरतसंसारकंतारं अवपनिवद्धः, से एएकट्रेणं गोयमा ! असंस्थे अणगारे जो विजाह भा बेमुंडे में संदे ! अगागरे विजाह भ है, हैता तिजाह जाव अंदे

करेड. से फेणडेणं ? गोयमा ! संबंधे अणगारे आउयवज्याओं सत्त कम्मपगडीओ धणियवंधणबद्धाओ सिहिलबंधणबद्धाओ पकरेड वीडकालिंडियाओ हस्सकालिंडिड-याओ पकरेड तिव्वाणभावाओ मंदाणभावाओ पकरेड बहुप्पएसम्माओ अप्पपएस-ग्गाओ पकरेड. आउर्य च णं कर्म्म न बंधइ, अस्सायावैयणिजं च णं कर्म नो भुजो भुजो उवचिणाइ, अणाइयं च णं अणबद्रगं रीहमदं चाउरेतसंसारकंतारं वीइवयड. से एएणंड्रणं गोयमा ! एवं वुश्वड्-संबुद्धे अणगारे सिजसङ् जाव अंतं करेड ॥ १८ ॥ जीवे णं भेते । अस्संजर अविरए अप्पिड्डियपश्चक्खायपावकम्मे इओ चए पेचा देने सिया?, गोयमा! अत्येगइए देने सिया अत्येगइए नो देने सिया । से केणट्रेणं जाव इओ चुए पेका अत्येगहए देवे सिया अत्येगहए नो देवे सिया ?, गोयमा ! जे इमे जीवा गामागरनगरनिगमरायहाणिखेडकब्बडमडंबदोण-मुह्पपृणासममानेवेसेस अकामतण्हाए अकामहृहाए अकामबंभचेरवासेण अकाम-सीतातवदंसमसगअण्हाणगसेयज्ञहमलपंकपरिदाहेणं अप्पतरं वा भुजातरं वा कालं अप्पाणं परिकिळेसंति अप्पाणं परिकिळेसित्ता कालमासे कालं किया अस्यरेस वाण-मंतरेख देवलोगेस देवताए उववतारो भवंति ॥ केरिसाणं भेते । तेसि वाणमंनराणं देवाणं देवलोगा पण्णता है, गोयमा ! से जहानामए-इहं मणुस्सलोगंमि असोगवणे इ वा सत्तवभवणे इ वा चंपयवणे इ वा च्यवणे इ वा तिलगवणे इ वा लाउयवणे इ वा निस्नोहवणे इ वा छत्तोववणे इ वा असणवणे इ वा सणवणे इ वा अससिवणे इ वा क्रमुंभवणे इ वा सिद्धत्थवणे इ वा बंधुर्जावगवणे इ वा णित्रं कुमुमियमाइ-यलबङ्ग्यथबङ्ग्यगुलङ्ग्यान्छियः जमिख्यज्ञवित्यविणमियपणित्यस्विभक्तपिं डिअंअविवर्डे-सगघरे सिरीए अतीव अतीव उवसोमेमाणे अबसोमेमाणे चिद्रह. एवामेव तेसि बाणमंतराणं देवाणं देवलोगा जहनेणं दसवानसहस्सद्वितीएहिं उन्नोसेणं परिज्ञोव-मद्वितीएहिं बहुहिं वाणर्मतरेहिं देवेहिं तहेवीहि य आइण्णा वितिकिल्णा उवस्पटा संयदा फुडा अवगाढगाढसिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा विद्वेति, एरिसगाण गोयमा ! तेसि वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा प०. से तेणहेणं गोयमा ! एवं क्या-जीवे णं असंजए जाव देवे सिया । सेवं भंते | सेवं भंते ! कि भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं बंदति नमंस्रति बंदइता नमंसइता संजयेणं तक्सा अप्याणं भावे-माणे विहरति ॥ १८ ॥ पढमे सप पढमो उहेसो समचो ॥

रायगिहे नगरे समोसरणं, परिसा निग्नया जाव एवं वयासी-जीवे जं भते ! सर्वकडं दुक्डं वेदेइ !, नोयमा ! अत्येगइयं वेएइ अत्येगइयं नो वेएइ, से केण्डेणं मंते ! एवं वुषड्- अत्येगइयं वेदेइ आत्येगइयं नो वेएइ ?, गोयमा ! सहितं वेएइ

अणुदिशं नो वेएइ, से तेणद्वेणं एवं बुष्वइ-अत्येगइयं वेएइ अत्येगतियं नो वेएड. एवं चउन्वीसदंडएणं जाव वेमाणिए ॥ जीवा णं मेते ! सर्वकृढं दुक्खं वेएन्ति ?. गोयमा ! अत्येगृड्यं वेयन्ति अत्येगृड्यं णो वेयन्ति. से केणद्रेणं ?. गोयमा ! उदिके षेयन्ति नो अणुदिशं वेयन्ति, से तेणड्रेणं, एवं जाव वेमाणिया ॥ जीवे णं भंते ! सर्यकर्ड आउर्य नेएइ ? गोयमा ! अत्येगहर्य नेएइ अत्येगहर्य नो नेएइ जहा दक्केणं दो दंडगा तहा आउएणवि दो दंडगा एगत्तपुहृतिया, एगतेणं जाव वेसाणिया पहत्तेणिव तहेव ॥ २० ॥ नेरइया णं भंते ! सब्वे समाहारा सब्वे समसरीरा सब्वे समस्तासनीसासा ?, गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे । से केणद्रेणं भंते ! एवं व्याह नेरह्या नो सब्बे समाहारा नो सब्बे समस्रीत नो सब्बे समस्यासनिस्तासा है. गोयमा ! नेरह्या दुविहा पत्रता, तंजहा-महासगिरा य अप्पसरीरा य. तत्व मैं जे ते महामरीरा ते बहुतराए पोग्गडे आहारेंति बहुतराए पोग्गडे परिणार्मेति बहुत-राष्ट्र पोग्गले उस्ससंति बहुतराष्ट्र पोग्गले नीससंति अभिक्खणं बाहारेंति अभि-क्खणं परिणार्नेति अभिक्खणं उत्ससंति अभिक्खणं नी०, तत्थ णं जे ते अप्पर-रीरा ते णं अप्यतराए पुग्गले आहारेति अप्यतराए पुग्गले परिणामेति अप्यतराए पोम्गढे उस्समंति अप्पतराए पोम्गढे नीससंति आहच आहारेति आहच परिणार्मेदि आहच उस्समित आहच नीससंति, से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं तुच्छ-नेएइया नी सम्बे समाहारा जाव नो सब्बे समुस्सासनिस्सासा ॥ नेरहया ण भंते ! सब्बे सम-कम्मा ?, गोयमा ! णो इपद्वे समद्वे, से केणद्वेणं !, गोयमा ! नेरह्या दुविहा पण्णता. तंजहा-पुव्योववश्वमा य पच्छोववश्वमा य, तत्थ णं जे ते पुव्योववश्वमा ते यं अप्पकम्मतरागा, तत्थ णं जे ते पच्छोक्चश्वमा ते णं महाकम्मनरागा, से तेणदेशं गोयमा ! । नेरहया र्ण भेते ! सब्वे समबन्धा ?, गोयमा ! नो इणहे समहे, से केणहेर्ण तहेव ? गोयमा ! जे ते पुरुषोववन्त्रगा ते नं विश्वद्धवन्तरागा, तस्य मं जे ते पच्छोववज्ञमा ते णं अविसद्धवज्ञतरामा तहेव से तेणद्वेणं एवं ।। नेरह्या णं भंते ! सब्वे समळेस्सा ?, गोयमा । नो उणहे समद्रे, से केणहेणं जाव नो सब्वे समळेस्सा ?, गोयमा ! नेरइया दुविहा प्रव्याता, तंजहा-पुरुवोववक्षमा य पञ्छोववक्षमा य, तत्व र्ण जे ते पुरुवीववनना ते र्ण विद्यदकेस्सतरागा. तत्व पं जे ते पच्छोवचनगा ते णं आविद्यद्वलेस्सतरागा, से तेणद्वेणं ॥ नेस्त्या णं भंते । सन्वे समवेयणा 🐛 गोयमा ! नो इणहे समद्गे, से केणहेणं ?. गोयमा ! नेरहवा दुविहा पश्चमा, तंजहा-सिनम्या य असिनम्या य, तत्व मं जे ते सिनम्या ते मे महावेगमा, तस्य मं के वे असम्बन्धा ते ने अध्यवस्थाता, से तेमहेन मोसमा ! । नेरासा

सन्वे समिकिरिया 2. गोयमा ! नो इणहे समहे, से केणहेण ?, गोयमा ! नेरइया तिबिहा प॰, तंजहा-सम्मदिद्धी मिच्छादिद्धी सम्मामिच्छदिद्धी, तत्थ णं जे ते सम्बद्धित तेसि णं चत्तारि किरियाओ पण्णामाओ, तंजहा-आरंभिया ५ परि० २ मारा० ३ अप्पन्न० ४, तत्थ णं जे ते मिन्छादिद्वी तेसि णं पंच किरियाओ कर्जात-आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया, एवं सम्मामिच्छादिद्वीर्णपि, से तेण-द्वेणं गोयमा ! ।। नेरडया णं भंते । सब्वे समाज्या सब्वे समोववन्नगा ?, गोयमा ! नो डणडे समडे, से केणडेणं रे, गोयमा ' नेरडया चउव्विहा प०, तंजहा~अत्थेग-ड्या समाउया समोववनगा १ अत्येगद्वया समाउया विसमीववनगा २ अत्येगद्वया विसमाज्या समोववन्नगा ३ अत्येगद्रया विसमाज्या विसमोववन्नगा ४ से तेणदेण गोयमा '० ॥ अनुरक्तमारा णं भंते ' सन्वे समाहारा सन्वे समसरीरा, जहा नेरहया तहा भाणियव्या, नवरं कम्मवन्नलेम्साओ परिवणीयव्याओ, पुरुवीवयन्नगा महा-कम्मतरामा अविद्धद्वनन्तरामा अविद्युदेननरामा, पन्छोववन्नमा पसत्या, सेसं तहेव, एवं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं आहारकम्मवन्नलेस्मा जहा नेरङ्याणं ॥ पुढविकाङ्या णं भंते ! सब्वे समवेयणा !, हंता समवेयणा, से केण-हेणं भेते ! समवेयणा !, गोयमा ! पढ़विकाइया सब्वे असबी असिब्रम्या अणि-दाए बेयणं वेदेंति से तेणद्रेणं ॥ पुरुविकाइया ण भेते । सब्वे समकिरिया ? ह्रा समिकरिया, से केणट्रेणं ?, गोयमा ! पुढाविद्यादया सब्वे माई मिन्छादिद्वी ताणं मिययाओं पंच किरियाओं कजांति. तंजहा-आरंभिया जाव मिच्छादंसण-बतिया. से तेणद्रेणं समाउया समोववजगा, जहा नेरडया तहा भाणियव्या, जहा पुडविकाइया तहा जाव चउरिंदिया । पंचिंदियातारक्त्रजोणिया जहा नेरह्या नाणतं किरियास, पीचेदियतिरिक्सजोणिया णं भेने ! सब्वे नमकिरिया ?, गो०, षो ति०, से केणंडुणं ! गो० पंचिदियतिविक्खजोणिया तिविहा प०, तंत्रहा-सम्मदिद्री मिच्छा-दिही सम्मामिच्छादिही, तत्थ णं जे ते सम्मारिही ते दुविहा प०, तंजहा-अस्पं-जया य संजयासंजया य. तत्थ णं जे ने संजयासंजया तेसिणं तिकि किरियाओ कबंति, तंजहा-आरंभिया परिमाहिया मायावशिया, असंख्याणं चतारि, मिच्छा-दिहीणं पंच, सम्मामिच्छादिद्वीणं पंच, मणुस्सा जहा नेरह्या नाणतं जे महासरीरा ते बहुतराए पोमाछे आहारेंति आहच आहारेंति जे अप्पसरीरा ते अप्पतराए आहारेंति अभिक्खणं आहारेंति सेसं जहा बेरह्याणं जास देवणा । मणुस्सा णे भंते ! सन्त्रे समकिरिया ?, गोबमा ! यो तिषद्वे समहे, से केणहेणं ?, मोबमा ! मणुस्सा विविद्या ५०, तंबहा-तम्मदिही मिच्छादिशी सम्मामिच्छादिही, तस्य 🕸

बे ते सम्मदिही ते तिविहा प०, तंजहा-संजया अस्संजया संजयासंजया य. तत्व थं जे ते संजया ते दिवहा प०, तंजहा-सरागसंजया य वीयरागसंजया य, तत्थ णं जे ते वीयरागसंज्ञया ते णं अकिरिया, तत्थ णं जे ते सरागसंज्ञया ते द्विहा प्रव. तंजहा-प्रमत्तसंजया य अपमत्तसंजया य, तत्थ णं जे ते अप्पमत्तसंजया तेसिणं एमा मायावतिया किरिया कबाइ. नत्थ णं जे ते पमत्तसंजया तेसिणं दो किरियाओ ं कजंति. तं ०-आरंभिया य मायावतिया य, तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसि णं आइहाओं तिनि किरियाओं कजंति, तंजहा-आरंभिया १ परिग्वहिया २ मायानतिचा ३, अस्संजयाणं चनारि किरियाओं कर्जात-आरं० १ परि० २ मायावतिया ३ अप्प-ब० ४. मिच्छादिद्रीगं पंच-आरंभि० १ परि० २ माया० ३ अप्प**ब**० ४ मिच्छा-दंसण - ५, सम्मामिच्छिदिद्वीगं पंच ५। वाणमंतरजोतिमवेमाणिया जहा असरक-मारा, नवरं वेयणाए नाणत्तं-मायिमिन्छादिद्रीउववन्नगा य अप्यवेदणतरा अमायि-सम्मदिद्वाउववातमा स महावेयणतरामा भाणियव्वा. जोतिसवेमाणिया ॥ सलेस्वा णं भंते ' नेरइया सब्वं समाहारगा <sup>7</sup>, ओहिया णं सलेस्साणं सुक्कलेस्साणं, एएसि णं तिष्टं एको गमो, कृष्टलेस्सार्ण नीललेस्सार्णप एको गमो नवरं वेदणाए मामिन-च्छादिद्वी उववचना य अमाग्रिसम्मदिद्वी उवव ० भाणियव्या । मणस्सा किरियास सरागवीयरागपमनापमना ण भाणियञ्चा । काउछेनाएवि एसेव गमो, नवरं नेरहए जहा ओहिए दंडए तहा भाणियन्दा, तेउटेस्सा पम्हलेस्सा जस्स अत्य जहा ओहिओ बंडओ तहा भाणियव्या नवरं मणस्सा सरागा वीयरागा य न भाणियव्या, गाहा-दुक्ताउए उदिके आहारे कम्मवन्नलेस्सा य । समवेयणसमकिरिया समाउए चेक बोदव्बा ॥ १॥२ १॥ कड् णं भंते ! डेस्साओ पष्तताओ ?. गोयमा ! छहेसाओ पष्तता. तंजहा-छेसाणं बीयओ उहेसओ भाणियञ्चो जाव इन्नी ॥ २२ ॥ जीवस्स णं भंते ! वीतदाए आदिद्वस्स कडविंहे संसारसंचिद्रणकाळे पण्णते ?, गोयमा ! चउव्विहे संसा-संचिद्वणकाले पण्णते. तंजहा-**णे**रप्रयसंसारसंचिद्वणकाले तिरिक्ख० सणुस्स० देव<del>र्</del>स सारसंचित्रणकाले य पण्णते ॥ नेरइयसंसारसंचिद्रणकाले णं मंते ! कतिविद्दे पण्णते ?, गोयमा ! तिविद्दे पण्णते. तंत्रहा-सन्नकाठे असनकाठे सिस्सकाठे ॥ तिरिक्खवोणि-यसंसार पुच्छा, गोयमा ! दुविहे पश्चो, तंजहा-असुनकाले य मिस्सकाळे य, मणु-स्साण य देवाण य जहा बेरहयाणं ॥ एक्स्स ण भेते ! नेरहवसंसारसंबिद्रणका-लस्स समकालस्स असकालस्स गीसकालस्स य क्यरेरहितो अप्या वा बहुए वा हिले वा विसेसाहिए वा !, गोयमा ! सम्ब॰ अनुसकाले मिस्सकाढे अर्गतमुक्ते सुक्क हारे अर्थतगुणे ॥ द्विरि॰ जो॰ संते i सन्य॰ अनुसन्दाने निस्सकाने अर्थातगुणे,

मणुस्सदेवाण य जहा नेरडयाणं ॥ एयस्स णं भंते । नेरइयस्स संसारसंचिद्रणका-रूस्स जाव देवसंसारसंचिद्रण जाव विसेसाहिए वा ?, गोयमा ! सन्वत्योवे मणस्ससं-सारसंचिद्रणकाले, नेरडयसंसारसंचिद्रणकाले असंखे जगुणे, देवसंसारसंचिद्रणकाले असंखेजगुणे, तिरिक्खजोणिए अणंतगुणे ॥ २३ ॥ जीवे णं मंते ! अंतिकिरियं करेजा ?, गोयमा ! अत्येगतिया करेजा अत्येगतिया नो करेजा, अंतिकिरियापर्य नेयव्वं ॥ २४ ॥ अह संते ! असंजयभवियद्व्वदेवाणं १ अविराष्ट्रियसंजमाणं २ विराहियसं ० ३ अविराहियसंजमासंज ० ४ विराहियसंजमासं ० ५ असमीणं ६ तावसाणं ७ कंदाप्पियाणं ८ चरगपरिव्वायगाणं ९ किव्विसियाणं ९० तेरिन्छि-याणं १९ आजीवियाणं १२ आभिओगियाणं १३ सर्लिगीणं दंसणवावस्रागणं १४ एएसि णं देवलोगेस उववज्जमाणाणं कस्स कहिं उववाए पण्णते !, गोयमा ! अस्स-जयभवियदन्बदेवाणं जहन्नेणं भवणवासीत उद्योसेणं उत्तरिमगेविजाएस १. अविरा-हियसंज्ञमाणं जहनेणं सोहम्मे कप्पे उन्नोसेणं सम्बद्धसिद्धे विमाणे २, विराहियसंज-माणं जहन्नेणं भवणवासीस उद्घासेणं मोहम्मे कप्पे ३. अविराहियसंजमा० २ णं जह ० सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं अच्चए कप्पे ४, विगहियसंजमासं० जहक्केणं भवण-बासीस उक्कोसेणं जोतिसिएस ५. अमकीणं जहचेणं भवणवासीस उक्कोसेणं बाणमंत-रेस ६. अवसेसा सब्वे जह ० भवणवा ० उक्कोमर्ग वोच्छामि-तावसाणं जोतिसिएस. कंदिप्पियाणं मोहस्मे, चरगपरिन्वायगाणं वंभलोए कप्पे, किन्निसियाणं लेनने कप्पे, तेरिच्छियाणं सहस्तारे कप्पे. आजीवियाणं अच्या कप्पे. आभिओवियाणं अच्या कप्पे. सर्लिगीणं दंसणवावक्रमाणं उविसमगेवेज्यस्य १४॥ २५॥ कतिविद्वे णं भेते ! असिकाउए पण्णेन 🐫 गोयमा ! चर्डाव्वहे असिक्ताउए पण्येन, तंबहा-नेरहय-असमिआउए तिरिक्तः मणुस्सः देवः । असमी गं भंते ! जीवे कि नेरद्रशाउपं पकरेड तिरि॰ मणु॰ देवाउयं पकरेड है, इंना गोयमा है नेरहयाउयंपि पकरेड लिहि॰ मण्० देवाउयंपि पकरेड, नेरइयाउयं पकरेमाणे जहकेणं दसवासमहस्साइं उद्योसेणं पिल्लोनमस्स असलेजद्रभागं पकरेति निरिक्लजोणियाउपं पकरेमाणे अहलेण अंतोमुहत्त उक्कोसेणं पन्तिओवमस्स असंखेजहभागं पकरेड्, मणुस्ताउएवि एवं चेव. देवावर्य जहा नेरहया ॥ एयस्स णं अते ! नेरहयअसभिजाउयस्स तिरि॰ सण्य देवअसिश्वाडयस्स कयरे कयरे जाब विसेसाहिए वा ?, गोयमा ! सम्बन्धोवे हेव-असमिआउए, मणुस्य व असंखेजगुणे, तिरिय व असंखेजगुणे, नेरहए व असंखेज-गुणे । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ २६ ॥ वितिओ उद्देसओ समस्ते ॥ जीवार्ण भंते : कंखामोहणिजे कम्मे कडे है, हंता कडे ॥ से भंते ! 🎏 देखेंचे

हैसे कहे ! ९ हैसेणं सब्दे कहे ! २ सब्देणं देसे कहे ! ३ सब्देणं सब्दे कहे ! v. गोग्रमा ! तो देसेणं देसे कडे १ तो देसेणं सब्बे कडे २ तो सब्बेणं देसे कडे ३ महत्वेणं सहते करे ४ ॥ नेरहया णं मंते ! कंखामीहणिजे कम्मे करे ?, हंता कहे. जान सक्तेणं सक्ते कहे ४। एवं जान देमाणियाणं ईडओ माणियम्बो ॥ २७॥ जीबा में भेते ! कंखामोहणिजं करमं करिम ?. हंता करिस । तं भंते ! कि देसेणं देसं करिंस ?, एएणं अभिकावेणं दंढवो आणियव्यो जाव वेमाणियाणं, एवं करेंति प्रवासि टंडओ जाब वेमाणियाणं, एवं करेस्संति, एत्यनि दंडओ जाब वेमाणियाणं ॥ एवं चिए चिणिस चिणंति चिणिस्संति, उवचिए उवचिणिस उवचिणंति उवनिष-स्संति, उदीरेंस उदीरेंति उदीरिस्संति, वेदिस् वेदंति वेदिस्संति, निजरेंस निजरेंति निजित्स्रिते, गाहा-कङ्चिया उवचिया उदीरिया वेदिया य निजिना । आदितिए बाउभेदा तियभेदा परिख्या तिकि ॥ १ ॥ २८ ॥ जीवा में भेते ! कंखामोडमिखं करमं वेदेंति ?, इंता वेदेंति । कहनं भेते ! जीवा कंखामोहणिजं करमं वेदेंति ?. गोयमा ! तेहिं तेहिं कारणेहि संकिया केखिया वितिगिव्छिया भेदसमावका कळस-समावचा, एवं खळ बीवा कंखामोहणिजं कम्मं वेदेंति ॥ २९ ॥ से नणं भंते ! तमेव सर्व जीसंदं में जिजेष्टि पवेड्यं ! हता गोयमा ! तमेव सर्व जीसंदं जं जिणेष्ठि प्रदेशितं ॥ ३० ॥ से नृषां अंते ! एवं मणं धारेमाणे एवं पकरेमाणे एवं विदेमाणे एवं संबरेमाणे आणाए आराहए भवति !, इंता गोयमा ! एवं मणं धारे-माणे जाव भवड़ ॥ ३९ ॥ से नणं भंते ! अत्यत्तं अत्यत्तं परिणमङ नत्यत्तं नत्यिते । परिणमह ?, हंता गोयमा ! जाव परिणमइ ॥ जर्ण भेते ! अस्थित अस्थित परिण-मह नित्यतं नित्यते परिणमङ तं कि पयोगसा वीमसा !, गोयमा ! पयोगसाचि तं वीससाबि तं, जहा ते भेते । अस्थितं अस्थितं परिणमङ तहा ते नत्थितं नत्थितं परिणमङ ! जहां ते नत्थिनं नत्थितं परिणमङ तहा ते अत्थितं अन्धिते परिणमङ !. हेता गोयमा । जहां में अत्यत्तं अत्यितं परिणमङ तहा में निवर्तं निवर्तते परिण-मड़, जहां में निवर्त निवत्ते परिवासंड तहां में अत्यित्तं अत्यित्ते परिवासंड ॥ से जूजं भेते ! अत्थितं अत्थिते गमजिजं जहा परिणमइ दो जालावमा तहा ते इह गमणिजेणवि दो आलावगा माणियच्या जाव वहा ये अत्वित्तं अत्वित्तं गमणिजं ॥३२॥ जहा ते भंदे । एत्य गमणिजं तहा दे इहं गमणिजं जहा ते इहं गमणिजं तहा ते एत्यं गमणिजं !. हंता ! गोममा !. जहा ने एत्यं गमणिजं जाव सहा में एस्वं (इहं) गमनियां ॥३३॥ जीवाणं मंते । फंडामोहणियां कम्मं बंधति १, इंता ! नंधंति । कहं ये भंते ! जीवा कंबामोहनिजं कर्म पंचंति !, गोयसा ! पसारपकता

जोगनिमित्तं च ॥ से वं भंते ! पमाए किंपबहे !, गीयमा ! जोगप्पबहे । से वं भंते ! जोए किपवहे ? गोयमा! वीरियप्पवहे । में णं अंते वीरिए किपवहे है, योयमा ! सरीरप्पवहे । से णं भंते ! गरीरे कियवहे (. गोयमा ! जीवप्पवहे । एवं सति अन्धि उद्भाषे ति वा करने ति वा बले ३ वा वीरिए इ वा पुरियकारपरकरे उ वा ॥ ३ ४ ॥ से णुणं भंते ! अप्पणा चेव उदीरेड अप्पणा चेव गरहट अप्पणा चेब संबद्ध ? हता ! गोयमा ' अप्पणा चेव तं चेव उत्तारेयव्यं ३ ॥ जं तं भंते ! अप्पणा चेह उदीरेड अप्पणा चेव गरहेट अप्पणा चेव संबरेड तं कि उदिश्रं उदीरेड १ अण्न दिशं उदीरेड २ अणदिशं उदीरणा मधियं कम्मं उदीरेड ३ उदयाणेतरपन्नाकडं कम्मं उदीरेइ ४ % गोयमा ' नो उदिण्णं उदीरेइ १ नो अणुदिशं उदीरेइ २ अणु-दिशं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेड ३ णो उदयामंतरपन्छाकडं कम्मं उदीरेड 💰 ॥ जं तं भंते ! अणदिनं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेट नं कि उट्राणेणं कम्मेणं बहेलां वीरिएणं पुरिसकारपरक्रमेणं अणुदिनं उदीरणार्भावयं क० उदी० ! उदाह तं अणुद्वाणेणं अकम्मेणं अबलेण अवीरिएणं अपुरिसद्वारपरक्रमेणं अणुदिन्नं उदीरणा-भवियं कम्मं उदी । , गोयमा 'तं । उहाणेणवि कम्मे । बढे । वीरंए । परि-सकारपरक्रमेणवि अणुदिन्नं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेट, जो नं अणुट्वाणेणं अकः-म्मेणं अबलेणं अवीरिएणं अपुरिसकार० अणुदिश्वं उदी० भ० क० उदी०, एवं सित अत्यि उट्टाणे इ वा कम्मे इ वा बंट इ वा बीरिए इ वा पुरिसक्कारपरकमें इ वा ॥ से नृणं भंते ! अप्पणा चेव उवसामेट अप्पणा चेव गरहह अप्पणा चेव संबरइ ?, हंता गोयमा ! एत्य वि तहेच भाणियव्यं, नवरं अणुदिशं उवसामेड सेसा पिंडसेहेयव्दा तिकि ॥ जं तं भंते ' अणुदिकं उद्यसामेइ नं कि उद्वामेणं आद पुरि-सकारपरक्रमेति वा, से नूर्ण मेते ' अप्पणा चेव चेटेड अप्पणा चेव भरहड है, एत्यांव सचेव परिवाडी, नवरं उदिनं वेएड नो अणुदिसं वेएड, एवं जाव पुरि-सकारपरिकर्म इ वा । से नूणं नंते ! अप्पणा चेव निजारेति अप्पणा चेव गरहडू, एत्यवि सक्षेत्र परिवादी नवरं उदयाणंतरपच्छाक्ष्टं कम्मं निजरेइ एवं काब परिक्र-मेइ वा ॥ ३५ ॥ नेरइयाणं अंते ! कंखामोहणिखं कम्मं नेएस्नि ?, जहा ओहिया जीवा तहा नेरइया, जाव श्राणियकुमारा ॥ पुडनिकाइयाणं मंते ! केसामोहिष्याः कर्म वैदेति, हंता वेदंति, कहण्णं भेते ' पुटविका॰ इंखामोहणिजं कर्म्मं वैदेति है, गोयमा ! तेसिणं जीवाणं णो एवं तका इ वा सण्णा इ वा पण्या इ का सणे इ का वइ ति वा-अम्हे णं कंसामोहिकवं कम्मं वेएमो, वेएंति पुष्प ते । से पूर्ण मंति ! तमेव सर्च नीसंकं जं जिलेहिं पवेद्वरं, रोसं सं चेव, जाव पुरिसक्कारपरिक्रमेह सा

वृत्तं जाव चलरिदियाणं पेचिदियतिरिक्सजोणिया जाव नेमाणिया जहा ओहिया जीवा ॥ ३६॥ अस्ति णं मंते ! समणावि निर्माया कंसामोहणिजं कम्मं नेएन्ति ?, हंता अस्य, कहन्नं भंते ! समणा निर्माया कंसामोहणिजं कम्मं नेएन्ति ?, गोयमा तेहिं २ नाणंतरेहिं इंसणंतरेहिं चरितंतरेहिं किमंतरेहिं पवयणंतरेहिं पाययणंतरेहिं कण्पंतरेहिं मानंतरेहिं मतंतरेहिं भंतंतरेहिं णयंतरेहिं नियमंतरेहिं पमाणंतरेहिं कण्पंतरेहिं मानंतरेहिं मतंतरेहिं भंतंतरेहिं णयंतरेहिं नियमंतरेहिं पमाणंतरेहिं संक्षिया कंस्थिया वितिगिन्छिया भेयसमावन्ना कल्ससमावन्ना, एवं सल् समणा निर्माया कंसामोहणिजं कम्मं वेइंति, से नृणं मंते ! तमेव सर्वं नीसंबं जं जिनेहिं पवेड्यं, हंता गोयमा ! तमेव सर्वं नीसकं, जाव पुरिसद्दारपरक्रमेइ दा सेवं मंते ! सेवं मंते ! ॥ ३०॥ पदमस्य तितेओ उद्देसओ समन्तो ॥

कति यं भेते ! कम्मापगडीओ पण्याताओ ! गोयमा ! अह कम्मापगडीओ पण्या-ताओ. कम्मप्यग्रहीए पदमो उद्देगो नेयन्त्रो जाव अणुभागो सम्मन्ते । गाहा-बह पढ़ित कह बंधड कड़ित होणेहि बंधई पयडी। कड़ देदेड य पबडी अणुभागी कड़विहों करूस है।। ९ ॥ ३८ ॥ जीवे णे भंते ! मोहणि बेणं कहेगं कम्मेणं उदिशेषं उबदाएजा ! हंता उबदाएजा । से भंते ! कि नीमेयनाए उबदाएजा अवीमेयनाए उषद्वाएजा ! गोयमा ! वीरियनाए उबद्वाएजा नी अवीरियनाए । उबद्वाएजा, जह वीरियनाए उबद्वाएका कि बालवीरियताए उबद्वाएका पंडियवीरियनाए उबद्वाएका बालपंडियबीरियकाए उबद्राएका है, गोयमा ! बालवीरियक्ताए उबद्राएका को पंडि-सर्वारियनाए उन्हाएजा को बालपंतियवीरियनाए उन्हाएजा । जीवे कं भेते ! मोहणिजेणं कडेणं कम्मेणं उदिवेणं अवस्थिजा ! हंना अवस्थिजा, से भेते ! जाव बारुपंचियवीरियताए अवक्रमेजा ३५, गोयमा ! बारुवीरियत्ताए अवक्रमेजा नो पंचि-यवीरियसाए अवक्रमेजा, संय बालपंडियवीरियसाए अवक्रमेजा। जहा उदिखेषं दी बालावगा तहा उबसंतेणांवे दो आलावगा भाणियच्या, नवरं उबद्वाएजा पंडिक्यी-रियताए अवक्रमेजा बालपंबियवीरियताए ॥ से भेरे ' कि आयाए अवक्रमइ ! अणा-याए अवसमद ! गोयमा ! आजाए अवसमद वो अणाजाए अवसमद, मोहणिजं कर्म वैएमाणे से कहमेर्य भंते ! एवं ! गोयमा ! पुन्ति से एयं एवं रोयइ इसाणि से एवं एवं नो रोयइ एवं तहा एवं ॥३९॥ से नूर्य मंते । नेरइयस्त वा तिरिक्साओधियस्स बा मणूसस्य वा देवस्स वा जे कहे पावे करने नित्य तस्य अवेडना मोक्खो रै. इंता गोयमा ! नेरहयस्य वा तिरिक्छ । अण् देवस्य वा जी कर्वे पाने कर्ये नत्य तस्य अवेश्या मोक्सो । से केमद्रेनं मंते ! एवं वृक्ति-नेरहमस्य वा जाव मोक्सो, एवं सह मए गोममा 1 इतिहै कान्ये पण्यते, रीजहा-पएसकानी व अध्यसायकाने व

तत्थ में जे ते प्रएसकम्मं तं नियमा वेएड्, तत्थ में जं ते अणुभागकम्मे तं अत्ये-गड्यं बेएड अत्थेगड्यं नो वेएड । णायमेयं अरहया सुयमेयं अरहया विशायमेयं अरहया इमं कम्मं अयं जीवे अज्झोवगरीयाए वेयणाए वेदिस्सइ इमं कम्मं अयं जीवे उबक्रमियाए वेदणाए वेदिस्सड, अहाकम्मं अहानिकरणं जहा जहा तं भग-वया दिहं नहा तहा तं विप्परिणमिस्ततीति, से तेणहेणं गोयमा! नेरइयस्स वा ४ जाव मोक्खो ॥ ४० ॥ एस णं भंते ' पोग्गले तीतमणंतं सासर्य समयं भुवीति वक्तव्वं सिया !. हंता गोयमा ! एस णं पोग्गळे अतीतमणंतं सासयं समयं भवीति वसन्वं सिया । एस णं भेते ! पोरगले पड्रप्पनमासयं मस्यं भवतीति वसन्वं सिया ?, हंता गोयमा ' तं चेव उचारेयव्वं । एस णं भंते ! पोगम्छे अणागयमणंतं सासयं समयं भविस्सतीति । वत्तव्वं सिया 🐫 हन्ता गोयमा 🕽 तं चेव उत्तारेयव्वं । एवं खंधेणावे तिकि आलावगा, एवं जीयेणवि निक्ति आलावगा भाणियख्या ॥४९॥ छजमत्ये णं भंते । मण्से अतीतमणंतं सासयं समयं भृतीति केवडेणं मंजमेणं केवडेणं संबरेणं केवलेणं बंभचेरचानेणं केवलाहि पवराणमाईहि मिल्हिस् बुद्धिस्य जाव सञ्ब-दुक्खाणमंतं करिंगु ( गोयमा ' नो ट्रणटे समटे । मे फेलटेलं अंते ' तबं वश्रद तं चेव जाव अर्त करेंसु ( गोत्रमा ' जे केंड अंतकरा वा अतिममरीरिया वा सञ्बद्धस्याण-मंतं करेंन वा करेंनि वा करिस्मंति वा सब्बे ते उध्यक्तनाणदंसणधर। आहा जिणे केवली भविना तओ परसा मिज्यंति बुज्यति मुर्वात परितिय्वार्यान सम्बद्धस्याण-मंतं करेंस वा करेंति वा करिस्सति वा, में नेग्ग्रेणं गोयमा ' जाव सब्बद्धमसाण-मंतं करेंसु॰, पद्वापनेऽवि एवं चेव नवर मिल्झंति भाणियव्यं, अणागएवि एवं चेव. नवर सिज्झिस्संति भाणियव्वं, जहा छउमत्यो नहा आहोहिओवि नहा परमाहोहि-ओऽवि तिचि तिचि आलावमा भाणियव्या । केवली र्ण भेने ! मणुसे तीनमणंतं सासयं समयं जाव अनं करेंच्र / ईना सिन्झिन् जाव अनं करेंन्, एते तिकि आस्का-बगा भाणियन्वा छउमत्थस्य जहां नवर्ग सिज्ञिस निज्ञस्सिति । से पूर्ण भंते ! तीतमणंतं सामयं समयं पद्धापन्नं वा सासयं ग्रमयं अणागयमणंतं वा सासयं समयं जे केट अंतकरा वा अंतिमरारीरिया वा सब्बदुक्जाणमंत्रं करेंसु वा करेंसि वा करिस्संति वा सब्वे ते उपाननाणदंसणधरा अरहा जिणे केवली अविसा तन्नी पण्डा सिज्झंति जाव अंतं करेस्संति वा ! हंना गोयमा ! तांतमणंतं सासर्व समर्य जाव अंतं करेस्सति वा । से नृणं भंते ! उप्पन्ननाणदंसणभरे अरहा जिले केमली अलग-स्युत्ति वत्तव्वं सिया ! हंता गोयमा ! उप्पननाणदंग्रणधरे अरहा जिले केवली सकस-श्वति वत्तव्वं सिया । सेवं भेते ! सेवं भेते ! ति ॥४२॥ खडस्यो उद्देशो समस्यो ॥

कृति णं अंते ! पुढवीओ पश्चताओं ?, गोयमा ! सत्त पुढवीओ पश्चताओ. तंजहा-रयणप्रभा जाद तमतमा ॥ इमीसे र्ण भंते ! रयणप्रभाए प्रदर्वीए कृति निरया-बाससयसहस्सा प॰ ?. गोयमा ! तीसं निरवाबामसयसहस्सा प॰. गाहा-तीसा य पश्चनीसा पश्चरस दसेव या सयसहस्सा । तिभेगं पंचूर्ण पंचेव अणुनरा निर्या ॥ १ ॥ केवहया में अंते ? असुरक्तमारावाससयसहस्सा प०?, एवं — चउसद्री असराणं चउरासीडे य होड नागाणं । बाबत्तरि सवजाण वाउक्रमाराण छजउडे ॥ १ ॥ वीवदिसाउदहीणं विज्ञकुमारिदयणियमग्गीणं । छण्टंपि जयलयाणं छावता-विमो सयसहस्या ॥ २ ॥ केबहया र्ण भंते ! पत्रविकाह्यावाससयमहस्या ५० ?. गोयमा ! असंखेजा पुढविकाइयानाससयमहस्मा प०, गोयमा ! जाव असंखिजा जोतिसियविमाणाबाससयसहस्या प० । मोहम्मे णं अंते ' कप्पे केवड्या विमाणा-वासगुयसहस्सा प० ?, गोयमा ! बत्तीम विमाणावासगयमहस्सा प०, एवं-बत्ती-सद्रावीसा बारस अद्र चंडरो मयगहस्या । पना चनार्जामा छव सहस्सा सह-स्यारे ॥ १ ॥ आणयपाणयकप्पे चनारि नयाऽऽरणञ्चम् तिकि । मन विमाणगदाई चढनावि एएन् कप्पेम् ॥ २ ॥ एकारनुनरं हेट्टिमेन् यनुनर सर्व वे मज्जिमए । सबसेगं उर्वारमए पंचेव अणुनरविमाणा ॥ ३ ॥ ४३ ॥ पुत्रवि द्विति ओगाहण-सरीरसंघयणमेव संठाणे । केस्सा दिहा णाणे जोगुवओंगे य दस ठाणा ॥ १ ॥ इमीसे ण अंत ' रयणप्यभाष् पुढवीए तीसाए निरयाबामसयसहस्सेन एगमेर्गक निरयाबासंसि नरहयार्थ केवड्या ठितिटाणा प० ! गोयमा ! असंखेळा ठितिठाणा प॰, तंजहा - जहिमया ठिती समयाहिया जहाँचया टिई दुसमयाहिया जाव असंखेजसमयाहिया जहिलया टिई तप्पाउन्युक्तोसिया टिनी ॥ इमीसे एं भंते रयगप्पभाए पुडवीए तीसाए निरवाबाससयसहस्सेषु एगमेगीत निर्वाबासंचि जहिम्याए ठितीए बद्रमाणा नेरह्या कि कोहोबउना माणोबउना मायोबउना लोभोवउत्ता है, गोयमा ! सब्वेबि नाव हो हा कोदोवउत्ता १, अहवा कोहोवउत्ता य माणीवउत्ते य २, अहवा कोहोबउना य याणीवउत्ता य ३, अहवा कोहोवउत्ता य मायोवउत्ते य ४, अहवा कोहोबउत्ता य मायोवउत्ता य ५, अहवा कोहोबउत्ता य लोभोवउत्ते य ६, अहवा कोहोवउत्ता य लोभोवउत्ता य ७ । अहवा कोहोवउत्ता य माणोबउत्ते य मायोवउत्ते य १. कोहोबउत्ता य माणोबउत्ते य मायोवउत्ता य २, कोहोबउत्ता य माणोबउत्ता य बायोबउत्ते य ३, कोहोबउत्ता य माणोबउत्ता य मायोष्डचा य ४ एवं कोहमानलोमेणवि चउ ४, एवं कोहमायालोमेणवि चउ 😹 एवं १२, पच्छा गाणेण सावाध कोशेल व कोशो महबच्चो. ते कोई असंचता 🚓

एवं सत्तावीसं भंगा णेयव्या ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए प्रव्वीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेन एगमेगांस निरयावासंति समयाहियाए जहनहितीए चट्ट-माणा नेरइया कि कोहोव उत्ता माणोव उत्ता मायोव उत्ता छोभोव उत्ता !, गोयमा ! कोहोबउत्ते य माणोवउत्त य भायोवउत्ते य लोभोवउत्ते य. कोहोवउत्ता य माणो-बदता य मायोवउत्ता य लोभोवउत्ता य, अहवा कोहोबउत्ते य माणोववत्ते य. भहवा कोहोवउत्ते व माणोवउत्ता य एवं असीति भंगा नेयव्वा. एवं जाव संक्षिण-समय।दिया दिंड असंखेजनमवाहियाए दिईए तापाउग्यक्कोसियाए दिईए मनाबीसं भंगा भागियव्या ॥ १८॥ इमीने णं भंते ' रयणप्यभाए पुडवीए तीमाए निरयाबा-समयनहस्सेन एगमेर्गान निरयावार्यात नेरइयाणं केवहया औगाहणाठाणा पक्षणा ?. गोयमा ! असंवेजा ओगाहणाठाणा पत्तना, नंजहा-जहिनवा ओगाहणा अगलस्स असंखेज्जद्रभागं जहाँग्याया औगाहणा एमपदेसाहिया जहाँगया ओगाहणा, दृष्यपू-साहिया जहानिया ओगाहणा, जान असंस्थिजपएसाहिया जहानिया आंगाहणा, तपाउराक्नोसिया ओगाहणा ॥ दर्मामे णं मंते ' स्वणपमाए प्रदर्वीए तीमाए निर्यावासस्यसहरूमेन एगमेगीन निर्यावासीन अहीन्याए ओगाहणाए बध्याणा नेरहया कि कोहोबउना 🐫 असीडभंगा माणियव्या जाव समिजपएसाहिया जह-भिया ओगाहणा, अमखेजपण्याहियाए जहाभियाए ओगाहणाए बहुमाणाण नष्या-उरमुक्कोनियाए ओनाहणाम् वहमाणाणं नेरङ्याणं दोस्वं सनावीम अंगः ॥ इसीसे णें संते ! रयण । जान एममेगांस निरुवानासंगि नेस्ट्याणे वड सरीरया पण्याता !. गोयमा ! तिति सरीर्या पणाना, गंजहा-विर्वाध्यम् तेयम कम्मए ॥ इसीसे भ भेते ! जाव वेडव्वियमरीरे बहुमाणा नेरङ्या हि कोहोत्उता ! मत्तावीमं संगा आणियञ्चा. एएणं गमएणं तिकि सरीरा भाणियव्या ॥ इसीसे णं अते ! रयणप्रभाए प्रह्मीए जाव नेरद्वाणं सरीरया कि सपवर्णा पन्नना १ गोगमा ! छण्डं श्रेषमणाणं अस्सं-घराणी, नेवहीं नेव छिरा नेव ण्हार्थाण जे पोरगला आणहा अकंता अणिया अस्ता अमणुका अमणामा, एतेसि गरीरसंघायचाए परिणमंति ॥ इमंसि व भेते ! बाव अण्हं संघयणाणं असंघयणे वहमाणाणं नेरडवा कि कोहोबडला ! सलाबीसं श्रेमा ॥ इमीमे णं मंते ! रयणपभा जाव सरीरिया किसीटिया पश्चता !, नीयमा ! हुविहा पन्नता, तंजहा-भवधारणिजा य उत्तरविउध्विया य. तस्य ण जे ते भवधारणिजा ते हुंडसंटिया पण्णना, तत्थ णं जे ते उत्तरबेउम्बिया ते**वि हुंडसंटिया सम्बता**। इमीसे णं जाव हुंडसंठाणे बहुमाणा नेरह्या कि कोहोबुउत्ता है सत्तावीसं यंगा । इमाने ण भने ! रयणप्पभाए पुत्रवीए नेरह्याणं कति छेन्साओ कवता !, बीयमा !

एमा काउलेस्सा पण्यता । इमीसे पं भंते ! रसपप्पभाए जाव काउलेस्साए वह-भाणा सत्तावीसं भंगा ॥ ४५ ॥ इमीसे ण जाब कि सम्माइद्री मिच्छादिद्री सम्मा-मिन्जादिदी !. तिन्निवि । हमीसे णं जाव सम्महंसणे बट्टमाणा नेरइया सत्तावीसं भंगा एवं मिच्छादंसणेवि, सम्मामिच्छादंसणे आसीति भंगा ॥ इमीसे णं भंते ! जाब कि नाणी अक्राणी !, मोयमा ! णाणीचि अक्राणीबि, तिकि नाणाई नियमा, तिक्रि अज्ञाणाई भयणाए । इसीसे वं भंते ! आब आभिविबोहियनाणे बहुमाणा सक्तावीम भंगा, एवं तिकि नाणाई तिकि अञ्चाणाई सामियव्याई ॥ इसीसे णं जाव कि मणजोगी बहुजोगी कायजोगी, है निश्चिति । हमीसे ण जाव मणजोए बहुमाणा कोहोवउना है, सत्तावीसं भंगा । एवं बहुजोए एवं कायजीए ॥ इमीसे पं जाब नेर-इया कि सामारीबउना भणागारीबउत्ता है, गोयमा ' सामारोबउनावि अणागारी-वउनावि । इमीमे ण जाव सागारीवओरी बद्धमाणा कि कोहोब्उना रे. सत्तावीस भंगा । एवं अणागारीवउनावि मत्तावीसं भंगा ॥ एवं सत्तवि पुढवीओ नेयव्वाओ. णाणमं देतान नाहा --काऊ य दोस नहयाए मीतिया नीतिया नहत्वीए । पंच-मियाए मीसा कष्टा तत्तो परमकष्टा ॥ ५ ॥ ४६ ॥ चाउसद्वीए णं भंते ! अग्रर-क्यारावासगयगहरसेस एगमेर्गत अनुरक्तमाराबासंसि अनुरक्तमाराणं केन्द्रया कि टाणा प॰ र गोयमा ! असंखेजा टितिटागा प॰, जहिक्या टिहै जहा नेएडवा तहा, नवरं पढिलोमा भंगा भाषियव्वा-सब्वेवि ताब होज सोभोबनता, अहबा लोमोवडमा य मायोवडसे य, अहवा लोभोवडसा य मायोवडसा य, एएणं गर्मणं नेयन्वं जाव धर्णियकुमाराणं, नबरं णाणां जाणियन्वं ॥ ४० ॥ असंखेजेस यं भेते ! प्रदावकाइयावाससयगहरूसेय एगमेगंसि प्रदावकाइयादासंख प्रदावकाइयाव केनित्या टितिराणा प० !. गांसमा ! असंख्या टितिराणा प०. तंबहा-वहश्चिम टिइं जाव तथ्या उम्मुक्कांसिया ठिइं। असंबेजिस णे भेते ! युद्धविद्धाइयावाससयसह-स्तेष्ठ एममेगंस पुरुविकाह्यावासंसि अहनियाए दितीए बहुमाणा पुरुविकाह्या कि कोहोबउना मागोवउना मायोवउत्ता जीओवउता ! गोयमा ! कोहोबउनावि साची-वदत्तावि मायोगउत्तावि कोओपउत्तावि, एवं पुत्रविकाइयार्ग सब्वेसुवि ठावेसु अर्थ-गर्य, नवरं तेउलेस्नाए अधीति भंगा. एवं आउकाइयावि, तेउलाइयवाउलाइयाचे सन्वेद्यवि ठापेषु वर्भपयं ॥ क्यस्सहकाहया वहा पुत्रविकाहवा ॥ ४८ ॥ वेद्दिय-तेइंदियचउरिदियामं लेक्षि ठाणेक्षे नेरह्याणं असीहर्मगा वेहि ठाणेहि असीई चंव, नवरं अस्मिद्धमा सम्मारे आभिनियोहियनाचे स्थानाचे म, एएहिं असीहभंगा. जेहि ठाणेहि नेरहवार्य सत्तावीयं भेगा तेत्र ठाणेश सब्बेस अर्थगर्य ॥ पंजितिकः २६ धरहा -

तिरिक्सजोणिया जहा नेरइया तहा भाणियव्वा, नगरं जेहिं सत्तावीसं भंगा तेहिं अभंगयं कायव्यं जत्य असीति तत्य असीति खेव ॥ मणुस्साणि जेहिं ठाणेहिं नेरइयाणं असीतिभंगा तेहिं ठाणेहिं मणुस्साणि असीतिभंगा भाणियव्या, जेस ठाणेस सत्तावीसा तेस अभंगयं, नवरं मणुस्साणं अस्भिह्यं जहिंग्या ठिई आहारए य असीति भंगा ॥ वाणमंतरजोडसवेमाणिया जहा भवणवासी, नवरं णाणतं जाणियव्यं जं जस्स, जाव अणुत्तरा, सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ४९ ॥ पढमसयस्स पंचमो उद्देसो समसो ॥

जावहयाओं य ण भंते ' उवासंतराओं उदयंते मृग्गि चक्खुफासं ह्य्यमाम-च्छति अत्यमंतिविय णं सुरिए तावदयाओ चेव उवासंनगओ चक्कुप्फासं हम्ब-मागच्छति ?, हंता ! गोयमा ! जाबहयाओं णं उवासंतराओं उदर्यते सूरिए अवसू-ष्फासं हव्बमागच्छति अत्यमंतेवि सरिए जाव हव्बमागच्छति । जाबद्यण्यं भंते । क्तिं उदयंते मुरिए आतावेणं सन्वओ समंता ओभामेंड उज्जोएड तवेड प्रभासेड. बार्यमंतिवियं ण सरिए तावड्यं चेव निक्तं आयावेणं सम्बंधी समेता ओभासेंड उजीएड तवेड प्रभासेड ?. हंना गोयमा ! जार्बानयण्णं शेषं जाव प्रभासेड ॥ सं भंत ! कि पहुँ ओभारोड अपूर्व ओभारोड १, जाव छाँहांस ओभारोति, एवं उन्नोवेड तवेइ प्रभासेइ जाब नियमा छहिसि ॥ में नुणं भीते । नज्यति सञ्चावीते प्रसमाण-कालसमयंसि जावतियं थेतं फुसड तावतियं फुसमणे पट्टेलि वन्तर्वं सिचा 🐫 हंना 🕽 गोयमा ! सर्वित जाव वत्तव्य निया ।) नं भेते ! कि पृष्टं फुसड अपृष्टं फुसड है जाव नियमा छिहिमि ॥ ५० ॥ लोगंते भंते । अलोगंते फुसइ अलोगंतेष लोगंते फ़सड ?. हंता गोयमा ! लोयंत अलोयंतं फ़मद अलोयंतेवि लोयंत् फ़मद ३ । तं भंते ! कि पृष्टं फुसइ अपृष्ट फुसइ ? जाव नियमा छोटाँग फुसइ । दीवंते असे ! सागरेतं फुसड सागरेतिव दीवंतं फुसड?, हंना जाव नियमा छहिषि फुसड, एवं एएणं अभिलावेणं उदयंते पोर्यतं पुस्तद छिद्वंते वसंतं छायंते आयवंत्रं जाव नियमा छहिसि फुसइ ॥ ५३ ॥ अस्थि ण भेते ! जीवाण पाणाहवाएण किरिया कवाई है. हता अन्य। सा भेने ' कि पुद्धा कमड अपुद्धा कमड !, जाव निव्याधाएणं स्वदिसि बाधार्य पहुंच सिय तिदिसिं सिय चंडदिनिं सिय पंचदिनि । सा असे ! 🎉 🐯 कजाइ अकडा कजाइ ?, गोयमा ! कडा कजाइ नो अकडा कजाइ । सा अंति ! 🎏 अनकडा कजद परकडा कजद नद्भगकडा कजद ?, गोयमा ! अनकवा कजह णो परकडा कजाइ यो ततुभयकडा कजाइ । सा भेते । कि आधुपुर्वित कवा कजाइ अणाणुपुर्वि कडा कबाइ है, गोयमा ! आणुपुर्वित कडा कबाइ मो अवालुपुर्वित कडा

कवा आय कडा आय कजाइ जा य कजिस्साइ सच्या सा आणुपुर्टिंग कडा नो अणाणुपुन्ति कडित बसव्यं सिमा । अत्य णं भेते ! नेरहमाणं पाणाइवायिकरिया कजब है, हेना मत्थि। सा संते ! कि पुद्धा कजाई अपुद्धा कजाई जान नियमा छद्ति कजद सा मेरे ! कि कटा कजद अकटा कजद ?, ते चेव जाव नो अणा-पुपुलि कडिन वत्तव्वं सिया, जहा नेरह्या तहा एगिंदियवजा मामियव्या, जार बेमाणिया, एगिंदिया जहा जीवा नहा माणियम्बा, जहा पाणाइवाए तहा मुसाबाए तहा अदिबादाणे मेहणे परिमाहे कोहे जाव मिच्छादंसणसहे, एवं एए अहारस, चउवीसं दंहमा भाणियव्या, सेवं अंते ! सेवं अंते ! क्ति भगवं गोयमे समर्थ भगवं बाब विद्वरति ॥ ५२ ॥ तेणं कार्छणं तेणं समएणं ममणस्य भगवभो महावीरस्य अंतेबासी रोहे नाम अणगारे पगडभहर पगडमाउए पगइविणीए पगइउवसेंते पगइ-पयणुकोहमाणमायालोभ मिउमहबसंपने जहांचे भहत विजीए समणस्य भगननी महावीरस्य अब्रुसामंते उर्देशण् अहोतिरे भाणकोट्टोबगए सजमेणं तबसा अप्यार्ध आवेमाणे बिहरह, तए णें से रोहे नाम अणगारे जायमङ्क जाब पज्जबासमाचे एवं बदासी-पृथ्वि भेते ' लोए पच्छा अलोए पृथ्वि अलोए पच्छा लोग ! रोहा ' लोए य अलोए य पुल्तिपेते पच्छापेते दोवि एए सामग्रा भावा, अधाणुपुल्बी एसा रोहा ! ) पुष्टिंग मेंने ' जोबा पच्छा अजीवा पुष्टिंग अजीवा पच्छा जीवा है, जहेब लोए य अलोए य नहेच जीवा य अजीवा य, एवं भवसिदिया य अभक-सिदिया य गादी असिदी सिद्धा असिदा, पुन्ति भेने ! अंडए पच्छा कुसूची पुनि इक्षुडी परछा अटए है, रोहा ! से में अंडए कओ है, अयर्थ ! इक्षुडीओ, सा में कुन्ती को !, मंत ! अंडयाओ, एकामेव रोहा ! से य अंडए सा य कुन्ती, पुल्लिपेन परकापेन दुवेते सामया भाषा, अवाजुपुच्वी एसा रोहा ! । पुल्लि भेते ! लोयंते पच्छा अलोयंते पुष्टि असोयंत पच्छा लोयंते है, रोहा ! सोयंत य असी-वंते य जान अणाणुपुच्यी एसा रोहा !। पुस्ति मंते ! सोवंते पचका सत्तमे उत्ता-संतरे पुच्छा, रोहा ! लोमंत य सत्तमे उदासंतरे पुन्धिपि दीनि एते जाव अप्राधु-पुरुषी एसा रोहा ! । एवं ओवंने य सक्तमे य तजुवाए, एवं वणवाए वजीदही सक्तमा पुदवी, एवं कोवंते एक्केचं संजोएमध्ये इमेई ठाचेई-तंत्रहा-ओवासवायवणउदहि पुरवी कीवा य सागरा वासा । नेरहनाई करियन समया कम्माई केरसाओ ॥ १ ॥ विद्वी दंसम माथा सम सरीरा य जोग उपओगे । द्व्यपएसा प्रमम श्रदा कि पुष्यि लोयंते ! ॥ २ ॥ पुष्टि भंते ! लोवंते पच्छा सम्बद्धाः । वहा लोवंतेवी संबोदया सब्बे ठाना एते एवं असोवंतेणांव संबोधवन्या सब्बे । पुन्नि विते

सत्तमे उवासंतरे पच्छा सत्तमे तणुवाए है, एवं सत्तमं उवासंतरे सम्बेहिं समं संजीएयव्वं जाव सव्बद्धाए । पुर्व्वि भंत ! सत्तमे त्रणुवाए पच्छा सत्तमे घणवाए !, एयंपि तहेव नेयव्वं जाव सव्वदा, एवं उवरिष्टं एक्कें संजोयनिर्ण जो जो हिद्विहो तं तं छातिणं नेयस्वं जाव अर्तायअणागयदा पच्छा सन्यदा जाव अणाणुपस्वी एसा रोहा! मेषं भंते ' नेवं भंतेत्ति! जाव विहरड ॥ ५३ ॥ भंतेति भगवं गोयमे समर्ण जाव एवं वयासी-कर्तियहा ण भेते ! लोयद्विती प० !, गोयमा ! अद्विता लोयदिती प॰, तंजहा-आगामपदद्विए वाए १ वायपद्विए उदर्श २ उद्हीपडिद्रया पुढवी ३ पुटविपइट्टिया तया थावरा पाणा ४ अजीवा जीवपटट्टिया ५ जीवा कम्मपद्रद्विया ६ अजीवा जीवमंगहिया ७ जीवा कम्ममंगहिया ८ । से केपहेणं भेते ! एवं बुबड़ !-अद्वविहा जाव जीवा कम्ममंगहिया !, गोयमा ! से अहानामण-केड पुरिसे वित्यमाडोवेड वित्यमाडोविना उपि निर्न बंगड र मज्झेमाँ गेटि बंधड २ उबरिहं गीठें सुयद २ उबरिहं देस बामेड २ उबरिहं देस बामेला उबरिहं देस आउयायस्य पूरेह २ उपिसि तं वंभड २ मांज्यकं गाँउ स्थर । से नृणे गोयमा ! से आउयाए तस्त वाउयायम्म उपि उवांग्वले चिद्रद /, हंता चिद्रद, से तेणदेणं जाव जीवा कम्मसंगहिया, से जहां वा केंद्र परिमें बन्धिमा टोवेट २ कडीए बंधड़ २ अत्याद्रमतारमपोर्सियंसि उद्गैरि ओगाहेजा, से नर्ण गोयमा ' से प्रिसे तस्य भाउयायस्य उवरिमतले चिद्रद (, होता चिद्रद, एवं वा अद्भविद्या लोबाद्वहं पण्णास जाव जीवा कम्ममंगहिया ॥५४॥ अस्थि णे भेते ' जीवा य प्रीरमका य अक्रमक-वदा अन्नमनपुद्रा अन्नमन्नमोगाटा अन्नमन्नर्भिरपडिवदा अन्नमन्त्रप्रहत्ताए विद्वेति है, होता ' अत्थि । से केमद्रेणं भंते ! जाव चिद्रंति ! गोयमा ' से जहानामण-हर है सिया पुण्णे पुण्णपमाणे वोलहमाणे वांसहमाणे समभर्घडमाए चिद्वह, अहे ज केह पुरिसे तींस हरदेसि एगं महं नावं स्थासवं गयलिहं ओगाहं आ, से नणं गोयमा ! सा णावा तेहिं असवदारेहिं आयुरमाणी २ पुण्णा पुष्णप्यमाणा बोलङ्माणा बोलङ्माणा समभरघडताए चिद्रद , हंता चिद्रद, से तेणद्रेणं गोयमा ! कांत्र्य णं जीवा य बाव चिहुति ॥ ५५ ॥ अत्य ण भंते ! सया समियं सुरूमे सिणेहकाए पवडाई है, ईता अत्य । से मंते ! कि उद्दे पवहड़ अहे पवडड़ तिरिए पवडड़ !, गोसमा ! उद्देश पनव्द अहे पनव्द तिरिएनि पनवद, जहां से बादरे आउमाए अक्रमसासमाउते चिरंपि ग्रीहकालं चिद्वह तहा मं सेवि ं, मा इणहे समहे, से मं किप्यामेव विदेश-मागच्छाइ । सेवं भेते : सेवं भेनेति : ॥ १ ॥ ५६ ॥ छट्टो डहेस्रो समस्तो ॥ नेरइए मं भंते ! नेरइएस अवव क्याने कि देसेमं देसं अववज्ञाह देसेमं सम्बं

उदयाह सब्देणं देसं उदयाहर सब्देणं सब्दे उदयाहर ?, गोयमा ! नो देसेणं देसं उपरामाइ तो देसेकं सब्बं उपरामाइ तो सब्बेण देसं उपरामाइ सब्बेण सब्बं उप-बजाइ, जहां नेरइए एवं जाव वैमाणिए ॥ १ ॥ ५७ ॥ नेरइए र्ग भेते ! नेरइएस उथक्कमाणे कि देसेणं देसं आहारेइ १ देसेणं सध्यं आहारेइ २ मध्येणं देसं आहारेत ३ सब्बेर्ण सब्बे आहारेड ! ८. गोयमा ! तो देसेण देसे आहारेड तो देसेण सब्बं आहारेड सब्बेण वा देसे आहारेड सब्बेण वा सब्बं आहारेड. एवं आब बेमाणिए २ । नेरहए ण अंते ! नेरहएतितो उन्बद्ध्माणे कि हैसेणं देसं उक-बद्द ! जहां उत्रवासमाणे तहेव उत्रवह्माणेऽवि दंहगी भाषियम्बो है । नेरहर पै भंते ! नेरटएहिंनी उवबद्धाणे कि वेसेनं देसं आहारेड तहेच जाव सब्बेण वा देखें आहारेड े. सब्वेण वा सब्बे आ० १. एवं आब बेमाबिए ४ । नेरड० मंते ! तर व उवसंत कि देमेणे देसं उवसंत, एमोद्रवि नहेब जाव सब्बेणं सब्दं उससी है. प्रशा उपयानभागे उपयथ्माने य चनारि रंडगा तहा उपयक्षेत्रे उभ्योग्यक्षि चनाहि रंहमा आजियब्दा, सब्वेणे मध्ये उवक्ते सब्वेण वा देसं आहारेड सब्वेण वा सब्दे आहारेड. एएणं अभिन्तावेणं उववदेति उच्चहुनेति नेयम्बं ८ ॥ नेरहए वं श्रीते ! नेरहत्तु उववासमाणे कि अदेशं अदं उववाबर् ! १ अदेशं सन्तं उववाबर् ! २ सब्वेणे अर्थ उवबाज्य ? ३ मध्येणे मध्ये उवबाज्य ० १ र. सहा परसिक्षेणे अह देहगा तहा अदेशनि बहु देहगा आणियम्बा, नवर बर्स देसेय देसे सबक्रम तर्हि अदेणं अदं उत्पन्नद इति भाषियम्बं, एवं वाणकं, एते सञ्जेषं सोसमदंहकः भागियम्बा ॥ ५८ ॥ बीचे नं अते ! कि विमाहगतिमसावका अविग्यहनतिसमा-वनए ?, गोपमा ! सिन विस्तहण्डसमानकए सिय अविस्तहगतिसभावको, एवं खाव वैमाणिए । जीवा वे भेते ! 🏗 विमादशहसमावश्रमा अविभादशहसमावश्रम 🗓 गोयमा ! विस्महगहसभावचगावि कवित्महगहसभावचगावि । वेरहया वे अंते ! 🕸 विस्महगतिसमाक्ष्या अविस्महगतिसमाक्ष्या !, योबसा ! सन्देवि ताव होजा अभिन्मत्यतिसमाकामा १ । अहवा अविकाहगतिसमावसमा व विकाहगतिसमावस य २ अहवा अविस्महगतिसमावक्या व विस्महगदसमावक्या व ३ ॥ एवं प्रीवेसि-विगवजो तिगर्भनो ॥५९॥ देवे वं अंते ! महिल्लिए महामुद्देष महत्वके महावसे सहा-गुक्के महाणुमाने अवितक्षेतियं बन्धाने किनिविकासं क्रिरेवतियं सुरक्षाकरियं क्रिस-इवितयं आहारे नो आहारेप, अहे नं आहारेप, आहारिकामने आहारिए परिचा-मिजमाने परिचामिए वहाँचे व बाउए वषद करन उपक्रमह तमारचे परिसंबेस्ट, तेयदा-तिरिक्क्कोनियान्त्रं वा सक्तरतान्त्रं वा L हता गोनमा । देवे व सक्तिक्रिय 209

निस्छमङ नि॰ २ वेटव्यियसम्बद्धाएणं समोदण्ड समो॰ २ चाटरेविणि सेसं विउठवड बाउरंगिणीसेसं विउठवेत्ता बाउरंगिणीए सेणाए पराणीएणं सदिं संगाम संगामेइ, से यं जीवे अत्यकामए रजकामए मोगकामए कामकामए अत्यकंखिए रजकंखिए भोगकंखिए कामकंखिए अत्यपिवासिए रजपिवासिए भोगपिवासिए कामिवासिए तिकते तम्मणे तक्ष्मे तद्वावसिए तत्तिव्यव्यवसाणे तद्वोवस्त्रो तद्याप्यकरणे तञ्मावणाभाविष एयंति यं अंतरीत कालं करेज नेरइएस उवस्जर से तेणद्वेणं गोयमा जाव अत्येगहए उववकेका अत्येगहए नो उववकेका । जीवे वो भेते । गर्भगए समाणे देवत्येगेस उवदानेचा ?, गोयमा ! अत्येगहए उद्देवनेचा आत्थेगडए नी उववजेजा, से केणदेशं ?, गोयमा ! से वं सभी पंचिदिए सम्बाह्य यजनीहिं पजनए तहारूबस्य समणस्य वा माहणस्य वा अंतिए एगमवि आमरियं धम्मियं मुख्यणं योजा निसाम तओ अवह संवेगजायसंख्र तिव्यधम्माणरागरते. से जं जीवे अन्यकामए पुष्पकामए सम्यकामए मोक्खकामए अन्यकामए पुष्पक कंक्तिए सम्ममोक्लकं ध्रम्मपिकांगए पुण्यसम्ममोक्खपिकासिए तिकेत तम्बचे तंशेसे तदान्सवसिए तांत्रव्याप्तवसाणे तदहोबाते तदायियकरणे तव्यावणायाविष एयंसि वं अंतर्रति कालं करे ० देवली ० उव०, से तेषक्षेणं गोवमा ! । अधि वै भंते ! सरभगम् समाणे उत्तालम् वा पासिकम् वा अवसूज्रम् वा अच्छेज वा विद्रेज वा निसीएज वा त्यदेश वा माऊए स्थमाणीए सुबद जागरमाणीए जागरद सुद्धि-याए छटिए भवद दक्षियाए दक्षिए भवद !, इंना गोयमा ! जीवे में गर्भगए समाण जाव दुहियाए दुहिए अवद, अहे शं पसवणकालसमर्यस सीसेण वा पाएडि बा आगच्छद सममागच्छद निरियमागच्छद विविद्यासमागच्छद ॥ वण्यवज्ञाचि व ते कम्माहं बढाई पुहाई निहत्ताई कहाई पहुनियाई अभिनिविद्वाई अभिनमसायबाई उदिसाई नो उबमंताई मर्वति तओ अवह दुक्ते दुव्यक्ते दुर्माभे दुरसे दुव्यक्ते अभिद्रे अर्फतं अप्पए असभे असमाने असमाने श्रीमस्तरे बीचसरे अभिद्रस्तरे अर्थतस्तरे अप्पियस्तरे अध्यमस्तरे अम्बुकस्तरे अम्बासस्तरे अवाएअव्यवे पनायाए वावि भवड, बन्नवाकामि व से कम्बाई नो बदाई पसूर्व नेवस्वं जाव भावेजनयमं प्रवासाए साथि अवह, सेवं भूते ! सेवं भूते ! शि ॥६२॥ प्रदासस्यवस्य सचमो उरसो समसो ॥

राजगिहे समोसरणं जाव एवं बयाची-एमेसवाके वं असे ! मण्से कि नेरहजाववे पकरेद तिरिक्य - मणु - देवा - पक !, नेरहवाडवे किया नेरहराह डव - तिहि-याजवे कि - तिरिहाह डवक - समस्याजवे किया मणुस्ते - डव - देवाड - कि - देवा

लोएस उववज्वह रे. गोयमा ! एगंतवाठे णं मणुस्से नैरङ्याउर्यपि पकरेड तिरि० मणु देवाउयंपि पकरेड, नेरद्रयाउयंपि किया नेरहएस उव विरि मणु देवा-उयं किसा तिरि॰ मणु॰ देवलोएमु उवव बाइ ॥ ६३ ॥ एगंनपंडिए ण भंते ! मणुस्से कि नेर० पकरेइ जाव देवाउम किया देवलोएस उदव० !, गोयमा ! एगंनपंतिए णं मणुस्से आवयं सिय पकरेट सिय नो पकरेट, जह पकरेड नो नेस्ड्या० पकरेड नो तिरि॰ नो मणु॰ देवाउयं पकरेड, नो नेरड्याउयं किया नेर॰ उप॰ णो निरि॰ णो मणुस्स० देवाउयं किया देवेनु उव०, में केगहेणं जाव देवा० किया देवेस उववज्ञड ?, गोयमा ' एगंतपंडियस्म णं मणुम्मस्स केवलमेव दो गईओ प्रशायंति... तंजहा-अंतिकिरिया चेव कप्पोयवात्तया चेव, में तेणहेणे गोयमा ! जाब देवाउथ किया देवेम उनवज्ञ ॥ बालपंडिए णं संते ' मणस्मे कि नेरएयाउयं पक्षेत्र जाव देवाउर्य किया देवेस उदवाबड १. गोयमा १ तो नेग्ट्यण्ड्यं पकरेट जाव देवाउर्थ किया देवेस उववज्रह, से केणट्रेणं जाव देवाउयं किया देवेस उववज्रह ९ भीयमा ! बाक-पंडिए मं मणुस्से तहाम्बस्स समणस्य वा माहणस्य वा अतिए गगमांव आवारियं धम्मियं ब्रुवयमं सीमा निसम्म देसं उत्तरमट देसं तो उत्तरमद देस पमतन्त्राह देसं मो पबक्ताइ, से नेणदेणं देसोवरमदेसपबक्ताणेणं नो नेग्ड्य उसं पकरेड जाव देवा उसं किया देवेमु उपवज्रह, ने तेगद्वेगं जाव देवेनु उपगक्तर ॥ ५४ ॥ परिसे पं अंते ' करुछंनि वा १ दहाँनि वा २ उदगंनि वा ३ दनियंनि वा ४ यात्रयंनि वा ५ मुमंनि बा ६ गहणींन वा ७ गहणविद्यमंति वा ८ पत्वर्यास ९ पय्वपविद्यमंति बा १० वर्णास वा १२ वर्णावेद्रमांगि वा १२ मियविशीण सियसंकरपे सियपनिहासे मिय-वहाए गेता एए मिएतिकाउं अभयरस्य मियस्य बहुण कुडपास उद्दार, तसी धं भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए पण्णले ! गाँगमा ! जावं च र्या से पुश्मि कार्कास वा १० (१२) जाव वृद्धपासे उहाड नार्व च णे से पुरिने सिय निष्किः सिय बाउन निय पैच०, से केंगदेर्ग निय ति० निय च० निय पं० ! शोयसा ! के अकिए उदवणमाए णो बंधणयाए गां मारणयाए तार्व च मं भे पुरिसे काइयाए अहिगर-मियाए पाउनियाए तिहि किरियाहि पुद्रे, जे मांबर उर्बणवार्गंव बंधमबारावि की मारणयाए तार्व च ण से पुरिसे काइयाए अहिगरणियाए पाउसियाए पानियावनि-याए चडाई किरियाई पुद्धे, जे भविए उर्वणयाण्यि वंधणया**एवि सार्णयाण्यि** 🖈 तार्व च ण से पुरिसे काइयाए अहियरिकसाए पार्टानवाए जाव पंचाई पुद्धे, से तेणहेणे जाव पंचकिरिए ॥ ६५ ॥ पुरिसे में मेरी ! कच्छेलि वा जाव वजविद्वानीस वा तणाई उसमिय २ अमणिकार्य निरसरह सार्व क में से भेते ! से प्रसिधे करिन

किरिए?, गोयसा! सिय तिकिरिए सिय चडकि॰ सिय पंच॰. से केणडेणे हैं गोयमा ! जे अविए उस्सवणयाए तिहिं, उस्सवणयाएवि निस्सिरणयाएवि नो दहण-बाए चउहि, जे भविए उस्सवणवाएवि निस्सिरणवाएवि दहणवाएवि तार्व च न से पुरिसे काइयाए जान पंचहिं किरियाहिं पुट्टे, से तेण मोयमा ! ॥ ६६ ॥ पुरिसे र्ण भंते ! कच्छंनि वा जाब वर्णावदुरगंसि वा मियवित्तीए मियसंकर्ण मियपविद्वाचे विव्यवकार गंता एए मिर्णाचकाई अन्नवस्म मियस्स बहाए उस् निमिर्ड, तसी ने भेते ! में पृश्मि कहकिरिए !, गोयमा ! सिय निकिरिए सिय चंडिकरिए सिय पैच-किरिया से केणहेगं ! गोयमा ! जे भविए निस्मिरणयाए ने विदेसणयाएवि नो मारणयाए तिहि, जे भविए निस्सिरणयाण्य विदंसणयाएवि नो मारणयाए वटहि, के भविए निस्मिरणयाएवि विश्रमा । तार्व च णं मे पुरिसे जाद पंचिह किरियाहि पहे. में तेणद्रेणं गोयमा ' निय तिकितिग सिय चत्रकिरिंग सिय पंचकिरिए ॥ ६७ ॥ परिसे में भेते ! बन्छीम वा जाव अन्नयरस्य मियस्य बहाग आयवकनाययं उसे आयामेना चिट्टिजा, अन्नयरे पुरिमे मरगओ आगम्म स्थपानिणा अलिया सीसे हिंदेजा में य उसे नाए चेंब पुम्बायामणवाए ने बिंचेजा से वं अंने ! पृश्वि 🏗 मियंबरेण पृष्टे परिसवेरेण पृष्टे ?, गोयमर! जे मियं मारेड में मियवेरेण पृष्टे, के पुरिशं मारेड से पुरिसवैरेणं पुट्टे, में केणहेणं मंत्रे ! एवं वृष्ट जाव से पुरिसवैरेणं पुदे ?. में नुषं गोयमा ! कजमाणे करे संभिजमाणे मंत्रिए निव्यक्तिज्ञमाणे निव्य-निए निसिरिजमाणे निसिद्वेति वक्तव्यं सिया 🎋 हंता भगवं 🕽 कमाणे कहे । काव निसिद्धेति वत्तव्यं निया, से तेणद्वेषं गोयमा ! जे मियं गारेड से मियवेरेणं पुट्टे, के पुरिसं मारेड में पुरिसवेरेण पूडे ॥ अंतो छन्द मामार्थ माड काइग्राह जाव पंचित किरियाहि प्रदे, बाहि छन्दं मामानं मरड काडबाए जाव पारियावनियाए बडिंड किरियाहि प्रदे ॥ ६८ ॥ प्रतिसं न अते ' पुरिसं सत्तीए समनिर्वसेच्या समपानिकाः वा से असिणा सीमं क्रिकेचा तओ वे अंते : से पुरिसे क्रिकिरिए <sup>8</sup>, योगमा ! जार्व व में से पुरिसे से पुरिसं समीए अभिसंघेड़ सम्पानिया वा से असिया बीसं छिदह तार्व च मं से पुरिसे काहबाए शाहिमराधिक जाव पाणाव्यायकिरियाए पेचहिं किरियाहि पुद्धे, आसमब्द्रमूण य अनवकंतवित्रण पुरिस्केरेण पुद्धे ॥ ६९ ॥ वो मेते ! प्रिसा सरिसवा सरिसवा सरिववा सरिसमंडमसोवयरणा व्यवकोणं सदिः संगामं संवामेलित, तत्व वं एरो प्रशिष्ठे पराइणह एरो पुरिसे पराइणह, से बहुवेबं भंते ! एवं ?, योजवा ! सवीरिष्ट पराहणह सवीरिष्ट पराहणह, से केमहेल जाक पराहरणह है, बोबाया ! करता नं वीतियवण्याई कम्माई मी वयाई मी प्राप्तई बाक

नो अभिसमनागयाई नो उदिवाई उवसंताई भवंति से णं पराइणंड, जस्स णं वीरि-व्यवज्झाई कम्माई बद्धाई जाव उदिकाई नो उवसंताई भवंति से ण पुरिसे पराइ-जड. से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वृच्छ-सवीरिए पराइणड भवीरिए पराइजड ॥ ७० ॥ जीवा णं भंते ! किं सवीरिया अवीरिया ?. गोयमा ! सवीरियावि अवीरियावि. से केणट्टेणं ?, गोयमा । जीवा दुविहा पत्रता, तंजहा-संसारसमावलगा य असंसार-समावनगा य. तत्थ णं जे ते असंसारसमावनगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अवीरिया, तत्य णं जे ते संसारसमावचगा ते दुविहा पन्नता. तंजहा-सेलेसिपडिवचगा य असेटेसिपडिवनगा य, तत्व णं जे ते सेटेसिपडिवनगा ते णं लिद्धवीरिएणं सवी-रिया करणवीरिएणं अवीरिया, तत्य णं जे ते असेलेसिपडिवन्नगा से णं लिखवीरि-एणं सवीरिया करणवीरिएणं सवीरियावि अवीरियावि. से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं बच्चड-जीवा द्विहा पण्णता. तंजहा-सवीरियावि अवीरियावि । नेरदया णं भेते ! कि सवीरिया अवीरिया है, गोयमा ! नेरडया लिंदवीरिएणं सवीरिया करणवीरिएणं सवीरियावि अवीरियावि, से केणद्रेणं !, गोयमा ! जेसि णं नेरहयाणं अस्थि उद्वाणे कम्मे बर्छे वीरिए पुरिसकारपरक्रमे ने णं नेरड्या लिद्धवीरिएणवि सवीरिया करण-वीरिएणवि सवीरिया, जेसि णं नेरहयाणं नित्य उद्याणे जाव परक्षमे ते णं नेरहया लिद्धवीरिएणं सवीरिया करणवीरिएणं अवीरिया, से तेणद्रेणं , जहा नेरइया एवं जाव पीर्चेदियतिरिक्खजोणिया, मणुस्सा जहा ओहिया जीवा, नवरं सिद्धवजा भाणियव्वा, वाणमंतरजोड्सवेमाणिया जहा नेरड्या, सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ७१ ॥ पढमसप् अठुमो उद्देसो समसो ॥

कहकं भते! जीवा गरुयतं हव्यमागच्छन्ति?, गोयमा! पाणाइवाएणं मुसा-वाएणं अदिका॰ मेहुण॰ परि॰ कोह॰ माण॰ माया॰ लोभ॰ पे॰ दोस॰ कलह॰ अन्भक्खाण॰ पेयुक्त॰ रितअरित॰ परपरिवाय॰ मायामोसिमच्छादंसणसक्षेणं, एवं खलु गोयमा! जीवा गरुयतं हव्यमागच्छिति । कहकं भंते! जीवा लहुयतं हव्य-मागच्छिति?, गोयमा! पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसक्षवेरमणेणं एवं खलु गोयमा! जीवा लहुयतं हव्यमागच्छन्ति, एवं संसारं आउठीकरेति एवं परि-त्तीकरेति चीहीकरेति हस्सीकरेति एवं अणुपरियर्टिति एवं वीइवयंति—पसत्या चत्तारि अप्पसत्या चत्तारि॥ ७२॥ सत्तमे णं भंते ओवासंतरे कि गुरुए लहुए गुरुयळहुए अगुरुयळहुए?, गोयमा! नो गुरुए नो छहुए नो गुरुयळहुए अगुरुयळहुए। सत्तमे णं भंते! तणुवाए कि गुरुए लहुए गुरुयळहुए अगुरुयळहुए?, गोयमा! नो गुरुए नो लहुए गुरुयळहुए नो अगुरुयळहुए। एवं सत्तमे वणवाए सत्तमे चणोद्धी सत्तमा पुढवी, उवासंतराई सञ्बाइं जहा सत्तमे ओवासंतरे, ( सेसा ) जहा तणुवाए, एवं-स्रोबासबायघणउदिह पृष्टवी रीवा य सागरा बासा । नेरइया ण अंते ! कि गुरुवा जाव अगुरुलह्या ?, गोयमा ! नो गुरुया नो लहुया गुरुयलहुयावि अगुरुलहुयावि, से केणट्टेणं १, गोयमा ! वेउन्वियतेयाइं पहुच नो गुक्या नो लहुया गुरुयलहुआ नो अगुरूलहुया, जीवं च कम्मणं च पहुच नो गुरुया नो लहुया नो गुरुयलहुया अगुरुयलहुया, से तेणहेणं जाव वेमाणिया, नवरं णाणतं जाणियन्वं सरीरेहिं। धम्मत्यिकाए जाव जीवत्थिकाए चउत्थपएण । पोग्गलत्थिकाए ण भंते ! किं गुरुए लहुए गुरुयलहुए अगुरुबलहुए १, गोयमा ! णो गुरुए नो लहुए गुरुयलहुएवि अगुरू-यलहुएवि, से केणडेणं 2, गोयमा । गुरुयलहुयदब्बाई पडुच नो गुरुए नो लहुए गुरुयलहुए नो अगुरुयलहुए, अगुरुयलहुयद्व्वाइं पडुच नो गुरुए नो लहुए नो गुरू-यलहरू अगुरुयलहरू, समया कम्माणि य चउत्थपदेणं । कण्हलेसा णं भंते ! कि गुरुया जाव अगुरुयलहया ?, गोयमा ! नो गुरुया नो लहुया गुरुयलहुयावि अगु-र्यलह्यावि, से केण्ड्रेणं ?, गोयमा ! दञ्बलेसं पड्ड ततियपदेणं भावलेसं पड्ड चउत्थपदेणं, एवं जाब सक्कलेसा, दिट्टीदंसणनाणअन्नाणसण्णा चउत्थपदेणं नेय-व्वाओ, हेदिल्ला जनारि सरीरा नायक्वा ततियपदेणं, कम्मं य चउत्थयपरणं, मण-जोगी वहजोगी चउत्थएणं पदेणं, कायजोगी ततिएणं पदेणं, सामारीवजोगी अणागारीवओगो चउत्थपदेणं, सन्वपदेसा सन्वदन्त्रा सन्वपज्जवा जहा पोरगल-त्यिकाओ, तीतदा अणागयदा सम्बद्धा चउत्यएणं पदेणं ॥ ७३ ॥ से नणं भंते ! लाधवियं अप्पिच्छा अमुच्छा अगेही अपिडबद्धया समणाणं जिरगंथाणं पसत्यं ?. हंता गोयमा ! लाघवियं जाव पसत्यं ॥ से नगं भंते ! अकोहतं अमाणतं अमायतं अलोभत्तं समणाणं निरगेयाणं पसत्यं ?. हंता गोयमा ! अकोहत्तं अमाणतं जाव पसत्यं ॥ से नूर्ण मंते । कंद्वापदोसे लीणे समणे निर्माये अंतकरे भवति अंतिम-सारीरिए वा बहमोहेवि य णं पुर्वित विहरित्ता अह पच्छा संबुढे कालं करेति तओ पच्छा सिज्झति ३ जाव अंतं करेड ३, इंता गोयमा ! कंखापदोसे खीणे जाव अंतं करोति ॥ ७४ ॥ अण्णउत्थिया ण भंते । एवमाइक्खंति एवं भारोति एवं पण्णवेति एवं पहवंति-एवं खद्ध एगे जीवे एगेणं समएणं दो आजयाई पकरेति, तंजहा-इह्मवियाउथं च परमवियाउथं च, जं समर्थ इह्मवियाउथं पकरेति तं समयं परमवियाउर्य पकरेति, जं समयं परमवियाउर्य पकरेति तं समयं इहमधियाउर्य पकरेति, इहमवियास्यस्य फ्करणयाण् परमवियात्यं पकरेइ, परभवियात्यस्स पकरणबाए इहमवियाउन पकरेति, एवं सन्नु एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउबाई

पकरेति. तं ०-इहभवियाज्यं च परभवियाज्यं च. से कहमेवं भंते ! एवं ?. खुळ गोयमा ! जणां ते अण्णाउत्थिया एवमाइक्संति जाव परभवियाउयं च. जे ते एबमाइंस मिच्छं ते एवमाइंस. अइं पुण गोयमा ! एबमाइक्सामि जाव पहावेमि-एवं खल एगे जीवे एगेणं समएणं एगं आउयं पकरेति, तं०-इहभवियाउयं वा परभवियाउयं वा. जं समयं इहमवियाउयं पकरेति गो तं समयं परभवियाउयं पकरेति, जं समयं परभवियाउयं पकरेड णो तं समयं इहभवियाउयं पकरेड, इह-भवियाज्यस्य पकरणताए णो परभवियाज्यं पकरेति, परभवियाज्यस्य पकरणताए णो इहमवियाउयं पकरेति. एवं खल एगे जीवे एगेणं समएणं एगं आउयं पकरेति. तं०-इहभवियाउयं वा परभवियाउयं वा. सेवं भंते ' सेवं भंते ' क्ति भगवं गोयमे जाव विहरति ॥ ७५ ॥ तेणं कालेणं नेणं समएणं पासाविश्वजे कालासवैश्वियपने मामं अणगारे जेणेव येरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति २ ता थेरे भगवंते एवं बयासी-थेरा सामाइयं ण जाणंति थेरा सामाइयस्स अट्टं ण याणंति थेरा पचक्खाणं ण याणंति थेरा पञ्चक्खाणस्स अद्रं ण याणंति थेरा संजर्म ण याणंति थेरा संज-मस्स अहं ण यांगंति थेरा संवर्र ण याणंति थेरा संवरस्स अहं ण याणंति थेरा विवेगं ण याणंति थेरा विवेगस्स अद्धं ण याणंति थेरा विवस्सम्म ण याणीत थेरा विजस्सग्गस्स अद्रं ण याणंति ६ । तए णं ते थेरा अगवंतो कालासवैसियपूर्त अजगारं एवं क्यासी-जाणामो णं अजो िसामाइयं जाणामो णं अजो ! सामाइ-यस्स अट्टं जाव जाणामो णं अज्जो ! विउस्सरमस्स अट्टं । तए णं से कालासवेसि-सपुत्ते अणगारे येरे भगवंते एवं वयासी--जित णं अज्ञो ! तुर्धे जाणह सामाइयं जाणह समाइयस्स अट्टं जाव जाणह विउत्सम्मस्स अट्टं कि भे अज्ञो ! सामाइए कि भे अजो सामाइयस्त भद्रे ? जाव कि भे विउस्सम्मस्स भद्रे ?. तए णं ते थेरा भगवंती कालासवेसियपुर्त अणगारं एवं क्यासी-आया णे अच्छे ! सामाइए **आया जे अजो ! सामाइयस्स अद्रे जाव विउस्सग्गस्स अद्रे । तए जै से कालास**वेन सियपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते एवं वयासी-'जित मे अजी! आया सामाइए भाया सामाइयस्य अद्वे एवं जाव आया विजनसम्मन्स अद्वे अवह ह कोहमाणमायाः लोमे किमद्रं अजो ! गरहह ?, कालास ॰ संजमहयाए, से मंते ! कि गरहा संजमे अगरहा संजमे ?. कालास ॰ गरहा संजमे नो अगरहासंजमे, गरहावि य गं सब्दं दोसं पविणेति सर्व्य बालियं परिण्याए, एवं स में जाया संजमे उबहिए अवति, एवं खु णे आया संजमे उननिए भवति. एवं खु चे आया संजमे उनद्विए भवति, एत्य णं से कालासविधियपत्ते अणगारे संबद्धे बेरे अनवंते बंदति वर्मसति २ एवं

वयासी-एएसि णं भंते ! पयाणं पुत्रिंव अण्णाणयाए असवणयाए अबोडियाए अण-भिगमेणं अदिद्वाणं अस्ययाणं अस्याणं अविष्णायाणं अव्वोगडाणं अव्वोच्छिशाणं अणि जहार्ण अणुवधारियाणं एयमद्रं जो सदृहिए जो पश्चिष्ठ जो रोइए इयाणि भंते ! एते(से प्याणं जाणणयाए सवणयाए बोहीए अभिगमेणं दिद्राणं स्याणं मुयाणं विष्णायाणं वोगडाणं वोच्छिन्नाणं णिजडाणं उवधारियाणं एयसट्टं सदृहासि परित-यामि रोएमि एवमेयं से जहेर्य तुब्भे बदह, तए णं ते थेरा भगवंती कालासवेसि-यपूर्त अणगारं एवं वयासी-सदृहाहि अजो ! पत्तियाहि अजो ! रोएहि अजो ! से जहें अम्हे बदामो । तए णं से कालासवैसियप्ते अणगारे दोरे भगवंती बंदइ नमंसइ २ एवं बदासी-इच्छामि णं भेने ! तुब्भं अंतिए चाउजामाओ धम्माओ वंचमहब्बड्यं सपिडकमणं धम्मं उवसंपिजना णं विहरित्तए, अहानुई देवाणुप्पिया ! मा पिडवंधं । तए ण से कालासवैसियपुत्त अणगारे थेरे भगवंते वंदड नमंसइ वंदिता नमंमिता चाउजामाओ धम्माओ पंचमहव्वद्यं सपिडक्कमणं धम्मं उवसंपिजता णं विहरइ। तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे बहुणि वासाणि सामण्णपरियागै पाउणड जस्सद्वार कीरड वेरकप्पभावे जिणकप्पभावे मंडभावे अण्डाणयं अदंतक्ष-वणयं अच्छत्तयं अणोबाहणयं भूमिसेजा फलहसेजा कद्रसेजा केसलोओ बंभचेर-वासो परघरपवेसो लद्धावलदी तवावया गामकेटगा बाबीसं परिसहोबसम्गा अहि-यासिजाति तमद्रं आराहेड २ चरिमेहिं उस्सासनीसासेहिं सिद्धे बुद्धे मुक्के परिनिब्बुद्धे सञ्बद्धापहीणे ॥ ७६ ॥ भंतेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदित नर्म-सति २ एवं वदासी-से नृणं भंते ! सेड्रियस्स य तणुयस्स य किवणस्स य खाति-यस्स य समं चेव अपश्वक्खाणिकरिया कजार है, हंता गोयमा ! सेद्वियस्स य जाव अपनक्लाणकिरिया कजह, से केण्ड्रेणं भेते ! !, गोयमा ! अविरित पडन से तेण० गोयमा ! एवं वृषद-सेट्रियस्स य तणु० जाव कज्जद ॥ ७७ ॥ आहाकम्म भंजमाणे समणे निगांथे कि बंधड कि पकरेड कि चिणाइ कि उवचिणाइ !, गोयमा ! आहाकम्मं णं भुंजमाणे आउयवजाओ सत्त कम्मंपगरीओ सिव्लिबंधणबद्धाओ धणियबंधणबद्धाओ पकरेड जाब अणुपरियट्ड, से केणहेणं जाव अणुपरियट्ड है, गोयसा! आहाकम्मं पं भंजनाचे आयाए धम्मं अहक्तमह आयाए धम्मं अहक्तम- माणे पुत्तविकायं णावकंखङ जाब तसकायं णावकंखङ, जेसिंपि य णं जीवाणं सरी-राई आहारमाहारेइ तेवि जीवे नावकंत्रड, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं धुषड्-आहा-कम्मं णं मुंजमाणे आउयबजाओ सत्त कम्मपगडीजो जाव अणुपरियदृह ॥ फासुए-समिजं भेते ! भंजमाणे कि वंबह जान उननिवाह !. गोयमा ! फासएसविजं वं भुंजमाणे आउयवजाओ सत्त कम्मपयदीओ घणियवंघणबद्धाओं सिहिलवंघणबद्धाओं पकरेइ जहां संबुंडे णं नवरं आउयं च णं कम्मं सिय बंघइ सिय नो बंधइ, सेसं तहेव जाव वीईवयइ, से केणट्रेणं जाव वीईवयइ १, गोयमा ! फासुएसणिजं भुंजमाणे समणे निगंथे आयाए धम्मं नो अइक्सइ, आयाए धम्मं अणहक्रममाणे पुढ-विकाइयं अवकंखति जाव तसकायं अवकंखइ, जेसिंपि य णं जीवाणं सरीराई आहारे हे तेऽवि जीवे अवकंखति से तेणट्रेणं जाव वीईवयइ॥ ७८॥ से नूणं भंते ! अथिरे पलोट्ड नो थिरे पलोट्टते अथिरे भज्जइ नो थिरे मज्जइ सासए बालए बालियतं असासयं सासए पंडिए पंडियत्तं असासयं १, हंता गोयमा ! अथिरे पलोट्ड जाव पंडियत्तं असासयं सेवं भंते ! सेवं भंतेति जाव विहरति॥७९॥ पढमसप, नवमो उहेसो समन्तो॥

अन्नउत्थिया णं भंते ! एवमाडक्खंति जाव एवं पहर्वेति-एवं खल चलमाणे अचलिए जाव निजरिज्ञमाणे अणिज्ञिणो, दो परमाणुपोग्गला एगयओ न साह-णंति, कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगततो न साहणंति ?, दोण्डं परमाणुपोग्गलाणं नित्य सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणपोग्गला एगयओ न साहणीत, तिकि परमाण-पोग्गला एगयओ साहणंति, कम्हा ? तिशि परमाणुपोग्गला एगयओ साहणंति, तिण्हं परमाणपोग्गलाणं अत्य सिणेहकाए, तम्हा तिष्णि परमाणपोग्गला एगयओ सा , ते भिज्जमाणा दहावि तिहावि कर्जाति, दहा कजमाणा एगयओ दिवहे परमा-णुपोगाडे भवति एगयओवि दिवन्ने पर० पो० भवति, तिहा कज्जमाणा तिण्णि पर-माणुपोरगला भवंति, एवं जाव चत्तारि पंचपरमाणुपो० एगयओ साहणंति, एगयओ साहणिता दुक्खताए कर्जित. दुक्खेवि य णे से सासए सया समियं उवनिजड य अवचिज्ञह य पुर्वि भासा भासा भासिजमाणी भासा अभासा भासासमयवीति-इतं च णं भासिया भासा, जा सा पृष्टिं भासा भासा भासिज्ञमाणी भासा अभागा भासासमयवीतिकंतं च णं भारिया भासा सा कि भासओ भासा अभासओ भासा है, अभासओ ण सा भासा नो खळु सा भासओ भासा। पुर्व्वि किरिया दुक्खा कज्जमाणी किरिया अदुक्ता किरियासमयवीतिक्कंतं च णं कडा किरिया दक्ता, आ सा पुर्वि किरिया दुक्ला कजमाणी किरिया अदुक्ला किरियासमयवीइकंतं च पं कडा किरिया दुक्ता सा कि करणओ दुक्ता अकरणओ दुक्ता ?, अकरणओ ण सा दुक्ता णो खळु सा करणओ दुक्खा, सेवं बताव्यं सिया-अकियां दुक्खं अपूर्ध दुक्खं अकज-माणकडं दुक्खं अकट्ट अकट्ट पाणभूयजीवसत्ता बेदणं बेदंतीति बत्तव्यं सिया ॥ से कहमेर्य भंते ! एवं ?, गोयमा ! जन्मं ते अन्यउत्वया एवमातिक्सीत जाब वेदणं

वेरेंति, वत्तव्वं सिया, जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंसु, अहं पुण गोयमा ! एवमातिक्खामि, एवं खुद्ध चलमाणे चलिए जाव निजारिज्यमाणे निजिण्णे, दो परमाणुपोग्नला एनयओ साहणंति, कम्हा ? दो परमाणुपोग्नला एनयओ साह-णंति ?, दोण्हं परमाणुपोग्गलाणं अत्य सिणेहकाए. तम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयओ सा॰, ने भिज्ञमाणा दहा कजंति. दहा कजमाणे एगयओ पर॰ पोग्गळे एगयओ प॰ पोरगडे भवंति, तिष्णि परमा० एगओ साह०, कम्हा ? तिनि परमा-णुपोरगरे एग० सा० 🗓 तिण्हं परमाणुपोरगराणं अस्य सिणेहकाए. तम्हा विष्णि परमाण्योगाला एगयओ साहणंति. ते भिज्ञमाणा दुहावि तिहावि कर्जात, दुहा कजमाणा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ दुपदेसिए खंधे भवति, तिहा कजमाणा तिणि परमाणुपोग्गला भवंति, एवं जाव चत्तारिपंचपरमाणुपो एगओ साहणिता २ खंधनाए कर्जित. खंधेवि य णं से असासए स्या समियं उवचिज्ञह य अवचि-जंद य । पृथ्वि भासा अभामा भारितजमाणी भासा २ भारतसमयवीतिकंतं च फं भारतया भारत अभारत जा सा पुढ़िंव भारत अभारत भारत जमाणी भारत २ भासासमयवीतिकेतं च णं भारतया भासा अभासा सा कि भासओ भासा अभा-सओ भारा 2, भाराओं में भारा नो ख़ल मा अभाराओं भारा। पृथ्वि किरिया अदक्ता जहा भासा तहा भाणियन्ता, किरियावि जान करणओ में सा दक्ता नो खुल सा अकरणओ दुक्खा, सेवं बत्तव्वं सिया-किषं फुसं दुक्खं कजमाणकढं कर् २ पाणभयजीवसत्ता जेटणं वेदेंतीति वत्तव्वं सिया ॥ ८०॥ अण्यजिथया णं भेते ! एवमाइक्सीन जाब-एवं खद्ध एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तंजहा-इरियावहियं च संपराइयं च. जि समयं इरियावहियं पकरेड तं समयं संप-राइयं पकरेइ, जं समयं संपराइयं पकरेइ तं समयं इरियावहियं पकरेइ, इरियावहि-याए पकरणताए संपराइयं पकरेड संपराइयपकरणयाए इरियाबहियं पकरेड, एवं बलु एरो जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेति, तंजहा-इरियावहियं च संपराइयं च । से कहमेयं भंते एवं ?, गोयमा ! जं णं ते अण्णउत्थिया एवमाइ-क्खंति तं चेब आव जे ते एवमाहंस मिच्छा ते एवमाहंस, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि ४-एवं खुळु एगे जीवे एगसमए एकं किरियं पकरेइ] परउत्थिय-वत्तव्यं णेयव्यं, ससमयवत्तव्ययाए नेयव्यं जाव इरियावहियं संपराइयं वा ॥ ८९ ॥ निरयगई णं अंते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं प॰ ?, गोयमा ! जहनेणं एकं समयं उद्योसेणं बारस मुद्रुता, एवं बक्कंदीपयं भागियन्वं निरवसेसं, सेवं भंते 1 मेंवें भेते ति जाव विहरह ॥ <२ ॥ दसमो उद्देसको ॥ पढमं सयं समर्थं ॥

गाहा -- उसासखंदए वि य ५ समुख्याय २ पुढवि ३ दिय ४ अनुउत्थिमासा ५ य । देवा य ६ चमरचंचा ७ समय ८ खित ९ त्थिकाय १० बीयसए ॥१॥८३॥ तेणं कालेगं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्या. वण्यओ. सामी समोशहे परिसा निगाया धम्मी कहिओ पडिगया परिसा । तेणं कालेणं २ जेट्टे अतेवासी जाव पज्जवासमाणे एवं वयासी-जे इमे भंते ! बेडींदेया तेडींदेया चउरिंदिया पंचिदिया जीवा एएसि णं आणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा नीमासं वा जाणामो पासामो, जे इमे पुढविद्धाइया जाव वणस्सङ्काइया एगिदिया जीवा एएर्स णं जाणामं वा पागामं वा उस्सासं वा निस्सासं वा ण याणामो ण पासामो, एएसि णं भंते ! जीवा आणमंति वा पाणमंति वा उस्मसंति वा नीससंति वा र हंता गोर्यमा ! एएवि य णं जीवा आणमेति वा पाणमंति वा उस्ससति वा नीससंति वा ॥ ८४॥ किण्णं भेते । जीवा आण्ण पाण उ० नी० है, गोयमा ! दन्यओं णं अणंतपए-सियाइं दन्बाइं खेनओ णं असंखपएसोगाढाइं कालओ अनयरद्वितीयाइं भावओ वण्णमंताई गंधमंताई रसमंताई फासमंनाई आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति बा नीससंति बा, जाई भावओ बण्णमंताई आण० पाण० ऊस० नीस० ताई 🎼 एगवण्णाइं आणमंति पाणमंति उस । नीस । १. आहारगमी नेयव्वी जाव तिचड-पंचदिसि । किण्णं भंते ! नेरइया आ० पा० उ० नी० तं चेव जाद नियमा छद्दिसि आ० पा० उ० नी० जीवा एगिंदिया वाघाया य निव्वाघाया य भाणियय्वा, सेसा नियमा छहिसि ॥ बाउयाए णं भंते ! बाउयाए चेब आणमंति वा पाणमंति वा उससंति वा नीससंति वा?, हंना गोयमा! वाउबाए णं जाव नीससति वा ॥ ८५ ॥ वाउयाए णं भंते ! बाउयाए चेव अणेगसयसहरूसव्यक्ती उहाइका २ तत्थेव भुजो भुजो पवायाति १, हंता गोयमा ! जाव पवायाति । से भंते कि पुँहे उद्दाति अपुद्धे उद्दाति १, गोयमा ! पुट्ठे उद्दाइ नो अपुट्ठे उद्दाइ । से भंते ! कि सस-रीरी निक्खमइ असरीरी निक्खमइ !. गोयमा! सिय ससरीरी निक्खमइ सिय असरीरी निक्समङ् । से केणद्वेणं भैते ! एवं वृष्णङ् सिय ससरीरी निक्समङ् सिय असरीरी निक्खमइ !, गोयमा ! वाउकायस्य णे चतारि सरीरया पचता, तंत्रहा-ओरालिए वेर्जाञ्चए तेयए कम्मए, ओरालियवेर्जाब्दगाई विष्पन्नहाय तेयकम्मएहि गिक्खमति, से तेणद्रेणं गोयमा । एवं क्**षड**-सिय ससरीरी सिय असरीरी निक्ख-मह ॥ ८६ ॥ महाई णं भंते ! नियंठे नो निरुद्धभवे नो निरुद्धभवपर्वचे णो पहीण-संसारे णो पहीणसंसारवेयणिज जो बोल्किकसंसारे को बोल्किकसंसारवेयणिजे नो निट्टियहे नो निहिबहकरणिजे पुणरवि इत्यतं बच्चमागच्छति है, ईता गोयमा !

महाई मं नियंटे जाव पुणरावि इत्यतं इन्बमायच्छाः ॥ ८७ ॥ से मं भेते ! किं बत्तव्यं सिया ? गोयमा ! पाणिति बत्तव्यं सिया भतेति बत्तव्यं सिया जीवेति वत्तव्यं ० सत्तेति वत्तव्वं विसति वत्तव्यं वेदेति वत्तव्यं सिया पाणे भए जीवे सत्ते विश वेएति वत्तव्यं सिया, से केणद्रेणं अंते । पाणेति वत्तव्यं सिया जाव वेदेति वत्तव्यं सिया ?, गोयमा ! जम्हा आ० पा० उ० मी० तम्हा पाणेति वत्तव्यं सिया. जम्हा भूते भवति भविस्सति व तम्हा भूएति वत्तव्यं सिया, जम्हा जीवे जीवड् जीवर्त्त आउयं च कम्मं उवजीवड् तम्हा जीवेति बत्तव्वं सिया, जम्हा सत्ते अहासहेहिं कम्मेहिं तम्हा सत्तेति बत्तव्यं सिया, जम्हा तित्तकद्वयकसायअंबिलम्हरे रसे आणड तम्हा विश्वति वत्तव्यं सिया, वेदेइ य सहदक्तं तम्हा वेदेति वत्तव्यं सिया. से तेणदेणं जाब पाणेति वत्तव्वं सिया जाब वेदेति वत्तव्वं सिया ॥ ८८ ॥ मडाई शं भंते ! नियंठे निरुद्धभवे निरुद्धभवपवंचे जाव निद्धियद्भकरणिजे को पुणरिं इत्वर्ता हज्बमागच्छति है, हंता गोयमा । मडाई णं नियंठे जाव नो पुणरवि इत्यत्तं हज्ब-मागच्छति से णं भंते ! किंति क्तव्वं सिया है, गोयमा ! सिद्धेति वत्तव्वं सिया बदेति वत्तव्वं सिया मत्तेति वत्तव्वं शारगएति वः परंपरगएति वः सिद्धे बुद्धे मत्ते परिनिव्युडे अंतकडे सम्बद्धस्यपदिणिति वत्तव्यं सिया, सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीरं वंदड नमंसड २ संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति ॥ ८९ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे अगवं महावीरे रायगिहाओ नगराओ गुणसिलाओ उज्जाणाओ पश्चिनिक्समइ पश्चिनिक्समिता बहिया जणवयविहारं विहरत, तेणं कालेणं तेणं समएगं क्यंगलानामं नगरी होत्या वण्णओ, तीसे णं कर्यगलाए नगरीए बहिया उत्तरपरच्छिमे दिसीभाए छत्तपलासए नामं उजाणे होत्या बज्जाओ. तए नं समने भगवं महावीरे उपपण्णनाणदंसणघरे जाव समोसरणं परिसा निम्मच्छति. तीसे णं कर्मगलाए नगरीए अदरसामेंचे सावत्यी नामं नयरी होत्या बण्यको, तत्व णं सावत्वीए नयरीए गहमाछिस्स अंतेवासी संदए नामं क्यायणस्यगोने परिव्यायने परिवसंड रिजन्वेदअजुन्वेदसामवेदअह-व्यणनेदङ्तिहासपंचमाणं निर्मादछद्वाणं चउण्हं वेदाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं सारए वारए भारए पारए सङ्गबी सद्भितंतिक्सारए संखाचे सिक्खाकर्षे वागरणे छंदे निरुत्ते जोतिसामयने अनेस य बहस बंगानगरस परिन्दायएस य नयेस सपरिनिद्धिए यावि होत्या, तत्य मं सावत्वीए नयरीए पिंगळए नामं नियंदे वेसालियसावए परिवसह, तए में से पिंगलए नामं निर्यंक बेसालियसावए अण्यया स्याई जेनेव २७ समा

खंदए कजायणस्सगोत्ते तेणेव जवागच्छड २ खंदगं कजायणस्सगोर्त इणमक्खेवं पुच्छे-मागहा ! किं सअंते लोए अणंते लोए १ सअंते जीवे अणंते जीवे २ सअंता सिद्धी अणंता सिद्धी र सअंते सिद्धे अगंते सिद्धे ४ केण वा मरणेणं मरमाणे जीवे बहति वा हायति वा ५ %, एतावं तान आयक्खाहि कुम्माणे एवं, तए णं से संदर् कबा ॰ गोत्ते पिंगलएणं णियंठेणं वेसाठीसावएणं डणमक्खेवं पुच्छिए समाणे संकिए कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावने ब्रह्मसमावने णो संचाएड पिंगलयस्स नियंडस्स वेसालियसावयस्य किंचिवि पमोक्खमक्खाइउं, तुरिणीए संचिद्रह, तए ण से पिंगले नियंठे वैसालीसावए खंदयं कवायणस्सगोत्तं दोवंपि तर्वापि इणमकसेवं पुच्छे-मागहा ' किं सअते लोए जान केण ना मरणेण मरमाणे जीने बहुद ना हायति वा ? एतावं ताव आडक्खाहि वसमाणे एवं, तते पं से संदर्भ कवा । गोते पिंगलएणं नियंदेगं बेसालीसावएणं दोवांपि तबांपि इणसक्खेवं प्रस्छिए समाणे संकिए कॅलिए वितिगित्छिए भेदममावण्णे कदसमावण्णे नो संचाएड पिंगलयस्य नियंद्रस्य वेसालिसावयस्य किंचिवि पमोक्खमक्खाउं तुसिणीए संचिद्धः । तए णं सावत्बीए नयरीए सिंघाडग जाब महापहेसु महया जणसंमहे इ वा जणबृष्टे इ वा परिसा निग्गच्छइ । तए णं तस्स खंदयस्स कवायणस्सगोत्तस्स बहजणस्स अतिए एयमद्रं सोचा निसम्म इमेयाहवे अञ्भत्यए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकष्पे नमुष्पिक्तथा-एवं खल समणे भगवं महावीरे कबंगलाए नयरीए बहिया छत्तपलासए उजाणे संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे बिहरइ. तं गच्छामि णं समगं भगवं महावीर वैदामि नर्मसामि, सेर्य कळ मे समणं भगवं महावीरं वंदिता पर्मसिता सङ्कारेता सम्माणिता कलाणं भंगलं देवयं चेड्यं पज्जासिना इमाई च णं एयाहवाई अदाई हेऊडं परिणाइं कारणाई पच्छित्ताएति कड एवं संपेहेड २ जेणेव परिज्वायावसहे तेणेव उवागच्छड २ ता तिदंहं च कंखियं च कंचणियं च करोडियं च भिसियं च केसरियं च छन्नारुयं च अंकुसयं च पवित्तयं च गणेतियं च छत्तयं च बाहणाओ य पाउयाओ य धाउरत्ताओ य गेण्डह गेण्डहत्ता परिव्यायावसहीओ पश्चिनिक्खमइ पिकतिकसमद्रमा तिरंडकंडियकं चिषयकरोडियभिसियकेसरियछनालयसंक्रसयपिकत गणेतियहत्यगए छत्तोबाहणसंज्ते भाउरत्तवत्थपरिहिए सावत्थीए नगरीए मर्ज्या मज्हेणं निरगच्छड निरगच्छडता जेणेव कर्यगला नगरी जेणेव छत्तपलासए वजाणे जेणेव समेणे मगर्व महावीरे तेणेव पहारेत्य गमणाए । गोयमाइ समेणे भगर्व महावीरे भगवं गोयमं एवं बयासी-दश्किस व गोवमा । पुरुवसंगतियं, सई भेते । १, संदर्भ नाम, से कार्ड का किर्ड का केक्किरेण वा !. वर्ष बहुत गोसमा ! तेण कार्डेण

२ साबत्थीनामं नगरी होत्या वनाओ तत्थ ण साबत्यीए नगरीए गहुभाकिस्स अंतेषासी खंदए णामं कवायणस्सगोते परिव्वायए परिवसइ तं चेव जाव जेणेव ममं अंतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए, से तं अद्रागते बहुसंपत्ते अद्धाणपिडवणी अंतरापहे बद्द । अज्ञेव णं दिन्छिसि गोयमा ! भंतेति भगवं गोयमे समणं भगवं वंदइ नमंसइ २ एवं वदासी-पहु णं भंते ! खंदए कवायणस्सगीते देवाणुष्पियाणं अतिए मंदे भविता अगाराओ अणगारियं पञ्चहत्तए हैं, हंता पभू, जावं च णं समणे भगवं महावीरे भगवओ गोयमस्स एयमद्वं परिकहेइ तावं च णं से खंदए कवायणस्तरोति तं देस हव्यमागते. तए णं भगवं गोयमे खंदयं कवायणस्तरोति अदूरआगर्य जाणिता खिप्पामेव अच्भुद्वति खिप्पामेव पञ्चवगच्छइ २ जेणेव संदर् क्यायणस्सगोत्ते तेणेव उवागच्छइ २ ता खंदर्य कवायणस्सगोत्तं एवं वयासी-है खंदया! सागर्य खंदया! सुमागर्य खंदया! अणुरागर्य खंदया! मागयमणुरागर्य संदया ! से नूणं द्वमं संदया ! सावन्त्रीए नयरीए पिंगलएणं निगंठेणं वेसालिय-सावएणं इणमक्खेवं पुच्छिए-मागहा । कि मअंते लोगे अणते लोगे ? एवं तं चेव जेणेव इहं तेणेव हव्बमागए, से नूणं खंदया ! अहे समद्वे ?, हंता अत्थि, तए णं सं खंदए कचा॰ भगवं गोयमं एवं वयासी-से केणद्रेणं गोयमा ! तहारूवे नाणी वा तबस्री वा जेणं तब एस अड्रे सम ताब रहस्सक्हे हन्वसक्खाए ? जओ ण तमं जार्णात, तए णं से भगवं गोयमे खंदयं कशायणस्सगोतं एवं बयासी-एवं खळ खंदया! मम धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे उप्पण्णणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली तीयपञ्चपन्नमणागयवियाणए सञ्चन् सञ्चद्रिसी जैणं ममं एस अट्टे तब ताव रहस्मकडे हब्यमक्खाए जओ ण अहं जाणामि खंदया! तए मं से खंदए क्यायगस्सगोत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी--गच्छामो पं गोयमा ! तब धम्यायरियं धम्मोवदेसयं समणं मगवं महावीरं वंदामो कसंसामो जाव पज्यासामी, अहासहं देवाणिपया ! मा पिडवंघं, तए णे से भगवं गोयमे संदएणं कवायणस्यगोलेणं सक्ति जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारेत्य गम-णयाए । तेर्ण काल्डेणं २ समधी भगवं महावीरे वियडभोई यावि होत्या, तए ण समणस्य भगवओ महावीरस्स वियद्गभोडस्स सरीरं ओरालं सिंगारं फ्रहाणं सिवं घण्णं मंगहं सस्सिरीयं अध्यर्ककियविभूतियं तक्खणवंत्रपगुणीववेयं सिरीए अतीव २ उक्सोमेमाणे चिद्धा । तए में से खंदए क्षायणस्यगोत्ते समणस्य मगबओ महा-वीरस्स वियद्दमोडस्स सरीहं खोराकं जाव वातीव २ उवसोभेमाणं पासड २ सा र्टेड्डिनितमाणंदिए पीडसचे परमसोमचस्सिए हरिसचसविसप्पमाण**हि**यए जेनेव

समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खत्तो आयाहिणप्पयाहिणं करेइ जाव पज्जवासः । संद्याति समणे भगवं महावीरे खंदयं कबाय व एवं वयासी-से नृणं तुमं संदया ! सावत्वीए नयरीए पिंगलएणं णियंठेणं बेसालियसावएणं इणमक्खेनं पुन्छिए मागहा । कि सअंते लोए अणेते लोए एवं तं क्षेणेव मम अंतिए तेणेव हव्वमागए, से नूणं खंदया! अयमद्रे समद्रे?. इंता क्षत्यि, जेविय ते खंदया ! अयमेयास्वे अन्मत्यिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समप्यक्रित्या-िक सअते लोग अर्णते लोग ? तस्सवि य गं अयमद्रे-एवं खल्ल मए संदया ! चउन्विहे लोए पन्नते, तंजहा-दन्वओ खेत्तओ कालओ भावओ । दन्वओ णं एगे होए सअंते १. खेतओ णं होए असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आयाम-विक्लंभेणं असंखेजाओ जोयणकोहाकोडीओ परिक्लेवेणं प० अत्थि पुण सअंते २, कालओं में लोए म क्यावि न आसी न कयावि न भवति न क्यावि न भविस्सति भविषु य भवति य भविस्सइ य ध्रवे णितिए सासते अक्खए अव्वए अवट्रिए णिये, णत्य पुण से अंते ३, भावओं ण लोए अर्णता वण्णपञ्जवा गंध० रस० फासपज्जवा अर्णता संठाणपज्जवा अर्णता गह्यलहुयपज्जवा अर्णता अगस्यलहुय-पजावा, नित्य पुण से अंते ४, सेनं खंदगा। दब्बओ लोए सअते खेनओ लोए सअंते कालतो लोए अणंते भावओ लोए अणंते । जेवि य ते खंदया ! जाव सअंते जीवे अणंते जीवे. तस्सवि य ण अयमद्रे-एवं खल जाब दव्वओं णं एगे जीवे सअंते, खेत्तओं ण जीवे असंखेजपएसिए असंखेजपदेसोगाडे अत्थि पुण से अंत कालओं में जीवे न क्यांबि न आसि जाब निश्चे नित्य पुण से अंते, भावओं में **जीवे अ**णंता णाणपञ्जवा अणंता दंसणप० अणंता चरित्तप० अणंता अग्रहरूहयप० नित्य पुण से अंते, सेनं दब्बक्षो जीवे सअंते खेताओ जीवे सअंते कालओ जीवे कर्णते भावओ जीवे अणंते । जेवि य ते खंदया पुच्छा इिमेयास्वे चितिए जाव सअंता सिदी अणंता सिदी, तस्यवि य णं अयमहे खंदया !-मए एवं सत्तु चा-व्यवहा सिद्धी प॰, तं॰-इव्यओ ४, इव्यओ गं एगा सिद्धी सअता खेताओ णं सिद्धी पणयात्रीसं जोयणसयसहस्साई बायामविक्यंभेणं एगा जोयणकोडी बायात्रीसं च जोयणसयसहस्साई तीसं च जोयणसहस्साई दोनि य अउणापनजोयणसए किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेण अस्त्रि पुण से अंते, कालमो में सिदी न क्यावि न भासि॰ भावओ य जहा छोयस्स तहा माणियम्बा, तत्व दृष्यओ सिद्धी सर्थता से॰ सिदी समेता का॰ सिदी अर्णता भावको सिदी अर्णता । जेवि य ते संदया चाव कि अगंते सिद्धे ते चेव जाव दक्क्को ण एगे सिद्धे सअंते, के॰ सिद्धे असं

खेजपएसिए असंखेजपदेसोगाडे, अतिय पुण से अंते, कालओ णं सिंदे साइए अपजावसिए नित्य पुण से अंते, भा० सिद्धे अर्णता णाणपज्जवा अर्णता दंसणपज्जवा जाव अर्णता अगुरुलहयप० नत्थि पुण से अंते, सेनं दव्वओ सिद्धे समंते खेन्तओ सिंद्ध सअते का । सिद्धे अणंते भा । सिद्धे अणंते । जेवि य ते खंदया ! इमेयारूवे अब्मत्यिए चितिए जाव समुप्पजित्या-केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वहाते वा हायति वा ?, तस्तवि य णं अयमद्रे एवं खल खंदया ! मए दुविहे मर्णे पण्यते. तंजहां वालमरणे य पंडियमरणे य. से कि तं बालमरणे ?. २ इवालसविहे प०. तं व्यलयमरणे वसझ्मरणे अंतोसहमरणे तब्सवमरणे गिरिपडणे तरपडणे जलप्यवेसे जलणप विसभक्खणे सत्योबाडणे वेहाणसे गिद्धपट्टे । इचेतेणं खंदया । दुवाळ-सविहेणं बालमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतिहिं नेरइयभवग्गहणेहिं अप्पाणं संजोएह सिरियमणदेव अणाइयं च णं अणवदरगं दीहमदं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरि-यहड, सेनं भरमाणे वच्चड २, सेनं बालमरणे । से कि तं पंडियमरणे १, २ द्विष्टे पर्वतं पाओवगमणे य भत्तपचक्खाणे य । से किं नं पाओवगमणे ?. · द्विहे प०, तं०-नीहारिमे य अनीहारिमे य नियमा अप्पिक्समे, सेतं े पाओवगमणे । से कि तं भत्तपत्रक्काणे ?, २ दुविहे प०, तं०-नीहारिमे य अनीहारिमे य. नियमा सपिडकमे, सेर्न भत्तपश्चक्खाणे । इत्रेते खंदया ! द्वि-हेणं पंडियमरणेणं मरमाणे जीवे अणंतिहिं नेरइयभवग्गहणेहिं अप्पाणं विसंज्येएइ जाव वीईवयति, धेत्तं मरमाणे हायइ, सेत्तं पंडियमरणे । इबेएणं खंदया ! द्विहेणं मरणेणं मरमाणे जीवे वच्च वा हायति वा ॥ ९० ॥ एत्य णं से खंदए कचायणस्स गोते संबुद्ध समणं भगवं महावीरं बंदइ नमंसइ २ एवं वटासी-इच्छामि णे भंते ! तुन्मे अंतिए केवलिपनतं धम्मं निसामेत्तए, अहासुहं देवाणापिया ! मा परिकंधं । तए णं समणे भगवं महावीरे खंदयस्स कवाय-गरसगोत्तस्य तीसे महतिमहालियाए परिसाए धम्मं परिकहेड, धम्मकहा भाण-यव्वा । तए पं से संदृ कवायणस्सगोते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं मोचा निसम्म इहतद्वे जाव हियए उद्गाए उद्गेड २ समर्थ भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पवाहिणं करेइ २ एवं वदासी-सहहामि णं भंते ! निम्गंथं पावयणं, पत्तियामि णं भंते ! निर्मायं पावयणं, रोएमि णं भंते ! निर्मार्थ पावयणं, अन्भुद्देमि णै भंते ! निर्मार्थ पा॰, एवमेर्य भंते ! तहमेर्य भंते ! अवितहमेर्य भंते ! असंदिद्धमेयं भेते ! इन्छियमेयं भेते । पिक्कियमेयं भेते ! इन्छियपिकिक्यमेयं मंते ! से जहेमं तुक्रमे बदहत्ति कई समण भगवं महावीर बंदति नर्मसति २ उत्तर-

पुरिच्छमं दिसीभायं अवक्रमइ २ तिदंडं त्र कुंडियं च जाव धाउरताओ य एगंते एखेड २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ समणं भगवं महावीरं तिक्खत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेड करेडता जाव नमंसिता एवं वदासी-आलिते णं भंते! लोए पलित्ते णं भंते! लोए आ० प० भं० लो० जरामरणेण य. से जहानामए-केंड गाहावती आगारंसि झियायमार्णसे जे से तत्य भंडे भवड अप्पभारे मोलगरुए तं गहाय आयाए एगंतमंतं अवकामः ति, एस में नित्थारिए समाणे पच्छा पुरा हियाए सुहाए समाए निस्सेसाए आणुगामियनाए भविस्तइ, एवामेव देवाणु-पिया ! मज्झवि आया एगे भंडे इट्रे कंते पिए मणुष्टे मणामे येजे वेसासिए संमए बहमए अणुमए भंडकरंडगसमाणे मा णं सीयं मा णं उण्हं मा णं खुहा मा णं पिवासा मा णं बोरा मा णं वाला मा णं दंसा मा णं ममगा मा णं बाइयपित्तियम्भियसं-निवाइयविविद्या रोगायंका परीसहोबसम्गा फुसंतृत्ति कई एस मे नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सहाए समाए नीसेसाए अणुगामियनाए भविस्नइ, तं इच्छामि णं देवाणप्पिया ! सयमेव पव्वावियं सयमेव मुंडावियं सयमेव मेहावियं सयमेव सिक्खावियं सयमेव आयारगोयरं विणयवेणइयचरणकरणजायामायावित्रयं धम्म-माइक्खिअं । तए णं समणे भगवं महावीरे खंदयं कषायणस्माने सयमेव पञ्चा-बेड जाव धम्ममातिक्खइ, एवं देवाण्णिया । गंतव्यं एवं चिद्रियव्यं एवं निश्चीत-यच्चे एवं तुयद्वियव्वं एवं भुंजियव्यं एवं भानियव्यं एवं उद्वाए पाणेहिं भूएहिं जीवेहिं सत्तिहिं संजमेणं संजमियव्वं, अस्सि च णं अद्रे णो किंचिवि पमाइयव्वं। तए णं से खंदए कचायणस्मगोने समणस्य भगवओ महाबीरस्य इमं एयाहवं धम्मियं उवएसं सम्मं संपाडिवजाति तमाणाए तह गच्छाइ तह चिट्ठड तह निसीयति तह तुयहद तह भुंजद तह भासद तह उद्घाए २ पामेहि भूएहि जीवेहि समेहि संजमेणं संजमियव्यमिति, अस्ति च णं अट्रे णो प्रमायह । तए णं से संदए कश्चाय० अजगारे जाते इतियासमिए भासासमिए एसणाममिए आयाणभंडमसनिक्खेवणा-समिए उचारपासवणखेलसिंघाणज्ञस्यारिद्वावणियासमिए मणसमिए वयसमिए काय-समिए मणगुत्ते वहगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवंभयारी चाई छज् धण्ये संति-स्तमे जिइंदिए सोहिए अणियाणे अप्पुस्तुए अबिहिक्रेस्से मुसामण्णरए दंते इणमेव जिरगंयं पावयणं पुरओ कार्ज विहरह ॥ ९१ ॥ तए ण समणे भगवं महावीरे क्यंगलाओ नयरीओ छत्तपलासयाओ उजाणाओ पडिनिक्समः २ बहिया जणव-यविहारं विहरति । तए णं से संदर् अणगारे समणस्य भगवओ महावीरस्य तहा-स्तार्ण बेराणं अंतिए सामाइयमाइयाई एकारस अंगाई अद्विजह, जेमेव समणे

भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ समणं भगवं महावीरं वैदइ नमंसइ २ एवं वयासी-इच्छामि णं मंते ! तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे मासियं भिक्खुपिडमं उदसंपिजना णं विद्वारित्तए, अहासहं देवाणप्पिया ! मा पहिबंधं । तए णं से संदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्मुष्णाए समाणे हुद्रे जाव नमंतित्ता मासियं भिक्खुपिडेमं उबसंपिजना णं विहरह, तए णं से खंदए अणगारे मासिय-भिक्खपडिमं अहासुतं अहाकपं अहामगं अहातचं अहासम्मं काएण फासेति पाळेति सोभेति तीरेति प्रेति किहेति अणपाळेड आणाए आराहेड संसं काएण फासिना जाव आराहेता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड २ समणं भगवं जाव नर्मसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! तुच्मेहिं अच्मण्ण्णाए समाणे दोमा-सियं भिक्खपिडमं उवसंपाजिता णं बिहरित्तए अहासहं देवाण्णिया ! मा पिडबंघं. तं चेव. एवं तैमासियं चाउम्मामियं पंचळसत्तमा०, पढमं सत्तराइंदियं दोषं सत्त-राईदियं तम्बं सत्तरातिदियं अहोरातिदियं एगरा०, तए णं से खंदए अणगारे एग-राष्ट्रंदियं भिक्खपढिमं अहाद्वतं जाव आराहेता जेणेव समणे ० तेणेव उदायच्छति २ समणं भगवं म० जाव नमंसित्ता एवं वदारी-इन्छामि णं भंते ! तुरुभेहिं अन्भणण्णाए समाणे गुणरयणसंबच्छरं तबोकस्मं उबसंपिकत्ता णं विद्वरित्तए, अहा-सहं देवाणूपिया ! मा पिडवंधं । तए णं से खंदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्भणकाए समाणे जाव नमंसित्ता गुणरयणसंबच्छरं तबोकम्मं उबसं-पिजना णं बिहर्रात, तं ०-पढमं मासं चउत्यंचउत्येणं अनिविस्तनेषं तवोद्यमेणं दिया ठाण्कद्रए सराभिम्हे आयावणभूमीए आयावेमाणे रित वीरासणेणं अवाउ-डेण य । एवं दोसं मासं छदंछदेशं एवं तसं मासं अद्वमंअद्वमेशं चउत्थं मासं दसमंदममेणं पंचमं मासं बारसमंबारसमेणं छद्रं मासं चोहसमंचोहसमेणं सक्तमं मासं सोलसमं २ अड्रमं मासं अद्वारसमं २ नवमं मासं वीसतिमं २ दसमं मासं वावीसं २ एकारसमं मार्सं चडव्वीसतिमं २ बारसमं मार्स छव्वीसतिमं २ तेरसमं मासं अद्वावीसितमं २ चोइसमं भासं तीसडमं २ पश्चरसमं मासं बत्तीसितमं २ सोलसमं मासं चोत्तीसहमं २ अनिक्खितेणं तबोकम्मेणं दिया ठाणुक्द्वए स्राभिम्हे आयावणभूमीए आयावयाचे रिं बीरासणेणं अवाउरेणं, तए णं से खंदए अपगारे गुणर्यणसंबच्छरं तबोकमां अहासतं अहाकर्षं जाव आराहेना खेणेब समणे भगवं महावीरे तेजेव उद्यागच्छक २ समर्थ भगवं महावीरे वंदह नर्मसङ २ बहाई चउ-त्यब्रह्डमद्समदुवाकसेहिं मासद्भासखमणेहिं विचित्तेहिं तसेकम्मेहिं अप्पाणं भावे-माणे विहरति । तए णं से खंदए अणगारे तेणं ओराखेणं विश्वकेणं पर्योत्णं पसा-

हिएणं कक्काणेणं सिवेणं धक्केणं संगक्षेणं सस्तिरीएणं उदग्गेणं उदन्तेणं उत्तमेणं उदा-रेणं महाणभागेणं तवोकम्मेणं सक्के लक्खे निम्मंसे अदिचम्मावणदे किस्किस्थिन-भए किसे धमणिसंतए जाते यावि होत्या, जीवंजीवेण गच्छइ जीवंजीवेण चिद्रह भार्स भारितादि गिलाइ भार्स भारामाणे गिलाति भार्स भारित्सामीति गिलायति. से जहा नामए-कट्ससगिडया इ वा पत्तसगिडिया इ वा पत्ततिलभंडगसगिडया इ वा एरंडकद्वसगिंडया इ वा इंगालसगिंडया इ वा उण्हे दिण्णा सुका समाणी ससहं गच्छइ ससहं चिद्वड एवामेव खंदएवि अणगारे ससहं गच्छइ ससहं चिद्रड उवचिते तवेणं अवचिए मंससोणिएणं ह्यासणिविव भासरासिपडिच्छन्ने तवेणं तेएणं तवते-यसिरीए अतीव २ जनसोभेमाणे २ चिट्टइ ॥ ९२ ॥ तेणं काळेगं २ रायगिहे नगरे जाब समोसर्णं जाब परिसा पिंडगया, तए णं तस्स खंदयस्स अणः अण्णया क्याइ पुरुवरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्य इमेयाह्वे अन्भत्यिए चितिए जाव समुप्पजिस्था-एवं खलु अहं इमेणं एयाह्रवेणं ओरालेणं जाव किसे धमणिसंतए जाते जीवंजीवेणं गच्छामि जीवंजीवेणं चिद्रामि जाव गिठामि जाव एकामेव अहंपि ससहं गच्छामि ससहं चिद्रामि तं अत्थि ता मे उद्राणे कम्मे बठे वीरिए पुरिसकारपरकामे तं जाव ता मे अत्थि उद्वाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसकार-परक्रमे जाव य मे धम्मायरिए धम्मोबदेसए समणे भगवं महावीरे जिणे सहत्थी विहरह ताव ता में सेयं कहं पाउप्पभायाए रयणीए फुलप्पलकमलकोमलुस्मिल्ले-यंमि अहापांद्वरे प्रभाए रत्तासोयप्पकासकिंसुयसुयमुहर्गुजद्भरागमरिसे कमलागरसंह-बोहए उद्वियंमि सूरे सहस्सरस्मिमि दिणयरे तेयसा जलंते समणं भगवं महावीरं वंदिता जाव पज्जवासिता समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्भूषण्णाए समाणे सयमेव पंच महव्वयाणि आरोवेता समणा य समणीओ य खामेता तहाहवेहिं थेरेहिं कडाईहिं सिद्धं विपूर्ल पञ्चयं सिणयं २ दृष्टिहिना मेघघणसिष्ठागासं देवसिष्ठवातं पुढवीसिलावपृथं पिछकेहिता दब्भसंयार्थं संयरिता दब्भसंथारोबगयस्स संकेहणा-जोसणाज्सियस्स अत्तपाणपियाइविस्वयस्य पाओवगयस्य काल अणवकंखमाणस्य विहरित्तपृत्ति कह एवं संपेहेइ २ ता कई पाउप्पभायाए रयणीए आब जलंते जेणेव समणे भग • जाब पज्जवासति, खंदयाइ समणे भगवं महावीरे खंदयं अणगार एवं वयासी-से नूणं तब संद्या । पुष्वरत्तावरत्तकालसः अध्य जागरमाणस्य इमेयास्वे अन्मत्थिए जाव समुप्पञ्जिला—एवं खद्ध वहं इमेणं एयास्वेणं तवेणं ओराडेणं विपुढेणं तं चेव जाव कारुं अणवर्कसमाणस्य विद्वतिस्तृति कट्ट एवं संपेद्वेति २ कहं पाउप्पमाए बाद करुं ते केपेन सम मंतिए तेजेन हत्वसागर, से मूर्ण संदया।

सद्दे समद्दे ?, हंता अत्यि, अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं ॥ ९३ ॥ तए ण से खंदए अणगारे समणेण भगवया महावीरेण अञ्भूषणणाए समाणे हद्वतुद्व जाव हयहियए उद्वाए उद्वेड २ समर्ण भगवं महा० तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेड २ जाव नमंसिता सयमेव पंच महत्वयाई आरहेड २ ता समणे य समणीओ य खामेइ २ ता तहारूनेहिं थेरेहिं कडाईहिं सिद्धं विपुरुं पन्वयं सिणियं २ दुरुहेद मेहचणसिनगसं देवसिन्नवायं पढिनिस्तावस्यं पिछलेहेड २ उचारपासवणभूमि पिंडिछेहेइ २ दब्भसंथारयं संयरइ २ ता पुरत्थाभिमुहे संपिल्यंकानिसन्ने करवल-परिगाहियं दसनहं सिरसावतं मत्यए अंजिंह कह एवं बदासी-नमोऽत्यु णं अरहं-ताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं. नमोऽत्य णं समणस्य भगवओ म० जाव संपा-विजकामस्स, वंदामि णं भगवंतं तत्य गयं इहगते. पासउ मे भयवं तत्यगए इह-गयंति कह वंदइ नमंसति २ एवं वदासी-पृथ्विपि मए समणस्स भगवओ महा-वीरस्स अंतिए सब्वे पाणाइवाए पश्चक्लाए जावजीवाए जाव मिच्छादंसणसक्ते पश्चनकाए जावजीवाए इयाणिपि य णं समणस्स भ० म० अतिए सरुवं पाणाइ-वायं पश्चक्खामि जावजीवाए जाव मिच्छादंसणसहं पश्चक्खामि, एवं सव्यं असणं पाणं खा० सा० चडव्विहंपि आहारं पश्चक्सामि जावजीवाए, जंपि य इमं सरीरं इद्रं कंतं पियं जाव फुसंनुतिबद्ध एयंपि णं चरिमेहिं उस्सासनीसासेहिं वोसिरा-मितिकह संटेहणाजूमणाजूसिए भत्तपाणपडियाइक्विए पाओवगए कालं अणवकंख-माणे विहरति । तए णे से खंदए अण० समणस्य भ० म० तहारूवाणं येराणं अंतिए सामाइयमाइयाई इक्कारस अंगाई अहिज्जिता बहपडिपुण्णाई दुवालसवासाई सामनपरियागं पाउणिता मासियाए संछेहणाए अत्तार्ण असिता सदि भताई अण-सणाए छेदेसा आलोइयपिककंते समाहिपत्ते आणुपुन्वीए कालगए ॥ ९४ ॥ तए णं ते येरा भगवंतो खंद्यं अण० कालगयं जाणिता परिनिन्नाणवत्तियं काउस्सग्गं करेंति २ पत्तचीवराणि गिण्डंति २ विप्रजाओ पव्वयाओ सणियं २ पचीरुहंति २ जेणेव समणे भगवं म० तेणेव उदा० समणं भगवं म० वंदति नमंसंति २ एवं वदासी-एवं खळ देवाण्यियाणं अंतेवासी खंदए नामं अणगारे पगइभद्दए पगति-विणीए पगतिज्वसंते पगतिपयणुकोहमाणमायालोभे मिउमहवसंपन्ने अहीणे भद्दए विणीए, से जं देवाज्िपएई अन्भज्जाए समाजे सममेव पंच महत्वयाणि आरो-वित्ता समणे य समणीको य खामेला अम्डेडिं सर्दि विपूर्ल पव्चयं तं चेव निरव-मेसं जाव आणुप्रवीए कालगए इमे य से आयारभंडए । अंते ति भगवं गोयमे समणं भगवं म वंदति नर्मसति २ एवं वयाची-एवं बाह्य देवाणुप्पियाणं अंतेवाची संदए नामं अण कालमासे कालं किचा कि गए कि उववण्णे ?, गोयमाइ समणे भगवं महा अगवं गोयमं एवं वयासी एवं खळ गोयमां मम अंतेवासी संदए नामं अणगारे पगतिभ जाव से णं मए अक्सणुण्णाए समाणे सयमेव पंच महन्वयाइं आरुहेता तं चेव सन्वं अविसेसियं नेयन्वं जाव आलोइयपिक ते समाहिएते कालमासे कालं किचा अच्चए कप्पे देवताए उववण्णे, तत्य णं अत्थेग-इयाणं देवाणं वावीसं मागरोवमाइं ठिती पण, तस्म णं संदयस्सवि देवस्स बावीसं सागरोवमाइं ठिती पण, तस्म णं संदयस्सवि देवस्स बावीसं सागरोवमाइं ठिती पण। से णं भंते ' संदए देवे ताओ देवलोगाओ आउक्सएणं भवक्सएणं ठिइक्सलएणं अणंतरं चयं चइता कि गिच्छिहिति १ कि उवविष्विहित श्रेगेयमा! महाविदेहे वासे सिजिझहिति बुजिझहिति मुचिहितं परिनिव्वाहिति मध्व-दुक्लाणमंतं करेहिति ॥ ९५ ॥ संद्यो समस्तो ॥ वितीयसयस्स्य पढमो ॥

कित ण भंते ! समुग्धाया पण्णता ?, गोयमा ! सत्त समुग्धाया पण्णता, तंजहा-वेदणासमुग्धाए एवं समुग्धायपदं छाउमित्थयसमुग्धायवज्ञं भाणियव्वं, जाव वेमा-णियाणं कसायसमुग्धाया अप्पाबहुयं । अणगारस्स णं मंते ! भावियप्पणो केविल-समुग्धाय जाव सासयमणागयदं चिद्वंति, समुग्धायपदं नेयव्वं ॥ ९६ ॥ वितीय-सप् वितीयोद्देसो भाणियव्वो ॥

कित णं भंते ! पुढवीओ पश्चमाओ !, जीवाभिगमे नेरइयाणं ओ बितिओ उद्देशों स्रो नेयव्वो, पुढिविं ओगाहित्ता निरया संठाणमेव बाह्हं। [विक्लंभपरिक्लंबों वण्णों गंधों य फासों य ॥ १ ॥] जाव किं संव्वपाणा उववण्णपुक्वा !, हंता गोयमा ! असितें अदुवा अणंतल्लुमों ॥ ९७ ॥ पुढवी उद्देशों तक्को ॥

कति णं भंते । इंदिया पत्तता ?, गोयमा ! पंचिंदिया पश्चना, तंजहा-पदमिही इंदियजहेंसी नेयव्यो, संठाणं बाह्हं पोहत्तं जाव अलोगो ॥ ९८ ॥ इंदियजहेंसी ॥

अण्णउत्थिया णं भंते! एवमाइक्खंति भासंति पक्षवेंति पहवेंति, तंजहा-एवं खलु नियंठे कालगए समाणे देवन्मूएणं अप्पाणेणं से णं तत्व णो अके देवे नो अकेसि देवाणं देवीओ अहिं जुंजिय २ परियारेइ १ णो अप्पणियाओ देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ २ अप्पणामेव अप्पाणं विज्ञित्वय २ परियारेइ ३ एगेवि य णं जीवे एगेणं समएणं दो वेदे वेदेइ, तंजहा-इत्थिवेदं च पुरिसकेदं च, एवं परउत्थियवत्तव्वया नेयव्या जाव इत्थिवेदं च पुरिसकेदं च । से कहमेर्य मंते । एवं १, गोयमा । जण्णं ते अक्वउत्थिया एवमाइक्खंति आव इत्थिवेदं च पुरिसकेदं च, जे ते एवमाइंद्य, अहं पुण गोयमा । एवमादिक्खामि भा० प० पह०-एवं खलु नियंठे कालगए समाणे अक्वयरेद्य देवकोएद्य देवताए उद्यक्तारो

भवन्ति महिद्धिएस जाव महाणभागेस दरगतीस चिरद्वितीएस, से ण तत्थ देवे भवति महिद्दिए जाव दस दिसाओ उज्जोदेमाणे पभासेमाणे जाव पिहरूवे । से णं तत्य अने देव अनेसिं देवाणं देवीओ अभिजंजिय २ परियारेइ १ अप्पणिसयाओ देवीओ अभिजंजिय २ परियारेड २ नो अप्पणामेव अप्पाणं विडन्विय २ परियारेड ३, एगेविय णं जीवे एगेणं समएणं एगं वेदं वेदेइ, तंजहा-इत्थिवेदं वा पुरिसवेदं वा, जं समयं इत्यिवदं वेदेइ णो तं समयं पुरुसवेयं वेएइ जं समयं पुरिसवेयं वेएइ नो तं समयं इत्यिवयं वदेइ, इत्थिवेयस्स उदएणं नो प्रसिवदं वेएड, प्रसिवेयस्स उदएणं नो इत्यिवेयं बेएइ, एवं खुल एगे जीवे एगेणं समएणं एगं वेदं वेदेइ, तंजहा-इत्यीवेयं वा परिसवेयं वा. इत्यी इत्थिवेएणं उदिनेणं पुरिसं पत्थेइ, पुरिसो पुरिसवेएणं उदिनेणं इर्टिंग पत्थेइ, दोनि ते अन्नमनं पत्थेति, तंजहा-इत्नी वा परिसं परिसे वा इर्टिंग ॥९९॥ उदगगन्भे णं भंते ! उदगगन्भेत्ति कालतो केविश्वरं होड ?, गोयमा ! जहनेणं एकं समयं उद्योसेणं छम्मासा ॥ तिरिञ्चजोणियगब्धे णं भंते ! तिरिक्खजोणिय-गब्भेति कालओ केविंबरं होति 🐫 गोयमा ! जहन्नेणं अतोमुहत्तं उद्दोरोणं अट्ट संब-च्छराइं ॥ मणुस्सीमञ्भे णं भंते ! मणुस्सीमञ्भेत्ति कालओ केविबरं होइ ?. मोयमा ! जहनेणं अंतोमुहत्तं उद्योसेणं बारस संवच्छराइं ॥ १०० ॥ कायभवत्ये णं भंते ! कायभवत्येति कालओ केविवरं होइ !, गोयमा ! जहनेणं अंतोस्हतं उक्कासेणं चउव्वीसं संबच्छराई ॥ १०१ ॥ मणुस्सपंचेंदियतिरिक्खजोणियबीए णै भंते ! जोणियन्भूए केवतियं कालं सचिद्रद है. गोयमा ! जहनेणं अंतोसहत्तं उद्योसेणं बारस महत्ता ॥ १०२ ॥ एगजीबे णं भेते ! जोणिए बीयब्भए केवतियाणं प्रतताए हब्ब-मागच्छइ !, गोयमा ! जहनेणं इद्यस्त वा दोण्हं वा तिण्हं वा, उद्योसेणं सयपहत्तस्स जीवाणं पुत्तत्ताए हञ्चमागच्छति ॥ १०३ ॥ एगजीवस्स णं भंते ! एगभवरगहणेणं केनइया जीवा पुनताए हञ्चमागच्छंति ! गोयमा ! जहन्नेणं इको वा दो वा तिक्कि वा, उक्कोसेणं सयसहस्सपहत्तं जीवा णं पुनताए हव्बमागच्छंति, से केणहेणं भेते 1 एवं वुषद्-जाव हुव्बमागच्छद् ! गोयमा ! इत्बीए य पुरिसस्स व कम्मकडाए जोणीए मेहणविशाए नाम संबोए समप्पजड, ते दृहओ सिणेई संचिणति २ तत्व णं जहकेणं एक्को वा दो वा तिष्णि वा उद्दोसेणं सयसहस्सपुहत्तं जीवाणं प्रतत्ताए हन्यमागच्छंति, से तेणहुणं जाब हव्यमागच्छह ॥ १०४ ॥ मेहणे पं भंते ! सेब-माणस्स केरिसिए असंजमे कजाइ ?. गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे रूपनालियें वा बूरनालियं वा तत्तेणं कागरणं समिभधंसेजा एमिसए णं गोयमा ! मेहुणं सेवमा-णस्स असंजमे कजह, सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाब निहरति ॥ १०५ ॥ तए क

समणे भगवं महावीरे रायगिहाओ नगराओ गुणसिलाओ उज्जाणाओ पिंहनिक्खमह २ बहिया जणवयविद्वारं विद्वरति । तेणं काळेणं २ तुंगिया नामं नगरी होत्या वण्णओ. त्तीसे णं तंगियाए नगरीए बहिया उत्तरपुरिच्छिमे दिसीमाए प्रप्लवतिए नामं उज्जाणे होत्या, वण्णओ, तत्थ णं तुंगियाए नयरीए बहुवे समणोवासया परिवर्सत अन्ना दित्ता विच्छिणाविपुलभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णा बहधणबहुजायह्वरयया भाओगपओगसंपउत्ता विच्छिङ्गियविपुलभत्तपाणा बहुदासीदासगोमहिसगवेलयप्प-भया बहजणस्स अपरिभया अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा आसवसंबर्तिज-रिकरियाहिकरणबंधमोक्खकुसला असहेज्बदेवासुरनागसुवण्णजक्खरकखसिकंनरिकं-पुरिसगरुलगंधन्वमहोरगाइएहिं देवगणेहिं निग्गंथाओ पावयणाओ अणतिक्रमणिजा णिरगंथे पावयणे निस्सकिया निष्कृंखिया निष्वितिगिच्छा ठदद्वा गहियद्वा पुन्छियद्वा **अ**भिगयद्वा विणिच्छियद्वा अद्विमिजपेम्माणुरागरत्ता अयमाउसो । निग्गंथे पावयणे **अडे** अयं परमडे सेसे अणडे ऊसियफलिहा अवंग्रयद्वारा चियत्तंते उरघरप्पवेसा बहाहि **री**लब्बयगुणवेरसणपञ्च<del>क</del>्खाणपोसहोववासेहिं, चाउहमठूमुहिद्वपुण्णमासिणीमु पहिपुत्रं पोसहं सम्मं अणुपाळेमाणा समणे निर्माये फासुएमणि बेणं अमणपाणखाइमसाहमेणं बत्यपडिग्गहकंबलपायपुंछणेणं पीडफलगसेजासंथारएणं ओमहभेसजेण य पडि-लाभेमाणा अहापडिग्गहिएहिं तबोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरति ॥ १०६॥ तेणं कालेगं २ पासावश्विजा थेरा भगवंती जातिसंपन्ना कृष्टसंपन्ना बलसंपन्ना ह्वसंपन्ना विणयसपन्ना णाणसपना दंसणसंपन्ना चरिनसंपन्ना लजासंपन्ना लाधव-संपन्ना ओयंसी तेयंसी वर्षसी जसंसी जियकोहा जियमाणा जियलोभा जियनिहा जितिदिया जियपरीसहा जीवियासमर्णभयविष्यमुक्का जाव कृतियावणभूता बह-स्यया बहुपरिवारा पंचिहं अणगारसएहिं मिद्धं संपरिवृङा अहाणुपूर्वि चरमाणा गामाणुगामं दृहज्जमाणा मुहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव तुंगिया नगरी जेणेव पुष्फ-बतीए उज्जाणे तेणेव उवागच्छंति २ अहापिडम्बं उग्गहं उतिण्हिला णं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विद्वरंति ॥ १००॥ तए णं तुंगियाए नगरीए सिघाड-गतिगच उक्कचबरमहापहपहेस जाद एगदिसाभिमुद्दा णिजायंति, तए णं ते समणी-बासया इमीसे कहाए छद्धा समाणा इद्वतद्वा जाव सहावेति २ एवं बदासी-एवं खल देवाणुप्पिया । पासावचेजा थेरा भगवंती जातिसंपना जाव अहापिडस्वं उरगई उरिगण्हिला ण संजमेणं तक्सा अप्पाणं मावेमाणा विहरति, तं महाफलं खलु देवाणुप्पिया । तहास्वाणं येराणं भगवंताणं णामगोयस्तवि सवणयाए किमंग पुण अभिगमणवंदणनर्मसणपिदपुच्छणपञ्चवासव्याए 🔋 जाव गहणयाए 🐛 तं

गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! येरे भगवंते वंदामो नमंसामो जाव पज्जवासामो, एवं णं इह भवे वा परभवे वा जाव अणुगामियत्ताए भविस्सतीतिकट अन्नमनस्स अंतिए एयमट्टं पिडसुणेंति २ जेणेव सयाई २ गिहाई तेणेव उवागच्छति २ ण्हाया सुद्धपावेसाई मंगल्लाई वत्थाई पवराई परिहिया अप्पमहम्घाभरणालंकियसरीरा सएहिं २ गेहेहिंतो पिंडनिक्समंति २ ता एगयओ मेलायंति २ पायविद्वारचारेणं तुंगियाए नगरीए मज्संमज्सेणं णिग्गच्छंति २ जेणेव प्रप्यवतीए उजाणे तेणेव उदागच्छंति २ थेरे भगवंते पंचविद्वेणं अभिगमेणं अभिगच्छंति, तंबहा-सचित्ताणं दन्याणं निउसरणयाए १ अचित्ताणं दन्याणं अविउसरणयाए २ एगसो**डिएणं** उत्तरासंगकरणेणं ३ चक्खप्कासे अंजलिप्परगहेणं ४ मणसो एगत्तीकरणेणं ५ जेणेब थेरा भगवंती तेणेव उवागच्छंति २ तिक्खुत्ती आयाहिणं पयाहिणं करेन्ति २ जाव तिविहाए पज्जवासणाए पज्जवासीति ॥ १०८ ॥ तए णं ते थेरा अगवंती तेसिँ समणोबासयाणं तीसे य महतिमहालियाए चाउजामं धम्मं परिकहेंति जहा केसि-सामिस्स जाव समणोवासियत्ताए आणाए आराहरो भवति जाव धम्मो कहिओ । तए णं ते समणोबासया थेराणं भगवंताणं अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हट तट जाव दयदियया तिक्खतो आयाहिणप्पयाहिणं करेंति २ जाव तिविहाए पज्जवास-णाए पज्जवासंति २ एवं बदासी-संजमे णै भंते! किंफडे? तवे णे भंते! किंफडे?. तए ण ने थेरा भगवंती ते समणीवासए एवं बदासी-संजमे ण अजी! अणण्डय-फ़ले तब बोदाणफ़ले, तए मं ते समणोवासया थेरे भगवंत एवं बदासी-जित मं भंते ! सजमे अण्डायफले तबे बोदाणफले किंपत्तियं णं भंते ! देवा देवलोएस उववर्जति, तत्थ णं कालियपने नामं थेरे ते समणोबासए एवं वदासी-पृष्वतवेषं अजो! देवा देवलोएस उववर्जित, तत्थ ण मेहिले नामं थेरे ते समणोवासए एवं वदासी-पञ्चसंजमेणं अजो ! देवा देवलोएस उवबजाति, तत्य णं आणंदरिक्खए णामं थेरे ते समणोवासए एवं बदासी-कम्मियाए अजी! देवा देवलोएस उक-वर्जित, तत्थ णं कासवे णामं धेरे ते समणोवासए एवं बदासी-संगियाए अज्जो ! देवा देवलोएस उववर्जाति. पृथ्वतवेण पृथ्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अजी ! देवा देवलोएस उददर्शत. सबे णं एस भट्टे नो चेव णं आयभाववसव्यवाए. तए णं ते समणीवासया घेरेहिं भगवंतिहिं इमाई एयास्वाई बागरणाई वाग-रिया समाणा हहतहा धेरे भगवंते वंदंति नमंसंति २ परिणाई प्रच्छंति २ अहाई उवादियंति २ उद्घाद उद्घेति २ थेरे भगवंते तिक्खतो वंदंति णर्मसंति २ बेराणं मगर्वं अंतियाओ पप्पवतियाओ उज्जाणाओ पहिनिक्समंति २ जामेव दिखि

पाउच्मया तामेव दिसि पिडिगया ॥ तए णं ते बेरा अन्नया कयाई तुंगियाओ पुष्फवतिजजाणाओ पिंडिनिगगच्छन्ति २ बहिया जणवयविहारं विहरन्ति ॥ १०९ ॥ तेणं कालेणं २ रायगिष्ठे नामं नगरे जाव परिसा पढिगया. तेणं कालेणं २ सम-णस्स भगवओ महावीरस्स जेड्रे अंतेवासी इंदभतीनामं अणगारे जाव संखित्तवि-जलतेयलेस्से छटंछटेणं अनिक्सितेणं तवोकस्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे-माणे जाव विहरति । तए णं से भगवं गोयमे छद्रक्लमणपारणगंति पढमाए पोरि-सीए सज्झायं करेड बीयाए पोरिसीए झाणं झियायड तड्याए पोरिसीए अतिरयम-चवलमसंभेते महपोतियं पिललेहेड २ भायणाडं बत्थाडं पिहलेहेड २ भायणाई 'पमजाइ २ भायणाई जग्गाहेइ २ जेणेव समणे भगर्व महावीरे तेणेव उवायच्छइ र समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ एवं बदासी-इच्छामि णं भेते ! तुब्भेहिं अब्भणुनाए छद्रक्लमणपारणगंसि रायगिहे नगरे उन्ननीयमाँ क्लाई घरस-मदाणस्स भिक्खायरियाए अडिसए, अहासुई देवाणुष्पिया ' मा पडिवर्थ, तए भं भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्भणनाए समाणे समणस्य भगवओ महावीरस्स अंतियाओ गुणसिलाओ उजाणाओ पहिनिश्खमइ २ अनुरियमचदल-मसंभंते जुगंतरपट्येयगाए दिद्रीए पुरओ रियं सोहेमाणे २ जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छड २ रायगिष्ठे नगरे उचनीयमाञ्चमाई कुलाई घरसमुदाणस्स भिक्लायरियं अडइ । तए णं से भगवं गोयमे रायगिह्ने न० जाव अडमाणे बह-जणसहं निसामेड-एवं खल देवाणुष्पिया ! तुक्रियाए नगरीए बहिया पुष्फवतीए उजाणे पासाविश्वजा थेरा भगवंतो समणोवासएहिँ इमाई एयास्वाई बागरणाई पुच्छिया-संजमे ण भते ' किफले ! तवे ण भंते ! किफले !, तए ण ते बेरा भग-वंतो ते समगोवासए एवं बदासी-संजमे णं अजो! अणण्हयफके तवे बोदाणफटे तं चेव जाव पुरवत्वेणं पुरुवसंजर्मेणं कस्मियाए संगियाए अजो ! देवा देवस्प्रेणस उववजंति, मने णं एसमहे जो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए ॥ से कहमेनं मण्णे एवं है, तए में सममे मोयमे इमीसे कहाए लढ़हें समामे जायसके जाब समुप्प-जकोजहरे अहापज्ञत्तं समुदार्ग गेण्डड २ रायगिहाओ नगराओ पहिनिकसम्ब २ अत्रियं जाव सोहेमाणे जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव एमणे भगवं महावीरे तेणेव उवा० सम । म० महावीरस्स अद्रुसामते गमणागमणए पिकमाइ एसण-मणेसणं आलोएइ २ मत्तपाणं पिडदंसेइ २ समर्थ म० महावीर जान एवं नवासी-एवं खद्ध भंते ! अहं तुन्भेद्धि जन्मणुण्याए समाणे रायगिष्टे ननरे उन्ननीयमञ्चि माणि कुलाणि परसमुदाणस्स मिक्खागरियाए अहमाने बहुजबसई निसामेति(मि),

एवं खळ देवा व्हंगियाए नगरीए बहिया पुष्फबईए उजाणे पासाविक्या थेरा भगवंती समणोवासएहिं इमाइं एयास्वाइं वागरणाई पुच्छिया - संजमे णं भंते ! किंफले ? तवे किंफले ? तं चेव जाव सबे णं एसमद्रे णो चेव णं आयमाववत्तव्वयाए. तं यस पं भंते ! न बेरा भगवंतो तेसि समणीवासयाण इमाइं एयाह्नबाई वागरणाई बागरित्तए उदाह अप्पभ् ?. समिया णं भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवास-याणं इमाई एयास्वाई वागरणाई वागरित्तए उदाह असमिया ? आउजिया णं भंते ! ते थेरा भगवंती तेसिं समणोवासयाणं इमाइं एयाह्नवाई वागरणाई वागरिक्तए? उदाह अणाउजिया ! पिछेउजिया ण मैते ! ते थेरा भगवंती तेसि समणोवासयाणं डमाइं एयास्वाई बागरणाइं वागरिनए उदाह अपिटिजीया ?. प्रव्यतवेण अज्ये ! देवा देवलोएस उववर्जांन पुर्व्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अजी ! देवा देव-लोएस उवबर्जेति, सबे णं एसमट्टे णो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए, पम् णं गोयमा । त थेरा भगवंती तेसिं समणीवासयाणं इमाई एयोख्याई वागरणाई बागरेत्तए, जो चेव ण अप्पभा, तह चैव नेयन्त्रं अवसेसियं जाव पभू समियं आउजिया प्रतिज-जिया जाब सच्चे णं एसमड्रे णो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए, अहंपि णं गीयमा ! एवमाइक्खामि भासेमि पण्णवेमि पस्वेमि पुञ्चनवेणं देवा देवलोएस उवबर्जत पुञ्चसंजमेणं देवा देवलोएस उववजाति कम्मियाए देवा देवलोएस उववजाति संगि-याए देवा देवलोएस उबबर्जात, पृथ्वनवेणं पृथ्वसंजमेणं काम्मयाए संगियाए अजी ! देवा देवलोएस उवबज्जंति, सन्धे णं एसमद्रे णो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए ॥११०॥ नहारुतं भंते ! समणं वा माहणं वा पज्जवासमाणस्स किंफला पज्जवासणा ?, गोयमा! सबणफला, से ण भंते! सबणे किंफले?, णाणफले, से ण भंते! नागे किंफले ?, विष्णाणफले, से णं अंते ! विजाणे किंफले ?, पश्चक्खाणफले, से णं अंते ! पचक्खाणे किंफ्छे ? संजमफ्छे, से णं भंते ! संजमे किंफ्छे ?, अणण्डयफ्छे, एवं अणण्हए तबफडे, तवे बोदाणफडे, बोदाणे अकिरियाफडे, से णं भंते! अकिरिया कि फला 🖫 सिद्धिपज्जबसाणफला पण्णता गोयमा 🖫 गाहा-सबर्णे णाणे य विष्णाणे पषक्साणे य संजमे । अजब्हण तने चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥ १॥ १११ ॥ अण्यउत्थिया णं मंते ! एवमातिकसंति सासंति पण्यवेति परूर्वेति-एवं बहु राय-गिहस्स नगरस्य बहिया वेभारस्य पष्टवयस्य अहे एत्य णं महं एगे इरए क्षे पन्नते अणेगाई जोबणाई आबामविक्खंमेणं नाणादुमसंडमंडितउहेसे सस्सिरीए जाव पडिक्बे, तत्व में बहुवे ओराला क्लाह्या संसेयेति सम्मुच्छिति वासंति त्वितिरेत व में सवा समित्रों उतिमें २ बाउकाए सभिनिस्सवह । से फहमैर्ब भंते ! एवं ?, गोयमा ! जण्णं ते अण्णजित्या एवमातिक्खंति जाव जे ते एवं पर-वेंति मिच्छं ते एवमातिक्खंति जाव सक्वं नेयव्वं, जाव अहं पुण गोयमा ! एवमाति-क्खामि भा० प० प० एवं खलु रायगिहस्स नगरस्स बहिया वेभारपव्ययस्य अदूरसामंते, एत्थ णं महातवोवतीरप्पमवे नामं पासवणे पक्ते पंचधणुसयापि आयामविक्खंभेणं नाणादुमसंडमंडिउद्देसे सिस्सरीए पासाइए दरिसणिजे अभिह्वे पिह्ने तत्थ णं बह्वे उत्तिणजोणिया जीवा य पोग्गला य उदगत्ताए वक्कमंति विज्ञक्कमंति चयंति उववज्जित तव्वतिरित्तेवि य णं सया समियं उत्तिणे २ आउयाए अभिनिस्सवह, एस णं गोयमा ! महातवोवतीरप्पभवे पासवणं एस णं गोयमा ! महातवोवतीरप्पभवस्स पासवणस्स अट्टे पक्ते, सेवं मंते २ ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदित नमंसित ॥ १९२ ॥ वीप स्तप् पंचमो उद्देसो ॥ से णुणं भंते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा, एवं भासापदं भाणियव्वं ॥११३॥

से णूर्ण भंते । मण्णामीति ओहारिणी भासा, एवं भासापदं भाणियव्वं ॥११३॥ बीए सप छट्टो उद्देशो समस्तो ॥

कतिविहा ण भंते । देवा प० ?, गोयमा । चउव्यिहा देवा प०, तंजहा-भव-णवइवाणमंतरजोतिसवेमाणिया । किंह ण भंते । भवणवासीण देवाण ठाणा प० ?, गोयमा । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जहा ठाणपदे देवाण वत्तव्वया सा भाणि-यव्या, नवरं भवणा प०, उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, एवं सव्यं भाणियव्वं जाव सिद्धगंडिया समत्ता-कप्पाण पइट्ठागं बाहुङ्खतमेव संठाणं । जीवाभिगमे जाव वेमाणियउद्देसो भाणियव्वो सव्वो ॥ ११४ ॥ बीए सए ससमो उद्देसो ॥

कहि णं भंते! वमरस्य असुरिंदस्य असुरकुमाररको सभा सहम्मा प० १, गोयमा! जंतुहीवे दीवे मंदरस्य पव्वयस्य दाहिणेणं तिरियमसंखेळे दीवसमुद्दं वीईवइत्ता अरुणवरस्य दीवस्य बाहिरिष्टाओ वेइयंताओ अरुणोदयं समुद्दं बायालीसं जोयणसहस्साइं ओगाहिता एत्य णं चमरस्य असुरिंदस्य असुरकुमाररणो तिगिच्छियकुछे नामं उप्पायपव्वए पण्णते, सत्तरसएकवीसे जोयणसए उद्वं उत्तरेणं चत्तारि तीसे जोयणसए कोसं च उक्वेहेणं गोयूभरस्य आवासपव्ययस्य पमाणेणं णेयव्वं नवरं उवरिष्ठं पमाणं मज्झे भाणियव्वं [ मूळे दसवावीसं जोयणसए विक्लंभेणं मज्झे चत्तारि वजवीसे जोयणसदे विक्लंभेणं उवर्ति सत्ततेबीसे जोयणसते विक्लंभेणं मृळे तिण्णि जोयणसहस्साई दोण्णि य बत्तीसृत्तरे जोयणसते किंचिविसेस्णे परिक्लेवेणं मज्झे एगं जोयणसहस्साई दोण्णि य इगयाळे जोयणसते किंचिविसेस्णे परिक्लेवेणं सज्झे एगं जोयणसहस्साई दोण्णि य इगयाळे जोयणसते किंचिविसेस्णे परिक्लेवेणं स्वारं दोण्णि य बात्ताहरूसाई दोण्णि य इग्याळे जोयणसते किंचिविसेस्णे परिक्लेवेणं स्वारं दोण्णि य बात्ताहरूसाई दोण्णि य इग्याळे जोयणसते किंचिविसेस्णे परिक्लेवेणं स्वारं दोण्णि य बात्ताहरूसाई दोण्णि य इग्याळे जोयणसते किंचिविसेस्णे परिक्लेवेणं स्वारं परिक्लेवेणं अवर्ति दोण्णि स्वारं स्वारं स्वारं स्वरं संक्लिके उपित्र जोयणसते किंचिविसेसाहिए परिक्लेवेणं विद्यालेके विद्यालेके स्वरं स्वरं संक्लिके स्वारं स्वरं स्वरं संक्लिके स्वरं स्वरं संक्लिके स्वरं संक्लिके विद्यालेके स्वरं संक्लिके संक्लिके संक्लिके स्वरं संक्लिके संक्लिके स्वरं संक्लिके स्वरं संक्लिके संक्लिके स्वरं संक्लिके संक्लिके संक्लिके संक्लिके संक्लिके स्वरं संक्लिके संक

विसाखे मज्हे वरबहरविसाहिए महामुदंदसंठाणसंख्य सम्बर्गणामए अच्छे जाव पिक्ने, से ण एगाए परमवरवेहबाए एगेण क्णसंडेण व सब्बओ समंता संपरि-क्खिते, परामवरवेदयाए क्यसंहरस य क्षणओ, तस्स णं तिनिच्छिक्हस्स उप्पाय-पच्ययस्य उप्पि बहसमरमणिजे अमिभागे पण्णते, बण्णभो, तस्य र्ण बहसमरमणि-जस्त भूमिभागस्स बहुमज्यवेसमागे एत्य ण महं एगे पासायविंदसए पन्ते, अहा-इजाइं जोयणस्याइं उच्चे उच्चतेणं पणवीसं जोयणस्याइं विक्खंभेणं, पासायवण्णक्षे उल्लोयभूमिवनओं अद्ग जोयणाई मणिपेद्धिया चमरस्स सीहासणं सपरिवारं भाषि-यव्यं, तस्स णं तिगिच्छिक्डस्स दाहिणेणं छक्कोडिसए पणपणं च कोडीओ पणतीसं च सयसहस्साइं पण्णासं च सहस्साइं अरुणोदे समुद्दे तिरियं वीड्वइत्ता अहे रयण-प्पभाए पढ़वीए चतालीसं जोयणसहस्साइं ओगाहिला एत्य णं चमरस्स अस्टिंदस्स अमुरकुमाररण्यो नगरचंचा नामं रायहाणी प० एगं जोयणसयसहस्सं आयाम-विक्संभेणं जंबुदीवप्पमाणं, पागारो दिवहं जोयणसयं उहं उच्होणं मृहे पनासं जोय-णाइं विश्वसंभेणं उबरिं अद्धतेरसजीयणा कविसीसगा अद्धजीयणआयामं कोसं विक्खंभेणं देस्णं अद्भजोयणं उन् उन्नतेणं एगमेगाए बाह्यए पंच २ दारसया अनु-इजाई जोयगसयाई २५० उद्ग उचतेणं १२५ अर्द विक्संमेणं उवत्येयकेणं सोल-सजीयगसहस्ताइं आयामविक्खंभेणं पन्नासं जीयणसहस्ताइं पंच य सनाणउयजीय-णसए कि विविधेसूणे परिकलेवेणं सम्बच्धमुणं वेमाणियप्पमाणस्य अदं नेबर्वः सभा तहम्मा, तओ उबवायसभा हरओ अभिसेय अर्लकारी बहा विजयस्स अभिसेयविभसणा य ववसाओ । चमरपरिवार इद्वतं ॥ ११५ ॥ बीयस्वप अहमो उद्देसओ समसी॥

किमिरं भंते ! समयखेतिति प्रवृष्टिति ?, गोयमा ! अष्टुाइजा दीवा दो य समुद्दा एस णं एवइए समयखेतिति प्रवृष्टित, तत्य णं अयं अंबुद्दिवे २ सम्बदीवसमुद्दाणं सम्बद्धितिर एवं जीवाभिगमवत्तव्यया ( जोइसविद्दृणं ) नेयव्या जाव अर्थिभतरं पुक्सरदं जोइसविदृणं (इमा गाहा) ॥ १९६ ॥ वितीयस्स नवमो उद्देशो ॥

कति णं मंते ! अत्थिकाया प० ?, गोयमा ! पंच अत्थिकाया प०, तंजहा-धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पोगगलत्थिकाए ॥ धम्मान्थिकाए णं भंते ! कतिवसे कतिगंधे कतिरसे कतिकासे ?, गोयमा ! अवण्णे अगंधे अरसे अफासे असवी अजीवे सासए अवद्विए लोगद्दवे, से समासओ पंचविद्वे पक्ते, तंजहा-द्व्यओ सेत्रओ कालओ भावओ पुणओ, द्व्यओ पं धम्मत्थिकाए एगे दव्ये, खेत्रओ वं लोगप्माणमेते, कालओ न कमावि न जासि न कमाह

नित्य जाव निश्वे, भावओ अवण्णे अगंधे अरसे अफासे, गुणओ गमणगुणे । अहम्मत्थिकाएवि एवं चेव. नवरं गुणओ ठाणगुणे, आगासन्धिकाएवि एवं चेव. मवरं खेत्रओ णं आगासत्यिकाए लोयालोयप्पमाणमेले अणंते चेव जाव गुणओ अवगाहणागुणे । जीवस्थिकाए णं भंते । कतिवने कतिगंधे कतिरसे कडफासे ?. गोयमा ! अवण्णे जाव अहवी जीवे सासए अवट्रिए लोगदन्वे, से समासओ पंच-बिहे पण्णते, तंजहा-दन्वओ जाव गुणओ, दन्वओ णं जीवत्यिकाए अणंताई जीव-द्वाइं, खेत्रओ लोगप्पमाणमेत्रे कालओ न कयाउ न आसि जाव निचे, भावओ पुण अवण्णे अगंधे अरसे अफासे. गुणओ उबओगगुणै । पोरगलियकाए णं भंते ! कतिवण्णे कतिगंधे ० रसे ० फासे १. गोयमा ! पंचवण्णे पंचरसे दगंधे अद्भक्तासे ह्यी अजीवे सासए अवदिए लोगदन्वे. से समासओ पंचावेहे पण्णते, तंजहा-दन्वओ लेत्तओ कालओ भावओ गुणओ, दब्बओ णं पोगगलियकाए अर्णताइं दव्वाई, बेनओं लोयपमाणमेत्रे, कालओं न क्याइ न आसि जाव निचे, भावओं बण्णमंते गंघ० रस० फासमंते. गुणओ गहणगुणे ॥ १९७ ॥ एगे भंते ! धम्मत्यिकायपटेसे धम्मत्यकाएति वत्तव्वं सिया ?, गोयमा ! णो इणटे समदे, एवं दोन्निव तिनिवि चतारि पंच छ सत्त अड नव दस संखेजा, असंखेजा भंते ! धम्मत्यिकायपप्रमा धम्मन्यिकाएनि वत्तव्वं सिद्या ? गोयमा ' णो इणद्रे समद्रे, एगप्टेमणेवि य णं भंते ! धम्मत्यिकाए २ ति वनव्वं सिया १ णो निणद्रे समद्रे, से केणद्रेणं भंते ! एवं वर्जंड ? एगे धम्मन्यिकायपटेसे नो धम्मन्यिकाएति बत्तव्वं सिया जाव एग-पदेसणीव य णं धम्मत्यकाए नो धम्मत्यिकाएनि वत्तव्वं सिया ?. से नणं गोयम ! लंडे चक्के सगळे चक्के ! अगवं! नो खंडे चक्के सकळे चक्के. एवं छत्ते चम्में टंडे दसे आउ पहे मोयए, से तेणडेणं गोयमा ! एवं वृच्ड-एगे धम्मत्यिकायपदेसे तो धम्मत्यिकाएति वत्तव्यं सिया जाव एगपदेसुणेवि य णं धम्मत्यिकाए नो धर्मात्य-काएति वत्तव्वं सिया ॥ से किंखातिए णं भंते ! धम्मत्यिकाए ति वत्तव्यं सिया ? गोयमा ! असंखेजा धम्मन्यिकायपुग्सा ते सब्वे कसिणा पहिपुण्णा निरवसेसा एगगहणगहिया एस णं गोयमा ! धम्मन्यिकाएति वत्तव्वं सिया, एवं अहम्मत्यिकाएवि, आगासत्यिकाएवि, जीवत्यिकायपोग्गलत्थिकायावि एवं चेव, नवरं तिष्टंपि पटेसा अणेता भाणियव्या, सेसं नं खेव ॥ १९८ ॥ जीवं णं भंते ! सउद्राणे सकस्ये सबके सवीरिए सपुरिसकारपरक्रमे आसभावेणं जीव-भावं उवदंसतीति वत्तव्यं सिया ?. हैता गोयमा । जीवे ण सउद्वाणे जाव उव-दंसेतीति वत्तव्यं सिया । से केणडेर्ण जाव बत्तव्यं सिया रे. गोसमा ! जीवे णं अर्ण-

ताणं आमिणिबोहियनाणपज्जवाणं एवं सुयनाणपज्जवाणं ओहिनाणपज्जवाणं मणपज्जन बनाणपः केवलनाणपः मङ्ख्याणपः स्यअसामपः विसंगणाणपञ्जवाणं नक्खः दंसणपः अचक्खुदंसणपः ओहिदंसणपः केवलदंसणपः उबओगं गच्छइ, उवओ-गलक्खणे णं जीवे. से तेणदेणं एवं वश्वड-गोयमा ! जीवे णं सउद्वाणे जाव बत्तव्वं सिया ॥ १९९ ॥ कतिविहे ण भेते ! आगासे पण्णते ?, गोयमा ! द्विहे आगासे प॰, तंजदा-लोयागासे य अलोयागासे य ॥ लोयागासे णं भंते ! किं जीवा जीव-देसा जीवपदेसा अजीवा अजीवदेसा अजीवपएमा ?. गोयमा ! जीवादि जीवदे-मावि जीवपदेसावि अजीवावि अजीवदेसावि अजीवपदेसावि जे जीवा ते नियमा एगिदिया वेंदिया तेईदिया चउरिंदिया पंचेंदिया अणिदिया, जे जीवदेसा वे नियमा एगिटियदेसा जाब अणिदियदेसा, जे जीवपटेसा ने नियमा एगिदियपदेसा जाब अणिदियपदेसा, जे अजीवा ने इविहा पनता, तंजहा-हवी य अहवी य, जे हवी ते चउब्बिहा पण्णा, नंजहा-संधा नंधदेमा संधपदेसा परमाणपोग्गला, जे अरूवी ते पंचविद्वा पण्णता, तंजहा-धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकायस्य देसे धम्म-श्विकायस्य पदेसा अधम्मन्यिकाए नो अधम्मन्यिकायस्य देसे अधम्मन्यिकायस्य पदेसा अद्धासमए ॥ १२० ॥ अलोगागासे णं भंते ! कि जीवा ? पुच्छा तह चेव. गोयमा ! नो जीवा जाव नो अजीवप्पएसा एगे अजीवद्य्वदेसे अगुरुयलहए अणं-तेहिं अगुरुयलहयगुणेहिं संजत्ते सम्बागासे अणंतभागुणे ॥ १२१ ॥ धम्मन्यिकाए णं भंते ' कि (के) महालए पण्णते !, गोयमा ' लोए लोयमेत्रे लोयप्यमाणे लोयफुडे लोयं चंव फुसित्ता णं चिट्टड, एवं अहम्मत्यिकाए लोयागासे जीवत्थिकाए पोग्गल-न्यिकाए पचिव एकाभिलावा ॥ १२२ ॥ अहेलोए णं भंते ! धम्मत्यिकायस्स केवइयं फुसति ?, गोयमा ! सातिरेगं अदं फुसति । तिरियलोए णं भंते । पुच्छा, गोयमा ! असंखेळाडुभागं फुसड । उड्डलोए णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! देसूणं जदं फुसइ ॥ १२३ ॥ इमा णं भंते ! रयणप्यभाषुढ्वी धम्मत्यिकायस्स किं संखेज्यः-भागं फुसति ? असंखेजहभागं फुसइ ! संविज भागे फुसति ? असंखेज भागे फुसति ? सन्यं फुसिन !. गोयमा ! णो संखेज्जइभागं फुसित असंखेज्जइभागं फुसइ णो संखेजे जो असंखेजे नो सब्बं प्रसत्ति । इमीसे वं भंते । रवजप्पभाए पुढवीए उवासंतरे घणोदही धम्मत्थिकायस्स पुच्छा, कि संखेळाइभागं फुसति ! जहा रयणप्पभा तहा घणीदहिषणवायतण्याया । इमीसे णं भेते ! रयणप्पभाए पुडवीए उवासंतरे धम्मस्थिकायस्य कि संखेळतिमागं पुसति असंखेळाइभागं पुसद जाव सञ्बं पुत्तह है. गोयमा । संबोजहमार्ग फलड गो असंबोजहमार्ग फुलड नो संबोजे०

नो असंखेजे॰ नो सब्बं फुसइ, उवासंतराई सब्बाई जहा रयणप्यभाए पुढवीए वत्तव्यया भणिया, एवं जाव अहेसतामाए, जंबुई बाइया चीवा लक्णसमुद्दाइया समुद्दा, एवं सोहम्मे कप्पे जाब ईसिपन्भारापुढवीए, एते सन्वेऽवि असंखेज्जतिभायं फुर्सात, सेसा पडिसेहेयव्या । एवं अधम्मन्थिकाए, एवं लोयागासेनि, गादा— पुढवोदहीघणतणुकप्पा गेवेज्जणुत्तरा सिद्धी । संखेज्जतिभागं अंतरेस सेसा असंखेजा ॥ १॥ १२४॥ दसमो उद्देसो, वितियं सर्यं समनं॥

गाहा-केरिसविउञ्बणा चमर किरिय जाणित्य नगर पाला य । अहिवह इंदियपरिसा ततियम्मि सए द्युरेसा ॥ १ ॥ तेणं काछेगं तेणं समएणं मोया नामं नगरी होत्या, बण्यओ, तीसे णं मोयाए नगरीए बहिया उत्तरपरस्छिमे दिसीभागे णं नंदणे नामं उजाणे होत्या, बणाओ, तेगं काटेणं र सामी समोसहे, परिसा निस्क-च्छड पढिगया परिसा, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्म भगवओ महाबीरस्स दोचे अंतवासी अभिगभती नामं अणगारे गोयमगोत्तेणं सन्तरमेहे जाव पर्वाबासमाणे एव बदासी-चमरे णं भंते ! असुरिदे असुरराया केमहिल्लिए ? केमहाबईए ! केम-हाबचे १ केमहायसे १ केमहासोक्खे १ केमहाणुभागे १ केबड्यं च ण प्भ विजिब्बन्तए १. गोयमा ! चमरे णं असरिंदे असरराया महिश्विए जाव महाणुभागे से णं तत्य चोत्ती-साए भवणावाससयसहस्याणं च उसद्रीए सामाणियसाहस्तीणं तायत्तीसाए तायत्ती-सगाणं जाव विहरइ, एवंमहिन्निए जाव महाणुभागे, एवतियं च णं पभू विजान्यत्त-ए से जहानामए-जबई जुबाणे हत्येणं हत्ये गेण्हेजा चक्कस्स वा नामी अरगाउत्ता सिया. एवामेव गोयमा ! चमरे अमुरिंदे अमुरराया वेडव्वियसमञ्चाएणं समोहण्ड २ संखेजाई जोयणाई उन्ने दंडे निसिरइ, तंजहा-रयणाणं जाव रिद्वाणं अहाबाखरे पोवगर्छ परिसाडेड २ अहासहमे पोग्गडे परियाएति २ दोषंपि बेटव्वियसमञ्चाएणं समोहणति २. पभ णं गोयमा ! चमरे असरिंड असरराया केवलकप्पं जंबहीवं २ बहाहिं असर-कुमारे हैं देवेहिं देवीहि य आइण्णं नितिकिण्णं उनत्यहं संबहं फुहं अनुगाढाऽनगाढं करेताए। अदुत्तरं च र्ण गोयमा ! पभू चमरे असुरिदे असुरराया तिरियमसंखेजे बीव-समुद्द बहुर्रि अमुरकुमारेहिं देवेहिं देविहि य आइण्णे वितिकिण्ये उपस्पढे संघडे फडे अवगाढावगाढे करेलए, एस ण गोबसा ! चमरस्स अग्ररिदस्स अग्रररण्यो अय-मेयारूवे विसए विसयमेते बुइए को चैव में संपत्तीए विक्रवितस वा विक्रव्यति वा विक्रान्त्रस्सति वा ॥ १२५ ॥ बति णे भेरो । बमरे असरिवे असरराया एमहिक्रिए जाब एवइयं च णं पम् विक्रम्बिताए, नमरस्स णं संते ! असरिंदस्स असररको सामाणिया देवा केमहिबिया जाव केवतियं च ण पभ विकृष्टिकत्तए 2, गोयमा ! चमरस्स अमुरिंदस्स अमुरान्नो सामाणिया देवा महिन्द्रिया जाव महाणुभागा. ते र्ण तत्थ सार्ण २ भवणार्ण सार्ण २ सामाणियार्ण सार्ण २ अध्यमहिसीणं जाव दिव्याइं भोगभोगाइं भुजमाणा विवृरंति, एवंसिटिश्वया जाव एवइयं च ण पभु विकृष्टिक्तए, से जहानामए-जुवार्ते जुवाणे हत्येणं हत्ये गेण्हेजा चक्रस्य वा नामी अरयाउता तिया एवामेव गोयमा ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररको एगमेगे सामा-णिए देवे वेडिव्यिससुरघाएणं समोहणा २ जाव दोशीप वेडिव्यिससुरघाएणं समोहणति २ पम णं गोयमा ! चमरस्य अपुरिदस्य अपुरस्को एगमेगे सामाणिए देवे केवलकर्प जंबुहीवं २ बहाहें असरकमारेहिं देवेहिं देवीहि व आइकं वितिकिकं उबत्यर्ड मंथ्र्ट फूर्ड अवगाडाबगार्ड करेताए. अदत्तरं च णं गोयमा ! पभ चमरस्स अमुरिंदस्य असुरात्रो एगमेगे सामाणियदेवे निरियमसंखेळे दीवसमंह बहाई असूर-कुमारेहि देवेहि देवीहि य आइण्णे वितिकिण्णे उबत्यहे संयहे फुढे अवगादावगाहे करेत्राए, एस ण गोयमा ! वमरस्य अमुरिदस्य अमुररको एगमेगस्य सामाणिय-देवस्म अयमेयाहते विसए विसयमेत्रे बुइए जो चेव णं संपनीए विकृत्वित वा विकृष्यति वा विकृष्यिस्पति वा । जिंत पं भंते ! चमरस्य अपूर्विदस्य अपूरको मामाणिया देवा एवंमहिश्विया जाव एवतियं च णं पश् विकृष्टिक्ताए चमरस्स णं भंते ! अपुरिंदस्य अद्भारमो तायतीसिया देवा केमहिन्निया ?, तायतीसिया देवा जहां मामाणिया तहा नेयम्बा, लोयपाला तहेब, नदर्र संखेजा दीवममुहा भाणि-यव्वा, बहाई अहुरकुमारेहिं २ आइके जाव विउव्विस्टंति वा । जित णं भंते ! चमरस्य अमरिंदस्स असररको लोगपाला देवा एवंमहिक्या जाव एवतियं च णं पभ विज्ञानियत्तम् चमरस्य णं भेते ! असुरिंदस्य असुररक्षो अग्गमहिसीओ देवीओ केमाई ब्रियाओं जाब फेबतियं च जै पभ विकृष्टिकत्तए ?, गोयमा ' चमरस्य जं असरिदस्य असररको अग्ममहिसीओ महित्रियाओ जाव महाणुभागाओ, ताओ णं तत्य माणं २ भवणाणं साणं २ सामाणियसाहस्सीणं साणं २ महत्तियाणं माणं २ परिसाणं जाव एमहिश्वियाओ अर्थ जहा लोगपालाणं अपरिसेसं । सेवं भंते ! २ ति ॥ १२६ ॥ भगवं होचे गोयमे समर्ण भगवं महावीर वंदड नमंसड १ जेणेव तचे गोयमे वायुम्तिअणगारै तेजेब उदागच्छति २ तचं गोयमं वायुम्ति अणगारै एवं बदासी-एवं सक् गोबमा! बमरे अधुरिंदे अधुरराया एवंमहिश्विए ते चेव एवं सब्बं अपूद्रबागरणं नेयब्बं अपरिक्षेतियं जाद अवगमहिसीणं वत्तव्यवा समसा । तए में से तबे गोवने बावभूती अनगारे वोकस्स गोयमस्य अध्यिभृहस्स अनगा-

रस्स एवमाइक्खमाणस्य भा० प० पह० एयमहं नो सङ्हङ नो पत्तियङ् नो रोयङ् एयमहं असहहमाणे अपनियमाणे अरोएमाणे उद्घाए उद्घेड २ जेणेव समणे भगवं महाबीरे तेणेव उवागच्छइ जाव पज्जवासमाणे एवं बयासी-एवं खळ भंते ! दोशे गोयमे आगिमातिअणगारे मम एवमातिकखड भासइ पन्नवेइ परुवेड-एवं खलु गोयमा ! चमरे अमुरिंद अमुरराया महिश्विए जाव महाणुभावे से ण तत्य चोत्ती-साए अवणावायसयसहस्याणं एवं तं चव सन्त्रं अपरिसेस् भाणियन्वं जाव अग्ग-महिसीणं बनव्दया समत्ता. से कहमेयं भंते !. एवं ? गोयमादि समणे भगवं महा-वीरे तक गोयसं वाउभिंत अणगारं एवं बदासी-जण्णं गोयसा ! दोके गो० अस्मि-भड़अणगारे तब एवमातिक्खड़ ४-एवं खलु गोथमा! चमरे ३ महिन्द्रिए एवं तै चेव सन्वं जाव अरगमहिसीणं वनन्वया समत्ता, सन्ने णं एसमद्रे, अहंपि णं गोयमा ! एवमातिक्सामि भाव पव पह्नव, एवं खुलु गोयमा !- चमरे ३ जाव महिद्विए सो चेव बितिओ गमो भाषियक्वो जाव अग्गमहिसीओ, सबे णं एसमहे. सेवं अंते २. तने गोयमे ! वायभूनी अणगारे समगं भगवं महावीरं वंदह नसंसह २ जेणेव दोचे गोयमे अगिगभती अणगारे तेणेव उवागच्छा २ दांच गो० अग्नि-भति अणगार बंदइ नमसनि २ एयम् इं सम्मं विषएणं भूजो २ खामेनि ॥ १२०॥ तत मं से तब गोयमे वाउमती अणगारे दोचेणं गोयमेणं आंगमतीमामेणं अण-गारेणं सर्दि जेणेव समणे भगवं महावीरे जाव पज्जवासमाणे एवं वयासी-जित मं अंते ! चमरे अद्वरिट अनुरराया एवंमहिष्किए जान एवतियं च मं प्रभ विकृष्टि-क्का बली मं मंते ! वहरोयभिंदे वहरोयणराया केमहिक्किए जाव केवहर्य च मं प्रभ विकल्विताए !, गोयमा ! बली णं वहरीयणिदे वहरीयणश्या महिन्तिए जाव महाण-भागे, से णं तत्य तीसाए भवणावाससयसहस्ताणं सद्रीए सामाणियसाहस्सीणं संस जहा चमरस्य तहा बलियस्सवि णेयव्वे. णवरं सातिरेगं केवलकप्पं संबद्धीवंति भाषियव्वं, सेसं तं चेव जिरवसेसं जैयव्वं, जवरं जाजनं जाजियव्वं भवजेहिं सामा-जिएहिं, सेवं भंते २ ति तमें गोयमे वायुभूती जान विस्तृति । भंते ति भगवं दोने गोयमे अभिगमती अणगारे समर्थ भगवं महाबीर बंदह २ एवं बदासी-अह र्थ भंते ! बली वहरीयणिये वहरीयणराया एमहिचिए जाव एकइयं च र्ण पश् विकृ ब्बिताए धरणे णं भंते ! नागकुमारिवे नागकुमारराया केमहिश्विए जाब केवतियं च णं पम् विकृत्विताए ?, गोयमा । धरणे णं नागकुमारिंदं नायकुमारराजा एमहिन्निए जाब से णं तत्व चोयालीसाए अवगावाससम्बद्धस्ताचं छन्दं सामाविवसाहस्तीणं ताबचीसाए तायतीसनार्थ चउषां कोगपाकाणं क्रमां अभ्यसहितीणं सप्रतिवाराणं

तिण्हं परिसाणं सत्ताष्टं अणियाणं सत्ताष्टं अणियाहिष्टंगं चटवीसाए आयरक्खदे-बसाहस्सीणं अन्नेसि च जाव विहरइ, एवतियं च णं प्रभू विउध्वित्तए से जहाना-मए-जुवति जुवाण जाव पभ कंबलकृष्यं जंबहीवं २ जाव तिरियं संखेजे दीवसमुह बहाहें नागञ्जमारेहिं २ जाव विजन्निस्संति वा. सामाणिया तायत्तीसलोगपालमा महि-सीओ य तहेन, जहा जमरस्स एवं धरणे णं नागकुमारराया महिष्किए जान एवतियं जहा चमरे तहा धरणेणांव, नवरं संखंजे दीवसमुद्दे भाषिय्यवं, एवं जाव धाषिय-क्रमारा वाणमंतरा जोइसियावि. नवरं दाहिणिहे सब्बे अम्पिभृती पुच्छति, उत्तरिहे यन्वे बाउमती पुच्छह, भंतीन भगवं दोने गोयमे अग्गिमती अणगारे समर्प भगवं म० वंदति नमंसति २ एवं वयासी-जात णं भंते ! जोइसिंदे जोतिसराया एवंमहिन्निए जान एवतिय च ण पम् निक्रिन्निए सके ण भेते ! देविंदे देवराया केमोहिष्णि जाव केवतियं च णं पभु विउच्चित्तए !, गोयमा ' सक्षे णं देविदे देव-राया महिद्दि जाव महाणुभागे, से णं तत्य बत्तीयाए विमाणावाससयसहस्याण चउरासीए सामाणियसाहस्सीणं जाव चउण्हं चउरासीणं आयरक्ख (देव) साह-स्सीणं अंश्रेमि च जान निहरइ, एवंमहिष्टिए जान एवतियं च ण पभू निक्कन्तित्तए. एवं जहेंब चमरस्य तहेब भाषियव्यं, नवरं दो केवलकरूपे जंबुहाँद २ अवसेसं तं चेव. एम णं गोयमा ' मकस्स देविंदम्म देवरण्णो इमेयास्त्रे विसए विसयमेने णं वुइए नो चेब णं संपत्तीए विज्ञान्वमु बा विज्ञन्वांत वा विज्ञन्निस्मति वा ॥ ५२८॥ जड में भेते ! संक्षे देविदे देवराया एमहिक्किए जाव एवतिये च ण प्रभ विक्रिक गए ॥ एवं खळु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी तासए णामं अणवारे पर्गातभइए जाव विणीए छर्डछंडुणं अणिक्सिक्तेणं तवंकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे बहपि पुण्णाइ अद मवच्छराई सामण्णपरियागं पात्रणिता मासियाए संखेहणाए अत्ताणं झुसेता सिंद्र भनाई अणसणाए छेदेशा आलोइयपिडकंते समाहिएते कालमासे कालं किया सोहम्मे कृप्ये सर्वास विमाणीस जववायसभाए देवसर्याणजीस देवदसंतरिए अंगु-लस्त असंखेखद्वनागमेलाए औगाइणाए सक्सरा देविदस्त देवरण्यो सामाणियदेव-नाए उदबच्ये, तए ये तीसए देवे अहणोवक्समेले समाणे पंचविद्वाए पजन्तीए पजित्तभावं गच्छद, तंत्रहा-आहारपञ्चतीए सरीर व हेदिय आणुपाणुपञ्चतीए आसामणपजाशीए, तए कं तं तीसमं देवं पंचविद्वाए पजाशीए पजाशिभावं समं समाणं सामाणियपरिसोवकथया देवा कर बरूपरिग्रहियं इसन्हें सिरसावशं मत्यप अजार्ज कहु जएमं विजएनं बढार्विति २ एवं बदासी-भट्टो मं देवासूचिए ! दिक्या टिनिश्ची दिन्ता देवलई दिन्ते देवाणुगावे करें पत्ते विशयसमागते, आरिसिया व ž ~

देवाणुष्पिएहिं दिव्या देविच्छी दिव्या देवजुई दिव्ये देवाणुभावे रुद्धे परे अभि-समजागते तारिसिया णं सक्केणं देविंदेणं देवरका दिव्या देवित्री जाव अभिसमजा-गया, जारिसिया ण (सक्केण देविदेण देवरण्णा दिव्या देविद्यी जाव अभिसमण्णा-गया तारिसिया णं ) देवाणुप्पिएहिं दिव्वा देविश्वी जाव अभिसमजागया । से णं मंते ! तीसए देवे केमहिन्दिए जाव केवतियं च ण पभ विजिन्तिए?, गोयमा ! महिबिए जाव महाणुभागे, से णं तत्व सयस्स विमाणस्स चउण्हं सामाणियसाह-स्सीणं चडण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाहिवर्रेणं सोलसण्हं आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसि च बहणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य जाव विहरति, एवंमहिश्रिए जाव एवड्यं च ण प्रभ विज्ञव्यिक्तए. से जहाणामए जुवित जुवाणे इत्येणं हत्ये गेण्डेजा जहेव सकस्स तहेव जाव एस गं गोयमा ! तीसयस्य देवस्य अयमेयान्वे विसए विसयमेते बुद्धए नो चेव ण संपत्तील विज्ञिल्ल वर् १ । जित में भेते ितीमए देवे महिष्किए जाव एवड्ये च में प्रभू विज-व्यक्तिए सकस्स णं भंते ! देविंदस्य देवरको अवसेता सामाणिया देवा केमहिन्द्रिया तहेब सन्बं जाब एम णं गोयमा ! सकस्म टेविंदस्स देवरहो एगमेगस्स मामाणियस्य देवस्स इमेयाहवे विसए विसयमेने बुइए नो चेव णं संपत्तीए विउन्विन वा विउन्विति वा विजिन्सित वा तायतीमा य लोगपालअगगमहिसीणं जहेब चमरस्य नवरं हो केवलकरपे जंबहीदे २ अण्णं तं चेव, सेवं भंते २ नि होचे गोयमे जाव बिहरति ॥ १२९ ॥ भंतेति भगवं तके गोयमे बाउभूनी अणगारे समणं भगवं जाव एवं वदासी-जिंत में भंते ! सक्के देविंटे देवराया एसहिश्विए जाब एक्ड्रयं च मं प्रभ विजिन्तिए ईसाणे णं अंते ! देविंदे देवराया केमहिद्विए ! एवं तहेब, नवरं साहिए दो केवलकप्पे जंब्दीवे २ अवसेसं तहेच ॥१३०॥ जान णं भने ' ईसाणे हिर्विदे हेव-राया एमहिष्किए जाव एवतियं च णं पभ निस्तिवत्तए ॥ एवं खद्ध देवाणीययाणं अंते-वासी कुरुदत्तपुत्ते नामं पगतिभद्दए जाव विणीए अद्भूमेअद्भूमेणे अणिक्खित्तेणे पारणए आयंबिलपरिगाहिएणं तवोकम्भेणं उन् बाहाओ पणिज्याय २ स्राभिमहे आया-बणभूमीए आयावेमाणे बहुपिडपुक्ते छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणिता अद्भासि-याए संबेहणाए अत्तार्ग होसिता तीसं भत्ताई अणसणाए छेदिता आलोडयपिकांते समाहिएते कालमासे कार्ल किया इंसाणे कप्पे सर्वसि विमाणंसि वा सेव तीसए वनव्यया ता सब्वेव अपरिसेसा कुरुदत्तपुत्तीन, नवरं सातिरेगे दो नेवलकप्पे जंबुद्दीवे २, अवसेसं तं चेव, एवं सामानियतायतीसकोगपालककामहिसीणं जाव एत णं गोयमा ! ईसाणस्स देविंदस्स देवरको एवं एगमेगाए अम्बामहिसीए देवीए

अयमेबाहरे विसए विसयमेरे बुइए नो चेव ण संपत्तीए विजर्वियु वा र ॥१३१॥ एवं सर्णकुमारेवि, नवरं चलारि केवलकृष्पे जंबुहीये बीवे अदुलरं च र्ण तिरियम-संखेजे. एवं सामाणियतायत्तीसलोगपालअगगमहिसीणं असंखेजे दीवसमेह सब्वे विजय्वंति, मणंकुमाराओ आरदा उवरिष्ठा लोगपाला सय्वेवि असंखेजे धैवसमुद्दे विडिब्दिति, एवं माहिदेवि, नवरं सातिरेगे चत्तारि केवलकप्पे जंबहीवे २, एवं बंभ-लोएवि, नवरं अद्र केवलकपे, एवं लंतएवि, नवरं सातिरेगे अद्र केवलकपे, महा-तके सोलस केवसकप्पे, महस्सारे सातिरेगे मोलस, एवं पाणएवि, नवरं बर्तीसं कंबल , एवं अञ्चएवि नवरं सातिरेंगे बनीसं केवलकप्पे जंबद्दीवे २ असं तं चेव: मेर्न भंते ? ति तने गोयमे नायभती अणगारे समणे भगवं महावीरं बंदह नमंसति जाव विहरति । तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कयात्र मोयाओ नगरीओ नंदणाओं उज्जाणाओं पिंडिनिक्स्बमंद २ बहिया जणवयविहारं विहरह ॥ १३२ ॥ तेणं कालेण तेणं । रायगिहे नामं नगरे होत्या, वन्नओ, जाद परिसा पज्जवा-मद्द । तेणं कालेण २ ईमाणे देविदे देवराया स्लपाणी वसभवाहणे उत्तरक्लोगा-हिवर्ड अद्वावीसविमाणावाममयसहस्माहिवर्ड अयरंबरवरयधरे आलड्यमालमुख <sup>1</sup> नवहेमचारुचित्तचंचलकंडलविलिहि जमाणगंडे जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणे प्रभा-मेमाणे ईमाणे कप्पे ईसाणचर्डिमए विमाणे जहेव रायप्पमेणद्वे जाव दिव्वं देविचि जाव जामेब दिसिं पाउच्यए नामेब दिसि पडिगए । भेनेचि भगवं गोयसे समर्ग मगर्व महावीर बंदति णर्ममति २ एवं बदासी-अही एां भेते ! ईसाणे डेविंडे देव-गया महिश्विए ईसाणस्स में भेते ! सा दिव्या देविश्वी कहिँ गता किंह अणुपविद्या ?, गायमा ! सरीरं गता २. से केण्ड्रेगं भेते ! एवं बुबान सरीरं गता ? २. गोयमा ! नं जहानामए-कुडागारसाला सिया बुहुओ लिना गुना गुनदुवारा णिवाया जिवाय-गंभीरा नीसे णं कृहानारै आब कृहागारमालाटिक्रेनो आणियव्यो । इसाणेणं भेते ! देविदेण देवरण्या सा दिव्या बेविद्धी दिव्या देवजुई दिव्ये देवाणुभागे किण्णा लखे किया पत्ते किय्या अभिसम्बागए के वा एस आसि पुरुवभवे किय्यामए वा किंगीते वा करारेसि का गामेंसि का नगरेसि का जाब सेनिवेसेसि वा कि वा सचा कि वा दशा कि वा भोबा कि वा किया कि वा समायरिका करस वा तहाहबस्स समणस्स वा मण्डणस्स वा अंतिष्ठ एगमवि आयरियं चम्मियं लुवयणं सोवा निसम्म [जण्णे] देमाणेणं देविदेणं देवरण्या सा दिण्या देविष्टी जाव अभिसमजागया ?, एवं सह गोयमा ! तेर्ण कासियं २ इहेब जेन्द्रीवे २ आरहे वासे तामलिसी नाम नगरी होत्या, वचओ, तत्व मं तामकिनीए नगरीए तामकी नामं मोरिवपते राज्यामी

होत्या, अहे दिने जाव बहुजणस्स अपरिभूए यावि होत्था, तए णं तस्स मोरिय-पुत्तस्स तामलित्तस्स गहावश्यस्स अण्णया कयाइ पुम्बरत्तावरत्तकालसमयंसि कुर्दु-बजागरियं जागरमाणस्स इमेबारूवे अज्झतिथए जाव समुप्पजित्था-आत्थ ता मे पुरा पोराणाणं सुन्तिनाणं सुपरिक्कंताणं मुभाणं कछाणाणं कडाण कम्माणं कछाणफल-वित्तिविसेसी जेणाहं हिरण्णेण वड्ढामि धुवंबणं वड्ढामि धणेणं वड्ढामि धनेणं वड्ढामि पुत्तिहिं बङ्कामि पसृहिं बङ्कामि विउलधणकणगरयणमणिमोत्तियसखिसलप्पवालरत्तर-यणसंतसारसावएजेगं अनीव २ अभिवड्ढामि, तं किण्णं अहं पुण पोराणाणं सुचि-ज्ञागं जाव कडागं कम्माणं एगेनसोक्खयं उवे**हेमा<sup>चे</sup> विहरामि <sup>4</sup>, तं जा**व ताव अहं हिरणोर्ग बहु।मि जाव अतीव २ अभिवद्गामि जार्व च ण मे मित्तनातिर्गनयगस्त्रवे-धिपरियणो आढाति परियाणाइ सकारेइ सम्माणेड कहाणं मंगलं देवयं चेड्यं विणएणं पज्जवासइ ताब ता में सेयं कई पाउपभायाए स्यणीए जाव जलंते सयमेंब दारू मयं पांडागाहियं करेता विउलं असर्व पाणं खातिमं सानिमं उवक्लडावेता मिनाणा-तिनियगस्यणसंबंधिपरियणं आमेत्सा त मिननाइनियगसंबंधिपरियणं विउत्रेणं अमुणपाणस्वातिममातिमणं बत्थगधमहालकारेण य सङ्कारंना सम्माणेना तस्सेव मिलगाइनियगसबौधपरियणस्य पुरतो जेहुपूर्न कुटुबे ठावेला ते भिलगातिणियग-संबंधिपरियणं जेट्टपुत्तं च आपुाच्छत्ता सयमेव दारमयं पडिग्गहं गहाय मुंडे भविता पाणामाए पञ्चजाए पञ्चइतए, पञ्चइएऽवि य णं समाणे डमं एयासवं आभिग्राहं र्आभगिांग्हस्सामि-कप्पड मे जावजीवाए छट्ठंछट्टेणं अणिक्खित्तणं तवोकम्मेणं उड्ड-बाहाओ पांगज्जिय २ सूर्शाभमुहस्य आयावणभूमीए आयावेमाणस्य विद्वारत्तए, छद्रस्तवि य णं पारणयेसि आयावणगुनातो पश्चोरांभना सयमेव दाहमयं पिंडरगः हयं गहाय तामिलर्ताए नगरीए उचनीयमाज्यामाई कुलाई घरसमुदाणस्य भिक्या-यरियाए अडिका छुद्धोदणं पडिन्गाहेमा तं तिममखुक्तो उदएणं पक्कालेका तओ पच्छा आहार आहारिनएतिकर् एवं सपेहेइ २ कह पाउपभायाए जाब जलंते सयमेव दारमयं पिडरगह्यं करेइ २ विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडानेड २ तओ पच्छा ण्हाए सुद्धप्पावेमाई मंगलाई बत्धाई पदरपरिहिए अप्पमहन्धाभरणा-रुंकियसरीरे भोयणवेलाए भोयणमंडवॅस सुहासणबर्गए तए णं मिलणाइनिययस-यणसंबंधिपरिजणेणं सर्वि तं विउलं असणं पाणं सातिमं साइमं बासावेमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभुंजेमाणे विहरद् । जिसियभुत्तुत्तरागएऽवि य णं समाणे आयंते बोक्को परमसुरुभूए तं नित्तं जाव परिवर्ण विस्तकेषां असमपाण ४-पुरस्वत्यां घमान्नलंबारेण य सक्तरेह २ तहसेच मिलणाइ जाब परिस्मरस प्र<sup>(अ)</sup>

जेहं 9त्तं कुटुबे ठावेइ २ ता तस्सेव तं मित्तनाइणियगसयणसंबंधिपरिजणं जेटवत्तं च आपुच्छइ २ मुंडे भविता पाणामाए पव्यक्षाए पव्यक्षए, पव्यक्ष्य य णं समाणे इमं एयाहवं अभिगाई अभिनिण्हड्-कृप्पह मे जावजीवाए छट्टंछट्टेणं जाव आहारि-त्तपत्तिकह इसं एयारुवं अभिरगहं अभिगिण्हड २ ता जावजीवाए छद्वंछद्वेणं अणि-क्खिलेणं तवोकम्मेणं उद्गं बाहाओ पांगांज्यय २ सूराभिमुद्दे आयावणभूमीए आयावेमाणे विहरह, छट्टस्मावे य णं पारणयंशि आयावणभूमीओ पचीरहड २ सयमेव दारमयं पढिरगहं गहाय तामिलत्तांए नगरीए उचनीयमजिक्समाई कुलाई घरसमुदाणस्य भिक्लायरियाए अन्ड २ अद्वोयणं पिड्डिगाहेड २ तिसम्बन्धी उदर्गं पक्तालेइ, तओ पन्छ। आहारे आहारेड । से केणट्रेगं भंते ! एव बुचई-पाणामा पब्बज्या २ %, गोयमा । पाणामाए णं पब्बज्यार पब्बङ्ग समाणे जं जत्य पासद ईदं वा खंदं वा रुद्दं वा सिवं वा वेसमणं वा अब्जं वा कोर्ट्राकरियं वा रायं वा जाब सत्यवाहं वा कार्ग वा सार्ण वा पाणं वा उच्चं पासड उच्चं पणामं करेड नीयं पासड नीयं पणामं करेड, जं बहा पासनि नस्म नहा पणामं करेड, से नेणद्वेशं गोयमा! एवं वृष्ट---पाणामा जान पव्यज्या ॥ १३३ ॥ तए ण से नामछी मोरियपुरेत ते में ओराडेणं विपृष्ठणं प्रयोत्तणं प्रागहिएणं बालनवीकम्मेणं नुके भुक्खे जाव धर्मणिसंतर जार याबि होत्या, तर् णं तस्स तामलितस्स बालतबस्मिस्स अन्तया क्याइ पुरुवरत्तावरत्तकालसमयीतः अणिबजागरियं जागरमाणस्म इमेयाहवे अज्यान्थिए वितिए जाब समुप्पिक्त्या-एवं खट्ट अहं इमेणं ओराटेणं विप्रकेण जाव उदरोण उदनेणं उत्तरेणं महाशुभागेगं तवीकर्रमेणं सुके भुक्खे जाव धमिन-संतर जाए, तं आरिय जा में उद्वाणि करने बले वीरिए पुरिसकारपरकमें ताब ता में संयं कहे जान जलंते तामिलतीए नगरीए विद्वाभद्दे य पासंहत्ये य प्रव्वसंगतिए य गिहर्स्य य पच्छासंगतिए व परिवायसंगतिए य आपुच्छिता तामिलतीए नगरीए मालामाञ्चेणं निम्याच्छिता पाउम्यं कुंडियमादीयं उवकर्णं दारुमयं च पढिम्याहियं एगंत [ एडेइ ] एडिना नामिल्नीए नगरीए उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए णियन्तिय-मंडलं [आलिहड] आलिहिता संबेहणाम्सणाश्चियस्स भत्तपाणपियाद्दिस्ययस्स पाओदगयस्स कार्ल अणवकंखमाणस्स विद्रित्तप्तिकहु एवं संपेहेह एवं संपेहेता कार जाब अलंते जाब आयुरखंड २ तामकितीए (एर्गत एडेइ) जाब जलंते बाब भगपाणपरिवाहांककर पाओवगमधं निवसं । तेणं कार्केणं २ वित्यंचारायहाणी आणिदा अपुरोतिया बाबि होत्या । तए गं ते बिक्टियंचारायहानियत्यन्वया बहुवे अनुरक्तमारा वेचा व वेबीओ व तामित वाकतवस्ति ओडिया बाहोगंति २ अवसर्व

सहविंति २ एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया! बलिजंचा रायहाणी अणिदा अपरोहिया अम्हे णं देवाणप्पिया ! इंदाहीणा इंदाधिद्रिया इंदाहीणकजा अयं च णं देवाणुप्पिया । तामली बालतवस्सी तामलित्तीए नगरीए बहिया उत्तरपरिच्छिमे दिसीभाए नियत्तणियमंडलं आलिहित्ता संकेहणाझूसणाझुसए भत्तपाणपिडयाइक्खिए पाओवगमणं निवने, तं सेयं खलु देवाणुष्पिया ! अम्हं तामलिं बालतवस्सि बलिचं-चाए रायहाणीए ठितिपकप्पं पकरावेत्तएत्तिकह अन्नमनस्स अतिए एयमद्वं पिड-सुणेति २ बलिचंचाए रायहाणीए मज्झेमज्झेणं निम्मच्छन्ति २ जेणेव स्यगिंदे उप्पायपव्यए तेणेव उवागच्छन्ति २ वेउव्वियसमुग्वाएणं समोहणंति जाव उत्तर-बेउव्बियाई ह्वाई विकुव्वंति, ताए उक्किद्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए जङ्गाए छेयाए सीहाए सिरघाए दिव्वाए उद्धयाए देवगनीए निरियमसक्षेजाणं दीवसमुद्दाणं मर्ज्समज्होणं जेणेव जंबुद्दीवे २ जेणेव भारहे वासे जेणेव तामिलनी ए नगरी ए जिन णेव तामिलत्ती मोरियपुत्ते तेणेव उवागच्छंति २ ता नामिलस्स बालतबस्मिस्स वर्ष्पि मपक्कि सपिदिसिं ठिचा दिव्यं देविष्टिं दिव्यं देवजुई दिव्यं देवाणुभागं दिव्यं बत्तीसविहं नद्दविहिं उवदंसंति २ तामलिं बालतवस्ति निक्खती आयाहिणं पयाहिणं करेंति वंटंति नर्मसंति २ एवं बदासी-एवं खल् देवाण्पिया! अस्हे बल्जिनारायहाणिवस्यञ्चया बहुव अधुरकुमारा देवा य देवीओ य देवाणुप्पिये बंदामी नमंसामी जाव पञ्जवासामी, अम्हाणं देवाणुष्पिया ! बलिचंचा रायहाणी आणिंदा अपुरोहिया अम्हेऽवि य णं देवाणुप्पिया ' इंदाहीणा इंदाहिद्धिया इंदा-हीणकजा तं तृब्भे णं देवाणुप्पिया ' बलिचंचारायहाणि आढाह परियाणह समरह अद्वं बंधह निदानं पकरेह ठितिपकप्पं पकरेह, तते ण तृब्भे कालमासे कालं किया बिल्वंचारायहाणीए उववजिस्सह, तने णं तुब्से अमहं इंदा मविस्सह, तए णं तुब्से अम्हेहिं यदि दिव्वाई भोगभोगाई भुजमाणा विहतिस्सह । तए णं से तामली बालतवस्सी तेहिं बिल्चियारायहाणिवत्यव्वेहिं बहाईं अग्रर-कुमारेहिं देवेहिं देवीहि य एवं बुत्ते समाणे एयमट्टं नो आढाइ नो परियाणेइ दुसिणीए संचिद्रह, तए यं ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्यया बहवे असरक्रमारा देवा य देवीओ य नामिं मोरियपुर्त दोबंपि तचिप तिक्खतो आयाहिणप्यगाहिण करेंति २ जाव अर्म्ह च णं देवाण्यिया । बलिचंचारायहाणी अणिंदा जाब ठितिप-कप्पं पकरेह जाव दोश्रीप तथापि, एवं बुले समाणे जाब तुसिणीए सेन्बिहर, तए णं ते बलियं चारामहाणिवत्यम्बया बहवे अद्यक्तमारा देवा य देवीओ य तामलिणा बालतवरिसणा अणाढाइज्यमाणा अपरिवाणिज्यसामा जामेव दिसि पाउब्भवा तामेव

विसिं परिगया ॥ १३४ ॥ तेणं कारकेणं २ ईसाचे कप्पे अणिदे अपूरोहिए यावि होत्था. तते णं से तामली बालतवस्सी बहुपडिएडाई साँद्रे बाससहस्साई परियागं पाउणिता दोमासियाए संखेडणाए अत्ताणं झस्तिता सबीसं अत्तसयं अणसणाए छेदिता कालमासे कालं किया ईसाणे कप्पे ईसाणवर्डिसए विमाणे उनवायसभाए देवसय-णिजंसि देवदसंतरिए अंगुलस्स असंसेजभागमेत्राए ओगाहणाए ईसाणदेविंद-विरहकालसमर्थास ईसाणदेनिंदनाए उवक्षणे, तए णं से ईसाणे देनिंदे देवराया अहणोबवने पंचिवहाए पज्जतीए पर्जातमार्व गच्छति, तंजहा-आहारप० जाव भासामणपञ्जनीए, तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्यव्यया बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य नामिल बालनवस्सि कालगयं जाणिता ईमाणे य कप्पे देविंदताए उवकर्ण पासिना आसुरुता कृषिया चंडिकिया मिसिमिसेमाणा बलिचंचारायः मज्झंमज्झेणं निग्गच्छंति २ ताए उक्किट्राए जाव जेणेव भारहे वासे जेणेव ताम-हिती [ए] नयरी [ए] जेणेव नामलिस्स बालनर्वास्पस्य सरीरए तेणेव उवागच्छंति २ वामे पाए सुंबेणं बंधंति २ तिक्खुत्तो मुद्दे उद्वहति २ नामलित्तीए नगरीए सिघाडगनिगच**्छच्चरच्डम्म्हमहापहपहे**सु आक**ब्रुविक**ब्रिकरेमाणा महया २ महेण उन्होसेमाणा २ एवं वयासी-केस ण भो से तामली वालनव॰ सयंगहियिलेंगे पाणामाए पन्यजाए पन्यद्वए ? केस णं भते ( भो )! ईसाणे कप्पे ईसाणे देविंदे देवरायाइतिकट्ट नामछिस्स बालतब० सरीरयं हीलंति निदंति खिसति गरिहिति अवसक्षेति तर्जित नारुंति परिवर्देति प्रव्यदेति आकन्नविकन्नि करेंति हिष्टेता जाव आक्रुबिकाई करेना एगंते एडेंति २ जामेब दिसि पाउच्मया तामेब दिसि पढि-गया ॥ १३५ ॥ तए मं ते ईसामकप्पवासी बहुबे वेमाणिया देवा य देवीओ य वांलवंबारायहाणिवत्यव्यएहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य तामलिस्स बालतब-स्मिस्स सरीर्यं हीलिजमाणं निंदिज्ञमाणं जाव आकब्बविकिंद्वे कीरमाणं पासंति २ अञ्चरना जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव ईसाणे देविंदे देवराया तेणेव उवागच्छेति २ कर्यलपरिम्महियं दसनहं सिरसायनं मत्यए अजलि कर जल्मं विजएमं वदार्वेति र एवं बदासी-एवं सद्ध देवाणुप्पिया ! बलिवंचारायहाणिवत्यव्वया बहुवे असुर-इमारा देवा य देवीओ य देवाणप्पिए कालगए जाणिता ईसाणे कप्पे इंदलाए उनवंश पासेता आग्रहता जाव एगंते एडेंति २ जामेव दिसि पाउच्मूया तामेव विसि परिगया । तए वं से इसाचे देविंदे देवराया तेसिं ईसायकप्पवासीयं बहुयं विमाणियाणं देवान व देवीण व अंतिए एक्सई सोचा निसम्म आसस्ते जाव मितिमितेमाणे तत्सेव स्थानज्ञवरम् दिवलियं भिवति निवासे साहबू बिल्यंचा-

रायहाणि अहे सपिन्स सपिडिदिसि समिमलोएइ, तए ण सा बलिवेचारायहाणी इसाजेणं देविदेगं देवरका अहे सपर्किस सपिटदिसिं समिभलोइया समाणी तेणं दिव्यप्पभावेणं इंगालब्स्या सुम्मुरभ्या छारियब्स्या तत्तक्षेत्रकस्या तत्ता सम-जोइम्या जाया यावि होत्या, तए णं ते बिलचेचारायहाणिवत्यव्वया बहवे असुर-कुमारा देवा य देवीओ य तं बलिचंचं रायहाणि इंगालब्भ्यं जाव समजोतिब्भ्यं पासंति २ भीया तत्था नसिया उच्चिरमा संजायभया सन्बओ समेता आधार्वेति परि-धार्वेति २ अनमनस्य कायं समनुरंगेमाणा २ चिद्रंति, तए णं ते बिलचंचारायहाणि-वत्थव्वया बहुचे असुरकुमारा देवा य देवीओ य ईमार्ण देविदं देवरायं परिकृतियं जाणिता ईमाणस्म देविदस्म देवरस्रो तं दिव्वं देविहि दिव्व देवज्ञ् दिव्वं देवा-णुभागं दिन्यं तयछेस्सं असहमाणा सन्वे मप्रक्लि सप्रक्रिदिमि ठिंचा करयलपरि-माहियं दसनहं सिरमावत्तं मत्यम् अंजलि कट्ट जम्मं विजम्मं बद्धार्विति २ एवं वयासी-अहो ण देवाणुप्पिएहिं दिव्या देविश्री जाव अभिममसागता नं दिव्या ण देवाण्णियाणं दिव्वा देविही जाव उदा पत्ता अभिसमन्तागया तं धामेमि णं देवा-णुष्पिया ! लमंत णे देवाणुरिया ' [ स्वमंत ] महिद्दंत णे देवाणुष्पिया ! णाइ भूजी २ एवंकरणयाएत्तिकह एयमद्रं सम्मं विष्णूणं भूजो २ खामेंति, तते ण से ईमाणे देविदे देवराया नेहिं चलिनंचारायहाणिक्तयब्विहें बहुहिं अमुखुमारेहि देवेहिं देवीहि य एयमट्टं सम्मं विणगुणं भूजो २ लामिए समाणे तं दिव्यं देविहि जाव तेयछेस्मं पिंडसाहरूड, तथ्पीर्भातं च र्षा गोयमा !, ते विलयंबारायहाणिवत्यव्यया बहवे अमुरकुमारा देवा य देवीओ य ईमार्ग देविदं देवरायं आवंति जाव पज्जवा-संति, ईसाणस्य देविदस्य देवरक्को आणाउववायवयगनिहेसे चिद्रंति, एवं खल गोयमा! ईसाणेणं देविंदेणं देवैरना मा दिव्या देविही जाव अभिसमनागया। ईसाणस्य णं भंते ! देविंदस्सः देवरक्षोः केवनियं कारुं ठिनी पण्यका १, गोयमा ! मातिरेगाई दो मागरोवमाई ठिली पश्चना ईसाणे णं भंते ! देविंदे देवराया ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाब कहिं गांच्छहिति ? कहिं उववजि-हिति १, गो॰ ' नहाविदेहे वामे सिज्जिहिति जाव अनं काहेति॥ १३६॥ सकरम ण भंते! देविंदरस देवरको विमाणेहिंतो इंमाणस्य देविंदरस देवरको विमाणा इति उश्चयरा चेव इति उश्चयतरा चेव इसाणस्य वा देविदस्य देवरको विमाणेहिंतो सकल्प देविंदस्स देवरको विमाणा णीयवरा चैव हैसि निकाररा चैव है. हंता ! गोयमा ! सकस्स तं चेव सब्बं नेयकां । से केणद्वेष ?. गीयमा ! से जहा-नामए-करबड़े सिया देसे उच्चे देसे उच्चए देसे बीए देसे निचे, से तेगहेण

गौयमा । सकस्त देविदस्स देवरको जाव ईसि निज्जतरा सेव ॥ १३७ ॥ परमू ण भंते ! सके देविंदे देवराया ईमाणस्म देविंदस्स देवरको अंतियं पाउन्भवित्तए ?, हुता पभू, से णे भंते ! कि काडायमाणे पभू अणाडायमाणे पभू ?, गोयमा ! आढायमाणे पभू नो अणाडायमाणे पभू, पभू णं भंते ! ईसाणे देविंदे देवराया सकस्स देविंदस्स देवरको अनियं पाउन्भविनए !, हुना पम्, से भेते ! कि आहायमाणे पभू अणाहायमाणे पभु ?, गोयमा । आहायमाणेवि पभू अणाहाय-माणेवि प्रभा । प्रभा ण भंते ! सके टर्विटे ट्वराया ईसाणं टेविंटे देवरायं सपर्विख सपिंदिसिं समिभलोएनए जहा पार्बभवणा नहा दोवि आलावगा नेयव्वा । पम् र्ण भेते ! सक्के देविंदे देवस्या ईसामेणं देविंदेगं देवरमा सर्दि आलावं वा मंलावं वा करेनए रे, हंता ! पशु जहा पार्क्भवणा । अत्थि णं भंते ! तेसिं सकीसाणाणं देविदाणे देवराईणं किचाई करणिजाई समुप्पर्जित ?, हंता ! अत्यि, से कहमिदाणि पकरैंति रे. गोयमा ! ताहे चेव णे से सक्के देविये देवराया ईसाणस्म देविदरस देवरको अतियं पाउच्भवति, ईसाणे णं देविदे देवरायः सकरम देविदस्य देवरायस्य अंतियं पाउच्भवड्, इति भो ! सक्षा देविंदा देवराया दाहिणहू लेगाहि-वई, इति भो ! ईमाणा देविंदा देवराया उत्तरकृत्रोगाहिवई, इति भो ! इति भो ति ते अन्नमनस्य किन्नाइं करणिजाइं पन्नण्डभवमाणा विहरंति ॥ १३८ ॥ अस्य ण मंते! तेमि सङ्गीमाणाणं देविदाणं देवराईणं विवादा समुप्पजंति ?, हता ! आंत्य । से कहमिदाणि पकरेंति ८ गोयमा ! ताहे चेव ण ने सङ्गीमाणा देविंदा देवगयाणी सर्णकृमारं देविदं देवरायं भणसीकरेति, तर णं से सर्णकृमारे देविदे वेबराया तेहिं सङ्कीमाणेहिं देविंदहिं देवराईहिं मणसीकर समाणे विष्पामेव मक्तीसाणाणं देविदाणं देवराईणं अंतिय पाउच्भवति, जं से बदइ तस्म आप्याउ-ववायवयणानिहेमे चिद्रंति ॥ १३९ ॥ मणंकुमारे णं भेते ! देविंदे देवराया कि भवनिद्धिए अभवसिद्धिए सम्महिद्री मिन्छदिही परिनसंसारए अर्णतसंसारए गुलभवोहिए दुलभवोहिए आराहए विराहए चरिम अचरिमे !, गोयमा ! सणंदुमारे णं देविंदे देवराया अवसिद्धिए नो अभवसिद्धिए, एवं सम्मदिश्ची परित्तसंसारए एलभवोहिए आराहए बरिभे पसत्थे नेयव्यं । से केणट्रेण भेते ' ?, गोयमा ! मणंकुम!रे देविदे देवराबा बहुनं समणाणे बहुनं समणीणं बहुनं सावयानं बहुनं सावियाणं हियकामए सहकामए पत्थकामए आणुकंषिए निस्सेयसिए हियसहस्मिस्से-मकामए, में तेणदेश गोयमा ' सर्गकुमारे में अवसिद्धिए जान नी अचरिये । सर्ण-कुमारस्य मं अंदे ! देविंदस्य देवरको केवतिर्यं कार्ल ठिती प्रभाग ?, गोयमा ! सत्त सागरोवमाणि ठिती पश्चता । से णं भेते ! ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाब कहिं उवविजिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे बासे सिजिप्तहिति जाब अर्दा करेहिति, सेवं भंते ! सेवं भंते ! र । गाहाओ—छद्ध्वममासो अद्धमासो बासाई अद्ध छम्मासा । तीसगकुरुदत्ताणं तवभत्तपरिण्णपरियाओ ॥ १ ॥ उश्वत्तविमाणाणं पाउच्भव पेच्छणा य संलावे । किंचि विवादुप्पत्ती सणंकुमारे य भवियव्वं (तं) ॥ २ ॥ १४० ॥ मोया समसा । तईयसप पढमो उहेसो समसो ॥

तेण कालेणं तेणं समएणं रायगिष्ठे नामं नगरे होत्या आव परिसा पज्जवासइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे असुरिंदे असुरराया चमरचंचाए रायद्वाणीए सभाए सहस्माए चमरंसि सीहासणांसि चउसद्रीए सामाणियसाहस्सीहिं जाव नद्-विहिं उवदंसेना जामेव दिसि पाउच्भए तामेव दिसि पडिगए। भंतेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति २ एवं वदासी-अस्थि णं भंते ' इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे असुरकुमार। देवा परिवसंति ?, गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे. जान अहेसत्तमाए पड़नीए, सोहम्मस्स कप्पस्स अहे जान अध्य र्ण भंते ! ईसि-पच्नाराए पढ़वीए अहे अमुरकुमारा देवा परिवसति ?. शो इणडे समझे । से कहिं खाइ गं भंते ! अनुरक्तमारा देवा परिवर्धति !. गोयमा ! इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए असीउनरजोयणसयसहस्यबाहृह्याए, एवं असुरकुमारदेवबन्तव्यया जाव दिन्बाई भोगभोगाई भुजमाणा विहरंति । अस्यि ण भेते ! असरकुमारागं देवाणं अहे गतिविसए १, हंता अत्यि, केवतियं च ण प्रभु ेते असुरक्रमाराणं देवाणं अहे र्गातविसए पन्नेत 🐫 गोयमा ! जाव अहेसत्तमाए पुढवीए तर्च पुण पुढविं गया य गीम-स्पंति य । किं प्रात्तियमें अंते ! अद्धरकुमार। देवा तुमं पुढाँवे गया य गमिस्पंति य !, गोयमा ' पुञ्चविरियस्य वा वेदणउदीरणयाम् पुञ्चसंगद्वयस्य वा वेदणउवसा-मणयाए, एवं सह्य असुरकुमारा देवा तन्ने पुढ़िव गया य गमिस्संति य । अस्थि णं भंते । अग्रुरुमाराणं देवाणं तिरियं गतिविसए पश्चने ?, हंता अरिथ, केवतियं च र्ण भंते ! असरकमाराणं देवाणं तिरियं गडवियए पश्चेत !. गोयमा ! आब असंखेळा बीवसमुद्दा नंदिस्यरवरं पुण बीवं गया य गमिस्संति य । कि पत्तियन्नं अंते ! अप्त-रकुमारा देवा नंदीसरवरदीवं गया य गमिस्संति य है, गोयमा क्षे इसे अरिहंता भगवंता एएसि णे जम्मणमहेस वा निक्समणमहेस वा णाणुप्पायमहिमास वा परि-निव्वाणमहिमास वा, एवं अल असुरकुमारा देवा नंदीसरवर्दीवं गया य गमिरसंति य । अन्य णं भेते ! असरकुमाराणं देवाणं उन्नं गतिविसए ?. इंता ! अत्य । केवतियं च णं भेते ! असुरकुमाराणं देवाणं उर्च गतिविसए !, गोयमा ! जावऽनुए

कप्पे सोहम्मं पुण कप्पं गया य गमिस्संति य । कि पत्तियण्णं भंते ! असुरक्रमारा देवा मोहम्मं कर्पं गया य गमिस्सेति य १, गोयमा ! तेसि णं देवाणं भवपचड्य-बेराणुबंधे. ते णं देवा विकुठवेमाणा परियारेमाणा वा वायरक्खे देवे विकासीत अहालहस्सगाई रयणाई गहाय आयाए एगंतमंतं अवक्संति । अत्यि णं भंते ! तेसि देवाणं अहालहस्सगाइं रयणाई ?, हंता अत्य । से कहमियाणि पकरेंति ?, तओ से पच्छा कार्य पञ्चहंति। एभू र्ण भंते ! ते असुरकुमारा देवा तत्थ गया चेव समाणा ताहिं अच्छराहि सदिं दिव्याई भोगभोगाई भुजमाणा विहरित्तए ?. णो तिणद्वे समद्वे, ते णं तओ पिडनियत्तंति २ ता इहमागच्छंति २ जित णं ताओं अन्छराओं आहार्यंति परियाणंति । पभू णं ते असुरकुमारा देवा ताहि अच्छराहिं सर्बे दिव्वाइं भोगभोगाइं भ्रंबमाणा विहरित्तए अहत्रं ताओ अच्छराओ नो आढार्यति नो परियाणिति णो णं पम् ते असुरकुमारा देवा ताहि अच्छराहि सर्दि दिव्वाई भोगभोगाई मुंजमाणा विहरित्तए, एवं खल गोयमा ! असरकमारा देवा साहम्मं कप्पं गया य गमिस्संति य ॥ १४१ ॥ केबङ्कालस्स ण अंत ! अमुरकुमारा देवा उर्द्ध उप्पर्यात जाव सोहम्मं कप्पं गया व गमिस्संति व १, गोयमा ' अर्गताहिं उस्मापणिहिं अर्गताहिं अवसप्पणीहिं समर्कताहिं, अत्य ण एम आवे लोयच्छेरयभूए समुप्पज्ज जन्नं असुरकुमारा देवा उन्हें उप्पर्यंत जाव गोहम्मो कप्पो, कि निस्साए ण भंते ! असुरकुमारा देवा उड्डं उप्पर्वति जाव संदम्मो कप्पो /, गोयमा ! से जहानामए-इह सबरा इ वा बन्बरा इ वा टंकणा इ वा भुत्तुया इ वा पल्हया इ वा पुलिंदा इ वा एगं महं गई वा खड़ वा दुग्गं वा दरि वा विसमं वा पञ्चयं वा णीक्षाए सुमहत्त्रमवि आसवरुं वा हत्यिवतं वा जोहबर्ज वा घणुबस वा आगर्लेति, एबामेव असरकुमारावि देवा, णण्यात्व अरिहंते व अणगारे वा भावियण्यणे निस्साए उर्द्ध उप्पर्वति जाव सोहस्मो कप्पो । सन्यंत णं भंते ! अतुरकुमारा देवा उर्षु उप्पर्यति जाव सोहम्मी कप्पी !, गोयमा ! णो दणहे समझे, महिश्विया णं असुरकुमारा देवा उन्नं उप्पर्यंति जाव सोहम्मो कपो । एसवि वं अंते ! अमरे अमुरिंद अमुरकुमारराया उर्वु उप्पड्यपुन्नि जाव मोहम्मो कृष्यो है, इता गोयमा ! २ । अहो णं मंते ! चमरे असुरिंदे असुरकुमार-गया महिश्विए महजुर्देए जाब कहिं पत्रिष्ठा 3, कूडागारसालादिष्ट्रेतो भाणियध्यो । १४२ ॥ बसरेण मेरी । असुरिदेण असुररका सा दिब्बा देविही ते चेव जाव किला लढा पत्ता अभिसमबागवा, एवं बलु गोवमा ! तेणं काळेणं तेणं समएषं इहन जंबुदीने २ मारहै वासे विकाणिरिपानमुखे वेमेके नामं संनिवेसे होत्या, वसको, 35 HTTI

तत्य ण बेमेले संनिवेसे पूरणे नामं गाहावई परिवसति अहे दित्ते जहा तामलिस्स बत्तव्या तहा नेयव्या, नवरं चलपुड्यं दास्मयं पिडरगह्यं करेता जाव विपूर्ल असणं पाणं खाइमं साइमं जाव सयमेव चउप्पढ्यं दारुमयं पिरुगहयं गहाय मंदे भविता दाणामाए पञ्चजाए पञ्चइत्तए पञ्चइएऽवि य ण समाणे तं चेव, जाव आयावणभूमीओ पन्नोरुभइ २ ता सयमेव चउप्पुडयं दारूमयं पिडरगिहयं गहाय बेमेले मिनवेसे उचनीयमाज्यमाई कुलाई घरसमुदाणस्य भिक्खायरियाए अवेता जं में पढ़में पुड़ए पड़ड़ कप्पड़ में तं पंथे पहियाणं दलड़त्तए जे में दोने पुड़ए पड़ इ कप्पड़ में तं कामसुणयाणं दलइत्तर जंमे तने पुढ़र पड़ड़ कप्पड़ में तं मच्छकच्छभाणं दलइत्तए जं मे चजत्ये पुडए पडइ कप्पड़ मे तं अप्पणा आहारि-त्तरंतिक इ एवं संपेहेड २ कर्क पाउप्पभायाए रयणीए तं चेव निरवसेसं जाव जं में (से) चंउत्ये पुडए पड़ड़ तं अप्पणा आहारं आहारेड़, तए णं से पूरणे बालत-वस्सी तेणं ओराडेणं विउडेणं पयत्तेणं परगहिएणं बालतवीकस्मेणं तं चेव जाब बेमेलस्स समिवेसस्स मज्झंमजोणं निग्गच्छति २ पाउयं कुंडियमादीयं उवगरणं चउप्पुडयं च दाक्रमयं पिडागहियं एगंतमंत एडेड २ बेमेलस्य मिलवेमस्य दाहि-णपुरच्छिमे दिसीभागे अद्धनियत्तणियमङ् आलिहित्ता संबेहणाझ्मणाझ्सए भत्त-पाणपडियाद्यक्तिस्वर पाओवगमणं निवण्णे । तेणं कालेणं तेणं समएणं अहं गोयमा ! छउमत्यकालियाए एकारमवासर्पारयाए छद्रंछद्रेणं अनिक्सित्तेणं त्वोकम्मेणं संज-मेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे पृष्टाणुपृथ्वि चरमाणे गामाणुरामं दुउज्जमाणे जेणेद मुंममारपुरे नगरे जंणेव असोयवणसंहै उज्जाणे जेणेव असोयवरपायवे जेणेव पुढार्विसलाप्टर तेणेव उवागच्छामि २ असोगवरपायबस्य हेट्टा पुढाविमिलापट्ट-यंसि अद्वमभत्तं परिगिण्हामि, दोनि पाए साहट् बन्धारियपाणी एगपोग्गलनिबिद्वदिद्वी अणिमिसनयणे इंसिंपव्यारगएमं काएणं अहापणिहिएहिं गतेहिं सब्बिदिएहिं गुतेहिं एगराइयं महापिडमं उवसंपिजना णं विष्ट्रामि । तेणं कालेणं तेणं समर्गं चमर-र्चचारायहाणी अणिंदा अपुरोहिया यावि होस्या, तए णे से पूरणे बालतवस्सी बहुपिंडपुष्टाई दुवालसवासाई परियागं पाउनिता मासियाए संखेहणाए अत्तार्ण झूसेना सिंह भत्ताई अणसणाए छेदेता कालमासे कालं किया चमरचंचाए रामहाणीए उनकायसभाए जान इंदलाए उनक्के, तर में से नमरे अमूरिंदे असुरहासा अहुको-ववंश पंचविद्वाए पजतीए पजतिमार्व गच्छन्, तंजहा-आहारपजतीए जान भासा-मणपानतीए, तए णं से जमरे असुरिंदे असुररामा पंचित्रहाए पानतीए पानतिभावं गए समाणे उर्ष वीससाए ओडिणा आमोएड जाब सोहम्सो कप्यो, पासइ य तत्थ

सर्क देविंदं देवरायं मध्यं पाकसासणं समकतं सहस्सक्यं बजापाणि प्रदेवरं जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणं प्रभासेमाणं सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डेसए विमाणे सक्कंसि सीहासणिसि जाव दिव्वाई भोगभोगाई भंजमाणं पासइ २ इमेयारुवे अज्झत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए संकष्पे समप्पजित्या-केस ण एस अपत्थियपन्थए दरंत-पंतलक्खणे हिरिसिरिपरिषज्जिए हीणपुजचाउद्दसे जर्भ ममं इमाए एयासवाए दिव्वाए देविद्रीए जाब दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमनागए उप्पि अप्पस्मए दिव्वाइं भोगभोगाई भुंजमाणे बिहरह, एवं संपेहेड २ सामाणियपरिसीवबनए देवे सहावेड २ एवं वयासी-केस णं एस देवाणुप्पिया अपत्थियपत्थए जाव भुंजमाणे विहरह !. तए णं ते मामाणियपरिसोववसगा देवा चमरेणं अमुरिदेणं अमुररसा एवं वृत्ता ममाणा हद्वनुद्वा जाब हर्याहयया करवरूपरिम्गहियं दसनहं सिरसावतं मत्यए अजर्लि कर जएणं विजएणं बद्धावेंनि २ एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! सक्के विविदे देवराया जाव विहरड, नए णं से चमरे असुरिदे असुरराया तेसि सामाणि-प्यरिमोववक्रगाणं देवाणं अंतिए एयमई सोचा निसम्म आसुरत्ते रहे कृषिए चंडि-किए मिसिमिसेमाणे ने मामाणियपरिमोववश्वर देवे एवं वयासी-अने खल भी ! से। मके देविंद देवराया अने खुल भी ! से चमरे असुरिंद असुरराया, महिन्निए गल भी! से सक्के देविदे देवराया, अप्पष्टिए खलु भी! से चमरे अनुरिंद अनुरराया, तं इन्छामि णं देवाण्यिया ! सक्कं देविंदं देवरायं सयमेव अवासादेतप्तिकह उसिणे इतिगञ्भए जाए यावि होत्या, तए णं से चमरे असुरिंद असुरराया ओहिं परंजड · ममं ओहिणा आभोएइ २ इमेयास्त्रे अञ्चलिए जाव समुप्पजित्था-एवं खळ समणे भगवं महाबीरे अंबहीबे २ भारहे वासे संसमारपूरे नगरे असोगवणसहे उज्जाने अगोगवरपायबस्स अहे पडविसिलापद्रयेसि अद्रममत्तं पडिगिष्टिता एगराइयं महा-पडिमें उदसंपिजिता में विहरति, ते सेगे खत में समर्ग भगवें महावीरे नीसाए सर्क टविदे देवरायं सम्मेव अवासादेनएतिकह एवं संपेष्टेह २ सम्प्रिजाओ अञ्चेद्रेड े ता देवदर्स परिष्ठेड २ उबबायसभाए पुरन्छिमिक्नेणं दारेणं जिन्नच्छड, जेणेव नमा महत्त्वा जेणेव बोध्याके पहरणकोसे तेणेव उवागच्छड २ ता फलिहरवर्ण गरामुगड २ एगे अबीए फलिहरयणमायाए महमा अमरिसं बहमाणे चमरचंचाए रायद्वाणीए मर्जनमञ्ज्ञेणं निरमञ्चाद २ जेणेव तिमिन्सिक्ते उप्पामपञ्चए तेणामेव उनागरछड २ सा वेडिव्ययसम्बद्धारणं समोहणः २ सा संखेजारं जोयणाडं जाव उनरवेडव्यिक्त विजन्म र ना ताए उक्तिहाए जाब जेणेब पुढाविसिलापरूए जेणेब मम अंतिए तेमेब सवागच्छति २ मम तिक्यतो आयाहिण प्याहिण करेति जाव

नर्मासक्ता एवं वयासी-इच्छामि ण भंते ! तुन्भं नीसाए सक्कं दैविंदं देवरायं सयमेव अचासादिलएत्तिकट्ट उत्तरपुरन्छिमे दिसीमागे अवक्रमइ २ वेउव्वियसमुख्याएणं समोहण्ड २ जाव दोखंपि वेउव्वियसमुखाएणं समोहण्ड २ एगं महं घोरं घोरागारं भीमं भीमागार भासरं भयाणीयं गंमीरं उत्तासणयं कालन्त्रतमासरासिसंकासं जोय-णसयसाहस्सीयं महाचोंदिं विउव्बंड २ अप्फोडेंड २ वग्गंड २ गज्बंड २ हयहेसियं करेड २ हत्थिगुलगुलाइयं करेड २ रहघणघणाइयं करेड २ पायदहरगं करेड २ भूमिचवेडयं दलयह २ सीहणादं नदइ २ उच्छोलेड २ पच्छोलेड २ तिपडं छिंदइ २ वामं भयं ऊसवेड २ दाहिणहत्थपदेतिणीए य अंगुद्धणहेण य वितिरिच्छम्हं विडंबेइ २ महया २ सहेणं कलकलरवं करेडू, एगे अबीए फलिहरयणमायाए उड़ बेहास उप्पड़ए, खोभंते चेव अहेलीयं कंपेमाणे च मेर्याणतलं आकरं (साकड़) तेव तिरियलोयं फोडेमाणेव अंबरतलं कत्यइ गर्जनो कत्यइ विज्यायंते कत्यइ बाम वासमाणे कत्यइ रउग्यायं पकरेमाणे कत्यइ तमुकायं पकरेमाणे वाणमंतर्हिवे वित्ता-सेमाणे जोडसिए देवे दहा विभयमाणे २ आयरक्के देवे विपलायमाणे २ फलिहर-यणं अंबरतलंसि वियदमाणे २ विउज्झाएमाणे २ ताए उक्किद्वाए जाव तिरियमसं-खंजाणं दीवसमुद्दाणं मज्झंमज्झेणं वीइवयमाणे २ जेणेव सोहम्मे कप्पे जेणेव सोहम्मवडेंसए विमाणे जेणेव सभा सुरम्मा तेणेव उवागच्छइ २ एगं पायं परम-बरवेड्याए करेड एगं पार्य समाए सहस्माए करेड फलिडरबर्णेणं महया २ संहणं तिक्खतो इंदरीलं आउडेइ २ एवं वयासी-कहि णं भो ! सके देविंदे देवराया ? कृति ण ताओ चडरासीड सामाणियसाहस्सीओ ? जाव कृति ण ताओ चत्तारि चड-रासीओ आयरक्खदेवसाहस्सीओ ? कहि णं ताओ अनेगाओ अन्छराकोडीओ ? अज हणामि अज महेमि अज बहेमि अज मर्ग अवसाओ अच्छराओ वसमुबण-मंत्रानिकट तं अणिहं अकंतं अध्ययं अनुभं अमणुणं अमणामं फरुसं गिरं निसिर्ड, त्रु में सके देविदे देवराया ते अणिद्रं जाव असणामें अस्सुबपूर्वं फर्स्स गिर सोचा नियम्म आयुरते जाव मिसिमिसेमाणे तिबलियं भिउडिं निडाले साहद्र समर असरिंदं असररायं एवं बटासी-हं भो चमरा ! असरिंदा ! असरराया ! अपत्थिय-पत्थया । जाव हीणपृथ्वचाउइसा । अर्ज न भवति नाहि ते सुहमत्वीतिकट्ट तत्थेव सीहासणवरगए वर्ज परामुसङ् २ तं जलतं फुडंते तडत्रडंतं उद्धासहस्साई विणि-म्मयमाणं जालासहस्साइं प्रमुंचमाणं ईंगालसहस्साइं प्रविक्सरमाणं १ फुलिंग-जालामालासहस्सेहि चक्नुविक्लेबदिद्विपिषार्थं पक्ररेमाणं ह्यवहअहरेगतेबदिप्पंतं जहणवेगं फुलकिस्यसमाणं महत्मर्यं मयंकरं जमरस्य अस्टिंदस्य अस्टरात्रो वहाए

बर्ज निसिरह । तते ण से चमरे असरिंद असरराया तं जरुंतं जाव भयंकरं वज-मिश्रहं आवयमाणं पासइ पासइता क्रियाति पिहाइ क्रियाइता पिहाइता तहेच संभागमज्डविडए सार्ज्यहत्याभरणे उद्देपाए अहोसिरे कक्लागयसेयंपि व विणि-म्मयमाणे २ ताए उक्किट्टाए जान तिरियमसंखेजाणं शैनसमुहाणं मज्हांमज्होणं वीहेबयमाणे २ जेणेब जंबहीने २ जान जेणेब बमोगबरपायने जेणेब मम अंतिए तेणेव उदागच्छइ २ ता भीए भयगग्गरसरे मगवं सरणमिति बुयमाणे मसं दोण्हाव पायाणं अंतरंसि झत्तियेगेण समोबिखए ॥१४३॥ तए णं तस्स सकस्स देविंदस्स देव-रको इमेयाहवे अज्झतियए जाव समुप्पजित्या-नो खल पभू चमरे असुरिंदे असरराया नो खळ समत्ये चमरे असूरिंदे असूरराया नो खळ विसए वमरस्स अमर्रिटस्म अमररको अप्पणो निस्ताए उन्नं उप्पडना जाव सोहम्मो कप्पो पण्णत्य अरिहंते वा अणगारे वा भावियप्पणो णीसाए उन्हें उप्पर्यात जाव सोहम्मो कप्पो, नं महादुक्तं खुद्ध तहास्त्राणं अरहेनाणं भगवंताणं अणगाराण य अवासायणाए-क्तिकड़ ओहिं पर्वजिति २ ममं ओहिणा आभोएति २ हा हा अही हतोऽहमंसिक्तिङ ताएँ उक्किद्वाए जाब् दिथ्वाए देवगसीए ब जस्स वीहिं अणुगच्छमाणे २ तिरियम-सखेजाणं रीवसमृहाणं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं जाव जेणेव असीगवरपायवे जेणेव समं अंतिए तेणेव उदागच्छड २ ममं चउरगुलमसंपत्तं वर्ज पहिसाहरङ् ॥ १४४ ॥ अवियाङं में गोबभा ! महिबाएणं केसगी वीहत्या, तए णं से सके देविंदे देवराया बजा पिंडसाहरिका ममं तिक्खक्तो आयाहिणं प्याहिणं करेड २ वंदड नमंसड २ एवं वयासी-एवं खल भंते ! अहं तुन्भं नीसाए चमरेण अमुरिदेणं अमुरर्जा सयमेव अबामाइए, तए ण मए परिकृतिएणं समानेणं बमरस्स अमृदिदस्स अमृरास्त्रो वटाए वजी निसिद्धे, तए मं इमेबास्ये अज्यन्तिए जाव समुप्पजित्या-नो सल पम अभरे अमुरिटे अमुरराया तहेर जाव ओहि परंजामि देवाणपिए ओहिया आभोएमि हा हा अहो हतोमीतिकह ताए उक्किद्राए जाब जेमेव देवाणप्पए तेमेब उवागच्छामि देवाणुप्पियाणे चउरंगुलमसंपत्तं वज्जे पविसाहरामि वज्जपविसाहर-णद्वयाए में इहमागए इह समोसडे इह संपत्ते इहेच अब उबसंपिबत्ता में विहरामि. तं खामेमि ण देवाणुप्पिया । समंतु ण देवाणुप्पिया ! [समंतु] मरहंतु ण देवाणु-पिया । णाइभुको एवं पकरणबाएतिकह समं वंदइ नसंसह २ उत्तरपुरच्छिमं दिसी-भागं अवक्रमह २ बामेणं पाटेणं तिक्खतो भूमिं दछेह २ जगरे असुरिंदं असुररायं एवं बदासी-मुक्कोऽसि वं भी कमरा ! अनुस्दित ! अनुस्राया ! समणस्स भगवओ महानीरस्स प्रमानेणं बाहि ते वाणि ममाजो सम्मत्वीतिकद् जामेव दिसि पाउ-

**ब्सूए तामेव दिसि परि**गए ॥ १४५ ॥ भंतेत्ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं सहावीर वंदति २ एवं वदासी-देवे णं भंते । महिन्निए महज्ज्तीए जाव महाणुभागे पुरुवा-मेब पोग्गलं खिविता प्रभ तमेव अणुपरियदिता णं गिण्हित्तए हैं, हंता प्रभ ॥ से केणटेणं भंते ! जाव गिष्टित्तए ?, गोयमा ! पोम्गळे निकित्तते समाणे प्रव्वामेव सिरघगती भविता ततो पच्छा मंदगती भवति, देवे णं महिद्रिए पृथ्विपिय पच्छावि सीहे सीहगती चेव तारेए तुरियगती चेव, से तेणट्रेणं जाव पश् गेण्डिक्तए । जति णं भंते ! देवे महिक्किए जाव अणुपरियहिता णं गेण्हित्तए कम्हा णं भंते ! सके-ण देविदेणं देवरमा (राया) चमरे असरिंदे असरराया नो संचाएति साहत्यि गेण्डिलए ?. गोयमा । असुरकुमाराणं देवाणं अहे गतिविसए सीहे २ चेव तुरिए २ चेव उन्नं गतिविसए अप्पे २ चेव मंटे मंदे चेव वेमाणियाणं देवाणे उन्नं गति-विसए सीहे २ चेव तुरेए २ चेव अहे गतिविसए अप्पे २ चेव मेंदे २ चेव. जावतियं खेतं सके देविंदे देवराया उन्नं उप्पयति एक्केण समएणं तं बजे दोहिं, जं वजे दोहिं तं चमरे तिहिं, सञ्बत्योवं सकस्स देविंदस्स देवरस्रो उन्नलीयकंडए अहेलोयकंडए संखेजगुणे, जावतियं खेलं नगरे असुरिंद असुरराया अहे ओवयति एकेणं समएणं तं सके दोहिं जं सके दोहिं तं बजे तिहिं, मब्बत्योने चमरस्म अमुरिंदस्स अमुररत्नो अहेलोयकंडए उन्नलोयकंडए संखेजागुणे । एवं खल गोयमा ' सक्रेणं टेविंदेणं टेवरण्णः चमरे असरिंदे असरराया नो संचार्णत साहत्यि गेण्डि-त्तए ॥ सक्कस्स णं अंते ! देविंदस्स देवरको उन्नं अहे तिरियं च गतिबिसयस्य कबरे २ हिंनो अप्पे दा बहुए वा तुहे वा विसेसाहिए वा ?, गोयमा ! सञ्बत्थोवं खेतं सक्के देविंदे देवराया अहे ओवयड एकेणं समएणं तिरियं संखेजे भागे गच्छड उद्दं सखेजे भागे गच्छइ । चमरस्म णं भंते ! अद्वरिदस्त अद्वररको उद्दं अहे तिरियं च गतिनिसयस्स कयरे २ हिंनो अप्पे वा बहुए वा तुहे वा विसेसाहिए वा ?, गोयमा ! सन्वत्थोर्य खेत्तं चमरे असरिदे असरराया उद्घं उध्ययति एकेणं समएणं तिरियं संखेजे मार्गे गच्छइ अहे संखेजे भागे गच्छइ, बजे जहा सक्स्स देविंदरस तहेव नवरं विसेसाहियं कायव्यं ॥ सकस्स गं भंते । देविंदरस देवरफो ओवयणकालस्स य उप्पयणकालस्स य कयरे २ हिंतो अप्ये वा बहुए वा तुन्ने वा विसेसाहिए वा ?, गोयमा ! सञ्बल्योवे सक्कस्स देविदस्स देवरको उर्च उप्ययणकाळे ओनयणकाछे संखेजगुणे ॥ नगरसानि बहा सकस्स जनरं सक्तरथोने ओनयणकाछे उपयणकाळे संखेजगुणे ॥ वजस्स पुच्छा, गोयमा! सम्बन्धोने उप्पर्यणकाळे ओवयणकाळे विसेसाहिए ॥ एयस्स र्ण मंते । कजस्स वजाहिकहस्स समरस्स य

अमुरिंदस्य अमुररको ओवयणकालस्य य उप्पयणकालस्य य कयरे २ हिंतो अप्पे बा ४ रे. गोयमा ! सकस्स य उप्पर्यणकाले चमरस्स य ओवर्यणकाले एए णं दोन्निवि तुल्ला सञ्बरयोवा, सक्कस्स य ओवयणकाळे बज्जस्स य उप्पयणकाळे एस णं दोण्डवि तुहे संखेजपूर्व चमरस्स य उप्पयणकाले कजस्स य ओक्सणकाले एस णं दोण्डवि मुक्के विसेसाहिए ॥ १४६ ॥ तए मं से चमरे असरिंदे असरराया बज्जभय-विष्पमुक्के संक्रेणं देविंदेणं देवरका महया अवमाणेणं अवमाणिए समाणे जमरचंचाए रायहाणीए सभाए खडम्माए चमर्रास सीहासणीस ओहयमणसंकप्पे चिंतासीयसागर-संपविदे करयलपल्डत्यमहे अहज्ज्ञाणीवगण भूमिगयदिद्रीए झियाति. तते णं तं चमरं असुरिंदं असुररायं सामाणियपरिसोक्वकया देवा ओहयमणसंकप्पं जाव द्वियायमाणं पासंति २ करयल जाव एवं वयासी-किणां देवाण्पिया ! ओहयमण-संकष्पा जान झियायह ?, तए णं से चमरे असुरिंडे असुर ० ते सामाणियपरिसोव-वक्रण देवे एवं क्याची-एवं खल देवाण्णिया ! मए समर्थ भगवं महावीरं नीसाए सक्के देविंदे देवराया सबसेव अचासादिए, तए ण तेण परिकृतिएण समाणेण मम वहाए बजे निसिद्धे तं भहण्णं भवत् देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवओ महावीरस्स जस्स मर्न्डिमनुपमावेण अक्रिद्धे अञ्बहिए अपरिताविए इन्नमागए इह समोसदे इह सपत्ते उहेब अर्ज उवसंपिकता णं बिहरामि, तं गच्छामो णं देवाणप्पिया ! समणं भगवं महावीरं वंदामी गर्मसामी आद पजवासामीत्तिकड चउसद्वीए सामाणिय-माहस्सीहिं जाव सब्बिद्धीए जाव जेणेव असोगवरपायवे जेणेव मम अंतिए तेणेव उवागच्छड २ मर्स तिक्खतो आयाहिण प्याहिण जाव नमंसिता एवं बदासी-एवं खल भंते । मए तुरुमं नीसाए सके देविहे देवराया सबमेद अवासादिए जाव तं भहं णं भवत देवाणिपयाणं सम्हि जस्स अग्रपभावेणं अक्रिटे जाव विहरासि तं लामेमि ये देवाणुप्पिया । जाव उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागं अवसमा २ ता जाव वर्णासङ्बद्धं नङ्बिष्टिं उददंसेद २ आमेव दिसि पाउच्भूए तामेव दिसि पिटिगए, एवं राल गोयमा ! चमरेणं असुरिवेणं असुररका सा दिव्या देविन्नी लखा पत्ता जाव अभिममनागया, ठिती सागरीवमं, महाविदेहे वासे लिजिहाहिति जाव अंतं काहिति ॥ १४७ ॥ कि पत्तिए ण भंते ! असरकमारा देवा उन्ने उप्पर्यति बाव सोहम्मो । कपो ?, गोयमा I देखि णं देवाणं अहलीयवक्षमाण वा चरिम्रसमस्याण वा इमेयारूदे अजमत्थिए जाद समुप्यज्ञह-अही में अम्डेहिं दिन्दा देविही लदा पता जान ऑभनमनागया जारिसिया ने अम्डेडि दिव्या देवियी जाद अभिसमधागया तादि-निया में सकेलं देविदेणे देवरका दिल्या देविदी आव अभिसमकागया जारिसिया णं सक्केणं देविदेणं देवरणा जाव अभिसमणागया तारिसिया णं अम्हेहिवि जाव अभिसमणागया तं गच्छामो णं सक्कस्स देविद्स्स देवरणो अंतियं पाउण्भवामो पासामो ताव सक्कस्स देविद्स्स देवरणो दिव्यं देविष्ट्रं जाव अभिसमणागयं पासतु ताव अम्हिव सक्के देविदे देवराया दिव्यं देविष्ट्रं जाव अभिसमणागयं, तं जाणामो ताव सक्कस्स देविद्स्स देवरणो दिव्यं देविष्ट्रं जाव अभिसमणागयं, तं जाणामो ताव सक्कस्स देविद्स्स देवरणो दिव्यं देविष्ट्रं जाव अभिसमणागयं जाणउ ताव अम्हिव सक्के देविदे देवराया दिव्यं देविष्ट्रं जाव अभिसमणागयं, एवं खलु गोयमा ! अम्हिव सक्के देविदे देवराया दिव्यं देविष्ट्रं जाव अभिसमणागयं, एवं खलु गोयमा ! अम्हिवस्या देवा उष्ट्रं उप्पयंति जाव सोह्यमो कप्पो । सेवं अंते ! सेवं शेवे ! सेवं अंते ! सेवं अंते ! सेवं अंते ! सेवं अंते ! सेवं शेवे ! स

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिष्ठे नामं नगरे होत्या जाव परिसा पिंडगया । तेणं काळेणं तेणं समएणं जाव अतेवासी मंजियपुत्ते णासं अणगारे पगतिभइए जाव पज्जवासमाणे एवं वदासी-कति णं भेते ! किरियाओ पण्णताओ !, संडिय-पुत्ता ! पंच किरियाओ पण्णताओ, तंजहा-काइयाओ हिगरणिया पाओसिया पारिया-विणया पाणाइवायकिरिया । काइया णं भंते । किरिया कतिविहा पण्णाना रे. संडिय-पुत्ता । दुविहा पण्णता, तंजहा-अणुवरयकायकिरिया य दृष्पउत्तकायकिरिया य । अहिगरणिया णं अंते ! किरिया कतिविहा पण्णता ?, मंडियपूना ' दुविहा पण्णता. तंजहा-संजीयणाहिगरणिकरिया य निव्यक्तणाहिगरणिकरिया य । पाओसिया णं मंते ! किरिया कर्तिविहा पण्णता ?, मंडियपुत्ता ! दुविहा पण्णता, तंजहा-जीवपा-ओसिया य अजीवपाओसिया य । पारियावणिया णं भंते ! किरिया कडविहा प०?. मंडियपत्ता ! दुविहा प॰, तंजहा-सहत्यपारियावणिया य । परहत्यपारियावणिया य । पाणाइबायकिरिया णं भेते । पुच्छा, पाणाइबायकिरिया कडविहा प० १. मंडिय-पुत्ता ! दुविहा पण्णता, तंजहा-सहत्थपा० परहत्थपा० किरिया य ॥ १४९ ॥ पर्वि भंते ! किरिया पच्छा बेदणा पुर्वि बेदणा पच्छा किरिया ?, मंडियपुत्ता ! पुर्वित किरिया पच्छा बेदणा, जो पुर्वित बेदणा पच्छा किरिया ॥ १५० ॥ अस्यि मं भंते ! समणाणं निर्मायाणं किरिया कजाइ ?. हंता ! अस्थि । कहं मं भंते ! समणाणं निर्गयाणं किरिया कजह ?. मंडियपुत्ता ! पमायप्यया जोगनिमित्तं च, एवं खल समणार्ण निर्मायार्ण किरिया कजाति ॥ १५१ ॥ जीवे र्ण भेते । सया समियं एयति वेयति चलति फंदइ षट्टइ सुरुगइ उदीरइ तं तं आई परिणमति !, इन्ता ! मंडियपुता ! जीवे ण सया समियं एयति जाव ते ते आवं परिचमह ! जावं च णं मेरो ! से जीवे समा समितं जाव परिषमा तावं च वं तस्स जीवस्स अंते अंतिकिरिया भवति है, भी तिषद्धे समझे, से केमद्रेण भेते है एवं कुक्स-कार्य व में

में जीवे स्था समितं जाब अंते अंतिकिरिया न भवति रे. मंडियपता ! आवं च णं से अवि सवा समितं आत्र परिणमति तावं च णं से जीवे आरंभड़ सारंभड़ समारंभड़ आरंभे वड़ड़ सारंभे वड़ड़ समारंभे वट्टड आरंभमाणे सारंभगाणे समारंभगाणे आरंभे बहुमाणे सारंभे वहुमाणे समारंभे बहुमाणे बहुणं पाणाणं भ्रयाणं जीवाणं सत्ताणं दक्खावणयाण सोयावणयाण जरावणयाण तिप्पावण-याए पिट्राबणयाए परियाबणयाए वडड. से तेणदेण मंडियपना ! एवं वबड-जावं च मं से जीवे सबा समियं एयति जाव परिणमति तार्च च मं तस्स जीवस्स अंते अंतुकिरिया न भवड़ ॥ जीवे ण भंते ! सया समियं णो एयड जाव नो तं तं भावं परिणमड ?, हंना मंडियपुत्ता ! जीवे णं सुया समियं जाव नो परिणमति । जावं च णं भंते ! से जीवे नो एयति जाव नो तं तं भावं परिणमति तार्व च मं नस्स जीवस्स अंते अंतिकिरिया भवड़ ? हंता ! जाव भवति । सं केणद्रेणं भेते ! जाव सबति है, मेडियपुत्ता । जार्ब च णं से जीवे सया समियं णो एंयदि जाब को परि-णमह तावं च णं से जीवे नो आरंभड़ नो सारंभड़ नो समारंभड़ नो आरंभे चट्टक णो सारंभे बद्दा जो समारंभे बद्दा अणारंभमाणे असारंभमाणे असमारंभमाचे आरंभे अवट्रमाणे सारंभे अवट्रमाणे समारंभे अवट्रमाणे बहुणे पाणाणं ४ अवक्र्या-वणयाए जान अपरियानणयाए वहुद्द । से बहानामए केंद्र पुरिसे सुद्धं तुणहत्थ्यं जायनेबंसि पक्तिबेखा, से नणं मंडियपता ! से सके तणहत्वए जायतेयंस पक्तिकते नमाणे सिष्पामेह मसमसाविज्ञ ? हंता ! मसमसाविज्ञह, से जहानामए-केह परिसे तर्रासि अयकवर्ष्ट्रीस उदयबिंद पिक्सवेजा, से नूणं मंडियपुत्ता! से उदयबिंद त्तंति अयदब्बंशि पविश्वते समाणे सिप्पामेव विदेसमागच्छा है, हंता ! विदेस-मागच्छद्र, से जहानामए हरए शिया पुण्ने पुण्नप्पमाणे बोलहमाणे बोसहमाणे सम-भरघडताए चिद्वति !. हंता ! चिद्वति, अहे ण केइ पुरिष्ठे तंसि इरयंसि एगं सहं गाउं सतासर्व समस्क्रमं ओगाहेजा से नणं मंडियपता !ं सा नावा तेहिं आसव-दारेहि आपूरेमाणी २ पुष्णा पुष्णप्पमाणा बोउद्दमाणा वोसहमाणा समभरघडत्ताए चिहति है हैता ! चिहति, अहे वं केड पुरिसे तीसे नावाए सञ्चती समंता आसव-दाराइं पिट्टेड २ माबाउस्सिनकएणं उदयं उस्सिनिजा से नृषं मंडियपुत्ता ! सा नावा तींस उदबंसि उस्सिविकांसि समाणीस विष्णामेन उन् उदाह ?, हेता ! उदाइजा. एवामेव मंडिसपुरा ! असत्तासंबद्धस्य अणगारस्य इविवासमियस्य जाव गुत्तवंभ-यारिस्स आउत्तं गरुक्तमाणस्य चिद्रमाणस्य निसीयमाणस्य तुयद्रमाणस्य आउत्ते न्त्यपंडिमाष्ट्रकंबसपाद्यं छर्व देण्डमाणस्य विक्रियमाणस्य जाव चक्सपन्द्रनिवाद-

मवि वेमाया सहमा इरियाबहिया किरिया कजाइ, सा पहमसमयबद्धपद्मा बितियस-मयवेड्या तहयसमयनिज्नरिया सा बद्धा पद्मा उद्यीरिया वेदिया निजिष्णा सेय-काळे अकम्मं वावि भवति, से तेणहेणं मंडियपुत्ता ! एवं बुचति-जावं च णं से जीवे सया समियं नो एयति जाव अंते अंतिकरिया भवति ॥ १५२ ॥ प्रमत्तसंजयस्स णं भंते ! पमत्तसंजमे वद्वमाणस्य सन्वावि य ण पमत्तदा कालओ केविवरं होइ ?. मंडियपता ! एगजीवं पड़च जहनेणं एकं समयं उक्तोसेणं देसणा पुरुवकोदी, णाणा-जीवे पड़क सन्वदा ॥ अप्पमत्तसंजयस्स णं भेते ! अप्पमत्तसंजये बद्धमाणस्स सञ्जावि य णं अप्पमत्तद्धा कालओ केविषरं होइ?, मंडियपुत्ता! एगजीवं पडुच जहन्नेणं अंतोमुहत्तं उक्को० पुञ्चकोडी देसूणा, णाणाजीवे पद्धव सञ्बद्धं, सेवं भंते ! २ ति भयवं मंडियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं वंदइ नर्ममइ २ संजमेणं तबसा अप्पार्ण भावेमाणे बिहरइ॥ १५३॥ भंते ! ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीरं वंदड नमंसइ २ ता एवं बयासी-कम्हा ण भंते ! लवणसमुद्दे चाउदसङ्ग-महिद्रपत्रमासिणीस अतिरेयं बन्नति था हायति वा?. जहा जीवाभिगमे लवणसम-हवत्तव्वया नेयव्वा जाव लोयद्भिती, जण्णं लवणसमुहे जंबहीवं २ णो उप्पीलेति णो चेव णं एगोदगं करेड़ (लोयद्विई) लोयाणुभावे । सेवं भेते ! २ ति जाव विहरति ॥ किरिया समता ॥ १५४ ॥ तहयस्य सयस्य तहथो उहेसो समतो ॥

महं पडागासंठियं रूवं विक्रव्यतः । प्रभू णं भंते ! बाउकाए एगं महं पडागासंठियं हवं विवन्तिता अणेगाइं जोयणाइं गमित्तए ?. हंता । पम् । से भंते ! किं आयन्नीए गच्छड परिद्वीए गच्छड रै. गोयमा । आयबीए ग० जो परिद्वीए ग० जहा आयद्वीए एवं चेव आयकस्मुणावि आयप्पओगेणवि भाणियव्यं । से भंते । कि उत्तिओदगं गच्छड पयोदर्ग ग० ?. गोयमा । क्रसिओदयंपि ग० पयोदयंपि ग०. से भंते ! कि एगओपडागं गच्छइ दुहुओपडागं गच्छइ ?. गोयमा ! एगओपडागं गच्छइ तो दुइओपडागं गच्छइ, से णं भंते । किं वाउकाए पडागा ?. गोयमा ! वाउकाए णं से नो खल सा पड़ागा ॥१५६॥ पभ णं भंते ! बलाइगे एगं महं इत्यस्वं वा जाव संदमाणियरूवं वा परिणामेत्तए?. हेता ! पभू । पभू णं भेते ! बलाहुए एगं महं डिव्यस्त्रं परिणामेत्ता अणेगाइं जोयणाई गमिनए हैं, हुंता ! पम् , से भंते ! किं आयबीए गच्छड परिवृष्टि गच्छड १, गोयमा ! नो आयबीए गच्छति, परिवृष्टि ग० एवं नो आयकम्मुणा परकम्मुणा नो आयपओगेणं परप्पओगेणं कसितोदयं बा गच्छद्र पर्योदयं वा गच्छद्द, से अंते ! किं बलाहए इस्बी ?, गोयमा ! बलाहए णं में जो खल सा इत्थी, एवं पूरिने आसे हत्थी ॥ प्रमु में भेते ! बलाहर एवं सहं ं जाणस्त्रं परिणामेत्ता अणेगाइं जोयणाइं गमित्तए ? जहा इत्यस्त्रं तहा भाषियध्वं, गवरं एगओ**चकवालंपि दहओचकवालंपि गच्छ**इ (ति) भाषियस्यं, जुग्गयिहि-थिक्सियासंदमाणियाणं तहेव ॥ १५० ॥ जीवे एं भंते ! के मविए नेरहएस उब-विज्ञात से पं भेते । किलेसेस उववजाति ?, गोयमा ! बहेसाई दन्बाई परियादता कालं करेड तांक्ष्मेस उद्यवस्त्र, तं --कण्डबेसेस वा नीलकेसेस वा कारकेसेस वा. एवं जस्स जा ढेस्सा सा तस्स भाणियव्या जाव जीवे ण भंते ! जे भविष जोतिसिएस उवर्वजित्तए ! पुच्छा, गीयमा! जलेसाई दव्याई परियाहता कालं करेड तांड्रेसेस उवबजाड, तं०-ते उकेस्सेस । जीवे णं भंते ! जे भविए वेमाणि-एत उनविज्ञाल से णे भेटे ! किलेस्सेस उनवज्ञह ?. गोयमा ! जल्लेस्साई दब्बाई परियादमा काले करेड तहेसेस उववज्ञात. तं०-ते उकेरसेस वा प्रम्हकेसेस वा सक-टेरोस वा ॥ १५८ ॥ अणगारे पं अंते ! भाविमप्पा बाहिरए पोगाळे अपरियाहता पन् बेभारं पञ्चयं उद्वेषेत्रए वा पलंबेतए वा ?, गोयमा । जो तिणद्वे समद्वे । अण-गारे णं अंते ! आवियप्पा बाहिरए पोरगळे परिवाइला प्रभू वेकारं पञ्चर्य उद्येषेत्रए वा पलंबेनए बा !, ईता ! एम् । अवगारे में भेते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्नक्षे अपरियाहला आबद्दबाई रायमिट्टे नगरे त्याई एक्टबाई विक्रव्यिता वेशार पर्क्य अंनो अणुष्पविशिक्षा पश् सर्व वा विसर्व करैक्क विसर्व वा सर्व करेक्क है, गोबमा 1

णो इजडे समडे. एवं चेव बितिओऽवि आलावगो जबरं परियाइला पम् ॥ से भंते । कि मार्ड विकव्यति अमार्ड विकव्यह है, गोयमा ! मार्ड विकव्यह नो अमार्ड विकृत्वति. से केणहेणे अंते ! एवं वृष्णइ जाव नो अमाई विकृत्वह ?, गोयमा ! माइए पणीयं पाणभोयणं भोचा २ बामेति तस्स णं तेणं पणीएणं पाणभोयणेणं अद्वि अद्विमिंजा बहुठीमवंति पयणुए मंससोणिए भवति. जेविय से अहाबायरा पोरगला तेविय से परिणमंति. तं जहा-सोतिदियत्ताए जाव फार्सिदियत्ताए अहि-अदिमिंजकेसमंगरीमनहत्ताए सकताए सोणियताए, अमाई णं छहं पाणभोयणं भोचा २ जो वामेड, तस्स णं तेर्ण लहेर्ण पाणभोयणेणं अदि अद्विभिजाः प्यण भवंति बहुले मंससोणिए, जेविय से अहाबादरा पोग्गला तेविय से परिणमंति, तंजहा-उचारत्ताए पासवणताए जाव सोणियत्ताए, से तेणद्वेणे जाव नो अमाई विकव्वड ॥ माई पं तस्स ठाणस्स अणालोइयपिककृते कालं करेड नित्य तस्स आराहणा । अमार्ड मं तस्स ठाणस्य आलोडयपिकंते कालं करेड अत्यि तस्य आराहणा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ १५९ ॥ तहयसप चडत्यो उद्देसो समसो ॥ अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्नले अपरियाइना प्रभू एगं यहं इत्यिह्यं वा जाब संदमाणियरूवं वा विजिन्तित्तए ? णो ति . अणगारे णं भंते ! भावियप्या बाहिरए पोरगछे परियाङ्गा पभ एगं महं इत्यिख्यं वा जाव संदम्पणिय-रुतं वा विडिन्त्रिक्त ? हंता ' प्रभ , अणगारे णं भंते ! भावि० केबतिबाई प्रभ इत्यिख्याई विक्विक्तिए <sup>2</sup>. गोयमा ! से जहानामए जबई जुहाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हे जा सकस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया एवामेव अणगारेवि भावियप्पा वेउ-विवयसमुख्याएणं समोहणड जाब पभ णं गोयमा । अणगारे णं भावियाचा केवल-कप्पं जंबहीवं बहाहें इत्यिक्तवेहिं आइकं वितिकिकं जाव एस णं गोयमा ! अगगा-रस्स भावि० अयमेयारुवे विसए विसरमेते बुचड नो चेव ण संपत्तीए विकृत्विम् बा ३. एवं परिवादीए नेयव्वं जाव संदमाणिया । से जहानामए केंद्र परिसे असि-चम्मपार्य गहार गच्छेजा एवामेव भावियप्पा अणगरिव असिबम्मपाग्रहत्यकिब-गएमं अप्यामेणं उन्ने वेहासं उप्पन्नजा १ हता । उप्पन्नजा, अमगारे मं भंते । आवि-यप्पा केवतियाई पभ असिचम्मपायहत्वकिषगयाई म्बाई विद्वविकाए है. गोयमा ! से जहानामए-ज़बतिं ज़बाणे हत्येणं हत्ये गेण्डेजा तं येव जाब विज्ञव्येषु वा ३। से जहानामए केंद्र परिसे एगओपडागं कार्ज गच्छेजा, एवासेव अनगारेनि भानि यप्पा एगओपडागाहत्वकिवगरूणं अप्पाचेनं तदं वेहासं तप्परका है हंता गोयमा

उप्पएजा, अणगारे ने भेते । भाविषया केवतिबाई पम् एवळोपकागाहरवकिषा-

यार्ड हताई विजिल्यात ? एवं चेच जाव विक्रिनिस वा रे । एवं वहओपडागंपि । से जहानामए-केइ पुरिसे एगओजण्णोबड्यं कार्ड गच्छेजा, एवामेव अण० भा० एगओजण्णोवडयिकचगएणं अप्पाणेणं उन्नं वेहासं उप्पएजा ? हंता ! उप्पएजा, अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवतियाई पभू एगओजण्णोबह्यकिवगयाई स्वाई विकुव्यित्तए ? तं चेव जाब विकुर्व्यिय वा ३, एवं दृहओजण्णोवइयंपि । से अहानामए-केड परिसे एगओपल्हात्ययं काउं चिद्रेजा, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा एवं चेव जाब विकुर्वियस वा ३ एवं बुहओपछियंकं पि । अणगारे णं भंते ! भावि-यप्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइना पम् एगं महं जासकवं वा हत्थिकवं वा सीहरूवं वा वरधवगदीवियअच्छतरच्छपरासरहवं वा अभिजंजिनए है, जो तिणद्वे समद्वे, अज-गारे णं एवं बाहिरए पोगाछे परियाइना प्रभू । अणगारे णं भंते ! भा ० एगं महं आसम्ब वा अभिजंजिता अणेगार्ड जोयणार्ड गमित्रए ? हंता ! पभू , से भेते ! कि आयबीए गच्छति परिद्रीए गच्छति ?, गोयमा । आयदीए गच्छड नो परिद्रीए. एवं आयकम्पूणा नो परकम्पूणा आयप्पओगेणं नो परप्पओगेणं उस्सिओदर्य वा गरछड पयोदगं वा गरुछइ। से णं अंते ! कि अणगारे आसे !. गोयमा ! अणगारे णं में तो खलू से आसे, एवं जाव परासररूवं वा। से भंते ! कि माई विक्रव्यति असार विक्रव्यति ?. गोयमा ! माई विक्रव्यति नो अमाई विक्रव्यति, माई पं भंते ! तस्स ठाणस्स अणालोइयपिडक्कंते कालं करेड कर्डि उक्वजर्ति !, गोयमा ' अलगरंस आभियोगेस देवलोगेस देवनाए उबबजद, अमाई ण तस्स ठाणस्स आलोइयपिक्कंते कालं करेंड कर्हि उनवज्यति है, गोयमा ! अन्नयरेम् अणाभि-ओंगम देवलोगेमु देवलाए उववजाद, सेवं भेते २ ति, गाहा-इत्यीअसीपडागा जञ्णोवहए य होइ बोद्धब्वे । पल्हत्थियपतियंके अभिओयविकुव्यणा माई ॥ १ ॥ ॥ १६० ॥ तहए सप पंचमी उहेसी समत्तो ॥

अणगारे थं भेते ! आवियणा माई मिन्छिद्दि वीरियलदीए वेडिव्वयलदीए विभंगनाणलद्वीए वाणारिस नगरि समोहए समोहिषता रायगिहे नगरे म्याइं जाणित पासित है, हंता ! आवाई पासइ । से भेते ! कि तहामार्व जाणइ पासइ अषहाभावं जाण पा॰ है, बीयमा ! जो तहाभावं जाणइ पा॰ अष्णहामार्व जा॰ पा॰ । से केणहेणं भंते ! एवं कुक्द नो तहामार्व जा॰ पा॰ अष्णहामार्व जाण्ड पा॰ शे केणहेणं भंते ! एवं कुक्द नो तहामार्व जा॰ पा॰ अष्टहाभावं जाण्ड पा॰ है, गोयमा ! तस्स वं एवं अवति—एवं कहा अहं रायगिहे नगरे समोहए समोहणिता वाणारसीए नगरीए हवाई जाणामि पासामि, से से दंसणे विवक्तांसे मवति, से तेणहेणं जाव पासति । अष्टागोरे मं भेते ! आवियम्पा माई मिच्छिदिही

जाव रायगिहे नगरे समोहए समोहणिता वाणारसीए नगरीए स्वाई जाणह पासइ ?, हंता । जाणड पासड, तं चेव जाव तस्स णं एवं होइ-एवं खल अहं वाणारसीए नगरीए समोहए र रायगिहे नगरे रूवाई जाणामि पासामि, से से दंसणे विवसासे भवति. से तेण्डेणं जाव अन्नहाभावं जाणह पासड ॥ अणगारे णं भंते ! भावियप्पा माई मिच्छदिद्री वीरियलदीए वेउध्वियलदीए विभंगणाणलदीए बाणार्रामें नगरिं रायगिहं च नगरं अंतरा एमं महं जणवयवागं समोहए २ वाणारसिं नगरिं रायगिहं च नगरं अतरा एगं महं जणवयवर्गं जाणति पासति ? हंता ! जाणइ पासइ, से भंते ! किं तहाभावं जाणड पासड अनहाभावं जाणड पा० रे. गोयमा । णो तहाभावं जाणति पासड अन्नहाभावं जाणड पासड. से केणद्रेणं जाव पासड 🌯 गोयमा ' तस्स खळ एवं भवति एस खल वाणारसी [ ए ] नगरी एस खल रायगिष्ठे नगरे एम खल अंतरा एगे महं जणवयवरगे नो खल एस महं वीरियलदी वेजन्त्रियलदी विभंगनाणलदी इड्डी जुई जसे बळे वीरिए पुरिसकारपरकमे ठुदे पत्ते अभिसमण्यागए, से सं दंसणे विवशासे भवति, से तेणद्रेणं जाव पासति ॥ अणगारे ण भंते ! भावियप्पा अमाई सम्मदिदी वीरियलदीए वेज्ञवियलदीए ओहिनागलदीए स्यगिहे नगरे समोद्वर २ वाणारसीए नगरीए ध्वाइं जाणड पासड ?, हंना !, से भंते ' कि नहाभावं जाणड पासड अनहाभावं जार्णात पासति ?. गोयमा ! तहाभावं जार्णात पासति नो अन्हाभावं जाणति पामति, में केणद्रेणं भंते ! एवं वचड ?. गोयमा ! तस्म णं एवं भवति-एवं खलु अहं रायगिहे नगरे समोहणिना वाणारसीए नगरीए हवाई जाणामि पासामि. से से दंगणे अदिवयासे भवति. से तेणद्वेणं गोयमा ै एवं वृत्रति, बीओ आलावगो एवं चेव नवरं वाणारसीए नगरीए समोहणा नेयव्या रायगिहे नगरे ह्वाई जाण्ड पासड । अणगारे णे भंते ! भाविवप्या अमाई सम्मदिही वीरियलद्वीए वेजन्वियलद्वीए ओहिनाणलद्वीए रायगिहं नगरं वाणारसि नगरिं च अंतरा एगं महं जणवयवस्यं समोद्वर २ रायगिहं नगरं बाणारिंस च नगरिं तं च अंतरा एमं महं जणवयबर्ग जाणड पासड ?, हंता ! जा०पा०, से अंते ! कि तहा-भावं जाणह पासइ अच्चहाभावं जाणह पासइ है, गोयमा । तहाभावं जाणह पा०, णो अन्नहाभावं जा० पा०, से केणद्वेणं ? गोयमा ! तस्स नं एवं अन्दि-नो सङ् एस रायगिहे गगरे जो सद्ध एस बाजारही नगरी नो खद्ध एस अंतरा एगे जण-वयवरने एस खलु ममं वीरियलदी बेडव्यियसदी ओहिणाणलदी हुनी जुई असे बडे वीरिए पुरिसकारपरकारे छदे पते अभिसमसागत से से बंसणे अविवकासे भवति से तेणहेर्ण गोयमा ! एवं क्यति तहामावं आगति पासति तो अवहामावं

जाणति पासति । अणगारे णं भेते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गछे अपरियाद्वना प्रभू एगं महं गामरूनं वा नगररूवं वा जाव सिह्नवेसरूनं वा विकृत्विक्तए ?. णो तिणदे समदे, एवं बितिओवि आलावगो, णवरं बाहिरए पोरगळे परियाइना प्रभा। अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवतियाई प्रभू गामस्वाई विकुव्वित्तए १, गोयमा ! से जहानामए जबति जवाणे इत्येणं इत्ये गेण्डेज्या तं चेव जाय विक्विय वा ३ एवं जाब सिंबवेसरूवं वा ॥ १६१ ॥ चमरस्स णं भेते ! असर्रिटस्स असररको कति आयरक्खदेवसाहस्सीओ पण्णना ? गोयमा ! चनारि चउसद्दीओ आयरक्ख-देवसाहस्सीओ पण्णताओ, ते णं आयरकता वणाओ जहा रायप्पसेणइजे, एवं सब्बेसि इंदाणं जस्स जिंतया आयरक्ता भाणियव्या । सेवं अंते २ ति ॥ १६२ ॥ तर्यसप् छद्दो उद्देसो समसो ॥

रायगिहे नगरे जाव पज्जवासमाणे एवं बयासी-सक्कस्स णं भंते ! देविंदस्स देवरको कृति लोगपाला पण्णमा ?, गोयमा ! चनारि लोगपाला पण्णमा, तंजहा-मोमे जमे वर्ण देसमणे। एएसि णं भंते ! चउण्हं लोगपालाणं कति दिमाणा पणना ! गोयसा | चनारि विमाणा प०, तंत्रहा-संझप्पमे वर्रसद्वे सर्यंत्रछे वस्तु । कीं में भेते ! सक्कास्य देविंदस्य देवरण्यों सोमस्य महारको संझप्पमे यामे महा-विमाण पण्यते हैं, मोयमा ! जैब्हीवें २ मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं इमीसे रयण-प्यमाग् पुरुवीए बहसमरमणिजाओ भूमिभागाओ उर्च चंदिमस्दियगहगणणक्खन-ारास्वाणं बहुई जीयणाई जाव पंच व्हिंसया पण्णता, तंजहा-असीयवटेंमए नत्तवज्ञवर्डिसए वंपयवर्डिसए अंबबर्डिसए अज्ञे मोहम्मवर्डिसए, तस्स णं सोहम्म-वर्रेसयस्य महाविमागस्य परन्छिमेणं सोहम्मे कप्पे असंखेजाई जीयणाई वीइव-्ना एरथ में सक्करस देविदस्स देवरको सोमस्स महारको संझप्पमे नाम महावि-माणे पण्णते अद्भतेरस जीयणसयसहस्साई आयामविक्रवंसेणं उवालीसं जीयणस-यसहस्साई बावर्स च सहस्माई अद्भ य अडयाछे जोयणसए किचिनिसेसाहिए परिक्खेवेणे प० जा सरियामविद्याणस्य बन्नव्यया सा अपरिसेसा माणियव्या जाव ऑभसेओ नवर्ष सोमे देवे ॥ संभाष्यभस्त णं महाविमाणस्स अहे सपर्विख सपिट-िर्मि असंखेजाई जोयणसयसहस्साई भोगाहिता एत्य वं सकस्स देविदस्स देव-ग्नां सोमस्स महारको सोमा नाम रायहाणी पण्णता एगं जोयणसयसहर्स्य भाया-मनिक्संभेणं जेबुरीवपमाचे (ण) बेमाणियाणं पमाणस्स अद्धं नेयव्यं जाव उवस्य-लेणं सोलस जोगणसहस्साई आयागविक्संगेणं पद्मासं जोगणसहस्साई पंच य मनागउए ओयणसके किनिविसेसचे परिक्तेवेच पण्यते. पासायाणं चतारि परि-

वाडीओ नेयन्वाओ, सेसा नित्य । सक्कस्स णं देविंदस्स देवरको सोमस्स महारको इमे देवा आणाउववायवयणनिष्टेसे चिद्रंति, तंजहा-सोमकाइयाइ वा सोमदेवकाइ-बाइ वा विज्कुमारा विज्कुमारीओ अगिकुमारा अगिकुमारीओ वाउकुमारा वाउकुमारीओ चंदा सूरा गहा णक्खता ताराख्वा जे यावने तहप्पगारा सब्वे ते तन्भत्तिया तप्पक्लिया तन्भारिया सक्कस्स देविंदस्स देवरको सोमस्स महारको आणाउववायवयणनिहेसे चिट्ठांति । जंबुहीवे २ मंदरम्स पठवयस्स दाहिणेणं जाइं इमाई समुप्पजंति, तं जहा-गहदंडाइ वा गहमुसलाइ वा गहगज्जियाइ वा, एवं गहजुद्धाइ वा गहिमघाङगाइ वा गहाबसञ्बाइ वा अञ्भाइ वा अञ्भरुक्खाइ वा संझाइ वा गंधव्यनगराइ वा उक्कापायाइ- वा दिसीदाहाइ वा गजियाइ वा विज्याइ वा पंसुबुद्रीइ वा जुवेति वा जक्खािकतयति वा धूमियाइ वा महियाइ वा रअग्वायाइ वा चंदोवरागाइ वा सुरोवरागाइ वा चंदर्पारवेसाइ वा सूरपारवेसाइ वा पडिचंदाइ वा पडिसुराइ वा इंदथणृइ वा उदगमच्छकपिहास्यअमोहापाईण-वायाइ वा पडीणवाताइ वा जाव संबद्धयवाताइ वा गामदाहाइ वा जाव सिनेचे-सदाहाइ वा पाणक्ख्या जणक्ख्या घणक्ख्या कुलक्ख्या वसणब्भूया अणारिया जे यावजे तहप्यगारा ण ते सकस्म देविंदस्म देवरको सोमस्स महारको अण्णाया आदेद्रा असुया असुया अविष्णाया तेसि वा सोमकाइयाणं देवाणं, सकस्स णं देविदस्स देवरको सोमस्स महारको हमे अहावका देवा अभिकाया होत्का, तं जहा-इंगालए वियालए लोहियक्ने सणिबरे चंट भरे सुके बहे बहस्सती राहु ॥ सहस्स णं देविदस्स देवरत्नो सोमस्स महारत्नो सत्तिभागं पनिओवमं ठिती पण्णता, अहा-वकाभिकायाणं ठेवाणं एगं पिठिओवमं ठिई पण्णना, एवंमहिक्किए जाव महासुभागे सोमे महाराया ॥ १६३ ॥ कहि णं भंते ! सद्धस्स देविंदस्स देवरको जमस्स महा-रनो बरसिट्टे णामं महाविमाणे पण्यते ?, गोयमा ! सोहम्मवर्डिसयस्स महाविमाः णस्म दाहिणेणं सोहम्मे कप्पे असंखंखाई जोयणसहस्साई वीइवइता एत्य णं सक्स्स देविंदस्स देवरको अग्रस्स ग्रहारको बरसिद्धे णार्म ग्रहाबिगाणे पण्याने अद-तेरस जीयणसयसहस्साई जहा सोमस्स विमाणे तहा जाव अभिसेओ रायहाणी तहेव जाव पासायपंतीओ ॥ सकस्स णं देविंदस्स देवरको जमस्स महारको इमे देवा आणा : जाव चिट्रंति, तं जहा-जमकात्रयाह वा जमदेवकाहवाह वा पेयकाह्याः इ वा पेयदेवकाइयाइ वा अभुरकुमारा अभुरकुमारीओ कंदच्या निरयवाका आर्मि-ओगा जे यादले तहुष्पगारा सब्दे ते तबभक्तिगा तष्पक्तिया तबभाविया सकत्स देविरस्स देवरको जगस्स महारको आणाए जाव विद्वेति ॥ अंबुहीवे २ मंदरस

पक्क्यस्स दाष्ट्रिणेणं जाई इमाई समुप्पजीते, तंजहा-हिंबाइ वा डमराइ वा कल-बाइ वा बोलाइ वा साराइ वा महाजुदाइ वा महासंगामाइ वा महासत्यनिव-डणाइ वा एवं पुरिसनिवडणाइ वा महारुधिरनिवडणाइ वा दुरुन्याइ वा कुल-रोगाइ वा गामरोगाइ वा मंडलरोगाइ वा नगररोगाइ वा सीसवेयणाइ वा अच्छिवेयणाइ वा कननहदैतवेयणाइ वा इंदगाहाइ वा संदगाहाइ वा कुमारगाह जनसमाहा • भूयगाहा • एगाहियाइ वा बेआहियाइ वा तेयाहियाइ वा चाउत्यहियाइ वा उच्नेयगाइ वा कासा॰ सासाइ वा सोसेइ वा जराइ वा दाहा॰ कच्छकोहाइ वा अजीरमा पंहरना इरिसाइ वा भगंदराइ वा हिययस्टाइ वा मत्ययस्० जीमीस्० पासस् • कृष्टिस् • गाममारीइ वा नगर • खेड • कव्बड • दोणमुह • मर्डव • पट्टव • आसमः संबाहः संनिवेसमारीइ वा पाणक्साया धणक्साया जणक्साया कुलक्साया वसण्यमणारिया जे यावने तहप्पगारा न ते सकस्स देनिंदस्स देवरनो जमस्स महारको अण्णाया०५ तेसि वा जमकाइयाणं देवाणं ॥१६४॥ सकस्स णं देविदस्स देवरण्यो जमस्य महारक्षो इमे देवा अहावका अभिण्याया होत्या, तंजहा-अबे १ अंब-रिसे चेव २, सामे ३ सबळेति यावरे ४। रही ५-वरहे ६ काळे ७ व, महाकालेति याबरे < ॥ १ ॥ असिपते ९ धण् १० कुंभे ११ (असी य असिपने कुंभे) वासू १२ वेयरणीति व १३। सरस्तरे १४ महाघोसे १५, एए पनरसाहिया ॥ २ ॥ सक्करस णं देविदरस देवरको जनस्स महारको सत्तिमागं पर्लिओवर्म ठिई प०, अहाबबामिण्यायाणं देवाणं एगं पलिओवमं ठिई पत्रता, एवंमहिच्चिए जाव जमे महाराया २ ॥ १६५॥ कहि णं मंते ! सकस्स देविंदस्स देवरको वस्मस्स महारको सर्वजले नामं महाबिमाणे पनते ?, गोयमा । तस्स णं सोहम्मवर्डिसवस्स महावि-माणस्स प्रचारियमेणं सोहम्मे कप्पे असंखेजाई वहा सोमस्स तहा विमाणरायहा-पीओ भाषियम्बा जाब पासायबर्धिसया नवरं नामणाणतं । सक्तरस मं ३ वहणस्स महारको इमे देवा आणा० जाव चिद्वेति, तं०-वरुगकाइयाइ वा वरुगदेवकाइ-याइ वा नामकुमारा नामकुमारीओ उदहिकुमारा उदहिकुमारीओ बणियकुमारा बणि-यकुमारीओ के बाबण्ये तहप्यगारा सब्वे ते तब्मत्तिवा जाव विद्वंति॥ जंबूरीवे २ मंदरस्स पम्बयस्स वाहिनेथं जाडं इगाई समुष्यअति, तंजहा-अइवासाइ वा मंद-वासाइ वा स्वर्ष्टीइ वा वुञ्बुद्धीइ वा उदन्मेगाइ वा उदप्पीलाइ वा उदवाहाइ वा पन्नाहाइ वा मामवाहाइ वा जाव सनिवेसवाहाइ वा पाणक्समा जाव तेसि वा बरगकाह्यार्थ देशार्थ, सङ्गरसा र्थ देविदरसा देवरको बरगरस महारको जाव अहावकाभिकाया होत्या. तंजहा-ककोडए ब्रह्मए अंबचे संस्थालए पुंडे पलासे रे॰ सला-

मोएजए दहिमुहे अयंपुळे कागरिए। सकस्स णै देविंद्रस देवरको वरुणस्स महारुक्यो देसणाई दो पलिओवमाई ठिई पण्यता, अहाबबाभिनायाणं देवाणं एगं परिखी-बसं ठिई पण्णता, एवंसहिन्निए जाव बहुणे सहाराया ३ ॥ १६६ ॥ कहि णं अंते ! सकस्स देविदस्स देवरहा वेसमणस्स महारहा बग् णामं महाविमाणे पण्णते ?, गोयमा ! तस्स णं सोहम्मवर्डिसयस्स महाविमाणस्स उत्तरेणं जहा सोमस्स विमा-णरायहाणिवत्तव्यया तहा नेयव्या जाव पासायवर्डिसया। सकस्स णं देविंदस्स देवरको वेसमणस्य महारको इमे देवा आणाउववायवयणनिहेसे चिद्रंति, तंजहा-वेसमणकाइयाइ वा वेसमणदेवकाइयाइ वा सुवधकुमारा सुवधकुमारीओ दीवकु-मारा रीवकुमारीओ दिसाकुमारा दिसाकुमारीओ वाणर्मतरा वाणर्मतरीओ जे यावके तहप्पगारा सब्वे ते तन्भित्तया जाव चिट्ठंति ॥ जंबूरीवे २ मंदरस्स पन्वयस्स दाहिणेणं जाई इमाई समुप्पजंति, तंजहा-अयागराइ वा तज्यागराइ वा तंब्याग-राइ वा एवं सीसागराइ वा हिरज ० धवज ० रयण ० वयरागराइ वा वसुहाराइ वा हिरचवासाइ वा सुवजवासाइ वा रयण० वहर० आभरण० पत्त० पुष्पक फल० बीय० मह० वष्ण० चुक्र० गंध० बत्थवासाइ वा हिरक्तवुद्रीइ वा छ० र० ब० आ० प० पु० फ० बी० व० चुन्न० गंधवुट्टी० वत्यवुट्टीइ वा आयणवुद्धीइ वा खीरवृद्धीइ वा प्रयालाइ वा दुकालाइ वा अप्परमाइ वा महरमाइ वा मुभिक्साइ वा दुभिक्खाइ वा कयविक्रयाह वा सिक्षहियाइ वा संनिचयाइ वा निहीइ वा णिहाणाइ वा चिरपोराणाइं पहीणसामियाइ वा पहीणसे उयाइ वा पहीणसग्राणि वा । पहीणगोत्तागाराइ वा उच्छित्रसामियाइ वा उच्छित्रसेउयाइ वा उच्छित्रगोत्ता-गाराइ वा सिंघाडगतिगचउकचचरचउम्मुहमहापहपहेसु नगरनिद्धमणेसु वा सुसाण-गिरिकंदरसंतिसेलोबद्वाणभवणगिष्ठेस संनिक्खिताई चिद्रति, एयाई सकस्स देविदस्स देवरको वेसमणस्स महारको ण अण्णायाई अदिहाई असुयाई अविकायाई तेसि का वेसमणकाइयाणं देवाणं, सक्कस्स णं देविंदस्स देवरको वेसमणस्स महारको इसे देवा अहावबाभिषाया होत्या, तंबहा-पुष्तमहे माणिमहे सालिभहे समणमहे बक्के रक्खे पुत्ररक्खे सब्वाणे [ पञ्चाणे ] सञ्चलसे सब्वकामे समिद्धे असोडे असंगे, सक्रस्स णं देनिंदस्स देवरको वंसमणस्स महारको दो पछिओवमाणि ठिई पण्णता, अहाववाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिओवमं ठिई पण्णता, एमहिच्चिए साव वेसमणे महाराया सेवं भंते ! २ ति ॥१६७॥ तहर सप सत्तमो उद्देसको समची ॥ रायगिहे नगरे जाव पजुवासमाणे एवं बदाशी-अमुरकुमाराणं भेते ! देवाणं कड़ देवा आहेवर्च जाब निहरंति ?. गोयमा ! इस देवा आहेवर्च आब निहरंति,

तंबहा-चमरे अञ्चरिं अञ्चरराया सोमे अमे बच्ने वेसमणे बडी बहरोयणिंदे वह-रीयणराया सोमे जमे बरुणे वैसमणे । नागकमाराणं भंते । पुरुष्ठा, गोयमा । दस देवा आहेवर्ष जाव विद्वरंति, तंजहा-घरणे नागकुमारिंदे नागकुमारराया कालवाछे कोलबाढे सेलबाडे संखबाडे भयागंदे नागकमारिदे णागकमारराया कालबाडे कोल-बाछे संखवाछे सेलवाछे, जहाँ नागकुमारिंदाणं एयाए वत्तव्वयाए णेयव्यं एवं इमाणं नेयव्वं, सुवज्ञक्रमाराणं वेणुदेवे वेणुदाली चित्ते वित्तिपत्रके विश्वित्तपद्धे, विज्ञानमाराणं इरिकंते इरिस्सहे पमे १ सप्पमे २ पमकते ३ सप्पमकते ४, अस्य-कुमाराणं अभिगसीहै अभिगमाणवे तें उत्तरिहै तें उद्देते तेउपमें, दीवकुमाराणं पुष्ण-विसिद्धरूबसुरूबरूबर्गत(स्वंस, रूबसीह)रूबपभा, उदहिष्टमाराणं जलकंतजरूपभ-जलजलस्यजलकंतजलप्पभा. दिसाकुमाराणं अमियगई अमियबाहणे तुरियगई खिप्प-गई सीहगई सीहबिक्कमगई, बाउकमाराणं वेलंबपर्भजणकालमहाकालअंजणस्टा. धणियकमाराणं घोसमहाधोसकावनवियावननंदियावनमहानंदियावना, एवं भाजिसकौ जहां अनुरक्तमाराणे । सो० १ का० २ चि० ३ प० ४ ते० ५ ह० ६ ज० ७ तृ द का र आ । १० सोमे य महाकाले, चित्रपम तेउ तह रए चैव । जल तह तुरियगई य काळे आउन पडमा उ । पिसायक्रमाराण पुरुष्ठा. गीयमा ! तो देवा आहेवर्च बाव विद्रंति, तंजहा-काले य महाकाले ग्रस्वपिहस्य प्रचानेट य ! अमरवह माणिभहे भौने य तहा महाभीने ॥ आ किनरविपरिष्ठे खळ सप्परिष्ठे खळ तहा महापुरिसे । अहकाब महाकाए गीयरई चेव गीयजसे ॥ २ ॥ एए वाणमंतराण देवाणं । जोइसियाणं देवाणं दो देवा आहेवचं जाव विहरति. तंजहा-चंदे य सरे य । सोहरमीसाणेस णं मंते ! कप्पेस कर देवा आहेवचं जाव विहरंति ! गोयमा ! दम देवा जाव विद्रंति, तंजहा-सक्के देविंदे देवराया सोमे जमे वस्मे वेसमें. इसाणे देविने नेबराया सोमे जमे बरुणे वेसमणे, एसा बत्तव्यया सब्वेसवि कप्पेस. एए चंव भाषियम्बा, जे व इंदा ते य भाषियन्त्रा सेवं भेते ! २ ति ॥ १६८ ॥ तर्य सप अहमी उहेसकी समत्ती॥

रायगिहे जाव एवं बदाबी-कहविहे णं भीते! इंदियविसए पण्णते!, गोबमा! पंचविहे इंदियविसए पण्णते, तं -सोतिदियविसए जीवाभिगमे जोहसियदिसो नयन्वो अपरिसेसो, से ०२ ति ॥१६९॥ तहए सए नवमो उहेस्स्वो समस्तो ॥ रायगिहे जाव एवं बयाबी-जमरस्स णं भीते! अहरिवस्स अहररको कह परिमाओ पण्णताओ !, गोममा! तको परिसाओ पण्णताओ, तंजहा-समिया जंडा जाया, एवं जहाजुप्रवीए जावडबुओ रूप्यो, सेवं भीते! २ ति ॥१७०॥ तहचस्तप इसमो उहेसो समस्तो, तहुवं सर्वं समस्ते ॥

चत्तारि विमाणेहिं चत्तारि य होति रायहाणीहिं । नेरहए छेस्साहि य दस उहेसा चजरथसए ॥ १ ॥ रायगिहे नगरे जाब एवं वयासी-ईसाणस्य वं भेते ! देविंदस्स देवरण्यो कह लोगपाला प॰ १. गोयमा । बत्तारि लोगपाला प॰ तंजहा-सोसे जमे बेसमणे बरुषे । एएसि णं भेते ! कोगपालाणं कड विमाणा प० ?, गोयमा ! चत्तारि विमाणा प॰, तंजहा-समणे सञ्चओभहे वस्मू सुवस्मू । कहि ण भंते ! इंसाणस्य देविंदस्य देवरको सोमस्य महारको समणे नामं महाविमाणे पण्णते ?. गोयमा! जंबूदीवे २ मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्यमाए पढ़वीए जाव ईसाजे णामं कप्पे पण्णते, तत्य णं जाव पंचवर्डेसया प०. तंजहा-अंकवर्डेसए फलिहबर्डिसए स्यणबर्डेसए जायम्बवर्डिसए मज्हे य तत्य ईसाणबर्डेसए, तस्स णं ईसाणवर्डेसयस्स महाविमाणस्स पुरस्छिमेणं तिरियमसंखेजाईं जोयणसह-स्साई वीइवइता एत्य णं ईसाणस्स ३ सोमस्स २ सुमणे नामं महाविमाणे पण्णते अद्धतेरसजोयण जहा सक्करस वत्तव्यया तइयमए तहा ईसाणस्सवि। बउण्डवि लोगपालाणं विमाणे २ उद्देसओ, बउसु विमाणेसु बत्तारि उद्देसा अपरिसेसा, नवरं ठिईए नाणतं-आदिद्वय तिभागूणा पछिया घणयस्स होंति दो चेब । दो सतिमागा वरुण पतियमहातबादेवाण १ ॥ १७१ ॥ खडाल्खे स्वयः पढमविद्यतद्यचउत्था उद्देसा समत्ता ॥

रामहाणीसुनि चत्तारि उद्देसा भाणियन्ता जान एनंमहिन्द्विए जान नरुगे महाराया।। १७२॥ चडत्थे सए पंचमछद्वसत्तमद्रमा उद्देसा समत्ता॥

नेरहए पं भंते ' नेरहएस उक्काइ अनेरहए नेरहएस उक्काइ है पश्चणाए ठेस्सापए तहओ उद्देसओ भाषियक्यो जान नाणाई ॥ १७३ ॥ खडाखसप्र नवमो उद्देसो समस्तो ॥

से 'न्णं भंते ! कष्टकेस्ता नीठकेस्यं पप्प ताम्ब्रताए तावण्यताए एवं श्वद्यो उद्देसको प्रमवणाए चेत्र हेस्सापदे नेयको आव-परिणामवण्यास्मंषद्धक्षपस्त्य-संक्रिकिकुण्हा । गहपरिणामपदेसोगाहणवम्गणाठाणमप्पबर्दु ॥ १ ॥ सेवं भंत ! २ ति ॥ १०४ ॥ खउत्यस्य दसमो उद्देसो समसो ॥ खउत्यस्य समसो ॥

संप(संपाए)रान १ अनिस्त २ गेठिय ३ सो ४ छउबाड ५-६ एयण ७ निर्वेठे ८। एखिगई ९ संपानंदिमा १० य दस पंचमीम सए ॥१॥ तेर्णु कार्डेनं २ संपा नामं नगरी होत्या, बसओ, तीसे णं संपाए जगरीए पुण्य मेर् नामं उज्जाने होत्या, बण्यओ, सामी समोसडे जाव परिसा पश्चिगया । नेर्ण कार्डेणं २ समणस्स अगवको महान्वीरस जेड्डे अंतेवासी इंदभूई णामं अवगारे गोममनोत्तेणं जाव एवं बहासी-वंदुः

बीचे में अंते ! दीने सूरिया उदीणपाईणसुरमञ्ज पाईणदाहिणमागच्छीत, पाईण-दाहिणमुग्गन्छ दाहिणपरीणमागन्छंति, दाहिणपरीणमागन्छ परीणजरीणमागन्छंति प्रकीणज्ञीणं जनगच्छ ज्ञवीचिपाईणमागच्छंति !, हुता ! गोयमा ! जंनूवीवे णं वीचे सरिया तवीविपाईणमुग्गच्छ बाव तवीविपाईणमागच्छेति ॥ १७५॥ जया ण भेते ! जंबूकीवे र दाहिणहे दिवसे मक्द तदा ण उत्तरहे दिवसे मक्द कदा यां उत्तरक्रेवि दिवसे अवह तदा मं जंबूदीदे २ अंदरस्स पञ्चयस्स पुरच्छिम-प्रवात्यमेणं राई भवइ है, हेना गोयमा! जया णं जंब्बीवे २ दाहिणक्केवि दिवसे जाब राई भवड़ । जदा ण भंते ! जंब ० मंदरस्स पट्ययस्स पुरच्छिमेण दिवसे भवद तदा ण पचित्यमेर्णाव दिवसे भवद जया ण पचित्यमेर्ण दिवसे मवद तदा णं जंबबीवे २ मंदरस्य पञ्चयस्स उत्तरदाहिणेणं राई भवड?. हंता गोयमा । जदा णं जंबू • मंदापुरच्छिमेणं दिवसे जाव राई भवद, जदा णं भंते ! जंबूबीवे व दाहिणके उन्नोसए अद्वारसमुहत्ते दिवसे भवइ तदा मं उत्तरकृति उन्नोसए अद्वा-रसमृहते दिवसे भवह जदा ण उत्तरदे उद्दोसए अट्टारसमुहते दिवसे भवह तदा र्ण जंबुदीवे २ मंदरस्स पुरच्छिमपष्टियमेणं जहिषया दुवालममुहृता राई भवह है, हंता गोयमा ! जदा णं जंब० जाव दवालमामुहत्ता राई भवड । जदा णं जंब० मंदरस्स प्रच्छिमेणं उद्योसए अद्वारस जाव तदा णं अंबुदीवे २ प्रवस्थिमेणवि उक्को॰ अद्वारसमुहत्ते दिवसे भवइ जया णं पचल्विमेणं उक्कोसए अद्वारसमुहत्ते दिवसे भवइ तदा में भंते ! जेबुरीवे २ उत्तर॰ दुवालसमुहृता जाव राई भवइ !, हुंता गोयमा ! जाव अबद । जया थै भंते ! जंबू व दाहिषक्के अद्वारसमुहत्तार्णतरे दिवसे अबद तदा में उत्तरे अद्वारसमृहत्ताणंतरे दिवसे अबद बदा में उत्तरे अद्वा-रसमुहत्तार्णतरे दिवसे भवइ तदा णं अनु । सेट्रस्स पन्ययस्स पुरन्तिस्मण्यत्यिमेन सातिरेगा दुबालसमुद्रता राई भवर !, ईता गोयमा ! जदा थे जंबू० जाब राई भवइ । जदा णं भंते ! जंबूदीने २ पुरच्छिमेणं अद्वारसमुहुत्ताणंतरे दिक्से भवइ तदा ण प्रवास्थिमेशं अद्वारसमहत्ताशतरे दिवसे अवद बदा ण प्रवास्थिमेशं अद्वार-समुहुत्तार्णतरे दिवसे अबद् तदा व वंबू॰ २ मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिनेण साइ-रेगा बुवालसमुहुता राई भवद 🕻 हैता गोयमा 🗓 जाव भवह ॥ एवं एएणे कमेणे उचारेयव्यं सत्तरसमुद्रुते विषये वेरसमुद्रुता रार्ग सबद सत्तरसमुहताणंतरे दिवसे सातिरेया तेरसमुहुक्त राई सोलसमुहुक्त दिवसे बोह्यमुहुक्ता राई सोलसमुहुक्तार्थ-तरे विवसे सातिरेगचोइसमुद्रुता राई पनारसमुद्रुते विवसे पनारसमुद्रुते। राई अन्य पन्नरसमुहतार्थत्रे विवसे शासिरेगा वनस्तमुहत्ता राई बोहसमुहत्त

दिवसे सौलसमुहुत्ता राई चोइसमुहुत्तार्णतरे दिवसे सातिरेगा सोलसमुहुत्ता राई तेरसमुहुते दिवसे सत्तरसमुहुता राई तेरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे सातिरेगा सत्तरसमुहत्ता राई । जया णं जंबू० दाहिणके जहण्णए दुवालसमुहुते दिवसे भवइ तया णं उत्तरहेवि, जया णं उत्तरहे तया णं जंबूरीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुर-च्छिमेणं उक्रोसिया अद्वारसमुह्ता राई भवद ?, हंता गोयमा! एवं चेव उचारे-यव्वं जाव राई भवड़। जया णं भेते ! अंबू॰ मंदरस्स पन्वयस्स पुरच्छिमेणं जहभए दुवालसमुहत्ते दिवसे भवद तया णं पचित्यमेणवि० तया णं जंबू० मंद्र-रस्स उत्तरदाहिणेणं उद्योक्षिया अद्वारसमृहत्ता राई भवइ 2, हंता गोयमा ! जाव राई भवड़ ॥ १७६ ॥ जया णं भेते । जेवू० दाहिणके वासाणं पत्रमे समए पिड-क्जइ तया णं उत्तरहुवि वासाणं पढमे समए पढिवजइ जया णं उत्तरहुवि वासाणं पहमे समए पडिवजाइ तथा णं जंबूरीचे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरिच्छमप्रविधिमेणं अणंतरपुरक्खडसमयंसि वासाणं प० स० प० ?, हंता गोयमा । जया णं जंबू० २ दाहिणके वासाणं प० स० पडिवज्जर तह चेव जाव पडिवज्जर । जया णं भेते ! जंबु॰ मंदरस्त ॰ पुरस्क्रिमेणं बासाणं पडमे स॰ पडिवजङ् तया णं पश्चत्थिमेणवि बासाणं पढमे समए पडिवजाइ, जया गं पचित्यमेणि वासाणं पढमे समए पडि-क्ज़ तया णं जाव मंदरस्त पञ्चयस्स उत्तरदाहिषेणं अर्णतरपच्छाकडसमयंसि बासार्थ प० स॰ पडिवन्ने अबइ रे, हंता गोयमा । जया नं जंबू० मंदरस्स पञ्च यस्स पुरिच्छिमेणं, एवं चेव उचारेयव्वं जाव पिवके भवइ ॥ एवं जहा समएणं अभिलाबो भणिओ बासाणं तहा आवलियाएवि २ भाणियञ्चो, आणापाणुणवि ३ योविणवि ४ लवेजवि ५ सहस्रोणवि ६ अहोरसेणवि ७ पक्लेणवि ८ मासेणवि ९ उउणावि १०, एएसि सन्बेसि जहा समयस्त अभिलावो तहा भाषियम्बो । जया णें भंते ! अंजू० दाक्षिणके हेमंताणे पहमे समए परिवज्य अहेव बासाणे अभि-लावी तहेब हेमंताणांव २० गिम्हाणांव ३० भाणियक्यो जाव उक्त, एवं एए तिचिवि, एएसि तीसं मालावया मान्यस्था । जया र्ग भेते ! जेवू० मैदरस्स पम्बयस्य दाहिणके पढमे अयमे पडिवजह तका में उत्तरकेषि पढमे अयमे पडिव-जह, वहा समएगं अभिलाबो तहेब अयनेजबि मानियम्बो जाब अर्थतरपञ्ज्ञक-डसमयंसि पढमे अवने पडिवने भवह, जहा अवनेणं अभिकादो तहा संवक्छरेणांव मानियन्त्रो जुएणवि बाससएणवि बाससहस्रोणवि बाससवसहस्रोणवि पुर्व्योणवि पुरुवेणवि तुवियंगेणवि तुविएणवि, एवं पुरुवे २ तुविछ २ अववे २ अववे २ इपूर् २ उप्पठे २ पडमे २ मछिषे २ अच्छ (अरिक) निवरे २ अवस् २ अवस् २ पछस् २ पुरुष

र शीसपहेलिया २ प्रक्रिओबसेणवि सागरीवसेणवि साणियस्वो । अया प संते ! जंबवीचे २ टाहिणके पढमा ओसप्पिणी पडिवजक तया ण उत्तरबेवि पढमा ओसप्पिणी पश्चिमजाह, जया में उत्तरहोटी पश्चिमजाह तदा में जेनदीने २ मंदरस्स पन्नवस्स परच्छिमप्रविधमेणवि णेवत्यि ओसप्पिणी नेवत्यि उस्सप्पिणी अवद्विए ण तत्य काछे पक्को ? समणाउसो !. हंता गोयमा ! तं चेव उचारेयव्यं जाव समणाउसो !. जहां ओसप्पणीए आलान्जो भणिओ एवं उस्सप्पिणीएवि भाणियव्यो ॥ १०७॥ स्वाचे भ भेते ! समुद्दे सुरिया उदीन्विपाईणमुख्याच्छ जन्नेव अवृद्दीवस्स वत्तव्यया भणिया सचेव सञ्जा अपरिसेसिया ज्वणसमृहस्सवि भाषियञ्जा, नवरं अभिलाबो इमी जैयब्बी-जया ण भंते ! लक्ष्णे समुद्दे दाहिणक्के दिवसे अवइ तं चेव जाव तदा में लक्ष्णे समुद्दे प्रच्छिमपचित्रमेणं राई भवड, एएमं अभिलावेणं नेयब्वं । जदा ण भंते ! लक्षणसमुद्दे दाहिणके पढमा ओसप्पिणी पडिवज्जड तदा ण उत्तरहोते पहमा ओसप्पणी पडिवज़इ, जदा णं उत्तरके पहमा ओसप्पणी पडिवज़इ तदा ण लबणसमारे प्राच्छिमपबात्यमेणं नेवात्य ओसप्पणी २ समणाउसी ! ?, हंना गीयमा ! जाब समणाउसी !।। भागदसंदे ण भंते ! दीने सरिया उदीनिपाईणमूरगच्छ जहेब जंबदीवस्स वत्तव्यया भणिया सचेव धायडसंडस्सवि भाणियव्या, नवरं डमेणं अभि-लावेणं सब्वे आलावगा भाषियम्बा । जया णं भंते ! धायइसहे बीवे दाहिणहे दिवसे भन्ड तदा णं उत्तरहेवि जया णं उत्तरहेवि तदा णं भायवसंहे बीवे मेदराणं पञ्चयाणे परन्तिक्रमपणित्यमेणे राई अवड !. हेता गोयसा ! एवं चेव जाव राई मवड । जदा णं भंते । शायइसंडे रीवे मंदराणं पम्बयाणं पुरस्क्रिमेण दिवसे भवड तदा में प्रवृत्थिमेणवि, जदा में प्रवृत्थिमेणवि तदा में शायडसंडे चीवे मेंद-राणं पञ्चवार्ण उत्तरेणं दाष्टिणेणं राई अबड़ है, हता गोयमा ! जाव अवह, एवं एएणं अभिकावेणं नेयव्यं जान जया णं भंते ! दाहिषके पढमा ओस० तया णं उत्तरहे जवा न उत्तरहे तथा न पायहसंदे शैवे मंदराण पव्वयाण पुरच्छिम-प्रवित्यमेर्य मत्त्व कोस॰ बाब समजाउसो !. ! इंता गोयमा ! जाव समजाउसो !. जहा स्वणसमुद्रस्य वराज्यमा तहा कालोदस्यवि माणियन्या. नवरं कालोदस्य नार्म भानियम् । अस्मितरपुरुखरहे ने भेते । सारिया उद्योखपाईजमुम्मच्छ अहेव धायक्रसेडस्स ब्रसम्बन्ध राहेव अधिमतापुरुखरबस्सवि भावियव्या नवरं अभिस्त्रवो जाव जानेकनो जाब तथा नं अधिमतरप्रकारदे ग्रेटराचे प्राध्क्रमप्रवरियमेणं नेवरिय क्षेत्र+ नेवरिय उस्सचिकी कवड़िय में तत्व काके प्रवत्ते समवाउसी ! सेवं भेते ! २ ति ॥ १७८ ॥ वंश्वमस्य परामे उदेस्तो समस्तो ॥

रायगिहे नगरे जाव एवं बदाशी-अत्थ ण भंते ! इंसि प्ररेकामा पत्थाकामा मंद्रावाया महावाया बार्यति ! हंता ! अत्थि, अत्थि णं भंते ! परस्क्रिमेणं इति परेवाया परधावाया मंदाबाया महाबाया वार्यति ! हता ! अत्य । एवं प्रवृत्यिमेणं हाहिनेणं उत्तरेणं उत्तरपरिक्रमेणं परिक्रमदाहिणेणं दाहिणपचित्रमेणं पिक्रमदत्तरेणं ॥ जया णं भंते ! पुरन्छिमेणं ईसि पुरेवाया पत्थावाया मदाबाया महाबाया वायंति तया णं पश्चत्यिमेणवि ईसिं पुरेबाया जया णं पश्चत्यिमेणं ईसिं पुरेबाया तया णं पुरच्छिमेणवि ?. इंता गोयमा । जया णं पुरच्छिमेणं तया णं प्रचन्धिमेणवि ईसि जया ण पचित्यमेणवि ईसि तया ण पुरच्छिमेणवि ईसि, एवं दिसास बिदिसास ॥ अत्य णं भंते । दीविजया इंसिं ?. इंना ! अत्य । अत्य णं भंते । सामहया इंसिं ?. हंता! अत्थि । जया णं भंते । वीविश्वया ईसिं तवा णं सामस्यावि ईसिं जवा णं सामुद्दया इसि तया णं दीविषयाचि इसि !, जो इजद्रे समद्रे । से केजद्रेणं भंते ! एवं वबह जया णं दीविश्वया ईसिं णो णं तया सामुद्दया ईसिं जया णं सामुद्दया इसिं णो णं नया दीविवया ईसिं ?, गोयमा ! तेसि णं वायाणं अनमसस्स विवया-सेणं लवणे समुद्दे वेलं नाडक्रमंड से तेणहेणं जाव वाया वायंति ॥ अल्य वं भंते । इंमिं पुरेवाया पत्यावाया मंदावाया महावाया वायंति ?, हंता ! अन्य । कया ण मंते ! ईसि जाव बार्यात ?. गोयमा । जया णं बाउयाए अहारियं रिवंति तया णे इंसि जाव बायंति । अत्य णं अंते ! इंसिं० ! हेना ! अत्य, कया ण अंते ! इसि परेवाया पत्या ?. गोयमा ! जया पं बाउयाए उत्तरकिरियं दियह तहा णं इसि जाब बायंति । अस्थि ण भेते ! इसिं० है, इता ! अस्यि, क्या ण भेते ! इसिं परेवाया पत्थाः ?. गोयमा ! जया णं बाउकुमारा वाउकुमारीओ वा अप्यणी वा परस्त वा तद्भयस्स वा अद्वाए वाउकायं उरीरेंति तका में ईसि पुरेबाया आव बार्यति ॥ बाउकाए णं भेते ! बाउकार्य चेब आजर्मति पाण० जहा खंदए तहा चतारि आलावमा नेयन्या अणेगसयसहस्य । पृद्धे उदाह वा. ससरीरी निकसम्ब ॥ १७९ ॥ अह अंते ! ओदणे क्रमासे सरा एए णं किसरीराति बत्तव्यं सिया !. गोममा ! ओदणे कुम्मासे सुराए य जे धने इन्ने एए लं पुन्नमानपूर्णाणं पहुन वणस्सइजीवसरीरा तओ पच्छा सत्यातीया सत्वपरिणानिका वननिजन्नशीया वन-विज्ञातिया अगणिसेविया अगविपरिकासिया जगविजीवसरीराति वत्तव्यं तिया, सराए य जे दने दक्ते एए मं पुन्यभावपश्चर्य पहुच आवजीवसरीरा, तथी पहुछ सत्यातीया जान अगमिकायसरीराति वत्तन्त्रं शिका । शहनं मंते ! शह सँने तरए सीसए उबले कसदिया एए मं किससिराह बत्तव्यं क्रियां! बोससा । अस स्वि तरए

सीसए उनके कसिट्टिया, एए णं पुन्नभाषपन्नवणं पहुन्न पुढिविजीवसरीरा तओ पच्छा सत्यातीया जाव ध्याणिजीवसरीराति वक्तव्यं सिया । अहण्णं मंते । अही अद्विज्ञामे चम्मे चम्मेज्ञामे रोमे २ सिंगे २ खरे २ नसे २ एए णं किसरीराति वक्तव्यं सिया ?, गोयमा । अद्वी चम्मे रोमे सिंगे खरे नहे एए णं तसपाणजीवसरीरा अद्विज्ञामे चम्मेज्ञामे रोमज्ञामे सिंग ० खर ० गहज्ज्ञामे एए णं पुञ्चभावपण्ण-वर्ण पहुन्य तसपाणजीवसरीरा तओ पच्छा सत्यातीया जाव अगनिजीव ० कि वक्तव्यं सिया । अह मंते ! इंगाले छारिए भुसे गोमए एए णं किसरीराइ बत्तव्यं सिया ! इंगाले छारिए भुसे गोमए एए णं पुञ्चभावपण्णवर्ण पंहुन्य एगिंदियजीवसरीरप्पओगपरिणामियावि जाव पंनिदियजीवसरीरप्पओगपरिणामियावि तओ पच्छा सम्बातीया जाव अगणिजीवसरीराति वक्तव्यं सिया ॥ १८०॥ लवणे णं भंते ! समुदे केवइयं चन्नवालविक्त्वंमेणं पन्नते ?, एवं नेयव्यं जाव लोगिंद्विं लोगाणुभावे, सेवं भंते ! २ कि भगवं जाव विहरइ ॥ १८९ ॥ पंचमे स्वयं बीधो उद्देशो समस्तो ॥

अण्यवस्थिया ण मंते ! एक्माइक्खंति भा० प० एवं प० से जहानामण जारू-गंठिया सिया आणुप्रिंदगदिया अर्घतरगदिया परंपरगढिया अञ्चनसगढिया अञ्च-मनगुरुयत्तात अन्नमनभारियतात अन्नमनगुरुयसंभारियतात अन्नसन्नवहतात जाव विदेति, एवामेव वहणं जीवाणं बहुन आजाइसयसहस्सेन बहुई आउयसहस्साई आणपविवादियारं जान चिद्रंति, एगेऽनिय णं जीने एगेणं समएणं दो आउसाई पहिसंवेदेड, तंबहा-इहमवियालयं च परमवियालयं च. व समयं इहमवियालयं पहिसंबेदेइ तं समयं परअविवाटयं पहिसंबेदेइ जाव से सहसेयं अंते ! एवं ?. गोयमा ! जर्म ते अक्टात्यमा ते चेव बाव परमवियाउर्य च, जे ते एवसाइंस तं मिच्छा, अहं पुण गोममा। एवसाइक्सामि जाव पहलेमि जाव अन्नमसघडताए चिडीत. एवामेव एगमेगस्स जीवस्म बहुहिं आजाइसहस्सेहिं बहुई आउबसहस्साई आजु-पुन्तिगढियाई जाव चिद्वति, एगेऽबिय र्ण जीवे एगेर्ण समएणं एगं जाउमे परि-सवेदेह, तंजहा-इहश्रविकात्वं वा परश्रविवात्वं वा. जे समर्व इहश्रविवात्वं पिड-संबंदेह नो ते समर्थ पर॰ पढिसंबेदेह ज समर्थ प॰ नो ते समर्थ इहमविभाउर्थ <sup>। प</sup>ः, इहमवियाउबस्य पश्चिसंबेकगाए नो परमविवाउबं पश्चिमेयेह परमविवा-उयस्स पिक्सवियमाए जो इहमवियात्यं पिक्सविदेह, एवं साल एगे जीवे एगेर्ड समएणं एवं आडर्य एक शंजहा-इहमा का पर्मक वा ॥ १८२ श जीवे पं मंते ! जे भविए नेरहएत उपविकाल हे जे अंते ! कि सावए संस्था निरावए संस्था है. गोयमा! साउए संकमइ नो निराउए संकमइ । से णं भते! आउए कहिं करें कहिं समाइण्णे ?, गोयमा! पुरिमे भने करें पुरिमे भने समाइण्णे, एवं आव नेमाणियाणं दंडओ । से नृणं भंते! जे जभविए जोणि उवविज्ञत्तए से तमाउर्यं पकरेइ, तंजहा—नेरइयाउयं वा जाव देवाउयं वा ?, हंता गोयमा! जे अंभविए जोणि उवविज्ञत्तए से तमाउर्यं पकरेइ, तंजहा—नेरइयाउयं वा तिरि॰ मणु॰ देवा-उयं वा, नेरइयाउयं पकरेमाणे सत्तविहं पकरेइ, तंजहा—रयणप्पभापुढविनेरइयाउयं वा जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयाउयं वा, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे पंचिवहं पकरेइ, तंजहा—एगिंदियतिरिक्खजोणियाउयं वा, भेदो सक्वो भाणियक्वो, मणुस्सा-उयं दुविहं, देवाउयं चउव्विहं, सेवं भंते! सेवं भंते! ति॥ १८३॥ पंचमे सप्र तह्यो उदेसो समत्तो॥

छउमत्ये णं भंते ! मणुस्से आउडिज्यमाणाइं सहाइं भूणेइ, तंत्रहा-संखसहाणि वा सिगस० संखियस० खर्म्हिस० पोयाम० परिपिरियाम० पणवस० पडह्स= र्मभासः होरंभसः भेरिसहाणि वा झहरिसः दुर्दहिसः तयाणि वा विनयाणि वा घणाणि वा असिराणि वा ?, हंता गोयमा ' छउमत्ये णं मण्से आउडिजमाणाई सहाई सुणेड, नंजहा-संखसहाणि वा जाव झिसराणि वा । ताई भंते ! कि प्रद्वाई सुनेड अपुद्राई सुणेड ?, गोयमा ! पुद्राई सुणेड नो अपुद्राई सुणेड, जाव नियमा छहिसिं मणेड । छउमत्थे णं मणुस्ते कि आरगयार्ड महाई सुणेड पारगयाई सहाड सुणेइ ?, गोयमा ' आरगयाई सहाई मुणेइ नो पारगयाई महाई सुणेइ । अहा णे भंते ! इउमत्ये मणस्ये आरगयाई सहाई सुणेड नो पारगयाई सहाई सुणेड तहा णं भंते ! केवली मणुस्से कि आरगयाई सहाई सुणेह पारगयाई सहाई सुणेह ?. गोयमा ! केवली णं आरगयं वा पारगयं वा मञ्बद्रमुलमणेतियं सहं आणेड पासेड. से केणद्रेणं तं चेव केवली णं आरगयं वा पारगयं वा जाव पासड ?. गोसमा ' केवली ण पुरन्छिमेणं मियंपि जाणड अभियंपि जा० एवं दाहिणेणं पणियमेणं उत्तरेणं उन्नं अहे मियंपि जाणड अमियंपि जा० सब्बं जाणड केवली सब्बं पासड केवली सञ्चलो जाणह पासइ सञ्चकालं जा० पा० सञ्चलाचे जाणह केवली सञ्बभावं पासङ केवली ॥ अर्णते नाणे केविस्स अर्णते दंसणे केविस्स निव्युष्टे नाणे केविलस्स निव्युष्टे देसणे केविलस्स से तेणद्वेणं जाव पासड ॥ १८४ ॥ छउमत्वे में भेते ! मणस्ये हसेन्य वा उस्तयाग्रन वा !. हता ! हसेन्य वा उस्तया-एक बा. जहा णे भंते ! कडमत्ये मणुस्से हसेक जाब उस्तः तहा ने केबलीवि हसेज वा उस्त्याएज वा?, गोयमा! नो इनके समदे, से केनदेन भंते! जान

नो णं तहा केवली हसेज वा जाव उन्सुयाएज वा ?. गोयमा ! जण्णं जीवा चरि-त्तमोहणिजस्स कम्मस्स उदएणं हसंति वा उस्प्रयायंति वा से णं केविटिस्स नित्य. से तेणद्रेणं जाब नो णं तहा केवली हसेख वा उस्स्याएज वा। जीवे णं भंते। हसमाणे वा उत्स्रयमाणे वा कड कम्मपयदीओ बंघड ?, गोयमा ! सत्तविह्वंघए वा अद्भविद्यंधए वा. णेरइएणं भंत । इसमाणे वा उस्स्यमाणे वा कइ कम्भपगढीओ बंधइ ? गोयमा ! सत्तविद्वबंधए वा अद्भविद्वबंधए बा. जीवा णं भंते ! इसमाणा वा उस्त्यायमाणा वा कड कम्मपगढीओ वंधित है गोयमा ! सत्तविहवंधगा वा अझविह-बंधगा वा, णेरइयाणं पुच्छा, गोयमा ! सब्वे वि नाव होज्जा सत्तविहबंधगा अहवा सत्तविहर्वधगावि अद्वविहर्वधगावि, अर्बा सत्तविहर्वधगा य अद्वविहर्वधगा य । एवं जाव वेमाणिए, पोह शिएहिं जीवेशिदियवजो तियभंगो ॥ छउमत्ये ण भंते ! मणूसे निहाएज वा पयलाएज वा ? हंता! निहाएज वा पयलाएज वा, जहा हसेज वा नहा नवरं दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं निहायंति वा पयलायंति वा. से णं केविटिस्स नान्थ, असं तं चेव । जीवे णं भंते ! निहायसाणे वा पयलायमाणे वा कड कम्मपयबीओ बंधड ?, गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अङ्गविहबं-भए वा, एवं जाब वेमाणिए, पोहत्तिएस जीवेगिदियवज्वी तियभंगी ॥ १८५॥ हरी णं अंते ! हरिणेगमेंसी सकदए इत्बीगच्ये संहरणमाणे कि गच्याओ गब्भं साहरइ ९ गब्भाओ जोणिं साहरइ २ जोणीओ गब्भं साहरइ ३ जोणीओ जोणि साहरह ४ %, गोयमा ! नो गब्भाओ गब्भ साहरह नो गन्भाओ जोणि साहरइ नो जोणीओ जोणि साहरइ परामुखिय २ अव्वा-वाहेणं अव्याबाहं जोणीओ गर्भ साहरइ ॥ पभू णं भंते ! हारणेगमेसी सक्कस्स णं दए इत्बीगर्क्स नहसिरंसि वा रोमकूबंसि वा साहरिक्तए वा नीहरिक्तए वा ?, हेता! पभू , नो चेव णं तस्त गब्भस्स किचिवि आबाहं वा विवाहं वा उप्पाएजा छविन्छेदं पुण करेखा. एसहमं च णं साहरिक वा नीहरिक वा ॥ १८६॥ तेणं काळेणं तेणं सम्पूर्णं समणस्य भगवओ महावीरस्य अतेवासी अइमुत्ते णामं कुमारसमणे पगइभद्दए जाब विणीए, तए णे से महमुत्ते कुमारसम्बे अण्यया क्याइ महावृद्धिकार्यसि निवयमाणंसि कक्खपविग्गहरयहरणसायाए बहिया संपद्विए विहाराए, तए जं से अइसुत्ते कुमारसम्जे बाहर्य बहुमार्च पासइ २ महियाए पास्टि वंधइ २ णाविया मे २ नाविओविव पावसर्व पिडमाहुगं उदर्गस्त करू पम्बाहुमाचे २ अभिरमह, तं च देरा महत्त्व, जेचेव समने मगर्व । तेचेव उदागच्छंति २ एवं वदासी-एवं खख् देवालाणियाणं अंतेषासी अद्भुत्ते णामं कुमारसमणे से र्ण भेते !

अइमुत्ते कुमारसमणे कड़िं मवग्गहणेहिं सिजिन्नहिड जाव अंतं करेहिड ?, अजीति समणे भगवं महाबीरे ते थेरे एवं वयासी-एवं खुद्ध अजी! मम अंतेवासी अहमूत्ते णामं कुमारसमणे पगइभहए जाव विणीए से णं श्रहमुत्ते कुमारसमणे इमेणं चेव अवग्रहणेणं सिज्झिहिइ जाव अतं करेहिइ, तं मा ण अज्बो ! तुब्से अइमुत्तं कमारसमणे हीलेह निंदह खिसह गरहह अवमन्नह, तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! अइ-मतं व्यारसमणं अगिलाए संगिष्टह अगिलाए उवगिष्टह अगिलाए भरोणं पाणेणं विणएमं देयाविदयं करेह, अइमुत्ते णं कुमारसमणे अतकरे चेव अंतिमसरीरिए चेव. तए णं ते थेरा भगवंतो समणेणं भगवया म० एवं वृत्ता समाणा समणं भगवं महावीरं वंदति नमसंति अडम्तं कुमारसमणं अगिलाए संगिण्हंति जाव वेयाव-डियं करेंति ॥ १८०॥ तेणं कालेणं २ महासुकाओं कृष्पाओं महासम्गाओं महासि-मागाओं दो देवा महिद्धिया जाव महाणुभागा समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतियं पाउदभ्या, तए णं ते देवा समणं भगवं महावीरं मणसा चेव वंदंति नमसेति मणसा चेव इसं एयाह्यं वागरणं पुच्छंति-कर् णं भंते ! देवाणुरिपयाणं अंतेवासिसयाई मिजिझहिंति जाव अंतं करेहिंति ?, तए णं समणे भगवं महावीरे तेहिं देवेहिं मणसा पट्टे तेसि देवाणं मणसा चेव इमं एयाव्यं वागरणं वागरेड-एवं खळ देवाणांका ! मम सन अंतेवासिसयाई सिज्जिहिंति जाव अंतं करेहिंति, तए णं ते देवा समणेणं भगवया महावीरेणं भणसा पुटुणं भणसा चेव इमं एयान्वं वागरणं बागरिया समाणा इहतुहा जाव हयहियया समणे भगवं महावीर वंदीत जर्मसंति २ ता मणसा चेव ग्रस्सममाणा णर्मसमाणा अभिमुहा जाव पज्ञवासंति । तेणं कालेणं २ सम-णस्स भगवओ महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी इंदर्भुई णामं अगगारे जाव अद्रुमा-मंते उन्नंजाण जाव विहरइ, तए णं तस्स भगवओ गोयमस्स झाणंतरियाए वह-मागरन इमेयारुवे अञ्झत्थिए जाव समुप्पजित्था, एवं खल दो देवा महिन्निया जाव महाणभागा समणस्य भगवओ महावीरस्स अंतियं पाउच्भया ते नो स्रद अहं ते देवे जाणामि कयराओं कप्पाओं वा सम्माओं वा विभाणाओं वा कस्स वा अत्यस्स अद्राए इहं हव्बमागया ?, तं गच्छामि णं भगवं महावीरं बंदामि वर्मसामि जाव पज्जवासामि इमाई च णं एयास्वाई वागरखाई पुच्छिस्सामिति कट्ट एवं संपे-हेद २ उद्वाए उद्वेद २ जेपेब समणे भगवं महा० जाव पञ्चवासह, गोबमारि समने मगर्व म० भगर्व गोयमं एवं बदासी-से जूनं तक गोयमा ! झानंतरियाए वटमाणस्य इमेवाहवं अज्बल्यात्यम् जाव जेणेव मम अंतिए तेणेव हम्बमागए से गूर्ण गोयमा ! अत्ये समस्ये ?, इंता ! अत्य, तं वष्ट्याह ण गोवमा ! एए पेव देवा

इमाई एयास्वाई बागरणाई बागरेहिति, तए ण भगनं गोयमे समणेण भगन्या महाविरेणं अन्भणकार समाणे समणे भगवं महावीरं बंदइ णर्मसङ् २ जेणेव ते देशा तेणेव पहारेत्य गमणाए, तए णं ते देवा अगर्व गोयमं एजमाणं पासंति २ हद्वा जाव हयहियया सिप्पामेव अच्मद्रेंति २ सिप्पामेव पश्चवागच्छंति २ जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छंति २ ता जाव णमंसिता एवं वयासी-एवं खल भंते ! अम्हे महासद्धाओ कप्पाओ महासरगाओ महाविमाणाओ दो देवा महिद्रिया जाब पाउच्यक्षा तए में अम्हे समर्ण भगवं महावीर बंदामी णर्मसामी २ मणसा चेव इमार्ड एयास्यार्ड वागरणार्ड पच्छामी-कड र्ण अंते ! देवाण्णियाणं अंतेवा-सिखयाई सिजिन्नहिंति जाब अर्त करेहिंति ?. तए ण समणे भगवं महावीरे अम्हेहिं भणसा पहे अम्हं भणमा चेव इमं एयान्त्रं वागरणं वागरेड-एवं खल देवाण । मम सत्त अतेवासिसयाई जाव अतं करेहिंठि, तए णं अम्हे समणेणं भगवया महाबीरेणं मणसा चेव पुद्रेणं मणसा चेव इमं एयाम्बं दागरणं वागरिया समाणा समर्ण अगर्व महावीरं वंदामी नमंसामी २ जाव पज्जवासामीतिकह भगर्व गीयमं वंदंति नर्मसंति २ जामेव दिसिं पाउ० नामेव दिसिं प०॥ १८८ ॥ भंतेति भगवं गोयमे समर्ण जाव एवं बदासी-वेवा र्ण भेते ! संजयाति वत्तव्वे तिया ?, गोयमा ! णो तिणद्रे समद्रे, अञ्भक्ताणमेर्य, देवा णं भंते ! असंजयाह वत्तव्यं सिया ?, गोयमा ! णो तिणहे , णिहत्वयणमेयं, देवा णं भंते ! संजया-संजयाति वन्तव्यं सिया ?, गोयमा ! जो तिजद्वे समद्वे, असब्भूयमेयं देवाणं, से किं लाइ गं भेते ! देवाति वत्तव्वं सिया !. गोयमा ! देवा गं नोसंजयाति वत्तव्वं सिया ॥ १८९ ॥ देवा में भंते । कयराए आसाए भासंति ?, कयरा वा भासा भाषिजमाणी विसिस्सङ रे. गोयमा ! देवा णं अदमागद्वाए भासाए भासंति, सावि य णे अदमागहा भासा भासिज्ञमाणी विसिस्सड ॥ १९० ॥ केवली णे भंते ! अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा आणड पासड ?, हंता ! गोयमा ! आणड पामड । वहा में भेते । केवली अंतकर वा अंतिमसरीरियं वा जामति पासति तहा में छउ-भरयेवि अंतकरं वा अंतिमसरीवियं वा जागड पासड ?, गोयमा ! णो तिगद्रे समद्वे, सोबा जाणह पासड, पमाणको वा, से कि तं सोबा है, सोबा है केवलिस्स । वा केबलिसावयस्य वा केबलिसावियाए वा केबलिउवासगस्स वा केवलिउवासियाए वा तप्पविखयस्य वा तप्पविखयसावगस्य वा तप्पविखयसाविमाए वा तप्पविखय-उवासगरस दा तप्पविद्यायउदासियाए दा से तं सोचा ॥ १९१ ॥ से कि तं पमाणे ?, पमाणे चारिकहे प० तंजहा-एकको अणुमाणे ओवस्मे आगमे, जहाः

अणुओगदारे तहा णेयव्वं पमाणं जाव तेण परं नो अतागमे नो अर्णतरागमे परं-परागमे ॥ १९२ ॥ केवली ण भेते ! चरिसकर्म वा चरिमणि अरं वा जाणड पासड ?. हंता गोयमा ! जाणइ पासइ । जहा णं भंते ! केवली चरिमकम्मं वा जहां णं अतकरेणं आलावगो तहा चरिमकम्मेणवि अपरिसेसिओ णेयव्यो ॥१९३॥ केवली णं भंते ! पणीयं मणं वा वहं वा धारेजा ?, हंता ! धारेजा, जहा णं भंते ! केवली पणीयं मणं वा वहं वा धारे जा ते जं वेमाणिया देवा जाणंति पासंति ! गोयमा ' अत्थेगड्या जार्णात पा॰ अत्थेगड्या न आणंति न पा॰, से केणड्रेणं जाव ण जाणंति ण पासंति !. गोयमा ! वेमाणिया देवा दुविहा पण्णता, तंजहा-माइमिच्छाविद्धि उववन्नगा य अमाइसम्मदिद्धि उववन्नगा य, तत्य णं जे ते माइमि-च्छादिद्विववन्नगा ते न जाणीत न पासीत, तत्थ णं जे ते अमाइसम्मदिद्विवन वज्ञगा ते णं जाणंति पासंति, से कंगद्रेणं एवं वर् अमाई सम्मदिद्री जाव पार् ?. गोयमा ! अमार्ड सम्मदिद्री दविहा पण्णता-अर्णतरोववश्वमा य परंपरोववश्वमा य. तत्य अणंतरोववन्तरा न जाः परंपरोववन्तरा जाणंति, से केणदेर्ग भेते ! एवं० परंपरोववन्त्रमा जाव जाणंति ?. गोयमा ! परंपरोववन्त्रमा दुविहा पण्णता-पज्जत्तमा य अपज्जनना य, पञ्जना जा० अपज्जना न जा०, एवं अर्णनरपरंपरपञ्चनअप-जता य उवउत्ता अणवउत्ता, तत्य णं जे ने उवउत्ता ते जा० पा० से तेणदेणं तं चेब ॥ १९४ ॥ पभू णं भंते ! अणुक्तरीववाइया देवा तत्यगया चेव समाणा इहगएगं केवलिया सिद्धे आलावं वा संलावं वा करेत्तए (, इंता : पभ् , से केयद्रेणं जाब पर्भ णं अणुनरीववाइया देवा जाब करेन्छ है, गोयमा ! जण्णं अणुनरीववा-इया देवा तत्थगया चेव समाणा अहं वा हेउं वा परिणं वा वागरणं वा कारणं वा पुच्छंति तण्यं इहगए केवन्त्रं अद्भं वा जाब बागरणं वा बागरेड से तेणदेणं। जर्ज भेते ! इहगए चेव केवर्टी अर्द्ध वा जाव बागरेह तण्णे अणुत्तरीववाहया देवा तत्थगया चेय समाणा जा० पा० ?, इंना ! जाणंति पासंति, से केण्ड्रेणं जाव पासंति रे. गोयमा र नेसि पे देवाणे अर्णताओ मणोदन्यवरगणाओ लडाओ पत्ताओ अभिसमनागयाओ भवंति से तेणद्रेणं जण्णं ब्रह्मए केवती आव पा० ॥ १९५ ॥ अणुत्तरीववाइया णं भंते ! देवा कि उदिक्रमोहा उक्संतमोहा खीणमोहा १, गोयमा । नो उदिसमोहा उवसंतमोहा मो खीणमोहा ॥ १९६ ॥ केवली मं भेते ! आया-णेहिं जा० पा० <sup>१</sup>, गोयमा ! जो तिजद्वे स०, से केजद्वेर्ण जाव केवली ज आया-गोर्ह न जाणह न पासह ?. गोयमा ! केवली ण पुरस्क्रिमेण मियंपि जाणह अमियंपि जा॰ जाव निब्बुके ईंगणे केविकस्स से तेण ।॥ १९७॥ केवली मं

भेते ! अस्ति समयंति जेन्न आगासपदेसेन्न हत्यं वा पायं वा बाहुं वा ऊर्ह वा ओगाहिता पं चिद्वह पभू णं भंते ! केवली सेयकार्लासिव तेन्न जेव आगासपदेसेन्न हत्यं वा जाव ओगाहिता णं चिद्वित्तप् ?, गोयमा ! णो ति०, से केणहेणं भंते ! जाव केवली णं अस्मि समयंति जेन्न आगासपदेसेन्न हत्यं वा जाव चिद्वहर णो णं पभू केवली सेयकार्लासिव तेन्न चेव आगासपदेसेन्न हत्यं वा जाव चिद्वहर णो णं पभू केवली सेयकार्लासिव तेन्न चेव आगासपदेसेन्न हत्यं वा जाव चिद्वहर एं गो० ! केवलिस्स णं वीरियसजोगसह्व्याए चलाई उवगरणाई भवंति, चलोवगरणह्याए य णं केवली अस्मि समयंति जेन्न आगासपदेसेन्न हत्यं वा जाव चिद्वह णो णं पभू केवली सेयकार्लनिव तेन्न चेव जाव चिद्वित्तए, ने तेणहेणं जाव कुच्ह-केवली णं अस्मि समयंति जाव चिद्वित्तए ॥ १९८ ॥ पभू णं भंते ! चोहसपुन्वी पडाओ चडसहस्सं पडाओ पडसहस्सं कडाओ २ रहाओ २ छत्ताओ छत्त्यहस्सं उंडाओ दंडसहस्सं विभिन्नव्वहेता उवदंसेत्तए १, हंता । पभ् , ने केणहेणं पभ् चोहसपुन्वी जाव उवदंसेत्तए १ गोयमा । चडहसपुन्विस्म णं अजंताई दव्वाई उक्वियमण्णं भिजमाणाई छदाई पत्ताई आभिसमन्नागयाई भवंति, ने तेणहेणं जाव उवदंसित्तए । सेवं भंते ! तेवं भंते ! ति ॥१९९॥ पंच्यो स्वप चडल्यो उद्देशो ॥

छउमरथे में भेते ! मण्से तीयमगंतं सासर्य समयं केवलेगं संजमेणं जहा पह-मसए चउत्युरेसे आलावगा तहा नेयव्या जाद अलगत्यत्ति वत्तव्यं सिया ॥२००॥ अभाउत्थिया णं भेते । एवमाडऋसंति जाव पहर्वेति सन्वे पाणा सन्वे भया सन्वे जीवा सब्बे सत्ता एवंभ्यं बेदणे वेदेंति से कहमेयं भंते ! एवं १, गोयमा ! जण्णे ते अन्नर्जात्यया एवमाइक्खीत जाव वेर्देति जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमा-🚉 अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्सामि जाव पर्व्वमि अत्येगइया पाणा भूबा जीवा सत्ता एवंभ्यं वेदणं वेवेति अत्येगइया पाणा भ्या जीवा सत्ता अणेवंभ्यं वदणं वहेंति, से केणद्रेणं अत्येगइया ? तं चेव उचारेयव्यं, गोयमा ' जे णं पाणा भया जीवा सत्ता जहा कहा कम्मा तहा वेदणे वेदैंति ने णं पाणा भया जीवा सत्ता एवंस्यं वेदणं बेर्देति, जे र्ण पाणा भया जीवा सत्ता जहा कहा कम्मा नी तहा वेदणं वेदेंति हे णं पाणा भूवा जीवा सना अणेबंभ्यं वेदणं वेदेंति, से तेणहेणं तहेब । नेरइया णं भीते ! कि एवंभवं बेटणं बेटेंति अणेवंभवं बेटणं बेटेंति !, गोयमा ! नेर-च्या णं एवंभूयं बेदणं वेर्देति अणेवंभूयंपि वेदणं वेदंति । से केण्ड्रेणं तं चेव ! गोयमा ! जे ण नेरहया जहां कहा कम्या तहा वेयणं वेदेंति ते ण नेरहया एवंभूयं वेदणं वेदेंति जे नं नेरहमा जहा कदा कम्मा जो तहा वेदणं वेदेंति ते णं नेरहमा अगेवंभ्यं वेदणं वेदेंति, से तेषद्वेणं, एवं जाव येमाणिया संसारमंदलं नेयन्वं ॥ २०१ ॥ जंबुद्दीवे णं भंते ! भारहे वासे इमीसे ओस० कई कुलगरा होत्या ?, गोयमा ! सत्त एवं तित्ययरा तित्ययरमायरो पियरो पढमा सिस्सिणीओ वहवटी-मायरो पियरो इत्थिरयणं बलदेवा वास्रदेवा वास्रदेवमायरो पियरो, एएसि पिस्सिणू जहां समवाए णामपरिवादी तहा णेयव्या, सेवं भंते ! २ ति जाव विहर् ॥२०२॥ पंचमस्य पंचमो उहेसको समसो ॥

कहण्यं भेते ! जीवा अप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेति ?. गोयमा ! सिर्हे ठाणेहिं, तंजहा-पाणे अडवाएना यसं वडना तहास्त्रं समर्ग वा माहणं वा अफासुएणं अणे-सचिजेणं असणपाणसाइमसाइयेणं पिंडलाभेता. एवं खळ जीवा अप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेन्ति ॥ कहण्यं भंते । जीवा बीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति रे. गोममा ! तिहिं ठाणेहिं-नो पाणे अइवाइता नो मुसं बदता तहारूवं समणं वा माहणं वा फास्रए-समिजेणं असणपाणसाइमसाइमेणं पहिलाभेता एवं सद्ध जीवा होहाउयनाए कम्मं पकरेंति ॥ कहमं भेते ! जीवा अस्रभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ?, गोयमा ! पाण अइबाइता मुसं वदता तहारूवं समणं वा माहणं वा हीलिता निंदिता खिंसिता गरहिता अवस्त्रिता अन्नयरेणं अमुणुनेणं अपीइकारएणं असणपाणसाइमसाइमेणं पिक्लाभेता एवं बाल जीवा अनुभगीहाउयताए कम्मं पकरेति ॥ कहन्नं भेते ! जीवा सभरीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ?. गोयमा ! नो पाण अहवाइसा नो मुसं बड़ना तहाहबं समणे वा माहणं वा बंदिना नमंसिना जाव पजवासिना अजबरेणं मणुनेणं पीइकारएणं असगपाणखाडममाडमेणं पढिलाभेत्ता एवं खळ जीवा सुभ-दीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ॥ २०३ ॥ गाहाबद्दस्स णं अंते । अंडं विक्रियमाणस्य केंद्र भंडं अवहरेजा तस्म णे अंते ' तं अंडं अणगवेसमाणस्स कि आर्राभया किरिया कजड परिगाष्ट्रिया माया अप अप अच्छा । शोयमा ! आरंभिया किरिया कवाइ परि० माया० अपच० मिन्छादंशणकिरिया सिय कवाइ सिय नो कजह ॥ अह से अंडे अभिसमधागए भवड, तब्बे से पच्छा सब्वाओ ताओ पयणुर्दभवंति ॥ गाहाबहस्स णं भेते । तं भंडं विकिणमाणस्स कहए भंडं साइ-केवा भंडे य से अणुवणीए सिया, गाहावडस्स ण भंते ! लाओ शंहाओं कि आरंभिया किरिया केन्द्र जाव मिस्कादंसचकिरिया कन्नह ? क्डबस्स वा ताओ भंदाओं कि आरंभिया किरिया कज़ाइ जाब बिच्छादंसणकिरिया कज़ाइ !, गोयमा गाहाबहरस ताओ मंडाओ आरंभिया किरिया कजह जाब अपवक्याणिया मिच्छा-दंसमबतिया किरिया सिय कजाई सिय नो कजाई, कहयरस में ताओ सध्याओ पयणुईभवंति । गाहावर्स्स वं भंते । भंडं विक्रिणमाणस्य जाद भंते से उवणीए

सिया कड्यस्स पं भंते! ताओ भंडाओ कि आरंभिया किरिया कज्रड?. गाहावइस्स वा ताओ भंडाओ कि आरंभिया किरिया केजह ?, गोयमा ! कदयस्स ताओ भंडाओ हेडिहाओ चतारि किरियाओ कर्जत मिच्छादंसणकिरिया भयणाए गाहाबद्दस्स पं ताओ सन्वाओ पयणुर्द्दभवंति । गाहाबद्दस्स पं भंते । भंडं जाव धर्षे य से अणुवणीए सिया एवंपि जहा अंडे उवणीए तहा नेयन्वं चडत्यो आलाबगो, धणे से उवणीए सिया जहा पहमो आलावगो भंडे य से अणुवणीए सिया तहा नेयव्वो पहमच उत्थाणं एको गमो विषयत्वयाणं एको गमो ॥ अगणि-काए ण भंते । अहणोजिल्ए समाणे महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव महासवतराए चेव महावेयणतराए चेव भवड, अहे ण समए २ वोक्सिजमाणे २ चरिमकालसमयंसि इंगालभूए मुम्मुरभूए छारियभूए तओ पच्छा अप्पकम्म-तराए चेव अप्पकितियतराए चेव अप्पासवतराए चेव अप्पवेयणतराए चेव भवइ ? हंता गोयमा । अगणिकाए णं अहुणोजिलिए समाणे तं चेव ॥ २०४ ॥ पुरिसे णं मंते ! धर्णं परामुसइ धर्णं परामुसित्ता उमं परामुसइ २ ठाणं ठाइ ठाणं ठिचा आययकण्णाययं उम्नं करेड आययकनाययं उम्नं करेता उन्नं वेहासं उम्नं उन्निहृह र तओ णं से उसुं उसूं वेहासं उब्विहिए समाणं जाई तत्य पाणाई भ्याई जीवाई मत्ताई अभिहणह वत्तेह केस्पेइ संघाएइ संघट्टेड परियावेड किलामेड ठाणाओ ठाणं संकामेइ जीवियाओ ववरोवेइ तए णं अंते ! से पुश्चिसे कड़किरिए रें, गोयमा ! जावं च णं से परिसे धणुं परामसङ २ जाव उब्बिहड तावं च णं से परिसे काइ-वाए जाव पाणाइवायकिरियाए पंचाई किरियाहि पद्मे, जेसिंपि य ण जीवाणं सरी-रोहें धण निव्यत्तिए तेऽवि य णं जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहिं पद्धे(द्रा) एवं ध्यपदे पैचिह किरियाहि, जोवा पंचहि, ण्हारू पंचिह, उस् पंचिह, सरे पत्तणे फले पहाह पंचिहें ॥ २०५ ॥ अहे मं से उमुं अप्पणी गुरुयताए भारियताए गुरुय-सभारियत्ताए अहे बीससाए पद्माक्यमाणे जाई तत्य पाणाई जाद जीवियाओ वबरोवेंद्र तार्व च में से पुरिसे कड़किरिए ?, गोयमा ! जार्व च में से उसुं अप्पणी गुरुयत्ताए जाव बनरोबेइ तावं च ण से पुरिसे काइयाए जाव चउहिं किरियाहिं पुट्टे, जेसिप य णं जीवाणं सरीरेहिं घण निव्यक्तिए तेवि जीवा चउहिं किरियाहिं. थणुपुद्धे चलिहें, जीवा चलिहें, जहार, चलिहें, उस पंचिति, सरे पत्तणे फले जहारू पंचहिं, जेबि य से जीवा अहे पश्चोवयमाणस्य उवन्नहें चिह्नंति तेवि य णं जीवा काइयाए जाब पंचाई किरियाई पुद्वा ॥ २०६ ॥ अण्णउत्थिया णं मंते । एव-साइक्खंति जाब पक्तेंति से जहानामए-जुनई जुनाणे हत्येणं इत्ये गेण्हेजा ३१ समा॰

चक्कस्स वा नामी अरगाउत्ता सिया एकामेव जाव चत्तारि पंच जोयणसयाई वह-समाइको मणुगलोए मणुस्तेहिं, से कहमेर्य भेते ! एवं ?. गोयमा ! जण्णं ते अण्य-उत्थिया जाव मणस्सेहिं जे ते एवमाइंस मिच्छा . अहं पण गोयमा ! एवमाइ-क्खामि जाव एवामेव चत्तारि पंच जोयणसयाई बहसमाइण्णे निरयलीए नेरइएहिं ॥ २०७ ॥ नेरहया णं भंते ! कि एगतं पभ बिउब्बित्तए पहत्तं पभ विडब्बित्तए ?. जहां जीवाभिगमें आलावगों तहा नैयन्वों जाव दरहियारी ॥ २०८॥ आहाकम्में अणवज्येति मणं पहारेता भवड, से णं तस्स ठाणस्स अणालोड्यपिकक्षेते कालं करेड नित्य तस्स आराहणा. से र्ण तस्स ठाणस्य आलोइयपिडकंते कालं करेड अत्यि तस्य आराहणा, एएणं गमेणं नेयब्वं-कीयगडं ठवित्रं रह्यं कंतारभत्तं दुव्भिक्सभत्तं वहलियाभत्तं गिलाणभत्तं सेजायरपिंहं रायपिंहं । आहाकम्मे अण-बजेति बहुजणमुज्ये भासिता सयमेव परिभंजिना भवड से ण तस्स ठाणस्म जाव अन्धि तस्य आराहणा, एयंपि तह चेव जाव रायपिंटै । आहाकमां अणव-जेति सर्व अज्ञमनस्य अणुष्पदावेना भवड, से णं नस्स एवं तह चेत्र जाव रायपिंडं । आहाकस्मं णै अणवजेति बहुजणमुज्ये पश्चवहना भवह से णै नस्स जाव अत्य आराहणा जाव रायपिंड ॥ २०९ ॥ आयरियउवाद्माए णं भंते ! सविसर्वंसि गणं अगिलाए संगिष्ट्रमाणे अगिलाए उवगिष्ट्रमाणे कडहि भवरगह-षोहिं सिज्हाड जाव अंते करेड ?, गोयमा ' अत्येगइए नेणेव भवनगहणेणं सिज्हाड अत्येगहर टोबेणं अवस्महणेणं भिज्ञाह तर्व पण अवस्महणं णाहक्रमह ॥ २ ३० ॥ जे र्ण भंते ! परं अलिएणं असन्भएणं अन्भक्खाणेणं अन्भक्खाइ तस्त णं कहप्पगारा कम्मा कर्जित रे, गोयमा । बे णं परं अतिएणं असंत(एणं)वयनेणं अञ्भवन्ताणेणं अञ्भवन्याङ तस्म णं तहप्पगारा चेव कम्मा कर्वति, जल्येव णं अभिनमाः गरसंति तत्येव ण पिंदसंबेटेंति तओ से पन्यत बेटेंति सेवं भेते ! २ कि ॥२९५॥ पंचमसए छड़ो उहेसो समसो॥

परमाणुपीरगरे ण भेते ! एयड नेयड जाव तं तं भावं परिणमइ ?, नीयमा ! सिय एयड नेयइ जाव परिणमइ सिय णो एयड जाव णो परिणमइ । दुपरे छिए ण भंते ! संघे एयइ जाव परिणमइ ?, गोयमा ! सिय एयइ जाव परिणमइ सिय णो एयड जाव णो परिणमइ सिय वेसे एयइ देसे नो एयड । तिपएसिए ण भंते ! संघे एयड० ?, गोयमा ! सिय एयड सिय नो एयड, सिव देसे एयड नो देसे एयड किय देसे एयड किय देसे एयड किय देसे एयड हिय देसे एयड सिय देसे एयड सिय देसे एयड हिय देसे एयड सिय देसे एयड किय देसे एयड हिय देसे

एयड णो देसे एयड सिय देसे एयड जो देसा एयंति सिय देसा एयंति नो देसे एयइ सिय देसा एयंति नो देसा एयंति जहा चउप्पदेसिओ तहा पंचपदेशिओ तहा जाव अर्गतपदेसिओ ॥ २१२ ॥ परमाणपोग्गले मं भंते ! असिधारं वा स्टर-भारं वा ओगाहेजा ?, इंता ! ओगाहेजा ! से णं भंते ! तत्य छिजेज वा भिजेज वा !, गोयमा ! णो तिणद्रे समद्रे, नो खद्ध तत्य सत्यं कमइ, एवं जाव असंखेज-पएसिओ । अर्णतपदेशिए जं भंते ! संधे असिधारं वा सर्धारं वा ओगाहेजा ?, हुना ! ओगाहेज्या, से गंतत्थ क्रिजेज वा भिजेज वा ?, गोयसा ! अरथेपइए छिजेज वा भिजेज वा अत्येगहए नो छिजेज वा नो भिजेज वा, एवं अगण-कायस्य मज्हांमज्हेणे तहिं णवरं भ्रियाएजा भाषियकां, एवं पुक्खलसंबद्धगस्स महामेहस्य मर्ज्यमञ्ज्ञेणं तहिं उहे सिया, एवं गंगाए महाणईए पहिसोयं हृव्यमा-गन्छेजा, तर्हि विणिहायमावजेजा, उदगावत्तं वा उदगविंद् वा ओगाहेजा से मं तथ परियावजेजा ॥ २१३ ॥ परमाणपोरगङे में भेते ! कि सअंद्रे मसज्झे सप-तसे / उदाह अणहूं अमज़्ते अपएसे !, गोयमा ! अणहूं अमज़्ते अपएसे नो सज़्हें तो समाजी तो सपएसे ॥ दपडेसिए में भेते ! खंधे कि सभद्धे समाजी सपडेसे उदाह ' अगद अस को अपटसे ?, गोयमा ! सअदे अम को सपदेसे गो अगदे जो समजी गो अपटेमे । तिपदेसिए गं भेते ! खंधे पुच्छा, गोबमा ! अगदे समाने सपदेसे नी मुजद भी अमुन्त्री भी अपदेसे, जहां दुपदेसिओं तहा जे समा ते भाषियय्वा, जे विगमा ने जहा तिपएसिओ नहा भाषियब्दा। मंखेजपदेखिए गं भंते ! खंधे 🎏 सअहे १ (पञ्चा, गाँयमा ) सिय मक्षदे अमञ्जो सपदेसे सिय अणके समज्जो सप-वेसे जहा संक्षेजपदेसिओ तहा असंक्षेजपदेसिओऽवि सर्गतपदेसिओऽवि ॥२९४॥ परमाणुपोरनले मं भंते ! परमाणुपोरगळं फुसमाने कि देसेमं देसं फुसइ १ देसेमं देने पुसइ २ देसेण सब्बं फुसइ ३ देसेहिं देसं पुसाइ ४ देसेहिं देसे पुसाइ ५ नेमहिं सब्बे फुसड़ ६ सब्बेणे देसे फुसड़ अ सब्बेणे देसे फुसड़ ८ सब्बेणे सम्बे कृसह ९ १, गोयमा ! जो देसेणं देसं फुसइ जो देसेणं देसे फुसइ जो देसेणं सच्चे क्सड को देसीहैं देखें फुसड़ नो देसेहिं देसे फुसड़ नो देसेहिं सुब्बे फुसड़ को अरवेणे वेसे फुसइ जो सब्बेणे वेसे फुसड सब्वेणे सब्बं फुसइ, एवं परमाणुपोम्बक्टे रुपदेसियं फुसमाणे सत्तमणवसेष्ठि फुसड, परमाणुपोगाले तिपएसियं फुसमाणे णिपास्छिमएहिं तिहि फु॰, जहा परमाजुपोरमछे तिपएछितं फुसाबिओ एवं फुसाबे-यानी जान अर्थातपरविक्रों ॥ स्पर्णसर में मेते ! संघे परमाजुपीनगर्स फुसमाचे उच्छा, तह्यनवमेहि कुसड, वृपदेसिये कुसवाणी पडमतह्यसत्तमणवमेहि कुसड

दुपदेसिओ तिपदेसियं फुसमाणो आदिक्षएहि य पन्छिक्षएहि व तिहि फुसइ, मजिन्न-मण्हें तिहिं विपडिसेहेयव्वं, दुपदेसिओ जहा तिपदेसियं फुसाविओ एवं फुसावेयक्वो जाब अणंतपर्णातयं । तिपर्णातर णं मंते ! संधे परमाणुपोमालं पुसमाणे पुच्छा, तइयछद्वणवमेहिं फुमव, तिपएसिओ दपएसियं फुसमाणो पहमएणं तडएणं चढ-त्यलदमत्तमणवमेहि फसड. तिपर्णसओ तिपरसियं फसमाणी सब्बेस्वि टाणेसु फसड, जहा तिपर्णसओ तिपदेशियं फसाविओ एवं तिपदेशिओ जाब अणंतपएसि-एणं संजोएयव्यो, जहा तिपएसिओ एवं जाव अर्णनपएसिओ भाषियव्यो ॥२१५॥ -परमाणुपोग्गळे णं भंते ! कालओ केविकरं होइ !, गोयमा ! जहकेणं एगं समयं उक्कोसेर्ग असंखेजं कालं, एवं जाव अणंतपएसिओ । एगपदेसीगाढे णं भंते ! पोरगढ़े सेए ताम्स वा ठाणे असंसि वा ठाणे कालओं केवांचर होइ !, गोयसा ! जह ः एगं समयं उद्यो आवित्यार असंखेजहभागं, एवं जात असंखेजपदेमी-गाढे। एगपदेसोगाढे णं भंते! पोग्गले निरेए कालओ केवांबर होड ?, गोयमा ! जहनेगं एगं समयं उक्कोसेणं असंखेळां कालं, एवं जाव असंखेळपदेगीगाठे । एग-गुणकालए में भेते ! पोरगछे कालओं कविषर होंदू रे, गोयसा ! जह ० एगं समर्थ उ० असंखेळ काले एवं जाव अगंतगुणकालए, एवं वक्तमंधरमकास० जाव अर्थत-मुणलक्षे, एवं सहस्मार्गरणए पोरगळे एवं बायरपरिणए पोरगळे । सहपरिणए ण भंते ! पोगाडे कालओं केविकरं होद !, गोयमा ! ज० एगं समयं ७० आविलयाए असखेज्ञडमार्ग, असहपरिणए जहा एगगुणकालए ॥ परमाणुपीरगलस्य पं भैते ! अतरं कालओं केवांचरं होड ', गोयमा ' जहनेणं एगं समयं उद्योसेणं असंखेज कालं. दुपएसियस्म णं भंते ! संधस्स अंतरं कालओ कंदिबारं होह !, गोयमा ! जहकेणं एगं समयं उक्कोसेगं अणंतं कालं, एव जाव अगंतपएसिओ । एगपएमी-गांडस्य र्ण भंते ! पोग्गलस्य सेयस्स अंतरं कालओ केविकारं होइ !, गोयमा ! बहुनेणं एनं समयं उक्कारिणं असंखेळं कालं. एवं जाव असंखेळपण्योगाई । एग-पएमोगाडस्म र्ण भंते ! पोग्गलस्म निरेक्स्स अंतरं कालओ केविकारं होड !, गोयमा ! जहकेणं एनं समयं उद्घोसणं आवलियाए असंसे बहमार्ग, एवं जाव असं-सेज्यपएमोगाढे । वज्ञगंधरमफासमुहमपरिणयबायरपरिणयामं एएसि जं चेव संचि-हुणा तं चेव अतरंपि भाषियम्बं । सर्परिणयस्य णं अंते ! पोग्यसस्य अंतरं कालओं केविकार होड़ 🖟 गोयमा ! जहनेणं एगं समर्थ उन्होंसेणं असंखेजां कालं। असहपरिणयस्म में भंते ! पोरगलस्स अंतरं कालओ केविवरं होड़ है, मोयमा ! बहनेणं एर्ग ममयं उद्योसेणं जावलियाए असंबोज्जहमार्गं ॥ २१६ ॥ एयस्स णं

भैते । दृष्यद्राणाज्यस्य बेत्तद्राणाज्यस्य ओगाहणद्राणाज्यस्य भावद्राणाज्यस्य कयरे २ जाव विसेसाष्टिया वा ?, गोयमा ! सब्बत्थीवे खेलद्वाणाउए ओगाहणद्वा-णाउए असंखे अगुणे दब्बहाणाउए असंखे अगुणे भावहाणाउए असंखे अगुणे-क्षेत्रीगाहणदब्दै भावद्वाणाउर्व च अप्पवहं । क्षेत्र सव्यत्यीचे सेमा ठाणा अस-लेखा ॥ १ ॥ २१७॥ नेरह्या णं भंते ! कि सारभा सपरिगाहा उदाह अणारेआ अपरिवाहा !, गोग्रमा ! नैरङ्या सारंभा सपरिवगहा नो अणारंभा भी अपरि-माहा । से केणडूंणे जाव अपरिमाहा ?, गोयमा ! नेरडया वं पढ़विकार्य समारंअंति जाब तसकार्य समार्रभीते भरीरा पॉरम्महिया भवंति कम्मा परिगाहिया भवंति सचित्राचित्रमासयाई दब्बाई परि० भ०, से नेणद्रेणं ने चंद । असुरक्षमारा ण तंत ' कि सारंभा ४ ! प्रच्छा, गोयमा ! असुरक्तारा मारंभा मपरिगाहा नी अणा-त्मा अप । से केपद्रेणं /, गोयमा ! असुरकुमारा णं पुरुविकार्य समारंभीत नव तसकायं समारेभेति सरीरा परिगाहिया भवेति कम्मा परिगाहिया भवेति नवणा परि ० भवंति देवा देवीओ मणुस्मा मणुस्सीओ निरिक्ख होणिया निरिक्च-गेणिणीओ परिस्महियाओं भवंति आसणस्यणभेडमनीवगरणा परिस्महिया भवंति े ्यमाचित्तमीसयाई दब्बाई परिवाहियाई भवेति से तेणहेणं तहेव एवं बाद ार्णयक्यारा । एगिष्टिया जहा नेरहया । बेहंदिया णं भेते ! कि मारंभा सपरि-गाहा ने जंब जात मरीरा परिगाहिया भवति बाहिरिया भेडमलोबगरणा परिव मर्वात मन्त्रिनान्तिक जान अवंति एवं जान चडरिदिया । पंचेदियाँतिदिक्खजीनिया णे अंते ! त श्रेष जाब कम्या परि० अवन्ति टंका कुछ। सेला सिंहरी परमारा र्भारमहिया भवति जलबलबिलगृहाकेणा परिमाहिया भवति उज्जरनिज्ञारचित्रक-क्ष्मविष्णा परिवाहिया मदेति अगजन्दागदहनदेवो वानिप्यन्तरिणीयीहिया ं जालिया सरा सरपेतियाओ सरसरपंतियाओ क्लिपेतियाओ परिगाहियाओ भवंति भागमुजाणा काणणा बणाई वणसंखाई क्यानाईओ परिमाहियाओ सबन्ति देवछ-क्यभापवाचभाखाद्वयपरिवाको परिन्यहियाको भवति पानारहालमचरियदारगी-पुरा परिस्महिया अवंति पासायकस्सर्णकेणकावणा परिस्महिया अवंति सिंघाडयति-गचउक्कचारचउम्मुहमहापहा परिवाहिया मर्वति सगडरक्वाणज्ञमागिलियिलिसी-यसंदमाणियाओ परिमाहियाओ भवंति लोहीलोइकडाइकड्रच्यूया परिमाहिया गर्वित भवना परिमाहिया अवंति देवा वेषीओ मणुस्सा मणुस्सीओ तिरिक्साओ-णिआ तिरिक्सकोविषीको आसवस्थणसंभभेदस्वितान्वित्तमीस्याई दब्बाई परि-गाहियाई भवंति से तेक्क्केंक, (जहां) तिरिक्सजोणिया नहा मणुस्सावि माणियव्या, वाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा अवणवासी तहा नेयव्या ॥ २१८ ॥ पंच हेऊ पण्णता, तंजहा-हेउं जाणह हेउं पासह हेउं बुजाह हेउं अभिसमाग-च्छह हेउं छउमत्यमरणं मरइ ॥ पंच हेऊ पण्, तंजहा-हेउणा जाणह जाव हेउणा छउमत्यमरणं मरइ ॥ पंच हेऊ पण्णता, तंजहा-हेउं न जाणह जाव हेउं धालाणमरणं मरइ ॥ पंच हेऊ पण्णता, तंजहा-हेउणा ण जाणह जाव हेउं धालाणमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउं जाणह जाव अहेउं केवलिमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा जाणह जाव अहेउणा केवलिमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा जाणह जाव अहेउणा केवलिमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा न जाणह जाव अहेउणा छउमत्यमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा न जाणह जाव अहेउणा छउमत्यमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा न जाणह जाव अहेउणा छउमत्यमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा न जाणह जाव अहेउणा छउमत्यमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा न जाणह जाव अहेउणा छउमत्यमरणं मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णता, तंजहा-अहेउणा न जाणह जाव अहेउणा छउमत्यमरणं मरइ ॥ सेवं भंत ! २ ति ॥ २९९ ॥ पंचमे सप्य सत्ता उद्देसो समत्तो ॥

तेणं कालेणं २ जाव परिसा पिराया, तेणं कालेगं २ समणस्य ३ जाव अंत-वासी नारयपुने नामं अणगारे पगइभद्दए जाव विहरड, तेणं काळेणं २ समणस्य ३ जाव अंतेवासी नियंटिपुत्ते णामं अण० पगइभइए जाव विहरड, लए पं से नियंठिपुत्ते अण व जेणामेव नारयपुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ नारयपुत्रं अण् एवं वयासी-मध्वा पारगला ते अजो ! कि मअहा मसज्जा सपएसा उदाह अणहा अमज्जा अपएमा ?, अजोत्ति नार्यपुत्ते अणगारै नियंठिपुर्न अणगारे एवं वयासी-सञ्बरोग्गला मे अजी मअड्डा समज्ज्ञा सपदेसा नो अण्डा अमज्ज्ञा अपएसा. तए णे से नियंदियुत्ते अणगारे नार्यपुत्तं अ० एवं ददासी-जड ण ते अजो! सञ्बरीगाना समञ्जा नमजना नपदेना नो अणका अमजना अपदेना कि द्रव्यादेसेणं अजो ! सञ्चपोरगला सअबा समज्या सपदेसा नो अणबा असज्खा अपदेमा ? खेताटेसेर्ण अजो ' सञ्चर्णागला सअद्वा समज्ज्ञा सपएसा तहेव चेव, कालादेसेण न चेव, मावादेसेण अजो ' तं चेव, तए णं से नारयपुत्ते अणगारे नियंटिप्तं अणयारं एवं वदासी-दब्बादेसेणवि मे अज्यो! सम्बपोग्सला समृह समज्ज्ञा मपटेमा नो अणहा अमज्ज्ञा अपदेसा खेलाएनेणवि सम्बे पोग्गला सञ्जू नह चंद कालाइंसेणवि, तं चंद भाषाटेसेण वि । तए में से नियंटियुन अण - नारयपुत्तं अणगारं एवं वयासी-जद्र णं अजो! द्रव्यादेसेणं सम्बगीमाला सअब्रा समज्या नपएया तो अणब्रा अमञ्जा अपएया, एवं ते परमाणुपीयाकेल मजबू समज्से मपएसे जो अजबू अमजूरे अपएसे, बहु ने अज्बे ! खेलाडेसेजावे सञ्बर्भारमला सञ्च० ३ जाव एवं ते एमपएसोगाडेवि पोम्मके सञ्जे समञ्जे सप-एसे, जड़ में अज्ञो । कालादेसेमं सम्बद्धाम्मला सम्बद्धाः समज्ञा सप्तासाः, एवं

ते एगसमयिर्व्हएवि पीरगढे १ तं चेव, जह णं अजो! साबादेसेणं सम्बन्धारगळा समा समामा सपएसा, एवं ते एगगुणकारूएवि पोमाळे समा ३ तं चेव. आह ते एवं न अबद तो ज वर्यास दब्बादेसेणवि सब्बपोग्गला सक्ष ३ नो अण्या भगजा अपरेसा एवं खेलादेसेणवि काला॰ भाषादेसेणवि तसं भिन्छा. त्रण में सारयपत्ते अणगारे नियंदिपत्तं अ० एवं बयासी-नी खळ वयं देवा. एयमई जाणामी पासामी, जह णं देवा े नो गिलायंति परिकहित्तए तं इच्छामि र्ण देवा॰ अंतिए एयमद्रे सोबा निसम्म जाणितए, तए ण से नियंतिपुत्ते अण्यारे नारयपत्तं अणगारं एवं वयासी-दथ्वादेनेणवि मे अजो सब्वे पोगाला सपदेमावि अपरेमाबि अणंता खेशाँदेमेणांव एवं चेव कालारेसेणांव सावारेसेणांव एवं चेव ॥ ने दस्बओं अपदेसे में खेलओ नियमा अपदेसे कालओ सिय सपदेसे सिय अप-हमें अवओं तिय सपदेसे सिय अपदेसे । जे खेलओं अपहेसे से दृष्वओं सिय मपटेमें सिय अपटेसे कालओ भयणाए भावओं भयणाए । जहां खेलओं एवं रालओं भावओं ॥ जे दव्यओं संपर्देमें से खेनओं नियं मंपदेसे सिय अपदेसे एवं कालओं भावओषि, जे शंकाओं मपदेसे से द्वाओं नियमा सपदेसे कालओं मण्याए भावओं भयणाए जहां दब्बओं नहां कालओं भावओं वे ॥ एएसि णं नते ' पोरगलाणं दब्बाटेसेणं खेलादेसेणं कालादेसेणं भावादेसेणं सपदेसाण य अपटेमाण य कयरे 🤏 आब विसेसाहिया वा 🏗 नारयपुत्ता 🕽 सञ्बत्योवा पोस्मला भावादेनेणं अपदेमा कालादेसेणं अपदेसा असंखेजगुणा दब्बाडेमेणं अपदेसा अमरोजगुणा खेलादेमेण अपदेसा असंखेजगुणा खेलादेसेण चेव सपदेसा अस-लेखगणा दम्बारेसेणं सपदेसा विसेसाहिया कालादेसेणं सपरेसा विसेसाहिया भावादसेणं सपदेसा विसेसाहिया । तए ण से नारयपुत्ते अणगारे नियंदिपुत्ते अण-गार बंदइ नर्मसङ् नियंठियुक्त अणगारे बंदिता क्योलिता एयमद्वं सम्मं विणएणं नुजो २ सामेंद्र २ ता संजमेणं तक्सा जप्पाणं भावेमाणे विहरह ॥ २२० ॥ भन्तेति भगवं गोयमे आव एवं बयासी-जीवा र्ण भंते ! कि वहांति हायंति अव-हिगा !, गोसमा ! जीवा को बबंदि को हाबंदि अवद्विया । नेरहया में भेते ! कि वहंति हायंति अवद्विमा है, गोयमा ! नेरङ्या वहंतिनि हायंतिन अवद्वियानि, जहा नेग्ड्या एवं जाव वेमाविका । शिक्षा में भेते ! पुच्छा, गोयमा ! शिक्षा बहुंति नो ार्यति अवद्वियापि ॥ जीवा भं भेरी ! केवर्य कालं अवद्विया [ वि ] ?, सञ्चर्द । नेरहया में भेरी ! केबहर्य कार्ड बर्बूति !, गोयमा ! ज० एपं समय उक्को • आवित-गए असंखेजहमार्ग, एवं हार्यति, बेरहमा वं अंते ! केवहमं कालं अवद्विया ?.

गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं उन्नो॰ चउन्वीसं मुहत्ता, एवं सत्तसुवि पुढवीस बहेति हासंति भाषियव्वं, नवरं अवद्रिएस इसं नाणनं, तंजहा-स्यणप्पभाए पढ-बीए अडतालीम मुहुत्ता सकर० चोइस राइदियाई वाछ० मासं पंक० दो मासा धमः चनारि मासा तमाए अद्र माना तमतमाए बारस मासा । असुरक्षमारावि वर्षाति हायंति जहा नेर्डया, अवद्विया जह । एगं समयं उद्दो अड्डचत्तालीसं महत्ता, एवं इसविहावि, एगिदिया वर्ष्ट्रतिवि हार्यतिवि अवद्वियाचि, एएहिं तिहिनि जहनेण एकं समयं उन्नो॰ आवलियाए असंखेजहभागं, बेईदिया बहाति हायंति तहेव. अबद्विया ज० एकं समयं उक्को० दो अंतोमुहना, एवं जाव चर्डारंदिया, अवसेमा सब्वे वहाति हायंति तहेव, अवद्वियाणं णाणतं इमं, तं०-संमुच्छिमपंचि-दियतिरिक्तजोणियाणं दो अंतोमहत्ता, गर्भवक्वंतियाणं चउव्हीसं भहता, सम-च्छिममणुस्माणं अद्वचनानीसं महना, गरभवकंतियमणुस्माणं च उर्वास महना, वाणमंतरजोडससोहर्म्भामाणेमु अद्भवनालीसं मृहना, सर्णकुमारे अद्वारम राह-दियाई बतालीस य मुहना, माहिंद चउत्रीसं राईदियाई वीम य सु०, वीमलीए पैचनालीसं राइंदियाई, लेना नउड राइंदियाई, महासके सद्धि राइंदियसर्थ, सहस्मारे दो राइंदियमबाई, आणबपाणवाणं संखेखा बाया, आरणबराणं सले-जारं वासाइं, एवं रोवेजरेवाणं विजयवज्ञयंतज्ञयंतअपराजियाणं असम्बेजाइं वास-सहस्मार्ड, मध्वद्रसिद्धे य पलिओवमस्य असंखेलहभागो, एवं भाषियस्यं, बर्डात हार्येति जह ० एकं समयं उ० आविष्ठियाए असंखेळहमार्ग, अवद्वियार्ग अं भणिये। सिद्धा में भेते ! केवडर्य काल वर्षाति !, गोयमा ! बह ० एकं समयं उद्योव अह समया. केवड्यं कालं अवद्भिया ?. गोयमा ! अह० एकस्पयं उन्हो० छम्पासा ॥ जीवा में भेते ! कि मोवचया मावचया सोवचयमावचया निरुवचयनिरवच्या !. गीयमा! जीवा जो मोबचया नो माबचया जो मोनचयमाबचया निरुत्वस्यनिर-बचया । एगिदिया नहयपए, सेमा जीवा ब उहिंवि पएहिंवि आणियव्या, मिद्धा प भंते ! पुच्छा, गोयमा ! सिद्धा गोवचया णो मावचया णो मोवचयसावचया निरू वचयनिरवचया । जीवा र्ण मंत्रे ! केबड्रयं कार्ल निरुवचयनिरवचया !, गोयमा ! सञ्बद्धं, नेरहया ण अंते ! केब्ह्यं कार्ड सोबच्या ! गोकमा ! जह ० एकं समयं उ० आवितियाए असंखेजहभागं । केवहर्य कार्स मावचया है एवं खेब । केवहर्य कालं सोवचयसावचया १, एवं चेव । केवद्यं कार्ड निरुवचयनिर्वचया १, गोयमा ! ज ० एकं समयं उक्को ॰ बारसम ॰ एगिविया सम्बे सोवचयसावच्या सम्बद्धं सेखा सन्वे सोवनयावि सावनयावि सोवनयसावनयावि निरुवनयनिर वनस्वि अहतेणं

एगं समयं उक्कोसेणं आविष्याए असंखेजहमार्गं अवद्विएर्हि क्क्नंतियकालो भाषियन्त्रो सिद्धा ण भेते ! केक्डमं कालं सोवचया ?, गोयमा ! जह ० एवं समयं उन्नो० अह समया, केवर्य कार्ल निरुवचयनिर्वचया है, जह ० एक समयं उ० छम्मासा । मेर्व भेते ! २ कि ॥ २२१ ॥ पंचयसप अद्भो उद्देसी समसी ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं आव एवं वयासी-किमिदं अंते ! नगरं गयगिहांत पत्रकड़ है, कि पहनी नगर रायगिहंति प्रवच्छ, आळ नगरं रायगिहंति प्रवच्छ ई जाब वणस्सइ है, जहा एयणहेमए पंचिदियतिनिक्स जोणियाणं वत्तव्वया तहा भाषि-यञ्जं जाव सचित्ताचित्तमीमयाइं दब्बाई नगरं रार्थाग्रहंति पवश्चा १, गोयमा १ पट-वीबि नगरं रायगिहीत पत्रचंड जाव मचित्राचित्रमीरियांड दण्वाहं नगरं रायगिहीते पव्यक्त । से केणद्वेण /, गोयमा ! पृष्टवी जीवाइय अजीवाइय नगरे रायगिहीते पव्चड जाव सचिनाचित्तमीनियार्ड दब्बार्ड जीवार्ड्य अर्जावार्ड्य नगरं रायगिहेति पयुष्ट से तेणद्रेणे नं चेव ॥ २२२ ॥ से नणे भेने ! दिया उन्होर राई अध-ारे रे. हेला गोयमा रे जाब अंध्यारे । ने केणडेणं० रे. गोयमा रे दिया सभा गंगमा सुने पोग्गलपरिणामे राई अनुमा पोग्गला अनुने पोग्गलपरिणामे से ल्पहेणं । नेरहवाणं भेते ! कि उज्जोर अध्यावे १, गोयमा ! नेरहयाणं नी उजीए अधवारे, से केण्ड्रणं ० ८, गोयमा ! नेरहवाण असहा पोग्गला असूभे पोग्ग-लपार्णामे से तेणद्रेणं । असुरक्ताराणं भेते ! कि उज्जोर अववारे !. गोववा ! असर हमाराण उच्चोए तो अधयारे । से कंपड़ेशं !, गोयमा ! असुरकुमाराणं सुधा पोरमत्य मुभे पोरमलपरिणामे, से तेणदेणं एवं बुचर, एवं जाव धरिमबुआराणं, पुटानिकाइया जाब नेईदिया जहा नेम्हया । चडिरिदियाणं भेते ! कि उजीए अध-पारे 🖒 गोयमा 🕽 उजीएवि अधयारेवि, में तेणहेगं 🕬 गोयमा 🕽 चडरिंदियाणे नुभासभा पोरमला सभासभे पोरमलपरिकामे, से तंकदेणे एवं जाब मणस्माणं । वागमेनरजोडसबेसाजिया जहा अनुस्कतारा ॥ २३३ ॥ अस्य वं भेते ! बेरहयार्थ तत्थगयाणं एवं प्रकायह-समयाउ वा आवित्याउ वा जाव ओसिप्पणीइ वा उस्मणियोइ वा है, जो लिजंद्र समन्त्र ) से कंजदेर्ज जाव समयाह वा आवित्याह वा ओसप्पिणीड का उस्तांप्पणीड का !. गोममा । इहं तेसि माणं इहं तेसि पमाणं हर्ट तेनि पण्यायह, तंजहा-समयाह वा जाव उस्सव्यिणीह वा, से तेणहेणे जाव नो एवं पण्णायल, तंत्रहा-समयाह वा जाव उत्सच्चित्रीह वा. एवं जाव पंचेति-यतिरिक्सकोणियाणं, कार्त्व वं भेते ! अणुस्साणं इहरायाणं एवं पनायह, तंत्रहा--गमयाह वा जान उस्सिपाणीह वा ! हैता ! अस्य । से केम्ब्रेमे ! गोयमा !

इहं तेसि मार्ग इहं चेव तेसि एवं पण्णायह, तंजहा-समयाइ वा जाव उस्सिप्-णीड वा से तेण व वाणमंतरजोइसवेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ॥ २२४ ॥ तेणं कालेपं २ पासाविक्जा [ते] थेरा भगवंती जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव लवाराच्छंति २ ममणस्य भगवओ महाबीरस्य अदरसामंते ठिया एवं वदासी-से नणं भेते । असखेजे लोग अणंता राइंदिया उप्पर्जिस वा उप्पर्जित वा उप्पर्जिन स्मंति हा विगक्तिंग वा विगक्तिंति वा विगक्तिःस्मंति वा परिता गाईदिया उप्प-जिस वा ३ विगस्टिएस वा ३ है. हेता अच्छो ! असंखेजे लोग अणंता राईदिया तं चेव. से केणडेणं जाव विगन्धिस्संति वा ?. से नणं अंते ! अज्बो ! पासेणं अरहया परिसादाणिएणं साराए लोए बुइए अणाइए अणबदरगे परिने परिनुदे हेट्टा बिच्छिण्णे मज्हें संखिते अपि विसाले अहे पलियकसंठिए मज्हें बरवडर विग्गहिए उपि उद्धमडंगाकारसंठिए तेमि च ण गामयींस लोगीस अणादियींस अणबदागींस परितंसि परिवृडंसि हेट्टा विच्छिनंसि मज्हे सिखतंसि उपि विसालंखि अहे पलियं-कसंठियंसि मज्झे वरचडरविग्गहियंसि उपि उद्भाइंगाकारमंठियंसि अणना जीव-घणा उप्पाजना २ निलीयेति परिना जीवधणा उप्पाजना २ निलीयेति से नूणे भए उप्पन्ने बिगए परिणए अर्जावेहिं लोकड पलोकड. जे लोकड में लोए (, हंता भगवं िते 🖟 से तेणदेगं अजो ! एवं वृष्ट असक्षेत्रं तं चेव । तप्पांभद्रं च गं ते पासावकेजा थेरा भगवंनी समर्ग भगव महावीर पक्रिजागंति सम्बद्धं सम्बद्धिस तए गं ते थेरा भगवंती समर्ग भगवं महावीरं वंदंति नमेसंति २ एवं बदासी-इच्छामि ण भेते ! तुम्भे अतिए चाउजामाओ धम्माओ पंचमहव्यद्वयं सप्पडिङ्मणं धम्मं उबसंपाजिता णं बिहरित्तए, अहासहं देवाणप्पिया । मा पहिबंधं हरेह, तए णं ते पासावधिजा थेरा भगवंतो जाव चरिमेहिं उस्मामनिस्मासेहि सिदा जाव सम्बद्धस्य प्रदीणा अत्येगदया देवा देवलोएस उववता ॥ २२५ ॥ कहविहा णं मेते ! देवलोगा पण्णता !, गोयमा ! चडव्यिहा देवलोगा पण्णता, तंत्रहा-भवण-वासिवाणमंतर जोइसियवंमाणियभेएण, भवणवासी दसविहा बाणमंतरा अद्भविहा जोइसिया पंचविहा वेमाणिया दुविहा । गाहा-किमियं रायगिहित य उज्हेए अभ-यार समए य। पासतिवासि पुरुष्ठा राइंदिय देवलोगा य ॥ १॥ सेवं संते! २ ति॥ २२६॥ पंचमे सप नवमो उद्देशो समतो॥

नेगं कालेगं तेणं समएगं चंपा नामं नयरी जहा पहिमाने तहा नेयन्यो एमावि, नवरं चंदिमा भाषियन्ता ॥ २२७ ॥ **पंचामे स्वयं क्लामो उदेखी** समस्तो ॥ पंचामं स्वयं सम्प्रका ॥

गाहा-वेयण १ आहार २ महस्तवे य ३ सपएस ४ तमुए य ५ भविए। ६ साली ७ पहनी ८ कम्म ९ अक्राउतिय ९० दस छट्टगंमि सए ॥ ९ ॥ से न्यं भंते ि जे महावेयणे से महानिकारे जे महानिकारे से महावेदणे, महाबेदणस्स य क्षापनेदणस्य य से सेए जे पसत्यनिकाराए ?. हंना गोयमा ! जे महावेदणे एवं चेव । छद्रभत्तमाञ्च णं भेते । प्रद्वीस नेरड्या महावेयणा ?, ईता ! महावेयणा, ते र्ण भंते ! समणेहिंतो निग्गंथेहिंनो महानिअरतरा १, गोथमा ! णो तिणहे समहे. से केण्ड्रेण भेते ! एवं वृष्ट जे महावेदणे जाव पसत्यनिखराए ?. गोयमा ! से जहानामए-द्वे बत्था सिया, एगे बत्थे कहमरागरने एगे बत्थे खंजगरागरने एएसि मं गोयमा ! दोष्टं बत्यामं कयरे बत्ये इधोयनराए चेव दबामनगए चेव दपरिक-म्मलगाए चंव कथरे वा वरचे मुधीयनराए चंव मुबामनगाए चेव मुपरिकम्मतराए चंव, जे बा से वर्षे कहमरागरने जे वा से वत्ये खंजगरागरने (, भगवं ) तत्य र्ग जे में बत्ये करमरागरते में में बत्ये दुर्शयनराए चंब टबामनगा चेव दूष्परि-हम्मतराए चेव, एवामेव गोयमा ! नेरड्याणे पावाडं कम्माडं गार्डाक्याडं चिक्रणी-ह्याई (अ) सिहिलीक्याई सिनीभूयाह भवंति सपगादंपि य ण ते बेयणं वेदसाणा ंगे महानिज्यरा भी महापज्यबसाणा अवंति, में जहा वा केंद्र परिमे अहिगरण आहहेमाणे महया २ सहेणं महया २ घोतेणं सहया २ परंपराचाएणं जी संचाएड नीमें आहेगरणीए अहाबायरे पोगाठे परिमार्डिनए एवामेव गोयमा ! नेरइ-गाण पायाई कम्माई गाढीकवाई जान नी महापजनसाणा भवंति, भगवं ! तत्व ते ने बाबे लंजगरागरने से लं बत्ये सुधीयतराए चेब सुवायतराए चेव सुपरिक-मानराए चेव, एवामेव गोयमा ! समणाणं निर्गथाणं अहाबायराई कम्माई सिहि-रीक्षयाई निद्धियाई कहाई विष्यरिणामियाई विष्पामेव विद्धत्याई भवेति, जावहर्य नायदर्यपि णे ते वैद्यणे वेदेआणा महानिजना महापजनसाणा भनेति, से जहाना-मा - केंद्र परिसे सकतगहान्यमं जामतेयेसि पांक्सवेजा से नूर्ण गोममा ! से सक्के नगहत्था जायतेयंति पश्चिते समाणे सिप्पामेव ससमसाविज्ञह रे. हेता ! ससम-माविज्ञह, एवाजेव गोयमा ! समगाणे निरगेथाणे अहावायराहं करनाइं जाव सहा-पञ्चयमाणा सर्वति, से अहानामए केइ पुरिस नर्रास असक्तर्यस्य उदगबिद् जाव हैना ! विदेसमागच्छा, एवामेव गोयमा ! समणाणे निर्मेवाणे जाव महापजवसाणा भवंति, से तेणदेशं के महाबेटणे से महानिज्ञरे जाव निज्ञराए ॥ २२८ ॥ कड्-निहे पं भेते । करचे पक्षते १ गोगमा । चडन्विहे करणे पक्षते, तंजहा-मणकरचे वहकरणे कायकरणे कुत्रसक्तरणे । चंदहवाणं अति ! चहविहे करणे पक्षते !, गोयसा !

चउब्बिहे पहले. तंजहा-मणकरणे वडकरणे कायकरणे कम्मकरणे ४ चिउ० रे. एवं पंचिदियाणं सञ्जेस चउन्विहे कर्णे पश्चने । एगिदियाणं द्विहे-कायकरणे य कम्मकरणे यः विग्रेटियाणं ३-वडकरणे कायकरणे कम्मकरणे । नेरडयाणं भंते ! किं करणओ असार्य वेयणं वेयंति अकरणओ असार्य वेयणं वेदेंति ! गोयमा ! नेरड्याणं करणओ असायं वैयणं वेयंति नो अकरणओ असायं वेयणं वेयंति, स कायकरणे कम्मकरणे, इन्नेएणं चाउन्विहेणं असुमेणं करणेणं नेर्द्रया करणओ असायं वेयणं वेयंति तो अकरणओ, से नेणहेणं । अनुरक्तमाराणं कि करणओ अकर-णओ ८, गोयमा ! करणओ नो अकरणओं, से केणदेशं ० ४, गोयमा ! अनुरक्तमाराणं च उब्बिहे करणे पण्णेन, तंजहा-सणकरणे बङ्करणे कायकरणे कम्सकरणे, इन्नेसणं समेणं करणेणं असुरक्रमाराणं करणओं सायं वेयर्ग वेयंनि नो अकरणओ, एवं जाव थणियकुमाराणं । पुडविकाइयाण एवामेव पुच्छा, नवर इमेएणं मुभानुभेणं करणेणं पुढ़विकाइया करणओ बेमायाए वेयर्ग वेयात नो अकरणओ, ओरालियसरीय सब्ध सुभामभेणं वेमायाए । देवा नंभणं सार्यं वेयणं वेयन्ति ॥ २२९ ॥ जीवा णं भेते ' कि महावयणा महानिज्ञरा १ महावेदणा अप्पानजरा २ अप्पवेदणा महानिज्ञरा ३ अप्यवेदणा अप्यनिकस ४ ८ गोयमा ! अत्येगदया जीवा महावेदणा महानिकस १ अत्येगदया जीवा महावेयणा अप्यानजरा २ अत्येगदया जावा अप्यवेदणाः महानिजरा ३ अरथेगड्या जीवा अध्यवेदण अध्यनिजरा ४ । से केण्डेगे० /, गोयमा ! पडिमापडिवन्नए अणगारे महावदणे महानिजरे छद्रमत्तमास प्रवीक्ष बेरड्या महावेदणा अप्पनिजरा मेलेमि पहिचक्ता अणगारे अध्यवेदणे महानिज्ञरे अणुत्तरीववाइया देवा अप्पचेदणा अप्पनिश्वग, सेवं भंते ! २ ति ॥ नमहवेदणे य बन्ध कहमस्त्रेजणसए य अद्विगरणी । तणहत्ये य कबाहे करण महावेदणा जीवा ॥ १ ॥ ॥२३०॥ मेर्न भेते ! सेर्न भेते ! लि॥ छट्टसयस्य प्रद्रमी उद्देशी समसी ॥ रायगिहं नगां जाव एवं वयासी-आहारहेगों जो पश्चवणाए यो सब्बो निरवसेयो नेयव्वो । सेवं भंत ! सेवं भंते ! ति ॥२३ ९॥ स्ट्रेड सफ् बीसी उहेस्से समस्तो ॥ बहुकम्मवत्यपोग्गलपयोगसावीसमा य साईए । कम्मद्विद्वेत्थिमंजय सम्माद्देही य सर्का य ॥ १ ॥ मनिए दंसण पजते आसअपरित्त नाणजोगे व । उबसोगा-हारगमुह्मजिनमर्थधी य अप्पष्टं ॥ २ ॥ से नूर्ण अंते ! महाकम्यस्स महाकिरि-यस्स महासवस्य महावेदणस्य सम्बक्षो पोस्गला बज्हांति सम्बक्षो पोस्गला चिजीत मध्यओ पोरमला उवचिजीत समा समियं च में पोरमला बजाति समा

समियं पोगाला चिजंति सया समियं पोग्गला उबचिजंति सया समियं च णं तस्स आया दुरुवताए दुवनताए दुगंभताए दुरसत्ताए दुफासत्ताए अणिद्वताए अकंत ० अप्पिय ० अमुभ ० अमणुन ० अमणामताए अणिन्छ्यताए अभिनिन्नयत्ताए अह-ताए नो उन्नताए दक्खताए नो मुहत्ताए भूजो २ परिणर्मति है. हंना गोयमा ! महाकम्मस्य तं चेव । से केगद्रेशं । गोयमा ! से जहानामए-वश्यस्य अहयस्य वा धोयस्य वा तंत्रगयस्य वा आणपञ्चीए परिभुज्ञमाणस्य सञ्बक्षो पोम्गळा बज्झंति सब्बओ पोगाला चिज्ञंति जाब परिष्यमंति से तेषद्रेणं । से नूणं मंते ! अप्पासवस्य अप्पक्रमस्य अप्पक्षितियस्य अप्पवेदणस्य सञ्ज्ञओ पोग्गला मिळांति मन्त्रओं पोरगला छि जंनि मञ्चओं पोरगला विदेशंति सञ्चओं पोरगला परिविदेशंति सया समियं पोरगला भिजेति मध्यओं पोरगला छिजेति विदेसंति परिविदेसंति भया समियं च यं तस्य आया सुरुवत्ताए पसत्यं नेयव्यं जाव मुहत्ताए तो दुक्ख-भाग भाजी २ परिणर्मान ?, हंना गोयमा ! जाव परिणर्मान । से केणडेणं० !. गोयमा ! से जहानामए-क्यस्य जिल्यस्य वा पंकियस्य वा महिल्यस्य वा रहिल प्रस्य वा आणपुर्वाए परिकन्सिबसायस्य सुद्धेर्ण वारिणा धोवेमाणस्य पोरमस्त ानक्रीत जाव परिणमंति से तेणद्वेणं ।। २३२ ॥ बस्थम्य ण भंत ! पोग्यलोबच्च कि पर्यापमा वीमसा?, गोयमा । प्रश्लोगमावि बीमसावि । जहां में में ने ! बस्यस्स णं गोरमलोहचए प्रश्नेमसाबि बीससाबि वहा ये जीवाणं कम्सोबचए कि प्रश्नेमसा वीसमा ', गीयमा ! प्रभोगमा नो वीसमा, से केणद्रेष ?. गीयमा ! जीवार्ष निविद्ये प्रअमि पण्यासे, तंत्रहा-मणप्यओगे बद्द० का०, इचेएर्ग तिविहेणं प्रओगेणं जावार्ण कम्मोबचए पञ्जागसा नो बीसमा, एवं सब्बेसि पंचेदियाणं तिबिहे प्रश्लोगे भाणियुव्वं, पुढानिकाइयाणं एगविहेणं प्रआगेषं एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, विग-िश्रदेयाणं दक्षिक्के प्रभोगे प्रणासे, तजहा-बद्दपजीगे य कायप्पक्षीगे य, इ**बेएलं** दुनिहेणं प्रभोगेणं कम्भोवचए प्रभागसा नो वीससा, मे एएणड्रेणं जाव नो वीससा एव जन्स जो प्रओगी जाब बेमानियार्थ ॥ २३३ ॥ बत्यस्य पं भंते ! पोग्गलो-वनए कि साइए सवजबसिए १ साइए अपजबसिए २ अगाइए सपज ० ३ अणा । अप । ४ !. मोबमा ! बत्यस्य णे पोम्नाओववर्ष साइए सपज्जवसिए नो सादए अप॰ नो अणा॰ स॰ नो अणा॰ अप॰ । जहा णं भंते । बस्यस्स पोरमलोवचए साइए सपजा॰ नो साइए अप॰ नो अणा॰ सप॰ नो अणा॰ अप० तहा मं जीवार्ण क्रम्मोवनार पुरस्ता, गोबमा! अस्योगहवार्ण जीवार्ण कम्मो-वचए साइए सपजावसिए अस्वे अभारए सपजावसिए अस्वे अमाइए अप-

ज्यवसिए नो चेव मं जीवार्ण कम्मोवचए साइए अप० । से केणव है, गोयमा । इरियाबहियावंधयस्य कम्मोवचए साइए सप० भवतिदियस्य कम्मोवचए अणा-इए सपज्जवसिए अभवसिद्धियस्स कम्मोवचए अणाइए अपज्जवसिए, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वृश्वइ अत्ये० जीवार्ण कम्मोवजए साइए नो चेव र्ण जीवार्ण कम्मोवचए साइए अपज्यवसिए, बस्ये णं भंते! कि माइए सपज्यवसिए चउ-भंगो !. गोयमा ! बत्ये साइए सपजवसिए अवसेसा तिश्वित पिरतिहेयव्या । जहा र्ण अंते ! वत्ये साइए सपञ्चवसिए नो माइए अपञ्च नो अणाइए सप० नो भणाइए अपज्जबसिए तहा णं जीबाजं कि साइयां सपज्जवसिया ? चउभंगो पुच्छा, गोयमा! अत्येगइया माइया मपजनसिया चत्तारिनि भाणियन्ता । से केणहेगं ० ६ गोयमा ! नेरहया तिरिक्खजोणिया मणुस्सा देवा गडरागई पहुच माडया सप-जनसिया सिद्धि (दा) गई पहच साइया अपजनसिया, भवसिद्धिया लेखि पहच अणाइया सपज्जवसिया अभवसिद्धिया संसारं पहुच अणाइया अपज्जवनिया. मे तेणड्रेणं ।। २३४॥ कड्र णं भंते ! कम्मप्पगढीओ पण्णामाओ ?, गोयमा ! अड्र कम्मप्पराधीओ प०, तंत्रहा-णाणावरणिकं दरिमणावरणिकं जात अंतराइवं । नाणाबरणिज्ञस्स णे भंते ! कम्मस्य कंवडयं कालं बंधिटेडं प० ?, गोयमा ! जह० अंतोमुहत्तं उद्घो० तीचं सागरीवमकोडाकोडीओ तिकि य वासमहस्माई अबाहा अबाहणिया कम्मद्रिई कम्मिनिसेओ, एवं दिनमणावरणिअपि, वेदणिअं अह० हो समया उन्नो॰ जहा नाणावरणिजं, मोहणिजं जह० अंतोम्हर्न उन्नो॰ मन्ति साग-रोवमको हाकोबीओ, मन य वासमहस्माणि अबाहा, अबाह्यणिया कम्मिटिई कम्मिनि-सेगो, आउर्ग जहक्षेण अतीसहत्तं उक्को॰ तेत्रीसं सागरोदसाण पञ्चकोदितिआग-मञ्महियाणि, (पृज्यकोविनिभागो अबाहा, अबाहाणिया) कम्मद्विहें कम्मनिसेओ, नामगोयाणं जह अह मुह्ता उक्की वीमं सागरीयमकोहाकोहीओ दोष्णि य बास-सहस्याणि अबाहा, अबाहणिया कम्मद्रिष्टं कम्मनिसेओ, अंतराड्यं बहा नाणा-बरणिःजं ।। २३५ ॥ नाणावरणिजं णे भेते ! कम्मं कि इत्बी वंधइ पुरिसो वंधइ नपुंसओ बंबइ ? जोइत्बी नोपुरिसी नोनपुंसओ बंधइ ? गोयमा ! इत्बीवि बंधइ पुरिमोवि बंधड नप्मओवि बंधड नोडल्बी नोप्रिसी नोनपंसओ सिय बंधड सिय नो बंधइ एवं आउगवजाओ सत्त कम्मापगढीओ ॥ आउगं मं भंते ! कमां कि इत्बी बंधइ पुरिसो बंधइ नर्पसओ बंधइ० ! धुरुछा, गोयमा ! इत्बी सिय बंधइ सिय नो बंघड, एवं तिकिति भाणियन्ता, नोइत्बी नोपुरिसो नोनपुंसओ व बंधइ॥ गाणावरणिजं गं भंते ! कम्मे कि संजए बंधड असंजए एवं संज्ञ्यासंज्ञए बंधड़

नीसंजरनोअसंजरनोसंजयासंजर बंधड 📒 गोयमा ! संजर सिय बंधड सिय नोः बंधड असंज्ञा बंधड संज्ञासंक्राचि बंधड नीसंब्रागोअसंज्ञानीसंज्यासंज्ञा न बंधइ, एवं आउगबजाओ सत्तवि, आउगे हेद्रिला तिकि भयणाए उदिखे ण बंधइ ॥ णाणावर्गिकं णं भंते ं कम्मं किं सम्मदिद्री बंधड मिच्छादिद्री बंधड सम्मामिच्छ-विद्री बंधड ?, गोयमा । सम्महिद्री सिय बंधड सिय नो बंधड मिच्छदिही बंधड सम्मामिन्छदिद्वी बंघर. एवं आउगबजाओ सत्तवि. आउए हेट्रिका दो मयणाए सम्मामिरुखदिद्दी न बंधड ॥ गाणावरणिजं कि सण्णी बंधड असकी बंधड नोसण्णी-नोअमण्णी बंधड रे. गोयमा ! यज्ञी मिय बंधड सिय नो बंधड असजी बंधड नोमसीनोअमसी न बंधह, एवं देदणिजाउगवजाओ छ कम्मप्पगडीओ, वेदणिजं हंदिका दो बंधति, उबिके भयणाए, आउनं हेदिका दो भयणाए, उबिको न वंपट ॥ गागावरणि में कम्मं कि भवसिद्धिए वंघड अभवसिद्धिए वंघड नोभव-सिद्धिएनोअभवसिद्धिए बंधड १, गोयमा ! भवसिद्धिए अयणाए अभवसिद्धिए बंधड नाभवसिद्धिएनोअभवसिद्धिए न बंधइ, एवं आउगवज्ञाओ मन्तवे, आउगे हेट्रिक दो अयलाए उवरिक्को न बंधड ॥ जालाबरिकां कि चक्रलदंगणी बंधड अखक्क-दंगव ओहिदंगव केवलबंब है, गीयमा ! हे दिला तिकि भयणाए उवसिक्षे ण बंधह. एवं वेदिजिज्ञबजाओं सत्तवि, बेदिजिज्ञं हेट्रिका तिश्चि बंधीति केवलदंसणी अयणाए ॥ गाभावरणियं कर्म कि पञ्चलों बंधड अपञ्चलों बंधड नोपञ्चलएनोअपञ्चल बध्द रे, गोयमा ! पञ्चनत् भवणात्, अपञ्चनत् बंधह, तोपञ्चनत्नोअपञ्चनत् न बंधर, एवं आउगवजाओ, आउगं हेड्डिए दो अयणाए उवसिक्टे व बंधड ॥ नाणा-वरणिजं कि भासए बंधक अभागए० ! गोयमा ! दोवि भयणाए, एवं वेयणिज-वजाओं नल, बेदजिजं मामए बंधइ अमासए भग्नणए ॥ गाणाबरजिजं कि परिते वंधड अपरित्ते बंधड नोपरित्तेनोअपरित्त बंधड े. गोयमा ! परित्ते भयणाए अपरित्ते वंपर नीपरिनेनोअपरिने न बंबह, एवं आउत्तवज्ञाओं सन कम्मप्पत्रहीओ, आउए परिनोति अपरिनोधि अवनाए, नोपरिनोनोअपरिनो न बंधइ ॥ नाणावर्णिजं कर्म कि आभिषिबोहियमाणी बंधह सुयनाणी ओहिनाणी मणपजावनाणी केवलनाणी र्षं : , गोयमा ! हेड्रिका चलारि अयणाए केवलनाणी न बंधइ, एवं बेदणिळ-राजाओं सत्तवि, बेदांबाओं हेड्रिका बलारि बंचंति केवलनाणी अयणाए । पाणावर-णिलं कि सहस्रकाणी बंधइ हुय । विश्रीप । है, गोबमा ! (सब्वेवि ) बाउमबजाओ गमिति वंचति, आउर्ग अवसाए ॥ गाणावर्तिकं कि अधकोगी बंधइ वय० कायक अजोगी बंधह है, गोबमा है दिला तिकि अवनाए अजोगी न बंधह, एवं बेदनिज-

बजाओं, वेदणिजं हेट्रिश बंधित अजोगी न बंधइ ॥ षाणावरणिजं कि मागारी-बउते बंधड अणागारीवउते बंघड है, गोयमा ! अद्वसुवि अयणाए ॥ व्याणावरणिजं कि आहारण बंधड अणाहारए बंधड है, गोयमा ! दोवि मयणाए, एवं वेदणिजा-उगबजाणं छण्हं, वेदणिजं आहारए बंधइ अणाहारए भयणाए, आउए आहा-रए भयणाए. अणाहारए न बंधड ॥ णाणाबरणिखं कि मुहसे बंधइ बायरे बंधइ नोसहमेनोबादरे बंधइ !, गोयमा ! सहसे बंधइ बाबरे भयणाए नाम्रहमेनोबादरे व बंधइ, एवं आउगवजाओ सत्तवि, आठए सहसे बायरे भयणाए नोसहसेनोबासरे प बंधड ॥ णाणावरणिजं कि चरिमे अचरिमे बंब है, गोयमा ! अद्भवि भयणाए ॥२३६॥ रुणसे ण भंते ! जीबाणं इत्यिवेदगाणं पुरिस्वेदगाणं नर्पसगवेदगाणं अवेयगाण य कयरे २ अप्पा वा ४ !, गोयमा ! सध्वत्योवा जीवा पुरिसवेदगा इत्थिवेदगा संसेज्यपणा अवेदया अर्णनपूणा नपुंसगबेदमा अर्णनपूणा ॥ एएसि सम्वेसि पदाणं अप्पबहराई उबारेयव्याई जाव सव्वत्थोषा जीवा अचरिमा चरिमा अर्णनगुणा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ २३०॥ छट्टस्य तहको उहसो समनो ॥ जीबे में भेते । कालाएसेमें कि सपदेसे अपदेसे !, गोयमा ! नियमा सपदेसे । नेरइए ण भंते ! कालांडसेर्ग कि सपदेसे अपहेंसे !, गोयमा ! स्वयं सपदेसे सिय अपटेसे, एवं जाव सिद्धे । जीवा णं भंते ! कालांद्रेमेणं कि शपंदसा अपदेसा !, गोयमा ! नियमा सपटेसा । नेरहवा णं भेते ! कालांडसेणं कि सपटेसा अपटेसा !, मोयमा ! सब्बंबि ताव होजा सपदेसा १ अहवः सपएमा य अपदेसे य २ अहवः सपदेना य अपटेमा य ३. एवं जाव श्राणयकमारा ॥ प्रहायकाइया ण भेते । कि सपटेमा अपटेसा 🐫 गोयमा 🐎 मपटेसावि अपदसावि, एवं जाव वणण्यहकाह्या, सेमा जहा नेरहया तहा जाव सिद्धा ॥ आहारगाण अधिगीदशबजी नियभंगी. अणाहारगामं जीवेगिदियवजा छट्नंगा एवं भाषियम्बा-सपडेसा वा ९ अपएसा वा र अहवा सपदेसे य अपदेसे य ३ अहवा सपदेने य अपदेसा य ४ आहवा सपटेसा य अपटेसे य ५ अहवा सपटेसा य अपटेसा य ६, सिबेडि विवर्भगो, भवसिदिया अभवसिदिया [ भवसिदिया ] जहा ओहिया, नोभविदियनीअभ-वसिदिया जीवसिदेहिं तियमेगो, सण्णीहि श्रीबाहिको शिवसेगो, असण्णीहिं एपि-दियबजी नियमंगी, नेरहबदेवमणुएष्टि छन्मगी, नीस्थिनी अस्थिजीवमणुबसिदेहि तियभंगी मटेमा जहा भोड़िया ॥ कज्रहेस्सा बीलडेस्सा काउडेस्सा जहा आहारओ नवरं जस्स अत्य एयाओ, तंउलेम्साए जीवादिओ तियांगी, नवरं पुरविकाशपृष्ट आउम्परफर्ने छन्मेगा, पन्दकेस्शुक्केस्साए जीवादिओ तियमंसो, अधेवीहिं

जीवसिदेहिं तियमंगो मणुस्से(ग्र) कन्मंगा, सम्मरिद्रीहिं जीवाइ(य)तियमंगो, विग-लिंदिएसु छन्भेगा, मिच्छदिदीहिं एगिदियवजो तियभंगो.सम्मामिच्छदिदीहिं छन्भेगा, संजएहिं जीवाइओं तियभंगो, असंजएहिं एगिंदियबजो तियभंगो, संजयासंजएहिं तिय-भंगो जीवादिओ नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजयजीवसिद्धेहि तियसंगी, सक्साईहि जीवादिओं तियभंगो, एगिंदिएम अभंगयं, कोहकसाईहिं जीवएगिंदियवजी नियभंगो, देवेहि छन्भंगा, माणकसाई मायाकसाई जीवेगिटियवजी तियमंगी, नेरइयटेवेहि छन्भंगा, लोभकमाईहि जीवंगिदियवज्ञे तियभंगो, नेरहएस छन्भंगा, अकसाईजी-वसपूर्विहें विदेशि नियमंगो, ओहियनार्ण आभिणिबोहियनाणे युयनाणे जीवादिओ नियभंगो. विगर्लिदिएहिं छन्भंगा, ओहिनाणे मण् केवलनाणे जीवादिओ तियभंगो, ओहिए अभाषे महअण्णाणे त्यअण्णाणे एगिदियवजी नियभंगी, विभंगनाणे रावपदिओं नियमंगो, सजोगी जहा ऑहिओ, मणजोगी वयजोगी कायजोगी जीवा-एओं नियमंगी नवर कायजोगी एगिंदिया नेमु अभंगर्य, अजीगी जहा ब्राहेमा, न'गारीवउने अंगागारीवउने जीवएगिदियदाओं नियभंगी, सवेयमा य जहां सक-गाइं, इत्थिवयगपुरिस्वयगनपंसगवयगम् जीवादिओ नियभंगी, नवरं नपंसगविदे े गगंदगम अभेगर्य, अवयम। जहा अरुमाई, समरीम जहा ओहिओ, ओरालियवे-ाव्ययसीराणं जीवलगिदियवजो ांतयर्भगो, आहारमसरीरे जीवसणलम् छन्भेगा, तेपवस्माणं जहा ओहिया, असरीरेहिं जीवनिदेहिं तियभंगी, आहारपञ्जीए मरीरपञ्जनीए इंदियपञ्जनीए आणापाणपञ्जनीए जीवएगिदियवज्ञो तियभंगो, सामा-मणपजनीए जहा सण्मी, आहारअपजनीए जहा अणाहारगा, सर्गरअपजनीए ंदिगअप असीए आणापाणअप असीए जीविगिदियव को तियमंगी, नेरहयदेवमणुर्णह उन्मंगा, भासामणअपव्यक्तीए जीवादिओ तियमंगी, गेरहयदेवमणएहिं छञ्जंगा ॥ गहा-सपदेसा आहारगभवियमभिकेस्या दिही सजयकमाए । णाणे जोग्वजीगे वेड व मर्गारपञ्जली ॥ १ ॥ २३८ ॥ जीवा में भेते ! कि प्रवक्ताणी अपवक्ताणी पंभवन्त्रानापचकताणी है, गोवमा ! जीवा पंचवन्ताणीवि अपचवन्ताणीवि पंचवन्ता-शापनक्याणीय । सम्बद्धीबार्ग एवं पच्छा, गोयमा ! नेरहया अपनक्याणी जाव नरिदया, सेमा वो पविसेक्टेयव्या, पर्वेदियतिरिक्खजोणिया नो प्रवक्ताणी अप-मन्त्राणीवि पचकन्त्राचापचकन्त्राचीवि, मणुस्सा तिबिवि, सेसा जहा नेरहया॥ ीवा में भेते । कि प्रकारकार्ण आमंति अपकरसामे आमेति प्रकारकामाप्रकरसामे जार्गति !, गोयमा ! जे पंचेंद्रिया है तिशिषि जार्गति अवसंसा प्यवस्थार्ण न जार्णति रें।। जीवा ने भंते ! कि प्रशक्तानं कुर्जित अध्यवसामं कुर्जित प्रयक्ताणाप्यवसानं ३२ सला-

ईओ चर्जरसाओ 'पुन्वावरा छलंसा तंसा पुण दाहिणुत्तरा बज्झा । अब्भंतर (अवसेसा)चडरंसा सन्वावि य कण्हराईओ ॥ १ ॥' कण्हराईओ णं भंते ! केवइयं आयामेणं केवड्यं विक्खंभेणं केवड्यं परिक्खेवेणं पण्णता ! गोयमा । असंखेजाइं जोयणसहस्साइं आयामेणं असंखेजाइं जोयणसहस्साइं विक्खंभेणं असखेजाइं जोयणसहस्साइं परिक्खेवेणं पण्णताओ । कण्हराईओ णं भंते ! केमहालियाओ पण्णता ? गोयमा ! अयण्णं जंब्हीचे २ जाव अ(द्र)द्धमासं वीईवएजा अत्येगहयं कण्हराई वीईवएजा अत्थेगड्यं कण्हराई जो वीईवएजा. एमहालियाओ जं गोयमा ! कण्हराईओ पण्णाताओ । अत्य णं भंते । कण्हराईस गेहाइ वा गेहावणाइ वा ?, नो तिणदे समदे । अत्थ णं भंते । कण्हराईस गामाइ वा० ?, णो तिणदे समदे । अत्य णं भंते ! कण्ड बओराला बलाहया संमुच्छंति ३ ?. हंता । अत्य, तं भंते ! किं देवो प० ३ ?. गो० देवो पकरेड नो सरो नो नागो य। अत्थि णं भंते ! कण्डराईस बादरे थणियसहे जहा ओराला तहा । अत्यि णं भंते ! कण्डराईए बादरे आउकाए बादरे अगणिकाए बायरे बणप्फडकाए रे. णो तिणद्रे समद्रे. णण्यत्थ विगाहगइसमावन्नएणं । अत्य णं॰ चंदिमसरिय ४ प॰ ?. णो तिण० । अत्य णं कण्ह० चंदाभाइ वा २ %, णो तिणद्रे समद्रे। कण्हराईओ णं भंते ! केरिसियाओ वन्नेणं पन्नताओ है, गोयमा ! कालाओ जाव खिप्पामेव वीईबएजा । कण्हराईओ णं भंते ! कइ नामधेजा पण्णता ? गोयमा ! अद्भ नामधेजा पण्णता. तंजहा-कण्हराइति वा मेहराईइ वा मघावई(घे)इ वा माघवईइ वा वायफलिहेइ वा वायपलिक्खोभेइ वा देवफलिहेइ वा देवपलिक्खोभेइ वा, कण्हराईओ ण भंते। किं पुढविपरिणामाओ आउपरिणामाओ जीवपरिणामाओ पोग्गलपरिणामाओ ?. गोयमा ! पुढाविपरिणामाओ नो आउपरिणामाओ जीवपरिणामाओवि पोग्गलपरि-णामाओवि । कण्हराईस णं भंते ! सन्वे पाणा भया जीवा सत्ता उववजपन्वा ?. हंता गोयमा ! असई अदुवा अणंतखुत्तो नो चेव ण बादरआउकाइयत्ताए बादरअ-गणिकाइयत्ताए वा बादरवणप्फइकाइयत्ताए वा ॥ २४१ ॥ एएसि णं अद्वर्ण्हं कण्ह-राईणं अद्रम् उवासतरेम अद्र लोगंतियविमाणा पण्णता. तंजहा-१ अची २ अचिमाली ३ वडरोयणे ४ पभंकरे ५ चंदाने ६ सरामे ७ सकामे ८ सपडहाने ९ मज्हे रिहाने। कहि णं भंते ! अश्विविमाणे प० ?, गोयमा । उत्तरपुरिच्छमेर्ग, किह णं भंते । अश्वि-मालिविमाणे प॰ ?; गोयमा ! पुरच्छिमेणं, एवं परिवादीए नेयब्वं जाब कहि णं भंते ! रिट्ठे विमाणे पण्णते हैं, गोयमा ! बहमज्झदेसमारे । एएसु णं झहुसु छोगंति-यविमाणेस अद्भविहा लोगंतियदेवा परिवसंति. तंजहा-सारस्ययमाङ्खा वण्ही वरुणा

य गहतीया य । तुसिया अञ्चानाहा अग्गिका चेन रिद्रा य ॥ १ ॥ कहि णं भेते ! सारस्तया देवा परिवसंति ?. गोयमा ! अचिविमाणे परिवसंति, कहि ण मंते ! आडचा देषा परिवसंति ?, गोयमा ! अचिमालिविमाणे, एवं नेयन्वं जहाणुपूर्वीए जाव कहि णं भंते ! रिट्ठा देवा परिवसति ?, गोयमा ! रिट्ठाविमाणे ॥ सारस्सयमा-इबाणं भंते ! देवाणं कह देवा कह देवसया पण्णता ?, गोयमा ! सत्त देवा सत्त देवसया परिवारो पण्णत्तो. बण्हीवरुणाणं देवाणं चउद्दस देवा चउद्दस देवसहस्सा परिवारो पण्णत्तो, गहतोयतुसियाणं देवाणं सत्त देवा सत्त देवसहस्सा पण्णत्ता, अव-सेसाणं नव देवा नव देवसया पण्णता-'पडमजुगलम्मि सन उ सयाणि वीयंसि चोद्दससहस्सा । तद्रए सत्तसहस्सा नव चेव सयाणि सेसेसु ॥ १ ॥' लोगंतियवि-माणा णं भंते । किपइद्रिया पण्णता रे. गोयमा । वाउपइद्रिया तद्रभयपइद्रिया प० एवं नेयव्वं-'विमाणाणं पददाणं बाहरूबत्तमेव संठाणं ।' वंभलोयवत्तव्वया नेयव्वा [जहा जीवाभिगमे देव्हेसए] जाव हंता गोयमा! असई अदुवा अणंतख्तो । नो चेव णं देविसाए। लोगंतियविमाणेस णं भंते ! केवडयं कालं ठिई पण्णत्ता ?. गोयमा ! अद्भ सागरीवमाई ठिई पण्णत्ता । लोगंतियविमाणेहिंती णं भंते ! केवड्यं अबाह्या लोगंते पण्णते !. गोयमा ! असंखेजाइं जोयणसहस्साइं अबाहाए लोगंते पण्णते । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ २४२ ॥ छद्रसए पंचमो उद्देसओ समसी ॥

कड ण भंते ! पढवीओ पण्णताओ !, गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णताओ, तंजहा-रयणप्पभा जाव तमतमा, रयणप्पभाईणं आवासा भाषियव्वा (जाव) अहेसत्तमाए, एवं जे जतिया आवासा ते भाणियव्वा जाव कड णं भंते । अणत-रविमाणा पण्णता ?, गोयमा ! पंच अणुत्तरविमाणा पण्णत्ता, तंजहा-विजए जाव सम्बद्धसिद्धे ॥ २४३ ॥ जीवे णं भंते िमारणंतियसमुखाएणं समोहए समोहणिता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस अन्यरेसि निरयावासंसि नेरडयत्ताए उवनजिताए से ण भंते ! तत्यगए चेव आहारेख वा परिणामेज वा सरीरं वा वंधेजा?, गोयमा! अत्येगइए तत्थगए चेव आहारेज वा परिणामेज वा सरीरं वा बंधेजा अत्थेगइए तओ पडिनियत्तड. तओ पिंडिनियत्तिता इहमायच्छा २ दोषंपि मारणंतियसमुग्घाएणं समोहणः २ इमीसे रयणप्पमाए पढवीए तीसाए निरमावाससयसहस्सेस अभयरंसि निरयावासंसि नेर-इयत्ताए उद्यवज्ञित्तए, तओ पच्छा आहारेज वा परिणामेज वा सरीरं वा वंधेजा एवं जाब अहेसत्तमा पुढवी । जीवे णं मंते ! मारणंतियसमुख्याएणं समोहए २ जे भविए चरसद्वीए अध्यक्तमाराबासस्यसहरसेय अध्यक्तमाराबासंसि आस-

रकुमारत्ताए उववजित्तए जहा नेरइया तहा भाणियव्या जाव थणियकुमारा । जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुख्याएणं समोहए २ जे भविए असंखेजेस पुढविकाइयावा-ससयसहस्सेस अण्णयरंसि पुढविकाइयावासंसि पुढविकाइयत्ताए उवविजात से णं भंते ! मंदरस्स पन्वयस्स पुरन्छिमेणं केवइयं गच्छेजा केवइयं पाउणेजा ?, गोयमा ! लोयंत गच्छेजा लोयंत पाउणिजा. से णं भंते ! तत्थगए चेव आहारेज वा परिणामेज वा सरीरं वा बंधेजा ?, गोयमा ! अत्येगइए तत्थगए चेव आहारेज वा परिणामेज वा सरीरं वा बंधेजा अत्येगइए तओ पिडेनियत्तड २ ता इह हञ्बमागच्छइ २ ता दोचंपि मारणंतियसमुग्घाएणं समोहणइ २ ता मंदरस्स पव्ययस्य पुरिच्छमेणं अगुलस्य असंखेजभागमेत्तं वा संखेजइभागमेत्तं वा वालग्गं वा वालगपुरुत्तं वा एवं लिक्खं ज्यं जवं अगुलं जाव जोयणकोडिं वा जोयणकोडा-कोंडिं वा संखेजेस वा असंखेजेस वा जोयणसहस्सेस लोगंते वा एगपदेसियं सेहिं मोत्तण असंखेजेसु पुढविकाइयावाससयसहस्सेसु अन्नयरंसि पुढविकाइयावासंसि पुढविकाइयत्ताए उववजेता तओ पच्छा आहारेज वा परिणामेज वा सरीरं वा बंधेजा. जहा पुरच्छिमेणं मंदरस्स पन्वयस्स आल।वओ भणिओ एवं दाहिणेणं पत्रत्यमेणं उत्तरेणं उन्ने अहे, जहा पुढिनकाइया तहा एगिदियाणं सन्वेसि, एक्न-कस्स छ आलावया भाषियव्या । जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहए २ ता जे भविए असंखेजेस बेंदियावाससयसहस्सेस अण्णयरंसि बेंदियावासंसि बेइंदियत्ताए उनवजित्तए से णं भंते ! तत्यगए चेव जहा नेरहया, एवं जाव अण-त्तरोषवाहया । जीवे णं भंते ! मारणंतियसमुख्याएणं समोहए २ जे भावेए एवं पंचयु अणुत्तरेषु महद्महालएसु महाविमाणेसु अन्नयरंति अणुत्तरविमाणंसि अणुत्त-रोववाइयदेवताए जनवजितए, से णं भंते ! तत्थगए चेव जाव आहारेज वा परिणामेळ वा सरीरं वा बंधेळा १० । सेवं मंते । सेवं भंते ! ति ॥२४४॥ पृत्विः उदेसी समसी। छट्टसए छट्टी उद्देसी समसी॥

अह ण मंते! सालीण वीहीण गोधूमाण जवाण जवजवाण एएसि ण धन्नाणं कोद्वाउत्ताणं पहाउत्ताणं मंचाउत्ताणं मालाउत्ताणं उक्षिताणं लित्ताणं पिहियाणं मुद्दियाणं लेक्षियाणं केव्हयं कालं जोणी संचिद्धद्द है, गोयमा! जहनेणं अंतोमुहृतं उक्षोसेणं तिनि संवच्छराई तेण परं जोणी पमिलायइ तेण परं जोणी पविद्वसह तेण परं भीए अवीए भवइ तेण परं जोणीविच्छेदे पन्नते समणाउसो!। अह भंते! कलायमस्तिलमुग्गमासनिष्कावकुलस्थवालिसंदगसतीणपलिमंबगमाईणं एएसि णं भन्नाणं जहा सालीणं तहा एयाणिनि, नवरं पंच संवच्छराई, हेसं तं चेव । अह

भंते ! अयसिकुसुंभगकोष्ट्रवकंगुवरगरालगकोद्सगराणसरिसवमूलगबीयमाईणं एएसि णं धन्नाणं, एयाणिवि तहेव, नवरं सत्त संवच्छराई, सेसं तं चेव ॥ २४५ ॥ एगमेगस्स णं भंते । सहत्तस्स केवड्या ऊसासद्धा वियाहिया?, गोयमा ! असं-खेजाणं समयाणं समदयसमिइसमागमेणं सा एगा आवित्यत्ति प्रवृत्तह, संखेजा आवलिया ऊसासो संखेजा आवलिया निस्सासो-हट्टस्स अणवगहरूस, निरुविहरूस जंदुणो । एगे ऊसासनीसासे, एस पाणुक्ति वृच्च ॥ १ ॥ सक्त पाणुणि से थोवे, सत्त योबाइं से लवे । लबाणं सत्तहत्तरिए, एस महत्ते वियाहिए ॥ २ ॥ तिश्वि सहस्सा सत्त य सयाइं तेवत्तरिं च ऊसासा । एस मुहुत्ती दिद्वी सन्वेहिं अणंत-नाणीहिं ॥ ३ ॥ एएणं मुहत्तपमाणेणं तीसमुहत्तो अहोरत्तो, पजरस अहोरत्ता पक्सो, दो पक्सा मासे, दो मासा उऊ, तिनि उउए अयणे, दो अयणे संबच्छरे. पंचसंवच्छरिए जुरो, वीसं जुगाई वाससयं, दस वासमयाई वाससहस्सं, सर्य वास-सहस्साई वामसयसहस्सं, चउरासीइ वाससयसहस्साणि से एगे पुष्तंगे, चउरासीइ पृथ्वंगसयसहस्साइं से एगे पृथ्वे. िएवं पृथ्वे ] २ तुडिए २ अडडे २ अववे २ हहए २ उप्पत्ने २ पउमे २ निलणे २ अच्छणिउरे २ अउए २ पउए य २ नउए य २ चूलिया २ सीसपहेलिया २ एनाव ताव गणिए एनाव नाव गणियस्स विसए. तेण परं ? ओवमिए । से कि तं ओवमिए ?, र दुविहे पण्णाते तंजहा प्रिओवमे य सागरोवमे य, से किं तं पिलिओवमे ? से किं तं सागरोवमे ? ॥ सत्येण स्रति-क्खेणावे छेतुं भेतुं च जं न किर सका। तं परमाणुं सिद्धा वयंति आई पमाणाणं ॥ १ ॥ अणंताणं परमाणुपोरगलाणं समुदयसमिइसमागमेणं सा एगा उस्सण्ह-सण्हियाइ वा सण्हसण्हियाइ वा उन्नरेणुड वा तसरेणुड वा रहरेणुड वा बाल-गोड वा लिक्खाइ वा ज्याइ वा जवमज्लेइ वा अंगुडेइ वा, अट्ट उस्सण्ह-सण्हियाओं सा एगा सण्हसन्हिया, अद्भ सण्हसन्हियाओं सा एगा उन्हरेणू, अद्भ उद्गरेणुओ सा एगा तसरेणू, अह तसरेणुओ सा एगा रहरेणू, अह रहरेणुओ से एगे देवकुरुउत्तरकुरुगाणं मणुसाणं बालग्गे, एवं हरिवासरम्मगहेमवएरस्रवयाणं पुट्य-विदेहाणं मणुसाणं अद्व वालमगा सा एगा लिक्खा, अद्व लिक्खाओ सा एगा जुया, अद्र जुयाओं से एगे जबमज़ों, अद्र जबमज़्ताओं से एगे अंगुछे, एएणं अंगुछपमा-णेणं छ अंगुलाणि पाओ, बारस अंगुलाई विहत्यी, चउव्वीसं अंगुलाई रयणी, अडया-लीसं अंगुलाइं कुन्छी, समानुह अंगुलाणि से एगे दंडेह दा घणुह वा जुएह वा नालियाइ वा अक्लोइ वा मुसलेइ वा, एएगं धमुप्पमाणेणं दो धणुसहस्साई गाउयं, चतारि गाउयाई जीयणं, एएगं जीवगण्यमाणेणं जे पहे जीयणं आयाम-

विक्संभेणं जोयणं उद्गं उच्चत्तेणं तं तिउणं सविसेसं परिरएणं, से णं एगाहियबेया-हियतेयाहिय उद्घोसं सत्तरत्तप्परूढाणं संमद्दे संनिचिए भरिए बालग्गकोडीणं [त]. से णं वालरंगे नो अरंगी दहेजा नो वाऊ हरेजा नो कत्थेजा नो पारेविदंसेजा नो पुरताए हुन्यमागच्छेजा, तओ णं वाससए २ एगमेगं वालग्गं अवहाय जाव-इएणं कालेगं से पहे खीणे नीरए निम्मले निद्रिए निहेने अवहरे निसुदे भवड़. से तं पिल्ओवसे । गाहा-एएसिं पल्लाणं कोडाकोडी हवेज दसग्रणिया । तं साग-रोवमस्स उ एकस्स भवे परिमाणं ॥ १ ॥ एएगं सागरोवमपमाणेणं चत्तारि साग-रोबमकोडाकोडीओ कालो ससमग्रसमा । तिन्नि सागरोबमकोडाकोडीओ कालो सुसमा २ दो सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमदुसमा ३ एगा सागरोवमकोडा-कोडी बायाठीसाए वाससहस्सेहिं ऊणिया काळो दुसमसुसमा ४ एक्क्वीसं वाससह-स्साइं कालो दुसमा ५ एकवीस वाससहस्साइं कालो दुसमदसमा ६ । प्रणरिव ओसप्पिणीए एकवीसं वाससहस्साइं कालो दुसमदुसमा १ एकवीस वासमहस्साइं जाव चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो ग्रसमग्रसमा, दस सागरोवमकोडा-कोडीओ कालो ओसप्पिणी दस सागरोवमकोडाकोडीओ कालो उस्सप्पिणी वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणी य उस्सप्पिणी य ॥ २४६ ॥ जंब्रहींचे णं भंते ! बीवे इमीसे ओसप्पिणीए ब्रुसम्पुसमाए समाए उत्तमद्वपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे होत्या रै, गोयमा ! बहसमरमणिजे भूमिभागे ह्योत्था. से जहानामए-आर्ठिगपुक्खरेड वा एवं उत्तरकुरुवत्तव्वया नेयव्वा जाव आसमंति समंति, तीसे णं समाए भारहे वासे तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहुने ओराला कहाला जाव कुसविकुसविद्यद्धरूक्खमूला जाव छ्विहा मणुस्सा अणुसज्जित्या प॰. तं॰-पम्हगंधा १ मियगंधा २ अममा ३ तेयली ४ सहा ५ सर्णिचारी ६ । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ २४० ॥ छट्टसप सत्तमो उद्देसओ समत्तो ॥ कड़ णं भंते ! पुढवीओ पन्नताओ ?, गोयमा ! अद्व पुढवीओ पण्णताओ. तंजहा-रयणप्पभा जाव ईसिप्पन्भारा । अत्थि णं भेते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे गेहाइ वा गेहावणाइ वा ?. गोग्रमा ! जो तिणहे समद्रे । अस्थि णं भेते ! इमीसे रयणप्पभाए अहे गामाइ वा जान संनिवेसाइ वा ? नो तिणद्रे समद्रे । अस्यि णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पढ़वीए अहे उराला बलाइया संसेयंति संमुच्छंति वासं बासंति ?, इंता ! अत्य, निश्निब पकरेंति देवोवि पकरेड असरोवि प० नागोवि पः । अत्य णं भेते ! इमीसे रयणः बादरे धणियसहे ?. हंता ! अत्य. तिशिव पकरेन्ति । अत्य ण भंते ! इमीसे रयण व अहे बादरे अगणिकाए ?. गोसमा ! मो

तिणडे समदे. ननत्य विम्गहगडसमावनएणं । अत्य णं भंते ! इमीसे स्यणः अहे चंदिम जाव ताराह्वा?. नो तिणड़े समद्रे। अत्य णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए चंदाभाइ वा २ ?, णो इणद्रे समद्रे, एवं दोचाएवि पुढवीए भाणियब्वं, एवं तच्चाएवि भाषियव्वं, नवरं देवोवि पकरेड असरोवि पकरेड णो णागो पकरेड. चउत्थाएवि एवं नवरं देवो एक्को पकरेड नो असुरो० नो नागो पकरेड, एवं होद्रिल्लासु सन्वास देवो एको पकरेड । अत्य णं भंते ! सोहम्मीसाणाणं कप्पाणं अहे गेहाइ वा २ १ नो इणड्रे समद्रे। अस्थि णं भंते ! उराला बलाहया १ हंता ! अत्य. देवो पकरेड अनुरोबि पकरेड नो नाओ पकरेड, एवं थणियसहेवि । अत्य णं भंते ! बायरे पढिवकाए बादरे अगणिकाए ?, णो इणडे समझे, नण्यत्थ विग्न-हगइसमावन्नएणं । अत्यि णं भंते ! चंदिम० ?. णो तिणडे समद्रे । अत्यि णं भंते ! गामाइ वा॰ १, णो तिणहे स॰ । अत्थि णं अंते ! चंदाभाइ वा २ १, गोयमा ! णो तिणद्रे समद्रे । एवं सणंक्रमारमाहिंदेस नवर देवो एगो पकरेड । एवं बंभलोएवि । एवं बंभलोगस्स उवरिं सन्विंहं देवो पकरेइ, पुच्छियन्वो य, बायरे आउकाए बायरे अगणिकाए बायरे वणस्सइकाए असं तं चेव ॥ गाहा-तमुकाए कप्पपणए अगणी पुढवी य अगणि पुढवीस । आऊतेउवणस्सइ कप्पवरिमकण्डराईस ॥ १ ॥ ॥ २४८ ॥ कडविहे णं भंते । आउयबंधए पन्नते ?. गोयमा ! छन्विहा आउय-वधा पन्नता, तंजहा-जाइनामनिहत्ताउए १ गइनामनिहत्ताउए २ ठिइनामनि-हत्ताउए ३ ओगाहणानामनिहत्ताउए ४ पएसनामनिहत्ताउए ५ अणुभागनामनिह-नाउए ६ दंडओ जाव वैमाणियाणं ॥ जीवा णं भंते ! कि जाइनामनिहत्ता जाव अणुभागनामनिहत्ता ?. गोयमा ! जाडनामनिहत्तावि जाव अणुभागनामनिहत्तावि, दंडओ जाब बैमाणियाणं । जीवा णं भंते ! किं जाइनामनिहत्ताख्या जाव अणुभा-गनामनिहत्ताउया ?. गोयमा । जाइनामनिहत्ताउयावि जाव अणुभागनामनिहत्ताउ-यावि, दंडओ जाव वेमाणियाणं । एवं एए दुवालस दंडगा भाणियन्वा । जीवा णं भंते । कि जाइनामनिहत्ता १ जाइनामनिहत्ताउया २ १, १२ । जीवा णं भंते । कि जाइनामनिउत्ता ३ जाइनामनिउत्ताउया ४ जाइगोयनिहत्ता ५ जाइगोयनिहत्ता-उया ६ जाडगोयनिउना ७ जाडगोयनिउत्ताउया ८ जाडणामगोयनिहत्ता ९ जाड-णामगोयनिहसाउया १० जाइणामगोयनिज्ञा ११ ? जीवा णं भेते ! किं जाइना-मगोयनिउत्ताउया १२ आव अण्मागनामगोयनिउत्ताउया रे. गोयमा रे आइनाम-गोयनिउत्ताउयावि जाव अणुमागनामगोयनिउत्ताउयावि इंडओ जाव वेमाणियाणं ॥ २४९ ॥ लक्ष्मे णं भेते ! समहे कि उत्सिओदए पत्यडोदए खुभियजके अख- भियजले १, गोयमा ! लवणे णं समुद्दे ऊसिओदए नो पत्थडोदए खुभियजले नो अखुभियजले एतो आढतं जहा जीवाभिगमे जाव से तेण ॰ गोयमा ! बाहिरया णं दीवसमुद्दा पुन्ना पुन्नप्पमाणा वोलहमाणा वोसहमाणा समभरघडताए चिट्ठति संठाणओ एगविहिविहाणा वित्थारओ अणेगविहिविहाणा दुगुणादुगुणप्पमाणओ जाव अस्सि तिरियलोए असंखेजा दीवसमुद्दा संयमुरमणपञ्जवसाणा पन्नता समणाउसो !। दीवसमुद्दा णं भंते ! केवदया नामधेजेहिं पन्नता १, गोयमा ! जावडया लोए सुभा नामा सुभा रूवा सुभा गंधा सुभा रूपा सुभा फासा एवद्या णं दीवसमुद्दा नामधेजेहिं पन्नता, एवं नेयव्वा सुभा नामा उद्धारो परिणामो सव्वजीवाणं । सेवं भंते ! ति ॥ २५० ॥ सुद्दस्यस्स अद्भो उद्देसो समत्तो ॥

जीवे णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं बंधमाणे कह कम्मप्पगडीओ बंधड ?. गोयमा! सत्तविद्वबंधए वा अट्टविह्बंधए वा छिन्वह्वंधए वा, बंधुरेसो पन्नवणाए नेयव्वो ॥ २५१ ॥ देवे णं भंते ! महिड्डिए जाद महाणभागे बाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू एगवन्नं एगरूवं विजन्तित्तए र, गोयमा ! नो तिणद्रे० । देवे णं भंते ! बाहिरए पोग्गळे परियाइना पभ ? हंना ! पभ , से णं भंते ! कि इहगए पोग्गळे परियाइना विउव्बंध तत्थगए पोरगले परियाइना विजव्बंध अन्नत्थगए पोरगले परि-याइता विउन्वह ?. गोयमा ' नो इहगए पोग्गले परियाइता विउन्वह, तत्थगए पोरगळे परियाइना विउन्दह, नो अन्नत्यगए पोरगळे परियाइना विउन्दह, एवं एएणं गमेणं जाव एगवनं एगख्वं १ एगवण्य अणेगख्वं २ अणेगवनं एगढ्वं ३ अणेगवर्षं अणेगरूवं ४ चउभंगो । देवे ण भंते । महिन्निए जाव महाणुभागे बाहि-रए पोरगळे अपरियाइना पभ कालयं पोरगलं नीलगपोरगलनाए परिणामेन्नए नीलगं पोग्गलं वा कालगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ?. गोयमा । नो तिणद्रे समद्रे. परिया-इता प्रभू । से णं भंते ! किं इहगए पोरगडे तं चेव नवरं परिणामेइति आणियव्वं. एवं कालगपोग्गर्ल लोहियपोग्गलत्ताए, एवं कालएणं जाव सुक्किलं. एवं णीलएणं जाव मुक्किहं, एवं लोहियपोग्गलं जाव सुक्किलताए, एवं हालिहएणं जाब मुक्किलं. तंजहा-एवं एयाए परिवादीए गंधरसफास० कक्खडफासपोग्गरुं मुख्यफासपोग्गरु-त्ताए २ एवं दो दो गरुयलहुय २ सीयटसिण २ णिद्धलुक्ख २, वनाइ सव्वत्य परि-णामेड्, आलावगा य दो दो पोरगन्धे अपरियाइना परियाइना ॥२५२॥ अविसुद्धन्धे णं भंते । देवे असमोहएणं अप्पाणएणं अविद्यद्धकेंसं देवं देविं अन्नयरं जाणड पासड़ १ ? णो तिणड्रे समद्वे, एवं अविसुद्ध छेसे देवे असमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्ध छेसं देवं ३, २ । अविसद्धलेसे समोहणणं अप्याणेणं अविसद्धलेसं देवं ३, ३ । अवि-

सुद्धिते देवे समोहएणं अप्पाणेणं विद्युद्धितं देवं ३, ४। अविद्युद्धिते समोहया-समोहएणं अप्पाणेणं अविद्युद्धितं देवं ३, ५। अविद्युद्धिते समोहया० विद्युद्धितं देवं ३, ६॥ विद्युद्धिते असमोहएणं विद्युद्धिते असमोहएणं विद्युद्धिते असमोहएणं विद्युद्धिते देवं ३, २। विद्युद्धिते यसमोहएणं अविद्युद्धितं देवं ३ जाणइ०१, हंता ! जाणइ०, एवं विद्युद्धित समो० विद्युद्धिते देवं ३ जाणइ०१, हंता ! जाणइ०, एवं विद्युद्धित समो० विद्युद्धिते देवं ३ जाणइ०, एवं विद्युद्धित समो० विद्युद्धिते देवं ३ जाणइ०, एवं विद्युद्धिते समोहयात्रमोहएणं अविद्युद्धिते देवं ३, ५। विद्युद्धिते समोहयासमोहएणं विद्युद्धिते देवं ३, ५। विद्युद्धिते समोहयासमोहएणं विद्युद्धिते देवं ३, ५। विद्युद्धिते समोहयासमोहएणं विद्युद्धिते देवं ३, ६। एवं हेद्धित्रहिते अद्धिते । ति॥ २५३॥ स्वर्धित विद्युद्धिते समेनो । समन्ते ॥

अन्नउत्थिया णं भंते । एवमाइक्संति जाव पहतेंति जावड्या रायगिहे नयरे जीवा एवइयाणं जीवाणं नो चिक्क्ष्या केइ सुहं वा दुहं वा जाव कोलिट्टिगमायमि निष्कावमायम्बि कलममायम्बि मासमायम्बि मुग्गमायम्बि ज्यामायम्बि लिक्खा-मायमि अभिनिवट्टेता उदर्शित्तए, से कहमेयं भंते ! एवं 2, गोयमा ! जन्नं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव मिच्छं ते एवमाहंसु, अहं पुण गोयमा ! एवमाइ-क्खामि जाव पहनेमि सञ्बलोएवि य णं सञ्बजीवाणं णो चिक्किया कोई सुहं वा तं चेव जाव उबदंसित्तए । से केणड्रेणं १. गोयमा ! अयन्नं जंबुद्दीवे २ जाव विसेसाहिए परिक्खेवेण पनते, देवे णं महिश्विए जाव महाणुभागे एगं महं सविलेवणं गंधसम्मगगं गहाय तं अवहाळेइ तं अवहाळेला जाव इणामेव कट्ट केवलकप्पं जंबहीवं २ तिहिं अच्छरानिवाएहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्विता णं हव्यमागच्छेजा, से नृणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंबुहावे २ तेहिं घाणपोरगलेहि फुडे?, हंता ! फुडे, चिक्कया णं गोयमा ! केंद्र तेसि घाणपोरगलाणं कोलद्वियामायमवि जाव उवदंसित्तए 🐉 गो तिणद्वे समहे. से तेणद्रेणं जाव उबदंसेलए ॥ २५४॥ जीवे णं भंते ! जीवे २ जीवे ?, गोयसा ! जीवे ताव नियमा जीवे जीवेवि नियमा जीवे । जीवे णं भेते ! नेरइए नेरइए जीवे ?. गोयमा ! नेरहए ताब नियमा जीवे जीवे पुण सिय नेरइए सिय अनेरइए. जीवे ण भंते ! असुरकुमारे असुरकुमारे जीवे ?, गोयमा ! असुरकुमारे ताव नियमा जीवे जीवे पुण सिय असुरक्तमारे सिय जो असुरक्तमारे, एवं दंडओ भाजियन्त्री जाव नेमाजियाणं। जीवइ भंते! जीवे जीवे जीवइ?, गोयमा! जीवइ ताव नियमा जीवे जीवे पुण सिय जीवड सिय नो जीवड, जीवड भंते! नेरइए २ जीवड ?. गोयमा! नेरइए ताव नियमा जीवह २ प्रण सिय नेरहए सिय अनेरहए, एवं दंडओ नेयब्बी जाव वेमाणियाणं । भवसिद्धिए णे अंते । नेरहए २ भवसिद्धिए रे, गोयमा ! भवसिद्धिए

सिय नेरहए सिय अनेरहए नेरहएऽविय सिय भवसिद्धिए सिय अभवसिद्धिए, एवं दंडओ जाव वेमाणियाणं ॥ २५५ ॥ अन्नउत्थिया णं भेते ! एवमाइवन्तंति जाव परूर्वेति एवं खुलु सन्वे पाणा भूया जीवा सन्ता एगंतदुक्खं वेयणं वेयंति, से कह-मेयं भंते ! एवं १, गोयमा ! जन्नं ते अन्नउत्थिया जाव मिच्छं ते एवमाहंस, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्लामि जाव परूवेमि अत्थेगइया पाणा भया जीवा सत्ता एगंतदक्खं वेयणं वेयंति आहन्त सायं. अत्येगइया पाणा भूया जीवा सत्ता एगंत-सायं वेयणं वेयंति आहन असायं, अत्येगइया पाणा भूया जीवा सत्ता वेसायाए वेयणं वेयंति आहच सायमसायं । से केणद्रेणं 🖓 , गोयमा ! नेरहया एगंतदक्खं वेयणं वेयंति [आहच सायमसायं] आहच सार्यं, भवणवइबाणमंतरजोइसवेमाणिया एगंतसायं वेयणं वेयंति आहन असायं, पुढविकाइया जाव मणुस्ता वेमायाए वेयणं वेयंति आहुच सायमसायं, से तेणडेणं ।। २५६ ॥ नेरहया णं भंते ! जे पोग्गले अत्तमायाए आहारिति ते कि आयसरीरखेत्रोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेंति अर्णतरखेत्तोगाढे पोरगले अत्तमायाए आहारेंति परंपरखेत्तोगाढे पोरगले अनुमायाए आहारेंति ?. गोयमा ! आयसरीर खेत्तोगाढे पोग्गळे अत्तमायाए आहारेंति नो अणंतरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेंति नो परंपरखेत्तोगाढे. जहा नेरइया तहा जाव वेमाणियाणं दंडओ ॥ २५७ ॥ केवली णं भंते ! आया-णेहिं जाणइ पासइ <sup>१</sup>, गोयमा ! नो तिणडे़ । से केणडे़ पं <sup>१</sup>, गोयमा ! केवली पं पुरिच्छमेणं मियंपि जाणइ अमियंपि जाणइ जाव निव्वृडे दंसणे केवलिस्स से तेण-ट्रणं । गाहा-जीवाण सहं दुक्खं जीवे जीवड तहेव भविया य । एगंतदुक्खवेयण अत्तमाया य केवली ॥१॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥२५८॥ छद्रं सर्य समर्त ॥

गाहा—आहार १ विरइ २ यावर ३ जीवा ४ पक्खी य ५ आउ ६ अणगारे ७। छउमत्य ८ असंबुड ९ अभवत्य १० दस मत्तमंमि सए॥ १॥ तेणं
काल्रेणं तेणं समएणं जाव एवं वयासी—जीवे णं भंते । कं समयमणाहारए भवइ १,
गोयमा ! पढमे समए सिय आहारए सिय अणाहारए बिइए समए सिय आहारए
सिय अणाहारए तइए समए सिय आहारए सिय अणाहारए चउत्थे समए नियमा
आहारए, एवं दंडओ, जीवा य एगिंदिया य चउत्थे समए सेसा तइए समए॥
जीवे णं भंते ! कं समयं सल्वण्पाहारए भवइ १, गोयमा ! पढमसमयोववन्नए वा
चरमसमए भवत्थे वा एत्य णं जीवे णं सल्वण्पाहारए भवइ, दंडओ भाषियक्वो
जाव वेमाणियाणं॥ २५९॥ किसंठिए णं भंते ! लोए एक्ने १, गोयमा ! सपइइगसंठिएलोए पक्ते, हेद्वा विच्छिके जाव उप्प उन्नुमुद्दंगागारसंठिए, तेसिं च णं

सासयंति लोगंसि हेट्टा विच्छिषंसि बाव वर्ष्य उद्गमुइंगागारसंठियंति उप्पन्ननाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली जीवेवि जाणड पासड अजीवेवि जाणड पासड तओ पच्छा सिज्झइ जाव अंतं करेड ॥ २६० ॥ समणोवासगस्स णं भंते ! सामाडय-कडस्स समणोवासए अच्छमाणस्स तस्स णं मंते ! विं इरियावहिया किरिया कजइ संपराइया किरिया कजइ?. गोयमा! समणोवासयस्स णं सामाइयकडस्स समणोवासए अच्छमाणस्स आया अहिगरणीभवड आयाहिगरणवत्तियं च णं तस्स नो इरियावहिया किरिया कजइ संपराइया किरिया कजइ, से तेणद्वेणं जाव संपरा-इया ।। २६१ ॥ समणोवासगस्स णं भंते । पुच्वामेव तसपाणसमारंभे पचक्काए भवइ पुढविसमारंभे अपचक्काए भवइ से य पुढविं खणमाणेऽण्णयरं तसं पाणं विहिंसेजा से णं भंते ! तं वयं अइचरइ १, णो तिणहे समद्वे, नो खल से तस्म अइवायाए आउट्ट । समणोवासयस्स णं भंते ! पुन्वामेव वणस्सइसमारंभे पन्न-क्खाए से य पुढ़िन खणमाणे अनयरस्स स्वन्तस्स मूरुं छिंदेजा से णं भंते ! तं वयं अइचर्ड 2, णो तिणद्रे समद्वे, नो खलु तस्स अइवायाए आउट्ट ॥ २६२ ॥ समणोवासए णं अंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फासुएसणि जेणं असणपाण-खाइमसाइमेण पिंडलाभेमाणे कि लब्भइ ?, गोयमा ! समगोवासए ण तहाह्व समण वा जाव पिंडलाभेमाणे तहास्त्रस्य समणस्य वा माहणस्य वा समाहि उप्पाएइ. समाहिकारएणं तमेव समाहिं पिंडलभइ । समणोवासए णं भंते ! तहारूवं समणं वा जाव पिंडलाभेमाणे कि चयइ ?, गोयमा ! जीवियं चयइ दुकरं करेद दुलहं लहह बोहिं बुज्झह तओ पच्छा सिज्झइ जाव अंतं करेह ॥ २६३ ॥ अस्यि णं भंते ! अकम्मस्स गई पनायइ <sup>2</sup>, हंता ! अस्यि ॥ कहन भंते ! अक-म्मस्स गई पन्नायइ ?. गोयमा | निस्संगयाए निरंगणयाए गइपरिणामेणं बंधण-छेयणयाए निरंधणयाए पुन्दप्पओगेणं अकम्यस्स गई प० ॥ कहन्नं भंते ! निस्संग-याए निरंगणयाए गइपरिणामेणं बंधणछेयणयाए निरंधणयाए पुव्वप्पओगेणं अक-म्मस्स गई पन्नायइ?, से जहानामए-केड पुरिसे सुक्षं तुंबं निस्किष्ठं निरुवहयंति भाणुपुन्वीए परिकम्मेमाणे २ दन्भेहि य कुसेहि य वेढेइ २ अद्वार्हें महियाछेवेहिं लिपइ २ उण्हे दलगड भूडं २ सुद्धं समाणं अत्याहमतारमपोरसियंसि उदगंसि पिन्सवंजा, से नूणं गोयमा ! से तुंबे तेसि अहुन्हं महियाछेवेण गुरुयताए भारिय-नाए गुरुसंभारियताए सलिलतलमझ्बइता अहे धरणितलपइद्वाणे मनइ?, इंता! भवर, अहे णं से तुंबे अद्भण्डं महियाछेवेणं परिक्खएणं घरणितलमदवद्गा उप्प सलिखतलपड्डाणे सबह १. ईता । अवड, एवं खुळ गोयमा ! निस्संगयाए निरंगण-

याए गइपरिणामेणं अकम्मस्स गई पन्नायइ । कहनं भंते ! बंघणक्केयणयाए अक-म्मस्स गई प० ?, गोयमा ! से जहानामए-कलसिंबलियाइ वा मुग्गसिंबलियाइ वा माससिबलियाइ वा सिबलिसिंबलियाइ वा एरंडिमिंजियाइ वा उण्हे दिन्ना सुका-समाणी फ़िल्ता णं एगंतमंतं गच्छइ. एवं खळ गोयमा ! ० । कहन्नं भंते ! निरं-धणयाए अकम्मस्स गई प॰ 2, गोयमा ! से जहानामए-धूमस्स इंधणविष्यमुकस्स उद्गं वीससाए निव्वाघाएणं गई पवत्तइ, एवं खळु गोयमा ! ० । कहन्नं भंते ! पुन्वप्पञ्जोगेणं अकम्मस्स गई प॰ ?, गोयमा ! से जहानामए कंडस्स कोदंडाविष्प-मुक्कस्स लक्क्लाभिमुही निन्वाघाएणं गई पवत्तह, एवं खलु गोयमा ! नीसंगयाए निरंगणयाए जाव पुरुवप्पओगेणं अकम्मस्स गई प० ॥ २६४ ॥ दुक्खी भते । दुक्खेणं फुडे अदुक्खी दुक्खेणं फुडे ?, गोयमा ! दुक्खी दुक्खेणं फुडे नो अदुक्खी दुक्खेण फुडे । दुक्खी णं भंते ! नेरडए दुक्खेणं फुडे अदुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे ?, गोयमा ! दुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे नो अदुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे. एवं दंडओ जाव वेमाणियाणं, एवं पंच दडगा नेयन्वा-दुक्खी दुक्खेणं फुडे १ दुक्खी दुक्खं परियायइ २ दुक्खी दुक्खं उदीरेइ ३ दुक्खी दुक्खं वैदेइ ४ दुक्खी दुक्खं निजरेड ५ ॥ २६५ ॥ अणगारस्य णं भंते । अणाउत्तं गच्छमाणस्य वा चिट्टमाणस्स वा निसीयमाणस्स (वा ) तुयद्वमाणस्स वा अणाउत्तं वत्यं पिडग्गहं कंबल पायपुंछणं गेण्हमाणस्स वा निक्लिवमाणस्स वा तस्म णं भंते ! कि इरिया-वहिया किरिया कजाइ ? संपराइया किरिया कजाइ ?, गो० नो इरियावहिया किरिया कजाइ संपराइया किरिया कजाइ । से केणट्रेणं ० ?, गोयमा ! जस्स णं कोहमाण-मायालोभा बोच्छिना भवंति तस्स णं इरियाबहिया किरिया कजाइ नो संपराइया किरिया कजह, जस्स णं कोहमाणमायालोभा अवोच्छित्रा भवंति तस्स णं संपराइया किरिया कजह नो इरियाविहया, अहासुत्तं रीयमाणस्स इरियाविहया किरिया कजह उस्तुतं रीयमाणस्य संपराइया किरिया कजड, से णं उस्युत्तमेव रियइ, से तेण-ट्रेणं ।। २६६ ॥ अह भंते ! सइंगालस्स सध्मस्स संजोयणादोसदुद्वस्स पाण-भोयणस्स के अट्टे पण्णत्ते ?, गोयमा ! जे णं निग्गथे वा निग्गंथी वा फासुएसणिजं असणपाण ४ पिंडगाहिला मुच्छिए गिद्धे गिंडए अज्ज्ञोनवने आहारं आहारेड एस णं गोयमा ! सहंगाळे पाणमोयणे, जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा फासुएसणिजं असणपाण ४ पडिगाहिता महया २ अप्पत्तिसकोहिकलामं करेमाणे आहारमाहारेद एस पे गोयमा ! सधूमे पाणभोयणे, जे णं निग्गंथे वा २ जाव पिकगहेत्ता गुणु-पाप्यणहेरं अन्नदब्वेण सद्धि संजोएना आहारमाहारेड एस णं गोयमा ! संजोयणा-

दोसदुट्टे पाणभोयणे, एस णं गोयमा ! सहंगालस्स सधूमस्स संजोयणादोसदुट्टस्स पाणभोयणस्य अद्वे पत्रते । अह भंते । वीर्तिगालस्य वीयधमस्य संजीयणादोस-विष्यमुकस्स पाणभोयणस्य के अद्रे पन्नते ?. गोयमा ! जे णं णिरगंथे वा जाव पिंडगाहेला अमुच्छिए जाव आहारेड एस णं गोयमा । वीतिंगाले पाणभोयणे, जे णं निरगंधे वा निरगंधी वा जाव पिंडिगाहेत्ता णो महया अप्पत्तियं जाव आहारेइ, एस णं गोयसा ! वीयधुमे पाणभोयणे. जे णं निरगंथे वा निरगंथी वा जाव पिंड-गाहेता जहालई तहा आहारमाहारेड एस णं गोयमा । संजोयणादोसविष्यमुके पाणभोयणे, एस णं गोयमा ! वीतिंगालस्स वीयधमस्स संजोयणादोसविष्यभक्कस्स पाणभोयणस्स अट्ठे पन्नते ॥ २६७ ॥ अह भंते ! खेत्ताइक्वंतस्स कालाइक्वंतस्स मग्गाइक्कंतस्स पमाणाइक्कंतस्स पाणभोयणस्स के अट्ठे पन्नते १, गो० जे णं निग्गंथे वा निरगंधी वा फासएसणिजं णं असणं ४ अणुरगए सरिए पडिगाहिता उगए मृरिए आह्वारमाहारेइ एस णं गोयमा । खेत्ताडक्कते पाणभोयणे, जे णं निरगंथो वा २ जाब साइमं पढमाए पोरिसीए पिंडगाहेता पिन्छमं पोरिस उवायणावेता आहारं आहारेड एस णं गोयमा ! कालाइक्ट्रंते पाणभोयणे. जे णं निग्गंथो वा २ जाव साइमं पिंडगाहिला परं अद्भजोयणमेराए वीडकमावडला आहारमाह।रेड एस णं गोयमा ! मरगाइकंते पाणभोयणे. जे णं निरगंथी वा निरगंधी वा फाइएसणिजं जाव साइमं पिंडगाहिता परं वत्तीसाए पमाणमेत्ताणं कवलाणं आहारमाहारेइ एस ण गोयमा ! प्रमाणाङ्कंतं पाणभोयणे, अद्रप्रमाणमेत्ते कवटे आहारमाहारेमाणे अप्पाहारे दुवालसपमाणमेने कवले आहारमाहारेमाणे अवश्वोमोयरिया सोलस-पमाणमेत्रे कवले आहारमाहारेमाणे दुभागपत्ते चउन्वीस पमाणमेत्रे कवले आहारमाहारेमाणे ओमोयरिए बत्तीसं पमाणमेत्रे कवळे (जित्तओ जस्स पुरिसस्स आहारो तस्साहारस्स बत्तीमडमो भागो तप्परिसावेक्साए कवले, इणमेव 'कवल' पमाण ति.) आहारमाहारेमाणे पमाणपत्ते, एत्तो एक्केणावे गासेणं ऊणगं आहार-माहारेमाणे समणे निमांथे नो पकामरसभोईति वत्तन्वं सिया, एस णं गोयमा ! खेताइक्रंतस्स कालाइक्रंतस्स मग्गाइक्रंतस्स पमाणाइक्रंतस्स पाणभोयणस्स अद्रे पन्नते ॥ २६८ ॥ अह भंते ! सत्थाईयस्स सत्थपरिणामियस्स एसियस्स वेसियस्स समुदाणियस्स पाणभोयणस्स के अद्वे पन्नते १, गोयमा ! जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा निक्खित्तसत्यमुसले ववगयमालावनगविलेवणे ववगयन्यवदयचत्तदेहं जीवविष्पजढं अक्यमकारियमसंकिप्यमणाहयमकीयकडमणुहिई नक्कोडीपरिसुद्धं दसदोसविष्पमुक्क जगमुप्पायणेसणासुपरिसुद्धं वीर्तिगार्कः वीयभूमं संजोयणादोसविष्पमुक्कं असूरसर् अचनचनं अदुयमविलंबियं अपरिसार्डि अन्सोनंजणनणाणुलेनणभूयं संजमजायामा-यानत्तियं संजमभारनहण्ड्याए बिलमिन पन्नगभूएणं अप्पाणेणं आहारमाहारेइ एस णं गोयमा! सत्थाईयस्स सत्थपरिणामियस्स जान पाणभोयणस्स अयम्डे पन्नते । सेवं भंते! सेवं भंते! ति ॥ २६९ ॥ सत्तमस्य पढमो उद्देसो समत्तो ॥

से नुणं भंते । सञ्चपाणेहिं सञ्चभूएहिं सन्वजीविहिं सञ्चसत्तेहिं पत्रक्षायमिति षयमाणस्य सुपचक्खायं भवइ दुपचक्खायं भवइ १, गोयमा ! सञ्बपाणिहिं जाव सन्वसत्तेहिं पचन्यायमिति वयमाणस्स सिय सुपचन्यायं भवः सिय दुपचन्यायं भवड़, से केणहेणं भंते ! एवं बुचड़ सञ्चपाणेहिं जाव सिय दुपचक्खायं भवड़ ?. गोयमा ! जस्स णं सञ्बपाणेहिं जाव सञ्बसत्तेहिं पचक्खायमिति वयमाणस्स णो एवं अभिसमन्नागयं भवइ इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तस्स णं सञ्बपाणेहिं जाव सञ्बसत्तेहिं पचक्खायमिति चयमाणस्स नो सपचक्खायं भवड दुपचक्खायं भवदः, एवं खलु से दुपचक्काई सञ्चपाणेहि जाव सञ्चमत्तिहिं पच-क्लायमिति वयमाणो नो सर्व भासं भासइ मोसं भासं भासइ, एवं खलु से मुमा-बाई सञ्बपाणेहिं जाव सञ्बसत्तेहिं तिविहं तिविहेर्ण असंजयविरयपिहरयपश्चक्खा-यपावकम्मे सिकरिए असंबुढे एगंतदंडे एगंतबाडे यावि भवड, जस्स णं सन्वपा-णेहिं जाव सव्वसत्तेहिं पचक्खायमिति वयमाणस्स एवं अभिसमन्नागयं भवद-इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा, तस्स णं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं पचक्कायमिति वयमाणस्स सुपचक्कायं भवइ नो दुपचक्कायं भवइ, एवं खलु से सुपचक्काई सञ्दर्पाणेहिं जाव सञ्दर्शतेहिं पचक्कायमिति वयमाणे सद्यं भासं भासइ नो मोसं भासं भासइ, एवं खल से सचवाई सव्वपाणिहिं जाव सव्वसन्तिहें तिविहं तिविहेणं सजयविर्यपिहहयपचक्यायपावकम्मे अकिरिए संबुद्धे एगंतपं-डिए यावि भवइ, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वृच्चइ जाव सिय दुपचक्लायं भवइ ॥ २७० ॥ कइविहे णं भंते ! पचक्खाणे पन्नते ?, गोयमा ! दुविहे पचक्खाणं पन्नते, तंजहा-मूलगुणपचक्खाणे य उत्तरगुणपचक्खाणे य । मूलगुणपचक्खाणे णं भंते ! कइविहे पन्नते ?, गोयमा ! दुविहे पन्नते, तंजहा-सव्वमूलगुणपचक्खाणे य देसमूलगुणपचक्खाणे य, सञ्चमूलगुणपचक्खाणे णं भंते! कहविहे पक्षते?, गोयमा ! पंचिवहे पन्नते. तंजहा-सञ्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं जाप सञ्बाओ परिग्गहाओ वेरमणं । देसमूलगुणपच्चच्छाणे णं भंते ! कड़विहे पश्चते ?. गोयमा ! पंचिवहे पत्रसे, तंजहा-धूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं जाव धूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं । उत्तरगुणपञ्चकवाणे णं भंते ! कडविष्टे पन्नते ? गोयमा ! दविष्टे पन्नते,

तंजहा-सन्वत्तरगणपत्रकलाणे य -देसुत्तरगणपत्रकलाणे य, सन्वत्तरगुणपत्रकलाणे ण भंते ! कडविहे पन्नते ?. गोयमा ! दसविहे पन्नते. तंजहा-अणागय १ मइकंतं २ कोडीसर्हियं ३ नियंटियं ४ चेव । सागार ५ मणागारं ६ परिमाणकडं ७ निर-वसेसं ८ ॥ १ ॥ सा(सं)केयं ९ चेव अद्धाए १० पचक्खाणं भवे दसहा । दे.सु-त्तरगुणपचक्काणे णं भंते ! कड्विहे पत्तते !, गोयमा ! सत्तविहे पन्नते, तंजहा-दिसिन्वय १ उवभोगपरिभोगपरिमाणं २ अणत्यदंडवेरमणं ३ सामाइयं ४ देसाव-गासियं ५ पोसहोववासो ६ अनिद्धिसंबिभागो ७ अपच्छिममारणंतियसंछेहणाझूसणा-राहणया ॥ २७१ ॥ जीवा णं भंते । कि मूलगुणपचक्खाणी उत्तरगुणपचक्छाणी अपचक्लाणी रे, गोयमा ! जीवा मृलगुणपचक्लाणीवि उत्तरगुणपचक्लाणीवि अप-चक्लाणीव । नेरइया णं भंते । कि मृत्रगुणपचक्लाणी ० पुच्छा, गोयमा ! नेरइया नो मुलगुणपचक्काणी नो उत्तरगुणपचक्काणी अपचक्काणी, एवं जाव चउरिंदिया, पंचिंदियतिरिक्स्वजोणिया मणुस्सा य जहा जीवा, वाणमंतर्जोडसियवेमाणिया जहा नेरङ्या ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं मृलगुणपचक्खाणीणं उत्तरगुणपचक्खाणीणं अपचक्खाणीण य क्यरे २ हिंतो जाव विमेसाहिया वा १, गोयमा ' सन्वत्थोवा े जीवा मृलगुणपत्रकाणी उत्तरगुणपत्रकाणी असलेजगुणा अपत्रकाणी अर्णत-गुणा । एएसि णं भते ! पंचिदियतिरिश्वजोणियाणं पुच्छा, गोयमा ' सञ्बत्थोवा जीवा पंचेंदियतिरिक्लजोणिया मृलगुणपचक्लाणी उत्तरगुणपचक्लाणी असंखेजगुणा अपच्चन्याणी असखेजगुणा । एएसि णं भंते ! मणुस्साणं मूलगुणपचक्खाणीणं । पुच्छा, गोयसा ! सब्बत्थोवा मणुस्सा मृलगुणपचक्खाणी उत्तरगुणपचक्खाणी संबं-जगुणा अपचक्ताणी असम्बेजगुणा । जीवा णं भंते ' कि सब्बम्लगुणपचक्ताणी . इसमृलगुणपचक्ताणी अपचक्ताणी !, गोग्रमा ' जीवा सन्वमृलगुणपचक्ताणीवि देसम्लगुणपचनसाणीवि अपचनखाणीवि । नेरडयाणं पुच्छा, गोयमा ! नेरडया नो गव्वमूलगुणपचक्खाणी नो देसमूलगुणपचक्खाणी अपचक्खाणी, एवं जाव चडरि-दिया । पंचिदियतिरिक्ख॰ पुच्छा, गोयमा । पंचिदियतिरिक्ख॰ नो सन्वमूलगुण्प-चक्काणी देसमूलगुणपन्नक्खाणीवि अपनक्खाणीवि, मणुस्सा जहा जीवा, वाणमंत-रजोइसवेमाणिया जहा नेरइया । एएसि णं भंते ' जीवाणं सन्वमृत्युणपचक्खाणीणं ंसमूलगुणपचवस्ताणीणं अपचक्ताणीण य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा ?, गोयमा ! सञ्बत्योवा जीवा सञ्बम् छगुणपञ्चकलाणी देसमूळगुणपञ्चकलाणी असंखे-जगुणा अपन्यक्खाणी अर्णतगुणा । एवं अप्पाबहुगाणि तिन्निवि जहा पडिमहरू दंडरु, नवरं सञ्बत्थोबा पंचिदियतिरिक्खजोणिया देसमूळगुणपश्चकखाणी अपस्करवाणी ३३ सुता •

असंखेज्जगुणा । जीवा णं भंते ! किं सन्तृत्तरगुणपचक्साणी देसत्तरगुणपचकसाणी अपचक्काणी ?, गोयमा ! जीवा सञ्वत्तरगुणपचक्काणीवि तिक्रिवि, पंचिंदियतिरि-क्खजोणिया मणुस्सा य एवं चेव, सेसा अपचक्खाणी जाव वेमाणिया । एएसि णं भंते ! जीवाणं सन्वृत्तरगुणपश्चक्खाणीणं व अप्पाबहगाणि, तिक्रिवि जहा पढमे दंडए जाव मणुसाणं ॥ जीवा णं भंते । कि संजया असंजया संजयासंजया १ गोयमा । जीवा संजयावि असंजयावि संजयासंजयावि, एवं जहेव पनवणाए तहेव भाणियव्य जाव वेमाणिया, अप्पाबहुगं तहेव तिण्हवि भाणियव्यं ॥ जीवा णं भंते ! किं पचक्खाणी अपचक्खाणी पचक्खाणापचक्खाणी?. गोयमा ' जीवा पच-क्लाणीव एवं तिन्निव. एवं मणस्मावि तिन्निव. पांचेंदियतिरिक्लजोणिया आइ-हविरहिया सेसा सब्वे अपचक्काणी जाव वेमाणिया। एएसि णं भेते! जीवाणं पत्रकलाणीणं जाव विसेसाहिया वा 7, गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा पत्रकलाणी पत्र-क्लाणापचक्लाणी असंखेजगुणा अपचक्लाणी अणंतगुणा, पर्चेदियतिरिक्लजोणिया मन्वत्थोवा पचक्खाणापचक्काणी अपचक्खाणी असंखेजगुणा, मणुरुसा सन्वत्थोवा पचक्खाणी पचक्खाणापचक्खाणी सखेजगुणा अपचक्खाणी असंखेजगुणा ॥२७२॥ जीवा णं भंते ! किं सासया असासया ?. गोयमा ! जीवा सिय सामया सिय असासया से केण्ड्रेणं भंते ! एवं बुचड्-जीवा सिय सासया सिय असासया ?, गोयमा ! दन्बहुयाए सासया भावहुयाए असासया, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वृच्ड-जाव सिय असासया । नेरइया णं भेते ! कि सासया असासया ?. एवं जहा जीवा तहा नेरडयावि, एवं जाव वेमाणिया जाव सिय सासया सिय असासया । सेवं भंत ! सेवं भंते ! ति ॥ २०३ ॥ सत्तमस्स विदयो उद्देशो समत्तो ॥

वणस्सद्काइया णं भंते । किंकालं सञ्वप्पाहारगा वा सञ्वमहाहारगा मवंति 2, गोयमा । पाउसविरसारतेष्ठ णं एत्य णं वणस्सद्काइया सञ्वमहाहारगा भवित तयाणंतरं च णं सरए, तयाणंतरं च णं हेमंते, तयाणंतरं च णं वसंते, तयाणंतरं च णं गिम्हे, गिम्हासु णं वणस्सद्काइया सञ्वप्पाहारगा भवंति, जइ णं भंते । गिम्हासु वहवे वणस्सद्काइया सञ्वप्पाहारगा भवंति, कम्हा णं भंते । गिम्हासु बहवे वणस्सद्काइया पत्तिया पुष्पिया फलिया हरियगरेरिज्ञमाणा निरीए अईव अईव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिद्वंति १, गोयमा । गिम्हासु णं बहवे उसिणजोणिया जीवा य पोग्गला य वणस्सद्काइयत्ताए वक्षमंति विउक्षमंति चयंति उववज्वंति, एवं सन्य गोयमा । गिम्हासु बहवे वणस्सद्काइया पत्तिया पुष्पिया जाव चिद्वंति । २०४॥ से नूणं भंते । मूला मूलजीवफुडा कंदा कंदजीवफुडा जाव बीया वीय-

जीवफुडा ?, हंना गोयमा ! मूला मूळजीवफुडा जाव बीया बीयजीवफुडा । जड् ण भंते । मूला मूलजीवफडा जाव बीया बीयजीवफडा कम्हा णं भंते ! वणस्सइ-काइया आहारेति कम्हा परिणार्मेति १, गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा पुडविजीव-पडिबद्धा तम्हा आहारैति तम्हा परिणामैति, कंदा कंदजीवपुडा मृलजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेन्ति तम्हा परिणामेन्ति. एवं जाव बीया बीयजीवफुडा फलजीवपिडबद्धा तम्हा आहारेन्ति तम्हा परिणामेन्ति ॥ २७५ ॥ अह मंते ! आलुए मूलए सिंगबेरे हिरिली सिरिली सिस्सिरिजी किट्रिया छिरिया छीरिविरालिया कण्हकंदे वजकंदे सुरणकंदे खेळुडे अहए भहमूत्या पिंडहलिंहा लोही णीह थीह थिहना मुरगक्ती अस्सकनी सीहकण्णी मुसंढी जे यावने तहप्पगारा सन्वे ते अणंतजीवा विविहसत्ता ?, हंता गोयमा! आलुए मुलए जाव अणंतजीवा विविद्दमना ॥ २७६ ॥ सिय भंते ! कण्हलेसे नेरइए अप्पकम्मतराए नीलन्से नेरइए महाकम्मतराए 2, हंता ! सिया, से केणड्रेणं भंते ! एवं व्यव्य-कम्बलेसे नेरइए अप्पकम्मतराए नीललेसे नेरइए महा-कस्मतराए  $^{1}$ , गोयमा  $^{1}$  ठिई पड़क, से तेणहेणं गोयमा  $^{1}$  जाव महाकस्मतराए । सिय भने ! नील्लेसं नेरइए अप्पकम्मतराए काउलेसं नेरइए महाकम्मतराए ? हंता ! निया, से केणट्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ-नीठलेसे नेरइए अप्पकम्मतराए काउलेसे नेरइए महाकम्मतराए ?, गोयमा ! ठिइं पहुच, से तेणद्रेणं गोयमा ! जाव महाकम्म-तराए । एवं असुरकुमारेवि, नवरं तेउछेसा अब्भिहिया एवं जाव वेमाणिया, जस्स जड लेमाओ तस्स तत्तिया भाणियव्याओ, जोइसियस्स न भन्नद्व, जाव सिय भंते ! पम्हळेसे वेमाणिए अप्पक्रम्मनराए सुक्छेसे वेमाणिए महाकम्मतराए १, हंता । सिया, से केण्ड्रेणं० ? सेसं जहा नेरइयस्स जाव महाकम्मतराए॥ २००॥ से नूणं भंते ! जा वेयणा सा निज्जरा जा निज्जरा सा वेयणा?, गोयमा! णो तिणहे समहे, से केण ट्रेणं भंते ! एवं बुच्चइ जा वेयणान सा निज्जरा जा निज्जरान सा वेयणा ?, गोयमा ! कम्म वेयणा णोकम्म निज्ञरा, से तेणहुणं गोयमा ! जाव न सा वेयणा । नेरइयाणं भंते ! जा वेयणा सा निजरा जा निजरा सा वेयणा ?, गोयमा । णो तिणहे समहे, से केणहेणं भंते ! एवं बुष्यइ नेरइयागं जा वेयणा न सा निज्जरा जा निजरा न सा त्रेयणा?, गोयमा ! नेरइयाणं कम्म वेयणा णोकम्म निजरा, से तेण्हेणं गोयमा ! जाव न सा वेयणा, एवं जाव वेमाणियाणं । से नूणं भंते ! जं वेदें मु तं निज्जितिसु जं निज्जितिसु तं वेदेंसु !, णो तिणहे समहे, से केणहेणं भंते ! एवं बुचर जं वेर्देस नो तं निजरेंस जं निजरेंस नो तं वेर्देस ?, गोयमा ! कम्मं वेदें जोकम्मं निजारिस, से तेणहुणं गोयमा ! जाव नो तं वेदेंस, नेरझ्या णं मंते !

जं वेदेंसु तं निजारिंसु ? एवं नेरइयावि एवं जाव वेमाणिया । से नूणं भंते ! जं बेदेति तं निजरिति जं निजरिति तं वेदेति ?. गोयमा ! णो तिणहे समझे. से केण-द्रेण भंते ! एवं व्यवह जाव नो तं वेदोति ?. गोयमा ! कम्मं वेदेति नोकम्मं निज-रेंति. से तेणद्रेणं गोयमा । जाव नो तं वेदेंति. एवं नेरइयावि जाव वेमाणिया । से नणं भंते ! जं वेदिस्संति तं निजारिस्संति जं निजारिस्संति तं वेदिस्संति ?. गोयमा ! णो तिणद्वे समद्वे, से केणद्रेणं जाव णो तं वेदिस्संति ?. गोयमा ! कम्मं वेदिस्संति नोकम्मं निजारिस्सति, से तेणद्रेणं जाव नो तं निजरिस्संति, एवं नेरइयावि जाव वेमाणिया । से जुणं भंते ! जे वेयणासमए से निज्जरासमए जे निज्जरासमए से वेयणासमए ?, नो तिणद्रे समद्रे, से केण्ड्रेणं भंते ! एव बुचड जे वेयणासमए न से निज्जरासमए जे निजारासमए न से वेयणासमए है. गोयमा ! जं समय वेदेति नो तं समयं निजरित जं समयं निजरित नो तं समयं वेदित. अन्निस्म समए वेदेति अन्निम समए निर्जारेति अने सं वेयणासमए अने से निर्जारासमए, से तेणहेणं जाव न से वेयणासमए न से निजरासमए । नेरइयाणं भंते ! जे वेयणा-समए से निजारासमए जे निजारासमए से वैयणासमए 2. गोयमा । णो तिण्डे समझे. से केणडेणं भंते । एव वृचइ नेरइयाणं जे वेयणासमए न से ानेज्जरासमए जे निजरासमए न से वेयणासमए ?. गोयमा ! नेरहया णं जं समयं वेदेति णो तं समयं निजरेंति जं समयं निजरेंति नो तं समयं वेदेंति अन्निम्म समए वेदेति अन्नस्मि समुए निज्नरेति अने से वेयणासम्ए अने से निज्नरासम्ए, से तेण्डेणं जाव न से वेयणासमए एवं जाव वेमाणिया ॥ २७८ ॥ नेरइया णं भंते ! कि सासया असासया 2. गोयमा ! सिय मासया सिय असासया, से केणड्रेणं भंते ! एवं बच्चड नेरहया सिय सामया सिय असासया रे. गोयमा । अन्वीन्छित्तिणयद्भयाए सासया बोच्छित्तिणयद्वयाए असासया, से तेणद्वेणं जाव सिय सासया सिय असा-सया. एवं जाव वैमाणिया जाव सिय असासया। सेवं भंते । सेवं भंते ! ति ॥२७९॥ सत्तमे सप तहुओ उहेसो समत्तो॥

रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी-कइविहा णं भंते ! संसारसमावज्ञगा जीवा पज्ञता ?, गोयमा ! छिव्विहा संसारसमावज्ञगा जीवा पज्ञता , तंजहा—पुढविकाइया एवं जहा जीवाभिगमे जाव सम्मत्तिरियं वा मिच्छत्तिरियं वा ॥ जीवा छिव्विह पुढवी जीवाण ठिई भविद्विह काए । निहेवण अणगारे किरिया सम्मत्तिमच्छता ॥१॥ सेवं भते ! ति ॥१८०॥ सन्तमे सप चउत्थो उद्देसो समन्ती ॥ रायगिहे जाव एवं वयासी-खह्यएपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भेते ! कइविहे

णं जोणीसंगहे पण्णते ?, गोयमा ! तिविहे जोणीसंगहे पण्णते, तंजहा-अंडया पोयया संमुच्छिमा, एवं जहा जीवाभिगमे जाव नो चेव णं ते विमाणे वीईव-एजा । एवंमहालयाणं गोयमा ! ते विमाणा पत्रता ॥ 'जोणीसंगह छेसा दिट्टी नाणे य जोग उवओंगे । उववायिठइसमुम्घायचवणजाईकुलविहीओ' ॥ १ ॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ २८१ ॥ सत्तमे सए पंचमो उद्देशो समत्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-जीवे णं भंते ! जे भविए नेरडएस उववजिनए से णं भंते ! किं इहगए नेरडयाउयं पकरेड उववज्रमाणे नेरडयाउयं पकरेड उववज्रे नरहयाउवं पकरेड ?, गोयमा ! इहगए नेरइयाउयं पकरेड नो उचनज्जमाणे नेरइया-उयं पकरेड नो उबबन्ने नेरडयाउयं पकरेड, एवं असरकमारेसुवि एवं जाव वेमाणि-एम । जीवे णं भंने ! जे भविए नेरइएस उवविजनए से णं भंते ! कि इहगए नेर-इयाउयं पडिसंबेदेइ उबवज्जमाणे नेरइयाउयं पडिसवेदेइ उबवने नेरइयाउयं पडिसवेटेड 2, गोयमा! णो इहुगए नेरइयाउय पडिसवेटेड उनवज्जमाणे नेरदयाउयं पहिसंबेदेड जबबन्नेवि नेरझ्याउयं पहिसंबेदेड, एवं जाब बेमाणिएस । तीवे ण भंते ! जे भविए नेरइएस उवबज्जित्तए से ण भंते ! कि इहराए महावेयणे उरवजमाणे महावेयणे उववन्ने महावेयणे १, गोयमा ! इहगए सिय महावयणे सिय अपवेयणे उवबज्जसाणे सिय महावेयणे सिय अप्पवेयणे अहे णं उववन्ने भवड तओ पच्छा एगंतदक्खं वेयणं वेयह आहच सायं। जीवे णं भंते ! जे भविए अमुरक्मारेमु उचवज्जिनए पुरुक्ता, गोयमा । इहगए सिय महावेयणे सिय अप्पवेयणे उववज्ञमाणे सिय महावेयणे सिय अप्पवेयणे अहे णं उववने भवइ तओ पच्छा एगनसार्य वेयणं वेदेड आहच असायं, एवं जाव थणियकुमारेस । जीवे णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएस उवविज्ञत्तए पुच्छा, गोयमा ! इहगए सिय महावियणे सिय अप्पवेयणे, एवं उद्दवज्जमाणेवि, अहे णं उवद्देश भवड तओ पच्छा वेमायाए वेयणं वेयइ, गर्व जाब मणुस्सेस, वाणमंतरजोडसियवेमाणिएस जहा असुरकुमारेस ॥२८२॥ गीवा ण सते ! कि आभोगनिष्वत्तियाज्या अणाभोगनिष्वतियाज्या ?. गोयमा ! नो आभोगनिव्यक्तियाउया अणाभोगनिव्यक्तियाउया. एवं नेरइयावि, एवं जाव वेमाणिया ॥ २८३ ॥ अत्थि णं भंते ! जीवाणं कक्कसवेयणिजा कम्मा कज्जति ?. [ गोयमा ! ] हंता ! अत्थि, कहणं भंते ! जीवाणं कक्सवेयणिजा कम्मा कजंति ?, गोयमा ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसहेणं, एवं खळु गोयमा ! जीवाणं ककस-वेयणिजा कम्मा कर्जात । अस्थि णं भंते । नेरइयाणं कक्सवेयणिजा कम्मा कर्जाते ?. [ एवं चेव ] एवं जाव वेमाणियाणं । अत्थि णं भेते ! जीवाणं अककसवेयणिजा

कम्मा कर्जाते ?. हन्ता । अत्थि, कहनं भंते ! जीवाणं अकक्कसवेयणिज्या कम्मा कर्जात ?. गोयमा । पाणाइवायवेरमणेणं जाव परिग्गहवेरमणेणं कोहविवेगेणं जाव मिच्छादंसणसङ्घविवेगेणं, एवं खलु गोयमा! जीवाणं अकक्कसवेयणिज्ञा कम्मा कर्जात । अत्य णं भंते ! नेरइयाणं अकक्कसवेयणिजा कम्मा कर्जात ?, गोयमा ! णो तिणद्रे समद्रे, एव जाव वेमाणिया, नवरं मणुस्साणं जहा जीवाणं ॥ २८४ ॥ अत्थि ण भंते ! जीवाणं सायावेयणिजा कम्मा कर्जाति ?. हंता ! अत्थि. कहन्नं भंते ! जीवाणं सायावेयणिजा कम्मा कर्जाते ?, गोयमा ! पाणाणुकंपाए भ्याणुकंपाए जीवाणुकंपाए सत्ताणुकंपाए बहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजुरणयाए अतिष्पणयाए अपिट्टणयाए अपरियावणयाए एवं खलु गोयमा ! जीवाणं सायावेयणिजा कम्मा कर्जाति, एवं नेरइयाणवि, एवं जाव वेमाणियाणं । अत्थि णं भंते ! जीवाणं असायावेयणिजा कम्म। कर्जंति १, हंता ! अत्थि । कहन्नं भंते ! जीवाणं असायावेयणिजा कम्मा कर्जाते १, गोयमा । परदुक्खणयाए परसोयणयाए परजूर-णयाण परतिष्पणयाण परपिष्टणयाण परपरियावणयाण बहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं दक्खणयाए सोयणयाए जाव परियावणयाए एवं खलु गोयमा ! जीवाणं असाया-वेयणिज्या कम्मा कर्जात, एवं नेरइयाणिव, एवं जाव वेमाणियाणं ॥२८५॥ जंबुद्दीव णं भंते ! दीवे भारहे वामे इमीसे ओसप्पिणीए दुसमदुसमाए समाए उत्तमकट्टप-त्ताए भारहस्स वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे भविस्सइ रे, गोयमा ! कालो भविस्सइ हाहाभूए भंभाभूए कोळाहळभूए समयाणुभावेण य णं खरफदसधूळिमइला दुन्त्रिसहा वाउला भयंकरा वाया संबद्धगा य वाहिति, इह अभिक्ख २ धुमाहिति य दिसा सन्वओ समंता रउस्सला रेणुकलुसत्तमपडलनिरालोगा समयलक्खयाए य ण अहियं चंदा सीयं मोच्छंति अहियं सारिया तबइस्संति अदुत्तरं च णं अभिक्खणं बहवे अरसमेहा विरसमेहा खारमेहा खट्टमेहा अग्गिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा असणि-मेहा अप्पवणिजोदगा (अजवणिजोदगा) वाहिरोगवेयणोदीरणापरिणाममलिला अमणनपाणियमा चंडानिरुपहयतिन्खधारानिवायपुरुवासं वासिहिति । जे णं भारहे वासे गामागरनगरखेडकञ्बडमडंबदोणमुहपष्टणासमगर्य जणवयं चउप्पयगवेलगए खहयरे य पक्खिसंचे गामारजपयारनिर्ए तसे य पाणे बहुप्पगारे स्वन्सगुच्छगुम्मल-यवश्चितणपञ्चगहरियोसहिपवालंकुरमाइए य तणवणस्सङ्काइए विद्धंसेहिति, पञ्चय-गिरिडोंगरउच्छ(त्य)लभद्रिमाइए य वेयष्ट्रगिरिवजे विरावेहिति सलिलविलगहद्ग्ग-विसमं निष्णुलयाई च गंगासिंधवजाई समीकरेहिति ॥ तीसे णं भंते ! समाए भरह-वासस्स भूमीए केरिसए आगारभावपढोयारे भविस्सह है, गोयमा ! भूभी भविस्सह

इंगालभूया मुम्मुरभूया छारियभूया तत्तक्षेत्रक्ष्यभूया तत्तसमजोइभूया घुलिबहला रेण्-बहुला पंकबहुला पणगबहुला चलणिबहुला बहुणं धरणिगोयराणं सत्ताणं दुन्निक्रमा यावि भविस्सइ ॥ २८६ ॥ तीसे णं भंते ! समाए भारहे वासे मणुयाणं केरिसए आगारभावपडोयारे भविस्सइ ?, गोयमा ! मणुया भविस्संति दुरूवा दुवना दुर्गधा दरसा दफासा अणिड्रा अर्कता जाव अमणामा हीणस्सरा बीणस्सरा अणिड्रस्सरा जाव अमणामस्सरा अणादेज्जवयणपश्चायाया निहन्जा कृडकवडकलहवहवंधवेरनिर्या मजायाइक्रमप्पहाणा अकजानिच्जया गुरुनियोयविणयगृहिया य विकलस्वा पस्ट नहकेसमंसरोमा काला खरफरुसझामवका फुट्टसिरा कविलपलियकेसा बहुण्हार मिि-संपिणद्भदृदंसणिज्ञह्वा संकुडियवलितरंगपरिवेद्धियंगमंगा जरापरिणयव्य थेर्गनरा पविरक्तपरिसंडियदंतसेढी उच्भडघडसुद्दा विसमनयणा वंकनासा वंगविजिविगय-भेसणसुहा कच्छुकसराभिभुया व्यरतिक्खनहकंड्ड्यविक्खयनण् दहिकिडिमसिङ्ग-फिडियफरसच्छवी चित्तलंगा टोलागइविसमसंधिवंधणउकुडुअद्विगविभत्तदुब्बलकु-स्घयणकुप्पमाणकुसंठिया कुरूवा कुठाणासणकुसेजकुभोइणो असुइणो अणेगवाहि-परिपीिलयंगमंगा खलंतविञ्भलगई निरुच्छाहा सत्तपरिविजया विगयचिद्वा नद्रतेया अभिक्खणं सीयउण्हस्तरफरुसवायविज्याडिया मलिणपंसुरयगुंडियंगमंगा बहकोह-माणमाया बहलोभा असुहदुक्लभोगी ओसन्न धम्मसण्णसम्मन्तपरिच्भद्रा उद्घोसेणं रयणिप्पमाणमेना मोलसवीसद्वासपरमाउसो पुननन्तुपरियालपणयबहुला गंगा-निश्रुओ महानईओ वेयकूं च पन्वयं निस्साए बावत्तरि निओदा बीयं बीयामेत्ता बिलवासिणो भविस्संति ॥ ते णं भंते ! मणुया किमाहारमाहारेहिंति ?, गोयमा ! ते णं काछे णं ते णं समए णं गंगासिध्ओ महानईओ रहपहवित्यराओ अक्खसोयाप-माणमेत्तं जलं वोज्झिहिंति सेवि य णं जले बहमच्छकच्छभाइने णो चेव णं आउबहले भविस्सइ, तए णं ते मणुया सुरुगमणमुहुत्तंति य सुरुरथमणमुहुत्तंति य बिछेहिँतो निदाहित निदाइता मच्छकच्छमे थलाई गाहेहिति सीयायवतत्तएहि मच्छकच्छ-एहि एकवीसं वाससहस्साई वित्तिं कप्पेमाणा विहरिस्सति ॥ ते ण भंते । मणया निस्सीला निग्गणा निम्मेरा निष्यश्वक्खाणपोसहोबवासा ओसण्णं मंसाहारा मच्छा-हारा खोहाहारा कुणिमाहारा कालमासे कार्ल किया कर्हि गच्छिहिति कर्हि उनविज-हिति 2. गोयमा ! ओसकं नरगतिरिक्त्वजोणिएस उववजिहिति, ते ण भंते ! सीहा वग्धा वगा बीविया अच्छा तरच्छा परस्सरा निस्सीला तहेव जाव कहिँ उवविज-हिंति 2, गोयमा । ओसकं नरगतिरिक्खजोणिएस उवविजिहिंति, ते णं भंते ! ढंका कंका विलका महुगा सिही निस्सीला तहेव जाव ओसमं नरगतिरिक्खजोणिएस उव-विज्ञहिति । सेवं मंते । सेवं मंते ! शि ॥२८०॥ सत्तमस्स छह्रो उद्देसको ॥

संबद्धस्य णं भंते ! अणगारस्य आउत्तं गच्छमाणस्य जाव आउत्तं त्यदृमा-णस्स आउत्तं वत्थं पिंडग्गहं कंबलं पायपुंछणं गेण्हमाणस्स वा निक्खिवमाणस्स वा तस्स णं भंते ! किं इरियावहिया किरिया कजाइ संपराइया किरिया कजाइ?. गोयमा ! संबद्धस्य णं अणगारस्य जाव तस्य णं इरियावहिया किरिया कज़इ णो संपराइया किरिया कज्जड । से केणद्रेणं भंते / एवं वज्जड-संबर्धस्य णं जाव संप-राड्या किरिया कज्जड ?. गोयमा ! जस्स णं कोहमाणमायालोभा बोच्छिना भवंति तस्स णं इरियावहिया किरिया कजाइ. तहेव जाव उस्सत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कजड, से णं अहासत्तमेव रीयड, से तेणट्रेणं गोयमा ! जाव नो संपराडया किरिया कज़ड़ ॥ २८८ ॥ हवी भंते ! कामा अहवी कामा ? गोयमा ! हवी कामा समणाउसो । नो अरूवी कामा । सचित्ता भंते । कामा अचित्ता कामा ?, गोयमा । सचिनावि कामा अचितावि कामा । जीवा भंते ! कामा अजीवा कामा ?. गोयमा ! जीवावि कामा अजीवावि कामा । जीवाणं भेते ! कामा अजीवाणं कामा ?, गोयमा ! जीवाणं कामा नो अजीवाणं कामा, कडविहा णं भंते ! कामा पन्नता ?. गोयमा ! दुविहा कामा पश्चता, तंजहा-सदा य ब्वा य, ब्वी भंते ! भोगा अब्बी भोगा ?, गोयमा ! हवी भोगा नो अहवी भोगा, सचिना भंते ! भोगा अचिना भोगा ?. गोयमा ! सचित्तावि भोगा अचित्तावि भोगा, जीवा भंते ! भोगा अजीवा भोगा %, गोयमा ! जीवावि भोगा अजीवावि भोगा, जीवाणं भंते ! भोगा अजीवाणं भोगा ?. गोयमा ! जीवाणं भोगा नो अजीवाणं भोगा, कइविहा णं भंते ! भोगा पन्नता ?. गोयमा ! तिविहा भोगा पन्नना तजहा-गंधा रसा फासा। कडविहा णं भंते ! कामभोगा पन्नता 2, गोयमा ! पंचविहा कामभोगा पन्नता, तंजहा-महा ऋवा गंधा रसा फासा । जीवा णं भंते ! किं कामी भोगी ?, गोयमा ! जीवा कामीवि भोगीवि । से केणद्वेणं भंते ! एवं वृच्छ जीवा कामीवि भोगीवि !. गोयमा ! सोइंदियचिक्य-दियाइं पड़न कामी घाणिदियजिब्भिदियफासिदियाइं पड़न भोगी. से तेणदेणं गोयमा ! जाब भोगीवि । नेरइया ण भंते ! किं कामी मोगी 2, एवं चेव एवं जाब थणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! पुढविकाइया नो कामी भोगी, से केणड्रेणं जाव भोगी 🐍 गोयमा 🖟 फासिंदियं पद्धव से तेणड्रेणं जाव भोगी, एवं जाव वणस्सडकाइया, बेइंदिया एवं चेव नवरं जिल्भिदियफासिंदियाइं पडच भोगी, तेइंदियावि एवं चेव नवरं घाणिदियजिब्सिदियफासिदियाई पडम्ब भोगी चउरिंदि-याणं पुच्छा, गोयसा ! चडरिंदिया कामीवि भोगीवि. से केणड्रेणं जाव भोगीवि !, गोयमा ! चक्लिंखदियं पडम कामी वाणिदियाजिब्भिदियफासिंदियाई पडम भोगी,

से तेणड्रेणं जाव भोगीवि, अवसेसा जहा जीवा जाव वेमाणिया । एएसि णं भंते ! जीवाणं कामभोगीणं नोकामीणं नोभोगीणं भोगीण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसे-साहिया वा 2, गोयमा ! सञ्बत्योवा जीवा कामभोगी नोकामीनोभोगी अर्णतगुणा भोगी अणंतगुणा ॥ २८९ ॥ छउमत्ये णं भंते ! मणसे जे भविए अन्नयरेसु देव-लोएस देवताए उवविज्ञतए, से नुणं भंते । से खीणभोगी नो प्रभ उद्याणेणं कम्मेणं बलेणं वीरिएणं पुरिसकारपरक्रमेण विजलाई भोगभोगाई भंजमाणे विहरित्तए, से नुणं भंते ! एयम् इं एवं वयह 2, गोयमा । णो इणद्रे समद्रे, से केणद्रेणं भंते ! एवं वृद्धद ? गोयमा ! पभू णं से उद्घाणेणवि कम्मेणवि बल्लेणवि वीरिएणवि पुरिसक्कारपर-क्रमेणवि अन्तयराइं विपुलाइं भोगभोगाइं भंजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी भोगे परिचयमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवड । आहोहिए णं भते । मणुस्से जे भविए अन्नयरेस देवलोएस एव चंव जहा छउमत्ये जाव महापज्जवसाणे भवड । परमाहोहिए णं भंते ! मणुस्से के भविए तेणेव भवरगहणेणं सिज्झित्तए जाव अंतं करेत्तए, से नणं भंते ! से खीर्णभागी सेसं जहा छउमत्थरस । केवली णं भंते ! मणुस्से जे भविए नेणेव भवग्गहणेणं एवं जहा परमाहोहिए जाव महापजवसाणे भवड ॥ २९०॥ जे इमे भंते ! अस्तिशो पाणा, तंजहा-पढिकाइया जाव वणस्सइकाइया छहा य एगड्या तसा. एए णं अंधा मृदा तमंपविद्वा तमपडलमोहजालपिडच्छण्णा अकाम-निकरणं वेयणं वेदंतीति वत्तव्वं सिया?. हंता गोयमा! जे इमे असिन्नणो पाणा पुडविकाइया जाव वणस्सइकाइया छद्वा य जाव वेयणं वेदेंनीति वत्तव्वं सिया॥ अस्यि ण मंते िपभाव अकामनिकरणं वैयणं वेएइ है, हंता गोयमा ! अत्य, कहनं मंते ! पमृति अकामनिकरणं वेयणं वेदेइ ?, गोयमा ! जे ण णो पभू विणा दीवेणं अंध-कार्रात रुवाइं पासित्तए जे गं नो पभू पुरओ रूवाई अणिज्झाइता गं पासित्तए जे गं नो पम् मम्मओ ह्वाई अणवयिक्खना णं पासित्तए जि णं नो पम् पासओ ह्वाई अणुलोइता ण पामित्तए जे णं नो पभू उर्ष्ट्र रूबाई अणालोएता ण पासित्तए जे णै नो पभु अहे ह्वाइं अणालोएना णं पासित्तए। एस णं गोयमा । पभ्नि अकाम-निकरणं वेयणं वेदेइ ॥ अत्थि णं भंते ! पभाव पकामनिकरणं वेयणं वेदेइ ?. हंता ! अत्य, कहनं मंते ! प्रभाव प्रकामनिकरणं वेयणं वेदेड ?. गोयमा ! जे णं नो पम् समुद्दस्स पारं गमिन्तए जे णं नो पभू समुद्दस्स पारगयाई रूबाई पासित्तए जे णं नो पम् देवलोगं गमित्तए जे णं नो पभू देवलोगगयाई रूबाई पासित्तए एस णं गोयमा ! पभूवि पकामनिकरणं वेयणं वेदेइ । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ २९९ ॥ सचमस्य सबस्य सत्तमो उद्देसको समस्तो ॥

छउमत्ये ण भंते ! मण्से तीयमणंतं सासयं समयं केवलेणं संजमेणं एवं जहा पढमसए चउत्थे उद्देसए तहा भाणियन्त्रं जाव अलमत्य ।। १९२॥ से णणं भंते ! इत्थिस्स य कुंशस्स य समे चेव जीवे 2. हंना गोयमा ! हत्थिस्स य कुंशस्स य एवं जहा रायप्पसेणइजे जाव ख़ुब्रियं वा महालियं वा से तेणद्रेणं गोयमा ! जाव समे चेव जीवे ॥ २९३ ॥ नेरडयाणं भंते ! पावे कम्मे जे य कडे जे य कजइ जे य कजिस्सइ सन्वे से दुक्खे जे निजिन्ने से सुहे ?, इंता गोयमा ! नेर्इयाणं पावे कम्मे जाव सहे. एवं जाव वेमाणियाणं ॥ २९४ ॥ कड णं भंते ! सन्नाओ पन्नताओ ?. गोयमा । दस सन्नाओ पन्नताओ, तंजहा-आहारसन्ना १ भयसन्ना २ मेहणसन्ना ३ परिग्तहसन्ना ४ कोइसन्ना ५ माणसन्ना ६ मायासन्ना ७ लोभसन्ना ८ लोगसन्ना ९ ओहसना १०, एवं जाव वेमाणियाणं ॥ नेरइया दसविहं वेयणिजं पच्छुभवमाणा विहरंति, तंजहा-सीयं उसिणं खुहं पिवासं कंडं परज्झं जरं दाहं भयं सोगं ॥२९५॥ से नुणं भंते ! हत्थिस्स य कुंशुस्य य समा चेव अपज्ञक्खाणकिरिया कजड ", हंता गोयमा ! हत्थिस्स य कंथस्स यः जाव कजाइ । से केणट्रेणै भंते ! एवं वचड जाव कजड ?. गोयमा ! अविरइं पड़च, से तेणद्रेणं जाव कजड ॥ २९६॥ आहा-कम्मण्णं भेते ! भुजमाणे कि बंधइ ? कि पकरेइ ? कि चिणाइ ? कि उवचिणाइ ? एवं जहा पड़में सए नवमें उद्देसए तहा भाणियव्यं जाव सासए पंडिए पंडियत्तं असामयं, सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥२९७॥ सत्तमसयस्स अङ्गो उद्देसो ॥

असंबुढे णं भंते । अणगारे बाहिरए पोग्गछे अपरियाइता पम् एगवन्नं एगहव विजिवित्तए ?, णो तिणहे समहे । असबुढे णं भंते ! अणगारे बाहिरए पोग्गछे परियाइता पम् एगवनं एगहवं जाव हंता ! पम् । से भंते ! किं इहगए पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य तत्थगए पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य अन्नत्थगए पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य ?, गोयमा ! इहगए पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य नो तत्थगए पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य नो अन्नत्थगए पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य नो अन्नत्थगए पोग्गछे जाव विज्ञव्य , एवं एगवर्षं अणेगहवं चजमंगो जहा छह्नसए नवमे उद्देसए तहा इहावि भाणियव्यं, नवरं अणगारे इहगए चेव पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य , सेसं ते चेव जाव छुक्खपोग्गछं विद्यपोग्गछताए परिणामेत्तए ?, हंता ! पम् , से भंते ! किं इहगए पोग्गछे परियाइता जाव नो अन्नत्थगए पोग्गछे परियाइता विज्ञव्य ॥ २९८ ॥ णायमेयं अरह्या सुयमेयं अरह्या विन्नायमेयं अरह्या महासिलाकंटए संगामे ॥ महासिलाकंटए णं भंते ! संगामे वट्टमाणे के जहत्या के पराज्ञहत्या ?, गोयमा ! वजी विवेहपुत्ते जहत्या, नवमहर्षे नवछेच्छई कासीकोसलगा अद्वारस्थि गणरायाणो पराज्ञहत्या ॥

तए णं से कोणिए राया महासिलाकंटगं संगामं उवद्वियं जाणिता कोइंबियपारसे सहावेड २ एवं वयासी-सिप्पामेव भी देवाणप्पिया ! उदाई हत्यिरायं पिकप्पेह हयगयरहजोहकलियं चाउरंगिणि सेणं समाहेह २ ता यम एयमाणत्तियं खिप्पा-मेव पचप्पिणह । तए णं ते कोइंबियपुरिसा कोणिएणं रका एवं वृत्ता समाणा हट्ट-तद्र जाव अंजिं कह एवं सामी ! तहत्ति आणाए विणएणं वयणं पिडसुणंति २ खिप्पामेव छेयायरियोवएसमङकप्पणाविकप्पेहिं सुनिउणेहिं एवं जहा उववाइए जाव भीमं संगामियं अउज्झं उदाइं हत्यिरायं पिक्कपोति हयगय जाव सन्नाहिति २ जेणेब कृणिए राया तेणेव उचागच्छन्ति तेणेव उचागच्छित्ता करयल ॰ कृणियस्स रक्षो तमाणितयं पर्वाप्पणित, तए णं से कृणिए राया जेणेव मज्जणवरे तेणेव उवा-गच्छाइ तेणेव उवागच्छिता मज्जणघरं अणुपविसङ मज्जणघरं अणुपविसित्ता ण्हाए सञ्वालंकारविभूसिए सञ्चद्धवद्धविम्मयकवए उप्पीलियसरासणपट्टिए पिगद्धगे-वेजे विमलवरबद्धविधपट्टे गहियाउइप्पहरणे सकोरिंटमहदामेणं छत्तेणं धरिज्ञमा-र्णेण चउचामरवालवीडयंग मंगलजयसहकयालोए एवं जहा उबबाइए जाव उबा-गच्छिता उदाई इत्थिरायं दुरूढे. तए णं से कृष्णिए राया हारोत्थयसुकयरइयवच्छे जहा जनवाइए जाव सेयवरचामराहि उद्भव्वमाणीहिं उद्भव्वमाणीहि हयगयरहप-वरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सिंद्धं संपरिवृद्धे महया भडचडगरविंदपरि-क्लिं जेणेव महासिलाकंटए संगामे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिना महासिलाकंटयं संगामं ओयाए, प्राओ य से सक्के देविंदे देवराया एगं महं अभे-जकवयं वहरपिक स्वगं विश्वविक्ता णं चिट्टड, एवं खल दो ईदा संगामं संगामेंति. नंजहा-देविंदे य मणुइंदे य. एगहत्थिणावि णं पम कृषिए राया पराजिणित्तए. तए पं से कृणिए राया महासिलाकंटयं संगामं संगामेमाणे नव मलई नव छेच्छई कासीकोसलगा अद्वारसिव गणरायाणो हयमहियपवरवीरघाइयवियिधयविंधद्वयप-टागे किच्छपाणगए दिसो दिसि पिडसेहित्या ॥ से केणद्रेणं भंते । एवं व्याह महा-सिलाकंटए संगामे ?. गोयमा ! महासिलाकंटए णं संगामे वझ्माणे जे तत्थ आसे वा हत्थी वा जोहे वा सारही वा तुषेण वा पत्तेण वा कद्रेण वा सकराए वा अभि-हम्मइ सब्दे से जाणइ महासिळाए अहं अभिहए म० २, से तेणड्रेणं गोयमा ! महासिलार्कटए संगामे । महासिलार्कटए ण भंते ! संगामे बद्धमाणे कड जणसय-साहस्सीओ वहियाओ ?, गोयमा । चउरासीइं जणसयसाहस्सीओ वहियाओ । ते णं भंते ! मण्या निस्सीला जाव निष्णवक्ताणपोसहोववासा रुद्रा परिकृविया सम-रविहिया अणुबसंता कालमासे काल किया किहैं गया किहै उववना?. गोयमा !

ओसनं नरगतिरिक्खजोणिएस उनवना ॥ २९९ ॥ णायमेयं अरहया सुयमेयं अरहया विज्ञायमेयं अरहया रहमुसले संगामे, रहमुसले ण भेते ! संगामे वृद्ध्माणे के जडत्या के पराजडत्था?. गोयमा ! वर्जी विदेहपत्ते चमरे असुरिंदे असरकमार-राया जइत्था नव महाई नव लेच्छाई पराजइत्था. तए णं से कृषिए राया रहमुसलं संगामं उबद्रियं सेसं जहा महासिलाकंटए नवरं भ्याणंदे हत्थिराया जाव रहमसलं संगामं ओयाए, पुरओ य से सक्के देविंदे देवराया, एवं तहेव जाव चिट्टांति, मग्गओ य से चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया एगं महं आयसं किहिणपृष्टिह्वगं विजिन्निता णं चिद्रइ, एवं खल तओ इंदा संगामं सगामेंति, तंजहा-देविंदे य मणुईदे य असुरिंदे य, एगहत्थिणावि णं पभु कृणिए राया जइनए तहेव जाव दिसो दिसिं पिडसे-हित्था । से केगड्रेणं भंते ' एवं वुच्चइ रहमुसछे संगामे ?, गोयमा ! रहमुसछे णं संगामे बहुमाणे एगे रहे अणासए असाराहिए अणारोहए समुसले महूया जगक्खयं जणवहं जणप्पमहं जणसंबद्दकप्पं रुहिरकद्दमं करेमाणे सब्बओ समंता परिधावित्या से तेणद्वेणं जाव रहमुसले संगामे । रहमुसले णं भंते ! संगामे वहमाणे कड जण-सयसाहस्सीओ बहियाओ 2. गोयमा 🕒 छन्नउई जणसयसाहस्सीओ बहियाओ । ते णं भेते ! मणुया निस्सीला जाव उववन्ना ?, गोयमा ! तत्य णं दस साहस्सीओ एगाए मच्छीए कुच्छिमि उववनाओ, एगे देवलोगेयु उववने, एगे सुकुछे पन्नायाए, अवसेसा ओसन्नं नरगतिरिक्लजोणिएमु उववन्ना ॥ ३०० ॥ कम्हा ण भेते ! सक्के देविंदे देवराया चमरे अमुरिंदे असुरकुमारराया कृणियस्स रच्चो साहेजं दलङ्खा ?. गोयमा ! सक्के देविंदे देवराया पुव्वसंगइए चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया परि-यायसंगडण, एवं खल गोयमा! सक्के देनिडे देवराया चमरे य अद्युरिदे अद्भरक-मारराया कृणियस्स रहा साहिजं दलइत्था॥३०१॥ बहुजणे णं भंते ! अन्नमनस्स एवमाइक्खइ जाव पष्टवेइ एवं खल बहवे मणुस्मा अन्यरेष्ठ उचावएस संगामेस ऑभमहा चेव पहुया समाणा कालमासे कालं किचा अजयरेस देवलीएस देवलाए उववत्तारो भवंति. से कहमेयं भंते ! एवं ?. गोयमा ! जण्णं से बहजणो अन्नमनस्स एवं आइक्खइ जाव उववतारो भवंति जे ते एवमाहंसु मिच्छं ते एवमाहंसु, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव पह्नवेमि-एवं खल गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वेसाठी नामं नगरी होत्या, बण्णओ, तत्य णं वेसाठीए णगरीए वरूणे नामं णागनत्तुए परिवसद अङ्ग जाव अपरिभृए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे जाव पिंडलाभेमाणे छद्रंछट्टेणं अनिक्सितेणं तवीक्स्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरह, तए णं से वरुणे जागनन्तए अनया कयाइ राधाभिओगेणं गणाभिओगेणं बलाभि-

ओगेणं रहमुसळे संगामे आणते समाणे छट्टभत्तिए अट्टमभत्तं अणुवहे(क्रे)इ अट्टमभत्तं अणुबद्देता कोडंबियपुरिसे सद्दावेड २ एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाण्पिया 1 चाउग्घंटं आसरहं जुनामेव उवद्वावेह इयगयरहपवर जाव सन्नाहेता मम एयमाण-त्तियं पञ्चिपणह, तए णं ते को इवियम्रहेसा जाव पडिसुणेता खिप्पामेव सच्छन सज्झयं जाव उवद्वावेति ह्यगयरह जाव सन्नाहेति २ जेणेव वरुणे नागनत्तुए जाव पचिष्पणंति, तए णं से वहणे नागनताए जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवा-गच्छइ जहा कृणिओ सन्वालंकार्रावभूसिए सन्नद्भवदे सकोरेंटमहदामेणं जाव धरिजमाणेणं अणेगगणनायग जाव दूयसंधिवालसिंदं संपरिवृढे मज्जणघराओ पिंडनिक्लमड पिंडनिक्लमित्ता जेणव बाहिरिया उवद्वाणसाला जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छद उवागच्छिता चाउग्घंट आसरहं दुरुहद २ हयगयरह जाव संपरिवृडे महया भडचडगर० जाव पिकिसत्ते जेणेव रहमुसले संगामे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता रहमुसल संगामं ओयाए, नए णं से वरुणे णागणत्तुए रहमुसलं संगामं ओयाए समाणे अयमेयाहवं अभिगाहं अभिगिण्हड-कप्पइ मे रहमसर्ट नगामं संगामेमाणस्स जे पुव्वि पहणइ से पिडहणित्तए अवसेसे नो कप्पइ ति, अय-मेयाहवं अभिगग्हं अभिगेष्हइ अभिगेष्टिमा रहमुसलं संगाम सगामेड, तए णं तस्य वरुणस्य नागनन्त्ययस्य रहमुसलं सगामं संगामेमाणस्य एगे पुरिसे सरिसए मरिसत्तए सरिसव्वए सरिसभंडमतीवगरणे रहेणं पिडरहं हव्वमागए, तए णं सं पुरिसे वरुणं णागणत्त्यं एवं वयासी-पहण भी वरूणा! णागणत्त्या! प० २, तए गं से वरुणे णागणन्तुए तं पुरिस एवं वयासी-नो खुद्ध मे कप्पइ देवाणुप्पिया ! पुन्ति अहयस्य पहणित्तए, तुमं चेव णं पुर्विव पहणाहि, तए णं से पुरिसे वरुणेणं णागणत्तुएणं एवं वृत्ते समाणे आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे धणुं परामुमइ २ उसुं परामुसइ उसुं परामुसित्ता ठाणं ठाइ ठाणं ठिचा आययकत्राययं उसुं करेइ आययकत्राययं उसुं करेता वर्ष्ण णागणत्त्यं गाडप्पहारी करेड, तए णं से वर्ष्णे णागनत्तुए तेणं पुरिसेणं गाढप्पहारीकए समाणे आसुरुते जाव मिसिमिसेमाणे धणुं परामुसई धणुं परामुसित्ता उम् परामुसइ उस्रं परामुसित्ता आययकत्ताययं उस्रं करेइ आययकत्ताययं ० २ तं पुरिसं एगाइचं कुडाइचं जीवियाओ ववरोवेड, तए णं से वरुणे णागणत्तुए तेणं पुरि-सेणं गाउप्पहारीकए समाणे अत्थामे अबछे अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे अधारणि-जामितिकट तुरए निगिण्डइ तुरए निगिण्डिता रहं परावत्तेइ रहं परावित्तता रहसुस-लाओ संगामाओ पिंडनिक्लमङ र एगंतमंतं अवक्रमङ एगंतमंतं अवक्रमित्ता तुरए निगिण्हइ २ रहं ठवेइ २ ता रहाओ पनोम्हइ रहाओ २ रहाओ तुरए मोएड

तुरए मोएला तुरए विसजेइ २ ता दच्भसंथारगं संथरइ २ ता पुरच्छा-मिसहे दुरुहइ दब्भस ०२ ] पुरच्छाभिसहे संपिलियंकानेसके करयल जाव कडू एवं वयासी-नमोत्यु णं अरिहंताणं जाव संपत्ताणं नमोऽत्यु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स आइगरस्स जाव संपाविजकामस्स मम धम्मायारेयस्स धम्मोवएसगरस वंदामि णं भगवन्तं तत्थगयं इहगए पासउ मे से भगवं तत्थगए जाव वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी-पुर्विविप णं मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए थूलए पाणाइवाए पचक्खाए जावजीवाए एवं जाव थुलए परिग्गहे पचक्खाए जावजीवाए, इयाणिपि णं अहं तस्सेव आरेहंत्स्स भगवओ महावीरस्स अंतियं सञ्वं पाणाइवायं पञ्चक्खामि जावजीवाए एवं जहा खंदओ जाव एयंपि णं चरमेहिं ऊसासनीसासेहिं वोसिरामिनि-कट्ट सचाहपट्टं मुयइ सचाहपट्टं मुइता सहुद्धरणं करेड सहुद्धरणं करेता आलोइय-पिकक्ते समाहिपत्ते आणुपुर्वीए कालगए, तए णं तस्स वरुणस्स णागनत्तुयस्स एगे पियबालवयंसए रहुमुसलं समामं संगामेमाणे एगेणं पुरिसेणं गाडप्पहारीकए समाणे अत्थामे अबळे जाव अधारणिजमितिकट्ट वरुणं णागनत्तुयं रहमुसलाओ सगामाओ पिडिनिक्खममाणं पासइ पासिता तुरए निगेण्हइ तुरए निगेण्हिता जहा वरुणे जाव तुरए विसजेइ पिंडसंथारगं दुरुहइ पिंडसंथारगं दुरुहिता पुरत्थाभिमुहे जाव अजिंछ कट्ट एवं वयासी-जाइं णं मम पियबालवयस्सस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स सीलाई वयाइं गुणाइं वेरमणाइं पन्नक्खाणपोसहोबवासाइं ताइं णं ममेपि भवंतुत्तिकट्ट सन्नाहपट्टं मुयइ २ सहद्धरणं करेड सहुद्धरणं करेता आणुप्-व्वीए कालगए, तए णं तं वरुणं णागणत्तुयं कालगयं जाणिता अहासिबिहिएहिं वाणमंतरेहिं देवेहिं दिन्वे सुरिभगंधोदगवासे बुद्धे दसद्भवन्ने कुसुमे निवािकए दिन्वे य गीयगंधव्वनिनाए कए यावि होत्था, तए णं तस्स वरुगस्स णागनन्त्रयस्स तं दिव्वं देविद्धं दिव्वं देवजुई दिव्वं देवाणुभागं सुणिता य पासिता य बहुजणी अन्नमनस्स एवमाइक्खइ जाव पह्नवेइ-एवं खलु देवाणुप्पिया ! बहुवे मणुस्सा जाव उववत्तारो भवंति ॥ ३०२ ॥ वरुणे णं भंते ! नागनतुए कालमासे कालं किया किंहें गए किंहें उदवने ?. गोयमा ! सोहम्मे कप्पे अरुणामे विमाणे देवनाए उववने, तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाणि ठिई पन्नता, तत्थ णं वरुणस्सवि देवस्म चतारि पलिओवमाई ठिई पश्चता । से णं भंते ! वरुणे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं जाव महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ। वरुणस्स णं भंते! णागणत्तुयस्स पियवालवयं-सए कालमासे कार्ल किया कहिं गए कहिं उववषे ?, गोयमा ! सुकुछे पश्चायाए।

से णं भंते । तओहिंतो अणंतरं उच्चिष्टिता कहिं गच्छिहिइ कहिं उवविजिहिइ ?, गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ । सेवं मंते ! सेवं मंते ! ति ॥ ३०३ ॥ सत्तमस्स सयस्स णवमो उहेसो समत्तो ॥

तेणं काछेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्या वन्नओ, गुणिसिलए उजाणे बन्नओ, जाव पढविसिलापहर बण्यओ, तस्स णं गुणसिलयस्स उजाणस्स अदूरसामंते बहवे अन्नजात्यया परिवसंति, तंजहा-कालोदाई सेलोदाई सेवालोदाई उदए नामुदए नमुदए अनवालए सेलवालए सखवालए सहत्थी गाहावई, तए णं तेसिं अन्तउत्थियाणं अन्तया कयाई एगयओ समुवागयाणं सन्निविद्वाणं सन्नि-सञ्चाणं अयमेयान्वे मिहो कहासमुहावे समुष्पज्जित्या-एवं खल समणे नाय-पत्ते पंच अध्यकाए पन्नवेड, तंजहा-धम्मत्यिकायं जाव आगासत्यिकायं, तत्य णं समणे नायपुत्ते चत्तारे अत्थिकाए अजीवकाए पञ्चवेड, तंजहा-धम्मन्थिकायं अध-म्मत्यिकायं आगासत्यिकायं पोग्गलत्थिकायं, एगं च णं समणे णायपुत्ते जीवत्थिकायं अम्बिकाय जीवकायं पन्नवेइ, तत्थ णं समणे नायपुत्ते चत्तारि अत्यिकाए अहाव-काए पन्नवेड. तंजहा-धम्मन्यिकायं अधम्मत्यिकायं आगासन्यिकायं जीवत्यिकायं. एगं च णं समणे णायपुत्ते पोग्गलत्यिकायं रूविकायं अजीवकायं पन्नवेइ. से कहमेयं मने एवं !, तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव गुणसिलए उज्जाणे समोसढं जाव परिसा पिंडगया, तेणं काठेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महा-वीरस्त जेट्टे अंतेवासी इंदभ्ई णामं अणगारे गोयमगोत्तेणं एवं जहा बिइयसए नियंद्रहेमए जाव भिक्खायवियाए अडमाणे अहापजर्त भत्तपाणं पर्डिगाहिता राय-गिहाओ जाव अनुरियमचवलमसंभैतं जाव रियं सोहेमाणे सोहेमाणे तासिं अन्नउ-त्थियाणं अदूरसामंतेणं वीइवयइ. तए णं ते अन्नउत्थिया भगवं गोयमं अदूर-सामंतेणं वीइवयमाणं पासंति पासेता अन्नमन्नं सहावेति अन्नमन्नं सहावेत्ता एवं वयासी-एवं खुद्ध देवाण्पिया। अम्हं इमा कहा अविप्पकडा अयं च णं गोयमे अम्हं अदूरसामंतेणं वीइवयइ तं सेयं खल देवाणुप्पिया! अम्हं गोयमं एयमद्वं पुन्छिनएत्तिकष्ट् अन्नमन्नस्स अंतिए एयमट्टं पष्टिसुणेति २ ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छिता ते भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खळ गोयमा ! तब धम्मायरिए धम्मोबएसए समणे णायपुत्ते पंच अत्थिकाए पनवेड. तंजहा-धम्मत्यिकारं जाव आगासत्यिकारं, तं चेव जाव रूविकारं अजीवकारं पन्नवेइ से कहमेयं भंते । गोयमा ! एवं ?, तए णं से भगवं गोयमे ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-नो खळ वयं देवाण्यिया ! अत्यभावं नत्थित वयामो नत्थिमावं

अत्यित्ति वयामो, अम्हे णं देवाणुणिया ! सन्वं अत्यिभावं अत्यित्ति वयामो सन्वं नित्यभावं नित्यत्ति वयामो, तं चेयसा खलु तुन्मे देवाणुप्पिया । एयमट्टं सयमेव पचुवेक्खहत्तिकट्ट ते अन्नजियए एवं वयासी-एवं २, जेणेव गुणसिलए उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे एवं जहा नियंद्रहेसए जाव भत्तपाणं पिडदंसेइ भन्त-पाणं पिडदंसेत्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ नचासचे जाव पज्जवासइ। तेगं कालेगं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे महाकहापिबका यावि होत्था, कालोदाई य तं देसं हव्बमागए, कालोदाईति समणे भगव महावीरे कालोदाई एवं वयासी-से नणं कालोदाई । अन्नया कयाइ एगयओ सहियाणं समुवाग-याणं सिन्निवेद्वाणं तहेव जाव से कहमेयं मन्ने एवं है, से नूणं कालोदाई ! अंद्रे समद्रे १. हता ! अत्यः, नं सचे णं एसमद्रे कालोदाई ! अहं पंचत्थिकाय पन्नवेमि. तंजहा-धम्मत्थिकायं जाव पोग्गलत्थिकायं, तत्य ण अहं चत्तारे अत्थिकाए अजी-वत्यिकाए अजीवताए पण्णवेसि तहेव जाव एगं च णं अहं पोग्गलत्यिकायं रूविकायं पण्णवेमि. तए णं से कालोदाई समर्ग भगवं महावीर एवं वयासी-एयंसि णं भंते! धम्मत्थिकायंति अधम्मत्थिकायंति आगासत्थिकायंति अहविकायंति अजीवकायंति चिक्रिया केड आसड़त्तए वा १ सड़त्तए वा २ चिद्रहत्तए वा ३ निसीइत्तए वा ४ तयहित्तए वा ५ %, णो तिणहे ०, कालोदाई ! एगंसि णं पोरगलत्यिकार्यास हाविकार्यास अजीवकायसि चिक्किया केंद्र आसइत्तए वा सइत्तए वा जाव तुर्याद्वत्तए वा, एयंसि णं भंते ! पोरगलात्यकायंसि ह्विकायंसि अजीवकायंसि जीवाणं पावा कम्मा पाव-कम्मफलविवागसंज्ञना कर्जाते हैं, भो इमद्रे समद्रे कालोदाई !, एयंसि में जीवतिय-कार्यास अरुविकार्यस जीवार्ग पावा कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कजंति है, हंता ! कजाति. एत्थ णं से कालोदाई संबुद्धे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमसइ वंदिता। नर्मसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णे भेते ! तृब्भं अंतियं धम्मं निसामेत्तए एवं जहां खंदए तहेव पच्वइए तहेव एकारस अंगाई जाव विहरइ ॥ ३०४ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ रायगिहाओ नगराओ गुणसिलयाओ उजाणाओ पिंडीनेक्खमइ २ बहिया जणवयिवहारं विहरइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं रायिगहे नामं नगरे गुणसिलए णामं उज्जाणे होत्या, तए णं समणे भगवं महावीरे अस्या क्याइ जाव समोसढे० पारसा पिंडगया, तए णं से कालोदाई अणगारे अन्नया क्याइ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उचागच्छइ २ समणं भगवं महावीरं वंदइ नमं-सड़ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी अत्थि ण भंते ! जीवाणं पावा कम्मा पावफल-विवागसंज्ञता कर्जित ?. हंता । अत्य । कहण्णं अंते ! जीवाणं पावा कम्मा पावफ

लिबागसंजुत्ता कर्जिति ?, कालोदाई । से जहानामए केंद्र पुरिसे मणुश्रं थालीपागसुदं अद्वारसर्वजणाउलं विससंमिस्सं भोयणं भुंजेजा, तस्स णं भोयणस्स आवाए भहए भवइ, तओ पच्छा परिणममाणे परि० दुरूवनाए दुगंधनाए जहा महासवए जाव भुजी २ परिणमङ्, एवामेव कालोदाई ! जीवाणं पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसले तस्स णं आवाए भद्दर भवद्द तओ पच्छा परिणममाणे २ दुरुवत्ताए जाव भुजी २ परिणमइ, एवं खलु कालोदाई! जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कर्जात । अत्थि णं भंते ! जीवाणं कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसंजुत्ता कर्जाते ?, हंता! अत्य, कहन्नं भंते! जीवाणं कलाणा कम्मा जाव कजांति?, कालोदाई! से जहानामए केइ पुरिसे मणुनं वालीपागसुदं अद्वारसवंजणाउलं ओसहमिस्सं भोयणं भुंजेजा, तस्त णं भोयणस्त आवाए नो भद्दए भवड, तओ पच्छा परिणममाणे २ मुख्यताए सुवन्नताए जाव सुहत्ताए नो दक्कताए भुज्जो २ परिणमइ, एवामेव कालोदाई ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे कोहविवेगे जाव सिच्छा-दंसणसहविवेगे तस्स गं आवाए नो भरूए भवड़ तओ पच्छा परिणममाणे २ सुह-वत्ताए जाव नो दुक्खताए भुज्जो २ परिणमइ, एवं खल्ल कालोदाई । जीवाणं कल्लाणा कम्मा जाव कर्जाते ॥ ३०५ ॥ दो भंते ! पुरिसा सरिसया जाव सरिसभडमत्तोब-गरणा अञ्चमन्नणं सद्धं अगणिकायं समारंभंति तत्थ णं एगे पुरिसे अगणिकायं उज्जा-लेइ एगे पुरिसे अगणिकायं निव्वावेइ, एएसि णं भंते ! दोण्हं पुरिसाणं कयरे पुरिसे महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव महासवतराए चेव महावेयण-तराए चेव कथरे वा पुरिसे अप्पकम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव, जे वा से पुरिसे अगणिकायं उजालेइ जे वा से पुरिसे अगणिकायं निव्वावेइ?, कालोदाई! तत्य णं जे से पुरिसे अगणिकायं उजालेड से णं पुरिसे महाकम्म-तराए चेव जाव महावेयणतराए चेव, तस्य मं जे से परिसे अगणिकायं निव्वावेड से णं पुरिसे अप्पक्रमातराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव। से केणहेणं भंते ! एवं वुश्वइ-तत्थ ण जे से पुरिसे जाव अप्पवेयणतराए चेव ?, कालोदाई ! तत्थ णं जे से पुरिसे अगणिकार्य उजालेड से णं पुरिसे बहुतरागं पुढिनकार्य समारंभइ बहुतरागं आउकार्य समारंभइ अप्पतरायं तेउकायं समारंभइ बहुतरागं वाउकायं समारंभइ बहुतरायं वणस्सइकार्यं समारंभइ बहुतरागं तसकार्यं समारंभइ, तस्थ णं जे से पुरिसे अगणिकार्यं निञ्चावेद से णं पुरिसे अप्पतरायं पुरुविकार्यं समारं-भइ अप्पतरागं आउद्मार्य समारंभइ बहुतरागं तेउद्मार्य समारंभइ अप्पतरागं वाज-कार्य समारंभइ अप्यतरार्ग बणस्सइकार्य समारंभइ अप्यतरार्ग तसकायं समारंभइ, ३४ सुला॰

से तेण्डेणं कालोदाई! जान अप्पनेयणतराए चेन ॥ ३०६॥ अत्य णं भंते! अचित्तावि पोग्गला ओभासति उज्जोनेंति तनेंति पभासेंति है, हंना! अत्य । कयरे णं मंते! अचित्तावि पोग्गला ओभासंति जान पमासेंति है, कालोदाई! इन्द्रस्य अण्गारस्य तेयलेस्सा निसद्वा सभाणी दूरं गंता दूरं निनयइ देसं गंता देसं निनयइ जिंह जिंह च णं सा निनयइ ताहें तिहं च णं ते अचित्तावि पोग्गला ओभासंति जान पभासंति, एएणं कालोदाई! ते अचित्तावि पोग्गला ओभासंति जान पभासंति, तए णं से कालोदाई अणगारे समणं भगनं महानीरं बंदइ नमंसइ २ बहुहिं चउत्थलहुद्धम जान अप्पाणं भानेमाणे जहा पटमसए कालासनेसियपुत्ते जान सन्व-इन्स्वप्पहीणे। सेनं भंते! सेनं भंते | ति ॥ ३००॥ सन्तमं स्वयं समस्तं॥

गाहा-पोगल १ आसीवेस २ स्क्ल ३ किरिय ४ आजीव ५ फासुग ६ मदत्ते ७ । पिंडणीय ८ वंघ ९ आराहणा य १० दस अट्टमंमि सए ॥ १ ॥ राय-गिहे जाव एवं वयासी-कर्झवहा णं भंते ! पोगगला पश्चता ?. गोयमा ! तिर्विहा पोग्गला पन्नता. तंजहा-पओगपरिणया मीससापरिणया वीससापरिणया ॥३०८॥ पओगपरिणया णं भंते ! पोरगला कड़विहा प्रमत्ता ?. गोयमा ! पंचविहा प्रमत्ता. तंजहा-एगिंदियपओगपरिणया बेइंदियपओगपरिणया जाव पंचिंदियपओगपरिणया । एगिदियपओगपरिणया णं भंते ! पोगगला कड़विहा पश्चमा !, गोयमा ! पंचविहा प० तंजहा-पुढविकाइयएगिदियपओगपरिणया जाव वणस्सङ्काइयएगिदियपओगपरि-णया । पुढविकाडयएगिंदियपओगपरिणया णं भेते ! पोरगला कडविहा पन्नता 2. गोयमा । दविहा पन्नता, नंजहा-सहमप्रहविद्धाड्यएगिंदियपओगपरिणया बायरप्रहवि-काइयएगिदियपओगपरिणया. आउक्काइयएगिदियपओगपरिणया एवं चेव. एवं दयओ मेओ जाव वणस्सदकाद्वयएगिदियपओगपरिणया । बेडंदियपओगपरिणयाणं पच्छा. गोयमा ! अणेगविहा पन्नता. एवं तेइंदियच उरिवियपओगपरिणयावि । पंचिंदियपओ-गपरिणयाणं पुच्छा, गोयमा ! चउव्विहा पन्नता,तंजहा-नेरडयपंचिदियपश्रोगपरिणया तिरिक्ख॰ एवं मण्स्स॰ देवपंचिंदिय॰. नेरडयपंचिंदियपओगपरिणयाणं पच्छा. गोयमा ! सत्तविहा पन्नता, तंजहा-रयणप्यभापढविनेरइयपंचिदियपओगपरिणया य जाब अहेसत्तमपढविनेरइयपंचिदियपभोगपरिणया य. तिरिक्खजोणियपंचिदियपओ-गपरिणयाणं पुच्छा, गोयमा । तिविहा पश्चमा, तंजहा-जलवरतिरिक्खजोणियपंचिं दियः थलयरतिरिक्खजोणियपंर्विदियः सहयरतिरिक्खजोणियपंर्विदियः, अलयरि रिक्लजोणियपंचिदियपञ्जोगपरिणयाणं पुच्छा. गोयमा । द्विहा प ः तंजहा-संसुच्छि मजलयर ०, गञ्भवक्रांतियजलयर ०, बलवरतिविक्ख ० पच्छा, गोयमा । दविहा प०, तंजहा-चउप्पयथलयर ॰परिसप्पथलयर ॰, चउप्पयथलयर ॰पुच्छा, गोयमा । दुविहा तंजहा-संमुच्छिमचउप्पयश्रस्य ग्राम्बक्कंतियचउप्पयश्रस्य, एवं एएणं अभिलावेणं परिसप्प॰ दुविहा प॰, तंजहा-उरपरिसप्प॰ य भुयपरिसप्प॰ य, उर-परिसप्प॰ दुविहा प॰, तंजहा-संमुच्छिम॰ य गब्भवक्कंतिय॰ य, एवं भुयपरिसप्प॰ वि, एवं खह्यर ०वि । मणुस्सपंचिंदियपओग ० पुच्छा, गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा-समुच्छिममणुस्स० गब्भवक्वंतियमणुस्स० । देवपंचिदियपओग०पुच्छा, गोयमा ! चउव्विहा पन्नसा, तंजहा-भवणवासिदेवपंचिंदियपओग एवं जाव वैमाणिय । भवणवासि देवपंचिदिय ० पुच्छा, गोयमा । दसविहा प०, तंत्रहा-अन्तरकुमार ० जाव थणियञ्जमार • , एवं एएणं अभिलावेणं अद्वविहा वाणमंतर • पिसाय • जाव गंधन्व • , जोइसिय॰ पंचिवहा प॰, तंजहा-चंदिवमाणजोइसिय॰ जाव ताराविमाणजोइसिय-देव . वेमाणिय ० दविहा पश्चता. तंजहा-कप्पोववश्व कप्पाईयगवेमाणिय ०. कपोववन्नग । दुवालसविहा पण्णता, तंजहा-सोहम्मकप्पोववण्णगः जाव अच्चयक-पोववणगवेमाणियः । कपाईयः दुविहा पण्णता, तंजहा-गेवेजकपातीयवे । अणुत्तरोववाइयकप्पाईयवे०. गेवेजकप्पातीयग० नवविद्वा पण्णत्ता, तंजहा-हेट्टिम २ गेवेंज्यगकप्पातीयग० जाव उवरिम २ गेविज्यगकप्पाईय०। अणुत्ररोववाइ-यकप्पाईयगवेसाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया णं भंतं ! पोरगला कडविहा प॰ ?. गोयमा । पंचविहा पण्णता, तंजहा-विजयअणुनरोववाइय जाव परिणया जाब सन्बद्धसिद्धअणुत्तरोववाइय व देवपंचिदियपओगपरिणया ॥ सुहुमपुढविकाइयएगिदिय-पओगपरिणया णं भंते ! पोरगला कहावहा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता, [केह अपजनगं पढमं भणंति पच्छा पजनगं] पजनगसुहमपुढविकाइय जाव परिणया य अपज्जतश्रुहुमपुढविकाइय जाव परिणया य, बायरपुढविकाइयएगिंदिय० वि एवं चेव, एवं जाव वणस्सङ्काङ्य , एक्केका दुविहा पोरगला-ग्रहमा य बायरा य, पजतगा य अपजनगा य भाषियव्या । बेंदियपओगपरिणयाणं पुच्छा, गोयमा ! दुविहा पन्नता. तंजहा-पजनगर्नेदियपओगपरिणमा य अपजनग जान परिणया य, एवं तेइंदिय व एवं चर्डारेदिय०वि । रयणप्पभापुढविनेरइय० पुच्छा, गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा-पजत्तगरयणप्पभापुढवि जाव परिणया य अपज्जत्तग जाव परिणया य, एवं जाव अहेसत्तम । संमुच्छिमञ्जलयरतिरिक्ख ०पुच्छा, गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा-पज-त्तग अपजत्तग , एवं ग व्यवक्वंतिय वि, संयुच्छिम च उप्पयश्लयर वि एवं चेव, एवं गव्भवक्रंतिय वि, एवं जाब संसुच्छिमखह्यर व्यव्भवक्रंतिय व्य, एक्के पजत्तगा य अपजन्ता य भाणियव्या । संगुक्तिसमण्हसपं निदिय ०पुन्छा, गोयमा । एगविहा प०.

णपरिणयावि, एवं एए नव दंडमा ९ ॥ ३०९ ॥ मीसापरिणया णं भंते ! पोग्गला कडबिहा पण्णता ?, गोयमा । पंचिवहा पण्णता, तंजहा-एगिदियमीसापरिणया जाव पंचिदियमीसापरिणया, एगिंदियमीसापरिणया णं भेते ! पोग्गठा कइविहा पण्णता ?, त्तवं जहा प्रओगपरिणएहिं नव दंडगा भणिया एवं मीसापरिणएहिं न नव दंडगा भाणियन्त्रा, तहेव सन्त्रं निरवसेसं, नवरं अभिलावो मीसापरिणया भाणि-यच्वो. सेसं तं चेव, जाव जे पजना सन्वद्वसिद्धअणुत्तरो० जाव आययसंठाणपरिण-यावि ॥ ३१० ॥ वीससापरिणया णं भंते ! पोरगला कड्विहा पन्नता ?, गोयमा ! पंचविद्या पन्नता, तंजहा-बन्नपरिणया गंधपरिणया रसपरिणया फासपरिणया संठाण-परिणया. जे वन्नपरिणया ते पंचविहा पनता, तंजहा-कालवन्नपरिणया जाव सुक्किल-वन्नपरिणया, जे गंधपरिणया ते दुविहा पन्नता, तंजहा-सुव्भिगंधपरिणयावि दुव्भि-गंधपरिणयावि, एवं जहा पन्नवणापए तहेव निरवसेसं जाव जे संठाणओ आययसं-ठाणपरिणया ते बन्नओ कालबन्नपरिणयावि जाव लुक्खफासपरिणयावि ॥ ३५० ॥ एगे भंते ! दव्दे कि प्रओगपरिणए मीसापरिणए वीससापरिणए ?. गोयमा ! प्रओग-परिणुष्ठ वा मीसापरिणए वा वीससापरिणए वा । जड पञ्जोगपरिणए किं मणप्प-ओगपरिणए वइप्पओगपरिणए कायप्पओगपरिणए हैं, गोयमा ! मणप्पओगपरिणए वा वहप्पओगपरिणए वा कायप्पओगपरिणए वा, जड मणप्पओगपरिणए कि सच-मणप्यओगपरिणए मोसमणप्यओग । सञ्चामोसमणप्यओ । असञ्चामोसमणप्यओ । ?. गोयमा । सञ्चमणप्पओगपरिणए वा मोसमणप्पओग । सञ्चामोसमणप्प । असञ्चामोस-मण्य ०. जइ स्वमणप्यओगप । कि आरंभस्वमणप्यओ । अणार्रभस्वमणप्यओग-परि । सारंभसन्तमणप्यओग । असारंभसन्तमण । समारंभसन्तमणप्यओगपरि । अस-मारंभसन्त्रमणप्यओगपरिणए !. गोयमा ! आरंभसन्त्रमणप्यओगपरिणए वा जाव असमारंभसन्त्रमणप्पओगपरिणए वा, जइ मोसमणप्पओगपरिणए कि आरंभमोस-मणप्पओगपरिणए० ? एवं बहा सबेणं तहा मोसेणवि, एवं सन्नामोसमणप्पओग-परिणावि, एवं असन्तामोसमणप्पओगेणवि । जड वहपओगपरिणए कि सन्चवडप्प-ओगपरिणए मोसवइप्पओगपरिणए ? एवं जहा मणप्पओगपरिणए तहा वइप्पओग-परिणएषि जाव असमारंभवइप्पओगपरिणए वा । जइ कायप्पओगपरिणए किं ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए ओरालियमीसासरीरकायप्पओ० वेउन्वियसरीर-कायपः वेउन्वियमीसासरीरकायप्यओगपरिणए आहारगसरीरकायप्यओगपरिणए आहारगमीसासरीरकायप्पओगपरिणए कम्मासरीरकायप्यओगपरिणए १. गोयसा ! ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए वा जाव कम्यासरीरकायप्पक्षोगपरिणए वा, जइ

ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए एवं जाव पेविदियओरालिय जाव परि है. गोयमा ! एगिदियओरालियसरीरकायप्प-ओगपरिणए वा बेंदिय जाब परिणए वा जाब पंचिंदिय जाव परिणए वा, जड़ एगिं-दियओराठियसरीरकायप्पओनपरिणए कि पुढविकाइयएगिंदिय जाव परिणए जाव बणस्सङकाङयएगिंदियओरालियसरीरकायप्यओगपरिणए १, गोयमा ! पुढविकाङ्य-एर्गिदिय जाव परिणए वा जाव वणस्सङकाइयएर्गिदिय जाव परिणए वा, जइ पुटविकाइयएगिंदियओरालियसगीर जाव परिणए किं सुहमपुढविकाइय जाव परि-णए बायर्पुढविकाडयएगिंदिय जाव परिणए ?, गोयमा ! बुहमपुढविकाइयएगिंदिय जाव परिणए वा बायरपुढविकाइय जाव परिणए वा, जइ सहमपुढाविकाइय जाव परिणए किं पजत्तसुहमपुढवि जाव परिणए अपजतसुहमपुढवि जाव परिणए?. गोयमा ! पज्जनसुहमपुढविकाइय जाव परिणए वा अपजनसुहमपुढविकाइय जाव परिणए वा, एवं बायरावि, एवं जाव वणस्सङ्काइयार्ण चउक्तओ भेओ, बेईदिय-तेइंदियवउरिंदियाणं दुयओ मेओ पजनगा य अपजनगा य । जड पंचिंदियओरा-लियसरीरकायप्पओगपरिणए किं तिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरकायप्पओग-परिणए मणस्सपंचिदिय जाव परिणए ?. गोयमा ! तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा मणुस्सपंचिदिय जाव परिणए बा, जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए कि जरु-यरतिरिक्खजोणिय जाव परिणए थलयरखहुयर० १ एवं चउक्कओ मेओ जाव खहयराणं । जड् मणुस्सपंचिंदिय जाव परिणए किं संमुच्छिममणुस्सपंचिंदिय जाव परिणए गब्भवकंतियमणुस्स जाव परिणए ?, गोयमा ! दोसूबि, जइ गब्भवकंतिय-मणस्स जाव परिणए कि पञ्चत्तगरभवकंतिय जाव परिणए अपजनगरभवकंतिय-मणुस्सपंचिदियओरालियसरीरकायप्यओगपरिणए 🐫 गोयमा 📗 पजनगरूभवक्कंतिय जाव परिणए वा अपजत्तगरूमवक्कंतिय जाव परिणए वा १ । जह ओराल्यिमीसा-सरीरकायप्यओगपरिणए किं एगिंदियओरालियमीसासरीरकायप्यओगपरिणए बेइंदिय जाव परिणए जाब वैचेंदियओरालिय जाब परिणए ?, गोयमा । एगिंदियओरालिय जाब परिणए एवं जहा ओरालियसरीरकायप्यओगपरिणएणं आलावमी भणिओ तहा ओरा-लियमीसासरीरकायप्पओगपरिणापि आलावगो भाणियव्यो, नवरं बायरवाउछाइय-गञ्भवक्कंतियपंचिदियतिरिक्खजोणियगञ्भवक्कंतियमणुस्साणं एएसि णं पञ्जत्ताप-जत्तगाणं सेसाणं अपजनगाणं २ । जइ वेडम्बियसरीरकायप्यओगपरिणए किं एगिंदियवेउव्वियसरीरकायप्यकोगपरिणए जान पंनिदियवेउव्वियसरीर जान परि-णए हैं गोयमा । एगिदिय जाव परिणए वा पेचिदिय जान परिणए ना, जह एगिदिय

जाव परिणए किं वाउकाइयएगिंदिय जाव परिणए अवाउकाइयएगिंदिय जाव परि-णए ? गोयमा । वाउकाइयएगिंदिय जाव परिणए नो अवाउकाइय जाव परिणए, एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाइणसंठाणे वेउव्वियसरीरं भणियं तहा इहवि भाषियव्यं जाव पजासम्बद्धसद्धअणुत्तरोववाइयकप्पाईयवेमाणियदेवपंचिदियवेउ-व्वियसरीरकायप्पओगपरिणए वा अपज्जत्तसञ्बद्धसिद्ध कायप्पओगपरिणए वा ३। जइ वैजिंववमीसासरीरकायप्पओगपरिणए कि एर्गिदियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए ?, एवं जहा वेउव्वियं तहा वेउव्विय-मीसगंपि, नवरं देवनेरइयाणं अपजात्तगाणं सेसाणं पजात्तगाणं तहेव जाव नो पजनसञ्बद्धसिद्धअणुत्तरो ० जाव पओग ० अपजनसञ्बद्धसिद्धअणुत्तरोववाइयदेवपंचि-दियवेजिव्वयमीसासरीरकायप्पओगपरिणए ४ । जड आहारगसरीरकायप्पओगपरि-णए कि मणुस्साहारगस**रीर**कायप्यओगपरिणए अमणुस्साहारग जाव प० <sup>१</sup>, एवं जहां ओगाहणसंठाणे जाव इङ्किपत्तपमत्तसजयसम्महिद्विपजत्तगसंखेजवासाउय जाव परिणए नो अणिह्रिपत्तपमत्तसंजयसम्माद्देद्विपज्जत्तसंखेजवासाउय जाव प० ५। जइ आहारगमीसासरीरकायप्यओगप० किं मणुस्साहारगमीसासरीर० १ एवं जहा आहारगं तहेव मीसगंपि निरवसेसं भाणियव्वं ६ । जड कम्मासरीरकायप्पओगप० कि एर्गिदियकम्मासरीरकायप्पओगप॰ जाव पीर्चिदियकम्मासरीर जाव प॰ ?. गोयमा । एगिदियकम्मासरीरकायप्पओ । एवं जहा ओगाहणसंठाणे कम्मगस्त भेओ तहेव इहावि जाव पजनसञ्बद्धसिद्धअणुनारोववाइय जाव देवपंचिदियकम्मास-रीरकायप्यओगपरिणए वा अपजत्तसन्बद्धसिद्धअणु ० जाव परिणए वा ७॥ जड मीसा-परिणए कि मणमीसापरिणए वहमीसापरिणए कायमीसापरिणए ?. गोयमा । मण-मीसापरिणए वा वहमीसा० वा कायमीसापरिणए वा, जह मणमीसापरिणए किं सञ्चमणमीसापरिणए मोसमणमीसापरिणए ? जहा प्रओगपरिणए तहा मीसापरिणएवि भाषियन्त्रं निर्वसेसं जाव पजत्तसम्बद्धसिद्धअणुत्तरोवनाइय जाव देवपंचिदियकस्मा-सरीरमीसापरिणए वा अपजनसन्बद्धसिद्धअणु वाव कम्मासरीरमीसापरिणए वा। जड़ वीससापरिणए किं वज्ञपरिणए गंघपरिणए रसपरिणए फासपरिणए संठाणप-रिणए 2. गोयमा । वनपरिणए वा गंवपरिणए वा रसपरिणए वा फासपरिणए वा संठाणपरिणए वा, जद वक्रपरिणए किं काल्यक्रपरिणए नील जाव सक्रिक्ष्वक्रपरिणए ?, गोयमा ! कालवन्नपरिणए वा जाव सुक्तिस्रवन्नपरिणए वा, जह गंधपरिणए कि सुविभगं-धपरिणए दुब्भिगंधपरिणए 🖟 गोयमा । सुब्भिगंधपरिणए वा दुब्भिगंधपरिणए वा अह रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ५, पुच्छा, गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महर-

रसपरिणए वा, जइ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए जाव ह्वक्खफासपरिणए ?, गोयमा। कक्खडफासपरिणए वा जाब लुक्खफासपरिणए वा जह संठाणपरिणए पच्छा. गोयमा ! परिमंडलसंठाणपरिणए वा जाव आययसंठाणपरिणए वा ॥३१२॥ दो भंते ! दव्वा किं पञ्जोगपरिणया मीसापरिणया वीससापरिणया ?, गोयमा ! पञ्जोगपरिणया वा १ मीसापरिणया वा २ वीससापरिणया वा ३ अहवा एगे पओगपरिणए एगे मीसा-परिणए ४ अहवेगे प्रओगप० एगे वीससापरि० ५ अहवा एगे मीसापरिणए एगे वीससापरिणए एवं ६ । जङ प्रओगपरिणया कि मणप्पओगपरिणया वडप्पओग । कायप्यओगपरिणया ?. गोयमा । मणप्पओ० वडप्पओगप० कायप्यओगपरिणयां वा अहवेगे मणप्पओगप । एगे वइप्पओगप । अहवेगे मणप्पओगपरिणए एगे कायप । अहवेगे वहप्पओगप० एगे कायप्पओगपरि०, जड मणप्पओगप० किं सध्यमणप्प-ओगप०४ !, गोयमा ! सबसणप्यओगपरिणया वा जाव असबामोसमणप्यओगप० वा १ अहवा एगे सन्दमणप्यओगपरिणए एगे मोसमणप्यओगपरिणए १ अहवा एगे सबमणप्यओगप ० एगे सबामोसमणप्यओगपरिणए २ अहवा एगे सबमणप्यओग-परिणए एने असबामोसमणप्पओनपरिणए ३ अहवा एने मोसमणप्पओनप० एने सन्दामोसमणप्पओगप० ४ अहवा एगे मोसमणप्पओगप० एगे असन्दामोसमणप्प-ओगपः ५ अहवा एगे समामोसमणप्पओगपः एगे असन्तामोसमणप्पओगपः । जड सन्त्रमणप्यओगप । किं आरंभसन्त्रमणप्यओगपरिणया जाव असमारंभसन्त्रमण-प्यओगप ्र १. गोयमा । आरंभसश्चमणप्यओगपरिणया वा जाव असमारंभसश्चमण-प्पओगपरिणया दा, अहवा एगे आरंभसचमणप्पओगपः एगे अणारंभसचमणप्प-ओगप॰ एवं एएणं गमएणं दुयसंजोएणं नेयव्वं, सच्वे संजोगा जत्य जित्रया उद्वेति ते भाणियव्या जाव सव्बद्धसिद्धगति । जह मीसाप० किं मणमीसापरि०? एवं मीसापरि० वि । जड वीससापरिणया कि बन्नपरिणया गेचप ० १ एवं वीससापरिणयानि जान अहवा एगे चउरससंठाणपरि॰ एगे आययसंठाणपरिणए वा ॥ तिथि भेते ! दन्वा कि प्रओगपरिणया मीसाप विससाप 2 गोयमा । प्रओगपरिणया वा मीसापरि-णया वा बीससापरिणया वा । अहवा एने पओगपरिणए दो मीसाप ० १ अहवेने पओगपरिणए दो वीससाप०२ अहवा दो पओगपरिणया एगे मीससापरिणए ३ अहवा दो पत्नीगप॰ एगे वीससाप॰ ४ अहवा एगे मीसापरिणए दो वीससाप॰ ५ अहवा दो मीससाप । एने वीससाप । ६ अहवा एने प्रओगप । एने मीसापरि । एने वीस-साप॰ ७। जह पक्षोगप॰ किं मणप्पश्रोगपरिणया बङ्ग्पक्षोगप॰ कायप्पक्षोगप॰ १, गोयमा । मणप्यकोगपरिषया वा एवं एक्ससंजोगो दयासंजोगो विवासंजोगो भाषि-

यञ्दो. जड मणप्पओगपरि व किं सञ्चमणप्पओगपरिणया ४ रे, गोयमा ! सञ्चमणप्प-ओगपरिणया वा जाव असचामोसमणप्यओगपरिणया वा ४, अहवा एगे सचमण-ष्यओगपरिणए दो मोसमणप्यओगपरिणया, एवं दुयासंजोगो तियासंजोगो भाणि-यन्त्रो. एत्यवि तहेव जाव अहवा एगे तंससंठाणपरिणए वा एगे चउरंससठाण-परिणए वा एगे आययसंठाणपरिणए वा ॥ चत्तारि भंते ! दव्वा किं पओगपरिणया ३ १. गोयमा । पञ्जेगपरिणया वा मीसापरिणया वा वीससापरिणया वा, अहवा एगे पओगपरिणए तिक्ति मीसापारेणया १ अहवा एगे पओगपरिणए तिक्ति वीससापरि-णया २ अहवा दो प्रओगपरिणया दो मीसापरिणया ३ अहवा दो प्रओगपरिणया दो बीससापरिणया ४ अहवा तिन्नि पञ्जोगपरिणया एगे मीससापरिणए ५ अहवा तिक्रि प्रओगपरिणया एगे वीससापरिणए ६ अहवा एगे मीससापरिणए तिक्रि वीस-सापरिणया ७ अहवा दो मीसापरिणया दो वीससापरिणया ८ अहवा तिन्नि मीसा-परिणया एगे वीससापरिणए ९ अहवा एगे पओगपरिणए दो वीससापरिणया ( एने मीसापरिणए ) १ अहवा एने पओगपरिणए दो भीसापरिणया एने वीससा-परिणत २ अहवा दो प्रओगपरिणया एगे मीसापरिणत एगे वीससापरिणत ३। जड प्रओगपरिणया कि मणप्पओगपरिणया ३ ।। एवं एएणं कमेणं पंच छ मन जाव दस संखेजा असंखेजा अणेता य दन्वा भाणियन्वा (एक्तगसंजोगेणं ) हयासंजी-एणं तियासंजोएणं जाव दससंजोएणं बारससंजोएणं उवजुंजिकणं जत्य जत्तिया संजोगा उट्टेंति ते सब्वे भाणियन्ता. एए पूण जहा नवमसए प्रवेसणए भणिहासि तहा उवजुङ्जिऊण भाणियव्या जाव असंखेजा अणेता एवं चेव, नवरं एगं पर्यं अब्भहियं, जाव अहवा अणंता परिमंडलसंठाणपरिणया जाव अणंता आययसंठा-णपरिणया ॥ ३१३ ॥ एएसि णं भंते ! पोरगलाणं पओगपरिणयाणं मीमापरिणयाणं वीससापरिणयाण य कयरे २ हिंतो जाव विसेमाहिया वा ?. गोयमा ! सन्वत्थोवा पोग्नला पञ्जोगपरिणया मीसापरिणया अर्णत्युणा वीमसापरिणया अणन्त्युणा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३१४ ॥ अद्रमस्ययस्य पढमो उद्देसो समसो ॥ कड़विहा ण भेते । आसीविसा पनता ?, गोयमा ! द्विहा आसीविसा पनता. तंजहा-जाइआसीविसा य कम्पआसीविसा य, जाइआसीविसा ण भंते ! कड़विहा प॰ ?. गोयमा ! चउन्विहा प॰, तंजहा-विच्छयजाइआसीविसे मंडकजाइआसीविसे उरगजाइआसीविसे मणुस्सजाइआसीविसे. विच्छयजाइआसीविसस्स णं भंते । केव-इए विसए पन्नते ?, गोयमा ! पम् णं विच्छ्यजाइआसीविसे अद्भगरहप्पमाणमेत्तं

बोंदि विसेषं विसपरिगयं विसट्माणं पकरेत्ता. विसए से विसद्ध्याए नो चेव र्ण

संपत्तीए करेंस वा करेंति वा करिस्संति वा १. मंडक्जाडआसीविसपुच्छा, गोयमा ! प्रभ णं मंडक्रजाडआसीविसे भरहप्यमाणमेत्तं बोंदिं विसेणं विसपरिगयं सेसं तं चेव जाव करेस्संति वा २. एवं उरगजाडआसीविसस्सवि नवरं जंबदीवप्पमाणमेत्तं बोंदिं विसेणं विसपरिगयं सेसं तं चेव जाब करेस्संति वा ३. मणस्सजाइआसीविसस्सवि एवं चेव नवरं समयखेतप्पमाणमेत्तं बोंदिं विसेणं विसपरिगयं सेसं तं चेव जाव करे-स्संति वा ४ । जइ कम्मआसीविसे किं नेरइयकमाआसीविसे तिरिक्ख जोणियकम्म-आसीविसे मणुस्सकम्मआसीविसे देवकम्मासीविसे ?, गोयमा ! नो नेरडयकम्मासी-विसे तिरिक्खजोणियकम्मासीविसेवि मणस्यकम्मा० देवकम्मासी०. जड तिरिक्खजो-णियकम्मासीविसे कि एगिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव पंचिदियतिरिक्खजो-णियकम्मासीविसे ?. गोयमा ! नो एगिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव नो चउरिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे, पंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे, जड पंचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे कि संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियकम्मासी-विसे गञ्भवकंतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ?, एवं जहा वेउन्वियसरी-रस्य भेओ जाव पजनासंखेजवासाउयग्रन्भवक्षंतियपंचिदियतिरिक्खजोणियक-म्मासीविसे नो अपजनासंखेजवासाउय जाव कम्मासीविसे । जड मणस्सकम्मासीविसे कि संमुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे गञ्भवकंतियमणुस्सकम्मासीविसे है. गोयमा ! णो संग्रहिक्रममण्रस्सकम्मासीविसे गन्भवकंतियमणस्सकम्मासीविसे एवं जहा वेउन्विय-सरीरं जाव पजनासंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवकंतियमणुसकम्मासीविसे नो अप-जत्ता जाब कम्मासीविसे । जड देवकम्मासीविसे किं भवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव वैमाणियदेवकम्मासीविसे ?. गोयमा ! भनणवासिदेवकम्मासीविसेवि वाणमंतर ० जोडसिय व वेमाणियदेवकम्मासीविसेवि, जड मवणवासिदेवकम्मासीविसे कि असुर-कुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव थणियकुमार जाव कम्मासीविसे ?, गोयमा ! असुरकुमार्भवणवासिदेवकम्मासीविसेवि जाव थणियकुमार ० आसीविसोवि,जइ असुर-क्रमार जाव कम्मासीविसे कि पजत्तअसरकुमार जाव कम्मासीविसे अपजत्तअसर-कुमारभवणवासिदेवकस्मासीविसे ! गोयमा ! नो पजनअसुरकुमार जाव कस्मासीविसे अपजनअसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे, एवं यणियकुमाराणे. जड वाणमंत-रदेवकम्मासीविसे कि पिसायवाणमंतरः एवं सब्वेसिपि अपजत्तगाणं, जोइसियाणं सन्वेसि अपज्यत्तगाणं, जड वैमाणियदेवकम्मासीविसे किं कप्पोववण्णगवेमाणिय-देवकम्मासीविसे कप्पाइँग्रवेमाणियदेवकम्मासीविसे हैं. गोयमा । कप्पोववण्णगवेमा-णियदेवकम्मासीविसे नो कप्पातीयवेमाणियदेवकम्मासीविसे, जह कप्पोववण्णगर्वे-

माणियदेवकम्मासीविसे किं सोइम्मकप्पोव व जाव कम्मासीविसे जाव अन्वयकप्पोवग जाब कम्मासीविसे ?. गोयमा ! सोहम्मकप्पोववष्णगवेद्याणियदेवकम्मासीविसेवि जाव सहस्सारकप्योववण्णगवेमाणियदेवकम्मासीविसेवि. नो आणयकप्योववष्णग० जाव नो अञ्चयकपोववण्णगवेमाणियदेव ०. जइ सोहम्मकपोववण्णग जाव कम्मासी-विसे कि पज्जतसोहस्मकपोववणगवेमाणियः अपज्जतगसोहस्मकः ?. गोयमा ! नो पजत्तसोहस्सकप्पोववण्णगवेमाणियः अपज्यत्तसोहस्सकप्पोववण्णगवेमाणियः देवकम्मासीविसे. एवं जाव नो पजत्तसहस्सारकप्पोववण्णगवेमाणियदेवकम्मा-सीविसे, अपजातसहस्सारकप्पोववण्णग जाव कम्मासीविसे ॥ ३१५ ॥ इस ठाणाइं छउमत्ये सञ्बभावेणं न जाणइ न पासइ, तंजहा-धम्मत्यिकायं १ अध-म्मत्यिकायं २ आगासत्यिकायं ३ जीवं असरीरपिडवदं ४ परमाणुपोग्गलं ५ सहं ६ गंधं ७ वायं ८ अयं जिणे भविस्सइ ण वा भविस्सइ ९ अयं सञ्बद्धकाणं अतं करिस्सड न वा करेस्सड १० ॥ एयाणि चेव उप्पन्ननाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली सन्बभावेणं जाणड पासड. तंजहा-धम्मत्यिकायं जाव करेस्सड न वा करेस्सड ॥ ३१६ ॥ कडाविहे ण भंते ! नाणे पश्चते ?. गोयमा ! पंचाविहे नाणे पन्नते, तंजहा-आभिषिबोहियनाणे सुयनाणे ओहिनाणे मणपज्जवनाणे केवल-नाणे, से कि तं आभिणिबोहियनाणे ?, आभिणिबोहियनाणे चउन्विहे पन्नते. तंजहा-उग्गहो ईहा अवाओ धारणा, एवं जहा रायप्पसेणीए णाणाणं मेओ तहेव इहावे भाणियन्त्रो जाव सेत्तं केवलनाणे ॥ अञ्चाणे णं भंते ! कडाविहे पण्णत्ते ?. गोयमा ! तिविहे पण्यत्ते, तंजहा-महअनाणे स्यअनाणे विभंगणाणे । से किं तं मह-अन्नाणे ?, २ चडन्त्रिहे पण्णते, तंजहा-उग्गहो जाव धारणा । से किं तं उग्गहे ?, २ दविहे पण्णते, तंजहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य. एवं जहेव आसिणिबोहिय-नाणं तहेव, नवरं एगद्रियवजं जाव नोइंदियथारणा, सेतं धारणा, सेतं महअनाणे । से कि तं सुयअनाणे ?, २ जं इमं अनाणिएहिं मिच्छहिद्विएहिं जहा नेदीए जाब चतारि वेया संगोवंगा, सेतं सुयअकाणे । से कि तं विभंगनाणे ?, २ अणेगविहे पण्णते, तंजहा-गामसंठिए नगरसंठिए जाव संनिवेससंठिए शैवसंठिए समुद्दसंठिए वाससंठिए वासहरसंठिए पञ्चयसंठिए क्वस्तसंठिए यूभसंठिए हयसंठिए गयसंठिए नरसंठिए किनरसंठिए किंपुरिससंठिए महोरगसंठिए गंघव्यसंठिए उसअसंठिए पश्चप-सयविहगवानरणाणासंठाणसंठिए पण्णते ॥ जीवा णं अंते ! कि नाणी असाणी !, गोयमा ! जीवा नाणीवि अञ्चाणीवि, जे नाणी ते अस्येगइया तुझाणी अस्येगइया विश्वाणी अत्येगइया चलनाणी अत्येगइया एमनाणी, जे दुशाणी दे आसिणि-

बोहियनाणी य सुयनाणी य, जे तिबाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी ओहि-नाणी अहवा आभिणिबोहियनाणी सयनाणी मणपज्जवनाणी, जे चउनाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी मणपजननाणी, जे एगनाणी ते नियमा केवलनाणी, जे अज्ञाणी ते अत्येगड्या दुअज्ञाणी अत्येगड्या तिअज्ञाणी, जे दुअ-बाणी ते महअबाणी य सुयअबाणी य. जे तियअबाणी ते महअबाणी स्यअबाणी विसंगनाणी । नेरइया णं भंते । किं नाणी अजाणी ?. गोयमा ! नाणीव अजाणीवि. जे नाणी ते नियमा विद्याणी, तंजहा-आभिषिबोहि० स्रयनाणी ओहिनाणी, जे अनाणी ते अत्येगड्या दअनाणी अत्येगड्या तिअनाणी, एवं तिकि अनाणाणि भयणाए । असरकुमारा ण भंते ! कि नाणी अन्नाणी ?, जहेब नेरड्या तहेब तिन्नि नाणाणि नियमा, तिश्वि अञ्चाणाणि भयणाए, एवं जाव बणियकुमारा । पढिनेकाइया णं भंते ! कि नाणी अञ्चाणी ?. गोयमा ! नो नाणी अञ्चाणी, जे अञ्चाणी ते नियमा दुअनाणी-मङ्क्षन्नाणी य सुयअनाणी य,एवं जाव वणस्सडकाइया। बेडंदियाणं पुच्छा. गोयमा े णाणीवि अञ्चाणीवि, जे नाणी ते नियमा दशाणी, तंजहा-आमिण-बोहियनाणी य स्यनाणी य, जे अनाणी ते नियमा दुअनाणी तं व आभिणिबोहिय-अन्नाणी स्रयअनाणी. एवं तेइंदियचउरिंदियावि. पंचिंदियतिरिक्खजो॰ पुच्छा, गोयमा ! नाणीवि अनाणीवि, जे नाणी ते अत्ये॰ दुनाणी अत्ये॰ तिन्नाणी एवं तिश्वि नाणाणि तिश्वि अञ्चाणाणि य भयणाए । मण्रस्स। जहा जीवा तहेव पंच नाणाणि तिश्वि अन्नाणाणि मयणाए । वाणमंतरा जहा ने०, जोड-सियवेमाणियाणं तिक्षि नाणाइं तिक्षि अनाणाइं नियमा । सिद्धा णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! णाणी नो अजाणी, नियमा एगनाणी केवलनाणी ॥ ३१७ ॥ निरयगइया ण भंते ! जीवा कि नाणी अन्नाणी ?, गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि, तिकि नाणाइं नियमा तिकि अन्नाणाइं भयणाए । तिरियगडया ण भंते ! जीवा किं नाणी असाणी ? गोयमा ! दो नाणाई दो असाणाई नियमा । मणुस्सगहया ण भेते ! जीवा कि नाणी अनाणी ?. गोयमा ! तिनि नाणाई भयणाए दो अनाणाई नियमा. देवगहमा जहा निरयगह्या । सिद्धगहया ण भंते ! जहा सिद्धा ॥ सङंदिया ण भंते ! जीवा कि नाणी अञ्चाणी ?, गोयमा ! बत्तारि नाणाई तिकि अञ्चाणाई भय-णाए । एगिदिया में भेते ! जीवा कि नाणी : अहा पुढिनकाइया, बेईदियतेइंदि-यचउरिंदियाणं दो नाणाई दो अन्नाणाई नियमा। पीचेदिया जहा सहेदिया। आर्णे-दिया ण भेते ! जीवा कि माणी० ?, जहा सिद्धा ॥ सकाइया ण भेते ! जीवा कि नाणी असाणी है, गोयमा ! पंच नाणाणि तिकि असाणाई अयणाए । प्रहविकाइया

जाव वणस्सङकाङ्या नो नाणी अन्नाणी नियमा दुअन्नाणी, तंजहा-मङ्अन्नाणी य स्यअज्ञाणी य. तसकाइया जहां सकाइया । अकाइया णं भंते । जीवा कि नाणी : ?, जहां सिद्धा ३ ॥ ग्रहमा णं भंते । जीवा कि नाणी० ? जहां पुढविकाइया । वायरा णं भंते ! जीवा कि नाणी ॰ ? जहा सकाइया । नोसहमानोबायरा णं भंते ! जीवा ॰ जहां सिद्धा ४ ॥ पखता णं भंते ! जीवा किं नाणी॰ ?, जहां सकाइया । पजता णं भंते ! नेरइया किं नाणी ॰ १, तिश्वि नाणा तिश्वि अज्ञाणा नियमा जहा नेरइआ एवं जाव थणियकुमारा । पढाविकाइया जहा एगिदिया, एवं जाव चउरिदिया । पजता णं भंते । पंचिंदियतिरिक्खजोणिया कि नाणी अञ्चाणी 2, तिन्नि नाणा तिन्नि अनाणा भयणाए । मणुस्सा जहा सकाइया । वाणमंतरा जोइसिया वेमाणिया जहा नेरइया । अपज्जता णं भंते ! जीवा किं नाणी ० ?. तिक्ति नाणा तिकि अन्नाणा भयणाए । अपज्जना णं भेते । नेरइया कि नाणी अन्नाणी र, तिन्नि नाणा नियमा तिज्ञि अज्ञाणा भयणाए, एवं जाव थणियकुमारा । पुढविक्काइया जाव वणस्सङ्का-इया जहा एगिंदिया । बेदियाणं पुच्छा, दो नाणा दो अञ्चाणा णियमा, एवं जाव पंचिदियतिरिक्लजोणियाणं । अपजनगा णं भेते ! मणस्सा किं नाणी अनाणी ?. तिनि नाणाइ भयणाए दो अन्नाणाइं नियमा, वाणमंतरा जहा नेरहया, अपजन्तगा जोइसियवेमाणियागं तिशि नाणा तिशि अन्नाणा नियमा । नोपजनगनोअप-जत्तगा णं भंते ! जीवा किं नाणी : , जहां सिद्धा ५ ॥ निरयभवत्था णं भंते ! जीवा किं नाणी अचाणी ?, जहा निरयगइया । तिरियभवत्था णं भंते ! जीवा किं नाणी अजाणी है, तिजि नाणा तिजि अजाणा भयणाए । मणस्सभवत्या णं ० जहा सकाइया । देवभवत्था णं भंते । जहा निरयभवत्था । अभवत्था जहा सिद्धा ६ ॥ भवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी ० १. जहा सकाइया, अभवसिद्धियाणं पुच्छा, गोयमा ! नो नाणी अभाणी तिक्ति अजाणाई भयणाए । नो भवसिद्धिया-नोअभवसिद्धिया णं भंते ! जीवा वजहा सिद्धा ७ ॥ सन्नीण पुच्छा जहा सइंदिया, असन्नी जहा बेइंदिया, नोसनीनोअसन्नी जहा सिद्धा ८ ॥ ३१८ ॥ कइविहा णं भेते ! लद्धी पण्णता ?, गोयमा ! दसविहा लदी प०, तंजहा-नाण-लढी ५ दंसणलढी २ चरित्तलढी ३ चरित्ताचरित्तलडी ४ दाणलढी ५ लाभलढी ६ भोगलदी ७ उबभोगलदी ८ वीरियलदी ९ इंदियलदी १०। णाणलदी ण भंते । कइविद्दा प० ?, गोयमा ! पंचविद्दा प०, तंजदा-आभिणिबोहियणाणलद्भी जाब केवलणाणलदी ॥ अञ्चाणलदी णं भंते । कड़बिहा प० १. गोयमा । तिबिहा प॰, तंजहा-मङअन्नाणलदी सयसनाणलदी विभंगनाणलदी ॥ दैसणलदी ण भेते !

कइविहा प॰ ?, गीयमा । तिविहा प॰, तंजहा-सम्महंसणलदी मिच्छादंसणलदी सम्मामिच्छादंसणळडी ॥ चरित्तळडी र्ण भेते । कडविहा प०१, गोयमा । पंचविहा प०. तंजहा-सामाइयचरित्तलदी छेदोबद्रावणियलदी परिहारविद्यद्वचरित्तलदी सहमसंप-रायचरित्तलदी अहक्खायचरित्तलदी ॥ चरित्ताचरित्तलदी णं भंते । कडिवहा प॰?. गोयमा ! एगागारा प॰, एवं जाब उबभोगलढी एगागारा प॰ ॥ वीरियलढी ण भंते । कड्विहा प॰ १, गोयमा । तिबिहा प॰, तंजहा-बालबीरियलद्धी पिडयवीरि-यलदी बालपंडियवीरियलदी। इंदियलदी ण भंते ! कडविहा प० ?. गोयमा ! पंचिवहा प०, तंजहा-सोइंदियलदी जाव फासिंदियलदी ॥ नाणलदिया णं भते ! जीवा कि नाणी अञ्चाणी ?, गोयमा ! नाणी नो अञ्चाणी, अत्थेगड्या द्वाणी, एवं पंच नाणाई भयणाए । तस्स अलिद्धया णं भंते ' जीवा कि नाणी अञ्चाणी ?. गोयमा ' नो नाणी अन्नाणी, अत्येगड्या दुअन्नाणी तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए । आभिणिबोहियणाणलिद्धया णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी नो अञ्चाणी, अत्येगहया दुन्नाणी तिनाणी, चन्नारि नाणाई भयणाए । तस्स अरुद्धिया णं भंते ! जीवा कि नाणी अजाणी !. गोयमा ! नाणीवि अजाणीवि. जे नाणी ते नियमा एगनाणी केवलनाणी, जे अनाणी ते अत्थेगहया दअनाणी तिसि अना-णाइं भयणाए । एवं सुयनाणलद्भियानि, तस्स अलद्भियानि जहा आभिणिनोहिय-नाणस्स लिद्धिया । ओहिनाणलिद्धियाणं पुच्छा, गोयमा । नाणी नो अञ्चाणी, अरयेगइया तिचाणी अत्येगइया चउनाणी. जे तिचाणी ते आभिणिबोहियनाणी स्यनाणी ओहिनाणी, जे बउनाणी ते आभिणिबोहियनाणी स्थ० ओहि॰ मण-पञ्जबनाणी । तस्स अलिद्धया णं भंते ! जीवा कि नाणी०?, गोयमा ! नाणीवि अज्ञाणीयि । एवं ओहिनाणवजाइं चत्तारि नाणाडं तिचि अज्ञाणाइं भ्यणाए । मण-पज्जबनाणलिद्धयाणं पुच्छा. गोयमा । णाणी णो अन्नाणी, अत्येगइया तिन्नाणी अत्थेगइया चउनाणी, जे तिशाणी ते आभिणिबोहियनाणी स्रयणाणी मणपज्जव-णाणी, जे चउनाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी मणपज्जबनाणी, तस्स अलद्भियाणं पुच्छा, गोयमा ! णाणीवि अन्नाणीवि. मणपजवणाणबजाई चतारि णाणाई, तिकि अन्नाणाई भयणाए । केवलनाणलद्भिया णै अंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ?. गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी, नियमा एगणाणी केवलनाणी. तस्स अलक्षियाणं पुच्छा, गोसमा । नाणीवि अद्याणीवि, केबलनाणवजाडं चत्तावि णाणाई तिक्रि अञ्चाणाई भयणाए ॥ अञ्चाणळद्भियाणं पुच्छा, गोयमा ! नो नाणी अञ्चाणी, लिक्कि अक्काणाई सरकाए, तस्य अलदियाणं पुच्छा, गोयमा ! नाषी नो

अनाणी, पंच नाणाई भयणाए जहा अनाणस्स लखिया अलिदिया य भणिया एवं मडअन्नाणस्य स्यअन्नाणस्य य लिद्धया अलिद्धया य भाणियव्या । विभगनाण-लद्धियाणं तिषि अनाणाइं नियमा. तस्स अलद्धियाणं पंच नाणाई भयणाए दो अञ्चाणार्ड नियमा ॥ दंसणलद्भिया णं भेते ! जीवा किं नाणी अञ्चाणी ?. गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि, पंच नाणाडं तिनि अन्नाणाडं भयणाए, तस्स अलद्भिया णं भेते ! जीवा किं नाणी अञ्चाणी <sup>2</sup>. गोयमा ! तस्स अलद्भिया नत्य । सम्महंसणलद्भियाणं पंच नाणाइं भयणाए, तस्स अलुद्धियाणं तिषि अन्नाणाइं भयणाए, मिच्छादंसणलुद्धिया णं भंते । पुच्छा, णो नाणी अण्णाणी, तिषि अन्नाणाई भयणाए, तस्स अलब्धियाणं पंच नाणाइं तिश्चि य अञ्चाणाइं भयणाए, सम्मामिच्छादंसणलद्भिया अलद्भिया य जहां मिच्छादंसणलद्धिया अलद्धिया तहेव भाणियव्या ॥ चरित्तलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी अञ्चाणी ?, गोयमा ! नाणी नो अण्याणी पंच नाणाइं भयणाए, तस्स अल-द्धियाणं मणपज्जवणाणवज्जाडं चत्तारि नाणाडं तिक्रिय अक्षाणार्ड भयणाए, सामाइय-चरित्तलद्भिया णं भेते ! जीवा कि नाणी अञ्चाणी ?. गोयमा ! नाणी ॰ केवलबजाई चतारि नाणाइं भयणाए,तस्स अलद्धियाणं पंच नाणाइं तिश्वि य अञ्चाणाइं भयणाए,एवं जहां सामाइयचरित्तलिखया अलिखया य भणिया एवं जाब अहक्लायचरित्तलिखया अलद्भिया य भाणियव्या, नवरं अहक्खायचरित्तलद्भियाणं पंच नाणाइं भ०, चारेत्ता-चरित्तलद्भिया ण भंते ! जीवा कि नाणी अन्नाणी ?. गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी. अत्येगइया दुण्याणी अत्येगइया तिसाणी. जे दुसाणी ते आभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य, जे तिन्नाणी ते आभि व सुयनाणी ओहिनाणी, तस्स अलुद्धियाणं पंच नाणाई तिकि अन्नाणाई भयणाए ४ ॥ दाणलदियाणं पंच नाणाई तिकि अन्नाणाई भयणाए, तस्स अ० पुच्छा, गोयमा । नाणी नो अभाणी, नियमा एगनाणी केवल-नाणी । एवं जाव वीरियलद्धिया अलद्धिया य भाषियम्बा ॥ बालवीरियलद्धियाणं तिनि नाणाइं तिनि अन्नाणाइं भयणाए, तस्त अलद्धियाणं पंच नाणाइं भयणाए। पंडियवीरियलद्भियाणं पंच नाणाइं भयणाए, तस्स अलद्भियाणं मणपञ्चवनाणव-जाई णाणाई अन्नाणाणि तिन्नि य भयणाए । बालपंडियवीरियलद्भिया णं भेते ै जीवा व तिश्वि नाणाई मयणाए, तस्स अलद्धियाणं पंच नाणाई तिश्वि अञ्चाणाई भयणाए ॥ इंदियलदिया णं भेते ! जीवा कि नाणी अञ्चाणी ?. गोयमा ! बतारि णाणाई तिक्रिय अन्नाणाई भयणाए, तस्स अलद्धियाणं पुच्छा, गोयमा ! नाणी नो अनाणी नियम। एगनाणी केवलनाणी, सोइंदियलद्भियाणं बहा इंदियलद्भिया, तस्स अलद्वियाणं पुच्छा. गोयमा ! नाणीवि अज्ञाणीवि. जे नाणी ते अत्ये-

गइया दुषाणी अत्येगइया एगणाणी जे दुषाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी, जे एगनाणी ते केवलनाणी. जे अनाणी ते नियमा दअनाणी, तंजहा-मङ्अन्नाणी य स्रयअन्नाणी यः चर्निस्तिदयघाणिदियलद्भियाणं अलद्भियाण य जहेव सोडिदय-लक्षिया अलब्रिया य. जिन्भिदियलब्रियाणं चत्तारि णाणाई तिश्वि य अजाणाणि भय-णाए, तस्स अलद्धियाणं पुच्छा, गोयमा । नाणीवि अन्नाणीवि, जे नाणी ते नियमा एगनाणी केवलनाणी, जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी, तंजहा-मइअनाणी य स्रयअनाणी य. फासिंदियलदियाणं अलदियाणं जहा ईदियलदिया य अलदिया य ॥ ३१९ ॥ सागारोक्तता णं भंते ! जीवा कि नाणी अन्नाणी ? पंच नाणाइं तिभि अन्नाणाई भयणाए ॥ आभिणिबोहियनाणसागारोवउत्ता णं भंते ! चत्तारे गाणाइं भयणाए । एवं सुयनाणसागारोवउत्तावि । ओहिनाणसागारोवउत्ता जहा ओहिनागलदिया, मणपज्जवनाणसागारोवउत्ता जहा मणपज्जवनाणलदिया, केवल-नाणसागारोवउत्ता जहा केवलनाणलेदिया, मझ्अञ्चाणसागारोवउत्ताणं तिकि अका-णाई भयणाए, एवं सुयअनाणसागारोब उत्तावि, विभंगनाणसागारोव उत्ताणं तिन्नि अनाणाई नियमा ॥ अणागारोव उत्ता णं भंते ! जीवा कि नाणी अन्नाणी ? पंच नाणाइं तिबि अन्नाणाइं भयणाए । एवं चक्खुदंसणअचक्खुदंसणअणागारीवउत्तावि. नवरं चत्तारे णाणाडं तिन्नि अन्नाणाडं भयणाए. ओहिदंसणअणागारोवउत्ताणं पुच्छा, गोयमा । नाणीवि अञ्चाणीवि, जे नाणी ते अत्येगड्या तिज्ञाणी अत्येगड्या चउनाणी, जे तिलाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी, जे चउणाणी ते आभिणिबोहियनाणी जाव मणपजवनाणी, जे अन्नाणी ते नियमा तिअनाणी. तंजहा-मइअनाणी सुयअनाणी विभंगनाणी, केवलदंसणअणागारोवउत्ता जहा केवल-नाणलद्भिया॥ सजोगी ण भेते ! जीवा कि नाणी ० ? जहां सकाइया, एवं मणजोगी बइजोगी कायजोगीवि, अजोगी जहां सिद्धा ॥ सलेस्सा णं भंते । जीवा कि णाणी० ? जहां सकाइया, कण्डलेस्सा णं भंते ! जहां सकाइया सइंदिया, एवं जाव पम्डलेसा, शक-टेस्सा जहा सटेस्सा, अटेस्सा जहा सिद्धा ॥ सकसाई णं भेते ! जहा सडेदिया, एव जाव होहकसाई, अकसाई णं भंते 🚧 पंच नाणाई भयणाए ॥ सवेयगा णं भंते ! जहा सइंदिया, एवं इत्थिवेयगावि, एवं पुरिसवेयगावि, एवं नपुंसगवे . अवेयगा जहा अकसाई ॥ आहारगा ण भेते ! जीवा० ! जहा सकसाई नवरं केवल-नाणंपि, अणाहारमा णं भंते ! जीवा किं नाणी अञ्चाणी ? मणपज्जवनाणवज्जाई नाणाइं अञ्चाणाणि य तिज्ञि भयणाए ॥ ३२० ॥ आभिणिबोहियनाणस्स णं भंते । केंबइए विसए पन्नते १ गोयमा ! से समासओ चउव्यिष्ठे प . तंजहा-दव्यओ खेत्तओ ३५ सत्ता०

कालओ भावओ, दव्वओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सन्वदन्बाईं जाणड् पासइ, खेत्तओ णं आभिणिबोहियणाणी आएसेणं सन्वखेत्तं जाणइ पासइ, एवं काल-ओवि, एवं भावओवि । सुयनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णेते ? गोयमा ! से समासओ चउब्बिहे पण्णते, तंजहा-दन्वओ ४. दन्वओ णं सुयनाणी उवउत्ते सन्बदन्बाइं जाण्ड पासडू, एवं खेत्तओवि कालओवि, भावओ णं सुयनाणी उवडत्ते सन्वभावे जाणइ पासइ । ओहिनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पर्शत ? गोयमा ! से समासओ चउन्विहे पण्णते. तजहा-दन्वओ ४. दन्वओ णं ओहिनाणी रूविद-व्वार्ड जाण्ड पासड जहा नंदीए जाव भावओ । मणपज्जवनाणस्स ण भंते ! केव-इए विसए पण्णते ? गोयमा ! से समासओ चडन्विहे पण्णते, तंजहा-दन्वओ ४. दन्बओ णं उज्जमई अणंते अणंतपएसिए जहा नंदीए जात्र भावओ। केवलनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णते ? गोयमा ! से समासओ चडव्विहे पन्नते, तंजहा-दन्वओ खेत्तओ कालओ भावओ, दन्यओ एं केवलनाणी सन्वदन्वाइं जाणइ पासइ एवं जाब भावओ ॥ मइअन्नाणस्स णं भंते ! केवडए विसए पन्नते ? गोयमा ! से समासओ चडिवहे पनते. तंजहा-दन्वओ खेत्तओ कालओ भावओ. दन्वओ ण मइअनाणी मङ्क्षमाणपरिगयाइं दव्वाइं जाणइ पासड, एवं जाव भावओ मङ्क्षनाणी मइअन्नाणपरिगए भावे जाणइ पासइ । सुयअन्नाणस्स र्णं भंते ! केवइए विसए पण्णत्ते १ गोयमा । से समासओ चउन्विहे पण्णते, तंजहा-दन्वओ ४, दन्वओ णं सम्बन्धाणी समञ्ज्ञाणपरिगयाई दव्वाई आधवेइ पन्नवेइ परुवेइ, एवं खेत्तओ कालओ, भावओं णं सुयअनाणी सुयअनाणपरिगए भावे आघवेड तं चेव । विभंग-णाणस्स णं भंते ! केवइए विमए पण्णते ? गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पण्णते . तंजहा-दब्बओ ४, दब्बओ णं विभंगनाणी विभंगनाणपरिगयाई दब्बाई जाणड पासइ, एवं जाब भावओं ण विभंगनाणी विभंगनाणपरिगए भावे जाणइ पासड ॥ ३२१॥ पाणी णं भंते । पाणीति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा । नाणी द्रविहे पण्णते, तंजहा-साइए वा अपज्जवसिए साइए वा सपज्जवसिए, तत्थ णं जे से साइए सपज्जवसिए से जहनेणं अंतोमहत्तं उक्कोरेणं छावाहें सागरोवमाइं साइ-रेगाई। आभिणिबोहियणाणी णं भेते! आभिणिबोहिय० एवं नाणी आभिणिबोन हियनाणी जाव केवलनाणी । अनाणी मइअनाणी सुयअनाणी विभंगनाणी, एएसि दसण्डवि संचिद्रणा जहा कायिठेईए ॥ अंतरे सन्त्रं जहा जीवाभिगमे ॥ अप्पाब-हगाणि तिक्ति जहा बहुबत्तव्ययाए ॥ केवद्रया ण भेते ! आभिणियोहियणाणपञ्जवा पण्णता ? गोयमा । अणंता आभिणिबोहियणाणपज्जवा पण्णता । केवड्या णं भते !

स्यनाणपञ्जवा प॰ १ एवं चेव एवं जाव केवळनाणस्स । एवं मङ्अनाणस्स सुय-अनाणस्स, केवङ्या णं भंते ! विभंगनाणपञ्जवा प॰ १ गोयमा ! अणंता विभंगनाणपञ्जवा प॰, एएसि णं भंते ! आभिणिबोहियनाणपञ्जवाणं स्रयनाण॰ ओहिनाणपः मणपञ्जवनाणः केवळनाणपञ्जवाण यं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सन्वत्योवा मणपञ्जवनाणपञ्जवा ओहिनाणपञ्जवा अणंतगुणा स्रयनाणपञ्जवा अणंतगुणा केवळणाणपञ्जवा अणंतगुणा। एएसि णं भंते ! मङ्अन्नाणपञ्जवाणं स्यअन्नाण॰ विभंगनाणपञ्जवाण य क्यरे २ जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सन्वत्योवा विभंगनाणपञ्जवाण य क्यरे २ जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सन्वत्योवा विभंगनाणपञ्जवा स्यअन्नाणपञ्जवा अणंतगुणा मङ्अन्नाणपञ्जवा अणंतगुणा ॥ एएसि णं भंते ! आभिणिबोहिन्यणाणपञ्जवाणं जाव केवळनाणपः मङ्अन्नाणपः सुयअन्नाणपः विभंगनाणपः कयरे २ जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सन्वत्योवा मणपञ्जवनाणपञ्जवा विभंगनाणपः कयरे २ जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सन्वत्योवा मणपञ्जवनाणपञ्जवा विभंगनाणपः स्याणपञ्जवा अणंतगुणा ओहिणाणपञ्जवा अणंतगुणा स्यअन्नाणपञ्जवा अणंतगुणा स्याणपञ्जवा विसेसाहिया मङ्अन्नाणपञ्जव। अण्तगुणा आभिणिबोहियनाणपञ्जवा विसेसाहिया केवळणाणपञ्जवा अणंतगुणा। सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३२२॥ अद्रमस्स स्यस्स विद्वो उद्देसो समन्तो॥

कहित णं भंते! स्वस्ता पनता? गोयमा! तिविहा स्वस्ता प॰, तंजहा— संखेजजीविया असंखेजजीविया अणंतजीविया। से कि तं संखेजजीविया? संखेज॰ अणेगविहा प॰, तंजहा—ताळे तमाळे तकि तेतिल जहा पन्नवणाए जाव नालि॰ एरी, जे यावने तहप्पगारा, सेत्तं संखेजजीविया। से कि तं असंखेजजीविया? असंखेजजीविया दुविहा प॰, तंजहा—एगट्टिया य बहुबीयगा य। से कि तं एग- दिया? र अणेगविहा प॰, तंजहा—िवंबजंब॰ एवं जहा पन्नवणापए जाव फला बहुबीयगा, सेत्तं बहुबीयगा, सेत्तं असंखेजजीविया। से कि तं अणंतजीविया? अणंतजीविया अणेगविहा प॰, तंजहा—आलुए मूलए सिंगबेरे, एवं जहा सत्तमसए जाव सीउण्हे सिउंदी मुसंदी, जे यावने त॰, सेत्तं अणंतजीविया॥ ३२३॥ अह भंते। कुम्मे कुम्मावित्या गोहे गोहावित्या गोणे गोणावित्या मणुस्से मणुस्सावित्या महिसे महिसावित्या एएसि णं दुहा वा तिहा वा संखेजहा वा छिनाणं जे अंतरा तेविणं तेहिं जीवपएसेहिं फुडा? हंता! फुडा। पुरिसेणं भंते! (जं अंतरं) ते अंतरे हत्थेण वा पाएण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा कट्टण वा कलिचेण वा आसुसमाणे वा संमुसमाणे वा वाविद्धमाणे वा अगिकहाएणं वा समोड- हमाणे तेसिं जीवपएसाणं किंचि आबाहं वा विवाहं वा उप्पायइ छविच्छेदं वा करेइ ? णो तिणड्डे समद्वे, नो खल्ल तत्य सत्यं संकमइ ॥ ३२४ ॥ कद् णं भंते ! पुढवीओ पण्णताओ ? गोयमा ! अद्व पुढवीओ पण्णताओ, तंजहा—रयणप्पभा जाव अहे सत्तमा पुढविईसिपब्भारा । इमा णं भंते ! रयणप्पभापुढवी किं चिरमा अचिरमा ? चिरमप्यं निरवसेसं भाणियव्यं जाव वेमाणिया णं भंते ! फासचिरमेणं कि चिरमा अचिरमा शिया ! चिरमावि अचिरमावि । सेवं भंते ! २ ति भगवं गो० ॥ ३२५ ॥ अद्मस्य तह्यो उद्देसो समत्तो ॥

रायगिहे जान एवं नयासी-कइ णं भंते ! किरियाओ पनताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पनताओ, तंजहा-काइया अहिंगरणिया, एवं किरियापयं निरनसेसं भाणियव्वं जान मायानत्तियाओं किरियाओं विसेसाहियाओं, सेनं भंते ! सेनं भंते ! ति भगवं गोयमे० ॥ ३२६ ॥ अहमसए चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-आजीविया णं भंते ! थेरे भगवंते एवं वयासी-समणोवासगस्स णं भंते । सामाइयकहस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केड भंडं अवहरेजा से ण भंते ! तं भंडं अणुगवेसमाणे कि सर्थ मंडं अणुगवेसइ परायगं भंडं अणुगवेसइ ? गोयमा ! सयं भंडं अणुगवेसइ नो परायगं भंडं अणुगवेसेइ, तस्स णं भंते ! तेहिं सीलव्ययगुणबेरमणपचक्खाणपोसहोववासेहिं से भंडे अभंडे भवड़ ? हंता ! भवड़ ॥ से केणं स्नाड़ णं अद्वेणं भंते ! एवं वृच्छ सर्यं भंडं अणुग-वेसइ नो परायमं अंडं अणुगवेसइ ? गोयमा ! तस्स ण एवं भवइ-णो मे हिरने नों में सुवन्ने नो में कंसे नो में दसे नो में विउल्धणकणगरयणमणिमोत्तियसख-सिलप्पवालरत्तरयणमाङ्ग संतसारसावग्रेले, मुमत्तभावे पुण से अपरिण्णाए भवड, से तेणहेण गोयमा । एवं वृचइ-सयं भंडं अणुगवेसइ नो परायगं भंडं अणुगवेसइ ॥ समणोवासगम्स णं भंतं ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केइ जायं चरेजा से णं भंते! कि जायं चरइ अजायं चरइ ! गोयमा! जायं चरइ नो अजायं चरइ, तस्स णं भंते । तेहिं सीळव्वयगुणनेरमणपचक्खाणपोसहोववासेहिं सा जाया अजाया भवड ? हंता ! भवड से केणं खाड णं अद्रेणं भंते ! एवं वृज्यड-आयं चरइ नो अजायं चरइ ? गोयमा ! तस्स णं एवं भवड-णो मे माया णो से पिया जो में भाया जो में भगिजी जो में भजा जो में पुता जो में घुया नी में सुण्हा, पेजबंधणे पुण से अवोच्छिने मवड, से तेणद्वेणं गोयमा ! जाव नो अजायं चरइ ॥ ३२७ ॥ समणोबासगस्स णं भंते | पृथ्वामेव धूलए पाणाडवाए अपन-क्खाए भवड से ण भंते । एच्छा पचाइक्खमाणे कि करेड ? गोयमा ! तीयं पिक-

मइ पद्भापनं संवरेड अणागयं पन्नक्याइ ॥ तीर्य पिडक्सममाणे किं तिविहं तिविहेणं पिकामड १ तिविहं दुविहेणं पिकामड २ तिविहं एगविहेणं पिकामड ३ दविहं तिविहेणं पिकस्मइ ४ दुविहं दुविहेणं पिकसमइ ५ दुविहं एगविहेणं पिकसमड ६ एकःविहं तिविहेणं पिकक्षमः ७ एकःविहं द्विहेणं पिकक्षमः ८ एकःविहं एगविहेणं पिकक्सिक ९ १ गोयमा ! तिविहं तिविहेणं पिकक्सिक तिविहं दुविहेण वा पिकक्सिक तं चेव जाव एकविहं वा एकविहेणं पिककमइ, तिविहं तिविहेणं पिककममाणे न करेड न कारवेड करेंतं णाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा १, तिविहं दुविहेणं पिंड न क न का करेंतं नाणुजाणइ मणसा वयसा २, अहवा न करेइ न का ॰ करेंतं नाणुजाणइ मणसा कायमा ३, अहवा न करेइ ३ वयसा कायसा ४, तिबिहं एगविहेणं पिंड न करेड ३ मणसा ५, अहवा न करेड ३ वयसा ६, अहवा न करेड़ ३ कायसा ७, दुविहं ति० प० न करेड़ न का० मणसा वयसा कायसा ८, अहवा न करेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा ९. अहवा न कारवेड करेंते नाणजाणड मणसा वयसा कायसा १०, दु० दु० प० न क० न का० माव्यव १९, अह्वान कव्न काव्मव्कायसा १२, अह्वान कव्न काव् वयसा कायसा १३, अहव। न करेड करेंर्न नाणुजाणड मणसा वयसा १४, अहवा न करेड करेंतं नाणुजाणड मणसा कायसा १५, अहवा न करेड करेंतं नाणुजाणह वयसा कायसा १६, अहवा न कारवेड करेंतं नाणुजाणड मणसा वयसा १७. अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा १८, अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुजाणह वयसा कायसा १९. दुविहं एक विहेणं पिक समाणे न करेड न कारवेड मणसा २०, अहवा न करेड़ न कारवेड़ वयसा २१, अहवा न करेड़ न कारवेड कायसा २२, अहवा न करेड़ करेंतं नाणुजाणड मणसा २३, अहवा न करेड़ करेंतं नाणुजाणइ वयसा २४. अहवा न करेइ करेतें नाणुजाणइ कायसा २५. अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा २६, अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ वयसा २७, अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ कायसा २८, एगविहं तिविहेणं पिर्ड० न करेड मणसा वयसा कायसा २९, अहवा न कारवेड मणसा वयसा कायसा ३०, अहवा करेंतं नाणुजाणइ मणसा ३।३१, एकविहं दुविहेणं पिककममाणे न करेड् मणसा बयसा ३२. अहवा न करेड मणसा कायसा ३३, अहवा न करेड वयसा कायसा ३४. अहवा न कारवेड मणसा वयसा ३५. अहवा न कारवेड मणसा कायसा ३६, अहवा न कारवेइ वयसा कायसा ३७, अहवा करेंतं नाणुजाणह मणसा वयसा ३८, अहवा करेंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा ३९, अहवा करेंतं नाणुजाणह

वयसा कायसा ४०. एकविहं एगविहेणं पिकक्समाणे न करेड मणसा ४१. अहवा न करेड वयसा ४२. अहवा न करेड कायसा ४३, अहवा न कारवेड मणसा ४४. अहवा न कारवेड वयसा ४५, अहवा न कारवेड कायसा ४६, अहवा करेंतं नाण-जाणड मणसा ४७. अहवा करेतं नाणुजाणड वयसा ४८. अहवा करेतं नाणुजाणड कायसा ४९ । पड़प्पन्नं संवरेमाणे कि तिनिहं तिनिहेणं संवरेइ ? एवं जहा पिड-क्रममाणेषं एगणपन्नं भंगा भणिया एवं संवरमाणेणवि एगूणपन्नं भंगा भाणियव्वा । अणागर्य पचकलमाणे किं तिनिहं तिनिहेणं पचक्खाइ है एवं ते चेव भंगा एगण-पण्णं भाणियन्त्रा जाव अहवा करेंतं नाणुजाणइ कायसा ॥ समणोवासगस्स णं भंते ! पुन्वामेव यूजर मुसावार अपचन्खार भवड से णं भंते ! पच्छा पचाइक्ख-माणे एवं जहा पाणाइवायस्य सीयालं भंगसयं भणियं तहा मुसावायस्सवि भाणि-यन्तं । एवं भदिनादाणस्सवि, एवं थूलगरस मेहणस्सवि यलगस्स परिग्गहस्सवि जाव अहवा करेंतं नाणुजाणइ कायसा ॥ एए खद्ध एरिसगा समणोवासगा भवंति, नो खळ एरिसमा आजीवियोवासमा भवंति ॥ ३२८ ॥ आजीवियसमयस्स णं अयमद्रे पण्णत्ते अक्खीणपिडभोइणो सन्वे सत्ता से हंता छेता भेता हुंपिता विहुं-पिता उद्दवदत्ता आहारमाहारेति, तत्य खुल इमे दुवालस आजीवियोवासगा भवति. तंजहा-ताछे, १ तालपलंबे, २ उव्विहे, ३ संविहे, ४ अवविहे, ५ उदए. ६ नामुद्दए, ७ णमुद्दए, ८ अणुवालए, ९ संखवालए, १० अयंपुढे, ११ कायरिए, १२, इबेए दुवालस आजीवियोवासगा अरिहंत देवयागा अम्मापिउसुस्सूसगा पंचफल-पिडकंता तंजहा उंबरेहिं, वहेहिं, बोरेहिं, सतरेहिं, पिलंखिंह, पलंडल्हस (स्)णकंद-मूलविवज्जगा अणिहंछिएहिं अणक्तभिष्नेहिं गोणेहिं तसपाणविर्वाज्जएहिं चि(वि)तेहिं वित्तिं कप्पेमाणा विहरंति एएवि ताव एवं इच्छंति, किमंग पुण जे इमे समणोवासगा भवंति जेसि नो कप्पंति इमाइं पारस कम्मादाणाई सर्य करेत्तए वा कारवेत्तए वा करेंतं वा अनं सम्प्रजाणेक्तए तंजहा-इंगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दंतवाणिजे, लक्खवाणिजे, केसवाणिजे, रसवाणिजे, विसवाणिजे. जंतपीलणकम्मे, निसंद्रणकम्मे, दबश्गिदावणया, सरदहतलायपरिसोसणया, असई-पोसणया. इच्चेए समणोवासगा सुका सुकाभिजाइया भविया भविता कालमासे कालं किया अन्यरेस देवलोएस देवताए उववतारो भवति ॥ ३२९ ॥ कड्विहा ण भंते ! [देवा] देवलोगा पण्णता ? गोयमा ! चलव्हा देवलोगा प०. तंजहा-भवणवासिवाणमंतरजोइसवेमाणिया, सेवं भंते । २ ति ॥ ३३० ॥ अङ्गमस्यस्स पंचमो उद्देसो समचो॥

समणोबासगस्य णं भीते ! तहास्त्रं समणं वा माहणं वा फासएसणिज्ञेणं अस-णपाणलाइमसाइमेणं पिंडलाभेमाणस्स किं कजड ? गोयमा । एगंतसो निजरा कजड़ नित्य य से पावे कम्मे कजड़ । समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा अफासुएणं अणेस्। णिजेणं असणपाण जाव प**हि**लाभे**माणस्**स किं कजा ? गोयमा ! बहतरिया से निज्ञरा कज्जड अप्यतराए से पावे कम्मे कज्जड । समणोवास-गस्स र्ण भंते ! तहारूवं असजयअविरयअपिडहयपचक्वायपावकम्मं फासूएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण वा असणपाण जाव किं कजाइ ? गोयमा ! छगंतसो से पावे कम्मे कजइ नित्य से काइ निजरा कजह, मिनक्खत्यं जं दाणं, तं पइ एसो विही समक्ताओ। अणुकंपादाणं पुण, जिणेहिं न क्याड पिडिसिद्धी॥३३१॥ निग्गंयं च र्ण गाहावङ्कलं पिंडवायपिंडयाए अण्यपिवद्रं केड दोहिं विहेहिं उवनिमंते-जा-एगं आउसो । अप्पणा भंजाहि एगं थेराणं दलयाहि से य तं पिण्डं पिडिगाहेजा. थेरा य से अणुगवेतियव्वा सिया जत्येव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज तत्येव अणुप्य-दायव्वे सिया नो चेव णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिजा तं नो अप्पणा भुंजेजा नो अन्नेसिं दावए एगंते अणावाए अचित्ते बहफासुए थंडिल्ले पिडेक्ट्रेना पर्माज्जता परिदावेयव्वे सिया । निर्माधं च णं गाहावहकुलं पिंडवायपिंडयाए अणुष्पविद्वं केड तिहिं पिडेहिं उवनिमंतेजा-एगं आउसो । अप्पणा भुंजाहि दो थेराणं दलयाहि. से य तं पडि-मगाहेजा, येरा य से अणगवेसेयन्त्रा सेसं तं चेव जाव परिद्रावेयव्वे सिया, एवं जाव दसिंह पिंडेहिं उवनिमंतेजा नवरं एगं आउसो । अप्पणा भुंजाहि नव थेराणं दलयाहि सेसं तं चेव जाव परिद्वावेयव्वे सिया । निर्मार्थं च णं गाहावडकर्ल जाव केड दोहिं पिडरगहेहिं उवनिसंतेजा एगं आउसो । अप्पणा पिडसुंजाहि एगं येराणं दलयाहि. से य तं पडिनगाहेजा, तहेव जाव तं नो अपपणा पडिभंजेजा नो अनेसिं दावए सेसं तं चेव जाव परिद्वावेयव्वे सिया, एवं जाव दसहिं पिडमाहेहिं, एवं जहा पिडागहबत्तव्यया भणिया एवं गोच्छगरयहरणचोलपट्टगर्कबललद्विसंधारगव-त्तव्वया य भाणियव्या जाव दसिंह संयारएहिं उवनिमंतेजा जाव परिद्वावेयव्वे सिया ॥ ३३२ ॥ निर्मायेण य गाहावडकर्ल पिंडवायपिंडयाए पविद्रेण अन्नयरे अकिश्वद्वाणे पिरसिविए, तस्स णै एवं भवड-इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आले-एमि पिकसामि निदामि गरिहामि विउद्यामि विसोहेमि अकरणयाए अब्भद्रेमि अहारिहं पायच्छितं तदोकम्भं पिडवजामि, तथो पच्छा येराणं अंतियं आलोए-स्सामि जाव तबोकमां पश्चिवजिस्सामि, से य संपद्भिए असंपत्ते येरा य प्रव्यामेव अमुहा सिया से णं अंते ! कि आराहए किराहए ? गोसमा ! आराहए नो बिरा-

हुए १ । से य सपद्रिए असंपत्ते अप्पणा य पुन्वामेव अमृहे सिया से लं भंते ! कि आराहए विराहए? गोयमा! आराहए नो विराहए २. से य संपटिए असंपत्ते थेरा य कालं करेजा से ण भंते ! किं आराहए विराहए ? गोयमा ! आराहए नो विराहए ३. से य संपद्विए असंपत्ते अप्पणा य पुन्वामेव कालं करेजा से णं भंते ! कि आराहए विराहए ? गोयमा ! आराहए नो विराहए ४, से य संपद्विए संपत्ते थेरा य अमहा सिया से णं भंते ! कि आराहण विरा-हए ? गोयमा ! आराहए नो निराहए, से य संपद्विए संपत्ते अप्पणा य० एवं संप-तेणवि चत्तारि आलावगा भाणियव्वा जहेव असंपत्तेणं । निरगंधेण य बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निकसंतेणं अन्नयरे अकिन्नद्वाणे पृष्टिसेविए तस्स णं एवं भवड-इहेव ताव अहं ॰ एवं एत्थवि एए चेव अट्ट आलावग। भाणियव्या जाव नो विराहए । निर्मियेण य गामाणुगामं दुइजमाणेणं अन्नयरे अकिन्नद्वाणे पिहसे-विए तस्स णं एवं भवड इहेव ताव अहं ॰ एत्थिव ते चेव अट्ट आलावगा भाणियव्या जाव नो विराहए ॥ निग्गंशीए य गाहावड्कूलं पिंडवायपिंडयाए अणुपविद्वाए अन्न-यरे अकिनदाणे पिरसिविए तीसे णे एवं भवड इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स भालोएमि जाव तवोकम्मं पडिवजामि तओ पच्छा पवत्तिणीए अतियं आलोएस्सामि जाव पडिवज्जिस्सामि, सा य संपद्विया असंपत्ता पवित्तणी य अमुहा सिया सा र्ण भंते ! कि आराहिया किराहिया ? गोयमा ! आराहिया नो विराहिया, सा य संप-दिया जहा निर्गथस्य तिनिगमा भणिया एवं निरगंशीएवि तिनि आलावगा भाणि-यव्वा जाव आराहिया नो विराहिया ॥ से केणट्रेणं भंते ! एवं वुचड्-आराह्य नो विराहए ? गोममा ! से जहा नामए-केइ पुरिसे एगं महं उन्नाटोमं वा गयलोमं वा सणलोमं वा कप्पासलोमं वा तणसूर्यं वा दृहा वा तिहा वा संखेजहा वा छिंदिता अगणिकायंसि पिक्खवेजा से नृणं गोयमा । छिजमाणे छिने पिक्खप्प-माणे पिन्खते दज्झसाणे दड्डेनि वत्तव्वं सिया ? हंता भगवं ! छिज्जमाणे छिन्ने जाव दक्केति वत्तव्यं सिया, से जहा वा केइ पुरिसे वत्यं अहयं वा धोयं वा तंतुरगयं वा मंजिद्रादोणीए पश्चित्रवेजा से नृषं गोयमा ! उक्खिपमाणे उक्खिले पश्चिप-माणे पवि-खत्ते रज्जमाणे रतेति वत्तव्वं सिया ? हंता भगवं ! उवि-खप्पमाणे उविस्वते जाव रत्तेति वत्तव्वं सिया, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुबइ-आराहर नो विराहर ॥ ३३३ ॥ प्रदेवस्स णं भंते ! क्षियायमाणस्स कि पहेंचे क्षियाइ लड्डी क्षियाइ वत्ती क्षियाइ तेले क्षियाइ पईवर्चपए क्षियाइ ओई क्षियाइ है गोयमा ! नो पईवे शियाइ जाव नो पईवचंपए शियाइ, जोई शियाइ ॥ अगारस्स ण अंते ! शियाय-

माणस्स कि अगारे ब्रियाड कहा ब्रियाड कडणा ब्रि॰ घारणा झि॰ बलहरणे क्रि॰ वंसा॰ महा झि॰ बम्गा झियाइ कित्तरा क्रियाइ छाणे झियाइ जोई झियाइ? गोयमा । नो अगारे झियाइ नो कहा झियाइ जाव नो छाणे झियाइ. जोई झियाइ ॥ ३३४॥ जीवे णं भंते । ओरालियसरीराओ कडकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचिकिरिए सिय अकिरिए ॥ नेरइए णं भंते ! ओरालियसरीराओ कड्किरिए? गोयमा! सिय तिकिरिए सिय चजकिरिए सिय पंचिकरिए । असुरकुमारे णं भंते ! ओरालियसरीराओं कड़िकरिए ? एवं चेव. एवं जाव वेमाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे । जीवे णं भंते । ओरालियसरीरेहिंतो कड़किरिए ? गोयमा | सिय तिकिरिए जाव सिय अकिरिए । नेरहए णं भेते ! ओरालियसरीरेहिंनो कडिकारिए १ एवं एसो जहा पडमो दंडओ तहा इमोवि अपरिसेसो भाणियन्त्रो जाव वेसाणिए, नवरं मणस्से जहा जीवे । जीवा र्ण भेते ! ओरालिय-सरीराओ कड़िकरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया, नेरड़या णं भंते ! ओराव्यिसरीराओ कड़किरिया ! एवं एसीवि जहा पढ़मी दंडओ तहा भाषि-यन्त्रो, जाव वेमाणिया, नवरं मणुस्सा जहा जीवा । जीवा णं भेते । ओराळियसरी-रेहिंतो कडिकेरिया १ गोयमा ! तिकिरियावि चडिकेरियावि पंचिकिरियावि अकिरि-यावि. नेरइया णं भंते । ओरालियसरीरेहिंती कडिकरिया ? गोयमा ! तिकिरियावि चउकिरियावि पंचकिरियावि एवं जाव वेमाणिया. नवरं मणस्सा जहा जीवा ॥ जीवे णं भंते ! वेउव्वियसरीराओं कड़िकरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय अकिरिए, नेरडए र्ण अंते ! वेजन्वियसरीराओ कड़किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए एवं जाव वेमाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे, एवं जहा ओरालियसरीरेणं चतारि दंडगा तहा वेउव्वियसरीरेणवि चत्तारि दंडगा भाणियव्वा. नवरं पंचमिकरिया न अन्नड, सेसं तं चेव, एवं जहा बेउव्वियं तहा आहारगंपि तेयगंपि कम्मगंपि भाषियव्वं एक्के चत्तारि दंडगा भाषियव्वा जाव वेमाणिया गं भंत ! कम्मगसरीरेहिंनो कडकिरिया ? गोयमा ! तिकिरियावि चलकिरियावि । सेवं भंते ! सेवं मंते ! ति ॥ २३५ ॥ अट्रमसयस्स छद्रो उद्देसओ समत्तो ॥ तेणं काटेणं २ रायगिष्ठे नगरे वन्नओ, गुणसिलए उज्जाने वन्नओ, जाव प्रहावि-

तेणं कालेणं २ रायगिहे नगरे वन्नओ, गुणसिलए उज्जाने वन्नओ, जाव पुढिनिस्लिपदृष्, तस्स णं गुणसिलयस्स उज्जानस्स अवृरसामंते बहुवे अन्नउत्थिया परि-वसंति, तेणं कालेणं २ समने भगवं महावीरे आइगरे जाव समोसढे जाव परिसा पिराया, तेणं कालेणं २ समनस्स भगवओ महावीरस्स बहुवे अंतेवासी थेरा भगवंतो आइसंपन्ना कुलसंपना जहा विद्यसण् जाव जीवियासामरणभयविष्यसुका

समणस्य भगवओ महावीरस्य अदूरसामंते उर्द्रजाणु अहोसिरा झाणकोद्रोवगया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विद्वरंति, तए णं ते अन्नजिधया जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छंति २ ता ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तृब्से णं अब्बो ! तिविहं तिविहेणं असंजयअविरयअप्पिबहय जहा सत्तमसए बिहए उद्देसए जाव एगंतबाला यावि भवह, तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-केण कारणेण अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं असजयअविरय जाव एगंतवाला यावि भवामो ?. तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तुन्भे णं अजो ! अदिशं गेण्डह अदिशं भंजह अदिशं साइजह, तए णं ते तुब्भे अदिशं गेण्हमाणा अदिनं भंजमाणा अदिनं साइजमाणा तिनिहं तिनिहेणं असंजयअविरय जाव एगंत-बाला यावि भवह, तए णं ते थेरा भगवतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-केण कार-णेणं अजो । अम्हे अदिनं गेण्हामो अदिनं भूजामो अदिनं साइजामो. जएणं अम्हे अदिनं गेण्हमाण। जाव अदिनं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतबाला यावि भवामो ?. तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तम्हे णं अजो ! दिज्जमाणे आदिने पडिग्गाहेज्जमाणे अपडिग्गहिए निस्सिरिजमाणे अणिसिद्रे, तुब्भे णे अजो ! दिजमाणे पडिग्गहगे असंपत्ते एत्य णे अंतरा केड अव-हरिजा, गाहावइस्स णं तं भेते ! नो खलु तं तुन्मं, तए णं तुज्झे अदिषं गेण्हह जाव अदिन्नं साइजह, तए णं तुज्हे अदिन्नं गेष्टमाणा जाव एगंनबाला यावि भवह, तए णं ते थेरा भगवंती ते अन्नउत्थिए एवं बयासी-नो खल अज्जो । अम्हे अदिनं निण्हामो अदिषं भुंजामो अदिषं माइज्जामो अम्हे ण अज्जो । दिषं गेण्हामो दिषं भंजामो दिन साइजामो. तएणं अम्हे दिन गेण्हमाणा दिन भंजमाणा दिन साइ-ज्जमाणा तिविहं विविहेणं संजयविरयपंडिहय जहा सत्तमसए जाव एगंतपंडिया यावि भवामी. तएणं ते अञ्चलस्यया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अज्जो ! तुम्हे दिशं गेण्डह जाव दिशं साइज्जह, जएणं तुज्ञो दिशं गेण्डमाणा जाव एगंत-पंडिया यावि भवह ?. तएणं ते थेरा भगवंती ते अन्नउत्थिए एवं नयासी-अम्बे णं अजो ! दिज्जमाणे दिशे पडिस्माष्टेजमाणे पडिस्माहिए निसिरेजमाणे निसिटे । अम्हे णं अज्जो । दिज्जमाणं पिंडरगहरंग असंपत्तं एत्य णं अंतरा केइ अवहरेजा अम्हार्ण तं णो खलु तं गाहाबदस्स, जएणं अम्हे दिन्नं गेण्हामो दिनं मंजामो दिनं साइजामो तएणं अम्हे दिन्नं गेण्डमाणा जाव दिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय जाद एर्गतपंडिया यावि भवामो. तुज्ये ण अजो । अप्पणा चेव तिविहं तिविद्देणं असंजय जाव एगंतवाला यावि भवड. तए न ते अन्नतस्थ्या ते थेरे

भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं जाव एगंतवाला यावि भवामो ?. तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नदियए एवं वयाधी-तुज्हे णं अजो ! अदिशं गेण्डह ३. तए णंत अजी ! तब्भे अदिशं गेव जाव एगंतव, तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अज्जो! अम्हे अदिनं गेण्हामो जाव एगंतबा० ?. तए णं ते थेरा भगवंती ते अन्नउत्यिए एवं वयासी-तुज्हे णं अजो । दिजमाणे अदिशे तं चेव जाव गाहावहस्स णं णो खल तं तजी. तए णं तुज्हों अदिशं गेण्हह, तं चेष जाव एगंतबाला यावि भवह. तए णं ते अन्नउत्थिया ते येरे म० एवं ब०-तुज्झे णं अजो ! तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतबा० भवह. तए णं ते थेरा भ० ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-केण कारणेणं अम्हे तिविहं तिविद्देणं जाव एगंतबाला यावि भवामो ?, तए णं ते अन्नडस्थिया ते थेरे भगवंते एवं बयासी-तुज्हों णं अज्बे ! रीयं रीयमाणा पुढविं पेचेह अभिहणह वत्तह ढेसेह संघाण्ड सम्बेहेह परियानेह किलामेह उनहनेह तएणं तुज्हे पुटविं पेश्वेमाणा जाव उबहुवेमाणा तिविहं तिविहेणं असंजयअविरय जाव एगंतवाला यावि भवह. तए ण ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-नो खल अज्जो । अम्हे रीय रीयमाणा पहार्वि पेन्नेमो अभिहणामो जाव उचहवेमो अम्हे ण अज्बो ! रीयं रीयमाणा कार्य वा जोगं वा रीयं वा पड़क देसं देसेणं वयामो पएसं पएसेणं वयामो तेणं अमने देसं देसेणं वयमाणा पएसं पएसेणं वयमाणा नी पुढविं पेश्वेमो अभिहणामो जाव उबहवेसी, तएगं अम्हे पढविं अपेश्वेमाणा अणभिष्टणेमाणा जाव अणवश्वेमाणा तिविहं तिविहेणं संजय जाद एगंतपंडिया याचि भवामी, तुज्हे णं अज्जो । अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगेन बाला यावि भवह, तए णं ते अन्नउत्थिया थेरे भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अखो । अम्हे तिविहं तिविहेणं जाव एगं-तबाला यावि भवामा ?. तए णं ते थेरा भगवंती ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-तुज्मे णं अज्बो । रीयं रीयमाणा पुढविं पेचेह जान उनहवेह, तए णं तुज्मे पुढविं पेन्रमाणा जाव उदहवेसाणा तिविहं तिविहेणं जाव एगंतबाला यावि भवह. तए ण ने अन्नडित्यया ते घेरे भगवंते एवं वसासी-तुज्ये में अजी । गममाणे अगए वीडकामिजमाणे अवीडकांते रायगिहं नगरं संपाविडकामे असंपत्ते, तए णं ते थेरा भगवंतो ते अञ्चलिए एवं वयासी-नो खलु अजो ! अम्हे गममाणे अगए वीइ-कमिजमाणे अवीड्कंते रायगिडं नगरं जान असंपत्ते. अम्डे णं अज्बे ! गममाणे गए वीइक्सिक्साणे बीइकंते रायगिहं नगरं संपाविडकामे संपत्ते. तुज्हे णं अप्पणा चेव गमगाणे अगए वीडक्रमिकमाणे अबीडकंते रायगिहं नगरे जाव असंपत्ते. तर

णं ते थेरा भगवंतो अन्नउत्थिए एवं पिडहणेन्ति पिडहणिता गङ्गपवायनामं अज्झ-यणं पन्नवहंस ॥ ३३६ ॥ कडविहे णं अंते ! गइप्पवाए पण्णते ? गोयमा ! पंचिहे गइप्पवाए पण्णत्ते, तंजहा-प्रभागगई, ततगई, बंधणक्केयणगई, उववायगई. विहाय-गई. एतो आरब्भ पओगपयं निरवसेसं भाणियव्वं, जाव सेत्तं विहायगई । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३३७ ॥ अट्टमसयस्य सत्तमो उहेसो समचो ॥ रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी-गुरूणं भंते! पहुच कह पिंडणीया पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ पिंडणीया पण्णत्ता, तंजहा-आयरियपिंडणीए, उवज्झायपिंडणीए, थेरपश्चिणीए ॥ गई णं भंते ! पड़च कड पश्चिणीया पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ पश्चिणीया पण्णना, तंजहा-इहलोगपडिणीए, परलोगपडिणीए, दहओलोगपडिणीए॥ समृहण्णं भंते । पड्ड कइ पिंडणीया पण्णता ? गोयमा । तओ पिंडणीया पण्णता, तंजहा-कुल-पिंडणीए, गणपिंडणीए, संघपिंडणीए ॥ अणुकंपं भंते ! पद्धव पुच्छा, गोयमा ! तओ पडिणीया पण्णता, तंजह।-तवस्तिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए ॥ सुयण्णं भंते । पड्ड पुच्छा, गोयमा । तओ पुष्टिणीया पुण्णता, तंजहा-सुत्तपृष्टिणीए, अत्यपिंडणीए, तद्दभयपिंडणीए । भावं णं भंते ! पड़च पुच्छा, गोयमा ! तओ पिंडणीया पन्नता. तंजहा-नाणपिंडणीए, दंसणपिंडणीए, चरित्तपिंडणीए ॥३३८॥ कड़विहे ण भंते ! ववहारे पन्नते ? गोयमा ! पंचविहे ववहारे पन्नते, तंजहा-आगमे, सए, आणा, धारणा, जीए, जहां से तत्य आगमे सिया आगमेणं ववहारं पट्टवेजा, णो य से तत्थ आगमे सिया जहां से तत्थ सए सिया सएणं ववहारं पट्टवेजा, णो य से तत्य सुए सिया जहां से तत्थ आणा सिया आणाए ववहारं पट्टवेजा, णो य से तत्य आणा सिया जहां से तत्य धारणा सिया धारणाए ववहारं पद्मवेज्जा, णो य से तत्थ धारणा सिया जहां से तत्थ जीए सिया जीएणं ववहारं पद्मवेजा, इचेएहिं पंचहिं ववहारं पद्मवेजा, तंजहा-आगमेण, ग्रएणं, आणाए, धारणाए, जीएणं, जहा २ से आगमे सुए आणा धारणा जीए तहा २ ववहारं पहुवेजा ॥ से किमाह भंते ! आगमबलिया समणा निग्गंथा इन्द्रेयं पंचविद्वं ववहारं जहा २ जहिं २ तहा २ तहिं २ अणिस्सिओवसियं सम्मं वबहरमाणे समणे निमांथे आणाए आराहए भवड़ ॥ ३३९ ॥ कड़विहे र्ण भंते | बंधे पण्णले ! गोयमा ! दुनिहे बंधे पन्नते, तंजहा-इरियावद्वियबंधे य संपराइयबंधे य । इरियावद्वियणं भंते ! कम्मं कि नेरहओ बंधइ तिरिक्खजोणिओ बंधड तिरिक्खजोणिणी बंधइ मणुस्सो बंधइ मणुस्सी बंधइ देवो बंधड देवी बंधड ? गोयमा । नो नेरहको बंधइ नो तिरिक्खजोणिओ बंधइ नो तिरिक्खजोणिणी बंधव नो देवी बंधइ नो देवी बंधइ,

पुरुवपिंदवज्ञए पहुन्य मणुस्सा य मणुस्सीओ य कंत्रति, पिंदवज्जमाणए पहुन्न भणुस्सो वा बंधइ १ मणुस्सी वा बंधइ २ मणुस्सा वा बंधंति ३ मणुस्सीओ वा बंधंति ४ अहवा मणुस्सो य मणुस्सी य बंधड ५ अहवा मणुस्सो य मणुस्सीओ य बंधन्ति ६ अहवा मणुस्सा य मणुस्सी य बंधइ ७ अहवा मणुस्सा य मणुस्सीओ य बंधति ॥ तं भंते ! किं इत्थी बंधइ पुरिसो बंधइ नपुंसगो बंधइ, इत्थीओ बंधन्ति पुरिसा बंधंति नपुंसगा बंधन्ति, नोइत्थीनोपुरिसोनोनपुंसओ बंधइ ? गोयमा ! नो इत्थी बंधइ नो पुरिसो बंधइ जाव नो नपुंसगा बंधन्ति, पुन्वपिबनाए पुड्रच अवगयवेया बंधति. पिंडवजमाणए य पहुच अवगयवेओ वा बंधइ अवगयवेया वा बंधीत ॥ जह भंते ! अवगयवेओ वा बंधइ अवगयवेया वा वंधित तं भंते ! किं इत्थीपच्छाकडो वंधइ १ पुरिसपच्छाकडो वंधइ २ नपुंसगपच्छाकडो बंधइ ३ इत्थीपच्छाकडा बंधंति ४ पुरिसपच्छाकडा बंधंति ५ नपुसगपच्छाकडा बंधंति ६ उदाह इत्यि-पच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य बंधइ, उदाहु इत्थिपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा य बंधंति, उदाह इत्थिपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडो य बंधइ, उदाह इत्थिपच्छा-कडा य पुरिसपच्छाकडा य बंधंति, उदाह इत्थीपच्छाकडो य णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ ४ उदाहु पुरिसपच्छाकडो य णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ ४ उदाहु इत्थिपच्छ।कडो य पुरिसपच्छाकडो य णपुंसगपच्छाकडो य(बंधइ)भाणियव्वं ८, एवं एए छन्वीसं भंगा २६ जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपं नपुंसगप वंधंति र गोयमा । इत्थिपच्छाकडोवि बंधइ १ पुरिसपच्छाकडोवि बंधइ २ नपंसग-पच्छाकडोवि बंधइ ३ इत्थीपच्छाकडावि बंधति ४ पुरिसपच्छाकडावि बंधति ५ नपुंसगपच्छाकडावि बंधंति ६ अहवा इस्थीपच्छाकडो पुरिसपच्छाकडो य बंधइ ा एवं एए चेव छन्वीसं भंगा भाणियन्वा, जाव अहवा इत्थिपच्छाकडा य पुरिस-पच्छाकडा य नपुंसगपच्छाकडा य बंधंति ॥ तं भंते ! किं बंधी बंधइ बंधिस्सइ १ बंधी बंधइ न बंधिस्सइ २ बंधी न बंधइ वंधिस्सइ ३ बंधी न बंधइ न बंधि-स्सइ ४ न बंधी बंधइ बंधिस्सइ ५ न बंधी बंधइ न बंधिस्सइ ६ न बंधी न वंधइ बंधिस्सइ ७ न बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ८ ? गोयमा । भवागरिसं पड़च अत्येगहए बंधी बंधइ बंधिस्सइ अत्येगहए बंधी बंधइ न बंधिस्सइ, एवं तं चेव सर्व्यं जाव अत्येगइए न बंधी न बंधइ न बंधिस्सड, गहणागरिसं पड़च अत्येगइए वंधी बंधइ बंधिस्सइ एवं जाब अत्येगइए न बंधी बंधइ बंधिस्सइ, णो चेव णं न वंधी बंधइ न बंधिस्सइ, अत्थेगडए न बंधी न बंधड बंधिस्सड अत्थेगइए न बंधी न बंधह न बंधिस्सइ ॥ तं भंते । किं साइवं सपज्जवसियं बंधह साइयं अपज्जवसियं

बंधइ अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ? गोयमा ! साइयं सपज्जवसियं बधइ नो साइयं अपज्जवसियं बंधड नो अणाइयं सपज्जवसियं बंधइ नो अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ ॥ तं भंते ! कि देसेणं देसं बंधइ देसेणं सब्वं बंधइ सन्वेणं देसं बंधइ सन्वेणं सन्वं बंधइ ? गोयमा ! नो देसेणं देसं बंधइ णो देसेणं सब्वं बंधड नो सब्वेणं देसं बधड सब्वेणं सब्वं बंधड ॥ ३४० ॥ संपराइयण्णं भंते ! कम्मं किं नेरइओ बंधइ तिरिक्खजोणिओ बंधइ जाव देवी बंधड ? गोयमा ! नेरङ्ओवि बंधड तिरिक्खजोणिओवि बंधड तिरिक्खजोणिणीवि वंधइ मणुस्सोवि बंधइ मणुस्सीवि बंधइ देवीवि बंधइ देवीवि बंधइ ॥ तं भंते ! कि इत्थी बंधइ परिसो बंधइ तहेव जाव नोइत्थीनोपरिसोनोनपंसओ बंधइ? गोयमा ! इत्यीवि बंधड पुरिसोवि बंधड जाव नपुंसगावि बंधन्ति अहवेए य अवगय-वेओ य बंधड अहवेए य अवगयवेया य बंधन्ति । जह संते ! अवगयवेओ य बंधड अवगयवेया य बंधन्ति तं भंते ! किं इत्यीपच्छाकडो बंधइ पुरिसपच्छाकडो बंधइ ? एवं जहेव इरियावहियावंधगस्स तहेव निरवसेसं जाव अहवा इत्यीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य बिंधइ] नपुंसगपच्छाकडा य बंधंति ॥ तं अंते ! किं बंधी बधइ बंधिस्सइ १ बंबी बंधइ न बंधिस्सइ २ बंधी न बंधड बंधिस्सइ ३ बंधी न बंधड न वंधिस्सइ ४ १ गोयमा ! अत्येगडण वंधी वंधड वंधिस्सड १ अत्येगडण बंधी बंधड न बंधिस्सड २ अत्येगडए बंधी न बंधड बंधिस्सड ३ अत्येगइए बंधी न बंधइ न बंधिरसइ ॥ तं भंते ! किं साइयं सपज्जवसियं बंधइ ? पुच्छा तहेव, गोयमा ! साइयं वा सपज्जवसियं वंधइ अणाइयं वा सपज्ज्वसियं बंधइ अणाइयं वा अपज्जवसियं बंधइ णो चेव णं साइयं अपज्जवसिय बंधइ । तं भंते ! कि देसेणं देसं बंधड़ ॰ एवं जहेब इरियावहियाबंधगस्स जाव सब्बेणं सब्बं बंधड ॥३४१॥ कड णं भंते ! कम्मपयदीओ पनताओ ? गोयमा ! अट कम्मपयदीओ पनताओ ?. तंजहा-णाणावरणिज्वं जाव अंतराइयं ॥ कड णं भंते । परीसहा पण्णता १ गोयमा ! बावीसं परीसहा प॰, तंजहा-दिगिङ्घापरीसहे, पिवासापरीसहे, जाव दंसणपरीसहे । एए ण भंते ! बावीसं परीसहा कहसु कम्भूपगढीस समोयरंति ? गोयमा ! चउस कम्मूपयदीस समीयरंति, तंजद्वा-नाणावरणिजे, वेयणिजे, मोहणिजे, अंतराइए । नाणावरणिजे णं भंते ! कम्मे कइ परीसहा समीयरंति ? गोयमा ! दो परीसहा समीयरंति, तं०-पन्नापरीसहे अण्णाणपरीसहे य, वेयणिजे णं अंते । कम्मे कद परीसहा समीयरंति ? गोयमा ! एकारस परीसहा समीयरंति, तंजहा-पंचेव आणुपुब्वी चरिया सेजा वहें य रोगे य । तजफास अञ्चनेव य एकारस वेयणिअमि ॥ १ ॥ दंसजमोहणिओ णं

भंते ! कम्मे कइ परीसहा समोयरंति ? गोयमा ! एगे दंसणपरीसहे समोयरड. चरित्तमोहणिजे णं अंते ! कम्मे कड परीसहा समोयरंति ? गोयमा ! सत्त परीसहः समोयरंति. तंजहा-अरई अचेल इत्जी निसीहिया जायणा य अक्रोसे । सक्कारपर-कारे चरित्तमोहंमि सत्तेए ॥ १ ॥ अंतराइए णं भंते ! कम्मे कड परीसहा समीय-ति ? गोयमा ! एगे अलाभपरीसहे समोयरइ ॥ सत्तविहबंधगस्स णं भंते । कहरं परीसहा पण्णता ? गोयमा ! बाबीसं परीसहा पण्णता, बीसं पुण वेदेइ, जं समयं सीयपरीसहं वेदेइ णो तं समयं उतिणपरीसहं वेदेइ जं समयं उतिणपरीसहं वेदेइ णो तं समयं सीयपरीसहं वेदेइ, जं समयं चरियापरीसहं वेदेड णो तं समयं निसी-हियापरीसह वेदेइ जं समयं निसीहियापरीसहं वेदेइ णो तं समयं विरयापरीसहं वेदेइ । अद्भविहबंधगस्स णं भंते ! कइ परीसहा पण्णता ? गोयमा ! बावीसं परी-सहा पण्णता. तंत्रहा-छहापरीसहे. पिवासापरीमहे. सीयपः, दंसमसगपः जाव अलाभप॰, एवं अद्भविहबंधगस्सवि सत्तविहबंधगस्सवि । छव्विहबंधगस्स ग भंते ! सरागळउमत्यस्त कइ परीसहा पण्णता ? गोयमा ! चोइस परीसहा पण्णता बारस पण वेदेड, जं समयं सीयपरीसहं वेदेड णो तं समयं उसिणपरीसहं वेदेड जं समयं उत्तिगपरीसहं चेदेड नो तं समयं सीयपरीसहं वेदेड, जं समय चरियापरीसहं वेदेइ णो तं समयं सेजापरीसहं वेदेइ जं समयं सेजापरीसहं वेदेइ णो तं समयं चरियापरीसहं वेदेड । एकविडबंधगस्स णं भंते । वीयरागळउमत्यस्स कड परीसहा पणना ? गोयमा । एवं चेव जहेब छन्विहबंधगस्स । एगविहबंधगस्स णं भंते ! सजोगिभवत्यकेविटस कड परीसहा पण्णता ? गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णता. नव पुण वेदेड, सेस जहा छन्विहबंधगरस । अबंधगरस णं भंते ! अजोगिभवत्थके-विरुक्त कड परीसहा पण्णता ? गोयमा ! एकारस परीसहा पण्णता, नव पुण वेदेइ, जं समयं सीयपरीसहं वेदेड नो तं समयं उसिणपरीसहं वेदेड जं समयं उसिणपरीसहं वेदेइ नो तं समयं सीयपरीसहं वेदेइ, जंसमयं चरियापरीसहं वेदेइ नो तं समयं रेजा-परीसहं वेदेड जं समयं सेजापरीसहं वेदेड नो तं समयं चारयापरीसहं वेदेड ॥३४२॥ जबुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुतंसि दूरे य मुळे य दीसंति मज्झंतिय-मुहुनांसि मुळे य दूरे य ग्रीसित अत्थमणमुहुनांसि दूरे य मूळे य ग्रीसित ? हंता ागियमा । जंबहीचे णं धीचे सरिया उग्गमणमृहत्तंसि दूरे य तं चेव जाव अत्यमण-मुह्तांसि दूरे य मुळे य धीसंति. जंबूबीचे ण भेते । बीचे सूरिया उग्गमण-मुहुतंसि मज्ञांतियमुहृतांसि य अत्यमणमुहृतांसि य सन्वत्य समा उच्चतेणं ? हता गोयमा ! जंबहीवे ण रीवे सारेया उग्गमण जाव उच्चतेर्ग । जड ण

भंते ! जंबुद्दीवे २ सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि य मज्बंतिय॰ अत्यमणमुहुत्तंसि मुले जाद उचतेणं से केणं खाइणं अट्रेणं भंते ! एवं वृच्च जंबहीवे णं दीवे सूरिया उग्गमणमुहत्तंसि दूरे य मूछे य दीसंति जाव अत्थमणमुहत्तंसि दूरे य मछे य दीसति ? गोयमा ! छेसापडिघाएणं उग्गमणमुहत्तंसि दूरे य मूळे य दीसंति टेसाभितावेणं मज्झंतियमुहत्तंसि मुखे य दूरे य दीसंति देसापडिघाएणं अत्थमण-महत्तांस दूरे य मुले य दीसंति, से तेणद्रेणं गोयमा । एवं वुचइ-जंबुहीवे णं दीवे स्रिया उग्गमणमुहत्तंसि दूरे य मूले य बीसन्ति जाव अत्यमण जाव बीसंति । जंबदीने णं भंते ! दीने सुरिया कि तीयं खेत्तं गच्छति पद्धपनं खेतं गच्छति अणा-गयं खेतं गच्छंति ? गोयमा ! णो तीयं खेतं गच्छंति पद्धपन्नं खेतं गच्छंति णो अणागयं खेत्तं गच्छंति, जंबहीवे णं बीवे सारिया कि तीयं खेत्तं ओभासंति पडण्पन्नं खेत्तं ओभासंति अणागयं खेत्तं ओभासंति ? गोयमा ! नो तीयं खेत्तं ओभासंति पड़प्पन्नं खेतं ओभासति नो अणागयं खेतं ओभासंति, तं भेते ! किं पुद्रं ओभा-संति अपुट्टं ओभासेति ? गोयमा। पुट्टं ओभासति नो अपुट्टं ओभासति जाव नियमा छिहिसें। जंबुदीवे णं भंते ! दीवे सुरिया किं तीयं खेत्तं उज्जोवेंति एवं चेव जाव नियमा छहिसिं, एवं तर्वेति एवं भारतेति जाव नियमा छहिसिं॥ जंबहीवे णं भेते ! दीवे सूरियाणं कि तीए खेले किरिया कजाइ पहुष्पन्ने खेले किरिया कजाइ अणागए खेने किरिया कजह ? गोयमा ! नो तीए खेने किरिया कजह पहुप्पने खेने किरिया कज्जड जो अणागए खेत्ते किरिया कजड, सा भंते । कि पुट्टा कज्जड अपुट्टा कज्जड ? गोयमा । पुट्टा कज्जइ नो अपुट्टा कज्जइ जाव नियमा छहिसि । जेन्हीवे णं भंते ! दीवे सूरिया केवइयं खेत्तं उन्नं तवेंति केवइयं खेत्तं अहे तवेंति केवइयं खेत्तं तिरियं तर्वेति ? गोयमा ! एगं जोयणसयं उन्हें तर्वेति अद्वारस जोयणसयाई अहे तर्वेति सीयालीस जोयणसहस्साइं दोनि य तेन्द्रे जोयणसए एकवीसं च सद्विभाए जोयणस्स तिरियं तवेंति ॥ अतो णं भंते ! माण्यस्तरस्य पव्वयस्य जे चंदिमस्रियगहगणण-क्खत्तताराख्या ते णं भंते ! देवा किं उद्गोववज्ञगा जहा जीवाभिगमे तहेव निरव-सेसं जाव उक्कोसेणं छम्मासा । बहिया णं भेते ! माणुसुत्तरस्स जहा जीवाभिगमे जाव इंद्राणे णं भंते ! केवइयं कालं उववाएणं विरहिए पन्नते ? गोयमा ! जह-नेणं एकं समयं उक्कोसेणं छम्मासा । सेवं अंते ! सेवं अंते ! क्ति ॥ ३४३ ॥ अट्-मसए अहमो उद्देशो समसो॥

कइविहे ण भंते । बंधे पण्णते ? गोयमां! दुविहे बंधे पण्णते, तंजहा-पओग-बंधे य वीससाबंधे य ॥ ३४४ ॥ वीससाबधे ण भंते ! कड्विहे पण्णते ! गोयमा!

दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-साइयवीससाबंधे य अणाइयवीससाबंधे य । अणाइयवीससा-बंधे णं भंते ! कड़विहे पण्णते ? गोयमा ! तिविहे पण्णते, तंजहा-धम्मत्थिकायअन-मन्त्रभणाइयवीससाबंधे. अधम्मत्यिकायअन्तमन्त्रभणाइयवीससाबंधे. आगासत्यि-कायअन्नमन्त्रभणाडयवीससाबंधे । धम्मत्थिकायअन्नमन्त्रभणाडयवीससाबधे णं भंते ' किं देसवंधे सन्वबंधे ? गोयमा ! देसवंधे नो सन्वबंधे, एवं अधम्मन्थिकायअन-मन्त्रभणाइयवीससाबंधेवि. एवमागासत्थिकायअन्नमन्त्रभणाइयवीससाबंधेवि । धम्म-त्यिकायअन्नमन्त्रअणाइयवीससावंधे णं भंते ! कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ' सन्बद्धं, एवं अधम्मत्थिकाए, एवं आगासत्थिकाए । साइयवीससाबंधे णं भंते ' कइविहे पण्णते १ गोयमा ' तिविहे पण्णते, नंजहा-वंधणपचड्ए, भायणपचड्ए, परि-णामपचंडए । से कि तं वंधणपचंडए <sup>१</sup> २ जन्नं परमाणपोग्गला दप्रणस्या तिप्रणस्या जाव दसपर्णस्या संयेजपर्णस्या असंयेजपरिया. अर्गतपर्णस्याणं खंधार्णं वेमा-गनिद्धयाए वेमायलक्कायाए वेमायनिद्दुक्कायाए एवं बंधणपचहए णं बंधे समुप्पज्जह जहनेणं एकं ममयं उन्होसेणं असंखेजं कालं. सेत्तं वंधणप्रवडणः। से किं तं भायण-पचडए ? भायणपचडए जन्नं जुनसुराजुनगुरुजुन्नतंदुलाणं भायणपचडएणं बंधे समुप्पजइ जहन्नेणं अंतोमुहनं उक्नोसेण सर्वेजं कालं. सेतं भायणपचडुए । से कि तं परिणामपचटए ? परिणामपचडए जन्नं अन्भाणं अन्भरक्ताणं जहा तड्यसए जाव अमोहाणं परिणामपञ्चइए णं वंधे समुप्पज्जइ जहण्णेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं छम्मासा, सेत्तं परिणामपचइए, सेत्तं साइयवीससावंधे, सेत्तं वीसमावंधे ॥ ३४५ ॥ से किं तं पओगवंधे ? पओगवंधे तिविहे पण्णते, तंजहा-अणाइए वा अपज्ञवांसए, साइए वा अपज्जवितए, साइए वा सपज्जवितए, तत्य णं जे से अणाइए अपज्जव-सिए से णं अद्रण्हं जीवमञ्झपएसाणं ॥ तत्यवि णं तिण्ह २ अणाइए अपज्जवितए तेमाणं साइए, तत्थ णं जे से साइए अपज्जवसिए से णं सिद्धाणं, तत्य णं जे से माइए सपज्जवसिए से णं चउन्विहे पन्नते, तंजहा-आलावणवंधे, अहियावणवंधे. सरीरबंधे, सरीरप्पओगबंधे ॥ से किं तं आलावणबंधे, आलावणबंधे, जण्णं तण-भाराण वा कद्रभाराण वा पत्तभाराण वा पलालभाराण वा वेह्रभाराण वा वेत्तल-याबागवरत्तरज्ञुवक्रिकुसद्बममाइएहिं आलावणबंधे समुप्पज्ञइ जहनेणं अंतोमहत्तं उक्कोरोणं संखेजं कालं, रोत्तं आलावणबंधे । से किं तं अहियावणबंधे ? अहिया-वणबंधे चउन्विहे पन्नते, तंजहा-ठेसणावंधे, उचयबंधे, समुचयबंधे, साहणणावंधे, से कि तं छेसणाबंधे ? छेसणाबंधे जन्नं कुट्टा(👔)णं कोहिमाणं खंभाणं पासायाणं कट्टाणं चम्माणं घडाणं पडाणं कडाणं खुहाचिक्सिक्सिकेसलक्समहसित्थमाइएहिं केसणएहिं

वंधे समप्पजड जहनेणं अतोमहत्तं उन्नोसेणं संखेजं कालं, सेत्तं लेसणाबंधे, से कि तं उच्चयवंधे ? उच्चयवंधे जन्नं तणरासीण वा कट्टरासीण वा पत्तरासीण वा तस-रासीण वा भसरासीण वा गोमयरासीण वा अवगररासीण वा उच्चएणं बंधे सम-प्पज्जइ जहनेणं अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं संखेजं कालं, सेत्तं उच्चयवंधे, से किं तं सम-चयवंधे र सम्चयवंधे जन्नं अगडत्डागनईदहवावीपुक्खरिणीदीहियाणं गुंजालि-याण सराणं सरपंतिआणं सरसरपंतियाण बिलपंतियाणं देवकुलसभापव्वथूभखाइयाणं फरिहाणं पागारहालगचरियदारगोपुरतोरणाणं पासायघरसरणळेणआवणाणं सिंघाड-गतियचउक्कचचरचउम्मुह्महापहमाईणं बुहाचिक्किलहिछेनसमुचएणं समुप्पजइ जहनेणं अंतोमुहत्तं उक्कोरेण संखेजं कालं, सेत्तं समुचयवंधे. से कि तं साहणणाबंधे ? साहणणाबंधे दुविहे पत्रते, तंजहा-देससाहणणाबंधे य सन्वसाहणणावंधे य. से किं तं देससाहणणावंधे १ देससाहणणावंधे जन्ने सगडरह-जाणजुरगगिह्निथिहिसीयसंदमाणियलोहीलोहकडाहकडुच्छुयआसणसयणखंभभंडम-त्तोवगरणमाईणं देससाहणणाबंधे समुप्पज्जइ जहन्नेणं अंतोमुहत्तं उन्होसेणं सखेज काठं, सेत्तं देससाहणणावंधे, से कि तं सञ्बसाहणणावंधे ? सञ्बसाहणणावंधे से णं खीरोदगमाईणं, सेत्तं सव्बसाहणणाबंधे, सेत्तं साहणणाबंधे, सेत्तं अल्लियावण-वंधे ॥३४६॥ से कि तं सरीरवंधे १ सरीरवंधे दविहे पण्णते, तंजहा-पुव्वप्पओग-पचडुए य पहुष्पन्नप्रओगपचडुए य. से कि तं पुरुवप्पओगपचडुए १ पुरुवप्रओगपचडुए जन्नं नेरइयाणं संसारत्याणं सन्वजीवाणं तत्य २ तेस २ कारणेस समोहणमाणाणं जीबप्पएसाणं बंधे समुप्पज्जइ सेत्तं पुन्वप्पओगपचइए, से किं तं पहुप्पन्नप्पओग-पञ्चइए ? २ जन्नं केवलनाणिस्स अणगारस्स केवलिसम्ग्याएणं समोद्वयस्स ताओ समुग्चायाओ पिडिनियत्तेमाणस्स अंतरा मंथे वट्टमाणस्स तेयाकस्माणं बंधे समुप्प-जइ, किं कारणं ? ताहे से पएसा एगत्तीगया भवंतिनि, सेत्तं पदुष्पन्नष्पओग-पचइए, सेतं सरीरबंधे ॥ से कि तं सरीरप्यओगबंधे र सरीरप्यओगबंधे पंचिवहे पत्रते, तंजहा-ओरालियसरीरप्पओगबंधे, वेउव्वियसरीरप्पओगबंधे, आहारगसरीर-प्पओगवंधे,तैयासरीरप्पओगबंधे कम्मासरीरप्पओगबंधे । ओरालियसरीरप्पओगबंधे र्ण भंते ! कइविहे पण्णेते ? गोयमा ! पंचविहे पश्चते, तंजहा-एगिंदियओराछिय-सरीरप्पओगवंघे बेंदियओ० जाव पंचिदियओरालियसरीरप्पओगबधे । एगिदिय-ओरालियसरीरप्पओगबंधे णं अंते ! कडविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते, तंजहा-पढिविद्याहयएगिंदिय ः एवं एएणं अभिलावेणं भेओ जहा ओगाहणसंठाणे ओरालियसरीरस्स तहा भाषियव्यो जाव पज्यागन्भवकंतियमणस्सपंचिदियओरा-

लियसरीरप्पओगबंधे य अपजनगब्भवक्रंतियमणस्य जाव बंधे यं ॥ ओरालिय-सरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! वीरिश्रसजोगसदृष्य-याए पमादपद्मया कम्मं च जोगं च भवं च आउर्य च पहुच ओरालियसरीरप्प-ओगनामाए कम्मस्स उद्एणं ओरालियसरीरप्यओगबंधे ॥ एगिदियओरालियसरीर-प्यओगबधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उद्गणं ? एवं चेव. पढविकाइयएगिंदियओरा-लियमरीर पओगबंधेवि एवं चेव. एवं जाव वणस्सङ्काङ्या. एवं बेइंदिया, एवं तेइंदिया, एवं चर्डारेदिया, तिरिक्खजोणियपंचिदियओराठियसगरप्यओगवंघे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? एवं चेव, मणुस्सपंचिदियओरालियसरीरप्पओगबंधे ण भंते ! कस्म कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! वीरियसजोगसदृज्वयाए पमादपश्चया जाव आउयं च पदुच मणुस्सर्पचिंदियओरालियमरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं ॥ ओरालियसरीरप्पओगवंधे णं भंते ! कि देसवंधे सन्ववंधे ? गोयमा ! देसवंधेवि सन्वबंधेवि, एगिंदियओएालियसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! किं देसबंधे मन्वबंधे ? एवं चेव. एवं पुढविकाइया. एवं जाव मणुस्तपंचिदियओरालियसरीरप्यओगवंधे ण भते ! कि देसबंधे सञ्बबंधे ? गोयमा ! देसबंधेवि सञ्बबंधेवि ॥ ओरालियसरीर-प्यओगवंधे ण भंते! कालओ केविचिरं होड ? गोयमा ! सन्ववंधे एकं समयं. देसवंधे जहनेणं एकं समयं, उक्कोसेणं तिन्नि पिळिओवमाइं समयऊणाइं, एगिंदिय-आराहियसरीरप्पओगबंधे णं भंते । कालओ केविकरं होइ ? गोयमा । सञ्चबंधे एकं समयं, देमवंधे जहन्नेणं एकं समयं, उन्नोसेणं बावीसं वाससहस्साइं समयऊणाइं, पुढवि-काइथएगिदियपुच्छा, गोयमा । सञ्बबंधे एकं समयं देसवंघे जहनेणं खुहागभवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साई समयऊणाई. एवं सञ्वेसिं सञ्बबंधो एकं समयं, देसबंधो जेसिं नित्य वेजन्वियसरीरं तेसिं जहनेणं खुड्यां भवरगहणं तिसमयऊणं, उन्नोसेणं जा जस्स उन्नोसिया ठिई सा समयऊणा कायच्या, जेसि पुण अस्थि वेउन्वियसरीरं तेसिं देसबंधो जहनेणं एकं समयं, उक्कोसेणं जा जस्स ठिई सा समयऊणा कायन्वा जाव मणस्याणं देसबंधे जहकोणं एकं समयं उन्होसेणं तिनि पछि-ओवमाइं समयऊणाइं ॥ ओरालियसरीरप्यओगबंधंतरे णं भंते ! कालओ केविचरं होइ ? गोयमा ! सञ्बर्वधंतरं जहन्नेणं खुडागं भवरगहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं तेतीसं सागरोवमाई पुञ्चकोडिसमयाहियाई, देसबंधंतरं जहनेणं एकं समयं, उक्नोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं तिसमयाहियाई, एगिंदियओरालियपुच्छा, गोयमा ! सञ्चबंधंतरं जह-षेणं खुरागं भवग्गरणं तिसमयकणं. उक्नोसेणं बाबीसं वाससहस्साई समयाहियाई, देसबंघंतरं जहन्नेणं एकं समयं, उन्नोसेणं अंतोसहत्तं, पुढविकाइयएगिंदियपुच्छा

गोयमा । सन्वबंधतरं जहेव एगिदियस्स तहेव भाणियन्त्रं, देसन्धंतरं जहनेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं तिन्नि समया, जहा पुडिवकाइयाणं एवं जाव चर्डारेंदियाणं वाउकाइय-बजाणं, नवरं सञ्बबंधंतरं उक्कोरोणं जा जस्स ठिई सा समयाहिया कायन्वा, वाउ-काइयाणं सञ्चवंधंतरं जहनेणं खुडागभवग्गहणं तिसमयऊर्ग. उन्नोसेणं तिनि वासमह-स्साइं समयाहियाइं, देसवंधंतरं जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमहत्तं, पंचिंदिय-तिरिक्खजोणियओरालियपुच्छा, गोयमा । सञ्बबंधंतरं जहन्नेणं खुड्डागभवरगहणं तिस-मयऊणं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडी समयाहिया, देसबंधंतरं जहा एगिदियाणं तहा पंचिंदिय-तिरिक्खजोणियाणं, एवं मणुस्साणवि निरवसेसं भाणियव्वं जाव उक्कोसेणं अंतोमुहत्तं ॥ जीवस्स णं भंते । एगिंदियत्ते णोएगिंदियत्ते पुणरावि एगिंदियत्ते एगिंदियओरालियस-रीरप्पओगबंधंतरं कालओ केविचरं होड ? गोयमा ! सन्वबंधंतरं जहन्नेणं दो खुरू-गभवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोमेणं दो सागरीवमसहस्माइं सखेजवासमञ्भिह-याई, देसबंधंतरं जहन्नेणं खुङ्गागं भवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसह-स्साइं संखेजवासमब्भाहेयाइं, जीवस्स णं भंते । पुढविकाइयत्ते नोपुढविकाइयत्ते पुण-रिव पुढविकाइयत्ते पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरप्पओगबंधंतरं कालओ केविचरं होइ ? गोयमा ! सञ्चबंधंतरं जहनेणं दो खुडागभवग्गहणाइं तिसमयऊणाइं. उन्नोमेणं अणंतं कालं अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ. खेत्तओ अणंता लोगा असंखेजा पोग्नलपरियहा ते णं पोग्नलपरियहा आवलियाए असंखेजहभागो, देस-वंधंतरं जहनेणं खुर्हागभवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं अणंनं कालं जाव आवितयाए असंखेज्जइभागो, जहा पृष्टविक्षाइयाणं एवं वणस्सइकाइयवजार्गं जाव मणुस्साणं, वणस्सडकाड्याणं दोनि खुडाइं. एवं चेव उक्कोर्सण असंखेर्जं कालं असंखेजाओ उस्स-प्पिणओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा, एवं देसबंधंतरंपि उक्कोंमेण पुडविकालो ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं ओरालियसरीरस्स देसबंधगाणं सञ्बदंध-गाणं अवंधगाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा ओरा-लियसरीरस्स सञ्चबंधगा, अबंधगा विसेमाहिया, देसबंधगा असंखेजगुणा ॥३४७॥ वेउव्वियसरीरप्पओगबंघे णं भंते ! कड्बिहे पन्नते ? गोयमा ! दुविहे पन्नते, तंजहा-एगिदियवेउ व्वियसरीरप्यओगर्बंघे य पंचिदियवेउव्वियसरीरप्यओगचंघे य । जइ एगिदियवेउन्वियसरीरप्पओगबंघे किं वाउकाइयएगिदियवेउन्वियसरीरप्पओगबंधे अवाउक्काइयएगिदिय० एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्वियसरीर-मेओ तहा भाणियव्यो जाव पजनसञ्बद्धसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पाईयवेमाणियदेव-र्नेचिदियवेउत्रिवयसरीरप्पक्षोगबंधे य अपजनसन्बद्धसिद्धअणुत्तरोववाह्य जाव पओ-

गबंधे य । वेजन्वियसरीरप्पओगबंधे णं भॅते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! वीरियसजोगसङ्क्याए जाव आउयं वा लर्द्धि वा पहुन्त वेउक्वियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे । वाउकाइयएगिदियवेउव्वियसरीरप्प-आंग॰ पच्छा. गोयमा ! वीरियसजोगसदृष्वयाए एवं चेव जाव लिंद्र च पहुच जाव वाउकाइयएगिंदियवेउव्विय जाव बंधे । रयणप्पभापदावेनेरडयपंचिंदियवेउव्वियसरी-रप्यओगर्वधे णं भंते । कस्स कम्मस्स उदएणं १ गोयमा । वीरियसजोगसहव्वयाए जाव आउयं वा पडुच रयणप्पभापुढवि जाव बंधे,एवं जाव अहेसनमाए। तिरिक्खजेरेणिय-पंचिदियवेउव्वियसरीरपुच्छा, गोयमा ! वीरिय० जाव जहा वाउक्काइयार्ण, मणस्स-पंचिद्यवेडव्वियसरीरप्पओग । पुच्छा, एवं चेव, असरक्मारभवणवासिदेवपंचि-दियने उन्तिय जान बंधे, जहा रयणप्पभापुडविनेरइयाणं एवं जान थणियकुमारा, एवं वाणमंतरा, एवं जोइसिया, एवं सोहम्मकप्पोवगया वेमाणिया एवं जाव अञ्चयगेवेज्जग-कपाईयवेमाणिया णेयन्वा, अणुत्तरोववादयकपाईयवेमाणिया एवं चेव । वेउन्विय-सरीरापओगवंघे णं भंते ! किं देसबंघ सन्वबंधे ! गोयमा ! देसबंधेवि सन्वबंधेवि. बाउक्काइयएगिंदिय॰ एवं चंब, रयणप्पभापुढविनेरइया एवं चेब, एवं जाब अणुत्तरोब-वाइया ॥ वेउव्विंयसरीरप्पओगवंघ णं भंत ! कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सन्वबंधे जहन्नेणं एकं समयं उन्नोसेणं दो समया, देसबंधे जहन्नेणं एकं समयं, उन्नोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं समयऊणाइं ॥ वाउद्दाइयएगिंदियवेउव्वियपुच्छा. गोयमा ! सन्ववंधे एकं समयं, देसवंधे जहनेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अतोमहत्ते ॥ रयणप्पभा-पुढ़िवनेरइयपुच्छा, गोयमा ! सञ्बबंधे एकं समयं, टेसबंधे जहनेंणं दसवाससहस्साइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेर्ण सागरोवमं समयऊणं, एवं जाव अहेसत्तमाए, नवरं देस-वंधे जस्स जा जहनिया ठिई सा तिसमयऊणा कायव्वा जाव उक्कोसा समयऊणा ॥ पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहा वाउकाइयाणं । असुरकुमारनाग-कुमार जाव अणुत्तरीववाइयाणं जहा नेरइयाणं नवरं जस्स जा ठिई सा भाणि-यव्वा जान अणुनरीववाइयाणं सञ्चवंधे एक्कं समयं, देसबंधे जहन्नेणं एकतीसं साग-रोवंमाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोषमाइं समयऊणाइं ॥ वेउन्वियसरी-रप्पओगबंधंतरे णं भंते ! कालओ केविंचरं होइ ? गोयमा ! सञ्चवंधंतरं जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं अणंतं काठं अणंताओ जान आविलयाए असंखेजहमागी, एवं देसवंधंतरंपि ॥ वाजकाइयवेजिवयसरीरपुँच्छा, गोयमा ! सञ्ववंधंतरं जहनेणं अतोमुहुनं, उक्कोसेणं पिछओवमस्स असंखेजहमार्ग, एवं देसबंधंनरंपि ॥ तिरिक्ख-जोणियपंचिदियवेडव्वियसरीरप्यक्षोगबंधंतरं पुच्छा. गोयमा । सञ्चबंधंतरं जहनेषं

अंतोमहत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोिडपुहत्तं, एवं देसबंधंतरंपि, एवं मणुस्सस्सवि ॥ जीवस्स णं अते । वाउकाइयत्ते नोबाउकाइयत्ते पुणरावि वाउकाइयत्ते वाउकाइयएगिदियवेउ-व्यियपच्छा, गोयमा । सञ्बबंधंतरं जहनेणं अंतोमहत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वण-स्सडकालो, एवं देसवंधंतरंपि ॥ जीवस्स णं भते । रयणप्पभापडविनेरडयत्ते णोरय-णप्पभापद्वि पुच्छा, गोयमा ! सञ्चबंधंतरं जहन्नेणं दस वाससहस्साइं अंतोमु-हनमञ्मिहयाई, उक्कोसेणं वणस्सदकालो, देसबंधंतरं जहनेणं अतोमुहत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो, एवं जाव अहेसत्तमाए, नवरं जा जस्स ठिई जहिनया सा सञ्बद्धंतरं जहनेणं अंतोमुहत्तमङभहिया कायन्वा, सेसं तं चेव, पंचिदियति-रिक्खजोणियमणुस्ताण य जहा वाउक्काइयाणं । असरकमारनागकुमार जाव सहस्ता-रदेवाणं एएसि जहा रयणप्पभापुडविनेरइयाणं नवरं सञ्बन्धंतरं जस्म जा ठिई जहिनया सा अंतोमहत्तमञ्भिहिया कायव्वा, सेंसं तं चेव ॥ जीवस्स णं भंते ! आण-यदेवते नोआणयदेवतेपुच्छा, गोयमा ! सन्वबंधंतरं जहनेणं अद्वारस सागरोवमाइं वासपहत्तमञ्महियाइं, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो, देमबंधंतरं जहन्नेणं वासपहत्तं उद्दोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो. एवं जाव अचए नवरं जस्स जा ठिई सा सन्वबंधनरं जहण्णेणं वासपुहत्तमन्भहिया कायन्व। सेसं तं चेव । गेवेज-कप्पातीयपुच्छा, गोयमा! सञ्बवंधंतरं जहनेणं बावीसं सागरोवमाइं वासपुहत्त-मञ्महियाई, उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो, देसबंधंतरं जहन्नेणं वासपृहत्तं उक्कोसेणं वणस्मइकालो ॥ जीवस्स णं भेते ! अणुत्तरोववाइयपुच्छा, गोयमा ! सञ्बबंधंतरं जहन्नेणं एकतीसं सागरोवमाई वासपुहत्तमञ्भिहयाई, उक्कोसेणं संखेजाइं सागरोवमाई, देसवंधंतरं जहनेगं वासपुहत्तं, उन्नोसेणं संखेजाइं सागरो-बमाइं ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं वेजिव्यसरीरस्स देसबंधगाणं सन्वबंधगाणं अबंधगाण य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा वेडिव्यसरीरस्स सन्वबंधगा, देसबंधगा असंखेजगुणा, अबंधगा अणंतगुणा॥ आहारगसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कड़विहे पण्णते ? गोयमा ! एगागारे पण्णते । जह एगागारे पण्णते किं मण्स्साहारगसरीरप्यओगवंधे अमण्स्साहारगसरीरप्य-ओगबंधे ? गोयमा ! मणुस्साहारगसरीरप्यओगबंधे नो अमणुस्साहारगसरीरप्य-ओगबंधे, एवं एएणं अभिलावेण जहा, ओगाहणसंठाणे जाव हिष्टुपत्तपमत्तसंजयस-म्महिद्विपज्रत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमियग्नमबद्धतियमणस्साहारगसरीरप्यओगवंधे, णो अणिक्रिपत्तपमत्त जाव आहारगसरीरप्पक्षोगर्वघे । आहारगसरीरप्पक्षोगर्वघे णं भते । कस्स कम्मस्स उदएर्ण ! गोयमा । वीरियसजोगसङ्ख्याए जाब लर्द्धि वा

पद्भ आहारगसरीरप्पओगणामाए कम्मस्स उदएणं आहारगसरीरप्पओगबंधे। आहारगसरीरप्यओगर्बंधे णं भंते ! किं देसवंधे सञ्चबंधे ? गोयमा ! देसवधेनि सन्वबंधित । आहारगसरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कालओ केविश्वरं होड ? गोयमा ! सञ्वबंधे एकं समयं, देसबंधे जहनेणं अतोमहत्तं उक्कोसेणवि अंतोमहत्तं ॥ आहार-गसरीरप्पओगबंधेतरे णं भंते ! कालओं केविचरं होड ? गोयमा ! सन्ववंधतरं जहन्नेणं अंतोमहत्तं उन्नोसेणं अणंतं कालं अणंताओ ओसप्पिणिउस्सिप्पणीओ कालओ, खेताओं अणंता लोया अवद्धं पोरगलपरियहं देसणं, एवं देसबंधंतरंपि ॥ एएसि ण भंते ! जीवाणं आहारगसरीरस्स देसबंधगाणं सञ्बबंधगाणं अबंधगाण य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा । सव्वत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स सञ्बबंधगा, देसबंधगा संग्वेजगुणा, अवंधगा अणंतगुणा ३ ॥३४८॥ तेयासरीर-प्पओगबंधे णं मंते ! कइविहे पण्णते 2 गोयमा ! पंचविहे पण्णते, तंजहा-एगिदिय-तेयामरीरप्पओगबंधं य बेइंदिय० तेइंदिय० जाव पंचिदियतेयासरीरप्पओगबंधे य । एगिंदियतेयासरीरप्पओगबधे णं भंते ! कड़बिहे पण्णते ? एवं एएणं अभिलावण भेओ जहा ओगाहणसंठाणे जाब पजनसञ्बद्धसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पातीयवेमाणि-यदेवपंचिदियतेयासरीरप्पओगबंधे य अपज्जनसञ्बद्धसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव बंधे य । तेयासरीरप्पञोगबंधे णं भंते ! कस्म कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! बीरियस-जोगमहन्वयाए जाव आउर्य च पडुच तेयासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं तयासरीरप्पओगर्वधे । तेयासरीरप्पओगर्बधे णं अंते ! किं देसबंधे सन्बबंधे ? गोयमा ! देसबंधे नो सन्वबंधे ॥ तेयासरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कालओ केविबरं होइ ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सप-जनसिए ॥ तेयासरीरप्पओगनंधतरे णं भंते ! कालओ केविक्रेरं होइ र गोयमा ! अणाइयस्स अपज्जवसियस्स नित्य अंतरं, अणाइयस्स सपज्जवसियस्स नित्य अंतरं ॥ एएसि णं भेते ! जीवाणं तेयासरीरस्स देसबंघगाणं अर्बधगाण य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवा जीवा तेयासरीरस्स अबंधगा, देसबंधगा अर्णतगुणा ४ ॥ ३४९ ॥ कम्मासरीरप्यओगर्वधे ण भंते । कडविहे पण्णते ? गोयमा ! अद्वविष्टे पण्णते, तंजहा-नाणावरणिज्यकम्मासरीरप्पओगबंधे जाव अतराइ-यकम्मासरीरप्पओगबंधे । णाणावरणिजकम्मासरीरप्पओगबंधे णं भेते ! कस्स कम्म-स्स उदएगं ? गोयमा ! नाजपिकणीययाए, णाणिषण्ह्वणयाए, जाणंतराएणं, णाणप्य-ओसेणं, णाणवासायणाप्, णाणविसंवायणाजोगेणं, णाणावरणिजकम्मासरीरप्पञ्जोग-नामाए कम्मस्स उदएणं णाणावरणिजकम्मासरीरप्यओगवंधे । दरिसणावरणिजक-

म्मासरीरप्यओगबंधे णें भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! दंसणपिडणीय-याए एवं जहा णाणावरणिज्ञं नवरं दंसणनाम घेत्तव्वं जाव दंसणविसंवायणाजोगेणं दरिसणावरणिजकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं जाव पओगवंधे । साया-वेयणिज्ञकम्मासरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! पाणा-णकंपयाए भ्याणकंपयाए एवं जहा सत्तमसए दसमोद्देसए जाव अपरियावणयाए सायावेयणिज्ञकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं साक्षेवेयणिज्ञकम्मा जाव वंवे । असायावेयणिजपुच्छा, गोयमा ' पर्दक्खणयाए परमोयणयाए जहा सत्तमसए दसमोहेमए जाव परियावणयाए असायावयणिजनम्मा जाव पओगबंधे । मोहणिज-कम्मासरीरप्पओगपुच्छा, गोयमा ! तिब्बकोह्याए, तिब्बमाणयाए, तिब्बमाययाए, तिन्वलोहयाए, तिन्वदंसणमोहणिजयाए, तिन्वचित्तमोहणिजयाए,मोहणिजकम्मास-रीरप्पओग जाव पओगवंधे । नेरइयाजयकम्मासरीरप्पओगवंधे णं भंते । पुच्छा, गोयमा ! महारंभयाए, महापरिग्गहयाए, कुणिमाहारेणं, पंचिंदियवहेणं, नेरइयाउय-कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं नेरइयाउयकम्मासरीर जाव पओगर्वधं । तिरिक्खजोणियाजयकम्मासरीरप्यओगपुच्छा, गोयमा । माइह्रयाए, नियडिह्नयाए, अलियवयणणं, कृडतुलकुडमाणेगं, तिरिक्खजोणियाउयकम्मासरीर जाव पओगबंधे । मणुस्सआउयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा । पगइभद्दयाए, पगइविणीययाए, साणुक्को-सयाए, अमच्छरियाए, मणुस्साउयकम्मा जाव पओगबंधे । देवाउयकम्मासरीर-पुच्छा, गोयमा ! सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, बालनवोकम्मेणं, अकामनिजराए, देवाउयकम्मासरीर जाव पओगबंधे ॥ समनामकम्मासरीरपुच्छा. गोयमा । काय-उज्जययाए, भावज्ययाए, भावज्ययाए, अविसंवायणाजोगेणं, सुभनामकम्मासरीर जाव पओगवंधे ॥ असुभनामकस्मासरीरपुच्छा, गोयमा । कायअणुज्ज्ययाए, भाव-अणुज्ययाए, भासअणुज्ययाए, विसंवायणाजोगेणं, असुभनामकम्मा जाव पओग-वंध । उच्चागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा । जाइअमएणं, कुलअमएणं, बलअमएणं, रूवअमएणं, तवअमएणं, सुयअमएणं, लाभअमएणं, इस्सरियअमएणं, उन्नागोय-कम्मासरीर जाव पओगबंधे, नीयागीयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा । जाइमएणं, कुलमएणं, बलमएणं, जाव इस्सरियमएणं, णीयागोयकम्मासरीर जाव प्रओगबंधे । अतराइयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा । दार्णतराएणं, लाभंतराएणं, भोगंतराएणं, उवभोगंतराएणं, वीरियंतराएणं, अंतराइयकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएण अंतराइयकम्मासरीरप्यओगबंधे ॥ णाणावरणिजकम्मासरीरप्यओगबंधे णं भंते । किं देसबंधे सञ्चबंधे ? गोयमा ! देसबंधे जो सञ्चबंधे, एवं जाव

अंतराइयकम्मा ः । णाणावरणिज्ञकम्मासरीरप्यओगवंघे णं भंते ! कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! णाणा ॰ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अणाइए सपज्जवसिए अणाउए अपजन्तिए. एवं जहा तेयगस्स संचिद्रणा तहेव एवं जाव अंतराइयकम्मस्स । णाणावरणिजकम्मासरीरप्पओगबंधंतरे णं भंते । कालओ केवचिरं होड १ गोयमा । अणाइयस्स एवं जहा तेयगसरीरस्स अतरं तहेव एवं जाव अंतराइयस्स। एएसि णं भंते । जीवांणं नाणावरणिजस्स कम्मस्स देसबंधगाणं अबंधगाण य कयरेर जाव अप्पाबहुगं जहां तेयगस्स, एवं आउयवजं जाव अंतराइयं ॥ आउयस्स प्रच्छा. गोयमा ! सञ्बत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स देसबंघगा, अबंधगा संखेजगुणा ५ ॥३५०॥ जस्स णं भते ! ओरालियसरीरस्स सञ्चवंधे से णं भंते ! वेउव्वियसरीरस्स कि वधए अबंधए ? गोयमा ! नो बंधए अबंधए, आहारगसरीरस्स कि बंधए अवंधए रे गोयमा ! नो बंधए अवंधए, तयासरीरस्स कि बंधए अवंधए रे गोयमा ! बंधए नो अबंधए, जड बंधए कि देसबंधए सन्वबंधए ? गोयमा ! देसबंधए नो सन्ववंयए, कम्मासरीरस्स कि बंधए अवंधए ? जहेव तेयगस्स जाव देसबंधए नो सञ्बवंधए ॥ जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स देसबंधे से णं भंते ! बेडब्बिय-सर्रारस्य कि बंधए अबंधए ? गोयमा ! नो बंधए अबंधए, एवं जहेब सब्बबंधेणं भणियं तहेव देसवंधेणवि भाणियव्वं जाव कम्मगस्स । जस्स णं भंते विद-व्वियमगीरस्स सञ्बवंधे सं णं भंते । ओरालियसगीरस्स कि बंधए अवंधए ? गोयमा ' नो बंधए अबंधए, आहारगसरीरस्स एवं चेव, तेयगस्स कम्मगस्स य जहेव ओरालिएणं समं भणियं तहेव भाणियव्वं जाव देसबंधए नो सन्वबंधए । जस्म णं भंते । वेउव्वियसरीरस्म देसबंधे से णं भंते ! ओराल्यिसरीरस्स किं वंधए अबंधए ? गोयमा ! नो बंधए अबंधए, एवं जहा सन्वबंधेणं भणियं तहेव देमबंधेणवि भाषियव्वं जाव कम्मगस्स । जस्स णं भंते ! आहारगसरीरस्स सब्ब-वंधे से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स कि बंधए अबंधए ? गोयमा ! नो बंधए अवंधए, एवं वेजन्वियस्सवि, तेयाकम्माणं जहेव ओरालिएणं समं भणियं तहेव भाणियव्वं । जस्स णं भंते ! आहारगसरीरस्स देसबंधे से णं भंते ! ओरालिय-सरीरस्स एवं जहा आहारगसरीरस्स सञ्चबंधेणं भणियं तहा देसबंधेणवि भाणि-यर्ज जाव कम्मगस्स । जस्स णं भंते । तेयासरीरस्स देसबंधे से णं भंते ! ओरा-लियसरीरस्स कि बंधए अबंधए ? गोयमा ! बंधए वा अबंधए वा, जइ बंधए कि देसबंधए सब्बर्धभए ? गोयमा । देसबंधए वा सब्बन्धए वा. वेउव्वियसरीरस्स कि बंधए अबंधए ? एवं चेव. एवं आहारगसरीरस्सवि. कम्मगसरीरस्स कि बंधए अबंधए ? गोयमा ! वंधए नो अवंधए, जइ वंधए किं देसवंधए सव्ववंधए ? गोयमा ! देसवंधए नो सव्ववंधए । जस्स णं अंते ! कम्मगसरीरस्म देसवंधे से णं अंते ! ओरालियसरीरस्स जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कम्मगस्सवि भाणियव्वा जाव तेयासरीरस्स जाव देसवंधए नो सव्ववंधए ॥ ३५१ ॥ एएसि णं अंते ! सव्वजीवाणं ओरालियवेउिवयआहारगतेयाकम्मासरीरगाणं देसवंधगाणं सव्ववंधगाणं अवंधगाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गीयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स सव्ववंधगा १ तस्स चेव देसवंधगा असलेजगुणा ४ तेयाकम्मगणं दुण्हिव तुल्ला अवंधगा अणंतगुणा ५ ओरालियसरीरस्स सव्ववंधगा अणंतगुणा ५ ओरालियसरीरस्स सव्ववंधगा अणंतगुणा ५ तस्स चेव देसवंधगा असलेजगुणा ४ त्रात्म चेव देसवंधगा असलेजगुणा ६ तस्स चेव अवंधगा विसेसाहिया ७ तम्स चेव देसवंधगा असलेजगुणा ८ तेयाकम्मगाणं देसवंधगा विसेसाहिया ९ वेउिवयसरीरस्स अवंधगा विसेसाहिया १० आहारगसरीरस्स अवंधगा विसेसाहिया १० । सेवं अंते ! २ ति ॥ ३५३ ॥ अद्यासर्थस्स नवमो उत्रेस्स समक्तो ॥

रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी-अन्नउत्थिया ण भंते ! एवमाइक्खंति जाव एवं परुवेंति-एवं खलु सीलं सेयं, सुयं सेयं, सुयं सेयं सील सेयं, से कहमेयं भंते ! एवं ? गोयमा ! जन्नं ते अन्नउत्यिया एवमाइक्खीत जाव जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंस, अहं पुण गोयमा । एवमाइक्सामि जाव परुवेमि, एवं खुद मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तंजहा-सीलसंपन्ने णामं एगे को सुयसंपन्ने १ सुयसंपन्ने नामं एगे नो सीलसपन्ने २ एगे सीलसंपन्नेवि सुयसंपन्नेवि ३ एगे गो सील-संपन्ने नो सुयसंपन्ने ४, तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलवं असुयवं, उबरए अविनायधम्मे, एस णं गोयमा । मए परिसे देसाराहर प्रणाते, तत्थ णं जे से दोने पुरिगजाए से ण पुरिसे अधीलवं सुयवं, अणुवरए विनायधम्मे, एस ण गोयमा । मए परिसे देसविराहए पण्णते, तत्थ णं जे से तबे परिसजाए से णं परिसे सीलवं सुयवं, उवरए विशायधम्मे, एस णं गोयमा । मए परिसे सञ्जाराहर पन्नते, तत्थ णं जे से चउत्थे पुरिसजाए से णं पुरिसे अधीलवं असुयर्व, अणुवरए अवि-ण्णायधम्मे. एस णं गोयमा । मए पुरिसे सञ्ज्वविराहए पुष्ते ॥ ३५३ ॥ कहविहा णं भेते ! आराहणा पण्णता ? गोबमा ! तिनिष्ठा आराहणा पण्णता. तंत्रहा-नाणा-राहणा दंसणाराहणा चरित्ताराहणा। णाषाराहणा ण अंते । कहविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा पण्णता, तंजहा-उकोसिया मुज्जिमा जहना । दंसणाराहणा ण भंते ! कहविहा प० ? एवं चेव तिविहावि । एवं चरित्ताराहणावि ॥ जस्स णं भंते !

उद्योसिया गाणाराहणा तस्स उद्योसिया दंसणाराहणा जस्स उद्योसिया दंसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहणा ? गोयमा ! जस्स उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स दंस-णाराहणा उद्घोसिया वा अजहज्जुकोसिया वा. जस्स पुण उद्घोसिया दंसणाराहणा तस्य नाणाराहणा उक्कोसा वा जहना वा अजहन्नमणुक्कोसा वा। जस्स ण भंते ! उद्योसिया णाणागहणा तस्स उद्योसिया चरित्ताराहणा जस्सुक्रोसिया चरित्ताराहणा तस्अक्नोसिया णाणाराहणा ? जहा उक्नोसिया णाणाराहणा य दंसणाराहणा य भणिया तहा उक्कोसिया नाणाराहणा य चरिनाराहणा य भाणियव्या ॥ जस्स णं भंते ! उक्कोमिया दंगणाराहणा तस्तुक्कोसिया चरित्ताराहणा जस्सुक्कोमिया चरित्ताराहणा तस्त्रकोसिया दंसणाराहणा ? गोयमा ! जस्त उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्त चरि-नाराहणा उक्कोसा वा जहना वा अजहन्नमणुक्कोसा वा जस्म पुण उक्कोसिया चरि-त्ताराहणा तस्य दंसणाराहणा नियमा उक्कोमा ॥ उक्कोसियं ण भते ! णाणाराहणं आराहेना कड़ाहें भवग्गहणेहिं सिज्झड़ जाव अर्त करेड़ 2 गोयमा ! अत्येगइए तेणेव भवग्गहणेणं मिज्झड जाव अतं करेड अत्येगइए दोखेणं भवग्गहणेणं सिज्झड जाब अतं करेड, अत्येगइए कप्पोवएस वा कप्पातीयएस वा उववज्जड, उक्नोसियं गं भंते ! दंसणाराहणं आराहेता कहिं भवग्गहणेहिं ० एवं चेव, उक्कोसियणां भंते ! चरिताराहणं आराहेना ० एवं चेव, नवरं अत्थेगइए कप्पातीयएस उववजार । मज्झि-मियं णं भंते । णाणाराहणं आराहेता कड़िहं भवग्गहणेहि सिज्झइ जाव अंतं करेड़ ? गोयमा । अत्येगइए दोचेर्ग भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ तच्चं पुण भवग्ग-हणं नाइक्रमइ, मज्झिम्यं णं भते । दंसणाराहणं आराहेता ाएवं चेव, एवं मज्झि-मियं चरित्ताराहणीप । जहन्त्रियश्चं भेते ! नाणाराहणं आराहेशा कहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ ? गोयमा ! अत्येगइए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेड सत्तद्वभवरगहणाई पुण नाइक्कमड, एवं दंसणाराहणंपि, एवं चरिताराहणंपि ॥३५४॥ कड्विहे णं भंते । पोग्गलपरिणामे पण्णते ? गोयमा । पंचविहे पोग्गलपरि-णामे पण्णते, तंजहा-बन्नपरिणामे १ गंधप० २ रसप० ३ फासप० ४ संठाणप० ५, वसपरिणामे र्ण भंते । कडविष्टे पण्णेत ? गोयमा । पंचविष्टे पण्णेते, तंजहा-कालवसपरि-णामे जाव सुक्किल्लवन्नपरिणामे, एवं एएणं अभिन्तावेणं गंधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पंचिवहे, फासपरिणामे अञ्चविहे, संठाणपरिणामे णं मंते । कड्विहे पण्णते ! गोयमा ! पंचिवहे पण्णते,तंजहा-परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे ॥३५५॥ एगे भंते ! पोगगलियकायपएसे कि दब्बं १ दब्बदेसे २ दब्बाई ३ दब्बदेसा ४ उदाहु दभ्यं स दभ्यदेसे य ५ उदाह दभ्यं च दभ्यदेसा य ६ उदाह दभ्याइं स

दन्बदेसे य ७ उदाह दन्बाइं च दन्बदेसा य ८ ? गोयमा सिय दन्बं सिय दव्बदेसे नो दव्बाइं नो दव्बदेसा नो दव्बं च दव्बदेसे य जाव नो दव्बाइं च दन्बदेसा य ॥ दो भंते ! पोग्गलिकायपएसा कि दन्बं दन्बदेसे ? पुच्छा तहेब, गोयमा ! सिय दन्वं १ सिय दन्वदेसे २ सिय दन्वाइं ३ सिय दन्वदेसा ४ सिय दव्वं च दव्वदेसे य ५ नो दव्वं च दव्वदेसा य ६ सेसा पिडसेहेयव्वा ॥ तिश्वि भंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दन्वं दन्वदेसे । १ प्रच्छा, गोयमा ! सिय दन्वं १ सिय दन्बदेसे २ एवं सत्त भंगा भाणियन्त्रा जात्र सिय दन्बाई च दन्बदेसे य नो दन्बाइं च दन्बदेसा य । चनारि भंते । पोरगलत्थिकायपएसा किं दन्बं व र पुच्छा, गोयमा ! सिय दन्वं ९ सिय दन्वदेसे २ अद्भवि भंगा भाणियन्वा जाव सिय दन्वाई च दव्यदेसा य ८ । जहा चत्तारि भणिया एवं पंच छ सत्त जाव संखेजा असंखेजा । अर्णता भंते ! पोरगलिथकायपएसा किं दब्बं । एवं चेव जाव सिय दब्बाई च दब्ब-देसा य ॥३५६॥ केवइया णं भंते ! छोयागासपएसा प॰ ? गोयमा ! असंखेजा छोया-गासपएस। प॰ ॥ एगमेगस्स र्ण भंते । जीवस्स केवइया जीवपएसा प॰ १ गोयमा ! जावह्या लोगागासपएमा एगमेगस्म णं जीवस्स एवह्या जीवपएमा प्रणाता ॥३५०॥ कड़ ण भंते ! कम्मपगडीओ पण्णताओ ? गोयमा ! अद्र कम्मपगडीओ पण्णताओ. तंजहा-नाणावरणिजं जाव अतराइयं, नेरइयाणं भंते रिकइ कम्मपगडीओ पण्ण-त्ताओ ? गोयमा । अह, एवं सन्वर्जावाणं अह कम्मपगढीओ ठावेयव्वाओ जाव वेमाणियाणं । नाणावरणिज्ञस्स णं भंते । कम्मस्स केवइया अविभागपिलच्छेया प॰ ? गोयमा ! अणंना अविभागपहिच्छेया प॰, नेरइयाणं अंते ! णाणावरणिजस्स कम्मस्स केवड्या अविभागपिलच्छेया प० १ गोयमा । अणंता अविभागपिलच्छेया प॰, एवं सञ्बजीवार्ण जाव वेमाणियाणं पुच्छा, गोयमा ! अणंता अविभागपछि-च्छेया प॰, एवं जहा णाणावरणिजस्स अविभागपिलच्छेया भणिया तहा अद्रण्डवि कम्मपगडीणं भाणियन्त्रा जात्र वेमाणियाणं अंतराइयस्स । एगमेगस्स णं भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपूर्से णाणावरणिज्ञस्य कम्मस्स केवडराहि अविभागपिकच्छेरहि आवेडिए परिवेडिए ? गोयमा! सिय आवेडियपरिवेडिए सिय नो आवेडिय-परिवेदिए, जइ आवेदियपरिवेदिए नियमा अणंतेहिं, एगमेगस्स णं भंते ! नेरइ-यस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्ञस्स कम्मस्स केवइएहिं अविभागपिछच्छेएहिं आवेढिए परिवेढिए ? गोयमा ! नियमा अर्णतेष्टिं. जहा नेरइयस्स एवं जाव वेमाणियस्स, नवरं मणूसस्स जहा जीवस्स । एगमेगस्स णं भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवपएसे दरिस्रणावरणिजस्स कम्मस्स केवडएहिं० एवं अहेव नाणावरणिजस्स

तहेव दंडगो भाणियञ्चो जाव वेमाणियस्स, एवं जाव अंतराइयस्स भाणियञ्चं, नवरं वेयणिज्ञस्स आउयस्स णामस्स गोयस्स एएसिं चउण्हवि कम्माणं मणुसस्स जहा नेरइयस्य तहा भाणियव्वं सेसं तं चेव ॥ ३५८ ॥ जस्स णं भंते ! नाणात्ररणिजं तस्स दरिसणावरणिजं जस्स दंसणावरणिजं तस्स नाणावरणिजं? गोयमा! जस्स नाणावरणिक्नं तस्स दंसणावरणिक्नं नियमा अत्यि. जस्स दरिसणावरणिक्नं तस्सवि नाणावरणिजं नियमा अत्थि । जस्स णं भंते ! णाणावरणिजं तस्स वेयणिजं जस्म वेयणिजं तस्स णाणावरणिजं? गोयमा ! जस्स नाणावरणिजं तस्स वेय-णिजं नियमा अन्यि, जस्स पुण वेयणिजं तस्स णाणावरणिजं सिय अन्यि सिय नत्थि । जस्स णं भंते ! नाणावरणिजं तस्स मोहणिजं जस्स मोहणिजं तस्स नाणावरणिजं ? गोयमा ! जस्म नाणावरणिजं तस्म मोहणिजं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण मोहणिजं तस्स नाणावरणिजं नियमा अत्य । जस्स णं भंते ! णाणावरणिजं तस्य आउयं ॰ ? एवं जहा वैयणिजेण समं भणियं तहा आउएणवि समं भाषियन्त्रं, एवं नामेणांचे एवं गोएणांचे समं, अंतराइएण समं जहा दरिसणा-वरणिजेण समं तहेव नियमा परोप्परं भाणियव्वाणि १ ॥ जस्म णं भंते ! दरि-मणावर्राणजं तस्स वेयणिजं जस्म वेयणिजं तस्म दरिसणावर्राणजं? जहा नाणा-वरणिजं उवरिमेहिं सत्तिह कम्मेहिं समं भणियं तहा दरिसणावरणिजंपि उवरिमेहिं छहिं कम्मेहिं समं भाणियव्वं जाव अंतराइएणं २ । जस्स णं भंते ! वेयणिजं तस्स मोहणिजं जस्स मोहणिजं तस्म वेयणिजं? गोयमा ! जस्स वेयणिजं तस्स मोहणिजं निय अत्थि सिय नित्य, जस्स पुण मोहणिजं तस्स वेयणिजं नियमा अत्थि । जस्त णं भंते ! वेयणिजं तस्स आउयं० ? एवं एयाणि परोप्परं नियमा. जहा आउएण समं एवं नामेणवि गोएणवि समं भाणियव्वं । जस्स णं भंते ! वेय-णिजं तस्त अंतराइयं ० ? पुच्छा. गोयमा । जस्स वेयणिजं तस्त अंतराइयं सिय अत्यि सिय नित्य, जस्स पुण अंतराइयं तस्स वैयणिजं नियमा अत्यि ३ । जस्स णं भंते ! मोहणिजं तस्स आउयं जस्त आउयं तस्त मोहणिजं ? गोयमा ! जस्स मोहणिजं तस्स आउयं नियमा अत्यि, जस्त पुण आउयं तस्स मोहणिजं सिय अत्थि सिय नत्थि, एवं नामं गोयं अंतराइयं च भाणियव्वं ४, जस्स णं भंते ! आउयं तस्स नामं ॰ ? पुरुष्ठा. गोयमा ! दोवि परोप्परं नियमं, एवं गोत्तेणवि समं भाणियन्त्रं, जस्त णं भंते । आज्यं तस्त अंतराइयं ० १ प्रच्छा, गोयमा ! जस्स आउयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं तस्स आउयं नियमा अध्य ५ । जस्स र्ग भंते ! नामं तस्स गोयं जस्स गोयं तस्स नामं ?

गोयमा ! जस्स णामं तस्स नियमा गोयं, जस्स गोयं तस्स नियमा नामं, गोयमा ! दोवि एए परोप्परं नियमा, जस्स णं भंते ! णामं तस्स अंतराइयं॰ ? पुच्छा. गोयमा ! जस्स नामं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण अतराइयं तस्स नामं नियमा अत्थि ६ । जस्स णं भंते ! गोयं तस्स अंतराइयं॰ ? पुच्छा, गोयमा ! जस्स गोयं तस्स अतराइयं सिय अत्यि सिय नित्य, जस्स पुण अंत-राइयं तस्स गोयं नियमा अत्थि ७॥ ३५९॥ जीवे णं भंते ! किं पोरगली पोरगले ? गोयमा ! जीवे पोरगलीव पोरगलेवि. से केणडेणं भंते ! एवं वुच्ड जीवे पोरगलीवि पोरगलेवि र गोयमा । से जहानामए छत्तेणं छत्ती, दंडेणं दंडी, घडेणं घडी, पडेणं पडी, करेणं करी, एवामेव गोयमा ! जीवेवि सोइंदियचर्क्खिदियघार्णिदयजिर्विभ-दियफासिंदियाइं पड़न्न पोग्गली, जीवं पड़न्न पोग्गले, से तेणद्रेणं गोयमा! एवं बुचड़ जीवे पोरगलीवे पोरगलेवि । नेरइए णं भंते ! कि पोरगली ॰ ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणिए नवरं जस्स जइ इदियाइं तस्स तइ भाणियव्वाइं । सिद्धे ण भंते ! कि पोग्गली पोग्गले ? गोयमा ! नो पोग्गली पोग्गले. से केणड्रेण भंते ! एवं बुचड् जान पोग्गले ? गोयमा ! जीवं पडुच, से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वुचइ सिद्धे नो पोग्गली पोग्गले । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३६० ॥ अद्रमसप् दसमो उद्देसो समत्तो. अटमं सयं समत्तं ॥

जंबुद्दीवे १ जोइस र अंतरदीवा ३० असोच ३१ गंगेय ३२ । कुंडग्गामे ३३ पुरिसे ३४ नवमंमि सए चउत्तीमा ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला नामं नगरी होत्था वन्नओ, माणिभद्दे उजाणे वन्नओ, सामी समोसढे परिमा निग्गया जाव भगवं गोयमे पज्जवासमाणे एवं वयासी—किह णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे ? किंसिंठए णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे ? एवं जंबुद्दीवपन्ती भाणियव्या जाव एवामेव सपुव्यावरेणं जंबुद्दीवे २ चोद्दस सिलेला सयसहस्मा छप्पनं च महस्सा भवंतीतिमक्त्वाया । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३६१ ॥ नवमसए पढमो उद्देसो समन्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-जम्बुद्दीवे णं भंते ! दीवे केवइया चंदा प्रभासिसु वा प्रभासिति वा प्रभासिस्संति वा ? एवं जहा जीवाभिगमे जाव-'एगं च सयसहस्सं तेत्तीसं खलु भवे सहस्साई । नव य सया प्रणासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ १ ॥' सोभं सोभिंछ सोभिंति सोभिस्संति ॥ छवणे णं भंते ! समुद्दे केवइया चंदा प्रभासिंछ वा प्रभासिति वा प्रभासिस्संति वा ३ एवं जहा जीवाभिगमे जाव ताराओ ॥ धायइ- संडे कालोदे पुक्खरवरे अन्भितरपुक्खरढे मणुस्सखेते, एएसु सव्वेसु जहा जीवाभिगमे जाव-'एगससीपरिवारो तारागणकोडा(कोडि)कोडीणं ।' पुक्खरढे णं भंते !

समुद्दे केवइया चंदा पभासिंग्र वा ३ ? एवं सञ्बेग्र वीवसमुद्देग्र जोइसियाणं भाणियव्वं जाव सर्यभुरमणे जाव सोभं सोभिंग्र वा सोमंति वा सोभिस्संति वा । छेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३६२ ॥ नवमसप बीओ उद्देशो समसी ॥

रायगिहे जान पूर्व नयासी—किह णं भंते! दाहिणिल्लाणं एगो(गू)स्यमणुस्साणं एगोस्यदीवे णामं दीवे पनते! गोयमा! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्नयस्स दाहिणेणं चुल्लहिमवंतस्स वासहरपव्ययस्स उत्तरपुरच्छिमिल्लाओ चरिमंताओ ठवणसमुद्दं उत्तरपुरच्छिमे णं तिन्नि जोयणसयाई ओगाहित्ता एत्य णं दाहिणिल्लाणं एगोस्यमणुस्साणं एगोस्यदीवे नामं दीवे पण्णते, तं गोयमा! तिन्नि जोयणसयाई आयामविन्न्संभेणं णवएगूणवण्णे जोयणसए किचिविसे(साहिए)स्णे परिक्सेवेणं पन्नते, से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्सिते दोण्हिव पमाणं वन्नओ य, एवं एएणं कमेणं जहा जीवाभिगमे जाव सुद्धदंतदीवे जाव देवलोगपिरग्तिया णं ते मणुया पण्णता समणाउसो!। एवं अद्वावीसं अतरदीवा सएणं २ आयामविन्नसंभेणं भाणियव्वा, नवरं दीवे २ उद्देसओ, एवं सव्वेवि अद्वावीसं उद्देसगा भाणियव्वा। सेवं भंते! सेवं भंते! ति ॥ ३६३॥ नवमस्स सयस्स तहयाहआ तीसंता उद्देसना समन्ता। तीसहमो उद्देसनो समन्ता।

रायगिहे जाव एवं वयासी-असोबा णं भंते ! केविलस्स वा केविलसावगस्स वा केविलसावियाए वा केविलटवासगस्स वा केविलडवासियाए वा तप्पिक्खियस्स वा तप्पिक्खियसावगस्स वा तप्पिक्खियसावगस्स वा तप्पिक्खियसावियाए वा तप्पिक्खियडवासगस्स वा तप्पिक्खियडवासगस्स वा तप्पिक्खियडवासगस्स वा तप्पिक्खियडवासगस्स वा तप्पिक्खियडवासियाए वा केविलप्तां धम्मं लभेज सवणयाए ! गोयमा ! असोबा णं केविलिस्स वा जाव तप्पिक्खियडवासियाए वा अन्थेगइए केविलप्तां धम्मं लभेज सवणयाए ॥ से केण्टुंगं भंते ! एवं वुच्छ-असोबा ण जाव नो लभेज सवणयाए ! गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से णं असोबा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खियडवासियाए वा केविलप्तां धम्मं लभेज सवणयाए, जस्स णं नाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ से णं असोबा णं केविलिस्स वा जाव तप्पिक्खियडवासियाए वा केविलप्तां धम्मं नो लभेज सवणयाए, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुच्छ-तं चेव जाव नो लभेज सवण्याए ॥ असोबा णं भंते ! केविलस्स वा जाव तप्पिक्खियडवासियाए वा केवलं बोहिं बुज्हेजा ! गोयमा ! असोबा णं केविलस्स वा जाव तप्पिक्खियडवासियाए वा केवलं बोहिं बुज्हेजा ! गोयमा ! असोबा णं केविलस्स वा जाव तप्पिक्खियडवासियाए वा केवलं बोहिं बुज्हेजा ! गोयमा ! असोबा णं केविलस्स वा जाव अत्थेगइए केवलं बोहिं खुजहेजा ! गोयमा ! असोबा णं केविलस्स वा जाव अत्थेगइए केवलं बोहिं णो वुज्हेजा ॥ से केणहेणं भंते ! जाव नो बुज्हेजा ! गोयमा ! जस्स णं दिरसणाव-

रणिजाणं कम्माणं खओवसमे कहे भवड से णं असोचा केविलस्स वा जाव केवलं बोहिं बज्होजा. जस्स णं दरिसणावरणिजाणं कम्साणं खओवसमे णो कडे भवड से णं असोचा केविटिस्स वा जाव केवलं बोहिं णो बज्झेजा. से तेणडेणं जाव णो बुज्झेजा ॥ असोचा णं भंते । केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पञ्चएजा ? गोयमा ! असोचा णं केविलस्स वा जाव उवासियाए वा अत्थेगइए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वइजा, अत्थेगइए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं नी पन्वएजा, से केणद्वेणं जाव नो पव्वएजा ? गोयमा ! जस्स णं धम्मंतराइयाण कम्माणं खओव-समें कड़े भवड़ से णं असोचा केविलस्स वा जाव केवलं मुंड भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वएजा, जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवड से ण असोचा केवितस्स वा जाव मंडे भविना जाव णो पव्वएजा. मे तेणद्रेणं गोयमा ! जाव नो पव्यएजा । असोचा ण भेते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलं वंभचेरवासं आवसेजा ? गोयमा । असोचा णं केवलिस्स वा जाव उवा-सियाए वा अत्येगइए केवलं बंभचेरवासं आवसेजा, अत्येगइए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेजा, से केणद्वेर्ण भंते ! एवं बुच्चइ जाव नो आवसेजा ? गोयमा ! जस्स णं चरित्तावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से ण अयोशा केवलिस्य वा जाव केवलं वंभचेरवासं आवसेजा. जस्म णं चरित्तावरणिजाणं कम्माणं खओव-समे नो कड़े भवइ से णं असोचा केवलिस्स वा जाव नो आवसेजा, से तेणहेणं जाव नो आवसेजा । असोचा णं भंते ! केवितस्स वा जाव केविलेणं संजमेणं संज-मेजा ? गोयमा । असोचा णं केविकस्म वा जाव उवासियाए वा जाव अत्थेगइए केवलेणं संजमेणं संजमेजा, अत्येगइए केवलेणं संजमेणं नो संजमेजा, से केणहेणं जाब नो सजमेजा ? गोयमा ! जस्म णं जयणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवड़ से णं असोचा णं केवलिस्स वा जाव केवलेणं संजमेणं संजमेजा. जस्स णं जयणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे नो कहे भवड से णं असोचा केवलिस्स वा जाव नो संजमेजा. से तेणदेणं गोयमा | जाव अत्येगटए नो संजमेजा । असीचा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलेगं संवरेणं संवरेजा ? गोयमा असोचा णं केविलस्स वा जाव अत्थेगइए केवळेणं संवरेणं संवरेजा,अत्थेगइए केवलेणं जाव नो संवरेजा, से केणड्रेणं जाब नो संवरेजा ? गोयमा । जस्स णं अज्झवसा-णावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे कहे भवड से णं असोश्वा केवलिस्स वा जाव केवळेणं संवरेणं संवरेजा. जस्स णं अज्झवसाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे

णो क**डे भवद से णं असोबा केवलिस्स वा जाव नो संवरे**खा. से तेणडेणं जाव नो संवरेजा। असोबा ण भंते । केवलिस्स वा जाव केवले आभिणिबोहियनाणं उप्पार्डेजा ? गोयमा । असोचा णं केविलस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलं आभिणिबोहियनाणं उप्पाढेजा, अत्येगइए केवलं आभिणिबोहियनाणं नो उप्पारेजा. से केण्ट्रेणं जाव नो उप्पारेजा ? गोयमा ! जस्स णं आभिणिबोर्हिय-नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कहे भवड से णं असोचा केवलिस्स वा जाव केवलं आभिणिवोहियनाणं उपार्डजा, जस्त णं आभिणिबोहियनाणावरणिजाणं कम्माणं खओबसमे नो कडें भवड से णं असोबा केविलस्स वा जाव केवलं आभिणि-बोहियनाणं नो उप्पाडेजा. से तेणट्रेणं जान नो उप्पाडेजा. असोका णं भंते । केन-लिस्स वा जाब केवलं सुयनाणं उप्पाढेजा ! एवं जहा आभिणिबोहियनाणस्स वत्तव्वया भणिया तहा सयनाणस्यवि भाणियव्वा. नवरं सयनाणावरणिजाणं कम्माणं खओव-समे भाणियव्वे । एवं चेव केवर्ल ओहिनाणं भाणियव्वं, नवरं ओहिणाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे भाषियव्वे, एवं केवलं मणपुज्जवनाणं उपपाहेजाः, नवरं मणपु-जवणाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे भाणियव्वे, असोचा णं भंते ! केवलिस्स ' वा जाव तप्पिक्खियउवासियाए वा केवलनाणं उप्पाडेजा ? एवं चेव नवरं केवल-नाणावरणिज्ञाणं कम्माणं खए भाणियव्वे. सेसं तं चेव. से तेणद्रेणं गोयमा । एवं वृष्ट जाव केवलनाणं नो उपपाडेजा । असोचा णं भते ! केवलिस्स वा जाव तप्प-क्खियउवासियाए वा केवलिपन्न धम्मं लभेज सवणयाए केवलं बोहिं बुज्होजा केवलं मुंदे मविता अगाराओं अणगारियं प्रवर्णना केवलं बंभचेरवासं आवसेजा कंवलेणं संजमेणं संजमेजा केवलेणं संवरेणं संवरेजा केवलं आभिणिबोहियनाणं उप्पाडेजा जाव केवलं मणपञ्जवनाणं उप्पाडेजा केवलनाणं उप्पाडेजा ? गोयमा । असोचा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवलिपन्नतं धम्मं लभेज सवणयाए, अत्येगइए केवळिपचनं धम्मं नो लभेज सवणयाए. अत्येगइए केवलं बोहिं बुज्होजा, अत्येगहए केवलं बोहिं णो बुज्होजा, अत्थेगहए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओं अणगारियं पव्यक्ता, अत्येगइए जाव नो पव्यक्ता, अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं आदसेजा. अत्येगहरू केवलं बंभचेरवासं नो आवसेजा. अत्येगहरू केव-े हेणं संजमेणं संजमेजा. अत्येगइए केवलेणं संजमेणं नो संजमेजा, एवं संवरेणवि, अत्येगहए केवर्ल आभिणिबोहियनाणं उप्पावेजा. अत्येगहए जाव नो उप्पावेजा. एवं जाव मणपञ्जबनाणं, अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेखा, अत्येगइए केवलनाणं नो उप्पादेखा । से केजडेवं संते ! एवं दुषड असोबा णं तं चेव जाद अत्येगडए ३७ स्ता=

केवलनाणं नो उप्पादेखा ? गोयमा । जस्स णं नाणावरणिखाणं कम्माणं खओवसमे नो कहे भवड १ जस्स णं दरिसणावरणिज्याणं कम्माणं खओवसमे नो कहे भवड २ जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवड ३ एवं चरितावरणिज्याणं जयणावरणिज्ञाणं ५ अज्झवसाणावरणिज्ञाणं ६ आभिणिबोहियनाणावरणिज्ञाणं ७ जाव मणपज्जवनाणावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमे नो कहे भवड १० जस्स णं केवलनाणावरणिज्ञाणं जाव खए नो कहे अवड ११ से णं असोचा केवलिस्स वा जाव केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज सवणयाए केवलं बोहिं नो बुज्झेजा जाव केवल-नाणं नो उप्पाढेजा, जस्स णं नाणावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमे कहे भवड जस्स णं दरिसणावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवड जस्स णं धम्मंतराङ्याणं एवं जाब जरूत णं केवलनाणावरणिजाणं कम्माणं खए कडे भवड से णं असोचा केवलिरस वा जाव केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज सवणयाए केवलं बोहिं बुज्झेजा जाव केवल-णाणं उप्पादेखा ॥ ३६४ ॥ तस्स णं भंते ! छट्टंब्रद्वेगं अतिकिवत्तेणं तवोकम्मेणं उन्नं बाहाओ प्रािन्स्य प्रािन्स्य स्राभिमहस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्स पगडभद्दयाए पगइउवसंत्याए पगडपयणकोहमाणमायालोभयाए मिउमदवसंपन्नयाए अहीवणयाए भद्दयाए विणीययाए अन्नया क्याइ सुभेणं अज्झवसाणेणं सुभेणं परिणामेण लेस्साहिं विद्यज्ञ्जमाणीहिं २ तयावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमेणं इंहापोहमग्गणगर्वेसणं करेमाणस्स विभंगे नामं अन्नाणं समुप्पज्जइ, से णं तेणं विभंगनाणेणं समुप्पनेणं जहन्नेण अगुलस्त असलेजङ्भागं उक्कोरेणं असंखेजाई जोयणसहस्साई जाणइ पासड, से णं तेणं विभंगनाणेणं समुप्पनेणं जीवेवि जाणइ अजीवेवि जाणइ पासंडत्ये सारभे सपरिग्गहे संकिलिस्समाणेवि जाणइ विसुज्ज-माणेवि जाणइ से णं पुरुवामेव सम्मत्तं पश्चिवज्जड सम्मत्तं पश्चिवज्जिता समणधम्मं रोएड समणधम्मं रोएता चरित्तं पिडवज्जड चरित्तं पिडवज्जिता लिंगं पिडवज्जड, तस्स णं तेहिं मिच्छत्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं २ सम्महंसणपज्जवेहिं परिवन्नमाणेहिं २ से विभंगे अञ्चाणे सम्मत्तपरिगाहिए खिप्पामेव ओही परावत्तह ॥ ३६५ ॥ से णं अंते । कइसु केस्सासु होजा ? गोयमा । तिस विसद्धकेस्सासु होजा, तंजहा-तेउके-स्ताए पम्हलेस्साए सकलेस्साए । से णं मंते! कइस गाणेस होजा? गोयमा! तिसु आभिणिबोहियनाणसुयनाणओहिनाणेसु होजा । से णं अंते ! किं सजोगी होजा अजोगी होजा ? गोयमा ! सजोगी होजा नो अजोगी होजा, जह सजोगी होजा कि मणजोगी होजा बहजोगी होजा कायजोगी होजा ? गोयमा ! मणजोगी वा होत्वा वहजोगी वा होजा कामजोगी वा होजा । से जं मंते ! कि सागारीवउसे

होजा अणागारोबडते होजा ? गोयमा ! सागारोबडते वा होजा अणागारोबडते वा होजा । से णं भंते ! कयरंगि संध्यणे होजा ! गोयमा ! बहरोसभनारायसंघयणे होजा । से णं भंते ! कयरंमि संठाणे होजा ! गोयमा ! छण्हं संठाणाणं अनयरे संठाणे होजा । से णं भंते । कयरंगि उकते होजा ? गोयमा । जहनेणं सत्त रयणी उक्रोसेणं पंचधणुसङ्ग होजा । से णं भंते । क्यांमि आउए होजा ? गोयमा ! जहनेणं साइरेगद्रवासाउए उक्कोसेणं पुष्तकोडिआउए होजा । से णं भंते ! किं सबेदए होजा अवेदए होजा ? गोयमा ! सबेदए होजा नो अवेदए होजा. जड सवेदए होजा कि इत्यिवेयए होजा प्रतिसवेदए होजा नपुंसगवेदए होजा प्रतिस-नपंसगवेदए होजा ? गोयमा ! ुनो इत्यिवेदए होजा प्रिसवेदए वा होजा नो नपुंसगवेदए होजा पुरिसनपुंसगवेदए वा होजा । से ण अंते ! कि सकसाई होजा अकमाई होजा ? गोयमा ! सकसाई होजा नो अकसाई होजा. जह सकसाई होजा से णं भंते ! कइस कसाएस होजा ? गोयमा ! च उस संजलणकोहमाणमाया-लोभेष्ठ होजा । तस्स णं भंते ! केवइया अज्झवसाणा प० १ गोयमा । असंखेजा अज्झक्साणा प०, ते गं भंते ! कि पसत्या अप्पसत्या ! गोयमा ! पसत्या नो अप्प-मत्या. से णं भते ! तेहिं पसत्येहिं अज्झवसाणेहिं वृद्धमाणेहिं अणंतेहिं नेरइयभव-ग्गहणेहिंतो अप्पाणं विसंजोएइ अणंतेहिं तिरिक्खजोणिय जाव विसंजोएइ अणंतेहिं मणुस्सभवग्गहणेहिंतो अप्पाणं विसंजोएइ अणंतिहिं देवभवग्गहणेहिंतो अप्पाणं विसंजोएइ,जाओवि य से इमाओ नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवगइनामाओ चत्तारि उत्तरपयडीओ तासि च णं उचरगहिए अणंताणुबंधी कोहमाणमायास्त्रेभे खवेड अणं० २ ता अपचक्ताणकसाए कोहमाणमायालोभे सबेइ अप ० २ ता पचक्ताणावरणकोह-माणमायालोभे स्ववेद पश्च०२ ना संजलणकोहमाणमायालोभे खवेद संज०२ता पंचविद्वं नाणावरिषाजं नवविद्यं दरिसणावरिणाजं पंचविद्यमंतराष्ट्रयं तालमत्यकः च णं मोहिषाजं कट्ट कम्मरयविकरणकरं अपुन्वकरणं अणुपविक्रस्स अणंते अणुत्तरे निन्वाधाए निरा-वरणे कसिणे परिपुष्ठे केवलवरनाणदंसणं समुप्पज्जइ ॥३६६॥ से णं भंते ! केवलि-पत्ततं धम्मं आघवेज वा पत्तवेज वा पह्तवेज वा ? नो तिणद्वे समद्वे, णण्णस्य एग-णाएण वा एगवायरणेण वा. से णं भंते । पन्नावेज वा मुंडावेज वा ? यो दिषड्रे समद्वे, उवएसं पुण करेजा, से णं भंते । कि सिज्झइ जाव अंत करेड़ ? इंता सिज्झइ जाव अंतं करेड ॥ ३६७ ॥ से मं भंते ! कि उन्नं होजा आही होजा तिरियं होजा ? गोयमा ! उद्दं वा होजा अहे वा होजा तिरिमं वा होजा, उद्दं होजमाणे सहावइ-वियडावर्गधावस्माळवंतपरियाएक वृद्वयेषक्षप्रकार होजा. साहरणं पहच स्रोम-

णसक्ये वा पंडगवणे वा होजा. अहे होजमाणे गडाए वा दरीए वा होजा. साह-रणं पड़च पायाले वा भवणे वा होजा. तिरियं होज्यमाणे पणरसस् कम्मभमीस होजा, साहरणं पड्ड अन्नाइजे दीवसमुद्दे तदेन्द्रदेसभाए होजा. ते णं मंते ! एग-समएणं केवड्या होजा ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं दस. से तेणड्रेणं गोयमा । एवं व्यवह असोचा णं केवलिस्स वा जाव अत्थेगडए केवलि-पनतं धम्मं रुभेज सवणयाए, अत्येगइए असोबा णं केवलिस्स वा जाव नो रुभेज सवणयाए जाव अत्थेगदए केवलनाणं उप्पाढेजा. अत्थेगदृए केवलनाणं नो उप्पाडेजा ॥३६८॥ सोचा णं भंते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज सवणयाए ? गोयमा ! सोचा णं केवलिस्स वा जाव अत्येगइए केवलि-पनतं धम्मं एवं जा चेव असोबाए वत्तव्वया सा चेव सोबाएवि भाणियव्वा, नवरं अभिलावो सोचत्ति, सेसं तं चेव निरवसेसं जाव अस्स णं मणपजवनाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवड जस्स णं केवलनाणावरणिखाणं कम्माणं खए कडे भवड़ से णं सोचा केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलिएइसं धम्मं लमेख सवणयाए केवलं बोहिं बुज्झेजा जाव केवलनाणं उप्पाडेजा. तस्स णं अड्रमंखद्रमेणं अनिक्लिणं तबोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणस्स पगडभद्याए तहेव जाव गवेसणं करेमाणस्य ओहिणाणे समुष्पज्जइ, से णं तेणं ओहिनाणेणं समुष्पन्नेणं जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजडभागं उद्योसेणं असखेजाई अलोए लोयापमाणमेत्ताई खण्डाई जाणइ पासइ ॥ से णं भंते । ऋइस टेस्साम होजा ? गोयमा । छस टेस्सास होजा. तंजहा-कण्डलेसाए जाव सक्कलेसाए। से णं भंते ! कडस णाणेस होजा ? गोयमा ! तिस वा चउद्य वा होजा. तिस होजमाणे तिस आभिणिबोहियनाणसयनाणओहि-नाणेस होजा. चउर होजमाणे आभि० स्य० ओहि० मणपजवणाणेस होजा । से मं मंते । कि सजोगी होजा अजोगी होजा ? एवं जोगोवओगो संघयणं संठाणं उचत आउयं च, एयाणि सन्वाणि जहा असोबाए तहेव भाणियन्वाणि । से णं भंते ! किं सर्वेदए १ पुच्छा, गोयमा । सर्वेदए वा होजा अवेदए वा होजा, जह अवेदए होजा कि उनसंतवेयए होजा खीणवेयए होजा? गोयमा! नो उनसंतवेदए हीजा सीणवेदए होजा. जह सवेदए होजा कि इत्यिवेदए होजा पुरिसवेदए होजा नपुंसगवेदए होजा परिसनपुंसगवेदए होजा ! पुच्छा, गोयमा ! इत्य-वेदए वा होजा पुरिसवेदए वा होजा पुरिसनपुंसगवेदए वा होजा। से णं भेते ! कि सकसाई होजा अकसाई होजा ? गोयमा ! सकसाई वा होजा अकसाई वा होजा, जह अकसाई होजा कि उवसंतकसाई होजा सीणकसाई होजा ? गोयमा ! नो उवसंतकसाई होजा सीणकसाई होजा, जह सकसाई होजा से णं भंते ! कह्न कसाएस होजा ! गोयमा ! चउस वा तिस वा दोस वा एकंमि वा होजा. चयस होज्यमाणे चयस संजलणकोहमाणमायालोभेस होजा. तिस होज्यमाणे तिस संजलणमाणमायालोभेस होजा. दोस होज्याणे दोस संजलणमायालोभेस होजा. एगंमि होजामाणे एगंमि संजलणे लोभे होजा। तस्स णं भंते! केबहया अज्झ-वसाणा पण्णता ? गोयमा । असंखेजा, एवं जहा असोशाए तहेव जाव केवल-बरनागदंसणे समुप्पज्जइ. से णं भेते ! केविटिपन्नतं धम्मं आचवेज वा पन्नवेज वा परुवेज वा ? हंता गोयमा ! आधवेज वा प्रत्येज वा परुवेज वा । से र्ण भंते ! पञ्चावेज वा मुंडावेज वा ? हंता गोयमा ! पञ्चावेज वा मुंडावेज वा. तस्स ण भंते ! सिस्सावि पन्त्रावेज वा मुंडावेज वा ? हंता पन्त्रावेज वा मुण्डावेज वा. तस्स णं भंते ! परिस्सावि पञ्चावेज वा मंडावेज वा ! इंता पञ्चावेज वा मंडा-वेज वा । से णं भंते ! सिज्झड़ बुज्झड़ जाव अंतं करेड़ ? हंता सिज्झड जाब अर्त करेड. तस्स णं भंते ! सिस्सावि सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति ? इंता सिज्झंति जाव अतं करेन्ति, तस्स णं भंते ! पसिस्सावि सिज्झंति जाव अनं करेन्ति ! एवं चेव जाव अंतं करेन्ति । से णं भंते ! किं उन्नं होजा जहेव असोबाए जाव तहे-क्रदेसभाए होजा । ते णं भंते ! एगसमएणं केवड्या होजा ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा तिचि वा उक्कोसेणं अद्सयं १०८. से तेणद्रेणं गोयमा । एवं वनाड-सोबा णं केवलिस्स वा जाव केवलिउवासियाए वा जाव अत्येगइए केवलनाणं उप्पाहेजा अत्थेगहर केवलनाणं नो उप्पाहेजा । सेवं भंते ! २ ति ॥ ३६९ ॥ नवमसयस्य इगतीसहम्रो उद्देशो समन्तो ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं बाणियगामे नगरे होत्था वन्नओ, दृइपलासे उज्जाणे सामी समोसढे, परिसा निग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पिडगया, तेणं कालेणं तेणं समएणं पासाविक्षे गंगेए नामं अणगारे जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छाइता समणस्य मगवओ महावीरस्य अव्रासांते ठिवा समणं मगवं महावीरं एवं बयासी-संतरं मंते! नेरइया उववजंति निरंतरं नेरइया उववजंति शंगेया! संतरंपि नेरइया उववजंति निरंतरंपि नेरइया उववजंति शंगेया! संतरंपि भेरद्या उववजंति निरंतरंपि नेरह्या उववजंति शंगेया! संतरंपि अग्ररकुमारा उववजंति शंगेया! संतरंपि अग्ररकुमारा उववजंति, एवं जाव थणियकुमारा, संतरं भेते! पुढविकाह्या उववजंति निरंतरं पुढविकाह्या उववजंति शंगेया! नो संतरं पुढविकाह्या उववजंति निरंतरं पुढविकाह्या उववजंति, एवं जाव वणस्यकुमारा,

काइया, बेइंदिया जाब वेमाणिया एए जहा णेरहया ॥ ३७० ॥ संतर्र भंते ! नेर-इया उबवरंति निरंतरं नेरह्या उववरंति ? गंगेया ! संतरंपि नेरडया उववरंति निरं-तरंपि नेरड्या उचवर्रति, एवं जाव थणियकुमारा, संतरं भंते ! पुढविकाइया उचव-इति ० १ पच्छा, गंगेया । णो संतरं पुढिनिकाइया उन्बर्दति निरंतरं पुढिनिकाइया उच्च-इति. एवं जाव वणस्सङकाङ्या नो संतरं निरंतरं उच्चट्टति. संतरं भेते ! बेडेदिया ज्व्वइति निरंतरं बेंदिया उच्वइति ? गंगेया ! संतरंपि बेइंदिया उव्वहित निरंतरंपि बेइंदिया उव्बद्देति. एवं जाव वाणमंतरा, संतरे भंते ! जोइसिया चयंति० ? पुच्छा. गंगेया ! संतरंपि जोइसिया चयंति निरंतरंपि जोइसिया चयंति, एवं जाव वैमाणिया ॥ ३०१ ॥ कडविहे णं अंते । पवेसणए प० १ गंगेया ! चडिव्बहे पवेसणए पन्नते तंजहा-नेरडयपवेसणए, तिरिक्खजोणियपवेसणए, मणुस्सपवेसणए, देवपवेमणए। नेरडयपनेसणए णं भंते ! कड़िवहे पन्नते ? गंगेया ! सत्तिवहे पन्नते, तंजहा-रय-णप्यभापढाविनेरइयपवेसणए जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयपवेसणए ॥ एगे णं भंते ! नेरडए नेरडयपवेसणएणं पविसमाणे किं रयणप्पभाए होजा सकरप्पभाए होजा एवं जाव अहेसत्तमाए होजा ? गंगेया । रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा । दो अंते ! नेरड्या नेरड्यपनेसणएणं पनिसमाणा कि रयणप्पभाए होजा जाव अहेसत्तमाए होजा ? गंगेया ! रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसतमाए वा होजा. अहवा एगे स्यणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होजा अहवा एगे स्यणप्पभाए एगे बाल्यप्पभाए होजा जाव एगे रयणप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा, अहवा एगे सकरप्पभाए एगे बालुयप्पभाए होजा जाव अहवा एगे सकरप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा, अहवा एगे वाळुयप्यमाए एगे पंकप्यभाए होजा एवं जाव अहवा एरे वालयप्पभाए एरे अहेसत्तमाए होजा, एवं एक्नेका पुढवी छेद्रयन्त्र। जाव अहवा एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ॥ तिश्वि भंते ! नेरइया नेरइय-पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्यभाए होजा जाब अहेसत्तमाए होजा ? गंगेया ! रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा, अहवा एगे रयणप्पभाए दो सकरप्पमाए होजा जाव अहवा एगे रयणप्पमाए दो अहेसत्तमाए होजा ६ अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होजा जान भहना दो रयणप्पभाए एगे अहे-सत्तमाए होजा १२ अहवा एगे सकरप्पमाए दो बाइस्यप्पभाए होजा जाब अहवा एगे सकरप्पभाए दो अहेसतमाए होजा १७ अहवा दो सकरप्पभाए एगे वाक्स-प्पमाए होजा जाव अहवा दो सकरप्पमाए एने अहेसत्तमाए होजा २२ एवं जहा सकरप्पभाए वत्तव्वया भणिया तहा सञ्चप्रहवीण माणियव्या जाव अहवा से

समाए एगे अहेससमाए होजा, ४-४-३-३-२-१-१ (४२) अहबा एमे रयणप्रभाए एगे सङ्गरप्रभाए एगे बाह्ययप्रभाए होजा १ अहबा एगे रयणप्रभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पंकप्पभाए होजा २ जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सकरप्यभाए एगे अहेसत्तमाए होजा ५ अहवा एगे रयणप्यभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकत्पभाए होजा ६ अहवा एगे त्यणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्प-भाए होजा ७ एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा ९, अहवा एगे रयणप्यभाए एगे पंकप्यभाए एगे धूमप्यभाए होजा १० जाव अहवा एंगे रयणप्पभाए एंगे पंकप्पभाए एंगे अहेसत्तमाए होजा १२ अह्या एंगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होजा १३ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा १४ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे तमाए एगे अहेमनामाए होजा १५ अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वाद्धयप्पभाए एगे पंकप्पमाए होजा १६ अहवा एगे मक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होजा १७ जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वाद्धयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा १९ अहवा एगे सक्करापभाए एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होजा २० जाव अहवा एगे सक्कर० एगे पंकः एगे अहेसत्तमाए होजा २२ अहवा एगे सक्तरप्पभाए एगे ध्रमप्पभाए एगं तमाए होजा २३ अहवा एगे सकरप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा २४ अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा २५ अहवा एगे बालुयपमाए एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होजा २६ अहवा एगे बालुयपमाए एगे पंकप्यभाए एगे तमाए होजा २७ अहबा एगे बाह्य प्यभाए एगे पंकप्यभाए एगे अहेसत्तमाए होजा २८ अहवा एगे बाह्ययप्पभाए एगे भूमप्पभाए एगे तमाए होजा २९ अहबा एगे बाल्यप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३० अहबा एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३१ अहवा एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होजा ३२ अहवा एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३३ अहवा एंगे पंकप्यभाए एंगे तमाए एंगे अहेसतमाए होजा ३४ अहवा एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३५॥ चतारि भंते ! नेरइया नेरइयपनेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होजा ॰ ? पुच्छा, गंगेया ! रयगप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा ७, अहवा एगे रयणप्पभाए तिबि सकरप्पभाए होजा अहवा एगे रयणप्पभाए तिकि बाल्यप्पभाए होजा एवं जाब अहवा एगे रयणप्पभाए तिथि अहेसत्तमाए होजा ६ अहवा दो रयणप्पभाए दो सकरप्यभाए होजा एवं जाद अहवा दो रयमप्पमाए दो अहेसत्तमाए होजा १२.

अहवा तिकि रयणप्पभाए एगे सकरप्पभाए होजा, एवं जाव अहवा तिकि रयण-प्यभाए एने अहेसत्तमाए होजा १८, अहवा एने सकरप्पभाए तिशि वालुयप्पभाए होजा, एवं जहेव स्थणप्पभाए उवरिमाहि समें संचारियं तहा सक्करप्पभाएवि उव-रिमाहिं समं संचारेयव्वं ५, एवं एकेकाए समं संचारियव्वं आव अहवा तिकि तमाए एगे अहंसत्तमाए होजा १२-६-३-(६३) अहवा एगे रयणप्यभाए एगे सक्कर-प्यभाए दो वालुयप्पभाए होजा अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सकर० दो पंक० होज्जा एवं जाब अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सकर ० दो अहेसत्तमाए होज्जा ५ अहवा एगे रयण व दो सक्कर व एगे वाल्ययपभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण व दो सक्तरः एगे अहेसत्तमाए होजा १० अहवा दो रयणः एगे सक्करः एगे बह्यस् प्पभाए होजा, एव जाव अहवा दो रयण० एगे सक्कर० एगे अहेसत्तमाए होजा १५ अहबा एगे (यण ० एगे बालुय ० दो पंकप्पभाए होजा एवं जाव अहबा एगे रयणप्पभाए एने बालुय व दो अहेसत्तमाए होजा ४ एवं एएणं गमएण जहा तिण्हं तियसजोगे तहा भाणियव्यो जात्र अहवा दो धूमण्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत-माए होजा १०५ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे बाह्यसप्पभाए एगे पंकप्पभाए होजा १ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सङ्कर० एगे बालुय० एगे धूमप्पभाए होजा २ अहवा एगे रयण । एगे सक्कर । एगे वालुय । एगे तमाए होजा ३ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे बाह्ययप्पभाए एगे अहेसत्त-माए होजा ४ अहवा एगे स्थण० एगे सक्तर० एगे पंक० एगे धूमप्पभाए होजा ५ अहवा एगे रयण ॰ एगे सक्कर ॰ एगे पंकप्पभाए एगे तमाए होजा ६ अहवा एगे रयण० एने सक्कर० एने पंक० एने अहेसत्तमाए होजा ७ अहवा एने रयणप्पभाए एगे सक्कर० एगे धूम० एगे तमाए होज्जा ८ अहता एगे रयण० एगे सक्कर० एगे धूम । एगे अहेसत्तमाए होजा ९ अहवा एगे रयण । एगे सक्दरप्यभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १० अहवा एगे र्यग० एगे बाह्रय० एगे पंक० एगे धूमप्पभाए होजा ११ अहवा एगे रयण ० एगे बालुय ० एगे पंक ० एगे तमाए होजा १२ अहवा एगे रयण । एगे बाह्य । एगे पंक । एगे अहेसत्तमाए होजा १३ अहवा एगे रयण० एगे बाद्धय० एगे धूम० एगे तमाए होजा १४ अहवा एने रयणप्पभाए एने बाल्यक एने धूमक एने अहसत्तमाए होजा १५ अहवा एने रयण० एगे वालुय० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १६ अहवा एगे रयण० एगे पंकः एगे भूमः एगे तमाए होजा १७ अहवा एगे स्वापः एगे पंकः एगे धूम । एगे अहेसत्तमाए होजा १८ अहवा एगे स्थण । एगे पंक । एगे तमाए एगे

अहेसत्तमाए होजा १९ अहवा एगे स्यणक एगे धूमक एगे तमाए एगे अहेसत-माए होजा २० अहवा एगे सक्तर० एगे बालुय० एगे पंक० एगे धूमप्पभाए होजा २१ एवं जहा र्यणप्पभाए उवरिमाओ पढवीओ संचारियाओ तहा सकरप्पभाएवि उविभाओं चा(उचा)रियञ्चाओं जाव अहवा एगे सक्कर ० एगे भूम ० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३० अहवा एगे वालय० एगे पंक० एगे धुम० एगे तमाए होज्या ३१ अहवा एगे वाळ्य० एगे पंक० एगे धमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३२ अहवा एगे बालुय । एगे पंक । एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३३ अहवा एगे बालुयः एगे धूमः एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३४ अहवा एगे पंकः एगे धूम ० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३५ ॥ एंच भंते ! नेरइया नेरइयप्पवे-संगएणं पविसमाणा कि रयगप्पभाए होजा ? पुच्छा, गंगेया ! रयगप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा अहवा एगे रयण व चतारि सक्करप्यभाए होजा जाव अहवा एगे रयण० चत्तारि अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण० विश्वि सक-रप्पभाए होजा एवं जाब अहवा दो रयणप्पभाए तिनि अहेसत्तमाए होजा अहवा तिनि रयण दो सक्करप्पभाए होजा एवं जान अहवा तिष्णि रयणप्पभाए दोण्णि अहेसत्तमाए होजा अहवा चत्तारि रयण० एगे सक्करप्पभाए होजा एवं जाव अहवा चत्तारि रयण ० एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे सक्दर चत्तारि बालुयप्पभाए होजा एवं जहा रयणप्पभाए समं उविरमपुढवीओ संचारियाओ तहा सकरप्पभाएवि समं चा(उचा)रेयञ्बाओ जाव अहवा चत्तारि सहरप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा एवं एक्केकाए समं चा(उचा)रेयव्याओ जाव अहवा चत्तारि तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण ॰ एगे सकर ॰ तिकि बालयप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण । एगे सक्कर । तिकि अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण । दो सक्कर । दो बालुयप्पभाए होजा एवं जाब अहवा एगे रयण दो सकर दो अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो बाह्ययप्पमाए होजा एवं जाब अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो अहेसतमाए होज्य अहवा एगे रयण० तिभि सकर० एगे बाल्यप्पभाए होजा एवं जाब अहवा एगे रयण० तिक्षि सकर० एंगे अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण व दो सक्दर एंगे बालुबप्पभाए होजा एवं जाब दो रयण ॰ दो सक्कर ॰ एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा तिकि रयण ॰ एगे सक्कर ॰ एगे बालुयप्पभाए होजा एवं जाव अहवा तिकि स्यण एगे सकर एगे अहेस-तमाए होजा भहवा एगे रवण० एगे बाह्य । तिकि पंकप्पमाए होजा. एवं एएणं कमेणं जहा चठण्डं तियासंजोगो मणिओ तहा पंचण्हिय तियासंजोगो भाषिय्ययो

नवरं तत्थ एगो संचारिजाइ इह दोनि सेसं तं चेव जाव अहवा तिनि भूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण एगे सकर एगे बाह्यय दो पंकप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे स्वण० एगे सकर० एगे वाह्य० दो अहेसत्तमाए होजा ४ अहवा एगे स्यण ० एगे सक्द० दो बालुय ० एगे पंकप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण ० एगे सकर ० दो बालुय ० एगे अहेसत्तमाए होजा ८, अहवा एगे रयण १ दो सकरप्पभाए एगे वालुय १ एगे पंकप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण व दो सक्कर व एगे बालुय व एगे अहेसत्तमाए होजा १२ अहवा दो रयण० एगे सकर० एगे बाह्यय० एगे पंकप्पभाए होजा एवं जाव अहवा दो रयण ० एगे सकर ० एगे वालय ० एगे अहेसत्तमाए होजा १६ अहवा एगे रयण ० एगे सक्कर ० एगे पंक ० दो ध्रमप्पभाए होजा एवं जहा चउण्हं चउ-क्संजोगो भणिओ तहा पंचण्हावे चडकसंजोगो भाणियव्वो, नवरं अञ्भहियं एगो संचारेयव्यो, एवं जाव अहवा दो पंकः एगे धूमः एगे तमाए एगे अहेमनमाए होजा अहवा एगे रयण० एगे सकर० एगे वालय० एगे पैक० एगे धूमप्पभाए होजा १ अहवा एगे रयण० एगे सक्तर० एगे वालय० एगे पंक० एगे तमाए होजा २ अहवा एगे रयण० जाव एगे पंक० एगे अहेसत्तमाए होजा ३ अहवा एगे रयण । एगे सकर । एगे बाह्ययप्पभाए एगे धमप्पभाए एगे तमाए होजा ४ अहवा एगे रयण ० एगे सक्कर ० एगे वालय ० एगे भूमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ५ अहवा एगे रयण० एगे सक्दर० एगे बालुय० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ६ अहवा एगे रयण० एगे सद्धर० एगे पंक० एगे धूम० एगे तमाए होजा ७ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे पंक० एगे धूम० एगे अहेसत्तमाए होजा ८ अहवा एगे स्थण० एगे सद्भर० एगे पंक० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ९ अहवा एगे रयण० एगे सक्दर० एगे धूम० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १० अहवा एगे रयण० एगे वालुय० एगे पंक० एगे धूम० एगे तमाए होजा ११ अहवा एगे स्यण ० एगे बाल्य ० एगे पंक ० एगे धूम ० एगे अहेसत्तमाए होजा १२ अहवा एगे रयण० एगे वाळुय० एगे पंक० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १३ अहबा एगे रयण० एगे बालुय० एगे धूम० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १४ अहवा एगे रयण ० एगे पंक : जाव एगे अहेसत्तमाए होजा १५ अहवा एगे सक्द ० एगे वालुय - जाव एगे तमाए होजा १६ अहवा एगे सकर - जाव एगे पंक - एगे ध्म ० एगे अहेसत्तमाए होजा १० अहवा एगे सकर ० जाव एगे पंक ० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १८ अहबा एगे सकर० एगे बालुय० एगे धूम०

एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १९ अहवा एगे सकर । एगे पंक जाव एगे अहेसत्तमाए होजा २० अहवा एगे वालुय० जाव एगे अहे सत्तमाए होजा २९ ॥ छन्मंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पमाए होजा ० ? पुच्छा, गंगेया ! रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा ७ अहवा एगे रयण० पंच सक्करप्पभाए होज्जा अहवा एगे रयण० पंच वालुयप्पभाए होज्जा एवं जाव अहवा एगे रयण व पंच अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण व चतारि सकरप्यभाए होजा एवं जाव अहवा दो रयण व्चनारि अहेसत्तमाए होजा अहवा तिनि रयण व तिनि सकः-रप्पभाए होजा, एवं एएणं कमेणं जहा पंचण्हं द्यासंजोगी तहा छण्डवि भाणियव्यो नवरं एको अन्महिओ संचारेयग्वो जाव अहवा पंच तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा, अहवा एगे रवण० एगे सकर० चतारि बालुयप्पभाए होजा अहवा एगे रयण ० एगे सद्भर ॰ चतारि पंकप्यभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण ० एगे सकर० चत्तारि अहेसत्तमाए होज्जा अहवा एगे रयण० दो सकर० तिनि बालय-प्पभाए होजा, एवं एएणं कमेणं जहा पंचण्हं तियासंजोगो भणिओ तहा छण्डवि भाणियव्यो णवरं एको अञ्महिओ उचारेयव्यो, सेसं तं चेव ३४, चउक्कसंजोगीव तहेव, पंचगसजोगोवि तहेव, नवरं एक्को अब्भहिओ संचारेयव्यो जाव पच्छिमो भंगो अहवा दो बालुय० एगे पंक० एगे धूम० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा अहबा एगे रयण ० एगे सक्कर ० जाव एगे तमाए होजा १ अहबा एगे रयण ० जाव एगे भूम० एगे अहेसत्तमाए होजा २ अहवा एगे रयण० जाव एगे पंक० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३ अहवा एगे रयण जाव एगे वाह्यय ० एगे धूम॰ जाव एगे अहेसत्तमाए होजा ४ अहवा एगे रयण॰ एगे सकर॰ एगे पंक० जाब एगे अहेसतमाए होजा ५ अहबा एगे रयण० एगे बालुय० जाब एगे अहे-सत्तमाए होजा ६ अहवा एगे सक्दरप्यभाए एगे बाह्ययप्यभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होजा ७ ॥ सत्त भंते ! नेरडया नेरइयपवेसणएणं पविसमाणा० पुच्छा, गंगेया ! रयणप्पभाए वा होजा जाव अहे सनमाए वा होजा ७, अहवा एगे रयणप्पभाए छ सकरप्पभाए होजा एवं एएणं कमेणं जहा छण्हं दयासंजोगो तहा सत्तण्हवि भाणि-कवं नवरं एगो अन्भर्डिओ संनारिजङ्, रोसं तं नेव, तियासंजोगो चउकसंजोगो पंचसंजोगो छक्कसंजोगो य छण्हं जहा तहा सत्तण्हांवे भाणियव्यं, नवरं एक्के अब्भहिओ संचारेयन्त्रो जाब सक्तगर्सओगो अस्वा दो सक्तर एगे वासुय व जाव एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रमण ० एगे सकर ० जाव एगे अहेसतमाए होजा ॥ मह भंते ! नेरहया नेरहयपवेसणएकं पविसमाणा । पुच्छा, गेगेया ! स्यणप्यभाष

बा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा अहवा एगे रयण० सत्त सक्ररप्पमाए होज्जा एवं दयासंजोगो जाव छक्क्संजोगो य जहां सत्तफ्हं भणि(यं)ओ तहा अट्टण्हाव भाणि-यव्वं नवरं एक्केक्को अब्सहिओ संचारेयव्यो सेसं तं चेव जाव छक्कसंजीगस्स अहवा तिनि सकर ० एगे बाळ्य ० जाव एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण ० जाव एगे तमाए दो अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण जाव दो तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा एवं संचारेयव्वं जाव अहवा दो रयण० एगे सक्कर० जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा ॥ नव भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ॰ ? पुच्छा, गंगेया । रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा अहवा एगे रयण व अद्व सक्करप्पभाए होजा एवं दुयासंजोगी जाव सत्तगसंजोगी य जहा अहण्हं भणियं तहा नवण्हंपि भाणियन्वं नवरं एक्नेक्नो अन्भहिओ सचारेयन्वी, सेसं तं चेव पच्छिमो आलावगो अहवा तिन्नि रयण० एगे सक्कर० एगे वाल्य० जाव एगे अहेस-त्तमाए होजा ॥ दस भंते ! नेर्इया नेर्इयपवेसणएणं पविसमाणा व्युच्छा, गंगेया ! रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा ७ अहवा एगे रयणप्पभाए नव सक्करप्पभाए होजा एवं द्यासंजोगो जाव सत्तसंजोगो य जहा नवण्हं नवरं एक्केको अञ्महिओ संचारेयव्वो सेमं तं चेव पच्छिमो आलावगो अहवा चतारि रयण व एगे सकरप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होजा ॥ संखेजा भंते ! नेरइया नेरइयप-वेसणएणं पविसमाणाः पुच्छा, गंगेया । रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा ७ अहवा एगे रयण० संखेजा सक्तरप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण० संखेजा अद्वेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण० संखेजा सङ्करप्पभाए होजा एवं जाव अहवा दो रयण । संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा तिकि रयण । संखेजा सकरप्पभाए होजा एवं एएणं कमेणं एकेको संचारेयव्यो जाव अहवा दस रयण० संखेजा सक्करप्पभाए होजा एवं जाव अहवा दस रयण० संखेजा अहेसत्त-माए होजा अहवा संखेजा रयण व संखेजा सकरप्पभाए होजा जाव अहवा संखेजा रयणप्पभाए संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे सक्दर संखेजा वाद्यपप्पभाए होजा एवं जहा रयणप्यमा उवरिमपुढवी(ए)हिं समं चारिया एवं सक्करप्यमा-(ए)वि उनरिमपुढवीहिं समं चारेयव्या, एवं एक्केश पुढवी उवरिमपुढवी(ए)हिं समं चारेयन्त्रा जाव अहवा संखेजा तमाए संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण ० एगे सक्कर ० संखेजा वाह्ययप्पभाए होजा अहवा एगे रयण ० एगे सकर० संखेजा पंकप्पभाए होजा बाव अहवा एगे रयण० एगे सकर० संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रवण० दो सक्दर संबोजा बाह्यसप्पभाए होजा

जाव अहवा एगे स्थम ० दो सक्कर ० संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण ० तिश्वि सक्कर ० संखेजा वालुयप्पभाए होजा, एवं एएणं कमेणं एक्नेक्नो संचा-रेयब्बो जाव अहवा एगे रयण० संखेजा सकर० संखेजा बाह्ययप्पभाए होजा जाव अहवा एगे रयण० संखेजा सक्कर० संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण० संखेजा सक्तरः संखेजा वालुयप्पभाए होजा जाव अहवा दो रयणः संखेजा सक्तरः संखेजा अहेसत्तमाए होजा अह्वा तिन्नि रयण० संखेजा सकर० संखेजा वाल्य-प्पभाए होजा, एवं एएणं कमेणं एक्केक्को त्यणप्पभाए संचारेयव्यो जाव अहवा संखेजा (यण ) संखेजा मकर । संखेजा वाह्यप्पभाए होजा जाव अहवा संखेजा रयण० संखेजा सक्कर० संखेजा अहेमत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० संगेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० टो वालुय० संखेजा पंकप्पभाए होजा, एवं एएणं कमेणं तियासजोगो चउक्संजोगो जाव सनगसंजोगो य जहा दसण्हं तहेव भाणियव्यो पच्छिमो आलावगो सत्तसंजोगस्स अहवा संखेजा रयण० संखेजा सक्दर जाव संखेजा अहेसत्तमाए होजा ॥ असंखेजा भेते ! नेरइया नेरइयपवेसणएणं पविसमाणा ॰ पुच्छा, गंगेया । रयणप्यभाए वा होजा जाव अहे-सत्तमाए वा होजा, अहवा एगे रयण असंखेजा सक्करप्पभाए होजा, एवं दुयासं-जोगो जाव सत्तगसंजोगो य जहा संखेजाणं भणिओ तहा असंखेजाणवि भाणि-यन्वो, नवरं असंखेजाओ अन्भहिओ भाषियन्वो, सेसं तं चेव जाव सत्तगसंजो-गस्स पच्छिमो भालावगो अहवा असंखेजा रयण असंखेजा सहर० जाव असं-खेजा अहेसत्तमाए होजा ॥ उक्कोसेणं भेते । नेरइया नेरइयपवेसणएणं ० पुच्छा, गंगेया! सन्वेदि ताव रयणप्पभाए होज्जा अहवा रयणप्पभाए य सङ्गरप्पभाए य होजा अहवा रयणप्पभाए य बाल्यप्पभाए य होजा जाव अहवा रयणप्पभाए य अहेसत्तमाए य होजा अहवा रयणप्यभाए य सक्करप्यभाए य बालुयप्पभाए य होजा एवं जाव अहवा रयण । य सक्करप्पभाए य अहेसत्तमाए य होजा ५ अहवा रयण । य बालुय॰ य पंकप्पमाए य होजा जाव अहवा रयण॰ य बालुय॰ य अहेसत्तमाए य होजा ४ अहवा रयण० य पंकप्पभाए य धूमाए य होजा एवं रयणप्पभं अमुयं-तेस जहा तिण्हं तियासंजोगो भणिओ तहा भाणियव्यं जाव अहवा रयण० य तमाए य अहेसत्तमाए व होजा १५ अहबा स्यणप्पभाए य सहरप्पभाए य वाल्लय० य पंकप्पभाए य होजा अहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य बालुय० य धूमप्पभाए य होजा जाव अहवा रयणप्पभाए य सकरप्पभाए य बाह्य व य अहेसत्तमाए य

होजा ४ अहवा रयण० य सकर० य पंक० य धूमप्पभाए य होजा एवं रयणप्पभं अमुर्यतेषु जहा चउण्हं चउक्कसंजोगो तहा भाषियव्यं जाव अहवा रयण० य धूम० य तमाए य अहेसत्तमाए य होजा अहवा रयण । य सक्कर । य बालुय । य पंक । य धूमप्पभाए य होच्चा १ अहवा रयणप्पभाए य जाव पंक व तमाए य होजा र अहवा रयण ० य जाव पंकप्पभाए य अहेसत्तमाए य होजा ३ अहवा रयण ० य सक्कर ० य बालुय॰ य धूम॰ य तमाए य होजा ४ एवं रयणप्पमं असुयंतेस जहा पंचण्हं पश्चगसंजोगो तहा भाषियञ्बं जाव अहवा रयणव्य पंकप्पभाए य जाव अहेसत्तमाए य होज्जा अहवा रयण वय सक्कर वय जाव धूमप्पभाए य तमाए य होजा १ अहवा रयण व्य जाव भूम व्य अहेसत्तमाए य होजा २ अहवा रयण व्य सक्दर व्य जाव पंक॰ य तमाए य अहेसत्तमाए य होजा ३ अहवा रयण॰ य सकार॰ य बालुय॰ य धूमप्पभाए य तमाए य अहेसनमाए य होजा ४ अहवा रयण० य सक्दर० य पंक॰ य जाव अहेसत्तमाए य होजा ५ अहवा रयण॰ य बालुय॰ य जाव अहे-सत्तमाए य होजा ६ अहवा रयणप्पभाए य सक्कर० य जाव अहंसत्तमाए य होजा ७ ॥ एयस्स णं भंते ! रयणप्पभापुढविनेरइयपवेसणगस्स सक्करप्पभापुढवि० जाव अहेसत्तमापुडविनेरइयपवेमणगस्स य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गंगेया ! सन्वत्योवे अहेसत्तमापुढविनेरइयपवेसणए, नमापुढविनेरइयपवेसणए असंखेजगुणे, एवं पडिलोमगं जाव रयणापभापुढविनेरङ्यपवेसणए असंखेजगुणे ॥ ३०२॥ तिरिक्खजोणियपवेसणए णं भंते । कड्रांबहे पन्ने ? गंगेया ! पंचिवहे पन्ने, तंजहा-एगिंदियतिरिक्खजोणियपवेसणए जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियपवेमणए। एगे भंते ! तिरिक्खजोणिए तिरिक्खजोणियपवेसणएगं पविसमाणे कि एगिंदिएस होजा जाव पींचीदिएस होजा 2 गींगया ! एगिंदिएस वा होजा जाव पींचीदिएस वा होजा । दो भंते । तिरिक्खजोणिया । पुच्छा, गंगेया ! एगिंदिएस वा होजा जाव पंचिदिएस वा होजा, अहवा एगे एगिदिएस होजा एगे बेइंदिएस होजा एवं जहा नेरइयपवेसणए तहा तिरिक्खजोणियपवेसणएवि भाणियव्वे जाव असंखेखा । उक्कोसा भंते ! तिरिक्खजोणिया ० पुच्छा, गंगेया ! सन्वेवि ताव एगिंदिएन होजा अहवा एगिदिएस य बेइंदिएस य होजा, एवं जहा नेरइया संचारिया तहा तिरिक्ख-जोणियावि संचारेयव्वा, एतिंदिया अमुयं तेस दुयासंजोगो तियासंजोगो चलक्रसंजोगो पंचसंजोगो उव(उज्जि)उंजिकण भाणियव्यो जाब अहवा एगिंदिएसु य बेइंदिएसु य जाव पींचिदिएसु य होजा ॥ एयस्स णे भेते ! एगिदियतिरिक्सजोणियपवेसण-गस्स जाव पंचिदियतिरिक्खजोषियपवेसणयस्य क्यारे २ जाव विसेसाष्ट्रिया वा ?

गंगेया । सब्बत्थोवे पंचिदियतिरिक्खजोणियपबेखणए. चटरिंदियतिरिक्खजोणिय० विसेसाहिए, तेइंदिय विसेसाहिए, वेइंदिय विसेसाहिए, एगिंदियतिरिक्ख विसेसाहिए ॥ ३७३ ॥ मणस्सपवेसणए णं भंते ! कडविडे पक्ते ? गंगेया ! दविडे पन्नते, तंजहा-संमुच्छिममणस्सपवेसणए य गब्भवक्वंतियमणुस्सपवेसणए य । एगे भंते ! मणस्से मणस्सपवेसणएणं पविसमाणे कि संमुच्छिममणस्सेष्ठ होज्या गर्ग-वक्रंतियमणस्सेस होज्या ? गंगेया ! संमच्छिममणस्सेस वा होजा गञ्मवक्रंतियमण्-स्सेस वा होजा। दो भंते ! मणस्सा० पच्छा, गंगेया ! संमन्द्रिममणस्सेस वा होजा गव्भवक्कंतियमणुस्सेस वा होजा अहवा एगे संमुच्छिममणुस्सेस होजा एगे गव्भ-वक्रंतियमणुस्सेस होजा, एवं एएणं कमेणं जहा नेरडयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसण-एवि भाणियव्वे एवं जाव दस ॥ सखेजा भंते । मणस्सा० पुच्छा, गंगेया । समुच्छिममणुस्सेस वा होजा गब्भवक्कंतियमणुस्सेन वा होजा अहवा एगे संमुच्छि-ममणुस्सेमु होजा मंग्वेजा गब्भवक्कंतियमणुस्सेमु होजा अहवा दो समुच्छिममणु-स्सेस होजा संवेजा गन्भवक्कंतियमणुस्सेस होजा एवं एक्केंक्रं उस्सारिते(रिए)स जाव अहवा संखेजा संमुच्छिममणुरसेस होजा सखेजा गन्भवद्वंतियमणुस्टेस होजा ॥ असुखेजा भंते ! मणुस्सा० पुच्छा, गंगेया ! सब्वेवि ताव समुच्छिममणुस्सेचु होजा अहवा असखेजा संमुच्छिममणुस्सेष्ठ एगे गञ्भवकंतियमणुस्सेष्ठ होजा अहवा असं-खेजा संमुच्छिममणुस्सेस दो गञ्भवक्कंतियमणुस्सेस होजा एवं जाव असंबेजा संप्रिन्छमम्णुस्तेष्ठ होजा संखेजा गञ्भवद्धंतियम्णुस्सेषु होजा॥ उद्योसा भंते ! मणुस्सा । पुच्छा, गंगेया ! सब्बेवि ताव संमुच्छिममणुस्सेनु होजा अहवा संमुच्छिन ममणुस्सेस् य गञ्भवक्कंतियमणुस्सेस् य होजा । एयस्स णं भंते ! समुन्छिममणुस्स-पवेसणगस्स गब्भवक्वंतियमणस्मपवेसणगस्स य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गंगेया ! सम्बन्धोवे गञ्भवक्वंतियमणस्तपवेसणए, समुच्छिमसणस्तपवेसणए असं-खेळागुणे ॥ ३७४ ॥ देवपवेसणए णं भंते ! कड़विहे पश्चते ! गंगेया ! चडन्विहे पन्ते, तंजहा-भवणवासिदेवपवेसणए जाव वैमाणियदेवपवेसणए । एगे भते | देवे देवपनेसणएणं पविसमाणे कि भवणवासीस होजा वाणमंतरजोइसियवेमाणिएस होजा ? गंगेया । भवणवासीस वा होजा वाणमंतरजोइसियवेमाणिएस वा होजा । , दो भंते ! देवा देवपवेसणएणं ० पुच्छा, गंगेया ! भवणवासीस वा होजा वाणमंतर-जोइसियवेमाणिएस वा होजा अहवा एगे भवणवासीस एगे बाणमंतरेस होजा एवं जहा तिरिक्खजोनियपबेसणए तहा देवपबेसणएवि भागियव्ये जाव असंखे जाति । उद्योसा भंते ! • पुच्छा, गंगेया ! सन्वेषि ताव जोइसिएस होजा अहवा जोइसियम-

वणवासीस य होजा अहवा जोइसियवाणसंतरेस य होजा अहवा जोइसियवेमाणि-एस य होज्जा अहवा जोडसिएस य भक्णवासीस य वाणमंतरेस य होज्जा अहवा जोड-सिएस य भवणवासीस य वेमाणिएस य होजा अहवा जोइसिएस य वाणमंतरेस य वेमाणिएस य होजा अहवा जोडसिएस य भवणवासीस य वाणमंतरेस य वेमाणि-एसु य होज्जा। एयस्स णं भंते । भवणवासिदेवपवेसणगस्स वाणमंतरदेवपवेसणगस्स जोडिसियदेवपवेसणगस्स वेमाणियदेवपवेसणगस्स य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गंगेया ! सन्वत्थोवे वेमाणियदेवपवेसणए अवणवासिदेवपवेसणए असंखे जगणे. वाणमंतरदेवपवेसणए असंखेजगुणे, जोइसियदेवपवेसणए संखेजगुणे॥ ३७५॥ एयस्स ण भंते ! नेरडयपवसणगस्स तिरिक्ख - मण्स्स - देवपवसणगस्स कयरे कयरे जाव विसेसाहिया वा ? गंगेया । सञ्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, नेर्इयपवेसणए असंखे-जगुणे, देवपवेसणए असंखेजगुणे, तिरिक्सजोणियपवसणए असंखेजगुणे ॥३७६॥ संतरं भंते! नेरड्या उवदजाति निरंतरं नेर्ह्या उववर्जाति सन्तरं असुरकुमारा उववर्जात निरंतरं असरकमारा उववर्जात जाव संतरं वेमाणिया उववर्जात निरंतरे वेमाणिया उववर्जित संतरं नेरडया उववरंति निरंतरं नेरडया उववरंति जाव संतरं बाणमंतरा उवबहाति निरंतरं बाणमंतरा उबबहाति सत्तरं जोडसिया चयंति निरंतरं जोड़सिया चयंति संतरं वेमाणिया चयंति निरंतरं वेमाणिया चयंति र गंगेया ! संतरंपि नेरइया उववर्जंति निरंतरंपि नेरइया उववर्जंति जाव सत्तरंपि थणियकुमारा उववर्जंति निरंतरंपि थणियकुमारा उववर्जित नो सतरं पढिविकाइया उववर्जित निरंतरं पढ-विकाइया उववजाति एवं जाव वणस्सडकाड्या सेसा जहा नेरड्या जाब संनरंपि वेमाणिया उववर्जात निरंतरंपि वेमाणिया उववर्जात, संतरंपि नेग्डया उववर्र्रत निरंतरंपि नेरहया उदवहंति एवं जाव थणियकुमारा नो संतरं प्रद्वविद्वाहया उद-वृद्दंति निरंतरं पुरुविकाइया उववृद्दंति एवं जाव बणस्सङकाङ्या सेसा जहा नेरह्या. नवरं जोइसियवेमाणिया चयंति अभिलावो. जाव संतरिप वेमाणिया चयंति निरंतरंपि वेमाणिया चर्यति ॥ सओ भंते । नेरहया उववर्जात असओ भंते । नेरहया उव-वर्जिति ? गंगेया ! सओ नेरहया उववर्जित नो असओ नेरहया उववर्जित, एवं जाव वैमाणिया, सओ भंते ! नेरहया उवबदंति असओ नेरहया उवबदंति है गंगेया | सओ नेरइया उववहंति नो असओ नेरइया उववहंति, एवं जाव वेमाणिया, नवरं जोइतियवेमाणिएस चर्गति भाणियव्यं । सओ मंते । नेरहया उववजीत असओ भंते ! नेरह्या उववर्जति सओ अग्ररकुमारा उववर्जति जाव सओ वेमाणिया उववर्जति असओ वेमाणिया उववजीत सओ नेरहया उववहीत असओ नेरहया उववहीत

सओ असुरकुमारा उचवट्टीत जाव सक्षो वेमाणिया चर्यति असओ वेमाणिया चर्यति 🖁 गंगेया । सओ नेरहया उववर्जित नो असओ नेरहया उववर्जित सओ असुरक्रमारा उपबजाति नो असओ असुरकमारा उवबजाति जाब सओ वेमाणिया उवबजाति नो असओ वेमाणिया जववजाति. सओ नेरहया जववहंति नो असओ नेरहया जववहंति जाब सओ वेमाणिया चयंति नो असओ वेमाणिया चयंति, से केणद्रेगं भंते ! एवं वुच्चइ सओ नेरइया उवबर्जित नो असओ नेरइया उवबर्जित जाव सओ वेमाणिया चयंति नो असओ वेमाणिया चयंति 2 से नणं भो ! गंगेया ! पासेणं अरहया पुरिसादाणिएणं सासए लोए बुइए अणाइए अणवयन्ये जहा पंचमसए जाव 🗃 होक्द से लोए, से तेणहेणं गंगेया ! एवं वृच्छ जाव सओ वेमाणिया चयंति नो असओ वेमाणिया चयंति ॥ सयं भंते । एए एवं जाणह उदाह असयं, असोबा एए एवं जाणह उदाह सोचा, मओ नेरइया उवव जंति नो असओ नेरइया उवव जंति जाब सओ बेमाणिया चयंति नो असओ बेमाणिया चयंति ? गंगेया ! सयं एए एवं जाणामि नो असर्य, असोचा एए एवं जाणामि नो सोचा सओ नेरइया उववज्रंति नो असओ नेरहया उवबज्जंति जाव सओ वेमाणिया चयति नो असओ वेमाणिया चयंति, से केणद्वेणं भंते ! एवं वृच्छ तं चेव जाव नो असओ वेमाणिया चयंति ! गंगया ! केवली णं पुरच्छिमेणं मियंपि जाणइ अमियंपि जाणइ दाहिणेण एवं बहा म(इ)गड़हेसए जाव निव्वडे नाणे कैवलिस्स, से तेणड्रेणं गंगेया । एवं वचह तं चेव जाव नो असओ वेमाणिया चयंति ॥ सर्य भंते ! नेरहया नेरहणस उवबजनित असयं नेरइया नेरइएसु उवबजाति ? गंगेया ! सयं नेरइया नेरइएसु उवबजाति नो असर्य नेरइया नेरइएस उवबर्जात, से केणद्रेण अंते ! एवं वृच्छ आब उववर्जाति ! गंगेया ! कम्मोदएणं कम्म्गुरुयत्ताए कम्मभारियत्ताए कम्मगुरुयसंभारियत्ताए असुभाषं कम्माणं उदएणं असुभाणं कम्माणं विवागेणं असुभाणं कम्माणं फलविवागेणं सर्व नेरइया नेरइएस उववजंति नो असयं नेरइया नेरइएस उववजंति, से तेणद्वेषं यंगेया ! जाव उनवज्रंति ।। सयं भेते ! असरकुमारा ॰ पुच्छा, यंगेया ! सयं असर-कुमारा जाव उववर्जित नो असर्य असरकुमारा जाव उववर्जित, से केणहेणं तं चेव जाव उववव्वंति ! गंगेया | कम्मोदएणं कम्मोवसमेणं कम्मविगईए कम्मविसे-। हीए कम्मनिसुद्धीए सुमाणं कम्माणं उदएणं सुभाणं कम्माणं विवागेणं सुभाषं कम्माणं फलविवागेणं सयं असुरकुमारा असुरकुमारत्ताए जाव उववजंति नो असमं अद्यद्भमारा अद्धरकुमारत्ताए जाव उववर्जति, से तेणद्वेणं जाव उववर्जति, एवं जाव थणियकुमारा ॥ सर्यं मंते । पुढिककाइया॰ पुच्छा, गंगेया । सर्यं पुढिकिकाइया आव ३८ सत्ता•

उनवजंति नो असर्य जान उनवजंति, से केणद्रेणं भंते । एवं वृच्छ जान उनवजंति ? गंगेया ! कम्मोदएणं कम्मगुरुयत्ताए कम्मभारियताए कम्मगुरुयसंभारियताए सभा-सुभाणं कम्माणं उदएणं सुभासुभाणं कम्माणं विवागेणं सुभासुभाणं कम्माणं फल-विवागेणं सयं पुढविकाइया जाव उववजंति नो असयं पुढविकाइया जाव उववजंति, से तेणट्टेणं जाव उववज्वंति, एवं जाव मणुस्सा, वाणमंतरजोइसियवंमाणिया जहा असुरकुमारा, से तेणहुणं गंगेया! एवं बुचड सयं वेमाणिया जाव उववजाति नो असर्य नेमाणिया जाब उबवर्जित ॥ ३७७ ॥ तप्पभिई च ण से गंगेए अणगारे समणं भगवं महावीरं पश्चभिजाणइ सञ्वष्णु सञ्वदरिसी, तए णं से गंगेए अणगारे समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेड करेना वंदइ नमंसइ वंदिना नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! तज्झं अतियं चाउजामाओ धम्माओ पंचमहन्बइयं एवं जहा कालासवैसियपुत्ते अणगारे तहेव भाणियन्वं जाव सब्बदुऋष्पहींगे ॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥३७८॥ गंगेयो समत्तो ॥९।३२॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं माहणकुंडग्गामे णामं नयरे होत्या वन्नओ, बहुसालए उजाणे बन्नओ, तत्थ णं माहणकुंडरगामे नयरे उसमदत्ते नामं माहणं परिवसइ अहे दिते विते जाव अपरिभूए रिजन्वेय जजुन्वेयसामवयअथन्वणवेय जहा खन्दओ जाव अन्नेमु य बहुमु वंभन्नएमु नएमु सुपरिनिद्विए समणीवासए अभिगयजीवाजीवे उव-लद्भुण्णपावे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, तस्य णं उसभदत्तस्य माहणस्य देवा-णंदा नामं माहणी होत्या, सुकुमालपाणिपाया जाव पियदंसणा सुख्वा समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुचपावा जाव विहरइ। तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे, परिसा जाव पज्जवासइ, तए णं से उसभदते माहणे इसीसे कहाए लडहे समाणे हट्ट जाव हियए जेणेव देवाणंदा माहणी तेणेव उवागच्छइ २ ता देवाणंदं माहणि एवं वयासी-एवं खळु देवाणुप्पए! समणे भगवं महावीरे आइगरे जाव सन्बन्न सन्बदरिसी आगासगएणं चक्केणं जाव सहंसुहेणं विहरमाणे बहुसालए उजाणे अहापडिरूवं उरगहं जाव विहरइ, तं महाफलं खलु देवाणुप्पिए ! जाव तहास्वाणं अरिहंताणं भगवंताणं नामगोयस्सवि सवणयाए किमंग पुण अभिगमणवंदणनर्मसण-पिंदुच्छणपज्जनासणयाए, एगस्सवि आ(य)रियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सबण-याए किसंग पुण विडलस्स अद्वस्स गहणयाए, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिए ! समणं े भगनं महावीरं वंदामी नमंसामी जाद पखुवासामी, एयण्यं इहमवे य परभने य हियाए सहाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ । तए णं सा वेदाणंदा माहणी उसभदत्तेणं माहणेणं एवं बुता समाणी इह जाव हियया करवल जाव कहू

उसभदत्तस्स माहणस्स एयमद्वं विणएणं पिडसुणेइ, तए णं से उसभदत्ते माहणे कोडंबियपुरिसे सहावेइ कोडंबियपुरिसे सहावेता एवं वयासी-खिप्पामेव मो देवाणु-पिया । लहकरणजुत्तजोइयसमञ्चरवालिहाणसमलिहियसिंगेहिं जंबूणयामयकलावजुत्त-परिविसिद्वेहि (ययामयर्घटसुत्तरञ्ज्यपवरकंचणनत्थपग्गहोग्गहियएहि नीद्धप्पलकयामे-लएहिं पवरगोणजुवाणएहिं नाणामणि(मय)रयणघंटियाजालपरिगयं सुजायजुग्गजोत्तर-जयज्ञगपसत्थसविरद्वयनिम्मियं पन्नरलक्खणोववेयं धम्मियं जाणप्पवरं जन्नामेव उब-द्ववेह २ ता मम एयमाणतियं पश्चिपणह, तए णं ते कोइंबियपरिसा उसभदत्तेणं भाहणेणं एवं बुत्ता समाणा हुट्ट जाव हियया करयल जाव एवं सामी ! तहित्त आणाए विणएणं वयणं जाव पश्चिमुणेता खिप्पामेव लहकरणजुत्त जाव धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उबहुवता जाव तमाणत्तियं पचप्पिणंति, तए णं से उसभदत्ते माहणे म्हाए जाव अप्पमहरवाभरणालंकियमरीरे साओ गिहाओ पिडिनिक्खमड साओ गिहाओ पिंडनिक्खमित्ता जेणेव बाहिरिया उबद्राणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उबा-गच्छद्र तेणेव उवागच्छिता धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढे। तए णं सा देवाणंदा माहणी अंतो अते उरंशि ण्हाया किंच वरपायपत्तने उरमणिमेहलाहार विराइयज्वियक इगल्डा-(३)यएगावलीकंठसुत्तु उरत्थेगेवेजासोणिसुत्तगनाणामणिर्यणभूसणविराइयंगी सुयवत्यपवरपरिद्विया दुगुळसुकुमालजनारिजा सञ्बोजयसुरभिकुसुमव(ध)रियसिरया वरचंदणवंदिया वरा(भूसण)भरणभूसियंगी कालागु(ग)रुभूवधूविया सिरिसमाणवेसा जाव अप्पमहम्बाभरणालकियसरीरा बहूहिं खुजाहिं चिलाइयाहिं वामणियाहिं वडहि-याहिं बब्बरियाहिं पओसियाहिं ईसिगणियाहिं जोण्हियाहिं चारु(वास)गणियाहिं पल्ह-वियाहि ल्हासियाहि लउसियाहि आरबीहिं दमिलाहिं सिंघलीहिं पुलिदीहिं पुक्खली-(पक्रणी)हि बहुलीहि मुरुंबीहि सबरीहि पारसीहि नाणादेसीहि विदेसपरिपिखियाहि इंगियनिंतियपिययवियाणियाहि सदेसनैवत्थगहियवेसाहि कुसलाहि विणीयाहि य चेडियाचकवालवरिसधरयेरकंचडज्जमहत्तरगर्विदपरिक्तिता अंतेउराओ निग्गच्छइ अंतेउराओ निग्गच्छिता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिता जाव धम्मियं जाणप्यवरं दुरूहा ॥ तए णं से उसभदत्ते माहणे देवाणंदाए माहणीए सर्दि धम्मियं जाणप्पवर दुरूढे समाणे णियग-परियालसपरिवृद्धे माहणकुंडरगामं नगरं मज्झंमज्झेणं निम्गच्छइ निग्गच्छइता जेणेव बहुसालए उजाणे तेणेव उवागच्छह तेणेव उवागच्छहत्ता छत्ताहए तित्थयराइसए पा-सइ छ०२ ता धिमार्य जाणप्यवरं ठवेड २ ता धिमायाओ जाणप्यवराओ प्रकोरहृइ ध० २ ता समर्थ भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेषं अभि(समा)गच्छइ, तंजहा-सिर्ताणं

दञ्जाणं विउसरणयाए एवं जहां विडयसए जान तिविहाए पजनासणयाए पजनासह, तए ण सा देवाणंदा माहणी धम्मियाओ जाणप्पवराओ पश्चोरहड धम्मियाओ जाण-प्पवराओ पचोरुहित्ता बहर्हि खुजाहिं जाव महत्तरगर्वदपरिक्लिता समर्ण भगवं महावीरं पंचिवहोणं अभिगमेणं अभिगच्छाः, तंजहा-सचिताणं दव्वाणं विउसरण-याए. अचित्ताणं दञ्चाणं अविमोयणयाए. विणयोणयाए गायलद्रीए, चक्खुप्पासे अंजलिपगाहेणं. मणस्स एगत्तीभावकरणेगं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवा-गच्छइ तेणेव उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं तिक्खतो आयाहिणं पयाहिणं करेड़ २ ना वंदड नमंसड़ वंदिता नमंसिता उसभदत्तं माहणं पुरओ कह ठिया चेव सपरिवारा सुस्सुसमाणी णर्मसमाणी अभिमुहा विणएणं पंजालेउडा जाव पञ्जवासङ् ॥३७९॥ तए में सा देवामंदा माहणी आगयपण्डया पप्प्रयलोयणा संवरियवलयबाहा कंच्यपरिक्सित्तिया धाराहयकलंबपप्फगंपिव स(मस्सतिय)मुसवियरोमकृता समणं भगवं महावीरं अणिमिसाए दिद्रीए देहमाणी २ चिद्रह ॥ भंते । क्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-किण्णं भंते ! एसा देवाणंदा माहणी आगयपण्हया तं चेव जाव रोमकृवा देवाणुप्पिए अणिमेसाए दिद्रीए टेह-माणी २ चिद्रइ ! गोयमाइ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खल् गोयमा ! देवाणंदा माहणी मम अम्मगा, अहनं देवाणंदाए माहणीए अत्तए, तए णं सा देवाणंदा माहणी तेणं पृथ्वपुत्तसिणेहाणुराएणं आगयपण्डया जाव समृसवि-यरोमकृवा ममं अणिमिसाए दिद्वीए देहमाणी २ चिट्टड ॥ ३८० ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे उसभदत्तस्य माहणस्य देवाणंदाए माहणीए तीसे य महडमहालि-याए इसिपरिसाए जाब परिसा पिंडगया। तए णं से उसभदत्ते माहणे समणस्म भग-वओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हट्टनद्वे उद्गाए उट्टेड उद्गाए उट्टेस समर्ण भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव नमंसित्ता एवं वयासी-एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! जहा खंदओ जाव से जहेयं तुब्से बदहति कट्ट उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवसमइ उत्तर-पु॰ २ ता सयमेव आभरणमहालंकार ओपुयइ सयमे॰ २ ता सयमेव पंचमुद्धियं कोयं करेड सयमे ० २ ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छा २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं जाव नमंसिता एवं ववासी-आलिते ण मंते ! लोए, पलिते ण मंते ! लोए, आहित्तपिलिते ण भंते ! लोए जराए " मरणेण य, एवं एएणं कमेणं जहा खंदओ तहेब पव्यइओ जाव सामाइयमाइयाई एकारस अंगाई आहे जड़ जाव बहार्हि चउत्थछहुदुसदसम जाव विचित्तेहि तवोकस्मेहि अप्पाणं भावेमाणे बहुई वासाई सामकपरियागं पारुणद २ ता मासियाए संकेहणाए

अत्तार्ण असेड मासि० २ ता सद्धिं भत्ताइं अणसणाए छेदेइ सद्वि० २ ता जस्सद्वाए कीरड जिणकप्पभावे थेरकप्पभावे जाव तमई आराहेड तमई आराहेता तए णं सो जाव सन्बदुक्खप्पहींणे । तए णं सा देवाणंदा माहणी समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियं धम्मं सोचा निसम्म हद्भुद्रा समणं भगवं महावीरं विक्खुत्तो आयाहिण प्याहिण जाव नमंसिता एवं वयासी-एवमेर्य भेते ! तहमेर्य भेते ! एवं जहा उसभदत्तो तहेव जाव धम्ममाइ(क्खइ)किखयं । तए णं समणे भगवं महावीरे देवार्णंदं माहणिं सयमेव पन्यावेड सय० २ ना सयमेव अज्जवंदणाए अजाए श्रीसिणिनाए दलयह ॥ नए णं सा अज्बन्दिणा अजा देवाणंदं माहणि सयमेव मुंडावेइ सयमेव सेहावेड एवं जहेव उसभदत्तो तहेव अज्जर्यदणाए अजाए इमं एयारुवं भ्रम्मियं उवएसं सम्मं संपष्टिवजङ तमाणाए तह गच्छङ जाव संजमेणं संजमेड, तए णं सा देवाणंदा अजा अज्जंदणाए अजाए अंतियं सामाइयमा-इयाई एकारस अंगाई अहिजाइ सेसं तं चेव जाव सव्वदुक्खप्पहीणा ॥ ३८९ ॥ तस्स णं माहणकंडरगामस्स नगरस्स पश्चत्थिमेणं एत्थ णं खत्तियकंडरगामे नामं नगरे होत्था वन्नओ, तत्थ णं खत्तियकुंडग्गामे नयरे जमाली नामं खत्तियकुमारे 🕨 परिवसंद अद्रे दित्ते जाव अपरिभूए उपि पासायवरगए फुट्टमाणेहि मुइंगमत्थएहि बत्तीसइबद्धेहि नाडएहि णाणाविह्वरतरुणीसंपउत्तिहि उवनिश्चमाणे उवनिश्चमाणे उर्वागजमाणे २ उवलालिजमाणे २ पाउसवासारत्तसरयहेमंतसिसरवसंत्रिगम्हपजेते छिप्पाउक जहा विभवेणं माणमाणे २ कालं गालेमाणे इद्वे सहफरिसरसहवर्गधे पंच-विहे माणस्सए कामभोगे पत्रणुक्भवमाणे विहरइ । तए णं खत्तियकुंडरगामे नगरे सिंघाडगातियचउक्कचन्द्रर जाव बहुजणसंदेइ वा जहा उववाइए जाव एवं पन्नचेड् एवं परुवेइ-एवं खलु देवाणुप्पिया । समणे भगवं महावीरे आइगरे जाव सञ्चम सब्ब-दरिसी माहणकुंडग्गामस्स नगरस्स बहिया बहसालए उज्जाणे अहापिहरूवं जाव विहरइ, तं महप्फलं खुल देवाणुप्पिया । तहास्त्वाणं अर्हताणं भगवंताणं जहा स्व-बाइए जाव एगाभिमुहे खित्तयकुंडरगामं नगरं मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं निरगच्छद निरगः च्छिता जेणेच माहणकुंडग्गामे नगरे जेणेव बहुसालए उजाणे एवं जहा उववाइए जाव तिविद्वाए पञ्जबासणाए पञ्जबासद् । तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्य े तं महया जणसहं वा जाव जलसिवायं वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अय-मेयाहवे अज्यात्थिए जाव सम्पाद्धात्या-किनं अज खत्तियकुंडरगामे नगरे इंदम-हेर वा खंदमहेर वा मुगुंदमहेर वा णागमहेर वा अक्खमहेर वा भूसमहेर दा क्रुवमहेइ वा तडागमहेइ वा नइमहेइ वा दहमहेद वा पश्चयमहेद वा रक्समहेद दा

थ्रममहेड वा जन्मं एए बहुवे उग्गा भोगा राइका इक्खागा णाया कोरम्बा खितया खिलायपुत्ता भडा भडपुत्ता वजहा उववाइए जाव संस्थवाहप्पिमिइ(य)ओ ण्हाया जहां उववाइए जाव निग्गच्छंति ? एवं संपेहेड एवं संपेहिता कंचडज्जपुरिसं सहावेड कंच० २ ता एवं वयासी-किणां देवाण्यिया ! अज खतियकुंडागामे नगरे इंदमहेइ बा जाव निग्गच्छंति <sup>2</sup>. तए णं से कंचुइजपुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेणं एवं वृत्ते समाणे हद्भुतद्दे समणस्स भगवओ महावीरस्स आगमणगहियविणिच्छए करयल० जमार्लि सत्तियकमारं जएणं विजएणं वदावेड बद्धावेता एवं वयासी-णो खलु देवा-णिपया! अज खत्तियकुंडरगामे नयरे इंदमहेड वा जाव निरगच्छन्ति, एवं खलु देवाण्पिया । अज समणे भगवं महावीरे जाव सञ्वन्न सञ्वद्रिसी माहणकुंडरगा-मस्स नयरस्स बहिया बहुसालए उजाणे अहापिंडहवं उग्गहं जाव विहरद्द, तए णं एए बहुवे उपमा भोगा जाव अप्पेगइया वंदणवित्तर्यं जाव निग्गच्छंति । तए णं से जमाली खित्तयकुमारे कंचुइजपुरिसस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म इद्रतद्व० कोइंबियपरिसे सदावेइ कोइंबियपुरिसे सद्दावइत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणु-पिया । चाउग्यंटं आसरहं जुत्तामेव उवहुवेह उबहुवेता मम एयमाणितयं पञ्चिप-णह. तए णं ते कोइंबियपुरिसा जमालिणा खत्तियकुमारेणं एवं वृत्ता समाणा जाव प्रचिप्पंति. तए पं से जमाली खित्रयुक्तारे जेपेव मञ्ज्यारे तेपेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिता ण्हाए जहा उववाइए परिसावन्नओ तहा भाणियव्यं जाव चंद(णु-क्खित्त)णाकिनगायमरीरे सञ्बालंकारविभूसिए मजणघराओ पिडानिक्समइ मजणघ-राओ पश्चिनिक्खमित्ता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उदागच्छइ तेणेव उदागच्छिना चाउग्घंटं आमरहं दुरुहेइ चाउ० २ ता सकोरंट-महदामेणं छत्तेणं धरिज्ञमाणेणं महया भडचडगरपहकरवंदपरिक्खित खत्तियकुंड-ग्गामं नगरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ निग्गन्छित्ता जेणेव माहणकुंडग्गामे नगरे जेणेव बहसालए उजाणे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिता तुरए निगिण्हेड २ त्ता रहं ठवेइ रहं ठवेता रहाओ पचीरहइ रहा॰ २ ता पुष्फतंबीलाउहमाइयं बा(णहा)हणाओ य विसजेड २ ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेड उत्तरासंगं करेता आयंते नोक्खे परमसुइन्भूए अंजलिमउलियहत्वे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उनागच्छइ तेणेव उनागच्छिता समणं भगर्व महावीरं तिक्खतो आयाहिणं पया-हिणं करेइ २ ता जाव तिनिहाए पञ्जवासणाए पञ्जवासह । तए णं समणे भगवं महावीरे जमाछिस्स स्वतियकुमारस्स तीसे य मह्इमहाछियाए इसि॰ जाव घम्मकहा जाव परिसा पिषणया, तए ण से अमाठी खतियकुमारे समणस्य भग-

वओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हृद्व जाव हियए उद्वाए उद्देइ उद्वाए उदेता समणं भगवं महावीरं तिक्खतो जाव नमंसित्ता एवं वयासी-सद्दामि णं भंते ! निर्मार्थ पावयणं, पत्तियामि णं भंते ! निर्मार्थ पावयणं, रोएमि णं भंते ! निरगंधं पावयणं, अब्सद्रेमि णं भंते ! निरगंधं पावयणं, एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! अविमहमेयं भंते ! असंदिद्धमेयं भंते ! जाव से जहेयं तुन्भे बदह, जं नवरं देवाए-पिया । अस्मापियरो आपच्छामि । तए णं अहं देवाणपियाणं अंतियं मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पञ्चयामि, अहासहं देवाणप्पिया ! मा पहिचंधं ॥ ३८२ ॥ तए में से जमाली खत्तियक्रमारे समणेमं भगवया महावीरेमं एवं वृत्ते समाणे हट्ट-तुद्रे जाव समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव नमंसिता तमेव चाउग्घंटं आसरहं दह्महेड दह्महिना समणस्य भगवओ महावीरस्य अतियाओ बहसालाओ उजाणाओ पिंडिनिक्खम् पिंडिनिक्खमिना सकोरंट० जाव धारिजमाणेणं महया भडचडगर जाव परिक्रिलने जेणेव खिन्यकंडरगामे नयरे तेणेव उवागच्छड तेणेव उवागच्छिता खित्यकंडरगामं नगरं मञ्झंमञ्झेणं जेणेव सए गिहे जेणेव बाहिरिया उबद्राणसाला तेणेव उवागच्छद तेणेब उवागच्छिता तुरए निगिण्हद तुरए निगिण्हिना रहं ठवेद ) रहं ठवेता रहाओ पश्चोरुहड रहाओ पश्चोरुहित्ता जेणेव अब्बिनर्वस्या उवट्राणसाला जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छड तेणेव उवागच्छिता अम्मापियरो जएणं विजएणं बद्धावेद बद्धावेता एवं वयासी-एवं खलु अम्मनाओ ! मए समणस्य भग-क्ओ महावीरस्न अंतियं धम्मे निसंते, सेवि य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुद्धए, तए णं नं जमाठिं खत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-धन्नेसि णं तमं जाया ! कयस्थेसि णं तुम जाया ! कयपुष्टेसि णं तुमं जाया ! कयलक्खणेसि र्ण तमं जाया। जनं तमे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मे निसंते सेवि य धम्मे इन्छिए पिडिच्छिए अभिरुद्दए, तए णं से जमाठौ खतियकुमारे अम्मापियरो दोचंपि एवं त्रमासी-एवं खलु मए अम्मताओ! समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते जाव अभिरुद्दए, तए णं अहं अम्मताओ ! संसारभयउन्त्रिगी भीए जम्मजरामरणेणं तं इच्छामि णं अम्म । ताओ । तुन्भेहिं अन्भणनाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वइनए । तए में सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया तं अणिद्वं अकंतं अप्पयं अमणुश्ने अमणामं असुयपुरुवं निरं सोशा निसम्म सेयागयरोमकृवपगलंतविलीणगत्ता सोगभर-पवेवियंगमंगी निरोधा बीणविमणवर्षणा करयलमालियव्य कमलमाला तक्खणओलस्य-दुन्बलस्रीर्लायश्चयुश्वनिच्छाया गवसिरीया पसिडिलभूसणप्(डिय)डेत्स्कृष्णवसंचु-

**नियधवलवलयपन्मह**उत्तरिजा मुच्छावसणहचेयगु(ग)रु**ई सुकु**मालविकि**क्रके**सहत्या परस्रियक्तव्य चंपगलया निव्यक्तमहे व्य इंदल्ड्री विमुक्कसंधिबंधणा कोष्टिमतलंसि धसति सन्वंगेहिं संनिविष्टया, तए णं सा जमालिस्स खित्तयकुमारस्स माया ससंभ-मोयनियात तरियं कंचणभिगारमहिविणिग्गयसीयलविमलजलधारपरिसिचमाणनि-व्यावियगायलङ्गी उञ्चेखेवयतालियंटवीयणगजणियवाएणं सफुसिएणं अतेउरपरिजणेणं आसामिया समाणी रोयमाणी कंदमाणी सोयमाणी विलवमाणी जमालि खत्तिय-कमारं एवं वयासी-तुमंसि णं जाया । अम्हं एगे पुत्ते इद्वे कंते पिए मणुने मणामे येजे वेसासिए संमए बहुमए अणुमए भंडकरडगसमाणे रयणे रयणब्भूए जीविकस-किए हिययानंदिजणणे उंबरपप्पमिव दहहे सवणयाए किमंग प्रण पासणयाए, तं नो खुल जाया ! अम्हे इच्छामो तुज्झं खणमवि विष्पओगं, तं अच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव अम्हे जीवामो, तओ पच्छा अम्हेहिं कालगएहिं समाणेहिं परिणयवए विश्वयकुलवंसतंतुकजांमि निरवयक्ष्वे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मंडे भवित्ता अगाराओ अगगारियं पव्यइहिसि । तए णं से जमाली खत्तिय-कमारे अम्मापियरो एवं वयासी-तहावि णं तं अम्म ! ताओ ! जण्णं तुन्ने समं एवं बदह तुमंसि णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते इद्वे कंते तं चेव जाव पव्यइहिसि. एवं खल अम्म ! नाओ ! माणुस्मए भवे अणेगजाइजरामरणरोगसारीरमाणसप-कामदुक्खवेयणवसणसओवदृवाभिभूए अधुवे अणिइए असासए संझव्भरागसिसे जलबुब्बयसमाणे कुसरगजलबिंद्सिनिभे मुविणगदंसणोवमे विज्ञलयाचेचले अणिबे सदणपडणविदंसणधम्मे पुर्वि वा पच्छा वा अवस्स विष्पजहियववे भविस्सइ, से केस णं जाणइ अस्म ! ताओ ! के पुर्व्चि गमणयाए के पच्छा गमणयाए, तं इच्छामि णं अम्मताओ । तृब्भेहिं अब्भणुनाए समाणे समणस्य भगवओ महा-वीरस्स जाव पञ्चइत्तए । तए णं तं जमाठि खत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं वयासी—इमं च णं ते जाया! सरीरगं पविसिद्धह्वलक्खणवंजणगुणोववेयं उत्तम-करुवीरियसत्तज्ञतं विष्णाणवियक्खणं ससोहरगगुणसमुस्सियं अभिजायमहक्खमं विविद्वाहिरोगरहियं निरुवह्यउदत्तलद्वं पंचिदियपद्वपढमजोध्वणत्यं अणेगउत्तम-गुणेहिं संजुत्तं तं अणुहोहि ताव जाव जाया । नियगसरीरह्वसोहरगजोव्यणगुणे. तओ पच्छा अणुभूयनियगसरीरहत्वसोहरगजोब्दणगुणे अम्हेर्हि कालगएहिं समाणेहिं परिणयवए विद्वयञ्चलवंसतंतुकजंमि निरवयक्के समणस्य भगवक्षो महावीरस्य अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्यह्रहिसि, तए णं से जमाली खतिय. क्रमारे अम्मापियरो एवं वयाशी—तहावि णं तं अम्मताओ । जनं तुब्भे ममे एवं

बदह-इमं च णं ते जाया । सरीरगं ते चेव जाव पञ्चइहिस, एवं खलू अम्म-ताओ । माणुस्सगं सरीरं दक्खाययणं विविद्ववाहिसयसंनिकेयं अद्वियकहिद्वयं छिरा-ण्हारुजालओणद्धसंपिणदं महियभंडं व दुव्यलं असुइसंकिलिट्टं अणिद्ववियसन्य-कालसंठप्पयं जराक्षणिमजजरघरं व सहणपहणविद्यंसणथम्मं पुर्विव वा पच्छा वा अवस्यं विष्पजहियन्वं भविस्सइ, से केस णं जाणड, अम्मताओ ! के पुर्व्व तं चेव जाव पव्वदत्ताए । तए णं तं जमालिं खत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-इमाओ य ते जाया ! विउलकलबालियाओ सरिसयाओ सरित्तयाओ सरिन्वयाओ सरिसलावनस्वजोव्यणगुणोववेयाओ सरिसएहिंतो अ कुटेहिंतो आणिएहियाओ कलाकुसलसञ्बकाललालियसुहोचियाओ मध्वगुणजुत्तानिजणविणओवयारपं**डियविय**• मंजुलमियमहर्भणियविहसियविष्पेक्तियगड्विलासचिद्वियविसारयाओ अविकलकुलसीलमालिणीओ विसुद्धकुलवंससंताणतंतुबद्धणप्पग(ब्भू)ब्भव(य)प्प-भा-विणीओ मणाणुकुलहियइच्छियाओ अह तुज्झ गुणवहहाओ उत्तमाओ निश्वं भावाण-(रत्त)त्तरसञ्वंगसुंदरीओ भारियाओ, तं भुंजाहि ताव जाव जाया ! एयाहिं सर्द्धि विठळे माणुस्सए कामभोगे, तओ पच्छा भुत्तभोगी विसयविगयबोच्छिन्नकोउद्देहे अम्हेहिँ कालगएहि जाव पन्वइहिसि । तए र्ण से जमाली खितायकुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-तहावि णं तं अम्म ! ताओ ! जनं तृज्भे मम एवं वयह इमाओ य ते जाया ! विउलकुल जाव पञ्चइहिसि. एवं खल अम्म ! ताओ ! माणुस्सया कामभोगा अनुई असासया वंतासवा पित्तासवा खेलासवा द्वज्ञासवा सोणियासवा उन्नारपासवणखे-लसिंघाणगवंतपित्तप्यसङ्कसोणियसम्बन्धवा अम्णुनदुरुवम्तपुर्यपुरीसपुना मयगंधु-स्सासभन्नभनिस्सासउन्वेयणगा नीभच्छा अप्पकालिया लहुसगा कलमलाहिया सद्-क्खबहजणसाहारणा परिकिलेसकिच्छद्क्खसज्झा अबुहजणणिसेविया सया साहग-रहणिजा अर्णतसंसारबद्धणा कद्भयफलविवागा चु(द्व)डलिब्ब अमुचमाणदक्खाणु-बंधिणो सिद्धिगमणविश्वा से केस णं जाणड अम्मताओ। के पुर्वि गमणयाए के पच्छा गमणयाए, तं इच्छामि णं अम्मताओ । जाव पव्यवस्त्रए । तए णं तं जमालिं सत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-इमे य ते जाया! अज्ययपजयपिउपज-यागए वह हिरने य सबने व कंसे य दसे य विउलधणकणग जाव संतसारसावएको अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दार्च पकामं भोत्तं पकामं परिभाएउं तं अणुहोहि ताव जाया । विद्रष्टे माणुस्सए इश्विसकारसमुदए, तओ पच्छा अणुभूब-कलाणे विश्वयकुलवंसतंतु जाव पव्यक्तिहित । तए गं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मा-पियरो एवं वयासी-सहावि वं तं अम्मताओं। जम्नं तुज्हे समें एवं वदह-इसं

च ते जाया ! अजयपजय जाव पव्यइहिसि, एवं खळ अम्मताओ ! हिरके य सुवके य जाव सावएजे अग्गिसाहिए चोरसाहिए रायसाहिए मन्नुसाहिए दाइयसाहिए अगिगसामने जाव दाइयसामने अधुवे अणिडए असासए पुर्नि वा पच्छा वा अवस्सं विष्पजाहियन्वे भविस्सइ, से केस णं जाणइ तं चेव जाव पन्वइत्तए । तए र्ण तं जमालिं खत्तियक्रमारं अम्मताओ जाहे नो संचाएन्ति विसयाणुलोमाहिं बहुहिं आघवणाहि य पन्नवणाहि य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य आघवेत्तए वा पन्नवित्तए वा समनेत्रए वा विभवेत्रए वा ताहे विसयपिककुलाहि संजमभयउव्वेयणकराहि पन्नदणाहिं पन्नवेमाणा एवं वयासी-एवं खलु जाया । निग्गंधे पावयणे सच्चे अणु-त्तरे केवछे जहा आवस्सए जाव सञ्बद्धक्लाणमंनं करेंति अहीव एगंतदिद्रीए खरो इव एगंतधाराए लोहमया जवा चावेयव्या बाल्याकवले इव निस्सा(रे)ए गंगा वा महानई पिंडसोयगमणयाए महासमहोन्व भयाहि दुत्तरो तिक्खं कमियन्वं ग(ग्)स्यं लंबेयव्वं असिधारमं वयं चरियव्वं, नो खलु कप्पइ जाया ! समणाणं निग्गंथाणं आहाकस्मिएइ वा उद्देसिएइ वा सिस्सजाएइ वा अज्ह्रोयरएइ वा प्रइएइ वा कीएइ वा पामिचेइ वा अच्छेजेइ वा अणिसिट्रेइ वा अभिहरेड वा कंतारभत्तेइ वा दुव्भिक्ख-भत्तेइ वा गिलाणभत्तेइ वा बहलियाभत्तेइ वा पाहणगभत्तेइ वा सेजायरपिँदेइ वा रायपिंडेड वा मुलभोयणेड वा कंदभोयणेड वा फलभोयणेड वा बीयभोयणेड वा हरिय-भोयणेड वा भूतए वा पायए वा, तुमं च णं जाया ! महसमुचिए णो चेव णं दह-समुचिए नार्ल सीयं नालं उण्हं नालं खुद्दा नालं पिवासा नालं चोरा नालं वाला नालं दंसा नालं मसगा नालं वाइयपित्तियसेंभियसिशवाडए विविहे रोगायंके परीसहोबसभी उदिने अहिय।सेत्तए, तं नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो तुज्क्षं खणमवि विष्पओगं तं अच्छाहि नाव जाया । जाव ताव अम्हे जीवामो, तओ पच्छा अम्हेहिं कालगएहिं जाव पन्वइहिसि । तए णं से जमाठी खत्तियकुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-तहावि ण तं अम्म ! नाओ ! जनं तुज्ये ममं एवं वयह-एवं खळ जाया ! निरगंथे पावयणे सचे अणुत्तरे केवडे तं चेव जाव पव्वइहिसि, एवं खलु अम्मताओ ! निस्गंथे पावयणे कीवाणं कायराणं कापुरिसाणं इहलोगपिबद्धाणं परलोगपरंभुहाणं विसय-तिसियाणं दुरणुचरे पागयजणस्स, धीरस्स निन्छियस्स वर्षासयस्स नौ सह एत्थं किंचिवि दुकरं करणयाए, तं इच्छामि णं भम्म ! ताओ ! तुब्सेहिं अवसणुनाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव पञ्चहत्तए । तए णं तं जमालि खत्तियकमारं अम्मापियरो जाहे नो संचाएंति विसवाणुलोमाहि य विसयपिडकूलाहि य बहुहिं आघवणाहि य पश्चवणाहि य ४ आघवेत्तए वा जाब विश्ववेत्तए वा ताहे अकामए

चेव अमालिस्स खत्तियकमारस्स निक्खमणं अणुमनित्या ॥ ३८३ ॥ तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोइंबियपुरिसे सहावेइ सहावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणप्पिया । खत्तियकुंडरगामं नगरं सर्व्भितरबाहिरियं आसिय-संमिष्जिओविलितं जहा उवबाइए जाव पश्चिपणंति. तए णं से जमालिस्स खत्तिय-कुमारस्स पिया दोचंपि कोडुंबियपुरिसे सहावेइ सहावइत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव मो देवाणिया ! जमालिस्स खत्तियकुमारस्स महत्यं महर्ग्यं महरिहं विपुलं निक्खमणा-भिसेयं उवहुवेह, तए णं ते कोडंबियपुरिसा तहेव जाव पचिप्पणंति, तए णं तं जमालि खित्रयकुमारं अम्मापियरो सीहासणवरंसि पुरत्याभिमुहं निसीयावेति निसीयावेताः अद्रसएणं सोविश्याणं कलसाणं एवं जहा रायप्पसेणडजे जाव अद्रसएणं भोमेजाणं कलसाणं सन्बिद्गीए जाव रवेणं महया महया निक्खमणाभिसेरोणं अभिसिंचन्ति निक्खमणाभिसेगेणं अभिसिंचित्ता करयल जाव जएणं विजएणं वद्धावेन्ति, जएणं विजएणं बद्धावेता एवं वयासी-भण जाया! कि देमो कि पयच्छामो किणा वा ते अड़ो रे. तए णं से जमाठी खित्तयकुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-इच्छामि णं अम्म ! ताओ ! कृतियावणाओ स्यहरणं च पढिरगृहं च आणिउं कासवगं च सहा-विउं. तए णं से जमालिस्त बत्तियकुमारस्य पिया कोइंबियपुरिसे सहावेड सहावेता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाण्पिया! सिरिघराओ तिकि सयसहस्याइं गहाय दोहिं सयसहस्सेहिं कृतियावणाओ स्यहरणं च पडिगगहं च आणेह सयसहस्सेणं कासवर्गं च सहावेह, तए णं ते कोडंबियपुरिमा जमातिस्स खित्रयकुमारस्स पिउणा एवं बुना समाणा इट्टाट्टा करयल जाव पडिसुणेना खिप्पामेव सिरिघराओ तिन्नि सयसहस्साई तहेव जाव कासवर्ग सहार्वेति । तए गं से कासवए जमालिस्स खत्तियकमारस्स पिउणा कोइंबियपरिसेहिं सहाविए समाणे हट्टे तुट्टे व्हाए जाव सरीरे जेणेव जमालिस्य खत्तियकमारस्य पिया तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवा-गच्छिता कर्यल । अमालिस्स खितायकुमारस्स पियरं जएणं विजएणं वदावेड अएणं विजएणं बद्धाविता एवं वयासी-संदिसंत णं देवाणुप्पिया! जं मए करणिजं, तए णं से जमाहिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तं कासवर्ग एवं वयासी-तुमं देवाणुप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवजे निक्खमणपओगे अगगकेसे (कप्पेह्) पिडकप्पेहि, तए मं से कासवए जमालिस्स खितयकुमारस्स पिउणा एवं वुत्ते समाणे हृद्वद्वेद्वे करयल जाब एवं सामी ! तहित आणाए विणएणं वयणं पित्रसणेड २ ता सुरभिणा गंधोदएणं हत्यपाए पक्साचेद सुरभिणा॰ २ ता सुद्धाए अट्टपडलाए पोत्तीए मुद्दं बंधइ मुद्दं बंधिता जमालिस्स खत्तियक्रमारस्स परेणं जतेणं चउ-

रंगूलबच्च निक्खमणपओगे अगगबेसे कप्पेइ । तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुमा-रम्स माया इंसलक्खणेणं पडसाङ्गणं अग्गकेसे पडिच्छड अग्गकेसे पडिच्छिता सरभिणा गंधोदएणं पक्खालेड सरभिणा गंधोदएणं पक्खालेला अगोहिं वरेहिं गंधेहिं मक्रेहिं अचेड २ ता सुद्धवत्येणं बंधेड सुद्धवत्येणं बंधिता रयणकरंडगंसि पक्खिवह २ ता हारवारिधारसिंदुवारछिष्ठम्ताविरुप्पगासाइं स्यविओगदसहाइं अंसई विणिम्मयमाणी २ एवं वयासी-एस णं अम्हं जमालिस्स खत्तियकुमारस्स बहसु तिहीस य पव्वणीस य उरसवेस य जन्नेस य छणेस य अपच्छिमे दारेसणे भविस्स-तीतिकड ओसीसगमले ठवेइ. तए णं तस्य जमालिस्स खित्रयुग्मारस्स अम्मापि-यरो दोबंपि उत्तरावक्रमणं सीहासणं रयावेंति २ ता दोबंपि जमालि खत्तियक्रमारं सीयापीयएहिं कलसेहिं ण्हाणेंति सीयापीयएहिं कलसेहि ण्हावेत्ता पम्हलसुक्मालाए सुरभिएणं गंधकासाइएणं गायाडं ऌहेंति सुरभिएणं गंधकासाइएणं गायाडं छहेत्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाडं अण्लिपन्ति गायाडं अण्लिपिता नासानिस्सासबा-यवोज्ञं चक्खहरं वन्नफरिसजुत्तं हयलालापेलवाइरेगं धवलं कणगखचियंतकस्मं महरिहं हंसलक्खणपडसाडगं परिहिति २ ता हारं पिणदेंति २ ता अद्धहारं पिणदेंति २ ता॰ एवं जहा सुरियाभस्स अलंकारो तहेव जाव चित्तं रयणसंकद्वकृढं मउडं पिणद्वेंति. कि बहणा गंथिमवेडिमपुरिमसघाइमेणं चउञ्चिहेणं महेणं कप्परुक्खगं पिव अलंकियविभूसियं करेंति । तए णं से जमालिस्स खिनयकुमारस्स पिया कोइंबिय-पुरिसे सहावेड सहावेता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिया ! अणेगखंभसय-सिनिवेदं ठीलद्रियसालिभंजियागं जहा रायप्पसेणहजे विमाणवन्त्रओ जाव मणिरय-णघंटियाजालपरिक्तित्वतं पुरिससहस्मवाहिणीयं सीयं उबद्ववेह उबद्ववेता मम एयमा-णितयं पचिपणह, तए णं ते कोइंबियपरिसा जाव पचिपणित । तए णं से जमाठी वित्यकमारे केसालंकारेणं बत्यालंकारेणं महालंकारेणं आभरणालंकारेणं चडिन हेणं अलंकारेणं अलंकारिए समाणे पिंडपुत्रालंकारे सीहासणाओ अन्सुहेड सीहास-णाओ अन्भद्रेता सीयं अणुष्पयाहिणीकरेमाणे सीयं दह्हड २ ता धीहासणवरंसि पुरत्याभिमुहे मिन्नसण्णे । तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया ण्डाया जाव सरीरा इंसलक्खणं पडसाडगं गहाय सीयं अणुष्पयाहिणीकरेमाणी सीयं दुरुहइ सीयं दुरुहिता जमालिस्स खितयकमारस्स दाहिणे पासे भद्दासणवर्शस संनि-सन्ना, तए णं नस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मधाई ण्हाया जाव सरीरा रयहरणं च पिडम्गहं च गहाय सीयं अणुष्पयाहिणी करेमाणी सीयं तुरुहृइ सीयं दुरुद्विता जमालिस्स खतियञ्जमारस्य वामे पासे महासणवरेसि संनिसना । तए पं

तस्य जमालिस्य खतियक्रमारस्य पिद्वओ एगा वरतक्षणी सिंगारागारचारुवेसा संगयगय जाव ह्वजोञ्चणविलासकलिया संदर्यण० हिमरययकुम्यकुंदेंदुप्पगासं सकोरेंटमह्नदामं धवलं आयवशं गहाय सलीलं उवरि धारेमाणी २ चिट्टइ, तए णं तस्स जमालिस्स उभओपासि दुवै वर्नहणीओ सिंगारागारचार जाव कलियाओ नाणामणिकगगरयणविमलमहारेहतवणिज्ञ जलविचित्तदंडाओ चिल्लियाओ संसंबन्ध कुंददगरयअमयमहियफेणपुंजसंनिगामाओ धवलाओ चामराओ गहाय सलीलं वीयमाणीओ वीयमाणीओ चिद्रंति, तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उत्तर-पुरिच्छमेणं एगा वरतरूणी सिंगारागार जाद कलिया सेयरययामयं विमलसलिलपुणं मत्तगयमहामहाकिइसमाणं भिंगारं गहाय चिद्रः । तए णं तस्स जमालिस्स खत्तिय-कुमारस्स दाहिणपुरच्छिमेणं एगा वरतरुणी सिंगारागार जाव कलिया चित्तकणगदंडं तालवेंटे नहाय चिद्रह, तए णं नस्स जमालिस्स खिनयकुमारस्स पिया कोइंबिय-पुरिसे सहावेड को० २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसयं सरित्तर्यं सरिव्बयं सरिसलावज्ञस्त्वजोध्वणगुणोववेयं एगाभरणवसणगहियनिज्जोयं कोडुंबियवरतरुणसहस्सं सहावंह, तए णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव पडिसुणेसा खिप्पामेव सरिसयं सरिनयं जाव सहावेंति, तए णं ते कोइंबियपरिसा जनालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा कोद्वंबियपुरिसेहिं सहाविया समाणा हट्ट्राट्ट० ण्हाया एगाभरणवसणगृहियनिज्ञोया जेणव जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया तेणेव उवा-गच्छन्ति ते ० २ ता करयल जाव बद्धावेता एवं वयासी-संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! जं अम्ह्रेहिं करणिजं, तए णं से जमालिस्स खिनयकुमारस्स पिया तं कोइंबियवर-तरुणसहस्संपि एवं वयासी-तृब्भे णं देवाणुप्पिया ! ण्हाया जाव गहियनिजोगा जमालिस्स खरियक्रमारस्स सीयं परिवहह । तए णं ते कोइंबियपुरिसा जमालिस्स वित्रवुमारस्स जाव पडिसुणेता म्हाया जाव गहियनिजोगा जमालिस्स खतिय. इमारस्स सीयं परिवहंति । तए णं तम्म जमालिस्स खित्तयक्रमारस्य परिससहस्स-बाहिणि सीयं दुरूढस्य समाणस्स तप्पडमयाए इमे अद्वद्वमंगलगा पुरओ अहाणु-पुर्विए संपद्विया, तं०-सोत्थिय सिरिवच्छ जाव दप्पणं, तयाणंतरं च णं पुनकल-सिंगारं जहा उबवाइए जाव गगणतलमणुलिहंती पुरुओ अहाणुपुरवीए संपिद्वया, एवं जहा उनवाइए तहेव भाषियव्वं जाव आलोयं वा करेमाणा जय २ सई च पउंजमाणा पुरक्षो अहाज्युक्षीए संपद्भिया। तयाणंतरं च णं बहुवे उग्गा भोगा जहा उववाइए जाव महापुरिसवन्पुरापरिक्खिता जमालिस्स खित्रकुमारस्स पुरक्षे य मगमो य पासओ य महाणपुरुवीए संपद्मिया । तए र्ण से जमालिस्स खत्तियकुमा-

रस्स पिया ण्हाए जान निभसिए इत्थिखंधनरगए सकोरेंटमह्नदामेणं इतेणं धरिज-माणेणं सेयवरचामराहि उद्भव्यमाणे २ हयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सर्दि संपरिवृद्धे महया भड़चडगर जाव परिक्खित जमालिस्स खित्रकुमा-रस्स पिद्वओ २ अणुगच्छइ । तए ण तस्य जमालिस्स खित्रकुमारस्स प्रओ महं आसा आसवरा उभओ पासि णागा णागवरा पिद्वओ रहा रहसंगेश्ली। तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अञ्चरगयभिंगारे परिगाहियतालियंटे ऊसवियसेयछत्ते पवीइयसेयचामरवालवीयणीए सन्विद्वीए जाव णाइयरवेणं । तयार्णतरं च णं बहवे लिंद्रिगाहा कुंत्रगाहा जाव पुरथयरगाहा जाव वीणरगाहा. तयाणंतरं च णं अदसर्य गयाणं अद्रसयं तुरयाणं अद्रसयं रहाणं. तयाणंतरं च णं ठडडअसिकोंतहत्थाणं बहुणं पायताणीणं परओ संपद्धियं, तयाणंतरं च णं बहवे राईसरतलवर जाव सत्यवाहप्पिन-इओ पुरओ संपद्मिया जाव णाइयरवेणं खत्तियकंडरगामं नगरं मज्झंमञ्झेणं जेणेव माहणकुंडरगामे नयरे जेणेव बहुमालए उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारेत्य गमणाए । तए णं तस्य जमालिस्स खत्तियकुमारस्य खत्तियकुंडरगामं नगरं मज्झंमज्झेणं निरगच्छमाणस्य सिंघाडगतियचउह्न जाव पहेत्र बहुवे अत्थत्थिया जहा उनवाइए जान अभिनंदंता य अभित्युणंता य एवं वयासी-जय जय णंदा धम्मेणं, जय जय गंदा तवेगं, जय जय गंदा । भहं ते अभरोहिं गागदंसणचित्तमुत्तमेहिं अजियाइं जिणाहि इंदियाइं जियं च पालेहि समणधम्मं जियविग्घोऽवि य वसाहि तं देव ! सिद्धिमज्झे णिहणाहि य रागदोशमङ्के नवेण धिइधणियबद्धकच्छे महाहि अहु-कम्मसत्त् झाणेणं उत्तमेणं मुक्केणं अप्पमत्तो हराहि आराहणपडागं च धीर ! तेली-करंगमज्झे पावय वितिमिरमण्यत्तरं च कंवलणाणं गच्छय मोक्खं परं पर्य जिणव-रोवइट्टेणं सिद्धिमरगेणं अकुङिलेगं हंता परीसहचम् अभिभविय गममकंटगोवसरगाणं धम्मे तं अविग्यमत्युत्तिकर् अभिनंदिति य अभियुणेति य । तए णं से जमाली खर्ति-यक्मारे नयणमालासहस्सेहिं पिच्छिजमाणे २ एवं जहा उववाइए कृणिओ जाव णिग्गच्छइ निग्गच्छिता जेणेव माहणकुंडग्गामे नयरे जेणेव बहसालए उजाणे तेणेव उनागच्छइ तेणेव उवागच्छिता छत्ताइए तित्थगराइसए पासइ पासिता पुरिससइ-स्तवाहिणि सीयं ठवेइ २ ता परिससहरसवाहिणीओ सीयाओ पत्रोहहइ, तए ण तं जमालि खात्तयकुमारं अम्मापियरो पुरको काउं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उनागच्छंति तेणेव उवागन्छिता समणं भगवं महावीरं तिक्खतो जाव नमंसिता एवं वयाधी-एवं खलु भंते । जमाठी खत्तियकुमारे अम्हं एगे पुत्ते इद्ने कंते जाद किमंग पुण पासणगाए, से जहानामए-उप्पछेड़ वा पउमेड़ वा जाव सहस्सपरोह वा पंके

जाए जले संबुद्ध णोवलिप्पइ पंकरएणं णोवलिप्पइ जलरएणं एवामेव जमालीवि खित्त-यकुमारे कामेहिं जाए भोगेहिं संबुद्धे णोवलिप्पइ कामरएणं णोवलिप्पइ भोगरएणं णोवलिप्पद् मित्रणाइनियगस्यणसंबंधिपरिजणेणं, एस णं देवाणुप्पिया । संसारभयउ-विवरंगे भीए जम्मजरामरणेणं इच्छड देवाणप्पियाणं अतिए मंडे भविता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए, तं एयञ्चं देवाण्पियाणं अम्हे सीसभिज्ञ्खं दलयामो, पिडच्छंत्र णं देवाणूप्पिया ! सीसभिक्खं. तए णं समणे ० ३ तं जमार्ठि खत्तियकुमारं एवं वयासी-अहासुहं देवाणुणिया ! मा पिडक्यं । तए णं से जमाली खित्तयकुमारे समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वृत्तं नमाणे हट्टतृद्वे समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तीं जाव नर्मासना उत्तरपुर्च्छिमं दिसीभागं अवक्रमइ २ ता सयमेव आभरणमहालंकारं ओमु-यड, तए णं सा जमाहिस्स खान्यकुमारस्य माया इंसलक्खणेणं पडसाडएगं आम-रणमहालेकारे पिंडच्छेड पडिच्छिता हारवारि जाव विणिम्मयमाणी २ जमालि खिनयकुमारं एवं वयासी-घडियव्वं जाया । जङ्यव्वं जाया । परक्षमियव्वं जाया । अहित च णं अहे णो पमायेयव्यंति कृष्ट जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मापियरो समणं भगवे महावीरं बंदन्ति णमंसन्ति वंदिता णमंसिता जामेव दिसिं पाउब्भया तामेव दिसि पंडिगया । तए णं से जमाठी खांत्त्यकुमारे सयमेव पंचमृद्धियं छोयं करेइ २ ना जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिना एवं जहा उसभदत्तो तहेव पञ्चइओ नवरं पंचिह परिससएहिं सर्दि तहेव जाव सब्बं सामाइयमाइयाई एकारस अंगाई अहिजा अहिजेता वहाँहें चउत्थलहुद्वम जाव मासद्भमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ ३८४ ॥ तए णं से जमाली अगगारे अन्या क्याइं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवा-गच्छइ तेणेव उवागच्छइता समणं भगवं महाबीरं वंदइ नमंसइ वंदिता नमंसिता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहिं अब्भणनाए समाणे पंचहिं अणगारसएहिं सर्दि बहिया जणवयविहारं विहरित्ताए. तए णं समणे भगवं महावीरे जमालिस्स अणगारस्स एयमद्वं णो आडाइ णो परिजाणाइ तुसिणीए संचिद्वइ । तए णं से जमाली अणगारे समणं भगवं महावीरं दोशंपि तशंपि एवं वयासी-इच्छासि णं भंते । तुर्वमेहि अवभूष्माए समाणे पंचहि अणगारसएहि सर्दि जाव विहरित्तए. तए णं समणे भगवं महावीरे जमालिस्स अगगारस्स दोश्रंपि तश्रंपि एयमद्वं णो आहाइ जाब तुसिणीए संचिद्ध । तए णं से जमाली अणगारे समर्ण भगवं महावीरं वंदइ णमंसइ वंदिला जर्मसिला समजस्य भगवओ महावीरस्स अंतियाओ बहसा-लाओ उजाणाओ पविनिक्खम्ब पविनिक्खमिता पंचिहें अणगारसएहिं सदि बहिया

जगवयविहारं विहरड, तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्वी नामं णयरी होत्या वन्नओ, कोद्रए उजाणे वनओ जाव वणसंडस्स. तेणं काळेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था वन्नओ, पुन्नभेह उज्जाणे वन्नओ जाव पुढविसिलापट्टए । तए णं से जमाठी अणगारे अन्या कयाइ पंचिंह अणगारसएहिं सिद्धं सपरिवृद्धे पुन्वाणपन्ति चरमाणे गामाणगामं दडजामाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव कोट्रए उजाणे तेणेव उवागच्छड तेणेव उवागच्छिता अहापिहरूवं उगगहं उगिगण्हड अहापिहरूवं उग्गहं उरिगष्टिता सजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरह । तए णं समणे भगवं महावीरे अन्या कयाइ पञ्चाणपञ्चि चरमाणे जाव सहंसहेणं विहरमाणे जेणेव चंपानगरी जेणेव पुत्रभद्दे उजाणे तेणेव उवागच्छड तेणेव उवागच्छिता अहापिड-ह्वं उग्गहं उग्गिण्हइ अहा० २ ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ॥ तए णं तस्त जमालिस्स अणगारस्स तेहि अरसेहि य विरसेहि य अंतेहि य पंतेहि य ल्हेहि य तच्छेहि य कालाइऋंनेहि य पमाणाइऋंतेहि य सीयएहि य पाणभोयणेहिं अनया कयाड सरीरगंसि विउल्ले रोगायंके पाउच्मए उज्जले विउल्ले पगाढे कक्कसे कड़ए चंडे दुक्खे दुग्गे तिञ्चे दरहियासे पित्तज्ञरपरिगयसरीरे दाहवकंतिए यावि विहर्ण । तए णं से जमाली अणगारे वेयणाए अभिभूए समाणे समणे णिरगंथे सहाबेड सहावेता एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुष्यया ! मम सेजासंथारगं सथरेह. तए णं ते समणा णिगांथा जमालिस्य अणगारस्स एयमद्रं विणएणं परिसुणेति परिसुणेता जमालिस्स अणगारस्य सेजासंयारगं संवरेंति, तए णं से जमार्ला अणगारे बलिय-तर वेयणाए ऑभभूए समाणे दोचेपि समणे निगाये सहावेइ २ ता दोचेपि एवं वयासी-ममण्णं देवाणुष्पिया ! सेजासंथारए कि कड़े कज़ड़ ? ( एवं वत्ते समाणे समणा निग्गंथा विति-भी सामी ! कीरइ ) नए णं ते समणा निग्गंथा जमार्लि अणगारं एवं वयासी-णो खल देवाण्णियाणं सेजासंथारए कडे कजड, तए ण तस्स जमा-लिस्स अणगारस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था-जन्नं समणे भगवं महावीरे एवं आइक्खड़ जाब एवं परुवेड-एवं खल चलमाणे चलिए उद्योरिजमाणे उदीरिए जाद निजरिजमाणे णिजिने तं णं मिच्छा इमं च णं पन्नक्खमेव दीसई सेजासंथारए कजमाणे अकडे संयरिजमाणे असंधरिए जम्हा णं सेजासंधारए कज-माणे अकडे संयरिजमाणे असंयरिए तम्हा चलमाणेवि अचलिए जाव मिजरिज-माणेवि अणिजिने, एवं संपेहेइ एवं संपेहेला समणे निर्गंधे सहावेड समणे निर्गंधे सहावेता एवं वयासी-जन्नं देवाण्यिया ! समणे मगवं महावीरे एवं आइक्खइ जाव पहनेइ-एवं खळ चलमाणे चिटिए तं चेब सब्वं जाद विज्ञित ज्ञाणे अणिजिने । तए

णं तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवं आइक्खमाणस्स जाव पह्नवेमाणस्स अत्थेगइया समणा निग्गंथा एयमहं सद्दंति पत्तियंति रोयंति, अत्येगद्या समणा निग्गंथा एय-महं णो सद्दंति ३, तत्य णं जे ते समणा निग्गंथा जमालिस्स अणगारस्स एय-महं सहहंति ३ ते णं जमालि चेव अणगारं उवसंपिजता णं विहरंति, तत्य णं जे ते समणा णिग्गंथा जमालिस्स अणगारस्स एयमद्वं णो सह्हंति णो पत्तियंति णो रोयंति ते णं जमालिस्स अणगारस्स अंतियाओ कोद्वयाओ उज्जाणाओ पिङिनिक्ख-मंति २ ता पुञ्चाणुपूर्वि चरमाणा गामाणुगामं दृहुज्जमाणा जेणेव चंपानयरी जेणेव पन्नभहे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छन्ति २ ना समणं भंगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेंति २ त्ता वंदंति णमंसंति २ त्ता समणं भगवं महावीरं उवसंपिकता णं विहरंति ॥ ३८५ ॥ तए णं से जमाली अणगारे अनया कयाइ ताओ रोगायंकाओ विष्पमुद्ध हुट्टे तुद्धे जाए अरोए बलियसरीरे मावत्यीओ नयरीओ कोद्रयाओ उज्जाणाओ पिर्डिनिक्खमइ २ ता प्रव्वाणपविं चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे जेणेव चंपानयरी जेणेव पुष्तभहे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड २ ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदरसामंते ठिचा 🤊 समणं भगवं महावीरं एवं वयासी-जहा णं देवाणुष्पियाणं बहवे अंतेवासी समणा निगंथा छउमत्था भवेता छउमत्यावक्रमणेणं अवक्रंता णो खहु अहं तहा चेव छउ-मत्थे भविना छउमत्थावक्रमणेणं अवक्रमिए, अहकं उप्पन्नणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवडी भवित्ता केवळिअवक्रमणेणं अवक्रमिए, तए णं भगवं गोयमे जमार्लि अणगारं एवं वयासी-णो खलु जमाठी! केविलस्स गाणे वा दंसणे वा सेलंसि वा धंभंसि वा धूर्भीस वा आवरिज्ञइ वा णिवारिज्ञइ वा, जइ णं तुमं जमाली। उप्पन्नणाणदं-। सणधरे अरहा जिणे केवली भविता केवलिअवक्समणेणं अवक्रंते तो णं इसाइं दो वागरणाई वागरेहि-सासए होए जमाही ! असासए होए जमाही ! सासए जीवे जमाली | असासए जीवे जमाली ! तए णं से जमाली अणगारे भगवया गोयमेणं एवं बुत्ते समाणे संकिए कंखिए जाव कलुससमावने जाए यावि होत्या, णो संचाएइ भगवओ गोयमस्स किंचिवि पमोक्खमाइक्खित्तए तुसिणीए संचिद्वह, जमालीति यमणे भगवं महावीरे जमाठि अणगारं एवं वयासी-अत्थ णं जमाठी ! ममं बहुवे अंते-🕨 वासी समणा निर्गया छउमत्या जे णं पर्यू एयं वागरणं बागरित्तए जहा णं अहं, नो चेव णं एयपपारं भासं भासित्तए जहा णं तुमं, सासए लोए जमाली ! जन कयाइ णाति ण कयाइ ण भवइ ण कयाइ ण भविस्सइ भृवि च भवद य भविस्सइ य ध्रवे णिइए सासए अक्खए अव्वए अवद्विए णिबे, असासए ठोए जमाली! जओ ३९ सला॰

ओसप्पणी भविता उस्सप्पणी भवड उस्सप्पणी भविता ओसप्पणी भवड, सामए जीवे जमाली! जं न कयाइ णासि जाव णिचे. असासए जीवे जमाली! जन्ने नेरइए भवित्ता तिरिक्खजोणिए भवड तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणस्से भवड मणस्से भवित्ता देवे भवड । तए णं से जमाठी अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव एवं परूवेमाणस्स एयमद्रं णो सदृहड णो पत्तियइ णो रोएइ एयम् इं असहहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे दोचंपि समणस्य भगवओ महावीरस्य अतियाओ आयाए अवक्रमइ दोचंपि आयाए अवक्रमित्ता बहाई असन्भावन्भावणाहिं मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तद्भयं च व्यगाहेमाणे वृष्पाएमाणे बहुई वासाई सामन्नपरियागं पाउण्ड २ ता अदमासियाए स्टेहणाए अत्ताण झसेड अ०२ ता तींसं भत्ताइं अणसणाए छेदेइ २ ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपिडकंते कालमासे कालं किचा लंतए कप्पे नेरससागरोवमठिइएस देवकिञ्चितिएस देवेस देविकिञ्चितियत्ताए उचवन्ने ॥३८६॥ तए णं से भगवं गोयमे जमाति अणगारं कालगयं जाणिता जेणेव समणे भगवं महाबीरे तेणेव उवागच्छड ते ० २ ना समणं भगवं महावीरे वंदड नर्मसङ २ ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणपियाणं अनेवासी असिस्से जमाली णामं अणगारे से णं भंते! जमाली अणगारे कालमासे कालं किचा कहिं गए किं उववन्ने ? गोयमाइ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खुळ गोयमा ! समं अतेवासी कुसिस्से जमाली नामं अणगारे से णं तया मम एवं आइक्खमाणस्स ४ एयमद्रं णो सह-हइ ३ एयमट्रं असहहमाणे ३ टोचिप ममं अंतियाओ आयाए अवक्रमड २ ना बहहिं असन्भावन्भावणाहिं नं चेव जाव देवकिञ्विसियत्ताए उववन्ने ॥ ३८७ ॥ कडविहा णं भंते । देविकिन्विसिया प० ? गोयमा ! तिनिहा देविकिन्विसिया प०, तंजहा-तिपलिओवमिद्रिङ्या तिसागरावमिद्रिङ्या नेरससागरोवमिद्रङ्या, कहि णं भंते! तिपिळिओवसिद्वदया देविकव्विसिया परिवसित ? गोयमा ! उपिंप जोइसियाणं हिर्द्धि सोहर्म्भासाणेसु कप्पेसु एत्य णं तिपिलओवमिद्विह्या देविकिन्विसिया परिवसंति । कहि णं भंते ! तिसागरोवसद्भिष्टया देवकिन्विसिया परिवसंति ? गोयमा ! जिप सोहम्मीसाणाणं कप्पाणं हिट्टिं सर्णक्रमारमाहिंदेसु कप्पेसु एत्थ णं तिसागरोवमिट्टि इया देवकिञ्चित्या परिवसंति, किंह णं भंते । तेरससागरोवमद्विद्या देवकिञ्चि-सिया देवा परिवसंति ? गोयमा ! उपि बंभलोगस्स कप्पस्स हिद्दिं लंतए कप्पे एत्थ णं तेरससागरोवमद्भिष्टया देवकिञ्चिसया देवा परिवसंति । देवकिञ्चिसया णं भंते | केस कम्मादाणेस देवकि व्विसियताए उबधतारी भवंति ? गोयमा | जे इमें जीवा आयारेयपिंडणीया उवज्ज्ञायपिंडणीया कुळपिंडणीया गणपिंडणीया संघ-

पिंडणीया आयरियउवज्झायाणं अयसकरा अवज्ञकरा अकित्तिकरा बहाई अस-व्भावन्भावणाहिं सिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाणं च ३ व्यगाहेसाणा वृष्पाएमाणा बहुई वासाई सामन्नपरियागं पाउणंति २ ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपिकक्षेता कालमासे कालं किस्रा अन्नयरेस देवकिञ्चिसिएस देवकिञ्चिसियत्ताए उववत्तारो भवति, तंजहा-तिपिलेओवमद्विङ्गास वा तिसागरोवमद्विङ्गास वा तेरससागरोव-मंद्रिइएस वा । देविकिञ्चिसया णं भंते ! ताओ देवलोगाओ आउन्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणंतर चयं चइना किंह गच्छंति किंह उववजीत ? गोयमा । जाव चनारि पंच नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्स देवभवग्गहणाई संसारं अणुपरियदिना तओ पच्छा सिज्झंति बज्झंति जाव अंतं करेंति, अत्येगडया अणाइयं अणवदग्गं वीहमदं चाउरेतसंसारकंतारं अणुपरियहंति ॥ जमाली णं भंते । अणुगारे अरसाहारे विरमाहारे अंताहारे पंनाहारे लहाहारे तुन्छाहारे अरसजीवी विरसजीवी जाव तुन्छ-जीवी उबसंतजीवी पसंतजीवी विविन्तजीवी है हेता गोयमा । जमाली णं अणगारे अरसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी । जड ण भंते । जमार्जा अणगारे अरसा-हारे विस्माहारे जाव विविन्नजीवी कम्हा ण भंते ! जमाली अणगारे कालमासे ै कालं किचा लंतए कप्पे तेरससागरोवमद्भिडएस देवकिव्विसएस देवेस देवकिव्वि-सियमाए उववने ? गोयमा ! जमाली णं अणगारे आयरियपिंडणीए उवज्ज्ञाय-पिंडणीए आयरियजवज्ज्ञायाणे अयसकारए जाव वप्पाएमाणे बहुई वासाई सामन-परियागं पाउणिता अद्भासियाए संबेहणाए तीसं भत्ताई अणसणाए छेदेइ तीसं० २ ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपिक्कंते कालमासे कालं किया लंतए कप्पे जाव उनवर्षे ॥ ३८८ ॥ जमाली णं भंते ! देवे ताओ देवलोयाओ आउक्खएणं जाव कांई उववज्जिहिङ ? गोयमा ! चनारि पंच तिरिक्खजोणियमणुस्स देवभवग्गहणाई ससारं अणुपरियदिता तओ पच्छा सिज्झिहिइ जाव अंतं काहिइ। सेवं भंते! े नि ॥३८९॥ जमाली समत्तो ॥ नवमसए ३३ हमो उहेसो समत्तो ॥ तेर्ण कालेर्ण तेर्ण समर्एण रायगिह जाव एवं वयासी-पुरिसे णं भंते ! पुरिसं हणमाणे कि पुरिसं हणइ नोपुरिसं हणइ ? गोयमा । पुरिसंपि हणइ नोपुरि(सेवि)संपि हणइ, से केणड्रेणं भंते ! एवं वृक्षड पुरिसंपि हणइ नोपुरिसंपि हणइ ? गोयमा ! नस्स णं एवं भवड़ एवं खद्ध अहं एगं पुरिसं हणामि से णं एगं पुरिसं हणमाणे अणे-गजीवा हणइ, से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वचड पुरिसंपि हणइ नोपुरिसंपि हणइ । परिसे णं भंते ! आसं हणमाणे कि आसं हणइ नोआसे हणइ ? गोयमा ! आसंपि हणइ नोआसीव हणह, से केणद्रेणं अह्नो तहेव. एवं हरिंग सीहं वर्ष जाव चिह्न-

लगं । पुरिसे णं भंते ! अन्यरं तसपाणं हणमाणे किं अन्यरं तसपाणं हणइ नोअ-**भ**यरे तसपाणे हणइ <sup>2</sup> गोयमा । अन्नयरंपि तसपाणं हणड नोअन्नयरेवि तसे पाणे हणड. से केण्ड्रेणं भंते । एवं वृच्चड अचयरंपि तसं पाणं हणड नोअन्यरेवि तसे पाणे हणइ ? गोयमा । तस्स णं एवं भवइ एवं खलु अहं एगं अन्नयरं नसं पाणं हणामि से ण एगं अन्नयर तसं पाणं हणमाणे अणेगे जीवे हणइ, से तेणहेणं गोयमा ! तं चेव, एए सञ्वेवि एक्सगमा । पुरिसे णं भेते ! इसि हणमाणे किं इसि हणह नोइसिं हणइ ? गोयमा ! इसिपि हणइ नोइसिंपि हणइ, से केणट्रेणं भंते ! एवं वुचइ जाव नोइसिंपि हणइ ? गोयमा । तस्स णं एवं भवड़ एवं खलु अहं एगं इसिं हणामि, से णं एगं इसि हणमाणे अगंते जीवे हणइ, से तेणद्रेणं निक्खेवओ । पुरिसे णं अंते ! पुरिसं हणमाणे कि परिसवेरेणं पट्टे नोपरिसवेरेणं पट्टे ? गोयमा ! नियमा ताव परिसवेरेणं पुद्वे, अहवा पुरिसवेरेण य णोपुरिसवेरेण य पुट्टे अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य प्रदे. एवं आसं एवं जाव चिह्नलगं जाव अहवा चिह्नलगवेरेण य णोचिह्नलगवेरेहि य प्रदे. परिसे णंभंते ! इसि हणमाणे कि इसिवेरेणं पुट्टे नोड्सिवेरेणं पुट्टे रंगोयमा ! नियमा इसिवेरेण य नोइसिवेरेहि य पुट्टे ॥३९०॥ पुढविकाइया णं भेते ! पुढविकाइयं चेव आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? हंता गोयमा ! पुढ़ावे-काइया प्रडिविकाइयं चेव आणमंति वा जाव नीससंति वा । पुढिविकाइया णं भंते ! आउक्काइयं आणमंति वा जाव नीससंति वा <sup>2</sup> हैता गोयमा ! पुढविक्काइया आउक्काइयं भागमंति वा जाव नीमसंति वा, एवं तेजकाइयं वाजक्काइयं एवं वणस्सइकाइयं। भाउक्काइया णं भंते ! पुडविक्काइयं आणमंति वा पाणमंति वा ॰ १ एवं चेव, आउ-क्राइया णं भंते । आउक्काइयं चेव आणमंति वा॰ ? एवं चेव, एवं तेउवाउवणस्मइ-काइयं । तेउकाइया णं भंते । पुढविक्काइयं भाणमंति वा ॰ १ एवं जाव वणस्सद्दकाइया णं भंते । वणस्मइकाइयं चेव आणमंति वा ०१ तहेव । पुढविकाइए णं भंते । पुढविका-इयं चेव आणममाणे वा पाणममाणे वा ऊससमाणे वा नीससमाणे वा कइकिरिए ? गोयमा । सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचिकरिए, पुढविकाइए ण भेते ! आउ-काइय आणममाणे वा ॰ एवं चेव, एवं जाव वणस्सइकाइयं, एवं आउकाइएणवि सब्वे भाणियव्वा, एवं तेउक्काइएणवि, एवं वाउक्काइएणवि, जाव वणस्सइकाइए णं भंते ! वणस्सइकाइयं चेव आणममाणे वा॰ ? पुच्छा, गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउ॰ ' किरिए सिय पंचिकरिए ॥३९९॥ वाउकाइए णं भंते । स्वन्यस्स मूळं पचाछेमाणे वा पवाडेमाणे वा कड़किरिए ! गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय च उकिरिए सिय पैचकि-रिए। एवं कंदं एवं जाव मूलं, बीर्य पन्नाळेमाणे वा ॰ पुच्छा, गोयमा ! सिय तिकिरिए

सिय चउकिरिए सिय पंचिकरिए। सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३९२ ॥ नवम-सप्र चउनीसहमो उद्देसो समत्तो ॥ नवमं सयं समत्तं ॥

गाहा-दिसि १ संबद्धअणगारे २ आइब्री ३ सामहत्यि ४ देवि ५ सभा ६ । उत्तरअंतरवीवा २८ दसमंगि सयंगि चोत्तीसा ॥३४॥ रायगिष्ठे जाव एवं वयासी-किमियं भंते ! पाईणत्त पवचड ? गोयमा । जीवा चेव अजीवा चेव, किमियं भंते ! पदीणांत पवचड ? गोयमा ! एवं चेव. एवं दाहिणा. एवं उदीणा, एवं उद्गा. एवं अहोवि । कड णं भेते ! दिसाओ पण्णताओ ? गोयमा ! दस दिसाओ पण्णताओ. तंजहा-पुरच्छिमा १ पुरच्छिमदाहिणा २ दाहिणा ३ दाहिणपश्चत्यिमा ४ पश्चत्यिमा ७ पर्वात्यमुक्तरा ६ उत्तरा ७ उत्तरपूर्यान्छमा ८ उद्गा ९ अहो १० । एयासि ण भंते ! दसण्हं दिमाणं कड णामधेजा पण्णता ? गोयमा ! दस नामधेजा पण्णता. ं तंजहा-ईदा १ अग्गेई २ जमा य ३ नेरई ४ वारुणी य ५ वायव्वा ६, सोमा ७ इंमाणी य ८ विमला य ९ तमा य ५० बोद्धन्वा । इंदा णं भंते ! दिसा किं जीवा जीवदेसा जीवपएसा अजीवा अजीवदेसा अजीवपएसा ? गोयमा ! जीवावि ३ तं चेव जाव अजीवपएसावि, जे जीवा ते नियमा एगिंदिया बेइंदिया जाव पंचिंदिया ें ऑणदिया, जे जीवदेसा ते नियमा एगिंदियदेसा जान अणिंदियदेसा, जे जीवपण्सा ते नियमा एगिदियपएसा बेइंदियपएसा जाब अणिदियपएसा, जे अजीवा ते दुविहा प्रमा, तंजहा-रूवी अजीवा य अरुवी अजीवा य, जे रूवी अजीवा ते चडिन्दहा पन्नता, तंजहा-संधा १ संधदेमा २ संधपएसा ३ परमाणुपोग्गला ४. जे अरूबी अजीवा ते सत्तविहा पत्तना, तंत्रहा-नोधम्मत्यिकाए धम्मत्यिकायस्स देसे, धम्म-त्यिकायस्य पएसा, नोअधम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकायस्य देसे, अधम्मत्यिकायस्य पण्मा. नोआगासित्थकाए आगासित्थकायस्स देसे, आगासित्यकायस्स प्रामा,अद्धा-ममए ॥ अगोई णं भेते ! दिसा कि जीवा जीवदेसा जीवपएसा ० १ पच्छा, गोयमा ! णोजीवा जीवदेसावि १ जीवपणसावि २ अजीवावि १ अजीवदेसावि २ अजीवप-एसावि ३. जे जीवदेसा ते नियमा एर्गिदियदेसा अहवा एर्गिदियदेसा य बेडंदि-यस्स देसे १ अहवा एगिंदियदेसा य बेइंदियस्स देसा २ अहवा एगिंदियदेसा य नेइंदियाण य देसा ३ अहबा एगिदियदेसा तेइंदियस्स देसे एवं चेव तियमंगी 🏲 माणियन्त्रो एवं जाव अणिदियाणं तियभंगो, जे जीवपएसा ते नियमा एगिदिय-पएमा अहवा एगिदियपएसा य बेईदियस्स पएसा अहवा एगिदियपएसा य वेइंदियाण य पएसा एवं आइल्लविरहिओ जाव अणिदियाणं, जे अजीवा ते द्विहा पनता, तंजहा-रूबी भजीवा य बरूबी अजीवा य, जे रूबी अजीवा ते चढिनहा पन्नता, तंजहा—संधा जाव परमाणुपोग्गला ४, जे अल्बी अजीवा ते सत्तिवृहा पन्नता, तंजहा—नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स देसे धम्मत्थिकायस्स पएमा एवं अधम्मत्थिकायस्सवि जाव आगासत्थिकायस्स पएसा अद्धासमए। विदिसासु नित्य जीवा देसे भंगो य होइ सञ्चत्थ। जमा णं भंते ! दिसा किं जीवा १ जहा इंदा तहेव निरवसेसा, नेरई य जहा अग्गेई, वारणी जहा इंदा, वायव्वा जहा अग्गेई, सोमा जहा इंदा, ईसाणी जहा अग्गेई, विमलाए जीवा जहा अग्गेई, अजीवा जहा इंदा, एवं तमाएवि, नवर अल्वी छव्विहा अद्धासमओ न भन्नद्द ॥ ३९३ ॥ कइ णं भंते ! सरीरा पन्नता १ गोयमा । पंच सरीरा पन्नता, तंजहा—ओरालिए जाव कम्मए । ओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पन्नते १ एवं ओगाहणसठाणं निरवसेस भाणि-यव्वं जाव अप्पाबहुगंति । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ३९४ ॥ दसमे स्मए पदमो उद्देसो समत्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-संबुडस्स णं भंते ! अणगारस्स वीइपंथे ठिवा पुरओ ह्वाइं निज्ञायमाणस्य मग्गओ ह्वाइं अवयक्तमाणस्य पासओ ह्वाइं अवलोए-माणस्य उद्दे हवाई ओलोएमाणस्य अहे हवाड आलोएमाणस्य तस्य णं भंते ! कि इरियावहिया किरिया कज़इ संपराइया किरिया कज़ड ? गोयमा | संबुदस्स णं अणगारस्स वीइपंथे टिका जाव तस्स ण जो इरियावहिया किरिया कजह संपरा-इया किरिया कजड, से केणट्रेणं भंते । एवं वुचइ सुवुडस्स जाव संपराइया किरिया कज़ड ? गोयमा ! जस्स णं कोहमाणमायालोभा एवं जहा सन्तममए पढमोहंमए जाव से णं उस्सत्तमेव रीयड. से तेणडेणं जाव संपराइया किरिया कजाइ । संबहस्स णं भंते ! अगगारस्स अवीइपंथे ठिचा पुरओ हवाई निज्झायमाणस्स जाव तस्स णं भंते । किं इरियावहिया किरिया कजड़ । पुच्छा, गोयमा । संबुड । जाव तस्स णं इरियावहिया किरिया कज़इ नो संपराइया किरिया कज़इ, से केण्ड्रेणं अते ! एवं वृच्चइ जहा सत्तमे सए पडमोद्देसए जाव से णं अहासुत्तमेव रीयइ से तेणहुंणं जाव नो संपराइया किरिया कजाइ॥ ३९५ ॥ कडविहा ण भंते ! जोणी प०? गोयमा ! तिविहा जोणी प॰, तंजहा-सीया उसिणा सीओसिणा, एवं जोणीपयं निर्वसेसं भाणियव्वं ॥ ३९६ ॥ कड्विहा णं भंते ! वेयणा प॰ ? गोयमा ! तिविहा वेयणा प०, तंजहा-सीया उसिणा सीओसिणा, एवं वेयणापयं निरवसेसं भाणियन्वं जाव नेरइया ण भंते ! कि दुक्ख वेयणं वेदेंति सुहं वेयणं वेयंति अवुक्खमसुहं वेयणं वेयंति ? गोयमा । दुक्शंपि वेयणं वेयंति सुद्वंपि वेयणं वेयंति अदुक्खमसुद्वंपि वेयणं वेयंति ॥ ३९७ ॥ मासियण्यं मंते । भिक्कपिकां प्रविकास्य अणगारस्य

निकं वोसट्टकाए चियत्तदेहे, एवं मासिया भिक्खपिकमा निरवसेसा भाणियव्वा जिहा दसाहिं ] जाव आराहिया भवइ ॥ ३९८ ॥ भिक्ख् य अवयरं अिक्खट्टाणं पिडसेवित्ता से णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपिक्ठवंते कालं करेद नित्य तस्स आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपिक्ठवंते कालं करेद अित्य तस्स आराहणा, भिक्ख् य अवयरं अिक्खट्टाणं पिडसेवित्ता तस्स णं एवं भवइ पच्छावि णं अहं च(रि)रमकालसमयंसि एयस्स ठाणस्स आलोएस्सामि जाव पिडविज्रस्सामि, से णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपिकठंते जाव नित्य तस्स आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपिकठंते कालं करेद अित्य तस्स आराहणा, भिक्ख् य अवयरं अिकच्छाणं पिडसेवित्ता तस्स णं एवं भवइ-जइ ताव समणोवासगावि कालमासे कालं किचा अवयरेख देवलोएस देवताए उववतारो भवंति किमंग पुण अहं अवपिक्रयदेवत्तणपि नो लिमस्सामित्ति कट्ट से णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपिकठंते कालं करेद नित्य तस्स आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपिकठंते कालं करेद नित्य तस्स आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपिकठंते कालं करेद नित्य तस्स आराहणा। सेवं भंते । सेवं भंते । ति ॥ ३९९ ॥ दसमस्यस्स बीओ उद्देसो समलो ॥

रायगिहे जाद एवं वयासी-आइड्डॉए णे भंते ! देवे जाद चत्तारि पंच टेवावा-संतराइं वीइक्टरे तेण परं परिष्कीए ? हंता गोयमा ! आइब्रीए णं तं चेव, एवं असर-क्रमारेवि, नवरं असुरकुमारावासंतराई सेसं तं चेव, एव एएणं क्रमेणं जाव धणिय-कुमारे, एवं वाणमंतरजोइसियवेमाणिए जाव तेण पर परिश्लीए । अप्पिश्लिए णे भेते ! देवे से महिद्रियस्स देवस्स मज्झेमज्झेणं वीइवएजा ? गोयमा ! णो इणहे समद्रे । समिद्रिए णं भेते । देवे समिद्रियस्स देवस्स मञ्ज्ञंमज्झेणं वीइवएजा ? जो इजद्रे समद्गे, पमतं पण वीइवएजा, से णं भंते ! कि विमोहिता पभू अविमोहिता पभ ? गोयमा ! विसोहेत्रा पभू नो अविसोहेत्रा पभू । से भंते ! कि पुर्वि विसोहेत्रा पच्छा वीइवएजा पुर्विब वीइवएता पच्छा विमोहेजा ? गोयमा ! पुर्विब विमोहेत्त। पच्छा वीइवएजा भो पुब्बि वीइवइत्ता पच्छा विमोहेजा । महिब्रिए मं भंते । देवे अप्पिद्वयस्य देवस्य मज्ज्ञमज्ज्ञेणं वीडवएजा ? हंना वीडवएजा, से णं भंते ! कि विमोहिता पभू अविमोहेता पभू ? गोयमा ! विमोहेतावि पभू अविमोहेतावि पभू , से भंते । कि पृथ्वि विमोहेता पच्छा वीउवडजा पृथ्वि वीइवइता पच्छा विमोहेजा? गोयमा ! पुर्व्य वा विमोहेसा पच्छा वीइवएजा पुर्व्य वा वीइवएसा पच्छा विमो-हेजा । अप्पिबृए णं भंते ! असुरकुमारे महिब्बियस्स असरकुमारस्स मज्झंमज्झेणं वीइवएजा ? णो इणद्रे समद्रे, एवं असरकुमारेणावे तिश्वि आलावगा भाणियव्या जहा ओहिएगं देवेणं भणिया, एवं जान बणियकुमा(रा)रेणं, नाणमंतरजोइसियवेमाणिएणं

एवं चेव । अप्पिश्चिए णं भंते ! देवे महिश्चियाए देवीए मज्झेमज्झेणं वीइवएजा ? णो इणड्डे समद्रे, समिन्निए णं भंते ! देवे समिन्नियाए देवीए मज्झंमज्झेणं : एवं तहेव देवेण य देवी(ण)ए य दंडओ भाणियव्यो जाव वेमाणि(या)ए। अप्पिष्ट्रया णं भंत ' देवी महिन्नियस्स देवस्स मज्झमज्झेणं एवं एसोवि तइओ दंडओ भाणियन्त्रो जाव महिह्निया वेमाणिणी अप्पिक्रियस्स वेमाणियस्स मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं वीइवएजा ? हंता वीइवएजा। अपिष्ट्रिया णं भंते ! देवी महिष्ट्रियाए देवीए मञ्झंमज्झेणं वीइवएजा? णो इणहे समहे, एवं समिक्किया देवी समिक्कियाए देवीए तहेव. महिक्कियावि देवी अपिडियाए देवीए तहेव. एवं एक्केंद्र तिनि २ आलावगा भाणियव्या जाव महि-डिया णं भंते ! वेमाणिणी अध्पिड्याए वेमाणिणीए मञ्झंमञ्झेणं वीइवएजा ? हंना वीइवएजा, सा भंते ! किं विमोहिना पभु तहेव जाव पुर्व्वि वा वीइवहत्ता पच्छा विमोहेजा एए चतारि दंडगा॥ ४००॥ आसस्स णं भेते! धावमाणस्स कि खुबुत्ति करेड् <sup>२</sup> गोयमा ! आसस्य णं धावमाणस्य हिययस्य य जगयस्य य अतरा एत्थ णं क(क्क)व्यडए नामं नाए संमुच्छा जे णं आसस्स धावमाणस्स खुर्वात्त करेड ॥ ४०१ ॥ अह भंते ! आसडस्सामो सडस्सामो चिद्रिस्सामो निसीडस्सामो तयदि-हमामो, आमंतणि आणवणी जायणी नह पुच्छणी य पण्णवणी। पश्चकवाणी भामा भासा इच्छाणलोमा य ॥१॥ अणभिग्गहिया भासा भासा य अभिग्गहंसि बोद्धव्वा । संसयकरणी भासा वोयडमञ्बोयडा चेव ॥ २ ॥ पश्चवणी णं एसा भासा न एमा भासा मोसा ? इंता गोयमा ! आसइस्मामो तं चेव जाव न एसा भासा मोसा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! कि ॥४०२॥ दसमे सए तहुओ उहेसो समस्तो ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामं नामं नयरे होत्था वक्तओ, दूइपलासए उजाणे, सामी समोसढे जाव परिया पिटिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं समण्यस्य भगवओ महावीरस्य जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई नामं अणगारे जाव उद्दुंजाणू जाव विहरइ । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतेवासी सामहत्थी नामं अणगारे पगइभइए जहां रोहे जाव उद्दुंजाणू जाव विहरइ, तए णं से सामहत्थी अणगारे जायसच्चे जाव उद्घाए उद्वेता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छद तेणेव उवागच्छिता भगवं गोयमं तिक्खतो जाव पज्जवासमाणे एवं वयासी-अत्थ णं भंते ! चमरस्य असुरिंदस्य असुरकुमाररण्णो तायत्तीसगा देवा ! हंता अत्थ, से केणहेणं भंते ! एवं खुखइ चमरस्य असुरिंदस्य असुर्द्धसाररण्णो तायत्तीसगा देवा ? एवं खलु सामहत्वी ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दि २ मारहे वासे कायंदी नामं नयरी होत्था वक्तओ, तत्थ णं कायंदीए नय-

रीए तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा परिवसन्ति अन्ना जाव अपरिभूया अभिगयजीवाजीवा उबलद्धपृष्णपावा जाव बिहरन्ति, तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा पुर्व्व उग्गा उग्गविहारी संविग्गा संविग्गविहारी भवित्ता तओ पच्छा पासत्या पासत्यविहारी ओसन्ना ओसन्नविहारी क्सीला क्सीलविहारी अहारुंदा अहारुंदविहारी बहुई वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणीत २ ता अद्ध-मासियाए संबेहणाए अनाणं झसेति अनाणं झसेना तीसं भन्नाइं अणसणाए छेदैति २ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपिककंता कालमासे कालं किचा चमरस्स असुरिंदस्स अमुरक्रमाररको तायत्तीसगदेवताए उववका, जप्पभिडं च णं भंते! कायंद्रगा तायत्तीसं सहाया गाहावई समणीवासगा चमरस्स अमुरिंदस्स अमुरकुमाररन्नो ताय-त्तीसगदेवत्ताए उववन्ना तप्पभिइं च णं भंते ! एवं वृच्चइ चमरस्स असुरिंदस्स असु-रकमाररन्नो तायनीसगा देवा २ ? (नत्य)तए णं भगवं गोयमे सामहत्यिणा अणगारेणं एवं वृत्ते समाणे संकिए कंखिए विनिगिन्छिए उट्टाए उट्टेश उट्टाए उट्टेना सामह-न्धिणा अणगारेणं मर्दि जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उदागच्छइ तेणेव उनागच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वंदिता नमंसिता एवं वयासी-अन्य णं भंते । चमरस्स अमुरिंदस्स अमुररण्णो तायनीसमा देवा २ ? हंता अस्थि, से केणड्रेणं भंते । एवं वुष्यह 2 एवं तं चेव सब्वं भाणियव्यं जाव तप्पिभई च णं एवं वुषद् चमरस्य असुरिदस्स असुरकुमाररको तायतीसगा देवा २ ? णो इण्डे समद्वे, एवं खलु गोयमा । चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररन्नो तायत्तीसगाणं देवाणं सासए नामधेजे पण्णते, जं न कयाड नासी न कयाड न भवड ण कयाड ण भविस्सड जाव निश्व अव्वोच्छित्तिनयद्वयाए अने चयंति अने उववर्जति । अत्थि णै भंत । बलिस्स वडरोयणिदस्स वडरोयणरको तायत्तीसगा देवा २ १ हंना अत्य. से केणट्रेणं अंते! एवं वृच्चह बिलस्स वहरोयणिंदस्स जाव तायत्तीसगा देवा २ ? एवं खल गोयमा ! तेणं काळेणं तेणं समएणं इहेव अंबुहीबे २ भारहे बासे विभेटे णामं संनिवंसे होत्या वश्यो, तत्य णं विभेछे संनिवेसे जहा चमरस्स जाव उव-वना. जप्पिमं च ण भंते ! ते बिभेलगा तायत्तीसं सहाया गाहावई समणीवा-सगा बिलस्स बहरीयणिंदस्स सेसं तं चेव जाव निश्व अञ्बोच्छिलिणयद्वयाए असे चयंति अके उनवर्जित । अति णं भेते । घरणस्य णागकमारिदस्य नागकमाररको तायत्तीसगा देवा २ ? इंता अत्थि. से केणद्वेणं जान तायत्तीसगा देवा २ ? गोयमा ! धरणस्य नागकमारिंदस्य नागकमाररको तायत्तीसगाणं देवाणं सासए नामधेजे पन्नते जे न क्याइ नासी जाव अने नवंति अने उववजंति, एवं भूयार्णदस्सनि, एवं जाव महाघोसस्स । अत्य णं भंते ! सकस्स देविदस्स देवरको॰ पुच्छा, हंता अत्य, से केणट्टेणं भंते ! जाव तायत्तीसगा देवा २ १ एवं खलु गोयमा ! तेणं काल्डेणं तेणं समएणं इहेव जंबुहीवे दीवे भारहे वासे पालासए(वालाए) नामं सनिवेसे होत्या वक्षओ, तत्थ णं पालासए सिवेसे तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा जहा चमरस्स जाव विहरंति, तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा पुर्विविप पच्छावि उग्गा उग्गविहारी सिवेग्गा संविग्गविहारी बहुई वासाई समणोवासगपरि-याग पाउणंति पाउणिता मासियाए सलेहणाए अत्ताणं झूसेन्ति झूसिता सिट्ट भत्ताई अणसणाए छेदेंति २ ता आलोइयपिकक्षंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किचा जाव उववजा, जप्पभिइं च णं भंते ! पालासिगा नायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा सेसं जहा चमरस्स जाव अण्णं उववजाति । अत्य णं भंते ! इंसाणस्स ३ एवं जहा सकस्स नवरं चंपाए नयरीए जाव उववजा, जप्पभिइं च णं भंते ! चंपिजा नायत्तीसं सहाया० सेसं तं चेव जाव अणे उववजाति । अत्य णं भंते ! चंपिजा नायत्तीसं सहाया० सेसं तं चेव जाव अणे उववजाति । अत्य णं भंते ! संपंकुमारस्स देविंदस्स देवरको० पुच्छा, हंता अत्य, से केणट्टेणं जहा धरणस्स तहेव एवं जाव पाणयस्स एवं अच्चयस्स जाव अणे उववजाति । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥४०३॥ इसमस्स स्यस्स चउतथो उद्देसको समस्ते ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे गुणसिलए उज्जाणे जाव परिसा पिंडगया, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे अतेवासी थेरा भगवंती जाइसंपन्ना जहा अट्टमे सए सत्तमुहेसए जाव विह्रांति । तए णं ते थेरा भगवंती जायसङ्घा जाव संसया जहा गोयमसामी जाव पज्जवासमाणा एवं वयासी-चमरस्स णं भंते ! असुरिंदस्म असुरकुमारराची कई अग्गमिहिसीओ पन्नाओ ! अजो ! पंच अग्गमिहिसीओ पन्नाओ, तंजहा-काली राई रयणी विज्ञ मेहा, तत्थ णं एगमेगाए देवीए अट्टट्ट देविसहस्सा परिवारो पन्नतो, पभू णं भंते ! ताओ एगमेगा देवी अन्नाई अट्टट्ट देविसहस्साई परि (या)वारं विडिच्तिण् ! एवामेव सपुटवा-वरेणं चनालीसं देवीसहस्सा, से शं तुिहण्, पभू णं भंते ! चमरे असुरिंदे असुरकुमा-रराया चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सहम्माए चमरेस सीहासणंसि तुिहण्णं सिद्धं विद्याह भोगभोगाई भुजमाणे विहरित्तए ! तो इण्डे समछे । पभू णं अजो ! चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सहम्माए चमरेस सीहासणंसि चसरेस सीहासणंसि चसरेस सीहासणंसि चसरेस सीहासणंसि चसरेस सीहास विहरित्तण् । यहानीसाए जाव अनेहिंच बहुहिं असुरकुमारेहिं देवीहि य देवीहि य सिद्धं संपरिवुडे मह्याह्य जाव भुजमाणे विहरित्तण् केवलं परि-यारिष्ठीए नो चेव णं मेहणवित्तयं ॥ ४०४॥ वसरस्स णं भेते ! अहरिंदस्स असुर-यारिष्ठीए नो चेव णं मेहणवित्तयं ॥ ४०४॥ वसरस्स णं भेते ! अहरिंदस्स असुर-

कुमाररको सोमस्स महारको कइ अरगमहिसीओ पनताओ ? अजो ! चत्तारे अरग-महिसीओ पन्नताओ, तंजहा-कणगा कणगळ्या चित्तगुत्ता वसुंघरा, तत्थ ण एग-मेगाए देवीए एगमेगं देविसहस्सं परिवारो पश्चतो, पभू णं ताओ एगमेगा(ए) हेवी(ए) अत्रं एगमेगं देविसहस्सं परियारं विजिव्याए, एवामेव सपुव्यावरेणं चनारि देवि-सहस्सा, सेनं तुडिए, पभू णं भंते ! चमरस्स अधुरिदस्स अधुरकुमाररन्नो सोमे महाराया सोमाए रायहाणीए सभाए सहम्माए सोमंसि सीहासणंसि तुन्हिएणं अवसेसं जहा चमरस्स, नवरं परियारी जहा सरियाभरस, सेसं तं चेव, जाव णी चेव ण मेहणवित्रयं । चमरस्य णं भंतं ! जाव रत्रो जमस्स महारत्रो कइ अग्गमिहसीओ ? एवं चेव नवरं जमाए रायहाणीए सेस जहा सोमस्स, एवं वस्णस्सवि, नवरं वस्णाए रायहाणीए, एवं वैसमणस्यवि नवर वेसमणाए रायहाणीए सेसं तं चेव जाव मेह-णवत्तियं । बल्टिस्स णं भंते ! वहरोयणिंदस्स पुच्छा, अज्ञो । पंच अगगमहिसीओ पन्नताओ, तंजहा-सुभा निसुंभा रंभा निरंभा मयणा, तत्थ णं एगमेगाए देवीए अट्टद्र सेसं जहा चमरस्स, नवर बिल्वंचाए रायहाणीए परिया(वा)रो जहा मोउहे-सए, छेसं तं चेव जाव मेहणवत्तियं । विल्स णं भेते ! वहरोयणिंदस्स वहरोय-णरहा सोमस्स महारहा कइ अग्गमहिसीओ पन्ननाओ ? अजा ! चलारि अग्गम-हिसीओ पन्नताओ, तंजहा-मीणगा सुभद्दा वि(ज्)जया असणी, तत्य णं एगमेगाए देवीए सेस जहा चमर(सोम)स्स, एवं जाव वेसमणस्स ॥ धरणस्स णं भंते ! नाग-कुमारिंदस्स नागकुमाररको कइ अम्गमहिसीओ पन्ननाओ ? अजो ! छ अम्गमहिसीओ पन्ननाओ, तंजहा~इ(अ)ला सु(स)का स(ते)दारा सोयामणी इंदा घणविज्जया,तत्थ णं एगमेगाए देवीए छ छ देविसहस्मा परिवारी पश्चती, प्रभू णं भंते ! ताओ एगमेगा(ए) देवी(ए) अनाई छ छ देविसहस्साई परियार विउन्नित्तए एवामेव सपुव्वावरेणं छत्तीसं देविसहस्साई, सेत्तं तुष्टिए । पभू णं भंते ! धरणे सेस तं चेव, नवरं धरणाए राय-हाणीए धरणंसि सीहासर्णांस सओ परिवारी सेसं तं चेव । घरणस्स णं भंते ! नागकु-मारिंदस्स कालवालस्स लोगवालस्स महारक्षो बद्ध अगगमहिसीओ पन्नताओ ! अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पश्तताओ, तंजहा-असोगा निमला सुप्पभा सुदंसणा, तत्य णं एगमेगाए देवीए अवसेसं जहा चमरस्स लोगपालाणं, एवं सेसाणं तिण्डवि । भूया-णंदस्स णं अंते ! पुरुष्ठा, अजो ! छ अगगमहिसीओ पश्चाओ, तंजहा-रूया स्वंसा ग्रह्मया ह(ह) यगाचई हमकंता हमप्पमा, तत्य में एगमेगाए देवीए अवसेसं जहा घर-णस्स, भूयाणंदरस पं भेते ! नागकुमारस्स वि(वि)तस्स पुच्छा, अज्बो ! चत्तारि अगमहिसीओ प्रध्यक्ताओ, तंजहा-सुणंदा सुमना सुजाया सुमणा, तत्य णं एगमेयाए

देवीए अबसेसं जहा चमरलोगपालाणं एवं सेसाणं तिण्हवि लोगपालाणं. जे दाहिणि-ह्याणिदा तेसिं जहा घरणिंदस्स, लोगपालाणंपि तेसिं जहा घरणस्स लोगपालाणं. उत्तरिहाणं इंदाणं जहा भूयाणंदस्स, लोगपालाणवि तेसिं जहा भूयाणंदस्स लोगपा-लाणं, नवरं इंदाणं सन्वेसिं रायहाणीओ सीहासणाणि य सरिसणामगाणि, परिवारो जहा तडयमए पढमे उद्देसए. लोगपालाणं सन्वेसि रायहाणीओ सीहासणाणि य सार-सनामगाणि, परिवारो जहा चमरस्स लोगपालाणं । कालस्स णं भंते ! पिसाइंदरस पिसायरको कड अगगमहिसीओ पन्नताओ ? अजो ! चत्तारि अगगमहिसीओ पन-ताओ. तंजहा-कमला कमलप्पभा उप्पला सुदंसणा, तत्य णं एगमेगाए देवीए एग-मेगं देविसहस्सं सेसं जहा चमरलोगपालाणं, परिवारो तहेव, नवरं कालाए राय-हाणीए कालंसि सीहासणेसि. सेसं तं चेव. एवं महाकालस्सवि । सहवस्य पं भंते ! भृडंदस्स भयरत्रो पुच्छा, अजो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पत्रताओ, तंजहा-हववई बहरूबा सुरुवा सुभगा, तत्थ णं एगमेगा(ए) सेसं जहा कालस्स, एवं पिड-हवस्सवि । प्रचमहस्स णं भंते । जिन्छदस्स प्रच्छा, अजो । चत्तारि अगगमहिसीओ पननाओ, तंजहा-पना बहपतिया उत्तमा तारया, तत्थ ण एगमेगाए सेसं जहा कालस्त. एवं माणिभद्दस्यवि । भौमस्त णं भंते । रक्खसिंदस्स पुच्छाः, अजो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नताओ, तंजहा-पउमा पउमावई कणगा रयणप्यमा, तत्य णं एगमेगा देवी सेसं जहा कालस्स । एवं महाभीमस्सवि । किन्नरस्म णं भंते ! पुच्छा, अजो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पष्नताओ, तंजहा-बर्डेसा केउमई रहसेणा रहण्पिया. तत्थ णं सेसं तं चेव, एवं किंपुरिसस्सवि। स(धु)प्पुरिसस्स णं पुच्छा, अज्बो ! चनारि अगगमहिसीओ पन्नताओ, तंजहा-रोहिणी नवमिया हिरी पुष्फवई, तत्य ण एग-मेगा देवी सेसं ते चेव. एवं महापुरिसस्सवि । अडकायस्य ण पुच्छा, अजो ! चनारि अगमहिसीओ प०, तंजहा-भ्(य)यंगा भूयंगवई महाकच्छा फुडा, तत्य र्प०, सेसं तं चव, एवं महाकायस्सवि । गीयरइस्स णं भेते ! पुच्छा, अजो ! चतारि अगमहि-सीओ प॰, तंजहा-सुघोसा विमला सुस्सरा सरस्सई, तत्थ णं॰, सेसं तं चेव, एवं गीयजसस्सवि, सन्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवरं सरिसना(मगा)मियाओ रायहा-णीओ सीहासणाणि य, सेसं तं चेव। चंदरस णं भंते । जोडसिंदरस जोडसरको पुच्छा, अजो ! चत्तारि अगमहिसीओ पन्नताओ, तंजहा-चंदप्पभा दोसिणामा अधिमाठी पभंकरा, एवं जहा जीवाभिगमे जोइसियउहेसए तहेव, सरस्सवि सरप्पमा आ(इचा)-यमामा अविमाली पर्भकरा, सेसं तं चेव, जाव नो चेव णं मेहणवित्तर्य । इंगालस्य णं भेते ! महरगहस्स कड् अरगमहिसीओ पुच्छा, अज्ञो । जतारि अरगमहिसीओ

पन्नताओ, तंजहा-विजया वेजयंती जयंती अपराजिया, तत्थ ण एगमेगाए देवीए सेसं तं चेव जहा चंदस्स, नवरं इंगालवडेंसए विमाणे इंगालगंसि सीहासणंसि सेसं तं चेव, एवं वियालगस्सवि, एवं अद्वासी(ई)एवि महागद्दाणं भाणियव्वं जाव भावकेउस्स, नवरं वडेसगा सीहासणाणि य सारिसनामगाणि, सेसं तं चेव । सकस्स णं भंते ! देविंद्स्स देवरको पुच्छा, अजो ! अद्भ अगगमहिसीओ पन्ननाओ, तंजहा-पउमा सिवा से(वा)या अज् अमला अच्छरा नवसिया रोहिणी. तत्थ णं एगमेगाए देवीए सोलस सोलस देविसहस्या परिवारी पन्नतो. प्रभू णं ताओ एगमेगा देवी अनाइं सोलस २ देविसहस्सपरियारं विज्ञव्वित्तए, एवामेव सपुन्वावरेणं अद्वावींस्तरं देविसयसहस्स परियारं विअव्वित्तण, सेतं तुडिए। पभूणं भंते! सङ्घ देविंदे देवराया सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डेसए विमाणे सभाए सहस्माए सक्कंसि सीहास-र्णास तुंखिएणं सिद्धं सेसं जहा चमरस्स नवरं परिवारो जहा मोउद्देसए । सकस्स णं भंते ! देविंदस्य देवरत्रो सोमस्स महारत्रो कइ अग्गमहिसीओ पुच्छा, अज्ञो ! चनारि अगमहिसीओ पन्नताओ, तंजहा-रोहिणी मयणा चिना सोमा, तत्य ण एग-मेगा ॰ सेसं जहा चमरलोगपालाणं, नवर सर्यप्रे विमाणे मभाए सहम्माए सोमंसि सीहासणींस, सेसं तं चेव, एवं जाव वेसमणस्स, नवरं विमाणाई जहा तहयसए । ईसाणस्स णं भंते ! पुच्छा, अजो । अद्भ अगगमितसीओ प०, तंजहा-कण्हा कण्ह-राई रामा रामरिक्खया वस वसुग्ता वसुमित्ता वसुंघरा, तत्य ण एगमेगाए० सेसं जहां सक्करस । इंसाणस्म णं भेते ! देविंदस्य देवरण्गो सोमस्स महारण्गो कड अगगमहिसीओ पुच्छा, अज्बो । चन्तारि अगगमहिसीओ प॰, तंजहा-पुढवी राई रयणी विज्ञ . तत्य गं०. सेसं जहा सङ्गस्स लोगपालागं. एवं जाव वरुगस्स, नवरं विमाणा जहा चउत्थसए, सेस तं चेव, जाव नो चेव णं मेहणवित्तयं । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरह ॥४०५॥ दसमसए पंचमी उद्देशो समत्तो ॥ कहि णं भंते ! सकस्स देविंदरस देवरको सभा सहस्मा पन्नता ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदरस्म पन्वयस्म दाहिषेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एवं जहा रायप्पसेणइके जाव पंच बर्डेमगा पन्नता, तंजहा-असोगवर्डेसए जाव मज्हे सोह-म्मवर्डेसए, से णं सोहम्मवर्डेसए महाविमाणे अद्धतेरस जोयणसयसहस्साइं आयाम-विक्खंमेणं,-एवं जह स्रियाभे तहेव माणं तहेव उववाओ । सक्कस्स य अभिसेओ तहेर्व जह सुरियाभस्स ॥ १ ॥ अलंकारो तहेव जाव आयरक्लदेवति. दो सागरो-वमाइं ठिई। सक्के णं अंते ! देविंदे देवराया केमहिक्किए जाव केम(हेस)हासोक्स्ते ? गोयमा ! महिश्विए जाव महासोक्खे, से णं तत्य बत्तीसाए विमाणावाससयसहरूसाणे जाव विहरइ, एवंमहिष्टिए जाव महासोक्खे सक्के देविंदे देवराया । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥४०६॥ दसमसप छट्टो उद्देसो समसो ॥

किहमं भंते ! उत्तरिहाणं एगोस्यमणुस्साणं एगोस्यदीवे नामं दीवे पनते ! एवं जहा जीवाभिगमे नहेच निरवमेसं जाव सुद्धदंतदीवोत्ति, एए अष्टावीसं उद्देसगा भाणियव्वा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरह ॥ ४०० ॥ दसमसप् चउत्तीसहमो उद्देसो समत्तो ॥ दसमं सयं समतं ॥

उपल १ साल २ पलासे ३ कंभी ४ नाली य ५ पउम ६ कन्नी ७ य । नलि-ण ८ सिव ९ लोग १० काला ११ लंभिय १२ दस दो य एकारे ॥ १॥ उनवाओ १ परिमाणं २ अवहार ३ चन ४ वंध ५ वेए ६ य । उदए ७ उद्दीरणाए ८ लेगा ९ दिद्री १० य नाणे १९ य ॥ १ ॥ जोगु १२ वओगे १३ वज १४ रसमाई १५ जमामगे १६ य आहारे १७ । विरई १८ किरिया १९ बंधे २० मन्न २१ कसायि २२ तथ २३ वंधे २४ य ॥ २ ॥ मर्जि २५ दिय २६ अणुवंधे २७ संवेहा २८ हार २९ ठिइ ३० समृग्याए ३१ । चयणं ३२ मृलाईस य उववाओ ३३ सब्बजीवाणं ॥ ३ ॥ नेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव पञ्जासमाणे एवं वयासी-उपपटे णं भंते ! एगपनए कि एगजीवे अणेगजीवे ? गोयसा ! एगजीवे नो अणेगजीने, तेण परं जे अन्ने जीवा उनवर्ज्ञति ते णं णो एगजीना अणेगजीना । ते णं भंते ' जीवा कओहिंतो उववजीत कि नेरडएहिंतो उववजीत तिरिक्खमणस्स-देनेहिंतो उनवजंति ? गोयमा ! नो नेरइएहिनो उनवजंति तिरिक्खजोणिएहितोनि उववजन्ति मणुस्सेहिंतोवि उववजाति देवेहितोवि उववजाति, एवं उववाओ भाणियव्यो जहा वक्कंतीए वयस्सडकाइयाणं जाव ईसाणेक्ति १। ते णं भेते ! जीवा एगमम-एगं केवइया जववजंति ? गोयमा । जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं संबेजा वा असंखेजा वा उववजंति २। ते णं भेते ! जीवा समए २ अवहीरमाणा · केवइयकालेणं अवहीरंति <sup>१</sup> गोयमा ! ते णं असंखेजा रामए २ अवहीरमाणा २ असंग्वजाहिं उम्सप्पिणिओर्माप्पणीहिं अवहीरंति नो चेव णं अवहिया सिया ३ । तेति ण भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीगेगाहणा पण्णाता ? गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्य असंबेजहभागं उद्योसेणं साहरेगं जोयणसहस्सं ४ । ते णं भंते ! जीवा णाणावरणिजस्य कम्मस्य कि बंधगा अबंधगा ! गोयमा ! नो अबंधगा बंधए वा वंधगा वा एवं जाव अतराइयस्स, नवरं आउयस्स पुच्छा, गोयमा । बंधएं वा अबंधए वा बंधगा वा अबंधगा वा अहवा बंधए य अबंधए य अहवा बंधए य अवंधगाय अहवा बंधगा य अबंधए य अहवा बंधगा य अबंधगा य ८ एए अह

भंगा ५ । ते णं भंते ! जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स कि वेयगा अवेयगा ? गोयमा ! नो अवैयगा वेदए वा वैयगा वा एवं जाव अंतराइयस्म, ते णं भंते ! र्जावा कि सायावेयगा असायावेयगा ? गोयमा ! सायावेयए वा असायावेयए वा अह भंगा ६। ते णं भंते । जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स कि उदई अणदई ? गायमा नो अणुदई उदई वा उदइणो वा, एवं जाव अंतराइयस्स ७ ॥ ते ण भंते ! जीवा णाणावरणिज्ञस्स कम्मस्स किं उद्योरगा० ? गोयमा ! नो अणुदीरगा उदीरए वा उदीरमा वा. एवं जाव अंतराइयस्स, नवरं वेयणिजाउएस अद्र भंगा ८। ते र्ण मंते! जीवा कि कष्टलेसा नीललेसा काउलेसा तेउलेसा? गोयमा! कण्हलेसे वा जाव नेउलेसे वा कण्हलेम्मा वा नीललेस्मा वा काउलेस्सा वा तेउलेसा वा अह्वा कण्हळेसे य नीललेस्सं य एवं एए द्यासंजोगतियासंजोगचउकसंजोगेणं असीड भंगा भवंति ९ ॥ ते णं भंते ! जीवा कि सम्महिट्टी मिच्छादिट्टी सम्मा-मिच्छादिद्री ? गोयमा ! नो सम्मदिद्री नो सम्मामिच्छादिद्री मिच्छादिद्री वा मिच्छा-दिद्विणो वा १०। ने णं भेने ! जीवा कि नाणी अन्नाणी ! गोयमा ! नो नाणी अण्णाणी वा अजाणिणो वा ११ । ने णं भंते ! जीवा कि मणजोगी वहजोगी कायजोगी ? गोयमा ! नो मणजोगी णो वहजोगी कायजोगी वा कायजोगिणो वा १२ । ते ण भंते ! जीवा कि सागारीव उत्ता अणागारीव उत्ता ? गोयमा ! सागा-रोबडने वा अणागारोबडने वा अद्र भंगा १३ । तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा कडवना कहरांथा कहरता कडकासा प॰ ? गोयमा ! पंचवना पंचरसा दुगंघा अट्ट-फासा प०, ते पुण अप्पणा अवस्। अगंधा अरसा अफासा प० १४-१५ ॥ ते णं भेते ! जीवा कि उस्सासा निस्सासा नो उस्सासनिस्सासा ? गोयमा ! उस्सासए वा १ निस्सासए वा २ नो उस्सासनिस्सासए वा ३ उस्सासगा वा ४ निस्सासगा वा ५ नो उस्सासनीसासगा वा ६, अहवा उस्सासए य निस्सासए य ४ अहवा उम्सामए य नो उस्सासनिस्सासए य ४ अहवा निस्सासए य नो उस्सासनीसासए य ४, अहवा ऊसासए य नीसासए य नो उस्सासनिस्सासए य अद्व भंगा, एए छव्वीर्स भंगा भवति ॥१६॥ ते णं मंते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! नो अणाहारमा आहारए वा अणाहारए वा एवं अद्र भंगा १७। ते णं भंते ! जीवा के विरया अविरया विरयानिस्या है गोयमा ! नो विरया नो विरयानिस्या अविरए वा अविरया वा १८। ते णं भंते ! जीवा कि सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! नो अकिरिया सकिरिए वा सकिरिया वा १९। ते णं भंते ! जीवा किं सत्तविहर्वधगा अहिविहर्वधगा ? गोयमा ! सत्तविहर्वधण वा अद्भविहर्वधण वा अद्भाग २०। ते

णं भंते ! जीवा किं आहारसचीवउत्ता भयसचीवउत्ता मेहणसचीवउत्ता परिग्गइसची-वउत्ता ? गोयमा ! आहारसभोवउ(से)ता वा असीइ भंगा २१। ते णं भंते ! जीवा कि कोहकसाई माणकसाई मायाकसाई लोभकसाई? गोयमा! कोहकसाई वा असीइ भंगा २२ । ते णं भंते ! जीवा किं इत्थिवेदमा प्रतिसवेदमा नपुंसरावेदमा ? गोयमा ! नो इत्थिवेदगा नो पुरिसवेदगा नपुंसगवेदए वा नपुंसगवेदगा वा २३ । ते णं भंते ! जीवा किं इत्थिवेदबंधगा पुरिसवेदबंधगा नपुंसगवेदबंधगा ? गोयमा ! इत्यिवेदबंधए वा पुरिसवेदबंधए वा नपुंसगवेयबंधए वा. छब्बीसं भंगा २४। ते ण भंते ! जीवा कि सन्नी असन्नी ? गोयमा ! नो सन्नी असन्नी वा असन्निणो वा २५ । ते णं भंते ! जीवा कि सडांट्या अणिदिया ? गोयमा ! नो अणिदिया सड-दिए वा सइंदिया वा २६ । से णं भंते ! उप्पलजीवेति कालओ केविंचरं होड ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं असंखेजं कालं २७ । से णं भंते ! उप्पल-जीवे पुढविजीवे पुणर्वि उप्पलजीवेक्ति केवइयं कालं सेवेजा केवइयं कालं गइन रागइं करेजा ? गोयमा । अवादेसेणं जहन्नेण दो अवग्गहणाइं उन्नोसेणं असंखेजाइं भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहन्नेणं दो अतोमहत्ता उद्योसेणं असंखेजं कालं, एवटयं कालं सेवेज्जा एवइयं कालं गडरागई करेजा. से णं भंते ! उप्पलजीवे आउजीवे एवं चेव एवं जहा पढ़िकांने भणिए तहा जान वाउजीने भाणियन्ते. से ण भंते ! जप्पलजीवे से वणस्मद्वजीवे से पुणरावे उप्पलजीवेशि केवड्यं कालं सेवेजा केवड्यं कालं गइरागइं करेजा ? गोयमा । भवादेसेणं जहकेणं दो भवग्गहणाइं उक्कासेणं अणंताइं भवरगहणाइं, कालादेसेणं जहनेणं दो अंतोमहत्ता उन्होसेणं अणंतं कालं तरकालं एवइयं कालं सेवेजा एवड्यं कालं गडरागडं करेजा. से णं अंते ! उप्पल-जीवे बेइंदियजीये पुणरावि उप्पलजीवेशि केवइयं कालं सेवेजा केवइयं कालं गइ-रागई करेजा ? गोयमा । भवादेसेणं जहनेणं दो भवग्गहणाई उक्रोसेणं संखेजाई भवगगहणाई, कालादेसेणं जहचेणं हो अंतोमहत्ता उक्कोसेणं संखेळं कालं एवइयं कालं सेवेजा एवइयं कालं गडरागइं करेजा. एवं तेइंदियजीवि, एवं चउरिंदियजीवेवि, से णं भंते ! उप्पलजीवं पंचेंदियतिरिक्खजोणियजीवं पुणर्वि उप्पलजीवेति पुच्छा, गीयमा ! भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवगगढणाई उन्नोसेणं अद्र भवगगढणाई काला-देसेणं जहन्नणं दो अंतोमुहनाइं उक्कोसेणं पुञ्चकोडिपुहत्ताई एवड्यं कार्ल सेवेजा एवइयं कालं गइरागई करेजा. एवं मणस्सेणवि समं जाव एवइयं कालं गइरागई करेजा २८ । ते ण भंते ! जीवा किमाहारमाहारेति ! गोयमा ! दब्बओ अणंत-पएसियाइं दन्वाई एवं जहा आहारुद्देसए वणस्सङ्काइयाणं आहारो तहेच जाब

सम्बप्पणयाए आहारमाहारैंति नवरं निय(मं)मा छहिसिं सेसं तं चेव २९। तेसि र्ण भंते ! जीवार्ण केवहर्य कार्ल ठिई प॰ ? गोयमा ! जहकेर्ण अंतोसहत्तं उद्योसेण दस बाससहस्साई ३० । तेसि ण भंते ! जीवाणं कह समग्वाया प०? गोयमा ! तओ समुग्धाया प्रवृतंजहा-वेयणासमुग्धाए, कसायसमुग्धाए, मार्णतियसमुग्धाए ३१। ते ण भेते ! जीवा भारणंतियसमग्वाएणं कि समोहया मरंति असमोहया मरंति ? गोयमा ! समोहयावि मरति असमोहयावि मरति ३२ । ते णं भंते ! जीवा अणतरं उन्बहिता कहिं गच्छंति कहिं उववजीत किं नेरइएस उववजीत तिरिक्खजीणिएस उनवज्नेति एवं जहा वक्कंतीए उव्बद्धणाए वणस्सङकाङयाणं तहा भाणियव्वं । अह भंते । सञ्बपाणा सञ्बभ्या सञ्बजीवा सञ्बसना उप्पलमूलनाए उप्पलकंदनाए उप्पलनालताए उप्पलपत्ताए उप्पलकेमरत्ताए उप्पलकन्नियसाए उप्पलयिभुगताए उचवन्तपुल्वा ? हंता गोयमा ! असडं अदुवा अणंतखुत्तो । सेवं अंते ! सेवं अंते ! ति ३३ ॥ ४०८ ॥ पकारसमस्स सयस्स पढमो उपलुद्देसओ समत्तो ॥ सालुए ण भेते ! एगपत्तए कि एगजीवे अणेगजीवे ? गोयमा ! एगजीवे, एवं उप्पलहेसगवत्तव्वया अपरिसेसा भाणियन्या जाव अर्णतखुत्रो, नवरं सरीरोगाहणा जहमेणं अंगुलस्य असंखेजहभागं, उक्तोसेणं धणुपृहत्तं, सेसं नं चेव । सेवं भंते ! ं मेर्न भंते ! ति ॥४०८॥११-२॥ पलासे णं भंते ! एगपत्तए कि एगर्जावे अणेग-नीवे ? एवं उपपल्डेसगवनव्यया अपरिसेसा भाणियव्या, नवरं सरीरोगाहणा जह-न्नेण अंगलस्स असंखेजहभाग उक्कोर्सणं गाउयपुरु(त्रं)ता, देवा एएसु न उब-वज्रंति । देसास ते णं भेते ! जीवा किं कष्टदेसा नीलदेसा काउद्रेसा ? गोयमा ! कण्हुळेस्से वा नीलळेस्से वा काउळेस्से वा छण्वीसं भंगा. सेसं तं चेव । सेवं भंते ! र ति ॥ ४९० ॥ ९९-३ ॥ कंभिए णं भंते एगपत्तए कि एगजीवे अणेगर्जावे ? एवं जहा पलासुहेसए तहा आणियव्यं, नवरं ठिई जहनेणं अंतोसहत्तं, उन्नोसेणं वामपुहुत्तं, सेसं तं चेव । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ४२१ ॥ ९१-४ ॥ नालिए णं अंते ! एगपत्तए किं एगजीवे अणेगजीवे ! एवं कुंशिउहेसगवत्तव्यया निरवसेसा आणियव्या । सेवं भेते ! सेवं भेते ! ति ॥ ४१२ ॥ ११-५ ॥ पउमे णं मंते ! एगपत्तर कि एगजीवे अणेगजीवे ! एवं उप्पद्धहेसमवत्तव्वया निरवसेसा माणियव्या । सेवं अंते ! सेवं अंते ! ति ॥ ४१३ ॥ ११-६ ॥ कन्निए णं अंते ! , एगपत्तए कि एगजीवे॰ ! एवं चेब निरवसेसं आणियन्वं । सेवं भेते ! सेवं भेते ! ति॥ ४१४॥ ११-७॥ महिले णं भेते ! एगपत्तए कि एगजीवे अणेगजीवे ? एवं चेन निरम्भेसं जान अर्णतकतो ॥ सेवं भेते ! सेवं भेते ! ति ॥ ४९५ ॥ एया-रहमे सद बद्दमो उद्देशो समत्तो॥

तेणं कालेणं तेणं समएगं हत्यिणापुरे नामं नवरे होस्या वसओ, तस्स णं हत्यिणापुरस्त नयरस्त बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागे एत्थ णं सहसंबवणे णार्म उज्जाणे होत्था सञ्बो उथपप्फफलसमिद्धे रम्मे णंदणवणसंनिगासे सहसीयलच्छाप मणोरमे साउफडे अकंटए पासाईए जान पडिरूने. तत्य ण हित्यणापरे नयरे सिने नामं राया होत्था महयाहिमवंत । वनओ, तस्स णं सिवस्स रनो धारिणी नामं देवी होत्या सुकुमालपाणिपाया वन्नओ, तस्म ण सिवस्स रह्नो पुत्ते धारणीए अत्तर सिव-भहए नामं कुमारे होत्या सुकुमाल • जहां सूरियकंते जाव प्रमुवेक्खमाणे प्रमुवेक्खमाणे विहरह, तए णं तस्स सिवस्स रहा अन्या कयाइ पुव्यरत्तावरत्तकालसमयंसि रजधुरं र्चितेमाणस्स अयमेयारुवे अन्भत्थिए जाव समुप्पिकत्था-अत्थि ता मे पुरा पोराणाणं जहा तामिल्स जाव पुनेहिं बह्रामि पस्हिं बह्रामि रजेगं बह्रामि एवं रहेणं बलेणं बाहणेणं कोसेणं कोड्रागारेणं पुरेणं अंतेउरेणं बह्यामि विपुलधणकणगरयण जाव संतसारसावएजेणं अईव २ अभिवद्वामि, तं किन्नं अहं पुरा पोराणाणं जाव एगेन-सो स्वयं उच्चेहमाणे विहरामि ? तं जाव ताव अहं हिरलेणं वहामि तं चेव जाव अभिवद्वामि जाव मे सामंतरायाणोवि वसे वहंति ताव ता मे सेयं ऋषं पाउप्पभायाए जाब जलंते सुबहुं लोहीलोहकडाहकडुच्छ्यं तीबियं नावसभंडगं घडावेता सिवमहं कुमारं रजे ठावेना तं सुबहुं लोहीलोहकडाहकहुच्छुयं तंमियं तावसभंडगं गहाय जे इमे गंगाकृछे वाणपत्या तावसा भवंति, तं०-होतिया पोत्तिया को(सो)तिया जनई समुद्दे यालई हंबउट्टा दंतुक्खलिया उम्मजना संमजना निम्मजना संपक्खाला उद्दर्भद्वयमा अहोकंड्रयमा दाहिणकूलमा उत्तरकूलमा संखपममा कूलधममा मियलु-दया हत्थितावसा जलाभिसेयक(कि)दिणगाया अंबुवासिणो वाउवासिणो जलवासिणो वे(चे)लवासिणो अंब्रभक्खिणो वाउभक्खिणो सेवालभक्खिणो मलाहारा इंदाहार। पत्ताहारा तयाहारा पृष्फाहारा फलाहारा बीयाहारा परिमडियकेदमूलनयपेडपुत्तपुष्फ-फलाहारा उद्दंडगा रुक्खमूलिया बिलवासिणो वद्ध(ल)वासिणो दिसापोक्खिणो आयाव-णार्हे पंचरिगतावेहिं इंगालसोक्षियंपिव कंदुसोक्षियंपिव कद्वसोक्षियंपिव जाब अप्पाण करेमाणा विहरति ॥ तत्य णं जे ते दिसापोक्खियतावसा तेमि अंतियं मंत्रे भविता दिसापोक्खियतावसत्ताए पञ्चडताए, पञ्चउएवि य णं समाणे अयमेयाख्वं अभिगगहं भभिगिण्हिस्सामि-कप्पइ मे जावजीवाए छद्रंछद्रेणं अनिक्सितेगं दिसाचकवालेणं तवोक्तम्मेणं उर्चु बाहाओ पगिज्ञिय २ जाव बिहरित्तएतिकटू, एवं संपेहेइ संपेहेता कर्र जाव जलंते सुबहं लोहीलोह जाब घडावेता कोडंबियपुरिसे सहाबेह सहाबेता एवं वयासी-स्विष्पामेव भो देवाणपिया ! इत्यिणाउरं नयरं सन्भितरवाहिरियं

आसिय जाव तमाणित्यं पचिष्णाति, तए णं से सिवे रामा दोचंपि कोईवियपुरिसे सहावेह २ ता एवं बयासी-खिष्पामेव मो देवाणुष्पिया ! सिवभइस्स कुमारस्स महत्यं रे विजलं रायाभिसेयं जबहुवेह, तए गं ते कोडुंबियपुरिसा तहेव जाव जबहुवेंति, तए र्ण से सिवे रामा अणेगगणनायगर्दङनायग जाव संघिवाल सर्दि संपरिवृडे शिवमाई कुमारं सीद्दासणवरंसि पुरत्यामिमुद्दं निसीयाचे(न्ति)इ२क्ता बहुसएणं सोविषयाणं कल-साणं जाव अहसएणं भोमेजाणं कलसाणं सम्बद्धीए जाव रवेणं महया२ रायाभिसेएणं अभिसिन(न्ति)इ २ त्ता पम्हलमुकुमालाए द्वरिभए गंधकासाईए गायाई छहे(न्ति)इ पम्ह० २ ता सरसेणं गोसीसेणं एवं जहेव जमालिस्स अलंकारो तहेव जाव कप्परनस-गेपिव अलंकियविभूसियं करेंति २ ता करयल जाव कट्ट सिवमहं कुमारं जएणं विजएणं वद्धार्वेति जएणं विजएणं बद्धावेता ताहिं इट्टाहिं केताहिं पियाहिं एवं जहा उववाइए कोणियस्स जाव परमार्च पालयाहि इष्टजणसंपरिवृष्टे हत्यिणापुरस्स नयरस्स-अनेसि च बहुणं गामागरनगर जाब विद्दराहित्तिकडु जयजयसहं पउंजीते, तए णं से सिव्भेद कुमारे राया जाए महया हिमनंत व वन्नो जान निहरह, तए णं से सिने राया अनया कयाई सोहर्णास तिहिकरणदिवसमुहुत्तनक्खत्तीति विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्तवडावेइ उवक्सडावेत्ता मिलणाइनियग जान परिजर्ण रायाणो खत्तिए य आमं-तेइ आमंतेता तओ पच्छा ण्हाए जाब सरीरे भोयणवेलाए भोयणमंडवंसि सहामण-वरगए तेणं मित्तणाइनियगसयण आव परिजणेणं रापाह य सक्तिएहि य सर्वि विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं एवं जहा तामली बाव सकारेइ सम्माणेइ सकारेता सम्मा-णेना तं मित्तणाइणियम जाव परिजणं रायाणो य खत्तिए य सिवभइं च रायाणं आपु-च्छइ आपुच्छिता सुबहुं लोहीलोहकडाहकडुच्छुयं जाब भंडमं महाय जे इमे गंगा-कुलगा नागपत्था तानसा भवंति तं चेव जान तेसिं अंतियं मुंडे भिना दिसापोक्खिन यतावसत्ताए पञ्चइए, पञ्चइएऽविय णं समाणे अयमेयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हड्-कप्पइ में जानजीवाए छद्वं तं चेव जाब अभिरगहं अभिगिण्हइ २ ता पढमं छद्<del>दवस्</del>व-मणं उबसुंपिकता णं विहार । तए णं से सिवे रायरिसी पढमछड्डक्समणपारणगंसि आयावणभूमीए पत्रोत्हरू आयावणभूमीए पत्रोहिता वागलवत्थनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उदागच्छाइ तेणेव उदागच्छिता किव्रिणसंकाइयगं गिण्हत् गिण्हिता पुर-च्छिमं दिसिं पोक्खेर पुरस्क्छिमाए दिसार् सोमे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिर-क्लउ सिवं रायरिसि अभि०२, अधिय सतत्य कंदाणि य मूलानि य तयाणि य पत्ताणि य पुष्काणि य फलाणि य बीयाणि य इरियाणि य ताणि अपुजाणउत्ति कडू पुरच्छिमं दिसं पसरइ पुर ॰ २ ता जानि य तत्व केंद्राल य जाव हरियाणि य ताई

गेण्हड २ ता किटिणसंकाइयं भरेड किटि०२ ता दब्भे य क्से य समिहाओ य पत्तामोर्ड च गेण्हेड २ ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छड २ ता किदिणसंकाडयर्ग ठवेड किदि॰ २ ला वेइं वर्षेड २ ला उबळेवणसंग्रजणं करेड उ॰ २ ला दब्भसगब्भकल-साहत्थगए जेणेव गंगा महानई तेणेव उवागच्छा गंगामहानई ओगाहेइ २ ता जल-मजणं करेड २ ता जलकीडं करेड २ ता जलाभिसेयं करेड २ ता आयंते चोक्खे पर-मसङ्भूए देवयपिइकयका दब्भसगब्भकलसाह्रत्यगए गंगाओ महानईओ पचतर् २ ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छड तेणेव उवागच्छिता दब्भेटि य इसेहि य वालयाए य वेडं रएड वेडं रएता सरएणं अरणि महेड सर० २ ना अर्गि पाडेड २ त्ता अर्थिम संधुकेह २ ता समिहाकद्वाई पिक्खवह समिटाकद्वाई पिक्खवित्ता अर्थिम उजालेइ अगिंग उजालेता-'अग्गिस्म दाहिणे पासे, सत्तंगाई समादहै । तं०-सक्रई वकलं ठाणं, सिजाभंडं कमंडलुं॥१॥ दंडदारुं त(हप्पा)हा पाणं अहेताइं समादहे ॥ महणा य घएण य तंदुछेहि य अर्थिंग हणड्, अर्थिंग हणित्ता चर्र साहेड्, चर्र साहेता बिंह वहस्सदेवं करेड बिलें वहस्सदेवं करेता अतिहिएयं करेड अतिहिएयं करेता तओ पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ, तए ण से सिवे रायरिसी दोबं छट्टक्खमणं उवसंप-जिलाणं विहरइ, तए णं से सिवे रायरिसी दोचे छद्रक्खमणपारणगंति आयावणभ्-मीओ पद्मोरुहड आयावण० २ ता एवं जहा पडमपारणगं नवरं दाहिणं दिसं पोक्खेड २ ता दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थिय सेसं तं चेव जाव आहार-माहारेड, तए णं से सिवरायरिसी तचे छद्रक्खमणं उवसंपिकता णं विहरड, तए णं से सिवे रायरिसी सेस तं चेव नवरं पचित्यमं दिसिं पोक्खेड पचित्यमाए दिसाए वरुणे महाराया पत्थाणे पत्थियं सेसं तं चेव जाव आहारमाहारेह, तए णं से सिवे रायरिसी चउत्थं छद्रक्खमणं उवसंपिजना णं विहरह, तए णं से सिवे रायरिसी चउत्थछद्रक्ष्वमण एवं तं चेव नवरं उत्तरं दिसं पोक्खेड उत्तराए दिसाए वेसमणे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खड सिवं० सेसं तं चेव जाव तओ पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ ॥ ४१६ ॥ तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स छहंछहेणं अनिकि बनेणं दिसा चक्कवालेणं जाव आयाचेमाणस्य पगइभद्याए जाव विणीययाए अस्या क्याइ त्यावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमग्गणगवेसणं करेमा-णस्स विभेग नामं अञ्चाणे समुप्पन्ने, से ण तेणं विभंगनाणेणं समुप्पनेणं पासइ अस्सि लोए सत्त दीवे सत्त समुद्दे तेण परं न जाणइ न पासइ, तए णे तस्स सिवस्स रायरिविस्स अयमेयारुवे अञ्भतिषए जाव समुप्पजित्वा-अत्थि ण मर्ग अइसेसे नाणदंसणे समुप्पने एवं खल अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्रा तेण परं

बोच्छिला दीवा य समुद्रा य. एवं .संपेहेड २ ता आयावणभूमीओ पचीरहड आ॰ २ ता वागलवत्यनियस्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छड २ ता सबह लोहीलोहकडाहकडुच्छ्यं जाव मंडगं किडिणसंकाइयं च गेण्डड २ ता जेणेव हत्थि-णापरे नयरे जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छड २ सा भंडनिक्खेवं करेड २ त्ता हत्यिणापुरे नयरे सिंघाडगतिग जाव पहेस बहजणस्य एवसाइक्खइ जाव एवं परुवेइ-अत्थि णं देवाणुप्पिया 'ममं अइसेसे नाणदंसणे समुप्पने, एवं खुळ अस्सि लोए जान दीना य समुद्दा य. तए णं तस्स सिवस्स त्यारिसिस्स अतियं एयमद्रं सोचा निसम्म इत्यिणापुरे नयरे सिंघाडगतिग जाव पहेसु बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ जाव पर्वेड-एवं खल देवाण्पिया! सिवे रायरिसी एवं आडक्खड जाव पहत्वेड-अत्थि णं देवाणुप्पिया ! मम अइसेसे नाणदंसणे समुप्पण्णे जाव तेण परं बोच्छिना बीबा य समुद्दा य. से कहमेर्य मन्ने एवं ?। तेणं कालेणं तेणं सम-एणं सामी समोसडे परिमा जाव पढिगया। तेणं काळेणं तेण समाएणं समाग्रह्म भगवओ महावीरस्त जेद्रे अंतेवासी जहा बिडयसए नियंद्रहेसए जाव अडमाणे बहजणसहं निसामेड बहजणो अन्नमनस्स एवं आइनखइ जाव एवं परूवेइ-एवं खळ देवाणप्पिया ! सिवे रायरिसी एवं आइक्खड जाव परनेड-अल्पि ण देवाण-पिया ! तं चेद जाव बोच्छिना गीवा य समुद्दा य, से कहमेयं मन्ने एवं है तए णं भगवं गोयमे बहजणस्म अंतियं एयमहं सोचा निसम्म जायसन्ने जहा नियंद्रहेसए आब तेण परं बोच्छिका धीवा य समुद्दा य, से कहमेर्थ भंते ! एवं ? गोयमादि समजे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-जर्भ गोयमा ! से बहुज्जे अन्नमन्तस्य एवमाइक्खइ तं चेव सन्वं भाणियव्वं जाव मंखनिक्खेवं करेड हत्य-गापरे नयरे सिंघाडग० तं चेव जाव बोच्छिना दीवा य समृद्दा य, तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अंतिए एयम्द्रं सोचा निसम्म तं चेव सन्वं भाषियव्वं जाव नेण पर बोच्छिका दीवा य समुद्रा य तण्णं मिच्छा, अहं पुण गोयमा ! एवमाइ-क्लामि जाब परुवेमि-एवं सत्व जंबहीवाईया दीवा छवणाईया समहा संठाणओ एगविहिविहाणा वित्वारओ जजेगविहिविहाणा एवं जहा जीवाभिगमे जाव सर्वभूरमण-यमस्पज्जनसामा अस्ति तिरिक्लोए असंबोज। रीवसमुद्दा पनता समगाउसो ।।। अस्थि गं भंते ! जंबरीने बीने बच्चाई सननाईपि अवनाईपि सगंधाईपि अगंधाईपि सरसाइपि अरसाइपि सफासाइपि अफासाइपि अखमजबदाई अखमजपुताई जाव घटताए चित्रंति ! इंता अस्य । कार्त्य णं अते ! त्यणसमुद्दे दञ्याई सवजाडीय अवबार्डिय सर्वधार्विय सर्वधार्विय सरसार्विय आसार्विय सप्तसार्विय अधारार्विय

असमजबद्धाइं अजमनपुद्वाइं जाव चढत्ताए चिट्ठंति ! हंता अत्यि । अत्यि जं भंते ! धायइसंडे दीवे दब्बाई सवजाईपि॰ एवं चेव, एवं जाव सर्थभूरमणसमुद्दे जाव हंता अत्थि । तए णं सा महद्दमहालिया महत्त्रपरिसा समणस्स भगवधी मझवीरस्स अंतियं एयमद्वं सोचा निसम्म इद्वतुद्वा समर्ण भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वंदिता नमंसिता जामेव दिसिं पाउन्भूया तामेव दिसिं पिडिगया, तए पं हत्थिणापुरे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु बहजणी अन्नमनस्स एवमाइक्खड़ जाव पहतेइ-जनं देवाण्पिया ! सिवे रायरिसी एवमाइक्खइ जाव पहतेइ-अत्थि ण देवाण्पिया ! ममं अइसेसे नाणदंसणे जाव समुहा य, तं नो इणहे समहे, समणे भगवं महावीरे एवमाइक्खड जाव परुवेड-एवं खल एयस्स सिवस्स रायरिभिस्स छहंछड्रेणं तं चेव जाव भंडनिक्खेवं करेइ भंडनिक्खेवं करेता हत्थिणापुरे नयरे सिघाडग जाव समुद्दा य, तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्म अंतियं एयमट्टं सोचा निसम्म जाव सम्रा य. तण्णं सिच्छा, समणे भगवं महावीरे एवमाइक्लइ०-एवं खलु जंबुईवाईया दीवा लक्णाईया समुद्दा तं चेव जाव असंखेखा दीवसमुद्दा पन्नता समणाउसो '। तए णं से सिवे रायरिसी बहजणस्य अंतियं एयमहं सोचा निसम्म संकिए केखिए वितिगिच्छिए मेदसमावने कलुससमावने जाए यावि होत्या. तए गं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स संकियस्स कंखियस्य जाव कळुमममावनस्स से विभंगे अनाणे खिप्पामेन परिनंडिए, तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्न अयमेयाहने अञ्भत्यिए जाव समुप्पिकत्या-एवं खलु नमणे भगवं महावीरे आइगरे तित्यगरे जाव सञ्बन्न सञ्बदरिसी आगासगएणं चक्केणं जाव सहसंबदणे उजाणे अहापहि-ह्वं जाव विहरह, तं महाफलं खलु तहाह्वाणं अरहंताणं भगवंताणं नामगोयस्स जहा उववाडए जाव गहणयाए, तं गच्छामि णे समणे भगवं महावीरं वंदामि जाव पज्वासामि, एयं णे इहभवे य परभवे य जाव भविस्सइतिकद्व एवं संपेष्ठेड एवं संपेहिता जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छत्र तेणेव उवागच्छिता तावसावसहं अणुप्पविसङ् २ ता सुबहं होहीछोहकडाह् जाव किढिणसंकाङ्गं च गेण्ह्इ गेण्हिता तावसावसहाओ पिंडनिक्समङ् ताब० २ ता परिवर्षियविभंगे इत्यिणापुरं नयां मज्झंमज्होणं निरगच्छइ निरगच्छिता जेणेव सहसंबवणे उज्बाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिता समर्ण मगर्व सहावीरे तिक्खती आयाहिणं पयाहिणं करेड वंदइ नर्मसङ वंदिला नर्मसिला नवासके नाइद्दे जाव पंजलिउडे पज्जुदासद, तए गं समणे भगवं महावीरे सिवस्स रायरिसिस्स तीसे य महरमहाक्रियाए जाव आणाए आराहए मक्ड, तए नं से सिवै रायरिसी समनस्स

भगवश्री महावीरस्स अंतियं धम्मं सोबा निसम्म जहा संदर्जी जाव उत्तरपुरिच्छमं दिसीभागं अवक्षमइ २ ता सुबहुं लोहीलोहकडाइ जाब किदिणसंकाइगं च एगंते एडेइ एडिता सयमेव पंचमुद्धियं लोगं करेइ सयमे० २ ता समणं भगवं महावीरं एवं जहेब उसभदत्तो तहेव पव्वइत्रो तहेव एकारस अंगाइं अहिज्जइ तहेव सव्वं जाव सव्व-दुक्तप्पहीणे ॥ ४९७ ॥ भंते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वंदिता नमंसित्ता एवं वयासी-जीवा णं भंते ! सिज्ज्ञमाणा कयरिम्म संघयणे सिज्ज्ञांति ? गोयमा ! वइरोसभणारायसंघयणे सिज्ज्ञांति, एवं जहेव उववाइए तहेव संघवणं संग्रणं उत्तरेव परिवसणा, एवं सिद्धिगंडिया निरवसेसा भाणियव्या जाव अव्वावाहं सोक्त्वं अणुहवं (हुंती) ति मास(यं)या सिद्धा । सेवं भंते ! २ ति ॥ ॥ ४९८ ॥ सिवो समन्तो ॥ एकारसमे स्वप नवमो उहेसो समन्तो ॥

रायगिहे जाव एवं बयासी-ऋविहे णं भंते ! लोए पहले ! गोयमा ! चउव्विहे लोग पन्नते, तंत्रहा-दब्बलोग, खेनलोग, काललोग, भावलोग । खेनलोग णं भंते ! कड़िवहे पण्णते ? गोयमा ! तिविहे पन्नते, तंजहा-अहोलोयखेत्तलोए १ तिरियलो-यसेनलोए २ उन्नलोयसेनलोए ३ । अहोलोयखेनलोए णं भंते ! कडविहे पन्नते ! गोयमा ! सत्तविहे पनने, तंजहा-रयणप्पभापडविअहेलोयखेतलोए जाव अहेसत-मापढविमहोलोयखेत्तलोए । तिरियलोयखेत्तलोए णं भेते । कडविहे पश्चते ? गोयमा ! असंखेळाविहे पत्ती. तंजहा-जंबद्दीवे २ तिरियलोयखेनलोए जाव सर्यभरमणसमृहे तिरियलोयखेत्तलोए । उड्डलोयखेत्तलोए णं भंते । कडविहे पश्चते शगोयमा । पश्चर-सविहे पन्नते, तंजहा-सोहम्मकप्पउन्नलोयखेनलोए जाव अन्यकप्पउन्नलोयखेनलोए गेवेजविमाण उद्गलोयखेत्तलोए अणुत्तरविमाण उद्गलोयखेत्तलोए इसिपन्भारपद्वविज्ञ-लोयखेनलोए। अहोलोयखेनलोए ण भंते ! किसंठिए पश्चने ? गोथमा ! तप्पागारसंठिए पन्नते । तिरियलोय केत्रलोए णं अते ! किसठिए पन्नते ! गोयमा ! झहरिसंठिए पन्नते । उद्गलीय खेललीय - प्रच्छा, गोयमा ! उद्गम्हंगागारसंहिए पनते । लोए णं भंते ! हिन संठिए पन्ने ? गोयमा ! सपद्रह्रगसंठिए होए पन्ने तंजहा-हेड्डा विन्छिने मज्हे संखिते जहा सत्तमसूर पढमोहेसए जाव कंतं करेंति । अलोए णं भंते ! किसंटिए पन्नते ! गोयमा ! झुरिरगोलसंठिए पन्नते ॥ अहेलोयखेनलोए णं अंते ! कि जीवा जीवदेसा जीव-पएसा० ? एवं जहा इंदा दिसा तहेव निरवसेसं भाषियव्यं जाव अदासमए। तिरिय-लेयखेललोए ण अंते ! कि जीवा ०१ एवं चेव. एवं उन्नतोयखेललोएवि, नवरं अरूबी छिन्नहा अद्धासमञ्जो नत्य ॥ लोए प्रं भेते । कि जीवा ० ? बहा विदयसए अत्थिउदेसए लेगागासे, नवरं अहती सत्तविहा जाव अहम्मत्यिकायस्य पएसा नी आगासत्यकारः

आगासत्यिकायस्स देसे आगासत्थिकायस्स प्र**एसा अद्धासम**ण्, सेसं तं चेव ॥ अलोए णं अते । कि जीवा ॰ ? एवं जहा अत्यिकायउद्देसए अलोगागासे तहेव निरवसेसं आब अर्णतभागृणे ॥ अहेलोगखेतलोगस्स णं मंते ! एगंमि आगासपएसे किं जीवा जीबदेसा जीवप्पएसा अजीवा अजीबदेसा अजीवपएसा ! गोवमा ! नो जीवा जीवदेसावि जीवपएसावि अजीवावि अजीवदेसावि अजीवपएसावि, से जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा १ अहवा एगिदियदेसा व बेइंदियस्स देसे २ अहवा एगि-दियदेसा य वेडंदियाण य देसा ३ एवं मज्ज्ञिलविर्हिओ जाव अणिदिएस जाव अहवा एगिदियदेसा य अणिदियाणयदेसा. जे जीवपएसा ते नियमा एगिदियपएसा १ अहवा एगिदियपएसा य बेंदियस्स पएसा २ अहवा एगिदियपएसा य बेइंदियाण य पएसा ३ एवं आइल्लविरहिओ जाव पंचिंदिएस अणिदिएस तियभंगो, जे अजीवा ते दविहा पन्नता, तंजहा-स्वी अजीवा य अस्वी अजीवा य, स्वी तहेव, जे अहवी अजीवा ते पंचविद्वा पण्णता. तंजहा-नो धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स देते १ धम्मत्यिकायस्य पएसे २ एवं अहम्मत्यिकायस्सवि ४ अद्वासमए ५। तिरियलोगखेत्तलोगस्स णं भेते ! एगंमि आगासपएसे कि जीवा ? एवं जहा अहोलोगखेतलोगस्स तहेव. एवं उन्हलोगखेनलोगस्सवि, नवरं अद्धासमओ नित्य. अह्नवी चडिन्दहा होगस्स जहा अहेहोगखेत्तहोगस्स एगंमि आगासपएसे॥ अलोगस्स णं भंते ! एगंमि आगासपर्वते । पुच्छा , गोयमा ! नो जीबा नो जीबवेसा तं चेव जाव अणंतिहिं अगुरुयलहयगुणेहिं संजुत्ते सञ्चागासस्स अणंतभागणे ॥ दच्यओ णं अहेलोयखेत्तलोए अणंताई जीवदञ्चाई अणंताई अजीवदञ्चाई अणंता जीवाजीवद्व्या एवं तिरियलोयखेत्तलोएवि, एवं उद्गलोयखेत्तलोएवि, द्व्याओं एं अलोए पेवत्थि जीवद्या नेवत्थि अजीवद्या नेवत्थि जीवाजीवद्या एगे अजीव-दब्बदेसे जाब सन्वागासस्स अणंतमागुणे । कालओ णं अहेलोयखेत्तलोए न कयाड नासि जाव नित्रे एवं जाव अलोए। भावओ एं भहेलोयखेतकोए अर्णता वसप-जवा जहा संदए जाब अर्पता अगुरुयछह्यपज्जवा एवं जाब लोए, भावओ थे अलोए नेवत्य वनपञ्चवा जाव नेवत्य अगुरुयसहस्यपञ्चवा एगे अजीबद्रव्यदेसे आव अर्ण-तभागूणे ॥ ४९९ ॥ लोए में संते । केमहालए पक्ते हैं गोयमा । अयर्व जंबहीबे २ सञ्बदीव - जाव परिक्खेवेणं, तेणं कारेणं तेणं समएणं ह देवा महिश्विया जाव महेसक्या जंबुरीवे २ मंदरे पव्वए मंदरवृक्षियं सञ्चलो सर्मता संपरिविश्वाताणं चिट्ठेजा, अहे ण चतारि दिसाकुमारीओ सहत्तरियाको चतारि बक्रिपिसे सहाय अंद-हैनस्स २ चउद्यव विसाद वहियाभिमुद्दीओ ठिका ते बताहि विविधि क्रमणसमर्थ

बहियामिसुहै पिक्खवेजा, पुभू ण गोयमा ! तओ एगमेंगे देवे ते चनाए बलिपिंडे घरणितलमसंपत्ते खिप्पामेव पिंदसाहरित्तए, ते णं गोयमा ! देवा ताए उद्गिद्धाए जाव देवगईए प्रे देवे पुरच्छाभिमुहे प्याए एवं दाहिणाभिमुहे एवं पवत्थाभिमुहे एवं उत्तराभिमुहे एवं उन्नाभिमुहे एगे देवे अहोभिमुहे पयाए, तेणं काळेणं तेणं समएणं बाससहस्साउए दारए पयाए, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवंति णो चेब ण ते देवा लोगंत संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स आउए पर्हाणे भवड णो चेव णं जाव संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स अद्विमिंजा पहीणा भवंति णो चेव गं ते देवा लोगंतं सपाउर्णात्, तए गं तस्स दारगस्स आसत्तमेषि कुलवंसे पहींणे भवइ भी चेव णं ते देवा ठोगतं संपाउणंति, नए णं तस्स दारगस्स नामगोएबि पहींणे भवड़ को चेव णं ते देवा लोगंतं संपाउणंति, तेसि णं भंते ! देवाणं कि गए बहुए अगए बहुए ? गोयमा ! गए बहुए नो अगए बहुए, गया(ओ। उसे अगए असंखे-जहभागे अगयाउ से गए असंखेजगुणे, लोए णं गोयमा! एमहालए पन्नते । अलोए ण भंते । केमहालक पाने ? गोयमा ! अयमं समयखेते पणयालीसं जीयणसयसह-स्साई आयामविक्खंभेणं जहा खंदए जाव परिक्खेंवणं. तेणं कारेणं तेणं समण्णं दस देवा महिद्रिया तहेव जाव संपारिक्खताणं संचिद्रेजा, अहे णं अद्र दिसाकमा-रीओ महन्तियाओ अद्भ बलिपिंडे गहाय माणुसुत्तरस्स पञ्चयस्स चउसुवि दिसास चउस्रवि विदिसास बहियाभिमहीओ ठिचा अद्भ बलिपिंडे जनगसमयं बहियाभिम्-हीओ पिन्सिवेजा, पभू णं गोयमा ! तओ एगमेंगे देवे ते अह बिलिपेंडे भरणित-लमसंपत्ते खिप्पामेव पिंडसाहरित्तए, ते णं गोयमा ! देवा ताए उक्किद्वाए जाव देव-गईए लोगंते ठिका असव्भावपद्ववणाए एगे देवे पुरच्छाभिसहे प्याए एगे देवे दाहिणपुरच्छाभिमुहे पयाए एवं जाब उत्तरपुरच्छाभिमुहे पयाए एगे देवे उड्डाभिमुहे एगे देवे अहोसिम्हे पयाए. तेणं काळेणं तेणं समएणं वाससयसहस्साउए दारए प्याए, तए मं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवंति नो चेव मं ते देवा अलोयंतं संपाउणंति, तं चेव जाव तेसि कं भेते ! देवाणं किं गए बहुए अगए बहुए ! गोयसा ! नो गए बहुए अगए बहुए, गयाउ से अगए अगंतगुणे अगयाउ से गए अगंतमारी, अलोए णं गोयमा ! एमहालए पन्नते ॥४२०॥ लोगस्स णं भंते ! एगंमि व्यागासप-एसे जे एगिदिवपएसा बाब पैनिदियपएसा वर्णिदियपएसा अध्यसमबदा असमसपुद्धा जाव अञ्चनसम्बद्धमारचंडलाए विदेति, अतिष गं श्रेते । अन्तमसस्य किंवि आवार्ड वा वाबार्ट वा उप्पार्वति क्रकिन्छेरं वा करेंति ! को इगद्वे समद्वे, से केगहेर्ण भंते ! एवं कुष्य कोगस्य मं एमेंक्रि मागासपएसे वे एगिरिवपएसा जाव चिहंति गरिव

ण अन्नमनस्स किंचि आबाहं वा जाव करेंति <sup>१</sup> गोयमा ! से बहानामए नट्टिया सिया सिंगारागारचाहबेसा जाब कलिया रंगद्राणंसि जगसयाउलंसि जगसय-सहस्साउलंसि बत्तीसइविहस्स नदृस्स अष्टयरं नदृविहिं उवदंसेजा. से नणं गोयमा ! ते पेच्छगा तं नट्टियं अणिमिसाए दिद्रीए सम्बओ समेता समभिलोएंति ? इंता भंते । समभिलोएंति, ताओ पं गोयमा । दिद्रीओ तंसि नहियंसि सञ्बक्षो समंता सण्णिपडियाओ ? हंता सन्नि(घ)पडियाओ, अत्यि णं गोयमा ! ताओ दिद्रीओ तीसे नहियाए किंचिवि आबार्ड वा वाबार्ड वा उप्पाएंति छविच्छेदं वा करेंति ? णो इणद्रे समझे. अहवा सा निर्या तासि दिद्रीणं किचि आबाहं वा वाबाहं वा उप्पाएड छक्चिछेदं वा करेड ? णो इगद्वे समद्वे, ताओ वा दिद्वीओ अन्नमन्नाए दिद्वीए किचि आबाहं वा वाबाहं वा उप्पाएंति छविच्छेरं वा करेन्ति । णो इणहे समहे, से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वृच्छ तं चेव जाब छविच्छेदं वा करेंति ॥ ४२१ ॥ लोगस्स णं भंते ! एगंमि आगासपएसे जहन्नपए जीवपएसाणं उन्होसपए जीवपएसाणं सञ्बन जीवाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्बह्योचा लोगस्स एगंसि आगामपूर्वे जहन्नपूर् जीवपुरमा, सञ्बजीवा असंखेजगुणा, उन्नोसपुर जीवपुरमा विसेसाहिया । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ४२२ ॥ एकारसमस्स सयस्स दसमो उद्देशो समत्तो॥

तेणं कालेणं नेणं समएणं वाणियगामे नामं नयरे होत्या वन्नओ, दृहपलासे उज्जाणे वन्नओ जाव पुटविसिलापट्टओ, तत्य णं वाणियगामे नयरे सुदंसणे नामं सेट्ठी परिवसद अने जाव अपरिभए समणोवामए अभिगयजीवाजीवे जाव विहरह, सामी समोसढे जाव परिसा पज्जवासद, तए णं से सुदंसणे सेट्ठी इमीसे कहाए लढ़ हे समाणे हृद्धतुं हे ण्हाए सञ्चालंकारविभूसिए साओ गिहाओ पिक निक्खमद साओ गिहाओ पिक निक्खमित्ता सकोरेंटमहृद्धामेणं छत्तेणं धरिज्ञमाणेणं पायविहारचारेणं महया पुरिसवग्युरापरिक्जिते वाणियगामं नयरं मज्जांमज्कोणं निग्मच्छद निग्मच्छता जेणेव दृद्धपलासे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवाणच्छद तेणेव उवाणच्छिता समणं भगवं महावीरं पंचित्रहेणं अभिगम्ब्छद, तं०-सिवत्ताणं द्व्वाणं जहा उसभदत्तो जाव तिनिहाए पज्जवासणाए पज्जवासद । तए णं समणे भगवं महावीरे सुदंसणस्स सेट्ठिस्स तीसे य महद्दमहालियाए जाव आरा-हए मवद । तए णं से सुदंसणे सेट्ठी समणस्स मगवाओ महावीरं तिक्खतो जाव नमंसित्ता एवं वयासी-कद्विहे णं भंते । काले पक्तो महावीरं तिक्खतो जाव नमंसित्ता एवं वयासी-कद्विहे णं भंते । काले पक्तो १ सुदंसणा । खडिक्वहे काले

प्सत्ते, तंत्रहा-पमाणकाके १ अहाउनिव्यक्तिकाले २ मरणकाले ३ अद्धाकाले ४, से 🕏 तं पमाणकाळे ? २ दुविहे पण्णते, तंजहा-दिवसप्पमाणकाळे य १ राइप्पमाणकाळे य २, बजपोरिसिए दिवसे चजपोरिसिया राई भवड ॥ ४२३ ॥ उक्कोसिया अद्धपं-चममुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवड, जहन्निया तिमहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवड, जया र्ष भंते ! उक्कोसिया अदर्पचममुहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी अवइ तया णं कइभागमुहत्तभागेणं परिहायमाणी २ जहिनया तिमुहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी अवद तया ण कडुभागमृहत्त्रभागेणं परि-वच्चमाणी २ उक्कोसिया अद्यंचममुह्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवड ? इदंसणा! जया णं उक्कोसिया अद्धपंचमभुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ तया णं बाबीसमयभागमुहुत्तभागेणं परिहायमाणी २ जहनिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ, जया ण जहिमया तिमुहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिमी भवड तया णं बावीससयभागमुहत्तभागेणं परिवद्गमाणी परिवद्ग-माणी उक्कोनिया अद्भर्पचममुहुना दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ । क्या ण भेते ि उक्कोमिया अद्धपंचममुहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ कया वा जहनिया तिसहना दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवड़ ! सुदंसणा! जया ण उक्कोसए अद्वारममुहुने दिवसे भवड़ जहन्निया दुवालसमुहुना राई भवड़ तया ग उक्कोसिया अद्धपंचममुहत्ता दिवसस्स पोरिसी भवइ जहिनाया तिमुहत्ता एईए पोरिसी भवड, जया णं उक्कोसिया अद्वारसमुहुतिया राई भवड जहिनए दुवालस-मुहत्ते दिवसे भवइ तया ण उक्कोसिया अद्धपंचममुहत्ता राईए पोरिसी भवइ जह-न्निया तिमुहना दिवसस्स पोरिसी भवइ। कया णं भंते ! उक्कोसए अड्डारसमुहत्ते दिवसे भवद जहिलया दुवालसमुहना राई भवद कया वा उक्तोसिया अद्वारसमुहत्ता राई भवइ जहन्नए दुवालसमुहत्ते दिवसे भवइ ! सुरंसणा ! आसावपुन्निमाए णं उक्कोसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ अहिषया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, पोसस्स पुिन्नमाए र्ण उक्कोसिया अद्वारसमुहुत्ता राई भवइ जहभए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ ॥ अत्थि णं भंते ! दिवसा य राईओ य समा चेव भवन्ति ? हंता ! अत्य, कया णं भंते ! दिवसा य राईओ ब समा चेव भवन्ति ? सुदेसणा ! वित्तासीयपृक्तिमासु णं, एस्थ णं दिवसा य राईओ य समा चेव भवन्ति, पचरसमुहुत्ते दिवसे पचरसमुहुत्ता राई मबइ चडभागमुहत्तभागृणा चडमुहता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवड, सेतं पमाणकाछ ॥ ४२४॥ से किं तं अहाउनिव्यक्तिकाछे ? अहाउनिव्यक्तिकाछे अर्घ जेर्ण नेर्इएण वा तिरिक्खजोणिएण वा मणुस्सेण वा देवेण वा अहाउने

निव्वत्तियं सेत्तं पालेमाणे अहाउनिव्वत्तिकाले । से किं तं मरणकाले ? र जीनो वा सरीराओ सरीर वा जीवाओ. सेर्स मरणकाछै ॥ से कि तं अद्धाकाछे? अद्धाकाछे अणेगविहे पन्नते, तं - समयद्वयाए आवलियद्वयाए जाव उस्सप्पिणीद्वयाए। एस णं सदसणा! अद्धा दोहारच्छेयणेणं छिजमाणी जाहे विभागं नो हज्बमागच्छड सेसं समए, समयद्वयाए असंखेजाणं समयाणं समुदयसमिइसमागमेणं सा एगा आविल-र्यात पवचड, संबेज्याओ आवित्याओ जहा सालिउद्देसए जान तं सागरोवमस्स उ एगस्स भवे परिमाणं। एएहि णं भंते! पलिओवमसागरोवमेहिं किं पओयणं? सर्वसणा ! एएहिं पलिओवमसागरीवमेहिं नेरइयतिरिक्खजोणियमणस्स देवाणं आउ-याई माविजंति ॥ ४२५ ॥ नेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पन्नता ? एवं ठिइपयं निरवसेस भाणियव्वं जाव अजहन्नमणुक्कोरिणं तेत्तीस सागरीवमाइं ठिई पन्नता ॥ ४२६ ॥ अत्थि णं भंते 🖟 एएसि पलिओवमसागरीवमाणं खएइ वा अवचएइ वा । इंता ऑत्य, से केणद्रेणं भते । एवं बुचड अत्यि णं एएसि णं परिओवमसा-गरोवमाणं जाव अवचएइ वा ? । एवं खळु सुदंसणा ! तेणं काळेणं तेणं समरणं हत्थिणापुरे नामं नयरे होत्था वज्ञो, महसंबवणे उज्जाण वज्ञो, तत्थ णं हत्थि-णापुरे नयरे बले नामं राया होत्या वन्नजो, तस्स णं बलस्स रन्नो पभावई नामं देवी होत्था सकुमाल व वाओ जाव विहरः । तए णंसा पभावई देवी अनया कयाइ तंति नारिसगंति वासघरंति अन्भितरओ सन्तिकस्मे वाहिरओ दमियघद्र-मद्रे विचित्तज्ञोगचिक्रियत्छे मणिरयणपणासियंधयारे बहसमस्विभत्तदेसभाए पंच-वनसरसद्वर भिमुक्कपुष्पपुंजीवयारकलिए कालागुरुपवरकुंदुरुक्कपुवमधमधनगंधुद्व याभिरामे सुगंधिवरगंधिए गंधवहिभए तंसि तारिसगंति सयणिजंसि सालिंगणवहिए जभभो विव्वोयणे दृहुओ उन्नए मञ्ज्ञेणयगंभीरे गंगापुर्लिणवालुयउद्दालसालिसए जवन्त्रयसोमियदगुह्नपद्रपिक्छायणे सविरहयरयत्ताणे रत्तं स्यसंबुद्धे सरम्मे आहणगरू-यवूरणवणीयतूलफासे सुगंधवरकुसुमचुकसयणोवयारकलिए अद्धरतकालसमयंसि सत-जागरा ओहीरमाणी २ अयमेयास्त्रं ओरार्ल कलाणे सिवं धक्तं मंगहं सस्सिरीयं महा-मुविणं पासित्ता णं पिडेबुद्धा तं ॰ हार्रययखीरसागरससंकिकरणदनरयरययमहासेलपं-इरतरोहरमणिजपेच्छणिजं चिरलद्रपउद्भवद्गपीयरमुसिलिद्भविसिद्भतिक्खदाढाविडेवि-यमुई परिकम्मियज्ञक्रक्रमलकोमलमाइयसोइंतलद्वउद्वं रत्तुष्पलपत्तमख्यस्क्रमालताः खुजीई मूसागयपबरकणगतावियकावतार्यतबद्दतविवयस्मरिसनयणं विसास्त्रपीवरोदन पश्चिपुन्नविजलसंघं मिजविसयसुहमळककणपसस्यविच्छिनकेसरसडीक्सोहियं असिम-द्धनिम्मियसुजायअप्फोडियर्रुग्र्कं सोमं सोमानारं ठीकार्यतं जमार्थतं नह्यलाओ ओवयमाणं निययवयणमङ्क्यंतं सीहं सुविषे पासित्ता णं पिडवुदा । तए णं सा पभावई देवी अयमेयाह्यं ओरालं जाब सस्सिरीयं महास्विणं पासित्ता णं पडिवृद्धा समाणी इद्वतुद्व जान हियया धाराहयकलंबपण्यनंपित समससियरोमकृता तं स्रविणं ओगिण्हइ ओगिण्हिता सयणिजाओ अन्भुद्रेह सयणिजाओ अन्भुद्रेता अतुरियमच-वलमसंभंताए अविलंबियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेव बलस्स रही सयणिके तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिता बलं रायं ताहिँ इड्डाहिँ कंताहिँ पियाहिँ मणुनाहिं मणामाहिं ओरालाहिं कलाणाहिं सिवाहिं धनाहिं मंगलाहिं सरिसरीयाहिं मिउमहरमंजुलाहिं गिराहिं संलबमाणी संलबमाणी पिडवोहेद पिडवोहेत्ता बटेणं रता अञ्मणुषाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिन्तित्तंति भहासणंति णिसीयइ णिसी-इत्ता आसत्या वीसत्या मुहासणवरगया वल रायं ताहिं इड्राहिं कंताहिं जाव संलब-माणी २ एवं वयासी-एवं खल अहं देवाणापिया ! अज तंसि तारिसगंसि सयणि-जंसि सालिगण तं चेव जाव नियगवयणमङ्वयंतं सीहं सुविणे पासित्ता णं पिड-बुद्धा. तष्णं देवाणुप्पिया । एयस्स ओरालस्म जाव महासुविणस्स के मन्ने कलाणे फलिनितिसिसे भविस्मइ ? तए णं से बड़े राया प्रभावईए देवीए अंतियं एयमहं सोचा निसम्म इट्टतृहु जाव हयहियए भाराहयनीवसुरभिक्तसुमचंचुमालइयतण्यक-सवियरोमकृते तं सुविणं ओगिण्हड ओगिण्हिता ईहं पविसइ ईहं पविणित्ता अप्पणो साभाविएणं महपुव्वएणं बुद्धिविद्याणेणं तस्स सुविणस्स अत्योग्गहणं करेइ तस्स • २ ता प्रभावई देविं ताहिं इद्राहिं कंताहिं जाव मंग्रहाहिं सिउमहरसस्सिरीयाहिं संलव-माणे २ एवं बयासी-ओराडे णं तुमे देवी! सुविणे दिहे, कहाणे णं तुमे देवी! सुमिणे दिहे जाब सस्सिरीए णं तुमे देवी ! सुविणे दिहे, आरोगगतुहिरीहाउकशणमंगल-कारए णं तुमे देवी! सुविणे दिहे, अत्थलाओ देवाणुप्पए! भोगलाओ देवाणु-पिए! पुत्तलाओं देवाणुपिए! रज्जलाओं देवाणुप्पए!, एवं बल्ल तुमं देवाणुप्पिए! णवण्हं मासाणं बहुपिडिपुषाणं अद्भुद्रमाण राहंदियाणं वीइक्रंताणं अम्हं कुलकेउं कुलदीवं कुलपव्ययं कुलबर्डेस्यं कुलितलगं कुलिकितकरं कुलनंदिकरं कुलजसकरं कुलाधारं कुलपायबं कुलविवद्धणकां सुकुमालपाणिपायं अहीणपश्चिपण्णपंचिदिय-सरीरं जाब सिंस्सोमाकारं कंतं पियशंसणं सक्तं देवकुमारसमप्यभं दारगं पया-हिसि । सेऽवि य णं दारए उम्मुक्सालभावे विकायपरिणयमिते जोव्वणगमणुष्पते स्रे वीरे विकंते विश्विकविडलवलवाहणे राजवह राया भविस्सह, तं उराले णं तुमे देवी! सुमिणे दिहे जाव आरोग्गतुहि जाव मंगलकारए गं तुमे देवी! सुविणे दिहेतिकर् प्रभावई देविं ताहिं इड्राहिं जाव वस्मृहिं दोचंपि तचंपि अणुबृहइ। तए

णं सा प्रभावई देवी बलस्स रक्षो अंतियं एयमट्टं सोचा निसम्भ इट्टतुट्ट॰ करयल जाब एवं वयासी-एवमेर्य देवाण्पिया ! तहमेर्य देवाण्पिया ! अवितहमेर्य देवाणु-प्पिया ! असंदिद्धमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! पिडच्छियमेयं देवाणाप्पया ! इन्छियपिक निक्कयमेयं देवाणाप्पया ! से जहेयं तुज्हे बदहत्तिक हू तै स्रविणं सम्मं परिच्छड परिच्छिता बलेगं रहा अब्भणनाया समाणी णाणामणिरयण-भक्तिचित्ताओ भहासणाओ अब्सुद्रेड अब्सुद्रेत्ता अतुरियमचवल जाव गईए जेणेव सए सयणिको तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छिता सयणिकंसि निसीयइ निसीइता एवं चयासी-मा मे से उत्तमे पहाणे मंगले सुविणे अनेहिं पाबसुमिणेहिं पडिह्टिमस्सिड्तिक ह देवगुरुजणसंबद्धाहि पसत्याहि मंग्रहाहि धम्मियाहि कहाहि सुविणजागरियं पडिजा-गरमाणी २ विहरड । तए णं से बले राया कोइंबियपरिसे सहावेड सहावेता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणपिया । अज सविसेसं बाहिरियं उवद्राणसालं गंधो-दयसित्तसुइयसम्बिओविलेतं सुगंधपवरपंचवन्नपुष्फोवयारकवियं कालागुरुपवरकंदरु जाब गंधवट्टिभयं करेह य करावेह य करेत्ता करावेता सीहासणं रयावेह सीहासणं रयावेता ममेयं जाव पचिपणह, तए णं ते कोडंबियपरिसा जाव पिडेशुणेता खिप्पा-मेंब सविसेसं बाहिरियं उबडाणसारुं जाव पचप्पिणंति, तए णं से बछे राया पचस-कालसमयंसि सयणिजाओ अब्भुद्रेड सयणिजाओ अब्भुद्रेत्ता पायपीडाओ पश्चोरहड पायपीढाओ पत्रोरहिका जेणेव अरुणसाला तेणेव उवागच्छइ २ का अरुणसाल अणु-पविसइ जहा उववाइए तहेव अट्टणसाला तहेव मज्जणघरे जाव ससिव्व पियदंसणे नरवई मञ्जगघराओ पिंडिनिक्लम्ड पिंडिनिक्लमिना जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला नेणव उवागच्छड तेणेव उवागच्छत्ता सीहासणवर्रास पुरच्छानिसुहे निसीयइ निसी-इना अप्पणो उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए अहु भद्दासणाई सेयवत्थपञ्चत्थुयाई सिद्धत्थग-कयमंगलोवयाराई रयानेइ रयावेता अप्पणो अदरसामंते णाणामणिरयणमंहियं अहियपेच्छणिजं महण्यवरपट्टणुग्गयं सण्हपट्टबहुभत्तिसयचित्रताणं ईहामियउसभ जाब भतिनित्तं अब्भितरियं जवणियं अंछावेड अंछावेता नाणामणिरयणभतिनित्तं भत्थरयमज्यमसूरगोच्छर्ग सेयवत्थपणुत्थुर्य अंगमुहफासयं सुमज्यं पभावईए देवीए भहासणं रयावेद रयावेता कोद्वंबियपुरिसे सहावेद सहावेता एवं बयासी-खिल्पामेव भो देवाणुष्पिया । अट्टंगमहानिमित्तद्वत्तत्यधारए विविद्दसस्यकुसछे ध्वविणस्ववस्त्वणपाडए सहावेह, तए ण ते कोदंबियपरिसा जाव पडिसुणेशा बलस्स रहा अंतियाओ पडि-ग्नि÷खमन्ति प**डि**निक्खमिका सिग्धं तुरियं खब्लं बंडं बेह्यं हत्थिणापुरं नसरं सआं-मजरेणं निमाच्छंति २ ता जेणेव तेसि सुविणलक्खणपाडगाणं निहाई लेणेब डवाग-

च्छन्ति तेणेव उदायस्क्रिता ते स्विणलक्कणपाढए सहावेंति । तए णं ते स्विण-लक्षणपादमा बलस्स रहा कोइंबियपरिसेई सहाविया समाणा इद्वतद्वा ण्हाया जाव सरीरा सिद्धत्यगहरियालियाक्यमंगलमृद्धाणा सएई २ गिडेहिंतो निग्गच्छेति स० २ ना इत्यिणापुरं नयरं मज्झंमज्झेणं जेणेव बलस्स रह्मो भवणवरबढेंसए तेणेव जवा-गच्छन्ति तेणेव उवागच्छिता भवणवरवर्डेसगपिडदवारंसि एगओ मिलेति एगओ मिलिता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेबेव बळे राया तेणेव उबागच्छन्ति तेणेव उद्यागच्छिता करयल ॰ बलं रायं जएणं विजएणं बद्धावेंति । तए णं ते स्वविणलक्ष्मण-पादगा बळेणं रका वंदियपुरुयसकारियसम्माणिया समाणा पत्तेयं र पुरुवकात्येस भहासणेस निसीयंति, तए णं से बड़े राया प्रभावहं देवि जवणियंतरियं ठावेइ ठावेत्ता पप्फक्रलप्रिप्रभहस्ये परेणं विणएणं ते सुविणलक्ष्मणपाडए एवं वयासी-एवं खळ देवाणुष्पिया ! पभावई देवी अज तंसि तारिसर्गास वासघरंसि जाव सीहं सुविणे पासिता ण पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया! एयस्स ओरालस्स जाव के मन्ने कलाणे फलविक्तिविसेसे अविस्सइ ? तए णं ते सविणलक्खणपाउना बलस्स रहा अंतियं एव-मदं सोचा निसम्म हड्दाइ० तं सुविणं ओगिण्डन्ति २ ना इंहं अणुप्पविसन्ति अणुप्प-विसित्ता तस्स सुविणस्स अत्योग्ग्हणं करेन्ति तस्स० २ ता अनमनेणं सुद्धि संचालेति २ ता तस्स सुविषस्स लढ्दा गहियद्वा पुच्छियद्वा विणिच्छियद्वा अभिगयद्वा वलस्स रको पुरओ सुविणसत्याई उचारेमाणा २ एवं बयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया । अन्हं सुविणसत्यंति बाबाठीसं सुविणा तीसं महासुविणा बावत्तरि सञ्बसुविणा दिद्वा. तत्य णं देवाणिपया । तित्थगरमायरो वा चक्रवहिमायरो वा तित्थगरंसि वा चक्रवहिंसि वा गर्म वक्तममार्गति एएसि तीसाए महासुविणाणं इमे चोहस महासुविणे पालिता णं पिडवुज्झंति, तंजहा-गयवसहसीहअभिसेयदामसिसिदणयरं शयं कुंभं । पजमसर-सागरविमाणभवणरयणुवयसिष्टिं च १४॥ १ ॥ वास्रदेवमायरो वा वास्रदेवंसि गर्भ बक्तमार्णस एएसि चोहसण्हं महास्रविणाणं अवयरे सत्त महास्रविणे पासित्ता णं पहिबुज्झति, बलदेवमायरो वा बलदेवंसि गर्भ वक्तममाणेसि एएसि चोइसण्हं महासुविणाणं अजयरे जतारि महासुविणे पासिता णं पडिवुज्झंति. संबलियमायरो वा मंडिक्येंसि गर्भ वक्सममाशंधि एएसि णं चउदसर्ण्हं महासुविणाणं वक्सयरं एवं , महाञ्चिणं पासित्ता णं पविज्ञान्तान्त, हमे य णं देवाणुप्पिया ! पभावईए देवीए एगे महासुविणे दिहे, तं ओराके णं देवाणापिया । पभावईए देवीए सुविणे दिहे जाव आरोग्यतुद्धि जाब मंगलकार्ए णं देवाणुप्पिया ! पभावईए देवीए सुविणे दिहे. अत्यलाभी देवाणुष्पिया । भोग । पुत्त । राजकामी देवाणुष्पिया । एवं स्ट्रह देवाणु-

थिया ! प्रभावई देवी नवर्ष्ट्रं मासाणं बहुपडिपुनाणं जाव वीइक्रोताणे तुम्हं कुलकेउं जाब दारगं पयाहिइ, सेऽविय णं दारए उम्मुक्कबारुभावे जाब रजबई राया भविस्सङ अणगारे वा भावियप्पा, तं ओराळे णं देवाणुप्पिया ! पभावईए देवीए सुविणे दिहे जाव आरोग्गतुद्विदीहा उयकक्षण जाव दिद्वे । तए णं से बळे राया सुविणलक्खण-पाडगाणं अंतियं एयमद्रं सोचा निसम्म हट्टतृह्व करयल जाव कडू ते सुविण-लक्खणपाडगे एवं वयासी-एवमेयं देवाण्णिया । जाव से जहेर्यं तुब्भे बदहत्तिकट्ट तं सुविणं सम्मं पिंडच्छाइ तं० २ ता सुविणलक्यणपाढण विउल्लेणं असणपाणखाइम-साइमपुप्फवत्यर्गधमहालंकारेणं सकारेड सम्माणेड सकारेता सम्माणेता विउलं जीवि-यारिहं पीडदागं दलयह २ ता पिडिविस जेड पिडिविस जेता सीदासणाओ अन्स्टेड अन्भद्रेता जेणेव प्रभावई देवी तेणेव उवागच्छड तेणेव उवागच्छिता प्रभावई देविं ताहिं इद्राहिं कंताहिं जान संलचमाणे संलवमाणे एवं वयासी-एवं खल देवाणापिए । सुविणसत्थंसि बायाठीसं सुविणा तीसं महासुविणा बाबतारि सञ्बसुविणा दिहा, तत्थ णं देवाणिए ! तित्यगरमायरो वा चक्कविद्यायरो वा तं चेव जाव अन्नयरं एगं महासुविणं पासिता णं पिड्युज्झंति, इमे य णं तुमे देवाणुप्पिए । एगे महासुविणे दिद्वे, तं ओराळे णं तुमे देवी ! ह्वविणे दिद्वे जाव रज्जवई राया भविस्सइ अणगारे वा भावियप्पा, तं ओराले णं तुमे देवी! सुविणे दिहे जाव दिहेत्तिकह प्रभावहं देवि ताहिं इद्राहिं कंनाहिं जाब दोचंपि त्रशंपि अणबहर, नए णं सा पभावई देवी बलस्स रको अंतियं एयमहं सोचा निसम्म हट्टनुद्र० करयल जाव एवं वयासी-एवमेयं देवाणु-प्पिया ! जाव तं सुविणं सम्मं पिंडच्छाइ तं सुविणं सम्मं पिंडच्छिता बलेणं रहा अञ्मणुत्राया समाणी नाणामणिरयणसत्तिचित्त जाच अञ्भुट्टेई अतुर्वियमचबल जाव गईए जेणेव सए भवणे तेणेव उवागच्छा तेणेव उदागच्छिता सर्व भवणमणपविद्वा । तए में सा प्रभावई देवी पहाया सब्बालंकारविभूसिया तं गब्भं भाइसीएहिं नाइ-उण्हेहिं नाइतिनेहिं नाइकडुएहिं नाइकसाएहिं नाइअविछेहिं नाइमहरेहिं उउन्भय-माणसुहेहिं भोयणच्छायणगंधमहेहिं जं तस्य गब्मस्स हियं मियं पत्थं गब्भपोसगं तं देसे य काळे य आहारमाहारेमाणी विवित्तमउएहिं सयणासणेहिं पहरिक्सडाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए पसत्यदोहला संपूचदोहला सम्माणियदोहला अवसाणिय-दोहला बोच्छिन्नदोहला विणीयदोहला वबगयरोगसोगमोहभयपरितासा तं सब्मं ष्टरंग्रहेणं परिवहद । तए णे सा प्रभावद्वं देवी नवण्हं मासाणं बहुपश्चिपुशाणं अब्दर्धः माण राईदियाणं वीइक्कंताणं तुकुमालपाणिषायं अहीणपिष्युवारंचिवियसरीरं अक्खण-वंजणगुणोववेयं जाव ससिसोमाकारे कंतं पियदंसणं सुरूवं दार्यं प्रवासा । तए णं

तीसे प्रभावहरू देवीए अंगपिस्यारियाओ प्रभावहं देवि प्रस्यं जाणेता जेणेव बछे राया तेषेव उदागरछन्ति तेषेव उदायरिछत्ता करमल जाव बर्ल रायं अएणं विजएणं बद्धावेंति जएणं विजएणं बद्धावेता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! प्रभावई देवी णवण्हं मासाजं बहुपिडिपण्णाणं जाव दारगं प्याया तं एयण्णं देवाणाप्याणं पियद्रयाए पियं निवेदेमो पियं भे भवउ । तए णं से बले राया अंगपिखया-रियाणं अंतियं एयमई सोचा निसम्म इद्भुद्ध जाव धाराइयणीव जाव रोमकृते तासि अंगपिडयारियाणं मजडवजं जहामालियं ओसोयं दलयह २ ता सेयं रययामयं विमलस्तिलपुषं भिंगारं च गिण्डड गिण्डिता मत्थए घोवड मत्थए घोविता विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयड पीइदाणं दलडता सक्कारेड सम्माणेड स० २ त्ता पिडिविसजेइ ॥ ४२७ ॥ तए णं से बडे राया कोडुंबियपुरिसे सहावेह सहावेता एवं वयासी-सिप्पाभेव भी देवाणुपिया! इतिथणापुरे नयरे चारमसोहणं करेह चारग० २ ता माणुम्माण(प्पमाण)बहुणं करेह मा० २ ता हत्यिणापुरं नयरं सर्व्भि-ताबाहिरियं आसियसंगाजिओविलितं जाव करेह य कारवेह य करेता य कारवेता य ज्यसहस्तं वा चक्कसहस्तं वा प्यामहामहिमसकारं वा उस्सवेह २ ता ममेयमाणतियं ' पश्चिपगढ, तए णं ते कोइंबियपुरिसा बलेणं रक्षा एवं बुत्ता समाणा जाव पश्चिप-पंति । तए पं से बले राया जेणेव अप्रणसाला तेणेव उवागच्छड तेणेव उवाग-चिछता तं चेव जाव मजाणघराओ पिडानिक्खमड पिडानिक्खमिता उस्मकं उद्यरं उक्तिद्रं अदिजं अमिजं अभडप्पवेसं अदंडकोदंबिमं अधारेमं गणियावरनाडइजक-वियं अणेगताला चराणुचरियं अण्ड्यमुईंगं अमिलायमह्नदामं प्रमुद्ध्यास्त्रीलियं सप्-रजणजाणवर्य दसदिवसे ठिडविडेयं करेड. तए णं से बछे राया दसाहियाए ठिइवडियाए बद्ध्माणीए सङ्ग्रप य साहस्सिए य सयसाहस्सिए य जाए य दाए य भाए य दलमाणे य दवाबेमाणे य सडए य सार्डास्सए य सयसाहस्सिए य लंभे पडिच्छमाणे य पडिच्छावेमाणे य एवं विहरत । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे ठिइवकिमं करेन्ति, तहए दिवसे चंदस्रदंसमियं करेन्ति, छट्ठे दिवसे जागरियं करेन्ति, एकारसमे दिवसे बीडक्वंते निम्बले असुइजायकम्मकरणे संपत्ते बारसाहदिवसे विउलं असर्व पाणं खाडमं साइमं उवक्खडावेंति २ ता जहा सिवो जाव खितए य आमंतित २ ता तओ पच्छा ण्हाया तं चेव जाव सकारित सम्माणेति स०२ ता तस्सेव मित्तणाइ जाव राईण य खत्तियाण य पुरओ अख्ययपज्य-पिउपज्यागर्यं बहुपरिसपरंपरप्परूढं कुलाणुस्यं कुलस्रिसं कुलस्ताणतंतुविवद्भणकरं अयमेयाहर्व गोर्ण गणनिष्पर्ध नामकेलं करेति-जन्हा ण अन्हें इसे दारए बरुस्स

रको पुत्ते प्रभावईए देवीए अत्तए तं होउ णं अम्हं एयस्स दारगस्स नामधे कं महब्बडे, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेजं करेंति महब्बडेति । तए णं से महब्बले दारए पंचधाईपरिग्गहिए, तंजहा-खीरधाईए एवं जहा दलपहचे जाव निवायनिब्बाघार्यसे मुहंमुहेणं परिवष्ट्रह । तए णं तस्स महन्यलस्स दारगस्म अम्मापियरो अणुपुब्वेणं ठिइविडयं वा चंदसुरदंसाविणयं वा जागरियं वा नामकरणं वा परंगासणं वा पयचंकासणं वा जेमा(स)वणं वा पिंडवद्धणं वा पर्जपावणं वा कण्ण-वेहणं वा संवच्छरपिह छेहणं वा चोलोयणगं च उवणयणं च अन्नाणि य बहन्दि गब्भाहाणजम्मणमाइयाई कोजयाई करेंति । तए णं तं महब्बलं कुमारं अम्मापियरो साइरेगद्रवासगं जाणिता सोभणंसि तिहिकरणमुहत्तंमि एवं जहा दढप्पद्रके जाव अर्ल भोगसमत्ये जाए यावि होत्या । तए णं तं महन्बलं कुमारं उम्मुक्तबालभावं जाब अलं भोगसमत्यं विजाणिना अम्मापियरो अट्ट पासायवर्डेमए कारेंति ' अञ्चागयम्सियपहसिए इव वन्नओ जहा रायप्पसेणइज्जे जाव पिरहेने, तेसि णं पासायवर्डेंसगाणं बहुमज्झदेसभाए एत्य णं महेगं भवणं कारेंति अणेगन्वंभस्यसंति-विद्वं वश्रओ जहा रायप्पसेणइजे पेच्छाघरमंडवंसि जाव पिहस्वे ॥ ४२८ ॥ तए र्ण तं महज्बलं कुमारं अम्मापियरो अन्नया कयाइ सोभणंसि तिहिकरणदिवसनक्ख- प त्तमुहुत्तंसि भ्हायं सञ्चालंकारविभूसियं पमक्खणगण्हाणगीयवाङ्यपसाहणट्टंगतिलगः र्फकणअविद्वयहउवणीयं मंगलमुजंपिएहि य वरको उयमंगलोवयारकयसंतिकस्मं सरि-सियाणं सरित्तयाणं सरिष्वयाणं सरिसलावसहत्वजोव्वणगुणोववेयाणं विणीयाणं सरि सएहिं रायकुळेहितो आणिष्टियाणं अट्टण्हं रायबरकन्नाणं एगदिवसेणं पाणि गिण्हा-विंदु । तए णं तस्स महाबलस्स कुमारस्स अम्मापियरो अयमेयास्त्रं पीइदाणं दलयंति तं - अद्र हिरककोडीओ अद्र सुवककोडीओ अद्र मज्बे मज्डप्पवरे अद्र कुंडलजोए कुंडलजोयप्पवरे अह हारे हारप्पवरे अह अद्धहारे अद्धहारप्पवरे अह एगावलीओ एगावलिप्पबराओ एवं मुत्तावलीओ एवं कगगावलीओ एवं रयणावलीओ भट्ट कडगजोए कडगजोयप्पवरे एवं तुष्टियजोए अट्ट खोयजुयलाई खोयजुबलप्पव-राई एवं वडगजुयलाई एवं पहुजुयलाई एवं दुगुहजुयलाई अद्व मिरीओ अद्व हिरीओ एवं घिइंओ किनौओ बुद्धीओ लच्छीओ सद नंदाई अद्र भहाई अद्र तके तलप्यवरे सञ्बरयणामए णियगवरभवणकेक अह झए झयप्पवरे अह वए वयप्पवरे दसगी-साहस्सिएणं वएणं अट्ट नाङगाई नाङगप्पवराई बत्तीसबदेणं नाङएषं अट्ट आरे आसप्पवरे सञ्वरयणाम् सिरिधरपहिस्त्वर अद्भ हत्वी हत्विष्पवरे सञ्बरयणामर सिरियरपडिरूवए अह बाणाई जाणप्पवराई अब जुरमाई जुरमप्पवराई एवं सिवियाओ

एवं संदमाणीओ एवं गिल्लीओ चिल्लीओ अड वियसजाणाई वियसजाणप्पवराई अड रहे पारिजाणिए अह रहे संगामिए अह आसे आसप्पवरे अह हत्वी हत्यिप्पवरे अह गामे गामप्पवरे दसकुलसाहस्सिएणं गामेणं अद्भ दासे दासप्पवरे एवं दासीओ एवं किंकरे एवं कंचुइजे एवं वरिसधरे एवं महत्तरए अद्व सोवन्निए ओलंबणदीवे अद्व रूप्पमए ओलंबणरीवे अद्र सुवनरूप्पमए ओलंबणरीवे अद्र सोवन्निए उक्कचण-दीने एवं चेन तिशित, अह सोवण्णिए पंजरदीने एवं चेन तिण्णिन, अह सोवण्णिए थाले अह रूपमए थाले अह सुवन्ररूपमए थाले अह सोवनियाओ पत्तीओ र अह सोविभयाई थासयाई ३ अट्ट सोविभयाई मंगला(मलगा)ई ३ अट्ट मोविभयाओ तिल-याओं ३ अह सोवश्वियाओं कविचियाओं ३ अह सोवश्विए अवएडए अह सोवश्वियाओं अवयकाओ ३ अह सोवण्णिए पायपीडए ३ अह सोविषयाओ भित्तियाओ ३ अह सोविषयाओं करोडियाओं ३ अद्र सोविष्ठिए पहुंके ३ अद्र मोविष्ठयाओं पिडसेखाओं ३ अट्ट हंसामणाई अट्ट को चासणाई एवं महलासणाई उन्नयासणाई पणयासणाई बीहासणाइं महासणाइं पक्स्वासणाइं मगरामणाई अट्ट पउमासणाई अट्ट दिसा-सोवन्धियासणाई अद्व तेल्लसमुरगे जहा रायप्पसेणइजे जाव अद्व सरिसवसमुरगे अट्ट खुजाओ जहा उबदाइए जाव अट्ट पारिसीओ अट्ट छत्ते अट्ट छत्तधारीओ चेडीओ अद्र चामराओ अद्र चामरधारीओ चेडीओ अद्र तालियंटे अद्र तालियंट-धारीओ चेडीओ अट करोडियाधारीओ चेडीओ अट खीरधाईओ जाव अट अंक-धाईओ अद्र अंगमहियाओ अद्र उम्महियाओ अद्र ष्हावियाओ अद्र पसाहियाओ अद्र वभग(चंदण)पैसीओ अद्व चुक्रगपैसीओ अद्र कोट्रागारीओ अट्र दवकारीओ अट्र उनत्याणियाओ अट्ट नाहड्जाओ अट्ट को इंबिणीओ अट्ट महाणसिणीओ अट्ट भंडा-गारिणीओ अडु अ(ब्मा)ज्ञ्चाधारिणीओ अडु पुष्फधारिणीओ अडु पाणिधारिणीओ अट बलिकारीओ अट्ट सेजाकारीओ अट्ट अब्भितरियाओ पडिहारीओ अट्ट बाहि-रियाओ पिंडहारीओ अट्ट मालाकारीओ अट्ट पेसणकारीओ अक्नं च सुबहं हिरकं वा सुवर्ष वा कंसं वा दूसे वा विउलधणकणग जाव संतसारसावएकं अव्यक्ति जाव नासत्तमाओ कुलबंसाओ पकामं दाउं पकामं मोत्तं पकामं परिभाएउं। तए ण से महन्बटे कुमारे एगमेगाए भजाए एगमेगं हिर्मकोडि दलबड एवमेगं प्रवसकोडि दलयह एगमेर्ग मुद्धं मुद्धः पद्धार दलयह एवं तं चेष सुख्ये जाव एगमेर्ग पेसणकारि दलयह अर्थ च सुबहुं हिरकं वा सुबंध्धं वा जाव परिभाएउं, तए में से महच्बछे **इमारे उप्पि पासायबरगए जहा जमाली जान विहरइ ॥ ४२९ ॥ तेर्ग काळेणं** तेणं समएणं विमलस्य अरहुओ पञ्चोष्ट्यः धम्मघोसे नामं अणनारे जाइसंपन्ने

षज्ञओं जहा केसिसामिस्स जान पंचाहें अणगारसएहिं सर्दि संपरिवृद्धे पृष्टाणपूर्विन चरमाणे गामाणगामं दहज्जमाणे जेणेव हत्थिणापुरे नगरे जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे त्तेणेव उवागच्छइ २ ता अहापिडिरूवं उम्महं ओगिण्हइ २ ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं हत्थिणापुरे नगरे सिंघाङगतिय जाव परिसा पञ्चवासङ् । तए पं तस्स महञ्चलस्य क्रमारस्य तं महया जणसहं वा जणबृहं बा एवं जहा जमाठी तहेव चिंता तहेव कंचुइजपुरिसं सहावेड, कंचुइजपुरिसोवि तहेव अक्लाइ, नवरे धम्मघोसस्स अणगारस्स आगमणगिहयविणिच्छए करयल जाव निग्गच्छर्, एवं खलु देवाणुप्पिया ! विमलस्त अरहुओ पउप्पए धम्मघोसे नामं अणगारे सेस तं चेव जाव सोवि तहेव रहवरेणं निग्गच्छइ, धम्मकहा जहा केतिसामिस्स, सोवि तहेव अम्मापियरो आपुच्छइ, नवरं धम्मघोसस्य अणगारस्स अंतिए मुंडे भविना अगाराओ अणगारियं पव्यद्वनए तहेव वृत्तपश्चित्वनया नवरं इमाओ य ते जागा विटलरायकुलबालियाओ कला० सेसं तं चेव जाव नाहे अकामाइं चेव महज्बलकुमारं एवं वयासी-तं इच्छामो ते जाया ! एगदिवसमिव रज्जितिरें पालित्तए, तए णं से महब्बेंड कुमारे अम्मापियराण बयणमणुयत्तमाणे तुसिणीए संचिद्वइ । तए णं से बछे राया कोडुंबियपुरिसे सहानेइ एवं जहा सिव-भइस्स तहेव रायाभिसेओ भाणियव्यो जाव अभिर्सिचड २ ता करयलपरिग्गहियं महज्बलं कुमारे जएणं विजएणं बद्धावेति जएगं विजएणं बद्धाविता एवं बयासी-भण जाया! कि देमों कि पयच्छामों सेसं जहा जमालिस्स तहेव जाव तए णं से महञ्बले अणगारे धम्मघोसस्स अणगारस्म अंतियं सामाइयमाइयाई चोइस पुल्बाई अहिजइ २ ता बहुहिं चउत्य जाव विचित्तिहैं तबोक्रमोहैं अप्पाणं भावेमाणे बहुपिंडपुन्नाइं दुवालस वासाइं सामन्नपरियागं पाउणइ २ ना मासियाए संस्नेहणाए सद्विं भत्ताई अणसणाए छेदेह २ ता आलोडयपिडकंते समाहिएते कालगासे कालं किया उन्नं चंदिमसूरिय जहा अम्मडो जाव बंभलोए कप्पे देवनाए उववने, तत्य पं अत्ये-गइयार्ग देवाणं दस सागरोक्साई ठिई पण्णाला, तत्थ जं महस्यलस्मिव देवस्स दस सागरोवमाई ठिई पत्रता, से णं तुमं सुर्दसणा । बंभलोए कप्पे दस सागरोवमाई दिव्वाइं भोगभोगाई मुंजमाणे विहरित्ता ताओ चेच देवलोगाओ आउक्सएणं रे अर्थतरं चयं चइता इहेव वाणियगामे नयरे सेद्रिक्लंसि पुतताए पषायाए ॥४३०॥ तए णं तुमे सुदंसणा ! उम्मुक्कबालभावेणं विकासपरिणसमेत्रेणं जोव्यणसमगुष्पतेणं तहाहवाणं थेराणं अंतियं केवलिएकते धम्मे निसंते, सेऽविय धम्मे इच्छिए पिंड-स्छिए अभिरुए तं सुडू ण तुमं सुवंसणा ! इदाणि पकरेसि । से तेपहेर्ण सुरंसणा !

एवं वुचह-अत्य णं एएसिं पिछ ओवमसागरीवमाणं खएइ वा अववएइ वा, तए णं तस्स सुदंसणस्स सेहिस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियं एयमहं सोचा निसम्म सुभेणं अञ्झवसाणेणं सुभेणं परिणामेणं छेसाहिं विम्रुज्झमाणीहिं तयावरणि-जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमरगणगवेसणं करेमाणस्स सभीपुञ्चआईसरणे समुख्यके एयमहं सम्मं अभिसमेत्र, तए णं से सुदंसणे सेहीं समणेणं भगवया महावीरेणं संभारियपुञ्चभवे दुगुणाणीयसङ्गर्सवेगे आणंदंसुपुज्नयणे समणं भगवं महावीरं तिक्खतो आण् २ वंदड नमंसड बं० २ ता एवं वयासी-एवमेयं मंते! जाव से जहेयं तुञ्भे वदहत्तिकहु उत्तरपुरिच्छमं दिसीमागं अवक्षमइ सेसं जहा उसभदत्तस्स जाव सम्बदुक्खप्पर्हाणे, नवरं चोहस पुञ्चाइं अहिजाइ, बहुपिडपुञ्चाइं दुवालम् वासाइं सामन्नपरियागं पाउणाइ, सेसं तं चेव । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥४३१॥ महस्बस्टो समन्तो ॥ एगारसमे सए एगारसमे उद्देशो समन्तो ॥

तेणं काळेणं तेणं समएणं आरुंभिया नामं नयरी होत्या वन्नओ, संखवणे उज्जाणे वन्नओ. तत्थ णं आलंभियाए नयरीए वहवं इसिभइएक्यामीक्न्ना समणीवासगा परिवर्मति, अन्ता जाव अपरिभूया अभिगयजीवाजीवा जाव विहरति । तए णं तेसिं समणोवासयाणं अनया कयाइ एगयओ महियाणं समुवागयाणं संनि(सम)विद्याणं मिन्नसन्नाणं अयमेयारूवे मिहो कहासमुद्धावं समुप्पजित्था-देवलोगेस णं अजी ! देवाणं केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? तए णं से इसिभद्दपुत्ते समणोवासए देवद्रिडग्रहियदे तं समणोवासए एवं वयासी-देवलीएसु णं अख्वे ! देवाणं जहण्णेणं दसवाससहस्साडं ठिंड पणाता, तेण परं समयाहिया दसमयाहिया जान दसमयगहिया संखेजसम-याहिया असंखेजसमयाहिया उद्घोसेणं तेत्रीसं सागरीवमाइं ठिइं पन्नता, तेण परं वोच्छिका देवा य देवलोगा य । तए णं ते समणोवासगा इसिभइपुत्तस्स समणो-वासगस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव एवं परुवेमाणस्य एयमद्वं नो सहहंति नो पत्ति-यति नो रोयति एयमट्टं असहहमाणा अपत्तियसाणा अरोएसाणा जामेव दिसि पाउन्भूया तामेव दिसि पिंडगया ॥ ४३२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएगं समणे भगवं महावीरे जाव समोसढे जाव परिसा पञ्चवासइ। तए णं ते समणोदासगाः इमीसे कहाए रुद्धद्वा समाणा इद्भुतद्वा एवं जहा तुंगि उद्देसए जाब पज्जवासंति। तए णं ममणे भगवं महावीरे तेसिं समणीवासगाणं तीसे य महद्द० धम्मकहा जाव आणाए आराहए भवर । तए वं ते समणोवासमा समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्यं सोका मिसम्म हद्भाद्धा उद्वाए उद्वेन्ति उ॰ २ ता समणं भगवं महाबीरं वंदन्ति नमंसन्ति वं २ ता एवं ववासी-एवं खड़ा भेते । इसिभइएसे समणोवासक

अर्म्ह एवं आइक्खड़ जान पहनेह-देवलीएस णं अजी ! देवाणं जहनेणं दस बासस-हस्साइं ठिई पन्नता तेण परं समयाहिया जाव तेण परं वोच्छिका देवा य देवलोगा य से कहमेर्य भंते ! एवं ? अजोत्ति समणे भगवं महावीरे ते समणोवासए एवं बयासी-जन्न अज्बो ! इसिभद्दपत्ते समणोवासए तुन्मं एवं आइक्खइ जाव परुवेड-देवलोगेस णं अज्जो ! देवाणं जहनेणं दस वाससहस्साइं ठिई पन्नता तेण परं सम-याहिया जाव तेण पर वोच्छिना देवा य देवलोगा य. सच्चे णं एसमझे. अहं प्रण अच्छो ! एवमाइक्सामि जाव परूबेमि-देवलोगेस ण अच्छो ! देवाणं जहसेणं दस वाससहस्साई तं चेव जाव तेण परं वोच्छिचा देवा य देवलोगा य, सबे णं एसम्द्रे । तए गं ते समणोवासगा समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतियं एयमद्रं सोचा निसम्म समणं भगवं महावीरं वंदन्ति नर्मसन्ति वं २ ता जेणेव इसिभट्टपते समणो-वासए तेणेव उचागच्छन्ति २ ता इसिमरपत्तं समणोबासगं वंदीत नमंसित वं० २ ता एयमद्रं सम्मं विणएणं भुज्जो २ खार्मेति । तए णं ते समणोवासगा परिणाइं पुच्छंति २ ता अद्भाई परियादियंति अ० २ ता समर्ण भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति वं० २ ता जामेव दिसि पाउण्भया तामेव दिसि परिणया ॥ ४३३ ॥ भंतेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरे वंदइ णमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-पम् णं भंते ! इसिमहपत्ते समणोवासए देवाणप्पियाणं अंतियं भुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पट्यइत्तर ! गोयमा ! जो इजड्डे समड्डे, गोयमा ! इसिभद्दपत्ते जं समजीवासए बहुहिं सीलञ्जरगुणवयवेरमणप्रवक्ताणपोसहोववासेहिं अहापरिस्महिएहिं तबोकस्मेहिं अप्पाणं सावेमाणे बहुई वासाई समणोवासगपरियागं पाउणिहिइ ब॰ २ ता मासि-याए संजेहणाए अत्ताणं झसेहिड मा० २ ता सद्धिं भत्ताडं अणसणाए छेदेहिइ २ ता आलोइयपिकंते समाहिएसे कालमासे कार्ल किया सोहम्मे कप्पे अरुगाभे विमाणे देवसाए उक्बाजिहिड, तत्थ णं अत्बेगब्याणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाइं ठिई प०, तत्य णं इसिमइपुत्तस्सवि देवस्स चनारि पिल्ञोवमाई ठिई मिवस्सः । से णं भंते । इसिमहुप्ते देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं जाब कर्हि उनवजिहिइ ? गोयमा ! महानिदेशे वासे सिज्यिहिइ जान अंतं काहिइ ! सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति भगवं गोयमे जाव अप्याणं भावेमाणे विहरइ॥४३४॥ तए णं समणे भगवं महावीरे अन्या क्याड आलंभियाओ नयरीओ संख्वणाओ तजाणाओ परि-निक्समइ परिनिक्समिता बहिया जणक्यविहारं बिहरह । तेर्ण कार्रेणं तेर्णं समएणं आर्टिभिया नार्म नयरी होत्यां वशको, तत्य व संख्वाणे णार्म राजाणे होत्या वशको, तस्स मं संसवगस्स उजाणस्स अदरसामंते कोसाके नामं परिव्यायण परिवसक रिड-

वियजजुब्वेय जाव नएस सुपरिनिद्विए छद्वेछद्वेणं अणिक्सित्तेणं तबोकस्मेणं उद् बाहाओ जाव आयावेमांगे विहरइ। तए णं तस्स पोग्गलस्स छहंछद्रेणं जाव आयावैमाणस्स पगइमह्याए जहा सिवस्स जाव विभंगे नामं अकाणे समुप्पने, से णं तेणं विभंगेणं अण्णाणेणं समुप्पक्षेणं बंभलोए कप्पे देवाणं ठिइं आणइ पासड । तए र्ण तस्य पोरगलस्य परिव्वायगस्य अयमेयारुवे अन्मत्यिए जाव समुप्पजित्था-अत्य ण ममं अइसेसे नाणदंसणे समुप्पने, देवलोएस ण देवाणं जहनेणं दसवास-सहस्साई ठिइ प०. तेण परं समयाहिया दसमयाहिया जाव असंखेजसमयाहिया उक्कोसेणं दससागरोवमाई ठिई प०, तेण परं वोच्छिना देवा य देवलोगा य. एवं संपेहेड २ ता आयावणभूमीओ पन्नोरहड आ० २ ता तिदंडकंडिया जाव धाउरताओ य गेण्हड २ ता जेणेव आलंभिया णयरी जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छड २ ता भंडनिक्खेवं करेड भ० २ ता आलंभियाए नयरीए सिंघाडग जाब पहेंस अन्नमनस्स एवमाइक्खड जाव पहावेड-अत्य णे देवाणापिया ! मर्म अइसेसे नाणदंसणे समप्पने, देवलोएस ण देवाणं जहनेणं दसवाससहस्साई तहेव जाव बोच्छिमा देवा य देवलोगा य । तए णं आलंभियाए नयरीए एएणं अभिलावेर्ण जहा सिवस्स तं चेव जाव से कहमेर्य मचे एवं ? सामी समोसढे जाव परिसा पिंडगया. भगवं गोयमे तहेब भिक्खायरियाए तहेव बहजगसहं निसामेड तहेब बहजणसहं निसामेता तहेव सन्वं भाषियन्वं जाव अहं पुण गोयमा । एवं आइक्खामि एवं भासामि जाब परुवेमि-देवलोएस ए देवाणं जहन्नेण दस बास-सहस्साई ठिई पण्णता, तेण परं समयाहिया दुसमयाहिया जाव उक्कोरेणं तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई पसता, तेण परं बोच्छिमा देवा य देवलोगा य । अस्थि णं भंते ! सोहम्मे कप्पे दब्बाइं सबबाइंपि अवबाइंपि तहेव जाव हंता अत्य, एवं ईसाणेवि, एवं जाव अचुए, एवं गेवेज्ञविमाणेसु अणुनरविमाणेसुवि, ईसिपब्भारासवि जाव हंता अत्य, तए णं सा महद्रमहालिया जाव पिंडिंगया, तए णं आलंभियाए नयरीए सिंघाडगदिय । अवसेसं जहां सिंबस्स जाव सब्बदुक्खप्पहीणे नवरं तिदंड-इंडियं जाव धाउरत्तवस्थपविहिए परिवहियविभंगे आलंभियं नयरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ जाव उत्तरपर्चिछमं दिसीमार्ग अवक्रमइ २ ता तिर्दं कुंडियं च जहा खंदओ जाब पञ्चइओ सेस जहा सिबस्स जाब अव्वाबाहं सोम्खं अणुभवंति सासयं सिदा। सेवं मंते ! २ ति ॥ ४३५ ॥ एकारसमे सप बारहमो उहेसो समसो, प्रकारकार्य व्ययं स्ट्रामं ॥

संखे १ जयंति २ पुढवी ३ पोग्गल ४ अइवाय ५ राह ६ लोगे य ७ । नागे य ८ देव ९ आया १० बारसमसए दशुद्देसा ॥ १ ॥ तेणं काटेणं तेणं समरणं सावतथी नामं नयरी होत्या वश्यो. कोहर उजाणे वश्यो. तत्थ ण सावन्यीए नगरीए बहुवे संखप्पामोक्खा समणोवासगा परिवसंति, अङ्गा जाव अपरिभूया अभिगयजीवाजीवा जाब विद्वरंति, तस्स णं संखस्स समणोवासगस्स उप्पला नामं भारिया होत्या, मुकुमाल जाव सुरुवा समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा जाव विद्व-रड. तत्य णं सावत्यीए नयरीए पोक्खलां नामं समणोवासए परिवसइ अहे अभि-गय जान निहरड, तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे परिसा निरगया जान पज्जवासड. तए णं ते समणोवासगा इमीसे कहाए जहा आलंभियाए जाव पज्जु-वासन्ति. तए णं समणे भगवं महावीरे तेसिं समणोवासगाणं तीसे य महद् धम्मकहा जाव परिसा पिंडगया, तए णं ते समणोवासगा समणस्य भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोशा निसम्म इद्वतद्वा समणं भगवं महावीरं वंदंति नमसंति वं० २ त्ता पसिणाई पुच्छंति २ त्ता अट्टाई परियादियंति अ० २ ता उट्टाए उद्देति उ० २ ता समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतियाओ कोइयाओ उजाणाओ पिर्डितिवस्वमन्ति २ का जेणेव सावत्थी नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ ४३६ ॥ तए णं से संखे समणोवासए ते समणोवासए एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! विउलं असणं पाणं साइमं साइमं उवक्सहाबेह, तए णं अमहे तं विपुलं असणे पाणं खाइमं साइमं आसाएमाणा विस्साएमाणा परिभंजेमाणा परिभाएमाणा पविखयं पोसहं पिंडजागरमाणा विद्यारिस्सामी, तए णं ते समणोवासगा संखस्स सभणोवा-सगरम एयमद्वं विणएणं पडिसुणंति, तए णं नस्स संखस्स समणोबासगरस अयमे-याहते अर्जात्यए जाव समुप्पजित्या-नो सत् मे सेयं तं विउतं असणं जाव साइमं आसाएमाणस्स ४ पक्तियं पोसहं पिडजागरमाणस्स विद्वरित्तए, सेयं खतु मे पोसहसालाए पोसहियस्स वंभयारिस्स उम्मुक्सिणसुवनस्स ववगयमालावन्नग-विजेवणस्स निक्कितस्यमुसलस्य एगस्स अविद्यस्स दण्मसंयारोवगयस्य पिन्स्यं पोसहं पिंडजागरमाणस्स विहरित्तपृत्तिकट्ट एवं संपेहेइ २ ता जेणेव सावत्यी नयरी जेपोव सए गिहे जेपोव उप्पला समणीबासिया तेणेव उदागच्छद २ ता उप्पलं समणोवासियं आपुच्छड २ ता जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छड २ ता पोस-हसालं अणुपविसङ् २ ता पोसहसालं पमजङ् पो० २ ता उचारपासक्यभूमि पिड-केहेड उ० २ ता दब्भसंबार्ग संबर्ह दब्भ० २ ता दब्भसंबार्ग वुस्ह्ह २ ता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी जाव पश्चित्रयं पोसहं पविजायरमाणे विहरह, तए

णं ते समणोबासगा जेणेव साबत्बी नयरी जेणेव साइं २ गिहाइं तेणेव उवागच्छंति २ ता विपलं असणे पाणं खाडमं साडमं उवक्खडावेंति २ ता अन्नमने सहावेंति अ॰ २ ता एवं बयासी-एवं सल देवाणपिया ! अम्डेहिं से विउछे असणपाणसा-इमसाइमे उवक्खडाविए, संखे य णं समणोवासए नो इव्बमागच्छइ, तं सेयं खलु देवाणिया | अम्हं संखं समणोवासगं सहावेत्तर । तर णं से पोक्खली समणो-वासए ते समणोवासए एवं वयासी-अच्छह णं तुब्भे देवाणुष्पिया ! सुनिब्बया वीसत्था अहलं संखं समणोवासगं सहाविभित्तिकह तेसि समणोवासगाणं अतियाओ पिनिक्लमः २ ना सावत्यीए नयरीए मञ्ज्ञांमञ्ज्ञोणं जेणेव संखस्स समणोवास-गस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ २ ता सखस्स समणोवासगस्स गिहं अणुपविद्रे । तए णं सा उप्पला समणोवासिया पोक्खार्ड समणोवासगं एजमाणं पासइ २ ता हद्वतद्वा आसणाओ अञ्चद्वेह २ ता सनद्वपयाई अणुगच्छह २ ता पोक्खिलें समणोबासमं वंदड नमंसड वं २ ता आसणेणं उवनिमंतेड आ ० २ ता एवं वयासी-संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! किमागमणप्पओयणं १ तए णं से पोक्खर्का समणो-वामए उप्पन्नं समणोवास्त्रियं एवं वयासी-कहिनं देवाणूप्पिए ! संखे समणोवासए ? तए णं मा उप्पला समणोवासिया पोक्किति समणोवासयं एवं बयासी-एवं खुद्ध देवाणुष्पिया ! संखे समणोवामए पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी जाव विहरइ। तए णं से पोक्खली समणोवासए जेणेव पोसहसाला जेणेव सखे समणोवासए तेणेव उद्यानच्छा २ ता गमणागमणाए पिडक्सिड ग० २ ता सखं समणोवासगं वंदड नमंसड वं० २ ता एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पया ! अम्होहें से विउन्हे असण जाव साइमे उवक्खडाबिए तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया! तं विउलं असणं जाव साइमं कासाएमाणा जाव पिंडजागरमाणा विहरामी, तए णं से संखे समणोवासए पोक्खिलें समणोवासगं एवं बयासी-णो खल्ल कप्पइ मे देवाणु-िपया । तं विउसं असणं पाणं खाडमं साइमं आसाएमाणस्स जाव पिंडजागरमा-णस्स बिहरित्तए, कप्पइ मे पोसहसालाए पोसहियस्स जाव विहरित्तए, त छंदेणं देवाणुष्पिया ! तुन्मे तं विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं आसाएमाणा जाव विहरह, तए णं से पोक्खकी समणोवासए संखरस समणोवासगरस अंतियाओ पोसहसात्त्राओ पिडनिक्खमइ २ ता सावर्तिंग नयरि मज्झंमज्झेणं जेणेव ते समणो-वासमा तेणेव उदागच्छद २ ता ते समणोवासए एवं वयासी-एवं खद्ध देवाणुप्पिया ! संखे समणोवासए पोसहसालाए पोसहिए बाब बिहरह, तं छंदेणं देवाणुप्पिया ! तुच्ने विडलं असणपाणसाइमसाइमं जाव विहरह, संखे णं समणोवासए नो

हव्यमागच्छद्र । तए णे ते समणोबासमा तं विउत्तं असणं ४ आसाएमाणा जाव विष्टरंति । तए णं तस्स संखस्स समणोवासगस्स पुञ्चरत्तावरत्तकालसमयंधि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयाहवे जाव समुप्पजित्या-सेयं खलु मे कल जाब जलंते समणं भगवं महावीरं वंदिता नमंसिता जाब पज्जवासिता तओ पिंडिनियत्तस्स पिन्खयं पोसहं पारिक्तएक्तिकृष्ट एवं संपेहेइ २ ता कहं जाव जलंते पोसहसालाओ पिंडानिक्खमइ २ ता सद्भाविसाइं मंगलाई वत्याई पवरपरिहिए सयाओ गिहाओ पिहानेक्खमइ सयाओ गिहाओ पिहानिक्खमिता पायविहारच।रेणं सावित्य नयरिं मज्हांमज्होणं जाव पज्जवासङ्, अभिगमो नित्य । तए णं ते समणी-वासगा कहं पाउप्पभायाए जाव जलंते क्हाया जाव सरीरा मएहिं सएहिं गेहेहिंतो पिंडनिक्खमंति २ ता एगयओ मिलायंति २ ता सेसं जहा पढमं जाव पज्जवासित । तए णं समणे भगवं महावीरे तेसिं समणोवासगाणं तीसे य चम्मकहा जाव आणाए आराहए भवइ । तए णं ते समणोवासगा समगस्य भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म इहुतुहा उद्वाए उद्वेति २ ता समर्ण भगवं महावीरं वंदेति नमंसंति वं २ ता जेणेव संखे समणोवासए तेणेव उव।गच्छन्ति २ ता संखं समणोवासगं एवं वयासी-तुमं देवाणुप्पिया । हिज्जो अम्हे अप्पणा चेव एवं बयासी-तुम्हे णं देवाणुप्पिया । विउलं असणं जाव विहरिस्सामो, तए णं तुमं पोसहसालाए जाव विहरिए तं सुट्ट णं तुमं देवाणुप्पिया! अम्हं हीलसि, अर्जीनि समणे भगवं महावीरे ते समणोवासए एवं वयासी-मा णं अज्यो । तुन्भे संखं समणोवासर्ग हीलह निंदह खिसह गरहह अवमन्नह, संखे णं समणोवासए पियधम्मे चेव दढधम्मे चेव सदक्खजागरियं जागरिए ॥४३०॥ भंतेति भगवं बीयमे समणं भगवं महावीरे वंदह नमंसइ बं २ ता एवं वयासी-कइविहा णे भंते ! जागरिया प ० ? गोयमा ! तिबिहा जागरिया प०, तंजहा-बुद्धजागरिया, अबुद्धजागरिया, बुद्दक्खुजागरिया, से केणहेणं भंते ! एवं वृष्ण्ड तिविहा जागरिया प० तंजहा-बुद्धजागरिया १ अबुद्धजागरिया २ सुदक्खुजागरिया ३ १ गोयमा । जे इमे खरिहंता मगर्वतो उप्पन्नणाणदंसणधरा जहा खंदए जाव सव्वज् सव्वदरिसी एए णं बुदा बुद्धजागरियं जागरंति, जे इसे अणगारा भगवंती इरियासमिया भासासमिया जाव गुत्तबंभवारी एए णं अबुद्धा अबुद्धजागरियं जागरंति, जे इमे समणीवासगा अभिगम्बीबाजीबा जाब विहरन्ति एए पं सुदक्ख-जागरियं जागरंति, से तेणहेर्ण गोयमा । एवं वृष्णः तिविहा जागरिया जाव धदक्यः जागरिया ॥४३८॥ तए र्ण से संखे समणोबासए समर्ण भगवं महाबीर बंदइ नर्मसइ वे० २ ता एवं वयासी-कोहबसट्टे में अंते ! जीवे कि बंधड कि पकरेड कि विणाइ

कि उविचिणाइ ! संखा ! कोह्नसहे णं जीचे आउयवजाओ सत्त कम्मपगढीओ सिढिलबंधणबद्धाओ एवं जहा पढमसए असंबुह्स्स अणगारस्स जाव अणुपरियद्ध । माणवसहे णं अंते ! जीचे एवं चेव । एवं मायावसहेवि, एवं लोभवसहेवि जाव अणुपरियद्ध । तए णं ते समणोवासगा समणस्स अगवओ महावीरस्स अंतियं एयमहं सोचा निसम्म मीया तत्था निस्या संसारभउ व्यागच्छंति २ ता संखं समणोवासगं संति वं० २ ता जेणेव संखे समणोवासगं तेणेव उवागच्छंति २ ता संखं समणोवासगं वंदंति नमंसंति वं० २ ता एयमहं सममं विणएणं भुजो २ खामेति । तए णं ते समणोवासगं सेसं जहा आलंभियाए जाव पिडिंग्या, अंते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-पभू णं अंते ! संखे समणोवासए देवाणुप्याणं अतियं सेसं जहा इसिभइपुत्तस्स जाव अतं काहिइ । सेवं भंते ! सेवं अंते ! सेवं अंते ! ति जाव विहरइ ॥ ४३९ ॥ बारहमे सप पढमो उद्देसो समन्तो ॥

तेणं कारुणं तेणं समएणं कोसंबी नार्म नयरी होत्या वन्नओ, चंदो(तराय)वतरणे उजाणे वन्नओ, तत्व णं कोसंबीए नयरीए सहस्साणीयस्स रन्नो पोत्ते सयाणीयस्स रको पुत्ते चेडगस्स रक्षो नन्तुए मिगावईए देवीए अनए जयंतीए समणोवासियाए भक्तिज्ञए उदायणे नामे राया होत्था बन्नओ, नत्थ णं कोसंबीए नयरीए सहस्साणीयस्स रक्तो सण्हा सयाणीयस्स रक्तो भजा चेडगस्स रक्तो धया उदायणस्स रक्तो माया जयंतीए समणोवासियाए भाउजा मियावई नामं देवी होत्या वन्नओ पुरुमाल जाव पुरुवा समणोवासिया जाव विहरइ, तत्थ णं कोसंबीए नयरीए सहस्साणीयस्य रक्तो ध्या सयाणीयस्य रक्तो भगिणी उदायणस्य रक्तो पिउच्छा मिगावईए देवीए नर्णदा वेसालीसावयाणं अरहंताणं प्रव्वसिज्यायरी जयंती नामं समणोवासिया होत्या सक-माल जाव सहवा अभिगय जाव विहरड ॥४४०॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसदे जाव परिसा पञ्जवासङ । तए णं से उदायणे राया इमीसे कहाए लख्डे ममाणे हद्वतुद्वे कोर्डुवियपुरिसे सहावेद २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कोसंबि नयरिं सन्भितरबाहिरियं एवं जहां कृणिओ तहेव सन्वं जाव पज्जवासह। तए णं सा जयंती समणोवासिया दर्मासे कहाए रुद्धहा समाणी हद्भतुहा जेषेव मिमाबई देवी तेणेव उवागच्छह २ ता मियावई देविं एवं वयाची-एवं जहा नवमसए उसमदत्ती जाव भविस्सइ । तए णं सा मियावई देवी जर्गतीए समणीवासियाए जहा देवाणंदा जाव पिडिसुमेह । तए मं सा मियावई देवी कोर्डनियपुरिसे सहावेह २ ता एवं वयासी-सिप्पासेव भी देवाणुष्पिया । लहुकरणञ्जूतवोह्य जाव धम्मियं जाणप्यवरं जत्तामेन उपद्वनेह जार उन्द्वनेति नाम पत्रिणगित । तए मं सा मियावई देखी

जयंतीए समणोवासियाए सर्कि ष्हाया जान सरीरा बहुहिं खुजाहिं जान अंतेउराओ निमाच्छड २ ता जेणेव बाहिबिया उबद्माणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्यवरे तेणेव उनागच्छा २ सा जाव दुरुढा । तए णं सा मियावई देवी जयंतीए समणोवासियाए सर्दि धम्मियं जाणप्यवरं दुख्दा समाणी नियगपरियालगा जहा उसभदत्तो जाव धम्मि-याओ जाणप्यवराओ क्वोरहड । तए णं सा मियावर्ड देवी जयंतीए समणोबासियाए सद्धिं बहाँहैं खुजाहिं जहा देवाणंदा जाव बंदड नमंसड उदायणं राखं परओ कड़ ठिड्या चेव जाव पज्जबासङ् । तए णं समणे भगवं महावीरे उदायणस्स राजे मिया-वर्डेए देवीए जयंतीए समणीवासियाए तीसे य महद्र व जाव धम्मं परिकहेड जाव परिसा पंडिगया उदायणे पंडिगए मियावई देवीवि पाँडगया ॥ ४४१ ॥ तए णं सा जयंती समणोबासिया समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हद्वतुद्वा समर्ण भगवं महावीरं बंदड नर्मसङ्बं० २ ता एवं वयासी-कहन्नं भंते ! जीवा गरुवत्तं हञ्बमागच्छन्ति ? जयंती ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसहेणं, एव खल जीवा गरुयत्तं हव्यमागच्छंति एवं जहा पडमसए जाव वीईवयंति । भवांनद्धियत्तणं भंते ! जीवाणं किं सभावओ परिणामओं ? जयंती ! सभावओं नो परिणामओं । सन्वेवि णं भंते ! भवतिद्विया जीवा मिज्जिस्संति ? हंता जयंती ! सब्वेवि णं भवतिद्विया जीवा सिजिझस्पंति । जड णं भंते ! सब्बेवि भवसिद्धिया जीवा सिज्झिस्पंति तम्हा णं भवसिद्धियविरहिए लोए भविस्मइ ? णो इण्डे समद्रे, से केण खाइएणं अद्रेणं भंते ! एवं वुचड सब्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा सिज्झिस्सेति नो चेव णं भवसिद्धियविर-हिए लोए भविस्सइ ? जयंती ! से जहानामए सब्बाग ससेढी सिया अणाइया अणबद्दरमा परिता परिवृद्धा सा णं परमाणुपोरमलमेत्तीर्ह खंडेहिं सम्ए २ अवहीर-माणी २ अणंताहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरइ नो चंव णं अवहिया सिया, सं तेणहेणं जयंती ! एवं बुचड सन्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा सिज्यिस्संति नो चेव णं भवसिद्धियविर्द्धिए लोए भविस्सइ ॥ सुनतं भेते ! साह जागरियतं साइ ? जयंती । अत्येगइयाणं जीवाणं सुत्ततं साह अत्येगइयाणं जीवाणं जागरियतं साह, से केणद्रेणं भंते ! एवं व्रवह अत्येगइयाणं जाव साह ? जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया अहम्माणुया अहम्मिद्रा अहम्मक्लाई अहम्मपलोई अहम्मपल-जमाणा अहम्मसमुदायारा अहम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरेति एएसि णं जीवाणं हत्तर्भ स्मह्, एए णे जीवा सुत्ता समाणा नो बहुणं पाणभूयजीवसत्ताणं दुक्खणयाए सोयणयाए जाव परियावणयाए बहुति, एए न जीवा सत्ता समाणा अप्पार्ण वा परं वा तद्वभवं वा नो बहाई अहम्मियाई संजोबणाई संजोधतारो

भवति, एएसि जीवाणं सत्तत्तं साह . जर्यती ! जे इमे जीवा धम्मिया धम्माणया जाब धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति एएसि णं जीवाणं जागरियत्तं साह, एए र्ण जीवा जागरा समाणा बहुणं पाणाणं जाब सत्ताजं अदक्खणयाए जाव अपरि-यावणयाए बहुति, ते णं जीवा जागरमाणा अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा बहुहिं थिम्मियाहिं संजोयणाहिं संजोएतारो भवंति, एए णं जीवा जागरमाणा धम्मजाग-रियाए अप्पाणं जागरइनारो भवंति, एएसि णं जीवाणं जागरियत्तं साह, से तेणद्वेणं जयंती ! एवं वृच्चइ अत्येगड्याणं जीवाणं सुनत्तं साह अत्येगड्याणं जीवाणं जाग-रियत्तं साह ॥ बलियत्तं भंते ! साह दब्बलियतं साह ? जयंती ! अत्थेगहयाणं जीवाणं बलियत्तं साह अत्थेगइयाणं जीवाणं दृब्बलियत्तं साह . से केणड्रेणं भंते ! एवं बुच्ह जाब साह ? जयंनी ! जे इमे जीवा अहम्मिया जाब विहरंति एएसि ण जीवाण दुब्बलियमं साह , एए णं जीवा एवं जहा सुनस्स तहा दुब्बलियस्स वन-व्यया भाणियव्या, बलियस्स जहा जागरस्म नहा भाणियव्यं जाव संजोएतारो भवंति, एएसि णं जीवाणं बलियसं साह , से तेणहेणं जयंती ! एवं वृच्छ तं चेव जाव साह ॥ दक्खतं भंते ! साह आलसियतं साह ? जयंती ! अत्थेगड्याणं जीवाणं दक्खतं साह अत्येगउयाणं जीवाणं आलसियतं साह . से केणडेणं भंते । एवं वृच्छ तं चेव जाव साह ? जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया जाव विहरंति एएसि मं जीवाणं आलसियनं साह , एए मं जीवा आलसा समाणा नो बहुणं जहा मुना तहा आलसा भाणियन्वा, जहा जागरा तहा दक्खा भाणियन्वा जाव संजो-एत्तारो भवंति, एए णं जीवा दक्खा समाणा बहाई आयारियवेयावचेहिं उवज्झाय० थेर • तबस्य • गिलाणवैयावश्रेहिं सेहवेयावश्रेहिं कुलवेयावश्रेहिं गगवेयावश्रेहिं संघवेयाव बहिं साहम्मियवेयाव बहिं अनाणं संजोएनारो भवंति, एएसि णं जीवाणं दक्खनं साह . से तेणद्रेणं तं चेव जाव साह ॥ सोइंदियवसट्टे णं भंते ! जीवे कि वंधइ ? एवं जहा कोहबस्ट्रे तहेव जाव अणुपरियदृइ । एवं चक्लिवदियवस्टेवि, एवं जान फार्सिदियवसट्टेनि जान अणुपरियट्ट । तए णं सा जयंती समणोनासिया समणस्स भगवओ भहावीरस्स अंतियं एयमद्वं सोचा निसम्म हट्टतृहा सेसं जहा देवार्गदाए तहेब पव्यवस्था जाव सव्यवस्थापहीणा । सेवं भेते ! २ ति ॥ ४४२ ॥ बारहमें सप बीमो उद्देसी समसी॥

रायगिहे जाद एवं क्यासी-कड़ णं मंते ! पुढवीओ पश्चताओ ? गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णताओ, तंजहा-पढमा दोषा जाद सत्तमा । पढमा णं मंते ! पुढवी किनामा किगोता पण्णता ! गोयमा ! धम्मा नामेणं रवणप्पमा गोतेगं, एवं जहा जीवाभिगमे पढमो नेरइयउद्देसओ सो चेव निरवसेसो भाषियव्यो जाव अप्पाबहु-गंति। सेवं भंते । सेवं भंते । ति॥४४३॥ बारहमे सप्तहओ उद्देसो समसो॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-दो भंते ! परमाणुपोग्गला एगयओ साहमंति एग-युओ साहण्यिता कि भवड़ ? गोयमा ! दुप्पएसिए खंबे भवड़, से भिज्जमाणे दुहा कज्जड एगयओ परमाणुपोरगडे एगयओ परमाणुपोरगडे भवड । तिश्वि भंते । परमा-णुपोगाला एगयओ साहबंति २ ता कि भवड़ ? गोयमा ! तिपएसिए खंघे भवड़. से भिजमाणे दुहावि तिहावि कजइ, दुहा कजमाणे एगयओ परमाणपोग्गले एगयओ दपुण्सिए खंधे भवड तिहा कज्जमाणे तिष्णि परमाणपोगगला भवंति । चनारि भंते ! परमाणपोरगला एगयओ साहभंति० पुच्छा, गोयमा! चउपएसिए खंधे भवड, से भिज्यमाणे दुहावि तिहावि चउहावि कजडु, दुहा कजमाणे एगयओ परमाणु-पोरगळे एगयओ तिपएसिए लंधे भवड़, अहवा दो उपएसिया संधा भवंति, तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुप्पएनिए खंधे भवड, चउहा कज-माणे बत्तारि परमाणुपोरगला भवंति । पंच भंते ! परमाणुपोरगलाः पुच्छा,गोयमा ! पंचपएसिए संघे भवड, से भिज्ञमाणे दुहावि तिहानि च उहावि पंचहावि कजड, दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ चटपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे भवड एगयओ तिपएसिए खंधे भवड, तिहा कजमाने एगयओ दो परमाणपोग्गला एगयओ तिप्पएमिए खंधे भवह अहवा एगयओ परमा-गुपोरगढे एगयओ दो दुपर्णस्या संधा भवंति, चउहा कजमाणे एगयओ तिकि परमाणुपोरगला एगयओ दुप्पएसिए खंधे भवड, पंचहा कवमाणे पंच परमाणुपो-म्गला भवंति । छन्भंते ! परमाणुपोम्गला । पुच्छा, गोयमा ! छप्पपसिए खंधे भवडः. से भिजमाण दुहावि तिहावि जाब छिब्बहावि कजाई, दुहा कजमाणे एगयओ पर-माणुपोरगळे एगयओ पंचपएसिए संधे भवड अहवा एगयओ हुप्पएसिए खंधे एग-यओ चउपएसिए संधे भवइ अहवा दो तिपएसिया खंधा भवन्ति, तिहा कवामाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ चउपएसिए खंधे भवद अहवा एगयओ पर-माणुपोग्गडे एगयओ दुपएसिए संधे एगयओ तिपएसिए खंधे भवड अहबा तिक्रि दुपएसिया संधा भवन्ति, चउहा कञ्चमाणे एगयओ तिषि परमाणुपोरगला एगयओ तिपएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोन्गला भवंति एगयओ दो दुष्प-एसिया खंघा भवंति, पंचहा कजमाणे एगयओ चतारि परमाणपोश्गला एगयओ दुपएसिए खंधे भवड, छहा कजमाणे छ परमाणुपोग्गका सवंति । सत्त भेते ! पर-माणुपोरगला ॰ पुच्छा, गोयमा ! सत्तपएसिए संधे अवड, हे शिकामाने बुहावि जाव

सत्तहावि कजह, दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोम्मके एगयओ छप्पएसिए वीधे भवइ अहवा एगयओ दुप्पएसिए खंधे भवइ एगयओ पंचपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ तिप्पएसिए खंधे एगयओ चउपएसिए खंधे अवड. तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ पंचपएसिए खंधे भवह अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एमय-ओ दुपएसिए संघे एगयओ चलपएसिए संघे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ दो दुपएसिया खंधा भवंति एगयओ तिपएसिए लंधे भवड्, चउहा कजमाणे एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ चउप्पएसिए खंधे भवड अहवा एगयओ दो परमाणुपोम्गला एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ तिपएलिए खंधे भवड अहवा एगयओ परमाणपोरगळे एगयओ तिनि इपएसिया र्बंधा भवति, पंचहा कञमाणे एगयओ चनारि परमाणपोग्गला एगयओ तिपणसिए खंधे भवड अहवा एगयओ तिकि परमाणुपोग्गला एगयओ दो दपएसिया खंधा भवति. छहा कजमाणे एगयओ पंच परमाणुपोग्गला एगयओ दपएसिए खंधे भवड, सत्तहा कजमाणे सत्त परमाणुपोरगला भवंति । अद्र भंते ! परमाणुपोरगला ० पुच्छा , गोयमा ! अद्वपएतिए संघे भवइ जाव दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गडे एगयओ सत्तप-एमिए खंधे भवइ अहवा एगमओ दुपएतिए खंधे एगयओ छप्पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ तिपर्णनए संघे एगयओ पंचपर्णनए खंधे भवड अहवा दो चउप्प-एसिया लीवा भवंति, तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ छप्प-एसिए खंधे भवड अहवा एगयओ परमाणुपोगाळे एगयओ दप्पएसिए खंधे एगयओ पंचपएतिए खंधे भवद अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ तिपएसिए खंधे एगयओ चउपएसिए खंधे भवड़ अहवा एगयओ दो दुपएसिया खंधा एगयओ चउपएसिए संधे भवद महवा एगयओ दुगएसिए संधे एगयओ दो तिपएसिया संघा भवंति, चउहा कजामाणे एगमओ तिथि परमाणुपोग्गला एगमओ पंच-पर्णसए संघे भवइ अहवा एगसओ दोन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए संधे एगयओ चउत्पर्णातए संधे अवह अहवा एगयओ दो परमाणुपोरगला एगयओ दो तिपएसिया संघा भवंति अहवा एगयओ परमाणुपोस्गके एगयओ दो दुपएसिया संधा० एगयओ तिपएसिए संधे भवड अहवा चत्तारि दुपएसिया खंधा मर्वति, पंचहा कजमाणे एगयओ बत्तारि परमाणुपोग्गला एगयओ चउप्पएसिए संधे मदह अहवा एगयओ तिथि परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ तिपएसिए संधे अब्द अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ तिश्वि दुपएसिया संधा अवंति, छहा कजमाणे एगयओ पैच परमाणुकीमाला एगयओ तिपछ-

सिए खंधे भवड़ अहवा एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गला एगयओ दो दुपएसिया खंधा मवन्ति, सत्तहा कजमाणे एगयओ छ परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंधे भवह खद्रहा कजमाणे अद्र परमाणुपोरगला भवंति ॥ नव भेते ! परमाणुपोरगला० पुच्छा, गोयमा । जाव नवविहा कजति, दहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ अट्ट-पएसिए खंधे भवइ,एवं एक्कें संचा (रिए) रेतिहिं जाव अहवा एगयओ चउप्पएसिए खंधे एगयओ पंचपएसिए खंधे भवड, तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोरगला एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवड बहवा एगयओ परमाणपोग्गडे एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ छप्पर्पात खंधे भवड अहवा एगयओ परमाणुपोरगडे एगयओ तिपर्णात ए खंबे एगयओ पंचपएसिए खंबे मवड अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ हो चउपप्रतिया खंधा भवंति अहवा एगयओ इपर्णानए खंधे एगयओ तिपर्णानए खंधे एगयओ च उपएसिए खंधे भवड़ अहवा तिश्वि तिपर्णमया खंधा मवंति, चउहा कज-माणे एगयओ तिक्वि परमाणुपोग्गला एगयओ छप्पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुपर्णसए खंधे एगयओ पंचपर्णसए खंधे भवड अहवा एगयओ दो परमाणुपोगाला एगयओ तिपर्णातए खधे एगयओ चडप्पएसिए खंधे भवद अहवा एनयओ परमाणुपोरगले एगयओ दो दुपर्णसंखा खंधा एगयओ चडप्पएसिए खंधे भवड अहवा एगराओ परमाणुपीनगडे एगराओ दुपएनिए खंघे एगराओ हो तिपए-सिया खंधा भनंति अहवा एनयओ तिक्ति दृष्पएसिया खंधा एगयओ तिपएसिए खंधे भवइ, पंबहा कजमाण एगयओ चनारि परमाणुपोग्गला एगयओ पंचपएसिए संधे भवर अहवा एगयओ ति ज्ञि परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खेंघे एगयओ चडप्प-एसिए स्वयं भवद् अहवा एगयओ तिश्वि परमाणुपोग्गला एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ हो। परमाणपोरगला एगयओ हो इपएसिया खंघा एगयओ तिपर्णसए खंधे भवड अहवा एगयओ परमाणुपोरगडे एगयओ चनारि द्पर्णसया संघा भवंति, छहा कजमाणे एगयओ पंच परमाणुपोग्गला एगयओ चउपप्सिए खंधे भवइ अहवा एगयओ चनारि परमाणुपोगगठा एगयओ दुप्पएसिए संघे एगयओ तिपर्णसए खंधे भवइ अहवा एगयओ तिकि परमाणुपोग्गला एगयओ तिकि दुष्पए-मिया खंधा भवंति, सत्तहा कञ्चमाणे एगयओ छ परमाणुपोम्गटा एगयओ दिप्प-एसिए संघे भवड अहवा एगयओ पंच परमाणुपीकाला एगयओ हो दुपएसिया खंघा भवति, अद्वहा कजमाणे एगयओ सत्त परमाणुपोरगला एगयओ दुपएसिए संधे भवड़, नवहा कजमाणे नव परमाणुपोग्गला भवंति ॥ दस भेते ! परमाणु-पोरगला॰ पुरुला, गोयमा । जाब दुहा कलमाणे एगयबो परमाणुपोरगळे एगयको

नवपएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ अद्वपएसिए खंघे भवइ एवं एक्केक संचारेयव्वंति जाव अहवा दो पंचपएसिया संघा भवंति, विहा कजामाणे एगयओ दो परमाणपोरगला एगयओ अद्भूपएसिए खंधे भवः अहवा एग-युओ परमाणुपीरगळे एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवह अहवा एगयओ परमाणपोरगळे एगयओ तिपएसिए खंधे अवह एगयओ छप्पएसिए संधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ च उप्पएसिए० एगयओ पंचपए-सिए खंधे भवड अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ तिपएसिए खंधे एगयओ ५व-पएसिए खंधे भवर अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ दो चडप्पएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ हो तिपर्णसया खंघा - एगयओ चनुष्परसिए खंघे भवड. च उहा कज्जमाणे एगयओ तिक्ति परमाणुपोरगला एगयओ सत्तपर्णसए खंधे अवह ' अहवा एगयओ दो परमाणपोरगला एगयओ दुपर्णसए ० एगयओ छप्पर्णसए खंधे भवड भहूना एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ निष्पर्गानए खंधे एगयओ पंचपरिसर खंधे भवड अहवा एगयओ हो परमाणगोगगला एगयओ हो चडप्पएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ परमाणुपोग्गडे एगयओ दुपएसिए० एगयओ निपएसिए० एगयओ • चडण्पएसिए खंधे भवड अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ तिनि तिपएसिया खंधा भर्वति अहवा एगयओ निष्ठि दुपएसिया खंधा - एगयओ चउपएसिए खंधे भवद भहवा एगयओ दो दुपएमिया खंधा एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति, पंचहा कजमाणे एगयओ चत्तारि परमाणपोग्यल। एगयओ छपएमिए खंधे भवड अहवा एग-यओ तिक्रि परमाणुपोग्गला एगयओ दूपएसिए खंधे एगयओ पंचपएसिए खंधे भवड अहवा एगयओ तिक्रि परमाणपोग्गला एगयओ निपएमिए खेंधे एगयओ चउपएसिए संधे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणु० एग० दो दुपएसिया संधा एग० च उप्पए-सिए खंधे भवद अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंधे॰ एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ निषि दुपएसिया । एगयओ तिपएसिए संघे भवड अहवा पंच दुपएसिया खंघा भवंति, छहा कर्जमाणै एगयओ पंच परमाणपोग्गला एगयओ पंचपएसिए खंधे भवड अहवा एगयओ चतारि परमाणपोग्गला एगयओ दुपएसिए॰ एगयओ चउपएसिए संधे भवर अहवा एगयओ चनारि परमाणपोग्गल। एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ तिकि परमाणुपोरगला एगयओ दो दुपएसिया खंधा॰ एगयओ तिपएसिए खंधे भवह अहवा एगयओ दो परमाणुपोरगला एगयओ चतारि दुपएसिया खंधा भवंति, सत्तहा कव्यमाणे एगयओ छ परमाणुपोरगला एगस्बो चजप्पप्तिए खंधे अवड अहबा एगवओ पंच परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए० ४२ मुला॰

एगयओ तिपासिए खंधे भवड अहवा एगयओ चतारि परमाणपोग्गला एगयओ विकि दपएसिया संधा भवंति. अद्वहा कज्जमाणे एगयओ सत्त परमाणुपोरगला एगयओ तिपएसिए संधे भवड अहवा एगयओ छ परमाण्पोग्गला एगयओ दो वप-एसिया लंधा भवंति, नवहा कजामाणे एगयओ अद्र परमाण्पोरगला एगयओ हुप-एसिए खंध भवइ इसहा कजमाणे इस परमाणुपोरगला भवंति । संखेजा णं भेते ! परमाणपोगगला एगयओ साहजंति एगयओ साहणियता कि अवड ? गोयमा ! संखेजपण्मिए खंधे भवह से भिजमाणे दुहावि जाव दसहावि संखेजहावि कजह, दहा कजमाणे एगयओ परमाणपोगगले एगयओ संखेजपर्णासए खंधे भवड अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ सन्सेजपएसिए खंधे भवड अहवा एगयओ तिप-एसिए संधे एगयओ सखेजपएमिए खंधे भवड़ एवं जाव अहवा एगयओ दमप-एसिए खंधे एगयओ संसेजपएसिए खंधे भवद अहवा दो संसेजपएसिया खंधा भवंति. तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपारमला एगयओ संखेजपएसिए संधे भवड अहवा एगयओ परमाणुपोरगरे एगयओ दुपएनिए खंधे एगयओ मंग्वेजपएनिए खेंच भवड अह्वा एगयओ परमाणुपांग्गले एगयओ तिपर्णसए खंघे एगयओ संखेजपर्णसए खंत्रं भवड़ एवं जाव अहवा एगयओ परमाणपोग्गङ एगयओ 🔭 दसपर्णसर खंध रागयओ मम्बेजपर्रामर खंधे भवड अहवा रागयओ परमाण्योगगरी एगयओ दो सन्वेजपर्णसया सधा भवंति अहवा एगयओ दुपर्णसर वंधे एगयओ दो संखेजपर्णात्या खंधा भवंति. एवं जाव अहवा एगयओ दसपर्णानए खंधे एगयओ दो संखेजपएसिया खंबा भवंति अहवा तिज्ञि संखेजपएसिया खंबा भवंति, चउहा कजमाणे एगयओ तिन्नि परमाणपोरगला एगयओ संखेजपएसिए खंधे भवड अहवा एगयओ दो परमाणुगेम्गला एगयओ ट्रपएसिए खंधे एगयओ सखेजपएसिए खंधे भवड अहवा एगयओ हो परमाणपोग्गला एगयओ तिपपर्णसए० एगयओ सलेज-पएसिए खंधे भवड एवं जाव अहवा एगयओ दो परमाणपोरगला एगयओ दसपर्णसए० एगयओ संखेजपर्णसए खंधे भवड अहवा एगयओ वो परमाणुपीरगला एगयओ दो संकेजनपर्णस्या संधा भवंति अहवा एगयओ परमाणपोग्गरू एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ दो संखेजापएसिया संधा भवंति एवं जाव अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ दसपएसिए क्षेषे एगयओ दो संखेजवएसिया खंघा भवंति " अहवा एगयओ परमाणुपोरगळे एगयओ तिकि संसेजपण्सिया संधा भवंति अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ तिकि संखेळपणसिया खंधा सर्वति एवं जाब अहवा एगवओ इसपएसिए संघे इगयओ तिकि संबेखपण्सिया संधा भवति अहरा

चत्तारि संखेजपएसिया खंघा भवंति, एवं एएणं कमेणं पंचगसंजोगोवि भाणियव्यो जाव नवगसंजोगो, दसहा कखमाणे एगयओ नव परमाणुपोग्गला एगयओ संखेज-पएसिए संघे भवड अहवा एगयओ अह परमाणुपोग्गला एगयओ इपएसिए॰ एगयओ संखेजपएसिए खंधे भवडु एवं एएणं कमेणं एकेक्को पूरेयव्यो जाव अहवा एगयओ दसपएसिए संधे एगयओ नव संखेजपएसिया खंधा भवंति अहवा दस संवेजपुरुसिया लंधा भवेति. संखेजहा कजमाणे संखेजा परमाणुपोग्गला भवेति । असंखेजा णं भंते ! परमाणुपोग्गला एगयओ साहणिति एगयओ साहणिता कि भवह र गोयमा ' असंखेजपएसिए खंधे भवह, से भिजमाणे दुहावि जाव दसहावि मुखेजहावि असंवेजहावि कजर,दृहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयओ असं-खेजपर्गतिए खंघे भवड एवं जाव अहवा एगयओ दसपर्णतए॰ एगयओ असंखेजप-र्णसम् स्वंध भवड अहवा एगयओ संखेजपएसिए संधे एगयओ असंखेजपएसिए खंधे भवड अहुदा हो असुन्ते जपएसिया खंधा भवंति, तिहा कजमाणे एगयओ दो परमा-णुपोस्मला एगयओ असंग्वेजपर्णनए संघे भवड अहवा एगयओ परमाणुपोस्पट एम-यओ दुपएसिए० एगयओ असंखेजपएसिए खंघे भनद जान अहवा एगयओ परमा-णुपोरगले एगयओ दसपएर्सए० एगयओ असंखे अप्रसिए खंघे भवड अहवा एग-यओ परमाणुपोग्गके एगयओ संखेजपएसिए । एगयओ असंखेजपएसिए सेघे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गठे एगयओ दो असंखेजपएसिया र्यंधा भवंति अहवा एगयओ द्पएसिए० एगयओ दो असंखेजपएसिया खंधा भवंति एवं जाव अहवा एग-यओ संखेजपर्णतर खंधे भवइ एगयओ दो असल्वेजपर्णतया खंधा भवंति अहवा निश्नि असंखेजपर्णसया खंधा भवंति, चउहा कजमाणे एगयओ तिश्वि परमाणुपोरगला गगयओ असंखेजपर्णासए संधे भवह एवं चउक्रगसंजोगो जाव दसगसंजोगो ए(वं)ए जहेव संखेजपएश्नियस्स नवरं असंखेजयं एगं अहिगं भाषियव्वं जान अहवा दस असंखेजपर्णमया खंधा भवंति, संखेजहा कजमाणे एगयओ संखेजा परमाणुपोग्गला एगयओ असंखेजपएसिए खंधे भवद अहवा एगयओ संखेजा दुपएसिया खंधा गाग्यओ असंखेळपएसिए म्बंधे भवइ एवं जाव भहवा एगयओ संखेळा दसपए-मिया संघा एगयओ असंखेजपएसिए संघे भवद भइवा एगयओ संखेजा संखेज-' पण्सिया लंघा एगयओ असंसेजपण्सिण संघे भवद अहवा संखेजा असंखेजपण्-सिया संघा भवेति, असंखेजहा क्रजमाणे असंखेजा परमाणुपोग्गला भवेति । अर्णता र्ण भंते ! परमाणुपोरगस्त जान कि अनंति ! गोयमा ! अर्णतपएसिए खंचे समझ, से भिजमाणे दुहावि तिहावि जाब दसहावि संखेजहा असंखेजहा अर्थतहावि कजह,

दुहा कज्जमाणे एगयओ परमाणुपोग्गडे एगयओ अर्णतपएसिए खंधे भवइ एवं जाव अहवा दो अणंतपएसिया खंधा भवंति. तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणपोग्गत्म एगयओ अगंतपएसिए लंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणपोग्गडे एगयओ दपएसिए० एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवड़ जाव अहवा एगयओ परमाणुपीरगडे एगयओ अर्स-खेळपर्णमए० एगयओ अणंतपर्णसए खंधे भवड अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एग-युद्धों हो अर्णतपरासिया खंधा भवंति अहवा एगयुद्धों दुपरासिए० एगयुत्रों दो अर्णतप-इसिया नंधा भवंति एवं जाव अहवा एगयओ दसपएसिए० एगयओ दो अर्णतपए-सिया संघा भवंति अहवा एगयओ संखेजपएसिए० एगयओ दो अर्गतपएसिया संधा भवंति अहवा एगयओ असंखेजपएसिए खंधे एगयओ दो अणंतपएसिया खंधा भवंति अहवा तिन्नि अणंतपर्णासया खंधा भवंति, चउहा कजमाणे एगयओ तिन्नि परमा-णुपोरगठा एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवइ एवं चउकसंजोगी जाव असखेजग-संजोगो, एए सब्वे जहेव असंन्वजाणं भणिया तहेव अणंताणाव भाणियव्या नवरं एकं अणंतगं अन्महियं भाणियन्वं जाव अहवा एगयओ संखेळा सम्बेजपएसिया संधा एगयओ अणंतपएसिए संधे भवड़ अहवा एगयओ सखेजा असंखेजपएसिया खंघा एगयओ अणंतपर्णातम् संधे भवड अहवा संखेजा अणंतपरिमया खंघा भवति. असंखेजहा कजमाणे गगयओ असंखेजा परमाणपोग्गला एगयओ अर्णतपणसिए खंधे भवड़ अहवा एगयओ असंखेजा दुपर्णानय। खंधा एगयओ अर्णनपर्णासर खंधे भवड जाव अहवा गगयओ असंखेजा। संखेजपर्णस्या संधा एगयओ अर्णतप-एसिए संधे भवड अहवा एगयओ असंखेजा असंखेजपएसिया संधा एगयओ अण-तपएसिए खंधे भवड अहवा असंखेळा अणंतपएसिया खंधा भवंति. अणंतहा कज-माणे अणंता परमाणुपोरगळा भवंति ॥ ४४४ ॥ एएसि ण भेते ! परमाणुपोरगळाणं साहणणाभेदाणबाएणं अणंताणं पोरगलपरियद्वाणं अणंताणंता पोरगलपरियद्वा सम-पुरांतव्या भवंतीति मक्खाया ? हंना गोयमा ! एएसि ण परमाणपोरगलाणं साहण-णाभेदाणु जाव मक्खाया ॥ कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरियहे पण्णते ! गोयमा ! सत्तविष्ठे पोगगलपरियहे पणाते. तंजहा-ओरालियपोग्गलपरियहे वेउन्विय० तेयापो-रगलपरियहे कस्मापीरगलपरियहे मणपीरगलपरियहे बहुपोरगलपरियहे आणापाणपीरग-लपरियहे । नेरइयाणं भंते ! कडविहे पोग्गलपरियहे पण्णत्ते ! गोयमा ! सत्तविहे पोग्ग-लपरियहे पण्णते, तंजहा-ओरालियपोभगरूपरियहे वेजव्वियपोग्गळपरियहे जाव आणापाणुपोरगलपरियहे, एवं जाव वेसाणियाणं ॥ एगसेगस्स णं भेते । नेरइयस्स केनइया ओरास्टियपोग्गलपरियद्य अतीया ? गोयमा ! अर्णता, केनइया पुरक्सका ?

मोयमा । कस्सइ अत्य कस्सइ नित्य जस्सऽत्थि जहनेणं एको वा दो वा तिन्नि वा उक्कोरोणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमा-रस्स केवद्वया ओराठियपोरगलपरियद्वा ः १ एवं चेव, एवं जाव वेमाणियस्स । एग-मेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स केवड्या चेउव्वियपोग्गलपरियद्य अतीया ? गोयमा ! अणंता. एवं जहेव ओरालियपोग्गलपरियटा तहेच वेउव्वियपोग्गलपरियद्वावि भाषि-यथ्वा, एवं जाव वैमाणियस्स एवं जाव आणापाणुपोग्गळपरियद्वा,एए एगत्ति(इ)या सत्त दंडगा भवंति । नेरङ्याणं भंते ! केवङ्या ओरालियपोग्गलपरियदा अतीया ? गोयमा ! अणंता, केवइया पुरक्खडा ? अणंना, एवं जाव वेमाणियागं, एवं वेडाव्वयपोगगलप-रियहावि एवं जान आणापाणपोग्गलपरियहानि जान नेमाणियाणं, एवं एए पोहत्तिया सत्तचउव्वीसङ दंडगा ॥ एगमेगम्स णं भंते ! नेरइयस्स नेरइयते केवइया ओरा-वियपोग्गलपरियश अतीया ? गोयमा ! नित्य एक्कोवि, केवइया पुरक्खडा ? नित्य एकोबि, एगमेगस्य ण भंते! नेरङयस्य असुरकुमारत्ते केवइया ओरानियपोगगलप-रियटा ः ? एवं चेव. एवं जाव थणियकुमारते जहा असुरकुमारते । एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्य पुढविकाइयत्ते केवद्वया ओरालियपोरगलपरियहा अतीया ? अणंता. "केबहुया परक्खडा <sup>१</sup> कस्सइ अत्थि कस्सइ नित्ध जस्मीत्य तस्स जहन्नेण एको बा दो वा तिष्ति वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अर्णना वा एवं जाव मणस्सत्ते. बाणमंतरजोइसियवंमाणियत्ते जहा असुखुमारते । एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमा-रस्त नेरडयत्ते केवइया अतीया ओराल्यिपोग्गलपारयहा एवं जहा नेरइयस्स वतः-व्यया भणिया तहा असुरकुमारस्सवि भाणियव्या जाव वेमाणियते, एवं जाव थणियकुमारस्स, एवं पुढाविकाइयस्सवि, एवं जाव वेमाणियस्स, सञ्वेसिं एक्को गमो । एगमेगस्स णं अंतं । नेर्इयस्स नेर्इयत्ते केवड्या वेर्जाञ्चयपोग्गलपरियद्य अतीया ? अणंता, केवइया पुरक्खडा ! एगुत्तरिया जाव अणंता, एवं जाव थणि-यक्रमारते. पढविकाइयते पुच्छा, नत्थ एक्कोबि, केवइया पुरक्खडा ! नत्थ एक्नोबि, एवं जस्य वंउब्बियसरीर अस्थि तस्य एगुत्तरि(या)ओ जस्य नस्थि तस्य जहा पुढविकाइयत्ते तहा भाषियव्वं जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते । तेयापोरगलपरियदा कम्मापोरगलपरियदा य सञ्बास्य एयल्सिया भाषियञ्जा, मणपोरगलपरियदा सञ्जेष् भपंचिदिएसु एगुनारिया, बिगलिंदिएसु नित्य, वङ्पोरमलपरियद्या एवं चेघ, नवर एर्निदिएसु नत्य आणियञ्चा । आणापाणुपोग्गलपरियद्य सम्बत्य एगुत्तरिया एवं जाब वेमाणियस्स वेमाणियसे । नेरइयार्ण अंते । नेरइयक्ते केवश्या ओरालियपोग्गलपरि-यहा अतीया ? नत्थि एकोषि, केषद्रमा पुरक्खडा ? नत्थि एकोवि, एवं जाव धणि-

यक्रमारते. पुढविकाइयत्ते पुच्छा, गोयमा ! अर्णता, केवइया पुरक्खडा ? अर्णता, एवं जाव मणुस्सत्ते, वाणमंतरजोइसियवेमाणियत्ते जहा नेरहयत्ते एवं जाव वेमाणि-यस्स वेमाणियत्ते, एवं सत्तवि पोरगलपरियद्वा भाणियन्वा, जत्य अतिय तत्य अती-यावि परक्खडावि अर्णता भाषियव्वा. जत्य नित्य तत्य दोवि नित्य भाषियव्वा जाव वेमाणियाणं वेमाणियते केवइया आणापाणपोग्गलपरियदा अतीया ? अणंता. केवइया पुरस्खडा ? अणंता ॥ ४४५ ॥ से केणद्वेणं भंते ! एवं वृच्चइ-ओराहिय-पोरमलपरियहे २ 🏿 गोयमा 📗 जण्णं जीवणं ओरालियसरीरे वडमाणेणं ओरालिय-सरीरपाउग्गाइं दब्बाइं ओरालियसरीरताए गहियाइं बद्धाइं प्रद्वाइं कडाइं पद्मवियाई निविदाइं अभिनिविद्वाइं अभिसमनागयाइं परिया(ग)इयाइं परिणामियाइं निजिन्नाइं निसिरियाई निसिद्वाई भवंति, से तेणद्वेणं गोयमा । एवं वच्च ओरालियपोरगलपरि-ग्रेंड २. एवं वेडिव्वयपोग्गलपरियद्देवि, नवरं वेडिव्वयसरीरे वडमाणेणं वेडिव्वय-सरीरप्पाटरगाई सेसं तं चेव सन्वं एवं जाव आणापाणपोरगलपरियहे, नवरं आणापाणपाउरगाइं सन्वदन्बाइं आणापाणुनाए सेस तं चेव ॥ ओरालियपोरगलपारे-यहे णं भंते ! केवड्कालस्स निन्वनिज्वड् ! गोयमा ' अर्णनाहि उस्मण्पिणिओसण्पि-णीहिं एवइकालस्स निव्यक्तिज्ञइ, एवं वेउव्वियपोग्गलपरियद्वेवि,एवं जाव आणा-पाणपोरमलपरियद्वेवि ॥ एयस्स णं भेने । ओरालियपोरमलपरियद्वनिव्वनुणाकालस्य वेपविवयपोरम्लः जाव आणापाणपोरम्लपरियद्गनिव्वत्तणाकालस्य क्यरे क्यरेहिता जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ' सब्बत्थोवे कम्मगपोरगलपारेयहनिव्यक्तणाका छै. तेयापोरम्लपरियङ्गिव्वनगाकाले अर्णनगुणे. ओरालियपोरम्लपरियङ्ग अर्णनगुणे. आणापाणपोरगळ० अगंतगुणे, मणपोरगळ० अणंतगुणे, बङ्गोरगळ० अगंतगुणे, वेडर व्यियपोरगलपरियद्गनिव्यत्तणाकाले अणनुगुणै ॥ ४४६ ॥ एएसि णं भेते । ओरालिय-पोरगलपारियदाणं जाव आणापाणपोरगलपारियदाण य कयरे २ हिनो जाव विसेसा-हिया वा ? गायमा । सन्वत्थोवा वेउव्वियपोग्गलपरियद्वा, बङ्पोग्गलपरियद्वा अणंत-गुणा, मणपोरगलपरियद्दा अर्णतगुणा, आणापाणुपोरगल० अर्पतगुणा. ओरालियपीर स्गलः अणंतगुणाः, तैयापोरगलः अणंतगुणाः, कस्मगपोरगलः अणंतगुणाः। सेवं मंत ! सेवं भंते ! ति मगवं जाव विहरह ॥ ४४७ ॥ सारहमे सप चडत्यो उद्देसो समतो॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-अह अंत ! पाणाइवाए मुसावाए अदिण्णादाणे मेहुणे परिग्गहे, एस णं कड्वके कड्गंधे कड्स्से कड्सासे पण्णते ! गोयमा ! पंचवके पंचरसे दुगंधे चउफासे पण्णते ॥ अह भेते ! कोहे १ कोवे २ रोसे ३ दोसे ४ अख(मा)में ५ संजलणे ६ कलहे ७ चंडिक्के ८ अंडणे ९ विवाए १०, एस णं कहक्के जाव कह्फासे

पष्णते ? गोयमा ! पंचवने पंचरते दुगंधे चउफारी पष्णते ॥ अह अंते ! माणे मदे दप्पे थंभे गव्ने अ(ण्)त्रक्कोसे परपरिवाए उकासे अवकासे उन्नए उन्नामे दुनामे ५२, एस पं कइवने ४ प० ? गोयमा ! पंचवने जहा कोहे तहेव । अह भंते ! माया उवहीं नियही वलए गहणे पूमे कक् कृत्रए जिम्हे किन्त्रिसे १० आधरणया गृहणया वंचणया पिछिउंचणया साइजोगे य १५, एस णं कडवने ४ प॰ ? गोयमा ! पंचवने जहेव कोहे ॥ अह भंते ! लोभे इच्छा मुच्छा कंखा गेही तण्हा भिज्हा अभिज्हा आसा-सणया पत्थणया १० लालप्पणया कामासा भोगासा जीवियासा मरणामा नंदिरागे १६. एस णं कडवन्ने ४ प०? गोयमा । जहेव कोहे । अह भंने ! पेजे दोसे कलहे जाव मिच्छादंसणसहे एस णं कडवने ४ प० ८ जहेव कोहे तहेव जाव चउफासे ॥४४८॥ अह भेते ! पाणाइवायवरमणे जाव परिरगहवेरमणे, कोहविवेंगे जाव सिच्छाउंसणसह-विवेगे एस ण कडवंश जाव कड़कामे पण्यते ? गोयमा ! अवने अगंधे अरसे अफासे पण्णले ॥ अह भंते ! उष्पत्तिया वेणडया कम्मिया परिणामिया एस णं कडवजा ४ प० ? तं चैव जाव अफास। पत्रता ॥ अह भेते ! उरगहे ईहा अनुए वारणा एम णं कडवना ४ प॰ ? एवं चेव जाव अफासा पनता ॥ अह भंते ! उहाणे करमे बट वीरिए · पुरिसद्वारपरक्रमे एम णं कड्बने ४ प० रेत चेव जाव अफासे पन्नते । सत्तमे णं भंते ! उवासंतरे कड़बन्ने ४ प० र एवं चैव जाव अफासे पन्नने । सन्तमे णं सेते रितणुदाए कडवने ४ प० १ जहा पाणाइवाए, नवर अद्वकासे पण्णते, एवं जहा सत्तमे तणुवाए तहा सत्तमे घणवाए घणोदही पुढवी, छट्टे उवासंतरे अवने, त्णुवाण जाव छट्टी प्रत्वी एयाई अद्व फासाई, एवं जहां सनमाए पुरुवीए वनव्वया भणिया तहा जाव पटमाए पुढवीए भाणियञ्चं, जंबुदीने २ जाव सर्यभुरमणे समुदे, सोहम्मे कप्पे जाव . इसिपम्भारा पुढर्वा, नेरङयाबासा जाव वेमाणियावासा एयाणि स्व्वाणि अद्रफा-माणि । नेरइया णं भेते ! कडवना जाव कडफासा पत्रता ? गोयमा ' वेउव्वियतयाडं पहुन पंचवना पंचरसा दुर्गधा अद्वफाशा पण्याला, कम्मर्ग पहुन पंचवना पंचरमा दुर्गथा चउफासा पण्णना, जीवं पहुचा अवना जाव अफासा पण्णना, एवं जाव विषयकुमारा, पुढावकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! ओरालियतेयगाई पदुः पंचवन्ना जाब अद्वफासा पण्णका, कम्मगं पड्डब जहा नेरइयाणं, जीवं पड्ड नहेव. एवं जाब चउरिंदिया, नवरं वाउकाइया ओरालियवेउव्वियतेयगाई पडुच पंचवना जाव अद्भासा पण्णता, सेसं जडा नेरइयाणं, पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा वाउदाइया. मणुस्साणं पुच्छा, गोयमा । ओराबियवेडिव्ययआहारगतेयगाई पद्धम पंचवना जाब अहुफासा प्रमाता. क्रम्मगं जीवं च पहच जहा नेरहयाणं वाणमंतरजोडसियवेमाणिया

जहां नेरड्या, धम्मत्यिकाए जाव पोरगलियकाए एए सन्वे अवद्या जाव अफासा, नवरं पोरग्लिकाए पंचवन पंचरसे दुर्गधे अद्वकासे पण्णते, णाणावरणिजे जाव अंतराइए एयाणि जाव चउफासाणि, कण्हलेसा णं भेते ! कइवना ४ प० ? गोयमा ! दब्बटेसं पडुच पंचवन्ना जाव अद्वकासा पण्णना, आवटेसं पडुच अवना ४. एवं जाव सङ्करुस्सा, सम्माहिद्री ३ चक्खुइंसणे ४ आभिणिबोहियणाणे ५ जाव विभेगणाणे आहारसन्ना जाव परिग्गहसन्ना एयाणि अवनाणि ४, ओरालियसरीरे जाव तेयग-सरीरे एयाणि अद्भुफासाणि, कम्मगसरीरे चउफासे, मणजोगे य बङ्जोगे य चउफासे, कायजोगे अद्रकासे. सागारोवओगे य अणागारोवओगे य अवना । सव्बद्ध्वा णं भेते ! कडवना ॰ पुच्छा, गोयमा ! अत्थेगइया सञ्बदन्या पंचवना जाव अट्ट-फासा पण्णता. अत्थेगइया सञ्बदन्या पंचवन्ना जाव च उफाया पण्णता. अत्थेगइया सञ्बदन्वा एगगंथा एगवण्या एगरसा दुफासा पन्नना, अत्थेगइया मन्बदन्वा अवजा जाव अफासा पन्नता, एवं सञ्बपएसावि मञ्बपजवावि, तीयदा अवजा जाव अफासा पण्णाना, एवं जाव अणागयद्वावि, एवं सन्वद्वावि ॥ ४४९ ॥ जीवे णं भंते ! गर्च्भ वक्ष्ममाणे कड्बन्नं कड्गांधं कड्रसं कड्फास परिणामं परिणमइ ? गोयमा ! पंचवन्नं पंचरस दुर्गधं अट्टफासं परिणामं परिणमइ ॥ ४५० ॥ कम्मओ णं भंते ! जीवे नो अकम्मओ विभक्तिभावं परिणमइ कम्मओ णं जए नी अकम्मओ विभक्तिभावं परिणमइ ? हंता गोयमा ' कम्मओ णं तं चेव जाव परिणमइ नो अकम्मओ विभक्तिभावं परिणमइ, सेवं भंते ! सेवं भंते ! कि ॥ ४५१ ॥ बारहमे सए पञ्चमो उद्देसो समसो॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-बहुजणे णं भंते । असमसस्स एवमाइक्लइ जाव एवं पह्तेद्र-एवं खलु राहु चंदं गेण्हइ एवं० २, से कहमेर्य भंते । एवं ? गोयमा ! जलं से बहुजणे णं असमसस्म जाव मिच्छं ते एव माहंसु, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्लामि जाव एवं पह्तेमि-एवं खलु राहु देवे महिन्निए जाव महेसक्ले वरवत्थयरे वरमहधरे वरगंधधरे वराभरणधारी, राहुस्स णं देवस्म नव नामधेजा प०, तंजहा-सिघाडए १ जिह्नलए २ खंभए [खत्तए] ३ खरए ४ दहुरे ५ मगरे ६ मच्छे ७ कच्छमे ८ कण्हसप्पे ९, राहुस्स णं देवस्स विमाणा पंचवका पण्णता, तंजहा-किण्हा नीला लोहिया हालिहा सक्किला, अतिथ कालए राहुविमाणे संजणक्तामे पण्णत्ते, अतिथ नीलए राहुविमाणे लाउयवकामे प०, अतिथ लोहिए राहुविमाणे मंजिट्टवन्नामे प०, अतिथ सिक्किए राहुविमाणे मंजिट्टवन्नामे प०, अतिथ पीयए राहुविमाणे हालिहवन्नामे पक्ते, अतिथ सिक्किए राहुविमाणे मालरासिवन्नामे पक्ते ॥ जया णं राहु आगच्छमाणे वा गच्छमाणे

का विजन्ममाणे वा परियारेमाणे वा चंदलेस्सं पुरच्छिमेणं आवरेता णं पश्चिन्छमेणं वीईवयइ, तया ण पुरच्छिमेणं चंदे उवदंसेइ पचच्छिमेणं राह्, जया ण राह् आग-च्छमाणे वा गच्छमाणे वा विजन्नमाणे वा परियारेमाणे वा चंदछेस्सं पचिच्छमेणं आवरेताणं प्रच्छिमेणं वीईवयड, तयाणं पश्चिष्ठिमेणं चंदे उवदंसेइ प्रच्छिमेणं राह्र, एवं जहा पुरस्छिमेणं पचिछिमेण य दो आलावगा भणिया तहा दाहिणेणं उत्तरेण य दो आलावना भाणियव्या, एवं उत्तरपुरन्छिमणं दाहिणपचच्छिमेण य दो आलावना भाणियव्वा, एवं दाहिणपुरन्छिमेणं उत्तरपचच्छिमेण य दो आलावगा भाणियव्वा एवं चेव जाव तथा णं उत्तरपत्रचिछमेणं चंदे उवदंसेइ दाहिणपुरच्छिमेणं राह, जया णं राहु आगन्छमाणे वा गन्छमाणे वा विजन्वमाणे वा परियारेमाणे वा चंदलेस्सं आवरेमाणे २ चिद्रह, तथा णं मणुस्पलीए मणुस्सा वर्दति-एवं खल राह चंदं गेण्डह एवं ८, जया णं राहू आगन्छमाणे वा ४ चंदस्स टेस्म आवरेनाण प!सेणं वीईवयइ तया णं मणुस्रालीए मणुस्सा बदंति-एवं खलु चंडेणं राहस्य कुचर्टा भिन्ना एवं ०, जया णे राहु आगच्छमाणे वा ४ चंद्रस देसं आवरेनाणं पश्चामकद तया णं मणुस्सलोए मणस्या वदाति-एवं खलु राहणा चंदे नंते एवं०, जया णे राह आगच्छमाणे वा जाब परियारेम!ण वा चंदलेस्स अहं सपिन्त सपिडिदिमि आवरेनाणं चिद्रह, तया ण मणुस्सलोए मणुस्या बदंति-एवं खलु राहुणा चंड घरथे एवं०॥ कड्विहे णं अंते ! राह्न पन्नते ? गोयमा ! दुविहे राहू पन्नते, तंजहा-धुवराहू य पव्वराहू य, तस्य णं जे से धुवराह से णं बहुलध्वस्यस्य पाडिवए पजरसतिभागेणं पजरसभागं चंदस्स केस्सं आबरेमाणे २ चिट्ठइ, तंजहा-पढमाए पढमं भागं विदयाए बिड्यं भागं जाब पन्नरसेन् पन्नरसमं भागं, चरिमसमए चंदे ग्ले भवइ अवसेसे समए चंदे रत्ते वा विरत्ते वा भवड़, तमेव सुक्रपक्खस्स उवदंसेमाणे २ चिद्रड तं ० पडमाए पढम भागं जाद पश्ररसेसु पश्ररसमं भागं, चरिमसमए चंदे विर्ते भवइ अवसेसे समए चंदे र्त वा निरत्ते वा अवह, तत्थ णं जे से पव्वराह से जहनेणं छण्हं मासाणं उक्कोसेणे बायालीसाए मासाणं चंदस्स, अडयालीसाए संवच्छराणं सुरस्स ॥४५२॥ से कंगद्वेणं भंते ! एवं वृत्रइ-चंदे ससी २ ! गोयमा ! चंदरस णं जोइसिदरस जोइसरको मियंके विमाणे कता देवा कंताओं देवीओं कंताई आसणस्यणखंभभंब-मत्तोबगरणाई अप्पणोवि य ण चंदं जोइसिंदे जोइसराया सोमे फंते सुमगे पिय-दंसणे सुहवे से तेणहुणं जाव ससी ॥ ४५३ ॥ से केणहुणं अंते ! एवं वुचड्-सूरे आइबे स्रे॰ २ ! गोयमा ! स्राइया णं समयाइ वा आवितयाइ वा जाव उस्सप्पि-णीइ वा अवस पिणीइ वा से तेणद्रेणं गोयमा । जाव आइबे० २ ॥४५४॥ चंदरस ण

भंते ! जोइसिंदस्स जोइसरको कइ अग्गमहिसीओ पण्णताओ ? जहा दसमसए जाव णो चेघ णं मेहणवृत्तिय । सुरस्सवि तहेव। चंदिमसूरिया णं भंते ! जोइसिंदा जोइ-सरायाणो केरिसए कामभोगे पश्चणुब्भवमाणा विहरति ? गोयमा ! से जहानामए केड परिसे पडमजोन्वणद्वाणबलत्थे पडमजोन्वणद्वाणबलत्थाए भारियाए साद्धि अचि-रवत्तविवाहक जे अत्थगवसणयाए सोलसवासविष्पवासिए से णं तओ लखद्दे कयक जे अणहसम्(ए) गो पुणरवि नियगिहं हुन्वमागए ण्हाए सन्वालंकारविभूसिए मणुनं शालीपागसद अद्वारसवंजणाउलं भोयणं भूते समाणे तंसि नारिसगंसि वासघरेति वनओ महन्बढ़े जाव सयणोवयारकिए नाए तारिसियाए भारियाए सिंगा-रागारचारवेसाए जाव कलियाए अणरत्ताए अविरत्ताए मणाणकलाए मद्भि इद्रे सहे फरिसे जाब पंचविहे माणुस्सए कामभोगे पचणुक्भवमाणे विहरइ, ता से ण गोयसा ! परिस विउसमणकालसमयंसि केरिमयं सायासोक्खं पत्रणब्भवमाणे विहरह ! ओरालं समणाउसो !, तस्स णं गायमा ! पुरिसस्य कामभौगीहितो बाणमंतराणं देवाणं एत्तो अणंतगुणविसिद्धतरा चेव कामभोगा, वाणमंतरागं देवाणं कामभोगेहिंनो अस्रिंदवजियाणं भवणवासीणं देवाणं एतो अणंतगुणविसिद्धतमा चेव कामभोगाः असरिंदविज्ञियाणं भवणवानियाणं देवागं कामभोगेहिंतो अमृरकुमाराणं देवाणं एको अर्णन्युणविसिद्धनरा चेव कामभोगा, असुरकुमाराणं देवाणं कामभौगीहिनो ग्रहगणनकक्षत्तनाराह्मवाण जोडिमयाणे देवाणं एत्तो अणंतगुणविसिद्वतरा चेव कामभोगा, गहुगणनक्खन वजाव कामभोगहिनो चीटमस्रियाणं जोडिसयाणं जोडिस सराईगं एत्तो अर्णनगुणविसिद्धनरा चेव कामभोगा, चंदिमभुरिया णं गोयमा ! औह-सिंदा जोडमरायाणो एरिसए कामभोग पश्चणव्यवसाणा विहर्गत । सेवं अंते ! सेवं भंते ! नि भगवं गोयमे समणं भगवं महाबीर जाव विहरइ ॥ ४५५ ॥ वारहमे सप छद्रो उद्देशी समत्ती॥

तेणं कारुण नेणं समएगं जाव एवं वयासी-केमहारुए णं अने ! लोए पन्नते ! गोयमा ! महइमहारुए लोए पन्नते, पुरिच्छमेणं असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ दाहिणणं असंखेजाओ एवं चेव, एवं पचचिछमेणाव, एवं उनरेणाव, एवं उन्होंपि, अहे असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामिविक्खंभेणं । एयंसि णं अंते ! एमहारुयंसि लोगंसि आत्थ केड परमाणुपोग्गरुमेतिव पएसे जत्थ णं अयं जीवे न जाए वा न मए वावि ? गोयमा ! नो इणहे समहे, से केणहेणं मंते ! एवं बुखइ एयंसि णं एमहारुयंसि लोगंसि नित्थ केइ परमाणुपोग्गरुमेतिव पएसे जत्थ णं अथं जीवे ण जाए वा न मए बावि ? गोयमा ! से जहानामए-केइ पुरिसे अयासयस्स एवं महं

अयावर्य करेजा. से णं तत्य जहकांणं एगं वा दो वा तिक्ति वा उक्कोरेणं अयास-इस्सं पक्सिवेजा, ताओ णं तत्य पउरगोयराओ पउरपाणियाओ जहनेणं एगाहं वा दुयाई वा तियाई वा उद्घोरेणं छम्मासे परिवसेजा, अत्य णं गोयमा तस्स अयावयस्य केइ परमाणुपोरगलमेत्रीव पएसे जे र्ण तासि अयार्ण उचारेण वा पास-बर्णेण वा खेळेण वा सिंघाणएण वा वंतेण वा पितेण वा पूरण वा छक्केण वा सोणिएण दा चम्मेहिं वा रोमेहिं वा सिंगेहिं वा खरेहिं वा नहेहिं वा अणार्कतपुर्व भवद ? भगवं ! णो इणद्वे समद्वे, होजावि णं गोयमा ! तस्स अयावयस्य केइ परमाणुपोग्गलमेत्तेवि पएसे जे णं तासिं अयाणं उन्नारेण वा जाव णहेहिं वा अणक्कंतपुर्वे णो चंव णं एयंसि एमहालयंसि लोगंसि लोगस्स सासयं भावं संसारस्य य अणाइभावं जीवस्य य णिचभावं कम्मबहुतं जम्मणमरणबाहुहं च पहुंच नित्थ केंद्र परमाणुपोरगलमेत्तिव पएसे जत्थ र्ण अयं जीव न जाए वा न मए वावि, से तेणहेर्ण नं चेव जाव न मए वावि ॥ ४५६ ॥ कड् णं भेते ! पुढवीओ पण्णताओं ! गोयमा ! सन पुढवीओ पण्णताओ जहा पढमसए पंचमउद्देसए तहेव भाषासा ठावंयव्या जाव अणुत्तरविमाणेति जाव अपराजिए सन्बद्धसिद्धे । अयनं भंते ! जीवे इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयमहस्सेनु एगमेर्गसि निर्यावासंसि पुढविकाइयत्ताए जाव कणम्मइकाइयत्ताए नरगनाए नेरइयत्ताए उब-वक्षपुरुवे १ ईना गोयमा 🛘 असडं अद्वा अणंतखुत्तो, अयन्नं भंते ! जीवे सक्करप्प-भाए पढ़वीए पणत्रीसाए एवं जहा रयणप्यभाए तहेव दो आलावगा भाणियन्वा, एवं जाद धूमप्पभाए । अयक्तं भीते ! जीवे तमाए पुढवीए पंचुणे निरयावाससयस-हस्में एगमेर्गीत सेस तं चेव, अयनं भंते ! जीये अहेसत्तमाए पुढवीए पंचसु अणुनरेस महड्महालएम् महानिरएस एगमेर्गस निरयावासंस संसं जहा रयणप्य-भाए, अयर्घ भंते । जीवे चोसद्वीए असुरकुमारावाससयसहस्सेष्ठ एगमेगंसि असुर-क्रमारावासंसि पुढविकाइयताए जाव वणस्सद्दकाइयत्ताए देवताए देविताए आसण-स्थणभंडमत्तोवगरणताए उववनपुरुवे ? हंता गोयमा ! जाव अर्णतखुत्तो, सञ्जर्जावावि णं भेते ! एवं खेव. एवं जाव यणियकमारेस, नाणतं आवासेस, आवासा प्रव्यभणिया. अयर्ष भेते । जीवे असंखेळेशु पुढविकाइयावाससयसहस्सेसु एगमेर्गसि पुढविकाइ-यावासंसि पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए जववनपुब्वे ? हैता गोयमा ! जाव अणंतक्कतो, एवं सब्बजीवावि, एवं जाव वणस्सइकाइएस, अयण्णं भंते ! जीवे असंखे-जेसु बेंदियाबाससयसहरूरेसु एगमेगंसि बेंदियाबासंसि पुहविकाइयलाए जाव वणस्स-इकाइयताए बेइंदियताए उवक्षपुरुवे ! ईता गोयमा ! बाव अर्णतखती, सञ्च्यी-

चावि णं एवं चेव, एवं जाव मणुस्सेसु, नवरं तेइंदिएसु जाव वणस्सइकाइयत्ताए तेइंदियताए चउरिदिएस चउरिदियताए पंचिदियतिरिक्सजोणिएस पंचिदियतिरिक्स-जोणियत्ताए मणुस्सेसु मणुस्सत्ताए सेसं जहा बेंदियाणं, वाणमंतरजोइसियसोहम्मी-साणेस य जहा असुरकुमाराणं, अयण्यं भंते ! जीवे सणंकुमारे कप्पे बारसस्र विमाणावाससयसहस्सेस एगमेगंसि वेमाणियावासंसि पुढविकाइयत्ताए सेसं जहा असरकुमाराणं जाव अणंतखुत्तो. नो चेव णं देवित्ताए, एवं सन्वजीवावि, एवं जाव आणयपाणएसु, एवं आरणच्यासुनि, अयनं भंते ! जीवे तिसुनि अद्वारसुत्तरेसु गेनि-जाविमाणावाससएस एवं चेव, अयनं भंते । जीवे पंचस अणुक्तरविमाणेस एगमेगंसि अणुत्तरविमाणंसि पुढवि तहेव जाव अर्णतखुत्तो, नो चेव णं देवताए वा देविनाए वा एवं सञ्बजीवावि । अयमं भंते ! जीवे सञ्बजीवाणं माइनाए पियनाए भाइ-त्ताए भगिणिताए भज्जनाए पुत्तनाए ध्रयताए सुन्हनाए उववन्नपुरुवे ? हंता गोयमा 1 असडे अदवा अणंतखनो, मन्वजीवावि ण भंते ' इमस्स जीवस्स माउनाए जाव उववन्नपन्ना ? हंता गोयमा ! जाव अणंतखुत्तो, अयण्णं भंते ! जीवे सञ्बजीवाणे आरेताए वेरियत्ताए घायगत्ताए वहगताए पिंडणीयताए पञ्चामितताए उनवन्नपूर्व ? हता गोयमा ! जाव अणंतख़त्तो, सञ्जजीवावि णं भेते ! एवं चेव, अयर्च भेते ! जीवे सञ्जजीवाणं रायत्ताए जुवरायताए जाव सर्यवाहताए उववनपुर्व्व ! हंता गोयमा ! असडं जाव अर्णतख़त्तो, सञ्बर्जाबाणं एवं चेव । अयर्भ भेते । जीवे सञ्बजीबार्ण दासत्ताए पेसत्ताए भयगत्ताए भाइक्ष्मताए भोगपुरिसत्ताए सीसत्ताए वेसनाए उववनपुरुवे ? हंता गोयमा ! जाव अर्णनजुत्तो, एवं सम्बर्जाबावि जाव अर्णतख़तो । सेवं भंते । सेवं भंते ! ति जाव विहरड ॥ ४५० ॥ बारहरे सए सचमो उद्देखो समचो॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव एवं वयासी-देव णं भंते ! महिश्विए जाव महे-सक्खे अणंतरं चयं चड्ता विसरीरेष्ठ नागेष्ठ उववक्षेजा ! हंता गोयमा ! ठवव-केजा, से णं तत्य अध्वयवंदियपुर्यसकारियसम्माणिए दिव्वे सच्चं सच्चोवाए संनिह्यपाहिहरे यावि भवेजा ! हंता भवेजा, से णं भंते ! तओहिंतो अणंतरं उच्चित्ता सिज्हेजा बुज्हेजा जाव अंतं करेजा ! हंता सिज्हेजा जाव अंतं करेजा, देवे णं भंते ! महिश्विए एवं चेव जाव बिसरीरेष्ठ मणीस उववज्रेजा एवं चेव जहा नागाणं, देवे णं भंते ! महिश्विए जाव बिसरीरेष्ठ स्वक्षेष्ठ उववज्रेजा ! हंता उववज्रेजा, एवं चेव, नवरं इमं नाणतं जाव सिक्हियपाहिहरे लाउलोइयमहिए यावि भवेजा ! इंता मवेजा, सेसं तं चेव जाव अंतं करेजा ॥ ४५८ ॥ अह

भंते! गोलंगूलवसभे कुकुडवसभे मंडुक्कवसभे एए णं निस्सीला निष्वया निग्गुणा निम्मेरा निष्यवक्ताणपोसहोववासा कालमासे कालं किया इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोसेणं सागरोवमद्विइयंसि नर्रांसि नेरइयक्ताए उववज्ज्ञा? समणे भगवं महावीरे वागरेइ—उववज्जाणे उववक्रेक्ति वक्तव्वं सिया। अह मंते! सीहे वग्षे जहा उस्सिष्णणिउद्देसए जाव परस्सरे एए णं निस्सीला एवं चेव जाव वक्तव्वं सिया, अह मने! ढंके कंके विलए मग्गुए सिखीए, एए णं निस्सीला सेसं तं चेव जाव वक्तव्वं सिया। सेवं मंते! सेवं मंते! कि जाव विहरइ॥ ४५९॥ बारहमे सए अद्रमी उहेसो समक्तो॥

कड़िवहा णं भंते ! देवा पण्णता ? मोयमा ! पंचिवहा देवा पण्णता, तंजहा-मवियदव्वदेवा १ नरदेवा २ धम्मदेवा ३ देवा(इ)हिदेवा ४ भावदेवा ५, से केण-हुणं भंते ! एवं वृच्चइ भवियद्व्वदेवा भवियद्व्वदेवा १ गोयमा ! जे भविए पंजि-दियतिरिक्क्वजोणिए वा मणुस्स वा देवेस उवदाज्जित्तए से तेणद्वेणं गोयमा। एवं वृत्तइ भवियद्व्वदेवा २, से केण्ट्रेणं भंते ! एवं वृत्तइ नरदेवा नरदेवा ? गोयमा ! जे इसे रायाणो चाउरंतचक्कवटी उप्पन्नसमनचक्कर्यणप्पहाणा नवनिहि-पद्दणो समिद्धकोमा बत्तीसं रायवरसहस्भाणुजायमग्गा सागरदरमेहलाहिवद्दणो मण्डिंसदा में तेणहेण जाव नरदेवा २. से केणहेण भेते ' एवं उच्च धम्मदेवा धम्मदेवा । गोयमा ! जे इमे अणगारा भगवंतो इरियासभिया जाव गुन्तवंभ-यारी से तेणहेर्ण जाब धम्मदेवा २, से केणहेर्ण भंते / एवं वृच्चइ देवाहिदेवा देबाहिदेबा ? गोयमा ! जं इमे आरिहंत। भगवंतो उपप्रताणदंसणधरा जाब सञ्बदरिसी से नेणडुणं जाब देवाहिदेवा ?, से केणडुणं भंते ! एवं बुचड्-भावदेवा भावदेवा ! गोयमा ! जे इमे भवणवद्याणमंतरजोड्ांसयवेमाणिया देवा देवगडनामगोयाई कम्माई वेदेंति से तेणद्वेणं जाव भावदेवा ॥ ४६० ॥ भवियदम्बदेवा ण अंते ! कओहिंतो उबबजंति कि नेरडएहिंतो उबबजंति तिरिक्ख । मणुस्स । देवेहिंतो उनवजाति ? गोयमा । नेरहएहिंतो उनवजीति तिरि । मण् े देवेहिंतोबि उबवर्जित. मेओ जहा बक्नंतीए सब्बेस उबबाएयब्बा जाव अण्-त्ररोववाडयत्तिः, नवरं असंखेळवासाउयअकम्मभमियअंतरदीवगसव्यद्वसिद्धवर्जं जाव अपराजियदेवेहितोवि उवक्जंति, णो सम्बद्धसिद्धदेवेहितो उववजंति । नरदेवा पं भंते किशोहितो जनवजाति कि नेएइए० पुच्छा, गोयमा ! नेरइएहितो उच-पर्जिति मो तिरि० नो मण्० देवहिंतोषि उववजीति, जड नेरहएहिंतो उववजीति कि रमणप्पभापुढविनेरइएहिंती उवबजाति जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंती उवबजाति ?

गोयमा ! स्यणप्पमापुरुविनेर्इएहिंतो उववर्जित नो सक्कर जाव नो अहेसत्तमा-पुरुषिनेरहएहिंतो उपवर्जित, जह देवेहिंतो उववर्जित कि भवणवासिदेवेहिंतो उब-बर्जात नाणमंतर • जोइसिय • वेमाणियदेवेहिंतो उववर्जात ? गोयमा । भवण-वासिदेवेहितोवि उववज्वंति वाणमंतर एवं सञ्बदेवेस उववाएयव्या वक्कंतीभेषणं जाव सञ्चहित्वति, धम्मदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्रंति कि नेरइएहिंतो० ? एवं बक्कंतीभेएणं सब्वेस उववाएयव्या जाब सन्बद्धसिद्धात्ता, नवरं तमा अहेसत्तमाए तेउवाउअसंखेजवासाउयअकम्मभारीयअंतरबीवगवज्रेषः देवाहिदेवा णं भंते ! कओहिंतो जववर्जात कि नेरइएहिंतो जववर्जात पुच्छा, गोयमा! नेरइएहिंसो उबवर्जित नो निरि॰ नो मणु॰ देवेहिंतोवि उववर्जित, जइ नेरइएहिंतो एवं तिम पुडवीत उववजाति सेसाओ खोडेयव्वाओ, जड देवेहिंनो० वेमाणिएस मन्वेस उववर्जात जाव सञ्बद्धामद्भात, सेसा खोडेयच्या, भावदेवा णं भंते । कओहिंतो उवबजांति र एवं जहा बक्कंनीए भवणवासीणं उबवाओ तहा भाणियव्वं ॥ ४६९ ॥ भवियदञ्बदेवाणं भते ! केवड्यं कालं ठिईं प० ! गीयमा ! जहन्नेणं अंतीमहत्तं उक्रोसेणं तिक्वि प्रतिओवमाइ, नरदेवाणं पुच्छा, गोयमा ' जहक्वणं सत्त वासमयाइं उक्रोसेणं च उरासीड पुष्वस्यसहस्साइं, धम्मदेवाणं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! जह-क्रण अनोमुहनं उक्कोसेणं देमृणा पुरुवकोडी, देवाहिदेवाणं पुरुष्ठा, गोयमा ! जहकेणं बावत्तरिं वासाइं उक्कोमेणं चउरासीइं पुरुवसयमहरूसाइं, भावदेवाणं पुरुछा, गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्माइं उद्योसेणं नेत्तीसं सागरीवमाइं ॥ ४६२ ॥ भवियदब्ब-देवा ण भंते ! कि एगर्न प्रभू विडिव्यक्तिए पहुने प्रभू विडिव्यक्तए ! गोयमा ! एग-त्तंपि पस् विडिव्वत्तए पहुत्तंपि पस् विडिव्वित्तए, एगतं विडव्वसाणे एगिदियस्तं वा जाव पंचिदियस्त्वं वा पुरुत्तं विउव्वमाणे एगिदियस्त्वाणि वा जाव पंचिदियस्त्वार्ण वा ताई संखेजाणि वा असंखेजाणि वा संबदाणि वा असंबदाणि वा सरिमाणि वा असरिसाणि वा विजन्ति विजन्ति तओ पच्छा अप्पणी जहिच्छियाई कजाई करेंति, एवं नरदेवावि, एवं धम्मदेवावि, देवाहिदेवाणं पुच्छा, गोयमा । एगर्सपि पभू विजिब्बन्तए पहनंपि पभ विजिब्बन्तए, नो चेब ण संपन्तीए विजिब्बन्स वा बिज-र्व्वित वा विजव्यस्मिति वा । भावडेवाणं पुच्छा, जहा भवियदम्बदेवा ॥ ४६३ ॥ भवियदव्वदेवाणं मंते! अणंतरं उव्वहिता काँहै गच्छंति काँहै उववजाति कि नेरइएस उनवर्जति जाव देवेस उववर्जति ! गोयमा ! नो नेरइएस उनवर्जति नो तिरि॰ नो मणु॰ देवेष्ठ उववजाति, जड़ देवेषु उववजाति सञ्बदेवेषु उववजाति जाव सञ्बद्धमिद्धति । नरदेवा ण भेते ! अणंतरं उञ्बद्धिता पुच्छा, गोयमा ! नेरहः

एस उववर्जति नो तिरि॰ नो मण्॰ णो देवेस उववर्जति, जड नेरइएस उववर्जति॰ सत्तस्वि पढवीस उववर्जाते। धम्मदेवा णं भेते । अणंतरं उव्वष्टिता पुच्छा, गोयमा । नो नेरइएस उववजंति नो तिरि॰ नो मण्॰ देवेस उववजंति, जइ देवेस उववजंति कि भवणवासि । पच्छा । गोयमा ! नो भवणवासिदेवेस उववज्रांत नो वाणमंतर । नो जोइसिय॰ वेमाणियदेवेमु उववर्जति, सब्वेसु वेमाणिएसु उववर्जति जाव सन्ब-द्रसिद्धअणुनरोववाइएस उववर्जाते. अत्येगड्या सिज्झेति जाव अंतं करेंति। देवाहि-देवा णं भंते ! अणंतरं उच्चष्टिता किंह गच्छंति किंह उववज्वंति ? गोयमा ! सिज्झंति जाब अंतं करेंति । भावदेवा णं अंते ! अणंतरं उव्विष्टिता पुच्छा. जहा वक्कंतीए अमुरकुमाराणं उन्बद्दणा तहा भाणियन्त्रा ॥ भवियदन्त्रदेवे णं भंते ! भवियदन्त्र-देवेनि कालओं केविश्वरं होइ? गोयमा! जहनेणं अंतोम्हत्तं उद्दोसेणं तिश्वि पलिओवमाई, एवं जहेव ठिई सचेव संचिद्रणावि जाव भावदेवस्स, नवरं धम्मदेवस्स जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं देसणा प्रव्यकोडी ॥ भवियदव्यदेवस्स णं भेते ! केवड्यं कालं अन्धं होट रेगोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्माइं अंतोमहत्तमञ्सहियाई उद्योसेणं अर्णतं कार्लं वणस्मडकालो । नरहेवाणं पुरुखा, गौयमा ! जहन्नेणं साडरेगं सागरोबमं उक्कोसेणं अर्णनं कालं अवह पोरगलपरियहं देम्णं । धम्मदेवस्य णं पुन्छा, गोयमा ' जहनेणं पलिओवमपहर्न उक्तोनेणं अर्णतं कालं जाव अवदं पीरगलपरियहं देमणं । देबाहिदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! नत्य अंतरं । भावदेवस्म णं पुच्छा, गोयमा । जहकेणं अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्मडकालो ॥ एएमि ण भंते ! भविश्वद्रव्यदेवाणं नरदेवाणं जाव भावदेवाण य कथरे २ जाव विमेसाहिया वा ! गोयमा ! मञ्बत्थोवा नरदेवा, देवाहिदेवा संखेळगुणा, धम्मदेवा संखेजगुणा, भवियदस्वहेचा असंखेजगुणा, भविदेचा असंखेजगुणा ॥ ४६४ ॥ एएसि र्ण भंते ! भावदेवाण भवणवासीणं वाणमंतराणं जोडसियाणं वेमाणियाणं सोहम्म-गाणं जाव अनुयमाण गेवेज्यमाणं अणुत्तरोववाइयाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्बन्धोवा अणुत्तरोववाइया भावदेवा, उवरिमगेवेजा भावदेवा संखेजगुणा, माज्जिमगेवेजा संखेजगुणा, हेट्रिमगेवेजा संखेजगुणा, असुए कप्पे देवा संखेजगुणा जाव आणयकापे भावतेवा संखेजगुणा एवं जहा जीवाभिगमे तिबिहे देवपुरिसे अप्पाबहयं जाव जोइसिया भावदेवा असंखेजगुणा । सेवं भेते ! २ ति ॥ ४६५ ॥ बारहमस्स सयस्य नवमो उद्देसो समत्तो ॥

कड्विहा णं भंते ! आया पञ्चता ! गोयमा ! अद्वविहा आया पञ्चता, तंजहा-दक्षियाया कसायाया जोगाया उबजोगाया णाणाया दंसणाया चरिताया वीरियाया ॥

जस्स ण भंते ! दवियाया तस्स कसायाया जस्स कसायाया तस्स दवियाया ? गोयमा । जरुम दवियाया तस्स कसामाया सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण कसायाया तस्स दवियाया नियमं अतिय । जस्स णं भंते ! दवियाया तस्स जोगाया ? एवं जहा दवियाया कसायाया भणिया तहा दवियाया बोगायावि भाणि-यव्या । जस्म णं भंते ! दवियाया तस्स उवओगाया एवं सव्बत्थ पुच्छा भाणि-यव्वा. गोयमा ! जस्म दवियाया तस्स उवओगाया नियमं अत्य. जस्सवि उवओ॰ गाया तस्सवि दवियाया नियमं अत्थि, जस्स दवियाया तस्स णाणाया भयणाए, जस्स पुण णाणाया तस्य दवियाया नियमं अत्थि, जस्म दवियाया तस्य दंमणाया नियमं अत्थि, जस्सनि दंगणाया तस्स दवियाया नियमं अत्थि, जस्म दवियाया तस्स चरिताया भयणःए, जस्स पुण चरिताया तस्स दवियाया नियमे अन्यि, एवं वीरियायाएवि समं । जस्स णं भंते ! कसायाया तस्य जोगाया पुन्छा, गोयमा ' जस्स कमायाया तस्स जोगाया नियमं अस्यि, जस्म पुण जोगाया तस्म कमायाया सिय आत्य सिय नियः, एवं उन्नओगायाएवि ममं कसायाया नेयव्वा, कमायाया य गाणाया य परोप्परं दोवि भइयव्वाओ, जहा कमायाया य उवओगाया य नहा कमायाया य दंसणाया य कमायाया य चरिनाया य दोवि परोप्परं भइयव्वाओ. जहां कसायाया य जोगाया य नहां कशायाया य वीरियाया य भाणियव्वाओ. एवं जहां कसायायाए बनव्यया मणिया तहा जोगायाएवि उवरिमाहि समं भाणि-यव्वा । जहा द्वियायाए वत्तव्वया भणिया तहा उवओगायाएवि उवरिह्नाहि समं भाणियव्या । जस्स नाणाया तस्स दंमणाया नियमं अन्धि, जस्स पुण दंसणाया नरस गाणाया भयणाए, जस्स नाणाया नरस चरित्ताया निय अन्यि सिय नियः जस्स पुण चरिताया तस्य नाणाया नियमं अत्य, णाणाया वीरियाया दोवि परोप्परं भयणाए । जस्स इंसणाया तस्स उवरिमाओ दोवि भयणाए, जस्स पुण ताओ तस्म दंसणाया नियमं अत्थि। जस्म चरित्ताया तस्म वीरियाया नियमं अत्थि, जस्त पुण वीरियामा तस्स चरित्ताया सिय अत्थि सिय निथि ॥ एयाचि पै भंते ' दवियायाणं करमायायाणं जाव वीरियायाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा रै गोयमा! मञ्बत्थोवाओ चरित्तायाओ, नाणायाओ अणंतगुणाओ, कमायायाओ अणंतगुणाओ, जोगायाओं विसेसाहियाओ, वीरियायाओं विसेसाहियाओ; उबजोगद-वियदंगणायाओं तिश्विषि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥ ४६६ ॥ आया अंते ! नाणे अन्नाणे ? गोयमा ! आया सिय नाणे सिय अन्नाणे, णाणे पुण नियमं आया ॥ आया भेते ! नेरहयाणं नाणे अने नेरहयाणं नाणे ? गोयसा ! आया नेरहसाणं

सिय नाणे सिय अनाजे, नाजे पुण से नियमं आया, एवं जाव वाजयकुमाराणं, आया भेते ! पुढविकाइयाणं अनाणे असे पुढविकाइयाणं अनाणे ? गोयमा ! आया पुरुविकाइयाणं नियमं अज्ञाणे अज्ञाणेवि नियमं आया, एवं जाव वणस्सइ-काइयाणं, बेडंदियतेडंदिय जाव वेमाणियाणं जहा नेरइयाणं। आया मंते ! दंसण अने दंसणे? गोयमा। आया नियमं दंसणे दंसणेवि नियमं आया। आया भेते ! नेरइयाणं दंसणे अण्णे नेरइयाणं दंसणे ? गोयमा ! आया नेरइयाणं नियमं दंमणे दंसणेवि से नियमं आया. एवं जाव वेमाणियाणं निरंतरं दंडओ ॥४६०॥ आया भंते ' रयणप्पभाष्टवी अन्ना रयणप्पभाष्टवी १ गोयमा ! रयणप्पभाष्टवी सिय आया सिय नो आया सिय अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य. से केणंद्रणं भंते ! एवं वृच्चइ रयणप्पभाषुद्रवी सिय आया सिय नो आया मिय अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाह य ? गोयमा ! अप्पणो आइंद्र आया, परस्त आइंद्रे नो आया, तद्भयस्स आइंद्वे अवनव्यं रयणप्पभापुडवी आयाइ य नी आयाइ य. से नेणद्रेणं तं चेव जाव नो आयाइ य । आया भंते ! सक्करप्पभापुदवी जहा रयणप्पभापुदवी नहा सक्करप्प-भा(ए)वि एवं जाव अहे सनमा(ए) । आया भंते ! सोहम्मकप्पे पुच्छा, गोयमा ! सोहम्मे कप्पे सिय आया सिय नो आया जाव नो आयाइ य, से केणहेण संते ! जाव नो आयाइ य ? गोयमा ! अप्पणी आइहे आया, परस्स आइहे नो आया, नदुभयस्स आइदे अवनव्यं आयाइ य नो आयाइ य, से तेणहेणं गोयमा ! तं चेव जाव नो आयाह य, एवं जाव अकुए कप्पे। आया भंते ! गेविजविमाणे अने गेविजविमाणे ! एवं जहा रयणप्पभापुद्रवी तहेब, एवं अणुत्तरविमाणावि, एवं ईसिपन्भारावि। आया भंते । परमाणुपोग्गळे अने परमाणुपोग्गळे १ एवं जहा सोहम्मे कप्पे तहा परमाणु-पोरगलेवि भाषियव्वे ॥ आया भंते | दुपएसिए खंबे अने दुपएसिए खंबे ? गोयमा ! दुपएसिए खंधे सिय आया १ सिय नो आया २ सिय अवसञ्बं आयाइ य नो भायाइ य ३ सिय आया य नो आया य ४ सिय आया य अवत्तर्व आयाइ य नो आयाइ य ५ सिय नो आया य अवशब्वं आयाइ य नो आयाइ य ६, से केणद्रेणं मंते ! एवं तं चेव आद नो आया य अवतव्यं आयाह य नो आयाह य ! गोयमा ! अप्पणी आइहे आया १ परस्स आइहे नो आया २ तदुभयस्स आइहे अवत्तव्यं दुपएसिए संघे आयाह य नी आयाह य ३ देसे आइड्डे सन्भावपजने देसे आइड्डे असन्मावपज्यवे दुप्पएसिए खंधे आया य नो आया य ४ देसे आइट्रे सन्भाव-पजने देसे आइहे तदुभनपजने दुपएसिए खंधे आया य अवत्तव्यं आयाइ य नो आयाह य ५ देसे बाइट्रे असम्मावपञ्चने देसे भाइट्रे तद्भयपञ्चने दुपएसिए खंधे ४३ सत्ता-

नो आया य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य ६, से तेणद्वेणं तं चेव जाव नी आयाह य ॥ आया भंते ! तिपणसिए खंधे अने तिपणसिए खंधे ? गोयमा ! तिप-एसिए संधे सिय आया १ सिय नो आया २ सिय अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य ३ सिय आया य नो आया य ४ सिय आया य नो आयाओ य ५ सिय आयाओ य नो आया य ६ सिय आया य अवनन्त्रं आयाइ य नो आयाइ य ७ सिय आया य अवत्तव्वाइं आया(इ)ओ य नो आयाओ य ८ सिय आयाओ य अवनव्य आयाह य नो आयाह य ९ सिय नो आया य अवनव्यं आयाह य नो आयाड य १० सिय(नो) आया य अवनन्वाइं आयाओ य नो आयाओ य ११ सिय नो आयाओ य अवत्तव्वं आयाड य नो आयाड य १२ सिय आया य नो आया य अवनव्वं आयाइ य नो आयाइ य १३. से केण्ड्रेगं भंते ! एवं वृच्चइ तिपर्णसर खंधे सिय आया एवं चेव उचारेयव्वं जाव सिय आया य नो आया य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य १ गोयमा ! अप्पणो आइंद्रे आया १ परस्य आइंद्रे नो आया २ तद्भयस्स आइद्रे अक्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य ३ देसे आइद्रे सन्भावपञ्जवे देसे आइद्रे असन्भावपञ्जवे तिपणसिए संधे आया य नो आया य ४ देसे आइट्रे सब्सावपज्जवे देसा आइट्रा असब्सावपज्जवा तिपएसिए खंधे आया य नो आयाओ य ५ दंसा आइहा सन्भावपञ्जवा देसे आइहे असन्भावपञ्जवे तिपएसिए खंधे आयाओ य नो आया य ६ देसे आइंद्र गब्भावपज्जवे देसे आइंद्र तदुभयपज्जने तिपएभिए क्ये आया य अन्तन्त्रं आयाइ य नो आयाइ य ७ देसे आइट्टे सब्भावपज्जवे देसा आइट्टा तद्भयपज्जवा तिपएसिए खेथे आया य अवनः-न्वाई आयाओ य नो आयाओ य ८ देसा आइद्रा सन्भावपालवा देसे आइद्रे तद-भयपज्जने तिपएसिए खंधे आयाओ य अननव्नं आयाह य नो आयाह य ९, एए तिनि भंगा, देसे आइंड्रे असन्भावपज्जवे देसे आइंड्रे तदुभयपज्जवे तिपएसिए खंधे नो आया य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य १० देसे आउट्टे असच्भावपज्जवे देसा आइट्टा नदुभयपज्जवा तिपएसिए खंधे नो आया य अवसञ्चाई आयाओ य नो आयाओ य १५ देसा आइद्रा असब्भावपजवा देसे आइद्रे तद्भयपज्ये तिप-एसिए खेंचे नो आयाओ य अवत्तव्यं आयाह य नो आयाह य १२ देसे आइहे सन्भावपजने देसे आइहे असन्भावपजने देसे आइहे तदुभयपजने विपएसिए खंबे आया य नो आया य अवनव्यं आयाह य नो आयाह य १३. से तेणहेणं गोयमा । एवं बुच्चइ तिपएसिए संघे सिय आया ते चेव जाव नो आयाह य ॥ आया मंते ! चडप्पएसिए खंधे अहे - पुच्छा, गोयमा ! चडप्पएसिए खंधे सिय

आया १ सिय नो आया २ सिय अवक्तर्व आयाइ य नो आयाइ य ३ सिय आया य नो आया य ४ सिय आया य अवत्तव्यं ४ सिय नो आया य अवत्तव्यं ४ सिय आया य नो आया य अवत्तव्वं आयाह य नो आयाह य १६ सिय आया य नो आया य अवनब्बाई आयाओ य नो आयाओ य १७ सिय आया य नो आयाओ य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य १८ सिय आयाओ य नो आया य अवलव्य आयाइ य नो आयाइ य १९ । से केणद्रेणं भंते ! एवं वृश्वइ चडप्प-एसिए खंधे सिय आया य नो आया य अवनव्यं तं चेव अट्टे पिंड उचारेयव्यं, गोयमा । अप्पणो आइट्टे आया । परस्स आइट्टे नो आया २ तद्भयस्स आइट्टे अबनव्वं आयाह य नो आयाह य ३ देसे आइट्रे सब्भावपज्जवे देसे आइट्रे अस-ब्मावपज्जवे चउभंगो, सब्भावपज्जवेणं तदुभएण य चउभंगो, असब्भावेगं तदु-भएण य च उमंगी, देसे आइट्रे सन्भावपज्जवे देसे आदट्टे असन्भावपज्जवे देसे आइट्रे तदुभयपञ्जवे चउप्पएमिए खंधे आया य नो आया य अवत्तव्तं आयाइ य नो आयाउ य, देसे आइट्टे सब्भावपजनं देसे आइट्टे असब्भावपजने देसा आइट्टा नद्भयपज्ञवा चरुपएसिए खंध आया य नो आया व अवनव्वाडं आयाओ य नो आयाओ य १७ देसे आइद्रे सञ्मावपज्जवे देना आइद्रा असञ्मावपज्जवा . दसे आइद्वे तदुभयपञ्चने चउप्पएसिए संघे आया य नो आयाओ य अवत्तन्त्रं आयाइ य नोआयाइ य १८ देसा आइट्टा सब्भावपजवा देसे आइट्टे असब्भावपजवे देसे आइंद्रे तद्भयपञ्जवे चडप्पएसिए संधे आयाओ य नोआया य अवत्तन्वं आयाइ य नो आयाइ य १९, से तेणद्वेणं गोयमा । एवं वुच्च चउप्पएसिए संधे सिय आया सिय नो आया सिय अवनव्यं निक्खेंवे ते चेव भंगा उचारेयव्या जाव नो आयाइ य ॥ आया भंते । पंचपएसिए संधे अने पंचपएसिए संधे ? गोयमा ! पंचपएसिए संधे सिय आया १ मिय नो आया २ सिय अवत्तव्वं आयाइ य नो भायाइ य रे सिय आया य नो आया य ४ सिय अवत्तव्वं (४) आया य नो आया य र (नोआया य अवत्तब्वेण य ४) तियगसजोगे एक्को ण पडड्, से केणट्रेणं भंते ! तं चेव पिंड ज्वारे यन्तं ? गोयमा । अप्पणी आइहे आया १ परस्स आइहे नो आया २ तदुभयस्य आइट्टे अवनाव्यं ३ देसे आइट्टे सम्भावपञ्चवे देसे आइट्टे असन्भाव-पज्जवे एवं दुयगसंजोगे सब्वे पडंति तियगसंजोगे एक्को ण पडइ । छप्पएसियस्स सम्बे पडीत, जहा छप्पएसिए एवं जाब अणंतपएसिए । सेवं भेते । सेवं भेते । ति जाब विहरह ॥ ४६८ ॥ इसमो उहेसो समत्तो, बारसमं सर्य समत्तं ॥ पुढवी १ देव २ वर्णतर ३ पुढवी ४ आहारमेव ५ उनवाए ६ । भासा ७

कम्म ट अणगारे केयाघडिया ९ समुख्याए १०॥ रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ णं भंते ! पृढवीओ पन्नताओं ? गोयमा ! सत्त पृढवीओ पन्नताओ, तंजहा-रयण-प्पभा जाव अहेसनमा । इमीसे ण भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए केवइया निरया-वाससयसहस्सा पण्णता ? गोयमा ! तीसं निरयावाससयसहस्सा पनता, ते ण भेते । कि संसेजवित्यहा असंसेजवित्यहा ? गोयमा । संसेजवित्यहावि असंसेज-वित्यडावि. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयाबाससयसहस्सेष्ठ संखेजवित्यदेस नरएस एगसमएणं केवहया नेरहया उववर्जित १ ? केवहया काउ-केस्सा उववज्रंति २ १ केवइया कण्हपिक्खया उववज्रंति ३ १ केवइया सुक्रपिक्खया उववजाति ४ ? केवड्या समी उववजाति ५ ? केवड्या असमी उववजाति ६ ? केवड्या भवसिद्धिया जीवा उववर्जति ७ १ केवड्या अभवसिद्धिया जीवा उववर्जति ८ १ केवडया आभिणिबोहियनाणी उववर्जात ९ १ केवडया सुयनाणी उववर्जात १० १ केवडया ओहिनाणी उववज्नेति १२ १ केवडया मङ्भन्नाणी उववज्नेति १२ १ केवडया स्यअज्ञाणी उनवजाति १३१ केवहया विभंगनाणी उनवजाति १४१ केवहया चक्छदंसणी उनवजाति १५ ? केवडया अचक्खदंसणी उनवजाति १६ ? केवडया ओहिदंसणी उववर्जित १७ ? केवइया आहारसभीवउत्ता उववर्जित १८ ? केवइया भयसभोवउत्ता उववजाति १९ ? केवइया मेहणसभोवउत्ता उववजाति २० ? केवइया परिग्गहसमोवउत्ता उववजाति २१ १ केवइया इत्यिवयगा उववजाति २२ १ केवइया पुरिसवेयमा उनवर्जिति २३ १ केवड्या नपुंसमवेयमा उनवर्जित २४ १ केवड्या कोहकसाई उववर्जात २५ जाव केवइया लोभकसाई उववर्जात २८१ केवइया सोइंदियउवउत्ता उववजंति २९ जाव केवड्या फासिंदियोवउत्ता उववजंति ३३ ! केवड्या नोइंदियोवउत्ता उववर्जित २४ ? केवड्या मणजोगी उववर्जित २५ ? केव-इया वहजोगी उववर्जात ३६ ? केवड्या कायजोगी उववर्जात ३७ ? केवड्या सामा-रोवउत्ता उववजंति ३८१ केवड्या अणागारोवउत्ता उववजंति ३९१ गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए पुडवीए तीसाए निर्यावाससयसहस्सेस संखेळावित्यडेस नरएस जहनेण एको वा दो वा तिकि वा उक्कोरेण संखेळा नेरह्या उववळांति. जहनेण एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं सखेजा काउछेरना उववज्जंति, जहनेणं एको वा दो वा तिकि वा उद्योसेणं संस्थेजा कष्ठपक्तिसामा उववर्जति, एवं सक्रपक्तिस-यानि, एवं सन्नीनि एवं अमन्नीनि, एवं भवसिद्धिया एवं अभवसिद्धिया, आभिणिबोहि-यनाणी सुयनाणी ओहिनाणी मडअझाणी सुबअझाणी विभेगनाणी एवं चेव, चक्छ-दंसणी ण उववजंति, जहकेणं एको वा दो वा लिकि वा उक्कोरेणं संखेखा अववस्थ-

दंसणी उनवज्जंति, एवं ओहिर्दसणीवि, एवं आहारसमोवउत्तावि जाव परिग्गहसमोव-उत्तावि, इत्थीवेयमा न उववजीति परिसवेयमावि न उववजीति. जहकेणं एको वा दो वा तिकि वा उद्योसेणं संखेजा नपंसगवेयगा उववजंति, एवं कोहकसाई जाव लोमकसाई. सोइंदिय उच्छत्ता न उच्चवजंति एवं जाव फासिंदिओव्छत्ता न उच्चवजंति, जहनेणं एको वा दो वा तिक्रि वा उक्रोसेण संखेजा नोइंदिओवउत्ता उवबजंति, मणजोगी ण उमबजंति, एवं बहुजोगीवि, जहक्षेणं एको वा दो वा तिकि वा उक्कोसेणं संखेजा कायजोगी जवबजाति, एवं सागारोवउत्तावि एवं अणागारोवउत्तावि ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्यभाए पढवीए तीसाए निरयाबाससयमहस्सेस संखेजवित्यहेस नरएस एगसमएगं केवड्या नेरड्या उववर्दति, केवड्या काउल्लेसा उववर्दति जाव केवड्या अणागारोवउत्ता उच्चहंति ? गोयमा! इमीसे ण स्यणप्पभाए पढवीए तीसाए निरयाबाससयसहस्सेम् संखेजवित्यहेम् नरएम् एगसमएगं जहनेणं एको वा दो वा तिष्ठि वा उक्कोसेण संखेळा नेएउया उववहंति, एवं जाद सन्नी, असन्नी ण उब्बहंति, जहनेण एको वा दो वा निभि वा उक्कोसेण संखेळा अवसिद्धिया उब्बर्झत एवं जाब सुयअजाणी विभंगनाणी ण उबवर्हति, चक्खुद्सणी ण उब्बर्हति, जहंन्नणं एको वा दो वा तिक्रि वा उक्रोसेणं संखेजा अन्यक्तवदंसणी उन्वदंति, एवं जाव लीभकसाई, सोइंदियडबउत्ता ण उब्बद्दति एवं जाव फासिदियोवडला न उम्बद्दति, जहन्नणं एको वा दो वा तिनि वा उक्कोरेणं संखेळा नोइंदियोवउत्ता उब्बर्टति, मणजोगी न उब्बर्टति एवं बङ्जोगीवि, बहुन्नेणं एक्नो वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संबेजा कायजोगी उष्वर्दति. एवं सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्तावि ॥ इमीसे र्गं भंते ! रयणप्पभाए पृहवीए तीसाए निर्यावासस्यसहस्सेच संखेळावित्वहेच नरएक केवदया नेरइया पक्षता ? केवदया काउलेस्सा प० जाव केवदया अणागारीवउत्ता पक्ता ? केवहया अर्णतरोववस्था प्रकृता १ ? केवहया परंपरोववस्था प्रकृता २ ? केबड्या अणंतरीताहा पक्ता ३ १ केबड्या परंपरोगाडा प० ४ १ केबड्या अणंत-राहारा प० ५ ? केवड्या परंपराहारा प० ६ ? केवड्या अर्णतरपञ्चला प० ७ ? केव-इया परंपरपञ्चला पञ्चला ८ ! केवड्या चरिमा प० ९ ? केवड्या अचरिमा प० १० ? गोयमा । इमीसे रयणप्रभाग पढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस संखेज-वित्यदेसु नरएसु संखेळा नेरहमा प०. संखेळा काउलेस्सा प०, एवं जाव संखेळा सची प॰, असमी लिय अस्थि सिय नित्य जड अस्थि जहनेपं एको वा दो या तिनि वा उन्नोसेणं संखेजा ५०, संखेजा अवसिद्धिया ५०, एवं जाव संखेजा परिमाहसक्तीवउत्ता प॰, इत्यिक्य नत्य परिसर्वेयमा नत्य, संखेजा न्यंसमवेयमा प॰, एवं कोहकुता-

**इं**वि. माणकसाई जहा अस**न्नी, एवं जाव लोभक्साई, संखेजा सोइंदियोव**उत्ता प०. एवं जाव फासिंदियोवउत्ता, नोइंदियोवउत्ता जहा असभी, संखेळा मणजोगी प०. एवं जाव अणागारोवउत्ता. अणंतरोववश्वगा सिय अत्यि सिय नत्यि जड्ड अत्यि जहा असूजी. संखेजा परंपरीववन्नमा प्रवृ एवं जहा अर्णतरीववन्नमा तहा अर्थनरीमाङमा अर्थनरा-हारमा अर्णतरपजन्तमा चरिमा, परंपरोगाढमा जाव अचरिमा जहां परंपरोववन्नमा ॥ इमीसे गं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस असंखेळा-वित्यक्षेत्र न एए एगसमएणं केवड्या नेरह्या उववज्वंति जाव केवड्या अणागारीवउत्ता उववर्जाति १ गोयमा । इमीसे णं रयगप्पभाए पृढवीए तीसाए निरयाबासम्यसहस्संस् असंखेजवित्थडेसु नरएसु एगसमएणं जहण्येणं एको वा दो वा तिन्नि वा उक्नोसेणं असंखेजा नेरइया उवनजाति, एवं जहेव संखेजवित्यडेग्र तिनि गमगा तहा असरोजवित्यहेसुवि तिनि गमगा, नदारं असंखेजा भाणियव्वा सेसं तं चेव जाव असंखेळा अचरिमा प० नाणत्तं हेस्मामु हेसाओ जहा पढमसए नवरं सखेजवित्यहेमुवि असंख्जानित्यहेसूनि ओहिनाणी ओहिदंसूणी य संखेजा उब्बहावेयव्या, सेसं तं चेव ॥ सकरप्पभाए णं भंते ! पुडवीए केवइया निरयाबास । पुच्छा, गोयमा ! पणवीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णता. ते णं भेते ! किं संखेजवित्थडा असंखेजवित्यडा ४ एवं जहा रयणप्यभाए नहा सक्करप्यभाएनि, नवरं असबी तिस्रवि गमएनु न भन्नह् सेसं तं चेव । बाल्यप्पभाए णं पुच्छा, गोयमा । एत्ररस निरयावाससयमहम्मा प०, सेसं जहा सक्ररप्पभाए णाणक्तं लेमानु लेसाओ जहा पडमसए ॥ पंकप्पभाए ण पुच्छा, गोयमा ! दस निरयावाससयसहस्या प०, एवं जहा सक्करप्पभाए नवरं ओहि-नाणी ओहिदंसणी य न उच्चदंति, सेस नं चैव । धूमप्पभाए ण पुच्छा, गोयमा ! तिकि निर्यावासमयसहस्सा एवं जहा पंकप्पभाए ॥ तमाए णं भंते ! पुढवीए केवइया निरयावास - पुच्छा, गोयमा ! एगे पंचुणे निरयावाससयसहस्से पण्णते, सेसं जहा पंकापभाए ॥ अहेसत्तमाए ण अंत । पढवीए कड अणुनर। महडमहालया महानि-रया पन्नता ? गोयमा ! पंच अणुत्तरा जाव अपइट्ठाणे, ते पं भेते ! कि संखेज-वित्यदा असंग्वेजवित्यहा ? गोयमा ! संग्वेजवित्यहे य असंग्वेजवित्यहा य, अहे-सत्तमाए ण भेते ! पुढवीए पंचस अणुत्तरेमु महद्रमहालया जाव महानिरएसु संखे-ज्ञवित्थंडे नरए एगसमएणं केवड्या उववज्रंति ? एवं जहा पंकप्पभाए नवरं तिस नाणेसु न<sup>्</sup>वववर्जाति न उन्बर्दृति, पन्नत्तएसु तहेव अस्थि, एवं असंखे**जवि**त्यहेसुवि नवरं असंखेजा भाणियव्या ॥४६९॥ इमीसे वं भेते । रयषप्पमाए पृष्टवीए तीसाए निरयावाससयसहस्येषु संखेजवित्यडेषु नरएषु कि सम्महिन्नी नेरहमा उववजाति मिच्छ-

दिद्री नेरहया उबवर्जात सम्मामिच्छदिद्री नेरहया उबवर्जात ? गोयमा ! सम्मदिद्रीवि नेरइया उववजंति, मिच्छादिद्रीवि नेरइया उववजंति, नो सम्मामिच्छदिद्री नेरइया उच्वज्जंति । इमीसे णं भंते । रयणप्पभाए पृढ्वीए तीसाए निरयावासस्यमहस्सेष्ठ संखेजवित्यहेस नरएस कि सम्मदिदी नेरहया उब्बहित ? एवं चेव । इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेष्ठ संखेजावित्यडा नरगा कि सम्महिद्रीहिं नेरइएहिं अविरहिया सिच्छादिद्रीहिं नेरइएहिं अविरहिया सम्मामिच्छ-दिद्वीहिं नेरइएहिं अविरहिया ! गोयमा ! सम्मदिद्रीहिवि नेरइएहिं अविरहिया मिच्छादिद्वीहिवि नेरइएहिं अविरहिया, सम्मामिच्छादिद्वीहिं नेरइएहिं अविरहिया विरहिया वा, एवं असम्बेजवित्थडेसुवि तिकि गमगा भाणियव्वा, एवं सक्करप्य-माएवि, एवं जाव तमाएवि । अहेमनमाए णं भंते ! पुढवीए पंचस अणुनरेस जाव सखेजवित्यहे नरए कि सम्महिद्री नेरड्या पुच्छा, गोयमा । सम्महिद्री नेरड्या न उनवर्जाते. मिच्छादिद्री नेरह्या उनवर्जाते. सम्मामिन्छदिद्री नेरह्या न उनवर्जाते. एवं उच्चर्रतिवि, अविरहिए जहेव रयणप्पभाए, एवं असंखेळवित्थडेसुवि निन्नि गमगा ॥ ४७० ॥ से नणं भंते ' कण्ह छेस्से नील्डेस्से जाव मुक्कलेस्से भवित्ता कण्ड छेस्सेस नेरइएस उववर्जात रे हुँता गोयमा ! कण्हलेस्से जाव उववर्जात, से केण्डेणं भंते ! एवं उच्च कण्डलेस्से जाव उववजंति ? गोयमा ! लेस्नहाणेसु सकिलिस्समाणेसु २ कम्हलेसं परिणम्ड २ ता कम्हलेसेसु नेरइएसु उववर्जात, से तेणहेणं जाब उववजाते । से नर्ग भेते! कष्टलेस्से जाव सङ्कलेसे भवित्ता नीललेस्सेम नेरइएस उववजाति? हंता गोयमा! जाव उववजंति, से केणड्रेणं जाव उववजंति? गोयमा! लेस्स-द्वाणेस संकितिस्ममाणेस वा विसुज्ज्ञमाणेस नीलछेस्सं परिणमइ २ ता नीलछेस्सेस नेरइएस उववजंति, से तेणद्रेणं गोयमा! जाव उववजंति, से नूणं भंते! कण्हरेस्से नील<del>टेस्से</del> जाव भिक्ता काउटेस्सेख नेरइएम् उववर्जाते <sup>2</sup> एवं जहा नील<del>टेस्</del>साए तहा काउटेस्सा(ए)वि भाषियव्या जाव से तेणद्रेणं जाव उववज्जंति । सेवं भंते ! सेवं भेते ! ति ॥ ४७९ ॥ तेरहमे सप पढमो उहेसो समसो ॥

कड्विहा णं भंते ! देवा पण्णता ? गोयमा ! चउव्विहा देवा पचता, तंजहा-भवणवासी वाणमंतरा जोड्क्षिया वेमाणिया । भवणवासी णं भंते ! देवा कड्विहा पण्णता ? गोयमा ! दसविहा पण्णता, तंजहा-असुरकुमारा एवं भेको जहा विड्यसए देवुहेनए जाव अपराजिया सम्बद्धसिद्धगा । कैवह्या णं भंते ! असुरकुमा-रावाससयसहस्सा पण्णता ? गोयमा ! बोसर्डि असुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णता, ते णं भंते ! कि संखेजवित्वका असंखेजवित्वका ? गोयमा ! संखेजवित्वकावि

असंख्ञावित्यडावि. चोसद्रीए णं भंते ! असुरक्तमारावासस्यसहस्सेस संख्रेजावित्यहेस असरकमारावासेस एगसमएणं केवड्या असरकमारा उववर्जात केवड्या तेउछेसा उबवजाति केवड्या कण्डपक्सिया उववजाति एवं जहा रयणप्पभाए तहेव प्रच्छा. तहेव वागरणं नवरं दोहिं वेदेहिं उववर्जति, नपंसगवेयमा न उववर्जति, सेसं त चेव. उठवरंतगावि तहेव नवरं असभी उज्बरंति, ओहिनाणी ओहिदंसणी य ण उज्ब-इति, सेसं तं चेव, पन्नत्तएस तहेव नवरं संखेळगा इत्थिवेदगा पण्णना, एवं पुरिस-वेदगावि, नपुंसगवेदगा नत्यि, कोहकसाई सिय अत्य सिय नत्यि जइ अत्यि जह-क्येणं एको वा दो वा तिकि वा उक्कोसेणं संखेळा पण्णना, एवं माण माया संखेळा लोभकसाई पण्णता, सेस तं चेव तिस्वि गमएस संखेजवित्यहेस चनावि देस्साओ भाणियन्वाओ, एवं असस्तेज्ञवित्यहेस्रवि नवरं तिस्रवि गमएस असंसेज्ञा भाणियन्वा जाव असरेतेजा अचरिमा पण्णता। केवड्या णं भेते ! नागकुमारावाम ० एवं जाव थणियक्रमारावास नवरं जत्थ जित्तया भवणा ॥ केवड्या णं भंते । वाणमंतरावास-सयसहस्सा पन्नता ! गोयमा ! असंखेजा वाणमंतरावाससयसहस्सा पन्नता, ते णं भंते । कि सर्वज्ववित्यडा असंखेजवित्यडा ? गोयमा । संखेजवित्यडा नो असंखे-ज्जवित्थडाः, सर्वेज्ञेष्ठ णे भंते । वाणमंतरावाससयसहस्सेष्ठ एगसमूएणं केवडया बाणमंतरा उवनजंति ! एवं जहा असुरकुमाराणं संखेजवित्यहेसु तिक्रि यमगा तहेच भाणियव्वा वाणमंतराणवि तिचि गमगा । केवडया णं भंते । जोडमियविमाणा-बाससयसहस्सा प्रणाता रे गोयमा । असंखेजा जोर्डासयविमाणाबाससयसहस्सा पण्णता. ते णं भंते! कि संखेजवित्यडा०? एवं जहा बाणमंतराणं तहा जोडसियाणाँवे तिक्षि गमग। भाणियव्वा नवरं एगा तेउछेरमा, उववज्वतेस पक्षरंस य असनी नित्य, सेसं तं चेव ॥ सोहम्मे णं भेते ! कप्पे केवहवा विमाणावास-सयसहस्या पत्रता ? गोयमा ! बत्तीसं विमाणावाससयमहस्सा पण्यता, ते मं शंते ! कि संवज्ञवित्यडा असंखेजावित्यडा ? गोयमा! संखेजावित्यडावि असंखेजावित्य-डावि, सोहम्मे णं भंते ! कप्पे वर्तासाए विमाणावाससयसहस्सेस संखेळकित्यहेस विमाणेस एगसमूपणं केवड्या सोहम्मगा देवा उववजांति केवड्या तेउछेसा उववजीत ? एवं जहा जोइसियाणं तिथि गमगा तहेव तिथि गमगा भाषियय्वा नवरं तिसुवि संखेजा माणियम्बा, ओहिनाणी ओहिदंसणी य चयावेयम्बा, क्षेत्रं तं चेव । असंखेजवित्यबेस एवं चेब तिका गमगा णवरं तिसवि गमएस असंखेजा भाषियव्या, ओहिनाणी य ओहिदंसणी य संखेजा वर्यत, सेसं तं चेव, एवं जहा सोहम्मे बत्तव्वया सम्बया तहा इसाजेमि छ गमगा आजियव्या, सर्णकुमारेमि एवं

चेव नवरं इत्यीवेयमा न उववर्जित पश्चतेष्ठ य न सण्णेति. असन्नी तिस्रवि गमएसु न भणंति, सेसं तं चेव, एवं जाव सहस्सारे, नाणतं विमाणेसु टेस्सासु य, सेसं तं चेव ॥ आणयपाणएस णं भंते । कप्पेस केवडया विमाणावाससया पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि विमाणावाससया पण्णता. ते णं भंते ! कि संखेजवित्यहा असंखे-जवित्यडा ? गोयमा । संखेजवित्यडावि असंखेजवित्यडावि .एवं संखेजवित्यडेसु तिन्नि गमगा जहा सहस्सारे असंखेजवित्यहेस उववज्रतेस य चयंतेस य एवं चेव संखेजा भाणियव्या पन्नेत्र असंखेजा नवरं नोडंदियोवनत्ता अर्णतरोवननगा अर्णतरो-गाटगा अर्णतराहारमा अर्णतरपजनमा य एएसि जहनेण एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं संखेजा पर् सेसा असंखेजा भाणियन्ता। आरणञ्चएस एवं चेव जहा आणयपाणएस नाणकं विमाणेस, एवं गेवेजगावि । कड णं भेते । अणुक्तर-विमाणा पन्नता ? गोयमा ! पंच अणुत्तरविमाणा पन्नता. ते णं भंते ! कि संखेज-वित्यडा असंखेजवित्यडा <sup>१</sup> गोयमा । संखेजवित्यडे य असखेजवित्यडा य. पंचस णं भेते । अण्तरविमाणेस संखेजवित्यहे विमाणे एगसमएणं केवड्या अण्तरीववाडया देवा उनवर्जंति केवइया सङ्केरसा उनवर्जंति पुरुष्ठा तहेव, गोयमा ! पंचस ण अणत्तरविमाणेस संनेजवित्थढे अणुत्तरविमाणे एगसमूएणं जहण्येणं एको वा दो बा तिकि वा उद्योसेणं संखेजा अणुनरीववाइया देवा उववजंति, एवं जहा गेवेजावि-माणेल संग्वेजविन्धदेत नवरं किण्डपिक्सया अभवतिदिया तिस अनाणेस एए न उवदजंति न चर्यति निव पन्नत्तरम् भाणियव्या अचरिमावि खोडिजंति जाव संखेजा चरिमा प०, सेसं तं चेव, असंखेजबित्यडेसवि एए न असंति नवरं अचरिमा अस्यि, सेसं जहा गेवेजएस असंखेजवित्यहेस जाव असंखेजा अचारेमा प०। चोसटीए णं भंते ! अग्ररकुमारावाससयसहस्सेमु संखेजवित्यहेषु असुरकुमारावासेम् किं सम्म-हिंद्री असरक्रमारा उदनजंति मिच्छादिटी एवं जहा रयणप्पभाए तिनि भालानगा भणिया तहा भाणियव्या, एवं असंखेजावित्यहेस्रवि तिशि गमगा, एवं जाव गेवेज-विमाणेसु अणुत्तरविमाणेसु एवं चेव. नवरं तिसुवि आलावएसु मिच्छादिद्वी सम्माम-च्छादिद्री य न अनंति. सेसं तं चेव । से तृणं भंते ! कण्डलेस्से नील जाव सकः-छेस्ते भविता कष्हरूससेस देवेस उववज्रंति ! हंता गोयमा ! एवं जहेव नेरडएस पढमे उद्देसए तहेव भाषियम्बं, नीलकेसाएवि जहेव नेरइयाणं, जहा नीलकेस्साए एवं जाव पम्हळेस्सेस सुक्केरसेस एवं चेव, नवरं केस्सद्वाणेस विसुज्ज्ञमाणेस २ सकलेस्सं परिणमङ् २ ता सकलेस्सेस देवेस उववर्जति, से तेणदेण जाव उववर्जति । सेवं भंते ! सेवं भंते ! कि ॥ ४७२ ॥ तेरहमे सप बीमो उहेसो समसी ॥

नेरइया णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्धत्तणया एवं परियारणापयं निरव-सेसं भाणियव्यं । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ४७३ ॥ तेरहमे सप तइओ उद्देशो समत्तो ॥

कड़ णं भंते! पुढवीओ पत्तताओ <sup>१</sup> गोयमा! सत्त पुढवीओ पण्णताओ, तंजहा-रयणप्पभा जाव अहेसत्तमा, अहेसत्तमाए णं भेते ! पुढवीए पंच अणुत्तरा महइमहालया जाव अपइट्ठाणे, ते णं गरगा छट्टीए तमाए पुढवीए नरएहिंतो महंततरा चेव १ महाविच्छिन्नतरा चेव २ महावासनरा चेव ३ महापड़रिक्कतरा चेव ४. णो तहा महापवेसणतरा चेव १ नो आइन्नतरा चेव २ नो आउलतरा चेव ३ नो अणो(मा)यणतरा चेव ४, तेम्र णं नराम् नेरड्या छद्रीए तमाए पटवीए नेरइएहितो महाकम्मतरा चैव १ महाकिरियतरा चैव २ महासबतरा चैव ३ महावेयणतरा चेव ४ तो तहा अपकम्मतरा चेव १ तो अप्पाकिरियतरा चेव २ नो अप्पासवतरा चेव ३ नो अप्पवेयणतरा चेव ४ अप्पिश्चियनरा चेव १ अप्प-जड़यतरा चेव २ नो तहा महिडियतरा चेव १ नो महाजड़यतरा चेव २ । छद्रीए णं तमाए पुढवीए एगे पंचुणे निर्यावासमयसहस्मे पण्णते, ते णं नरगा अहंसन-माए पुढवीए नरएहिंतो नो तहा महत्तरा चेव महाविच्छिन्नतरा चेव ४, महत्पवेस-णतरा चेव आइमतरा चंव ४, तेमु णं नरएमु नैर्ड्या अहेमन्माए पुडवीए नेर-इएहिंतो अप्पक्रमतरा चेव अप्पिकारेयनगा चेव ४ नो तहा महाक्रमतरा चेव महाकिरियतरा चेव ४ महिब्रियतरा चेव महाजुडयतरा चेव, तो तहा आपिब्रियतरा चेव अप्पजुद्भवत्। चेव । छद्वीत लं तमात पृढवीत नरमा पंचमात ध्रमप्पभात पृढ-बीए नरएहिंतो महत्तरा चेव ४ नो तहा महप्पवेसणतरा चेव ४. तेसू ण नरएस नरङ्या पंचमाए भूमप्पभाए पुढवीए नेग्डएहिंगी महाकम्मतरा चेव ४ नी तहा अप्पक्रमतरा चेव ४ आप्पिश्चयतरा चेव २ नो तहा महिश्चियतरा चेव २, पंच-माए ण धूमप्पभाए पढवीए तिशि निरयाबायसयसहस्सा पश्चना, एवं जहा छद्रीए भणिया एवं सन्तवि पुरुवीओ परोप्परं भण्णंति जाव रयणप्पभत्ति जाव नो तहा महिद्भियतरा चेव अप्पजदयतरा चेव ॥ ४०४ ॥ स्यगप्पभापतविनेरहया गं भेते ! केरिसयं पुटविफासं पञ्चणुरूभवमाणा विदृरिति ? गोयमा । अजिद्वं बाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमापुटविनेरहया, एवं आउफासं एवं जाव वणस्सद्रफासं ॥ ४०५॥ इमा र्ण भंते ! रयणप्पभापुढवी दोखं सक्करप्पर्भ पुढविं पणिहाय सम्बमहंतिया बाहलेणं सञ्बस्तिया सम्बंतेस एवं जहा जीवाभिगमे बिडए नेरडयउहेसए॥ ४७६॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्यभाए पृह्वीए विरमपरिसामंतेष्ट जे पहनिकाडमा एवं जहा नेरइ-

यउद्देसए जाव अहेसनमाए ॥४७७॥ कहि णं भेते ! लोगस्स आयाममञ्झे पण्णते ? गोयमा । इमीसे णं रयणप्यभाए उवासंतरस्य असंखेळाइभागं ओगाहेना एत्य णं लोगस्स आयाममञ्जे पण्णते । कहि णं भंते । अहेलोगस्स आयाममञ्जे पण्णते ? गोयमा ! चजत्वीए पंकप्पभाए पुडवीए उवासंतरस्य साइरेगं अदं ओगाहिता एत्थ र्ण अहेलोगस्स आयाममज्झे पण्णते, कहि णं भेते । उद्गुलोगस्स आयाममज्झे पण्णते ? गोयमा । उपिंप सणंबुमारमाहिंदाणं कप्पाणं हेड्डि बंभलोए कप्पे रिट्डवि-माणे पत्यहे एत्य णं उन्नुकोगस्म आयाममञ्ज्ञे पण्णते । कहिन्नं भंते ! तिरियली-गस्स आयाममञ्झे पण्णते ? गोयमा ! जंबूदीवे २ मंदरस्स पब्वयस्स बहमज्झदे-सभाए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उवारेमहेड्रिकेस खुइगपयरेस एत्य में तिरिय-लोगस्स मज्झे अद्भपएतिए भ्यए पण्णने, जओ णं इमाओ दस दिसाओ पबहंति. तंजहा-पुरिच्छमा पुरिच्छमदाहिणा एवं जहा दसमसए नामधे अंति ॥ ४७८ ॥ इदा णं भंते ! दिसा किमाइया किपवहा कड्पएमाइया कड्पएछत्तरा कड्पएसिया किंपजनसिया किसिटिया पन्नता ? गोयमा ! इंदा णं दिमा ह्यगाइया ह्यगप्पबहा दुपएसाइया दुपएमुत्तरा लोगं पहुच असंग्वेजपएसिया, अलोगं पहुच अणंनपएसिया, लोगं पहुन साइया मपजवसिया, अलोगं पहुन साइया अपजवसिया, लोगं पहुन मुरजसंठिया, अलोगं पहुच सगदुद्धिसंठिया पन्नता । अग्गेई णं भंते 🏻 दिसा किमाइया किंपवहा कइपएसाइया कइपएसविच्छिचा कइपएसिया किंपजवसिया किंसिटिया पत्रना ? गोयमा । अगोई गं दिसा स्थगाइया स्थगप्पवहा एगपएसाइया एगपएनविन्छित्रा अणुत्तरा लोगं पहुच असखेजपएसिया अलोगं पहुच अर्णनप-एसिया, लोगं पहुच साइया सपज्जवसिया अलोगं पहुच साइया अपज्जवसिया, छिलमुत्ताविक्षसंठिया पण्णना । जमा जहा इंदा, नेरई जहा अग्गेई, एवं जहा इंदा तहा दिसाओ बनारि, जहा अगोई तहा बनारिवि विदिसाओ । विमला ण भंते ! दिसा किमाइया० पुच्छा जहा अरगेईए, गोयमा । विमला णं दिसा स्यगाइया स्यगप्पवहा च उप्पप्ताइया दुपएसविच्छिता अणुत्तरा लोगं पडुच सेसं वहा अगी-ईए नवरं रुयगर्डेठिया पण्णता, एवं तमावि॥ ४७९॥ किमियं भेते ! लोएति पवुचइ ! गोयमा ! पंचत्थिकाया, एस णं एवइए छोएति पवुचइ, तंजहा-धम्म-त्थिकाए अहम्मत्थिकाए जाव पोगगलत्थिकाए। धम्मत्थिकाएणं भंते 🏻 जीवाणं 🏟 पवत्तइ ? गोयमा । धम्मत्यिकाएण जीवाणं आगमणगमणमासुरमेसमणजोगा वइ-जोगा कायओगा जे बाबने तहप्पगारा चला भावा सन्वे ते घम्मत्विकाए पवर्तति, गइलक्खणे ण धम्मत्विकाए । अहम्मत्विकाएणं भंते । जीवाणं कि पवत्तद ? गोयमा !

अहम्मत्यिकाएणं जीवाणं ठाणानिसीयणतुयदृण मणस्स य एगत्तीभावकरणया जे यावन्ने तहप्पगारा थिरा भावा सञ्चे ते अहम्मत्यिकाए पवनाति, ठाणलक्खणे णं अहम्म-त्थिकाए ॥ आगासत्थिकाएणं भंते ! जीवाणं अजीवाण य 🕏 पवत्तह ? गोयमा ! आगासत्थिकाएणं जीवद्याण य अजीबद्याण य भायणभूए-एगेणवि से पुने दोहिवि पुषे सर्यप माएजा । कोडिसएणवि पुषे कोडिसहस्संपि माएजा ॥१॥ अवगाहणा-लक्खणे णं आगासत्थिकाए ॥ जीवत्थिकाएणं भंते । जीवाणं कि पवत्तइ ? गोयमा । जीवत्थिकाएणं जीवे अणंताणं आभिणिबोहियनाणपञ्जवाणं अणंताणं सुयनाणपञ्ज-वाणं एवं जहा बिइयसए अन्यिकायउद्देसए जाव उवओगं गच्छद्द, उवओगलक्खणे णं जीवे ॥ पोगगलियकाए णं पुच्छा, गोयमा । पोगगलियकाएणं जीवाणं ओरालि-यवे उन्विय आहार गतेयाकम्मा सोइंदिय चर्किखदिय घाणि दिय जिन्भिदिय फासिंदियम-णजोरावइजोराकायजोराआणापाणूणं च गहणं पवत्तइ, राहणलक्खणे णं पोरगलिय-काए ॥ ४८० ॥ एगे भंते । धम्मत्यिकायपएसे केवइएहिं धम्मत्यिकायपएसेहिं पुट्टे ३ गोयमा । जहन्नपए तिहिं उक्नोसपए छहिं । केवइएहिं अहम्मत्थिकायपएसेहिं पुद्रे ? गोयमा ! जहभपए च उहिं उक्कोसपए सत्ति । केवइएहिं आगासत्यिकायपऐसेहिं पुट्टे 2 गोयमा ! सन्ति । केवइएहिं जीवत्यिकायपएसेहिं पुट्टे ? गोयमा ! अणंतेहिं । केवइएहिं पोग्गलत्थिकायपएसिंहं पुद्धे ?ेगोयमा । अणंतिहिं । केवइएहिं अद्धासम-एहिं पुट्टे शिवय पुट्टे सिय नो पुट्टे जद्द पुट्टे नियम अणंतिहिं ॥ एगे भंते । अहम्म-त्यिकायपएसे केवइएहिं धम्मत्यिकायपएसेहिं पुद्रे ? गोयमा ! जहन्यए च उहिं उक्को-सपए सत्ति । केवइएहिं अहम्मत्थिकायपएसेहिं पुद्वे ? गोयमा ! जहभपए तिहिं उक्कोसपए छहि, सेसं जहा धम्मत्यिकायस्य ॥ एगे भंते ! आगासत्यिकायपएसे केव-इएहि धम्मत्यिकायपएसेहिं पुद्धे ? गोयमा । सिय पुद्धे सिय नो पुद्धे, जद्व पुद्धे बहुन्नपए एकेण वा दोहि वा निर्हि वा चउहिं वा उक्कोसपए सन्निहें, एवं अहम्मन्थिकायप्पएसे-हिनि । केनइएहिं आगासन्यिकाय । श्रीयमा । छहिं, केनइएहिं जीनन्यिकायपएसेहिं पुट्टे ? सिय पुट्टे सिय नो पुट्टे, जड् पुट्टे नियमं अणेतेहिं। एवं पोग्गलत्थकायपएसेहिन अद्धासमएहिवि ॥ ४८१ ॥ एगे भंते । जीवधिकायपएसे केवहएहि धम्मत्यिकाय० पुच्छा, जहन्नपए चडाई उक्कोसपए सत्ताहें, एवं अहम्मात्यकायपएसेहिंबि । केवइएहिं आगासत्यिकाय॰ ? सत्ति । केबइएिं जीवत्थि॰ ? सेसं जहा अम्मत्यिकायस्स ॥ एगे भंते । पोग्गलत्थकायपएसे केवइएहिं धम्मत्थिकायपएसेहिं० है एवं जहेब जीव-त्यिकायस्य ॥ दो भंते ! पोगगनत्थिकायप्पएसा केवशपहिं धम्मत्यिकायप्एसेई पुट्टा ? जहनपए छर्हि उक्रोसपए बारसहि, एवं अहम्मत्विकासप्पएसेहिवि । केवहएहि आगा-

सत्यकाय ॰ १ बारसिंह, सेसं जहा धम्मत्यकायस्य ॥ तिकि मंते ! पोगगलियका-यपण्सा केवडणहिं धम्मत्थिकाय॰ ? जहनपण अद्वाहें उक्रोसपण् सत्तरसहिं । एवं अह-म्मत्थिकायपएसेहिवि । केवइएहिं आगासत्थि । सत्तरसिंहं, सेसं जहा धम्मत्थि-कायस्स । एवं एएणं गमेणं भाणियव्यं जाव दस, नवरं जहसपए दोन्नि पक्सिवि.. यव्या उद्योसपए पंच । चत्तारि पोग्गलत्थिकाश्वपएसे० जहन्नपए दसहिं उद्योसपए बावीसाए, पंच पोग्गलियकाय । जहण्णपए बारसीहँ उक्कोसपए सत्तावीसाए, छ पोरगलः जहण्णपए चोहसिंह उक्कोसेणं बत्तीसाए. सन्त पोरगलः जहनेणं स्रोलसिंह उक्रोसपए सत्ततीसाए, अट्ट पोग्गठ० जहज्ञपए अट्टारसिंह उक्कोसेर्ग बायाठीसाए, नव पोरगल॰ जहन्नपए बीसाए उक्कोसपए सीयाठीसाए, दस पोरगल॰ जहण्यपए बावी-साए उक्कोसपर बावजार । आगासन्यिकायस्स सञ्बर्ध उक्कोसगं भाणियञ्बं ॥ संखजा ण भंते ! पोग्गलियकायपएसा कॅनइएहिं धम्मत्यिकायपएसेहिं पुट्टा ? जहजन पए तेणेव संवे अएणं दुगुणेणं दुस्वाहिएणं, उक्कोमपए तेणेव संखे अएणं पंचगुणेणं दुरूबाहिएणं, केनइएहिं अधम्मत्थिकाएहिं <sup>१</sup> एवं चेव, केनइएहिं आगासत्थिकाय । तेणेव संश्वे अएणं पंचगुणेणं दुस्वाहिएणं, केवइएहिं जीवत्थिकाय० ? अणंतेहिं, केव-इएहिं पोग्गलत्थिकाय० १ अणंतिहिं, केवइएहिं अद्धासमएहिं ! सिय पुट्टे सिय नो पुट्टे जाव अर्गतिहि । असंखिजा भेते । पोग्गलियकायप्पएसा केवइएहि धम्मस्थिकाय० ? जहनपए तेणेव असंखेजएणं दुगुणेणं दुस्ताहिएणं, उक्कोसपए तेणेव असंखेजएणं पंचगुणेणं दुष्त्वाहिएणं, सेसं जहा संखेजाणं जाव नियमं अणंतेहिं॥ अणंता भंते । पोग्गलियकायपएसा केवइएहिं धम्मत्यिकाय॰ एवं बहा असंखेजा तहा अर्णतावि निरवसेसं ॥ एगे भंते । अद्धासमए केवइएहिं धम्मत्थिकायपएसेहिं पुद्धे ? सन्तर्हि, केवइएहिं अहम्मत्यि ः ! एवं चेव, एवं आगामत्यिकायपएसेहिंवि, केवइएहिं जीव-त्यिकाय - ? अणंते हिं, एवं जाब अद्धासमएहिं ॥ धम्मत्यिकाए णं भंते ! केवइएहिं धम्मात्यिकायप्पएसेहिं पुढे ? नत्यि एक्केशिव, केवइएहिं अधम्मत्यिकायप्पएसेहिं ? असंखे जेहिं, केवइएहिं आगासत्थिकायप । असंखे जेहिं, केवइएहिं जीवत्थिका-थपएसेहिं ! अणंतेहिं, केवइएहिं पोरगलत्यकायपएसेहिं ॰ ? अणंतेहिं, केवइएहिं अद्धा-समएहिं ! सिय पुट्टे सिय तो पुट्टे, बड पुट्टे नियमा अधितेहिं । अहम्मत्यिकाए णं भंते । केवइएहिं घम्मत्यिकाय : असंखे अहिं, केवइएहिं अहम्मत्य : गन्य एके-णवि, सेसं बहा धम्मत्थिकायस्स, एवं एएणं गमएणं सन्वेवि सद्वाणए नत्थि एक्के-णवि पुद्वा, परद्वाभए भाडक्एहिं तिहिं अर्थके केहिं भाषियव्यं, पच्छिक्एस तिस अर्णता भाषियक्या जाव अदासमग्रीति जाव केवइएटि अदासमएटि पुटे ! निध

एक्केणवि ॥ जत्य णं भंते । एगे धम्मत्यकायपुरसे ओगाढे तत्य केवह्या धम्मत्य-कायप्पएसा ओगाडा ! नत्थि एक्कोवि. केवइया अहम्मत्थिकायप्पएसा ओगाडा ? एको, केवडया आगासत्थिकाय ० १ एको, केवडया जीवत्थिकाय ० १ अर्णता, केवडया पोग्गलत्थिकाय ० १ अणंता, केवडया अद्धासमया १ सिय ओगाढा सिय नो ओगाढा जइ ओगाडा अणंता । जत्य णं भंते ! एगे अहम्मत्यिकायपएसे ओगाडे तत्य केव-इया धम्मत्थिकाय॰ ? एको, केवड्या अहम्मत्यि॰ ? नत्यि एकोवि, संसं जहा धम्म-त्यिकायस्य । जत्य णं भंते । एगे आगासत्यिकायपुरसे ओगाढे तत्य केषद्रया धम्मत्थिकाय े सिय ओगाडा सिय नो ओगाडा, जड ओगाडा एक्को, एवं अह-म्मत्यिकायपएसावि, केवडया आगामत्यिकायः १ नत्थि एकोवि, केवडया जीवत्यिः १ सिय ओगाढा सिय नो ओगाडा, जइ ओगाढा अणंता, एवं जाव अद्धानमया। जत्य णं भंते ! एगे जीवन्थिकायपएमे ओगाडे तन्थ केवड्या धम्मात्यकाय० ? एको, एवं अहम्मत्थिकायपएसावि, एवं आगामत्थिकायपएमावि, केवइया जीव-त्यिकायः ? अणंता. सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स । जत्थ णं भंते ! एगे पोग्गलत्थि-कायपएसे ओगाडे तत्थ केवड्या धम्मात्थकाय ः एवं जहा जीर्वान्थकायपएसे तहेव निरवसेसं। जत्थ णं भंते ! टो पोरगलिथकायपएसा ओगाडा तत्थ केवहया धम्म-न्यकाय = ? सिय एक्को सिय दोन्नि, एवं अहम्मन्यिकायस्तवि, एवं आगासत्य-कायस्सवि, संस जहा धम्मत्थिकायस्स । जत्य णं भेते ! तिन्नि पोरगर्जन्थकायपः एसा ओगाडा तत्व केवडया धम्मित्यकायः । सिय एको सिय दोषि सिय तिषि, एवं अहम्मत्थिकायस्सवि, एवं आगासन्थिकायस्सवि, सेम जहेव दोण्हं, एवं एकेको विश्वयन्त्रो पएयो आइलएहिं तिहिं अत्यिकाएहिं, सेसं जहेव दोण्हं जाब दसण्हं सिय एको सिय दोनि सिय तिनि जाव सिय दस, संखेजाणं सिय एको सिय दोनि जाव सिय दस सिय संखेजा, असंखेजाण सिय एको जाव सिय संखेजा सिय असेखेजा, जहा असंखेखा एवं अणंतावि । जत्थ णं भंते ! एगे अद्धाममए ओगाढे तत्थ केव-इया धम्मत्यिकाय॰ १ एको, केवड्या अहम्मत्थिकाय॰ १ एको, केवड्या आगास-त्थिकाय ० १ एको, केवडया जीवत्थि ० १ अर्णना, एवं जाव अद्धासमया । अस्य ण भंते । धम्मात्थिकाए ओगाडे तत्य केवड्या धम्मात्यिकायपएसा ओगाडा ! नित्थ एकोवि, केवदया अहम्मन्यिकायः ? असंखेजा, केवदया आगासन्यः ? असंखेजा, केवह्या जीवत्थिकाय० ? अर्गता, एवं आव अदासम्या । जत्य ण भंते । अहम्म-त्यिकाए ओगाडे तत्थ केवइया धम्मत्यिकाय ० ? असंखेळा. केवइया अहम्मत्य-काय • ? नित्य एकोवि, सेसं जहा धम्मत्यकायस्य, एवं सब्बे सद्वाणे नत्य एकोवि

भाणियव्वं, परदाणे आडक्रमा तिश्वि असंखेजा भाणियव्या, पच्छिलमा तिश्वि अणंता भाणियन्त्र जाव अद्वासम्ओत्ति जाव केनड्या अद्वासमया ओगाढा ? नत्य एकोवि ॥ ४८२ ॥ जत्थ णं भंते ! एगे पुढाविकाइए ओगाढे तत्थ णं केवड्या पुढाविकाइया ओगाडा ? असंखेजा, केवड्या आउकाइया ओगाडा ? असंखेजा, केवड्या तेउका-इया ओगाडा? असंखेजा, केवड्या वाउकाड्या ओगाडा? असंखेजा, केवड्या वण-स्सडकाइया ओगाढा ? अणंता, जत्थ णं भंते ! एगे आउकाइए ओगाढे तत्य णं केवड्या पढिषि० ? असंखेजा, केवड्या आउ० ? असंखेजा, एवं जहेव पुरुविका-इयाणं वत्तव्वया तहेव सञ्चोर्स निरवसेस भाणियव्वं जाद वणस्सङकाइयाणं जाद केन्द्रया वणस्सद्दकाद्रया ओगाढा ? अणंता ॥४८३॥ एयंसि णं भंते ! धम्मत्यिकाय ० अधम्मत्यिकायः आगासत्यिकार्यास चिक्रया केड आसडूनए वा सङ्गए वा विद्वित्तए वा निसीइत्तए वा द्वयद्दित्रए वा ? नो इणद्वे समद्वे, अणंना पुण तत्थ जीवा ओगाडा, से केणद्रेण भेते । एवं बुचड एयंसि णं धम्मत्यि जाव आगासत्यिकायंसि णो चक्किया केंद्र आसदत्तए वा जाव ओगाढा ? गोयमा ! से जहा नामए-कृडागारसाला सिया दहनो लिता गुत्ता गुत्तद्वारा जहा रायप्पसेणड्जे जाव द्वारवयणाडं पिहेड go २ ना तीसे कूडागारसालाए बहुमज्झदेसभाए जहनेण एक्को वा दो वा तिकि वा उक्कोनेणं पईवसहस्सं पलीवेजा, से नृणं गोयमा ! ताओ पईवलेस्साओ अन्नम-बसंबद्धाओ अन्नमन्तपृद्धाओ जाव अन्नमन्नघडलाए चिट्नंति ? हंता चिट्नंति, चिक्नया णं गोयमा ! केइ तास पहेंबळेस्यास आसड्नए वा जाव त्यदिनए वा ! भगवं ! णो इणहे समद्वे, अर्णता पुण तत्य जीवा ओगाडा, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वृच्चइ जाव ओगाडा ॥ ४८४ ॥ कहि णं भंते ! लोए बहसमे, कहि णं भंते ! लोए सञ्बिदगहिए पण्णते १ गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जबरिसहेद्विक्षेत्र खुकुगपयरेख एत्य णं लोए बहुसमे एत्य णं लोए सञ्बाविस्महिए पण्णते । कहि णं अंते ! विस्महविस्म-हिए लोए पण्णते ? गोयमा ! विस्महकंडए एत्य णं विस्महविस्महिए लोए पण्णते ॥ ४८५ ॥ किंसठिए णं भंते ! लोए पण्णते ? गोयमा ! सुपइद्वियसंठिए लोए पण्णते, हेट्टा विच्छिन मज्हे संखित जहा सत्तमसए पढमुहेमए जाव अंतं करेड ॥ एयस्स णं भंते । अहेलोगस्स तिरियलोगस्य उन्नलोगस्स य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सध्वत्थोवे विरियलोए, उन्नलोए असंखेजगुणे, अहेलोए विसेसाहिए । सेवं भेते ! सेवं भेते ! ति ॥ ४८६ ॥ तेरहमे सए चउत्यो उहेसी समसी ॥ नेरह्या णं भंते ! कि सिवताहारा अविताहारा मीसाहारा ? गोयमा ! नो सचिताहारा अचिताहारा नो मीसाहारा. एवं अग्ररक्रमारा पढमो नेरहयउदेसओ निरवसेसो भाणियव्यो ॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ४८० ॥ तेरहमे सप पश्चमो उद्देसो समचो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-संतरं भंते । नेरडया उववर्जति, निरंतरं नेरडया जनवज्नंति ? गोयमा । संतरंपि नेरडया जनवज्नंति, निरंतरंपि नेरडया जनवज्नंति, एवं अक्षरकुमारावि, एवं जहा गंगेए तहेव दो दंडगा जाव संतर्रिप वेमाणिया चयंति निरंतरंपि वेमाणिया चयंति ॥ ४८८ ॥ कहिनं भंते ! चमरस्स असुरिदस्स असुराको चमरचंचा नामं आवासे पण्णते? गोयमा । जंबहीवे २ मंदरस्म पव्ययस्य दाहिणेणं तिरियमसंखेजे वीवसमुद्दे एवं जहा बिड्यसए सभाए उद्देमए वक्तव्या सचेव अपरिसेसा नेयन्ता, नवरं इसं नागक्तं जाव तिगिन्छिक्डम्म उप्पायपव्ययस्य चमरचंचाए रायद्वाणीए चमरचंचस्य आवामपव्ययस्य अन्नेसि च बहुणं सेसं तं चेव जाव तेरम य अंगुलाई अद्धंगुलं च किंचिविसेसाहिया परि-क्वेवेण, तीसे णं चमरचंचाए रायहाणीए दाहिणपर्वान्छमेणं छक्कोडिसए पणपन्नं च कोडीओ पणतीसं च सयसहरसाई पनामं च महस्साई अरुणोदगसमुद्दे तिरियं वीईवडना एत्य णं चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररको चमरचंचे नामं आवासे पण्णते. चउरासीइं जोयणमहस्ताइं आयामविक्खभेगं दो जोयणसयमहस्सा पन्नद्विं च सहस्साई छचवनीसे जोयगमए किंचिविसेसाहिए परिक्लवेंग, से णं एगेणं पागारेणं सन्वओ समंता संपरिक्खिने, से णं पागारे दिवहूं जोयणसर्यं उहूं उचतेणं, एवं चमरचंचाए रायहाणीए वत्तव्वया भाणियव्वा सभाविहणा जाव चत्तारि पामायपंतीओ । चमरे णं भेते । अमुरिंदे अमुरक्रमारराया चमरचंचे आवासे क्सिह उनेइ ? नो इणड्रे समझे. से केण खाइ णं अड्रेण भेते ! एवं वृष्यः चमरचंचे आवासे २ ? गोयमा । से जहानामए-इहं मणस्मलोर्गम जबगारियकेणाइ वा उजाणियलेणाइ वा णिजाणियलेणाइ वा वारिधारियलेणाइ वा तत्य णं बहवे मणस्सा य मणुरसीओ य आमयंति मयंति जहा रायप्पसेणडजे जाव बद्धाणफलवित्तिविसेसं पचणु-भवमाणा विहरति, अनत्य पुण वसहिं उर्वेति, एवामेव गोयमा! चमरस्स असुरिंदस्स असुरकुमारको चमरचंचे आवासे केवर्ल किहारहपत्तियं अन्नत्थ पुण बसर्हि उचेइ, से तेणद्रेणं जाव आबासे. सेवं भंते ! सेवं भंते ' क्ति जाव विहर्द् ॥४८९॥ तए पं समणे भगवं महावीरे अन्नया क्याह रायगिहाओ नयराओ गुणसिलाओ जाव विहरह । तेणं कालेणं तेणं समाएणं चंपा नामं नयरी होत्या वश्वको, पुष्तमहे उजाणे बन्नओ, तए ण समणे भगवं महाबीरे अन्नया क्याइ पुट्याणुपुर्वि चरमाणे जाव निहरमाणे जेणेव चंपा नयरी जेणेव प्रश्नमहे उजाणे तेणेव उद्यागस्त्रह १ सा

आब विहरइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं सिंबुसोवीरेस जणवएस वीइभए नामं नयरे होत्था वज्रमो, तस्स णं वीइभयस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरिच्छमे दिसीभाए एत्य णं मियवणे नामं उज्जाणे होत्या सञ्बोउय० वक्तओ; तत्य णं वीहमए नयरे उदायणे नामं राया होत्था महया क्लाओ, तस्स णं उदायणस्स रक्षो प(उमा)भावई नामं देवी होत्या सुकुमाल व वन्नओ, तस्स णं उदायणस्स रन्नो पुत्ते पमावईए देवीए अत्तए अमीइनामं कुमारे होत्था सुकुमाल जहा सिवभेद्दे जाव पश्चवेक्खमाणे विहरह, तस्स णं उदायणस्स रन्नो नियए भायणेजे केसीनामं कुमारे होत्या मुकुमाल जाव सुरूवे, से गं उदायणे राया सिंधुसोवीरप्पामोक्खाणं सोलसण्हं जणवयाणं, वीइभयप्पामो-क्लाणं तिण्हं तेसद्वीणं नगरागरसयाणं, महसेणप्पामीक्लाणं दसण्हं राईणं बद्धम-उडाणं विड्रञ्चलन्वामर्वालवीयणाणं अन्नेसिं च बहुणं राईसरतलवर जावं सस्यवः हप्पभिईणं आहेवकं पोरेवकं जाय कारेमाणे पाठेमाणे समणोवासए अभिगयजीबा-जीवे जाव विहरइ। तए णं से उदायणे राया अश्वया कयाड जेणेव पोसहसाला तेणेव उदागच्छद्व २ ता जहा संसे जाव विहरड । तए णं तस्स उदायणस्स रत्नो पुरुवरतावर-त्तकालमम्यंति धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयाहवे अज्ञात्थिए जाव समुप्प-े जित्था-थन्ना गं ते गामागरनगरखंडकञ्बडमङंबदोणमुह्पट्टणासमसंबाहसिनवेसा जत्थ ण समणे भगवं महावीरे विष्ठरह, धन्ना ण ते राईसरतलवर जाव सत्थवाहप्प-भिइओ जे णं समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति जाव पज्जासंति, जइ णं समणे भगवं महावीरे पुञ्वाणुपूर्विंव चरमाणे गामाणुगामं जाव विहरमाणे इहमाग-च्छेजा इह समोसरेजा, इहेव वीइभयस्स नयरस्स बहिया मियवणे उजाणे अहा-पिंडहर्व उरगहं उम्मिष्टिला संबमेणं तबसा जाब विद्दरेजा, तो णं अहं समणं भगवं महावीरे वेंदेजा नमंसेजा जाव पज्जवासेजा, तए जं समणे भगवं महावीरे उदाय-णस्स रज्ञो अयमेयास्त्रं अज्ञात्ययं जाव समुप्पन्नं विजाणिता चंपाओ नयरीओ पुत्रभहाओ उज्जाणाओ पिडनिक्खमइ २ ता पुट्याणुपुर्व्वि चरमाणे गामाणुगामं जाव विहरमाणे जेणेव सिंधुसीवीरे जणवए जेणेव वीइभए णयरे जेणेव मियवणे उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ ता जाब विहरइ । तए णै वीइभए नयरे सिंघाङग जाब परिसा पञ्जुवासइ । तए ण से उदायणे राया इमीसे कहाए लडहे समाणे इहुतुहु० कोई-विग्रपुरिसे सहावेह २ ता एवं वयाबी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! वीइभयं नयरं सर्विभतरवाहिरियं जहा कृष्टिओ उववाइए जाब पजुवासह, पमावईपामोक्खाओ देवीओ तहेव जाब वजुवासीते, भम्मकहा । तए णे से उदायणे रावा समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिबं बम्मं सोचा निसम्म हद्भुद्धे उद्वाए उद्वेद २ ता समणं ४४ सता -

\$ 9 o

भगवं महावीरं तिक्खतो जाव नमंसिता एवं बयासी-एवमेर्य भंते ! तहमेर्य भंते ! जाव से जहेर्य तुन्ने पदहत्तिकट जं नवरं देवाण्पिया ! अभीइकुमारं रखे ठावेभि. तए णं अह देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता जाव पञ्चयामि, अहासुहं देवाणु-पिया ! मा पिंडबंधं । तए णं से उदायणे राया समणेणं भगवया महावीरेणं एवं बुत्ते समाणे हटूतुद्वे समर्ण भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ ता तमेव आभिसेक हरिय दहहइ २ ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ मियवणाओ उज्जा-णाओ पिंडनिक्खमइ २ ता जेणेव बीइभए नयरे नेणेव पहारेत्य गमणाए । तए णं तस्स उदायणस्य रत्नो अयमेयारुवे अञ्चात्यए जाद समुच्याज्ज्या-एवं खुळ अमीडकुमारे नमं एगे पुत्ते इद्वे कंते जाव किसंग पुण पासणयाए. तं जड णं अहं अमीडकमारं रजे ठावेना समणस्स भगवओं महावीरस्स अंतिर्य मुंहे भविना जाव पव्वयामि तो णं अभीइकुमारे राज य रहे य जाव जणवए य माणुस्सएस य कामभी-गेस मुच्छिए गिद्ध गृहिए अज्झोबबने अणाइयं अणवदागं बीहमई चाउरतसंसार-कंतार अणुपरियदिस्सइ, तं नो खुल मे सेयं अभीइकुमारं रुखे ठावेता समणस्स भग-वओ महावीरस्स जाव पव्यवस्तार, सेयं खला में णियगं आइणेजं केसिकमारं रजे ठावेत्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव पव्यक्तपु, एवं संपेहेइ २ ता जेणेव ' वीडभए नयरे तेणेव उवागच्छड २ ना वीडभयं नयरं सज्संमज्येणं जेणेव सए गेहे जेणेव बाहिरिया उवद्वाणमाला तेणेव उवागच्छड २ ता आभिसेकं हत्यि ठवेड आभि० २ ना आभिसेकाओ हत्वीओ पबोरुहड २ ना जेणेव सीहासणे तेणेव उवा-गच्छद्व २ ता सीहासणवरंसि पुरत्याभिमुहे निसीयह २ ता कोइंबियपुरिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-स्विप्यामेव भो देवाण्पिया । बीडमर्य नयरं सर्विभतरबाहिरियं जाव पश्चिपणिति, तए णे से उदायणे राया दोश्वंपि कोई वियप्रिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणुणिया ! केसिस्स कुमारस्स महत्यं ३ एवं रायाभि-सेओ अहा सिवभहस्स कुमारस्स तहेव भाषियच्यो जाब परमाउं पालयाहि इद्रजण-संपरिवृद्धे सिंधुमोबीरपामोक्साणं सोलसण्डं जणवयाणं, वीइभयपामोक्साणं तिण्णि तेसद्रीणं नगरागरसयाणं, महस्रेणपामोक्ताणं दसण्हं राईणं अनेसि च बहुणं राईसर जान कारेमाणे पाळेमाणे विहराहिशिकट्ट जयजयसह पर्वजीत । तए णं से केसीकुमारे राया जाए महया जाव विहरह । तए णं से उदायणे राया केसि रायाणं आपुच्छइ, तए णं से केसीराया कोईवियपुरिसे सहावेइ एवं बहा जमालिस्स तहेव सर्विभनरबाहिरियं तहेव जाव निक्समणामिसेयं सबद्भवेड, तए पं से केसीराबा अणेगगणणायग जाव संपरिवरे उदावणं रावं सीहासणवरंसि पुरस्वाशिम् हे निसी-

यावेड २ ता अद्भराणं सोविश्वयाणं एवं जहा जमालिस्स जाव एवं वयासी-भण सामी ! कि देमो कि पयच्छामो किला वा ते खड़ो ! तए ण से उदायण राया केमि रायं एवं वयासी-इच्छामि णं देवाणप्पिया ! कृतियावणाओ एवं जहा जमाहिस्स णवरं पउमावई अगम्भेसे परिच्छइ पियविष्पओगद्स(णा)हा, तए णं से केसी राया दोचंपि उत्तरावक्रमणं सीहासणं रयावेड दो० २ ता उदायणं रायं सेयापीयएहिं कलसेहिं सेसं जहां जमातिस्स जाव सिंभसंते, नहेव अम्मधाई नवरं परमावई हंसलक्खणं पडसाडनं गहाय सेसं तं चेव जाव सीयाओं पश्चोहहड २ ना जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उदागच्छइ २ ना समणं भगवं महावीरं निक्खुसो जाव वंदइ नमंसइ वंदिता नमंसिता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्रमह २ ना सयमेव आभरणमहालंकारं तं चेव जाव पउमावई पिंडच्छड जाव घडियव्वं सामी िजाव तो पमाएयव्वंतिकह केसी राया पडमावई य समणे भगवं महावीरं वंटीन नमसंति वं० २ ता जाव पश्चि-गया । तए णं से उदायणे राया मयमेव पंचमृद्धियं लोयं सेस अहा उसभदत्तस्य जाव सञ्बदक्तपहिणे ॥ ४९० ॥ तए णं तस्स अभीइकुमारस्स अन्या क्याइ पुञ्च-रतावरत्रकालसमयंभि कुटुंबजागरियं जागरमाणस्य अयमेयास्त्रे अज्झात्यए जाब समुप्पजित्या-एवं बहु अहं उदायणस्य पुने पभावईए देवीए अनए, तए णं से उदायणे राया समं अवहाय नियगं भायणिजं केसिकुमारं रजे ठावेना समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव पव्यइए, इमेर्ण एयारुवेर्ण महया अप्यत्तिएणं मणोमाण-सिएणं दुक्खेणं अभिभूए समाणे अंतेजरपारियालसंपरिवृष्टे समेंडमहोवगरणमायाए वीइभयाओ नयराओं निरगच्छा २ ना पुरुवाणुपूर्वित बरमाणे गामाणुगामं दूहव्यमाणे जेणेष चंपा नयरी जेणेद कृषिए राया तेणेव उदागच्छद २ ता कृषियं रायं उवसंप-जिनाणं बिहरड, तत्थवि णं से विउलभोगसमिङसमनागए यावि होत्या, तए णं से अभीइकुमारे समणीवासए यावि होत्या. अभिगय जाव विहरइ, उदायणंमि रायरि-सिंमि समणुबद्धवेरे माबि होत्या, तेणं कालेणं तेणं समएणं इसीसे र्यणप्यभाए प्रवीए निरयपरिसामंतेषु चो(य)सद्वि असुरकुमाराबासस्यसहस्सा पन्नता, तए णे से अभीइ-कुमारे बहुई वासाई समणोबासगपरियागं पातणा २ ता अद्ध्यासियाए संखेहणाए तीसं भनाई अणसणाए छेदेइ २ ना तस्स ठाणस्स अणालोइयपिकक्रते कालमासे कालं किया इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयपरिसामंतेषु चोयद्वीए आयावा आब सह-स्तेषु अस्यरंति आयावा अग्रुरकुमारा(आया)वासंति असुरकुमारदेवताए तवक्षे, तत्य णं अत्येगदयाणं आयावगाणं अधुरकुमाराणं देवाणं एगं पछिओवमं ठिई प०, तस्स णं अभीइस्सवि देवस्स एगं पछिजोदमं ठिई पण्णमा । से नं भंते । अभीइदेवे

ताओ देवलोगाओ आउक्सएणं २ अणंतरं उन्बिट्टिंगा किंह गच्छिहिंश किंह उक्त-जिहिंद ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिंद् जाव अंतं काहिंद्र, सेवं अंते ! सेवं अंते ! ति ॥ ४९१ ॥ तेरहमें सप् छट्टो उहेसो समसो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-आया भंते । भासा अना भासा ? गोयमा । नो आया भासा अना भासा, ह(विं)वी भंते । भासा अहवी भासा ? गोयमा । ह्वी भासा नो अरूवी भासा, सिन्ता भंते! भासा अचिता भासा? गोयमा! नो सचिना भासा अचित्ता भासा, जीवा भंते। भासा अजीवा भासा? गोयमा ! नो जीवा भासा अजीवा भासा । जीवाणं भंते ! भासा अजी-वाणं भासा ? गोयमा ! जीवाणं भासा नो अजीवाणं भासा, पुट्टिंब भंते ! भासा भासिजमाणी भामा भासासमयवीइक्टंना भासा? गोयमा! नो पूर्व्य भासा भारतज्जमाणी भासा णो भासासमयवीइक्कंना भासा, पुर्व्वि भंते ! भासा भिज्ञइ, भारित्वमाणी भारा भिज्ञइ, भारासमयवीइक्कंता भारा भिज्ञइ ? गोयमा ! नो पुन्ति भासा भिज्जह, भासिजमाणी भासा भिज्जह, नो भासासमयवीडकांता भासा भिज्ञद् । कड्विहा णं भंते ! भासा पण्णना ! गोयमा ! चउब्बिहा भासा पण्णना . तंजहा-सचा, मोसा, सचामोसा, असचामोमा ॥ ४९२ ॥ आया भंते ! मणे अहे मणे १ गोयमा ! नो आया मणे अंब मणे, जहा आसा तहा मणेवि जाव तो अर्जा-बाणं मणे. पुर्व्व भंते ' मणे मणिज्ञमाणे मणे ० १ एवं जहेब भासा, पुर्व्व भंते ! मणे भिज्ञइ, मणिज्ञमाणे मणे भिज्ञइ, मणसमयवीडक्केत मणे भिज्ञइ ? एवं जहेब भासा । कड्विहे णं भंते ! मणे पण्णते ? गोयमा ! चडव्विहे मणे पक्षते. तंजहा-सचे जाव असवामोरे ॥४९३॥ आया भंते ! काए अन्ने काए ? गोयमा ! आयाव काए अनेवि काए, रूवी भंते! काए अरूवी काए ? गोयमा! ह्वीवि काए अस्त्रीवि काए, एवं एकेके पुच्छा, गोसमा ! सन्तिरोवि काए अविरोवि काए, जीवेबि काए अजीवंदि काए, जीवाणांव काए अजीवाणांव काए, पुट्टिंग भेते । काए पुच्छा, गोयमा ! पुर्वित्रपि काए काइज्जमाणेवि काए कायसमयवीइक्वेतेवि काए, पुर्विव भेते ! काए भिज्ञह पच्छा, गोयमा । पुल्विपि काए भिज्ञह काइ बमाणेबि काए भिज्ञह, काय-समयवीइक्कंतिविकाए भिजाइ ॥ कहबिहे ने भंते ! काए पनते ! गोयमा ! सत्तविहे काए पनते, तंजहा-ओरालिए ओरालियमीसए वेउव्विण वेउव्विथमीसए आहारए आहार-गर्मासए कम्मए ॥४९४॥ कडविहे लं अंते । मरने पनते ? गोयमा । पंचविहे मरणे पण्णत्त, तंजहा - आवीचियमरणे ओद्वियरणे आईतियमरणे बालमरणे पंडियमरणे । आवीचियमरणे णं भंते ! कहनिहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते, तंजहा-दब्बा-

वीचियमरणे खेतावीचियमरणे कालावीचियमरणे भवावीचियमरणे भावावीचिय-मरणे, दव्यावीचियमरणे णं भंते ! कडविहे पण्णते ? गोयमा ! चतव्यिहे पण्णते, तंजहा-नेरइयदव्वावीचियमरणे. तिरिक्खजोणियदव्वावीचियमरणे, मणस्सदव्वा-वीचियमरणे, देवदव्वावीचियमरणे, से केणदेणं मंते । एवं वृच्छ नेरहयदञ्जावीचिय-मरणे नेरइयदव्वावीचियमरणे ? गोयमा । जण्णं नेरइया नेरइयदव्वे वदमाणा जाई द्रव्यार्ड नेरइयाज्यत्ताए गहियाइं बद्धाइं पुद्राहं कहाइं प्रह्मवियाईं निविद्धाइं अभि-निविदाइं अभिसमनागयाईं भवंति ताईं दव्वाईं आवी(चियं)ची अणुसमयं निरंतरं मरंतिनिकट से तेणद्रेणं गोयमा । एवं बच्चड नेरडयदञ्जावीन्वियमरणे, एवं जाव देव-दञ्बादीचियमरणे । म्वेतावीचियमरणे णं भंते । कइविहे पण्णते ? गोयमा ! चढव्विहे पण्णते, तंजहा-नेरइयखेतावीचियमरणे जाव देवखेतावीचियमरणे, से केणद्रेणं भंते ! एवं वृच्चड नेरहयखेलावीचियमरणे २ ? गोयमा । जण्णं नेरहया नेरहयखेले बद्रमाणा जाई दव्याई नेरइयाउयताए एवं जहेब दव्यावीचियमरणे नहेब खेलावीचिय-मरणेवि. एवं जाव भावावीनियमरणे । ओहिमरणे णं भेते ! कड्विहे पण्यते ? गोयमा ' पंचिबहे पण्णते, तंत्रहा-द्व्वोहिमरणे खेत्तोहिमरणे जाव भावोहिमरणे । द्व्वोहिमरणे णं भंते ! कइविहे पण्णते ? गोयमा ! चउब्विहे पण्णते, तंजहा-नेर-इयदव्योहिमरणे जाव देवदव्योहिमरणे, से केणदेर्ण भंते ! एवं वृश्वद् नेरद्यदव्योहि-मरणे २ १ गोयमा । जण्णं नेरहया नेरहयदक्वे बद्धमाणा बार्ड दक्वार्ड संपर्ध सरंति जण्यं नेरडया ताई दव्बाई अणागए काळे पुणीवि मरिस्संति, से तेणहेणं गोयमा ! जाव दब्बोहिमरणे, एवं तिरिक्खजोणिय । मणुस्स । देवदब्बोहिमरणेवि, एवं एएणं गमेणं खेत्तोहिमरणेवि कालोहिमरणेवि भवोहिमरणेवि भावोहिमरणेवि । आइंतिय-मरणे णं भंते । पुच्छा, गोयमा । पंचविहे पश्चते, तं०-दञ्बाईतियमरणे खेताइंतिय-मरणे जाब भावाइंतियमरणे, दब्बाइंतियमरणे ण भेते ! कडबिहे प० ? गोयमा ! चउन्विहे प० तं ०-नेरइयद्ध्वाइंतियमरणे खाव देवदव्वाइंतियमरणे, से केगद्वेणं भंते । एवं कुचर नेरहयद्व्याइतियमर्जे २ १ गोयमा ! जण्यं नेरहया नेरहयुद्वे बद्दमाणा जाई दब्बाई संघर्ष मरीते जे मैं बेरहया ताई दब्बाई अजागए काछे नो पुणोवि मरिस्पंति, से तेणद्वेणं आब मरणे, एवं तिरिक्स - मणुस्स - देवाई वियमरणे, एवं खेलाईतियमरणेवि, एवं जाब भाबाईतियमरणेवि । बालमरणे णं भंते ! कडविहे प॰ १ गोयमा । दुवालसबिहे प॰ तं॰--वलयमरणे जहा संदए जाव गिद्धपिडे ॥ पंडियमरणे मं मेते ! कहविहे पण्यते ! गोयमा ! दुविहे पण्यते, तंजहा-पाओव-गमणे य भक्तपबक्खाने व । पासीवगमणे में भेते ! कहविहे प० ! गीयमा ! दुविहे

प॰, ते॰-जीहारिमे य अनीहारिमे य आध नियमं अपि (क्रमे)कम्मे । भत्तपबक्ताणे जं भंते । कद्विहे प॰ ? एवं तं चेव नवरं नियमं सपिडकम्मे । सेवं भंते । २ ति ॥ ४९५ ॥ तेरहमे सप सत्तमो उद्देशो समत्तो ॥

कइ णं भंते । कम्मपगढीओ पण्णताओ ? गोयमा । सह कम्मपगढीओ पण्ण-ताओ, एवं बंधद्विइउद्देसी भाणियव्यो निरवसेसी जहा पनवणाए । सेवं भंते । सेवं भंते । ति ॥ ४९६ ॥ तेरहमे सए अट्टमो उद्देसो समत्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-से जहानामए-केड परिसे केयाधिहर्य गहाय गच्छेजा, एवामेव अणगारेवि भावियपा केयाघडियाकिकहत्यगएणं अप्पाणेणं उद्घं वेहासं उपएजा ? हंता गोयमा ! जाव समा पएजा, अगगारे गं भंते ! भावियण्या केवड-याडं प्रभ केयाघडियाकि बहत्यगयाडं ह्वाडं विज्ञानिक है गोयमा ! से जहानामए-जुवडं जुवाणे हत्येणं हत्ये एवं जहा तड्यसए पंचमुद्देमए जाव नो चेव णं संपत्तीए विजिन्दिम् वा विजिन्दिति वा विजिन्दस्ति वा. से अहानामए-केइ प्रोरेसे हिरस-पे(डिं)लं गहाय गच्छेजा. एवामेव अणगारेवि भावियःपा हिरण्णपेलहत्यकिवागएणं अप्पाणिणं सेस तं चेव, एवं सुवन्नपेलं, एवं रयणपेलं बद्द(य)रपेलं बत्यपेलं आभरणपेलं, एवं वियलकि(डं) इं संबक्षित्रं चम्मकिइं कंबलकिइं, एवं अयभारं तंबभारं त्उयमारं सीसगभार हिरनभारं सुवन्नभारं वहरभारं, से जहानामए-वन्युली सिया दोवि पाए उहाँबिय २ उद्गेपाया अहोसिरा चिद्रेजा, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा वरगुलीकि-श्वगणणं अप्याणेणं उन्नं वेहासं एवं बन्नोवहयवत्तव्वया भाणियव्या जाव विडिव्यस्यंति बा. से जहानामए-जलोया सिया उदर्गम् कायं उब्बिहिय २ गच्छेजा, एबामेव सेसं जहा बग्गुलीए, से जहाणामए-बीयंबीयगसउणे सिया दोवि पाए समनुरंगेमाणे २ गच्छेजा, एवामेव अणगारे सेसं तं चेव. से अहाणामए-पक्खिवरालए सिया हक्खाओं हक्खं देवेमाणे गच्छेजा, प्रवासेव अणगारे सेसं तं चेव से जहानामए-जीवंजीवगसउण सिया दीवि पाए समतुर्गमाणे २ गच्छेजा, एवामेव अणगारे सेसं नं चेव, से जहाणामए-हंसे सिया नीराओ शीर अभिरममाणे २ गच्छेजा, एवामेव अणगारे हंस्रकिष्णगएणं अप्याणेणं सेसं तं चेव. से बहानामए-समूह-वायसए सिया वीईओ वीई डेबेसान गच्छेजा, एकामेव तहेव, से जहानासए-केर परिसे चर्छ गहाय गच्छेजा, एवासेव अनगारेवि भावियणा चक्किकहर्श्वगएण अपाणेणं सेसं बहा केयाविध्याए, एवं छत्तं, एवं कामरं, से बहानामए-केइ पुरिसे रयणं गहाय गच्छेजा, एवं चेव, एवं बढ़रं बेद्धियं जाव रिद्रं, एवं तप्पलहरूकां पउमहत्यमं कुमुदहत्यमं, एवं जाव से जहानामए-बेह प्रसित्ते सहस्सपत्तमं

गहाय गच्छेजा, एवं चेव, से बहानामए-केइ पुरिसे भिष्ठं अवहालिय २ गच्छेजा, एवामेव अणगारेवि भिस्तिक्षण्णं अप्णाणेणं तं चेव, से जहानामए-मुणालिया सिया उदगंसि कार्य उस्मज्जिय २ चिद्विजा, एवामेव सेसं जहा वस्मुछीए, से जहानामए-वण(सं)संबे सिया किण्हे किण्होभासे जाव निकुरंबभूए पासाधीए ४, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा वगसंडिकिषणणं अप्पाणेणं उच्चं वेहासं उप्पएजा, तेसं तं चेव, से जहानामए-पुक्खरिणी सिया चउक्कोणा समतीरा अणुपुञ्चस्रजाय जावसहु- कह्यमहुरसरणाह्या पासाईया ४, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा पोक्खरिणीकिष्ट- गएगं अप्पाणेणं उच्चं वेहासं उप्पएजा । हेनं न उप्पएजा, अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवइयाई पम् पोक्खरिणीकिष्टगयाई स्वाई विउव्वित्तए, सेसं तं चेव जाव विउव्वित्स्सिति वा । से भंते ! कि माई विउव्विद् अमाई विउव्वाई ! गोयमा ! माई विउव्वाई नो अमाई विउव्वाई, माई णं तस्म ठाणस्स अणालोइय० एवं जहा तह्यसए चउन्धुहेसए जाव अतिय तस्म आराहणा । सेवं मंते ! सेवं मंते ! ति जाव विहरह ॥ ४९० ॥ तेरहमे सप नक्सो उद्देशी समन्तो ॥

कइ णं भंते ! छाउमत्थियसमुग्धाया पक्षना ? गोयमा ! छ छाउमत्थिया समु
ग्वाया पक्षना, तंजहा-वेयणासमुग्धाए एवं छाउमत्थियसमुग्धाया नेयव्या जहा
पत्रवणाए जाव आहारगसमुग्धाएति । सेवं भंते ! तेवं भंते ! ति जाव विहरह
॥ ४९८ ॥ तेरहमे सए दसमो उद्देसो समसो, तेरसमं सयं समसं ॥

चर १ उम्मास २ सरीरे ३ पोगगल ४ अगणी ५ तहा किमाहारे ६ । संसिद्ध ७ मंतरे खलु ८ अणगारे ९ केवली चेव १०॥ १॥ रायगिहे जाव एवं वयासी—अणगारे णं भंते ! भावियण्या चरमं देवावासं वीहकंते परमं देवावासमसंपत्ते एस्थ णं अंतरा कालं करेजा, तस्स णं भंते ! कहिं गई कहिं उचवाए पक्षते ? गोयमा ! जे से तत्थ परि(य)स्सओ तहेसा देवावासा तहिं तस्स गई तहिं तस्स उववाए पक्षते, से य तत्थाए विराहेजा कम्मलेस्सामेव पिड (म)वड इ, से य तत्थाए तो विराहेजा तामेव लेस्स उवसंपित्रताणं विहरइ ॥ अणगारे णं भंते ! भावियण्या चरमं असुरकुमारावासं वीहकंते परमं असुरकुमारावासं वोद तिहरइ ॥ अणगारे णं भंते ! भावियण्या चरमं असुरकुमारावासं वीहकंते परमं असुरकुमारावासं जोव विहरइ ॥ ४९९ ॥ वेरइयाणं भंते ! कहं सीहा गई कहं सीहे गइविसए पण्यत्ते ? गोयमा ! से जहानामए—केइ पुरिसे तहणे वलकं गुगवं जाव निउणसिप्योवगए आउंदियं वाहं पसारेजा पसारियं वा वाहं आउंटेजा, विक्सणणं वा मुद्धिं साहरेजा साहरियं वा मुद्धिं विक्सरेजा, उम्मिसियं का अधिक उन्मिसेजा, भने एयाक्वे ? जो इकहे

समद्रे. नेरहया णं एगसमएण वा वुसमएण वा तिसमएण वा विम्महेणं अववज्ञांति नेरड्याणं गोयमा । तहा सीहा गई तहा सीहे गइबिसए पण्णते, एवं जाव वेमाणि-गाणं, नवरं एगिदियाणं चउसमइए विगाहे भाणियम्बे. सेसं तं चेव ॥ ५००॥ जेरड्या णं अते । कि अणंतरीववन्नमा परंपरीववन्नमा अणंतरपरंपरअण्यवन्नमा ? गोयमा ! नेरहया णं अणंत गेववश्वगावि परंपरोववश्वगावि अणंतरपरंपरअण्ववश्वगावि. से केण्डेणं अंते । एवं वच्ड जाव अणंतरपरंपरअण्ववकागावि ! गोयसा ! जे णं नेरह्या पढमसमयोववनगा ते णं नेरहया अणंतरोववनगा, जे णं नेरहया अपढम-समयोववन्नमा ते णं नेरहया परंपरोववन्नमा. जे णं नेरहया विग्महमहसमावन्नमा ते र्ण नेरह्या अणंतरपरंपरअणुववज्ञमा, से तेणद्वेणं जाव अणुववज्ञमावि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया १ । अर्णतरोबवन्नगा णं भंते ! नेरडया किं नेरहयाउयं पकरेति. तिरिक्ख॰ मणस्स॰ देवाउयं पकरेंति ! गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेंति । परंपरोववनगा णं भंते ! नेरड्या 🕏 नेरड्यावयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेति १ गोयमा ! नो नेरहयाउयं पकरेति, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेति, मणस्माउयंपि पकरेति, नो देवाउयं पकरेति । अर्णतरपरंपरअणववस्या णं भेते ! नेरडया कि नेरडयाउर्य पकरेंति पच्छा. गोयमा! नो नेरइयाउर्य पकरेंति जाव नो न देबाउयं पक्रोन्ति. एवं जाव वेमाणियाणं. नवरं पंचिदियतिरिक्खजोणिया मण्स्या य परंपरोवदणगा चत्तारिवि आउयाई पकरें (बंधं)ति.सेसं तं चेव २॥ नेरहया णं भंते ! कि खणंतरनिरगया परंपरनिरगया अणंतरपरंपरअणिरगया ? गोयमा ! नेरडया णं अणंतर-निरमयावि जाव अणंतरपरंपरअणिरमयावि, से केण्डेणं भंते ! जाब अणिरमयावि ! गोयमा । जे णं नेरहया पहमसमयभिग्गया ते णं नेरहया अणंतरणिग्गया, जे णं नेरहया अपडमसमयणिरगया ते णं नेरहया परंपरणिरगया, जे णं नेरहया विश्वहगडसमा-वज्ञा ते णं नेरहया अणंतरपरंपरअणिग्यया. से तेणटेणं गोसमा ! जाव अणिग्य-यावि, एवं जाव वेमाणिया है ॥ अर्णतरणिस्यया णं मंते । नेरहया कि नेरहया-उयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति ! गोयमा ! नो नेरहयाउयं पकरेंति जाव नो देवाउयं पकरेंति । परंपराधिरमया पं भेते । नेरहया कि नेरहयाउयं ० पुच्छा. गोयमा । नेरहया उर्यपि पकरेंति जाव वेबाउर्यपि पकरेंति । अणंतरपरंपरअणिग्गया ण भंते ! नेरह्या पुच्छा, गोयमा ! नी नेरह्याउर्व वकरेंति जाब नो देवाउर्व पकरेंति, एवं निरवसेसं जाव वैमाणिया ४॥ नैरहया वं शंते ! कि क्यांतर-खेदोववनागा परंपरखेदोववनागा अर्थतरपरंपरखेदाववनागा ! गोयमा ! नेरहरा० एवं एएणं अभिकावेणं तं चेव चतारि दंडमा आधिवस्या। सेवं अति ! सेवं भंते । ति जाव विहरद् ॥५०१॥ बोइसमसयस्य पहमी उहेसी समसी॥

कहबिहे मं भेते ! उम्माए पण्णते ! गोसमा ! दुविहे उम्माए पण्णते, तंजहा-जक्सावेसे य मोडणिकस्स य कम्मस्स उदएणं. तत्य णं जे से जक्सावेसे से णं सहवेयणतराए चेच सहविमोयणतराए चेव. तत्व णं जे से मोहणिजस्स कम्मस्स उदएणं से णं दुह्वेयणतराए चेव दुह्विमीयणतराए चेव ॥ नेरइयाणं भते ! कइबिहे उम्माए पण्णते ! गोयमा ! दुविहे उम्माए पण्णते, तंजहा-अवस्तावेसे य मोहणिजस्स य कम्मस्स उदएणं, से केणद्रेणं भते ! एवं वृच्छ नेरइयाणं दविहे उम्माए पण्णते, तंजहा-जक्खावेसे य मोहणिजस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! देवे वा से असुभे पोगगळे पक्सिकंजा, से णं तेसि असुभाणं पोगगलाणं पक्सिकण-याए जक्न्वावेसं उम्मार्थं पाउणेजा. मोहणिजन्स वा कम्मस्स उदएणं मोहणिजं उम्मायं पाउणेजा, से तेणहेणं जाव उदएणं। असुरक्तमाराणं भेते ! कडविडे उम्माए पण्णते । एवं जहेव नेरडयाणं नवरं देवे वा से महिक्रियतराए चेव अधुमे पीरगरे पक्लिवेजा. से णं तेसि अग्रभाणं पीरगलाणं पक्लिवणयाए जक्ला(ए)वेसं उम्मायं पाउणेजा मोहणिजस्स वा सेसं तं चंव, से तेणद्रेणं जाव उदएणं. एवं जाव यणियकुमाराणं, पुढविकाइयाणं जाव मणुस्साणं एएसि जहा नेर्इयाणं, वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ५०२ ॥ अन्य णं भंते ! पजने कालवासी वृद्धिकार्य परुरेइ ? हंता अल्यि ॥ जाहे णं भंने ! सके देविंदे देवराया बुद्धिकार्य काउंकामे भवड से कहमियाणि पकरेड ? गोयमा । ताहे चेव र्ष से सक्के देनिंदे देवराया अस्मितरपरि(सा)सए देवे सहावेद, तए णं ते अस्मितरपरि-सगा देवा सहाविया समाणा मिज्यमपरिसए देवे सहावेति, तए णं ते मिज्यमप-रिसगा देवा सहाविया समाणा बाहिरंपरिसए देवे सहावेति, तए णं ते बाहिरपरि-सगा देवा सहाविया समाणा बाहिरंबाहिरगा देवा सहावेंति, तए णं ते बाहिरबाहि-रगा देवा सहाविया समाणा आभिओगिए देवे सहावेति, तए णं ते जाव सहाविया समाणा बुद्धिकाइए देवे सहावेंति, तए जं ते बुद्धिकाइवा देवा सहाविया समाचा बुद्धिकार्य पकरेंति, एवं सह्त गोजमा ! सक्के देविंदे देवराया बुद्धिकार्य पकरेड ॥ अत्यि णं भंते ! अग्राकुमाराचि देवा बुद्धिकायं पकरेति ! इंता अत्यि, कि पत्तियसं भंते ! अग्ररकुमारा देवा बुद्धिकायं पकरेति ! गोयमा ! जे इमे अरहंता भगवंता एएसि णं जम्मणमहिमास बा. निक्समणमहिमास वा, बाणुप्पावमहिमास बा. परिनिब्बाणमहिमास बा, एवं सह गोयमा ! अधरकुमारावि देवा बुष्टिकार्य पकरेंति, एवं नागकुमारावि, एवं काव विविवकुमारा, वाजमंतरजोइतिववेमाणिया एवं श्रेष ॥ ५०३ ॥ बाहे नं मंते । इंसाने देविंदे देवराया तसकार्य कार्यकामे अबह से कहमियाणि पकरेह ? गोयमा ! ताहे चेव णं से ईसाणे देविंदे देवराया अभ्भित-रपिसए देवे सहावेह, तए णं ते अभिओगिया देवा सहाविया समाणा एवं अहेव सकस्स जाव तए णं ते आभिओगिया देवा सहाविया समाणा तमुकाइए देवे सहावेंति, तए णं ते तमुकाइया देवा सहाविया समाणा तमुकायं पकरेंति, एवं खलु गोयमा ! ईसाणे देविंदे देवराया तमुकायं पकरेंदे !! अस्य णं भंते ! असुर-कुमारावि देवा तमुकायं पकरेंति ? हंता अस्य । कि पत्तियणं भंते ! असुर-कुमारा देवा तमुकायं पकरेंति ? गोयमा ! कि क्वारक्ष्मारावि देवा तमुकायं पकरेंति ? गोयमा ! कि क्वारक्ष्मारावि देवा तमुकायं पकरेंति ? गोयमा ! कि क्वारक्ष्मारावि देवा तमुकायं पकरेंति, एवं जाव वेमाणिया । सेवं भंते ' शिक्षात्र जाव विहरह ॥ ५०४ ॥ चोहसमस्यस्स बीओ उहेसो समसो ॥

देवे णं भंते ! महाकाए महासरीरे अणगारस्य भावियप्पणी मञ्जंमजोणं वीईवएजा ! गोयमा ! अत्येगइए वीईवएजा अत्थेगइए नो वीईवएजा, से केणद्वेणं भंते ! एवं बुचइ अत्येगइए वीईवएजा अत्येगइए नो वीईवएजा ? गोयमा ! देवा द्विहा पण्णता, तंजहा-माडमिच्छ।विद्विउनवज्ञगा य अमाइसम्मदिद्विउनवज्ञगा य. तत्य णं जे से माइमिच्छिदिद्वि उववक्षए देवे से णं अणगारं भावियप्पाणं पासइ र त्ता नो बंदइ नो नमंसइ नो सकारेड नो सम्भाणेड नो कहाणं मंगलं देवयं जाव पक्क-बासइ, से णं अणगारस्य भावियष्पणो मञ्ज्ञेमञ्ज्ञेणं वीईवएजा, तत्य णं जे से अमाइ सम्महिद्विउववन्नए देवे से णं अणगारं भावियप्पाणं पासइ पासित्ता वंदइ नमंसइ जाव पज्जवासड, से णं अणगारस्य भावियप्पणो मञ्जूमज्ज्ञेगं नो वीईवएजा, से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वृच्छ जाव नो वीईवएजा । असुरकुमारे णे भंते ! महाकाए महासरीरे एवं चेव, एवं देवदंडओ भाषियक्तो जाब वेमाणिए ॥ ५०५ ॥ अत्य णं भंते । नेरहयाणं सकारेड वा सम्माणेड वा किडकम्मेड वा अन्भद्राणेड वा अज-लिपागहेइ वा आसणाभिगाहेइ वा आसणाणुष्यदाचेइ वा ईतस्स प्रमुगण्डक्या ठियस्म पज्जवासणया गच्छेतस्स पिडसंसाहणया ! नो इणहे समद्वे । अतिव गै भेते ! अभुरकुमाराणं सकारेड वा सम्माणेड वा जाव पिडसंसाहणया ! इता सत्य, एवं जाव बणियकुमाराणं, पुरुविकाइयाणं जाव चउरिंदियाणं एएसि जहा नेरइयाणं, अत्य ण भेते ! पंजिदियतिरिक्याजीणियाणं सकारेइ वा जाव पविसं-साहणया ? हंता अत्थि, नो चेव पं आसमाभिरगहेड वा आसवामुप्पदाणेड वा, मणुस्माणं जाव नेमाणियाणं जहा अग्रुरकुमाराणं ॥ ५०६ ॥ अप्पिश्चिए णं भेते ! देवे महिष्टियस्स देवस्स मज्जामज्ज्ञेणं वीर्ववर्णका ! नी वणद्वे समद्वे, समिश्विर

णं भंते । देवे समिद्धियस्स देवस्स मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं वीईवएजा ? गो इणड्डे समद्वे, पमत्तं पुण वीईवएजा, से णं भंते ! कि सत्येणं अक्रमिता पभ अणक्रमिता पभ ? गोयमा । अक्रमिता पभा नो अणक्रमिता पभा से णं भेते । कि पुर्वित सत्येणं अक्सिता पच्छा वीईवएजा. पविव वीईवएजा पच्छा सरवेण अकसेजा ! एवं एएणं अभिलावेण जहा दसमसए आइश्विउद्देसए तहेब निरवसेसं चतारि दंडगा भाणियव्वा जाव महिद्रिया वेमाणिणी अण्यिद्वियाए वेसाणिणीए ॥५००॥ रसणप्यभापुङ्चिनेर-इया णं भते ! केरिसयं पोग्गलपरिणामं पञ्चण-भवमाणा विदर्रति ? कोयमा ! अणिड्रं जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमापुढविनेरइया, एवं वेयणापरिणामं, एवं जहा जीवाभिगमे बिदण् नरइयडहेमए जाव अहेसत्तमापुढविनेरइया ण भंते ! केरिसयं परिग्रह मन्नापरिणामं पन्नणुरुभवमाणा विहरंति ? गोयमा ! अणिद्रं जाव अमणामं । हेर्व भंते ! २ ति ॥ ५०८ ॥ चोइसमसयस्स ताओ उद्देशो समस्रो ॥ एस ण भेते । योग्गरे तीतमणंनं सासयं समयं लक्खी समयं अलक्खी समयं लक्की वा अलक्की वा. पृथ्वि च णं करणेणं अणेगवनं अणेगरूवं परिणासं परिणमड, अह से परिणामे निष्मिक भवइ तओ पच्छा एगवने एगव्वे सिया? हंता गोयमा ! एस णं पोरगले तीनं नं चेव जाव एगरूवे सिया ॥ एस णं भंते ! योगाडे पदुष्पनं सासर्यं समयं १ एवं चेव, एवं अणागयमणंतीप ॥ एस णं भेते ! मंधे तीतमणंतं । एवं चेव. खंधेवि जहा पोरगडे ॥ ५०९ ॥ एम णं भंते ! जीवे तीतमणंतं सासयं समयं दुक्ती समयं अदुक्ती समयं दुक्ती वा अदुक्ती वा, पुन्ति च ण करणेणं अणेगभावं अणेगभ्यं परिणामं परिणमड, अह से बेयणिजे निजिने भवड तओ पच्छा एगभावे एगभए सिया? इंता गोयमा ! एस णं जीवे जाव एगभए सिया, एवं पहुष्पर्ध सासर्य समयं, एवं अणागयमणंतं सासर्य समयं ॥ ५१० ॥ परमाणुपीरगडे णं भंते ! कि सासए असासए ! गीयमा ! सिय सासए सिय असासए, से केणड्रेणं मंते ! एवं वृषद् सिय सासए सिय असासए ? गीयमा ! दन्बहुयाए सासए, बनपजबेहिं जाब फासपजबेहिं असासए, से तेणद्रेणं जाब सिय सासए सिय असासए ॥ ५११ ॥ परमाण्योरगढे ण भंते ! कि जरिमे अचरिमे ! गोयमा ! वच्चादेसेणं नो चरिमे अचरिमे, खेलादेसेणं सिय चरिमे सिय अचरिमे, काला देसेणं सिय चरिमे सिय अचरिमे, भावादेसेणं सिय चरिमे सिय अवरिमे ॥ ५१२ ॥ कड़िबहे जं भंते ि परिणामे पण्णते ? गोयमा । दुविहे परिणामे पष्णते, तंजहा-जीवपरिणामे व अजीवपरिणामे व, एवं परिवासपर्ध निरवसेसं भाषियव्यं । सेवं भंते । २ ति जाव विहरह ॥ ५१३ ॥ चोहसमस-यस्त चडत्यो उद्देशो समस्तो ॥

नेरइए णं भंते ! अगणिकायस्स मर्ज्यागुक्तेणं वीईवएजा ? गोयमा ! अत्थेगइए वीईबएजा अत्येगडए नो वीईबएजा, से केणद्रेण भंते ! एवं वृष्ण अत्येगइए बीईबएजा अत्थेगडए नो वीईबएजा ? गोयमा ! नेरहया दुविहा पण्णता, तंजहा-विरगहगइसमावनगा य अविरगहगइममावनगा य, तत्थ ण जे से विरगहगइ-समावज्ञए नेरइए से णं अगणिकायस्स मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं वीईवएज्जा, से णं तत्थ झियाएजा ! णो इणद्रे समद्रे, नो खल तत्थ सत्थं कमइ, तत्थ णं जे से अविगाहगइसमावनए नेरइए से णं अगणिकायस्य मज्झंमज्झेणं णो वीईवएजा, से तेणहेणं जाव नो वीईवएजा ॥ असुरकुमारे णं भंते ! अगणिकायस्स० पच्छा, गीयमा । अत्येगइए वीईवएजा अत्येगइए नो वीईवएजा से केणहेणं जाव नी वीईवएजा ! गोयमा ! असुरकुमारा दुविहा पण्णता, तंजहा-विग्गहगइसमावनगा य अविग्गहगइसमावन्नगा य. तत्थ णं जे से विग्गहगइसमावन्नए अस्रकमारे मे णं एवं जहेद नेरइए जाव कमइ. तत्य णं जे से अविरगहगइसमावन्नए असुर-कुमारे से णं अरथेगडण अगणिकायस्य मञ्जंमकोणं वीईवएजा. अरथेगडण नो वीईवएजा, जे णं वीईवएजा से णं तत्थ झियाएजा रे नो इणद्रे समद्रे, नो खल तत्थ सत्यं कमइ. से नेणड्रेणं एवं जान थणियकुमारे, एगिंदिया जहा नेरहया। वेडंदिए णं भंते ! अगणिकायस्य भज्झंमजोगं जहा असुरवूमारे तहा वेडंदिएवि, नवरं जे णं वीईवएजा से णं तत्य झियाएजा ! हंता झियाएजा, सेसं तं नेव एवं जाव चडरिंदिए ॥ पंचिंदियतिरिक्लजोणिए ण भंते । अगणिकाय० पच्छा. गोयमा ! अत्थेगइए वीईवएजा अत्थेगइए तो वीईवएजा, से केणद्वेषं ः ! गोयमा ! पंचिदियतिरिक्तकोणिया दविहा पण्णता, तंत्रहा-विगगहगहसमावश्रमा य अधिरगहगइसमावश्वना य, विरगहगइसमावश्वए जहेव नेरडए जाद नो खळू नत्य सम्यं कमइ, अविग्रहगड्ममावद्या पंचिदियतिरिक्खजोणिया दविहा पनता. तंजहा-इक्ट्रियसा य अणिक्ट्रियसा य, तत्थ णं जे से इक्ट्रियसे पाँचदियतिरिक्स-जोणिए से णं अत्येगइए अगणिकायस्य मज्जंमज्होणं वीईवएजा अत्येगइए ती वीईवएजा, जे णं वीईवएजा से णं तत्व क्रियाएजा ! नो डणड्डे समद्वे, नो खुद तत्थ सत्यं कमइ, तत्थ णं जे से अणिश्विष्यते पंचिदियतिरिक्सजोणिए से थं अत्थेगद्दए अगणिकायस्स मार्जामञ्ज्ञेणं वीर्षवएजा सत्येगद्दए नो बीर्द्रवएजा, जे नं वीईवएजा से ण तत्य क्रियाएजा ? इंता क्रियाएजा, से तेणद्वेणं जाव नो वीईव-(क्षिया)एजा, एवं मणुरसेवि, बाणमंतर ओइसियवेमाणिए जहा अग्नरकुमारे ॥५१४॥ नेरड्या दस ठाणाई पचणुक्भवमाणा विष्ठदेति, तंजहा-अणिहा सहा अणिहा सवा

अणिहा गंधा अणिहा रसा अणिहा फासा अणिहा गई अणिहा टिई अणिहे लायके भणिट्रे जसोकित्ती भणिट्रे उद्गणकम्मबलवीरियपुरिसकारपरकमे । असरकमारा दस ठाणाई पश्चम्बमाणा विहरंति, तंजहा-इद्वा सहा इद्वा रूवा जाव इद्वे उद्दाणकम्मबलवीरियपुरिसकारपरक्षमे, एवं जाव धर्षयकुमारा ॥ पुढविकाइया छद्राणाइं पञ्चण्यमबसाणा विहरंति. तं ० - उद्गाणिद्रा फासा इद्गाणिद्रा गई एवं जाव परकामे. एवं जाब बणस्मादकाष्ट्रया । बेढंदिया सनद्राणाई पन्नण्डभवमाणा विहरति, तंजहा-इद्राणिद्रा रसा सेसं जहा एगिदियाणे, तेइंदिया ण अद्भवाणाई पच्छा-भव-माणा विहरंति, तं०-बद्धाणिद्धा गंधा सेसं जहा बेइंदियाणं, चउरिंदिया णं नवद्वाणाई पचण्यभवमाणा बिहरति, तं - बद्राणिद्रा रुवा सेस जहा तेईदियाणं, पंचिदियतिरि-क्खजोणिया दम ठाणाई पचण्वभवमाणा विहर्नेत, तंजहा-इद्राणिहा सहा जाव परक्रमे, एवं मणस्तावि, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा असुरक्रमारा ॥ ५१५॥ देवे णं भंते । महिद्धिए जाब महेसक्खें बाहिरए पोगाछे अपरियादता प्रभ तिरियपञ्चयं वा तिरियभित्ति वा उद्धंघेनए वा पहंचेनए वा ? गोयमा ! जो इजड़े समद्भे । देवे नं भेते । महिन्तिए जाव महेसक्खे बाहिरए पोग्गले परियाइना पभू तिरिय जाव पहुंचेनए वा ? हैता पभू । सेवं भंते ! सेवं भंते ! कि ॥ ५१६ ॥ बोहसमे सए पश्चमो उद्देशी समत्तो॥

रायगिहे जाव एवं वयाची-नेरह्या णं भंते । किमाहारा किपरिणामा किंजोणिया किंठिईया पण्णला ? गोयमा ! नेरह्या णं पोग्गलाहारा पोग्गलपरिणामा
पोग्गलजोणिया पोग्गलिहुईया कम्मोवणा कम्मनियाणा कम्मिहुईया कम्मुणा(चे)मेव
विप्परियासमेंति, एवं जाव वेमाणिया ॥५९७॥ नेरह्या णं भंते ! कि वीचिद्रकाई
आहारेंति अवीचिद्रकाई आहारेंति ? गोयमा ! नेरह्या वीचिद्रकाईपि आहारेंति
अवीचिद्रकाईपि आहारेंति, से केणद्वेणं भंते ! एवं वुच्छ नेरह्या वीचिव् तं चेव
जाव आहारेंति ? गोयमा ! जे णं नेरह्या एगपएम्णाईपि द्रकाई आहारेंति ते णं
नेरह्या वीचिद्रकाई आहारेंति, से लेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्छ जाव लिह्नोरेति ते णं
नेरह्या अवीचिद्रकाई आहारेंति, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्छ जाव आहारेंति ते णं
नेरह्या अवीचिद्रकाई आहारेंति, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्छ जाव आहारेंति ते णं
नेरह्या अवीचिद्रकाई आहारेंति, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुच्छ जाव आहारेंति,
एवं जाव वेमाणिया आहारेंति ॥ ५९८॥ जाहे णं भंते ! सक्के देविदे देवराया
दिन्वाई भोगभोगाई भुंजिर्डकामे भव्छ से कहमियाणि पकरेष्ठ ! गोयमा ! ताहे
चेव णं से मक्के देविदे देवराया एगं महं नेमिपिक्शनसाई जाव काईगुलं च किंचिविसेसाहियं परिक्लोवेणं, तस्स चं नेमिपिकश्वरसा उवारें बहुसमरमिके मूमिमागे पक्के

जाव मणीणं फासे. तस्स णं नेमिपडिकवगस्स बहमज्झदेसभागे तत्थ णं महं एगं पासायबर्डिसर्ग विउन्दर पंच जोयणसयाई उन्ने उन्नेतेणं, अन्नाहजाई जोयणसयाई विक्खंभेणं. अब्भागयम्सियवन्त्रओ जाव पिडस्त्रं, तस्स णं पासायविंसगस्स उद्योग पडमलयभित्तिचेत्रे जाव पिंडहर्वे, तस्स गं पासायविडसगस्स अंतो बहसमरमणिजे भूमिभाए जाव मणीणं फासो, मणिपेढिया अङ्गजोयणिया जहा वेमाणियाणं, नीसे णं मणिपेतियाए उन्तिं महं एगे दैनसयणिजे विजन्तः सयणिजनभा जाव पडिस्वे, तत्थ णं से मक्के देविहें देवराया अद्वर्षि अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं दोहि य अणिएहिं ने ० - नद्राणिएण य गंधव्याणिएण य सर्दि महयाहयनद्र जाव दिव्याई ओग-भोगाई भुजमाणे विहरह ॥ जाहे णं ईमाणे देविंदे देवराया दिव्वाई जहा सके तहा ईसाणेवि निरवसेसं. एवं सणंकुमारेवि, नवरं पामायबर्डिसओ छ जोयणसयाई उन्नं उचतेण तिनि जोयणसयाई विक्लंभेणं, मणिपेदिया तहेव अङ्गोयणिया, तीसे णं मणिपेडियाए उनरिं एत्य णं महेगं सीहामणं विउन्बह सपरिवारं भाणियन्वं, तत्व णं सणंकुमारे देविंदे देवराया बावनरीए सामाणियसाहरसीहिं जाद चडहिं बावनगीहिं आयरक्लदेवसाहरसीहि य बहुहिं सर्गकुमारकप्पवासीहि वेमाणिएहिं देवेडि य देवीडि य मर्दि संपरियुडे महया जाव विहरइ । एवं जहा सर्णकुमारे तहा जाव पाणओ अचओ, नवरं जो जस्स पांखारो सो तस्म भाषियव्यो, पामा-यउचर्त नं सएस २ कप्पेस विमाणाणं उचर्त अद्धदं वित्थारो जाव अबुयस्स नवजीयणसयाइ उन्हें उन्होंगं अद्भपंचमाइं जोयणस्याइं विक्खंभेणं, तत्थ णं गोयमा ! अञ्चए देविंदे देवराया दसहिं सामाणियसाहरूसीहिं जाव विहरह, सेवं भंते। र नि ॥ ५१९ ॥ चोहसमे सप छड्डो उहसो समसो ॥

रायगिहे जाव परिसा पिंडिगया, गोयमाइ ममणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेता एवं वयासी-चिरसंसिट्टोऽिम में गोयमा! चिरसंधुओऽिस में गोयमा! चिरपरिचिओऽिस में गोयमा! चिरणुगओऽिस में गोयमा! चिरणुगओिति में गोयमा! खणंतरे वेवलोए अंगतरे माणुस्सए भवे कि परं मरणा कायस्स भेदा इओ चुया दोनि तुक्षा एगद्वा अविसेसमणाणणा भवि-स्सामो ॥ ५२०॥ जहा णं अंते! वयं एयमई जाणामो पासामो तहा णं अणुणरोववाइया देवावि एयमई जाणीित पासंति! हंता गोयमा! जहा णं वयं एयमई जाणामो पासामो तहा णं अणुणरोववाइया देवावि एयमई जाणीित पासंति, से केणहेणं जाव पासंति! गोयमा! अणुणरोववाइयाणं अणंताओं मणोदञ्जवगणाओं स्टाओ पत्ताओं अभिसमजागयाओं भवंति, से तेणहेणं गोयमा! एवं मुक्द जाव

पासंति ॥ ५२९ ॥ कहविहे नं भंते ! तुन्तर पन्नते ? गोयमा ! छन्तिहे तुन्नए पण्णते, तंजहा-दब्बतलए, खेत्रतलए, कालतलए, मबतुलए, माबतुलए, संठाणतृलए, से कंगद्वेणं भंते । एवं बुश्वइ दञ्चतुक्कप् २ ? गोवमा । परमाणुपोग्गळे परमाणुपोग्गलस्स रव्यओं तहे. परमाण्योगके परमाण्योगकवडरित्तस्य दव्यक्षे जो तुहे, दुपएसिए खंधे दुपएसियस्स खंधस्स दव्वओ तुहे, दुपएसिए खंधे दुपएसियवइरित्तस्स खंधस्स दम्बओ जो तुहे, एवं जाव दसपएसिए, तुह्नसंखेळपएसिए खंधे तुह्रसंखेळपएसियस्म संधस्स दब्बओ तुहे, तुहसंखेजपएसिए संधे तुहसंखेजपएसियबहरित्तस्स खेंघस्स दञ्बओं जो तुष्टे, एवं तुष्ट्रअसंखेजपणसिएवि, एवं तुष्ट्रअर्णनपएसिएवि, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुचइ दब्बनुहर । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुचइ खेलनुहर २ ? गोयमा ! एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाडस्स पोग्गलस्स खेत्रओ तुह्न, एगपएसोगाडे पोगाछ एगपएमोगाडवडरिक्स पोगगलस्य खेलओ को तहे. एवं जाव दसपए-सोगादे, तुहसंखेजपएसोगादेवि एवं चेव, एवं तुहअसंखेजपएसोगादेवि, से तेणद्वेणं जाब स्वेत्ततुहरू । से केमद्रेणं भंते ! एव बुचड कालतुहरू २ १ गोयमा ! एयमग्रयिः ईए पोरगढे एगसमयिठईयस्य पोरगलस्स कालओ तुहे, एगसमयिठईए पोरगढे एगममयठिइंयवइरित्तस्म पोग्गलस्स कालओ णो तुले, एवं जाव दमसमयद्विहेए, तुष्टतंखेजसमयिर्दिए एवं चेव, एवं तुल्लभस्खेजसमयद्विद्वएवि, से नेणद्वेणं जाव कार-तुलए। से केणहेर्ण भेते ! एवं बुखंड भवतृलए २ ? गोयमा ! नेरइए नेरइयस्स भवह्याए तुहे, नेरइए नेरइयवइरित्तस्स भवद्वयाए नो तुहे, तिरिक्खओणिए एवं चेव, एवं मणु-स्सेवि, एवं देवेवि, से तेणहुणे बाब भवतुहरू । से केणहेणं भंते । एवं बुब्ब भावतुहरू भावतृहर् । गोयमा । एगगुणकालए पोम्गछ एगगुणकालयस्स पोम्गलस्स भावओ तुले, एगगुणकालए पोम्गळे एगगुणकालगवहरित्तस्स पोग्गलस्स भावओ णो तुले, एवं जाब दसगुणकालए, एवं तुष्टसंखेळागुणकालए पोग्पछे, एवं तुष्टअसंखेळागुणकालएबि, एवं तुल्लअणंतगुणकालएवि, जहां कालए एवं नीलए लोहियए हालिहए सुक्किए, एवं सुविभगंघे, एवं दुविभगंधे, एवं तिशे जाब महरे, एवं कश्चारे जाब लक्से, उदहए भावे उदहयस्य भावस्य भावभो तके. उदहए भावे उदहयभाववडारेशस्य भावस्स भावओ नो तुक्षे, एवं उवसमिएवि, बहुए० खओवसमिए० पारिणामिए० संनिवाहए भावे संनिवाहयस्य मावस्त, से तेणहेलं गोयमा । एवं वुषह भावतुक्रम् २। से केपट्टेर्ण भंते ! एवं वृक्षइ संठाणताका २ १ गोयमा ! परिमंडले संठाने परिमंडलस्स संठाणस्स संठाणको तुने, परिमंडलसंठाचे परिमंडलसंठाणवहरित्तस्स संठाणस्स संठाणको यो ठाहे, एवं वहे तंसे वजरेंसे भावए, समवाउरेससंठाणे सक

चडरंसस्स संठाणस्स संठाणओ तुहे, समचउरेसे संठाणे समचउरेससंठाणवहरित्तस्स संठाणस्स संठाणओ नो तुल्ले, एवं परिमंडले, एवं जाव हंडे, से तेणड्रेणं जाव संठा-णतहर र ॥ ५२२ ॥ भनपश्चक्लायए णं भंते ! अणगारे मुच्छिए जाव अज्हो-वनके आहारमाहारेड अहे णं वीससाए कालं करेड तओ पच्छा अमुच्छिए अगिद्ध जाव अणज्ज्ञोववने आहारमाहारेड ? हेता गोयमा ! अन्तप्यक्यायए णं अणगारे तं चेव. से केणद्रेणं भनते ! एवं वृच्छ भत्तपचक्खायए णं तं चेव, गोयमा ! भत्त-पबक्खायए णं अणगारे मुच्छिए जान अज्झोबनने आहारे भन्द, अहे णं वीससाए काल करेड़ तओ पच्छा अमुच्छिए जाव आहारे भवड़, से तेणदेणं गोयमा ' जाव आहारमाहारेइ ॥ ५२३ ॥ अत्य णं भेते ! तक्सलमा देवा २ ! हंता अत्यि, से केणद्रेणं भनते ! एवं वृच्छ लवसत्तमा देवा २ ! गोयमा ! से जहानामए-केड पुरिसे तरुण जाव निउणसिष्पोवगए सालीण वा बीहीण वा गोधमाण वा जवाण वा जवजवाण वा प(पि)काणं परियाताणं हरियाणं हरियकंडाणं तिक्खेणं णवप जणएणं असिअएणं पिडसाहरिया २ पिडसिखिविया २ जाव इणामेव (२) तिकट्ट मनलवए लुएजा, जह णं गोयमा ! तेसिं डेबाणं एवड्यं कालं आउए पहप्पए तो ण ते देवा तेणं चेव भवश्यहणेगं सिज्झं(ना)नि जाव अनं करेंति,से नेणट्रेणं जाव लवसनमा देवा लवसनमा देवा ॥ ५२४॥ अस्थि णं भंते । अण्नरीववाइया देवा २ १ इंता अस्थि, से केणद्रेणं अंते । एवं वृच्चड अणुनरोववाड्या देवा २ १ गोयमा ! अणुनरोववाड-यार्ण देवाणं अणुनरा सहा अणुनरा हवा जाव अणुनरा फासा, से नेगदेशं गोयमा ! एवं बुखड जाव अणुक्तरोववाड्या देवा २ । अणुक्तरोवबाड्या णं भेते 1 देवा केवड्रएणं कम्मावसेमेणं अणुत्तरीववाइयदेवनाए उवक्ता रे गीयमा । जावइयं छद्रभत्तिए समणे निरगंधे कम्मं निजरेड एवइएणं कम्मावसेसेणं अणुक्तरेषवाइया देवा देवताए उव-वजा। मेर्व भंते 🔯 वि ॥५२५॥ चोइसमे सप सलमो उद्देशो समर्त्तो ॥ इमीसे णे भेते । रयणप्पभाए पुढवीए सक्करप्पभाए य पुढवीए केवइबे अवाहाए अंतरे पण्णने ? गोयमा ! असंखेजाई जोयणसहस्माई अबाहाए अंतरे पण्णते, सकरप्पभाग मं भंते ! पडवीए बालयप्पभाग य पडवीए केवड्यं ! एवं चेव, एवं जाव तमाए अहेलनमाए या अहेसनमाए जं भंते । पुढवीए अलोगस्य य फेक्स्य अवाहाए अंतरे पण्णे ? गोयमा ! असंखेळाई जोवणसहस्साई अवाहाए अंतरे पण्णते । इमीसे में अंते ! रयणप्पभाए पुढवीए बोइसियस्स य केक्ड्र्य पुच्छा, गोयमा! सन्तनउए जोयणसए अबाहाए अंतरे पण्यते, जोहसियस्स पं भेते! सोहर्म्मीमाणाण य कप्पार्ण केवहर्य प्रच्छा, गोवसा ! असंखेजाई जीवन जाव

अंतरे पष्णते. सोहस्मीसाणाणं अंते ! सणंक्रमारमाहिंदाण य केवहयं०? एवं चेव. सर्णकुमारमाहिंदाणं भंते ! बंभलीयस्स य कप्पस्स केवड्यं ० ? एवं चेब, बंभलोगस्स णं मंते ! हंतगस्स य कप्पस्स केवड्यं ० ? एवं चेव, हंतगस्स णं भंते ! महास्रकस्स य कृष्यस्य केव्हयं व एवं चेव. एवं महासुकस्य य कृष्यस्य सहस्यारस्य य, एवं सहस्सारस्य आणयपाणयकप्पाणं, एवं आणयपाणयाण य कप्पाणं आरणज्याण य कप्पाणं, एवं आरणवयाणं नेविज्यविभाणाण य, एवं नेविज्यविभाणाणं अजुक्तरविमाणाच यः अजुक्तरविमाणाणं अते ! इसिप्पन्भाराए व पुरुवीए केवइयं० पुच्छा, गोयमा ! दुवालसजोयणे अबाहाए अंतरे पण्णते, ईसिप्पन्भाराए नं भंते ! पुरवीए अलोगस्स य केवइए अबाहाए० पुच्छा, गोयमा ! देस्णं जीयणं अबाहाए अंतरे पण्यते ॥५२६॥ एस पं भंते ! सालस्कले उण्हाभिहए तण्हाभिहए दक्षीगजा-लाभिहए कालमासे कालं किया कहिं गन्छिहिड कहिं उदबजिहिड ? गोयमा ! इहेद रायगिष्टे नयरे सालक्क्जनाए पश्चायाहिड, मे णं तत्य अश्विववंदियपुड्यमकारियस-म्माणिए दिव्वे सबे मबोबाए समिहियपाडिहेरे लाउल्लोइयमहिए यावि भविस्सड, से णं भंते ! तओहिंतो अर्णतरं उब्बंधिता कहिं गमिहिड कहिं उबबंजिहिइ ! गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्सिहिइ जान अंतं काहिड ॥ एस पं भंते । साललिद्विया उन्हाभिष्ठवा तण्डाभिहया दवरिगजालाभिहया कालमासे कालं किया जाव कहिं उववजितिहर है गोयमा ! इहेव जंबुहीबे २ भारहे बासे विश्वागिरिपायमुळे महेस्सरीए नयरीए सामलिश्क्खनाए प्रवासाहिए, सा मं तत्य अविसर्वदिसपुरुष जाब लाउह्नोइय-महिया यावि भविस्तइ, से णं भेते । तओहिंनो अणंतरं उब्बहिता सेसं जहा सालस्वचस्स जाव अंतं काहिइ। एम णं भेते ! उंबरलद्विया उन्हाभिहवा है कालमासे कालं किया जाब काहि उवबाजिहिड़ ? गोयमा ! इहेब जंबुहीवे २ भारहे नासे पाडलिपुत्ते नयरे पाडलिस्क्लताए पनायाहिङ, से गं तत्थ अवियवंशिय जाब भविस्सइ, से जं भंते ! अर्जनरं उज्बहिता सेसं तं चेद जाब अंतं काहिइ ॥ ५२७ ॥ तेर्ण काळेषं तेषं समएणं अम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त अंतेवासीसवा गिम्हकालसमवंसि एवं जहा उक्वाइए जाव आराहगा ॥ ५२८ ॥ बहुजणे णं मंते । अवस्वस्य एवमाइक्खइ ४ एवं सन्त अम्मवे परिम्बायने कंपिकपुरे नगरे वरसए एवं जहा उचवाहए अम्मक्स वसम्बया जाब दहप्पहच्चो अंतं कहिंह ॥ ५२९ ॥ अत्व ण अंते । अध्याबाहा वेवा अध्याबाहा देवा ! ईता भत्य, से केणहेणं भंते । एवं वुका अध्यावाहा देवा २ ! नोयमा ! पसू वं एगमेंगे अव्यानाहे देवे एकमेगस्य पुरिसस्स एगमेनीत अस्क्रिपसीत विश्व ४५ सता•

देविच्निं दिव्यं देवजुई दिव्यं देवाणुभा(वं)गं दिव्यं बत्तीसहविहं नद्वविद्यं उवरंसेत्तए. मो चेव में तस्स पुरिसस्स किंचि आबाहं वा वाबाहं वा उप्पाएड छविच्छेदं बा करेड़, एस्ट्रमं च णं उक्टंसेजा, से तेणद्वेणं जाव अञ्चाबाहा देवा २ ॥५३०॥ पभ णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया परिसस्स सीसं सपाणिणा असिणा किंदिता कमंडलंमि पक्लिविक्तए ? हंता प्रभू . से कहमिदाणि पकरेड ? गोयमा ! छिंदिया र्छिदिया च ण वा पक्खिवेजा. भिदिया भिदिया च ण वा पक्खिवेजा. कृटिया कृटिया च णं वा पक्खियेजा, चित्रया चित्रया च णं वा पक्खियेजा, तओ पच्छा खिप्पामेब पिंडसंघाएजा, नो चेंब णं तस्स परिसस्स किंचिवि आबाई वा बाबाई वा उप्पाएजा. छविच्छेदं पुण करेड, एसुहमं च णं पक्सिवेजा ॥५३१॥ अत्य णं भंते । जंभया देवा जंभया देवा? हंता अन्धि, से केण्ड्रेणं भंते! एवं व्यवह जंभया देवा जेभया देवा ? गोयमा ! जंभगा णं देवा निश्चं पसुद्रयपक्कीलिया कंद्रप्परद्रमोहण-चीला जे णंते देवे कदे पासे आ से णंपरिसे महंतं अयसं पाउणि जा, जे णंते देवे तुद्धे पासेचा से णै महंतं जसं पाउणेचा, से तेणदेशं गोयमा ! जंभगा देवा २ ॥ कडविहा णं अंते 🏻 जंभगा देवा पण्णता ? गोयमा ! दसविहा पण्णता. तंबहा-अन्नतंभगा पाणजंभगा क्यवंभगा केणजंभगा स्थणजंभगा पुरफ्जंभगा फलजंभगा पुष्फफलजंभगा विज्ञाजंभगा अवियक्तजंभगा, जंभगा गं संते ! देवा कार्ट बसार्ट उर्देति र गोयमा ! सञ्जेतु चेत्र बीहवेयद्रेतु चित्तविचित्तज्ञमगपञ्चएसु कंचणपञ्चएस य एत्थ मं जंभगा देवा वसहि उर्वेति । जंभगाणं भेते ! देवाणं केबडर्य कालं ठिई पण्णाना ? गोयमा ! एवं पलिओवसं ठिई पण्णाना । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरह ॥ ५३२ ॥ चोहसमे सप अट्टमो उहसो समचौ ॥ अणगारे णं भेते । भावियप्पा अप्पणी कम्मलेस्सं न जाणइ न पासइ है पुण जीवं सस्ति सकम्मळेस्सं जाणड पासइ ! इंता गोयमा ! अणगारे वं भावियणा अप्पणी जाव पासइ ॥ अत्य र्ग भेते ! सह्(बी)वि सकम्बर्टेस्सा पोरगला ओभासंति ४ ! हंता अन्य ॥ क्यरे णं भंते ! सकती सकत्रकोरमा पोग्गला ओभासंति जाव पभारोति । गोयमा । जाओ इमाओ चंदिमसदियाणं देवाणं विमाणेहितो छेस्साओ बहिया अभिनिस्सडाओ ताओ ओभारोति बाब प्रभारेति एवं एएणे गौयमा ! ते सहवी मकम्मछेस्सा पोरगला ऑभासेंति ४ ॥ ५३३ ॥ नैरहवाणं भेते ! 👫 असा पोग्यला अणता पोग्गला ? गोयमा ! जो अत्ता पोग्गला अणता पोग्गला, अनुस्क्रमाराणं भेते ! कि अता पोरगला जणता पोरगला ! गोयसा ! अता पोरगसा भी अणता पोग्गला, एवं जाब बणियकुमाराणं, पुढाबिकादुयानं पुरुष्का, गोशमा । असाबि पोरमका

अणतावि पोग्गला. एवं जाव मणुस्सार्थ, बागमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा असर-कुमाराण, नेरइयाणं भेते ! कि इद्वा पोग्गला अणिहा पोग्गला ? गोयमा ! नो इद्या पोरगला अणिद्रा पोरगला, जहा अता अणिया एवं इट्टावि कंतावि पियावि मण्डावि भाषियध्वा ए(वं)ए पंच दंडगा ॥ देवे णं भंते ! महिन्निए जाव महेसक्ले स्वसहत्सं विविध्या प्रभू भासासहस्यं भासित्तए है हता प्रभू , सा पं भेदे । कि एगा भासा भासासहस्यं ? गोयमा । एगा णं सा भासा जो खल त भासासहस्यं ॥ ५३४ ॥ तेणं कार्रेणं तेणं समरणं भगवं गोयमे अधिरुगयं बाटसरियं जासमणाकुसमपंजप्य-गासं लोहितमं पासड पासिता जायसङ्के जाव समुप्पनको उहक्के जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेब उवागच्छड २ ता जाव नमंसिता एवं वयासी-किमिर्द भंते ! सरिए किमिटं भंते । सरियस्स अडे १ गोयमा ! चुभे सरिए सुभे सरियस्स अडे । किमिटं भंते ! सरिए किसिदं भेते ! मुरियस्स पभा ! एवं चेव, एवं छाया, एवं छेस्सा ॥५३५॥ जे इसे भंते ! अजनाए समगा निगंधा विद्रांति एए ण करून ते(उ)यछेरसं बीई-वयंति ? गोयमा । मामपरियाए समणे निग्गंचे वाणमंतराणं हेवाणं तेयटेस्सं वीडवबड दमासपरियात समणे निमांचे असुरिदविजयाणं भवणवासीणं देवाणं तेयहेस्सं वीद-बयुह, एवं एएणं अभिलावेणं तिमासपरियाए समणे निर्माये अमुख्नमाराणं देवाने तेयलेस्सं वीडवयडः च उम्मासपरियाए समणे निम्पंथे गहगणनक्खनताराम्बाणं ओड-सियार्ण देवार्ण तयलेस्सं वीइवयइ, पंचमासपरियाए समणे निर्माये चेदिमसहियार्ण जोड-मिदाणं जोडसरायाणं तेयछेस्सं वीडवयड, खम्मासपरियाए समने निरगंथे सोहम्मीसा-णाणं देवाणं ०सत्तमासपरियाए ० सर्णकुमारमाहिंदाणं देवाणं ० अद्भगसपरियाण सम्बे निरगंथे बंभलोगलंतगार्थं देवाणं तेयलेस्सं वीडवयड, नवमासपरिकाण समणे निरगंबे महासक्तसहस्साराणं देवाणं तेयछेन्सं वीइवयत्र, दसमासपरियाए समणे निग्गंचे आवद-पाणयत्रारणकुयाणं देवाणं व एकारसमासपरियाए समने निमांचे गेदेखगाणं देवाणं क बारसमासपरियाए समने निकांने अणुक्तरोवबाइयानं देवानं तेयछेर्सं बीडवयड. तेन परं सके सकाभिजाए भविता तओ पच्छा सिष्का जाव अंते करेड । सेवे अंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरह ॥ ५३६ ॥ खोडसमें सप नवमो उहेस्नो सम्बन्तो ॥

केवली मं भेते ! छउमत्थं जाणइ पासइ ! इंता जाणइ पासइ, जहा मं भेते ! केवली छउमत्यं जाणइ पासइ तहा मं सिद्धेनि छउमत्यं जाणइ पासइ ! इंता जाणइ पासइ, केवली मं मंते ! आहोद्धियं जाणइ पासइ ! एवं घेष, एवं परमाही-हियं, एवं केवलि एवं सिद्धं जान जहा ने मंते ! केवली सिद्धं जाणइ पासइ सहा मं सिद्धेनि सिद्धं जाणइ पासइ ! ईता जाणइ पासइ । केवली में मेते ! भारोज्य वा

बागरेज वा ? हंता भासेज वा बागरेज वा, जहा णं मंते ! केवली भासेज वा बागरेज वा तहा मं सिद्धेवि भारेज वा बागरेज वा ! मो इमद्रे समद्रे. से केम-द्वेष भंते ! एवं वृच्छ जहा मं केवली भारोज वा बागरेज वा मो तहा मं सिद्धे आसेज वा नागरेज वा ? गोयमा ! केवली णं सउद्वाणे सकम्मे सबछे सवीरिए सपुरिसकारपरक्रमे, सिद्धे णं अणुद्राणे जाव अपुरिसकारपरक्रमे, से तेणद्रेणं जाव नो बागरेज वा, केवली णं भंते ! उम्मिसेज वा निम्मिसेज वा ! इंता गोयमा ! उम्मि-सेंज वा निम्मिसेज वा एवं चेव, एवं आउट्टेज वा पसारेज वा, एवं ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेएजा, केवली णं भंते ! इमं रयणप्पमं पढविं रयणप्पभापढवीति जाणह पासड ? होता गोयमा । जाणह पासह, जहा ण शंत । केवली इसे रयणप्यशं पुढ़िन रयणप्यभापुढ़वीति जाणह पासड़ तहा ण सिद्धिन इसं रयणप्यभं पुढ़िन रय-णप्पभापुडवीति जाणड पास्ड ? हेना जाणड पासड, केवली में सेने ! सकरप्पर्भ पुडवि सकरप्पभापुटवीति जाणइ पासइ ? एवं चेव. एवं जाव अहेसलमं. केवली णं भंते ! सोहम्मं कप्पं सोहम्मकप्पेति जाणड पासड ! हंता जाणड पासड एवं ईसाणं एवं जाब अन्त्यं, केवली णं अंते ! गेवेजविमाणं गेवेजविमाणेति जाणः पासः ? एवं चेव, एवं अण्तरविमाणेवि, केवली णं अंते ' इंसिप्पब्सार पृत्रवि ईसिप्पब्सार-पढ़नीति जाणड पासड ? एवं चेन, केवली णै भंते ! परमाजपोरगर्स परमाणपोरगर्छति जागइ पासइ ! एवं चेव, एव दुपएसियं संधं एवं आव जहा णं भंते ! केवली अर्णतपर्णसर्य संभं अर्णनपर्णसर संथेति जाणइ पत्मइ तहा र्ण सिद्धेवि अर्णनपर्णसर्वे खंघं जाब पासड ? हंता जाणड पासड । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ५३७ ॥ चोइसमें सप दसमो उद्देशों समत्तो ॥ बोइसमें सपं समत्तं ॥

नमो सुयदेवयाए भगवईए। तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्वी नामं नयरी होत्वा वज्ञओ, तीसे णं सावत्वीए नयरीए बहिया उज्ञरपुरन्छिमे दिसीभाए तत्व णं कोहए नामं उज्ञाणे होत्या बज्ञओ, तत्व णं सावत्वीए नयरीए हालाहला नामं कुंभकारी आजीवियोवासिया परिवस्त, अब्बा जाव अपरिभ्या आजीविय-समर्थित लद्धा गहियद्वा पुण्छियद्वा विविध्छियद्वा अद्विभिज्ञपेयमाणुरावरणा अय-साउसी! आजीवियसमए अद्वे अयं परमंद्व सेसे अणहेणि आजीवियसमएणं अप्याणं मावेमाणी विवर्द । तेणं कालेणं तेणं समएणं गोसाके मंद्वालिपुणे व्यववीसवास-परियाए हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावर्णंस आजीवियसंघर्षपरिवृद्धे आजीवियसमएणं अप्याणं आवेमाणे विवरह, तए वं तस्स गोसालस्स मंद्वालिपुणस्स अवसा कमाद इसे छ विसावरा अंतियं पाडक्शवित्वा, तंबहा-साचै क(वे)कंदे

कणियारे अच्छिते अधिगवेसायणे अञ्चले गोमायुपुत्ते, तए णं ते छ दिसाचरा अद्भविहं पुरुवायं मरगदममं सएहिं २ मुद्रदेसणेहिं निजाहीत स॰ २ ता गोसालं मंखलिएतं उबदाइंस, तए ण से गोसाले मंखलिएते तेण अहंगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोयमेत्तेणं सब्वेसि पाणाणं भूयाणं जीनाणं सत्ताणं इमाइं छ अणहकः-मणिखाई वागरणाई बागरेइ, नै०-लामं अलामं मुहं दुक्खं जीवियं मरणं तहा । तए मं से गोसाछे अंखलिएते तेमं अद्वंगस्य महानिमित्तस्य केणड उह्रोयमेतेनं सावत्थीए नयरीए अजिणे जिणपालावी अणरहा अरहप्पलावी अकेवली केविक-प्यलावी असन्वन्न मध्वनुप्पनावी अजिणे जिणसहं पगासेमाणे विहरह । ५३८ ॥ तए णं साबत्बीए नयरीए सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खंड जाब एवं प्रस्वेड-एवं साल देवाणांप्यया ' गोमाटे मंस्नलिपत्ते जिणे जिणप्यलावी जाव पगासेमाणे विहरड, से कहमेर्य मन्ने एवं ?, नेर्ग कालेणं तेणं समएणं सामी ममोसदे जाव परिसा परिवास, तेणं कालेणं नेणं समगुणं समगुरूप अगवओ महा-वीरस्य जेट्रे अंतेवासी इंदर्भ्ड णामं अणगारे गोयमगोत्तेणं जाव छ्टंछ्ट्रेगं एवं जहा विडयसण नियंदोहसए जान अस्माणे बहुजणसह निसामेड, बहुजणो अन्नसन्नस्स एक्साइक्खंड ४-एवं खल देवाण्यिया ! गोमाले संखिलपत्ते जिणे जिणपलावी जाब पगासेमाणे बिहरइ, से कहमेयं मने एवं १, तए णं भगवं गोयमे वहजणस्स अतियं एयमद्रं सोचा निसम्म जाव जायसङ्के जाव भत्तपाणं पढिरंसेड जाव पज्जवासमाणे एवं बयासी-एवं खल् अहं भेते । छहं तं चेव जाव जिणसहं पगामेमाने विडरड, से कहमेर्य भंते ! एवं ? नं इच्छामि णं भंते ! गोसालस्य मंखलिपुणस्य उद्गाणपरियाणियं परिकहियं, गोयमादि समणे मगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-जर्ण गोयमा । से बहजणे अभ्रमभस्य एवमाइक्सइ ४-एवं खलु गोसाडे मेखलिपुत्ते जिले जिलप्पलावी जाव पगासेमाले विहरइ तज्ले मिन्छा, अहं प्रव गोयमा ! एवमाइक्सामि जाव परूबेमि-एवं सक् एयस्स गोसालस्स मेस्रलिपत्तस्स मंखलिनामं मंखे पिया होत्या. तस्म नं मंखलिस्स मंखस्स भवा नामं भारिया होत्या सकुमाल जाव पढिरूबा, तए ण सा भहा भारिया अश्वया क्याड गृब्दिकी यावि होत्या, तेणं कालेणं तेणं समएणं सरवणे नामं सचिवेसे होत्या रिद्धत्विभव जाव सिकासप्पगासे पासाईए ४, तत्व ण सरवणे सिक्वेसे गोबहके नामं माहबे परिवसर, अने जाव अपरिभूए रिजन्नेय जाब सुपरिनिद्विए यावि होत्या. तस्स सं गोबहरूस माहणस्य गोसाका गावि होत्या. तए ण से मंखर्जामंसे नामं अबस क्याह महाए भारियाए गुन्विकीए सर्दि विश्वफलगहत्वगए अंखलाने अच्छाक

साबेमाणे प्रवाणपूर्वित चरमाणे गामाणगामं दश्वमाणे जेणेव सरवणे सन्विवेसे जेणेव गोबहुलस्स माहणस्स गोसाला तेणेव उवागच्छइ २ ता गोबहुलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेसंसि भंडनिक्खेवं करेड भंड० २ ता सरवणे सिंविसे उच्चनीय-मजिल्लामाई कुलाई घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडमाणे बसहीए सम्बओ समंता मग्गणगवेसणं करेइ, वसहीए सव्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेमाणे अन्नत्थ क्सिंह अलभमाणे तस्सेव गोबहुलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेसंसि बासावासं उचागए, तए ण सा भहा भारिया नवण्हं मासाणं बहुपिडपुन्नाणं अद्धद्रमाण बाइंटियाणं वीडक्कंताणं सक्तमाल जान पश्चिस्त्वं दारगं पयाया, तए णं नस्य दारगस्स अस्मापियरो एकारसमे दिवसे वीइक्कंते जाव बारसाहे दिवसे अयमेयाह्व गोण्णं गुज-निष्फन नामधेजं करेंति-जम्हा णं अम्हं इमे दारए गोबहुलस्य माहणस्य गोसालाए जाए. तं होउ णं अम्हं इमस्स दारगस्स नामधेजं गोसाछे गोमालेति, नए णं तस्स दारगस्य अम्मापियरो नामथेजं करेंति गोमालेति, तए णं से गोमाले दारए उम्मह्मबालभावे विष्णायपरिणयमेते जोव्यणगमणुष्पते सयमेव पाडिएकं चित्तफलगं करेड २ ता चित्तफलगहत्थगए मंखत्तणेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरह ॥ ५३९ ॥ तेणं काटेणं तेणं समएणं अहं गोयमा ! तीसं वासाई अगारवासमज्झे वसिना अस्मापिइंहिं देवतागएहिं एवं जहां भावणाए जाव एगं देवद्समादाय मुंहे भविता व्यागताओं अणगारियं पञ्चइताए, तए णं अहं गोयमा ! पढमं बासं अद्यमान-कदमासेणं खममाणे अद्वियगामं निस्पाए पढमं अतरावास बासावासं उद्यागण. दोवं वासं मासंमासेणं सममाणे पुन्वाणुपुन्ति चरमाणे गामाणुगामं रहम्माणे जेगेब रायगिहे नयरे जेणेव नालिंदा बाहिरिया जेणेव तंत्रवायसाला तेगेव उबा-गच्छामि ते । २ ता अहापिंडहतं उग्गहं ओगिण्हामि अहा । २ ता तंतुवायसालाए एगडेसेसि बासावासं उबागए, तए णं अहं गोयमा । पडमं मासक्खमणं उबसप-जिलाणं विहरामि । तए णं से गोसांखे मंखलिपुत्ते चित्तफलगहत्थगए मंखत्तणेणं अप्पाणं भावेमाणे पुरुवाणुपुर्विव बरमाणे जाव दुइजमाणे जेणेव रायगिष्ठं नयरे जेमेव नालिंदा बाहिरिया जेमेव तंतुवायसाला तेणेव उवागच्छह ते २ ता तत्वायसालाए एगदसंस मंडनिक्खेवं करेड् मं० २ ता रायगिहे नयरे उचनीय जाव अन्नत्य कत्यवि वसिंह अलगमाणे तीसे य तंत्रवायसालाए एगदेसंसि वासा-बासं उनागए जत्येव र्ण आहं गोयमा !, तए र्ण आहं गोयमा ! पदममासक्ख-मणपारणगंसि तंतुवायसालाओ पविनिकसमामि तंतु २ सा णालिदाबाहिरियं मज्जांम जोगे जेगेव रायगिक्के नयरे तेगेव उनागच्छामि र सा रायगिक्के नयरे

उचनीय जाव अडमाणे विजयस्स गाडावडस्स निहं अणुप्पविद्रे, तए णं से विजए गाहायई ममं एजमाणं पासइ २ ता हट्टाइ० खिप्पामेव आसणाओ अन्महेड खि० २ ता पायपीढाओ ध्योरहड २ ता पाउयाओ जोसयड पा० २ ता एगसाहियं उत्तरासंगं करेड २ ता अंजलियउलियहत्ये ममं सत्तद्वपयाई अणुगच्छाइ २ ता ममं तिक्खतो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ ता ममं वंदइ नमंसइ वं०२ ता ममं विउत्रेणं असणपाणसाइमसाइमेणं पिंडलाभिस्सामित्तिकह तुद्दे पिंडलाभेमाणेनि तुद्दे पिंडला-भिएवि तुद्रे, तए णं तस्स विजयस्स गाहावहस्स तेणं दब्बसुद्धेणं दायगसुद्धेणं िनवस्सिविसुद्धेणं तिकरणसुद्धेण । पिरिगाहगसुद्धेणं तिविष्ठेणं तिकरणसुद्धेणं दाणेणं मए पिंडलाभिए समाणे देवाउए निवांद्र संसारे परित्रीकर गिर्हिंस व से इमाई पंच दिव्याई पाउन्भ्याई, नेजदा-बसहारा बद्दा १ दसदवन्ने कुसमे निवाहण २ चेळ-क्खेंब कर ३ आह्याओं देवदंद्भीओं ४ अंतराबि य एं आगासे अहो दाणे २ ति धुद्रे ५, तए णं रायगिहे नयरे सिंघाडग जाव पहेस बहजणो अन्नमनस्य एवमा-इक्स जाव एवं पहतेष-धने मं देवाण्णिया ! विजए गाहाबई, कयत्ये मं देवाण्-प्पिया | विजए गाहावई, कथपुने णं देवाणुष्पिया ! विजए गाहावई, कथलक्खने गं देवाणुष्पिया ! विजय गाहावर्ड, क्या गं लोया देवाणुष्पिया ! विजयस्स गाहाव-इस्त, चलदे णं देवाणिपया । माणुरूमण अम्मर्जावियफले विजयस्त गाहाबङ्ख्स जस्स णं गिहंसि तहारूवे साह साहरूवे पिटलाभिए समाणे इमाइं पंच दिव्वाई पाट-म्याइं, तंबह:-बग्रहारा बुट्टा बाव अहो दाने २ बुट्टे, तं घन्नेणं • कयत्ये • कयपुने • क्यलक्खणे । क्या णं लोगा । इलद्वे माणुस्सए जम्मजीवियफके विजयस्य गाहास-इस्स विजय० २ । तए णं से गोसाळे मंखलिएते बहुजणस्स अंतिए एयमद्र सोचा निसम्म समुप्पनसंसए समुप्पनकोउहक्ने जेणेव विजयस्स गाहाबहस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ २ ता पासइ विजयस्स गाहाबहस्स गिईसि वसहारं वृद्धे दसदवनं कुछमं निविध्यं ममं च पं विजयस्य गाहावदस्य गिहाओ पिहिनिकसम्माणं पासद २ ता इद्वतद्व - जेणेव मर्म अंतिए तेणेव तवागरछा २ ता मर्म तिक्वत्तो आया-हिण प्याहिण करेड २ ता मर्थ बंदड नमंसड वं० २ ता मर्स एवं वयासी-तब्से वं मंते ! ममं धम्मायरिया अद्दर्श तुब्धं धम्मंतेवासी, तए ण बाई गोयमा ! गोसा-लस्स मंखलिपुत्तस्स एवमद्वं नो भाडामि नो परिजाणामि तुसिणीए संविद्वामि, तथ णं अहं गोबमा ! राबगिहाओं अवराओं पहिनिक्समामि २ सा वार्क्ट वाहिसेवं मज्यंमज्हेणं केणेव तंतुवायसासा तेणेव उवागच्छाम २ शा दोशं मासक्यसर्थ उवसंपजिताणं विहरामि, तए णं आहं नोकमा ! होषं मासकसम्बद्धारणशंकि

तंत्रवायसालाओ पविनिक्खमामि तं २ २ ता नालंदं बाहिरियं मञ्जंमञ्जोणं जेणेव रायगिहे नयरे जाव अडमाणे आणंदरस गाहावइस्स गिहं अणुप्पविदे. तए गं से आणंदे गाहावई ममं एज्यमाणं पासइ २ ता एवं अहेव विजयस्स, नवरं ममं विउलाए क्षज्जगविद्वीए पिंडलाभेस्सामीति तदे सेसं तं चेव जाव तत्रं मासक्खमणे उवसंप-जिसाणं विद्वरामि, तए णं अहं गोयमा । तर्च मासक्खमणपारणगंसि तंतुवायसालाओ पिंडिनिक्स्समामि तं ० २ ता तहेव जाव अङ्माणे सुर्णदस्य गाहावहस्स गिहं अणुप्प-विद्वे, तए णं से सु(दंसणे)णंदे गाहावई एवं अहेव विजयगाहावई, नवरं ममं सब्ब-कामगुणिएणं भोयणेणं पश्चिलाभेड सेसं तं चेत्र जाव चउत्थं मासक्लमणं उवसंपज्जि-त्ताणं विहरामि. तीसे णं नालंदाए बाहिरियाए अदरसामंते एत्य पं कोलाए नामं सिनवेसे होतथा सिनवेस व बन्नओं, तत्थ णं कोहाए संनिवेसे बहले नामं माहणे परिवसइ, अबे जाव अपरिभूए रिजब्वेय जाव नुपरिनिद्विए यावि होत्था, तए णं से बहुळे माहुणे कत्तियचा उम्मासियपाडिवयंनि विउल्लेणं महुषयसंज्ञुत्तेणं परमण्णेणं माहणे आयामेत्या. तए णं अहं गोयमा ! चउत्थमानक्खमणपारणगंति तंतुबाय-सालाओ पढिनिक्खमामि २ ता णालेरं बाहिरियं मज्झंमञ्झेणं निगगच्छामि २ ता जेणेव कोहाए संनिवेस तेणेव उवागच्छाम २ ता कोहाए मिनवेसे उचनीय जाब अडमाणे बहुलस्स माहणस्स गिहं अणुप्पविद्वे, तए लं से बहुले माहणे मसं एजामाणं तहेव जाव ममं विडळेणं महत्रयसंजुत्तेणं परमञ्जेणं पिंडलाभेस्मामीति तुहै सेसं जहा विजयस्स जाव बहुले माहणे वह ० २ । तए णे में गोमाले मंखलिएके ममं तंत्रवायसालाए अपासमाणे रायगिहे नयरे सन्भितरबाहिरियाए ममं सन्दओ समंता मन्याणगर्नेसणं करेड, ममं कर्त्याव सुडं वा खडं वा पवित्ति वा अलभमाणे जेणेव तंतुवायसाला तेणेव उवागच्छइ २ ता साडियाओ य पाडियाओ य कंडियाओ य पाइणा(वाणहा)ओ य चित्रफलगं च माइणे आयामेह आयामेता सउत्तरोई मंड करेइ स॰ २ ता नंतुवायसालाओ पिडनिक्समइ तं॰ २ ता णालंदं वाहिरियं मण्डांमज्योणं निवगन्छह निवगच्छिता जेणेव कोहागसमिवंसे तेणेव उवागच्छह, तए ण तस्य कोहागस्स संनिवेसस्स बहिया बहुजणो अन्नमश्चस्स एवमाइक्साइ जाव परुवेड-धन्ने णं देवाणुप्पिया ! बहुके माहणे तं चेव जाव जीवियफके बहु-रुस्य माहणस्य ब० २. तए ण तस्य गोसालस्य मंबाळिपुत्तस्य बहजणस्य अंतियं एयमदं मोचा निसम्म अयमेगाइवे अव्यक्तिए जाव समुप्यवित्या-जारि-सिया णं मम धम्मायरियस्स धम्मोवएसगस्स समणस्स भणवश्रो महावीरस्स इच्ची जु(पी)ई जसे बळे वीरिए पुरिसकारपरकमे छद्धे पत्ते अभिसमसागए, नो सहा अध्य

तारिसिया णे अनस्स कस्स(वि)इ तहास्त्रस्स समणस्स वा माहणस्य वा इड्डी जुई जाव परक्रमें सद्धे पत्ते अभिसमजागए, तं निस्संदिदं च ण एत्य मर्म धम्मायिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे भविस्सतीतिकडू कोलागसिववेसे सर्विभतरबा-हिरिए ममं सब्बओ समंता मग्गणगवेसणं करेड, ममं सब्बओ जाव करेमाणे कोहागसंनिवेसस्स बहिया पणियभूमीए मए सर्दि अभिसमजागए, तए ण से गोसाठे मेखलिएसे इद्भुतद्दे मर्ग तिक्खसो आयाहिणं प्याहिणं जाव नमंसिता एवं बयासी-तुब्भे णं भंते ! ममं धम्मायरिया अहमं तुब्भं अंतेवासी, तए जं अहं गोयमा ! गोसालस्म संबंदिपुत्तस्म एयमद्वं पिंदसुणेमि, तए णं अहं गोयमा । गोसारेणं मंखलिपरोणं मद्धिं पणियभूमीए छन्बासाई लामं अलामं मुहं दुक्सं सङ्कारमसङ्कारं पत्रणुक्सवसाणे अणिवजागरियं विहरित्या ॥ ५४० ॥ तम् मं अहं गोयमा ! अजया कयाइ पढमसरदकालसमयंगि अप्पवृद्धिकायंति गोमाळेणं मंखलिपुनाणं सदि सिद्धत्यगामाओ नयराओ कम्मारगामं नयर संपद्रिए विहाराच, तस्म णं सिद्धत्थगामस्म नयरस्म कु(म्म)म्मारगामस्य नयरस्स य अंतरा एत्य णं सहं एगे तिलयंभए पतिए पुण्फिए हान्यगरेरिज्जसाणे तिरीए अईव २ उद्यमोभेमाणे २ चिद्रह. तए में से गोसाले मेखलिएते तं तिलयंभगं पामह २ ता ममं बंदड नमंसड वं॰ २ ता एवं बयाची-एस ण भंते ! तिल्यंभए कि निष्फिजि-स्सड तो निप्फाजिस्सड, एए य सत्त तिलप्प्फर्जावा उहाइना २ कार्ह गरिछाँहैति काँहै उनवज्ञिहिति !, तए गं अहं गोयमा । गोमालं मंखलिएनं एवं बयासी-गोसाला ! एस णे तिलगंभए निष्पज्जिस्सड नो न निष्पज्जिस्सड, एए व सत्त तिलपुरफजीवा उद्दाइना २ एयस्स चेव तिल्धंभगस्स एगाए तिलसं(ग)गळियाए सन निला पंचायाइस्संति, तए णं से गोसाडे मंखलिएते मर्म एवं आइक्समाणस्स एयमद्वं नो सहहइ नो पत्तियइ नो रोएइ, एयमद्वं असहहमाणे अपक्तियमाणे अरोएमाणे ममं पणिहाय अयन्त्रं मिच्छाबाई भवउत्तिकडू ममं अंतियाओ सम्बद्ध र पत्रोसकह र ता जेलेव से तिलयंभए तेलेव उवागच्छाइ र ता ते तिलयंभगं सकेंद्रयामं चेव उप्पादेह २ ता एगंते एवेड, तक्स्वमनेतं व गं गोससा ! दिव्ये अञ्मवहलए पाउन्भए, तए मं से दिन्दे अञ्मवहलए सिप्पामेव पत्रवातवा(य)ए-इ २ ता खिप्पामेव पविज्ञासङ् २ ता किप्पामेव नचोदगं बाइमहियं पविरत्नपण्यसियं रयरेणुविणासणं दिव्यं सलिलोदर्ग वासं वासव, जेणं से तिलवंभए आसत्ये वीसरवर पबायाए तत्येव बद्धमुळे तस्येव बहुद्विए, ते य सत्त तिलपुण्यजीवा उहाहता २ तस्सेव विलयंभगस्स एगाए तिलसंगिकयाए सम तिका बचायाया ॥ ५४९ ॥ तह के

खर्द गोयमा ! गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं सिद्धं जेणेव क्रंडग्गामे नयरे तेणेव उवा-गच्छामि, तए णं तस्स कुंडरगामस्स नयरस्स बहिया बेसियायणे नामं बालतवस्सी छटंछटेणं अणिक्खित्रणं तवोकम्मेणं उद्गं बाहाओ पगिज्यिय २ सुराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे विहरइ, आइचतेयतवियाओ य से छप्परीओ सन्वओ समंता अभिनिस्तवंति पाणभ्यजीवसत्तदयद्वयाए च ण परियाओ २ तत्येव २ भुज्जो २ पचोरहेड, तए णं से गोसाने मंखलिपुत्ते वेसियायणं बालतवस्सि पासइ र ता ममं अंतियाओ सणियं २ पत्रोसकड ममं० २ ता जेणेव वेसियायणे बालत-बस्सी तेणेव उवागच्छइ २ ता वेसियायणं बालतवस्सि एवं बयासी-कि भवं मणी मणिए उदाह ज्यासेजायरए ?, तए णं से वेसियायणे बालतबस्सी गोसालस्स मंखलिपत्तस्य एयम् इं णो आढाइ नो परिजाणाइ तुसिणीए संचिद्रह, तए णं से गोसाटे मंखिएते वेसियायणं बालतवस्सि दोशंपि तश्चेपि एवं बयासी-कि भवं मुणी मुणिए जाव सेज्वायरए है, तए णं से वेसियायणे बाउतवस्सी गोसारेणं मंखरि-प्रतेणं दोबंपि त्वंपि एवं वृत्ते समाणे आसुर्वते जाव मिसिमिसेमाणे आयावणभमीओ पबोरहड आ०२ ता वेबासमुख्याएणं समोहणइ वेबासमुख्याएणं समोहणिता सत्तद्वपयाई पश्चोसक्कड् म ० २ ता गोसालस्स मंसलिपुत्तस्स बहुाए सरीरगंसि तेयं निसरइ.तए णं अहं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुक्तस्य अणुकंपणद्वयाए वेशियायणस्य बालतबस्सिस्स सीओसिणतेयछेस्सा-(तेय)पडिसाहरणद्वयाए एत्य णं अनरा अहं बीयलियं तेयलेस्सं निसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतबस्सिस्स सीओ(सा-उ)सिणा तेयछेस्सा पडिइया, तए णं से वेसियायणे बालत-वस्सी मर्म दीयलियाए तेयछेस्साए चीओसिणं तेयछेस्स पिंडवं जाणिता गोसालस्स य मंस्रलिपुत्तस्स सरीर्गस्स किन्वि आबाहं वा वाबाहं वा छन्निच्छेदं वा अफीरमाणं पालिता सीओलिणं तेयलेस्सं पिडसाइरड सीओ० २ ता मर्म एवं बयासी-से गयमेयं भगवं ! गयगयमेयं भगवं !, तए णं से गोसाटे मंखलिएके मर्म एवं बयासी-किण्णं भंते । एस जुवासिकायरए तुक्ते एवं बयासी-से गयमेयं भगवं । गयगबमेयं भगवं !, तए णं अहं गोयमा ! गोसालं मंसलिपुत्तं एवं बयासी-तुमं णं गोसाला ! वैसियायणं बालतवस्ति पास(इ)सि पासित्ता ममं अंतियाओ समियं २ प्रबोसकसि जेणेव वेसियायणे बालतवस्त्री तेणेव उवागच्छिति ते० २ ता वेसियायणं बालत-वस्ति एवं वयासी-कि भवं मुणी मुणिए उदाह ज्यासेजावरए?, तए णं से वेखियायणे बालतबस्सी तब एयमई नो भारतः मो परिजाणाः तुसिणीए संविद्वह, त्रए में द्वमं गोसाला! वेसियायमं बालतबरिंस दोबंधि तबंधि धर्व बयासी-कि भर्व

मुणी मुणिए जाब ज्यासेव्हायरए ?. तए णं से वेसियायणे बालतवस्सी तुमं दोबंपि तचंपि एवं वते समाणे आसरते जाव पत्रोसकड २ ता तव वहाए सरीरगं(सि) तेयळेस्स निश्सिरइ, तए णं अहं गोसाला । तब अणकंपणद्वयाए वेसियायणस्स बालनबस्सिस्स सीयतेयक्रेस्सापडिसाइरणद्रयाए एत्य णं अंतरा सीयलियं तेयलेस्सं निसरामि जाव पहिहयं जाणिना तव य सरीरगस्स कि च बाबाई वा वाबाई वा छविच्छेदं वा अकीरमाणं पासिना सीओसिणं तैयलेस्सं पिकसाहरङ सी० २ ता मर्म एवं वयासी-से गयमयं भगवं ! गयगयमयं भगवं !. तए णं से गोसाटे मंखलिपते ममं अंतियाओ एयमद्रं सोबा निसम्म भाए जाव संजायभए ममं वंदड नमंसड ममं वं २ ना एवं वयासी-कहणं भेते ! संख्तिविउलनेयछेस्से भवड ?. तए णं अहं गोयमा! गोमालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी-जे णं गोमाला। एगाए सणहाए कुम्मास-पिंडियाए एगेण य वियहासएणं छट्टंछट्टेणं अणिक्खिनेणं तवोकम्मेणं उद्गं बाहाओ प्रिंजिन्य २ जाव बिहर्ड, से णं अंतो छण्हं मासाणं संखित्तविउलतेयलेस्से भवड, तए णं से गोसाले संखिलपुत्ते समं एयमद्वं सम्मं विणएणं पिंडमुणेंड ॥ ५४२ ॥ नए णं अहं गोयमा ! अश्वया कवाइ गोसालेणं मंजलिएतंणं सदि कुम्मगामाओ नयराओं सिद्धत्थनामं नयरं संपद्विए विद्वाराण, जाहे य मो तं देसं हब्बमानया जत्य णं से तिलयंभए, तए णं से गोसाड़े मंखलियुत्ते ममं एवं वयाची-तु(ज्हे) क्ने णं भंते! तया समं एवं आइक्खह जाव एवं प्रस्वेह-गोसाला! एस णं तिलथंभए निष्फिज्ञस्सइ नो नो निष्पिज्ञस्सइ नं चेव बाब पश्चायाइस्मंति तण्णं मिच्छा, इसं च ण पचक्समेव दीसड् एस मं से तिलवंभए गो निष्फंष अनिष्फन्नमेव ते य नत्त तिलपुष्फजीबा उद्दाइता २ नो एयस्स चेब तिल्बंभगस्स एगाए तिल्संगिक-गए सन तिला प्रवादाया. तए णं अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं दयासी-तुमें णं गोसाला ! तदा मर्ग एवं आडक्समाणस्स जाव एवं परुवेमाणस्स एयम्हे नी सरहसि नी पत्तिवास नी रोयसि, एयमई असरहमाने अपत्तियमाने अरोएमाने ममं पणिहा(ए)य अयमं मिन्छाबाई भवउत्तिकट ममं अतियाओ समियं २ पचीस-इ.सि २ ता जेणेव से तिसर्वभए तेणेव उवागच्छति २ ता जाव एगंतमंते एकेसि. तक्खणमेलं गोसाला ! दिन्दे अवस्वहृत्वए पाउन्सूए, तए णं से दिन्दे अवस्वहृत्वए खिप्पामेव तं चेव जाव तस्स चेव तिल्थंभगस्य एगाए तिल्संगिकवाए सत्त तिसा पनायाया, तं एस णं गोसाला ! से तिल्यंभए निष्फन्ने जो अनिष्फन्नसेव, ते ब सत्त तिलपुष्फभावा उद्दादता २ एयस्स चेव तिलभंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिला प्रवासासा, एवं सन्त योसाला। वयस्सङ्काह्या पउटपरिद्वारं परिद्वरंति.

तए णं से गोसाढे मंखलिएके मर्म एवमाइक्खमाणस्य जाव पहुवेमाणस्य एयम्ब्रं नो सहहड ३ एयमद्रं असहहमाणे जाव भरोएमाणे जेणेव से तिल्थंभए तेणेव उदा-गच्छड २ ता ताओ तिलयंभयाओं तं तिलसंगलियं खुरूड खुर्डिता करयलंसि सत्त तिले पप्कोडेड. तए ण तस्म गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स ते सत्त तिले गणमाणस्स अयमेयाहरे अज्ञातियए जाव समुप्पजित्या-एवं खलु सञ्बजीवावि पउट्टपरिहारं परिहरंति, एस णं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स पउट्टे, एस ण गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स ममं अंतियाओ आया(ओ)ए अवहमणे प० ॥ ५४३ ॥ त्तर मं से गोसाले मंखलिएते एगाए समझाए क्रमासिपंडियाए एगेण य वियङा-सएणं छदंछद्रेणं अणिक्लिनेणं तबोकम्मेणं उद्गं बाहाओ पणिज्ञिय २ जाव विहरह. तए पं में गोसाड़े मंखलिएने अनो छण्डं मासाणं संखित्तविउलनेयलेस्से जात ॥ ५४४ ॥ तए णं तस्य गोसालस्य मंबलिपुत्तस्य अन्या कयाइ इमे छहिसाचरा अंतियं पाउवभवित्या तं - साणे तं चेव सव्वं जाव अजिणे जिणसह प्राम्भेमाणे विहरइ. तं नो खळ गोयमा ! गोमा हे मंसलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसह पंगासेमाणे विहरड, गोसारे णं मंखलिपत्ते अजिणे जिणपालावी जाव पंगासेमाणे विहरइ, तए यं सा महदमहालिया महश्वपरिसा बहा सिवे जाव पिक्राया । तए यं साबत्यीए नयरीए सिंघाडग जाव बहुजणो अन्नमन्तरम जाव पहुंबेइ-जन्न देवाण-पिया ! गोसाठे मंखितपुत्ते जिणे जिणापलावी जाव विहर्ड तं णे मिच्छा, समणे मगर्व महावीरे एवं आइक्खड जाव पहावेड-एवं खल तस्य गोमालस्य मंखिल-पुत्तस्य मंखली नामं मखे पिया होत्या. तए णं तस्स मंखलिस्स एवं तं सेव सन्वं भाणियव्य जाव अजिणे जिणप्पलायी जिणसहं पगासेमाणे विहरह, तं नी खल गोमाले मंखलिपुने जिणे जिणप्पलावी जान विहरड, गोमाठे णं मंखलिपुने अजिणे जिणप्पलावी जाव विहरत, समणे भगवं महाबीरे जिणे जिणप्पलाबी जाव जिणमहं पंगासेमाणे विहरड, तए णं से गोसाठे मंखलिपत्ते बहुजणस्स अंतियं एयमई सोबा निसम्म आसुरते जाद मिसिमिसेमाणे आयावणभूमीओ पचौरहड आयावणभूमीओ पचोरहइता सावत्यि नयीरे मर्जामञ्ज्ञेणं जेपोव हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणे तेणेव उचागच्छड उवागच्छिता हालाहलाए कंभकारीए कंभकारावणंस आजीविय-संचर्पपियुढे महया अमरिसं बहमाणे एवं बाबि विहरह ॥ ५४५॥ तेणं कालेषं तेणं समएगं समयस्स भगवभो महावीरस्य अंतेवासी आगंदे नामे थेरे पगइभइए जाव विणीए छट्टंखद्वेणं अणिक्सितेणं तवोक्रमेणं संजमेणं तबसा अप्पाणं आवेसाणे बिहरइ. तए वं से आर्थिद वेरे अञ्चलक्षमणपारकांशि पडमाए पोरिसीए एवं बहा

गोयमसामी तहेब आपुच्छइ, तहेब जाव उचनीयमजिसम जाव अहमाणे हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकाराबणस्स अदरसामंतेणं वीईवयद्व, तए णं से गोसाले मंखलिएले आणंदं थेरं हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणस्स अदूरसामंतेणं वीईवयमाणं पासइ २ ता एवं बगासी-एडि ताब आणंदा ! डब्बो एगं महं उबमियं निसामेडि, तए में से आगंदे धेरे गोसाटेंग मंखलिएतेंगं एवं बत्त समाणे जेणेव हालाहरूए कुंभकारीए कुंभकारावण जेणेव गोसा है मंखलिपत्त तेणेव उवागच्छड, तए में से गोसाले मंखलिएने आणंद थेर एवं वयासी-एवं खळ आणंदा ! इओ चिरा(ती)हैयाए अद्वाए केंद्र उच्चावया विषया अस्यत्वी अत्यलदा अत्यग्वेसी अत्यकंखिया अत्य-पिवासिया अस्थगवेसणयाए णाणाविहविउलप्रियमंडमायाय सगदीसागढेणं सुबहं मत्तपाणपन्यवर्ण गहाय एमं महं अगासियं अणोहिय क्षित्रावार्यं रीहमदं अडविं अण्यविद्या. तए णं तेसि वणियाणं तीसे अगामियाए अणोहियाए छिनाबायाए वीहमद्वाए अहबीए किचि देसं अणुप्पनाण समाणाणं से पुब्बगहिए उदए अणुपुब्बेणं परि(भृज्ञ)भंजेमाणे २ खींणे, तए णं ते बिषया खींणोदगा समाणा तण्हाए परिच्सक माणा अन्नमने महावेति अन् २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! अन्हं इमीसे अगामियाए जाब अहबीए किंचि देस अण्प्पताणं समाणाणं से प्रवसिष्टए उदए अणुपुरुवेणं परिमुंखेमाणे २ खीणे, तं सेयं खल देवाणुप्पिया ! अम्हं इसीसे भगामियाए जान अहतीए उदगस्म सम्बन्धो समंता मग्गणगर्नेसणं कर्मणात्तकः अनमनस्स अंतिए एयमद्वं पडिसुर्वेति अन् २ ना तीसे अगामियाए जाव अडवीए उदगस्स सम्बभी समंता मग्गणगर्वसणं करेंति, उदगस्य सम्बभी समंता मगगणगवेसणं करेमाणा एगं महं बणसंडं आसार्देति, किन्हं किन्होभासं जाब निक्र्र-(हं)वभूयं पासाईयं जाव पिडक्षं, तस्स णं वणसंडस्स बहुमज्यादेसभाए एत्य न महेगं वर्मायं आसारेंति, तस्स पं बर्मीयस्स चत्तारं बप्युको अन्भुग्गयाओ अमि-निस(डा)डाओ तिरियं सुसंपन्मतियाओ अहे प्लगदस्ताओ प्रजगद्धंठाणसंठियाओ पासाईयाओ जाव पविक्याओ, तए णं ते विषया इहतुहा अश्वमणं सहावेति अ० २ ता एवं वयासी-एवं सद्ध देवाणुल्पिया । अन्तं इमीसे अगामियाए आव सन्वओ समंता मन्गणगर्वसणं करेमानेहिं इमे वणसंबे आसाहिए किन्हे किन्होआसे ब इमस्स णं वगसवस्स बहुमज्झदेसआए इमे वन्नीए जासाविए, इमस्स णं वस्नीवस्स चतारि वणुओ अन्युरगयाओ बाद पविरुवाओं, तं सेवं बळ देवाणुध्यया ! अर्थाः इमस्स वम्मीयस्स पढमं वर्ष्पि क्रिन्दित्तव्, असै वाई ओरार्क उद्यवस्वर्ण अस्सावे-रसामो, तए मं ते विभवा अध्ययक्त अंतिर्ग एवमक्कं पविश्वनिति र ता तस्त

बम्मीयस्स पढमं वरिप भिदंति, ते णं तत्व अच्छं पत्यं जबं तण्यं फालियवनामं उराले उदगरयणं आसार्देति. तए णं ते बिनया हद्वनुद्रा पाणियं पिवति २ शा बाहणाई पर्जेति वा० २ ता भायणाई भरेति भा० २ ता दोबंपि असमनं एवं वयाधी-एवं खल देवाणप्पिया ! अम्हेहिं इमस्स धम्मीयस्स पडमाए वप्पाए भिष्णाए ओराले उदगरयणे अस्सादिए, तं सेयं खल देवाण्यिया । अम्हं इमस्स वम्मीयस्स दोशंपि वर्षि भिंदित्तए, अवि याइं एत्य ओराहं सुवन्नरयणं अस्सादे-स्सामो. तए णं ते विषया अनमनस्स अंतियं एयमहं पिन्धणेति अ० २ ता तस्स वम्मीयस्स दोश्वंपि धर्पेप भिदंति, ने णं तत्य अच्छं जबं तावणिजं महत्यं महन्यं महरिहं ओरालं सुवकारयणं अस्सार्देति, तए णं ते वणिया हद्वतद्वा भाय-णाई भरेंति २ ता पवहणाई भरेंति २ ता तश्रीप अन्नमनं एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पिया । अस्हे इमस्स बर्म्मायस्य पढमाए बष्पाए भिन्नाए ओराले उदगरयणे अस्सादिए, दोचाए वप्पाए भिन्नाए ओएडे सुवनस्यणे अस्सादिए, तं सेयं खद्ध देवाणुण्यिया ! अम्हं इमस्स वम्भीयस्स नश्चंपि व(प्पं)प्पि भिंदित्तए, अवि याहं एन्धं ओरालं मणिरयणं अस्सादेस्सामो, तए णं ते वर्णिया अन्नमनस्स अंतियं एयमई पिंडसुर्णेति अ २ सा नस्म बम्मीयस्स तर्श्वपि वर्ष्पि भिदंति, ते वं नत्य विमलं निम्मलं निक्तलं महत्यं महत्यं महत्यं महत्वं ओरालं मणिरयणं अस्मादेति, तए णं ते विभिया हद्भवद्वा भायणाडं भरेति भाव २ ता प्रवहणाडं भरेति २ ता चउत्थंपि अन्नमनं एवं वयामी-एवं खुळ देवाण्णिया ! अम्हे इमस्स बम्भीयस्स पढमाए वप्पाए भिनाए ओराळे उदगरयणे अस्यादिए. दोबाए वप्पाए भिनाए ओरार्च सुवण्णरयणं अस्यादिए, तचाए वप्पाए भिन्नाए ओरार्च बिणरयणे अस्यादिए, तं सेवं खलु देवाणुणिया । अन्दं इमस्य बर्म्मायस्य चउत्यंपि वर्णि भिदिन्तए, अवि याई इत्यं उत्तमं महत्र्यं महत्र्यं महत्रिः ओरालं बहर्रयणं अस्सादेस्यामो. नए णं तेमि विश्वयाणं एने विश्वण हियकामए सहकामए परवकामए आणुकंपिए निस्सेयसिए हियसुइनिस्टेसकामए ते विषए एवं वयासी-एवं खद्ध देवाणुप्पिया ! अम्हे इमस्म बम्मीयस्त पडमाए बप्पाए भिनाए जोराहे उदगरयणे जाब तबाए बप्पाए भिनाए औराटे मणिर्यणे अस्सादिए, तं होउ अळाहि प्रवन्तं णे एसा चउरणी बप्पा मा मिजरु, च उत्बी में बच्चा सरुवसम्मा याबि हो(स्वा)जा, तए में ते बिषया तस्स विगयस्य हियकामगस्य गुद्धकामगस्य जाव हियगुद्धनिस्सेसकामगस्य एवमाइन्खमाः णस्स जाव परुवेमाणस्स एवमद्रं नो सहर्रति जाव नो रोवंति, एयमद्रं असरहमाणा जाव आरोएमाणा तस्स बम्मीयस्य चाउत्बंधि वर्षि मिर्देशि, ते वे तस्य जनगनिएं

चंडियसं घोरविसं महाविसं अहका बमहाकार्य मसिम्साकारुगं नयणविसरीसपुर्व अंजगर्पजनिगरप्यगासं रक्तळं बमलज्यकवंबलचलंतजीहं घरणितलवेणिभ्यं उद्यक्षकाडिलज्जुलकक्ष्यद्वविक्रहफदादोवक्ररणदच्छं लोहागरधम्ममाणधमधर्मे-त्योसं अणागलियवंडतिक्यरोहं समुद्धिं तुरियं चवर्लं घमेतं दिहिबिसं सप्पं संघर्टेति, नए णं से दिद्विविसे सापे तेहिं विणएहिं संघट्टिए समाने आयुक्ते जाव मिसिमिसे-माणे सणियं २ उद्देव २ ता सरसरसरस्स बम्गीयस्य सिहरतलं दुष्ट्इ सि॰ २ त्ता आइबं जिज्हाइ आ० २ ता ते विषय अजिमिसाए दिद्वीए सन्दओ समेता समभित्येएइ, तए णे ते विषया तेणं दिद्विविसेणं सप्पेणं अणिमिसाए दिहीए यञ्चओ सर्यता सम्भिलोइया समाणा खिष्पायेव समेडमत्तोवगरणमायाच एगाहर्ष कुडाइचं भासरासी कया याने होत्या, तत्य णं जे से बणिए तेसि वणियाणे हिय-कामए जाब हियसहनिस्सेसकामए से में अणुकं(प)पियाए देवयाए सभंडमतीवगर-णमायाए नियमं नयरं साहिए, एवामेव आणंदा । तववि धम्मायरिएणं धम्मोवए-मरणं समगेणं नायपत्तेणं ओराडे परियाए अस्सादिए, ओराला किनिवससहसिलोगा मदेवमणुयासुरे लोए पृथ्वंति गुवंति थवंति इति खलु समणे भगतं महावीरे इति २. तं जड में से अज किचिति बदइ, तो णं तवेणं तेएणं एगाहर्ष कुडाहर्ष भासरासि करेमि बहा वा वालेगं ते विषया, तुमं व गं आणंदा ! सारक्खामि संगोबयामि जहा वा से विणए तेसि विणयार्ण हियकामए जाव निस्सेस-कामए अणुकंपियाए देवयाए समंडमत्तीव० जाव साहिए, तं गच्छह णं तमं आणंदा ! तव धम्मायरियस्स धम्मोवएसगस्स समणस्स नावपुत्तस्स एयम्ह्रं परिकडेहि । तर णं से आगंदे येरे गोसाकेणं मंस्रालिपतेणं एवं बत्ते समाणे भीए जाव संजायमण गोसालस्य मंखलिपत्तस्य अतियाओ हालाहलाए कंभकारीए कुंभकारावणाओ पिडिनिक्समा २ ता सिग्धं तुरियं सार्वात्यं नयरि मजांगजीयं निरमच्छद २ ता जेणेव कोद्रए उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उदा-गच्छइ २ ता समणं भगवं महाबीर तिकवाते आयाहिणं पयाहिणं करेड २ ता बंदड नमंसद बं० २ ता एवं बयासी-एवं सल् वहं भेते ! क्रहुक्खमणपारणगंसि तुब्भेहिं अन्मणुकाए समाणे साबत्बीए नवरीए उचनीय बाच अब्माणे हालाहुकाए कंभकारीए जान वीईवयासि, तए वं गोसाके संखिलपुत्ते समे बालाहलाए जाक पालिक्ता एवं बयाची-एडि ताब आणंदा ! इजो एवं महं तबमियं निसामेरि. तए णं अहं गोसाकेणं संख्रकिएतेणं एवं बत्ते समाणे क्षेत्रेव हाकाहकाए कंसकारीए उंभकारायमे जेमेर गोसासे अंखिलपते तेमेर उचावच्छामि, तप वं से गोसाके

मंखलिपत्ते ममं एवं वयारी-एवं खल आर्णदा ! इओ चिराई गए भदाए केइ उचावया बिजया एवं तं चेव सब्वं निरवसेसं माजिय=वं जाव नियगं नगरं साहिए तं गच्छह णं तुमं आणंदा! तव धम्मायरियस्स धम्मोवएसगस्स जाव परिकट्टेहि ॥ ५४६ ॥ तं प्रभू णं अंते ! गोसाछे मंबलिप्ते तवेणं तेएणं एगाइचं क्टाइचं भासरासिं करेतए, विसए णं भंते । गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स जाव करेत्तए; समत्ये णं भंते । गोसारे मंखलिएते तवेणं जाव करेताए ! पभ णं आणंदा ! गोसारे मंखलिएते तवेणं जाव करेताए, विसए णं आणंदा ! गोसाछे जाव करेताए, समध्ये णं आणंदा ! गोसाछे जाद करेतए, नो चेव ण अरिइंते अगवंते. परियावणियं पण करेजा, जावहएणं आणंदा ! गोसालस्य मंखलिपुत्तस्य तवतेए एको अर्णतगुणविसिद्धनराए चेव तवतेए अणगारार्ग भगवंताणे, संतिसमा पण अणगारा भगवंती, जावहरणं आणंदा ! अणगाराणं भगवंताणं तबतेए एत्तो अणंतगुणविसिद्धतराए चेव तवतेए येराणं भगवंतार्ग, संतिखमा पुण घेरा भगवंती, आवहएणं आणंदा । वेराणं भगवंताणं तवतेए एको अणंतगुणविसिद्धिनराए चेव तबतेए अरिडंताणं भगवंताणं, खेति-समा पण अरहंता भगवंती, तं पम ण आणंदा । गोसाडे मंखलियते तबेणं तेएगं जाव करेनए, विमए एं आगंदा ! आव करेत्तए, समत्ये एं आणंदा ! आव करेलए, नो चंव णे आंरहंते भगवंत, पारियायनियं पुण करेजा ॥ ५४७ ॥ तं गच्छ णं तुमं आणंदा ! गोयमाईणं समणाणं निरर्गयाणं एयमई परिकाहि-मा णं अजो ! तुन्मं केइ गोसाठं मंबलिपुत्तं धन्मियाए पिंडनोयणाए पिंडनोएउ. धम्मियाए पिंदारणाए पिंदसारेड, धम्मिएणं पढोयारेणं पढोयारेड, गोसाके प मंखालियुत्ते समणेहिं निग्गंद्रोहिं भिच्छं विष्यहिवको, तए जं से आणंदे थेरे सम्बेकं भगवया महावीरेणं एवं युने समाणे समणं भगवं महावीरं बंदइ नमंसइ बं० २ ता जेणेव गोयमाइसमणा निम्मंथा तेणेव उवागरम्ह र शा गोयमाइसमणे निम्मंब आमंतेह २ ता एवं बयासी-एवं सल् अज्ये ! छंद्रक्समणपारणगंशि समगेशं भगवया महावीरेणं अञ्भणकाए समाजे सावश्यीए नयरीए तथनीय तं चेव सम्बं जाव णायपुत्तस्स एयमद्रं परिकडेडि. तं मा वं अजो ! तुब्भं केंद्र गोसालं मंसलिपुत्तं धम्मियाए पविचोयणाए पविचोएत जाव मिळ्डं विप्यविवने ॥ ५४८ ॥ जार्व च णं आणंदे थेरे गोयमाईलं सम्पालं निर्माशालं एकाई परिकटेड लावं च पं छे गोसाठे मेंबलिपुने हालाहलाए फंभकारीए फंमकारावणाओ पविनिक्समंद पविनि क्खमिता आजीवियसंघरंपविवृद्धे महुवा अमरिसं बहुमाचे सिम्बं तुरिबं जाद सावत्वि नयरि मजर्ममज्योणं निमान्छह १ ता जेवेव कोट्य उजावे वेवेव समने भगर्य

यहावीरे तेणेव जवानच्छाइ ते० २ ता सम्रणस्य भयवनो महावीरस्य अदूरसामते ठिका समणं भगवं महावीरं एवं वयासी सहू वं आउसो ! कासवा ! मर्ग एवं वयाही साहु जं भाउसो । कासवा । मनं एवं क्याती-गोसाके मंखलिएते मनं धन्मंतेबासी गोसाके २. जे जं गोसाके अंखिएके तब धन्मंतेबासी से जं सके सकाभिजाहर भविता कालगारी कालं किया अववरेस देवलीएस देवतार जनको. अहणां उदाई नामं कुंडियायणीए अञ्चलस्य गोयमपुत्तस्स सरीर्गं विष्पञहाम बा॰ २ ता गोसालस्स मेबलिएतस्स सरीरगं बाणुप्यविसामि यो॰ २ ता इमं संतर्म पउट्टपरिहार परिहरामि, जेवि आ(या)इं आउसी । कासवा । अन्हं समर्यसि केह सिजिस वा सिजाति वा सिजिसस्यंति वा सब्ये ते चउरासीइ महारूपस्यसह-क्ताइं सत्त दिव्वे सत्त संबद्धे सत्त सण्णिमको सत्त प्रज्यपिष्ठारे पंच कम्मणि-सयसहस्ताई सद्वि व शहस्ताई छव सए तिकि य कम्मंसे अणुपब्वेणं सवहत्ता तओ पच्छा सिज्हांति नुज्हांति मुचीत परिनिव्वादांति सम्बद्धसाणमंतं करिंग्र वा करेंति वा करिस्संति वा. से जहा वा गंगा महानई अओ पवटा जहीं था पजाय-रियया एस णं अद्भविकायणसयाई आयामेणं अद्भक्तीयणं क्षित्रसंभेणं पंच वणुद्वसयाई उब्बेहेणे एएणं वंगापमाणेणं सत्त गंगाओ सा एगा महागंगा, सत्त महागंगाओ सा एमा साईपर्यमा, सत्त माईपर्यमाओ सा एमा मचुनेगा, सत्त मचुनेगाओ सा एमा लोहियगंगा, सत्त छोहियगंगाओ सा एगा आवर्डगंगा, सत्त आवर्डगंगाओ सा एगा परमावई, एवामेव सपुम्बावरेणं एगं गंगासयसहस्यं सत्तरस य सहस्सा छवगुणपद-गंगासया भवंतीति मक्खामा, तासि वृतिहे उद्धारे पण्णते, तंजहा-सहस्वोदिककेवरे चेव वायरवॉदिककेवरे चेव, तत्य मं जे से सहतवॉदिककेवरे से ठरपे, तत्व मं से से वायरबोदिककेवरे तओ मं बाससए २ गए २ एगमेगं गैनाबालुमं जब्हाय जावक्एणं काकेणं से कोट्टे अणि जी(र)रेए निवेदे निद्दिए भवद, सेलं सर् सर्प्यमाने. पएणं सरप्पमाणेणं तिकि सरसक्ताहस्सीओ से एने महाकृष्पे, चटरासीह महाकृष्प-सयसहस्साई हे एगे महामामसे, अर्णताओ संजुहाओ बीवे वयं चड्ता उन्हें माणसे संजाहे देवे उवबजाह, से व तत्व दिव्याई मोगमोगाई मुजमाने विहरह विहरिता ताओ देवलोगाओ जाउक्सएणं भक्कसएणं ठिइनसएमं सर्गतरं वर्य चहता पटमे सन्नियम्भे और क्यानाइ. से ने तथाहितो भर्णतर उच्चहिता मिलाहे माणसे संजूहे देवे उक्कजह, से जं तत्व दिव्याई मोगओयाई जाव विद्विता ताओ देवलोगाओं आठक्खएनं ३ जाव बङ्ता दीवे सविगटने जीवे प्रवासाह, से वं तथोहिंतो वर्णतर उच्चष्टिता देखिन नामने क्यूहे देने उपनव्यक्त से वं तहन ४६ ब्रसा॰

दिव्याई जाद चड़ता तथे सिक्षगब्से जीवे पद्मायाइ, से णं तओहिंतो जाव उन्द-हिता उबस्ति माणसत्तरे संज्ञहे देवे उवबज्जा, से ण तस्य दिव्याई भोग जाव चडता चउत्थे सिनगन्भे जीवे पचायाह, से णं तभोहितो अणंतरं उम्बद्धिता मजिल्लाहे माण्यतारे संज्ञहे देवे जववज्ञह. से र्ण तत्य दिव्याई भोग जाव चहता पंचमे सिन्नगर्भ जीवे पद्मायाह, से णं तओक्रितो अणंतरे उट्यहिना हिद्दिन्ने माण-सत्तरे संजुहे देवे उववज्ञह, से ण तत्व दिव्वाई भोग जाव चहता छद्ने सिनगर्भे जीवे पश्चायाह, से णं तओहिंतो अर्णतरं उज्बहिता बंभलोगे नामं से कप्पे पन्नते. पाईणपढीणायए उदीणदाहिणविच्छिके जहा ठाणपए जाव पंच वर्षेसगा पन, तंजहा-असोगवर्डेंसए जाव पश्चिसवा, से णै तत्य देवे उववज्जड, से णे तत्य दस सागरोवमाई दिय्बाई भोग जाव चडता सत्तमे सन्निगर्भ जीवे पनायाइ, से ज तस्य नवण्हं मासाणं बहपश्चिपुञ्चाणं अद्धद्वमाण जाव वीडक्कंताणं भुकुमालगभ्दलस् मिउईडलकंचियकेसए महुगंडतलकमपीडए देवकुमारस(म)प्पभए दारए प्या(ए)-यह, से मं अहं कासबा ! ने (तए)मं अहं आउसो ! कासबा ! कोमारियाए पन्य जाए कोमारएणं बंभचेरवासेणं अविद्वकक्षण चेव संखाणं पहिलभामि सं० २ ता इमे सन पउट्टपरिहारे परिहरामि, तंबहा-एगेजगस्म, महरामस्स, मंडियस्म, रोहस्म, भार-हाइस्स, अञ्चणस्स गोयमपुत्तस्स, गोसालस्स मैखक्षिपुत्तस्य, तत्य गं जे से पढमे पउट्रपरिहारे से णं रायगिहस्स नयरस्स बहिया मंखियकरिंछसि उजार्णसि उदा(यण)-इस्स क्रेडियायणस्य सरीरं विष्यजहामि उदा० २ ना एजेजगस्य सरीरगं अधुष्प-विसामि एणे ० २ ता बाबीसं वासाइं पडमे पउट्टपरिहारं परिहरामि, तत्व णं जे से दोने पउट्टपरिहारे से णं उद्देहपुरस्स नयरस्म बहिना चंदोयरणंसि उजाणंति एणेजगस्स सरीरगं विष्यजहामि २ ता महरामस्स सरीरगं अनुष्यविसामि मह० २ ता एगवीसं बासाई दोचं पउट्रपरिडार परिडरामि, तत्थ में जे से तचे पउट्टपरिहारे से णं चंपाए नयरीए बहिया अंगर्मदिरंगि उजाशंखि मकरामस्य सरीरगं विष्पजहामि मह० २ ता मंडियस्स सरीरगं अपुष्पविसामि मंडि० २ ता वीसं वासाई तमं पठहपरिहार परिहरामि, तस्य णं जे से चडत्ये पडहपरिहारे हे मं वाणारसीए नयरीए बहिया काममहाबर्णसि उज्जावीस मैकियस्य सरीरगै विप्प-बहामि मंबि॰ २ ता रोहस्स सरीरगं अञ्चलविसामि रोह॰ २ ता हन्मवीतं बासाई चउत्यं परहुपरिहारं परिहरामि, तत्व णं जे से पंचमे परहुपरिहारे से र्षं आरुंभियाए नयरीए बहिया एतकासमेरि उजार्षास रोहस्स सरीरमं विप्यक हामि रोह० २ ता भारहाइस्स सरीरगं अनुष्यविसामि आ । २ ता बहारस

बासाई पंचमं पउड़परिहारं परिहरामि. तत्थ वं जे से छद्ने पउड़परिहारे से वं वेसालीए नयरीए बहिया कों(कं)वियायणीत उजाणीत भारहाइस्स सरीरगं विप्यज-हामि भा॰ २ ता अजुणगस्य गोयसपुत्तस्य सरीरगं अजुप्पविसामि अ॰ २ ता सत्तरस वासाई इन्द्रं पउट्टपरिहारं परिहरामि, तत्य मं जे से सत्तमे पउट्टपरिहारे से णं इहेव साबरबीए नयरीए हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकाराबर्णस अञ्चणगस्स गोयमपुत्तस्स सरीरगं विष्पजहामि अज्ञणगस्स ० २ ता गोसारुस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगं अलं चिरे धुवं धारणिजं सीयसहं उन्हसहं खुहासहं विविहदंसमसर-परीसहोबसरगसहं चिरसंघयणंतिकह तं अणुष्पविधामि र ता तं सोटस वासाइं इमं सत्तमं पउदृपरिहारं परिहरामि, एवामेव आउसो । कासवा ! एगेणं तेत्तीसेणं वाससएणं सत्त पउट्टपाँग्हारा परिहरिया अवंतीति मक्स्ताया. तं सुद्र णं आउसो ! कामवा ! मर्म एवं क्यासी साह णं आउसो ! कासबा ! मर्म एवं बयासी-गोसाडे मंचलिपुत्ते मर्म धम्मंतेवासित गोसाडे० २॥ ५४५॥ तए गं समणे भगवं महाबीरे गोमार्ट मंखलिपुत्तं एवं बयासी-गोमाला ! से जहा-नामए तेणए खिया गामेळएहिं परच्म(व)माणे २ कस्थ(वि)इ ग(नं)ई वा दरि वा दुस्तं वा निर्म वा प्रव्वयं वा विसमं वा अणस्सादमाणे एगेण महं उच्चालोमेण वा सणलोमेण वा कप्पामपम्हेण वा नणसूरण वा असार्ग आवरेसार्ग चिट्ठेजा, से ण अणावरिए आवरियमिति अप्पाणं मन्नइ, अपच्छाच्ये य पच्छाच्यमिति अप्पाणं मन्नइ, अ(ण)बि-हुक्के णिलुक्किनि अप्पाणं मसूर, अपलायए पलासमिति अप्पाणं मन्नर, एवामेव तुसंपि गोसाला ! अणके संते अक्रमिति अप्याणं उपलक्षांस. तं मा एवं गोसाला ! नारेडसि गोमाला ! मचेव ते सा छाया नो सन्ना ॥ ५५० ॥ तए नं से गोसाले मंखलिपुत्त समणेण भगवया सहावीरेण एवं वृत्ते समाणे आसुरुते ५ समणे भगवं सहावीरे उचानयाहि आउसणाहि आउसा उचा० २ ता उचानवाहि उदंसणाहि उदंसेइ वर्दसेता उचावयाहि निक्संष्ठणाहि निक्संकेइ उ० २ ता उचावयाहि निच्छोडणाहि निच्छोडेद उ० २ सा एवं गयासी-महॅसि कयाइ, विण्हेसि कयाइ, अहेसि कयाइ, महविणहमहेरि क्याइ, अज न अवसि नाहि ने ममाहितो सहमत्य ॥ ५५१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स सगवओ महावीरस्स अंतेवासी पाईणजाणक्ए सम्बाणुभूई णामं अणगारे वगइअहए जाव विणीए घम्मायरियाणुरागेणं एक्सई असर्हमाणे उद्वाए उद्वेद उ० २ शा केषेव गोलाके मंसकिपुत्ते तेणेव उदागच्छाइ २ ता गोसार्थ मंबाकियुत्तं एवं बयासी-जेबि ताब गोसाळा । तहास्वरस समयस्य वा माहणस्य वा अंतियं एगमाने आ(य)रियं चन्नियं सन्वयं निसामेह सेनि तहव ते

बंदइ नमंसइ जाव स्क्राणं मंगलं देवयं चेद्दयं पञ्चवासद, किमंग पुण तुमं गौसाला ! भगवया चेव पव्याविए, भगवया चेव मंदाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चेव सिक्साविए, भगवया चेव बहुन्सुईकए, भगवजो चेव मिच्छं विष्यक्षिवजे, तं मा एवं गोसाला । नारिहिस गोसाला । सचेव ते सा कावा नो अचा. तए णं से गोसाले मंखलिएते सञ्चाणभूडणामेणं अणगारेणं एवं बत्ते समाणे आसक्ते ५ सब्बाणभूई अणगार तबेणं तेएणं एगाइबं कहाइबं बाब भासरामिं करेड. तए णं से गोसाले मंखलिपत्ते सञ्चाणुभुदं अणगारं तनेणं तेएणं एगाहचं कृडाह्यं जाव मासरासि करेना दोवंपि समणं भगवं महावीरं उवावसाहि आउसणाहि आउसद जाब छडं नत्थि । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी कोसलजाणवर सगक्ततं पामं अणगारे पगडभरर जाव विणीए घटनायरि-याषुरागेणं जहा सञ्चाणुभुई तहेब जाब सचेव ते सा स्नाया नी क्षका । तए णं से गोसाले मंखलिपते चणक्यतेणं अणगारेणं एवं क्ते समाणे आग्रहते ५ धनक्यते अणगारं तवेणं तेएणं परितावेड, तए णं से सनक्खते अणगारे गोसाछेणं मंखलि-पुत्तेणं तवेणं तेएणं परिनाविए समाणे जेणव समणे भगवं महावीरे तेणेव उदायच्छा २ ता समर्ग भगवं महावीरं तिक्खलो आयाहिणं प्रयाहिणं करेड २ ता बंदड नर्मसङ वं २ र ता सबमेब पंच महत्ववाडं आरुहेड स० २ ता समाणा व समाणीको व खामेड सम० २ ता आलोडयपविक्रंते समाहिएते भाषपुरुवीए कालगए। तए में से गोसाछे मंस्रालिपुत्ते सुनक्सत्तं अणगारं तवेणं तेएणं परितावेता तचंपि समर्थ भगवं महावीरं उचावयाहिं आउमणाहिं आउसड सच्चं ते चेव बाव सहं नत्य । त्तए में समने भगवं महाबीरे गोमालं मंखलिएतं एवं बयासी-जेवि ताब गोसाला ! तहास्वस्य समणस्त वा मादणस्य वा तं चेव जाव पञ्चवासङ्, किमेग पुण गोसाला ! तुर्म मए चेव पञ्चाविए जाव मए चेव बहस्तर्द्वकर मर्म चेव विच्छे विपश्चिवने, तं मा एवं गोसाला ! जाव नो अचा, तए णं से गोसाके मेसालिपुरी समनेणं भगवया महावीरेणं एवं बुत्ते समाने आस्ट्रते ५ तैयासमुखाएणं समोहणः तेया । २ ता समद्रपमाई प्रवोसक्ष २ ता समणस्य भगवजो महाबीरस्स वहाए सरीरगंति तेयं निसिरड, से जडानामए बाउक्कियाड वा बावमंडकियाड वा सेवंसि वा इतंसि वा यंगेसि वा यूगेसि वा आवरिजमा(णा)णी वा निवारिजमाची वा सा वं तत्व यो कमइ नो पक्रमइ, एकामेक गोसालस्तुबि संख्रक्षिपुत्तस्स तवे तेए समनस्स भगवयो महावीरस्त बहाए सरीरयंति निविद्धे समाने से वं तस्य नो क्सर तो प्रकार, अंबियंति करेड अंबि॰ २ ता आवाहिण क्याहिण करेड बा॰

२ ता उर्चु वेहार्स उप्पइए, से णं तभो पिहरू पिहनियते समाणे त(स्से)मेस गोसालस्य यंखलिपुत्तस्य सरीरगं अणुबहुमाणे २ अतो २ अणुप्पविद्वे, तए णं से गोसाछ मेखालिएना सएगं तेएमं अचाइहे समाचे समर्च मगवे महावीर एवं वयासी-तमं मं आउसो । कासवा । मर्म तबेमं तेएमं अबाइट्रे समाने अंतो छण्हं मासामं पित्ताखरपरिगयसरीरे दाहबक्कंतीए छउमत्ये चेव कार्ल करिस्ससि. तए णं समग्रे भगवं महावीरे गोसालं मंखलिपतं एवं बयासी-नो खळ वहं गोसाला । तव नवेषं तेलां अन्नाहदे समाणे अंतो छण्डं मासाणं जाव कालं करिस्सामि, खडनं अन्नाहं सोल-सबासाई जिणे मुहरबी विहरिस्सामि, तुमं णं गोसाला। अप्पणा चेव सएणं तवेणं तेएणं अबाइद्रें समाणे अंनो संतरतस्स पिनजरपरिगयसरीरे जाव छउमत्ये चेव कार्ल करिस्सित, तए ण साबत्बीए नयरीए निघाडग जाव पहेसु बहुजणो अन्नमशस्स एक्प्राडक्बड जाव एवं प्रस्वेद-एवं सल देवाणुष्पिया ! सावत्यीए नयरीए बहिया कोडए उजाणे दवे जिए। संलबंति, एगे एवं बर्दति-तुमं पुन्नि कार्ल करिस्सांस एगे एवं वदंति तुमं पुर्विव कालं करिस्सास, तत्य णं के पुण सम्मावाई के पुण मिच्छावाई ? तत्य मं जे से अहप्पहाने जमे से बदइ-सममें भगवं महाबीरे सम्मावाई गोसाछे मंस्रियुत्त मिन्छावाई, अजोत्ति समणे भगवं महावीरे समणे निर्माये आमेतेता एवं वयासी-अज्बे ! से जहानामए तणरासीत वा बद्धरासीत वा पनरासीत वा तयारासीह वा तसरासीह वा असरासीह वा गोमयरासीह वा अवकररासीह वा अगणिज्ञामिए अगणिज्ञासिए अगणिपरिणामिए हयतेए गयतेए नद्वतेए अहतेए ल्तातेए विणद्रतेए जाद एकामेक गोसाके भंसलिएते ममं बहाए सरीरगंसि तेब निसिरिता हयतेए गयतेए जाव निणद्वतेए जाए, तं छंदेणं अज्जो ! तुन्भे गोसार्ख मंसलिपुत्तं धम्मियाए पश्चिवोयणाए पश्चिवोएह धम्मि॰ २ ता धम्मियाए पश्चिसा-रणाए पडिसारेह धन्मि० २ ता धन्मिए पडोबारेण पडोबारेह धन्मि० २ ता अहेहि य हेऊहि व प्रसिवेष्टि य वागरणेटि य कारणेटि व निष्पद्वपश्चिणवागरणे करेह, तए जं ते समणा निमांचा समणेनं भगवया बहावीरेणं एवं युत्ता समाजा समर्ण भगवं महावीरं वंदति नर्मसंति वंदिशा नर्मसिशा जेनेव गोसाछ मेखलिएश तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छिमा। गोसारुं मंखलिप्रचं वस्मियाए पविचीयवाए पिंचोएंति घ० २ ता कम्मिकाए पिंचा(६) एणाए पिंचारेति घ० २ ता धाम्मिएनं पडोसारेनं पडोसारेंति यः २ ता अहेति य हेन्द्रति व कारनेति य जाव वागरणं क(बाग)रेति । तए व से गोसाके मंखलिपुत्ते समनेहिं निम्मंबेहिं धन्मियाए परियोगणाए परियोहजानांचे जान नियानपरियमागर्थे कीरमाने आसरते जान

मिसिमिमेमाणे नो संचाएइ समणाणं निम्गंबाणं सरीरगस्स किंचि आबाहं वा वाबाई वा उप्पाएकए छविच्छेदं वा फरेक्कए. तए मं ते आजीविया थेरा गोसालं संखलिएकं समणेहिं निर्गयेहिं धन्मियाए पिंडवीयणाए पिंडवीएजमार्ण धन्मियाए पहिसारणाए परिसारिजमाणं धन्मिएणं पहोयारेणं पहोयारिजमाणं अद्वेहि य हेरुद्धि य जाव कीरमाणं आमुरुत्तं जाव मिसिमिसेमाणं समणाणं निर्गायाणं सरीर-गम्स किंचि आबाहं वा वाबाहं वा छिष्टिछेदं वा अकरेमाणं पासंति २ ता गोसा-लस्य मंखलिपुत्तस्य अंतियाओ आयाए अवक्रमंति आयाए अवक्रमिना जेणेव ममणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति ते० २ ता समणे भगवं महावीरं तिक्खती आयाहिणं पर्याहिणं व बंदेति नमंसंति वं ० २ ता समणं भगवं महाबीरे उबसंपिकतार्णं विद्वराते. अत्थेगड्या आजीविया थेरा गोसालं चेव मंखलिपत्तं उवसंपाजिताणं बिहरंति । तए णं से गोसाले मंखलिपते जस्सद्वाए हम्बमागए तमहं असाहंमाणे रंदाइं पलोएमाणे दीहुण्हाइं नी(स)सासमाणे दाढियाए लोमा(इं)ए छंचमाणे अबई कडयमाणे प्यति पप्तोबेमाणे इत्ये विणिक्रणमाणे दोहिवि पाएहि भूमि कोट्टेमाणे हाहा अहा ! इओऽहमस्सीतिकह समणस्य भगवओ महावीरस्स अंतियाओ कोइयाओ उजाणाओ पिडिनिक्लमंड २ ता जेणेव सावत्वी नयरी जेणेव हालाहलाए कंभकारीए कंभकारावणे तेणेव उवागच्छह ते ० २ मा हालाहलाए कुंभकारीए कुंभ-कारावणेति अंवकणगहत्थगए मञ्जपाणगं पियमाणे अभिकस्तर्णं गायमाणे अभि-क्खणं नचमाणे अभिक्खणं हालाहलाए कुंभकारीए अंजलिकम्मं करेमाणे सीयल-एणं महियापाणएणं आयंचणिउदएणं गायाई परिसिचमाणे विहरह ॥ ५५२ ॥ अज्योति समणे भगवं महावीरे समणे निग्नंथे आमेतेचा एवं वदासी-जाबहरूणं अजो | गोसाडेणं मंखलिप्ताणं मम वहाए सरीरगंधि तेए निसद्दे से णं अलाहि पर्जित मोलसण्डं अणवयाणं, तं --अंगाणं वंगाणं मगहाणं मलयाणं भास्त्रवाणं अ(च्छा)त्याणं बत्याणं कोत्याणं पाडाणं लाढाणं वजीणं मोठीणं कासीणं कोसलगाणं अवाहाणं मंभूतराणं घायाए बहाए उच्छादणद्वयाए मासीकरणयाए, अपि व अओ [ गोसाछ मंखलिप्ते हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावर्णास अंबक्णगहत्वगए मजपाणं पियमाणे अभिक्सणं जाब अंजिलकम्भ करेमाणे बिहरह. तस्सवि य ण वज्रस्म पच्छादणहुयाए इमाई शह चरिमाई पश्चेष्ठ, तंजहा-चरिमे पाणे, चरिमे गेए, चरिमे नहे, चरिमे अंबलिकम्मे, चरिमे पोक्खलसंबद्ध महामेहे, चरिमे सेयणए गंपदानी, चरिमे महासिलाकंटए संगामे, अई व र्ण इमीसे ओसप्पिणीए चरवीसाए तिर्थंकराणं चरिमे तिर्थंकरे शिज्यारसं जान अंतं करेरसं ति. वंधि व आजी।

योसाछे मंखिएते सीयलएणं महियापाणएणं आर्यचणितदएणं गायाई परिस्चिमाणे विहरह, तस्सवि य णे वजस्स पच्छादणद्वयाए इसाई चर्तात पाणगाई चर्तारि अपाणगाई पसबेड, से कि ने पाणए १ पाणए चउव्विहे पसत्ते, तंजहा-गोपुट्रए, हत्यम-हिया, आयवतत्तप, सिलापञ्चद्रप, सेतं पाणए, से किं तं अपाणए ! अपाणए चडव्बिहे पण्यते, तंजहा-धालपाणए, तयापाणए, सिंबलिपाणए, सुद्धपाणए, से कि तं थाल-पापए ? २ जण्मं (जेणं) दाथालमं वा दावारमं वा दाकुंभमं वा दाकलसं वा सीयलमं (बा) उक्लां हत्थेहिं परामुसङ न य पाणियं पियह, सेत्तं वारुपाणए, से कि तं तयापा-ण ए १२ जण्णे अर्थ वा अंबाडगे वा जहा पओगपए जाव बोर्स वा तिंदुरूमें वा तिस्ती वा तरुगगं वा आमगं वा आमगंति आवीळेड वा पत्रीळेड वा न य पाणियं पियह, संभं तयापाणए, से कि तं सिंबलिपाणए ? २ जण्णं कलसंगलियं वा मुस्गर्सगरित्यं वा मामसंगितियं वा सिंबतिसंगितियं वा तरिणयं आमियं आसगेसि आवीचेह वा पवीकेंड वा ण य पाणियं पिनड्, सेत्तं सिंनलिपाणए, से कि तं सुद्धपाणए ? सुद्धपा-णए जण्णं छम्मासे सुद्धकाइमं खाइ दो मासे पुरुविसंयारोवगए दो मासे कट्ट-संयारोबगण दो मासे दब्भसभारोबगए, तस्य ण बहपडिएकाणं छण्हं मासान ऑतिमराहर इसे दो देवा महिद्विया जाव महेसक्ता अंतियं पाउच्मवेति, तं०-पुस्रभहे य माणिभहे या तए जे ते देवा सीयलएहिं उन्नएहिं हत्वेहिं गायाई परा-मुसंति, जे मं ते देवे साइजाइ से मं आसीविमत्ताए करमं पकरेड, जे में ते देवे नो साइज्जह तस्स में संभि सरीरगंसि अगणिकाए संभवह, से में सएमं तेएमं सरीरगं झामेड स० २ ता तक्षो पच्छा शिज्यड बाव अंतं करेड, क्षेत्रं सदयावए । तत्व णं सावत्वीए नयरीए अर्यपुळे णामं आजीवियोवासए परिवसह अने जाब अपरिभूए जहा हालाहरा जाव आर्जाक्यसमएणं अप्याणं भावेमाणे विड-रइ, तए णं तस्स अबंपुलस्स आजीवियोवासगस्स अवया कयाइ पुम्बर-त्तावरत्तकालसमयेसि कुर्दुवजागरियं जागरमाणस्स अयमेयास्त्रे अज्यात्यए जाव समुप्पजित्वा-विसंठिया हवा पण्णता !, तए नं तस्स अयंपुलस्स आजी-योवासगस्स दोवंपि अयमेयाहर्वे अञ्चात्यए जाव समुप्पिक्तवा-एवं स्वय मम धम्मायरिए धम्मोबएसए गोसाळे मंखलिपुत्ते उपकाराणदंसणधरे जाव सम्बन्ध सन्बदरिसी इहेव सावत्वीए नवरीए हाताहलाए क्रेमकारीए क्रेमकारावणेसि आजीवियसंघर्तपरिवृद्धे आजीवियसमएनं अप्पायं मावेमाणे विदर्द, तं सेयं साद में कहं जान अलंते गोसालं मंचलिपुतं बंदिता जान पजुनासिता हमं एया(पु)स्त्रं नागरणं नागरित्तएतिकह एवं संपेहेइ संपेहिता को जान जरुंसे व्हाए जान

अप्पमहत्त्वामरणालंकियसरीरे साओ विहाओ पश्चिनिक्समइ सा० २ ता पाय-विहारचारेणं सावत्यं नयरि मण्डांमण्डोणं जेनेन हालाहरूए कुंभकारीए कुंभकारा-बचे तेणेव उवागच्छव २ ता पासइ गोसार्ल मंखलिपूर्त हालाहलाए कुंभकारीए कंभकारावणंसि अंबकुणगहत्वगर्य जान अंजलिकम्मं करेमाणं वीयलयाएणं महिया जाब गायाई परिसंचमाण पासइ २ ता लजिए निलिए निहे समियं २ पश्चीसहरू. तर मं ते आजीविया बेरा अयंपुलं आजीवियोवासमं लिख्यं जाव पश्चोसक्रमाण पासेंति ? ता एवं वयाधी-एडि ताव अयंपुला! एत्त(इ)ओ, तए णं से अयंपुछे आजीबियोबासए आजीबिययेरेहिं एवं बत्ते समाणे जेणेब आजीबिया थेरा तेणेब उबागच्छइ उबागच्छिता आर्जाविए थेरे बेदइ नमंसइ वं० २ ता नबासके जाव पञ्चवासङ, अयंपुलाइ आर्जाविया थेरा अयंपुलं आर्जावियोदासर्ग एवं वयाशी-से नूणं ने(मे) अयंपुला! पुन्बरताबरतकालसमयंति जाव किंसंठिया हहा पण्णता ?. तए णं तब अयंपुला । दोचंपि अयमेया० तं चेव सम्बं भाणियन्वं जाव सार्वात्य नयरि मज्जंमज्ज्ञेणं जेणेव हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणे जेणेव इहं तेणेव हब्बमागए, से नुषं ते अयंपुला । अड्रे समद्वे ! ईता अस्थि, जीपे य अयंपुला ! तव धम्मायरिए धम्मोवएमए गोसाछे मंखलिपुरे हालाहलाए कुंभकारीए कंभकारावर्णास अंबक्णगहत्वगए जाव अंजलिं करेमाणे विहरड, तस्यवि मं भगवं इसाई अद्भ चरिमाई पक्षवंह, तं०-चरिमे पाणे जाव अंतं करेस्सड, जेबि य अयंपुला । तब धम्मायरिए धम्मोवएसए गोसाछे मंखलिपुत्ते सीयलयाएणं महिया जाव विहरह, तत्विव णं भगवं इमाई चतारि पाणगाई चतारि अपाणगाई पश्चवेइ, से कि तं पाणए ? पाणए जान तओ पच्छा सिज्या (न्ति) इ जान मंतं करे (न्ति) इ. तं गच्छ-ह मं तुमं अयंपुला ! एस चेव तब धम्मायरिए धम्मोबएमए गोसाछे मंखलिएते इमं एयाह्वं वागरणं वाग(रेही)रित्तएति, तए वं से अयंपुछे आजीवियोवासए आजीविएहिं थेरेहिं एवं बृत्ते समाणे इद्वतुहु उद्वाए उद्वेद उ० २ ता जेणेव गोसाके मंसारिएते तेणेव पहारेत्य गमणाए, तए ने ते आजीविया बेरा गोसालस्स मंखलिप्रतस्स अंबकृणगप(ए)डाबणद्वयाए एगेतमंते संगार कुर्वति, तए मं से गोसाडे मंबलिएते आजीवियाणं येराणं संगारं पिकच्छाद २ ता अंबकूमनं एगेलमेते एकेद्व, तए णं से अर्थपुछ आजीवियोवासए जेणेव गोसाछ मंसाछिपुते तेलेव उदागच्छ-ता गोसार्थ मंखलिपुत्तं विक्तुतो जाव पज्जासङ्, अयंपुलाइ गोसाङ मंखलिपुत्ते अर्यपुर्ल काजीवियोबासर्ग एवं क्याबी-से तूर्ण कर्यपुरू । पुरुबरत्तावरत्तकसमयंति जाव जेणेव मर्म अंतियं तेणेव हन्यमागण, से मूर्व अर्थपुरुत | ब्रहे समझे ! हीता

अस्य, तं नो सन्द्र एस अंबकृषए अंबचोबए वं एसे. किसंठिया इहा पचता ? वंसीमलसंदिया इसा पण्णता. बीर्ण बाएडि रे वीरमा वी॰ २, तए ण से अयंपुळे आजीवियोबासए गोसाळेण मेस्रलिपुत्तेण इमे एयास्त्रं वागरण बागरिए समाणे हद्वतद्व जाव द्वियए गोसालं मंखलिपुत्तं वंदइ नर्मसुद वं० २ ता परिषाई पुच्छइ २ ता अद्वाई परियादियइ अ० २ ता उद्वाए उद्वेह उ० २ ता गोसार्ल मंखलिपुत्तं बंदह नसंसद बंब २ ता जाव पिंडगए। तए मं से गोसाले मंखलिपुत्ते अप्पणी मर्ग आयोएउ २ ला आजीविए बेरे सहावेड आ० २ ना एवं क्यासी-तब्भे णं देवाण्पिया ! ममं कालगयं जाणिता सुर्भिणा गंधोदएणं ण्हाणेह सु० २ ना पम्हलसुकुमालाए गंधकासाईए गायाई छहेह गा० २ ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाई अणुलिपह स् २ ता महरिहं हंसलक्सणं पाडसाहगं नियंसेह बहु २ ता सन्वालंकार-विभूमियं करेड स० २ ता प्रिससहस्तवाहिणि सीयं द्रव्हेड पुरि० २ ता माबत्बीए नयरीए सिंघाडग जान पहेनु महया महया सहेण उग्होसेमाणा २ एवं बटह-एवं खुल देवाणप्पिया ! गोसाठे मंखलिपुरी जिणे जिणप्पलावी जाब जिजसई पगासेमाणे विहरिता इमीसे ओसिपणीए चडवीसाए तिन्ययराणं चरिमे तित्वयरे सिद्धे जाव सव्वद्क्षणपहींणे, इड्डीसङ्गारसयुदएणं मर्थ सरीरगरस जीहरणे करेत, तए वं ते आजीविया थेरा गोसालस्स मंगलिपुत्तस्स एयमहं विणएणं पश्चिष्ठकेंति ॥ ५५३ ॥ तए णं तस्य गोसालस्य मंखलिपुत्तस्य सन्दर्शस प्रतेगम-मार्णास पहिलद्धसम्मत्तस अयमेयाहवे अञ्चलिय जाव समुप्यक्रिया-णो खळ अहं जिण जिणपालाबी जाव जिणसां पगासेमाणे विहरह, अहं णं गोमाळे चेव मंसलिपने समणवामए समणमारए समणपढिणीए आमारेयवदज्जायाणं अयस-कारए अवस्त्रकारए अकित्तिकारए बहाई असन्भावनभावणाई मिच्छताभिनिवेसेई य अप्यार्ण वा परं वा तद्भयं वा व्यवाहेमाणे वृप्पाएमाणे विहरिता सर्प्यं तेराणं अबाइहे समाने अंतो सत्तरत्तस्य पित्तजरपरिगयसरीरे वाहपकंतीए छउमस्ये जेव कालं करेरसं, समणे भगवं महाबीरे जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसहं पगासेमाणे विहरह, एवं संपेहेड एवं संपेद्विता आजीविए वेरे सहावेड आ॰ २ ता उचावय-सक्हसाविए करेड उचा० २ भा एवं बबाबी-नो सन्त आहं जिणे जिणप्यकावी जाव पगासेमाचे विद्वरह, अहवं गोसाके मंसकिपुत्ते समनवायए बाव छउमत्वे चेव कालं करेरसं, समणे अवर्व महाबीरे जिन्ने जिन्नप्रकावी जाव जिनसहं प्रमा-सेमाणे निहरह, तं तुक्त्रे चं देवालुप्पिया | त्रमं कास्त्रमं वाणिता वामे पाए संदेवं वंपह बा॰ २ ता तिक्खतो सुद्दे बहुनह ति॰ २ ता सावस्त्रीए नवरीए सिवाडन

जाब पहेस आकड़विकां करेमाणा महया २ सहेण उग्होसेमाणा २ एवं बदह-नो खुद्ध देवाणुष्पिया ! गोसाळे मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विह्(रह्)रिए, एस णं गोसाडे चेव मंखलिएते समणघायए जाव छउमत्ये चेव कालगए, समणे भगवं महावीरे जिणे जिणपलावी जाव विहरह, अणिब्री असकारसमुदएणं सम सरीरगस्त नीहरणं करेखाह, एवं वदिता कालगए ॥५५४॥ तए णं ते आजीविया थेरा गोसालं मंखलिएसं कालगरं जाणिसा हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणस्स दुवाराइं पिहेंति दु॰ २ ता हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणस्य बहुमज्झदेस-भाए सावर्त्य नयरि आलिइंति मा॰ २ ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगं वासे पाए मुंबेणं बंधीत वा॰ र ता तिक्खुत्तो मुहे उहुभीत र ता सावत्बीए नयरीए सिंघाडग जाव पहेस आकड्डविकड्डि करेमाणा णीर्य २ सहेणं उग्धोसेमाणा २ एवं क्यासी-नो खल देवाण्णिया ! गोसाछ मंखिटपुत्ते जिणे जिणपलावी जाव विहारिए, एस णं गोसाले चेव संखिलपुत्ते समणवायाः जाव छउमत्ये चेव कालगए, समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलागी जाव विहर्ड, सबहपडिमोक्स-णगं करेंति स० २ ना दोचंपि पृयासकारचिरीकरणद्वयाएं गोमालस्य मंखलिपुत्तस्स वामाओ पायाओ मुंबं मुर्यति मु० २ ना हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकाराबणस्स दुवारवयणाई अवगुणंति २ ना गोसालस्स संख्रित्नस्म सगैरगं सुर्शिया गंधोदएणं ण्हाणेंति तं चेव जाव महया २ इङ्गीसकारसमुदएणं गोसालस्स मंसलिपु-त्रस्य सरीरगस्य नीहरणं करेंति ॥ ५५५ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे अवया कयाइ सावत्यीओ नयरीओ कोद्रयाओ उजाणाओं पिडनिक्समइ २ ता बहिया जणवयविहारं विहरह । तेणं कालेणं तेणं समएणं सिंहियगामे नामं नयरे होस्या क्लओ, तस्स णं मेंढियगामस्य नयरस्य बहिया उत्तरपुरस्थिमे दिसीमाए एत्य णं सालकोद्रए नामं उजाणे होत्या वश्रजो जाव पुरुविसिलापर्डें नस्स वं सालको-द्रगस्त उजाणस्म अद्रासामंते एत्थ ने महेगे मालुयाकच्छए यापि होत्या किण्हो किण्होभासे जाब निकृतंबभूए पत्तिए पुष्फिए फलिए हरियगरेरिजमाने सिरीए अर्डव २ उक्सोभेमाणे २ चिद्रह, तरच ण मेंडियगामे नयरे रेवई नामें गाहाबद्दणी परिवसंद अश्वा जाव अपरिभूया, तए में सम्में अगर्व महाबीरे अभया कयात पुर्व्वाणुपूर्व्व चरमाणे जाब जेजैव मेहिसगामे नमरे जेजैब साम(रू)स्रोहए उजागे आव परिसा पिंडगया । तए ण समणस्य भगवनो महाबीरस्स सरीरगंधि विउन्ने रोगायंके पाउच्भए उज्जे जाव बरहियाने पित्रजरपरिगयसरीरे दाहवर्क तीए याथि विहरह, अविवार्ड लोहियक्यातंचि एकरेड, बातक्यां बागरेड-एवं अछ

सम्बो भगवं भहावीरे गोसालस्य संबक्षिपतस्य तवेणं तेएणं अबाइद्रे समावे अंतो छण्डं मासाणे पित्तजरपरिगयसरीरे दाहबद्धतीए छउमत्ये चेव कालं करि-स्मड । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतेवासी सीहे नामं अणगारे पगइमरए जाव विणीए माह्ययाकच्छगस्य अव्रुक्तामंते छ्टुंछ्ट्रेणं अनिविस्तर्राणं तथोकम्मेणं उद्यं बाहाओ जाव विहरड, तए णं तस्य सीहस्स अणगारस्य बार्णतिरयाण बदमाणस्य अयमेयादवे जाव समुप्यज्ञित्वा-एवं खळ मम धम्माय-रियस्य धम्मोबएसगस्य समणस्य भगवओ महावीरस्य सरीरगंशि विउछे रोगायंके पाउच्भए उजले जाव छउमत्ये चेव कार्ल करेरसङ, बदिस्संति व णं अन्नउत्थिया छउमत्ये चेव कालगए, इमेणं एयास्वेणं महया मणोमाणसिएणं दक्केणं अभिभूए समाणे आयावणभूनीओ पचीरुद्द आया० २ ता जेणेव मालुवाकच्छए तेणेव उदागन्छड २ ता मालुयाकच्छयं अंती २ अणुप्यविसङ् मालुया० २ ता मह्या २ संहणं बृहकहरस परके । अजोत्ति समणे भगवे महावीरे समणे निगांचे आसंतेह े ता एवं बयासी-एवं खत्र अओ ! ममं अतेवासी सीहे नामं अणगारे पगडमहरू नं चेव सब्वं भाणियन्वं बाब परके, ते गच्छह णं अजो । तुन्ने सीहं अणगारं सहह, तए लं ते समणा निमांथा समणेणं भगवया महावरिणं एवं वृत्ता समाणा समणे भगवं महावीरे बंदेति नमेसंति वं० २ ता समणस्य भगवओ महावीरस्स अंतियाओ सालकोट्याओ उजाणाओ पिडनिक्समंति सा॰ २ ता मालयाकरूक जेणेव सीवे अणगारे तेणेव उवागच्छन्ति २ ता सीवे अणगारं एवं क्यासी-सीहा ! तक धम्मायरिया सहावेंति, तए णं से सीहे अणगारे समजेहिं निर्मार्थिहें सद्धि मालयाकच्छ्याओ पिंडनिक्समइ २ ता जेपेव सालकोइए उजाणे जेणेव समन्ने भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ ता समर्ण भगवं महा-वीरं तिक्खुलो आयाहिणं २ जाव पञ्चवासइ, सीहादि समणे भगवं महावीरे सीहं अणगारं एवं वयाची-से नृषं ते सीहा ! शाणंतरियाए वहमाणस्य अयमेयास्त्रे आव पर्का, से नुण ते सीहा ! अदे समदे ! हता अत्था, तं नी सह अहं सीहा ! गोसा-लस्स मंसलिपुत्तस्स तबेणं तेएणं अनाइद्रे समाणे अंतो छण्डं मासाणं जाव कालं करेस्सं, अहमं अन्नाई अदसोलसवासाई जिणे सहत्वी निहरिस्सामि, तं गच्छाह णं तुमं सीहा ! मेंद्रियतामं नवरं रेवईए गाहाबदणीए विहे, तस्य वे रेवईए वाहाबडणीए ममं अहाए दुने (कोईडफला) उदक्कविया वेहिं नो अहो, अस्थि से अने पारियासिए [फासए बीयऊरए] तमाहराहि तेणं बह्मो,तए जं से सीहे अणगारे समयेणं भगवया म-ब्हावीरेणं एवं बुत्ते समाने इक्काइ जान हियए समर्ग भगवं महावीरं बंदह नर्मसह बंदिता

नमंसित्ता अतुरियमन्बदलमधेर्मतं मुहपोत्तियं पिडेडेहेह मु० २ ता जहा गोयमसामी जाव जेलेश समणे भगवं महाबीरे तेलेश जनामच्छद २ ता समणे भगवं महाबीरे वंदा नमंसह वं० २ ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ सालकोद्रयाओ उज्जाणाओ पिंडिनिक्खमङ् २ ता अतुरिय जाव जेणेव मेंडियगामे नयरे तेणेव उचाराच्छह २ ता मेंद्वियगामं नयां मञ्जांमञ्ज्ञेणं जेणेव रेवईए गाहावइणीए गिहे तेणेव उवागच्छड २ ता रेवईए गाहावडणीए गिहं अणुप्पविद्वे, तए ण सा रेवई गाहाबङ्गणी सीहं अणगारं एजमार्ग पासङ् २ ता हट्टतहरू खिप्पामेव आसणाओ अञ्भद्देड २ ता सीहं अणगारं सत्तद्वपयाई अणुगच्छइ स० २ ता तिक्खती आयाहिणं प्रयाहिणं ० वंदड नसंसड वं ० २ ता एवं वयासी-संदिसंतु णं देवाण्पिया ! किसागमणप्पओयणं 2, तए णं से सीहे अणगारे रेवइं गाहाबइणि एवं बयासी-एवं खल तुमे देवाणुपिए । समणस्य भगवओ महावीरस्य अद्वार दुवे [कोहंडफला] उद-क्खिडिया तेहिं नो अद्रो, अत्य ते अने पारियानिए (फामुए बीयकरए) तमाहराहि तेणं अद्रो. नए गं सा रेवई गाहावडणी सीहं अणगारं एवं वयासी-केस गं सीहा! से गाणी वा तवस्सी वा जेणं तव एस बाह्ने सम ताव रहस्तकडे हव्वसक्ताए जओ णं तुमं जाणासि है एवं जहा खंदए जाव जओ जं अहं जाणामि, तए णं मा रेवई गाहावडणी सीहस्स अणगारस्स अंतियं एयमहं सोचा निसम्म हद्वनद्वा जेणेव भक्तघरे तेणेव उवागच्छाइ २ का पत्तर्ग मोएइ पत्तमं मोएना जेणेव सीहे अणगारे तेणेव उवागच्छद २ ता सीहस्स अणगारस्य पिंडिग्गहर्गित ते सब्बं सम्मं निस्मिरङ, तए णं नीए रेवईए गाहाबङ्गीए नेणं दृष्य-मुद्रेणं जाव दाषेणं सीहे अणगारे पिंडलाभिए ममाणे देवाउए निक्दे जहां विजयस्स जाब जम्मजीनियफके रेवईए गाहाबहणीए रेबईए गाहाबणीए, तए णे से सीहे अणगारे रेवईए गाहावहणीए गिहाओ पिहानिक्खमड २ ता मैद्वियगार्म नथरं मज्दोमज्दोणं निरगच्छाइ निरगच्छाइता जहा योगमसामी जाव मत्तवाणं पढिदेसेड २ ता समजस्स भगवओ महावीरस्स पाणिति ते सन्वे सम्मे निस्सिरंड, तए मे समणे भगवं महावीरे अमुन्छिए जाव अणज्योववन्ते विलसिव प्रवास्याणं अप्पाणेणं तमाहारं सरीरकोड्रगंसि पविकावह, तए णं समणस्स अगवओ महा-वीरस्त तमाहारं आहारियस्स समाणस्स से विजके रोगार्यके किप्पामेब उबसमें धो हट्टे जाए आरोग्ने बलियसरीरे तुद्धा समणा तुद्धाओं समणीओ तुद्धा सामगा तुद्धाओं सावियाओ तुद्धा देवा तुद्धाओं देवीओं सबेवमण्यासरे कोए तुद्धे हों जाए समर्थे भगवं महावीरे हहे । १ ५५६ ॥ अंतेशि असर्व सोबसे समर्थ असर्व

महाकीर बंदद नमंसद वं० २ ता एवं बजासी उठवं खळ देवाण्यियाणं अंतेवासी पाईणजाणवए सम्बाणुभूई नामं अपनारे प्राह्महए जाव विणीए, से मं अंते ! तया गोसाकेणं मंखलिएत्तेणं तवेणं तेएणं भासरासीकए समाणे कहिं गए कहिं उवन्ते ? एवं खल गोयमा । मसं अंतेवासी पाईणजाणवर सम्बाणुभूई नामं अणगारे पगइभारए जान विणीए, से जं तथा गोसाकेर्ण संस्तिकपूर्ण तबेण तेएण भासारसीकए समाणे उन्हें चंदिमस्रिय जाव बंगलंतगमहासक्के कप्पे वीवृंबद्दता सहस्सारे कप्पे देवताए उनको. तस्य णं अस्थेगइयाणं देवाणं अद्वारस सागरोवमाइं ठिई पचता, तत्थ णं सम्बाणुभृहस्सवि देवस्स अद्वारस सागरीक्याई ठिई पनता, से णं सम्बा-णभद्रं देवे ताओ देवलोगाओ आउक्लएणं महक्क्लएणं ठिद्दक्क्लएणं जाव महा-विदेहे वासे सिजिसहिड जाब अंतं करेहिड । एवं खळ देवाणप्पियाणं अंतेवासी कोसलजाणवए सुनक्कते नामं अणगारे पगडभइए जाव विणीए से णं भंते ! तया गोसाङेणं मंखलिपुत्तणं तवेणं नेएणं परिताविए समाणे कालमासे कालं किया कहिं गए किं उदब्बे ? एवं खल गोयमा । मर्म अतेवासी सनक्खते नामं भणगारे पगइभइए जाब बिणीए, से णं तया गोसाछेंग मंखलिएतेणं तबेणं तेएणं परिताबिए समाणे जेणव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छह २ ता वंदह नमंसह बं र ता सबमेब पैच महस्ववाई आरहेड सबमेव पैच महस्ववाई आरहेता समणा य समजीओ व खामेह २ ता आसोइयपिकांते समाहिपत्ते कालमासे कालं किया उर्द चेदिमस्रिय जाव आणवपाणमारणकप्ये बीईबइता अश्वय कप्ये देवताए उनवंत्रे, तत्व णं अत्येगह्याणं देवायं बावीसं सागरीवसाई ठिई पण्णता, तत्य णं सनक्सत्तरसवि देवस्य बाबीसं सागरीवमाई ऐसं जहा सम्बाणभहत्स बाब अंतं काहिइ॥ ५५७॥ एवं खळ देवाणुप्पियाणं अंतेवासी कुसिस्से गोसाके नार्य मंखलिपुत्ते से वं भेते ! गोसाने मंखलिपुत्त कालमाने कार्र किया कर्डि गए कर्डि उनको १ एवं बहु गोयमा । समं अंतवासी कुछिस्से गोसाके नामं संस्किप्ते समणवागए जान अउमस्ये चेन कालमारे कार्त किया उन्ने चंदिमस्रिय जान अञ्चए कप्पे देवताए जवक्के, तत्व व अत्येगद्यार्ण देवाणं वावीसं सागरीवमाई ठिई प०. तत्य मं गोसारम्साव देवस्स कावीसं सागरोकमाई ठिई प० । से वं अंदे ! गोसाट देवे ताओ देवकोमामा भाउनसएर्ण ३ जाव कहि उववजिहिद् ! योगमा ! रहेन जंस्पीने २ भारहे बासे विक्षानिरिपायमुखे पुंदेश जणवएत संबद्धनारे नयरे चंग्र(धम)इस्स रको महाए बारियाए इन्छिति प्रशास क्वायाहित, से वं तस्य नवर्ष -मासार्च बहुपविपुकार्य आब नीक्षांतार्थ बाव प्रस्ते दारए प्रशाबिह, वं रवसि च वं से

दारए जाड(पया)हिंद तं रवणि च ण सयदुवारे नयरे सन्भितरबाहिरिए भारग्गसो य कंभरगसो य प्रजमवासे य रयणवासे य वासे वासिहिड, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो एकारसमे दिवसे वीडकंते जाव संपत्ते बारसाहदिवसे अयमेयारूवं गोण्णं गुणनिएफलं नामधेर्जं काहिंति-जम्हा णं अम्हं इमंसि दार्गसि जार्यसि समाणंसि सयदुवारे नयरे सर्व्भितरबाहिरिए जाव रयणवासे य वासे बद्रे. तं होउ णं अम्हं इमस्स दारगस्स नामधेखं महापउमे महापउमे, तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधे कं करेहिंति महापउमेति, तए ण त महापउमं दारगं अम्मापियरो साइरेगद्वबासजायगं जाणिना सोहणंसि तिहिकरणदिवसनक्लतमृहत्तेसि महया २ रायाभिसेरोणं अभिसिनेहिति. से णं तत्व राया भनिस्सड महया हिमवंतमहंतः वज्नओ जाव विहरिस्सइ, तए णं तस्स महापउमस्य रची अजया कयाइ दो देवा महिक्या जाव महेसक्खा सेणाकम्मं काहिति, तं०-पुनमहे य माणिभट्टे य. तर्ग णं सयदवारे नयरे बहुवे राईमरतलबर जाव सत्यवाहप्पिभेईओ अन्नमनं सहावेहिति अ० २ ता एवं वदेहिति-जम्हा णं देवाणुष्पिया ! अम्हं महापडमस्य एको दो देवा महिक्किया जाव नेजाकम्यं करेंति तं -- प्रसमेहे य माणिभेहे य. तं होउ णं देवाणिएया । अम्हं महापडमस्स रश्री दोन्निवि नामधे ने देवसेणे २, तए र्ण तस्स महापउमस्य रक्तो दोन्निवि नामधे ने भविस्मइ देवसेणेति, तए णं तस्स देवसेणस्य रह्यो अन्नया क्याइ सेए सन्त-तलियलम्भिगासे चंडहेते हत्थिरयणे समुप्याजस्सद, तए णं से देवसेणे राया तं सेयं संख्यालविम्लम्बिगासं च उहाँ हत्वारयणं वृक्षदे समाणे सयद्वारं स्यरं मज्झमज्झेणं अभिक्खणं २ अ(भि)इजाहिइ य निजाहिइ य. तए णं सयद्वारे नयरे बहवे राईसर जाब पशिईओ अन्नमनं सहावेहिंति अ० २ ता बहेहिंति-जन्हा णं देवाणिपया । अम्बं देवसेणस्म रको सेए संखतलस्मिनासे चलईते इत्विरयणे समुष्पन्ने, तं होत णं देवाणिया । अन्दं देवसेणस्स रन्नो त्वेवि नामधेजे विम-लवाहणे २, तए णं तस्स देवसेणस्स रको तबेदि नामधेजे मविस्सद विमलवाह-मेति । नए वं से विमलबाहणे रामा अवस्या क्याव समग्रेहिं निमांबेहिं निन्छं विप्यतिविज्ञितिहर्, अ(स्ये) प्रेगइए आउसेतिहर्, अप्येगइए अ(उ)बहस्तितिहर्, अप्येगहर् निच्छोडेहिइ, अप्पेगइए निज्यच्छेहिइ,अप्पेगइए बंधेहिइ,अप्पेगइए विकीहिड,अप्पे-गइयार्ग छविच्छेरं करेहिइ, अप्पेगइए पमारेहिइ, अप्पेगइयार्ग उर्वेहिइ, अप्पेगइयार्ग वर्ग परिवर्ग कंवल पायपुंछण आस्मिवितिक विकिश्वतिहित विवित्तिक विवितिहर अप्येगइयार्क अभयार्क बोस्किदिहिंद, अप्येगह(शाके) ए विश्वगरे करेहिंद, अप्येगहर

निब्दिसए करेहि(नित)इ, तए णं सयदुवारे नयरे बहुवे राईसर जाव वदिहिंति-एवं साल देवाण्णिया । विमलवाहणे राया ममणेहिं निस्गंथेहिं मिच्छं विप्पविवक्षे, अप्पेगइए आउसड जाव निब्बसए करेड, तं नो खल देवाणुप्पिया ! एयं अम्हं सेयं, नो खब्द एयं विमलवाडणस्य रज्ञो सेयं. नो खल एयं रज्जस्य वा रहस्स वा बलस्स वा बाहणस्स वा पुरस्स वा अंतेजरस्स वा जणवयस्स वा सेयं जण्णं विमलवाहणे राया समणेष्ठि निर्माथेहिं मिच्छं विप्यविवक्ते. तं सेयं खळ देवाणुप्पिया ! सम्हं विमलबाहणं रायं एयमद्वे विभवित्तएनिकड् अनम्बस्स अंतियं एयमद्वे पिछसुर्गेति अ ० २ ता जेणेव विमलवाहणे राया तेणेव उवागच्छति २ ता करयरूपरिगाहियं विमलवाहणं रायं जएणं विजएणं बद्धावेति ज॰ २ ता एवं बयाधी-एवं खुद्ध देवाण्षिया ! समणेहि निरगेयेहि मिच्छं विष्यहितना, अध्येगइए आउस्संति जाव अप्पेगइए निब्बिसए करेंति, तं नो बल्द एयं देवाणिपयाणं सेयं, नो बल्द एयं अन्हें सेयं. नो खळ एयं रजस्स वा जाव अणवयस्य वा सेयं जं णं देवाणिपया ! समणेहि निग्गेयेहि मिन्छे निप्यविवसा, तं निरमंतु पं देवाणुध्यया ! एयस्स अहस्स अकरणयाए, तए णं से विमलवाहणे राया तेहिं बहुहिं राईसर जाव सत्यवाहप्प-भिईहिं एयमद्रं विश्वतं समाणे नो धम्मोति नो नवीति मिच्छाविणएणं एयमद्रं पिंडसुणेहिङ, तस्स णं सयद्वारस्स नयरस्स बहिया उत्तरप्रिस्क्वमे दिसीभाए एत्थ कं सुभूमिमार्ग नामं उजाने भविस्सद सब्बोउय व बन्नओ । तेकं कार्रुणं तेकं समार्थ विमलस्य अरहको पराध्या समंग्रहे नामं अणगारे जाइसंपने जहा धम्मा षीतस्त वन्नओ जाव संखिनविउलतेयछेरसे तिनाणीवगए सुभूमिभागस्स उजाणस्स अव्रुसामंते छ्द्रंछद्वेणं अणिकिअरोगं जाव आयावेमाणे विहरिश्सह । तए णं से विमलवाहणे राया असमा क्याइ रहनरियं काउं निजाहित, तए णं से विमल-बाहणे राया सुभूमिमागस्य उजाबस्य अव्रसामते रहचरियं करेमाणे सुमंगर्क अणगारं छद्रेडद्वेणं जाब आयावेमाणं पासिहिङ २ ता आयुर्ते जाब मिसिमिसेमाने समेगलं अणगारं रहसिरेणं चोलाबेहिङ, तए वं से सुमैगके अणगारे विमलबाहणेणं रणा रहतिरेणं जोक्सविए समाबे सकियं २ उद्वेहिड २ शा दोचंपि उन्नं बाहाकी पनिजिसय २ जाव आयावेसाणे बिहरिस्सइ, तए गं से बिमलबाइणे राया सुसंगर्क अणगारं दोश्रेषि रहसिरेणं जोहाबेहिङ, तए मं से समंगक्त अणगारे विमलवाहजीका रका दोबंपि रहसिरेणं कोहाबिए समाने समिवं २ उद्वेहिर २ ता ओहि पउंजेहिर २ ता विमलवाइणस्स रच्यो तीताई ओडिया बाभोएडिइ २ ता विमलवाइणं रार्य एवं विरिहर-मी सहद तुर्ध विवसवाहचे राजा. मी सहद तुर्ध देवसेचे राजा, मी सहद

तुमं महापुजमे राया, तुमण्यं इओ तचे मक्तगहणे गोसाछे नामं मंखलिएके होस्या. समण्यायए जाव छउमस्ये चेव कालगए, तं जह ते तथा सम्बाणभूहणा अणगारेण प्रभुणावि होऊणं सम्मं सहिय समियं तितिकिस्वयं अहियासियं, जह ते तथा सुनक्ख-त्रेगं अगगारेणं प्रभुणावि हो ऊणं जान अहियासियं, जह ते तया समनेणं भगवया महा-बीरेणं प्रभुणावि जाव अहियातियं, तं नो खब्द अई ते तहा सम्मं सहिस्सं जाव अहिया-सिस्तं, अहं ते नवरं सहयं सरहं ससारहियं तवेणं तेएणं एगाहचं कुटाहचं भास-रासि करेजामि, तए णं से विमलवाहणे राया सुमंगळेण अपगारेणं एवं बुत्ते समाणे बाद्धहत्ते जाव मिसिमिसेमाणे द्वयंगलं अणगारं तबंपि रहसिरेणं जोह्यावेहिइ, नए णं से समंगळे अणगारे विमलबाहणेणं रण्या तर्वापि रहसिरेणं जोहाबिए समागे आयुर्ते जाव मिसिमिसेमाणे आयावणभूमीओ पचोरुहरू आ० २ ता तेयासमु-नेघाएणं समोहणिहिइ तेया ० २ ता सत्तद्भपयाई पचीसक्रिहिइ सत्तद्व २ ता विमलवाहण रायं सहयं सरहं ससार्ष्टियं तवेणं तेएणं जाव भासरासिं करेहिइ । द्धमंगले गं भंते ! अणगारे विमलवाहणं रायं सहयं जाव भासरासि करेता कहि गच्छिहिइ कहिं उनविव्वहिइ ! गोगमा | सुमंगले णं अणगारे विसलवाइणं रायं सहयं जाव भासराांस करेता बहाई चरायछद्रहमदसमङ्बालस जाव विवित्तेहिं त्तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे बहुई वासाई सामजपरियागं पाउणिहिइ बहु० २ सा मासियाए संखेडणाए सदि भत्ताई अणसणाए जाब छेदेता बालोडयपविकंते समाहि-पत्ते उन्नं चेदिमस्रिय जाव गेविज्ञविमाणावासस्यं बीईवडता सब्बद्धसिद्धे महाविमाणे देवताए उचवाजिहिड, तत्थ णं देवाणं अजहभ्रमणुक्कोसेणं तेतीसं सागरोषमाइं ठिई प॰, तत्य णं द्वमंगलस्तव देवस्स अबहन्नमणुक्कोसेनं तेत्रीसं सागरोबमाइं हिर्दे प॰ । से मं भंते ! सुमंगले देवे ताओ देवलोगाओ जाव महाविदेहे वासे खिजिनहिंद जाब अंतं करेहिंद् ॥५५८॥ विमलवाहणे मं अंते । राषा सुसंग्लेमं अपगारेणं सहए जाव भासरासीकर समाणे कहिं गच्छिहिइ किंह उन्विखिहिद ! गोयमा | विमलबाहुने र्ण राया सुमंगळेण अजगारेणं सहए जाव भासरासीकए समाजे अहे सत्त्रवाए प्रदेशीए उक्कोमकालद्विष्ट्यंसि नर्यसि नेरङ्यत्ताच उदद्शिवहिन, से मं तक्षी अमंतरे उव्यक्तिता मच्छेत उनर्वामितिह. तरबनि वं सत्यक्ष्मे दाहबक्कंतीए कालमासे कार्स किया दोशंपि अहे सत्तमाए पुरवीए उद्योसकालद्विद्यंति नर्यति नेर्इयताए उपयोगिहरू, से गं तओ अर्णतरं उन्बद्धिता दोषंपि अरखेत उक्वविविदेश, तत्विव व सत्वकरने जाव किया छद्वीए तमाए पुढवीए उद्योसकालद्भिडवंसि नार्यंसे नेरहबस्ताए स्वान-जिल्लाहर, से पं त्रकोशियों जाव उन्बहिता इतिकास उक्किकींड, सहस्री में

सत्यवज्ये दाह जाव दोषंपि छद्रीए तमाए पुढवीए उन्नोसकाल जाव उव्वहिता दोर्चपि इत्यियासु उवविज्ञिहिड्, तत्यिव णं सत्यवज्ञे जाव किया पंचमाए धूमप्प-भाए पुढवीए उक्कोसकालद्विडयेसि जाब उब्बहिता उरएस उबबिब्बिहिड, तत्यवि णं सत्यवज्हे जाव किया दोषंपि पंचमाए जाव उव्बद्धिता दोषंपि उरएस उववज्जिहिइ जाव किया चडाबीए पंकप्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विदयंसि जाव उन्बहिला सीहेस्र उवविजिहिड, तत्यिव ण सत्यवज्ञे तहेव जाव कार्ल किचा दोसंपि चउत्यीए पंक-प्पमाए जाव उव्वद्दिना दोश्वंपि सीहेस उवर्वाज्ञहिङ जाव किया तथाए वालुयप्पभाए पुरुवीए उक्कोसकाल जाव उब्बद्धिना पक्ष्मीम् उबबुज्जिहिङ्, तत्थवि णं सत्थवज्क्षे जाव किया दोसंपि तथाए बालय० जाव उच्चष्टिमा दोसंपि पक्खीस दवपजिहिद जाव किया टोबाए सकरप्पभाए जाब उल्बहिना निरीसवेस उववजिहिंद, तत्थवि णं मन्यवाही जाव किया दोश्रंपि दोश्राए महरूप्पभाए जाव उव्वहिता दोश्रंपि सिरीसबेस उवविजिहिंद जाब किया दर्मासे रयणप्पभाए पुरुवीए उक्कोसकालद्विदयेसि नरयेसि नेरइयनाए उवबज्जिहिङ जाव उच्चांट्रना सण्णीनु उवबज्जिहिङ, तत्थवि णे सत्थवज्जे जाव किया असन्नीसु उवबाजिहिड, नत्यवि णं सत्थवज्ञे जाव किया दोचंपि इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पलिओवसस्य असंख्रेज्जडभागद्विइयंति णर्धारि नेर्ड्यनाए उवनिक्रिहेड, से ण तओ जाब उच्चित्रणा जाडं इसाई खहचरविहाणाई भनित, तं०-चम्मपक्लीर्ण, लोमपक्लीणं, समुगगपक्लीणं, विधयपक्लीणं, तेसु अणेगसयसहस्स-लतो उद्दाइता २ तत्थेव २ भुजो २ पशायाहिद्द, सम्बत्यवि णं सत्यवज्हे दाहवक्कंतीए कालमासे कार्ल किया जाई इमार्ड भूयपरिसप्पविद्याणाई भवंति, तंजहा-गोहाणं नउलाणं जहा पन्नवणापए जाव जाहुगाणं, तेसु अणेगसयमहस्मखुत्तो सेसं जहा म्बह चराणं जाब किया जाई हमाई उरपरिसप्पविद्याणाई भवेति, तं०-अहीणं अय-गराणं आसालियाणं महोरगाणं, तेम अनेगसयसहस्सक्तो जाव किया जाइं इमाई चउप्पयविद्वाणाई भवंति, ने०-एगक्दाणं द्खुराणं मंदीपयाणं सणहपयाणं, नेसु अणेगसयसहस्स जाब किया जाई इमाई जलजरविहाणाई भवंति, ते०-मच्छाणं कच्छभाणं जाव मुंसुमाराणं, तेस अणेगसयसहस्स जाव किका आई इमाई चर्जी-दियविहाणाई अवति. तं -अधियाणं पोत्तियाणं जहा पत्रवणापए जाव गोमय-कीडाणं, तेस अणेगसयसहस्स जाव किचा जाई इमाइं तेइंदियबिहाणाई भवंदि, तं - - ज (ओ) विषयार्ण जाव हरियसों हार्ण, तेसु अणेग जाव किया जाई इमाई वेई-दियविद्दाणाई सर्वति, तं - पुलाकिमियाणं जाव समुद्दलिक्लाणं, तेसु अणेगसय जाव किया जाई इमाई बणस्सहविद्याणाई अवंति, तं ० - स्वतार्थ गुरुहाणे जाव कह (ह) गार्थ, ४७ सता -

तेसु अणेगसय जाव पत्रायाइस्सइ, उस्सन्नं च णं कड्रयस्यवेस कड्रयवश्रीस सन्ब-त्थिव णं सत्थवज्ञे जाव किचा जाडं इमाइं वाउकाइयविद्याणाई भवंति, तंजहा-पाईणवायाणं जाव सद्भवायाणं, तेस अणेगसयसहस्स जाव किया जाइं इमाई ते उद्दाइयविहाणाई भवंति, तं०-इंगालाणं जाव स्रियकतमणिनिस्मियाणं, तेमु अणे-गसयसहस्य जाव किचा जाइं इमाईं आउकाइयविद्याणाइं भवंति, तं०-उस्साणं जाव म्वानोदगाणं, तेस अणेगसयसहस्य जाव पश्चायाहस्यह, उस्सण्णं च णे खारोदएन खातोदएस, सन्वत्यवि णं सत्यवज्ये जाव किया जाई इमाई पुढविद्या-इयविहागाई भवंति, तं०-पुढवीणं सद्दराण जाव मुरक्रंताणं, तेमु अणेगसय जाव पचायाहिड, उस्सनं च णं लरबायरपुडविकाडएम्, सञ्बन्धवि णं सन्धवज्ञे जाव किया रायमिहे नयरे बाहि खरियनाए उववजिहिइ, तत्थवि ण मत्थवज्हे जाव किया दोसंपि रायांगहे नयर अतो खारयत्ताए उवबाजिहिइ, तत्वांव ण सत्थ-व उसे जाव किचा इहेच जंबुद्दीये दीये भारहे बासे विश्वागिरिपायमुले बिभेले सनिवेसे माहणकुलंभि दारियनाए पन्नायाहिङ । तए णं तं दारियं अम्मापियरो उम्मुक्कबालमावं जोव्वणगमण्यमं पहिरुवण्गं मुक्केणं पहिरुवण्णं विणग्णं पहिरु रुवियस्य भन्नारस्य भावियनाए दलडस्यंति, सा णं तस्य भारिया भविस्यड इद्वा कंता जाव अणुमया भेडकरडगरमाणा नेहकेला इव सुसुगोविया चेलपे(ला)डा इव सुसपरिगाहिया रयणकरङओविव सुसारिक्त्वया सुसंगोविया मा णं सीर्यं मा णं उण्हं जाव परिस्महोवसम्मा फुमंतु । नए णं मा दारिया अन्नया कयाइ गुब्बिणी मनुस्कृत लाओं कलघर निजमाणी अंतर। दवशिगजालाभिहरा। कालमासे काले किया दाहिणि-हेस अभिगतुमारेमु देवेनु देवनाए उववज्ञिहिङ, से लं तओहिनो अर्णतरं उच्चिहिना माणस्मं विश्वहं लिभिहिड माणस्मं २२ ता केवलं बोहिं बुज्जिहिड के २२ ता केवलं मुंडे भविता अगाराओ अगगारियं पञ्चहिह, तत्यविय णं विराहियसाममे कारुमासे कालं किया दाहिणिहेसु असुरकुमारेसु देवेसु देवनाए उववज्ञिहिंद, से मं तओहिंती जाब उञ्चिहिना माणुस्सं विरगई तं चेव जाब तत्यवि णं विराहियसामन्ने कालमासे कार्ल किया दाहिणिहेनु नागकुमारेसु देवेस देवताए उनवजिहिङ, से णं तओहिंगी अर्गतरं उव्वहिता एवं एएणं अभिलाग्नेणं दाहिणिलेसु सुवसकुमारेनु एवं विज्ञकुमारेस एवं अग्विकुमारवजं जाव दाहिणिहेस बणियकुमारेस से वं तओ जाब उच्चहिला माणुरसं विग्गहं लिभाहित जाव विराहियसामक्षे औइसिएस देवेस उवविवाहिह, से र्ण तओ अर्णतरं चर्य चइना माणुस्सं विश्वष्टं स्त्रीहिङ जाव अविराहियसामने कालमासे कालं किया सोहम्मे कप्पे देवताए उवविश्वहिड, से ग तओहितो अर्णतरं

वयं चडता माणुस्सं विग्गहं लोभेहिङ. केवलं बोहिं बुज्ज्ञिहिङ्, तत्यांव णं अवि-राहियसामने कालमासे कालं किया ईसाणे कप्पे देवताए उववाजिहिइ, से णं तओ० चड़ना माणुस्सं विग्गहं लिभिडिइ० तत्यवि णं अविराहियसामने कालमासे कालं किचा सर्णकुमारे कप्पे देवताए उववर्जिहिंड. से गं तओहिंतो एवं जहां सर्णकुमारे तहा वंभलोए महासुके आणए आरणे. से ण तओ जाव अविराहियसामने काल-मासे कार्ट किया सञ्बद्धसिद्ध महाविमाणे देवताए उवर्वार्जाहडू, से णं तओहिंतो अणंतरं चयं चडना महाविदेहे वासे जाइं इमाई कुलाई भवति-अबाई जाव अपरिभ्याइं, तहप्पगारेसु कुळेसु पुननाए पनायाहिङ्, एवं जहा उववाङ्क द्रुप्प-इन्नवनव्यया संख्व वन्तव्यया निरवमेसा भाषियव्या जाव केवलवरनाण्दंसणे ममप्पीर्जाहट, तए णं से दहपाउंचे केवली अप्पणो नीनदं आभोएहिड अप्प० २ ना समणे निर्माये सद्दावेहिड सम० २ ना एवं वदिहिड-एवं खळ अहं अजी ! इओ चिरानीयाए अद्धाए गोसाले नामं मखलिएत होत्या समणघायए जाव छउमत्ये चेव कालगए, तम्मूलगं च णं अहं अजो ! अणादीयं अणवदागं दीहमदं चाउरेत-संसारकतार अणुपरियद्दिए, तं मा णं अज्ञो ! तुद्धभंपि केइ भवट आयरियपिटणीए उवज्झायपिकणीए आयरियडबज्झायाण अयमकारए अवनकारए अकित्तिकारए. मा णं मेऽवि एवं चेव अणादीयं अणवदरगं जाव ससारकंतारे अणुपांग्यादिहड जहा ी अहं। तए णंते समगा निग्नंबा दङपङ्गस्म केवलिस्म अंतियं एयमहं संज्ञा निसम्म भीया तत्था तप्तिया ससारभगउव्यागा दतुष्पदक्षं केवलि दीदहिति नमंसिहिति वं ० २ ता तस्स ठाणस्स आलोइएहिति निदिहिति जाव पिडविजिहिति, तए णं से दङप्पद्दक्षे केवली बहुई वासाई केवलपरियागं पाउणिहिङ् बहुई० २ ता अ पणी आ उसेसं जाणिता भत्तं पवक्ताहिह, एवं जहा उववाहए जाव सम्बद्कताण-मंतं काहिड । सेवं भंते ! २ ति जाव विहरड ॥ ५५९ ॥ तेयनिस्वयो समसी (अंद्रणं) ॥ समसं च पन्नरसमं सयं एकसरयं ॥

अहिगरिण जरा कम्मे जाबह्यं गंगदत्त स्रुमिण य। उवओग लोग बिल ओहि बीव उदही दिया थिण्या ॥१॥ चडह्स व सोलसमे ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिष्टे जाव पज्जासमाणे एवं वशासी-अत्थ णं भंते ! अहिगरिणिस्त वाउयाए वक्स ? हंता अत्थि, से भंते ! कि पुद्धे उहाइ अपुद्धे उहाइ ? गोयमा ! पुद्धे उहाइ नो अपुद्धे उहार, से भंते ! कि ससरीरी निक्ल मह असरीरी निक्ल मह ! एवं जहा खंदए जाव में तेणहेणं जाब नो असरीरी निक्ल मह ॥५६०॥ इंगालकारियाए णं भंते ! अगिक काए केनहर्यं कार्क संचिद्ध ? गोयमा ! जहां णं अंतीसुहुतं उक्कोसेणं तिकि राइंदियाई.

अनेवि तत्य वाउयाए वक्रमइ, न विणा बाउयाएणं अगणिकाए उज्जलह ॥ ५६१ ॥ परिसे णं भंते ! अयं अयकोद्रंसि अयोमएणं संडासएणं उन्बिहमाणे वा पव्विहमाणे बा कडिकरिए ! गोयमा ! जार्व च ण से पुरिसे अर्थ अयकोहुंसि अयोमएणं संडा-सएणं उञ्चिहित वा पञ्चिहित वा तावं च णं से पुरिसे काउयाए जाव पाणाइवाय-किरियाए पंचहिं किरियाहिं पट्टे, जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंतो अए निव्वक्तिए अयकोटे निव्यत्तिए संडासए निव्यत्तिए इंगाला निव्यत्तिया इंगालकड्डिणी निव्य-त्तिया भत्या निव्वत्तिया तेवि णं जीवा काइयाए जाव पंचिहें किरियाहिं पुद्रा । परिसे णं भते ! अयं अयकोद्वाओ अयोमएणं संडासएणं गहाय अहिगरणिसि उक्तिवसाणे वा निक्खितमाणे वा कड़कि रिए ? गोयमा ! जार्ब च णं से प्रिसे अयं अयकोदाओ जाव निक्खिनड षा नावं च णं से पुरिसे काड्याए जाव पाणाडवायकिरियाए पंचिहि किरियाहि पुदे, जेसिपिय णं जीवाणं सरीरेहिता अए निव्वतिए संडासए निव्वतिए चम्मेड्रे निव्वतिए मुद्रिए निव्वतिए अहिगरणी निव्वत्ति(ए)या अहिगरणिसोडी जिब्बत्तिया उदगदोणी जिब्बत्तिया अहिगरणमाला निव्यक्तिया तेविय णं जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुद्रा ॥५६२॥ जीवे णं भंते ! कि अहिगरणी अहिगरणं ! गायसा ! जीवे अहिगरणावि अहिगरणापि. से केणड्रेणं अंते ' एवं बुचड जीवे अहिगरणीवि अहिगरणीपि ? गोयमा ! अविरडं पड़च, से तेणद्रेणं जाब अहिंगरणंपि ॥ नेरइए ण भेते ! कि अधिगरणी अधिग-रणं ! गोयमा ! अहिगरणीवि अहिगरणंपि, एवं अहेच जीवे तहेव नेरइएवि, एवं निरंतरं जाव वेसाणिए ॥ जीवे णं भंते ! कि साहितरणी निरहितरणी ! गोयसा ! साहिमरणी नो निर्राहमरणी, से केणद्रेणं पुच्छा, गोयमा 🖯 अविरद्धं पहुचा, से तेणदेणं जाव नो निरहियरणी, एवं जाव वेमाणिए ॥ जीवे णं अंते ! कि आया-हिगरणी पराहिगरणी तदुअयाहिगरणी ? गोयमा ! आयाहिगरणीवि पराहिगरणीवि तद्भयाहिगरणीवि, से केणदेणं भेते ! एवं वृष्ट अव तद्भयाहिगरणीवि ! गोयमा ! अविग्ई पद्भव, से नेणडेणं जाव तद्भवाहिगरणीवि, एवं जाब वेमा-णिए ॥ जीवाणं भंते ! अहिमरणे कि आयप्पओगनिव्यक्तिए परप्पओगनिव्यक्तिए नद्भयप्पओगनिव्यक्तिए ? गोयमा ! आयप्पओगनिव्यक्तिएवि पर्प्पओगनिव्यक्तिः एवि तद्भयप्पओर्गानव्यक्तिएवि, से फेणहेणे अंते । एवं वृषाह् ः ! गोसभा ! अधिर इं पद्भ, से तेणद्रेणं जाव तदुभयप्पओगनिव्यक्तिएवि, एवं जाव वैमाणियाणं ॥५६३॥ कड़ जं भंते ! सरीरमा पञ्चला ! गोवमा ! पंच सरीरमा पञ्चला, तंबहा-औरालिए जाव कम्मए । कह र्ण मंते । इंदिया प्रजाशा ! गोयमा ! पंच इंदिया प्रणाता,

तंजहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए, कड़विहे थे भेते ! ओए पण्णेन ! गीयमा ! तिविहे जोए पण्णते, तंजहा-मणजोए बहजोए कायबोए ॥ जीवे णं भंते ! ओरालियसरीरं निब्बत्तमाण कि अहिगरणी अहिगरणं १ गोयमा । अहिगरणीवि अहिगरणंपि, से केणद्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ अहिगरणीवि अहिगरणंपि ? गोयमा ! अविरइं पहुच, से तेणड्रेणं जाव अहिगरणंपि, पुरुविकाइए णं भंते ! ओरालियसरीरं निव्वत्तमाणे कि अहिगरणी अहिगरणं ! एवं चेव. एवं जाव मणस्से । एवं वेडिव्वयसरीगंध्य नवरं जस्स अत्य । जीवे णं भंते ! आहारगमरीरं निव्यक्तेमाणे कि अहिगरणी ० पुरछा, गोयमा ! अहिगरणीवि अहिगरणंपि, से केणद्वेगं जाव अहिगरणंपि ? गोयमा । पमायं पहुच, से नेणद्वेगं जाव अहिगरणंपि, एवं मणस्सेवि, तेयासरीरं जहा ओराहियं, नवरं सञ्बजीवाण भाणियव्वं, एवं कम्भगसरीरंपि। जीवे ण भंते ! सोइंदियं निब्धत्तेमाणे कि अहिगरणी अहिगरणं ? एवं जहेव ओरालिय-मर्गर नहेब सोइंदियंपि आणियव्वं, नवां जस्म अस्य मोइंदिय, एवं चिन्दिय-पाणिदियजिन्मिदियफासिदियाणवि. नवरं जाणियन्वं जस्स जं अस्य । जीवे णं मंते ! मणजोगं निव्यत्तेमाणे कि आंहगरणी अहिंगरणं ! एवं जहेव सोइंदियं तहेव भिरवसेस, वहजोगो एवं चेव, नवरं प्रगिदियवज्ञाणं, एवं कायजोगोवि, नवरं गञ्जीवार्ण जाव वेमाणिए। सेवं भंते । २ ति ॥ ५६४ ॥ स्रोतसमस्य नयस्त पढमो उहेसो समसो॥

रायि है जाव एवं बयासी-जीवार्य भंते! कि जरा सीगे! गोयमा! जीवाणं जरावि मोगिवि, से केणहेमं भंते! एवं बुखद जाव मोगिवि? गोयमा! जे यं जीवा सागिर वेयणं वेदेंति तेसि णं जीवाणं जरा, जे णं जीवा माणसं वेयणं वेदेंति तेसि णं जीवाणं जरा, जे णं जीवा माणसं वेयणं वेदेंति तेसि ण जीवाणं सोगे, से तेणहेणं जाव मोगिवि, एवं नेरहयाणिवि, एवं जाव यणियकुमा-गण, गुडविकाइयाणं भंते! कि जरा सोगे? गोयमा! पुडविकाइयाणं जरा नो मोगे, से केणहेणं जाव नो सोगे! गोयमा! पुडविकाइयाणं सारीरं वेयणं वेदेंति नो माणसं वेयणं वेदेंति, से नेणहेणं जाव नो सोगे, एवं जाव चजरिंदियाणं, सेसाणं जहा जीवाणं जाव वेमाणियाणं, सेवं मंते! र ति जाव पज्जवासह ॥ ५६५ ॥ नेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे जाव मुंजमाणे विहरड, इसं च णं केवलकृष्यं जंबुहीवं र विउत्तेणं ओहिणा आमोएमाणे र पासइ समणं भगवं महावीरं जंबुहीवं रीवे एवं जहा ईसाणे तहयसए तहेव सक्कोंवे नवरं आभिओंगे ण सहावेद हरी पायसाणियाहिवई, सुओसा बंटा, पालओ विमाणकारी पालगं विमाणं, उत्तरिक्के निज्ञाणमध्ये, वाहिणपुरिक्किमेके रहकरगपच्यए सेसं ते चेव

जाब नामगं सावेता पज्जवासद, धम्मकहा आव परिसा पिंडगया, तए णं से सक्के देविंदे देवराया समणस्य भगवओ महावीरस्स अतियं धम्मं सोचा निसम्म हट-तुद्व० समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-कइविहे णं भंते ! जगाहे पत्रने ? सक्का ! पंचाविहे जगाहे पण्णते, तंजहा-देविंदोगाहे, रायोगाहे. गहावइउरगहे, सागारिय उरगहे, साहम्मियउरगहे ॥ जे इमे भंते ! अजताए समणा निगांथा विहरंति, एएसि णं अहं उग्गहं अणुजाणामीतिकट समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं ० २ ता तमेव दिव्वं जाणविमाणं दुरूहइ २ ता जामेव दिसि पाउच्भूए तामेव दिसिं पडिगए। भंते ! ति भगवं गोयमे समर्णं भगवं महावीरं वंदह नमंसह वं॰ २ ता एवं वयासी-जं णं भंते ! सक्के देविंदे देवराया तुब्भे एवं बदइ सक्चे णं एसमड़े होता सच्चे ॥ ५६६ ॥ सक्के ण भंते ! देविदे देवराया कि सम्मावाई मिच्छावाई ? गोयमा ! सम्मावाई नो भिच्छावाई ॥ सके ण भंते ! देविट देव-राया कि सर्व भास भासइ, मोसं भासं भासइ, सवामीसं भासं भासइ, असवामीनं भारं भासः ? गोयमा ! सर्चिप भारं भासः जाव असचामोसपि भामं भासः ॥ सके णं भंते ! देविंदे देवराया किं सावजं भासं भासइ अणवजं भाम भासह ? गोयमा ! सावजंपि भासं भासइ अणवजंपि भासं भासइ, से केणद्रेणं भंते ! एवं वुचइ-सावजंपि जाव अणवजंपि भासं भासइ ? गोयमा ! जाहे ण सक्के देविंदे देवराया सहमकायं अणिजूहिताणं भासं भासइ ताहे णं सक्के देविंद देवराया सावर्ज भासं भासड, जाहे ण सक्के देविंदे देवराया ब्रह्मकायं निजृहिनाणे भासं भासइ ताहे णं सक्क देविंदे देवराया अणवजं भास भासइ, से तेणद्रेणं जाव भासड, सक्के णं भंते ! देनिदे देवराया कि भवसिद्धिए अभवसिद्धिए सम्माहिद्धए मिच्छादिद्विए एवं जहा मोउद्देसए सणंकुमारे जाव नो अचरिमे ॥५६७॥ जीवाणं मंते । किं चेयकडा कम्मा कजांति अचेयकडा कम्मा कजांति ? गोयमा । जीवाणं चेयकडा कम्मा कर्जात नो अचेयकडा कम्मा कर्जात, से केणहेणं भंते ! एवं वृच्चइ जाव कजंति १ गोयमा ! जीवाण आहारोवचिया पोग्गला, बॉदिचिया पोग्गला, क(डे)ठेवर-चिया पोरगला तहा २ णं ते पोरगला परिणमंति नत्थि अचेयकडा कम्मा समणा-उसी !. इंट्राणेस दुसेजास दुलिसीहियास तहा २ ण ते पोरगला परिणमंति निध अचेयकडा कम्मा समणाउसो !. आयंके से वहाए होइ संकप्पे से वहाए होड मर-णंते से वहाए होइ तहा २ णं ते पोग्गला परिणमंति नत्थि अचेयकडा कम्मा समणाउसो ।, से तेणद्वेण जाव कम्मा कर्ज्ञति, एवं नेरइयाणवि एवं जाव वेमाणि-याणं । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विदृर्ह ॥ ५६८ ॥ सोलसमस्स सयस्स बीओ उद्देसो समतो॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-कड णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णताओ ? गोयमा ! अद्र हम्मपगढीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, एवं जाव चेमाणियाणं । जीवे णं भंते । नाणावरणिजं कम्मं वेदेमाणे कड कम्मपगडीओ वेटेड ? गोयमा ! अट्र कम्मपगढीओ, एवं जहा पश्चवणाए वेयावेउहेसओ सो चेव निरवसेसो भाणियञ्चो, वेदावंधोवि तहेव, बंधावेदीवि तहेव, बंधावंधोवि तहेव भाणियव्वो जाव वेमाणियाणंति । सेवं भंते ! २ ति जाव विदृर्ह ॥ ५६९ ॥ तए ण समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाड रायगिहाओ नयराओ गुणसिलाओं उजाणाओं पडिनिक्खमह २ ता बहिया जणवयविद्वारं विद्वरह, तेणं कालेगं तेणं समएणं उद्ध्यातीरे नामं नयरे होत्या वन्नओ, तस्स णं उद्ध्यातीरस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरन्छिमे दिसीभाए एत्य णं एगजेवुए नामं उजाणे होत्या वन्नओ. तए ण समणे भगवं महावीरे अनया कयाइ पुरुवाणुपुर्वित चरमाणे जाव एगजंद्रए समोसढे जाव परिसा पडिगया, भंते ! ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीरं वंदड नमंसर वंदिता नमंसिता एवं वयासी-अणगारस्स णं भेते ! भावियप्पणो छटंछ-द्वेणं अणिक्खित्तेणं जाव आयावेमाणस्स तस्य णं पुरच्छिमेणं अवहूं दिवसं नो े कप्पड़ हत्यं वा पायं वा बाहं वा ऊरं वा आउंटावेत्तए वा पसारेत्तए वा. पचिन्छ-मेणं से अवद्वं दिवसं कप्पइ हत्थ वा पायं वा जाव ऊरूं वा आउंटावेनए वा पसारेक्त वा. तस्म णं अंसियाओं लंबंति, तं च वैज्ञे अदक्कु इ(ई)मि पाडेड २ क्ता अंसियाओ छिंदेजा, से नूर्ण भंते ! जे छिंदइ तस्स किरिया कजइ, जस्स छिजड नो तस्य किरिया कजाइ णण्णात्येगेणं धम्मंतराइएणं ? हंता गोयमा ! जे छिदइ जाद धम्मंतराइएणं । सेवं भंते । सेवं भंते । ति ॥५७०॥ स्रोलसमस्य स्वयस्य तहुओ उद्देसी समसी॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-जावइयत्रं भंते ! अत्रगिलायए समणे निग्गंथे कम्मं निज्ञरेइ एवइयं कम्मं नरएस नेरइयाणं वासेण वा वासेहिं वा वाससए(ण)हिं वा खितिति ? णो इण्हे समद्वे, जावइयण्णं भंते ! चडत्थमित् समणे निग्गंथे कम्मं निज्ञरेइ एवइयं कम्मं नरएस नेरइया वाससएण वा वाससएहिं वा वाससहस्से(ण)हिं वा वाससयसहस्से(ण)हिं वा बायसयसहस्से(ण)हिं वा बायसयसहस्से(ण)हिं वा बायसयसहस्से(ण)हिं वा बायसयसहस्से(ण) नेग्गंथे कम्मं निज्ञरेइ एवइयं कम्मं नरएस नेरइया वाससहस्सेण वा वाससहस्सेहिं वा वाससयसहस्से(हिं)ण वा खवयंति ? णो इण्हे समद्वे, जावइयन्नं भंते ! अद्वमभित्तए समणे निग्गंथे कम्मं निज्ञरेइ एवइयं कम्मं नरएस नेरइया वाससयसहस्सेण वा वाससयसहस्सेहिं वा वासक्षेडीए वा खवयंति ? नो

इण्ड्रे समहे, जावइयन भंते । दसमभित्ता समणे निग्गंथे कम्मं निजारेड एवडयं करमं नरएस नेरइया वासकोडीए वा वासकोडीहें वा वासकोडाकोडीए वा खब-यंति १ नो इण्डे समद्दे, से केण्ड्रेणं भंते । एवं वृच्च जावइयं अन्न(इ)गिलायए सम्णे निगांधे कम्मं निज्जरेड एवड्यं कम्मं नरएस नेरइया वासेण वा वासेहिं वा बासस-एण वा (जाव) वास-(सय) सहस्सेण वा नो खबयंति, जावहयं चउत्थभिताए एवं तं चेव प्रव्वभणियं उचारेयव्वं जाब वासकोडाकोडीए वा नो खवयंति ? गोयमा ! से जहानामए-केइ पुरिसे जुने जराजजरियदेहे सिहिलतयावलितरंगसंपिणद्वाते पविरलपरिसंडियदंतसेढी उण्हाभिहए तण्हाभिहए आउरे झंझिए पिवासिए दुव्बछे किलंते एगं महं कोसवगंडियं सुक्कं जिल्ले गंठिकं चिक्रण वाइद्धं अपित्तयं मुंबेण परसणा अक्रमेजा, तए णं से परिसे महंताई २ सहाई करेड नी महंताई २ दलाई अवहालेड, एवामेव गोयमा । नेरइयाणं पावाई कम्माई गाढीकयाई चिक्र-णीकयाई एवं जहा छद्वसए जाव नो महापज्जवसाणा भवंति, से जहानामए-केइ परिसे अहिगरणि आउडेमाणे महया जाव नो महापज्जवसाणा भवंति, से जहा-नामए-केइ प्रारेसे तरुणे बलवं जान मेहानी निज्ञणसिष्योवगए एगं महं सामलिगंडियं उहं अजडिलं अगंठिलं अचिक्रणं अवाइदं सर्पात्तयं अइतिक्खेण परसुणा अक्-मेजा. तए णं से पुरिसे नो महंताइं २ सहाइं करेड़, महंताइं २ दलाइ अवहा-केड. एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं अहाबायराई कम्माइं सिहिलीक्याई णिद्धियाई कयाई जाव खिप्पामेव परिविद्धत्थाई भवंति, जावइयं नावइयं जाव महा-पज्जवसाणा भवंति, से जहा वा केइ पुरिसे सुक्षतणहत्थ्यां जायते गंसि पक्छिबेजा. एवं जहा छद्रसए तहा अयोकवहोवे जाव महापजवसाणा भवंति. से तेणद्रेणं गोयमा । एवं वृच्च जावद्यं अन्नगिलायए समणे निरगंथे कम्मं निजारेड तं चेव जाब वासकोडाकोडीए वा नो खबरांति ॥ सेवं भंते । सेवं भंते । ति जाब विहरह ॥ ५७१ ॥ सोलसमस्स सयस्स चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं उहुयातीरे नामं नयरे होत्था वन्नओ, एगजंबुए उजाणे वन्नओ, तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढं जाव परिसा पज्जवासइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के देविंदे देवराया वज्जपाणी एवं जहेव बिहए उद्देसए तहेव दिन्वेणं जाणविमाणेणं आगओ जाव जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ र ता जाव नमंसित्ता एवं वयासी—देवे णं भंते! महिब्बिए जाव महेसक्खे बाहिरए पोग्गळे अपरियाइत्ता पभू आगमित्तए? नो इण्डे समहे, देवे णं भंते! महिब्बिए जाव महेसक्खे बाहिरए पोग्गळे परियाइत्ता पभू आगमित्रण

मित्तए ? हंता पभू , देवे णं अंते ! महिक्किए एवं एएणं अभिलावेणं गमित्तए २, एवं भासित्तए वा वा(विया)गरित्तए वा ३, उम्मिसावेत्तए वा निम्मिसावेत्तए वा ४, आउंटावेत्तए वा पसारेत्तए वा ५. ठाणं वा सेखं वा निसीहियं वा चेइत्तए वा ६. एवं विउब्बिनए वा ७. एवं परियारावेत्तए वा ८ जाव हंता प्रभू, इमाइं अट्ट उक्सि-त्तपिमणवागरणाई पुच्छइ इमाइं० २ ता संभंतियवंदणएणं वंदइ संभंतिय० २ ता तमेव दिन्त्रं जाणविमाणं दरूहइ २ ता जामेव दिसि पाउन्भए तामेव दिसि पिडिंगए ॥५७२॥ अंते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावी । बंदड नमंसड बं०२ ता एवं वयासी-अन्नया णं भंते ! सक्ने देविंदे देवराया देवाणिपयं वंदड नमंसड सक्नारेड जाव पजनासड, किण्णं भंते । अज सक्के देविदे देवराया देवाण्णियं अद्ग उक्सि-त्तपसिणवागरणाडं यच्छड २ ना संभेतियवंदणएणं वंदड प्रमंसड वं ० २ ता जाव पश्चिमए ? गोयमादि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खल गोयमा ! तेणं काळेणं तेणं समएणं महासुक्के कप्पे महासामाणे विमाणे दा देवा महिद्रिया जाव महेसक्ला एगविमाणंसि देवनाए उववना, नं०-माइमिच्छिद्दि-उववन्नए य अमाइसम्महिद्भिउववन्नए य. तए णं से माइमिच्छादिद्भिउववन्नए देवे तं अमाइसम्मदिद्विउववक्रगं देवं एवं वयासी-परिणममाणा पोग्गला नो परिणया अप-रिणया, परिणमंतीति पोग्गला नो परिणया अपरिणया, तए णं से अमाइसम्माइड्रि-उववन्नए देवे तं माइमिच्छहिद्भिउववन्नगं देवं एवं वयासी-परिणम्माणा पोग्गला परिणया नो अपरिणया, परिणमंतीति पोरगला परिणया नो अपरिणया, तं माइमि-च्छदिद्विजनवन्तरं देवं एवं पिंडहणड २ ता ओहिं पजंजड २ ता ममं ओहिणा आभोएड ममं २ ता अयमेयारुवे जाव समुप्पजित्या-एवं खुद्ध समणे भगवं महावीरे जंब्रहीवे २ जेणेव भारहे बासे जेणेव उष्ट्रयातीरे नयरे जेणेव एगजंबुए उज्जाणे अहा-पिंडहर्व जाब विहरह, ते सेयं खलु में समर्ण भगवं महावीरं वंदिता जाव पज्जवा-सिता इमं एयाह्वं बागरणं पुन्छित्तएतिक हु एवं संपेहेड एवं संपेहिता चउहिवि सामाणियसाहस्सीहिं परियारो जहा सरियाभस्स जाव निग्धोसनाइयरवेणं जेणेव जंबद्दीवे २ जेणेव भारहे वासे जेणेव उह्नयातीरे नयरे जेणेव एगजंबुए उज्जाणे जेणेव मर्म अंतिए तेणेव पहारेत्य गमणाए. तए णं से सक्के देविंदे देवराया तस्स देवस्स तं दिव्वं देविश्वं दिव्वं देवजुई दिव्वं देवाणुभा(वं)गं दिव्वं तेयछेस्सं असहमाणे ममं अद्भ उक्खितपसिणवागरणाई पुच्छइ २ ता संमंतिय जाव पढिगए॥५०३॥ जावं च णं समणे भगवं महावीरे भगवओ गोवमस्स एयमद्रं परिकहेड तार्व च णं से देवे तं देसं हव्बसागए, तए णं से देवे समणं सगर्व महावीरं तिक्खुतो बंदड

नमंसड वं २ ता एवं वयासी-एवं खल भंते ! महासक्के कप्पे महासामाणे विमाणे एगे माडमिन्छादिदिज्यवन्तर देवे ममं एवं वयासी-परिणममाणा पोग्गला नो परि-णया अपरिणया, परिणमंतीति पोग्गला नो परिणया अपरिणया. तए णं अहं तं माइमिच्छिहिद्रिउववन्नगं देवं एवं वयासी-पारेणममाणा पोग्गला परिणया नो अप-रिणया. परिणमंतीति पोरगला परिणया णो अपरिणया, से कहमेयं भंते। एवं ? गंगदत्तादि समणे भगवं महावीरे गंगदत्तं देवं एवं वयासी-अहंपि णं गंगदत्ता ! एव-माइक्खामि ४-पारेणममाणा पोरगला जाव नो अपरिणया सन्तमेसे अहे, तए णं से गंगदत्त देवे समणस्म भगवओ महावीरस्स अंतियं एयमद्रं सोचा निसम्म हट्टनृद्वः समणं भगव महावीरं वंदइ नमंसइ वं २२ ना नचासने जाद पज्जवासइ, तए णं समणे भगवं महावीरे गंगदत्तस्स देवस्स तीसे य जाव धम्मं परिकहेंड जाव आराहए भवड, तए णं से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मं रोचा निसम्म हद्वतुद्वे उद्वाए उद्वेड उ० २ ना समणं भगवं महावीरं वंदड नमंसड वं० २ त्ता एवं वयासी-अहण्णं भंते ! गंगदत्ते देवे कि भवसिद्धिए अभव-सिद्धिए ? एवं जहा स्रियाभो जाव बत्तीसइविहं नष्टविहं उबदंसेइ २ ता जाव तामेव दिसिं पडिगए ॥ ५७४ ॥ भंते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं जाव एवं वयासी-गंगदत्तस्स णं भंते । देवस्य सा दिव्वा देविह्नी दिव्वा देवजुई जाव अणुष्पविद्वा ? गोयमा ! सरीरं गया सरीरं अणुष्पविद्वा कृटागारसालादिहंतो जाव सरीरं अणुष्पविद्वा । अहो णं भंते ! गंगदत्ते देवे महिश्रिए जाव महेमक्खे, गंगदत्तेणं भंते ! देवेणं सा दिव्वा देविह्नी दिव्वा देवजुई किएमा लद्धा जाव जं णं गंगदत्त्रणं देवेणं सा दिव्वा देविश्वी जाव अभिसमन्नागया ? गोयमादि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी- एवं खलु गोयमा! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबदीवे २ भारहे वासे हत्थिणापुरे नामं नयरे होत्या वज्रओ. सहसववर्ण उज्जाणे वन्नओ, तत्थ णं हत्थिणापुरे नयरे गंगद्ते नामं गाहावह परिवसइ अंबू जाव अपरिभूए, तेणं कालेणं तेणं समएणं मुणिसुव्वए अरहा आइ-गरे जाव सञ्बन्न सञ्बदरिसी आगासगएणं चक्केणं जाव पकडिक्रमाणेणं २ सीसगण-संपरिवृष्डे पुर्वाणुपूर्वि चरमाणे गामाणुगामं जाव जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे जाव विहरइ, परिसा निगाया जाव पजवासइ, तए णं से गंगदने गाहावई इमीरे कहाए लब्बेड्डे समाणे हद्वतद्व जाव सरीरे साओ गिहाओ पिंडिनिक्खमइ २ ता पायविहारचारेणं इत्थिणाउरं नयरं मञ्झंमज्झेणं निगगच्छड २ ता जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे जेणेव मुणिसुव्वए अरहा तेणेव उचागच्छड २ ता मणिमुव्यपं आहं तिकस्ताी

आयाहिणं पयाहिणं जाव तिविद्वाए पज्जबासणाए पज्जवासइ, तए णं मुणिसुव्वए अरहा गंगदत्तस्स गाहावइस्स तीसे य महद्र जाव परिसा पिंडगया, तए णं से गंगदत्ते गाहावई मुणिसुव्वयस्स अरहओ अतियं धम्मं सोचा निसम्म हहुनुहु॰ उद्घाए उहुइ र त्ता मुणिसुव्वयं अरहं वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसिता एवं वयासी-सहहामि णं भंते ! निगांधं पावयणं जाव से जहेयं तुब्से वदह, जं नवरं देवाणुप्पिया। जेट्टपुत्त कुड़ंबे ठावेसि, तए णं अहं देवाणाण्ययाणं अंतियं संडे जाव पव्वयासि, अहासुहं देवाण-पिया । मा पडिबंधं, तए णं से गंगदत्ते गाहावई मणिसुव्वएणं अरहया एवं वृत्त समाणे हट्टतट्ट॰ मुणिसुव्वयं अरहं वंदइ नमंसइ वं॰ २ ता मुणिसुव्वयस्स अरहओ अंतियाओ सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पिडानिक्खमइ २ त्ता जेणेव हान्धणापुरे नयरे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छड २ ता विउलं असणं पाणं जाव उवक्खडावेड २ ना मिनणाइणियग जाव आमंतेइ आमंतेना तओ पच्छा ण्हाए जहा परणे जाव जेद्रपुत्तं कुडुंबे ठावेड, तं मिनणाइ जाव जेद्रपुत्तं च आपुच्छड २ ना पुरिससहस्स-बाहिणि सीयं दुष्हहर पुरिससह ० २ ता मिनणाइनियग जाव परिजणणं जेट्टपुत्तेण य समणुगम्ममाणमन्गे सन्त्रिङ्कीए जाव णाइयरविणं हत्थिणापुरं नयर मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ २ ता जेणेव सहसंबवणे उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ ता छत्ताइए तित्थगराइसए पासइ एवं जहा उदायणे जाव सयमेव आभरणं उमुयइ स॰ २ त्ता सयमेव पंचमुद्रियं लोयं करेड स० २ ता जेणेव मुणियुव्वए अरहा एवं जहेव उदायणे तहेच पन्वइए, तहेच एकारस अगाई अहिज्ञइ जाव मासियाए संचेहणाए सिंह भत्ताई अणसणाए (जाव) छेंदइ सिंह भत्ताई० २ ता आलोडयपिक्कंते समाहिएते कालमासे कालं किया महासुक्के कप्पे महासामाणे विमाणे उचवायसभाए देवसयणि अंसि जाव गंगदत्तदेवलाए उववजे, तए णं से गंगदत्ते देवे अहणोववज्ञ-मेनए समाणे पंचविहाए पजानीए पजानिभावं गच्छाइ, तंजहा-आहारपजानीए जाव भासामणपज्जनीए, एवं खलु गोयमा! गंगदत्तेणं देवेणं सा दिव्या देविद्शी जाव अभिसमनागया । गंगदत्तस्य णं भंते । देवस्स केवड्यं कार्ठ ठिई पन्नता है गोयमा । सत्तर ससागरोबसाइं ठिई प०, गंगदत्ते णं भंते । देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव महाविदेष्ठे वासे सिज्झिहिइ जाव अनं काहिइ ॥ सेवं भंते । २ ति ॥ ५७५ ॥ सोलसमस्य सयस्य पञ्चमो उद्देसो समत्तो ॥

कड्बिहे ण मंते ! युविणदंसणे पण्णते ! गोयमा ! पंचविहे सुविणदंसणे पण्णते, तंजहा-अहातचे पमाणे चिंतासुविणे तिव्ववरीए अव्वत्तदंसणे ॥ सत्ते ण भंते ! सुविणं पासह, जागरे सुविणं पासह, सुत्तजागरे सुविणं पासह ! गोयमा ! नो सुत्ते सुविणं पासह,

नो जागरे सुविण पासइ. सत्तजागरे सुविण पासइ॥ जीवा ण भंते ! कि सुत्ता जागरा म्रतजागरा ? गोयमा ! जीवा मुत्तावि जागरावि मुत्तजागरावि, नेरइया णं भंते ! किं सत्ता ॰ पुच्छा, गोयमा । नेरइया सुत्ता नो जागरा नो सुत्तजागरा, एवं जाव चर्छ-रिंदिया, पंचिदियतिरिक्खजोणिया णं भंते । किं सत्ता ० प्रच्छा, गोयमा । सत्ता नो जागरा सत्तजागरावि. मणुरसा जहा जीवा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरदया ॥ ५७६ ॥ संबुडे णं, भंते ' सुविणं पासइ, असंबुडे सुविणं पासइ, संबुडासंबुडे सुविणं पासइ ? गोयमा । संबुडेवि सुविणं पासइ, असंबुडेवि सुविणं पासइ,संबुडासंबुडेवि सुविणं पासड. सबुडे सुविणं पासड अहातचं पासड, असंबुडे सुविणं पासड तहा वा तं होजा अन्नहा वा तं होजा, संबुडासंबुडे सुविणं पासइ एवं चेव ॥ जीवा णं भंते ! किं सवुडा असंबुडा संबुडासंबुडा ? गोयमा ! जीवा संबुडावि असंबुडावि संबुडासंबु-डावि. एवं जहेव सुत्ताणं दंडओ तहेव भाणियव्यो ॥ कड् णं भंते ! सुविणा पण्णाता ? गोयमा ! बायालीसं सुविणा पन्नना, कई णं भंते ! महासुविणा पण्णता ? गोयमा ! तीसं महास्रविणा पण्णता, कइ णं भंते ! सन्बस्रविणा पण्णता ? गोयमा ! बावत्तरिं सन्बस्रविणा पण्णत्ता । तित्थगरमायरो णं भेते ! तित्थगरंसि गब्भं बक्कममाणंसि कड महासविणे पासित्ताणं पडिवज्झति ? गोयमा । तित्थगरमायरो णं तित्थगरंसि गर्भ वक्कममाणंसि एएसि तीसाए महासुविणाणं उमे चोहस महासुविणे पासित्ताणं पिडवुज्झंति, तं ०-गयउसभसीहअभिसेय जाव सिर्हि च । चक्कविष्टमायरो णं भंते ! चक्कविद्यित गर्कमं वक्कममाणंसि कइ महासुमिणे पासित्ताणं पडिवान्झंति ? गीयमा ! चक्कवद्गिमायरो चक्कवर्ष्ट्रिस जाव वक्कममार्णास एएसि तीसाए महासविणाणं एवं जहा तित्थगरमायरो जाव सिहिं च । वासुदेवमायरो णं पुच्छा, गोयमा ! वामुदेव-मायरो जाव वक्रममाणंसि एएसि चोहसण्हं महास्विणाणं अन्यरे सत्त महास्विणे पासिताण पिंडबुज्झंति । बलदेवमायरो णं पुच्छा, गोयमा । बलदेवमायरो जाव एएसि चोहसण्हं महासुविणाणं अन्नयरे चत्तारे महासुविण पासिताणं पडि-बुर्ज्ञति । मंडलियमायरो णं भंते ! पुच्छा. गोयमा ! मंडलियमायरो जाव एएसि चोहसण्हं महासुविणाणं अन्नयरं एगं महासुविणं जाव पडिब्रुज्झंति ॥ ५७७ ॥ समणे भगवं महाबीरे छउमत्थकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस महासुविणे पासित्ताणं पडिबुद्धे, तं -एगं च णं महं घोररूवित्तघरं तालपिसायं सुविणे पराजियं पासिताणं पिडेबुद्धे १, एगं च णं महं सुक्किलपक्खगं पुंसकोइलं सुविणे पासित्ताणं पडिबुद्धे २, एगं च णं महं चित्तविचित्तपक्खगं पुंसकोइलगं सुविणे पासिताणं पडिबुद्धे ३, एगं च णं महं दामदुर्गं सञ्जरमणामयं सुविणे पासिताणं

पिंडबुद्धे ४, एनं च णं महं सेयं गोवानं सुविणे पासिताणं पिंडवुद्धे ५, एनं च णं महं पउमसरं सन्वओ समेता कुसमियं सुविणे पासिनाणं पिडेनुदे ६, एगं च णं महं सागरं उम्मीवीईसहस्सकलियं भयाहिं तिषं सुविणे पासित्ताणं पिडवुदे ७, एगं च णं महं दिणयरं तेयसा जलंतं सविणे पासिनाणं पिडेबुदे ८, एमं च णं महं हरि-वैरुलियवनाभेणं नियगेणं अंतेणं माण्यत्तरं पव्वयं सव्वओ समेता आवेदियं परिवेदियं ध्रविणे पासित्ताणं पिडवुद्धे ५, एगं च णं महं मंदरे पञ्चए मंदरच्छियाए उवरि सीहासणवरगयं अप्पाणं सुविणे पासित्ताणं पिडवृद्धे १०। जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं घोरस्वदिनघरं तालपिसार्यं सुविणे पराजियं पासित्ताणं पिड-बुद्धे, तण्णं समणेणं भगवया महावीरेणं मोहणिजे कम्मे मूलाओ उग्चाइए १, जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं महं मुक्किल जाव पिडवुदे, तण्णं समणे भगवं महावीरे सुकज्झाणोवगए विद्वरङ २, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं चित्तविचित्त जाव पडिबुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे विचित्तं ससमयपरसमद्दयं दुवालसंगं गणिप-डर्ग आघवेड पन्नवेड परुवेड दंसेड निदंसेड उवदंसेड, तंजहा-आयार सुयगडं जाव दिद्विवायं ३, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं दामदुगं सञ्वरयणामयं सुविणे पासित्ताणं पिडबुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे दुविहं धम्मं पन्नवेइ, नं ०-आगा-रथम्मं वा अणागारधम्मं वा ४. जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं सेयगोवरगं जाव पडिबुद्धे, तुण्णं समणस्स भगवओ महावीरस्स चाउन्वण्णाइने समणसंघे प तं -समणा समणीओ सावया सावियाओ ५, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं पउमसरं जाव पढिबुद्धे, तण्यं समणे भगवं महावीरे चडिवहे देवे पच्चवेड. नं - भवणवासी वाणमंतरे जोइसिए वेमाणिए ६, जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं महं सागरं जाव पिंडबुद्धे, तकं समजेणं भगवया महावीरेणं अणादीए अणबद्दरगे जाव संसारकंतारे तिशे ७, जर्भ समणे भगवं महावीरे एगं महं दिणयरं जाव पिंड-बुद्धे, तर्ज समणस्स भगवओ महावीरस्स अणंते अणुत्तरै निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुन्ने केवलवरनाणदंसणे समुप्पने ८, जण्णं समणे जाव वीरे एगं महं हरिवेरालिय जाव पडिबुद्धे ,तण्णं समणस्य भगवओ महावीरस्स ओराला कित्तिवश्नसहसिलोया सदे-वमणुयासुरे लोगे परिभ(वं)मंति-इति खलु समणे भगवं महावीरे इति खलु समणे भगवं महावीरे ९, जहां समणे मगवं महावीरे मंदरे पञ्चए मंदरच्छियाए जाव परिवृद्धे, तण्णं समणे भगवे महावीरे सदेवमण्यास्त्राए परिसाए मञ्झगए केवलीपन्नतं धम्मं आध-वैद जाव उबर्दसेह ॥५७८॥ इत्बी वा पुरिसे वा सुविषंते एगं महं इयपंतिं वा गयपंति वा जाब उस्भपंति वा पासमाचे पासह, दुस्हमाणे दुस्हुइ, दुस्हमिति अध्याणं मबह.

तक्खणामेव बज्झड, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झड जाव अंतं करेड। इत्थी वा परिसे वा सविणंते तमं महं दामिणि पाईणपढीणाययं दहओ समहे पदं पासमाणे पासह संबेहिमाणे संबेहेड, संबेहियमिति अप्पाणं मन्नड, तक्खणामेव बुज्झड, तेणेव भवग्गहणेणं जाव अंतं करेड । इतथी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं रखं पाईणपडीणाययं दुहुओ लोगंते पदं पासमाणे पासइ, छिंदमाणे छिंदइ, छिन्नामिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव जाव अंतं करेड़ । इत्थी वा पुरिसे वा सुविर्णते एगं महं किण्हसूत्तगं वा जाव सुक्किलसूत्तगं वा पासमाणे पासइ, उग्गोवेमाणे उग्गोवेइ, उग्गोवियमिति अप्पाणं मचइ, तक्खणामेव जाव अंतं करेड़ । इतथी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं अयरासि वा तंबरासि वा तउयरासि वा सीसगरासि वा पासमाणे पासइ, दुरूहमाणे दुरुदुइ, दुरूढमिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव बुज्झइ, दोबेणं भवरगहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ। इत्थी वा परिसे वा सुविणंते एगं महं हिरश्ररासि वा सुवन्नरासि वा रयणरासि वा वहररासि वा पासमाणे पासइ, दुरूहमाणे दुरूहइ, दुरूहमिति अप्पार्थ मन्नइ, तक्खणामेन बुज्झइ, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झड जाव अंतं करेड । इत्थी वा परिसे वा सुविणंते एगं महं तणरासि वा जहा तेयनिसम्गे जाव अवकररासि वा पासमाणे पासड, विक्ख-रमाणे विकिखाइ, विकिष्णमिति अप्पाणं मन्नइ, तक्क्षणामेव बुज्झइ, नेणेव जाव अंतं करेड । इन्धी वा परिसे वा सुविणंते एगं महं सरयंभं वा वीरिणयंभं वा वंसीमुल्थंमं वा वहीमुल्थंमं वा पायमाणे पासइ, उम्मूटेमाणे उम्भूटेइ, उम्मूलियमिति अप्पाणं मज्ञइ, तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव जाव अनं करेड । इतथी वा पुरिसे वा सुविर्णते एगं महं खीरकुंभं वा दहिकुंभं वा घयकुंभं वा महुकुंभं वा पासमाणे पासह, उप्पाडेमाणे उप्पाडेद, उप्पाडियमिति अप्पाणं मञ्जड, तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव जाव अंतं करेड़ । इतथी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सुरावियडकुंभं वा सोवीर-वियङकुंभं वा तेह्रकुंभं वा बसाकुंभं वा पासमाणे पासइ, भिदमाणे भिंदइ, भिन्न-मिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव वुज्झइ, दोश्चणं भवग्गहणेणं जाव अतं करेइ। इत्थी वा प्रिंग्से वा सुविणंते एगं महं पउमसरं क्रसमियं पासमाणे पासइ, ओगाहेमाणे ओगाहेइ, ओगाडांमेति अप्पाणं मनइ, तक्खणामेव बुउझइ, तेणेव जाव अंतं करेइ । इत्थी वा जाव सुविणंने एगं महं सागरं उम्मीवीई जाव कलियं पासमाणे पासड. तरमाणे तरइ, तिश्रमिति अप्पाणं मन्नइ, तकखणामेव बुज्झइ, तेणेव जाव अंतं करेइ। इत्थी वा जाव द्वविणंत एगं महं भवणं सञ्बर्यणामयं पासमाणे पासह [ दुरुह्माणे दुरुहइ, दुरुडमिति अप्पाणं मण्णइ, ] अणुप्पविसमाणे अणुप्पविसइ, अणुप्पविद्वमिति अप्पाणं मजह, तक्खणामेव बुज्झह, तेणेव जाव अंतं करेड । इतथी वा परिसे वा

स्रविणंते एगं महं विमाणं सम्बर्यणामयं पासमाणे पासइ, दुल्ह्माणे दुल्ह्इ, दुल्ह्माणे दुल्ह्इ, दुल्ह्माणे दुल्ह्इ, दुल्ह्माणे युल्ह्इ, दुल्ह्माणे युल्ह्इ, दुल्ह्माणे युल्ह्इ, दुल्ह्माणे युल्ह्इ, दुल्ह्माणे अप्पाणं मन्नद्र, तक्याणामे बुज्झाइ, तेणेव जाव अंतं करेइ ॥ ५०९ ॥ अह् भंते ! कोट्टपाओ वा ठाणं संकामिज्ञमाणाणं कि कोट्टे वाइ जाव केयई वाइ ? गोयमा ! नो कोट्टे वाइ जाव नो केयई वाइ, घाणसहगया पोगाला वाइ । सेवं भंते ! २ ति ॥ ५८० ॥ सोलसमस्स स्वयस्य स्ववस्य स्ववस्य स्वयस्य स्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्

कइविहे णं अंते ' उवओगे पन्नते ? गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नते, एवं जहः उवओगपयं पन्नवणाए तहेव निरवसेसं भाषियन्वं, पासणयापयं च निरवसेसं नेयन्वं । सेवं अंते ! सेवं अंते ! ति ॥५८१॥ सोलसमस्स सयस्स सचमो उद्देसो समत्तो ॥

केमहालए एं अंते | लोए पन्नते ?ेगोयमा ! महइमहालए जहा बारसमसए तहेब जाव असखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ परिश्ववेवण, लोगस्स ण भंते । पर-च्छिमिहे चारेमंते कि जीवा जीवदेसा जीवपएसा अजीवा अजीवदेसा अजीव-प्पएसा ? गोयमा ! नो जीवा जीवदेसावि जीवपएसावि अजीवावि अजीवदेसावि अजीवपएसावि ॥ जे जीवदेसा ते नियमं एगिंदियदेसा अहवा एगिंदियदेसा य बेइंदियस्य य देसे एवं जहा दसमसए अग्गेइंदिसा तहेव, नवरं देसेस अणिदियाणं आइह्रविर्राहेओ । जे अरुत्री अजीवा ते छिन्वहा, अद्धासमओ नत्थि, सेसं तं चेव सन्वं निरवसेसं । लोगस्य णं भंते । दाहिणिहे चरिमंते कि जीवा । १ एवं चेव. एवं पचच्छिमिहेवि, एवं उत्तरिहेवि, लोगस्य णं भंते । उवरिहे चरिमंते कि जीवा ॰ पुच्छा, गोयमा 📗 नो जीवा जीवदेसावि जीवप्पएसावि जाव अजीवप्पएसावि । जे जीवदेसा ते नियमं एगिंदियदेसा य अणिंदियदेसा य अहवा एगिंदियदेसा य अणिदियदेमा य बेइंदियस्स य देसे, अहवा एगिदियदेसा य अणिदियदेसा य बेइंदियाण य देसा, एवं मज्लिङ्गविरहिओ जाव पंचिदियाणं. जे जीवप्पएसा ते नियमं एगिदियप्पएसा य अणिदियप्पएसा य अहवा एगिदियप्पएसा य अणिदिय-प्पएसा य बेइंदियस्स पएसा य अहवा एगिदियप्पएस। य अणिदियप्पएसा य बेइं-दियाण य पएसा, एवं आइह्रविरहिओ जाव पंचिदियाण, अजीवा जहा दसमसए तमाए तहेव निरवसेसं भाषियव्वं ॥ लोगस्स णं भंते ! हेट्लिके चरिमंते कि जीवा ॰ पुच्छा, गोयमा ! नो जीवा जीवदेसानि जीवप्पएसानि जाव अजीवप्पएसानि. जे जीवदेसा ते नियमं एगिंदियदेसा अहवा एगिंदियदेसा य बेइंदियस्स देसे अहवा एगिदियदेसा बेइंदियाण य देसा. एवं मजिस्हाबिरहिओ जाव अणिदियाणं पएसा.

आइल्लविरहिओ सब्वेसि जहा परिच्छिमिले चिरमंते तहेव. अजीवा जहेव उपिले चरिमंते तहेव ॥ इमीसे णं भंते । रयणप्पभाए प्रववीए प्रच्छिमिले चरिमंते कि जीवा ॰ पच्छा, गोयमा । नो जीवा एवं जहेव लोगस्स तहेव चत्तारिवि चरिमंता जाव उत्तरिहे, उदारेहे तहेव जहा दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेसं, हेट्रिके चरिमंते जहेव लोगस्स हेड्रिके चरिमंते तहेव. नवरं देसे पंचिदिएस तियमंगोत्ति सेसं तं चेव. एवं जहा रयणप्यभाए चलारि चरिमंता भणिया एवं सक्करप्यभाएवि उवरि-महेद्रिहा जहा रयणप्पभाए हेद्रिहे. एवं जाव अहे सत्तमाए, एवं सोहम्मस्सवि जाव अचयस्स, गेविजाविमाणाणं एवं चेव, नवरं उविरमहेद्विहेषु चरिमंतेषु देसेषु पंचिदियाणिव मज्जिलविरहिओ सेसं तहेव. एवं जहा गैवेज्जविमाणा तहा अणुत्तरिक-माणावि, इंतिष्पन्भारावि ॥५८२॥ परमाणुपोरगळे णं भंते ! लोगस्य पुरुच्छिमिङ्काओ चरिमंताओ पचिच्छिमिहं चरिमंतं एगसमएणं गच्छा. पचिछिमिहाओ चरिमंताओ पुरच्छिमिहं चरिमंतं एगसमएणं गच्छड, दाहिणिहाओ चरिमंताओ उत्तरिहं जाव गच्छइ, उत्तरिल्लाओ चारेमंताओ दाहिणिलं चारेमतं जाव गच्छइ, उवरिल्लाओ चारेमं-ताओ हेद्रिहं चरिमंतं जाव गच्छा. हेदिहाओ चरिमंताओ उवरिहं चरिमंतं एगसमएणं गच्छइ ? इंता गोयमा । परमाणपोरगङे णं होगस्स पुरन्छिमिन्नं तं चेव जाव उविदिन्नं चरिमंतं गच्छइ ॥ ५८३ ॥ पुरिसे णं भंते ! वासं वासइ नो वासइत्ति इत्यं वा पायं वा बाहं वा ऊहं वा आउंटावेमाणे वा पसारेमाणे वा कड़किरिए ? गोयमा ! जावं च णं से प्रारेसे वासं वासइ वास नो वासतीति इत्यं वा जाव ऊढ़ं वा आउंटावेइ वा पसारेइ वा तावं च ण से पूरिसे काइयाए जाव पंचिहें किरियाहिं पुट्टे ॥५८४॥ देवे णं भंते ! महिन्निए जाव महेसक्खे होगंते ठिना पभू अलोगंसि हत्थं वा जाव ऊरं वा आउंटावेनए वा पसारेनए वा ? णो इपद्वे समद्वे, से केणद्वेणं भंते । एवं वृच्छ देवे णं महिश्विए जाव महेसक्खे लोगंते ठिचा णो पम् अलोगंसि हर्स्य वा जाव पसारेनए वा ? गोयमा ! जीवार्ण आहारोविवया पोग्गला बौदिचिया पोरगला कठेवराचिया पोरगला पोरगला(चे)मेब पप्प जीवाण य अजीवाण य गइपरि-याए आहिजाइ, अलोए णं नेवत्थि जीवा नेवत्थि पोगगला से तेणहेणं जाव पसारेतए वा ॥ सेवं भंते ! २ ति ॥५८५॥ सोलसमे सप अट्टमो उहेसो समसो ॥

कहिन मंते । बिलस्स वहरोयणिंदस्स वहरोयणरश्चो समा सहम्मा प॰ १ गोयमा ! इहेच जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पञ्चयस्स उत्तरेणं तिरियमसंखेजे जहेच चमरस्स जाव बायालीसं जोयणसहस्साइं ओगाहिला एत्य णं बलिस्स वहरोयणिंदस्स वह-रोयणरश्चो हयगिंदे नामं उप्पायपञ्चए पश्चते, सत्तरस एक्षवीसे जोयणसए एवं परिमाणं जहेव तिगिच्छिकूहरस पासायवर्डिसगस्सवि तं चेव पमाणं सीहासणं सपितारं बिह्नस्स परि(वा)यारेणं छाड्डो तहेव, नवरं स्यगिंदप्पमाइं ३ सेसं तं चेव जाव बिछचंचाए रायहाणीए अधिसं च जाव (णिचे) स्यगिंदस्स णं उप्पायपव्वयस्स उत्तरेणं छक्कोडिसए तहेव जाव चत्तालीसं जोयणसहस्साईं ओगाहिता एत्य णं बिलस्स बहरोयणिंदस्स वहरोयणरको बिछचंचा नामं रायहाणी प० एगं जोयणसयसहस्सं पमाणं तहेव उववाओ जाव आयरक्खा सव्वं तहेव निरबसेसं, नवरं साहरेगं सागरोवमं ठिई प०, सेसं तं चेव जाव बली वहरोयाणिंदे बली० २ ॥ सेवं मंते ! २ ति जाव विहरइ॥५८६॥ स्टोलसमस्स स्यस्स सवस्त वदमो उहेसो समतो ॥

कइविहे णं भंते । ओही पन्नते १ गोयमा । दुविहा ओही प॰, तं॰-ओहीपयं निरव-सेसं भाणियव्वं ॥ सेवं भंते । सेवं भंते । ति जाव विहरद् ॥ ५८७॥ सोल-समस्स सयस्स दसमो उद्देसो समसो ॥

धेवकुमारा णं भंते ! सब्वे समाहारा सब्वे समुस्सासनिस्सासा ? णो इण्डे समेंड्डे, एवं जहा पढमसए विश्यउद्देसए दीवकुमाराणं वत्तव्वया तहेव जाव समाउया समुस्सासनिस्सासा । एवं नागावि, धेवकुमाराणं भंते ! कह टेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा ! चतादि टेस्साओ पन्नताओ, तंजहा-कण्हटेस्सा जाव तेउटेस्सा । एएि णं भंते ! धैवकुमाराणं कण्हटेस्साणं जाव तेउटेस्साण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा दीवकुमारा तेउटेस्साण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा दीवकुमारा तेउटेस्सा, काउटेस्सा असंखेज- गुणा, नीटिटेस्सा विसेसाहिया,कण्हटेस्सा विसेसाहिया । एएिस णं भंते ! धैवकुमाराणं कण्हटेस्साणं जाव तेउटेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पिष्टिया वा महिष्टिया वा ? गोयमा ! कण्हटेस्साहिंतो नीटिटेस्सा महिष्टिया जाव सब्वमहिष्टिया तेउटेस्सा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ते जाव विहरह ॥ १६ ॥ ११ ॥ उदहिकुमारा णं भंते ! सब्वे समाहारा ए एवं चेव, सेवं भंते ! २ ति ॥ १६ ॥ १२ ॥ एवं दिसाकुमारावि सेवं भंते ! २ ति ॥ १६ ॥ १३ ॥ एवं दिसाकुमारावि सेवं भंते ! सेवं सेवं ! सेवं ! सेवं सेवं ! सेवं सेवं ! सेवं सेवं ! सेवं ! सेवं सेवं सेवं ! सेवं सेवं ! सेवं ! सेवं ! सेवं सेवं ! सेवं सेवं ! सेवं ! सेवं ! सेवं ! सेवं !

नमो सुयदेवयाए भगवर्ष्ए ॥ कुंजर १ संजय २ सेलेसि ३ किरिय ४ ईसाण ५ पुढ़िब ६-७ दग ८-९ बाऊ १०-११ । एगिरिय १२ नाग १३ स्वक १४ किन्तु १५ वाउ १६ ८गि १७ सक्तरसे ॥ १ ॥ रायगिष्टे जाब एवं वयासी— उदाई णं भंते ! हस्थिराया कओहिंतो क्षणंतरं उच्चिट्टिता उदाइहस्थिरायताए उववर्षे ! गोयमा ! असुरकुमारेहिंतो देवेहिंतो अर्थतरं उच्चिट्टिता उदाइहस्थिरा-४६ सता०

यताए उनवने, उदाई णं भंते । हत्थिराया कालमासे कालं किया कहिं गच्छिहिः किं उवविजिद्धिः गोयमा ! इसीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोससागरोवसद्धि-इयंसि निरयावासंसि नेरइयत्ताए उवविजिहिइ, से णं भंते । तओहिंतो अणेतरं उन्बिहत्ता कहिं गच्छिहिङ कहि उवविज्ञिहिङ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिङ जाव अंतं काहिइ ॥ भूयाणंदे णं भंते । हत्थिर।या कओहिनो अणंतरं उन्वहित्ता भयाणंदे हिन्धरायत्ताए एवं जहेव उदाई जाब अनं काहिइ ॥ ५८९ ॥ पुरिसे णं भंते ! तालमारुहइ ना॰ २ ता तालाओ तालफलं पचाछेमाणे वा पवाडेमाणे वा क्डकिरिए १ गोयमा । जावं च णं से पुरिसे नालमारुहरू तालमारुहिता तालाओ तालफलं पचालेइ वा पवाडेइ वा तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव पंचिह किरि-याहिं पट्टे. जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंतो तटे निन्वत्तिए तालफटे निन्वत्तिए तेवि ण जीवा काइयाए जाव पंचिह किरियाहि पुद्रा ॥ अहे ण भेते ! से नाल-फले अप्पणी गरयनाए जाव पचीवयमाणे जाइं तत्थ पाणाइं जाव जीवियाओ वबरोवेड तए णं भंते ! से पुरिसे कड़किरिए ? गोयमा ! जार्व व णं से पुरिसे तालफ्तले अप्पणो ग(ग)म्यताए जाव जीवियाओ ववरोवेड तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव चडिंह किरियाहिं पट्टे. जेमिपिय ण जीवाणं सरीरेहिंतो तटे निव्वत्तिए तेवि णं जीवा काइयाए जाव च उद्दि किरियाहि पुद्रा जेशिपिय ण जीवाणं सरीरे-हिंती तालप्फले निव्वतिए तेवि णं जीवा ४।उयाए जाप पंचिहें किरियाहि पुडा, जेविय से जीवा अहे बीमसाए पर्योवयमागस्य उवस्पत्ते बहुति तेविय ण जीवा काइयाए जाव पचिह किरियाहिं पुद्रा ॥ पूरिये णं संते ! मस्वस्य मुळं पचाछेमाणे वा पवाडेमाणे वा कड़किरिए ? गोयमा ' जावं च गं से प्रिसे रुक्तरस मूळं पचालेंट वा पवाडेड वा नार्व च णं से पुरिसे काउयाए जाव पेचिहीं किरियाहिं पुट्टे, जेसिपिय मं जीवाणं सरीरेहिंतो मुले निव्वतिए जाव बीए निव्वतिए तिविय णं जीवा काइयाए जाव पंचहिं किरियाहिं पुट्टा, अहे णं भंते ! से मुळे अप्पणी गुरुयत्ताए जाव जीवियाओं वचरोवेड तओ णं भंते ! से प्रांग्से कटकिरिए ? गोयमा ! जावं च णं से मुळे अप्पणी जाव ववरीवेड तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव चउहिं किरियाहिं पुट्टे, जेसिंपिय णं जीवार्ण सरीरेहिनो कंदे निव्वक्तिए जाव बीए निर्वात्तए तेवि णं जीवा काइयाए जाव चहिंह किरियाहिं पुट्टा, जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंतो मुळे निव्वत्तिए तेवि णं जीवा काइयाए जाव पंचिहें किरियाहिं पुद्वा, जेविय णं से जीवा अहे वीससाए पचीवयमाणस्स उवरगहे वहंति तेवि णं जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुद्रा ॥ पुरिसे णं भंते ! स्क्लस्स

कंदं पचा छे॰ १ गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे जाव पंचिह किरियाहि पुट्टे, जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंतो मुळे निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए तेवि णं जीवा जाव पंचहिं किरियाहिं पद्मा. अहे णं भंते ! से कंदे अप्पणी जाव चउहिं किरियाहिं पुद्धे, जेसिंपिय ण जीवाणं सरीरेहिंतो मुखे निव्वतिए खंधे निव्वतिए जाव चउहिं पहा. जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंतो कंदे निव्वत्तिए तेवि णं जीवा जाव पंचहिं किरियाहिं पुद्रा, जेवि य से जीवा अहे वीससाए पञ्चोवयमाणस्य जाव पंचहिं पुद्रा जहा (कंदे) खंधी एवं जाव बीयं ॥५९०॥ कड णं भंते ! सरीरमा पण्णता ? गोयमा ! पंच सरीरमा पन्नता. तंजहा-ओरालिए जाव कम्मए । कह णं भंते ! इंदिया प॰ ? गोयमा ! पंच इंदिया प०, तं०-सोइंदिए जाव फार्सिंदिए। कइविहे णं भंते ! जोए प० ? गीयमा ! तिविहे जीए प०, तं०-मणजीए वडजीए कायजीए । जीवे णं भंते ! ओरालियमगीर निव्वत्तमाणे कड़िकरिए ! गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचिकरिए, एवं पुढविकाइएवि, एवं जाव मणुस्से । जीवा णं भेते । ओरालि-यसरीरं निज्वत्तेमाणा कङ्किरिया । गोयमा ! तिकिरियावि च उकिरियावि पंचिक-रियावि, एवं पुढविकाइयावि, एवं जाव मणुरुमा, एवं वैज्ञान्वयस्रीरेणवि दो दंडगा नवरं जस्म अत्थि वेडाव्वियं, एवं जाव कम्मगसरीरं, एवं सोइंदियं जाव फ़ासिंदियं, एवं मणजोगं वहजोगं कायजोगं जस्स जं अत्थि तं भाणियव्वं, एए एगत्तपुहत्तेणं छन्वीस इंडमा ॥ ५९१ ॥ कडबिहे णं भंते । भावे पण्णत्ते ! गोयमा ! छन्विहे भावे प॰, तं०-उददए उवसमिए जाव सिन्वाइए, से कि नं उदहए भावे ? उदहए भावे द्विहे पण्णेत, तंजहा-उदइए य उदयनिष्पन्ने य, एवं एएणं अभिलावेणं जहा

से नृणं भंते ! संजयित्यपिडिह्यपच्चक्लायपावकम्मे धम्मे टिए, असजयअविरयअपिडिह्यपचक्लायपावकम्मे अहम्मे टिए, संजयासंजए धम्माधम्मे टिए ! हंता
गोयमा ! संजयित्य जाव धम्माधम्मे टिए, एएसि णं भंते ! धम्मंसि वा अहम्मंति वा धम्माधम्मंति वा चिह्नया केइ आसइतए वा जाव तुयिहितए वा ?
गोयमा ! णो इणहे समद्वे, से केणं खाइ अहेणं भंते ! एवं वुच्चइ जाव धम्माधम्मे
' टिए ? गोयमा ! संजयित्य जाव पावकम्मे धम्मे टिए धम्मं चेव उवसंपिजताणं
विहरइ, असंजय जाव पावकम्मे अहम्मे टिए अहम्मं चेव उवसंपिजताणं
विहरइ, असंजय जाव पावकम्मे अहम्मे टिए अहम्मं चेव उवसंपिजताणं विहरइ,
संजयासंजए धम्माधम्मे टिए धम्माधम्मे उवसंपिजताणं विहरइ, से तेणहेणं गोयमा !
जाव टिए ॥ जीवा णै भंते ! किं धम्मे टिया अहम्मे टिया धम्माधम्मे टिया !

अणुओगदारे छन्नामं तहेव निस्वसेसं भाणियव्वं जाव से तं सन्निवाइए भावे ॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥५९६॥ सन्तरसमे सार पढमो उहेसो समनो॥ गोयमा । जीवा धम्मोवि ठिया शहम्मोवि ठिया धम्माधम्मोवि ठिया, नेरहयाणं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! णेरइया णो धम्मे ठिया. अहम्मे ठिया, णो धम्माधम्मे ठिया, एवं जाव चउरिंदियाणं, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा । पंचिंदियति-रिक्सजोणिया नो धम्मे ठिया. अहम्मे ठिया. धम्माधम्मेवि ठिया, मणुस्सा बहा जीवा. वाणमंतरजोडसियवेमाणिया जहा नेरड्या ॥ ५९३ ॥ अन्नउत्थिया णै भंते । एवमाइक्खंति जाव परूर्वेति-एवं खलु समणा पंडिया समणोवासगा बाल-पंडिया. जस्स णं एगपाणाएवि दंडे अणिकिखते से णं एगंतबाठेति वत्तव्वं सिया, सं कहमेयं भंते ! एवं ? गोयमा ! जण्णं ते अन्नउत्यया एवमाइक्खांते जाव वत्तव्वं सिया, जे ते एवमाइंस मिच्छं ते एवमाइंस, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव पहुंबेसि-एवं खुळ समणा पंडिया, समणोवासना बालपंडिया, जस्स ण एग-पाणाएवि दंडे निक्लित से णं नो एगंतबाठेति वत्तव्वं सिया ॥ जीवा णं भंते ! कि बाला पंडिया बालपंडिया ! गोयमा | जीवा बालावि पंडियावि बालपंडियावि, नेरइयार्ण पुच्छा, गोयमा ! नेरइया बाला नो पंडिया नो बालपंडिया, एवं जाव चउरिदियाणं । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गौयमा । पंचिदियतिरिक्ख-जोणिया बाला नो पंडिया बालपंडियावि, मणुस्सा जहा जीवा, वाणमंतरजोइसिय- ' वेमाणिया जहा नेरइया ॥ ५९४ ॥ अन्नउत्थिया णं भंते । एवमाइक्खंति जाव परूर्वेति-एवं खल्ल पाणाइवाए मुसावाए जाव मिच्छार्दसणसन्ने बद्दमाणस्य अने जीवे अन्ने जीवाया, पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे कोहविवेगे जाव मिच्छादंसणसङ्गविवेगे वट्टमाणस्स अने जीवे अने जीवाया, उप्पत्तियाए जाव पारिणामियाए वक्ष्माणस्स अने जीवे अने जीवाया, उग्गहे बेहा अवाए धारणाए बट्टमाणस्स जाव जीवाया, उद्घाणे जाव परक्स्मे वट्टमाणस्स जाव जीवाया, नेरइयत्ते तिरिक्खमणुस्सदेवते वष्टमाणस्स जाव जीवाया, नाणावरणिज्ञे जाव अंत-राइए वट्टमाणस्य जाव जीवाया, एवं कष्हळेस्साए जाव ग्रुकळेस्साए, सम्माहिद्वीए रे, एवं चक्खुरंसणे ४, आभिणिबोहियनाणे ५, मइअझाणे ३, आहारसञ्चाए ४, एवं ओरालियसरीरे ५, एवं मणजोए ३, सागारीवओगे अणागारीवओगे वट्टमाणस्स अण्णे जीवे अने जीवाया, से कहमेर्य मंते । एवं ? गोयमा । अण्ये ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव मिच्छं ते एवमाइंद्र, अहं पुण गोयमा । एवमाइक्खामि आंध परूवेमि-एवं खलु पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले वट्टमाणस्स धन्वेव जीवे सन्वेव जीवाया जाव अणागारोवओंगे वट्टमाणस्स सचेव जीवे सचेव जीवाया ॥ ५९५ ॥ देवे णं भेते । महिश्विए जाव महेसक्खे पुन्वामेव हवी मविता पम् अहविं विछ-

व्यक्ताणं चिट्ठित्तए १ णो इण्डे समद्वे, से केण्डेणं भंते ! एवं वृश्वइ देवे णं जाव नो पम् अरुवि विउव्वित्ताणं चिट्ठित्तए १ गोयमा ! अहमेयं जाणामि, अहमेयं पासामि, अहमेयं अभिसमन्नागच्छामि, मए एयं नायं, मए एयं दिट्ठं, मए एयं बुद्धं, मए एयं अभिसमन्नागयं—जण्णं तहागयस्स जीवस्स सङ्गिस्स सकम्मस्स सरागस्स सवेयस्स समोहस्स सङ्ग्रस्स ससरीरस्स ताओ सरीराओ अविष्णमुक्तस्स एवं पन्नायइ, तंजहा—कालते वा जाव सिक्किते वा, स्विभगंधते वा दुविभगंधते वा, तितत्ते वा जाव महरते वा, कञ्चवित्ते वा जाव सहरते वा, कञ्चवित्ते वा जाव सहरते वा, कञ्चवित्ते वा, से तेण्डेणं गोयमा ! जाव चिट्ठित्तए ॥ सच्चव णं भंते ! से जीवे पुव्वामेव अरुवी भवित्ता पम् इविं विउव्वित्ताणं चिट्ठित्तए शो इण्डे समद्वे, से केण्डेणं जाव चिट्ठित्तए १ गोयमा ! अहमेयं जाणामि जाव जन्नं तहागयस्स जीवस्स अरुविस्स अकम्मस्स अरागस्स अवेयस्स अमोहस्स अलेगस्स असरीरस्स ताओ सरीराओ विष्पमुक्तस्स णो एवं पन्नायइ, तं०-कालते वा जाव हुक्खते वा, से तेण्डेणं जाव चिट्ठित्तए वा ॥ सेवं भंते ! २ ति ॥ ५९६ ॥ सन्तरसमस्स स्वयस्स बीओ उद्देसो समन्ते ॥

सेळेसि पडिवनए ण भंते । अणगारे सया समियं एयइ वेयइ जाव तं तं भावं परिणमः ? णो इणद्रे समद्रे. णण्णत्येगेणं परप्पओगेणं ॥ कइविहा णं भंते । एयणा प॰ १ गोयमा । पंचिवहा एयणा प॰, तंजहा-दब्वैयणा खेत्तेयणा कालेयणा भवे-यणा भावेयणा. दश्वेयणा णं भंते । कइविहा प० ! गोयमा ! चउव्विहा प०. तंजहा-नेरइयदन्वेयणा,तिरिक्खदन्वेयणा,मणुस्सदन्वेयणा,देवदन्वेयणा, से केणदेणं भंते ! एवं बच्चर-नेरहयदन्वेयणा २ ! गोयमा ! जन्नं नेरहया नेरहयदन्वे वृद्धिस वा वहंति वा बहिस्संति वा ते णे तत्थ नेरहया नेरहयदव्वे बहुमाणा नेरहयदव्वेयणं एइंच वा एयंति वा एइस्संति वा, से तेणद्वेणं जाव दव्वेयणा, से केणद्वेणं मंते ! एवं वचड तिरिक्खजोणियदव्वेयणा २ ? एवं चेव, नवरं तिरिक्खजोणियद्व्वे । भाषि-यव्वं. सेसं तं चेव. एवं जाव देवदव्वेयणा । खेरीयणा णं भंते ! कडविहा प० ३ गोयमा ! च उब्बिहा प ०, तं ०-नेरइय खेत्तेयणा जान देव खेत्तेयणा. से केण टेणं भंते । एवं वृच्च नेरइयखेत्तेयणा २ १ एवं चेव, नवरं नेरइयखेत्तेयणा भाणियव्या एवं जाब देवखेत्तरणा, एवं काळेरणावि, एवं भवेरणावि, एवं जाब देव-भावेयणावि ॥ ५९७॥ कडबिहा में अंते ! चलणा प॰ ? गोयमा ! तिबिहा चलणा प॰ तं॰-सरीरचलणा इंदियचलणा जोगचलणा, सरीरचलणा णं भंते ! कडविहा प॰ ! गोयमा | पंचविद्वा प॰, तं०-ओरास्टियसरीरचलणा जाव कम्मगसरीरच-लणा, इंदियचलणा र्ण भंते ! कडबिहा प० ? गोयमा ! पेचबिहा प०. तंजहा---

सोडंदियचलणा जाव फार्सिदियचलणा, जोगचलणा णं भंते ! कइविहा प॰ ? गोयमा । तिविहा प॰, तं॰—मणजोगचलणा वङ्जोगचलणा कायजोगचलणा, से केण्ड्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ ओरालियसरीरचलणा २ ? गोयमा ! जं णं जीवा ओरालियसरीरे वझ्माणा ओरालियसरीरप्पाओगाई दन्वाई ओरालियसरीरत्ताए क्रिणामेमाणा ओरालियसरीरचलणं चलिस वा चलिस्संति वा से तेणड्रेणं जाव ओरालियसरीरचलणा २, से केणहेणं भंते । एवं वुचाइ वेउन्वियसरीरचलणा २ ? एवं चेव, नवरं वेउन्वियसरीरे वद्माणा एवं जाव कम्मगसरीरचलणा, से केणहेणं भेते ! एवं वृच्छ सोइंदियचलणा २ <sup>१</sup> गोयमा ! जन्नं जीवा सोइदिए वहुमाणा सोइंदियप्पाओगाइं दव्वाइं सोइंदियत्ताए परिणामेमाणा सोइंदियचलणं चिलस वा चलंति वा चलिस्संति वा से तेणड्रेणं जाव सोइंदियचलणा २, एवं जाव फासिंदिय-चलणा. से केणड्रेणं भंते ! एवं बुचड मणजोगचलणा २ ? गोयमा ! जण्णं जीवा मणजोए वहुमाणा मणजोगप्पाओगाइं दव्याइं मणजोगत्ताए परिणामेमाणा मणजोग-चलणं चलिस वा चलंति वा चलिस्सति वा से तेणहेणं जाव मणजोगचलणा २, एवं वहजोगचलणावि, एवं कायजोगचलणावि ॥ ५९८॥ अह भंते ! संवेगे निन्वे(गे)ए गुरुसाहम्नियसुस्स्रसणया आलोयणया निंदणया गर्हणया खमावणया स्यसहायया विउसमणया भाव अप्यिबद्धया विणिवङ्णया विवित्तसयणासणसेव-णया सोइंदियसंबरे जाव फार्सिदियमंबरे जोगपचक्खाणे सरीरपचक्खाणे कसाय-पञ्चक्खाणे संभोगपचक्खाणे उर्वाहपचक्खाणे भत्तपचक्खाणे खमा विरागया भाव-सचे जोगमंच करणसचे मणममण्णाहरणया वदममनाहरणया कायसमनाहरणया कोहविवेगे जाव मिच्छाटसणसहविवेगे णाणसंपन्नया दंसणसंपन्नया चरित्रसंपन्नया वेयणअहियासणया मारणंतियअहियासणया एए णं भन्ते ! पया किंपज्जवयाणकता पण्णता रे समणा उसो । गोयमा ! संवेगे निव्वेए जाव मारणंतियअहियागणया एए णं सिद्धिपञ्जवसाणफला प॰ समणाउमो ! ॥ सेवं भंते ! २ ति जाव विहरह ॥ ५९९ ॥ सत्तरसमस्य सयस्य तह्यो उहेसो समत्तो ॥

तेणं काटेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी-अत्थि णं भंते! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कजाइ? हंता अत्थि, सा भंते! कि पुट्टा कजाइ अपुट्टा कजाइ? गोयमा! पुट्टा कजाइ नो अपुट्टा कजाइ, एवं जहा पढमसए छट्टाइसए जाव नो अणाणुपुष्टिकडित वत्तव्वं सिया, एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं जीवाणं एगिंदियाण य निन्वाघाएणं छिहिसँ वाघायं पहुच्च सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं सेसाणं नियमं छिहिसिं। अत्थि णं भेते! जीवाणं मुसा-

बाएणं किरिया कजाइ ? हंता अत्थि, सा भंते । कि पुट्टा कजाइ अपुट्टा कजाइ ? जहा पाणाइबाएणं दंडओ एवं मुसाबाएणवि, एवं अदिबादाणेणवि मेहणेणवि परिग्महेणवि. एवं एए पंच दंडगा ५ । जेममयने भेते ! जीवाणं पाणाइकाएणं किरिया कजाइ सा भंते ! कि पदा कज़ड अपदा कज़ड ? एवं तहेव जाव बत्तव्वं सिया जाव वेमाणि-याणं, एवं जाव परिग्महेणं, एवं ए एवं पंच दंडमा १० । अदेसेणं भंते ! जीवाणं पाणाइबाएगं किरिया कजइ एवं चेत्र जाव परिगाहेगं, एवं एएवि पंच दंडगा १५। जंपएमन्नं भंते । जीवार्यं पाणाइवाएणं किरिया कजाइ सा भंते ! कि प्रद्वा कजाइ एवं तहेब दण्डओ, एवं जाब परिम्महंणं २०, एवं एए वीसं दंडमा ॥ ६०० ॥ जीवाणं भंते ! किं अनकडे दुस्ये, परकडे दुक्खे, तदुभयकडे दुक्खे ? गोयमा ! अत्तकडे दुक्खे, नो परकडे दुक्खे, नो तदुमयकडे दुक्खे, एवं जाव वेमाणियाणं, जीवा में भेते ' कि अनकडं दुक्यं वर्दे ते, एरकडं दुक्यं वदेति, तदुभयकडं दुक्खं वैदेति १ गोपमा ! अनकडं दुक्सं ६देल को परकडं दुक्सं वेदेति, नो तदुभयकडं हुक्तं वेदेंति, एवं जार वेमाणियाणं । जीवाणं भेते ! (क अनकडा वेयणा, परकडा बेयणा, तद्वस्यकटा वेयणा ' गोपना! अनकटा वेयणा, णो परकडा वेयणा, णो तद्भयकटा वेषणा, एवं जाव वेसाणियाणं, जावा णं भेते । कि अनकटं वेषणं वेदेति. परकट वैयणं वेदैंति,नद्भयकडं वेयम वेदेंति ! गोयमा ! जीवा अनकडं वेवणं वेदैंति, नो परकड वेयमं वेदेंत, नो तहुसयकडे वेयमं वेदेंति, एवं जाव वेसाणियामं । सेवं भंत ! गंबे भंते ! चि ॥ ६०३ ॥ सन्तरस्म सए चउत्थो उहसो समत्तो ॥

कहि णं भंते ! ईयाणस्य देशिद्रस्य देवरकी सभा सहस्मा पण्यता ? गोयमा ! जंबु-दीवे २ भंदरस्य पव्ययस्य उत्तरेशं इयासे णं स्याप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिनागाओ उद्धं चंदिमप्रिय जह। ठाणपण् जाव मञ्झे ईसाणविद्यस्य महाविमाणे से णं ईसाणविद्यम्णे अद्धतेरसजोयगम्यमहस्याई० एवं जहा दसमसए सक्किमाणवत्तव्या गा इहिवे ईसाणस्य निरवसेसा भाणियव्या जाव आयरक्खति, टिई साहरेगाई दो सागरोबमाई, सेसं नं चेव जाव ईसाणे देविंदे देवराया २, सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥६०२॥ सन्तरसमे सर् पंचमो उद्देसो समतो ॥

पुढिविकाइए ण भेते ! इमीसे स्यमप्पभाए पुढवीए समोहए २ ता जे भविए सोहम्मे कप्पे पुढविकाइयनाए उचवाजनाए से भेते ! कि पुविंव उवविज्ञाता पच्छा संपाउणेजा, पुविंव वा संपाउणिना पच्छा उववजेजा ! गोयमा ! पुविंव वा उवविज्ञाता पच्छा संपाउणेजा, पुविंव वा संपाउणिता पच्छा उववज्जेजा से केणहेणं जाव पच्छा उववज्जेजा ! गोयमा ! पुढविकाइयाणं तओ समुख्याया प०, तं०-

| भगवर्ड

वेयणासमुख्याए कसायसमुख्याए मारणंतियसमुख्याए, मारणंतियसमुख्याएणं समो-हणमाणे देसेणं वा समोहणइ सन्वेण वा समोहणइ, देसेणं समोहणमाणे पन्नि संपार्जणिता पर्दछा उवविज्ञा, सन्वेणं समोहणमाणे पुर्वि उवविज्ञता पर्दछा संपाउणेजा. से तेणट्रेणं जाव उववजेजा । पुढविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्प-भाए पड़वीए जाव समोहए २ ता जे भविए ईसाणे कप्पे पुढवि ० एवं चेव ईसाणेवि, एवं जाव अचयगेविज्जविमाणे, अणुत्तरविमाणे ईसिप्पन्भाराए य एवं चेव । पुढविकाइए णं भंते । सक्करप्पभाए पुढवीए समोहए २ ता जे भविए सोहम्से कप्पे पुढवि॰ एवं जहा रयणप्पभाए पुढविकाइओ उववाइओ एवं सक्करप्पभाएवि पुढविकाइओ उववा-एयन्वो जाव ईसिप्पब्भाराए, एवं जहा रयणप्पभाए वत्तब्वया भणिया एवं जाव अहे सत्तमाए समोहए ईसिप्पब्भाराए उववाएयव्यो। सेवं भंते ! २ ति (१७-६)॥६०३॥ पढ़िवकाइए णं भंते! सोहम्मे कप्पे समोहए समोहिणत्ता जे भविए इमीसे रयण-प्यभाए पढ़वीए पढ़िवकाइयत्ताए उवविजत्तिए से णं भेते ! किं पृथ्वि सेसं तं चेव जहा रयणप्यभाए पुढविकाइओ सञ्वकप्पेस जाव ईसिप्पन्भाराए ताव उववाइओ एवं सोहम्मपुडविकाइओवि सत्तम्रुवि पुडवीस उववाएयव्वी जाव अहे सत्तमाए, एवं जहा सोहम्मपढविकाइओ सञ्बपढवीस उवबाइओ एवं जाव ईसिप्पन्भारापढविकाइओ सब्बपढवीस उववाएयव्यो जाव अहे सत्तमाए, सेवं भंते । २ ति (१७-७) ॥६०४॥ आउक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए समोहए २ ता जे भविए सोहम्मे कप्पे आजकाइयत्ताए उनवजित्तए एवं जहा पुढाविकाइओ नहा आजकाइओवि सन्वकप्पेस जाव ईसिप्पन्भाराए तहेव उववाएयन्वी, एवं जहा स्यणप्पभाक्षाउ-काइओ उववाइओ तहा जान अहेसत्तमापुडविआउकाइओ उनवाएयब्बी जान ईसिप्प-ब्भाराए, सेवं भंते । २ ति (१७-८) ॥६०५॥ आउकाइए णं भंते ! सोहम्से कप्पे समोहए समोहणिता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदहिवलएस आउ-काइयत्ताए उववजित्तए से णं भंते ! सेसं तं चेद एवं जाव अहे मत्तमाए जहा सोहम्स-आउकाइओ एवं जाव ईसिप्पन्भाराआउकाइओ जाव अहे सत्तमाए उववाएयव्यो, सेवं भंत ! २ ति (१७-९) ॥६०६॥ वाउकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुरुवीए जाव जे भविए सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उववजित्तए से णं जहा पुढविकाइओ तहा वाउकाइओवि नवरं वाउकाइयाणं चत्तारि समुग्घाया प०, तं०-वेयणासमु-ग्वाए जाव वेजिव्वयसमुम्बाए, मार्णतियसमुम्बाएणं समोहणमाणे देसेण वा समो० सेसं तं चेव जाव अहे सत्तमाए समोहओ हिसप्पन्भाराए उपवाएयन्बो, सेवं भंते ! २ ति (१७-१०) ॥ ६०७ ॥ वाउकाहए मं अंते ! सोहम्से कप्पे समोहए २ ता जे

भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणवाए तुणुबाए घणवायवलएस तुणुबायवलएस वाउकाइयत्ताए उववजित्तए से णं भंते ! सेसं तं चेव एवं जहा सोहम्मकप्पवाउकाइओ समासनि पहनीस उननाइओ एवं जान ईसिप्पन्माराए नाउकाइओ अहे सत्तमाए जान उववाएयव्वी, सेवं भंते ! २ ति (१७-११) ॥ ६०८ ॥ एगिदिया णै भंते ! सन्वे समाहारा सन्वे (समसरीरा) समुस्सासणीसासा एवं जहा पढमसए बिइयउद्देसए पुढ़िबिकाइयाणं वन्तव्वया भणिया सा चेव एगिंदियाणं इह भाणियव्वा जाव समाउया समोववकागा। एगिंदियाणं भंते । कइ छेरसाओ प० ? गोयमा ! चत्तारि छेरसाओ प०. तं -- कण्ड टेस्सा जाव ते उटेस्सा । एएसि णं भंते । एगिंदियाणं कण्ह टेस्साणं जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोना एगिदियाणं तेउळेस्सा. काउळेस्सा अणंतगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया। एएसि ण भंते ! एगिंदियाणं कण्ड छेस्सा इड्डी जहेव दीवकुमाराणं, सेवं भंते! २ लि (१७-१२) ॥ ६०९ ॥ नागकमारा ण मंते । सन्बे समाहारा जहां सोलसमसए दीवकमारुद्देसए तहेव निरवसैसं भाणियव्वं जाव इन्नीति, सेवं भंते ! २ नि जाव विहरइ (१७-१३) ॥ ६१०॥ सबन्नकुमारा ण भंते । सञ्चे समाहारा । एवं चेव, सेवं भंते । २ नि ( १७-१४ ) ॥ ६११ ॥ विज्ञुकुमारा णं भंते । सन्वे समाहारा० एवं चेव, सेवं भंते । २ ति ( १७-१५ ) ॥ ६१२ ॥ वाउकुमारा णं भंते ! सब्वे समाहारा ० एवं चेव, सेवं भंते ! २ ति ( १७-१६ ) ॥ ६१३ ॥ अग्गिकुमारा णं भंते ! सब्वे समाहारा० एवं चेव, सेवं भंते िर ति ॥६१४॥ सत्तरसमस्य सयस्य सत्तरसमी उहेसो समत्तो ॥ सत्तरसमं सयं समत्तं ॥

पडमे १ विसाह र मायंदिए य १ पाणाइवाय ४ असुरे य ५ । गुल ६ केविल ७ अणगारे ८ भविए ९ तह सोमिलऽद्वारसे १० ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं सम-एणं रायमिहे जाव एवं वयासी—जीवे णं भंते ! जीवभावेणं कि पढमे अपढमे ? गोयमा ! नो पढमे अपढमे, एवं नेरहए जाव वेमाणिए । सिद्धे णं भंते ! सिद्ध-भावेणं कि पढमे अपढमे ? गोयमा ! पढमे नो अपढमे, जीवा णं भंते ! जीवभावेणं कि पढमा अपढमा ! गोयमा ! नो पढमा अपढमा, एवं जाव वेमाणियाणं १ ॥ सिद्धाणं पुच्छा, गोयमा ! पढमा नो अपढमा ॥ आहारए णं भंते ! जीवे आहार-मावेणं कि पढमे अपढमे ! गोयमा ! नो पढमे अपढमे, एवं जाव वेमाणिए, पोहत्तिएवि एवं चेव । अणाहारए णं भंते ! जीवे अणाहारमावेणं पुच्छा, गोयमा ! सिय पढमे सिय अपढमे । नेरहए णं भंते ! एवं नेरहए जाव वेमाणिए नो पढमे अपढमे, सिद्धे पढमे नो अपढमे । अणाहारमावेणं भंते ! जीवा अणाहारमावेणं अपढमे । अणाहारमावेणं भंते ! जीवा अणाहारमावेणं

पुच्छा, गोयमा ! पढमावि अपडमावि, नेरइया जाव वेमाणिया णो पढमा अप-हमा, सिद्धा पडमा नो अपडमा, एक्नेक्ने पुच्छा भाणियन्वा २ ॥ भवसिद्धिए एगत्तपुहत्तेणं जहा आहारए, एवं अभवसिद्धिएवि, नोभवसिद्धियनोअभवसिद्धिए णं भंते ! जीवे नोभव० पुच्छा, गोयमा । पडमे नो अपडमे, णोभवसिद्धिय नोअभ-वसिद्धिया णं भंते ! सिद्धा नोभ० अभव०, एवं चेव पुरुत्तेगांवे दोण्हांवे ॥ सन्नी णं भंते ! जीवे सिष्णभावेणं कि पडमे पुच्छा, गोयमा ! नो पडमे अपडमे, एवं विगलिदियवजं जाव वेमाणिए, एवं पुहत्तेणवि ३ ॥ असची एवं चेव एगत्तपुहत्तणं नवरं जाव वाणमंतरा, नोसन्तीनोअसन्ती जीवे मणुस्से सिद्धे पडमे नो अपडमे, एवं पहत्तेणवि ४ ॥ सलेस्से णं भंते । पुच्छा, गोयमा ! जहा आहारए एवं पहत्ते-णवि, कण्हलेस्सा जाव मुक्कलेस्सा एवं चेव नवरं जस्स जा लेस्सा अस्थि । अलेस्से णं जीवमणस्मासिदे जहा नोसन्नीनोअसन्नी ५ ॥ सम्माहिद्रिए णं भंते ! जीवं सम्महिद्रिभावेणं किं पडमे पुच्छा, गोयमा ! सिय पडमे सिय अपडमे, एवं एगिं-दियवजं जाव वेमाणिए, सिद्धे पढमे नो अपडमे, पुरुत्तिया जीवा पडमावि अपड-मावि, एवं जाव वेमाणिया, सिद्धा पटमा नो अपटमा, मिच्छ।दिद्विए एगत्तपुहुत्तणं जहा आहारमा, सम्मार्भन्छादिद्विए एगनपुरुत्तेणं जहा सम्मदिद्वी, नवरं जम्य अत्थि सम्मामिच्छत्तं ६ ॥ संजर् जीवं मणुस्से य एगनपुहनेणं जहा सम्माइद्वी, असजर जहा आहारए, सजयामंजए जीवे पंचिदियतिरिक्त्वजोणियमणुस्या एगनपुरुतेणं जहां सम्महिद्दी, नोसंजएनं असंजएनोसंजयासजए जीवे सिद्धे य एगनपुश्तेण पटमे नो अपडमे 🤞 ॥ सक्साई कोहकसाई जाव छोभकसाई एए एगतपुहुनेणं जहा आहारए, अक्नाई जीवे सिय पडमे निय अपटमे, एवं मणुरमेबि, सिद्धे पडमे नो अपडमे, पहलेंगं जीवा मग्रस्मा पडमावि अपडमावि, निद्धा पटमा नो अपडमा ८ ॥ णाणी एगन्पुहनेणं जहा सम्माहिद्वां, आभिणिओहियनाणी जाव मणपज्ञव-नाणी एगत्तपुहुनेणं एवं चेव, नवरं अस्म जं अत्थि, केवलनाणी जीवे मणस्से सिद्धे य एगत्तपृहुत्तेण पटमा नो अपटमा । अञ्चाणी मङ्अञ्चाणी मुयअञ्चाणी विभंगनाणी एगत्तपुहुत्तेणं जह। आहारए ९ ॥ सजोगी मणजोगी वहजोगी कायजोगी एगत्त-पहत्तेणं जहा आहारए, नवरं जस्स जो जोगो अत्थि, अजोगी जीवमणुस्ससिद्धा एगत्तपुहुत्तेणं पढमा नो अपढमा १० ॥ सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता एगत्तपुहु-त्तेणं जहा अणाहारए ११ ॥ सवैदगो जाव नपुंसगवेदगो एगत्तपुहत्तेणं जहा आहारए नवरं जस्स जो वेदो अत्थि, अवेदओ एगत्तपुहुत्तेणं तिस्रुवि पएसु जहा अकसाई १२ ॥ ससरीरी जहा आहारए, एवं जाब कम्मगसरीरी जस्स जं अत्थि

सरीरं, नवरं आहारगसरीरी एगनपुहुनेणं जहा सम्महिद्वी, असरीरी जीवो सिद्धी एगत्तपहत्तेणं पढमो नो अपडमो १३॥ पंचहिं पजत्तीहिं पंचहिं अपजत्तीहिं एग-तपहत्तेण जहा आहारए. नवरं जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पडमा अपडमा १४ ॥ इमा लक्खणगाहा—जो जेण पत्तपुरुवी भावी सो तेण अपदमो होड । सेसेम होड पढ़मो अपत्तपृथ्वेस भावेस ॥ १ ॥ जीवे णं संते ! जीवसावेणं कि चरिमे अचरिमे १ गोयमा ! नो चरिमे अचरिमे । नेरइए ण भंते ! नेरइयभावेण पुच्छा, गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे, एवं जाव वैमाणिए, निद्धे जद्धा जीवे । जीवाणं पुच्छा, गोयमा ! जीवा नो चरिमा अचरिमा, नेरहया चरिमावि अचरिमावि. एवं जाव वेमाणिया, सिद्धा जहा जीवा १ ॥ आहारए सन्वत्थ एगतेणं सिय चरिमे तिय अचरिमे, पहुनेणं चरिमावि अचरिमावि, अणाहारुओ जीवो सिद्धो य एगतेगवि पहनेगवि नो वरिमो अवरिमो, सेसट्टाणेस एगतपृहतेण जहा आहा-रओ २ ॥ अवसिद्धीओ जीवपए एगलपुर्ति । चार्यमे नो अचरिमे, सेसद्राणेस जहा आहारओ । अभवनिद्धीओ सब्बत्य एनचपुरुनेणं नो चरिमे अचरिमे, नोभवसि-द्धीयनोअभवनिद्धीय जीवा निद्धा य एगत्तपृहत्तेणं जहा अभवनिद्धीओ ३ ॥ सन्नी जहा आहारओं. एवं असलीवं, नोमर्लानोअसली जीवपए मिद्रपए य अचरिमो. मणस्मपत चरिमो एगनपुरुत्तेणं ४॥ संबंस्मो जाव गुकंबस्सो जहा आहारओ नवरं जस्स जा अत्थि. अटेस्मी जहा नोमजीनोअसभी ५ ॥ सम्माहिट्टी जहा अणा-हारओ, मिन्छादिही जडा आहारओ, सम्मामिन्छ।दिही एगिंदियविगलिंदियवर्ज सिय चरिमे निय अचरिमे, पुरुत्तेणं चरिमावि अचरिमावि ६ ॥ संज्ञो जीवो मणस्सो य जहा आहारओ, असनओवि नहेच, सनयामंजओवि नहेब, नवरं जस्स जं अत्यि, नोसंजयनोअसजयनोसंजयासंजय जहा नोमबलिदीयनोअभवनिद्धीओ ॥ सकसाई जाव लोभकमाई मन्बद्राणेम् जहा आहारओ, अकसाई जीवपए सिद्धपए य नो चारेमो अचारेमो, मणुस्मपए निय चरिमो सिय अचरिमो ८॥ णाणी जहां सम्मिद्दि सन्वत्य आभिणियोहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी जहां आहारओ नवरं जस्स जं अत्थि, केवलनाणी जहा नोसशीनोअसशी, अश्वाणी जाव विभंगनाणी जहा आहारओं ९ ॥ सजोगी जाव कायजोगी जहा आहारओ जस्स जो जोगो अत्यि, अजोगी जहा नोमधीनोअसबी १० ॥ सागारोवउत्तो अणागारोवउत्तो य जहा अणाहारओ ११ ॥ सबेदओ जाव नपुंसगबेदओ जहा आहारओ, अबेदओ जहा अकसाई १२ ॥ ससरीरी जाव कम्मगसरीरी जहा आहारओ नवरं जस्स जं अस्यि. असरीरी जहा नोभविधदीयनोअभविधदीय १३ ॥ पंचिह पज्जीहि पंचिह अपज्यत्तीहिं जहा आहारओ सन्वत्थ एगत्तपुहुत्तेणं दंखगा भाणियम्बा १४ ॥ इमा लक्खणगाहा—जो जं पाविहिइ पुणो भावं सो तेण अचिरमो होइ । अचंतविओगो जस्स जेण भावेण सो चिरमो ॥ १ ॥ सेवं भंते ! २ ति जाव विहरह ॥ ६१५ ॥ अद्वारसमस्स सयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥

तेणं काळेणं तेणं समएणं विसाहा नामं नयरी होत्था वन्नओ, बहपुत्तिए उज्जाणे बन्नओ, सामी समोसढे जाव पज्जवासइ, तेणं कालेणं तेण समएणं सक्के देविंदे देवराया बजापाणी पुरंदरे एवं जहा सोलसमसए बिइयउद्देसए तहेव दिव्बेणं जाणविमाणेणं आगओ नवरं एत्य आभिओगा(वि)इ अत्यि जाव बत्तीसइविहं नदृविहिं उन्दंसेइ २ ता जाव पिडिगए । भेते ! ति भगवं गोयमे सगणं भगवं महावीरं जाब एवं वयासी-जहा तदयसए ईसाणस्स तहेव कुडागारसालादिहंती तहेव प्रव्यभव-पुच्छा जाव अभिसम्भागया ? गोयमादि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु गोयमा । तेणं काळेणं तेणं समएणं इहेव जंबहीवे २ भारहे वासे हन्यिणाउरे नामं नयरे होत्या वन्नओ. सहसंबवणे उज्जाणे वन्नओ, तत्य णं हत्थिणाउरे नयरे कत्तिए नामं सेद्री परिवसइ अहे जाव अपरिभूए णेगमपढमा-सणिए णेगमट्टमहस्सस्स बहुन्त कजेनु य कारणेयु य कार्वबेनु य एवं जहा राय-प्परंगइजे चित्ते जाव चक्रवुभूए गेगमद्वसहरूमस्स स(सी)यरस य कुडुंबस्स आहेवर्ष जाब कारेमाणे पाटेमाणे य समणोवासए अभिगयजीवाजीवे जाब विहरह । तेणे कालेणं तेणं समएणं मुणिसुव्वए अरहा आइगरे जहा सोलसमसए तहेव जाव समोसढे जाव परिसा पज्जवासइ, तए णं से कत्तिए सेट्टी इमीसे कहाए लढ्डे समाणे इड्डाइ ः एवं जहा एकारसमसए सुदंसणे तहेव निग्नओ जाव पजवासह. तए णं मुणियुव्वए अरहा कत्तियस्स सेट्टिस्स धम्मकहा जाव परिसा पिडगया, तए णं से कृतिए सेटी मुणिसुव्वयस्त जाव निसम्म हद्वतुद्व॰ उद्वाए उद्वेह उ॰ २ ता मुणि-सन्वयं जाव एवं वयासी-एवमेयं भंते । जाव से जहयं तुज्झे वदह, जं नवरं देवाणु-पिया ! नेगमद्रसहस्सं आपुच्छामि जेद्रपूर्ण च कुईबे ठावेमि, तए ण अई देवाण्-प्पियाणं अंतियं पञ्चयामि, अहासुई जाव मा पिडविधं, तए णै से किलए सेट्री जाव पिंडिनिक्समइ २ ता जेणेव हत्थिणापुरे नयरे जेणेव सए गेहे तेणेव उवागच्छा २ ता णेगमहसहस्सं सहावेइ २ ता एवं वयासी-एवं खळु देवाणुप्पिया ! मए मुणिचुच्वयस्स अरहओ अंतियं घम्मे निसन्ते सेविय मे धम्मे इच्छिए पिडिच्छिए अभिरहए, तए णं अहं देवाणुप्पिया । संसारभयउन्विको आव पञ्चयामि, तं तुन्ने ण देनाणुप्पिया ! कि करेह कि ववसह कि में हियहस्क्रिए कि में सामत्ये ?, तए जं

तं गेगमहुसहस्यंपि तं कत्तियं सेद्धिं एवं वयासी-जह णं देवाणुप्पिया ! संसारभय-स्विता भीया जाव प्रव्यहरसंति अर्म्ह वेवाणूपिया ! किं अने आलंबणे वा आहारे बा पश्चिबंधे वा ? अम्ब्रेवि गं देवाण्पिया ! संसारभयउव्चिग्गा भीया जम्मणसरणाणं देवाणुप्पिएहिं सद्धिं मुणिसुन्वयस्य अरहओ अतियं मुं(है)हा भविता अगाराओ जाव पव्वयामी, तए णं से कत्तिए सेद्री तं नेगमद्भसहस्यं एवं वयासी-जइ णं देवाणु-प्पिया ! संसारभविवन्या भीया जन्मणमरणाणं मए सर्द्धि मुणिसञ्जय जाव प्रव्यवह तं गच्छह णं तुन्भे देवाणुप्पिया ! सएसु २ गिहेसु विउलं असणं जाव उवक्सडायेह मित्तणाइ जाव पुरलो जेद्रपत्ते कुढुंबे ठावेड जेद्र० २ ता तं मित्तणाइ जाव जेद्रपूत्ते आपुच्छह २ ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरुद्दृह पु० २ ता मित्तनाइ जाव परिजणेणं जेद्वपुत्तेहि य समणुगम्ममाणमग्गा सन्विद्शीए जाव रवेणं अकारुपरिहीणं चैव मर्म अंतियं पाउच्भवह, तए ण ते नेगमद्रसहस्संपि कतियस्स सेद्रिस्स एय-मद्रं विणएणं पिडसुर्णेति २ ता जेणेव साइं साईं गिहाई तेणेव उवागच्छंति २ ता बिपुर्ल असर्ण जाब उवक्खडावेंति २ ता मित्रणाइ जाव तस्सेव मित्रणाइ जाब पुरक्षो जेट्टपुत्ते कुईबे ठावेंति जेट्टपुत्ते० २ ता तं मित्तणाइ जाव जेट्टपुत्ते य आपुच्छंति जेद्व० २ ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरुहंति २ ता मित्तणाइ जाव परिजणेणं जेद्रपुत्तिहि य सम्पुगम्ममाणम्गा सिव्वद्वीए जाव रवेणं अकाल-परिहीणं चेव कत्तियस्स सेडिस्स अंतियं पाउन्भवंति, तए णं से कत्तिए सेडी विपूर्ल असर्ण ४ जहा गंगदत्ती जाव मित्तणाइ जाव परिजणेणं जेड्रपत्तेणं णेगमइसहस्सेण य समणुगम्ममाणमुरगे सञ्चित्रीए जाव रवेणं इत्यिणापुरं नयरं मज्झंमज्झेणं जहा गंगदत्तो जाव आछिते णं भंते ! छोए पछिते णं भंते ! छोए आछित्तपछिते णं भंते ! लोए जाव आणुगामियत्ताए मविस्सइ. तं इच्छामि णं भंते । णेगमद्रसहस्सेणं सर्दि सयमेव पञ्चावियं सयमेव मुंडावियं जाव धम्ममाइविक्यं, तए णं मुणिसुव्वए अरहा कत्तिये सेट्रि जेगमद्वसहरसेणं सार्द्धं सबमेव पव्याचेड जाव धम्ममाइक्खड, एवं देवाण्-पिया । गंतव्यं एवं चिद्वियव्यं जाव संजमियव्यं, तए णं से कतिए सेद्री नेगमद्वसह-स्रोणं सर्वि मुजिमुक्बयस्स अरहओ इसं एयास्त्रं धन्मियं उवएसं सम्मं संपश्चिवजाड, तमाणाए तहा गच्छड जाब संजमेड. तए णं से कत्तिए सेड्री बेगमइसहस्सेणं सर्दि अणगारे जाए इरियासमिए जाव गुत्तर्वभवारी, तए णं से कत्तिए अणगारे सुणि-पुरुवयस्स अरहको तहाह्वाणं घेराणं अतियं सामाइयमाइयाई चोहस पुरुवाई महिजाइ सा० २ ता बहाई चउत्पाइद्वम जाव अप्याणं आवेमाणे बहुपन्डिप्रसाई ववालसवासाई सामचपरियार्थ वाउणह र ता मासिबाए संलेहणाए अत्तार्ण होसेड मा॰ २ त्ता सिंड भत्ताइं अणसणाए छेदेइ स॰ २ त्ता आलोइयपिड क्लं वे जाव कालं किया सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिजंसि जाव सिंक देविंदत्ताए उववंचे, तए णं से मक्के देविंदे देवराया अहुणोववण्णे सेसं जहा गंगदत्तस्स जाव अंतं काहिइ, नवरं ठिई दो सागरोवमाइं प॰ सेसं तं चेव । सेवं भंते । २ ति ॥ ६१६ ॥ अट्ठारसमस्स स्वयस्स वीओ उद्देसो समत्तो ॥

तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या वन्नओ, गुणसिलए उज्जाणे वन्नओ जाव परिसा पडिगया. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महा-वीरस्स जाव अंतेवासी मागंदियपुत्त नामं अणगारे पगडभहए जहा मंखियपुत्ते जाव पज्जवासमाणे एवं वयासी-से नूणं भंते । काउलेस्से पुढाविकाइए काउलेस्से-हिंतो पुडविक।इएहिंतो अणंतरं उञ्चिहिता माणुसं विग्गहं लभइ मा० २ ता केवलं बोहिं बुज्झड़ के २ ता तओ पच्छा सिज्झड़ जाव अंतं करेड़ १ हंता मागंदिय-पुत्ता । काउलेस्से पुडविकाइए जाव अनं करेइ । से नूर्ण भंते ! काउलेस्से आउकाइए काउलेस्सेहिंतो आउकाइएहिनो अर्णतरं उन्बद्धिता माणुसं विग्गहं लगइ मा० २ ता केवलं वोहि बुज्झइ जाव अंतं करेड़ ? हंता मार्गदियपुत्ता ! जाव अंतं करेड़ । से नूणं भंते ! काउछेस्से वणस्सङ्काङ्ए एवं चेव जाव अनं करेड्, सेवं भंते ! २ नि मागंदियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं जाव नर्माश्वता जेणेव समणे निगांधे तेणेव उवागच्छड २ ता समणे निम्मंथे एवं वयासी-एवं खल अजी! काउलेस्से पुढविकाइए तहेव जाव अंतं करेड, एवं यह अजो ' काउलेस्ने आउकाइए जाव अंतं करेड, एवं खल अजो ' काउटेस्से वणस्यडकाडए जाव अंतं करेड, तए ण ते समणा निग्गंथा मा(क)गंदियपुत्तरम अणगारस्य एवमाइक्खमाणस्स जाव एवं परूवे-माणस्स एयमद्रं नो सद्दर्शत ३ एयमद्रं असहद्यमाणा ३ जेणेव समणे भगवं महा-वीरे तेणेव उवागच्छीत २ ना समणं भगवं महावीरं वंदीत नमंसति वं० २ ता एवं वयासी-एवं खल भंते । मागंदियपुने अणगारे अम्हं एवमाइक्खड जाव पह्नवेड-एवं खलु अजो ! काउटेस्से पुढविकाइए जाव अंतं करेड, एवं खलु अजो ! काउटेस्से आउकाइए जाव अतं करेड, एवं खळू वणस्सइकाइएवि जाव अतं करेड, से कह-मेयं भंते! एवं ? अज्ञांति समणे सगवं महावीरे ते समणे निग्गंथे आमंतेता एवं वयासी-जण्णं अजो । मार्गदियपुत्ते अणगारे तुज्हो एवं आइक्खह जाव पहतेड-एवं खलु अजो । काउलेस्से पुढवीकाइए जाव अंतं करेड्, एवं खलु अजो । काउ-चेस्से आउकाइए जाव अंतं करेइ. एवं खुद्ध अजो । काउलेस्से वणस्सङ्का**इएवि** जाद अंतं करेइ, सच्चे णं एसमट्रे. अहंपि णं अज्ञो । एवमाइक्खामि ४-एवं सार

अजो! कण्डलेस्से पढिनेकाइए कण्डलेस्सेहिंतो पढिनेकाइएहिंतो जाव अंतं करेड. एवं खल अजो । नीललेस्से पढनिकाइए जान अंतं करेड, एवं काउलेस्सेनि जहा पढनि-काइए जाव अंतं करेइ, एवं आउकाइएवि, एवं वणस्सइकाइएवि, सचे ण एसमट्टे ॥ सेवं भंते ! २ ति समणा निम्मंथा समणं भगवं महावीरं वंदति नर्मसंति वं ० २ ता जेणेव मागंदियपुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छंति २ ता मागंदियपुत्तं अणगारं वंदंति नर्म-संति वं २ ता एयमट्टं सम्मं विणएणं भुजो २ खामेंति ॥६१७॥ तए णं से मागं-दियपुत्ते अणगारे उद्घाए उद्देड २ ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छा ते ॰ २ ता समणं भगवं महावीरं वंदड नमंसड वं॰ २ ता एवं वयासी-अणगारस्स णं भंते ! भावियपाणो सन्वं कम्भं वेदेमाणस्य सन्वं कम्मं निजरेगाणस्य सन्वं मारं मरमाणस्य सब्वं सरीरं विध्यज्ञहमाणस्य चरिमं कम्मं वेदेमाणस्य चरिमं कम्मं निजारेमाणस्य चरिमं मार मरमाणस्य चरिमं सरीरं विष्णजहमाणस्य मारणंतियं कम्मं वेदेमाणस्य मारणंतियं कम्मं निज्जरेमाणस्य मारणंतियं मारं मरमाणस्स मारणंतियं सरीरं विप्पजहमाणस्य जे चरिमा निज्ञरापोग्गला सहमा णै ते पोग्गला प॰, समणाउसो । सब्बं लोगंपिणं ते उग्गाहिताणं चिद्नंति ! हंता मागंदियपुता ! ' अणगारस्य णं भावियापको जाब ओगाहिताणं चिद्नति, छउमत्ये णं भंते ! मणस्से तेसि निजारापोगगळाणं किंचि आणत्तं वा णाणत्त वा एवं जहा इंदियउद्देसए पढ़में जाव वेमाणिया जाव तस्य णं जे ते उवउत्ता ते जाणित पासंति आहारेति. से तेणद्रेणं निक्खेवो भाणियव्योत्ति न पासंति आहारेति. नेरइया ण भंते ! निजरापोरगला न जाणंति न पासंति आहारेंति, एवं जाव पंचिदियतिरिक्खजोणि-याणं, मणुस्सा णं भंते ! निजरापोग्गले कि जाणंति पासंति आहारेंति उदाह न जाणंति न पासति न आहारैति ? गोयमा ! अत्येगइया जाणंति ३ अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारिति, से केणद्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ अत्थेगइया जाणंति पासति आहारैति, अत्येगड्या न जाणंति न पासंति आहारैति ? गोयमा ! मणस्सा दुविहा प॰, तंजहा-सिन्नभूया य असिन्नभूया य, तत्थ णं जे ते असिन्नभूया ते न जाणंति न पासंति आहारेंति. तत्थ ण जे ते सिक्तभूया ते दुविहा पर् तं०-उवउत्ता य अणुवउत्ता य, तत्य णं जे ते अणुवउत्ता ते न जाणेति न पासंति आहारेंति, तत्य णं जे ते उवउना ते जाणंति ३, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं कुन्द अत्थेगहया न जाणंति २ आहारेंति, अत्थेगइया जाणंति ३, बाणमंतरजोइसिया जहा नेरहया । वेमाणिया णं भंते ! ते निकरापोरगळे किं जाणंति ६ ! गोयमा 1 जहा मणुस्सा नवरं वेमाणिया द्विहा प०, तं०-माइमिच्छहिद्रवववषया य अमा-

इसम्महिद्रिउववन्नगा य, तत्थ णं जे ते माइमिच्छहिद्रिउववन्नगा ने णं न जाणंति न पासंति आहारेंति, तत्थ गं जे ते अमाइसम्माइद्विउववन्नगा ते दुविहा प०, तं०-अणंतरीववन्नगा य परंपरीववन्नगा य, तत्थ णं जे ते अणंतरीववन्नगा ते णं न जाणंति न पासंति आहारेंति, तत्थ णं जे ते परंपरोववन्नगा ते दविहा प०. तं०-पजनगा य अपजनगा य. तत्थ णं जे ते अपजनगा ते णं न जाणित न पासंति आहारेंति, तत्थ णं जे ते पज्जनगा ने द्विहा प०, तं०-उवउत्ता य अणुवउत्ता य, नत्य णं जे ने अणुवउत्ता ने णं न जाणंति २ आहारेंनि ॥६१८॥ कड़विहे णं भनते ! वंधे प० १ मागंदियपत्ता ! दविहे बंधे प०, त०-द्ववंधे य भाववंधे य, द्ववंधे ण भंते! कडविहे प०? मार्गादयपुत्ता! द्विहे प०, तं०-पओगवंधे य वीससाबंधे य, वीससाबंधे णं अंने ! कड़विहे प० ! मार्गदियपुत्ता ! दुविहे प०, तं ०-साईयवीससावंभे य अणाईयवीसमाबंधे य. पओगबंधे णं भंते ! कडविहे प० क्ष मागंदियपुत्ता ! द्विहे प०, तं०-सिहिलबंधणबन्धे य धणियबंधणबन्धे य, भाव-बंधे णं अंते ! कडविहे प० ! मार्गिदयपना ! द्विहे प०, तं०-मृलपगिडविधे य उत्तरपगडिबंधे य. नेरइयाणं भंते ! कडाविहे भावबंधे प्रवर्श सागंदियपत्ता ! द्विहे भावबंधे प॰, नं॰-मूलपगडिवंधे य उत्तरपगडिवंधे य. एवं जाव वेमाणियाणे. नाणावरणिज्ञस्य ण अंते ! कम्मस्य कडविहे आववंशे प० ? मार्गदियपुन्त ! द्विहे भाववंधे प०. तं०-मलपगडिवंधे य उत्तरपगडिवधे य. नेरहवाणं भंते ! नाणावर-णिजस्स कम्मस्स कर्जबहे भाववंधे प० ? मार्गदियपुनाः द्विहे भाववंधे प०, तं०-मूलपगडिवंभे य उत्तरपगडिवंधे य. एवं जाव वेमाणियाणं, जहा नाणावरणिजेणं दंडओ भणिओ एवं जाव अंतराइएणं भाषियव्यो ॥ ६१९ ॥ जीवाणं भंते ! पावे कम्मे जे य कड़े जाव जे य कजिस्मड ऑत्य याड तस्य केड णाणते ? ईता अत्यि. सें केगद्रेणं भंते ! एवं तुचइ जीवाणं पावे कम्मे जे य कडे जाव जे य कजिस्सइ अन्यि याइ तस्य णाणते है मार्गदियपत्ता । से जहानामए-केइ पृतिसे धणं परामुसङ २ ना उसुं परामुसइ २ ना ठाणं ठाइ २ ता आययकबाययं उसुं करेइ आ० २ ता उडूं वेहासं उन्विहड़ से नूणं मार्गदियपुत्ता ! तस्स उन्नस्स उडूं वेहासं उन्वीहस्स समाणस्स एयड्वि णाणतं जावतं नं भावं परिणमडवि णाणतं ? हंता भगवं ! एयइवि णाणत्तं जाव परिणमइवि णाणतं, से तेणद्वेणं मार्गदियपुत्ता ! एवं जुन्नड जाव तं तं भावं परिणमइवि णाणतं, नेरइयाणं भंते ! पावे कम्मे जे य कडे एवं चेव, एवं जाव वेसाणियाणं ॥ ६२० ॥ नेरइया णं मंते ! जे पोरगळे आहारताए गेण्हीत वेसि णं भंते ! पोरगलाणं सेयकालंसि कड़भागं आहारेति कड़भागं निकारेति ?

मागंदियपुत्ता ! असंखेजइभागं आहारेंति अणंतभागं निजरेंति, चक्किया ण भंते ! केंद्र तेस निजरापोगगटेस आसइतए वा जाव तुर्याद्वतए वा ? णो इण्हें समहे, अणाहरणमेयं बुद्यं ममणाउसो ! एवं जाव वैमाणियाणं । सेवं भंते ! सेवं भंते ! तेता ॥ ६२९ ॥ अद्वारसमस्य सयस्य तह ओ उद्देसो समतो ॥

तेणं कालेण तेणं समएणं रायगिहे जाव भगवं गोयमे एवं वयासी-अह भंते ! पाणाइवाए मुसावाए जाव मिच्छादंसणसङ्घ, पाणाइवायवेरमणे मुसावाय० जाव मिन्छ।इंसणसङ्वंरमणे, पुडविकाइए जाव वणस्सदकाइए, धम्मत्थिकाए अधम्मत्थि-काए आगासन्विकाए जीवे असरीरपिडबद्धे परमाणुपोग्गठे सेटेसि पिडवन्नए अणगारे सन्वे य बायरवोदिधरा कलेक्स एए णं द्विहा जीबदन्ता य अजीवदन्ता य जीवाणं परिभोगताए हब्बमागच्छति ! गोयमा ! पाणाइबाए जाव एए णं दुविहा जीवदव्या य अजीवद्व्या य अत्थेगइया जीवार्ण परिभोगनाए ह्व्यमागच्छंति, अत्थेगइया जीवाणं जाव नो इव्बमागच्छंति, से केणद्वेणं भंते ! एवं वुचइ पाणाइवाए जाव नो हर्वमागन्छंति 🖟 गोयमा ! पाणाडवाए जाव मिच्छादंसणसङ्घे, पुढविकाइए जाव वणरमङ्काङए, सब्वे य बायरबोंदियरा कछेवरा एए णं दुविहा जीवदब्वा य अजी-वदव्या य जीवाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति, पाणाइवायवेरमणे जाव मिच्छा-दंसणगठविवेग, धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए जाव परमाणपोगगढे सेढेसि पडिवन्नए भणगारे एए ण द्विहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य जीवाणं परिभोगत्ताए नो हुव्यमागच्छिन्ति, से तेणद्रेणं जाव नो हुव्यमागच्छंति ॥ ६२२ ॥ कड् णं भंते ! 'कसाया पन्नता ? गोयमा ! चनारि कसाया प०, तं०-कसायपयं निरवसेसं भाणि-यथ्वं जाव निजारिस्संति होभेगे॥ कहण भेते! जुम्मा पनता? गोयमा! चतारि जुम्मा पन्नता, तं०-कडजुम्मे तेओंग दावाजुम्मे कलिओंगे, से केणद्रेणं भंते ! एवं बच्चर जाव कलिओं में ? गोयमा ! जे णं रासी च उक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपजनित सेलं कडजुम्मे, जे णं रासी चडक्रएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिप-ज्ववित सेतं तेओगे. जे ण रासी चउइएणं अवहारेणं अवहीरमाणे (२) इपज्जव-सिए सेन दावरजुम्मे, जे णं रासी चडक्करणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजविसर सेतं किलओंग, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वृद्धः जाव किलओगे ॥ नेर्ड्या पं भंते ! कि कड्जुम्मा तेओगा दावरज्ञम्मा कलिओगा ? गोयमा । जहचपए कडजुम्मा, उक्कोसपए तेओगा, अजहण्यमण्क्कोसपए सिय कडज्म्मा जाव सिय कलिओगा, एवं जाव थणियकुमारा । वणस्सङ्काइयाणं पुच्छा, गीयमा ! जहचपए अपया उक्कोस-पए य अपया अजहण्णमणकोसपए सिय कडज्म्मा जाव सिय कल्जिया । बेइंदि-४९ सुसा०

याणं पुच्छा, गोयमा! जहनपए कडजुम्मा, उक्कोसपए दावरजुम्मा, अजहलमणुक्कोसपए सिय कडजुम्मा जाव सिय किलेओगा, एवं जाव चउरिंदिया, सेसा एपिंदिया जहा बेइंदिया, पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जाव वेमाणिया जहा नेरहया, सिदा
जहा वणस्सइकाइया। इत्थीओ णं भंते! किं कडजुम्माओ० पुच्छा, गोयमा!
जहनपए कडजुम्माओ, उक्कोसपए कडजुम्माओ, अजहलमणुक्कोसपए सिय कडजुम्माओ जाव सिय किलेओगाओ, एवं असुरकुमारइत्थीओवि जाव थणियकुमारइत्थीओवि, एवं निरिक्खजोणियइत्थीओवि, एवं मणुस्सद्द्रशीओवि, एवं वाणमंतरजोइसियवेमाणियदेवइत्थीओवि॥ ६२३॥ जावइयाणं भंते! वरा अधगवण्हणो
जीवा तावइया परा अधगवण्हणो जीवा! हंता गोयमा! जावइया वरा अधगवण्हणो
जीवा तावइया परा अधगवण्हणो जीवा। सेवं भंते! २ ति॥ ६२४॥
अद्वारसमस्स सयस्स चउत्थो उद्देसो समसो॥

दो भंते ! असुरकुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि असुरकुमारदेवनाए उववना, तत्य णं एगे अक्षरक्रमारे देवे पासादीए दरिसणिजे अभिक्षवे पडिन्वे, एगे अमुर-कुमारे देवे से णं नो पासादीए नो दरिसणिजे नो अभिरुवे नो पडिरुवे. से कहमेयं भंते । एवं ? गोयमा । असुरकुमारा देवा दुविहा प०. तं०-वेडव्वियसगैरा य अवे-डव्यिसरीरा य. तत्थ णं जे से वेजव्यिसरीरे असुरक्तारे देवे में णं पासादीए जाव पिंडहरे, तत्थ णं जे से अवेउव्वियसरीरे असरकमारे देवे से णं नो पासादीए जाव नो पडिरुवे, से केणडेणं भंते ! एवं वुचड-तत्य णं जे से वेडव्वियसरीरे तं चेव जाव णो पडिहवे ? गोयमा ! से जहानामए-इहं मणुस्मठोगंति दुवे पुरिसा भवंति. एगे परिसे अलंकियविभक्तिए. एगे परिसे अगलंकियविभक्तिए, एएसि पं गोयमा ! दोण्हं पुरिसाणं कयरे पुरिसे पासादीए जाव पिडहवे. कयरे पुरिसे नो पासादीए जाव नो पिंडक्वे. जे वा से पुरिसे अलंकियविभूसिए जे वा से पुरिसे अगलंकियविभूसिए ! भगवं ! तत्थ जे से पुरिसे अलंकियविभूसिए से ण पुरिसे पासादीए जाव पडिरूवे, तत्थ णं जे से परिसे अणलंकियविभासिए से णं परिसे नो पासादीए जाव नो पढि हवे. से तेगद्रेणं जाव नो पडि हवे। दो भंते ! नागकुमारा देवा एगंसि नागकुमारावासंसि एवं चेव, एवं जाव थणियकुमारा, वाणमंतरजोइसिय-वेमाणिया एवं चेव ॥ ६२५ ॥ दो भंते । नेरइया एगंसि नेरइयावासंसि नेरइयत्ताए ! उनवन्ना, तत्थ णं एगे नेरइए महाक्रम्मतराए चेव जाव महानेयणतराए चेव, एगे नेरइए अप्पक्रम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव, से कहमेयं भंते ! एवं ? गोयमा ! नेरइया दुविहा प०, तं०-माइमिच्छादिद्विजववनगा य अमाइसम्माइड्रि-

उनवन्नगा य, तत्थ णं जे से माइमिच्छादिद्विजनवन्नए नेरङ्ए से णं महाकम्मतराए चेव जाव महावेयणतराए चेव, तत्थ ण जे से अमाइसम्महिद्रिजनवन्नए नेरइए से णं अप्पक्रमतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव, दो मंते ! अप्ररक्रमारा एवं चेव, एवं एगिंदियविगरिंदियवजं जाव वेमाणिया ॥ ६२६ ॥ नेरइ(या)ए णं भेते ! अणंतरं उन्वृहित्ता जे भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उवविजत्तिए, से णं भंते ! क्यर आउयं पिडसंबेदेड ? गोयमा ! नेरडयाउयं पिडसबेदेड, पंचिदियतिरिक्ल-जोर्णियाउए से पुरओ कडे चिद्रह, एवं मणुस्सेवि, नवरं मणुस्साउए से पुरनां कडे चिद्रह । असरकुमारा णं भेते ! अणंतरं उन्बहित्ता जे भविए प्रडविकाइएड जनवाजनए पुच्छा, गोयमा । असुरकुमाराउयं पडिसंवेदेइ, पुढाविकाइयाउए **से** पुरओ कडं चिट्टइ, एवं जो जाँहें भविओ उववजित्तए तस्स नं पुरओ कडं चिट्टइ, जत्य ठिओ तं पिडसिंपेदेइ जाव वेमाणिए, नवरं पुढविकाइए पुढविकाइएस उब-चजाइ पुढाविकाइयाउयं पिडसंबेदेइ, अने य से पुढाविकाइयाउए पुरओ कडे चिट्ठइ, एवं जाव मणुस्सो सद्राणे उववाएयव्वो परद्राणे तहेव ॥ ६२७ ॥ दो भंते ! असुर-ु कुमारा एगंति अनुरकुमारावासंसि अनुरकुमारदेवताए उववन्ना, तत्थ णं एगे अनुर-कुमारे देव उज्जय विउव्विस्सामित्ति उज्जयं विउव्वइ, वंकं विउव्विस्सामित्ति वंकं विउन्बद्ध, जं जहा इच्छाइ तं तहा विउन्बद्ध, एगे असुरकुमारे देवे उज्ज्यं विउन्सि-स्गामिति वंकं विउच्वइ, तंकं विउच्विरमामिति उज्जयं विउच्वइ, जं जहाँ इच्छइ णो त नहा विउच्चइ, से कहमेयं भंते ! एवं ! गोयमा ! असुरकुमारा देवा दुविहा प०, र्तं - साइमिच्छाइद्विउववन्नगा य असाइसम्मिद्दिवुउववन्नगा य, तत्य णं जे से माइ-मिच्छादिद्धि उववन्नए असुरकुमारे देवे से णं उज्ज्यं विउब्विस्सामित्ति वंकं विउब्वह जाद णो तं नहा विउन्वः, नत्य णं जे से अमाइसम्माइद्विउववनए असुरकुमारे देवे से णं उजुरं विउन्विस्तामीति उजुरं विउन्वइ जाव नं तहा विउन्वइ । दो भंते ! नागकुमारा एवं चेव, एवं जाव थणियकुमारा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया एवं चेव ॥ सेवं भंते ! २ ति ॥ ६२८॥ अद्वारसमस्स सयस्य पंचमो उद्देसी समत्तो॥ फाणियगुळे ण भंते । कहवजे कडगंधे कहरसे कडफासे पण्णते ? गोयमा ! एत्य

फाणयगुळ ण भत । कड्बक कड्गध कड्रस कड्रसास पण्णत ! गायमा । एत्य णं दो नया भवंति, तं ० - निच्छड्यनए य बाबहारियनए य, बाबहारियनयस्स गोहे फाणियगुळे, नेच्छड्यनयस्स पंचवके दुगंधे पंचरसे अद्वफासे प० । भमरे णं मंते ! कड्बने ० पुच्छा, गोयमा ! एत्य णं दो नया भवंति, तं ० - निच्छड्यनए य वाब-हारियनए य, बाबहारियनयस्स काळए भमरे, नेच्छड्यनयस्स पंचवके जाव अट्ट-फासे प० । स्वयपिच्छे णं भंते ! कड्बके ० प० ? एवं चेव, नवरं बाबहारियनयस्स

नीलए सुयपिन्छे, नेच्छइयनयस्स पंचवण्णे सेसं तं चेव, एवं एएणं अभिलावेणं लोहिं-(ति)या मंजिद्रिया, पीतिया हालिहा, सुक्किल्ला संखे, सुन्भिगधे कोहे, दुन्भिगधे मियग-सरीरे, तित्ते निबे, कड़या संठी, कसाए कविद्रे, अबा अंबिलिया, महरे खंडे, कक्खडे वहरे, मउए नवणीए, गुरुए अए, लहुए उल्लयपत्ते, सीए हिमे, उसिणे अगणिकाए, णिद्धे तेहे । छारिया णं भंते ! पुच्छा, गोयमा! एत्य णं दो नया भवंति, तं ०~निच्छ-इयनए य बावहारियनए य. बावहारियनयस्स लक्का छारिया, नेच्छइयनयस्स पंच-बना जाव अद्रफासा प॰ ॥ ६२९ ॥ परमाणपोगगठे णं भंते ! कडवन्ने जान कड-फासे पन्नते ? गोयमा ! एगवने एगगंधे एगरसे दुफासे पन्नते ॥ दूपएसिए पं भंते ! खंधे कडवने । पुच्छा, गोयमा ! सिय एगवने सिय दुवने, सिय एगगंधे सिय दुगधे, सिय एगरसे सिय दूरसे, सिय दुकासे मिय तिकासे सिय चडकासे पन्नते, एवं निय-एसिएवि. नवरं सिय एगवने सिय दवने सिय निवने. एवं रसेस्वि. सेसं जहा दुपएसियस्स, एवं चउप्पएसिएवि, नवरं निय एगवने जाव सिय चउवने, एवं रसे-द्वित, सेसं तं चेव, एवं पंचपर्णमएवि. नवरं सिय एगवजे जाव सिय पंचवजे. एवं रसेसुवि. गभकासा तहेव, जहा पंचपएमिओ एवं जाव असंखेजपर्णनओ ॥ सुह्म-परिणए णं भंते । अणंतपएसिए खंधे कड़वन्ने : जहा पंचपर्णमए तहेव निरवमेसं. बायरपरिणए णं भंते ! अणंतपएसिए खंधे कड्वन्ने० पुच्छा, गोयमा ! निय एगव्ने जाव सिय पंचवने, सिय एगगंघे सिय दुगेघे, निय एगरसे जाव निय पंचरसे, निय चउफासे जाव सिय अद्रकासे प० ॥ सेवं भंते ! सेव भंते ! नि ॥ ६३० ॥ बदारसमस्स सयस्स छद्रो उद्देसो समत्तो॥

रायिगहे जाव एवं वयासी-अन्नदित्या ण भंते ! एक्माइक्बंति जाव पद-वेंति-एवं खलु केवली जक्खाएसेणं आइस्सइ, एवं खलु केवली जक्खाएसेणं आइट्टे समाणे आहच दो भासाओ भासइ, तं०-मोसं वा सचामोसं वा, से कहमेयं भंते ! एवं ? गोयमा ! जण्णं ते अन्नडित्थया जाव जे ते एवमाहंमु मिच्छं ते एवमाहंसु, अहं पुण गोयमा ' एवमाइक्खामि ४-नो खलु केवली जक्खाएसेणं आइस्सइ, नो खलु केवली जक्खाएसेणं आइट्टे समाणे आहच दो भासाओ भासइ, तं०-मोसं वा सचामोस वा, केवली ण असावजाओ अपरोवधाइयाओ आहच दो भासाओ भासड, तं०-सचं वा असचामोसं वा ॥ ६३१ ॥ कइविहे णं भंते ! उवही पण्णंन ? गोयमा ! तिविहे उवही प०, तं०-कम्मोवही, सरीरोवही, बाहिरभंडमतो-वगरणोवहीं, नेरइयाणं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! दुविहे उवही प०, तं०-कम्मोवहीं सरीरोवहीं य, सेसाणं तिविहे उवही एगिंदियवजाणं जाव वेमाणियाणं, एमिंदियाणं दुविहे उवही प॰ तंजहा-कम्मोवही य सरीरोवही य, कड्विहे णं भंते! उवही प॰ १ गोयमा ! तिविहे उवही प॰, तंजहा-सचित्ते, अचित्ते, मीसए, एवं नेरइयाणवि, एवं निरवसे(सा)सं जाव वेमाणियाणं । कइविहे णं भंते । परिग्गहे प० १ गोयमा ! तिविहे परिग्गहे प॰, तं॰-कम्मपरिग्गहे, सरीरपरिग्गहे, बाहिरभंडमत्तोवगरण-परिस्महे, नेरइयाणं भते ! एतं जहा उनहिणा दो दंडमा भणिया तहेन परिस्महेणिन दो दंडगा भाणियन्वा, कड़िवहे णं भंते । पणिहाणे प० ! गोयमा ! तिविहे पणिहाणे प०, तं०-मणपणिहाणे, वइपणिहाणे, कायपणिहाणे, नेरइयाणे भंते ! कड़ावेड़े पणिहाणे प० १ एवं चव, एवं जाव थणियकुमाराणं, पुडविकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! एरी कायपणिहाणे प०, एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, वेइंदियाणं पुच्छा, गोयमा ! द्विष्टे पणिहाणे प०. तं०-वडपणिहाणे य कायपणिहाणे य. एवं जाव चडिरिदयाणं. में भागं तिविहेवि जाव वेमाणियाणं । कड्बिहे णं भंते ' दुष्पणिहाणे प० १ गोयमा ! तिविहे दुष्पणिहाणे पर् तंर-मगदुष्पणिहाणे, वहदुष्पणिहाणे, कायदुष्पणिहाणे, जहेच पणिहाणेणं दंडगो भाणिओ तहेब द्प्पणिहाणेणांच भाणियव्यो । कडविहे पं भंते ! सुष्पणिहाणे प॰ ! गोयमा ! तिविहे सुष्पणिहाणे प॰, तंजहां-मणसुष्प-जिहाणे, बद्दसुपणिहाणे, कायसुप्पणिहाणे, मणुस्साणं भंते । कद्दविहे सुप्पणिहाणे प॰ १ एवं चेव जाव वेमाणियाणे, सेवं भंते ! २ ति जाव विहरह ॥ तए ण समणे भगवं महावीरे जाव बहिया जणवयितहार विहरइ ॥ ६३२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे गुणांतरुए उजाणे वन्नओ जाब पुटविसिला-पट्टओ, तस्स णं गुणनिलयस्स उजाणस्य अदुरसामंते बहुवे अन्नउत्थिया परिवसंति. त०-कालोदाई सेलोदाई एवं जहां सत्तमसए अन्नउत्थिउद्देसए जाव से कहमेयं मन्ने एवं ! तत्थ णं रायांगहे नयरे महुए नामं समणोवासए परिवसह, अहे जाव अपरि-भृए अभिगयजीवाजीवे जाव विहरद, तए ण समणे भगवं महावीरे अनया क्याइ पुटवाणुपुर्टिव चरमाणे जाव समोसढे, परिसा जाव पज्जुवासइ, तए णं म(इ)-हुए समणोवासए इसीसे कहाए लद्धहे समाणे हृहतुहु जाव हियए पहाए जाव सरीरे सयाओ गिहाओ पिडिनिक्खमइ स॰ २ त्ता पायविहारचारेणं रायगिहं नयरे जाव निरगच्छइ २ ता तेसि अञ्चलियाणं अदूरसामंतेणं वीईवयइ, तए णं ते अन्न उत्थिया महुयं समणोवासयं अदूरसामंतेणं वीईवयमाणं पासंति २ त्ता अन्नमनं सहावेंति २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया। अम्हं इमा कहा अविउप्पकडा इमं च णं महुए समणोवासए अम्हं अदूरसामंतेणं वीईवयइ, तं सेयं खलु देवाणु-प्पिया 1 अन्हें महुयं समणोवासगं एयमद्वं पुच्छित्तएत्तिकहु अखमनस्स अंतिकं

एयमट्टं पिडसुर्गेति अञ्चमन्नस्स० २ ता जेणेव महुए समणोवासए तेणेव उवा-गच्छंति २ त्ता महुयं समणोवासगं एवं वयासी-एवं खलु महु(मंडु)या । तव धम्मायरिए घम्मोवएसए समणे णायपुत्ते पंच अत्यिकाए पन्नवेइ जहा सत्तमे सए अन्नउत्थिय-उद्देसए जाव से कहमेयं महुया ! एवं ?, तए णं से महुए समणीवासए ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-जड़ कज़ कज़ड़ जाणामो पासामो, अह कज़ न कज़ड़ न जाणामो न पासामी, तए णं ते अञ्चातिथया मदुर्य समणोवासर्य एवं वयासी-केस णं तुमं महुया ! समणोवासगाणं भवति, जे णं तुमं एथमहं न जाणिस न पासिस ?, तए णं से महुए समणोवासए ते अजडित्थए एवं वयासी—अत्थि णं आउसो ! वाउयाए वाइ ? हंना महुया । वाइ, तु(ज्झे) ज्मे णं आउसो ! वाउयायस्स वायमाणस्स ह्व पासह ? जो इजड्डे समद्दे, अत्थि जं आउसो ! घाणसहगया पोग्गला ? हंता अन्यि, तुन्भे णं आउसो । घाणसहगयाणं पोग्गलाणं ह्वं पासह १ णो इपट्टे समद्रे, अन्यि णं आउसो! अरणिसहगए अगणिकाए १ हंना अत्थि, तुब्भे ण आउसो! अरणिसहगयस्स अगणिकायस्स रूवं पासह १णो इणहे समहे, अत्थि णं आउनी ! समुद्दस्स पारगयाई स्वाई ? हंना अत्थि, तुन्मे णं आउसो ! समुद्दस्स पारगयाई ह्वाइं पासह ? णो इणद्वे समद्वे, अधि णं आउसो ! देवलोगगयाइं ह्वाइं ! हंता अत्थि, तुन्मे णं आउसो ! देवलोगगयाइं ह्वाई पासह ? णो इणट्टे समहे, एवामेव आउसो । अहं वा तुरूभे वा अन्नो वा छउमत्थो जइ जो जंन जाणट न पासइ्तं सब्वं न भवड एवं में मुबहुए टोए ण भविस्मतीतिकहु ते अन्नउन्धिए एवं पडिहणइ एवं पडिहणिता जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ ता समणं भगव महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभि० जाव पज्जुवासइ । महुयादि ! समणे भगवं महावीरे महुयं समणोवासयं एवं वयासी-सुद्ध णं मह्या ! तुमं ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साहु ण महुया ! तुमं ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, जे णं महुया! अट्टं वा हेर्जं वा पसिणं वा वागरणं वा अक्षायं अदिह अस्सुयं अमयं अविष्णायं बहुजणमज्हो आघनेड पन्नवेइ जाव उवदंसेड, से ण **अरि**हंताणं आसायणाए बद्द**, अरिहंतपन्नत्तस्य धम्मस्स** आसायणाए बद्दर्, केवलीणं बासायणाए वट्ड, केवलिपन्नत्तस्स धम्मस्स आसायणाए वट्ड, तं सुद्धृ गं तुमं महुया ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साहु णं तुमं महुया ! जान एवं वयासी, तए णं महुए समणीवासए समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ते समाणे हट्टतुद्वे समणं भगव महावीरं चंदह नर्मसद वं० २ ता णकासंजे जाव पज्जवासह, तए णं समणे भगवं महावीरे महुयस्स समणीवासगस्स तीसे य जाव परिसा पिंडगया, तए ण महुए

समणोवासए समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव निसम्म इद्वतुद्वे परिणाइं (वागर-णाई ) पुरुछ ३ प॰ २ त्ता अद्वाई परियादिय ६२ त्ता उद्वाए उद्वेड २ त्ता समर्ण भगवं महावीरं बंदह नमंसइ वं २ ता जाव पिडगए । भंते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वदड नमंसड वं ० २ ता एवं वयासी-पभू णं भंते ! महुए समणीवासए देवाणु-पियाणं अतियं जाव पञ्चडताए ? णो इणदे समद्रे, एवं जहेव संखे तहेव अरुणांभ जाब अंतं करे(का)हिड ॥ ६३३ ॥ देवं णं भंते ! महिद्रिए जाब महेसक्ले रुवसहरसं विउच्चित्रा प्रभा अन्नमन्त्रणं सिद्धं संगामं संगामेत्तए ? इंता प्रभा । ताओ णं भंते ! बोंदीओ कि एगजीवफडाओ अणेगजीवफडाओ ? गोयमा ! एगजीवफडाओ णो अणेगजीवफुडाओ, तेनि णं भंते । वोदीणं अंतरा किं एगजीवफुडा अणेगजीव-फुड़ा ? गायमा ' एगजीवफुड़ा नो अणेगजीवफुड़ा । पुरिसे ण भंते ! अंतरेण इत्येण वा एवं जहा अद्वमसए नइए उद्देसए जाव नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ॥ ६३४ ॥ अन्यि णं भेते ! देवासुराणं संगामे २ ? हंता अत्यि, देवासुरेसु णं भेते ! सुनामेनु बट्टमाणमु किनं तेमि देवाणं पहरणस्यणत्ताए परिणमइ ? गोयमा ! जन्नं ने देवा नणं वा कहुं वा पत्तं वा सक्करं वा परामुसनि तं (णं) तं तेसि देवाणं पहरणस्यणनाए पारणमइ, जहेब देवार्ग तहेब असुरकुमाराणं ! णो इणद्वे समद्वे. अमरकमाराणं देवाणं निष्यं विजिब्बिया पहरणस्यणा प० ॥ ६३५ ॥ देवे णं अंते ! महिङ्किए जाव महेसक्खे पभू लवणसमुद्दं अगुपरियदिताणं हव्बमागच्छित्तए ? हंता पर, देवे णे भंते ! महिद्विए एवं धायइसंडं दीवं जाव हंता पर, एवं जाव रूयगवरं दीवं जाव हंना पभू, ते णं परं वीईवएजा नो चेव णं अणुपरियहेजा ॥ ६३६ ॥ अस्य मं भते । देवा जे अमंते कम्मंसे जहनेम एकेम वा दोहि वा तिहिं वा उक्वासेणं पंचहिं वासमर्णाह सवयंति हता अत्य, अत्य णं भंते ! देवा जे अणंते कम्मंसे जहनेणं एकेण वा दोहि वा तिहि वा उस्रोसेणं पंचहि वास सहस्सोह खबयंति ? हंना अत्थि, अन्यि गं भंते ! ते देवा जे अगंते कम्मंसे जहनेगं एकेण वा दोहि वा तिहिं वा उक्कोर्सणं पंचिंह वामसयसहस्सेहिं खबयंति ? हंता अत्य. कयरे णं भंते ! ने देवा जे अणंते कम्मंसे जहनेण एकेण वा दोहिं वा तिहिं वा जाव पंचहिं वायसएहिं खबयंति, कयरे णं भंते ! ते देवा जाव पंचहिं वाससहस्सेहिं खवयंति, कयरे णं भंते ! ते देवा जाव पंचिंह वाससयसहस्सेहिं खबयंति ! गोयमा ! वाणमंतरा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससएणं खवयंति, असुरिंदव-जिया णं भवणवासी देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससएहिं खबयंति, असरक्रमारा णं देवा अर्णते कम्मंसे ति(वी)हिं बाससएहिं खब्यंति, गहुगणनक्खत्तताराह्या जोइसिय देवा अणंते कम्मंसे चडिं वास जाव खवयंति, चंदिमस्रिया जोइसिंदा जोइसरायाणो अणंते कम्मंसे पंचिं वाससएिं खवयंति, सोहम्मीसाणगा देवा अणंते
कम्मंसे एगेणं वाससहरसेणं (जाव) खवयंति, सणंकुमारमाहिंदगा देवा अणंते कम्मंसे
दोहिं वाससहरसेहिं खवयंति, एवं एएणं अभिलावेणं बंमलोगलंगा देवा अणंते
कम्मसे तिहिं वामसहरसेहिं खवयंति, महामुक्कमहरसारगा देवा अणंते कम्मंसे चडिं
वाससहरसेहिं खवयंति, आणयपाणयआरणअच्चयगा देवा अणंते कम्मंसे पंचिंहं वाससहरसेहिं खवयंति, हेट्टिमगेवेज्जगा देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससयसहरसेगं खवयंति, मिज्झमगेवेज्जगा देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससयसहरसेहिं खवयंति, विजयवेज्यंनजयंनअपराजियगा देवा अणंते कम्मंसे तिहिं वाससयसहरसेहिं खवयंति, विजयवेज्यंनजयंनअपराजियगा देवा अणंते कम्मंसे चडिं वाससयसहरसेहिं खवयंति, विजयवेज्यंनजयंनअपराजियगा देवा अणंते कम्मंसे चडिं वाससयसहरसेहिं खवयंति, एएणं गोयमा! ने देवा जे
अणंते कम्मंसे पंचिंहें वाससयसहरसेहिं खवयंति, एएणं गोयमा! ने देवा जे
अणंते कम्मंसे जहेंचणं एकेण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं पंचिंहें वासमएएहि स्वयंति,
एएणं गोयमा! ते देवा जाव पंचिंहें वाससहरसेहिं खवयंति, एएणटेणं गोयमा! ने
देवा जाव पंचिंहें वाससयसहरसेहिं खवयंति। सेवं भंते! सेवं भते! ति ॥ ६३७॥
अडारसमस्स सयस्स सत्तमो उद्देसी समन्ती॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-अणगारस्स णं भंते! भावियप्पणो पुरओ दुहओ जुगमायाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्य अहे कुकुडपोए वा वहापोए वा कुर्लिंगच्छाए वा परियावजेजा, तस्स णं भंते! किं इरियाविह्या किरिया कजड़, सपराइया किरिया कजड़! गोयमा! अणगारस्य णं भावियप्पणो जाव नस्य ण इरियाविह्या किरिया कजड़, नो संपराइया किरिया कजड़, से केणहेणं भंते! एवं बुच्च६०? जहा सत्तमसए संबुद्धस्यए जाव अहो निक्तिवनं। सेवं भंते! सेवं भंते! तेनं नाव विहरह ॥ तए णं समणे भगवं नहावीरे बहिया जाव विहरह ॥ ६३८ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव पुडविसिलापहए, तस्स णं गुणसिलयस्स उजाणस्स अदूरमामंते बहवे अन्नजिया परिवसंति, तए णं ममणे भगवं महावीरे जाव समोसढे जाव परिसा पिर्डिगया, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेहे अंतेवासी इंदभूई नामं अणगारे जाव उन्हं जाणू जाव विहरह, तए णं ते अन्नजिया जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छइता भगवं गोयमं एवं वयासी-तुल्भे णं अजो। तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतबाला यावि भवह, तए णं मगवं गोयमे ते अन्नजियण एवं वयासी-से केणं कारणेणं अजो। अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतबाला यावि भवामो?, तए णं ते अन्नजिय जाव एगंतवाला यावि भवामो?, तए णं ते अन्नजियण जाव एगंतवाला यावि भवामो १, तए णं ते अन्नजियण जाव एगंतवाला यावि भवामो?, तए णं ते अन्नजियण जावित्र तिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यावि

उत्थिया भगवं गोयम एवं वयासी-तृब्मे णं अज्ञो ! रीयं रीयमाणा पाणे पेचेह अभिहणह जान उ(व)हवेह, तए णं तुन्मे पाणे पेचेमाणा जान उहवेमाणा तिनिहं तिविहेणं जाव एगंतबाटा यावि भवह, तए णं भगवं गोयमे ते अञ्चरियए एवं वयासी-नो खलु अजो ! अम्हे रीयं रीयमाणा पाणे पेचेमो जाव उदवेमो. अम्हे गं अजो ! रीय रीयमाणा कार्य च जोयं च रीयं च पड़च दिस्सा २ पदिस्सा २ वयामो. तए ण अम्हे दिस्सा दिस्सा वयमाणा पदिस्सा पदिस्सा वयमाणा णो पाणे पेंचमा जाव णो उद्देसी, तए णं अम्हे पाण अपेश्वेमाणा जाव अणोद्देमाणा तिबिहं तिविहेणं जाव एगंनपंडिया यावि भवामी, तृब्मे णं अजी! अप्पणा चेव तिविहे तिविहेणं जाव एगंनवाला यावि भवह, नए णं ते अन्न उत्थिया भगवं गोयभे एवं वयासी-केणं कारणेणं अज्जो! अम्हे तिविहं तिविहेणं जाव भवामो ?, तए णं भगवं गोयम ते अन्न उत्थिए एवं वयासी-तु(उद्दे) इस णं अजो ! रीयं गेयमाणा पाणे पेचेह जाव उद्देह, तए णं तुच्ने पाण पेचेमाणा जाव उद्देमाणा तिबिहं जाव एगंत-धाला यानि भवह, तए ण भगवं गोयसे ने अन्नर्शत्यए एवं पिडहणह एवं पिडहणित्ता जेणव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड २ ता समणे भगवं महावीरे बंदड नमंतर विदेता नमंतिता। णचामन्न जाव पज्ञवासर, गोयमादि ' समणे भगवं महा-चीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-सुद्ध णं तुमं गोयमा! ते अन्नउध्यिए एवं वयासी, साह णं नुमं गोयमा ' ते अन्नउरियए एवं वयासी, अस्य णं गोयमा ! ममं बहवे अतेवासी समणा निग्गंथा छउमत्था जे णं नो पभू एयं वागरणं वागरेतए जहा मं तुमं, तं सुद्र णं तुमं गोयमा ! ते अन्नजियए एवं वयासी, साह णं तुमं गोयमा ! ते अन्नर्जात्थए एवं बयासी ॥ ६३९ ॥ तए णं भगवं गोयमे सम्पेणं भगवया महा-बीरेणं एवं बुत्ते समाणे हद्वनुद्र ः समणं भगवं महावीरं बंदड नमंसड वं ० २ ता एवं चयासी-छउमत्ये णं भंते ! मणस्से परमाणपोगगळ किं जाणड पासड उदाह न जाणह न पासइ ? गोयमा । अत्येगइए जाणइ पासइ, अत्थेगइए न जाणइ न पासइ, छउ-मत्ये णं भंते ! मणूसे दुपएसियं खंधं किं जाणइ पासइ र एवं चेव, एवं जाब असं-खेजपएसियं, छउमत्थे णं भेते । मणूने अणंतपएसियं खंधं किं पुच्छा, गोयमा । अत्थेगइए जाणइ पासइ १, अत्थेगइए जाणइ न पासइ २, अत्थेगइए न जाणइ पासइ ३, अत्थेगड्ए न जाणड न पासइ ४, आहोहिए णं भंते ! मणुस्से परमाणु-योग्गलं जहा छउमस्ये एवं आहोहिएवि जाव अर्णतपएसियं, परमाहोहिए णं अंते ! मणूसे परमाणुपोग्गर्र जं समयं जाणइ तं समयं पासइ, जं समयं पासइ तं समयं जाणइ ? णो इणद्वे समद्वे, से केणद्वेणं मंते । एवं बुचइ परमाहोहिए णं मण्से पर- माणुपोग्गलं जं समयं जाणइ नो तं समयं पासइ, जं समयं पासइ नो तं समयं जाणइ ? गोयमा ! सागारे से नाणे भवइ, अणागारे से दसणे भवइ, से तेणहेण जाव नो तं समयं जाणइ, एवं जाव अणंतपएसियं। केवली णं भंते ! मणुस्से परमाणुपोग्गलं जहा परमाहोहिए नहा केवलीवि जाव अणंतपएसियं॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ६४०॥ अट्ठारसमस्स सयस्स अट्ठमो उद्देसो समत्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-अत्थि णं भंते! भवियदन्वनेरइया २ ? हंता अत्थि. से केणद्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ भवियदञ्बनेरइया २ १ गोयमा ! जे भविए पंचिदियांतार-क्खजोणिए वा मणस्से वा नेरइएस उववजित्तए से तेणद्रेणं, एवं जाव थणियकमारा, अत्य ण भंते । भवियदञ्जपद्विकाइया २ १ हंता अत्य, से केण्ड्रेणं भंते । एवं = १ गोयमा ! जे भविए तिरिक्खजोणिए वा मणुरुसे वा देवे वा पृढविकाइएस उवविज्ञनए से तेणद्रेणं, आउकाइयवणस्सइकाइयाणं एवं चेव उववाओ, तेउवाउबेइंदियतेइंदि-यचउरिंदियाण य जे भविए तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा पींचदियतिरिक्वजोणि-याणं जे भविए नेरइए वा तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा देव वा पाँचाँदयतिरिक्खः जोणिए(वा)स उववज्जितए एवं मणस्साचि, वाणमंतरजोडिसयवेमाणियाणं जहा नेरड-याणं ॥ भवियद्ववनेरहयस्स णं भंते ! केवहयं कालं छिई प० ? गोयमा ! जहनेय अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं पुन्वकोडी, भवियद्व्वअसुरकुमारस्स णं भेते ' केवइयं कालं टिई प॰ ? गोयमा । जहन्नेणं अंतोमुहत्तं उन्नोसेण तिन्नि पलिओवमाई, एवं जाव थणिय-कमारस्य । भवियद्वयुद्धविकाइयस्य णं पुच्छा, गोयमा । जहन्नेणं अतोमहर्न उक्कोसेणं साइरेगाइं दो सागरोवमाइं, एवं आउक्काइयस्मवि, तेउवाऊ जहा नेरह-यस्स, वणस्सइकाइयस्स जहा पुढविकाइयस्स, बेइदियस्स तेइदियस्स चउरिंदि-यस्य जहा नेरइयस्य, पंचिदियतिरिक्खजोणियस्य जहन्नेणं अंतोमृहत्तं उद्योसेण तेतीसं सागरोवमाइं, एवं मण्रस्मावि, वाणमंतरजोइसियवेमाणियस्म जहा अमूर-क्रमारस्स ॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ६४१ ॥ अटारसमस्स सयस्स नवमो उद्देसो समत्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-अणगारे णं भंते ! भावियप्पा असिधारं वा खुर-धारं वा ओगाहेजा ? हंना ओगाहेजा, से णं तत्थ छिजेज वा भिजेज वा ? णो इष्ट्रे समट्टे, णो खळु तत्थ सत्थं कमइ, एवं जहा पंचमसए परमाणुपोग्गळवत्तव्याः जाव अणगारे णं भंते ! भावियप्पा उदावतं वा जाव नो खळु तत्थ सत्थं कमइ ॥ ६४२ ॥ परमाणुपोग्गटे णं भंते ! वाजयाएणं फुढे वाजयाए वा परमाणुपोग्ग-टेणं फुढे ? गोयमा ! परमाणुपोग्गटे वाजयाएणं फुढे नो वाजयाए परमाणुपोग्गटेणं फुडे । दुपएसिए पं भंते ! खंधे वाउयाएणं एवं चेव, एवं जाव असंखेजपएसिए ॥ अणंतपर्णमए णं भंते ! खंधे वाउयाए • पुच्छा, गोयमा ! अणंतपरिस खंधे वाउया-एणं फुडे वाउयाए अणंतपएसिएणं खंधेणं सिय फुडे सिय नो फुडे ॥ वत्थी णं भंत ! बाउयाएगं फुडे वाउयाए बत्थिणा फुडे ? गोयमा ! वत्थी बाउयाएगं फुडे नो वाउयाए वत्थिणा फुडे ॥६४३॥ अत्थि णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवींए अहे द्रव्याः वन्नुआं कालनीललोहियहालिहस्रक्षित्वाः, गंधओ सुन्भिगंधाः द्विभगंधाः, रसओ तित्रकडुयकमायअंविलमहराइं, फासओ कक्खडमज्यग्रह्यलह्यसीयजिसण-निद्धलक्षारं, अन्नमनबदाई अन्नमनपुद्धाई जाव अन्नमनघडत्ताए चिट्ठति ? हंता अत्थि, एवं जाव अहेसनमाए । अत्थि णं भंते ! सोहम्मस्स कप्पस्स अहे॰ एवं चेव, एवं जाव ईसिप्पब्भाराए पुडवीए । सेवं भंते ! २ ति जाव विहरह । तए णं समणे भगवं महाबीरे जाव बर्हिया जणवयविहारं विहरइ ॥६४४॥ तेणं कालेणं तेणं समाएणं वाणियगामे नामं नयरे होत्था वन्नओ, दृइपलासए उजाणे वन्नओ, तत्थ णं वाणियगामे नयरे सोमिछे नामं माहणे परिवसद, अड्डे जाव अपरिभूए, रिउन्वेय जाव सपरिनिद्रिए पंचण्हं खंडियमयाणं सयस्म कुटुंबस्स आहेवचं जाव विहरइ, तए णं समणे भगवं महावीरे जाव समोसढे जाव परिसा पज्जवासइ, तए णं तस्स सोमिलस्य माहणस्य इमीसे कहाए लढ्दहस्य समाणस्य अयमेयाहवे जाव समप्य-जित्था-एवं खलु समणे णायपुत्ते पुरुवाणुपुर्विव चरमाणे गामाणुगामं दृहजमाणे सुरंसुहेणं जाव इहमागए जाव दूडपलासए उजाणे अहापडिस्तं जाव विहर्ड, तं गंच्छामि णं समणस्स नायपुत्तस्स अंतियं पाउन्भवामि, इमाई च णं एयाह्रवाई अद्वारं जाव वागरणाई पुच्छिस्सामि, तं जड़ मे से इमाई एयाह्नवाई अद्वाई जाव वागर-णाई बागरेहिड तओ णं वं(दी)दिहामि नमं(सी)सिहामि जाव पज्जवासिहामि, अहमेवं से इमाई अट्टाई जाव वागरणाई नो बागरेहिइ तो ण एएहिं चेव अद्वेहि य जाव वागरणेहि य निप्पद्वपिमणवागरणं करेस्सामित्तिकट्ट एवं सपेहेइ २ ता ज्हाए जाव सरीरे साओ गिहाओ पिडिनिक्लमइ २ ता पायविहारचारेणं एगेणं खंडियसएणं सादि सपरिवृद्धे वाणियगामं नयरं मज्ज्ञंमज्झेणं निम्मच्छइ २ ता जेणेव दृइपलासए उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छाइ २ ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरमामंते ठिया समणं भगवं महावीरं एवं वयासी-जना ते भंते ! जक्षिकं ते भेते ! अव्वाबाहं ते भेते ! फासुयबिहारं ते भेते ! ? सोमिला ! जतावि मे, जवणिजंपि में, अव्वाबाहंपि में, फास्यविहारंपि में, किं ते भंते ! जत्ता ? सोमिला ! जं मे तबनियमसंजमसज्जायज्ञाणावस्ययमाइएस जोगेस जयणा सेतं जत्ता. कि ते

भंते ! जनिष्य में शेमिला ! जनिष्य द्विहे प० तं०-इंदियजनिष्य ने गोइंदिय-· जनिए जो यू. से किं नं इदियुजनिए जे १ इदियुजनिए जो जं से सोइदियुजनिस्युदियुचाएँग-दियजिब्धिकिदियकासिदियाई निरुवहयाई वसे वहीति सेतं इंदियजवणिजे, से किंतं नोइंदियजवणिजे १२ जं मे कोहमाणमायालोना वोच्छित्रा नो उदीरिति सेत्त नोइंदिय-जवणिजे, सेत्त जवणिजे, से कि ते भने ! अव्वावाह <sup>१</sup> सोमिला ' जं मे वाउयपित्ति-यसिंभियसिन्नवाड्या विविद्दा रोगायका सरीरगया दोमा जवसना नौ उदीरेंति सेत्तं अव्याबाहं, कि ते भेते ! फास्यविहारं ? सोमिला ! जर्ज आरामेस उज्जाणेस वेबक्रेस सभास प्रवास इत्यीपसुपंडगविवज्ञियानु वसहीसु फासुएसणिजे पीडकरुगने जासंया-रगं उवसंपज्जिनाणं विदरामि सेत्तं फास्यविद्वार ॥ सारमवा ते भेते ! कि भक्वेया अभक्खेया है सोमिला ' सार्सवा भक्खेयावि अभक्खेयावि, ने केग्द्रेणं भते ! 'एवं वृच्चइ सार्रसवा भक्षेयावि अभक्षेयावि १ से नणं ते सोमिटा ' वसकाएस नएसु दुविहा सरिसवा पन्नना, नंजहा-मित्तसरिसवा य धन्न गरैनवा य, नत्य णं जे ते मित्तसरिसवा ने तिबिहा प०, नं०-सहजायया सहबद्धि(य)या नहपंज्रश्चील-(य)या, ते णं समणाण निग्गंथाणं अन्तरस्येथा, तत्य णं जे ते अवसारंसवा ते न्दुविहा प॰, तं॰-सत्यपरिणया य अमत्थपरिणया य. तत्य ण जे ने अमत्यपरि• णया ते णं समणाणं निरगंथाणं अभक्येया, तत्य णं जे ते सहयपरिणया ते द्विहा प०. तं०-एसणिजा य अगेसणिजा य. तत्य मं जे ते अणेसणिजा ते समगाणं निरमंथाणं अनकविया, तत्य णं जे ते एसणिजा ने दुविहा प०, न०-जाइया य अजाइया य, तत्य णं जे ने अजाइया ने णं समणागं निरमंयागं अभ-क्सेया, तत्थ णं जे ते जाइया ते द्विहा प०, तं०-लद्धा य अलदा य. तत्थ णं जे ते अलदा ते णं समगाणं निग्गंथाणं अभक्षेया, नत्थ णं जे ते लदा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भक्खेया, से तेणहेण सोमिला ! एवं वृच्च जाव असक्खे-यावि । मासा ते भंते । कि भक्षेया अभक्षेया ? सोमिला ! मासा मे भक्षेयावि अभक्केयावि. से केणद्रेणं भंते ! जाव अभक्केयावि ? से नूणं ने सोमिला ! बंभनए इनएस दुविहा मासा प॰, नं०-दन्वमासा य कालमाना य. तत्य णं जे ते कालमासा ते णं सावणादीया आसाढपजवसाणा दुवालस प०. तं०-सावणे भटवए आयोए कतिए मरगिंसरे पोसे माहे फागुणे चेते वडसाहे जेड्रामळे आयाहे. ते णं समगार्ण निरगंथाणं अभक्तेया, तत्य णं जे ते दब्बमासा ते दुविहा प०, तं०-अत्यमासा य धण्णमासा य, नत्य णं जे ते अत्यमासा ते दुविहा प०, तं०-· खुवनमासा य रूपमासा य, ते णं समणाणं निगंशाणं अभऋखेवा. तत्व णं जे ते

धन्नमासा ते दुविहा प॰, तं॰-सत्थपरिणया य असत्थपरिणया य, एवं जहा धन-सरिसवा जाव से तेणडेणं जाव अभक्खेयावि । कुलत्या ते भंते ! कि भक्खेया अभक्खेया ? सोमिला ! कलत्था में भक्केयानि अभक्खेयानि, से केणद्रेणं जाव अभक्खेयावि ? से नूणं ते सोमिला ! वंभन्नएस नएसु दुविहा कुलत्था प०, तं०-इत्यिकलत्था य धन्नकलत्या य. तत्थ गं जे तं इत्यिकलत्या ते तिविहा प०, तंजहा-कुलकन्नयाइ वा कुलवह (धू) याड वा कुलमाउयाइ वा, ते णं समणाणं निग्गं-थाणं अभवसेया, तत्य णं जे ते धनकुलत्या एवं जहा धन्नसारिसवा, से तेणहेणं जाब अभक्षेयावि ॥ ६४५ ॥ एगे भवं दुवे भवं अक्खए भनं अव्वए भवं अव-द्विए भन्नं अणेगभयभावभाविए भन्नं 2 सोमिला ! एगवि अहं जाव अणेगभयभावन भविएवि अहं, से केण्ड्रेणं भंते ! एवं उच्च जाव भविएवि अहं ? सोमिला ! दब्ब-द्रयाए एगे अहं. नाणटंसणह्रयाए दुनिहे अहं, पएसह्रयाए अक्खएवि अहं अन्वएिक अहं अवद्विएवि अहं, उवओगद्वयाए अणगभ्यभावभविएवि अहं, से तेणद्वेणं जाव भविएवि अहं, एत्य णं से सामिटे माहणे संयुद्धे, तए ण से समणे भगवं महावीरं जहा संदओ जाव से जहेय तुन्मे वदह जहा णं देवाणुष्पियाणं आंतियं वहचे , राईभर एवं जहा रायप्पसेगइजे चित्तो जाव दुवालसविहं मावगधम्मं पडिवज्जइ पडिवज्जिना समणं भगवं महाबीरं बंदइ नमसङ्घं २ ना जाव पडिगए, तए णे से सोमिले माहणे समणोवासए जाए अभिगयजीवा जाव विहरइ। भंते ! नि भगवं गोयमे समणं भगवं महाबीरं वंदइ नर्ममङ वं २ २ ता एवं वयासी-प्रभू णं भंते ! सोमिछे माहणे देवाणुणियाणं अंतिए मुंडे भावेता जहेव सन्वे तहेव निरवसेसं जाव अंतं काहिइ । सेवं भंते 🖯 २ ति जाव विहरइ ॥ ६४६ ॥ अट्टारसमस्स सयस्स दसमोः उदेसो समत्तो ॥ अट्टारसमं सयं समत्तं ॥

छेस्मा य १ गन्भ २ पुडवी ३ महासवा ४ चरम ५ दीव ६ भवणा ७ य । निन्नित्त ८ करण ९ वणचरमुरा य १० एगूणवीसइमे ॥ १ ॥ रायगिहे जाव एवं. वयासी-कइ णं भंत ! लेस्साओ पन्नताओ ? गोयमा ! छल्लेमाओ पन्नताओ, तंजहा-एवं जहा पन्नवणाए चडत्यो लेसुद्देसओ भाणियन्त्रो निरवसेसो । सेवं भंते ! २ ति. ॥ ६४७ ॥ एगूणवीसइमस्स सयस्स एडमो उद्देसो समस्तो ॥

कड़ णं भंते ! ठेरसाओ प॰? एवं जहा पणवणाए ग॰भुद्देमो सो चेव निरवसेसोः भाणियन्त्रो । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति (१९-२) ॥ ६४८ ॥ रायगिहे जाव एकं वयासी-सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच पुढाविकाइया एगयओ साहारणसरीरे बंधित. एग॰ २ ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरे वा बंधित ? नो इणहे.

समद्दे, पुढविकाइयाणं पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयं सरीरं वंधीते प० २ ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरं वा बंधंति १. तेसि णं भंते ! जीवाणं कड लेस्साओ प० ? गोयमा । चत्तारि लेस्साओ प०. तं०-कण्डलेस्सा. चीलछेस्सा, काउलेस्सा, तेउलेस्सा २, ते णं भंते ! जीवा किं सम्महिद्री मिच्छादिही सम्मामिच्छादिद्री ? गोयमा ! मिच्छादिद्री नो सम्मादिद्री नो सम्मामिच्छादिद्री ३. ते णं भंते ! जीवा कि नाणी अञ्चाणी ? गोयमा ! नो नाणी अञ्चाणी, नियमा हुअन्नाणी, तं०-मइअन्नाणी य सुयअनाणी य ४, ते णं भंते ! जीव। कि मणजोगी बहजोगी कायजोगी ? गोयमा । नो मणजोगी, नो वहजोगी, कायजोगी ५, ते णं अंते ! जीवा कि सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता <sup>१</sup> गोयमा ! सागारोवउत्तावि अणा-गारोवउत्तावि ६. ते णं भते ! जीवा किमाहारमाहारेंति ! गोयमा ! दव्वओ णं अर्गतपएसियाई दम्बाई एवं जहा पन्नवणाए पढमे आहारहेसए जाव सव्वष्णगयाए आहारमाहारेंति ७, ते णं भन्ते ! जीवा जमाहारेंति तं चिजांति, जं नो आहारेंति तं नो चिजंति. चिन्ने वा से उद्दाइ पिलसप्पइ वा ? हंता गोयमा ! ते णं जीवा जमाहारेंति तं चिर्जात, जं नो जाव पिलसप्पड वा ८, तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सन्नाइ वा पन्नाइ वा मणोइ वा वईंड वा अम्हे णं आहारमाहारेमो 🗐 णो इणद्रे समद्रे, आहारैंति पुण ते ९. तेसि णं भंते ! जीवाणं एवं सन्नाड वा जाव वर्डेड वा अन्हे णं इहाणिहे फासेयरे वेदेमो पडिसवेदेमो ? शो इणहे समहे, पडिसंवेदेति पण ते १०, ते ण भंते ! जीवा कि पाणाइवाए उवक्लाइजाति, मसावाए अदिशादाणे जाव मिच्छादंसणसहे जवक्याइजांति ? गोयमा ! पाणाइवाएवि जवक्याइजांति जाव मिच्छादंसणसहेवि उवक्खाइजंति, जेसिंपिय णं जीवाणं ते जीवा एयमाहिजंति तिसिंपिय णं जीवाणं नो वि(ण्णा)जाए नाणने १९ ॥ ते णं भंते ! जीवा कओहिंतो उनवजीत कि नेरइएहिंती उनव जीति ? एवं जहा बह्नतीए पहाविकाइयाणं उनवाओ तहा भाणियन्त्रो १२ । तेसि ण भंते ! जीवाणं केवड्यं कालं ठिई प० ? गोयमा ! जह--निर्ण अतोमहत्तं उद्गोसेणं बावीसं वाससहस्साइं १३ ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं कह समुग्धाया प० ? गोयमा 1 तओ समुग्धाया प०, तं०-वेयणसमुग्धाए, कसायसमु-न्याए, मार्गतियसमुखाए । ते णं भंते ! जीवा मार्गितियसमुखाएगं कि समोहया मरंति असमोहया मरंति ? गोयमा ! समोहयावि मरति, असमोहयावि मरंति ॥ ते णं भंते । जीवा अणंतरं उव्वष्टिता किंह गच्छंति किंह उववज्रंति ? एवं उव्बष्टणा जहा वक्कंतीए १४। सिय भंते ! जाव चतारि पंच आउक्काइया एगयओ साहा-रणं सरीरं बंधंति २ ता तओ पच्छा आहारेंति एवं जो पुरुविकाइयाणं गर्सो

सो चेव भाषियव्वी जाव उच्वट्रंति. नवरं ठिई सत्तवाससहस्साई उक्कोसेणं सेसं तं चेव । सिय भंते ! जाव चतारि पंच तेउकाइया एवं चेव नवरं उववाओ ठिई उव्बद्दणा य जहा पन्नवगाए सेसं तं चेव । वाउकाइयाणं एवं चेव नाणतं नवरं चतारि समग्वाया । सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच वगस्सङकाइया पुच्छा. गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे, अणंता वणस्सइकाइया एगयओ साहारणसरीरं बंधंति एग॰ २ भा तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सेसं जहा तेउकाइयाणं जाव उन्ब-र्टति, नवरं आहारो नियमं छिद्दिसं, ठिई जहन्नेणं अंतोमहत्तं उद्दोसेणवि अंतोमहत्तं. सेसं तं चैव ॥ ६४९ ॥ एएमि णं भंते ! पुडावैकाइयाणं आउतेउवाउवणस्सङ्-काइयाणं सहमाणं वायराणं पजनगाणं अपजनगाणं जाव जहनुकोसियाए ओगाह-णाए कथरे २ जाब विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा सहमनिगोयस्स अपज-नगस्स जहन्निया ओगाहणा १, सुरुमवाउकाइयस्स अपज्जनगस्स जहन्निया ओगा-हणा असंखेजगुणा २. सुहमते उअपजत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा ३. सुहम्आउअपजन्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा ४, सुहम्पुडविअपजन-गरस जहनिया ओगाहणा असंखेजगुणा ५, बायरवाउकाइयस्स अपजत्तगस्स जह-न्निया ओगाहणा असंखेजगुणा ६, वायरतेउअपजनगस्त जहनिया ओगाहणा असंखेजगुणा ७, बायरञाउअपजनगस्स जहनिया ओगाहणा असंखेजगुणा ८, बायरपुढविकाइयअपज्जतगस्स जहिनया ओगाहणा असंखेजगुणा ९, पत्तेयसरीर-बायरवणस्सङ्काइयस्स बायरनिगोयस्स एएसि णं पज्जलगाणं एएसि णं अपज्जल-गाणं जहन्तिया ओगाहणा दोण्हिन तुला असंखेजगुगा १०-११, सुह्मिनिओयस्स पजनगरस जहिनया ओगाहणा असंखेजगुणा १२, तस्स चेव अपजनगस्स उस्ने-र्त्तया ओगाहणा विसेसाहिया १३, तस्त चेव पजनगर्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १४, बहुमवाउकाइयस्स पज्जनगरस जहाणिया ओगाहणा असंखेज-गुणा १५, तस्स चेव अपजात्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १६, तस्स चेव पजतगरस उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १७, एवं सहमतेउकाइयस्स विसे १८।१९।२०। एवं सहमआउकाइयस्सवि २१।२२।२३। एवं सहमपुढवि-काइयस्स विसेसाहिया २४।२५।२६। एवं बायरवाउकाइयस्स विसेसाहिया २७।२८। २९। एवं बायरतेजकाइयस्स विसेसाहिया ३०।३१।३२। एवं बायरआउकाइयस्स विसेसाहिया ३३।३४।३५। एवं बायरपुढविकाइयस्त विसेसाहिया ३६।३७।३८। सञ्बेसि तिबिहेणं गमेणं भाणियञ्बं, बायरनिगीयस्स पज्जतगस्स जहन्निया ओगा-हणा असंखेजगुणा ३९. तस्स चेव अपजत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाः

हिया ४०, तस्त चेव पजनगस्म उक्कोसिया ओगाइणा विसेसाहिया ४१, पत्ते-यसरीरबायरवणस्मडकाइयस्म पजत्तगस्म जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा ४२. तस्स चेव अपजानगरस उक्कोसिया ओगाहणा असंखेजगुणा ४३, तस्स चेव पजनगरम उद्घोतिया ओगाहणा असंखेजगुणा ४४ ॥ ६५० ॥ एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्स आउकाइयस्य नेउकाइयस्स वाउकाइयस्स वणस्सइकाइयस्स कयरे काए सब्बमुहुमे कयरे काए सब्बमुहुमनराए र गोयमा ! वणस्पइकाइए राव्वसहुमे वणस्सइकाइए सव्वसहुमतराए १, एयस्स णं भंते ! पुढविकाइयस्म आउकाइयस्य तेउकाइयस्य वाउकाइयस्य कयरे काए सन्वयुद्धे कयरे काए सञ्बसुहमतराए ? गोयमा ! वा उकाइए सञ्बसुहमे वा उकाइए सञ्बसुहमतराए २, एयस्स णं भंने ! पुडविकाइयस्म आउक्काइयस्स तेउकाइयस्स कयरे काए सञ्बद्धहमे कथरे काए सञ्बद्धहमतराए ? गोयमा ! तेउकाए सञ्बद्धहमे नेउकाए सब्बसुह्मतराए ३, एयस्म णं भते ' पुडविकाडयस्स आउक्काइयस्स कयरे काए सन्बसुहुमे कपरे काए सन्बसुहमतराए ? गोयमा ! आउकाए सन्बसुहुमे आउकाए सन्बसुहमतराए ४॥ एयस्य णं भेते ! पुडविकाइयस्य आउद्दाइयस्य तेउद्दाइयस्य वाउकाइयस्य वणस्सङ्काइयस्य कयरे काए सञ्ववादरे कयरे काए सञ्ववादरत-राए ? गोयमा ! वणस्मइकाइए सञ्चबादरे वणस्सइकाडए सञ्चवादरतराए ५, एयस्स णं अंते ! पुढविकाइयस्म आउकाइयस्म ते उक्काइयस्य वाउकाइयस्य कयरे काए **सन्वबादरे** कयरे काए सन्ववादरतराए <sup>१</sup> गोयमा ! पुडविकाए सन्ववादरे पुडविकाए सन्ववादरतराए २, एयस्स णं भंते श्रिआउक्काइयस्स तेउकाइयस्स वाउक्काइयस्म क्यरे काए सन्ववादरे कयरे काए सन्ववादरतराए ? गोयमा ! आउकाए सन्ववादरे **भा**उकाए सन्ववादरतराए ३, एयस्स णं भंते । ते उकाइयस्य वाउकाइयस्स कयरे काए सञ्चबादरे कयरे काए सञ्चवादरतराए ? गोयमा ! तेउद्वाए सञ्चबादरे तेउद्वाए सन्वबादरतराए ४ ॥ केमहालए णं भंते । पुढविसरीरे पन्नते ? गोयमा । अणंताणं सहमवणस्सङ्काइयाणं जावङ्या सरीरा से एगे सुहमवाउसरीरे, असंखेजाणं सुहम-बाउसरीराणं जावइया सरीरा से एगे सुहमतेउसरीरे, असंखे जाणं मुहमतेउकाइय-सरीराणं जावइया सरीरा से एगे मृहमआउसरीरे, असंखेजाणं मुहमआउकाइय-सरीराणं जानइया सरीरा से एगे मुहमपुडिवसरीरे, असंखेजाणं सुहमपुडिवकाइय-सरीराणं जावइया सरीरा से एगे बायरवाउसरीरे, असंखेजाणं बायरवाउकाइयाणं जावइया सरीहा से एगे बायरतेउसरीरे, असंखेजाणं बायरतेउकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे नावरआउसरीरे, असंखेजाणं बायरआउक्काइयाणं जावह्या सरीरा

से एगे बायरपुढविसरीरे, एमहारुए वं गोयमा ! पुढविसरीरे पन्नते ॥ ६५१ ॥ पुढाविकाइयस्स ण भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा प० ? गोयमा ! से जहानामए रको चाउरंतचक्कविहस्स वक्तगपेसिया तहणी बलवं जुगवं जुवाणी अप्पायंका वन्नओ जाव निउणसिप्पोवगया नवरं चम्मेट्टदुहणमुद्धियसमाह्यणिचियगत्तकाया न भण्णइ सेसं तं चेव जाव निउणसिप्पोवगया तिक्खाए वडरामईए सण्हकरणीए तिक्खेणं वद्शमएणं वट्टावरएणं एगं महं पुढविकाइयं जउगोलासमाणं गहाय पिंड-साहरिय २ पडिसंखिविय २ जाव इणामेविनिकट्ट तिसत्तखुत्तो उप्पीसेज्जा, तत्थ ण गोयमा । अत्येगइया पुडविद्वाइया आलिखा, अत्येगइया पुडविद्वाइया नो आलिखा, अत्येगइया संघाँह(द्वि)या: अत्येगइया ने संघिट(द्वि)या. अत्येगइया परियानिया, अत्येगइया नो परियाविया, अत्येगइया उद्दविया, अत्येगइया नो उद्दविया, अत्येगइया पिद्वा, अत्येगइया नो पिद्वा, पुडविकाइयस्स ण गोयमा! एमहालिया सरीरोगाहणा प० ॥ पुडविकाइए णं भंते ! अक्कंते समाणे केरिसियं वेयणं पचणुब्भवमाणे विद्द-रइ १ गोयमा ! से जहानामए-केइ पुरिमं तरुणे बळवं जाव निउणसिप्पोवगए एगं पुरिसं जुन्ने जराजजारेयदेहं जाव दुञ्बलं किलंतं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि अभिह-े णिजा, से वं गोयमा ! पुरिसे तेणं पुरिसेणं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि अभिदृए समाणे केरिसियं वेयणं पञ्चणुक्भवमाणे विहरइ? अणिट्वं समणाउसो ।, तस्स णं गोयमा ! पुरिसस्य वेयणाहिंतो पुडविकाइए अक्कंते समाणे एती अणिड्रतरियं चेव अकंततारियं चेव जाव अमणामर्तार्यं चेव वेयणं पत्रणब्भवमाणे विहरह । आउयाए णं भंते ! संघट्टिए समाणे केरिसियं वेयणं पचण्यन्मवसाणे विहरह ? गोयमा ! जहा पुढविकाइए एवं आउकाएवि, एवं तेउकाएवि, एवं वाउकाएवि, एवं वणस्सइकाएवि जाव विहरह, सेवं भंते! र ति॥ ६५२ ॥ एगृणवीसइमे सए तइओ उद्देशी समत्तो ॥

सिय भंते! नेरइया महासना महाकिरिया महानेयणा महानिजरा? गोयमा! णो इण्डे समडे १, सिय भंते! नेरइया महासना महाकिरिया महानियणा अप्पिनिजरा! हंता सिया २, सिय भंते! नेरइया महासना महाकिरिया अप्पिनेयणा महानिजरा? गोयमा! णो इण्डे समडे ३, सिय भंते! नेरइया महासना महानिकिरा अप्पिनेव्या! गोयमा! णो इण्डे समडे ४, सिय भंते! नेरइया महासना अप्पिनिव्या महानिजरा? गोयमा! णो इण्डे समडे ५, सिय भंते! नेरइया महासना अप्पिनिविया महानिव्या अप्पिनेव्या! गोयमा! नो इण्डे समडे ६, सिय भंते! नेरइया महासना अप्पिनिविया महानिव्या! नेरइया महासना अप्पिनिविया! महानिव्या! नेरइया महासना अप्पिनिविया भहानिव्या! नेरइया महासना अप्पिनिविया भहानिव्या! १० सत्ता।

अप्पवेयणा अप्पनिजरा ? णो इणद्रे समद्रे ८. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा महाकिरिया महावियणा महानिजरा ? नो उणडे समडे ९, सिय भंते ! नेरहया अप्पासना महाकिरिया महानेयणा अप्पनिजारा ? नो इणदे समदे १०. निय भंते ! नेरइया अप्पासना महाकिरिया अप्पनेयणा महानिज्ञरा ? नो इणद्रे समद्रे ११. सिय भंते ! नेरज्ञ्या अप्पासना महाकिरिया अप्यनेयणा अप्पनिज्ञरा ? णो इणद्रे समद्रे १२. सिय भेते ! नेरइया अप्पासवा अप्पकिरिया महावेयणा महानिजरा ? नो इगड़े समड़े १३. सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा अप्पिकिरिया महावेयणा अध्यनिजारा 2 नो इण्डे समद्रे १४. सिय भंते ! नेरडया अप्यासवा अप्यकिरिया अप्पविषणा महानिजरा ? नो इणद्रे समद्धे १५. सिय भंते ! नेरहया अप्पासचा अप्पिक्तिरेया अप्पर्वेयणा अप्पनिजरा ? जो इण्डे समझे १६, एए सोलम भंगा । सिय भंते ! असुरकुमारा महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिजरा ? णो इण्डे समड्डे, एवं चउत्थो भंगो भाणियन्त्रो, सेमा पन्नरस भंगा खोडेयन्त्रा, एवं जान यणियकुमारा. सिय भेते ! पढ विकाइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिजात ? हंता सिया, एवं जाव सिय भेते ! पुडविकाइया अप्पासवा अप्पिकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिजरा ? हंता सिया, एवं जाव मणुरुसा, वाणमंतरजोइसिय- ' वेमाणिया जहा असरकुमारा, सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ६५३॥ ए.गूणवी-सद्दमस्स सयस्स चउत्थो उद्देसो समत्तो॥

अत्य णं अंते ! चिरमावि नेरइया परमावि नेरइया ? हंना अत्य, मे नृगं अंते ! चिरमेहिंतो नेरइएहिंतो परमा नेरइया महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव महाकिरियतराए चेव अप्पास्त्रतराए चेव, परमेहिंतो नेरइएहिंतो चरमा नेरइया जाव अप्पास्त्रयणतरा चेव, से केणहेंगं मंते ! एवं वुच्च जाव अप्पानेयणतरा चेव ? गोयमा ! टिई पहुच, से तेणहेंगं गोयमा ! एवं वुच्च जाव अप्पानेयणतरा चेव । अत्य णं भंते ! चरमावि असुरकुमारा परमावि असुरकुमारा १ एवं चेव, नवरं विवरीयं भाणियव्यं, परमा अप्पक्रमारा चरमा महाकम्मा, सेसं तं चेव जाव थणियकुमारा ताव एवमेव, पुढविकाइया जाव मणुस्सा एए जहा नेरइया, वाणमंतरजोईसियवमाणिया जहा असुरकुमारा ॥६५४॥ कद्मविहा णं भंते ! वेयणा प० ? गोयमा ! दुविहा वेयणा प०, तं०-निदा य अनिदा य । नेरइया णं भंते ! वेस निदायं वेयणं वेदेंति अनिदायं वेयणं वेदेंति श्रहा प्रमान्तरा । नेरइया णं भंते ! विक्वायं वेयणं वेदेंति अनिदायं वेयणं वेदेंति श्रहा प्रमान

बणाए जाव वेमाणियनि । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ६५५ ॥ **एगूणवीसङ्**-मस्स सयस्स पंचमो उद्देशो समत्तो ॥

कहि ण भंते ! दीवसमुद्दा, केवडया ण भंते ! दीवसमुद्दा, किंसंटिया ण भंते ! दीवसमुद्दा ? एवं जहा जीवाभिगमे दीवसमुद्दुदेसो सो चेव इहिव जोइसियमंदि-ट्रहेमगवजो भाणियव्यो जाव परिणामो जीवउववाओ जाव अणंतखुत्तो, सेवं भंते ! २ ति ॥ ६५६ ॥ एगूणवीसहमस्स सयस्स छट्टो उद्देसो समतो ॥

केवद्या णं भंते! असुरकुमारभवणावाससयसहस्सा प०? गोयमा! चउसिंह असुरकुमारभवणावाससयमहस्सा प०, ते णं भंते! किंमया प०? गोयमा! सव्वरयणामया अच्छा मण्हा जाव पिडिह्वा, तत्थ णं बहवे जीवा य पोग्गला व वक्तमंति विष्ठकमति चयंति उववर्ज्ञति, सासया णं ते भवणा दव्वद्वयाण, वनपज्जविंह जाव फासपज्जविंह अमासया, एवं जाव यणियकुमारावासा, केवद्या णं भंते! वाणमंतरभोमेज्जनयरावाससयसहस्सा प० शे गोयमा! असंखेजा वाणमंतरभोमेज्जनयरावाससयसहस्सा प० शे गोयमा! असंखेजा वाणमंतरभोमेज्जनयरावाससयसहस्सा प० शे गोयमा! असंखेजा वाणमंतरभोमेज्जनयरावाससयमहस्सा प० ते णं भंते! किंमया प० शे सेतं ने चेव, केवद्या णं भंते! विमाणावाससयमहस्सा प० शे गोयमा! सव्वप्राविद्या भया अच्छा सेम लं चेव, सोहम्मे णं भंते! किंमया प० शे गोयमा! सव्वप्राविद्या प० शे गोयमा वक्तिसं विमाणावाससयमहस्सा प०, ते णं भंते! किंमया प० शे गोयमा वक्तिसं विमाणावासमयमहस्सा प०, ते णं भंते! किंमया प० शे गोयमा वक्तिसं विमाणावासमयमहस्सा प०, ते णं भंते! किंमया प० शे गोयमा वक्तिसं विमाणावासमयमहस्सा प०, ते णं भंते! किंमया प० शे गोयमा वक्तिसं विमाणावासमयमहस्सा प०, ते णं भंते! किंमया प० शे गोयमा वक्तिसं विमाणावासमयमहस्सा प०, ते णं भंते! विमाणा वासमयमहस्सा प० शे गोयमा वक्तिसं विमाणा वासमयमहस्सा प० ते जाव अणुक्तरविमाणा, नवरं जाणियव्वा जत्थ जनिया भवणा विमाणा वा। सेवं भंते! २ ति ॥ ६५० ॥ ध्रुणावीसहमम्स सयस्स सत्तमो उहसो समसो॥

कड़विहा णं भंते ! जीविनव्यत्ती प० ? गोयमा ! पंचित्ति जीविनव्यत्ती प०, तं०-एगिदियजीविनव्यत्ती जाव पंचिदियजीविनव्यत्ती, एगिदियजीविनव्यत्ती णं भंते ! कड्विहा प० ! गोयमा ! पंचित्ति प०, तं०-पुढिविकाइयएगिदियजीविनव्यत्ती जाव वणस्सड्काइयएगिदियजीविनव्यत्ती जाव वणस्सड्काइयएगिदियजीविनव्यत्ती, पुढिविकाइयएगिदियजीविनव्यत्ती य वाय-विहा प० ! गोयमा ! दुविहा प०, तं०-सहुमपुढिविकाइयएगिदियजीविनव्यत्ती य वाय-रपुढिविकाइयएगिदियजीविनव्यत्ती य, एवं एएणं अभिकावेणं भेओ जहा वश्वगयंची तेयगसरीरस्स जाव सव्यह्मसिद्धअणुत्तरोवचाइयकप्पातीतवेमाणियदेवपंचिदियजीविनव्यत्ती निव्यत्ती णं भेते ! कड्विहा प० ! गोयमा ! दुविहा प०, तं०-पज्यत्तगसव्यह्मसिद्धअणुत्तरोवचाइय जाव देवपंचिदियजीविनव्यत्ती य अपज्यत्तगसव्यह्मसिद्धअणुत्तरोवचाइय जाव देवपंचिदियजीविनव्यत्ती य अपज्यत्तगसव्यह्मसिद्धअणुत्तरोवचाइय जाव देवपंचिदियजीविनव्यत्ती य । कड्विहा णं भंते ! कम्मनिव्यत्ती प० ! गोयसा !

अक्टबिहा कम्मनिव्वत्ती प०. तं ०-नाणावरणिजकम्मनिव्वत्ती जाव अंतराइयक-म्मनिव्वत्ती, नेरडयाणं भंते ! कड़विहा कम्मनिव्वत्ती प० १ गोयमा ! अड़विहा कम्मानिब्बत्ती प०. तं --नाणावरणिज्ञकम्मानिब्बत्ती जाव अंतराइयकम्मानिब्बत्ती. एवं जाव वेमाणियाणं । कडविहा णं भंते ! सरीरनिव्वत्ती प० ? गोयमा ! पंच-विहा सरीरितव्वत्ती प॰, तं॰-ओरालियसरीरितव्वत्ती जाव कम्मगसरीरितव्वत्ती । नेरष्टयाणं भंते । एवं चेव. एवं जाव वेमाणियाणं. नवरं नायव्वं जस्स जइ सरी-राणि । कड़विहा णं भंते । सर्विविदयनिव्वत्ती प० १ गोयमा ' पंचविहा सर्विव-दियनिव्वत्ती प्रव. तं व-सोइंदियनिव्वत्ती जाव फासिदियनिव्वत्ती, एवं (जाव) नेरहया जाव थणियकुमारा णं. पुडविकाड्याणं पुच्छा. गोयमा ! एगा फार्सिदियनिव्वत्ती प॰, एवं जस्स जइ इंदियाणि जाव वेमाणियाणं । कइविहा णं भंते ! भासानि-**ब्बर्ती प**॰ १ गोयमा ! चडव्विहा भासानिव्वत्ती प॰. तं॰-सचाभासानिव्वत्ती. मोसाभासानिव्वत्ती, सन्नामोसभासानिव्वत्ती, असन्नामोसभासानिव्वत्ती, एवं एपिं-दियवजं जस्स जा भास। जाव वेमाणियाणं, कडविद्दा णं भंते ! मणनिव्वत्ती प० ? गोयमा । चडव्विहा मणनिव्वत्ती प०, तं०-सचमणनिव्वत्ती जाव असचामोसम-**णनिव्वत्ती. एवं एगिंदियविग**लिंदियवजं जाव वैमाणियाणं । कडविहा णं भते ! **क्सायनिव्वत्ती प**० १ गोयमा । चउव्विहा कसायनिव्वत्ती प०. तं०-कोहकसाय-निष्वत्ती जाव लोभकसायनिष्वत्ती, एवं जाव वेमाणियाणं। कहविहा णं भंते! **क्जिनि**व्यत्ती प० १ गोयमा ! पंचविहा वन्ननिव्यत्ती प०. तं०-कालवन्ननिव्यत्ती जाव सक्रिह्नवन्निन्वनी, एवं निरवसेस जाव वेमाणियाणं, एवं गंधनिन्वनी दविहा बाव वेमाणियाणं, रसनिव्वत्ती पंचविहा जाव वेमाणियाणं, फासनिव्वत्ती अट्रविहा जाव वेमाणियाणं । कइविहा णं भंते ! संठाणनिव्वनी प० ? गोयमा ! छव्विहा संठाणनिव्वत्ती प०. तं०-समचउरंससंठाणनिव्वत्ती जाव हंडसंठाणनिव्वत्ती, नेर-इसाणं पुच्छा, गोयमा ! एगा हंडसंठाणनिव्यत्ती प०, असुरक्रमाराणं पुच्छा, गोबमा ! एगा समच उरससंठाणनिव्वत्ती प०, एवं जाव अणियकुमाराणं, पुडवि-काइयाणं पुच्छा, गोयमा ! एगा मसुरचंदर्सठाणनिव्वनी प०, एवं जस्स जं संठाणं जाब वेमाणियाणं, कडविद्वा णं भंते ! सभानिव्यत्ती प० ? गोयमा ! चडव्विहा सन्ना निव्वत्ती प०, तं०-आहारसन्नानिव्यत्ती जाव परिग्गहसन्नानिव्वत्ती, एवं जाव वेमाणियाणं, कहविहा णं भंते ! छेस्सानिब्बन्ती प० ! गोयमा ! छव्बिहा छेस्सा-निब्बत्ती प०, तं०-कण्हलेस्सानिव्बत्ती जाव सङ्कलेस्सानिव्बत्ती, एवं जाव वेमाणि-याणं जस्म जड हेस्साओ तस्स तत्तिया भाणियव्दा । कडविहा में भेते ! दिद्विनिव्दत्ती

प० ? गोयमा ! तिविहा दिद्विनिव्वत्ती प०, तं जहा-सम्मादिद्विनिव्वती, सम्झादिद्विनिव्वती, सम्मामिच्छादिद्विनिव्वती, एवं जाव वेमाणियाणं जस्स जहिनहा दिद्वी। कहिन्हा णं भंते ! णाणिनव्वत्ती पलता ? गोयमा ! पंचिवहा णाणिनव्वत्ती प०, तं०-आसिणिशोहियणाणिनव्वत्ती जाव केवलनाणिनव्वत्ती, एवं एगिदियवज्ञं जाव वेमाणियाणं जस्स जह णाणाइं। कहिन्हा णं भंते ! अन्नाणिनव्वत्ती प० ? गोयमा ! तिनिहा अन्नाणिव्वत्ती प०, तं०-महअन्नाणियाणं । कहिन्हा णं भंते ! जोगिनव्वत्ती, एवं जस्स जद अन्नाणा जाव वेमाणियाणं । कहिन्हा णं भंते ! जोगिनव्वत्ती, एवं जस्स जद अन्नाणा जाव वेमाणियाणं । कहिन्हा णं भंते ! जोगिनव्वत्ती, कायजोमनिव्वत्ती, एवं जाव वेमाणियाणं जस्स जदिन्हों जोगो । कहिन्हा णं भंते ! उवओमनिव्वत्ती प० ? गोयमा ! दुविहा उवओगिनव्वत्ती प०, तं०-सागारोवओगिनव्वत्ती अणागारोवओगिनव्वत्ती, एवं जाव वेमाणियाणं, संगहगाहा—जीवाण निव्वत्ती अणागारोवओगिनव्वत्ती । मिर्विद्यानिव्वत्ती भामा य मणे कताया य ॥ १ ॥ वन्ने गंधे रसे कासे संठाणाविहीं य होइ वोद्वव्यो । हेस्सा दिद्वी णाणे उवओगे चेव जोगे य ॥ २ ॥ सेवं मंते ! सेवं मंते ! ति ॥ ६५८॥ एगूणवीसहमस्स भयमस्य अद्यो उहेसो समन्तो ॥

कड्विहे णं अतं ! करणं पण्णते ! गोयमा ! पंचिवहे करणे पन्नते, तंजहा—दव्वकरणे, खेनकरणे, कालकरणे, भवकरणे, भावकरणे, नेरइयाणं अंते ! कइविहे करणे प० ! गोयमा ! पंचिवहे करणे प० , तं०—दव्वकरणे, जाव भावकरणे, एवं जाव वेमाणियाणं, कड्विहे ण अंते ! मरीरकरणे प० ! गोयमा ! पंचिवहे सरीर-करणे पकते, तंजहा—ओराल्यिसगिरकरणे जाव कामगसरीरकरणे, एवं जाव वेमाणियाणं जस्म जइ सरीराणि । कड्विहे णं अंते ! इंदियकरणे प० ! गोयमा ! पंचिवहे इंदियकरणे प०, तंजहा—मोइंदियकरणे जाव फासिंदियकरणे, एवं जाव वेमाणियाणं जस्म जइ इंदियाई, एव एएणं कमेणं भासाकरणे चडिवहे, मणकरणे वडिवहे, कसायकरणे चडिवहे, समुग्धायकरणे सत्तिवहे, सन्नाकरणे चडिवहे, लेस्तिकरणे, नपुंसगवेयकरणे, एए सव्वे नेरइयादिइंडमा जाव वेमाणियाणं जस्स जं अत्यि तं तस्स सव्यं माणियव्यं । कड्विहे णं अंते ! पाणाइवायकरणे प० ! गोयमा ! पंचिवहे पाणाइवायकरणे प०, तं०—एगिंदियपाणाइवायकरणे जाव पंचिदियपाणाइवायकरणे, एवं निर्वसेसं जाव वेमाणियाणं । कड्विहे णं अंते ! पाणाइवायकरणे प० ! गोयमा ! पंचिवहे पाणाइवायकरणे प०, तं०—एगिंदियपाणाइवायकरणे जाव पंचिदियपाणाइवायकरणे, एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं । कड्विहे णं अंते ! पोगाठकरणे प० ! गोयमा ! पंचिवहे पाणाइवायकरणे प०, तं०—एगिंदियपाणाइवायकरणे जाव पंचिदियपाणाइवायकरणे, एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं । कड्विहे णं अंते ! पोगाठकरणे प० ! गोयमा ! पंचिवहे पोगाठकरणे प०, तं०—सम्बकरणे, गंधकरणे, गंधकरण

रसकरणे, फासकरणे, संठाणकरणे, वजकरणे णं भंते ! कड्विहे प० ? गोयमा ! वंचिहे प०, तंजहा-कालवजकरणे जाव सुक्किल्लवकरणे, एवं भेदो, गंधकरणे दुविहे, रसकरणे पंचिवहे, फासकरणे अट्ठिवहे, संठाणकरणे णं भंते ! कड्विहे प० ? गोयमा ! पंचिवहे प०, तंजहा-परिमंडलसंठाणकरणे जाव आययसंठाणकरणे, सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरइ ॥ ६५९ ॥ एगूणवीसइमस्स सयस्स नवमो उद्देसो समसो ॥

वाणमंतराणं भंते ! सन्वे समाहारा एवं जहा सोलसमसए दीवकुमारुद्सए जाव अप्पिट्टियत्ति, सेवं भंते । २ ति ॥ ६६० ॥ एगृणवीसदमे सए दसमो उद्देशो समत्तो ॥ एगृणवीसदमे सयं समत्ते ॥ १९ ॥

बेडंदिय १ मागासे २ पाणवहे ३ उवचए ४ य परमाण ५ । अंतर ६ वंधे ७ भूमी ८ चारण ९ सोवकमा जीवा ३०॥ १॥ रायगिहे जाव एव वयासी-सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच बेइंदिया एगयओ साहारणमरीर बंधांति २ ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरं वा वंधंति ? णो इण्हें समहे, वेहंदिया **णं पत्तियाहारा पत्त्वपरिणामा पत्तेयसरीर बंधंति प**० २ चा तओ पच्छा आहारेति **वा परिणामेंति वा सरीरं वा वंधांति, तेसि णै भेते** । जीवाण कड छेस्साओ प० १ गोयमा ! तओ छेस्साओ प०. तं०-कण्हलस्सा नीलछेस्या काउल्लेसा, एवं जहा एगणवीसडमे सए नेउकाइयाणं जाव उच्वहीत, नवरं सम्महिद्रीवि मिच्छिहिद्रीवि, नो सम्मामिच्छादिद्री, दो नाणा दो अन्नाणा नियमं, नो मणजोगी, वइजोगीवि कायजोगीवि, आहारो नियमं छिद्दिसिं, तेसि णं भेते ! जीवाणं एवं सन्नाइ वा पनाइ वा मणेड वा वईड वा अम्हे णं इद्वाणिहे रसे इद्वाणिहे फाने पहिसंबेदेमी है नो इणड्डे समहे, पिंडसंवेदेंति पुण ते, ठिई जहनेगं अंतोमहनं उन्नोसेणं वारस-संबच्छराई, सेसं तं चेब, एवं तेडंदिया(ण)वि, एवं च उरिंदियावि, नागनं डंदिएस ठिईए य सेसं तं चेव टिई जहा पत्रवणाए । सिय भेते ! जाव चनार्र पंच पंचिदिया एगयओ माहारणसरीरं एवं जहा वेइंदियाणं नवरं छहेस्साओ, दिद्री तिविहावि, बतारि नाणा, तिक्रि अनाणा भयणाए. तिविद्या जीगा, नेसि ण भंते ! जीवाणे एवं सन्नाइ वा पन्नाइ वा जान वर्डंड वा अम्हे णं आहारमाहारेमो ? गोयमा ! अस्थेगइयाणं एवं सन्नाड् वा पन्नाइ वा मणोइ वा वर्डड वा अम्हे गं आहारमाहा-रेमो, अत्थेगइयाणं नो एवं सम्नाइ वा जाव वईइ वा अम्हे णं आहारमाहारेमो, आहारेंति पुण ते, तेसि णं भंते । जीवाणं एवं सन्नाइ वा जाव बहेद वा अम्हे णं इहाणिड्रे सहे, इहाणिड्रे रूवे, इहाणिड्रे गंधे, इहाणिड्रे रसे, इहाणिड्रे फासे पिंडसं-

वेदेमो ? गोयमा ! अत्येगइयाणं एवं सकाइ वा जाव वईइ वा अम्हे णं इट्टाणिट्ठे सहे जाव इट्टाणिट्ठे फासे पिट्ठसंवेदेमो, अत्येगइयाणं नो एवं सम्बाइ वा पण्णाइ वा जाव वईइ वा अम्हे णं इट्टाणिट्ठे सहे जाव इट्टाणिट्ठे फासे पिट्ठसंवेदेमो, पिट्ठसंवेदेति पुण ते, ते णं भंते ! जीवा कि पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति०? गोयमा ! अत्येगइया पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति जाव कि पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति, अत्येगइया नो पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति जाव कि मुसाबाए उवक्खाइज्जंति जाव नो मिच्छादंसणसङ्घे उवक्चाइज्जंति, अत्येगइया नो पाणाइवाए उवक्खाइज्जंति नो मुसाबाए उवक्खाइज्जंति जाव नो मिच्छादंसणसङ्घे उवक्चाइज्जंति, जेलंपिय णं जीवाणं ते जीवा एवमाहिज्ञांति तेलंपि णं जीवाणं अत्येगटयाणं विचाए नाणत्ते, अत्येगइयाणं नो विण्णाए नाणत्ते, उववाओ सञ्बओ जाव मव्यव्हाण्याओ, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तेनीसं सागरोबमाइं, छस्स-मुग्याया कैवित्वज्ञा, उव्वट्टणा सव्वत्य गच्छंति जाव सव्वट्टिद्धंति, सेसं जहा बेइंदियाणं । एएसि णं भंते ! बेइंदियाणं जाव पंचिदियाणय कयरे २ जाव विसे-साहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा पंचिदिया, च्डिंगिदयाणय कयरे २ जाव विसे-साहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा पंचिदिया, च्डिंगिदयाण विसेसाहिया, तेइंदिया विसेसाहिया, वेइंटिया विसेसाहिया। विसेसाहिया। वेदं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरइ ॥ ६६३ ॥ वीसइमस्य सयस्स पटमो उद्देसो समत्तो ॥

कर्रावहे ण अंते! आगासे प०? गोयमा! दुविहे आगासे प०, तं०-लोयागासे य अलोयागासे य. लोयागासे णं भंते ' किं जीवा जीबदेसा ० १ एवं जहा बिडयसए अत्थिउद्देनए तह चेव इहाँव भाणियव्यं, नवरं अभिलावो जाव धम्मत्थिकाए ण मंत ' केमहाउए प॰ ! गोयमा ! ठोए ठोयमेत्रे छोयप्पमाणे छोयपुढे छोयं चेव ओगाहिनाणं चिद्रहः, एवं जाव पोग्गलत्यिकाए । अहेलोए णं अंते ! धम्मत्यिका-यस्य केवइयं ओगाहे ? गोयमा ' साइरेगं अद्धं ओगाहे, एवं एएणं अभिलावेणं जहां त्रिश्यमए जाव ईसिप्पब्सारा णं भंते । पुटवी लोयागासस्स कि संखेजहसागं ओगाढा ॰ पुरुष्ठा, गोयमा ! नो संखेजकभागं ओगाढा, असंखेजकभागं ओगाढा, नो संखेज भाग ओगाडा, नो असंखेजे भागे ओगाडा, नो सन्वलीय ओगाडा, सेसं तं चेव ॥ ६६२ ॥ धम्मत्यिकायस्य णं भंते ! केवड्या अभिवयणा प० १ गीयमा ! अणेगा अभिवयणा प०. तंजहा-धम्मेड वा धम्मत्थिकाएड वा पाणाडवायवेरमणेड वा मुसाबायवेरमणेड वा एवं जाव परिमाहवेरमणेड वा कोहविवेगेड वा जाव मिच्छा-दंसणसहविवेगेइ वा इरियासमि(ए)ईइ वा भासासमिईइ वा एसणासमिईइ वा आया-णभंडमत्तनिक्खेवणासमिईइ वा उचारपासवणखेलज्ञह्नस्थिणपारिद्वावणियासमिईइ वा मणगुतीह वा बहुगुतीह वा कायगृतीह वा जे यावने तहप्पगारा सब्वे हे धम्म-त्यकायस्य अभिवयणाः, अहम्मत्यकायस्य णं भंते ! केवड्या अभिवयणा प० ?

गोयमा । अणेगा अभिवयणा प०, तं०-अधम्मेइ वा अधम्मत्यिकाएइ वा पाणाइ-बाएड ना जान मिच्छादंसणसहेइ ना इरियाअसमिईइ ना जान उचारपासवण जाव पारिद्वावणियाअसमिईइ वा मणअगुत्तीइ वा वहअगुत्तीइ वा कायअगुत्तीइ वा जे यावन्ने तहप्पगारा सन्वे ते अहम्मन्यिकायस्य अभिवयणा, आगासन्यिकायस्य णं पच्छा, गोयमा । अणेगा अभिवयणा प०, तं०-आगासे३ वा आगासिवकाएड वा गगणेड वा नभेड वा समेड वा विसमेड वा खहेड वा विहेड वा वीईड वा विवरेड वा अवरेड वा अंबरसेड वा छिट्टेंड वा झुसिरेड वा मर्गेड वा विसुहेड वा अ(ह)हेड वा विय(ह)हेइ वा आधारेइ वा बोमेइ वा भायणेइ वा अंतरिक्षेवेइ वा मामेइ वा उवासंतरेड वा अगमेड वा फलिहेड वा अणतेड वा जे यावने तह पगारा सब्बे ते आगासत्थिकायस्य अभिवयणा प्रवा जीवत्थिकायस्य णं भंते ! केवद्या अभिवयणा प॰ ? गोयमा ! अणेगा अभिवयणा प॰, तं॰-जीवेड वा जीवन्यिकाएड वा पाणेड बा भएड वा सत्तेड बा विश्वड वा चेयाइ वा जेयाइ वा आयाइ वा रंगणेइ वा हिंडएड वा पोग्गलेड वा माणवेड वा कत्ताइ वा विकत्ताइ वा जएड वा जंगई वा जोणीड वा सर्वभुड वा ससरीरीइ वा नायएइ वा अंतरप्पाइ वा जे यावन तहप्प-गारा सन्वे ते जीवअभिवयणा पन् । पोरगलियकायस्स णं भंते । पुच्छा, गोयमा ! अणेगा अभिवयणा प्र. तं०-पोरगलेड वा पोरगलियकाएड वा परमाणपोरगलेड बा दुपएसिएइ वा तिपएसिएइ वा जान असंखेजपर्णसएइ वा अगंतपर्णसएइ वा ( खंधे ) जे यावने तहप्पगारा सब्वे ते पोग्गलियकायस्स अभिवयणा प० । सेवं भंते ! २ ति ॥ ६६३ ॥ वीसहमस्स सयस्स वीओ उद्देशो समत्तो ॥

अह भंते ! पाणाइवाए मुसावाए जाव मिच्छादंसणसहे, पाणाइवायवंरमणे जाव मिच्छादंसणसहिववेगे, उप्पत्तिया जाव पारिणामिया, उग्गहे जाव घारणा, उद्दाणे कम्मे बळे वीरिए पुरिसकारपरक्षमे, नेरइयत्ते अमुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते, नाणा-वरणिजे जाव अंतराइए, कण्हलेस्सा जाव सक्कलेस्सा, सम्माहिट्टी ३, चक्रवृदंसणे ४, आभिणिबोहियणाणे जाव विभंगनाणे, आहारसन्ता ४, ओरालियसरीरे ५, मणजोगे ३, सागारोवओगे अणागारोवओगे जे यावत्रे तहप्पगारा सब्वे ते णण्णत्य आयाए परिणमंति १ हंता गोयमा ! पाणाइवाए जाव सब्वे ते णण्णत्य आयाए परिणमंति ॥ ६६४ ॥ जीवे णं भंते ! गब्भं वक्कममणे कहवणं कइगंघं एवं जहा बारसमसए पंचमुद्देसए जाव कम्मओ णं जए णो अकम्मओ विभित्तभावं परिणमइ । सेवं मंते ! २ ति जाव विहरइ ॥ ६६५ ॥ चीसइमे सप तइओ उहेसो समस्तो ॥ कडविहे णं भंते ! इंदियडवचए पक्ते १ गोयमा ! पंचविहे इंदियडवचए पक्

तं --सोइंदियउवचए एवं विइओ इंदियउद्देसओ निरवसेसो भाषियव्यो जहा पश्चव-णाए। सेवं भंते! सेवं भंते! ति भगवं गोयमे जाव विहरइ ॥ ६६६ ॥ बीसइमस्स सयस्स चडत्थो उद्देसो समत्तो ॥

परमाणुपोरगढे णं भंते ! कड़बन्ने कड़गंधे कड़रसे कड़फासे पन्नते ? गोयमा ! एगवने एगगंधे एगरसे दुफासे पन्नते, तंजहा-जइ एगवने सिय कालए सिय नीलए सिय लोहिए सिय हालिहए छिय मुक्किला, जड एगगंधे सिय मुन्भिगंधे सिय दुन्भि-गंधे. जह एगरसे सिय तिने सिय कड़ए सिय कसाए निय अंबिटे सिय महरे. जड दुफांसे सिय सीए य निदे य १, मिय सीए य हक्के य २, सिय उसिणे य निदे य ३, सिय उसिणे य त्वन्ये य ४ ॥ दुपएसिए णं भंते ! खंबे कड्बने० <sup>१</sup> एवं जहा अद्वारसमसर् छट्टेंस्मर जाव सिय चउफासे पन्नते । जइ एगवने सिय कालए जाव सिय मुक्किलए, जड दुवने मिय कालए यं नीलए य १, तिय कालए य लेहिए य २. सिय कालए यहालिहरू य ३, सिय कालग् य मुक्किलग् य ४, सिय नीलर् य लोहियर य ५, मिय नीळए य हाल्हिए य ६, सिय नीलए य सुक्किल्ए य ७, सिय लोहियए ब हालिहा। य ८, सिय लोहियए य मुक्किला य ९, सिय हालिहा य मुक्किल य १०, एवं एए दुयासंजोगे दस भंगा। जड़ एगगंधे सिय सुविभगंधे सिय दुविभगंधे। जह दुर्गधे सुब्भिगंधे य द्बिभगंधे य, रसेसु जहा वजेनु, जड दफासे सिय सीए ब निद्धे य एवं जहेव परमाणुपोग्गले ४, जई तिफासे सब्वे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे 9, सब्बे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे २, सब्बे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ३, सब्बे लुक्ले देसे सीए देसे उसिणे ४, जइ चउफासे देसे सीए देसे उनिणे देसे निद्धे देसे ह्रक्के १, एए नव मंगा फासेसु ॥ ति ।एमिए णं भंते ! खंधे कड्कने ब्जहा अ**ट्टार-**समसए छट्टेरेसे जाव चउफासे प०, जइ एगवन्ने निय कालए जाव सुक्किए ५, जइ दुवन सिय कालए य सिय नीलए य १, सिय कालए य नीलगा य २, सिय कालगा य नीलए य ३, निय कालए य लोहियए य १, सिय कालए य लोहियगा य २, सिक कालगा य लोहियए य ३, एवं हालिइएपानि समं भंगा ३, एवं सुक्किल्लानि समं ३, सिय नीलए य लोहियए य एत्थंपि भंगा ३, एवं हालिहएणवि समं भंगा ३. एवं सुद्धित्रएणवि समं भंगा ३, सिय लोहियए य हालिइए य भन्ना ३, एवं सुद्धिल्लएणवि समं भंगा ३, सिय हालिहर य सुक्किलर य भंगा ३, एवं सन्वेते दस दुयासंजोगा भंगा तीसं भवंति, जइ तिवसे सिय कालए य नीलए य लोहियए य १, सिय कालए ब नीलए य हालिश्ए य २, सिय काळए य नीलए य सुक्तिलए य ३, सिय कालए इ कोडियए य हालिहए य ४, सिय कालए य लोहियए य सुद्धिहर य ५, सिय कालए

य हालिहरू य सुक्किहरू य ६. सिय नीठर य लोहियर य हालिहरू य ७, सिय नीठर य लोहियए य सक्किलए य ८, सिय नीलए य हालिहए य सुक्किलए य ९, मिय लोहि-यए य हालिहए य सुक्किल्लए य १०. एवं एए दस तियासंजोगा । जह एगगंधे सिय सुबिभगंधे सिय दुविभगंधे, जइ दुगंधे सुविभगंधे य दुविभगंधे य भंगा है। रसा जहा बन्ना । जइ दुफासे मिय सीए य निद्धे य एवं जहेव दुपएसियस्य तहेव चतारि भंगा, जड तिफासे सब्वे सीए देसे निद्धे देसे हुक्खे १, सब्बे सीए देसे निद्धे देसा छक्खा २, सन्वे सीए देसा निद्धा देमे लक्खे ३, सन्वे उनिणे देसे निद्धे देसे लक्खे एत्यवि भंगा तिक्षि ६. सब्बे निद्धे देसे सीए देसे उनिणे भंगा तिन्नि ९. सब्बे हुक्खे देसे सीए देसे डॉसणे भंगा तिनि एवं १२, जइ चउफासे देसे सीए देसे उनिणे देसे निद्धे देने लक्के १, देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लक्खा २, देसे सीए देसे जॉनणे देसा निद्धा देसे लक्खे ३, देसे सीए देसा उत्तिणा देसे निद्धे देसे हरकावे ४, देसे सीए देसा उत्तिणा देसे निद्धे देसा हुक्खा ५, देसे सीए देमा उसिणा देसा निद्धा देसे हुक्खे ६, देसा सीया देसे उमिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे , देसा सीया देसे जानणे देसे निद्धे देसा ह्रक्खा ८. देसा सीया देसे उमिणे देसा निद्धा देमें हुक्खे ९, एवं एए तिपर्णनए फासेस पणवीसं भंगा ॥ चउप्पर्णमए णे भंते ! खंधे कड़वजे ० जहा अद्वारसमसए जाव रिय चउफासे पन्नते, जड एगवने निय कालए य जाव मुक्किलए य ५. जड दवने सिय कालए य नीलए या १, सिय कालए या नीलगा या २, निया कालगा या नीलए या ३, सिय कालमा य नीलमा य ४, सिय कालम् य लोहियम्य एत्थवि चनारि भंगः ४, सिय कालए य हालिइए य ४, सिय कालए य सुक्किल्ए य ४, सिय नीलए य लोहियए य ४, सिय नीलए य हालिद्दए य ४, सिय नीलए य सुक्किलए य ४, सिय लोहियए य हालिहर य ४, सिय लोहियर न मुक्किलर य ४, सिय हालिहर य सक्किल्र य ४, एवं एए दस द्यासंजीगा भंगा पुण चत्तार्यामं ४०, जइ तिबन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य १, सिय कालए य नीलए य लोहियगा स २, सिय काल(ए)मा य नी उमा य लोहियए य ३, सिय कालमा य नीलए य लोहियए य, एए णं चत्तारि भंगा, एवं कालनीलहालिहएहिं भंगा ४, कालनील-सुक्किल ४, काललोहियहालिह = ४, काललोहियसुक्किल ४, कालहालिहसुक्किल ४, नीललोहियहालिहगाणं भंगा ४, नीललोहियमुक्किल०४,नीलहालिहसुक्किल०४, लोहिय-हाल्टिहसुक्किलगार्ग भंगा ४, एवं एए दसतियासंजोगा एक्केक्के संजोए चतारि भंगा सब्बे ते चतालीसं भंगा ४०, जंइ चडवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहर

य १, सियकालए य नीलए य लोहियए य सुक्किलए य २, सिय कालए य नीलए य हालिहए य सुङ्गिलए य ३, सिय कालए य लोहियए य हालिहए य सुङ्गिलए य ४, सिय नीलए य लोहियए य हालिहए य सिक्कलए य ५, एनमेए चउक्कमसंजोए पंच भंगा, एए सब्बे नउइभंगा, जइ एगगंधे सिय सुव्भिगंधे सिय दुव्भिगंधे, जइ दुगंधे सुव्भिगंधे य दुब्भिगंधे य । रसा जहा बना । जइ दुफासे जहेव परमाणुपोग्गटे ४, जइ तिफासे सब्वे सीए देसे निद्धे देसे हुक्से १, सब्वे सीए देसे निद्धे देसा हुक्सा २. सब्दे सीए देसा निदा देसे लुक्खे ३, सब्दे सीए देसा निद्धा देसा लुक्खा ४, सब्दे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे एवं भंगा ४, सब्बे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ४. सब्बे लक्ष्ये देसे सीए देसे उसिणे ४, एए तिफासे सोलस भंगा, जड चउफासे देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे हुक्खे १, देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लक्खा २, देसे सीए देसे जातेणे देसा निद्धा देसे लुक्खे ३, देसे सीए देसे जसिषे देसा निद्धा देसा हुक्ला ४, देसे सीए देसा उत्तिणा देसे निद्धे देसे हुक्खे ५, देसे सीए देसा उनिया देसे निद्धे देसा हुक्या ६, देसे सीए देसा उसिया देसा निद्धा देसे लक्के ७, देसे सीए देसा उसिणा देमा निद्धा देसा लक्का ८, देसा सीया देसे उत्तिणे देसे निद्धे देसे छक्ते ९, एवं एए चउफासे सोलस भंगा भाणियन्ता जान देमा सीया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा हुक्खा, सब्ने एए फासेस छत्तीसं भंगा ॥ पंचपएसिए णं भंते ! खंधे कइवन्ने । जहा अद्वारसमसए जाव सिय चडफासे प॰, जइ एगवंश्र एगवंश्रदुवन्ना जहेव चउप्पर्णनए, जड तिवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य १. सिय कालए य नीलए य लोहियगा य २, सिय कालए य नीलगा य लोहियए य ३. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य ४,सिय काल(गा)ए य नील**ए य** होहियए य ५, सिय कालगा य नीलए य लोहियगा य ६, सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य ७, सिय कालए य नीलए य हालिहए य एत्यवि सत्त भंगा ७, एवं काल-गनीलगमुक्किल्प्स सन्त भंगा ७, कालगलोहियहालिहेसु ७, कालगलोहियमुक्किलेस ७. कालगहालिहमुक्किलेस ७, नीलगलोहियहालिहेस ७, नीलगलोहियसुक्किस सत्त भंगा नीलगहालिइसङ्ख्य ७. लोहियहालिइसङ्खिलस्वि सत्त भंगा ७. एवमेए तियासं-जोएणं सत्तरि भंगा, जद चडवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहर य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिइगा य २, सिय कालए य नीलए य लोहियमा य हालिहमे य ३. सिय कालए य नीलमा य लोहियमे य हालिहमे य ४, सिय कालगा य नीलए य लोडियमे य हालिहमे य ५, एए पंच भंगा, सिय कालए य नीलए य लोहियए य सक्रिक्ट य एत्यवि पंच भंगा, एवं कालगनीलग-

हालिहमुक्किल्एसुवि पंच भंगा, कालगलोहियहालिहसुक्किल्एसुवि पंच भंगा ५, नीलग-लोहियहालिहस्किल्लासुवि पंच भंगा, एवमेए चउक्कगसंजीएणं पणवीसं भंगा, जह पंच-बने कालए य नीलए य लोहियए य हालिहर य सुद्धिर य सन्त्रमेर एक्कगृह्यगृतिय-गचउक्रपंचगसंजोगेणं ईयाठं भंगसयं भवइ। गंधा जहा चउप्पासियस्य। रसा जहा बन्ना । फासा जहा चउप्पर्णसयस्य ॥ छप्परितर णं भंते ! खधे कदवने ० ? एवं जहा पंचपएसिए जाव सिय चडकासे पत्रते, जइ एगवने एगवन्नदुवना जहा पंचपर्णात्यस्य, जइ तिवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य एवं जहेव पंचपएसियस्स सत्त भंगा जाव सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य अ. सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य ८, एए अट्ट भज्ञा, एवमेए दस नियासजोगा एकेकए संजीरे अह भंगा, एवं सब्बेवि तियगसजीरे असीइ भना, जट चडकने सिय कालए य नीलए य न्योहियए य हालिहर य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहुगा य २, निय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहुए य ३, सिय कालए य नीलए य लोहियमा य हालिइमा च ४, सिय कालए य नीलमा य लोहियए य हालिहर य ५, सिय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिहना य ६, सिय कालए य नीलगा य लोहियमा य हालिहरू य ७, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिइए य ८, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिइगा य ९. सिय कालगा य नीलए य लोहियगा य हालिहए य १०, सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य हालिहरू य ११, एए एकारस भंगा, एवमेए पंचयउदासंजीना वायव्या, एक्केक्संजोए एकारस भंगा, सन्वेन चउक्तरसंजीनेण पणपन्नं भंगा, जह पंचवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिइए य मुक्किलए य १, लिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिइए य सिक्कलगा य २, सिय कालए य नीलए य लोहियगे य हालिहगा य सक्किलो य ३, सिय कालग्य नीलग्य लीहियगा य हालिहण्य मुक्किल्ल य ४, सिय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिहण य सुक्किल्ल य ५. सिय कालमा य नीलए य लोहियए य हालिइए य सिक्रेटए य ६, एवं एए छन्मेगा भाणियव्वा, एवमेए सञ्चेवि एक्सगृदुयगतियगचउक्षगर्यचगसजोगेनु छासीयं भंगसयं मबद् । गंथा जहा पंचपएसियस्स । रसो जहा एयस्स चेव बन्ना, फासा जहा बख-प्पएसियस्स ॥ सत्तपएसिए णं भंते । संधे कड्बन्ने॰ ? जहा पंचपएसिए जाव सिय चडफासे प०, जइ एगवने एवं एगवनद्वणातिवना जहा छप्पएसियस्स, जह चढ-बंबे सिय कालए य नीलए य चोहियए य हालिहए य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिह्गा य २, सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहुए ब

 एवमेते चउक्कगसंजोगेण पन्नरस मंगा भाणियव्या जाव सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिहए य १५, एवमेए पंचचउक्संजोगा नेयव्या एक्के संजोए पनरस भंगा, सन्वमेए पंचमनरि भंगा भवंति । जड पंचवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहर य सुक्तिहर य १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हाल्डिए य सिक्कल्या य २, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिह्गा य सक्किल्ए य ३, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिह्गा स मुक्तिलगा य ४, सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिहए य सुक्किल्ए य ५. सिय कालए य नीटए य लोहियगा य हालिहर य मुक्किलगा य ६, सिय कालए य नीलए य लोहियमा य हालिइमा य सुक्रिक्षए य ७, निय कालए य नीलमा य लोहियए य हाल्डिए य सुक्किए य ८, निय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिहए य सुदिखना य ९, सिय कालगे य नीलगा य लोहियए य हालिहगा य प्रक्रित्रमे य १०, निय कालए य नीलमा य लोहियमा य हालिहर य सुक्किलए य ११, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिहए य मुक्किल्लए य १२, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिइए य सुक्किलगा य १३, निय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिस्मा य सुक्रिहए य १४, सिय कालमा य नीलए य लोहियना य हालिहर य सुद्धिहर य १५, निय कालमा य नीलमा य लोहियर क हालिंदए य तिक्रहर य १६, एए सोलम भंगा, एवं सब्बमेर एक्रगदुयगतियगचउ-कगर्पचगसओगेणं दो मोलस भंगसया भवति, गंधा जहा चउप्पएसियस्स, रसा जहा एयस्म चेव वन्ना, फासा जहा चउप्पण्तियस्स ॥ अद्वपण्तिए णं भंते ! संघे • पुच्छा, गोयमा ! सिय एगवने जहा सत्तपर्णसयस्स जाव सिय चउफासे प •, जइ एगवजे एवं एगवजदुवजतिवजा जहेव सत्तपएसिए, जइ चउवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिह्गा य २, एवं जहेव मत्तपएसिए जाव सिय कालगा य नीलगा य लोहि॰ यगा य हालिह्गे य १५, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिह्गा य १६, एए सोलस भंगा, एवमेए पंच चउइसंजोगा, एवमेए असीइ भंगा ८०. जड पंचवने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य सुक्किल य १. सिय कालए य नीलए य लोहियए म हालिहए य मुक्किल्या य २, एवं एएगं कमेणं भंगा चा(उचा)रेयव्या जाव सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य हालिहगा य सुद्धिः हर य १७, एसो पनरसमो भंगो, सिय कालगा य नीलगे य छोहियए य हालिहरू य प्रक्रिक्र य १६. सिय कालमा य नीलगे य लोहियए य हालिहए य मुक्किक्रमा स

९७, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिहगा य सुक्कि हमे य १८, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे य हालिहगा य सुक्किलगा य १९. सिम कालगा म नीलगे य लोहियमा य हालिइए य सक्किल्ए य २०. सिय कालमा य नीलगे य लोहियगा य हालिहए य मुक्किलगा य २१, सिय कालगा य नीलगे य लोहियगा य इालिइगा य नुक्किलेंगे य २२, सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य हालिइए य सुक्तिहर य २३. सिय कालगा य नीलगा य लोहियगे य हालिहर य सुक्तिहगा य २४. सिय काठगा य नीलगा य टोहियगे य हालिइगा य सुक्किल य २५, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिहर य सुद्रिहर य २६, एर पंचसंजोरणं छन्वीसं भंगा भवंति, एवामेव सपुन्वावरेणं एक् गृदुयगृत्यगच उक्रगपंचगसजीगेहिं दो एकतीस भंगसया भवंति. गंधा जहा सत्तपर्णनयस्या, रमा जहा एयस्स चेव वन्ना, फासा जहा च उप्पर्णसयस्य ॥ नवपर्णसयस्य पुच्छा, गोयमा ! निय एगवन्ने जहा अद्रपएसिए जाव सिय च उफासे प०, जड एगवंत्र एगवत्रदुवल्लिवनच उवसा जहेब अद्वरएसियस्स, जड पंचवने सिय कालए य नीठए य लोहियए य हालिहए य सुक्किल्ए य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहर य सुक्किला। ब २, एवं परिवाडीए एकतीसं भंगा भाणियव्या जाव निय कालगा य णीलगा ब लोहियगा य हालिहगा य मुक्किलए य ३१, एवं एक् गढ्वगत्वगत्व उक्क गपंचग-संजोगेहिं दो छत्तीसा संगसया भवंति, गंधा जहा अट्टपर्णसयस्य, रसा जहा एयस्स चैव बन्ना, फासा जहा च उपएतियस्स । दसपर्णसर णं भंते ! खंबे० पुच्छा, गोयमा! मिय एगवन जहा नवपएनिए जाव निय च उफासे पन्नते, जइ एगवने एगवन्नदुवन्नतिवन्नचउवना जहेव नवपर्णन्यस्स, पंचवन्नवि तहेव नवर वत्तीसइमोवि भंगो भनद, एवमेए एकगद्यगतियगच उक्तगर्यवास बोएमु दोन्नि मनती(सं)सा भंगसया भवंति, गंथा जहा नवपएसियस्स, रमा जहा एयस्स चेव वन्ना, फामा जहा च उपप्रतियस्म । जहा दमपर्णमओ एवं सबैज्ञपर्णसओवि, एवं असबैज्ञपर्णस-ओवि, सुहमपरिणओवि अर्णनपर्णसओवि एवं चेव ॥ ६६७॥ वायरपरिणए णं भंते । अर्गतपर्पतिए संधे कड्वंबर ? एवं जहा अद्वारसमसर जाव सिय अद्वरासे पन्नते. बन्नगंधरसा जहा दसपएसियस्स, जड़ चडकासे मध्ये कक्खडे सब्बे गुरुए सध्ये सीए सन्वे निद्धे १, सन्वे कक्बडि सन्वे गुरुए सन्वे सीए सन्वे हुक्खे २, सन्वे कक्खडे सब्वे गुरुए सब्वे उसिणे मब्बे निद्धे ३. सब्वे कक्खडे सब्बे गुरुए सब्बे उमिणे सन्वे दुक्खे ४, सन्वे कक्खंडे सन्वे लहुए सन्वे सीए सन्वे णिद्धे ५, सन्वे कक्खडे सब्वे लहुए सब्वे सीए सब्वे हाक्खे ६, सब्वे कक्खडे सब्वे लहुए सब्वे

उसिणे सब्बे निद्धे ७, सब्बे कक्खडे सब्बे लहुए सब्बे उसिणे सब्बे लुक्खे ८, सन्वे मउए सन्वे गुरुए सन्वे सीए सन्वे निद्धे ९. सन्वे मउए सन्वे गुरुए सन्वे सीए सब्बे लुक ले १०, सब्बे मडए सब्बे गुरुए सब्बे उसिणे सब्बे निद्धे ११, सब्दे मंडए सब्दे गुरुए सब्दे उत्तिणे सब्दे लक्खे १२. सब्दे मंडए सब्दे लहुए सब्वे सीए सब्वे निद्धे १३, सब्वे मउए सब्वे लहुए सब्वे सीए सब्वे लुक्खे १४, सब्बे मउए सब्बे लहुए सब्बे उसिणे सब्बे निद्धे १५, सब्बे मउए सब्बे लहुए सब्वे उत्तिणे सब्वे लक्ष्ये १६. एए सोलम भंगा ॥ जड पंचफासे सब्वे कक्खडे सब्बे गुरुए सब्बे सीए देसे निद्धे देसे लक्क्खे १, सब्बे कक्खडे सब्बे गुरुए सब्बे सीए देसे निद्धे देसा लक्का २, सब्बे कक्खडे सब्बे गुरुए सब्बे सीए देसा निद्धा दे(सा)में हुक्खे १. सब्बे कक्खडे सब्बे गुरुए सब्बे सीए देसा निद्धा देसा हुक्खा ४, सब्बे कक्कडे सब्बे गुरुए सब्बे उसिण देसे निद्धे देसे हुक्खे ४, सब्बे कक्खडे सब्बे लहुए सब्बे सीए देसे निंड देसे लुक्खे ४, सब्बे कक्खडे सब्बे लहुए सब्बे र्जातणे देसे निद्धे देसे हुक्खें । ४ । एवं एए कक्खडेणं सोलस भंगा । सन्वे मउए मञ्जे ग्रहए सञ्जे सीए देसे निद्धे देसे छक्खे ह, एवं मउएणवि समं सोलस भंगा. एवं बत्तीसं भंगा । सब्वे कक्खडे सब्वे गुरुए सब्वे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ४, सब्वे कक्खंड सब्वे गुरुए सब्वे लुक्ब देसे सीए देसे उत्तिणे ४, एए बनीसं भंगा, सब्बे कक्लाडे सब्बे सीए सब्बे निद्धे देसे गुरुए देसे लहए ४, एत्यवि बत्तीसं भंगा, सब्बे गुरुए सब्बे सीए सब्बे निद्धे देसे कक्खडे देमे मुजर ४. एत्यवि बत्तीसं भंगा, एवं सब्वेत पंचकासे अहावीसं भंगसयं अवड । जड छण्कासे सब्से कक्खडे सब्बे गुरुए देसे सीए देसे उत्तिण देसे निद्धे देसे छुक्खे १, सब्बे कक्खडे सब्बे गुरुए देसे सीए देसे असिणे देसे निदे देसा लक्खा र. एवं जाव सब्बे कक्खडे सन्वे गुरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा हरक्खा १६. एए मोलस भंगा । सब्वे कक्वां सब्वे लहुए देसे सीए देसे उतिणे देसे निदे देसे हुक्खे एत्यवि सोलस भंगा. मन्दे सउए सन्दे गुरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे णिखे देसे लुक्खं एत्याव सोलस भंगा, सब्बे मउए सब्बे लहए देसे सीए देसे उत्तिणे देसे निद्धे देसे हुक्खे एत्यवि सोलस भंगा, एए चउसट्टिं भंगा, सब्बे कक्खडे सब्वे सीए देसे गुरुए देसे लहुए देसे निद्धे देसे लुक्खे एवं जाव सब्बे मउए सन्वे उतिणे देसा गुरुमा देसा लहुया देसा णिद्धा देसा लुक्खा एत्यवि चड-सिंह भंगा, सब्बे कक्खड़े सब्बे निद्धे देसे गुरुए देसे लहए देसे सीए देसे उसिके जाब सब्बे मजए सब्बे हुक्ते देसा गुरुश देसा रुहया देसा सीया देसा उसिका

१६, एए चउसिंह भंगा, सन्वे गुरुए सन्वे सीए देसे कश्खंडे देसे मउए देसे निद्धे देसे हुक्खे एवं जाव सब्वे लहुए सब्वे उसिणे देसा कक्खडा देसा निद्धा देसा मउया देसा लुक्खा, एए चउसाहि भंगा, सब्बे गुरुए सब्बे निद्ध देसे कक्खडे देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे जाव सब्वे लहुए सब्वे लुक्खे देसा कक्खडा देसा मजया देसा सीया देसा जारीणा, एए चउसद्वि भंगा, सब्वे सीए सब्वे निदे . देसे कक्खडे देसे मंडए देसे गुरुए देसे लहुए जान मन्ने उसिणे सन्ने लुक्खे देसा कक्खडा देसा मडया देसा गुरुया देसा लहुया. एवमए चउसाह भंगा, सब्वे ते छप्पासे तिनिचउरासीया भंगनया भवंति ३८४। जड मत्तपासे सन्वे कक्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे १, सब्बे कक्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देना निद्धा देना लक्खा ४, सब्बे कन्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा देसे निदे दे(से)सा लुक्या ४, सन्ने कक्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसा सीया देसे उसिणे इसे निद्धे देसे लुक्खे भ, सब्बे कक्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसा सीया देखा उत्तिणा देसे निद्धे देसे हुक्खे, सब्बेए सोलस भंगा भाणियव्वा, सब्बे कक्खडे देसे गुरुए देमा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे हुन्ने पूर्व गुरुए ग्रं एक्त्रेंग हत्एण पुरुत्ते ग्रं एएनि सोलस भंगा, सब्बे कक्खडे देसा गृह्या देसे लहए देने सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे छुक्ते एएवि सोलस भगा भाणियन्त्रा, मन्वे कक्त्वडे देसा गुरुया देसा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे छुक्वे एएवि मोलम भंगा भाणियव्वा, एवमेए चउसाई भंगा कक्खंडण समं, सब्बे मउए देसे गृहए देसे लहुए देसे **डीए** देसे टसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे । एवं मउएणवि समं चडसिंह भंगा भाषियव्वा, सब्वे गुरुए देसे कक्खडे देसे मुउए देसे सीए देसे उत्तिणे देसे निर्दे देसे हुक्खे एवं गुरुएणवि समं चउसिंद्वें भंगा कायन्त्रा, सन्वे लहए देसे कक्खडे देसे मउए देसे सीए देसे असिणे देसे निद्धे देने हुक्ले एवं लहुएणवि समं चड-सिंह भंगा कायन्वा, सन्वे सीए दसे कक्लडे दसे मउए देसे गुरुए देसे लहुए देसे निद्धे देसे हुक्खे एवं सीएणवि समं चडसिंद्वं भंगा कायव्वा, सब्बे उसिणे देसे कक्खडे देसे मटए देसे गुहुए देसे लहुए देसे निदे देसे लुक्खे एवं उसिणे-णवि समं चउसिंद्र भंगा कायव्वा. सब्बे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे एवं निद्धेणांवे समं चउसिंद्धे भंगा कायब्वा, सब्बे छुक्खें देसे कक्खडे देसे महए देने गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे एवं हुक्खेणवि समं चउसद्वि भंगा कायन्वा जाव सन्वे हुक्से देसा कक्सडा देसा

मजया देसा गुरुवा देसा कहवा देसा सीवा देसा उसिणा, एवं सत्तकासे पंचवार-इत्तरा भंगसया भवंति । जड अद्रफासे देसे कक्खडे देसे मटए देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लक्खे ४, देसे कक्खडे देसे मुउए देसे गुरुए देसे लहए देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, देसे कक्खडे देसे मउए देसे गुरुए देसे उहुए देसा सीया दे(सा)से उसिण देसे निद्धे देसे छुक्खे ४, देसे कक्ख़ देसे मउए देसे गुरुए देसे लहुए देसा सीया देसा उसिणा देसे निद्धे देसे तक्खे ४, एए चलारि चउका सोलस भंगा, देसे कक्खडे देसे मउए देस पुरुष देसा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एवं एए पुरुषण एगत्तएणं लहुग्णं पोहुनएणं सोलस भंगा कायव्या. देसे कवन्त्रडे देसे मंत्रए देसा गुरुया देने छहए देसे सीए देसे उसिणे देने निद्ध देसे छुक्खे एएवि सोलस भंगा कायच्या, देसे कक्लांडे देसे मंउए देसा गुरुया देसा लहुया देसे सीए देसे उसिषे देसे निद्धे देसे लक्के एएवि सोलस भंगा कायब्वा, सब्बेऽवि ते चलसिंहें भंगा कक्लडमउएहिं एगनएहिं, ताहे कक्लडेण एगनएणं मउएगं पहनेणं एए चेव चउसहि भंगा कायव्या, ताहे कक्खडेणं पहत्तएणं मउएणं एगत्तएणं चउसिंद भंगा कायव्या, ताहे एएहि येव दोहिन पहत्तिहिं चलसिंह भंगा कायव्या जाय देसा कक्लडा देसा मउया देसा गुरुया देया लहुया देया सीया देसा जिमणा देसा निद्धा देसा लुक्त्वा एसो अपच्छिमो भंगो, सब्बेत अहुफास दो छप्पना भंगसया भवंति । एवं एए बायरपरिणए अर्णतपर्णसए संधे सञ्वेद्ध संजोएन बारम छन्नउया भंगसया भवंति ॥ ६६८ ॥ कड्विष्ठे णं भंते ! परमाणू प० ? गोयमा ! चडव्विष्ठे परमाणु प॰, नं॰-दञ्चपरमाणु, खेलपरमाणु, कालपरमाणु, भावपरमाणु, दञ्च-परमाणू ण भंत ' कइविहे प० ? गोयमा ! चउन्विहे प०, तं०-अच्छेजे, अभेजे, अडज्हे, अंगज्हे. खेतपरमाणू णं भंते ! कड्विहे प० ! गोयमा ! चर्जाब्वहे प०, तं • -अणहूं, अमज्हे, अपएसे, अविभाइमे, कालपरमाणू पुच्छा, गोयमा ! चडव्विहे प॰, तं - अवने, अगंधे, अरसे, अफासे, भावपरमाणु णं भंते। कड़िक्के प॰ है गोयमा ! चडन्बिहे प०, तं०-बन्नमंते, गंधमंते, रसमंते, फासमंते । सेवं मंते ! २ ति जाव विहरद ॥ ६६९ ॥ बीसहमस्स सयस्स पंचमो उहेसो समसो ॥ पुडिवहाइए णं भेते । इमीसे रयणप्पभाए य सहरूप्पभाए य अंतरा समोहए समोहणिता जे भविए सोहम्मे कप्पे पढनिकाइयताए उवविज्ञतए से णं भेते ! कि पुष्ति उनवजिता पच्छा आहारेजा पुर्वि आहारिता पच्छा उनवजेजा? गोयमा !

पुब्जि वा उववजिला एवं जहा सत्तरसमसए छहिसए जाव से तेणद्रेणं गोगमा !

५१ सुता•

एवं वुचइ पुन्नि वा जाव उववजीजा नवरं तहिं संपाउणेजा इमेहिं आहारी भवड़ सेसं नं चेव। पढिकाइए णं भंते । इमीमे र्यणप्पभाए पुढवीए सक्ररप्पभाए पुढवीए अंतरा समोहए जे भविए ईसाणे कप्पे पुडविकाइयत्ताण् उवविजनए एवं चेव, एवं जाव इंसिप्पच्माराए उनवाएयव्यो । पुढविकाइए णं भंते । सक्करप्पमाए पुढवीए बालयप्पभाए प्रतीए अंतरा समोहए र ना जे मविए मोहम्मे जाव ईसिप्पब्भाराए, एवं एएणं कमेणं जाव तमाए अहेमतमाए य पुढवीए अंतरा समोहए २ त्ता जे राविए सोहम्मे कप्पे जाव ईमिप्पन्भारण उववाएयव्वो । पुडविकाटए णं भेते ! सोहम्मीयाणार्वं सर्णक्मारमाहिंदाण य करपार्ण अंतरा समोहए २ ता जे भविए इसीसे रयणप्पभाए पदवीए पद्मविक्षाइयन्गए। उवविज्ञनए से ण भंते ! पब्चि उब-विजिना पच्छा आहारेजा सेम तं चेव जाब से तेणहेणं जाब णिक्नवेवओ । पट-विद्वाइए णं भंते ! मोहम्मीमाणाणं सणंकुमारमाहिदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए २ ना जे सविए सक्तरूपभाए पुढवीए पुढांबकाइयनाए उवविकार एवं सेव, एवं जाद अहेमनमाए उववाएयव्वो, एवं मणंकुमारमाहिंदाणं बंभलोगस्य क'पस्म अंतरा समोहए समोहणिना पुणरवि जाव अहमनमाए उववाएयव्यो, एवं वैभलो-गरन लैनगरम य कप्पम्स अंतरा समोहण पुणरवि जाय अहंसनमाण, एवं लेन-गस्म महानुकस्स कप्पस्स य अंतरा समोहए पुणरति जाव अहेमनमाए, एवं महामुद्धस्य सहस्सारस्य य कप्पस्य अनुग पुणरवि जाव अहेमनमाग्, एवं सह-स्सारस्य आणयपाणयकपाणं अंतरा पणर्गव जाव अहेसनमागः, एवं आणयपाण-याणं आरणअन्याण य कष्पायं अंतरा पुणरवि जाव अहेगत्तमाए, एवं आर्णअन्-याणं गेवेजविमाणाण य अंतरा पुणरनि जाव अहेमनमाग्, एवं गेवेजविमाणाणं अणुनरविमाणाण य अनुरा पुणर्य जाव अहेसनमान, एवं अणुनरविमाणाणं ईसि-प्पन्माराम् य पुणर्वि जाव अहेसनमाम् उथवाएयव्यो ॥ ६७० ॥ आउकाइम् णं भेते ! इमीसे रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य पुडवीए अंतरा समोहए समोहणिना जे भाविए शोहम्मे कप्पे आउकाइयताए उववजित्तए सेसं बहा पुर्वावकाइयस्स जाव से तेणहेणं, एवं पडमारोखाणं अंतरा मसोहओ जाव ईमिप्पवभाराण् उववाण्-यन्वो, एवं एएएं कमेणे जाव तमाए अहेसनमाए य पुरुवीए अंतरा समोहए २ त्ता जाव डेमिप्परभाराए उनवाएयभ्वो आउकाइयत्ताए, आउकाइए र्ण भंते ! सोह-म्मीसाणाणं सर्वक्रमारमाहिंदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए समोहणिता जे भिष् इमीसं रयणप्यभाए पुडवीए घणोदहि(२)-वल्रुपु आउकाइयत्ताए उववजित्तः सेसं नं चेव एवं एएहिं चेव अंतरा समोहए जाब अहेसनमाए पुढवीए घणोदहिवलएस

आउकाइयत्ताए उववाएयव्वो, एवं जाव अणुत्तरिमाणाणं ईसिप्पन्भाराए पुढवीए अंतरा समोहए जाव अहेसत्तमाए घणोदिहिबलए उववाएयव्वो ॥ ६०९ ॥ वाउकाइए णं भंते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए सकरप्पभाए पुढवीए अंतरा ममोहए समोहणिता जे भविए सोहम्में कप्पे वाउकाइयत्ताए उवविज्ञत्तए एवं जहा सत्तरममसए वाउकाइयउद्देसए तहा इहिंद, नवरं अंतरेत समोहणा नेयव्वा सेसं नं चेव जाव अणुत्तरिमाणाणं ईसिप्पवभाराए य पुढवीए अंतरा ममोहण समोहणिता जे भविए वणवायत्तणुवाए घणवायत्तणुवायवत्रण्य वाउकाइयत्ताए उवविज्ञत्तर सेसं तं चंव जाव से तेणहेणं जाव उववज्ञा । सेव भंते । १ ति ॥ ६७२ ॥ वीसइमस्स सयस्स छदो उद्देसो समत्तो ॥

कडनिहें णं मेते! यंथे प० ? गोयमा! तिनिहें वंधे प०, तं०-जीवप्पओगवंधे, अणंतरवंधे, परंपरबंधे । नेर्ड्याणं भेते! कहविहे बंधे प० १ एवं चेब, एवं जाव वेमाणियाणं । नाणावरणिजन्स णं भंते ! कम्मस्स कडविहे बंधे प० ! गोयमा ! तिविहे वभे पः, तं०-जीवप्यओगवंध, अणंत्रवंध, परंपरवंधे, नेरइयाणं भेत ! नाणावरणिजस्य कम्भरस कडविहे बेचे प० ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणि-याणे. एवं जाव अनग्रयस्य । णाणावर्राणजीवयस्य णे भेते ! कम्मभ्स कडविहे बंधे प॰ ! गोयमा ! तिबहे बंधे प॰ एवं चंब, एव नेरङ्याणवि एवं जाव वेमाणियाणं, एवं जाब अनराइयटदयस्म, इत्यीवेयस्म णं भेते ! कड्विहे बंधे प० १ गोयमा ! तिबिहे वैधे प० एवं चेव, असुरकुमाराणं भेते ! इत्थविधस्य कदविहे वैधे प० है गोयमा ! तिनिहे बंधे प० एवं चेव, एवं जाव वैमाणियाणं, नवर जस्य इत्यिवेदो अस्थि, एवं पुरिसवेयम्मवि, एवं नपुंसगवेयस्मवि जाव वेमाणियाण, नवरं जरुम जो अधि वेरी, इंसणमाहणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स कड़बिहे बंधे प० १ एवं चेव निरंतरं जाव वंसाणियाणं, एवं चरित्तमोहणिजस्सवि जाव वेसाणियाणं, एव एएणं कर्मणं ओरालियसरीरस्स जाव बस्सगसरीरस्स, आहारसचाए जाव परिगाहसण्णाए, रुष्ह वेस्साए जाव मुक्किस्साए, सम्मदिर्द्वाए मिन्छादिद्वीए सम्मामिन्छ।दिद्वीए, आसि-णिबोहियणाणस्य जाव केवलनाणस्य, महअबाणस्य स्यअनाणस्य विभंगनाणस्य, एवं आभिणिबोहियणाणविसयस्य णं भंते । कड्विहे बंधे प० जाव केवलनाणविस-यस्य मङ्भनाणविस्यस्य सुयभनाणविस्यस्य विभंगणाणविस्यस्य एएसि सन्वेसि पयार्ग तिनिहे बंधे प॰, सञ्चेते चढन्बीसं दंडगा भाणियन्वा, नवरं जाणियन्वं जस्स जइ अत्य जाव वेमाणियाणं भेते ! विभगणाणविसगस्य कडविहे वंधे प० ? गोयमा ! तिविहे वैधे प . तं - जीवप्पओगर्वध, अर्णतरबंधे, परंपरबंधे, सेवं भंते ! २ ति जाव विहुद्ध ॥ ६७३ ॥ बीसहमस्स सयस्स सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥

कड णं मंते ! कम्मभूमीओ प० ? गोयमा ! पश्चरस कम्मभूमीओ प०, त०-पंच भरहाई, पंच एरवयाई, पंच महाविदेहाई, कड ण अंते 1 अकम्मभूमीओ प० ? गोयमा ! तीसं अकम्मभूमीओ प० तं०-पंच हेमबयाइं, पंच हे(ए)रजवयाइं, पंच हारे-वासाइं, पच रम्मगवासाइं, पंच देवकराइं, पंच उत्तरकराइं, एयाख्र णं भंते ! तीसासु अकम्मभूमीत् अत्य उस्सिप्पणीड वा ओसप्पणीड वा ? णो डणद्रे समद्रे, एएन णं भंते ! पंचनु भरहेसु पंचसु एरवएसु अत्यि उस्मप्पिणीइ वा ओसप्पिणीइ वा ? हुंता अत्थि, एएस पं पंचस महाविदेहेस्व, पेवान्य अस्मिप्पिणी नेवान्य ओस-पिणी अवदिए ण तत्य काळे प० समणाउसी ! ॥ ६०४ ॥ एएस ण भंते ! पंचस महाविदेहेच अरिहंता भगवंतो पंचमहन्वडयं सपिडक्समणं धम्मं पन्नवयंति १ णो इण्डे समडे, एएस ण पंचस भरहेस पंचस एरवएस प्र(रिम)रच्छिमप(च)च्छिमगा दवे अरिहंता भगवंती पंचमहव्वडयं पंचाणव्वडयं सपिडक्रमणं धम्मं पन्न(वें)वयंति, अवसेसा णं अरिहंना भगवंतो चाउजामं धम्मं पश्चयति, एएम् णं पंचनु महायि-देहेमु अरहंता भगवंतो चाउजामं घम्मं पस्तवर्यतः । जंबरीवे णं भेते ' दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए कड तित्थनरा पन्नमा ! गोधमा ! च उव्वीमं तित्थगरा पन्ननाः, तंबद्वा-उसमञ्जीयसभवअभिनंदणसम्बन्धमस्यामससिप्प्फरंनसीयलसे-जंसवासुप् जविमलअणतधम्मस्तिकृथअरमञ्ज्ञिष् णिसुव्वयनमिनमिपासबद्धमाणाः २४ ॥ ६७५ ॥ एएमि णं भेते ! चउवीसाए तित्थगराणं कड जिणंतरा प० र गोयमा ! तेवीसं जिणेतरा प० । एएस णे भंते । तेवीसाए जिणेतरेम कस्स कहिं कालिय-सुयस्म बोन्छेदे प= ? गोयमा ! एएमु णं तिनीयाए जिणतरेसु पुरिमर्पाच्छमएसु भद्रस २ जिणंतरेस एत्थ णं कालियसयस्य अवीच्छेदे प०. मज्जिमएन सनस् जिणंतरेत एत्थ णं कालियसयस्य बोन्छेडे प०, मब्बत्यवि णं वोच्छिने दिद्विवाए ॥ ६ ३६ ॥ जेब्रहीवे णं भंते | दीवे भारहे वासे इमीसे ओसव्पणीए देवाणुप्पियाणं केवइयं कार्ल पुरुवगए अणु(सि)सजिस्सइ ? गोयमा ! जंबुहीवे णं बीवे भारहे वासे इनीसे ओमप्पिणीए मर्म एनं बाससहस्यं पुन्वगए अणुसजिस्सइ, जहा णं भंते ! जंबहींने रीने भारहे वासे इमीसे ओसप्पणीए देवाण्यियाणं एगं नाससहस्सं पुरुवगए अणुतिज्ञस्सइ तहा णं भंते ! जंबहीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए अवसे-माणं तित्थगराणं केवड्यं कालं पञ्चगए अणमजित्या ? गोयमा ! अस्थेगड्याणं सखेजं कालं अत्येगड्याणं असंबेजं कालं ॥ ६७७ ॥ जंबहीवे में सेते ! रीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणिय्याणं केवड्यं कालं तिरथे अणुसजिबस्सइ है गोयमा । जंबहीवे रीवे भारहे वासे हमीसे ओसप्पिणीए ममं एगवीसं वाससहस्साई तित्थे अणुसजिस्सइ ॥ ६०८ ॥ जहां णं भंते ! जंबुद्दीये धीने भारहे नासे इमीसे ओसणिणीए देवाणुप्पियाणं एकवीसं वाससहस्साइं तित्थे अणुसिजिस्सइ तहां णं भंते ! जंबुद्दीने धीने भारहे वासे आगमेस्साणं चिरमितित्थगरस्स केवइयं कालं तित्ये अणुसिजिस्सइ ? गोयमा ! जावडए णं उसभस्स अरहओं कोसलियस्स जिणपरियाए एवइयाइं संखेजाइं आगमेस्साणं चरिमितित्थगरस्स तित्थे अणुसिजिस्सइ ॥६०९॥ तित्थं भंते ! ति(त्थे)त्थं नित्थगरे तित्थं ! गोयमा ! अरहा ताव नियमं तित्थगरे, तित्थं पुण चाउवजाइं समणसंघ, तं०—समणा समणीओ सावगा सावियाओ ॥६८०॥ पवयणं भंते ! पवयणं पावयणी पवयणं ? गोयमा ! अरहा ताव नियमं पावयणी, पवयणं पुण दुवालसंग गणिपिडगे, तं०—आयारो जाव दिष्टिवाओ ॥ जे इमे भंते ! उग्गा भोगा गइना दुन्नागा नाया कोरव्या एए णं अस्ति धम्मे ओगाइंति अस्ति ! हंता गोयमा ! जे इमे उग्गा भोगा नं चेव जाव अतं करेति, अत्येगद्या अन्नयरेसु देवलोएमु देवलाए उद्यक्तारो भवंति । कड्विहा णं भंते ! देवलोया प० ? गोयमा ! चउव्वहा देवलोया प०, तं०—अवणवासी, वाणमंतरा, जोइसिया, वेमाणिया । सेवं भंते ! र ति ॥ ६८९ ॥ वीसहमे स्मय अटमो उद्दस्ते समस्ते ॥

कड़िबहा णं अंते ! चारणा प० ! गोयमा ' दुविहा चारणा प०, नंजहा-विजा-चारणा य जंघाचारणा थ, में केणहेणं अंत ! एवं वुषद विजाचारणा विजाचारणा ! गोयमा ! तस्स णं छहंछहेणं अनिक्सित्तेणं तवोक्रम्मेणं विजाए उत्तरगुणलिंदे खम्माणस्स विजाचारणल्दी नामं लदी समुष्पज्ञह, से तेणहेणं जाव विजाचा-रणा २, विजाचारणस्स णं अंते ! कहं सीहा गई कहं सीहे गइविसए पण्णते ! गोयमा ! अयकं अंवृदीवे सीचे जाव किचिविसेसाहिए परिक्सेवेणं देवे णं महिष्टिए जाव महेसक्से जाव इणामेवित्तकह केवलकप्पं अंबुदीवं दीवे तिहिं अच्छरानिवाएिंहं तिक्खनो अणुपरियद्वित्ताणं हव्यमागच्छेजा, विजाचारणस्स णं गोयमा । तहा सीहा गई तहा सीहे गहित्रसए पण्णते । विजाचारणस्स णं भेते ! तिरियं केवहए गइविसए पण्णते ! गोयमा ! से णं इओ एगेणं उप्पाएणं माणुसतरे पव्यए समी-सरणं करेड करेता बिहएणं उप्पाएणं नंदीसरवरे दीवे समोसरणं करेड करेता तओ पिंडनियत्तइ २ ता इहमागच्छड, विजाचारणस्स णं गोयमा ! तिरियं एवइए गइविसए पण्णते, विजाचारणस्स णं अंते ! उत्तं केवहए गइविसए पण्णते ! गोयमा ! से णं इओ एगेणं उप्पाएणं नंदणवणे समोसरणं करेड करेता विहएणं उप्पाएणं पंडमवसे समोसरणं करेड करेता तको पिंडनियत्ताइ १ ता इहमायच्छाह,

विज्ञाचारणस्स णं गोयमा! उद्घं एवइए गड्डिसए पण्णते, से णं तस्स ठाणस्स अणालोडयपडिकंत कालं करेड नित्य तस्स आराहणा. से णं तस्म ठाणस्म आलोडयपिडिक्कंने कालं करेड अस्थि तस्स आराहणा ॥६८२॥ में केणड्रेणं भंते ! एवं बच्च जंपाचार(ण)णा ५ १ गोयमा ! तस्स णं अद्वमंअद्वमेणं आनिक्खिंतणं तबोकस्मेगं अप्याणं भावेमाणस्य जंत्राचारणनदी नामं लदी समुप्पज्ञः, से तेणटेणं जाव जंघाचारणा २, जंघाचारणस्म णं भंते ! कहं सीहा गई कहं सीहे गडविसए पण्णते ? गोयमा ! अयनं जंबहीवे दीवे एवं जहेव विजासारणस्स नवरं तिसत्तख्तो अणुपरियद्विताणं हव्यमागच्छेजा, जंबाचारणस्य णं गोयमा ! तहा सीहा गई तहा सीहे गइविसए पण्णते संसं तं चेव । जंबाचारणस्य णं भेते ! तिरियं केवडण गडविसए पण्णते ? गोयसा ! से णं डओ एगेगं उप्पारणं रुयगवरे दीवे समोसरणं करेड करेता तओ पिडेनियत्तमाणे विद्याणं उप्पाणणं नंदीसरवर-दीवे समोसरणं करेड करेना इह(हब्ब)मागच्छड । जंघाचारणस्य णं गोयमा ! तिर्वयं एवडए गडविसए पण्णते, जंघाचारणस्य णं भंते! उर्द्ध केवटए गर्दावगए पन्ने ? गोयमा ! से णं इओ एंगेणं उप्पाण्धं पंडगवणे समीयरणं करेड् वरेत्ता तओ पिंडितियत्तमाणे बिहरूणे उप्पार्ण नंदणवणे समीसर्ण करेड २ नः इहमागर छह, जीधर-चारणस्य णं गोयमा ! उद्गं एवइए गडविसए पण्णते, सं णं तस्य टाणस्य अणा-लोइयपिडकंते कालं करेड नित्य तस्य आगहणा, मे णं तस्य टाणम्य आलोइयप-डिकंत कालं करेड अस्थि तस्म आराहणा, सेवं भंते ! सेवं भंते ! नि जाव विहरइ ॥ ६८३ ॥ वीसइमें सए नवमो उद्देसो समत्तो ॥

जीवा ण भंते! कि सोवक्रमाउया निरुवक्रमाउया ? गोयमा! जीवा मोवक्रमाउयावि निरुवक्रमाउयावि, नेरइयाणं पुरुद्धा, गोयमा! नेरइया नो मोवक्रमाउया
निरुवक्रमाउया, एवं जाव धणियकुमारा, पुढविकाउया जहा जीवा, एवं जाव
मणुम्मा, वाणमंतरजोडिसयवेमाणिया जहा नेरइया ॥६८८॥ नेरइया ण भंते! कि
आओवक्रमणं उववर्जीत, परोवक्रमणं उववर्जीत, निरुवक्रमेणं उववर्जीत? गोयमा!
आओवक्रमणिय उववर्जीत, परोवक्रमेणांत्र उववर्जीत, निरुवक्रमेणांत्र उववर्जीत,
एवं जाव वेमाणिया ण । नेरइया ण भंते! कि आओवक्रमेणं उववर्डीत, परोवक्रमेणं उववर्डीत, निरुवक्रमेणं उववर्डीत, गोयमा! नो आओवक्रमेणं उववर्डीत, नो
परोवक्रमेणं उववर्डीत, निरुवक्रमेणं उववर्डीत, एवं जाव धणियकुमारा, पुडविकाङ्या
जाव मणुस्सा निष्ठ उववर्डीत, सेसा जहा नेरइया नवरं ओइसियवेमाणिया चयंति॥
नेरइया ण भंते! कि आ(य)इक्कीए उववर्जीत परिक्वीए उववर्जीत शोयमा! आइक्कीए

उनक्जंति नी परिष्ट्रीए उनक्जंति, एवं जान वेमाणिया णं । नेरहमा णं भंते ! किं साइङ्कीए उचवहांति परिश्वीए उववहांति ? गोयमा ! आइङ्कीए उच्चहति सो परिश्वीए उवबद्धति. एवं जाव वेमाणिया, नवरं जोइसियवेमाणिया चयंतीति अभिलावो । नरङ्या णं भंते ! कि आयकम्मूणा उनव बंति परकम्मूणा उनवजंति ? गोयमा ! आयकम्मणा उत्रवर्जात नो परकम्मणा उत्रवर्जात, एवं जाव वैमाणिया, एवं उव्व-ष्ट्रणादंडओवि । नेरहया पं भेते ! कि आयष्पओगेणं उत्रवजीत परपाओगेणं वववजीत ? गोयमा । आयप्पओंगेणं उचवजीत नो परप्पओगेणं उचवजीते, एवं जात वेसाणिया, एवं उब्बट्टणारंडओवि ॥ ६८५ ॥ नेरइया णं भेते ! कि कइसंचिया अकडमचिया अन्वन(व)गसंचिया ? गोपमा ! नेरडया कडसंचियावि अकडसंचियावि अव्यक्तमस्वियावि. से केणद्वेणं जाव अव्यक्तमस्वियावि ? गोयमा ! जे में नेरहया संखेजएणं प्रवेसणएणं पविसति ते णं नेरइया कइसंचिया, जे ण नेरइया असंखेजाएणं पविमणएणं पविसंति ते णं नेरदया अकटसंचिया, जे णं नेरदया एकएणं पविमणएणं पविसंति ते ण नेस्ट्या अव्यक्तगसंचिया, में तेणदेशं गायमा ! जाद अव्यक्तगसं-चियावि, एवं जाव थांगधकुमारा, पुटाविकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! पुटाविकाइया नो बडसचिया अकडसंचिया नी अव्यक्तासंचिया, से केणद्रेणं भंते 🎋 एवं बुबढ जाव नी अञ्चलगमिया ! गोयमा ! पढानिकाइया असस्येज्ञतुणं पर्वसणतुणं पविस्ति से नेपट्टेंग जान नो अन्तनगसचिया. एवं जान वगस्सइकाड्या. बेइदिया जान वेमा-णिया जहा नेरइया, सिद्धाणं पुच्छा, गोयमा ! सिद्धा कइसचिया नो अकड्मचिया अन्वन(न्व)गसंचिथावि, सं केणंद्रणं भंने ! जाव अन्यनगसंचियावि ? गोयमा ! जे ण मिडा संवेजनणं प्रवेमणएणं पविसति तं णं निदा कद्दसंचिया, जे नं सिदा एक्सणं पवेसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा अञ्चलगसंचिया. से तेणदेणं गोयमा ! जाव अञ्च-नगसियावि ॥ एएसि एं भेते ! नेरइयार्ण कडमंचियाणं अकइसंचियाणं अव्वक्तग-मंचियाण य कपरे २ जाव विमेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवा नेरहया अन्वत-गसंचिया, कर्सचिया सखेळणणा, अक्डसंचिया असखेळगुणा, एवं एगिंदियवजाणं जाव वेमाणियार्गं अप्याबहुमं, एनिदियांगं नत्थि अप्याबहुमं । एएसि णं भंते ! गिद्धाणं कइसंचियाणं अन्वत्तमसंचियाग य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्योवा सिद्धा कइसंचिया, अञ्चत्तगरंचिया संखेळगुणा ॥ नेरहया णं भंते ! कि छक्तमाजिया १. नोछक्तमाजिया २. छक्तेण य नोछक्तेण य समजिया ३. छक्केहि य सम्बन्धा ४. छक्केहि य नोछक्केण य समज्ज्ञिया ५ १ गोयमा । नेरहया छक्समजियावि १. नोछक्समजियावि २, छक्केण य नोछक्केण य समजियावि ३,

छकेटि समजियावि ४. छकेटि य नोडकेण य समजियावि ५. धे केणदेणं भेते ! एवं वच्चड नेरहया छक्क्समजियावि जाव छक्केहि य नोछक्केण य समक्रियावि? गोयमा ! जे णं नेरडया छक्कएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरडया छक्क्समाज्या १. जे णं नेरट्या जहन्नेणं एकेण वा दोहिं वा ति(ती)हिं वा उन्होसेणं पचएण पवेसण-एणं पविसंति ते णं नेरइया नोछकसम्जिया २. जे णं नेरइया एगेणं छक्क्षणं अनेण य जहन्नेणं एकेण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कासिणं पंचएणं पवेसणएगं पविसंति ते णे नेरड्या छक्केण य नोछक्केण य समजिया ३, जे णे नेरड्या अणेगेहिं छक्केहिं पवे-सण्एणं पविसति ते णं नेरइया छक्केहिं समज्जिया ५. जे णं नेरइया अणेगेहिं छक्केहिं अण्णेण य जहन्नेणं एक्कण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं पंचएण पर्वसणएणं पविसंति ते ण नेरडया छक्केहि य नोछक्केण य समजिया ५, से तेणद्रेणं नं चेव जाव समाज्यपावि, एवं जाव थणियकुमारा । पुरुविकाइयाणं पुरुछा, गोयमा ! पढविकाइया नो छक्क्समिजिया १, नो नोछक्क्समिजिया २, णो छक्केण य नोछक्केण य सम्बन्धिया ३. छक्केहिं नमजियानि ४. छक्केहि य नोछक्केण य सम्बन्धानि ५. से केणटेण भेते ! जाव समजियावि ? गोयमा ! जे ण पडविकाइया णेगेहिं छक्काणीं पवेनगरं पविसंति ते णं पडविकाइया उक्केहिं सम्बिया, जे णं पडविकाट्या गरीहि छक्क एहिं अंत्रण य जह नेणं एकेण वा दोहिं वा तिहि वा उक्कोसेणं पंचएणं पवे-सणएणं पविसंति ते णं पढिनकाइया छक्केहि य नोछक्केय य मर्माज्ञया. से नेणडेणं जाव समजियावि, एवं जाव वणस्तदकाइया, बेइंदिया जाव वेमाणिया सिद्धा एए जहा नेरइया । एएमि ण भंते । नेरइयाणं छक्षममजियाणं नोछक्षममजियाणं छक्केण य नोछक्केण य समाज्ञियाणं छक्केहि य समाज्ञियाणं छक्केहि य नोछक्केण य समाजिन याण य कयरे २ जाव विधेमाहिया वा ? गोयमा ! सञ्बत्थोवा नेर्इया छक्तमम-जिया. नोछद्रसमजिया संखेजगुणा, छक्कण य नोछद्रेण य नर्माजया संखेजगुणा, छक्केहि य समजिया असले जगुणा, छक्केहि य नोछकेण य समजिया संवेजगुणा. एवं जाव र्थाणयसमारा । एएसि णै भेते ! पढिषकाइयाणै छक्केहिं समिज्याणे छक्केहि य नोडकेण य समजियाणं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योबा पटनिकाइया छक्केहिं सर्माजया, छक्केहि य नोछक्केण य सर्माजया संखेळगुणा, एवं जाव वणस्सङकाङ्याणं, बेइंदियाणं जाब वैमाणियाणं जहा नेरहयाणं । एएसि णे भंते । सिद्धाणं छक्तमजियाणं नोछक्तमजियाणं जान छक्केहि य नोछक्केण य सम-जियाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सटबत्योवा सिद्धा छक्केहि य नोछकेण य समजिया, छक्केहिं समजिया संवेजगणा, छक्केण य नोहकेण य सम-

जिया संखेजगुणा, छक्क्समजिया संखेजगुणा, नोछक्क्समजिया संखेजगुणा । नेर-हया ण भंते ! कि बारससम्बन्धा १. नोबारससम्बन्धा २. बारसएण य नोबारस-एण य सम्बन्धिया ३. बारसपहिं समिन्निया ४. बारसपहि य नोबारसएण य समिन्निया ५ । गोगमा । नेरहया बारमसम्बज्जियावि जाव बारसपृष्ठि य नोबारसपूर्ण य सम-जियाति, से फेण्ड्रेणं भंते ! एवं जाव समजियाति ? गोयमा ! जे णं नेरड्या बार-सएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया बारससमज्ज्ञया १. जे णं नेरइया जह-क्षेण एकेण वा दोहिं वा तिहि वा उद्योसेण एकारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरहया नोबारससमाजिया २. जे णं नेरहया बारसएणं पवेसणएणं अन्नेण य जह-केंगं एकेण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं एकारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया बारमएण य नोबारसएण य समजिया ३, जे ण नेरडया गेगेहिं बारमएहिं पवेसणगं पविसंति ते गं नेरइया बारसगृहिं समज्ज्ञिया ४. जे णं नेरइया णेगेहिं बारमाएटि अन्नेण य जहनेणं एक्केण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं एकारसएणं पवेसणएणं पविसति ते णं नेरडया बारमण्डि य नोबारमण्ण य सम्बिया ५, से तेणदेणं जाव समिजियानि, एवं जान थणियकुमारा, पुढविकाइयाणं पुच्छा, गोयमा । पटविकाइया नो बारससमजिया १, नो नोबारसगमजिया २, नो बारस-एण य नीबारसएण य सर्माज्या ३, बारसएहिं सर्माज्या ४, बारसएहि य नी बार सरुण य समज्जियावि ५. से केण्ट्रेणं भैते ! जाव समज्जियावि ? गोयमा ! जैं र्ण पुट-विकाइया गेगेहिं बारसएहिं पवेमणगं पविस्ति ते णं पुढविकाइया बारसएहिं सम-जिया, जे मं प्टविकाइया मेगेहिं बारसएहिं अंतम य जहनेमं एकेम वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं एकारसएणं पवसणएणं प्राथसित ते णं पुत्रविकाड्या बारसएहि य नोबारसएण य समज्जिया, से तणद्रेणं जाव समज्जियानि, एवं जान बणस्सडकाड्या, नेइंदिया जाव सिद्धा जहा नेरडया। एएसि णं अंते । नेरइयाणं नारससर्माज्याणं० मञ्जेमि अप्पाबहुगं जहा छक्तसर्माज्याणं नवरं बारसामिलावो सेसं तं चेव १ नेर-इया णं भंते ! कि चुलसीइसमज्जिया १, नोचुलसीइसमज्जिया २, चुलसीईए य नोचलसीईए य समजिया ३, चलसीईहिं समजिया ४, चलसीईहि य नोचलसीईए य समज्जिया ५ ! गोसमा ! नेरहया चलसीइसमजियानि जाम चलसीईहि य नोज्लसीईए य समज्जियावि. से केण्ड्रेणं भंते ! एवं वुन्दइ आव समज्ज्ञियावि ? गोयमा | जे मं नेरइया चुलसी(ई)इएणं पवेसणएणं पृत्रिसंति ते मं नेरइया चुलसीइ-समजिया १, जे णं नेरड्या जहनेणं एकेण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं वेसीइ-पवेसणएणं पविसंति ते वं नेरहया नोचलतीइसमजिया २, जे वं नेरहया चलकी-

इएणं अनेण य जहनेणं एकेण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोरेणं तेसीइएणं पवे-सण्एणं पविमाति ने णं नेरहया जलसीईए य नोजलसीईए य समजिया ३, जे ण नेरह्या णेगोहं चलसीइएहिं पंतमणगं पविसंति ते णं नेरह्या चलसीई(ए)हिं सम-जिया ४. जे णं नेरझ्या णेगेहिं चुलसीइएहिं अन्नेण य जहनेणं एक्रेण वा जाव उक्कोमेणं तंसीइएणं जाव पविसति ते णं नेरइया चलसीईहि य नोजलसीईए य समजिया ५, से नेणद्रेण जाव समजियावि, एवं जाव थणियकमारा, प्रदक्षिक्षाइया तहेव पच्छिल्लएहिं दोहिं २ नवरं अभिलावो च्लसीइओ भंगो एवं जाव वशस्सड-काइया, बेइंदिया जाव वेमाणिया जहा नेरदया । सिदापं पच्छा, गीयमा ! सिदा चलसीइसमजियावि १. नोचलसीइसमजियावि २. चलसीईए य नोचलसीईए य समजियावि ३. नो चलसीईाई समजिया ४. नो चलसीईाहे य नोचलसीईए य सम-जिया ५, से केणडेण भंते ! जाव समजिया ? गोयमा ! जे ण सिद्धा चलसीइएण पवेसणएगं पविसंति ते णं सिद्धा चलसीऽसर्माज्यया, जे णं सिद्धा जहनेशं एकेण वा दोहि वा निर्हि वा उक्कोसेणं तेसीइएण प्रवेमणएणं प्रविमंति ने णं सिदा नोज्ञल्सी-इसमजिया, जे ण सिद्धा चलसीइएणं अन्नेण य जरूग्णेणं एकेंग वा दोहि वा तिहिं वा उक्नोमेणं तेसीउएणं प्रवेसणएणं प्रविसति ते णं सिद्धा चल्यसीडंग य नोचलसीडंग य समजिया, से तेगद्रेण जाव समजिया। एएसि ण सेने ' नेर्ड्याण चलसीट्स-मुजियाणं नोचलसीइसर्माज्ञयाणं । सब्बेर्सि अप्पाबतभं जहा छक्ष्ममुजियाणं जाव देमाणियाणं, नवर अभिलावो चलसीइओ । एएसि णं भंते ! निद्धाणं चलसीइसम-जियाणं नोचलमीइसमजियाणं चलतीईए य नोचलतीईए य समजियाणं कर्यर २ जाव बिसेसाहिया वा ! गोयमा ! सन्वत्योवा मिद्धा चलसीईए य नोचलसीईए य समाज्ञया, चुलसीइसमाज्ञिया अर्णतगुणा, नोचुलसीइसमाज्ञिया अर्णतगुणा । सेवं मंते ' २ ति जाव विहरड ॥ ६८६ ॥ वीसहमस्य सयम्य दसमो उद्देशो समनो ॥ वीसडमं सयं समत्तं ॥ २०॥

सालि कल अयिन वंसे इक्ष्यू दन्से य अन्म तुलसी य । अहेए दस वग्गा असीड पुण होति उद्देगा ॥ १ ॥ रायिग्हे जाव एवं वयासी—अह मंते ! साली वीही गोधूम जाव जवजवाणं एएमि णं मंते ! जे जीवा मूलताए वक्षमंति ते णं मंते ! जीवा कओहिंतो उववज्जीत कि नेग्डएहितो उववज्जीत तिरि॰ मणु॰ देवेहिंतो॰ जहा वक्षंतीए तहेव उववाओ नवरे देववज्जों, ते णं मंते ! जीवा एगसमएणं केवडया उवक्षाति ! गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा तिश्वि वा उक्षोसेणं संखेजा वा अस्योज्ञा वा उववज्जीत, अवदारी जहा उप्यल्लेहेसए, तेसि णं मंते ! जीवाणं केमहालिया सरी-

रोगाहणा प० १ गोयमा! जहनेणं अंगुलस्स असंखेजङभागं उक्षोसंणं घणुहपृहुतं, ते णं भंते! जीवर नाणावरणिजस्स कम्मस्स किं बंधगा अबंधगा? तहेव जहा उप्पल्हेसए, एवं बेदिव उदएवि उदीरणाएवि। ते णं मंते! जीवा किं कण्हलेस्मा नील-लेस्सा काउलेस्सा ल्वांसं मंगा, दिही जाव इंदिया जहा उप्पल्हेसए, ते णं भंते! साली वीही गोध्म जाव जवजवगम्लगजीव कालओं केविचरं होइ! गोयमा! जहण्णणं अंतोमुहृतं उक्षोसेणं असंखेजं कालं॥ से णं भंते! साली वीही गोध्म जाव जवजवगम्लगजीवि पुणरिंव साली वीही जाव जवजवगम्लगजीविणि केवड्यं कालं मेवेजा केवट्यं कालं गडगगइ करेजा! एवं जहा उप्पल्हंसए, एएणं अभिलाविणं जाव मणुस्मजीवे. आहाने जहा उपपल्हेसे ठिई जहण्णेणं अतोमुहृतं उक्षोसेणं वासपुहुतं, रामुग्यायगमोह्या उच्वङ्णा च जहा उप्पल्हेसे। अह भते! सब्वपणा जाव सञ्चमता साली वीही जाव जवजवगमूलगजीवत्ताए उच्वक्रपुत्वा ? हेता गोयमा! अगई अदुवा अणंतखुतां। सेवं भंते! २ ति ॥ ६८७॥ एमची-सदम स्वप् पहसवगगस्स पढमो उद्दस्तो समसो॥२१-१-१॥

अह भेते ! साठी बीही जाव जवजवाण एएसि णे जे जीवा कंदलाए वक्सेति ते पं भेते ! जीवा कओहिती उववर्जित एवं केशहिगारेण मो चंव मृत्हेंमी अपरि-मेसी भाणियक्त्री जाब असई अद्वा अणेत्रवृत्ती, सेत्रं भते ! २ नि ( २९-१-२ ) एवं खंबेबि उद्देमओ णेयव्यो (२१-१-३) एवं तयाएवि उद्देमो भाणियव्यो (२१-१-४) साटेवि उद्देशी भाषियञ्ची (२१-१-५) पवालेवि उद्देशी भाणियञ्ची (२९-९-६) पनेवि संहेमो भाणियव्यो (२१-९-७) एए मनवि उद्देसमा अपरिसेसं जहां मुछे तहा णेषव्या । एवं प्रफेवि उद्देनओं णवर देवी उववज्ञह जहां उप्प लेक्षेत्रे चनावि छेस्याओ असीड भंगा ओगाहणा जहणीणं अगुलस्य असंखेजहमार्ग ्वोसेणं अंगुलपृहणं सेमं तं वेव, मेवं भेते ! ? ति (२२-१-८) जहा पुष्फे एवं फटेवि उद्देमओ अपरिमेमो भाणियत्यो (२१-१-९) एवं बीएवि उद्देसओ (२१-१-१०) एए दन उद्देमगा ॥ पदमो बम्गो समत्तो ॥ २१-१ ॥ अह भंते ! कल।यसमुर्तिलम्बनमासनिष्कावकृतस्थआलिसंदगसङ्गपलिसंथगाणं एएनि णं जे जीवा मुलनाए बद्धनंति ते णे भंते ! जीवा कओहितो उदयर्जित ? एवं मुलाहीया दम उद्देसना भाषियञ्चा जहेब सालीलं जिरवरोसं नहेव ॥ बिइओ वम्मी समसी ॥ ॥ २१-२ ॥ अह भंते ! अयमिक्यंभकोहवकंगरालगतुवरी मेक्सासणसरिसवम्लग-षीयाणं एएसि णं जे जीवा मूलनाए बक्कांनि ते णं भते ! जीवा कओहिंतो उचव-जीते १ एवं गत्थवि मुलाधीयाँ दस उद्देसगा जहेव सालीणं णिरवसंसं तहेव भाणि-

युद्धं ॥ तहुओ वरगो समत्तो ॥ २१-३ ॥ अहु भंते ! वंसवेणुकणगककावंसवारुवंस-दंडाकडाविमाचंडावेण्याकहाणीणं एएसि णं जे जीवा मूलताए वक्संति एवं एत्थवि मुलादीया दम उद्देसगा जहेव सालीणं, णवरं देवो सब्बत्यवि न उववजाह. तिण्णि केस्साओ, सन्बत्थवि छन्वीस भंगा सेसं तं चेव ॥ च उत्थो वग्गो समत्तो ॥ २१-४॥ अह भंत । उञ्ज्बुद्दक्खुवाडियावीरणाइक्कडभमाससुंठिसत्तवेत्ततिमिरसयपौरगनलाण प्रणांस णं जे जीवा मूलनाए वक्संति एवं जहेव वंसवस्यो तहेव एत्थवि मूलादीया दस उद्देसगा णवरं खंधुद्देसे देवा उववजाति, चलारि छेरुसाओ प॰, सेसं तं चेव ॥ पंचमी बरगो समत्तो ॥ २१-५ ॥ अह भंते । सेडियभंडियद्वभकोतियद्वभक्कसद्वभगयो-इदलअजलआसाडगरोहियंसम्तनखीरभुसएरिंडकुरुभक्तंदकरवरम्ठविभागमहवयणथ-रगासि प्रियमंकितणाणं एएसि णं जे जीवा मुलताए वहसंति एवं एत्थवि दस उद्दे-मगा निरवसेखं जहेव वंस (वग्गो)स्स ॥ छट्टो वग्गो समलो॥२ १-६॥ अह भंते ! अँब्स-हहवोयाणहरितगतंदछेजगतणबत्थलचोगगमजारयाई चिहियालक्षदगपिप्पलियद्विव-मोल्यिकसायमंद्रक्रिमुलगसरिसवअंबिलसागजिवतगाणं एएसि णं जे जीवा मूलनाए वक्रमंति एवं एत्यांव दम उद्देसमा जहेव वंसस्स ॥ सन्नमो बम्मो समत्तो ॥ २१-७॥ अह भंते ! तलसीकण्डदलकणे जाअजाच्यणाचीराजीरादमणामध्याददीवरसय-पुष्फाणं एएसि णं जे जीवा मूलनाए वक्कमंति एत्थवि दम उद्देगना निरवसेसं जहा वंसाणं ॥ अद्भो वरगो समनो ॥ २५-८ ॥ एवं एएस अहुन वरगेस असीई उद्देमरा। भवंति ॥ ६८८ ॥ प्रक्रवीसहमं सयं समत्तं ॥

तालेगांट्टयबहुबीयमा य गुच्छा य गुम्म वही य । छह्म वग्ना एए सिंडुं पुण होंति उद्देमा ॥ १ ॥ रायगिहे जाव एवं वयासी—अह मंते । तालतमालतक्किलेन तिलसालसरलासारमहाण जाव कथितकदलचम्मरुक्खगुंतरक्कांहंगुरुक्क्खलवंगरक्का-प्यफलखजूरिनालिएरीणं एएसि णं जे जीवा मूलनाए बक्क्संति ते णं मंते ! जीवा कओिहिंतो उववजंति ! एवं एत्थवि मूलागीया दस उद्देसमा कायव्वा जहेव सालीणंणवरं इमं णाणतं मृछे कंदे खंधे तयाए साले य एएस पंचस उद्देसएम देवो न उववज्व, तिण्णि लेक्साओ, ठिइं जहण्णेणं अंतोमुहुतं उक्कोसेणं दमवाममहस्साइं, उव, रिहेमु पंचस उद्देसएस देवो उववज्वह, चनावि लेक्साओ, ठिइं जहण्णेणं अंतोमुहुतं उक्कोसेणं वामपुहुतं, ओगाहणा मूळे कंदे धणुहपुहुतं, खंधे तथाय साले य गाउयपुहुतं, पाले पत्ते धणुहपुहुतं, पत्ते हिस्साओ एवं एए इस उद्देसमा ॥ पहमो वग्नो समत्तो ॥ २२-१॥ अह भंते ! निवंब्वंबुकोसंबतालअंकोहपीह्रसेलुसन्यां समत्तो ॥ २२-१॥ अह भंते ! निवंबंबंबुकोसंबतालअंकोहपीह्रसेलुसन

हृद्रमोयहमालयन उरुपलासकरं जपनांजीवगरिद्वबहेडगहरियगभ्रहायुरंबिरयसीरणिधा-यइपियालपुड्यणिनायगसेण्ड्यपासियसीसन् अयसिपण्णागनागरुक्ससीवण्णअसोगाणं एएसि णं जे जीवा मळत्ताए बक्कमंति एवं मलादीया दस उद्देमगा कायच्या निरव-सेसं जहा तालवरगा ॥ निइओ वरगो समत्तो ॥ २२-२ ॥ अह भंते ! अस्थियातिंदु-यवोर्कविद्वअबाड गमाउलिंगबिङ्गआमलगफणसदा हिम्आमत्थ् उंबरवडणस्गोहनंदिरः क्लपिप्पलिमतरपिलक्लुरुक्लकाउंबरियकच्छभवियदेवदालितिलगलउथछत्तोहसिरी-सनत्तवण्णदिहवण्णलोद्धधवचंदणअज्ञणणीवकडगकलंबाणं एएसि णं जे जीवा मूल-नाए बक्क्मंति ते ण भेने ! एवं एत्यवि मुलाबीया दस उद्देमगा तालवग्गसरिसा णेयव्या जाव बीयं ॥ तहओ वनगो समनो ॥ २२-३ ॥ अह भंते ! वाइंगणिअह्हपोडड एवं तहा पण्णवणाए गाहाणुसारेणं णेयव्यं जाव गंजपाडलावासिअंकोहाणं एएसि णं जे जीवा मलताए वक्क्मंति एवं एत्यवि मलादीया दम उद्देसमा तालवग्यसरिसा णैयव्या जाव नीर्यति निरवसमं जहा वंसवरगो ॥ च उत्थो वरगो समत्तो ॥ २२-४ ॥ अह भंते ! सिरियकाणवनालियकोरंटगबंबजीवगमणोज्ञा जहा पण्णवणाए पडमपण् गाहा-णमारेणं जाव नलणी य कंदमहाजाईणं एएसि णै जे जीवा मुलनाए वक्कमंति एवं - एत्नवि मृलादीया इस उद्देसमा निरवसेसं जदा सालीणं ॥ पचमो वस्मो समत्तो ॥ ॥२२-४॥ अह भंते । प्रमफलिकालिंगीतुंबीतउसीएलाबालुंकी एवं पर्याणि छिदिय-व्वाणि पण्णवणागाहाण्सारेणं जहा तालवरंगे जाव दांधकोलहकाकिलेशेक्किन बोंदीणं एएसि णं जे जीवा मुलनाए वहमंति एव मूलाईया दस उद्देसगा कायन्वा जहा तालवागी, गवर फल उरेमे आंगाहणा जहण्णेणं अगुलस्स असंखेजइसायं उक्कोसेणं धणुहपुहुनं, ठिई सञ्बद्ध अहुण्णेणं अनीमुहुनं उक्कोसेणं बासपुहुनं सेसं नं चेव ॥ छड़ो बग्गो समनो ॥ २२-६ ॥ एवं छम्राव बग्गेस सद्दि उद्देसगा भर्वति ॥६८९॥ बाबीसहमें सर्व समर्त ॥

णमो सुयदेवयाए भगवहंग्। आल्यलोही अवया पाढी तह मासविण्यवली म । पंचिते दसवरमा पण्णासं होति उद्देसा ॥ १ ॥ रायिगिहे जाव एवं वयासी-अह भेते ! आल्यम्लगसिंगबेरहालिहरूक्वकंडरियजारुच्छीरिवरालिकिहिकुंदुकण्हरूडसमुप्यल्यम्लगसिंगबेरहालिहरूक्वकंडरियजारुच्छीरिवरालिकिहिकुंदुकण्हरूडसमुप्यल्यम्लगसिंगबिरहाल्यस्यस्यांधाछिण्णरहाबीयरुहाणं एएसि णं जो जीवा मूलताए वक्सेति एव मूलादीया दस उद्देसमा कायच्या चंसवरगसरिसा णवरं परिभाणं जह-ण्णेणं एको वा दो वा तिष्णि वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उववजंति, अवहारी गोयमा ! ते णं अणंता समए २ अवहीरमाणा २ अणंताहिं ओसप्पिणीहिं उस्सप्पिणीहिं एकइयकाछणं अवहीरित णो चेव णं अवहरिया सिया,

ठिई जहण्णेणवि उक्कोरिणवि अतोमुहत्तं, सेसं तं चेव ॥ पढमो वग्गो समन्तो ॥ २३-१॥ अह भेते ! लोहीणीहथीहथिवगाअस्सकण्णीसीहकण्णीसीउंढीमसंढीणं एएपि णं जे जीवा मूलताए वक्समंति एवं एत्यवि दस उद्देसगा जहेव आल्यवन्गे. **णवरं** ओगाहणा तालवरगसारसा. सेसं तं चेव, सेवं भते ! २ ति ॥ बिटओ वरगो समत्तो ॥ २३-र ॥ अह् भंते ! आयकायक्रहणयुंदुरुक्क उब्बेह्राळ्यासफासज्जाछत्तावं-साणियकुमाराणं एएसि णं जे जीवा मूळताए एवं एत्यवि मूळादीया दस उद्देमगा निरबसेसं जहा आलवरगो जबर ओगाहणा तालवरगसरिसा, सेसं तं चेव, सेवं भंते ! २ ति ॥ तदओ वस्सो समत्तो ॥ २३-१ ॥ अह भंने ' पाडामियवालंकि-महररसाराविष्ठपत्रमामोडारेहतिचंडीण एएसि णं जे जीवा मूळ० एवं एत्थवि मुला-दीया दस उद्देशमा आलुयवरगसारेमा णवरं आंगाहणा जहा वहींगं, सेस तं चेव. सेवं भेते ! २ ति ॥ चउत्यो वरगो समनो ॥ २३-४ ॥ अह भेते ! सामपण्णीम-गगपण्णीजीवसरिसवकएणयकाओलिखीरकाकोलिभेगिणहिंकिमिरासिभद्दमुच्छणंगलद्-पओयिकिणापउलपाढेहरेणुयालोहीणं एएसि पाँ जो जीया मुख्य एव एत्यवि दस उद्देसमा जिरवसेसं आळ्यवरगसारिया ॥ पंचमो वर्गा समत्तो ॥ २३-५ ॥ एवं एत्थ पंचसुति वरगेनु पन्नास उद्देसगा भाणियव्या सव्वत्य,देवा ण उववर्ज्ञात, र्तिन लेस्साओ । सेवं भंते ! २ ति ॥ ६९० ॥ तेवीसहमे सयं समर्च ॥

उववायपरीमाणं सघयणुक्तमेव सटाणं। त्रेस्सा दिट्टा णाणं अक्षाणे जांग उवओगं॥१॥ सन्नाकमायइंदियसमुग्नाया वेषणा य वेदे य । आउं अज्झवमाणा
अणुवंघो कायसवेतो ॥ २॥ जीवपटे जीवपद नीवाणं दंडगंम उद्देसो । चडवीसइमेम सए चडवीम होति उद्देश ॥ ३॥ रायणिह जाव एमं व गसी-णेरदया णं भंते ।
कओहितो उववर्ज्ञति, कि नेरइएहिंतो उववर्ज्ञति, निरम्बज्ञेणिएहितो उववर्ज्ञति,
मणुस्त्रीहितो उववर्ज्ञति, केवेहितो उववर्ज्ञति, शियमा । णो नेरइएहिंतो उववर्ज्ञति,
निरम्बज्ञोणिएहितोव उववर्ज्ञति, मणुस्सेहितोवि उववर्ज्ञति, णो देवेहितो उववर्ज्ञति,
जइ निरम्बज्ञोणिएहितो उववर्ज्ञति, मणुस्सेहितोवि उववर्ज्ञति, णो देवेहितो उववर्ज्ञति,
बईदियतिरिक्यजोणिएहितो उववर्ज्ञति । अववर्ज्ञति । गोयमा । नो एगिदियतिरिक्यज्ञोणिएहितो उववर्ज्ञति, णो वेहेदियनिरिक्यजोणिएहितो उववर्ज्ञति, णो वेहेदियन णो चडरिदयन पंचिवियनिरिक्यजोणिएहितो उववर्ज्ञति, जेहेदियनिरिक्यजोणिएहितो उववर्ज्ञति, जेहेदियनिरिक्यजोणिएहितो उववर्ज्ञति, केदियनिरिक्यजोणिएहितो उववर्ज्ञति । अवर्ज्ञति । अवर्ज्जति । अवर्ज्ञति । अवर्ज्जति । अवर्ज्ञति । अवर्ज्जनि । अवर्ज्ञति । अवर

एहिंनोवि उवसर्जात, जइ सिनपंचिदियतिरिक्सजोणिएहिंतो उवनजाति कि जलचरे-हिंती उवदर्जात थलचरेहिंनी उवदर्जात खहचरेहिंती उवदर्जात ? गोयमा ! जलच-रेहिंतो उववर्जित, थलचरेहिंतोवि उववर्जित, खहचरेहिंतोवि उववर्जित, जइ जल-चरे॰ थलचरे॰ यहचरेहितो उबवर्जात कि पजनएहिनो उबबर्जात अपजनएहिंतो उनवर्जित 2 गोयमा । पजनएहिंतो उनवर्जित णो अपजनएहिंतो उनवर्जित. पज्ञानअस्तिवंदियतिरिक्खजोणिए णं भेते ! जे भविए नैरइएस उत्तवज्ञिनए मे णं भंते ! कडन पहनीय जनवजाना ? गोयमा ! एगाए रयणप्यभाए पटनीए उववजंजा. पजनअसिर्णर्चिदियतिरिक्यजोणिए णं भेते ! जे भविए रयणप्पभाए प्रवीए नेरइएम् उनवज्ञित्तए से णे भेते ! केवडयकालद्विदेवस् उववज्ञेजा ? गोयमा ! जहश्रेणं दसवासमहस्मिद्रिईत्म उद्गोमेणं प्रतिओवमस्म असंग्वेजहभागद्विईत्स उनवजेजा १. ने णे भेते ! जीवा एगरामगुर्ग केव्या उनवर्जात है गीयमा ! जहभेणं एको बाटो वा निष्नि वा उक्तोमेणं संखेळा वा असलेळा वा उववजीत तेसि ण भेते ! जीवार्य सरीरगा किसंघयणी पन्नता ! बोयमा ! हेक्ट्रसंघयणी ए० े, तेसि ण भंते ! जीवाणं केमहािटिया सरीकोगाहणा प्रस्ता ! बोयमा ! जहनेष अंगलस्य असम्बद्धाः । उद्योगेय जीवणसहस्य ८, तेसि ए भेते ! र्शवाणं गरीरमा किसठिया पन्नता है गोयमा । हंडलंठाणसठिया पन्नता ५, तेसि ण भेते ! जीवाणं कह लेम्साओ पर्ध गोयमा ! तिक्षि लेम्साओ पर् ते - कण्ह लेस्सा नीलकेन्सा काउछेस्या ६, ते णे भेते ! जीवा कि सम्मदिद्री मिच्छादिही सम्मा-मिन्छादिही है गोयमा ! भो सम्मदिही मिन्छादिही भो नम्मामिन्छादिही ३, ते भं भंते ! जीवा कि णाणी अन्नाणी ! गोयसा ! णो णाणा अन्नाणी नियमा दअन्नाणी तं - महअकाणी य स्यअकाणी य ८-९ ते णं संत । जीवा कि मणजोगी वह-जोगी कायजोगी? गोयमा ' णो मणजोशी वहजोगीवि कायजोगीवि ५०. ते ण भंते ! जीवा कि सागारीवडमा अणागारीवडमा ! गोयमा ! सागारीवडमाव अणागारोवउत्तावि ११, तेसि णे भंते ! जीवाणं कड सन्नाओं पन्नताओं ! गोयमा ! चतानि सन्नाओ प०. तं०-आहारसञ्चा भयमना भेहणसञ्चा परिशाहमन्त्रा १२, तेमि णं भंते ! जीवाणं कड कलाया प० ? गोयमा ! चनारि नसाया प०. ने ० - कोहकसाए माणकसाए मायाकमाए लोभकसाए १३, तेखि ए भेते ! जीवाणं कइ इंदिया प॰ ? गोयमा ! पींचेदिया प॰, तं०-सोइंदिए चांक्खदिए जाव फार्मिदिए १४, तेसि णं भंते ! जीवाणे कइ समुख्याया प० ! गोयमा ! तओ समुख्याया प०, तं०-वैयणासमुख्याए कसायसमुख्याए मार्णतियसमुख्याए १५,

ते णं भंते ! जीवा किं सायावेयगा आसायावेयगा? गोयमा ! सायावेयगावि असायावेयगावि १६, ते णं भंते। जीवा कि इत्बीवेयगा पुरिसवेयगा नपुंसग-वेयमा ? गोयमा ! णो इत्यीवेयमा णो पुरिसचेयमा नपुंसमवेयमा १७, तेसि णं भेते ! जीवाणं केवइयं कालं ठिई प॰ ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमहर्त्तं उद्योसेणं पुरुवकोडी १८. तेसि णं भेते ! जीवाणं केवडया अञ्झवसाणा प० ? गोयमा ! असंखेजा अज्झवसाणा प०. ते णं भेते ! कि पसत्या अप्पसत्या ! गोयमा ! पसत्थावि अप्पसत्थावि १९, से णं भंते 🏿 पज्जत्तअसन्निपंचिदयतिरिक्खजोणिएत्ति कालओ केविबरं होड ? गोयमा ! जहनेणं अंतोयहमं उक्कोसेणं पुन्यकादी २०. णं भेते ! पज्जनअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणितः रयणप्पमापृद्धवीणेरहतः पुणरावि पंजानअस्मिप्निविद्यतिरिक्खजोणिएति केवइयं कालं सेवेज्या केवइयं कालं गइरागई करेजा ? गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहन्नणं दस-वाससहस्माइं अंतोम्हन्मन्भिहियाइं उक्कोसेणं प्राठओवमरस असत्येजङभागं पुन्वकोडिमन्महियं एवइयं काल सेवेजा एवडयं कालं गइरागरं करेजा २१३ पजनअसिक्षपेचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंत ! जे भविए जहन्नकार्याद्वईएस रयण-प्पभापदिनेरहएस उचविजनए से णं अंते ! केवहयकालहिईएस उवविजना ? गोयमा । जहनेणं दसवाससहस्सद्विईएस उन्नोमेणवि दसवाससहस्यद्विईएस उवव-जेजा, ते ण भेते ! जीवा एगसमएगं केवइया उववर्जात ? एवं सचेव वनव्यसा निर्वसेमा भाणियव्या जाव अणुबंधोत्ति, मे णं भने ! पजनअसिवर्णीचंदियति-रिक्लजोणिए जहन्नकारुद्धियरयणप्यभाषद्विणेरहए जहन्नकारु० २ पुणरिन पज्जतअस्ति जाव गटरागई करेजा है गोयमा ' भवादेसेण दो भवग्गहणाई, काला-दंसेणं जहन्नणं दमवाससहस्साई अंतोमुहनमञ्भिहियाई उद्योसेणं पुञ्वकोडी दमिह वासमहस्सेहि अब्महिया एवइयं कार्ल सेवेजा एवइयं कार्ल गरूरागई करेजा २ । पजनअस्तिपार्चिदियतिरिक्कजोणिए णं भेते ! जे भविए उक्कोसकालद्विईएस् रयणप्प-भापुटविनेर्द्रएस् उववज्रिकाएसे णं भंते । केवइयकालद्विदेएस् उववज्रेजा (गोयसा ' जहन्नेगं प्रतिआवमस्य असंखेजडमागद्विडेएस जबव बेजा, उद्देशियवि प्रतिओवमस्स असंखेजइभागद्विदेएम् उक्वजेजा, ते फे भेते ' जीवा अवसेसं र्न चेव जाव अणु-बंधो । से णं भंते ! पज्रतअस्तिपंचिदयतिरिक्सजोणए उक्कोसकालद्विईयर्यण-प्पमापुडविनेरइए उक्कोस पुणर्वि पजान जाव करेजा? गोयमा! भवादेसेणं दो भव-रमहणाई, काला देसेणं जहन्नणं प्रतिओवमस्स असंग्वेजङ्गागं अंतोमुहत्तमञ्महियं उक्कोर्सणं परिओवमस्स असंखेजहभागं पुन्वकोडिअन्महियं एवइयं कालं सेवेजा

## श्रास्त्रागम प्रकाशक सामांते ( गुडगाव ) के आद्य स्तंभ



एवइयं कालं गइरागईं करेजा । जहनकालट्रिईयपजन्तअसिनपर्विदियतिरिक्ख-जोणिए णं भंते ! जे भविए स्थणप्यभायुहविनेरइएस उवविजत्तए से णं भंते ! केवइयकालडिईएस उववज्जा ? गोयमा । जहनेणं दसवाससहस्सडिईएस उक्कोसेणं पिलओवमस्य असंखेज्बइभागद्विईएस त्ववजेजा, ते ण भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया अवसेसं तं चेव णवरं इमाइं तिन्नि णाणनाइं आउं अज्झवसाणा अणुवंघो य, जहनेणं ठिई अंतोमुहत्तं उक्कोसेणवि अंतोमुहत्तं, तेसि णं भंते ! जीवाणं केवइया अज्झवसाणा प॰ ? गोयमा । असंखेजा अज्झवसाणा प॰, ते णं भंते ! किं पसत्था अप्पसत्था? गोयमा ! जो पसत्या अप्पसत्या, अणुबंधो अंतोमुहुत्तं सेसं तं चेव । से णं भंते ! जहन्नकालद्विईयपज्जनअसन्निपंचिदिय । रयणप्पभा जाव करेजा है गोयमा । भवादसेणं दो भवग्गहणाई, कालादसेणं जहण्येणं दसवाससह-स्साइं अतोमुहुत्तमञ्भहियाइं उक्कोसेणं पिठिओवमस्स असंखेजइभागं अतोमुहु-त्तमच्महियं एवड्यं कालं सेवेजा जाव गइरागडं करेजा ४ । जहन्नकालिंड्डियप-जत्तअमन्तिपंचिदियतिभिक्वजोणिए णं भंते ! जे भविए जहन्नकालिङ्ग्रेएस रयण-प्पभापुडविनेरइएस उववजित्तए से णं भंते । केवइयकालिट्डईएस उववजेजा ? गोयमा । जहण्णेणं दसवागसहस्यद्विदेशस्य उद्गोसेणवि दसवाससहस्सिट्विदेशस्य उव-वजाजा, ते णं भंते ! जीवा सेसं नं चेव नाई चेव तिकि णाणनाई जाव से णं भंते ! जहन्नकालद्विईयपज्जन जाव जोणिए जहन्नकालद्विईयरयणप्पभा पुणरिव जाव गीयमा ! भवादेसणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहत्तमञ्महियाइं उक्कोसेगवि दसवाससहस्याइं अतोमुहत्तमञ्महियाइं एवइयं काठं सेवेजा जाव करेजा ५। जहनकारुद्रिईयपजत जाव तिरिक्खजोणियाणं भंत ! जे भविए उक्कासकालद्विईएस स्यणप्पभाष्ट्रविनेरहएस उववजित्तए से णं भंते ! केवइयकालिट्टईएस उनवजेजा ? गोयमा ! जहनेणं पलिओवमस्स असंखेजङभा-गद्विईएसु उक्कोसंगवि पिलओवमस्स असंखेजहभागद्वि(इ)ईएसु उववजेजा, ते णं भंत ! जीवा अवसेसं तं चेव ताई चेव तिनि णाणनाई जाव से ण भंते ! जह-श्वकालद्विर्देयपज्नक्त जाव तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालद्विर्देयरयणप्पभा जाव करेजा? गोयमा! भवादसेणं दो भवगगृहणाई, कालादेसेणं जहनेणं प्रतिओवमस्स असंखे-ज्बइमागं अंतोमुहत्तमञ्महियं उक्कोष्ठेणवि पछिओवमस्स असंखेजइमागं अंतोमुहत्त-मञ्महियं एवइयं कालं जान करेजा ६ । उक्षोसकालद्विईयपजनअसिकपंचिदिय-तिरिक्खजोणिए णं भंत ! जे भविए र्यणप्पभाष्टविनेरइएस उवस्जितए से णं भंते । केवइयकाल(द्विई)स्स जाव उववज्जजा ? गोयमा ! जहनेणं दसवाससहस्सद्वि-५२ सत्ता०

ईएस उक्कोसेणं परिओवमस्स असंखेजइभागद्विईएस उनवजेजा, ते णं भंते ! जीवा एगसमूएणं अवसेसं जहेव ओहियगमूएणं तहेव अणुगंतव्वं. नवरं (जाब) इमाई दोनि नाणताई-ठिई जहनेण पुरुवकोडी टक्कोसेणवि पुरुवकोडी, एवं अणुबंधोवि. अवसेसं तं चेव. से णं भंते ! उक्कोसकालद्विईयपजत्तअसन्नि जाव तिरिक्खजोणिए रयणप्पभा जाव गोयमा! भवादेसेणं दो भवगग्रहणाई, कालादेसेण जहनेणं पुन्वकोरी दसहिं वाससहस्सेहिं अन्भहिया उक्कोसेणं पिलओवमस्स असंखेज-इभागं पुरुवकोदीए अन्भितयं एवड्यं जाव करेजा ७। उक्कोसकालद्विईयपजत-तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए जहजकालद्विईएस रयणप्पभा जाव उवविज्ञित्तए से णं भंते । केवड जाव उववजेजा ? गोयमा । जहण्णेणं दसवामसहस्सिद्धिईएस उक्कोसेणावे दसवाससहस्सिद्धईएसु उववजेजा. ते णं भंते ! सेसं तं चेव जहा सत्तमगमए जाव से णं भंते ! उक्कोसकालद्विई जाव तिरिक्खजोणिए जहन्नकालद्वि-ईयरयणप्पभा जाव करेजा? गोयमा! भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेण जहण्णेणं पुन्वकोडी दसिंह वाससहस्सेहिं अन्महिया उक्कोसेणवि पुन्वकोडी दसिंह वाससहस्सेहिं अञ्भिद्धया एवड्यं जाव करेजा ८ । उद्दोसकालद्भिईयपजत जाव तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए उद्योसकालद्विदेएस स्यणप्पभा जाव उवविजनए से णं भंते ' केवड्यकाल जाव उववजेजा ? गोयमा ! जहनेणं पलिओवमस्स अस-खेजहभागद्विईएसु उक्कोसेणाने पलिओवमस्स असंखेजहभागद्विईएसु उनवजेजा, ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं सेस जहा सत्तमगमए जाव से णं भंते ! उक्कोसकालद्विईयपज्जत्त जाव तिरिक्चजोणिए उक्कोसकालद्विईयरयणप्पभा जाव करेजा ! गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहण।इं, कालादेसेण जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइमागं पुव्वकोडीए अन्भहियं उद्योसेणवि पलिओवमस्स असंखेजडभागं पुरुवकोडीए अन्भहियं एवडयं कालं सेवेजा जाद गइरागडं करेजा ९ । एवं एए ओहिया तिकि गमगा ३. जहन्नकालिङ्गिष्य तिकि गमगा ६. उक्कोसकालद्विईएस तिक्वि गमगा ९. सन्वेते णव गमगा भवंति ॥ ६९१-२ ॥ जइ सिष्पर्विचिद्यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जाति कि संखेजवासाउयसिष्पंचिदिय-निरिक्तजोणिएहिंनो उववर्जात असंखेजवासाउयसिवपंचिदियतिरिक्त जाव उव-वजंति ? गोयमा । संखेज्जवासाउयसिन्नपंचिंदियतिरिक्सजोणिएहिंतो उववज्जंति णो असंखेजवासाउयसिकपंचिदिय जाव उववज्ञंति, जड संखेजवासाउयसिकपंचिदिय जाव उववजीते कि जलचरेहिंतो उववजीते पुच्छा, गोयमा । जलचरेहिंतो उवव-जंति जहा असन्नी जान पजनपहिंतो उनवजंति यो अपजनपहिंतो उनवजंति.

पजात्तसंखेजवासाउयसनिपंचिदियतिरिक्खजोमिए णं मंते ! जे भविए गेरइएस उपवजित्तए से णं भंते । कइसु पुढवीसु उपवजेजा ! गोयमा । सत्तसु पुढवीसु उनवजेजा, तंजहा-रयणप्पभाए जाव अहेसत्तमाए, पजत्तसंखेजनासाउयसन्निपंचि-दियतिरिक्खजोणिए ण भंते ! जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइएस उवविजत्तर से णं भंते । केवडयकालटिईएस उववजेजा ? गोयमा ! जहवेणं दसवाससहस्सद्रिई-एस उक्कोसेणं सागरोवमद्भिईएस उववज्रेजा. ते णं भंते । जीवा एगसमएणं केव-इया उववर्जाते ? जहेव असभी, तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किंसंघयणी प॰ १ गोयमा ! छन्विहसंघयणी प॰, तं॰-बइरोसभनारायसंघयणी उसभनत्राय-सघयणी जाव छेवद्रसघयणी. सरीरोगाहणा जहेव असभीणं जहनेणं अंग्रलस्स असंग्वेजइमाग उक्कोसेणं जोयणसहस्स, तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंठिया प॰ १ गोशमा । छव्विहसंठिया प॰. तंजहा-समच उरस॰ णगोह॰ जाव हंड॰. तेसि ण भंते ! जीवाणं कड हेस्साओ प० ? गोयमा | छहेस्साओ पनताओ, तंजहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्रलेस्सा, दिद्री तिविहावि, तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए, जोगो तिविहोवि सेसं जहा असन्नीणं जाव अणुबंधो, नवरं पंच समुग्याया प० आइलगा, वेदो तिविहोवि, अवसेसं तं चेव जाव से णं भंते ! पजनसंखेजवासाउय जाव तिरिक्तजोणिए रयणप्रभा जाव करेजा? गोयमा! भवादेसेणं जहनेगं दो भवग्गहणाइं उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, काला देसेणं जहनेणं दसवाससहस्साइं अंतीमुहत्तमच्भाहियाइं उक्कोसेण चनारि सागरोवमाइं चउहिं प्रव्वकोबीहिं अब्भिटि-याई एवइय कालं सेवेजा जाव करेजा १ । पज्जासंखेजवासाउय जाव जे भविए जहस्रकाल जाव से णं भंते ! केवइयकालद्विईएसु उववजेजा ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्विईएस उक्तोसेगावे दसवाससहस्सद्विईएस उववजेजा. ते ण भंते । जीवा एवं सो चेव पढमो गमओ निरवसेसो भाषियच्यो जाव कालादेसेणं जहनेणं दसनाससहस्साई अंतोमहत्तमन्भहियाई उक्कोसेणं चत्तारि पुन्वकोडीओ चतालीसाए वाससहस्सेहिं अन्महियाओ एवइयं काल सेवेजा एवइयं कालं गई-रागइ करेजा २. सो चेव उक्कोसकालद्विईएसु उववको जहनेणं सागरीवमद्विईएसु उक्कोसेणवि सागरीवमद्विईएस उववज्जेजा, अवसेसो परि(णामा)माणादीओ भवादेसप-जनसाणों सो चेव पढमगमगो णेयव्यो जान कालादेसेणं जहनेणं सागरीयमं अंतीमह-त्तमन्महियं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोबमाइं चउहि पुन्वकोबीहिं अन्महियाई एवइयं कार्ल सेवेजा जाव करेजा ३. जहमकालट्टिईयपजनसंखेजवासाउयसन्निपंचिदिय-तिरिक्खजोणिए जं भंते ! जे भविए स्यणप्पभापुडवि जाव उवविज्ञत्तए से जं भंते !

केवड्यकाल टिईएस जववज्रेजा ? गोयमा ! जहनेणं दसवाससहस्सि हिईएस उन्होसेणं सागरोबमदिईएस उनवजेजा, ते णं भंते ! जीवा अवसेसी सो चेव गमओ नवरं इमार्ड अट णाणतार्ड-सरीरोगाहणा जहनेणं अंगुलस्स असंखेज्बहभागं उद्दोर्सणं धणहपहत्तं. ठेस्साओ तिषि आदिहाओ. णो सम्मदिद्री मिच्छादिद्री णो सम्मा-मिच्छादिद्री, जो जाजी दो अनाजा जियमं, समुग्वाया आदिहा तिनि, आउं अज्झवसाणा अणुनंधो य जहेव असन्नीणं अवसेसं जहा पढमगमए जाव काला-देसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं अंतोमहत्तमच्भिहियाइं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोव-माइ चर्डाहें अंतोमहत्तेहिं अञ्भिद्धयाई एवड्यं कालं जाव करेजा ४. सी चंब जहन्नकालद्भिईएय उववन्नो जहन्नणं दसवाससहस्सद्भिईएयु उद्दोसेणवि दसवाससह-स्सद्विईएम् उनवजेजा. ते णं भंते! एवं सो चेव चउत्यो गमओ निरवसेसो भाणियव्वो जाव काला देसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साई अंतोमुहत्तमन्भहियाई उक्कोसेणं चनालीसं वाससहस्साइं चलहिं अंतोमहनेहिं अन्महियाई एवइयं जाव करेजा ५ । सो चेव उक्कोसकार्लाइईएस उववको जहनेणं सागरीवमाद्रईएस उक्कोसेणवि सागरीवमद्भिर्देएस उववजेजा. ते णं भंते ! चेव चउत्थो गमओ निरवसेसो भाणियन्त्रो जाव कालादेसेणं जहन्त्रणं साग-रोवमं अंतोमुहत्तमन्भहियं उक्कासेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं अतोमुहत्तेहिं अन्महियाई एवइयं जाव करेजा ६ । उक्कोसकालद्विईयपजनसंखेजवासाउय जाव तिरिक्ख जोणिए णं भंते । जे भविए रयणप्यभापुढविनेरइएस उवविज्ञत्तए से णं भंते । केवइयकालद्विईएसु जववजेजा १ गोयमा । जहनेणं दसवाससहस्सद्विईएसु उक्कोसेणं सागरोवमद्भिर्दछ उववज्जेजा. ते णं भेते । जीवा अवसेसो प्रारेमाणाबीओ भवादेसपज्जवसाणो एएसिं चेव पढमो गमओ णयव्वो नवर ठिई जहन्नेण पुन्वकोडी उद्योसेणावे पुन्वकोडी, एवं अणुबंधोवि, सेसं तं चेव, कालादेसेणं जहनेणं पुन्वकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अन्महिया उद्योसेणं चतारि सागरोवमाडं चर्जाहें पुल्वकोडीहिं अञ्महियाई एवइयं कालं जाव करेजा ७ । सो चेव जहनकालद्विईएस उनवन्नो जहनेर्णं दसवाससहस्सद्भिर्देणस् उन्नोसेणवि दसवाससहस्मदिर्देणस् उवव-जेजा. ते णं भंते ! जीवा सो चेव सम्मा गमओ निरवसेसी भाणियन्त्रो जान भवा-देसोत्ति, कालादेसेणं जहनेणं पुञ्चकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अञ्भट्टिया उक्कोसेणं चत्तारि पुन्वकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अन्महियाओ एवड्यं जाव करेजा ८. उक्कोसकालद्रिईयपजन जाव तिरिक्खजोणिए णं भंते । जे भविए उक्कोसकालद्विईय जाव उववज्जितए से णं भंते । केवडयकालद्विईएस उववज्ज्ञ्जा ? गोयमा । जहक्केण

सागरीबमद्रिईएस उन्नोसेणवि सागरीबमद्रिईएस उववज्जा, ते णं भंते ! जीवा सो चेव सत्तमो गमओ निरवसेसो भाषियव्यो जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहनेणं सागरोवमं पुञ्बकोडीए अब्महियं उक्कोरोणं चत्तारि सागरोवमाई चउहिं पुञ्बकोडीहिं अन्भहियाइं एवइयं जाव करेज्वा ९। एवं एए णव गमगा उक्खेवनिक्खेवओ नवमुवि जहेव असन्तीणं ॥ ६९३ ॥ पज्जत्तसंखेजवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्ख-जोणिए णं भंते ' जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए णेरइएस उववज्जित्तए हे णं भंते ! केवइयकालदिईएस उववजेजा ? गोयमा ! जहण्णेणं सागरीवमदिईएस उववजंजा, उक्कोसेणं तिसागरोत्रमहिईएम् उनवजेजा, ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं एवं जहेव स्यणप्पभाए उववर्ष्वंत(गम)गरस लद्धी सञ्चव निरवसेसा भाणियन्वा जाव भवादेमोनि, कालादेसेणं जहनेणं सागरीवमं अंतीमहत्तमन्महियं उक्कोरेणं बार-ससागरीवमाई च उहिं पुन्वकोडीहिं अन्महियाई एवइयं जाव करेजा १, एवं रयणप्यभावद्वविगमगसरिसा णववि गमगा भाणियन्वा नवरं सन्वगमणस्वि नेरडय-दिई(य) सबेहेस सागरोवमा भाषियव्वा एवं जाव छद्गीपुढवित्ति, णवरं नेर्इयिठई जा जत्य पुडवीए जहनुकोसिया सा तेणं चेव कमेणं चउरगुणा कायव्वा, बाह्ययप्पभाग पढवीए अद्वावीसं सागरोवमा चउगुणिया भवंति, पंकप्पभाए चत्तालीस, धमप्प-भाए अद्भगद्धिं तमाए अद्वासीई, संघयणाई बाल्यप्पभाए पचविद्वसंघयणी तं ०-वइ-रोसभनारायसंघयणी जाव कीलियासंघयणी, पंकप्पभाए चउव्विहसंघयणी, धुमप्प-भाए तिविद्दसंघयणी, तमाए दुविद्दसघयणी तं ०-वडरोसभनारायसंघयणी य उसभनारायसंघयणी य. सेस तं चेव ॥ पजनसंखेजवासाउय जाव तिरिक्स-जोणिए णं भंते ! जे भविए अहेसत्तमाए पढवीए नेरइएस उबवज्जित्र से णं भंते ! केवडयकालद्विर्हेएस उववजोजा ? गोयमा । जहनेण बावीससागरोवमद्विर्हेएस उद्यो-सेणं तेत्रीससागरीवमद्विर्देशस उववजेजा. ते णं भंते ! जीवा एवं जहेव रयणप्प-भाए गव गमगा लद्धीव सचेव गवरं बदरोसभणारायसंघयणी, इत्थिवेदना न उववर्जित सेसं तं चेव जाव अण्यंधीति. संवेही भवादेसेणं जहनेणं तिश्वि भवरगहणाई उक्कोसेणं सत्त भवरगहणाई, कालादेसेणं जहण्येणं बावीसं सागरीवसाई दोहिं अतोमुहुनेहिं अन्महियाई उक्कोरेणं छाविंदें सागरोवमाई चउहिं पुन्वकोदीहैं अञ्महियाइं एवइयं जाव करेजा १. सो चेव जहनकालद्विईएस उववन्नो सचेव वसन्वया जाव भवादेसोति, कालादेसेणं जहनेणं कालादेसोवि तहेव जाव चउहिं पुन्बकोबीहि अन्महियाई एवड्यं जाव करेजा २. सो चेव उद्योसकालदिईएस जनवण्णो सबेव लदी जाव अणुबंधोत्ति, भवादेसेणं जहहेणं तिनि भवग्यहणाई

उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरीवमाई दोहिं अंती-सहतेहिं अन्महियाई उक्कोसेणं छाषद्रिं सागरोवमाई तिहिं पुन्वकोडीहिं अन्महियाई गवड्यं जाव करेजा ३. सो चेव अप्पणा जहम्मकालदिईओ जाओ सच्चेव रयणप्पभा-पढिवजहत्रकालद्विईयवत्तव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसोत्ति, नवरं पटमसंघयणं णो इत्थिवेदगा, भवादेसेणं जहनेणं तिनि भवग्गहणाई उक्कोसेणं सत्त भवग्गहणाई, काला-देसेणं जहनेणं बावीसं सागरीवमाइं दोहिं अंतोमुहत्तिहैं अब्भाहियाई उक्कोसेणं छावट्रिं सागरीवमाइं चउहिं अंतोमहत्तेहिं अब्भहियाइं एवइय जाव करेजा ४। सो चेव जहन्नकालदिईएस उववन्नो एवं सो चेव चउत्थी गमओ निरवसेसी भाणियव्यो जाव कालादेसोत्ति ५ । सो चेव उक्कोसकालद्विईएस उववन्नो सचेव लद्धी जाव अण्बंधोत्ति, भवादेसेगं जहन्नणं तिनि भवग्गहणाईं उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाई, कालादेसेगं जहनेणं तेनीसं सागरोवमाइं दोहिं अंतोम्हनेहि अन्भहियाई उक्रोसेणं छावद्रि सागरोजमाई तिहिं अंतोमहत्तेहिं अन्महियाई एवड्य कालं जाव करेजा ६।सो चेव अप्पणा उद्योसकालदिईओ जाओ जहन्नेणं बावीससागरीवमदिईएम उद्योसेणं तेत्तीससागरोवमद्विदेएस उववजेजा. ते णं भते । अवसेसा सचैव मत्तमपुढावेपट-मगमगवत्तव्या भाणियव्या जाव भवादेसोत्ति, नवरं ठिई अणुर्वधो य जहन्नेणं प्रव्यकोडी उक्कोसेणवि प्रव्यकोडी सेसं तं चेव. कालादेसेणं जहनेणं बावीसं सागरो-वसाई दोहिं पुन्वकोडीहिं अन्भहियाई उक्कोसेणं छावद्गिं सागरीवमाई च उहिं पुञ्चकोडीहिं अञ्महियाई एवइयं जाव करेजा ७। मो चेव जहन्नकालदिईएस उववनो सचेव लड़ी संवेहोवि तहेव सत्तमगमगमरिसो ८ । सो चेव उक्कोसकाल-दिईएस उनवन्नो सचेव लद्धी जाव अणुबंधीति, भवादेसेणं जहन्नेणं भवरगहणाडं उद्योसेणं पंच भवरगहणाड, कालादेसेणं जहनेणं तेतीसं सागरोवसाइं दोहिं पुन्वकोडीहिं अन्महियाइ उक्कोसेणं छाविंद्वं सागरोवमाइं तिहिं पुन्वकोडीहिं अब्भिहियाई एवड्यं कालं सेवेजा जाव करेजा ॥ ६९४ ॥ जड मणस्सेहितो उववजंति किं सन्निमणस्सेहिंतो उववजंति असण्णिमणस्सेहिंतो उववजंति ? गोयमा । सन्निमणस्सेहितो उववजंति णो असण्णिमणुस्सेहितो उववजंति, जइ सन्निमणुस्सेहितो उववज्जन्ति कि संखेजवासाउयसिक्रमणस्रेहिनो उववज्जेति असंखेजवासाउय जाव उववर्जित ? गोयमा । संखेखवासाउयस्थिमणस्मेहितो उ० णो असंखेजवासाउय जाव उववज्जन्ति, जइ संखेजवासाउय जाव उववज्जन्ति कि पजनसंखेजवासाउय जाव उववजाति अपजात जाव उववजाति ? गोयमा । पजनसंखेजवासावय जाव उववजंति नो अपजासंखेजवासाउय जाव उववजंति. पजासंखेजवासाउयसणि-

मणुस्से णं भंते ! जे अविए नेरहएस उववज्जित्तए से णं भेते ! कहस पुढवीस उव-वजेजा ? गोयमा ! सत्तसु पढवीस उववजेजा, तं --रयणप्पभाए जाव अहेसत्तमाए. पजनसंखेजनासाउयसन्निमणुस्से णं भंते! जे भविए रयणप्पभाए पढवीए नेरइएस जववज्जितए से णं भंते । केवडयकालद्विडएस जववज्जेजा ? गोयमा । जह-ण्णेणं दसवाससहस्सद्धिईएस उन्होसेणं सागरोवमद्धिईएस उववजेजा, ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवड्या उववजाति ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा ति नि वा उक्कोसेणं संखेजा (वा) उववर्जति, संघयणा छ, सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलपुहर्त उक्कोसेणं पंचधणहसयाइं, एवं सेस जहा सन्निपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं जाव भवा-देमोत्ति, नवरं चत्तारि णाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए, छ समुख्याया केवलिवज्जा, ठिई अणुबंधी य जहनेणं मामपुहत्तं उक्कोर्सणं पुन्वकोडी सेस तं चेव, कालादेसेणं जहनेणं दमवामग्रहस्याइं मासपुहत्तमञ्भिहयाइं उक्कोसेणं चत्तारि सागरीवमाइं च उहिं प्रविकोडीहिं अब्भहियाई एवड्यं जाव करेजा १. सो चेव जहनकालिड्र-ईएस उववाही सा चेव वनव्वया नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साई मास-पुहत्तमब्भाहियाई उद्दोसेणं चतारि पुन्वकोबीओ चतालीसाए वाससहस्सेहिं अब्भाहि-याओ एवड्यं जाव करेजा २. सो चेव उक्कोसकालट्विईएस उववजी एस चेव वत्तव्वया नवरं कालादेसेण जहण्णेणं सागरोवमं मासपुरत्तमञ्भहियं उक्कोसेणं चनारि सागरीवमाइं च अहिं पुरुवकोशीहिं अन्भिहियाइं एवइयं जाव करेजा ३. सी चेव अप्पणा जहन्नकालद्विईओ जाओ एस चेव वत्तव्वया नवरं इमाई पंच नाणत्ताई-सरीरोगाहणा जहनेणं अंगुलपुहत्तं उक्कोसेणवि अंगुलपुहत्तं, तिन्न नाणा तिन्न अन्ना-णा भयणाए, पंच समुग्चाया आङ्खा, ठिई अणुबंधो य जहन्नेणं मासपुहत्तं उक्को-सेणवि मासपहर्त्तं सेसं तं चेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहने व दसवासस-हरुमाई मासपहनमञ्भिद्धियाई उक्कोसेणं चत्तारि सागरीवमाई चलहिं मासपहत्तेहिं अब्भिहियाई एवड्यं जाव करेजा ४। सो चेव जहन्नकालद्विईएस उववनी एस चेव बत्तव्यया चउत्यगमगसरिसा णेयव्या नवरं कालादेसेणं जहनेणं दसवाससह-रसाई मासपुहत्तमन्भिहयाई उद्योसेणं चतालीसं वाससहस्साई चर्जाहें मासपुहत्तेहिं अन्महियाई एवइयं जाव करेजा ५ । सो चेव उक्कोसकालद्विईएस उववक्री एस चेव गमगो नवरं कालादेसेणं जहनेशं सागरीवमं मासपुहत्तमन्भिहियं उक्कोसेणं चत्तारि सागरीवमाई च उहिं मासपुहतेहिं अन्महियाई एवड्यं जाव करे जा ६। सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्विईओ जाओ सो चेव पढमगमओ णेयव्यो नवरं सरीरोगाहणा जहनार्ण पंचधमहसयाई उन्होसेणवि पंचधमहसयाई, ठिई जहनार्ण

पुरुवकोडी उक्कोसेणांवे पुरुवकोडी, एवं अणुबंधोवि, कालादेसेणं जहनेणं पुरुवकोडी दसाहें वाससहस्सेहि अञ्भहिया उक्कोसेणं चत्तारे सागरोवमाइं चउहिं पुञ्वकोडीहिं अब्महियाई एवइयं कालं जाव करेजा ७। सो चेव जहनकालद्रिईएस उववन्नी सचेव सत्तमगमगवत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहनेणं प्रव्वकोडी दसहिं वाससह-स्सोहें अन्महिया उद्योसेणं चत्तारे पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अन्महि-याओ एवड्यं कालं जाव करेजा ८ । मो चेव उकोसकालिहईएस उववको सा चेव मत्तमगमगवत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहनेणं एगं सागरीवमं प्वकोडीए अब्भिहियं उद्घोसेणं चनारि सागरोवमाइं चउहिं पुल्वकोडीहिं अब्भहियाइं एवइयं कालं जाव करेजा ९ ॥ ६९५ ॥ पजनसंखेजवासाउयसन्निमणुरसे णं भंते ! जे भविए सक्करप्य-भाए पढ़वीए नेरइएस जाव उवविजत्तए से णं भंते ! केवइयकाल जाव उवविजेजा ? गोयमा । जहलेण सागरोवर्माद्वईएस उक्कोमेणं तिसागरोवमद्विईएस उववजेजा. ते णं भंते ! एवं सो चेव रयणप्यभापुडविगमओ णेयव्वो नवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं रयणिपृहत्तं उद्घोसेणं पंचधणहसयाई, ठिई जहन्नेणं वासपृहत्तं उद्घोसेणं पुन्वकोडी, एवं अणुबधोवि, सेस तं चेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहन्नेणं सागरीवमं वासपहत्त-मन्भिह्नयं उक्कोसेण बारस सागरोवमाइं च उहिं पुन्वकोदीहं अन्भिह्नयाइं एवइयं जाव करेजा १. एवं एसा ओहिए है ति हु गमए हु मणूनस्म लड़ी नाण तं नेरड़र्याई डे कालादेसेणं संवेहं च जाणेजा ३. यो चंव अप्पणा जहनकालदिईओ जाओ तिस्रवि गमएस एस चेव लदी नवरं सरीरोगाहणा जहनेणं स्यणिपुहत्तं उन्नोसेणवि स्यणि-पुरुत्तं, ठिई जहनेणं वासपुरुत्तं उक्कोसेणावे वासपुरुत्तं एवं अणुवंधोवि, सेसं जहा ओहि-याणं संबेहो सन्बो उव (ज्ञिक) जंजिऊण भाणियन्बो ४-५-६, सो चेव अप्पणा उद्योस-कालद्विईओ जाओ तस्सवि तिसुवि गमएस इमं णाणतं-सरीरोगाहणा जहनेणं पंच-धणुद्दसयाई उक्कोसेणवि पंचधणुद्दसयाई, ठिई जहन्नेणं पुञ्चकोडी उक्कोसेणवि प्ञ्चकोडी एवं अणुबंधीवि, सैस जहा पढमगमए नवरं नेरइयठि(ई) इं कायसंवेहं च जाणेचा ९. एवं जाव छद्रपुढवी नवरं तचाए आडवेता। एकेकं संघयणं परिहायइ जहेब तिरि-क्खजोणियाणं कालादेसोवि तहेव नवरं मणुस्सिद्धिई भाणियन्वा ॥ पज्रत्तसंखेजवर-साउयसनिमणुस्से णं मंते ! जे भविए अहेसत्तमापुदविनेरइएस उववज्जितए से णं भंते । केवइयकालद्भिईपस् उववज्रजा ? गोयमा । जहनेणं बावीसं सागरोवसद्भि-ईएसु उक्कोसेणं तेत्रीस सागरोवमद्भिईएसु उनवजेजा, ते णं भंते । जीवा एगसम-एणं अवसेसो सो चेव सक्करप्पभापुढाविगमओ णेयव्यो नवरं पढमं संघयणं इत्यि-वेयगा न उत्तवजीत सेसं तं चेव जाव अणवंधीता. भवादेसेणं दो भवसाहणाई

कालादेसेण जहन्नणं बावीसं सागरोवमाइं वासपुहृत्तमन्भिह्याइं उक्कोसेणं तेनीसं सागरोवमाइं पुन्वकोडीए अन्मिह्याइ एवइयं जाव करें जा १, सो चेव जहन्नकालिट्टईएसु उववन्नो एस चेव वत्तन्वया नवरं नेरइयिट्टई संवेहं च जाणे जा २, सो चेव उक्कोसकालिट्टईएसु उववन्नो एस चेव वत्तन्वया नवरं संवेहं च जाणे जा २, सो चेव अप्पणा जहन्नकालिट्टईओ जाओ तस्सवि तिस्विव गमएसु एस चेव वत्तन्वया नवरं सरीरोगाहणा जहनेणं रयणिपुहृत्तं उक्कोसेणिव रयणिपुहृतं, टिई जहनेणं वासपुहृत्तं उक्कोसेणिव रयणिपुहृतं, टिई जहनेणं वासपुहृत्तं उक्कोसेणिव वासपुहृतं एवं अणुवंघोवि, संवेहो उवउंजिकण भाणियव्यो ६ । सो चेव अप्पणा उक्कोसकालिट्टईओ जाओ तस्सवि तिस्ववि गमएसु एस चेव वत्तन्वया नवरं सरीरोगाहणा जहनेणं पंचधणुहसयाई उक्कोसेणिव पंचधणुहसयाई, टिई जहनेणं पुन्वकोडी उक्कोसेणिव पुन्वकोडी एवं अणुवंघोवि णवस्रवि एएसु गम्मएसु नेरइयिट्ट(इ)ई सवेहं च जाणे जा, सन्वत्य भवग्गहणाइं दोन्नि जाव णवमगमए कालावेसेणं जहनेणं तेत्तीस सागरोवमाइं पुन्वकोडीए अन्भिह्याई एवइय कालं सेवेजा एवइयं कालं गहरागई करेजा ९ । सेवं भंते ! २ ति जाव विहरइ ॥ ६९६ ॥ चउवीसहमस्स स्वयस्स पदमो उद्देशो समन्तो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी—असुरकुमारा णं भंते ! कओहिनो उववज्रित कि नेरइएहिंनो उववज्रित तिरिक्ल ॰ मणुस्से ॰ देवेहिंनो उववज्रित १ गोयमा ! णो णरइएहिंनो
उववज्रित तिरिक्ल ॰ मणुस्सेहिंतो उववज्रित ने देवेहिंतो उववज्रित, एवं जहेव नेरइयउद्मए जाव पज्रत्रअसिपिचिंदियतिरिक्ख जोणिए णं भंते ! जे भविए असुरकुमारेस
उववज्रित ए छे णं भंते ! केवइयकालद्विईएस उववज्रेज्ञा १ गोयमा ! जहकेणं दसवाससहस्सद्विईएस उक्कोसेण पिटिओवमस्स असखेज्य भागद्विईएस उववज्रेज्ञा, ते णं भंते !
जीवा एवं रयणप्यभागमगसरिसा णवि गमा भाणियव्वा नवरं जाहे अप्पणा जहन्नकालद्विईओ भवइ ताहे अज्यवसाणा पसत्था णो अप्पसत्था तिस्रवि गमएस अससेसं
ते चेव ५॥ जइ सिक्पिचिंदियतिरिक्ख जोणिएहिंतो उववज्रित कि संखेजवासाउयसिक्पिचिंदिय जाव उववज्रित असंखेजवासाउय जाव उववज्रित शियमा ! संखेजवासाउय जाव उववज्रित असंखेजवासाउय जाव उववज्रित, असंखेजवासाउयसिक्पिचिंदियतिरिक्स जोणिए णं भंते ! जे भविए असुरकुमारेस उववज्रितए से णं
भंते ! केवइयकालद्विईएस उववज्रेजा ? गोयमा ! जहकेणं दसवाससहस्सिद्विईएस
उववज्रेजा उक्कोसेणं तिपितियोवमद्विईएस उववज्रेजा, ते णं भंते ! जीवा
एगसमएणं पुन्छा, गोयमा ! बहकेणं एको वा दो वा तिक्ष वा उक्कोसेणं संखेज्ञा

उनवजांति. वडरोसभनारायसंघयणी, ओगाहणा जहण्णेणं धणुहपुहत्तं उक्कोसेणं छ गाउयाई, समचउरंससंठाणसंठिया प०, चतारि छेस्साओ आइहाओ, णो सम्मिद्दिरी मिच्छादिद्री णो सम्मामिच्छादिद्री. णो णाणी अन्नाणी नियमं दअन्नाणी मइअन्नाणी य सुयअनाणी य, जोगो तिविहोवि, उवओगो दुविहोवि, चत्तारि सन्नाओ, चत्तारि कसाया, पंच इंदिया, तिचि समग्वाया आइलगा, समोहयावि मरंति असमोहयावि मरंति, वेयणा दविहावि सायावेयगावि असायावेयगावि, वेदो द्विहोवि इत्थिवेयगावि पुरिसवेयगावि णो नपुंसगवेयगा. ठिईं जहनेणं साइरेगा पुञ्चकोडी उक्कोसेण तिनि पिलेओवमाइं, अज्झवसाणा पमत्यावि अप्पसत्यावि, अणुबंधो जहेव टिई, कायसंचेहो भव।देसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहनेणं साइरेगा पृथ्वकोडी दसिंहं वास-सहस्सेहिं अन्भहिया उद्घोसेणं छप्पलिओवमाइं एवइयं जाव करेजा १, सो चेव जहन्नकालद्विईएस उववन्नो एस चेव वनव्वया नवर अमुरकुमारद्वि(ई)ई संबेहं च जाणेजा २, सो चेव उक्रोसकालद्विईएस उववक्रो जहन्नेणं तिपलिओवमद्विईएस उद्योसेणवि तिपलिओवमिट्रईएस उववजेजा एस चेव वतन्वया नवरं ठिई से जहन्नेणं तिनि पलिओवमाइं उद्योसेणवि तिनि पलिओवमाइं एवं अणुवंधोवि, काला देसेणं जहण्णेणं छप्पलिओवमाइं उक्कोसेणवि छप्पलिओवमाइं एवइयं सेस तं चैव ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालद्विईओ जाओ जहनेणं दसवाससहस्सद्विईएस उक्कोसेणं साइरेगं पुरुवकोडीआउएसु उववज्जेजा, ते णं भंते! अवसेसं तं चेव जाब भवादेसोत्ति, नवरं ओगाहणा जहकेणं धणुहपुहुतं उद्दोरेणं माइरेगं धणुहसहस्सं, ठिई जहन्नेणं साइरेगा पुल्वकोडी उद्योसेणवि साइरेगा पुल्वकोडी एवं अणुबंघोति, कालादेसेणं जहन्नेणं साइरेगा पुब्वकोडी दसहिं बाससहस्सेहिं अबसहिया उक्कोसेणं साइरेगाओ दो पुन्वकोडीओ एवडयं० ४. सो चेव अप्पणा जहफकालट्टिई-एस उववण्गो एस चेव बत्तव्वया नवरं असरकुमारद्विदं संवेदं च जाणेजा ५. सो चेव उद्योसकालद्विहेएसु उदवण्णो जहण्णेणं साहरेगपुञ्चकोढिआउएसु उद्यासिणवि साहरे-गपुञ्चकोडीआउएसु उववजेजा सेसं तं चेव, नवरं कालादेसेण बहुल्लेगं साहरेगाओ हो पुरुवकोडीओ उक्कोसेणवि साइरेगाओ दो पुरुवकोडीओ एवड्यं कालं सेवेजा० ६. सो चैव अप्पणा उद्योसकालद्रिईओ जाओ सो चेव पहमगमगो भाषियव्यो नवरं ठिई जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाइं उक्कोसेणवि तिन्नि पलिओवमाइं एवं अणुवंधोवि, कालादेसेणं जहण्णेणं तिश्वि परिओवमाई दसिंह वाससहस्सेहिं अञ्भिष्टियाई उद्योग सेणं छ पलिओवमाई एवइयं० ७, सो चेव जहनकालद्विईएसु उववस्रो एस चेव वत्त-व्यया नवरं अग्रारकुमारद्विइं संवेहं च जाणेजा ८, सो चेव उक्कोसकालद्विईएम् उवयक्ती

जहण्णेणं तिप्रतिओव॰ उक्कोसेणवि तिप्रतिओव॰ एस चेव वत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहणोणं छप्पत्रिओवमाई उद्योसेणवि छप्पत्रिओवमाई एवड्यं॰ ९ ॥ जह संखेजवा-साउयसन्निपंचिदिय जाब उबबज्जेति किं जलचर० एवं जाब पज्जत्तसंखेजवासाउयस-न्निपंचिदयतिरिक्ख जोणिए णं भंते । जे भविए असरकुमारेस उनवज्जित्तए से णं भंते । केवड्यकालद्विडेएस उववजेजा ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्विडेएम उक्षोसेणं साइरेगसागरोवमद्विर्राष्ट्र उनवजेजा. ते णं भंते । जीवा एगसमएणं एवं एएसि स्य-णप्यभपद्विगमगसारेसा नव गमगा णेयञ्बा, नवरं जाहे अप्पणा जहन्त्रकालद्विईओ भवड ताहे तिस्वि गमएस इमं णाणतं चत्तारि ठेस्साओ अज्झवसाणा पसत्या नो अप्परतथा सेसं तं चेव संवेहो साइरेगेण सागरीवमेण कायव्वो ९ ॥ जड मणस्सेहितो उववर्जित कि मिन्नमुप्स्पेहितो उ० अस्त्रिमुप्स्सेहितो उ० ? गोयमा ! सन्निमण-स्सेहिंतो उ० नो अमन्त्रिमणुस्सेहिनो उववजंति, जइ सन्निमणुस्सेहिंतो उववजंति कि संखेजनासाउयसिक्सणस्सेहितो उननजंति असंखेजनासाउयसिक्सणस्सेहितो उक्वजाति ? गोयमा ! सखेजनासाउय जाव उक्वजाति असंखेजनासाउय जाव उववजीते. असंखेजवासाउयसिनाणुस्मे ण भेते ! जे भविए अहरकमारेख उवबज्जित्तए से णं भंते ! केवडयकालद्विहेएम उववज्जेजा ? गोयमा ! जहणोणं दस-वाससहस्सदिईएस उद्घोरेणं तिपलिओवमद्भिईएस उववजेजा, एवं असखेजवासा-उयतिरिक्खजोणियसरिसा आइहा तिश्चि गमगा नेयन्वा, नवरं सरीरोगाहणा पढमबिइएसु गमएसु जहन्नेणं साइरेगाई पंचधणुहसयाइ उक्कोसेण तिक्ति गाउयाई सेसं नं चेव, तइयगमे ओगाहणा जहनेणं तिनि गाउयाइं उक्तोसेणवि तिनि गाउयाई सेसं जहेव तिरिक्खजोणियाणं ३, सो चेव अप्पणा जहनकालिहिईओ जाओ तस्तवि जहन्नकालद्विईयतिरिक्खजोषियसरिसा तिश्वि गमगा भाषियव्वा, नवरं सरीरोगाहणा तिसवि गमएन जहण्योणं साडरेगाई पंचधणहसयाई उक्कोसेणवि साइरेगाइं पंचधणहसयाइं सेसं तं चेव ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकालदिईओ जाओ तस्सवि ते चेव पिन्छिल्या तिष्वि गमगा भाषियव्या नवरं सरीरोगाहणा तिम्रवि गमएस जहनेणं तिनि गाउयाई उन्होसेणवि तिनि गाउयाई अवसेसं तं चेव ९ ॥ जरु संखेजनासाउयसिनमणस्सिहितो उनवजीति कि पज्जनसंखेजनासाउय॰ अपजनसंखेज जाब उववर्जत ? गोयमा ! पजनसंखेज । णो अपजनसंखेज ।. पजनसंखेजवास। उयसिन्नमण्रस्ये णं भेते । जे भविए असुरकुमारेस उववजिन्नण से णं भेते ! केवडयकालदिईएस जबबजेजा ? गोयमा ! जहनेणं दसवाससहस्सदिईएस उक्रोसेणं साइरेगसागरीवमद्भिक्षेत्रस उनक्षेत्रजा. ते णं भेते । जीवा एवं अहेन

एएसिं रयणप्यभाए उनक्जमाणाणं णव गमगा तहेव इहिव णव गमगा भाषियव्वा णवरं संवेहो साइरेगेण सागरोवमेण कायन्वो सेसं तं चेव ९, सेवं भंते । २ ति ॥ ६९७ ॥ चउवीसइमे सप बीओ उहेसो समसो ॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-नागकुमारा णं भंते! कओहिंतो उववजांति किं नेरइएहिंती उववजांति तिरि॰ मण्॰ देवेहिंती उववजांति ? गोयमा । णो णेरइएहिंतो उववज्जंति तिरिक्खजोणिएहितो उ० मणुस्सेहितो उववज्जंति नो देवेहितो उववज्जंति. जड तिरिक्खजोणि ॰ एवं जहा असुरकुमाराणं वत्तव्वया तहा एएसिपि जाव अस-ण्णित्ति, जइ सन्निपंचिंदियतिरि∓लजोणिएहिंतो उ० किं संखेजनासाउय० असंखेजना-साउय॰ ? गोयमा ! संखेजनासाउय॰ असंखेजनासाउय जान उनवर्जाति, असंखे-ज्ववासा उयसन्तिपंचिदियातीरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए नागकुमारेख उववजि त्तए से णं अंते । केवड्कालिंद्रई० ? गोयमा ! जहनेणंदस वाससहस्सिद्धिरएस उक्को-सेणं देस्णद्पिओवमद्भिईएस उचवजेजा, ते णं भंते ! जीवा अवसेसो सो चेव अस-रकुमारेस उववजामाणस्स गमगो भाणियव्यो जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहन्नेणं साइरेगा पुन्वकोडी दसिंह वाससहस्सेहिं अन्भिहिया उद्योसेणं देसणाइं पंच पिल-ओवमाइं एवइयं जाव करेजा १. सो चेव जहलकालद्विईएस उववक्षी एस चेव वक्त-व्वया नवरं णागकुमारद्रिइं संवेहं च जाणेजा २. सो चेव उक्रोमकारुद्रिईएस उववसी तस्सवि एस चेव वनव्वया नवरं ठिई जहन्नेणं देसणाई दो पलिओवमाई उद्दोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं सेसं तं चेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहनेणं देसणाई चनारि पिलओवमाइं उक्कोसेणं देसूणाई पंच पिलओवमाइं एवड्यं कार्लं २, सी चेव अप्पणा जहनकालद्विईओ जाओ तस्सवि तिस्वि गमएस जहेव असरकुमारेस उब-वज्जमाणस्य जहज्जकालिंद्रदेयस्य तहेव निर्वसेसं ६, सो चेव अप्पणा उद्योसकाल-दिईओ जाओ तस्सवि तहेव तिन्नि गमगा जहा असरकमारेस उववज्जमाणस्स नवरं नागकुमारद्विई संवेहं च जाणेजा सेसं तं चेव ९ ॥ जड्र संखेजवासाउयसन्निपंचिदिय जाव कि पज्जतसंखेजवासाउय • अपजनसंखेख • १ गोयमा ! पज्जतसंखेजवासाउय • णो अपज्जत्तसंखेजवासाउय , पज्जत्तसंखेजवासाउय जाव जे भविए णागकुमारे**ड** उनवजित्तए से णं भंते ! केनइयकालद्भिईएसु उनवजेजा ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवा-ससहस्सद्भि० उक्कोसेणं देसणदोपलिओवमद्भि०एवं जहेव अम्राक्रमारेस उववज्जमाणस्स वनव्यया तहेव इहवि णवस्रवि गमएस. णवरं णागकुमारद्रिई संबेहं च जाणेजा. सेसं तं चेव ९॥ जइ मणुस्सेहिंतो उववजंति किं सिन्नमणु॰ असण्णिमणु॰ ? गोयमा ! सिनमण्० णो असिनमणस्ये • जहा असरकमारेश उववज्रमाणस्य जाव असंखेळवा-

साउयसिनमणुस्से णं भंते ! जे भविए णागकुमारेस उवविजन्तए से णं भंते ! केवइयकालद्विईएस उचक्जड ! गोयमा । जहकेणं दसवाससहस्सद्विईएस उक्षोसेणं देसूणदोपलिओवमद्रिईएसु एवं जहेव असंखेजवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं नाग-कुमारेस आइहा तिथि गमगा तहेव इमस्सवि. नवरं पढमबिइएस गमएस सरीरोगाहणा जहनेणं साइरेगाई पंचधणुहसयाई उन्नोसेणं तिनि गाउयाई, तहयगमे ओगाहणा जहनेणं देसणाई दो गाउयाई उन्होसेणं तिनि गाउयाई सेसं तं चेव ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालहिईओ जाओ तस्स तिम्रावि गमएसु जहा तस्स चेव असुरकुमारेसु उबवजमाणस्स तहेव निरवसेसं ६. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्विईओ जाओ तस्स तिसवि गमएन जहा तस्स चेव उक्कोसकालद्विईयस्स असुरकुमारेन उववज्जमाणस्स नवरं णागकुमारद्विइं संवेहं च जाणेजा, सेस तं चेव ९॥ जइ सखेजवासाउयस-त्रिमणु॰ किं पजत्तसंखेज॰ अपजत्तसंखेज॰ १ गोयमा । पजतसंखेज॰ गो अपज-त्तसंखेज , पजत्तसंखेजवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविष् णागकुमारेसु उवव-जित्तए से णं भंते ! केवड़ ० ? गोयमा ! जहने णं दसवाससहस्सद्भिई एस उक्कोसे णं देसुणदोपलिओवमद्रिईएमु उ० एवं जहेव अमुरकुमारेमु उववज्जमाणस्स सचेव लद्धी निरवसेसा नवस गमएस णवरं णागकमार्राइडं संवेहं च जाणे जा. सेवं भते ! २ ति ॥ ६९८ ॥ चउवीसहमस्स सयस्स तह्यो उद्देसो समत्तो ॥

अवसेसा सुवन्नकुमाराई जाव थणियकुमारा एएवि अट उद्देसगा जहेव नाग-कुमाराणं तहेव निरवसेसा माणियध्वा, सेवं भंते! सेवं भंते! ति ॥ ६९९॥ चउवीसहमस्स सयस्स एकारसमो उद्देसो समसो॥

पुढिविकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववर्जिति किं नेरइएहितो उववर्जिति तिरिक्ख । मणु । देवेहिंतो उववर्जिति ? गोयमा ! णो णेरइएहितो उववर्जिति तिरिक्ख । मणु । देवेहिंतोवि उववर्जिति , जइ तिरिक्ख जोणिएहिंतो उ० किं एगिंदियतिरिक्ख जोणिए । एवं जहा वक्षंतीए उववाओ जाव जई बायरपुढिविक्काइयएगिंदियतिरिक्ख जोणिएहिंतो उववर्जिति किं पजनवादर जाव उववर्जित अपजनवादरपुढिवे जाव उ० ? गोयमा । पजनवादरपुढिवे अपजनवादरपुढिवे जाव उववर्जित, पुढिविक्काइए णं भंते ! के भविए पुढिविक्काइए यु उवविक्काइए चं भंते ! के भविए पुढिविक्काइए यु उवविक्कान ए से णं भंते ! के वइयकालि हिईए उववज्जेजा ? गोयमा । जह केणं अंतो मुहुनहिईए सु उक्को सेणं बावीसवाससहस्ति हिईए उववज्जेजा , ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं पुच्छा, गोयमा ! अणुसमयं अविरिह्मा असंखेजा उववर्जित, छेवह संघयणी, सरीरोगाहणा जह केणं अंगुलस्स असंखेजाइनागं उक्को सेणविव्ह सागं, मस्रवेद्यां हैया, वक्तारि छेस्साओ, णो

सम्मदिद्री मिच्छादिद्री णो सम्मामिच्छादिद्री, णो णाणी अञ्चाणी दो अञ्चाणा नियमं, णो मणजोगी णो वडजोगी कायजोगी, जवओगो दविहोवि, चतारि सन्नाओ, चत्तारि कसाया, एगे फासिंदिए पश्चेत, तिश्वि समुग्वाया, वेयणा दुविहा, जो इत्थिवेदगा णो पुरिसवेदगा नपुंसगवेदगा, ठिई जहन्नेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बावीसं वास-सहस्ताइ, अज्झवसाणा पसत्यावि अप्पसत्यावि अणुबंधो जहा ठिई १. से णं भंते ! पुढविकाइए पुणर्गि पुढविकाइएसि केवड्यं कालं सेवेजा केवड्यं कालं गडरागडं करेजा ? गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं टक्कोसेणं असं-खेजाई भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतीमुहत्ता उक्कोसेण असंखेज कालं एवइयं जाव करेजा १, सो चेव जहन्नकालद्विईएस उववनो जहनेणं अंतोमुहत्त-द्विईएसु उक्कोसेणांवे अतोसुहत्तद्विईएसु एवं चेव वत्तव्वया निरवसेसा २, सो चेव उक्कोसकारुद्धिरुप्त उववन्नो जहनेणं बाबीसवाससहस्सद्धिरुप्त उक्कोसेणवि बाबीस-वाससहस्सिद्धिईएस सेस तं चेव जाव अणुबंधोत्ति, णवरं जहचेणं एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववजेजा, भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवागहणाइं उद्घोसेणं अद्र भवागहणाइं, कालादेसेणं जहण्येणं वावीसं वाससह-स्म।इं अंतोमहत्तमञ्महियाइं उक्कोसेणं छावत्तरिं वाससहस्यूनर सयसहस्यं एवइयं कालं जाव करेजा ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालद्विईओ जाओ मो चेव पढिस-हुओ गमओ भाणियन्त्रो नवरं छेरमाओ तिनि, ठिई जहनेण अंतोमुहत्तं उक्कोसेणवि अंतोमुहत्तं, अप्पसत्या अज्ज्ञवसाणा, अणुबंधो जहा ठिई सेसं तं चेच ४, सो चेव जहन्नकालद्विईएस उनवन्नो सचेन चउत्थगमगननव्यया भाणियव्या ५. सो चेव उक्कोसकालद्विईएस उववद्यो एस चेव वनव्वया नवर जहनेणं एको वा दो वा तिशि वा उक्कोरेणं संखेजा वा असंखेजा वा जाव भवादेसेणं जहन्नेर्ण दं। भवग्गहणाई उक्कोसेणं अद्व भवगगृहणाई, कालादेनेणं जहनेणं बाबीसं वामसहस्माई अंतोमुहत्त-मन्भिहियाई उद्गोसेणं अद्वासीई वाससहस्साई चउहि अंतोमहत्तेहि अन्भिहियाई एवड्यं ०६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्विहें ओ जाओ एवं तहयगमगसरिसो निरवसेमो भाणियन्त्रो नवर अप्पणा से ठिई जहन्नेणं बावीसं वाससहरूसाई उन्नोसे-णवि बावीसं वाससहस्साइं ७, सो चेव जहन्नकालद्विईएस उववनो जहनेणं अंतो-मुद्दत्तं उक्रोरिणनि अंतीमुद्दत्तं, एव जहा सत्तमगमगो जान भवादेसी, कालादेसेणं जहनेणं बावीस वाससहस्साई अंतोम्हतमन्भहियाइं उक्रोसेणं अद्वासीइं बाससह-स्साइं चउहिं अंतोमुहत्तेहिं अञ्महियाइं एवइयं० ८, सो चेव उद्गोसकालद्विदेएइ उनन्त्रो जहक्षेणं बावीसं वाससहस्सदिई एस उद्योरेणवि बावीसं बाससहस्सदिई एस एस

चेव सत्तमगमगवत्तव्दया जाणियव्या जाव भवादेसोत्ति. कालादेसेण जहण्णेणं चोयालीसं वःससहस्सारं उद्घोसेणं छावत्तरिवाससहस्युत्तरं सयसहस्सं एवड्यं० ९ ॥ जइ आउक्काइयएगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उक्वजाति किं सहमभाउ० बादर-आउ० एवं चउक्कओ भेदो भाषियव्यो जहा पुढविकाइयाणं, आउक्काइयाणं भंते ! जे भविए पुढाँदेकाइएस उववजित्तए से णं भंते ! केवइयकालद्विईएस उववजेजा ? गोयमा ! जहनेषां अंतोमुहलद्विईएसु उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्सद्विईएसु उववज्वेजा, एवं पुढविकाइयगमगसारेसा नव गमगा भाणियव्या ९. नवरं थिवगर्बिट्संटिए. ठिई जहनेण अंतोमुहत्तं उक्कोसेण सत्त वाससहस्साई, एवं अणुबंधोवि एवं तिसुवि गमएस, ठिई संबेहो तइयछद्वसत्तमद्वमणवमगमएस भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्ग-हणाइं उद्योसेणं अद्र भवग्गहणाइ, सेसेमु चउम्र गमएस जहण्येणं दो भवग्गहणाइं उक्कोसेणं असंखेजाइ भवरगहणाई, नइयगमए कालादेसेणं जहन्नेणं बावीसं वासस-हस्साइं अतोमुहत्तमञ्भिहियाईं उक्कोसेणं सोलसुत्तरं वाससयसहस्सं एवइयं ०. छद्रे गमए कालादेसेणं जहनेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहत्तमञ्भहियाइं उक्कोसेणं अट्टासीइं वाससहस्माइं चलहिं अतोसहत्तेहिं अब्भहियाई एवइयं , सत्तमे गमए कालादेसेणं जहन्नेणं सत्त वाससहस्साइं अनोमुहत्तमञ्महियाइं उन्नोसेणं मोलसुत्त-रवाससयसहस्सं एवइयं , अद्भे गमए कालादेसेणं जहन्नेणं सत्त वाससहस्साई अंतोसुहत्तमञ्भहियाइं उक्कोसेणं अद्वावीस वाससहस्साइं चउहिं अंतोसुहत्तेहिं अन्भहियाइं एक्ड्यं , णवमे गमए भवादेसेणं जहनेणं दो भवग्गहणाई उक्कोसेणं अड भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहनेणं एग्गतीसं वाससहस्साइं उद्योसेणं सोलस्-त्तरं बाससयसहस्सं एवड्यं ०. एवं णवसुवि गमएसु आउक्काइयिटिई जाणियव्वा ९ ॥ जड तेउकाइएहिंतो उववज्वंति तेउकाइयाणवि एस चेव वत्तन्वया नवरं नवसुवि गमएस तिनि टेस्साओ तेउकाइयाणं सु(सू)ईकलावसंठिया ठिई जाणियव्वा तइय-गमए काला देसेणं जहण्येणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहत्तमञ्भिहयाई उक्कोसेणं अद्वासीई वाससहस्साई बारसिंहे राइंदिएहिं अञ्महियाई एवइयं एवं संवेहो उवजुंजि-ऊण भाणियव्यो ९॥ जड बाउक्काइएहिंतो उवबजंति बाउक्काइयाणवि एवं चेव णव गमगा जहेव तेउकाइयाणं णवरं पडागासंठिया प० संवेही वाससहस्सेहिं कायव्वी तइयगमए कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहत्तमञ्भिहयाई उक्कोसेणं एगं वाससयसहस्सं एवं संबेहो उवर्जुजिङण माणियन्त्रो ॥ जद्द वणस्सइ-काइएहिंती उद्यवज्रंति वणस्सइकाइयाणं आउकाइयगमगसरिसा णव गमगा भाणियव्या नवरं णाणासंठिया सरीरोगाहणा प० पहमएट पच्छिएछ

य तिसु गमएसु जहज्जेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहस्सं मज्जिल्ला तिसु तहेव जहा पढिनिकाइयाणं संवेहो ठिई य जाणियव्या तहसगमए काला देसेणं जहनेणं बाबीस बाससहस्साई अंतोमुहत्तमञ्भिहयाई उद्घोसेणं अद्वावीसुनरं वाससयसहस्सं एवइयं एवं संवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्वो॥ ७००॥ जइ बेइंदिएहिंतो उववजंति किं पजतबेइंदिएहिंतो उववजंति अपजत्तबेइंदिएहिंतो जनवजाति ? गोयमा ! पजतबेइदिएहिंतो जनवजाति अपजत्तबेइंदिएहिंतोवि जनव-जांति. बेइदिए णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएमु उववज्जित्तए से णं भंते ! केवइ-काल : शायमा ! जहल्लोणं अंतोमुहत्तद्विईएस उक्कोसेणं बाबीसं वाससहस्सद्विईएस, ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं० ? गोयमा ! जहन्नेणं एको वा दो वा तिकि वा उक्कोसेणं सखेजा वा असंखेजा वा उववजंति, छेवट्रसंघयणी, ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलरस असंखेजइभागं उक्कोसेणं बारस जोयणाई, इंडसंठिया, तिश्वि लेस्साओ, सम्मदिद्वीवि मिच्छादिद्वीवि नो सम्मामिच्छादिद्वी, दो णाणा दो अन्नाणा नियमं, णो मणजोगी वङ्जोगीवि कायजोगीवि, उवओगो दुविहोवि, चतारि सनाओ, चतारि कसाया, दो इंदिया प॰, तं०-जिब्भिदिए य फासिदिए य, तिन्नि समुग्धाया सेसं जहा पुढाविकाइयाणं णवरं ठिई जहनेणं अंतोमुहत्तं उद्दासेणं बारस संबच्छराई एवं अणुबंधोवि, सेसं तं चेव, भवादेसेणं जहण्णेग दो भवरगहणाई उक्कोसेगं संखेजाई भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहनेणं दो अंतोमुहत्ता उक्कोसेणं सखेजं कालं एवइयं० १, सो चेव जहन्नकालिहिईएस उववन्नो एस चेव वत्तव्वया सन्वा २, सो चेव उद्योसकालद्विहेएस उववज्ञो एसा चेव बेहेदियस्य लद्धी नवरं भवादेसेणं जह-ण्णेणं दो भवगगहणाई उक्कोसेणं अह भवगगहणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं बाससहस्साइं अंतोमुहत्तमञ्भिहयाइं उक्कोसेणं अद्वासीइं वाससहस्साइं अडयालीसाए संबच्छरेहिं अन्महियाई एवड्यं ० ३, सो चेव अप्पणा जहबकालद्विईओ जाओ तस्सवि एस चेव वत्तव्वया तिसुवि गमएस नवरं इमाइं सत्त णाणताई सरीरोगा-हुणा जहा पुढविकाइयाणं,णो सम्मदिद्वी मिच्छादिद्वी णो सम्मामिच्छादिद्वी, दो अञ्चाणा णियमं, णो मणजोगी णो बङ्जोगी कायजोगी, ठिई जहनेणं अतोमुहुत्तं उन्होसेणवि अंतोमुहत्तं, अज्झवसाणा अप्पसत्या, अणुबंघो जहा ठिई, संबेहो तहेव आइहेसु दोस गमएस तइयगमए भवादेसी तहेव अद्व भवग्गहणाई कालादेसेण अहन्नेण बाबीसं वाससहस्साइं अंतोमुहत्तमञ्महियाइं उक्कोसेणं अद्वासीइं वाससहस्साइं चडहिं अंतोमुहत्तेहिं अन्महियाई ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्विईओ जाओ एयस्सवि ओहियगमगसरिसा तिनि गमगा आणियव्या नवरं तिस्रवि गमगस ठिई अहनेणं

जारस संवच्छराई उद्योसेगवि बारस संवच्छराई, एवं अणुवंधीवि, भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवरगहणाई उद्योसेगं अद्र भवरगहणाई, कालादेसेगं उवजंजिसम भाषियव्यं जाव गवमे गमए जहनेगं बावीस वाससहस्साई बारसहि संबच्छरेहि अन्महियाई उद्दोसेणं अद्वासीह नासमहरसाइं अडयाजीमाए संबच्छरेहिं अञ्महियाई एवड्यं० ९ ॥ जइ तेइदिएहिंतो पुरुविदाइएमु उववज्जन्ति एवं चेव नव गमगा भाणियन्वा नवरं आइंद्रम तिनुवि गमएसु सरीरोगाहणा जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहभागं उक्रोसेणं निम्नि गाउयाई, तिम्नि इंदियाई, ठिई जहनेणं अंतीमहत्तं उक्रोसेणं एग्ए-वर्ष राइंदियाई, तडयगमए कालादेसेणं जहनेणं बावीसं वाससहरसाई अतोसहरत-मञ्महियाई उद्योगेणं अद्वासीई वासमहस्ताई छन्नउई राइंदियसयमञ्महियाई एवइगं०, मज्जिमगा निन्नि गमगा नहेब पन्छिमगावि निन्नि गमगा तहेव नवरं ठिई जहन्नणं एग्यपन्नं राटंदियाई उनोसेगवि एग्यपन्नं राहंदियाई संवेही उवर्जुजिसम भाणियव्यो ९ ॥ जइ चर्डार्स्ट्राहिनो उवयज्ञान्त एवं चेव चर्डारेदियाणवि नव गमगा माणियव्या नवरं एएस चेव टाणेस नामना माणियव्या सरीगेगाहणा जहनेणं अगुलस्य असंखेजहमार्ग उद्योसेणं नानामे गाउयाहं, ठिई जहनेगं अतोसहर्त्त उन्होंमेणं छम्मारा एवं अणुवंयोवि, चनारि इंदियाई संस नं चेव जाव नवमगमए कालादेरीणं जहण्णेणं वाबीस वाससहरूमाई छहि मासेहिं अवभटियाइ उद्योसेगं अद्भा-सीटं वासगहरमाई चडवीसाए मानेहिं अब्बाहियाइं एवड्यं ० ९॥ जड पीर्चादयतिरि-क्यजोणिएहिंतो उत्रवजंति कि समिपंचिदियतिरिक्यजोणिएहिंतो उववजंति असिक्पं-चिदियांतरिक्खजोणिए०? गोयमा ! सन्निपंचिदिय०, असण्णिपंचिदिय०, जङ असण्णि-पंचिदिय जाव उ० कि जलचरेहिंतो उबद्बांति जाव कि प्रजनएहिंतो उबद्बांति अप-जनएहिंती उपन्जिति ? गीयमा ! पजनएहिनीवि उपवर्जिति अपजनएहिंनीवि उपव-जीत. असकिपीचिदियतिरिक्तवजीणिए गं भेते ! जे भविग् पुरुविकाद्रण्यु उवविज्ञात् से णे भंते ! केब्इ० ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहर्न उद्योसेणं बाबीसं बाससहस्साई, ते णं भंते ! जीवा एवं जहेव वेइंदियस्स ओहियगम् लढी तहेव नवरं सरीरोगाइणा जहण्येणं अगुलस्स असुखेजदभागं उद्योसेणं जोयणसहस्सं, पंचिदिया, ठिई अणुर्वघो य जहाणीणं अंतीमहत्तं उन्होसेणं पुन्वकोडी सेसं तं चेव, भवादेसेणं जहाणीणं दो भव-रमहणाई उद्योसेगं अह सवस्महणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतीसहत्ता उद्योसेणं चतारि पुन्वकारीओ अद्वासीईए वाससहस्पेहिं अन्भहियाओ एवइयं० जवस्वि गमएस कायसंबेही भवादेसेणं जहकेणं दो भवम्महणाई उद्योसेर्ग अद्व भवग्गहणाई कालादेसेणं उवजंजिकण भाणियव्वं, नवरं मजिसमएस तिस गमएस जहेव वेइंदियस्स

मज्जिमण्य तिस गमण्य पच्छिल्एस तिस गमण्य जहा एयस्स चेव पडमगमण्, नवर ठिडं अणबंधी जहनेणं पुरुवकोडी उक्तोसेणवि पुरुवकोडी, सेसं तं चेव जाव नक्म गम्ए जहण्योणं पुरुवकोडी बावीसाए वाससहस्सेहिं अन्महिया उक्कोसेणं चत्तारि पन्वकोडीओ अद्वासीईए वाससहस्सेहिं अन्महियाओ एवइयं कारुं सेवेजा ० ९॥ जइ मिक्कपिचिदियतिरिक्खजोणि जाव उ० किं संखेजवास। उय० असंखेजवास। उय० ? गोयमा ! संखेजवासाउय० णो असंखेजवासाउय जाव उ०, जह संखेजवासाउय जाब ट॰ कि जलचरेहिंतो सेसं जहा असनीणं जाव ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवडया उववर्जीत एवं जहा रयगप्पभाग उववज्जमाणस्य सन्निपंचिदियस्य तहेव इहवि, नवरं ओगाहणा जहनेणं अगुलस्स असंखेजहमागं उद्दोसेणं जोयणसहस्सं सेसं तहेव जाव कालादेसेणं जहनेणं दो अतोसहत्ता उद्योमेणं चत्तारि प्रव्वकोडीओ अद्यासीईए बाससहस्सेहिं अञ्महियाओ एवइयं , एवं संबेही णवस्ति गमएस जहा असर्जाणं तहेव निरवसेसं रुद्धी से आइहएस तिसुवि गमएस एस चेव मज्जिहरूसवि तिम गम-एस एम चेव नवरं इमाइं नव णाणकाई ओगाहणा जहनेगं अंगुलस्य असंवेजाइभागं उद्गोसेणांवे अंगुलस्स असंखेजइभागं, तिन्नि टेस्साओ, मिच्छादिही, दो अनाणा, कायजोगी, तिनि समग्याया, ठिईं जहनेणं अंतीमुहर्नं उन्नोसेणवि अंतीमुहर्नं, अप्पसत्था अञ्जवसाणा, अणुवंधो जहा ठिई सेसं तं चेव, पांच्छलएस तिसुवि गम-एस जहेब पढमगमए णवरं ठिई अणुवंथो जहनेणं पुरुवकोडी उन्नोसेणवि पुरुवकोडी, सेसं तं चेव ९ ॥ ७०१ ॥ जड् मणुस्सेहिंतो उववजीत कि मण्णिमणुस्मेहिंतो उवदजीत असण्णिमणस्सेहिंतो उ० ? गोयमा ! सण्णिमणस्मेहिंतो उववजंति असण्णिमणस्से-हिंतोबि उववज्वंति, असिन्नमणस्सेणं भंते ! जे भविए पुरुविकाइएस्० मे णं भंते ! केवइयकालद्विदेएस एवं जहा असण्णिपंचिदियतिरिक्त जोणियस्स जहक्रकालद्विहे-बस्म तिकि गमगा तहा एयस्सवि ओहिया तिन्नि गमगा भाषियव्वा तहेव निरवसेसा सेसा छ न भण्णति १॥ जड सिन्नमणस्सेहितो उववज्जंति किं संखेजवासाउय० असंखेजवासाउय जाव उ० ! गोयमा ! संखेजवामाउय० णो असंखेजवासाउय जाव उ०. जह संखेजवासाटय जाव उ० कि प्रजन० अपजन० श्रायमा । पजनसंखेजवासाउयः अपजनसंखेजवासा जाव उ०. सिन्नमणुस्से णं भंते! जे मविए पुढविकाइएन उनवजित्तए से गं भंते ! केन्द्रकाल ः गोयमा ! बहुण्येष् अंतोमहत्तं उद्घोरेणं बाबीसं वाससहस्सद्विश्वेषस्, ते णं भंते ! जीवा एवं जहेव रमणप्पमाए उवव बमाणस्य तहेव तिस्ववि गमएस लढी नवरं ओमाहणा जहणीणं अंगुलस्स असंखेजइमार्ग उक्कोसेर्ग पंचधणुहसयाई, ठिई जहण्णेणं अंतोसुहत्तं उद्योक

सेणं पुज्यकोडी एवं अणुवंधोषि, संबेहो नवसु गमएसु जहेव सिंपपंचिदियस्स मज्जि-हरमु तिमु गमरमु लद्दी अहेव सिक्नपंचिदियस्य म॰ सेसं तं चेव निरवसेसं. परिछहा तिकि गमगा जहा एयस्स चेव ओहिया गमगा नवरं ओगाहणा जहण्णेणं पंचध-णुहस्याइं उद्घोसेणवि पंच घणुहस्याइं, ठिई अणुबंघो जहण्णेणं पुम्बकोडी उद्घोसेणवि पुण्यकोडी सेसं तद्देव नवरं पच्छिलएस गमएस संखेजा उनवजंति नो असंखेजा उनवजाति ॥ जड देवेहिंतो उनवजाति कि भवणवासिदेवेहिंतो उनवजाति वाणमं-तर जोड़सियदेवेहिंनो उवद्यांति वेमाणियदेवेहिंतो उवद्यांति ? गोयमा ! भवण-वासिदेवेहिंतोवि उववजीत जाव वैमाणियदेवेहिंतोवि उववर्जित, जड भवणवासिदे-वेहिंतो उनवजंति कि असरकमारभवणवासिदेवेहिंतो उनवजंति बाव यणियकमा-रभवणवासिदेवेहिंतो उ० ? गोयमा । अनुरक्तमारभवणवासिदेवेहिंतो उववजांति जाव थणियङ्गारभवणवासिदेवेहिंतो उववजंति, अनुरकुमारे णं भंते ! जे भविए पुढवि-काइएस उवविज्ञित्तए से णं भंते ! केवइ० ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमहत्तं उज्जोसेणं बाबीसं वाससहस्साइं टिई, ते ण अंते ! जीवा पच्छा, गोयमा ! जहण्णेण एको वा दो वा तिकि वा उन्होरेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववर्जति, तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंघयणी प॰ १ गोयमा । छण्टं संघयणाणं असंघयणी जाव परिणमंति, तेसि णं भंते ! जीवाणं केमहाळिया सरीरोगाहणा ? गोयमा ! दविहा प॰, तं॰-भवधारणिजा य उत्तरवेडिवया य, तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा जहकेण अंगुलस्स असंखेजहभागं उद्योसेणं सत्त रयणीओ, तत्थ णं जा सा उत्तर-बैउन्त्रिया सा जहन्नणं अंगुलस्स असंखेजहभागं उक्कोसेणं जोयणसयसहस्सं. तेसि ण भेते ! जीवार्ण सरीरगा किसंठिया प० ! गोयमा ! दविहा प०, तं०-भषधारणिका य उत्तरवेडिक्विया य. तस्य णं जे ते भवधारणिका ते समन्दर्गस-संठाणसंठिया प०, तत्व णं जे ते उत्तरवेजिववा ते णाणासंठाणसंठिया प०, छेस्साओ नतारि, दिही तिविहावि, तिकि गाणा नियमं, तिकि अजाणा भयणाए, जोगो विविहोवि, उपओगो दुविहोत्रि, चत्तारि समाओ, चत्तारि कसाया, पंच इंदिया, पंच समन्धाया, वेयणा द्विहावि, इत्थिबेदगावि पुरिसवेदगावि णो णपुंसगवेदगा, ठिई जहकेषं दसवाससहस्साई उद्दोसेणं साहरेगं सागरोवमं, अञ्चवसाणा असंखेजा पसत्यावि अप्पसत्यावि, अणुबंधी जहा ठिई, भवादेसेयं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहण्येणं दसवाससहस्साई अंतोमुहत्तमञ्महियाई उद्योसेणं साहरेगं सागरोवमं वावीसाए बाससहरसेहिं अन्भहियं एबइये॰, एवं गववि गमा ग्रेयन्ता नवर मजिन्नक्राप्य पिकक्षिएस तिस गुमएस असरकुमारार्ग ठिइविसेसी जाणियम्बो सेसा ओहिया चैव

लद्धी कायसंबेहं च जाणेजा. सन्वत्य दो भवगग्रहणाई खाव णवसगमए कालादेसेणं जहण्येणं साइरेगं सागरोवमं बावीसाए वाससहस्तिहिं अन्महियं उक्कोसेणवि साहरेगं सागरोवमं बाबीसाए वाससहस्सेहिं अब्भहियं एवड्यं ०९ ॥ णागकुमारा णं भेते ! जे भविए पुढविकाइए एस चेव वत्तव्वया जाव भवादेसोत्ति, णवरं ठिई जहण्णेणं दसवाससहस्साइं उक्कोरेणं देसणाइं दो पिछओवमाइं. एवं अणुबंघोवि, कालादे-सेणं जहुण्णेणं दसवाससहस्माइं अंतोमुहनमञ्महियाइं उक्कोसेणं देसूणाइं दो पिछ-अनिमाइं बावीसाए वाससहस्मेहिं अञ्महियाइं, एवं णववि गमगा अभुरकुमारगमग-सारेसा नवरं ठिई कालादेसं च जाणेजा, एवं जाव थणियकुमाराणं ॥ जइ वाणमंतरदे-वेहिंतो उववजीत कि पिसायवाणमंतर • जाब गंधव्यवाणमंतर • १ गोयमा ! पिसाय-वाणमंतर॰ जाव गंधव्ववाणमंतर॰, बाणमंतरदेवे णं भंते ! जे भविए पुटविकाइए एएसिंपि असुरकुमारगमगसरिसा नव गमगा भाषियव्वा. नवरं ठिइं कालादेसं च जाणेजा, ठिई जहनेणं दमवाससहस्साइं उक्कोसेणं पित्रओवमं सेसं तहेव ॥ जइ जोइसियदेवेहिंतो उवबजंति कि चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो उवबजंति जाव तारा-विमाण जोइसियदेवेहिंनो उ०? गोयमा ! चंदविमाण जाव उ० जाव ताराविमाण जाव उ०. जोइसियदेवे णं भेते ! जे भविए पडविकाइए लद्धी जहा अनुरकुमाराणं णवरं एगा नेउडेस्मा प**्र तिनि णाणा तिनि अनाणा णियमं, ठिई** जहनेणं अहुभागपछिओ**वमं** उक्कोसेणं प्रतिओवमं वाससयसहस्ममन्भिह्यं एवं अणुर्वधोवि, कालादसेणं जहण्णेणं अडभागपिकओवर्म अंतोम्हत्तमञ्भिद्धयं उक्कोसेणं पिलओवर्म वाससयसहस्सेणं बाबी-माए वाससहस्सेहिं अञ्महियं एवड्यं ०. एवं सेसावि अड गमगा भाणियव्वा नवरं ठिई कालादेसं च जाणेजा॥ जड् वेमाणियदेवेहिंतो उववर्जति किं कप्पोववण्णगवेमाणिय० कप्पातीयवेमाणिएहिंतो उ० ? गोयमा ! कप्पोववण्णगवेमाणिय जाब उ० णो कप्पाती-तवेमाणिय जाव उ०, जइ कप्पोववश्वरा जाव उ० किं सोहम्मकप्पोववण्णगवेमाणिय• जाव अञ्चयकप्पोववण्णगवेमाणिय जाव ३० ? गोयमा ! सोहम्मकप्योववन्नगवेमाणिय० ईसाणकप्योववज्ञगवेमाणिय जाव उ०, जो सर्णक्रमार जाव जो अञ्चयकप्योववज्जगबे-माणिय जाव उ०, सोहम्मगदेवे णं भंते । जे भविए पुढविकाइएस उववजिनए से पं भंते । केवइय ० एवं जहा जोइसियस्स गमगो णवर ठिई अणुवंधो य जहनेण पिक-ओवमं उक्कोरेणं दो सागरोबमाई, कालाहेरेणं जहण्येणं पछिओवमं अंतोमुहत्तमञ्स-हियं उन्नोसेणं दो सागरोवमाइं वाबीसाए वाससहस्सेहिं अन्महियाई एवइयं कार्लं , एवं सेसावि अह गमगा भाषियव्या, गवरं ठिई कालादेसं च जाणेखा । इसागदेवे पं भंते ! जे भविए एवं ईसाणदेवेणवि णव गमगा मामियव्या नवारं ठिई अणुवंधी अहबेर्ण

साइरेगं पिंठओवमं उक्कोसेणं साहरेगाई हो सागरोवमाई सेसं तं चेव । सेवं भंते ! २ क्ति जाव विहरह ॥ ७०२ ॥ चउबीसहमे सप बारहमो उहेसो समत्तो ॥

आउकाइया णं मंते ! कओहिंतो उनवज्ञिति ! एवं जहेव पुढविकाइयउद्देसए जाव पुढिविकाइए णं मंते ! जे भविए आउकाइएस उवविकारए से णं भंते ! केवइ० ! गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं उक्रोसेणं सत्तवाससहस्सिट्टिईएस उववञ्जेजा, एवं पुढिविकाइयउद्देसगसिरसो भाणियव्यो णवरं ठिई संवेहं च जाणेज्या, सेसं तहेव, सेवं भंते ! २ ति ॥ ७०३ ॥ चउवीसइसे सप तेरहमो उद्देसो समतो ॥

तेउद्दाइयाणं भंते ! कओहिंनो उववजांति ? एवं (णवरं) युडविकाइयउद्देसगसरिसो उद्देगो भाणियव्यो नवरं ठिउं संवेदं च जाणेजा, देवेहिंतो ण उववजांति, सेसं तं चेव । सेवं भंते ! २ नि जाव विहर्ष ॥ ७०४ ॥ चउवीसदमस्य सयस्स चउदसमो उद्देशो समतो ॥

बाउकाइया णं भंते ! कओहिंतो उनवजंति ? एवं जहेव तेउकाइयउद्सओ तहेव नवरं ठिइं संवेहं च जाणेजा । सेवं भंते ! २ ति ॥ ७०५ ॥ चउचीसहमे सए पण्णरहमो उद्देसो समसो ॥

वणस्सद्दशद्याणं भेते! कओहिंनो उववजंति ? एवं पुढविकाइयसरिसो उद्देसो नवरं जाहे वणस्सद्दशद्या वणस्सद्दशद्य उववजन्ति ताहे पडनविद्यच उत्यपंचमेस गमएस परिमाणं अणुसमयं अविरिहर्य अणंता उववजंति, भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाई उक्षोसेणं अणंताई भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुता उक्षोसेणं अणंतं कालं एवइयं , सेसा पंच गमा अद्वभवग्गहणिया तहेव नवरं ठिई संवेहं च जाणेजा। सेवं भंते! २ ति ॥७०६॥ खडवीसर्मस्स सयस्स सोलहमो उद्देसो समसो॥

बेईदिया णं भंते ! कओहिंतो उबवर्जित जाव पुढिविकाइए णं भंते ! जे भविए बेइदिएस उवविज्ञार से णं भंते ! केवइ० सचेव पुढिविकाइयस्स छद्धी जाव काळादेसेणं जहकेणं दो अंतोमुहुता उक्षोसेणं संखेजाई भवरगहणाई एवइयं०, एवं तेस चेव चउछ गमएस संवेहो सेसेस पंचस गमएस तहेव अहु भवा । एवं जाव चडिरिएणं समं चउछ संखेजा भवा, पंचस अहु भवा, पेचिदियतिरिक्सजोधियमणुस्सेस समं तहेव अहु भवा, देवे चेव न उववर्जित, ठिई संवेहं च जाणेजा । सेवं भंते ! २ ति ॥ ७००॥ २४-१०॥ तेइदिया णं भंते ! कओहिंतो उववर्जित ? एवं तेइदियाणं जहेव वेइदियाणं उहेसी नवरं ठिई संवेहं च जाणेजा, तेउकाइ-एस समं तहवामो उक्षेतिणं अहुत्वरहं वेराइंदियसवाई वेइदिएहिं समं तहवामो

उक्रोसेणं अदयाजीसं संवच्छराइं छश्वजयराइंदियसयमन्महियाईं तेइंदिएहिं समं तइयग्मे उक्कोसेणं बाणउयाइं तिषि राइंदियसमाइं एवं सम्बत्ध आणेजा जाव सिक्रमणस्यति, सेवं भेते! २ ति ॥ ७०८ ॥ २४-१८ ॥ चर्डारेदिया णं भेते! कओद्वितो जनवर्जीत ! जहा तेइंदियाणं उद्देसओ तहेन चउरिंदियाणवि नगरे ठिइं मंबेहं च जाणेखा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! कि ॥ ७०९ ॥ २४-१९ ॥ पंचिदिय-तिरिक्खजोणिया णं भंते ! कओहिंतो उचवजाति किं नेरइ० तिरिक्ख० मणु० देवेहिंतो उववज्वंति ? गोयमा ! नेरइएहिंतोवि उववज्वंति तिरिक्ख॰ मणुस्सेहिंतोवि उ० देवेहिंतोवि उववर्जाते, जइ नेरइएहिंतो उववर्जाति कि रयणप्पभापुटविनेरइएहिंतो उनवर्जित जाव अहेसत्तमापुडविनेरइएहिंतो उनवर्जित ? गोयमा ! रयणप्यभा-पढ़िवनरइएहिंतो उववजाति जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतोबि उववजाति, र्यणप्पभापुटविनेरइए णं भंते ! जे भविए पंचिंदियतिरिक्खजौणिएस उवविजत्तर से ण भेते । केवइकालद्विईएस उववजेजा ? गोयमा । जहन्नेण अंतोम्हलद्विईएस उद्योसेणं पुन्वकोडिआउएस उवव जेजा, ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उव-वर्जति ? एवं जहा असरकमाराणं वत्तव्वया नवरं संघयणे पोग्गला अणिद्वा अकंता जाव परिणमंति, ओगाहणा दुविहा प०, तं०-भवधारणिजा य उत्तर्वेडव्विया य, तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा जहण्योगं अंगुलस्स असंखेजहमागं उक्तेमिणं सत्त धण्डं तिकि स्यणीओ छचंगुलाई, तत्य गं जा सा उत्तरवेडांव्यया सा जहनेणं अगुरुस्स संखेजहभागं उक्कोरेणं पन्नरस धण्टं अङ्गाइजाओ रयणीओ. तेसि णं संते! जीवाणं सरीरमा किंसंठिया प॰? गोयमा ! द्विहा प॰, तं०-भवधारणिजा य उत्तरवेउन्निया य, तत्थ णं जे ते भवधारणिजा ते हुंडमंठिया प॰, तत्थ णं जे ते उत्तरवेउव्विया तेवि हंडसंठिया प०, एगा काउलेस्सा प०, समुख्याया चत्तारि. णो इत्यिवेदगा णो पुरिसनेदगा णपुंसगवेदगा, ठिइं जहनेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं सागरोवमं एवं अणुवंनोवि, सेसं तहेव, भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवगन-हणाई उद्योसेणं अद्र भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहनेणं दसवाससहस्साई अंतो-मुहत्तमन्महियाई उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाई चउहि पुरुवकोडीहि अन्महियाई एवइयं , सी चेव जह नकालद्विईएस उववन्नो जहनेणं अंतोमुहत्तद्विईएस उववजेजा, उद्घोषेणवि अंतोमुहत्तद्विईएस अवसेसं तहेव, नवरं काला देसेणं जहकेणं तहेव उक्कोसेणं नतारि सागरोवमाइं सबहि अंतोमुद्दत्तीहें अव्महियाइं एक्ड्यं कार्लं २, एवं सेसावि सत्त गमगा भाषियन्त्रा अहेव नैरह्यउद्देसए सन्निपंचिंदए(र्ण)हि समं णेरहयाणं मज्ज्ञिमएस व तिसवि गमएस पश्चिमएस तिसवि गमएस ठिङ्गाणर्रा

अवह, सेसं तं चेव सव्वत्य ठिइं संवेहं च बाणेजा ९ ॥ सकरप्पभापुडविनेरइए फं मंते! जे भविए एवं जहा स्वणप्यमाए णव यमगा तहेव सक्ररप्यभाएवि, नवरं सरी-रोगाहणा जहा ओगाहणासंठाणे. तिकि णाणा तिकि अशाणा नियमं, ठिई अणुवंधो स पुरुवभणिया, एवं णववि गमगा उवर्जुजिऊण भाषियस्या, एवं जाव छद्वपुरुवी, नवरं ओगाहणा ठेस्सा ठिई अणुबंधो संबेहो य जाणियम्बा. अहेसत्तमापढवी-नेरइए णं भंते! जे भविए एवं चेव णव गमगा, णवर ओगाहणा छेस्सा ठिई अणुवंघा जाणियव्वा, संवेहो भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं उद्घोष्ठेणं छन्भव-उगहणाइं, कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं सागरीवमाइं अंतीमुहत्तमन्महियाइं उक्रीसेणं छावट्टि सागरोबसाइं तिहिं पुञ्चकोडीहिं अञ्महियाईं एवइर्यं , आइहर्एस छसुवि गम-एसु जहनेणं दो भवग्गहणाई उन्होसेणं छ भवग्गहणाई, पिन्छहएस तिस गमएस जह-क्षेणं दो भवरगहणाडं उक्कोसेणं चतारि भवरगहणाडं, लढ़ी नवसूवि गमएस जहा पडमगमए नवरं टिईविसेसी कालादे(सेणं)मो य विद्यामए जहनेणं बावीसं सागरोवमाइं अंतोसुहत्तमब्भहियाइं उद्योमेणं छावट्टिं सागरोवमाइं तिन्हें अतोसुहत्तेहिं अवभिह्नयाई एवइयं काळं०, तद्वयगमए जहन्नेगं वात्रीसं सागरीवमाई पुन्वकोचीए अम्महियाइं उन्नोसेणं छावद्विं सागरीवमाईं तिहिं पुव्वकोबीहें अय्महियाईं, चउ-त्यगमए जहन्नेणं बाबीसं सागरीवमाइं अंतीमृहत्तमब्भहियाई उन्नीसेणं छावट्टिं सागरोबमाइं निर्हि पुन्वकोडीहिं अञ्महियाइं, पंचमगमए बहुनेणं बाबीसं सागरोब-माई अंतोमुहत्तमञ्भहियाई उक्कोसेणं छावद्वि सागरोवमाई तिहि अनोमुहुतेहिं अन्भिहियाई, छद्रगमए जहनेगं बावीसं सागरीवमाई पुन्वकोडीहि अन्भिहियाई उक्रोसेणं छात्राह्न सागरोवमाई तिहिं पुन्वकोडीहिं अव्भहियाई, सत्तमगमए अहस्रेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अनोसुहनमन्भिहयाइं उक्नोसेणं छाविह सागरोवमाइं दोहिं (अंतोमुहुनहिं) पुरुवकोडीहिं अञ्महियाई, अद्वयगमए जहण्णेणं तेतीसं सागरीवमाई अतोमुहत्तमन्भहियाई उक्कोसेणं छावट्टिं सागरीवमाई दोहिं अनोमुहत्तेर्हिं अन्भहियाई, णवमगम् जहनेण तेशीसं सागरीवमाई पुट्यकाडीए अन्महियाई उक्कोसेण छावटि सागरोवमाई दोहिं पुन्यकोबीहिं अवभहियाइं एवइयं० ९ ॥ अइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उपवर्जिति कि एगिदियतिरिक्खजीणिएहिंती उ० एवं उथवाओ वहा पुरुषिकाइय उहेसए जाब पुटविकाइए ण मंते 🕽 जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उवविकत्तए से र्ण भेते ! केवइ० १ गोयमा ! जहकेर्ण अंतीमुहुत्ति हिईएमु उक्तीसेर्ण पुष्यकोडीआउ-एस उनको जा. ते णं भंते ! जीवा एवं परिमाणारीया अणुवंभयज्ञवसाना अचेव अप्पणी सद्वाणे वत्तव्यया संबेद पंतिदियतिहिक्सकोमिएसवि उत्तवज्ञमाणस्य

भाणियव्या णवरं णवस्रवि गमएस परिमाणी जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा उद्योसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववजाति. भवादेसेणवि णवसवि गमएस जह-होणं दो भवरगृहणाई उद्योसेणं अद्भ भवरगृहणाई, सेसं तं चेव, कालादेसेणं उभओ ঠি(इं)ई पकरेजा। जद आउकाइएहिंनो उववज्जन्ति एवं आउकाइ(ए)याणवि एवं जाव चर्डारेदिया उववाएयम्बा, नवरं सम्बत्य अप्पणी लदी भाणियम्बा णवसिक गंमएस भवादेसेणं जहनेणं दो भवरगहणाई उद्दोसेणं अह भवरगहणाई, कालादेसेणं उभयो ठिइं करेजा मन्वेसिं सन्वगमएस, जहेव पुढविकाइएस उववज्जमाणाणं लद्भी तहेव सन्वत्थ ठिइं संवेहं च जाणेजा ॥ जड पंचिदियति विक्लजोणिएहिंतो उनवज्ञंति किं सिप्पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उनवज्ञंति असिप्पंचिदियतिरि-क्खजोणिएहिंतो उनवजंति ? गोयमा ! सन्निपंचिदिय० असन्निपंचिदिय०, भेदो जहेव पढिनेकाडएस उववज्जमाणस्य जाव असिन्नपंत्रिदियतिरित्रखजोणिए णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उवविजनए से ण भंते ! केवहकाल० ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमहर्न उद्योसेणं पिछ्योवमस्य असंखेजइभागद्विरीएम् उवव . ते णं भंते ! अवसेसं अहेव पढिकाटएस उववज्जमाणस्म अमानिस्म तहेव निरवसेसं आव भवदिमोत्ति, कालादेसेणं जहकेणं दो अंतोमुहुना उद्योसेणं पलिओवमन्स असंखेज इभागं पुरुवकोडिपुहत्तमञ्महियं एवइयं । १, विदयगनए एस चेव लदी नवरं कालादेसेणं जहनेणं दो अंतोम्हता उद्योमेणं चनारि पुन्वप्रोडीओ च उहिं अंतोम्हतेहिं अबमहियाओं एवइयं ० २, सो चेव उद्योगकालद्विद्रण्यु उववन्नो जरुनेणं पिछओं। वमस्स असंखेजहभागद्विर्रएस उद्योसेणवि परिओवमस्य असंखेजहभागद्विर्राण उववज्जइ. ते णं भंने ! जीवा एवं जहा रयगप्पभाए उववज्जमाणस्स असन्निस्स तहेव निरबसेसं जाव काळादेसोत्ति, नवरं परिमाणं जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा उक्को-सेणं संखेजा उनवर्जंति, सेसं तं चेव ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकार्टाइडेओ जाओ जह-क्षेणं अंतोमहत्त्रद्विईएस उक्तोमेणं पुरुवकोडिआउएस उक्वजेजा. ते णं अंते ! अवसेसं जहा एयस्न पुरुषिकाइएस उनवजनाणस्य मज्लिमेस तिस गमएस तहा इहवि मजिसमेस तिसु गमएनु जान अणुवंधोत्ति, भवादेसेणं जहनेणं दो भनगहणाइं उद्योसेणं अद्र भव-गाहणाई, कालादेसेणं जहण्येणं दो अंतोसुहत्ता उद्गोसेणं चतारि पुष्वकोडीओ चउहि अंतोमहत्तेहिं अन्महियाओ ४, सो चेव जहनकालिईईएस उववनी एस चेव वस-व्वया नवरं कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुना उद्दोसेणं अह अंतोमुहुना एवहपं० ५, सो चेव उक्कोसकालद्विईएमु उववण्णो जहण्येणं पुन्वकोडिआउएमु उक्कोसेण्यि पुरुष-कोडिआउएस उनवजेजा, एस चेव बत्तव्यमा नवरं कालादेसेणं वाणेजा ६. सो चेद

अप्पणा उक्तोसकालदिईओ जाओ सचेव पडमगमगवत्तन्वया नवरं टिई जहण्येणं प्रवाही उहारीणवि प्रव्वकोही सेसं तं चेव. कालादेसेणं जहण्येणं पुव्वकोही अंतीमहत्तमन्भहिया उक्तेसेणं पिछओवमस्स असंखे ज्वहभागं पुन्वको छपहत्तमन्भ-हियं एवइयं ० ७, सो चेव जहन्नकालद्विईएसु उववन्नो एस चेव वत्तव्वया जहा सत्तमगमए नवर कालादेसेणं जहनेणं पुञ्चकोडी अंतीमुहत्तमञ्महिया उद्दोसेणं चनारि पुन्वकोडीओ चउहिं अंतोमुहत्तेहिं अञ्महियाओ एवइयं० ८ सो चेव उक्कोसकालद्विद्देएस उववन्नो जहनेण पिल्ञोवमस्स असंखेजदभागं उक्कोसेणवि पिलेओवमस्य असंखेजइभागं, एवं जहा रयणप्पमाए जववज्रमाणस्य असिनस्य नवमगमए तहेव निरवसेसं जाव कालाउँशोत्ति, नवरं परिमार्गं जहा एयस्सेव तह्यगमे सेसं तं चेव ९॥ जइ सन्निपीचेदियतिरिक्वजोणिएहिनो उदवर्जति कि सखेजवासा -असंखेजवासा : शोयमा । संखेज : शो असंखेज : जड संखेजवासाटय जाव कि पजनसंखेज व अपजनसंखेज व ? दोस्वि, संखेजवासा उयसनिपेविदियतिरिक्ख-जोणिए णं भंते ! जे भविए पांचिंदियतिस्वित्वजोणिएम् उवविज्ञत्तए से णं भंते ! केवइ० १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहत्तं उन्नोसेणं तिपिलओवसिट्वईएस उववजेजा, ते णं भंते ! अवसेसं जहा एयस्य चेव सिक्तस्य स्थणप्पभाए उववज्रमाणस्य पढमगमए, नवरं ओगाहुणा जहन्नेणं अंग्लस्स असंखे जडभागं उद्दोसेणं जोअणसहस्सं सेसं नं चेव जाव भवादेसोति. कालादेसेणं जहन्नेणं दो अतीमहत्ता उक्नोसेणं तिनि पिलेंगेवमारं पुरुवको बीपुहत्तम अहियाइं एवइयं० १, सो चेव जहनकाल द्विईएसु उववन्तो एस चंव वत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहनेणं दो अंतोसहत्ता उद्दोसेणं चतारि पुरुवकोडीओ चउहिं अतामुहत्तेहिं अन्महियाओ २, सो चेव उद्योसकाल-द्विईएस उववण्णी जहण्णेणं तिपलिओवमद्विईएस उद्योसेणनि तिपलिओवमद्विईएस उनक्षेत्रज्ञा, एस चेव वसञ्चया नवरं परिमाणं जहन्नेणं एको वा दो वा तिश्नि वा उक्कोरोणं संखेजा उबवर्जति, ओगाहणा जहनेणं अगुलस्स असंखेजहमागं उक्कोरोणं जोबणसहस्यं सेसं तं चेव जाव अणवंधोत्ति. भवादेसेणंदो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहनेणं तिनि पलिओवमाई अंतोमुहत्तम्ब्महियाई उक्कोरेणं तिनि पलिओवमाई पुरुवकोबीए अञ्महियाई ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालद्विईओ जाओ जहण्णेण अंतोमुहुतं उक्कोसेणं पुन्यकोडिआउएस उववजेजा, लदी से जहा एयस्स चेव सिन्नपीर्वदियस्य प्रद्वविदाइएस उववजनाणस्य मिन्नाहरुस तिसु गमरुस सबेव इह्रिन मिज्यमेष्ट तिस् गमपुत्र कायव्या, संवेहो बहेव एत्य चेय असिनस्स मिज्य-मेस तिस गमएस, सो चेव अप्पणा उद्योसकारुद्धिओ जाओ जहा पढमगमए णवर्ष

रिंडे अणुबंघो बहुनेणं पुरुवकोडी उदारेणवि पुरुवकोडी, कालादेसेणं जहुनेणं पुन्वकोडी अंतोसुहत्तमञ्महिया उक्कोसेगं तिथि परिओवमाई पुन्वकोडीपुहत्तमञ्म हियाइं ७, सो चेव जहन्नकालद्विईएस उबवनो एस चेन वत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहनेणं पुन्वकोडी अतोमुहत्तमन्भिहिया उक्कोसेणं चतारि पुन्वकोडीओ चडिह अंतोमहत्तेहिं अन्महियाओं ८. सो चेव उद्योसकालद्विईएस उववको जहनेणं तिपलिओवमद्रिईएस उन्नोसेणवि तिपलिओवमद्रिईएस अवसेसं तं चेव, नवरं परिमाणं ओगाहणा य जहा एयस्सेव तइयगमए, भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं. कालादेसेणं **जहण्णे**णं तिन्नि पत्निओवमाइं पुन्वकोडीए अन्भद्वियाइं उक्कोसेणवि तिन्नि पत्निओ<mark>यमाइं</mark> पुरुवकोडीए अन्महियाई एवइयं० ९॥ जइ मणुस्सेहिंनो उनवजंति कि सन्तिमणु० असिनमणु॰ ? गोयमा । सिनमणु॰ असिनमणु॰, अयिनमणुरसे ण भने ! जे भविए पंचिदियांतरिक्खजोणिएस उवयज्जित्तए से ण भंते ! केवहकाल० ? गोयमा ! जहणोणं अतोसुहत्तं उक्षोसेणं पुञ्चकोडीआउएसु उववर्जीत, लढी से तिसुवि गमएसु जहा पुढविकाइएस उनवज्जमाणस्य संवेही जहा एत्य चेव असिक्वपंचिदियस्स मजिझमेस तिस गमएम तहेव निरवसेसो भाणियव्यो, जइ सिन्नमणुम्स व कि संखेज-वासाउयस्तिमणुस्स० असंखेजवासाउयस्णिमणुस्स= !गोयमा ! संखेजवासाउय० नो असंखेजवासाउय०, जइ संखेज० कि पजत्त० अपजत०? गोयमा 'पजत० अप-जत्तसंखेजवासाउय॰, सन्निमणुस्ते णं भेते ! जे भविए पंचिंदियतिविक्खजोणिएसु उबर्वाजनए से णं भंते! केवइ०१ गोयमा! जहाणेणं अंनोमुहत्तं उद्दोसेणं तिपिलेओवमिट्टिईएसु उववजे जा, ते णं भेते । छर्द्धा ने बहा एयरनेव मिन्नमणस्सस्स पुढविकाइएसु उववज्जमाणस्म पडमगमए जाव भवांडेमोत्ति, कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमहत्ता उद्गोसणं तिनि पढिओवमाई पुव्यकोडिपुहत्तमस्भहियाई ५, सो चेव अहमकालहिईएमु उववमो एस चेव वलन्वया गवरं कालांदेमेणं जहण्णेणं हो अंतोमहत्ता उक्कोसेणं चत्तारे पुञ्चकोडीओ चर्जाई अनोमुहत्ताईं अन्महियाओ २, सो चेव उक्रोसकालां हुईएमु उववक्षो जहकेणं ति(ण्णि)पल्डिओवमां हुईएमु उक्षोमणावि तिप-लिओवमद्रिईएम् सञ्चव वत्तव्वया नवरं ओगाहणा बहुनेणं अंगुलपहत्तं उद्योसेणं पंच धणुहसयाई, टिई जहलंगं मासपुहतं उक्कोरेगं पुरुवकोडी एवं अणुबंधीवि, भवादेरेणं दो भवगगहणाई, कालादेसेणं जहण्येणं तिकि पर्लिओबमाई मासपुहत्तमञ्महियाई उक्रोंसेणं तिकि पाठिओवमाई पुन्वकोदीए अन्महियाई एवइयं० ३, सी चैव अपगा जहमकालिहेईओ बामो जहा सिन्नपंचिवियतिरिक्तन्नोणियस्य पंचिविध-विविक्सनोणिएसु उववज्रमाणस्य मजिसमेसु तिसु गमएस बत्तव्वया भविया संबेव

एयस्सवि मजिझमेस तिस गमएस निरवसेसा भाषियव्या. नवरं परिमाणं उद्धोसेणं संखेज। उवक्जंति, सेसं तं चेव ६. सो चेव अप्पणा उद्यासकालद्विईओ जाओ सचेव पढमगमगवत्तव्वया नवरं ओगाहणा जहण्येणं पंच अण्रहसयाई उक्केरिणवि पंच भणुहसयाई, ठिई अणुबंधो जहुण्णेण पुञ्बकोडी उक्कोरोणवि पुञ्बकोडी, सेसं तहेव जाव भवादेसोत्ति, काँठादेसेणं जहण्णेणं पृञ्वकोडी अंतोमहत्तमच्महिया उक्कासिमं तिचि पाँठेओवमाई पुन्वकोडिपुहत्तमन्महियाई एवइयं ० ७, सो चेव जहन्नकार-द्रिहेएस उनवली एस चेव वत्तव्यया नवरं कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी अनोसुह-त्तमक्भिहिया उद्रोसेगं चत्तारि पुन्वकोडीओ च उहि अंतोसुहत्तेहिं अन्भिहियाओ ८, सो चंव उद्दोसकालद्रिहेएस अववजी जहणीणं निम्नि पलिओवमाई उक्कोसेणवि तिम्नि पलि-ओवमाई, एस चेत्र लड़ी जहेत्र सनमगमण, भवादेसेगं दो भवरगहणाई, कालादेसेणं जहनेणं तिचि पालिओवमाई पुरुवकोडीए अय्महियाई उद्दोरेणवि तिचि पालिओवमाई पुन्वकोडीए अञ्महियाई एवइयं ० ९ ॥ जह देवहिंतो उनवजीत कि भवणवासिदे-वेहिंनो उववर्जान वाणमंतर • जोइसिय • वेमाणियदेवेहिंनो उ • १ गोयमा ! भवण-वासिदेवेहितो उ० जाव वैमाणियदेवेहिनोवि उ०, जड भवणवासि जाव उ० कि असुर-कुमारभवण • जाव थणियकुमारभवण • १ गोयमा ! असुरकुमार • जाव थणियकुमार-भवण ०. अप्ररक्षमा रे णं भंते ! जे भविए पीर्वदियतिरिक्खजोणिएस् उववजिनाए से णं भंते ! केवइय ० १ गोयमा ! जह नेणं अंतोमु हुन द्विरेएस उद्धासेणं पुच्चकोडिआ उत्सु उनवजेजा, असुरकुमाराणं रुद्धी णवसुवि गमएसु जहा पुढविकाइएसु उनवज्रमाणस्स एवं जाव इसाणदेवस्स तहेव लखी भवादेतेगं मन्वत्य अद्व भवग्गहणाई उद्वासेषं जहण्येणं दोन्नि, भवद्रिई संवेर्ह च सन्वत्य जाणेजा ९॥ नागकुमारा णं भंते ! खे भनिए एस चेव वत्तव्वया नवरं ठिइं संबद्धं च जाणेजा, एवं जाव थणियकुमारे ९। जइ बाणमंतरेहिंतो उ० कि पिसाय० तहेच जाव बाणमंतरे ण भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्ख॰ एवं चेव नवरं दिइं संवेहं च जाणेजा ९, जह जोइसिय॰ उदबाओ तहेब आव जोइसिए णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खः एस चेव वत्तव्वया जहा पुडाविकाइस उद्देसए अनगरणाई णवसुवि गमएस अद्व जान कालादेसेणं अहसेणं अद्व-भागपछिओवमं अंतीमुहुत्तमन्महियं उक्कोर्सणं चतारि पछिओवमाई च उहिं पुरुषको-बीहिं चउहि य वाससयसहस्मेहिं अन्महियाई एवइयं , एवं नवस्रवि ममएस नवरं ठिहं संवहं च जाणेजा था। जइ वेमाणियदेवे व किं कप्पोननक्षम कप्पातीतवेमाणिय • इ गोयमा ! कप्पोववष्णगवेमाणिय । नो कप्पातीतवेमाणिय । जह कप्पोववष्णग । जाब सहस्सारकच्योक्बण्यगवेयाणियदेवेहिंतोवि उद्यक्तित, नो बाण्य जाब श्रो 445

अधुयकप्पोववण्णगवेमाणियः, सोहम्मगदेवे णं भंते! जे भावेए पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उवविज्ञत् से णं भंते! केवदः १ गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तः 
उक्कोसेणं पुञ्चकोडिआउएस सेसं जहेव पुडिवकाइयउद्देसए नवस्रवि गमएस नवरं 
नवस्रवि गमएस जहनेणं दो भवग्गहणाइं उक्कोसेणं अद्य भवग्गहणाई, ठिइं कालादेसं च जाणेजा, एवं ईसाणदेविव, एवं एएणं कमेणं अवसेसावि जाव सहस्सारदेवेस उववाएयव्या नवरं ओगाहणा जहा ओगाहणासंठाणे, छेस्सा सणंकुमारभाहिंद्वंभलोएस एगा पम्हलेस्सा सेसाणं एगा सक्र छेस्सा, वेदे नो इत्थिवेदगा 
पुरिसवेदगा णो नपुंसगवेदगा, आउअणुवंधा जहा ठिइपदे सेसं जहेव ईसाणगाणं 
कायसंवेहं च जाणेजा। सेवंभते! सेवंभते! ति॥ ७१०॥ चउवीसहमे सप्र
वीसडमो उद्देसो समत्तो॥

मणुस्सा णं भेते ! कओहितो उववज्जंति किं नेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उनवजंति ? गोयमा ! णेरइएहितोवि उनवजंति जान देवेहिंतोवि उनव-जांति. एवं उववाओ जहा पंचिदियतिरिक्खजोणिय इहेसए जाव तमापुरुविनेरइएहिं-तोवि उववजंति णो अहेसत्तमापुरुविनेरइएहिंनो उववजंति, रयणप्रभापुरुविनेरइए णं भंते ! जे भविए मणस्सेस उवबज्जितए से णं भंते ! केवइकालः ? गोयमा ! जदृण्येणं मासपुरुनद्विदेएस उक्कोसेणं पुन्वकोडीआउएस अवसेमा वनन्वया जहा पंचिदियतिरिक्खजोणिए उनकुर्जतस्य तहेव नवरं परिमाणे जहण्योगं एको वा दो वा तिथि वा उद्दोसेणं संखेज। उववजंति, जहा तिहें अंतोसुहत्तिहें तहा इहं मास-प्रहत्तेहिं संवेहं करेजा सेमं तं चेव ९ ॥ जहा रयणणगाए वत्तव्वया तहा सक्कर-प्पभाएवि वनव्वया नवरं जहन्नणं वासपुरु हिर्दे एउ उक्कोसेणं पुञ्चकोडि , ओगा-हणालेस्सागाणद्भिङ्गणुवंधसंवेहं णाणनं च जाणेजा जहेव तिरिक्सजोणियउहेसए एवं जाव तमापुडविनेरइए ९ ॥ जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजीति कि एगिरिक यतिरिक्खजोणिएहितो उववजाति जाव पंचिरियतिरिक्कजोणिएहिनौ उववजाति ? गोयमा ! एगिदियतिरिक्खजोणिए० मेदो जहा पीचिदियतिरिक्खजोणियउद्देसए नवरं तेजवाऊ पडिसेहेयव्वा. सेसं तं चेव जाव पडिविद्वाइए ण भंते । जे भविए मणुस्सेस उववज्जित्तए से णं भंते ! केवइ० ? गोयमा ! जहनेगं अंतोसहनहिईएस उद्योसेणं पञ्चकोडीआउएस उच्च झेजा. ते णं भेते ! जीवा एवं जनेव पंचिदियति-रिक्ख जोणिएसु उवबज्जमाणस्स पुडविकाइयस्स वत्तव्यया सा चेव इहवि उवबज्ज-माणस्स भाणियव्वा णवस्तवि गमएस, नवरं तहयछद्रणवसेन गमएस परिमाणं जहनेणं एको वा दो वा तिकि वा उन्होंसेणं संसोजा उनवर्जति, जाहे अप्यणा

जहन्नकालद्विष्टेओ अवड ताहे पढमगमए अञ्चवसाणा पसत्यावि अप्पसत्यावि, विइयगमण् अप्पसत्या, तइयगमण् पसत्या भवति सेसं तं चेव निरवसेसं ९ ॥ जड आउक्काइए एवं आउक्काइयाणिव. एवं वणस्सङ्काइयाणिव. एवं जाव चउरिंदिया-णवि, असन्तिपंचिदियतिरिक्खजोणिया सन्निपंचिदयतिरिक्खजोणिया असन्निमणुस्या सन्निमणुस्सा य एए सन्वेवि जहा पंचिंदियतिरिक्सजोणियउद्देसए तहेव भाषि-यञ्चा, नवरं एयाणि चेव परिमाणअञ्जावसाणणाणाणि जाणिजा, पुढविकाइयस्स एत्थ चेव उद्देसए भणियाणि सेसं तहेव निरवसेसं ॥ जड देवेहिंतो उववजाति किं भवणवासिदेवहिंतो उनवजंति वाणमंतर० जोइसिय० वेमाणियदेनेहिंतो उनव-जाति ? गोयमा । भवणवाति । जाव वेमाणिय जाव उ०, जड भवण । कि असुर । जाब थणियः ? गोयमा ! असुर ॰ जाब थणियः असरकमारे णं भंते ! जे भविए मणस्सेम उवविज्ञत्तए से णं भंते । केवइ० १ गोयमा ! जहण्णेणं मासपुहुनिहुईएस उद्योसेणं पुटवकोडिआउएस उववजेजा, एवं जबेव पंचिदियतिहिक्सजोणियउद्देसए यसन्वया सन्तेव एत्यनि भाणियन्त्रा, नवरं जहा नहिं जहन्तरं अंतोस् हत्तद्विईएस नहा इहं मासपहराद्रिईएस, परिमाणं जहनेणं एको वा दो वा तिन्नि वा उक्कोरेणं संखेजा उपवर्जीत, सेसं तं चेव, एवं जाव ईसाणदेवीति, एयाणि चेव णाणनामि सर्गकुमारादीया जाव सहस्तारोत्ति जहेव पाँचाँदयतिरिक्खजोणियण्डेनए, नवरं परिमाणं जहण्येणं एक्की वा दो वा निश्चि वा उक्कोसेणं, संखेजा उववर्जात, उववाओ जहन्नणं नासपुरुत्तिद्विर्षम् उक्कोसेणं पुन्वकोडिआउएनु उववजंति, सेसं नं चेव संवेहं वा(मा)मपुहत्तपुर्वकोबीस करेजा ॥ सणकुमारे ठिई चडगुणिया अहावीसे साग-रोवमा भवंति, माहिंदे ताणि चेव साइरेगाणि, वंभलोए चनालीसे, लंतए छप्पर्स, महासके अद्वयद्वि, सहस्तारे वावत्तारं सागरोवमाई एसा उक्कोसा ठिई भाणियन्या जहन्नद्रिइंपि चउ गुणेजा ९॥ आणयदेवे णं भंते ! जे भविए मणस्रेस उवयज्ञि-त्तए से मं भंते ! केवइ० ? गोयमा ! जहनेणं वासपुरत्तिहिईएसु उववजेजा उन्नो-सेण पुरुवकोडिटिईएस, ते णं भंते ! एवं जहेव सहस्सारदेवाणं वसव्वया नवरं ओगाहणा ठिई अणुबंधी य जाणेजा, सेसं तं चेव, भवादेसेणं जहनेणं दो भवन्ग-हणाई उक्कोसेणं छ अवग्रहणाई, कालादेसेणं जहनेगं अद्वारस सागरीदमाई बासपुरुत्तमस्भिद्धयाई उक्कोसेणं सत्तावकं सागरोवमाई तिहिं प्रव्यक्कोडीहिं अस्भिष्ट-याई एवड्यं कालंब, एवं णविव समग्रा, नवरं ठिडं अणुर्वधं स्विहं च जाणेजा, एवं जाव अञ्चयदेवो, नवरं ठिई अणुबंधं संवेदं च जाणेजा. पाणयदेवस्स ठिई तिगुणिया सद्धिं सागरीवमाइं, आरणगस्य तेवदिं सागरीवमाइं, अक्रबदेवस्य छावदिं सागरी-

वमाइं ॥ जड कप्पातीतवेमाणियदेवेहिंतो उववर्जति कि गेवेजकप्पातीत० अणुस-शोबबाइयरुप्पातीत जाव उ० ? गोयमा ! गेवेज ० अणुत्तरोबबाइय ०, जह गेवेज ० कि होडिम २ गेविज्जगरूपातीत ० जाव उवरिम २ गेवेज्ज ० ? गोयमा । होडिम २ गेवेज्ज ० जान उन्हेंस २ गेवेज . गेवेजगदेवे ण भंते ! जे भविए मणुस्सेस उन्विजताए से णं **अंते !** केवहकाल० ? गोयमा ! जहण्णेणं वासपहरूद्धिईएसु उक्कासेणं पुव्यको**डिआ**उएस उ॰ अवसेसं जहा आणयदेवस्स वत्तव्वया नवरं ओगाहणा० गोयमा! एगे मवधा-रमिजे सरीरए से जहनेण अंग्रलस्स असंखेजहभागं उन्नोसेणं दो रयणीओ, सठाणं, गोयमा ! एगे भवधारणिजे सरीरए से समच उरंससंठाणसंठिए प॰. पंच समुग्याया प॰, तं॰- वेयणासम्ग्याए जाव तेयगसम्ग्याए जो चेव जं वेटव्वियतेयगसम्ग्याः एहिंतो समोहर्णिस वा समोहर्णित वा समोहर्णिस्संति वा. ठिडे अणुबंधी जहनेणं बावीसं सागरीवमाइं उक्कोसेणं एक्क्तीसं सागरीवमाइं. सेसं तं चेव. कालादेसेणं जहण्णेणं बाबीसं सागरोवमाइं वासपुहनमञ्भद्वियाइं उक्कोसेणं तेणउडं सागरोवमाइं तिहिं पुरुव-कोडीहिं अन्महियाइं एवइयं ०, एवं सेसेसुवि अद्भगमण्य नवरं ठिइं संबेहं च जाणेजा। ९॥ जइ अणुनरोववाइयकप्पातीनवेमाणिय जाव उ० कि विजयअणुनरोववाइय० वेजयंतअणुत्तरोववाइय० जाव सञ्बद्धसिद्ध०ी गोयमा । विजयअणुत्तरोवबाइय० जाव सम्बद्धिसद्भणुत्तरीववाइयः, विजयवेजयंनजयंनअपराजियदेवे णं भंते ! जे अविए मणुरसेमु उपविज्ञानए से णं भंते । केवड० ? एवं जहेब गेवेजगदेवाणं नवरं बोगाहणा जहलीणं अंग्रहस्य असंग्येजडभागं उन्नोसेणं एगा स्यणी, सम्महिद्री णो मिच्छादिही णो सम्मामिच्छादिही, णाणी णो अन्नाणी नियमं तिन्नाणी तं०-आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी ओहिणाणी, टिई जहकेणं एकतीसं सागरोवसाई उक्कोसेणं तेतीसं सागरोवमाइं, सेसं तहेव, भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाई उद्योसेणं चतारि भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं एकतीसं सागरीवमाई वास-पुरुत्तमम्भिहियाई उक्कोसेणं छावटिं सागरीवमाई दोहिं पुरुवकोडीहिं अन्भिहियाई । एवइयं ०. एवं सेसावि अद्र गमगा भाणियव्या नवरं ठिइं अण्वंधं संबेहं च जाणे जा सेसं तं चेव ॥ सम्बद्धसिद्धगदेवं णं भंते ! जे भविए मणुस्सेष्ठ उवविज्ञित्तए सा चेव विजयादिदेववत्तव्वया भाणियव्वा णवरं ठिई अजहन्नमणकोसेर्य तेत्रीसं साग-रोवमाइं एवं अणुबंघोवि, सेसं तं चेव. भवादेसेणं दो भवगगहणाई. कालादेसेणं वहन्नेणं वेत्तीसं सागरीवमाइं वासपुरुषमञ्महियाइं उन्नोसेणं तेत्तीसं सागरीवमाई पुल्वकोडीए अन्महियाइं एवइयं ०१। सो चेव अहमकालद्विईएतु उववन्नो एस चेव बत्तव्वया नवरं काळादेसेणं जहबेणं तेत्तीयं सागरोदमाई बासप्हतमञ्जहियाई उक्कोसेणवि तेत्तीसं सागरोबमाइं वासपुहुत्तमव्भिहियाइं एवइयं० २ । सो चैव उक्कोसकालिहुईएसु उववको एस चेव वत्तव्वया, नवरं कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोबमाइं पुक्वकोबीए अव्भिहियाईं उक्कोसेणवि तेत्तीसं सागरोबमाइं पुक्कोबीए अव्भिहियाइं एवइयं०२, एए चेव तिक्षि गमगा सेसा न मण्णंति । सेवं भंते ! २ ति ॥ ७१९ ॥ चउवीसदम्मे सए एक्कीसहम्मो उद्देसो समन्तो ॥

वाणमन्तरा ण भंते ! कओहिंतो उनवज्ञंति किं नेरइएहिंतो उनवज्ञंति तिरिक्ख ॰ एवं जहेद णागक्रमार उद्देसए असन्नी तहेद निरत्रसेसं । जइ सन्निपंचिदिय • जाद असंखेजवासाउयस्तिपंचिदियः जे भविए वाणमंतरः से णं भेते ! केवइः ? गोयमा ! जहनेणं दसवायसहस्सद्भिहेण्यु उक्कोसेणं पिछओवमद्भिष्टेण्यु मेसं तं चेव जहां नागकुमार उद्देमए जाव काला देमेणं जहण्येणं साइरेगा पुव्यकोडी दसिंह वासमहस्येहिं अञ्भिष्टिया उद्दोसेणं चनारि परिओवमार्ड एवडयं . सो चेव जहन-कालद्विडंएस उववक्षो जहेव णागद्वमाराणं विडयगमे वत्तव्वया २. मी चेव उक्षोस-कालद्विईएस उववण्णां जहण्णेणं पलिओवमहिईएस उक्नोमेणवि पलिओवमहिईएस एस चेव वत्तव्वया नवरं ठिई से जहण्णेणं पिछओवमं उद्योसेणं तिचि पिछओव-माइं. संवेहो जहण्येणं हो पलिओवमाइं उद्दोसेणं चनारि पलिओवमाइं एवड्यं० ३. मज्जिमगमगा तिकिवि जहेव नागरुमारेस परिछमेस तिस गमएस तं चेव जहा नाग-कमारुद्देमए नवरं ठिइं संवेहं च जाणेजा. संखेजवासाउय तहेव नवरं ठिई अणुक्यो संबेहं च उमओ ठिईएस जाणेखा, जड मणस्म व असंखेखवासाउयाणं जहेव नाग-कुमाराणं उद्देसए तहेच वत्तन्वया नवरं तद्रयगम्ए विदे जहन्नेगं पलिओवमं उद्दोसेणं तिकि पिलेओवमाई, ओगाहणा जहण्येणं गाउथं उक्तासेणं तिकि गाउथाई हेसं तं चेय. संवेही से जहा एत्य चेव उहेमए असंखे अवासाउयसिकपंचिदियाणं, संखे अवा-साजयसिनमणुस्से जहेब नागकुमारुद्देमए नवरं बाणमंतरे ठिइं संवेहं च जाणेजा । सेवं भेते । २ ति ॥ ७१२ ॥ चडवीसहमे सप बावीसहमो उहेस्रो समस्रो ॥

बोइसिया ण भंते ! कओहिंनो उववर्जीत कि नेरइए० भेदो जाव सिंपिचिदियति-दिक्खजोणिएहिंतो उववर्जीत नो असिंबिपंचिदियतिरिक्ख०, जइ सिंबि॰ कि संखेळ० असंखेळ० ! गोयमा ! संखेळावासाउय० असंखेळावासाउय जाव उ०, असंखेळ० बासाउयसेनिपंचिदियतिरिक्खजोषिए णं भंते ! जे भविए ओइसिएस उवविक्तिए से मं भंते ! केवइ० ? गोयमा ! अहलेणं अहुआगपिलओवमिट्टिईएस उद्योसेणं पिल्ओ-वमवाससयसहस्सम्ब्मिह्यद्वेहँएस उववजेजा, अवसेसं बहा अस्रकुमारुदेसए स्वरं विक् जहनेणं, अहुभागपिलओवमं उद्योसेणं तिनि पिल्ओवमाई एवं अणुवंधीव सेसं

तहेंव, नवरं कालादेसेणं जहण्येणं दो अहभागपलिओवमाई उक्तीसेणं चतारि पलिओ-चमाइं वाससयसहरसमन्भिहियाइं एवइयं० १. सो चेव जहनकालिंद्रईएस उवबन्नी जहण्णेणं अद्भागपिकओवमद्भिईएस उक्षोसेणावे अद्भागपिकओवमद्भिईएस उ०. एस चेव वत्तव्वया नवरं कालादेसं जाणेजा २. सो चेव उद्योसकालद्विईएस उववण्णो एस चेव वनव्वया णवरं टिई जहणोणं पिल्ओवमं वाससयसहस्सम्बमहियं उद्योसेणं तिनि परिओवमाइं, एवं अणुबंधोवि, कारु।देसेणं जहण्णेणं दो परिओवमाइं दोहिं वास-सयसहरूनेहिं अन्महियाई उद्योगेणं चत्तारि प्रतिओवमाई वामसयसहरूसमन्महियाई ३, सो चेव अप्पणा जहनकालद्भिईओ जाओ जहनेण अद्रभागपिलओवमद्भिईएस उवरजेजा उक्कोमेणवि अद्वभागपिलओवमद्विईएस उवरजेजा, ते ण भंते ! जीवा एगसमए एस चेव बत्तव्वया नवरं ओगाहणा जहनेणं धणुहपहत्तं उक्कीमेणं साइरेगाई अद्वारमध्यहसयाई, ठिई जहनेगं अद्वसागर्पालओवमं उद्योसेणवि अद्वसागपलि-ओवमं, एवं अणुवंधावि सेस तहेव, कालादेसेम् जहण्णेणं दो अद्भागपिलेओवमाई उक्कोसेणवि दो अद्वभागपिल्ओवमाई एवइयं व जहजकालिब्र्डियस्य एस चेव एक्रो गमी ६, मो चेव अप्पणा उक्कोसकार्टाईडेओ जाओ सा चेव ओहिया वत्तव्वया नवरं **ठि**ई जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाई उद्योसेणांवे निन्नि पलिओवमाई एवं अणुकंबोवि, सैसं तं चेव, एवं पत्तिखना तिन्नि गमगा णेयव्वा नवरं ठिई सबेहं च जाणेजा, एए सत्त गमगा । जइ संखेजवासाउयसन्निपचिदियः सुवज्ञवासाउयाणं जहेव असुरक्रमा-रेस उववज्जमाणाणं नहेत्र नववि गमा भाणियव्वा नवर जोइसियठिई संबंध च जाणेजा, सेसं तहेव निरवसेमं भाणियव्वं, जह मणुस्महितो उववर्जित भेदो तहेव जाव असंखेजवासाउयसिनमणुस्ते णं भंते ! जे भविए जोइसिएस उवविजत्तर से णं भंते । एवं जहा असंखेजवासाउयसन्तिपंचिदियस्स जोईसएस चेव उवबज-माणस्स सत्त गमगा तहेव मणुस्साणवि नवरं ओगाहणाविसेसी पडमेस तिस गमएस ओगाहणा जहनेणं साइरेगाइं नव धणुहसयाइं उन्होसेणं तिन्नि गाउयाइं, मजिन्नमग-मए जहण्णेणं माइरेगाई नव धणुहसयाई उद्योतेणवि साइरेगाई नव धणुहसयाई. पच्छिमेन तिमुनि गमएम जहण्णेणं तिजि गाउथाई उद्योसेणनि तिजि गाउथाई, सेसं तहेव निरवंससं जाव संवेद्योत्ति, जड संखेळवासाउयसनिमणुरसे० संखेळवासा-उयाणं जहेव अमुकुमारेम् उवबजमाणाणं तहेव नव गमना भाषियन्दा. नवरं जोइसियठिइं संबेहं च जाणेजा. सेसं तं चेव निरवसेसं । सेवं भंते । २ शि ॥ ७९३ ॥ चउवीसहमे सप तेवीसहमो उहेसो समचो॥

सोहम्मगदेवा णं भते ! क्ओहिंतो उववअंति कि नेरहएहिंतो उववजंति । भेदी

जहा जोडसियज्हेसए, असंखेजबासाउयसिक्यांचिदियतिरिक्खजोणिए ण भंते । जे भविए सोहम्मगदेवेसु उववज्जिताए से णं भेते ! केवहकारु० ? गोयमा ! जहण्णेणं पिक्रेओवमद्विईएस् उ० उक्कोसेणं तिपिलिओवमद्विईएस् उववजेजा, ते णं भंते ! अव-सेसं जहा जोइसिएस जनवज्जमाणस्य नवरं सम्महिद्रीनि मिच्छादिद्रीनि णो सम्मामि-च्छादिदी, णाणीवि अन्नाणीवि दो णाणा दो अन्नाणा नियमं, ठिई बहुण्णेणं परिओवमं उक्कोसेणं तिणिग पलिओवमाई एवं अणुबंधोवि सेसं तहेव, कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमाई उक्रोसेणं छप्पलिओवमाई एवड्यं ० १. सो चेव जहन्नकालद्विईएस उव-वनो एस चेव वत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं दो पलिओवमाइं उन्होसेणं चत्तारि प्रक्रिओवमाइं एवइयं ० २. सो चेव उक्कोसकालद्विईएम् उवक्को जहनेणं तिप्रलिओ-व ॰ उद्योसेणांवे तिपछिओव ॰ एस चेव वत्तव्वया नवरं ठिडे जहनेणं तिनि पछिओे । वसाई उद्योगेणवि तिन्नि परिओवमाई सँसं नं चेव, कालादेसेण जहण्येणं छप्परिओव-माई उक्कोसेणनि छप्पलिओवमाई एवड्यं० ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालिहिईओ जाओ जहण्णेणं परिओवमहिर्देशस उक्कोरेणवि परिओवमहिर्देशस एस चेव वत्तव्यस नवरं ओनाहणा जहण्येणं धणुहपुहतं उक्कोसेणं दो गाउयाई, ठिई जहन्नेणं पिठेओवसं उद्योमेणावै पिल्ओवमं सेसं तहेव, कालांदमेणं जहण्यंगं दो पिल्ओवमाइं उद्योसेणेपि दो पलिओवमार्ड एवड्यं० ६. मो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्भिङ्गे जाओ आइहरामग-सरिसा तिथि गमगा णेयव्या नवरं ठिई कालांदेर्स च जाणेजा ९॥ जइ संखेजवा-साउयसिक्पंत्रिदियः संखेळवासाउयस्य अहेव अनुरक्त्यारेस उववजनाणस्य तहेव नववि गमगा, नवरं ठिइं संवेहं च जाणेजा, जाहे य अप्पणा जहनकालद्विहेंओ भवह ताहे तिसुवि गमएस सम्महिद्वीवि मिच्छादिद्वीवि गो सम्मामिच्छादिद्वी, दो नागा दो अभाणा नियमं सेसं तं चेव ॥ जह मणुस्सेहिंतो उववजंति भेदो जहेव जोहिएए उवव जमाणस्स जाद असंखेजवासा उयस निमणुस्ते णं भंते ! जे भविए सोहम्से कप्पे देवताए उवबज्जिताए एवं जहेव असंखेजवासा उयस्य सिन्धिनिदयतिरिक्खजोणियस्य सोहम्मे कप्पे उववज्जमाणस्य तहेव सत्त गमगा नवरं आउल्लास दोस गमगुस ओगा-हणा अहजेर्ण गाउयं उक्कोसेणं तिकि गाउयाई, तइयगमे जहकेणं तिकि गाउयाई उकोसेणवि तिकि गाउयाई, चउत्थगमण बहकेणं गाउयं उक्कोसेणवि गाउमं, पन्छि-मएस तिस गमएस जहण्येणं तिभि गाउयाई उद्योसेणवि तिभि गाउयाई सेसं तहेव निरवसेसं ९ ॥ जड संखे जवासाउग्रसित्रमणस्योहितो ० एवं संखे जवासाउग्रसित्रमण-स्साणं अहेव असुरकुमारेसु उववज्रमाणागं तहेव णव गमगा माणियव्या नवरं सोह-म्ममदेवद्रिहं संवेहं च जाणेजा, सेसं तं चेव ९ ॥ ईसामदेवा मं मंते ! क्योहितो ५४ सत्ताः

उपवजाति । ईसाणदेवाणं एस चेव सोहम्मगदेवसरिसा वत्तव्यया नवरं असंखेजवा-साउयसन्निर्पोचिदियतिरिक्खजोणियस्स जेस ठाणेस सोहम्मे उववज्जमाणस्स पिछओ-वसदिई तेस ठाणेस इहं साइरेगं पिछे ओवमं कायव्वं, चउत्थगमे ओगाहणा जहनेणं धण्हपहत्तं उक्कोरेणं साइरेगाइं दो गाउयाइं सेसं तं चेव ९॥ असंखेजवासाउयस-निमणस्यस्मवि तहेव ठिई जहा पंचिदियतिरिक्खजोणियस्य असंखेजवासाज्यस्स ओगाहणावि जेस ठाणेस गाउयं तेस ठाणेस इहं साइरेगं गाउयं सेसं तहेब ९॥ सखेजवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहेव सोहम्मेस उववज्वमाणाणं तहेव निरवसेस णववि गमगा नवरं ईसाणद्भिई सवेहं च जाणेजा ९ ॥ सणकुमार-गढेवा णं भते ! कओहिंनी उववजाति ॰ उववाओ जहा सक्करप्पभापुढविनेरहयाणं जाव पज्जतसंखेजवासाउयस्त्रिपंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए सण्क्रमारमः देवेस उवर्वाजनए अवसेसा परिमाणादीया भवादेसपजनसाणा सचेव वत्तव्वया भाषियव्या जहा सोहम्मे उक्वजमाणस्स नवरं सर्वकुमारहिदं संवेहं च जाणेजा. जाहे य अप्पणा जहनकालद्विईओ भवड़ ताहे तिसुवि गमएस पंच केस्साओ आड़-हाओं कायव्वाओं सेस तं चेव ६ ॥ जड मणस्मेहितो उत्रवजीति मणस्याणं जहेव सद्धरप्पभाए उववज्जमाणाणं तहेव णविन गमा भाणियव्या नवरं सणंकुमार्राह्वद्रं सवेहं च जागेजा ९ ॥ माहिंदगदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववजंति । जहा सणंक्रमार-देवाणं वत्तव्वया तहा माहिंदगदेवाणवि भाणियव्वा, नवर माहिंदगदेवाणं ठिई साइ-रेगा जा(भा)णियञ्चा सा चेव, एवं बंभलोगदेवाणिय वनञ्बया नवरं बंभलोगद्विदं संबेहं च जाणेजा, एवं जाव सहस्मारो, णवरं ठिई संबेहं च जाणेजा, लेतगाईण जहन्नजालद्विदेयस्य तिरिक्खजोणियस्य तिस्वि गमएम् छप्पि लेस्याओ कायव्वाओ. संघयणाई बंभलोगलंतएन पंच आइह्रगाणि, महामुक्कसहस्सारेन चत्तारि, तिरिक्ख-जोणियाणवि मणुस्ताणवि, सेसं तं चेव ९ ॥ भाणयदेवा णं भंते । कओहितो उब-वर्जति - उववाओ जहा सहस्सारे देवाणं णवरं तिरिक्खजोणिया खोडेयव्वा जाव पजातसंखेजवाना उयसन्निम्ण्(स्सा)स्मे णं भंते । जे भविए आणयदेवेमु उवद्वित्तए मणस्माणं वत्तव्वया जहेव सहस्सारेन उववज्जमाणाणं जवरं तिश्वि संघयणाणि सेसं तहैव जाद अणुवंधी भवादेसेणं जहनेणं तिनि भवग्गहणाई ठेकोसेणं सत्त भवग्य-हणाई, कालादेसेणं जहनेणं अद्वारस सागरीयमाई दोहिं वासपहलेहिं अन्धिहियाई उकोरोणं सत्तावश्रं सागरोवमाई च उहिं पुञ्चकोडीहिं अञ्महियाई एवड्यं ०. एवं सेसावि अट गमगा आणिबच्या नवरं ठिडं संवेष्ठं च जागेजा. सेसं तहेव ६ ॥ एवं जाव अच्यदेवा, नवरं ठिइं संवेई च जाणेजा ९ ॥ च्हसुवि संघयणा विकि

आणयाईसु । गेवेजगदेवा णं अते ! कओहिंतो उक्वजंति । एस चेव वत्तव्वया नवरं दो संघयणा, ठिई संवेहं च जाणेजा। विजयवेजयंतजर्यतज्ञपराजियदेवा ण भंते! कओहिंनी उववर्जनि एस चेक-अभव्यया निरवमेसा जाव अणुबंधोत्ति, नवरं पहमं संघयणं, सेसं तहेव, भवादेसेणं जहन्नेणं तिनि भवग्गहणाई उद्गोसेणं पंच भवग्ग-हणाई, कालादेसेणं जहनेणं एकतीसं सागरोवमाई दोहिं वासपुहुत्तेहिं अवमहियाई उक्कोसेणं छावार्द्धे सागरोवमाइं तिहिं पुन्वकोडीहिं अच्महियाईं एवइयं , एवं सेसावि अद्व गमगा भाणियन्वा, नवरं ठिइं मंचेहं च जाणेजा, मण्से लदी णवसुनि गमएस जहा गेवे केनु उवव जमाणस्स नवरं पहमं संघयणं । सन्बद्धसिद्धगदेवा णं मंते ! कओहिंनी उचवजंति । उचवाओ अहेच विजयाईणं जाव से णं भंते । केवइयकालिंड-ईएन उववज्ञजा १ गोयमा ! जहन्नणं तैत्तीसं सागरीवमद्विईए**इ** उक्को**सेणाव तेत्तीसं** सागरीवमद्विईएमु उबवजोजा, अवगंसा जहा विजयाईसु उनव जैताणं नवरं भवादे-सेगं तिन्नि भवनगहणाई, कालादेसेणं जहनेणं तेनीसं सागरोवमाई दोहिं वासपुहु-त्तिहि अवमहियाई उक्कोमेणावे तेत्तीसं सागरोयमाई दोहिं पुन्वकोडीहिं अवमहियाई ्र एवड्यं ॰ ९ ॥ सो चेव अप्पणा जहन्नकालद्विहंओ जाओ एम चेव दत्तव्वया नवरं ओगाहणाठिईओ रयणिपुहुत्तवासपुहुताणि सेसं नहेव संवेई च जाणेजा ९॥ सो **चेव** अपणा उक्कोसकारुद्विईओ जाओ एस चैव वनव्वया नवरं ओगाहणा जहण्येणं पैच षणुहसयाई उन्होसेणवि पंचयणुहमयाई, ठिई जहण्णेणं पुन्वकोडी उन्होसेणवि पुन्व-कोडी, नसं तहेव जाव भवादेमोत्ति, कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहिं पुल्वकांडीहिं अब्महियाइं उक्कोसेणवि तेत्तीसं सागगोवमाई दोहिं पुल्वकोडीहिं अब्महि॰ याई एवड्यं कालं सेवेजा एवड्यं कालं गइरागई करेजा, एए तिकि गमगा सब्बद्धिः दगदेवाणं । सेवं भंते । २ ति भगवं गोयमे जाव विहरह ॥ ०१४॥ चउधीसहमस्स सयस्स चउचीसरमो उद्देसो समत्तो॥ चउवीसर्मं सयं समत्तं॥

ेस्सा य १ दव्य २ सेठाण ३ जुम्म ४ पज्य ५ नियंठ ६ समणा य ७ ओहे ८ मिविया ९ मिविए १० सम्मा ११ मिविछे य १२ उहेसा ॥१॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायियहे जाव एवं वयासी—कहणं मंते ! लेसाओ प०! गीयमा ! छलेस्साओ प०, तं०-कण्हलेसा जहा एढमसए बिइए उहेसए तहेव लेस्साविभागो अप्पाबहुर्मं च जाव चउव्विहाणं देवाणं चउव्विहाणं देवीणं मीति अप्पाबहुर्मति ॥ ७१५ ॥ कहविहा णं मंते ! संसारसमावन्नगा जीवा पन्नता ! गोयमा ! चउहसविहा संसारस-मावनगा जीवा प०, तं०-छहुमलपजनगा १, छहुमपजनगा २, बायरजपजनगर ३, बायरपजनगा ४, बेहंदिया सपजनगा ५, वेहंदिया प्रजनगा ६, एवं तेहं-

दिया ८, एवं चरुरिदिया १०, असिक्पिंचिदिया अपजाताग ११, असिक्पिंचिदिया पजनगा १२. सिन्पंचिंदिया अपजनगा १३, सिन्पंचिंदिया पजनगा १४। एएसि पं भंते ! चउइसविद्वाणं संसारसमावन्तगाणं जीवाणं जहन्रक्कोसगस्स जोगस्स **क्यरे** २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा । सम्बत्योवे सुहमस्स अपजत्तगस्म जह-भए जोए १. बायरस्य अपजनगस्य जहनए जोए असंखेळगुणे २, बेइंदियस्य अपजात्तगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ३, एवं तेईदियस्स ४, एवं च उरिंदियस्स ५, असन्निपंचिंदियस्स अपजनगस्स जहन्नए जोए असंखेळगुणे ६. सन्नि-पंचिदियस्य अपजनगस्य जहन्नए जोए असखेजगुणे ७. सहमस्य पजनगस्य जहन्नए जोए असखेजगुणे ८. बायरस्य पजनगस्य जहन्नए जोए असंखेजगुणे ९. महमस्स अपजनगस्त उद्योसए जोए असंखेजगुणे १०, बायरस्स अपजनगस्त उद्योसए जोए असंबेज्यूणे ११, ब्रहमस्स पजत्तगस्स उद्योसए जोए असंबेजगुणे १२, बायरस्स पज्जतगस्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे १३, वेइंदियस्स पज्जन-गस्स अहमाए जोए असंखेजनुगणे १४. एवं तेइंदियस्सवि १५. एवं जाव सिक्षपंचि-दियस्स पजातगस्स जहनए जोए असखेजगुणे १८. वेइंदियस्स अपजानगस्य उक्कोसए जोए असंखेजगुणे १९, एवं तेइंदियस्सवि २०, एवं चउरिंदियस्सवि २१. एवं जाव सिक्षपंचिदियस्त अपज्ञतगरना उद्योसए ' जोए असंबंजगुणे २३. बेइंदियस्स पज्जनगस्स उक्कोसए जोए असले जगुणे २४, एवं तईदियस्सवि पजनगस्स उक्कोसए जोए असंनेजगुणे २५, चउरिदियस्स पजनगस्स उक्कोसए जोए असंखेजनुणे २६, असनिपंचिंदियपजत्तगरस उद्योसए जोए असलेजगुणे २७, एवं सिंजपंचिदियस्स पजतगस्स उद्दोसए जोए असलेजगुणे ॥ २८ ॥ ७१६ ॥ दो भेते ! नेरहया पढमसमयोववनगा कि समजोगी कि विसमजोगी ? गोयमा ! सिय समजोगी सिय विसमजोगी, से केणद्वेणं भंते । एवं वृच्छ सिय समजोगी सिय विसमजोगी 2 गोयमा 1 आहारयाओ वा से अणाहारए अणाहारयाओ वा से आहारए सिय हीणे सिय तुछे सिय अन्महिए, जह हीणे असंखेजहमागहीणे वा संखेज्जरभागर्ताणे वा संखेजगणर्हाणे वा असंखेजगुणर्हाणे वा, अह अन्भिहिए असंखे-ज्बहुभागमन्महिए वा संखेजहुभागमन्महिए वा संखेजगुणमन्महिए वा असंखेजगुण-मन्महिए वा. से तेणद्रेणं जाव सिय समजोगी सिय विसमजोगी, एवं जाव वैमाणियाणं ॥ ७१७ ॥ कइविहे णं भंते । जोए प० १ गोयमा । पषरस्रविहे जोए प०. तं०-सम्मणजोए मोसमणजोए समामोसमणजोए असमामोसमणजोए समावहजोए मोसवडजोए समामोसवडजोए असमामोसवडजोए औरास्थिसरीरकायजोए औरास्थि यमीसासरीरकायजोए वैडिव्वियसरीरकायजोए वैडिव्वियमीसासरीरकायजोए आहारगसरीरकायजोए आहारगमीसासरीरकायजोए कम्मासरीरकायजोए १५॥ एयस्स पं
मंते ! पलरसिवहस्स जहन्नुकोसगस्स कयरे र जाव विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सव्वत्थोंने कम्मगसरीरस्स जहन्नए जोए १, ओराछियमीसगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे २, वेडिव्वियमीसगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ३, ओराछियसरीरस्स जहन्नए
जोए असंखेजगुणे ४, वेडिव्वियसरीरस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ५, कम्मगसरीरस्स
उक्कोसए जोए असखेजगुणे ६, आहारगमीसगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ७,
आहारगगीसगस्स उक्कोसए जोए असखेजगुणे ८, ओराछियमीसगस्स वेडिव्यमीसगस्म एएनि णं उक्कोसए जोए दोण्हिन तुन्हे असखेजगुणे ९-१०, असबामोसमणजोगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे १९, आहारगसरीरस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे १२, तिविहस्स मणजोगस्स चडिव्वहस्स वइजोगस्म एएसि णं सत्तण्हिन तुन्हे
जहन्नए जोए असंखेजगुणे १९, आहारगसरीरस्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे २०,
ओराछियसरीरस्स वेडिव्वियमरीरस्स चडिव्वहस्स य मणजोगस्स चडिव्वहस्स य
वइजोगस्म एएमि णं दसण्हिन तुन्हे उक्कोसए जोए असंखेजगुणे २०, सेनं भंते ! २
ति ॥ ७१८॥ एणवीसन्दमस्स स्वयस्स पदमो उद्देसो समस्तो ॥

कहिन्हा णं भंते ! द्व्या पश्चा ! गोयमा ! दुनिहा द्व्या प०, तं०-जीवद्व्या य अजीवद्व्या य, अजीवद्व्या णं भंते ! कहिन्हा प० ! गोयमा ! दुनिहा प०, तंजहा-स्विभजीवद्व्या य अस्विभजीवद्व्या य, एवं एएणं अभिलावेणं जहा अजीवपज्जवा जाव से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुषह ते णं नो संखेजा नो असंखेजा अणंता । जीवद्व्या णं भंते ! कि संखेजा असंखेजा अणंता ! गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, से केणहेणं भंते ! एवं वुषह जीवद्व्या णं नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, से केणहेणं भंते ! एवं वुषह जीवद्व्या णं नो संखेजा नो असंखेजा अणंता ! गोयमा ! असंखेजा नेरहया जाव असंखेजा वाडकाह्या, वणस्य-हकाह्या अणंता, असंखेजा बेहंदिया एवं जाव बेमाणिया, अणंता सिद्धा, से तेणहेणं जाव अणंता ॥ ०९९ ॥ जीवद्व्याणं भंते ! अजीवद्व्या परिभोगत्ताए हव्यमागच्छंति शोयमा ! जीवद्व्याणं अजीवद्व्या परिभोगत्ताए हव्यमागच्छंति नो अजीवद्व्याणं जीवद्व्या परिभोगत्ताए हव्यमागच्छंति, से केणहेणं भंते ! एवं वुषह जाव हव्यमागच्छंति ? गोयमा ! जीव-द्व्याणं अजीवद्व्या परिभोगत्ताए सम्मगं सोहंदियं जाव फार्सिदियं मणजोगं वह्योगं कामजोगं आणापाणुत्तं च निव्य० (त्त्र)ति, से तेणहेणं जाव हव्यमागच्छंति, नेरह्याणं संते ! अजीवद्व्या परिभोग-

नाइ हञ्बसायच्छंति अजीवदञ्बाणं नेरह्या परिभोगत्ताए हञ्बसायच्छंति ? गोयसा । बेरह्याणं अजीवद्वा परिभोगताए हव्यमागच्छंति नो अजीवद्व्याणं नेरह्या जाव इव्यसागच्छंति. से केणद्रेणं ० ? गोयमा ! नेरइया णं अजीवदव्वे परियादियंति अ० २ मा वेउव्वियं तेयगं कम्मगं सोइंदियं जाव फारिंदियं आणापाणुतं च निञ्वत्तियंति. से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वृचह ०, एवं जाव वेमाणिया नवरं सरीरइंदियजोगा भाणियव्या जस्स जे अत्यि ॥ ७२० ॥ से नूणं भंते । असंखेजे लोए अणंताई दब्बाई आगासे भडयव्वारं १ हंता गोयमा ! असंखेजे लोए जाव भड़यव्वारं ॥ लोगस्स षं भंते ! एगंमि आगासपएसे कइदिमिं पोखना चिजंति ! गोयमा ! निन्नाघाएणं छिटिसिं वाघारं पद्भव सिय तिदिसिं सिय च उदिनि सिय पंचदिसि. लोगस्य ण भंते ! एगांमि आगासपएसे कइदिमि पोग्गला छिजांति १ एवं चेव. एवं उवचिजांति एवं अवचिजंति ॥ ७२९ ॥ जीवे णं भेते ! जाई दव्वाई ओराव्धियर्गारताए गेण्डड तार्ड कि ठियाई गेण्डइ अठियाई गेण्डइ ? गोयमा ! ठियाईपि गेण्डद अठि-याइंपि गेण्हड, ताई भेते ! कि दब्बओ गेण्हड खेनओ गेण्हड कालओ गेण्हड भावओं रोण्हड ? गोयमा ! दव्वओवि गेण्हड खेनओवि गेण्हड कालओवि गेण्हड भावओवि गेण्डइ, ताई दन्त्रओ अणंनपएसियाई दन्दाई लेताओ असंखेजपएसीगा-हाई एवं जहा पन्नवणाए पढमे आहारुद्देसए जान निन्नश्वाएणं छिद्दिस वाघार्य पड़श्च सिय तिदिसिं सिय चर्डादसिं सिय पंचदिनि ॥ जीवे णं भेते ! जाइं दथ्बाइं बेड-व्ययसरीरताए गेण्हड ताडं कि ठियाइं गेण्हड अठियाईं गेण्हड ! एवं चेव नवर नियमं छहिसि, एवं आहारगसरीरताएवि ॥ जीवे णं भेते ! जाई दव्वाई तैयगः सरीरताए गिण्डड पुच्छा, गोयमा ! ठियाई गेण्डइ नो अठियाई गेण्डइ सेसं जहा कोरालियसरीरस्स कम्मगसरीरे एवं चेव एवं जाव भावओवि गेण्हइ, जाइं दब्बाइं दच्यओं गेण्डड नाइं कि एगपएसियाइं गेण्डड द्पएनियाइं गेण्डड ? एवं जहा भासापए जाव आणुपूर्विंव रोण्हद नो अणाणुपूर्विंव रोण्हर, ताई भंते ! कडीदिनिं गेण्हड ! गोयमा | निव्वाचाएणं जहा ओरालियस्स ॥ जीवे णं भंते ! जाइं दव्याइं सोइंदियसाए गेभ्टइ जहा वेउव्वियसपीर एवं जाव जिव्निदियसाए फार्सिदियसाए जहा ओरालियसरीरं मणजोगताए जहा कम्मगसरीरं नवरं नियमं छहिसं एवं बङ्जोगत्ताएवि कायजोगन्ताएवि जहा ओराडियसरीरस्म । जीवे र्ण भंते ! जाई दन्वाडं आणापाण्ताए गेण्डड जहेव औरालियसरीरताए जाव सिय पंचदिसि । सेवं भंते ! २ ति । केइ चउवीसदंडएणं एयाणि प्याणि भर्जाति जस्स जै अत्थि ॥७२२॥ पणवीसहमस्स सयस्स बीबो उद्देसी समचो॥

कड़ णे अंते ! संठाणा प० ? गोयमा ! छ संठाणा प०. तं ०-परिसंड के बहे तंसे चउ-रेंसे आयए अणित्यंथे, परिमंडला णं मंते ! संठाणा दब्बद्रयाए कि संखेजा असंखेजा अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता. वहा ण भंते ! संठाणा ० एवं चेव. एवं जाब अणित्यंथा, एवं पएसद्रयाएवि, एवं दव्बद्वपएसद्रयाएवि, एएसि णं भंते ! परिमंडलबङ्तंसच्छरंसआययक्षणित्यंयाणं संठाणाणं दव्बद्धयाए पएसद्वयाए दव्बद्ध-पएसड्याए क्यरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा । सन्वत्थोवा परिभंडला संठाणा द्ववद्याए, वहा संठाणा द्ववद्याए संखेजगुणा, चडरंसा संठाणा द्ववद्याए संखेजगुणा, तंना संठाणा द्व्वह्याए संखेजगुणा, आययसंठाणा द्व्वह्याए संखेज-गुणा, अणित्यंथा संठाणा दव्बद्धयाए असंखेजगुणा, पएसद्धयाए-सन्बत्योवा परि-मंडला सठाणा पएनद्रयाए, वहा संटाणा पएस्ट्रयाए संखेजनुणा, जहा दव्यद्रयाए तहा पएसद्वयाएवि जाव अणित्यंथा सठाणा पएसद्वयाए असंखेळगुणा, दव्बद्वपए-सद्भयाए सम्बत्योवा परिमंडला सठाणा दब्बद्वयाए सो चेव गमओ भाणियक्वी जाव अणित्यंथा मंठाणा दम्बद्धयाए असंखेळगुणा, अणित्यंथेहिनो संठाणेहितो दम्बद्धयाए (हिंतो) परिमंड्ला मठाणा पएसद्वयाए असंखेज्जाणा, वद्या संठाणा पएसद्वयाए संबेजगुणा, सो चेव पएसद्रयाए गमओ भाणियव्यो जाव अणित्यंथा सठाणा पएस-इयाए असंख्येजगुणा ॥७२३॥ कड में भेते ! संठाणा पन्नता ? गोयमा ! पंच संटाणा प॰, तं॰-परिमंड छे जाव आयए। परिमंडला में भेते ! सेठाणा कि संखेजा असंखेजा अर्णता १ गीयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अर्णता, वट्टा णं भंते ! संठाणा कि संखेजा व र एवं चेव, एवं जाव आयया । इमीसे मं भंते ! र्यणप्पभाए पृहवीए परि-मंडला संठाणा कि संखेळा असंखेळा अणंता ? गोयमा ! नो संखेळा नो असंखेळा अर्णता, वहा ण भेते ! संठाणा कि संखेजा असंखेजा : एवं चेव, एवं जांव आयया । सक्ररपभाए णं भंते ! पुढवीए परिसंडला संठाणा एवं चेव. एवं जाव आयया. एवं जाब अहेसत्तमाए। सोहम्मे णं भंते ! कप्पे परिमंदला संठाणा एवं चेव. एवं जाव अञ्चए, गेवेजगविमाणाणं भेते ! परिमंडलसंठाणा एवं चेव,एवं अखुत्तरविमाणेसुवि, एवं ईसिप्पब्साराएवि ॥ जत्य में संते । एरे परिमंडले संठाणे जवसज्झे तत्य परिमंडला संराणा कि संखेखा असंखेखा अर्थता ! गोयमा ! नो संखेखा नो असंखेखा अर्थता । बट्टा में भेते ! संठाणा कि संखेळा असंखेळा अणंता ! एवं चेव. एवं आव आयया । जत्य में भेते ! एमे बहे संठामे जबमज्हों तत्व परिमंडका संठाणा एवं चेव. वड़ा संठाणा एवं चेव. एवं जाव आयगा, एवं एकेकेण संठाणेण पंचवि चारेयव्या. जल्म णं भंते । इमीसे रयणप्पभाए प्रहवीए एगे परिमंडके संठाणे जवसञ्जे तत्थ

ण परिमंडलसंठाणा किं संखेजा॰ पुच्छा, गोयमा! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता. वड़ा णे भंते ! संटाणा कि संखेजा० पुच्छा. गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, एवं (चेव) जाव आयया, जत्य णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाष पुढवीए एगे वहे संठाणे जवमज्झे तत्थ ण परिमंडला संठाणा कि संखेजा । पुनन्ना गोयमा। नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, वट्टा संठाणा एवं चेव, एवं जाव आयया. एवं पणरवि एक्केकेणं संठाणेणं पंचवि चारेयव्वा जहेव हेहिला जाव आय(ए)याणं, एवं जाव अहेमत्तमाए, एवं कप्पेस्ववि जाव ईसिप्पब्साराए पढवीए ॥ ७२४ ॥ वहे णं भंते ! संठाणे कडपएसिए कडपएसोगाडे प० ? गोयमा ! बहे संठाणे द्विहे प॰, तं॰-घणवट्टे य पयरवट्टे य, तत्य णं जे से पयरवट्टे से द्विहे प॰. तं -- ओयपएसिए य जुम्मपएसिए य, तत्य णं जे से ओयपएसिए पयरवहे मे जहनेणं पंचपरासिए पंचपरासीगाढे उद्योसेणं अणंतपरासिए असंखेजपरासीगाढे, तत्थ णं जे से जम्मपर्णासए से जहन्नणं बारसपर्णासए बारसपर्सोगाढे उक्कोसेणं अणंतपर्णासर असंखेजपरसोगाढे, तत्य णं जे से घणवट्टे से दुविहे प०, तं०-ओयपर्पतिए य जुम्म-पएसिए य, तत्य णं जे से ओयपएसिए से जहण्णेणं सन्तपएसिए मनप्रसोगाढे प०, उद्योसेणं अणतपरिषर अमले अपरामीगाढे प०, तत्थ यं जे से जुम्मपरामिए से जहनेणं बन्तीसपएसिए बनीसपएमोगाढे प०, उक्कोसेणं अर्णतपएसिए असंखेळपए-सोगाहे प॰ ॥ तंसे णं भंते ! संठाणे कइपएसिए कइपएसीगाहे प॰ ? गोयमा ! तंसे णं संठाणे दुविहे प०, तं०-घणतंसे य पयरतंसे य. तत्थ णं जे से पयरतंसे से द्विहे प०. तं ०-ओयपएसिए य जुम्मपएनिए य, तत्य णं जे से ओयपएसिए से जह-ष्णेणं तियएसिए तिपएसोगाढे प०. उक्कोसेणं अणंतपएसिए असंखे जपएसोगाढे प०. तत्थ मं जे से ज़म्मपएसिए से जहनेणं छप्पएसिए छप्पएसोगाडे प॰, उन्नोसेणं अणंतपण्सिए असंखेजपण्सोगाढे प॰, नत्य णं जे से घणतंमे से दुविहे प॰, तं -- ओ्यपएसिए य जुम्मपएसिए य, तस्य णं जे से ओयपएसिए से जहनेणं पण-तीसपण्तिए पणतीसपण्सीगाढे प॰, उक्कोसेणं अर्णनपण्सिए तं चेव, तत्थ णं जे से जुम्मपर्विए से जहन्नेणं चउप्पर्विए चउप्पर्योगाई प॰, उन्नोसेणे अणंतपर्विर तं चेव ॥ चडरंसे णं भंते ! संठाणे कइपएसिए॰ पुच्छा, गोयमा ! चडरंसे संठाणे दुविहे प , भेदो जहेव वहस्स जाव तत्य णं जे से ओयपएसिए से बहुनेणं नवपएसिए नवपएसोगाडे पन्, उद्घोसेण अर्णतपएसिए असंखेजपएसोगाडे पन्, तत्व णं जे से ज्ञम्मपएसिए से जहन्नेणं चलप्पएसिए चलप्पएसोगाडे प०, उन्नोसेणं अर्गतपएसिए तं चेव, तत्व णं जे से चनवडरंसे से द्रविष्ठे प०. तंजहा-ओयपएसिए

य जुम्मपएसिए य, तत्य णं जे से औवपएसिए से जहनेणं सत्तावीसइपएसिए सत्ता-वीसइपएसोगाडे उद्योसेणं अणंनपएसिए तहेव, तस्य णं जै से जम्मपएसिए से जह-केणं अद्रप्रसिष् अद्रप्रसोगाढे प०. उक्कोसेणं अणंतपरसिए तहेव ।। आयए णं 'भंते ! संठाणे कडपणसिए कडपणसोगाढे प० १ गोयमा ! आयए णं संठाणे तिबिहे प॰, तं ॰-सेहिआयए पयरायए घणायए, तत्य णं जे से सेहिआयए से द्विहे प॰. तं -- ओयपएसिए य जम्मपएसिए य. तत्थ ण जेसे ओयपएसिए से जहण्णेणं तिप-एसिए तिपएसोगाढे उद्योसेणं अणंतपएसिए नं चेव, तथ्य णं जे से जम्मपएसिए से जहरूपेणं इपएमिए दूपएसोगाडे उक्कोसुणं अर्णतपुरासिए तं चेव. तत्य णं जे से प्यरा-यए से दविहे प॰, नं॰-ओयपएसिए य जम्मपएसिए य, तत्व णं जे से ओयपएसिए से जहनेणं पन्नरसपर्णसर् पन्नरसपर्मोगाडे उन्होंसेणं अनंत० तहेव, तत्य णं जे से जम्मपत्तित् से जहनेणं छप्पएमिए छप्पएमोगाढे उन्नोसेणं अर्गत् । तहेव, तत्थ ण जे से बणायए से द्विहे प०. नं०-ओयपएसिए य जम्मपुर्णलए य. तत्य णं जे से ओयपर्णासर से जहांकणं पणयालीमपरामिए पणयालीसपरासोगाडे प०, उक्कोसेणं अणं-तः तहेव, तत्थ णं जे से जुम्मपर्णसए से जहण्णेण बारसपर्णसए बारसपरसोगाहे प॰, उन्होसेणं अणंत॰ तहेव॥ परिमंटछे णं भेते। संठाणे कडपएसिए॰ पुच्छा. गोयमा ! परिमंदछे ण संठाणे द्विहे प०. तं०-घणपरिमंदछे य प्यरपरिमंदछे य. तत्थ णं जे से पयरपरिमंड है से जहनेणं वीसडपएसिए वीसडपएसोगा दे उक्षोसेणं अर्णन्यएसिए तहेव, तत्व णं जे से घणपरिमंड हे से जह हे णं बतालीसपएसिए चत्ताडीसपरमोगाढे प०, उक्कोसेणं अर्णनपर्णासर असंखेळपरसोगाढे पनते म ७२५ ॥ परिमंडले मं भंते ! संठाणे दब्बद्वयाए कि कडजुम्मे तेओए दावर-जम्मे किछाए ? गोयमा । नो कडजम्मे जो तेओए जो दावरज्ञम्मे किछोए. वहे में भंते ! संठाणे द्व्वद्वयाए एवं चेव, एवं जाव आयए ॥ परिमंडला मं भेते ! संठाणा वृज्यद्वयाए कि कहजुम्मा तेओगा दावरज्ञम्मा कळिओगा पुच्छा, गोयमा ! ओचादेसेणं सिय कहजम्मा सिय नेओगा सिय दावरजम्मा सिय कलिओगा. विद्वाणा देसेर्ण नो कहजुम्मा नो तेओगा नो दावरजुम्मा कलिओगा, एवं जाव आयया ॥ परिमंड हे णं मंते । संठाणे प्रसह्याए कि कडजुम्मे॰ पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मे सिय तेओगे सिय दावरजुम्मे सिय कल्लिओगे. एवं जाव आयए, परिमंदला ने भेरो । संठाणा पएसद्वयाए कि कहजुम्मा । पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं सिव कडजम्मा जाव सिय कळिओगा. विहाणादेसेणं कडज्रम्मावि रोओगाबि दावरजम्मावि कठिओवावि, एवं जान भावसा ॥ परिमंदछे णं

संते । संठाणे कि कडज़म्मपएसोगाडे जाव किल्लोगपएसोगाडे ! गोयमा ! कड-जन्मपण्सोगाढे यो तेओगपण्सोगाढे नो दावरज्ञम्मपण्सोगाढे नो कलिओगपण-सोगाढे ॥ वहे ण भंते ! संठाणे किं कडजुम्म० पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजम्म-पएसोगाढे सिय तेओगपएसोगाढे नो दावरजम्मपएसोगाढे सिय किछोगपएमो-गाढे ॥ तंसे णं अंते ! संठाणे पुत्त्छा, गोयमा ! सिय कडज्रम्मपएसोगाढे सिय तेओगपएसोगाढे सिय दावरज्ञम्मपएसोगाढे नो कठिओगपएसोगाढे । चढरंसे णं भेते ! संठाणे जहां वहे तहा चउरसेवि । आयए ण भेते ! पच्छा, गोयमा ! निय कडजम्मपरासोगाढे जाव सिय कलिओगपरासोगाढे। परिमंडला र्गं भेते ! संठाणा कि कडजम्मपएसोगाडा तेओगपएसोगाडा० पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणवि विहा-णादेसेण्यि कडजुम्मपएसोगाडा णो तेओगपएसोगाडा नो दावरजम्मपएसोगाडा नो कलिओगपएसोगाडा । बट्टा णं भंते ! संठाणा कि कडजम्मपएसोगाडा । पच्छा. गोयमा ! ओघादेसेणं कडजम्मपएसोगाडा नो नंओग० नो दावरजम्म० नो कछि-ओग . विहाणादेसेणं कड जुम्मपएमा गाडावि तेओ गपएमो गाडावि णो दावरजुम्म-परसोगाडा कलिओगपएसोगाडावि, नंसा णं भंते ! मठाणा कि कडजम्मा० पुन्छा. गोयमा ! ओघादेसेणं कडजम्मपएमोगाडा नो तेओग० नो दावर नुस्म० ना कछि-ओगपण्योगाहा, विहाणादेसेमं कड नम्मपण्योगाहावि तेओनपण्योगाहावि (नो) दाबरजम्मपुरुमोगाडा नो कलिओगपुरुगोगाडा । चडरंसा जहा वट्टा, आयया पं भंते ! मठाणा पुच्छा, गोयमा ! ओघाटेमेणं कटज्रम्मपएसोगाटा नो तेओगपए-सोगाडा नो दावरजम्मपएमोगाडा नो कलिओगपएमोगाडा, ब्रिहाणादेसेणं कड-जम्मपुरामोगादावि जाब कलिओगपुरागेगादावि ॥ परिमंदले पं भंते ! संठाणे कि कडजम्मयमयिठईए तेओगसमयिठईए दावरज्ञम्मसमयिठईए कलिओगसम्बिट-ईए ? गोयमा ! सिय कड नुम्मसमयिठईए जाव सिय कलिओगसमयिठईए. एवं जाब आयए । परिमंडला णं भंते ! संठाणा कि कड्युम्मसमयितिईया । पच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मममयद्भिद्या जाव सिय कळिओगसमयद्भित्रया. विद्याणादैसेणं कडजम्मसम्यिटिईयावि जाव कलिओगसमयिठिईयावि, एवं जाव आयया ॥ परिमंडले णं भंते! संटाणे कालवजपज्जवेहिं कि कडजम्मे जाव कलिओगे? गोयमा ! सिय कड जम्मे एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ठिईए एवं नीलवनपज्जवेहें. एवं पंचाहि वहाहि, दोहि गंधिहि, पंचहिं रसेहि, अट्टार्ट फासेहि जाव लुक्सफासपज्जवेहिं ॥ ७२६ ॥ सेहीओ पं भेते ! दब्बद्रयाए कि संखेजाओ असंखेजाओ अणंताओ ? गोयमा । नो संखेजाओं नो असंखेजाओं अणंताओं, पाईणपदीणाययाओं ण भेते !

सेढीओ दम्बद्धयाए कि संखेजाओ है एवं चेव, एवं दाहिएत्तराययाओवि, एवं जब-महाययाओदि । लोगागाससेदीओ णं भंते ! दव्यद्रयाए कि संखेजाओ असंखेजाओ मणताओ ? गोयमा ! नो संखेजाओ असंखेजाओ नो अर्णताओ, पाईणपढीणाय-याओं मं भंते ! लोगागाससढीओ दन्बह्रयाए कि संखेजाओ॰ एवं चेव. एवं दाहिण्तराययाओवि, एवं उद्भमहाययाओवि । अलोगागाससेदाओ णं भंते ! दव्यद्रयाए कि संगे जाओं असंखे जाओ अर्णताओं ? गोयमा ! नो संखेजाओं नो असखेजाओ अर्णनाओ, एत्रं पाइणपडीणाययाओवि, एवं दाहिणनराययाओवि, एवं उद्भाहाययाओवि । सेढीओ णं भंते ! पएसद्रयाए कि संखेजाओ । जहा द्वाद्रयाए तहा पण्सञ्ज्याण्यि जाव उद्भमहाययाओवि सञ्जाओं अर्णताओ । लोगागाससेदीओ णं भंते ! पएसद्वयाए कि मखेजाओ॰ पुच्छा, गोयमा ' सिय सखेजाओ सिय असं-खेळाओं नो अणंताओ. एवं पाईणपढीणाययाओवि, एवं दाहिणुनराययाओवि, एवं चेब उद्महाययाओवि नो मंग्वेजाओ असंखेजाओं नो अर्णताओं ॥ अलोगागाससेदीओं ण भंते । पएसद्वयाए पुच्छा, गोयमा ! सिय संखेजाओ सिय असंखेजाओ सिय अणंताओ, पाईणपढीणाययाओं णं भंते । अलीया = प्रच्छा, गोयमा ! नो संखे-जाओ नो असंखेजाओ अणंताओ, एवं दाहिणुत्तराययाओवे, उद्गमहाययाओ पुरुष्ठा, गोयमा ! सिय संरोजाओं सिय असंरोजाओं सिय अर्णताओं ॥ ७२७ ॥ सेढीओ णं भंते ! कि साह्याओ सपज्जनसियाओ १. साहयाओ अपज्जनसियाओ २. अणाह्याओं सपज्जवसियाओं ३. अणाइयाओं अपज्जवतियाओं ४ १ गोयमा ! नी साइयाओ सपज्जवसियाओ, नो मादयाओ अपज्जवसियाओ, णो अणाइयाओ सपज्ज-बसियाओ, अणाइयाओ अपजनसियाओ. एवं जाव उन्नमहाययाओ, लंगगगाससेदीओ णं भंते ! कि साइयाओ सपजावतियाओ । परछा, गोयमा ! साइयाओ सपजाव-सियाओ, नो साइयाओ अपज्ञवसियाओ, नो अणाइयाओ सपज्जवसियाओ, नो अणा-इयाओ अपज्जवसियाओ, एवं जाव उन्नमदाययाओ । अलोगागाससेदीओ ण भंते ! किं साइयाओं सपज्जवसियाओं । पुरुष्ठा, गोयमा । विय साइयाओं सपज्जवसियाओं १. सिय साह्याओं अपज्जबित्याओं २. सिय अणाइयाओं सपज्जवित्याओं ३. सिय अणाइयाओ अपज्ञवसियाओ ४. पाईणपडीणायबाओ दाहिणुत्तराययाओ य एवं चेव. नवरं नो साइयाओ सपजावसियाओं सिय साइयाओ अपज्जवसियाओं सेसं तं चेव, उद्भाहाययाओ जहा ओहियाओ तहेव चउमँगी । सेढीओ ण मीते ! दव्यद्व-याए कि कर जम्माओ तेओबाओ - प्रच्छा, गोयसा ! कर जम्माओ नी तेओगाओ नो दावरज्ञमाओं नो किसोगाओं, एवं जाव उद्दूमहाययाओं, लोगागासमेटीओ

एवं चेव. एवं अलोगागांससेढीओवि। सेढीओ णं भंते ! पएसहुयाए किं कडजुम्माओ० पुच्छा एवं चेव, एवं जाव उद्ममहाययाओ । लोगागाससेदीओ णं अंते ! पणसङ-याए पच्छा. गोयमा ! सिय कडजुम्माओ नो तेओगाओ सिय दावरजम्माओ नो कलिओगाओ, एवं पाईंगपडीगाययाओवि दाहिणत्तराययाओवि, उद्दूमहाययाओं णं पुच्छा, गोयमा ! कडजुम्माओ नो तेओगाओ नो दावरजुम्माओ नो कलिओगाओ । अलोगागाससेढीओ ण भंते ! पएसद्वयाए पुच्छा, गोयमा ! मिय कडजुम्माओ जाव सिय कलिओगाओ, एवं पाईगपडीणाययाओवि, एवं दाहिणुत्तराययाओवि, उद्दूमहाययाओवि एवं चेव, नवरं नो किलओगाओ सेसं तं चेव ॥ ७२८॥ कइ णं भंते ! सेढीओ प० ? गोयमा ! सत्त सेढीओ पनताओ, तंजहा-उज्जनायया एगओवंका दहओवंका एगओखहा दहओखहा चन्नवाला अद्धचन्नवाला ॥ परमाण्-पोग्गलाणं अंते ! किं अणुसेहिं(टी) गई पवत्तइ विसेटिं गई पवत्तइ ! गोयमा ! अणु-सेटिं गई पवनड नो बिसेटिं गई पवनइ । दुपएसियाणं भंते ! खंधाणं अणुसेटि गई पवत्तइ विसेटिं गई पवत्तइ १ एवं चेव, एवं जाव अर्णतपएसियाणं खंधाणं । नेरइयाणं भंते । कि अणुसेटिं गई पवनड विसेटिं गई पवनड ? एवं चेव, एवं जाब वेमाणियाणं ॥ ७२९ ॥ इमीं एं अंते ! रयणस्पभाए पहुंचीए केवड्या निरयावाससयसहस्सा प॰ ? गोयमा ! तीसं निरयावाससयमहस्मा प॰, एवं जहा पटमसए पंचमृहसए जाव अणुत्तरविमाणति ॥ ७३०॥ कइविहे णै भंत ' गणिपिडए प० ? गोयमा ! द्वालसुगे गणिपिडए प०. तं --आयारी जाव दिद्विवाओ, से कि तं आयारी ? आयारे णं समणाणं निरगंधाणं आयारगोयर० एवं अंगपरूवणा भाणियव्या जहा नंदीए जाव सुत्तत्थो खलु पडमो बीओ निज्तिमीतिओ भणिओ । नइओ य निर-वसेसी एस विही होइ अणुओरो ॥ १ ॥ ७३१ ॥ एएसि ण भंते ! नेरइयाण जाव देवाणं सिद्धाण य पंचगइसमासेणं कयरे २ हिंती ० पुच्छा, गोयमा ! अप्पाबहयं जहा बहुबन्तव्वयाए अट्टगङ्समासअप्पाबहुगं च । एएसि णं भंते ! सइंदियाणं एगिं-दियाणं जाव अणिदियाण य कथरे० ? एयंपि जहा बहुबर्ताच्वयाए तहेव ओहियं पयं भाणियव्वं, सकाइयअप्पाबहुर्ग तहेव ओहियं भाणियव्वं ॥ एएसि णं भंते । जीवाण पोग्गलाणं जाव सञ्चपज्जवाण य कयरे २ जाव बहुवलव्वयाए एएसि ण भंते ! जीवाणं आउयस्य कम्मस्य वंधगाणं अवंधगाणं जहा बहुवत्तव्वयाए जाव आउयस्य कम्मस्य अबंधगा विसेसाहिया । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ७३२ ॥ पणवीसहमस्स सयस्स तहको उद्देसो समत्तो॥

कइ ण भंते ! जुम्मा पनता ! गोयमा ! चत्तारि जुम्मा प०, तं ०--कडजुम्मे जाव

कलिओरो, से केणदेणं भंते ! एवं वृश्वद चतारि जम्मा प० कडजुम्मे जाव कलिओरो एवं जहा अद्वारसमस्य चलस्य उद्देसए तहेच जाब से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं सुचड् । नेरइयाणं भंते ! कइ जुम्मा प० ? गोयमा ! चत्तारि जुम्मा प०, तंजहा-कडजुम्मे जाव किल्लोगे, से केणहेणं भंते । एवं वृच्छ नेरड्याणं चतारि जुम्मा प०, तं०-कडजुम्मे अहो तहेव, एवं जाव वाउकाइयाणं. वणस्सइकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! वणस्स-इकाइया सिय कडजुम्मा सिय तेओया सिय दावरजुम्मा सिय कलिओया, से केणहेणं भेते ! एवं मुख्य वणस्सदकादया जान कलिओगा ? गोयमा ! उननायं पहुच, से तेणद्वेणं तं चेव, वेदंदियाणं जहा नेरहयाणं, एवं जाव वेमाणियाणं, सिद्धाणं जहा वणस्मइकाइयाणे ॥ कड्विहा णं भंते ! सञ्बद्द्वा ५० १ गोयमा ! छन्बिहा सञ्बदन्बा प॰, तंजहा-धम्मत्यकाए अधम्मन्धिकाए जाव अद्धासमए । धम्मत्थिकाए णे भंते ! दब्बद्रयाए कि कड़ज़रमे जाव किट आंगे र गोयमा ' तो कड़ज़रमे नो तेओंगे नो दावरजम्मे किल्लोगे, एवं अदम्मान्यकाएति, एवं आगामन्यिकाएवि, जीवत्यिकाए र्ण भंते ! पुरुषा, गोयमा ! कहन्नभ्मे नो तेओए नो दावरज्ञम्मे नो कलिओए, पोम्मलियकाए ण भेते ! पुन्छा, गोयमा ! सिय कडज्म्मे जाव सिय कलिओंगे, अदासमए जहा जीवत्थिकाए ॥ धम्मन्थिकाए ण भेते । पएमद्रयाए कि कडज़म्मे ॰ पुच्छा, गोयमा ! कहजम्में नो तेओल नो टावरजम्में नो किठओए, एवं जाव अदासम् ॥ एएसि णं भेते ! धम्मत्थिकायअहम्मत्थिकाय जाव अदासम्याणं द्वबहुयाए० एएसि णे अप्पाबहुगे जहा बहुदनव्वयाए तहेव निरवसेसं॥ धम्म-न्यकाए ण भेते ! कि ओगाढे अणोगाडे ? गोयमा ! ओगाडे नो अणोगाडे, जइ ओगाहे कि संखेजपुरुमोगाहे असंखेजपुरुमोगाहे अर्णतपुरसोगाहे ? गोयमा ! नी संबेजपएमोगाढे असंखेजपएसोगाढे नो अणंतपएमोगाढे, जइ असंखेजपएसोगाढे किं कडलुम्मपएसोगाढे॰ पुरुद्धा, गोयमा ! कडलुम्मपएसोगाडे नो तेओन॰ नी दावरज्ञम्म ॰ नो कलिओगपएसोगाड, एनं अहम्मत्यिकाएवि, एवं आगासत्यिकाएवि, बीवत्थिकाए पोगगरुत्थिकाए अद्धासमए एवं चेव ॥ इमा णं भंते । रयणप्पम पुढवी किं ओगाडा अणोगाडा जहेब धम्मत्विकाए एवं जाव अहेसत्तमा, सोहम्मे एवं चेव, एवं जाव ईसिप्पन्भारापृढ्यी ॥ ७३३ ॥ जीवे णं मेते ! दब्बट्टयाए किं कडजुम्मे । पुच्छा, गोयमा । नी कडजुम्मे नो तेओगे नो दावरजुम्मे कलिओगे, एवं नेरइएबि, एवं आब शिक्षे । जीवा णं भेते ! दब्बद्ववाए कि कडनुस्मा० पुच्छा गोयमा । ओघादेसेणं बढजुम्मा नो तेकोगा नो दावरज्ञमा नो कलिओगा. विहाणा देसेणं नी बडजुम्मा नो तेबोगा नी दावर क्रमा करिओगा. नेरह्यां णं भंते

दम्बद्धयाए पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडज्रम्मा जान सिय कलिओगा, विहाणादेसेणं णो कडजुम्मा णो तेओगा णो दावरज्ञम्मा कलिओगा, एवं जाव सिद्धा ॥ जीवे णं भंते ! पएसद्वयाए किं कडजुम्मे । पुच्छा, गोयमा ! जीवपएसे पड़न कडज़म्मे नो तेओगे नो दावरजम्मे नो किलेओगे, सरीरपएसे पहुन्न सिय कड जुम्मे जाव सिय कलिओगे, एवं जाव वेमाणिए। सिद्धे णं भंते ! पएसद्वयाए कि कड जुम्मे ० पुच्छा, गोयमा । कड जम्मे नी तेओगे नी दावर जम्मे नी कलिओगे । जीवा ण भेते ! पएसहयाए कि कडजम्मा० पुच्छा, गोयमा ! जीवपएसे पहुच ओघादेरीणवि विहाणादेरीणवि कडजम्मा नो तेओगा नो दावरज्ञम्मा नो कलिओगा, सरीरपएसे पडुच ओघादेसेणं सिय कटजुम्मा जाव सिय किलेओगा, विहाणादेसेणं कडजुम्मावि जाव कलिओगावि, एवं नेरइयावि, एवं जाव वैनाणिया । सिद्धा णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! ओमाटेसेणवि विद्याणादेसेणावे कडजुम्मा नो तेओगा नौ दावरज्ञम्मा नो कळिओगा ॥ ७३४ ॥ जीवै ण भंते ! कि कडजम्मपएसोगाढे० पुच्छा. गोयमा ' निय कडजुम्मपएसोगाढे जाव सिय कलिओगपएमोगाई. एवं जाव सिद्धे । जीवा णं भंते ! कि कडजुम्म-पएसोगाडा । पुच्छा, गोयमा ! आंघाटेसेणं कडजुम्मपएसोगाटा नो तंओग । नो दावर ॰ नो कल्जिगेगपएसोगाडा, विहाणादेसेणं कड नुम्मपएसोगाटावि जाव कलि-ओगपएसोगाडावि, नेरइया णं भंते ! पव्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं निय कट जुम्म-पएसोगाडा जाव सिय कलिओगपएसोगाडा, विहाणा देसेंगं कहनुम्मपएसोगाडानि जाव कलिओगपएमोगाङावि, एवं एगिंदियनिद्धवजा ( जाव वेमाणिया ) सब्वेबि, सिद्धा एगिंदिया य जहा जीवा । जीवे णं भंते ! कि कडजुम्भसमयद्विडेए० पुच्छा, गोयमा । कडजुम्मसमयद्विईए नो तेओग० नो दावर० नो कलिओगसमयद्विईए। नेरइए णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयद्विईए जाव सिय कलिओग-समयद्विईए, एवं जाव वेसाणिए, सिद्धे जहा जीवे। जीवा णं भंते ! पुच्छा, गोयमा । ओवादेसेणवि विद्वाणादेसेणवि कडजुम्मसमयद्विद्या नो तेओग० नो दावरजुम्म । नो कळिओगसमयद्विईया, नेरद्याणं पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं सिय फडजुम्मममयद्विदेया जाव सिय कलिओगसमयद्विदेया, विद्वाणादेसेणं कड-जुम्मसमयिद्वंत्यावि आद कलिओगसमयिद्वंद्यावि, एवं आब वेमाणिया, सिद्धा जहा जीवा ॥ ७३५ ॥ जीवे णं भंते ! कालकप्रजनेहिं कि करजुम्मे । पुच्छा, गोयमा ! जीवपएसे पहुच णो कडाजुम्मे जाव णा किल ओगे, सरीरपएसे पहुच सिव कडजुम्मे जाव सिय कलिओंगे, एवं जाव बमाणिए, सिद्धो खेव न पुच्छि अह।

जीवा णं भेते ! कालबन्नपञ्जवेहिं ० पुरुद्धाः गोयमा ! जीवपएसे पहुच ओघादेसेणवि विहाणादेसेणवि णो कडजुरुमा जाव णो कलिओगा. सरिरपएसे पद्च ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा. विहाणादेरीणं कडजम्मावि जाव कलिओगावि. एवं जाव वेसाणिया, एवं नीलवन्नयजावेहिं दंडओ भाणियन्वो एगत्तपुहत्तेणं एवं जाव लक्खफासपज्जवहिं ॥ जीवे णं भेते ! आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं कि कडजुम्मे । पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजम्मे जाव सिय कलिओगे, एवं एगिदियवर्ज जाव वेमाणिए। जीवा णै भंते ! आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं ० पुच्छा, गोयमा ! ओघाडेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कालेओगा, विहाणादेसेणं कडजुम्मावि जाव कलिओगावि, एवं एगिदियवूजं जाव वेमाणिया, एव स्वयणाणपज्जवेहिवि, खोहि-णाणप जनेहिवि एवं चेव. नवरं विगलिदियाणं नत्य ओहिनाणं, मणपज्जवनाणंपि ' एवं चेव, नवरं जीवाणं मणुस्साण य. सेसाणं नित्य, जीव णं भंते ! केवलनाणप-जविहिं कि कडजुम्मे ॰ प्रछा, गोयमा ! कडजुम्मे णो तंओंग णो दावरजुम्मे णो कलिओंगे, एवं मणुस्सेबि, एवं सिद्धेवि, जीवा णं भंते ! केवलनाण ०५च्छा, गोयमा ! ओघादेसेणवि विद्वाणादेसेणवि कडजम्मा नो तेओगा तो दावरजम्मा जो किलेओगा, एवं मणुस्सावि, एवं निदावि । जीवे णं भेते ! मडअज्ञाणपज्जवेहिं कि कडजुम्मे० ? जहा आभिणिबोहियणाणपञ्जवेहि तहेव दा दंडगा, एव सुयअकाणपञ्जवहिषि, एवं विभैगनागपज्ञवेहिवि । चक्लुद्सणअचक्खुद्सणओहिद्सणपज्जवेहिवि एवं चेव, नवरं जस्त जं भरिय तस्स नं भाषियव्वं, केवलदंसणपञ्जवेतिं जहा केवलनाणपञ्जवेतिं ॥ ७३६॥ कइ ण भंते । सरीरमा प० ! गोयमा ! पंच सरीरमा प०, तं०-ओराखिए जान कम्मए, एत्थं सरीरपदं निर्दर्समं भाणियव्यं बहा पश्चणाए ॥ ७३७ ॥ जीवा णं भंते ! कि सेवा णिरेया ? गोयमा ! जीवा सेवावि निरेयावि, से केणहेणं भंते ! एवं व्यवह जीवा मेयावि निरेयावि ? गोयमा ! जीवा दुविहा प॰, तंजहा-संसारसमावक्या य असंसारसमावक्या य. तत्थ ण जे ते असंसारसमावक्या ते ण सिद्धा, सिद्धा णं दुविहा प०, तंजहा-अणंतरसिद्धा य परंपरसिद्धा य, तस्य णं जे ते परंपरिस्ता ते णं निरेगा, तत्य णं जे ते अणंतरिसद्धा ते मं सेया, से णं भीते ! कि देसेया सब्बेया ? गोयमा ! जो देसेया सब्देया, तत्व णं जे ते संसार-समावनगा ते दुविहा प०, तंजहा-सेडेसिपडिवनगा य असेडेसिपडिवनगा य, तत्थ मं जे ते सेटेसीपडिवसमा ते मं निरेया, तत्य मं जे ते असेटेसीपडिवसमा ते ण सेबा. ते ण मंते ! कि देसेया सम्बेया ! गोयमा ! देसेयावि सन्वेयावि, से वेणहेणं जाब निरेवावि। नेरह्या णं भंते । कि बेसेया सम्वेवा ! गोगमा । देसे-

यावि सब्वेयावि. से केणद्रेणं जाव सब्वेयावि ! गोयमा ! नेरइया द्वविहा प०, तं ०-विरगहगइसमावत्रमा य अविरगहगइसमावत्रमा य, तत्थ पं जे ते विरगह-गइसमावनगा ते णं सन्वेया, तत्थ णं जे ते अविग्गहगइसमावनगा ते णं देसेया, से तेणड्रेणं जाव सब्वेयावि, एवं जाव वेमाणिया ॥ ७३८ ॥ परमाणुपोग्मला णं भंते ! कि संखेजा असलेजा अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता. एवं जाव अणंतपएसिया खंधा । एगपएसीयाडा णं भंते । पोग्गला कि संखेजा असंखेजा अणंता ? एवं चेव, एवं जाव असंखेजपएसोगाडा । एगनमयद्विईया णं भंते ! पोग्गला किं मंखेजा० ! एवं चेव, एवं जाव असंखेजनमयद्विदेया । एगगुण-कालमा णं भेते ! पोरमला कि सखेजा ॰ ? एवं चेव, एवं जाव अणंतगुणकालमा, एवं अवसेनावि वरणगंधरसकासा णेयव्या जाव अर्णनगुणलक्खांच । एएसि णं भंते ! परमाणुपोग्नलाणं दुपएसियाण य ग्वंधाणं द्यवहुयाए कयरे २ हिंती अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा | दुपएसिएहिंतो संधेर्हितो परमाणुपोभ्गला द्व्वद्वयाए बहया, एएसि णं भंते ! दुपएमियाणं तिपएसियाण य खंधागं दव्बद्धवाए कयरे शहिनो बहुया ? गोयमा ! तिपएसिएहिंनो खंधेहिनो दुपएसिया खंधा दब्बहुयाए बहुया, एवं एएणं रामएणं जाव दसपएसिएहितो संधिरितो नवपानिया संधा दव्यह्याए बहुया। एएसि ण भेते ! दसपएसि० पुच्छा, गोयमा ! दसपएसिएहिनो खंधहिनो संखे तपर-सिया खंघा दव्बद्वयाए बहुया, एएनि मं भंते ! सखेळ ० पुन्छा, गोयमा ' सखेळ-पएछिएहिंनो लंधेहितो असले जपएछिया खंधा द्व्यहुपाए बहुया, एएसि णे भेते ! असंखेज पर्वात पुच्छा, गोयमा ! अ(संखेज) णंतपर्वातर्वातं संधेहितो अ(णंत) संखेजपर्णस्या संधा दव्बद्वयाए बहुया, एएनि मं भेते ! परमाणुपोरगलामं दुपए-सियाण य संचार्ण पएसद्वयाए कयरे शहनो बहवा ? गोयमा । परमाणुपोरगर्लेहितो दुपएसिया खंधा पएसद्वयाए बहुया, एवं एएणं गमएणं जाव नवपएसिएहिनी कंधेहिती दसपएसिया संभा पएसद्वयाए बहुया, एवं सब्बत्य प्रिक्तियव्यं, दसपए-सिएहिंतो खेर्यहिंतो संबेजपर्णस्या खधा पए बहुया, संबेजपर्सिएहितो संविद्दिती असंखेजपण्डिया खंधा पएसहयाए बहुया, एएस णं भेते । असंखेज-पएसियाणं पुच्छा, गायमा । अणंतपएसिएहिंतो क्षेत्रेहिंतो असंखेळपएसिया खंबा पएसहयाए बहुया ॥ एएसि णं भंते । एनपएसीनाडाणं दपएसीनाढाण च पोग्नाडाणं दम्बद्धयाए कयरे रहिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! वुपएसोमाढेहितो पोरगळे-हिंतो एगपएसोगाडा पोग्गला दब्बहुयाए विसेसाहिया, एवं एएपं गमएगं तिपएसो-गाढेहिंतो पोग्गलेहिंतो दुपएसोगाडा पोग्गला दम्बद्धयाए विसेसाहिया जाव दसयए-

सोगादेहिंतो पोम्मडेहिंनो नवपएसोगाडा पोग्गटा द्व्यह्याए विसेसाहिया, एएसि र्णं भंते ! दसपए०पुच्छा, गोयमा ! दसपएसीगाढेहिंतो पोमाळेहिंतो संखेजपएसोगाढा पोम्गल। दव्बद्वयाए बहुया, संखेजपएमांगाढेहिंतो पोम्गलेहिंतो असंखेजपएसोगाढा पोरगला दन्बद्वयाए बहुया, पुच्छा सम्बत्य भाषियन्वा । एएसि णं भंते ! एनपए-सोगाडाणं दुपएसोगाढाण् य पोग्गळाणं पएसह्वयाए कयरे २ हिंतो जाव विसेमाहिया वा है गोयमा । एनपएसोगादेहिंतो पोग्नदेहिंनो दुपएसोगादा पोग्गला पएसद्वयाए विसेसा-हिया, एवं जाब नवपएसोगाडेहिंनो पोग्गङहितो दसपएसोगाडा पोग्गला पएसद्ध्याए विसेसाहिया, दसपएमोगादेहिनो पोरगटाहितो सखेजपएमोगाटा पामाला पएसहयाए बहुया, सखेजपएसोगाढेहिनो पोम्गळेहिनो असंखेजपएसीगाडा पोस्मला पएस**हयाए** बहुया । एएसि णं अंते : एगममयद्विदेयाणं दुसमयद्विदेयाण य पोग्गलाणं दब्बह-याए जहा ओगाइणाए वनव्वया एवं ठिईएवि । एएनि णे भेते ! एगगुणकालयार्ण दुगुणकालयाण य वीरगलाणं दव्बद्वयाए एएसि णं जहा परमाणुपोस्मलाईणं तहेव वत्तव्यया निरवसेसा, एवं मध्वेमि वज्ञगंधरसाणं, एएसि णं भंते ! एगगुणकक्स-डाणं दुगुणवःक्खडाण य पोरमलाणं दय्बद्धयाए कयरे २ हिंती जाब विसेसाहिया वा ? गायमा । एगगुणकक्षवंद्वेहितो पामगडोहितो दुगुणकक्ष्यदा पोग्गला दय्बद्ध्याए विसेसाहिया, एवं जाव नवगुणकक्खडेहिनां पोमगडेहिनां टसगुणकक्वटा पोमगला दयबद्वयाए विसेसाहिया, दमगुणकक्वडेहिनो पोग्गछोहिनो मेखेजगुणकक्खडा पोग्गला दब्बहुमाए बहुमा, सखेजगुणकक्खडेहिंतो पोग्गलेहितो असंगेजगुणकः क्खडा पोग्गला दव्यद्वयाए बहुया, असन्वेजगुणकक्खडेहितो पोग्गलेहितो अणंत-गुणकक्वडा पोग्गला दव्बद्वयाए बहुया, एवं पएसहबाए सब्बत्ध पुच्छा भाषि-यव्या, जहा करूखडा एवं मडयगुरुयलहुयावि, सीयउसिणनिद्वलुक्सा जहा वना ॥ ७३९ ॥ एएसि णं भेते । परमाणुपोग्गलाणं संखेजपएसियाणं असखेज-पएसियाणं अणंतपएसियाण य संवाणं दन्बहुयाए पएसहुयाए दन्बहुपएसहुयाए कयरे २ जाव विसेसाहिया वा? गोयमा! मध्वत्थोवा अर्णनपएसिया संवा दव्बद्वयाप्, परमाणुपोक्तका दब्बद्वयाए अणंतगुणा, संस्वेजपप्सिया । संघा दम्बद्वयाए संसेजगुणा, असंसेजपएसिया खंधा दब्बद्वयाए असंसेजगुणा, पएसद्व-याए-सव्वत्थोबा अर्णतपरक्षिया खंधा पर्वसद्वयार, परमाणुपोनगला अपरसद्वयार अर्णतगुणा, संखेजपर्तिया बीधा पर्सहुयार संखेजगुणा, असंखेजपर्गतया खेषा पर्सह्यार् असंखेळगुणा, दव्बहुपर्सहुयार्-सञ्बन्धोवा अर्णनपर्सिया संधा द्व्य-हुयाए ते चेव पएमहुबाए अणंतपुणा, परमाणुपोम्पला दब्बहुबाए अपएसहुबाए " ५५ मुसा**ः** 

अपंतरुणा, संखेजपरितया संभा दब्बद्रयार संखेजरुणा ते चेव परसद्रयार संखेजगुणा, असंखेजपरितया संधा दब्बद्धयार असंखेजगुणा ते चेव परसद्धयार असंखेजगुणा । एएसि णं भंते ' एनपएसोगाडाणं संखेजपएसोगाडाणं असंखेज-पएसोगाडाण य पोनगलाणं दञ्बहुबाए पएसहुबाए दञ्बहुपएसहुबाए कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्थोवा एगपएसोगाहा पोरगला दश्वद्वयाए. संखेजपएसोगाडा पोगाला दव्बद्वयाए मंखेजगुणा, असंखेजपएसोगाडा पोग्गला दञ्बद्वयाए असंखेळगुणा, पएसद्वयाए-सञ्बत्यांवा एगपएसोमाटा पोग्गला(अ)पए-सद्रयाए, संखेजपएसोगाडा पोग्गला पएमद्रयाए(अ)संखेजगुणा, असंखेजपएसोगाडा पोम्गलः पएमद्र्याए असंग्वेजगुणा, दञ्बद्वपएमद्रुयाए-सब्बत्धोवा एनपएमोगाला पोग्गलः दञ्बद्वपएसद्वयाए, संखेजपएसीगाढा पोग्गला दञ्बद्वयाए संगेजगणा ते चैव पएसहुयाए संखे जगुणा, असंखे जपएसीगाडा पोश्गला दव्बहुयाए असं-खेजगुणा ते चेव पएसहवाए असंखेजगुणा । एएमि ए भेते िएगममबह्धिंबाणे संखेजसमयद्विईयाणं असंखेजममयद्विईयाण य पोगगठाणं जहा औगाहणाए तहा ठिईएवि भाणियव्यं अप्पाबहर्ग । एएसि वं भंते ! एगगुणकालगार्ण मस्येजगुण-कालमाणं असंखेजमुणंकालमाणं अणंतगुणकालमाण य पोग्गलाणं दञ्बह्याए पए सहयाए दब्बद्वपएसहयाए एएनि णे जहा परमाणपोमगराणे अप्पाबद्दगे तहा एएसिपि अप्पाबहर्ग, एवं सेसाणवि बन्नगंधरनाणं । एएसि णं भेते ! एगगुण-कक्खडाणं संवेजगणकक्वडाणं असंवेजगणकक्वडाणं अर्णतगणकक्खडाण स पोग्गलाणं दञ्बद्धयाम् पम्मद्वयाम् दब्बद्धपम्भद्रयाम् कयरे २ जाव विसेमाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवा एगगणकक्त्वडा पोगगला दन्बद्वयात, संखेळगणकक्ष्यडा पोरगला दन्बहुयाए संखेजगुणा, असंखेजगुणकक्षकता पोरगला दन्बहुयाए असंखेज गुणा, अर्णनगुणकक्ष्यदा पोगगला दव्यद्वयाए अर्णनगुणा, पण्सद्वयाए एवं चेत्र नवरे सेले जगुणकक्तादा पोग्गला पण्सह्याए असले जगुणा मेसं ते चेव, दव्यहपएसह्याए सन्त्रत्थोवा एगगुणकम्म्नडा पोग्गला द्व्वद्वपएमद्रयाए, संस्वे जगुणकम्सदा पोग्गला दव्बद्वयाग् मत्वे जगुणा ते चेव पएसहयाए मंखेजगुणा, असंखेजगुणकक्ष्महा पी० दब्बद्वयाए असंखेजगुणा ने चैव पएमद्वयाए असंखेजगुणा, असंतगुणकासाहा पो० दव्यद्वयाए अणेनगुणा ते चेव पएसद्वयाए अ(सेखेज) जेतगुणा, एवं मडयगुरुव-लहुयाणवि अपाबहुगं, सीयउमिणनिद्धलुक्खाणं जहा बन्नाणं नहेव ॥ ७४० ॥ परमाणुपोरगले में अंते ! दव्बद्वमाग् किं कडा अम्मे तेओए दावर जुम्मे किलोए ? गोयमा ! नो कडजम्मे तो तेओए नो दावरकुम्मे किन्नोए, एवं जाव अणैलपएसिए

क्षेत्रे । परमाजवीकाला में भेते ! दब्बद्वबाए कि कड्युम्मा० पुच्छा, गोयमा ! ओवादेसेणं सिख इंडजम्मा जाव सिय किंडशोगा, विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा नो तेओगा नो दावरजुम्मा कठिओगा, एवं जाव अर्थतपरिस्या खंचा । परमाणु-पोगाले मं भंते ! पएसड्टयाए कि कडजुम्मे पुच्छा, गोयमा ! नो कडजुम्मे नो तेओए नो दावरजुम्मे कलिओए, दुपएतिए पुच्छा, गोयमा ! नो कडजुम्मे नो तेओए दावरजुम्मे नो कलिओए, तिपएसिए पुच्छा, गोयमा ! नो कडजुम्मे टेओए नो दाक्यजुम्मे नो कलिओए, बडप्पर्णसए पुच्छा, गोसमा । कडजुम्मे नो तेओए नो दावरजन्मे नो कलिओए, पंचपएसिए जहा परमागुपोगाले, क्रप्पएसिए जहा दपणितए, सत्तपणितए जहा तिपणितए, अद्भूपणितए जहा चडप्पणितए, नवपणितए जहा परमाणुपीगाछे, दसपएसिए जहा द्पएसिए. संखेजपएसिए णं भंते ! पोमाखे पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओगं, एवं असंखेळपएसिएवि. एवं अर्गनपर्तिएवि । परमानुपोरगला में भेते । परसङ्ख्यार कि कडजम्मा प्रस्का. गोयमा! ओबादेसेणं सिय कडलम्मा जान सिय किल्ओगा, विहाणादेसेणं नो कड जन्मा नो तेओगा नो दावरज्ञम्मा कलिओगा, दपएसियाणं पुच्छा, गोबमा 1 ओबादंसेणं सिंग कहजम्मा नो तेओगा लिय दावरजम्मा नो कविओगा, विहाणा-देसेणं नो कडजुम्मा नो वेओगा दाबरजुम्मा नो कलिओगा, तिपएसिमाणं पुच्छा, गोयमा । ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, बिहाणांदेसेणं नौ कडजम्मा तेओगा नो दावरजम्मा नो कलिओगा, चउपप्रसियाणं पुच्छा, गोयमा ! ओषांदेमेणाव विद्वाणांदेसेणाव कडज्म्मा नो तेओगा नो दावरजम्मा नो कलिओगा, पेचपर्णतया जहा परमाणुपोग्गला, छप्पएसिया बहा दुपएसिया, सत्तपएसिया बहा तिपएसिया, अद्भूषएसिया बहा चडप्पएसिया, नवपएसिया जहा परमाश्र-पोम्मला, दसपएसिया जहा दुपएसिया, संखेळपएसियार्थ पुच्छा, गोबसा! ओषादेमेणं सिय कडज्म्मा जाव सिय किल्ओगा. विहाणादेसेणं कहजुम्मावि जाव क्लिओमानि, एवं असंबोध्यपएसियानि अणंतपएसियानि ॥ परमाणुपीरगळे णं भंते ! किं कड जुम्मपएसोगादे॰ पुच्छा, गोयमा ! (णो)कडजुम्मपएसोगादे नो तेजोग० को दावरज्ञमा कांकेओगपएसोगाडे । दुपएसिए मं पुच्छा, गोयमा ! तो कहजुम्म-पएसोगाडे जो वेओंग॰ सिय दावरज्ञस्मपएसीगाडे सिय किलोगपएसोगाडे। तिपएसिए मं पुच्छा, गोयमा । जो कडजुम्मपएसोमाडे सिय तेओगपएसोमाडे सिय दावरजन्मपरसोगाडे सिय कलिओनपरसोगाडे ३। बढप्परसिए में पर्स्सा गोयमा । सिय कडजुम्मपएसोगाडे जाद शिव कलिओगपएसोगाडे ४. एवं बाह

अर्णतपएसिए ॥ परमाणुपारगला णं भेते ! किं कहजुम्मपएसीगाहा । पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं कडजम्मपएसोगाडा णो तेओग० नो दावर० नो कलिओग०. विद्वाणादेसेणं नो कड जम्मपएमोगाढा णो तेओग० नो दावर० कछिओगपए-सोगाहा । दुप्तियाण पुच्छा, गीयमा ! ओघादेसेणं कडज्रम्मपरसोगाहा नी तेओग० नो दावर० नो कलिओगपएमोगाडा. विद्याणादेसेण नो कडजम्मपए-मोगाडा नो तेओगपएमांगाडा दावरज्ञम्मपएसोगाडावि कल्लिओगपएमोगाडावि। तिपएसियाणं पुच्छा, गोयमा 'ओघादेसेणं कडज्रम्मपएसोगाढा नो तेओग० नो दावर्व नो कलिओगपएसोगाडा, विहाणादेसैणं नो कडजुम्मपएसोगाढा तेओगपए-मोगाढावि दावरजम्मप्रामोगाडावि कलिओगपरासोगाढावि है। चउपरासियाणं पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं कडजम्मपएमोगाढा ना तेओग० नो दावर० नी कलिओगपएमोगाढा, विहाणादेसेणं कटजम्मपएमोगाडावि जाव कलिओगपएम सोगाडावि, एवं जाव अर्णनपएसिया ॥ परमाणुपोगगढे ण भंते ! कि कडजुम्म-समयद्विशेष प्रच्छा, गोयमा । सिय कड जम्मसमयद्विशेष जाव तिय कलिओग-समयद्भिहें ए, एवं जाव अर्णतपएसिए । परमाणुपोग्गला णं भेते ! कि कड तुम्म-समयिव्हियाः पुच्छाः गोयमा ' ओवादेसेणं सिय कडजम्मसमयद्विहेया आव सिय कलिओगसमयद्विदेया ४, विहाणादेसेगं कहतुम्मसमयद्विदेशावि जाव कलिओग-समयद्भिरंगाचि ४. एवं जाव अर्गनपर्शिया । परमाण्योरगडे में भेते 'कालवन-पञ्चवेहि कि कडज्रम्मे तेओंगे अश टिईए बनव्वया एवं वेलपुचि सब्वेसु गंधेसुवि एवं चेव रसेम्रावे जाव महरो रसानि, अर्गनवर्णसर एं भेने ' खेंघे कश्वहकास-पज्जवेहिं कि कट जम्मे । पच्छा, गोयमा ! सिय कड जम्मे आव सिय कलिओंगे। अगंत गर्वतिया में भेते ! स्वंबा कर बड कामप जवेहि कि कड जैम्मा ० पुच्छा, गोबमा ! ओबारेसेणं सिय कहतुम्म। जाव सिय कलिओमा ४, विहाणारेसेणं कहतुम्मानि जाव कलिओगादि ४, एवं मडबगुहयलहुयावि आजियव्या, सीमडसिणनिद्वलुक्खा जहा बन्ना ॥ ७८९ ॥ परमाणुरोग्गले णं भेते ! कि स(अ) श्रे अवश्रे शे सेया ! तो महे अगरे । दुपत्सिए पं पुच्छा, गोयमा ! संबे भी अणबे, तिपएसिए बहा परमाणुपोगाळे, च उपप्रसिष् जहा दुपर्शिष्, पंचपर्शिष् जहा तिपर्शिष्, छप्पर-सिए जहा दुपएसिए, मनपएसिए जहा तिपएसिए, अद्भप्रसिए जहां दुपएसिए, नवपएसिए जहा तिपएसिए, दसपएसिए जहा दुपएसिए, संखेजपएसिए पं मंते ! संघे पुरुष्ठा, गोयमा ! सिय सक्के सिय अगके, एवं असंबे अपग्रिएनि, एवं अनेनपरसिर्वि । परमाणुपीरमला णे संते ! 🎏 सन्ना अण्डाः 🖁

गोयमा सङ्गा वा अणहा वा, एवं जाव अणंतपएतिया ॥ ७४२ ॥ परमाणुपोग्गडे णं भंते ! कि सेए निरेए ? गोयमा ! छिय सेए छिय निरेए. एवं जाब अर्णतपरिष । परमाणपीरगला णं भेते । कि सेया निरेया ? गोयमा ! सेयावि निरेयावि, एवं आव अणंतपएसिया ॥ परमाणुपोम्गडे णं भंते ! सेए कालओ केविकर होड ? गोयमा ! जहण्णेणं एवं समयं उद्गोसेणं आविष्याए असंखेजहभागं, परमाणपोगाले णं भंते ! निरेए कालओ केविवरं होद ? गोयमा ! जहण्येणं एवं समयं उद्योतेणं असंखेजं कालं. एवं जाव अणंतपएतिए, परमाणुपीरगला ण भंते ! सेया कालओं केविवारं हो(इ)न्ति ? गोयमा ! सञ्बद्धं, परमाणुपोगगला णं भंते ! निरेया कालओं केविकारं होन्ति ! गोयमा ! सन्वदं, एवं जाव अर्णतपएसिया ॥ परमाण्-पोगालस्म र्ण भंते ! सेयस्स केवडयं कालं अतरं होइ ! गोयमा ! सहाणंतरं पड्डब जहनेमं एकं समयं उक्कोरोर्ण असंखेजं कार्ल, परटाणंतरं पड़न जहनेमं एकं समयं उद्योसेणं असंखेज कारूं । निरंथस्य केवइयं कार्लं अन्तं होह ! गोयमा ! सद्वाणं-तरं पड़क जहनेलं एकं समयं उद्दोसेणं आविष्याए असंनेजहमागं, परद्वाणंतरं पड़ब बहुबणं एकं समयं उद्योगेणं असंदे (ज्ञाह)जं कालं । दूपएसियस्स णं भंते ' खंधस्य सेयस्स पुच्छा, गोयमा! सद्वाणंतरं पद्वच जहनेणं एकं समयं उन्नोसेणं असंग्येकं कार्ल, परद्वार्णनरं पद्भा अहल्येणं एकं समयं उक्कोसेणं अर्णतं कार्ल। निरेयस्य केवड्यं कालं अतरं होट हे गोयमा ! सद्दार्णतरं पड़ब जहनेणं एकं समयं उद्योसेणं आवितियाए असंत्रेज्ञहभागं, परद्राणंतरं पहुच जहनेणं एकं समर्थ उद्योसेणं अर्णतं कालं, एवं जाव अर्णनक्तियस्स । परमाणुपीरगलाणं भंते ! सेयाणं केवड्यं कालं अंतरं होड ? गोयमा! नन्य अतरं, निरेयाणं केवड्यं काले अंतरे होड ! गोयमा ! नान्य अंतरं, एवं जाव अणंतपएसियाणे लंधाणं ॥ एएसि णं भंते । परमाणपोग्गलाणं सेयाणं निरेवाण य कयरे २ हिंती जाब विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्बत्योवा परमाणुपोमाला सेया, निरेया असं-लेजगुणा एवं जाव असंखेजपएसियाणं खंधाणं । एएसि णं अते ! अर्गतपएसि-याणं खंघाणं सेयाणं निरेयाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्बत्योवा अर्णतपएसिया संधा निरेया, सेया अर्णतगुणा ॥ एएसि णं भेते ! परमाणुपोग्गलाणं संखेजपरुसियाणं असंखेजपरित्याणं अणंतपरित्याण य खंबाणं सैयाणं निरेयाण व दब्बह्याए पएसह्याए दब्बह्रपएसह्याए कयरे २ जाव विसे-साहिया वा १ गोयमा! सञ्बन्धोवा अर्णतपप्रिया संघा निरेया दव्बद्वयाए १. अर्णतपएसिया खंधा सेया दब्बह्रयाए अर्णतगुणा २, परमासुपीरगला सेया दक्क-

ह्रयाच अणंतगुणा ३. संसेजपणीया संघा सेया दब्बह्रयाच असंसेजगणा ४. असंखेळपण्मिया संधा सेया दब्बद्वयार असंखेळगुणा ५. परमाणपोमगत्त्र निरेया दव्बद्वयाए असंखेजगुणा ६, संखेजगएसिया खंधा निरेया दव्बद्वयाध संबेजगणा ७, असंबेजपएसिया खंषा निरेया दब्बद्वयाए असंखेजगणा ८, पए-सद्भयाण एवं चेव नवर परमाणुपोम्गला अपएसद्भयाए भाष्यिक्या, संखेजपएसिया खंघा निरेया पएसद्रयाए असंखेळागुणा सेसं तं चेव, दञ्बद्वपएसद्रयाए-सञ्बत्धोबा अणंतपण्रतिया खंधा निरेया दब्बह्वयाए १, ते चेव पएसह्रयाए अणंतगुणा २. अर्णतपर्णस्या खंघा सेया दन्बद्वयाए अर्णतगुणा ३. ते चेव परसद्वयार अर्णतगुणा ४. परमाणुपोरगला सेया दव्बद्वयाए अपएसद्वयाए अणंतगुषा ५, संखेजपएसिबा संघा सेया दव्यद्वयाए असंसे अगुगा ६, ते चेव पएसहयाए (अ)संसे अगुगा ७, असंखेजपर्णास्या स्वधा सेया दव्यद्वयाए असंखेजगुणा ८. ते चेव परसङ्खाए असंखेळागुणा ९. परमाणपोग्गला निरेया दव्यद्वयाए अपएसद्वयाए असंखेळागुणा १०. संखेजपरासिया संधा निरेया दव्यद्रयार असंखेजगुणा ११. ने चेय परमह्यार (अ)संखेजगुणा १२, असंखेजपएसिया संधा निरेया दव्बद्वयाए असंखेजगुणा १३, ते चेब पएसद्वयाए असंखेळागुणा १४। परमाणुपोम्गटे णं भंते ! कि देसेए सब्बेए निरेए १ गोयमा । नो देसेए सिय सब्बेए सिय निरेए, दुपएसिए ण अंत ! खंधे पुच्छा, गोयमा ! सिय देसेए सिय सन्वेए सिय निरेए, एवं जान अणतपएसिए। पर-माणपोरमला यं भंते ! कि देसेया सब्बंबा निरेवा ! गोयमा ! तो देसेबा सब्बंबाबि निरेवावि, दपएसिया ण भंते ! खंबा मुच्छा, गोयमा ! देसेयावि सब्वेयावि निरे-यावि, एवं जाव अर्णतपएसिया । परमाणुपानगढे पं भेते । सब्बेए काळओ केविकार होड ? गोयमा ! जहनेणं एकं समयं उक्कोमेणं आवित्याए असंखेजहभागं, निरेए कालओं केविवर्ष होड ! गोयमा | जहनेणं एवं समयं उक्कोसेणं असंखेळां कालं। इप-एसिए मंते ! संबे देसेए कालओ केव(चि) चिरं होइ ! गोयमा ! जहकेमं एकं समर्य उद्योसेणं आवितयाए असंखेजडमार्ग, सब्बेए कालओ केविकर होई ! गोयमा ! अहमेर्ण एकं समयं उद्योगेणं आविष्याए असंखेजहमार्गः, निरेए कालमो केवियरं होइ? गोयमा ! जहनेणं एकं समयं उद्घोरीणं असंस्रेजं कार्ट, एवं जाव अर्णतपएसिए । परमाणुपोरगला णे भंते । सच्चेया कालओ केवियरं होंति है गोयमा ! सब्बदं, निरेपा कालओं केविकार हो(न्ति)इ ? गोयमा ! सम्बद्धं । दूपप्रतिया णं असे ! संघा देखेया कालओ केविवरं होति ? गोयमा ! सन्बदं, सन्वेना कालओ केविवरं होति ? सन्बदं, जिरेया कालओ केबिकर डॉति ! सब्बदं. एवं जाब अर्णतपप्रसिद्धा । परमामुपीस्य-

स्वस्स णं अंते ! सम्बेयस्स केत्रंइयं कालं अंतरं होइ ? गोयया ! सङ्घणंतरं पहुच जह-बेर्ण एकं समयं उक्तोसेर्ण असंखेजं कालं, परद्राणंतरं पहुच जहकेर्ण एकं समयं उद्यो-सेणं असंखेजं कार्छ । निरेयस्स कंबह्यं कार्ल अंतरं होह ! सङ्घणेतरं पडुच जहाजेणं एकं समयं उक्तोसेणं आविष्ठियाए असावेज्यहमार्ग, परह्यणंतरं पदुच जहनेणं एकं समयं उद्दोसेणं असंखेजं कार्र । दुपएतियस्स णं भंते ! खंधस्स देसेयस्स केबहर्य कार्ल अंतरं होइ ? गोयमा ! सद्धार्णतरं पद्धव जहन्नेणं एकं समयं उक्तोरेणं असंखेजं कालं, परद्राणंतरं पड्ड जहचेर्ण एकं समयं उक्कोसेणं अणंतं कालं. सब्वेयस्स केवडयं कार्छ । एवं चेव जहा हेसेयस्ता, निरेयस्स केवड्यं कार्छ । सहायंतरं पहुच " जहन्नेणं एवं समयं उक्नोनेणं आवलियाए असंखेजहमार्ग, परद्वाणंतरं पहुच जहन्नेणं एकं समयं उद्वासिणं अर्णनं कालं, एवं जाव अणनपएसियस्स ॥ परमाणुपीम्नलाणं मंते । सञ्जेयाणं केवडयं कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! नित्य अनरं, निरेयाणं केव-इयं ० १ नित्य अंतर, दुपएसियाणं अंते । संघाणं देसेयाणं केवड्यं कालं ० १ नित्य अतरं, सब्वेयाणं केवडमं कालं० है नान्य अतरं, निरेयाणं केवड्यं कालं० है नित्य अंतरं, एवं जाब अणंतपएसियाणं । एएसि णं भते ! परमाशुपांतमलाणं सब्वेयाणं ानेरेयाण य कमरे २ जाव विसेमाहिया वा ! गोवमा ! सन्वत्थोवा परमा<u>श</u>्योगाला सब्बेया, निरेया असम्बेजागुण। एएसि ण भेने । दुपएसियाणं खेथाणं देसेयाणं सञ्जेयाणं निरेयाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्योवा दुपए-िष्या संधा मन्वेया, देसेया असंखेजगुणा, निरेया असंखेजगुणा, एवं जान असं-लेजपप्तियार्गं संधाणं। एएति णं भंते । अणंतपएसियार्गं संधाणं देसेयाणं सब्बे यार्ण निरेपाण य क्यरे २ जाब विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सम्बस्थोबा अर्णतप-एसिया खंधा सब्वेया, निरेया अर्गतगुणा, देसेया अर्णतगुणा । एएसि णं भंते ! परमाणुपोम्मलाणं संखेजपएसियाणं अनंखेजपएसियाणं अणंतपएसियाण व संचाणं वेसंयाणं सञ्बेयाणं निरेयाणं द्व्यद्वयाए पएसद्वयाए दन्बद्वपएसद्वयाए क्यरे २ आव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्योचा अर्णतपएसिया संधा सब्वेया दम्बहुमाए १, अर्णतपर्सिया संधा निरेया दव्यद्ववार् अर्णतगुणा २, अर्णतपर्सिया संघा हेसेया दव्यष्ट्रयाए अर्थतगुणा ३,असंबेजपएसिया संधा मञ्चेया दव्यक्ष्याए अ(णंत)संबेज-गुणा ४, संबेजपर्णतया खंबा सब्बेग दब्बहुवाए असंबेजगुणा ५, परमाणुपोम्पला सब्बेया दव्बद्वयाए असंखेजगुणा ६, संखेजगरसिया जंभा देसेया दव्बद्वयार असं-सेजागुणा ७, असंसेजपएसिया संवा देसेया दम्बद्ध्याए असंसेजगुणा ८, परमाणु-चोम्मला निरेया द्व्यह्याए असंबेजगुणा ९, संबेजपएसिया संवा निरेया द्व्य-

हुयाए संखेजगुणा १०, असंखेजपएतिया संधा निरेषा दन्वहुयाए असंखेजगुणा ११. परमद्व्याए-सञ्बत्धोवा अर्णनपरसिया खंधा परसद्व्याए एवं परसद्व्यार्ख नवरं परमाणपोरगला अपएसद्वयाए भाणियव्या, संखेजपएसिया खंधा निरेया पए-सहयाए असंखेजगुणा सेसं तं चेव, दव्बद्वपएसद्वयाए सव्बत्थीवा अणंतपएसिया र्संधा सन्वेया दव्बद्वयाए १, ते चेव पएसद्वयाए अणंतगुणा २, अणंतपएसिया खंधा निरेया दव्बद्वयाए अणंतगुणा ३, ते चेव पएमद्वयाए अणंतगुणा ४, अणंत-५एसिया खंघा देसेया दव्बद्वयाए अणंतगुणा ५, ते चेव पएसद्वयाए अणंतगुणा ६, असंखेजपर्मिया खंधा सब्वेया दब्बहुयार अर्णतगुणा अ, ते चेव परसहयार अमंखेजगुणा ८, संवेजपर्णनया संधा सब्येया दव्बहुयान् असंखेजगुणा ९, ते चेव पएसहुयाए (अ)सम्वेजगुणा १०, परमाणुपोग्गला सब्वेया दन्बहुअपएसहुयाए असंखेजगुणा ३१, संखेजपएसिया संघा देसेया दन्बहुयाए असंखेजगुणा १२. ते चेव पएसद्वयाए (अ)सन्वेजगुणा १३, अमंखेजपएसिया खंधा देसेगा दम्बद्धयाए असंखेजगुणा १४, ते चंब पएमडुयाए असंखेजगुणा १५. परमाणुपोग्गला निरेया दब्बद्वअपण्यद्वयाए असंखेळगुणा १६, संखेळपर्णासभा संधा निरेवा दब्बद्वयाण् संखेजगुणा १७. ते चेव पएसडुयाए संखेजगुणा १८ अनेखेजगण्सिया निरेया दब्बद्वयाम् अमंखेजगुणा १९. ते चेव पएसद्वयाम् असंखेजगुणा २०॥ ४४३॥ कड् ण भेने ! धम्मत्यिकायस्य मञ्जापण्सा प० र गोयमा ! अट्ट धम्मत्थिकायस्य मञ्ज्ञपएमा पर । कर् गं भंते ! अहम्मत्थिकायस्य मञ्ज्ञपएमा पर ! गोयमा ! एवं चेव, कह यं भंते । आगामन्थिकायस्य मान्ह्यपूप्पा पन र एवं चेव । कह यं भंते । जीवत्थिकायस्य मञ्जयएमा प० १ गोयसा ! अट्ट जीविधकायस्य मञ्जयएसा पर, एए में भंते ! अड्ड जीवियकायस्य मञ्जापएगा कडमु आगासपएमेछु ओगा-होते ? गोयमा ! जहकेणं एकंसि वा दोहिं वा तिहिं वा चटहिं वा पंचिहिं वा छहिं वा उन्नोसेणं अद्भा, नो चेव णं सलस् । सेवं भंते 🗓 २ ति ॥ ७४४ ॥ राजाबी-सद्रमस्म सयस्स चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥

कइविहा ण भंते ! पजवा पश्चला ? गोयमा ! दृविहा पज्जवा प०, तं०-जीव-पज्जवा य अर्जावपज्ज्ञवा य, पज्ज्ञवपयं निर्वसेसं भाणियस्त्रं जहा पश्चलणाए ॥ ५४९॥ आवित्याणं भंते ! कि संबोज्जा समया असंबोज्जा समया अणेता समया ? गोयमा ! नो संखेज्जा गमया असंबोज्जा समया नो अणेता समया, आणापाणूणं भंते ! कि संखेज्जा० ? एवं चेव, शोचे णं भंते ! कि संखेज्जा० ? एवं चेव, एवं लविवि सहुत्तिव, एवं अहोरे नित्र, एवं पक्के मासे उ(फ) ह अवणे संवच्छरे हुगे वाससए

वाससहस्से बाससयसहस्से पञ्चेगे पञ्चे तुन्नियंगे तृष्टिए अडर्डने अडर्ड अववंगे अवदे हहुअंगे हहुए उपार्टिंग उपार्ट प्रसंगे पडमे निर्मिंग निर्मि अच्छिणि(उ) प्रेंगे अच्छिणि(उ)प्रे अउग्ने अउए नउग्ने नउए प्रथेंगे प्रउए चूलिश्ने च्छि(या)ए सीसपहेलियंगे सीमपहेलिया पॉलओवमे सागरोवमे ओसप्पिणी एवं उस्मापणीबि. पोग्गलंपरियहे ण भेते ! कि संखेजा समया असंखेजा समया अर्गना समया? गोयमा ! नो संखेजा समया नो असंखेजा समया अर्णना समया, एवं तीयदा अणागयदा सम्बद्धा ॥ अम्बलियाओं में भेते ! कि संखेजा समया पुरुखा, गोयमा ! तो संखेजा समग्रा निय असलेजा समया निय अणेता समया, आणापा-णुणे भेते ' कि संखेजा समया ॰ प्रत्या, एवं जेव, योवाणे भेते ! कि संखेजा समयह ३१ एवं चेव एवं जाव उस्मिपिणीओलि, पेम्मलयरिव्हाणं भेते ! कि संबेजा मस्या० पुन्छा, गोयमा ' णो मुखेजा सस्या णो असंखेजा समया अर्णता समया, आणापाण्यं भेते ! कि संखेजाओं आवित्याओं । प्रकार गोयमा ! संखे-जाओ आवलियाओं मो असंखेजाओं आवलियाओं नो अमंतरओं आवलियाओं. एवं थोबैबि, एवं जाव सीमप्पहेलियक्ति । प्रतिओवमे एँ भेते ! कि नंखेळा = पुरुष्ठा, गोयमा ! णो संखेजाओ आर्वाटयाओं असंखेजाओ आवृत्यियाओं तो अप्रेताओं आबिलियाओं, एवं यागरीवर्मेत्र, एवं श्रेमर्रूपणीवि उस्यप्रिणीवि, पोग्गलपरियदे पुन्छा, गोयमा ! नो संन्येजाओ आविज्याओ हो असंन्येजाओ आवलियाओ अर्णताओ आवलियाओ, एवं जान सञ्बद्धाः अध्यापाण्यं संते ! कि मंत्रेजाओ आवलियाओ॰ पुरुष्ठा, गेंथमा ' सिय मंत्रेजाओ आवलियाओ सिय अमंखेजाओ सिय अणेनाओ, एवं जाद सीमप्पहेलियाओ, प्रतिओवमाणं पुच्छा, गौयमा । णो संखेजाओ आवित्याओ सिय असंखेजाओ आवित्याओ सिय अर्णनाओं आवित्याओं, एवं जाब उस्सिप्पणीओत्ति, पोरगलपरियद्वापं पुच्छा. गोयमा ! णो संबेजाओ आवनियाओ जो असंखेजाओ आवनियाओ अपंताओ आवित्याओ । योवे णं भंते । किं मंत्रे बाओ आणापाणुओ असंखेजाओ जहा आव लियाए बनव्यया एवं आणायाणजीवि निरवसेता, एवं एएणं गमएणं जाव सीसप्पेक्ट-लिया भाषियन्ता । सागरोवमे कं भंते । कि संखेळा परिओवमा० पुरुक्षा, गोयमा ! संखेजा परिओवमा गो असंखेजा पतिओवमा गो अर्गता परिओवमा, एवं ओसू-प्पिणीएवि उस्सप्पिणीएवि, पोग्गलपरियहे णं भेते ! पुच्छा, गोयसा ! पो संखेजा पिलेओबमा जो असंखेजा पिलेओबमा अर्णता पिलेओबमा, एवं जाव सब्बद्धा । सागरीवमाणं भेरे ! कि संखेजा पिल्जोबमा० पुरुका, गोयमा ! सिय संखेजा

परिभोवमा सिय असंखेजा परिओवमा सिय अर्णता परिभोवमा, एवं जाव ओसप्पिणी(ओ)वि उस्सप्पिणीवि । पोग्गलपरियद्यणं पुच्छा, गोयमा ! जो संबोजा परिओवमा गो असंखेजा परिओवमा अर्णता परिओवमा । ओसप्पिणी र्ण र्यंते ! क्कि संखेला सामग्रेवमा जहा प्रतिओवमस्य वत्तव्यया तहा सामग्रेवमस्यवि. पोरमलपरियहे में अंते ! कि संखेजाओ ओसप्पिणीओ । पुच्छा, गोयमा ! मो संखे-जाओं ओसप्पिणीओं जो असंखेजाओं अर्णनाओं ओसप्पिणीओ, पोग्गलपरियद्वाणें अते ! कि संखेजाओं ओर्सापणीओं व पुच्छा, गांयमा ' नो सखेजाओं नो असंखे-जाओ अणंताओ, पोरगलपरियद्दे णं भंते ! कि संखेजाओ ओसप्पिणिडरस्याप्यणीओ व पच्छा, गोयमा ' जो संयेजाओ ओसप्पिणितस्सप्पिणीओ जो असंखेजाओ अर्ण-ताओं ओस्पिणिउस्सिप्पिणीओ, एवं जाव सम्बद्धा, पोग्गलपरियद्याणं अति ! कि सखेजाओं ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ॰ पुच्छा, गोयमा ! णो संन्याओं ओसांपिणि॰ तम्सिप्पणीओ जो असंखेजाओ अर्णनाओ ओसिप्पणितम्सिप्पणीओ । तीतदाणं भंते ! कि संख्वा पोग्गलपरियद्याः पुच्छा, गोयमा ! नो सम्बद्धा पोग्गलपरियद्य नो असले जा अर्गता पोरगलपरियद्या, एवं अणागयदानि, एवं सन्बद्धानि ॥७४६॥ अणागरद्वाणं भेते ! कि संखेजाओं तीतदाओं असर्वजाओं • अणंताओं • ! गायमा ! णो मखेजाओ तीतदाओं णो असंखेजाओं तीनदाओं णो अर्णनाओं नीतदाओं. अणागयदा णं नीतदाओ समयाहिया, तीतदा णं अणागयदाओ समयद्भणा । सन्बद्धाणं भंत ! कि सम्बजाओं तीनदाओं । पच्छा योगमा ' णो सम्बजाओं तीन-दाओं मो असंयेजाओं तीतदाओं मो अमंताओं तीत्रदाओं, सञ्बद्धा में तीतदाओं साइरेगदुगुणा नीनडा णं मञ्बद्धाओ थोवणए अदे, सञ्बद्धाणं भनते ! कि संग्व-जाओं अणागयदाओं । पुरसा, गोयमा । णो संखेजाओं अणागयदाओं णो असं-खेजाओ अणागयदाओं जो अर्णताओं अणागयदाओं, सञ्चटा जे अजागयदाओं योव्णगद्गुणा अणागयदा णं सन्बद्धाओं माइरेगे अदे ॥ ७४७ ॥ कडविहा र्ण भंते ! णिओदा प० १ गाँयमा ! दुविहा णिओदा प०, तं०-णिओ(य)गा य जिओ-यजीवा य. णिओदा णं भेते ! कडविहा प० ? गोयमा ! दुविहा प०. तंजहा-सह-मनिओदा य बायर्गनओ(दा)गा य. एवं निओदा नाणियव्या जहा जीबासियमे तहेव निरवसेसं ॥ ७४८ ॥ कडबिहे में अंते ! णामे पंचाने ? गोयमा ! छव्यिहे णामे पन्नते, तंजहा-उदहए जाव लांकवाइए। से कि तं उदहए णामे ? उदहए णामे दुबिहे प॰, तं॰-उद(इ)ए य उदयनिष्फ्ले य, एवं जहा सत्तरसमसए पहने उदेसए भावो तहेव इहवि, नवरं इमं नामणाणसं, सेसं तहेव जाव सक्षिवाइए । सेवं भेरी ! २ ति ॥ ७४९ ॥ पणवीसहमें सप पंचमो उद्देसी समसी ॥

पक्षवण १ वेय २ रागे ३ कप्प ४ सरित ५ पडिसेवणा ६ गाणे ७। तिस्थे ८ लिंग ९ सरीरे १० खेले ११ काले १२ गड १३ संजम १४ निगासे १५ ॥ १॥ जोगु १६ वओग १७ कसाए १८ छेसा १९ परिणाम २० बंध २१ वेदे य २२ । कम्मोदीरण २३ उनसंपज्जहल २४ सन्ता य २५ आहारे २६॥ २॥ भव २७ आगरिसे २८ कालं २९ तरे य ३० समुख्याय ३१ खेल ३२ फुसणा य ३३। आवे ३४ परि(माणे)णामे ३५ (सन्द)विस अप्पाबहर्य ३६ निसंठाणं ३७॥ ३॥ रायिक्हे जाव एवं वयाधी-कड णं भेते ! शियंठा पक्तना ! गोयमा ! पंच शियंठा पश्चता, तंजहा-पुलाए बडसे कसीले णियंटे सिणाए ॥ पुलाए न संते ! कहिंहे पश्चते ? गोयमा ! पंत्रविहे प०, तं०-नाणपुलाए दंसणपुलाए चरित्तपुलाए छिंगपु-लाए अहानुहमपुरु।ए णामं पंचमे । बडमे णं भंते 'कडविडे प० ! गोयमा ! पंचितिहै प०, तं०-आभोगवउसं अणाभोगवउसे सबुहबउसे असंग्रुहवउसे अहा-सहस्रवासे गाम पंचमे। कुसीले णं भंते ' कडविहे प० ! गोयमा ' इविहे प०, तं०-पिसंबणाकसीले य कसायकसीले य, पिसंबणाकसीले णं भेते ! कड़बिहे पक्को है गोयमा ! पंचविहे प०, भंजहा-नाणपिस्रोवणाकसीले दंसणपिस्तिकणा-क्रमीरे चार्त्तपढिसेवणाकृषीठे लिगपढिसेवणाकृषीले अहायहमपढिसेवणाकृषीले गामं पंचमे. कमायक्षीले णं भंते ! कड्विहे पक्ते ! गोधमा ' पंचिवहे प०, नं०-नाणकतायक्तीके दंसणकतायक्तीके चरित्तकतायक्तीके निगरमायक्रीके अहास-हमकसायकरीले गामं पंचमे । नियंठे पं भेते ! कहावेह प० ! गोयमा ! पंचिवेहे प्रवाच्यान्यवस्त्रमयनियंदे अपन्यसमयनियंदे चरिमसमयनियंदे अचरिमसमय-नियंठे अहासहमनियंठे णामं पंचमे । सिणाए ण भंते ! इडिवेहे प० ! गोयमा ! पंचिष्ठे प॰ तं•-अच्छवी १. असबले २. अकम्मंसे ३. संसद्धणाणदंसणधरे अरहा श्रिणे केवली ४, अपरिस्तावी ५/१। पुलाए णं भेते ! कि सर्वेयए होजा अवेयए होजा ? गोबमा ! सर्वेबए होजा को अर्वेबए होजा, जह सर्वेबए होजा कि इत्यिवेयए होजा पुरिसवेयए होजा पुरिसन्पंसम्वेयए होजा ? गौयमा ! नो इत्यिवेयए होजा पुरिसवेयए होजा पुरिसन्प्रंसग्वेयए वा होजा । यहसे ण भंते ! कि सर्वेयए होजा अवेयए होजा ? गोयमा ! सर्वेयए होजा को अवेयए होजा, जह सबेबए होजा कि इत्यिवेवए होजा पुरिस्तवेवए होजा पुरिस्तनपुंसगवेवए होजा ? गोयमा ! इत्थिवेयए वा होज्ञा पुरिसर्वयए वा होज्ञा पुरिसन्त्र्वयए वा होज्ञा. एवं पिंड सेवणाकुसी केवि, कसायकुसी के र्भ से ! कि सवेयए होजा - पुच्छा, गोयमा ! सचेयर वा हीजा अवेयर वा होजा, जह अवेदए होजा कि उबसंतवेदए होजा

सीणवेदए होजा ? गोयमा ! उवसंतवेदए वा होजा सीणवेदए वा होजा. जड संवेदत होजा कि दिश्वेदत होजा - पुच्छा, गोयमा ! तिसुवि जहा बउसे। णियंठे गं भंते ! कि सबेदए वन्छा गोयमा ! णो सबेदए होजा अवेदए होजा , जइ अवेदए होजा कि उवसत् पुरुष्ठा, गोयमा ! उवसंतवेदए वा होजा खीणवेदए वा होजा । सिणाए एं भंते ! कि सबेयए होजा । श जहां नियंठे तहा सिणाएवि, नवरं णो उनसंतनेयए होजा सीणनेयए होजा २॥ ७५०॥ प्लाए णं भंते! कि सरागे होका वीयरागे होजा? गोयमा ! सरागे होजा णो वीयरागे होजा, एवं जाव कसायकसीले। णियंटे णं भंते ! किं सरागे होजा : पुच्छा, गोयमा ! णो सरागे होजा वीयगरे होजा, जड वीयरागे होजा कि उवसंतकसायवीयरागे होजा खीण-कसायवीयरागे होजा ? गोयमा ! उवसतकसायवीयरागे वा होजा खीणकसायवीयरागे वा होजा. सिणाए एवं चेव, नवरं णो उवसंतकसायवीयरागे होजा सीमकसायवीयरागे होजा ३ ॥ ७५९ ॥ पुलाए णं भंते ! कि ठियकप्पे होजा अद्वियकप्पे होजा ? गोयमा ! ठियकप्पे वा होजा अदियकप्पे वा होजा, एवं जाव सिमाए । पुलाए ण भंते ! कि जिलकप्पे होजा बेरकप्पे होजा कप्पातीते होजा ? गोयमा ! नो जिलकप्पे होजा घेरकप्पे होजा को कप्पानीने होजा। बउमें के भेते ' प्रस्तु, गोयमा ! जिणकप्पे का होजा। बेरकप्पे का होजा नो कप्पानीने होजा, एवं पडिसेक्णाकु-सीठेवि । कमायकसीले णं पुस्ला, गायमा ' जिणका पे वा'होत्या येरकप्पे बाहीजा कप्पातीते वा होजा । नियंटे ण पुन्छा, गोयमा ! नो जिणकापे होजा नो धेरकापे होजा कप्पार्ताते होजा, एवं सिणाणवि ४ ॥ १५२ ॥ पटाए में भेते 🕻 कि सामाइक संजमे होजा छेओबद्वावणियमंजमे होजा परिहारविमुद्धियसंजमे होजा नुहमसंण्याय-मंजमे होजा अहत्म्यायनंजमे होजा ! गायमा ! गामाइयसंजमे वा होजा छेओवदावणियमंत्रमे वा होजा णो परिहारविस्राद्धियमंजमे होजा णो महमसंपराय-संजमे होजा हो अहनस्वायसंजमे होजा, एवं बउसेनि, एवं पडिसेनगाकुसीलेनि, कसायक्री है ण पुच्छा, गोयमा ! सामाइयमंजमे वा होजा जाव सहमसंपराय-संजमे वा होजा मा अहक्खायसंजमे होजा। नियंठे में पुन्छा, गायमा ! मो मामाइयसंत्रमे होजा जाव को मुहमसंपरायसंजमे होजा अहक्खायसंजमे होजा, एवं सिणाएवि 🕶 ॥ ७५३ ॥ पुलाए ण भंते ! कि पश्चिमेक्ए होजा अपश्चिसेक्ए होजा ? गोयमा ! पढिमेवए हो जा जो अपिडसेवए हो जा, जह पिडसेवए हो जा कि मलगुणपिंदसेवण होजा उत्तरगणपिंदसेवण होजा ? गोयमा ! मूलगुणपिंदसेवण वा होजा उत्तरगुगपिकसेवए वा होजा. मूलगुगपिकसेवमाणे पंचण्डं अणासवाणं

अन्नयरं पिडसेवेजा, उत्तरगुणपिडसेवमाणे दसविद्यस पत्रक्लाणस्स अन्नयरं पिंडेसेंबेजा ) ब उसे ण पुच्छा, गोयमा ! पिंडेसेवए होजा णो अपिंडेसेवए होजा, जड पहिसंबए होजा कि मलगुणपहिसेवए होजा उत्तरमूणपहिसेवए होजा? गोयमा ! जो मूलगुणपंदिसेवए होजा उत्तरगुणपंदिसेवए होजा. उत्तरगुणपंदिसे-वमाणे इसविद्दस्स पश्चक्खाणस्स अन्नयरं पडिसेवेजा, पडिसेवणाकुसीले जहा पुलाए । कसायक्रसीले ण पुच्छा . गोयमा ! गो पिडसेवए होजा अपिडसेवए होजा, एवं नियंठेवि, एवं सिणाएवि ६॥ ७५४॥ पुरुष् णं भंते ! कहस नाणेमु होजा ? गायमा ! दोनु वा तिमु वा होजा. दोनु होजमाणे दीनु आभिण-बोहियनाणे मुअनाणे होजा, तिनु होजमाणे निनु आभिणिबोहियनाणे सुयनाणे ओहिनाणे होजा, एवं बडमेवि, एवं पडिसेवणाइसीटेकि कमायकसीटे ण पुच्छा, गोयमा ! दोस वा तिम वा चउन वा होजा, दोम होजमाणे दोम आभिणेबोहियनाणे स्यनाणे होजा, तिमु होजामाणे तिस आभिणिबोहियनाणस्यनाणओहिनाणेस होजा अहवा तिम होज्ञमाणे आभिणिबोहियनाणन्यनाणमणपज्ञवनाणेस होजा, चउस होजमाण वटम आभिणिबोहियनाणनयनाणओहिनाणमणपजननाणेन होजा, एवं नियंदेवि । सिणाए णं पुच्छा, गोयमा ! एगीन केवलनाणे होजा ॥ ७५५॥ पुलाए ं भंते ! केवड्यं सर्व अहिजेजा ? गोयमा ! जहनेणं नवमस्म पव्वस्य तह्यं आयारवर्षं, उक्कोसंगं नव पृथ्वाइं अद्विजेजा । घटनं पं पृत्वा, गोयमा ! जहनेपं अद्भ पवयणमायाओ उद्योसेगं दस पुरुवाई अहिजेजा । एवं पडिमेवगाकुसीकेवि । कपायक्रसीले ण प्रच्छा, गोयमा ! जहनेण अट प्रवस्तायाओ उन्नोसेणं चडरस पुरुवाई अहिकेजा, एवं नियंद्रेवि । सिणाए गं पुरुष्ठा, गोयमा ! सुयवहारिते होजा आउपदा। पुलाए में भेते ! कि तित्ये होजा अतित्ये होजा ? गोयमा ! तित्ये होजा णो अतित्ये होजा, एवं बडमेपि, एवं पिडसेवणाक्रमीकेवि । कसावक्रमीछे प्रस्का, गोममा ! तित्ये वा हो जा अतित्ये वा हो जा, जह अतित्ये हो जा कि तित्ययरे हो जा पत्तेयबुद्धे होजा ? गोयमा ! तिस्यगरे वा होजा पत्तेयबुद्धे वा होजा, एवं नियंदेवि, एवं विणाएबि टाउन्डा पुलाए में सेते । किं सुलिंगे होजा अवलिंगे होजा गिहिलिंगे होजा ? गोयमा ! दम्बलियं पहुन सुकिंगे वा होजा अवलिंगे वा होजा विहिलिंगे वा दीजा, भावतिंगं पहुन्न निय(मं)मा सर्तिंग होजा, एवं जाव सिणाए आउपदा पुलाए में भेते ! कहन सरीरेष्ठ होजा ? गोयमा ! तिन ओरालियतेयाकम्मण्य होजा, बउसे में भंते! पुच्छा, गोधमा! तिसु वा चउस वा हो मा," तिस होजमार्थ तिमु ओरालिवते बाक्नमण्य होजा, च उस होजमार्थ च उस ओरालिय-

वेडव्यित्याकमाएस होजा, एवं पिडसेवणाकसीलेव । कसायक्रमीले पुरुखा, गोयमा ! तिस वा चउस वा पंचर वा होजा. तिस होजमाण तिस ओरालियतेया-कम्मएसु होजा, चउसु होजमाणे चउसु ओराठियवैद्रव्वियतेयाकम्मएस होजा. पंचस् होजमाणे वंचन ओराल्यिनेउव्वियआहारगतियाकम्मण्स होजा. णियेठो सिणाओ य जहा पलाओ ॥१०॥ ७५९॥ पुलाए णं भेते ' कि कम्मभूमी(म्)ए होज्जा अकम्भ-भगीए होजा ? गोयमा ! जन्मणसंतिभावं पद्गश्च कम्मभूमीए होजा मी अकम्मभूमीए होजा. बउसे ण पन्छा, गोयमा! जन्मणसंतिभावं पहुच कम्मभूमीए होजा णो अकम्मभर्मीए होजा, साहरणं पद्भवः कम्मभूमीए वा होजा अकम्मभूमीए वा होजा, एव जाव निणाए॥ १९॥ ७६०॥ पुलाए णं भंते ' 🕏 ओसप्पिणिकाले होजा उस्मिष्पिणिकाले होजा जोओमिष्पिणिणो उस्मिषिकाले होजा ? गोयमा ' ओसप्पिणिकाले वा होजा उस्मप्पिणिकाले वा होजा नोओमप्पिणिनोउस्स-प्पिणिकाछे वा होजा, जड ओसप्पिणिकाछे होजा कि सुसमसुसमाकाछे होजा १, इसमाकाटे होजा २, सममहसमाकाठे होजा ३, द्समससमाकाठे होजा ४, दूसमाकाटे होजा ५, दूसमदसमाकाटे होजा ६ १ गोयमा ! जम्मणे पद्रव पो सुसमतुसमाकारे होजा १. णो सुममाकारे होजा २. सुसमद्समाकारे वा होजा ३. द्यमनुसमाकाले वा होजा ४. णो दूसमाकाले होजा ५. णो दूसमद्रसमाकाले होजा ६. संतिभावं पद्म को नुसमन्यमाकाले होजा को नुसमाकाले होजा नुसमदसमाकाले बा होजा दुसमनुसमाकाठे वा होजा दुसमाकाठे वा होजा जो दुसमदुसमाकाठे होजा, जइ उस्सिपिणिकाले होजा कि दममद्गमाकाले होजा दसमाकाले होजा दुसमसमाकारे होजा सममद्समाकाले होजा सममाकाले होजा सममस्यमाकाले होजा ? गोयमा ' जन्मणं पहुच भी दूसमृद्यमाकाले होजा १, दूसमाकाले वा होजा , द्रामन्ममाकाले वा होजा ३, नुसमक्समाकाले वा होजा ४, णी नुसमा-काले होजा भा गो नुसमनुसमाकाले होजा ६, संतिभावं पड्य यो तुममहूसमाकाले होजा १, (नो)दसमाकाठे होजा २, दसमनुसमाकाछे वा होजा ३, नुसमबूसमाकाछे वा होजा ४, णो नममाकाले होजा '१, णो मसममुसमाकाले होजा ६। जड णोओस-प्पिणनोउस्मर्ण्याजकाळे होजा कि नसमन्त्रभापिकाने होजा ससमापिकाने होजा सुममद्रममाप्रतिभाग होजा द्रममुख्यमाप्रतिभागे होजा ? गोयमा ! अध्यक्ष संतिभावं च पहुच भी सुसमनुसमापिकभागे होजा भी ससमापिकभागे होजा भी रासि समद्समापत्रिभागं होजा दसमदुसमापतिभागं होजा । बउसे णं भंते ! पुण्ला, गोयमा ! ओसप्पिणिकाले वा होजा उस्स्थिणिकाले वा होजा मोओसप्पिणिनोकस्त-

पिषिकाले वा होजा. वह ओसपिणिकाले होजा कि सुसमधुसमाकाले पुच्छा, मोयमा ! जम्मणं संतिभावं च पङ्क्षणो नुसमसुसमाकाछे होजा को नुसमाकाछे होजा ससम्बस्माकाले वा होजा वस्समससमाकाले वा होजा दसमाकाले वा होजा गो द्समदूसमाकाले होजा, साहरणं पहच अक्यरे समाकाले होजा । जइ उस्सापि-णिकाले होजा कि दसमदसमाकाले होजा ६ पुरुष्ठा, गोयमा । अम्मणं पदुष णो दुस्समद्स्समाकाठे होजा जहेब पुलाए, संतिभावं पहुब णो दूसमद्ममाण्डाके होजा मो इसमाकाले होजा एवं संतिभावेणवि जहा पुलाए जाव णो मुसममुसमा-काळे होजा, साहरणं पडुच अक्षयरे समाकाळे होजा । जह नोओसप्पिण-नोउस्सिप्पिकाछे होजा॰ पुच्छा, गोत्रमा ! जम्मणसंतिभावं पद्व मो सुसमसुस-मापलिभागे होजा जहेव पुलाए जाव दमममुसमापलिभागे होजा, साहरणं पद्ध अस्यरे पंलिभागे होजा, जहा बउसे एवं पहिसंबणाक्तिकेवि, एवं कसायक्तिकेवि, नियंदी सिणाओं य जहा पलाओ, नवरं एएमि अब्भहियं साहरणं भाषियान्त्रं, सेसं तं चेव १२॥ ७६१॥ पुलाए में मेते ! कालगए समाणे (कि)के गई गच्छा १ गोममा 🕻 देवगर्ड गन्छड , देवगर्ड गन्छमाणे कि भवणवासीस उववज्ञे जा वाणमंत्रेस उववज्ञेजा जोइसियवेमाणितम् उदयक्षेत्रा ? गोयमा ! णो भवणवासीनु उ० णो वाणमंतरेनु उ० णो जोडर्सएन उ० बेमाणिएन उथवजाजा. बेमाणिएन उथवजमाणे जहण्यांणं सोहम्से कर्पे उक्कोरेणं सहस्तारे कर्पे उवनकेजा, बउसे णं एवं चंद नवरं उक्कोरेणं अनुए कप्पे, पश्चिमेवणाक्ष्मीले जहा बउसे, कसायक्ष्मीले जहा पलाए, नवरं उक्कोसेणं अणु-त्तरविमाणेनु उववजेजा, विशंठे पं भंते ! ववं चेव, एवं जाब वैमाजिएसु उवबज्जमाणे अजहममणुकोनेणं अणुनरविमाणेसु उबवजेजा, सिणाए णं भेते ! कालगए समामे कं गई गच्छर ? गोयमा ! सिद्धिगर्ड गच्छर । पुलाए पं भंते ! देवेनु उपवज्रमाने कि इंदनाए उववजेजा सामाणियनाए उववजेजा तायशीसगत्ताए उववजेजा लोगपालनाए उनवजेजा अहमिंदताए उचवजेजा है गोयमा । अविराहणे पहुन र्दरपाए उपयोजा सामाणियपाए उपयोजा लोगपालपाए वा उपयोजा तायती-सगनाएं वा उवमञ्जेजा नो अहमिंदताए उवमञ्जेजा, विराहणं पहुच असवरेख उनयजेजा, एवं वडसेवि, एवं पश्चित्वणाकृतीलेवि, कसायकृतीले पुच्छा, गोयमा ! अविराहणं पहुच इंदताए वा उववजेजा जाव अहमिंदताए उववजेजा, विराहणं पदुच अन्तर्यरेस उवस्केजा, निवंठे पुच्छा, गोबमा अविराहणं पहुच यो इंद्रनाए उनक्षेत्रा जान गो लोगपालताए उनक्षेत्रा अष्टमिंदत्ताए उनक्षेत्रता, विराहर्ण पड्डब अनवरेष्ठ उववळेळा ॥ प्रलागस्स यं भेते ! देवलोगेस् उववज्रसायस्य

केवड्यं कालं ठिई प० १ गोयमा ! जहांक्षेणं पलिओवमपुहत्तं उक्कोसेणं अद्वारस-सागरीवसारं, वउसस्स णं पुच्छा, गोयसा ! जहनेणं पिलनोवसपुरतं उन्नोसेणं बार्बासं मागरोवमाइं, एवं पडिसेवणाकुसीलस्सावे, कसायकुसीलस्स पुच्छा, गोयमा ! जहनेणं पत्छिओवमपुरुत्तं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमार्ड, णियंटस्स पुच्छा, गोयमा ! अजहजमणकोसेणं तेतीस सागरीवमाई १३ ॥ ७६२ ॥ प्रलागस्स णं भंते ! केवइया संजमहाणा प० ! गोयमा ! असंखेजा संजमहाणा प०. एवं जाव कसाय-कसीलस्स । निर्यटस्य णं भेते ! केवड्या संजमद्राणा प० ? गोयमा ! एगे अजहब्य-शक्कोमए संजमद्वाणे प०, एवं मिणायस्सवि, एएसि णं भंते ! पुलागबउसपिस्सेवणाक-सायक्रसीलनियंठांत्रणायाणं संजमद्राणाणं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सय्बत्योव नियंठस्य सिणायस्स य एगे अजहन्नमणुक्कोसए संजमहाणे, पुलागस्स संजमहाणा असर्वज्ञगुणा, बउसस्स सजमहाणा असंखेजगुणा, पहिसेवणाकुसीलस्स संजयद्वाणा असंखेळागुणा, कसायकसीलस्य सजयदाणा असंखेळागुणा १४॥७६३॥ पुलागस्स ण भेते ! केब्द्रया चरित्तपञ्जवा प० ? गोयमा ! अणंता चरित्तपज्जवा प॰, एवं जाव सिणायस्स । पुलाए णे भेते । पुलागस्म महाणमिलगासेणं चरित्तपज्जवेहिं कि हींगे तुहे अब्महिए ! गायमा । तिय हींगे १, तिय तुहे २, तिय अन्महिए ३. जह हीणे अणंतभागहीणे वा असखेळदभागहीण वा संखेळडभागहीणे वा सखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, अह अवसहिए अर्णत-भागमन्भहिए वा असंखेजहभागमन्भहिए वा संखेजहभागमन्भहिए वा संखेजगुण-मञ्भहिए वा असंखेजगुणमञ्भाहिए वा अणंतगुणमञ्भाहिए वा ॥ पुलाए णै भेते ! बरसस्य परद्वाणमित्रगासँगं चरिनपज्ञवेहि कि हीणे तृहे अञ्सिहिए है गोबुमा ! हीणे नो कुहे नो अब्भहिए, अर्णतगुणर्हाणे, एवं पिडिसेबणाङ्गरीखेदि, कसायक्रमीखेण सम **छद्वाणबंडिए ज**हेव सद्वाणे, निर्यटस्य जहा बउसस्य, एवं सिणायस्सवि ॥ बउसे ण भंते ! पुरुष्यस्य परद्वाणसिक्षणासेणं चरित्तपञ्जवेदि कि हीने तुरु अन्भिहर ! गोयमा ! णो हीणे णो तुल्ले अवभहिए अणंतगुणसन्भहिए । बउसे णं भंते ! बउसस्स सद्वाणमञ्ज्ञिमासेणं चरित्तपञ्चवेहिं० पुच्छा, गोयमा ! सिय हीणे सिय हुछे सिय अन्महिए, जइ हीणे छद्राणविक्षण । बउसे णं भेते । पिक्षसेवणाकुसीलस्स परद्वाणस-जिगासेणं चरित्तपज्ञवेहिं कि हीणे० ! छद्वाणव**हिए, एवं कसायकुरीलस्सवि** ॥ बउसे णं भेते ! नियंटस्स परद्वाणसन्तिगासेणं चारणपञ्जवेहिं वृच्छा, गोसमा ! हीणे जो तुहं जो अन्महिए, अजंतगुणहीजे, एवं सिणायस्सवि, पिक्सेकणाक्रमीलस्स एम चंद बडमवत्तव्हया भाषियव्दा, कसायक्**सीन्त्रस्य सं**ष्णिगासेणं एस चेद

बतसक्तव्यया नवरं पुलाएणवि समं छट्टाणविष्ठए । नियंठे णं मंते ! पुलागस्स परहाणसिन्नासेणं चरित्तपञ्जवेदिं पुच्छा, गोयमा ! णो हीणे णो तुहे अन्मिहिए अर्णतगुणमन्महिए, एवं जान कसायकुसीलस्स । णियंठे वं भेते ! णियंठस्स सद्वाणसिक्तगासेण पुच्छा, गोसमा! नो हीणे तुहे जो अन्महिए, एवं सिजाय-स्सवि । सिणाए णं अंते ! पुलागस्स परद्वाणसिणगासेणं एवं जहा नियंठस्स वत्तव्यया तहा सिणायस्सवि भाषियञ्चा जाव सिणाए णे भंते ! सिणायस्स सद्राणसिनाग्सेणं पुच्छा, गोयमा । णो हीणे तुहे णो अन्महिए ॥ एएसि णं भंते । पुलागब उसप-डिसेबणाकुसीलकसायकुसीलनियंठसिणायाणं जहनुक्कोसगाणं चरित्तपज्जवाणं कयरे २ जाब विसेमाहिया वा ? गोयमा ! पुलागस्त कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहभगा चरित्तपञ्चवा दोण्डवि तुष्टा सम्बत्योवा, पुलागस्स उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा, वउमस्य पिडसेवणाकुसीलस्य य एएसि णं जहस्या चरित्तपञ्जवा दोष्ट्रवि तृहा अणंतगुणा, बउसस्स उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा अणंतगुणा, परिसेवणा-क्सीलस्स उद्घोसगा चित्रपञ्जवा अर्णतगुणा, कसायकुरीलस्स उद्घोसगा चित्र-पजावा अर्णतगुणा, णियंठस्स विणायस्स य एएसि णं अजहसमणुद्रोसगा चरित्त-पज्जवा दोण्हवि तुहा अर्णतुगुणा १५॥ ७६४॥ पुलाए ण भेते ! कि सजोगी होजा अजोगी होजा ? गोयमा! सजोगी होजा नो अजोगी होजा. जह सजीगी होजा कि भणजीगी होजा बदजीगी होजा कायजीगी होजा? गीयमा! मणजोगी वा होजा बहुजींगी वा होजा कायजोगी वा होजा, एवं जाब नियंठे। सिणाए ण भंते ! पुच्छा, गोयमा ! सकोगी वा होज्ञा अकोगी वा होज्ञा, जह सकीगी होजा कि मणजोगी होजा सेसं जहा पुलागस्स १६॥ ७६५॥ पुलाए मं मंते ! किं सागारीवउत्ते होजा अणागारीवउत्ते होजा ? गोयमा ! सागारीवउत्ते वा होजा अणागारीवउत्ते वा होजा, एवं जाव सिणाए १७ ॥ ७६६ ॥ पुलाए ण भंते ! कि सकताई होजा अकताई होजा ? गोयमा ! सकताई होजा णो अकताई होजा, जड़ सकताई होजा से मं भंते ! कहन कलाएन होजा ? गोयमा ! चतन कोहमाणमाया-लोमेस होजा, एवं बउसेवि, एवं पहिसेवणाकुसीछवि, कसायकुसीछे णं पुच्छा, गोयमा ! सकसाई होजा को अकसाई होजा, जड सकसाई होजा से में मेरी ! कहसु कसाएस होजा ! गोयमा ! बउस वा तिस वा दोस वा एगम्मि वा होजा, बउस होजमाणे चउत् संजलनकोहमाणमायालोमेस होजा, तिस होजमाणे तिस संजल-णमाणमायालोमेस होजा, दोस होजमाणे दोस संजलणमायालोमेस होजा, एगम्सि होजमाणे एगम्मि संजलणलोभे होजा, तियंडे मं पुरका, गोयमा । मो सकसाई

५६ सभा॰

होजा अक्साई होजा, जह अकसाई होजा कि उवसंतकसाई होजा लीगकसाई होजा? गोयमा! उनसंतकसाई वा होजा खीगकसाई वा होजा, सिणाए एवं चेव, नवरं णो उवसंतकमाई होजा, खीणकसाई होजा १८॥७६७॥ पुलाए णं भंते । कि सलेस्से होजा अलेस्से होजा ? गोयमा ! सलेस्से होजा णो अलेस्से होजा. जड सलेस्मे होजा से णं भंते ! कडस लेस्साम होजा ! गोयमा ! तिस विमुद्धलेस्साम् होजाः, तं - नते उलेस्साए पम्हलेस्साए मुक्कलेस्साए, एवं बउसस्सवि, एवं पिहसेवणाकुसीछेवि, कसायकुसीछे पुच्छा, गोयमा ! सछेस्से होजा णो अछेस्से होजा, जर सलेस्से होजा से ण भेते । करब लेस्मास होजा ! गोयमा ! छन लेस्सास होजा, तं - कण्हलेस्साए जाव सुकलेस्साए, नियंठे णं भंते । पुन्छा, गोयमा । सकेंस्से होजा यो अठेस्से होजा, जइ सकेस्से होजा ने ये भंते ! कइन केस्सास होजा! गीयमा! एगाए सुक्केटस्थाए होजा, मिणाए पुच्छा, गीयमा! सर्छस्से वा होजा अटेस्से वा होजा, जट सर्टेस्से होजा से णे भंते ! कइन टेस्सास होजा ? गोयमा ! एगाए परमकुक्टेस्साए होजा १९॥ ७६८ ॥ पुलाए णं भंते ! कि वहुमाणपरिणामे होजा ही(हा)यमाणपरिणामे होजा अवद्वियपरिणामे होजा ? गोयमा ! बहुमा गपरिणामे वा होजा हीयमाणपरिणामे वा होजा अवद्वियपरिणामे वा होजा, एवं जान कसायकुसीले । णियंटे णं पुनला, गोयमा ! वहूमाणपरिणामे होजा, णो हीयमाणपरिगामे होजा, अबद्धियपरिणामे वा होजा, एवं सिणाएवि ॥ पुलाए पं भंते ! केवटयं कालं बहुमा गपरिणामे हो जा ! गोयमा ! जहकेणं एकं समयं उक्ते सेणे अंतीमुहत्तं, केवइयं कालं हीयमाणपरि पाम हो जा ? गोयमा ! जदणंगं एकं समबं उक्कोसेणं अनीमहर्त, केवड्यं कालं अवद्वियर्पारणामे होजा ! गीयमा ! जहनेणं एकं समयं उक्नोमेणं सन समया, एवं जाव कसायक्रसी है। नियंड णं भेते ! केवड्यं कार्व बहुमा गर्पारणामे होजा? गोयमा ! जहाँचणं अंतीमुहतं उद्गीसेणवि अंनोतुहत्तं, केन्द्रयं काले अविद्वयपिणामे होजा ! गोयमा ! जहनेणं एक्सं समर्थ डक्कोरेण अंतोमुहत्तं । सिणाए ण भेने ! केन्नइयं कालं वश्वनाणपरिणामे होज्या ! गोयमा । जहंत्रं अतोमुहत्तं उक्कोसेणव अंतोमुहनं, केन्द्र्यं कालं अवद्वियपरिणामे होजा ? गोयमा । जहण्ये गे अंतोमुह्नं उक्कोसेणं उम्गा पुरुवकोडी २०॥ ७६९॥ पुलाए ण मंते । कह कम्मप्पगदीओ बंबह ? गोयमा । आडयवजाओं सत्त कम्म-पगरीओ वंधइ । बउसे पुच्छा, गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अद्रविहवंबए वा. सत्त बंधमाणे आउयबजाओं सत्त कम्माप्यादीओं बंधद, अह बंधमाणे परिपुत्राओं अह कम्मप्पनरीओ बंध इ, एवं पश्चिसेवणाकृसीखेवि, कसायक्रसीके णे पुरुष्ठा, गीयभा !

सत्तविहवंघए वा अद्वविद्वंघए वा छव्यिद्वंघए वा, सत्त वंधमाणे आउयबजाओ सत्त कम्मप्पगढीओ बंघड, अट बंधमाणे पडिप्रचाओ अद्भ कम्मप्पगढीओ बंघड, छ बंधमाणे आउयमोहणिजवजाओ छक्तमापगडीओ बंधइ । नियंटे ण प्रच्छा. गोधमा । एनं वैयणिजं कमां बंधड । सिणाए णं पुच्छा, गोथमा । एनविह्वंधए वा अवंथए वा. एगं वंधमाणे एगं नेयणिजं कम्मं वंधइ २१ ॥ ७७० ॥ पुलाए णं भंत ! कड कम्मण्यगढीओ वेदेइ ? गोयमा ! नियमं अद्र कम्मण्यगढीओ वेदेइ, एवं जाव कमायक्रमीले, नियंटे णं पुच्छा, गोयमा ! मोहणिजवजाओ सन कम्मप्पन-हीओ वेदेह । गिणाए ण परछा, गोयमा वियणिज्ञ आउयनामगोयाओ चतारि कम्मापगडीओ वेंदेइ २२॥ ७३१॥ पुरुष् णं भंते ! कह कम्माप्पगडीओ उदीरेह है गोयमा । आउपवेयणिजनजाओ छ कम्माप्पगहीओ उदीरेंड । बडसे ण पुच्छा. गोयमा ! सत्तविह उदीरए वा अद्भविह उदीरए वा छवित्रहउदीरए वा. सत्त उदीरेमाणे आउयनजाओं तत्त कम्मप्पगढीओ उरीरेइ, अह उदीरेमाणे पहिप्रशाओं अह कम्मप्पगर्डाओ उदीरेड. छ उदीरेमाणे भाउयवेयणिजयजाओ छ कम्मप्पग्रीओ उदीरेड, पहिस्वणाउसील एवं चेव, कगायकुसीले पं पुच्छा, गोयमा ! सत्तविह-उदीरए वा अद्वविद्वादीरए वा छन्निहाउदीरए वा पंचविद्वादीरए वा, सत्त उदीरे-माण आउयवजाओं सन कम्मप्पगहीओं उदीरेह, अह उदीरेमाणे परिपृशाओं अह कामप्पमानीओं उदीरेड, छ उदीरेमाणे आउयवेपणिजनजाओं छ कम्मप्पम-बीओ उदीरेट, पंच उदीरेमाणे आउयवेयणिजभोहणिजवज्ञाओं पंच कम्मप्पगहीओ स्वीरेड । नियंटे में पुच्छा, गोयमा ! पंचावेह उदीरए वा दुविह उदीरए दा, पंच उदीरेमाणे अ(उयर्वेवणिजमोहणिजवज्ञाओं पंच कम्मप्पगढीओ उदीरेड, दो उदी-रेमाणे जामं च गोर्व च उद्योरेड । सिणाए मं पुच्छा, गोरामा ! द्विह उद्योर ए का अणुदीरए वा, दो उदीरेमाणे णामं च गोर्थ च उदीरेइ २३॥ ७७२ ॥ पुलाछ णे भंते ' प्रलायत्तं जहमाणे कि जहइ कि उनसंपजह ! गोयमा ! प्रलायत्तं जहह कतायहसीलं वा अस्संजर्म वा उवसंपज्यह, बडसे ण भंते ! बडसत्तं जहमाणे 👪 अहइ कि उवसंपज्जड ! गोयमा | बउससे जहड पिक्सेवणाक्रसीलं वा कसायक्रसीलं त्रा अस्यंत्रमं वा संबमासंजनं वा उवसंपज्ञह, पिडसेवणाक्रसीले णं भंते । पिडन सेवणाकुसीलतं ॰ पुच्छा: गोयमा । पढिसेवणाकुसीलतं जहड बटसं वा कसायकसीलं वा अस्संजर्भ वा संजमामंत्रमं वा उवसंपजड, कसायकुरीके पुच्छा, गोयमा ! कसायक्त सीलतं जहह प्रलायं वा बउसं वा पित्र से क्यांकृतीलं वा नियंठं वा अस्सं अर्थ वा संजमासंजमं वा उवसंपज्जह. णियेठे णे पुच्छा, गोयमा | नियंठतं जहह कसाव-

क्रुबीलं वा सिणायं वा अस्संजर्म वा उवसंपजह । सिणाए ण पुच्छा, गौयमा ! सिणा-बत्तं जहह सिद्धिगई उनसंपज्ञह २४ ॥ ७७३॥ पुलाए ण भंते ! कि सम्रोवउत्ते होजा नोसक्षोबदले होजा ? गोयमा ! णो सक्षोबदले होजा नोसक्षोबदले होजा । बरसे ण भंते ! पच्छा, गोयमा ! सन्नोवउने वा होजा नोसन्नोवउत्ते वा होजा. एवं पहिसेवणाइसीटेवि, एवं कसायक्सीलेवि, नियंठे सिणाए य जहा पुलाए २५॥ ७७४॥ पुलाए णं भंते । िक आहारए होजा अणाहारए होजा ? गोयमा ! आहारए होजा णो अणाहारए होजा, एवं जाव नियंठे। सिणाए णं पुच्छा, मीयमा ! आहारए वा होजा अणाहारए वा होजा २६ ॥ ७७५ ॥ पुलाए णं मंते ! कड भवरगहणार्ड होजा ? गोयमा ! जहनेणं एकं उक्कोसेणं तिनि । बउसे णं पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एकं उक्कोसेणं अह, एवं पहिसेवणाकसीलेवि, एवं कमा-बकुसीळेवि, नियंठे जहा पुलाए । सिणाए णं पुच्छा, गोयसा ! एकं २७ ॥ ११६॥ पुलागस्त णं भंते ! एगभवगगहणिया केवडया आगरिमा प० १ गोयमा ' जहनेणं एको उक्कोसेणं तिनि । बउसस्स णं पुच्छा, गोयमा ! जहनेणं एको उक्कोसेणं सयग्गसी, एवं पडिसेवणाकुसीटेवि, कसायकुसीटे एवं चेव । णियंटस्य ण पुरद्धा, गोयमा जहनेणं एको उक्कोसेणं दोनि । निणायस्स णं पुरुष्ठा, गोयमा ! एक्को ॥ पुलागस्स र्ण भंते ! नाणाभवागहणिया केवड्या आगरिसा ५० ? गोयमा ' जहकेर्ण दोकि उक्कोसेणं सत्त । बउसस्य णं पुन्छा, गोयमा । जहन्नेणं दोन्नि उक्कोसेणं सहस्सागसी, एवं जाव कसायक्रसीलस्य । नियंठस्स णं पुच्छा, गोयमा । जहनेत्रणं दोन्नि उन्नोसेणं **पैच**। सिणायस्स णं पुच्छा, गोयमा ' नन्यि एकोवि २८॥ ३७७॥ पुलाए णं भंते ! कालओं केविचर होड् ? गोयमा ! जहकेणं अतोस्हतं उक्कोरोणवि अंतोस्हतं । बउसे णं पुन्छा, गोयमा । जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं देम्णा पुरुवकोडी, एवं पिंडसेवणा-क्रुसीलेवि, कमायकुसीलेवि एवं चेव । नियंठे णं पुच्छा, गोयमा । जहण्येणं एकं समयं उद्दोसेणं अंतोमुहत्तं। रिणाए णं पुच्छा, गोयमा । बहन्नेणं अंनोमुहत्तं उद्घोरेणं देस्णा पुल्बकोडी ॥ पुलागा णं भेते । कालओं केविबर होइ ? गोयमा ! जहकेणं एकं समयं उक्कोसेणं अंतोमुहत्तं । बदसा णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! यव्वद्धं, एवं जाब कसाय-इसीला, नियंठा जहा पुलागा, मिणाया जहा बउमा २९ ॥ ७३८ ॥ पुलागस्स ण मंते । केवइयं कालं अंतरं होड ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमहत्तं उद्दोसेण अणंतं कालं अणंताओ ओसपिणिउस्सपिणीओ कालओ, श्वेत्तओ अवर्ष्ट्र पोरगलपरियर्ट्ट देस्णं, एवं जाव नियंठस्स । सिणायस्स जं पुरुष्ठा, गोयमा । नृत्य अंतरे ॥ पुलागाणं मंते | केवर्यं कालं संतरं होड ? गीयमा | जहत्व्येणं एकं समयं उक्कोरेणं संखे-

जाई बासाई । गउसार्ण भंते । पुच्छा, गोयमा । नित्य अंतरं, एवं जान कसाय-क्रसीलाणं । नियंठाणं पुच्छां, गोयमा । जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं छम्मासा, सिणायाणं जहा बउसाणं ३० ॥ ७७९ ॥ पुलागस्स णं भंते ! वह ससुग्धायाः प॰ १ गोयमा ! तिकि समुख्याया प॰, तं ०-वेयणासमुख्याए कसायसमुख्याए मार्ग-तियसम्बद्धाए, बडसस्स णं भंते । पुच्छा, गोयमा ! पंच समुख्याया प०, तं०-वेयणासम्बार जाव तेयासमुखाए, एवं पिडसेबणाक्सीछेवि, कसायक्सीलस्स पुन्छा, गोयमा ! छ समुख्याया प०, तं०-वेयणासमुख्याए जाव आहारगसमुख्याए. नियंटस्त ण पुरुष्ठा, गायमा । नित्य एकोवि, सिणायस्स ण पुरुष्ठा, गोयमा । एने केवलिसमग्याए प० ३१ ॥ ७८० ॥ प्रलाए णं भंते ! होगस्स कि संखेजहभागे होजा १, असंखेजइभागे होजा २, संखेजेब भागेस होजा ३, असंखेजेस भागेस होजा ४. मध्वलीए होजा ५ १ गोयमा । णो संखेजहमागे होजा, असंखेजहमागे होजा. णो संक्षेत्रेष्ठ भागेय होजा, (णो) असंबेद्धेय भागेय होजा, णो सब्बद्धोए होजा, एवं जाब निर्यंठ । निणाए णं पुच्छा, गोयमा ! जो संसेजहभागे होजा असंखेजडभारो होजा जो संखेजेम भागेन होजा असंखेजम भागेम होजा सब्द-लोए वा होजा २२॥ ७८२॥ पुलाए ण भेने ! लोगस्स कि मुखेब्बइभागं फुसडू असंखेजहमार्ग फमइ० रे एवं जहा ओगाहणा भणिया तहा फसणावि भाणियन्ता जाव सिणाए ३३ ॥ १८२ ॥ पुलाए ण भंते ! कयरम्मि भावे होजा ? गोयमा ! खभोवसभिए भावे होजा, एवं जाव कमायकसीछे । नियंते पुच्छा, गोयमा ! उवसमिए वा भावे होजा खहए वा भावे होजा । सिणाए पुच्छा, गोयमा । खहए भावे होजा २४ ॥ १८२ ॥ पुलाया णं भंते ! एगसमएणं केवड्या होजा है गोयमा ! पडिवजमाणए पहुंच सिय अत्थि सिय नत्थि, जह अत्थि जहनेणं एको वा दो वा तिचि वा उक्कोसेणं समपुरुतं, पुञ्चपिरवक्तए पहुन सिय अत्थि सिय नित्य, जइ अन्य जहनेणं एक्को वा दो वा तिनि वा उक्कोरेणं सहस्मपुरुत्तं । बउसा णं भेते ! एगसमएणं० पुरुद्धा, गोयमा ! पश्चित्रज्ञमाणए पद्ध सिय अस्य सिय नात्य, जर अत्य जहनेणं एको वा दी वा तिनि वा उक्तोसेणं सम्पुर्त्तं, पुट्यपिक-वकाए पहुच जहनेणं के हिस यपुहुलं उद्दोसेणवि को हिस यपुहुलं, एवं पहिसेवणा-क्रसीटेवि । क्सायक्रसीलागं पुच्छा, गोयमा । पृष्टिवज्जमाणए पृष्टुच सिय अस्थि श्रिय नत्य, जइ अश्यि जहनेण एको वा दो वा तिथि वा उद्योसेण (कोडि)सहस्सपुहर्त, पुन्वपिटवनाए पहुच जहनेणं कोविसहस्यपुर्तं उक्कोसेणवि कोविसहस्सपुर्तं । वियंठाणं पुरुका, गोयमा । प्रदिवजनाणम् प्रह्म सिय स्रत्यि सिय नित्यः अस खात्य जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं बावट्टं सयं, अट्टसयं खनगाणं चडप्पनं उव(स)सामगाणं, पुन्वपडिवन्नए पड्डच सिय अत्य सिय नित्य, जइ अत्य जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं सयपुहुत्तं । सिणायाणं पुन्छा, गोयमा ! पिडवज्ञमाणए पड्डच तिय अत्य सिय नित्य, जइ अत्य जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा उक्कोसेणं अट्टसयं, पुन्वपडिवनए पड्डच जहनेणं कोडिपुहुत्तं उक्कोसेणवि कोडिपुहुत्तं ॥ एएति णं भंते ! पुरुागवउसपडिमेवणाईसीलकसायकुसीलिवयंट-सिणायाण कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सब्वत्योवा नियंटा, पुरुागा संखेज्जगुणा, सिणाया संखेजगुणा, बडना संखेजगुणा, पिटसेवणाइसीला संखेजगुणा, कसायकुसीला सखेजगुणा। सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरत ॥ ३८४ ॥ पणवीसइमस्स सयस्स स्यस्स स्रदृते उद्देशो समस्तो ॥

कड ण भेते । संजया प० १ गोयमा ! पंच मंजया प०, तं०-सामाइयसजग् क्रेओबद्रावणियस्जाए परिहारविसुद्धियसंजए सहमसंपरायसंजए अहक्लायसंज्ञ. सामाड्यसंज्ञा ण भंते ! कड़विटे पन्ने ? गोयमा ! दविटे पन्नते, तंजहा- उत्तरिए य आवक्तिए या छेओवदाचणियसंजए ण पुरछा, गोयमा ! द्विहे प०, सं०---साइयारे य निरहस्तरे य. परिहारविमुद्धियसंजए पुच्छा, गोयमा ! द्विहे प०. तं ०-णिब्बिसमाणाः य निब्बिद्धकाइए य. सहममपराय ० पच्छा, गोयमा 'द्विहे प०. तं - संकिलिस्समाणए य विसुद्धमाणए य, अहक्कायस जए पुरुछा, गोयम( ! द्विहे प॰, तं॰-छउमत्ये य केवली य ॥ गाहाओ-गामाऽयंमि उ कए चाउाझामं अण्तरं धम्मं । तिबिहेण फासयंती सामाइयसंज्ञां स राह्य ॥ १ ॥ छेल्ण उ परियानं षोराणं जो ठवेंड अप्पाणं । धरमंसि पंचजाने छेदोवहावणो स खल ।। २ ॥ परि-हरह जो विसद्धं तु पंच जामं अणुक्तरं धम्म । तिरिहेण फारायंती परिहारियम् जओ स खत्र ॥ २ ॥ ठीनाणु नेययंती जो खलु उक्सामओ व खबओ वा । सो मृहम-संपराओ अहसाया ऊणओ किंचि॥ ४ ॥ उबसेतं खीणीम व जो खल कम्मीम मोहणिर्जास । छउमत्यो व जिणो वा भहवाओ संजओ स राल ॥ ५ ॥ ७८५ ॥ सामाइयसंज्ञा में भंते ! कि सर्वेदा होजा अवेदा होजा ? गोयमा ! सर्वेदा वा होजा अवेदए वा होजा, जह सवेदए होजा ॰ एवं जहा कमायक्सीले तहेव निरवसेसं. एवं छेदोवद्रावणियसंज्ञाति, पविहारविद्यदियसंज्ञो जहा पुलाओ, सहमसंपराय-संज्ञो अहक्खायसंज्ञो य जहा नियंठो २ । सामाइयसंजर णं भंते ! कि सरागे होजा वीयरागे होजा ? गोयमा । सरागे होजा नो वीयरागे होजा, एवं जाब सहमसंपरायसंतर, अहक्सायसंतर जहा नियंठे है ॥ सामाइयसंतर में मंते ! कि

ठियकप्पे होजा अद्वियकप्पे होजा ? गोयमा । ठियकप्पे वा होजा अद्वियकप्पे वा होजा. छेदोवदावणियसंजए पुच्छा, गोयमा ! ठियकपे होजा नो अदियक्षे होजा. एवं परिहारविसुद्धियसंजएवि, नेसा जहा सामाइयसंजए । सामाइयसंजए णं भंते! कि जिणकप्पे होजा थेरकप्पे होजा कप्पातीने होजा ? गोयमा ' जिणकापे वा होजा जहा कपायक्रमीचे नहेव निरवसेसं, छेदोवहावणिओ प्रवहार-विसिद्धिओ य जहा बडगो. मेसा जहा नियंटे ४ ॥ ७८६ ॥ सामादयसंज्ञा र्ष भंते ! कि पन्तर होजा बरसे जाव विणाए होजा ? गोयमा ! पुलाए वा होजा बडमे जान कपायरसीले वा होजा, नो नियंठ होजा नो सिणाए होजा, एवं छेटो-बद्रावणिएवि. परिहार्वसदियसंजए र्ण भंते ! पुच्छा, गोयमा ! नो पुछाए ना बउसे नो परिसेवणापुनिके होजा, करायकुर्धाके होजा, नो नियटे होजा नो सिणाए होजा. एवं सुरुमसंपराएवि, अहरूलायसंजए पुच्छा, गांवमा । नो पुलाए होजा जाव नो कसायकुरींळ होजा, नियंठे वा होजा मिणाए वा होजा ५ ॥ सामाइय-संजए पं भंते ! कि पटिसेवए होजा अपिडसेवए होजा ? गोयमा ! पटिसेवए बा होजा अपिडमेबए वा होजा, जड पिडसेबए होजा कि मृखगुणपिडसेबए होजा॰ सेसं जहा प्लागस्म, जहा सामाइयसंजए एवं छेटावडावणिएवि, परिहारविसद्धिय-संजए पुरुखा, गोयमा ! नो पटिसेवए होजा अपडिसेवए होजा, एवं जाव अह-क्कायमंत्रए ६ ॥ नामाइयमंत्रए एँ भंते ! कइस नाणेख होजा ? गोयमा ! दोस बा तिस वा चटन वा नाणेमु होजा, एवं जहा कमायक्रसीलस्य तहेब चलारि नाणाई भयणाए, एवं जाव सहुमसंपरा(इ)ए, अहक्दायसंजयस्स पंच नाणाई भय-णाए जहा नाणुद्देसए । सामाइयमंजए ण भेने ! केवदयं सुर्व अहिजेजा ? गोयमा ! जहनेगं अह पवयणमायाओ वहा कसायद्वारीले, एवं छेदोवद्वावणिएवि, परिहार-निमुद्भियसंजग् पुच्छा, गोयमा ' अहनेगं नवमस्स पुज्वस्त तहयं आयार्वत्यं उद्दोसेवं असंपुनाई दस पुट्वाई अहिजेजा, सुहुगसंपरायसंजए जहा सामाइयसंजए, अहर्यसायसंज्ञा पुरुष्ठा, गोयमा ! जहनेणं अद्व पवयणमायाओ उक्रोतेणं च उहस पुल्बाइं अहिजेजा सुयवइरिते वा होजा ७। सामाइयसंजए पं भंते ! कि तिस्थे होजा अतित्ये होजा र गोयमा ! नित्ये वा होजा अतित्ये वा होजा जहा कसाय-क्सीले, छेनेवडावणिए परिहारविश्विद्धए (तहुमसंपराए) य जहा पुलाए, सेसा जहा सामाइयसंजए ८। सामाइयसंजए वं भंते ! कि सलिंगे होजा अवलिंगे होजा मिट्टि-लिंगे होजा ? जहा पुलाए, एवं छेदोबद्वाविष्यवि, परिहारविद्वादियसंबाए मं असे ! किं पुरुषा, गोयमा । ब्यवसिंगंपि भावसिंगपि पहुच सस्ति होजा के कार्या

होजा नो गिद्धिलिये होजा. सेसा जहा सामाइयसंजए ६ । सामाइयसंजए ण मंते ! कइस सरीरेस होजा ! गोयमा ! तिस वा चउस वा पंचस वा होजा जहा कसाय-क्सीके, एवं छेओवद्वावणिएवि, सेसा बहा पुलाए १०। सामाइयर्सकए र्ण भंते ! किं कम्मभूमीए होजा अकम्मभूमीए होजा ? गोयमा ! जम्मणं संतिभावं च पहच कम्मभूमीए होज्या नो अकम्मभूमीए जहा बउसे, एवं छेओवट्राव्णिएवि, परिहारवि-सदिए य जहा पुरुष्, सेसा जहा सामाइयसंबर ११॥ ७८७॥ सामाइयसंबर णं अंते ! किं ओसप्पणीकाले होजा उस्सप्पणीकाले होजा नोओसप्पिणनो उस्सप्प-णिकाले होजा? गोयमा! ओसप्पिणीकाले जहा बउसे, एवं छेओबट्टावणिएवि, नवर जम्मणं संतिभावं 🖈 च ) पड़च चउछावे पठिभागेस नत्थि, साहरणं पड़च अन्नयरे पिलभागे होजा, सेसं तं चेव, परिहारिक्सिद्धिए पुन्छा, गोयमा ! ओस-पिपिकाछे वा होजा उस्सप्पिणिकाछे वा होजा नोओसप्पिणिनोउस्मपिणिकाछे वा होजा. जह ओसप्पिणिकाले होजा जहा पुलाओ, उस्सि पिणिकालेवि जहा पुलाओ, बहुमसंपरा(इ)ओ जहा नियंठो, एवं भहुक्खाओवि १२॥ ३८८ ॥ सामा-इयसंजर मं भंते । कालगर समाणे कि गई गच्छड ? गोयमा । देवगई गच्छडू, देवगई गच्छमाणे कि अवणवासीक्ष उववज्ञेजा वाणमंतरेल उववज्ञेजा जोइसिएस जनने जा नेमाणिएस उनने जा ! गोयमा ! णो भनगनासीस उनने जा जहा कसायक्रसीछे, एवं छेओवट्टावणिएवि, परिहारविश्वदिए जहा पुलाए, सहमसंपराए जहा नियंठे, अहक्खाए पुच्छा, गोयमा ! एवं अहक्खायसंज्ञाव जाव अजहसम-शुक्कोसेणं अगुत्तरविमाणेस उववज्रेजा, अत्येगइ(या)ए सिज्झ(न्ति)इ जाव अंतं करे-(न्ति)इ॥ सामाइयसंजप ण भंते । देवलोगेष्ठ उववज्जमाणे कि इंदत्ताए उववज्जड पुच्छा, गोयमा । अविराहणं पद्धच एवं जहा कसायक्षाक्ति, एवं छेदोबद्वावणिएवि, परिहारविसद्धिए जहा पुलाए, सेसा जहा नियंदे । सामाइयुसंजयस्य णे भंते ! देक-लोगेस उववज्वमाणस्य केवड्यं कालं ठिई प॰ ? गोयमा ! जहनेणं दो पिन्ओबमाई रकोसेणं तेनीसं सागरोवमाइं, एवं छेदोबद्वावणिएवि, परिहारविसुद्धियस्स पुच्छा, गोयमा । जहनेणं दो पलिओबसाई उद्योसेणं अद्वारस सागरीवमाई, सेसाणं जहा नियंठस्य १३ ॥ ७८९ ॥ सामाइयसंजयस्य णं भीते । केवऱ्या संजमद्वाणा प० १ गोयमा ! असंखेजा संजमद्वाणा प०, एवं जाव परिहारविष्टदियस्स, सहमसंपराय-संजयस्य पुच्छा, गोयमा । असंखेजा अंतोम्हतिया संबमहाणा प०, अहक्खाय-संजयस्य पुच्छा, गोयमा । एगे अबहुक्रमणुक्कोसए संजयहाणे प० । एएसि ण भेते ! सामाइयछेरोत्रद्वावणियपरिहारविद्धद्भियसहमसंपराग्रश्रहकसायसंज्ञाणं संज्ञमङ्काणाणं

कयरे २ जान विसेसाहिया वा ? गोयमा । सञ्जल्योने भहक्लायसंजयस्स एगे अजहन्नमणुक्कोसए संजयद्वाणे. इहमसंपरायसंजयस्य अंतोमहत्तिया संजयद्वाणा असंखेळगणा, परिहारविसद्धियसंजयस्य संजमद्राणा असंखेळगुणा, सामाइयसंजयस्य छेडोक्टावणियसंजयस्स य एएसि णं संबमहाणा दोण्डवि तुला असंखेजागुणा १४ ॥ ७९० ॥ सामाइयसंजयस्य णं भंते ! केवड्या चरित्तपळवा प० ! गोयमा ! खणेता चरित्रपज्जवा प॰, एवं जाब अहक्खायसंजयस्य ॥ सामाइयसंजए णे भंते !. सामाध्यसंजयस्य सद्वाणसिंशगारीणं चरित्रपञ्जवेदिं किं हीणे तहे अब्महिए? गोयमा । सिय हीणे छद्वाणविहर, गामाइयसंजए णं भंते । छेदोबद्वाविषयसंजयस्स परद्वाणसिक्षतासेगं चरित्तपज्जवेहिं पुच्छा, गोयमा ! सिय हीणे छद्वाणबिहिए, एवं परिहारविद्यदियस्यवि, सामाइयसंज्ञत् णं भेते ! सहमसंपरायसंज्यस्स परद्याण-सिकगारीणं चरित्तपज्ञवे । पुच्छा, गोयमा । हीणे नो तुहे नो अब्भहिए, अणंतुगुण-हीणे. एवं अहक्नायसंजयस्पवि, एवं छेरीवहावणिएवि, हेट्टिक्रेयु तिसुवि समं छद्राणविष्ठ ए, उविरिद्धम दोसुवि तहेव हीगे, जहा छेरोबद्वावणिए तहा परिहारविस्त्रिक-एवि, सहमसंपरायसंज्ञाः शं भंते ! सामाइयसंजयस्य परद्वाग० प्रच्छा, गीयमा ! नो हीणे तो तुके अञ्महिए अगंतगुगमन्महिए, एवं छेरोवड्डावणियपारहारविसुद्धिएसुवि समं सद्भागे तिय हींगे नो (तिय)तुले तिय अन्महिए, जर हींगे अर्णतगणहींगे, अह (जर्) अन्महिए अर्णतगुणमञ्महिए, ब्रह्मसंपरायसंजयस्स अहननायसंजयस्स पर-द्राण - पुच्छा, गोबमा । हीणे नो तुहे नो अन्महिए, अर्णतगुणहीणे, अहक्लाए हेहि-हाणं चउण्हवि नो हीणे नो तुहै अञ्महिए अणंतगुणसञ्महिए, सद्राणे नो हीणे तुहै नो अञ्महिए । एएसि णं भंते ! सामाइयक्केरोवद्वावणियपरिहारविसुद्धियसुहमसंपराय-अहक्षायसज्याणं जहनुद्दीसगाणं चारतपञ्जवाणं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सामाइयसंजयस्य छेरोवद्वावणियसंजयस्य य एएसि वं जहनगा चरित्तपञ्जवा दोण्हवि तुहा सव्वत्योवा, परिहारविसुद्धियसंजयस्य जहनगा चरित्त-पज्जवा अणंतगुणा तस्य चेत्र उद्योसमा चरित्तपज्जवा अणंतगुणा, सामाइयसंज्यस्य छेदोबद्वाबणियसंत्रयस्य य एएसि णं उद्योसगा चरिनपजाता दोण्डवि तुहा अणंत-गुणा, सहमसंपरायसंजयस्य जहानमा चारतपञ्जवा अर्णतगुणा तस्य चेव उन्होसमा चरित्तपञ्जवा अर्णतगुणा, अहक्सायसंजयस्य अजहम्मणुक्रोसगा चरित्तपञ्जवा अर्णतपुणा १५ ॥ सामाइयसंबए र्ण अंते ! कि सजोगी होजा अजोगी होजा ! गोयमा! सजोगी जहा पुलाए, एवं जाव सहमसंपरायसंजए: अहक्खाए जहा सिणाए १६ ॥ सामाइयमंत्रए णं भेते । कि सांगारोवन्ते होजा अणागारोवन्ते

होजा ? गोयमा ! सागारीव उत्ते जहा पुलाए, एवं जाव अहक्खाए, नवरं सुहमसं-बराए सागारीव उत्ते होजा नो अणागारीव उत्ते होजा १७॥ सामाइयसं कए ण भंते 🏾 कि सकसाई होजा अकसाई होजा ? गोयमा ! मकमाई होजा नो अकसाई होजा. जहा कसायकसीले. एवं छेदीवहावणिएवि, परिहारविमुद्धिए जहा पुलाए, मुहमसंपरा-यसंज्ञ पच्छा, गोयमा ! सकमाई होजा नो अकसाई होजा, जड मकमाई होजा से णे भंते ! कडम कमाएम होजा ? गोयमा ! एगम्म संजन्मलोभे होजा, अह-क्खायमंजगु जहा नियंटे १८ ॥ सामाइयमंजगु ण भंते ! कि सलेस्मे होजा अलेम्से होजा / गोयमा ! सलेम्से होजा जहा कमायकसीले. एवं छेदोवद्वावणिएवि. परिहारवियुद्धिए जहा पुलाए, मुहममंपराए जहा नियंटे, अहक्काए जहा गिणाए, नवरं जड महेस्मे होजा एगाए गुक्कलेस्माए होजा १९॥ ७९३॥ सामाउयसंजए णं भंते ! कि वक्कमाणपरिणामें होजा हीयमाणपरिणामें होजा अवदिलपरिणामें होजा ? गोयमा ! बहुमाणपरिणामे होजा जहा पुलाए, एवं जाव परिहारविभृद्धिए, सहसरां-परायः पुरुष्टा, गोयमा ! बहुमाणपरिणामे वा होजा हीयमागपरिणामे वा होजा नो अवद्रियपरिणामे होजा, अहक्खाए जहा निर्यटे । सामारयमजणु यं भेते ! केक्ट्ये कालं बद्धमाणपरिणामे होजा ? गौरामा ! जहल्लोणं एवं समयं जहा परवाए, एवं जाब परिहारविमुद्धिए, महमसंपरायसजए णं भेने ! केनइयं क्ष्यं बहुनाणपरियामे होजा ? गोयमा ! जहनेणं एवं समयं उद्योगेणं अदोमहनं, केवरयं कालं हीयमाभपरिणामे होजा एवं चेन, अहक्लायसंज्ञए ये भेते ! के दर्ग कर्ल बहुमाणपरिणांभ होजा ? गोयमा ' जहनेणं अंतोमहर्न उक्कोसेगवि अंतोमहर्न, केयदर्य कालं अवद्वियपरिणासे होजा ? गोयमा ! जहनेणं एकं समयं उद्योसेगं देमणा प्रविकाही २० ॥ ७९२ ॥ सामाइयसंज्ञा णं भीते ! कड कम्मप्पगढीओ बंधड ? गोयमा ! सत्तावेहवंधा वा अद्वविद्वंधए वा एवं जहा बडसे, एवं जाव परिहारविमृद्धिए, महुमसंपरायमंजए ९च्छा, गोयमा । आउयमोहणिजवजाओ छ कम्मप्पगडीओ बंधर, अहक्खायसंज्ञर जहां छिणाए २३ ॥ सामाइयसंबर् ण भंते ! कह कम्मध्यगढीओ वेदेद ? गोयमा ! नियमं अह कम्मापगडीओ बेरेड, एवं जाव महस्रमंपराए, अहक्तवाए पुन्छा, गीयमा! मनविहवेदए वा चडिबहबेदए वा, सन चेदेमाणे मोहणिजवजाओ सन कम्मप्पगडीओ वेटेड, बतारि वेदेयाणे वेयणिज्ञआउयनामगोयाओ बतारि कम्मप्पगढीओ वेदेड २२ ॥ सामाइयसंजए णं भंते । कह कम्मप्पगढीओ उदीरेड ? गोयमा ! सनविह० वहा वउसे, एवं जाव परिहारविसुद्धिए, सहमसंपराए पुच्छा, गोयमा । छिन्दहउदीरए वा पंजविहरुदीरए वा. क उदीरेमाचे आउदानेयणिजव-

जाओ छ कम्मापगदीओ उदीरेइ, पंच उदीरेमाणे आउयवेयणिजमोहणिजवजाओ पंच कम्मप्पगहीओ उदीरेड, अहक्खायसंज्ञा प्रच्छा, गीयमा ! पंचविह उदीरए वा द्विहरुपीरए वा अण्दीरए वा. पंच उदीरेमाणे आउय० मेसं जहा नियंटस्म २३ ॥ ७९३ ॥ सामाइयसेजए णं भंते ! सामाइयसंजयनं जहमाणे कि जहइ कि उवसं-पजाद ? गोयमा ! मामाइयस जयत्तं जहद छेदोवद्वावणियसंज(यं)मं वा नृहमसंपराय-संज(यं)मं वा असंजमं वा मंजमासंजमं वा उत्तसपज्जः, छेटीबद्रावणियः पुरुखाः, गोयमा! छेदोबद्वावणियसंजयतं जहुड सामाइयसंजमं वा परिहारविभुद्वियसंजमं वा सहमसंपरायसंजमं वा असंजमं वा संजमासजमं वा उवसंपज्जह, परिहारविसुद्धिए पुन्छा, गोयमा । परिहार विसुद्धियमं जयनं जहह हो हो बहाबणियमं ज(यं) मं वा असंजर्म वा उवसंपळाइ, ल्ह्ममपराण् प्रचा, गीयमा । ल्ह्ममप्रायमंजयने जहह सामाइय-संज(यं)मं वा छेदोबद्वावाँणथसं ज(यं)मं वा अहक्यायमज(यं)मं वा असंजर्म वा उचमं-पुजाद, अहक्तायमंजर र्षं पुन्छा, गोयमा ! अहक्तायसंजयनं जतद सहमसंपरायसं-ज(यं)मं वा असंजमं वा मिद्रिगर्रं वा उवसंपज्ञह् २४॥ ७९४॥ सामाइयसंजग् मं भंते । कि सक्तेवटने होजा नीसक्तेवटने होजा । गोपमा ! सब्तेवटने होजा जहा बरुमें, एवं जान पनिहारविमुद्धिए, नुहम्मपराए अह्वस्वाए य जहा पुलाए २५ ॥ सामाइयसंज्ञा णे भेते ! कि आहारए हो का अणाहारए हो जा ! जहा पुनाए, एवं जाब पुहमसंपराए, अहक्कायसंजग जहां निणाग २६॥ सामाइयमंजए में भेते ! कह भवाग-हणाई होजा ? गोयमा ! जहलोगं एक्टं (समर्थ ) उद्योसेगं अद्र, एवं हे ्विद्वाविषएवि. परिहारनिस्टिक् पुरुद्धा, गोयमा ! जहणोणं एवं उद्दोमेणं तिश्वि, एवं जाव अहक्साए २७॥ ७९५॥ सामाइयसंजयस्य णे भंते । एगभवरगहणिया केवहया आगरिसा प॰ ? गोयमा ! जहन्नेणं जहा वउसस्य, छेदोबद्वाविषयस्य पुनछा, गोयमा ! जहन्नेणी एकं उकोमणं वीसपुहुनं, परिहारविनुद्धियस्य पुरछा, गोयमा ! जहनेपं एकं उन्हो-सेणं तिबि, महमसंपरायस्य पुरका, गांयमा ! जहकेणं ए(को)कं उक्रोमेणं चलाति, महक्कायस्य पुच्छा, गोयमा ! जहनेशं एकं उद्योसेशं दोन्नि । सामाइयसंजयस्य णं भंते ! नाणाभवग्गद्दणिया केवड्या आगरिसा प० ? गोयमा ! जहा वउसे. हेदी-बद्वावणियस्स पुच्छा, गोयमा । बहन्नेणं दोन्नि उद्दोसेणं उदरि नवण्हं सयाणं अंतो सहरतस्त, परिहारविग्रदियस्य जहनेणं दोन्नि उद्दोसेणं सन्, सहमसंपरायस्स जह-र्षणं दोशि उक्कोसेणं नव, अहमसायस्य बहन्नेणं होनि उक्कोसेणं पंच २८॥७९६॥ सामाइयसंजए ए भंते ! कालओ केविकर होइ ? गीयमा ! जहकेण एक समयं उद्योसेणं देस्वाएहिं नवहिं वासेहिं रूपिया पुष्तकोडी, एवं छेदोबद्वावनिएबि,

परिहारविसद्भिए जहनेणं एकं समयं उन्नोसेणं देस्णएहि एगूणतीसाए वासेहि कविया पुन्वकोडी, सुहमसंपराए जहा नियंठे, अहक्खाए जहा सामाइयसंजए । सामाइयसंजया ण भंते । कालओ केवचिरं होइ ! गोयमा ! सञ्च(ई)दा, छेदोबद्वा-बिषयः पुच्छा, गोयमा । जहन्नणं अङ्काङ्जाइं वाससयाई उक्कोसेणं पन्नासं सागरी-वसकोडिसयसहस्साई, परिहारविश्वद्धिए पुच्छा, गोयमा! जहवेणं देसणाई दो वास-सयारं उद्योरेणं देसूणाओ दो पुन्नकोडीओ, सहमसंपरायसंज्ञया णं भंते ! पुच्छा, बोयमा ! जहण्येणं एकं समयं उक्कोरेणं अंतीमुह्तं, अहत्वायसंजया जहा सामाइ-यसंजया २९ ॥ सामाउयसंजयस्य ण भेते ! केवहयं कालं अंतर होह ! गोयमा ! जहनेण जहा पुटागरस एवं जाव अहक्खायसंजयस्य, सामाइयसंजयाणे भेते ! पुच्छा, गोयमा । नत्य अंतरं, छेरोषद्वाविषयः पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं तेविह्नै वाससहस्ताई उक्कोमेगं अद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ, परिहारविचुद्धियस्य पुन्छा, गोयमा ! जहनेणं चडरासीइं वाससहस्साइं उक्कोसेणं अद्वारस सागरीनमकोडाको-बीओ, सहमसंपरायाणं जहा नियंठाणं, अहक्खायाणं जहा सामाइयसंजयाणं ३०॥ सामाइयसंजयस्य णं भंते ! कइ समुखाया पन्नना ? गोयमा ! छ समुखाया पन्नता, जहा कसायकुसीलस्स, एवं छेडोबट्टावणियस्सवि, परिहारविद्वव्यिस्स बहा पुलागस्स, बुहमसंपरायस्य जहा नियंटस्य, अहक्खायस्य जहा सिणायस्य ३१॥ सामाइयसंजर पं भंते ! लोगस्स कि संखेजइमार्ग होजा असंखेजहमागे। पुच्छा, गोयमा ! नो संखेजइ॰ जहा पुलाए, एवं जाव सहमसपराए । अहक्खाय-संजए जहा सिणाए ३२ ॥ सामाइयसंजए वं नंते । लोगस्स कि सखेजाइआर्ग फुसइ जहेव होजा नहेव फुसइ ३३॥ सामाइयसंज्ञए णं भेते ! क्यरमिन भावे होजा ? गोयमा । उ(खओ)वसमिए भावे होजा, एवं जाव मुहमसंपराए, अहक्खाय-संजए पुच्छा, गोयमा! उवसमिए वा खइए वा भावे होजा ३४। सामाइय-संजया में भेते ! एगसमएमं केवहया होजा ? गोयमा ! पश्चित्रजमाणए पहुच जहा कसायकुसीला तहेव निरवसेसं, छेदोबद्वावणिया पुरुछा, गोयमा ! पहिन्जमाणए पदुच सिय अत्य सिय नित्य, जह अत्य जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा उन्नोसेणं सयपुरुत्तं, पुरवपडिवलए पदुः सिय अत्य सिय नित्य, जइ अत्य जहनेणं कोहि-सयपुरुत्तं उक्कोसेगवि कोडिसयपुरुत्तं, परिहारविद्यदिया जहा पुलागा, सहमसंपराया जहा नियंठा, अहक्खायसंत्रयाणं पुच्छा, गोयमा । पिडवजमाणए पहुच सिय अस्य सिय नित्य, जर अत्यि जहन्नेणं एको वा दो वा तिथि वा उन्नोसेणं बावह्रसयं अह-त्तरसर्य खबनाणं चउप्पन्नं उबसामगाणं, पुरुवपदिवज्ञए पहुच जहनेणं कोडिपुहुतं

उक्रोसेणवि कोडिपहत्तं ॥ एएसि णं भेते ! सामाइयछेदोबद्वावणियपरिहारविध्रदियस-हुमसंपरायसहक्तायसंज्याणं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवा सहमसंपरायसंज्ञया. परिहारविसदियसंज्ञया संखेळगुणा, अहक्खायसंज्ञया संखेळ-गुणा, होदोबदावणियसंज्या संखेजगुणा, सामाइयसंज्या संखेजगुणा ३६ ॥७९७॥ पिंबसेवण दोसालोयणा य आलोयणारिहे चेव । तभी सामायारी पायच्छिते तवे चेव ॥१॥ कडविहा णं अंते । पिडसेवणा प० ? गोयमा ' इसविहा पिडसेवणा प०. तं०-दप्प १ प्यमाद २ ८णाभोगे ३. आउरे ८ आवती ५ ति य । संकिशे ६ सहसकारे. ७ भय ८ प्यओसा ९ य वीमंसा १०॥ १॥ दम आठोयणादोसा प०, तंबहा-आकंपडता १ अणुमाणइता २ जं दिहं ३ वायरं च ४ सहमं (च) वा ५ । छत्तं ६ सहा-उलयं ७ बहुजण ८ अव्वन ९ तस्सेवी १०॥ २ ॥ इसिंह ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अरिहर अन्दोसं आलोइताए, तंजहा — जाइसंपन्ने १, कुलसंपन्ने २, विणयसंपन्ने ३, णाणसंपने ४, इंसणसंपने ५, चरित्तसंपने ६, संते ७, दंते ८, अमाई ६, अपच्छा-पुताची १०। अहुहिँ ठाणेहिँ संपन्न अणगारै अहिङ आन्धेयर्थ प्रिचिछत्तए, तं**जहा--**आयारवं १, आहारवं २, ववहारवं ३, उच्चीलए ४, पक्रव्वए ५, अपरिस्सावी ६, निजवए ७, अवायदंसी ८॥ ७९८॥ दसविहा सामायारी प०, तं०—इच्छा १ मिच्छा २ तहकारे ३, आवस्सिया य ४ निसीहिया ५ । आपुन्छणा य ६ पाँडपुच्छा ७. इंदणा य ८ निमंतणा ९॥ १॥ उवसंपया १० य करते. सामायारी भवे दसहा ॥ ७९९ ॥ दलविहे पायन्छिते प०, तं०-आलोयणारिहे पाउक्रमणारिहे तद्भयारिहे निवेगारिह विउसमगरिह तवारिहे छेदारिहे मुलारिहे अणबद्धपारिहे पारंचियारिहे ॥ ८००॥ दुविहे नवे पन्नते, तंजहा-वाहि(मि)रए य अस्मितरए य, से कि तं वाहि-रए तवे ? बाहिरए तवे छन्दिहे प०. तं०-अणसण ऊणोयरिया भित्रखायरिया ब रसपरिचाओ । कायिक देसी पडिसंठीणया (बज्हो तबो होड़) ॥ १ ॥ से कि तं अषसणे ! अणसणे दुविहे प०, तं०--- इत्तरिए य आवकहिए य. से किं तं इत्तरिए ? इत्तरिए अनेगविहे पनते, तंजहा-चउन्ये भते छहे भते अहमे भत्ते दसमे भते इकारुसमें भत्ते चउइसमें भन्ने अदमाविए भन्ने मासिए भन्ने दोमाविए मन्ते ते(ति)मासिए भन्ने जाव छम्मासिए भन्ने, सेनं इन्तरिए। से कि ते आवक्रिए है आयकहिए द्विहे प०, तं०-दाओवगमणे य मलपत्रवसाणे य. से कि तं पाओहरामणे ! पाओवगमणे दुविहे प॰, तं॰ -- नीहारिमे व अणीहारिमे व निय(मा)मं अपडिक्तमे, से तं पाओवगमणे, से किं तं भत्तपश्चक्खाणे १ भत्तपश्चकखाणे दुविहे प०, तं ०-नीहारिसे व अनीहारिमे य नियमं सपडिदमे, हेर्न भ्रतपद्मकाणे, हेर्न आवकतिए, सेर्न

अणसणे । से कि तं ओमोयरिया ? ओमोयरिया दुविहा प॰, तं ॰ —दन्योमोयरिया ग भावोमोयरिया य, से कि तं दन्वोमोयरिया ? दन्वोमोयरिया द्विहा पन, तंन-उचगरणदच्चोमोयरिया य भनपाणदञ्जोमोयरिया य, से कि तं उबगरणदञ्जोमोय-स्या ! उनगरगद्वोभोयरिया एगे वत्थे एगे पाए चियत्तोवगरगसाइज्जगया, सेतं उबगरण इन्त्रोमो यरिया, में कि तं भत्तपायदन्त्रोमो यरिया है भत्तपाणदन्त्रोमो यरिया अद्भ कवले आहार आहारेमा गि)गस्स अप्पाहारे द्वालस० जहा सत्तमसए पडमोहे-राए जाव नो प्रशामरमभोदेति बनव्यं मिया, सेतं भनपाणदव्योमोयरिया. संतं दव्यो-मोयरिया से कि तं भागोमीयरिया ! भावीमीयरिया अणेगतिहा प०, तं०-अप्पकोहे जाद अपलोभे अपमेर अपानन्त्रे अपानुमंतुमं, सेनं मार्यामीयरिया, सेतं ओमीय-रिया । से कि है सिक्सायरिया ! सिक्खायरिया अणेगविहा पट, तें० -दव्वाभि-ग्यहचरए जहा उदबाहए जाव गुहैसांगए संखादांत्तए, सेनं शिक्त्यायारिया । से किं तं रसपरिचाए ? रसपरिचाए अगेगविहे प०, तं०-निन्धिगइए पणीयरसविवाज्ञए जहा उववाइए जाव छहाहारे, मेर्स रसपरिचाए। से कि तं कायकिछेसे १ कायकि**छेसे अपेग-**विहे प०, तं०-ठाणाईए उक्कद्वयासणिए जहा उववाइए जाव सञ्बराायपिकस्मिवि-प्पमुक्क, सेतं कायिक छैसे । से कि नं पढिसंकी गया ? पढिसकी गया च उब्बिहा प०, तं ०-इंदियपदिसंलीगया कसायपदिसंकीगया जीगपदिमलीगया विविन्नयगासणसेक-णया। से कि ते इंदियपडिमंला गया ? इंदियपडिमंत्री गया पंचविहा प०, तं०-मोइंदिय-विसयप्यार णिरोही वा सोइंदियविनयप्यत्तन वा अन्य । रागदीम विधिरमही चर्कि वदि-**य**विसय ॰ एवं जाव फाासंदियविसवप्पयारणिरोही वा फासिदियविसयप्पत्तम् वा अर्थेस रागदोनिविणिग्नहो, सेनं इंदियपडिम की गया, में कि नं क तायपडिसंकी गया ? कसाय-पहिसंलीगया च उन्बिहा प०, नंबहा-कोहोदयनिरोही वा उदयप्तरस वा कोहस्स विफलीकरणं एवं जाव लोमोदयनिरोही वा उदयप्पनस्य वा लोमस्य विक्लीकरणं. सेतं कसायपडिम्लीगया, में कि तं जोगपडिमलीगया ! जोगपडिसेरीगया तिविहा प्रवास कार्या में कि ने स्वासी मान कार्य में ग्री कि ने स्वासी मान कार्य में ग्री कि ने स्वासी मान कार्य में प्रवासी कि ने स्वासी मान कि ने स् संतीणया (२ तिनिहा प०, तं०-अक्रमलमर्गानरोही वा क्रमलमणउदीरण वा मणस्य बा एगत्तीमावकरणे, से कि वं बह बोगपांडमंकांगवा १२ ति बहा प०. तं०-अक्सब्ब-चहनिरोहो ना कुमलव; उदीरणं वा वहेए ना एमनी मावकरणं, से कि ते कायपिक-संजीणया ? कायर्राइसंजी गया जन सुम माहियपसंत्रमाहित्यपाणिपाए कुम्मी इव गुतिदिए अश्रीण पश्लीणे चिद्वः, सेनं कायपडिसंशीयया, सेतं जीगपडिसंलीणवा, से कि तं विविनसयग समसेवणया ? विविनमयणासणसेषगया जन्ने आरामेस

वा उजाणेस वा जहा सोमिलुहेसए जाव सेजासंवारणं उवसंपजिताणं विहरह, सेतं विवित्तस्यणासणसेवणया, संतं पडिसंलीणया, सेतं बाहिरए तवे १ ॥ से कि तं अन्मितरए तवे ? अन्भिनरए तवे छन्विहे पन, तंन-पायिच्छत्तं विणओ वेयावर्ष तहेव सज्झाओ । झाणं विउसम्मो । से किं तं पायच्छिते ? पायच्छिते दसविहे प०. तं ०-आलोयणारिहे जाव पारंचियारिहे. सेतं पायच्छित । से किं तं विगए ? विणए सत्तिविहे पश्चते, तंजहा-नाणविणए दंसणविणए चरित्तविणए मणविणए वडियणए कार्य वेणए लोगोवयारविगए, से कि तं नाणविणए ! नागविणए पंचविद्दे प०, तं०-आभिणिबोहियनाणविणए जाव केवलनाणविणए, सेतं नाणविणए, से किं ते ईस-णविणए ! दंसणविणए दुविहे प०, तं०-सुस्मृसणाविणए य अणवासायणाविणए य, सं कि तं सुरस्सणाविणए ? सुस्मृमणाविणए अणेगविहे प०, तं०-सक्कारेड वा सम्मा-णेइ वा जहा च उद्सममए तर्दए उद्देसए जाव पहिस्साह(र)णया, सेने सुस्समणा-विणए, से कि नं अण्यासायणाविणए ? अण्यासायगाविणए पण्यालीसङ्बिहे प०. र्ने ०-अरिहेनाणे अणकासायणया अरिहेनपन्नक्स धम्मस्य अणकासायणया आव-रियाणे अणचासायणया उवज्झायाणं अणचामायणया येराणं अणचामायणया कुलस्य अगन्नासायगया गणस्स अणनामायणया संघर्म अणनामायणया किरियाए अगचासायणया संनोगस्स अणबासायणया जानिणिबोहियनाणस्स अगचासायणया जाव केवलनागस्य अणबासायगया १५, एएसि चेव मस्तिवहुमाणेणं एएसि चेव वश्वसजलणया, नेतं अगबासायणयाविणए, सेतं दंसणविणए, से कि नं चरित्रविणए है चरित्तविणए पंचविहे प०, तं०-सामाइयचित्तविणए जाव अहक्खायचरित्तविणए. सेतं चरित्तविणए, से कि तं मणविणए ! मर्गावणए दुविहे प०, तं०-पसत्यमणवि-णए य अपसत्यमणविष्यए य, से कि तं पसत्यमणविगए ? पसत्यमणविगए सत्तविहे प०, तंत्रहा-अपावए असावजे अकिरिए निस्बक्केस अपण्हयकरे अच्छविकरे असू-यानिसंकणे, सेतं पमस्यमणविषाए, से कि तं अपसत्यमणविष्णए ? अध्यसत्यमणवि-णए सत्तविहै प०, तं०-पावए सांवजे सिकारिए सजवकेसे अण्हयकरे छविकरे भूया-भिसंकणे, सेतं अप्यसत्बमणविणम्, सेतं मणविषम्, से कि तं बहविषम् ? बहविषम् दुविहे प०, तं०-पसत्यवद्विणए् य अप्पसत्यवद्विणए् य, से किं तं पसत्यवद्विणए् है पसायवद्विगए सत्तविहे प॰, नं०-अपावए जाव अभूयाभिसंक्रें, सेत्तं पसत्यवह-विणए, से कि तं अप्पसत्यवड्विणए ? अप्पसत्यवड्विणए सत्तवि**हे प**्र, तं --पावण सावजे जाव भूयाभिसंकणे, सेतं अप्पसत्यवहतिगए, से तं वहविगए, से कि सं कायविणए ! कायविणए दुविहे प०, तं०-पसस्यकायविणए य अप्पसस्यकायविणम्

य, से किं तं पसत्यकायविणए ? पसत्यकायविणए सत्तविहे प०, तंत्रहा-आउत्तं गमणं आउत्तं ठाणं आउत्तं निसीयणं आउत्तं त्यदृणं आउत्तं उहांघणं आउत्तं पहं-वर्ण आउत्तं सर्विदियजोगर्ज्जणया. सेतं पसत्यकायविषणः से कि तं अप्पसत्य-कायविणए ? अप्पसत्थकायविणए सत्तविहे पक्षते, तंत्रहा-अणाउत्तं गमणं जाव खणाउत्तं सन्विदियजोगजुंजणया, सेतं अप्पसत्यकायविणए, सेतं कायविणए, से किं तं लोगोवयारविणए ! लोगोवयारविणए सत्तविहे प०, तं०-अञ्भासवित्तयं पर्च्छं-दाणवत्त्रियं कजहेर्कं कयपिडिकिडया अत्तगवेसणया देसकालणाया सन्वत्येस अप्पडिलोमया, सेतं लोगोवयारविणए, सेतं विणए । से किं तं वेयावने ? वेयावने दसविहे प०. तं०-आयरियवेयावचे उवज्ञायवेयावचे थेरवेयावचे तवस्तिवेयावचे गिलाणवेयावचे सेहवेयावचे कुलवेयावचे गणवेयावचे संघवेयावचे साहम्मियवे-यावचे, सेतं वेयावचे । से कि तं सज्झाए ! सज्झाए पंचविद्दे पक्ते, तं०-वायणा पडिपच्छणा परियद्रणा अण्प्पेद्वा धम्मकहा, सेतं सज्झाए॥ ८०१॥ से किं तं झाणे ? झाणे चउन्विहे पन्नो, तंजहा-अट झाणे रोहे झाणे धम्मे झाणे सुक्के झाणे, श्रे झाणे चउच्विहे पन्नो, तंजहा—अमणुन्नसंपओगसंपउत्त तस्म विष्यओगसङ्-समनागाः यावि भवइ १, मणुनसंपर्भागसंपउते तस्म अविष्पश्रोगसङ्समन्नागए यावि भवड २. आयंकसंपओगसंपउत्ते तस्य विष्पओगमदसमनागए यावि भवड ३, परिजासियकामभौगसंपञ्जोगसपटने तस्त अविपञ्जोगमदसमन्नागर यावि भवड ४. भद्रसा णं झाणस्स चनारि लक्खणा प०, नं०-कंदणया सोयणया तिप्पणया परिदेवणया १ । रोह्ज्झाणे चउव्यिहे प०, तं०-हिसाणुवंधी मोसाणुवंधी तैयाणु-बंधी सारक्षणाणुबंधी, रोहस्स णं झाणस्य चत्तारि सक्खणा प०. तं०-ओसन्न-दोसे बहुलदोसे अण्णाणदोसे आमरणांतदोसे २ । धम्मे झाणे चउब्बिहे चउप्पडो-सारे प॰, तं॰—आणाविजए अवायविजए विवागविजए संठाणविजा, धम्मस्स णं झाणस्स बतारि त्रक्लणा प॰, तं॰-आणार्ह् निसम्गर्ह् श्वत्तर्ह् ओगाउर्ह्, धम्मस्म णं झाणस्स बतारि आलंबणा प॰, तं॰-वायणा पश्चिपुच्छणा परिवर्ष्टणा घम्मकहा, धम्मस्य णं माणस्य चतारि अणुप्पेहाओ प०, त०-एगत्ताणुप्पेहा अणिकाणुष्पेहा असरणाणुष्पेहा संसाराणुष्पेहा ३ । सुके झाणे चउव्विहे चउप्प-डोयारे प॰, तं०-पुहुत्तवियके सविवारी १, एगंनवियके अवियारी २, सुहुमिकिरेए अनियटी ३, समुच्छिन्नितिए अप्पडिवाई ४, गुक्स्स ण झाणस्स चतारि लक्सणा प॰, तं॰—खंती मुत्ती अजवे महबे, मुकस्स मं झाणस्स बतारि आलंबणा पर, तंर-अव्वहे असंसोहे विवेगे विजयस्य , सकस्य ने बागस्य चनारि

अणुष्पेहाओ प०, तं०—अणंतविषयाणुष्पेहा विष्यिषणामाणुष्पेहा असुमाणुष्पेहा अबायाणुष्पेहा ४, सेपं आचे ॥ ८०२ ॥ से किं तं विषयमे १ विषयमे दुविहे प०, तं०—यणविषयमे य, से किं तं द्वाविषयमे १ द्वाविषयमे चडिवहे प०, तं०—गणविष्यमे सरीरिविषयमे उवहिविषयमे असापाणविष्यमे, सेपं द्वाविष्यमे संसारिविषयमे कम्मविष्यमे भावविष्यमे सिविहे प०, तं०—कसायविष्यमे संसारिविषयमे कम्मविष्यमे , से किं तं कसायविष्यमे । कसायविष्यमे संसारिविषयमे कम्मविष्यमे माणाविष्यमे शेकायविष्यमे लोभविष्यमे सेपारिविष्यमे , से किं तं संसारिविष्यमे लोभविष्यमे लोभविष्यमे , सेपं कसायविष्यमे , से किं तं संसारिविष्यमे कामविष्यमे लोभविष्यमे स्वाविष्यमे हे संसारिविष्यमे अविष्यमे स्वाविष्यमे अविष्यमे स्वाविष्यमे सेपारिविष्यमे सेपारिविष्यमे हे सेपारिविष्यमे सेपारिविष्यमे हो सेपारिविष्यमे सेपारिविष्यमे हो सेपारिविष्यमे सामिपारिविष्यमे सेपारिविष्यमे स्वयस्य स्वयस्य

रायचिष्ठे जाब एवं वयासी-नेरझ्या नं मंते ! कहं उद्यवजांति ! गोयमा ! से बहानामए पदए पदमाणे अञ्चवसाणनिव्यक्तिएणं करणोदाएणं सेयकाके तं ठाणं विष्पजहिता पुरिमं ठाणं उवसंपजिलाणं विहरइ एवामेव एए(ते)वि जीवा पवजीविष पबसाणा अञ्चवसाणनिश्वत्तिएणं करणोबाएणं सेयकाळे तं भवं विष्पञहिता पुरिसं भवं उवसंपाजिताणं विद्यान्ति । तेसि णे भंते । जीवाणं कहं सीहा गई कहं सीहे गइविसए प॰ ? गोयमा ! में जहानामए-केड पृष्टिमें तहणे बलवे एवं जहां चउइसम-सए पडमुहेसए जाब तिसमएण बा विग्गहेणं उवबर्कति, तेसि ण जीवाणं तहा धीहा गई तहा धीडे गइविसए प० । ते णं मंते । जीवा कई परभवियाउवं एक-रैति ? गोयमा ! अञ्झबसाण(जोग)निव्यक्तिएणं करणोबाएणं एवं खद्ध ते जीवा पर-अवियाउमं पकरेन्ति, तेसि णं भंते ! जीवाणं कहं गई पवत्तद ! गीयमा ! आउ-क्सएणं भवक्सएणं ठिडक्सएणं, एवं सत्त तेसि जीवाणं गई पवतह, ते मं संते ! जीवा कि आइड्डीए उववजंति परिश्वीए उचवजंति ! गोयमा । आइड्डीए उववजंति नो परिद्वीप उवबज्जंति । ते वं भंते । जीवा कि आयकम्मुणा उवबजंति परकम्मुणा उववर्जिति ? गीयमा ! आयकम्मुणा उववर्जिति नी परकम्मुणा उववर्जिति, ते ध भति ! जीवा कि आयपाओनेणं उपवजीति परपाओनेणं उपवजीति ! गोसमा ! भायप्पओगेण उनवजंति नो परप्पओगेण उनवजंति । असुरकुमारा में अंते । कह छनवर्जाते ! बहा नेरहवा तहेच निरवसेसं जाय नी परप्पजीगेणं उदयर्जाते, एवं ५७ सता -

एगिदियवजा जाव वेमाणिया, एगिदिया तं (एवं) चैव नवरं चडसमङ्ओ विग्गहो, सेसं तं चेव, सेवं भंते । २ ति जाव विहरङ् ॥ ८०४ ॥ २५ । ८ ॥ भवसिदिय-नेरङ्या णं भंते । कहं उववजंति ? गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे अवसेसं तं चेव जाव वेमाणिए, सेवं भंते ! २ ति ॥ ८०५ ॥ २५ । ९ ॥ अभवसिदिय-नेरङ्या णं भंते ! कहं उववजंति ? गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे अवसेसं तं चेव एवं जाव वेमाणि(ए)या, सेवं भंते ! २ ति ॥ ८०६ ॥ २५।१० ॥ सम्मिहिट्टिनेरङ्या णं भंते ! कहं उववजंति ? गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे अवसेसं तं चेव एवं एगिदियवजं जाव वेमाणि(ए)या, सेवं भंते ! २ ति ॥ ८००॥ २५।११ ॥ मिच्छादिद्विनेरङ्या णं भंते ! कहं उववजंति ? गोयमा ! मे जहानामए-पवए पवमाणे अवसेसं ते चेव एवं जाव वेमाणिए, सेवं भंते ! २ ति जाव विहरङ् ॥ ८०८ ॥ २५।१२ ॥ पणवीसङ्मस्स सयस्स बारङ्मो उद्देसो समस्तो ॥ पण-वीसङ्मस्स सयस्स बारङ्मो उद्देसो समस्तो ॥ पण-वीसङ्मस्स स्यस्स बारङ्मो उद्देसो समस्तो ॥ पण-वीसङ्मं सयं समस्तं ॥

नमो सुयदेवयाए भगवईए। जीवा १ य टेस्स२ पविखय ३ दिही ४ अकाण ५ नाण ६ सन्नाओ ७। वेय ८ कसा(य)ए ९ उवओ(गे)ग १० ओग ११ एकार(स)वि ठाणा ॥ १ ॥ तेगं काळेणं तेणं समएगं रायगिष्ठे जाव एवं वयासी-अवि णं भंते । पावं कम्मं कि वंधी वंधड वंधिस्सड १. वंधी वंधड ण वंधिस्सड २. वंधी न वंधड बंधिस्सइ ३, बंधी न बंधड न बंधिस्मड ४ १ गोयमा । अन्येगडए (जीवे) बंधी बंधड बंधिस्सइ १. अत्येगइए बंधी बंधड ण बंधिस्सइ २. अत्थेगइए बंधी ण बंधड बंधिस्तइ ३, अत्येगद्वए बंधी ण बंधइ ण बंधस्मइ ४-१ ॥ मलेसी ण भंते । जीवे पानं करमं कि बंधी बंधइ बंधिस्मइ, बधी बंधइ ण बंधिस्मइ। पुरुखा. गोयमा! अत्येगइए बंधी बंधइ बंधिस्तइ, अत्येगइए एवं चउभंगो । ऋण्हळेस्से ण भंते ! जीवे पावं करमं कि बंधी । पुच्छा, गोयमा ! अत्थेगद्वए बंधी बंधइ वंधि-स्सड अत्येगडए बंधी बंधड न बंधिस्सइ एवं जाब पम्हळेस्से सब्बत्थ पढमबिङ्गा भंगा, तकलेस्से जहा सकेस्से तहेव चउभंगो । अलेस्से णं भंते ! जीव पावं कम्बं कि बंघी - पुच्छा, गोयमा । बंधी न बंधड़ न बंधिस्सइ २ ॥ सन्द्रपविश्वात शं भंते ! जीवे पार्व कम्मं व पुच्छा, गोयमा ! अत्येगउए बंधी पदमविदया भंगा । सकपनिखए ण भंते ! जीवे पुच्छा, गोयमा ! च उभंगो भाणियव्यो ॥ ८०५ ॥ सम्महिद्वीगं चतारि भंगा, मिच्छादिद्वीणं पदमबिङ्या भंगा, सम्मासिच्छादिद्वीणं एवं चेव । नाणीणं चतारि भंगा, आभिणिबोहियणाणीणं जाब मणपञ्जवणाणीणं चतारि मंगा, केवलनाणीणं चरियो भंगो जहा अलेस्साणं ५, अशाणीणं पढमविद्या,

एवं महअञ्चाणीणं सुयअञ्चाणीणं विसंगणाणीणवि ६ । आहारसन्तोवठत्ताणं जाव परिगाहसन्नोबउत्तार्ण पढमबिह्या नोसनोवउत्तार्ण चत्तारि ७ । सर्वेदगाणं पढम-बिइया, एवं इत्थिवेदगाणं पुरिसचेदगाणं नपुंसगवेदगाणवि, अवेदगाणं जतारि भंगा ध सक्तमाईणं चतारि, कोहकसाईणं पढमविष्या मंगा, एवं माणकसा(य)इस्सवि माया-कसाइस्सवि लोभकसाइस्मवि चतारि भैगा, अकसाई ण भंते ! जीवे पार्व कम्में कि बंधी व पच्छा, गोयमा । अत्येगहरू बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ३, अत्येगहरू बंधी ण बंधड ण वंधिस्सड ४। सजोगिस्म चडमंगी, एवं मणजो(ग)गिस्सवि वह-जोगिस्मवि कायजोगिस्सवि, अजोगिस्स चरिमो, सागारोवउत्ते चत्तारि, अणागारो-व उत्तवि बत्तारि भंगा १९॥ ८९० ॥ नेरइए णं भंते । पार्व कम्मं कि बंधी बंधड दंधिस्सद० पुरुद्धा, गोयमा । अत्येगहरू वंधी पुरुमविष्टया १, सुलेस्से णं भेते । नेरडए पाइं कम्मं ० एवं चेव. एवं कण्डलेस्सेवि नीललेस्सेवि काउलेस्सेवि. एवं कण्डफ-किखाए(वि) सुकपिकेखए(वि), सम्मारिद्री मिच्छादिर्द्री सम्मामिच्छादिद्री, णाणी आसि-णिबोहियनाणी सुयनाणी ओहिणाणी अनाणी मदअनाणी सुयअनाणी विभंगनाणी आहारसञ्जोवउत्ते जाव परिग्गहमञ्जोवउत्ते, सर्वेदए जाव न्पंस्यवेदए, सकसाई जाब लोमकमाई, सजीगी मणजीगी वहजीगी कायजीगी, सागारीवउत्ते अणागारीवउत्ते. एएमु सब्वेसु पएस पडमबिदया भेगा भाणियव्वा, एवं असुरकुमार्स्सवि वत्तव्यका भाषियव्या नवरं ते उछेर्सा इत्यिवयमा पुरिसवियमा य अब्महिया नपुंसमवेदमा न भन्नति सेसं तं चेव सञ्जात्य पढमविडया भेगा. एवं जाव यणियक्रमारस्य. एवं पढ-विकाइयस्मवि आउकाइयस्मवि जाव पंचिदियतिविक्खजोणियस्मवि सन्बत्यवि पदम-विइया भंगा नवरं जस्स जा छेस्मा दिद्री णाणे अन्नाणं वेदो जोगी य जं जस्य अत्य नं तस्स भाणियव्यं सेसं तहेव. मण्सस्य जचेव जीवपदे वत्तव्या संवेष निरवसेसा भाषियव्वा, वाणमंतरस्स जहा असुरकुमारस्स, जोइसियस्स वेमाणियस्स एवं चंब नवरं केस्साओ जाणियव्याओ. सेसं तहेव भाषियव्यं ॥ ८११ ॥ जीने ण भंते ! नाणावरणिजं करमं कि बंधी बंधड बंधिस्सड एवं जहेव पावकरमञ्ज बत्तव्वया भणिया तहेव नाणावरणि अस्सवि वत्तव्वया भाणियव्वा नवरं जीवपढे मणुस्सपदे य सकसाई जान लोभकसाइंमि य पढमविडया भंगा अवसेसं ते चेव जाव वेमाणिए, एवं दरिसणावरणिजेगवि दंडमी भाषियम्बो निरवसेसी ॥ जीवे णं मंते । वेयणिकं कम्मं कि बंधी॰ पुच्छा, गोयमा ! अत्येगइए बंधी बंधइ बंधि॰ स्सइ १, अत्येगइए वंथी बंधइ न बंधिस्सइ २, अत्येगइए बंधी न बंधइ न बंधि-स्सइ ४, सकेस्सेवि एवं चैव तह्यविहणा भैगा, कण्हकेसी जाव प्रमहकेसी पहक्र-

विद्या भंगा. सक्छेस्से तुइयविहणा भंगा, अछेस्से चरिमो भंगो, कण्हपिक्खए बढमबिड्या भंगा, सकपिस्त्रया तडयविहणा, एवं सम्मिटिद्रिस्तवि, मिच्छादिद्रिस्त सम्माभिन्छादिष्टिस्स य पडमविड्या, णा(ण)णिस्स तद्यविद्रूणा, आभिणिबोहियनाणी बाब मणपज्जवणाणी पटमविदया, केवलनाणी तदयविहृणा, एवं नोसशोव उत्ते अवे-दर अकसाई सागारीव उत्ते अणागारीव उत्ते एएस तइयविहणा, अजीगिमिम य चरिमी, रेसेस पढमविइया । नेरडए णं भंते ! वैयणिजं कम्मं कि वंधी वंधड वंधिस्मड = एवं बैरड्या(बीया) जात वेमाणियति जस्म जं अन्यि सञ्चत्यवि पडमबिइया, नवरं मण्-स्से(स) जहा जीवे, जीवे णं भंते ' मोहणिजं कम्मं कि बंधी यंधद • जहेव पार्व कम्मं तहेव मोहणि जीप निरवसेसं जान वैमाणिए ॥ ८१२ ॥ जीवे ण भेते । आउयं कम्मं कि बंधी बंधड़ ॰ पुच्छा, गोयमा ! अत्येगद्दए बंधी चटर्मगो, सछेस्मे जाव सुक-केस्से चतारि भंगा, अलेस्से चरिमो भंगो। कष्टपिन्यण् णं पुन्छा, गोयमा । अत्येगइए बंधी बंधइ बंधिस्सइ अत्येगइए बंधी न बंधड बंधिस्सड. एकप्रिस्सड सम्महिद्रौ मिन्छादिद्री चनारि भेगा, सम्मामिन्छादिद्रौ पुन्छा, गोयमा ! अरबेग-इए बंधी न वंधड़ बंधिस्सड अत्येगड़ए बंधी न वंधड़ न बंधिस्सड, नाणी जाक ओहिनाणी चत्तारि भंगा, मणपञ्चवनाणी पुच्छा, गोयमा ! अर्थेगङ्ग बंधी बंधइ बंबिस्सद्, अत्वेगइए बंबी न बंधद बंधिस्सद्, अत्वेगद्रए बंधी न बंधद्र न बंधिस्सद्द, केक्लना(णी)णे चरिमो भंगो, एवं एएणं कमेणं नोयसीवउसे बिहमविहणा जहेक मणपञ्चवनाणे, अवेदए अकमाई य तहयन्तराहा जहेव सम्मामिन्छने, अओगिस्म चरिसो, सेसेस पढेस बनारि भंगा जाव अणागारोवडने ॥ नेरहए यं भेते ! आउवं कर्म कि वंधी व पुच्छा, गोयमा । अत्येगडण बत्ताति भंगा एवं सव्यत्यवि नेरहयाणं चतारि भंगा नवरं कण्डलेस्मे कण्डपित्वण् य पदमत्रया भंगा, सम्मामिरखने तइबन उत्था, अमुरकुमारे एवं चेव, नवरं कण्हळेस्से(म)वि चलारि भेगा भाणियव्या सेसं जहा नेरइयाणं एवं जाव थणियकुमाराणं, पुढांवकाइयाणं मध्वत्थवि चनारि संगा, नवरं कण्हपिक्खिए पहसनदया भंगा. तेउन्हेस्से पुन्छा, गोयमा । बंधी स बंधइ बंधिस्सड, सेमेसु सञ्बत्य चनारि भंगा, एवं आउद्याहरावणस्माइकावराणिक निरवसेसं, ते उदाहयवा उक्काइयाणं सञ्चन्धवि पद्मनद्या भंगाः बेडंदियतेइंदियच-उरिदियाणीप सन्वत्यवि पडमतङ्या भैगा, नवरं सम्मने नाणे आभिविबोहियनाचे द्यनाणे तह्यो भंगो । पंचिदियतिरिकसञ्जाणियार्गं कष्टपिन्यए पटमतहया संगा सम्मामिच्छते तहबचठत्या मैया, सम्मते नाचे आमिनिवोहियनाचे सवनाचे बोहिनामें एएस पंचछवि पदेह मिह्यविद्या भंगा, सेसेह चलारि भंगा, मणुस्सार्फ

जहा जीवार्ण, नवरं सम्भत्ते ओहिए नाण आभिष्मिनोहियनाणे स्थानाणे ओहिनाके क्ष्मु विद्यविद्याण भंगा, सेसं तं जेव, नाणमंतरकोइस्थिनेनाणिया जहा व्यसुर-कुमारा, नामं गोयं अंतरा(इ)यं च एयाणि जहा नाणावरणिजं। सेर्व भंते ! २ कि जाव विहरह ॥ ८९३ ॥ विधित्यवस्त पदमो उद्देशो समन्तो ॥

अणंतरीववन्नए में भेते ! नेरहए पार्व कम्में कि बंधी । पुच्छा तहेब, गोबसा ! अत्येगहुए बंधी पटमविद्या भंगा । सुबेरसे णं भंते ! अणंतरीववन्नए नेएइए पार्व करमं कि बंधी व पच्छा, गोयमा । पहमबिइया भंगा, एवं खल सञ्बत्य पदमबिइया भंगा. नवरं सम्मासिच्छतं मणजोगो बद्दजोगी य न पुच्छिन्छ, एवं जाव बाबिय-कमाराणं, बेटंदियतेटंदियच अरिदियाणं बडजोगो न भन्नड, पंचिदियतिरिक्खजोण-आर्गिप सम्मासिन्छते ओहिनाणं विभेगनाणं मणजोगो बङ्जोगो एयाणि पंच पदानि ण असंति । मणस्याणं अलेस्ससम्मामिच्छन्मणप्रज्ञबणाणकेवलनाणविभेगनाण-नांत्रज्ञीव उत्तअवेदगअस्ताईमणजो (वि) गवहजीगअजोगी एयाणि एकारस प्रयाणि ण भर्मति, बागमंत्र जोइसियवेमाणियार्ग जहा नेरइयाणं तहेव ते तिक्रि न भन्नति सहवेति, जाणि सैसाणि ठाणाणि सब्बत्य परमिवदया भेगा, एगिदियाणे सब्बत्य परमांबह्या भंगा, जहा पाये एवं नाणाव (जिल्लेगनि दंहओ, एवं आउमबलेख जाब अंतराद्रए इंडओ ॥ अणंतरोब्दबबए में नेते । नेरइए अन्डयं कम्में कि बंधी। पुच्छा, गोयमा । पंधी न यंबड वंधिस्मड । सलेसी र्थ भंते । अर्णतरीववक्कर नेरद्रण आउयं करनं कि बंधी । १ एवं चेव तदको भंगी, एवं जाव अवागारीबउले. सञ्चरथवि तद्वओं भंगो, एवं मणस्तवज्ञं जाव वेमाणियाणं, मणस्ताणं सञ्चरच तहयच उरवा भंगा, नवरं कण्डपक्खिएस तहओ भंगो सब्बेसि नाणसाई ताई चेव। संबं भंते । २ लि ॥ ८१८ ॥ बंधिसयस्य विद्वश्रो उद्देशो समलो ॥

परंपरोबवनए ण भंते ! नेरइए पावं कम्मं कि वंची । पुरखा, गोयमा ! अत्येम-इए पढमांबइया, एवं जहेव पढमो डोसओ तहेव परंपरोबवनएहिन उदेसओ भाषियक्यों नेरइयाइओ तहेव नवदंडगसंगहिओ, अहण्हिन कम्मप्पगदीनं जा कस्स कम्मस्स वराक्या सा नस्स अहीणमहारेशा नेयक्या बाव वेमाणिया अवायाही-वज्ञा । सेवं अंते ! २ शि ॥ ८१५॥ वंश्विसयस्य तह्यो उद्देशो समासो ॥

अणंतरोगाटए णं अंते ! नेरहए पार्व कम्मं कि बंधी व्युच्छा, मोयमा ! आस्ये-गहए व्यं जहेप अर्थतरोवनसपृष्टि नवदंदमधंगदिओ उद्देशो अमिओ उद्देश सर्पतरोगाटएहिनि सहीणमहारेतो आजिक्को नेरह्याईए जान केमाबिए । सेर्थ अंते ! २ ति ॥ २६-४॥ परंपरोगाहए व अंते ! नेरहण् पार्व कम्मं कि संबी क्रिके

बरंपरोववन्तपृहिं उद्देसो सो चेव निरवसेसो भाणियव्वो । सेवं भंते ! २ ति ॥२६-५॥ कर्णतराहारए में भंते ! नेरहए पार्व कम्मं कि बंधी व पुच्छा, गोयमा ! एवं जहेव क्राणंतरोववक्रपहिं उद्देसी तहेव निरवसे(सी)सं । सेवं भंते ! २ ति ॥ २६-६ ॥ परंपराहारए णं भंते ! नेरइए पानं कम्मं किं बंधी । पुच्छा, गोयमा ! एवं जहेव कांपरोववन्नएहिं उद्देसो तहेव निरवसेसो भाणियन्त्रो । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ २६-७ ॥ अणंतरपज्जत्तए णं भंते । नेरहए पावं कम्मं कि वंधी व पुच्छा. बोयमा । एवं जहेव अणंतरीववन्नएहिं उद्देशी तहेव निरवसेसं । सेवं भंते ! २ ति n २६-८ ॥ परंपरपज्जत्तए णं भंते ! नैरइए पानं कम्मं कि वंधी ० पुच्छा. गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहिं उद्देशे तहेव निरवसेसो भाणियव्वो । सेवं अंते । र ति जाव विहरह ॥ २६-९ ॥ चरिमे ण भंते ! नेरहए पार्व कम्मं किं बंधी • पुच्छा, गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहिं उद्देशो तहेव चरिमेहिं निरव-में/सं) सो । सेवं भंते ! २ ति जाव विहरइ ॥ २६-१० ॥ अचरिमे णं भंते ' नेरइए पार्व कम्मं कि बंधी ॰ पुच्छा, गोयमा ! अत्थेगइए एवं जहेव पटमोहेमए तहेव पट-मबिड्या भंगा भाणियन्वा सन्वत्य जाव पंचिदियतिरिक्खजोणियाणे । अचरिमे णं अंते ! मणस्से पार्व कम्मं किं वंधी० पुच्छा, गोयमा ! अत्थेगइए वंधी वंधइ वंधि-स्सड, अत्थेगहए वंधी वंधइ न बंधिस्सइ, अत्थेगइए वंधी न वंधइ(न) बंधिस्सइ। सकेसी णं भंते ! अचरिमे मुणुस्से पावं कम्मं कि वंधी : ? एवं चेव तिक्रि भंगा चरि-मविहणा भाणियन्त्रा एवं जहेवं पडमुद्देसे, नवरं जेसु तत्थ वीससु पदेस चत्तारि भंगा तेस इह आदिहा तिनि भंगा भाणियन्त्रा चरिमभंगवजा, अलेस्से केवलनाणी य अजोगी य एए तिनिःवि न प्रच्छिजंति, सेसं तहेव, वाणमंतरजोडसियवेमाणि(ए)या जहा नेरइए । अचरिमे णं भंते ! नेरइए नाणावरणिजं कम्मं कि वंधी० पुच्छा, गोयमा ! एवं जहेव पावं नवरं मणस्सेस सकसाईस लोभकसाईस य पडमविडया भंगा. सेसा अद्वारस चरिमविहणा सेसं तहेव जाव वेमाणियाणं. दरिसणावरणिजीप एवं चेव निरवसेसं. वेयाँगेजो सञ्वत्यवि पडमबिइया भंगा जाव वेमाणियाणं नवरं मणम्सेस अरुस्से केवली अजोगी य नित्य । अचरिमे णं भंते ! नेरडए मोहणिजं करमं कि बंधी । पुच्छा, गोयमा । अहेव पावं तहेव निरवसेसं जाव वेमाणिए ॥ अचरिमे णं भंते ! नेरइए आउयं कम्मं कि बंधी । पुच्छा, गोयमा ! पहमबि(त)-ड्या मंगा, एवं सञ्वपदेस्रवि, नेरइयाणं पडमतइया भंगा नवरं सम्मामिच्छते तइओ भंगो. एवं जान थणियकुमाराणं, पढविकाइयुक्षाउकाइयवणस्सङ्काइयाणं तेउळेस्साए त्तुओ भंगो सेरेस पदेस सञ्चत्य पढमतह्या भंगा, तेउकाह्यवाउकाह्याणं सञ्चत्य

पढमतऱ्या भंगा, बेइंदियतेइंदियचउरिंदियाणं एवं चेव नवरं सम्मत्ते ओहिनाणे आभिणिबोहियनाणे सुयनाणे एएस चउस्रवि ठाणेस तइओ भंगो, पंचिंदियतिरिक्ख-जोणियाणं सम्मामिच्छते तइओ भंगो, सेसेसु पदेसु सन्बत्य पढमतइया भंगा, मणुस्ताणं सम्मामिच्छते अवेदए अकसाइम्मि य तइओ भंगो, अलेस्स केवलनाण अजोगी य न पुच्छिजंति, सेसपदेसु सन्बत्य पढमतइया भंगा, वाणमंतरजोइसिय-वेमाणिया जहा नेरहया । नामं गोयं अंतराइयं च जहेव नाणावरणिजं तहेव निरवसेसं । सेवं भंते ! २ ति जाव विहरइ ॥ ८१६ ॥ छव्वीसइमे वंधिसए एयारहमो उद्देसो समत्तो ॥ छव्वीसइमं वंधिसए स्यारहमो उद्देसो समत्तो ॥ छव्वीसइमं वंधिसणं समत्तं ॥

जीवा णं भंते ! पानं कम्मं कि करिंसु करेन्ति कारेस्संति १, करिंसु करेंति न करिस्संति १, करिंसु न करेंति न करिस्संति १, करिंसु न करेंति न करिस्संति १ गोयमा ! अत्येगइए करिंसु करेंति करिस्संति १, अत्येगइए करिंसु करेंति न करिस्संति १, अत्येगइए करिंसु न करेंति न करिस्संति २, अत्येगइए करिंसु न करेंति न करिस्संति १ । सटेस्से णं भंते ! जीवे पानं कम्मं एवं एएणं अभिलावेणं जचेव बंधिसए वत्तन्वया सचेव निरवसेसा भाणियन्वा, तहेव नवदंडगसंगहिया एक्कारस उदेसगा भाणियन्वा ॥ ८९० ॥ सत्तावीसइमं करिस्तुगसयं समत्तं ॥

जीवा णं भंते! पावं कम्मं किहं समिजिणिसु किहं समायित शे गोयमा! सन्वेवि ताव तिरिक्ख जोणिएसु होजा १ अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य नेरहएसु य होजा २ अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य मणुस्सेसु य होजा ३ अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य देवेसु य होजा ४ अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य नेरहएसु य मणुस्सेसु य होजा ५ अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य नेरहएसु य मणुस्सेसु य होजा ५ अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य गेएस्सेसु य देवेसु य होजा ७ अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य गेएस्सेसु य देवेसु य होजा ० अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य गेएस्सेसु य देवेसु य होजा ० अहवा तिरिक्ख जोणिएसु य गेएस्सेसु य देवेसु य होजा ०। सळेस्सा णं भंते। जीवा पावं कम्मं किहं समाजिणिसु किहं समायिस शे एवं चेव, एवं कण्ह छेस्सा जाव अछेस्सा, कण्ह पिक्खिया सक्क पिन्स्या एवं जाव अणागारोव उत्ता। नेरह या णं भंते। पावं कम्मं किहं समाजिणिसु किहं समायिस शे गोयमा! सञ्जेवि ताव तिरिक्ख जोणिएसु होज्जित एवं चेव अहु भंगा भाणियव्वा, एवं स्ववत्य अहु भंगा, एवं जाव अणागारोव उत्तावि, एवं जाव नेमाणियाणं, एवं नाणावर णिज्जेणिव दंड ओ, एवं जाव अंतराह एणं, एवं एए जीवादीया वेमाणियप जवसाणा नव दंड गा भविति। सेवं भंते! २ ति जाव विहर्स । ८१८॥ २०१॥ अणंतरोववक्षणा णं भंते! नेरह या पावं कम्मं किहं समाजिणिस किहं समायिस शे शियापा विवत्य शिव शियापा विवत्य विवत्य जोणिएसु होज्जा,

एवं एरयाने अह भंगा, एवं अर्णतरोवननगाणं नेरइयाईणं अस्स अं अस्य टेस्सा-रीयं अणागारोवओगपजनसाणं तं सब्वं एयाए भयणाए भाणियव्वं जान नेमा-णियाणं, नवरं अर्णतरेस जे परिहरियव्वा ते जहा वंधिसए तहा इहंपि, एवं नाणावरणिजेणाने दंडओ एवं जान अंतराइएणं निरवसेसं एसोनि नवदंडगसंग-हिओ उद्देसओ भाणियव्वो । सेवं भंते । २ ति ॥ ८१९ ॥ २८१२ ॥ एवं एएणं क्मेणं जहेन वंधिसए उद्देसगाणं परिवाही तहेन इहंपि अहुस भंगेस नेयव्वा नवरं जाणियव्वं जं जस्स अस्य तं तस्स भाणियव्वं जान (अ)चरिमुहेसो । सव्वेवि एए एकारस उद्देसगा । सेवं भंते । २ ति जान विहरइ ॥ ८२० ॥ अट्ठावीसम्मं कम्मस्मसज्जाणास्तयं समत्तं ॥

जीवा णं भंते । पार्व कम्मं किं समायं पद्भवित समायं निद्धवित १. समायं पद्रविंस विसमायं निद्रविंस २. विसमायं पद्रविंस समायं निद्रविंस ३. विसमायं पद्मविंख विसमायं निद्मविंख ४ १ गोयमा । अत्येगइया समायं पद्मविंख समायं निद्मविंख जाब अत्येगड्या विसमायं पद्रविंस विसमाय निद्रविंस. से केणद्रेणं भंते ! एवं बच्चड अत्येगड्या समायं पद्मविद्य समायं निद्मविद्य ? तं चेव, गोयमा ! जीवा च उन्विद्या पन्नता. तंजहा-अत्येगह्या समाउया समोववन्नगा १. अत्येगह्या समाउया विसमोववज्ञगा २, अरथेगड्या विसमाउया समोववज्ञगा ३, अरथेगड्या विसमाउया विसमोववन्नगा ४. तत्थ णं जे ते समाउया समोववनगा ते णं पावं कम्मं समायं पद्भविद्य समायं निद्भविद्य, तत्थ णं जे वे समाउथा विसमीववश्चगा ते णं पावं कम्मं समायं पद्रविद्य विसमायं निद्रविद्य, तत्थ णं जे ते विसमाज्या समीववन्नगा ते णं पावं कम्मं विसमायं पद्मविद्य समायं निद्मविद्य, तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमो-ववज्रमा ते णं पावं करनं विसमायं पद्वविद्य विसमायं णिद्वविद्य. से तेणदेगं गोयमा ! तं चेव । सळेस्सा णं अंते ! जीवा पावं कम्मं एवं चेव, एवं सब्बद्दाणेस्रवि जाव क्षणागारोवजत्ता. एए सन्वेवि पया एयाए बत्तन्वयाए भाणियन्त्रा । नेरहया णं भंते । पार्व कम्मं कि समायं पद्भविद्ध समायं निद्धविद्ध । पुच्छा, गोयमा ! अत्येगडया समार्य पद्मविस एवं जहेब जीवाणं तहेव भाणियव्वं जाव अणागारीवउत्ता. एवं जाव वेमाणियाणं जस्स जं अत्य तं एएणं चेव कमेणं भाणियन्वं जहा पावेण कम्मेण टंडओ. एवं एएणं क्रमेणं अद्वस्तवि क्रमप्पगडीसु अद्भू दंडगा भाषियन्वा जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा एसो नवदंडगसंगहिओ पढमो जहेसओ भाणियन्त्रो। सेवं भंते । २ ति ॥ ८२१ ॥ पगुणतीसद्रमे सप पदमो उद्देसी समस्तो ॥

अणंतरोववकागा ण भेते ! नेरङ्या पावं कुम्मं कि समायं पहर्विद्ध समायं

निद्वविद्यः पुच्छा, गोयमा! अत्येगइया समायं पद्वविद्य समायं निद्वविद्य अत्येग-इया समायं पद्वविद्य विसमायं निद्वविद्य, से केण्डेणं भंते! एवं वुच्च अत्येगइया समायं पद्वविद्य तं चेव, गोयमा! अणंतरोववकागा नेरइया द्विहा प॰, तं॰— अत्येगइया समाउया समोववकागा अत्येगइया समाउया विसमोववकागा, तत्य णं जे ते समाउया समोववकागा ते णं पावं कम्मं समायं पद्वविद्य समायं निद्वविद्य, तत्य णं जे ते समाउया विसमोववकागा ते णं पावं कम्मं समायं पद्वविद्य विसमायं निद्वविद्य, तत्य णं जे ते समाउया विसमोववकागा ते णं पावं कम्मं समायं पद्वविद्य विसमायं निद्वविद्य, से तेणहेणं तं चेव । सल्टेस्सा णं भंते! अणंतरोववकागा नेरइया पावं कम्मं एवं चेव, एवं जाव अणागारोवउत्ता, एवं अधुरकुमारावि एवं जाव वेमाणिया नवरं जं जस्स अत्थि तं तस्स भाणियव्वं, एवं नाणावरणिज्येणवि दंडओ, एवं निरवसेसं जाव अंतराइएणं । सेवं भंते! २ ति जाव विहरइ ॥ २९।२ ॥ एवं एएणं गमएणं जचेव वंधिसए उद्देसगपरिवादी सज्जेव इहवि भाणियव्या जाव अचरिमोत्ति, अणं-तरउद्देसगाणं चउण्हवि एका वत्तव्या सेसाणं सत्तरकृं एका वत्तव्यमा ॥ ८२२ ॥ प्राणतीसहमं कम्मपद्याणसर्यं समत्तं॥

कड़ णं भंते ! समीसरणा प॰ ? गोयमा ! चत्तारि (च उन्विहा) समीसरणा प॰. तंजहा--किरियाबाई अकिरियाबाई अन्नाणियबाई वेणइयबाई, जीवा णं भंते ! किं किरियाबाई अकिरियाबाई अञ्चाणियवाई वेणइयवाई ? गोयमा ! जीवा किरियाबाई वि अकिरियाबाई वि अन्नाणियवाई वि वेणस्यवाई वि, सछेस्सा णं भंते! जीवा कि किरियाबाई ॰ पुच्छा, गोयमा । किरियाबाई वि अकिरियाबाई वि अनाणियबाई वि वेणइयबाईवि, एवं जाब सुक्क छेस्सा, अछेस्सा णं भंते । जीवा पुच्छा, गोयमा 1 किरियाबाई नो अकिरियाबाई नो अनाणियबाई नो वेणइयबाई । कण्डपविस्त्रया णं भेते । जीवा कि किरियावाई ॰ पुच्छा, गोयमा ' नो किरियावाई अकिरियाबाई अनाणियवाईवि वेणइयवाईवि, सक्कपविखया जहा सछेरसा, सम्महिद्री जहा अलेस्सा, मिच्छादिद्री जहा कण्हपकिखया, सम्मामिच्छादिद्रीणं पुच्छा, गोयमा ! नो किरियाबाई नो अकिरियाबाई अञ्चाणियबाईवि वेणडयबाईवि, णाणी जाव केवलनाणी जहा अलेस्सा, अनाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्डपक्लिया, आहा-रसन्नोवउत्ता जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता जहा सकेस्सा, नोसन्नोवउत्ता जहा अकेस्सा, सनेदगा जाव नपंसगवेदगा जहा सलेस्सा, अनेदगा जहा अलेस्सा, सकसाई जाव लोभकसाई जहा सलेस्सा, अकसाई जहा अलेस्सा, सजोगी जाव कायजोगी बहा सकेस्सा, अजोगी बहा अकेस्सा, सागारोपउत्ता अणागारोवउत्ता बहा सक्सा । नेरह्या र्ण भेरी ! कि किरियाबाई ० प्रच्छा, गोयमा ! किरियाबाई वि

जाब वेणहयवाईवि, सलेस्सा णं भंते ! नेरहया कि किरियावाई० ? एवं चेव, एवं जाब काउटेस्सा, कण्डपक्खिया किरियाविवाजिया, एवं एएणं कमेणं जन्नेव जीवाणं बसन्वया सचेव नेरइयाणवि वसन्वया जाव अणागारीवउत्ता नवरं जं अस्थि तं भाषियन्वं सेसं न भण्णह. जहा नेरइया एवं जाव थणियकुमारा ॥ पुढविकाइया **णं** भंते ! कि किरियाबाई ॰ पुच्छा, गोयमा ! नो किरियाबाई अकिरियाबाई वि अन्नाणियवाईवि नो वेणइयवाई. एवं पुडविकाइयाणं जं अस्यि तत्थ सञ्वत्थिवि एयाइं दो मजिझहाइं समोसरणाइं जाव अणागारोवउत्तावि, एवं जाव चर्डारंदियाणं सन्बद्धाणेसु एयाइं चेव मज्झिल्लगाइं दो समोसरणाइं, सम्मत्तनाणेहिवि एयाणि चेव मज्झिलगाई दो समोसरणाई, पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा जीवा नवर जै अत्थि तं भाणियन्वं, मण्रस्मा जहा जीवा तहेव निरवसेसं, वाणमंतरजोडसिय-बेमाणिया जहा असरकमारा ॥ किरियावाई णे भंते । जीवा किं नेरहयाउयं पकरेन्ति तिरिक्खजोणियाद्यं पकरेन्ति मणस्साद्यं पकरेन्ति देवाद्यं पकरेन्ति ? गोयमा । ने नेरडयाउयं पकरेन्ति नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेन्ति मणस्साउयंपि पकरेन्ति देवा-उयंपि पकरेन्ति, जइ देवाउयं पकरेन्ति कि भवणवासिदेवाउयं पकरेन्ति जाव वेमाणि-यदेवाउयं पकरेन्ति ? गोयमा । नो भवणवासिदेवाउयं पकरेन्ति नो वाणमंतरदेवाउयं पकरेन्ति नो जोइसियदेवाउयं पकरेन्ति वेमाणियदेवाउयं पकरेन्ति । अकिरियावाई णै भंते ! जीवा किं नेरइयाउयं पकरेन्ति तिरिक्ख॰ पुच्छा, गोयमा ! नेरइयाउयंपि पकरेन्ति जाव देवाउयंपि पकरेन्ति, एवं अजाणियवाईवि वेणइयवाईवि । सछेस्सा णं एवं जहेव जीवा तहेव सळेस्सावि चउहिवि समोसरणेहिं भाणियव्या. कष्टळेस्स। णं भंते ! जीवा किरियावाई कि नेरहयाउथं पकरेन्ति । पच्छा, गोयमा ! नो नेरहया-उयं पकरेन्ति नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेन्ति मणस्साउयं पकरेन्ति नो देवाउयं पक-रेन्ति, अकिरियावाई अज्ञाणियवाई वेणइयवाई य चत्तारिनि आउयाई पकरेन्ति, एवं नीललेस्सावि काउलेस्सावि, तेउलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावाई कि नेरहयाउयं पकरेन्ति । पुच्छा. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेन्ति नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति मणुस्साउयंपि पकरेन्ति देवाउयंपि पकरेन्ति, जड देवाउयं पकरेन्ति तहेव, वेउटेस्सा णं भंदे ! जीवा अकिरियावाई किं नेरदयाउयं ० पुच्छा. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेन्ति तिरिक्खजोणियाउयंपि पकरेन्ति मणस्साउयंपि पकरेंति देवाउयंपि पकरेन्ति, एवं अकाणियवाईवि वेणइयवाईवि, जहा तेउलेस्सा एवं पम्हलेस्सावि स्कलेस्सावि नेयन्वा ॥ अलेस्सा णं भेते ! जीवा किरियावाई किं

बेरइयाज्यं पकरेंति । पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइयाज्यं पकरेंति नो तिरिक्ख । नो मणस्स नो देवाउर्य पकरेंति, कण्डपिक्खिया ण भेते ! जीवा अकिरियावाई कि नेरङ्गाउगं व पच्छा, गोयमा ! नेरङ्गाउगंपि पकरेन्ति एवं चडव्विहंपि, एवं समाणियवार्रित वेणहयवार्रित, सक्सपिनस्या जहां सलेस्सा, सम्मिट्टिडी णं भंते ! जीवा किरियावाई कि नेरहयाउयं ० पच्छा, गोयमा । नो नेरहयाउयं पकरेन्ति नो तिरि-क्खजोणियाउयं पकरेन्ति मण्रसाउयंपि पकरेन्ति देवाउयंपि पकरेन्ति, मिच्छादिद्वी जहां कष्टपक्लिया, सम्मामिच्छादिद्री णं भंते ! जीवा अन्याणियवाई कि नेरहयाउयं ० जहां अरुस्सा, एवं नेणइयवाईनि, णाणी आभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य ओहि-नाणी य जहां सम्महिद्री, मणपजवणाणी णं भंते ! किं ० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइया-जयं पकरेन्ति नो तिरिक्ख० नो मणस्साउयं पकरेति देवाउयं पकरेन्ति, जइ देवाउयं पकरेन्ति कि भवणवासि । पुच्छा, गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेन्ति नो वाण-मंतर ० नो जोइसिय ० वेमाणिय देवाउयं पकरेन्ति, केवलनाणी जहा अलेस्सा, अञ्चाणी जाव विभंगनाणी जहां कण्डपक्खिया. सन्नास चउसवि जहां सलेस्सा नोसन्नोवउत्ता जहां मणपज्जवनाणी, संवेदगा जाव नपुंसगवेदगा जहां सलेस्सा. अवेदगा जहां **अलेस्सा, सकसाई जाव लोभकसाई जहा सलेस्सा, अकमाई जहा अलेस्सा, सजोगी** जाव कायजोगी जहां संलेस्सा, अजोगी जहां अलेस्सा, सागारोवउत्ता य अणागा-रोवडना य जहां सलेस्सा ॥ ८२३ ॥ किरियावाई ण भंते ! नेरहया कि नेरहयाउयं० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरे(इ)न्ति नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति मणु-स्साउयं पकरेतिन नो देवाउयं पकरेतित. अकिरियावाई णं भंते ! नेरड्या पच्छा. गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरे(इ)न्ति तिरिक्खजोणियाउयंपि पकरेन्ति मणुस्साउयंपि पकरेन्ति नो देवाउयं पकरेन्ति, एवं अन्नाणियवाईवि वेणइयवाईवि। सळेस्सा णं भंते ! नेरइया किरियाबाई किं नेरडयाउयं० एवं सब्बेबि नेरडया जे किरियाबाई ते मणस्सा-वयं एगं पकरेन्ति, जे अकिरियावाई अन्नाणियवाई वेणइयवाई ते सन्बद्वाणेसुविनो नेरडयाउयं पकरेन्ति तिरिक्खजोणियाउयंपि पकरेन्ति सणस्साउयंपि पकरेन्ति नो देवाउयं पकरेन्ति. नवरं सम्मामिच्छत्ते उवरिक्षेहिं दोहिवि समोसरणेहिं न किंचिवि पकरेन्ति जहेव जीवपए, एवं जाव थणियकुमारा जहेव नेरइया । अकिरियावाई ण भंते । पुडविकाइया पुच्छा, गोयमा । नो नेरइयाउयं पकरे(इ)ित तिरिक्खजोणियाउयं पकरेन्ति मणुस्साउयं पकरेन्ति नो देवाउयं पकरेन्ति, एवं अन्नाणियवाईवि । सकेस्सा णं भंते ! एवं जं जं पदं अत्थ पुढविकाइयाणं तहिं २ मज्झिमेसु दोसुः समोसर्णेष्ठ एवं चेव दुविहं आउयं पकरेन्ति नवरं तेउलेस्साए न किप पकरेन्ति.

एवं आउक्काड्याणवि, एवं वणस्सङ्काङ्याणवि, तेउकाङ्या वाउकाङ्या सञ्बद्धाणेश अज्ञिमेस दोस समोसरणेस नो नेरइयाउयं पकरे(इ)न्ति तिरिक्खजोणियाउयं पकरेन्ति नो मणुरुसाउयं पकरेंति नो देवाउयं पकरेन्ति, बेइंदियतेइंदियचउरिंदियाणं जहा चढविकाइयाणं नवरं सम्मत्तनाणेस न एकंपि आउयं पकरेन्ति ॥ किरियाबाई णं भंते ! पंचिद्देयतिरिक्खजोणिया कि नेरइयाज्यं पकरेन्ति । पुच्छा, गोयमा ! जहां मणपजन बनाणी. अकिरियाबाई अनाणियवाई वेणइयवाई य च उन्विदंपि पकरेन्ति. जहा ओडिया तहा सटेस्सावि । कण्हळस्सा णं भेते ! किरियावाई पंचिंदियतिरिक्खजो-**णिया कि नेरइयाउयं ० प्रच्छा, गोयमा | नो नेरइयाउयं पकरेन्ति णो तिरिक्ख ० नो** मणस्याउयं पकरें ते नो देवाउयं पकरेन्ति. अकिरियावाई अञ्चाणियवाई वेणइयबाई चउन्विहंपि पकरेन्ति, जहा कण्हळेस्सा एवं नीलळेस्सावि काउळेस्सावि. तेउळेस्सा जहा सकेस्सा. नवरं अकिरियावाई अन्नाणियवाई वेणइयवाई य णो नेरडयाउयं पकरेन्ति तिरिक्खजोणियाउयंपि पकरेन्ति मणस्साउयंपि पकरेन्ति देवाउयंपि पक-रेंति, एवं पम्हलेस्सानि, एवं सक्रबेस्सावि भाणियव्वा, कन्हपक्तिया तिहिं समोस-रणेहिं च उव्विहंपि आउयं पकरेन्ति, सक्कपिक्खया जहा सटेस्सा, सम्महिद्री जहा मणपज्जवनाणी तहेव वेमाणियाउयं पकरोन्ति. सिच्छादिही जहा कण्हपक्खिया. सम्मामिच्छादिदी ण य एकंपि आउयं पकरेन्ति जहेव नेरदया, णाणी जाव ओहि-नाणी जहा सम्मिहिद्री, अनाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपिक्खया, सेसा जाब अणागारोवउत्ता सन्वे जहा सलेस्सा तहा चेव भाषियन्वा, जहा पंचिंदियतिरिक्ख-जोणियाणं वत्तव्वया भणिया एवं मणुस्साणवि वत्तव्वया भाषियव्वा, नवरं मणप-ज्वनाणी नोसनोवउना य जहा सम्महिदी तिरिक्खजोणिया तहेव भाणियव्वा. क्षलेस्सा केवलनाणी अवेदगा अकसाई अजोगी य एए एकंपि आउयं न पकरेन्ति बहा ओहिया जीवा सेसं त चेव, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा असुरक्रमारा ॥ किरियावाई ण भंते! जीवा कि भवसिद्धिया अभवसिद्धिया ? गोयमा! भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया । अकिरियावाई णं भंते ! जीवा कि भवसिद्धिया पुच्छा, गोयमा ! अवसिद्धियावि अभवसिद्धियावि, एवं अन्नाणियबाईवि, वेणडयवाईवि । सळेस्सा ण भंते ! जीवा किरियावाई कि भवसिद्धिया पुच्छा, गोयमा ! भवसिद्धिया नो अभव-सिद्धिया। सलेस्या णं भेते । जीवा अकिरियावाई कि भवसिद्धिया प्रच्छा, गोयमा ! भवसिदियानि अभवसिदियानि, एवं अन्नाणियवाईनि नेणइयवाईनि जहा सखेसा. वर्व जान सक्केट्सा, अकेस्सा ण भंते ! जीवा किरियानाई कि मवसिद्धिया प्रच्छा, सोयमा ! भवतिदिया नो अभवसिदिया, एवं एएएं अभिलावेणं कुण्डपविस्तब्स

क्रिसार समोसरणेस भयणाए. सक्रपनिखया च उसवि समोसरणेस भवसिदिया नो अभवसिद्धिया, सम्महिद्दी जहां अलेस्सा, मिच्छादिदी जहां कण्हपक्तियया, सम्मा-भिच्छाटिटी होसवि समोसरणेव जहा अछेरसा, नाणी जाव केवलनाणी भवसि-क्षिया नो अभवसिद्धिया, अञ्चाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्तिया, सञ्चास चल्रसिव जहा सळेस्सा, नोसभोवल्ला जहा सम्महिद्वी, सवेदगा जाव नपुंसग-बैदगा जहा सळेस्सा. अवेदगा जहा सम्महिटी, सकसाई जाव लोभकसाई जहा. सलेस्सा. अकसाई जहा सम्महिद्री, सजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा. अजोगी जहा सम्मिद्दि सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता जहा सळेस्सा, एवं नेरइ-यावि भाषियव्या नवरं नायव्यं जं अत्यि, एवं असरक्रमारावि जाव धणियक्रमारा, पटिकाइया सञ्बद्धाणेस्ति मिज्जिलेस दोस्ति समोसरणेस मचसिद्धियानि अभव-सिदियावि एवं जाव वणस्सडकाइया, बेइंदियतेईदियचउरिंदिया एवं चेव नवरे सम्मत्ते ओहिनाणे आमिणिवोहियनाणे स्यनाणे एएम चेव दोस मिज्झमेस समोस-रगेस भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, सेसं तं चेव, पंचिंदियतिरिक्खजीणिया जहा नेरइया नवरं नायव्वं जं अत्यि, मणुस्सा जहा ओदिया जीवा, वाणमंतरजोइसिये-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । सेत्रं भंते ! २ ति ॥ ८२४॥ तीसङमस्य सयस्य पढ्यो उद्देशो समसो॥

अणंतरोववन्नमां णं अंते! नेरइया कि किरियावाई ॰ पुच्छा, गोयमा! किरियावाई वि जाव वेणइयवाई वि, सलेस्सा णं अंते! अणंतरोववन्नमा नेरइया कि किरियावाई ॰ एवं चेव, एवं जहेब पढमुद्देसे नेरइयाणं वन्तव्वया तहेव इहिव भाणि-यव्वा, नवरं जं जस्स अध्य अणंतरोववन्नमाणं नेरइयाणं तं तस्स भाणियव्वं, एवं सव्वजीवाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं अणंतरोववन्नमाणं जं जिंह अध्य सं तिहं भाणियव्वं। किरियावाई णं अंते! अणंतरोववन्नमा नेरइया कि नेरइयाउर्वं पकरेन्ति ॰ पुच्छा, गोयमा! नो नेरइयाउर्यं पकरेन्ति नो तिरि॰ नो मणु॰ नो देवा-उर्यं पकरेन्ति, एवं अकिरियावाई वि अन्नाणियवाई वि वेणइयवाई वि। सलेस्सा मं अंते! किरियावाई अणंतरोववन्नमा नेरइया कि नेरइयाउर्यं ९ पुच्छा, गोयमा! नो नेरइयाउर्यं पकरेन्ति जाव नो देवाउर्यं पकरेन्ति, एवं जाव वेमाणिया, एवं सव्वहाणे-धि अणंतरोववन्नमा नेरइया न किन्विव आउर्यं पकरेन्ति जाव अणागारोवउन्नत्ति, एवं जाव वेमाणिया नवरं जं जस्म अध्य तं तस्स भाणियव्वं। किरियावाई णं भंते! अणंतरोववन्नमा नेरइया कि भवसिद्धिया अभवसिद्धिया ? गोयमा! भक्किरिया नो अभवसिद्धिया। अकिरियावाईणं पुच्छा, गोयमा! भक्किरिया नो अभवसिद्धिया। अकिरियावाईणं पुच्छा, गोयमा! भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया। अकिरियावाईणं पुच्छा, गोयमा! भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया। अकिरियावाईणं पुच्छा, गोयमा! भवसिद्धियानी

अभवसिदियावि, एवं अनाणियवाईवि वेणइयवाईवि । सलेस्सा णं भंते ! किरियावाई अणंतरोववनगा नेरइया कि भवसिदिया अभवसिदिया ! गोयमा ! अकसिदिया नो अभवसिदिया, एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिए उद्देसए नेरइयाणं
चत्तव्वया भणिया तहेव इहिव भाणियव्वा जाव अणागारोवउत्तत्ति, एवं जाव वेमाणियाणं नवरं जं जस्स अत्यि तं तस्स भाणियव्वं, इमं से स्वक्खणं-जे
किरियावाई सक्कपिक्खया सम्मामिक्लादिहिया एए सव्वे भवसिदिया नो अभवसिदिया, सेसा सव्वे भवसिदियावि अभवसिदियावि । सेवं भंते ! २ ति ॥८२५॥
॥ ३०।२॥ परंपरोववनगा णं भंते ! नेरइया कि किरियावाई० एवं जहेव ओहिओ
चिह्सओ तहेव परपरोववनगर णं भंते ! नरइया कि किरियावाई० एवं जहेव ओहिओ
चिह्सओ तहेव परपरोववनगर खं मंते ! २ ति जाव विहरइ ॥ ८२६ ॥ ३०।३ ॥ एवं
एएणं कमेणं जनेव बंधिसए उद्देसगाणं परिवाबी सन्नेव इहंपि जाव अचिरमो
चिह्सओ, नवरं अणंतरा चत्तारिवि एक्षगमगा, परंपरा चत्तारिवि एक्षगमएणं, एवं
चिरमावि, अचिरमावि एवं चेव नवरं अलेस्सो केवली अजोगी न भन्नह, सेसं
तहेव । सेवं भंते ! २ ति । एए एक्षारसिव उद्देसगा ॥ ८२०॥ तीसइमं समीसरणसर्य समर्सं॥

रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ णं भंते! खुझा(ग) जुम्मा प० ! गोयमा! चत्तारि खुझा(ग) जुम्मा प०, तं०-कडजुम्मे १, तेओगे २, दावरजुम्मे ३, किलेओगे ४, से केणहुणं भंते! एवं वुबह चत्तारि खुझा(ग) जुम्मा प० तं०-कडजुम्मे जाव किलेओगे ! गोयमा। जे णं रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपजवसिए सेतं खुझाग्कडजुम्मे, जे णं रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्वांसए सेतं खुझाग्तेओगे, जे णं रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपजवसिए सेतं खुझाग्दावरजुम्मे, जे णं रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजवसिए सेतं खुझाग्दावरजुम्मे, जे णं रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजवसिए सेतं खुझाग्दावरजुम्मे, जे णं रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजवसिए सेतं खुझाग्दावरजुम्मे, ते लेणहेणं जाव कलिओगे। खुझागकडजुम्मनेरह्या णं मंते! कओ उववजांति कि नेरहएहिंतो उववजांति तिरिक्ख० पुच्छा, गोयमा! नो नेरहएहिंतो उववजांति एवं नेरहयाणं उववाओ जहा वक्तंतिए तहा भाणियव्यो। ते णं भंते! जीवा एगसमएणं केवइया उववजांति ! गोयमा! चत्तारि वा अह वा बारस वा सोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजांति । ते णं भंते! जीवा कहं उववजांति ! गोयमा! से जहानामए पवए पवमाणे अज्झवसाण० एवं जहा पंचविसहमे सए अहुसहेसए नेरहयाणं वत्तव्या तहेव इहिव भाणियव्या जाव आय-पओगेणं उववजांति नो परप्यओगेणं उववजांति। रयणप्यभापुडविखुशागकडजुम्म-

नेरहया ण भंते । कओ उपवज्जंति । एवं जहा ओहियनेरहयाणं वत्तव्वया सन्धव र्यणप्यभाएवि भाणियन्वा जाच नो परप्यओगेणं उनवजाति, एवं सक्करप्पभाएवि. एवं जाव अहेसत्तमाए, एवं उववाओ जहा वक्कंतीए, असभी खुद्ध पढमं दोचं व सरीसवा तइय पक्खी । गाडाए उववाएयव्वा, सेस तहेव । खुडूागतेओग-नेरडया ण भंते ! कओ उनवजंति किं नेरइएहिंती ? उनवाओ जहा नक्षंतीए. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवड्या उववजंति ? गोयमा ! तिनि वा सत्त वा एकारस वा पन्नरस वा संखेजा वा असंखेजा वा उवनजंति. सेसं जहा कडजम्मस्स, एवं जाव अहेसत्तमाए । खुरागदावरज्ञम्मनेरइया णं भंते ! कओ उबवर्जति ः १ एवं जहेव खुरागकडलुम्मे नवरं परिमाणं दो वा छ वा दस वा चउहस वा संखेजा वा असंखेजा वा सेसं तं चेव, एवं जाव अहेसतमाए। खुडागकिओंग-नेरइया ण भंते ! कओ उनवज्रंति० ? एवं जहेव खुग्रागरुडजुम्मे नवरं परिमार्ष एको वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति, सेसं तं चेव. एवं जाव अहेसत्तमाए । सेवं भंते ! २ ति जाव विहरइ ॥ ८२८ ॥ ३१।१ ॥ कण्डलेस्सखुडागकडजम्मनेर्द्धया णं भंते ! कओ उववजंति ० १ एवं चेव जहा ओ**हि**-यगमी जाव नो परप्पंजीगेणं उचवज्ञंति, नवरं उचवाओ जहा वक्कंतीए, धूमप्पभा-पुडविनेरइया णं सेसं तहेव, धूमप्पभापुडविकण्हलेस्सखुङ्गागकडजुम्मनेरइया णं भंते । कओ उववर्जाति ० १ एवं चेव निरवसेसं, एवं तमाएवि एवं अहेसत्तमाएवि, नवरं उववाओ सन्वत्थ जहा बक्कंतीए। कण्डलेस्सखुहागतेओगनेरड्या णं भंते । कओ उन्बज्जंति ॰ १ एवं चेव नवरं तिकि वा सन वा एक । रस वा पनरस वा संखेजा वा असंखेजा वा सेसं तहेत्र एवं जाव अहेसत्तमाएवि । कण्डलेससखुहागदावरजुम्म-नेरइया णं भंते । कओ उववज्रंति व्य एवं चेव नवरं दो वा छ वा दस वा चउद्दस वा सेसं तं चेव, एवं धुमप्पभाएवि जाव अहेसत्तमाएवि । कण्हलेस्सखुडागकलिओक-नेरइया णं भंत ! कओ उववजंति ॰ ? एवं चेव नवरं एको वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेजा वा असंखेजा वा सेसं तं चेव, एवं धूमप्पभाएवि तमाएवि अहेसता-माएवि । सेवं भेते ! २ ति ॥ ८२९ ॥ ३९।२ ॥ नीललेस्सखुरूगकुडजुम्मनेरङ्गा णं भंते ! कओ उववजीते । एवं जहेव कण्हलेस्सखुरागकडजुम्मा नवरं उववाओ जो बालुयप्पभाए सेसं तं चेव, बालुयप्पभापुडविनीलळेस्सुखुरापकडज्रम्पनेर्डस एवं चेव, एवं पंकप्पभाएवि, एवं धूमप्पभाएवि, एवं चउसुवि जम्मेस नवरं परिमाणं जाणियब्वं, परिमाणं जहा कण्हले स्सउद्देसए । सेसं तहेव । सेवं भंते ! सेवं भंते ! सि ॥ ८३० ॥ ३ १।३ ॥ काउछेस्सख्यागकडजुम्मनेरदया णै भेते । कओ उवन्बंति० ?

एवं जहेव कण्हलेस्सलुङ्गागकडज्ञम्भनेरहया नवरं उववाओं जो स्यूजप्पभाए सेसं बहैव । स्थणप्पभापुद्धविकाउलेस्सव्द्यागकडजम्मनेरद्या ण भेते ! कओ उपक-जांति । एवं चेव, एवं सक्ररप्पभाएवि, एवं वाल्यप्पभाएवि, एवं चउस्रवि जुम्मेस, नवरं परिमाणं जाणियव्वं, परिमाणं जहा कण्डलेस्सउद्देसए सेसं तं चेब, सेवं भंते! ६ ति ॥ ८३१ ॥ ३१।४ ॥ भवसिद्धियख्डागकडज्रम्मनेरवया गं भेते । कओ उवव-जाति कि नेरइए० ? एवं जहेच ओहिओ गमओ तहेव निरवसेसं जाव नी परप्प-ओगेणं उत्तवजीत । रयणप्पभापुहविभवसिद्धियखुद्दागकडजुम्मनेर्इया णं भेते । एवं चैव निरवसेसं, एवं जाव अहेसलमाए, एवं भवसिद्धियखुनागतेओगनेरइयावि एवं जाब कलिओगत्ति, नवरं परिमाणं जाणियव्वं, परिमाणं पुन्वभवियं जहा पहमुद्देसए। सेर्व भंते । २ ति ॥ ८३२ ॥ ३१।५ ॥ कण्डलेस्सभवसिद्धियलुकागकउनुम्म-नैरहया ण भंते । कओ उनवर्जाति० १ एवं जहेव ओहिओ कण्हलेस्सउदेसओ तहेव निरवसेसं च उसुवि जुम्मेमु भाणियन्वो जाव अहेमनामपुडविकण्ह छेस्स-भवसिद्धियखुद्दागकलिओगनेरइया णं भंते ! कओ उववर्ज्ञात० ! तहेव । सेवं भंते ! २ ति ॥ ८३३ ॥ ३९।६ ॥ नीललेस्सभवसिद्धिया चउमुवि जुम्मेस तहेव भाणियम्बा जहां ओहिए नीललेस्सउद्देसए । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव विहरह ।। ८३४ ॥ ३९।७ ॥ काउलेस्सभवसिद्धिया चउस्रवि जुम्मेसु तहेव उववाग्यव्वा जहेव ओहिए काउलेस्सरहेसए । सेवं भंते ! २ ति जाव विहरह ॥ ८३५ ॥ ॥ ३१।८ ॥ जहा भवसिद्धिएहिं चत्तारि उद्देमगा भणिया एवं अभवतिद्धिएहिवि चत्तारि उद्देसगा भाणियव्या जाव काउल्लेसाउद्देसओति । सेर्व भेते ! २ति ॥८३६॥ ॥ ३१।१२ ॥ एवं सम्मिर्रिटीहिवि लेस्सासंज्ञतेहिं चनारि उहेसगा कायव्या, नवर्ष सम्महिट्टी पदमबिइएस दोसुबि उद्देमएस अहेसत्तमापुढवीए न उवबाएयच्यो. सेपं तं चेव । सेवं भंते ! सेवं भंते ! नि ॥ ८३७ ॥ ३२।३६ ॥ मिरुछादिद्रीहिवि चतारि उद्देसमा कायन्वा जहा भवसिद्धियाणं। सेवं भंते ! २ ति ॥ ८३८ ॥ ॥ ३१।२०॥ एवं कण्हपनिखणाहिनि लेस्सासंज्ञतिहिं चत्तारि उद्देसगा कायव्या जहेव भवसिद्धिएहिं। सेत्रं भंते ! सेत्रं भंते ! ति ॥ ८३९ ॥ ३१।२४ ॥ सुक्रप-क्खिएहिं एवं चेव चनारि उद्देशमा भाषियञ्चा जाव वाद्धयप्पभाष्टविकाउलेस्स-सुक्पिक्सियखुड्डागकलिओगनेएइया णं भेते । कओ उववज्रंति ॰ ? तहेव जाव नो परप्पओगेणं उनवजाति । सेवं भंते ! २ ति ॥ ८४० ॥ ३१ ॥ २८ ॥ सन्वेवि एए अद्वावीसं उद्देसगा ॥ एकतीसद्दर्भं उववायसयं समर्चं ॥

खडागकडज़म्मनेरइया णं भंते ! अर्णतर उव्वट्टिता कहिं गच्छंति कहिं उवक-

जाति कि नेरइएस उववजाति तिरिकस्तजोणिएस उववजाति॰ उव्वरूणा जहा वर्छ-तीए । ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवड्या उन्बहंति ? गोयमा ! चलारि वा अट्ट वा बारम वा सोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा उव्वद्दंति, ते णं भंते ! जीवा कहं उव्बद्धंति ? गोयमा ! से जहानामए पवए एवं तहेव, एवं सो चेव गमओ जाव आयुष्पओरोण उच्बद्धंति नी परप्पओर्गणं उन्बद्धंति, रयणप्पभापुढवि-(नेरइए) खुड्रागकडजुम्म० एव स्यणप्पभाएवि एवं जाव अहेसनमाएवि, एवं खुड्राग-तेओगखुद्दागदावरजम्मखुद्दागकित्रओगा नवरं परिमाणं जाणियव्वं, सेसं तं चेव । सेवं भनं । २ ति ॥ ८४१ ॥ ३२।१ ॥ कष्ट्रलेस्सकडजुम्मनेरइया एव एएणं क्रमेणं जहेव उववायसए अद्भावीसं उद्देमगा भणिया नहेव उव्बद्दणासएवि अद्भावीस उद्देसगा भाषियव्या निरवसंसा नवरं उद्वर्दतिति अभिकानो भाषियव्यो. सेसं तं चेव । सेवं अंते । २ ति जाव विहस्स् ॥८४२॥ **धनीसङ्गं उववट्टणास्यं समत्तं ॥** कद्बिहा णं अंते ! एगिदिया प० १ गोयमा ! पंचिविहा एगिदिया प०, तं०-पुढ़िकाइया जाव वणस्पड़काइया, पुढ़िकाइया ण भंते ! कड़िवहा प० ? गोयमा ! दुविहा प०, तं०-सुहमपुरुविकाइया य बायरपुरुविकाइया य, सुहमपुरुविकाइया पै भंते ' कडविहा प० ! गोयमा ! द्विहा प०, तंजहा-पजनसहमपुडविकाइया य अपजनसहमपुरुचिकादया य, बायरपुरुविकाइया ण भेन ' कडविहा प० ' गोयमा ! एवं चेव, एवं आउकाउयावि नउक्कएणं भेटेणे भाणियच्वा एवं जाव वगस्मतकादया(ण) । अपज्ञनमुहमनुखविकाइयाणं संते । कड कम्मप्पगडीओ प॰ ? गोयमा । अट्ट कम्मप्पगढीओ प॰, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, पजन-मुहुमपुडविकाइयार्ग भंते ! कड कम्मप्पगडीओ प० ? गोयमा ! अट्ट कम्मप्पगडीओ प॰, तजहा-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं । अपजतवायरपृडविकाइयाणं भंते ! कड़ कम्मप्पगडीओ प॰ ? गोयमा ' एवं चेव ८, पज्जतवायरपुडविकाडयाणं भंते ! कड कम्मप्पगढीओ प०१ एवं चेव ८, एवं एएणं कमेग जाव बायरच गस्सइकाइयाणं पजानगाणिति । अपजानमुहमपुढनिकाइया णं भंते । कर कम्मप्पगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सनविष्टबंधगावि अद्वविष्टबंधगावि सत्त बंधमाण आउयवजाओ सत्त कम्मापगडीओ बंधीत अद्र बंधमाणा पडिपुनाओ अद्व कम्मापगडीओ बंधीत, पजलमुहुम्पुटविकाइया ण भेते । कइ कम्मप्पगडीओ बंधति ? एवं चेव, एवं सब्वे जाव पजनबायरबणस्सदकाड्या णं भंते ! कर कम्मप्पगडीओ बंधंति ? एवं चेव । अपज्जतमृह्मपुढवि हाइया ण भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ वेदैंति ! गोयमा ! चउदस

कम्मप्पगडीओ देदेंति, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, सोइंदियबज्हं चर्निस-

दियबज्झं घाणिंदियबज्झं जिल्मिदियबज्झं इत्यिवेयबज्झं पुरिसवेयबज्झं, एवं चउक्करणं मेदेणं जाव पज्जतबायरवणस्सइकाइया णं भंते । कइ कम्मप्पगढीओ वेदेंति ? गोयमा ि एवं चेव च उद्दस कम्माप्पगडीओ वेदेंति । सेवं भंते ! २ ति ॥ ८४३॥३३-१-१॥ कड्विहा णं भेते । अणंतरोववज्ञमा एगिंदिया प० ? गोयमा । पंचविहा अणंतरीववज्ञमा एगिदिया प०, नं०-पुडविकाइया जाब वणस्सङ्काइया, अणंतरोववन्नगा णं भते ! पुढिनिकाइया कड्निहा प० ? गोयमा ! दुनिहा पन्नता, तंजहा-सहमपुरुविकाइया य बायरपुरुविकाइया य, एवं दुपएणं भेदेणं जाव वण-स्सडकाइया । अणंतरोवन्त्रगमुहमपुढिनकाइयाणं भंते । कइ कम्मप्पगडीओ प॰ १ गोयमा ! अह कम्मप्पगढीओ प०, तं०-नाणावरणिजं जाब अंतराइयं, अणंतरी-ववनगबायरपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगढीओ प० ? गोयमा ! अह कम्म-प्पगडीओ प०, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, एव(चेव) जाव अगंतरीववक्त-गवाशर्वणस्सद्दकाइयाणंति, अणंनरीववज्ञगसुहम्पुढविकाइया णं भते। कइ कम्मप्प-गडीओ बधंति ? गोयमा । आउयबजाओ सत्त कम्मप्पगढीओ बंधंति, एवं जाव अणं-तरोववनगवायरवगस्मइकाइयति । अणंतरोववनगमुहमपुढविकाइया णं भेते । कइ कम्मप्पगडीओ बेदिति ? गोयमा ! चउद्दम कम्मप्पगडीओ बेदिति, नं०-नाणावर-णिजं तहेव जाव पुरिसवयवज्झा. एवं जाव अणंतरीववज्ञगबायरवणस्सहकाइयति । सेवं भेते ! सेवं भेते ! ति ॥८४४॥ ३३-१-२ ॥ कइविहा णं भेते ! परंपरोववज्ञना एगिदिया प० ? गोयमा ! पंचित्रहा परंपरोववक्रमा एगिदिया प०, तं ०-पुढिविका-इया एवं चउक्को भेदो जहा ओहि(य)उद्देशए । परपरोबवनगअपज्जनसूहमप्रहिका-इयाण भंते ! कइ कम्मप्पगढीओ प॰? एवं एएणं अभिन्तावेणं जहा खोहि(य) उद्देसए तहेव निरवसेसं भागियन्वं जाब चउद्दम वेदंति । सेव भेते ! २ ति ॥ ८४५ ॥ ॥ ३३-१-३ ॥ अणंतरोगाढा जहा अणंतरोवजन्नगा ४॥ परंपरोगाढा जहा परंपरो-ववन्नमा ५ ॥ अर्थनराहारमा जहा अर्थनरोववन्नमा ६ ॥ परंपराहारमा जहा परपरीववन्तमा ७॥ अर्णतरपञ्चनमा जहा अर्णतरीववन्नमा ८ ॥ परंपरपञ्चनमा जहा परंपरीववन्नगा ९ ॥ चरिमावि जहा परंपरीववनगा तहेव १० ॥ एवं अचरिमावि ११॥ एवं एए एकारम उद्देशमा । सेवं भंते 🏿 २ ति जाव विहरङ् ॥ ८४६॥ पढमं एगिदियसर्य समत्तं ॥ १ ॥ कडविहा णं भंते । कण्डलेस्मा एगिदिया प० १ गीयमा । पंचविहा कण्हलेस्सा एगिदिया प०, तं०-पुरुविकाइया जाव वणस्सङ्काइया । कण्ट-लेस्या णं भंते । पुडविकाइया कइविहा प० ? गोयमा । दुविहा प०, तं०-एहमपुट-विकाइया य बायरपुढविकाइया य, कण्डलस्या णं भंते ! सहपुढविकाइया कडबिहा

प॰ ! गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं चउक्कभेदो जहेब ओहिए उद्देसए जाव वण-स्सइकाइयित्, (अणंतरोववन्नग) कण्हलेस्सअपज्जत्तसुहमपुडविकाइयाणं भंते ! कर कम्मप्पगढीओ प॰ ? एवं चेव एएणं अभिलावेण जहेच ओहि (ओ अणंतरीबवण्णग) उद्देस(ओ)ए तहेव पन्नताओ तहेच बंधंति तहेव वेदेंति । सेवं भंते १२ ति ॥ कडविहा णं भेते । अणंतरीववनगा कण्हलेस्सा एगिंदिया पन्नता ? गोयमा ! पंचविहा अणंतरी-बवनगा कण्हलेस्सा एगिदिया एवं एएणं अभिलावेणं तहेव दूपओं भेदी जाब वणस्सङ्काङ्यांने, अणंनरोववज्ञगकण्हलेस्समुहमपुढविकाङ्याणं भंते ! कङ्कम्पप-गडीओ प॰ १ एवं एएणं अभिलावेगं जहा ओहिओ अणंतरोववन्नगरणं उद्देशओ तहेव जाव वेदिति । सेवं भंते / सेवं भंते / ति ॥ कडविहा णं भंते । परंपरोवव-जगा कण्हळेस्सा एगिंदिया प० <sup>१</sup> गोयमा ! पंचविहा परंपरोतवलगा कण्हळेस्सा एगिंदिया पन्नना, तंजहा-पुरुविकाइया एवं एएणं अभिलावेणं तहेव चडक्कओ भेडी जाव वगस्सङ्काङ्यति, परंपरोववजगकग्हलेस्मअपज्जनमृहमपुडविकाङ्याणं भंते ! कर कम्मप्पगढीओ प॰ १ एव एएणं अभिकावेण जहेव ओहिओ परंपरी-ववनगउँद्सओ तहैव जाव वंदंति, एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिएगिंदियसए एक्कारम उद्देशना भणिया तहेव कष्टलेस्समएवि भाषियच्या जाव अर्चारमचारेम-कम्हलेस्सा ए(गेदिया ॥ ८४७ ॥ विदयं ए(गेदियसयं समत्ते ॥ २ ॥ जहा कण्हले-स्सेष्टि भणियं एवं नीललेस्सेष्टिवि सयं भाणियव्वं । सेवं भेते !े२ कि ॥ तह्यं एपिं-दियसर्य समतं ॥ ३ ॥ एवं का उलेस्सेहिवि सयं भाणियव्वं नवरं का उलेस्मेति अभिलाबो भाषियव्यो ॥ च उत्थं एगिदियसयं समत्तं ॥ ४ ॥ कड्विहा णं भंत ' भवनिद्धिया एगिदिया प० ! गोयमा ! पंचिवहा भवसिद्धिया एगिदिया प०, तं०-पुरुविकाइया जाव वणस्मदकादया भेदो चउक्को जाव वणस्सदकाइयान । भवसिद्धियअपज्ञतसुहमपुडविकाइयाणं भंते ' कह कम्मप्पगढीओ प॰ १ एवं एएणं अभिलावेणं जहेव पडमिल्गं एगिदियसयं तहेव भवसिद्धियसयंपि भाणियन्वं. उद्देसगपरिवाही तहेव जाव अचरिमोति । सेवं भंते ' २ ति ॥ पंचमं एगिदियसयं समर्ता ॥ ५ ॥ कहविहा णं भेते ! कण्हलेस्सा भवांसद्धिया एगिंदिया प० ! गोयमा ! पंचावेहा कण्हलेस्या भवसिदिया एगिदिया प०, नं०-पुरुविकाइया जाव वगस्सइ-काइया, कण्हलेस्सभवमिद्धियपुढविकाइया णै भंते ! कड्विहा प० १ गोयमा ! दुविहा प०, तं०-सुहमपुढविकाइया य बायरपुढविकाइया य. कण्डलेस्सभवसिद्धिय-सहमपुढावेकाह्या णं मंते ! कड़विहा प० ! गोयमा ! द्विहा प०, तंजहा-प्रजातगा य अपज्यतमा य. एवं बायराबि, एवं एएगं अभिलावेणं तहेव चउक्को भेदो भाषि-

यव्वो, कण्हलेस्सभवसिद्धियअपज्जतमुह्मपुढविकाइयाणं भंते । कर कम्मप्पगडीओ प॰ ? एवं एएगं अभिलावेणं जहेव ओहिउद्देसए तहेव जाव वेदेंति । कदविहा ण भंते । अणंतरोववन्नमा कण्डलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया प= ? गोयमा ! पंचिवहा अणंतरीववस्ता जाव वणस्यइकाइया, अणंतरीववस्तरकरहरुसभवसिद्धियपुढवि-काइया णं भंते ! कडविहा प॰ ? गोयमा ! दुविहा प॰, नं॰-सुहमपुढविकाइया (य बायरपुरुविकाइया य)एवं द्वओं भेदो। अणंतरोववन्नगकण्हलेस्सभवसिद्धियसहमपुरु-विकाइयाणं भते ' कइ कम्भपगढीओ प० ? एवं एएणं अभिलावेणं जहेंच ओहिओ अणंतरीववन्नगडहमओ तहेव जाव वेदेंति, एवं एएगं अभिकावेगं एकारसावे उहे-सगा तहेव भाणियव्वा जहा ओहियमए जाव अचरिमोत्ति॥ छद्रं एगिदियमयं समतं ॥ ६॥ जहा कण्हलेस्समवसिद्धिएहिं सयं भणियं एवं नीलल्टेस्समवसिद्धिएहिवि सयं भाणियव्यं ॥ सन्तमं एगिंदियमयं समत्तं ॥ ७॥ एवं काउटरमभव्सिद्धएहिवि सय ॥ अट्टम एगिदियसर्य समत्ते ॥ ८॥ कडविहा ण भने । अभवसिद्धिया एगिदिया प०६ गोयमा ! पंचितहा अभवनिद्धिया एगिदिया प०, तं०-पुटविकाइया जाव वणस्सइ-काइया एव जहेव भवसिद्धियमयं भणियं नवरं नव उटेमगा चारमअचरिमउद्दर्मग-वजा सेमं तहेव ॥ नवमं एगिंदियसयं समनं ॥ ९ ॥ एवं कण्हलस्यअभवनिद्धि-यग्गिदियसयंपि ॥ दसमं एगिदियसयं समनं ॥ १० ॥ नीलल्टर अभवसिद्धियण्-गिंदिएहिनि सर्व ॥ १९ ॥ का उल्लेस्नअभवनिद्धियसर्व, एवं चनारिनि अभवनिद्धि-यसयाणि पत्र २ उद्देशमा भवंति, एवं एयाणि बार्य एगिदियमयाणि भवंति ॥ ८४८ ॥ तेत्तीसहमं सयं समत्तं ॥

कइविहा णं भंत । एगिदिया प० १ गोयमा । पंचिविहा एगिदिया प०, तं०- पुटिविद्याहिया जाव वणस्सद्द्याद्या, एवं एएणं चेव चउद्यपुणं भेदेणं भाणियव्या जाव वणस्सद्द्याद्वया, अपज्ञनसुदुमपुटिविद्याहिए णं भंते । हमीसे रयणप्पभाए पुटिविए पुरिचिटिमिले चिगिते समीहए समीहद्या जे भिविए हमीसे रयणप्पभाए पुटिविए पचिनिले चिगिते अपज्ञनसहमपुटिविद्याए उवचिज्ञनए में णं भंते । कद्यसद्द्यां विग्वहेणं उवचिज्ञा १ गोयमा िएगममद्दएण वा दुममद्द्रण वा तिसमद्दर्ण वा विग्वहेणं उवचिज्ञा , से केण्ड्रेणं भंते । एवं वृच्च एगममद्दर्ण वा दुसमद्दर्ण वा द्वसमद्दर्ण वा जाव उवचिज्ञा १ एवं वृच्च गोयमा । मए सत्त सेढीओ प०, तं०- उज्जुआयया सेढी एगओवंका दुहओवंका एगओवहा दुहओवंका अद्यव्याण सेढीए उवच्चामाणे एगसमद्दर्णं विग्यहेणं उवच्चेजा, एगओदंकाए सेढीए उच्चज्ञमाणे दुसमद्दर्णं विग्यहेणं उवच्चेजा, दुहओवंकाए

सेढीए उबवजामाणे तिसमइएणं विस्महेणं उववजीजा, से तेणहेणं गोयमा । जाव उववज्रजा । अपजनसहमपुडविकाइए ण भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए प्रस्टिष्ठमिहे चरिमंते समोहए २ ता जे भविए इमीसे रयणप्रभाए पढवीए पच-च्छिमिहे चरिमेते पञ्चननुहमपुडविकाइयनाए उवविज्ञनए से णं भेते । कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा १ गोयमा । एगसमङ्ग्ण वा दुसमङ्ग्ण वा सेसं तं चेव जाव से तेणद्रेण जाव विग्गहेणं उववजे जा, एवं अपजनमुहमपुढ्विकाइओ पुर्(त्यि)च्छिमिहे चरिमंते ममोहणावेता पचिच्छिमिहं चरिमंते बायरपुदिकाइएस अपजनएम् उववा-एयव्यो. ताहे तेसु चेव पजनएड ४, एवं आउकाङ्ग्सुवि चनारि आनावगा मुहुपेहिं अपजनएहिं ताहे पजनएहिं बायरेहिं अपजनएहिं नाहे पजनएहिं उबकाएयन्बी ४, एवं चेव सहमते उक्ताइएहिर्गि अपजनएहि १ ताहे पजनएहि उववाएयव्वो २, अपजनसहमपुढ़विकाटए ण भंते । इसीसे रयगण्यनाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले चारे-मंत समोहए समोहदना जे भविए मणुस्यखेन अपज्ञतवायरने उकाइयनाए उवव-(जनए में णं भेते | कदममद्रम्णं विग्महेणं उववजेजा ! सेस तं चेव. एवं पजन-बायर ने उक्काइयनाए उनवाएयव्यो ४, वाउकाइए(मु) मुहमबायरेमु जहा आउक्काइएमु उनवाटओ तहा उनवाएयच्यो ४, एवं वणस्सङ्काङ्ग्मृति २०, पज्जनसुहम्पुङ्गि-काटए णं मंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एवं पजनसहमपुढविकाइओवि पुर्वच्छिमिले चरिसंत समोदणावेचा एएणं चेव कसेणं एएमु चेव वी(साए)सम् ठाणेस द्यवाएयव्यो जाव बायरवणस्मइकाइएमु पजन्तरम्वि ४०, एवं अपजनबायरपुढ-विकार भोवि ६०, एवं पजनवायरपुढविकाइओवि ८०, एवं आउकाइओवि चड-युवि गमएन पुर्न्छिमिले चरिमंते समीहए एयाए चेव वत्तव्वयाए एएन चेव वीसहठाणेसु उबवाएयव्यो १६०, सहमते उकाइओवि अपज्जनओ पज्जनओ य एएमु चेव वीसमु ठाणेमु उववाएयव्यो. अपजनगयरते उद्घाइए ण भंते ! मणस्स-खेले समोहए २ ना जे भविए इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए पचिन्निसिक्ने चरिमंते अपजानमुहमपुडविकाइयलाए उवर्शाजलाए से णं भंते! कहममहएणं विमाहेणं उववजेजा सेसं तहेव जाव से तेणहेणं० एवं पुढाविकाइएस चडव्बिहेमवि उवबा-एयन्वो, एवं आउकाइएस च उन्बिहेन्नवि, तेउकाइएस सहमेस अपजनएन पजनएस य एवं चेव उववाएयम्बो, अपजनवासरतेउकाइए णं भंते ! मणस्यखेने समोहए २ ता जे भविए मणुस्सखेते अपजतनायरनेउद्घाइयत्ताए उववज्रितए से णे भेते ! कइसमङ्ग्णं व सेसं तं चेव, एवं पजनवायरते उकाइयनाएवि उववाग्यव्वो, वाउ-काइयत्ताए य बगस्सइकाइयताए य जहा पुढिविकाइएस तहेव चउकाएं मेटेणं

उदवाएयव्वो, एवं पज्जतवायरते उकाइओवि समयखेले समोहणावेला एएस चेव वीसाए ठाणेस उनवाएयन्त्रो जहेव अपजानाओ उनवाइओ, एवं सन्बत्धवि बायर-तेजकाइया अपज्जनगा य पज्जनगा य सगयक्षेत्र जनवाएयन्वा समोहणावेयन्वावि २४०, वासकाइया वणस्मङकाइया य जहा पुढिवकाइया तहेव चडकरणं मेदेणं उववाएयव्या जाव पजना ४००॥ नायरवणस्सङ्काइए णं भंते ! इमीसे रयण-प्यभाए पुडवीए पुरच्छिमिह चरिमंते समोहए समोहएना जे भविए इमीसे रय-णप्यभाए पढ्वीए पर्वाच्छमिन्ने चरिमंने पज्जनबायरवणस्मइकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भेते ! कइनमइएणं० सेसं तहेव जाव से तेणहेणं०, अवजनमुहमपुढविका-इए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुडवीए पचच्छिमिले चिमनेते समोहए २ ता जे भावत इसीसे रयणप्पभार पुढवीर पुरच्छिमिल चरिमने अपजनसहमपुटविकाट-यनाए उवबाजिनए से णं भंते ! कइसम, इ)एणं व सेमं नहेव निरवसेसं, एवं जहेव प्रचिछमिद्ध चरिमंते सञ्बर्णएम्बि समोहया पत्रचिछमिले चरिमंते समयखेते य उववादया जे य समयखेने समोहया पचन्छिमिले चरिमते समयखेत य उववादया एवं एएण चेव कमेणं पचिच्छिमिल्लं चिरमिते समयखेतं य गमोहया प्राच्छिमिले चरिमंत समयखेन य उववाएयव्या तेणव गमगणं, एवं एएणं गमएणं दाहिणिहे चरिमंते (समयखेने य) समोहयार्गं उन्तरित नारिमंते समयखेने य उदवाओ एव चेव उत्तरिष्ट चरिमंत समयनेत यसमोहया दाहिणिय चरिमंते समयनेत य उदबाएयन्त तेणेव गमएण, अपज्ञनगुहमपुर्विकाइए णे भेने ' सङ्ग्यशाए प्रवीए पुरन्छि-मिह चरिमत समोहए २ ता जे भविए सहरूपगाए प्रवीत पश्चिन्छिमिहे चरिमंते अपजानसहमपुडविकाइयनाए उवविजनए एवं जहेव रयणस्यभाए जाब से तेणहेण । एवं एएणं कमेणं जाव पजनएन सहमते उकाटएस, अपजनसहमपुडवि-काइए ण भंते । सकरणभाए पुरुवीए पुरुच्छिमिछे चरिमंत समोहए समोहइता जे भावए समयखेन अपजनवायरने उकाइयनाए उवविजिनाए से में भेने किउसम-हएणं पुच्छा, गोयमा ! त्समदाएय वा निसमइएण वा विस्महेणं उवव्जेजा, से केण-हेणं भंते <sup>।</sup>०पुच्छा, एवं खलु गोयमा ! मए स<del>न</del> सेढीश्रो प०, तं०-उज्जुआयय। जाब अद्भवक्रवाला, एगओवंकाए सेटीए उववज्जमाणे दूसमद्गणं विस्महेणं उववञ्जजा दुहओवंकाए मेढीए उववजमाणे तिससइएपं विरगहेणं उववज्जा से तेणहेणं. एवं पजनएमृवि बायरते उकाइएम्, सेसं जहा रयणप्पभाए, जेऽवि बायरने उकाइया अपजनगा य पज्जनगा य समयखेने समोहणिना दोबाए पुढवीए पबच्छिमिले चरिमंते पुढिविहाइएस चउन्विहेस आउद्घाइएस चउन्विहेस तेउकाइएस द्विहेस

वाउकाइएस चउन्विहेस वणस्सङ्काइएस चरन्त्रिहेस उदवर्जीत तेऽवि एवं चेव दुसमइएण वा तिसमइएण वा विमाहेणं उववाएयव्वा, बायरतेउकाइया अपजत्या य पजनगा य जाहे तेस चेव उववजंति ताहे जहेव रयणप्पभाए तहेव एगसमझ्य-दुसमद्वयतिसमइयविग्गहा भाणियव्वा सेसं जहा रयणप्पभाए तहेव निरवसेसं, जहा सक्दरप्यमाए वनव्वया भणिया एवं जाव अहेसनमाए भाणियव्वा ॥ ८४९ ॥ अपजनमहमपुद्रविकाइए ण भते । अहोलोयखेननाठीए बाहिरिले खेने ममोहए २ ता जे भविए उद्दूरोयखेननालीए बाहिरिहे खेने अपजनसहस्मपुडविकाइयत्ताए उववाजिनम् से णं भेते! करममहम्णं विग्महेग उववजी जा ? गोयमा ! निममहस्म वा चउममइएण वा विभगहेण उववजेजा. से केण्ट्रेणं भंते ! एवं बुच्चड तिसमइएण वा च उसमङ्ख्या वा विस्महेग उववजे जा ? गोयमा ! अपजनसुहमपुढविकाङ्ख् णं अहोलोयखेननालीए बाहिमिछे खेन समोहए २ ता जे भविए उन्नतोयखेननालीए बाहिरिके खेते अपजनस्यमप्टविकारयनाए एगपयर्गम अणुमेदीए उदवजिनए से ण निसमद्रुएणं विग्गहेंगं उवक्केजा जे भविए विसेदीए उवव्जित्तए से णं चाउरमदूर्ण विश्वहेणं उववजेजा, से नेणहेणं जाव उववजेजा, एवं पजनमृहम-पुढाविकाइयत्ताएवि, एवं जाव पजानमुह्मने उकाइयनाए, अपजानमुहमपुढविकाइए णं भने । अहोलोग जाव समोहणिना जे भविए समयखेने अपजनबायरने उकाइय-त्ताए उवव्जित्ता से णं भेते ! कइसमइएणं विगाहेणं उववज्रेजा ? गोयमा ' दुसमहएण वा तिसमहएण वा विश्वहोंग उववजेजा, से केणहेंगं ० ? एवं राख गोयमा । मए मन सेढीओ प०, तं०-उज्ञायया जाव अदचकवाला, एगओर्व-काए सेटीए उनत्रजमाणे दुसमइएणं निरंगहेणं उनवजेजा दुहओवंकाए सेटीए उनवजमाणे तिममइएणं विष्पद्देणं उनवज्रेजा से तेणट्टेणं०, एवं पजनएसुवि बायरते उकाइएस्बि उववाएयन्बो, बाउहाइयबणस्सडकाडयत्ताए चउन्क्राणं भेडेणं जहा आउकाइयमाए तहेव उववाएयव्यो २०, एवं जहा अपज्जमसुहमपुढविकाइयस्स गमओ भणिओ एवं पजनमृहमप्डविकाइयस्सवि भाणियन्त्री तहेच वीमाए ठाणेसु उववाएयञ्बो ४०, अहोलोयखेननालीए बाहिरिले खेते समोहए समोहएता एवं बायरपुडविकाइयस्सवि अपजनगस्स पजनगस्स य भाषियव्यं ८०, एवं आउ-काडयस्म चनव्विहस्मवि भाणियव्वं १६०, सुहुमनेजकाइयस्स दुविहस्सवि एवं चेव २००, अपज्जनबायरतेउदाइए णं भंते ! समयखेते समोहए २ ना जे भविए उडुलोगलेलनालीए बाहिरिक्षे खेते अपज्यसमुहमपुडविकाइयसाए उववजित्तए से मं मंते ! ऋइसमइएणं विश्वहेणं उववजेजा ! गोयसा ! दुसमइएण वा तिसमइएण

वा चउसमद्राण वा विस्महेणं उववजेजा, से केणहेणं अहो जहेव स्यणप्पभाए तहेव सत्त सेढीओ एवं जाव अपज्जनबायरते उकाइए णं अंते ! समयखेने समीहए २ ता जे भविए उहूलोयखेतनालीए बाहिरिक्ने खेते (अ)-पजनसङ्कमते उकाइयताए उनवज्जिनए से णं भंते! सेसं तं चेव, अपज्जतवायरते उक्काइए णं भंते! समयखेते समोहए २ ता जे भविए समयखेने अपजनवायरतेउकाइयत्ताए उवविजनए से णं भंते ' कइममद्रएणं विग्महेणं उववजंजा ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएग वा विस्महेर्ग उवब जेजा, से केणहेर्ण ः अहो जहेव स्यमप्पमाए तहेव सत्त सेढीओ, एउं पज्जनबायरतेउकाइयनाएवि, वाउकाइएए वणस्सङ्काइएस य जहा पुढानिकाइएस उनवाइओ तहेब चउकएणं भेदेणं उनदाएयन्त्रो, एवं पज्जतबायर ते उकाइओवि एएमु चेत्र ठाणेसु उचवा एयव्यो, वा उक्काइयवणस्मइकाइयाणं जहेव पुडिंगिकाड(ओ)यते उववा(इ)ओ तहेव भाषियव्यो । अपजनसुहमपुँढेविकाइए र्ण भंते ! उड्डुकोगखेतनार्लाए बाहिरिहे खेते समोहए समोहणिता जे मित्रए अहे-लोगखेत्तनालीए बाहिरिले खेते अपजनसुहमपुटिवकाइयनाए उवविजनए से णं भंते | कइममइएणं० १ एवं उन्नुलोगखेननालीए बाहिरिक्षे खेने समोह्याणं अहेलोग-खेतनालीए बाहिरिक्टे खेते उदवज्ञयाणं सो चेत्र गमओ निरवसेसी भाणियन्दी जाव बायरवणस्मदकाइओ पजनओ बायरवणस्सङ्काइएमु पजनएमु उववाइओ । अप-जनसहमपुढ विकाइए णं भंते । लोगस्स पुरच्छि महे चरिमते समोहए २ ना जे भविए लोगस्स पुरच्छिमिहे चेव चरिमंत अपजनमृद्मपुटक्कि।इयनाए उवविज-त्तए से ण भंत ! कइममइएण विस्तहेर्ण उववजेजा ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुममइएण वा तिसमइएण वा च उसमटएण वा विस्महेणं उववज्रेजा, से केम्ट्रेगं भंते ' एवं वुच्चइ एगसमइएण वा जाव उववज्ञजा ? एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीओ प॰, नंजहा—उज़ुआयया जान अद्यवस्त्राला, उज्जुआययाए सेढीए उनवज्ञमाणे एगसमङ्ग्ण विगाहुर्ग उनवज्जेजा, एगओवंकाए सेढीन् उनवज्जमाणे दुसमङ्ग्णं विरगहेणं उववज्ञजा, दुह्ओवंकाए सेढीए उचवज्ञमाणे जे भविए एग-पयरित अणुसेदी(ए) उववज्जित्तए से णं तिसमइएगं निस्महेणं उववज्जेजा जे भविए विसे(ढीए)।उ उववज्जिनए से णं चउसमङ्ग्णं विग्गहेगं उववज्जेजा, से ने गहेणं जाब उनवजेजा, एनं अपजनसुरुमपुरुविकाइओ लोगस्य पुरिन्छिमिहे चरिमंते समोहए २ ना लोगस्स पुरस्किमिङ चेव चरिमंते अपजनएस पजनएस य सहमगुढविका-इएन नुहुमआउकाइएस अपज्जनएस पजनएस य सुहुमते उकाइएस अपज्जनएस पजन त्तप्य य बुह्मवाउकाइएम् अपज्ञतप्य पंजतिरुद्ध य बायरबाउकाइएस् अपजातरुसु

पजनएसु य सुहमवणस्सङ्काइएसु अपजनएसु पजनएसु य बारससुवि ठाणेसु एएणं चेब कमेर्ग भाणियक्त्रो, सहमपुद्रविकाइओ (अ)पजनओ एवं चेव निर्वसेसी बारस-सबि ठाणेस उववाएयव्वी २४, एवं एएगं गमएणं जाव सहमवणस्सङ्काइओ पज-नओ सुहमवणस्सङ्काइएसु पज्जनएसु चेव भाषियव्वो ॥ अपज्जनसहुमपुढविकाइए णं भते । लोगस्स पुरच्छिमिले चरिमते समोहए २ ना जे भविए लोगस्स दाहिणिले चरिमंते अपजनसहमपुरविकाइएस उवविजनए से णं भंते! कटसमझएणं विगगहेणं उबबज्जेजा ? गोयमा ! दसमइएण वा तिममइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उनवजेजा. से केणहेणं भते ! एव वुचड्० ! एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीओ पन्ननाओ, तंजहा-- उज्जमायया जाव अदचकवाला, एगओवंकाए सेढीए उववज-माणे द्समइएगं विश्वहेणं उववजेजा दहओवकाए संडीए उववजमाणे जे भविए एगपयांस अण्मंदी(ए)ओ उवविजनए से णं तिसमद्रएगं विस्महेणं उववजेजा जे भविए विसे(दीओ) हि उवनां जनए से णं च उसमइएणं विस्महे गं उवव जे जा से तेणहेणं गोयमा ! ०, एवं एएणं गमएणं पुरन्छिमेळे चरिमते समोहए दाहिणिछे चरिमते उनदाएयन्त्रो जाव सुहुमनणस्सइकाइओ पजनओं सुहुमनणस्सइकाइएमु पजनएसु चेव. सब्वेसि दुसमइओ तिसमइओ चडममइओ विग्यहो गाणियव्यो । अपजन्त-महमप्डविकाइए ण भंते । लोगस्स पुरस्किमिंड चरिमते समोहए ? ता ज भविए लोगस्य पर्चान्छमिले चरिमंते अपज्ञतमुह्मपुडविकाइयनाए उववाज्ञितए मे णं भंते ! कडममइएणं विम्पहेणं उववजे जा ? गोयमा ! एगममइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा च उसमङ्ग्ण वा विग्गहेणं उववज्रेजा, से केणहणं १ एवं जहेव पुरच्छिमिले चरिनंते समोहया पुरच्छिमिले चेव चरिनंते उववाइया तहेव पुरच्छिमिहे चरिमंने समोहया प्रचच्छिमिहे चरिमंते उववाएयव्या सब्दे, अपज्जन-महमपुडनिकाइए ण भंते ! लोगस्स पुरच्छिमिक्ने चरिमंते समोहए २ ता जे भविए लोगस्स उत्तरिके चरिमंते अपजनसुद्मपुरुविकाऽयत्ताए उवर्वाजनए से णं भंते ! एवं जहा पुरच्छिमिल चरिमते समोहओ दाहिणिल चरिमते उबबाइओ तहा पुरन्छिमिले चरिमते समोहओ उत्तिक्षे चरिमते उववाएयव्वी, अपज्ञत्युहमपुढ-विकाइए ण भंते ! लोगस्म दाहिणिहे चरिमते समोहए समोहणिता जे भविए लोगस्स दाहिणिक्रे चेव चारेमंतं अपज्ञतमुहुमपुढविकाइयत्ताए उवविज्ञत्तए एवं जहा पुरन्छिमिन्ने समोहओ पुरन्छिमिन्ने चंव उववाइओ तहेव दाहिणिन्ने समोहओ दाहिणिले चेव उववाएयम्बो, तहेव निरवसेसं जाव सुदुमवणस्सङ्काङ्ओ पजत्तओ सहमनणस्मदकाइएस चेव पजनएस दाहिणिक्ने चरिमंते उववाइओ एवं दाहिणिक्ने

समोहओ पचिन्छिमिल्ले चारेमंते उवबाएयव्यो नवरं दसमङ्यतिसमङ्यच उसमङ्य-विरगहो सेसं तहेव, दाहिणिले समोहओ उत्तरिले विरमंते उनवाएयन्वी जहेव सद्भाणे तहेव एगसम्इयद्सम्इयतिसम्इयच्डसम्इयविग्गहो, पुरच्छिमिल्ले जहा पचिन्छिमिले तहेव दममदयतिसमदयच उसमदयविग्गहो, पचिन्छिमिले चितमेते समोहयार्ग पञ्चिन्छिमिहे चेव उववजामाणाणं जहा सद्वाणे, उत्तरिहे उववजामाणाणं एगसमदओ विगाहो नत्य, सेसं तहेव, पुरच्छिमिल जहा सद्वाणे, दाहिणिल एगसमङ्ओ विरगहो नित्य, सेसं तहेव, उनारे हे समोहयाणं उनारिहे चेव उवव-जमाणार्ग जहेव सद्राणे, उत्तरिक्षे समोहयाणं पुरच्छिमित्रं उववजमाणाणं एवं चेव, नवरं एगममइथो विग्महो नत्थि, उत्तरिले समोहयाणं दाहिणिले उववज्ञमा-णाणं जहा सद्वाणे, उत्तरिहें समोहयाणं पर्चान्छमित्रे उवबज्जमाणागं एगसमङ्गो विग्गहों निथ, सेसं तहेव जाव भुद्रमवणस्सदकादओ पजनओ मुहमवणस्मदकाद-एमु पज्जनग्रु चेव ॥ कहिनं भंते । बायरपृहविकाइयागं पजनगागं ठाणा प० व गोयमा ! सद्वाणेणं अद्वतु पुडवीमु जहा ठाणपए जाव मुह्मवणस्मइकाड्या जे य पजनगा जे य अपजनगा ते सब्बे एगविहा अविसेममगाणना सब्बलीगपरिया-वना प० समगाउसी !। अपज्जनमुहमपूर्वावकाइयार्ग भंते ! कइ कम्मप्पगदीओ पन्नताओं ? गोयमा ! अद्व कम्मप्पगडीओ प०, तं०-नाणावर्राणजं जाव अंतराइयं, एवं चउछएणं भेदेणं जहेत्र एपिदियमएम् जाव वायरवगर-५इकाइयाणं पज्जन-गाणं, अपज्ञत्तमुह्मपुडविकाइया णं भेते ! कट कस्मप्पगडीओ वंधेति ? गोयमा ! सत्तविहवंधगावि अट्टविहवंधगावि जहा गर्गिदियमग्स जाव पजता बायरवगस्य-इकाइया । अपज्ञनमुहमपुहितकाइया णं भेते ! कर कम्मप्पादीओ वैदेति ? गोयमा ! चउद्दम कम्मप्पगडीओ वेडंति, तंजहा--नाणावरणिजं जहा एरिंदियसएस जाव पुरिसवेयवज्झे एवं जाव बायरवणस्मदकाइथाणं पज्जनगाणं, एरिदिया णं भंते । कओ उववजंति कि नेरइएहिंती उववज्यति । जहा वक्तीए प्रदिकाइयाणे उववाओ, एपिंदियार्ग भेते । कह समुखाया प० ! गोयमा ' चनारि समुखाया प॰, तंजहा-वियणासम्भाए जाव वेउव्वियसम्भागः॥ एशिदिया णं भेते ! कि तुलिंड्रिंया तुलिंमेसाहियं कम्मं पकरेंति तुलिंड्रिंया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति वेमायहिईया तुह्रविसेसाहियं कम्मं पकरेंति वेमायहिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति १ गोयमा ! अत्थेगइया नुहाद्वितेया नुहाविसेसाहियं कम्मं पकरेंति अत्येगड्या तुह्रहिईया वेमायविसेमाहियं कम्मं पकरेंति अत्येगइया वेमायहिईया तुर्व्वसंसाहियं कम्मं पकरेंति अत्येगइया वैमायद्विश्या वैमायविसेसाहियं कम्मं

पर्कोति, से केणडेणं भंते ! एवं वृच्ड अस्थेगड्या तुल्लिङ्या जाव वेमायविसेसा-हियं कम्मं पकरेंति ? गोयमा । एगिदिया चउव्विहा पन्नना, तंजहा-अत्येगड्या समाउया समोववन्नगा १, अत्येगदया समाउचा विसमोववनगा २, अत्येगदया विसमाज्या समोववन्नगा ३, अत्येगड्या विसमाज्या विसमोववनगा ४। तत्य णं जे ने समाउया समोववक्षणा ने ण तुल्लाइंड्या तुल्लाविसेसाहियं कम्मं पकरैंनि १, तत्य णं जे ने समाउया विसगीववनगा ते णं तुह्रद्विईया वंभायविसेराहियं कम्मं पकरेंति २. तस्य गं जे ते विसमाउया समोबवनगा ते गं वेमायद्विदेया तहविसे-साहियं कम्मं पकरेंति ३. तृत्य णं जे ने विसमाज्या विसमीववचगा ते णं वैमाय-टिईया वैमार्यावमेगाहियं कम्मं पकरेति ४ । से तेणदेणं गोयमा ! जाव वेमायवि-संसाहियं कम्मं पकरैंति ॥ सेवं भेने । र क्ति जाव विहरह ॥ ८५०॥ ३४-१-१॥ क्डांबहा णं भंते ! अणंतरीववनगा एगिंदिया प० ? गोयमा ! पंचिवहा अणं-तरीववलगा गरीदिया प०. तंजहा-पटविकाइया द्यानेटी जहा एगिदियसएस जाव बायरवणस्मदकाइया य, कांहक्षं भते 🏻 अणंतरीववन्नगाणं बायरपृत्वविकाइ-याणं टाणा प॰ १ गो भा । सहाणेणं अद्वतु पुढवीतु, तं०-स्यणप्पभाए जहा ठाणपण जाव दीवेम् समुद्देम् एत्य णं अणतरीववज्ञगाणं वःयरपदिविकाइयाणं ठाणा प॰, उववाएणं सञ्बलोए समुख्याएगं सञ्बलोए सहाणेणं लोगस्य असुखेजहुआणे, अणंतरीववन्नगपुरमपुरुविकाइया णं एगविहा अविसेक्षमणाणना सञ्बलीए परियावना प॰ समणाउसी 📗 एवं एएणं कमेर्ग सब्दे एगिदिया भाषायन्ता, सद्रा(गेणं)णाई सब्बास जहा ठावपए तेमि पजनगाणं बायराणं उवदायसमुख्यायमहाणाणि जहा तेसि चेव अपजनगार्ण, बायगणं मुहमार्गं सञ्चास जहा पुडविकाइयाणं भाणया तहेव भाणियच्या जाव वणस्सङकाइयसि । अणेतरोववन्नगसुहमपुडविकाइयाणं भते ! कइ कम्मप्पगढीओ प० १ गोयमा ! अह कम्मप्पगढीओ पजताओ एवं जहा एपि-दियसएमु अगंतरोचनन्नगउद्देमए तहेव पन्नताओ तहेव वंधंति तहेव वेदेंति जाव अणन्तिववन्नमा बायरवणस्मदकादया । अणेन्तिववन्नमएमिदिया णे भंते ; कओ उववजंति । अर्णतर्ववस्त्राधित उद्देसओ भणिओ तहेव । अर्णतर्ववस्त्रगएगिदियाण मंते ! कइ समुख्याया प० ? गोयमा ! दोनि समुख्याया प०, तं०-वेयणासमुख्याए य कसायममुख्याए य । अणंतरोदवन्नगण्गदिया णं भेते ! कि तृह्यद्विदेश तृह्यवसे-साहियं कम्मं पकरेंति पुरुका तहेब, गोयमा ! अत्येगद्या तुह्रहिंदेया तुह्रविसेसा-हियं कम्मं स्पकरेति अत्येगद्वया तुल्लद्विद्वया वेसायविसेसाहियं कम्मं पकरेति, से केण-हेण भंते! जान वेमायविसेसाहियं कम्भं पकरेंति ? गोयमा ! अणंतरोववश्रगा एगिं-

दिया दुविहा प॰, तं॰-अत्थेगडया समाउया समोववनगा अत्थेगड्या समाउया विसमोववन्नगा. तत्य णं जे ते समाउया समोववन्नगा ते णं तुह्रद्विईया तुह्नविसे-साहियं कम्मं पकरेंति, तत्थ णं जे ते समाउया विसमीववनगा ते णं तुर्हाहर्देया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति, से तेणद्रेणं जाव वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति। सेवं भते ! २ ति ॥ ८५१ ॥ ३४-१-२ ॥ कड़विहा णं भते ! परंपरोववन्नगा एगि-दिया प॰ १ गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्नगा एगिंदिया प॰, तं०-पृडविक्काइया भेदो चउक्कओ जाव वणस्सटकाइयत्ति । परंपरोववन्तराअपज्वतसुहमपुढविकाइए णं भंते ! इनीसे रयणप्पभाए पुडवीए पुरच्छिमिले चार्रमंत समोहए २ ता जे भविए इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए जाव पचिन्छभेके चरिमाने अपजनसहमपुर्वाकाइय-नाए उनवजित्तए एवं एएणं अभिलावेगं जहेब पडमो उहेमओ जाद लोगचरिमं-नोत्ति । कहिन्नं अंते ! परंपरोववन्नगपज्जनगनायरपुटविकाइयाणं ठाणा प०१ गोयमा ! सद्वाणेणं अद्वतु पुढवीतु एवं एएणं अभिलावेण जहा पढमे उद्देसए। जाव तुलाहेई यति । सेवं भते ! २ ति ॥ ३४-१-३ ॥ एवं सेसाव अट्ट उद्देसगा जाव अचरिमीति, नवरं अर्णतरा अर्णतरसरिमा परंपरा परंपरमरिमा चरिमा य अचरिमा य एवं चंब, एवं एए एकार्स उद्देशमा ॥ ८५२ ॥ ३४-१-११ ॥ पडम एगिदियमेडिसयं समत्त ॥ कड़िवहा णं भंते ! कण्हलेस्सा एगिंदिया प० ! गोयमा ' पंचिवहा कण्हलेस्सा एगिंदिया प॰ भेदी च उक्कओ जहां कग्ह छेन्स एगिंदियम ए जाव वणस्पङ्काइयाँ । कण्हुळेस्मअपज्ञनमुहमपुडविकाइए णं भते ! इसीसे र्यणप्रभाए पुडवीए प्रचिछः मिहे एवं एएण अभिलावेणं जहेव ओहि उद्देशओ जात लोगचारेमंतित्ति सब्बत्य कण्हले-स्तंम् चेव उववाएयव्यो । कहिन संते ! कथ्र छेम्म अपज्ञनगन्नयरपुडविकाड्या गै ठाणा प॰ ? गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहि(य) उद्देमओ जाव तुर्हाहुईयित । सेवं भंते 🖙 ति ॥ एवं एएणं अभिलावेणं जहेब पटम सेहिसय तहेब एक्कारस उद्देश सगा भाणियव्या ॥३४-२-११॥ विद्यं एगिंदियसैहितयं समन्ते ॥ एवं नीललेस्सेहिवि तइयं सयं। का उन्हेस्सेहिवि सयं, एवं चेव च उत्थं राय । भवितिदियएगिदिएहिवि सर्य पंचमं समनं ॥ कड्विहा णं अंते । कण्डलेस्यमवीमद्वियएगिदिया प०? एवं जहेव ओहियरहेमओ, कड़विहा ण भेते ! अणंतरीववन्नमा कण्हलस्सा भवसिद्धिया एगिंदिया प० जहेव अर्गनरोववनगउँहमओं ओहिओ तहेव ॥ कड़विहा ण भंते ! परं-परोववनगकऋरुस्सभवसिद्धिया एगिदिया प० ? गोयमा ! पंचिवहा परंपरोववन्नगः कण्हलेस्सभवसिद्धियएगिदिया प० ओहिओ भेदो चउक्को जाव वणस्स्वकाइमित ! परंपरोवनक्रगकण्हलेस्सभनसिद्धियअपज्जत्तमुद्भापुढविकाइए णं अंते । इसीसे रयणप्प-

भाए पुढवीए एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिओ उद्देसओ जाव लोयचरिसंतेति, सम्वत्य कण्हलेस्सेस मवसिद्धिएस उववाएयच्यो । किह्नं मंते । परंपरोववन्नगकण्हलेस्सभवसिद्धियपज्ननवायरपुढिविकाइयाणं ठाणा प० एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओिहओ उद्देसओ जाव तुष्टिर्इरेयिन, एवं एएणं अभिलावेणं कण्हलेस्सभवसिद्धियएगिंदिएहिवि तहेव एकारसउद्देसगसंजुत्तं सयं, छट्टं सयं समतं ॥ नीललेस्मभवन्सिद्धियएगिंदिएस सममं सयं समतं । एवं काउलेस्सभवसिद्धियएगिंदिएहिवि सयं अट्टमं सयं । जहा भवसिद्धिएहिं चतावि सयाणि भणियाणि एवं अभवसिद्धिएहिवि चतारि सयाणि भाणियव्वाणि, नवरं चित्मअचरिमवज्ञा नव उद्देसगा भाणियव्वा, समं तं चेव, एवं एयाइं बारस एगिंदियमेढीसयाइं भाणियव्वाइं। सेवं भंते ! २ ति जाव विहरह ॥ ८५३ ॥ एगिंदियमेढीसयाइं समत्ताइं॥ एगिंदियमेढीस्थयं चउत्तीसदमं समत्तं ॥

कइ णं भेते ! महाजुम्मा पन्नना ? गोयमा ! मोलस महाजुम्मा प०, तं०-कड तुम्मकड तुम्मे १, कड तुम्मतेओंगे २, कड तुम्मदावर जम्मे ३, कड जम्मकलिओंगे ४. तेओगकडज्रम्मे ५. तेओगतेओगे ६. तेओगदावरज्ञम्मे ७. तेओगकलिओगे ८. दावरज्ञम्मकडज्ञम्मे ९, दावरज्ञम्यतेओगे १०, दावरज्ञम्मदावरज्ञम्मे ११, दावर-जुम्मकलिओगे १२, कलिओगकडज्म्मे १३, कलिओगर्वओगे ३४, कलिओगदावर-जम्मे १५, क्लिओगक्लिओने १६। में के गद्रेण भेते ! एवं व्चट मोलस महाजम्मा प॰ नं॰-कडजम्मकडजम्मे जाव कांलेओगकालेओगे । गोयमा ! जे णं रासी चउक्एणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्ववित्त जे पं तस्य रामिरस अवहार-समया तेऽवि कडज्म्मा सेत्रं कडज्म्मकडज्म्मे १. जे णंगसी चउक्क्षणं अवहारेणं अवर्हारमाणे तिपानवित् ने णं तस्य गांतस्य अवहारसमया कटनुस्मा सेतं कटनुम्मतेओंगे २, जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे द्वज्जवसिए जे णं तस्य रामिस्य अवदारमम्या कहनुस्मा सेत्तं कडनस्मदावरनस्मे ३ जे णं रासी चनकरणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजविसए जे णं तस्य रासिस्स अव-हारनमया कडजुम्मा सैनं कडज्म्मकिओगे ४. जे ण रासी चउक्करणं अवहारेणं अनहीरमाणे च उपज्ञवसिए जे णं तस्स रासिस्म अवहारसमया तेओगा सेतं नेओगकडजुम्मे ५, जे णं रासी चजकाएंग अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए जे णं तस्य रासिस्स अवहारसमया तेओगा सेतं तेओगतेओगे ६, जे णं रासी चडकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपज्जवसिए जे णं नस्स रासिस्स अवहारसमया तेओगा सेतं तेओगदावरजुम्मं ७, जे णं राखी चउक्रएणं अवहारेणं अवहीरमाणे

ए गपज्जवसिए जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया तेओगा सेत्तं तेओगकलिओगे ८. जे णं रासी चउक्करणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजम्मा सेनं दावरजम्मकडजुम्मे ९. जे णं रासी चउ-करणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपज्जवसिए जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजम्मा सेनं दावरज्ञम्मतेओगे १०. जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीर-माणे दवज्जवांतर जे णं तस्य रासिस्स अवहारसमया दावरज्ञम्मा सेनं दावरज् म्मदावरजम्मे ११. जे णं रासी च उक्काणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपज्जवसिए जे णं तस्य रानिस्स अवहारसमय। दावरज्ञम्मा मेनं दावरज्ञम्मकलिओगे १२. जं णं रासी चउक्एमं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपज्जवसिए जेणं तस्य रासिस्य अवहारसमया कलिओगा सेत्तं कलिओगकडजम्मे १३. जे ण रासी च उक्रएण अव-हारेणं अवहीरमाणे तिपज्जविंसए जे णं तस्स रामिस्स अवहारसम्या किओगा सेत्तं कलिओगतेओगे ५४, जे णं रासी चउद्गर्णं अवहारेणं अवहारमाणे दुपज्ञवसिए जे पं तस्य रासिस्स अवहारसमया कलिओगा सेतं कलिआगदावरजम्मे १५. जे पं रासी च उक्कएणं अवहारेण अवहारमाणे एगपज्जवांसए जे णं तस्य रासिस्य अव-हारसमया कलिओगा सेत्तं कलिओगकलिओगे १६। से तेणद्रेणं जाव कलिओगकलि-ओगे ॥८५४॥ कडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भेते ! कभो उनवर्जात कि नेरइएहिंनो जहां उप्पल्रहेमए नहां उववाओं । ते णै भेते । जीवा एगसमएणे केवह्या उववजेति ? गोयमा ! मोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उववर्जात, ते णे भेते ! जीवा समए समए ९ पुच्छा, गोयमा ' ते णं अणंता समए समए अवहीरमाणा २ अणंताहि ओलिपणी उस्मिपणीहिं अवहीरंति णी चेव णं अवहिरिया सिया, उचनं जहा उप्पट्टेंसण, ते णं भते ! जावा नागावरणिज्ञस्स कम्मस्स कि बंधगा अवयगा ? गोयमा ! बंधगा नो अवंधगा, एवं सब्वेमि आउयवजाणे, आउयस्स वंधगा वा अबंधगा वा. ते णं भंते ! जीवा नाणावरणिजस्य कम्मस्य बेदगा पुच्छा, गोयमा! वेदगा नो अवंदगा, एवं सब्बेसि, ते णं भेते! जीवा कि ं मायावेदगा अमायावेदगा पुच्छा, गोयमा ! सायावेदगा वा असायावेदगा वा, एवं ( खलु ) उप्पल्हेंसमपरिवाडी, सञ्जेसि कम्माणं उदई नो अणुदई, छण्हं कम्माणं उदीरमा नो अणुबीरमा, वेयणिज्ञाउयाणं उदीरमा वा अणुबीरमा बा. ते णं भेते ! जीवा किं कण्हलेस्सा प्रच्छा, गोयमा ! कण्हलेस्सा वा नीललेस्सा वा काउलेस्सा वा ते उछेस्सा वा, नो सम्मादेदी नो सम्मामिच्छादिद्री मिच्छादिद्री, नो नाणी अज्ञाणी निय(मा)मं दुअनाणी तं - मइअनाणी य मुयअनाणी य, नो मणनोगी तो वहजोगी

कायजोगी, सागारीवृउत्ता वा अणागारीवृउत्ता वा, तेष्ठि णं भंते ! जीवाणं सरीरा कइवण्या जहा उप्पल्लहसाए सञ्बत्य पुच्छा, गोयमा । जहा उप्पल्लहसाए ऊसासगा ब्रा नीसासना वा नो उस्सासनीसासना वा. आहारना वा अणाहारना वा. नो विरया अविरया नो विरयाविरया, सिकरिया नो अकिरिया, सत्तावहबयगा वा अद्भविद्ववंधगा वा. आहारमजीवउना वा जाव परिग्गहसन्नीव उत्ता वा, कोहकसाई वा जाव लोमकमाई वा, नो इत्यिवेदमा नो प्ररिस्तवेदमा नपुंसमवेदमा, इत्थिवेद-बंधमा वा पुरिसवेदवंधमा वा नपुंसमवेदबन्धमा वा, नो सन्नी असन्नी, सईदिया नो आणिदिया, ते णं भंते ! कडाज्यमकडाज्यमाण्गिदियात्ति कालओ केवान्त्ररं होड ? गोयमा । जहनेण एकं समयं उक्कोरेणं अर्णनं कालं अर्णताओं ओसप्पिणिउस्सिप्पिणीओ बणस्मइकाइयकालो, संबेही न भन्नइ, आहारी जहा उपलहसए नवरं निव्वाधाएणं छहिसि वाषायं पहुच सिय तिदिसि सिय चउदिमि सिय पंचदिमि सेस नहेव. ठिई जहनेणं (एक समयं) अनोमुहनं उन्नोसेण नावीसं वाससहस्साई, समुग्याया आइहा चनारि, मार्णतियसमुखाएणं समोहयावि मर्ति असमोहयावि मरति, उत्बद्दणा जहा उप्पल्लंहसए, अह भंते ! सब्बपाणा जाव सब्बसत्ता कहजुम्म २-एगिंदियत्ताए उबवन्नप्रवा ? इंता गोयमा । असई अद्वा अणंत्खतो, कडज्म्मते-ऑगएभिंदिया ण भंते ! कओ उनवजंति । उनवाओ तहेव, ते ण भंते ! जीवा एगसम्हरू पुरुद्धा, गोयमा ! एगुणवीसा वा सखेजा वा असंखेजा वा अणेता वा उववजंति, सेसं जहा कड्जुम्भकड्जुम्माणं जाव अर्णतन्त्रती, कड्जुम्मदावर्जुम्म-एगिंदिया ण भंते ! कओ उन्त्रजांति ० ? उनवाओ नहेन, ते णै भंते ! जीना एगसमर्ण पुच्छा, गोयमा । अद्वारस वा संखेळा वा असंखेळा वा अणंता वा उपरक्षित सेमं तहेव जाव अणंतखुत्तो, कडजुम्मकविओगएपिदिया णं भंते ! कओ उनवर्जाति ॰ १ उनवाओ तहेन परिमाणं सत्तरस ना संखेजा वा असंखेजा ना अणेता वा सेसं तहेव जाव अणेतुख्ता. तेओगकडजम्मएगिंदिया ण भंते । कओ उनवर्जति । ? उववाओ तहेव परिमाणं बारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उवबर्जित सेसं तहेव जाव अर्णतन्त्रतो, तेओगतेओगएगिदिया ण भंते ! कओ उववजाते - ? उववाओ तहेव परिमाणं पनरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा संसं तहेव जाव अर्णतखुतो, एवं एएसु सोलसमु महाजुम्मेसु एक्को गमओ नवरं परिमाणे नाणतं तेओगदावरज्ञम्येश परिमाण चउद्दस वा सखेळा वा असंखेळा वा अगंता वा उदबजांति, तेओगकस्त्रिओगेस तेरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उवबज्वंति, दावरज्ञम्मकटज्ञम्मेश्च अद्भ वा संखेळा वा असंखेळा वा

अर्णता वा उववजंति, दावरजुम्मतेओगेमु एकारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उववजंति, दावरजम्मदावरजम्मेस दस वा संखेजा वा असंखेजा वा अर्णता वा उचवज्रति. दावरजम्मकिलेओगेस नव वा संखेजा वा असंखेजा वा अगंता वा उववजंति, फलिओगकडजुम्मेस चत्तारि वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उववजंति, क्रिओगतेओगेस सत्त वा संखेजा वा असखेजा वा अणंता वा उववर्जाति, कलिओगदावरजुम्मेस छ वा संखेळा वा असंखेजा वा अणंता वा उववजाति, कलिओगकलिओगएगिंदिया णं भंते । कओ उववजाति ० १ उववाओ तहेव परिमाणं पंच वा सखेजा वा असखेजा वा अणता वा उनवजाते हेसं तहेव जाव अर्णतखनी । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ८५५ ॥ ३५-१-१ ॥ पढमसमयकडजम्म २ एगिदिया णं भंते ! कओ उचवजांति० १ गोयमा ! तहेव एवं जहेव पढमो उद्सभो नहेव सोलसखुती बिइओवि भाणियव्यो, तहेव सन्वं, नवरं इसाणि दम नाणनाणि-ओगाहणा जहनेणं अंगुलस्य असंखेजह भागं उक्तोसेणवि अगुलस्य असंखेजइभागं, आउयकम्मस्स नो बंधगा अबंधगा आउयस्म नो उदीरमा अणुदीरमा, नो उस्सासमा नो निस्साममा नो उस्साम-निस्तासगा, सन्तविहयंथगा नो अद्भविहबंधगा। ते णं भंते ! पहमसमयकडजम्म २-एर्गिदियत्ति कालओ केर्वाचरं होइ ? भोयमा! एकं समयं, एवं ठिईएवि, समुग्चाया आइला दोनि, समोहया न पुन्छिनंति उन्दर्शा न पुच्छिन् है, सेसं तहेव सन्वं निरवसेसं. सोलमभूवि गमएम् जाव अर्णतन्वतो । सेवं भैते ! २ ति ॥ ८५६ ॥ ३५-१-२ ॥ अपडमसमयकदज्जम्म २ गगिदिया णं भैते । कओ उचव जाति ॰ १ एमो जहा पडमुद्देसी मोलसहिति जम्मेत तहेव नेयव्यो जाव कलिओ-गकलिओगनाए जाव अणनलाती। सेवं भेते । २ ति ॥३५-१-३॥ चारमसम्बद्धः जुम्म २ एगिंदिया णै भेते ! कभो उत्वाबंति । एवं जहेव परुमसम-यउद्देमओ नवरं देवा न उत्रवर्जिति तेउछेस्मा न अध्छिजंति, सेसं तहेव । सेवं भंते ! मंबं भंते ! ति ॥ ३५-१-४ ॥ अच्छोमयमयकडज्म्म २ एगिंदिया ण भंते ! कभी उववजंति ०१ जहा (अ)पडमसमयउंदसी तहेव निरवसेसी भाणियव्यो । सेवं भंते । २ ति ॥ ३५-१-५ ॥ पढमपडमसमयकडज्रम २ एगिदिया णै भंते ! कओ उववर्जाति । जहा पडमसमय उद्देसओ तहेव निरवसेसं । सेवं भेते ! २ ति जाव विहरइ ॥ ३५-१-६ ॥ पढमअपडमसमयकडज्रम्म २ एगिदिया ण भंते ! कओ उववर्जिति ॰ ! जहा पडमसमयजेहसओ तहेव भाषियव्यो । सेवं भंते ! २ ति ॥ ३५-१-७ ॥ पढमचरिमसमयकडज्रम २ एगिदिया में मेते ! कओ

उनवर्जाति । अहा चरिमुद्देसओं तहेन निरनसेसं। सेर्व मंते । २ शि ॥३५-१-८॥ पडमअचरिमसमय कड्युम्म २ एगिदिया णं भंते । क्यो उनवर्जाति । जहा (पडमुद्देमओ) बीओ उद्देमओं तहेन निरनसेसं। सेन मंते । २ ति जान निद्दर्द् ॥३५-१-९॥ चरिमरसमय कड्युम्म २ एगिदिया णं मंते । क्यो उनवर्जाति । शेन अवार्या उद्देमओं तहेन । सेनं मंते । सेनं मंते । ति ॥३५-१-९०॥ चरिमअचरिम-समयकड्युम्म२एगिदिया णं भंते । क्यो उनवर्जाति । शेन पडमसमय उद्देसओं तहेन निरनसेसं। सेनं मंते । र ति जान निद्दर्द् ॥ ३५-१-९९॥ एनं एएणं क्रमेगं एक्षारम उद्देसणा, पडमो तद्द्यो पंचमओं य सर्वस्तममा सेसा अह मिसममाना, नवरं च उत्ये छट्टे अद्वेन दसमे य देवा न उनवर्जात तेन्हरूस्ता निष्यं ॥ ८५७॥ पणतीसडमें सए पडम एगिदियमहाज्यमस्य समत्तं॥ १॥

कण्हलेहमकडलम्म २ एगिदिया णं अंते ! कओ उत्वर्जात ०१ गोयमा ! उत्वाओ तहेव एवं जहा ओहियउदेमए नवरं इमं नाणतं ने ण भंते ! जीवा कण्हरेस्सा ? हंना कण्हलेस्सा, ते णं भंते ! कण्हलेस्सकडजम्म २ एपिदियांत कालओ केविंबरें होट है गाँयमा । जहन्नणं एकं समयं उद्योगेन अंतोमहर्न, एवं ठिईणवि, सेस नहेव जाव अर्णतुम्बन्ती, एवं सी रुमवि जम्मा भाषियव्वा । सेवं भेते 🚉 नि ॥३५-२-१॥ पढमसमयकण्हलस्यकडज्म्म २ एगिदिया णं भेते ! कओ उववजंति ० ! बहा पढम-समयउद्देम को नवरं ते ण भंते ! जीवा कष्ट लेस्सा ! हना कष्ट लेस्सा, सेस तहेव । सेव भेते । मेव भेते ! ति ॥ ३५-२-२ ॥ एवं जहा ओहियसए एकारम उद्देसगा भणिया नहा कण्हळेरूमसएवि एकारस उद्देसगा भाणियव्वा, पढमो तद्भो पंचमो य सारिसगमगा सेसा अद्भवि सरिसगमगा नवरे चज्राश्रष्टद्वअद्भवसमेषु उववाओ नित्य देवस्य । सेवं अंते ! २ कि ॥ ३५ इमे सए बिझ्यं एगिंदियमहा जुम्मसर्यं समतं ॥२५ एवं नी ब्लेस्पैहिबि सयं कण्डलस्मस्यस्त्रिसं एक्हारस उद्देसगा तहेव । सेवं भेते । २ सि ॥ तह्यं एगिदियमहाजुम्मसयं समत्ते ॥३॥ एवं काउछेस्मेहिवि सर्य कण्डलेस्मसयसरिसं । सेतं भंते । २ ति ॥ चउत्यं एगिंदियमहाजुम्मसयं ॥४॥ भवसि-दियकडजुम्म २ एगिदिया णं भंते ! कओ उववज्जति ० ? जहा ओहियस्यं तहेव नवरं एक।रमसुवि उद्देमएनु, अह भंते ! सञ्बपाणा जाव सञ्बसत्ता भवतिद्धियकहजुम्म २-एगिदियनाए उववन्नपुरवा ? गोयमा ! णो इजद्वे समद्वे, सेसं तहेव । सेतं भते ! े नि ॥ पैचम एगिदियमहाज्ञम्मसर्यं समत्ते ॥ ५ ॥ कण्ह छेरमभवतिद्वियकहज्म्म २-ए। गिरिया ण भंते ! कओ अबबजाति । एवं कण्डलेस्स भवसिद्धियएगिरिएहिवि सर्गं बिइयसयकण्हलेस्ससरिसं भाषियव्वं । सेवं भेते ! सेवं भेते ! ति ॥ छद्रं ५९ समा=

एगिदियमहाजुम्मसय समतं ॥ ६ ॥ एवं नीललेस्सभविद्धियएगिदिएहिवि सयं । सेवं भंते । ति ॥ सत्तमं एगिदियमहाजुम्मसर्थं समतं ॥ ० ॥ एवं काउलेस्मभविद्धियएगिदिएहिवि तहेव एकारसल्ड्सगसंजुत्तं सयं, एवं एयाणि चतारि भविद्धियमयाणि, चउमुवि सएस मव्यपाणा जाव उववन्नपुव्वा ? नी इण्डे समहे । सेवं भंते । सेवं भंते । ति ॥ अहमं एगिदियमहाजुम्मसर्यं समतं ॥ ८ ॥ जहा भविद्धिएहिं चत्तारे सयाई भणियाई एवं अभविद्धिएहिवि चत्तारे सयाणि लेस्मासजुत्ताणि भाणियव्वाणि, सञ्चपाणा तहेव नो इण्डे समहे, एवं एयाई बारम एगिदियमहाजुम्मस्याई भविते । सेवं भंते ! सेवं भंते । ति ॥ ८५८ ॥ पणतीसइमं सयं समत्तं ॥

कडज्म्म वेट्दिया ण भंते ! कओ उववर्जाति व अववाओ जहा बक्रेनीए, परिमाण मोलम वा संखेजा वा असंखेजा वा उचवर्जाते. अवहारो जहा उप-लहेमए, ओगाहणा जहन्नेणं अगुलस्म अमंखे जड़भागं उन्होंमेण बाग्य जोयणाई, एवं जहा एगिदियमहाज्यमाणं पडमुद्देमए तहेव नवरं तिश्चि हेस्साओ देवा न उचवजात सम्महिद्री वा मिन्छ।दिद्री वा नो सम्मामिन्छ।दिद्री नाणी वा अन्नाणी वा नो मणजोगी वहजोगी वा कायजोगी वा. ते पं संते कि उजस्मर वेहं देया कालओं केविचरं होड़ र गोरामा । जहफेणं एकं समयं उद्योगेणं सर्विजं कालं. ठिडे जहन्नणं एकं समयं उन्नोसेणं बारस सवन्छएई, आहारी नियमं छहिसि, तिन्नि समुख्याया सेसं तहेव जाव अर्णतृखुत्ती, एवं सीलमभूव जम्मेसु । सेवं भेते ! २ ति ॥ बेटदियमहाजम्मयए पडमो उद्देशो समत्तो॥३६-१-१॥ पडमममयक्रडजम्भ२-बेइदिया णे भंते ! कओ उनवज्जति । एव जहा एगिदियमहाजुम्माणे पढमसमय-उँहमए दस नाणनाई ताई चेव दस इहवि, एक्ससमं इस नाणनं-नी सणजोगी नी वृडजोगी कायजोगी सेस जहा बेडंदियाणं चेव पडमुद्देसए । सेवं अंते ! २ नि ॥ ॥वं एएवि जहा एपिदियमहाजुम्मेस एकारस उद्देमगा तहेव भाणियव्या नवर च उत्थछट्ट-अद्भादरामेनु सम्मन्ताणाणि न भर्णाति, जहेव एगिदिएस पर्तमो तहओ पंचमो य एक गमा सेमा अह एक गमा ॥ ३६ इमे सए पढमं बेइदियमहाजम्म मयं समतं ग १॥ कण्हलस्यकडाजम्म रबेइंदिया ण भेते । कओ अववज्वति ० १ एवं नेव कण्हलेस्सेस्वि एकारमञ्देसगसजुनं सयं, नवरं लेह्या संचिद्वणा ठिई बहा एगिदियकण्डलेह्साणं॥ बिड्यं वेइंदियमयं समत्तं ॥२॥ एव नील्लेस्सेहिनि सयं ॥ तड्यं सयं समत्तं ॥३॥ एवं काउलेस्सेहि वे, सयं च उत्थं समत्तं ॥४॥ भवसिद्धियकडज्म्म २ बेडेदिया णं भंते ! एवं भवसिद्धियमयावि चत्तारै तेणेव पुरुवगमएणं नेयन्या नवरं सब्दे पाणाः वो

इण्डे समडे, सेसं तहेव ओहियसयाणि चतारि। सेवं मंते! सेवं भंते! ति॥ छत्तीसइमे सए अडमं सयं समत्तं॥ ८॥ जहां भवसिद्धियसयाणि चत्तारि एवं अभवसिद्धियसयाणि चत्तारि भाणियव्वाणि नवरं सम्मत्तनाणाणि (मव्वहा) नित्थ, सेसं तं चेव, एवं एयाणि बारम बेइंदियमहाजुम्मसयाणि भवंति। सेवं भंते! सेवं भंते! ति॥ ८५९॥ बेइंदियमहाजुम्मसया समता॥ १२॥ छत्तीसइमं सयं समत्तं॥

कडजुम्मरतेइंदिया णं भंते ! कओ उत्रवजंति ० ? एवं तेइंदिएमुवि बारस सया कायव्या बेइंदियसयसिसा नवरं ओगाहणा जहफंणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उद्योसेणं तिन्ति गाउयाई, ठिई जहकेणं एकं समय उद्योसेणं एमूणपकं राइंदियाई सेनं तहेव । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ८६० ॥ तेइदियमहा नुम्मसया समना ॥ १२ ॥ सन्तिरिक्टमं स्वयं समन्ते ॥

नडिंदिएहिनि एव जेस बारम सया कायन्वा नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगु-एस्म असंखेजहभागं उन्नोमेणं चनाति गाउयाह्नं, ठिडं जहनेणं एकं समयं उन्नोमेणं छम्मासा सस जहा बेडंदियाणं । सेवं भंते '२ ति ॥ ८६१ ॥ चडरिंदियमहा-जुम्मसया समना ॥ १२ ॥ अट्टतीसवृग्ने सयं समनं ॥

कडजुम्म व असि जिप्टिया ण भंत ! कओ उववर्जात ०१ जहा वेदन्दियाणं तहेच असि जिप्टियाणं तहेच असि जिप्टियाणं तहेच असि जिप्टियाणं नि व व असि जिप्टियाणं नि व व असि जिप्टियाणं नि व असि जिप्टियाणं असि । कि असि जिप्टियाणं नि व असि जिप्टियाणं नि अविव जिप्टियाणं नि व अप्टियाणं नि अविव जिप्टियाणं नि व अप्टियाणं नि सम्मिति जिप्टियाणं नि असि व असि जिप्टियाणं नि असि जित्याणं नि असि जिप्टियाणं नि असि जिप्टियाणं नि असि जिप्टियाणं नि अ

(वा नीसासगा वा) आहारगा य जहा एगिदियाग, विरया य अविरया य विरयाविरया य, सिकरिया नो अकिरिया। ते ण भंते ! जीवा कि सत्तविहवंधगा अट्टांबहवंधगा(वा) छव्विहबंबमा एगविहबंधमा ? गोयमा । सत्तविहबधमा वा जाव एमविहबंधमा वा. ते णं भंते । जीवा कि आहारसन्नीवजता जाव परिग्यहसन्नीवजता नीसनी-वउत्ता ? गोयमा ! आहारसन्नोवउत्ता वा जाव नोसन्नोवउत्ता वा. सन्वत्थ पुच्छा भाणियव्या कोहकसाई वा जाव लोभकसाई वा अकसाई वा, इत्थीवेदगा वा पुरिसवेदमा वा नपुसम्बदमा वा अवदमा वा, इत्थीवेदबंधमा वा पुरिसवेदबंधमा वा नपुंसत्तवेदवधगा वा अवंधगा वा. सन्नी नो असन्नी, सइंदिया नो आणिदिया, सचिद्रणा जहन्म एकं समयं उक्तोसेणं सागरीवनसथपुरुत्तं साइरेग, आहारी तहेव जाव नियमं छहिसि, ठिडे जहनेगं एकं समयं उक्कोसंग तेनीस सायरोवमाइ, छ समुख्याया आइन्नम्। मारणतियसमग्याएणं समीहयावि मरेति असमोहयावि मरेति, उन्बहुणा जहेव उववाओं न करवड़ पहिसेही जाव अणुनरविमाणित, अह भते ! सन्वपाणा जाव अर्णनखुत्तो, एव सोलसमुवि जुम्मेमु भाषियव्यं जाव अर्णनखुत्तो, नवर परिमाणं जटा बेटंदियाणं सेस तहेव । सेवं भते ! २ ति ॥ ४०-१-१ ॥ पटमसमयकडज्ञम्म२सन्तिपांचिदिया णं भंते ! कश्रो उववज्ञान्ति० १ उववाओ परि-मार्ग आहारो जहा एएसि चेव पडमोहेसए ओगाहणा बंधो वेदी वेयणा उदई उदीर्गा य जहा बेडान्ट्याणं पडमसम्द्र्याणं तहव काहुलेस्या वा जाव सुक्रहेस्सा वा. सेस जहा बेटांन्डयाणं पडमसमज्याणं जाव अणंत्रखनो नवरं टान्धवेदना वा पुरिसवेदगा वा नपुसगवदगा वा मांबाणो अमार्रणणो सेम तहेव एव सीलमुवि जम्मेस परिमाण नहेव सर्व । सेव भंत ! २ जि ॥ ४०-१-२ ॥ एवं एत्यवि एकारस उद्देनमा नहेच, पडमो तइओ पंचमो य मार्समगमगा सेसा अहिन मारेस-गमगा, च उत्थळह अहमदसमेसु नत्थि धिसेसी (कोइाव) कायच्यो । सेवं भंते ! ६ नि ॥ ८६३ ॥ चनालीयडमे सए पढमें सिक्षिपीचीदयमहाज्ञम्मसयं समत्ते ॥ ९ ॥

कम्हलेम्मकड तृम्म २ सिंह्यपियिया ण मेते ! कभी उववृज्जिति ं ! तहेव जहा पटमुंद्दमओ महीणं, नवरं बन्धा वेभी उददे उदीरणा लेस्सा बन्धगस्या कमाय-वेथवंथगा थ एथाणि जहा बेइंदियाणं, कम्हलेस्साण वेदो तिविहो अवेदगा नित्य संचिद्रणा जहनेणं एकं समयं उक्तीसेणं तेत्तीसं मागरोवमाई अंतीमुहुत्तमञ्भिह्याई एवं ठिइंएवं नवरं ठिईए अंतीमुहुत्तमञ्भिह्याई न भन्नति सेसं बहा एएसि वंब पटमे उद्देष् जाव अणंतस्तृत्तो। एवं मोलसम्नवि जुम्मेस । सेवं मेते ! २ ति ॥ पटमसमयकण्हलेस्सकड जुम्म२सिंहपंचिदया ण मते ! कओ उववज्जन्ति । अहा

सिंपपिंचिदियपडमसमयखेदमए तहेव निरनसेसं नवरं ते णं भंते ! जीवा कण्ह-केस्सा ? इंता कण्डलेस्सा सेसं तहेव, एवं सोलसमुवि जुम्मेसु । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ एवं एएवि एकारस उद्देशमा कण्डलेस्सासए, पढमतइयपंचमा सरिसगमगा सेसा अद्भवि एक(सरिस)गमगा। सेवं भंते। २ ति ॥ बिइयं सर्य समत्तं ॥ २ ॥ एवं नीललेस्सेमुवि सर्य. नवरं संचिद्रणा जहनेणं एकं समयं उक्कोर्सणं दस सागरोबमाई पलिओवमस्य असंखेज्जडमागमञ्जाहियाई, एवं ठिईएवि, एवं तिस्र उद्देसएसु, सेसं तहेव । सेवं भंते । सेवं भंते । ति ॥ तहयं सर्यं समनं ॥ ३ ॥ एवं काउलेस्ससयंपि, नवरं सचिद्वणा जहण्योगं एकं समयं उक्कोसेणं तिन्नि साग-रोवमाइं पलिओबगस्य असंखेजइभागमन्भिहियाई, एवं ठिईएवि, एव तिसुवि उद्देमएम्, सेसं तहेव । सेवं भंते ! २ ति ॥ चउत्थं सयं ॥ ४ ॥ एवं तेउलस्सेस्रवि सर्य, नवर्र संचिद्रणा जहण्णेणं एकं समय उक्षोसेणं दो सागरीवमाइं पलिओवमस्स असंखेजदभागमन्भद्वियाइं एवं ठिईएवि नवरं नीस्क्रीव उत्ता वा. एवं तिसुवि(गम्एसु) उद्देपएक्ष सेसं ते चेव । सेत्रं भंते ! २ कि ॥ पंचमं सयं ॥ ५ ॥ जहा तेउछेस्सा-सर्य तहा पम्हलेस्नामयंपि नवरं संचिद्रमा जहन्नेणं एक मस्यं उक्कोसेणं दस सागरीवमाइं अंतीमुहत्तमञ्भिद्वयाई, एवं ठिईएवि, नवर अंतीमुहूनं. न मन्नइ छेएं तहेव. एवं एएस पंचस सएस जहा कण्डलेस्यासए गमओ तहा नेयन्त्री जाव अणंतकातो । सेवं भंते ! २ ति ॥ छद्वं मर्यं समत्तं ॥ ६ ॥ सुक्कलेश्यसयं जहा ओहियमयं नवरं संचिद्वणा ठिई य बहा कष्टलेस्ससए सेसं तहेव जाद अणंतलुत्तो। सेवं भंते ! २ ति ॥ सत्तम सयं समतं ॥ ७ ॥ भवसिद्धियकडज्म्म २ सिक्पं-चिदिया ण भंते ! कओ उनवज्रन्ति ० ? जहा पढमं सिन्नस्यं तहा नेयन्त्रं भवसिद्धि-याभिलावेर्गं नवरं सञ्बपाणा ० १ णो इणहे समद्वे, सेसं तं चेव, सेवं भंते ! २ ति ॥ अद्भं सर्य समत्ते ॥ ८ ॥ कण्डलेस्यभवसिद्धियकडनुम्म २ सिन्पिविदिया ण भेते ! क्जो उनवजन्ति । एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहियकण्हलंस्सस्य । सेवं भंते । २ ति ॥ नवमं सर्व ॥ ९ ॥ एवं नीजलेस्सभवसिद्धिएवि सर्व । सेर्व भंते ! २ ति ॥ दममं सर्य ॥ १०॥ एवं जहा ओहियाणि सन्निपंचिदियाणं सत्त सयाणि भणियाणि एवं भवभिद्विएहिवि सत्त सयाणि कायव्याणि, नवरं सत्तसुवि सएसु सव्वपाणा जाव णो डण्ड्रं सम्द्रे, सेसं तं चेव । सेवं भंते । २ ति ॥ भवसिद्धियसया समत्ता ॥ चउद्दसमें सर्व समन्ते ॥ १४ ॥ अभवसिद्धियकडज्रम्म २ सिवर्पविदिया में मंते ! क्रो उबवर्जन्ति । र उबबाओ तहेव अणुन्त्विमाणवाजी परिमाणं अव(आ)हारो उपम बंधो वेदी वेदणं उदओ उपीरणा य जहा कष्टलेस्ससए कष्टलेस्सा वा जाव

सुकलेस्सा वा नो सम्माहिद्री भिच्छादिद्वी नो सम्मामिच्छादिद्वी नो नाणी अजाणी •एवं जहा काहलेस्मसए नवरं नो विरया अविरया नो विरयाविरया संचिद्रणा ठिई य जहां ओहियउहेमए समन्वाया आइहागा पंच उच्चट्टणा तहेव अणुनरविमाणवर्ज सन्बयाणा । णो इण्डे समझे सेसं जहा कण्डलेस्ससए जाव अणंतखती, एवं सोलस-सुवि जुम्मेसु । सेवं मंते । २ ति ॥ पढमसमयअभवसिद्धियकडज्म्म २ सन्निपंचिं-दिया ण भंते ! कओ उववजान्ति ॰ ? जहा सर्घाणं पढमसमयउद्देसए तहेव नवरं सम्मनं सम्मामिन्छतं नाणं च सञ्बत्थ नत्थि सेसं तहेव । सेवं भंते 🛭 २ ति ॥ एवं एत्यवि एक्कारम उद्देसमा कायन्त्रा पढमन्ड्यपंत्रमा एक्कममा सेसा अद्विवि एक्रगमा । सेवं भंते ! - ति ॥ पडमं अभवसिद्धियमहाज्ञम्मसयं समत्तं ॥ चत्ता-लीसइमे मए पन्नरममे सर्थ ममत्ते ॥ १५ ॥ कण्डलेस्सअभवसिद्धियकङज्म्म२-मित्रपंचिदिया ण भंते ! कओ उववजानित् ? जहा एएसि चेव ओहियसयं तहा कण्डलेस्ससयंपि नवरं ते णं भंते ! जीवा कण्डलेस्सा १ इंता कण्डलेस्सा, ठिई सचिद्रणा य जहां कण्डलेस्ससए सेसं नं चेव । सेवं भंते 🏻 २ कि ॥ बिद्यं अभव-सिद्धियमहाजम्मसर्य ॥ चनाली नडमे सए सोजममं सर्य समन ॥ १६ ॥ एवं छहिबि देस्नाहिं छ मद्या कायव्या जहा कण्डदेस्ससर्थ नवरं संचिद्रणा ठिई य जहेव ओहिय रए तहेव भाणियव्वा, नवरं सक्छेस्साए उद्घोसेणं एकतीसं सागरीवमाइं अतीमहत्तम् अहियाई, ठिई एवं चेव नवरं अतीमहत्तं नन्यि बहुनगं तहेब सब्बत्य सम्मननाणाणि नत्थि विर्दं विर्याविर्दे अगुत्तरविमाणीवर्वति एयाणि नत्थि. सञ्बपाणाः जो इजद्वे समद्वे । सेर्वं भंते ' सेर्वं भने ! ति ॥ एवं एयाणि सत्त अभ-बसिद्धियमहाजम्मसयाणि भवन्ति । सेवं भेते । २ ति ॥ एवं एयाणि एक्सवीसं स्त्रिमहाज्ञम्मस्याणि । सञ्बाणिवि एकासीहमहाज्ञम्मस्या समना ॥ ८६४ ॥ चत्तालीसइमं सयं समत्तं॥

कइ णं भंते! राषीजुम्मा पन्नता? गोयमा! चत्तारि राषीजुम्मा पन्नता, लंजहा-कडजुम्मे जाव किल्लोगे, से केणहेणं भंते! एवं बुचइ चत्तारि राषीजुम्मा पन्नता तंत्रहा—कडजुम्मे जाव किल्लोगे? गोयमा! जे णं राषी चजकएणं अवहारेणं अवहारेणं अवहारमाणे चउपज्ञविष् सेतं राषीजुम्मकडजुम्मे, एवं जाव जे णं राषी चजकएणं अवहारेणं अवहारमाणे एगपज्ञविष् सेतं राषीजुम्मकल्लेओगे, से तंणहुंगं जाव किल्लोगे। राषीजुम्मकल्जिगेगे, से तंणहुंगं जाव किल्लोगे। राषीजुम्मकल्जिगेगे, ते णं मंते! जीवा एगसमएणं केवइया उवक्जिन्ति । गोयमा! चतारि वा अह वा

बारस वा मोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववज्वंति. ते णं भंते ! जीवा कि संतरं उपवज्रित निरंतरं उपवज्रिन ? गोयमा ! संतरंपि उपवज्रिन निरं-तरंपि उववर्जित, सेतरं उवव बमाणा जहने ग एकं समयं उक्कोरेणं असंखेजा समया अंतरे कह उववजान्ति, निरंतरं उववजामाणा जहनेणं दो समया उक्कोसेणं असरनेजा समया अणुपमयं अविरहियं निरतरं उववज्जन्ति, ते णं भते ! जीवा जनमयं कडजम्मा नेममय तेओगा जयमयं तेओगा नंसमयं कडजम्मा रेगोयमा रेगो इण्डे समद्रे, जंसमयं कडजम्मा तमग्यं दावरजम्मा जंसमयं दावरजम्मा तंसमयं कडज्म्मा ? तो इणद्रे समद्रे, जंसमयं कडजम्मा तंसमयं कांलेओगा जंसमयं किलेओगा तंसमयं कडज्म्मा ? णो इणहे समद्रे । ते ण भेते ! जीवा कहं उबव-ज्ञांन्त ! गोयमा ! में जहानामए प्रवए प्रवमाणे एवं जहा उववायसए जाव नो परप्यओगेणं उपवज्जन्ति । ते णं भेते ! जीवा कि आयजसेगं उववज्जन्ति आयन अजसेणं उबवज्जन्ति ? गोयमा ! नो आयजसेणं उववज्जति आयअजसेणं उबब-ज्ञान्ति, जइ आयअजसीयं उववज्जन्ति कि आयजसे उवजीवीते आयअजस उब-जीवंति ? गोयमा ! नो आयजसं उपजीवंति आयअजसं उपजीवंति, जड आय-अजमं उवजीवंति कि सलेस्या अलेस्या १ गोयमा ! सलेस्या नो अलेस्सा, जड मलेम्या कि सकिरिया अकिरिया ! गोयमा ! सकिरिया नो अकिरिया, जइ सकि-रिया तेणेव भवरगहणेणं सिज्झात जाव अत करेंनि ? णो इण्ड्रे सुमद्रे । रासीज-म्मकडज्रम्भअगरकुमारा णं भंते ! कओ उववज्रन्ति । शहेव नेरहया तहेव निरब-सेस एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया नवरं वगस्मडकाइया जाव असखेजा वा अगंता वा उनवजाति संसं तं चेव, मणुस्सावि एवं चेव जाव नी आयजसेणं उनवज्ञन्ति आयभनसेगं उनवज्ञति, जड आयभजसेगं उनवज्नन्ति कि आयजसं उन्जीवंति आयअजसं उन्जीनंति ? गोयमा । आयजसपि उन्जीवंति आयअजसंपि उवजीवंति, जइ आयजसं उवजीवंति कि सलेस्सा अलसा ? गोयमा ! सलेस्मानि अलसावि, जइ अलेस्सा कि सकिरिया अकिरिया? गोयमा! नो सकिरिया अिंगिया, जद अकिरिया तेंणेव भवगाहणेणं सिज्झंति जाव अतं करेंति ? हंता सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति, जड सहेस्सा किं सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! सिकरिया नो अकिरिया, जब सिकिरिया तेणेव भवम्महणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति ? गोयमा । अत्येगहया तेणेव अवस्महणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति अत्येगइया नो तेणव अवस्महणेणं सिज्यंति जाव अंतं करेन्ति, जइ आयअजसं उवनीवंति कि सलेस्या अलेस्सा ! गोयमा ! सलेस्सा नो अलेस्सा, जड़ सलेस्सा

किं सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! सकिरिया नो अकिरिया, जइ सकिरिया तेणेव भवरगहणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेंति ! गोयमा ! नो इगद्वे समद्वे । वाणमंतरजोइसिय-वेसाणिया जहा नेरइया। सेवं भंते । सेवं भंते । ति ॥ इक्रचत्तालीसबमे रासीजुम्मसए पडमो उद्देसो ॥ ४१।१ ॥ रासीजुम्मतेओगनेरइया णं भंते । कओ उवबजंति० ? एवं चेत्र उद्देसओ भाणियव्त्री नवरं परिमाणं तिक्रि वा सन वा एकारस बा पत्रस्य वा संक्षेत्रा वा असंखेजा वा उववजाति संतरं तहेव. ते णं भंते ! जीवा जसमयं तेओगा तंसमयं कडजम्मा जसमयं कडज्रमा तंसमयं तेओगा ? गोयमा ! जो इजड़े समझे, जंसमयं तेओगा तंसमयं दावरजन्मा जनमयं दावरजुम्मा तंसमयं तेओगा? गोयमा । णो समद्रे, एवं कलिओगेणवि समं, सेसं तं चेव जाव वेमाणिया नवरं उवदाओ सब्बेसि जहा बक्कंतीए । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ४१।२ ॥ रासीज्म्भदावर-जम्मनेरहया णं भंते ! कओ उववज्यन्ति ० १ एवं चेव उद्देमओ नवरं परिमाणं दो बा छ वादस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववज्रंति संवेहो, ते ण भंते। जीवा जेममयं दावरज्ञमा तंसमय कडज्रमा जेसमयं कडज्रम्मा तंसमयं दावरज्ञम्मा ? णो इणद्वे समद्वे, एवं तेओएणवि समं, एवं कलिओगेणवि समं, सेसं जहा पडम्हे-सए जाव वेमाणिया । सेव भंते ! २ ति ॥ ४९।३ ॥ रासीजुम्म रुखिओगनेरइया णं भंते ! कओ उववज्रांति ० ? एव चेव नवरं परिमाणं एको वा पंच वा नव वा तेरम वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजान्ति सवेही, ते णं भंते ! जीवा जसमयं कलिओगा तंसमयं कडाजुम्मा जसमयं कडाजुम्मा तंसमयं कलिओगा ! नो इणहे समद्वे, एवं नेओगेणवि समं, एवं दाबरजुम्मेणवि समं, सेसं जहा पढमुहेनए एवं जाव वेमाणिया । सेव भंते ! २ ति ॥४९/४॥ कम्हलेस्सरासीजम्मकडजम्मनेरइया णं भते ! कओ उववज्ञन्ति ॰ ? उववाओ जहा धमापभाए सेसं बहा पहसुदेसए, असुरकुमाराणं तहेव एवं जाव वागमतराणं मणस्साणवि जहेव नेरहयाणं आय-अजसं उवजीवंति अलेस्सा अकिरिया तेणंव भवग्गहणेगं सिज्झंति एवं (न) भाषि-यर्व सेस जहा पडमुद्देसए । सेवं भंते । सेवं भंते ! नि ॥ ४१।५ ॥ कण्डलेस्सतेओ-गेहिबि एवं चेव उद्देमओ, सेवं भंते ! २ ति ॥ ४१।६ ॥ कण्हलेस्सदावरजुम्मेहिबि एवं चेव उद्देशओ। सेवं भंते ! २ ति ॥ ४१।७ ॥ कण्हळेस्स कलिओगेहिवि एवं चेव उद्देशको परिमाणं संवेहो य जहा ओहिएमू उद्देसएस । सेवं भंते । २ ति ॥ ४९१८ ॥ जहा कण्डलेस्सेहिं एवं नीललेस्सेहिनि चलारे उद्देशमा आणियम्बा निरवसेसा, नवरं नेरहयाणं जववाओ जहा बाह्ययप्यभाग सेसं तं चेव । सेवं भंते !

सेवं भेते ! नि ॥ ४ १। १२ ॥ काउलेस्सेहिवि एवं चेव चत्तारि उद्देमगा कायव्वा नवरं नेरहयाणे उववाओ जहा स्यणप्पभाए, सेसं तं चेव । सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति ॥ ४१।१६ ॥ तेउलेस्सरासीजुम्मकडजुम्मअसुरकुमारा णं भंते ! कओ उव-धजन्त ॰ १ एवं चेव नवरं जेसु तेउलेम्सा अत्यि तेसु भाणियन्त्र, एवं एएवि कण्हलेस्ससरिसा चनारि उद्देशमा कायव्या । सेवं भते ! २ ति ॥ ४९।२० ॥ एवं पम्हलेस्साएवि चनारि उद्देमगा कायव्या पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मणस्साणं वैमाणिय ण य एएसिं पम्हलेस्सा सेमाणं नत्थि । सेवं भेते ! २ ति ॥ ४९।२४ ॥ जहा पम्हलेस्साए एवं सुक्कलेस्साएवि चत्तारि उदसगा कायन्वा नवरं मणुस्साणं गमओ जहा ओहियउद्देमएम सेसं तं चेत्र, एव एए छस लेस्सास चउव्बीसं उद्देसगा ओहिया चनारि, सब्बेने अद्वानीमं उद्देशमा भवति । सेवं भेते । र ति ॥४९।२०॥ भविमिद्धियर। सीज्ञम्मकडज्म्मनेरइया णं भने ! कओ उनवजाति ॰ ! जहा औहिया पटमगा चनारि उद्देशमा तहेव निरविष्ठेषं एए चतारि उद्देसगा । धैर्व भंते ! २ ति ॥ ४१।३२ ॥ कण्डलेस्सभवसिद्धियतसीतुम्भकडजुम्मनेरइया णं भंते । कओ उचवजंति । १ जहा कष्टलेस्साए चनारि उद्देसगा भवति तहा उमेवि भवसिद्धियकण्ड-लेस्सेहिं चतारि उद्देगमा कायव्या ॥ ४१।३६ ॥ एवं नीकलेस्सभवसिद्धिएहिनि चनारि उद्देममा कायञ्चा ॥४९।४०॥ एवं काउलस्मेहिवि चनारि उद्दस्मा ॥४९।४४॥ ते उलेस्सेहिवि चनारि उद्देशमा ओहियसरिसा ॥ ४२।४८ ॥ पम्हलेस्सेहिवि चनारि उंद्रसमा ॥ ४१।५२ ॥ सङ्कलेस्सेहिब चनारि उद्देशमा ओहियसरिसा, एवं एएवि भविष्द्विष्ठिवि अद्भावीसं उद्देमगा भविति । सेवं भति ! सेव भते ! लि ॥ ४९।५६॥ अभवसिद्धियरासीज्ञम्भकडज्ञम्मनेरह्या ण भेते । क्यो उववज्रन्ति । अहा पडमी ेंद्रमओ नवरं मणस्सा नेरङ्या य मरिसा भाणिय वा. सेसं तहेव। सेव भंते ! २ ति। एवं चउसुवि जम्मेस चतारि उद्देसमा । कष्ट्रेटेस्सअभवसिद्धियरासीजम्सकडजम्स-नेरइया णं भंते । कओ उनवजीति । एवं चेव चनारि उंदसगा, एवं नील्डेस्सअभव-सिदिएहिनि बनारि उद्देसमा एवं काउलेस्सेहिनि बनारि उद्देसमा एवं तेउलेस्से-हिनि चलारि उद्देशमा पम्हलेस्सेहिनि चलारि उद्देशमा सुक्रलेस्यअभवसिद्धिएहिनि चकारि उद्देमगा, एवं एएस अद्वावीसाएवि अभवसिदियउद्देसएसु मणुस्सा नेरइय-गमेणं नेशन्या । सेवं भंने ! २ शि । एवं एएवि अद्भवीसं उद्देसगा ॥ ४१।८४ ॥ सम्मद्दिशासीजुम्मकडज्रम्मनेरहया ण भेते । कभो उवनजंति । एवं जहा पहमो उद्सओ एव चउसुनि जुम्मेसु चनारि जोसना भवसिदियसरिसा कायन्वा । सेवं भंते । २ ति ॥ कण्डलेस्ससम्महिद्रीरासीज्ञस्यकडज्ञस्यनेरइया णं भंते । कओ

उववर्जति ० १ एएवि कण्हलेस्ममरिसा चत्तारिवि उद्देशमा कायव्या, एवं सम्महिद्वी-सुवि भवसिद्धियसिसा अद्वावीसं उद्देमगा कायव्या । सेवं भंते ! सेवं भंते ! कि आव विहरड ॥ ४१।११२ ॥ मिच्छादिद्वीरासीज्ञम्मकडज्म्मनेरडया णं भंते ! कओ उववजाति । एवं एत्यवि मिच्छादिद्रिअभिकावेणं अभवसिद्धियमरिसा अद्रावीसं उद्रसगा कायव्वा । सेवं भंते ! सेव भंते ! ति ॥ ४१।३४० ॥ कण्हपक्खियरासीजुम्म-कडजम्मनेरहया णं भते। कओ उववर्जाति । एवं एतथवि अभवसिद्धियसिसा अदावीसं उद्देमगा कायव्वा । सेवं भंते ! २ शि ॥ ४९।१६८ ॥ सुक्षपिक्खयरासी-जम्मकडजम्मनेरत्या णं भंते। कओ उववजांति ः एवं एत्यवि भवसिद्धियमरिसा भदातीस उद्देमगा भवंति, एवं एए मध्वेषि छन्नत्रयं उद्देसगरायं भवन्ति रासीजम्म-सर्य ॥ ४१। १९६ ॥ जाव मुक्लेस्सा मुक्कपिखयरासीजम्बकलिओगवेमाणिया जाव जड सर्किरिया तेणेव भवनगहणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेंति ? णो इण्डे समद्दे, सेवं भंते ! २ ति ॥ ८६५ ॥ भगवं गोयमे समण भगवं महावीर तिकलत्तो आयाहिणं प्याहिणं करेड २ ता वंदड नमंसड वंदिना नमंसिना एवं वयासी-एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमेय भंते ! असदिद्धमेर्य भंते ! इच्छिपमेर्य भंते ! पिंडिन्जियमेय भंते । इच्जियपिंडिचियमेयं भंते । सम्ब यां गुसमद्भ जे यं तुर्वे वदहत्तिकष्ट अपूड्ययणा खन्तु आरहेता भगवंतो, समणं भगवं महावीरं बंदड नमसड बंदिना नर्मसत्ता संजमेण नवसा अप्पाण भावेमाण विहरड ॥ ८६६ ॥ इक्कचत्ता-लीसडमं रामीजरमसयं समत्तं ॥ सञ्बाए भगवहेए अट्टर्तामं सयं सयागं १३८ उद्देमगाणं १९२५ ॥ चलसीयमयमहम्मा प्रयाण प्रवासिसीहि । भावा-भावमणेता पन्नता एत्यमंगंमि ॥ १ ॥ तवनियमविणयवेलो जयद सया नाणविमल-विजलजलो । हेउमयविजलवेगो संघसमुद्दो गुणविमालो ॥ २ ॥ णमो गोयमाईगं गणहराणं, णमो भगवईए विवाहपनत्तीत्, णमो दुवालसंगस्स गणिपि डगस्स ॥ गाहा-िक्सम | क्रम्मसुसंठियचलणा, अमलियकोरंटबेंटसंकासा । सुयदेवया भगवर्र मम मइतिमिरं पणामेत ॥ १ ॥ पश्चतीए आहमाणं अद्वर्णं सवाणं दो दो उद्देगमा उद्दि-सिर्जानन गवरं चउत्थे सए पडमदिवसे अट्ट विश्वदिवसे दो उहेसगा उहिनि जैति, (नवरं) नवमाओ सयाओ आरदं जाबइयं जाबइयं एइ ताबइयं ताबइयं एगदिवसेणं उहिसिच्चइ उक्कोसेणं सर्यपि एगदिवसेणं मुज्जिमेणं दोहिं दिवसेहिं सर्य जहसेणं तिहिं दिवसेहिं सर्य एव जाव वीमइमं सर्य, णवर गोसालो एगदिवसेणं उद्दिशिखाइ जड ठिओ एगेण चेव आयंविकेग अपना(विजड) जिहीड भड ण ठिओ आयंविकेगं छुट्रेणं अणुण्णवद्, एकवीसबावीसतेवीसहमाइं सयाईं एकेकदिवसेणं उहिसिजन्ति, चउ-

वीसइमं सयं दोहिं दिवसेहिं छ छ उद्देसगा, पंचवीसइमं दोहिं दिवसेहिं छ छ उद्दे-सगा, बिधसयाइ अद्वसयाइं एगेणं दिवसेणं सेढिसयाइं बारस एगेणं एगिंदियमहा-जुम्मसयाइं बारस एगेणं एवं बेइंदियाणं बारस तेइंदियाणं बारस चउरिंदियाणं बारस एगेण असिक्षंचिंदियाणं बारस सिक्षंचिंदियमहाजुम्मसयाई एक्षवीसं एगिंदिवसेणं उद्दिसिज्जह् ॥ गाहाओं वियसि-यअरविंदकरा नासियतिमिरा सुयाहि(वा)या देवी । मज्झंपि देउ मेह बुह्विबुहण-मींसया णिच ॥ १ ॥ सुयदेवयाए पणिंसमो जीए पसाएण सिक्खियं नाणं । अण्णं पवयणंदं(विं)वी संतिक(रिं)री तं (हं)नमंसामि ॥ २ ॥ सुयदेवया य जक्खो इंभधरो वंभसंति वेरोहा । विज्ञा य अंतहुंडी देउ अविग्धं लिहंतस्स ॥ ३ ॥ ८६० ॥ सिरिबिवाहपञ्जती समन्ता, पंचमं अंगं समन्तं ॥



## र्शासूत्रागम प्रकानक समितीके आद्य-संरक्षक





### णमोऽत्यु णं समणस्स भगववो णायपुत्त-महावीरस्स

# सुत्तागमे

#### तत्थ णं

### ॥ नायाधम्मकद्वाओ ॥

तेणं कारेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्या । वण्यओ ॥ १ ॥ तीमे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए (एत्य णं) पुष्णभेद्दे नामं उजाणे होत्या । वण्णओ ॥ २ ॥ तत्य णं चेपाए नयरीए कोणिए नामं राया होत्या । वण्णओ ॥ ३ ॥ तेणं काळेण तेणं समएण समणरम भगवओ महावीरस्य अतेवासी अजसहम्मे नामं थेरे जाइसंपने कुलसंपन्न बलम्बविणयनाणदसणचारेनलाधवसपने ओयंसी नवंगी वश्रंसी जमसी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोहे जिहाँदण जियनिहे जियपरीयहे जीवियासामरणभयविष्यमुके तथप्पहाणे गुणप्पदाणे एवं करणचरण-निरमहनिन्छयअज्ञवमद्दवलाधवर्षतिगुत्तिम्तिविज्ञार्मन्यंस (चेर )वयनयनियमसञ्च-सीयनाणदसणचारितप्पहाणे उ(ओ)राळे घोरे घोरव्वए घोरनवस्सी घोरवंभचरवासी उच्छूडसरीरे सम्बन्धिडलतं(य)उछेसे चोह्नपुरुवी च उनाणीवगए पंचिहें अणगारस-एहिं सांद्र सपरिवृद्धे पुरुवाणुपांक्य चरमाणे गामाणुगामं दूइ जमाणे सुहं भुहेणं विद्वरमाणे जेंगेव चंपा नयरी जेंगेव पुण्णभद्दे उज्जाने तेगामेव उदागच्छइ २ ना अहापिंड-ह्वं उग्गई अं गिण्हइ ओगिण्हिला संजमेणं तबसा अप्पार्ग भावेमाणे विहरइ ॥ ४ ॥ तए णं चंपाए नवरीए परिसा निरगया । कोणिओ निरगओ । धम्मो कहि ओ । परिसा जामेव दिसिं पाउच्भूय। तामेव दिसि पिडिगया। तेण कालेगं तेणं समएणं अज्ब-ध्रहम्मस्य अणगारस्य जेट्टे अंतेवासी अज्ज जंबू नामं अणगारे कासवगोत्तेगं सत्तु-स्सेहे जाव अज्ञाह्म्मस्स थेरस्स अद्रासामंते उन्नेजाणू अहोसिरे झाणकोट्टोवमण् सजमेणं तवसा अप्पाणं मावेमाणे विहर्द । तए णं से अजजंबूनामे जायसंबू जाय-संसए जायको उद्देले संजायसङ्क संजायसंसए सं नायको उद्देल उप्पन्नसङ्के उप्पन्नसंसए वप्पन्नको उद्देले समुप्पनसन्ने समुप्पनसंसए समुप्पनको उद्देले उद्दाए उद्देश उद्दार्ष र्जाहुना जेणामेव अज्बस्हरूमे धेरे तेणामेव उवागरछड् २ ना अज्बस्हरूमे धेरे तिक्खनो आयाहिणं पयाहिणं करेड २ सा चंदर नमंसद बंदिसा नमंसिता अजसुहम्मस्स थेरस्स

नकासन्ने नाइद् रे सुस्मूममाणे नमंसमाणे अभिमृहे पंजिल्ले हे विणएणं पञ्जवासमाणे एवं क्यासी-जड ण भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेण तित्थगरेणं सर्यसबुद्धेणं पुरिमुत्तमेणं पुरिससीहेणं पुरिस(वरपुंडरीएणं)वरघेणं पुरिमवरगंधहत्यिणा लोगुत्तमेणं लोगनाहेण लोगहिएगं लोगपईवेणं लोगपजीयगरेणं अभयदर्णं सरणदर्णं चक्खद-एणं मरगदण्णं बोहिदण्णं धम्मदएणं धम्मदेसएणं धम्मनायगणं धम्मसारहिणा धम्म-वरचाउरंतचक्कविशा अप्पडिहयवरनागरंसणधरेणं वियट्छउमेणं जिणेण जा(व)ण-एणं निष्णेण ताराणं बुद्धेणं बोहएणं मुत्तेणं सीयरोणं सब्बब्लोणं सब्बद्धिसणा सिवसय-लमहयमर्गतमक्खयमञ्चावाहमपुणरावित्तियं सासयं ठाणम्बगएणं पंचमस्स अंगस्स अयमद्वे पन्नेन, छर्डस्म णं अंगस्स भेते ! नायाधम्मकहाणं के अद्वे पन्नेने ! जंब-ति अज्ञतहरूमे थेरे अञ्जजनुनामं अणगारं एवं बयासी एवं खलु जंबू ! समणेगं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तणं छट्टस्स अंगस्स दो सुयवखंधा पन्नता, तंजहा-नाय णि य धम्मकहाओं य। जड णे भेते ! समणेणे भगवया महावीरेणे जाब सप्तेण छद्रस्य अंगरम दो सुयक्षंधा पन्नना नंजहा-नायाणि य धम्मकहाओ य, पडमस्स ण भंते ! सुयक्तं धर्म समणेणं जाव संपत्ते गं नायाणं कड अज्झ-यणा पञ्चा ? एवं खुल जेव ! सम्रोगं जाव संग्रेण नायाणं एग्गवीसं अञ्झयणा पत्रता, तंत्रहा-उक्खिलणाए सघाडे अहे बुस्मे य सेटगं । तंबे य गेहिणी सही मायंदी चंदिमाइय ॥ १ ॥ दाबह्बै उटगणाए मंडुक्के तयली वि य । नंदी कछे अवर्कका आइके मुसुमाट्य ॥ २ ॥ अवरे य पुंचरीए नायए एगूणवीसद्मे ॥ ५ ॥ जड में भेते ! समगेण जाव सपतेणं नायाणं एगुणवीस अञ्ज्ञयणा पन्ना तंत्रहा-उक्तिन्त्रणाएं जाव पुंडरीए (।च) य, पटमस्य णं भंते । अज्ञयणस्य के अट्टे पन्ने ? एवं खल जंबू ! नेणं कालेगं तेणं समएगं इहेब जबुद्दीवं बीवं भारहे वासे दाहिणहुभरहे रायगिहे नामं नयरे होत्या। वण्यओ । सुर्यामलए उज्जाणे। वण्यओ । नत्य णं रायगिहे नयरे मेर्णिए नामं राया होत्था । महया हिमवंत् ० वण्यको । तस्स णं सेणियस्स रह्मो नंदा नामं देवी होत्था सुकुमालपाणिपाया वण्णको ॥ ६ ॥ तस्स णे सेणियस्म पुत्ते नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं कुमारे होत्या अहीणपांचिदियमरीरे जाव सुरूवे सामदंडभेय उत्रप्पयाणनीरमुष्प उत्तनयविहिन्न इंहापोहमग्गणगवसणअत्यसत्यमइति-सारए उप्पत्तियाए वेणइयाए कम्मियाए पारिणामियाए च अब्बिहाए बुद्धीए अबवेर सेणियस्य रहां बहसु कजेषु य कुदुंबेसु य मतेषु य गुज्होसु य रहस्सेसु य निच्छ-एमु य आपुच्छणिजे पिंडपुच्छणिजे मेदी पमाणं आहारे आलंबणं चक्च मेटीभूए पमाणभूए आहारभूए आठंबणभूए चक्खुभूए सब्बक्जेम्र सब्बभूमियास लद्धपन्नए

विङ्ण्णवियारे रजधुरचिंतए बावि होत्था। सेणियस्स रक्षो रजं च रद्रं च कोसं च कोद्रागारं च बरुं च वाहणे च पुरं च अते उरं च सयमेव समु(वे)पेक्समाणे २ विहरइ॥७॥ तस्स णं सेणियस्स रन्नो घारिणी नामं देत्री होत्या जाव सेणियस्स रन्नो इट्रा जाव विद्युत्त ॥ ८ ॥ नए णे सा घारिणी देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसगिस छक्कद्रगलद्वमद्रसंठियखंसग्गयपवर्वरसालभंजियङजलमणिकणगर्यणथ्भियविडक-जालद्भवद्भिजहकंतरकणयालिवदमालियाविभक्तिकलिए सरसच्छथाऊबलवणगद्ध बाहिरओ दमियच्ड्रमहे अञ्भितरओ पसत्तसुविलिहियचित्तकम्भे नाणाविह-पंचवण्यमणिर्यमकोदिमनछे पउमलयाफुलबल्बिरपुप्फजाइउल्लोयचित्तियनछे चं वं)-दणवरकणगकलम्मु(वि)णिम्मियपडिपुजियसरस्वउनमोहंतदारभाए बंतमणिम् तदामस्विरङ्यदारमोहे भूगंधवरक्ममम्बयपम्हलस्यणोवयारमणहिययनि-व्युट्यरे कृष्युगलवंगमल वर्षदणकालागुरुपयर्कुद्रकन्तृतक्ष्युवडाज्झेत्सुर्गममधमधेनगै-धुद्ध या निरामे सुगंधवर्गीधाः गंधवट्टिभ्ए सणिकिरणपणासियंधयारे कि बहुणा ? जुड्-गुणेहि स्रवरविमाणवेलः(विय)बवरघरए नीम तारिसगैमि सयणिकामि सालिगणविद्य उमओ विन्वीयण दृहुओ उनए मज्हे णुगगरीरे गंगाप्रिणवाल्याउहालसालिमए उयन्त्रियन्त्रोमद्गुल्यङ्गिडि(च्छण्णे)च्छायणे अत्यरयमलयनवतयकुमन्तिवसीहके-सरपन्तात् मृतंबरइयर्यनाणे रत्तवयस्यण् मुरम्मे आङ्गगह्यवूरनवणीयतुक्रकासे पृथ्वरनावरनकालसमयंभि सुनजागरा ओहीरमाणी ओहीरमाणी एगं मई सत्तुस्सेहं रययकुडसिक्तहं नहयलंसि सोमं सोमागारं लीलायंतं जेमा(यंते)यमाणं महमदग्यं गये पासिता णे पिंडबुद्धा । तए णे सा धारियी देवी अयमेयाहवे उराले कहाण सिवं धन्न मंगह मस्तिरीयं महासुमिणं पासिना वं पिडवुदा समाणी हद्वनद्वा चिनमाणंदिय। पीक्षणा पर्वसीमणस्सिय। हरिमवसविसप्पमागहिययः धाराहयक्ततंबप्पकनं पिव मम्मांसयरोमकृवा तं सूर्मणं ओगिण्डइ २ ता मयणिजाओ उद्वेड २ ता पायपीडाओ पचोरहर २ ता अतुरियमचवलमसभैनाए अविलंबियाए रायहंससरिसीत् गईए जेणामेव से सेणिए राया तेणामेव उवागच्छा २ ना सेणियं रार्थ नाहिं इद्राहि कताहि पियादि मणुनाहि मणामाहि उरालाहि कज्ञणाहि सिवाहि घन्नाहि मंगलाहि सांस्परी गहिं हिययगमणिजाहिं हिवयपल्हायणिजाहिं मियमहररिभियगंसीरसांस्स-रीयाहिं निराहिं संलवमाणी २ पडिबोहेइ २ ता सेणिएणं रना अब्भणुन्नाया समाणी नाणामणिकगगरयमभितिचेत्तंसि भहासणंसि निसीयइ २ त्ता आसत्या वीसस्या सहासणशरगया कर्यलपरिग्गहियं सिरसावतं मन्थए अंजिले कह सेणियं रायं एवं वयासी-एवं सलु अहं देवाणुप्पिया । अञ्च निस्त तारियसंचि कालि नि

सालिंगणबद्गिए जाव नियगवयणमहत्यांनं गयं सुमिणे पासिता णं पिंडवृद्धा । तं एयस्स णं देवाणुष्पिया । उरालस्स जाव सुमिणस्स के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्पड ? ॥ ९ ॥ तए णं से सेणिए राया धारिणीए देवीए आंतए एयमई सोचा नियम्म हट्टाट जाव हियए धाराहयनी बसुरिभ क्रुसमचं चुमालड्यतण्, ऊस्(सि)वियरो-मकूवे तं सुमिण उग्गिण्हइ २ ता ईहं पविसद् २ ता अप्पणो माभाविएणं मद्दपुःवएणं बुद्धिविन्नाणेणं तस्म सुमिगस्स अत्योग्गई करेड २ ला धारिणि देवि ताहि जाव. हिययपल्डायणिजाहिं मि(उ)यमहरारेभियगंभीरसस्सिगयाहिं वग्गृहिं अणुवृहेमाणे २ एवं बयामी-उराठे णं तुमे देवाणुष्पिए! मुमिणे दिहे, कहाणे णं तुमे देवाणु-प्पिए ! नुमिणे दिहे, सिवे धन्ने मंगले सस्निरीए ण तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिहे, आरोगनदृद्धिहा उसक्छाणमंगहकारए यं नुमे देवी । सुमिणे दिहे, अरक्लाभो ते देवाण्ष्पए | पुत्तकाभो ते देवाण्ष्पए | रुजलाभो भोगलाभी योक्खलाभो ते देवाण्यिष् । एवं खल तमं देवाण्यिष् । नवण्हं मागाणं बहुपडिप्णगण अद्भद्रमाण य राइदियाणं नीइकंनाणं अम्हं कुलकेउं क्लदीव कुलपच्वयं कुलबाडिसयं कुलनि-लय कलकिति हरं कलवित्तिकां कलनंदिकरं कल नसकर कलाधारं कलपाययं कल-विवद्धगकरं सकुमालवाणिपायं जाव दारयं पणाहिसि । से वि य णं दारए उम्मकः-बालमाचे विश्वायपरिणयमेते जोव्यगगमणुष्पत्ते मूरे वीरे विश्वेते विश्यिणावि गुरु-बलबाहणे राजवाई राया भविस्मा । तं उराले णं तुम देनी । मुमिणे दिहे जाव आरोग्यतृद्विदीहाउकल्लाकारए ण तुमे देवी ! सामणे दिहे ति कह गुज्जो २ अणबहेड ॥१०॥ तए णं सा धारिणी देवी सेाणएणं रक्षा एवं वृक्ता समाणी हद्वनुद्वा जाव हियया कर्यलपरिगाहियं जाव अंजिं के हुएवं वयासी-एवमेयं देवाणापिया ! तहमेयं देवाणुपिया । अवितहमेय असंदिद्धमेय इच्छियमेय (देवाणुपिया !) पढिच्छियमेयं इन्छियपडिन्छियमेयं संब भं एसमद्वे ज णं तुब्ने वयह नि कह त समिण सम्मं पडिच्छइ २ ता सेणिएणं एका अब्भणुजाया समाणी नाणामणिकणगरयणभितः चिताओं भहामणाओं अब्सुद्धेंड २ ता जेणव सए संयणिको तेणेव उवागच्छड २ ता सर्यास नयणिजनि निसीयइ २ ना एवं बयासी मा मे से उत्तमे पहाणे मंगहे मुमिणे अन्नेहिं पावनुमिणेहिं पिडहम्मिहित्ति कट्ट देवयगुरजणसंबद्धाहिं पसत्थाहिं धस्मि-याहिं कहाहिं सुमिणजागरियं पिंडजागरमाणी (२)विहरइ ॥ ११ ॥ तए णे से सेणिए राया पच्चमकालसमयंसि कोद्धविष्पुरिसे सहावेड २ ना एवं बयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया । बाहिरियं उबद्वाणसालं अज्ञ सविसेसं परमरम्मं गंधोदगसिनसङ्य-सम्मर्रजओविक्तिं पंचवण्णसरसम्बर्शभम् कृपण्फपुं जोवयारकवियं क्रालागरपवरकुंदुरुक्-

तुरुक्षभूवडण्झंतमध्यमंतर्गधुद्धयाभिरामं सुगंधवर्गधियं गंधवहिभूयं करेह य कारवेह य करिना य कारवित्ता य ए(व)यमाणितयं पचिपणह । तए णं ते कोडुवियपरिसा सेणिएणं रक्षा एवं बुता समाणा हद्वतुद्वा जाव पर्काप्पणंति । तए णं से सेणिए राया कहं पाउपभायाए रयणीए फुल्ल्प्पलकमलकोम्ल्मिसिखर्यम अहापंडुरे पभाए रत्तासोगप्पनासकिंसुयमुद्रमुंजद्ध(राग)बंधुजीवगपारावयचलणनयणपरहुयसुरत्रलो-यणजामुमणकुमुमजलियजलणतवणिजकलमहिंगुलयनिगर्छ्वाइरेगरेहन्तर्मास्सरीए दिवा(ग)यरे अहक्रमेण उदिए तस्म दिण(कर)करपरंपरावयारपारद्वंमि अधयारे बालायवकुकुमेण खड्यन्व जीवलोर होयणविसयाणुयासविगसंतविसददंगियंमि लोए कमलागरसंडयोद्दग् उद्वियंमि म्रे सहस्सरस्मिमि दिणयरे नेयसा जलंते सयणिजाओ उद्धेह २ ता जेपीय अट्टणसाला नेपीय उवागच्छड २ ता अट्टणसाल अणुपविसह २ त्ता अणेगवायामजोगवग्गणवामहणमळजुद्धकरणेहिं संते परिस्सुंते सत्रपागमहरूसपा-गोहें सुर्गंधवरतेछम।इएहि पीगणिजेहि दीवणिजेहि दप्पणिजेहि मयणिजेहि विहणि-. जेहिं सन्विदियगायपल्हायणिजेहिं अर्चभगगृहि अर्च्भागग् समाणे तेहन्त्रस्मीम पिड-पुण्णपाणिपायमुक्रमालकोमलनलेहि पुरिमहि छेप्हि दक्षेवहि प्हेहि कुमलेहि मेहावीहि निष्ठणेहिं निष्ठणसिष्योवगएहिं जियपार्यसमेहि अब्भंगणपानसम्गुव्वलशकरणगुणनि म्माण्हिं अद्विमुहाष्ट्र मंत्रमुहाण् नयाभुहाण् रोममुहाण् च र्राव्वहाण् मं(वा)वाहणाण् संबाहिए समाणे अवगयपरिरूपमे नरिदं अट्टणसालाओ पडिनिक्यामङ २ ना जेणेव मजणघरे तेणेव उदागच्छड २ हा मजणघरं अणुपविसड २ ना स(मु)म(न्त)नजाला-भिरामे विचित्तमणिरयणकोष्टिमत्रङे रमणिजे ण्हाणमेडवंसि नाणामणिरयणमत्तिचित्तंसि ण्हाणपीटंसि नुहनिसण्णे नुहोदगेहिं पुग्कोदएहिं गं त्रोदएहि नुद्धोदएहि य पुणो पुणो कलाणगपवरमञ्ज्ञणविहीत् मञ्जित् तत्य को उयसएहि बहुविहोहें कलाणगपवरमञ्ज्ञणा-वसाणे पम्हलसुरुमालगंथकाम।(१)यन्हियंगे अहयमुमह्ग्यदूसर्यणगृसंबुए सरसमु-रभिगोतीसबंदणाणुकित्तगत्ते धुइमालावण्णगविक्षेत्रणे आविद्धमणिसुवण्णे काप्यदारः द्धहारतिसरयपालंबपलंबमाणकडिमुनमुक्रयसोहे पि(ण)णिद्धर्गावज्ञे अंगुलेजगलल्यं-ग(य) ठित्यक्रयाभर्णे नाणामणिकडमनुडियथंभियभुए आह्यम्बसस्सिरीए कुंद्रहःजी इयाणणे भउउदिनासिरए हारोत्ययमुक्रमर्थ्यवच्छे पार्टवप्रतंबमाणमुक्रमप्रउत्तरिजे सुद्यि।पिंगर्लगुलीए नाणामणिकणगर्यणविमलम्हरिह्निउणोवियसिसिमिनेर्नावर्दय-मुसिलिट्टविलिट्टलट्टसंठियपमत्थआविद्धवीरवलण्, किं बहुणा ? कप्परक्राए चेव सुअ-न्त्रंकियविभूसिए नरिंदे सकोर्रटमङ्दामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं (उभओ)चउचामर-चालबीइकंगे मंगलजयसहकयालोए अणेगगणनायगर्दंडनायगराईसरतलवरमाङंबिय-६० सत्ता०

कोइंवियमंतिमहामंतिगणगरोवारिय अमचचे इपीडमहनगर्निगमसेद्विसेणावइसत्यवा-हृद्यसंधिवालमद्धि संपरिवृडे धवलमहामेहनिम्गए विव गहगणदिप्यंतरिकस्तताराग-णाण मज्हे ससि व्व पियदंसणे नरवई मज्जणघराओ पिडनिक्समड २ ता जेणेव बाहिरिया उबद्राणमाला तेणेव उवागच्छइ २ ता सीहासणवरगए प्रत्याभिम्हे सन्निसण्णे । नए णं से संगिए राया अध्यणो अदरसामंते उत्तरपरन्छिमे दिसीमाए अद्व भहासुणाइं सेयवत्यपचत्युयाइं सिद्धत्यमंगलोचयारकयसंतिकम्माइं रयावेइ २ ता (अप्पणी अदरसामंत) नाणामणिरयणमंडियं आह्रयपेच्छणिजक्वं महस्यवरपट्णुस्गयं सण्हबह्मतिसयचित्त(हा)ठाणं ईहामियउसभतुर्यनरमगरविह्नबाउगिकन्नररुस-रभजमर्दंजस्वणलयपउमलयभृतिचित्तं सुखचियवरकणगपवरपेरतदेसभागं अबिभ-नारंयं जर्वाणयं अछावेद २ ना अ(२३)त्थरगमउत्रमसूरगउच्छऽयं धवलवत्थप-बत्ययं विनिद्धं अगसुहफासयं समाउयं धारिणीए देवीए भद्दाराण र्यायेइ २ त्ताः कोड्डॉबयपुरिमें सहावेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिया! अर्हुगम-हानिमिनमुत्तरथपाढण् विविहसन्ध्युम् छे मुमिणपाटण् महायह २ ता एयमाणत्त्रयं खिप्पासेव पचप्पिणह । तए **णं** ते कोईबियपुरिया भेषिएणं रक्षा एव बुना समाणा हद्भनुद्व जाव हियया कर्यलपरिगाहिय दगनह सिरमावनं मत्या अंजीलं बहु एवं देवो तहन्ति आणाए विणएणं वयर्ग पिडन्णेति २ ता संणियस्य रक्षो अंतियाओ पिंडिनिक्स्समेति २ ता रायगिहरूस नयर्रुश मञ्डांगञ्जोणं जेणव समिणपाटर्याग्रहाणि तेणेव उचाराच्छंति २ चा सुमिणपाटए सहावैति । तए र्फ ते सुमिणपाट्या सेणि-यस्म रह्यो कोई।वयपुरिसोहं सहाविधा समाणा इहतुद्व जाव हियया ण्हाथा अप्यमह-ग्याभरणालंकियसगैरा हाँग्यालियगिद्धत्ययक्यमुद्धामा नएहिं सएहि गिहेरितो **पडि**-निक्यमति २ ता रायभिहस्य नयरस्य मञ्डांमञ्ज्ञेणं जेणेव संणियस्य रुष्णे। भवण-व(ह)डिसगदुवारे तेणेव उवागच्छीत २ ना एगयओ मि(ल)लायीत २ ता सेणियस्म रजो भवणवर्डिमगदुवारेणं अणुपविसति २ ना जेणेव बाहितिया उनदागमाला जैणेव मेणिए राया तेणेव उवागच्छेति २ ता सेणियं सर्य जएणे विजएणं बढावेंति. सैणिएणं रका अचियवंदियपुर्यमाणियसकारियसम्माणिया समाणा परेपं २ पुरुवन-त्थेमु भद्दासणेमु निसीयति । तए णं सेणिए राया जवणियंतर्रियं धारिणि देविं ठचेइ २ ता पुष्फफलपडिपुण्णहत्थे परेणं विषएणं ते सुमिणपाडए एवं वयासी-एवं खुळ् देवाणांष्पया । धारिणा देवी अज्ञ तंसि तारिसगंसि सयणिजसि जाव महासूमिणं पासिना ण पडियुद्धा, तं एयस्म ण देवाणुण्यया । उरालस्स जाव सस्सिरीयस्स महासुमिणस्स के मने कहाणे फलवित्तिविसेसं भविस्सइ है। तए णं ते सुमिणपाउगाः सेणियस्स रहो अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म इट्टतृह जाव हियया तं सुमिणं सम्मं ओगिण्हंति २ ता ईहं अणुपविसंति २ ता अन्नमन्नेण सद्धिं संचालेति २ ता तस्स सुमिणस्म लद्भद्वा गहियद्वा पुच्छियद्वा विणिच्छियद्वा अभिगयद्वा सेणियस्स रह्नो पुरओ सुनिणसत्थाई उचारेमाणा (२) एवं वयासी-एवं खलु अम्हं सामी ! सुनि-णसत्यंति बायाछीस सुमिणा तीस महासमिणा बावत्तीर सन्बसुमिणा दिद्धा । तत्य ण सामी! अरहंतमायरो वा चक्कविद्यायरो वा अरहंतीस वा चक्कविर्धित वा गब्भे वक्कममार्णास एएसि तीसाए महाश्रमिणाणं इमे चउद्दस महासुमिणे पासिता णं पडि-बुज्जाति तंजहा-गयवसहसीहअभिसेयदामसनिदिणयरं झयं कुंभं । पउमसरसागर-विमाण मवणर यणुचय-सिहि च ॥ १ ॥ वासुदैवमायरो वा वासुदैवंसि गर्के वक्कम-मार्णीस एएसि चउहसण्हं महासुमिणाणं अन्नयरं सत्त महासुमिणे पासित्ता णं पिंड-बुज्ज्ञीत । बलदेबमायरो वा बलदेवीस गद्भी वक्रममाणीस एएसि चउदसण्डं महा-समिणाणं अञ्चयरे चंनारि महानीमणे पासिना णं पडिवाज्यति । मेडल्यमायरो वा मंडलियंनि गर्भ बद्धनमाणंसि एएनि चोइनण्डं महासुमिणाणं अन्नयरं एगं महासु-मिणं पालिना णं पांडबुज्झंति । इमे य(णं) सामी ! धारिणीए देवीए एगे महासुमिणे दिहै । ने उराठ णं साभी । धारिणीए देवीए मुसिणे दिहे जाव आरोगनहिरीहाः उक्रहाणमंगलकारए णं सामा ! धारिणीए देवीए सुमिण दिद्वे । अत्यलामी सामी ! सोक्यलाभी सामा । भोगलाभी सामी । पत्तलाभी र जलाभी, एवं खल सामी ! धारिणी देवी नवण्हं मासाणं बहुपडियुष्णाणं जान दार्गं पयाहि(सि)द । से वि य फं दारए जम्मुक्कबालभावे विचायपरिणयमित जोव्वणगम्भुष्पत्ते सूरे वीरे विकंते विस्थि-ण्याविष्ठलवाहणे रज्जवई राया भविस्मइ अणगारे वा भावियापा । तं उरान्हे णं सामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे दिहे जाव आरोगगृतहि जाव दिहे-निकह भुजो २ अणु(यू )बृहंति । तए णं सेणिए राया तेसिं सुमिणपाटगाणं आंतिए एयमहं सोचा निसम्म हृद्र जाव हियए करवल जाव एवं वयासी—एवमेयं देवाणापया! जाव जं णं तुरुमे बयह-सिकड़ तं स्रीयंगं सम्मं परिस्छइ २ ता ने सुमिणपादए चिउछेणं असणपाणखाइसमाइमेणं बत्थगंधमहाछंकारेण व सहारेद सम्माणेष्ट सहारित्ता सम्मा-णिता विडलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयइ २ ता पांडविसजोई। तए णं से सेणिए राया सीहासणाओ अन्सुद्वेइ २ ता जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छा २ ता धारि(णीदेवी)र्गण देवि एवं वयासी-एवं खळ देवाण्पिए ! सुमिणसर्व्यसि बायानीसं द्यमिणा तीसं महासुमिणा जाव एगं महासुमिणं जाव भुजो २ अणुबृहेद । तए णं सा भारिणी देवी सेणियस्स रहा अंतिए एयमहं सोचा निसम्म इट्र जाव हिससा

तं समिणं सम्मं पडिन्काइ २ ता जेणेव सए वासघरे तेणेव उवागच्छाइ २ ता जाया अप्पमहम्घाभरणालंकियसरीरा विपुलाई जान विहरह ॥ १२ ॥ तु**ए णं** तींसे घापि-णीए देवीए दोनु मासेस बीइक्कंतेसु तङ्ग् मासे बट्टमाणे नस्य गब्भस्य दोहलकाल-समयांस अयमेय।हवे अकालमेहेसु दोहडे पाउब्भवित्या-धन्नाओं णं ताओ अम्म-याओ सपुण्णाओ णं ताओ अम्मयाओ कयन्थाओ (णं ताओ०) कयपुण्णाओ कय-लक्षणाओं क्यविहवाओं मुलद्धे णं तासि माणुस्सए जम्मजीवियकले जाओं णं मेहेसु अब्भुरगएन् अब्भुजएस् अब्भुन्नएस् अब्भुद्रिएस् सगजिएस् स्विज्रास् सफ्सिएस् स्थाणिएम् धनयोयरूपपर्अंकसंख्यंदक्षंदमालिपिद्ररासिसमप्पमेम् चिउरहारयालमे-यचंपगसणकोरंटनारेस(य)वप उमर्यसमप्पमेन लक्बारस सरसरलकि स्यजानमणरल-बंधुजीवगजाइहिंगुरुयसरसकुंबुम उर्वभमसहिरइंदगोवगसम्प्रभेस् बरहिणनील्गुः लियासुगचास**पि**च्छभिगपनमासगनीळप्पलनियर्नवनिरीसक्रममनवसङ्कममप्पमेसु जचंजगर्भिगमेयरिष्टगभमरावलिगवलगुलियकजलसम्प्रमेम् फ्रानीवज्ञयसगाञ्जएस् वायवसविपुलगगणचवलपरिमिक्करेमु निम्मलबर्व(विधासप(ग)यलियपयंद्रम(रूयस-माह्य नमोत्थरं न उबारे उबारे नुरियवास पवामिएम् धारापहकर्गनवायनिव्वानि। य) यं मेइणितले हारेय(ग)गणकंच्ए पहर्विय पायवगणेमु बिङ्गवियाणेमु पर्भारमु उन्नएसु सोहरगमुबागएन (नगेमु नएनु वा) वैभारगिरिएपवायनङकडगविमुक्केस उज्झरेमु तुर्त्यपहावियपहरेहफेणाउलं सकल्सं जलं वहंतीसु गिर्गरनईस् सज्जलणनीवगृङ्य-कंदलसिलिधकालिएम् उववणेम् मेहरिमयहहुनृहचिद्रियहरिमवसपम्ककठके स्रदे मुर्यतेम् बरहिणेम् उउवसमयज्ञाणयत्रमसहयरिपणाचित्म् नवसुर्यामानि विधक्तय-कंदलकलंबरीय द्वीं। मुयंते सु उत्रवणेसु परह्यस्यारिभयसंकुळेनु उद्दा(यं)इंतर्तः-इंदगोवयथोवयकारूणांवलविएय उन्न(ओण)यत्यमंडिएम् दहुरपयंपिएम् मर्पिडिय-दरियभमरमह्यरिपहंकरपरिलिंतमन्छःपयकुमुमासबलोलमहुरगुं जैतदेस नाएनः उववः णेनु परिभामिय वंदम्रमहगगपणहुनक्यनतारगपहे ईदा उहबद्धचित्रपर्दात अबरतछे उद्दीणबलागपंतिसीहंतमहिवनदे कारंडगचक्कवायकलहंसउस्मयकरं सपने पाउसिम काठे ण्हायाओं कि ते वरपायपनने उरमणिमेहलहा ररइय उ(व) चिसक इगखुइय-विचित्तवर्वलयर्थी भयभुयाओ कुंडल उज्जोवियाणणाओ रयणभूसियं(मा)गीओ नामानीयासवायवो व्हां चक्लुहरं वण्णफरियसंतुषं ह्यन्यलापेलवाइरेयं धवलकण-यखचियंतकम्मं आगायफाँठहमरिमप्पभं अंसुयं पवरपरिहियाओ दुगुहस्कुमाल-उत्तरिजाओ सन्त्रोउयमुर्गभक्तुमपवरमह्नमोहियसिराओ कालागरु(पवर)धृवधृवियाओ सिरीसमाणवेसाओ संयणयर्गघइन्धिर्यणं दुरुढाओ समाणीओ सकोरंटमछदामेणं

छत्तेणं धरिज्ञमाणेणं चंदप्पभवद्भवेष्वियनिम्लदंडसंखक्दंदगरयअमयमहियकेण-पंजगित्रगासच्छनामरवालवीजियंगीओ सेणिएणं रजा सिद्धे हत्थिसंधवरगाणं पिद्वजो (२) सम्पुगच्छमाणीओ चाउरंगिणीए सेणाए महया हथाणीएणं गयाणीएणं रहाणीएणं पायत्ताणीएणं सब्बिङ्गीए सन्बज्जईए जाव निर्धासनाइयरवेणं रायगिहं नगरं गिंघाडगति(य)गचउद्भचचरचउम्महमहापहपहेस आसिर्नासत्तम(चि)हयसम-जिओविन्तं जाव सुगंधवरगंधियं गंधविद्वभूयं अवलोएमाणीओ नागर्जणेणं अभिनं-दिज्ञसाणीओ गुच्छलयारुक्खगुम्मवङ्गिग्च्छओच्छाइयं सुरम्मं वेमारगिरिकडगपाय-मलं मञ्जओ समेता आहिडेमाणीओ २ दोइलं वि(णि)णयंति । तं जइ णं अहमवि मेंहेम अब्भ्(व)भगएम् जाव टोहलं विणिजामि ॥१३॥ नए ण सा घारिणी देवी तेसि होहरुंसि अविणिजमाणंसि असप(ण्ण)नदोहरा असप्ण्णदोहला असमाणियदोहला सङ्ग भुक्खा निम्मंसा ओलुग्गा ओलुग्गमरीरा पमइल्टुच्बला किलंता ओमंश्रियवयण-नयणकमला पंडुइयमुही कर्यलमलियव्व चंपगमाला नित्तेया दीणविवण्णवयणा जहो-चियपप्पनंधमुहालकारहारं अणीमलसमाणी की डारमणकिरियं च परिहावेमाणी दीणा दम्मणा निराणंदा भूमिगयदिद्वीया ओहयमणसंकप्पा जाव झिया(य)इ । तए णं तीसे धारिणीए देवीए अंगपिबयारियाओ अस्मितरियाओ दामचेडियाओ धारिणि देवि ओढ़म्गं जाव झियायमाणि पासति २ त। एवं वयासी-किन्नं तुमे देवाणुष्पए ! ओलगा। ओलुग्गसरीरा जाव झियायसि ?, तए णे सा धारिणी देवी ताहि अंगपहियारियाहि अर्जिमतियाहिं दासचेडियाहि(य) एवं बुना समाणी ताओ (दास)-चेडियाओ तो भाडाइ नो(य) परियाणाइ अणाडायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया संचिद्वह । तए पं ताओ अंगपिडियारियाओ अर्डिभतरियाओ दासचे(डी)डियाओ धारिणि देवि दोचंपि तचंपि एवं वयासी-किनं तुमे देवाणुप्पिए । ओहुम्मा ओहुम्मसरीरा जाव झियायसि १, तए णं सा धारिणी देवी ताहि अंगपिडियारियाहि अन्मितरियाहि (य) दासचे(ती)-डियाहि दोचंपि तचंपि एवं वृत्ता समाणी नो आडाइ नो परियाणाइ अणाहायमाणी अपरियाणमाणी तुःसिणीया संचिद्वद । तए णं ताओ अंगपडियारियाओ अर्दिभत-'रियाओ दामचेडियाओ (य)धारिणीए देवीए अणाहाउजमाणीओ अपरि(याण)जा. णिजमाणीओ तहेब संमंताओ समाणीओ धारिणीए देवीए अंतियाओ पिडनिक्खमंति २ ता जेणेव सेणिए राया तेणेच उचागच्छंति २ ता करयलपरिग्नाहियं जाव कडू जएणं विजएणं वद्धार्वेति २ शा एवं वयासी-एवं स्नलु सामी ! किंपि अज्ज धारिणी देवी ओलुग्गा ओलुग्गसरीरा जाव अहुङ्झाणोवगमा झियायइ। तए णं से सेणिए राया तासिँ अंगपिडयारियाणं अंतिए एयमद्वं सोचा निसम्म तहेव संभंते समाणे सिग्वं तुरियं

चक्ल वेड्यं जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ २ शा धारिणि देविं ओल्रगं ओल्र-गमरीरं जाव अङ्खाणीवगर्य झियायमाणं पासइ २ ता एवं वयासी-किलं तु(मे)मं देवाणिपए । ओल्रमा ओल्रमसरीरा जाव अङ्ज्झाणोबगया झियायसि है, तए णंसा धारिणी देवी सेणिएगं रक्षा एवं बना समाणी नो आढाइ जाव तांसणीया संचिद्रड । तए म से सेणिए राया धारि(णीं)मि दे(वीं)वि दोचंपि तचंपि एवं वयासी-किन्नं तुमं देवाण्पिए ! ओल्रगा जाव झियायसि ?, तए ण सा धारिणी देवी सेणिएणं रखा दोचिप तर्चपि एवं बुना समाणी नो आडाट नो परिजाणाइ तुसिणीया सचिद्रह । तए णं से सेणिए राया धारिर्ण देविं सवहसाविय करेड २ ना एवं वयासी-कि ण तसं देवाणुप्तिए ' अहमेयस्य अद्वस्य अणारेहे सवणवाए ता णं तुमं मनं अयमेयाह्व मणोमाणित्यं दुक्वं रहस्सीकरेशि । तए णं सा घारिणी देवी सेणिएणं रचा सवहसाविया समाणी सेणियं रायं एवं वयासी-एवं खल नामी ! मम तरुग उरा-लस्म जाव महासुमिणस्य तिण्हं मासाण बहुपडिपुण्याणं अयमेपारूवे अकालमेहेस डोहरे पाउच्मए—धन्नाओ णं नाओ अम्मयाओ कयन्याओ णं नाओ अम्मयाओ जाब वेशारगिरिपायम्लं आहिंडमाणीओ दोहलं निर्णिति, त जड पं अहमवि जाब दोहलं विणिजामि । तए ण हं सामी ! अयमेयाष्ट्रवंति अकालदोहलंस अविणिजमार्थस ओलरमा जाव अहज्लाणोवगया झिपायामि । एएगं अह कार्णेणं साम्। । ओलरमा जाव अञ्ज्ञाकीवगया क्षियायामि । तए पं से मेणिए स्था धारिणीए देवीए अंतिए एयमहे रोचा निसम्म धारिशि देवि एवं वयासी मा णं तुमे देवाण्डिपए ! ओल्स्सा जाव जियाहि. अह णं नहा करिस्मामि जहा णं तुरुभं अयमेयास्वस्य अकाल-दोइलस्स मणोरहसंपत्ती भविम्मड-तिकर् धारिणे देवि इद्वार्टि कंताहि पियाहि मणन्नाहि मणामाहि वम्महि समासासेइ २ चा जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसान्दा तेणामेव जवागच्छद २ सा सीदामणवरगए पुरत्यानिमुद्दे मिल्नभण्ये धारिणीए देवीए एयं अकालदोहलं बहूहिं आएहि य उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मि-याहि य पा(प)रिणामियाहि य च उन्त्रिहाहि बुद्धीहि अणुचितेमाणे २ तस्स दोहरुस्स आयं वा उवाय वा टिइं वा उप्पत्ति वा श्वविदमाणे ओहयमणमुंकापे जाव झियायह ॥ १४ ॥ तयार्णनर च ण अभए कुमारे ण्हाए सब्बालंकारविभूसिए पायबंदए पहारेत्य गमणाए । तए णंसे अभयकुमारे जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागरछड् २ ता सेणियं रायं ओहयमणसंकष्यं जाव झियायमाणं पासइ २ ना अयमेयाहने अ(ज्य)ज्झत्यिए चितिए पश्चिए मणोगए संकष्पे समुष्पिकः या-अजया(य)ममं सेणिए राया एजमाणं पासइ पासिता आडाइ परिजाणाइ सकारेइ सम्माणेड आलब्द संलव्ड अद्धासणेणं

उचित्मंतेइ मत्ययंति अग्धाः । इयाणि समं सेणिए राया नो आडाः नो परियाणः नो मकारेड नो सम्माणेड नो इद्राहि कंनाहिं पियाहिं मणुकाहिं ओराटाहिं वग्गृहि आलवड संलवड नो अद्धासणेणं उवनिमतेह नो मत्ययंति अन्धा(य)इ(य) किपि ओहयमणसंकष्पे झियायड । तं भवियव्वं णं एत्य कारणेणं । तं सेयं खछ्(मे) ममं सेणियं राय गयमद्रं पच्छित्तए । एवं संपेहेड २ ता जैणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागन्छड २ ता करयलपरिग्गहियं मिरसावनं मत्यए अंजलि कट जएणं विजएणं बदाबेट २ ता एवं बयासी-तुब्भे णं नाओ ! अन्या ममं एजमाणं पासत्ता आटाह परिजाणह जान मत्थर्यम अस्पायह आसणेणं उनिमेतेह, इयाणि ताओ ! तुन्मे ममं नो आहाह जाव नो आसणेणं उवनिमंतिह किपि ओहयमणसंकप्पा जाव झियायह, तं भवियव्वं ताओ ! एत्य कारणेगं, तओ नृब्भे म(म)मं ताओ ! एयं कारणं अगुहेमाणा असकेमाणा अनिण्हवेमाणा अपन्छाएमाणा जहाभ्यमवितहमसंदिखं एयमई आइनखह । तए ण ह तस्स कारणस्य अनुगमणं गमिस्सामि । तए ण से सेणिए राया अभएणे कुमारेणे एवं चुने ससाणे अभयकुमारं एवं वयासी-एवं खल पुना ! तब चूहमाज्याए धारिणीए देवीए तस्स गब्भरस दोतु मासेसु अइद्वेतेसु तद्यमासे बह्माणे दोहलकालसमयोन अयमयास्वे दोहले पाउचमदित्या-धनाओ णं ताओ अम्मयाओ तहेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव विणिति । तए णं अहं पुत्ता ! धारिणीए देवीए तस्स अकालरोहलस्य बहाँहे आएहि य उवाएहिं जाव उपक्ति अदिदसाणे ओहयमणसंकप्पे जाव शियायामि तुमं आगर्यपि न याणामि, तं एएणं कारणेणं अहं पत्ता । ओहयसणसंकापे जाव झियासि । तए णं से अभए कमारे सेणियरम रण्णो अंतिए एयमट्टं सोबा निसम्म हृद्र जाव हियए सेणियं रायं एवं वयासी-मा णं तुब्भे नाओ ! ओहयमणसंकप्पा जाव झियायह । अहं णं तहा करिस्तामि जहा ण मम जुलमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयाह्वस्स अकालडोन इलस्स मगोरहसंपत्ती भविस्सइ-तिकट्ट सेणियं रायं ताहि इद्वाहि कंताहिं जाव समामासेइ। तए णं सेणिए राया अभएणं कुमारेणं एवं वृत्ते समाणे इद्भाउद्दे जाव अभयं कुमारं सकारेइ सम्माणेइ सकारिता सम्माणिता पढिविसक्वेड ॥ १५ ॥ तए णं से अभए कुमारे सकारिए सम्माणिए पिडावेसजिए समाणे सेणियस्स रण्यो अंतियाओ पिडिनिक्खमद् २ ता जेगामेब राए भवणे तेणामेव उदागन्छ ३ सा सीहासणे निमण्णे । तए ण तस्स अभयकुमारस्स अयमेयाहवे अञ्झन्धिए जाब समुष्पजित्या-नो खलु सन्ना माणुरसएषं उवाएशं मम चुल्रमाउयाए धारिणीए देवीए अकालडोहरूमणोरहसंपत्ति करिताए नकत्य दिग्वेगं उबाएणं। अस्थि यं

मज्झ सोहम्मकप्पवासी पुन्वसगइए देवे महिद्धिए जाव महासोक्खे । तं सेयं खल मम पोसहमालाए पोसहियस्स बंभयारिस्स उम्मुक्कमणिमुवण्णस्स ववगय-मालावणगाविछेवणस्स निक्खित्तसत्यमुसलस्य एगस्स अबीयस्स दन्भसयारोषग-यस्स अद्रमभत्तं प(रि)गिण्हिना पुन्वसग्दयं देवं मण(सि)सीकरेमाणस्स विहरित्तए । तए ण पन्दसंगइए देवे सम चुहमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारू(वे)वं अकाल-मेहेनु डोहर्ल विणेहिइ। एवं संपेहेइ २ त्ता जेणेव पोसहसाला तेण!मेव उवागच्छइ २ ता पोमहसालं पमज्जः २ ना उच्चार्पामवणभूमिं पष्टिकेहेड २ ना दब्भसथारगं पडिलेहेड २ ता दब्भसंथारगं दुव्हड २ ता अहुमभत्तं पगिण्हड २ ता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी जाव पुरुवमंगइयं देवं मणसीकरेमाणे २ चिद्रह । तए गं तरस अभयकुमारस्य अद्भाभत्ते परिणममाणे पुम्बसंगङ्यस्य देवस्य आसणं चलइ। तए णं पुरुवसंगइए सोहम्मकप्पतासी देवे आसणं चलियं पासइ २ ता ओहिं पउंजइ । तए णं तस्य पुञ्चसंगडयसा देवस्य अयमेयास्वे अज्ङान्यिए जाव समुष्पाजित्या-एवं खलु मम पुच्यसंगडए जंबुद्दीवे २ भागहे बासे दाहिणक्कमरहे रायगिहं नयरे पोसहमालाए पोसहिए असए नामं कुमारे अद्वमभनं पंगिण्हला णं मम मणमीकरेमाणे २ चिद्रह । तं सेयं खल मम अभयस्य कुमारस्य अतिए पाउच्भावनए। एवं संपेहेइ २ ता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्रमइ २ ता वैजीव्ययसम्बद्धाएणं समोहण्ड २ ता सुखे जाइ जीयणाई दंड निसिर्ड । तंजहा-र्यगाणं वयराणं वेदलियाणं लोहियक्वाणं मसारगञ्जणं हंसगबभाणं पुलगाणं सोगंधियाणं जोडरमाणं अंकाणं अंजणाणं रयणाणं जायहवाणं अंजणपुरुगाणं फरि-हाणं रिहाणं अहाबायरे पोरगले परिसाडेइ २ ता अहामुहमे पोरगले परिगिण्हड २ चा अभयकुमारमणुकंपमाणे देवे पुरुवभवजाणयनेहपीडबहमाणजायसीर्ग तओ विमान णवरपुंडरीयाओ स्यणुत्तमाओ धर्राणयलगमणनुरियसजणियगमणपया(रो)रे बाबुण्णि-यविमलकणगपयर्गर्वार्डसगमउडउक्कडा दोब्द्मणि(जो) जे अणेगमणिकणगर्यणपह-करपारमंडियमानिचिनविणिउत्त(मणुगुण)गमणगजणियहरिसे पेखोलमाणवरललियक्र-डलुजलियवयणगुणजणियमोमरूवं उदिओ विव कोमुदीनिसाए सणिन्छरंगारकुज-लियमज्ञभागत्ये नयणाणं(दो)दे सर्यचंदे दिम्बोसहिए जलुज्जलियदंसणाभिगा(सो)मे उउलच्छिसमनजायसोहे पइहुगंधुद्धयाभिर्मि मेरिव नगव(रो)रे विडिव्वयविचित्तः वेसे रीवससुद्दार्ण असंखपरिमाणनामधेजाणं मज्झयारेणं वीइवयमा(णो)णे उज्जोयंतो पभाए विमलाए जीवलोयं रायगिहं पुरवरं च अभयस्स (य तस्स) पासं ओवयह दिव्वस्त्रधारी ॥ १६ ॥ तए णं से देवे अंतिखेक्सपिंडवने दसद्वण्णाई सर्बि-

खिणियाई पषरवत्थाई परिहिए। एको ताव एसी गमी। अजोऽवि गमी-नाए उक्किद्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए सीहाए उद्भयाए ज(इ)यणाए छेयाए दिव्वाए देवगईए जेणासेव जंबहीवे २ भारहे वासे जेणामेव दाहिणद्धभरहे रायगिहं नयरे पोसहसालाए अभए कुमारे तेणामेव उवागच्छइ २ ता अंत(रि)लिक्खपडिवन्ने दसद्भवणाडं सक्षिम्बिणियाडं पवरवत्थाइं परिहिए अभय कुमारं एवं वयासी-अहं णं देवाणुष्पिया ! पुन्वसंगइए सोहम्मकप्पवासी देवे महाङ्किए जं णं तमं पोसहसालाएं अद्भाभतं पनिण्डिता णं ममं मणसीकरेमाणे चिद्रसि, तं एस णं देवाणुष्यिया । अहं इहं ह्व्बमागए । संदिसाहि णं देवाणुष्पिया ! किं करेमि कि दलामि कि पयन्छामि कि वा ते हियहच्छियं <sup>१</sup>। तए णं से अभए कुमारे नं पुष्व-संगइयं देवं अनलिक्खपडिवन पासइ २ ता हट्टतुट्टे पोसहं पारेइ २ ता करयल जाव अंजलि कह एवं क्यासी-एवं खलु देवाणुष्पिया ! मम चुलमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयास्त्रें अकालडोहरुं पाउब्सूए-धन्नाओं णं ताओ अम्मयाओ तहेव पुन्वगमेणं जाव विणिज्जामि । तं णं तुमं देवाणुप्पिया ! मम जुहमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयास्त्रं अकालडोहलं विणेष्टि । तए णं से देवे अभएण कुमारेणं एवं वृत्ते समाण इहतुहे अभयं कुमारं एवं वयासी-तुमं णं देवाणुणिया ! सुनिव्युयनीसत्थे अच्छाहि, अहं पं तब चु्छमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयास्त्रं डोहरुं विणेमि-त्तिकहे अभयस्स कुमागस्य अतियाओ पिडनिक्खमइ २ ना उत्तरपुरिक्छमेणं वेभारप-व्वए वेडाव्वयसमुग्घाएणं समोहण्णइ २ ता संखेजाइं जोयणाइं दंडं निस्सरइ जाव दोबंपि नेउन्नियसमुरघाएणं समोहणइ २ ता खिप्पामेव सगज्बइयं सविज्न्यं सफुसियं (तं) पंचवण्णमेहणिणाओवसोहियं दिव्वं पाउसिर्गिर विउव्वइ २ ता जेणेव अभए कुमारे तेणेव उवागच्छइ २ ता अभयं कुमारं एवं वयाखी-एवं बळु देवाणुप्पिया ! मए तब पियहुवाए सर्गाज्यमा सफ़्सिया सनिज्ञुया दिव्दा पाउससिरी विडब्दिया, तं विगेड णं देवाणुष्पिया । तव चुलमाउया धारिणी देवी अयमेयारूवं अकाल(मेह) होहलं। तए णं से अभए कुमारे तस्स पुञ्चसगइयस्स सोहम्मऋप्पवासिस्स देवस्स अंतिए एयमहं सोचा निसम्म हट्टतुद्वे सथाओ भवणाओ पिडनिक्खमइ २ ता जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छाइ २ ता करयल जाव अंजलि कट्टु एवं वयासी-एवं खल्छ ताओ । मम पुन्वसंगइएण सोहम्मकप्पवासिणा देवेणं खिप्पामेव सगज्जियसविज्जुय-(सफुसिय)पंचवण्णमेधनिणाओवसोभिया दिव्या पाउसिरी विउव्विया । तं विषेउ णं मम ज़्हमाज्या धारिणी देवी अकालदोहलं। तए णं से सेणिए राया अभयस्स कुमारस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म इद्वतृह जाव कोहंबियपुरिसे सहावेह

२ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! रायगिहं नयरं सिंघाडगति-गच उक्कचचर जासित्तसित्त जाव सुगंधवर गंधियं गंधवटिभूयं करेह य कारवेह य करिता य कराविता या सम एयमाणतियं पर्चाप्पणह । तए णं ते कोइबियपुरिसा जाव पचिष्पणित । तए णं से सेणिए राया दोसंपि को इंबियपुरिसे सहावेड २ ना एवं वयासी-विष्यामेव भो देवाणुष्पिया! इयगयरहजोहपवरकियं चाउरगिणि से(ण्णं)णं मचाहेह सेयण्यं च गंथहरिय परिकप्पेट । तेवि नहेव जाव पचिष्णंति । नए णं से सेणिए राया जेणेव धारिणी देवी नेणामेव उवागच्छइ २ ता धारिणि देवि एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिए ! सर्गाज्यया जाव पाउसांसरी पाउब्भया, तं णं तुमं देवाणुप्पिए! एयं अकालदोहलं विणेहि। तए णं सा धारिणी देवी मेणिएणं रचा एवं बना समाणी इद्वनुहा जेणामेव मजणवरे तेणेव उवागच्छा २ ना मजणवरे अगुष्पविसद २ ता अंतो अने उ-र्राम पहाया कि ते वरपायपत्तने उर जाव आगामकालियममप्यम अंसर्थ नियन्था सेवणयं गंधहरिंथ दृष्टा समाणी अमयमहियफेणपुंजमन्तिगामाहि सेयचामग्वाल-वीयणीहि बीइज्जमाणी २ संपत्थिया । तए ण से मेर्णिए राया ण्हाए साम्सरीए हिल्यंबवरगए सकोरंटमह्दामेणं छनेण धरिजमाणेणं चउचामराहिं वीरजमाणे धारिणीदेवी पिटुओ अणुगन्छइ । तए णैसा धारिणी देवी सेणिएण रक्षा हियस्य-धवरगएणं पिद्वओ २ सम्पुगम्ममाणभग्गा हथगयरहजोहकाँठयाए चाउरेगिणीए सेणाए सदि सपरिव(ए)डा मह्या भडचडगरवंदपिक्शिता सांबाहीए सम्बज्हीए जाव दुंद्भिनिग्घोद्यनाइयरवेगं रायगिहे नयरे सिंधाइगतिगचउक्कवचर जाव महा-पहेतु नागरजणेण श्रामनंदिज्ञमा(णा)णी २ जेणःमेव वेमारगिरिपव्या तेणामेव उवागच्छइ २ ना वेभारगिविकडगलडपायमूले आरामेसु य उजाणेनु य काणणेनु य क्षेत् य वणमडेन य रुक्वेन य गुन्छेन य गुम्मेन य लयास य वळीत य कंदरान य दरीत य चुण्डीसु य दहेसु य कच्छेतु य नईसु य संगमेनु य विवरएस य अन्छमाणी य पेस्छमाणी य मजमाणी य पत्ताणि य पुष्काणि य फलाणि य पहनाणि य गिण्हमाणी य माणेमाणी य अग्धायमाणी य परिभूजमाणी य परि-भाएमाणी य वेभार्गिरिपायमुळे दोहलं विणेमाणी सन्वओ समंता आहि हद । तए ण सा धारिणी देवी (तंसि अकाउदोइलंसि विणीयंसि सम्माणियदोहला) विणी-यदोहरा संपुष्पदोहरा संपन्नदोहरा जाया यावि होत्या । तए णं सा धारिणी देवी सेयणयगंधहर्षि दुरूडा समाणी सेणिएणं इत्पिखंधवरगएणं पिद्रओ २ समणुग-म्ममाणमग्गा हयगय जाव र(ह)वेणं जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छइ २ ता

रायगिर्ह नयरं मज्झंमज्झेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ ता विउलाई माण्स्सगाई भोगभोगाई जाव विहरइ ॥ १७ ॥ तए ण से अभए कुमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छा २ ता पुरवसंगइय देवं सकारेइ सम्माणेइ स० २ ता पिडविसजेइ । तए णं से दिवे सगजियं पंचवण्णमेहोवसाहियं दिव्वं पाउसिति पिंडिसाहरइ २ ना जामेव दिसि पाउच्भूए तामेव दिसिं पंडिगए ॥ १८ ॥ तए णं सा धारिणी देवीं तंसि अकालदोहर्लान विणीयंसि सम्माणियडोहला तस्य गब्भस्य अणुकंपगद्राए जयं चिद्रइ जयं आस्(य) इ जयं सुबद् आहारं पि य णं आहारिमाणी नाइतित्तं नाइकड्यं नाडकमायं नाइअविलं नाइमहरं जं तस्म गर्भस्म हियं मियं पत्थयं देसे य कार्ड य आहारं आहारेमाणी नार्हाचतं नाउसोगं (णाइटेब्बं)नाइमोहं नाइभयं नाइपरिनासं बवगयविनासोयमोहभयपरिनासा उउभयमाणगृहेहिँ भीयणच्छायणगथमहालंकारेहि तं गब्भं सुहंनुहेणं परिवहड म १९ ॥ तए णं सा भारिणी देवी नवग्हं मासाणं बहुपहिषुण्याणं अदह्माण य राइंदियाणं वीटकंताणं अद्भारतालसमयंसि सुबुमालपाणियायं जाव सन्वंगसंदरं(ग) दारमं प्रयाया । तए णं नाओ अगपडियारियाओ धारिणि देवि नवण्हं मासाणं जाब दारमं प्यायं पामति २ ता सिम्बं तुर्रियं चवलं बेड्य जेणव संभित् राया तेणेव उवागन्छंति २ ता सेणियं रायं जाएणं विजएणं बदावेति २ ता करयलपरिगाहियं मिरसावनं मत्थए अजलि करू एवं वथासी-एवं खलु देवाणुण्यिया! धारिणी देवी नवण्हं मामाणं आब दारगं प्याया, तं णे अम्हे देवाणुष्पियाणं पियं निवेणुमे। पियं में भवत । तए णं से सेणिए राया तासि अंगपडियारियाणं अंतिए एयमहं सोखा निसम्म इट्टाइ० ताओ अंगपडियारियाओ महरेहिं नयगहिं विउद्येण य पुष्फगंचम-हालंकारेणं सकारेइ सम्माणेइ स० २ ना मत्थयधोयाओ करेइ पुत्ताणुप्तियं वित्ति कप्पेंद २ ना पडिविसजेंद्र । तए णं से सेणिए राया (पच्सकालसमर्यात) को डुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ ता एवं बयासी-सिष्पामेव भी देवाण्यिया! रायगिहं नयरं आसिय जाव परिगीयं करेह २ ता चारगपरिमोहणं करेह २ ता माणुम्माणवद्धणं करेह २ ता एयमा-णत्तियं पश्चिप्पणह जान पश्चिपणंति । तए णं से सेणिए राया अद्वारससेणिप्पसेणीओ सहावेद २ ना एवं वयासी-गच्छह णं तुब्से देवाणिएया । रायगिहे नयरे अब्सितर-बाहिरिए उस्सुकं उक्तरं अमडप्दवेसं अ(हं)दंडिमकुदंडिमं अधरिमं अधारणिकं अण्-द्भ्यमुइंगं अमिलायमह्नदामं गणियावरनाडइ जकियं अणेगतालायराणुचरियं पम्-इयपक्की जियाभिरामं जहारिहं ठिश्विड यं दसदिवासयं करेह २ ता एयमाणात्त्यं पन प्पिणह जेनि करेंति (२) तहेन पश्चिपणिति । तए णं से सेणिए राया बाहिरियाए

उबद्राणसालाए सीहासणवरगए पुरत्याभिमुहे सिनसण्णे स(य)३एहि य साहस्सिएहि य सम्माहस्मिण्डि य जाए(हिं)हि य दाएहि य भाएहि य दलयमाणे २ पडिच्छेमाणे २ एवं च ण विहरह । तए ण तस्म अम्मापियरो पढमे दिवसे जायकम्म करेंति २ ना बिडयदिवसे जागांत्यं करेंति २ ता तडए दिवसे चंदसरदंसणियं करेंति २ ता एवामेव निन्वते असङ्जायकम्मकरणे संपत्ते बारसाहदिवसे विपलं असणे पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेंति २ ना मित्तनाङ्गियगस्यणसंबोधपरिजणं बलं च बहवे गणनायगदंड-नायग जाव आमंतिति तओ पच्छा ण्हाया सन्वालंकारविभूसिया महइमहालबंसि भोयणमंदर्वास नं विपूर्व असणं पाण खाइमं साइमं मित्तनाइ० गणनायग जाव सद्धि आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभंजेमाणा एवं च णं विहरंति जिनिय-भृतत्तरागर्याव य ण समाणा आयंता चोक्खा परमधुइभया तं मिननाइनियगसयण-संबंधिपरियणं बलं च बहुवे गणनायग जाव विपुलेणं पुष्फबत्थगंधमेलालंकारेणं सङ्घा-रेंति सम्माणेंति स० २ ता एवं वयासी-जम्हा णं अम्हं इमस्य दारगस्य गन्धान्यस्य चेव समाणस्य अकालमेहेसु डोहले पाउब्भूए नं होउ णं अम्हं दारए मेहे नामेणं मे(इउमारे)हे। तस्य दारगस्य अम्यापियरो अयमेयाव्य गोणां गुणांतप्पणां नामधेजं करेंति मेहेड । तए ण मे मेहे कुमारे पंचधाईपरिगाहिए तंजहा-खीरधाईए मंडण-धाईए मजणधाईए कीलावणधाईए अंकथाईए अज्ञाहि य बहाई लुखाई चिलादयाहिं वामणिवडा भवव्यरिवर्डास जोणि (याहि) यपल्हवियई सिणि (य) घोर (ण) गिणिलासियल-जिस्यद्मिलिसिंहलिआरबिपुलिदिपक्षणिबहलिमुरुडिसबरिपारसीहि नाना देसीहि विदे-सपरिमंडियाहि इंगियचितियपत्थियवियाणियाहि सदेभनेन्द्रथगहियनेसाहि निउण-कुसलाहि विणीयाहि चेडियाचकवालवारिमधरकंच्इज्जमहरारगवंदपरिकिख्ते हत्याओ हत्यं मा(सं)हरिजमाणे अकाओ अर्क परिभुजमाण परिगिजमाणे उबला(चा)लिजमाणे रम्मंसि मणिकोहिमतर्लास परिमिज्ञमाणे २ निव्वायनिव्वाचार्यस गिरिकंदरमहीणेद चपगपायवे मुहंभुहेर्ग वन्नद्र । तए णं तस्म मेहस्म कुमारस्य अम्मापियरो अणुपूर्वमं नामकर्णं च पजेमणगं च एवं चंकमणगं च चोलोवणयं च महया २ इङ्कीसकारममुदएणं करिंसु । तए णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो साइरेगद्ववासजायगं चेव गब्भट्टमे वासे सोहणंमि तिहिकरणमृहत्तीम कलायारियस्य उवर्णेति । तए ण से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ मडणस्यपज्जवसाणांओ बावनिं कलाओ मुनओ य अत्थओ य करणओ य सेहावेड सिक्सावेड तंजहा-छेई गणियं ह्रवं नहुं गीयं बाइयं सरगर्य पोक्खरगर्य समनालं ज्यं जणवायं पासयं अहावयं पोरेकचं दगमहियं अचितिहै पाणिविहैं वस्यविहैं विखेवणविहें बार्यमिहि

अर्ज पहेलियं मागहियं गाहं गीड्यं सिलोयं हिरणाजुत्तिं सुवण्णजुत्तिं चुण्णजुत्तिं आभए-णविहिं तरुणीपिडकामं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं ह्यलक्खणं गयलक्सणं गोणल-क्याणं कुक्कडलक्खणं छत्तलक्खणं दंडलक्खणं असिलक्खणं मणिलक्खणं का(ग)गि-णिलक्सणं बत्यविकां संधारमाणं नगरमाणं वृहं पडिवृहं चारं पडिचारं चक्रवृहं गरुलवृहं सगडवृहं जुद्धं निजुद्धं जुद्धाइजुद्धं लिहुजुद्धं साहुजुद्धं लयाजुद्धं ईमत्यं छरूपवार्य धण्ववेयं दिरणगपागं सवणापागं सुत्तखेडं बद्रखेडं नालियाखेड पत्तच्छेजं कड (ग) र छेजं सर्ज्जावं निज्जीव सउणरुवं ति ॥ २० ॥ तए णं से क गयरिए मेहं कुमारं लेहाइयाओ गणियप्पदायाओं यदणस्यपज्जवसायाओं बावत्तरिं कुलाओ मुत्तओ य अत्यओ य करणओ य सेहावेड मिकवावेड सेहाविना सिकवाविता अम्मापिऊणै उनणेर । तए णे मेहस्म कुमारस्म अम्मापियरो तं कलायरियं महरेहिं वयणेहिं विउछेणं वत्थगंधमहालंकारेगं सकारेंति सम्माणिति स० २ ता विउल जीविधारिहं पीट्दाणं दलयंति २ ता पडिविसजेनि ॥२ १॥ तए णं से मेहे कुमारे वावक्तरेकला-पंडिए नवंगमुत्तपडियोहिए अद्वारमविहिप्पगार्देमीभासाविसारए गी(इरई)यरइय-र्गथन्वनहरूसले ह्यजोही ययजोही रहजोही बाहजोही बाहप्पमद्दा अनेभीगममत्ये सार्हानए वियालचारी जाए यावि होत्या ॥२२॥ तए पं तस्स मेहव मारस्म अम्मापियरो मेहं कमारं बावनारेकल।पंडियं जाव वियालचारि जायं पासीत २ ना अद्र पामाय-वर्डिमए का(क)रेंति अब्भुग्यसूर्मयपहसिए विव मणिकणगर्यणमनिचिने वाउदय-विजयवेजयंतीपदागाळताइच्छनकछिए तुंगे गगणत्लम्भिलंघमाणांसहरे जालंतरः रयणपंजरम्मिहि(य)एव्य मणिकणगर्थाभवाए वियसियम्बपत्तपंडरीए तिल्बरयण-द्ध(य)चंदिब्र नानामणिमयदामाळंकिए अतो बहिं च सण्हे तवणिज्ञरहळवाळुयापत्थरे सह कासे सिस्सरीयरुवे पासाईए जाव पढिरुवे। एगं च ण महं भवणं कारीत अणग-संभसयसिन्नविद्वं लीर्लाद्वयसालभंजियागं अञ्भूगगयसुक्रयवहर्रवेदयातीरणवररद्वयसाः लभंजियासुसिलिद्वविसिट्टल्ड्रम्ठियपम् (यवेर्मलेयखंभनाणामणिकणगरयणसचियउ-जलं बहुसममुविभन्तानिचियरमणिजभूमिभागं ईहामिय जाव भतिचित्तं खंभुगगयवय-रवेड्यापरिगयाभिरामं विजाहरजगलज्यलजंतज्ञतंपिव अश्वीसहस्समालणीयं स्वग-सहस्सकित्यं भिसमार्गं भिविभसमार्गं चक्कुहोयणलेस सहसास सिस्सरीयक्वं कंच-णमणिरयणधूमियागं नाणाविहर्यचवण्णघंद्रापडागपरिमंडियरगसिहरं धवलमि(म)-रीचिकवर्यं विणिम्मुयंनं लाउल्लोइयमहियं जान गंधवट्टिभूयं पासाईयं दरिसणिज्ञं अभि-रूवं पडिकृतं ॥ २३ ॥ तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं सोह-णंसि तिहिकरणनवस्त्रतमुहुत्तंसि सरिसियाणं सरि(स) व्ययाणं सरि(स) त्रयाणं सरिसन

लावण्यक्तवजीव्वणगुणीववेयाणं सरिसएहिंतो रायकुलेहिंतो आणि(अ)हियाणं पसाह-णट्टंगअविहववहओवयणसंगलसुजपिएहिं अद्वहिं रायवरकत्वाहिं सद्धिं एगदिवसेणं पाणि गिण्हाविसु। नए णं तस्म मेहस्स अम्मापियरो इसं एयारूवं पीइदाणं दलयंति-अह हिरण्णकोडीओ अह सुवण्णकोडीओ गाइणुसारेण भा(वि)णियन्व जाव पेसणकारि-याओ अन्नं च विपुषं धणकणगर्यणमणिमोत्तियसंख्रिसलप्पवालर्त्तर्यणसतसारसाव-एजं अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलबसाओ पकामं दाउं पकामं भोत्तं पकामं परि-भाएउं । तए णं से मेहे कुमारे एगमेगाए भारियाए एगमेगं हिरणाकोडिं दल्ख्यइ एगमेगं नवणाकोटिं दलयइ जाव एगमेगं पेसणकारिं दलयइ अनं च वित्रलं घण-कणग जाव परिभाएंड दलवड । तए ण से मेहे कमारे उप्पि पासायवरगए फुट्टमा-णेहि मुदंगमत्थएहि वरतकणिसंप उत्तहि बत्तीसद्बद्धएहिं नाडएहि उविगिज्ञमाणे २ उवलालिजमाणे २ सहफरिसरमहवर्गधविद्यले माणस्यम् कामभोगे पत्रणुमवमाणे विहरइ ॥ २४ ॥ तेणं कार्छणं तेणं समएणं समणे भगतं भहावीरे पुरुवाणुपन्ति चरमाणे गामाणगामं दडजमाणे मुहं हेलं विहरमाणे जेगामेव रायगिहे नयरे गुणस्तिलए उजाणे जाव विहरइ। तए ण (से)रायोगहे नयरे मिघाडगानगच उक्क चन्नर० महया बहुजणसंदेह वा जाव बहुवे उस्मा भोगा जाव रार्यागहस्स नयरस्य मन्द्रांमज्झेणं एगदिनिं एगरिनमहा निम्मच्छीत. इमं च णं मेहे बुसारे अपि पासायवरगए फुटुमाणहिं मुर्यगमत्यणहिं जाव माणुस्मए कामभोगे सुंजमाण रायमग्री च आलोग्माणे २ एवं च र्ण विहरद । तए र्ण (से)मेहं कुमारे ते बहवे उग्रो भोगे जाव एगदिसाभिम्हे निग्गच्छमाण पासद २ ता कंबुइजपुरिसं सद्दावेइ ५ ना एवं वयासी-किने भी देवाण्णिया । अज रायगिहे नयरे इंदमहेद वा खंदमहेड वा एवं स्हानिकवेनमगनागजकरास्यनईतलायस्कलपञ्चयङ्जाणांगरिजनाङ् वा जओ णे बहुवे उम्मा मोना जाब एमदिर्मि एमाभिमुहा निम्मच्छति । तए णे से कंचुटजपुरिसे समगस्स भगवओ महावीरस्य गहियागमणपवित्तीए मेहं कुमारं एवं वयासी-नो सन्द देवाणुपिया ! अज रायगिहे नयरे इदमहंड वा जाव गिरिजनाड दा जं णे एए उग्गा जाव एगदिसि एगाभिमुहा निग्गच्छेति, एवं खल देवाणुष्पिया । समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे इहमागए इह संपत्त इह समोमढ इह चेव रायगिहै नयरे गुणसिलए उजाणे अहापिहरूवं जाव विहरइ ॥ २५ ॥ तए णं से मेहे कुमारे कंचुडजापरिशस्य अंतिए एयमहं सोचा निसम्म इट्टतुंद्र कोडंबियपुरिसे महावै: २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणु-प्पिया । चाउम्घटं आसरहं जुतामेव उबहुवेह (तहति) जाव उवर्णेति । तए णं से मेहे पहाए सञ्वालंकारविभूसिए चाउग्धंटं आसरहं दुस्ते समाण सकोरंटमहृदामेणं छत्तेणं धारेज्जमाणेणं मह्या भडचडगरविंदपरियालसंपरिवृदे रायगिहरस नयरस्स मज्झमज्झेणं निरगच्छइ २ ता जेणामेव गुणसिलए उजाणे तेणामेव उवागच्छइ २ ता समणस्य भगवओ महावीरस्य छताइच्छत्तं पडागाइपडागं विजाहरचारणे जंभए य देवे ओवयमाणे उप्पयमाणे पासह २ ता चाउग्वंटाओ आसरहाओ पचोम्हड २ ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेण अभिगमेणं अभिगच्छड तंजहा-सचिनाणं दव्वाणं विउसरणयाए, अचिताणं दव्वाणं अविउसरणयाए, एगसाडियं उत्तरासंगकरणेणं, चवखप्कासे अजलिपगरहेणं, मणसी एगत्तीकरणेणं। जेणामेव समण भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छाइ २ ता समणं भगवं महःवीरं तिकखनो आयाहिणं पयाहिणं करेड २ ता वंदड नमसइ वं० २ ता समणस्य भगवओ महावीरस्य नचामङ्ग नाइदरे सस्ससमाण नमसमाणे पं(अं)-जॉल(य) उडे ऑभमुहे विणएणं पज्जवासङ । तए णं समणे भगवं महावीरे मेहस्स क्रमारस्य तीसे य महदमहान्यियाए (महन्न)परिसाए मन्द्रमण विचित्तं धम्ममाइ-कराइ जहां जीवा बज्झीत मुचीत जह य सिकलिस्मित, धम्मकहा भाणियव्या जाव पारमा पडिगया ॥ २६ ॥ तए णं सं मेह क्यारे समणस्त भगवओ महा-वीरस्त अंतिए धम्मं सोचा निसम्म इट्टनुद्दे समर्थ भगवं महर्षार् तिक्खुत्तो आया-हिणं प्याहिणं करेंद्र २ ता वदद नसंसट वं० २ ता एवं वयासी-सहहामि णं भंते ! निगांशं पावयण एवं पत्तियामि णं रोएमि णं अब्भुद्देशि णं भंते ! निगांशं पावयणं, एबमेयं भंते ! तहमेयं अवितहमेयं इन्छियमेय पाँडिच्छयमेयं भंते ! इच्छियपडिच्छियमय भंते । से जहेव तं तुब्से क्यह जं नवरं देवाणुप्पिया ! अम्मा-पियरो आपुच्छामि तऔं पन्छा मुंढे भविना णं पव्वइस्सामि । अहासहं देवाणुपिया ! मा पर्डिवंधं करेहा। तए णं से मेहे बुमारे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसह वं० २ त्ता जेणामेव चाउग्धंटै आसरहे तेणामेव उदागच्छह २ ता चाउग्धंटै आसरहे दम्हड २ ता महया भटचडगरपहकरेणं रायगिहस्य नगरस्स मञ्झंमञ्झेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ ता बाउग्घंटाओ आसरहाओ पचोरहइ २ ता जेणामेव अम्मापियरो तेणामेव बवागच्छा २ ता अम्मापिकणं पायवडणं करेड २ ता एवं वयासी-एवं खल् अम्मयाओ । मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते से वि य मे धम्मे इच्छिए पिडच्छिए अभिरुइए। तए णं तस्स मेहस्स अम्मा-पियरो एवं वयासी-धन्नोसि तुमं जाया ! संपूष्णोसि क्यत्थोसि क्यलक्खणोसि तुमं जाया! जर्ज तुमे समणस्स भगवश्री महावीरस्स अंतिए घम्मे निसंते. से वि

द्रीए खरो इव एगंतधाराए लोहम्या इव जवा चावैयव्या वाल्याकवले इव निर-स्साए गंगा इव महानई पिंडसोयगमणाए महासमुद्दो इव भुयाहिं दुनरे तिक्खं चंक-मियव्यं गरुअं लंबेयव्यं आंसधारव्यय (सं)चरियव्यं । नो (य)खलु कप्पइ जाया ! समणाणं निरगंथाणं आहाकिम्मए वा उद्देशिए वा कीयगडे वा ठवियए वा रइयए वा दिन्मक्त्रमत्ते वा कंतारमत्ते वा वहिलयाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मुलभोयणे वा कंद्रभोयणे वा फलभोयणे वा बीयभोयणे वा हरियभोयणे वा भोतर वा पायर वा । तुमं च णं जाया ं मृहसमुचिए नो चेव णं दृहसमुचिए नालं सीयं नाल उण्हं नालं यह नालं पिवास नालं बाइयपिनियांयभियसभिवाइयविविहे रोगायंके उचावए गामकंटए बाबीसं परीसहोत्रसस्ये उद्भिणं सम्मं अहियासितए । भंजाहि ताव जाया 1 माणुरुमण् कामभोगे, तओ पच्छा भुत्तभोगी समणस्य भगवओ महावीरस्य जाव पव्वडस्मति । तए णं से मेहं कुमारे अम्मापिकहि एवं वृत्ते समाणे अम्मापियरं एवं वयासी-तहेव ण तं अम्मयाओ ! ज णं तुच्से समं एवं वयह-एस णं जाया ! निस्मंधे पावयणे सच्च अणुनारे पुणरावि नं चेव जाव नुओं पच्छा भूनमोगी समणस्य सगवओ महावीरस्य जाव पव्वटस्मान, एवं खल अम्भवाओ ! निरगर्थ पावयणे की(वा)बाणे कायराणं कापरिसाणं इहलोगपडिबद्धाणं परलोगांनांप्यवासाणं दुरण्यरे पाययजगरस नो चेत्र ण धीरस्य निन्छियस्य वनास्यस्य एत्य कि दृक्तरं करणवाण् १ तं द्वन्छ।से ण अम्मयाओ ! तृब्मेर्तह अब्भणुनाए समाण समाणस्य भगव हो महावीरस्य जाव पव्व-इत्तर ॥ २८ ॥ नए णं तं मेहं कुमार अम्मापियरो जाह नो सचाइति बहाँह विभया-णुलोमाहि य विस्थपिककुलाहि य जाघवणाहि य पत्रवणाहि य सञ्जवणाहि य विज्ञव-णाहि य आध्यितए वा पश्रवित्तए वा सन्नावत्तर वा विश्ववित्तए वा ताहे अका(मए)-मार्ड चेव मेह बुमार एवं वयासी-इन्छामी ताव जाया! एगदिवसमाब ते रायसिरि पामिनए । तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरम्ण्यनमाणे तुसिणीए संचिद्धः । तए णं से मेणिए राया कोई वियपुरिमं सद्दावेइ २ ता एवं बयासी-स्विष्पामेव भी देवा-प्राप्यया! महस्स कुमारस्य महत्यं महार्यं महार्हं विउठं रायाभिसेयं उवद्रवह । तए ण ने कोडुंबियपुरिसा जाब तेवि तहेव उबहुवैंति । नए ण से सेणिए राया बहार्हे गणनायगदंडनायगेहि य जाव संपरिवृद्धे मेहं कुमारे अद्भाएणं सोविष्णयाणं कलसाणं एवं रूपमयागं कलमाणं मुबण्यरूपमयागं कलसाणं मणिमयाणं कलसाणं सवण्यमणिमयाणं कलसाणं रूपमणिमयाण कलमाणं सवण्यरूपमणिमयाणं कलसाणं भोमेजार्ण कलसार्ण सन्वोदएहिं सन्वमहियाहिं सन्वपुष्फेहिं सन्वगंधहिं सन्वमहिहिं सन्वोसहीहि य सिद्धत्यएहि य सिब्बद्वीए सन्बन्धरेए सन्बन्धेयं जान दुंदुभिनिग्धो-

सणाइयरवेणं महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचइ २ ता करयल आव कर एवं वयासी-जय २ नंदा! जय २ भहा! जय-नंदा! भहं ते अजियं जि(णे)णाहि जियं पालयाहि जियमज्झे वसाहि अजियं जिणेहि सत्तुपक्व जियं च पाछेहि मित्तपक्वं जाव भरही इव मणुयामं रायमिहस्स नगरस्स अन्निसि च बहुणं मामागरनगर जाव सिनियसार्गं आहेवचं जाव विहराहि तिकट् जयजयसदं परंजीत । तए णं से मेहे राया जाए महया जाब विहरइ। नए णं तस्य मेहस्य रक्तो अम्मापियरो एवं वयासी-भण जाया! किं दलयामी कि पयच्छामी किं वा ते हियइच्छिए सामत्थे(मंते) ?, तए णे से मेह राया अम्मापियरो एवं वयासी-इच्छामि णं अम्मयाओ ! कुनिया-बणाओं एयहरणं पडिस्म(हमें)हं च (आणिय) उवणह कासवयं च सहा(वितं)वेह । तए णं से सोणए राया को इंबियप्रिसे सहावेइ २ ता एवं बयासी-गच्छह णं तुब्से देवाणाप्यया ' मिरिघराओ तिज्ञि सयसहरूमाई गहाय दोहिं सयमहस्मेहिं कुर्रत्तयावणाओ रयहरणं पिडस्गह च उवणह सयमहरसेणं कारावयं सद्दविह । तए णं ते कोडुबियपूरिया सेणिएणं रजा एवं बुनाः समाणा हट्टाट्टा सिरिधराओं तिज्ञि सयसहरमाइ गहाय क्रीत्तयावगाओ दोहिं सयसहरमेहि रयहरण पडिस्मही च उवणेति सयमहरूमे मं कामवयं महावैति । तए ण से कामवए ते हि को इंबियपुरिमेहि महाविष् समाण हहुनुहु जात्र (६४)हि यए ण्हाए सुद्धध्याचे मार्ड (मंगळ।इं)वन्य,डं पवरपरिहिए अप्पमहाचाभरणालंकियसरीरे जेंगेव सेणिए राया तेंगेव उवागन्छइ २ ला सेणियं रायं करवलमजालं कह एवं बयासी-संदिसह णं देवाणुष्पिया ! जे मए करणिजं। तए णे से मेणिए राया कामवर्य एवं क्यासी-गन्छाहि णे तुमे देवाणुध्यिया । सुर्राभणा गंधोदएगं निक्र हत्यपाए एक्सालेहि सेयाए चउपकालाए पोनीए मुहं बाधता मेहस्य कुमारस्य च उरंगुलवजी निक्खमणपाउरगे अरगकेसे कप्पेहि। तए णं से कामवए सेणिएणं रन्ना एवं बुत्ते ममाणे हटुनुद्व जाव हिसए जाव पिन्धुणेड २ ता सुर-निणा गंधोदएमं हत्यपाए पत्त्वालेइ २ ता सुद्धक्तयेणं मुह बयइ २ ता परेणं जतेणं मेहस्स कुमारस्स चउरंगुलवजे निक्खमणपाउग्गे अग्गकेसे कप्पइ। तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स माया महारिद्वेण हंसलक्खणेणं पडसाडएणं अग्नकेसे पिडच्छिइ २ त्ता सुर्राभणा गंधोदएणं पक्लालेइ २ ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं बचाओ दलयइ २ ता सेयाए पोत्तीए बंधइ २ ता र्यणसम्बग्यंति पिक्लवइ २ ता मजूयाए पिक्लबइ २ ता हारवारिधारसिंदुवारछिज्ञमुत्ताविष्यगासाई अंसूइ विणिम्नुयमाणी २ रोयमाणी २ कंदमाणी २ विजवनाणी २ एवं बयाधी-एस णं अम्हं मेहस्स कुमारस्स अन्भद-एइ य उस्सवंद य पसवेस य तिहीत य जणेस य अनेस य पञ्चणीस य अपस्क्रिसे

दरिसणे भविस्सड्-तिकट्ट उस्सीसामूले ठवेड्। तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मा• पियरो उत्तरावक्रमणं सीहासणं रयावेंति मेहं कुमारं दोखपि तच्चपि सेवापीयएहिं कलसेहिं ण्हावेंति २ ता पम्हलसुकुमालाए गंधकासाइयाए गायाई छहेंति २ ता सरसेणं गोसीमचंदणेणं गायाई अणुलिपंति २ ता नासानीसासवायवोज्झ जाव हंसलक्षणं पड(ग)भ्राडगं नियंसैति २ ना हारं पिणद्भेति २ ना अद्धहारं पिगद्धेति २ ना (एवं) एगावर्लि (२) मनावर्लि (२) कणगावर्लि (२) रयणावर्लि (२) पालंबं (२) पायपलंब कडगाइ (२) तुडिगाई (२) केऊराई (२) अंगयाई (२) दसमृद्दियार्णतयं किंदुनयं (२) कुंडलाइ चूडामणि रयणुक्कडं मग्रहं पिणद्वेति २ ता दिव्यं सुमणदामे पिणदेंति २ ना दहरमलयसुगंधिए गंधे पिणदेति। तए णंतं मेहं कुमारं गंठिमवेद्धिमप्रिमसंघाइमेण चउव्विहेणं महेणं कप्परक्लगं पिव अलंकियविभूसियं करेंति । तए णं से सेणिए राया कोईंबियपुरिसे सहावेह ०२ ता एवं वयासी-खिषामेव भो देवाण्षिया ! अणेगसंभस्यसानिवद्गं ठीलद्वियमः लभंजियागं **इ**हासियउसभतुर्यनरमगर्विद्वगवालग्रिक्षर्रुस्मर्भचमर्कुजरवणलयपउमलयभ-तिचित्र घंटावलिमहरमणहरसरं सुभकंतदारेसणिज्ञ निउणो(चि)वियमिलिमिसितम-णिर्यगर्घटियाजालपरिक्थितं न्त्रं (अ०)भुग्गयवऽग्वेदयापरिगयाभिरामं विज्ञाहर-जमलजनजनं पिव अञ्चीसहस्समालणीयं मनगसहस्यकलियं भिसमाणं भिविभसमाणं चक्लुब्रोयणळेस्सं सुहफासं सस्सिरीयष्टां मिग्यं तुरियं चवलं वेडयं पुरिसमहस्स-वाहि(णीयं)णीं सीयं उबड़वेह । तए णं नं कोड़ंबियपुरिसा हड्नुड जाब उबड़वेंति । तए णं में मेहे कुमारे सीयं दंबहइ २ ना मीहामणबरगए पुरत्याभिभुहे सिन्सण्ये । तए पं तस्य मेहस्स कुमारस्य माया ण्हाया अप्पमहत्त्वाभरणालं-कियसरीरा सीर्य दुरुह्द २ ता मेहस्स कुमारस्य दाहिणे पासे भहासणेशि निसीयः । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अंबधाई रयहर्णं च पश्चिमाहर्गं च गहाय सीयं दु(ह)हरह २ ना मेहस्म कुमारस्स वामे पासे भद्दामणंखि निसीयह । तए णै तस्स मेहस्म कुमारस्य पिद्वओ एगा वरतकणी सिंगारागारचारुवेसा संगयगयहासय-भणियचेद्वि पविलाससंलावृह्णचनिजणजुत्तोवयाग्कुसला आमेलगजमलजुयलवद्विय-अन्भुन्नयपीणरदयसंठियपओहरा हिमर्ययकुँ देदपगासं सक्रोरेंटमह्नदामध्वलं आयवतं गहाय सलीलं ओहारेमाणी २ चिट्ठइ। तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स दुवे वरतक्णीओ सिंगारागारचारुवेसाओ जाब कुसलाओ सीयं दुस्हंति २ ता मेहस्स कुमारस्म उभओ पा(सि)सं नानामणिकणगरयणमहरिद्दतवणिज्ञ उज्जलविचित्तदंडाओ चिहियाओ सहमबरबीहवालाओं संखकुंददगरयसमयमहियफेणपुंजसिवासाओ

बामराओ गहाय सलीलं ओहारेमाणीओ २ विट्रंति । तए गं तस्स मेहकुमारस्स एगा बर्तरुणी सिंगारा जाव कुसला सीयं जाव दुरुहुइ २ ता मेहस्स कुमारस्स पुरओ पुरस्थिमेणं चंदप्पमबहर्वरुलियविमलदंडं ता(लर्वि)लियंटं गहाय चिट्ठह । तए णं तस्य मेहस्स कृमारस्स एगा बरतरुणी जाव सुख्वा सीयं दुख्हुइ २ ता मेहस्स कुमारस्स पुन्वदिक्खणेण सेयं रययामयं विमलसलिउपुण्णं मनगयमहामुहाकिइनैमाणं भिंगारं गहाय चिद्वर । तए णं तस्म मेहस्स कुमारस्स पिया कोडुंबियपुरिरा महावेड् २ ता एवं वयासी-स्विष्पामेव भो देवाणुष्पिया ! सरिसयाणं सरि(स)नयाणं सरि(स)-व्वयाणं एगाभरणमहियनिजोयाणं कोद्वंवियवरतरुणाणं सहस्सं सद्दावेह जाव सद्दा-वेति । तए णं (ते) कोडुवियवरनरुणपुरिया सेणियस्य रन्नो कोडुंबियपुरिसेहिं सद्दा-विया समाणा हट्टा ण्हाया एगाभरणगहियणिजोया जेगामेव सेणिए राया तेणामेव उवागक्छंति २ ता सेणिय गयं एवं वयासी-सदिसह णं देवाणुप्पिया ! जं णं अम्हेहिं करणिजं । तए ण से सेणिए राया त कोईवियवरतरुणसहस्सं एवं वयासी-गच्छह णं (तुब्भ)देवाणुष्पिया । मेहस्स अमारस्म पुरिससहस्मवाहिणि सीयं परिव(ह)-हह । तए णे तं कोडुंबियवरतरुणसहस्यां संणिएणं रक्षा एवं वृत्तं संतं हर्द्वं तुद्ध तस्य मेहस्स कुमारस्य पुरिसमहस्मवाहिणि सीयं परिवहद्द। तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स पुरिसमहरूसवाहिणि सीयं दुरुडस्स समाणस्य इमे अट्टर्झंगलया तप्पडमयाए पुरको अहाणुपुन्तीए संपद्विया, तं ब्रहा-सोत्यिय सिरिवच्छ नंदियावन वद्धमणग भद्दासण कलम मच्छ द्रप्पण जान बद्दवे अत्यत्यिया जाव ताहि इद्वाहि जाव अण-वरयं अभिनंदंता य अभियुणंता य एवं वयासी-जय २ नंदा। जय २ भहा! जयांदा ! भरं ते अजि(य) याई जिणाहि इंदियाई जियं च पाछेहि समणधम्मं जियविग्घोऽविय बसाहि तं देव ! सिद्धिमञ्झे निहणाहि रागदोगमळे तवेण धिइ-धणियंबद्धक्रन्छे महाहि य अट्टक्षम्मसत्त् झाणेणं उत्तमेणं सुक्केणं अप्यमत्तो पात्रस वितिमित्मगुत्तरं केवलं नाणं गच्छ य मोक्सं परमं पर्य सासयं च अयलं हेता परीसहच(मुं)मूणं अभीओ परीमहोबलग्गाणं धम्मे ते अविग्ध भवउ-त्तिकट्ट पुणी २ मगलजयरसहं पडंजीति । तए णे से मेहे कुमारे रायगिहस्स नयरस्स मज्झंमज्झेणं निरगरछाइ २ सा जेणेव गुणसिलए उज्जाणे तेणेव उवागरछाइ २ सा पुरिससहस्यवाहिणीओ सीयाओ पश्चोरुहृइ॥ २९ ॥ तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं पुरओ कड़ जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छंति २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खतो आयाहिणं पयाहिणं करें ते २ ता वंदंति नर्मसंति वं० २ ता एवं बयासी-एस णं देवाणव्यिता । 🖼 🖚 🐣 🐣

पुत्ते इद्दे कंते जाव जीवियऊसासए हिययनंदिजणए उंबरपुर्फ पिव दुहहे सवणयाए किमंग पुण दरिसणयाए ? से जहानामए उप्पठेड वा पउमेइ वा कुसु देइ वा पंके जाए जले संबिद्धए नोबलिप्पइ पंकरएण नोबलिप्पइ जलरएणं एवामेव मेहे कुमारे कामेस जाए भोगेस संबद्ध नोवलिप्पड कामरएणं नोवलिप्पड भोगरएणं, एस णं देवाणापिया ! संसारभउन्विग्गे भीए जम्मण(जर)मरणाणं इच्छइ देवाणापियाणं अंतिए मुंडे भविता अगाराओ अणगारियं पन्वइत्तर । अम्हे णं देवाण्णियाणं सिस्सभिक्वं दलयामो । पिडन्छंतु णं देवाणुप्रिया! सिस्सभिक्वं । तए णं से समणे भगवं महावीरे मेहस्स कुमारस्य अम्मापिकहिं एवं वृत्ते समाणे एयम् सम्मं पिडसुणेइ। तए णं से मेहे कुनारे समणस्स भगवओ महावीरस्य अंतियाओ उत्तरपुरच्छिम दिसीभागं अवक्रमइ २ ता सयमेव आभरणमहालंकारं ओप्रयह। तए पं (से) तस्य मेहकुमारस्य माया हसलक्खणेणं पडसाडएणं आभरणम्हा-लंकारं पिड च्छाइ २ सा हारवारिधारसिंदुवारछित्रमुत्ताविष्यगासाई अंसूणि विणिम्सू-यमाणी २ रोयमाणी २ केंद्रमाणी २ विलवमाणी २ एवं वयासी-जड़यव्वं जाया ! घडियन्वं जाया ! परक्रामयन्वं जाया ! अस्मि च णं अद्वे नो पमाएयन्वं. अम्हंपि णं ए(मे)सेव मरगे भवउ-तिकट्ट मेहस्स कुमारस्य अस्मापियरो समणं भगवं महावीरं वंदंति नमसंति वं० २ ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पिडगया ॥ ३० ॥ तए णं से मेहे कुमारे सयमेव पंचमृद्धियं लोगं करेड २ ता जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेगामेव उवागच्छइ २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खती आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-आहिते ण भंते ! लोए, पिलेते णं भंते ! लोए, आलित्तपिलेते णं भंते ! लोए जराए मरणेण य । से जहानामए केड गाहावई अगारंसि झियायमाणंसि जे तत्व भडे भवड अप्पभारे मोह्रगुरुए तं गहाय आयाए एगंतं अवक्रमइ-एस में नित्यारिए समाणे पच्छा पुरा (लोए)हियाए सुद्वाए खे(ख)माए निस्सेसाए आणुगामियताए भविस्सइ-एवामेव ममाव एगे आयाभंडे इद्वे कंते पिए मणुके मणामे एस में नित्थारिए समाणे संसारवोच्छेयकरे भविस्सइ, तं इच्छामि णं देवाण्यि(या)एहिं सयमेव पन्वावियं सयमेव मुंडावियं सेद्वावियं सिक्खावियं सयमेव आयारगोयरविणयवेणइय-चरणकरणजायामायावसियं धम्ममाइक्खियं। तए णं सम्रो भगवं महासीरे मेहं हुमारं सयमेव पञ्जावेह सयमेव आयार जाव धम्ममाहश्र्वह-एवं देवाणुष्पिया ! गंतव्वं चिट्ठियम्बं निसीयव्वं तुयद्वियव्वं भुंजियम्बं भासियम्बे एवं उद्घाए उद्दाय पाणेहिं भएहिं जीवेहिं सत्तेहिं संजमेणं संजमियन्तं अस्ति च णं अद्रे नो

पमाणयन्त्रं । तए ण से मेहे कुमारे समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतिए इमे एयाह्न धम्मियं उबएसं निसम्म सम्मं पिडवज्ञड तमाणाए तह गच्छइ तह चिद्रड जाव उद्वाए उद्वाय पाणेहिं भूएहिं जीवेहिं सत्तेहि सजमइ ॥ ३१ ॥ जं दिवसं च ण मेहे कुमारे-मुढे भविता अ(आ)गाराओ अणगारियं पन्वइए तस्त णं दिवसस्स पचावरण्हकालसमयंसि समणाणं निग्गंयाणं अहाराइणियाए सेजासंबारएस विभजमाणेसु मेहकुमारस्स दारमुळे सेजासंथारए जाए यावि होत्था। तए णं समणा निरगंथा पुञ्चरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए पुच्छणाए परियदृणाए धम्माण् जोगचिताए य उचारस्य य पासवणस्य य अङ्गच्छमाणा य निग्गच्छमाणा य अप्पेगइया मेहं कुमारं हत्थेहिं सच्हेंति एवं पाएहिं सीसे पोट्टे कायंसि अप्पेगइया ओलंडेंति अप्पेगडया पोलंडेंति अप्पेगडया पायरयरेणगृंडियं करेंति । एवं महालियं च णं रयणि मेहे कुमारे नो संचाएइ खणमवि अ(च्छि)च्छी निमीलितए । नए णं नस्स मेहस्स कुमारस्य अयमेयाहवे अज्यात्थिए जाव समुप्पजित्था-एवं खत अहं सेणियस्स रन्नो पुने धारिणीए देवीए अनए मेहे जाव सवणयाए. तं जया पं अहं अगारमञ्जे बसामि तथा पं सम समणा निरमथा आढायीते परिजाणीत सकारेंति सम्माणेंति अद्वारं हेऊइं पांमणाई कारणाडं वागरणाई आहक्संति इद्वाहिं कंताहिं बम्महिं आलवेंति संलवेंति, जप्पभिदं च मं अहं मुडे भविता अगाराओ अणगारियं पश्वहए तप्पिष्टं च णं म(म)मं समणा नो आढायंति जाव नो संलवेंति, अदुत्तरं च णं समं समणा निर्माया राओ पुञ्चरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए पुच्छ-णाए जाव महालियं च णं रित नो संचाएमि अच्छि निर्मि(ला)हावेत्तए, तं सेयं खल मज्जे कहं पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा जलंते समणं भगवं महावीर आपुच्छिता पुणरावि अगारमज्हे वसित्तए-तिकट्ट एवं संपेहेड् २ ता अट्टइह्टवसट्ट-माणसगर निर्यपिड हिवयं च गंतं रयणि खवेइ २ ता कहं पाउपपायाए सुविमलाए रयणीए जाव तेयसा जलंने जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उनागच्छइ २ ता तिक्खुतो आयाहिणं पयाहिणं करेड २ ता वंदइ नमंसइ वं० २ ता जाव पञ्चवासङ् ॥ ३२ ॥ तए णं मेहाङ समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं एवं बयासी-से नूणं तुमं मेहा ! राओ पुव्यरत्तावरत्तकालसमयंसि समणेहिं निर्माधेहिं वायणाए पुरुखणाए जाब महालियं च णं राइं नी संचाए(मि)सि महत्तमवि अचिंछ निमिल्लाचेताए, तए णं तु(क्मं)क्मे मेहा । इमे एयारूवे अज्ञात्यए जाव समुप्प-जित्था-जया में अहं अगारमज्ये वसामि तया में मम समणा निगांथा आढायति जाव संरुवेंति. जप्पभिडं च णं मुंडे भविता क्षणाराओ अणगारियं पव्ययामि

तप्पभिइं च णं मम समणा नो आडायति जाव नो (परियाणंति) संलवेंति अदुत्तरं च ण सम समणा निग्गंथा राओं अप्पेगइया वायणाए जाव पायरयरेणुगुंदियं करेंति, तं सेयं खलु मम कहं पाउप्पमायाए समणं भगवं महावीरं आपुच्छिता पुणरिव अगारमज्झे आवसिनए-ति हर्दु एवं संपेहेसि २ ता अट्टदुहट्टवस्रहमाणसे जाव रयांगें खवेसि २ ता जेंगामेव अहं तेगामेव हन्वमागए, से नूगं मेहा ! एस अट्ठे समद्वे ट ईता अट्ठे समद्वे । एवं खलु मेहा ! तुमं इओ तचे अईए भवग्गहणे वेयक्रागिरिपायमूले वणयरेहिं निन्वत्तियनामधेजे सेए संखदलउज्जलविमुक्ट निम्मलदिह्यणगोखीरफेगरयणियर(दगरयरययनियर)प्पयासे सत्तुरसेहे नवायए दसपरिणाहे सत्तंगपः द्विए सोमे समिए सुरूवे पुरओ उदग्गे समृसियसिरे सुहासणे पिद्वओ वराहे अइयाकुच्छी अन्छिहकुन्छी अलंबकुच्छी पलंबलंबोदराहरकरे धणुपद्रागिइविसिद्रपुद्धे अझीगपमाणजुनविद्यपीवरगतावरे अझीगपमाणजुनपुन्छे पिषपुग्गमुचारुकुम्मचलणे पंडुरस्रविद्यदिनिद्धिनिस्वहयविमितिनहे छदंते सुमेरूपमे नामं हत्थिराया होत्था । तत्थ ण तुमं मेहा ! बहुहि हत्थीहि य हत्थिणियाहि य लोटएहि य लोडियाहि य कलमेहि य कलभियाहि य सर्दि संपरिवुडे इत्थिसहस्सनायए देलए पागद्वी पट्टवए ब्रह्वई वंदपरियट्टए अनेसिं च बहु गं एकहाण हिश्यक्रलभाणं आहेवचं जाव विहरसि । तए णं दुम मेहा ! निबय्यमत्ते सर्ड पललिए कंद्रप्यरई मोहण-सीछे अविनण्हे कामभोगतिसिए वहूहिं हन्थीहि य जाव संगरेवुडे वेयद्विगिरिपायमूळे गिरीसु य दरीसु य कुहरेसु य कंदरासु य उज्झरेसु य निज्झरेसु य वियरएसु य गृहासु य पहलेस य चिह्नलेस य कडगेस य कडयमहलेस य नडीस य विश्वीस य टंकेस य क्डेंद्र य सिंहरेस य पञ्भारेस य मचेत्र य मांडेस य काणणेस य वणेस य वणस्डेस य वगराईसु य नईसु य नईकच्छेसु य जूहेसु य संगमेसु य वाबीसु य पो स्वरिणीसु य दीहियासु य गुजालियासु य सरेसु य सम्पंतियासु य सरसरपंतियासु य वणयरेहिं दिलानियारे बहाहिं हत्थीहि य जाव सिद्धं संपरियुढे बहुविहनरुपह्वपउरपाणियतणे 'निब्मए निर्धावन्ये सुहंसुहेणं विहरसि । तए णं तुम मेहा! अलया कयाइ पाउस-विरसारत्तसर्यहेमंतवसंतेसु क्रमेण पंचसु उऊसु समङ्क्रंतेसु गिम्हकालसमयंसि जेट्टामू-लमासे पायवधससमु। हुएणं सुक्ताणपत्तकयवरमारुयसंजोगदी विएणं महाभयंकरेणं हुयबहेणं बणदव जालासंपलित्तेषु वणं तेसु घूमाउलासु दिसासु महावायवेगेगं संघट्टिएसु छिनजाळेसु आनयमाणेसु पोष्ठस्क्लेसु अंनो अंतो झियायमाणेसु मयकुहियवि(णिबे)-णहिकिमियकहमनईवियरग(जिण्ण)ज्झीणपाणीयतेसु वणतेसु भिंगारकरीगकदियर-वेसु सरफदसअणिष्टरिद्धवाहि(त)त्तविद्दुमग्गेसु दुमेसु तण्हावसमुक्कपक्लपयिद्धयजिन्भ-

तालय असंपृष्टिय तुंड पिक्खरं घेसु ससंते सु गिम्ह उम्ह उप्हबाय खर्फ हमचंड माहय-सुकतणपत्तकयवरवाउठिभमंतदि(त्त)नसंभंतसावयाउलमिगतण्हाबद्धविधारेहसु गिरि-बरेस संवृद्धिएस तत्थमियपस(व)यगरीसिवेम अवदालियवयणविवर्गिक्षालियग्गजीहे महंतत्बः यपुण्णकण्णे सकुन्वियथोरपी १ एकरे ऊसियनं (लं) गुले पीणाइयविरसर् डिय-सहेग फोडयतेव अंबरतलं पायदहरएणं कंपैयतेव मेडणितलं विणिम्मयमाणे य सीयारं सञ्चओ समेता बिह्निवियाण।इं छिंदमाणे रुक्लमहस्साई तत्थ सुबहूणि नो(हा)ह्नयंते विणद्ररद्रेव्व नरवरिंदे वायाइद्वेव्य पोए मंडलवाएव्य परिव्यमते अभिक्खण २ लिंडनियर पमंचमाणे २ बहाहिं हन्यीहि य जाव मर्द्धि दिसोदिसि विष्पलाइन्या । तत्य णं तुमं मेहा! जुण्णे जराजजारेयदेहे आउरे झंझिए पिवासिए दुब्बछे किलंते नद्रसुद्रए मृढदिसाए स्याओ जुहाओ निप्पहणे नणद्वजालापारदे उण्हेण य तण्हाए य छहाए य परच्भाहए समाणे भीए तत्थे तसिए उच्चिमी संजायभए सब्वओ समंता आधावमाणे परिधावमाणे एगं च णं महं सरं अप्पोदयं पंकबहलं अति(त्थि)त्थेणं पाणियपाए (उइण्णो) ओइण्णे । नत्य णं तुमं मेहा ! तीरमङ्गए पाणियं असंपत्ते अंतरा चेव सेयंसि विमण्णे । तत्यणं तुमं मेहा ! पाणियं पाइस्सामि-तिकट्ट हत्थ पसारेखि, से वि य ते इत्थे उदगं न पावड । तए णं तुमं मेहा ! पुणर्वि कार्य पञ्चद्धरिस्सामि-त्तिकृष्ट बलियनरायं पंकीस खुने । तए णं तुमं मेहा ! अन्नया कयाइ एगं चिरनिजाहे गयवरजुवाणए समाओ जूहाओ करचरणदंतम् सलप्पहारेहिं विप्यरद्धे समाणे तं चेव महरह पाणी(यं पाएउं)यपाए समोयरइ । तए णं से कलभए तुमं पासइ २ न। तं पुरुववेरं समरइ २ ना आयुर्त रुद्धे कुविए चंडिकिए मिसिमिमेमाणे जेणेव तुमं तेणेव उवागच्छइ २ ता तुमं तिक्खेहिं दतमुसचेहि तिक्खतो पिट्टओ उच्छमइ २ ना पुञ्चवेरं निजाएइ २ ना हट्टाहे पाणियं पियइ २ ना ज मेव दिस पाउदभूए नामेव दिनि पिडिर्गए। तए ण तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउब्भवित्या उज्जला वि उला (ति उला) कक्खडा जाव दुरहियासा पित्तजरपरिगय-सरीरे दाहबक्केतीए यावि विहरित्या। तए ण तुमै मेहा ! तं उज्जलं जाव दुर्राह्यासं सनराइंदियं बेयगं वेदेसि सवीसं वाससयं परमाउं पालइसा अहबसहदुहुँह कालमासे कालं किचा इहेब जंबुहीने र भारहे बासे दाहिणदुभरहे गंगाए महानईए दाहिणे कुछे विंक्षगिरिपायमूछे एमेणं मशबरमंधहत्यिणा एगाए गयवरकरेणूए कुन्छिसि गयकलभए जणिए। तए णंसा गयकलभिया नवण्हं. मासाणं वसंतमासिम तुमं प्याया । तए णं तुमं मेहा ! गच्भवासाओ विष्यमुक्के समाणे गयकलम् यावि होत्या रत्तप्पलरत्तसमालए जासमणारतपारिजलय-

लक्खारससरसकुंक्रमसंझब्भरागवण्णे इद्वे नियगस्स जुहबङ्गो गणि(या)यारकणेरू-कोत्थहत्थी अणेगहत्थिसयसंपरिवृद्धे रम्मेसु गिरिकाणणेसु सुईसुहेणं विहर्रास । तए णं तमं मेहा । उम्मक्कवालभावे जोव्वणगम्भूष्पते जहबङ्गा कालधम्मूणा संजत्तेणं तं जहं सयमेव पडिवजास । तए णं तुमं मेहा ! वणयरेहिं निव्वत्तियनामधेजे जाव च उदंते मेरुप्पमे हत्थिर्यणे होत्या । तत्य णं तमं मेटा ! सत्तंगपइद्विए तहेव जाव पिंडिरूवे। तत्थ णं तुमं मेहा । सत्तसङ्यस्स जुहस्स आहेवचं जाव अभिर्मेत्या । नए णं तुम अन्या कयाइ गिम्हकालसम्यसि जेट्टामूले बणदवजालापिलतेस वर्णतेसु(सु)धूमाउलास दिसास जाव मंडलबाएव्य परिच्य-मंते भीए तत्थे जाव संजायभए वहहिं हाथीहि य जाव कलियाहि य सादि संपरिवृडे सञ्बओ समेना दिसोदिमि विष्पलाइत्या । तए ण तब मेहा ! तं वणदवं पासिता अयमेयाहवे अञ्झत्थिए जाव समुप्पजित्था-कहिं णं मन्न मए भयमेयाहवे अग्गिसंभवे अणुभूयपुरवे १, तए णं तव मेहा ! छेस्माहिं विसुज्झमाणीहिं अज्ञ-वसाणेणं सोहणेणं सुभेणं परिणामेगं नयावरणिज्ञाणं कम्माण खओवसमेगं ईहा-पोहमस्गणगवेसणं करेमाणस्स मन्निपुन्वे जा(ई)इसर्णं समुप्पजित्था । तए णं तुर्म मेहा । एयमद्रं सम्मं अभिसमेसि-एवं खलु मया अईए दोचे भवग्गहणे इहेव जबहीं व भारहे वासे वेयहागिरिपायमुळे जाव (महंमुहेणं विहरह)नत्य ण महया अयमेयारूवे अभिगसंभवे समणभूए । तए णं तुमं मेहा ! तस्मेव दिवसस्स पचावरण्हकालममयंमि नियएणं जृहेणं सिद्धं समञ्चागए यावि होस्था । तए णं तुमं मेहा! सक्त्सेहे जाव सन्निजाइस्मरणे चउद्देते मेरुपभे नामं हत्बी (राया) होत्या । तए णं तुज्झं मेहा । अयमेयाम्बे अज्झत्यिए जाव समुप्पजिन्था-(तं)सेयं खल मम दयाणि गंगाए महानईए दाहिणिहंसि कूलेमि विझिगिरिपायमुळे दविगमं(ताण) जायकारणद्वा सएणं जुहेण (महइ)महालय मंडलं घाइनए-तिकट्ट एवं संपेहेसि २ ता सहंसहेणं विहरसि । तए ण तुमं मेहा । अनया कयाई पहमपाउसंसि महाबुद्धिकारंसि सन्निवइयंसि गगाए महानईए अदूरमामंते बहाँहैं हत्यीहिं जान कलियाहि य सत्ति य हत्यिसएहिं संपरिवृदे एगं महं जोयणपरिमडलं महदमहालयं मंडलं घाएसि जं तत्थ तणं वा परां वा कहुं वा कंटए वा लया वा बल्ली वा खाणुं वा रुक्खे वा ख वे)वं वा तं सम्बं तिक्खुक्तो आहु-णिय २ पाएणं उ(हवे दिसे इत्येणं गेण्हांस एगंते ए(पा)हेसि । तए णं तुमं मेहा ! तस्तेव मंडलस्स अदूरसामंते गंगाए महानईए दाहिणिक्ट कुछे विंझगिरिपायम्ले गिरीस य जाव विहरसि । तए णै तुर्म मेहा ! अनया कयाइ मजिल्लमए बरिसार्श्तिस

 महाबद्धिकायंसि सिमवङ्यंसि जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छिस २ ता दोश्रंपि संडलं बाएसि. एवं चारेमवासारनंसि महाबुद्धिकार्याम सिवव(इ)यहाणंसि जेणेव से मडले तेणीव उवागच्छिस २ ता तर्चिप मंडलघायं करेसी जं तत्थ तर्ण वा जाव सहंसहेणं विह-रांस । अह मेहा ! तुमं गईंदभावस्मि वहमा(णे)णो कमेणं नलिणिवणवि(वह)हवणगरे हेमंने कंदलोद्ध उद्ध यन् पार प उर्राम्य अइकंने अहिंगने गिम्हसमयंसि पन विगट्टमा (णे)-को बजेव बगकरेणविविहादिकक्यपसवधाओं तुमं उउयक्समक्यचामरक्रणपर्पारमंडि-याभिरामी मयवसविषसंतक्षडतङकिलिलगंधमदवारिणा सर्भिजणियगंधी करेणपरि-वारिओ उउसमनजणियसोहो काले दिणयरकरपयंडे परिसोसियनम्बर्शन(ति)हरभीस-तरदंमणिजे भिगाररवंतभेरवरवे नागाविहपनकट्टनणक्यवरु(द्)द्ध्यपद्मारुयाइद्धनह-यलरमगणे वाउलि(या)दारुणतरे नण्हावभदोभदमियभमंतविविहसावयसमा उछे भी-मदरिसणिजे बहुते दारुणिम गिम्हे मारुयवसपसरपसरियनियंभिएणं अब्भिहयभीम-भेरवरवप्यगारेणं महधारापंडियमिनउदायमाण(धग)धगधगेतसहु(द्व)द्वएणं दिन्त-त्रमफुर्लिगेण धूममाला उछेगं सावयसर्यतकरणेणं (अबमहिय) वणद्वेणं जालाली-वियतिरुद्धधुमंधकारभीओ आयवालोयमहंतत्ंबह्यपुण्णकण्णो आकुंचिययोरपीवरकरी भयवसभयंतदितनयणो वेगेणं महामेहोन्व वाय(पव)णोहियमहत्रुस्वो जे(णेव)ण कओ ते(ण) पुरा दबारेगभयभीयहियएगं अवस्यतणप्पएसरुक्तो रुक्त्बोहेसी दबिग-संताणकारणहा (ए) जेणेव मंडले तेणेव पहारेत्य गमगाए । एको ताव एम गमी । तए णं तुमं मेहा । अन्या कयाई कमेणं पंचतु उऊतु समझ्क्रंतेनु सिम्हकालस-मर्गास जेडामूळे मासे पायवसंघंससमुद्धि एणं जाव संबद्धिएम् सियपसुपक्किलसरीतिवे(स्) दिसोदास विष्पलायमाणेस तेहिं बहहिं हत्थीहि य सर्दि जेणेव (से) मंडले तेणेव पहारेत्य गमणाए । तत्थ णं अन्ने बहवे सीहा य बग्धा य विगा य दीविया अच्छा य तरच्छा य पारासरा य सरभा य सियाला विराला सुणहा कोला समा कोकतिया चिता चिह्नला पुरुवपविद्वा अभिगभयभिह्नया एगयओ बिलधम्मेणं चिह्नते । तए णं तुमं मेहा ! जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छिस २ ता तेहिं बहाह सीहेहिं जाव चिष्ठलेहि य एगयओ बिलघरमेणं चिद्रसि । तए णं तुमं मेहा ! पाएणं गत्तं केंड्रह्सामीविकट्ट पाए उक्खित, तंमि च णं अंतरीत अशिहै बलवंतीहैं सत्तीहैं पणो(लि)हिजमाणे २ ससए अणुप्पविद्वे । तए णं तुमं मेहा ! गायं कंद्रुइत्ता पुणर्वि पायं पिंडनि(क्यमि)क्खेविस्सामि-तिकट् तं ससयं अणुपिवहं पाससि २ ता पाणाणु-कंपबाए भ्याणुकंपबाए जीवाणुकंपबाए सत्ताणुकंपबाए से पाए अंतरा चेव संधारिए नो चेव णं निक्सिते । तए णं तुमं मेहा । ताए पाणाणुकंपयाए जाव सत्ताणुकंपयाए

संसारे परित्तीकए माणुस्साउए निबद्ध । तए ण से वणदवे अङ्गाङ्जाई राइंदियाई तं वर्ण झामेड २ त्ता निद्भिए उवरए उवसते विज्ञाए यावि होत्या । तए णं ते बहवे सीहा य जाव चिहला य तं वणदवं निद्वियं जाव विज्झायं पासंति २ चा अमिनभयविष्यमुक्का तन्हाए य छहाए य पर्बमाह्या समाणा त ओ)मंडलाओ पिंडिनिक्स्बमंति २ त्ता सञ्बजो समंता विष्पसिरित्था । नए णं ते बहवे हत्थी जाव छहाए य परवभाइया समाणा तओ मंडलाओ पिडनिक्खमंति २ ता दिसोदिसिं विष्यसरित्था । तए णं तुमं मेहा ! जुण्णे जराजजारेयदेहे सिद्धिलवलित्यापिणिद्ध-गत्त दब्बले किलंते जंजिए पिवासिए अत्यामे अबले अपरक्कमे अवकमणी वा ठाणुखंडे वेगेण विष्पसरिस्तामि-तिकृष्ट पाए पसारेमाणे विज्ञहरू विव रययगिरि-पन्भारे धरणिनलंति सन्वगेहि सांबवडए । तए ण तव मेहा । सरीरगिंस वेयणा पाउब्भया उज्जला जाव दाहनकृतिए यानि निहरसि । तए ण तुमं मेहा ! तं उज्जलं जाव दरहियासं तिक्षि राइदियाइं वेयण वेयमाणे विहें किता एवं बायसयं परमाउं पालइता इहेव जंबदीवे २ भारहे वासे रायगिहे नयरे संणियस्स रक्नो धारिणीए देवीए क्रांच्छिसि कुमारनाए पचायाए ॥ ३३ ॥ तए ण तुमं मेहा । आ(अ)णुप्ववेणं गब्भवासाओ निक्खंते समाणे उम्मुक्कबालभावे जोब्वणगमणुष्पत्ते मम् अतिए मुंहै भविता अगाराओ अणगारियं पन्वइए । तं जह ता(जा)व तुमे मेहा ! तिरिक्ख-जोणियमावमुवगएणं अपडिलद्धभम्मत्तरयणलंभेण से पाए पाणाणुकपयाए जाव अंतरा चेव संवारिए नो चेव ण निक्खिन किमंग पण तम मेहा ! इयाणि विपल-कुलसम्बभवेणं निरुवह्यमरीर(दंन)यत्तलद्वपंचिदिएणं एव उद्गाणबलवीरियपुरिस• (क्रा)गारपरक्रमसंज्ञेतण म(म)मं अतिए मुडे भविता अगाराओ अणगारियं प्रविद्या समाणे समणाणं निरगथाणं राओ पुन्वरत्तावरत्तकालममर्यस्य वायणार् जाव धम्माणुः ओगचिंताए य उच्चारस्स वा पामवणस्म वा अङ्गच्छमाणाण य निरगच्छमाणाण य हत्यसंघरणाणि य पायसघरणाणि य जाव रयरेणुगुंडणाणि य नो सम्मं सद्धि खमसि तिनिक्खासि अहियासेसि ?, तए णं तस्स मेहस्स अणगास्य समणस्स भगवओ महावीरस्य अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म धुभेहिं परिणामेहिं पसत्येहिं अज्झवमाणेहि टेस्साहि विद्युज्झमाणीहि तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेण ईहापोहमग्गणगवेसणं करेमाणस्य सन्निपुठ्वे जाईसर्णे समूष्पने एयमद्रं सम्मं अभिसमेइ । नए णं से मेहे कुमारे समणेणं भगवया महावीरेणं संमारियपुरुव बाई-सरणे दुगुणाणीयसंवेगे आगंदयंसुपुण्णमुहे हरिसवसेणं भाराहयकयंवकं पिव समूससियरोमकृवे समर्ण भगवं महावीरं वंदइ नमसङ् वं० २ ता एवं बयासी-

अज्ञप्यभिई णं भंते ! मम दो अच्छीणि मोनुणं अवसेसे काए समणाणं निग्गंथाणं निसट्टे-शिकट पुणरवि समण भगवं महाबीरं वंदइ नर्मसइ वं० २ सा एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! इयाणि दोश्वंपि सयमेव पञ्चावियं सयमेव मुडावियं जाव सयमेव आयारगोयरं जायामायावित्यं धम्ममाइक्ख(ह)न्तु । नए णं समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारे सयमेव पन्वावेइ जाव जायामायाविनर्य धम्ममाइक्खइ-एवं देषाणुप्पिया । गंतव्यं एवं चिद्धियव्यं एवं णिसीयव्यं एवं तुयर्टियव्यं एवं भंजियव्यं एवं भासियब्वं उद्घाय २ पाणाणं भयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियब्वं । तए ण से मेहे समणस्य भगवओ महावीरस्य अयमेयारूव धन्मियं उवएसं सम्मं पिंड (च्छड़)वजाइ २ ता तह (चिट्ठड़) गच्छड़ जाव संजमेण संजमह । तए णं से मेहे अणगारे जाए इरियासमिए अणगारवण्यओ भाषियको । तए ण से मेहे अणगारे समगरम भगवओ महावीरस्य अंतिए नहा(एया)ह्वाणं थेराणं सामाइयमाइय णि एकारम अंगाइ अहिज्य २ ना बहुहि चउत्यछट्टट्टमदसमदुवालसेहि मासद्धमासख-मणेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरह । तए णं समणे भगवं महावीरे रायगिहाओं नय-राओ गुणसिलयाओ उज्जाणाओ पिंडनिक्समइ २ ता बहिया जणवयविहार विहरइ ॥ २४ ॥ तए णं से मेहे अणगारे अन्नया कयाइ समणं भगवं महावीरं वंदइ नर्म-सड़ बै॰ २ ता एवं बयासी-इच्छामि णं भंते ! तब्भेहि अब्भणुबाए समाणे मासियं भिक्खुपिडमं उवसंपिजिनाणं विद्वितित्ताः । अहासुहं देवाणुण्यया ! मा पर्हिवंधं करेह । तए ण से मेहे अणगारे समणेण भगवया महावीरेण अब्भणुनाए समाण मासियं भिक्खपिडिसं उवसंपिजिनाणं विहरह, मासियं भिक्खरिडसं अहासुनं अहारूपं अहा-मग्यं सम्मं काएणं फासेड पालेइ सोभेइ तीरेड किट्टेड सम्मं काएण फासेना पालिता सोभेना तीरेना किट्टेना पुणर्वि समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-इच्छामि ण भंते ! तुब्भेहिं अब्मणुकाए समाणे दोमासियं भिक्खपिडमं उव-संपाजनाणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुष्पिया । मा पडिवधं करेह । जहा पडमाए अभिलावो तहा दोबाए तक'ए चउत्याए पंचमाए छम्मासियाए सत्तमासियाए पढ-मसत्तरा(यं)इंदियाए दोसं सत्तराइदियाए तड्यं सत्तराइदियाए अहोराइदियाएवि एग-राइंदियाएवि । तए णं से मेहे अणगारे बारस भिक्खपिडमाओ सम्मं काएणं फासेला पाले ना सोभेत्रा तीरेत्रा किट्टेना पुणरवि वंदड नमंसद वं० २ ता एवं वयासी-इच्छासि णं भंते । तुर्वमेहि अञ्मणनाए समाणे गुणरयणसंबच्छरं तबोक्रम्मं उवसपज्जिताणं विहरित्तए । अहासुई देवाणुप्पिया ! मा पढिबंधं करेह । तए णं से मेहे अणमारे पढमं मासं चउत्यंचउत्थेणं अणिक्खितेणं तदीकम्मेणं दिया ठाणुकद्वए सुराभिमुहे

आयावणभूमीए आयावेमाणे रात्ति वीरासणेणं अवाउडेणं । दोश्व मासं छट्टंछंट्रणं ० । तच्चं मासं अद्रमंअद्रमेणं । च उत्थं मासं दसमंदसमेगं अणिक्खित्तणं तबोक्रमेणं दिया ठाणकडुए सुराभिम्हे आयावगभुमीए आयावेमाणे रति वीरामणेणं अवाउ-हैणं । पंचमं मासं दुवालममंदुवालममेणं अणिक्खितेण तवीकम्मेणं दिया ठाणुकदुए मुराभिमहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रानि वीरासणेगं अवाउडेणं । एवं खत् एएणं अभिलावेणं छद्रे चोहसमं २ मत्तमे मोलसमं २ अहमे अहारसमं २ नवमे वीसडम २ दसमे वाबीसडमं २ एकारसमे चन्नवीसडमं २ बारसमे छन्वीसइमं २ तेरसमे अद्वावीयडमं २ चोहयमे तीयडमं २ पचर(पंचद)यमे बत्तीसडमं २ सोल-समे(मासे) चउत्तीमडमं २ अणिक्खित्तणं तबोक्रम्मेणं दिया ठाणकडुए (णं) सरा-भिम्हे आयावणभूमीए आयावेमःणे रात्त वीरासणेण य अवाउडएण य । तए णं से मेहे अणगारे गुणर्यणसवच्छर न्योकम्मं अहापुत्तं जाव सम्मं काएणं प्रामेइ पाछेइ सोभेइ तिरेद किट्टेड अहामुत्तं अहाकर्णं जाव किट्टेना समर्णं भगवं महावीर वंदड नमंगड वं० २ ना बहाहें छहुद्रमदसमद्वालसेहिं मामद्रमामखमणेहिं विचि-त्तेहिं तबोक्रमोहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरह ॥ ३५,॥ तए णं से मेहे अणगारे तेणं उराडेणं विपुलेणं सुस्यिरीएणं प्रयत्तेणं प्रसिद्धिएणं कल्लाणेण सिवेणं धन्नण सम्हर्णं उदरगेण उदारएण उत्तमेण महाण्मात्रेण नवीकस्मेण तुक भुक्खे लुक्ये निस्मेसे निस्सोणिए किंडिकिडियाभूए अद्भिचम्मावगद्ध किने धमणिमत्ए जाए यावि होत्या. जीवंजीवण गच्छा जीवंजीवणं चिद्रः भाम मामिना गिरु।(य) आस माममाणे गिलायइ भासं भागिस्मामित्ति गिलायइ। सं जहानामए ईंगालमगडियाइ वा कट्ट-सगडियाइ वा पनमगडियाइ वा तिलमगडियाइ वा एरंडकद्वमगडियाइ वा उण्हे दिना सुका समाणी समई गच्छा सभद चिद्रह एवामेव मेहे अणगारे समई गच्छाइ समहं चिट्टइ उवचिए तवेगं अवचिए मंगमोणिएणं ह्यासणं इव भासरामिपरिच्छन्ने तवेण तेएगं तवतेयांगरीए अईव २ उवसोससाणे र चिद्रह । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्यगरे जाव पुरुवाणुपुष्टि चरमाणे गामा-णुगामं दृइज्जमाणे सुदस्रहेणं विहरमाणे जेणामेव रायणिहे नयरे जेणामेव गुर्गातलः उज्जाणे तंणामेव उवागच्छा २ ता अहापडिहवं उग्गहं ओगिण्हिता संजमेणं नवसा अप्पाणं भावेमाणे विद्वरइ । तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्य राओ पुन्वरत्तावरत्त-कालसमयंसि धम्मजागरियं जागर्गाणस्स अयमेयाहवे अज्हारिक्षः जाव सम्पर-जित्था-एवं खलू अह इमेणं उरालेणं तहेव जाव भासं भासिस्सामिति गिलामि, तं अत्थि ता में उद्वाणे कम्मे बळे वीरिए पुरिसकारपरक्रमें सद्धा धिई संवेगे तं जाव

ता में अतिय उद्घाणे कम्मे वरे वीरिए पुरिसकारपरकामें सदा धिई सवेग जाव य में धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे महत्थी विहरः ताव(ताव)मे सेयं कहं पाउप्प्रभायाए रथणीए जाव तेयसा जलते (सरे)समणं भगवं महावीरं वंदिता नर्मासन्य समयेणं भगवया महावीरेणं अब्भणनायस्य समायस्य सयमेव पंच महत्वयाई आ(रू)राहित्ता गोयमाइए समणे निरंगर्थ निरंगंथीओ य खामेत्ता तहारूवेहिं कडाईहिं थेरेहिं सर्व्हि किउलं पन्वयं सणियं २ दुर्ह्माहता सथमेव मेहच-णस्तिगासं पढविसिलापट्टयं पडिलेहिना सल्हणाञ्चमणा(ए झसियस्स मनपाणप-डियार्शक्खयस्य पाओवगयस्य कान् अणवकखमाणस्य विहरित्ततः । एवं सपेहेइ २ त्ता कहं पाउपमायाए स्थणीए जाव जलतं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उचागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुतो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ ता वंदइ नमंसइ वं० २ ता नवासके नाइद्रे सुस्मुसमाणे नमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजिल उड़े पज्जवासङ । मे(हेनि)हाइ समणे भगवं महावीरे मेहं अणगार एवं वयासी-से नूणं तब मेहा ! राओ पुरुवर्तावरत्तकालसमयसि धम्मजागार्य जागर्-माणस्य अयमेवाहवे अञ्झन्धिए जाव ममुष्पज्जित्या-एवं खत् अह इमेणं उरालेणं जाव जेणेव अ(इ)हं तेणेव हुव्वमागए। से नृणं मेहा ! अहे समहे ? हता अस्य । अटा खुढ़े देवाणूरिया । मा पिडवंधं करेह । तए ण से मेहे अणगारे समणेणं भग-वया महावीरेगं अब्भणुशाए समाणे हृद्र जाव हियए उद्घाए उद्घेद २ ता समणं सगर्व महाबीर तिक्चुत्तो आयाहिण पर्याहिण करेड २ ता वंदइ नमसङ वं० २ ता सयमेव पंच महत्वयाई आरहेड २ ता गोयमाइ समणे निमांथे निमांथीओ य खामेइ २ ता तहारूवेहिं कडाईहिं थेरेहिं सद्धि विपुत्र पव्वयं सणियं २ दुरूहइ २ त्ता सयमेव मेहघणसिक्तगाँसं पुटविसिलापट्टयं पिडल्डेहेड २ ता उचारपासवणभूमि र्याडळेहेड २ ना दब्भसंधार्गं सथरइ २ ता दब्भसंथार्गं दुब्हड २ ता पुरत्यांभ-मुद्दे सर्पालयंकितमाणे कृत्यलपरिग्गहियं सिरमावत्तं मत्थए अजलि कर् एवं वयासी-नमोत्यु णं अरिहंताणं भगवंतार्गं जाव सपत्ताणं, नमात्यु णं समणस्य भगवओ महाबीरस्य जाव संपाविजकामस्य मम धम्मार्यारयस्य । वंदामि णं भगवंतं नत्य-गर्य इहराए पासउ मे भगवं तत्थार इहरायं-तिकटु वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-पुन्नि पि(य) ण मए समणस्य भगवओ महावीरस्स अंतिए सन्ने पाणाइ-बाए पचक्खाए मुसाबाए अदिबादाणे मेहणे परिग्गहे कोहे माणे माया लोहे पेजे दोसे कलहे अब्सक्खाण पेसुने परपरिवाए अरहरह मायामोसे मिच्छाइंसणसहे पश्चक्खाए। इयाणि पि णं अहं तस्सेन आंतए सब्बं पाणाइनागं पन्यक्खामि जान मिच्छा-

दंसणमहं पश्चक्यामि सन्वं असणपाणवाइमसाइमं चउन्विहंपि आहारं पश्चक्यामि जाबजीवाए । जंपि य इमं सरीरं इद्रं कतं पियं जाब विविद्या रोगायंका परीसहो-वसग्गा फुसंतीति म्ह एयं पि य णं चरमेहिं ऊसासनी भासेहिं वोसिरामि-त्तिक हु-संटेहणाझूमणाझुमिए भन्तपाणपिदयाइक्खिए पाओवगए काल अणवकंखमाणे विह-रइ। तए णं ते थेरा भगवतो मेहस्स अणगारस्स अगिलाए वेयावडिय करेंति। तए णं से मेहे अणगारे समणस्य भगवओ महात्रीरस्य तहाहवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाईं अहिज्जिला बहुपिदपुण्गाइं दुवालसविरसाईं माम-ण्णपरियागं पाउणिता मासियाए संखेहणाए अप्पाणं झोसेना सिद्वे भताइ अणसणाए छेएन। आलोइयपिकक्षते उद्धियसङ्के समाहिपत्ते आणुपुरुवेणं कालगए। तए णं(ते) येरा भगवंती मेहं अणगारं आणुपव्वेणं कालगयं पासेति २ ता परिनिव्वाणवित्यं काउस्सरगं करेंति २ ता मेहस्स आयारभंडगं गेग्हंति २ ता विउलाओ पन्वयाओ सणियं २ पन्नोरहाति २ ता जेणामेव गुर्णासलए उजाणे जेणामेव समणे भगवं महा-चीरे तेणामेव उवागच्छंति २ ता समणं भगवं महावीरं वंदंति नर्मसति वं० २ ता एवं बयासी-एव खल देवाण्पियाणं अतेवासी मेहे नामं अणगारे पगडभहए जाव विणीए । से ण देवाळुप्पिएहिं अञ्भुषुत्राए समाण गोयमाइए समाणे निर्गंधे निर्गं-बीओ य खामेता अम्हेहिं मुद्धि विपूर्ल प्रव्वयं मुणियं २ दुष्टहुइ २ ता सुयमेव मेघ-घणसिनासं पुढाविसिलं (पृह्यं)पिडलेहेइ २ ना अत्तपाणपिडयाइक्तित् अणुपृब्वेणं कालगए । एस णं देवाणुप्पिया ! मेहस्म अणगारस्म आयारभंडए ॥ ३६ ॥ भेने ! क्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं बंदइ नमंसइ बंध २ ता एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पियाणं अंतेवासी मेह नामं अणगारे, से णं अंते ! मेहे अणगारे कालमासे कालं किया कांट्र गए कहिं उववले ? गोयमाइ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एव खलु गोयमा । मम अंतवासी मेहे नामं अणगारे पगइभद्दए जाव विणीए, से णं तहाम्बाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाई एका-रस अंगाई अहिजाइ २ ता बारस भिक्खपिंडमाओ गुणरयणसबच्छरं नवीकर्म काएणं फासेता जाव किट्टेता मए अन्मणुकाए समाणे गोयमाड थेरे खामेइ २ त्ता तहारू वेहिं जाव विउलं पञ्चयं दुरूहइ २ ता दर्भसंथारगं संयरइ २ ता दन्भसंथारोवगए सयमेव पंचमहत्वए उचारेइ बारस वासाई सामण्णपरियागं पाउणिता मासियाए सकेहणाए अप्पाण झूसिता सद्रि मत्ताइं अणसणाए छेदेता आलोइयपिकक्विते उद्धियसहे समाहिपते कालमासे कालं किया उद्धे चंदिमसूरग-हगणनक्खत्तताराख्वाणं बहुइं जोयणाई बहुईं जोयणस्याई बहुईं जोयणसहस्साई

बहुई जोयणसयसहस्साइं बहु (ई) इ जोयणकोडोओ बहुइ जोयणकोडाकोडीओ उन्नं दूर उप्पद्दता सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदनं मलंतममहासुक्तसहस्साराणयपाणयार-णमुए तिण्णि य अद्वारस्तर गेवेज्जिमा (ण)णानाससए वीइवइता निजए महाविमाणे देवताए उववने । तत्य णं अत्येगइयाणं देवाणं ते (व) तीसं सागरोनमाई ठिई पन्ता । एस णं मेहस्सिन देवस्स ते तीसं सागरोनमाई ठिई पन्ता । एस णं मंते ! मेहे देवे ताओ देवलोयाओ आउक्सएणं ठिइक्सएणं भवक्सएणं अणंतरं वर्य जहता किंहें पन्ति है परिनिव्वाहिइ सव्यवुक्त्याणमंतं काहिइ । एवं सल् अंत् ! सम्योणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्यगरेणं जान संपत्तेणं अप्पोणालंभनिमित्तं पढमस्स नायज्ज्ञयणस्स अयमहे पन्नते तिलेमि ॥ ३० ॥ नाहा-महरेहि निउणेहिं वयणेहिं चोवयंति आयरिया । सीसे किंहिच खिलए जह मेहमुणि महावीरो ॥ ३ ॥ पढम अज्ञ्यणं समस्ते ॥

जड मं भंते । सम्योगं भगवया महाबीरेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स नायज्ज्ञयणस्स अयमट्टे पन्नते बिइयस्स णं भंते । नायज्झयणस्स के अट्टे पनते ! एवं खळु जंबू ! तेणं काडेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या बण्णओ । [तत्य णं रायगिहै नयरे सेणिए नामं राया होत्या महया वण्णओ । त(त्य)स्स णं रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए गुणसिलए नामं उज्जाणे होत्था वण्णओ । तस्स णं गुणितलयस्स उजागस्स अद्रासामंते एत्थ णं महं एगे (पिट्टेय) जिल्युजाणे यादि होत्या विणद्भदेवज्ञके परिसहियतोरणघरे नाणाविहगुच्छगुम्मलयाबक्षिकच्छच्छाइए अणेगवालसयसंक्रिणे वे यावि होत्या । तस्स णं जिष्णुजाणस्स बहमज्झदेसभाए एत्म णं महं एने भगनकुवए यावि होत्या । तस्स णं भगनकुवस्स अदुरसामंते एत्थ णं महं एगे मालुयाकच्छए यावि होत्या किन्हे किन्होभासे जाव रम्मे महामेहनिउरंबभए बहुहि दक्खेहि य गुन्छेहि य गुम्मेहि य लयाहि य बहाहि य (तगिहि य) क्सेहि य खाणुएहि य संछन्ने पतिच्छने अंतो झुसिरे वाहिं गंभीरे अणेगवालस्यसंक्रिफेजे यानि होत्या ॥ ३८ ॥ तत्व ण रायगिहे नयरे ध(णे)ण्णे नामं सस्यवाहे अने दिले जाब विउलमत्तपाणे । तस्त णं घण्णस्य सत्यवाहस्य भद्दा नामं भारिया होत्या धुक्रमालपाणिपाया अहीणपडिपुष्णपंचिदियसरीरा लक्खणचे अगुरूणोववेया माण्-स्माषप्पमाणपडिपुणगञ्जाबसर्व्वगसंदर्गी सतिसीमामारा केता पियरंसणा सस्वा करयलपरिमियतिवलियमञ्झा कुंडलुबिहियगंडलेहा कोमुङ्(य)र्याणयरपडिपुण्याः सीमवयणा सिंगारागरचारवेसा जाव पढिस्ता दंशा अवियातरी आणुकोप्परमावा ६२ सुला०

बावि होत्था ॥३९॥ तस्स णं घण्णस्स सत्थवाहस्स पंगए ना(म)मं दासचेडे होत्या सब्बंगसंदरंगे मंसोविचए बालकीलावणकसके यानि होत्या । तए वं से घण्णे सत्य-बाहे रायगिहे नयरे बहुणं नगरनिगमसेड्रिसस्थवाहाणं अद्वारसण्ह य सेणिप्पसेणीणं ब(ह)हुसु कजेमु य कुडंबेसु य (मंतेषु य) जाव चक्खुभूए यानि होत्या नियगस्स वि य णं कुडुंबस्स बहुसु(य) कज़स जाव चक्खुभूए यावि होत्या ॥४०॥ तत्य णं रायगिह्ने नयरे विजए नामं तहारे होत्या पावे चंडालह्वे भौमतररुद्दक्रमे आरुसिय-दित्तरत्तनयणे खरफरुसमहलविगयमीभ(त्य)च्छदाढिए असंपुढियउट्टे उद्ध्यपद्ण्णलं-बंतमुद्धए भमरराहुवण्णे निरणुक्कोसे निरणुतावे दारुणे पदभए निसंसइए निरणुकंपे अ(हिब्ब)हीद एपंतदि(द्वि)द्वीए खुरेद एपंतधाराए गिद्धेद आमिसर्ताहरूछे अग्गिमित सञ्चभ(क्ले)क्ली जलमिव सञ्च(गा)रगाही उर्द्धचगवंचणमायानियडिकूडकबडसाई-संपञ्जोगबहुळे चिरनगर्विणहुदुहुसीलाय।रचरिते ज्य(प)प्पसंगी मजप्पसगी भोजप्प-संगी मंसप्पसंगी दारुणे हिययदारए साइसिए संधिच्छेपए उनहिए निस्संमघाई आली-यगवित्थभेयलहुहृत्थसंप उत्ते परस्स दन्वहरणंमि निर्च अगुबद्धे तिन्ववेरे रायगिहरूस मगरस्स बहूणि अङ्गमणाणि य निरगमणाणि य बा(दा)राणि य अववाराणि य **छिं(डि)डीओ य खंडीओ य नगरनिद्धमगाणि य स**नदृणाणि य निन्नदृणाणि य जू(न) यखलयाणि य पाणागाराणि य वेसागाराणि य (तहारद्वाणाणि य) तहारद्वाणाणि य तकरघराणि य सि(गा)वाडगाणि य ति(या)गाणि य चउकाणि य चचराणि य नागघ-राणि य भूयघराणि य जक्खदेउलाणि य सभाणि य पर्वाणि य पणियसालाणि य अर्जः घराणि य आभोएमाणे (२) मग्गमाणे गवेसमाले बहु बगस्स छिद्दे य विसमेसु य बिहु-रेष्ठ य वसणेषु य अञ्मुदएस य उस्तवेषु य पसवेषु य तिहीस य छणेषु य जनेषु य पञ्चणीतु य मत्तपमत्तस्य य विश्वनास्स य बाउलस्स य मुहियस्स य दु(क्खि)हियस्स य विदेसत्यस्स य विष्पवसियस्स य मर्गं च छिई च विरहं च अंतरं च मरममाणे गवेसमाणे एवं च ण विहरद् बहिया वि य ण रायगिहस्स नगरस्स आरामेस य उजा-णेष य वाविपोक्खरणीदीहियागुजालिया(सरेषु य)सरपंति(सु य)यसरसरपंतियाधु य जिण्युजाणेषु य भग्गकूबएस य मालुयाकच्छएस य सुसाणेस य गिरिकंद रहेणउनद्वा-**गेम्र य ब**हुजणस्य छिद्दे<u>स</u> य जान एवं च णं बिहरइ ॥ ४९ ॥ तए णं तीसे भहाए भारियाए अन्नया क्याई पुल्बरतावरतकालसमयंसि कुद्धंबजागरियं जागरमाणीए अयमेयारूचे अज्झात्थए जाब समुप्पजित्या-अहं धण्णेणं सत्थवाह्येगं सद्धं बहुणि वासाणि सहफरिसरस(गंघ)ह्वाणि माणुस्सगाई कामभोगाई पवाणुक्सवमाणी विहरासि नो चेव ण अहं दारगं वा दारि(गं)यं वा प(या)यामि। तं धन्नाओ णं ताओ

क्षम्मयाओं जाब मुलद्धे णै माणुस्ताए जम्मजीवियफ्डे तार्सि अम्मयाणे जार्सि मन्ने नियगकुच्छिसंभूयाई थणदुद्दलुद्धयाई महरसमुल्लावगाई मम्मणपयंपियाई थणपू(ल)रुप्र कक्खदेसभागं अभिसरमाणाई मुद्धयाई यणयं पि(वं)यंति तओ य कोमलकमलोव-मेहिं इत्येहिं गिण्हिकणं उच्छंगे निवेसियाइं देंति समुक्रावए पिए सुमहुरे पुणी २ मंजलपभिष् । (तं) अर्ह पं अध्वा अपूष्णा अकियोलक्खणा (अक्यपुष्णा) एत्ते एगमनि न पत्ता । तं सेयं सम कहं पाउपभायाए जान जलंते धण्णं सत्थनाहं आपुच्छिता धण्णेणं सत्थवाहेणं अञ्भूणजाया समाणी सुबहुं विपुलं असणं ४ जवक्यवडावेत्रा सुबहुं पुष्फ(बत्थ)गंधमल्लानंकारं गहाय बहुहिं मित्तनाइनियगसयण-संबंधिपरिजणमहिलाहिं सद्धिं संपरिवृडा जाइं इमाइं रायगिहस्स नयरस्स बहिया नागाणि य भ्याणि य जक्खाणि य इंदाणि य खंदाणि य स्ट्राणि य सि(से)वाणि य वेसमणाणि य तत्थ णं बहणं नागपिंडमाण य जाव वेसमणपिंडमाण य महरिहं युष्फचणियं करेता जन्न(जाणु)पायपिडयाए एवं वहत्तए-जह णं अहं देवाणुष्पिया ! दारमं वा दाहिमं वा पयायामि तो णं अहं तुब्भे जायं च दायं च भायं च अक्ख-यणिहिं च अणुवहूमि त्तिकट्ट उचाइयं उचाइतए। एवं संपेहेइ २ ता कहं जाव जलंते जेगामेव धण्णे सत्यवाहे तेणामेव उवागच्छइ २ ता एवं वयासी-एवं खहु अहं देवाणुष्पिया । तुन्भेहिं सदिं बहुई बासाई जाव देंति समुझवए समहरे पुणी २ मंजुलप्यभणिए, तं णं भहं अहना अपूर्णा अकयलक्खणा एतो एगमवि न पत्ता, तं इच्छामि णं देवाणुष्पया । तुब्मेहि अब्भणुजाया समाणी विप्रतं असणं ४ जार अणुबहुमि जवाइयं क(रे)रिताए । तए णं धण्णे सत्यवाहे भदं भारियं एवं बयासी-मर्भ पि य णं (खलु)देवाणुष्पिए । एस चेव मणोरहे-कहं णं तुमं दार्ग वा दारियं वा पयाए(ज)जाति (१) भहाए सत्थवाहीए एयमट्टं अणुजाणह । तए णं सा भहा सत्यवाही धण्णेणं सत्यवाहेणं अञ्भणुनाया समाणी हट्टतुद्व जाव इयहियया विपुछं अमणं 🗑 उवक्खडावेइ २ ता सुबहुं पुष्फगंध (बत्य)महालंकारं गेण्हइ २ ता सयाओ गिहाओ निरगच्छड २ ता रायगिंह नयर मज्झमज्झेणं निरगच्छड २ ता जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छ २ ता पुक्खरिणीए तीरे सुबहुं पुष्फ जान महालंकारं ठवेइ २ ता पुक्खरिणि भोगाहेइ २ ता जलमञ्जणं करेइ जल(कीडं)किइं करेड २ ता ण्हाया उल्लप्डसांडिया जाई तत्थ उप्पलाई जाव सहस्सपताई ताई मिण्हड् २ ला पुक्खिरिणीओ पन्नोरहृद् २ ता तं सुबहुं पुष्फ[बत्य]गंधमहं गेण्हुद २ सा जेणामेव नागधरए (य) जाव वेसमणघरए य तेणामेव उत्रायच्छद २ ता तत्य ए नागपिंडमाण य जाव वेसमणपिंडमाण य आलोए पणार्म करेइ ईसि प्रमुखसूह

🔻 त्ता लीमहत्यर्ग परामुसइ २ ता मागपडिमाओ य जाव वेसमणपडिमाओ य लोमहत्येणं पमजाइ उदगघाराए अब्भुक्खेइ २ ता पम्हछद्वकुमालाए गंधकासा(है)इए मायाई ढहेड २ ता महरिहं वत्थारहणं च मलारहणं च गंधारहणं च चुण्णारहणं च वण्णारुह्णं च करेड् २ ता (जाब) धूवं डह्ड् २ ता जबुपायपडिया पंजलिउडा एवं भयासी-जड़ में अहं दारगं वा दारियं वा प(या)यामि तो ण अहं जायं च जाव अणु-**वर्ष्ट्रीमे तिकटु** उवाइये करेड् २ ता जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छह् २ ता विपुलं असर्ण ४ आसाएमाणी जाव विहरइ जिमि(या)य जाव ग्रुइभूया जेणेव सए गिहे तेणेव उवागया। अदुत्तरे च ण भद्दा सत्यवाही चाउद्सट्टमुह्टिपुण्णमासिणीसु विपुलं असणं ४ उवक्खबेड २ ता बहुबे नागा (यणे) य जाव वेसमणा य उनायमाणी नर्मसमाणी आव एवं च णं विहरइ ॥ ४२ ॥ तए णं सा मद्दा सत्थवाही अनया कयाइ केणइ कालंतरेणं आवनसत्ता जाया यावि होत्या। तए णं तीसे भहाए सत्यवाहीए दोसु मासेसु वींइकंते द्व त(इ) ईए मासे वटमाणे इमेयाहने दोह छै पाउब्भूए-घनाओं णं ताओ अम्म-बाओ जाब कयलक्खणाओं (णं) ताओं अम्मयाओं जाओं णं विउलं असणं ४ सुबहुयं पुष्फ(बत्य)गंधमल्लालंकारं गहाय मित्तनाइनियमसयणसंबंधिपरियणमहिलियाहि य सर्दि संपरिकुडाओ रायगिहं नयरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छंति २ ता जेणेव पुक्खरिणी रोणेव उवागच्छंति २ ता पोक्खरिणीं ओगाहेंति २ ता ण्हायाओ सब्वालंकार-विभूसियाओ विपुर्ल असर्ण ४ आसाएमाणीओ जान पडिमुंजेमाणीओ दोहलं विगैति। एवं संपेहेइ २ सा कई जान जरुंते जेणेन धण्णे सत्यवाहे तेणेन उषागच्छइ २ ता धण्णं सत्यवाई एवं वयासी-एवं खलु देवाणुष्यया! मम तस्स गन्मस्स जाव विणेति, तं इच्छामि णं देवःणुप्पिया ! तुन्भेहिं अन्भणुसाया समाणी जाव विहरित्तए । अहासुई देवाणुप्पि(ए)या । मा पिंडवंबं करेह । तए ण सा भहा सत्यवाही धण्णेणं सत्यवाहेणं अन्भणुषाया समाणी ह(इतु हा जाब विपुलं असर्ण ४ जाव ण्हाया अलपडसाडगा जेणेव नागधरए जाव धूर्व ड(द)हइ २ ता क्णामं करेड् २ सा जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छड् । तए णे ताओ मिसनाड जाव नगरमहिलाओ महं सत्थवाहि सब्वालंकारविमृसियं करेति । तए णं सा भद्दा सत्यवाही ताहि मित्तनाइनियगसमणसंनैधिपरिजणनगरमहिलियाहि सर्द्धि ते विपुलं असर्ण ४ जाव परिभुं(ज)जेमाणी (य) दोहरूं विषेड् २ ता जामेव दिसि पाउन्भूया तामेव दिसिं पडिगया। तए णं सा भहा सत्थवाही संपुष्ण(डो)दोहला जाव तं गर्म सुर्ह्युहेणं परिवहङ् । तए णं सा महा सत्थवाही नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अदब्रमाण य राइंदियाणं मुकुमालपाणिपार्यं जान दारमं प्याया । तए णं तस्स

द्धारसस्य सम्मापियरो पढमे दिवसे जायकमां करेंति २ ला तहेब जाव विपळ असणं ४ उनक्खडार्वेति २ ता तहेन मित्तनाइनिक्ग० मोयावेता अवस्येताह्न सोएणं गणनिष्पन्नं नामघेष्वं करेंति-जम्हा यं अम्हं इमे दारए बहुणं नामपिकाण य जाव वेसमणपिडमाण य जनाइयलेंद्र (ण) तं होत णं अम्हं इमे दारए देविवेश नामेणं। तए णं तस्स दारगस्य अम्मापियरो नामधेजं करेंति देवदिकेति । तप णं तस्स दारमस्स अम्मापियरो जायं च दायं च भागं च अक्खयनिक्क च अणवद्वेति ॥ ४३ ॥ तए णं से पंथए दासचेडए देवदिवस्स दारगस्य धालागार्हा जाए. देवदिकं दार(यं)गं कडीए गेण्हर २ ता बहुईं डिंभएहि य डिंभियाहि य दारएडि य दक्कियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सद्धिं संपरिवृडे (अभिरममाणे) ऑभरमह । तए णं सा भद्दा सत्यवाही अनया कयाई देवविन दारवं महायं सन्वालंकारविभूसियं करेइ २ ता पंथयस्य दासचेडयस्य इत्यर्थस दलगइ । तर णं से पंथए दासचेडए भद्दाए सत्थवाहीए इत्थाओ देवदिनं दारमं कडीए गेण्डह २ ता सयाओ गिहाओ पिडेनिक्खमइ २ ता बहाई हिंभएहि य हिंभिसाहि य जाब कमारियाहि य सदि संपरिसंडे जेणेव रायमग्गे तेणेव उनागच्छइ २ ज्ञा देवदिखं दारर्ग एर्गते अवेइ २ ता बहुद्धि डिंभएहि य बाव कुमारियाहि य सर्दि संपरिवृद्धे पमते याव (होत्था) निहरइ ! इमं च णं विजए तकरे रायगिहस्स नगरस्स बहुणि बाराणि य अवबाराणि य तहेब जाव आशोएमाणे स्रेगेमाणे ग्वेसमाणे जेणेन देवदिने दारए तेणेन जनागच्छह २ सा देवदिनं दारमं सन्नालंकारविभासियं पासइ २ ता वेवदिवस्स दारगस्स आभरणालंकारेस मुच्छिए गढिए गिढे अज्योजनेस पंच(बं)गं दासचेहं पमत्तं पासइ २ ता दिसाळोबं करेड २ ता देवतिकं हार्य सेण्डह ३ त्ता कनसंसि अक्षियानेह २ ता उत्तरिकेणं पिहेड २ ता सिम्बं द्वसियं स्वसं बेड्यं शस्यि-इस्स नगरस्स अवदारेणं निग्गच्छइ २ ता जेणेन जिण्युज्यामे जेणेन अग्रयकृत्य सेणेन जमामच्छह २ सा देवहिमं दार्य जीवियाओ ववरोवेह २ सा आधरणालंबार जेपहर २ ता देवदिश्वस्स दारगस्स सरी(रर्ग)रं निप्पाणं निषेद्धं जी(विय)व्यविष्यजनं सत्यक्रकण पक्तिकह २ ता जेवेन मालेबाकच्छए तेवेन उनायच्छा २ ता सालबाकच्छा सम्प्राप निसह २ ता निकले निकादे द्वाराणीए दिवसं ख(खि)वेमामे विद्वह अ४४४ द्वार मं से पंथर दास मेडे तको मुहर्ततरस्स जेमेव देवदिशे दारए ठविए तेमेन उदासकार ३ हा देवविशं दारमं तंति डापंति अपासमाने रोक्षमाणे कंत्रमाणे विकस्माणे देवविकास दारगरस सन्तको समंता अस्मकनदेशकं करेड् २ शा देवदिकस्स दारसस्स करणह 📠 भा का ना पर्वति का अस्त्रममाणे जेपेन सए सिंहे जेपेन अपने सरकाते केपेन

उद्यागच्छा २ ता घण्णे सत्यवाहं एवं वयासी-एवं खल्ल सामी ! भहा सत्थवाही देवदिनं दारयं ण्हायं स॰ मम ह(त्यंसि)त्ये दलयइ। तए णं अहं देवदिनं दारयं कडीए गिण्हामि जाव मरगणगवेसणं करेमि । तं न नजइ णं सा(मि)मी ! देविदेने दारए केणइ ह(णी)ए वर अवहिए वा अ(बिख) क्खिते वा पायविडए घण्णस्स सत्यवाहस्स एयमुद्रं निवेदेइ । तए णं से धण्णे सत्यवाहे पंथयस्य दासचेडयस्य एयमुद्रं सोचा निसम्म तेण य महया पुत्तसोएणाभिभूए समाणे फ(प)रस्रुणियते वं चंपगपायचे धसति भरणीयलंसि सन्तंगेहिं सन्निवइए। तए णं से भ्रण्णे सत्थवाहे तओ मुहत्तंतरस्स आसत्ये प(च्छा)चागयपाणे देवदिचस्स दारगस्स सन्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेड देवदिशस्स दारगस्स कस्थइ छुडं वा खुइं वा प(उ)वितं वा अत्सामाणे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ ता महत्यं पाहडं गेण्हइ २ ता जेणेव नगर्गतिया तेणेव उवागच्छइ २ ता तं महत्थं पाहुडं उवणेइ २ ता एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया ! मम पुत्ते भद्दाए भारियाए अत्तए देवदिने नामं दारए इट्टे जाव उंबरपुर्फंपिव दुल्लहे सवणयाए किमंग पुण पामणयाए (2)। तए णं सा भहा [भारिया]देवदिने [दारगं] ण्हायं सञ्त्रालंकार विभूसियं पंथगस्स हत्ये दलाइ जाव पायवहिए तं मम निवेदेह । तं इच्छामि णं देवाणुष्पिया । देवदिश्वस्य दारगस्य मन्वओ समंता मस्गणगवेसणं क्यं । तए णं ते नगरगोत्तिया घण्णेणं सत्थवाहेणं एवं बुत्ता समाणा सन्नद्धबद्ध(वम्मिय)क्रवया उप्पीलियमरामण(व)पट्टिया जाव गहियाउहपहरणा धण्णेणं सत्यवाद्वेणं सर्दि रायगिद्वस्स नगरस्स बहुणि अङगमणाणि य जाव पवास य मरगणगवेसणं करेमाणा रायगिहाओ नगराओ पांडनिक्खमंति २ ता जेणेव जिष्णाञ्जाणे जेणेव भरगकृवए तेणेव उवागच्छंति २ ता देवदिशस्स दारगस्स सरीरगं निप्पाणं निचेट्ठं जीवविष्पजढं पासंति २ ना हा हो अहा अकजमितिकट् देवदिन्नं टारगं भग्यक्रवाओ उत्तारिति २ ता घण्णस्स सत्यवाहस्स इत्ये(णं) इलयंति ॥४५॥ तर गं ते नगरगुत्तिया विजयस्स तक्षरस्स पयमग्गमणुगच्छमाणा (२) जेणेव माळ्याकच्छए तेणेब उवागच्छंति २ ता मालुयाकच्छ(यं)गं अणुप्पविसंति २ ता विजयं तकरं ससक्खं सहोडं सगेवेजं जीवग्गाहं गेण्हेति २ ता अद्विसृद्धिजाण-कोष्परपहारसंभगगमहियगतं करेंति २ ता अव(उडा)ओडगबंधणं करेंति २ ता देवदिन्न(ग)स्स दारगस्स [सब्वं]आभरणं गेर्व्हति २ ता विजयस्स तकरस्स मीबाए बंबति २ ता भालुयाकच्छगाओ पष्टिनिक्समंति २ ता जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छीत २ ता रायगिहं नयरं अणुप्पविसंति २ ता रायगिहे नयरं सिंघाडमतिगन्वज्रह्मंबरमहापहपहेस कलप्पहारे य लयापहारे य छिवापहारे य

निवा(ए)यमाणा २ छारं च धूळिं च कयवरं च उवरि पिकरमाणा २ महया २ सहेणं उच्चोसेमाणा एवं वयंति-एस र्ण देवाणुप्पिया ! विजए नामं तकरे जाव गिद्धे विव आमिसभक्की बालघायए बालमारए, तं नो खुद्ध देवाणुप्पिया ! एयस्स केड गया वा (रायपुत्ते वा) रायमचे वा अवरज्ञाइ (एत्यहे) नज्ञत्य अप्पणी सयाइं कम्माइं अवरज्झति-सिक जेणामेव चारगसाला तेणामेव उवागच्छंति २ ता हिबंधणं करेंति २ ता भत्तपाणनिरोहं करेंति २ ता तिसंक्षं कसप्पहारे य जाव निवाएमाणा २ बिहरंति । तए णं से धण्णे सत्यवाहे मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणेणं मदि रोग्रमाणे जाव विलवमाणे देवदिशस्य दारगस्य सरीरस्य महया इङ्गीसह्याट-समदएणं नी(नि)हरणं करे(न्ति)इ २ ता बहुई छोड्याई मय(ग)किचाई करेड २ ता केण्ड कालंतरेणं अवगयसोए जाए यावि होत्या ॥ ४६ ॥ तए णं से अप्ले सत्यवाहे अन्या क्याई ल(हू)हसयंति रायावराहंसि संपलते जाए यावि होत्या । तए णं ते नगरगुत्तिया धण्णं सत्यवाहं गेण्हंति २ ता जेणेव चार(गे)ए तेणेव उनागच्छंति २ ता चारगं अणुपवेसंति २ ता विजएणं तक्करेणं सद्धि एगयओ हिंडबंघणं करेंति । तए पं सा भहा भारिया कहं जाव जलंते विपूर्व असणं ४ उद्यक्त हैंड २ ता भोयणपिंडए करेड २ ता मो(भा)यणाई पक्सिवइ २ ता लेखिय-मुहियं करेड २ ला एगं च सुर्भिवारिपढिपुण्णं दगवार्यं करेड २ ला पंथयं दासचेडं सहावेह २ ता एवं वयासी-गच्छ(ह) णं तुमं देवाणुष्पिया । इमं विपुलं असणं ४ गहाय चारमसालाए धण्णस्य सत्थवाहस्य उवजेहि । तए णं से पंथए भहाए सत्यवाहीए एवं बुत्ते समाणे इद्वतुद्वे तं भोयणपिड (यं) यं तं च सुर्भिवरवारिपिड पुष्णं दगवारयं गेण्हइ २ ता सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमड २ ता रायगिहं नयरं मज्हांमज्होणं जेणेव चार्गसाला जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छड २ सा मोयणपि(हि)ह्यं ठावेइ २ ता उहंहेड २ ता (मायणाई) मोयणं गेण्ह्ड २ त्य भायणाई घोनेह २ ता हत्यसोयं दलयह २ ता घण्णं सत्यबाहं तेणं विप्रतेणं असलेणं ४ परिवेसेइ। तए णं से विजए तकरे धर्ण सत्थवाहं एवं बयाची-त्(मं)को णं देवाणुप्पिया ! म(म)मं एयाओ विपुराओ असणाओ ४ संविभागं करेडि। तए णं से घण्णे सत्यवाहे विजयं तकरं एवं वयासी:-अविवाहे आहं विजया । छहं विपुर्ल असणं ४ का(या)वाणं वा पुणगाणं वा दलएजा उक्करिक्याए वा वं छहेजा हो चेव णं तब पुत्तचायगस्य पुत्तनारगस्य अरिस्स बेरियस्य परिणीयस्य प्रवासितस्य एतो विपुलाओं असवाओं ४ संविभागं करेखानि । तए वं ते वर्ण्य सत्यवाहे हैं विपुलं असर्ग ४ आहारेड २ जा.तं पंका पहितिसचेड । शए वं के पंका आहरो-

बे तं क्षेत्रणपिक्यं गिण्डइ २ ता जामेव दिसि गाउच्भए तामेव दिसि पिड्या । तक जं तस्य धण्यस्य सत्थवाहस्य तं विपूर्व असणं ४ आहारियस्य समाणस्य उचारपासवणे णं उच्दाहित्या । तए णं से घण्णे सत्थवाडे विजयं तकरं क्यं क्यासी-एडि ताव विजया । एगंतमवक्रमामो जेणं भाई उच्चारपासवणं परिद्रवेशि । तए णं से विजए तकरे धण्णं सत्यवार्ट एवं वयासी-तुब्धं देवाणुष्पिया ! विपूर्ल असर्व ४ आहारियस्स खत्य उनारे वा पासवणे वा, मर्ब णं देवाणुण्यिया । इसेहिं नहाँ कसप्पद्वारेहि य जान ल्यापहारेहि य तण्हाए य छुद्दाए य परव्भवमाणस्य नित्य केंद्र जमारे वा पासवणे वा. तं छंदेणं तुमं देवालुप्पिया ! एगंते अवक्रमिता उच्चारपासवर्ण परिद्ववेहि । तए णं से भण्णे सत्यवाहे विजएणं तक्षरेणं एवं बुत्ते समाने तुसिणीए संचिद्ध । तए गं से भण्ये सत्थवाहे महत्तंतरस्स बलियतरागं उचारपासवणेणं उञ्जाहिज्यमाणे विजयं तक्करं एवं वयाची-एहि ताव विजया। जाब अवक्सामी। तए णं से विजय धण्यं सत्यवाहं एवं श्यासी-जह णं तुमं देवाणुष्पिया ! ता(त)ओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं करेहि तओ हं तु(से)व्सेईह सर्दि एगेतं अवक्रमासि । तए णं से भण्णे सत्यवाहे विजयं एवं वयासी-अई णं तन्त्रं तान्त्रो विपुलाको असणाओ ४ संविभागं करिस्सामि । तए णं से विज्ञत धम्णस्स सत्ववाहस्त एयम् पिद्युणेइ । तए मं से निजए धण्लेणं सर्दि एयंते अवक् (मे) मद उचारपासवर्ण परिष्ट्रवेड आयंते चोक्के परमञ्जदभूए तमेव ठाणं उच-संस्थिताणं विहरद्। तए णं सा भहा कर्ल जाम जलंते विपुलं असर्ग ४ जान परिवेसेड । तए णं से धण्णे सत्यवाहे विजयस्य तकरस्य ताओ विपुलाओ बाराणाओं ४ संविभागं करेड़ । तए णं से भण्णे सरभवाहे पंचगं दासचेडं विस्तांबंड । तए णं से पंत्रए भोमणपिडयं गहाय नार(गा)गसाळाओ पिनक्समइ २ ता श्वर-निहं नयां मज्हामज्होणं जेणेव छए वि(गे)हे जेणेव भरा (भारिया) सत्यकाही तेलेव उदागच्छ्य २ ता भई सत्ववादिणि वृवं वयासी-एवं बहु देवापुण्यिए । घण्णे सत्यवाहे त्व प्रत्रवाक्ष्यस्य जाव प्रवामित्रस्य ताको विपुळाको असणायो ४ संविभागं क्रीड ॥ ४० ॥ तए णं सा भट्टा सत्यवाही पंथवरस दासचेडगस्स अंतिए इयमहं सोवा आसुरता रहा काव मिसिमिसेमा(पा)णी धवणस्य सामवाहरूस प्रशोक्तमान अह । तए वं से घच्चो सत्पनाहे आजना कमाई मिलनाइनियगसम्बन इंग्लेंब क्रीय केंग्रं सक्या व व्यक्तवारेण रायक माओ अप्याणं औरयानेह २ शा बारकारास्त्रको प्रक्रिनिमस्त्राह १ सा सेनेच कर्ककारिकसभा रोपेव उदागतकह ३ का कांकारियकम्यं क(दे)रावेह २ ता लेवेन प्रकारिणी तेनेन समायकाद २ ता

अह घोषमहिबं गेण्डड २ ता पोक्सरिणीं ओगाहडू २ ता जलमजणं करेड़ २ ता ण्हाए रायगिर्ह नगरे अणुष्पविसद् २ ता समिग्रहस्य नगरस्स मञ्ज्ञांमञ्ज्ञेणं जेणेव सए विहे तेणेव पहारेत्व वसपाए । तए जं (तं) घण्णं सत्यवाहं एजवाणं पासिला रायगिहे नवरे बहुवे नियगसेट्रिसत्यवाहपभि(त)इओ आढंति परिजाणंति सकारेंति सम्माणेंति अन्महेंति सरीरकुस(छं)लोदंतं सं-पुच्छंति । तह पं से धण्ये [सत्थवाहे] जेणेव सए गिहे तेणेव उवायच्छइ । जावि य से तत्थ बाहिरिया परिसा भवइ तंजहा-दासाइ वा पेस्साइ वा भिसगाइ वा भाइलगाइ वा (से) सा वि य णे धण्णे सत्यवाहं एज(न्तं)माणं पासइ २ ता पायविदया(ए) खेमकुसकं पुच्छ(म्ति)ह । जावि य से तत्थ अब्भितारेया परिसा भवइ तंजहा-सायाइ वा पिसाइ बा भायाइ बा भइणीइ वा सावि य णं धण्णं सत्यवाहं एजामाणं पासुइ २ स आसणाओं अन्भद्वेह २ ना कंठाकंठियं अवयासिय बाहण्यसोक्खणं करेड । तए ण से धन्ने सत्थवाहे जेनेत्र भहा भारिया तेनेव उवागच्छा । तए गं सा भहा धन्मं सत्थवाहं एजमार्ण पासइ २ ना नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढायमाणी अधरी-याणमाणी तुसिणीया परम्मही संचिद्वह । तए णं से धण्ये सत्यवाहे भई भारियं एवं बयासी नंकं णं तुक्भं देवाणुप्पिए ! न तुट्टी वा न हरिसे वा नागंदे वा जंबर ंसएणं अत्यसारेणं रायकजाओ अप्पाणं विमोइए । तए णं सा भहा घण्णं सत्यबाह्रं एवं बयासी-कहं णे देवाण्पिया । मम तुद्री वा जाव आणंदे वा भविस्सर जेमं तुमं मम पुत्तवासगरस जाब प्रवासित्तरस ताओ विपुराओ असणाओ ४ संविभागं करेखि । तए णं से भण्णे भइं [भारियं] एवं बयासी-नो खल देवाणांपए ! धम्योत्ति या तवीति वा कमपिक कदयाइ वा लोगजताइ वा नामएइ वा विशेषाविषद वा सद्धा-एइ वा ग्रहिति वा ताओ निपुलाओ असणाओ ४ संविभागे कर नकत्व सरीरचिंताए। तए ण सा भरा धण्णेणं सत्यवाहेणं एवं बुता समाणी ह(हुतु)क्वा जान अक्स-पाओ अन्सुहेर २ ता कंठाकंठि अवयासेह खेयकुस**ं पुच्छ**ह २ ता महाया ख्रिप्-लाई भोगभोगाई श्रंबभाणी विहरद । तए णं से विवए तकरे चारवसालाए होहीं बंधेष्टिं बहेर्डि कसप्पहारेष्टि य जान तण्हाए य जुहाए य परकानमाणे फाळसासे कार्छ किया नरएस नेरहमताए उनको । से पं तत्व नेरहए बाए कार्क कारोआहे काच देवणं प्रचणुन्भदमाणे विहरह । से णं तभो उन्महिला सप्पादीयं सामबद्ध्यां कीवनदं वाउरंतसंसारकंतारं अखप्रस्थिहिस्सइ । व्यापेव अंतु । जे ण बाग्हं निसांको वा निरगंत्री वा भागरियदवजनायाणं मंतिए मंदे भविता असाराको साध्यस्तितं पानदृष् समाचे निप्तामि(स)सोतियमणकामका समसारेणं क्रान्यह से वि(स) इसं चेव

1) ४८ ।। तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसा नामं घेरा भगवंतो जाइसंपन्ना कल-संपन्ना जाव पञ्चाणपर्व्च चरमाणा जाव जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गणसिलए राजाणे जाव अहापडिख्वं उग्गहं उग्गिणिहत्ता संजमेणं तवसा अप्याणं भावेमाणा बिहरेति । परिसा निरगया धम्मो कहिओ । तए णं तस्स धण्णस्स सत्थवाहस्स बहजणस्स अंतिए एयमद्रं सोचा निसम्म इमेगाहवे अज्झत्यिए जाव समुप्पजित्या-एवं खळ थेरा भगवंती जाइसंपना इहमागया इह-संपत्ता. तं इच्छामि णं थेरे भगवंते बंदामि नमंसामि ण्हाए सद्भूषावेसाइं मङ्गलाइं वत्याइं पवरपरिहिए पायविहार-चारेणं जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव थेरा भगवंती तेणेव उवागच्छइ २ ता वंदइ नसंसड । तए णं थेरा घण्णस्स विचित्तं धम्ममाइक्खंति । तए णं से घण्णे सत्थ-बाहे धम्मं सोचा एवं वयासी-सहहामि णं भंते! निरगंधे पावयणे जाव पन्वइए जाब बहणि वासाणि सामण्यपरियागं पाउणिता भत्तं पचक्खाइता मासियाए संहे-हणाए सिद्दें भत्ताई अणसणाए छेदेइ २ ता कालमासे कालं किचा सोहम्मे कप्पे देवताए उनवजे । तत्थ णं अरुथेगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवसाई ठिई प० । तत्थ णं धण्णस्सवि देवस्स चत्तारि पलिओवमाइं ठिई प॰ । से णं धण्णे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ठिड्क्खएणं भवनस्वएणं अणंतरं चयं चड्ता महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ जाव सञ्बद्धक्खाणमंतं करेहिइ ॥ ४९ ॥ जहा णं जंबू ! घंण्णेणं सत्यवाहेणं नो धम्मोत्ति वा जाव विजयस्स तक्षरस्स नाओ विप्रलाओ असणाओ ४ संविभागे कए नक्तय मरीरसारक्खणद्राए एवामेव जंब ! जे णं अम्हं निगांधे बा २ जाव पब्बइए समाणे ववगयण्हाण(उम्म)हणपूष्कगंधमहालंकार्विभूसे इमस्स भोरालियसरीरस्स नो वण्णहेउं वा स्वहेउं वा (बल)विसयहेउं वा [तं विपुलं] असणं ४ आहारमाहारेइ नन्नत्थ नाणदंसणचरिताणं वहण(द्व)याए से णं इहलोए चेव बहुर्ण समुणाणं (बहुर्ण) समुजीणं (बहुर्ण) सावगाण य सावियाण य अविणिजे जाव पज्जवासणिजे भवइ । परलोए वि य णं नो (आगच्छइ) बहुणि हृत्यच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाक्चेयणाणि य एवं हिय(य) उप्पायणाणि य बसणुप्पां(ड)यणाणि य उल्लंबणाणि य पाविहिइ अणाईयं च णं अणवद्गगं दौहमदं आव वीईवइस्सइ जहा व से घण्णे सत्थवाहे । एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं दोश्वस्स नाय-ज्झयणस्म अयमद्रे पत्रते निवेमि ॥ ५० ॥ गाहा-सिवसाहणेषु आहारविरहिओ जं न वड़ए देहो । तम्हा भण्णोव्य विजयं साह तं तेण पोसेजा ॥ १ ॥ बीयं अज्ञयणं समत्तं ॥

· जइ णं भेते ! समणेणं ३ जाव संपत्तेणं दो<del>बस्</del>स अज्ज्ञयणस्स नायाधम्मक**राणं** 

अयमद्वे पत्तते तहअस्स अज्झयणस्स के अद्वे पत्तते ? एवं खळु जंबू ! वेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्या वण्यको । तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए सुभूमिभाए नामं उजाजे होत्या स(न्बो)व्वउयपुष्फफलसमिद्धे द्धरम्मे नंदणवणे इव सहस्ररिभसीयलच्छायाए सम्पूषदे । तस्स णं सुभूमिभागस्स उजाणस्य उत्तर(ओ)पुरत्यिमे एग्देसंमि माळ्याकच्छए होत्या वण्णओ । तत्य म एगा व(र)णम(यू) ऊरी दो पुद्धे परियागए पिहंडीपंडिरे निव्वणे निरुवहए भिन्नमुहिप्प-माणे मकरी-अंडए पसवइ २ ता सएणं पक्खवाएणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी सं(वि)चिट्टेमाणी विदृर्द । तत्थ णं चंपाए नयरीए दुवे सत्थवाहदारगा परिवसंति तंजहा-जिणदत्तपुत्ते य सागरदत्तपुत्ते य सहजायया सहबहियया सहपंसुकीलियया सहदारदरिसी अन्नमन्नमणुर(नया)ता अन्नमन्नमणुव्य(य)या अन्नमन्नचर्छदाणुवत्तयाः अन्नमन्नहियइच्छियकार्या अन्नमनेमु गिहेमु(किन्नाई) कम्माई करणिजाई पच्णुज्म-वमाणा विहरंति ॥ ५९ ॥ तए णं तेसिं सत्यवाहदारगाणं अन्नया कयाई एगयओ सहियाणं समुवागयाणं सन्निसण्णाणं सन्निविद्वाणं इमेयारुवे मिहोकहासमुखावे समुक प्पजित्या-जन्नं देवाणुप्पिया । अम्हं सुहं वा दु(वन्सं)हं वा पञ्चजा वा विदेसगमणं वा समुष्पजाइ तं णं अम्हेहिं एगयओ समेचा नित्यरियन्वं-तिकट्ट अन्नमन्तमेयास्वं संगारं पिड्युणेति २ ता सकम्मसंपठता जाया यावि होत्या ॥५२॥ तत्थ ण चंपाए नयरीए देवदत्ता नामं गणिया परिवसइ अङ्गा जाव भत्तपाणा चउसद्विकलापंडिया चउसद्विगणियागुणोवबेया अउणत्ती(सं)सविसेसे रममाणी एकवीसरङ्गुणप्यहाणा वत्तीसपुरिसोवयारकुसङा नवंगसुत्तपुडिबोहिया अद्वारसदेसीभासाविसारया सिंगारा-गारचारवैसा संगयगयहसिय जाव ऊसिय(झ)ज्झया सहस्सर्लभा विदिशक्तचामर-बारु(वि)वीयणिया कण्णीरहप्ययाया(या) वि होत्या बहूणं गणियासहस्साणं आहेवर्च जाब निहरइ। तए णं तेसिं सत्यवाहदारगाणं अजया क्याई पु(व्वरत्तावरत्त)व्वाबरण्ह-कालसमयंसि जिमियभुत्तत्तरागयाणं समाणाणं आयन्ताणं चोक्खाणं परमसुइभूयाणं सहासणवरगयाणं इमेयारूवे मिहोकहात्तमुहावे समुप्पजित्या-(तं) सेयं खळु अम्हं देवाणुष्पिया ! कहं जाव जरुंते बिपुलं असर्ग ४ उवक्खडावेता तं विपुलं असर्ग ४ धृतपुरफांधवत्यं गहाय देवदत्ताए गणियाए सर्दि सुभूमिभागस्स (उजाणस्स) उजा-णसिर्रि पचणुब्भवमाणाणं विद्वरिक्तग्-िक्तकड् अन्नमभस्य एयम्डं पिडसुर्णेति २ का कहं पाउ(ब्भूष)प्प्रमायाए कोइंबियपुरिसे सहावेंति २ ता एवं वयासी-गच्छह णं देवा-शुप्पिया । विपुर्ल असणं ४ उनक्का(डे)डावेह २ ता तं विपुर्ल असणं ४ ध्वपुर्ण गहाय जेणेव सुभूमिमांगे राजाणे जेणेंव नंदापुक्खरिणी तेणामेव उदायरुक्ट २ ता नंदापु

फोक्सरिपीए अद्रसामेते थूगामंडवं आहु गर २ ता आसियसम्माजओविकाते सुगंध जाब किंग्रं करेह २ ता अ(म्हे)म्हं पिडवालेमाणा २ चिह्नह जाव चिह्नंति । तए पं िते । सत्यवाहदारमा दोचंपि को इंबियपारेसे सहावेंति २ त्ता एवं बयासी-खिप्पामेब कहकरणजुत्तजोड्यं समञ्जरवालिहाणं समलिडियतिक्खम्गसिंगएहि रययामयघंटसुकर-ज्यप्बरकं चणखिच यनत्थपरमहोचरमहिएहिं नीद्धप्पलक्या मेलएहिं पबरगोणजुबाणएहिं नानामध्यस्यणकं चणचंटियाजालपरिक्तितं पवरलक्खणोववेयं जु(त्त)तामेव प्रबद्धणं उन्पेह । ते वि तहेन उन्मेति । तए णं ते सत्थवाहदार्गा ण्हाया अप्पमहम्याभर-णालंकिय सरीरा पवहणं दुरुहंति २ त्ता जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिहे तेणेव उद्यागच्छंति २ ता पवहणाओ पत्रोरुहंति २ ता देवदत्ताए गणियाए गिहं अणुप्प-विसंति । तए णं सा देवदत्ता गणिया ति । सत्थवाहदारए एजमाणे पासइ २ ता हद्भतदा आसणाओ अन्भद्रेड २ ता सत्तद्भ प्याई अणुगच्छड २ ता ते सत्यबाहदारए एवं वयासी-संदिसत् में देवाणुष्पिया ! किमिहागमणप्पओयणं । तए में ते सत्यवाह-दारमा देवद्रतं गणिवं एवं वयासी-इच्छामो णं देवाणुप्पिए । तु(म्हे) ज्मेहिं साद्धें स्भूमिभागस्स (उजायस्स) उज्जार्णासर्रि पचणुव्भवमाणा विहरित्तरः। तर पं सा देवदत्ता तेसि सत्यवाहदारगाणं एयमद्वं पिंडिश्वणेड २ ता ण्हाया कि ते पवर जाव सिरिसमाणवेसा जेथेव सत्थवाहदारमा तेणेव उबा(समा)गया । तए ण ते सत्थ-बाहदारमा देवदत्ताए गणियाए सद्धिं जाणं दुरुहंति २ ता चंपाए नयरीए मज्झ-अज्हेश जेंभेव सुभूमिभागे उजाणे जेणव नंदापोक्खरिणी तेणव उवायच्छंति २ ता भग्डणाओ पचोरुहांते २ ता नंदापोक्खरिणीं ओगाहेंति २ ता बलमजणं करेंति जल-किइं करेंति प्हाया देवदत्ताए साद्धे पञ्चलरंति जेपेव थ्यासंडवे तेणेव उद्मगच्छंति २ ता ष्णामंडवं अणुप्पविसंति २ ता सन्बालंकार(वि)भृतिया आसत्या बीसस्था सहासणकर्गया देवदताए सर्दि तं निपुठं असणं ४ धूनपुष्कमंधनत्यं आसाएमाणा वि(बी)साहमाणा (परिभाएमाणा) परिभूंजेमाणा एवं च णं विद्दंति जिमियभुक्तारा-यया वि य ण समाणा (आर्थता) देवदत्ताए-सद्धि विषुत्मई माणुस्समाई कामभोगाई भुंबबाणा बिहरंति ॥५३॥ तष् णं ते सत्यवाह्दारमा पुब्बावरण्डकारुसमयंति देव-दशाए मनियाए सर्दि यूणामंडवाओ पडिनिकसमेति २ ता हत्थसंगेहीए सुस्यिआने बहुतु शाकिसरएस य कवलीकरएस य जनाकरएस य अन्छणसर्वस य पेच्छणकर-एस व पसाङ्कपरएस व ओङ्कपरएस व साळपरएस व बाळपरएस व इत्सपरएस य सन्तामस्परि प्रमाण-भवसासा विद्वरंति ॥ ५४ ॥ तत् मं ते हत्यवाह्नदारमा लेपेड से मानुवाकन्त्रक तेकेव पहारेत्व कालाह । तह मं का अवस्त्रकरी से सरवसाहरास

एजमाणे पासइ २ ता भीया तत्था । महया २ सहेर्ण केकारव विणिम्मुयमाणी च माल्याकच्छाओ पहिनिक्खमङ २ ता एगंसि स्क्खडालयंसि ठिका ते सत्यवाहदारए मालयाकच्छं च अणिमिसाए दिद्रीए पेहमाणी २ चिद्रइ। तए र्ण ते सत्थवाहदारगाः अजमर्ज सहार्वेति २ ता एवं वयासी-जहा णं देवाण्पिया ! एसा वणमऊरी अम्हे एजमा(णा)णे पासिता भीया तत्या तसिया उच्चिन्ना पलाया महया २ सदेणं जाव अ(म्हे)म्हं मालुयाकच्छयं च पेच्छमाणी २ चिट्टड तं भवियभ्यमेस्य कारणेण-तिकङ् मालुयाकच्छर्य अंतो अणुष्पविसंति २ ता तत्य णं दो पुद्दे परियागए जाव पासिता अक्रमनं सहावैति २ ना एवं वयासी-सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अप्टं इमे वणमऊरी-अंडए साणं जाइमंताणं कुक्डियाणं अंडएस (अ)पक्खिवाबित्तए । तए णं ताओ जाइमं-ताओ कुष्कृडियाओ ए(ता)ए अंडए सए य अंडए सएणं पक्खवाएणं सारक्खमाणीको संगोवेमाणीओ विहरिस्संति । तए णं अम्हं ए(स्यं)त्य दो कीलावणगा मऊरपोयगम भविस्संति-तिकट अन्नमन्नस्स एयमद्वं पडिसुर्गेति २ ना सए सए दासचेडए सहावेंदि २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुन्मे देवाणुण्पिया ! इमे अंडए गहाय सगाणं जाइमंताण कुक डीणं अंडएम् पक्लिबह जाव ते (वि) पक्लिवेंति। तए णं ते सत्थवाहदारगा देवद्-नाए गणियाए सर्दि सुभूमिभागस्स (उज्जाणस्स) उज्जाणसिरिं पञ्चणुरुभवमाणा विहरित्ता तमेव जाणं दुरुढा समाणा जेणेव चंपा नयरी जेणेव देवदनाए गणियाए गिहे तेणेव उचागच्छंति २ ना देवदत्ताए गिहं अणुप्पविसंति २ ना देवदत्ताए गणियाए विवलं जीवियारिहं पीददाणं दलयंति २ ता सकारेंति सम्माणेंति स० २ ता देवदनाए गिहाओ पिंडीनिक्खमंति २ ना जेणेव सयाई २ गिहाई तेणेव उवागच्छंति २ ना सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्या ॥५५॥ त(ए)त्य ण जे से सागरदन्तपुने सत्यवाहदारए से णं कहं जाव जलंते जेगेव से वणमऊरीअंडए तेगेव उवागच्छइ २ ना तंसि मऊरीअंडयंसि संकिए कैस्तिए विद्गिच्छसमावहे. भेयसमावने कलुससमावने किन्नं ममं एत्य कीलावणए मऊ(री)रपीयए भविस्सइ उदाह नो भविस्सइ-तिकड़ तं मऊरीअंडब अभिक्लणं २ उन्बतेइ परियत्तेइ आसारेइ संसारेइ चालेइ फंदेइ घंटेड खोभेड भभिक्लर्ण २ कण्णमूलंसि टिष्टियावेइ । तए ण से वण-मऊरीअंडए अभिक्लणं २ उन्वतिज्ञमाणे जाव टिट्टियावेजमाणे पोषडे जाए यावि होत्या । तए यं से सागर-दत्तपुत्ते सत्यवाहदारए अनया कयाई जेणेव से वणमक्तरीअंडए तेणेव उवागचळक र ना तं मऊरीअंडयं पोचडमेव पासइ २ ना अहो णं ममं (एस) एत्य कीलावणक् मऊ(री)रपोयए न जाए-तिकट् ओह्यमण जाव झियायइ । एबामेव समणाउसी । जो अर्म्ह निमांथी वा २ आयरियउवज्ज्ञायाणं अंतिए पव्यइए समापे पंचमहत्वएस जाह

छजीवनिकाएस निग्गथे पावयणे संकिए जाब कद्धससमावके से णं इह-भवे चेव बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं साचगाणं साविगाणं हीलणिखे निंदणिखे उसिंसणिजे गरहणिजे परिभवणिजे परलोए विय णे आगच्छइ बहुणि दंडणाणि य जाव अणुपरियद्व(ए)इ ॥५६॥ तए णं से जिणदत्तपुत्ते जेणेव से मऊरीअंडए तेणेव उवागच्छड २ ता तंसि मऊरीअंडयंसि निस्संकिए सुव्वत्तए ण मम एत्य कीलावणए मऊ(री)रपोयए भविस्सइ-तिकट्ट तं मऊरीअंडयं अभिक्खणं २ नो उञ्चत्तइ जाव नो टिप्टियावेड । तए ण से मऊरीअंडए अणुन्वतिज्ञमाणे जाव अटिट्टियाविज्ञमाणे (तेणं) काळेणं (तेणं) समएणं उव्भिष्णे मऊ(री)रपोयए एत्थ जाए । तए णं से जिणदत्तपुत्ते(तं) मऊरपोययं पासइ २ ता हद्वत्रद्वे मऊरपोसए सहावेइ २ ता एवं वयासी-तुक्ते ण देवाणुष्पिया । इसं मऊरपोयगं बहुहिं मऊरपोसणपा(उ)ओग्गेहिं दञ्बेहिं अणुपञ्बेणं सारक्खमाणा संगोवेमाणा संबद्धेह नहुन्नगं च सिक्खाबेह । तए णं ते मऊरपोसगा जिणदत्तस्य पुत्तस्य एयमद्रं पहिस्रणेति २ ता तं मऊरपोयगं गेण्हंति २ ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ ता तं मऊरपोयगं जाव नद्रह्मं सिक्खा-वैति। तए णं से (वण)मऊरपोयए उम्मुक्कवालभावे विन्नायपरिणयमेते जोव्वणगमणु-पत्ते लक्खणवंज्ञणगुगोववेष माणुम्माणप्पमाणप्डिपुण्णपक्खपेहणकलावे विचित्तपि-च्छस(त्र)तचंदए नीलकंठए नचणसीलए एगाए चप्पुडियाए क्याए समाणीए अणेगाई नदृह्णगसयाई केकारवसयाणि य करेमाणे विहरद । तए णं ते मऊरपोसगा तं मऊर-भीयगं जम्मुक जाव करेमाणं पासिता (२) णं तं मुखरपोयगं गेण्डंति २ ता जिणदत्तस्स प्रतास्स उवर्णात । तए णं से जिणदत्तपत्ते सत्यवाहदारए मऊरपोयगं उम्मक जाव फरेमाणं पासिना इहुनुहे तेसि वि पूर्व जीवियारिहं पीइदाणं जाव पडिविसज्जेह । तए ण से मऊर्पोयमे जिमदन्युत्तेणं एमाए चप्पुडियाए कयाए समाणीए नंगोलाभंगसिरोधरे सैयावंगे ओरालि(अवयारि)यपइण्णपक्खे उक्खितचंदकाइयकलावे केकाइयसयाणि विमु (च) खमाण नचइ । तए णं से जिणदत्तपुत्ते तेणं मकरपोयएणं चंपाए नयरीए सिंघाडग जाव पहेल स(इ)एहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्सिएहि य पणिएहि य लयं करेमाणे विहरइ । एवासेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा २ पव्वइए समाणे पंच(मु)महन्वएमु छजीवविकाएमु निगांथे पावयणे निस्संकिए निक्कंखिए निविद्यद्गिष्ठछे से णं इहुभने चेव बहुणं समणाणं जान नीइबर्डस्सर । एवं खलु जंबू ! समणेणं ३ जाव संपत्तेणं नायाणं तचस्स अज्हायणस्य अयमद्रे पद्मतेति बेमि ॥५७॥ गाहाओ-जिणवरभासियभावेस भावसंबंध भावओ मइमं । नो कुजा संदेहं संदेहोऽणत्यहेलति ॥ १ ॥ निस्संदेहत्तं पुण गुणहेलं जं तओ तयं कर्म । एत्यं दो

सिद्विद्धया अंडयगाही उदाहरणं ॥ २ ॥ कत्थह महदुज्बहेण तिब्बहायियविरह्ओ वा वि । नेयगहणत्तणेणं नाणाबरणोदएणं च ॥ ३ ॥ हेळदाहरणासंभवे य सह स्रुट्ट जं न हुज्झिजा । सव्बण्णुमथमवितहं तहावि इइ चिंतए महमं ॥ ४ ॥ अणुवकथपराणुमगहपरायणा जं जिणा जगप्पवरा । जियरागदोसमोहा य णण्ण-हावाहणो तेण ॥ ५ ॥ तहां नायज्ञयणं समर्तं ॥

जइ णं भंते ! समणेगं ३ नायाणं तबस्स नायज्झयणस्स अयमद्वे पन्नते चउत्थस्स णं नायाणं के अट्टे पन्नते ? एवं खलु जंबू | तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी होत्या वण्णओ । तीसे णं वाणारसीए नयरीए (वहिया) उत्तरपुरच्छिमे दिसीमाए गंगाए महानइए नयंगतीरहहे नामं दहे होत्या अणुपुन्वस्रुजायवप्पगंभीर**सी**यलज**े** अच्छविमलसलिलपलिच्छन् संछन्नपत्तपुष्फपलासे बहुउप्पलपउमकुमुयनलिणसुभ-गसोर्गियपुंडरीयमहापुंडरीयसययनसहस्सपतकेतरपुष्कोवचिए पासाईए ४। तत्य णं बहुणं मच्छाण य कच्छभाण य गाहाण य मगराण य मुंसुमाराण य स(इ)या(ण)िष य (साहस्सियाण) सहस्साणि य सय(माहस्यियाण) प्रहस्साणि य जूहाई निक्रमयाई निरुव्तिगाई सुईसुहेणं अभिग्ममाणाई २ विहरति । तस्स णं मयंगतीरहहस्स अदूरसामंति एत्य णं महं एगे मालुयाकच्छए होत्या वण्यओ। तत्य णं हुने पानसियालमा परिवसंति पाना चंडा ६(रो)हा तिहच्छा साहिमया लोहियपाणी आमिसत्थी आमिसाहारा आमिसप्पिया आमिसलोला आमिस गवेसमाणा र्तिं वियालचारिणो दिया पच्छनं(चा) वि चिद्वंति । तए ण ताओ मयंगतीरहृहाओ अजया कयाई सूरियंसि चिरत्थमियंसि लुलियाए संझाए पविरलमाणुसंसि निसंतपिंतिसंतिस समाणंसि दुवे कुम्मगा आहारतथी आहार गवेसमाणाः सिवयं २ उत्तरंति तस्सेव मयंगतीरहृहस्स परिपेरंतेणं सञ्चओ समंता परिघोळेमाणा २ विति कप्पेमाणा विहरति । त(य)याणंतरं च णं ते पावसियालमा आहारत्वी जाब आहारं गर्नेसमाणा माछ्याकच्छ(या)पाओ पिडिनिक्समंति २ ता जेणेव मर्थगतीरहृहे तेणेव उवागच्छीति २ त्ता तस्सेव मयंगतीरहृहस्स परिपेरतेणं परिषोद्यमाणा २ विति कप्पेमाणा विद्दिति । तए णं ते पावसियाला ते कुम्मए पासंति २त्ता जेणेव ते कुम्मए तेणेव पहारेत्य गमगाए। तए ण ते कुम्मगा(ते) पाविक यालए एजमाणे पासंति २ ता भीया तत्या तसिया उन्यिगा संजायभया इत्ये स पाए य गीवाए य सएहिं २ काएहिं साहरंति २ ना नियला निष्कंदा तुसिणीया संचिद्वंति। तपूर्ण ते पावसियाल(या)मा जेपेव ते कुम्ममा तेपेव उवागच्छंति २ ता वे कुम्मगा सन्वओ समंता उन्वर्तेति परियर्तेति आसारेति संसारेति चारुंति घटेति

कैदैति खोभेंति नहेहिं आइंग्रंति दंतेहि य अक्खोडेंति नो चेव ण संचाएंति र्त्तर्स कम्मगार्ण सरीरस्स आबाहं वा पबाहं वा वाबाहं वा उप्पा(ए)इत्तए छविच्छेर्य वा क(रे)रित्तए। तए णं ते पाविध्यालगा (एए) ते कुम्मए दोचंपि तचंपि सब्बओ समंना उव्बन्ति जाव नो चेव ण संचाएंति करित्तए ताहे संता तंता परितंता निव्विण्णा समाणा सणियं २ पत्रोस(क्रें)क्रेति एगंतमवक्रमंति २ ता निचला निप्फंदा तुसिणीया संनिद्धेति । तत्य ण एगे क्रम्म(गे)ए ते पावसियालए चि(रं)रगए दूरंगए जाणिसा सणियं २ एगं पायं निच्छभड । तए णं ते पावसि-यालगा तेणं कुम्मएणं सणियं २ एगं पायं नीणियं पासंति २ ना (ताए उक्किट्टाए गईए) सिग्धं चवलं तुरियं चंडं जड़णं वेशियं जेणेव से क्रम्मए तेणेव उवागच्छंति २ ता तस्स णं कुम्मगस्स तं पायं नखेहिं आदंपीत दंतेहिं अक्खोडेंति तओ षच्छा मंसं च सोणियं च आहारेंति २ ता तं क्रम्मगं सब्दओ समंता उच्यत्तेति जाब नो चेव णं संचा(इं)एंति करेसए ताहे दोचंपि अवक्रमंति एवं चतारि वि पाया जान सिणयं २ गीवं नीणेइ। तए णं ते पानसियालगा तेणं कुम्मएणं गीवं नीणियं पासंति २ ता सिग्धं चवलं ४ नहेहिं दंतेहिं (य) कवालं विहार्डेति २ ता तं कुम्मगं जीवियाओ बबरोवेंति २ ता मंसं च सोणियं च आहारेंति । एवामैव सम्णाउसो । जो अम्हं निगांथो वा २ आयरियउवज्ज्ञायाणं अंतिए पन्नइए समाणे पंच य से इंदिया (इं) अगुत्ता भवति से णं इहभवे चेव बहुणं समणाणं ४ हींलिंगिजे परलो(गे)ए वि य णे आगच्छा बहुणे दंडणाणे जाव अणुपरियट्टर जहा (व) से कुम्मए अगुत्तिदिए। तए णं ते पावसियालगा जेणेव से दोने कुम्मए तेणेव उवागच्छंति २ ना तं कम्मगं सब्बओ समंता उन्वतिति जाव दंतिहैं अक्ख-डेंति जाव करित्तए । तए णं ते पावसियालगा दोचंपि तचंपि जाव नो संचाएंति तस्स क्रम्मगस्स किंचि आबाई वा विवाई वा जाव छविच्छेर्य वा करेलए ताहे संता तंता परितंता निव्विष्णा समाणा जामेव दिस् पाउक्स्या तामेव दिसि पडिगया । तए णं से क्रम्मए ते पावसियालए चिरगए दूरगए जाणिता सणियं २ गीवं नेणेइ २ त्ता दिसावलोयं करेड २ ता जमगरममं चतारि वि पाए मीणेड २ ता ताए उक्किट्सए कुम्मगईए वीईवयमाणे २ जेणेव मयंगतीरहहे तेणेव उवागच्छइ २ ता मिलनाइ-नियगस्यणस्वंधिपरियणेणं सद्धि अभिस्मनागए यानि होत्था । एवामेव समणाउसौ ! जो अम्हं समणो वा समणी वा पंच (य) से (महन्वयाई) इंदियाई गुत्ताई भवंति जाव जहा(उ) व से कुम्मए गुत्तिदिए । एवं खळु जेवू । समणेणं भगवया महावीरैणं चउत्थस्स नायज्झयणस्स अवसदे पन्नतेति बेमि ॥ ५८ ॥ गाहाउ-विसएउ इंदिआई रंभंता रागदोसनिम्मुका । पावति निव्युइसहं कुम्मुत्व मयंगदहसो उत्ते । १ ॥ अवरे उ अणन्थपरंपरा उ पार्वेति पावकम्मवसा । संसारसागरगया गोमाउग्गसियकुम्मोव्व ॥ २ ॥ चउत्यं नायज्झयणं समर्त्त ॥

जइ णं भंते ! समणे गं ३ जाव संपत्तेणं च उत्यस्स नायज्झयणस्स अयमहे पन्नत्ते पंचमस्स णं भंते ! नायज्झयणस्य कं अट्ठे पलने ! एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नामं नयरी होत्या पाईणपढीणायया उदीणदाहिणविन्धण्णा नवजो-यणविन्थिण्णा दुवालसजोयणायामा धणवदमहनि(।म्म)म्माया चामीयरपवरपागारा नग्णामणिपचवण्णकविसीसगरोहिया अलयापुरिसकासा प्रमुद्यपद्भीलिया ५ चन्यं देवलो(य)गभूया। तीसे णं बारवईए नयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीमाए रेवयगे ना(म)मं पव्वए होत्या तुरो रागणतलमणुलिहंतसिहरे नाणाविहगुच्छगुम्मलयाविह-परिगण् हंसमि(ग)यमयूरकों बसारसन्बद्धवायमयणसालकोइलकुलोववेण् अणेगतडक-ङगवियर उज्झर(य)पवायपञ्भारसिंहरपजरे अच्छरगणदेवसघचारणविजाहरमिहुण-संविचि णे निचन्छणए दसारवरवीरपुरियते होइबलवगाणं संमे सुभगे पियदंसणे सुरुवे पासाईए ४ । तस्म णं रेवयगस्स अदूरमामते एत्थ णं नंदणवणे नामं उजाणे होत्या सन्व उयपुष्फफलममिद्धे रम्मे नंद्गवणप्पगासे पासाईए ४ । तस्य णे उज्जागस्य बहमञ्झंदसभाए मुरप्पिए नामं जक्खाययणे होत्या वण्यओ । नत्य णं वारवईए नयरीए करहे नामं वास्ट्रेवे राया परिवसइ । से णं नत्य समुद्दविजयपामोक्खाणं दसण्हं दसाराणं बलदेवपामोक्खाणं पंचण्हं महावीराणं उरगसे गपामोक्खाणं सोलमण्हं राईगहस्साणं पञ्जनपामोक्खाणं कुमारकोडीणं सबपामोक्खाणं सद्वीए दुइनसाहरसीणं वीरप्रेणपामोक्खाणं एकवीसाए वीरसाहरसीणं मह।सेणपामोक्खाणं छप्पन्नाए बलवगसाहरूसीमं रुप्पि(णी)णिप्पा-मोक्खाणं वत्तीसाए महिलामाहरसीणं अन्नेसि च बहुणं [रा]ईमरतलवर जाव सत्यवाहपिर्मईणं वेयर्ड्यगरिसा(य)गरपेरंतस्स य दाहिणह्रभरहस्स य बारवईए नयरीए आहेबचं जाव पाळेमाणे विहरइ ॥ ५९ ॥ त(स्स)त्य णं बारवईए नयरीए थावचा नामं गाहावड्णी परिवसइ अङ्गा जाव अपरिभूया । तीसे णं थावचाए गाहानइणीए पुत्ते थावश्वापुत्ते नामं सत्यवाहदारए होत्था मुकुमालपाणिपाए जान सुरूवे । तए णं सा थावचा गाहावइणी तं दार(यं) गं साइरेगअहवास जा(य) यं जाणिता सोहर्णास तिहिकरणनवस्वत्तम् हुत्तंसि कलायरियस्स उवणेइ जाव भोगसमस्यं जाणिता बत्तीसाए इब्सकुलबालियाणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हाचेइ बनीमओ दाओ जार बत्तीसाए दन्भकुलबालियाहि सद्धि विपुळे सद्करिसरसहबवण्यगंधे जाव है है सम्बाह

भुंजमाणे विहरइ । तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिद्वनेमी सो चेव वणाओ दस्रधणस्सेहे नोलप्पलगवलगुलियअयसिकसमप्पगासे अद्वारसिंहं समणसा-हस्सीहिं चत्तालीमाए अजियासाहस्सीहि सद्धि संपरिवृद्धे पुन्वाणपुन्नि चरमाण जाव जेणेव बारवई नगरी जेणेव रेवयगपञ्चए जेणेव नंदणवणे उज्जाणे जेणेव मरप्पियस्म जञ्चस्म जञ्चाययणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छा २ ता अहापिडकां उरगहं ओपिण्हिता सजमेणं नवसा अप्पाण भावेमाणे विदरह । गरेसा निग्यया धन्मो कहिओ। तए गं से कण्हे बासुदेवे इमीसे कहाए लढ्हें ममाणे कोडंबियपूरिसे सद्दावेइ २ ना एवं वयासी-स्विष्णामेव भी देवाणूष्पिया ! समाए सहस्माए मेघोघरसियं गंभी(र)रमहरसहं कोमुइयं भीरें तालेह । तए ण ते कोडुंबियपुरिसा कण्हेगं वासुदेवेणं एवं बुत्ता समाणा हट्टतुट्ट जाव मध्यए अजिंठ कर् एवं मामी ! तह नि जाव पिडमणें ति २ ता कण्डस्स वास्रदेवस्य अतियाओ पिडनि-क्लमंति २ ता जेणेव स(हा)भा मुहम्मा जेणेव कोमुद्या भेरी तेणेव उवागच्छंति न ता तं मेघोघरसि(यं)यगंभीरमहरसद्दं कोभुड्यं मेरिं तालिति । तओ निद्धमहर-गंभीरपिंडसुएणं पित्र सारइएणं बलाहएणं (पित्र) अणुरसियं मेरीए । तए णं नीसे कोमुड्याए मे(रिया)रीए तालियाए समाणीए बारवर्डण नयरीए नवजोयणविन्यिण्णाए दुवालमजोयणायामाए सिंघाडगतियचउक्तचचर्कंदरदरी (य) विवरकृहरगिरिसिहरन-गरगो उर्पासायद्वारभवणदे उलपिं (मु)स्मुगामयमहस्मसंकुलं (सह) करेमाणे बारव-(इं)ईए नय(रें)गिए सर्विभतरबाहिरियं सव्वओ समंता(मे)महे विप्यसरित्था । तए णं बारवईए नयरीए नवजोपणविन्धिण्णाए बारमजोयणायामाए समुद्दविजयपा-मो म्या दम दसारा जाव कोमुईयाए भेरीए सह सोचा निसम्म हट्टतुद्वा जाव ण्हाया आविद्ववस्थारियमहदामकलावा अह्यवत्थर्चदणो(क्वि)विश्वन्नगायसरीरा अप्पेगइया हयगया एवं गयगया रहसीयासंदमाणीगया अप्पेगइया पायविहारचारेणं परिस व्यगुरार्थारिक्खिता कण्हस्स वासुदेवस्स अंति(यं)ए पाउटभवित्था । तए णं से कण्हे वासुदेवे समुहविजयपामोक्से दस दसारे जाव अंतियं पाउच्भवमाणे (पासइ) पासिना हद्वनद्व जाव कोडंबियपुरिसे सहावेइ र ना एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्यिया ! चाउरंगिणि सेगं सजेह विजयं च गंथहरिय उबद्ववेह । नेवि (तहित) नहेच उबहुबेंति जाव पज्जवासति ॥६०॥ थावचाप्ते वि निरगए जहा मेहे तहेव धम्मं सोचा निसम्म जेणेव थावचा गाहावङ्गी तेणेव अवागच्छा ३ सा पायस्गहणं करेड जहा मेहरूप तहा चेव निवेयणा जाहे नो संचाएड विसयाणुलोमाहि य विसय-पिंडेकृलाहि य बहाँहैं आधवणाहि य पणवणाहि य सजवणाहि य विजवणाहि य आधितत्तए वा ४ ताहे अकामिया चेव थावचापुत्त(दारग)हर निक्खमणमणु-मिनित्था (णवरं निकखमणाभिसेयं पानामो, तए णं से यावचापुने त्रांसणीए संचिद्रः) । तए णं सा थावचा आसणाओ अब्भुद्रेड २ ता महत्यं महर्ग्यं महर्ग्यं महर्ग्यं रा(य)यारिहं पाहुडं गेण्हुइ २ ता मित्त जाव संपरिवृद्धा जेणेव कण्हुस्स वासुदेवस्स भवणवरपडिदुवारदेसभाए तेणेव उवागच्छइ २ ता पडिहारदेसिएणं मग्गेणं जेणेव कण्हे बाम्देवे नेणेव उवागच्छइ २ ता कर्यल जाव वद्धावेइ २ ता तं महत्यं ४ पाहुडं उवणेह २ ता एवं वयासी-एवं खख देवाण्पिया ! मम एगे पत्ते थावचापुत्ते नामं टारए इट्टे जाव (मे ण)संसारभ उच्चिग्गे (भीए) इच्छइ अरहओ अरिट्टनेमिस्स जाव पव्वइत्तर् । अहं गं निक्लमणसङ्कारं करेसि । इच्छामि गं देवाणुप्पिया ! थावचा-पुत्तस्य निक्खममाणस्य छनमउडचामगओ य विदिशाओ । तए णं कण्हे वासुदेवे थावचागाहाबद्दणि एवं वसासी-अच्छाहि णं तुसं देवाणुप्पए ! सुनिव्तु(या)यवी-सत्या। अहं णं सयमेव थावचापुत्तस्य दारगस्य निकलमणसङ्कारं करिस्सामि । तए णं से कण्हे वासुदेवे चाउरगिणीए सेणाए विजयं हत्थिरयणं दुरूढे समाणे जेणेव थाबचाए गाह।वडणीए भवणे तेणेव उवागच्छइ ? ता थाबचापूर्त एवं वयासी-मा णं तु(म)म देवाणुण्या ! मुडे भविना पञ्चयाहि, भुंजाहि णं देवाणुण्य्या ! विडले माणुस्यए कामभो(ए)गे मम बाहच्छायापरिकाहिए, केवलं देवाणुणियस्स (अहं) नो सचाएमि वाउकायं उवरिमेणं गच्छमागं निवारिनए, अन्ने ण देवाणुप्पियस्स ज किंचि(वि) आबाह वा वि(वा)बाहं वा उप्पाएइ त सब्वं निवारेमि। तए गं से यावचा-पुत्ते कण्हेणं वासुदेवेणं एवं युत्ते समाणे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-जड णं (तुमं)देवाणु-पिया । मम जीवियंनकरणं मचुं एजमाणं निवारेसि जरं वा सरीरहवविणा(सि)सणि सरीरं अइवयमाणि निवारेसि तए णे अहं तव बाहच्छायापरिगाहिए विउले माणुस्सए कामभोगे भुंजमाणे विहरामि । तए णं से कण्हे बासुदेवे थावचापुनेणं एवं वृत्ते समाणे थावचापुत्त एवं वयासी-एए णं देवाणुष्पिया ! दूरहक्कमणिजा, नो खलु सका सुबलिएगावि देवेण वा दाणवेण वा निवारिमए नन्नत्थ अप्पणी कम्मक्ख-एणं । तए णं से यावजाप्ते कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-जइ णं एए दुरइक्सणिजाः नो खलु सका सुबलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए नजत्य अप्पणो कम्मक्खएणं तं इच्छामि णं देवाणुप्यिया । अन्नाणमिच्छन्तअविरहकसायसंचियस्स अत्तणो रुम्मक्खयं करित्तए। तए णं से कण्हे वास्त्रेवे थावकापुरोणं एवं वसे समाणे कोडुंबियपुरिसे सहावेद २ ता एवं बयासी-गच्छह णं देवाणुष्पिया । बारवर्डए नयरीए सिंघाडगति(य)ग जाव पहेसु (ब) हत्थिखंधवर्गया महया २ सहणं उग्योसेमाणा

२ उग्घोसणं करेह-एवं खल देवाणुप्पिया । शावचापुत्ते संसारभउन्विग्गे भीए जम्मणम्रणाणं इच्छइ अरहओ अदिद्रनेमिस्स अंतिए मुखे भविता पव्वइत्तए, तं जो खल देवाणप्पिया ! राया वा जवराया वा देवी वा कुमारे वा ईमरे वा तलवरे वा कोडंबियमाडंबियइब्ससेट्रिसेणावइसत्थवाहे वा थावचापुत्त पव्वयतमणुपव्वयइ तस्स ण कण्हे वासुदेवे अणुजाणइ पच्छाउरस्स वि य से मित्तनाइनियगसंबंधि-परिजणस्स जोग(खे क्खेमं वड़माणं पाँडवहड्-तिकड घोसणं घोसेह जाव घोसित । तए णं थावचापुत्तस्स अणुराएणं पुरिससहस्सं निकलमणाभिसुहं ण्हायं सन्वा लंकारविभूमियं पत्तेयं २ पुरिससहस्मवाहिणीसु सिवियासु दुरूढं समाणं मिननाइ-परिवड थादबापुत्तस्स अंतियं पाउब्भूयं । तए णं से कण्हे वासुदेवे पुरिमसहस्सं अतियं पाउब्भवमाणं पासइ २ ता कोडुंबियपुरिस सद्दावेह २ ता एव वयासी-जहा मेहस्स निक्समणाभिसेओ तहेव सेयापीएहि कलसेहिं ण्हावैद्र जाव अरहओ आरहु-नेमिस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागं पास(न्ति)ह २ ता विजाहरचारणे जाव पासित्ता सी(सिवि)याओ पचोरुहइ । तए णं से कण्हे वामुदेवे थावचापुत्त पुरओ काउं जेणेव अ(वि)रहा आर्रह्रनेमी सब्बं ते चेव जाव आभर(णमहालकार्र)णं ओमुयर । तए णं सा थावचा गाहावडणी हंमलक्खणेणं पड(ग)साडएण आभरणमहालंका रे)रं पंडिन्छइ हारवारिधा(र)राह्यिनमुनावलिप्पगामाई असृणि विणि(म)मुंचमाणी २ एवं वयासी-जङ्गव्वं जाया ! घडियव्वं जाया ! प(रि)म्क्समयव्वं जाया ! अस्मि च णं अट्टे नो प्रमाएयव्वं । जामेव दिनि पाउब्भृया नामेव दिसि पडिगया । नए ण से थावचापुत्ते पुरिससहरूसे(हिं)णं सद्धि सयमेव पंचमुद्वियं लोगं करेइ जाव पव्वइए। तए पं से यावजायुत्ते अणगारे जाए इरियासमिए भामासमिए जाव विहरइ। तए णं से थावचापुत्ते अरहओ ऑग्ड्रनेमिस्न नहाह्वाणं थेराणं अतिए सामाइयमाइयाई (इक्कारम अंगार्ड) चोद्दसपुन्वाई आहिजाइ २ ता बहुिह जान चउत्थेण विहरइ। तए णं अ(रि)रहा अरिट्टनेमी थावधापुत्तस्स अणगारस्म तं इब्भाइयं अणगार-सहस्तं सीसनाए दलयइ । तए णं मे थावबापुने अन्नया कयाई अरहं अरिट्टनेमिं वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुजाए समाणे अणगारसहरसेणं सर्दि बहिया जणवयविहारं विहरित्तए । अद्दासुहं देवाणु-िपया !। तए णं से थावचापुत्ते अणगारसहरूसेणं सिद्धं तेणं उरालेणं उ(द)गोणं पयत्तेणं प्रमहिएणं बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ ६१ ॥ तेणं कालेणं तेण समएणं सेलगपुरे नामं नग(रं)रे होत्था। सुभूमिभागे उज्जाणे। सेलए राया पउमावई देवी मंडुए कुमारे जुनराया। तस्स णं सेलगस्स पंथापामोक्खा (णं) पंच मंतिसया होत्या उप्पत्तियाए ४ (चउन्विहाए बुद्धीए) उचनेया (रज्जधुरचिंतयानि होत्था) रज्ञारं चिनयंति । (तए णं) थावचापुत्ते (णामं अणगारे सहस्मेणं अणगारेणं मर्दि जेणेव) सेलगपुरे (जेणेव सुभूमिभागे नाम उजाणे तेणेव) समोमहे । राया निम्मए (धम्नो किहान) धम्मकहा । धम्मं सोचा जहा णं देवाणुप्पियाणं आंतिए बहवे जरना भोगा जाव चड़ता हिरण्णं जाव पन्वड्या तहा णं अहं नो सचाएमि पञ्चडनत । अहं णं देनाणिपयाणं अंतिए पंचाणुब्बड्यं जाव समणीवासए जा(व)ए अहिगयजीवाजीवे जाव अप्याणं मार्वमाणे विहरह । पंथापामो स्खा पच मंतिसया य समगोवासया जाया । थ'वचापुने बहिया जणवयविद्वारं विहरद । तेणं कालेणं तेणं समग्रं सोगधिय। नामं नयरी होत्या बाणओ । नीजासोए उजाणे बणाओ । तत्व णं सोगंधियाण नयरीए सुदयणे नामं नयरमेट्टी परिवसद अहे जाव अपरिभूए । तेणं कालेणं तेणं समागणं यु नामं पांग्वायए होत्या तिउव्वयज्ञ(उ)ज्ञवेयसामवे-यअयव्यापवेयमद्भितंतकुमले सम्यसम् लढ्डे पंच(जा)जमपंचनियमज्ञ सोयम्-(छय)क दसरपयार परिन्दायगधम्मं दायधम्मं च सायधम्मं च तित्याभिसेय च आउनेम ण पन्नवेमाणे (यस्वेमाणे) धाउरत्तवत्यपवरपरिहिए तिदंडकृडियछन्छन्ना-(लि)लयअंकमपविनयकेमरिहत्यगए पांच्यायगसहस्मंगं सद्धि सपरिवर्डे जेणेव मोगंधिया नयरी जेणेव परिव्वायमावसहे नेणेव उवागच्छइ २ ता परिव्वायमाव-सहनि भंडननिक्खेवं करेड २ ता संससमाएणं अप्पाणं भावेमाणे विहरह । तए ण मोर्गाधयात् नगरीत् सिंघाडग जाव बहुजगो अन्नमन्नस्स एवमाइक्सइ-एवं स्रह् सुए परिव्वायए इह(हुव्व)मागए जाब विहरइ। परिसा निग्मया। सहंसणी वि नियाए। तए ण से छुए परिव्वायए तीसे परिसाए सुदंसणस्स(य) अर्न्नाम च बहुणं संजाणं (धम्मं) परिकहेइ-एवं खन् मुइंसणा । अम्हं सोयमूलए धम्मे पन्नते । से वि य मोए (धम्मे) द्विहे पन्नेन नंजहा-दर्वेबसोए य भावसोए य। द्वितसोए य उद्गुणं महियाए य । भावसीए दब्मेहि य मंतेहि य । ज णं अम्हं देवाणुणिया ! किचि अमुई भवइ तं सन्वं म(जो जापुडवीए आलि(प्पड)म्पइ तओ पच्छा सुद्धेण वारिणा पक्खालिजइ तओ तं असुई सुई भवइ । एवं खलु जीवा जलाभिसेयप्यप्याणो अविग्घेणं सार्गं गच्छंति। तए णं से मुदंभणे सुयस्स अंतिए धम्मं सोचा हुदे सुयस्य अंतियं सोयमूलयं धम्मं गेण्हुइ २ त्ता परिन्वायए विउलेणं असणेणं ४ वस्थ० पिंडलाभेमाणे जाव विहरइ। तए णं से सुए परिन्वाय(गवसहाओ) रो सोगंधियाओ नयरीओ निग्गच्छइ २ ता बहिया जणवयविद्वारं विद्वरह । तेणं कारेणं तेगं समाणं (थावजापुत्ते जामं अजगारे सहस्तेणं अजगारेणं साई प्रव्याण्यव्वि चरमाणे गामाण-

गामं दडजमाणे सहंसहेणं विहरमाणे जेणेव सोगंधिया णयरी जेणेव णीलासोए उजाणे तेणेव समोसढे) थावचापुनस्स समोसरणं। परिसा निरगया। मुदंसणी वि निरग(ए)ओ थावचापत्ते (नामं अणगारं आ०) वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-तुम्हाणं किंमुटए बम्मे पन्नते 🚰 तए णं [से] थावचापुत्ते सुदंसणेगं एवं बुत्ते समाण सुदंसणं एवं वयासी-सुदंसणा ! विणयमुळे धम्मे पन्नते । से विय विणए दुविष्टे पन्नते तंजहा-अगार्विणए(य) अणगार्विणए य। तत्थ ण जे से अगार्विणए से णं पंच अणुव्वयाई सत्त सिक्खावयाइं एक्कारस उवासगपडिमाओ । तत्थ णं जे से अणगारविणए से णे पंच महन्वयाई तंजहा-मञ्बाभा पाणाइवायाओ वरमणं सन्वाओ मसावायाओ वैरमण सञ्वाओ अदिनादाणाओं वेरमणं सञ्वाओं मेहणाओं वेरमणं सञ्वाओं परि-रगहाओ वेरमणं सन्वाओ राइभोयणाओं वेरमणं जाव मिच्छार्दसणसळाओ वेरमणं दसविहे पचक्खाणे बारस भिक्खुपिडमाओ इचेएणं दुविहेणं विणयम्लएणं धम्मेणं आणुपुन्वेणं अट्टकम्मपगडीओ सवेता लोयगगपइट्टा(णे)णा भवति । तए णं थावचा-पुने सुदंसणं एवं वयासी-तु(ब्से)ब्सं णं सुदंसणा। किमुलए धम्मे पन्नते शुअम्हरणं देवाण्पिया ! सोयम्(छ)लए धम्मे पन्नते जाव सर्गा गच्छंति । तए ण थावचापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी-मुदसणा! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं रुहिरकयं वस्थ रुहिरेण चेव धोवेजा तए णं सुर्वंसणा । तस्स रुहिरकयस्स बत्थस्म रुहिरेण (चेव) पक्कालिजमाणस्स अत्य काड सोही र नो इण्ड्रे समहे । एवामेव सुदंसणा | तृब्संपि पाणाइवाएणं जाव मिन्छादंसणसंहणं नित्य सोही जहा तस्स रुहिरकयस्स वन्थस्स हिंहरेणं चेव पक्षालिजमाणस्य नित्य मोही । मुदंसणा ! से जहानामए केंद्र पुरिसे एगं मह रुहिरकयं बत्थं सज्जियाखारेणं अणुलिपइ २ ता पयणं आ(ह)रोहेइ २ ता उण्हें गाहेड २ ता तओ पच्छा मुद्धेण वारिणा धोवेजा से नणं सुदंसणा । तस्स गृहिरकयस्य वत्यस्य मज्जियासारेण अणुलितस्य पर्यणं आगोहियस्य उण्हं गोहि-यस्स सुद्धेणं वारिणा पक्खालि जमाणस्स सोही भवइ ? हंना भवइ । एवामेव सुदं-सणा ! अम्हपि पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसञ्ज्वेरमणेणं अत्यि सोही जहा(वि) वा तस्म रुहिरकयस्स वन्थस्स जाव सुद्धेणं वारिणा पञ्खालिज्जमाणस्स अत्थि सोही। तत्थ णं (से) छुदंभणे संबुद्धे थावचापुत्तं वदद नमंसड वं० २ ता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! धम्मं साचा जाणित्तए जाव समणोवासए जाए अभि-गयजीवाजीवे जाव पिंडलाभेमाणे विहरह । तए णं तस्स सुयस्स परिव्वायगस्म इमीसे कहाए लढ़द्रस्स समागस्स अयमेयाख्वे जाव समुप्यजित्था-एवं खळ सुदंसणेण सोयधम्मं विष्पजहाय विणयमुळे धम्मे पृष्टिवजे । तं सेयं खल सम

सदंसणस्य दिद्धि वामेलए पुणर्वि सोयमुळए धम्मे आधनित्तए-तिकह एवं संपेहेड २ ता परिन्दायगसहस्सेणं सिंद्धं जेणेव सोगंधिया नयरी जेणेव परिन्दायगावसहे तेणेव उदागच्लड २ ता परिव्वायगावसहांस भंडनिक्खेवं करेडं २ ता धाउरत्तव-त्था पवर पिरिहिए पविरूजपरिव्वायगेणं सिद्धं संपरिवृद्धे परिव्वायगावसहाओ पिडीन-क्लमड २ ता सोगंधियाए नयरीए मर्ज्झमञ्ज्ञेणं जेणेव सुदंसणस्स गिष्टे जेणेव सदंभणे तेणेव उवागच्छइ । तए णं से सदंसणे तं सुयं एजामार्ग पामइ २ ना नो अञ्भद्रेड नो पन्नगरस्य नो आढाड नो परियाणाड नो वंदड तुर्सिणीए संचिद्रह । तए णं से सुए परिव्वायए अदंसणं अ(ण)णुब्स्ट्रियं पासिता एवं वयासी-त्रामं)ब्से णं सुदंसणा ! अज्ञया ममं एजमाणं पासिना अब्भट्रेसि जाब वंदसि, इयाणि सुदंसणा ! तुमं ममं एजमाणं पासिता जाव नो बंदांस, तं करून णं तुमे सुदंसणा । इमेबाहुवे विणयम्(ल) छे धम्मे पिडविने !। तए णं से मुरंसणे मुएणं परिव्वाय(ए) गणं एवं वृत्ते समाणे आसणाओं अच्युट्टेड २ ना करयल जान सुयं परिन्नायमं एवं वयासी-एवं वळ देवाणापिया ! अरहओ अरिट्रनेमिस्स अंतेवासी थावचापुत्त नामं अणगारे जाव इहमागए इह चेव नीलासीए उजाणे विहरह, तस्य णे अतिए विणयमुळे धम्मे पडिवन्ने । नए णं में नए (परिव्वायए) मुदंसणं एवं वयासी-तं गच्छामो णं सुदंसणा । तव भम्मायरियस्स थावचापुत्तस्स अंतियं पाउन्भवामो इमाई च ण एयाववारं अद्याहं हेऊई प्रतिणार्द कारणाई वागरणाई पुच्छामी । तं जहाणे) मे से इमाई अद्वाटं जाव वागरड त(ए)ओ णं (अहं) वंदामि नमंसामि । अह मे से टमाइं अद्दाई जाव नो से वागरेड तओ में अहं एएहिं चेव अडेहिं हेऊहि निष्यद्रपरिणवागरमं करिस्सामि। तए णं से सुए परिव्वायगसहरूमंणं सुदंसणेण य सेट्रिणा सद्धि जेणेव नीलासीए उजाणे जेणेव थावचापुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छ २ ता थावचापुत्तं एवं वयासी-जता ते भंते ! जवणिजं ते अव्वाबाई(पि ते) फास्(यं)यविद्वार(ते)! । तए णं से यावचापुत्ते नुएणं (परिन्वायगेणं) एवं वृत्ते समाणे सुयं परिन्वायग एव वयासी-सुया ! जतावि मे जवणिजंपि में अव्वाबाहंपि में फासु(य)विहारंपि में । तए णं (से) सुए शावकाप्तं एवं वयासी-किं भंते ! जत्ता ? सुया ! जं णं मम नाणदंसणचरित्ततवसंजममाइएहिं जोएहि जो(ज)यणा से तं जता । से किं तं भंते ! जवणि जं ! सुया ! जवणि जे दविहे पश्चे तंजहा-इंदियजवणिजे य नोइंदियजवणिजे य । से कि तं इंदियजवणिजे १ स्या ! जं मं म(म)मं सोइंदियचक्किदियघाणिदियजिब्भिदियफासिदियाई निरुवहसाई बसे वहाति से तं इंदिय जवणि (जं) जो। से कि तं नोइंदिय जवणि जो ? सुया । जं णं कोहमाण-मायालोभा खीणा उदसंता नो उदयंति से तं नोइंदियजवणिजे । से कि तं भंते ।

अञ्चाबाहं ? सुया । जं णं मम वाइयपित्तियसिंभियसिंभवाइया विविहा रोगायंका नो उदीरेंति से तं अव्वाबाहं । से कि तं भंते ! फासुयविहारं ? सुया ! जं णं आरामेस चजाणेमु दे(व) उलेमु सभामु प(न्वा)वासु इत्थीपसुपंडगविविज्ञियामु वसहीसु पाडिहारियं पीडफलगसेजा स्थारयं ओगिण्हिलाणं विहरामि से तं फानुयविहारं । सारेसवया(ते) भंते ! कि भक्लेया अभक्लेया ? सुया ! सारिसवया भक्लेयावि अभक्लेयावि । से केण्डेगं भंते ! एवं वुचइ सरिसवया भक्लेयावि अभक्लेयावि ? म्या ! सरिसवया द्विहा पत्रता तंजहा -मिनसरिसवया य धनसरिसवया य । तत्थ णं जे ते मिनसारेनवया ते तिनिहा पन्नना तंजहा-सहजायया सहवांद्वयया सहपं-मुकी हि(य)या या, ते णं समणाणं निम्मंयाणं अभक्खेया । तन्य णं जे ते धन्नस-रिसवया ने द्विहा पश्चना नंजहा-सत्थपरिणया य असत्थपरिणया य । तत्य णं जे ते असस्यपरिणया ते समणाणं निग्गथाणं अभक्तवया। तत्थ ण जे ते सर्थपरिणया ते दविहा पन्नना तंजहा-फास् (गा)या य अफाम्या य । अफान्या णं म्या ! नो भक्तेया । तत्य ण जे ते फानुश ते द्विहा पन्नना तंजहा-जाइया य अजाउया य । तत्य णं जो ते अजाइया ते अभक्षेया । तत्य णं जो ते जाइया ते द्विहा पन्नता तंजहा-एमणिजा य अणमणिजा य । तत्थ णं जे ते अणेर्नाणजा ने (णं) अभक्खेया । तत्य गे जे ते एसणिजा ते दुविहा पत्तना तंत्रहा-लद्धा य अलद्धा य । तत्व णं जे ते अलदा ने अभक्षेया । तत्य ण जे ते लद्वा ते निग्गंथाणं भक्षेया । एएण अट्टेणं मुया । एवं वृच्छ भरियवया सकलेयावि असम्बेयावि । एवं कु स्थावि भाणियव्वा नव(रि)र इमं नाणते-इत्यिकुलस्या य धन्नकुलस्या य । इत्यिकुलस्या निविद्या पन्नता तंजहा-कुलय(ह्)ह्या य कुलमाउया इ य कुलध्या इ य । धनकुलस्या तहेंव । एवं मासा वि नवर इमं नाणत्त-मामा तिविद्वा पन्नता नंजहा-कालमामा य अत्यमासा य धन्नमामा य । तत्य णे जे ते कालमामा ते णे द्वालसविद्या पन्नता तंजहा-सावण जाव आसाहे, ने णं [समणाणं २] अभक्केया । अत्यमामा दुविहा प० तं -- रूप (हिरण्ण)मासा य सुवण्णमासा य, ते ण अभक्खेया । धन्नमासा नहेव । एगे भवं हुवे भवं अणेगे भवं अक्काए भवं अब्बए भवं अबहिए भवं अणेगभूयभाव-र्भावएवि भवं १ सुया । एगेवि अहं दुवेयि अहं जान अणेगभ्यभानभविएवि अहं। से केणंद्रणं भंते ! एगेवि अहं जाव सुया ! दव्वहुयाए एगे[वि] अहं नाण-दंगणहुयाए दुवेवि अहं पएसहुयाए अक्लएवि अहं अव्वएवि अहं अबद्विएवि अहं उवओगद्वयाए अणेगभूयभावभविएवि अहं । एत्य णं से सुए संबुद्धे थावचापुत्तं वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-इच्छामि णं भेते । तु(इमे)इमं अंतिए केवलिपनतं

धम्मं निसामित्तए । धम्मकहा भाषियव्वा । तए णं से सुए परिव्वायए थावचा-पुत्तस्य अतिए धम्मं सोचा निसम्म एवं वयासी-इच्छामि णं भते ! परिव्वाय-गसहस्सेणं सद्धिं संपर्ववेडे देवाण्णियाण अतिए मुडे भवित्ता पन्वइनए। अहामुहं देवाणुष्पिया । जाव उत्तरपुर्निछमे दिसीभाए ति(ई) इंडर्य जाव धाउरत्ताओ य एगंते एडेंड २ ता सम्मेव सिहं उप्पादेंड २ ता जेणेव थावचापुत्ते २ तेणेव उवागच्छड जाब मुंडे भविता जाब पव्यइए सामाइयमाइयाइं (इक्कारस अंगाड) चोहसपुव्याइं अहिजार । तए णं थावचाप्ते सुयस्य अणगार (स्य) यहस्सं सीमत्ताए वियरह । तर पं थावचापुने मोगंधियाओं (नयरीओ) नीलामोयाओं पिडिनिक्खमह २ ना बहिया जणवयविहार विहरत । तमणं से थावचापुने अणगारसहस्सेणं सिद्धं संपरिवृद्धे जेणव पंडरी(ए)यपव्वए नेणेव उवागन्छइ २ ता पुंचरीयं पव्वयं सणियं २ दुसहुइ २ ता मेघघगमाजिमासं देवराजिवायं पृडविसिन्हापष्ट्यं जाव पाओवगमणं (कए)णुवण्णे । त्ए णं से थावचापुने बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणिना मासियाए संखेहणाए मांद्र भनाइ अगस्यात जाव केवलवरनायदंगणं समुखांडेना तओ पर्न्छा सिद्ध जाव पर्हाणे ॥६२॥ तए णं से नुए अशया कयाड जेणेव सेलगपुरे नगरे जेणेव सुभूमिभागे उद्माणे (ममोगरणं) तेणेव समोमारेए परिया निग्गया सेलआ निग्गन्छइ धम्मं सोचा जं तबरे देवाणांपया ! पंथयपामोक्याइं पंच मंतिसयाइं आपूच्छामि मंहुयं च व्यारं रजे ठावेमि तओ पच्छा देवाण्णिपयाँ अस्तिए मुंड भविता अगराओ अणगारियं पञ्चयामि । अहाम्हं । तए णेसे सेळए राया सेळगप्रं नगरं अणुष्यविसङ् २ ता जेणेव सए गिहे जेणेव बाहिरिया उवझाणमाल। तेणेव उदागच्छड २ ता सीहा-म (ण)ण सिक्तराणी। तए णं से मेलए राया पंथ(य)गपामोक्खे पंच मंतिसए सहावेड २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया ! मए सुयस्म अंतिए धम्मे निसंते से वि य में धम्मे इन्छिए पिंडेन्छिए अभिरुडए, अहं णं देवाणुप्पिया ! संसारभ(य) उविवरने जाव पव्वयामि, तुरुभे णं देवाणुष्पिया ! किं करेह किं व(से)वसह किं वा (ते) भे हियर्डाच्छए सामत्थे 2। तए णं ते पंथगपामोक्खा संलगं रायं एवं वयासी-जड़ णं तुन्भे देवाणुष्पिया । संमार जाव पन्वयह अम्हाणं देवाणुष्पिया ! (किसण्णे)को अने आधारे वा आलंबे वा अम्हे वि य णं देवाणुष्पिया। संसारभडिवागा जाव पव्ययामी, जहा णं देवाणुष्पिया! अम्हं बहुमु कजेसु य कारणेसु य जाव तहा णं पन्वड्याण वि समाणाणं बहुसु जाव चक्खुभूए । तए णं से सेरुगे पंथमपामोक्से पंच मंतिमए एवं बयासी-जड़ णं तुन्मे देवाणुष्पिया। संसार जाव पच्चयह ते गच्छह णं देवाणुष्पिया ! सएस २ कुईबेस जे(हे)हुप्ते कुईबमज्झे ठावेता

परिससहस्तवाहिणी[या]ओसीयाओ दुरुढा समाणा ममअतियं पाउब्भवह (ति)। तेवि तहेव पाउन्भवंति । तए णं से सेलए राया पंच मंतिसयाइ पाउन्भवमाणाई पासइ २ ता हटनट को इबियपूरिसे सहावेड २ ना एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणूप्पिया! मंद्रयस्य कुमारस्य महत्थं जाव रायाभिसेयं उवद्रवेह जाव अभिर्मिचइ जाव राया जाए (जाव) विहरइ। तए णं से सेलए मंडुयं रायं आयुच्छइ। तए णं (से) मंद्रए राया कोइंबियपुरिसे सहावेइ २ ना एवं वयासी-खिप्पामेव सेलगपुर नयरं आसिय जाव गंध-विष्टिभ्यं करेह(य) कार्वेह य क० २ ता ए(य)वमाणत्तियं पचिष्णणह । तए णं सं संदुए दोचपि को इंबियपुरिसे महावेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव सेलगस्म रन्ना महत्यं जाव निक्खमणाभिसेयं जहेव मेहस्स तहेव नवरं पउनावई-देवी अग्गकेसे पडिच्छड सब्बेबि पडिस्सहं महाय सीयं दुरुहाति अवसेस तहेव जाव सामादयमाइयाइं एका-रस अंगाई अहिज्जह २ ता बहुिह च उत्थ जाव बिहुरह । तए एं से मुए सेल(य)गस्य अणगारस्य ताई पंथमपामोक्खाई पंच अणगारसयाई सीसत्ताए वियरह । तए णे से सुए अन्नया कयाई सेलगपुराओ नगराओ मुभमिभागाओ उज्जागाओ पडिनिक्खमह त्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ । तए णं से सुए अणगारे अन्नया कयाइ तेण अणगारसहरूसेणं सद्धि सुपरिचुडे पुच्चाणपूर्वित चरमाणे गामाणुगाम विहरमाण जेणेव पुं(पो)डरीयपव्वए तेणेब उवागच्छड जाव निद्धे ॥ ६३ ॥ नए णं तस्म मेलगस्म रायिर्रासस्स तेहि अंनेहि य पंतेहि य तुन्छेहि य उहेहि य अरसेहि य विरसंहि य १ सीएहि य उण्हेहि य कालाइक्तेहि य पमाणाइक्तेहि य निर्म पाणभायणेहि य पयइ-मुक्रमाल(य)स्स य सुद्दोन्वियस्य सरीरगंसि वेयणा पाउब्भूया उज्जला जाब दुरहियामा कंडु(य)दाहिपत्तज्जरपरिगयसरीरे यावि विहरइ । नए णं से सेलए तेणं रो(गा)यार्थ-केणं मु(के)क्ये जाए यावि होत्या । तए णं [से] मेलए अन्नया कयाई पुरुवाणुपूर्विय चरमाणे जाव जेणेव मुभूमिभागे जाव विहरइ । परिसा निरगया मंडुओऽवि निरगओ सेल(यं)गं अणगारं (जाव) वंदइ जाव पज्जवासइ। तए णं से मंडुए राया सेलगरूम अणगारस्य सरीर(यं)गं सुद्धं जाव सन्वाबाहं सरोगं पासइ २ त्ता एवं वयासी-अहं णं मंते ! तुन्मं अहाप(वि)वत्तेहिं तिगिच्छिएहिं अहापवतेणं ओसहभेस(जेणं) ज्ञम-त्तपाणेणं तिगिच्छं आउंटावेमि । तुन्भे णं भंते ! मम जाणसालासु समोसरह फास-(अ)एसणिजं पीडकलगसेजासथारमं ओगिण्हिनागं विहरह । तए गं से सेलए अणगारे मंड्रयस्स रको एयमइं तहित पिंडिमुणेइ । तए ण से मंडुए सेलगं बंदइ नमंसइ वं० २ ना जामेव दिग्नि पाउब्भूए तामेव दिसिं पिडिगए । तए णं से सेलए कहं जाव जलंते सभंडमत्तीवगरणमायाए पंथगपामोक्खेहि पंचहि अणगारसएहि

सर्दि सेलगप्रमण्पविसद् २ ता जेणेव मंद्रयस्य जाणसाला तेणेव उवागच्छद् २ ता फासब पीड जाव विहरइ। तए णं से मंडुए (राया) ति(चि)गिच्छिए सहावेड २ ला एवं वसासी-तुरुभे णं देवाणांप्यया ! सेलगस्स फासुएसणिजेणं जाव ति(ते)गिच्छं आ(उरे)उंटेह । तए णं तिगिच्छया मंडुएणं रचा एवं वृत्ता समाणा इद्भादा संलगस्य (रायारेसिस्म) अहापवत्तेहिं ओसहभेसजभत्तपाणेहिं तिगिच्छं आउँहति । तए णं तस्म सेलगस्म अहापवताहिं ओसहमेसज्जभत्तपाणीहिं से रोगायंके उवमते जाए यावि होत्या हुँ (जाव) बलियमरीरे जाए ववगयरोगायंके । तए णं से सेठ0 तेसि रे यातंकीस उवसंतीस यमाणीस तास विप्रकेसि असणीस ४ मुच्छिए गढिए गिद्धे अञ्झोववन ओसन्ने ओसन्नविहारी एवं पासत्ये २ क्रसीले २ पमत्ते २ संमत्ते २ उउबद्धपीडफलगर्नेजासंथारए पमत्ते यावि विहरड नो संचाएड फासए-सणिजं पीढं पर्चाप्यणिता मंड्रयं च रायं आपुच्छिता बहिया जाव विहरित्रए ॥६४॥ तए णं तेसिं पंथगवजाणं पंचण्हं अणगारसयाणं अन्नया कयाइ एगयओ सहियाणं जाव पृथ्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागारयं जागरमाणाणं अयमेयाहवे अज्ञ रियए जाब समुप्पजित्या-एवं खल सेलए रायरिसी चड्ना रखं जाव पव्वडए विजले (णं) असणे ४ मुच्छिए ४ नो संचाएइ चइउं जाव विहरिनए । नो खल कप्पड देवाण्पिया ! समणाणं जाव पमत्ताणं बिहरित्तण् । ते सेयं खुळ देवाण्पियस् ! अस्हं कर्ल सेलगं रायरिसि आपुच्छिता पाडिहारियं पीढफलगसेजासथार(गं)यं पर्चाप्पणिता सेलगस्स अणगारस्स पंथयं अणगार वेयावचकरं ठा(ठ)वेत्ता बहिया अब्भुजएणं जाव विहितेत्तर । एवं संपेहेंति २ त्ता कहं जेणेव सेल(ए)गरायांरसी० आपुच्छित। पाडि-हारियं पीडफलग जाब पचिपणंति २ ता पंथ्यं अणगारं वेयावचकर ठावेंति २ ता बहिया जाव विहरंति॥६५॥ तए णं से पंथए सेलगस्स सेजासंथारउचारपासवणखेह-मियाणमलाओ ओसहभेसज्जभत्तपाणएण अगिलाए विषएणं वेयावहियं कैरेइ । तए णं से सेलए अनया कयाद कत्तियचाउम्मातियंति विउले असणं ४ आहारमाहारिए पुन्वावरण्हकालसमयंसि सुहप्पसुरे । तए णे से पंथए कत्तियचाउम्मासियंसि कय-काउस्सर्गे देवसियं पडिक्समणं पडिक्कंते चाउम्मासियं पडिक्कमि(उं)उकामे सेलगं रायरिसिं खामणहुयाए सीसेणं पाएसु संघट्टेह । तए णं से सेन्ठए पंथएणं सीसेणं पाएस संघट्टिए समाणे आसुरुत जान भिासेमिसेमाणे उद्घद २ चा एवं नयासी-से केस णं भो एम अपत्यियपत्थिए जाव बज्जिए जे णे समं सहरमुत्तं पाएस संघट्टेह ?, तए णं से पंथए सेलएणं एवं बुत्ते समाणे भीए तत्थे तसिए करयल जाव कड़ एवं वयासी-अहं णं भंते । पंदाए कयकाउरसागे देवसियं पिडक्कमणं पिडक्कंते (चाउम्मासियं

पडिकंते) चाउम्मासियं खामेमाणे देवाण्पियं वंदमाणे सीसेणं पाएस संघटेमि । तं खानेमि णं तुब्से देवाणुष्पिया । खमन्तु मे अवराहं तुमं णं देवाण्ष्पिया ! नाडभजो एवं करणयाए--तिकट्ट सेठयं अजगारं एयमद्रं सम्मं विणएणं भुज्जो २ सामेइ। तए वं तस्य सेलगस्य रायिसिस्य पंथएगं एव वृत्तस्य अयभेयाब्वे जाव समुप्पजित्था-एवं खल अहं रजां च जाव ओमन्नो जाव उउबद्धपीइ० विहरामि । तं नो खल कप्पट समगाणं २ पासत्थाणं जाव विहरित्त । तं सेयं खल मे कल मंडपं रायं आपुन्छिन। पाडिहारियं पीडफलपसे जासंयारगं पचिष-णित्। पंथाणं अगगारेणं सर्द्धि बहिया अञ्भुजएणं जाव जगवयविद्वारेणं विद्रित्तर । एव संपेहेइ २ ला कर्छ जाव विहरद्॥ ६६ ॥ एवामेव समगाउसी ! जाव निमां यो वा २ ओस ने जान सथारए पमते विहरद से ण इहन्होंए चेन बहुण समगाणं ४ हीलणिज संसारो माणियव्यो । तए ण ते पथगवजा पंच अणगारसया इमीसे कहाए लढ़द्रा समाणा अन्नमन्ने सहावैति २ ना एव वयासी-[एर्न खन्द] मेला रायांत्मी पंथाएणं बहिया जात विहर् । त संयं खल देवाणुपिया ! अम्ह सेलग (रायरिसिं) उत्रमपञ्चिनाणं विहरित्तर्। एवं मंपेहें ते २ ता मेलगं गयगिर्मे उवसर्वाजनार्ग विहरंति ॥ ६७ ॥ तह गं (ने मेलप्रामोक्या) से संघए रायांसी पंयापासोक्खा पंच अगगारसया बहणि वासाणि सामण्यपारयामं पाउणिना जेणेप पुंडरीयप वए तेणेव उवागच्छाने २ ना जहेव थावच।पूर्त तहेव सिद्धा ४ । एयामेब समगाउनो ! जो निग्गंथो वा २ जाव विहारिम्मइ । एवं गन्ट जेव ' समणेणं भगवया महावीरे गं जाव सपनेणं पचमस्य नायज्झपणस्य अयमद्रे पन्नते निवेमि ॥ ६८ ॥ गाहा-सिढिलियसजमकजाबि होडने उज्जमंति कर पच्छा । संवेगाओ तो सेलडब्ब आराह्या होति ॥ १ ॥ पंचमं नायड्ययणं समर्त ॥

जइ णं भंते ! समणेणं ३ जाव सपनेणं पंचमस्य नायज्ञयणस्य अयमद्वे पचने छहस्य णं भंते ! नायज्ञयणस्य समणेणं जाव संपत्तेणं के अहे पन्नते ६ एवं व्यत्व जंबू ! तेणं कालेणं तंणं समण्णं रायणिहं (णामं णयरे होत्था, तत्य णं रायणिहं णयरे सेणिण् नाम गया होत्या, तस्य णं रायणिहस्य बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसी-भाए एत्य णं गुर्गामलण् णामं उज्ञाणे होत्था, तेणं कालेण तेणं समण्णं समणे भगवं महावीरे पुन्वाणुपुर्वित्र बर्माणे जात जेणव रायणिहं णयरे जेणेव गुणिसलण् उज्ञाणे तेणेव समोमढं अहापिडिक्वं उग्गह उग्गिणिहत्ता संज्ञमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरदं) समोसरणं परिया निग्गया (सेणिओ वि णिग्गओ धम्मो कहिओ परिया पिहगया) । तेणं कालेणं तेणं समण्णं समणस्य भगवओ महावीरस्स

जेंद्वे अंतेवासी इंदभई नामं अणगारे अद्रुसामंते जाव मुक्लझाणोवगए विहरइ । तए णं से इंदभई जायराष्ट्र जाव एवं वयासी-कहं णं भंते ! जीवा ग(ग)रयत्तं वा लह्यतं वा हन्वमागच्छंति ? गोयमा । से जहानामए केइ पुरिसे एगं मह सुकं तुंबं निन्छ (इं) इं निम्बह्यं दब्मे (हिं) हि य कुसे हि य बेंडेंड २ ता महियाले वेणं लिए इ ६ ना उण्हे दलयइ २ ना सुकं समाण दोचंपि दब्सेहि य कुसेहि य वंढेइ २ ता मिटिया देवेणं लिपड २ ता उण्हें दलयइ २ ता सु(क्कं)के समा(णं)ण तचिप दब्मेहि य कुसंहि य वंदैंड २ ना महियालेवंणं तिंपइ। एवं खलु एएणं उदाएणं (मत्तरत्तं) अंतरा वेडेमाणे अंतरा लिप्प(लिपे)माणे अंतरा मु(क्क)क वेमाणे जाव अट्टाहें मृहियालेबेहि आलिएइ २ ता अत्थाहमनारमपोरिसियंसि उदगंसि पृक्खिबेजा । से नूणं गोयमा ! सं तुंत्रे तेसि अद्वण्हं महियालेवं गं गुरुययाए भारि(य)याए गुरुयभा-रिययाए उपि सलिलमङ्बहना अहे धरणियलपः द्राणे भवद । एवामेव गोयमा! जीवावि पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंमणसङ्खेणं अणुपुरुवेणं अहकम्मपग**डी**ओ समजि (णंति)णित्रा तामि मरुययाए भारिययाए गरुयभाग्ययाए (एवामेत्र) कालमासे कालं किचा धरणियलमदवडत्ता अहे नरमतलपडट्राणा भवंति । एवं खलु गोयमा ! जीवा गुरुयनं इञ्चमागच्छति। अहे णं गोयमा से तुंचे नंति पडमिङ्गंति माह्याक्वेंसि तिर्वसि कुहियंसि परिसडियंसि इंसिं धर्राणयलाओ उप्पइनाणं चिद्रह । तयाणनर (च णं) दोचंपि मर्हियालेवे जाव उप्पद्ताणं चिट्टर । एवं खलु एएणं उवाएणं तेस अद्वसु महियालेवेसु तिन्नमु जाव विमुक्कवंधणे अहे-धर्राणयलमङबङ्का उपि सलिलतलपङ्टाणं भवद । एवामेव गोयमा ! जीवा पाणाइवायवरमणणं जाव मिच्छारंसणसङ्खेरमणेणं अणुपुष्वेणं अट्ठक्रम्मपगढीओ खवेता गगणतलमुप्पइत्ता उपि लोयग्गपइद्वाणा भवेति । एवं खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्तं हव्वमाण्च्छति । एवं या जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं छट्ठस्स नायज्झयणस्स अयमहे पत्रते त्तिबेमि ॥ ६९ ॥ गाहाउ-जह मिउलेवालिन गस्यं तुवं अहो वयइ एवं । आसव-कय क्रम्मगुरू जीवा वचंति अहरगई।। १॥ तं चेव तिव्वसुकं जलोविर ठाई जायलहुभावं । जह तह कम्मानिमुका टोयग्गपर्इाद्वया होति ॥ २ ॥ **छट्टं नाय**ः ज्झयणं समत्तं॥

जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं छहस्स नायज्झयणस्स अयमहे पचत्ते सत्तमस्स णं भते ! नायज्झयणस्स के अहे पञ्चते ? एवं खल्ल जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्था । (तत्थण रायगिहे नयरे सेणिए नामं राया हात्था, तस्स णं रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरिच्लमे दिसीभाए)

मुम्मिभागे उज्जाणे (होत्था)। तत्थ णं रायगिहे नयरे घ(ण)ण्णे नामं सत्थवाहे परिवसइ अहे जाव अपरिभूए। (तस्स णं धण्णस्स सत्थवाहस्स) भद्दा (नामं) भारिया (होत्था) अहीं गर्पचिंदियसरीरा जाव मुख्या । तस्स णं घण्णस्य सत्थवा-हस्य पुत्ता भद्दाए भारियाए अत्तया चनारि सत्यवाहदारगा होत्या तंजहा-धणपाले धणदेवे धणगोवे धणरिक्खए। तस्म णं धण्णस्स सत्थवाहस्स चउण्हं पुत्ताणं भारियाओ चनारि मुण्हाओ होत्या नंजहा-उज्झिया भोगवइया रक्सइया रोहिणिया । नए णं तस्स धण्णस्स सत्थवाहम्स अन्नया कयार्ड पुन्वरनावरत्तकाल-समयंति इमेयाक्वे अञ्झात्यिए जाव समुप्पजित्या-एवं खल अहं रायगिहे नयरे बहुणं राईसरतलवर जाव पभिर्डणं सयस्स कुडुंबस्स बहुनु कजेम् य कारणे(करणि-जे)मु य कोडुंबेसु य मंत्रणेसु य गुज्झेसु रहस्सेसु निन्छएमु ववहारेमु य आपुत्तछ-णिजे पडिपुच्छणिजे मेढी पमा(ण)णं आहारै आलंबणं चक्खू मेढी-पगाणभूए सन्वकजन(हा) हु। वए । तं न नजन्न इ(जं) णं मए गर्यमि वा चुयसि वा मर्यसि वा भग्गंसि वा लुग्गंसि वा सिडयिस वा पिडियंसि वा विदेस(त्थिसि)गयेसि व विष्प-विसर्थित वा इमस्स कुडुंबस्स(किं) के मने आहार वा आलवे वा पिडबंध वा मविस्मइ । तं सैयं खलु सम कहं जाव जलंते विपुत्तं असणं ४ उवक्खडावेता मिननाइ० चउण्ह् य सुण्हाणं कुलघरवागं आमेतेत्ता नं मिननाइनियगमयण० चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवरगं विपुत्हेगं असणेणं ४ ध्वपुप्फवन्धगंध जाव सङ्कारेत्ता सम्माणेना तस्सेव मिननाइ चउण्ह य मुण्हाणं कुलघरवरगस्म (य) पुरक्षे चउण्हं सुण्हाणं परिक्यवणद्वयाए पंच न मालिअक्खए दलटना जाणामि नाव का कि(इ)ह वा सारक्केंड वा संगोवेट वा सबहेड वा । एवं संपेहेड २ ता कहे जाव मित्तनाइ० चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवरगं आमंतेइ २ ता विपूलं असणं ४ उवक्खडावेइ तओ पच्छा ण्हाए भोयणमंडवंसि मुहासणवरगए (तं) मिननाइ० चउण्ह य मुण्हाणं कुल-घरवर्गेणं सार्ढं त विपुर्ल असणं ४ जाव सकारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता तस्सेव मित्तनाइ॰ चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स (य) प्रओ पंच सालिअक्खए गेण्हइ २ त्ता जे(ट्टा)ट्टं मु(ण्हा)ण्हं उज्ज्ञिह(या)यं (तं) सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-तुमंणं पुत्ता ! मम हत्याओ इमे पंच सालिअक्खए गेण्हाहि २ ता अणुपूर्व्वेगं सार्क्ख-माणी संगोवेमाणी विहराहि। जया णं अहं पुत्ता ! तुमं इमे पंच सालिअक्खए जाएजा तथा णं तुमं मम इमे पंच सालिअक्खए पिड(दि)नि जाएजासि-सिक्टु मुण्हाए इत्ये दलयइ २ ता पिडिविसजंड । तए ण सा उज्झिया घण्णास्स तह ति एयमहं पडिग्रेगेइ २ ता घण्णस्स सत्यवाहस्स हत्याओ ते पंच सालिअक्बए

गेण्हइ २ ता एगंतमबुक्कमङ् एगंतनवक्कमियाए इमेयाहने अज्झत्थिए जाव समुप्प-जित्था-एवं खलु तायाणं कोद्वागारंसि बहुचे पहा सालीणं पिडपुण्णा चिट्टीत, तं जया णे म(मं)म ताओ इमे पंच साठिअक्खए जाए(र)मइ तया णे अहं पहंतराओ अन्ने पंच सालिअक्लए गहाय दाहासि-ित्तकडु एवं संपेहेड् २ ता ते पंच सालिअ-क्काए एगंते एडेट २ ता सकम्मसंज्ञा जाया यावि होत्था । एवं भोगवह्याए वि नवरं सा छो(हे)लंड २ ना अणुगिलंड २ ना सकम्मसंजुता जाया यावि होत्था। पूर्व रिक्खिया वि नवरं गेण्हड २ ता इमेयाहते अज्झत्यए - एवं खल ममं ताओ इसस्स मिननाइ० चउण्ड य सुण्हाणं कुलघरवरगस्स य पुरक्षो सहावेता एवं वयासी-तमं णं पत्ता ! सम हन्थाओ जाव पडिनिजाएजासि-तिकट्ट सम हन्थंसि पंच सालिअक्षवए दलयइ, तं भवियव्वं एत्थ कारणेगं-तिकट एवं संपेहेड २ ता ते पंच मालिअक्खाए संदे बत्थे बंधड २ ता रयणकरंडियाए पक्खि(वे)वड २ ता उ(ऊ)-मीसामळे ठावेइ २ ता तिसंझं पडिजागरमाणी २ विहरइ। तए णं से धण्णे सन्धवाहे त(स्से)हेव मिन जाव चउत्थि शोहणीयं मुण्हं सहावेड २ ना जाव तं भावयन्त्रं एत्थ कारणेणं (नं) तिकट्ट सेयं खळु मम एए पंच साठिअक्खए सारक्ख-मार्णाए संगोवेमाणीए संबद्धमाणीए-क्तिकडू एवं संपेहेड २ ता कुलघरपुरिसे सहावेड् न्ता एवं वयासी-तुच्मे नं देवानुष्यया ! एए पंच सालिअक्सए गेण्हह २ ता ण्डमपाउसंसि महाबुद्धिकार्यसि निबद्धयंसि समार्णसि खद्वार्ग केयारं सुर्पारकस्मियं करेह > त्ता इमे पंच सालिअक्खए वाबेह २ता दोचंपि तचंपि उक्खगनि(क्ख)हए करेह न ता बाडिपक्खेर्व करेह २ ता सारक्खमाणा सगोवेमाणा आणुप्रवेण सबबूह । तए णं ते कोर्डुविया रोहिणीए एयमइं पडिसुणेति (२ ता) ने पंच सालिअक्सए गण्हति २ ता अणुपुरुवेशं सारक्लांति संगोविति (विहरति)। तए णं ते कोडुंबिया पढमपाउसीन महाबुद्धिकार्यास निवद्यांस समाणीस खुद्दागं केयारं सुप्रिकम्मियं ै करेंति २ ना ते पंच साछिअक्षण बवति २ ना दोशंपि तचिप उक्षयनिहण् करैति २ ता वाडिपरिक्खेवं करेंति २ ता अणुपन्वेणं सारक्खेमाणा संगोवेमाणा संबद्देमाणा विहरंति । तए णं ते माली (अञ्चल) अणुपुर्वेणं सार्यस्वज्ञमाणा संगोविजमाणा सर्वाष्ट्रजमाणा साला जाया किण्हा किण्होभासा जाव निउरंबभया पासाईया ४ । तए णं ते साठी पत्तिया विशया गब्भिया पस्[इ]या आगयगधा खीराइया बद्धफला पक्का परियागया सल्ल्ड्या पत्तइया हरियपव्वकंडा जाया यावि होत्था । तए णं ते कोडुंविया ते साली(ए) पत्तिए जाव सद्धह(ए)यपनइए जाणिता निक्खोहें नवपज्जणएहिं असि(य)एहिं छुणंति २ ता कर्यलमलिए करेंति २ ता

पुणंति । तत्थ णं चोक्साणं स् [इ]याणं असंडाणं अ(फो)फडियाणं छ(इ)डछडा-प्याणं सालीणं मागहए पत्थए जाए । तए णं ते कोइंबिया ते साली नवएस घडएस पिक्खवांते २ ता उ(पिलं) ब्लिपात २ ता लेखियमहिए करेंति २ ता कोहागारस एगदेसंसि ठावेति २ ता सारक्यमाण सगोवेमाणा विहर्गत । तए ण ते कोडुंबिया दोचंसि वासारचंसि पटमपाउसांस महाबुद्धिकार्यसि निवइयसि खुडुागं केयारं सुपरि-कम्मियं करेंति २ ता ते माली ववंति दोचिप (तर्चिप) उक्कायणिहए जाव लुणंति जाव चलगतलमानिए करैंति २ ता प्रणंति । तत्थ णं सार्लाणं बहवे कुडवा जाव एग्रदसंति ठावेति २ ता सारक्खेमाणा सगोवेमाणा विहर्गन । तए णं ते कोइंबिया तर्चति वासारतंनि महाबुद्धिकायसि निवइयंति बहवे केयारे सुपरिकम्मिए जाव छुणंति २ ता संवहंति २ ता खलयं करेंनि २ ता मलेंति जाव बहवे कुंभा जाया । तए णंते कोडुविया साली कोट्टागार्रास प(क्खि)हेवंति जाव विहर्रात । चउत्थे वासारते बहुव कुंभसया जाया। तए णं तस्स भ्रण्यस्य पंचमयांय सवच्छरंसि परिणममार्णेस पुरुवरत्तावरत्तकाळसमयेसि इमेयाहवे अज्यत्थिए जाव समुप्य-जिन्था-एवं खलु म(म)ए इओ अइंए पंचमे सवच्छरे चउण्हं मुण्हाणं परिकल-गद्वयाए ते पंच २ मालिअक्खया हत्ये दिना, ते सेयं खाट मम कहं जाव जर्रते पंच सालिअक्खए परिजाइनए जाव जागामि(ताव)काएकिहमारिकखयावा संगोविया वा सर्वाङ्गया (जाव निकट) वा एवं सपेहंड २ ता कह जाव जरुंत विपुलं अगणे ४ मित्रनाइनियग० च उण्ह य सुण्हार्ग कलघरवर्ग जाव सम्भाणिता नस्सेव मित्र चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरओ जेद्वं उज्ञि(य)य महावेइ २ ता एवं वयासी-एव खळ अहं पुना ! इओं अईए पचर्मास सवच्छरींस इमस्स मिन० चउण्ह य मुण्हाणं कुलघरवग्गस्स य पुरओ तब हत्थांस पंच सालिअक्खए दलयामि जया ण अहं पुता । एए पंच मालिअक्खए जाएजा तया णं तुमं मम इमे पंच सालिअक्खए पर्डिनिजाएसि-निकट्ट (तं हत्थैसि दलयामि)। मे नूणं पुना ! अट्टे समेंडे ? हंता अत्य । तं णं [तुमं] पुना ! मम ते साहिअक्खए पिंडनिजाए(हि)सि । तए ण सा उज्जि (इ) या एयमद्रं धण्णस्म पहिसुणेइ २ ता जेणेव कोद्वागारं नेणव उवागच्छइ २ ता पहाओ पच सालिअक्खए गेण्हइ २ ता जेणेव धण्णे मस्थवाहे तेणेव उचागच्छइ २ ना (धण्णं सत्थवाह) एवं वयासी-एए णं ते पंच सालिअ• क्खए-निक रू धण्णस्स हत्थांस ते पंच सानिअक्खए दलयइ । तए णं धण्णे उजिह्नयं सवहमार्वियं करेड २ ता एवं वयासी-किं णं भूता! (एए) ते चेव पंच सालिअ-क्खए उदाह अने १, तए णं उज्झिया धण्णं सत्यवाहं एवं बयासी-एवं खड़ तुब्से

ताओ ! इओ अईए पंचमे संबच्छरे इमस्स मिलनाइ० चउण्ह य जाब विहराहि । तए णं अहं तृब्भं एयमद्रं पिराष्ट्रीयोमि २ ता ते पंच मालिअक्खए गेण्हामि एगंतमबक्कमामि । तए ण मम इमेयाह्नवे अज्यत्थिए जाव समुप्पजिक्षा-एवं खलु नायाणं कोद्रागारंति जाव सकम्मसंजुत्ता, तं नो खळ ता(ओ)या । ते चेव पंच सालिअक्खए एए णं अने । तए णं से धण्णे उज्झि[इ]याए अंतिए एयमहं सोचा निसम्म आयुर्ते जाव मितिमिसेमाणे उज्झिड्यं तस्य मित्तनाइ० चउण्हं मुण्हाणं कुलघरवागस्स य पुरओ तस्स कुलघरस्स छारुज्झियं च छाणुज्झियं च कयवरुज्झियं च सपु(सम्)च्छियं च सम्मिजिअं च पाउवदा(इं)इयं च ष्हाणोवदा(इं)इयं च बाहि-रपेसणका(रिं)रियं चि ठावेइ। एवामेव समणाउसी । जो अम्हं निग्गंथी वर २ जाव पन्वडत पंच य से महन्वयाई उज्झियाई भवंति से ण इहभवे चेव बहुण समणाण ४ हीलणिजे जाव अणुपार्यस्यहरस्य जहां सा उज्जिया । एवं भोगवहयावि नवरं नस्स कुलघरस्स कीडितियं च कोहंतियं च पीसंतियं च एवं रुचंतियं (च) रंधंतियं(च) परिवेसंतियं च परिभायंतियं च अब्भिनरियं च पेमणकारि सहाणसिणि ठावेड । एवामेव समणाउसो । जो अम्हं समणो वा २ पंच य से महन्वयाई फोडियाई भवंति से लं इहमने चेन बहुणं समणाणं ४ हीलणिजे ४ जान जहा न सा भोगनहया । एवं रिक्यित्याचि नवरं जेणेव वासघरे तेणेव उदागरछड २ ता मजसं विहाडेड २ ता रयणकरंडगाओं ते पंच मालिअक्वए गेण्हइ र ता जेणेव धण्णे सत्धवाहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पंच सालिअक्वल धण्मस्स हृत्थे दलयइ। नए णं से धण्णे (स०) रिक्खइयं एवं वयासी-कि णं पुता! ते चेव एए पंच सालिअक्खए उदाहु अज (ति)?। तए णं रिक्लिइया धण्णं (सत्धवाई) एवं वयासी-ते चेव ताया! एए पंच सालिअक्खया नो अन्ने । कहं ण पुता । १ एवं खलु ताओ ! तुच्ये इओ पंचमंति (संबन्छरे) जाव भवियव्वं एत्यं कारणेणं-तिकह ते पंच साळिअक्खए सुद्धे बत्थे जाव तिसंझं पडिजागरमाणी यावि विहरासि। तओ एएणं कारणेणं ताओं । ते चेव (ते) पंच सालिअकलए नो अने । तए पं से धण्णे रिक्लइयाए अंति(ए)यं एयमट्टं सोचा हडुतुद्रे तस्स कुरुघरस्स हिरण्णस्स य कंमदूसविपुलभण जाव सावएजस्स य भंडागारिणि ठवेइ । एवामेव समणाउसो! जाब पंच य से महञ्चयाडं रिक्खयाडं भवंति से णं इहभवे चेव बहणं समणाणं ४ अचणिजे जाव जहां सा रिक्स इथा। रोहि(णि)णीयावि एवं चेव नवरं तुन्मे ताओ। सम सुब-हुयं सगडीसागडं दला(हि)ह जा(जे)णं अहं तु(ब्मे)ब्मे ते पंच सालिअक्खए पिंडिनिजाएमि । तए णं से घण्ये (सत्यवाहे) रोहिणि एवं क्यासी-कहं णं तमं मम ६४ सुत्ताः

पुत्ता! ते पंच सालिअक्खए सगडसागडेणं निजा(इ)एस्सिस ?। तए णं सा रोहिणी धण्णं (सत्यवाहं) एवं वयासी-एवं खलु ताओ ! इओ तुन्म पंचमे संवच्छरे इमस्स मिन जाव बहुवे कुंभसया जाया तेणेव कमेणं, एवं खलु ताओ ! तुन्भे ते पंच साठिअक्खए सग(इ)डीसागढेणं निजाएमि । तए णं से घण्णे सत्थवाहे रोहिणीयाए सुबहुयं सगडीसागडं दलयइ। तए र्ण रोहिणी सुबहं सगडीसागडं गहाय जेणेव सए कुलबरे तेणेव उवागच्छइ (२ ता) कोट्टागा(रे)रं विहाडेइ २ ता पक्षे उब्मिदइ २ ता सगडीसागडं भरेइ २ ना रायगिहं नगरं मज्झंमज्झेणं जेणेव सए गिहे जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणव उवागच्छइ । तए णं रायगिहे नचरे सिंघाडग जाव बहु जणो असमसं एवमाइक्ख़इ ४-धने णं देवाणुप्पिया ! धण्णे सत्थवाहे जस्य णं रोहिणीया सुण्हा (जीए ण) पंच सालिअक्खए सगडसागिडिएगं निजाएड । तए णं से भण्णे सन्यवाहे ते पंच सालिअक्खए सगडमागडेणं निजा(ए)इए पासइ २ ता इट्ट जाव पंडिच्छइ २ ता तस्सेव मिननाइ० चनण्ह य सण्हाणे कुलघर(व्यगस्य)पुरओ रोहि-णीयं सुण्हं तस्स कुलघरस्य बहुमु कज्रेष् य जाव रहस्सेमु य आपुच्छणिर्जं जाव वहानियं पमाणभूयं ठावेइ। एवामेव समणाउसो ! जाव पंच [से] मह व्वयाई संबद्धियाई भवंति से णं इहभवे चेव बहुणं समगाणं जाव वीईवर्स्यइ जहा व सा रोहिणीया। एवं खलु जेंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपनेण नायज्ज्ञयणस्य अयमट्टे पत्रते निर्वाम ॥ ७० ॥ गाहाओ-जह सेट्टी नह पुरुणो जह णाइजणो तहा समणसंघो। जह वहुया तह भन्वा जह सालिकणा तह बयाई ॥ १ ॥ जह सा उज्ज्ञियनामा उज्ज्ञियसाली जहत्थमभिहाणा । पेसणगारित्तंणं असंत्रदुक्खक्खणी जाया ॥ २ ॥ तह भव्वो जो कोई संघममक्यं गुरुविदिण्णाई । पडिर्वाजिउं समुज्जह महन्वयाइं महामोहा ॥ ३ ॥ सो इह चेव भवंगी जणाण धिकार भायणं होइ । परलोए उ दहती णाणाजीणीय संचरइ ॥ ४ ॥ जह वा सा भोगवई जहत्थनामोव्युत्तसालिकणा । पेसणविसेसकारित्तणेण पत्ता दुई चेव ॥ ५ ॥ तह जो महन्वयाई उवभुंजई जीवियत्ति पालिनो । आहाराइमु सत्तो चत्तो सिव-साहणिच्छाए ॥ ६ ॥ सो एत्थ जहिच्छाए पावइ आहारमाइ लिंगिति । विउसाण नाइपुजो परलोयम्मी दुही चेव ॥ ७ ॥ जह वा रिक्खयवहया रिक्खियसाठीकणा जहत्यक्खा । परिजणमण्या जाया भोगसुहाइं च संपत्ता ॥ ८ ॥ तह जो जीवी सम्मं पडिवाजिना महव्वए पंच । पाळेइ निरइयारे पमायळेसंपि वर्जेनो ॥ ९ ॥ सो अप्पहिएकरई इहलोयमिवि बिकाई पणयपओ । एगंतमुही जायइ परम्मि मोक्खंपि पानेइ ॥ १० ॥ जह रोहिणी उ सुण्हा रोवियसाठी जहत्यमभिहाणा ।

विश्वना सालिकणे पत्ता सम्बस्स सामितं ॥ १९ ॥ तह जो मन्त्रो पाविय वयाई पालेड अप्पणा सम्मं । अण्णोसिनि भन्नाणं देइ अणेगेसिं हियहेउं ॥ १२ ॥ सो इह संघपहाणो जुगप्पहाणेति लहइ संमहं । अप्पपरेसिं कल्लाणकारओ गोयमपहुन्न ॥ १३ ॥ तित्यस्स चुन्निकारी अक्लेक्णओ कुतित्थियाईणं । विउसनरसेनियकमो कमेण सिद्धिप पानेइ ॥ १४ ॥ सत्त्रमं नायज्झ्यणं समत्तं ॥

जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं सत्तमस्य नायज्झयणस्य अयमट्टे पन्नते अद्रमस्य णं भंते । के अड़े पन्नते ? एवं खलु जंबू । तेणं कालेणं तेणं समएणं इद्देव जंबद्दीवे २ महाविदेहे वासे मंदरस्य पञ्चयस्य पबत्यिमेणं निसहस्य वास-हरपव्वयस्य उत्तरेणं सीओयाए महानदीए दाहिणेण सहावहस्त वक्खारपव्वयस्स पचित्यमेणं पचित्यमलवणगमुद्दस्य पुर(च्छि)त्यिमेणं एत्य णं सलिलावई नामं विजय पन्नत । तत्थ मं सिल्लावडेविजय वीयसोगा नामं रायहाणी पन्नता नवजीयण-वित्थिणा जाव पञ्चक्खं देवलोगभुया । तीसे णं वीयसोगाए रायहाणीए उत्तरपुरचिछमे दिसीभाए (एत्य णं) इंदर्कुभे नामं उज्जाणे (होत्या) । तत्य णं वीयसोगाए रायहा-णीए बले नामं राया (होत्था) । न(स्सेव)स्स धारिणीपामोक्खं दे(वि)वीसहस्सं ओ( उत्र)रोहे होरचा । तए णं सा भारिणी देवी अन्नया कथाद सीहं नुमिणे पासिनाणं पडिबुद्धा जाव महन्बले (नामं) दारए जाए उम्मुक जाव भोगतमत्थे । तए णं तं मदृब्बलं अम्मापियरो सरिसियाणं कमलसि(री)रिपामोक्खाणं पंचण्हं रायवरकन्ना-सयाणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेंति । पंच पासायसया पंचयओ दाओ जाव विह-रइ। (नेणं काळेणं नेणं नमएणं धम्मचोसा नामं चेता पंचित अणगारसएहिं सिद्ध संपतिवृहा पुरुवाणुपुर्विव चरमाणा गामाणुषामं दृइज्बमाणा सहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव इंदर्फ़ में नामं उजाणे तेणेव समीसढा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरित ) धेरागमगं इंदर्कुभे उजाणे समासढे परिसा निश्गया बलो वि (राया) निरगओ धम्मं सोचा निसम्म जं नवरं सहब्बलं कुमारं रखे ठावेड जाव एकारसंगवी बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणिता जेणेव चारूपव्वए मासिएणं भत्तेणं (अपाणेणं केवरूं पाउणिता जाव) सिद्धे । तए पं सा कमलसिरी अन्नया कयाइ (जाव) सीहं सुमिणे (पासित्ताणं पिडवुद्धा) जाव बलभहो कुमारो जाओ जुबराया यानि होत्या । तस्य ण महज्बलस्य रहा इमे छप्पियबालवर्यसगा रायाणी होत्या तंजहा-अयले धरणे पूरणे वस् वेसमणे अभिचंदे सहजा[य]या जाव सं(बिह्नया ते)हिचाए नित्यरियन्वे-सिकडु असमझस्स एयमद्वं पिडसुणेंति (सुइंसुहेणं विद्-रिति)। तेणं काळेणं तेणं समएणं (४० ये० जे० इं० उ० ते० स०) इंट्रकंसे

उजाणे थेरा समोसहा । परिसा निरगया । (महन्बलोवि राया निरगओ धम्मो कहिओ ) महच्बले णं धम्मं सोचा जं नवरं ( देवाणुप्पिया ! ) छप्पियबालवयंसए आपच्छामि बलमहं च कुमारं रजे ठावेमि जाव छप्पियबालवयंसए आपच्छा । तए णं ते छप्पियः महञ्चल रायं एवं वयासी-जड णं देवाणुप्पिया ! तुःभे पन्व-यह अम्हं के अन्ने आहारे वा जाव पन्वयामी। तए णंसे महन्बले राया ते छिपयः एवं वयासी-जइ णं (देवाणुरियया !) तुर्के मए सिद्धं जाव पञ्चयह तो णं गच्छउ जेडे पत्ते सएहि २ रजेहिं ठावेड परिससहस्सव।हिणीओ सीयाओ दहता जाव पाउन्भवंति । तए णं से महन्बले राया छप्पियबालवयंसए पाउन्भूए पासइ २ त्ता हट्ट जाव कोटुबियपुरिसे (सहावेड २ ना एवं वयासी-गच्छह णं तुब्से देवा-गुप्पिया । बलभहस्स कुमारस्स जाव तेवि तहेव जाव अभिसिंचइ०, तए ण से महन्बले बलभद्दं आपुच्छ३)० बलभद्दस्य रायाभिसेओ जाव अपुच्छइ। तए पं से महज्बले जाव महया इन्नीए (छ० स०) पन्वइए एकारमअं(गाई०)गवी बहाहें चउत्थ जाव भावेमाणे विहरत । तए ण तेसि महच्वलपामोक्खाणं सन्तर्ग्ह अणगा-रागं अन्नया कयाइ एगयओ सहियाणं इमेयाब्वं मिहो-कहासमुद्धावे समुप्पजित्या-जं णं अम्ह देवाणुष्पिया ! ए(गं)में तबीकम्मं उवसंपिजनाणं विहरइ तं णं अम्हेहि सब्बेहिं (साद्ध) तबोकम्मं उवसंपानिनाणं विहरित्तए-त्तिकट्ट अन्नमनस्य एयमद्धे पिंडसुपेंति २ ता बहाईं चउत्थ जाब विहरंति । तए णे से महब्बले अणगारे इमेणे कारणेणं इत्थिनामगोयं कम्मं निव्वत्तेषु-जड णं ते महच्वलवजा छ अणगारा चउत्यं उवसंपिबनाणं विहरंति नओ से महच्वले अणगारे छद्रं उवसंपिबनाण विहरह । जड़ पं ते महन्वलवजा छि] अणगारा छद्टं उवसंपिकताणं विहर्गते तओ से मह-ब्बले अणगारे अट्टमं उवसंपिजनाणं विहरः । एवं [अह] अट्टमं तो दसमं अह दसमं तो द्वाल(सं)समं । इमेहि य णं वीसाएहि य कारणेहिं आसेवियबहुलीक-एहिं तित्थयरनामगोयं कम्मं निव्वर्तिमु नंजहा-अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेरबहस्सए तवस्सीमुं । वच्छहया य तेसिं अभिक्ख नाणोवओ(गे)गा य ॥ १ ॥ इंसणविणए आवस्सए य सीलब्बए निरइया(रं)रो । खणलबतव(श्वि,चियाए वेयावश्व समाही य ॥ २ ॥ अ(६)पुव्वनाणगृहणे सुयभत्ती पवयणे प(भा)हावणया । एएहिं कारणेहिं तित्थयरनं रुहइ (जीओ) सो उ ॥ ३ ॥ तए मं ते महन्बरुपामोक्खा सन अण-गारा मासियं भिक्खपिंडमं उवसंपिजनाणं विहरंति जाव एगराइयं (भि॰ उव०)। तए ण ते महन्बलपामोक्खा सत्त अणगारा खुरागं सीहनिकीलियं तबोकस्यं उब-संपजिताणं विहरंति तंजहा-चडत्यं करेंति २ ता सव्वकामगुणियं पारेति २ ता

छट्टं करेंति २ ता चडत्यं करेंति २ ता अद्वयं करेंति २ ता छट्टं करेंति २ ता दसमं करेंति २ ता अद्रमं करेंति २ ता दवालसमं करेंति २ ता दसमं करेंति २ ता चो(चाउ)इसमं करेंति २ ता दुवालसमं करेंति २ ता सोलसमं करेंति २ ता चोहममं करेंति २ ता अद्वारममं करेंति २ ता मोलसमं करेंति २ ता वीसइमं करेंति २ ता अद्वारसमं करेंति २ ता वीसइमं करेंति २ ता सोलसमं करेंति २ त्ता अद्वारसमं करेंति २ शा चोद्धमं करेंति २ ता सोलसमं करेंति २ ता दवाल-समं करेंति २ ता चोइसमं करेंति २ ता दसमं करेंति २ ता द्वालसमं करेंति २ ता अदमं करेंति २ ता दममं करेंति २ ता छद्रं करेंति २ ता अदमं करेंति २ ता चउत्यं करेंति २ ता छद्रं करेंति २ ता चउत्यं करेंति सन्वत्य सन्वकामगुणि-एणं पारेति । एवं खद्ध एसा खुडागसीहनिक्कीलियस्य तवीकम्मस्स पढमा परिवाही छहिं मासेहि सत्तिहि य अहोरनेहि य अहास्(ना)तं जाव आराहिया भवइ । तया-णंत्रं दोचाए परिवाडीए चउत्थ करेंति नवरं विग(इ) प्रवर्ज पारेंति । एवं त्या-[ग]वि पांरवाडी[ए] नवरं पारणए अस्वाडं पारेंति । एवं चडत्थावि परिवाडी नवरं पारणए आर्थाबलेण पारेति । नए णं ते महब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा खुडागं सीहिन्द्वीलियं त्वोकमां दोहिं सवच्छरेहिं अहावीमाए अहोरत्तेहि अहासून जाव आणाए आराहेता जेंणेव थेरे भगवंते तेणेव जवागच्छंति २ ता थेरे भगवंते वंदंति नमंस्रीत वं २ सा एवं वयासी-इच्छामो ण भेते ! महालयं सीहनिक्कीलियं (तवोक्रम्मं) तहेव जहा खुइागं नवरं चोत्तीसइमाओ नियत्त(ए)इ एगाए परिवाडीए कालो एगेणं संवच्छरेगं छहिं मासेहिं अद्वार(स)सहि य अहोरतेहिं समप्पेइ। सञ्चिप सीहनिक्कीलियं छहिं वामेहिं दो(हि य)हि मासेहिं बारसहि य अहोरतेहिं सम्पेद । तए ण ते महब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा महालयं सीहनिक्षीलियं अहासुत्तं जाव आरा(हे)हित्ता जेणेव थेरे भगवंते तेणेव उचागच्छंति २ ता थेरे भगवंते वंदंति नमंसति वं० २ ता बहुणि चडत्य जाव विहरंति । तए णं ते महच्बलपानोक्खा सत्त अगगार। तेणं उ(ओ)राडेणं सुका मुक्खा जहा संदओ नवरे थेरे आपुन्छिता चारु(वक्लार)पन्वयं [सिमयं] दुरुहंति जाव दोमासियाए संकेहणाए सवीसं भत्तसयं (अणसणं) चजरासीइं वाससयसहस्साइं सामण्यपरियागं पाउणंति २ ता चुलसीइं पुम्बसयसहस्साई सन्बाउयं पालइता जयंते विमाणे देवताए उववना ॥ ७१ ॥ तत्थ णं अत्थेगङ्याणं देवाणं वत्तीसं सागरीवमाई ठिई पत्रता। तत्थ णं सहस्वलयजाणं छण्डं देवाणं वेसणाई बनीसं सागरोबमाडं ठिई । महस्बलस्स देवस्स पिडपुण्णाइं बत्तीसं सागरोवसाडं दिर्दे 🕬 - 🗀 - -

महन्बल(देव)वजा छप्पि(य) देवा (जयं)ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव अणंतरं चयं चडता इहेव जंबहीवे २ भारहे वासे विसुद्धिपडमाइवंसेस रायकुलेस पत्तेयं २ कमारताए पचायाया(सी) तंजहा-पडिबुद्धी इंक्खागराया, चंदच्छाए अंग-राया. संखे कासिराया, रूप्पी कुणालाहिवई, अदीणसत्त कुरुराया, जियसत्त पंचाला-हिनई । तए णं से महन्वने देवे तिहिं नाणेहिं समग्गे उच्हाण(द्वि)गएस गहेस सोमास दिसास वितिमिरास विसुद्धास जइएन सउणेस प्याहिणाणुकूलंसि भूमिसप्पिस मारुयंसि प्रवायंसि निष्फनसस्समेइणीयंसि कालंसि प्रमुद्धयपक्कीलिएसु जणवएसु अद्धरनकालसमयंसि अस्सिणीनकखत्तेणं जोगमुवागएणं ज से हेमंताणं च उत्थे मासे अद्भे पक्ले फरगुणसुद्धे तस्त णं फरगुणसुद्धस्य चउत्थिपक्लेणं जयंताओ विमाणाओ बत्तीसं सागरोवमद्वि(ई)इयाओ अणंतरं चयं चइता इहेव जंबुहीवे २ भारहे वासे मिहिलाए रायहाणीए कंभगस्य रही प्रभावईए देवीए कर्निछसि आहा-रवकंतीए भववकंतीए सरीरवकंतीए राज्भनाए वकंते । तं स्थाणे च ण चोदस महानुमिणा वण्णाओ । भत्तारकहणं सुमिणपाउगपुच्छा जाव विहरह । तए णं तीसे पमावईए देवीए तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं इमेयास्त्वे डोहले पाउच्भूए-धनाओं ण ताओं अम्मयाओं जाओं ण जलथलयभाद्धरप्पभूत्णं दसद्भवणोणं महेणं अत्ययपन्नत्ययंसि सयणिजंसि सन्निसण्याओं संनिवनाओं य विहर्गत एगं च महं सि(री)रिदामगंडं पाडलमहियचंप(य)गअसोगपुषागनागमस्यगदमणगअणोजकोज्ज-य(कोरंटपत्तवर)पउरं परमसुह(फास)दिग्सिणिजं महया गंधद्धणि सुयंतं अग्धायमा-णीओ डोइलं विणेति । नए णं ती(से)ए पभावईए देवीए इमं ए(इमे)यास्त्रं डोइलं पाउच्मयं पासिता अहासिन्निहिया वाणमंतरा देवा खिप्पामेव जलबलय जाव दस-द्भवण्णमहं कुंभरगतो य भारग्गसो य कुंभगस्स रहा। भवणंसि साहरेति एगं च णं महं सिरिदामगंडं जाव (गंधद्धणि) मुयंतं उवणिति । तए णं सा पभावई देवी जलबलय जाव महेणं दोहलं विणेइ । तए णं सा प्रभावई देवी प्रसत्यदोहला जाव विहरड । तए णं सा पभावई देवी नवण्हं मासाणं अद्धुमाण य रायं(रित्ति)दियाणं जे से हेमंता-णं पढमें मासे दोंच पक्खे मग्गसिरसुद्धे तस्स णं (मग्गसिरसुद्धस्स) एकारसीए पुन्व रतावरत्तकालसमयंसि अस्मिणीनक्खतेणं (जोगमुवागएणं) उबद्वाण जाव पमुझ्यप-क्षीलिएसु जणवएसु आरोगारोगं एगूणवीसइमं तित्थयरं पयाया ॥ ७२ ॥ तेणं काछेणं तेणं समर्एणं अ(हो)हेलोगबत्थब्बाओ बहु दियाकुमारी(ओ)मयह(री)रियाओ जहा जंबुद्दीवपन्नत्तीए जम्मणं सव्वं (भाषियव्वं) नवरं मिहिलाए (नयरीए) कुंभ(राय)-गस्स (भवणंसि) प्रभावईए (देवीए) अभिलाबो संजोएयव्यो जाब नंशीसरव(१)र-

दीवे महिमा। तया णं कुंभए राया बहुहिं मवणवईहिं ४ तित्थयर(जम्मणाभिसेयं)-जायकम्मं जाव नामकरणं-जम्हा णं अ(म्हे)म्हं इमीए दारियाए (माउगन्भेसि वक्समाणंसि) साऊए महसयणीयंसि डोइडे विणीए तं होउ णं नामेणं मही (नामं ठवेइ) जहां महब्बले (नाम) जाव परित्रश्चिया-सा व(द) हुई भगवई दियलोयचुया अणोवर्मासरीया । दासीदासपरिवुडा परिकिण्णा पीडमदेहिं ॥१॥ असियसिग्या सन-यणा विवोद्वी धवलदंतपंतीया। वरकमलकोमलंगी कुक्रुप्पलगंधनीसासा ॥ २॥ ५३॥ तए णं सा मही विदेहरायवरकना उम्मुक्तवालभावा जाव रूवेण [य] जोव्वणेण य लावण्णेण य अईव २ उक्किट्ठा उक्किट्ठसरीरा जाया(या)वि होतथा। तए णं सा मही (बि॰) देम्णनामसयजाया ते छप्पि(य) रायाणी विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी २ विहरइ तंजहा-पिंडवुद्धिं जाव जियसत्तुं पंचालाहिवई । तए पं सा मही(वि०) कोडुंवियपुरिसे महावेड २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुरुभे देवाणुप्पिया ! असोग-वर्णियाए एगं महं मोहणघरं करेह अणेगखंभसयसिबविद्वं । तरम णं मोहणघरस्स बहमज्झदेसभाए छ गञ्मघरए करेह । तेसि णं गञ्भघरगाणं बहमज्झदेसभाए जालघरयं करेह। तस्स णं जालघरयस्स बहुमज्झदेमभूगू मणिपेढियं करेह (तिवि तहेव) जाव पर्वाप्पणिति । तए णं [सा] मही मणिपेहियाए उवरि अप्पणी सरिसियं सरित्तवं सरिज्वयं सरिसलावण्णजोव्यणगुणोववेयं कणगम(इं)यं मत्थय-चिछडूं पउमप्पलपिहाणं पिडमं करेड् २ ता जे विउलं असणं ४ आहारेड् तओ मणुजाओ असणाओ ४ कल्लाकलिं एगमेगं पिंडं गहाय तीसे कण(ग)गामईए मत्य-यछिङ्काए जाव पिंडमाए मत्थर्यसः पिन्सवमाणी २ विहरइ । तए ण तीसे कणगा-मईए जाव मत्थयछिङ्गाए पिडमाए एगमेगंसि पिंडे पिनखप्पमाणे २ (पडमुप्पल-पिहाणं पिहेइ) तओ गंधे पाउन्भवइ से जहानामए अहिमन्डेइ वा जान एत्ती अणिद्वतराए अभणामतराए [चेव] ॥ ७४ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसला नामं जणवए (होत्या) । तत्य णं सागेए नामं नयरे । तस्स णं उत्तरपुरिच्छमे दिसी भाए एत्य णं (महं एगे) महेगे नागघरए होत्या । तत्य णं सागेए नयरे पिंड-मुद्धी नामं इक्सा(गु)गराया परिवसः पउमावई देवी सुबद्धी अमन्त्रे सामदंड । तए मं परमावईए देवीए अन्नया कबाई नागजन्नए यानि होत्था । तए मं सा पर-मावई नागजनमुवद्वियं जाणिता जेणेव पिडवुदी - करयल जाव एवं वयासी-एवं खलु सामी! मम कर्ड नागजनए (यावि) मनिस्सइ, तं इच्छामि ण सामी! तुन्मेहि अन्मणुन्नाया समाणी नागजन्नयं गमित्तए, तुन्मेवि णं सामी। मस नाग-जनयंसि समोसरह । तए णं पिरशुद्धी परमावद्देश ( देवीय ) गरमाने गर्मिक

तए णं पउमावई पिंडबुद्धिणा राजा अन्भणुकाया समाणी ह(हुतु)हु। जाव कोई-बियपरिसे सहावेइ २ ना एवं वयासी-एवं खल देवाण्पिया । मम कहं नागजन्नए भविस्सइ। तं तुन्मे मालागारे सहावेह २ ता एवं वयह-एवं खलु पउमावईए देवीए कहं नागजनए भविस्मइ। तं तुब्मे णं देवाणुष्पिया । जलधलय(०)दसद्धवणं महं नागघरयंसि साहरह एगं च णं महं सिरिदामगंडं उवणेह । तए णं जलथल-यदसद्धवण्णेणं महेणं नाण।विह्नभत्तिसुविरइयं (करेह तंसि भित्तिसी) हंसमियमयुर-कोंचसारसचक्कवायमयणसालकोइलकुलोबवेयं ईहासिय जाव भत्तिचित्तं महग्धं मह-निहं विउलं पुष्फमंडवं विरएह । तस्स णं बहमज्झदेसभाए एगं महं सिरिदामगंडं जाव गंधद्वणि सुयंनं उल्लोयंसि आ(ओ)लंबेह २ ता पउमावई देवि पिडवालेमाणा २ चिद्वह । तए णं ते कोडुंबिया जाव चिद्वंति । तए णं सा पडमावई देवी कहं ० कोइंबि(यपुरिसे)ए (सहावेइ २ ना) एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सागयं नयरं सर्विभतरबाहिरियं आसियमम्माजिओविङ्गं जाव पर्चाप्पणंति । तए णं मा पडमावई (देवी) दोचंपि कोडुंबिय जाव खिप्पामेव लहकरणज्तं जाव जुत्तामेव (उवहवेह, तए णं तेवि तहव) उव(हा)हवेंति । तए णं सा पउमावई अंतो अते उरंसि पहाँया सन्वालंकार्विभूनिया धम्मियं जाणं दृहदा । तए णं सा पउमानई नियगपरि(वा)यालसंपरिवृडा सागैयं नयरं मज्झंमज्झेणं नि(ज)जाड २ त्ता जेणेव पुक्खरणी तेणेव उवागच्छइ २ ता पो(प)क्रवराण ओगा(ह)हेइ २ ता जलमज्जर्ण जाव परममुइभूया उल्लग्डसाडया जाई तत्य उप्पलाई जाव गेण्हर २ ता जेणेव नागघरए तेणेव पहारेन्थ गमणाए । तए ण पउमावईए दासचे**डीओ** ब्रहुओ पुण्कपडलगहत्यगयाओ धृवक(डु)डच्छ(ग)यहत्यगयाओ पिट्ठओ समणुगः च्छंति । तए णं पउमावई सिव्बिद्धीए जेणेव नागघ(रे)रए सेणेव उवागच्छइ २ त्ता नागव(रयं)रं अणुप्पविसइ २ ता लोमहत्थर्ग जाव धूर्व डहइ २ ता पडिबुर्जि (रायं) पडिवालेमाणी २ चिट्ठ । तए ण पडिबुद्धी(राया) ण्हाए हत्यिकंधवरगए सकोरंट जाव सेयवरचामरा(हिं)हि य (महया)हयगयरह(जोह)महयाभडचडगर-पहकरेहिं सागेशं नगरं मज्झंमज्झेण निग्गच्छइ २ ता जेणेव नागघरए तेणेव उवागच्छइ २ ता हरियखंधाओ पचोरुहइ २ ता आलोए पणामं करेइ २ ता पुष्फमंडवं अणुपविसइ २ ना पासइ तं एगं महं सिरिदामगंडं। तए पं पिर बुदी तं सिरिदामगंडं सु(इ)चिरं कालं निरिक्खइ २ ता तंसि सिरिदामगंडंसि जायविम्हए सुर्वुद्धि अमर्च एवं नयासी-तुर्म(णं) देवाणुष्पिया ! मम दोखेणं बहूणि गामागर जाव सिवन्याई आहिंसिस बहू(कि)ण य रा(य)ईसर बाब गिहाई अणुपविसित्ति,

तं अत्य णं तमे कहिंचि एरिसए सिरिदामगंडे दिद्वपूर्वे जारिसए णं इमे पडमा-वई(ए)देवीए सिरिदामगंडे ?। नए ण सुबुद्धी पिडबुद्धि रायं एवं वयासी-एवं खल सामी ! अह अनया कयाई तुन्भं दोचेणं मिहिल रायहाणि गए। तत्थ णं मए कुंभगस्स रजो ध्याए प्रभावईए देवीए अत्तयाए महीए (विदेहरायवरकनाए)संब-च्छरपिकछेहणगंसि दिञ्चे सिरिदामगंडे दिद्वपन्ने । तस्स णं सिरिदामगंडस्स इमे पउमावहेए [देवीए] सिरिदामगंडे सयसहरूमडमंपि करुं न अग्धइ । तए णं पिंड-बुद्धी(राया) सुबुद्धि अमर्च एवं क्यासी -केरिसिया णं देवाणुप्पिया । मही २ जस्स णं सवच्छरपिडलेहणयंति सिरिदामगंडस्स पडमावईए देवीए सिरिदामगडे सयस-हस्मइभंपि कलं न अग्यद है। तए ण तुबुढी (अमंत्र) पिडवुर्दि इक्लागरायं एवं वयासी-(एवं खलु सामी!) मही विदेहरायवरकलगा सुपइह्नियकुम्मुक्यचारुवरणा वण्णओ । तए णं पिंडवुद्धी (राया) सर्वाद्धस्स अमन्तरम अंतिए एयमट्टं सोन्ना निसम्म सिरिदासगंडजणियहासे दूर्य सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छाहि णं तुमं देवाण्पिया ! मिहिल रायहाणिं, तत्य णं कुंभगस्य रत्नो धूयं पभावईए (देवीए) अ(न) तिबं मिंहें र मम भारियताए वरेहि जड़ वि य ण सा सर्थ राजसंका । तए णे में दए पडिवृद्धिणा रहा एवं बुत्ते समाणे हुट्ट जाव पडिवृणेड २ ता जेणेव सए गिहे जेणव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ ता चाउग्घंट आसरहं पडि-कप्पावेइ २ ता दुरूढे जाव हयगयमहयाभडचडगरेणं साएयाओ निग्गच्छइ २ ता जेणेव विदेहजगवए जेणेव मिहिला रायहाणी तंणेव पहारत्य गमगाए (१) ॥ ७५ ॥ तेणं कार्डणं तेणं समएणं अंग नाम जणवए होत्था । तत्थ णं चंपा नामं नयरी होत्या । तत्य णं चंपाए नयरीए चंदच्छाए अंगराया होत्या । तत्य णं चंपाए नयरीए अरहनगपामोक्खा बहुवं संजनानावावाणियम। परिवसंति अडू। जाव अपरिभया । तए णे से अरहन्ये समणीवासए यावि होत्या अहिगयजीवाजीवे बण्गओ । तए णं तेसि अरहभगपामोक्खाणं संजतानावाचाणियगाणं अञ्चया क्याड एगयओ सहियाणं इमे(ए)याह्ने मिहोकहासमुखा(संठा)ने समुप्पजित्या-सेयं खळ अम्हं गणिमं(च) धरिमं च मैजं च प(पा)रिच्छेजं च भंडगं गहाय लवणसमहं पोयवहणेणं ओगाहिलए-तिकट् अनम(शं)नस्स एयमड्डं पडिसुणेति २ ता गिनमं च ४ गेण्हंति २ ता सग(डि)डीसाग(डि)डयं (च) सर्जेंति २ ता गणिमस्स ४ भंडगस्य सगडसागडियं भरेंति २ ता सोहणंस तिहिकरणनक्खतमुहुत्तंसि विज्रकं असणं ४ जवक्खडावेंति मित्रनाइ भीयणवेलाए मुंबावेंति जाव आएच्छंति २ ता सगढीसागडियं जोयंति २ ता चंपाए नयरीए मज्ह्रीमज्ह्रीयं निरगच्छंति २ का जेकेक

गंसीरए पोयपट्टणे तेणेव उवागच्छंति २ ता सगडीसामडियं मोयंति २ ता पोयवहणं सर्जेति २ ता गणिमस्स(य) जाव चउविह(स्स)भंडगस्स भरेति तंदलाण य समियस्स य तेह्रस्स य घयस्स य गुलस्स य गोरसस्स य उदगस्स य उदयभायणाण य ओस-हाण य भेसजाण य तणस्य य कद्वस्य य आवरणाण य पहरणाण य अंबर्सि च बहुणं पोयवहणपाउग्गाणं दञ्चाणं पोयवहुणं भरेति (२ ता) सोहुणंसि तिहिकरण-नक्खतम्हत्तंसि विउलं असगं ४ उचक्कडावेंति २ ता मित्तनाइ० आपुच्छंति २ ता जेणेव पोयद्वाणे तेणेव उवागच्छंति । तए णं तेसिं अरहभग जाव वाणियगाणं परियणो जाव ता(रिसे)हिं इट्टाहिं जाव वग्गृहिं अभिनंदंता य अभिसंधुणमाणा य एवं वयासी-अज । ताय ! भाय ! माउल ! भाइणेज ! भगवया समुद्देणं अभिर-क्खिजमाणा २ चिरं जीवह भद्दं च भे पुणर्वि लढ्दे क्यक्जे अणहसमरगे नियगं घर इञ्बमागए पासामो-त्तिकड नाहिं सोमाहिं निद्धाहिं रीहाहिं सप्पिवास।हिं पप्पु-याहिं दिद्रीहिं नि(री)रिक्खमाणा महत्तमेनं संचिद्रति । तओ समाणिएन पुण्कबलि-कम्मेन दिनेषु सरसर्त्तचंदणदहरपंचंगुलिनलेन अणुक्खित्तसि धृवंनि पृइएन समुह-वाएन संसारियास वलयबाहास कसिएम सिएस झयरगेस पहुण्यवादएस त्रेम जहएस सन्वय उणेस गहिएस रायवरसासणेस महया उक्किट्टसीहनाय जाव रवेणं पक्खुभिय-महासमुद्द्रवभूयंपिव मेइणिं करेमाणा एगदिसिं जाव वाणियगा ना(वं)वाए दुरुदा । तओ पुस्समाणवो वक्सुदाहु-हं भो! सन्वेसिमवि अत्थसिदी उवद्वियाई कहाणाई पिंडहयाई सन्वपाबाई जुत्ती पूमी विजओ मुहत्ती अयं देसकाली । तओ पुस्समार णएणं व(हे)क्रम्दा(हि)हरिए हट्ट्युट्टे कुच्छिथारकण्णधारगब्मि(ज)जसंजत्तानावा-बाणियमा बाबारिस तं नावं पुण्णुन्छंगं पुण्णमहिं बंधणेहितो मुंचंति । तए णं सा नावा विमुक्कवंधणा पवगबलसमाहया ऊसि(उस्मि)यांसया विनतपं(एक)ादा इव गरू-(इ)लज्बई गंगासलिलतिक्खसोयवेगेहिं संखन्भमाणी २ उम्मीतरंगमाल।सहस्साइं समइच्छमाणी २ कइवएहिं अहोरत्तेहिं लवणसमुद्दं अणेगाई जोयणसयाई ओगाडा । तए ण तेसि अरहज्ञगपामोक्खाणं संजत्तानावावाणियगाणं लवणसमुद्दं अणेगाई जोयणसयाई ओगाडाणं समाणाणं बहुई उप्पाइयसयाई पाउच्भूयाई तंजहा-अकाले गजिए अकाले विजाए अकाले थणियमह अभिक्लणं २ आगासे देवयाओ नचंति एगं च णं महं पिसायह्वं पासंति तालजंघं दिवं-गयाहिं बाहाहिं मसिमूसगमिहस-कालगं भरियमेहवण्णं लंबोद्धं निरगयगगदंतं निह्नालियजमलज्ञ्यलजीहं आऊसियव-यणगंडदेसं चीणचि(पिट)मिटनासियं विगयभुगाभगगभुम्यं खर्जायगदितचक्खरायं उत्तासणगं विसालवच्छं विसालक्रच्छि पलंबक्रच्छि पहसियपयिष्टियपयिष्टियगतं पण-

बमाणं अप्पोडंनं अभिवर्यंतं अभिगर्जतं बहुसो २ अट्टरहासे विणिम्स्यंतं नीलूपः लगवलगुलियअयसिकुसुमप्पगासं खुरश्वारं असि गहाय अभिमृहमावयमाणं पासति । नए णे ते अरहजनबजा संजन्तानावाजीयमा एमं च णं महं तालिपसार्य (पासंति) पासिता तालजंघं दिवंगयाहिं बाहाहि फुट्टिसरं भमरनिगरवरमासरानिमहिसकालगं भरियमेहवर्णं सप्पणहं फालसरिसजीहं लंबोद्धं घवलवर्टअसिलिट्टतिक्खथिरपीणकुः **डिलदाडोनगृहनयणं** विशेसियभारामिज्यलसम्मारेसतणुयनं नलगलतरसलोलन वलफरफरें तनिकालियगगजीहं अवयच्छियमहद्वविगयगीभच्छनालपगलंतर्ततालुयं हिगु(ल)लयसगब्भकंदर बिलं व अंजणिगिरस्स अग्निजालुग्गिलंतवयणं आऊसिय-अक्लचम्मउड्ट्रगंड देसं चीणचि(पिड)मिडवंकभगगनासं रोसागयधमधर्मेतमारुय-निद्भरखरफरमञ्जमिरं ओभुग्गनासियपुर्वं च(चा)डउब्भडरइयभीसणमुद्दं उद्भमुहकः ण्यसक्रियमहंतर्विगयलोमसंखालगलंबंनचलियकणं पिंगलदिप्पंनलोयणं भिउडित-डि(य)निडालं नरसिरमालपरिणद्धविधं विचित्तगोणसमुबद्धपरिकरं अवहोलंतपु(एफ्)-प्तयायंतसप्पविच्छुयगोधंदरनउलसरडविरइयविचिनवेयच्छमालियागं भोगक्रकण्ट-सप्पथमधर्मेनलंबंतकणापूरं मजारसियाललङ्यखंधं दित्त(बुधु)धूषूर्यतघूयकयकुंतल-सिरं घंटारवेण भीमं भयंकां कायरजगहिययफोडणं दित्तमहुरुहासं विणिम्स्यंतं वसा-रहिरप्यमंसमलमलिणपोचडतणुं उत्तासणयं विमालवच्छं पेच्छंताभिन्ननहुमुहुनयण-कण्णवरबन्धन्वित्तकनीणि(व)यंसणं सरमरुहिरगयचम्सविययऊसवियबाहुजुयतं ताहि य खरफल्मअसिणिढअणिद्वदितअसुभअप्पिय(अमणुष्ठ)अर्कतवरगृहि य तज्जयंनं पासंति तं तालपिसायहर्व एज्जमार्ग पासंति २ ता भीया संजायभया अन्नमन्नस्स कार्य समतुरंगेमाणा २ बहुणं ईंदाण य खंदाण य रहसिववेसमणनागाणं भूयाण य जक्लाण य अजकोट्किरियाण य बहुणि उवाइयसयाणि ओबाइयमाणा २ चिहंति । तए में से अरहजाए समणोवासए तं दिव्वं पिसायस्त्रं एजमाणं पासइ २ ता अभीए अतत्ये अचलिए असंभंते अणाउले अणुव्यिग्गे अभिन्नमृहरागनयणवण्णे अदीणवि-मणमाणसे पोयबहणस्य एगदेसंसि बत्यंतेणं भूमिं पमज्जइ २ ता ठाणं ठाइ २ ता करयल(ओ) जाव एवं वयासी-नमोत्यु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं. जड णं अहं एत्तो उवसम्माओं मुंचासि तो में कप्पइ पारित्तए, अह ण एत्तो उवसम्माओं न मुंचामि तो मे तहा पचक्खाएयव्वे-(ति)तिकटु सागारं भर्त पचक्खाइ । तए ण से पिसायहर्वे जेणेव अरह्म(ए)में समणीवासए तेणेव उवागच्छाइ २ ता अरहस्रा एवं बयासी-हं भी ! अरहसमा अपत्थियपत्थिया जाव परिविज्ञिया [1] नो सहस्र कत्पद्द तव सीलव्ययगुणवेरमणप्यवस्था(ण)णपोसहोत्रवामार्थः =

खो(भे)भित्तए वा खंडित्तए वा भंजितए वा उज्झित्तए वा परिचइतए वा। तं जइ णं तमं सीलन्वयं जाव न परिचयसि तो ते अहं एयं पोयवहणं दोहिं अंगुलियाहिं गेण्हासि २ ता सनद्रतलप्पमाणमेत्ताई उड्डं वेहासं उन्विहामि (२ ता) अंतो-जर्लास निच्छोलेमि जा(जे)णं तुमं अट्टइहृदबस्ट्रे असमाहिएने अकाछे चेव जीवि-याओ ववरोविजास । तए णं से अरहन्यो समणीवासए त देवं मणमा चेव एवं वयासी-अहं णं देवाणापिया । अरहनए नामं समणोवासए अहिगयजीवाजीवे, नो खुद अहं सक्का केणइ देवेण वा जाव निग्गंथाओ पावयणाओ चालित्तर वा लोभि-त्तए वा विपरिणा(मे)मित्तए वा, तुमं णं जा सद्धा तं करेहि-तिकट्ट अभीए जाव अभिन्नमहरागनयणवण्णे अदीणविमणमाणसे निचले निष्कंदे तुसिणीए धम्भज्झाणी-वगए विहरड । तए णं से दिव्वे पिसायह्वे अरहचर्ग सम्णोवामगं हो बंपि तश्वंपि एवं वयासी-हं भो अरहजगा ! जाव (अदीणविमणमाणसे निचले निप्फंदे तुसिणीए) धम्मज्झा भोवगए विहरः । तए णं से दिव्वे पिसायस्त्वे अरहस्रगं धम्मज्झाणोवगर्यं पासड २ चा बिलयनरागं आनुरुत्ते तं पोयबहण दोहि अगुलियाहिं गिण्हड २ त्ता मत्तद्वतलाई जाव अरहनगं एवं वयासी-हं भो अरहन्नगा ! अपस्थियपरिथया ! नो खल कप्पड़ तब सीलब्बय तहेब जाव धम्मज्झाणोवगए विहरह । तए णं से पिसा-यहार्व अरहन्नगं जाहे नो संचाएइ निर्माथाओं व चालित्तए वा (०नाहे)नहेंव (उन)-संते जाच निव्विष्णे तं पोयवहणं सणियं २ उवरिं जलस्स ठवेंड २ ता तं दिव्यं पिसायम्बं पडिसाइ(२)रेइ २ ता दिव्वं देवस्वं विउव्वड २ ता अंतरिक्खपिहवसे सिंखिं(व) णीयाई जाव परिहिए अरहन्नगं समणीवासगं एव वयासी-ह भो अर-हजारा । धन्नोसि णं तुमं देवाणुष्पिया ! जाव जीवियक्तले जस्म णं तब निगाये पावयण इमेयाह्न पिडवत्ती लद्धा पत्ता आंभरामनागया. एवं खळ देवाणुष्पिया! सके देविंदे देवराया मोहम्मे कप्पे सोहम्मविंदमए विमाणे सभाए सहस्माए बहुणं देवाणं मज्झगए महया [२] सहेणं [एवं] आइनस्वह ४-एवं खलु जंबुहीवे २ भारहे वासे चंपाए नयरीए अरहजूए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे नो खल सक्का केणड देवेण बा (दाणवेण वा) ६ निग्गंथाओ पावयणाओ चालित्तए वा जाव विपरिणामित्तए वा । तए णं अहं देवाणुष्पिया ! सकस्स (देविंदस्स) नो एयमहं सहहामि(०)। तर् णं मम इमेयाब्जे अज्झत्थिए०-गच्छामि णं [अहं] अरहन्न(य)गस्स अंतियं पाउब्भवामि जाणामि ताव अहं अरहन्नगं किं पियधम्मे नो पियधम्मे, दृढधम्मे नो दृढधम्मे, सीलव्ययगुणे कि चाळेड् जाव परिचयइ नो परिचयइ-तिकट्ट एवं संपेद्वेसि २ ताः ओहिं पउंजामि २ ता देवाणुप्पियं ओहिणा आमोएमि २ ता उत्तरपुरिस्तमं २

उत्तरवेउन्वियं । ताए उक्किट्राए(जाव)जेणेव लवणसमुद्दे जेणेव देवाणुप्पिया तेणेव उवागच्छामि २ सा देवाणुष्पि(याणं)यं उवसम्गं करेमि नो चेव णं देवाणुष्पिया भीया वा(०), तं जं णं सक्के ३ [एवं] वयह सक्के णं एसमद्वे, तं दिहे णं देवा-णुप्पियाण इच्ची जाव परकामे लखे पत्ते अभिसमन्नागत्। तं खामेमि णं देवाणु-प्पिया ! खमंतु मरहंतु णं देवाणुष्पिया ! नाइभुजो (२) एवंकरणयाए-तिकटु पंज-लिउडे पायवडिए एयमद्वं विणएणं भुज्जो २ खामेइ (२ ना) अरहन्नगस्स [य] दुवे कुंडल तुयले दलयह २ ता जामेव दिसि पाउच्मूए तामेव(दिसि)पिडेगए ॥ ७६ ॥ तए ण से अरहक्कए निस्वसम्गमितिकडू पिडमें पारेद । तए ण ते अरहन्नगपा-मोक्ला जाव बाणियमा दक्ष्म्वणाणकरूणं बाएणं जेणेव गंभीरए पोय(पर्णे)हाणे तेणेव उवागन्छंति २ ता पोर्थ लंबेति २ ता सगडिसागडं सजेति (२ ता) तं गणिमं चि] ४ सगडि० संकामेंति २ ता सगडी० जो(एं)विंति २ ता जेणेव मिहि-रु(०) तेणेव उवागच्छंनि २ ना मिहिलाए रायहाणीए बहिया अग्युजाणंसि सग-बीसागर्ड मोर्गुत २ ना (मिहिलागु रायहाणीगु नं)महत्यं ( महार्घ महर्रिहं) विउलं रायारिहं पाहुडं कुंडल अयलं च गेण्हाति २ ना (मिहिलाए रायहाणीए) अणुष्पवि-संति २ ना जेणेव कुंभए(राया) तेणेव जवाग+छंति २ ना करयल जाव महत्थं दिव्य कुंडलज्ज्यल उवर्णेति । तए णं कुंभए(राया) तसि संजन्तगाणं जाव पडि-च्छद २ ता महिं २ सहावेद २ ता तं दिव्यं कंडलजयलं महीए २ पिगढेद २ ता पडिविमजेंद । तए णं से कुंभए राया ते अरहस्रगपामोक्ये जाव वाणियंगे विप्-लेणं (अस०) वत्थगंधमल्लालंकारुणं जाव उस्तुक्कं विवरह २ ना रायमग्गमोगाढे-(इ)य आवासे वियरइ [२ ता] पिडिविसजेइ । तए णं अरहन्नगसंजत्तगा जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छंति २ ना भंडववहरणं करेंति (२ ना) पिक्सं(इं) हे गेण्हंति २ ना सगडी अरेति जेणव गंशीरए पोयपृहणे तेणेव उवा-गच्छंति २ ता प्रीयवहणं सर्जेति २ ता भंडं संकामेंति दक्खिणाण् जेणेव चंपा पोयद्वाणे तेणेव पोयं छंबेति २ ता सगडी । सज्जेति २ ता तं गणिमं ४ सगडी । संकामेंति जाव महत्यं [महत्यं] पाहडं दिव्यं च कुंडलजुंयलं गेण्हंति २ ता जेणेव चंदच्छाए अंगराया तेणेव उवागच्छंति २ ता तं महत्यं जाव उवणेति । तए पं चंदच्छाए अंगराया तं दिव्यं महत्यं(च) कुंडलजुयलं पडिच्छइ २ शा ते अरह-भगपामोक्खे एवं वयासी-तुब्मे णं देवाणुप्पिया । बहुणि गामागर जाव अपहिंडह लवणसमुद्दं च अभिक्खणं २ पोयवहणेहिं ओगाहेह. तं अत्थियाई भे केड कहिंचि अच्छेरए दिद्वपूर्वे ?। तए णं ते अरहक्षमपामीक्खा चंदच्छायं अंगरायं तर्व

वयारी-एवं खद्ध सामी! अम्हे इहेव चंपाए नयरीए अरहश्वगपामोक्सा बहवे संजत्तगानावावाणियगा परिवसामो । तए णं अम्हे अन्नया कयाइ गणिमं च ४ तहेव अहीण(म)अइरित्तं जाव कुंभगस्स रन्नो उवणेमो । तए णं से कुंभए महीए र तं दिन्वं कुंडलज्यलं पिणदेइ २ ता पिडिविसजेइ । तं एस णं सामी ! अम्हेहिं कुंभ[ग]रायभवणंसि मही २ अच्छेरए दिद्वे । तं नो खलु अवा कावि नारिसिया देवकन्ना वा जाव जारिसिया णं मही २ । तए णं चंदच्छाए(ते)अरहन्नगपामीक्खे सकारेड जम्माणेड स० २ ता [उस्संकं वियरड] पिडावेसजेड । तए णं वंदच्छाए वाणियगजणियहासे द्य सहावेड जाव जड वि य णं सा सर्य रजसुका । नए णं से दूए हट्ट जाव पहारेत्थ गमणाए (२) ॥ ७७ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं कुणाला नामं जणवए होत्था । तत्थ णं सावत्थी नामं नयरी होत्था । तत्थ णं रुप्पी कुणा-लाहिनई नामं राया होत्था । तस्स णं रुप्पिस्स ध्या धारिणीए देवीए अनया सुबा(ह)ह नामं दारिया होत्था सुबुमाल जाव ख्वेण य जोव्वणे(णं)ग य लावण्णेण य उकिट्टा उक्किट्टमरीरा जाया यावि होत्था । तीसे ण सवाहए दारियाए अश्रया चाउम्मासियमजणए जाए यावि होत्या । तए णं से रूप्पी कृगालाहिवई नुबाहए दारियाए चाउम्मासियमजाणयं उवद्वियं जाणड २ ता कोइंबियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-एवं खळ डेवाणापिया [ मुबाह(ए)दारियाए कहं च। उम्मानियमजणए भविस्सइ । तं(क्छं)तुक्भे णं रायमग्यमोगार्डमि(चउक्कृति)मंदवंति जलथलयद्सः द्धवण्णमहं साह(रे)म्ह जाव सिरिदामग(डे)इं ओलइति । तए णं से रूपी कुणाला-हिवई सुवण्यगारसेणि महावेद २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिया ! रायमग्गमोगाढांस पुष्फर्मडवांस नाणाविहपंचवण्णेहिं तंदुर्छाह नयरं आलिहह तस्स बहुमज्झदेसभाए पट्टयं रएह जाव पश्चिपणिति । तए णं सं रूप्पी कुणालाहिचई हृत्थि-खंधवरगए चाउरंगिणीए सेगाए महया भडन्वडगर जाव अंतेउरपरियालसंपरिवृद्धे सुबाहं दारियं पुरओ कड़ जेणेव रायमागे जेणेव पुष्फमंडवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता हत्थियंथाओ पचोहहुँ २ ता पुष्फमंड(व)वे अणुष्पविसङ् २ ता सीहासणवर्गए पुरत्याभिमुद्दे मिलसुल्ले । तए णं ताओ अंतेउरियाओ सुबाहं दारियं प्रद्यंसि दुरूहेति २ ता से(य)यापीयएहिं कलसेहिं ण्हार्णेति २ ता सन्वालंकारविभूसियं करेंति २ ता पिउगो पा(यं)यवंदि(उं)यं उवणेंति । तए णं सुबाह दारिया जेणेव रुपी राया नेणेव उवागच्छइ २ सा पायरगहणं करेड । तए णं से रुपी राया सुवाहुं दारियं अंके निवेसेइ २ ता सुनाह(ए)दारियाए रूनेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य (जाव विम्हिए) जायविम्हए वरिसधरं सहावेड २ ता एवं वयासी-द्रमं

णं देवाणुप्यिया ! मम दोन्नेणं बहूणि गामागरनगर्गिहाणि अणुप्पविससि, तं अत्थियाई ते कस्सइ रह्मो वा ईसरस्स वा कहिंचि एयारिसए मजणए दिहुपुन्वे आरिसए णं इमीसे सुबाहदारियाए मञ्जणए १। तए णं से वरिसधरे हिंद करचल जान बद्धावेत्ता एवं वयासी-एवं खल सामी ! अहं अनया तु(ब्मेणं)ब्भं दोन्रेणं मिहिलं गए, तत्थ णं मए कुंभगस्स रत्नो ध्र्याए पमावईए देवीए अन्याए महीए र सजागए दिहे, तस्स ण सञ्चणगस्स इ(मे)मीए सुबाहु(ए)हारियाए सजागए सयसहरूसइमंपि कलं न अ(ग्षे)ग्धइ । तए णं से रूपी राया वारेमधरस्स अंति-(ए)यं एयमहं सोचा निसम्म(सेसं तहेव) मजणगजिषयहासे दूर्य सहावेह जाव जेणेव मिहिला नयरी नेणेव पहारेत्थ गमणाए (३)॥ ७८॥ तेणं कालेणं तेणं समग्णं कासी नामं जणवए होत्था । तत्य णं वाणारसी नामं नगरी होत्था । तत्थ णं सखे नामं कासीराया होत्या । तए णं तीसे महीए २ अन्नया कयाइ तस्स दिन्वस्म कुंडलजुयलस्स संधी निसंपडिए यावि होत्या । तए णं से कुंभए राया सुवण्यगारमेणि सहावेड २ ना एवं वयासी-तृब्भे णं देवाणुपिया ! इमस्स दिव्वस्स कुंडलज्यलस्य सर्धि सपाडेह । तए णं सा स्वण्णमारसेणी एयमई तहत्ति पडिसुणेड २ ता तं दिव्वं कुंडलजुयलं भेण्हर २ ता जेणेव सुवण्णगारिभिस्थाओं तेणेव उचा-गच्छद्र २ ता सुबण्णगारभिसियासु निवेसेइ २ ता बहाई आएहि य जाव परिणामे-माण। इन्छ(न्ति)इ तस्स दिव्यस्स कुंडलज्यकस्स संधि घडिनए तो चेव ण संचा-एइ (सं)घडिनए । तए णं सा सुबण्णमारसेणी जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छइ २ ता करयल जाव वद्धावेता एवं बयासी-एवं खलु सामी ! अज्ज तु(बमे)म्हे अम्हे सद्दावेह जाव संधिं संघाडेना ए(य)वसा(णं)णित्तयं पञ्चिपणह । तए णं अम्हे तं दिव्वं कुंड-लजुयलं गेण्हामो जेणेव सुवण्णगार्शभिसियाओ जाव नो संवाएमो संघाडिनए । तए णं अम्हे सामी ! एयस्स दिव्यस्स कुंडलस्य अनं सरिसयं कुंडलजुयलं घडेमो । तए र्ण से कुंभए राया तीसे मुक्णगारसेणीए अंतिए एयमहुं मोबा विसम्म आहुत्ते 😼 तिवालियं भि उर्डि निडाले साह्र्ट् एवं वयासी-(से के)केम णं तुब्मे कलायाणं सवह (१) जे णं तुब्भे इमस्स [दिव्वस्स] कुंडलजुयलस्स नो संचाएह संधि संघाडित्तए ? ते सुनण्णगारे निव्विसए आणवेइ। तए णं ते सुनण्णगारा कुं(मे)मगेणं रच्ना निव्विसया आणता समाणा जेणेव सार्ड २ गिहाई तेणेव उवागच्छीत २ ता सर्भंडमत्तोवगर-णमाया(ओ)ए मिहिलाए रायद्वाणीए मज्झंमज्झेगं निक्खमंति २ सा विदेहस्स जणवयस्स मञ्झंमञ्झेणं जेणेव कासी जणवए जेणेव वाणारसी नयरी तेणेव उदाः गच्छंति २ ता अस्युजाणंसि सगडीसागडं मोएंति २ ता महत्यं जाव पाहुडं गेण्हंति

२ ता बाणारसीए नयरीए मज्झंमज्झेणं जेणेव संखे कासीराया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयल जाव बढ़ावैति २ ता (पाहुई पुरओ ठावेंति २ ता संखरायं) एवं वयासी-अम्हे णं सामी! मिहिलाओ (नयरीओ) कुंभएणं रन्ना निन्विसया आणत्ता समाणा इ(हं)ह हव्यमागया, तं इच्छामो णं सामी । तुब्भं बाहच्छायापरिगाहिया निब्भया निरुव्विरमा मुहं महेणं परिवासितं । तए णं संखे कासीराया ते मुवण्णमारे एवं वयासी-कि णं तब्से देवाणपिया । कंसएगं रचा निव्विसया आणता ? । तए णं ते सुवण्णगारा संखं एवं वयासी-एवं खुळ सामी ! कंभगस्म रच्चो भूयाए पभाः वईए देवीए अत्तयाए महीए कंडलज्यलस्म संघी विसंघडिए । तए णं से कंभए चुवण्णगारसेणिं सहावेइ जाव निश्विसया आणता । तं एएणं कारणेणं सामी । अम्ह कुंभएणं निन्त्रिसया आणता । तए णं से सबे सुवण्णगारे एवं वयासी-केरिसिया णं देवाणुष्पिया । कुभ(ग)स्स [रक्नो] धूया पनावईदेवीए अनया मही विदेहराय-बरकना १। तए णं ते सुवण्णगारा स(स्त)सं रायं एवं वयासी-नो खलु सामा ! अना का(डें) वि तारिसिया देवकन्ना वा गंधव्वकन्ना वा जाव जारिसियमणं मही २। तए णं से सखे कुडल(जुअल)जणियहासे दूर्य सहावेड जाव तहेव पहारेत्य गमणाए (४) ॥ ७९ ॥ तैर्ण कालेणं नेणं समएणं कृतजणवए होत्था । हत्थिण।उरे नयरे । अदी... णसन् नामं राया होत्या जाव विहरइ । तत्थ णं मिहिलाए [तस्स ण] कुंभगस्स पुने पभावईए अन्तए महीए अण् मग्गोजायए महदि(ण्णए)के नामं कुमारे जाव जबराया यावि होत्था । तए णं महदिने कुमारे अन्या को इंबियप्रिसे सहाबेह २ ना एवं वयासी-गच्छह णं तुब्से मम पमदवर्णति एगं महं चिनसभे करेह अणेग जाव पचिपणंति । तए णं से महादिने चित्तगरसेणि महावेट २ ता एवं बयासी-तुब्से णं देवाणुप्पिया । चित्तसमं हावभावविलास्बिञ्बोयकलिएहिं ख्वेहिं चित्तेह जाव पच-प्पिणह । तए ण सा चित्रगरसेणी तहति पित्रसुणेइ २ त। जेणेव सयाई गिहाई तंणेव उवागच्छइ २ ता तृलियाओ वण्णए य गेण्हइ २ ता जेणेव चित्तसभा तेणेव (उवागच्छइ २ ता) अणुष्पविसइ २ ता भूमिभागे विरयह २ ता भूमि सजेइ २ ता चित्तसभं हावभाव जाव चित्तेतं पयता यावि होत्या । तए णं एगस्स चित्तग-रस्त इमेयाहवा चिनगर रुद्धी रुद्धा पत्ता अभिसमन्नागया-जस्स णं दुपयस्स वा चउ(प)प्पयस्स वा अपयस्स वा एगदेसमिन पासङ तस्स णं देसाणुसारेणं तयाणु-ह्वं [ह्वं] नि(व्व)वसेद । तए णं से चित्तगर(दार)ए महीए जवणियंतरियाए जार्लं-तरेण पायंगुद्धं पासइ । तए णं तस्म(एं) चित्तगरस्स इमेबाह्रवे अज्झारियए जाव समुप्पजित्या-सेर्य खद्ध मर्य महीए २ पार्यग्रहाणसारेर्ण सरिसर्ग जाव गुणोबवेर्य रूवं निव्वतित्ताए । एवं संपेहेड २ सा भूमिभागं सजेइ (२ सा) महीए २ पायंगद्धा-णुसारेणं जाव निव्वत्ते । नए पं सा चित्तगरसेणी चित्तसभ जात हावभा(वे)तं चित्तेड २ ता जेणेव महदिने कुमारे तेणेव उवागन्छइ जाव ए(य)वमाणांत्रय पन्ध-पिपणइ । तए णं मल्लदिन्ने चित्तगरसेणि सक्कारेड २(०) विपुल जीवियारिहं पीइदाणं द(है) उथइ २ ता पडिविसजेइ । नए ण महांदज (कुमारे) अन्नया ण्हाए अंतेउ॰ रपरियालसंपरिवृडे अम्मनाईए सार्द्ध जेणेब चिनसमा तेणेव उवागच्छाः २ ता चित्तसमं अणुष्पविसङ २ ता हावभावविलास(वि)बिज्बोयकलियाई म्बाइ पाममाणे (२) जेणेव महीए २ तयाणुह(वे)वं निव्वत्तिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णै से महदिने (कुमारे) महीए २ तयाणुहुत्रं निव्वतिय पासइ २ ना इमेयारुचे अज्झत्थिए जाव समुप्पि जिन्या-एस ण मही २ तिकट्ट लिजा विडिए वि(अडे) हे सणियं २ पचोसकः । तए णं [तं] महदिशं अम्मधाई [सणियं २] पचोनक्कंत पासित्ता एवं वयासी-किन्नं तुम पुना । लजिए वीडिए विद्व सणियं २ पन्नोसक्ति है। नए णं से महिद्देश अम्मधाई एवं वयासी-अत्तं णं अम्मो । मम जेहाए भगिणीए गुरुदेवय-भूयाए लज्जणिजाए मम चित्तगरणिव्वत्तियं समं अणुपविस्तिनए है। तए णे अस्म-भाई महदित्रं कुमारं एवं बयासी-नो खल पुना ! एस मही, एस ण महीए २ चित्रगरएणं तथाणुरुचे निव्वतिए। तए णं सि मह्मदिने अम्मनाईए एयमह सीचा निसम्म आसुक्त [ ४] एवं वयासी-केस णं भो (') [से] चिन(य)गरए अपत्थियपत्थिए जाव परिवर्जिए जे ण मम जेट्टाए भगिणीए गुरुदेवयभ्याए जाव निञ्बत्तिए-त्तिकह तं चित्तगरं वर्ज्सं आणवेह । तए णं सा चित्तगर्(रू)नेणी इमीसे कहाए लख्हा समाणा जेणेव महादिशे कुमारे तेणेव उवागच्छः २ ता करयलपरिस्माहेय जाव बद्धावेना एवं वयासी-एवं खलु सामी! तस्स चिनगरस्स इमेथास्वा चिन(क)गरलदी लद्धा पत्ता अभिसमन्त्रागया-जस्स णं दूपयस्स वा जाव निवतेड, तं मा णं सामी । तुब्ने तं चिनगरं वज्य आणवेह, तं तुब्ने णं सामी । तस्य चिनगरस्य असं नयाणुह्यं दंडं निव्यत्तह । तए णं से महादिने नस्स चिनगरस्स संडासगं छिंदावेइ २ ता निव्वि-सयं आणवेइ । तए णं से चित्रगरए महादिक्षेगं निव्विसए आणते (समाणे) समंड-मनोवगरणमायाए मिहिलाओ नयरीओ निकलमइ २ ता विदेहं जगवयं मज्झम-ज्होणं जेणेव कुरुजणवए जेणेव हत्थिगाउरे नयरे (जेणेव अदीणसम् राया) तेणेव उमागच्छइ २ ता भंडनिक्खेबं करेड २ ता चित्रफलगं सज्जेड २ ता महीए २ पायंगुद्धाणुसारेण रूर्व निव्यतेष २ ता कन्नकंतरंसि क्रुब्भइ २ ता महत्यं जाव पाहुडं गेण्डह २ ता डत्थिणाउर नयर मज्झंसज्झेगं जेणेव अदीणसत्त् रामा तेणेव उचा-E la 27007

गच्छाइ २ ता तं करयल जाव वदावेइ २ ता पाहुडं उम्रणेइ २ ता एवं वयासी-एवं खल अहं सामी। मिहिलाओ रायहाणीओ कुंभगस्य रखो पुत्तेण पभावईए देवीए अत्तएणं महदिनेणं कुमारेणं निन्तिसए आणते समाणे इ(इ)हं हन्बमागए, तं इच्छामि णं सामी । तुरुभं बाहुच्छायापरिगाहिए जाव परिवृत्तिनए । तए णं से अदीगसन राया तं चित्तगरदारयं एव वयासी-किन्नं तुमं देवाणुप्पिया ! महादिवेणं निन्दिसए आणते ?। नए णं से चित्त(य) गरदारए अदी गस(त्तु)त्तं रायं एवं वजासी-एवं खलु मामी ! मल्लिके कुमारे अख्या कया(ई)इ चित्तगरसेणि महावैड २ ता एवं वयासी-तुब्से णं देवाणुण्यिया ! मम चिनसभं नं चेव सब्बं भाणियव्वं जाव मम सडासगं छिंदावेइ २ ता निव्विसयं आणवेइ, तं एवं खळ [अहं] सामी ! महिदिनेणं कुमारेणं निव्विसए आणते । तए णं अदीणसन् राया तं चिनगरं एवं वयासी-से केरिसए ण देवाणुष्यया ! तुमे महीए त(दा)हाणुहाबे (हाव) निष्व-तिए?। तए ण से चित्तगरे कक्खंतराओ चित्तकल(यं)गं नीणइ २ ला अदी गसत्तुस्स उवणेइ २ ता एवं वयासी-एस णं सामी ! महीए २ तयाणुस्वस्म स्वस्म केइ आगारभावपडोबारे निव्विन्ति, नो खल सक्का केणड देवेण वा जाव महीए २ तयाणुरुवे रुवे निव्वत्तिनए । तए णं सि] अदीणमत्त (तया) पंडिरुवजाणयहासे दूसे सहावेड २ ना एवं वयासी तहेव जाव पहारेत्य गर्मा(णया)णाए (५) ॥८०॥ तेणं काळेगं तेणं समएणं पंचाले जणवए कंपि(हे)ह्नपुरे (नामं) नयरे (होत्था) । जिय-सम् नामं राया पंचालाहिवई। तस्स णं जियसत्त्रस्स धारिणीपामोक्सं दे(वि)वीस-हरसं ओरोहे होत्था। तत्य णं मिहिलाए चोक्या नामं परिव्वाइया रिजन्वेय जाव [सु]प-रिणिट्टिया यावि होत्या । तए णं सा चोक्या परिव्वाइया मिहिलाए बहुणं राईसर जाव सत्यवाहपभिद्रेणं पुरओ दाणधम्म च सोयधम्मं च तित्याभिसेयं च आघवे-माणी पन्नवेमाणी परुवेमाणी उबदंसेमाणी विहरह । तए णं सा चोक्सा (परिव्वा-इया) अन्नया कथाई तिदंडं च कुंडियं च जाव धाउरताओ (य) ४ गेण्हद २ ता परिन्वाइगावसहाओ पिडनिक्खमइ २ त्ता पिनरलगरिन्वाइयासिद्ध सपिवृद्धा मिहिलं रायहाणि मज्झंमज्झेगं जेणेव कुंभगस्स रहा भवणे जेणेव कहतेउरे जेणेव मही २ तेणेव उवागच्छइ २ ता उदयपरि(फा)फोसियाए दच्मोवरि पश्चत्थ्याए मिसियाए नि(सि)सीयइ २ ता माडीए २ पुरओ दाणघम्मं च जाव विहरह । तए णं मही २ चोक्खं परिव्वाइयं एवं वयासी-तुब्भे णं चोक्खे । किंमूटए धम्से पन्नते ?। तए णं सा चोक्सा परिव्वाइया मिक्ति २ एवं वयासी-अञ्हं णे देवाशु-प्पिए! सोयमूलए धम्मे पन्न(बेमि)ते, जं णं धम्हं किंचि असुई अबुइ तं णं उद+

एण य महियाए जाव अविरघेणं सरगं गच्छामो । तए णं मही २ चोक्खं परिव्वा-इय एवं वयासी-चोक्ता ! से जहानामए के(ई)इ पुरिसे रुहिरकयं वर्त्थं रुहिरे(ण)णं चेव भोवेजा अत्थि णं चो म्ला । तस्स रुहिरकयस्म वन्यस्स रुहिरेणं घोव्वमाणस्स का(ई) इ सोही ? नो इण्डे समद्रे । एवामेव चोक्खा । तुन्भे ण पाणाइवाएणं जाव मिन्छादंमणसक्षेणं नित्य काइ सोही जहा (व) वा तस्य रुहिरकयस्स वत्यस्स रुहि-रेणं चेव घोव्वमाणस्म । तए णं सा चोक्खा परिव्वाइया महीए २ एवं वृत्ता समा-(णा)णी संकिया केंब्रिया विद्विगिच्छिया भेयसमावना जाया(या)वि होत्या महीए नो संचाएड किंचिवि पामोक्खमाउक्खिक्य तुरिणीया संचिद्धः । तए णं त चोक्खं महीए ने ब(ह)हुओ दासचंडीओ हींलेंति (नंदंति । खसंति ग(र)रिहंति अप्पेगइया [ओ] हेरुया(ल)लेति अप्पेगइया महमक्राडियाओ करेंति अप्पेगइया वरघाडीओ करेंति अप्पेगइया त(ज)जेमाणीओ (क॰ अ॰) तालेमा(ण)णीओ (क॰अ॰) निच्छु(भ) ्ति। तए पं सा चोक्या महीए २ दामचेडियाहि ही लिजनाणी जाव गरहि जमाणी आसुरुना जाव मिसिमिसेमाणी महीए २ पऔनमावज्जह [२] भिनियं गेण्हह २ त्ता कर्त्र ते उराओं पडिनिक्खमइ २ ना मिहिलाओं निरमच्छाइ २ ना परिव्वाइयासपरिवुडा जेणेव पंचालजणवए जेणेव कंपिक्षपुरे तेणेव उवागच्छइ २ ना बहुर्ग राईसर जाव पहनेमाणी विहरइ। तए ण से जियसन् अनया कयाइ अंते उरपरियालमध्य संप-रिश्रुढे एवं जाव विहरइ । तए णं सा चोक्खा परिव्वाइयासंपरियुडा जेणेव जिय-सत्तुस्य रत्नो भवणे जेणेव जिग्रसन् तेणेव (उवागच्छइ २ ता) अणुपविसइ २ ता जियसत्तुं जएणं विजएणं वद्भावेड । तए ण से जियमत् चौक्सं परिव्वाइयं एज्यमाणं पासइ २ मा सीहासणाओ अन्भुट्टेइ २ ता चोक्खं (परिन्वाइयं) सक्कारेइ २(०) आस-णेणं उवनिमंतेइ। तए णं सा चोक्खा उदगपतिफोलियाए जाव भिसियाए निविसह जियसत्तुं रायं रखे य जाव अंते उरे य कुसलोदते पुच्छइ । तए ण सा चोक्खा जियमत्त्रस्त रक्षो दाणपम्मं च जाव विदृरद् । तए णं से जियसण अप्पणो ओरो-हंसि (जाव निम्हिए) जायनिम्हए चोक्सं (परिन्नाइयं) एवं वयासी-तुमं णं देवा-णुग्या! बहुणि गामागर जाव (अडह) आहिंडसि बहुग य राईसर्गिहाई अणु-प्पविस(सि)हि, तं अत्थियाइं ते कस्स(वि)इ रक्षो वा जाव एरिसए ओरोहे दिट्ट-पुन्वे जारिसए णं इमे म(ह)म ओ(उव)रोहे ?। तए णं सा नौक्या परिव्वाइया जियमत्तुं (रायं) एवं (बमासी-)ईसिं अवहसियं करेइ २ ता एवं बयासी-(एवं च) सरितए ण तुमं देवाणुप्पिया । तस्स अगडद्दु (स्त । केस ण देवाणुप्पिए । से अग-बदहूरे ? जियसत् । से बहानामए अगडदहुरे सिया, से भं तत्य जाए तत्थेव सं के )-

हिए अर्ज अगरं वा तलागं वा दहं वा सरं वा सागरं वा अपासमाणे (चंव) मनद्-अप चेव अगडे वा जाव सागरे वा। तए ण तं कृवं अके मामुद्दए दहुरे हव्बमागए। तए णं से कवदहरे तं स(सा)मृहदहरं एवं वयासी-से केस ण तुमं देवाणुण्यिया ! कत्ती वा इह हव्बमागए ? तए णं से सामुद्दए दहुरे तं कूबदहुरे एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! अहं सामुद्दए दहुरे । तए ण से कृबदहुरे तं सामुद्द्यं दहुरे एवं वयासी-केमहालए ण देवाणुष्पिया । से समुद्दे ? । तए ण से सामुद्दए दहुरे त कूब-दहुर एवं वयासी-महालए णं देवाणुपिया ! समुद्दे । तए णं से कुबदहुरे पावणं लीहं कहें र ता एवं वयासी-एमहारुए णं देवाणुप्पिया। से ममुद्दे हैं तो उणहे समुद्रे, महालए ण से समुद्दे । तए णं से कृवदद्दरे पुर(चिक्र)ात्यामिलाओ तीराओ उप्पिडि-त्तार्ण[पचित्यमिन्ने तीरै]गच्छइ २ ता एवं वयायी-एमहालए णं देवाणुप्पिया! से समुद्दे ? नो इणड्रे(समद्रे)तहेव । एवामेव तुमंपि जिपमत्त अनेसं बहुर्ग राईसर जाव सत्थवाह(प)प्पभिईणं भज्जवा भगिणि वा धूय वा सुण्य वा अपासमाणे जा(ण)णसि जारिसए मम चेव ण ओरोहे नारिमए नो अन्नस्य । नं एव खलु जियसन् । मिहि-काए नयरीए कंभगस्स ध्या प्रभावईए अतिया महीनामं(ति)२ हवेण य(जुन्वणेग) जाद नो खल असा काउ देवकना वा जारिसिया मही । विदेहवररायकनाए छिनस्स वि पायंगुद्धगस्स इमे तव ओरोहे सयसहस्सइमंपि कलं न अग्धइ-तिकइ जामेव दिसं पाउब्सूया तामेव दिसं पिडागया । तए ण सं जियमन् परिव्याइयाजणियहासै दूर्य सद्दावेद जाव पहारेत्य गमणाए(६)॥ ८९ ॥ तए णं तिर्म जियम(न्)नृपामी-क्लागं छम्ह राईणं द्या जेणेव मिहिला तेणेव पहारेत्य गमगाए । तए णं छप्पि (य) दू(तका)यगा जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति २ ता मि हेलाए अग्गुजाशंसि पत्तेयं २ खंधावारनिवेसं करेंति २ ना सिहिल रायहाणे अगुष्पविसंति २ ता जेणव कुंभए तेणेव उवागच्छीते २ ना पत्तयं(२)ऋयल जाव साणं २ राइणं वय-णाइं निवेदेंति । तए णं से कुंभए(राया)तेसि दूपाणं(अतिए)एयमट्टं सोचा आसुरते जान तिवलियं भिउडिं(णिडाले साहड़)एवं नयासी-न देमि णं अहं तुन्म मर्लि २ तिकट्ट ते छप्पि दूए असक्तारिय असम्माणिय अवदारेणं निन्छ मावेद । तए ग जियसत्तुपामोक्सागं छण्हं राईणं दूया कुंभएणं रना असकारिया असम्माणिया अवहारेगं निच्छुमाविया समाणा जैणेव समा २ ज(जा)णवया जेणेव सयाई २ नगराई जेणेव स(गा)या २ रायाणी नेणेव उवागच्छीत २ ना करयल जाव एवं वयासी-एवं खलु सामी। अम्हे जियस( कू )तुपामोक्स्तार्ग छण्हं रा(इ)यार्थ दूरा जमगसमर्ग चेव जेणेव मिहिला जाव अवदारेणं निरुक्तभावे। तं न देई र्ष

सामी ! कुंभए महिं २ । मार्ग २ राईणं एयमट्टं निवेदिति । तए णं ते जियमत्तु-पामोक्खा छप्पि रायाणो तेसिं द्याण अंतिए एयमद्र सोचा(निमम्म)आनुस्ता अन्नमन्नस्म दूयसपेमणं करेंति (०) एवं वयासी-एवं मालु देवाणुष्पिया ! अम्ह छण्हं राईणं दूया जमगममगं चेन जान निच्छूडा । न सेयं खळु देवाणुप्पिया (अम्हं) कुंभगस्स जत्तं गेण्डिलए-निकड् अन्नमजस्म एयमद्वं पिकसुर्णेति २ त्ता ण्हाया सम्बद्धा हत्थिखंधवरगया नको(रं)िंग्टमहृदामा जाव सेयवरकामराहिं(०)महया-हयगय(हपबर जोहक लियाए चा उरंगिणीए सेणाए सिद्ध संपरिवृडा सिव्बहीए जाव रवेणं सएहि[नो]२ नगरेहिंनो जाव निरगच्छंति २ ना एगयओ मिलायंति(२ना) जेणेव मिद्धिला नेणेव पहारेत्य गमगाए । तए णे कुंभए राया इसीसे कहाए लक्षद्वे भमाण बजवाउय महावेड २ ता एवं वयासी-स्विप्यामेव(भी देवाणुष्यिया ।) हय जाव मंत्र सन्नाहेह जाव पर्चापणांति । तए णं कुंना(राया)ण्हाए सन्नेद्धे हिन्द-खबवरगए जात सेयवर बाम। राहि)रए महया (०) मिहिल(रायहाणि मर्ज्झमज्झेणं नि(रगच्छड) जाइ २ ता विटे(हं)हजणवय मज्झमज्झेणं जेणव टेसअंन तेणक (उवागन्छइ २ ता) बंध बार्रानवेसं करेइ २ ता जियमनृपाभी स्वा छप्पि य रायाणी पहिवालंगाणे जुङ्गमञ्ज पडिचिद्वद्व । नए ण ते जियमन्पामोक्सा छिप(य) रायामी जेणेव कुभए तेणेव उवागच्छंति २ ता कुंभए। रखा सद्धि संग्रलगा। याबि होत्या । तए एं (ते) जियमत्तुपामोक्खा छरिप रायाणो कुंभय रायं हयमहिय-पवरवीरघाइय(नि)विविद्याचध(द्व) वय(छन) पडागं किन्छप्पा ोवपयं दिसोदि(सि)-संपिडसे(हिं)हीत । तए ण से कुंभए (रामा)जियम तुपामोक्खेहि छहिं राईह इय-महिय जाव पिंसेहिए समाणे अन्यामे अब्छे अवीरिए जाव अधारणिक्रमितंत्रह सिग्धं तुरिय जाव वेड्य जेणेव मिहिला तेणेव उवागरछड् २ ता मिहिलं अणुपवि-सइ २ ता मिहिलाए दुवाराई पिहंड २ ता रोहमजे चिद्वइ । तए णे ते जिब-सन्तपामोक्सा छप्पि रायाणो जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छति २ ता बिहित्हं रायहााग निस्संचारं निस्वारं सञ्बक्षो समेता ओरुभिनाण चिद्रंति । तए ण से कुंभए(राया)भिहिलं रायहार्थि रुद्धं जाणिता अ(म्भं)विभनारेयाए उवद्वाणसालाए सीहामणवरगए तेसि जियसन्तपामोकलाणं छन्हं राईणं छिहालि य विवसणि स मन्माणि य अलभमाणे बहुद्धि आए है य उवाएहि य उप्पतियाहि य ४ बुद्धीहि परिणामेमाणे २ किचि आय वा उवायं वा अलममाणे ओहयसणसंकापे जाव शियायइ । इमं च ण मही २ ण्हाया सव्वालंकारविभूतिया बहाहे खुजाहें पहि-बुडा जेमेव कुंभए तेमेव बनागरुखं २ ता कुंभवस्स पायशहणं करेड । तए पं

कंभए(राया)माईं २ नो आढाइ नो परियाणाइ तुसिणीए संनिद्वह । तए णं मही २ कंभग (रायं) एवं वयासी-तुन्भे णं ताओ! अन्नया ममं एज्जमाणं जाव निवेसेह, किन्नं तब्भ अज ओह्य जाव झियायह ? । तए णं कुंभए मर्छि २ एवं वयासी-एवं स्वत पुत्ता । तव कजे जियमत्तुपामोक्खेहिं छाहे राईहिं दूया संपेसिया । ते णं मए असकारिया जाव निच्छडा । तए ण(ते)जियसन्पा(म्)मोक्खा तेसिं द्याणं अंतिए एयमद्रं सोचा परिकृषिया समाणा मिहिल रायहाणि निस्संचारं जाव चिद्रंति । तए णं अहं पुना(!)तेसिं जियसत्तुपामोक्लागं छण्हं राईणं अंतराणि अलभमाणे जाव झियामि । तए णंसा मही २ कुंभ(यं)गं रायं एवं वयासी-मा णं तुब्भे ताओ ! ओहयमणसंकष्पा जाव झियायह, तुब्भे णं नाओ ! तेसिं जियमनुपामोक्सार्ण छण्हं राईणं पत्तेयं २ रह(सियं)िस्मए द्यसपेसे करेह एगमेगं एवं वयह-तव देसि मिहिं २ ति रह संझाकालसमर्यास पविरलमणुस्मीस निसन-पिंडिनिसंतिस पत्तेयं २ मिहिलं रायहाणि अणुप्प(वे)विसेह २ ना गव्यवस्पस अणुपविसेह मिहिलाए रायहाणीए दुवाराई पिहेह २ ता रोहमजे चिट्ठह । तए णं कं मए(राया)एवं तं चेव जाव पवंसेइ रोहसजे चिट्ठः । तए णं ते जियसत्तु-पामोक्रवा छिप्प(य)रायाणी कह्र(पाउब्भूया)जाव [जलंते] जालंतरेहिं कणगमयं मत्ययछिद्वं परमुप्पलपिहाणं पडिमं पासंति एम णं मल्ली २ तिकृष्ट मलीए २ हवे य जोव्वणे य ठावण्णे य मुच्छिया गिद्धा जाव अज्जोववन्ना अणिमिसाए दिद्रीए पेडमाणा २ चिट्ठंति । तए णं सा मही २ ण्हाया सःवालकारविभूसिया बहाहैं खुजाहिं जान परिक्सिता जेणेव जालघरए जेणेव कम(य)मपडिमा तेणेव उवागच्छाइ २ ता तीसे कण पडिमाए मत्थयाओं तं पडमं अवणेइ। तए णं गंधे निदा(च)वेइ सं जहानामए आहमडेइ वा जाव अनुभतराए चेव । तए णं ते जियसत्त्रामी स्वा तेणं अद्यमेगं गंधेणं अभिभूया समाणा सएहि २ उत्तरि(जए)जेहि आमाइं पिहेंति २ ता परम्पद्दा चिद्वंति । तए णं सा मही २ ते जियसत्तपामोक्खे एव वयासी-किं में तु(बर्म)बर्भे देवाणुप्पिया । सएहिं २ उत्तरिजेहिं जाव परम्मुहा चिट्ठर् ? । तए णं ने जियसमुपामीक्या महिं २ एवं वयंति-एवं खलु देवाणुप्पए! अम्हे इमेण अनुभेण गंधेण अभिभूषा समाणा सएहिं २ जाव चिट्ठामी । तए ण मान्नी २ ते जियसनुपामो≆ले एवं वयासी-जइ ताव देवाणुष्पिया ! इमीसे कणग जाब पिडमाए कल्लाकर्ति ताओ मणुकाओ असणाओ ४ एगमेगे पिंडे पिनस्विष्यमाणे २ इमेयारुवे असुभे धोग्ग(ल) हे परिणामे इसस्स पुण ओराहियसरी (स्स खेलासवस्स वंतासवस्य पितासवस्य सु(क)कासवस्य सोणियपुरासवस्य दु(स्व)स्यकसासनीसा-

सस्स दुह्यमुत्त(पु)पूर्वपुरीसपुण्णस्स सङ्ग जान धम्मस्स केरिसए योपिगामे भनि-स्सइ ! तं मा णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! माणुस्सएसु कामभोगेसु सजह रजह गिज्झह मुज्झह अज्झोववज्रह । एवं खलु देवाणुप्पिया !(तुम्हे)अम्हे इ(माओ मे तचे भवरगहणे अवर्शिदेहवासे सिळ्ळावईविजए वीयसोगाए रायहाणीए सहब्बल-पामोक्खा सत्त(वि)पियबालब्बंसया रायाणो होत्था सहजाया जाव पञ्चइया । तए णं अह देवाण्पिया! इमेणं कारणेणं उत्थीनामगोयं कम्मं निन्वत्तिमि-जइ णं तु(बमं)बमे चउ(चो)त्यं उवसंपज्जिताणं विहरह त(ए)ओ णं अहं छट्टं उवसंपज्जि-त्ताणं चिहरामि सेसं तहेव सर्वं । तए णं तुब्भे देवाणुष्पिया । कालमासे कालं किचा जयंते विमणो उववन्ना । तत्थ णं तु(इमें)इमं देस्णाइं बनीसाइं सागरीवमाइं ठिई । तए गं तुब्से ताओ देवलो(या गाओ अणंतरं चयं चड़ना इहेव जंब्रहीवे २ (जाब) साई २ रजाई उवसंपिजनाण विहरह । तए णे अहं(देवाणुप्पिया !)नाओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव दारियत्ताए पत्रायाया । कि:थ)च तयं पम्हट्टं जं थ तया भी जयंतपवरंमि । बुत्या समयनिबद्धं देवा तं संभरह जाई ॥ १ ॥ तए णं तोसं जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हं रा(या)ईणं महीए २ अंतिए एयमुडं सीचा २ सुभेणं परिणामेणं पमत्येणं अञ्सवसाणेण देसाहि विसुक्तमाणीहिं तयावरणिखाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहा (वू)पृह जाव मिलजाईसरणे समुप्पन्ने एयमद्रं सम्मं अभिसमागच्छंति । तए णं मही अरहा जियसत्तुपामोक्खे छप्पि रायाणो समु-प्यमजा(इ)ईसरणे जाणिला गन्भघराणं दाराई विहा(डावे)डेइ । तए णं(ते) जियसन्तपामोक्सा जेणेव मही अरहा तेणेव उवागच्छति । तए णं महब्बरू-पामोक्खा सत्त पियबालवर्यसा एगयओ अभिसमन्नागया(बा)वि होत्या । तए ण मही अरहा ते जियस तुपामोक्खे छिप्प(य) रायाणो एव वयासी-एवं खलु अहं देवाणुष्यिया । संसारभ(य) उन्विग्गा जाव पन्नयामि, तं तुन्भे णं कि करेह कि ववसह(जाव) कि भे हियसामस्ये ! । तए णं जियसत्तुपामोक्खा(छ० रा०) पहिं अरहं एवं वयासी-जड णं तुब्भे देवाणिपया! संसार जाव पन्वयह अम्हाणं देवाणुप्पिया! के अने आलबणे वा आहारे वा पडिबंधे वा? जह चेव णं देवाणु-प्पिथा ! तुब्से अ(म्हे)म्हं इओ तांच सवरगहणे बहुस कांचेस य मेढी पमाणं जाव धम्मभुरा होत्था त(हा)ह चेव ण देवाणुण्यया । इन्हिंपि जान भविस्सह । अम्हे वि(य)णं देवाणुप्पिया ! संसारभडिवरना जाव भीया जम्मनसरणाणं देवाणुप्पिया-(णं)मर्द्धि मुंडा भवित्ता बाव पञ्चयामो । तए णं मही अरहा ते जियसतुपामोक्खे एवं वयासी-(जं)जह णं हुन्से संसार जाव मए सिंह पम्बयह तं गन्छह सं तुन्से

देवाण[ध्यया | सएहिं २ रज्जेहिं जे(द्वे) द्वपत्ते रज्जे ठावेह २ ता पुरिससहस्स-बाहिणीओ सीयाओ दुरूहह(दुरूडा समाणा)२ ता मम अंतियं पाउच्भवह । तए णं ते जियमन्पामीक्सा महिस्स अरहओ एयमद्वं पडिसुणेति। तए णं मही अरहा ते जियमत्तपामी(क्खे)क्खा गहाय जेणेव कंभए ( राया ) तेणेव उनागन्छइ २ त्ता कुभगस्य पाएस पाडेइ। तए ण कुंभए (राया) ते जियमत्त-पामोक्षा विउद्येणं असणेण ४ पुष्फवत्यगंधमहालंकारेणं सक्कारेइ जाव पिहित-सजेड । तए णं ते जियमत्त्रपामो स्था कंभएणं रचा विसजिया समाणा जेणेव साइं २ रजाइं जेणेव नगराइ तेणेव उदागच्छंति २ ता सगाई [२] रजाई उवसंपिज्जना[णं] विहरंति । नए ण मही अरहा सवच्छरावसाणे निक्खमिस्सामिति मणं पहारेड ॥ ८२ ॥ तेणं कालेणं तेण समन्तां सक्करम आमणं चलड । तए णं सके देतिंदे देवराया आसण चलियं पासड २ ना अंहिं पर्वजड २ ना मिल्लि अरहं ओहिणा आभोएउ र त्ता इमेयाहवे अज्झतिथए जाव समुप्पज्जित्या-एवं खल जंबुद्दीचे २ भारहे वासे मिहिलाए कुभगस्म रन्नो मही अरहा निक्विसरामिति मण पहारेह । तं जीयमुेयं तीयपचुष्पन्नमणागयाणं सक्काणं (३) अरहताणं भगतं-ताणं निक्खममाणाणं इमेयाहवं अत्यसपयाण द(लि)लड्नए तंजहा-तिण्णेव य कोडिसया अद्वासीइं च हं(हो।ति कोडीओ। असिइं च सयसहरूमा इंदा दलयति अरहाणं ॥ ५ ॥ एवं संपेहेड् २ ता वेशमणं देवं सहावेड् २ ता एवं वयासी-एवं खल देवाण्षिया । जंबहीने २ भारहे नामे जान असीई च मयमहस्माई दलउनए. तं गरुछह णं देवाणुष्पिया । जंबुहीवे (दीवे) भारहे वासे सिहित्याएं कुंसगभवणंसि इमेयारूत्र अत्थसप्राणं नाहराहि २ ता खिप्पामेव मम एयमाणतियं पचिष्णाहि । तए णं से वसमणे देवे सक्केणं देश देणं(०) एव ब्रेन (समाणे) ह(०) हे करयल जाव पिक मुणेइ २ ता जंभए देवे सहावेइ २ ता एवं वयासी-गच्छह जं तुब्भे देवाणुप्पिया ! जंबु-दीवं २ भारदं वासं मिहिल रायहाणि कंभगस्य रख्नो भवणिस तिनेव य कोडिसया अद्वासीयं च कोडीओ अ(सि)सीयं च सयमहस्साइ अयमेयास्त्रं अत्यसंपयाणं साहरह २ ना मम एयमा गतियं पचिष्णह । तुए णं ते जभगा देवा वेसमणेण जाव सुणेता उत्तरपुर्व्छिमं दिसीभागं अवश्रमति जाव उत्तरवैउन्वियाई ह्वाइ वि(इ)उन्वेति २ त्ता ताए उक्किद्वाए जाव वीइवयमाणा जेणेव जंबुदीने २ भारहे वासे जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कुंभगस्य राष्ट्री भवणे तेणेव उवागच्छंति २ ता कुंभगस्य राष्ट्री भवणंसि तिचि कोडिसया जाव साहरंति २ ता जेलेव वेसमणे देवे तेणेव उवागच्छंति २ ता करयळ जाव पच्चिपणंति । तए थं से वेसमणे देवे जेमेव सके ३ तेमेव

, उदागन्छइ २ ना करयल जान पश्चिपणइ। तए ण मही अरहा कहाकिल जान मागहओ पायरासो ति बहुणं सणाहाण य अणाहाण य पहियाण य पांधयाण य करोडियाण य कप्पडियाण य एगमेगं हिरण्यकोडि अट्ट य अणुणाई सयसहस्साई इमेयाहवं अत्थमंपयाणं दलयः । तए णं (से)कुंभए ( राया ) मि हलाए र'यहाणीए तत्य २ तर्हि २ देसे २ बहुओ महाणसंसाठाओं करेड । तत्य ण बहुव मणुया दिन्नसङ्ग भगवेयणा चिउलं असणं ४ उवक्सडेंति (०) जे जहा आगच्छंति तजहा-पथिया वा पहिया वा करोडिया वा कप्पडिया वा पासंडत्या वा गिहरथा वा तस्य य नहा आसत्यस्य वीसत्थस्य सहासणवरगयस्य तं विडलं असर्गं ४ परिभाएमाणः परिवे-सेमाणा विहरेति । तए ण मिहिलाए सिंघाडण जाव बहजणो अन्नमनस्स एवमाइ-क्खड-एवं खळ देवाणुण्पिया ! कुंमगस्य रक्षो भवणीम सञ्बक्तामगुणियं किमिन्छियं विपुलं असण ४ बहुणं समणाण य जाव परिवेतिजङ् । वरवरिया घोसिज्जङ किमि-न्छियं दिजाए बहविहीयं । सुरअस्रदेवदागवनांरदमहियाणं निक्खमणे ॥ १ ॥ तए णं मही अरहा सवच्छरेण तिक्षि कोडिसया अद्वासीर्शतायं च होति कोडीओ अ(सितिं) मीर्य च सयसहरू माइं इसे याह्न वं अत्थसंप याण दलइना निक्सामिति सर्ग पहारेड ॥ ८३ ॥ तेर्ग कालगं तेणं समएणं लोगंतिया देवा वंभलोए कप्पे रिद्वे विमाणपत्यके सर्गृहं २ विमाणेहि सर्गृहं २ पामायवर्डिसर्गृहं प्रेन्यं २ च उहिं सामाणियसाहरसीहि तिहि परिसाहि सत्ति अणिएहि मत्ति अणियाहिबईहि सोलमहिं आयरक्खदेवमाहस्सीहि अन्नहि य बहाई लोगांत हिं देवेहिं सदि सर्पार-बडा महयाहयनद्वरीयवाड्य जाब रवेणं भंजनागा विहरंति तंत्रहा—सारस्सयमाड्या वर्ण्ही बरुणा य गहनीया य । तुःसिया अन्वाबाहा अग्निका चेव रिट्टा य ॥ ९ ॥ तए णं तेसिं लो(यं)गंतियामं देवाणं पत्तेयं २ आमणाइ चलति तहेव जाव अरहताणं निक्खममाणाणं संबोहणं क(रे)रित्तए-ति तं गच्छामो णं अब्हे मिहिस्स अरहओ संबोहणं करे(मि)मो-त्तिकट्ट एव संपेहेंति २ त्ता उत्तरपुरन्छिमं दिसीमा(यं०)गै वेउन्ति ।सम्प्राएणं समीहणंति ०) स(खि)खेजाई जीयणाई एवं जहा जंभगा जाब जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कुंभगस्स रह्यो भवणे जेणेव मही अरहा तेणेव उवागच्छेति २ ता अंतरिक्खपढिवन्ना सर्बिखिणियाई जाव बत्याई पवरपरिहिया कर यल जाव ताहिं इट्टाहिं (जाव) एवं बयासी-बुज्ज्ञाहि भगवं(!) होग । हा ! पवले हि षम्मतित्यं जीवाणं हियछ्द्दनिस्सेयसकारं भविस्सइ-शिकड़ दोखपि तचंपि एवं वयंति (०) महिं अरहं बंदंति नमेसंति वं०२ ता जामेव दिसिं पाउच्मू(आ)या तामेव दिसिं पिंक महा भारत मही अरहा सेहिं लोगंतिएहिं देनेहिं संगोहिए समाणे जेणेब

धामापियरो तेणेव उवागच्छ३ २ ता करयल जाव एवं वयासी-इच्छामि णं अम्म-याओ । तबभेहिं अबभणुत्राए मुंडे भवित्ता जाव पन्वइत्तए । अहासुई देवाणुप्पिया । मा पडिबंधं करे(हि)ह । तए णं कुभए राया कोडिबयपुरिसे सहावेड २ ता एवं वयासी- खिप्पामेव अद्रसहरसं सोवण्णियाणं [कलसाण] जाव भोमेजाणं (ति) असं च महत्थं जाव तित्थयरामिसेयं उबद्रवेह जाव उबद्रवेति । तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे असुरिदे जाव अच्चुयपज्जवसाणा आगया। तए णं सक्के (३) **आ**भिओगिए देवे सहावेड् २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव अद्रसहस्सं सोवण्णियाणं (कलसाण) जाव अर्च च तं विपुलं उवट्टवेह जाव उवट्टवेंति । तेवि कलसा ते चैव कलमे अण्यविद्या। तए ण से सके देविंदे देवराया कंभए य राया मार्हि अरहं सीहासणीत पुरत्याभिमुह निवेसेइ अद्भाहस्सेणं सीवण्णियाणं जाव अभि-सिनंति । नए णं महिस्स भगवओ अभिसेए बहुमाणे अप्पेगइया देवा मिहिल च सर्विभन(रं)र्बा(हिं)हिरं जाव सब्वओ समेना [सं]परिधावंति । तए णं कुंभए राया दोबपि उत्तरावक्कमणं जाव सञ्वालंकार विभूतियं करेड २ ता को दुंबियपुरिसे महावेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव मणोरमं सीयं उबद्ववेह ते उबद्ववेंति । तए ण सक्के (३) आभिओगिए देवे सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव अणगखंग जाव (मणोरमं) सीयं उबद्रवेह जाव सावि सीया तं चेव सीयं अगुप्पविद्या । तए णं मही भरहा सीहासणाओं अन्भद्रेड २ ना जेणेव मणोरमा सीया तंणेव उचागच्छट २ ता मणोरमं सीयं अणुपयाहिणीकरेमाणा मणोरमं सीयं दुहृहृइ २ ना सीहामणवरगए पुरत्यामिम्हं सिन्नमण्णे । तए ण कुंभए (राया) अहारस सेनिप्पसेणीओ सहावेड २ ता एवं वयासी-तब्मे णं देव!ण्पिया । ण्हाया मदवालंकारविभूसिया महिस्स सीयं परिवहह जाब परिवहंति । तए णं सक्षे ३ मधेरमाए [सीयाए] दक्खिणहं उवरिहं बाहं गेण्हर । ईमाणे उनारेलं उनारेलं बाहं गेण्हर । चमरे दाहिणिलं हेहिलं बली उत्तरिहं हेट्रिहं अवसेसा देवा जहारिहं मणोरमं सीयं परिवहंति-पुन्ति उक्तिसा। माण(र)सिहिं (तो)सा हद्वरीमकृतेहिं । पच्छा वहंति सीयं असुरिंदसुरिंदना(गें)गिंदा ॥१॥ चलचवलकुंडलधरा सच्छदविज्ञव्वियाभरणधारी । देविंददाणविंदा बहति सीर्य जिगिंदस्स ॥२॥ तए णं महिस्स अरहुओ मणोरमं सीयं दुरुदस्स इमे अद्वद्रमंगलगा पुरओ अहाणुप्(ब्बीए)ब्बेणं एवं निग्ममो जहा जमालिस्स । तए णं मिहस्स अरहुओ निक्खममाणस्स अप्पेगइया देवा मिहिलं आसिय जाव अब्सिनर्वासविहिगाहा जाव परिधावंति । तए णं मही अरहा जेणेव सहस्तंत्रवणे उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २त्ता सीयाओ पचोरु(म)हइ० आभरणालंकारे प्रभावई पिक्छा ।

तए में मही अरहा सयमेव पंचमुद्रियं छोयं करेड़। तए में सक्के ३ महिस्स केसे पढिच्छड़ (२त्ता) खीरोदगसमुद्दे साहर(पिक्खिक) :। तए णं मही अरहा नमो(s)त्यु णं सिद्धाणं-तिकृष्ट सामाइय(च)चारित्त पिडवज्जइ। जं समयं च णं मही अरहा चारित्तं पिडवज्जइ तं समयं च णं देवाणं [य] माणुसाण य निग्घोसे तु(रि)डिय(नि)णा(य)ए गीयवाइय-निग्घोसे य सक्क(स्स)नयणसंदेसेणं निलुक्के यावि होत्या । जं समयं च णं मही अरहा सामाइ(यं)यचारितं पिडवन्ने तं समयं च णं मिह्नस अरहओ माणुसधम्माओ उत्तरिए मणपज्जवनाणे समुध्यन्ने । मही णं अरहा जे से हेमंताणं दोने मासं चउत्थे पक्खे पोमसुद्धे तस्म णं पोमसुद्धस्य एकारसीपक्खेणं पुव्वण्डकालसमयंसि अद्वमेणं भत्तेणं अपाणएणं अस्सिणीहि नक्खनेणं जोगमुवागएणं तिहिं इत्यीमएहिं अन्मिनरियाए परिसाए तिहि पुरिससएहि बाहिरियाए परिमाए साद मंडे भविना पव्वइए। महिं अरहं इमे अद्भ ना(रा)यकमारा अणुपन्वहंस तंत्रहा-नंदे य नंदिमित्ते सुमित्तवलिमन-भाणुमित्ते य । अमरवड् अमरसेणे महसेणे चेव अद्वमए ॥ १॥ तए णं (म) ते भव-णवर्ड ४ महिस्स अरहओ निक्खमणमहिमं करेंनि २ ता जेणेव नदीस(रव)रे.०) अद्वाहियं करेंति जाव पिंडगया । तए णं मही अरहा जं चेव दिवसं पञ्चडए तस्सैव दिवसस्य पुरुवा(पर)वरण्हकालसमयंसि असोगवरपायवस्स अहे पुडविसिलाण्ड्यं ि सहासणवर्गयम्स मृहेणं परिणामेण(पसत्येहिं अज्झवस।णेहि) पमत्याहि छैसाहिं (विस्रुज्ज्ञमाणीहिं) तयावरणकम्मरयविकरणकरं अपञ्चकरणं अगुपविद्रस्स अणेते जाव केवल[वर]नाणदंसणे समुप्पन्न ॥८४॥ तेर्ग कालेणं तेर्ण समएणं सन्वदेवाणं आ-सणाई च(लं)लेंति समोसडा भुगैति अद्वाहि(य)र्थ म(हिमा)हा० नंदीस(रे)रे [जाव] जामेव दिसि पाउच्भया तामेव (दिसि) पडिगया । कुंभए वि निगाच्छद । तए णं तं जियसत्तपामोक्ष्वा छप्पि य रायाणो जेट्टपुते राज ठावेता पुरिससहस्सवाहिणी-याओ दुरुढा सञ्चिह्नीए जेणेव मही अरहा जाव पज्जवासीत । तए ण मही अरहा तीसे महइमहालियाए कुंमगरम (रण्णो) तेसि च जियमचपामोक्लाणं धम्मं पिरिकेहेड । परिसा जामेव दिसि पाउच्मया तामेव दिसि पिडणया । कंभए समणोवासए जाए पडिगए पभावई(य ममणोवासिया जाया पिडगया) पि । तए र्ण जियसत्त्रपामोक्खा छप्पि रायाणो धम्मं सोचा आलित्तए ण भंते ! जाव पञ्चइया [जाव] बोहसपुन्विणो अणंते केव(छे)ली सिद्धा । तए र्ण मही अरहा सहसंबचणाओ [पिंड] निक्समें २ ता बहिया जणवयविद्वारं विद्वरह । महिस्स णं (अरहओ) भिसग-(किंसुय)पामोक्ला भद्वावीसं गणा अद्वावीसं गणहरा होत्या । महिन्स णं अरहुओ [यह]चत्ताठीसं समणसाहरसीओ उक्को० । बंधुम(ई)इपामोक्खाओ पणपकं सम्बद्धा-

साहस्सीओ उद्योग । सन्वयपामोश्खा(मल्लिस्स ण अरह)ओ सावयार्ण एगा मयसा-हस्सी चलसीइं (च) सहस्या (०) सुगंदापामोक्खा(महिस्सु णं अरह)ओ सावियाणं तिष्णि मयसाहरसीओ एण्णाड च सहस्या (०) छ(र)चसया चोहमपुञ्वीणं [सपया ।] वी(म)सं सया ओहिनाणीणं बत्तीसं सया केवलनाणीणं पणतीस सया वेउव्वियाणं अद्भया मृणपञ्जवनाणीणं चोष्ट्रसस्या बाईणं वीसंस्या अणुत्तरीववाइयाणं। महिम्स [गं] अरहओ दुविहा अनगडभूनी होत्या तंजहा-जु(य)गनकरभूमी परिया-यंतकरभूमी य जाव वीसइमाओ परिसजुगाओ जुगंतकरभूमा दुवा[ल]नपरियाए अतमकासी । मही णं अरहा पणवीस घणु (०) उड्ड उचते गं वण्णेण पियंगु(म) रामे समच उरं मसठाणे वर्जार्भहनारायसंघयण मज्झदसे सुहं यहेणं विहारेना जेणेव सम्मेर परवर तेर्णव उवागच्छइ २ ता संमेयसेळसिहरे पाओवगमणुववने । मुझी णं अरहा एगं वासमयं अगारवासमञ्ज्ञे पणवनं वाससहस्साई वाससयऊणाई केवलियरियाग पाउणिना पणपन्नं वाससहस्साइं सञ्चाउयं पालइना जे सं सम्हार्गं पढमे मासे दोचे पक्ले चे(चि)नमुद्धे तस्स णं चेनमुद्धस्य च उत्थीए भरणीए नक्खत्तेणं अद्भारतकालसमयंति पंचहि अजियासाहि अधिमनास्याए परिसाए पंचहि अणगार-सएहिं बाहिरियाए परिनाए मासिएणं भत्तेणं अवाणएणं बग्वारियपाणी खीणं वयणिजी आउए ना(मे)मगोए सिद्धे । एवं पांरांनव्वाणसहिमा आणियव्वा जहा जंबुद्दीवपण्यनीए नंदीसरे अद्वाहियाओ पिडेगयाओं । एव खलु जेंबू ! समणेण ३ जाव संपत्तेणं अद्रमस्स नायज्ञायणस्य अयमद्रे पत्रते-तिबेभि ॥ ८५ ॥ गाहाउ-उग्यतन-सजमवओ पगिद्धकलमाहगरमान जियस्म । धम्मनिमएनि सहमानि होइ माया अण्दयाय ॥ १ ॥ जह महिस्स महाबलनवाम तित्यवस्नामवधेऽवि । तवविसय-येवमाया जाया जुवइनहेर्जात ॥ २ ॥ अट्टमं नायज्झयणं समस्तं ॥

जड ण भते! ममणेणं भगवया महावीरेणं जाव सपलण अद्वमस्य नायज्ञय-णस्य अयमद्वे पत्रते नवभस्त ण भते! नायज्ञयगस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्वे पत्रते! एवं खद्र जंतू! तेणं कालेणं तेणं समण्ण चंपा नामं नयरी होत्या। (तासं णं चपाए नयरीए कोणिए नामं राया होत्या नत्य णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरन्त्रिमे दिसीभाए) पुण्णमहे(नामं) उज्जाणे(होत्था)। तत्य णं माकरी नामं सत्यवाहे परिवसद अहे जाव अपार्रभूए। तस्य णं भहा नामं भारिया होत्या। तीसे णं भदाए अन्या दुवे सत्यवाहदारया होत्या तंज्रहा-जिणपालिए य जिगर-क्लिए य। तए णं तेसिं मागदियदारगाणं अन्या कयाइ एगयओ इमेणस्वे मिहो महासमुद्धावे समुष्पजित्या-एवं खल् जम्हे लक्ष्णसमुहं पोयवहणेणं एकारस · वारा ओगाहा सञ्वत्थ वि य णं रुद्धहा क्यकजा अणहसमग्गा पुणर्वि निय(य)· गघरं हव्बमागया । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुष्पिया ! दुवालसमंपि लवणसमुद्दं पोयवहणेणं ओगाहित्तए-तिकट्ट अन्नमनस्स एयमट्ट पश्चिम्रजेति २ ता जैणेव अम्माः पियरो तेणव उवागच्छीत २ ता एवं वयासी-एवं खलु अम्हे अम्मयाओ ! एकारस वारा तं चेव जाव निय(यं) गघर हव्वमागया, नं इच्छामो णं अम्मयाओ ! तुब्मेहि अब्भणुशाया समाणा द्वालय(मं)ल्बणसमुद्दं पोयबहुणेणं ओगाहिनए । तए णं ते मार्गदियद्।रए अम्मापियरो एवं वयासी —इमे (ते) मे जाया । अजग जाब परिभाएनग्, तं अणुहोह ताब जाया! विपुछे माणुस्सए दर्श्वासकार-समुदर्, कि में सपचनारणं निरालंबर्णणं लवणसमुद्देशनारेणं ? एवं खल पुना ! दुवालसमी जन्मा सोवसम्मा यावि भवड, तं मा णं तुन्मे दुवे पुना ! दुवालसमंपि लक्ण जाव ओगाहेह, मा हु नुच्मं सरीरस्य बावत्ती भविस्पद् । तए थे [ते] मा(ग)कंदियदारगा अम्मापियरो दोश्चंपि तचपि एव बयासी-एवं खलु अम्हे अम्म-याओ ! एकारम वारा लवण जान ओगाहित्तए । तए णं ते मा(गदी)कदियदारए अम्मापियरो जाहे नो संचाएंति बहुाहें आधवणाहि य पण्यवणाहि य (आधिनत्त् वा पन्नवित्तए वा) ताहे अकामा चेव एयमहं अणु(जाणि।मन्तित्या ! बए णं ते मार्कदियदार्गा अम्मापिऊहिं अञ्भणनाया समाणा गणिमं च धरिमं च मेजं च पारिन्छेज च जहा अरहमगस्म जाव लवणममुद्दं बहुई जो(अ)वणस्याई ओगाडा ॥ ८६ ॥ तए णं तेसि मार्कदियदारगाणं अणेगाइ जोयगसयाइं ओगाडाणं समा-णाणं अणेगाइ उप्पाइयसयाई पाउच्भूयाई तंजहा-अकाले गाज्जियं जाव थणियसेह् कालियवाए तत्थ समुद्विए । तए णे सा नावा तेणे कालियवाएणे आहणिज्यमाणी २ संचालिजमाणी २ संखोभिजमाणी २ सलिलतिक्खवेगेहि अइव(आय)हिज-माणी २ कोहिमीस करतलाहए विव तिं(तें)दूमए तत्थेव - ओवयमाणी य उप्पयमाणी य उप्परमाणी-विव भरणीयलाओं सिद्धविजा विजाहरकश्रमा ओवयमाणी विव गगणतलाओ भट्टविजा विजाहरकत्त्रमा विपलायमाणी विव महामहलवेगविलासिया भुयगवरकत्रमा धावमाणी विव महाजणरसियसहविनत्या ठाणभद्धा आसकिसोरी निगुं जमाणी विव गुरुजणदिद्वावराहा सु(य)जणकुलकलगा धुम्ममाणी विव वी(ची)-चिपहारसयतालिया गलियलंबणा विव गगणतलाओ रोयभाणी विव सलिल[भिन्न]-गंटिविप्पइरमाण(घो)थोरंसुवाएहिं नवबहु उवरयभत्तुया विलवमाणी विव परचक्कराया-मिरोहिया परममह्न्याभिद्वा महापुरवरी शायमाणी विव कवडच्छोर्माण]पओग-नुता जोगपरिन्दाइया दीस(निसा)समाणी बिव सहाकंतारविधिनमयपरिस्संता

परिणयवया अम्मया सीयमाणी विव तवचरणखीणपरिभोगा च(य)वणकाळे देवव-रवह संचृष्णियकदक्वरा भगगमेढिमोडियसहस्समाला सलाइयवंकपरिमामा फलई-तर्तडतडेंनफुर्वतसंधिवियसंतलोह (की)खीलिया सन्वंगवियं भिया परिस्रिडयर जवि-सरंतसञ्जगत्ता आमगमलगभ्या अकयपूण्णजगमणोरहो विव चितिज्जमागगुरुई हाहाक्रयकण्णधारनावियवाणियगजगकस्म(गा)करविलविया नाणाविहरयणपणियसं-पुण्णा बहुहिं पुरिससएहिं रोयमाणेहिं कंदमाणेहिं सोयमाणेहिं तिप्पमाणेहि विजव-माणेहिं एगं महं अंनोजलगर्य गिरिसिइरमासा(य)इना संभग्गकूवतीरणा मोडिय(झ)-ज्झयरंटा वलयसयसंडिया क(र)डकडस्स तत्थेव विद्वं उवगया । तए णं तीए नावाए भिजमाणीए ति बहुवे पुरिसा विपुलप(डि)णियभेडमायाए अंती जलंमि निमः जावि यावि होत्या । तए णं ते माकदियदारमा छेपा दक्खा पनदा कुमला मेहावी निउणसिप्भोवगया बहसु पोयवहणसपराएसु कय हर(ण)णा उद्धविजया अभृद्धा अमृदहत्या एगं महं फलगखंड आसादेंति । जं(सिं)सि च णं पएसंसि से पोयबहणे विवन तंसि च ण पएसंसि एगे महं रयण(ही) रीवे नामं दीवे होत्या अणेगाई जोयणाई आयामविक्संमेगं अणेगाई जोयणाई परिक्खेवेगं नाणाइमसडमंडि उहेसे सिस्मरीए पासाईए दिर(दं)मणिजे अभिहवे पडिहवं । तस्स णं बह्मज्झदेसभाए ए(त)त्यणं महं एगे पासायवडेंसए होत्या अब्सुरगयम्नि(य)ए जाव सारे गरी(भू)यहवे पासाईए ४ । तत्य णं पासायवर्डेसए रयणकीवदेवया नामं देवया परिवसई पावा चंडा रहा खुद्दा साहसिया । नस्य णं पासायव(र्रड)डेंमगस्य चउ(द्वि)दिसि चत्तारि बणसंडा [पन्नता] किण्हा किण्होभासा । तम् णं ते मार्कदियदारमा तेणं फलय-खंडेणं उबुज्जमाणा २ रयणदीवतेणं संबुढा यावि होत्या । तए णं ते माकंदियदाः रगा थ हं लभंति २ ना महत्तंतरं आ(स)सासंति २ ता फलगर्वंडं विसजेति २ ता रयणदीवं उत्त(रं)रेंति २ ता फलाणं मम्मणगवेसणं करेंति २ ता फलाई (गि(गे)ण्हंति २ त्ता) आहारीत २ त्ता नालि(ए)यराणं मग्गणगवेसणं करेंति २ ता नालियराई फोर्डेत २ ना नालियरतेलेणं अजमनस्स गाया(गना)ई अ(ब्सं)ब्सिंगेंति २ ता पोक्सरणीओ ओगा(हिं)हेंति २ ता जलमञ्जर्ण करेंति २ ता जाव पञ्चत्तरेति २ ता पुढ-विसिन्। पद्टयंसि निसीयति - ता आमत्था वीसत्या सहामणवर्गया चं(पा)पं नयरि अम्मापिउआपुच्छगं च लवणसमुद्दोना(रं)रणं च कालियवायसं(स)मु(हेर्य)च्छणं च पोयवहणिविवत्ति च फलयखंड[य]स्स आसायणं च रयणदी(व्)शेतारं च अणुविते-माणा २ ओहयमणसंकप्पा जाव झिया(यें)यंति । तए णं सा रयणधैवदेवया ते मार्कः दियदारए ओहिणा आभोएइ २ ता असिफलगक्त्रगहत्था सर्त्ता आहे(ता)तलपमाण

 उहुं वेहास उप्पयद २ ता ताए उक्किद्वाए जाव देवगईए वी(इ)ईवयमाणी २ जंणेच माकंदियदारए तेणेव जवागच्छइ २ ता आसुरता [ते] माकंदियदारए खरफस्सनिट्टर-वयणेहिं एवं वयासी-हं भो माकंदियदारया! (अपत्थियपत्थिया!) जइ णं तुब्से भए साद विजलाई भोगभोगाई भुजमाणा विहरह तो मे अस्थ जीवि(अ)यं, अह(०)णं तुब्से मए सर्दि विउलाई नो विहरह नो से इसेणं नीटुप्पलगवलगुलिय जाव खुर्धारेणं असिणा रत्तगंडमंसुयाई माउ(या)आहिं उवसोहियाइ तालफला-(णी)णिव सीमाइं एगंते एडेमि। तए णं ने माकंदियदारमा रयणदीवदेवयाए अंतिए एयमट्टं मोचा निसम्म भीया करयल जाव बढावेना एवं वयामी-जन देवाणु-प्पिया (!) वडस्सइ तस्य आणाउचवायचयणनिद्दे चिट्टिस्सामो । तए णं सा रयणदीव-देवया ते मार्कदियदारए गेण्डह ? ता जेणेव पासायवर्डेसए तेणेव उवागच्छइ २ ता अनुभयोग्गलाबहारं करेड २ ता सुभयोग्गलपक्खेबं करेड २ ता [तओ] पच्छा तेहिं मदिं विउलाइं भोगभोगाडं भुजमाणी विदृद्ध कल्लाकलिं च अमयफलाई उबणेड ॥ ८७ ॥ तए मं सा स्यगदीबदेवया सङ्कवयणमंदिसेणं सुद्रिएणं स्वणाहि-बङ्णा लवणसमुद्दे तिसत्तख्वतो अणुपरिय(हि)हेयन्वे ति जं किचि नत्य तणं वा पत्तं वा कहुं वा कयवरं वा अ६(ई)इ पू(ति)यं दुरिभगंधमचोक्खं तं सब्वं आहुणिय २ तियनखुनो एपंते एडेयव्ब-तिकट्ट निउता। तए णं सा र्यणवीबदेवया ने माकं-दियदारए एवं वयासी-एवं खलु अहं देव णुप्पिया ! सक्क्ष्यणसंदेसेणं सुहिए(णं)ण लवणाहिवइगा तं चेव जाव निउत्ता। त जाव [ताव] अहं देवाणुप्पिया! लवण-समुद्दे जाव एडेमि ताव तुन्मे इहेब पासायवर्डेसए सुहंसुहेणं अभिरममाणा चिद्रह । जद णं तुन्मे एयंसि अतरंसि उन्दिग्गा वा उस्सुया वा उप्प्रया वा भवेजाह तो णं । तुन्मे पुर(चित्र) स्थिमिलं वणसर्वं गच्छेजाह । तत्थ णं दो उ(ऊ)ऊ सया साही गा तंत्रहा-पाउसे य वासारते य । तत्य उ कंइलिसिलिधदंतो निउरवरपुष्कपीवरकरो । कुडयज्ञुणनीवसुरभिदाणो पाउसउऊ-गयवरो साहीणो ॥ १ ॥ तत्य य-पुरगोवमणि-विचित्तो दहुरकुलरसियउज्झररबो । बरहिण(वि)वंदपरिणद्धसिहरो वामार(त्ता)नाउ-ऊपञ्चओ साहीणो॥ २॥ तत्य णं तुन्मे देवाणुप्पिया! बहुसु वाबीसु य जाब सरसरपंतियासु [य] ब(हू)हुस आलीवरएस य मालीवरएस य जाव कुन्नम्बरएस य प्रहंपुद्दे गं अभिरममाणा [२] विद्व(रे)वेजाह । जद गं तुन्मे त(ए)त्थ वि उन्निग्या वा उस् 3या वा उप्पुषा वा भवेज्वाह तो णं तुच्मे उत्तरिष्ठं वणसंडं यन्छेज्वाह । तत्य णं दो उक सया साहीणा तंबहा-सरदो य हेमेतो य। तत्व उ सणस(त)तिबण्णकः (ओ, हो नीख्रप्पलपउमनछिगर्सिगो । सारसच(इता)क्वायरवियघोसो सर्यउक-नोवई

साहीणो ॥ १ ॥ तत्य य सियकुंदभवल भोण्हो कुम्मियलोह्नव गसंडमंडलतलो । तुसारदगवारपीवरकरो हेमंतउऊमसी सया साहीणे॥ २ ॥ तत्व णं तृज्से देनाणुष्पिया ! वातीयु य जान विहरेज्ञाह । जइ णं नुज्ञे तत्थ वि उन्विग्गा वा जान उस्सया वा भवेजाह तो णं नुब्से अविहां वणसङ गच्छेजाह । तत्य णं दो उऊ सया साहीया तंत्रहा-वसंते य गिम्हे य । तत्य उ सहकार चारुहारो किसुयक्रिण-यारासोगम उडो । ऊसियतिलगब(उ)कुलायत्रत्तो बसुतउऊ-नरवई साहीगो॥ १॥ तत्य य पाडलसिरीसम्बिजो म(लि,वियावासतिय वव उवेलो सीयलपुरभिअनि-लमगरच रिओ गिम्ह उऊपागरी साहीणो ॥ २ ॥ तत्य णं बहु । जाव विह्ने जाह । जड़ में तुब्से देवाणुप्पिया । तत्य वि उव्विमगा [बा] उस्सुया [बा उप्पुया बा] भवेजाह तओ तुर्भे जेगेन पासायवर्डेसन तेणव उवागच्छेजाह ममं पिडवारेमागा २ चिट्ठे-जाह । मा णं तुब्भे दिक्लिणिलं वणसंडं गन्छेजाह । तत्य णं महं एगे उरगांवसे चंडावसे घोराविसे महाविसे अइका(य) र महाकाए जहा तेयानेयरंग मांसमाहि(सा)-समुसाकालए नयणावेसरोसपुण्ये अजगर्युजीनयरप्पमासे रत्तच्छे जनलजुयलचेबल-चलं न नीहे धरणियलवेणिभूए उक्कडफुड कृष्डिल बहिल हक्क्वड वियड फडाडोब करण-दच्छे ले(गाहा)हागरधम्ममागधमवर्मेनघोतं अगागलियचंडतिव्वरासं समु(हिं)हं तुर्ग(यं)यचवळं धमध(मं)नेंतदिद्वीविमे सप्पे (य) परिवसद । मा णं तुर्क्स सरीर(ग)स्स वावत्ती भविस्मइ । ते मार्कदियदारए शेबंपि नर्वपि एवं वयइ २ ता वेडव्वियममुग्घाएणं समोह[ण]गइ २ ना ताए उक्किट्ठाए लवगममुद्दं तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्वचं पयत्ता यावि होत्या ॥ ८८ ॥ तए णं ते माकंदियदारया तओ मुहुर्त्त-तरस्य पायायवडेयए सई वा रई वा घिई वा अलग्नाणा अन्नमन्न एवं वयासी-एवं खलु देवागुप्पिया ! स्यगरीवदवया अम्हे एवं वयासी-एवं खलु अहे सङ्कवय-णसदेसेणं सुद्विपूर्णं लवगाहिवरूणा जाव वाबत्ती भविस्पद् । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुप्तिया ! पुरात्थिमि(हे) हं वगसङं गमिनए । अजमन्नस्त (एयमट्टं) पिडिशुणेंति २ ता जेणेव पुरस्थिमिन्ने बगसंबे तेणेव उवागच्छति २ ता तस्य णे वावीच स जाव आलीयरएस य जाव विद्वरंति । तए णं ते माकविश्वरारमा तत्थ वि सई वा जाव अलममाणा जेमेव उत्तरिक्षे नगसंडे तेणेव उवागच्छंति (२ ना) तत्य पं वाबीध य जाव आर्टाघरएस य विहरंति । तए णै ते माकंदियदाः (या)मा तस्य वि सदं वा जाव अलभमाणा जेणेव पचरियमिले वणसंडे नेणेव उवागच्छेति २ ता जाव बिहरंति । तए णं ते मार्कदियदारमा तत्यवि सई वा जान अलभमाणा अजमनं एवं वयासी-एव खलु देवाणुष्पिया । अम्हे स्यगदीनद्वसा एवं क्यासी-एवं खलु अहं देवाणु-

 प्या! सक्क (स्स)वयणसंदेसेणं सुद्रिए(ण)णं रुक्णाद्धिक्दणा जाव मा णं त्रञ्नं सरी-रस्स बावती भविस्सइ । तं भवियव्वं एत्य क्रारणेणं । तं सैयं खलु अम्हं दक्षिखणिहं यणसंडं गमित्तए-तिकदु अभगनस्य एयमद्वं पिकसुर्णिति २ ता जेणेव दक्खिणिहे बणसंडे तेणेव पहारेत्व गमणाए। त(ए)ओ णं गंघे निद्धाइ से जहानामए अहिमडेड वा आव अणिद्रतराए(चेव) । तए णं ते मार्कदियदार(या)गा वेणं असु-भेणं गंधेणं अभिभूया समाणा सएहिं २ उत्तरिजेहिं आसाइं पिहेंति २ ता जेणेव दिक्खिणिहे वणसंडे तेणेव उवागया । तत्य णं महं एगं आ(मा)घयणं पासंति(०) अद्वियरातिमयसंकुलं भीमदरिसणिखं एगं च तत्य स्टाइ(त)यं पुरिसं कलुणाइं कहाई विस्मराई कुथ्वमाणं पासंति(२ ता)भीया जाव संजायभया जेणेव से स्लाइ(य)-ए परिसे तेणेव उवागच्छंति २ ता तं मुलाइयं पुरिसं एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! कस्त आध्यणे तुमं च णं के कओ वा इहं हव्यमागए केण वा इमेयारूवं आव(तिं)यं पाविए !। नए णं से सुरुाइए प्रारेसे ति ]माकदियदार(ए)ने एवं वयासी-एस णं देवाण्णिया ! रयणदीवदेवयाए आघयणे । अहं णं देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवाओ बीबाओं भारहाओ वासाओ का(गंदी)कंदिए आसवाणियए विपुत्रं पणियभंडमायाए पोयवहणेणं त्रवणसम्हं ओयाए । तए ण अहं पोयवहणविवर्ताए निब्बुइभंडसारे एगं फलगखंडं आसाएमि । तए णं अहं उबुज्यमाणे २ रयणदीवंतेणं संबूढे । नए मं सा रयणबीबदेवया ममं (ओडिंगा) पासइ २ ता ममं गेण्हइ २ ता मए सदि विउलाई भोगभोगाई भुंजमाणी बिहरह । तए णे सा रयणदीबदेवया अन्या क्याइ अहालहसर्गेसि अवराहेसि परिकृषिया समाणी मर्म एयास्वं आवयं पावेइ । र्त न नजह ण देवाणुष्पिया । तु(म्हं)्यं पि इमेसि सरीरगाणं का मंत्र आवर्ड सहि-स्सइ (१) । तए णं ते माकंदियदारमा तस्स सुलाइ(व)मस्स अंतिए एयमद्रं सोखा निसम्म बलियतरं भीया जाद संजायभया सूलाइयं पुरिसं एवं दयासी-कहं सं देवाणुष्पिया ! अम्हे रयणधीवदेवयाए हत्याओ साहत्यि निस्थरिजासी ! । तए णं से सलाइए परिसे ते मार्कदियदारने एवं क्यासी-एस नं देवाणुप्पिया । पुरस्थि-मिहे क्यसंदे सेलगस्त वक्सस्त वक्सा(य)यणे सेलए नामं आसहत्यपारी जक्से परिनसइ । तए वं से सेता अवने नार(नो)इसहसुहिद्वपुष्णमासिषीसु आगयसमए पत्तसम् मह्या २ सहेणं एवं बरह-कं तारवामि ! कं पालकामि ! तं गच्छह णं तुस्से वेषायुप्पिया ! पुरस्थिमितं बणसंदं ग्रेरुगस्स अक्सस्स महरिष्टं पुष्पत्विर्वि करेड २ ला जञ्जपायविदया पंजकितवा विषयणं प्रज्ञवासमाणा विद्य(चिद्व)ह । जाहे सं से सेखप् बक्खे बागससम् पत्तसम् एवं वक्खा-कं तारयामि ! कं पालवामि ! ताडे ६६ सता-

तुरुमें [एवं] वयह-अम्हे तारवाहि अम्हे पालगाहि । सेलए (भे) भो अक्खे पर्र रयणदीवदेवयाए हत्थाओ साहत्यि नित्वारेजा। अन्नहा भी न याणामि इमेसि सरीरगाणं का मन्ने आवर्ड भविस्सइ ॥ ८९ ॥ तए णं ते मार्कदियदारगा तस्स सूला-इयस्स अंतिए एयम् इं सोचा निसम्म सिग्धं चंडं चवर्ठ तुरियं वेड्यं जेणेव पुरत्थिमिल्ले वणसंहे जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छीत २ ता पोक्खरिणि ओगाहें(गाहं)ति २ ता जलमञ्जूणं करेंति २ ता जाई तत्य उप्पलाई जाव गेण्हंति २ ता जेणेव सेलगस्म जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छेति २ ता आलोए पणामं करेति २ ता महरिहं पुष्फचणियं करेंति २ ता जन्नपायविष्या सुस्सुसमाणा नमंसमाणा पज्जवासंति । तए णं से सेलए जक्खे आगयसमए पत्तसमए एवं वयासी-कं तारयामि ? कं पालयामि ?। तए णं ते माकंदियदारगा उद्घाए उद्देंति करयल जाव वद्धावेता एवं बयासी-अम्हे तारयाहि अम्हे पालयाहि । तए णं से सेलए जक्खे ते मार्कदियदारए एनं नयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया ! तुर्क्स मए सद्धिं लवणसम् (हेणें) हं मञ्जामञ्ज्ञेणं वीईवयमा (णे)णाणं सा रयणरीवदेवया पावा चंडा रहा खुहा साहसिया बहुहिं खरएहि य मउएहि य अणुलोमेहि य पिंडलोमेहि य सिंगारेहि य कलुणेहि य उवसम्गेहि य उवसम्गं करेहिइ। तं जड णं तुन्मे देवाणापिया । रयणबीबदेवयाए एयमद्रं आढाह वा परियाणह वा अव(ए)युक्खह वा तो में अहं पिद्राओं वि(ध्र)हणामि । अह णं तुब्से रयणदीवदेवयाए एयमद्रं नो आढाह नो परियाणह नो अवयक्खह तो मे रयण-दीवदेवया[ए] हत्याओ साहत्यि नित्यारेमि । तए णं ते माकंदियदारमा सेलगं जक्खं एवं वयासी-जं णं देवाणुप्पिया(!)वइस्संति तस्स णं उववायक्यणनिहेसे चिद्रिस्सामो । तए पं से सेलए जक्खे उत्तरपुर(न्छि)त्थिमं दिसीभागं अवक्रमइ २ ता वेडिव्यिसस्-ग्घाएणं समोहणइ २ ता संखेजाइं जोयणाई दंडं निस्सरइ दोशंपि(तश्रंपि)वेडव्विय-समुखाएणं समोहणइ २ ता एगं महं आसून्वं वे(वि)उव्बंह २ ता ते माकंदियदारए एवं वयासी-हं भी मार्कदियदारया ! आरुह णं देवाणप्पिया ! मम पिट्रंसि । तए णं ते माकंदियदारया हट्ट॰ सेलगस्स जक्खस्स पणामं करेंति २ ता सेलगस्स पि(द्वि)ई दुरुडा । तए णं से सेलए ते मार्कदियदारए दुरुढे जाणिता सत्त[अ]हतालप्पमाणमेताई उर्दू वैहासं उप्पयइ २ ता (य) ताए उद्घिद्वाए तुरियाए चिवलाए चंडाए दिव्याए रे देवयाए दे(दि॰)वगईए लवणसमुद्धं मज्जंमज्जोणं जेणेव जंबुधीवे बीबे जेणेव भारहे वासे जेणेन चंपा नयरी तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥९०॥ तए ण सा रमणदीचदेवया लवणसमुद्दं तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्वर जं तत्य तणं वा जाव एडेड(२ ता)जेणेव पासा-यवर्डेसए तेणेव उवागच्छा २ ता ते मार्कवियदारमा पासायबर्डेसए अपासमाणीः

जेणेब पुरस्थिमिहे वणसंडे जाव सब्बओ समंता मगाणगवेसणं करेड़ २ ता तेसि मार्कदियदारगाणं कत्थइ सुई वा ३ अलभमाणी जेणेब उत्तरिल्ले (वणसंबे) एवं चेव पचित्यमिले वि जाव अपासमाणी ओहि परंजइ (०) ते मार्केदियदारए सेळएणं सर्दि लबणसमुद्दं मर्ज्समज्ज्ञेणं वीईवयमाणे २ पासद २ ता आसुरुत्ता असिखेडगं गेण्डड २ ता सत्ताहु जाव उप्पयह २ ता ताए उक्किद्राए जेगेव मार्कदियदार(गा)या तेगेव उवा-गच्छड २ ता एवं वयासी-हं भो माकंदियदारगा अपत्थियपत्थिया ! किण्णं तुन्भे जाणह विष्पजहाय सेलएणं जक्खेणं सिद्धं लवणसमुहं मर्ज्यमरक्षेणं वीईवयमाणा १ तं ममं एवमवि गए जह णं तुन्मे ममं अवयक्खह तो भे अत्यि जीवियं, अह णं नावय-क्खह तो भे इमेर्ग नीलप्पलगवल जाब एडेमि । तए णं ते माकंदियदारमा रयण-दीवदेवयाए अंतिए एयसहं सोचा निसम्म अभीया अतत्या अणुव्विग्गा अक्खुभिया असंमंता रयणरीवदेवयाए एयमट्टं नो आडंति नो परियाणंति ना(णो अ)वयक्खंति अणाढायमाणा अपरियाणमाणा अणवयक्खमाणा[य]सेलए(ण)णं अक्लेणं सर्दि लवणसमुद्दं मज्झंमज्झेणं वीईवयंति । तए णं सा रयणबीवदेवया ते माकंदि[यदार]या जाहे नो संचाएइ बहाहें पिंडलोमेहि य उवसग्गेहि य चालितए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा (लोभित्तए वा) ताहे महरे(हि)हिं[य]सिंगारेहि य कहणेहि य उव-सग्गेहि य उवसग्गेउं पयत्ता यावि होत्या-हं भो माकंदियदारगा । जह णं तुन्भेहिं देवाणुप्पिया ! मए सर्दि हसियाणि य रामियाणि य कलियाणि य कीलियाणि य हिंबियाणि य मोहियाणि य ताहे णं तुन्भे सन्वाइं अगणेमाणा ममं विष्पजहाय सेलएणं सद्धि लवणसमुद्दं मज्झंमज्झेणं वीईवयह । तए णं सा रयणदीवदेवया जिणरिक्खयस्स मणं ओहिणा आभोएइ २ ता एवं बयासी-निश्चंपि य णं अहं जिण-पालियस्स अणिट्टा ५ । निश्चं मम जिणपालिए अणिट्टे ५ । निश्चंपि य णं अहं जिजरिक्सयस्स इद्रा ५ । निकंपि य णं ममं जिजरिक्सए इद्रे ५ । जड णं ममं जिजपालिए रोयमा(णीं)णि कंदमाणि सोयमाणि तिप्पमाणि विलवमाणि नावयक्खड किणां तुर्म[प]जिणरिक्खया ! मर्म रोयमाणि जाव नावयक्खित ? तए णं सा पवररयणदीवस्स देवया ओहिणा (उ) जिणरविन्जयस्स मणं । नाऊ(ण)णं वधनि-मिर्गं उव(रि)रि माकंदियदारगा(गं)ण दोण्हंपि ॥ १ ॥ दोसकळिया स(ललि)ळिळयं नाणाविह्नुष्णवासमीसियं दिव्वं । घाणमणनिन्तुर्करं सव्वोजयसुर्भिकुसुमबृद्धि पसंचमाणी ॥ २ ॥ नाणामणिकणगरवणषंटियखिखिणिने(ऊ)उरमेहलभूसणरवेणं । दिसाओ विदिसाओ पूर्वंती वश्णमिणं बेइ सा (स)क्लुसा ॥ ३ ॥ होल वसुल गोल नाह दहम पिय रमण कंत सामिय निश्चिम नित्यक्त । यि(छि)ण्या निक्रिय

अकय(छ)वय सिटिलभाव निहन तुक्ख अकत्य जिणर्किखय मर्ज्य हिययर-क्ख(गा)ग ॥ ४॥ न हु जुजलि एक्कियं अणाई अबंधवं तुज्झ चलणओवायकारियं उज्झिउम(इ) पत्नं । गुणसंकर (! अ) हं तुमे निहुणा न समत्था (नि) जीविउं खणिप ॥ ५ ॥ इमस्स उ अणेगञ्जसमगरविविधसावयसया(उ)कुलघरस्स । रयणागरस्स मज्झे अप्पाणं वहेमि तुज्झ पुरओ एहि नियनाहि जइ सि कुनिओ खमाहि ए(का)काबराहं मे ॥ ६॥ तुज्ज्ञ य विगयघणविमलसिमंड(ल)लागारसिस्सिरीयं सार्यनवदमलङ्मदकुवलयविमलदलनिकरसरिसनि(भं)भनयण । वयणं पिवासा-गयाए सद्धा मे पेच्छिटं जे अवलोएहि ता इओ ममं नाह जा ते पेच्छामि नयण-कमलं ॥ ७ ॥ एवं सप्पणयसरलमहराइं पुणो २ कल्लणाइं वयणाइं जंपमाणी सा पाबा मग्गओ समण्णेइ पावहियया ॥ ८ ॥ तए णं से जिणर्राक्ष्वए चलमणे तेणेव . असुसणरवेणं कण्यव्रहमणोहरेणं तेहि य सप्पण्यसरलमहरभणिएहि संजायविजण-अणु राए रयणदीवस्स देवयाए तीसे संदर्यणबहणवयणकर चरणनयणलावण्णक्रव-जोवण्णसिरिं च दिन्वं सरभस् उवगृहियाइं (जातिं)बिन्बोयविलसियाणि य विद्वतियस-कडक्खदिद्विनिस्सिस्यम्लियउवललिय(ठि)थियगमणपणयखिज्ज्य(पा)पसाइयाणि य नरमाणे रागमोहियमई अवसे कम्मवसगए अवयक्खंड मग्नओ सविद्यियं । तए ण जिणरिक्स्यं समुष्पन्नकलुणभावं मचगळत्यलणोहियमइं अवयक्खंतं तहेव जक्खे (य) उ सेलए जाणिकण सणियं २ उन्बिहद्द नियगपिद्वा(हि)हिं विगयस(त्थं)द्ध । तए ण सा रयणदीवदेवया निस्संसा कलुणं जिणर्गक्खयं सकलुसा सेलगपिट्टाहिं ओ(उ)व-यंतं-दास ! मओस ति जंपमाणी अ(प)पत्तं सागरसिललं गेण्हिय बाह्यहि आरपंतं उ**ट्ट** उञ्चिहह अंबरत्र ओवयमाणं च मंडलग्गेण पिडोच्छिता नीलुप्पलगवल-अयसिप्पगासे(ण)णं असिवरेणं खंडाखंडिं करेड २ ना तत्थ विलवमाणं तस्त य सरसबहियस्स घेतूण अगर्मगाई सरुहिराई उक्खितबर्ल च उहिस्स करेइ सा पंजली प(हि)हुद्वा ॥ ९१ ॥ एवामेव समणाउसो । जो अम्हं निर्गथाण वा निरगंबीण बा अंतिए पन्वइए समाणे पुणर्वि माणुस्तए कामभोगे आसायइ पत्ययइ पीहेइ अभिलस इसे जं इहमने चेन बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं सावयाणं बहुणं सावियाणं जाव संसारं अणुपरियष्टिस्सइ जहा (वा) व से जिणरिक्खए। छलिओ अस्य-क्संतो निरावयक्सो गओ अविश्वेणं। तम्हा प्रवयणसारे निरावयक्सेण भवियव्वं ॥ १॥ भोगे अवयक्खेता पढंति संसारसा(य)गरे घोरे । भोगेहिं [य] निरवयक्खा तरंति संसारकंतारं ॥ २ ॥ ९२ ॥ तए णं सा रयणदीबदेवया जेणेव जिणपालिए तेणेव उनागच्छद २ ता बहाई अणुलोमेहि व पिकामेहि य खरम(हर) उपसिंगारे(ई)हि

य ऋहुणेहि य उवमरगेहि य जाहे नो संचाएड चालितए वा खोभितए वा वि(ए)परि-णामित्तए वा ताहे संता तंता परितंता निविद्यण्या समा(गौ)णी जामेव दिसिं पाउच्याया नामेव दि(सं)ामं पिंडिगया । तए णं से सेलए अञ्चले जिथपालिएण सिर्दे खबणसमहं मुज्जंमज्झेणं वीईवयद २ ता जेणेव चंपा नयरी तेणेव उवागच्छद २ ता चंपाए नयरीए अग्गुजाणंसि जिणपालियं प(पि)द्वाओ ओयारेड २ ता एवं वयासी-एस णं देवाणु-पिया ! चंपा-नयरी दीसइ-तिकट जिलपालियं आपुच्छइ २ ता जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिनि पिंडिगए ॥ ९३ ॥ तए णं जिणपालिए चंपं अणपविसड ॰ ना जेणेव सए गिहे जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ ॰ ता अम्मापिऊणं रोयमाण जाव विलवमाणे जिणर्कित्यवावति निवेदेड । तए णं जिणपालिए अस्मापियरो सिननाइ जाब परियणेणं सद्धि रोयमाणाई बहुई लोइयाई सयकिचाई करेति २ चा काडेग विगयतीया जाया । तए ण जिगपालियं अज्ञया कया(ड)इं महानणवर्गयं अम्मापियरो एवं वयासी-कहण्ण पुता! जिणरिक्खए कालगए?। नए णं से जियपालिए अम्मापिऊणं लवणसमृहोत्तारणं च कालियबायरामुच्छणं च पोयवहणविवत्ति च फलह्खंडआसायणं च रयणदीवृत्तारं च रयणदीवदेवया(गिहं)-गेण्हि च भागविभद्रं च रयणदीवदेवयाअप्पाहणं च सुलाइयपुरिसद्रिसणं च मेलगत्रक्वभारहणं च स्यणवीवदेवयाउवसम्गं च जिगरिक्खयविवर्ति च लक्ण-समृहउत्तरणं च चंपायमणं च सेलगज्ञक्यआपुच्छणं च जहाभ्यमवितहमसंदिद्धं परिकहेड । तए णं जिल्पालिए जाब अप्पसीने जाव विजलाई भीगमीनाई भुंजमाणे विहरत ॥ ९४ ॥ नेणं कालेणं तेणं समर्पणं समणे भगवं महावीरे (जाव जेणेव चंपा न(ग)यरी जेगेव पुण्यभेद्दे उजाणे तेणेव) समोसढं (परिसा जिग्गया कृणिओ वि राया निग्गओ जिगपालिए) जाव धम्मं सीचा पन्वइए ए(का)गारसंग(विक)वी मासिएणं भत्तेगं जाव अताणं झुसेता सोहम्मे कप्पे दो सागरीवमाई ठिई प॰ । ताओ आउक्खएगं ठिइक्यएणं भवक्खएणं अर्णतरं चर्य चइत्तां जेणेव महाविदेहे वासे सिजिझहिइ जाव अंते काहिइ। एवामेव समणाउसो! जाब माणुस्सए कामभोगे ू नो पुगर्वि आसाइ से णं जान वीहेंबहस्सइ जहा व से जिणपालिए। एवं खुख जंद ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं नवमस्य नायज्झयणस्य अयमह्रे पन्नते तिवेमि ॥९५॥ शाहाओ-जह रयणबीवदेवी तह एत्यं अनिरई महापावा । जह लाहत्थी विणया तह सहकामा इहं जीवा ॥ १ ॥ जह ते हैं भीएहिं दिझे आषायमंडले पुरिसो । संसारदुक्खभीया पासंति तहेव धम्मक्हं ॥ २ ॥ वह तेण तेसि ऋहिया देवी दुक्लाण कारणं औरं। तत्तो विव नित्वासे सेलगजक्लाओ

नकातो ॥३॥ तह धम्मकही भव्याण साहए दिव्रुअविरइसहावो । सयलदुहहेउम्ओ विसया विरयंति जीवाणं ॥ ४ ॥ सत्ताणं दहत्ताणं सरणं चरणं जिणिदपण्णतं । आणंदरूबनिव्वाणसाहणं तह य देसेइ ॥ ५ ॥ जह तेसि तरियव्यो स्ट्रसमुद्दी तहेव संसारो । जह तेसि सगिहगमणं निव्वाणगमो तहा एत्यं ॥ ६ ॥ जह सेलग-पिदाओं भद्रो देवीड मोहियमईओ । साबयसहरसपउरम्मि सायरे पाविओ निहणं ॥ ७ ॥ तह अविरईइ निक्रभो चरणचुओ दुक्ससावयाइण्णे । निवढइ अपारसंसार-सायरे दारुणसस्तवे ॥ ८ ॥ जह देवीए अक्सोहो पत्तो सद्वाण जीवियस्हाई । तह चरणदिओ साह अक्खोहो जाइ निन्दाणं ॥ ९ ॥ नव्यमं नायज्यायणं समत्तं ॥ जड णं भंते ! समणणं वनवमस्स नायज्ज्ञयणस्स अयमद्वे पन्नने दसमस्स(०) के अद्वे पन्ने ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे (नामं) नयरे (हो व तत्थ णं राव नव सेव णाव राव हो व तस्स णं राव नव बव उव दिव एत्थ गंगुः गाः उ० हो। ते० का० ते० स० स० भ० म० पु० च० जाव जे॰ गु॰ उ॰ ते॰ स॰) सामी समोसदे (प॰ नि॰ सेणिओ वि रा॰ नि॰ धम्मं सोचा प॰ प॰ तए णं)गोय(मसामी)मो (समणं ३) एवं वयासी-कहण्णं भेते । जीवा वडंति वा हायंति वा ? गोयमा ! से जहानामए बहुलपक्खस्स पाडिबयाचंदे पुष्णि-मार्चदं पणिहाय ही(णो)णे बण्णेणं हीणे सो(३)मयाए हीणे निद्धयाए हीणे कंतीए एवं दितीए जुत्तीए छायाए पभाए ओयाए छे(र)साए मंडकेण । तयाणंतरं च र्ण बीया-चंदे प(पा) डिव(यं) याचंदं पणिहाय हीणतराए वण्णेणं जाव अंड छेणं । तयाणंतरं च णं तहयाचंदे बी(बिति)याचंदं पणिहाय हीणतराए वण्णेणं जाव मंडलेशं । एवं खलू एएणं कमेणं परिहायमाणे २ जाव अमाव(२)साचंदे चाउइसिचंदं पणिहाय नहे वण्णेणं जाव नद्रे मंडलेणं । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगांथो वा निगांबी वा जाव पञ्चइए समाणे हीणे संतीए एवं मुत्तीए गुत्तीए अज्बवेणं महवेणं लाधवेणं संबेणं तवेणं चियाए अकिंचणयाए बंभचेरवासेणं। तयाणंतरं च णं हीणे हीणतराए संतीए जाद हीणतराए बंभचेरवासेणं। एवं खलु एएणं क्रमेणं परिहायमाणे २ नद्वे संतीए जाब नहें बंभचेरवासेणं । से जहां वा सुक्रपक्खरस पडिवयाचंदे अमाबसा(ए)चंदं पणिहाय अहिए वण्णेणं जाव अहिए संडडेणं । तयाणंतरं च णं बीयाचंदे पडिव-याचेदं पणिहाय अहियमराए कण्णेणं जाब अहिययराए मंडलेणं । एवं खळ एएणं कमेणं परि(व)महेमाणे २ जाव प्रिणमाचंदे चाउरसि चंदं पविहास परिप्रणो वर्णेणं जाव पिडपुष्णे मंडडेणं । एवामेव समणाउसो । जाव पञ्चहए समाणे अहिए संतीए जाव वंभचेरत्रासेणं। तयाक्षंतरं च णं अहिययराए संतीए जाव

बंभचेरवासेणं। एवं खलु एएणं कमेणं परिवर्ष्णमाणे २ जाव पिछपुण्णे बंभचेरवानेणं। एवं खलु जीवा वर्ष्णते वा हायंति दा। एवं खलु जंबू! समणेणं भगवया महावीरेणं। दसमस्स नायज्वयणस्स अयमद्वे पणते ति बेमि ॥९६॥ गाहाओ-जह चंदो तह साहू राहुवरोहो जहा तह पमाओ। वण्णाई गुणगणो जह तहा खमाई समणधम्मो॥ १॥ पुण्णो वि पइदिणं जह हायंतो सन्वहा ससी नस्से। तह पुण्णचित्तोऽवि हु कुसीलसंसिगमाईहिं॥ २॥ जणियपमाओ माहू हायंतो पहिंदणं खमाईहिं। जायह नहचित्तो तत्तो दुक्खाई पावेइ॥ ३॥ हीणगुणो वि हु होउं सहगुरुजोगाइजणियसंवेगो। पुण्णसरूको जायइ विवष्टमाणो सस-हरोव्व॥ ४॥ दसमं नायज्वयणं समस्तं॥

जड णं भेते । समणेणं ० दसमस्स नायज्कायणस्म अयमद्वे पञ्चते एकारसमस्स(०) क अट्ट पत्रते ! एवं खलु जंबू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव गोयमे (समर्ण ३) एवं वयासी-कहं णं भंते ! जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति ? गोयमा ! से जहानामए एगंसि समुद्दकुलंसि दावदवा नाम हेक्स्ता पन्नता किण्ह-जाव निड(रं)रंबभूया पत्तिया पुष्फिया फलिया हरिबगरेरिजमाणा सिरीए अईव उवसोभेमाणा २ चिट्टंति । जया णं दीविचगा ईसि पुरैवाया पच्छावाया मैदावाया महावाया वार्यति तया णं बहवे दावहवा रुक्खा पत्तिया जाव चिट्ठंति । अप्पेगहसा दावहवा रुक्ला जुण्णा सोडा परिसिटियपंदुपत्तपुष्फफला सुक्रुक्क्सओ विव मिला-यमाणा २ चिह्नंति । एवामेव समणाउसो ! (जे) जो अम्हं निगांघो वा २ जाव पव्यद्र समाणे बहुणं समणाणं ४ सम्मं सहइ जाव अहियासेइ बहुणं अञ्चउत्य-याणं बहुणं गिहत्याणं नो सम्मं सहइ जाव नो अहियासेइ एस पं मए पुरिसे देसविराहए पत्रते समणाउसो । जया र्ण सामुद्दगा ईसि पुरेवाया पच्छाबाया मंदा-वाया महावाया वायंति तया णं बहवे दावद्वा स्वस्ता जुण्णा सोडा जाव मिलाय-माणा २ चिट्ठंति । अप्पेगइया दावहवा कन्खा पत्तिया पुष्किया जाव उवसोभेमाणा २ चिट्नंति । एवामेव समणाउसो । जो अम्हं निग्गंथो वा २ जाव पञ्चहए समाणे बहुणं अन्नजित्य(याणं ब॰)यगिहृत्थाणं सम्मं सहइ बहुणं समणाणं ४ तो सम्मं सहड एस णं मए पुरिसे देसाराहए पश्चने समणाउसो ! जया णं नो दीविश्वया नो साम-हमा इसि (पुरेवाया) पच्छाबाया जाव महाबाया वार्यति त(ए)या णं सब्ने दाबहवा रुक्खा जुण्या झोडा(०)। एवामेव समणाउसो। जाव पव्यइए समाणे बहुणं समणाणं ४ बहुणं अखडित्ययसिहत्याणं नो सम्मं सहद एस णं मए पुरिसे सम्बनिराहए पश्चेत समणाउसो ! जया र्ण दीविष्यमा वि सामुद्रमा वि ईसि (पुरेवाया पच्छावाया) जाब

वायंति तया णं सब्वे दाबद्दवा (रूक्खा) पत्तिया जाव चिद्वंति । एवामेव समणाउसी ! जो अम्हं पञ्चइए समाणे बहुणं समणाणं ४ बहुणं अष्व उत्थियगिहत्थाणं सम्मं सहह एस णं मए पुरिसे सन्वआराहुए पन्नते (समणाउसी!) । एवं खलु गोयमा । जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति । एवं खलु जंबू । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं एकारसमस्स अयमद्वे पत्रते तिबेमि ॥ ९७ ॥ गाहाओ-जह दावद्वतरुवणमेवं साहु जहेव बीविचा । वाया तह समणाइयसपक्खवयणाई दुसहाई ॥ १ ॥ जह सामुद्दयवाया तह्ऽण्मतित्थाइकडुयवयणाई । कुसुमारसंपया जह सिवमरगाराहणा तह उ॥२॥ जह कुनुमाइविणासो सिवमरगविराहणा तह। नेया। जह दीववाउजोगे बहु इष्ट्री इसि य अणिष्ट्री ॥३॥ तह साहिमयवयणाण सहमाणाराहणा भवे बहुया । इयराणमसहणे पुण सिवमग्गावेराहणा थोवा ॥ ४ ॥ जह जलहिवा-उजोगे येविह्नी बहुयर। यऽणिह्नी य । तह परपक्खक्खमणे आराहणमीति बहु य यरं ॥ ५ ॥ जह उभयवाउविरहे सञ्वा तम्संपया विषट्ट ति । अनिमित्तोभयमच्छ-रहवे विराहणा तह य ॥ ६ ॥ जह उभयवाउजोगे सन्वसमिद्दी वणस्य संजाया । तह उभयवयणसहणे सिवमग्गाराहणा बुना ॥ ७॥ ता पुण्यसमणधम्माराहण-चित्तो सया महासत्तो । सब्वेण वि कीरंतं सहेज सब्वं पि पिडकूलं ॥ ८॥ पक्षारसमं नायज्ययणं समत्तं॥

जद् णं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं एकारममस्य नायज्झयणस्य अयमहे पत्रते बारसमस्स णं (०) के अहे पत्रते! एवं एक जंवू! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा ना(मं)म नयरी।पुण्णभदे उज्जाणे। जियसन [नामं]राया (होत्या)। (नस्स णं जियसत्तुस्स रण्णो) धारिणी (नामं) देवी (होत्या अही० जाव सुव्वा)। (नस्स णं जियसत्तुस्स रण्णो) धारिणी (नामं) देवी (होत्या अही० जाव सुव्वा)। (नस्स णं जियरण पुने धारिणीए अनए) अदीणसन् नामं कुमारे जुवराय। वि होत्या। सृबुद्धी [नामं] अमचे जाव रज्जधुगार्चितए [यावि होत्या जाव] समणोवासए (अ०)। तीमे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरियमेणं एगे फिरहोदए यावि होत्या मेयवसामहिरमं-सप्य-पडलपोचडे मयगकलेवरसंछके अमणुके [णं] वण्णेणं जाव फासेणं से जहानामए अहिमडेइ वा गोमडेइ वा जाव मयकुहियविण्डकिमिणवावण्णदुरिमगंधे किमिजालाउले संसते अमुडविगयवीभन्दुंद्धरिसणिजे। भवेयास्वे सिया! नो इण्डे ममहे। एतो अणिडनराए चेव जाव गंधणं पत्रते।। ९८॥ तए णं से जियमत्तू राया अजया कयाइ पहाए अप्पमहम्बाभरणालंकिवसरीरे बहुहिं(रा)ईसर जाव सत्यवाहपभि(ति)ईहिं सिद्धिं[भोयणमंडवंसिं]मोयणवेलाए सुहासणवरगए विउलं असणं ४ जाव विहरइ जिनियमुत्तुतरागए जाव सहस्मूर तीसे विपुलंसि असं(ण)णीस ४ जाव

जायविम्हए ते बहवे ईसर जाव पिसईए एवं वयासी-अहो ण देवाणुण्यया ! इमे मणुष्टे असणं ४ वण्णेणं उववेए जाव फासेणं उववेए अस्सायणिजे वि(र)सायणिजे पीणणिजे दीवणिजे दप्पणिजे मयणिजे बिंहणिजे स्टिंबदियगायपल्हायणिजे । तए णं ते बहवे इंसर जान पश्चियओ जियसत्तं एवं बयासी-तहेव णं सामी! जण्णं नबभे वयह-अहो णं इमे मणुने अस(णं)षे ४ वण्णेणं उनवेए जान पल्हायणिन्हे । तए णं जियसन सुशद्धि अमर्च एवं वयासी-अहो णं सुबुद्धी ! इसे मणुने असणे ४ जाव पल्हायणिके । तए णं सुबद्धी जियसन्तुस्य [रक्तो] एयमट्टं नो आढाइ जाव तुसि-र्णाए संचिद्रह । निए णं जियसत्त मुबुद्ध दोखिप तचेपि एवं वयासी-अहो णं सुबुद्धी ! इमे मण्ज न चेव जाय पल्हायणिकं। तिए णं (जियसत्तुणा) से सुबुर्दी [अमने ] दोचंपि तचंपि एवं वृत्ते समाणे जियसत्तुं गर्य एवं क्यासी-नो खलु सामी ! अ(हं)म्हं एयंगि मणुर्वास अमणीस ४ केंद्र विम्हए । एवं खलु सामी ! सु(बिम)रभिसहा वि यो(प्)म्मला दुर्भिसहनाए परिणमंति दुर्भिसहा वि योग्गला सुर्भिसहनाए परिण-मंति । मुख्या वि पोरगला दुष्वनाए परिणमंति दुख्या वि पोरगला मुख्यनाए परिण-मंति । सुरभिनंधा वि योग्यला दुर्सभगंधनाए परिणमंति दुरभिगंधा वि योग्यला मुर्भिगंधनाए परिणमंति । सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताए परिणमंति दुरसा वि पोग्गला सुर्गनाए परिणमंति । मुहफारा। वि घोग्गला दहफामनाए परिणमंति दुइफासा वि पोग्गला सुहफामताए परिणमति । पञ्जागवीससा-परिणया वि य ण सामी! पोम्गला पन्नता । तए गं(से)जियसत्त भुबुद्धिस्स अमन्नस्स एवमाइक्समाणस्य ४ एयमट्टं नो आढाइ नो परियाणइ तुसिणीए संचिद्धइ । तए णं से जियसत्त अन्नया कयाट प्हाए आसलंधेवरगए महया-भडचडगर(ह)आसवाहणियाए निजायमाणे तस्स फरिहोद(ग)यस्स अदूरमार्मतेणं वीईवयइ । तए णं जियसन् (राया) तस्स फरिहोदगरस असुभेणं गंधेणं अभिभूए समाणे सएणं उत्तरिज्ञ(गे)एणं आसगं पिहेड एगंत अवक्रमइ (ते) २ ता बहवे ईसर जाव पिनइओ एवं वयासी-अहो णं देवाण-प्पिया ! इमे फरिहोदए अमणुके वण्णेणं ४ से जहानामए अहिमडेइ वा जाव अमणा-मतराए चेव । तए णं ते बहुवे राईसर जाव पिनयओ एवं वयासी-तहेव णं तं सामी । जं णं तुच्ने एवं वयह-अहो, णं इमे फरिहोदए अमणुन्ने बण्णेषं ४ से जहाना-मए आहमडेद वा जाव अमणामतराए चेव । तए णं से जियसम् स्युद्धि अमधं एवं वयासी-अहो ण सुबुदी ! इमे फरिहोदए अमणुष्टे वण्णेणं ४ से जहानामए अहिमडेर वा जाब अमणामतराए चेव । तए में से विश्वदी अमचे जाव तुसिचीए संचिद्ध । तए पं से जियसत्त शका स्वाद्धें असचं दोकंपि तर्चपि एवं क्यासी-

अहो जं तं चेव । तए जं से सुबद्धा अमचे जियसत्तुणा रशा दोचंपि तर्चपि एवं अते समाणे एवं वयाधी-नो खलु सामी! अम्हं एयंसि फारहोदगंसि केइ विम्हए । रवं खल सामी ! सुर्भिसहा वि पोग्गला दुन्मिसहताए परिणमंति तं चेव जाव प्रभोगवीससापरिणया वि य णं सामी । पोग्गला पन्नता । तए णं जियसत् (राया) सुबुद्धि (अमुबं) एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! अप्पाणं च परं च तहुभयं च बहाहि य असन्भावन्भावणाहिं मिच्छताभिनिवेसेण य व्यनाहिमाणे वृष्पाएमाणे विहराहि । तए णं सुबृद्धिस्स इमेयारूवे अज्झृत्यए समुप्पजित्या-अहो णं ाजेयसत्त संते तन्ने तहिए अवितहे सञ्भूए जिलपन्नते भावे नो उवलभइ। नं सेर्य बलु मम जियसत्तुस्त रची संताणं तचाणं तहियाणं अवितद्दाणं सब्भ्याणं जिणपन्ननाणं भावाणं अभिगमणद्वयाए एयमट्टं उवा(इ)यणावेत्तए । एवं संपेहेइ २ त्ता पनइएहिं पुरिसेहिं सिद्धें अंतरावणाओ नवए घड(य)ए य पडए य(प)गेण्हद २ ता संझाकालसमयंसि पविरलमणुस्संसि निसतपडिनिसंतंसि जेणेव फरिहोदए तेणेव उवाग(ए)च्छइ २ ना तं फरिहोदगं गेण्हावेद २ ना नवएस घडएस गालावेद २ त्ता नवएस घडएस पक्खिवावेइ २ ता [सज्जसारं पक्खिवावेइ] लंखियमुहिए का(क)रावेड २ ता सत्तरतं परिवसावेड २ ता दोचंपि नवएसु घडएसु गालावेड २ त्ता नवएसु घडएसु पश्चिवावेइ २ ता सज्ज(क)खारं पश्चिवायेइ २ ता लंछियमुहिए का(र)रावेड २ ता सत्तरतं परिवसावेड २ ता तत्वंपि नवएस घडएस जाव संवसा-वेइ। एवं खलु एएणं उबाएणं अंतरा गा(ग)लावेमाणे अंतरा पिक्खवावेमाणे अंतरा य (विपरि)वसावेमाणे (२) सत्तसत्त[य]राइंदिया[इं](वि)परिवसावेइ । तए णं से फरिहोदए सत्त(म)मंसि सत्तर्यसि परिणममाणिसि उदगरयणे जाए यानि होत्या अच्छे पत्ये जन्ने तणुए फालिय(फलिह)बण्णाभे वण्णेणं उबवेए ४ आसायणिजे जाव सब्विदियगायपल्हायणिजे । तए णं सुबदी(अमचे )जेणेव से उदगरयणे तेणेव उवा-गच्छइ २ ता कर्यलंसि आसादेइ २ ता तं वदगरयणं वण्णेणं उववेयं ४ आसा-यणि(जे)जं जाव सर्विविदयगायपल्हायणिजं जाणिता हद्वतुद्वे बहुहिं उदगसंभा-रणिजोहें दन्नेहि संभारेइ २ ता जियसत्तरस रक्षो पाणियधरियं सहावेइ २ ता एवं वयासी-तुमं (च) णं देवाणुष्पिया ! इमं उदगरयणं गेण्हाहि २ सा जियसत्तुस्स रको भोयणवेलाए उवनेजासि । तए णं से पाणियघरिए सुबुद्धि(य)स्स एयमई पिंदुणेह २ ता तं उदगर्यणं गेण्ह्(गिण्ह्य)इ २ ता जियसत्तुस्म रक्षो मोयणवेळाए उबहुबेइ । तए में से जियसत्त राया ने बिपुर्ल असणे ४ आसाएमाणे जाब विहरइ जिमियमुत्तत्तरा(यया)गए वि य णं जाव परमग्रहभूए तंसि तदगर्व(गे)णंसि जाय-

विम्हए ते बहुने राईसर जाव एवं क्यासी-अहो णं देवाणुप्पिया! इमे उदगरयणे अच्छे जाव सर्व्विदियगायपल्हायणिजे। तए भं[ते] बहवे राईसर जान एवं वयासी-तहेव णं सामी । जण्णं तुन्भे वयह जाव एवं चेव पल्हायणिजे । तए णं जियसत् राया पाणियधरियं सहावेइ २ सा एवं बयासी-एस णं तु(इभे)मे देवाणुप्पिया ! उदगरयणे कुओ आसाइए ? । तए णं से पाणियघरिए जियसत्तुं एवं वयासी-एस णं सामी ! मए उदगरयणे सुबुद्धिस्स अंतियाओ आसाइए । तए णं जियसत्त् (राया) सुबुद्धि अमर्च सहावेइ २ ता एवं वयासी-अहो णं सुबुद्धी ! केणं कारणेणं अहं तव अणिट्टे प जेणं तुमं मम कहाकार्ह्ह भोयणबेलाए इमं उदगरयणं न उबहुवेसि ? तं एस(तए) णं तुमे देवाणुष्पिया! उदगरयणे कओ उवलदे १। तए णं धुनुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी-एस णं सामी । से फरिहोदए । तए णं से जियसन् हुबुद्धिं एवं बयासी-केर्ग कारणेर्ण सुबुद्धी ! एस से फरिहोदए ! तए ण सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी-एवं खद्ध सामी । तु(म्हे)क्मे तया मम एवमाइक्खमाणस्स ४ एयमडं नो सहहह । तए णं मम इमेयारूने अज्ज्ञत्यए -- अहो णं जियसम संते जान भाने नो सद्दह नो पत्तियद नो रोएइ । तं सेयं खलु म(मं)म जियसत्तुस्स रन्नो संताणं जाव सन्भूयाणं जिणपन्नत्ताणं भावाणं अभिगमणद्वयाए एयमद्वं उवायणावेत्तए । एवं संपेहेमि २ त्ता तं चेव जाव पाणियघरियं सहावेमि २ त्ता एवं वदामि-तुमं णं देवाणुप्पिया ! उदगरयणं जियसत्तुस्य रत्नो भोयणवेलाए उवणेहि । तं एएणं कारणेणं सामी ! एस से फरिहोदए । तए णं जियसन् राया इदुिदस्स (अमबस्स) एवमाइक्खमाणस्स ४ एयम इं नो सहहइ ३ असहहमाणे अपत्तियमाणे अरो(य)एमाणे अन्भितर(द्वा)-ठाणिजे पुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुब्से देवाणुष्पिया ! अंतराव-णाओ नव[ए]घडए पडए य गेण्हह जाव उदगसं(हा)भारणिजेहिं दच्वेहिं संभारेह । तेबि तहेव संभारेति २ ता जियसत्तुस्स उवणेति । तए णं से जियसत्त् राया तं उदगरयणं करयलंसि आसाएइ आसायणिजं जाव सन्विदियगायपन्हायणिजं जाणिता सुबुद्धि असर्व सहावेइ २ ता एवं वयासी-सुबुद्धी ! एए णं तुमे संता तथा जाव सम्भूया भावा कओ उवलदा ?। तए णं सुबुद्दी जियसत्तुं एवं वयासी-एए णं सामी । मए संता जाव भावा जिणवयणाओ उवलद्धा । तए णं जियसत्त छुबुद्धि एवं बयासी-तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! तव अंतिए जियवयणं निसा(मै)मित्तए । तए ण शुबुदी जियसत्तुस्स विचित्तं केवलिपवर्तं चाउजामं धम्मं परिकट्टेड तसाइ-क्सइ जहां जीवा बर्ज्सति जाव पंचाणुन्वयाई। तए णं जियसणू द्ववुदिस्स अंतिए यम्मं सोवा निसम्म इद्व॰ स्बुद्धि अमधं एवं वयासी-सहहामि णं देवाणुप्पिया !

निरगंथं पावयणं ३ जाव से जहेयं तुब्भे वयह । तं इच्छामि णं तव अंतिए पंचा-णव्बड्यं सत्तसिक्खावड्यं जाव उचसंपिजताणं विहारित्तए । अहासुरं देवाणप्पिया ! मा पडिबंधं (करेह) । तए णं से जियसन् सुबुद्धिस्म (अमचरस) अंतिए पंचाणु-व्यइयं जाव दुवालसंविहं सावयथम्मं पडिवजेंड । तए णं जियसत् नमणीवासए जाए अ(मि)हिमयजीवाजीवे जाव पिंडलाभेमाणे विहरद् । तेणं कल्लेणं तेणं समएणं • (थेरा जेणेव चंपा नयरी जेणेव पुण्यमद्दे उजाणे तेणेव म०) थेरायमणं । जियसत्त राया सुबुद्धी य निगगच्छाइ । सुबुद्धी धम्मं सोचा ज नवरं जियसत्तं आपच्छामि जाव पञ्चयामि । अहासुहं देवाणुप्पिया ! । तए णं[स]सुबुद्धी जेणेव जियमन तेणेव उदागच्छइ २ ता एवं वयासी-एवं खल सामी ! मए धेराणं अतिए धम्मे निसंते । मे(ऽ)वि य धम्मे इच्छि(य)ए पिडिन्छिए ३। तए णं अहं सामा ! समारभ उव्विगी भीए जाव इच्छामि णं तृब्भेहिं अब्भणनाए (सब्) जाव पब्यइनए । तए णं जियसत्त सुबुद्धि एवं बयासी-अ(च्छा)च्छम् ताब देवाणुप्पिया । कदवयाइं बासाइं उरालाई जाव भुजमाणा । तओ पन्छ। एगयओ थेराण अतेए मुंडे भावना जाव पञ्चहस्तामो । तए णं सुबुद्धी जियमत्त्रुस्य रक्षो एयमद्वं पडिस्लेह । तए णं तस्स जियसत्तरम रत्नो नुबुद्धिणा साद्ध विषु यहं माणुस्मगारं जाव पञ्जूबमवमाणस्स दबालम बासाई वीइक्कंताई। तेणं कान्डेणं तेगं समएगं थेरागमणं। (तए णं) जिय-मत्त धम्मं सोचा एवं ज नवरं देवाणुष्पिया ! सुवृद्धि आमेर्नम जेट्टपुनं रजे ठा(ठ)-विमि तए णे तुब्भे [अंतिए] जाब पब्बयामि । अहासुई देव णुणपया 🕼 तए णे जियसत् राया जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ ता स्वाद सहावेइ २ ता एवं वयासी-एवं खल्द मए थेराणं जाव पव्य(जा)यामि, तुमं णं कि करेसि है। तुए णं सुबुद्धां जियमत्तुं एवं वयामी जाव के अले आ(हा)धारे वा जाव प(व्वया)व्यामि । नं जइ णं देवाणुष्पिया ! जाव प(व्वयह)व्वाहि । गच्छह णं देवाणुष्पिया ! जेहपुत्तं च कदंबे ठावाहि २ त्ता सीयं दुरुहिनाणं ममं अंतिए सीया जाव पाउबस(वेति)वइ । (त ॰ सु॰ जाव पाउब्भवद) तए ण जियमत को हुंबियपुरिसं सहावेद २ ना एवं वयासी-गच्छह णं तुब्भे देवाणुणिया । अदीणसत्तुस्य कुमारस्य रायाभिसेयं उब-हुनेह जाब अभिमिन्नेति जाब पब्बइए। तए ण जियसम् एकारम अंगाइ अहिज्जइ वहाणि वासाणि परियाओ(पाउणिता)मासियाए संरेहणाए जाव सिद्धे । तए णं सुबुद्धी एकारस अंगाई अहिजिता बहुणि वासाणि जाव सिद्धे । एतं खुल जेंबू ! सम्प्रेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं बारसमस्य नायज्ज्ञवणस्य अयमद्वे पन्नते ति बेमि॥ ९९॥ गाहा-मिच्छत्तमोहियमणा पावपसत्तावि पाणिणो विगुगा। फरिही-दगं व गुणिणो हवंति वरगुरुपसायाओं ॥ १ ॥ बारसमं नायज्यायणं समसं ॥

जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं बारसमस्स (णा०) अयमद्वे पत्रते तरस-मस्स (णं भंते ! नाय०) के अंद्र पन्नते ? एवं खुळ जंबू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे(०)गुणसिलए उजाणे (ते०का० ते० स० समणे ३ चउ(६)दसिंह समणसाहस्सीहिं जान सद्धिं प० च० जान जे० ग० उ० ते० स० अ० उ० स० त॰ अ॰ भा॰ विहरई) समोसरणं परिसा निरगया। तेणं काटेणं तेणं समएणं सोहम्मे कप्पे दहुरवर्डिसए विमाणे सभाए सहस्माए दहुरेस सीहासणसि दहुरे देवे चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं च उहिं अग्गमहिसीहिं सपरिसाहिं एवं जहा स्(स्)रिया-(भो)भ जाव दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमा(णो)ण विहरइ इमं च णं केबलकप्पं जंब-हानं दीवं विजलेणं ओहिणा आभोएमाणं २ जान नष्ट्रविहिं जनदंतिनां पिंडगए जहा सुरियाभे । भंते(ति) । शि भगवं गोयमे समणं ३ वंदइ नमंसइ बं० २ त्ता एव वयासी-अहो णं अंते 🌬 दहरे देवे महिष्टिए ६ । दहरस्स णं अंते ' देवस्स सा दिव्बा देविद्यी ३ कोंहें गया ? कोंहें (अणु)पविद्वा ? गोयमा ! सरीर गया सरीर अणु-पविद्वा कुडागारविद्वतो । दहरेणं भते ! देवेणं सा दिन्वा देविद्वा ३ किसा लदा जाब ऑभसमजागया १ एवं खद्ध गोयमा ! इहंब जंब्र्हावं २ भारहे वासे रायगिहे गुणसिलए उजाणे सेणिए राया । तत्य णं रायगिहे नंदं नामं मणियारसेर्द्वा परिच-सड अड्रे दिते । तेणं कालेणं तेणं समएणं अहं गायमा ं समोस(हे) हु परिसा निगाया संणिए वि (राया) निग्गए। तए णं से नंदे मणियारसेट्टी इमीसे कहाए लढ्ढें समाणे पहाए पायचारेणं जाब पज्जवासइ । नंदे धम्मं सोचा समणोबासए जाए । तए णं अहं रायगिहाओ पिकनिक्संते बहिया जणवयविहार विहरामि । तए णं से नं(दे)दमणियारसेट्टी अनया कयाइ असाहुदंसणेण य अवज्ञवासणाए य अण्युसा-सणाए य असुरस्तरणाए य सम्मत्तपञ्जवेहि परिहायमाणेहि २ मिच्छत्तपञ्जवेहि परि-बहुमाणेहिं २ मिच्छत्तं बिप्पिटिवको जाए याबि होत्या । तए ण नंदे मणियारसेङ्गा अषया [क्याइ] गिम्हकालसमयंति जेद्वामूलंसि मासंति अद्रमभत्तं परिगेष्टड २ ता पोसहसालाए जान निहरइ । तए णं नंदस्स अद्भाभशंसि परिणममाणंसि तण्हाए छुहाए य अभिभूयस्स समाणस्स इमेयारूने अञ्चात्यए०-अन्ना नं ते जाव ईसर-पियओ जेसि णं रायगिहस्स बहिया बहुओ बाबीओ पोक्ख(र)रिणीओ जाब सर-सरपंतियाओ जत्व पं बहुजणी ण्हाइ य पियइ य पाणियं च संबद्ध । तं सेयं खलु म(मं)म कहं (पाउ॰) सेणियं रायं आपुच्छिता रायनिहस्स बहिया उत्तरपुरिस्ये दिसीभा(ए)मे वे[ब]भारपम्बयस्स अदूरसामंते वत्थुपाडगरोइयंति भूमिभागंसि(बाब) नंदं खेक्खविणि समावेत्तए-तिकट्ट एवं संपेब्रेड २ ता कहं जाव पोसहं पारेड २ ता

ण्हाए मिलनाइ जाव संपरिवृद्धे महत्यं आव पाहुर्ड रायारिहं गेण्हुइ २ ना जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ जाव पाहडं उबद्ववेड २ ता एवं बयासी-इच्छीमि णं सामी । तुन्भेहिं अन्भणुनाए समाणे रायगिहस्स बहिया जाव खणावेत्तए । अहासहं देवाण्णिया (!) । तए णिसिनिदे सेणिएणं रश्ना अन्भणुभाए समाणे हहतुहे रायगिहं [नगरं] मज्झंमज्ह्रेणं निगगच्छड् २ भा वत्युपाडयरोड्यंसि भूमिभागंसि नंदं पोक्खर्णि खणा(वि)वेउं पयत्ते याचि होत्या । तए णं सा नंदा पोक्खरणी अणुपु-व्वेणं ख(ण)म्ममाणा २ पोक्खरणी जाया यावि होत्या चाउक्कोणा समतीरा अणु-प्र(व्य)व्यं सुजायवप्पसीयरूजला संस्कापत्त(वि)मिसमुणाला बहु[स्र]प्पलप्रसम्बसुदः निह(णि)णसुभगसोगंधियपुंदरीयमहापुंडरीयसयपत्तसहस्सपत्त(पुप्छ)पुष्फफलकेस-रोववेया परिहत्यभमंतमत्तछप्यअणेगसउणगणमिहणवियरियम(इन)इनइयमहरस-रनाइया पासाईया ४। तए णं से नंदे मणियारसेट्टी नंदाए पोक्खिरणीए चउदिनिं चत्तारि वणसंडे रोवाबेड । तए णं ते वणसंडा अणुक्वेणं सार्यक्खजमाणा संगी-विजमाणा (य) संबद्धि(य)जमाणा य (से) वणसंडा जाया किण्हा जाव नि(कु)उरंब-भूया पतिया प्रिया जाव उवसोभेमाणा २ चिद्वति । तए णं नंदे पुरियमिक्टे वणसंडे एगं महं चित्तसभं करावेड़ [२] अणेगसंभसयसंनिविद्वं पासाइयं ४ । तत्थ णं बहुणि किण्हाणि य जाव सुक्किलाणि य कद्यकम्माणि य पोत्यकम्माणि य चित्त(०)-ले(लि)प्प(०)गंधिमवेदिमपुरिमसंघाइ(म०)माइं उवदंतिज्ञमाणाइं २ चिहंति । तत्थ णं बहाण आसणाणि य सयगाणि य अत्युयपबत्युयाई चिहंति । तत्य णं बहने नडा य नहा य जाव दिशभइभगवेयणा नालायरकम्मं करेमाणा विद्वरंति । रायगिहवि-णिग्गओ(य) त(ज)त्य [णं] ब(ह)हजणो तेम पुव्यक्तत्वेमु आसणसयणेसु संनिसण्णो य संतुयहो य सुणमाणो य पेच्छमाणो य सा(सो)हेमाणो य सुहंसुहेणं विहरह । तए र्ण नंदे दाहिणिहे वणसंडे एगं महं महाणससालं कारावेड अणेगसंभ जाब रूवं। तस्य णं बहुचे पुरिसा दिशभइभत्तवेयणा विउलं असणं ४ उदक्खडेंति बहुणं समग्रमाहुणः अति(ही)हिकिवणवणीमगाणं परिभाएमाणा २ विहरंति । तए णं नंदे मणियारसेद्री पचित्यमिले वणसंडे एगं महं ति(त) गिच्छियसालं क(रे) रावेइ अणेगलंभसय जाव पहिस्तं । तत्य णं बहवे वेजा य वेजपुना य जाणुया य जाणुयपुत्ता य कुसला य इसलपुता य दिनमङ्भत्तवेयणा बहुणं वाहिया(णं)ण य गिलाणाण य रोगियाण य द्ब्बलाण य तेइ(चर्छ)च्छकम्मं करेमाणा विहरति । अन्ने य त(ए)त्य बहुवे पुरिसा दिश्वभद्द वेसि बहुणं वाहियाण य रोगि(०)यगिला(०)णदुव्बलाण य ओसहभेस-ज्ञभाषाणेणं पडियारकम्भं करेमाणा बिहर्रति । तए णं नंदे उत्तरिक्षे भणसंहै एगं

महं अलंकारियसभं कारेइ अणेगखंभसय जाव पडिस्वं । तत्य णं बहुने अलंकारि-य(परिसा)मणुस्सा दिनभइभत्त(वेय)पाणा बहणं समणाण य माहणाण य सनाहाण यो अणाहाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुव्यलाण य अलंकारियकम्मं करेमाणा २ विहरंति । तए णं तीए नंदाए पोक्खिरणीए बहवे सणाहा य अणाहा य पंथिया य पहिया य करोडिया य (कारिया०) त(गा)णहारा पन्नहारा कट्टहारा अप्पेगइया ण्हायंति अप्येगइया पाणियं पियंति अप्येगइया पाणियं संवहंति अप्येगइया विस-ज्ञियसेयजलमलपरिस्समनिद्वसुप्पवासा सुईसुहेणं विहरति । रायगिई(वि)निग्गओ वि ए(ज)त्य बहुजणो किं ते जलरमणविविद्दमञ्जणकयळिलया(व)हरयकुषुमसत्थर-राअणेगसराणगण(र)क्यरिभियसंकुलेस सहंद्रवेणं अभिरममाणी २ विहरह । तए णं नंदाए पोक्खरिणीए बहुजणो व्हायमाणो य पीयमाणो य पाणियं च संबह्माणो य अन्नमनं एवं वयासी-धने णं देवाणुष्पिया ! नंदे मणियारसेट्री कयत्थे जाव जन्म-जीवियफले जस्स णं इमेयास्त्रा नंदा पोश्रखरिणी चाउद्योगा जाव पश्चिस्त्रा जस्स णं पुरित्यमिले तं चेव सञ्बं चलमु वि वणसंडेमु जाव रायगिहविकागओ जत्य बहु-जणो आसणेश य सवणेश य सनिसण्णो य संत्यशे य पेच्छमाणो य साहेमाणो य सुहंस्रहेर्ण विहरइ । तं धन्न कयत्थे [कयलक्खणे] कयपुण्णे कया णं लोया(!) सुलदे माणुस्सए जम्मजीवियकले नैदस्य मणियारस्स । तए णै रायगिष्ठे सिं(सं)घाडम जाव बहुजणो अन्नमनस्स एवमाइक्खइ ४-धन्ने णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारे सो च्लेच गमओ जान द्वहंसहेर्ण विहरह । तए जं से नंदे मणियारे बहजणस्स अंतिए एये महं सोचा निसम्म इहतुहे धाराहयक(रूं)ग्रंब(गं)कं पिव समूस(सि)वियरोमकूवे परं सायासोक्खमणुम(ब)नेमाणे निहरह ॥ १००॥ तए णे तस्स नंदरस मणिया-रसेट्टिस्स अन्नया कयाइ सरीरगंसि सीलस रोयायंका पाउच्भूया तंत्रहा-सासे कासे जरे दाहे कुन्छिस्टे भगंदरे । अरिसा अजीरए दि(द्वि)हीमुद्धस्के अ(गा)कारए ॥ १ ॥ अच्छिनेयणा कण्णनेयणा कंड्र दउदरे कोडे ॥ तए गं से नंदे मिणयारसेट्टीः सोलसिंह रोयार्यकेहिं अभिभूए समाणे कोइंनियपुरिसे सहानेइ २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुन्मे देवाणुष्पिमा । रायसिहे नयरे सिंवाङग जाव(म०)पहेसु महया [२] सरेणं उम्बोसेमाणा २ एवं वयह-एवं खंद्रा देवाणुणिया ! नंदस्स मणियार(सिट्ठि)स्स मरीरगंसि सोलस रोयायंका पाउन्भया तंजहा-सासे जाव कोटे। तं जो णं इच्छड देवाणुष्पिया ! वि(वे) जो वा विजयुक्तो वा जाणुओ वा २ कुसली वा २ नंदस्सः मणियारस्त तेसि च णं सोलसर्व्ह रोयायंकाणं एगमवि रोयायंकं उवसा(मे)मित्तकः तस्स मं (दें ।)नंदे मणियारै विवलं जल्बसंपयाणं दलयह-तिकट् दोबंपि तबंपिः

घोसणं घोसेह २ ना एयमाणतियं पच्चिपणह तेवि तहेव पच्चिपणंति । तए ण नायगिहे इमेयारूवं घोसणं सोचा निसम्म बहुवे वेजा य वेजपुत्ता स जाव क्रसरु-पत्ता य सत्यकोसहत्थगया य (कोसगपायहत्थगया य) मिलियाहत्थगया य गुलि-याहृत्थगया य ओसह्भेसजहृत्यगया य सएहिं २ गिहेहिंतो निक्लमंति २ ता रायगिहं मज्झंमज्झेणं जेणेव नंदस्स मणियारसेट्रिस्स गिहे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता नंदस्स मणियारस्स सरी(रं)रयं प्रासंति [२] तेसि रोयायंकाण नियाणं पुच्छति २ ता नंदस्स मणियारस्स बहाहें उब्बलणेहि य उब्बहणेहि य सिणेहपाणेहि य बमणेहि य विरेयणेहि य सेयणेहि य अवदहणेहि य अवण्हा[व]णेहि य अणुवास(प)-णाहि य ब(व) त्यिकम्मेहि य निरुद्धेहि यु सिरावेहेहि य तच्छणाहि य पच्छणाहि य सिरा(बेढे)बत्थीहि य तप्पणाहि य पु(ँड)इवाएहि य छल्लीहि य बल्लीहि य मूलेहि य कंदेहि य पत्तेहि य प्रफोहि य फलेहि य बीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य ओसहोहि य भेसच्चेहि य इच्छंति तेसिं सोलसण्हं रोयायंकाणं प्रमानि रोयायंकं उवसामित्तए नो चेव णं संचाएंति उवसामेत्तए। तए णं ते बहचे विज्ञा य ६ बाहे नो संचाएंति तेसिं सोलसण्हं रो(गा)यायंकाणं एगमवि रोयायंकं उनसामित्तए ताहे संता तंता जाव पडिगया । तए यं नंदे [मणियारे] तेहिं सोठसेहिं रोयायंकेहिं अभि-भूए समाणे नंदा[ए] पु(पो)क्खरिणीए मुच्छिए ४ तिरिक्खजोणिएहिं निकदाउए बद्धपर्णात्रए अहदुहुहुबसाहे कालमासे कालं किया नंदाए पोक्खारेणीए दहरीए क्रिकेस **ब्हरिताए** उववन्ने । तए णं नंदे दहरे गब्भाओ वि(णिम्मु)प्पमुक्के समाणे स्ट(म्)मु-कबालभावे विशायपरिणयमिते जोव्बणगमणु[ ]पते नंदाए पोक्खरिणीए अभिरममाणे २ विहरइ । तए णं नंदाए पोक्खारणीए बहुज(णे)णो ण्ह्रायमाणो य पिय(माणो)इ य पाणियं च संवहमाणो(य)अनम(न्नस्स)नं एवमाइक्खइ ४-धने णं देवाणुण्यिया। नंदे मणियारे जस्स णं इमेथाह्ना नंदा पुक्करिणी चाउक्कोणा जाव पडिह्हा जस्स णं पुरत्थिमिल्ले वणसंडे जितसमा अणेगसंभ(०)तहेव चत्तारि स(हा)भाओ जाव जम्मजीवियफ्छे । तए पं तस्स दहुरस्स तं अभिक्खणं २ बहुजणस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म इमेयार वे अज्यात्याए० समुप्पजित्या-से कर्हि मन्ने मए इमेयार वे संदे निसंतपुरुवे-तिकट्ट सुभेणं परिणामेणं जाव जाईसरणे समुष्पन्ने पुरुवजाई सम्मं ममामच्छइ । तए णे तस्स दृदुरस्स इमेग्राहवे अज्झतिषए०-एवं खलु अहं इहेव रायगिहे नयरे नंदे नामं पणियारे अहे॰। तेणं कारुणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे[इह]समीसहे । तए वं[मए]समणस्स ३ अंतिए पंचाणुव्वहए सत्तरिक्का-नद्रए जाव परिवर्त । तए णं अहं धानवा कवाह असाहदैस्मीण य जान मिन्डसं

विष्पिक्रवित्रे । तए के अहं अक्षया कया(ई)ई नि(म्हे)म्ह्कालसमयंसि जाव उवसंप-जिलाणं विद्वरामि-एवं बहेव चिंता आपुच्छणा नंदापुक्खरिणी वणसंडा सहाओ तं चेद सन्यं जान नंदाए (प्र(पो)क्स ) दहरताए उवक्से । तं अहो णं अहं महन्ने अपूर्णो अकस्पूरणे निरगैयाओ पादश्याओ नहे सहे परिन्महे । तं सेर्य खळ ममं सयमेव पुरुवपिडवनाई पंचाणुरुवयाई (०) उवसंपजिताणं विद्विताए । एवं संपेहेड २ ता पुन्नपिषवद्याई पंचाणुन्वयाई जाव आरु(हे)हुइ २ ता इमेयारूवं अभिग्गई अभिविष्द्रइ-कृष्पद् से जान(जी)जीवं छर्डुस्ट्रेणं अणिविखतेणं अप्पाणं भावेमाणस्स विहरित्तए । छद्रस्य वि य णं पारणगंशि कप्पड मे नंदाए पोक्खरिणीए परिपेरंतेष्ट कासमणं ण्डापोदएणं उम्मह(पो)भालोलियाहि य वित्तिं कप्पेमाणस्स विहरित्तरः। इमेगाहर्व अभिग्यहं अभिगेण्हड जावजीवाए छद्धंछद्वेणं जाव विहरद । तेणं कार्रेणं नेणं समर्पं अहं गोयमा ! गुणसिलए समोसद्वे परिसा निम्मया । तए पं नैदाप् या(प)क्खरिणीए बहुजणो ण्हा(य०)इ ३ अनमर्ज (०) जाव समणे ३ इहेव गुणति-लग् उज्बापे समोसहे । तं गच्छामो णं देबाणप्पिया ! समणं ३ वंदामो जाव पज्जवा-सामो। एवं (मे) णे इह्भवे परभवे य हियाए जाव आ(अ)णुगामियत्ताए भविस्सइ। तए णं तस्स दहरस्स बहुजणस्स अतिए एयमद्धं सोचा निसम्म अयमेयारूचे अज्झ-ियए॰ समुप्पिक्टिया-एवं खद्ध समणे ३ (०) समोसढे । तं गच्छामि णं वंदा-मि (०)। एवं संपेहेड २ ता नदाओ पुक्खरिणीओ सणियं २ उत्त(र)रेइ (२ ता) जेणेव रायसको तेणेव उवागच्छद २ ता ताए उक्किद्वाए ५ दृहरगईए वीईवयमाणे जेणेब मसं अंतिए तेणेब पहारेत्थ गमणाए। इसं च ण सेणिए राया सिं(भं)भसारे ण्हाए सञ्बाखंकारविभूसिए इत्थिखंधवरगए सक्ते(रं)रेंटमह्नदामेणं छत्तेणं घरिजमा-णेणं सेयबरन्ताम(रा)रे॰ हयगयरह॰ सहया भहनडगर(०)नाउरंगिणीए सेणाए सर्कि संपरिवृद्धे मस पायर्वदए हव्यमागच्छद्द । तए ण से दहूरे सेणियस्स रची एगेणं आसकिसोरएणं वामपाएणं अक्टंते समाणे अंतिनिग्वाहए कए यावि होत्या । तए ण से दहुरे अ(र)यामे अवले अवीरिए अपुरिस(का)कारपरक्रमे अधारणिजनि-तिकड् एयंतमतकसङ (०) करमल(परिसाहियं विश्वतो सिरसाक्तं म० अं० कर्) जाव एवं वयासी-नमोत्धु णं स(६)रहंताणं (भगवंताणं) जाव संपत्ताणं। नमोत्धु णं (समणस्स ३) सम धम्मायवियस्य जाव संपाविजकात्रस्स । पुर्व्यिप य णं मए समणस्स ३ अंतिए थूल्य पाणाइबाए पत्रक्लाए जाव थूलए परिगद्दे पव्यक्लाए। तं इयापियि तस्क्षेत्र अंतिए सन्वं पाणाइवायं पणककामि जाव सन्वं परिग्गहं पन्न-क्कामि जावजीवं सब्दें बसणं ४ प्रवन्नामि जावजीवं वंपि य इसं सरीवं इद्वे ६७ स्ता•

कंतं जाव मा फुसंतु एयंपि [य] णं चिरमेहिं कसासेहिं बोसिरामि-तिकहु । तए णं से दहुरे कालमासे कालं किया जाव सोहम्मे कप्पे दहुरवर्डिसए (विमाणे) उववा-यसभाए दहुरदेवताए उववणे । एवं खल गोयमा ! दहुरेणं सा दिश्वा देविहीं लदा ३ । दहुरस्स णं भंते ! देवस्स केव(ति)इयं कालं ठिई पणता ! गोयमा ! चत्तारे पिलओवमाइं ठिई पणता । [दहुरे णं भंते ! देवे ताओ देवलोगाओ आउन्खएणं ठिइक्खएणं किहें गिच्छिहिइ किहें उवविजिहिइ ! गोयमा !] से णं दहुरे देवे (०) महाविदेहे वासे सिजिझहिइ बुजिझहिइ [मुचिहिइ] जाव अंतं करेहिइ । एवं खलु [जंवू !] समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेगं तेरसमस्स नायज्झ-यणस्स अयमड्डे पणते ति बेमि ॥ १०९ ॥ गाहाउ-संप्रभुणो वि जओ सुमा-हुसंसिगविजिओ पार्य । पावइ गुणपरिहाणि दहुरजीवोच्च मणियारो ॥ १ ॥ तित्य-यरवंदणस्यं चिलओ भावेण पावए सम्मं । जह दहुरदेवेणं पत्तं वेमाणियसुर्त्तं ॥ २ ॥ तेरसमं नायज्झयणं समन्तं ॥

जड णं भीते ! समणेणं जाव संपत्तिणं तेरसमस्स नायज्यस्यणस्य अयमहे पन्नते चोहसमस्स (०) के अंद्र पत्रते ? एवं खल जंब ! तेणं कालेणं तेणं समएणं तेय-लिपु(रे)रे ना(मं)म नय(रे)रं (होत्था) । (त० णं ते० व० उ० दि० एत्य णं) पमयवणे (णामं) उजाणे (होत्था) । (तत्थ णं ते० णयरे) कणगरहे (णामं) राया (होत्या) । तस्स णं कणगरहस्स (रण्णो) पत्रमावई (णामं) देवी (होत्या)। तस्स णं कणगरहस्स रन्नो तेयलिपुत्ते नामं अमच (होत्था) साम(दाम)दंडभेय(दंडे)-निउणे। तत्थ णं तेयितिपुरे कलादे नामं मुसियारदारए होत्या अने जाव अपरि-भूए । तस्स णं भद्दा नामं भारिया (होत्था) । तस्स णं कलायस्य मुसियारदार-(य)गस्स ध्रया भहाए अत्तया पोष्टिला नामं दारिया होत्या हत्वेण य (जोठवणेण य ला॰) जाव उक्तिहा उद्धिहसरीरा । तए णं [सा] पोटिला दारिया अन्या क्याइ ण्हाया सन्वालंकारविभूसिया चेडियाचकवालसंपरिवृहा उप्पि पासायवरगया आगा-सत्तरुगंसि कणग(मएणं)तिंब्सएणं कीलमाणी २ विहरइ । इमं च णं तेयिलपुत्ते अमन्ने ण्हाए आसर्वधवरगए महया भडन्डगर[०] आसवाहणियाए निजायमाणे कलायस्स मूसियारदारगस्स गिहस्स अवृरसामंतेणं वीईषयइ। तए णं से तेयिछ-पुत्ते [अमचे] मृसियारदारगगिहस्स अदूरसामंतेण वीईवयमाणे २ पोट्टिलं दारियं उप्प (पासायवर्गयं) आगासतळगंसि कणगतिवृसएणं कीळमाणी पासइ २ ता पोट्टिलाए दावियाए रूने य (३) जान अज्ज्ञोनको कोईवियपुरिसे सहावेह २ ता एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया । करस दाहिया किनामचेत्रा [का] है। तए णं

कोईवियपरि(से)सा तेयलिएतं एवं वयासी-एम णं सामी कलायस्य मृसियारदा-रयस्स भया भहाए अत्तया पोट्टिला नामं दारिया रूबेण य जाव [उक्किट्ट]मरीरा । तए णं से तेयलिएने आसवाहणियाओ पिडनियते समाणे अविभातर(द्वा)ठाणिजे परिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुन्मे देवाणापिया ' कला(द)यस्स २ ध्यं भद्दाए अत्तयं पोट्टिनं दारियं मम भारियताए वरेह । तए णं ते अविभनरठा-णिजा पुरिसा तेयिनिणा एवं वृत्ता (समाणा) हृद्र ॰ कर्यन ॰ तहनि जेणेव कलायस्स २ गिहे तेणेव उधागया । नए णं से कलाए मृक्षियारदार ए ते पुरिसे एजमाणे पासइ २ ता हट्टतृद्वे आसणाओ अब्भुट्टेड २ ता सनद्भपयाई अणुगच्छड् २ ता आस-णेणं उवणिसंतेइ २ ता आसन्ये वीसत्ये सुहासणवरगए एवं वयासी-संदिसंतु ण देवाणुष्पिया ! किमागमणपओयणं (१) । तए णं ते अन्भितरठाणिज्ञा (पुरिसा) कलायं २ एवं वयामी-अम्हे णं देवाणुष्पिया ' तव ध्यं भहाए अत्तयं पोहिलं दारियं तेयिलपुत्तस्य भारियताए बरेमो, तं जइ णं जाणसि देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सलाहिणजं वा सरिसो वा संजोगो ता दिजाउ ए पोहिला दारिया तेयलिपुत्तस्य, (ता) तो भण देवाणुष्पिया ' किं दलामो सुक्कं (१)। तए र्ण कलाए २ ते अधिभतर-ठाणिके पुरिसे एवं बयामी-एम चेव णं देवाणुष्पिया ' मम सु(के)कं जर्न तेयिन्युने मम दारियानिमित्तेणं अध्याहं करेड । ने ठाणिजे प्रिसे टिपुलेगं अस(प)णेगं ४ पुष्फबत्य जाव महालंकारेणं सकारेइ सम्माणेइ (०) पडिविस जेइ । तए णं ति पुरिसा ] कलायस्त २ गिहाओ पडिनि(क्लमं)यत्तंति २ ता जेणेव तैयलिपने असने तेणेव उवागच्छंति २ ता तेयलिपूर्त एयमद्धं निवे(यं)इंति । तए णं कलाए २ अषया क्याई सोहणिस तिहि करणीनऋतन्मृहनंसि पेट्टिलं दारियं ण्हायं सञ्जालं -कारविभृतियं सीयं (दरुइइ) दुरु(हि)हेता मित्तणाइसंपरिवृद्धे समा(सा)ओ गिहाओं पिंडनिक्समइ २ ता सिव्बाश्चीए [४] तेयलिपुरं [नयरं] मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं जेणेव तेय-लिस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ (०) पोष्टिलं दारियं तेयलिपुत्तस्स स्वमेव भारियत्ताए दलयह । तए मं तेयलिपुत्ते पोहिलं दारियं भारियत्ताए तवणीयं पासइ २ ता पोहिलाए सर्दि पट्टर्य दुरुहइ २ ता सेयापी(त)एहिं कलसेहिं अप्पाणं मञ्जावेइ २ ता अस्नि-होमं करेड २ ता पाणिकाष्ट्रणं करेड २ ता पोट्टिलाए भारियाए मित्तनाड जाब परि-(ज)यणं विज्ञकेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पुष्फ[बत्य] जान पिहविसजेह । तए ण से तेयलिएते पोष्टिलाए भारियाए अपूरते अविरते उरालाई जान निहरड़ ॥ १०२॥ तए पं से कणगरहे (राया) रजे व रहे य बक्रे य बाहुने व कोसे य कोह्यागारे य अंतेजरे य मुस्क्रिए ४ बाए २ पूर्त वियोग्ड । अध्येगडवार्ष ब्रह्माक्रियाओ स्टब्स

अम्पेगइयाणं इत्यंग्रहण छिंदर । एवं पार्यगुलियाओ पार्यग्रहण वि सम्म(सह)संह्राजी-(ए)याओ वि नासापुढाई फाटेड अं(सर्ग)नोबंगाई विसंगेड । तए ण तीसे पउसाय-ईए देवीए अलया [कयाइ] पुज्यरतावरत्तकालसमयंति असमेसास्वे अज्ञातिक ४ समुप्पजित्था-एवं खलु कणगरहे राया रजे य जाब पुत्ते नियंगेइ बाब अंगमंगाई वियंगेइ । तं जड़ [णं] अहं दार्य प(या)यामि सेयं खल्ल म(मं)म तं दारगं कणगर-हस्स रहस्सि योयं चेव सारक्कमाणीए संगोवेमाणीए विहरिक्तए-क्रिक्ट एवं संपेहेद २ ता तेयलिपुत्तं अमन्तं सहावेह २ ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! कण-गरहे राया रखे य जाव वियंगेइ । तं जह णं अहं देवाणुष्पिया ! दारगं पयासामि तए णं तुरं कणगरहस्स रहस्सिययं चेव अणुपुरुवेणं सारकखमाणे संगीवेमाणे संब-हेहि। तए णं से दारए उमक्कबालभावे [जाव] जोव्बणगमणुष्यत्ते तय य मम य भिक्खाभायणे भविस्सइ । तए णं से तेयलिपुरे पउमार्व्हए एयम् इं पि सुणेइ २ त्ता पिंडिगए। तए ण पउमावई (य) देवी पोष्टिला य अमर्जी सममेव गर्क्स गेण्ड-(न्ति)इ सममेव (गर्न्भ) परिवर्द्धति (सममेव गर्न्भ परिवर्ष्ट्रति)। तए णं सा पव-मार्बा नवण्हं मासाणं जाव पियदंसणं हरूवं दारगं प्याया । जं रयणि च णं पछ-मावई (देवी) दारयं पयाया तं स्यपिं च णं पोटिला वि असची नवण्हं मासाणं विणि(हा) वायमावर्स दारियं पयाया । तए णं सा परामावहे देवी अम्मधाई सहा-वेइ २ ता एवं वयाधी-गच्छह नं तु(मे)मं अम्मो ! (तेयलि(पुत्त)मिहे) तेयलि-पुत्तं रहस्सिययं चेव सहावें(ह)हि । तए णं सा अम्मधाई तहति पिछप्रेषे २ ता अंतेउरस्स अव(हा)दारेणं निग्गच्छइ २ ता जणेव तेयिकस्स विह्वे जेणेव तेयिक प्रते तेणेव उवागच्छइ २ ता करयल जाव एवं वयाची-एवं बल देवापुण्या ! पउमार्व्ह देवी सहावेह । तए णं तेयलिएते अम्मधाईए अंतिए एयम्हं सोबा (णिसम्म) इद्भुत्(द्व)द्वे अम्मधाईए सर्दि सयाओ गिहाको निग्गच्छद २ ता अंसेट-रस्स अवदारेणं रहस्सिययं चेब अणु प्राविसङ् २ ता जेणेव पडमावई (देवी) तेणेव उपागच्छा (२ ता) कर्यल जाव एवं बयासी-संदिसंत ण देवाण्णिया । अं अष् कायव्वं । तए णं परमावई तेमकिएसं एवं वयासी-एवं खुद्ध कणगरहे सवा जाव विसंगेइ। अर्ह च णं देवासुप्पिया । वार्ग प्याया । तं तु(सं)क्मे णं देवासुप्पिया । (तं) एयं दार्ग गेव्हाहि जाव तव मम य भिक्काआयणे अविस्ताह-शिक्क तेय-लिपुत्तस्त हत्ये दलयह । तए णं तेयलिपुत्ते पडमावईए इत्याखे दारगं सेखह उत्त-रिजेमं पिहेड २ ता अंतेजरस्य रहस्सियमं अवदारेमं किराच्छा २ ता जेचेव सप् गिहे जेलेक पोहिला आरिया तेणेव उचागच्छा २ सा पोछिले कर्व क्याची-कर्व

संखं देवाणुप्पि(या)ए ! कमनरहे राया रंजि म जान क्यिंगेइ । अयं च ण दारए कणभरहस्स पुने 'पजमामहैए अत्तर् । (तेणं) तकं तुमं देवाणुप्पिए ! इमं दारगं कणगरहस्स रहस्सियमं चेव अणुकुवीर्ण सारकसाहि य संगीवेहि य संबह्वेहि य। तए में एस दारए उमुक्तवालभाव तव य भम य पञमावईए य आहारे भविस्ताइ-तिकडू पोडिलाए पासे निक्सिकड़ [२] पोडिला(ओ)ए पासाओ तं विकिहासमाव-क्रियं दारियं गेण्हइ २ ता उत्तरिजेणं पिहेइ २ ता अंतिहरस्स अवदारेणं वाण्य-विसइ २ ता जेणेव पञ्चावई देवी तेणेव उदानच्छइ २ ता पञ्चावईए देवीए पासे ठावैड (०) जाव पिडिनिकाए। तए णं तीसे प्रतमापहुँए अंगपिडियासियाओ प्रत-मावर्ड देवि विणिहायमावित्रयं (च) दारियं पयायं पासेति २ ता अजेव कणगरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ ता करयल जाव एवं बयासी-एवं खलु सामी ! पड-मावई देवी म(इ)एकियं दारियं पयाया । तए णं कणगरहे राया तीसे मएकियाए दारियाए [बहुया] नीहरणं करेइ बहु(णि)ई लो(इ)नियाई मयकिचाई करेइ [२] काडेणं विगयसीए जाए। तए णं से तेयलियुत्ते क(हे) हं को डुंबियपुत्ते सहावेद र मा एवं बदासी-सिप्पामेव चारणसोहणं जाव ठिइपडियं जन्हा णं अम्हं एस दारए क्रणगरहस्स रजे जाए ते होउ ण दारए नामेणं क्रणगण्झए जाव अर्तमोगसमस्य जाए।। १०३॥ तए में सा पोट्टिला अनाया क्याइ तेयलियुत्तस्त अणिद्वा ५ जाया यात्र होत्या नेच्छइ (य) णं तैयछिपुचे पोट्टिलाए नामगो(न)यमवि सवणयात किंचुण दे(दिरि)सर्ण वा परिभोगं वा (१)। तए ण तीसे पोटिलाए अनवा कयाई पुक्क-रताबरत्तकालसमयीर इमेबारूने गजात्वए ४ जाव समुप्तवित्था-एवं सह वहं तेचलिस्स पुन्नि हद्वा ५ आसि इनापि अणिहा ५ जाया । नेच्छड गं तेयलिपुत्ते मम नामं जान परिभोगं वा ओह्यमणसंकष्पा जान झियायह । तए वं तेयलिपुत्त पोडिलं भीहयमणसंकर्प जान झियाचमार्ग पासइ २ ता एवं वसासी-मा मै तुमे देवाणुष्पिए । ओहरमगर्सकपा जाव हिर्गाहि, तुमं नं मम बहाणसंति विपूर्ल असर्ग ४ तक्क्सावीहि २ ता बहुणं समयमाहण जाव वणीमगाणं देवसाधी स द(वि)वाबेमाणी य विहराहि । तए ण सा योहिला तेयलियुत्तेणं [अमंबणं] एवं बता समा(णा)भी इंड॰ तेवलियुत्तस्य क्यमई विद्विष्ठके र ता कलक (है) हि बहाकसंसि विषुलं असर्ग ४ जाव दवावेमाणी विद्रुष्ट् ॥ १०४ ॥ तेणं कार्डणं तेणं समार्थ सम्बनाओं गामं मजाओं हर्षे दिवासमिनाओं जाव गुतार्थम (वा) वारिणीओं बह-रहयाओ बहुपरिवाराओ पुण्याजुपुट्य [चरमाणीओ] बेजामेव तेथलिपुरे नवरे तेसेव उपागकीत २ ता अहापिकस्य उगाई ओणिग्हंति २ ता संबर्भ(ण)यं तथसा

अप्पाणं भावेमाणीओ विहरीति । तए णं तासि सञ्जवाणं अजाणं एगे सेघाडए पढमाए पोरिसीए सज्झायं करेड जाव अडमाणीओ तेयलिस्स गिर्ह अणुपविद्वाओ। तए मं सा पोहिला ताओ अजाओ एजमाणीओ पासइ २ ता हुट्ट॰ आसणाओ अञ्चाद्रेह (०) बंदइ नमंसइ वं० २ ता विपु(लं)लेण अस(णं)णेण ४ पिडलामेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खळु अहं अजाओ ! तेयलिपुत्तस्स पुट्टिंब इहा ५ आसि इयाणि अणिट्टा ५ जाव दंसणं वा परिभोगं वा, तं तुन्भे णं अजाओ बहुनायाओ [बहु]सि-क्खियाओ बहपढियाओ बहणि गामागर जाव आहिंडह बहुणं राईसर जाव गिहाई अणुपविसह, तं अत्थ-याई मे अजाओ। केइ क(ई)हिंचि चुण्यजीए वा मंतजीने वा कम्मणजोए वा हियउड्डावणे वा काउड्डावणे वा आभिओगिए वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा भूइकम्मे वा मुखे [वा] कंदे [वा] छक्षी बल्ली सिलिया वा गुलिया वा ओसहे वा भेसर्जे वा उवलद्धपृथ्वे जेणाहं तेयिलपुत्तस्स पुणरवि इद्वा ५ भवे-जामि [?]। तए णं ताओ अजाओ पोट्टिलाए एवं बनाओ समाणीओ दोवि कण्णे [अंगुलियं] ठवें(ठाइं)ति २ ता पोट्टिलं एवं वयासी-अम्हे णं देवागुप्पिए ! सम-णीओ निग्गंबीओ जाव गुलवंभचारिणीओ । नो खल कप्पड अम्ड एयप्प(बा)गारं कण्णे(हि)हिं वि निसा(मे)मिनए किमंग पुण उब(दि)दंसित्तए वा आयरित्तए वा (१) । अम्हे र्ण तव देवाणुप्पिया ! विश्वितं केवलिपन्नतं धम्मं प(डि)रिकहिजामो । तए मं सा पोष्टिला ताओ अजाओ एवं वयासी-इच्छामि ण अजाओ ! तु(न्दं)क्ने अंतिए केंबलियनतं धम्मं निसामित्तए । तए णं ताओ अजाओ पोष्टिलाए विचित्तं धम्मं परिकहेति । तए णं सा पोष्टिला धम्मं सोचा निसम्म हद्ग० एवं बयाधी-सहहामि णं अजाओ ! निग्गंथं पावयणं जाब से अहेयं तुब्ने वयह, इच्छामि णं अहं तुब्नं अंतिए पंचाणुब्ब (याई)इयं जाव धम्मं पिडविजनए । अहासहं [देवाणुप्पिया] । तए णं सा पोट्टिला तासि अज्जाणं अतिए पंचाणव्यदयं जाव धम्मं पश्चियज्ञद्र ताओ अजाओ नंदइ नमंसइ नं २ ता पिडिनिसजेइ। तए ण सा पोष्टिला समणोवासिया जाया जाव पिंडलाभेमाणी विहरह ॥ १०५ ॥ तए मं तीसे पोट्रिकाए असया क्याइ पुन्वरत्ताव्रत्तकालसमयंसि कुटुंबजागरियं जागरमाणीए अयमेयास्त्रे अज्य-त्थिए ० - एवं खलु अहं तेयलिए तस्स पुन्वि इद्धा ५ आसि इयाणि अणिहा ५ आस परिभोगं ना, तं सेयं खल म(म)मं सुव्वयाणं अज्ञाणं अतिए प्रव्यडलए । एवं संपे-हेंद्र २ ता कहं (पाउ०) जेणेव तेयिकपुत्ते तेणेव उदागच्छद २ ता करवल बाद एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया । मए सुरुवयाणं अजार्ग अंतिए घटने निसंते जाव अञ्मणुकाया पञ्चहताए। तए णं तेयिकपुरे पोहिन्हं एवं वयासी-एवं सहर

तुमं देवाणुप्पिए ! मुंहा पञ्चाहया समाणी कालमासे कालं किया अ(क्र)णंतरेसु देवलोएस देवलाए उबवज्रिहिसि, तं जह णं तुमं देवलुप्पिए ! ममं ताओ देव-हो(या)गाओ आगम्म केवलिपचत्त धम्मे बो(हि)हेहि तो हं विसर्जिम, अह णं तुमं ममं न संबोहेसि तो ते न विसजीम । तए ण सा पोट्टिका तेयलिपत्तस्य एयमझं पहिञ्जणेड । तए में तेयलियुत्ते विउलं असणं ४ उदक्खडावेड २ ता मित्तनाड जाव आमंतेइ (०) जान सम्माणेइ २ पोट्टिलं ण्हायं स० पुरिससहस्यना(इ)हिणीयं सीयं दुरुहिता मितनाइ जाव [सं]परिवृद्धे सन्त्रि(हि)ष्ट्रीए जाव रवेणं तेयलियु(रस्स)रं मज्झंमज्झेणं जेणेव सुव्वयाणं जवस्सए तेणेव जवागच्छइ २ ता सीयाओ पचोरहरू २ ता पोष्टिलं पुरओ-कड़ जेणेव सुव्वया अजा तेणेव उवागच्छइ २ ता वंदइ नमंसइ वं॰ २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पि(ए)या ! मम पोष्टिला भारिया इद्वा ५, एस णं संसार्भडिवागा जाव पव्बहत्तए, पिंडच्छंतु णं देवाणुष्पिया ! सिस्सिणि-भिक्खं (दल्यामि)। अहासुहं मा पडिबंधं (करेह)। तए णे सा पोट्टिला सुब्बयाहिं अजाहिं एवं वृत्ता समाणी हट्ट० उत्तरपुर(च्छिमे)त्थिमं दिशीभा(ए)गं अवक्षमंड २] सयमेव आभरणमहालंकार ओमुयइ २ ना सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करेइ २ ता जेणेव सुव्वयाओ अजाओ तेणेव उवागच्छइ २ ता वंदइ नमंसइ बं० २ ता एवं वयासी-आदिते णं भंते ! लोए एवं बहा देवाणंदा जाव एकारस अगाई बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ २ ता मासियाए संछेहणाए अत्ताणं झोसेता सर्दि भत्ताइं अणस(णाई)णेणं छिएता। आलोइयपिकंता समाहिएता कालमासे कालं किया अभयरेष्ट्र देवलोएस देवलाए जबनमा ॥ १०६ ॥ तए ण से कुणगरहे राया अनया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते यावि होत्था। तए णं ति राईसर जाव नीहरणं करेंति २ ता अन्नमनं एवं वयासी-एवं खहा देवाणुप्पिया ! कणगरहे राया रखे य जाव पुत्ते वियंगित्या । अम्हे णं देवाणुप्पिया ! राबाहीणा रायाहिद्विया रायाहीण-कजा। अर्यं च णं तेयली अमचे कणगरहस्स रत्नी सव्बद्धाणेस सव्बभूमियास लद्भाषण दिश्ववियारे सञ्चकज्ञव(द्व)श्वावए यावि होत्या । तं सेयं सह अरहं तेय-िपुत्तं असर्वं इसारं जाइनए-तिकट्ट अध्ययकस्य एयमट्टं पिटसुर्णेति २ ता जेणेव तेयलिपुत्ते अमने तेणेव उवागच्छंति २ ता वेयलिपुत्तं एवं बयासी-एवं सहा देवा-गुप्पिया ! कणगरहे राया रजे य रहे य जाब विसंगेड, सम्हे (स) ये देवाण्पिया ! रायाहीणा जाक रायाहीणकजा, यमं च मं देवाणुप्पिमा । कागरहस्स रही सब्ब-(हा)ठायेद्य जाव र अधुराचितप् [होत्या], तं जह णं देवाणुष्पिया! अस्यि केह् इमारे रायकक्षणसंपन्ने अभिसेवारिहे त्रणं तमं सम्बं दकाहि सर्वज्ञानं अवहे

महया २ रायामिसेएगं अभितियामो । तए वं तैयितपते तैसि ईसर जाव एयमई पित्रसणेह २ ता कणगज्ज्ञयं कुमारं प्हार्यं सञ्चालकारविभूसियं सित्सियं करेह २ मा तेसि ईसर जाव उवणेइ २ ता एवं वयासी-एस ण देवाणुप्पिया ! कणगरहस्स रहो पुत्ते पजमावईए देवीए अत्तर कणगज्ज्ञर नामं कुमारे अभिसेयारिष्ठे रायल-क्खणसंपन्ने भए कणगरहस्स रन्नो रहस्सिययं संबन्धिए, एयं ण तुब्से महया २ रायाभिसेएकं अभिसिंचह । सन्वं च तेसि उद्वाणपरियावणियं परिकहेइ । तए ण ते ईसर जाव कणगज्झयं कुमारं महया (२) रायाभिसेष्णं अभिसिचंति । तए णं से कणगज्यए कुमारे राया जाए महयाहिमर्वन(मलय) वण्णजी जाव रजे पसा-(से)हेमाणे विहरइ। तए णे सा पजमावई देवी कणगज्ययं रायं सहविह २ ता एवं वयासी-एस ण पुता ! तव रखे जाव अंतेजरे य तुमं च तैयलिपुत्तस्स [अम-कस्सी प(हा)भावेणं, तं तुमं णं तैयलिपुत्तं अमर्च आढाहि परिजाणाहि सकारेहि सम्माणेहि इंतं अन्युद्धेहि ठियं पज्जाताहि वर्वतं पिरसंसाहेहि अदासणेणं उव-किमेतेहि भोगं च से अणुबद्गिति । तए ण से कणगज्झए पडमावहैए (देवीए) तहति [वयणं] पिंडमुणेइ जाव मोगं च से [संविद्वेद ॥ १०७॥ तए णं से पौट्टिलै देवे तेयलिएक अभिक्लणं २ केवलिएकत धम्मे संबोहेड नो चेव णं से तैयलि-पत्ते संबज्जाड । तए णं तस्स पोष्टिलदेवस्स इमेयास्वे अज्ज्ञान्यिए०-एवं खळ कण-गज्ज्ञाए राया तैयलिपुत्तं आढाइ जाव भोगं च संबद्धेह । तए णं से तैय(छी)लि-पते अभिक्खणं २ संबोहिज्जमाणे वि धम्मे नो संबुज्झइ। तं सेयं खळु कणगज्झयं तैयलिपुत्ताओ विप्परिणा(मे)मित्तए-तिक हु एवं संपेहेड २ ता कणगण्झयं तैयलिपु-ताओ विष्परिणामेइ। तए णं तेयिलपुत्ते कहं ण्हाए आसमंधवरगए बहाई पुरिसेहिं सिद्धिं संपरिवर्ड सयाओ गिहाओ निगगच्छड २ ता जेणेव कणगज्झए राया तेणिव पहारेत्य गमणाए । तए णं तैयिलिपुत्तं अमर्थ जे जहां बहवे राईसरतलबर जाव पभिवओ पासंति ते तहेव आहायैति परि(जा)याणेति अब्युट्टेंति २ ता अंजिल-परिसाई करेंति इदाहि कंताहि जाव वस्गृहि आल(वे)वमाणा य संलब्साणा य पुरक्षों य पिट्टओं य पासओं य मरगओं य समणुगच्छीत । तए णं से तैयकिप्ति जेणेव कणगज्झए तेणेव उवागच्छद्र । तए ण [से] कणगज्झए तैयिंखपुत्ते एज-मार्ग पासड २ ता नो आढाइ नो परियाणाइ नो अब्स्ट्रेड अनाहायमाणे ३ पर-माहे एंचिहर । तए णं (से) तेथलिपुत्त कमगञ्ज्ञयस्य रच्नो अंबेंकि करेंद्र । तए णं से कणगज्झए राया अणाहायमाणि तुसिणीए परम्मुहे सैचिह्न । तए नै तैनकि-प्रते कार्याजसर्ग (रामें) विष्यरिणमं जाणिता सीए बाब संवायमण एवं वयासी-वेदे

र्ण प्रम कमगज्याए राया । तींणे में प्रम कमगज्याए राया । अवज्याए में कमग्र-ज्हाए (राया) । तं न नजह ण नम केणइ कुमारेण मारेहिइ-सिकट्ट मीए तस्थे (य) जाव संणियं २ पंचीस(क्के)कह २ ता तमेव आवस्त्रंथं दुरु(है)हइ २ ता तेय-लियर मज्यामज्योणं जेणेव सत् शिहे तेचेच पहारत्य गमनाए । तए णं तैयलियतं जे जहा डैसर जाव पासीत ते तहा नो आडायीत नो परियाणित मी अडम्डेंसि नो अंज(लि)लि॰ इहा(हि)ई जाव नो संख्वंति नो पुरको य पिट्टओ य पासको (य कागओ य)सम्पूर्ण च्छंति । तए णं तैयिलपुत्ते जैपेद सए गिहे तेपेव उचान-(च्छड)ए । जा वि य से तत्थ बाहिरिया परिसा मवड तंबहा-दासेड वा पैसेड वा भाइहर्एंड वा सा वि य ण नो आहांड है। जा वि य से अव्भितरिया परिसा भवड तंजहा-पियाड वा मायाड वा जाव सुन्हाड वा सा वि य जं नो आहाड है। तए णं में तैयलिपुत्ते जेणेव बासघरे जेलेव (सए) सयणिजे तैणेव उदागच्छाइ २ ता सयणिकांस निसीयड २ ता एवं वयासी-एवं खल अहं सयाओ गिहाओ निमाच्छाम तं चेव जाव अविभित्तरिया परिसा नो आहार तो परियाणार नो अव्यद्धेर । तं सेयं खळु मम अप्पाणं जीवियाओ वयरोबिताए-तिकट एवं संपेहेड २ ता तालउडं विसं आसर्गसि पक्सिक्ट, से (य विसे) नो संक्सा । तए णे से तेयलिपुत्ते [असके] नीकुप्पल जान असे सं(चे)वंसि ओहरइ, तस्य नि य से धारा ओपका। तए जै से तेयलिएते जेजेव अभोगवणिया नेजेव उचागच्छह २ ता पासगं गीवाए वंधइ २ ता स्वन्धं दुरुडइ २ ता पा(सं)सर्ग रवन्ते बंघड २ ता अप्पाणं सुवड, तत्थ वि व से रज़ किया। तए गे से तेयलिएते कहहमहा(ल)लियं सिलं गीवाए बंधह २ ता अत्याहमतारमपोरि(सि)सीर्यसि उदर्गसि अप्पार्थ मुखह, तत्थ मि से बाहे जाए । तए में से तैयलियुत्ते सुद्देशि तणकृतिश अगणिकार्य पविश्ववह २ ना अध्यामं सुयह, तत्य वि व से अगणिकाए विज्ञाए । तए में से तैयलिएते एवं ववासी-सद्धेयं खद्ध भी समजा नरीति. सद्धेर्य खद्ध मी माहणा नरीति. सद्धेर्य खद्ध भी समजा माहणा वर्यति, अहं एमी असदेयं क्यामि, एवं कह अहं सह प्रतिहें अपूत्ते, को मेर्द सहडिएसइ ! सह मिलेटि अमिले, को बेदं सहडिस्सइ है एवं अत्येणं दारेणं दारीह विसेहि । परिजयेणं । एवं सल रेमलिएनेणं असमेण कागाज्याएणं रक्षा अव-ज्याएण समाणेण तालपुडरो विसे जासगिति पविन्तते, से वि व भी (सं)कार को भेगे सहिहरसह ? तेवलिपुक्त बीख्रप्पल जाव संचंति ओहरिए, ताथ वि व से बारा औपहा, की मेर्च सहहिस्सह ? तैयलियु (तस्स)ने पासन शीबाए वं(वे)विका वाव रक् क्रिया, को ने(द)वं तहहिस्सर् ! तेरितपुत्ते वहा(सिल)सिवं वाव वेशिया

अत्याह जाव उदगंसि अप्पाणि मुक्के, तत्थ वि य ण शाहे जाए, को मेयं सष्ट-हिस्सइ 2 तेयलिएसे सुकंसि तणकुढे अगी विज्ञाए, को मेयं सहहिस्सइ !-ओह-यमणसंकप्पे जाव झिया[य]इ। तए णं से पोट्टिके देवे पोट्टिलास्वं विउठ्यह २ ता तेयछिप्रसस अद्रासामंते ठिचा एवं बयासी-हं भो तेयलिपुत्ता ! पुरक्षो पवाए पिद्रओ हत्यमयं दुहुओ अचक्खुफासे मज्हे सराणि पतं(वरिसयं)ति. गामे पिछत्ते रचे झियाइ रचे पिलते गामे झियाइ, आउसी (1) तेयलिपुता! कुओ वयामी १। तए णं से तेयलिएते पोष्टिलं एवं वयासी-भीयरस खलु भी । पव्याचा सरणं, उद्गं(हि)-द्वियत्स सदेसगर्मणं छहियस्स अर्ज तिसियस्स पाणं आउरस्स मेसजं माहयस्स रहस्तं अभिजुत्तस्य पद्मयकरणं अद्धाणपरिसंतस्य बाहणगर्मणं तरिजकामस्य पद-ह(णं)णिकचं परं अभिओजिजकामस्स सहायिकचं, खंतस्स दंतस्स जिडंदियस्स एतो एगमान न भनद्द । तए णं से पोट्टिके देने तेयलिएतं अमन्नं एवं नयासी-सुद्ध णं तुमं तेयितपुत्ता ! एयमद्धं आया(णि)णहि-त्तिकद्ग दोशंपि [तश्वंपि] एवं दयद २ ता जामेव दि(सं)सिं पाउच्भूए तामेव दिसिं पिडिगए ॥ १०८ ॥ तए ण तस्स तेयलिपुत्तस्म सुमेणं परिणामेणं जाईसरणे समुप्पन्ने । तए णं (तस्स) तेयलिपुत्तस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिए ० समुप्पेन-एवं खलू आई इहेव जंबुरीवे २ महाविदेहे वासे पोक्खलाबद्देविजए पोंड(री)रिशिणीए रायहाणीए महापडमे नामं रासा होत्या । तए णं (अ)हं थेराणं अंतिए मुंडे भविता जाव चोहस-पुव्वाइं (०) बहुणि वासाणि सामण्णपरिया(ए)गं पाउणिता मासियाए संलेहणाए महासके कृष्ये देवे (उनवर्भ)। तए णं हं ताओ देवलोगाओ आउन-खएणं [भवक्खएणं टिइक्खएणं अणंतरं चयं चइता । इहेव तेयलिपुरे तेयलिस्स अमबस्स भहाए भारियाए दार-गत्ताए पन्नायाए । तं सेयं खळु मम पुन्वदिद्वाइं महन्वयाइं सयमेव उवसंपिकताणं विहरित्तए । एवं सपेहेइ ? ता सयमेव महत्वयाई आरुहेइ ? ता जेणेव प्राय-वणे उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ ता असोगबरपायवस्स अहे पुढाविसिकायस्येसि श्रहनिसण्णस्स अणुचितेमाणस्स पुन्वाहीयाई सामाइयमाइयाई चोइसपुन्वाई सय-मेव अभिसमजागयाई । तए णं तस्स तेयां अपुनस्स अगगारस्स सुमेशं परिणा-मेणं जाव तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेणं कम्मरयविकरणकरं अपुरुवकरणं पनिद्वस्स केवलवरनाणदंसणे समुष्पन्ने ॥ १०९ ॥ तए णं तेयस्तिपुरे नगरे भद्वास-किहिएहिं वाणमंतरेहिं देवेहिं देवीहि य देवदुंद्(भी)हीओ समाह्याको इसहवण्णे कुसमे निवाहए दिन्वे गीयर्गपञ्चनिनाए कए यानि होत्या । तए में से कृणसञ्चए राया इमीसे कहाए उद्धे समाणे एवं वयाबी-एवं सक्क तेय(कि)क्रिपुरे मए अव-

ज्ञाए मुंडे भविता पव्यहए तं गच्छामि वं तेयि पुत्तं अणगारं वंदामि नर्मसामि " वं०२ ता एयमट्टं विणएवं भुज्ये २ खामेमि । एवं संपेहेह २ ता व्हाए चाउरंगि-णीए सेवाए जेणेव पमयवणे उज्जाणे जेणेव तेयि पुत्ते अणगारं तेणेव उदागच्छड़ २ ता तेयि पुत्तं (अणगारं) वंदइ नर्मसह वं०२ ता एयमट्टं च [णं] विणएवं भुज्ञो २ खामेइ [२] नवासके जाव पज्जवासह । तए णं से तेयि पुत्ते अणगारं कणगज्झ-यस्स रक्तो तीसे य महदमहालियाए परिसाए घम्मं परिकहेइ । तए णं से कणगज्ञा-उभए राया तेयि पुत्तस्य केवितस्य अंतिए घम्मं सोखा निसम्म पंचाणुव्यह्यं सत्तिक्खावह्यं सावगधम्मं पिष्ठवज्ञद् २ ता समणोवासए जाए जाव अ(हि)भि-गयजीवार्जावं । तए णं तेयि पुत्ते केवली बहूणि वासाणि केवित्यरियागं पात्रणित्ता जाव सिद्धे । एवं खद्ध जंवू । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं चोद्दस-मस्स नायज्ञवणस्य अयमट्टे पन्नते तिबेसि ॥ १९०॥ साहा-जाव न दुक्खं पत्ता माणक्षेत्रं च पाणिणो पायं । ताव न धम्मं गेण्हंति भावञो तेयि छाउच्च ॥ १॥ चोह(चउद्द)समं नाय(अ)ज्ययणं समसं ॥

जइ णं भंते ! समगेणं व चोहसमस्स नायज्ययणस्स अयमद्वे पत्रते पत्रासमस्स णं (०) के अहे पन्नते ? एवं खलु अंबू । तेणं काटेणं तेणं समएणं चंपा ना(मं)म नयरी होत्था पुण्णभेद उजाणे जियसत्त राया । तत्थ णं चंपाए नयरीए ध(ण)णे नामं सत्थवाहे होत्था अने जाव अपरिभूए । तीसे णं चंपाए नयरीए उत्तरपूर्यत्थमे दि(सि)सीभाए भहिच्छना ना(म)मं नयरी होतथा रिद्धत्यिमियसमिद्धा वण्णाओ । तत्थ में अहिच्छताए नयरीए कणगकेक नामं राया होत्या (महया) वण्णओ । [तए णं] तस्य भ(ण)णस्य सत्थवाहस्य अन्या क्याई पुञ्चरत्तावरत्तकालसम्बंधि इमेबाइले अज्झत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकष्पे समुप्पजित्था-सेयं खळ मम विपुलं पणियमंडमायाए अहिच्छत्तं न(गरं)यरि वाणिजाए गमित्तए। एवं संपे-हेइ २ ता गणिमं च ४ चउन्बिहं भंडं गेण्हड़ (०) सगडीसागडं सजेड़ २ ता सगडीसागर्ड भरेड २ ता कोहंबियपरिसे सहावेड २ ता एवं बयासी-गच्छह णं ुन्ने देवाणुप्पिया ! चंपाए नयरीए सिंघाडग जाव पहे(सं)स [एवं वयह-ोएवं जल देवाणुप्पिया । भवे सत्ववाहे विपु (के)लं पणि (य - )यं [आदाय] इच्छइ अहि-च्छत्तं नयरि वाणिजाए मित्तए। तं जो र्ण देवाणुप्पिया ! चरए वा चीरिए वा चम्म-खंडिए वा मिच्छुंडे वा पं(ड्र)डरने वा गोयमे वा गोव(ती)तिए वा (निद्धियमो वा) गिहियम्मचित्रण् वा अविकद्वविकद्वश्वसावगरतप्रक्रिमगंबप्पभिइपासंकृत्ये वा गिह्नत्ये वा (तस्स थे) घ(०)णेणं सदि अहिच्छतं नयरि गच्छह तस्स णं घणे अच्छत्तास्स

क्रमणं दलाइ अण्याहणस्य ओ(स)बाहणा(स)ओ वलयह कर्क्कडियस्स क्रेंडियं दल-यह अपस्थयणस्य पत्थयणं दलयह अपक्लेबगस्य पक्लेबं दलयह अंतरा वि य से पंडियस्स वा भग्गलग्ग[स्स] साहे जं दलयह सुहै सहेण य (जं) अहिच्छन संपायह-तिकड़ दोबंपि तबंपि [घोसणं] घोसेह २ ता सम एयमाणतियं पविष्णह । तए ण ते कीइंबियपुरिसा जाव एवं वयासी-इंदि सुजंतु भगवंती चंपानयरीवत्यव्या बहने चारा। (य) जाव पचप्पिणंति । तए पं (से) तेसि कोईबिय(धोस)पुरिसार्ण जितिए एकप्रदे सो(स)वा चंपाए नयरीए बहवे चरगा य जाब गिहत्था य लेणेव धणे संस्व-बाह्रे तेणेव उवागच्छंति । तए णं घणे [सत्थवाहे ] तेमि वरगाण य जाव गिहत्याण य अच्छत्तगस्स छत्तं दलयङ जाव पत्वयणं दलाङ-गच्छह णं तुन्भे देवाणुपिया ! चंपाए नयरीए बहिया अग्युजाणंसि मर्म पडिवालेमाणा चिद्रह । सए णं ति वरगा य० धर्णेणं सत्थवाहेणं एवं वृत्ता समाणा जाव बिह्नंति । तए णं घणे सत्थवाहे सोहणास तिहिकरणनक्षत्तीस विउलं असर्ण ४ उवक्खडाबेड २ ता मित्तना(है)ह आमंतेड २ ता भोयणं भोयांबैह २ ता आपच्छड ? ता सगरीसागर्ड जीयांबेड २ त्ता चंपां ओ नयरीओ निरगच्छइ (०) नाइविप्पणिद्रेहि अदाणेहि वसमाणे २ सुहेहि वसिंदपायरासेहिं अंगे जणवर्य मज्ज्ञेमज्ज्ञेणं जेणेव देसमां तेणेव उवागच्छाइ २ त्ता सगबीसागडं मोयावेइ (०) सत्यनिवेसं करेड २ ता कोईवियप्रिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-तुर्वेभ ण देवाणुणिया ! मम मत्यनिवेसंसि महया २ लहेणं उग्यो-सेमाणा २ एवं वयह-एवं खल देवाणुणिया । इमीसे आगामियाए छिनानायाए दीहमदाए अडवीए बहमज्हादेसभाए [एरथ णं] बहवे नंदिफला नाम स्वन्ता प्राप्ता किण्हा जाव पत्तिया पुष्किया फलिया हरिया रैरिजमाणा सिरीए अईव २ उवसी-भेमाणा चिहंति मणुसा वण्णेणं ∀ जाव मणुसा फासेणं मणुसा छायाए । तं जो णं देवाणुष्पिया ! तेसि नंदिफलाणं स्वस्थाणं मूलाणि वा कंद(०)तयपसपुष्मफलबी-याणि वा हरियाणि वा आहारेड छायाए वा वीसमड तस्स में सावाए महए भक्ड तओ पच्छा परिणममाणा २ अकाले चेव जीवियाओ ववरोवै(न्ति)इ । तं मा णं दैनाणुपिया ! केंद्र तेसि नंदिफलाणं मुलाणि वा जाव छायाए वा बीसमुख मा ण से(S)वि अकाले चेव जीवियांको वबरोविजिस्मइ । तुन्धे मं देवाणुणिया ! असेसि रनेकार्ण मूलाणि य जाव हरियाणि य आहारे(प)ह छायानु वीसभइ ति बीसर्ण धोसेह जान प्रचित्रणीत । तए मैं वर्ण सत्यवाहे सगदीसागर्ड औएइ २ ता जैनेव नॅदिफला स्व्यक्षा तेणेव उवागच्छक् २ ता तेसि नेदिकलानं व्यवसामते सत्यनिवेशं करेंद्र २ ता दोबॉप तर्वाप कोइंबियपरिसे सहावेड २ ता एवं बयासी-तुम्मे में

्र देवाणुप्पिया ! मस सत्धानिवेसंसि मह्या [२] स्रवेणं उन्होसेमाणा २ एवं वयह-एए र्ण देवामुध्यिया ! ते नंदिफला [स्वन्ता] किन्हा जाव समुद्धा छायाए । तं ओ ण देवागुध्यिया । एएसि नंदिफलार्ग स्क्लार्ग मुळाणि वा कंद(०)पुष्फतग्रापलफळाणि जाब अकाळे चेव जीवियाओ वबरोवेडू। तं मा णं तुब्भे जाब (दूरं दूरेणं परिहर-माणा) वीसमह मा णं अकाळे चिव] जीवियाओ ववरोविस्संति अनेसिं स्वस्वापं मूलाणि य जाव वीसमह-शिक्ट घोसणं जाव पर्वाप्यणीत । तस्य णं अत्येगह्या पुरिसा भणस्स मत्थवाहस्स एयमद्रं सहहति जाव रोयंति एयमद्रं सहहमाणा तेसि नंदिफलाणं द्रांद्रेणं परिहरमाणा २ अबेसिं स्वन्खाणं मुलाणि य जाव वीसमंदि । तेर्सि णं आबाए नो भरए भवड तओ पच्छा परिणममाणा २ स(ह)मस्वताए ५ मजो २ परिणमंति । एवामेव समणाउनो ! जो अम्हं निमांशो वा २ जाद पंचस्र कामगुणेसु नो स(क्रे) जह (नो रजेह) से णं इहमदे चेव बहुणं समुणाणं ४ अच-णिजे परलोए नो आगच्छइ जाव वीईवइस्सइ। तस्थ णं (जे से) अप्पेगइया पुरिसा धणस्य एयमद्धं नो सहहोते ३ धणस्य एयमद्धं असहहमाणा ३ जेणेव ते नंदिफला तेणेव उदागच्छेति २ ता तेसि नंदिफलाणं मुलाणि य जाव बीसमंति तेसि णं आवार भद्दर अबद् तओ पच्छा परिणसमाणा जाव ववरोविति । एवानेव समणाजसो । जो अम्हं निम्मंथो वा २ पन्दहर पंचसु कामगुणेसु सज्जह जान अगु-परियद्दिसाइ जहा व ते पुरिसा। तए णं से धणे सगदीसागर्ड जोयावेइ २ ता जेणेत्र अहिच्छता नयरी तेखेद उदागच्छः २ ता आहच्छताए नयरीए बहिया अम्ब्रुकाणे सत्यनिवेसं करेड २ ता सगढीसागडं मोयावेड । तए यं से भणे सत्य-वाहे महत्यं ३ रायारिहं पाइटं गेण्डक २ का बहुपरिसेहिं सर्वित संपरिखंडे आहि-च्छतं नय(रं)रि मर्ज्यमञ्जोगं अणुष्पविसङ २ ता जेपोव कणमकेन राया तेपोब उद्यागच्छत् २ ला करवल जाव बदाचेइ २ ला तं बहरूषं ३ पाइवं उच्लेइ । तए ण से कमनकेक राय। इद्भा(द्व०)हे भगस्स स्त्यवाह्स्स तं बहत्यं (३) आव पश्चिक्क २ ता ५(०)वं सत्यवाहं सकारेइ सन्यागेइ स० २ ता उत्युकं वियरइ २ ता पवि-विस्रजोह [२] अंडविशिमयं करेड २ ता पहिसंडं गेण्डड २ ता सहंसक्रेणं केणेव चंपा नयरी तेणेब उचामच्छक २ ता मित्रनाइकाशिसमनागए विप्रकाई माणस्यागाई जाव विहरह । तेथं कार्कणं तेथं समाएणं बेरायमणं ४० धन्मं सोचा जेहपूर्ण क्रहंबे ठावेता जाव पञ्चर सामा इवसा है बाई एकारस अंगाई बहुनि वासाणि जाव मासियाए (१०) बान अवयरेष देवलोएड देवलाए उपवे (से पे देवे वाको देख-लोगाओ सास्त्रका वर्ग पहला) सहाविषेड्ड बाचे सिविडाडिड बाव संतं क्रेडिड । एवं खद्ध जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं पत्ररस[म]स्स नायजस्यणस्स अयमहे पत्तते तिबेमि॥ १,९१॥ गाहाओ-वंपा इव मणुयगई घणो व्य भयवं जिणो दण्करसो। अहिछत्तानयरिसमं इह निव्वाणं मुणेयव्वं॥ १॥ घोसणया इव तित्यंकरस्स सिव-मगगदेसणमहर्ग्यं। चरगाइणोव्य इत्यं सिवसुहकामा जिया बहवे॥ २॥ नंदिफलाइ व्व इहं सिवपहपडिवण्णगण विसया उ। तव्भक्खणाओ मरणं जह तह विसएहिं संसारो॥ ३॥ तव्बज्जणेण जह इहुपुरगमो विसयवज्जणेण तहा। परमानंदनिबंध-णसिवपुरगमणं मुणेयव्वं॥ ४॥ पन्नरसमं नायज्ज्ञयणं समसं॥

जइ र्ण भंते ! समणेणं ३ जाव संपत्तेणं पन्नरसमस्स नायज्ज्ञयणस्स अयमद्रे पत्रते मोलसमस्स णं भंते ! नायज्झयणस्स (०) के अड्डे पन्नते ? एवं खळु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्या । तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाए सुभूमिभागे नामं उजाणे होत्था । तत्थ णं चंपाए नयरीए तओ माहणा भायरो परिवसंति तंजहा-सोमे सोमदत्ते सोमभूई अन्ता जाव जिपरि-भूया] रिउन्नेयजङन्नेयसामनेयअथन्नणनेय जान सुपरिनिद्रिया । ते(सि र्ण)सिं माहणाणं तओ मारियाओ होत्या तंजहा-नागिसरी भ्यसिरी जक्खिरी मुकुमा-(ल)ला जाब तेसि **णं मा**हणाणं इड्डाओ वि(प्)उछे माण्स्सए जाब विहरंति । तए णं तेसि माहणाणं अनया कयाइ एगयओ समुवागयाणं जाव इमेयाहवै मिहोकहासम्-हावें समुप्पजित्था-एवं खट्ट देवाणुप्पिया ! अम्हं इमे विउटे धणे जाव सावएजे अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाउं पकामं भोत्तं पकामं परिभाएउं । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुप्पिया! अन्नमनस्स गिहेम् कल्लाकृति विपूलं अस(ण)णपा-(णं)णसाइ(मं)ममाइमं उनक्सडेउं (र) परिभे(ज)जेमाणाणं विहरित्तए । अन्नम-नस्स एयमट्टं पिंडसुणेति कहाकर्त्ति अन्नमनस्म गिहेसु विपूरुं असणं ४ उद्यवस्वडाः वेंति २ ता परिभुंजेमाणा विहर्गत । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए असया [कयाइ] भोयणवारए जाए यावि होत्था । तए णं सा नाडासिरी [माहणी] विपुरुं असणं ४ उवक्ख(है)डावेड् २ ता एगं महं सालड्यं ति(ता)त्तलाउ(क्रं)यं बहुसंमार्-संजुनं नेहानगाढं उवक्खडावेइ एगं विंदुर्य करयलेसि स्नासाएइ [२] तं सारं कह्यं अखजं (अमोजं) निस(=)भृयं जाणिता एवं वयाधी-धिरत्यु णं सम नागसिरीए अ(ह)धनाए अपुष्णाए दूमगाए दूमगसनाए दूमगनिबोलियाए जा(जी)ए ण मए सालइए बहुसंभारसंभिए नेहावगाढे उवक्खिए सुबहुद्ध्वक्खए(ण) नेहक्खए य कए। तं जह णे ममं जाउयाओ जाणिस्संति तो णे मम खिलिस्संति। तं जाव-ताव ममं जाउयाओं न जाणंति ताव मम सेयं एयं सालह्यं ति(शा)त्तलाङ्यं] बहुसंभार-

🖈 नेहक्यं एगंते गो(वै)विक्ए अर्ज साल्ड्यं महु(रा)रलाउवं जाव नेहावगार्ढं उव-क्ख(डे) डिलए। एवं संपेहेड २ ना तं सालड्यं जाव गोवेड [२] अने सालड्यं महुर-लाउयं उवक्सदेइ [२] तेसि माहणाणं ण्हायाणं सुहासणवरगयाणं तं निपुलं असणं ४ परिवेसेइ। तए णं ते माइणा जिमियभुतुत्तरागया समाणा आयंता चोक्खा परम-सुइभूया सकम्मसंपदता अथा यानि होत्था । तए णं ताओ माहणीओ ण्हायाओ सञ्चालंकारविभृतियाओ तं विपुलं असणं ४ आहारैंति २ ता जेणेव सयाई २ गि(गे)-हाई तेणेव उवागच्छंति २ ता सकम्मसंपउत्ताओ जायाओ ॥ १९२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समाएणं धम्मघोसा ना(म)मं थेरा जाव बहुपरिवारा जेणेव चंपा (नामं) नयरी जेणेव मुभूमिभागे उज्जाने तेणेव उवागच्छंति २ ता अहापिडस्वं जाव विहरंति । परिसा निरगया धम्मो कहिओ परिसा पिंडगया। नए पं तेर्सि धम्मधोसाणं येराणं अंतेवासी धम्मरुई नामं अणगारे उ(ओ)गढे जाव ने(उ)यळेस्से मासंमासेणं खम-माणे विहरई । तए णं से धम्मर्ल्ड अणगारे मासलमणपारणयंसि पढमाए पोरिसीए सज्झायं करेड २ ता बीयाए पोरिसीए एवं जहा गोयममामी तहेव उग्गाहेइ २ ता तहेव धम्मघोमं येरं आपुच्छइ जाव चंपाए नयरीए उन्ननीयमज्झिमकुछाइं जाव अडमाणं जेणेव नागसिरीए माहणीए गिहे तेणेव अणुपविट्टे । तए णं सा नाग-तिरी माहणी धम्मरहं एजमाणं पामड २ ता तस्म साल्ड्यस्स तित्तकडुयस्स बहु-(॰)नेहावगाडस्त एड(निसिर)णट्टयाए हट्टतुट्टा [उट्टाए] उट्टेइ २ ता जेणेव भत्तव**रे** तेणीव उवागच्छइ २ ता तं सालइयं तित्तकड्यं च बहुने(हं)हावगाउं धम्मस्हस्स अणगारस्य पिंडागहंसि सञ्बनेव नि(सि)स्सिरइ । तम् णं से धम्मरुई अणगारे अहा-पजनामितिक ह नागसिरीए माहणीए गिहाओ पिटिनिक्समइ २ ना चंपाए नवरीए ) मज्यंमञ्झेणं पिंडनिक्समइ २ ता जेणेव सुभूमिभागे उजाणे तेणेव उवागच्छाइ २ ता जिणेव धम्मधोसा धरा तेणेव उवागच्छः २१ धम्मधोनस्स अदर्सामंते अन-पाणं पिंड(देंसे) छेहेड् २ ता अनपाणं करवर्लस पिंडदेसेड् । तए णं (ते) धम्मघोसा थेरा तस्स सालइयस्स नेहावगारुस्स गंघेणं अभिभूया समाणा तभी सालइयाओ नेहानगाडाओ एगं बिद्ध(गं)यं गहाय करयलंसि आसा(दे)दिति ति(त्तगं)तं खारे कडुयं अख्रजं अभोजं विसभूयं जाणिला धम्मरुड् अणगारं एवं वयासी-जइ शं सुमं देवाणुष्पिया । एयं सालद्वयं जाव नेहावगाढं आहारेसि तो व तुमं अकाछे चेद जीवि-याओ वषरोविकासि । तं मा र्ण तुमं देवाणुणिया ! इमं सालह्यं जाव आहारेसि मा कं तुमं अकाले चेव जीवियाओ बनरोविज्यति । तं गच्छि हि । मं तुमं देवाणुप्पिया । इमं सालइयं एर्गतमणाबाए अ(बि)वित्ते वंदि(डे)हे परिद्ववेहि २ ता अनं फाइयं एस॰

क्षिजं असमं ४ परिवाहिता आहारै आहारेडि । तए यं से धम्सर्व्ह अववारे धम्स-घोसेणं घेरेणं एवं वृत्ते समाणे धम्मघोसस्स बेरस्स अंतियाओ पिहानिक्खमा र ता सुभूमिभा(ग)गाओ उजागाओ अदूरसामंते थंडिहं पडिकेहेइ २ ता ता(त)ओ साळ-इयाओ एगं बिंदुगं ग(हेड्)हाय २ शंहि(लं)हंसि निसिर्ड । तए णं तस्स सास्क्रयस्स तित्तकड्यस्स बहनेहावगाढस्स गंधेणं बहणि पिपीलिगासहस्साणि पाउच्म० जा बहा य णं पिपीलिया आहारेह सा [णं] तहा अकाळे चेव जीवियाओ वबरोविजड । तए णं तस्य धम्मरहस्स अणगारस्य इमेग्रारूवे अञ्झतिथए ०-जह ताव इमस्य सालहयस्स जाव एगंमि बिंद्र(गं)यंनि पविन्हात्तेनि अणेगाइं पिपीलि(का)गासहस्साई ववरोविजंति तं जइ णं अहं एयं साल्ड्यं शंकिकंसि सन्त्रं निसिरामि (तए) तो णं बहुणं पाणाणं ४ वहकरणं भविस्सइ । तं सेयं खळु मम एयं सालइयं जाव निहाबी-गाउं सबमेव आहा(रे) रित्तए मम चेव एएणं सरी(रे) रएणं निजाउ-तिकट्ट एवं संपेक्षेट्र २ ता महपोत्तियं [२] पिंडलेक्षेट्र २ ता ससीसोवरियं कार्य पमजेड २ ता तं सालक्ष्यं तिसकदुयं बहुनेहानगाढं निलमिन पष्टगभूएणं अप्पा(णे)णएणं सन्त्रं सरी-रको(इं)हरंसि पक्किवड । तए णं तस्स धम्मरुइ य स्स तं सालझ्यं जाव नेहावगाढं आहारियस्स समाणस्स महत्तंतरेणं परिणममाणीत सरीरगंति वेयणा पाउच्यूमा उजला जाब दुरहियासा । तए णं से धम्मर्श्वी)ई अणगारे अथामे अबसे अविरिए अपूर्वसकारपरकाने अधारणिज्यमितिकह आयारअंडगं एगते ठा(ठ)वेह २ ता थेखिहं पिंडलेहेइ २ ता दब्भसंथारगं संयारेड २ ता दब्भसंथारगं दुष्टह २ ता प्रस्तान भिमुहे संपल्यिकनिसण्ये करयलपरिमाहियं एवं बयासी-नमोत्य पं अरहंताणं जाब संपत्ताणं नमोत्य मं धम्मधोसाणं येराणं मम धम्मायरियाणं [मम] धम्मोन्नएसयाणं पुन्ति पि मं मए धम्मधोसाणं बेराणं अंतिए सन्ते पाणाइबाए प्रवक्तार कावजी-वाए जाव परिग्गहे इयाणि पि णं अहं तेसि चेब भगवंताणे अंति(यं)ए सन्वं पाणाइवायं पत्रक्खामि जाव परिग्गहं पत्रक्खामि आव(जी)जीवाए जहा संदक्षे जाव चरिमेहिं उस्लासेहिं बोसिरामि-शिकर् आलोइयपिकाते समाहिपते कालगए। तप् णं ते धम्मघोसा थेरा धम्मक्इं आणगारं चि(रं)रगयं वाणिता समणे निव्यंके सद्दावेंद्रि २ ता एवं वयासी-एवं खद्ध देवाशुप्पिया ! भम्मस्हरस अणगारस्य मस्य-[कृ समण्यपारणगांसि सालह्यस्य जाव [बेहाब]गा**ढस्स निसिरणहवाए बहिसा** निगगए चिरा दे हैं, तं बच्छह णं तुन्से देवाण्यिया ! धम्मछस्स अध्ययस्य सञ्चक्षो समंता सन्गणगावेसणं करेडू । तए णं ते समया निवयंथा आव प्रविद्धार्थेति २ चा धम्मकोसाण चेराणं अंतिमको पविनिक्तामंति २ ता धम्मकामा अणकासम

सब्बओ समंता मरगणगवेसणं करेमाणा जेणेव थंडिलं तेणेव जवागच्छंति २ ता धम्म-रुद्धयस्य अणगारस्य सरीरगं निष्याणं निषेदं जीवविष्यज्ञं पासंति २ सा हा हा []] अहो । अकजमितिकट्ट धम्मरुइस्स अणगारस्स परिनिव्बाणविश्वयं काउस्सरगं करेंति (०) घम्मरहस्स आयारभंडगं गेष्ट्रंति २ ता जेणेव धम्मघोसा थेरा नेणेव उवागच्छंति २ ता गमणागमणं पडिकसंति २ ता एवं वयासी-एवं खळ अम्हे तन्मं अंतियाओ पिंडिनिक्खमामी २ शा सुभूमिभागस्य उजाणस्य परिपेरतेणं धम्मस्टस्य अणगा-रस्स सब्दं जाव करेमा(णे)णा जेणेव थंडिले तेणेव उवागच्छामो (०) जाव इहं हञ्दमागया, तं कालगए णं भंते! घम्मस्टे अणगारे इमे से आयारभंडए। तए णं (ते) धम्मधौया थेरा पुरुवगए उवऔंगं गच्छंति २ ता समणे निग्गंथे निग्गंथीओ य सहावेंति २ ता एवं वयामी-एवं खलु अजो ! मम अंतेवासी धम्मरुई ना(म)मं अण-गारे पगडभहए जाव विणीए मासंमासेण अणिक्खिनेण तवोकमीण जाव नाग-सिरीए माहणीए चि(है)ई अणुपवि(है)सइ। तए णे सा नागसिरी माहणी जाव निसिरड । तए ण में धम्महंद्दे अणगारे अहापज्जलाम(ति)त्तिकह जाव काले अणव-कंखमाणे विहरह । से णं धम्मरुई अगगारे बहुणि वासाणि सामण्यपरियागं पाउणिता आलोइयपिडवंति समाहियने कालमासे कार्ल किया उद्गं सोट(म्म)म्मे जाव सम्बद्ध-सिद्धे महाविमाणे देवताए उववने । तत्थ मं [अन्येगइयामं] (अ)जहन्ममणुक्कोसेर्ण तेत्तीसं सागरोबमाइं ठिर्द पत्रता । तत्य [पां] धम्मछ्डस्म वि देवस्स तेत्तीसं सागरो-वमाइं टिई पन्नता । से णं धम्मरुई देवे ताओ देवलोगाओ जाव महाविदेहे वासे सिजिसहिद ॥११३॥ तं धिरत्य णं अजो । नागसिरीए माहणीए अधनाए अप्रणाए जाव निर्वालियाए जाए णं तहास्त्वे साह [साहस्त्वे] धम्मर्व्ह अणगारे मासक्खमण-पारणगंसि मालइएणं जाव गाढेणं अकाले चेव जीवियाओ ववरोविए । तए णं ते समणा निरमंथा धरमधोसाणं थेराणं अंतिए एयमई सोचा निसम्म चंपाए सिघाडग (तिग) जाव [पहेसु] बहु जगस्स एवमाइक्खंति [४]-धिरत्यु णं देवाणुप्पिया ! नाग-निरीए (माइणीए) जान निवोलियाए जाए णं तहास्त्रे साह साहरूने सालइएणं जीवियाओ वबरो(बेड)विए । तए ण तेसि समणाणं अंतिए एयमहं सोचा निसम्म यहजणो अन्नमनस्स एवमाइक्खड एवं भासङ-धिरत्य णं नागसिरीए माहणीए जाब जीवियाओ बबरोबिए। नए णै ते माहणा चंपाए नयरीए बहजणस्य अंतिए एयमहं सोचा निसम्म आसुरुता जाव मिलिपिसेमाणा जेणेव नागसिरी माहणी तेणेव जबा-गच्छंति २ ता नागसि(री)िरं माइ(णीं)िण एवं बयासी-इं भी नागसिरी ! अपस्थियप-त्यिए [1] दुरेतपंतलक्खणे [1] हीणपुण्याचानहरी [1] धिरत्यु णे तद अधन्नाप अपु-६८ स्ता॰

बाए (कार) विनोधिकाए बार ने इसे तहारने साह साहस्ते मामसराणपारणां। शास्त्राएकं जाव ववरोमिए उचान(ए)वाहि नकोसनाहि अकोसंवि उवावयाहि उद्ये माप्ति उद्देनिति उषावयादि निर्मात्व कार्यादि निरमात्व निरमात्व अक्षान्याहि निच्छोड गाहिं निच्छोडेंति तर्जेति तालेति त(के)किमा ता(के)लिमा सयाओ निहालं निच्छानंति। तए णं सा नार्गांधरी संयाओ गिहाओं निच्छूडा समाणी क्पाए नगरीत् सिंवाडगतियनउक्क वसर वजम्मुहमहापद्दपहेन्न बहुजणेणं हीलि जमाणी खिसिजमाणी निदिज्याणी गरहिज्याणी तज्जिमाणी पञ्चहिज्याणी धिकारिजमाणी थुकारिज-माणी कत्यः ठाण वा निलयं वा अलभमाणी २ दंबीखंडनिवसणा खंडमह्रयखंडघड-गहत्यगया फुट्टहजाहडसीसा मच्छियाचडगरेणं अश्विजमाणमग्गा गि(गे)हं(गे)गि-हेणं देहंबलियाए विशि कप्पेमा(णी)णा विहरइ । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए तब्भवंसि चेव सोलम रोयायंका पाउब्भया तंजहा-सासे कासे जोणिसले जाब कोढे । तए ण सा नागिसरी माइणी सोलसिंह रो(या)गायंकेहिं अभिभूया रामाणी अदृद्-हट्टवसट्टा काल्यामे कालं किया छट्टीए पुढवीए उद्यो(सेणं)सं बावीयसागरीवम(हि-ती)द्विहएसु नेरइ(नर)एसु नेरइयनाए उववचा । सा णं तओ(s) अणंतरं(सि) उञ्च-हिता मच्छेषु उवबना । तत्थ णं सत्यवज्झा दाहवर्क्कतीए कालमासे काल किना अहेसत्त(मी)माए पुढवीए उक्को(साए)म(तित्ती ॰)सागरीवमद्विक्षेप्य [नरप्यु] नेरक-एसु उनवना । सा णं तओ(ऽ)णंतरं उन्बहिता दोबंपि मन्छेमु उबदाबाइ । तत्य वि य णं सत्यवज्सा दाहवक्कंतीए दोश्वंपि अहे सत्तमाए पुढवीए उक्को(मं)म(नेत्तीम)साग-रोवमद्विङएस नेरइएस उववज्जइ । सा णं तओहिंतो जाव उञ्बहिना तच्चपि मस्क्रेस उनवंशा। तत्थ वि य णं सत्यवज्झा जाव [कालमासे] कालं किचा दोशंपि छद्वीए पुढवीए उक्कोसेणं (०) । तओणंतरं उन्बहिना उरएस एवं बहा गोसाछे तहा मेयन्वं जाव रयगप्पना(ए)ओ [पुढवीओ उन्बहिना] स(न) जीव उबवजा । तओ उब्बहिना जा(व)ई इमाइं सहयरविहागाई जाव अदुत्तरं च णं सरवायरपुत्रविकाइयनाए सेसु अणेगसयसहस्सखुत्तो ॥ ११४ ॥ सा णं तओणंतरं उञ्चट्टिना इटेव जंबहीये वीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए सागरदत्तस्स सत्यवाहस्स भद्दाए भारियाए कुविछित दारियनाए पञ्चायाया । तए णं सा भष्टा सत्यवाही नवण्डं मासाणं दारियं पयाया भुकुमालकोमलियं गयनालुयसमाणं । तीसे [णं] दारियाए निव्व(ते)नुबारमाहियाए अम्मापियरो इस एयाहर्व गोण्णं गुगनिष्फर्ध नामधेजं करेंति-जम्हा णं अम्हं एसा दारिया धकुमा जा गयनालुयसमाणा तं हो उ णं अम्हं इमीसे दारियाए नामधे (के) जं खक्रमालिया [२] । तए णं तीसे दारियाए अम्मापियरो नामधे**जं करें**ति स्यालि-

ति । तए णं सा सुमालिया दारिया पंचधाईपरिव्यहिया तंजहा-सीरधाईए जाव मिरिकंदरमहीणा इव चंप(क)गलया नि(ब)वा(ए)यनिम्नाघायसि जाव परिवहुइ। तए ण सा सुमालिया दारिया उम्मुक्रबालमावा जाव रूवेण य जोव्वणेण य लाव-कोण य उक्किट्टा उक्किट्टसरीरा जाया यावि होत्या ॥ ११५ ॥ तत्व णं चंपाए नयरीए जिणदत्ते ना(म)मं सत्भवाहे अहे(०) । तस्स णं जिणदत्तस्स भद्दा भारिया स्माला रहा (जाव) मार्णस्सए कामभो(ए)गे पश्णुन्भवमाणा विहरइ। तस्स ण जिणदत्तस्स पुत्ते भहाए भारियाए अतिए सागरए नामं दारए सुकुमाछे जाव सुरूवे। तए णं से जिण-दत्तं सत्यवाहे अश्वया कयाइ स्थाओ गिहाओ परिनिक्खमइ २ ता सागरदत्तस्स सत्थवाह (गिह)स्स अदूरसामैतिणं वीईवयइ । इमं च णं स्मालिया दारिया ण्हाया वेडियासंघपरियुडा उपि आगासतलगंसि कणग(तें)तिंदूसएणं कीलमाणी (२) विहर्द । नए णं से जिणदत्ते सत्यवाहे सुमालिय दारियं पासइ २ ता सुमालियाए दारियाए हवे य ३ जायविम्हए को दुंबियपुरिष्ठे सहावेइ २ ता एवं वयासी-एस फं देवाणुष्पिया ! कस्स दारिया किं वा नामघेजं से ? । तए णं ते कोहंबियपुरिसा जिण-दत्तेणं सत्यवाहेण एवं वृत्ता समाणा ह० करयल जाव एवं वयासी-एस णं (देवा-णुप्पिया!) सागरदत्तस्य २ ध्या भद्दाण् अत्तया सुमान्ध्या नः(म)मं दारिया सुनुमा-लपाणिपाया जाव उक्किट्टा । नए मं (से) जिणदत्ते सत्यवाहे तेसि कोडंबियाणं अंतिए एयमद्वं सोचा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ२ता ज्हाए स० सित्तन।इपरिवृदे चंपाए नमरीए मज्झंमज्हेणं जेणेब सागरदत्तस्स गिहे तुंगेव उवाग(च्छड)ए। तए में सि] सागरदते २ जिणदत्तं २ एखमाणं पासड २ ता आसणाओ अब्स्ट्रेड २ ता आस-णेणं उवितमंतेइ २ ता आसत्यं वीसत्यं शुहासणवर्गयं एवं वयासी-भण देवा<del>यु-</del> प्पया | किनागमणपओयणं (१)। तए णं से जिगदत्ते (सत्यवाहे) सागग्दत्तं (सत्य-वाहं) एवं वयासी-एवं खलु अहं देवाजुप्पिया ! तब भूयं भहाए अतिषं स्मालिबं सागरस्स भारियनाए बरेमि । जड णं जाणह देवाणूप्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सला-हणिजं वा सारेमी वा संजोगो ता दिज्य मं समालिया सागर्। दारगीस्स । तए मं देवाणुण्पिया ' किं द ज्यामी सुंके [च] सुमालियाए ! । तए णं से सागरदत्ते (तं) २ जिणदत्तं [२] ए । तथासी-एवं खळु देवाणुष्पिया ! सूमाळिया दारिया (सम) एगा एगजाया इद्वा 🛂 जान किसंग पुण पासणयाए । ते नो खलु अहे इच्छानि सुमा-ियाए दारियाए खगमवि विष्पओर्ग । तं जड् षं देवाणुष्पिया । सावर्ध ए । दारप मम घर जामा उए भवड़ तो जं आई सागर(स्स)दारमस्स सुमालियं दलगामि । तए णं से जिगद्ते २ सागरदत्तंणं २ एवं बुत्ते समाबे जेगेव सए गिहे तंनेव उचाग-

ण्याए (जाव) निंबोलियाए जाए णं तुमे तहास्वे साह साहस्वे मासखमणपारणगंखि सालइएगं जान बनरोविए उचान(ए)याहिं अक्रोसणाहिं अक्रोसंति उचानयाहिं उद्धंस-णाहिं उदंसेंति उचावयाहिं निन्म(त्य)च्छणाहिं निन्म(त्यं)च्छेंति उचावयाहिं निच्छोडणाहिं निच्छोडेंति तर्जेति तालेंति त(जे)जित्ता ता(छे)लित्ता सयाओ गिहास्ने निच्छमंति। तए णं सा नागसिरी संयाओ गिहाओ निच्छढा समाणी चंपाए नयरीए सिंघाडगतियचउक्कचचरचउम्महमहापहपहेस बहजणेणं हीलिजमाणी खिसिजमाणी निदिजमाणी गरहिजमाणी तजिजमाणी पव्यहिजमाणी धिकारिजमाणी धुकारिज-माणी कत्यह ठाण वा निलयं वा अलममाणी २ दंडीखंडनिवसणा खंडमह्रयसंडचड-गहत्वगया फट्टहडाइडसीसा मच्छियाचडगरेणं अक्तिज्ञमाणम्गा। गि(गे)हं(गे)गि-हेणं देहंबलियाए विक्ति कप्पेमा(णी)णा विहरइ । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए तब्भवंसि चेव सोलम रोयायंका पाउब्भूया तंजहा-सासे कासे जोणिसुले जाव कोढे । तए पं सा नागसिरी माहणी सोलसिंह रो(या)गायंकेहिं अभिभूया समाणी अट्टर्-हट्टक्सट्टा कालमामे कालं किचा छट्टीए पुढवीए उक्को(सेणं)सं बावीससागरीवम(हि-ती)द्विहएसु नेरह(नर)एसु नेरहयत्ताए उववन्ना । सा णं नओ(s)अणंतर्र(सि) उन्ब-हिता मच्छेषु उवक्ता । तत्य ण सत्यवज्या दाहवकंतीए कालमासे काल किया अहेसत्त(मी)माए पुढवीए उक्को(साए)म(तित्ती०)सागरीवमद्विईएस [नरएस] नेरइ-एसु उववना । सा गं तओ(S)गंतरं उव्वष्टिता दोचंपि मन्क्रेसु उवव अह । तस्य वि य षां सत्यवज्ञा दाहवक्वंतीए दोचंपि अहे सत्तमाए पुढवीए उक्को(सं)म(तेत्तीस)साग-रोवमद्भिइएम् नेरइएम् उववजाइ । सा णं तओहिंतो जाव उव्वहिना त्रचंपि मच्छेस् उववना । तत्थ वि य णं सत्यवज्हा जाव [कालमारे] कालं किया दोशंपि छद्रीए पुढवीए उक्कोरेणं (०) । तओणंतरं उब्बहिना उरएमु एवं बहा गोसाळे तहा नेयव्यं जाव रयगप्पभा(ए)ओ [पुढवीओ उन्यहिता] स(त्त)श्वीस उववना । तओ उन्बहिता जा(व)ई इमाई खहयरविहाणाई जाव अदूत्तरे च णं खरवायरपढविकाइयताए तेम अणेगसयसहस्सखुत्तो ॥ १९४ ॥ सा णं तओणंतरं अञ्बहिना इटेव जंबहीये धीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए सागरदत्तस्स सत्यवाहस्स भहाए भारियाए कुच्छिष्ठि दारियत्ताए पद्मायाया । तए णं सा भद्दा सत्थवाही नवण्डं मासाणं दारियं पयाया सुकुमालकोमलियं गयताळुयसमाणं । तीसे [णं] दारियाए निब्द(ते)नवारसाहियाए अम्मापियरो इम एयाहर्व गोण्णं गुगनिष्कत्रं नामधेजं करेंति-बस्हा णं अस्हं एसा दारिया सुकूमा जा गयता ह्ययसमाणा तं हो उ णं अग्हं इमीसे दारियाए नामधे (के) जं बकुमालिया [२] । तए णं तीसे दारियाए अस्मापियरो नामधेजं करेंति सुमालि

यति । तए णं सा सुमालिया दारिया पंचधाईपरिग्गहिया तंजहा-खीरधाईए जाब गिरिकंदरमहीणा इव चंप(क)गलया नि(व)वा(ए)यनिव्वाचायसि जाव परिवर्द्ध । तए णं सा समालिया दाविया उम्मक्षवालभावा जाव हवेण य जोन्वभेण य लाव-क्येण य उक्किद्वा उक्किद्वसरीरा जाया यावि होत्या ॥ ११५ ॥ तत्व णं चंपाए नय**रीए** जिणदत्ते ना(म)मं सत्धवाहे अहे(०) । तस्स णं जिणदत्तस्य भद्दा मारिया स्माला इट्टा (जाव) माणुस्सए कामभो(ए)गे पश्रणुक्भवमाणा निहरइ। तस्स ण जिगदत्तस्स पुत्ते भद्दाए भारियाए अत्तए सागरए नामं दारए सुकुमाछे जाव सुस्वे । तए णं से जिण-दत्तं सत्थवाहे अन्नया कयाइ स्याओ गिहाओ पिक निक्खमइ २ ता सागरदत्तस्स सत्थवाह (गिह) रस अदुरसामतिणं वीईवयह । इमं च णं सुमालिया दारिया ण्हाया बेडियासंघपरिवृद्धा अपि आगासनलगंति कणग(तें)तिंद्सएणं कीलमाणी (२) बिहरड । तए णं से जिणदत्ते सत्यवाह समालिय दारियं पासड २ ता समालियाए दारियाए हवे य ३ जायविम्हए को ड्रंबियपरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-एस र्फ देवाणुष्पिया ! कस्स दारिया किं वा नामधे जें से ? । तए णं ते कोइंबियपुरिसा जिण-दत्तेणं सत्यवाहेणं एवं वृत्ता समाणा ह० करयल जाव एवं वयासी-एस णं (देवा-णुप्पिया!) सागरदत्तस्स २ ध्या भद्दाए अत्तया सुमालिया नः(म)मं दारिया सुकुमा-लपाणिपाया जाव उक्किद्वा । नए गं (से) जिणदत्ते सत्यवाहे तेसि कोडुंबियाणं अंतिए एयमद्वं सोचा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छद्द २त्ता प्हाए स - मित्तनाइपरिवृद्धे चंपाए नयरीए मज्झेमज्झेणं जेणेव सागरहत्तरस गिहे तेणेव उवाग(च्छड)ए। तए णं [से] सागरदत्ते र जिणदत्तं र एजमाणं पासइ र ता आसणाओ अस्पृद्धेह र ता आस-णेणं उवनिमंतेइ २ त्ता आसत्यं वीसत्यं सुहासणवर्गयं एवं वयासी-भण देवास-प्यया | किमागमणपओयणं (१)। तए णं से जिगदत्ते (सत्बवाहे) सागरदत्तं (सत्ब-वाई) एवं वयासी-एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! तव भूयं भहाए अत्तिबं सुमालिबं सागरस्स भारियनाए वरेमि । जह णं जाणह देवाणुष्पिया ! जुलं वा पत्तं वा सला-हणिजं वा सारेमी वा संजोगो ता दिज्जउ णं सुमालिया सागर[दार्ग]स्स । तए पं देवाणुष्पिया ' किं द त्रयामी मुंकं [ व ] सूमालियाए ? । तए णं से सागरदत्ते (त) २ जिणदत्तं [२] एवं वयासी-एवं खलु देवाणुण्यिया ! सुमाखिया दारिया (मम) एगा एगजाया इद्वा [ \* ] जात किर्मग पुण पासणयाए । तं नो खलु अहं इच्छामि सुमा-ियाए दारियाए खगमवि विष्यओगं । तं जह णै देवाणुष्पिया ! सागर्[ए] दारए मम घर वामा उए भवड़ तो कं अई सागर(स्त)दारगस्य सुमालियं दलयामि । तए णं से जिगदते २ सागरदत्तेषां २ एवं बुत्ते समाचे जेणेव सए गिह्ने तेणेव उथात-

च्छइ २ त्ता सागरदारगं सहावेड २ ता एवं बयासी-एवं खळु पुत्ता ! सागरदत्ते २ म(म)मं एवं वयासी-एवं खळु देवाणुप्पिया ! सुमालिया दारिया इहा तं चेव, तं जह णं सागरदारए मम घरजामाउए भवह ता[ब] दलयामि । नए णं से सागरए दारए जिणदत्तेणं २ एवं वृत्ते समाणे तुसिणीए। तए णं जिणदत्ते २ अनया कयाइ सोहणंसि तिहिकरणे वि(उ)पुरुं असणं ४ उनक्खडावेइ २ ता मित्तका(ई)इ आमंतेइ जाव [सकारेता] सम्मा(णि)णेता सागरं दारगं ण्हायं सञ्बालंकारविभूसियं करेइ २ त्ता पुरिससहस्तवाहि(णि)णीयं सीयं दुरुहावेइ २ ता मितनाइ जाव संपरिवृदे सन्बिद्वीए सयाओ गिहाओं निरमच्छइ २ ता चं(पा)पं नयरि मज्झंमज्झेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ २ ता सीयाओं पश्चोरहइ २ ता साग(रगं)रं दारगं सागरदत्तस्स २ उवणेड् । तए णं [से] सागरदत्ते २ विपुठं अमणं ४ उब-क्सडावेइ २ ता जाव सम्माणेता सागरं दार्गं सुमालियाए दारियाए सर्द्धि पट्ट-यं[सि] दुसहावेइ २ ता सेयापी(त)एहिं कलसेहिं मजावेइ २ ता [अगिग]होमं करा-वेइ २ ता सागरं दार्य समाठियाए दारियाए पाणि गेग्हा(विंति)वेइ ॥ ११६॥ तए णं सागर(दार)ए सुमालियाए दारियाए इमं एयाहवं पाणिकासं (पडि)संवंदेइ से जहा-नामए असिपतेड वा जाव मुम्मुरेड वा (इतो) एतो अणिद्वतराए चेय पाणिफासं संवेदेइ । तए ण से सागरए अकामए अवस(०)वसे (तं) सुहत्त(मि)मेतं सचिट्टइ । तए णं (से) सागरदत्ते २ सागरस्स (दारगस्स) अम्मापियरो मित्तनाइ विपुलं असणं ४ पुष्फबत्थ जाव सम्माणेसा पिडविसज्जेइ । तए णे सागरए (दारए) सूमालियाए सिंद जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छा २ ता सुमालियाए दारियाए सिंद तिल-(गं)मंसि निवज्रह । तए णं से सागरए दारए सुमावियाए दारियाए इमं एयास्वं अंगफासं पिंडसंबेदेइ से जहानामए असिपत्तेह वा जाब अमणाम(य)तरागं चेव अंगफासं पत्रणुव्भवमाणे विहरद्द । तए णं से सागरए दारए [सुमालियाए दारियाए] अंगफासं असहमाणे अवसवसे महनमेत्रं संचिद्रह । तए णं से सागरदारए सुमा-टियं (दारियं) बहुपधुत्तं जाणिता सुमालियाए दारियाए पासाओ उद्वेद २ ता जेणेब सए सयणिजे तेणेव उवागच्छइ २ ला सयणीयंसि निवजद । तए णं प्रमालिया दारिया तओ मुहत्तंतरस्य पिडवुद्धा समाणी पहुंचया पदमणुरना पहुं पासे अपस्स-माणी तलिमा(उ)ओ उद्वेह २ ता जेणेव से सयणिजे तेणेव उवागच्छा २ ता सागरस्य पासे णुवजाइ । तए में से सागरदारए सुमाछियाए दारियाए दो(दु)वंपि इमं प्याह्नवं अंगफासं पिरसंवेदेह जाव अकामए अवसवसे महत्तमेत्रं संविद्वह । तए ण (से) सागरदारए स्माळियं दारियं श्रहपद्धतं जाणिता सयणिजाओ उद्धेर १

🦫 ता वासघरस्स दारं विद्वाबेड २ ता मारासुके विष काए जामेव दिसि पाउन्भूए तामेव , दिसि पिंडगए ॥ ११७ ॥ तए णं सुमालिया दारिया तओ मुहत्तंतरस्स पिंडबुद्धा पतिवया जाव अपासमाणी सयणिजाओ उद्देश सागरस्य दारगस्स सञ्वओ समंता मगगणगवेसणं करेमाणी २ वासघरस्य दारं विहाडियं पासइ २ ता एवं वयासी-गए [णं] से साग(रे)रए-त्तिकड़ ओहयमणसंकप्पा जाव झियायइ। तप णं सा भद्वा सत्यवाही कलं पाउपभा[या]ए दासचे(डियं)िंड सहावेइ २ ना एवं वयासी-गच्छह र्ण तुमं देवाणुप्पिए । व(ह)हूवरस्स मुह्(सोह)धोवणियं उवणेहि । तए णं सा दास-चेडी भहात एवं युत्ता समाणी एयमट्टं तहत्ति पिडसुणेह [२] मुहधोत्रणियं गेण्हद २ ता जेणेव वामधरे तेणेव उवागच्छइ (०) सुमालियं दारियं जाव झियायमाणि पासइ २ ना एवं वयासी-किन्नं तु(मं)च्भे देवाणुप्पि(ए)या । ओहयणमणसंकप्पा जाव क्षियाहि(सि) ? । तए णं सा स्मालिया दारिया तं दासचे(डी)डियं एवं वयासी-एवं खुळ देवाणुष्पिया ! सागरए दारए म(म)मं सुदृषसुत्तं जाणिता मम पासाओ उद्देड २ ता वामघरदवारं अवगु (ण्ड)णेइ जाव पिर गए। तए णं [हं] तओ (अहं)सुहत्तंतरस्स जाव विहाडियं पासामि [२] गए णं से सागरए-तिकट ओहयमणसंकप्पा जाव शिया-यामि । तए णं सा दासचेडी सुमालियाए दारियाए एयमहं सीचा जेणेव सागरदत्ते [२] तेणेव उवागच्छा २ ता मागरदत्तस्स एयमहं निवे(ए)देइ। तए णं से साग-रदते दासचंबीए अंतिए एयमड्डं सोचा निसम्म आसुरते [४ जाव मिसिमिसेमाणे] जेणेव जिणदत्त[स्स] २ गिहे तेणेव उवागच्छइ २ ता जिणदत्तं २ एवं वयासी-किन्नं देवाणुष्पिया ! ए(वं)यं जुनं वा पत्तं वा कुलाणुस्त्वं वा कुलसरिसं वा जण्णं सागर्(ए) दारए समालियं दारियं अदिदृदो(सं)मविधयं पद्दवयं विप्पजहाय इहमाग(ओ)ए [?] बहुद्दिं खिजणियाहि य रुंटणियाहि य उवा(ल)लंभड़ । तए णं जिणदत्ते सागरदत्तस्स [२] एयम हुं सोझा जेणेव सागरए (दारए) तेणेव उवागच्छइ २ ता साग(रयं)रं दारयं एवं वयाधी-दुह णं पुता । तुमे कयं सागरदत्तस्स गिहाओ इहं हव्यमाग(ते)च्छं-तेणं, तं गच्छह णं तुमं पुता । एवमवि गए सागरदत्तस्स गिहे । तए णं से साग-रए जिणदर्त्त एवं वयासी-अवि-याई अहं ताओ। गिरिपडर्ण वा तहपडणै वा मह-प्पबारं वा जलपं(वेसं)वारं वा जलणप्पवेसं वा विसमक्खणं वा सत्योवादणं वा वि(वे)हाणसं वा निद्ध(पि)पदं वा पञ्चनं वा विदेसगमणं वा अन्भुवन(स्छि)च्छे-आ(मि) नो खल अहं सागरदत्तस्स गिहं गं(चिछ)च्छेजा। तए णं से सागरदत्ते २ उद्गंतरि[या]ए सागरस्स एयमहं निसामेइ २ ता लिकए नि(डेपनिहे)लीए निदे जिण-दत्तस्स [२] मिहाओ पिंडनिक्समङ् २ ता जेणेव सए गिहे तेणेव उदागच्छा २ ता

सकमालियं दारियं सहावेह २ ता अंके निवेसेइ २ ता एवं वयासी-किशं तव प्रता सागरएणं दारएण (मुका) ? अहं णं तुमं तस्स दाहायि जस्स णं तुमं इहा (जाव) क्रुगामा भविस्सप्ति-ति समालियं दारियं ताहि इद्राहि (जाव) वग्गहिं समासासेइ २ ना पिंडविसजेड । तए णं से सागरदते २ अध्या उपि आगासतलगंसि सहनि-सक्ने रायममां ओडोएमाने २ चिद्रह । तए णं से सागरदत्ते एगं महं दमगपुरिसं पासड दंबिखंदनिवसणं खंड(ग)मक्रमखंडघडगहत्यगर्यं मन्छियासहस्सेहिं जाव अञ्चित्वमाणमुग्गं । तए णे से सागरदत्ते [सत्यवाहे ] को दंबियपुरिसे सहावेह २ ता एवं बवासी-तन्मे णं देवाण्पिया ! एवं दमगपुरिसं विपुलेणं अस(ण)णेणं ४ प(लो)हि-लामेड (०) गिई अणुप्प(वे)विसेंह २ ता खंड (ग)महंगं खंडघडगं व से एगंते एडेंड २ ता अलकारियकम्मं कारेह २ ता ण्हायं सन्वालंकारविभूसियं करेह २ ता मण्डं असणं ४ भोयावेह (०) मम अंतियं उवणेह । तए णं ति ] कोहं वियप्तिसा जाव पिंडसमें ति २ ता जेणेव से दमगपुरिसे तेणेव उवागच्छंति २ ता तं दम(गं)गपुरिसं अस(णं)णेणं ४ उवप्पलो(में)भंति २ ता सयं गिहं अणुप्पवेसिति २ ता तं खंड(ग)-महमं संड (ग) घडमं च तस्स दमगपुरिसस्स एगंते एडेंति । तए णं से दम(गे) गपुरिसे तं[सि] संडमहर्गास संडघडगंसि य (एगते) एडिज्यमार्गस महया २ सहेणं आरसङ् । तए णं से सागरदत्ते तस्स दमगपुरियस्य त महया २ आरसियसई सोचा निसम्म कोइंबियपरिसे एवं वयासी-किन्नं देवाणुप्पिया ! एम दमगपुरिसे महया २ सहेणं आरसङ !। तए णं ते कोडंबियपरिमा एव वयासी-एस णं सामी! तंसि खंडमह गंति खंडघडगंति (एगते) य एडिजमाणं म महया २ सहेणं आरसइ। तए णं से सागरदत्ते २ ते कोइंबियपरिसे एवं वयासी मा णं तुरुभे देवाण्प्पिया । एयस्स दमगस्स तं संह जाव एडेह पासे [से] ठवेह जहा णं पत्तियं भवड । ते(वि) तहेब ठावै(ठिक्रि)ति (तए णं ते कोडुंबियपरिसा) २ तस्य दमगस्स अलंकारियकम्मं करेंति २ ता सयपागमहस्सपागेहिं ते(ति)हेहिं अ(अभ) निभगेति अविभागिए समाणे धर-भिणा गं(पुन्व)धवह(णे)एणं गायं उ(व्वहिं)वहेंति २ ता उसिणोद(ग)गेणं गंधोद-एणं [ण्टार्णेति] सीओर्गेणं ण्टार्णेति (०) पम्हलयुकुमालगंधकासा(ई)इए गायाई त्त्र(हं)हैंति २ ता हंमलक्सणं प(ह) डगसाडगं परि(हं)हैंति २ ता सब्वालंकारविभृसियं करैंति २ ता विपुर्व असणं ४ भोयार्वेति २ ता सागरदत्तस्स [समीवे] उवजेति । तप् णं [से] सागरदने [२] सूमालियं दारिवं ज्हायं सञ्चार्ककारविभूसियं क(रि)रेता तं दमगपुरिसे एवं नयासी-एस में वेदाणुप्पिया! मैस ध्या इहा, एवं णे अहं तब भारियताए द(का)ल्यामि भदियाए भइमो भ(वि)वेजासि । तए ण से दमगपुरिधे

। सागरदत्तस्य एयमद्वं पिंडसुणेइ २ ता सुमालियाए बारियाए सद्धिं वासघरं अणपनि-सह सुमालियाए दारियाए सर्ढि तलिमंति निवजह । तए ण से दमगपुरिसे सुमालि-याए इमे एयास्त्रं अंगफासं पढिसंबेदेइ सेसं जहा सागरस्स जाव संयोगजाओ अन्ध्-देड २ ता वासघराओ निगगच्छह २ ता संडमक्ष्मं खंडघ(इं)डगं च गहाय मारामुके विव काए जामेव दि(सं)सिं पाउन्भए तामेव दिसिं पडिगए। तए णं सा समालिया जाव गए णे से दमगपुरिसे-तिकह ओहयमणसंकप्पा जाव झियायह ॥ ११८॥ तए ण सा भहा कहं पाउ पमायाए दासचेिंड सहावेद (र एवं वयासी) जाव सागरद-त्तस्स एयमई निवेदेइ। तए णं से सागरदत्ते तहेव संभंते समाणे जेणेव वास(ह)घरे तेणेव उवागच्छा २ ता सुमालियं दारियं अंके निवेसेइ २ ता एवं वयासी-अहो णं तमं पूना । पुरापोराणाणं [कम्माणं] जाव पचणुरुभवमाणी विहरसि, तं मा णं तुमं पुना ! ओहयमणसंकप्पा जाव शियाहि, तुमं णं पुना ! मम महाणसंसि विपुरुं अनुषं ४ जहा पो(प)हिला जाब परिमाएमाणी विहराहि । तए णे सा समालिया दारिया एयमट्रं पिंडसुणेइ २ ता महाणसंसि विपुलं अमणं ४ जाव दलमाणी विद-रड । तेर्ण कालेर्ण तेर्ग समएणं गोबालियाओ अजाओ बहुस्युयाओ एवं जहेब तेय-लिणाए सम्बयाओ तहेव समोस(ड्रा)ढाओ तहेव संघाडओ जाव अणुपविद्वे तहेव जाव समालिया पिंडला(भि)मेना एवं वयासी-एवं खलु अजाओ । अहं सागरस्स अणिद्रा जाव अमणामा, नेच्छइ णं सागरए (दारए) मम नामं वा जाव परिमोगं वा. जस्स जस्स नि य णं दे(दि)जामि तस्स तस्स वि य णं अणिट्टा जाव अय-णामा भवामि, तुन्मे य पं अजाओ ! बहनायाओ एवं बहा पोडिला जाव उबलदे [णं] जेणं अहं सागरस्य दारगस्स इट्टा कंता जाव भवेजामि । अजाओ तहेव भगंति तहेव माविया जाया तहेव चिंता तहेव सागरद(तं स०)तस्स आपुच्छद जाव गोवालियाणं अंति(ए)यं पञ्चक्या । तए णं सा सुमालिया अजा जाया इ(ई)-रियासमिया जाव [गुना वंभयारिणी बहुहिं चउत्यस्ट्रह्म जान निहर्ड । तए ण सा सूमालिया अजा अन्नया कयाइ जेणेव गोवालियाओ अजाओ लेणेव उवागच्छा २ ता बंदइ नमंसइ वं॰ २ ता एवं बयासी-इच्छामि णं अजाओ ! तुब्मेहिं अब्भण-श्राया समाणी चंगा(ओ)ए बाहिं सुभूमिभागस्त उजाणस्त अद्रुसामंते छदंछद्रेणं अणिक्खितेणं तबोकम्मेणं स्रामिमुही आयावेमाणी विहरित्तए। तए णं ताओ गोवालियाओं अजाओ सुमालियं एवं वयासी-अम्हे णं अ(जो)जो । समयीओ निर्माबीओ इ(ई) रियासमियाओ जाव गुत्तवंभचारिणीओ, नो खलु अब्ह कप्पड बहिया गामस्स [बा] जाब सचिवेसस्स वा छद्वेछहेणे जान निहरित्तए, कप्पह णे अप्त अंती-

उक्स्सयस्स बङ्गपरिक्खितस्स संघाडिबहियाए ण समतलपङ्याए आया(वि)वेत्तरः। तए में सा सुमालिया गोवालियाए (अजाए) एयमंड नो सहहद नो पतियह नो रोएड एयारं असहहमा(णे)णी ३ सुभूमिभागस्य उजाणस्य अवृत्सामंते छद्रंछद्रेणं जाव विहरड ॥ ११९ ॥ तत्य णं जंपाए (न०) लंकिया नाम गोही परिवसइ नरवइदिज-(वि)पयारा अम्मापिइनिययनिष्पिवासा वेसविहारकयनिकेया नाणाविहअविषयप्प-हाणा अद्भा जाव अपरिभया । तत्थ णं चंपाए (०) देवदत्ता नामं गणिया होत्था म्(स्क)माला जहा अडनाए । तए णं तीसे लिखेयाए गोद्वीए अन्नया [कयाइ] पंच गोदिलगपरिसा देवदत्ताए गणियाए मद्धि सभिभागस्स उजागस्स उजाणसिर्धि पत्रण्डभवमाणा विदरंति । तत्थ णं एते गोद्विष्टगप्तिसे देशदत्तं गणियं उच्छंते ध(र)रेड एने पिद्वओ आयवनं बरेड एमे पुष्फपुर(यं)मं रएइ एमे पाए रएड एने चामरुक्खेबं करेड़। नए णं सा सूमालिया अजा देवदत्तं गणियं तेहि पंचिंहं गोहि-ऋदिसेहिं सद्धिं उरालाई माणुरमगाईं भोगभोगाईं भुंजमा(णि)णीं पासह २ ताः उमेयाहवे संकप्पे समुप्पजित्या-अहो णं इमा इत्थिया पुरापोराणाणं कम्माणं जाब विहरू । नं जह णं केंद्र इमस्य मुर्चाग्यस्य तवनियमवंभचेग्वासस्स कल्लाणे फलवितिविसेसे अत्थि तो णं अहमवि आगांसम्येणं भवस्तहणेणं उसेवास्त्राई उरा-लाइं जात विहरिजामि-त्तिकट्टु नियाणं करेड २ ता आयावणभ्(मिओ)मीए पची-र(ह)भइ॥ १२०॥ तए णे सा सुमालिया अजा सरीर(व)बाउसा जाया यावि होत्या अभिक्लणं २ हत्ये धोवेड अभिक्लणं २) पाण धोवेट सीसं धोवेड महं धोवेइ थणंतराई घोवेइ कक्लंतराई घोवेड गु(गो) अनेतराई घोवेट जत्य [२] ण ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेएड नाथ वि य य पुरवामेन उदएणं अब्स्(क्स-इ)क्खेचा नओ पच्छा ठाणं वा ३ चेएइ। तए णं ताओ गोबालियाओ अज्वाओ मुमालियं अजं एवं वयासी-एवं खल (देवाः ।) अजे । अम्हे समणीओ निरगंथीओ इरियासमियाओं जान वंभन्नेरधारिणीओं, नो ज्वह कप्पड अम्हें सरीरबाउसियाए होत्तए, तुमं च णं अजे ! सरीरबाउतिया अभिक्खणं २ हत्ये धा(व)वेछि जाव चे(दे)एसि, तं तुमं णं देवाणुरिपए । एय(त)स्स ठाणस्स आलोएहि जाव पिडवजाहि । तए णं सूमाठिया गोवालियाणं अजाणं एयमहं नो आढाइ नो परि(जाण)याणाइ अणाडायमाणी अपरि(जा)याणमाणी विहरइ । तए ण ताओ अजाओ सुमारियं अजं अभिक्खणं २ (अभि)ही(लं)लेंति जाव परिभवंति अभिक्खणं २ एवमहं निवा-रेंति । तए णं नीसे मुमालियाए समणीहिं निग्नंशीहिं हीळिजमाणीए जाव बारि-नमाणीए इमेयास्त्रे अञ्जात्यए जाव सम्प्यक्रिया-जया गं अहं अगारवासमज्जे

वसामि तया णं अहं अप्पवसा । जया णं अहं मुं(हे)हा भविता पव्यद्दया तया सं अहं परवसा । पुर्वित च णं समं समणीओ आडायंति इयाणि नो आ(ढं)ढायंति । तं सेयं खल सम कां पाउणभायाए गोवालियाणं अंतियाओ परिनिक्खमिता पाडि-एकं उवस्स(गं)यं उवसंपाजिताणं निहरित्तए-तिकड़ एवं संपेहेट २ ता कहं(पा०) गोवालियाणं (अज्जाणं) अतियाओ पिडिनिक्समड २ ना पाडिएकं उवस्सयं उवसं-र्वाजनाणं विहरह । तए णं सा समानिया अजा अणोहदिया अनिवारिया सच्छंद-मई अभिक्ताणं २ हत्ये धोवेइ जाव चेएइ तत्य वि य णं पासत्या पासत्यविहा-(री)रिणी ओसना २ क्रसीला २ संसत्ता २ बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउन णढ़ [२] अद्भासियाए संलेहणाए नस्म ठाणस्स अणालोइय(अ)पिकक्वंता काल-मासे कालं विचा इंसाणे कप्पे अन्नयर्गम विमाणंमि देवगणियनाए उववना । तस्थे-गइयाणं देवीणं नव-पलिओवमाईं ठिईं पन्नता । तत्य णं सुमालियाए देवीए नवप-लिओवमाई टिई पनता ॥ १२१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुहीवै २ भारहे वासे पंचाळेसु जणवएसु कंपिलपुरे नामं नयरे होत्या वण्यओ । तत्य पं दुवा। नामं सथा होत्था वण्णओ । तस्य णं चुलणी देवी धट्टाजुणे कुमारे जुवराया । नए णं सा समालिया देवी ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव चटता इहेव जंब-हींबे २ भारहे वासे पंचालेम जणवएस कंपिछपुरे नयरे दु(प)वयस्य रही चुलणीए ेबीए क्रिंडिस दारियत्ताए पश्चायाया । तए णं सा चुलणी देवी नवण्डं मासाणं जाव दारियं पयाया । तए णं तीसे दारियाए निव्वत्तबारसाहियाए इमं एयास्त्रं (०) नामं(०)-जम्हा ण एसा दारिया द(व)पयस्स रह्यो ध्रुया नुरूणीए देवीए अत्तया तं हो(उ)ऊ ण अम्हं इमीसे दारियाए नाम(धिक)धेकां दोवडें । तए णं तीसे अम्मा-पियरो इमं एयाहवं गो(गु)णं गुणनिष्फणं नामधेजं क(रिं)रैंति दोवई । तए णं ना दोवई दारिया पंचधा(इ)ईपरिग्नहिया जाव गिरिकंदरमही(ण)णा इव चंपगल्या निवायनिव्याघार्यास सहंसहेणं परिवन्तः । तए णं सा दोवई दिवी रायवरकता उम्मुक्कबालभावा जाव उक्किट्सरीरा जाया यावि होत्था । तए णं तं दोवहं राय-वरकन्नं अन्नया कयाइ अंते उरियाओं ण्हार्य सन्वालंकारविभूसियं करेंति २ सा दुवयस्त रात्री पायवंदि(उं)यं पे(सं)सेंति । तए णं सा दोवई २ जेणेव दुवए राया नेणेव ज्वागच्छइ २ ता दुवयस्स रक्षो पायग्गहणं करेइ । तए णं से दुवए राया दोवई दारियं अंके निवेसेइ २ ता दोवईए २ रूवे(ण) य ३ जायविम्हण दोवई २ एवं वयासी-जस्स णं अहं [तुर्स] पुता । रायस्स वा जुनरायस्स वा भारि-यत्ताए सबमेव दलइस्सामि तत्थ पं तुमं ग्लाहिया वा दु(विख)हिया वा भ(वि)वे-

ज्वासि । तए णं प(मं)म जावजीवाए हियय(डा)दाहे भविस्सइ । तं णं सहं तब पुत्ता । अज्ञयाए सर्यवरं वि(रया)यरामि । अज्ञयाए णं तुमं दिनं सर्यवरा । (जे) जं णं तमं नयमेव रायं वा जुबरायं वा वरेहिसि से णं तव भनारे भविस्सइ-सिकट ताहिं इद्राहिं जाव आंसासेइ २ ता पिडिविसक्रेड ॥ १२२ ॥ तए णं से दुवर राया द्यं सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुमं देवाण्णिया ! बारवरं नयरि । तत्य ण तमं कण्हं वासुदेवं समुद्दविजयपामीवस्ते दस दसारे बलदेवपा(मु)मोक्से पंच महावीरे उग्गसेणपामोक्खे मोलस रायसहस्से पज्जपा(मु)मोक्खाओ अब्रहाओ कुमारकोहीओ सबगमोक्खाओ सिंह दुइंतसाहस्सीओ वीरसेणपा(मु)नोक्खाओ ए-(इ)क्रवीसं [राय]वीरपरिससाहरसीओ म(ह)हासेणपामोक्साओ छप्पनं बलवगसाह-स्मीओ अने य बहुवे राईसरतलवरमाडाँवयकोडाँवयद्यार्भिसि)सेट्रिसेणावदसत्यवा-हपभित्रओ करयलपरिगाहियं दसनहं सिरसावतं मत्यए अजलि कर् जएणं विजएणं वदावेहि २ ता एवं वयाहि-एवं सळ देवाणुप्पिया । कंपिळपुरे नयरे दुवयस्स रक्षो ध्याए चुलणीए (देवीए) अत्तयाए धट्टब्रगकुमारस्स भ(गि)ःणीए दोवईए २ सर्य-वरे भविस्यइ। (तं) तए णं तुन्मे (देवा ।) दुवर्य रायं अणुगिण्हेमाणा अकालपरि-हीर्ण चेव कंपिड़पुरे नयरे समीमरह । नए ण से दूए करयल जाव कड़ दुवयस्स रह्मो एयम् इं (विभएणं) पिंड नुणेड २ त्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागरछइ २ ता कोडंबियपुरिसे महावेद २ ता एवं वयासी खिप्पामेव भी देवाणुणिया ! चाउग्धंटं आसरहं जुनामेव उब्ह्रवेह जाव उब्ह्रवेंति। तए णं से दूए ण्हाए अलंकार० सरीरे चाउग्वंटं आमरहं र्(र)फ़हदुरताः बहुहिं पुग्सिहिं सन्नद्ध जाव गहिया(25) उद्दपहरणेहिं सर्दि संपरिशृहे कंपिलपुरं नयरं मज्झंमज्झेणं निगगच्छाइ (०) पंचाळजगवयस्स मज्झे-मज्झेर्ग जेणेव देगप्पते तेणेव उवायच्छद् २ ता बुरद्वा जणवयस्य मज्झेमज्झेणं जेणेव बारवई नपरी तेणेव उवागच्छइ २ ता बारवई नयरि मज्झेमज्झेणं अणुप्पविसह २ ता जेणेव काहरम वामुदेवस्स बाहिरिया उबद्वाणसाला तेणेव उबागच्छइ २ भा चारमंं अत्सरहं ठा(ठ)वेइ २ भा रहाओ पचोस्टइ २ मा मणुस्सवग्ररापरि-क्खिते पायचानविहा(रचा)रेणं जेणेव कण्हे बासुदेवे तेणेव उवागच्छइ २ ता कण्हं वासुदेवं समुद्दविजयपा(म्)मोक्से य दस दसारे जाव बलवगसाहस्सीओ कर्यल सं चेव जाव समोतरह । तए णं से कण्हे बास्रदेवे तस्स द्यस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म हट्ट[तुद्वे] जाव हियए तं दूर्य सकारेड सम्माणेड स० २ ला पिडिविस बेड । तए णं से कण्हे वासुदेवे कोहुंनियपुरि(सं)से सरावेड र ता एवं वयासी-गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! सभाए ग्रहम्माए सामुदाइयं भीर ताकेहि । तए पं से सोइंबियपु-

रिसे कर्यल जान कण्हस्स वास्रदेवस्य एयमट्टं पिककुणेइ २ ला जेणेव सभाए सुइ-म्माए सामुदाइया मेरी तेणेव उवागच्छद २ ता सामुदाइयं भेरि महया २ सहेणं तालेड । तए णं ताए सामुदाइयाए भेरीए तालियाए समाणीए समुद्दविजयपामीक्सा दस दसारा जाव महासेणपामोक्खाओ छप्पनं बलवगसाहस्सीओ ण्हाया सञ्वालंकार-विभूसिया जहाविभवदिश्वसकारसमुदएणं अप्येगइया [ह्यगया] जाव [अप्येगइया] पाय(विहारचा) चारविहारेणं जेणेव कण्हे वास्तरेचे तेणेव उवागच्छंति २ ता करयर जान कण्डं वासुदेवं जएणं विजएणं वदार्वेति । तए णं से कण्डे वासुदेवे कोडंबियप्रिसे सहावेड २ ता एवं बयासी-सिप्पामेव भी देवाणप्पिया ! अभिसेकं हत्थिरयणं परि-कप्पेड हयगय जाव पचिष्पणंति । तए णं से कण्डे वासुदेवे जेणेव मज्जणवरे तेणेव उबागच्छद २ ता समृतजालाक्लाभिरामे जाव अंजणगिरिकडम् जिभे गयवई नरवई दहते। तए णं से कण्डे वासुदेवे समुद्दविजयपा(मु)मोक्खेहिं दमहिं दसारेहिं जाव म० छ । व । सर्दि संपरिवृद्धे सञ्चिद्धीए जाव रवेणं बारव(इ)इं नयीर्र मज्ज्ञमज्झेणं निग्ग-च्छा २ ता सुरहाजणवयस्य मज्झंमज्सेणं जेणेव देमप्पंत तेणेव उवागच्छा २ ता पंचालजणवयस्य मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं जेणेव कंपिष्ठपुरे नयरे तेणेव पहारेत्व गमणाए । तए णं से दुवए राया दोकं [पि] दुयं सहावेद २ सा एवं वयासी-गच्छा हो ण तमे देवाणु-प्पिया । इत्थिणा उरं नयने, तत्थ णं तुमं पंदुरायं सपुत्तयं जुहिद्वित्रं भीमनेणं अञ्चणं न उलं सह देवं दुब्बोहण भाइसयसमारां गंगेयं चिदुरं दोणं जयहर्ह स उ(णीं)णि कीवं आसत्यामं करयल जान कर तहेन [जान] समीसरह । तए ण से दूए एवं (न०-) जहा वासुरेने नवरं भेरी नर्तिय जाव जेणेन कंपिछपुरे नयरे तेणेन पहारेत्य गम-णाए। एएणेव कमेणं तथं दूर्य चं(पा)पं नयरिं, तत्य णं तुमं कण्हं अंगरायं स(से) हं नंदिरायं करयल तहेव जाव समीमरह । च उत्थं दूर्य द्वलिमई नयिं, तत्थ णं तुमं सिमुपालं दमघोसमुर्थ पंचभाइसयसंपरिवृढं कर्यल तहेव जाव समोसरह । पंचमगं द्यं हत्यसी(स)सं नय(रं)रिं, तत्व णं तुमं दमदंतं रायं करयल (तहेव) बाव समोसरह । छद्वं द्यं महुरं नयरि, तत्व ण तुर्म धरं रार्थं करयल जाव समोसरह । सत्तर्म दूर्य रायगिई नयरे, तरैय णे तुमं सहदेवं जरा(सिंध)संध्यस्यं करयल जाव समोसरह । अहमं दूर्व कोडिण्णं नयरं । तत्थ णं तुमं रुप्पि मे(से)सगसुर्व करबस्र तहेव जाव समोसरह । नवमं यूथं विरा(ङ)टं नय(रं)रिं, तत्य णं तुमं की (कि)यगं भाउसयसमार्ग करयल जाब समोसाह । दसमं दूर्व अवसेरेसु (य) गामागरनगरेस अणेगाई रायसहस्साई आव समीसरह । तए ण से दूए तहेव निगण्छाइ जेजिव नामागर [तहेव] जाव समीसरह । तए वं ताई अवेगाई रायसहस्माई तस्स हयस्य

अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म हड्ड॰ तं दृयं सकारेंति सम्मार्णेति स॰ २ ता पिडिनिस-(जिं) जोंते । तए णं ते वासुदेवपामोक्खा बहुवे रायसहस्सा पत्तेयं २ ण्हाया सन्नदह-त्थिसंघवरगया महया हयगयरह(०)भडचडगरपहुकर (०) सएहिं २ नगरेहिंती अभिनिस्गन्छति २ ता जेणेव पंचाले जणवए तेणेव पहारैत्थ समणाए ॥१२३॥ तए णं से दुवए राया कोइंबियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तमं देवाण-पिया । कंपिलपुरे नयरे बहिया गंगाए महानईए अदूरसामंते एगं महं सयंवरमंडवं करेह अणेगखंभस्यसिनिविद्रं ठीलद्रियसा(ठ)लिभंजि(आ)यागं जाव पश्चिपणंति ! तए णं से दबए राया [दोचंपि] कोइंबियपुरिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवार्णापया ! वासुदेवपा(सु)मोक्खाणं बहुणं रायसहस्साणं आवासे करेह । ते वि करेता पचिपणंति । तए णं [से] दुवए राया वासुदेवपा(०)मोक्खाणं बहुणं रायसह-स्माणं आग(मं)मणं जाणेता पत्तेयं २ हित्यसंघ जाव परिवृडे अग्यं च पजं च गहाय मञ्बिद्धीए कंपिहपुराओ निरगन्छ इ२ ता जेणेव ते बानुदेवपा(म)मोक्खा बहवे रायमहस्सा तेणेव उवागच्छइ २ ता ताई वासुदेवपा(म)मोक्खाई अरघेण य पञ्जेग य सकारेइ सम्माणेइ स् । २ ता तेमिं वास्टेवपा(०)मोक्खाणं पत्तेयं २ आवासे वियरह ! तए णं तं वासुदेवपामोक्खा जेणेव सया २ आवामा तेणेव उवागच्छंति २ ता हाँत्थ-खं(धा)धेहिनो पद्योरहीत २ ता पत्तेयं [२] खंधावारनिवेसं करेंति २ ता सर्णस्र] २ ुआवासे[नृ] अणु[पीपविसंति २ त्ता सएमु (२) आवासेमु [य] आसणेमु य सवणेमु य सन्निसण्णा य संतुयहा य बहांह गंधवनेहि य नाडएहि य उविगजमाणा य उवनिबन जमाणा य विहुरंति । तए णं से दुवए राया कंपिडपुरं नयरं अणुप्पविसद् २ ता विपृतं असणं ४ उत्रक्षदावेद २ जा कोटुंबियपुरिसे सहावेद २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुर्देभ देवाणुपिया ! विपुलं असणं ४ सुबहुपुष्फवर्यगंधमहालंकारं च बासदेवपामोक्खाणं रायमहस्माणं आबासेत साहरह । ते वि साहरति । तए णं त वासुदेवपा(०)मोक्या तं विपुरुं अम(णं)णपा(णं)णखाइ(मं)ममाइमं आसाएमाणा ४ विहरीते जिमियमन्तरागया वि य णं समाणा आयंता [चोक्खा] जाव सुहासणवर-गया बहुहिं गंधव्येहिं जाव विहरंति । तए णं से दुवण् राया पुरुवावरण्डकाळसमयंति कोहांबियपरिसे सहावेद > ता एवं बयासी-गच्छह णं तु(मे)क्मे देवाण्यिया ! कंपिहपुरे सिं(सं)घाडम जाव पहे[स]वासुदेवपा(मु)मोक्खाण य रायसहस्साणं आवा-मेमु हत्थिलंथवरगया महया २ सहेणं जाव उम्बोसेमाणा २ एवं वयह~एवं खलु देवाणुण्यिया ! कहं पाउप्पभायाए दुवयस्म रह्नो भ्रूयाए चुलगीए देवीए अ(त्त)ति-याए घट्टज् (०)णस्स भगिणीए दोवईए २ सर्यंवरे अविस्सड । तं तुन्से णं देवाण-

प्पिया । दुवर्य रायाणं अणुगिण्ह्रेमाणा ण्हाया सन्त्रालंकारविभूसिया हत्यसंधव-रमया सको(रं)रैंट० सेयवरचामर० हयगयरह० महया भडच(र)डगरेणं जाव परिक्लिमा जेणेव सर्यवरामंडवे तेणेव उवागच्छह २ मा पत्तेर्य नामंकेष्ठ आसणेस निसीयह २ ता दोवई २ पडिवाळेनाणा २ चिद्रह घोसणं घोसेह [२] मम एयमाणतियं पचिष्पणह । तए णं ते कोइंबिया तहेव जाब पचिष्पणित । तए णं से दुवए राया कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुक्से देवाणु-प्पिया । सयंवरमेड (पं)वं आसियसेमजिओवितितं सुगंधवरगंधियं पंचवण्णपु(प्फ-पुंजो)फोबयारकळियं कालागरुपवरकुंदुरुक्कनुरुक्क जाव गंथबट्टिभ्यं मंचाइमंचकिळ्यं करेह कारवेह करेना कारवेता वासदेवपा(०)मोक्खाणं बहुणं रायसहस्साणं पत्तेयं २ नामंकाई आसणाई अत्यय(सेयव०)पबत्ययाई रएह २ ता एयमाणित्यं पबप्पिणह (तीव) जाव पश्चिपणीत । तए णं ने वासुदेवपा(०)मोक्खा बहुवे रायसहस्सा कहं (पाउ॰) ण्हाया सञ्बालंकारविभारिया हात्यसंघवरगया सकारेंट० सेयवरचामराहि मिहया हियाय जाव परिवटा सिव्बद्धीए जाव रवेणं जेणव सर्यव(रे)रामैडव तेणेव उवागच्छंति २ ता अणप्पविसति २ ता पत्तयं २ नामं(के)कएम् निसीयंति दोवई २ पिंडवालेमाणा चिद्रेति । नए पं से दुवए गया कहं पहाए सन्वालंकार-विभूसिए इत्थिखंधवर्गए सक्रीरेंट० इयगय० कंपित्रभूरं मज्झमज्झेणं निग्गच्छइ (०) जेणेव सर्यवरामंडवे जेणेव वास्रदेवपा(०)मोक्खा बहुवे रायसहस्मा तेणेव जबागच्छइ २ ता तेसि बाग्रदेवपा(०)मोक्खाणं करयल जाव बद्धावेता कण्डस्स बासुदेवस्स सेयवरचामरं गहाय जववीयमाणे चिद्रह ॥ १२४ ॥ तए णं सा दोवई २ [कलं जाव] जेणेश मजणधरे तेणेव उवागच्छइ २ ता [मजणधरे अणुपवि-सइ २ ता] ण्हाया सुद्धप्पावेसाई मंगहाई वत्थाई पषरपरिहिया मज्जणघराओ पिंडिनिक्खमइ २ ता जेणेव अंतेउरे तेणेव उवागच्छइ। तए णं तं दोवई २ अंतेजरियाओ सञ्वालंकारविभूसियं करेंति, किं ते ? बरपायपत्तनेजरा जाव चेडियाचक्कवालम(यह)हयरगर्विदपरिक्खिता अंते उराओ पडिनिक्खमइ २ सा जेणेव बाहिरिया उवहाणसाला जेणेव चाउग्धंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ ता किशावियाए लेहियाए सदि चाउग्धेटं आसरहं दुरुहइ । तए णं से धट्टजुणे कुमारे दोवहिए कन्नाए सारत्यं करेइ । तए णं सा दोवहे २ कंपिक्षपुरं (नयरं) मज्झंमज्झेणं जेणेव सयंव(र)रामंडवे तेणेव उवागच्छइ २ ता रहं ठावेइ रहाओ पत्रोद्ध(ह)भइ २ ता किइ।वियाप केहियाए (य) सर्वि सर्यवरमंडवं अणुपविसङ् कर्यल (जाव) तेसि बासुदेवपा(०)मोक्साणं बहुणं रायबरसहरूसाणं पणामं करेड । तए णं सा दोवर्ड २

एगं महं सिरिदामगंडं व | कि ते ! पाडलमिश्रवचंपय जाव सत्तच्छयाईहि गंधद्धणि मुर्यतं परमसुह कासं दिसिणिजं गे(गि)ण्डइ । तए ण सा किङ्काविया (जाव) सुरूवा जाब वामहत्येणं चिल्लगं दप्पणं गद्वेकण सलतियं दप्पणसंकंतिवंबसंदंसिए ब से दाहिणेण इत्येणं दरि(सि)सए पनररायसीहे फुडविसयनिसुद्धरिभियांभीरमहरभ-णिया सा तेसि सञ्चेसि पत्यवाणं अम्मापि(ऊणं) उवंससत्तसामत्थगो तिकंतिकं-तिबहुविहुआगममाहुप्पह्वजोव्वणगुणलावणगुकुलसीलजाणिया कित्तणं करे ३ । पढमं ताब बिष्हपुंगवाणं दसदसार् वर विरिधिति। विशेषिक विरोधित हस्समाणावमहगागं भवसिद्धिपवर्षंडरीयाणं चिल्लगाणं बलवीरियम्बजोञ्बगगुणला-वण्णकित्तिया कित्तणं करेइ । तओ प्(णो)ण उग्गसेणमाईणं जायवाणं भणइ(य)-सोहग्गहनकछिए वरेडि वरपरिसगंधहत्वीणं जो हु ते [लोए] होइ हिययदङ्ओ ॥ तए ण सा दोवई रायवरकलगा बहुणं रायवरसहरूसाणं मज्ज्ञंमज्झेणं यमइच्छ-माणी २ पुन्वक्रयानियाणेणं चोइजमाणी २ जेणेव पंच पंडवा नेणेव उवागच्छइ २ ता ते पंच पंडवे तेणं दसद्भवण्णेणं कुममदामेणं आवेदियप रैवेदि (य)ए करेड र ता एवं वयासी-एए णं मए पंच पंडवा वृदिया । तए णं (तेसिं) ताई वासुदेव-पामोक्खा(ण)ई बहुणि रायसहस्साणि महया २ सहेणं उग्वोसेमाणा(ई १२ एवं वयंति-सुवरियं खलु भो ! दोव(इ)ईप्र रायवरकन्नाए (२) तिकहुँ सर्यवरमङबाओ ⊦ढिनिक्ख-मति २ त्ता जेणेव सया २ आवासा तेणेव उवागच्छंति। तए ण धद्रज्ञ(ण्णे)णकुमारे पंच पंडवे दोवई [च] रायवरक(ण्णं)भगं चाउग्धंट आसरहं दृष्ट(ह) हेउ २ त कंपिक्र-पुरं मञ्झमञ्झेणं जाव सयं भवणं अणुपविसङ् । तए णं दुवए राया पंच-पंडवे दोवई २ पट्टमं दुरुहेइ २ ता सेयापी[य]एहिं कलसेहिं मजावेइ २ ता अविगहोसं करा(कार)वेइ पंचण्हं पंडवाणं दोवईए य पाणिगाहणं करावेइ। तए णं से दुवए राया दोवईए २ इमे एयाह्रवं पीइदाणं दलय(ती)इ तंजहा-अट्ट हिरण्गकोशओ जाव (अट्ट) पेसणकारीओ दासचेबीओ अस च विपुर्ल धणकणग जात दल । इ.। तए णं से दुवए रापा ता**इं वाद्यदेवपामोक्**लाई विपुर्रेणं असणपाणवाइ**वनाइमेणं** वत्थगंध जाव पडिविधजेडु ॥ १२५ ॥ तए ण से पंड राया ने सि वा प्रदेवपा-मोक्खाणं बहुण रायसहरूसाणं करयल जाव एवं वयासी-एवं खन्त देशणरिपमा ! हिस्थणा उरे नयरे पंचण्हं पंडवाणं दोवईए य देवीए कक्षागकरे भिन्स्यह, तं तुन्मे णं देवागुप्पिया । समं अणुमिण्डमाणा अकालपरिहीणं समोसरह । तथं णं [ते] वासुनेवपामोक्खा पत्तेयं २ जाव पहारेत्य गमणाए । तए ण से पं(ह)**इ रागा** कोईवियपुरिशे सहावेह २ शा एवं वयाधी-मञ्जूह णं तुन्भे देवाणुरियमा ! हत्यिणा-

उरे पंचर्ष्ट पंडवाण पंच पासायवर्डिसए कारे(ह)हि अञ्भुग्गयम्भिय वण्णओ जाद पिंडहरें । तए णं ते कोद्वंबियपुरिसा पिंडसुर्णेति जाव कार(करा)वेंति । नए णं से .पं(डुए)हू राया पंचिंह पंडवेहिं दोवईंए देवीए सिद्धं हयगयसंपरिः डे कंपिलपराओ पिंडिनिक्खमड २ ता जेणेव हत्यिणाउरे तेणेव उवागए । तए णं से पंडराया तेसि वामुदेवपामोकखाणं आगमणं जाणिता कोइंबियपरिसे सद्दावेइ २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुब्भे देवाणुष्पिया ! हृत्यिणाउरस्स नयरस्स बहिया वासुदेवपामोत्रसाणं बहुणं रायसहस्साणं आबासे कारेट्ट अणेग(खं)यंभसय तहेच जाव पचिष्पणंति । तए णं ते वाध्वदेवपामीक्खा बहवे रायसहस्सा जेणेव हत्यिणाउरे तेणेव उवाग-च्छंति । तए णं (से) पंहराया ते(सिं) वासुदेवपामो(क्साणं)क्से [जाव] आग(म-णं)ए जाणिना हट्टतुद्धे व्हाए जहा दु(प)वए जाव जहारिहं आवासे दलया । तए णं ते वामुदेवपा(०)मोञ्जला बहुवे रायसहस्सा जेणेव सया(इं) २ आवासा(इं) तेणेव उवा-मन्छंति (०) तहेव जाव विहरेति । तए णं से पंडराया हात्थणाउरे नयरे अणुपविसह २ ता कोडुंबियपुरिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-तुब्धे मं देवाणुप्पिया ! हं पुलं असमं ४ तहेव जाव उवर्णेति । तए णं ते बाम्रदेवपामोक्खा बहवे रा(या)यमहस्सा ण्हाया तं विपूर्ण असणं ४ तहेव जाव विहरंति । तए णं से पंहराया [ते] पंचपंड वे दोवई च देविं पट्टयं दुरुहेद्दर ना सीयापीएहिं कलसेहिं प्हावे(न्ति)इर ना बल्लाण(का)करं करेड २ ता ते बासुरेवपामोक्खे बहुवे रायसहरूसे विपुलेणं अस(ण)णेण ४ प्रप्कवरयेणं सकारेड सम्माणेड (०) जान पिडिनिसजेड । तए णं ताई नासुदेनपामी स्वाई नह (是)ई आब पडिगयाई ॥ १२६ ॥ तए णं ते पंच पंडवा दोवईए देवीए (सिद्धे अंतो अंते-उरपरियाल) सर्दि कहाकृष्टि वार्रवारेणं उ(ओ)रालाई भोगभोगाई जाव विदर्ति । तए में से पंडू राया अलया कया(ई)ई पंचिंह पंडवेहिं कोंतीए देवीए टोवईए (देवीए) य सर्दि अंगोअंते उरपरियालसर्दि संपरिवृडे सीहासणवरगए यावि विहरह । इसं च कं कच्छुकनारए दंसणेणं अइमहए विणीए अंतो(२)य कलुसहियए मज्झ(त्यं।)त्य उचित्यए य आही मसोमिपयदंत्रणे सुरूचे अमइलसगलपरिहिए कालभियचम्म उत्तरासंगरहस्य-(त्थे)च्छे दण्डकमण्डलुइत्ये जहाम उडदित्तसिरए जन्नोवइयगणेतियमुं जमेह(ल)लाबा-गलधरे इत्यक्रयकच्छभीए पियमंधन्वे घरणियो परपादाणे संवरणावरण ोवय(मड)-णुप्पयणिळेसणीसु य संकामणि(अ)अभिओ एपन्नतिगमणीयं(भ)भिणीसु य व(ह)हुसु विजाहरीमु विजास विस्तुयजसे इहे रामस्य य केसबस्स य पज्जापईवसंबन्नतिरुद्धनि-सहउम्मुयसार्णगयसमृहदुम्मुहाई(म)णं जाधवाणं अद्भृद्वाण[य]कृमारकोडीणं हिथय-दहए संगवए कलहजुदकोलाहलप्पए भंडणाभिलासी बहुत व सम्(रेस)रस बसंपराग्रस

दंसणरए समंतओ कलहं सदिक्षणं अणुगवेसमाणे असमाहिकरे दसारवरवीरपुरि-स्(ति)तेलोकबलवगाणं आमंतेऊण तं भगव(नीं)ई प(ए)क्रमणि गगणगमणदच्छं उपपुडओ गगगम्भिलंघयंतो गामागर्नगरखेडकञ्बडमडंबदोणमुह्पट्टणसें(वा)बाह-सहस्समंडियं थिमियमेइणीनलं वसुद्धं औलोई(तो)ते रम्मं हत्यिणाउरं उवागए पंहु-रायभवणंति अडवेरोण समीवइए । तए णं से पंड राया कच्छलनार्यं एजमाणं पासइ २ ता पंचाहें पंडवेहिं कुंतीए य देवीए सर्द्धि आसणाओ अब्सुद्धेह २ ता कच्छहना-र्यं सत्तद्वपयाहं पश्चगच्छा २ ता तिक्खतो आयाहिणप्याहिणं करेद २ ता वंदइ नमंसइ वं २ ता महरिहेणं आसणेणं उवनिमंतेइ । तए णं से कच्छुहनारए उद-गपरिफोतियाए दब्भोवरिप(ब)च्चत्युयाए भित्तियाए निसीयइ २ ता पंडुरायं र जे [य] जान अंते उरे य कुमलोदंनं पुच्छड़ । तए णं सं पंड़राया कोंती [य] देवी पंच य पंडवा कच्छ्ळनास्यं आर्टात् जाव पजवासंति । तए णं सा दोबई देवी कच्छ्ळ-नारयं अस्तज(यं)यअविर(यं)यअप्पिडहर्या अपिकक्लायपानकम्यं-तिकृष्ट आडाइ नो परियाणइ नो अञ्मुद्वेइ नो पज्जवामइ ॥ ५२७ ॥ तए णं तस्य कन्छ-हनारयस्य इमेयाहवे अज्ञात्थए चिंतिए पत्थिए मगोगए संकप्पे समुप्पजित्था-अहो णं दोवई देवी रूवे(णं)ण य जाव लावण्णेण य पंचिह पंडवेहिं अ(णुब)बत्यदा समाणी मर्स नो आडाइ जाव नो पजवासद । तं सेयं प्रत्य मम दोवईए देवीए विष्पियं क(रि)रेत्तए-तिकड् एवं संपेहेड् २ ना पंडु(य)रायं आपुच्छइ २ ता उप्प-यों विजं आवाहेड २ ता नाए उक्किट्टाए जाव विजाहरगईए लवणसमुदं मज्झं-मज्झेणं पुरत्थाभिम् हे वी(इ)ईबइउं पयत्ते यावि होत्था । तेणं काळेणं तेणं समएणं धायइसंडे दीवे परित्यमद्भदाहिणहु भरहवासे अ(म)वरकंका ना(म)मं रायहाणी होत्या । त(ए)त्थ णं अ(म)वरकंकाए रायहाणीए पउमनाभ नामं राया होत्या महया हिमबंत वण्यओ । तस्म णं पत्रमनाभस्य रक्षो सत्त देवीसयाई ओरोहे होत्या । तस्स णं परमनाभस्स राजे मुनाभे नामं पुत्ते जुबराया(या)वि होत्या । तए णं से पउमनाभे राया अनोअंते उरिक्ष ओरोहसंपरिवुढे सी(सि)हासणवरगए विहरइ। तए णं से कच्छुलनारए जेणेव अवरर्कका रायहाणी क्षेणेव पडमना(ह)भस्स सबणे तेणेव उवागच्छद्र २ सा पउमनासस्स रन्नो भवर्णस झ(सि)सि वेगे(णं)ण समो-वदए। तए णं से पडमनाभे(राया) कच्छु(हं)हनार्य एजमाणं पासइ २ ता आस-णाओ अन्भुद्वेह २ ता अध्येगं जाब आसणेणं उवनिमंतेह । तए णं से कन्यक्रनारए उदयपरिफोसियाए द्रब्भोवरिपबत्ययाए भिष्टियाए निसीयह जाद कुसलोदंत आप्-च्छद । तए णं से पनमनाभे राया नियगओरोहे आयविम्हए कच्छकनारमं एवं

। सवासी-त(व्यं)ये देवाण्यप्या । बहनि अस्तानि काव नि(गे)हाई अणुपनिसारी. तं वात्य-मारं से काहिंगि देवाश्राध्यका । एप्रसन् बोरोहे दिह्युक्ते बारिसए शं मस स्रोरोडे १ । तक् मं से कच्छाकनारक पडसनाभेषं (स्था) एवं बुक्ते समागे ईसिं विह-सिवं करेड २ ता एवं वयासी-समेसे कं तुमं पठन-नामा । तस्स अगडवहरस्स । के णं देवाणुष्पिया । से अमहद्दुरे ! एवं कहा महिलाए । एवं कह देवाणुष्पिया । कंपुरीये २ आरहे वासे इत्यागाउरे [नयरे] दुपयस्य रखी भूमा चुलागीए देवीपू क्षात्रया पेहस्स सुन्हा पंचन्द्रं पंडवानं मारिया दोवां देवी स्वेण य जाव उक्कि सरीरा । दोवईए ने देवीए जिलस्सवि पायंगुक्त(य)स्स अवं तब ओरोहे स(तिमं)यंत्रि कलं न सम्बद्-तिकट्ट प्रतम-नाभं भापुच्छा (०) बाब पश्चिमए। तए यं से परमनामे राया करुखनारकस्य अंतिए एयम्ब्रे सीचा निसम्म बोवईए देवीच कवे व ३ मुच्छिए ४ (०) जेलेब पोसहसाला तेलेब सवानच्छा २ ता पोसहसाकं जान पुरुवसंगद्रयं देवं एवं वसासी-एवं सहर देवाणुप्पिया ! अंस्रीवे २ शारहे बासे हत्यणाहरे बाब [उक्किन्न]सरीरा. तं इच्छानि गं देवाकुप्पया ! दोब(वीं)इं देवीं इहुमा(णि)णीयं । तए णं पुरुषसंगहर देवे परमनामं एवं वसासी-नी साह देवाणुष्पिया । ए(मं)वं भूगं वा भव्वं वा भवित्सं वा अ-नं दोवई देवी पंच-पंडने मोत् (प)नं अबेर्ण पुरिक्षेषं सर्वि उ(ओ)रालाई बाब बिहरिस्सइ। तहाबि य नं अहं तव पियह(त)याए दोवई देवि इहं हच्चमानेमि-तिकई पउम-नामं बायुच्छा २ ता ताए उक्कियाए जान कमणसमुद्र मण्डांमण्डीणं जेणेत इत्याणाउदे नवरे तेनेव पहारेख गमगाए । तेथं कावेणं तेथं समध्यं इत्थिणाहरे [नवरे] लुहिद्विने रावा दोक्षंए देवीए सक्षि स्टिंस आगासल(सं)कर्गात सह र्पयसे नाम होत्या । तह यं से पुरुषसंगद्दछ देवे जेगेव आहित्रिके राजा जेगेव होवई देवी लेगेव एवामच्छा १ ता दोवईए देवीए आसीवणियं वरुवह १ ता दोवई देविं विकाह १ ता ताए उद्दिहाए जान सेणेन अ-वरसंखा अधेव पडम-नामक्स भवने तेणेस उत्ता-गच्छत १ शा पडम-नामस्य शवणंति अलोगवनियाए दौबर्ड देवि ठावेड १ का ओसोबबिं अवहरह २ सा केवेब बब्रामाने तेचेब उद्यागकह १ सा वर्ष बसासी-एस में देवालुप्पिया | वर्ष इतिववालराओं दोवई देवी इ(इ)ई इव्यमाचीया सव व्यसोगक्षिकाए बिद्धर । असी पर ग्रंथ बांकड़ि-सिक्यु जानेव दिश्चि पाउकपूर् तानेव दिसिं पविषय । तए वं का बीका वेची तको मुहुरांतरस्य पविश्वका समाणी ते अवनं असोजवनियं न अपवानियात्रमान्यो एवं बवासी-यो सात सार्व पूरी शए सबके हो कहा क्या करते व(ना)का बासेसवर्तिना । से व कवाद के बार्ड ६९ ससा-

कैण(ई)ह देवेण वा दाणवेण वा किंपुरिसेण वा किंबरेण वा महोरगेण वा गंधव्येण वा अनस्स र-न्नो असोगवणियं साहरिय-तिकट्ट ओड्यमणसंकप्पा जाव सियायइ। तए णं से पडम-नाभे राया ण्हाए सन्वालंकारविभृतिए अंतेडरपरियालसंपरिवरे जेणेव असोगवणिया जेणेब दोवई देवी तेणेव उवागच्छड २ ता दोव(तीं)ई दे(वीं)वि ओहय(०) जाव क्षियायमा(णीं)णिं पासइ २ ता एवं वयासी-कि-मं तुमं देवाणुप्पि-(ए)या ! ओहय जाव झियाहि ! एवं खल तुमं देवाणुप्पए ! मम पुरुवसंगहएणं देवेणं जंबुद्दीवाओ २ भारहाओ वासाओ हत्यिणा(पु)उराओ नयराओ जुहिष्टिहरूस र-को भवणाओ साहरिया, तं मा णं तुर्य देवाणुप्य-वा ! ओहय-जाव झियाहि, तुर्म [णे] मए सिंद विपुलाई भोगभोगाई जाव विहराहि। तए ण सा दोवई (देवी) पउमनाभं एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया । अंबुहीवे २ भारहे वासे बारव(ति)ईए नयरीह कण्हे नामं वाह्यदेने सम्(पि)पियभाउए परिवसह, तं जह णं से छण्हं मासाम म(मं)म कूवं नो हज्वमागच्छाइ तए णं अहं देवाणुपिया! जं तुमं बदसि तस्स आणाओनायनयणनिहसे चिहिस्सामि । तए में से पन(मे)मनामे दोबईए एयमई पिन्नणेह २ ता दोवई देविं क कंते उर्दे ठवेड । नए णं सा दोवई देवी छईछ हेणं आणिक्सिनेणं आयंत्रित्यरिगाहिएणं स्वोक्स्मेणं अप्याणं साबैमाणी विहरह ॥ १२८ ॥ तए णं से जु(ह)हिद्धित्र राया तओ मुहक्तंतरस्स परिवृद्धे समाणे दोवई देनि पासे अपासमा(को)के समक्रिजाओ उद्वेड २ ना दोनईए देनीए सन्नओ सर्मना मरगणगर्नेसणं करेड २ ता दोवईए देवीए कत्थड सुई वा खुई वा पवर्ति वा अलभ-माणे जेणेव पं इराया तेणेव उवागच्छइ २ ता पं-इरायं एवं वयासी-एवं खलु ताओ ! म-म जागासनलगीरी [सह]पसुनस्स पासाओ दोवई देवी न नजह केणड देवेण वा राणवेण वा [किंपुरिसेण वा] किन्नरेण वा महोरगेण वा गंधक्त्रेण वा हिया वा नि(णी)या वा अ(व)क्सिता वा (?), [तं] इच्छामि णं ताओ । दोवईए देवीए सम्बंभी समंता मग्नणगर्वसमं क्(यं)ितलए । तए मं से पं हराया कोइंबियप्रिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छह मं तुन्मे देवाणुष्पिया । हत्यिणाउरे नयरे सिंघा-डगति(य)गच उक् वचरमहापहपहेसु भहवा २ सहंगं उन्होसेमाणा २ एवं बयह-एवं बालु देवाणुप्पिया । जुहिद्धिकस्त र बो आगासतस्त्रमंति ग्रहण्यानस्य पासाओ दोवई देवी न नजाइ केणइ देवेण का दाश्यकेण का किंपुरिसेश वा किसारेण का प्रहोरगेण वा गंधव्येण वा हिया वा नि(नी)या वा अ-किसाता वा. तं जो वं देवालुप्यिया ! दोवहैए देवीए छई वा खुई वा पविति वा परिक्टेंड तस्त में पंडरावा विस्तं अस्वसैपयाणे (दार्थ)दलयइ-तिकट बोसणे चोसाबेह १ ता एकमाणरियं वचणिणह । तह में उ

कोईबियपुरिसा जान पचिपानंति । तए णं से पेट्ट-राया दोनईए देवीए कत्यह सुई वा जाव अलममाणे कोंतीं देवीं सहावेड़ २ का एवं वयासी-मच्छह णे तुमें देवालु-प्पिन्या ! बारवर्द नयरि कष्टरस वासदेवस्य एयम् निवेदेति । कण्हे णे परं वासदेवे दोबईए (देवीए) मरगणग्वेसणं करेजा अन्नहा न नजह होबईए देवीए सु(नीं)ई बा खु(तीं) है वा पव(तीं) ति वा उवलमेखा। तए मं सा कोंती देवी पंड(रण) गा एवं बुना समाणी जाव पिंडमुंगेइ २ ता ब्हाया हत्यिसंघवरमया हत्यिगा(उ)पुरं नयर मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं निस्पच्छा २ ना कुरुजणवयं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं जेणेव सुर(ह)द्वाजणवर जेणेव बारवर्ड नयरी जेणेव अयगुजाणे तेणेव उवागच्छड २ मा हत्यसंधाओ पत्रोस्टइ २ मा कोइंबिक्यु रिसे सहावेइ २ मा एवं वयाशी-गच्छह में तुन्मे देवा-णाप्पया ! जेणेव (बारवर्ड ण०) बारवर्ड नयरि अणुपविसह २ ता कण्हं बासुदेवं करयल[ ] एवं वयह-एवं बल सामी । तन्मं पिउन्छा कोंती देवी हत्थिणाउराओ नयराओ इन्हें हव्बमागया तुब्भं दंसणं कंसाइ । तए मं ते कोहंबियप्रिसा आव कहेंनि । तए मं कण्हे बाहदेवे कोइंबियप्रियाणं अंतिए [एयमद्रै] सोबा निसम्स हिद्दत्दे हिन्धसंभवरगए हयगय[ ० ] बारबईए (य) नयरीए मज्झंमज्झेणं जेणव कोंती वेनी तेणेव उवागच्छद २ ता हत्यिसंधाओ पद्मोरहड २ ता कोनीए देवीए पायरग-हुणं करेड २ ता कोंतीए देवीए सिद्धं हत्थिग्वंधं दुरूह्इ २ ता बारव(तीए)ई नय-(रीए)रिं मञ्झंमज्हीणं जेणेव सए गिष्ठे तेणेव उदागच्छद २ ना सर्व गिहं अणु-प्पविसइ। तए णे से कण्डे बासुदेवे कों(तीं)ति देवि ण्हायं जिमियमुनतरागयं आव सहासणवरगर्व एवं वयासी-संदिसंड णे षिउच्छा । किमागमणप्रश्रीयणं (१)। तए णे सा कोनी देवी कर्ण बाहुदेवं एवं बयासी-एवं खल पुना ! इत्थिणाउरे नयरे जुहिद्विहस्स [रक्तो] आगासन(के)छए सुह िपसत्तस्स पासाओ दोवई देवी न नज्जद केणइ अवहिंया जाब अविन्त्रता वा, तं इच्छामि जं पृता । दोवईए देवीए मध्य-णगवेसणं कर्य । तए में से कण्डे बासदेवे कों(ति)तीयिटच्छि एवं बयासी-जं नवर पिउच्छा (!) दोवईए देवीए करबइ सुद्रं वा जाब लभाम तो वं श्रहं पायालाओ वा भवणाओ वा अद्वासहाओ वा समंताओ दोवई दिविं साहतिंव उक्षेमि-सिकह कों(तीं)तीपित(त्यि)विश्व सकारेत सम्माणेड बाद पहिलिस जेड । तए में सा कोती देवी कण्हेणं वास्तेत्रेणं पिडिविसजिया समाणी जामेव दिसि पाउच्यया तामेव दिशि पिंकाया । तए में से कार्य बाह्यदेवे कीईविवप्रिते सहावेह १ सा एवं व्यासी-गच्छद मं त्राव्ये देवालुध्यमा । बारवर्ष नमरि एवं जहा पेह तहा घोसचं चोसा-वेद जान पनाध्यक्ति पंतुरस वहा । तए मं से साने बासदेने अन्या अंतोक्षित-

सरमए ओरोहे जाव विहरद । इसे च णं कच्छुक्रए [नारए] आम समोबहए जान निसीइला कण्डं बास्रदेवं क्रसत्त्रेदंतं प्रच्छा । तए मं से कण्डे बास्रदेवे कच्छकं मार्य एवं वयासी-तुर्म णे देवाणुप्यमा । बहुणि गामागर जान अगुपनिस्तिः तं अत्थ-याई ते कहिं(वि)चि दोवईए देवीए सुई वा जाव उपलदा है। तए णे से कच्छ(है) छए (गारए) कण्हं वासदेवं एवं वयाची-एवं खड़ देवाण्णिया । अश्वया क्याई। धार्याई से दीने प्रतियमदं दाहिणक्रभरहनासं अवरककारायहाणि गए. तत्य ण मए पत्रमनाभस्स रक्षो भवणंति दोवई देवी जारिसिया दिक्रपुरुवा यापि होत्या । तए गं कण्हे बासुदेवे कच्छ्रबं एवं बयासी-तुरुभं नेव गं देवाणुप्पिया ! ए(वं)यं पुरुवक्रमां । तए णं से कच्छ्रकनारए कष्ट्रेणं क्युदेवेणं रुवं बुले समाणे वय्य-यणि विज्ञं आवाहेड २ ता जामेव दिसि पाठक्सए तामेव दिसि पिडिमए। तए णे से कण्डे वासदेवे द्यं सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुमं देवाण्यिया ! हत्यिणाउरं पंडरम रक्षो एयमद्वं निर्वे(दे)एहि-एवं खळ देवाणुप्पिया ! [दोवई देवी] धाय(इ)ई-सं(डे)डदीवे पुर(च्छि)त्यमदे अवरकंकाए रायहाणीए पत्रम-नाम भवणील [साहिया] दोबईए देवीए पड़ती उबरुद्धा । तं गर्छत् पंच पंडवा चाउरंगिणीए सेणाए सर्द्धि संपरिवडा पुर-त्यमवैयालीए समें पडिवालेमाणा चिहंत । तए में से दूर जाव अनह [जाव] पढिवाळेमाणा चिद्रह। तेवि जाव चिद्रंति। तए णं से कण्डे वाद्यवे कोई-विवयुरिसे सहावेड २ ता एवं क्यासी-गच्छह णं तुब्से देवाण्यिया ! सबाहिबं भेति ता(है) छेह । तेवि तारुंति । तए णं ती(से)ए स-बाहियाए भेरीए सह सोबा समुप्रविज-यपामोक्खा दस इसारा आव छप्प-शंबलव(य)गसाहस्सीओ सबद्भवद्भ आव महि-याउहपहरणा अप्पेगङ्या हयगया [अप्पेगङ्या] गवगया जाव [मणुस्स]बस्गुरापर्वर-क्सिता जेणेव सभा छ(ध)हम्मा जेणेव रुग्हे बाह्यदेवे तेणेव उदागच्छंति २ शा कर्यल जाव बदावेंति । तए णं [से] कण्डे वासुदेवे हस्थिसंध्वरमए सब्बेरेंटमह्नदा-मेणं छत्तेणं ध(धा)रिजमानेणं सेववर् ध्यमय(०) महवा भवचडगरपहकरेणं बारवर्रेए नयरीए मर्ज्यमञ्ज्ञेण निवगच्छा (०) जेणेव पुर-त्यिमधेवाली तेणेव उदा-गच्छइ रे ता पंचिंह पंडवेह सदि एगयओ मि(ट)लाइ र ता संचादार निवेसं करेड २ ता [पोसहसालं करेड २ ना] पोसहसार्क अनु-ध्यविसङ २ ता सुद्धियं देवं अन्।(सि)-वीकरेमाणे २ चिह्न । तए णं कण्यस्य बाख्यदेवस्य अङ्गममशंक्षि प्रिणमाराणंशि सहिक्षों जान जागओं (.) [एवं बवह-] अन देशानियया | वं सए सामव्यं । तस से से कन्हें वासुदेवे सहितं (देवं) एवं बयाधी-एवं खड़ा देवासुचिवा । होवहं हेवी जान परमनासस्य अवर्णको सा(हरे)हिमा, तच्चं तुनं देवातुनिका ! सम संबर्ध पेक

वेहिं सर्वि अप्पछट्टस्स छर्ष्ट् रहार्ण लक्जसमुद्दे मर्गा निय(रैं)राहि बा(अ०)ण कहें। अ-वरकेकारायहाणि दीवईए कूर्व गच्छामि । तए ण से छडिए देवे कर्ण्ट वासुदेवे एवं बयासी-किर्ण्हं)णं देवाणुणिया । जहा चेव पडम-नामस्स रभो पुष्यसंगइएण देविणे दोवई जाब साहि(संहरि)या नहा चैव दोवई देवि धायईसंडाओ बीवाओ भारहाओ जाव हरियणाउर साहरामि उदाह पडम-नाभं रार्य सप्रबलवाहणे लबणसमुद्दे पविन्तवासि ? । तए णं [में] कण्हे वासुदेवे सुद्वियं देवं एवं वयासी⊸ मा ण तुमे देवाण्यिया । जाव साहराहि, तुमं ण देवाण्यिया । [मम] लघण-समृहे [पंचहि पंडबेहि सदिं] अप्पछद्वस्स छण्हं रहाणं मर्गा वियराहि, सयमेव णे अहं दोवईए कृतं गच्छामि । तए णं से मृद्विए देवे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं होउ (पं) । पंचिंह पंडवेहिं सिद्धं अप्पछट्टस्स छण्हं रहाणं लवणममुद्दे मध्यं वियरह । तए णं से कण्हे बाहुदेवे चाउरेगि(जी)णि सेणं पढिविस जेइ २ सा पंचाहि पंडवेहिं साद्धे अप्पछट्टे छहि रहेहिं लवणसमूर्ध मञ्जीमञ्जीण वीईवयड २ ता जेणेव अ-बर्कका रायद्वाणी जेणेव अ-वरकंकाए [रायहाणीए] अन्युजाणे तेणेव उद्यागच्छद २ ना रहं ठा(ठ)वे६ २ ना दास्यं सारहिं सहावेह २ ना एवं वयासी--गनजह गं तुमं देवाणुष्पिया । अ-वरकंकारायहाणि अण्-प्यविसार्हि २ सा परम-नाभस्य र-भो वामेणं पाएणं पायपीडं अ[व]कमिना कुंतरगेणं लेहं पणामेहि तिबलियं भिक्छि निडाले साहरू आसुरते रहे कुदे कुविए चंडिक्किए एवं ४०-हं सो पडम-ना(हा)भा ! अपत्यियपत्यिया दूरतपेतलक्त्वणा हीणपु-णाचा उदसा सि(री)रिहिरि(धी)धिइपरिवज्जिया [!] अज न ममसि किसे तुम न याणासि कम्हरस वास्त्रदेवस्स मिपिण दोवइं देविं इहं हव्वमा(ण)णेमा(णे)लं है तं एयम्वि वर्ष पश्चिषणाहि णै तुमं दौनई देवि कण्हास वासुदेवस्स अहत्र णै जुद्धसच्चे निमा-च्छाहि, एस नं करहे बासुदेने पंचहिं पंडवेहिं [सर्दि] अप्यलहे दोवई [ए] देवीए कृषं हज्बमागए । तए गं से दाक्ष सारही कज्हेणं बासुदेवेणं एवं बुत्ते समाजे हब्रुद्धे (जाव) पिंड्युणेइ २ मा अ-वरकं(का)कं रामहाणि अणुपविसद २ मा जेणेव पउमना(है)मे तेणेव उदागच्छद २ ता करयळ जाव बदाविता एवं वयासी-एस ण सामी । जम विणयपिकती इमा अशा मस सामिस्स समुद्राणति-तिकडु आग्रक्ते वामपाएंने पायपीढं अ(जु)वकमद २ ता ई(कीं)तमोर्ग ढेहं पन्त-(म) मेंड् (०) जाब कृत इञ्चमागए। तह भ से पडम-नामें दारुएवं सारहिना एवं कुत समाणे आस्वरणे तिवाले जिलांचे निवाले शास्तु एवं बनावी-(णी) न आप्याम ब वर्ष देवाश्रीविमा । केन्द्रस्य बांधरिकस्य दीवर् । एस व वर्ष सवसेव सुवस्य (जी)-

क्रे निग्गच्छामि-तिकृह दाख्यं सारहिं एवं वयासी केवलं भो! रायसत्येश र (ये)ए अवज्हो-तिकृ असकारि(य)यं असम्माणि(य)यं अव-दारेणं निच्छुभावेड । तए पं से दाहए सारही पडम-नाभेण असकारि-यं जाव निर्क् अद्धे समाणे जेपेव कण्डे वासदेवे तेणेव उवागच्छइ २ ता करमल जाव कण्हं (जाव) एवं वयासी-एवं सत्य अहं सामी । तुरुमं वयणेणं जाव निच्छुमावेइ । तए णं से परम-नाभे बरु-वाउयं सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणप्पिया ! आभिसेकं हत्थिर-यणं पिडकपोइ। तयाणंतरं च णं छेयायरियउव(दे)एसमइविकप्पणा(विगप्पेहिं)हि जाव उव(मे) मेति । तए णं से पत्रमनाहे सम्बद्ध अभिसेयं दुरुहह २ ता हयगय जेणेड करहे वासदेवे तेणेव पहारेत्य गमणाए । तए णं से करहे वासदेव पराम-नार्स रायाणं एजमाणं पासइ २ ता ते पंच पंडवे एवं वयासी-हं भो दारगा ! किसं तुर्वे पडम-नाभेणं मदि जुन्सि(हि)हद उयाह पिच्छह(पेच्छिहि)ह ? ! नए एं ते पंच-पंडवा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-अम्हे एं सामी ! जुज्हामी तुन्मे पेच्छह । तए ण पंच-पंड(वे)वा स मद जाव पहरणा रहे दुस्हंति २ ना अणेव पतम-नाभे राया तेणेव उवागच्छंति २ सः एवं वयासी-अम्हे [बा] पउम-नाभे बा राय-तिक पडमनाभेणं सिद्धं संपळागा यावि होत्था । तए पं से पडमनाभे राया ते पंच-पंडचे खिप्पामेव इयमहियपबरविविध्यिचेध(द्ध)ध्यपदा(सा)गे जाव दिशोदिसि पडिसेहेड । तए णं ते पंच-पंडवा पडम-नाभेणं र-ना हयमहियपवरविष-हिय जान पहिसेहिया समाणा अत्यामा जान अधारणिज[मि]तिकट जेणेन कण्हे बासदेव तेणेव उवागच्छाते । तए णं से कण्हे वामुदेवे ते पंच पंडवे एवं वयासी-कहण्णं तुब्भे देवाणुष्पिया ! पडम-नाभे(ण)णं रजा सिद्धं संपत्नमा ? । तए णं ते पंच पंडेबा कर्ण्ड वासुदेवं एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पिया ! अम्हे तम्मेहिं अन्भणुकाया समाणा सन्नद्र व रहे दुस्हामी २ ता जेणेव पदम-नामे जाव पिक-सेहेड । तए में से कण्हे वामुदिवे ते पंच-पडने एवं बयासी-जड़ में तुब्से देवाणु-प्पिया । एवं वयंता-अम्हे नो पडम-नामे रायशिकटू पडम-नामेणं सर्दि संपलमाता तो वं तुब्ने नो पउम-ना से ह्यमहियपवर जाव पिडसे(इंते)हिल्या ते पेच्छह कं तुच्ने दवाणुष्पिया । अहं नो पडम नामे रायतिकहु पडमनाभेण रहा साद्धे जुज्हामि रहं दहहइ २ ता जेंणेव पजमनाभे राया तेंणेव जवायच्छइ २ ता सेयं गोसी-रहारघवलं तणसोक्षियसिंद्रवारकंदेंद्रसिंगासं नियम[स्स] बलस्स इरिसञ्जाणं रिउसे-खविणासकरं पंचज-र्ध संखं परामुसद २ ता मुह्रवासपृति करेह । तए वं तस्स पडम-ना(इ) भस्स तेणं संखसहेणं मलतिभाए हुए बाब पहिसेहिए। तस अ के कर्यो

बासुबेबे घणुं परामुसङ् वेडो घणुं पूरेह २ ता घणुसरं करेड़ । तए णं तस्स पजम-नाभरस दोचे बळतिभाए तेणं घणुसहेणं इयमहिय जाव पिडसेहिए । तए णं से पडम-नाभे राया विमागबलावसेसे अत्यामे अबळे अवीरिए अपुरि-सकारपरक्(म)मे अधारणिज-मि-तिकट्ट सिग्धं तुरियं जेणेव अन्वरकंका देणेव उना-गच्छद २ ता अ-वरकं(कं)कारायहाणि अणुपनिसद्द २ ता बा(दा)राइं पिहेइ २ सा रोहस जे चिट्ठइ । तए णं से कण्हे बासुदेवे जेणेव अ-वरकंका तेणेव उबा-गच्छद्द २ ता रहं ठा-वेद्द २ ता रहाओ पचोरुहड् २ ता वेडिव्वयसमुखाएणं समोहाणीयइ (०) एगं महं नरसीहरूनं विजम्बह २ ता मह्या २ सद्देणं पा(द)यदद-वियं करेट । तए णं (से) कष्हेणं बाद्धदेवेणं महया २ सहेणं पा-यदहरएणं कएणं समाणेणं अन्तरकंका रायहाणी संमन्गपागारगो(पु) उराष्ट्राञ्यचरियतोरणपल्हृत्यिय-पवरभवर्णासरिपरा सर(२)सरस्स अरिषये सिश्ववद्या । तप् णं से पडम-नाभे राया अ वरकंक रायहाणि संभग(ग)गं जाव पासिना भीए दोवई देविं सरणं उबेड । तए णं सा दोवई देवी पउमनार्थ रायं एवं वयासी-कि-मं तुमं देवाणु-पिया ! (न) बाणिस कण्हस्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विपियं करेमाणे (ममं इह हव्बमाणेसि) ! तं एवमवि नए गच्छह णं तुनं देवाणुप्पिया । ण्हाए उक्रपडसाडए ओ(अव)चूलगवत्य-नियत्ये अंतेजरपरियालसंपरिवृडे अग्गाइं वराई र्यणाई गहाय ममं पुरओ-काउं कण्हं वासुदेवं करयल जावो पाय(प)विहार सर्पं डबेहि, पणिवड्यवच्छला णं देवाणुष्पिया ! उत्तमपुरिसा । तए णे से पउमनाभ दोबईए देवीए एयमहं पिड्सिणेइ २ ता म्हाए जाव सरणं उनेइ २ ता कर्यल जाव एवं क्यासी-दिहा णं देवाणुप्पियाणं इड्डी जाव परक्रमे । तं खासेमि णं देवा-शुष्या । जाव समंतु ण जाव नाहं भुज्जो २ एवं करणयाए-शिकट्ट पंजलि(व्) उसे पायविष्ण कण्हस्स वास्रदेवस्स दोवइं देविं साइत्वि उवणेइ । तए णं से कण्डे वातुरेवे पडम-नाभं एवं वयासी-हं भो पडम-नाभा । अ(८)पत्थियपत्थिया ४ कि सं तुमं (ण) जाणिस सम भगिणि दोवई देवि इह हव्बमाणमाणे ! ते एवमवि वर्ष नित्य ते ममाहितो इयाणि सयमत्य-तिकट्ट पठम-नाभं पश्चिवसजेइ (०) दोवइं देविं गे(गि)ण्हद २ सा रहं इस्टेंड २ सा जेणेव पंच पंड-वा तेणेव उवागस्त्रद २ ता पंचण्हं पंख्याणं दोवइं देविं साहत्वि उवणेइ । तए णं से कण्हे पंचहिं पंडवेश्व सर्दि अप्पछड़े कर्षि रहेर्दि करणसमुदं सज्यंगज्योगं जेगेव अंवरीवे २ सेवेव आरहे वासे देणेव पहारेख कमणाए ॥ १२९ ॥ तेणं काकेणं देणं समक्ष्यं धासड-कंदे वीचे पुर-त्यमदे मारहे बाहे चंपा नामं क्यरी होत्या । पुण्यमहे सजाये ।

तत्थ में बंपाए नयरीए कविके नार्म बासुदेवें रामा होस्बा (मह्या हिमबं०) बण्याओ । तेणं कालेणं तेणं समएणं मुणिसुव्यए अरहा चेपाए पुण्यभरे समोसढे । क(पि)विछे वासुदेवे धम्मं सुणेइ । तए मं से कविछे वासुदेवे सुणिसुव्वयस्स आरहओ [अंतिए] धम्मं सुणेमाणे कण्हरस बास्चदेवस्स संखसई सुणेइ । तए ण तस्य कविलस्य बासुदेवस्य इमेयास्वे अ(न्भ)जात्यए [४] समुप्पजित्या-कि मण्णे धायइसंडे बीवे भारते वासे दोन वासुदेवे सम्पान (!) जस्स णं अयं संखसहे ममं पिक महनायपरिए नियंभड [?] कविले नासदे(ने)ना भ(स)हा(तिं)ड (सुगेड) मृजिसु-व्यक्त अरहा किन्हें वासदेवं एवं वयासी-से नूणं (ते) कविला वासुदेवा । म(म)मं अंतिए धर्मा निसामेमाणस्य संखसा आकृष्णिता इमेबाह्वं अ-ज्यात्यए-कि प्रश्ने जाव वियंभइ । से नूणं कविला वासुदेवा ! आ(यम)हे समहे ! ईता [!] अन्य । [नं] नो खळ कविला ! एवं भूयं वा भ(वड)व्वं वा भविस्(सड्)सं वा जन्नं ए(गे)-गर्वते ए-गज्गे ए-गम्मए [गं] दुवे अरहंता वा चक्कवट्टी वा बलदेवा वा बासदेवा वा उप्पजिस वा उप्पजिति वा उप्पजिस्ति वा । एवं सह वासुदेवा । जंबती-बाओं २ भारहाओं वासाओं हत्यिणाउ(र)राओं नयराओं पंहरस र-को छण्डा पंचक्टं पंडवाणं भारिया दोवडं देवी तव परम-नामस्स र-को पुरुवसंगडणणं देवेणं अ-वरवं-वं-नयीरे साहरिया । तए णं से कण्डे वासुदेवे पंचाहे पंडवेहिं सदि अप्यखद्भे अहि रहेहि अ-वरकंक रायहाणि दीवईए देवीए कूर्व हब्बमागए। तए य तस्य कण्डस्य वास्तदेवस्य पडम-नामेणं र जा सद्धिं संगामं संगामेमाणस्य अयं संख-सहे तब मुहवाया । (इव) इड्डे (कंते) इ(हे) व वियंगड़ । तए णं से कविले बासुदेवे मुणिमुक्वयं वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं क्यासी-गच्छामि णं अहं मंते । कण्डं वासुदेवं उत्तमपुरिसं [मम] सरिसपुरिसं पासामि । तक् ण मुखियुव्यक् अरहा कविलं वासुदेवं एवं वयासी-नो सहा देवाणाण्या । एवं भूयं वा ३ अण्णं अरहंना वा अरहेतं पासंति सकवरी वा सकविर पासंति बलवेबा वा बलवेबं पासंति वास-देखा वा वासुदेवं पासंति । तद्दवि च णं तुर्म कण्डस्स वासुदेवस्स लक्णसमुद्रं मञ्ज्ञांग ज्लेणं वी(ति)ईवयमाणस्य देवापीयाई वयगाई पारिश्विस । तप न से कविके वासुदेवे सुणिसुन्वयं वंदद वसंसाई वं० २ ता हत्थियांचं दुस्हह २ ता सिन्धं २ जैणेव वेला(उ)कुले तेणेव उवागच्छाइ २ ता कण्डस्स वासुदेवस्स स्वणसमुद्रे मज्ज्ञंग को वे देवयमाणस्य त्रेयापीया(ह्रि)ई चयकगाई पासक २ सा व्यं वयद-एस र्ण मन सरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कन्द्रे बाह्यदेव राज्यासमुद्रं मानामान्द्रेण गाँद्रवगर-तिष्ठह वेजनमं वैषे वरामुसङ [२] सुद्वामपूरिव करेड । तक व वे केची मोडी देवे कविलस्स वास्टेक्स्न सेक्सई वाय-जोड १ ता पंचयर्ग जान पृतियं करेड । तए गं दीवि वासदेवा संखसह(सा)समायारिं करैति । तए गं से कविले वासुदेवे जैणिव अ-वरकंका तेणेव उवागच्छह २ ता अ-वरकंक रायहाकि संभग्गतोरण जाव पासइ २ ता पडम नार्म एवं वयासी-किसं देवाणुप्पिया ! एसा अन्वरकंका संभग्ग जाव सिववडया रे । तए ण से पटम-ना-मे कविलं बासुदेवं एवं वयासी-एवं खुख सामी । जंबहीवाओ २ भारहाओ बासाओ इहं हव्बसागम्म कण्हेणं वासदेवेणं तुक्ते परिभूय अ-वरकंका जाव सकि(वा)विदेया । तए ण से कविछे वासुदेवे पटम-ना-भस्स अंतिए एयमई सोका पडम ना(हं)भे एवं वयासी-हं भो पडम-नाभा । अप-न्यियपन्थिया [५] किने तुमं (न) जाणिस मम सरिसपुरिसस्स कण्हस्स वासुदेवस्स विष्पित्रं करेमाणे है आसुरुते जान पत्रम-ना-मं निव्विसयं आणवेड परुम-ना-मस्स प्रतं अ-बरकंका[ए] रायहाणीए महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचड जाव पिकाए ॥ १३०॥ तए णं से कण्हे वासुदेव लक्षणसमुद्दं मज्झंमज्झेणं वी-ईबयह (गंगं उचागए) ते पंच-पंडवे एवं ववासी-ग्रीक्टह णं तुब्भे देवाणुप्पया ! गं(गा)गं महा-न(दिं)ई उत्तरह जाब ताव अहं मुट्टियं लक्णाहिबई पासामि । तए में ते पंच पंडवा कण्हेणं २ एवं वृत्ता समाणा जेणेव गंगा महानदी तेणेव उवागच्छंति २ ता एमद्रियाए नाबाए मरगणगवेसणं करेंति २ ता एमद्रियाए नाबाए गं-गं महान-इं उत्तरंति २ ता अ-सम-मं एवं वयंति-पह ण देवाणुप्पिया ! कण्हे वासुदेवे गं-मं महा-न ई बाहाहि उत्तरिमए उदाहु नो प(भू)हु उत्तरित्तए-तिकडु एगहियाओ (माबाओ) गर्मेति २ ना कण्हं वासदेवं पविवाकेमाणा २ विदंति । तए मं से कण्डे बासदेवे सुद्धियं लवणाहिवई पासङ २ ता जेणेव गंगा महा-न(वी)ई तेणेव उवागच्छड २ ता एगद्रियाए सन्वको समेता परगणगर्वसणं करेड २ ता एगद्रियं अपासमाने एगाए बाहाए रहं सतुरनं ससारहिं गेण्हड् एगाए बाहाए गेर्ग महा-न-ई बाहाहि जीयणाई अद्वजीयणं च वि(च्छि)न्यण्यं उत्तरिउं पयत्ते यावि हीत्या । तए मं से कण्डे वासदेषे गंगा[ए] महा-न-ईए बहुमज्झदेसआ(गं)ए संपत्ते समाणे संते तंते परितंते बद्धसेए जाए गांवि होत्था । तए णं [तस्स] कम्बस्स बाह्यदेवस्स इमे(ए)गास्त्रे अ-ज्यात्यए (जाव समुष्यकित्या)-अहो ने पेन पंडवा महाबलनगा जेहि गंगामहा-न वे वा(स)बहि जोक्याई बदजोक्न च बि-त्विच्या बाहाई उत्तिच्या, इच्छंत्रहर्ड णे पंचाहि पंडवंति पडय-माने (रामा) इचमहिन जान मी प्रकितिहरू। तथ में गंबर-देवी कम्हरस बाह्यदेवस्य इमं क्यासमं अ-क्यात्यियं आव काणिया वार्षं विकास । संस् ने वे कर्क बांक्रदेन संस्ताति समासा(स)सह ६ ता संनी महानाद बांबड़ि कांक

उत्तरह २ ला जेणेव पंच-पंडवा तेणेव तवागच्छह (०) पंच पंडवे एवं वयाधी-अहरे णं तुन्ने देवाण्या । महाबलवना जे[हिं] णं तुन्नेहिं गंगामहा-न-हे बा-विंड जाव उत्तिण्या. इच्छंतएहिं [णं] तुब्भेहिं पडम[नाहें] जाब नो पश्चिसेहिए । तए णं ते पंच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बुत्ता समाणा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पिया! अम्हे तुन्भेहिं विसिन्तिया समाणा जेणेव गंगा महा-न-ई तेणेव उवागच्छामो २ ता एगड्डियाए मरगणगवेसणं तं चेव जाव ण्रमेमो तक्से पिडवालेमाणा चिद्रामी । तए ण से कण्डे वासुदेवे तेसि पंच(ण्डं) नंडवाणं [अंतिए] एयमट्टं सोचा निसम्म आमुरुते जाव तिवलियं एवं वयासी-अहो पं जया मए लवणसमुद्दं दुवे जोयणसयसह्(स्सा)स्साव-त्थिणां वीईचङ्ता पडम-नाभं हयमहि(य)यं जाव पिंडेमेहिला अ-वरकंका संभग्(ग०)गा दोवई साहस्थि उवणीया तया ण तब्भोहं सम माहप्पं न विन्तायं इयाणि जाणिस्सह-तिकट्ट लोहदंडं परा-मुसइ पंचण्हं पंडवाणं रहे सुस्(चू)रेइ २ चा निन्विसए आणवेद २ चा तत्थ णं रह-सहणे नामं कोडे निविद्वे । तए णं से कण्डे चासुदेवे जेणेव नए खंधाबारे तेणेव उवागच्छइ २ ता सएणं खंधावारेणं सर्दि अभिसमन्नागए यावि होत्या । तए णं से कण्हे वान्देवे जेणेव बारवर्ड नयरी तेणेव उवागच्छड २ ता अण्-प्यविसद ॥१३१॥ तए मं ते पंच-पंडवा जेणेव इत्याणाउरे (गयरे) तेणेव उवागच्छंति २ ता जेणेव पंड (राया) तेणेव उवागच्छंति २ ता करयल बाव एवं बमासी-एवं खळ ताओ। अम्हे कण्हेणं निव्विसया आणना। नए णं पं-इराया ते पंच-पंडवे एवं बयासी-कहणां पुता ! तुन्में कण्हेणं बाह्यदेवेमं निन्तिसया आणता ! । तए मं ते पंच-पंडवा पं(ड) ई रायं एवं क्यासी-एवं खळ ताओ! अम्हे अ-वरकंकाओ पिट-नियमा ठवणसम्बं दोशि जीयणसयसहस्माइं वीईवह(ता)त्या । तए पं से कण्हे वातुदेवे अम्बे एवं ब(या॰)-यड-गच्छह णं तुब्भे देवाणुष्यिया ! गं-गं महा-न-इं उत्तरह आव (चिद्रह) ताव अहं एवं तहेव जाव चिट्ठामो । तए णं से कण्हे बास्रदेवं क्रांट्रयं स्वत्याहिवहं दहंण तं चेव सञ्चं नवरं कण्हस्स चिंता न बुज्झ(जुज्ज(बुज्ज) इ जान (अम्हे) निव्विसए आणवेद । तए णे से पं-इराया ते पंच-पंडवे एवं बयासी-दृह्व णं [तुमं] पुत्ता ! क्यं कण्हरस बाम्रहे-इस्स विध्ययं करेमाणेहिं । तए णं से पंड-राया कोति देवि सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छ[ह] ण तुमं देवाणुपिया ! बारवई कण्डस्स बाग्रदेवस्स निवे-एहि-एवं छलु देवाणुष्पिया ! तु(म्हे)मे पंच-पंडवा निम्निसमा आणता,तुमं च गं देवाणुष्पिया ! वाहिणहुभरहुस्स सामी, तं संदिसंत कं देवाण्णिया । ते पंच-पंडका कवरं(दिसिं) देसं वा (वि)दिसि वा गन्यदंद रेन तह मं सा कोती पंडमा हनं अशा समाणी हरियांनं

टक्डड (०) जहां हेड्डा जाव संदिसंत णे पिछ(त्या)च्छा ! किमागमणपओयणं-। तए णं सा कांती कम्हं बादुदेवं एवं क्यासी-एवं खल तुमे पुता ! पंच-पंडवा निव्चितया आणता तुमं च ण दाहिणकु भरह [स्स] आव (वि)दि(सिं)सं वा गच्छेत (?)। तए णं से कण्हे वासदेवे कोति वेवि एवं वयासी-अप्(ई) यवयणा णं पिउ-च्छा ! उत्तमपुरिसा वासुदेवा बलदेवा यहावटी । तं गच्छेनु णं (देवाणु०) पंच-पंडवा टाहिणि(हं)क्ष्वेयासि तत्थ पंडमहरं निवेसंतु मन्म अदिद्वसंवगा भवनु-तिकह कोर्ति देवि सकारेइ सम्माणेड जाव पिडविसजेड । तए णे सा कोती (देवी) जाव पंडस्स एयमट्ट निवे-एड । तए में पंड राजा पंच पंडवे सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छह में तुच्ने पुता ! दाहिणिलं वेयाति, तत्य मं कुन्ने पंडमहरं निवेसेह । तए गं िते पेंच-पंडवा पंडस्स र-मा जाद तहानि पिडेसुणेति २ भा समलवाहणा हयग० हत्थिणाउराओ पिडे-नि-क्स्तर्मति २ ता जेगेव दक्सिणोहे वेबाठी तेणेव उवागच्छेति २ ता पंड्रमहरं [नाम] नग(रिं)रं निवे(से)संति (०) । तत्य[वि] णं ने विपुलभोगसमिइसमन्त्रागया यावि होत्या ॥१३२॥ तए मं सा दोवई देवी अभया कया(ई)ड आव-नसत्ता जाया(या)नि होतथा । तए णं सा दोवई देवी नवण्डं मासाणं जाव सुरूवं दारगं पयाया सुमार्क निव्यत्तवारसाहस्स इमे एथाऋवं-जम्हा ण अम्हं एस दारए पंचण्हं पंडवाणे पुत्ते दोबडेल देवीए अन्तर तं हो(उ)ऊ (अम्हं) णं इमस्स दारगस्म नामधे जं पंडसेणे िती। तए मं तस्स दारमस्त अम्मापियरो नामधेजं क(रेइ)रॅति पंडुसेर्णान । बाबत्तरि कलाओ जाव [अलं]भोगसमस्यं जाए जुबराया जाव विहरह । (तेणं काळेणं तेणं सम-एणं धन्मधोसा) थेरा समोसढा परिसा निग्गया । पंडवा निग्गया धम्मं सोचा एवं वयासी-जं नवरं देवाण्णिया। दोबई देवि आपुरकामो पंडुसेणं च कुमारं रजे टावेमी तओ पच्छा देवाणुणियाणं अंतिए मुंडे भविता जाव पव्ययामी । अहासहं देवाणुप्पिया। । नए णं ते पंच-पंडवा जेणेव सए गिहे तेणेव दवागच्छंति २ सा दोवई देविं सहावेति २ ता एवं बयासी-एवं खलु देवाणुरिपए। अम्होहं थेराणं अंतिए धम्मे निसंते जाव पव्ववामी, तुमं [पां] देवाण्यिए! किं करेसि ? । तए पां सा दोवई (देवी) ते पंच-पंडवे एवं वयाधी-अह ण तुन्ने देवाण्णिया। संसार-भरावित्रमा (आव) पञ्चयह मन्त्र के अन्त्र आहं में वा बाद मविस्सद है सहं पि य णं संसारभउव्यम्मा देवाभूष्पिएहि सर्वि पव्यवस्सामि । तए वं ते पंच-पंबद्धाः पंडसेणस्य अभिसेओ जाव रागा जाए जाव रजं पराहेमाणे विहरह । तए जं से पंच-पंदया दोवई व देवी अख्या क्या-इ पंद्वसेण रायाणं आयुक्छति । तए वं से पंद्व-सेणे राया कोदंनियपुरिष्ठे सहानेत्र २ ता एवं क्याची-खिप्यायेव भी [1] देवावांच्या !

विक्खमणाभिसेयं जाव उवडुवेह पुरिसलहरूसवा-हिणीओ सिवियाओ उवडवेह आव क्योरहीत जेवेव येरा [भगवंतो] तेवेव उवागच्छीत जाव आहिते थे जाव समणा जाया चोहिं होस पुन्याई अहिजांति २ ता बहुणि वासाणि छहुद्वसदसमदुवालसेहिं मासद्भासखनगेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरेति ॥ १३३ ॥ तए णं सा दोवई देवी सीयाओ पत्रोरहड जाव पन्वड्या सुन्वयाए अजाए सिस्सि(णी)णियत्ताए दलयङ् ए(ह)कारस अंगार्ड अहिजाड (०) बहणि बासाणि छट्टस्मदसमद्वालसेहिं जाब विह-रह ॥१३४॥ तए णे थेरा भगवंती अनया क्या (ई)ह पंहमहराओ नयरीओ सहसंबद-णाओ उज्जाणाओ परि-निक्स्समंति २ ना बहिया जणवयविहारं विहर्गते । तेणं कारुणं तेण समरूपं अ(रि)रहा अरिट्रनेमी जेणेव सरद्वाजणवर तेणेव उवागच्छइ २ ना सरद्राजणवयंति संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरः। तए णं बहुजणो अन्नम-ब्रस्स एवमाइक्लइ ४-एवं खुल देवाणुप्पिया । अ-रहा अरिद्रनेमी सुरद्राजणका जाव बिहरइ । नए णं (से) ते जुहिहिलपामोक्खा पंच अणगारा बहजणरस अंतिए एय-मदं मोबा अनमनं महावेंति २ ता एवं वगासी-एवं बल देवाणप्पया! अरहा अस्ट्रिनेमी पृञ्जाणपुर्वित जाव विहरह, ते सेयं खल अम्हं येरा आपुरिस्ता अरहं अहिद्रनेमि वंदणाए गमिताए । अश्वमसस्य एयम् इं पित्रस्तिति २ ता जेणेव येरा भग-वंतो तेणेव उवागच्छेति २ ना येरे भगवंते वंदंति नमसंति वं० २ ना एवं वयासी-इन्छामो णं तब्भेहि अवभणनाया समाणा अरहं भरिद्रनेमि जाव गमिनए। अहासर्ह देवाण्यिया । तए णं ते जहिदिक्षपामीक्या पंच अणगारा धेरेहिं अवमण्याया समाणा बेरे भगवंने बंदंति नर्मसंति वं० २ ता बेराणं संतियाओ परि-निक्ससंति (०) मासंमासेण अधिकिलनेण तवोकम्मेण गामाणगाम द् (ई) इज्जमाणा जाव जैनेव ह(थि)त्यकप्पे (नयरे) तेणेव उवागच्छंति (०) इ-स्वकृष्णस्स बहिया सहसंबवणै उजाणे जाव विहरंति । तए णं ते जहिद्विष्यका चतारि अणगारा शास-व-स-मणपारणए पडमाए पो(र)रिसीए सज्जार्य करेंति बीवाए एवं जहा गोयमसामी नवर जुहिद्रिहं आप्रच्छीते खाब अस्माणा बहुजणसई निसामैति । एवं सहस्र देवाण्यिया । अरहा अस्टिनेमी उ(कि)अंतसेलसिहरे मासिएणं अनेणं अपाणकणं पंचिंह अतीसेहि अणगारसएहि सदि कालगए जाब पहींगे । तए णं ते जहि-द्विष्यजा जतारि अणगारा बहुजनस्य मंतिए (एसमई) सोबा इ-स्वकृष्याओ पडि-निक्समंति र ता जेगीन सहसंक्वण उजाने जेगेन मुहिद्दित अगगारे तेगेन उवागच्छंति २ ता भत्तपाणं व(जुर्वे)वदस्रीत २ ना गमनासम्बन्स परिवर्गति २ ता एसकामेसकं आलोईति २ ता मशवार्थ विदर्वति १ ता क्ष्मे वंदावी-वृदे कह

देक्फ्रिया (!) बाद कालगर । ते सेवं खब्र कर्म्ड देक्फ्रिया ! इमे पुरुवगर्सियं असपार्थ प्रिक्रवेक्त सेनार्थ पद्मयं समिवं २ ह(६)ठिताए संबेहण्ड(ए)झसणा[झो]-सिवाणं कार्क अण (बकंख) वेक्समाणाणं विद्वतित्तर-तिकट्ट अ-सम-सरस एवमद्रं एकि-स्रवैद्धि २ ता तं पुरुवयहियं भक्तपाणं एगंते विद्धवेंति २ ता जेगेव सेन्तुने पञ्चए तेणेव उचागच्छंति २ ता सेताचं पञ्चयं [सणियं २] दुस्हंति (०) जाव कालं अणवकं-खमाणा विद्दरित । तए यं ते जुहिद्धियामोक्सा पंच अजगारा सामाइयमाइयादं चोइस-पुब्बाई अहि(जिता)जंति बहुनि बासानि (सामण्णपरियार्ग पाउनिता) दोमासियाए संटेहणाए जताणं मो(सि)सेता जस्सद्वाए की(कि)एड बेरकप्पमाचे जिलकप्रभावे जाव तमद्रमाराहेंति २ शा अर्थते जाव केवलवर-नागरंसणे समुप्य-के जाब सिद्धा ॥ १३५ ॥ तए ण सा दोवई अजा सुन्दवार्थ अजियानं संतिष् सामाइयमाइयाई एकारस अंगाई अहिजद २ ता बहुण वासाणि (सा०) मासि-.याच संकेहणाए आखोडयपिडकंता कालमासे कालं किया बंभलोए उबवका । तस्य मं अस्थेगइयाचं देवाणं दस सागरीवमाई ठिई पनता । तस्य मं दुव(ति)यस्स [वि] देवस्स दस-सागरीवमाइं ठिडं प-क्सा । से णं भंते ! द्वए देवे ता(त)ओ जाव महाविदेहे दासे जाव अंतं काहिइ। एवं खुळ जंबू ! सम्मेणं मगवय। महाविरेणं जाव संपर्तणं मोलसमस्स नायन्सयणस्स अयमद्वे पत्रते तिबेमि ॥ १३६ ॥ आताउ-सबहं पि तबकिलेसी नियाणदोसेण दक्षिओ संती । न सिवाय दोवहंच बह फिल सुकुमालियाजम्मे ॥ १ ॥ अम्बुजमभूतीए पत्ते दार्ण भने अणत्थाय । जह कदुवतुंबदार्थं नागसिरिसर्वमि दोवहए॥ २ ॥ सोलसमं ज्ञायज्ञायणं सम्बन्धं ॥ बह में भंते ! सममेणं - सोलसमस्य गायजनयमस्य अयमद्रे प-छते सत्तर-

बह ण भता। समजान सालसमस्य नायज्ञयणस्य अयमह प-अतः सत्तर-समस्य (०) नायज्ञयणस्य के अहे पजते ? एवं सल् अंबू ! तेणं कालेणं सेणं सम-एणं हत्यसीसे नामं नयरे होत्या कण्यलो । तत्य णं कण्यकेळ नामं राजा होत्या वण्यलो । तत्य णं हत्यसीसे नयरे वहचे संज्ञता-नावाणाण्यमा। परिवसंति अश्वा जाव ब(ह)हुज्ञणस्य अपरिभूया गावि होत्या । तए णं तेसि संज्ञतानावाणाण्यमाणं अवस्य क्रमाइ एगयलो (सहियाणं) जहा आरह-बलोए जाव क्रवणसमुदं अणेगाई जोक्यस-याहं ओमावा गावि होत्या । तए णं तेसि जाव वहणि सप्पा(ति)वसमाई जाहा मा-कं-वियदारगाणं जाव क्रक्लियवाए म तत्व सं(स)मु(त्वि)च्छिए । तष् णं सा नावा तेणं काल्यियाएणं आ(क्रोक्शिक्षज्ञमाणी २ संचालिज्ञयाणी २ संखोहिज्ञमाणी २ सालेव वारिभमद । तष् णं से विज्ञालय नहम्बंद नहस्यंप सहस्य महस्यामाव आप्र वार्षि होत्या न जाव्य क्रवरं (देशं वा) हिएं का क्रिक्शं वा पोस्वकृत्ये [क्र]कृत्र

हिए-तिकट ओहयमणसंकप्पे जाव सियायइ। तए ण ते बहवे कुच्छिपारा य कम्णधारा य ग(क्मि)क्मेह्रणा य संजुता-नावावाणियणा य जेणेव से निजामण तेणेव उचागच्छंति २ ता एवं वयासी-किशं तमं देवाणियवा! ओहयमणसंक-(प्पा)प्पे (जान) क्षियायसि ? । तए भं से निजामए ते गहने कुच्छिघारा य ४ एवं वयासी-एवं खहु [अहं] देवाणुप्पिया ! नडुमईए जाव अवहिएतिकह तओ ओहय-मणसंकृष्पे (जाव झियामि)। तए णं ते कृष्णबार। [य ४] तस्स निजामयस्पंतिए एयमद्रं सोचा नियम्म भीया ण्हाया करयल जाव बहुणं इंदाण य सं(दा)धाण य जहां मिल्लाए जाव उवायमाणा २ चिट्ठीत । तए णे से निजामए तस्रो महत्तेनरस्स रुद्धमईए ३ अमुरुदिसाभाए जाए यानि होत्या । तए ण से निजामए ते बहुने कुच्छिधारा य ४ एवं वयासी-एवं खुळ अहं देवाणुप्पिया ! रुद्धमईए जाव अमूड-दिसाभाए जाए । अम्हे णं देवाणुप्पिया ! कालियवीवंतेणं सं(वू )छूटा । एस णं कालियरीने आलोक्दर । तए णं ते कुच्छियारा य ४ तस्स निजामगस्स अंतिए एय-महं मोभा हहतहा पवक्खिणाणुकुलेणं वाएणं जेणेव का (नी) लियदीवे तेणेव जवाग-च्छंति २ ता पोयवहणं ठंबेंति २ ता एगद्वियाहिं कालियदीवं उत्तरंति । तत्व णं बहुने हिरण्णागरे य सुक्षणागरे य रूपणागरे य बहुरागरे य बहुने तत्व आसे पासंति कि ते ? हरिरेणसोणियुन्त(गा)ग आ(ई)इण्णवेदो । तए ण ते आसा(ते)ओ बाणियए पामृति (०) तेमिं गंघं आ(अर)घायंति (०) भीया तत्वा उध्विरमा उध्विर-बगमणा तओ अणेगाई जोबणाई उन्धमंति । ते ण नत्य परसोबरा परत्तण-पाणिया निच्मया निरुव्विस्मा मुहंग्रहेणं विहरंति । तए णं ति । संजुना नावाबा-णियगा अ-कम-तं एवं वयासी-कि(फ्तं)नं अ(म्हे)म्हं देवाणुप्पिया ! आसेहिं ? इमे णं बहुवे हिरण्णागरा य सुवण्णागरा य रयणागरा य व(इ)यरागरा व । तं सेयं सन्द अम्हं हिरण्णस्स य सुवण्णस्य य रयणस्य व ब-यरस्य य पोयवहणं भरितए-त्तिकह अनमनस्स एयमद्वं पिकसुणेति २ ता हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य रयणस्स य व-यरस्स य तणस्स य कद्रस्स य अ-भरस य पाणियस्स व पोयवहर्ण भरेंति २ ता द(पय)किलाणाकुळेणं बाएणं जेलेव गंभी(पीय(बहुण)पट्टेंगे तेणेव उद्याश-च्छेति २ ना पोयवहणं लंबेंति २ ता सगडीसागडं सजिति २ ता तं हिरणं जाव वड्रे च एगद्वियाहिं पोयवहणाओं संचारेंति २ ता सगडीसागढं संजी(ई)एंति (०) जेगेन हत्थिसी(सए)मे नयरे तेगेव तवागच्छंति २ ता हत्थिसीसयस्य नयरस्य बहिया अग्युजाणे सत्य-निर्देशं करेंति २ ता संबर्धासागरं मोर्यति २ ता सहस्यं बाव पाहुर्ड गेर्ण्ड्सि २ ता इत्थिसीस च म(ग)यर अणु-ध्यविसंति २ ता जेवेब ही क्रम-

गकें (राया) तेणेव उवागच्छंति २ सा जाव उवलेति । तए णे से कलगकें देसि संजता(णावा)बाणियगाणं तं महत्वं जाव परिच्छद्र [२] ते संजता-वाणियगा एवं वंगासी-तुब्से णं देवाण्याया ! गामागर जाव आहिंडह लवणसमुहं च अभिक्खणं २ पोयबहुणेणं ओगा(ह)हेह, तं अन्य-या(इ)इ ल्यो केइ भे कहिंचि अच्छेरए दिद्युष्टे हैं। तए णं ते संज्ञता-वाणियगा कमगकेंद्रं (रायं) एवं क्यासी-एवं खल अपने देवाणाप्पया! इहेब हत्यसीसे नयरे परिवसामी तं चेव जाव कालि(य)यं-दीवंतेणं सं-छडा । तत्थ णं बहवे हिरण्णागरा य जाव बहवे तत्थ आसे, कि ते ? इरिरेण जाब अणेगाडं जोयणाडं उच्ममंति । तए णं मामी ! अम्हेहिं कालियवीवे ते आसा अच्छेरए दिइपच्ये । तए में से कगगकेळ तेसि संज्ञ(त्तगा)ताणे अंतिए एयमद्रं सोचा ते संजत्तर एवं क्यासी-गच्छह णं तुब्से देवाणुणिया। मम कोई-वियप्रिसिहिं सदि कालियदीवाओ ते आसे आणेह । तए णं ते संजत्तावाणियगा कणगकेउं-एवं बयासी-एवं सामि-ति(कह) आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेंति। तए में सि कणगकेक-कोइंबियपरिसे सहावेड २ ना एवं बयासी-गच्छह में तुब्से देवाणुणिया ' संतुन्तर्हि [नावावाणियगृहि] सदि कालियबीवाओ मम आसे आणेह । तेवि पडिसुर्गेति । तए णं ते को हुंबि (४०)या नगडीसागडं सर्जेति २ ना तत्थ णं बहुणं वीणाण य ऋकीम य भामरीण य कच्छभीण य भंभाण य छब्भान मरीण य विचित्तवीणाण य अक्षेमि च बहणं सो(ति)यंदियपाउरगाणं दब्वाणं सग-बीसागडै भरेंति २ मा बहुणं किन्हाण य जाव सांक्रेनाण य कट्टकम्माण य ४ गंधिमाण व ४ जाव संघाइमाण य अक्षेति व बहुणं चक्निवरियपाउरमाणं द्व्याणं सगबीसागडं भरेंति २ ता बहुणं कोद्रपृष्टाण य केयडपुडाण य जाव अकेसि व बहुणं घाणिदियपाउग्गाणं दव्याणं सगडीसागढं भरेति २ ता बहस्स खंडस्स य गुलस्स य सक्तराए य मच्छंडियाए य पुष्पुत्तरपउमुत्तर० अन्नेमि च जिल्भिदिय-पाउरगाणं दब्बीणं सगबीसागई भरेति २ सा [अब्रेसि च] बहुणं कोय(बया)बाण व केंबलाण य पा(वरणा)वाराण य नवतयाण य मलवाण य मस्राण य सिखाद-हाण [य] जाव इंसगब्भाण य अनेसि च फासिदिवपाउग्गाणे दव्वाणं जाव सरेंद्रि २ ता सगडीसागर्ड जी(एं)बंति २ ना जेगेव गंभीएए पोयद्वाचे तेगेव उदागच्छंति (०) सगडीसागढं मी(ए)यंति २ ता पोयवदणं सज्जेति २ ता तेसि उक्किद्राणं सहकः रिसरसरूवर्गधार्थं कद्वस्य य तगस्य य पाजिबस्य व तंद्रताय व समियस्य व गोरसस्त य जाव अजेसे व बहुने पोवबहुचपाउरगार्च पीयबहुनं भरेंति २ का दिनिजणामुक्छेर्ण बाएणं जेणेव बाडियवीवे तेणेव उदावच्छेति २ ला योमबहुर्ण

केंबेरी र ता तार्ड उक्टियाई सम्प्रियासस्वर्गभाई एगद्वियाई कालियकी उत्ता-रैंति २ ला जहिं जहिं च ण ते आसा आसर्वति वा सर्यति वा चिद्वति वा तमहेति बा तहीं तहिं च णं ते कोइंबियपरिसा ताओ वीणाओ व जाव (वि)चित्रवीणाओ व अज्ञाणि वहणि सो(ई)यंदियपाउरगाणि व दथ्याणि समु(ही)धैरेमाणा ठवें(चिह्नं)हि तेसिं [च] परिपेरतेणं पा(सए)से ठवेंति (०) निश्वका निष्फंदा द्वसिणीया श्विहंति । जरुष जरुष ते श्रासा आसयंति वा जाव त्यप्टंति वा तस्व तस्य गं ते कोहं वि-या बहुणि किण्हाणि य (५) कहुकुम्माणि व जाव संचाइमाणि य असाणि व बहुणि क्षिक्विदयपाउग्गाणि य दव्बाणि ठवेंति तेसिं परिपेरंतेणं पासए ठवेंति २ सा निचला निर्फंदा तसिणीया चिद्रंति । जत्य जस्य ते आसा आसपंति (४) तस्य तस्य ितो णं (ते कोडंबियपुरिसा) तेसि बहुणं कोद्वपुडाण य अन्नेसि च घाणिदियपाउम्गाणं दच्चाणं पुंजे य नियरे य करेंति २ ता तेसि परिपेरंते जान चिद्रंति । जत्य जत्य णं ते भासा आसर्यति ४ तत्थ तस्य गुलस्स जाब अश्वेसि च बहुणं जिम्मिदियपारुग्गाणं दञ्बाणं पुंजे य नि(क)यरे य करेंति २ ता वियरए खणंति २ ता गुरुपाणगस्स संबंपाणगस्स पा(पो)रपाणगस्स अबेसि च बहणं पाणगाणं विय(रे)रए अरेंति २ ता तेसि परिपेरंतेणं पासए ठवेंति बाद चिद्वंति । ब्राह ब्राहें च ण न आखा (आस ) नहिं नहिं च ते बहवे कोयवया (य) आब सिलावह्या अन्ताणि य फासिंदि-यपाउनगाई अत्ययपन्यत्ययाई ठवेति २ ता तेसि परिपेरेतेणं जान निर्देति । तए णं ते आसा जेपेव (ए)ते उक्तिद्धा सहफरिसरसरूवगंधा तेपेव उवायच्छीत (०) । तस्य पं बारयेगइया आसा अपुरुवा ण इमे सहफरिसर्सहबर्गधा (इ)तिकद् तेष्ठ उक्तिद्वेष्ठ सह-फरिसरसस्वगंधेत अमृन्छिया ४ तेसि उक्तिद्वाणं सह जाव गंधाणं द्रेद्रेणं अव-कर्मति [२] ते णं तत्थ पडरगोयरा पडरतणपाणिया निरूपया निरुक्तिगा साहित हेर्ण विहरंति । एवामेव समणाउसो । जो अन्हं निर्माधो वा निर्माषी वा सहफरिस (रसरूवर्गधा) जाव नो सज्जड से णं इबलोए चेब बहुणं समयाणं ४ अविकित बाब वी-ईव(य)इस्सड ॥ १६७॥ तस्य में अरबेमइया आसा जेमेब उक्कि(इ)हा सहकरि-सरसंस्वर्गधा तेणेव उवागच्छंति २ शा तेस उक्किन्न सं(१०)रेस ५ सुच्छिया काव अज्ञोबर-ना आसंबितं पय(ते)ता साबि होत्या । तए मं ते आसा (एए) से उक्कि स(ह)हे ५ आसेवमाणा तेहि बहुहि कृतेहि य पासेहि य गरूएस व पाएस व बज्हांति । तए पं ते कोइंबिया (एए) ते आसे निष्यंति २ ता एगद्वियाई पीयबद्देष संचारेति २ ता तमस्य [व] बहुस्य [व] बाव सरेति । तए च वे संज्ञुचा(मावा-नाजिसमा) दक्तिकामपुक्तेन बाएवं जेजेव गंजीर[ए] छोवपहुमे तेचेव जवाराकांति

२ ता पोयबहुणं लंबेंति २ ता ते आसे उत्तारेंति २ ता जेणेव इत्थिसीसे नयरे जेणेव कणमकेक राया तेणेव उवागच्छंति २ मा करयन जाव बदावेंति (०) ते आसे उवर्णेति । तए णं से कणगकंऊ (राया) तेनिं संजुतावाणियगाणं उस्सुकं विय-रह २ ता सकारेड संमाणेड स० २ ता पडिविस बेड । तए णं से कणगकेऊ-कोहंबिय-परिसे महावेड २ जा सहारेड संमाणेड म० २ ता पडिविस जेड । तए पे से कणगकेऊ राया आसमहरू सहावेद २ ना एवं वयासी-नृब्मे णं देवाणूप्पिया ! मम आसे विगएह । तए में ते आगमदगा नहिंत पिंडिसमेंति २ ना ते आमे बहुई मह-बंधेहि य कण्णवधेहि य नामावधेहि य बालबंधेहि य खुरबंधेहि य कडगवंधेहि य म्बलिगबंधेहि य अहिला(णे)णबंधेहि य पढियाणेहि य अंकणाहि य जिलापहारेहि य) वि(चि) नप्पहारिहि य लयप्पहारेहि य कमप्पहारेहि य छिवप्पहारेहि य निग-यंति (०) कणगके उस्म रहाँ उवणेंति । तए णं से कणगके ऊ ते आसमदृए सहारेड् २ (०) पिडविमजोइ । तए णं ते आसा बहाह मुद्दवंधीह य जाच छि(वप)वापहारेहि य बहुणि सारीरमाणमा(णि)ई दक्खाई पार्वाते । एवामेव समणाउसी ! जो अम्हं निमाधी वा निमाधी वा पञ्चटण समाणे इंटेस सहफारमरसञ्चवगंधेस मञ्ज(न्ति)ह रज्ञ-इ गिज्ञ-इ अज्ञान्द अज्ञानवज्ञ-इ से में इहलीए चेव बहमं समग्रा(म य)में [बहुषं समर्णाणं] जान सानिया(ग य)णं हीत्रणिजे जान अणुपरिय(हिस्स)हड् । गाहा - फलर्राभयमहरवंतीतलताळवंतकउहाभिरामेन् । संहत् रजनाणा रम-(ती)ति सोइंदियवसङ्ग ॥ १ ॥ सोइंदियद्देनतगस्य अह एनिओ हवड दोसी । बीविषध्यममहतो बहुबंधं तिहिरो यहो ॥ २ ॥ धणब्रहणवयणकरचरण-त्यणगच्चि-यविलातियग(ती)एस । स्वेस राजमाणा रमंति चिक्तिदियवसहा ॥ ३॥ चिक्तिदिय-दुईननणस्स अह एशिओ ह(म)षड दोसो । जं जलणंमि जलंने पडड पर्यगो अबुद्धीओ ध ४ ॥ अ(ग्)गरुवरपवर्ष्वणां उउयमक्षाणुळेबणविहीन । गीवेन रजमाणा रमंति घाणिदियवसहा ॥ ५ ॥ घाणिदियदहेननणस्म अह एतिओ हवड दोसो । जं ओमु-हिगंधेणं बिलाओ निद्धावई उरमो ॥ ६ ॥ तिलकहुयं कसार्थ(न) [अबिरं] महरं बह-लजपे जलजोत्र । आसार्यमि उ गिद्धा रमंति जिब्सिदियवसदा ॥ ७ ॥ जिब्सिदि-यदुश्तनाणस्य अह एतिओ इवड् दोसो । जं गळलग्युविश्वत्तो फुरइ् यलवि(र)रेहिओ मच्छो ॥ ८ ॥ उउभयमाणसुद्धे (स)हि य गविभवहिययमणनिव्युइकरे (स)हि । पासेस रजमाणा रमति फासिदियवमहा ॥ ९ ॥ फासिदियद्दंतराणस्स अह एतिओ हबड दोयो । जं मणइ मत्थर्य कुंजरस्स त्येष्टंक्सो तिक्सो ॥ १० ॥ कलरिभियसहरतं-वीतलतालवंसकउद्याभराभेतः। संदेय जे न पिद्धा वसप्टमरणं न ते गरए ॥ १९ ॥

थणअहणवयणकरचरणनयणगन्नियविलासियगईसु । ह्रवेसु जे न रत्ता बसट्टमरणं न ते मरए ॥ १२ ॥ अगरुवरपवरधृतणउउयमहाणुलेवणविहीसु । गंधेमु जे न गिद्धा वसदमरणं न ते मरए॥ १३॥ तिसकद्वर्यं कसायं महर्रा वी बहुख जापे जा छे उसे सु। आसा(ए जे)यमि न गिद्धा बसद्दमरणं न ते मरए ॥ १४ ॥ उउभयमाणसृहेसु य सविभवहिययमण-निञ्वहकरेसु । फासेसु जे न गिद्धा बसट्टमरणं न ते मरए ॥ १५ ॥ सहेसु य भहयपादएमु सोयविसयं उ(व)वागएसु । तुट्ठेण व सहेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ १६ ॥ स्त्रेमु य भइ(ग)यपावएमु चक्खुविसर्य उवगएमु । तुद्वेण व ह्रद्वेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ १७ ॥ गंधेनु य भह्यपावएमु घाणविस(यं उ)यमु-बगएसु । तुंहेण व रहेण व समणेण सया न होयन्वं ॥ १८ ॥ रसेसु य महयपाव-एम् जिन्मविम-यसुवगएमु । तुट्टेण व रहेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ १९ ॥ फासेनु य भरवपावएनु कायविस-यमुचनएनु । तुट्टेण व स्ट्रेय व समणेण सया न होयन्वं ॥ २० ॥ एवं खलु जंबू 🖔 समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपनेणं सनरसमस्स नायज्ञयणस्य अयमद्वे पत्रने तिबेमि ॥ १३८ ॥ गाहाओ - जह स्रो काछियदीनो अणुबममोत्रस्रो नहेन जहधम्मा । जह आसा तह साहू विणयञ्च-Sणुक्लकारिजणा ॥ १ ॥ जह महाइअगिद्धा पत्ता नो पामचंत्रणं आसा । नह विस-एस आंगदा बज्झांने न कम्मणा माहू ॥ २ ॥ जह सच्छंदविहारो आसाणं तह य इह वर्मणीणं । जरमरणाउं विविज्ञिय संपत्ताणंदनिव्वाणं ॥ ३ ॥ जह सहाहस् गिद्धा बद्धा आसा तहेव विसयरया । पार्वेति कम्सबंधं परमामुहकारणं घोरं ॥ ४॥ जह ते कालियदीवा णीया अन्नत्य दहुगणं पणा । नह भम्मपरिच्मद्रा अधम्म-पत्ता इहं जीवा ॥ ५ ॥ पार्वेति कम्भनरवइवसया संसारवाहयालीए । आसप्पमह-एदि व नेरदयाइहि दुक्खाई ॥ ६ ॥ सन्तरसमं नायजस्थणं समस्तं ॥

जड णं भंते ! समणेणं । सत्तरसमस्म (णायज्यायणस्म) अयमहे प-नते अहार-समस्म के अहे पनते ? एवं खलु जंवू ! तेण काळेणं तेणं समएणं रायणिहे नामं नयरं होत्या वण्णओ । तत्य णं ध(०)णे नामं सन्धवाहे (परिवयड) होत्या महा भारिया । तस्म णं ध(०)णस्स सत्थवाहस्म पुत्ता महाए अत्तया पंच सत्थवाह-दारमा होत्या तंत्रहा-यणे धणपाळे धणदेवे घणगोवे धणरिक्खए । तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स धूया भहाए अत्तया पंचण्हं पुत्ताणं अणुमगात्रा(ती)इया सुसमा नामं दारिया होत्या स्मालपाणिपाया । नत्स णं घणस्स सत्थवाहस्स चिलाए नामं दासचेडे होत्या अहीणपंचिदियसगिरे मंसोवचिए बालकीलावणकुसळे यावि होत्या । ताए णं से दासचेडे संप्रमाए दारियाए बालगाहे आए वावि होत्या सुसमें दारियं

कडीए गिण्हर २ ता बहाई दारएहि य दारियाहि य डिंभएहि य डिंभियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सद्धि अभिरममाणे २ विहरइ । तए णं से चिलाए दासचेडे तेसि बहुणं दारयाण य ६ अप्पेगइयाणं खळ्ळ अवहरह एवं बहुए आही-लियाओ तिंद्(तेंद्र)सए पोत्तक्षण साडोक्षण, अप्पेगडवाणं आभरणमञ्चलंकारं अव-हरइ अप्पेगड(या)ए आउ(र)मड एवं अवहमड निच्छोडेड निच्मच्छेड तजेड अप्पे-गइ-ए तालेइ । तए मं ने बहवे दारमा य ६ रीयमाणा य ५ सामं सामं अम्मापि-ऊणं निवेदंति । तए णं नेसि बहुणं दारगाण य ६ अम्मापियगे जेणेव घणे सत्य-बाहे नेपाव उवागच्छंति २ ना ध(७)णं २ बहाई सि(से) अ(णा) णियाहि य हंट-णाहि य उ(व)पालंभणाहि व वि जमाणा य हंटमाणा य उ(व)वालं(मे)भमाणा व धणस्म [२] एयमहं निवेदैति । तए णं सिं] धणे २ चिलातं दासचेडं एयमहं भुजो भुनो निवारे(न्ति)इ नो चेव णं चिलाए दामचेडे उवरमड । नए णं से चिलाए दास-चेंडे तेसिं बहुणं दारगाण य ६ अप्योगड्याणं खहुए अवहरड जाब तालेड १ तए णं ते बहवे दारगा य ६ रोयमाणा य जाव अभ्याविजणे निवेटेंति । तुरु गं ने आसहता ५ जेणेव धणे २ तेणेव उवागच्छेति २ ना बहुई खिक्कणाहि (य) जाव एयमहे निवे-(हैं) देति । तम् में से धणे २ बहुणं शारमाणं ६ अम्मापिकणं अंतिए एयमह सीचा आसरते चिलायं दामचेडं उचावयाहि आ उमणाहि आउसइ उद्देसह नि(ब्मच्छे)-बिंभछड निच्छोडेड तजेड उन्नावयाहि नालगाहि तालेड साओ गिहाओ निच्छुमड ॥ १३९ ॥ तए वं से चिलाए दासचेंबे साओ गिहाओं निच्छुढे समाचे रायगिष्ठे नयरे निघाड(ए)ग जाव परेन्न देवकुळेस य सभास य पवास य ज्यातळएस य वैसाध(रे)रएस य पाणघरएस य सुहंसुहेणं परिवृद्धः। तए णं से विकाए दास-चेडे अणोहरिए अभिवारिए मच्छंदमई सहरप्पयारी मज-प्यसंगी चोज-प्यसंगी (मंन॰) जुयप्पसंगी वे(सा)मप्पसंगी परदारपसंगी जाए बावि होत्या। तए थं रार्थागहस्स न-यरस्य अदुरसामंते दाहिणपुर्रात्वमे हि-सीमाए सीहगुहा नामं चोर-पही होत्या विसमगिरिकडगको(हं)लेक्सभिविद्वा वंसीकलंकपागारपरिविखना छि-स-सेलविममप्पवासफरिहोबगूडा एगदुवारा अणेगलंडी बिदिनजण-निस्मस[ः]पवसा अविभागरपाणिया सुदुह्रभञ्जलपेरेता सुबहुस्सवि कृषियबलस्स आगयस्स दुप्पद्दंसा यानि होत्था । तस्य मं सीहगुहाए चोरपाहीए निजए नामं चोरसेणानई परिवसइ अहम्मिए बाब अ(घ)हम्मकेळ समुद्रिए बहु-नगर-निगयजसे सुरे [२] इडप्यहारी साह(सी)सिए सहवेही। से वं तत्व सीहपुहत् चोरपहीए पंचव्हं चोरसयाणं आहे-वर्ष जाव विहरह । तए में से विकए तकारे (बीर)सेमावई बहुर्ष चीराण स पार-

दारियाण य गंठिभेयगाण य संधिन्छेयगाण य खत्तखणगाण य रायावगारीण य अणधारगाण य बालघायगाण य वीसभघायगाण य ज्ञ्यकाराण य खंडरक्खाण य अनिम च बहुणं छिन्नभिन्न(ब)बाहिशहयाणं कुडंगे यावि होत्या । तए णं से विजए (तकरे) चोरसेगावई रायगिहरस दाहिणपुर-त्थिमं जणवयं बहुहिं गामघाएहि य नगरघाएहि य गो(३)गहणिहि य बंदिरगहणेहि य पंथकुट्रलेहि य खन्नान्जणणेहि य उत्रीलेमाणे २ विदंसेमाणे २ नित्याणं निद्धणं करेमाणे विहरइ। तम् णं से सिलाए दासचे(है) इए रायगिंह (णयरे) वहाँहें अत्थानिसंकीहि य चो(रा) जाभिसकीहि य दाराभिसकीहि य घ(णि) गएहि य ज्(इ) यकरेहि य परब्भवमाण ६ रायगिहा औ नग(री)राओं निगरच्छड २ त्ता जेणेव सीहगु(फा)हा चोरपर्छा तेणेव उवागन्छड् २ ता विजयं चोरसेणावहं उवसपाजिनागं विहरह । तए णे से चिलाए दासचे है विजयस्य चारसेगावइस्स अग्गं असिल(द्व)द्विग्गाहे जाए यावि होत्था । जाहे वि य ण से विजर चोरसंगावई गामकार्य वा जाव पंथकोहि वा काउं वबद ताहे वि य णं से चिलाए दामचेडे सुबहुपि (ह) कृतियबलं ह्यमहिय जाव पडिसेहेर 🗐 पुण-र्राव लढ्ढे क्यकज अणहसम्मर्ग सीहगृहं चोरपाई हव्बमागच्छद । तए ण से विजल चोरसेण।वई चिनायं तकरं बहु(इ)ओ बोरविजाओ य चोरमंते य चोरमा-याओं य चौर्निगढीओं य सिक्लावंड । तए ण से विजए चौरसेणावर्ड अन्या कथा(ई)ड कालबम्मूणा संजुते याबि होत्या । तए ये ताई पंच-चोरमयाई विजयस्म चौरसणावडस्स महया २ इङ्कीसकारतम्दएणं नीइरणं करेति २ ता बहुई छोदयाई सम्बोधा करे(३)नित ५ ता जाव विशयमीया जाया वार्ग होतथा। तए णं ताई पंच-चोरसयाई अन्नमनं राहावेंति २ तः एवं वयासी-एवं खलु अम्हं देशणुण्यिया ीयिजणु चोरमंगावडं कालधम्मुणा सनुते । अयं च णै चिलाए तकरे विवएणं चोरसेगाव-इणा बहु श्री चोरविज्ञाओं य जाव सिक्त्याविए । तं सेर्य खलु अस्हं देवाणुप्पया ! चिलायं तकरं सीहगृहाए चोरपहीए चोरसेणावहलाए अभिनिचतए-लिकह अब-मजस्म एयमई पिक्कुणेति २ ता चिलार्य (तीए) सीहगुहाए [चोरपश्रीए] चोरसेणा-वहनाए ऑर्भानेवंति । नए णं से चिलाए बोरमंखावई जाए अहांम्मए जाब विह-रइ । तए णे से चिकाए चौरसेणावई चौर-नायगे जाव कुईगे शांब होत्या । से णे तत्थ सीहगुहाए चौरपहीए पंचण्हं चौरसयाण य एवं बहा विश्वको तहेब सध्वं बाब रायगिहस्स [नयरस्म] दाहिणप्र-त्थिमित्रं जणवर्य जाव निस्वाणं निद्धणं करेमाणे विहरइ ॥ १४० ॥ तए णं से चिलाए चोरसेणावई अश्वया कवाड विपूर्त असणं ४ [उवमलडावंड] उवक्लडावेना ते पंच बोरसए आमंतेड तओ एच्छा बहार ओयण-

गंडवंस तेहि पंचहि चोरमएहि सदि विपूर्ण वासणं ४ सुरं च मर्ज च मंसं च सीधं च पस-नं च आमाएमाणे ४ विहरह जिमियमुसुनरागए ते पंच चौरसए विप्रकेणं धवप-ध्यनं प्रमहालंकारेणं सकारेड सम्माणेड स० २ ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया । रायगिहे नयरे धणे नामं सत्यवाहे अंद्र[०], तस्स णे ध्या भहाए अन्या पंचण्डं क्लाणं अणुमरगजाड्या संसमा नामं दारिया (यावि) होत्या बहीणा जाव सह्तवा, तं गच्छामो मं देवाण्पिया ! धणस्य मत्थबाहुम्य गिहं विलेपामो, तुन्भं विप्छे धण-क्रणग जाव सिलप्पवाछे ममं मुंसुमा दारिया। तए गं ते पंच चीरमया चिलायस्स (०) पडिस्फेंति । तए णं से चिलाए चौरसेणावई तेहि पंचहि चौरमएहि सद्धि अह-चम्म उम्हाइ (२) पश्चावरण्डकालममयांन पंचहिं चौरसएहिं सर्दि स-बद्ध जाद गहि-गा उहपहरणा भाउबगोम् हि (एहिं)फलएहि नि(क) बिद्वाहिं असिलद्वीहिं अंभगएहिं तोगेहिं म (त्रा) जीवेहिं धण्डिं ममक्खितिहैं गरेहिं ममूक्षािवाहिं रीहाहिं ओमारियाहिं जरुषंटियाहि हिप्पत्रेहिं बज्जमाणेहिं महया २ उक्तिद्वसीइ-नाय(चौरकलकलगर्व) जाब समुद्द्यभयं [पिव] करेमाणा सीद्द्युहाओ चोरपाड़ीओ पिडेनिक्खमंति २ ना जेणेव रायगिहे न यरे तेणेव उवागन्छंति २ ना रायगिहस्य अदुरसासंते एगं सहं गहण क्षण-प्यविमंति २ ता दिवसं ववेमाणा बिद्वंति। तए णे से चिलाए चोरमेणावई अद्भ रक्तकालसमयंति निसंतपिंडिनिसंतिस पेचिहिं चोरसएहिं सिद्धिं माइयगोस्हिएहिं फल-एहि जाब मुड(आ)याहि उरुघंटिथाहि जेणेव रायांगह [नयरे] पुर-न्यिमिहे दुवारे तेणव उचागरकड (०) उदग(व)वर्ष्य परामुनड (०) अधिते चीक्खं परममु:भूए तालक्वाडर्णिक्ज आवाहेर २ मा रायगिहरून द्वारकवाडे उदएण अन्छोडेर २ त्ता कवाड विहाडेर २ ता रायगिर्ह अणु-य्यक्सिइ २ ता महया २ सहेर्ण उरखेसे-माणे २ एवं बयासी-एवं खल अहं देवाणुप्पिया ! चि गए नामं चोरसेगावई पंचहिं चोरमएहिं माद सीहगुहाओ चोरपक्रीओ इ()हं हब्बमागए धनस्य मत्वशहस्स गिहं पाउकामे । तं (जो) जे णं नविवाए माउयाए दुई पाउकामें से णं नि(र)गच्छड-तिकड़ जेणेव धणस्स सत्यवाहस्स गिहे तेणेव उवागच्छाइ २ ता प्रणस्स गिहे विहार्डेइ । तए वं से- घणे चिलाएषं चोरसेणावद्गा पंचिह चोरसएहिं सिद्धि गिहं पाउजमाण पासइ २ मा भीए ताबे ४ पंचिह पुतिहें सार्व एगंतं अवसमह । तए णं से चिलाए चोरसेणावई धणस्य सत्यवाहस्य गिर्ह भाएइ २ ता हवहें धणकण(ग)गं जाब माधएजं संयुमं च दारियं गेण्हड् २ ता रावगिहाओ पहिन्ति-क्लमइ र ता जेणेब सीहलुहा तेणेब बहारेख समजाए ॥ १४१॥ तए वं से धंने सत्थवाहे जेणेव सए गिट्टे तंजेव उचागच्छा २ सा सुबई चणकणगं संसमं च दाविश्व

अव(ह)हारियं जाणिता महत्यं ३ पाहुडं गहाय जेणेव नगर्गुतिया तेणेव उवाग-चलड २ ता तं महत्यं पाहडं (जाव) उवणे(न्ति)इ २ ता एवं बयासी-एवं खळ देवाणिपया ! चिलाए चौरसेणावई सीइगुहाओ चोरपळीओ इहं हब्बमागम्म पंचाई चोरसपहि सर्दि मम गिहं घाएता सुबहं धणकणमं सुसुनं च दारियं गहाय जाव पिडिगए, तं इच्छा(मो)मि णं देवाणुप्पिया । सुंयुमा[ए] दारियाए कृवं गमित्तए, त(इमे) इसे णं देवाणुष्पिया ! से विपुछे धणकणगं मसं संयुक्ता दारिया । तए णं ते न(य)गरगुत्तिया धगस्स एयमद्रं पिडसुपैति २ ता सन्नद्ध जाव गहियाउद्दपहरणा महया २ उक्किट जाव समुद्दरवभूयं पिव करेमाणा रायगिकाओ निग्गच्छंति २ ता जेणेव चिलाए चारे तेणेव उवागच्छंति २ ना चिलाएणं चोरसेणाबद्दणा सर्दि संप-लग्गा यावि होस्था। तए णं [ते] नगरगुत्तिया चिलायं चोरसेणावदं हयमहि(या)य जाव पढिसेहेंति। नए णं ते पंच-चोरसया नगर(गो)गुनिएहिं हयमहिय जाव पढिसे-हिया समाणा ते विपूर्त धगकणगं विच्छ(है) हुमाणा य विष्पिक (ने) समाणा य सञ्बक्षी समेला विष्यलाइत्या । तम् णं ते ननारमुनिया तं विष्न धणकणमं गेण्हंति । ना जेगेव रायगिहे तेगेव उबागच्छंति । नए ण से चिलाए त चोरसे हं तेहि न गर-गुत्तिएहिं हयमहिय (जाव) िपवर्निगए [जाव] तत्थे नुसुमं दारियं गहाय एगं महं आ(अ)गामियं वीहमद्धं अडविं अणु-प्पविद्धे । तए णे घणे सत्धवाहे सुंसूमं दागियं चिलाएणं अडवीमु(हि)हं अवहारमाणि पानिताणं पंचति पनेति सद्धि आपछडे सन्नद्भवद्भ - | चिन्ययस्म प(द)यमगाविहिं (अभिगच्छात) अणुगच्छमाण अभिग-(जमाणे) जंत इक्कारेमाणे पुकारेमाणे ऑभन जेमाणे ऑभनासंमाणे पिट्टओ अणुग-च्छड़ । तए णं से चिलाए तं धणं मत्थवारं पचाह प्लेहिं । सार्दे अप्पन्नद्रं सचादवर्द सम्मणगच्छमाणं पासह २ ना अत्थामं ४ जाहे नो सचाएइ गुंसूम दारियं निव्वाहिनए ताह संते तेन परि(सं)तेते नीलुप्प[लगव]लं ऑगं परामुसई ६ ना संस्माए दारि-बाए उत्तमंगे छिंदह र ना ते गहाय ते आ-गामियं अङावे अणु-प्यविद्वे । तए गं [से] चिलाए तीमें अगामियाएं अडबीए तण्हाए ब्रिहाएं अभिभूए समामे पम्(ह)हद्वदि-साभाए सीहगुर्व चोरपहि असंपत्ते अंतरा चेव कालगए । एवानेव समणाउसो । जाव प्रवृद्धाः समाणे इमस्य ओरालियमरीरस्य बंतासवस्य जाव विद्धंसणधम्मस्य वण्ण-हेर्ड [वा] जाव आहार आहारेड में णं इहलोए चेव बहुणं रामणाणं ४ हीलणिजे जान अणुपरियद्दिस्यइ जहा व से चिन्त्राए तकारे । तए णे सं धणे सत्ववाहे पंचाई पत्तिहिं अप्पछट्टे विकायं तिसे अगामियाए सब्बन्नो समेता । परिचार्डमाणे २ (नण्हाए छहाए य) संते नंते पहितंन तो संचायह चिलायं चोरसेणावहं साहस्यि

विण्डित्तए । से पं तओ पिडिनियत्तर २ ता जेणेव सा संसुमा बालि(दारि)या चिलाएपं जीवियाओव बरोबि(हि)या (तेणं)तेषेव उवागच्छड २ ना मुंसूर्म दारियं चिलाएणं जीवियाओं वतरोबियं पासह २ ता परस्तिय(न्तेव)तेच्य चंपगपायवै ० । तए ण से धणे सत्थवाहे (पंचिहें पु०) अप्पछट्टे जासत्ये कृतमाणे कंदमाणे विलवमाणे महया २ सहंगं कु(ह)हकु-ह(स)स्स परुषे स्चि(र)रकालं वा(वा)ह[प्पोमोक्सं करेड । तए में से धर्म [मध्यबाहे] पंचहिं पुलेहिं अपछड़े चिलायं तीने आ-गामियाए मञ्ज्ञओं समंता परिवाडिमा(णा)णे तण्हाए छहाए य प(रि)रूर्भ(रद्धं)ते समाणे तीमें आगामियाए अडवीए सब्बओ समंता उदगस्य मग्गणगवेसणं करे(न्ति)इ २ ना संत तते परितंने निव्विन्णे [समापे] तीसे आगामियाए (अडवीए उदगस्स मग्ग-णगवेमणं करेमाणे नो वेच णं उदगं आसादेति तए णं) उदगं अणासाएमाणे जेणेब संयमा जीवियाओ बबरो(एहि)बिया तेणेब उचागच्छा २ ना जेट्टे पूर्न धणे (य ०) सहावेड २ ना एवं वयासी-एवं खलु पुना! मुंसमाए दारियाए अद्वाए चिलायं तकर सब्बओं समंता परिधाडेमाणा तण्हाए छहाए य अभिभूया समाणा इमीसे आसामि-याग् अडबीए उदगरस मरगणगवेषणं करेमाणा नो चेव णं उदगं आमादेमो । नए णं उदमं अगासाएमाण। नो संचाएमो रायमिई संपावित्र । तण्णं तब्भे ममं देवा-णीपया । जीवियाओं ववरोवेह मिमी मंस च मोणियं च आहारेह (०) तेणं आहा-रेणे अव(हिद्रः)यदा गमाणा तभी पच्छा उमे आगामियं अटावे निन्धांसंहर गय-गिहं च संपावि(हि)हह मित-नाइ(य) ० अभिसमार्गाका-हह अन्यस्य य धम्भन्य य पुष्णस्म य आभागी भविस्पद्द । तए पं से जं(इ)हे पुत्रे घणेणं सत्ववाहेणं एवं . जुने समाणे धर्ण २ एवं वयासी+तुब्से णं ताओ ं अम्हं पिया गु(क्)रुजण(या)य-देवयभ्या ठावका पड(द्वा)द्ववका संरम्खना मंगीवना । तं कहणां अम्हे ताओ ! तुन्में जीवियाओं वनरोवेमों तुन्भं णं मंसं च सीणियं च आहारेमों ! तं तुन्में णं नाओं! ममं जीवियाओं ववरोवेह मंसं च सोणियं च आहारेह आगामियं अहवि ानत्यर होह तं चेव सब्वं भणह जान अत्यस्य जान (पृष्णस्य) आभागी भवि-स्थह । तए णं धणं मन्यवाहं दोचे पुत्ते एवं वयासी-मा णं ताओ ! अम्हे जेत्रं मायरं ग्(ह) एदंबयं जीवियाओ वबरोवंसी, तब्से णं ताओ ! सन्मं जीवियाओ वबरोवेंट जात्र आभागी भविस्तह । एवं जाद पंचमे पुत्ते । तए पं से घणे सरवबाहे पंचपुताणं हियइच्छियं क्राणिना ते पंच पुत्ते एवं बयासी-मा वं अम्हे पुता । एग-मान जीनियाओं बनरोबेसी । एस में संस्थाए दारियाए सरी(रए)रे निष्पाणे जान जीवनित्प बढे । तं सेयं बाल प्रशा । अन्हं संसमाए दारियाए मंसं च सोशियं ब

आहारेत्ता । तए णं अम्हे तेणं आहारेणं अव(र)यदा समाणा रायगिहं संपाउणि-स्सामी । तए णं ते पंच-पुना धणेणं सत्यबाह्वेणं एवं मुना समाणा एयमई पिडनु-मेंति । तए णं वणं सत्यवाहे पंचिहं पुत्तिहिं सिद्धं अर्णि करेड २ ता सरगं (च) करेड २ ता सरएणं अर्राण महेड २ ता अर्रिंग पाढेड २ ता अर्रिंग संध्वक्लेड २ ता दाह्या(ति)ई प(रि)क्लेबे)क्सिवइ २ ता अर्गि पजालेइ २ ता संसमाए दारियाए मंसं च (पड़त्ता) सोणियं च आहारे(न्ति)इ। तेणं आहारेणं अव यद्धा समाणा राय-गिई नय(रिं)रं संपत्ता मित्त-ना(ई इनियग ॰ अभिमम-ब्रागया तस्स य विउलस्स धणकणगर्यण जाव आभागी जाया(वि होत्या)। नए णं में घणे सत्यवाहे संस्माए दारियाए बहुई लोइयाई [सर्याकवाई] जान विगयसीए जाए यावि होत्या ॥ १४२ ॥ तेणं कार्रेणं तेण समएणं समणे भगवं महावीरे गुणमिलए उजाणे समीमढे । (स) नए णं धणे सत्यवाहे सपु(संप)ते धम्मं सीना पव्यव्य एकारसंगवी मासियाए संलेहणाए सोहम्मे उवव(ण्णा) न महाविदेहे वासे सिज्जिहिः । जहा वि य णं जंबू ! घणेणं सर बनाहेणं नो वण्णहेर्ड वा नो स्वहेउ वा नो ब उहेर्ड वा नो विसमहेर्ड का संसमाए द्वारियाए संसमोणिए आहारिए नजत्य एगाए रायगिष्ठं सपावणद्वयाए एवामेन समयाउमो ! जो अम्हं निर्मायो वा निर्मायी वा उमस्य ओगलियमरी-रस्म वंतामवस्य पित्रामवस्य सुकासवस्य मोणियासवस्य जाव अवस्यमं)मविष्य-जाहियन्वस्य नो वण्णहेउ वा नो बबहेउं वा नो बलहेउं वा नो विसगहेउं वा आहारं आहारेड नजरव एगाए सिद्धिगमणसंपावणह्याए से गं इह-भवे चेद बहुणं समगार्ग बहुणे समणीर्ण बहुणं मावयागं बहुणं सावियाणं अञ्चलिखे जाव वीडेय-इस्सड । एवं खन्न जंबू ! समणेणं भगवया महाविरिणं जाव संपत्तिमं अद्वारसम्बन्ध (णायज्ञयगरम) अयमद्रे पन्त्रने नि बीम ॥ १४३ ॥ बाह्याओ-जह सी जिला-इपुनो भूसमागद्धो अकजपिडवद्धो । भणपारद्धो पनो महादवि वसणस्यकस्वियं ॥ १ ॥ तह जीवो विसयमुहे लुढो काऊण पावांकरियाओ । कम्मवसेणं पावड अवा-डवीए महाद्क्यं ॥ २ ॥ धणमेडी-ांवव गुरुगो पुणा इव साहबो भवो अडवी । सुयमंममिबाहारो रायगिष्टं इह सिवं नेयं ॥ ३ ॥ जह अङ्विनयरणित्यरणपायणस्यं त्ति सुयमेसं । भूनं तहेह साह गुरूण आणाए आहारे ॥ ४ ॥ मक्लंघणसिवपाय-णहेर्ज भूजं(भुज)ति ण उण गेहीए। बण्यबलस्बहेर्जं च भावियप्या महासत्ता ॥५॥ अट्टारसमं नायज्ययणं समसं॥

जइ णं भंते ! समणेणं » अद्वारममस्य नायज्ञायणस्य अयमद्वे प-श्वने एगूणवीस-इमस्य (०) के अट्वे पश्चने ! एवं खळु अंबू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं इद्देण अंबुद्धिवे

बीवे पुरुवविदेहे सीयाए महान-ईए उत्तरिहे कुछे नीलवंतस्स दाहिणेणे उत्तरिहस्स सीयामुहचणसंडस्म प(न्छि)बत्धिमेणं एगसेलगस्स वक्खारपव्वयस्स पुर-त्थिमेणं एरव ण पुक्रवकावई नामं विजय पन्त्रने । तत्य ण पुंडरिमिणी नामं रायहाणी पन्नता नव जोयणवि-न्यिण्णा द्वालस जोयणायामा जाव पचक्सं देवलो(य)गभ्या पासाईया दरिसणीया अभिरूवा पडिस्ता । तीसे णं पुंडरिमिणीए नवरीए उत्तरपुर त्थिमे दि-सीभाए निकिष्यवर्णे नामं सजाणे होत्या (बज्जओं)। तत्य णं पुंडरिंगिणीए गय-हाणीए महापउमे नामं राया होत्या । तस्स णं पउमावई नामं देवी होत्था । तस्स र्ण महापउमस्य रको पुना पउमाबङ्ग हेबीए अनया दुवे कुमारा होत्या तं जहा-पुंडरीए य कंडरीए य मुकुमालपाणिपाया[०]। पुंडरीए जुक्राया। तेणं कालेणं तेणं समर्गं (धम्मधोसा थेरा पंचिंह अणगारमरहें मद्धि मं० पुन्वाणुपूर्वेंव चरमाणा जाद ण० उजाणे तेजेव स०) येरागमणं महापउमे राया निग्गए धम्मं सोबा पं(पों) हरीयं र जे ठवेना पव्यद्र पंडरीए राया जाए कंडरीए जुवराया । महापउमे क्षणगारे चोहम-पृथ्वाई अहि जड़ । तए णं येरा बहिया जणवयविद्दारं विद्दरंति । तए णे में महापड़में बहुणि वासाणि जाव सिदें ॥ १४४॥ नए णे घेरा अन्नया कयान्इ पुणरिव पुंडरिनिणीए रायहाणीए निल्णवणे उजाणे भमोसदा । पुं-हरीए राया निग्नए । कंतरीए महाजणसहं सीचा जहां स(हरू)हाबलो जाव पाज्वासङ् । येरा धम्मं परिकर्हेति पुंडरीए समणोवासए जाए जाव पश्चिमा । तए णं कंडरीए उद्घाए उद्वेड २ ता जाब से जहेयं तुब्से बयह जं नवरं पुंडरीयं रायं आपुच्छामि तए ले जाव पव्वयामि । जहासुहं देवाणुण्यया ! । तए णं से कंडरीए जाव थेरे वदद नर्मसद वं० २ ना थिरायी अंतियाओ पिंडनिक्खमा २ ता तमेव चाउ विधंट आसरहं दुरू-हइ जाव पश्चोरुहड़ जेमेव पुंडरीए राया तेमेव उवागनछड (०) करवल जाव पुंड-रीयं [रायं] एवं वयासी-एवं कल् (देवा० !) मए येराणं अतिए (जाव) धम्में निसंते से धम्मे अभिरहए। तए णं (देवा 🖈 !) जाद पञ्चद्रभए। तए जं से पुंडरीए कंडरीयें एव नयासी-मा णं तुमं भाउ(देवाणुष्पि)या! इ(दा)याणि मुंडे वाव पन्वयाहि, अहं णं तुमं म(ह्या २)हारायाभिछेएणं अभिमिं(चया)चामि। तए णं से कंडरीए पुंडरीयस्त र-को एयमहं नो काढाइ जाव तुसिणीए समिद्वह । तए णं पुंडरीए राया कंडरीयं दोबंपि तबंपि एवं बयासी जाब तुसिणीए संचिद्धः । तए नं पुंडरीए कंडरीयं क्रमारं जाहे नो संचाएइ महाई आघवणा(हैं)हि व प-सवणाहि य ४ ताहे अन्तमप् चेव प्रथमद्वं अपुमक्तित्वा जाव निक्तसणाभिसेएणं अभिसिंचड जाव घराणं सीसभिक्कं इलक्ड पञ्चइए अणगारे जाए एकारसंग-नी । तए यं चेरा

भगवंतो अन्तया कया-इ पुंड(री)रिकिणीको नयरीको नलि(णी)णिक्णाको उज्जाणाओ पिंड-निक्रसमंति २ ता बहिया जणवयनिहारं बिहरंति ॥ १४५ ॥ तए णं तस्स कंडरीयस्स अणगारस्स तेहिं अंतेहि य पंतिहि य बहा सेलगस्स जान दाहवक्कं-तीए यावि विहरइ । तए ण थेरा अन्या कया(ई)इ जेणेब पोंडरिगिणी तेणेब उनागच्छ(इ)न्ति २ ता निर्छ(णि)णीवणे समीसदा । पुं-डरीए निरमए धम्मं सुणेइ । नए ण पंडरीए राया धम्मं सोबा जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव इवागच्छइ २ ना कंडरीयं वंदड नमंसड वं = २ शा कंडरीयस्स अणगारस्स सरीरगं सञ्जाबाई सरी(यं)गं पासइ २ ता जेणेव थेरा भगवंती तेणेव जवागच्छाइ २ ता थेरे भगवंते बंदद नमंगड वं २ चा एवं वयासी-अहण्णं अंते ' कंडरीयस्य अणगारस्य अहापवनेहिं ओसह-मेमजेहिं जाव तिरि(तेइ)च्छं आ(उहा)उंटामि, तं तुरुमे णं भेते ! मम जाणमालासु समोसरह । तए णं थेय भगवंतो पुंडरीयस्स पिडम्पेति (०) जाद उवसर्पाजनाणं विहरंति । तए णे पुंडरीए (राया) जहां मंडुए सेलगस्य जाव बलियसरीरे जाए । तए णे थेरा भगवंतो पुं-इरीयं रायं आिप्चछति २ ता बहिया जणवयविद्वारं विद्व-रंति । तए णं से कंडरीए ताओ रोयायकाओ विष्यमुक्के समाणे तसि मण्-मंसि असण-पाणलाडमसाइमीस मुच्छिए गिढं गढिए अज्होबव-ने नो सचाएउ प् हरीय आप-च्छिना बहिया अञ्चाजएमं (जणवयविद्वारं) जाव विद्वतिनए तन्येव ओमन्त्रे जाए । तए णं से प्-डरीए इसीसे कहाए लड्डे समाणे ण्हाए अंते उरपरियालसर्पास्त्रहें जेणेव केडरीए अणगारे तेणेव उवागच्छड २ मः केडराय तिकलमो आयाहि(ण)ण-प्याहिणं करेड २ ता बंदड नमंसइ यं० २ ता एवं दयासी-धन्नांस ण तुमं देवाणुपिया । कयत्री कयप्रणं कयलगर्यणं, मुलदे ण देवाणुपिया । तब माणुर स्मए जम्मजीवियकरे जे एं तुमं रखे च जन्व अते हर न [वि]छ(इद्र)हेना वियोग वडना जाव परवडग्, अहण्यं अहन्त्रे (अपूर्ण) अक्रयप्-ण्ये राज्ञे [य] जाब अंतजरे य माण्स्यएन य कामभोगेन मनिष्ठण जाव बाद्धोवनहे नो सचाएमि जाव पव्यवस्मा, मं धन्नेसि णं तुमं देवाणांष्यया ! जाव जीवियफले । तए णं से कंडरीए अणगारे पुंडरीयस्म एयमई नो आहाइ जाव संचिद्ध । तए ण से कंडरीए पोडरीएणं दोखपि तबंपि एवं वने समाणे अकामए अब(र)सबसे लजाए गारवेण य पुं-डर्गयं (रायं) आपुच्छड २ ता थेरोई सर्वि बहिया जणवयविहारं विहरड । तए में से कंडरीए घेरेहिं सब्दें कं(कि) वि कालं उम्में अगेण विह(रति) प्रेता तओ पन्छा समणनणपरितंने समणत्तण-निश्च(०)ण समणत्तण-निश्म(त्यि)च्छिप समणपुणमुक्त जोगी थेराणं अंतियाओ सणियं २ पत्रोसक्रड २ ता जेनेव पुंडरिमिणी

नयरी खेणेब पुंडरीयस्स भवणे तेणेब उवागच्छइ २ ला असोगवणियाए असोगवर-पायबस्य अहे पुढांबसिलापड्रमंसि निसीबड २ ता ओहयमणसंकप्पे जाव झियाय-माणे संचिद्धह । तए णं तस्त पांडरीयस्स अंब(अम्म)धाई जेणेव असोगवणिया तेणेव उद्यागच्छा २ ता कंडरीयं अणगारं असोगवरपायवस्स अहे प्रत्विसिला(ब)-पट्ट-गंसि ओहयमणसंकर्य जाव झियायमार्ण पासइ २ ना जेमेव पुं-डरीए राया तेणेव उवागच्छड २ ता पं-दरीयं रायं एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पिया ! तव पि(उ)य-भाउए कंडरीए अणगारे असोगवणियाए असोगवरपायवस्य अहे पुटविसिला-पर्हे ओहयमणसंकापे जाव ब्रियायह। तए णं (से) पुं-इरीए अम्मधा(६)ईए एयमहं मोचा निसम्म तहेव संभेत समाणे उद्गाए उद्वेह २ ना अते उरपरियास्संपरिवृद्धे जेणेव असागवणिया जाव कंडरीयं तिक्खुनो (०) एवं वयासी-घ-बोस णं तुमं देवाणुप्पिया ! जाव पन्वद्रम्, अहं णं अध-से [३] जाव [अ]पन्वद्रम्म, तं धन्नेसि णं तुसं देवाणु-पिया ! जाब जीवियफळे । तए णं कंडरीए पुंडरीएणं एवं बुने समाणे द्वसिणीए समिद्ध दोबंपि तसंपि जाव चिद्रह । तए णं पुंडरीए कंडरीयं एवं बयासी-अद्भो भंते ! भोगेहिं १ हंता [] अद्भो । तए णं से पुं-हरीए राया कोहंबियपुरिने सहावेह २ भा एवं वयासी-विष्पामेव भो देवाणिया । कडरीयस्य महत्ये जाव रायाभिसे-(अ)नं उबहुबंह जाब रायां भसेएणं अभिक्षित्वह ॥ १४६ ॥ तए णं सि पुंडरीए सबमेव पंचमुन्द्रयं लोयं करेड सबमेव चाउजानं गम्मं पडिवजड २ ना कंडरी-यस्य संतियं आयारभंड(य)म गेण्डड २ ता इसं एयास्वं आंभरमहं अभिगिण्डड-कपद में थेरे वंदिना नर्मासना थेराणं अंतिए चाउजामं धम्मं उवसंपजिनाणं तओ पच्छा आहारे आहारिनए-निकट्ट इमें (च) एयास्वं अभिगार्ह अभिगि(ण्हे)-ण्डिनाणं पुं-ड-रिगिणी(ए)ओ पिडिनिक्समङ् २ ना पुञ्जाणुपृध्वि चरमाणे गासाणुगामं बहुजामाण जिणेको थेरा भगवंती तेणेक पहारेत्य गमणाए ॥ १४० ॥ तए मं तस्य कंडरीयस्य र-नो तं पणीयं पाणभोयणं आहारियस्य समाणस्य अइजाग(रि)-रएण य बदभोयणप्पसंगेण य से आहारे तो सन्मे परिण(मद)ए । तए णं तस्स कंडरीयस्य र-को नीस आहारीस अपरिणममाणिस पुरुवरतावरत्तकालसमयिस मरी(र)रगंिं वेयणा पाउक्स्या उज्जला बिउला पगाडा जाव दरहियासा पित्तज-रपारगयसरीरे वाहबर्कतीए मानि विहरत । तए णे से कंहरीए राया रखे य रहे य अनंतरे य जाब अज्ञांतक्षे अस्त्रहरूसहे जकामए अव-सबसे कालमासे काल किया अहे सतमाए पुढवीए उद्दोतकालहिङ्गीस नर्गस नेरङ्गलाए उवध-से। एकामेंव समणाउसी ! जाब पव्यहण समाणे पुणर्बि माणुस्सल कामभी(गे)ए आसा-

(इस्)एड जाव अणुपरियहिस्मइ जहां व से कंडरीए राया॥१४८॥ नए में से पु-डरीए अणागारे जेणेव थेरा भगवंती तेणेव उवागच्छाड र ता घरे भगवंते बंदड नमंसड वे० २ ना येराणं अंतिए दोचंपि चाउजामं धम्मं परिवज्जड छट्ट कि खमणपारण-गंति पदमाए पोरिसीए सज्झायं करेड २ ता जाव अहमाणे सीयहाक्खं पाणभोयणं पिडिगाहेइ २ ता अहावजनमितिकट्ट पिड-निय(न)तेद जेणेब थेरा भगवंती तेणेव उवागन्छड २ ता भत्तपाणं पिडदंसेड २ ता चेरेहि भगवंतिहि अन्भणुकाए समाणे बप्पृच्छित् ४ बिलमिव प-नगभूएणं अप्पाणेणं तं फाद्युएमणिज असण ४ सरीरको-द्वर्गीस पक्कित्वदः । तए णं तस्स पुंडरीयस्य अणगारस्स तं कालाइकतं अरसं विरसं सीयलक्तं पाणभीयणं आहारियस्स समाणस्य पुञ्चरत्तावर् कालसमर्याम धम्म-जागरिय जागरमाणस्य से आहारे तो सम्मं परिणमः । तर णै तस्य पुंडरीयम्य अणगारस्स सरीरगंमि वेयणा पाठकभ्या उज्जला जाव दुरहियामा पिनजरपरिगय-सरीरे दाहवक्कंतीए विहरइ। तए णे से पुंडरीए अणगारे अत्यामे अबछे अवीरिए अपुणसकारपरहरमे करयन्त्र जाव एवं वयासी-नमोन्त्य ण अ(गि)रहेताणं [भगवंताणं] जाव सपनाणं । नमोन्स् णं बेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवण्ययाणं । पुल्वि पि य णं सए थेराणं अंतिए सब्बे पाणाइवाए पश्चक्वाए जान सिन्छादमण-सहै (ण) पबक्खाए जाव आलोइयपिकक्रित कालमासे कालं किया मन्बद्रमिद्ध उब-वन । तओ अर्णतरं उञ्चित्ता महाविदेहे वासे मिजिसहिद जाव सरवद्क्साणमंतं काहिड । एवामैव समणाउमी । बाव पञ्चडण समाणे माणुस्सएहि कामभोगेटि तो सजाइ नो रजाइ जान नो विष्पतिषायमावजाट से मं इहमने चेन बहमं समामाणं बहुणं समणीण बहुणं साव(या)गर्गं बहुण नावियाणं अवाणिके वंदणिके प्राणिके सकारणिजे सम्माणणिजे क्याणं संगलं देवर्णं चेड्यं पजवासणिजे-सिकट्र परलेए वियण नो आगन्छह बहुणि दंडणाणि य मुंडणाणि य नजाणाणि य ता(ड)ल-णाणि य जाव चाउरंतं संसारकंतारं जाव वीहंबदस्सइ जहा व से पुं-डरीए अणगारे । एवं खल जंतू ! समणेणं नगवया महावीरेणं आ(दि)इगरेणं तिस्थारेणं [सयंसंब्द्धंगं] जाव मिद्धिगइ-नामधेकं ठाणे संपत्तेणे एगुणवीसझ्मस्स नामज्यागणस्य अयमद्र पक्ति । एवं खलु अंतु ! समणेणं भगवया महाबीरेणं जाव सिद्धिगइ-नामधेजं ठाणं संपत्तिमें छद्रस्य अंगस्य प्रमस्य सुवक्षकंथस्य अवसदे पन्तति ति बेसि । तस्य पं स्यक्तंत्रस्य एगूणवीसं अञ्चरमणाणि ए(क)गासरगाणि एगूणवीसाए दिवसेस सम-पंति ॥ १८८ ॥ गाहाउ-वाससहस्यं पि जई काऊनं संजर्भ सुविजलं पि । अंत किलिप्टभावो न निम्नुउस्द कंडरीउब्ब ॥ १ ॥ अप्येण वि काकेण केर आहा-

गहियसीलमामण्णा । साहिति निययकनं पुंडरीयमहारिसिम्ब बहा ॥ २ ॥ एगूणवीसहमं अञ्चयणं समसं॥ नायाधम्मकहाणं पदमो सुय-क्खंघो समसो॥

नेणं कार्डेणं तेणं समएणं रायगिष्ठे नामं नयरे होत्या बण्णओ । तस्स णं रायगिहरूम [नयरस्स] बहिया उत्तरपुर-न्थिमे दि-सीमाए तस्य णं गुण(सी)सिलए नामं उजाणं होत्या बण्यओ । तेणं कारुणं तेणं ममण्णं समणस्य भगवओ महा-वीरस्य अनेवासी अजमुहन्या नामं येरा भगवंतो जाइमंपना कुलसंपना जाव चौ(चड)इमपुरुवी चड नागोबगया पंचहि अणगारमपृहिं मद्धि संपरिवृद्धा पुरुवाणु-पृथ्वि चरमाणा गामाण्यामे द(द् डजमाणा नुइंसहेणे विहरमाणा जेणेव रायगिहे नयरे जेणव गुण-सिन्त उजाणे जाब संजमेणं तबसा अप्पाणं भावमाणा विहर्रते । पांच्सा निरगया धम्मो कहिओ परिमा जामेव दि(सं)सि पाउब्स्या तामेव दिसि पिंडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्ञमुहम्मस्य (अगगारस्स) अतेवासी अजानंत्र नाम अणगारे जाव पज्जवासमाणे एवं वयासी-जड ण भंते ! समणेण (३) जाव सप्तेणं छद्वस्य अंगस्य पढम[स्स] सुयक्षंधस्य ना(यन्)याण अयमद्वे पन्नते दोचस्स में भते । सुयक्षंधस्य धम्मकहामें समग्रेमं व के अद्वे पत्नने ? एवं खल जंबू! समर्गणं० धम्मकहाणं दस वग्गा पत्रना तंत्रहा-चमरस्स अगमहिसीणं पढमे वर्ग, बल्स्स बङ्रीयणिदस्य वङ्गीयणाची अग्गमहिसीणं बीए वर्गे, असु-रिदर्बाजयाणं दाहिणिहाणं इंदाणं अग्गमहिसीणं त(इ)ईए वग्गे, उन्तिहाणं अमु-रिदर्वा ज्याणं भवणवासिइंदाणं अग्यमहिसीणं च उत्थे वरंग, दाहिणिलाणं वाणसं-तराणं इंदाणं अग्नमहिसीणं पंचमे वर्गः, उत्तरिहाणं वाणमेनराणं इंदाणं अग्न-महिसीणं छट्टे वर्गे, चंदस्त अगगमहिसीणं सत्तमं वर्गे, सुरस्स अग्यमहिसीणं अट्टमें वरगे, सक्क्स अग्नमहिसीणं नवमे बरगे, ईसाणस्स [य] अग्नमहिसीणं दसमें बर्गे । जह में भंते । समणेणं० धरमकहाणं दस वरगा पत्रला घढमस्स में भंते ! वस्मरूस समणेणं व के अंद्रे पत्रने ? एवं खुदु अंबू ! समणेणं व पडमस्स बगारस पंच अज्ञासणा प-मना तंत्रहा-काली राई रसणी विज्ञ मेहा। जड् भै भेते । समर्थेणं व पडास्स बमास्य पंच अञ्चावणा पश्चा पडास्स शं भेते । अज्ञानणस्य समणेणं व के को प्रे पश्ची ? एवं बळु जंबू ! तेणं काळेणं तेणं समरूणं रायांगहे नयरे गुण-सिलए उजाणे सेणिए राया चे(ल)लणा देवी सामी समोस-(रिए)दे परिसा निम्मया जाव परिसा पञ्जवासङ् । तेण काकेणं तेणं समएणं काठी (नामं) देवी समरअंचाए रायहाणीए कालब डेंसगअयणे कालंस सीहासणंस च उहिं

सामाणियसाहस्सीहि चउहिं भयहरियाहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सप्ति अणिएहिं सत्तर्हि अणियाहिनईहिं सोलसिं आगरक्खदेवसाहस्सीहिं अ-ने(हिं)हि य ब(हुएहि य)हाँहें कालवडिसयभवणवासीहिं असरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य सर्वि संपरिवटा महयाह्य जाव विहरइ इमं च णं केवरुकृष्य अंबुद्दीवं २ विउल्लेणं ओहिणा आभोएमाणी २ पासड़ ए(त)त्थ समर्ण भगनं महावीरं जंबुहीवे दीने भारहे वासे रायगिहे न-यरे गुणसिलए उजाणे अहापिकस्वं उग्गहं ओगि(उन्गि)ण्हिला संजमेणं नवसा अप्पाणं भावेमाणं पासइ २ ना बद्धनुद्धचित्तमाणंदिया पीउमणा जाव (हय)-हियया सीहासणाओं अन्भद्रेड २ ता पायपीहाओ पत्रोहहड २ ता पाउया ओम्यइ २ ता तित्थगराभिमृही सनद्भ पयाई अणुगच्छाइ २ ता वामं आणुं अचेड २ ता दाहिणं जाणुं धरणियलंसि निहट्ट तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणियलंसि निवेसेड् (०) ईसि पञ्च-क्षमइ २ ता कड(य)गन्तियथंभियाओ भयाओ साहरट २ ता करयल जाव कर् एवं वयासी-नमोन्ह्य णे अरहंताणं (भगवंताण) जाव संपनाणं । नमोन्ह्य णं समणस्य भगवओ महावीरस्त जाव संपाविङकायस्य । वंदासि ण भगवैनं तत्थगर्य इहग(ए)-या पानड में समणे ३ तस्य-गए इह-गयं-तिकः बंदद नमंसद बं० २ ना सीहा-सणवर्गत पुरत्याभिम्हा निसण्या । तए वं तीसे कालीए देवीए इमेयाम्बे जाव समुप्पजित्या [तंजहा]-सेयं खलु मे समर्थ ३ वंदिना जाव पज्जवासिनए-तिकहू एवं संपेहेड २ ता आमिओगि(ए)या दे(वे)वा महावेड २ ता एव वयासी-एवं बहु देवाणुपिया ! समणे ३ एवं जहां सु-रियाभो तहेव आणत्तियं देइ जाव दिख्यं सुर बराभिगमणजोग्गं करेह २ ला जाव पश्चिपणह । तेवि तहेब करेला जाव पश्चिप-र्णितः । नवरं जोयणसहस्मवि-त्थिण्यं जाणं सेसं तहेव । तहेव नामगोयं साहेइ तहेव नदृतिहिं उवदंसेंइ जान पिंडिगया । अंते शि भगवं गोयमे समर्ण ३ बदइ नमंसई वं० २ ता एवं वयासी—का(िल) लीए णंभते ! देवीए मा दिव्या देविश्वी २ कहिं गया ? कूडागारमान्त्रादिद्वेती । अही वं भंते ! काली देवी महिन्द्रिया [३] । का-लीए में भंते। देवीए सा दिव्या देविष्टी ३ कि-मा लढ़ा कि-मा पना कि था अभिसम-मा-गया ! एव जहा सुरियाभस्स जाव एवं खल गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समर्णं इहेच जेबुहींचे २ भारतं वासे आमलकप्पा ना में नयरी होस्या बण्यओ । लंबसा-लवणे उज्जाणे । जियसम् राया । तस्य पं आयलकप्पाए नयरीए काछे नामं साहा-वर्ड होत्था अंद्र जाव अपरिभाग । तस्स ण कालस्स गाहाबदस्स कालसिरी नामे भारिया होत्या सङ्माल(पाणिपाया) जान सहन्ता । तस्म मं काल(ग)स्स गाहान-इस्स भूया कालसिरीए भारियाए अनया काली नाम हारिया होत्या बहु बहुकुमारी

ज्ञणा जुज्यकुमारी पर्डियपुयत्थणी निष्यि-ज्ञावरा बर्परिविक्रिया वि होत्था । तेर्ण कालेणं तेणं सम्प्रणं पासे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जहा बदमाणसामी नवरं नवहत्यस्पेडे सोलसहिं समणसाहस्सीहं अद्रनीमाए अज्ज्यासाहस्सीहं सदिं संप-विवृद्धे जाव अंबसालवणे समीगढे । परिमा निग्गया जाव पज्जामइ । तए णं सा काठी दाविया इमीसे कहाए छद्धद्वा समाणा हृद्व जाव हियया जेणेव अम्मापियरी तेणेव उवागच्छद २ ता करयल जाव एवं वयासी-एवं खळ अम्मयाओ ! पासे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जाव विद्वरड, ने इच्छामि णे अस्मयाओ ! तुब्सेहिं अञ्मणुलाया समाणी पासस्त [णं] अरहओ पुरिसादाणीयस्य पायवंदिया गमिनए । अहालुई देवाण्डियया । मा पिडवंधं करेडि । तए ण मा का(लिया)की दारिया अम्मापिर्देहि अबभणसाया समाणी हद्ग जाव हियया व्हाया गृद्धः(प)पानेसाई संगलाई बत्थाई पवर-परिद्विया अप्पमहर्ग्यामर्णालंकियसरीरा चेडियाचकवालपरिकिण्या साओं (एहाओ पिंड-निक्समंद २ ता जेणेव बाहिरिया उवद्वाणमाला जेणेव धम्मिए जाणप्यवरे तेणेव उत्रागस्छ ३ ना धम्मियं जाणपवरं दुस्टा । तए णं सा काली दारिया धम्मियं जाण[प्यवरं एवं जहा दोवई (जाव) तहा पजुवासह । तए ण पासे अरहा परिसादाणीए कालीए दारियाए तीसे य महडमहा(ल)लियाए परिसाए धम्मं कहेड । तए णं सा काली दारिया पामस्य अरहओ परिसादाणीयस्य अंतिए धम्मं सीचा निसम्म हद्र जाव हियबा पासं अरहं प्रिसादाणीयं तिक्खतो बंदइ नमंसद वं २ ना एवं बयासी-महहानि जे भेते ! तिरगंधं पाइयणं जाव से जहेयं तुरुमे क्यह जं नदर देवाणुप्पिया । अम्मापियरो आपुच्छामि तए णं अहं देवाणु-प्पियाणं अंतिए जान पव्नयामि । अहासुहं नेनाणुप्पिए !। तए गं सा काली दारिया पासेणं अरहया पुरिसादाणीएणं एवं वृत्ता समाणी हुद्ध जाव हियया पासं अरहं वंदइ नर्मसङ वं० २ ता नमेव धम्मियं जाणप्यवरं दु-स्ट्राइ २ ता पासस्स अरहओ पुरिमादाणीयस्य अंतियाओ अंबसालक्याओ उज्जाणाओ पहि-निक्समङ २ सा जेणेव आमलकप्पा नवरी तेणेव उवायरकड २ ला आमलकप्पं नवरि मज्झंमज्झेणं जेंगंव वाहितिया उबद्वाणसाला तेषेव उवागच्छा २ ना घम्मियं आण प्पार्थ ठवेड र ना धाम्मयाओं जाणप्पवराओं पश्चोख्ड र ना जेणेव अस्मापियरों तेणेव उदा-गरहाइ २ ता करवल (परिग्गहियं) जाव एवं क्यासी-एवं खळू आम्मवाओ । मह पासस्य अरहओं अंतिए धम्मे निसंते, से वि य धम्मे इन्डिए पश्चिन्छिए अभि-हर्ए, तए मं अहं अम्नयाओं । संसारम उन्दिरता भीवा बन्यमसरमामं इच्छानि णं तुर्वेहिं अन्मणुबाया समानी पासस्त अरहमो अंतिए मुंडा भविता जा-गा-

राओं अणगारियं पञ्चहत्तए । अहासुहं देवाणुष्पि ए ! मा पश्चिवंघं करे हि । तए णं से काले गाहावई वि उलं असणं ४ उदक्खडावेड २ ना मित-नाइ नियगसयणसंबंधि-परियमं आमंनेड २ ता तओ पच्छा ण्हाए विप्रहेणं पुष्फवत्थगंधमहालंकारेणं सकारे(ला)इ सम्माणे-इ [२] तस्सेव मिन-नाइ-नियगसयणमवंधिपरियणस्स पुरओ कालियं दारियं सेयापीएहिं कलसेहिं ण्हावेइ २ ता सञ्वालंकारविभूसियं करेड २ त्ता प्रिससहस्सवाहि(णीयं)णि सीयं दु-रूहेइ २ ता मित्त-नाइ-नियगसयणसंबंधिपरि-ग्रणेणं सद्धिं संपरिवृ(डा)डे सन्तिश्वीए जाब रवेगं आमलकप्पं नर्यारं मञ्झंमञ्झेणं क्तिरगच्छइ २ ता जेणेव अबसालवणे उजाणे नेणेव उबागच्छइ २ ता छत्ताइए तित्थगराड(म)ण पासइ २ ना सीयं ठा-वेड २ ना कालियं दारियं सीयाओ पत्रोरुहड । तए णं तं] कालियं दारियं अम्मापियरो परओ काउं जंणेव पासे अरहा पुरिसादा-णीए तेणव उवागच्छ(इ)न्ति २ ना वद-न्तिति नमंस-न्तिति वं० २ ना एवं नयासी-एवं खुळ देवाणुष्पिया । काली दारिया अम्हं ध्या उद्घा केना जाव किमंग पुण पानण-बाए १ म्स में देवाणुप्पिया । मंसारभउन्विम्मा उच्छइ देवाणुप्पियाण अतिम मुंडा भविना (गं) जाव पव्वइनग्, नं एवं यां देवाणुष्यियायं सिस्मणिभिक्नं दलयासी, पहिन्छंतु णं देवाणुष्पिया ! सिहिसाणिसिक्लं । अहान्हं देवाणुष्पिया ! मा पिनविधं (करेह) । तए ण [सा] काली क्ष्मारी पामं अरहं बंदड नमंसइ वं० २ ता उत्तरपुर-स्थिमं दि-सीभाग अवक्रमइ २ ना सयसेव आभरणमलार्वकारं ओस्यड २ ना सर्थमेव कोंग्रं करेड २ ता जेणेव पासे अग्रहा प्रांत्सादाणीए तणेव उवागच्छाइ २ ता पासं अरहं तिकखुनो बंदइ नमंसइ वं० २ ना एवं वयासी-आलिने में में ते है छोए एवं जहा देवाणंदा जाव सबमेव पव्वा(वि)वेर्ड । तण् णं पासे अरहा पुरिसादाणीए का(लिं)लियं सबमेव पृष्पाचुलाग् अजाग् सिस्मिणियनाग् दलयइ । तष् णे मा पुष्पा-चूला अञा कार्लि कुमारि सयमेव पन्यावेड जाव उवसंपांबनाणे विहरइ । तर् णं सा कानी अजा जाया इ-वियासमिया जाव गुनवंभयारिणी। तए णं (सा) काली अजा पुष्प्रज्ञा ए अजाए अंतिए मामाइयमाइयाई एकारम अंगाई अहि मह बहु हिं चउत्य जाव विद्वरह । तए में सा काठी अजा अन्या कया(ति)इ मरीरबाउसिया जाया(या वि होत्या, अभिक्सणे २ हत्ये घी(व)वेइ पाए घो-वेइ सीसं घो-वेइ मुहं घो-वंद यणंतरा है )णि घो-वेद कर्क्सनराणि घो-वेद गुज्झनरा (हं )णि घो-वेद जस्य वि य णं ठाणं वा से अं वा निसीहियं का चेएह ते पुञ्चामेव अन्भु(क्यों)किक्षता तओ पच्छा आसगइ वा मयइ वा । तए णे सा पुण्कवृता अजा का-लिये अर्ज एवं वयासी-नो खलु कप्पइ देवाणुप्पए । समजीनं निमांबीणं सरीरवातसियाणं होनए,

तुमं च णं देवाण्यिण् । सरीरबाउमिया जाया अभिकर्मणं २ हत्ये घोवसि जाव आसगाहि वा नयाहि वा. तं तुमं देवाणीपण ! एयरम ठाणरूम आलोएहि जाव पायच्छितं पडिवजाहि । तए पं सा कार्य अजा पुष्कच्याए अजाए एयमहं नो आटाइ जाव वृत्तिणीया संचिद्रह । तण ण ताओं पुण्यनलाओं अजाओ कार्लि अर्ज ऑसक्यणे २ हीलेंनि निदंति विश्(मं)मेंति ग-रहति अवस-श्रंति अभिक्खणं २ एयमहं निवारेनि । नए वै तीमे कानीए अञ्चल समर्णाहि निग्गेषीहि अभिक्खणे र हीलिजमाणीए जाव वारिजमाणीए इमेगार्स्य अ उत्तरियम् जाव समुप्पजित्या-जया लं अहं अ(आ)गारवासमञ्ज्ञे वसिन्धा तया णं अहं सर्ययसा । जप्पभिदं च णं अहं में। है) उन भविता अनगराओं अगगारियें पव्यद्या तथ्यभिद्दं च णे अहं परवसा जाया । ते सेर्य राज सम यह पाडापमायाए स्थणीए जाव जलंती पाडि(ब्रि)क्यें उपस्मयं उत्रमण् जनाणं निर्दारनण्-तिहर एवं संपेहेट २ ता ऋहं जाव जलते पाडि(७)वं उवस्पर्य गे(नि)ण्डड तत्रम ण अणिवारिया अणीर्टास्या सच्छेदमई अभिक्यणं २ तत्त्रे भोवेट जाव आसुयत् वा सयद् वा । त्या णं सा काली भन्ना पासन्या पासन्यानिहा० औस-न्ना ओर नविहा० कुसीन्य कुसीन्विद्धा० अटाउँदा अहाउडविहार सगरा संसन्धिहार बहुणि बानाणि सामन्णपरियागं पारणाइ २ सा अद्भगसियाण सलेहवाल अ(ना)ध्याणं इसेनेइ २ सा तीसं भनाई अयनगाए छेएर २ ता तस्म ठाणस्य अगार्यादयअपिक्कंता कालमासे कालं किचा चमर्चंचाए रायहाणीए काठबढिंसए सवणे उववायसभाए देवसय-णि जैति देवद्संतारय। अंतु उस्त असंखे (जाद) ज्ञानाममेनाए ओगाह्याए काठोदे-(वी)विनाए उवन-शा । तए णं सा काली देवी अहुणोवन का समाणी **एंचनिहाए** । पजनीए जहां सुनियाभी जाव भागामणपजनीए। तए ण सा काली देवी चडण्डं मामाणियमाहम्सीणं जाव अन्नासं च बहुणं कालवडेंसगभवणवासीणं अस्रकृमा-रण देवाण य देवीण य आहेवर्च जात विहाद। एवं लख् गोयमा ! कार्लाए हे। एता दिस्वा देनिष्ट्री ३ लहा पना आभसम नागया। काली**ए ण भंते**। भीए केवदर्य कालं ठिई पश्चमा ? गोयमा ! अष्टाइजाई पलिओवसाई ठिई पलना । काला में भंते । वेनी ताओं देवलोगाओं अगतरं उ(व)विश्वा काहें गन्छि-िर अहि उपविज्ञिहित ? गोयमा ! महावितेह वासे निज्ञिहित (जाव अंतं काहिइ) । ण्यं नार जेन् !ममणेणं जाव संपत्तेणं पटम[स्त] वगगस्स पढमञ्झयणस्स **अयमहे** पर्ने निवेम ॥ १५०॥ (ध्रमकहाणं पढमञ्चयणं समसं )॥ जर णे भंते ! सम्पेणं० धरमकहाणं प्रसम्स क्रमञ्ज

अयमद्भे प-जते विडयस्स णं भीते । अञ्चयणस्स समणेणं (३) जाव संपत्तेणं के खड़े प सते ? एवं खड़ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे न यरे गुण-सिलए उजाणे सामी समीमढे परिसा निरगया जाव पज्जवासइ। तेणं कालेणं तेणं समएणं राई देवी चमरचंचाए रायहाणीए एवं जहा काठी तहेव आगया नट्ट-विहिं उबदं(से)सिता पिंडिंगया । भंतेति भगवं गोयमे पुन्वभवपुच्छा । एवं खत् गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं आमलकप्पा नयरी अवसालवणे उजाणं जिय-हत्तु राया राई गाहावई रा(ई)इसिरी भारिया राई दारिया पासस्स समीसरणं राई दारिया जहेव काली तहेव निक्संता तहेव सरीरवाउसिया तं चैव सव्वं जाव अंतं काहिइ। एवं खलु जंबू ! बि(इ)ईयज्झयणर्रंस निक्लेवओ ॥ जड णं भंते ! तडय-ज्जयणस्स उक्खेवओ । एवं खद्ध जंबू । रायगिहे नयरे गुणसिलए उज्जाणे एवं जहेव राई तहेव रयणी वि नवरं आमलकप्पा नयरी रय(णी)णे गाहावई रयणसिरी भारिया रयणी दारिया सेसं तहेव जाव अंतं काहिर । रे विज् वि आमलकप्पा नयरी वि(ज)ज् गाहावर्द विज्ञासरी भारिया वि ज् दारिया सेसं तहेव । एवं मेहा वि आमलकप्पाए नयरीए मेहे गाहावई मेहिसरी भारिया मेहा दारिया सेसं तहेव। एवं खुल जंब ! सम्पोणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं पढमस्य वरगस्य अयमद्रे पन्नते ॥ १५१ ॥ जइ णं भंते ! समणेणं = दोश्वस्स वग्गस्य उत्रखेवओ । एवं खलु जेव ! सम्मेणं व दोबस्स वरगस्स पंच अज्ङ्मयणा पन्नना तंजहा-संभा निसंभा रेमा निरंभा म(द)यणा । जड्र णं भंते । समणेणं व धम्मऋहाणं दोश्वस्स वागस्स पंच अज्जयणा प जता दोबस्स णं भंते । वग्गस्स पढमज्ज्ञयणस्स के अद्वे प जते ? एवं खत जंब ! तेणं कारेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुण सिलए उजाणे सामी समोस(हो)है परिसा निरमया जाव पञ्चासइ । तेणं काडेणं तेणं समृएणं मंभा देवी बलिचंचाए रायहाणीए संभवडेंसए भवणे संभंति सीहासपेसि कालीगमएणं जाव नट्टविहिं उवदंग्रेक्ता जाव पिंडिगया । पुरुवमवपुच्छा । सावत्वी नयरी कोद्रए उजाणे जियसन् राया संभे गाहावई संमसिरी भारिया संमा दारिया सेसं जहा का(लिया)लीए नवरं अबुद्धाई पलिओवमाई ठिई। एवं खलु जंबू । निक्खेवओ अज्झयणस्स । एवं सेसावि चनारि अज्झयणा सावत्बीए नवरं माया पिया सरिस-नामया । एवं खलु जंबू ! निक्खेवओ वि(ती)इयवग्गस्स ॥ १५२ ॥ उक्खे(ब्जो)बो तइयचग्गस्स । एवं खलु जेवृ । समर्गणं • तहय(स्स)वग्गस्स चतपः शं अज्यस्यणा प नता तंजहा-पढमे अञ्चयणे जाद चउपन्नतिमे अञ्चयणे । जद र्भ भंते ! सम-णेणं व चम्मकहार्ण तह्य-बग्गस्स च उप्प(क)र्ज [अ]ज्ययणा प्रज्ञता पटमस्स णं

भेते । अञ्चयणस्य समणेणं ० के कड़े प-इते ? एवं खहा जंब । तेणं काछेणं तेणं समएण रायगिष्ठे नयर गुण-सिलए उजाणे सामी समीसंडे परिसा निगाया काव पज्ञवासह । तेणं काळेणं तेणं समएणं अ(इ)ला देवी घर(णी)आए रायहाणीए अ-लाव(डं) डेंसए अवणे अ-संसि सीहासणेसि एवं काक्षीगमएणं जाच नड़विहिं उवदंसेता पहिनया। पुन्वभवपुच्छा । वाणारसीए नयरीए काममहावणे उजाणे अ छे गाहावई अ लिंगरी भारिया इला दारिया सेसं जहा कालीए नवरं घरण(स्स)अग्ग-महिसित्ताए उनवाओ माइरे(ग)गं अद्भपतिओव(म)मं ठिईं सेसं तहेच । एवं खळू निक्खेवओ पढमज्झयणस्स । एवं क(मा सते)मसोतरा सोयामणी इंदा च(णा)णया विजयानि । सय्वाओ एयाओ घरणस्स अगमहिसीओ (एव)। एए छ अज्झयणा वेण देवस्स वि अविसेसिया भाणियन्वा, एवं जाव घोसस्स वि एए चेव छ अज्ञ-यणा । एवमेते दाहिणिहाणं इंदाणं च उपपन्तं अज्झयण। भवंति सन्वाओ वि वाणा-रसीए काममहावणे उज्जाणे । तद्यवरगस्स निक्खेव(ओ)गो ॥ १५३ ॥ चउत्थस्स उक्खेव गो। एवं खल जंबू ! समणेणं० धम्मकहाणं चउत्थवरगस्स चउप्पन्तं अज्ञान यण। प जना तंजहा-पडमे अञ्झयणे जाव चउप्प-नडमे अञ्झयणे । पडमस्स अञ्झ-यणस्य उक्त्यंव मो । एवं खळु जंबू । तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जवासह । तेणं कालेणं तेणं समएणं ह्या देवी रू(भू )याणंदा राय-हाणी स्यगद(डिं)डेंसए भवणे स्यगंति सीहासणंति जहा कालीए नहा नवरे पृथ्वभवे चंपाए पुष्णभहे उजामे ह्यगगाहावई स्यगित्री भारिया ह्या दारिया सेसं तहेव नवरं भूगाणं(द)दा अस्ममहिसित्ताए उनवाओ देसूणं पिछओवमं ठिई । निक्खेबओ । एवं लह ग्रह्मा वि हरांसा वि ह्यागार्वई वि ह्यकंता वि ह्यप्पभा वि । एयाओ चेव उन्तरिह्यणं इंदाणं भाषियञ्जाओ जाव महाघोसस्स । निक्खेवओ जाउत्थवस्यस्स ॥ १५४ ॥ पंचमवरगस्स उक्खेवओ । एवं खलु जेवृ! जाव बत्तीसं अञ्चयणा प-मता तंजहा-कमला कमलप्पभा चेव, उप्पला य सुदंसणा । स्ववई बहस्ता, सुहबा सुसगा वि य ॥ १ ॥ पुण्णा बहुपुत्तिया चेव, उत्तमा भारिया वि य । पडमा वस्त्रमं चेब, कणगा कणगप्पसा ॥ २ ॥ वर्डेसा के(उ)ऊमई चेव, वहरसेशा रहिष्या । रोहिणी नवसिया चेव, हिरी प्रष्कवई (ति) नि य ॥ ३ ॥ अयगा अयगवई चेव, महाकच्छा(s)परा(फुडा)इ(य)या । स्रेथोसा विमला चेव, सस्सरा य सरस्सई ॥ ४ ॥ उक्सोबओ पढमउक्सयणस्स । एवं खलु जंबू । तेणं कार्रेणं तेणं समएणं राय-गिहे सभीसरणं आव परिसा पञ्चवासइ। तेणं काडेणं तेणं समएणं कमठा देवी कम-लाए रायहाचीए कमलवरेंसए भवने कमलंसि बीहासमंसि सेसं जहा कालील जरेन

नवरं पुरुवभवे नागपुरे नयरे सहसंबवणे उज्जाणे कमलस्स गाहावहस्स कमल-सिरीए भारियाए कमला दारिया पासस्स(०) अंतिए निक्खंता कालस्स पिसायकु-मारिंदस्स अग्गमहिसी अद्भपिलओवमं ठिई। एवं सेसा वि अज्झयणा दाहिणिहाणं वाणमंतरिंदाणं भ(भा)णियव्वाओ (सन्वाओ) नागपुरे सहसंबवणे उज्जाणे मायापि-(या)यरो ध्या सरिसनामया ठिई अद्भपतिओवमं । पंचमो वग्गो समत्तो ॥ १५५॥ छद्रो वि वश्गो पंचमवरगसरिसो नवरं महाका(लिंदा)याईणं उत्तरिहाणं इंदाणं अरग-महिसीओ । पुञ्चभवे सागे(य)ए नयरे उत्तरकुरुठजाणे मायापि यरो धूया सरिस-नामया । सेसं तं चेव । छड्डो वग्गो समत्तो ॥ १५६ ॥ सत्तमस्य वग्गस्स उक्खे-क्यो । एवं खळ जंबू ! जाव चत्तारि अञ्झयणा प-नत्ता तंजहा-सरप्पभा आयवा अभिमाली पर्मकरा । पडमञ्ज्ञयणस्स उक्तेवओ । एवं खळ जंब ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जवासइ। तेणं काटेणं नेणं समएणं सरप्यभा देवी सरेति विमाणंति स्रप्यभंति सीहानणंति सेसं जहा कालीए तहा नवरं पुञ्चभवो अरक्खुरीए नयरीए सुरप्पभस्स गाहावडस्य सुर्रासरीए भारियाए स्रप्पभा दारिया स्रस्स अग्गमहिसी ठिइँ अद्भप्तिओवमं पंचिति वाससएित अन्म-हियं सेसं जहां कालीए। एवं सेसाओं वि सञ्चाओं अरक्खरीए नयगए। सत्तमो वग्गो समतो॥ १५७॥ अहमस्स उक्खेवओ। एवं खलु जंबू। जाव चतारि अज्ञयणा प नता तंत्रहा-चंदप्पमा दोसि-माभा अधिमाली पर्भकरा । प्रहम-(स्स अ)ज्ञ्चयणस्स उक्खेवओ । एवं खनु जंबू । तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिष्टे समीसर्णं जाव परिसा पञ्चामइ। तेणं कालेणं तेणं समएणं चेदप्पभा देवी चंद-प्पर्मेख विमाणं स चंदप्पर्भेस सीहासणं से सेसं जहा कालीए नवरं पुञ्चभ (वे) श्रो महराए नयरीए मंडि(चंद)वर्डेसए उजाणे चंदप्पमे गाहावई चंदिसरी भारिया चंदप्पमा दारिया चंदस्स अग्गमहिसी ठिई अद्भविओवमं प-ना(साए)सवाससह-स्मेहिं अन्महियं, सेसं बहा काठीए। एवं सेसाओ वि महुराए नयरीए मायापि-बरो(वि) घूया सरिय-नामा । अद्भगो बगगो समनो ॥ १५८॥ नवमस्य उक्खेवओ । एवं खद्ध जेनू । जान अड्ड अजरयणा पश्चना तेजहा-पउमा सिवा सई अंजू रोहिणी न(व)मिया [इ य ।] अ(च)यला अच्छरा ॥ पढमज्ययगस्स उक्खेवओ । एवं खळ जंबू । तेणं काटेणं तेणं समपूर्णं रायगिहे समोसर्णं जाद परिसा पञ्चवासइ । तेणं कार्रेणं तेणं समएणं परमावई देवी सोहम्मे रूप्ये परमवर्डेसए विसाण सभाए प्रहम्माए पर्जमेसि सीहासणंसि जहा कालीए एवं शह वि अज्ञायना आलीनमएणं नायन्ता नवरं साबत्वीए हो-जणीओ हत्विणाउरे हो-जणीओ कंपिकपुरे दी-जणीओ

सा(गेयनयरे)एए दो जणीओ पउमे पियरो विजया मायराओ सब्बाओ वि पासस्स अंति(ए)यं पञ्चदयाओ सक्कर्स अग्गमहिसीओ ठिई सत्त पलिओवमाई महाविदेहे वासे अंतं काहिति । नवमो वरगो समत्तो ॥ १५९ ॥ दसमस्स उक्खेवओ । एवं खल जंबू ! जाव अद्भ अज्ञायणा पन्नता तंजहा-कण्डा य कण्डराई रामा तह राम-रक्खिया वस्-या । बद्धगुला बद्धमिता बद्धंधरा चेव ईसाणे ॥ १ ॥ पढमज्झयणस्स उक्लेक्सो । एवं खलु जंबू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिष्टे समीसरणं जाव परिसा पज्जवासइ । तेणं कालेणं तेणं समएणं कण्हा देवी ईसाणे कप्पे कण्हवर्डेसए विमाणे सभाए ब्रहम्माए कण्डंसि सीहासणीस सेसं जहा कालीए एवं अद्भवि अज्ञा-यणा कालीगमएणं ना(ण)यञ्चा नवरं पुञ्चभ-वो बाणारसीए नयरीए दो-जणीओ राय-गिहे नयरे दो जणीओ सावत्थी(ए)नयरीए दो-जणीओ क्रोसंबीए नयरीए दो-जणीओ रामे पिया धम्मा मासा सन्वाओ वि पासस्स अरहओ अंतिए पन्वद्याओ प्रप्फ चूलाए अजाए तिस्मि(णी)णियत्ताए ईसाणस्त अग्गमहिसीओ ठिई नवपिलेओवमाई महाविदेहे बासे सिजिझहित मुजिझहित मुचिहिति सब्बद्धकवाणं अंतं काहिति । एवं खलु जंबू ! निक्खेव गो इसमवग्गस्स । इसमो वग्गो समत्तो ॥ १६० ॥ एवं खल जंबू । समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं सर्वसंबद्धेणं पुरिसी-नमेणं [प्रिस्सीहेणे] जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं अयमद्रे पत्तते । धम्मकहा सुय-क्संघो समत्तो । दसहिं वरगेहिं नायाधम्मकद्दाओ समताओ ॥ १६१ ॥ पीओ ह्यक्बंधो समतो ॥ नायाध्यसकहाओ समसाओ ॥



श्रांसूत्रामम प्रकासक समितिक दिनीय-संरक्षकः



## णमोऽत्यु णं समणस्स भगवयो णायपुत्तमहाबीरस्स

## सुत्तागमे

## <sub>वत्थ</sub> णं उवासगद्साओ

नेणं कालेणं तेणं समगुणं चम्पा नामं नयरी होत्या । वणाओ । वणाओ उजाणे । वण्यओ ॥ १ ॥ तेणं काटेणं तेणं समएणं अज्यसहम्मे समोसरिए जाव जम्बू पज्जवासमाणे एवं वयासी-जद णं भनते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेणं छद्वस्य अन्नस्य नायाधम्मकहाणं अयमद्वे पण्यते, सत्तमस्य णं भनते ! अंगस्स उवासगदसाणं समणेणं जाव सम्पत्तेणं के अद्भे पण्यते ! एवं खलु जम्बू । समणेणं जाव सम्पत्तेणं सनमस्त अंगस्स उवासगदसाणं दस अञ्जयणा पण्णता, तंजहा-आजन्दे १, कामदेवे य २, गाहावइचुलजीपिया ३. मुरादेवे ४, च्छसयए ५, गाडाबद्कुण्डकोलिए ६, सद्दालपुत्ते ७, महासयए ८, निन्दणीपिया ९, मालिहीपिया १० ॥ २ ॥ जइ णं भनते ! समणेणं जाव सम्ब-त्तेर्णं सत्तमस्य अंगस्य उदासगदसाणं दस अज्ज्ञयणा पण्णत्ता पडमस्य प भंते ! समणेणं जाव सम्पतेणं के अंद्र पण्णते है एवं खल जम्बू । तेणं कारेणं तेणं सम-एणं वाणियगामे नामं नयरे होत्या । वण्णओ । तस्स [णं] वाणियगामस्स नयरस्त बहिया उनस्पर(त्यि)च्छिमे दिसीभाए दूरपलासए नार्म उजाणे [होत्या] । तत्य णं वाणियगामे नयरे जियसत् राया (होत्या) । वण्यओ । तस्य णं वाणियगामे आणन्दे नामं गाहाबई परिवसइ, अर्हे जाव अपरिभूए । तस्स णं आणन्दस्स गाहावइस्स चत्तारि हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोडीओ बु(व) द्विपउत्ताओ, चतारि हिरण्यकोदीओ पवित्थरपउत्ताओ, चतारि दया दस-गोसाहस्सिएणं वएणं होत्या । से णं आणन्दे गाहावई बहुणं राईसर जाब सत्ध-वाहाणं बहस कबेस य कारणेत य मन्तेस य कुडुम्बेस य गुज्येस व रहस्तेस य निच्छएन य ववहारेत य आपुच्छणिजे (य) पश्चिपुच्छणिजे, समस्सवि य शं कुडुम्बस्स मेढी पमाणं आहारे आलम्बणं चक्ख्, मे(डी)हिभूए जाव सब्बक्ख-व(द्य)श्वावए यानि होत्या । तस्स णं आणन्दस्स गाहावहस्स सि(वा)वनन्दा नामे भारिया होत्या, अहीण जाब झुरुवा आणन्दरस गाहाबहरूस इड्डा माणन्देण गाहा-

बङ्णा संद्धि अणुरता अविरत्ता इ(ट्टा)हे सह जाव पश्विहे माणुस्सए कामभीए पचणुभवमाणी विहरइ । तस्स णं वाणियगामस्स बहिया उत्तरपुर-च्छिमे दिसीभाए एत्य णं कोल्राए नामं सिन्नवेसे होत्या, रिद्धत्थिमिय जाव पासाबीए (४) । तत्य णं कोल्लाए सिन्निवेसे आणन्दस्स गाहावइस्स बहुए मित्तनाइनियगसयणसम्बन्धि-परिजणे परिवसइ, अने जाव अपरिभए । तेणं कार्रेणं तेणं समूएणं समणे भगवं महावीरे जाव समोसरिए । परिसा निग्गया, कृषिए राया जहा तहा जियसम् निग्गच्छइ (२ ता) जाव पज्जुवासइ । तए णं से आणन्दे गाहावई इमीसे कहाए लड्डे समाणे 'एवं खलु समणे जाव विदरह, तं महाफर्ल [जाव] गच्छामि णं जाव पज्जुवासामि' एवं सम्पेहेद, सम्पेहिता ण्हाए सुद्धप्पावेसाई जाव अप्पमदृग्धाभरणालद्वियसरीरे सयाओ गिहाओ पिडणिक्खमइ, पिडेनिक्सिमित्ता सको(रे)रण्टमछदामेणं छत्तेणं घरिजमाणेणं मणुस्यवग्गरापरिक्तिते पायविहारचा-रेणं वाणियगामं नयरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छह, निग्गच्छिता जेणामेव दू(दु)इपलासे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छर, उवागच्छिता तिक्खतो आयाहिणं पयाहिणं करेड्, करेता वन्दइ नमंसइ जाव पञ्जवासइ । तए णं समणे भगवं महावीरे आणन्दस्स गाहावहस्म तीसे य महद्रमहालियाए परिसाए जाब धम्मकहा, परिमा पिडगया, राया य ग(ए)ओ ॥ ३ ॥ तए णं से आणन्दे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स ऑन्तए धम्मं सोचा निसम्म हृद्रतद्व जाव एवं षयासी-'सइहामि णं भनते ! निरगन्यं पाव्यणं, पत्तियामि णं अन्ते ! निरगन्यं पावयणं, रोएमि णं भनते ! निर्मायं पावयणं, एवमेयं भनते !, तहमेयं भीते !, अवितहमेर्य भनते ।, इन्छियमेर्य भनते ।, पिडिन्छियमेर्य भनते ।, इन्छियपिडिन्छय-मेयं भन्ते !, से जहेयं तुब्भे वयह′त्तिकड्ड् जहा णं देवाणुप्पियाणं अन्तिए वहवे राई-सरतलवरमाङम्बियकोडुम्बियसेडि[सेणावद]सत्यबाह्प्पभि(इया)ईओ सुरु(है)डा भविता अ-गाराओ अणगारियं पञ्चह्या नी खल अहं तहा संचाएसि मण्डे जाब पम्बद्दत्तए, अहं णं देवाणुष्पियाणं अन्तिए प्रधाणुन्बहर्यं सत्तरिक्खावहर्यं दुबालसविहं गिहिधम्मं परिवज्जिस्सामि । अहातुई देवाणुप्पिया ! मा परिबंधं करे(हि)ह ॥ ४ ॥ तए पे से आणन्दे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए तप्पढमवाए थूलगं पाणाइवार्यं पश्चक्लाइ, 'जावजीवाए दुविहं तिविहेणं न करे(इ)मि न कारवे-(इ)मि मणसा वयसा कायसा' १ । तयाणन्तरं च ण शूलगं मुसावायं पवक्खाः, 'जावजीवाप दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारविमि मणसा वयसा कायसा' २ । तयाणन्तरं च णै धूलगे अ(दला)विष्णादाणं प्रवक्ताह, 'आवजीवाए दुविहं

तिविहेर्ण न करेमि न कारवैभि मणसा वयसा कायसा' ३ । तयाणन्तरं च णं सदारसन्तो(सी)सिए परिमाणं करेड, 'नन्नत्व एकाए सिवनन्दाए भारियाए, अवसेसं सब्वं मेहुणविहिं पश्चक्ला(३)मि मणसा वयसा कायसा' ४ । तयाणन्तरं च ण इच्छाविहिपरिमाणं करेमाणे हिरण्यमुक्णाविहिपरिमाणं करेड्, 'नजत्य चउहिं हिरण्यकोबीहिं निहाणपउत्ताहिं, चउहिं व-क्रिपउत्ताहिं, चउहिं पवित्यर-पटनाहिं, अवसेसं सन्वं हिरण्णस्वण्णविहिं पश्चक्खामि ३'। तयाणन्तरं च णं चउप्पर्यविहिपरिमाणं करेड, 'ननत्थ च उहि चएहि दसगोसाहस्सिएणं वएणं, अवसेसं सब्बं चउपयविद्धिं पश्चकखामि ३' । तयाणन्तरं च ण खेत्तवत्य-बिहिपरिमाणं करेड, 'नज्ञत्य पशहिं हलसएहिं नियत्तणसङ्ग्णं हुनेणं, अवसेसं सब्बं खेलबत्यविहिं पश्चक्लामि ३'। तयाणन्तरं च णं सगडविहिपरिमाणं करेड, 'नम्रत्य पञ्चहिं सगडसएहिं दिसायतिएहिं, पञ्चहिं सगडसएहिं संवाहणिएहिं, अवसेसं सञ्जं सगडविहिं पश्चक्लामि ३'। तथाणन्तरं च णं वाहणविहिपरिमाणं करेड, 'नक्षत्य चर्डाहं वाहणेटि दिमायत्तिएहिं, चर्डाहें वाहणेहिं संवाहणिएहिं, अव-सेसं सब्वं बाहणविद्धि पश्चक्यामि ३ ५ । तयाणन्तरं च णं उवमोगपरिभोगविद्धि पञ्चकखाएमाणे उल्लाण्याविहिपरिमाणं करेइ, 'नन्नत्य एगाए गन्धकासाईए, अवसेसं सब्बं उल्लियाविहिं पश्चक्खामि ३'। तयाणन्तरं च णं दन्तवणविहि-परिमाणं करेड, 'नल्लस्य एगेणं अललद्वीमहएणं, अवसेसं दन्तवणविहिं पन्तक्खामि तयाणन्तरं च णं फलविहिपरिमाणं करेड, 'नचत्य एगेणं खीरामलएणं, अवसेसं फलविहिं पश्यक्यामि ३'। तयाणन्तरं च णं अब्भङ्गणविहिपरिमाणं करेड, 'नमत्य सयपागसहस्यपागेहिं तेलेहिं, अवसेसं अञ्भन्नणविहिं पणक्कामि ३' । तथाणन्तरं व णं उठबट्ट(ण)णाविहिपरिमाणं करेड, 'नकस्य एगेणं अरहिणा गन्धदृष्णं, अवसेषं उच्यद्र-णाविहिं पण्यक्तामि ३'। तयाणन्तरं च णं मजलविहि-परिमाणं करेड. 'नन्नत्य अझिं उ(द्वि)हिएहिं उदगस्स घडएहिं, अवसेसं मज्जणविहें पष्पकलामि ३' । तयाणन्तरं च णं वत्यविद्विपरिमाणं करेड, 'नक्तत्य एगेणं खोमज्यकेणं, अवसेसं बत्यविहिं पत्रक्खामि ३'। तयाणन्तरं च णे विकेवणविहि-परिमाणं करेड, 'नजत्व अ(ग)गुरुकेकुमचन्दणमादिएहिं, अवसेसं विखेबजविहिं पश्च-क्खामि ३'। व्याणन्तरं च ण पुष्फविहिपरिमाणं करेड, 'नम्रत्य एगेणं सुद्धपुरुमेणं मालहकुतुमदामेणं वा, अवसेसं प्रप्तविहिं पश्चक्लामि ३'। तयाणन्तरं च न शास-रमविहिपरिमाणं करेड, 'नम्नत्य सद्दर्भ गेगेजाएहिं नासमुद्दाए य. अवसेसं आधरण-विहिं प्रवत्सामि ३'। तथावन्तरं च णं धूत्रणविहिपरिमाणं करेड, 'नसस्य अयस्त-

रक्षभूषमादिएहिं, अवसेसं धूबणविहिं पश्च क्खामि ३'। तयाणन्तरं व र्ण भोयणविहि-परिमाणं करेमाणे पेजविहिपरिमाणं करेइ, 'नम्नत्य एगाए कट्टपेजाए, अवसेसं पेजाविहिं पचक्खामि ३'। तयाणन्तरं च णं भक्खविहिपरिमाणं करेइ, 'नजत्थ एगेहिं घयपुण्णेहि खण्डखजएहिं वा, अवसेस भक्तविहिं पचक्खामि ३'। तयाण-न्तरं च णं ओदणविहिपरिमाणं करेड्, 'नश्रत्थ कलमसालिओदणेणं, अवसेसं ओदण-विहिं पचक्खामि ३'। तयाणन्तरं च णं सुवविहिपरिमाणं करेड, 'नन्नत्थ कलायस्-वेण वा सुरगमासस्वेण वा. अवसेसं स्वविहि पचक्खामि ३'। तयाणन्तरं च णं घयाविहिपरिमाणं करेड, 'नन्नत्थ सारइए(ण)णं गोघयमण्डेणं, अवसेसं घयविहिं पश्चक्यामि ३'। तयाणन्तरं च णं सागविहिपारेमाणं करेड्, 'नन्नत्थ वत्थुमाएण वा दुत्थियसाएण वा, अवसेसं सागविहिं पचक्खाम ३' । तयाणन्तरं च ण माहरयविहिपरिमाणं करेड, 'नन्नत्य एगेणं पालज्ञामाहरएणं, अवसेसं माहरयविहिं पचक्खामि ३'। तयाणन्तरं च णं जेमणविहिपरिमाणं करेड्, 'नन्नत्थ सेहं(व)-बदालियं(वे)बेहिं, अवसेसं जेमणविहिं पश्चक्सामि ३'। तयाणन्तरं च णं पाणिय-विहिपरिमाणं करेइ, 'नजत्य एगेणं अन्तलिक्खोदएणं, अवसेसं पाणियविहिं पन्न-क्खामि ३'। तयाणन्तरं च णं मृहवासविहिपरिमाणं करेड, 'नन्नत्थ पश्चसोगन्धिएणं तम्बोर्छणं अवसेसं महचासविहिं पचक्सामि ३४६ । तयाणन्तरं च णं चउन्विहं अणद्वादण्डं पचक्खाइ, तंजहा-अवज्झाणायरियं पमायायरियं हिंगप्पयाणं पावक-म्मोवएसे २, ७ ॥ ५ ॥ इह खलु 'आणन्दा'(इ)ई समणे भगवं महावीरे आणन्दं समणोवासगं एवं वयासी-"एवं खल्ल आणन्दा! समणोवासएणं अभिगयजीवा-जीवेणं जाव अणङ्क्षमणिज्जेणं सम्मत्तस्स पथ अङ्यारा पेयाला जाणियञ्चा न समा-यरियन्त्रा, तंजहा-संका, कह्ना, विद्गिन्छा, परपासण्डपसंसा, परपासण्डसंथ-(वो)वे । तथाणन्तरं च णं थूलगस्त पाणाइवायवंरमणस्स समणीवासएणं पञ्च अइ-यारा पेयाला जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा-बन्धे, वहे, छविच्छेए, अइभारे, भत्तपाणवोच्छेए १ । तयाणन्तरं च णं शूलगस्स मुसावायवेरमणस्य पञ्च अङ्गारा जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा-सहसा[व]भक्खाणे, रहसा[व]भक्खाणे, सदारमन्तमेए, मोमोवएसे, कुडलेहकरणे २ । तयाणन्तरं च णं यूलगस्स अदिण्या-दाणवेरमणस्य पञ्च अद्रयारा जाणियन्वा न समायरियन्वा, तंजहा-तेणाहरै, तकरप्पओगे, विरुद्धरजाइकसे, कूलतु(ह)लकूडमाणे, तप्पडिस्वगववहारे १। तया-णन्तरं च णं सदारसन्तो-सिए पञ्च अङ्यारा जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा-इत्तरियपरिव्यहियागमणे, अपरिव्यहियागमणे, अणक्र(किहा)कीक्षा, परिवयहकर्णे,

कामभोगतिञ्जाभिलासे ४। तयाणन्तरं च णं इच्छापरिमाणस्य समणोवासएणं पन्न अइयारा जाणियय्वा न समागरियव्वा. तंजहा-खेतवत्थपमाणाइक्समे. हिरण्ण-मुवण्णपमाणाइक्कमे, तुपयचउप्पयपमाणाइक्कमे, धणधन्नपमाणाइक्कमे, कृवियपमा-णाइक्समे ५ । तयाणन्तरं च णं दिसि(०)वयस्स पञ्च अइयारा आधियन्वा न समायरियव्वा, नंजहा-उद्भदिसिपमाणाइक्षमे, अहोदिसिपमाणाइक्षमे, तिरियदिसि-पमाणाइक्दमे, खेत्तवृङ्की, सङ्अन्तरद्वा ६ । तयाणन्तरं च णं उवभोग-परिभोगे दुविहे पण्णते, तंबहा-भोयणओ य कम्मओ य । तत्थ णं भोयणओ [य] समणोवासएणं पञ्च अइयारा जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा-सचित्ताहारे, सचित्तपिडवदाहारे, अप्पर्जातेओसहिभक्खणया, दुप्पउलिओसहि॰ भक्खणया, तुच्छोसहिभक्खणया । कम्मओ णं समणोवासएणं पण्णरस कम्मा-दाणाई जाणियव्याई न समायरियव्याई. तंजहा-इङ्गालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दन्तवाणिजे, उक्(खा)खवाणिजे, रसवाणिजे, विसवाणिजे, केसवाणिजे, जन्तपीलणकम्मे, निष्ट्रंछणकम्मे, दवरिगदावणया, सरदहतलावसीसणया, असईजणपोसणया ७ । तयाणन्तरं च णं अणद्वादण्डवेर-मणस्य समणोवासएणं पत्र अइयारा जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा-कन्दप्पे, कुक्क[इ]ए, मोहरिए, संजुताहिगरणे, उवभोगपरिभोगाइस्ति ८ । नयाणन्तरं च णं सामाइयस्स समणोवासएणं पत्र अइयारा जाणियव्या न समायरियव्वा, तंत्रहा-मणदुप्पणिहाणे, वयद्प्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, सामाइयस्त सइअकरणया, सामाइयस्त अणबद्धियस्त करणया ५ । तयाणन्तरं च णं देसावगासियस्स समणीवासएणं पश्च अइयारा जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा-आणवणप्यओगे, पेसवणप्यओगे, सहाणुवाए, स्वाणुवाए, बहिया पोग्गल-पक्खेर्व १० । तयाणन्तरं च ण पोसहोबवासस्स समणोबासएणं पश्च अइयारा जाणियव्या न समायरियव्या, तंत्रहा-अप्पिक्षिलेहियदुप्पिक्षेलेहियसिज्यासंयारे, अप्प-मजियदुष्पमजियसिजार्सयारे, अप्पिक्षेत्रहियदुष्पिक्षेत्रहियत्रकारपासवणभूमी, अप्प-मजियदुप्पमजियज्ञारपासवणभूगी, पोसहोववासस्स सम्मै अणणुपान्णया ११। तयाणन्तरं च णं अहासंविभागस्य समणोबासएणं पत्र अह्यारा जाणियञ्चा न समायरियव्वा, तंजहा-सचित्तनिकखेवणया, सचित्त(पे)पिहणया, कालाइक्कमे, प(रो)रवब देसे, मच्छरिया १२। तयाणन्तरं च र्णं अपच्छिममारणन्तियसंदेहणाझःस-गाराहणाए पंच अइयारा जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा-इहलोगासंसप्प-भोगे, परकोगासंसप्पओगे, जीविज्ञासंसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे, कामभोगा-

संसप्पओंगे १३॥६॥ तए णं से आणन्दे गाहावई समणस्य भगवओ महावीरस्स अन्तिए पञ्चाणव्यद्यं सत्तिस्वायद्यं दवालसविदं सावयधम्मं पिट्टवजाद्यः पिंडविजिता समणं भगवं महावीरं वन्दइ नमंसइ, वंदिना नमंसिता एवं वयासी-'नो खल में भन्ते । कप्पइ अजप्पिभइं अन्नउत्थिए वा अन्नउशियदेवयाणि वा वन्दिसए वा नमंसिसए वा, पुन्नि अणालसेणं आलवित्तए वा संलवित्तए वा, तेसिं असणे वा पाणं वा खाडमं वा साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा, नचत्य रायाभि-ओगेणं गणाभिओगेणं बलाभिऔगेणं देवयाभिओगेणं गु(रू)हिनगाहेणं वित्तिकन्ता-रेणं । कप्पड मे समणे निग्गन्थे फासुएणं एसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं बत्यपडिग्गहकम्बलपायपुंछणेणं पीढफल(ग)यसिजासंयारएणं ओसहभेसज्जेण य पिंडलाभेमाणस्स विहरित्तए तिकड इमं एयाल्वं अभिगग्हं अभिगिण्डह, अभिगि-ण्हिला परिणाई पुच्छइ, पुच्छिता अद्वाई आदियइ, आदिइला समणं भगवं महावीर तिक्खतो वन्दइ, वंदिता समणस्म भगवओ महावीरस्स अन्तियाओ दृहपलासाओ उजाणाओ पडिणिक्समइ, पडिनिक्समिता जेणेव वाणियगामे नयरे जेणेव सए गिष्ठे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिना विवनन्दं भारियं एवं वयासी-'एवं खलु देवाणुप्पिए ! मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए धम्मै निसन्ते, सेऽवि य धम्मे मे इच्छिए पिंडिच्छिए अभिमहए, तं गच्छ णं तुमं देवाणप्पिए! समणं भगवं महावीरं वन्दाहि जाव पञ्जासाहि, समणस्स भगवओ महा-वीरस्स अन्तिए पञ्चाणुञ्वइयं सत्तिसन्तावइयं दुवालसविहं गिहिधम्मं पिक-बजाहि' ॥ ७ ॥ तए णं सा सिवनन्दा भारिया आणन्देणं समयोबासएणं एवं बुत्ता समाणा इड्डनुद्धा कोडुम्बियपुरिसे सहावेइ, सहावेता एवं वयासी-'खिप्पा-मेव लहुकरण जाव पजुवासइ। तए णं समणे भगवं महावीरे छिवनन्दाए तीसे य महइ जाव धम्मं कहेद । तए णं सा सिवनन्दा समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म हद्र जाव गिष्टिधम्मं पडिवजड २ ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दु रूहइ, दुरूहिना जामेव दि(सं)सिं पाउच्मूया तामेव दि-सिं पिडगया ॥ ८ ॥ 'भन्ते'ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं महाबीर बन्दइ नमंसङ, बंदित्ता नर्म-सिता एवं वयासी-'पहु णं भन्ते ! आणन्दे समणोवासए देवाणुप्पियाणं अस्तिए मुण्डे जाव पववडत्तए ?' नो इणद्रे समद्रे, गोयमा ! आणन्दे न समणीनासए बहुई वासाई समणोवासगपरियागं पाउणिहिइ, पाउणिता जाव सोहम्मे कप्पे अरुणे विमाणे देवताए उववजिहिंद । तत्य णं अत्येगद्वयाणं देवाणं चतारि पश्चिनोवमाइं ठिई पण्णता । तस्य णं आणन्दस्स्ऽिदि समणोवासगस्य चतारि परिजीवमारं ठिई

पण्णता । तए णं समणे भगवं महावीरे अजया कयाइ बहिया जाव विहरह । तए णं से आणन्दे समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाब पिंडलाभेमाणे विहरह । तए ण सा सिवनन्दा भारिया समणीवासिया जाया जाव पिकलाभेमाणी विहरइ ॥ ९ ॥ तए णं तस्स आणन्दस्स समणोवासगरस उन्नावएहि सीलव्यय-गुणबेरमणपत्रक्ताणपोसहोववासीहं अप्पाणं भावेमाणस्य चउ(चो)इस संबच्छराइं वडकन्ताई, पष्णरसमस्स संबच्छरस्स अन्तरा वट्टमाणस्स अनवा क्याड प्रव्याता-वरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयाह्रवे अज्ञात्यिए चिन्तिए पत्थिए मणोगए सङ्कर्षे समुष्पजित्था-'एवं खलु अहं वाशियगामे नयरे बहुणं राईसर जान सयस्सनि य णं कुडुम्बस्स जान आधारे, तं एएणं नि(व)क्खेनेणं अहं नो संचाएमि समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णात्त उवसम्पिक्ताणं विहरित्तए, तं सेयं खलु ममं कहं जाव जलन्ते विउलं असणं॰ जहा परणो जाव जेड्रपत्तं कुडम्बे ठवेता तं मित्र जाव जेड्रपत्तं च आपच्छिता कोहाए सम्बिनेसे नायकुलंसि पोसहसालं पिडिछेहिना समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णति उवसम्पाजिता णं विद्वारिताए' एवं सम्पेहेइ, संपेहिता कहं विउलं[] तहेव जिमियभुत्तुत्तरागए तं मित्त जाव विउल्लेण पुष्फा ] ५ सकारेइ सम्माणेइ, सक्कारिता संमाणिता तस्सेव मित्र जाव पुरओ जेट्टपुंतं सहावेइ, सहावेता एवं वयासी-'एवं खद्ध पुत्ता ! अहं वाणियगामे बहुणं राईसर् ः ] जहा चिन्तियं जाव विहरित्तए, तं सेयं खलु मम इदाणि तुमं सयस्स कुदुम्बस्स आलम्बणं ४ ठवेला जाव विहरित्तए'। तए णं जेद्वपुत्ते आजन्दस्स समणोबास(ग)-यस्त तहत्ति एयमद्वं विगएणं पिंडसुणेइ । तए णं से आणन्दे समणोवासए तस्सेव मित्र जाव पुरक्षो जेहुपूर्त कुडुम्बे ठवेइ, ठवेता एवं बयासी-मा णं देवाणु-पिया ! तुब्मे अज्ञप्पिश्च केइ मम बहुतु कजेश्च बाव आपुच्छउ वा परिपुच्छउ वा, ममं अद्वाए असणं वा ४ उदक्वडेर [वा] उदकरेर वा । तए यं से आणन्दे समणोवासए जेद्वपूर्त मित्तनाइं आपुच्छक्, आपुच्छिता समाओ गिहाओ पिर्हिण-क्लमइ, पश्चिमिन्स्त्रमिता बाणियगामं नयरं मञ्झंमञ्झेणं निग्गच्छइ, निग्ग-च्छिता जेणेव कोहाए सक्षिवेसे जेणेव नावकुछ जेणेव पोसहसाला तेणेव उवा-गच्छड्, उबागच्छिता पोसहसालं पमजह, पमजिता उचारपासवणभूमि पडिलेहेड्, पिडे हिता दनमसंवार्य संवर्ड, दनमसंवार्य दु-सहर, दुसहिता पोसहसाळाए पो रहिए दब्भर्यवारोबगर समणस्य भगवओ महाबीरस्य अन्तियं धम्मपन्यति उनसम्पत्रिता में निहरह ॥ ९० ॥ तए है से आकान्त्रे सम्बोधारण

माओ उवसम्पिकता णं विहरह । पढमं उवासगपिहमं अहासुतं अहाकपं अहा-मार्ग अहातचे सम्में काएणं फासेइ पाछेइ सोहेइ तीरेड कितेइ आराहेइ। तए ण से आणन्दे समणीवासए दोखं उवासगपडिमं, एवं तथं चउत्थं पश्चमं छद्वं सत्तमं अद्भमं नवमं दसमं एकारसमं जाव आराहेड ॥ ११ ॥ तए णं से आणन्दे समणोवासए इमेणं एयाह्रवेणं उराहेणं विउहेणं प्रयत्तेणं प्रातिहरणं तवीकम्मेणं सुक्के जान किसे धमणिसन्तए जाए । तए णं तस्म आणन्दस्म समणोनासगस्स अन्नया कयाइ पुन्वरत्ता जाच धम्मजागरियं जागरमाणस्म अयं अज्ञात्थिए ५-एवं ख़ुळ अहं इमेणं जाव धमणिसन्तए जाए, तं अत्थि ता मे उद्गाणे कम्मे बले वीरिए परिसक्कारपरक्रमे सद्धाधिइसंबेगे, तं जाव ता मे अत्थि उद्वाणे सद्धाधिइ-संवेगे जाव य मे धम्मायरिए धम्मोबएसए समणे भगवं महाबीरे जिणे नृहत्थी विहरइ ताव ता मे सेयं कक्षं जाव जलन्ते अपिक्छममारणन्ति बसंखेहणाझूमणा-असियस्स भत्तपाणपिडयाइक्नियस्स कालं अणवक्द्वमाणस्य विहरित्तएं एवं सम्पेहेड, संपेहिता कहं पाउ जाव अपच्छिममारणन्तिय जाव कार्ड अणवशृह्ममाणे विहर् । तए पं तस्स आणन्दस्स समणोवासगस्य अनया कयाइ स्रुभेणं अज्झव-साणेणं सुभेणं परिणामेणं लेसाहि विश्वज्ञमाणीहि नदावरणिजाणं कम्माणं खओ-बसमेणं ओहिनाणे समुप्पने । पुरस्थिमेणं लक्ष्यसमुद्दे पराजोयणस्(याई)इयं खेत्तं जाणइ पासइ, एवं दक्किणेण पचित्यमेण या उत्तरेणं जाव चुह्नहिमवन्तं वासधर-पव्चयं जाणइ पासइ, उन्हें जाव मोहम्मं कर्ष्य जाणइ पासइ, अहे जाव इमीसे रयणप्यभाग् पुढवीए टोलुयच्चयं नरयं चउरासीइवाससहस्सिद्धिःयं जाणद् पासइ ॥ १२ ॥ तेणं काटेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाबीरे समीमरिए, परिसा निरगया जाव पढिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीरस्य जेद्रे अन्तेवासी इन्द्रभूई नामं अगगारे गोयमगोत्तेणं सन्तुस्सेहे समचउरंससंठाण-संठिए वजारेमहनारायसङ्घयणे कणगपुलगनिषसपम्हगोरे जगगतवे दिततवे तत्त-तवे घोरतवे महातवे उराळे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबम्भचेरवासी उच्छडसरीरे संखित्तविडलते उलेसे छदंछद्रेणं अणिक्खित्तणं तबोकम्मेणं संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरह । तए णे से भगवं गोयमे छद्रक्खमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सञ्झायं करेड, बिह्याए पोरिसीए झाणं झियाड, तह्याए पोरिसीए अतुरियं अवबर्त असम्मन्ते मुहपत्ति पिंडलेटेड, २ ता मायणवरवाई पिंडलेटेड, २ ता मायणवरवाई पमजह, २ ता भायणाई उग्गाहेड, उग्गाहेता जेवेब समुखे मगर्ब महावीरे तेचेब उवागच्छड. उवागच्छिमा समर्थ भगवे भगवे भगवे। बट्टड नर्धसह बंहिमा नर्ससिता

एवं वयासी-'इच्छामि णं भनते ! तुन्भेहिं अन्भणुण्णाए छट्टक्खमण(स्स)पारणगेखि वाणियगामे नयरे उचनीयमज्जिमाई कुलाई घरसम्(हा)दाणस्स भिक्खायरियाए अहित्तए' । अहासुई देवाणुप्पिया । मा पश्चिमन्धं करेड । तए ण भगर्व गोयमे सम-णेणं भगवया महावीरेणं अञ्भणुष्णाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्ति-याओ दूइपलासाओ उजाणाओ पिडणिक्समइ, पिडनिक्समित्ता अतुरियमचवलम-सम्भन्ते जुगन्तरपरिलीयणाए दिद्वीए पुरओ ई(इ)रियं सोहेमाणे जेणेव वाणियगामे नयरे तेणेव उवागच्छड. उवागच्छिता वाणियगामे नयरे उबनीयमज्ज्ञिमाई कुलाई घरसम्-दाणस्य भिक्खायरियाए अडड् । तए णं से भगवं गोयमे वाणियगामे नयरे जहा पण्णक्तीए तहा जान भिक्तायारेयाए अडमाणे अहापज्यतं भक्तपाणं सम्मं पिरमा-हेड, पडिरगाहिला वाणियगामाओ पडिणिरगच्छड पडिणिरगच्छिला कोह्ययस्स सन्नि-वेसस्य अदुरसामन्तेणं व(वी)ईवयमाणे वहजणसहं निसामेइ । बहुजणी असमसस्स एवमाइक्खइ ४-'एवं खलु देवाणुधिया! समणस्य भगवओ महावीरस्स अन्तेवासी आणन्दे नामं समणीवासए पोमहमालाए अपन्छिम जाव अणवकंखमाणे विहरह'। तए णं तस्स गोयमस्त बहु जगस्स अन्तिए ए(यं)यमह्ने सोचा निमम्म अयमेयाहवे अज्झत्थिए ४-'तं गरुछामि णं आणन्दं समणोवासयं पासामि' एवं सम्पेहेड्, संपेहिता जेणेव कोलाए सिबवेसे जेणेव आणन्हे समणीवासए जेणेव पोसहसाला तेणेव उचागच्छइ । तए णं से आणन्दे समणीवासए भगवं गोयमं एजमाणं पासइ, पासिता इट्ट[तुट्ड] जाब हियए भ(ग)यर्व गोयमं वन्दइ नमंसइ, बंदिता नमंसिता एवं बयासी-'एवं खळ भनते । अहं इमेणं उराखेणं जाव धमणिसन्तए जाए. (नो) न संचाएमि देवाणुप्पियस्स अनितयं पाउन्भविता णं तिक्खतो सद्धाणेणं पाए अभिवन्दित्तए, तुर्के ण भनते । इच्छाकारेण अणभिओएणं इओ चेब एह. जा ण देवाणाप्पियाणं तिक्खतो मुद्धाणेणं पाएस वन्दामि नर्मसामि'। तए पं से भगवं गोयमे जेणेव आणन्दे समणीवासए तेणेव उवागच्छइ ॥ १३ ॥ तए णं से आणन्दे समणोदासए भगवओ गोयमस्स तिक्खुत्तो सुद्धाणेणं पाएस वन्दइ नमंसह, वंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी-'अत्य र्ण भनते ! निहिणो नि(हि)हमज्झावसन्तस्स ओहिनाने (णं) समुप्पजाद ?' हन्ता अत्य । जद णं भन्ते ! गिहिणो जाव समुप्पजाद, एवं खलु भनते ! ममि गिहिंगी गिहिमञ्ज्ञावसन्तस्य ओहिनाये समुप्पने पुरत्यिमेणं लवणसमुद्दे पश्च जोबमसयाई जाब लोखबन्धं नार्यं जाणामि पासामि । तए ण से भगवं गोयमे आणन्दं समणोवासयं एवं वयासी-'अत्य णं आणन्दा ! गिहिणो जीव वातराज्य 🍱 💆

आलोएहि जाव तबोकम्मं पडिषजाहि' । तए ण से आणन्दे समणोवासए भगवं गोयमं एवं वयासी-'अत्थि णं भन्ते ! जिणवयणे सन्ताणं तचार्ष तिहयाणं सन्भयाणं भावाणं आलोइज्जइ जाव पडिवज्जिज्जइ ?' नो इणद्रे समद्रे । 'जड ण भनते ! जिणवयणे सन्ताणं जाव भावाणं नो आलोइजाइ जाव तबोकम्सं नो पडिवाज्जिज तं णं भन्ते । तुन्भे चेव एयस्स ठाणस्स आलोएह जाव पिंडवज्जह' । तए णं से भगवं गोयमे आणन्देणं समगोवासएणं एवं बुत्ते समाणे संकिए कंखिए विद्गिच्छारामावने आणन्दस्स अन्तियाओ पिंडिणिक्सबम्बर, पिंडिनिक्स्विमित्ता जेणेव दृइपलासे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूर-सामन्ते गमणागमणाए पिंडकमाइ, पिंडकमिना एसणमणेसणं आलोएइ, आलोएता भत्तपाणं पडिदंसेइ, पडिदंसिता समणे भगवं महावीर वन्दड नमंसड. वंदिता नमंसिता एवं वयासी-'एवं खल भनते ! अहं तुब्भेहिं अब्भणणणाए तं चेव सन्दं बहेड जाव तए णं अहं संकिए ३ आणन्दस्स समणोवासगस्स अन्तियाओ पिडिणिक्खमामि, पिडिनिक्खमिता जेणेव इहं तेणेव हव्बमागण तं णं भन्ते ! कि आणन्देणं समणोवासएणं तस्स ठाणस्स आलोएयव्यं जाव परिवजेयव्यं उदाह मए ?' 'गोयमा' इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं बयासी-'गोयमा । तमं चेव णं तस्स ठाणस्स आलोएहि जाव परिवजाहि, आणन्दं च समणोवासयं एयमहं खामेहि'। तए णं से भगवं गोयमे समणस्स भगवाओ महावीरस्म 'तह'ति एयमई विणएणं पिडसुणेइ, पिडसुणेना तस्स ठाणस्स खालोएड जाव पढिवजड, आणन्दं च समणोवासयं एयमद्रं खामेड। तए **णं** समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ बहिया जणवयविहारं विहरह ॥ १४ ॥ तत्त णं से आणन्दे समणोवासए बहुहिं सीलव्यएहिं जाव अप्पाणं भावेता वीसं वासाई समणोवासगपरियार्ग पाउणिता एकारस य उवासगपिकमाओ सम्मं काएणं फासिता मासियाए संलेहणाए अनाणं झसिता सद्धि मत्ताई अणसणाए छेरेता आलोइयपडिक्नते समाहिपते कालमासे कालं किया सोहम्मे कप्पे सोह-म्मवर्डिसगर्स महाविमाणर्स उत्तरपुर-च्छिमेणं अक्ष्णे विमाणे देवलाए उद्यवसे । तत्थ णं अत्थेगद्वयाणं देवाणं चतारि पलिओवमाई ठित्रं पण्णता. तत्थ णं आण-न्दस्सवि देवस्स चतारि पलिओवमाइं ठिई पण्णता । आणन्दे सं मन्ते । देवे ताओ देवलोगाओं आउक्खएणं ३ अणन्तरं चयं चइता कहिं गच्छिहिइ कहिं उनवज्जिहिद ? गोयमा । महाविदेहे वासे सिजिसहिह ॥ १५ ॥ निक्केवो ॥ स्वतन-मस्स अङ्गस्स उवासगवसाणं पदमं अज्ञायणं समर्त ॥

जड़ णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सत्तमस्य अङ्गस्स उवासगदसार्ण पढमस्स अज्ञायणस्य अयमद्रे पण्णते, दोबस्स ण भनते ! अज्ययणस्य के अद्वे पण्णते ? एवं बाव्ह अध्व ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होटवा । पुण्णभद्दे उज्जाणे । जियस(सु)न राया । कामदेवे गाहाव(इ)ई । भहा भारिया । छ हिरण्णकोदीओ निहाणपुरताओ, छ(हि०)शु-निपुपुरताओ, छ-पवित्थरपउत्ताओं । छ वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं । (तेणं का० तेणं स० भगवं म०) समीस(क्रे)रणं । जहां आनन्दो नहां निरंगओ, तहेव सावयधम्मं पढिव-जइ । सा चेव बत्तव्बया जाव जेट्टपुर्न मित्तनाई (आपुच्छइ) आपुच्छिना जेणेव षोसहसाला तेणेव उवागच्छा, उवागच्छिता जहा आणन्दो जाव समणस्स भग-वओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णति उवसंपिजना-गं विहरह ॥ १६ ॥ तए णं तस्म कामदेवस्स समणोवामगस्स पुरुवरनावरनकालसमयैक्ति एगे देवे मायी मिच्छ-हिद्री अन्तियं पाउच्भूए । तए जै से देवे एगं महं पिसायहवं विद्ववह । तस्स णं देवस्स पिसायहबस्स इमे एयाह्रवे बण्णावामे पञ्जते-सीसं से गीकिलक्संठाण-संठियं, सालिभसेह्रसरिसा से केमा कविलतेएणं दिप्पमाणा, महत्रप्रद्वियाक भहसंठा-णसंठियं निडालं, मुगुंसपुंछं व तस्स भूमगाओ फूरगफुरगाओ विगय(वी)वीभ(स्य)-च्छदंसणाओ, सीसचिडिविणिस्तयाई अच्छीणि विगय-वीअच्छदंसणाई, कण्णा जह सुप्पकत्तरं चेव विगयवीमच्छ्डंमणिजा, उरव्भपुडमिक्सा से नासा, श्रुसिरा जम-लजुहीसंठाणसंठिया दो[ऽ]वि तस्स नामापुडया, घोडयपुंछं व नस्स मैमूई कविलक-विलाइं विगयवीभच्छदंसणाइं, उद्घा उ(द्व)ट्टस चेव लम्बा, फालम्बिसा से दनता, जिल्मा ज(इ)हा सुप्पकत्तरं चेव विगयबी अच्छदं सणिजा, हलक्(डा)हालसंटिया से इणुया, गलकिति च तस्स खड्डं फ्राइं कविलं फरसं महत्रं, मुद्रक्राकारोबमे से खन्धे, पुरवरकवाडोवमे से बच्छे, कोट्टियासंठाणसंठिया दो-वि तस्स बाहा, निसापाहाणसं-ठाणसंठिया दो-बि तस्स अग्गहत्या, निसालीडसंठाणसंठियाओ हत्वेद्ध अंगुलीओ, सिप्पिपुडग(संठाण)संठिया से नक्खा, ए(ह)हावियपसेवओ व्य उरेसि लम्बन्ति दो-ऽ-वि तस्स वणवा, पोट्टं अयकोद्धओ व्य बट्ट, पाणकलन्दसरिसा से नाही, सिक्रगसंठाणसंठि(या)ए से नेते, किण्णपुद(संदवसण)संठाणसंठिया दो-८-वि तस्स वसणा, जमलकोडियासंठाणसंठिया दो-८-वि तस्स ऊरू, अञ्चलगुडं व तस्स बाण्डं कुडिलकुडिलाई विनयवी मच्छ्यंसणाई, जंघाओं क(रक)क्सडीओ लोमेहि उविच-माओ, अहरीसंठाणसंठिया दो-इ-वि तस्स पाया, अहरीलोडसंठाणसंठियाओ पाएस अंगुलीओ, सिप्पियह(सं०)संठिया से नक्सा, लडहमहहजागुए विगयभवासुमा-७२ सन्ता•

(भमुहे)भुमए अवदातियवयणविव(रे)रनिल्लालियग्गजीहे सरङकयमालियाए उन्दर-मालापरिणद्भस्याचिधे नउलक्यकण्णप्रे सप्पक्यवैगच्छे अप्पोडन्ते अभिगज्जन्ते भीममकडडहासे नाणाविष्टपञ्चवण्णेहिं लोमेहिं उबचिए एगं महं नीव्रप्यलगबलगुलिय-अयसिकसमप्पगासं असि खरधारं गहाय जेणेव पोसहसाला जेणेव कामदेवे समणो-वासए तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छिता आसु(र)रते रुद्धे कृषिए चण्डिकिए मिसिमि-सीयमाणे कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-'हं भी कामदेवा! समणोवासया। अप्प-त्यियप्रत्यिया दरन्तपन्तलक्खणा हीणपुण्णचाउद्दस्या हिरिसिरिधिइकित्तिपरिचित्रया धम्मकामया पुण्णकामया सरगकामया मोक्लकामया धम्मकाखिया पुण्णकेखिया सरगर्कस्थिया मोक्खकंखिया धम्मपिवासिया पुण्णपिवासिया सम्गपिवासिया मोक्ख-पिवासिया नो खल कप्पइ तब देवाण्यिया! जं सीलाई वयाई वेरमणाई पश्चक्खा-णाई पोसहोबवासाई चालितए वा खोभित्तए वा खण्डित्तए वा भित्ततए वा उज्जितए वा परि(द्वि) बहत्तर ना, तं जह णं तुमं अज सीलाई जाव पोसहोदवासाई न छ(इ)-इसि न भजेसि तो ते अहं अज हमेणं नीलुप्पल ि जाव असिणा खण्डाखर्ण्ड करेसि, ज-हा णं तुमं देवाणुप्पिया । अट्ट्हृह्वसट्टे अकाळे चेष जीवियाओ वक्रोविज्यसि' । तए एं से कामदेवे समणोबासए तेणं देवेणं पिसायहवेणं एवं वृत्ते समाणे अमीए अतत्ये अणुव्यिगे अक्डुभिए अचलिए असम्भन्ते नृसिणीए धम्मञ्झाणीवगए विहरड ॥ १७ ॥ तए णं से देवे विसायहर्वे कामदेवं समजीवासयं अभीयं जाव धम्मज्ञाणीवगयं विहरमाणं पासइ, पासत्ता दोषं-पि तवं-पि कामदेवं (सम्रणीवासयं) एवं वयासी-'हं भो कामदेवा! समणोवासया! अपन्यियपत्थि । जह णे तमे अक जाव वबरोविकसि'। तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं देवेणं दोवं-पि तवं-पि एवं वृत्ते समाणे अभीए जाव धम्मज्झाणीबगए विहरः । तए गं से देवे पिसायहरे कामदंवं समणोवासयं अभीयं जाव विहर्गाणं पासइ, पाछित्ता आयु-रते (५) दिव-लियं भिउडिं निडाले साइहकामदेवं समणोवासयं नीलुप्पल-जाद असिणा सण्डा-खर्ण्ड करेड़ । तए णे से कामदेवे समणोवासए तं उजले जाव इरहियासं वेयणे सम्मे सहद जाव अहियासेइ ॥ १८ ॥ तए णं से देवे पिसायरूवे कामदेवे समणोबासर्य अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ कामदेवं समणीवासयं निग्गन्थाओ पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे सन्ते तनते परितन्ते सणियं सणियं पचोसकह, पचोसक्रिता पोसहसालाओ पिरिणक्य-मह, परितिक्खिमिता दिव्यं पिसाग्रह्यं विष्यबन्नह, विष्यबन्निता एगं शहं दिव्यं हरिय-रूवं विउव्वड, सत्तक्षपड्डियं सम्भं संठियं सजायं प्ररातो उत्तरंगं विक्रमी बाराई व्या-

कृत्वित अलम्बक्तवित पलम्बलम्बोदराधरकरे अञ्चारगयमञ्जयक्रियाविमलधवलदन्तं कञ्चणकोसीपविद्वदन्तं आणामियचावलित्यसंविश्वियग्गसोण्डं कु(म्मिव)म्मपिडपुण्ण-चलणं वीसइनक्खं अल्लीणप्रमाणजुत्तपुच्छं मत्तं मेहसिव गुलगुलेन्तं मणप्रवणजदणवेगं दिव्वं हत्यहवं विजन्मड, विजन्मिना जेणेव पोसहसाला जेणेव कामदेवे समणीवा-सए तेणेव ज्यागच्छइ, जवागच्छिता कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-'हं भी कामदेवा! समणोक्ससया! तहेव भणह जावन भन्नेसि, तो ते अज अहं भोण्डाए गिण्हामि, गिण्हित्ता पोसहसालाओ नीणिमि, नीणिता उर्दे वेहासं उव्वि-हामि, उथ्विहित्ता तिक्खेहिं दन्तमुसलेहिं पिडच्छामि, पिडच्छिता अहे धरणितलंसि तिक्खतो पाएस लोलेमि, जहा णं तमं अद्दहदृत्वसदे अकाछे चेष नीवियाओ ववरोविज्यित्। तए णं से कामदेवे समणीवासए तेणं देवेणं हत्यिक्वेणं एवं वृत्ते समाण अश्रीए जाब विहरइ । तए णं में देवे हत्यिख्वे कामदेवं समणीवासयं अभीयं जाद विहरमाणं पासड, पासित्ता दोबं-पि तबं-पि कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-'हं भो कामदेवा! तहेव जाव सो-ऽ-वि विहरह । तए णं से देवे हिन्ध-रूपे कामदेवं समणोबासयं अभीयं जान विहरमाणं पासइ, पासिता आस्(र)हते ४ कामदेवं समणोधासयं सोण्डाए गिण(ह)हेइ, गिण्हिता उद्घं वेहासं उच्चिहर, उविन-हिता तिक्खेहिं दन्तमुसळेहिं पिकच्छा, पिकच्छाता अहे धरणितलंसि तिक्खुको पाए-(पर्दे) सु लोलेइ । तर णं से कामदेवे समणोवामर तं उज्जलं जाव अहियासेइ ॥१९॥ तए ण से देवे हत्थिक कामदेवं समणोवासयं जाहे नो संचाएड जाव सणियं सणियं पत्रोसक्द, पत्रोसकिना पोसहसात्राओ पिडणिक्समइ, पहिनिक्समिना दिव्यं हत्यिहतं विष्पजहर, विष्पजहिता एगं महं दिव्यं सप्परूवं विख्याह. (तं) उन्मविसं चण्डविसं घोरविसं (दिद्विविसं) महाकार्य म(सि)सीम्साकालमं नयणविसरोसपुण्णं अंत्रणपुंजनिगरप्पगासं रत्तरछं लोहियलोयणं जमलज्ञयलचबलजीहं घरणीयलवे-(णी)णिभूयं उद्यहफुड्डिलजडिलकक्सवियड(फू)फडाडोवकरणद्द्धं लोहाबरघ-म्ममाणधमधमेन्तधोसं अणागलियानिञ्चनण्डरोसं सप्पर्वं वि(वे)उट(वे)वह, र ना जेणेव पोसहसाला जेणेव कामदेवे समणोवासए तेणेव उवागच्छह, उवागच्छिता कामदेवं समगोवासयं एवं वयासी-'हं भो कामदेवा ! समगोवासया ! जाव न भ(क्र)-मेसि तो ते अ(अ) खेव अर्द सरसरस्स कार्य दु(ह) रहासि, २ ता पचिछमेणं भाएणं तिक्खतो गीवं बेडेमि, वेडेता तिक्खाहि निसंपरिक्याहि दाडाहि उदंति चेव निकुट्टेमि, ज-हा मं तुमं अहरहहबरहे अकाके येव अधियाओ अवरोविजाति'। तुप् मं से कामदेवे समणोवासए तेणं देवेणं सप्परूपेणं एवं ब्रेसे समाजे अभीए जाव विहरह, सो-इ-वि

दोशं-पि तश्चं-पि भणड, कामदेवो-८-वि जाव विहरड । तए णं से देवे सप्परूवे कामदेवं समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता आयु-रुते ४ कामदेवस्स समणोवास(ग)-यस्स सरसरस्स कायं दुरुहङ्, दुरुहित्ता पच्छिमभाएणं तिक्खुत्तो गीवं वेढे(ई)इ, वेढेता तिक्खाहिं विसपरिगयाहिं दाडाहिं उरंसि चेव निकुट्टेड । तए णं से कामदेवे सम-णोवासए तं उज्जलं जाव अद्वियासेड ॥ २० ॥ तए णं से देवे सप्परूवे कामदेवं समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ कामदेवं समणोवासयं निरगन्थाओं पावयणाओं चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे सनते ३ सणियं सणियं पञ्चोसकड्, पञ्चोसिकता पोसहसालाओ पिडणिक्खमङ्, पिडनिक्ख-मिता दिव्वं सप्पह्नं विष्पजहइ, विष्पजहिता एगं महं दिव्वं देवह्न्वं वि-उव्वइ, हारदिराइयवच्छं जाव दस-दिसाओ उज्जोवेमाणं प्रभासेमाणं पासाईयं दरिसणिज्यं अभिरूवं पिडेरुवं दिव्वं देवरूवं विजव्वड्, विजव्वित्ता कामदेवस्स समणोवासयस्स पोसहमालं अणुप्पविसङ्, अणुप्पविसित्ता अन्त्रलिक्खपिडवन्ने सर्विविणयाई पश्च-वण्णाइं बत्थाइं पवरपरिहिए कामदेवं समणोवासर्थं एवं बयासी-'हं भी कामदेवा । समणोनासया। धन्ने ति णं तुमं देवाणुष्पिया। स(म)पुण्णे कयत्ये क्यलक्खणे, सुलदे णं तव देवाणप्पिया ! माणस्सा जम्मजीवियफ्डे. जस्स णं तव निरगन्थे पावयणे इमेयारुवा पिडवसी लद्धा पना अभिसमभागया । एवं खलु देवाणुप्पिया ! सक्के देविनदे देवराया जाव सक्रंसि सीहामणंसि चउरासीईए सामाणियसाहस्सीणं जाव अमेसि च बहुणं देवाण य देवीण य मज्झगए एवमाहक्खड ४-एवं खळ देवा(०) ! जम्बद्दीवे गीवे भारहे वासे चम्पाए नयरीए कामदेवे समणोबासए पोसहसालाए पोसहि(ए)यबम्भ(चेरवासी)चारी जाव दन्मसं(य)थारोबगए समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्ति(ए)यं धम्मपण्णिं उवसम्पञ्जिता-णं विहरः, नो खल से स(का)क्रो केणड् देवेण वा दाणवेण वा जाव गन्धव्वेण वा निग्गन्याओ पावय-णाओ चालित्तर वा खोभित्तर वा विपरिणामित्तर वा । तर णं अहं सकस्स देवि-न्दस्स देवरण्णो एयमद्वे असहहमाणे ३ इहं हव्यमागए, तं अहो णं देवाण्ष्यिया ! इड्डी ६ लदा २, तं दिद्वा णं देवाणुष्पिया ! इड्डी जाव अभिसम्भागया, तं सामेनि णं देवाणुप्पिया ' खमन्तु मञ्झ देवाणुप्पिया ! खन्तुम(ह)रहन्ति णं देवाणुष्पिया ! नाई भुजो करणयाए ति-कड़ पायविष्ठिए पञ्चित्रिके एयमट्ट भुजो भुजो खामेह, खामेला जामेव दि(सिं)सं पाउन्भूष तामेव दिसं पविगए। तए में से कामदेवे समणोवासए निश्वसर्ग (इइ) तिकट्ट पिडम पारेड ॥ २९ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव विहरत । तए में से कामदेवें समणी-

वासए इमीसे कहाए लढाडे समाणे 'एवं खल समणे भगवं महावीरे जाव विहरह, नं मेर्य खुलु मम समर्ण भगवं महाबीरं वन्दिता नमंसिना तओ पिंडणियत्तस्स पोसहं पारित्तए कि कह एवं सम्पेहेड, संपेहिता सद्भापावेसाई बत्थाई जाव मणुस्स-चगगुरापरिक्लित सयाओ गिहाओ पिडिणिक्समड, पिडिनिक्सिमिता चर्म नगरि मञ्जामाज्येणं निरगच्छड, निरगच्छिता जेणेव पुष्णभहे उज्जाणे जहा संखो जाव पज्जवासङ । तए णं समणे भगवं महावीरे कामदेवस्स समणोवासयस्स तीसे थ जाव धम्मकहा समता ॥ २२ ॥ कामदेवा ! इ समणे भगवं महावीरे कामदेवं समणोवासयं एवं बयासी-से नणं कामदेवा ! तब्मं प्रव्वरतावरत्तकालसमयंसि एगे देवे अन्तिए पाउच्भए, तए णे से देवे एगे महं दिख्वं पिसायह्वं विउव्वड, विउ-व्याना आस-रते ४ एगं महं नीलप्पल-जाब असि गहाय तुमं एवं वयासी-हं . भो कामदेवा ! जाव जीवियाओं ववरोधिजासि, तं तुमं तेणं देवेणं एवं वक्ते समाणे अभीए जाव बिहरसि, एवं वण्णगरहिया तिष्णि-वि उवसग्गा तहेव परिट्यारेयव्या जाव देवो पिंडगओं। से नणं कामदेवा! अहे समदे ? हस्ता, अत्थि। 'अजी ! इ समणे भगवं महाबीरे बहुवे समणे निम्पन्ये य निम्पन्यीओ य आमनतेना एवं वयामी-जइ ताद अजो! समणोवासमा मिहिणो गि(हि)हमज्झावसन्ता दिव्यमा-णु(र)सतिरिक्खजोणिए उवसम्मे सम्मं सहन्ति जाव अहियासेन्ति, सका-पुणा(इ)ई अजो ! समपेहिं निग्गन्येहिं द्वालसः गणिपिडगं अहिज्जमापेहिं दिव्यमाणसत्ति-रिक्खजोणिए सम्मं सहित्तए जाव अहियासित्तए । तओ ते बहवे समणा निग्गन्था ब निग्गन्बीओ य समणस्य भगवओ महावीरस्य त(हि)हत्ति एयमद्रं विगएणं पिडेस-शन्ति । तए णं से कामदेवे समगोबासए ह० जाव समणं भगवं महाबीरं प्रसिणाई पुरुखंड, अद्रमादियंड, समर्ण भगवं महावीरं तिक्क्तो वन्दंड नमंसड, वंदिता नमं-सिता जामेव दि-सिं पाउच्भूए तामेव दि-सिं पिडागए। तए णं समणे भगवं महावीरे अन्या कयाइ चम्पाओ पिक्षणिक्समङ, पिक्षितिक्स्सित्ता बहिया जणवय-विहारं विहरह ॥ २३ ॥ तए णं से कामदेवे समणोवासए पढमे उदासगपिकमें उद-सम्पजिताणं निहरह, तए णं से कामदेने समणोवासए बहुहिं [सीठवएहिं] जाव भावेना वीसं वासाई समणोबासगपरियागं पाउणिता एकारस उवासगपिडमाओ सम्मं काएणं फासेता मासिबाए संखेडणाए अप्पाणं सुसित्ता सर्दि अत्ताई अणसणाए छेरेता आलोइयपबिकन्ते समाहिएते कालमासे कालं किया सोइम्मे कप्ये सोहम्म-वर्डिसयस्य महाविमाणस्य उत्तरपुरित्यमेणं अस्णामे विमाणे देवताए उवक्के । तम्य ण आखेगइयार्थं देवाणे चतारि पाँठेओकमाई ठिई पण्णती (तत्यणं) काम-

देवस्स-५-वि देवस्स चताति पिल्नुओवमाई ठिई पण्णता । से णं भन्ते ! कामदेवे (देवे) ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणन्तरं चयं चइता किंहें गमिहिइ, किंहें उवबिजिहिइ ! गोबमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ (जाब सन्वदुक्खा॰) ॥ २४ ॥ निक्खेवो ॥ सन्तमस्स अङ्गस्स उक्ससगद-साणं बीयं अज्झयणं समसं॥

उक्खेनो तइयस्स अज्झयणस्स । एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी(होत्था), कोट्ट(गनाम)ए उज्जाणे, जियसन् राथा । तत्थ फं बाणारसीए न(य)गरीए चलणीपिया नामं गाहाबई परिवसङ्, अङ्गे जाव अपरिभूए । सामा भारिया । अह हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ, अह-बु-ब्रिपउताओ, अह-पवित्यरपउनाओ, अद्भ वया दसगोसाहस्मिएणं वएणं, जहा आणं(दो)दे राईसर् ि जाव सञ्चकज्ञवद्भादए यावि होत्या । सामी समोस(क्रे)ढे, परिसा निग्गया, चुलणी-पिया-वि जहां आणन्दो तहा निरगओ, तहेव गिहिधम्मं पडिवज्रह । गोयसपुच्छा तहेव सेसं जहा कामदेवस्स जाव पोसहसालाए पोसहिए बम्भचारी समणस्स भग-वओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णाति उवसम्पाजना-णं विष्ठरङ ॥ २५ ॥ तए णं तस्य चुलणीपियस्स समणोवासयस्स पुब्बरत्तावरत्तकालसमयासे एगे देवे अन्तियं पाउचभूए । तए णं से देवे एगं (महं) नीलुप्पल-जाव असिं गहाय चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-हं भो चुलणीपिया! समणोवासया। जहा कामदे(वे)वे जाव न भर्जात तो ते अहं अब जेड़ं पुत्तं साओ गिहाओ नीगेमि, नीगेसा तक अग्गओ घाएमि, घाएता तओ मंसमोद्धे करेमि, करेता आदाणभारेयंसि कडाह्यंसि अहहेमि, अहहेत्ता तव गार्थ मंसेण य सोणिएण य आ(इं)यसामि, जहा ण तुमं अहदू-इट्टनसट्ट अकाळे चेव जीवियाओ ववरोवि(जा)जसि ॥२६॥ तए एं से चुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेणं एवं जुत्ते समाणे अभीए जाव विहरह । तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभीयं जाव पासह, पासिता दोवं-पि तवं-पि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-हं भो चुलणीपिया ! समणोवासया ! तं चेव भणह, सो जाव विहरइ । तए में से देवे चुलमीपियं समणोवासयं अभीयं जाव पासिचा आसु-रुते ४ जुलर्णापियस्स समणोबास-यस्स जे**हं पुत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्त**! अग्गओ वाएइ, घाएना तओ मंससोहए करेड, करेता आदाणभरियंति कडाइयंति अद्देह, अद्देता चुलणीपियस्स समजोवासयस्स गार्यं मंसेण य सो(जी)जिएण य आयबद् । तए णं से चलगीपिया समणीबासए तं बजलं जाव अहियासेह । तए णं से देवे चूलर्णापियं समगोबासयं क्रमीयं जाव पासड, पासिता दोवं-पि चूलणी-

पियं समणोवासयं एवं बयासी-हं भो चुलजीपिया ! समणोवासया ! अपत्थिय-प(तिय)त्वया [1] जाव न मज़िस तो ते अहं अज मजिसमं पुत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, नीणेता तव अगगओ घाएमि, जहा जेट्टं पुत्तं तहेव भणड्, तहेव करेड । एवं तचं-पि कणीयसं जाव अहियासेइ ॥ २७ ॥ तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासिना चउत्थ-पि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-"हं भो चुलणीपिया। समणोवासया ! अपत्थियप-त्थ॰ ४ जड् णं तुभं जाद न भजिस तओ अहं अज जर इमा तब माया भट्टा सत्यवा(हिणी)ही देवय-गुरुजणणी दक्करदुक्करकारिया नं ते साओ गिहाओ नीगेमि, नीणेता तद अगाओ घाएमि, घाएना तओ मंससोहए करेमि, करेला आदाणमरियंसि कडाह्यंसि अह-हेमि. अहहेना तव गायं मंमेण य सोणिएण य आयहामि जहा ण तमं अहदहहूव-सट्टे अकार चेव जीवियाओ वबरोविज्ञान"। तए ण से जुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेणं एवं बुत्ते समाणे अभीए जाव विहरइ । तए णं से देवे चुलणीपियं समणोबासयं अभीयं जाव विहरमाणं पासदः, पासिनाः चलणीपियं समणोबासयं दोशं-पि तवं-पि एवं वयासी-इं भी चलणीपिया ' समणोवासया ' तहेव जाव ववरोविज्ञास । तए णं तस्म चलणीपियस्स समणोवासयस्य तेणं देवेणं दोशं-पि तचं-पि एवं वृत्तस्य समाणस्य इमेथारूवे अञ्चात्थिए ५-अहो णं इमे पुरिसे अणा-रिए (अणारियबुद्धी) अणारि(याई पावाई)यकम्माई समायरइ, जेणं म(म)नं जेहं पुत्तं साओ गिहाओं नीणेड, नीणेना मम अरगओ धाएड, घाएता जहा कयं तहा चिन्तेइ जाव गार्य आयम्रइ, जेणं म-मं मजिसमं पुत्तं साओ गिहाओ जाव सोणिएण य आयमह, जेणं मर्म कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ तहेब जाव आयमह, जा-८-वि य णं इमा मर्म माया भद्दा सत्यवाही देवयगुरुजणणी दकरदुकरकारिया तं-पि य ण इच्छइ सा(सया)ओ गिहाओं नीणेता सम अग्गओ चा(इ)एतए, तं सेयं खड़ ममं एयं पुरिसं गिण्डिलए लिकड़ उ(हा)दाइए, से-८-वि य आगासे उप्प-इए, तेर्ण च सम्भे आसाइए, महया महया सहेर्ण कोलाहके कए, तए र्ण सा भट्टा सत्यवा-ही तं कोलाहरुसहं सोचा निसम्म जेणेव चुरुणीपिया समणोबासए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता चुलणीपियं समणोवासयं एवं बयासी-किणां पुता ! तुसं महया सहया सहेणं कोलाहके कए ! तए णं से चूलणीपिया समणोबासए अस्मर्थ मई सत्यवाहिं एवं बयासी-एवं खलु अम्मो ! न जा(या)णामि, केवि परिसे आसु-हते ५ एगं महं नीलुप्पल-जाव असि गहाय भर्म एवं बगासी-हं भी जुलबी-पि॰ समणोबासमा । अपत्थियप-त्यसा ४ विजया जड में तुमें जाब वबरोबिजारि ।

(त॰णं) अहं तेणं पुरिसेणं एवं बुक्ते समाणे अभीए जाब विहरामि । तए णं से पुरिसे ममं अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पासिता ममं दोशं-पि तशं-पि एवं बयासी-हं भो चुलणीपि॰ समणोबासया ' तहेव जाव गायं आयध्य । तए णं अहं तं उज्बलं जाब आहियासेमि । एवं तहेव उचारेयव्वं सम्बं जाव कणीयसं खाब आयम्बह्, अहं तं उज्जलं जाब अहियासेमि । तए णं से पुरिसे ममं अभीयं जाब पासइ, पासिता ममं चडत्थं-पि एवं बयासी-हं भो चुलणीपि० समणोवासया ! अपत्थिय-प तथया आव न अज़िस तो ते अज जा इसा (तब) माया (स०) गुरु ि जाव वब-रोविजसि । तए णं अहं तेर्ण पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए जाव विहरामि । तए णं से पुरिसे दोचं-पि तचं-पि मनं एवं क्यासी-हं भो जुलणीपि० समणोवासया ! अज जाब बबरोबिजसि । तए णं तेणं पुरिसेणं दोशं-पि तथं-पि ममं एवं बुनस्स समा-णस्स इ(अय)मेयारूवे अज्झत्यिए ५-अहो णं इमे पुरिसे अणारिए जान समायरइ, जेणं म-मं जेट्टं पुत्तं साओ गिहाओ तहेव जाव कणीयसं जाव आयबद्द, तु(ज्झे)ब्मे-८-वि य में इच्छइ साओ गिहाओं नोंगेला मम अरगओ धाएनए, तं सेयं खळ ममं एयं पुरिसं गिष्ट्रित्तए तिकडू उ-दाइए, से-८-वि य आगासे उप्पद्दए, मए-८-वि य सम्मे आसाइए, मह्या मह्या सहेगं कोलाहुछे कए ॥ २८ ॥ तए णं सा भहा सत्थवाही चुलणीपियं समणीवासयं एवं बयासी-नो खलु के(इ)ई पुरिसे तव जाव कणीयसं पुत्तं साओं गिहाओं नीणेइ, नीणेना तव अवगओं घाएइ, एस (न) ये केइ पुरिसे तब उवसम्मं करेड, एस मं तुमें विदारिसणे दिहे, तं म तुमं इ(दा)याणि भगम्बद्ध भरगनियमे भरगपोस(होतवासे)हे विहरति, तं णं तुमं पुना ! एयस्स ठाणस्स आहोएहि जाव परिवजाहि। तए में से चलमीपिया सममोवासए अस्मगाए भहाए सत्थवाहीए नहिन एयम् वं विणएणं पित्र वृणेक, पित्र वृणेक्ता तस्स ठाणस्स आलोएइ जात्र परिवज्ञह ॥ २९ ॥ तए णं से चुलणीपिया समणीवामए पढमं उवासग-पहिमं उवसम्पजिन।-णं विहरइ, पद्मं उदामुगपहिमं अहासुतं जहा आणन्दी जाव ए(इ)कारम-वि । तए णं से चुलणीपिया समगोवासए तेणं उरालेणं अहा कामदेवो जाव मोइम्मे कप्पे सोइम्मवर्डिसगस्य महाविमाणस्स उत्तरपुरस्थिमेणं अरुणप्पमे विसाणे देवनाए उनव(हो)हो । यतारि पछिओवसाई ठिई (जाव) पण्णाता । महाविदेहे वासे मिजिझहिइ ५॥ ३०॥ निक्खेवो (नहेव) ॥ सक्तमस्य अहस्स उवासगदसाणं तर्यं अज्ञायणं समसं॥

उक्लेवओं चटत्यस्स अज्जयणस्स । एवं खलु जम्बू । तेणं कालेणं सेणं सक्ष-एणं वाणारसी नामं नयरी । कोट्टए उजाणे । जियस-तृ राया । सरावेले नाहाव-है, अबे (आब अपरिभूए) । छ हिरण्यकोडीओ जाब छ बया दसगीसाहस्सिएणं वएणं । धना भारिया । सामी समोसहे । जहा आणन्दो तहेव परिवजह गिहिधम्मं । जहा कामदेवो जाब समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्यति उवसम्पज्जिता-गं विहरइ ॥ ३१ ॥ तए णं तस्स सुराडेवस्स समगोबासयस्य पुन्वरत्तावरत्तकाल्समयंति एगे टेवे अन्तियं पाउच्भवित्या। से देवे एगं महं नीलप्पल-जाव असि गहाय सुरादेवं समणोबासयं एवं वयासी-हं भो सुरादे = समणोबासया ! अपत्यियप-त्यया ४ जर् णं तुमं सी(लब्बया)लाई जाब न अन्नसि तो ते जेट्टं पुत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, नींगेना तब अग्गओ घाएमि, घाएता पत्र (मंस)सोहए करेमि, (२ ता) आ(या)-दाणभारियंति कडाइयंति अद्देमि, अद्देशा तव गार्थ मंसेण य सौणिएण य आ(-च)-यवामि, जहा णं तुमं अकाछे चेव जीवियाओ बवरोविजसि । एवं मिजिस(मं)मयं, कणीयसं, एक्के पत्र मोख्या, तहेव करेइ, जहा चुलणीपियस्स, नवरं एक्केके पत्र सोक्रया । तए णं से देवे सरादेवं समणोवासयं च उत्यं-पि एवं वयासी-हं भी सरा-देवा ! समगोवासया ! अपस्थियप-स्थया ४ जाव न परिचय(भंज)सि (त)नो (अहं) ने अज (तव) सरीरंसि जमगसमगमेव सोलस रोगायहे पक्सि(वे)वामि, तं-जहा-साये, कासे जाद को(ढए)डे, जन्हा णं तुमं अट्टइहुई ी जाद दवरोविज्ञिस । तए णं से सरादेवे समणोबासए जाव विहरह । एवं देवो दीवं-पि तर्च-पि भणड जाव ववरोविकांस ॥ ३२ ॥ तए णं तस्स द्वरादेवस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोचं-पि तचं-पि एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारुवे अज्ञात्यए ४ (सम् ०)-अहो जं इमे पुरिसे अणारिए जाव समायरइ, जेणं मर्म जेड्रं पुत्तं जाव कणीयसं जाव आयबंड, जे-5-वि य इमें सोलस रोगायक्का ते-८-वि य इच्छइ सम सरीरगंति पविख्वतित्तए, तं सेयं खुट भमं एयं परिसं गिण्हित्तए तिकड उ-द्वाइए । से-८-वि य आगासे उप्पद्दश, तेण य लम्मे आसाइए, महया महया सहेण कोलाहु कए ॥ ३३ ॥ तए में सा धना भारिया कोलाइ(लसइं)लं सोचा निसम्म जेणेव सरादेवे समणीवासए तेणेव उदागच्छाड. उवागच्छिता एवं वयासी-किण्णं देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं महसा महसा सहे(ण)णं कोलाहरे कए ? तए णे से सुरादेवे समणोवासए धर्म भारियं एवं क्यासी-एवं खद्ध देवाणुप्पए । के(इ)-५-वि पुरिसे तहेव कहेद जहा चुलगीपिया । अझा-५-वि पिड-भणह-जाब कणीयसं, नो सक्ष देवाणुष्पिया ! तुन्भं के-८-वि पुरिसे सरीरेसि जमग-समर्ग सोलस रोगायक्ट पक्तिसवह, एस-णं के-वि पुरिसे तुन्से उवसर्ग करेह, सेसं जहा जुलणीपियस्स तहा मणइ। एवं सेसं बहा जुलणीपियस्स निरक्सेसं जाद सोहम्(म)मे कृप्पे अरूपकनते विमाणे उपवश्चे । चतारि प्रक्रिमोबमाई ठिई. महा- विदेहे वासे विज्ञिहिह ५ ॥ ३४ ॥ निक्लेवो ॥ **सत्तमस्स अङ्गस्स उवास-**गद्साणं चउत्थं अज्ञायणं समर्च ॥

उक्खेवो पञ्चमस्स । एवं खल जम्ब । तेणं कान्नेणं तेणं समएणं आ(लं)लभिया नामं नयरी-। सङ्गवणे उज्जाणे । जियसत्त् राया । चुक्रसयए गाहावई(परिवसड), अंक्ट्र जाद छ हिरण्णकोडीओ जाद छ वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं। बहुला भारिया। सामी समोस-ढे। जहा आणंडो तहा (धम्मं सोबा) गिहिधम्मं पिडवजह, सेसं जहा कारादे-वो जाव धम्मपण्णाते उवसम्पाजिताणं विहर्द्ध ॥ ३५ ॥ तए णं तमस चूक्ष्मय गस्स समणोवासयस्य पुरुवरत्तावरत्तकालसमयंति एगे देवे अन्तियं जाव आर्से गहाय एवं बयासी-हं भी चहसय । समणीवासमा । जाब न भन्नास तो ते अब्ब जेहं पुनं साओ गिहाओ नीगेमि, एव जहा चलणीपियं, नवरं एकेके सत्त मंसमोल्या जाव कणीयमं जाव आयशामि । तए णं से चड़सयए समणीवासए जाव बिहरइ । तए णं से देवे चुहसयगं समणोवासयं चउत्थं-पि एवं वयासी-हं भो चहनयगा ! समणोवासया ! जाव न भन्नति तो ते अज जाओ इमाओ छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउनाओ, छ व-द्रिपउत्ताओ, छ पवित्यरपउत्ताओ (सन्वाओ) ताओ साओ गिहाओ नीणेसि, नीणेत्रा आ-लभियाए नयरीए सिङ्बाडग[०]जाव पहेनु सन्वओ समन्ता विपाइरासि, अन्हा णं तमं अहरहहृत्वसहे अकाले चेत्र जीवियाओ ववरोविज्यस् ॥ ३६ ॥ तए णं से चक्रसयए समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे अभीए जाद विहर्ह । तए णं से देने चक्रसयगं समणीवासयं अभीयं जाव पासित्ता दोत्रां-पि तत्र्वं-पि तहेव भणड जाव बवरोविजर्सि । तए णं तस्स च्रहसयगस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोषं-पि तर्च-पि एवं वृत्तस्य समाणस्य अयमेयास्य अञ्झित्यए ४-(अह) णं इमे पुरिसे अणारिए जहा चुलणीपिया तहा चिन्तेइ जाव कणीयसं जाव आयम्रह, जाओ-ऽ वि य णं इमाओ म-मं छ हिरण्यकोदीओ निहाणपउत्ताओ छ कु-ब्रिपउत्ताओ छ पवितथरपउत्ताओ ताओ-८-वि य णं इच्छइ सम् साओ गिहाओ नीणेना आ-लिसयाए नयरीए सिङ्वाडग-जाव विष्पइरित्तए, तं सेयं खल्च ममं एयं पुरिसं गिष्टित्तए' त्ति-कट्ट उ-दाइए जहा सुरादे-वो तहेव भारिया पुच्छव तहेब कहे । सैसं जहा चुलणीपियस्स जाव सोहम्मे कप्पे अरुणसिद्धे विमाने उबक्के, चतारि परिओवमाई ठिई। सेसं तहे(तं चे)व जाव महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ [५]॥ ३७॥ निक्केवो ॥ सत्तमस्त अङ्गस्त उवासगवसाणं पश्चमं अज्ञायणं समर्त ॥

छद्वस्स उक्केवओ । एवं खछ अम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं कम्पिळपुरे नयरे । सह(र)सम्बवणे उजाणे । जियसमू रावा । कुण्वकोलिए नाहांवह । पूमा भारिया । छ हिरण्यकोबीओ निहाणपडताओ, छ वु-द्विपउत्ताओ, छ पवित्यरपड-ताओ, छ वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं । सामी समोसडे । जहां कामदेवो तहा साव-यधम्मं पिंडवज्ञ । (से) स(व्दे)श्वेव वलव्यया जाव पिंडलाभेमाणे विहरह ॥ ३८ ॥ तए पं से कुण्डकोलिए समणोवासए अन्नया कयाइ पुरुवावरण्हकालसमर्यस जेणेव असोगवणिया जेणेव पुरुविसिकापपृष्ट तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता नाममुह्गं च उत्तरिज्ञगं च पुढ(वी)विसिलापदृष् ठवेड, ठवेता समणस्स भगवओ महावीरस्स क्षन्तियं धम्मपण्यासि उवसम्पञ्चिता-णं विद्वाह ॥ ३९ ॥ तए णं तस्म कुण्डकोलि-यस्य समणोवासयस्य एगे देवे अन्तियं पाउदभावत्या । तए णं से देवे नामस्(रगं)हं च उत्तरि(यं)जं च पुढ-विसिलापष्टयाओ गे(गि)ण्हड्, २ ता सर्खिखिणि[॰] अन्तलि॰ क्खपडिवने कुण्डकोळियं समणोवासयं एवं वयासी-हं भो कुण्डकोलि ॰समणोवासया ! सन्दरी णं देवाणुष्पिया 1 गोसालस्स मङ्गलिपुनस्स धम्मपण्णती, नतिय उद्दापे इ वा कम्मे इ वा बळे इ वा बी(वि)रिए इ वा पुरिसकारपरक्रमे इ वा, नियया सन्व-भावा, मंगुर्जा णं समणस्स भगवंशो महावीरस्य धम्मपण्णती, अत्थि उद्वाणे इ बा कम्मे इ वा बछे इ वा वीरिए इ बा पुरिसक्कारएरक्क्मे इ वा, अणियया सञ्बभावा ॥ ४० ॥ तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए तं देवं एवं वयासी-जह णं देवा-! कुन्दरी गोसालस्स मङ्गलिपुत्तस्स घम्मपण्णती-नन्य उद्वाणे इ वा जाव नियया सञ्बंभावा, मंगुली णं समणस्य भगवओ महावीरसम धम्मपण्णती-अत्थि उद्गाणे इ वा जाव अणियया सम्बभावा, तुमे णं देवा-! इमा एयाह्नवा दिव्वा देविशी दिश्वा देव जुई दिश्वे देवाणुशार्वे किणा लद्धे, किणा पत्ते, किणा अभि-समजागए, कि उद्वाणेण जान पुरिसकारपरक्रमेण, उदाह अणुट्टाणेण अकम्मेगं जाव अपूरिसकारपरक्रमेणं ? तए णं से देवे कुण्डकोलियं समणोबासयं एवं वयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया ! मए इमेयास्वा दिव्या देविची है अणुहायेणे जाव अपूरि-सकारपरक्रमेणं लद्धा पता अभिसमजागया । तए णं से क्रण्डकोलिए समयोबासए तं देवं एवं बयासी-जड़ णं देवा-। तुमे इमा एयास्त्रा दिव्या देविष्ट्री र अण्डाकोणं जाव अपुरिसद्धारपरद्भमेणं लढा पत्ता अभिसमज्ञागवा, जेलि णं जीवाणं निष्य उद्वाणे इ वा जाब परक्षमे इ वा, ते कि न देवा ! अह ण देवा-! तुमे इमा एसाहता दिव्या देविष्टी ३ उद्वागेणं जाव परक्षमेणं लद्धा पत्ता अभिसम्बागमा, तो अं बदसि-सुन्दरी में गोसालस्स मङ्गलिपुत्तस्य अम्मपण्णती, नत्वि उद्वाजे इ वा जाव नियया सन्त्रभावा, संगुली वं समजरस भगवतो महावीरस्स धम्मपन्नासी-सन्धि उद्वाणे इ वा जाव अणियसा सम्बनावा, तं ते निच्छा । तए यं हे देवे कुछ-

कोलिएणं समणोवासएणं एवं बुत्ते समाणे संकिए जाव कलु(स)सं समावके नो संचाएड कुण्डकोलियस्य समणोबासयस्य किन्वि पा(मु)मोक्खमाइक्खित्तए, नामसृहयं च उत्तरिज्यं च पढविसिलापट्टए ठवेड, ठवेता जामेव दि से पाउन्भूए तामेव दि-सिं पडिगए । तेणं काळेणं तेणं समएगं सामी समोसडे । तए णं से कुण्ड-कोलिए समणीवासए इमीसे कहाए ठउड्डे इट्ठ(तुट्टे) जहा कामदेवी तहा निग्गच्छड जाव पज्जबासङ । धम्मकहा ॥ ४९ ॥ 'कुण्डकोलिया' इ समणे भगवं महावीरे फुण्डकोलियं समणोवासयं एवं बयासी-से नूणं कुण्डकोलिया ! कहं तुर्व(मं)स पुरुवा-बरण्डकालसमयंति असोगवणियाए एगे देवे अन्तियं पाउच्भवित्था । तए णं से देवे नाममुद्दं च तहेव जाव पिंडगए । से नूणं कुण्डकोलिया ' अहे समहे ? इन्ता अन्यि । तं धन्ने सि णंतुमं कुण्डकोलिया ' जहा कामदेवो । 'अज्जो' इ सम्णे भगवं महावीरे समणे निग्गन्थे य निग्गन्थीओ य आमन्तिता एवं वयासी-जइ ताब अजो ! गिहिणो गि-इमर्ज(हो)भावसन्ता णं अन्नउत्थिए अट्टेहि य हेकहि य पसि-जोहि य कारणेहि य वागरणेहि य निष्पद्वपसिणवागरणे करेन्नि, सक्का पुणाई अजो । समणेहिं निग्गन्थेहिं दुवालसङ्गं गणिपिडगं अहिजमाणेहिं अवउत्थिया अद्वेहि य जाव निष्पद्वपत्ति(णा)णवागरणा करिनए । तए णं समणा निरगन्था य निग्गन्थीओ ब समणस्य भगवओ महावीरस्य तहति एयमद्वं विणएणं परि-सुणेन्ति । तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए समणं भगवं महावीर बंदह नर्स-सइ, बंदिता नमंसिता परिणाई पुच्छइ, पुच्छिता अट्टमादियइ, २ ता जामेव दि-सं पाउच्भूए तामेव दि-सं पढि गए। सामी बहिया जणवयांवेहारं विहरह ॥ ४२ ॥ तए णं तस्त कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स बहुहिं सील[०]जाव भावेमाणस्स चोइ[र]स संबच्छराई व(वि)इकन्ताई, पण्णरसमस्य संबच्छरस्य अन्तरा बटुमाणस्य अनया कयाइ जहा कामदेवो तहा जेहुपुत्तं (कुटुंबे) ठवेना तहा पोसहसालाए जाव धम्मपण्णाति उवसम्पज्जिता णं विहरइ । एवं एकारस उवासगपिदमाओ, तहेव जाव सोहम्मे कप्पे अरुगज्झए विमाणे जाव अन्तं काहिइ ॥ ४३ ॥ निक्खेवो ॥ सास-मस्स अङ्गस्त उवालगदसाणं छद्वं अज्ञायणं समर्त ॥

सत्तमस्स उक्किवो। पोलासपु(र)रे नामं नयरे। सहस्सम्बद्(पं)णे उजा-पे। जिय-सन् राया। तत्य णं पोलासपुरे नयरे सहालपुने नामं कुम्मकारे आजीविओवासए परिवसइ, आजीवियसमर्यसं लढ्ढे गहियहे पुन्छियहे विणिच्छियहे अभिगयहे अहिमिजपेमाणुरागरते य, अयमाउसो ' आजीवियसमए अहे अर्थ परमहे सैसे अणहेति (एवं) आजीवियसमएणं अप्पार्ण भावेमाचे विहरह। तस्स णं सहालपुत्तस्स

आजीविओबासगस्स एका हिरण्यकोडी निद्वाणपउत्ता, एका बु-ब्रिपउत्ता, एका पवित्यरपज्ता, ए(गे)के वए दसगोसाहिसएणं वर्णं। तस्य णं सहालपुत्तस्स आजीविभोबास(य)गस्स अग्गिमिना नार्म भारिया होत्था । तस्स णं सहालपुत्तस्स आजीविओवासगर्स पोलासपुरस्स नगर्स्स बहिया पत्र कुम्भकारावणस्या होत्या । तत्य णं बहुवे पुरिसा दिण्णभइभक्तवेयणा क्छाक्रिं बहुवे करए य वारए य पिहडए य घडए य अद्भाडए य कलसए य अलिजरए य जम्बूलए य उद्दियाओं य करेन्ति । असे य से बहुवे पुरिमा दिसभइभन्नवेयणा ककाकि तेहिं बहुहिं करएहि य जाव उद्दिया(हिं)हि य रायमग्गंसि वित्तिं कप्पेमाणा विहर्मित ॥ ४४ ॥ तए णं से सहालपुत्ते आजीविओवासए अन्नया कयाइ पुन्ता-वरण्डकालसमयंसि जेणेब असोगवणिया तेणेव उचागच्छइ, उबागच्छिता गौसालस्स मङ्गलिपुत्तस्स अन्तियं धम्मपण्याति उचसम्पाजना-णं बिहरइ । तए णं तस्स सद्दाल-पुत्तस्स आजीविओवासगस्य एगे देवे अन्तियं पाउवभवित्या । तए णं से देवे अन्निलिक्खपडिवने सर्विखिणियाई जाव परिहिए सद्दालपुत्तं आजीविओवासयं एवं वयासी-एहिइ णं देवाण्पिया ' कहं इ(ह)हं महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणघरे तीयप-इप्पन्नमणागयजाणए अरहा जिणे केवली सव्वष्णू सव्वदरिसी तेलोक्कवहियमहिय-पुडए सदेवमणुयापुरस्स लो-गस्स अचिषके वन्दणिको (पृयमिको) सकारणिके संमाण -णिजे कलाणं मङ्गलं देवयं चेड्यं जाव पञ्चासणिजे त(वो)बकम्मसम्पयासम्पउते. तं णं तुमं बन्दे आहि आव पज्ञासे आहि, पाडिहारिए-गं पीटफलगसि आसंबारएणं उनिमन्तेजाहि, दोनं-पि तर्च-पि एवं क्यइ बहुना जामेव दि-सं पाउब्भूए तामेव दिन्सं पडिनए ॥ ४५ ॥ तए णं तस्स सहालपुत्तस्स आजीविओवासगस्स तेणं देवेणं एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्यत्यिए ४ समुष्पन्ने-'एवं खळु म-मं धम्मायरिए धम्मोबएमए गोसाले मङ्गलिपुत्ते, से ण महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणवरे जाद त-बकम्बसम्पयासम्पर्रते, से णै कहे इहे हुव्दमागन्छिस्सइ । तए णै तं अहं वन्दिस्सामि जाव पञ्चनासिस्सामि, पाडिहारिएणं जाव उवनिमन्तिस्सामि' ॥ ४६॥ तए में कर्ल जाव जलनते समणे मगर्व महावीरे जाव समीस(है)रिए। परिसा निरगग्रा जाव पञ्चवासङ् । तए णं से सहालपुत्ते आजीविओवासए इनीसे कहाए लद्धे समाणे 'एवं लख्नु समने भगवं महाबीरे जाव विहरह, तं गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं, बन्दामि जाद पज्बासामि' एवं सम्पेहेइ, संपेहिता व्हाए सुद्धप्यावेसाई जाव अप्पमहत्त्वामरणालंकित्रसरीरे मणुस्सवस्त्ररापरिगए साओ गिहाओ पिकेकि-(गारुक्क)क्कामह, १ ता पोकासपुरं नवरं मुख्यांसुक्कोणं निग्यस्कृतः, निग्यस्किताः

जेणेब सहस्सम्बवणे उजाणे जेणेव समणे अगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेड, करेता वन्दड नमंसड, वंदिता नमंसित्ता जाव पज्जवासइ॥ ४७॥ तए णं समणे भगवं महावीरे सहालपुत्तस्य आजीविओवासगरस तीसे य महइ जाव धम्मकहा समत्ता । 'सहालपुत्ता' इ समणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्तं आजीविओवासयं एवं वयासी-'से नूणं सद्दालपुत्ता ! कक्षं तुमं पुरुवावरण्हकालसमयंसि जेणेव असोगवणिया जाव विहर्ति। तए णै तुरुपं एगे देवे [अन्तियं] पाउरुभवित्या । तए णं से देवे अन्तिलिक्खपडिवक्षे एवं वयासी-हं भो सहालपुता ! तं चेव सब्वं जाव पज्जवासिस्सामि' । से नूणं सहाल-पुत्ता ! अड्डे समहे ! हंना अत्य । (तं) नो खळु सहालपुत्ता ' तेणं देवेणं गोसाठं मङ्गलिपुर्न पणिहाय एवं वृत्ते। तए णं तस्स सङ्गलपुत्तस्स आर्जाविओवासयस्स समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्तस्य समाणस्य इमेयाहवे अज्झत्यिए ४-'एस णं समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणधरे जाव त-वकम्मसम्पया-सम्पर्ते, तं सेयं खलु ममं समणं भगवं महावीरं वन्दिता नमंसिता पाडिहारिएणं पीडफलग[०]जाव उवनिमन्तित्तए' एवं सम्पेहेड, संपेहिता उद्वाप उद्वेड, उद्वेता समणे भगवं महावीरं वन्द्रड नमंसड, वन्द्रित्ता नमंसित्ता एवं बयासी-'एवं खख भन्ते ' ममं पोलासपुरस्य नयरस्य बहिया पद्य कुरूभकारावणस्या । तत्य पं तुब्मे पाडिहारियं पीडि ] जाव संयारयं ओगिष्हिना-णं विहरह' । तए णं समणे भगवं महावीरे सहालपुत्तम्स आजीविभोवासगरस एयमई पडिसुणेह, पडिसुणेता सहालपुत्तस्य आजीविओवासगस्य पत्रकुम्भकारावणसग्धु फासुएसणिकं पाहिहारियं पीडफलग-जाव संथारयं ओर्गिण्ह(या)ता णं बिहरइ ॥४८॥ तए णं से सहालपुत्ते आजीविओवासए अचया क्या(ई)इ वायाहययं कोलालमण्डं अन्तो सालाहिनौ वहिया नीणेड, नीणेना आयवंसि दलयह । तए णं समणे भगवं महाबीरे सहालपुत्तं आजीविजीवासयं एवं वयासी-'सहालपुक्ता । एस ण कोलालभण्डे कओ ?' तए ण से सहालपूर्त आजीविओबासए समणे भगवं महावीरे एवं वयासी-एस ण भन्ते ! पुन्ति महिया आसी, तओ पच्छा उदएणं निमिजाइ, २ ता छारेण य करिसेण य एगयओ मीसिजाइ, २ ता चक्रे आ(६)रोहिजाइ, त(त्तो)ओ बहुवे कर्मा य जाव उद्दियाओ य कजोति। तप् णं समणे मगर्वं महावीरे सहालपुत्तं आजीवि-ओवासर्य एवं वयासी-'सहालपुता ! एस णे कोळाळभण्डे कि उद्वाणेण जाब पुरि-सकारपरक्षमेणं कज (न्ति)ति, उदाह जणुद्धार्थेणं जाव अपरिसक्षारपरक्रमेणं कजनित र्रे तए णं से सहालपु(तो)त आजीविओवासए समर्थ अगर्थ महाबीर एवं वकासी-

'भनते ! अणुद्वाणेणं जाव अपुरिसकारपरक्रमेणं(कज्यति), नत्यि उद्राणे इ वा जाव परक्रमे इ वा, नियया सन्वभावा' ॥ ४९ ॥ तए ण समणे भगवं महावीरे सहारू-पर्न आजीविओवासयं एवं बयासी-'सहालपुत्ता ! जह णं तुरुमं केह पुरिसे बायाह्यं वा पक्रेल्यं वा कोलालभण्डं अवहरें (ज)जा वा वि(क्खरि-)क्खरेजा वा मिन्दे-जा वा अच्छिदे-जा वा परि(ठ)द्ववे-जा वा, भागिमित्ताए वा भारियाए सदि विउ(उरा)राई भोगभोगाई भुजमाणे विहरे(-वा)जा, तस्स ण तुमं पुरिसस्स किं दण्डं [नि]वत्तेजासि ? भन्त ! अहं र्ण तं पुरिसं काओसे-जा वा हणे-जा वा मं(वंधि)धेजा वा महे-जा वा तजे जा वा ताले जा वा निच्छोडे-जा वा निव्(भं)भच्छे-जा वा अकाले चेव जीवि-वाओ बबरो(वि)वे(-वा)जा। सहालप्रना ! नो खळ तुर्व(भ) भं केड प्रिसे वा(त) याह्यं वा पंकेळ्यं वा कोलालभण्डं अवह (रे)रइ वा जाव परिद्रवेह वा, अमिमिताए वा भारियाए सर्जि विउलाई भोगभोगाई भुजमाणे विहरह, नो हा तुमं तं परिसं आओसेज्यसि वा ह(णे)णिजसि वा जाव अकाछे चैव जीवियाओ ववरो-वेजसि, जह(णं)नित्य उद्वाणे इ वा जाव परक्षमे इ वा नि(ति)यया सञ्वभावा । अ(इं)ह णं तुरूमं के(ई)इ प्रतिसे वायाहयं जाव परिद्रवेड वा, अगिनमित्ताए वा जाव विहरड, तुमं वा तं पुरिसं आओसेलि वा जाव ववरो(-ज)बेसि, तो जं वदिन नित्य उद्वाणे इ वा जाव नियमा सञ्बभावा तं ते मिच्छा । एत्व णं से सहालपुत्ते आजीविओवासए सम्बद्धे ॥ ५०॥ तए णे से सहालपुत्ते आजीविओवासए समर्ण भगवं महावीरं बन्दह नमंसह. वन्दिना नर्मसिता एवं बयासी-'इच्छामि णं भन्ते ! तुर्क्श अन्ति(यं)ए घम्भं निसा-मेत्तए' । तए णं समणे भगवं महावीरे सहालपुत्तस्स आजीविओवासगस्स तीसे य जाव धम्मं परिकहेड् । तए गं से सहालपुत्ते आजीविओबासए समणस्स भग-वओ महाबीरस्स अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म इद्दतद्व जाब द्विबए बहा आणंदी तहा गिहिधम्मं पिंडवज्ञ । नवरं एगा हिएणकोडी निहानपाला, एगा हिएण-कोडी व क्रिपलता, एगा हिरणकोडी पनित्यरपलता, ए(ग)मे वए दसगोसाह्वस्तिएणं वएणं, आब समणं भगवं महावीरं बन्दइ नर्मसङ्, बन्दिता नर्मसिता जेणेव पोलासपुरे नयरे तेणेव डवागच्छइ, उवागच्छिता पोलासपुरे नयरं मज्ह्रंमज्ह्रेणं जेणेव सए विष्टे जेणेव अविवासिता मारिया तेणेव उवायच्छा, उवायच्छता अत्मिमित्तं भारियं एवं वयाची-'एवं बह्व देवाणुप्पिए । समणे भगवं महावीरे जाव समोस-डे, तं गच्छाहि णं तुमं समर्थ भगवं बहाबीरं, वर्न(द)दाहि जाव पज-वा(स)साहि, समणस्य भगवनो बहाबीरस्य अन्तिए पश्युव्यह्यं सत्तसिक्यावह्यं दुवालसविहं गिहिजमां परिव-जाहि' ॥ ५१ ॥ तए णं सा अग्गिमिता आरिया

सहालपुत्तस्स समणोवासगस्स 'त-ह'ति एयमट्टं विणए-ण पिडिसुणेड । तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए कोडुम्बियपुरिसे सहावेड, सहाविता एवं वयासी-'खिप्पामेव भो देवाणुष्यया ! लहकरणजुनजोइयं समखुरवालिहाणसमलिहियसिक्रए(हि)हिं जम्बू-णयामयकलावजोत्तपद्वविसिद्रएहिं रययामयघण्टसत्तरज्ञ्यवरकअणसद्वयनत्थापरगहोगा-हि(य)एहिं नील्रप्लक्रयामे(ह)लएहिं पवरगोणजुकाणएहिं नाणामणिकणगर्घाण्टयाः जालपरिगयं सुजायजुगजुत्त उज्जगपसरयमुविरङ्यनिम्मियं पवरलक्खणीववेयं जुत्तामेव बम्मियं जाणप्यवरं उबद्ववेह, उबद्ववेता मम एयमाणतियं पश्चिष्पणहें । तए णं ते कोड्राम्बियपुरिसा जाव पचिष्णिणित ॥ ५२ ॥ तए णं सा अग्गिमिना भारिया ण्हाया सुद्धप्पावेसाई जाव अप्पमहम्बाभरणालंकियसरीरा (जाव) चेडिया-चक्कवालपरिकिण्णा धम्मियं जाणप्यवरं दुरुहृद्द, दुरुहिना पोलासपुरं नग(णय)रं मर्ज्यः मज्झेणं निग्गच्छाः, निग्गच्छिता जेणेव सहस्सम्बद्धणे उजाणे तेणेव उवागच्छाः, उवागच्छिता धम्मियाओ जागाओ पचोरहह, पचोरहिता चेडियाचकवालपरिवृदा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उदागच्छइ, उदागच्छिता तिक्खतो जाव वन्दइ नमंसइ, वंदिना नमंसित्ता नकासके नाइदूरे जाव पत्रलिउडा ठिइया चेव पज्ञवासइ ॥ ५३ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे अग्गिमिताए तीसे य जाव धम्मं कहेड । तए णं सा अभिगमिना भारिया समणस्य भगवओ महावीरस्य अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म इट्टनुद्वा समर्ण भगवं महावीरं वन्दर नमंसर, वंदिता नर्मसित्ता एवं वयाधी-'सहहामि णं भन्ते ! निग्गन्थं पावयणं जाव से जहेयं तुच्ने व(द)यह, जहा णं देवाणुप्पियागं अन्तिए बहवे उस्मा भोगा जाद पन्वइया नो खलु अहं तहा संवाएमि देवाणुपियाणं अन्तिए मुखा भविता जाव अ(ह) हं णं देवाणुप्याणं अन्तिए पद्माणुब्बइयं सत्तत्तिकलावहयं दुवालसाबहं गिहि-धम्मं पडिवजिस्सामि'। अहा हुई देवाणुप्यिया !(म)मा पडिवन्धं करेह । तए ण सा अग्गिमिता भारियाः समणस्य भगवओ महावीरस्य जन्तिए पञ्चाणुव्यद्वयं सत्त-सिक्खावर्य दुवालसविहं गिहि(सावग)धम्मे पिडवज्जर्, पिडवज्जिता समर्ण भगवं महावीरं वन्दइ नमंसङ, वंदिता नमंसिना त(ता)मेव धम्मियं जा(णं)णप्पवरं दुरुहङ्, द्रहिता जामेव दिन्तं पाउब्भूया तामेव दिन्तं पहिणया। तए णं समणे भगवं महाबीरे अन्तया कयाइ पोलासपुराओ [नयराओ] सहस्सम्बद(म)गाओ (उज्जा-गाओ) पहि-निग्गच्छइ, पडिनिग्गच्छिता बहिया जलवयविदारं विद्दा ॥५४॥ तए णं छे सहालपत्ते समणीवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव विहरह । तए नं से गोसाले मङ्गलिपुरो इमीसे कहाए लद्धदे समागे-'एवं खल्ल सहालपुरो आजीवियसमर्थ विम-

(बह)ता समणाणं निरगन्याणं दिद्धि परिवर्षेत्रं, तं गच्छामि णं सहालपुत्तं आजीविओ-वासर्य समणाणं निरमन्वाणं दिद्धिं वामेता पुणरवि आजीवियदिद्धिं गे-ण्हावित्तर् त्ति-कट एवं सम्पेडेड, संपेडिया आजीवियस इसम्परिवृद्धे जेणेव पोलासपुरे नयरै जेणेव आजीवियसभा तेणेव उचागच्छा. उवागच्छिता आजीवियसभाए मण्ड-(ग)निक्खेवं फरेडू, करेता कडवएहिं आजीविएहिं सदिं जेणेव सहालपुत्ते समणोवासए तेणेव उवागच्छइ । तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए गोसालं मह्नलिपुत्तं एजमाणं पासड, पासिता मी आढाइ, नी परिजा(णा)णइ, अणावा(य)माणे अपरिजाण-माणे तसिणीए संचिद्ध ॥ ५५ ॥ तए णं से गोसाछ मङ्ग्लिप्ते सहालपुत्तेणं समणी-वासएणं अणाहाइज्याणे अपरिवाणिजमाणे पीडफलगसिजासंबारङ्गाए समणस्य भगवओ यहाबीरस्स गुणकित्तणं करें (ति)भाणे सहालपुत्तं समगोनासमं एवं नयाची-'आगए में देवानुष्पिया ! इहं महामाहणे ?' तए जं से सहालपुत्ते समजीवासए गोसार्क मङ्कालिपुर्त एवं वयासी-'के णं देवाणुप्पिया ! महामाहणे !' तए णं से योसाडे मङ्काल-भूते सहालपूर्त समणोबासयं एवं बयाबी-'समणे भगवं महाबीरे महामाहने' 'से केणद्वेणं देवाणुप्पिया ! एवं वु(उ)बद्-समणे भगवं महावीरे महासाहणे !' 'एवं बहु भहालपुता ! सम्बो भगवं महावीरे महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणवरे जाद महिन-पुरुष जाव त-बक्रम्मसम्प्रवासंपरतो. से तेणद्वेणं देवाणप्पिया ! एवं व-बह-समन् अगवं अष्टावीरे अहामाइणे' 'आगए में देवाग्रापिया ! इहं सहागीवे !' 'के में देवाण्यिया । महागोदे ?' 'समजे भगवं महावीरे महागोदे' 'से केलद्वेणं देवाण्यिया । जाव महागोवे ?' 'एवं खढ़ देवाणुप्पिया ! समणे मगवं महावीरे संसाराजवीए कहवे जीवे न(त)स्समाणे विशस्समाणे सज्जमाणे विज्ञमाणे निजमाणे व्यथमाणे विद्याप-माणे धम्ममएणं दण्डेणं सा(सं)रक्खवाणे संगोदेमाणे निव्याणमहावा(है)ई साहतिंव सम्पापेद से तेषद्रेण सहालपुता! एवं वृषद-समणे भगवं महावीरे महागीचे 'आगए ने देवाणुप्पिया ! इहं महासस्थवाहे ?' 'के ने देवाणुप्पिया ! महासस्थवाहे !' सहालपुत्ता । समने भगवं महावीरै महासत्ववाहे 'से केवद्रेणं (वेवाल् महासत्व-बाहे) ?' 'एवं सह्य देवाणुष्यिया ! समणे भगवं महाबीरे संसारावचीए बहवे जीवे न स्तमाणे विणस्तमाणे जाव विद्वरपत्राणे (उद्यागपवित्रण्ये) बद्यमपूर्व पन्येश सा-रक्तमाने निकाणमहापर्(नेसि)मामिस्हे साहर्ति सन्पापेड, से तेणद्रेणं सहा-लपुरा। एवं श्रवह-समये भगवं महावीरे महासत्यवाहें 'बागए वं देवालु-प्पिया । इहं म(ह)हाधम्मकडी !' के वे देवाल्पिया ! महाधम्मकडी !' 'सराने जगर्व महावीरे महाचन्मकी" 'से केवडेर्व समने मगर्व ग्रहावीरे महाचन्मकी !' 'कर्व ul ante

खळ देवाणिपया । समणे भगवं महावीरे महडमहालयंसि संसारं(मि)सि बहवे जीवे न-स्तमाणे विगरसमाणे [सज्जमाणे छिजमाणे भिजमाणे छप्पमाणे विरूपमाणे] जम्मागपडिवने सप्पद्दविष्पणद्रे मिच्छत्तबलाभिभूए अद्भविहकम्मतमपडलप(डि)डो-च्छने बहाई अद्रोहि य जाव बागरणेहि य चाउरन्ताओ संसारकन्ताराओ साहर्ति नित्यारेड, से तेणद्वेणं देवाणुप्पिया! एवं बुच्छ-समणे भगवं महाबीरे महाधम्म-कहीं 'आगए णं देवाणुप्पिया ! इदं महानिजामए ?' '(से) के णं देवाणुप्पिया ! महानिजामए ?' 'समणे भगवं महावीरे महानिजामए' 'से केणद्रेणं (समणे =) ?' 'एवं खल देवाण्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसारमहासमुद्दे बहुवे जीवे न-स्समाणे विणस्समाणे [जाव विलुप्पमाणे] बु(व) इमाणे नि(व) बुक्रमाणे उप्पियमाणे धम्ममईए नावाए निव्वाणतीराभिमुहे साहन्यि सम्पावेइ, से तेणद्वेणं देवाणुप्पिया ! एवं बुच्चइ-समणे भगवं महावीरे महानिज्ञामए ॥ ५६ ॥ तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए गोसालं मङ्कलिपुत्तं एवं वयासी-'तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! इयच्छेय। जाव इयनिउणा इयनयबारी इयजवएसलदा इयविष्णाणपत्ता, पभू णं तुब्ने मम धम्म्मायरिएषं धम्मोबएसएणं (समणेणं) भगवया महावीरेणं सद्धि विवादं क्(रि)रेत्तए ?' 'नो ति(इ)-णहे समदे' 'से केणहेणं देवाणुष्पिया ! एवं वृत्त्रई-नो खलु पभू तुन्भे मम धम्माय-रिएणं जाव महावीरेणं सर्दि विवादं क-रेनए? 'सहालपुत्ता ! से जहानामए केड पुरिसे तरुंगे जुगवं जाव निउणतिप्पोवगए एगं महं अयं वा एलयं वा सुबरं वा कुक्कुडं वा तितिरं वा वह्यं वा लावयं वा कवोयं वा कविजलं वा वायसं वा सेणयं वा इत्यंति वा पायंति वा खुरंति वा पुच्छंति वा पिच्छंति वा सिक्नंति वा विसाणंति वा रोमंसि वा जिंह जिंह गिण्हइ तिहैं तिहैं निचले निष्फर्न्ट घरेड, एवामेव समणे भगवं महावीरे ममं बहाँहें अद्वेहि य हेऊहि य जाव बागरणेहि य अहि अहि गिण्हड तर्हि तर्हि निप्पद्वपसिणवागरणं करेड्, से तेणद्वेणं सहालपुत्ता! एवं वृच्छ-नी खल पभ अहं तब धम्मायरिएणं बाद महावीरेणं सदि विवादं करेक्क्ष्णं ॥ ५७॥ तए ण से सहालपुत्ते समणोबासए गोसालं मङ्गलिपुत्तं एवं बयाशी-'बम्हा जं देवाणुण्यया । तुन्ने सम धन्मायरियस्त जाव महावीरस्य संतेष्टिं तचेष्टिं तहिएहिं (सब्वेहि) सब्भूए-हिं भावेहिं गुजकित्तणं करेह तम्हा णं आई तुब्धे पाविद्वारिएणं पीड-जाव संघारएणं उवनिमन्तेमि, नो चेव णं घम्मो-ति श-तवो-ति वा, तं यच्छह ण तुब्से सम कुम्भारावणेस पाडिहारियं पीडफलग-बाब ओगिण्ह्(उक-संपाक)ताणं बिहरह' । तए णं से गोसाडे महालिएते सहालपुत्तस्स समजीवासयस्स एयमच्चे पिडस्रेणेह, पिडस्रेणेता कुम्(भका)भारावणेस पाडिहारियं पीड बाव मीरिंग

णिह-ता-णं विहरइ । तए णं से गोसाले महाळिपुत्ते सहाळपुत्तं समणोवासयं जाहे नौ संचाएड बहाई आधवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि स (पहवणेहि य) निग्गन्थाओ पावयणाओ (सं)चालित्तए वा खोसित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे सन्ते तन्ते परितन्ते पोलासपुराओ नगराओ पिक्किक्खमङ, पिकिनक्ख-मिता बहिया जणवयविद्वारं विद्वरह ॥ ५८ ॥ तए णं तस्स सहालपुत्तस्स समणी-वासयस्स बहुई सील-जाव भावेमाणस्स चोहस संबच्छरा व(वी)इक्रन्ता, पण्णा रसमस्स संबच्छरस्स अन्तरा बट्टमाणस्स पुञ्चरताबरत्तकाळे जाव पोसहसालाए समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णाति उवसम्पिकता-मं विहरह । तए णं तस्त सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स (अतिए) पुञ्चरत्तावरत्तका(ल्समयंसि)ले एगे देवे अन्तियं पाडकभवित्या । तए णं से देवे एगं गई नीख्रप्पल जाब असि गहास सहालपुत्तं समणोवासयं एवं बयासी-जहा चुलणीपियस्स तहेव देवो उवसमां करेह. नवरं एक्केक पुत्ते नव (२) मंससोहए करेड जाव कणीयसं घाएड, घाइला जाव आयबड़ । तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए अभीए जाव विहरह । तए णं से देवे सहालपुत्तं समणोवासयं अभीयं जाव पा(से)सित्ता चउत्यं-पि सहालपुत्तं समणोवा-सर्व एवं वयासी-'ई भो सङ्गलपुत्ता ! समयोवासया ! अपत्यवप-त्वया जाव न भन्नसि तओ ते जा इमा अग्गिमित्ता भारिया धम्मसहाइया धम्म (वि) बिइजिया धम्मा-पुरागरत्ता समस्रहद्(ह)क्लसहाइया तं ते साओ गिहाओ नीपेमि, नीपेत्ता तब अस्तओ षाएमि, घाएता नव मंसलोहए करेमि, करेता आदाणभरियंशि कडाइयंसि अइहेमि, अहहेता तब गायं मंसेण य सोनिएण य भायश्वामि, जहा वं तुमं अहरहर्ट्ट ि जाव बनरोनिकासि'। तए में से सहालपुत्ते समगोनासए तेथं देवेणं एवं बुत्ते समाचे अभीए जाव विहरह । तए ण से देवे सहालपुत्तं समयोवासवं दोषं-पि तर्ष-पि एवं वयासी-'इं भो सहालपुता! समणोवासमा! तं खेब मणड । तए णं तस्स सहालपु-तस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोवां-पि तवां-पि एवं वृत्तस्स समाणस्स वायं अज्यात्थर ४ समुप्प(जित्या)के । एवं बहा पुरुणीपिया तहेव विन्दोह-'जेर्च समं जेहं पुत्तं, जेणं सम मजिल-सर्ग पुत्तं, खेणं मन्यं कणीयसं पुत्तं जाव आश्रवह, जा-८-वि य ण म-मं इमा अभिगमित्ता आदिया समस्हर् - इससहाह्या तं-चि व इच्छइ साओ गिहाओ नीवेत्ता सम अवमनी घाएत्तए, तं सेयं बाह्य मर्ग एयं पुरिश्तं गिण्डितए' ति-कडू उ-ढाइए जहा चुलजीपिया तहेव सब्बं आणियानं, नवरं कारियमित्ता मारिया कोलाइलं छ(बे)जिता मजह, सेसं बहा चुलजियावत-व्यया, नवरं अरुपभूए विमाणे उप(बाओ)वर्ष, जाव महाविदे(ह)हे वासे शिजिक्ष- हिर (५)॥ ५९॥ निक्ले(बो)वजो ॥ सत्तमस्स अङ्गस्स उवासगद्साणं सत्तमं अज्ययणं समत्ते ॥

बहुमस्स उक्खेवजो । एवं सद्ध जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे। गुणसि(छए)छे उजाणे। सेमि(य)ए रामा। तत्व मं रायनिहे महासम्पर नामं गाहावर्ड परिकारड, अक्ट्र-जहा आणन्दो । नवरं अह हिर्ण्णकोडीओ सकंसाओ निहाणपउत्ताओ, अद्र हिरण्यकोदीओ सकंसाओ व(-द्वी)प्रिपनताओ, बद्र हिरण्य-कोडीओ सकंसाओ पवित्वरपजनाओ, अद्भ वया इसगीसाहरिसएणं वएणं । तस्स णं महासयगस्य रेव(इ)ईपामोक्खाओ तेरस भारियाओ होत्या, अहीण[ ] बाब एकवाओ । तस्त णं महासयगस्य रेवईए मारियाए कोल(ह)वरियाओ अङ्ग हिर-ष्णकोदीओ, अद्व-बया दसगोसाहस्सिएणं बएणं होत्या । अवसेसाणं दुवालसम्हं मारियाणं कोळ-घरिया एगमेगा हिर्ण्यकोबी, एगमेगे य बए दसगोसाहस्सिएणं बएनं होत्वा ॥ ६० ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं सामी समीस-दे । परिसा निगाया । जहा आणन्दो तहा निगग्रास्त्रः, तहेव साव(ग)यधम्मं परिवासः। नवरं अब हिरणकोडीओ सकसाओ उचारेह, अब वया, रेवईपामोक्साहिं तेर(से)सहि मारियाहि अवसेसं मेहणविहिं पक्क्याइ, सेसं सब्वं तहेव । इसं च णं एयाइवं अभिगाई अभिगिण्डइ-कलक्षि [व गं] कप्पड मे बे(बे-दो)दोनियाए कंसपाईए डिरण्णभरियाए संववहरित्तए । तए में से महास्थए सम्मोबासए आए अभिनस-जीवाजीवे जाव विहरह, तए णै समणे भगवं महाबीरे बहिया जणवयविहारं बिहरह ॥ ६९ ॥ तए जं तीसे रेष-ईए गाहाबहणीए जन्नया क्या-इ पुम्बरताबरत्तकालस्य-वैशि क्(द्व)हुम्ब[०] जाव इमेयारुवे अज्ञात्विए ४-'एवं खल वहं इमासि बुवारू-सण्डं सबत्तीणं विघाएनं नो संचाएमि महासश्यूणं समणोवासयूणं सदि छ(ओ)रा-लाई माणुरसबाई मोगमोगाई भुजनाणी विहरिष्ठ , तं सेवं खुद्ध व-मे एवाओ दुवा-लस-बि सवत्तियाओ अरिगण्डओगेर्ण वा सरवण्यक्षेगेर्ण वा विसापक्षेगेर्ण वा वीवि-याओ बबरोबिता, एयासि एगमेर्ग हिर्ज्जको(डीं)विं एगमेर्ग बर्य सम्मेव उवसम्प-जिता-णं महासबएणं समयोबासएणं सदि उरालाई बाव बिहरित्तएं एवं सम्पेहेर, संपेहिता तासि दुवालसम्बं सवतीणं जन्तराणि व क्रिशनि व वि(रहा)वराणि य पिडिजागरमाणी विहरह । तए णं सा रेवई गाहावडणी अन्या कयान्द्र तासि दुवालसण्हं सवतीणं अन्तरं जाणिता छ सवतीओ सत्यप्यओगेणं उद्देव, सहवैता छ सबतीओ विसप्पक्षेरोणं उरवेर, उरवेता तासि दबाहसर्व्य सबतीणं कीस्वविसं एममेर्ग हिरणकोडिं एगमेर्ग वर्व सबसेब पविश्वज्ञह, पविश्वज्ञिता सहास्वयूर्ण

समणोवासएणं सद्धि उराव्याई भौगभोगाई भुजमाणी विहरह । तए वं सा रेवर्ड गाहाबङ्गी मेसलोलुया मंसेषु मुच्छिया जान अञ्होननजा नहविहेहिं मंसेहि व सोबेडि य तलिएहि य भजिएहि य द्वारं च महं च मेरगं च मजं च चीपुं च पसर्व च आसाएमाणी ४ विहरह ॥ ६२ ॥ तए वं रावियेहे नवरे अववा क्याड अमा(रि)चाए धुद्धे यावि होत्वा । तए में सा रेवई गाहायहणी संसलोद्धया संसेख मरिछया ४ कोलघरिए पुरिसे सहावेड, सहावेता एवं बयासी-'तुक्से (र्ग) देवाज-प्पिया ! म(मं)म कोलधरिएहिंतो (गो)वएहिंतो कहाकति दुवे दुवे गोणपोयए उद्देह, उद्देशा म-मं उक्लेह । तए मं (ते) कोल-धरिया पुरिसा रेव-ईए माहाबद्दणीए 'तह'ति एयमद्वे विणएणं पिष्ठपु(णे)णन्ति, पिष्ठपुणेता रेवईए गाहाबङ्णीए कोलघ-रिएहिंतो वएहिंतो कनाकिं दुवै दुवे गोमपोयए वहेन्ति, वहेमा (तं) रैवईए गाहावइणीए उवणेन्ति । तए में सा रेवई गाहावइणी तेहिं गोणमंसेहिं सोलेडि य ४ वरं च ६ कासाएमाणी ४ विहरह ॥ ६३ ॥ तए णं तस्स महासबगस्स समणोवासगस्स बद्धहै सील-जाव भावेमाणस्य चो(चउ)इस संबच्छरा बङ्कन्ता । एवं तहेव जे(इ)द्वं प्रश्ने ठवेड जाव पोसहसालाए धम्बपण्णति उवसम्पजिता-ण विहरू । तए ण सा रेवर्ड गाहाबदणी मत्ता छुलिया विरूपकेबी उत्तरिकार्य विकड्माणी २ जेणेव पोसहसाला जेणेव महासयए समणीवासए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता मोहम्मायक्रणणाई सिजारियाडं इत्यभाषाडं उददंसेमाणी १ यहासययं समयोगासयं एवं वयाची-'हं भो महासय(गा)या ! समणोबासया ! धम्मकामया पुरुषकामया सम्बद्धामया मोक्सकामया धरमकाक्किया ४ धरमापिकासिया ४ किए(कि)णं तुरुभं वेबाणुणिया ! धम्मेण वा पुण्णेण वा सरगेण वा मोक्बेण वा 📳 कव्यं तुम मए सर्दि उ-रास्त्रडं जाव मुखमाणे नो विहरिध(?)'। तए णं से महासयए समणीवासए रेवईए गाहाब-इणीए एयमई नो आडाइ, नो परियाणाइ, जनाहायमाने अपरियाजगाने तसिजीह धरमञ्ज्ञाषोवगए किहरइ । तए णे सा रेपई गाहाबङ्गी महासमयं समस्रोकासयं दोकं वि तर्क पि एवं क्यासी-'हं मो! (म॰ स॰) तं चेव मणह, सो-ऽ-वि तहेव जाव अणाडायमाणे अपरियालवाणे विहरह । तए में सा रैव-ई गाहावहणी महासग्रएणं समधीवात्रएणं अणाहाकुजमाणी अपरिवाणिकामाणी जासेव दि-सि पाउन्मूया तामेन दि-सि पडितका ॥ ६४ ॥ तए मं से महास्वर समनोबासर पढमं उवासगपियां उवसंपिकता-मं विद्रुद् । पढमं बहासतं बाद एका-एस-८-वि । तए में से महासदाए समयोगासए तेमें कराकेनं कान विसे प्रकः णिसन्तए जाए । तए वं तस्स महास्वयनस्य समगोबासयस्स समया क्या(s)के

पुष्वरत्तावरत्तकाळे धम्मजागरियं जागरमाणस्स (इमेयारूवे) अयं अज्झत्थिए ४-. एवं खल अहं इमेणं उरालेणं जहा आणन्दो तहेव अपच्छिममारणन्तियसंलेहणा-(ए ज्ञो) झूसियसरीरे भन्तपाणपिडयाइकिलए कालं अणवकद्भमाणे विहरइ। तए पं तस्म महासयगस्स समणोवासगस्स सुभेणं अज्ज्ञवसाणे(परिणामे)णं जाव स्रभोवस-मेणं ओहिणाणे सुमुप्पने । पुरत्थिमेणं लवणसमुद्दे जोयण(स)साह(स्स)स्सियं खे(तं)ते जाणइ पासइ, एवं दिक्खणेण पचित्यमेणं, उत्तरेणं जाव चुह्रहिमवन्तं वासहरपव्ययं जागइ पासइ, अहे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोल्लयबुयं नरयं चउ(चो)रासी[इ]वा-ससहस्सद्विइयं जाणइ पासइ ॥ ६५॥ तए णं सा रेवई गाहावइणी अन्नया कया-इ मत्ता जाव उत्तरिज्यं विकडूमाणी २ जेणेव पोसहसाला जेणेव महासयए समणी-वासए तेणेव उनागच्छर, उनागच्छिता महासययं तहेव भणर, जाव दोशं-पि तचं-पि एवं वयासी-'हं भो तहेव । तए णं से महासयए समणोवासए रेवईए गाहावइणीए दोखं-पि तचं-पि एवं बुत्ते समाणे आझ-रत्ते ४ ओहिं पउंजइ, पउंजिता ओहिणा आभोएड, आभोएना रेवईं गाहावइर्णि एवं वयासी-'हं भो रेव(ई)इ! अपत्थियपत्थिए-!-४ एवं खलु तुमं अन्तो सत्तरत्तस्य अलसएणं बाहिणा अभि-भूया समाणी अद्दुहृदृदस्तृ असमाहिएता कालमाने कालं किया अहे इमीसे रयण-प्यभाए पुढवीए लोळुयञ्चए नरए चउरासी(ई)इवाससहस्सद्विइएस नेरइएस नेरइयनाए जनवजिहिसे'। तए णं सा रैवई गाहावइणी महासयएणं समणीवासएणं एवं वृत्ता समाणी (भीया) एवं वयासी-'रुद्धे णं म-मं महासयए समणोवासए, हीणे णं म-मं महासयए समणोवासए, अवज्ज्ञाया णं अहं महासयएणं समणोबासएणं, न नजइ ण अहं केणवि कुमारेणं मारिजिस्सामि'ति-कर् भीया तत्था तसिया उव्विग्गा सजायभया सणियं २ पचीसकद्, पचीसिकता जेणेव सए गिहे तेणेव उचागच्छह, उबागच्छिता ओह्य[ ] जाव क्षियाइ । तए णं सा रेवई गाहाबङ्गी अन्तो सत्तरत्तस्य अलसएगं वाहिणा अभिभूया अहुदृहृहृबसहा कालमासे कालं किया हमीसे रयणप-भाए पुढवीए लोलुयन्ए नरए चलरासीइवाससहस्सिद्विइएछ नेरइएस नेरइयनाए उववका ॥ ६६ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समग्रे भगवं महावीरे, समोस-एणं, जाव परिसा पिंडगया। 'गोयमा'-!-इ समणे भगवं महाबीरे एवं बयासी--'एवं खलु गोयमा । इहेव रायगिहे नयरे म-मं अन्तेवासी महासगए नामं समणोबासए पोसहसालाए अपच्छिममारणन्तियसंलेहणाए हासियसरीरे भत्तपाणपश्चियाइविकाए कालं अणवकक्रुयाणे विहरह । तए णं तस्त महासयगस्त रेवहं गाहाबद्दणी मत्ता जाव विक(इ)हेमाणी २ जेणेव पोसहसाला जेणेव सहास्वर तेणेव उदागच्छह, उदा-गल्छिता मोहम्माय[ ] जाव एवं बयासी-तहेव जाव दोचं-पि तर्व-पि एवं बयासी

तए जं से महासयए समणोवासए रेवईए गाहाबङ्णीए दोचं-पि तचं-पि एवं वृत्ते ममाणे आस-रते ४ ओहिं पउंजड, पउंजिता ओहिणा आमोएड, आभोएता रेवई गाहावडणि एवं वयासी-जाव 'उववजिहिसे'। नो खळ कप्पड गोयमा ! समणो-वासगस्य अपन्छिम् ॰ ] जाव झूसियसरीरस्य मत्तपाणपिडयाइक्खियस्स परो सन्तेहिं तबेहिं तहिएहिं सन्भूएहिं अणिद्वेहिं अकन्ते-हिं अप्पिएहिं अमणुण्णेहिं अमणामेहिं वागरणेहिं वागरित्तए, तं गच्छ(इ)गं देवाणुप्पिया ! तुमं महासययं समणोवासयं एवं वयाहि-नो खद्य देवाणुप्पिया ! कप्पइ समणोवासगस्स अपन्छिम-जाव भत्तपाणपिडियाइक्खियस्स परो सन्ते-हिं जान वागरित्तए । तुमे य णं देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावहणी संतेहिं ४ अणिद्रेहिं ५ वागरणेहिं वागरेया, तं णं तमं एयस्स टाणस्स आलोएहि जाव जहारिहूं च पायन्छितं पिडव-ज्याहि'। तए णे से भगवं गोयमे समणस्य भगवओ महावीरस्स 'तह'ति एयमई विषएणं पिरुप्रणेह, पडिसुणेला तओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमिला रायगिहं न(ग)यर मज्झमज्झेण अण्पविसङ्, अणुपविसिना जेणेव महासयगस्य समणोवासयस्य गिहे जेणेव महासयए समणोबासए तेणेव उवागच्छा । तए णं से महासयए (समणोबासए) भगवं गोयमं एजमाणं पासइ, पासिका इ(हे)ह जाव हियए भगवं गोयमं वन्दई नमंसड । तए ण से भगवं गोयमे महासययं समणोवासय एवं बयासी-'एवं खल देवाणिया ! समणे भगवं महावीरे एवमाइक्खइ आसइ पणावेड पह्रवेड-नी खद्ध कप्पट्ट देवाणुष्पिया ! समणीवासगस्य अपन्छिम जाव वागरित्तए, तुमे णं देवाणिपया ! रेवर्ड गाहावडणी सन्तेहिं जाब वागरि(या)आ, तं णं तुमं देवाण-ष्पिया । एयस्स ठाणस्स आलोएहि जान पिडन आहि' । तए णं से महासयए समणोवासए भग(वं)वओ गोयमस्स 'तह'नि एयमद्वं विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुलेता तस्स ठाणस्स आलोएइ जाब अहारिहं च पायन्छितं पडिवजड । तए णं से भगवं गोयमे महासयगस्स समणोवासयस्स अन्तियाओ पिराधिकसमार. पिरा निक्खमिता रायगिडं नगरे मञ्जंबज्ज्ञेणं निगन्छडः, निगन्छिता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता समणं भगवं महावीरे बंदड नमंसह, वंदिता नमंसिता संजमे (वं)ण तबसा अध्याणं भावेमाणे विहरह । तए ण समणे मगर्व महावीरे अन्नया कयान्ड रायधिहाओ नयराओ पश्चिषक्खमङ. पहिन निक्खमिता बहिया जणवयविहारं बिहरइ ॥ ६० ॥ तए णं से महासग्रए समणी-बासए बहुहिं सील-जाव मावेता बीसं बासाई समणोबास-स्परिया(गं)यं पाउलिता ए-कारस उवासयपिडमाओ सम्मं काए-ण फासिता मासिबाए संकेहणाए अध्यार्थ श्र.सित्ता सिद्धे भत्ताई अणसणाए छेदेता आखोडवपविष्ठ-हे समाहिपते बालसाने कालं किया सोहम्मे कप्पे अस्णविद्यस् विमाणे देवताए उदवने । बतारि पिलओवमाई ठिई। महाविदे-हे वासे सिज्झिहिइ॥६८॥ निक्खेवो ॥ साम्प्रमस्स अंगरूस उचासगद्साणं अद्वमं अञ्चलकं समर्त्तः॥

नवमस्स उक्लेवो । एवं खलु जम्(बु)षू । तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्यीं नयरी । कोष्ठ(ग)ए उजाणे । जियस-नू राया । तत्य णं सावत्यीए नयरीए निव्हणी-पिया नामं गाहावई परिवसइ, अबू । क्लारि हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ, क्लारि हिरण्णकोडीओ प्रवित्यरपउत्ताओ, क्लारि हिरण्णकोडीओ प्रवित्यरपउत्ताओ, क्लारि वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं । अस्सिणी भागिया । सामी समोसढे । जहा आणन्दो तहेव गिहिधम्मं पिडवजाइ । सामी बहिया (विहारं) विहरइ । तए णं से निन्दणीपिया समणोवासए जाए जाव विहरइ । तए णं तस्म निद्रणीपियस्स समणोवासयस्स बहुहिं सीलव्ययगुण[०] जाव भावेमाणस्स चोइस संवच्छराई वइक्रन्ताई । तहेव जेर्ड पुत्तं ठवेइ, धम्मपण्णिं, वीसं वासाई परियागं, नाणतं अरुणगवे विमाणे उववाओ । महाविदे-हे वासे सिजिसहिइ ॥ ६९ ॥ निक्लेवो ॥ स्वस्मस्स अंगस्स उवासगदसाणं नवमं अज्झयणं समसं ॥

दसमस्त उक्खेने । एवं खलु जम्नू ! तेणं कालेणं तेणं ममएणं मानत्नी न-यरी । कोल्लए उजाणे । जियम-नू राया । तत्य णं सावत्नीए नयरीए सालिही-िपया नामं गाहावई परिवसह । अहे दिने । चनारि हिरण्णकोडीओ निहाणपउन्ताओ, चनारि हिरण्णकोडीओ वु-न्निपउनाओ, चनारि हिरण्णकोडीओ पित्यर-पउनाओ । चनारि वया दसगोसाहस्तिएणं वएणं । फम्पुणी भारिया । सामी समोस-ढे । जहा आणन्दो त(ह)हेव गिहिधम्मं पिडवजह, जहा कामदेवो तहा केई पुनं ठवे(इ)ना पोसहसालाए समणस्य भगवओ महावीरस्य धम्मपण्यानि उवसम्य-जिनाणं विहरह । नवरं निस्त्रसम्गाओ एकारस-वि उवासमपिडयाओ तहेव भाणिय-ज्वाओ । एवं कामदेवगमेणं नेयन्वं जाव सोहम-मे क्यो अल्पकीके विमाणे देवताए उववजे । चनारि पिल्लोबमाई ठिई, महाविदे-हे वासे सिजिहाहिइ ॥ ००॥ (०)॥ सन्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं दसमें अज्ञायणं समर्यं ॥

सत्तमस्स अगस्स उवासगद्दाण द्सम अजस्यण समस् ॥ दसण्ड-वि पणरसमे संवच्छरे वहमाणाण चिन्ता । दसण्ड-वि वीसं बासाई समणोन् वासयपरियाओ । एवं सन्ध जम्मू ! समनेणं जाव सम्पत्तेणं सत्तमस्स अङ्गस्स उवासगदसाणं अयमहे पण्णते ॥ ७१ ॥ उवासगदसाओ समताओ । उवासगदसाणं सत्तमस्स अङ्गस्स एगो अयसन्यो दस अज्ञायणा एकसरमा दसस येव दिवसेस उदिस्तिजंति तथो स्रयसन्यो समुद्दिस्याद अञ्चलकियाद दोस विवसेस, अर्थ तदेव ॥

## णमोऽत्यु णं समजस्स भगवयो वायपुरामहाबीरस्स

# सुत्तागमे

#### तत्थ नं

# अंतगडद्साओ

## [पदमो बग्गो]

तेणं काळेगं तेणं समाएणं चंपा-नामं न(ग)यरी (हो० व० तत्थ णं चं । न० उ० दि० ए०) पुष्णभद्दे (णा०) उजाणे (हो०) बष्णक्षो, (ती० चं० न० को० ना॰ ए॰ हो॰ म॰ हि॰ व॰) तेणं कालेणं तेणं समर्गं अज्यसहरूमे (वे॰ जाव पं० अरु सर्व पुरु चरु गारु सुरु विरु खेरु चंग्न के खेरु पुरु उठ ते हैं। समोसार(ते)ए परिसा निग्ग(ता)या जाव पित्रग-या, तेण कालेण तेण समएक अजनुद्रम्मस्स अंतेवासी अञ्चलं जाव पञ्चवास(माने)इ, एवं द(दासि)वासी-ज-(ति)इ गं भेते ! समयेणं (भ० म०) आ(इग)दिकरेणं आव संपत्तेणं सत्तामस्य अंगस्स उवासगदसार्ण अयमद्वे पण्णते अद्वयस्य वं भंते । अंगस्य अंतगढवसार्ण समजेणं जान संपत्तेणं के अंद्वे पण्णते ! एवं बलु जंद् ! समजेणं जान संपत्तेणं बहुमस्स अंगस्स अंतगडद्साणं अहु ब्रगा पण्णता, वह णं भंते ! सम्बेणं जाव वैपत्तेणं अद्वमस्त अंगस्स अंतगढदसाणं अद्व वस्मा पण्णता पढमस्छ णं भेते ! वग्गस्स अंतगहद्साणं समनेणं जाव संपत्तेणं कर अञ्चयना राज्यता ! एवं सञ्च जेबू ! समणेणं जाब संपत्तेणं बहुमस्स अंगरस अंतगडद्साणं पढमस्स बमास्स दस अजनवणा पण्णता, तं ०-"मोयम-समुद्द-सागर-गंभीरे चेव होह विशिष्ट य । अबके कंपिहे बलु अवस्थीभ-पसेग(ती)६(बण्ही)विष्टू ॥ १ ॥' जह में अंदे ! सम्-नेनं जाद धंपतेणं अद्वमस्स अंगस्स अंतगढदसाणं पढमस्य वस्तस्य दस अज्ञा-बणा पण्यता (तं० गो० जाव वि०) पडमस्स णं मंते ! अज्ञायणस्स कांतगडदसाचे समणेणं काव संपत्तेणं के अहे पण्यते ? एवं सहा जेंद् ! तेणं कालेणं तेणं समएवं बारबई-नार्म नयरी होत्या, दुवालसजोबणायामा नवजो(अ)यमवित्याणा घणवस्य-इणिम्माना चामीकरपागारा नामामामिर्यचनणकविसीसम्(परि)मेसिया सरम्या जक-कापुरिसंकासा वमुदियपद्मीलिया पश्चकर्य देवलोगभूया पासा(वी)दिया ४, तीचे के

बारवर्डणयरीए बहिया उत्तरपरच्छिमे दिसीभाए एत्य णं रेषयए नामं पन्यए होत्या तत्य णं रेवयए पञ्चए नंदणवणे नामं उज्जाणे होत्या वण्णओ, सुरप्पिए नामं जक्खा-यतणे होत्या, असोगवरपायवे[], तत्य णं बारवई(ए)ण-यरीए कण्हे नामं वासुदेवे राया परिवसइ महया • ] रायवण्णओ, से णं तत्य समुद्दविजयपा(म्)मोक्खाणं दसर्ष्ट दसाराणं बलदेवपा-मोक्खाणं पंचण्हं महावीराणं पञ्चणपामोक्खाणं अद्भुद्धाणं कुमार-कोडीणं संबपामोक्खाणं सद्धीए दुईतसाहस्सीणं महसेणपामोक्खाणं छप्पण्गाए बल-व(म्ना)यसाहरसीणं वीरसेणपामोक्खाणं एगवीसाए वीरसाहरसीणं उग्नसेणपामो-क्खाणं सोळसण्हं रायसाहस्सीणं रुप्पिणीपामीक्खाणं सोलसण्हं दे(बि)वीसाहस्सीणं अनेसिं च बहुणं ईसर जाव सत्यवाहाणं बारवईए नयरीए अद्धभरहस्स य सम-(नत-त्त)त्यस्स आहेवचं जाव विहरह, तत्थ णं बा(वा)रवईए नयरीए अंघग(बि-ण्हू )वण(णी)ही-नामं राया परिवसङ्, भह्या । रायवण्णओ, तस्स णं अंधगवण्डिस्स रण्णो धारिणी नामं देवी होत्या वण्णओ, तए णं सा धारिणी देवी अण्गया कयाई तंति तारिसगेसि सयणिजंसि (एवं) जहा महन्वले 'सुमिणहंसणकहणा जम्मं बाल-त्तणं कलाओ य । जोव्वणपाणिरगहणं (कंता) कण्णा पासायभोगा य ॥ १ ॥ ' नवरं गोयमो नामेणं अद्भुष्ट रायवरकण्याणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेति अद्भुद्धओ दाओ, तेर्ण कालेर्ण तेर्ण समएणं अरहा अरिट्रणेमी आ-दिकरे जान विहरड च उब्बिहा देवा भागया कण्हे-वि निस्मए, तए णं तस्स गोयमस्स कुमारस्स । जहां मेहे तहा जिस्मए भूम्मं सोचा (णि॰) अं नवरं देवाणुभिया ! अम्मापियरो आपुच्छामि देवाणुप्पि-माणं - एवं जहा मेहे जाव अगगारे आए [इरिया समि-ए] जाब इणमेव निमार्थ पावयणं पुरलो काउं विहरह, तए णं से गोयमे (अ०) अण्यया क्या(इ)हं अरहओ अरिद्वणेमिस्स तहारूवाणे थेराणे अंतिए सामाइयमाइयाई एकारस अंगाई बहि(क) जेइ २ ता बहाह च उत्थ जाव भावेमाणे विहरइ, (तएणं) ते अरिहा अरिट्वणेमी अण्णया कया-हं बारबईंओ [नयरीओ] नंदणवणाओ (उ०) पिडणिक्खमह (२ त्ता) बहिया जणवयविद्यारं विहरह, तए णं से गोबमे अजगारे अज्यया कथा-ई जेणेव अरहा अरिद्वणेमी तेणेव उवागच्छइ २ ता अरहं अरिद्वणेमिं तिक्खतो माया-हिणपयाहिणं करेइ २ ता बंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयाधी-इच्छामि ण भंते ! तुन्मेहिं अन्मणुण्णाए समाणे मासियं भिक्कापिक्यं उन्नसंपिकताणं विहरेताए, एवं जहां खंदओ तहा बारस मिक्खुपिडमाओ फासेइ (०) गुणर्यणं-पि तबोकम्म तहेव फासेइ निरवसेसं जहा संदओ तहा चितेह तहा आपुच्छह तहा बेरेहें सदि सेतुर्ज दुरुद्द मासियाए संकेहणाए बारस बरिसाई परियाए जाब सिद्धे (५) ॥ १ ॥ एवं

खल जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पडम[स्स]व-ग्ग[स्स]पडम[स्स]अउझयणस्स अयमद्वे पण्णते, एवं जद्दा गोयमो तद्दा सेसा वण्ही पिया धारिणी माया समुद्दे सागरे गंभीरे थिमिए अयछे कंपिक्षे अक्खोंने पसेणई विण्(हुए)हू एए एगगमा, पडमो वग्गो दस अज्झयणा पण्णता ॥ २ ॥

[दोषो वग्गो]

जइ दोबस्स वगास्स[०] उक्केवओ, तेणं कालेणं तेणं समएणं बा-रवईए नय-रीए वण्ही पिया धारिणी माया-अक्सोमसागरे खल समुद्द्दिमवंत-अ(य) चलनामे य । धरणे य पूरणे-वि य अभिचंदे चेव अद्वमए ॥ १ ॥ जद्दा पट(मो)मे वग(गो)गे तहा सब्वे अद्व अञ्चयणा, गुणरय(ण)णं तचोकम्मं, सोलस-वासाई परियाओ, सेतुने मासियाए संलेहणाए (जाव) सि(दे)दी (०) ॥ ३ ॥

[तको वग्गो]

जर तबस्स[०] उक्लेबओ एवं खलु जंबू ! (स० जाव सं० अ० अं०) तबस्स वागस्य अंतगडदसाणं तेरस अञ्जयणा पण्णता, तं०-अणीयसे(ण) अणंतसेणे [अजियसे-णे] अणिहय(वि)र्स(उ)ऊ देव(जसे)सेणे सत्तुसेणे सारण गए सुमुहे हुम्मुहे कृतए दारुए अणादिद्री । जह णं भंते ' समणेणं जाव संपत्तेणं (०) तचस्स वग्गस्स अंतगढदसाणं तेरस अजसरणा प० (तं० अ० जाब अ०) तकस्स णं अंते ! वरगस्स पहम-अज्झयणस्स अनगडदसाणं (०) के अट्टे प० ? एवं खलु जंबू ! तेणं काछेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नामं न(य)गरे होत्या (रि॰) वण्णओ, तस्म णं भिन्न लपुरस्स (न क्) उत्तरपुर(त्थि)च्छिमे दिसीमाए सिरिवणे नामं उजाणे होत्था वण्णको, जियसन् राया, तस्य णं अहिलपुरे न यरे नागे नामं गाहाबई होस्या अड्डे जाव अपरिभूए, तस्त णं नागस्स गाहाबङ्ग्स छल्सा नामं भारिया होत्या स्(छ-कु)माला जाब छहवा, तस्स णं नागस्स गाहावइस्स पुत्ते चुलसाए भारियाए अत्तर अणीय(अ)से-नामं कुमारे होत्या स्-माछे जाव मुस्बे पंचधाइपरिक्सित तं ०-सीर-कुमारं सा(इ)तिरेगअट्टनासजायं अम्मापियरो कलायरिय[ ] जार्व[ ] भोगसमृत्ये जाए यावि होत्या, तए णं तं क-णीयसं कुमारं उम्मुक्कवालभावं जा(जे)वित्ता अस्या-यियरो सरि[सियाणं] जाव बतीसाए इब्अवरकम्पराणं एगदिवसे पाणि नेष्हावंति, तए वं से नागे गाहावई वाणीयसस्स कुमारस्स इमं एकारूवं पीइदाणं दक्तम्इ तं०-वनीसं हिरणकोडीओ[०] जहा म(हर्ष)हाबलस्स जाब उप्पि पासायवर्गए प्रह॰ विहरह, तेणं काकेणं तेणं समप्णं अरहा अरिक्शं विमी] जाब समोसारे सिरि-

बचे उज्जाणे ज(अ)हा जाव विहरइ परिसा निग्मवा, तए णं तस्स अणीयसस्स (क॰) तं (म॰) जहा गोयमे तहा नवरं सामाइयमाइमाइ चोहस-पुम्बाइं अहिज्जइ वीसं वासाइं परियाओं सेसं तहेब जाव सेन्त्रके पव्यए मासियाए संखेहणाए जाब सिद्धे (५) । एवं खलु जंबू ! समणेर्ण | अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसार्ग तबस्स वगगरस पढम-अज्झयणस्स अयमद्वे पण्णते, एवं जहा अणीयसे एवं सेसा-वि अर्ण-तसे(णो)णे जाव सत्तरेणे छ-अञ्जयणा ए(ग)क्रगमा बत्तीसओ दाओ बीसं वासा परियाओं नोहस [प्र॰] सेलुजे (जाव) सिद्धा ॥ इट्टमज्ययर्ग समत्तं ॥ ४ ॥ (ज॰ चं ॰ भं ॰ उ॰ स॰) तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवईए नयरीए जहा पड(मे नव-रं)मं वसदेवे राया धारिणी देवी सीहो सुमिणे सारणे क्रमारे पच्णासओ दाओ चोहस पुन्ता वीसं वासा परियाओं सेसं बहा गोयमस्स जाब सेसुजे सिद्धे ॥ ५ ॥ जह ि उक्खें[ब]ओ अद्भमस्स एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवर्द्दए नयरीए जहा पढ़ने जाव अरहा आरेब्र्जेमी सामी समीसढे। तेणं काटेणं तेणं समार्गं अरहओ अरिद्रणेमिस्स अंतेवासी छ अणगारा भायरो सहोदरा होत्या सरिसवा सरितया सरिव्यया नीलपालगुलियअयसिकसमप्पगासा सिरिवच्छेकियवच्छा इस्य-कुंडलभहलया नलकु(व्द)न्यरसमाणा, तए णं ते छ अपगारा वं चेद दिवसं मुंहा भवेता अ(आ) गाराओ अणगारियं पब्बइया तं चेव दिवसं (अरहं) अरिद्वणिमें वंदंति णमंसंति वं २ ता एवं वयासी-इच्छामो ण भंते ! तुम्भेहि अम्भणुष्णाका समाणा जावजीवाए छट्टंछद्वेणं अविक्सितेणं तबक्रमसंजयेणं तवसा अप्पाणं आवे-माणे विहरित्तए, अहास्तरं देवाणुप्पिया ! मा पिडवंघं करेह, तए गं (ते) छ अण-गारा अरह्या अरिद्वणेमिणा अञ्मणुष्णाया समाणा जावजीवाए छहंछद्वेणं जाव विह(रें)रंति, तए ण-छ अणगारा अण्णया कयाई छद्वक्खमणपार(णं)णग्रंसि पड-माए पोरेसीए सज्झायं करेंति ज(इ)हा गोम(मसा-)मो जाव इच्छामो णं (भं-) अद्भवसम्परस पार(णा)णए तुब्लेहिं अञ्मणुष्णाया समाणा तिहिं संपादपरि बार-वहेंए नयरीए जाव अडितए, अहायुई देवाणुष्पिया ! मा परिवंध करेह, तए मे-छ अणगारा अरह्या अरिद्वणेनिणा सन्मणुष्णाया समाना अरहं अरिद्वणेनि वंदंति नमंसंति वं० २ ता अरहुओ अरिद्रुषेमिस्स अंतियाओ सह(र)संबवणाओ (०) पश्चिष क्समंति २ ता तिहिं संघाडएहिं अश्ररियं जाव अवंति, तस्य में एने संघाडए बार-वर्देए नयरीए उचणीयमञ्ज्ञिसाई कुलाई वरसमुदाणस्स मिक्खायरियाए भवमा-षे (२) बहुदेवस्स रण्यो देवईए देवीय गेड्डे ब्राग्यविद्वे तए वे सा देवई देवी ते अणगारे एजमाने पासइ पा(सइ)सेना ह्यु जान हियमा आसमाओ अन्यहेड १

सा सत्तद्व-पयाई (अ॰ २ ता) तिक्खुतो आवाहिणययाहिणं करेड २ ता वंदइ नर्म-सड बं २ ता जेगेव मत्तव(रे)रए तेगेब जवाग(च्छद २ ता)या सीहकेसराण मोबगाणं वालं भरेड (०) ते अणगारे पविलाभेड (०) वंदइ नर्मसइ वं० २ ता परिविश्व केंद्र त(दा) यार्णतरं च ण दोने संभाडए बारवईए (न०) उन्न[०] जान विमुजेइ, त्याणंतरं च णं तचे संघाडए बारवईए न-गरीए उच-जान पिंडलाभेइ र ता एवं वयासी-किण्णं देवाणुप्पिया । कण्डस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवईए नय-रीए (हु०) नवजोरण ॰ पश्चक्खदेवलोगभ्याए समणा निर्मेशा उश्च-जाव अख्याणा अत्तपाणं नो क्रमंति (१) जन्मं ताई चेव कुरुाई अत्तपाणाए मुख्ये २ अणुप्पविसंति १, तए णं ते अणगारा देवई देवि एवं बयासी-नो खल देवा । कण्हस्स बासुदेवस्स इमीसे बारबईए नयरीए जाब देवलोगभुवाए समणा निर्माया उच-जाब अहमाणा भत्तपार्थ भी रूमंति नी [अं] चेव भे ताई ताई कुरुाई दोर्च-पि तचं-पि भत्तपाणाङ् अणुपविसंति, एवं सद्ध देवाणुप्पि॰। अम्हे महिलपुरे न-गरे नागस्स गाहाबहस्स पत्ता बलसाए भारियाए अत्तवा छ मायरो सहोदरा सरिसया । जाव नलकुन्बर-समाणा अरहओ अरिद्रणेमिस्स अंतिए धम्मं सोचा-संसारमङ व्याग मीया जम्म-(ण)भएलाणं मुंबा जाव पञ्चह्या, तए णं सम्हे जं चेव दिवसं पञ्चह्या तं चेव दिवसं अरहं अरिद्वामें बंदामो नर्मसामो बंध २ ता इसं एयास्त्रं अभिगाई अभि-गेष्टामो-इच्छामो मं मंते ! तुन्सेहिं जन्मगुज्याया समाणा जाब सहासहं ०, तए र्ण अम्हे अरहस्रो (अ०) मञ्मूष्णाया समाणा बावजीवाए छर्ट्छहेणं जाव विह-रामो, तं अम्हे अञ्च छह्नसम्बद्धारणशंसि प्रमाए पोरिसिए जाव अडमाना तव गेई अनुप्पविद्वा, तं नो खळ देवानुप्पए । ते चेव मै अम्हे, अम्हे मं अन्ने-देवई देवि एवं बदंति २ ता जामेव दिसं पाउच्यूया तामेव दिसं पढिगया, (तए मं) तीसे देवईए (देवीए) अयमेवाहवे अ(ब्स)जात्वए ४ समुप्पणो, एवं खल अई पोस्त्रसपुरे नयरे महारोणं कुमारसमणेणं बाकरणे बागरिया तमणां देवाणप्पित ! अद प्रते प्याइ-स्तिति सरिसए जाद नलकु-व्यरसमाणे नो चेव जं गरहे वासे काजाओ अस्मदाको तारिसए प्रते पवाइस्पेति तं वं मिच्छा, इमं वं पवक्तामेन दिस्सड सरहे कासे अण्णाओ-वि अन्तराओ (सञ्च) एरिस जाव पुत्ते प्रवायाओ, तं यच्छामि णं अरहे मरिड्रमेर्मि वंदामि (न व व ) २ ता इमे च ण एमाइने वागरण प्रक्तिस्यानी-तिकहु एवं संपेहेंद्र २ ता कोईनिवपुरिसा सहावेद्र २ ता एवं बवासी सहकर्ष-प्पर्दा[•] जान उन्द्वनिति, नहा देवार्णदा जान प्रमुवासह-ते भरहा करिह्नमेनी वेनरं देवि एवं बनावी-धे त्म तम देवहं ! इने क अवनारे पासेला अवनेवाक्ष्ये

अ(ज्झ)ब्भत्थिए व एवं खलु अहं पोलासपुरे नयरे अइमुक्तेगं तं चेव जाव निग्ग-च्छिति २ ता जेणेव ममं अंतियं हव्यमागया से नूणं देवई । अ(त्ये)हे समद्वे ? हुता अत्य, एवं खुलु देवाणुप्पए ! तेणं कालेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नयरे नागे नामं गाहाबई परिवसद अब्रे॰, तस्स णं नागस्स गाहाबइस्स सुलसा-नामं भारिया होत्या, मा सुलसा गाहाबङ्गणी बालत्तणे चेव ने(नि)मित्तएणं वागरिया-एस णं दारिया णिंद् भविस्स , तए णं तीसे कुलसाए गाहाबङ्गीए भत्तिबहुमाणकुस्यसाए हरिणेगमेसी-देवे आराहिए यावि होत्या, तए णं से हरिणेगमेसी देवे सलसाए गाहावइणीए अणुकंपण(द्वया)द्वाए सुलसं गाहाबइणि तुमं च (ण) दो-वि समउ-उयाओं करेड, तए ण तुब्भे दो-वि सममेव गब्भे गिष्टह सममेव गब्भे परिवहह सममेव दारए प्यायह, तए णं मा मुलसा गाहावडणी विणिहासमावण्णे दारए पया(इ)यइ, नए णं से हारेणेगमेसी देवे मुलसाए अणुकंपणद्वाए विणिहायमावण्णए दारए करयलसंपुर्वणं गेण्डड २ ता तव अंतियं साहरड (२) तं-समयं च णं तुमं-पि नवण्हं मासाणं ॰ सुकुमालदारए पसवसि, जे-वि (अ) य णं देवाणुष्पए! तब पुत्ता ते-वि य तव अंतियाओ करयलसंपृष्ठेणं गेण्हड् २ ता मुलसाए गाहानद्दगीए अंतिए साहरइ, तं तब चेब णं देव(इ)ई! एए पत्ता णो चंव सुलसाए गाहावइणीए, तए णं सा देवई देवी अरहओ अरिड्रणेमिस्स अंतिए एयमद्रं सोचा निसम्म हहतह जाव हियया अरहं अरिद्रणेमिं वंदइ नमंसइ वं २ ता जेणेव ते छ अणगारा तेणेव उवागच्छद्व [२ ता] ते छप्पि अणगारा वंदद्व नमंसइ वं० २ ता आगयपण(ह)इया पप्कयलोयणा कंत्रयपिक क्रिक्तिया दरियवल स्वाहा धाराहर्यक लंबपप्कगंपिव समूस-सियरोमकृवा ते छप्पि अणगारे अणिमिसाए दिद्वीए पेहुमाणी २ सुचिरं निरिक्सइ २ ता बंदइ नमंसइ वं० २ ता जेणेव अ(रि)रहा अरिट्रणेमी तेणेव उवागच्छा २ त्ता अरहं अरिहणेमिं तिक्खुत्तो आयाहि(ण)णपयाहिणं करेड २ ता बंदइ नर्मसइ वं २ ता तमेव धाम्मयं आणं द(ह)स्डद २ ता जेनेव बारवर्ड-नयरी तेणेव उवा-गच्छड़ २ ता बारवर्ड नयरि अणुप्पविसङ् २ ता जेगेव सए विहे जेगेव बाहिरिया उबहाणसाला तेणेव उदागच्छद २ ता धम्मियाओ जाणप्यवराओ पचोरहद २ ता जेणेव सए वासघरे जेणेव सए समाणिजे तेणेव उवागच्छत २ ता सर्वसि समाण-जेलि निसीयइ, तए णं तीसे देवईए देवीए अबं अन्मत्यिए ४ समुप्पण्ये-एवं खल्ल अहं सरिसए जाव नलकु-व्यरसमाचे सत्त पुत्ते प्याया, भी चेव मे मए एगस्स-वि बालक्तणए समुब्भूए, एस-विन्य णं कल्हे बाह्यदेवे छल्हं छल्हं मासार्य मर्म अंतियं पायवंदए हव्बमागच्छा, तं घण्णाओ पं ताओ अम्माओ वासि मण्णे वियगक्रिके

संभूययाई यणदुद्धलुद्धयाई महुरसमुक्षावयाई मेमण(प)जंपियाई थणमूलकक्खदेस-भागं अभिसरमाणाई मुद्धयाई पुणो य कोमलकमलोबमैहिं इत्येहिं (गेण्हंति) गिण्हि-क्रम उच्छंगि णिवेसियाई देंति समुहावए सुमहरे पुणी २ मंजुरुप्पभणिए अहं ण क्षात्रणा अपुष्णा अकयपुष्णा एतो ए(क)कतरमपि न पता, ओहय॰ जाव झिया-यह । इसं च णं कण्हे वासुदेवे जाए सञ्चालंकारविभृतिए देवईए देवीए पायवंदए हब्बमागच्छइ, तए णं से कण्हे बासुदेवे देवई देविं० पासइ २ ता देवईए देवीए पायगाहणं करेड २ ता देवई देवी एवं क्यासी-अण्णया णं अम्मी ! तुन्मे ममं पासेत्ता हट्ट जाब भवह, किव्यं अम्मो । अज तुब्से ओह्य[०] जान झियायह ?, तए णं सा देवई देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खळु अहं पुत्ता ! सरिसए जाव समाणे सत्त-पुत्ते पयाया नो चेव णं मए एगस्स-वि बालत्तणे अणुब्भूए तुर्म-पि(य)नं पुता ! ममं छण्हं २ मासाणं ममं अंतिवं पादवंदए दृष्टमागच्छित तं धण्णाओं जं ताओ अम्सयाओं जाव झियामि, तए णं से कण्हे वासुदेवे देवई देविं एवं बयासी-मा पं तुरुमे अम्मो ! ओहय-जाव क्रियायह अहण्णं तहा घ(ति)इस्सामे जहा पै ममं सहोदरे कणीयसे भाउए भिक्सतीतिकर देवई देवि ताहि इहाहि (कं॰ जाव) क्गाहिं समासासेइ (२) तुओ पिडणिक्समइ २ ता जेणेव पोसहसाला तेणेव ववाग-च्छइ २ ता जहा अमओ नवरं हरिणेगमेसिस्स अद्वयमत्तं पगेण्हइ जाव अंखर्लि क् एवं व-पासी-इच्छामि णं देवाजुप्पिया ! सहोदरं कणीयसं भाउयं विदिष्णं, तए जं से हिरिजेसमेसी (देवे) कन्हं वासुदेवं एवं वयासी-होहिइ णं देवाणुप्पिया ! तब देव-लोबचुए सहोदरे कणीयसे भाउए से णं उम्मुक्ष् •] जाब अणुप्पत्ते अरहओ अरिट्ट-णेमिस्स अंतियं मुंडे जाव पञ्चइस्सइ, कण्हं वासुदेवं दोषं-पि तवं-पि एवं वदइ २ त्ता जामेव दिसं पाउच्मए तामेष दिसं पिंडगए, तए णं से कन्हे बासुदेवे पोसङ-सालाओ पश्चिणि व जेणेय देवई देवी तेणेय उवायच्छाइ र ता देवईए देवीए पायग्गहणं करेड २ ता एवं बयासी-होहिड णं अम्मो ! म(मं)म सहोदरे कणीयसे (भाउ-ए)तिकट्ट देवइं देविं ताहिं इहाहिं जाव भासासेइ २ ता जामेव दिसे पाउ-ब्सूए तामेव दिसं पिंडगए। तए वं सा देवई देवी अष्णया कयाई तंसि तारिस-गैसि जान सीई सुमिणे पासेता पश्चिद्धदा जान पातमा इट्ट(तु०)हिसमा (तं ग० स०) परिवहर, तए ण सा देवई देवी नवर्ष्ट्रं मासाणं जाध(म)मिणारत्त्वंधुजीवयलक्खार-ससरसपारिजातकतरूपदिवायरसमप्यमं सञ्चलयमकेतं सुकुमालं आद सुरूवं गयता-छयसमार्ण दार्य प्याया जन्मणं जहा मेहकुमारे जाब जन्हा में अन्हें इसे दार्क मबताह्यसमाचे तं होउ णं अम्ह प्यस्स दारगस्स नामचेके गयस्क्रमाके (२), तक्

逶

णं तस्स दारगस्स अम्मापियरे नामं करेंति गयसुकुमा(छ)छो-ति सेसं ब्रहा मेहे जाव (अलं-) भोगसमत्ये जाए यावि होत्था । तत्य णं ना-रवहेए नयरीए सोसिछे नामं आहणे परिवसद अरिउ०वे० जाव सुपरिणिद्धिए याचि होत्था, तस्स सोमिलमाहणस्स सोमिररी नामं माहणी होत्था सु-माल०, तस्स णं सोमिलस्स (मा०) ध्रया सोमिरिरीए माहणीए अत्तया सोमा नामं दारिया होत्या सो(सुकु)माला जाव सुरुवा रुवेणं जाव रुाबण्णेणं उद्घिद्धा उद्घिद्धसरीरा यावि होत्या. तए णं सा सोमा दारिया अण्णवा कयाइ ण्हाया सन्वालंकारविभूसिया बहाहें खुजाहिं जात्र परिवि-सत्ता सवाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ २ ता जेणेव रायमगे तेणेव उवागच्छइ २ ता राब-अग्गंसि कणगतिंद्सएणं कीलमाणी (२) चिद्वह । तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिद्वणेमी समोसदे परिसा निग्गया, तए णं से कण्हे बासुदेने इमीसे कहाए छद्धे समाणे पहाए सन्वालंकारविभूसिए गयसक्रमालेणं क्रमारेणं सर्वि हत्थिखंधवरगए -सकोरंटमक्रदामेणं <del>छत्ते</del>णं भरेजमाणेणं से(य)अवरचामराहि उद्भुव्वमाणीहि बारवईए नयरीए मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं अरहओ अरिद्धणेमिस्स पायवंदए निग्गच्छमाणे सोमं दारियं पासह २ ता सोमाए दारियाए रूबेण य जोव्बणेण य लावण्णेण य जाव विम्हिए, तए णं (से) कण्हे [ o ] को द्वंबियपुरिसे सहावेह २ ता एवं बयासी-गच्छह णं तुब्से-वेबालु-प्पिया ! सोमिलं माहणं जायिता सोमं दारियं गेण्डह २ ता कण्णंते उरित पिक्ख-बह, तए ने एसा गयद्वक्रमालस्स क्रमारस्स भारिया भविस्सह, तए पं कोडंबिय जाब पक्सिवंति, तए ण से कण्हे वासदेवे बारवर्डए नयरीए मज्जंमज्झेणं निग्म-च्छइ २ ता जेणेव सह-संबवणे उजाणे जाव पज्जवासइ, तए णं अरहा अरिट्टणेमी कण्डस्स बासुदेवस्स गयसुकुमालस्स (कुमारस्स) तीसे य बम्मकहाए कण्हे पिंड-गए, तए णं से गयसुकुमाळे (कू॰) अरहओ अरिद्वणेमिस्स अंति(यं)ए धरमे सोचा अं नवरं अम्मापियरं आपुच्छामि जहा मेही (णवरं) महेलियावजं जाव बिश्वयक्रले, तर् णं से कण्हे वासदेवे इमीसे कहाए लढाहे समाणे जेणेव गयसकुमाछे-तेणेव उचा-गच्छइ २ ता गयसुकुमालं (॰) आलिंगइ २ ता उच्छंगे निवेसेइ २ ता एवं वयासी-तमं मर्म सहोदरे कणीयसे भागा तं मा णं तुमं देवाणुप्पिया । इयाणि अरह्वो (अ०अं०) मुंडे जाव पव्वयाहि, अहणां बारवईए नयरीए मह्या (२) रायाभिसेएणे अभि-र्शिविस्सामि, तए णं से गयसकुमाछे कण्हेणं बासुदेवेणं एवं बुत्ते समाणे द्वाराणीए संचिद्धह, तए णंसे गयसकुमाळे-फण्डं वासुदेवं अम्मापियरो य होचं-पि तंचं-पि एवं नयारी-एवं सल् देवाणुष्पिना ! माणुस्सवा कामा खेलासवा जान विष्पनाहियन्ता अविस्तंति,तं इच्छामि गं देवाण्णिया । तुक्मेहि अक्समुनाए (स॰) अरहुओ अरिवुणै-

मिस्स अंतिए जाव पव्वडताए. तए णं तं गयसुकुमालं कण्हे वास्ट्रेवे अम्मापियरो य जाहे नो संचाए० बहुयाहिं अणुलोमाहिं जाव आघनित्तए ताहे अकामाइं चेव एवं वयासी-तं इच्छामो णं ते जाया । एगदिवसमिव रजिसिरि पासित्तए निक्खमणं जहा महाबलस्स जाव तमाणाए तहा ितहा जाव संजमइ, से गयसुकुमाले अणगारे जाए ई(इ)िरया(०) जार्वा वी गुत्तबंभयारी, तए णं से गयसुकुमा(रे)छे (अ०) जं चेव दिवसं पन्वइए तस्सेव दिवसस्रा पुन्वावरण्हकालसमयंसि जेणेव अरहा अरिट्टणेशी तेणेव जवागच्छइ २ ता अरहं अरिद्रणेमिं तिक्खत्तो आयाहिणपयाहिणं० वंदइ नमंसइ वं २ २ ता एवं बयासी-इच्छामि णं भंते ! तुन्मेहि अन्भणुण्णाए समाणे महाकालंसि दुसाणंसि एगराइयं महापिडमं उवसंपिजिन्ना णं बिह्(रे)रिन्तए, अहानहं देवाणुष्पिया । मा पिडचंधं करेह, तए णं से गयमुकुमाले अणगारे अरहया अरिड्रणेमिणा अञ्भूणणाए समाण अरहं अरिड्रणेमि वंदइ नमंसइ वं० २ ता अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंति० सह-संबदणाओ उज्जाणाओ पिडणिक्खमह २ ता जेणेव महाकाले सुसाणे तेणेव उवागए २ ता थंडिल्लं पडिलेहेड २ ता (उचार-पासवणभूमिं पिंडेलेहेइ २ ता) ई(सिं)सिपन्भारगएणं काएणं जाव दो-वि पाए साहर्ट् एगराइं महापिडमं उवसंपिकताणं विहरत, इमं च णं सोमिले माहणे सामिधेयरस अद्वाए बा-रवडेओ नयरीओ बहिया पुन्वणिरगए समिहाओ य दब्मे य कुसे य पत्तामोडं च गेण्हड २ ता तओ पडिणियत्तइ २ ता महाकालस्स सुसाणस्स अदूर-सामंतेणं वीईवयमाणे (२) संझाकालसमयंति पविरत्नमणुस्संसि गयसुकुमालं अणगारं पासइ २ ता तं वेरं गरइ २ ता आसुरुत्ते ५ एवं वयासी-एस णं भो! से गय(सू) सुकुमाछे कुमारे अ(प)पत्थिय जाव परिविजिए, जे णं मम ध्यं सोमसिरीए भारियाए अत्तयं सोमं दारियं अदिट्वदोसपद्यं काठवत्तिर्णि विष्पजहेत्ता मुंडे जाव पव्वइए, तं सेयं खळु ममं गयसुकुमालस्स कुमारस्स वेरनिज्ञायणं करेत्तए, एवं संपेहेइ २ ता दिसापिड छेहणं करेइ २ ता सरसं मिट्टयं गेण्हइ २ ता जेणेव गयसुकुमाले अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ ता ग(ज)य-मुकुमालस्स कुमा(अणगा)रस्स मत्थए महियाए पालिं बंधइ २ ता जलंतीओ चिययाओ फुल्लियकिंख्यसमाणे स्व(य)इरंगारे कहहेणं गेण्हइ २ ता गय-सुकुमालस्स अणगारस्स मत्थए पिन्खवइ २ ता भीए ५ तओ खिप्पामेव अवक्रमइ २ ता जामेव दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं पंडिगए, तए णं (से) तस्स ग-ग-मुकुमालस्स अणगारस्स सरीरयंसि वेयणा पाउब्भ्या उजला जाव दरहियासा, तए णं से गय-सुकुमाछे अणगारे सोमिलस्स माहणस्स मणसा-वि अप्पदस्समाणे तं उजलं जाव भहियासेड, तए णं तस्स गय-मुकुमालस्स अणगा-**७४ ग्रुता**०

. . - -

रस्स तं उज्जलं जाव अहियासेमाणस्स सुमैणं परिणामेणं पसत्यज्झवसाणेणं त(या)दा-बरणिजाणं कम्माणं खएणं कम्मारयविकिरणकरं अपुन्वकरणं अणु[प]पविद्वस्स अणंते अणुत्तरे जाव केवलवरणाणदसणे समुप्पण्णे, तओ पच्छा सिद्धे जाव-प्पहीणे, तत्थ णं अहासंनिहिएहिं देवेहिं सम्मं आराहियंतिकटु दिन्वे धरिभगंधोदए बुद्धे दसद्धवण्णे कुसुमे निवास्टिए चेलुक्खेवे कए दिन्वे य गीयगंधव्वणिणाए कए यावि होत्था। तए णं से कण्हे वासुदेवे कहं पाउप्पभायाए जाव जलंते ण्हाए सन्वालंकारविभूसिए इत्थिखंधवरगए सको(रं)रेंटमह्नदामेणं छत्तेणं धरेजमाणेणं सेयनरचामराहि उद्ध(प्प)व्यमाणीहि महया भडचडगरपहकरवंदपरिक्खिते बा-रवहं नयरि मञ्झांमञ्झेणं जेणेव अरहा अरिट्ठणेमी तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए णं से कण्हे वासुदेवे बारवईए नयरीए मज्झंमज्झेणं निग्गच्छमाणे ए(गं)क्कं पुरिसं पासइ जुण्णं जराजजारेयदेहं जाव (किलंतं) महइमहालयाओ इट्टगरासीओ एगमेगं इट्टगं गहाय बहियारतथापहाओ अंतोगिहं अणुष्पविसमाणं पासइ, तए णं से कण्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स अणुकंपणद्वाए हत्थिखंधवरगए चेव एगं इट्टां गेण्हद २ त्ता बहिया रत्थापहाओ अंतोगिहं अणुष्पवेसेड, तए णं कण्हेणं वासदेवेणं एगाए इट्टगाए गहियाए समाणीए अणेगेहि पुरिससएहिं से महालए इट्टगस्स रासी बहिया रत्थापहाओ अंतोघरिस अणुप्पवेसिए, तए णे से कण्हे वासुदेवे बारबईए न-गरीए मर्ज्झमज्झेणं निग्गच्छइ २ ता जेणेब अरहा अरिट्ठणेमी तेणेव उवागए २ ता जाव वंदड नमंसइ वं० २ ता गयसुक्मालं अणगारं अपासमाणे अरहं अरिट्ट-णेमिं वंदइ नमंसइ वं० २ ना एवं वयासी-कहि णं भंते ! से मन्मं सहोदरे कणीयसे भाया गयसुकुमाले अणगारे (१) जा(ज०)णं अहं वैदामि नमंसामि [१], तए णं अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासदेवं एव वयासी-साहिए णं कण्हा । गयसुकुमालेणं अणगारेणं अप्पणो अहे, तए णं से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिट्टणेमिं एवं वयासी-कहण्णं (भंत !) गयसुकुमालेणं अणगारेणं साहिए अप्पणो अहे ?, तए णं अरहा अरिट्ट-णेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खल्ल कण्हा ! गयसुकुमाले णं (अणगारे णं) ममं ऋहं पुन्नावरण्हकालसमयंशि वंदइ नमंसइ वं २ ता एवं वयासी-इच्छामि णं जाब उवसंपज्जिताणं विहरद्द, तए णं तं गयसुकुमालं अणगारं एगे पुरिसे पासद २ ता आयुक्ते ५ जाव सिद्धे, तं एवं सत्तु कण्हा ! गयसुकुमारुणं अणगारेणं साहिए अप्पणी अहे, तए णं से कण्डे बाखुदेवे अरहं अरिट्रणेमिं एवं वयासी-(केस) से के णं भंते ! से पुरिसे अन्यत्यियपत्थिए जाव परिविज्ञिए (१) जै-णं मसं सहोद(रं)रे कणीय(सं)से भाय(रं)रे गयसकुमा(सं)छे अणवा(रं)रे अकाले चेव जीवियाओ ववरोविए [?]. तए णं अरहा अरिद्रणेमी कर्ण्हं वासुदेवं एवं वयासी-मा (णं) कण्हा ! तुमं तस्स प्रतिसस्स पदोसमावजाहि. एवं खद्ध कण्हा ! तेणं पुरिसेणं गयसकुमालस्स अणगारस्स साहिजे दिण्णे, बहण्णं भंते ! तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालस्स णं सा(ह)हिजे दिण्णे रे. तए णं आहा अरिट्वणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-से तृणं कण्हा । ममं तुमं पायवंदए हव्वमागच्छमाणे बारवईए नय-रीए (एगं) पुरिसं पासिस जाव अणु-प्यविसिए, जहा णं कण्हा ! तुमं तस्स पुरिसस्स साहिज दिण्णे एवमेव कण्हा । तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालस्स अणगारस्स अणग-भवसयसहस्ससंचियं कम्मं उदीरेमाणेणं बहकम्मणिजरत्यं साहिजे दिण्णे. तए णं से कण्हे वासुदेवे अरहं आर्ट्रणेमिं एवं वयासी-से णं भंते । पूरिसे मए कहं जाणियन्वे है, तए णं अरहा आरेड्रणेमी कण्डं वासदेवं एवं वयासी-जे णं कण्डा ! तमं बारवईए नयरीए अणु-पविसमाणं पासेता ठियए चेव ठिडभेएणं कालं करिस्सइ तण्णं द्वमं जा(णे)णिजासि एसणं से पुरिसे, तए णं से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिड्र-णेमि वंदइ नमंसइ वं० २ ता जेणेव आभिसे(ये)यं दृत्यिरय(णे)णं तेणेव जवागच्छइ २ ता हिर्त्य द-ह्टड २ ता जेणेव बारवई नयरी जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्य गमणाए, (तए णं) तस्स सोमिलमाहणस्स कहं जाव जलंते अयमेयास्त्रे अ-न्मित्यए ४ समुप्पण्णे-एवं खल कण्डे जासुदेवे अरहं अरिट्रणेसिं पायवंदए निरगए तं नायमेयं अरह्या विष्णायमेयं अरहया सुयमेयं अरहया सि(द्ध) हमेयं अरहया भविस्सइ कण्हस्स वासुदेवस्स, तं न नजाइ णं कण्हे वासुदेवे मर्म केणावे कुमारेणं मारिस्सइत्तिकह भीए ४ सयाओ गिहाओ पिडिणिक्खमइ, कण्डस्स वासुदेवस्स बा-रवहं नयरि अणु-ध्-पविसमाणस्स पुरक्षो सपविन्त सपिडिदिसि हञ्चमागए, तए ण से सोमिले माहणे कण्हं वासुदेवं सहसा पासेता भीए ४ ठि(ए य)यए चेव ठिइमेयं कालं करेड धरणि(त्त)तलंसि सव्वंगेहिं धसत्ति संणिविहिए, तए णं से कण्हे वासुदेवे सोमिलं माहणं पासइ २ ता एवं वयासी-एस णं (भो) देवाणुप्पिया ! से सोमिले माहणे अ-पत्थियपत्थिए जाव परिवज्जिए जे(ण)णं ममं सहोयरे कणीयसे भायरे गयसुकुमाळे अणगारे अकाले चेव जीवियाओ ववरोविए[ति]त्तिकट्ट सोमिलं माहण पाणेहिं कडूबिइ २ ता तं भूमिं पाणिएणं अन्भोक्खावेइ २ ता जेणेव सए गिहे तेणेव उदागए समं गिहं अणु-प्यविद्वे, एवं खहु जंबू । जाव अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं तन्त्रस्स वरगस्स अद्वमज्झयणस्स अवसद्दे पण्णते ॥ ६ ॥ नवसस्स (उ) उक्लेवओ, एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समर्एणं बारवर्द्दए नस्तीए जहा घढमए जान निहरइ, तत्य णं बारवईए-बलदेने नामं राया होत्या क्ष्माओ, तस्स णं बलदेवस्स रण्णो धारिणी-नामं देवी होत्था वण्णओ, तए णं सा धारिणी सीहं सुमिणे जहा गोयमे नवरं सुमुहे नामं कुमारे पण्णासं कण्णाओ पण्णासओ दाओ चोहम-पुन्वाइं अहिज्जइ वीसं वामाइं परियाओ सेसं तं चेव (जाव) सेत्तु के सिद्धे निक्खेवओ । एवं दुम्मुहे-वि कूव(दार)ए-वि, तिष्णिवि बलदेवधारिणीसुया, दारुए-वि एवं चेव, नवरं वा(व)सुदेवधारिणीसुए। एवं अणा(ध)दिद्वी-वि वा-सुदेवधारिणीसुए, एवं खलु जंवू! समणेणं जाव संपत्तेणं अद्वमस्स अगस्स अंतगङदसाणं तचम्स वग्गस्स तेरसमस्स अञ्झथणस्स अयमद्वे पण्णते ॥ ७॥

### [ चउत्थो वग्गो ]

जइ णं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं (''अं०) तचस्म वग्गस्स अयमट्ठे पण्णते च उत्थस्स (णं भं० व० अं० स० जाव सं०) के अट्ठे पण्णते! एवं खलु जंव्! समणेणं जाव संपत्तेणं च उत्थस्स वग्गस्स (अं०) दस अज्झयणा पण्णता, नं० जाितमयाित उवया (लि) ती पुरिससेणे य वाित सेणे य । पजुण्णसंब अणि रुद्धे सचणेमी य दहणेमी (य) ॥ १ ॥ जइ णं भंते ' समणेणं जाव संपत्तेणं च उत्थस्म वग्गस्म दस अज्झयणा पण्णता पढमस्स णं (भं०) अज्झयणस्स (म० जाव सं०) के अट्ठे पण्णत्ते १ एवं खलु जंव्! तेणं कालेणं तेणं समएणं बा-तवई (णा०) नयरी (हो०), तीं से जहा पढमे कण्हे वासदेवे आहेवच जाव विहरइ, तत्थ णं वारवई ए नगरीए वस्टेवे राया, [तस्स णं वस्रदेवे आहेवच जाव विहरइ, तत्थ णं वारवई ए नगरीए वस्टेवे राया, [तस्स णं वस्रदेवे साह वस्तेणो धारिणी [नामं देवी होत्था] वण्णको जहा गोयमो नवरं जाित कुमारे पण्णासओ दाओ बारसंगी मोलस-वामा परियाओ सेमं जहा गोयमस्स जाव सेत्तुको सिद्धे। एवं मया-की उवया-की पुरिससेणे य वाि सेणे य। एवं पजुण्णे-वि-ति, नवरं कण्हे पिया हिपणी माया। एवं सचिनेव, नवरं जंबवई माया। एवं अणि रुद्धे-वि, नवरं पजुण्णे पिया वेद्वी माया। एवं सचिणेमी, नवरं समुद्विजए पिया सिवा माया, (एवं) दृष्योमी-वि, सब्वे एगगमा, च उत्थ[स्स] वग्गस्स निक्खेवओ॥ ८॥

## [पंचमो वग्गो]

जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स अयमद्वे पण्णते पंचमस्स (णं भं०) वग्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्वे पण्णते ! एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव सपत्तेणं पंचमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णता, तं०-'पजमावई य गोरी गंधारी लक्खणा सुसीमा य । जंबव(ई)इसच्चमामा रुप्पिणिमृलसि(री)रिमृलदत्ता-वि ॥ १ ॥' जइ णं भंते ! [समणेणं जाव संपत्तेणं] पंचमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा प० पदमस्स णं भेते ! अज्झयणस्स-के

अद्वे प॰ ? एवं खलु जंबू ि तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई-नगरी-जहा पडमे जाव कण्हे वासुदेवे आहेवचं जाव विहरड्, तस्स णं कण्हरस वासुदेवस्स पउमावर्ड् ना(मं)म देवी हो(ह)त्था वण्णको, तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा आरेड्रणेमी समोसढे जाव विहरह, कण्हे बाबुदेवे निग्गए जाव पज्जवासह, तए णं सा पठमाव(इ)ई देवी इमीसे कहाए लड्डा (समाणी) हट्ट॰ जहा देवई जाव पज्वासङ, तए णं अ-रहा अरिट्टणेमी कण्हस्स वासुदेवस्स पउमावईए (दे०) य धम्मकहा परिसा पिकाया, तए णं कण्हे वासुदेवे अरहं अरिट्ठणेमिं वंदइ नमंसइ बं॰ २ ता एवं वयासी-इमीसे णं भंते । बारवईए न-गरीए-नवजोयण[०] जाव देवलोगभुयाए किम्लाए विणासे भविस्सड ? कण्हाइ ! अरहा अरिट्ठणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु कण्हा ! इमीसे बा-रवईए नयरीए-नवजोयण-जाव[०] भूयाए सुरग्निदीवायणमूलाए विणासे भविस्सइ, (तए णं) कन्हरस वासुदेवस्स अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतिए ए(यमट्टं)यं सोचा निमम्म (अ॰) एवं अन्मत्यिए ४-४ण्णा णं ते जात्मियाडि(उ॰)पुरिससेण-वारिसेगपज्ञणसंवअणिरुद्धदरुणेमिसचणेमिप्पभियओ कुमारा जे णं (चिचा) चइता हिरण्णं जाव परिभा(ए)इता अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतियं मुंडा जाब पञ्चइया, अहणां अभणो अक्रयपुणी रखे य जाव अंते उरे य माणुस्सएतु य कामभोगेसु मुच्छिए ४ नो मंचाएमि अरहओ अरिट्टणेमिस्स जाव पन्वइत्तर्, कण्हाइ! अरहा अरिट्ट. णेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-से नूणं कण्हा ! तव अयम-ब्भित्थिए ४-धण्णा णं ते जान पन्नइत्तर्, से नूर्ण कण्हा ! अ(यम)द्वे समद्वे ? हंता अत्यि, तं नो ख़लु कण्हा ! तं एवं भू(यं)तं वा भव्वं वा भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चइत्ता हिएणं जाव पव्य-इस्संति, से के-णं [अ]ट्टेणं भंते ! एवं वुषाइ-न ए(वं)यं भूयं वा जाव पव्य-इस्संति ? कण्हाइ ! अरहा अरिद्वणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु कण्हा ! सब्वे-वि य णं वासुदेवा पुष्वभवे नि-दाणगडा, से ए(ए)तेणद्वेणं कण्हा ! एवं वुश्वइ-न एयं भूयं ॰ पव्वइस्संति, तए णे से कण्हे वासुदेवे अरहे अरिट्ठणेमिं एवं बयासी-अहं र्ण भंते ! इ(ओ)तो कालमासे कार्ल किया कहिं गमिस्सामि (१) कहिं उववज्रिस्सामि १, नए णं अ-रहा अरिद्वणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु कण्हा । वारवईए नयरीए इरिंगदीवायण(कुमार)कोवनि(६)दङ्खाए अम्मापिइनियगविष्पहूणे रामे(ण)णं बरु-रेवे-णं सिद्धं दाहिणवेयालि अभिमुद्दे जो(ज्)हिद्विलपामीक्लाणं पंचण्हं पंडवाणं ंडुरायपुत्ताणं पासं पंडुमहुरं संपत्थिए कोसंबवणकाणणे नम्गोहवरपायवस्स अ(घे)हे ्डविसिलापट्टए पीयवत्यपच्छाइयसरीरे ज(र)राकुमारेणं तिक्खेणं कोदंडविप्पमुक्केणं सुणा वामे पा(ये)दे विदे समाने काल्याचे काल्या

पुडवीए उजलिए नरए नेरइयत्ताए उववजिहिस, तए णं कण्हे वासुदेवे अरहओ अरिद्रणेमिस्स अंतिए एयमद्वं सोचा निसम्म ओहय-जाव झियाइ, कण्हाड! अरहा अरिट्रणेमी कण्डं वासुवेवं एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! ओहय-जाब झियाहि, एवं खळ तुमं देवाणुप्पिया ! तचाओ पढवीओ उज्जलियाओ अणंतरं उव्विहता इहेव जं(बृदी)बुद्दीवे भारहे वासे आगमेसाए उस्सिप्पिणीए पुंडे(पुण्णे)सु जणवरस सयदवारे बारसमे अममे नामं अरहा भविस्मसि, तत्य तुमं बहुई वासाई केवलपरियागं पाउणेता सिज्झिहिसि ५. तए णं से कण्हे बासुदेवे अरहओ अरिटणेमिस्स अंतिए एयमदं सोचा निसम्म इट्रतद्व अप्होबेड २ ता वग्गड २ ता तिवडं छिंदइ २ ता सीहणायं करेड २ ता अरहं अरिट्ठणेमिं वंदइ नमंसइ वं॰ २ ता तमेव आ(अ)भिसेकं ह(त्थिर॰)त्थि दु-रुहइ २ ता जेणेव बारव-ई नयरी जेणेव सए गिहे तेणेव उवागए अभिसेयहत्थिरयणाओ पचीरुहइ (०) जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणेव सए सीहासणे तेणेव उबागच्छइ २ ता सीहासणवरंसि पुरस्थाभिमुहे निसीयइ २ ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ ता एवं बयासी-गच्छह णं तुब्से देवाणुप्पिया वारवईए नयरीए सिंघाडग[] जाव उवघोसेमाणा एवं वयह-एवं खलु देवाणुप्पिया! बारबईए नयरीए-नब-जोयण-जाब-भयाए सुर्गिगरीवायणमूलाए विणासे भविस्सड, तं जो णं देवाणु-प्पिया ! इच्छइ बा-रवद्देश नयरीए राया वा ज़बराया वा ईसरे तलबरे मार्ड-वियकोडुंवियइब्भरेट्टी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अरहओ अरिट्ट-णेमिस्स अंतिए मुंडे जाव पञ्चहत्तए तं णं कण्हे बासूटेचे विसज्जेड, पच्छातर-स्स-वि य से अहापवित्तं विनि अणुजाणइ महया इ[क्कि]द्वीसक्कारसमुद्रएण य से निक्खमणं करेइ, दोचं पि तवं-पि घोसणयं घोसेह २ ता मम ए(समाणित)यं पचप्पिणह, तए णं ते कोडंबिय जाव पचप्पिणंति, तए णं सा पत्रमावई-देवी अरहओ अंतिए धम्मं सोचा निसम्म इट्टतुट्ट[ ॰ ] जाब हियया अरहं अरिट्टणेर्मि वंदइ नमंसइ वं २ ता एवं वयासी-सद्दृशिम णै भंते ! निरगंधं पा(प)वयणं ० से जहेर्य तुन्मे वदह वं नवरं देवाणुप्पिया! कण्हं वासुदेवं आपुच्छामि, तए णं अहं देवा॰ अंतिए मंडा जाव पव्वयामि, अहासुहं देवाणुप्पि॰ ! मा पिडि॰ वंधं करे(हि)ह, तए णं सा पत्रमावई देवी धम्मियं जाणप्पवरं दुस्हद २ मा जेणेव या-रवई-नयरी जेंणेव सए गिहे तेणेव उदागरूड र ता धन्मियाओ आपाओ पचीर(भ)हइ २ ता जेणेव कण्हे बासुदेवे तेणेव उवागच्छाइ २ ता कर्यल अंखर्लि कड़ (कण्हं वा०) एवं नयासी-इच्छामि णं देवाणुष्यिया । तुब्सेहिं सन्सणुण्यामा

समाणी अरहओ अरिट्रणेमिस्स अंतिए मुंडा जाव पन्व , अहासुई , तए णं से कण्हे चासुदेवे कोडुंबिए (पु०) सद्दावेड् २ ता एवं बयाशी-खिप्पामेव (भी दे०) पउमा-वईए (०) महत्यं निक्खमण।भिसेयं उवद्रवेह २ ता एयमाणतियं पश्चिपणह. तए णं ते जाव पर्वापणांति. तए णं से कण्डे वासुदेवे परामावडं देविं पट्टपांसि द-रुहेड (०) अट्टसएणं सोवण्णकलस जाव महाणिक्खमणाभिसेएणं अभिसिंचइ २ ता सञ्वालंकारविभूसियं करेड २ ता पुरिससहस्सवाहिणिं सि(वि)वियं दुरू(हावे)हेइ २ ता बारवर्डए नयरीए मज्झंमज्झेणं निम्मच्छा २ ता जेणेव रेवयए पन्चए जेणेव सहसंबवणे उजाणे तेणेव उवागच्छाइ २ ता सीयं ठवेइ (०) पउमावई देवी सीयाओ पन्नोह-हड २ ता जेणेव अरहा अरिट्रणेमी तेणेव उनागच्छाइ २ ता अरहे अरिद्वणेमिं तिक्चुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ ता वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-एस णं भंते। मम अग्गमहिसी परामावई-नामं देवी इहा कंता पिया मणुण्णा मणा(मा अ)भिरामा जान किमंग पुण पासणयाए ? तण्णं अहं देवाणप्पिया ! सिस्सि(णी)णिभिक्सं दलयामि पिडच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! सिस्मिणिभिक्खं, अहासहं ०, तए णं सा पउमार्वर्ड (०) उत्तरपर-च्छि(मे)मं दिसीभा(ग)मं अवक्रमह २ ता सयमेव आभरणालंकारं ओम्रयह २ ता सयमेव पंचमुद्रियं लोगं करेइ २ ता जेणेव अरहा अरिट्रणेमी तेणेव उवागच्छड २ ता अरहं अरिद्वणेमिं बंदइ नमंसइ बं॰ २ ता एवं बयासी-आलिते जाव धम्ममाइक्खि(तं) उं, तए णं अरहा अरिट्टणेमी पजमावई देविं सयमेव पञ्चा-वेइ २ ता सयमेव मुंडावेइ सयमेव जिन्खणीए अज्जाए सिस्सिणि दलयह, तए ण सा जिम्लणी अजा पउमावई देविं स(यं)यमेव पब्दा० जाव संजमियव्वं, तए णं सा परमावई जाव संजमइ, तए ण सा परमावई अज्जा जाया हरियासमिया जाब गुक्तवंभयारिणी, तए णे सा पउमाबई अजा अक्खिणीए अजाए अंतिए सामाद्म्यमाइयाई एकारस अंगाई अहिज्जाइ, बहाह चउत्पछ्छद्वस्यसमदुवालसेहिं मासदमासखमणेहिं व अप्पाणं मावेमा(णी)णा विहरइ, तए णं सा पउमावई अज्ञा बहुपिडपुण्णाई वीसं वासाई सामण्णपरियार्ग [पाउणइ] पाउणिता मासियाए संस्कृत-णाए अप्पाणं झू(झो)सेंह २ शा सब्बि भत्ताई अणस(नेणं)णा-ए होदेह २ शा जस्सद्राए कीरइ जिणकप्पभावे बेरकप्पभावे बाब तमई जाराहेइ जिस्स्सासेहि मिद्धा ५ ॥ ९ ॥ (उ० य अ०) तेणं काछेणं तेणं समएणं नारवर्द्द (प०) रेव्येष्ट उज्जाणे नंदणवणे तत्थ णं बारवईए नथरीए कण्हे बासुदेवें० तस्स में कण्ड स्य वासहेत्राम सोति के के

जहा पउमावई तहा निग्गया धम्मकहा परिसा पिंडिगया, कण्हे-वि, तए णं सा गोरी जहा पउमावई तहा निक्खंता जाव सिद्धा ५। एवं गं(गां)धारी। लक्खणा। सुसीमा। जववई। सचभामा। रूप्पणी। अट्ट-वि पउमाव[इ]ईसरिसाओ अट्ट अज्झयणा॥ १०॥ ('न०) तेणं काळेणं तेण समएणं वारवई[ए]नयरीए रेवयए (प०) नंदणवणे (उ०) कण्हे०, तत्थ णं बारवईए नयरीए कण्हस्स वासुदेवस्स पु(त्तए)त्ते जंबवईए देवीए अन्तए संबे नामं कुमारे होत्था अहीण०, तस्स णं संबस्स कुमारस्स मुल्लांसरी-नामं भारिया होत्या वण्णओ, अरहासमोसढे कण्हे निग्गए मूलसिरी-वि निग्गया जहा पउमावई जं नवरं देवाणुप्पिया! कण्हं वासुदेवं आपुच्छामि जाव सिद्धा। एवं मूलदत्ता-वि। पंचमो वग्गो॥ १९॥

[ छट्टो वग्गो ]

जइ (णं भं०) छट्ट(म)स्स उक्लेवओ नवरं सोलस अज्झयणा प०, तं०-'म(मं)काई किंक(म)में चेव मोग्गरपाणीय कासवे। खेमए थिइ(ध)हरै चेव केलासे हरिचंदणे ॥ १ ॥ वारत्तसुदंसणपुण्यभद्दसमणभद्दसुपद्दे मेहे । अइस्ते अदि अलक्षे अज्ञायणाणं [उ] तु सोलसर्य ॥ २ ॥' जइ मोलस अज्ञायणा प०[०] पढ़मस्स अज्झयणस्स के अड्डे पण्णते ? एवं ख़लु जंबू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे गुणसिलए उजाणे सेणिए राया (तत्य णं) स-काई-नामं गाहावई परिवम्ड अब्रे जाव अपरिभूए, तेण कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आदिकरे गुणसिलए जाव विहरड परिसा निरगया, तए णं से म-काई गाहावई इमीसे कहाए लढ़ेंद्रे जहा पण्यतीए गंगदत्त तहेव इसो(ऽ)वि जेट्रपूत्तं कुटुंबे ठवेता प्रारससहस्सवाहिणीए सीयाए निक्खंत जाव अणगारे जाए ईरियासमिए. तए णं से म-काई अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहाहवाणं घेराणं अतिए मामाइयमाइयाइं एकारस अंगाइं अहिज्ञइ सेस जहा खंदगस्य. गुणर्यणं तवोकम्मं सोलसवासाइं परियाओ तहेव वि(प्) उछे सिद्धे । (दो॰ उ॰) किंकमे-वि एवं चेव जाव वि-उरूं सिद्धे ॥ १२ ॥ (त० उ० ए० ख० जं०) तेण कालेणं तेणं समएणं रायगिहे (ण०) गुणसिलए उज्जाणे सेणिए राया चेह्नणा-देवी[वण्णओ], नत्थ णं रायगिहे-अज्णान् नामं मालागारे परिवसइ, अङ्ग्री ] जाव अपरिभूत्, तस्स णं अज्जयस्य मालायारस्य बंधमई-नामं भारिया होत्था सुमा०, तस्य णं अज्जय-यस्य मालायारस्य रायगिहस्य नयरस्य बहिया एतथ णं महं एगे पुष्कारामे होतथा कि(क)ण्हे जाव नि(कु-गु)उरंबभूए दसद्धवण्णकुसुमकुसुमिए पासाईए ४, तस्स णं पुष्फारामस्स अदूरसामंते तत्थ णं अज्जूणयस्स माला(गा)यारस्स अज्जय-

पज्जयपिइपज्जयागए अणेगकुळपुरिसपरपरागए मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खा-ययणे होत्था. तत्थ णं मोम्गरपाणिस्स पिडमा एगं महं पलसहस्सणिप्पाणं अयोमयं मोग्गरं गहाय चिट्टइ, तए णं से अजुणए मालागारे बालप्पभिइं चेव मोग्गरपाणिजक्ख(स्म)भन्ते यावि होत्या, कहाकर्त्ति प च्छि)त्य(या)यपिडगाउँ गेण्डड २ ता रायगिहाओ न-यराओ पडिणिक्खमइ २ ता जेणेव पुष्फारामे तेणेव उवा-गच्छड २ ता पुष्फुच्चर्य करेड २ ता अग्गाई बराई पुष्फाई गहाइ २ ता जेणव मोगगरपाणिस्स जन्स्वाययणे तेणेव उवागच्छइ २ ना मो(मु)गगरपाणिस्स जक्लस्स महरिहं पुष्पञ्चणयं करेड २ ता जण्णुपाय(व)पिंडए पणामं करेड, तओ पच्छा रायमरगंसि वित्तिं कप्पेमाणे विहरइ, तत्थ णं रायगिहे नयरे लिखा नामं गोद्री परिवसह अङ्गा ि जाव अपरिभू या)ना जंकयसुकया यावि होत्या, तए णं रार्यागहे न-यरे अष्णया कयाद पमो(ए)दे बुट्टे बावि होत्था, तए णं से अजणए भालागारे कहं पभूयत(राए)रेहिं पुष्फेहिं कजामितिकट पचुसकालसमयंसि बंधु-मईए भारियाए सद्धि प-त्थियपिडयाई गेण्डड २ ता सयाओ गिहाओ पिड-णिक्खमइ २ ता रायगिह न-गरं मज्झंमज्झेणं निरगच्छइ २ ता जेणेव पुण्या-रामे तेणव उवागच्छाइ २ ना बंधुमईए भारियाए सद्धि पुरुत्वयं करेइ, तए णं तीसे ळिळियाए गोद्वीए छ गोद्विहा पुरिसा जेणव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागया अभिरममाणा चिह्नति, तए णं से अज्जूणए माला-गारे बंधुमईए भारियाए सिद्धे पुष्फुचयं करेड (०) अग्गाइं वराई पुष्काइं गहाय जेणेव मोरगरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, तए णं-छ गोदिका परिसा अज्जायं मालागारं वंधुमईए भारियाए सदि एजमाणं पासंति २ ता अण्णमण्णं एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया! अज्जूणए मालागारे बंधु-मईए भारियाए सदि इहं हन्यमागच्छइ तं सेयं खल देवाणुप्पिया! अम्हं अज्ञणयं मालागारं अव(उ)ओडयबंधणयं करेता बंधुमईए भारियाए सर्दिः विउत्राई भोगभोगाई भुंजमाणाणं विहरित्तए-तिकट्ट एयम्हं अण्यमण्यस्स पिड-सुर्णेति २ ता कवाडंतरेस निलुकंति निश्चला निष्फंदा तुसिर्णीया पच्छण्णा चिट्टांत, तए णं से अज्जणए मालागारे बंधुम(ईए)इभारियाए सिंद्धं जेणेव सोस्मर-पाणिजक्लाययणे तेणेव उवागच्छइ (०) आलोए पणामं करेइ (०) महरिहं पुष्फ-चणं करेड़ (०) जण्णुपायपिंडए पणामं करेड़, तए णं-छ गो(ड्रे)डिला पुरिसा दव-दबस्स कबार्डतरेहिंतो निग्गच्छंति २ ता अज्जणयं मालागारं गेण्हंति २ ता अवओड (ग) यबंधणं करेंति (०) बंबुमईए मालागारीए सर्दि वि-उलाई भोगभोगाई

मुंजमाणा विहरति, तए णं तस्स अञ्जूषयस्स मालागारस्स अ**यमज्झत्थिए ४ (स**०). एवं खल अहं बालप्पभिइं चेव मोरगरपाणिस्स भगवंशो कल्लाकां जाव कप्पेमाणे बिहरामि, तं जड़ णं मोरगरपा(णि)णी जक्खे इह संणिहिए होंते से णं कि ममं एयाह्नवं आवरं पावेजमाणं पासंते ?, तं नित्य णं मोरगरपा-णी जक्खे इह संणि-हिए, सुव्वतं तं एस कट्टे, तए णं से मोग्गरपा-णी जक्खे अज्जुगयस्स मालागारस्स अयमेयाह्वं अ-ब्मात्थियं जाव विया(णि)णेता अज्जूणयस्स मालागारस्स सरीरयं अणु-पविसइ २ ता तडतडतडस्स बंधाइं छिंदइ, [छिंदिता] तं पलसहस्सणिप्फणं अयोमयं मोग्गरं गेण्हइ २ ता ते इत्थिसत्तमे पुरिसे घाएइ, तए णं से अजणए मालागारे मोगगरपाणिणा जक्खेणं अण्णाइद्रे समाणे रायगिहस्स न-गरस्स परिपेरतेणं कल्लाकाल छ इत्यिसत्तमे पुरिसे घाएमाणे विहरह, (तए णं) रायगिहे नयरे सिंघाडग-जाव महापहपहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्लइ ४-एवं खळु देवाणुष्पिया ! अज्जणर मालागारे मोगगरपाणिणा अण्याइड्रे समाणे राय-गिहे नयरे बहिया छ इत्थिसत्तमे पुरिसे घा(य)एमाणे विहरइ, तए णं से सेणिए राया इमीसे कहाए लब्द्रे समाणे कोइंबिय० सहावेद २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया ! अज्जुगए मालागारे जाव घाएमाणे जाव विह-रइ तं मा णं तुब्से के-इ कट्टस्स वा तणस्स वा पाणियस्स वा पुष्फफलाणं वा अट्टाए सहरं निग्गच्छउ मा णं तस्य सरीरस्य वावनी भविस्सइत्तिकह दोब्ब-पि तचं-पि घोसणयं घोसेह २ ता खिप्पामेव ममेयं पत्रप्पिणह, तए ण ते कोई-बिय[ ] जाव पचिपणंति, तत्थ ण रायिमहे न-गरे सुदंसणे नामं सेद्री परि-वसइ अड्डें , तए णं से युदंसणे समणोवामए यावि होत्या अभि(म)गय-जीवाजीवे जाव विहरइ, तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं जाव समी-सढे [ ] विहरइ, तए णं रायगिहे न-गरे मिंघाडग बहजणी अण्णमण्णस्स एवमाउक्खइ जाव किमंग पुण विपुलस्स अद्वस्स गृहणयाए [०] एवं तस्स सुरंसणस्स बतुजगस्स अंतिए ए-यं मोचा निसम्म अयं अ-बमत्यए ४-एवं खलु समणे जाव विहरइ तं गच्छामि णं [०] वंदामि०, एवं संपेहेइ २ ता जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ ना करयल० अजलि कट्टु एवं वयासी-एवं खलु अम्मयाओ ! समणे जाव निहरइ तं गच्छामि ण समणं भगवं महावीरं वंदामि नमंसामि जाव पज्ज्वासामि, तए णं (तं) सुदंसणं सेहिं अम्मापियरो एवं वयासी-एवं खलु पुत्ता । अञ्जु(ने)गए मालागारे जाव घाएमाणे विहरइ, तं मा णं (तुमं) पुता ! समणं भगवं महावीरं वंदए निग्गच्छाहि, मा णं

तव सरीरयस्स वावती सविस्सर, तुमण्णं इहुगए चेव समणं भगवं महावीरं बंदाहि नमंसाहि, तए ण सदंसणे सेट्टी अम्मापि(तरो)यरं एवं बयासी-किण्णं(तुर्म) अहं अम्मयाओ । समर्ण भगवं महावीरं इहमागर्य इह-पत्तं इह समोसढं इहगए जेव वंदिस्सामि(न॰)?, तं गच्छामि णं अहं अम्मयाओ ! तु॰मेहिं अ॰मणुण्णाए समाणे (स॰) भगवं महावीरं वं(दा॰ जाव प॰)दए, तए णं-सुदंस(ण)णं सेट्टि अम्मापियरो जाहे नो संचा(यं)एंति बहुहि आधवणाहि ४ जाव पह-वेताए ताहे एवं बयासी-अहायुहं०, तए णं से सुदंसणे अम्मापिईहिं अञ्भणु-ण्णाए समाणे प्हाए सुद्धपावेसाई जाव सरीरे सयाओ गिहाओ पिडणिक्ख-मइ २ ता पायविहारचारेणं रायगिहं नगरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ २ ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणस्स अदूरसामंतेणं जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव प(पा)हारेत्य गमणाए, तए णं से मोगगरपाणी जक्के सुदंसणं ममणोवासयं अवूरमामंतेणं वीईवयमाणं (२) पासइ २ त्ता आसुरते ५ नं पलसहस्मणिष्फणां अयोमयं मोग्गरं उल्लाखेमाणे २ जेणेव मुदंसणे समणीवासए तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए ण से सुदंसणे समणोवासए मोग्गरपाणि जक्खं एजमाणं पासइ २ ता अभीए अनत्थे अणुव्विगो अक्खुभिए अचलिए असंमंते वत्(यए)थंतेणं भूमि पमजाइ २ ता कर-यल ० एवं चयासी-नमोऽत्धु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं नमोऽत्धु णं सम-णस्स जाव संपाविडकामस्य, पुन्ति (च) पि णं मए समणस्स भगवओ महा-वीरस्स अंतिए धूलए पाणाइबाए पचक्खाए जावजीबाए थूलए सुसाबाए थूलए अदिष्णादाणे सदारसंतीसे कए जावजीवाए इच्छापरिमाणे कए जावजीवाए, तं इदाणि-पि णं तस्रेव अंतियं सब्वं पाणाइवायं पश्चक्खामि जावजीवाए (०) मुसावार्य (०) अदत्तादाणं (०) मेहणं (०) परिगाहं पश्चक्खामि जावजीवाए सन्वं कोहं जाव मिच्छादंसणसहं पचक्कामि जामजीवाए सम्बं असणं पाणं खाइमं साइमं चउळ्रिहं-पि आहारं पञ्चकखामि जावजीवाए, जड पं एतो उवसरगाओ सुन्धि-स्साम तो मे कप्पेड पारेत्तए अह णो एत्तो उवसम्माओ (न) मुखिस्सामि तओ मे तहा पश्चक्खाए चेवतिकडू सागारं पष्टिमं पष्टिवज्जञ् । तए ण से मोग्गर-पा-णी जक्खे तं पलसहस्सामिप्तरणां अयोगयं मोरगरं उल्लाखेमाणे २ जेणेव सुदंसणे समणोवासए तेणेव जवाग(च्छ०)ए नो चेव ण संचाएइ सुदंसणं समणो-वासयं तेयसा समिविष्टितए, तए णं से मोगगरपाणी-अक्खे सुदंसणं समणो-वासयं सम्बक्षो सर्मताओ परिघोळमाणे २ जाहे नो चिव णें संचाएड सर्व-

सणं समणोवासयं तेयसा समभिपडित्तए ताहे धुरंसणस्स समणोवासयस्स पुरुओं सपर्निख सपिंडिदिसिं ठिचा सुदंसणं समणोवासयं अणिमिसाए दिद्वीए सचिरं निरिक्खइ २ ना अज्जुणयस्स मालागारस्स सरीरं विष्पज(हा)हुइ २ त्ता तं पलसहस्सणिष्फण्णं अयोगयं मोग्गरं गहाय जामेव दिसं पाउच्भूए तामेव दिस पडिगए, तए णं से अज्जुणए मालागारे मोनगरपाणिणा जक्खेणं विष्प(ज०)-मुक्के समाणे धसत्ति धरणियलंसि सब्वंगेहिं (सं)निवडिए, तए णं से सुदंसणे समणोवासए निरुवसरगांमितिकडू पिडमं पारेइ, तए णं से अज्जणए मालागारे त(ओ)तो मुहत्तंतरेणं आसत्ये समाणे उद्देश २ ता सुदंसणं समणोवासयं एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया । के किंह वा संपत्थिया ?, तए णं से सुदंसणे समगोवासए अज्जूणयं मालागारं एवं क्यासी-एवं खलु देवाणुप्पिया! अहं मुदंसणे नामं समणोवासए अभिगयजीवाजीवे गुणसिलए उजाणे समणं भगवं महावीरं वंदए संपत्थिए, तए णं से अज़ुणए मालागारे मुदंसणं समणी-वासयं एवं वयासी-तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया । अहमवि तुमए सिंदं समणं भगवं महावीरं वं(दे)दित्तए जाव पज्जवा(से)सित्तए, अहामुई देवाणुपिया! मा पडिबंधं करेह, तए णं से मुदंसणे समणीवासए अज्जूणएणं मालागारेणं सद्धि जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव ममणे भगवं महावीरे तेणेव उवा-गच्छइ २ ता अज्जणएणं मालागारेणं सिद्धं समर्गं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव पज्ञवासइ, तए णं [से] समणे भगवं महावीरे मुदंसणस्य समणोवास-गरस अञ्जापयस्स मालागारस्स तीसे य० धम्मकहा०, सुर्दसणे पिडगए । तए णं से अज़ुणए [मालागारे] समणस्स भगवओ महावीरस्य अति(ए)यं धम्मं सोचा [निसम्म] इट्ट० सहहामि णं भंते ! निग्गंथं पावयण जाव अच्युद्धेमि, अहासुहं॰, तए ण मे अज्जूणए मालागारे उत्तर॰ सयमेव पंचमुद्वियं लोयं करेड़ (करिना) जान अणगारे जाए जान निहरड़, तए णं से अञ्जूणए अण-गारं ज चेव दिवस मुंडे जाव पव्वइए तं चेव दिवसं समर्ग भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं॰ २ ता इमं एयाह्वं अभिग्गहं उ(ग्गे-ओगे)ग्गिण्हइ-कप्पइ मे जावजीवाए छट्टंछट्टंणं आणिक्खिताणं तवोकम्मेण अप्पाणं भावेमाणस्स विहरिताए-तिकट्ट अयमेयास्वं अभिगाहं ओगेण्हड २ ता जावजीवाए जाव विहरह, तए णे से अजुणए अणगारे छट्टक्खमणपारणयंनि पढ(म)माए पोरिसीए सज्झायं करेइ जहा गोयमसामी जान अड(विहर)इ, तए णं तं अञ्चुणयं अणगारं रायगिहे नयरे उचि ] जाव अहमाणे बहुवे इ(दियसा)त्थीओ य पुरिसा य

डहरा य महह्रा य जुवाणा य एवं वयासी-इमे-णं मे पिता-मा(र)रिए [माता मारि-या भाया । भगिणी । भजा । प्रति । भूया । सुण्हा । इमेण मे अण्ण-यरे सयणसंबंधिपरियणे मारिएत्तिकह अप्पेगइया अक्रोसंति अप्पेगइया हीलंति निदंति खिसंति गरिहंति तजांति ताठंति, तए णं से अज्जुणए अगगारे तेहिं बहाहें इत्यीहि य परिसेंदि य इहरेहि य महलेहि य जुनाणएहि य आ-तो--सिजमाणे जाव ताळेजमाणे तेसिं मणसा-वि अपउस्समाणे सम्मं सहड सम्मं खमइ तितिक्खइ अहियासेइ सम्मं सहमाणे० रायगिहे नयरे उच्चणीय-मज्ज्ञिमकुलाई अडमाणे जह भत्तं ल-हइ तो पाणं न लभइ जह पाणं तो भत्तं न लभड़, तए णं से अजुगए (अ०) अदीणे अविमणे अक्टुसे अणाइने अविमा(ई)दी अपरितंत जोगी अंडड २ ता रायगिहाओं न-गराओ पिडणिक्खमः २ ता जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे जहा गोयमसामी जाव पिंडदंसेड २ ता समणेणं भगवया महावीरेणं अञ्भण्णाए अमुच्छिए ४ बिलमिव पण्णगभूएणं अप्पाणेणं तमाहारं आहारेड, तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया (क०) राय० पिंडणिक्लमः २ ता बहिं जण० विहर्द, तए णं से अजाणए अणगारे तेणं ओ(उ)राटेणं (वि०) पयत्तेणं परगहिएणं महाणुभागेणं त्वी-कम्मेणं अप्याणं भावेमाणे बहुपुण्णे क्रम्मासे सामण्णपरियागं पाउणह्यापाउ-णिता] अद्भासियाए संलेहणाए अप्पार्ण झू[झु]सेइ [२ ना] तीस भत्ताई अणसणाए छेदेइ २ ता जस्सद्वाए कीरइ जाव सिद्धे ३॥ १३॥ (उ० च० अ० ए० ख० जं०) तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे न-गरे गुणसिलए उजाणे (तत्य पं) सेणिए राया कासवे नामं गाहावडे परिवसड जहा म-कार्ड, सोलस वासा परियाओ विपुले सिद्धे ४ । एवं खेमए-८-वि गाहावई, नवरं का(गं)यंदी नयरी सोलस वासा परियाओ विपुळे पञ्चए सिद्धे ५ । एवं धिइहरे-वि गाहावई का(मं)यंबीए नयरीए सोलस वासा परियाओ (जाव) विपुले सिद्धं ६ । एवं केलासे-वि गाहा-वई नवरं सागेए नयरे बारस-वासाइं परियाओ विपुक्ते सिद्धे ७. एवं द्वारे-चंदणे-वि गाहावई साएए बारस-वासा परियाओ विपुळे सिद्धे ८ । एवं वार्क्ए-वि गाहावई नवरं रायगिहे न-गरे बारस-बासा परियाओ विपुष्टे सिद्धे ९ । एवं सुदंसणे-वि गाहावई नमरं वाणिय[ग]गामे नयरे दृइपलासए उजाणे पंच-वासा परियाओ निपुक्ते सिद्धे १० । एवं पुष्णभहे-वि गाह्यवर्षे वाणिय-गामे नयरे पंच-वासा परियाओ विपुळे सिद्धे ११। एवं समणमहे-वि गाहावर्ड सावत्वीए नयरीए बहुवा(स-सा)साई परि० सिक्के १२। एवं सुपद्दहे-वि गाहावई सावत्यीए नयरीए

सत्तावीसं वासा परियाओ विपुले सिद्धे १३ । एवं मेहे वि गाहावई रायगिहे नयरे बहुई वासाई परियाओ विपुळे सिद्धे १४॥ १४॥ (उ० ५० अ० ए० व० ए० ख ़ जं ) तेणं कालेणं तेणं समएणं पोलासपुरे न-गरे सि-रिवणे उज्जाणे, तत्थ णं पोलासपुरे नयरे विजये नामं राया होत्या, तस्स णं विजयस्स रण्णो सिरी-नामं देवी होत्या वण्णओ, तस्स णं विजयस्स रण्णो पुत्ते सिरीए देवीए अनए अइमुत्ते नामं कुमारे होत्या स्-माले[॰], तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव सि-रिवणे विहरइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्रे अंतेवासी इंदम्(ई)ती जहा पण्णतीए जाव पोलासपुरे नयरे उच-जाव अडड्, इमं च णं अड्सुत्ते कुमारे ण्हाए सव्वा-लंकारविभूसिए बहुहिं दारए हिं हि य दारिया-हि य डिंभएहि य डिंभियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सदिं संपरिवृडे स(या)ओ गिहाओ पिडिणिक्ख-महर ना जेणेव इंदद्वाणे तेणेव उवागए तेहिं बहूहिं दारएहि य ६ संपरि-बुडे अभिरममाणे २ विहरह, तए णं भगवं गोयमे पोलासपुरे न-यरे उच जाव अडमाणे इंदद्वाणस्स अदूरसामंतेणं वीईवयइ, तए णं से अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं अदूरसामंतेणं वीईवयसाणं पासड २ ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागए २ ना भगवं गोयमं एवं बयासी-के णं भंते ! तृब्भे ? किं वा अडह ?, तए णं भगवं गोयमे अइमुत्तं कुमारं एवं वयासी-अम्हे णं देवाण्पिया ! समणा निग्गंथा इतियासमिया जाव बंभयारी उच-जाव अडामो. तए णं अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी-एइ णं भंते! तुब्भे (जेणेव) जा णं अहं तु(हं)च्मं भिक्सं दवावेमीतिकटू भगवं गोयमं अंगु-त्रीए गेण्हइ २ ना जेणेव सए गिहे तेणेव उवागए, तए णं सा सि-रिदेवी भगवं गोयमं एजभाणं पासइ २ ता हद्र० आसणाओ अन्भद्रेह २ ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागया भगवं गोयमं तिक्खुत्तो आयाहि-णपयाहि ० वंदइ० विउल्लेगं असण० जाव पिढिविसजोइ, तए णं से अइभुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी-कहि णं भंते ! तुन्मे परिवसह ?, तए णं [से] भगवं गोयमे अइमुत्तं कुमारं एवं वयासी-एवं खल्ल देवाणुप्पिया ! मम धम्मायरिए धम्मोवएसए भगर्व महावीरे आइगरे जाब संपाविउकामे इहेब पोलामपुरस्त न-गरस्स बहिया सिरिवणे उजाणे अहापश्चित्वं उगाई उगिन-ण्हिता संजमेणं जाव भावेमाणे विहरह, तत्थ णं अम्हे परिवसामी, तए णं से अइमत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी-गच्छामि नं भंते! अहं

तुब्भेहिं सदिं समर्ण भगवं महावीरं पायवंदए, अहाद्धहं०, तए णं से अइमुत्ते कुमारे भग(वं)क्या धोयमेणं सद्धि जेणेव समने (भ०) महावीरे तेणेव उचागच्छइ २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खतो आयाहि-णपयाहिणं करेइ २ ता वंदइ जाव पज्जवासइ, तए ण मगर्व गोयमे जैणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागए जाव पिंडदंसेड २ ता संजमेणं तव विहरह, तए णं समणे भगवं महावीरे अइमुत्तस्स कुमारस्स तीसे य धम्मकहा, तए णं से अहमुत्ते (कु॰) समणस्स भगवओ महावीरस्य अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हद्व॰ जं नवरं देवाणुष्पिया । अम्मापियरो आपुच्छामि, तए णं अहं देवाणुष्पियाणं अंतिए जाब पव्वयामि, अहासुहं देवाणुप्पिया । मा पिडवंघं [करेह], तए णं से अइमुत्ते [कुमारे] जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागए जाव पथ्वइत्तए, अइमुत्तं कुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-बारुं-सि जा(ता)व तुमं पुत्ता ! असंबुद्धे-सि॰ कि ण तुमं जा(णा)णसि धम्मं १, तए णं से अइमुक्ते कुमारे अम्मापियरो एवं बयासी-एवं खलु (अहं) अम्मयाओ ! जं चैव जाणामि तं चेव न जा(या)णामि जं चेव न जा-णामि तं चेव जाणामि, तए मं तं अइसुतं इमारं अम्मापियरो एवं क्याची-कहं णं तुमं पुत्ता ! जं चेव जा-णांस जाव तं चेव जा-णांत ?, तए णं से अइसुत्ते कुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-जाणामि अहं अम्मयाओ! जहा जाएणं क्षवस्समिरयव्वं न जाणामि अहं अम्मयाओ ! काहे वा काहें वा कहं वा केचिरेण वा ?, न जाणामि-अम्म-याओ । केहिं कम्माययणेहिं जीवा नेरइयतिरिक्खजोणिमणुस्सदेवेयु उववज्वंति, जाणासि णं अम्मयाओ ! जहा सएहिं कम्माययणेहिं जीवा नेर्इय ि जाव उनवर्जाति, एवं खळु अहं अम्मयाओ ! जं चेव जाणामि तं चेव न जा-णामि जं चेव न जा-णामि तं चेव जाणामि, इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुब्सेहिं अञ्भणुण्णाए जान पव्चइत्तए, तए णं तं अइमुत्तं कुमारं अम्मापियरो जाहे नो संचाएति बद्दहिं आघव ० तं इच्छामी ते जाया ! एगदिवसमिव रा(ज)यसिरिं पासेत्तए, तए णं से अइमुत्ते कुमारे अम्मापिजवयणम्णुयनमाणे तुसिणीए संचिद्वइ अभिसेओ जहां महाबलस्स निक्खमणं जाव सामाइयमाइयाई अहिजइ बहुई बासाई सामण्य-परियागं गुणरयणं जाव विपुछे सिद्धे १५। (उ०सो० था० ए० ख० र्ज०) तेणं कारुणं तेणं समएणं वा(बा)णारसीए नयरीए काममहावणे उज्जाणे, तत्व णं नाणारसी(इ)ए अलक्खे नामं राया होत्या, तेणं कालेणं तेणं समरूणं समणे जाव विहरह परिसा निग्मया, तए णं [से] अछक्से राखा डमीसे कहाए

लद्धे (स॰) हट्टतृद्ध॰ जहा कृणिए जाव पजुवासइ धम्मकहा॰, तए णै से अलक्खे राया समणस्स भगवओ महावीरस्म अतिए जद्दा उदायणे तहा निक्खंते नवरं जेट्टपुत्तं रजे अहिसिचइ एकारस अंगाई बहु वासा परियाओ जाव विपुले सिद्धे १६। एवं जंबू! समणेणं जाव छट्ट-स्स वग्गस्स अयमट्टे पण्णत्ते ॥ १५॥

[सत्तमो वग्गो]

जइ ण भंते! सत्तमस्स बग्गस्स उक्खेवओं[०] जाव तेरस अज्झयणा पण्णत्ता तं०-'नंदा तह नंद(मती)बई नं(दो)दुत्तर नं(द)दिसेणिया चेव। म(ह्या)स्य खमस्-य महमरू-य मरु(हे)देवा य अद्वमा ॥ १ ॥ भहा य खभहा य खजाया खमणा(तिया)वि य । भृयदि(त्ता)ण्णा य बो(द्ध)धव्वा सेणिय-मजा(ण)णं नामाई ॥ २ ॥' जइ णं भंते!० तेरस अज्झयणा पण्णत्ता पटमस्स गं भंते! अज्झयणस्स समणेणं० के अट्ठे पण्णत्ते ! एवं खळ जंवृ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गृणसिलए उज्जाणे सेणिए राया (व०) तस्म णं सेणियस्स रण्णो नंदा नामं देवी होत्था वण्णओ, सानी समीमढे परिमा निग्गया, तए णं सा नंदा-देवी इमीसे कहाए लद्धा (स० जाव हष्ट०) कोडुंवियपुरिसे सहावेइ २ ता जाणं जहा पउमावई जाव एक्षारस अगाई अहिजिता वीसं वामाइं परियाओं जाव सिद्धा । एवं तेरम-वि डेवीओ नंदागमेण नेयव्वाओ (णि०) ॥ सन्तमो वग्गो समत्तो ॥ १६ ॥

### [अट्टमो बग्गो ]

जह णं भंते! अष्टुमस्स वगगस्म उक्लेवओ-जाव दम अज्ययणा पण्णना, तं०-काली मुकाली महाकाली कण्हा मुकण्हा महाकण्हा । वीरकण्हा य यो घटवा रामकण्हा नहेव य ॥ १ ॥ पिउमेणकण्हा नवमी दममी महासेणकण्हा य । जह० दस अज्ययणा[०] पडमस्स (णं भं०) अज्ययणस्म (म० जाव सं०) के अहे पण्णत्ते १ एवं खलु जंबू । तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं न-गरी होत्या पुण्णभद्दे उज्जाणं, तत्य णं चंपाए नयरीए कोणिए राया वण्णओ, तत्य णं चंपाए नयरीए कोणिए राया वण्णओ, तत्य णं चंपाए नयरीए सेणियस्म रण्णो भज्ञा कोणियस्म रण्णो चुळमाउया काली नामं देवी होत्या वण्णओ जहा नंदा जाव सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाई अहिज्जह, वहुिंह चउत्य० जाव अप्पाणं भावेमाणी विहरह, तए णं सा काली (अज्ञा) अण्णया कयाइ जेणेव अज्ञचंदणा अज्ञा तेणेव उवागया २ ता एवं वयासी-इच्छामि णं अज्ञाओ । तुब्भेहिं अब्भणुण्णाया समा-णा रयणावित्रं तवं उवसंपज्जेताणं विहरेत्तए, अहासुहं०, तए णं सा काली अज्ञा अज्ञबंदणाए अब्भणुण्णाया

ससा-णा रयणावालि (त॰) उवसंपाजिता-मा विहरह तं ॰ -च उत्थं करेड च उत्थं करेता सञ्चकामगुणियं पारेह सञ्चकामगुणियं पारेता छहुं करेह छहुं करेता सञ्च-कामगुणियं पारेड २ अद्भां करेड २ सम्बकाम० २ अद्भ छद्वाई करेड २ सञ्बदायः २ चल्यं करेड २ सञ्बदामः २ छत्रं करेड २ सञ्बदामः २ अड्डमं करेड २ सव्बकामः २ दसमं करेड २ सव्बकामः २ दुवालसमं करेइ २ सम्बकामः २ बोह्समं० २ सञ्ब० २ सोलसमं० २ सञ्ब० अद्वारसमं २२ सञ्दर्भ २ वीसइमं ३ २ सञ्दर्भ २ बावीसइमं ० २ सञ्दर्भ २ चर्जवीसइमं २ २ सञ्बर २ सञ्बर २ सञ्बर २ सद्भावीसइमं २ २ सन्तर २ तीसइमं २२ सन्तर २ बत्तीसइमं २२ सन्तर २ चोत्तीसइमं ० र सन्व० र चोत्तीसं इद्धाइं करेड र सन्व० र चोत्ती(सङ्मं)सं करेड र सन्व० र बत्ती-सं० २ सञ्व० २ तीसं० २ सञ्व० २ अद्वावी-सं० २ सञ्व० २ छ्य्वी-सं० २ सब्ब॰ २ चउनी-सं॰ २ सब्ब॰ २ बावी-सं॰ २ सब्ब॰ २ वी-सं॰ २ सन्दर्भ अद्वार(समं)संर्थ २ सञ्दर्भ २ सोलसमंत्र २ सञ्दर्भ २ चोइसमं २ २ सब्द॰ र बारसमे॰ र सब्द॰ र इसमं॰ र सब्द॰ र खट्टमं॰ र सब्द॰ २ छट्टं० २ सब्ब० २ चउत्थं० २ सब्ब० २ अट्ट छट्टाइं करेइ २ स<mark>ब्ब०</mark> २ अद्वर्म करेड २ सब्ब० २ छद्धं करेड २ सब्ब० २ चउत्यं० २ सब्ब० एवं खलु एसा रयणावलीए तवोकम्मस्स पडमा परिवादी एगेणं संबच्छरेणं तिहिं मासेहिं बाबीसाए य अहोरतेहिं अहासता जाव आराहिया भवर, तयाणंतरं च णं दोबाए परिवाडीए चउत्थं करेड २ विगड्वजं पारेड २ छट्टं करेइ २ विगइवजं पारेइ (०) एवं बहा पढमाए-वि नवरं सञ्ज्यारणए विगइ-वजं पारेड जाव आराहिया भवड, तयार्णतरं च णं तचाए परिवाहीए चउत्यं करेइ चउत्यं करेला अळेवाडं पारेइ सेसं तहेव, एवं चउत्या परिवाधी नदरं सञ्बद्धारणए आयंत्रिलं पारेइ सेसं [तहेव] तं चेव,-'पढमंमि सञ्बकामं पार-णयं चिद्रयए विगइवजं । तहयंमि अछेबार्ड आयंबि(लमो)ठं चउत्यंमि ॥ १ ॥ १ तए णं सा काली अजा रयणावली-तवोकम्मं पंचिहं संबच्छरेहिं दोहि य मासेहिं अद्वावीसाए य दिवसेहिं अहासत्ते जाव काराहेता जेणेव अक्वचंदणा अजा तेणेव उवा० २ ता अजन्बंदणं अजं बंदइ नमंसइ वं० २ ता बहाई चउत्थ[ ] जाव अप्पाणं मानेमाणी विहरह, तए णै सा काठी अजा तेणं उ(ओ)राहेणं जाव धमणिसंतया जाया यावि होत्या से जहा इंगाछ० जाव ग्रह्मासणे इव भासराविपिक्टिकाणा तवेणं तेएणं तक्तेयसिरीए अ-तीव ७५ सत्ता•

उबसो-हेमाणी चिट्टर, तए णं तीसे कालीए अजाए अण्यया क्याइ पुम्बरता-बरत्तकाले अयम-ज्मित्यए जहा खंदयस्स चिंता जहां जाव अत्य उड्डा॰ ताव ता(व) में सेयं कहं जान जलंते अजर्बदर्ण अर्ज आपुच्छिता अजर्बदणाए अजाए अन्भण्णायाए समाणीए संलेहणासूमणास्त्रियाए भत्तपाणपिवयाइक्लियाए पायोवगयाए कालं अगवकंखमाणीए विहरेत्तरतिकट एवं संपेहेड २ ता कहें जेणेव अज्जर्यदणा अजा तेणेव उवागच्छड २ सा अज्जर्यदणं (अजं) वंदइ नमंसड वं २ ता एवं वयासी-इच्छामि णं अज्यो । तन्मेहिं अन्मणुण्णाया समाणी संबेहणा॰ जाव विहरेत्तए, अहाग्रहं॰, (तओ) काली अजा अजार्चदणाए अञ्मणु-ण्याया समाणी संबेहणा॰ जाव विहरइ, सा काली अजा अजर्बदणाए अंतिए सामाइयमाइयाई एकारस अंगाई अहिजिता बहपरिपुण्णाई अट्ट संवच्छराई सामण्णपरियागं पाउणिता मासियाए संखेहणाए अ(प्पा)ताणं असेता सिंह भताई अणसणाए छे(दे)दित्ता जरसद्वाए कीरइ जाव चरिमुस्सासनीसासेहिं सिद्धा ५॥ निक्खे(वो)वओ॥[पडमं]अञ्ज्ञयणं [समर्त्त]॥ १७॥ (उ० वि० अ० ए० ख० जं०) तेणं काळेणं तेणं समएणं चंपा-ना(म)मं नयरी पुष्णभद्दे उजाणे कोणिए राया, तत्व र्ण सेणियस्स रण्णो भजा कोणियस्स रण्णो चुल्लमाउया सुकाली-ना-मं देवी होत्या जहां काली तहा सुकाली-वि निक्खंता जाव बहुहिं चउत्थ-जाव भावेमाणी विहरइ, तए णं सा मुकाली अजा अष्णया कयाइ जेणेव अजनंदणा अजा जाव इच्छामि णं अजो ! तुब्मेहिं अन्मण्णाया समाणी कणगावली-तवोकम्मं उवसंपिजताणं विहरेतए, एवं जहा रयणावली तहा कणगावली-वि. नवरं तिस ठाणेस अद्भाहं करेह जहा रयणावलीए छद्वाई एकाए परिवादीए संवच्छरो पंच मासा बारस य अहोरना च उण्हं पंच बरिसा नव मासा अद्वारस दिवसा सेसं तहेन, नव वामा परियाओ जाव सिद्धा ॥ १८ ॥ एवं महाकाली-वि, नवरं खुरागं सीहनिक्षीलियं तवोकम्मे उवसंपिजनाणं विहरह, तं०-च उत्थं करेड २ सञ्बकामगुणियं पारेड २ छहं करेड २ सञ्बकामगुणियं पारेड र चउत्थं करेइ २ सब्बका० २ अद्वर्ग करेइ २ सब्बका० २ छद्वं० २ सब्द० २ दसमं० २ सब्द० २ अद्वर्म० २ सब्द० २ तुवाल-सं० २ सब्द० २ दसमं० २ सन्व० २ चोइ-सं० २ सब्ब० २ (बारसमं) दुवाल-सं० २ सब्ब० र सोलसमं २ सञ्द० र चोइ-सं ० २ सञ्द० २ अद्वार-सं ० २ सञ्द० र सोलसमं० र सञ्द० र वीस० र सञ्द० र झद्रार० र सञ्द० र वीस ०२ सब्द० २ सोलसमं० २ सब्द० २ अद्वार**०** २ सब्द० २ चो**इ-सं०** 

२ सब्ब० २ सोलसमं० २ सम्ब० २-दुवालएं० २ सब्ब० २ मोह-एं० २ सब्द० २ इसमं २ सञ्द० २-बुबालसं० २ सब्द० २ अड्टमं ० २ सम्बद्ध २ दसमे १ सञ्जा २ छहे २ सम्बद्ध २ अहमे २ सम्बद्ध २ चत्रयं० २ सञ्च० २ सद्धं० २ सब्ब० २ चत्रयं० २ सव्बक्तमगुणिर्ग पारेड-तहेव चतारि परिवाहीओ, एकाए परिवाहीए छम्मासा सत्त य दिवसा, चउण्हं दो वरिसा अट्टावीसा य दिवसा जाव सिद्धा ॥ १९ ॥ एवं कण्हा-वि नवरं महालयं सीहणिक्कीलियं तबोकम्मं अहेव खुरागं नवरं चोत्तीसइमं जाव नेयन्वं तहेव ऊसारेयन्वं. एकाए वरिसं छम्मासा अद्वारस य दिवसा, चउण्हं छव्वरिसा दो मासा बारस य अहोरता. सेसं जहा काळीए जान सिखा ॥ २० ॥ एवं सुकण्हा-वि नवरं सत्तसत्तामयं भिक्ष्यपृष्टिमं उवसंपिजताणं विहरह, पढमे सत्ताए एकेकं भोयणस्य दत्ति पिराहेड एकेकं पाणयस्य, दोचे सत्ताए दी दो भोग्रणस्स दो दो पाणयरस पडिगाहेड, तचे सत्तए तिण्णि वजत्ये॰ पंचमे । छ । सत्तमे सत्तए सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडि(र)गाहेइ सत्त पाण-यस्स, एवं खद्ध एयं सत्तसत्तामियं भिक्खुपिडमं एगूणपण्णाए रा(ई)तिदिएहिं एगेण य छण्णउएणं भिक्सातएणं अहासुत्ता जाव आराष्ट्रेता जेणेव अजन्दंरणः अजा तेणेव उवागया [२ ता] अज्वचंदणं अजं वंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-इच्छामि णं अजाओ ! तुन्मेहि अन्भणुण्णाया समाणी अहडमिर्म भिक्खुपडिमं उवसंपिजित्ताणं विहरेत्तए, अहासुहं०, तए णं सा सुकण्हा अजा अजनंदणाए अन्भणुण्णाय। समाणी अद्रद्वमियं भिक्खुपिसमं उवसंपजिताणं निहरह, पढमे अट्रए एकेई भोयणस्य दत्ति पिडिगाहेइ एकेई पाण(ग)यस्य जाव अट्टमे अट्टए अट्टट्ट भोयणस्स (दित्ते) पिडिगाहेड अट्ट पाण-यस्स, एवं खद्ध एयं अहडमियं भिक्खपिंडमं चउसद्वीए रा-तिंदिएहिं दोहि य अद्वासीएहिं भिक्खासएहिं अहास्र(तं)ता जाव नवनविमयं भिक्खुपिडमं उवसंपिजता-णं विह-रइ, पढमे नवए एके भीयणस्य दिने पिडिगाहेड (य) एके वा पायस्य आव नवमे नवए नव नव ६० भो० पडि०-नव २ पाणयस्य, एवं खद्ध नवनव-मियं भिक्खपडिमं एकासी-इराइंदिएहिं चउहिं पंचोत्तरेहिं भिक्खासएहिं अहा-सता जाव दसदसमियं भिक्खपिडमं उवसंपिजनाणं विहरह, पहमे दसए एक्के भोयणस्य दत्तिं पिंडिगाहेड्-एक्केकं पाणयस्य जाव दसमे दसए दस २ भोयणस्य द(ति) सी[ओ] पंडि-गाहेइ इस २ पाण[य]स्स ०, एवं सह एयं दसदसमिवं भिक्खपिसं एकेणं राइंदियसएणं अदछद्वेहिं भिक्खासएहिं अद्वासुत्तं जाक

क्षाराहेइ २ ता बहुहिं चउत्थ जाव मासद्धमासविविद्दतवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणी विहरइ. तए णंसा सुकण्हा अजा तेणं उ-राळेणं जाव सिद्धा ॥ निक्खे-वओ ॥ पंचम(अ)ज्ञय(णा)णं ॥ २१ ॥ एवं महाकण्हा-वि नवरं खुशुगं सव्वओसहं पिंडमं उवसंपज्जिताणं विहरह्, (तं०-) चउत्थं करेड् २ सन्वकामगुणियं पारेइ २ छद्वं करेइ २ सञ्च० २ अद्वर्म० २ सञ्च० २ इसमं० २ सञ्च० २ दुवालसमं०२ सब्ब॰ २ अद्वर्ग०२ सब्ब०२ दसमं०२ सब्ब०३ दुवालसमं० २ सम्ब० २ चउत्यं० २ सम्ब० २ छट्टं० २ सम्ब० २ दुवाल-सं० २ सब्ब॰ २ चउत्यं० २ सब्ब० २ छट्टं० २ सब्ब॰ २ अट्टमं० २ सब्ब० २ इसमं २ २ सब्बर्ध २ सह्वर्ध २ सह्वर्ध २ सब्बर्ध २ सम्बर्ध २ सम्बर्ध २ स्रव्या २ द्वाल-सं २ २ सव्या २ चडत्यं ०२ सव्या २ दसमं ०२ सव्या ०२ दुवालसमं २ सञ्ब० २ च उत्थं० २ सञ्ब० २ छद्वं० २ सञ्ब० २ अडमं० २ सन्व० एवं खळु एवं खुड्डागसन्वओभद्दस्त तवोकम्मस्स पढमं परिवार्डि तिहिं मासेहिं दसहिं दिवसेहिं अहायुत्तं जाव आरा(हे)हिना दोबाए परिवाबीए चल्यं करेड २ विगइवजं पारेड २ जहा रयणावलीए तहा एत्थ-वि चत्तारि परिवाडीओ पारणा तहेव, चजण्हं कालो संवच्छरो मासो दस य दिवसा सेसं तहेव जाव सिद्धा ॥ निक्खे-वओ ॥ [छट्टं] अज्झयणं ॥ २२ ॥ एवं वीरकण्हा-वि नयरं महालयं सव्वओभहं तबोकम्मं उबसंपिजिना-णं विहरह, तं०-चउत्यं करेड् र सब्बर्ग्य छद्वंत्र सब्बर्ग्य अद्वर्षेत्र सस्बर्ग्य र सस्बर्ग्य २ दुवालसमं०२ सब्ब०२ चोइ(चउद)सं०२ सब्ब०२ सोल(सं)समं०२ सन्ब॰ २ (प॰ लया) दसमं ० २ सन्ब॰ २ दुवालसमं ० २ सन्ब॰ २ चोह-सं॰ र सब्ब॰ र सोल-समं॰ २ सब्ब॰ २ चडत्यं॰ २ सब्ब॰ २ छट्टं॰ २ **एव्व॰ २ अट्टमं॰ २ सब्ब॰ २ (बि॰ ल॰) सोल-समं॰ २ सब्ब॰ २ चउत्थं० २** सञ्बन्द छड्डंन्द्र सञ्बन्द अद्वर्मन्द्र सञ्बन्द दसमंग्द्र सञ्बन्द दुवालन २ सब्ब॰ २ चोद्द-सं॰ २ सब्ब॰ २ (ति॰ ल॰) अद्वमं॰ २ सब्ब॰ २ दसमं० २ सन्ब॰ २ दुवाल-सं॰ २ सन्ब॰ २ चोइसमं० २ सन्ब॰ २ सोलसमं० २ सन्व॰ २ चउत्यं॰ २ सम्ब॰ २ छट्टं॰ २ सन्ब॰ २ (च॰ ल॰) चोइ-सं॰ २ सम्ब॰ २ सोलसमं २ सब्ब २ चउत्थं २ सब्ब २ २ छद्वं २ सब्ब २ २ **अ**ट्टमं० २ सञ्च० २ दसमं० २ सञ्च० २ दुवाल० २ सञ्च० २ (पं०ल**०) छट्टं०** २ सब्ब ः २ अद्वर्मं ० २ सब्ब ० २ इसमं ० २ सब्ब ० २ दुवाल ० २ सब्ब • २ चोइ-सं० २ सब्द० २ सोलसमं० २ सब्द० २ चत्रयं० २ सब्द० २ (छ० छ०)

दुवालः २ सम्बर्धः २ बोइ-संर्वः २ सम्बरः २ सोलसमं २ सम्बर्धः २ चत्र्यं २ सञ्ब २ छद्रं २ सञ्ब २ सङ्गं २ सञ्ब २ दसमं । २ सम्ब॰ (स॰ त॰) एक्केकाए लयाए शहू मासा पंच य दिवसा चउण्हं दो वासा सद्ध मासा वीसं दिवसा सेसं तहेव जाव सिद्धा ॥ २३ ॥ एवं रामकण्हा-वि नवरं अहोत्तरपिंदमं उवसंपिजिताणं विष्टरह तं०-दुवालसमं करेह २ सव्व० २ चोहसमं० २ सब्द॰ २ सोलसमं ॰ २ सब्द॰ २ अद्वारसमं ॰ २ सब्द॰ २ वीसङ्मं ॰ २ सब्ब॰ र सोलसमं॰ र सब्ब॰ र अद्वारसमं॰ र सब्ब॰ र बीसइमं॰ र सब्ब॰ २ दुबालसमं ०२ सब्द०२ चोहसमं ०२ सब्द०२ वीसङ्गं ०२ सब्द०२ दुबाल-सं० २ सञ्ब० २ चोहसमं० २ सब्ब० २ सोलसमं० २ सब्ब० २ अद्वार-सर्म∘ र सब्द० २ चोहसमं० २ सब्द० २ सोलसमं० २ सब्द० २ अद्वारसमं २ सम्बन् २ वीसइमं २ र सम्बन् २ दुवालसमं २ सम्बन् २ अद्वारसमं २ र सञ्बर २ वीमइमं २ र सञ्बर २ दुवालसमं २ र सञ्बर २ चोद्दसमं० २ सञ्ब० २ सोलसमं० २ सञ्ब० एकाए कालो सम्मासा बीस य दिवसा, चउण्हं कालो दो वरिसा दो मासा वीस य दिवसा, सेसं तहेव जहां काली जान सिद्धा ॥ २४ ॥ एवं पिउसेणकण्हा-वि नवरं मुत्ताबलीतबोकस्यं जनसंपाजिताणं विहरह, तं०-चउत्यं करेइ २ सब्द० २ छद्दं० २ सब्द० २ च जत्यं ०२ सब्ब ०२ अन्द्रमं ०२ सब्ब ०२ च जत्यं ०२ सब्ब ०२ दसमं ०२ सब्बर्ध २ चडार्थं २ सब्बर्ध २ दुवाल २ सब्बर्ध २ चडार्थं २ सब्बर्ध २ चोहसमं० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सब्व० २ चउत्यं० २ सञ्व० २ अद्वार-समं० २ सञ्व० २ चउत्यं० २ सञ्व० २ बीसइमं० २ सब्ब० २ चउत्यं० २ सम्ब०२ बाबीसङ्मं० २ सम्ब०२ चउत्यं० २ सञ्ब० २ चउवीसङ्गं० २ सञ्ब० २ चउत्यं० २ सञ्ब० २ छव्वीसङ्गं २ सञ्च २ च जत्यं २२ सञ्च ०२ अद्वावीसं ०२ सञ्च०२ चउत्ये २ सन्द २ तीसद्भं २ सन्द २ च उत्यं २ र सन्द २ व सीसद्भं ० २ सन्ब०२ चढत्र्यं०२ सन्ब०२ चोत्तीसङ्गं०[सन्ब०] (२ ता च०२ ता स॰ २ ता ब॰ २ ता) एवं तहेव ओसारेड जाव (चडर्ख करेड़) चडर्ख क(रे-इ)रिता सन्वकामगुणियं पारेड, एकाए कालो एकारस मासा पणस्य य दिवसा चरण्हं तिष्णि वरिसा इस य मासा सेसं जाव सिदा ॥ २५ ॥ इवं महासेणकण्हा-वि, नदरं आयंबिलवहुमार्च तवोकम्मं उवसंपजिताचं विहरह. र्तं - आयंबिलं करेड् १ चलस्यं करेड् २ वे आयंबिलाई करेड् २ सलस्यं

करेड २ तिण्णि आयंबिलाई करेड २ चउत्थं० २ चतारि० २ चउत्थं० २ पंच० २ चउत्थं ० २ छ० २ चडत्यं ० २ एवं एकोत्तरियाए वसीए आयंबिलाई वसीत चल्यंतरियाइं जाव आयंबिलसयं करेड २ चल्यं करेड, तए णं सा महासेणकण्हा अज्जा आयंबिलवृह्माणं तबोकम्मं चोहसहिं वासेहिं तिहि य मासेहिं वीसहि य अहोरतेहिं अहासुर्त जाव सम्मं काएणं फासेइ जाव आएा-हिता जेणेव अज्बचंदणा अजा तेणेव उवा॰ २ ता (अ॰ अ॰) वंदइ नर्मसइ वंदिता नमंसित्ता बहुहिं चउ(त्थेहिं)त्य जाव भावेमाणी विहर्ड, तए णं सा महा-सेणकण्हा अज्जा तेणं उ-रालेणं जाव उबसोमेमाणी चिद्रह, तए णं तीसे म(ह)हासेणकण्हाए अजाए अण्णया कयाई पृथ्वरत्तावरत्तकाले चिंता जहा खंद-यस्स जाव अज्बचंदणं(-आ)पुच्छइ जाव संलेहणा[०] कालं अगवकंखमाणी विहरइ, तए णं सा महारेणकण्हा अजा अजनंदणाए अजाए अंतिए सामाइयाई एकारस अंगाइं आहिजित्ता बहुपडिपुण्णाइं सत्तरस वासाइं परियाय पालइता मासियाए संवेहणाए अप्पाणं झ-सित्ता सद्धिं भताई अणसणाए छे-दित्ता जस्सद्वाए कीरइ जाव तमई आराहेइ [आराहिना] बारेमउस्सासणीसासेहिं सिदा बदा [0]। अह य बासा आ(दी)ई एक्कोत्त(रि)र्याए जाव मत्तरस । एसी खल परियाओ सेणियभजा-णं नायव्यो ॥ १ ॥ एवं खल्ल जं(यु)वृ! समणेणं (भगवया महावीरेणं आ-दिगरेणं) जाव संपत्तेणं अद्वमस्स अंगस्स अंतगड-दसाणं अयमद्वे पण्णते (०) ॥ अंगं स(सं)मत्तं ॥ २६ ॥ अतगडदसाणं अंगस्म एगो स्यसंघो अद्र-वग्गा अद्रम् चेव दिवसेष्ठ उहि स्सि सिजंति, तत्थ पडमबिइय-बग्गे दस दस उद्देसगा तद्वयवग्गे तेरम उद्देसगा च उत्थपंचमवग्गे दस दस उदेस(या)गा छट्टवरंगे सीलस उदेसगा सत्तमवरंगे तेरस उद्देसगा अद्वमवरंगे दस उद्देसगा सेसं जहा नायाधम्मकहाणं ॥ २७॥



### णमाऽत्यु णं समजस्स भगवयो णायपुत्तमहावीरस्स

# सुत्तागमे

### तत्य णं

## अणुत्तरोववाइयदसाओ

[पढमो बग्गो]

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे (णा०) [नयरे] (हो० से० ना० रा० हो० चे० दे० गु० उ० व० ते० का० ते० स० रा० न०) अज्ञसहस्म(णा० वे०)स्स समोस(रिए)रणं परिसा निरगया जाव जंबू (जाब) पज्जवासइ० एवं वयासी-जद र्ण भंते । सम्रोणं जाव संपत्तेणं अद्भरस अंगस्स अंतगडदशाणं अयमद्रे पण्यते नवमस्स णं भेते ! अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्वे पण्णते ?. (तेणं ॰) तर णे से सहस्मे अणगारे जं(वृ)बुं अणगारं एवं वयासी-एवं खह्य जम्बू ! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुत्तरीववाइयदसाणं दिण्णि व्यगा पण्णता, जड़ णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अगस्स अणुत्तरो-ववाइयदसाणं (ति॰) तओ वग्गा पण्णता पढमस्स णं भंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववा-इयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं (के) कइ अज्झयणा पण्णता ? एवं खळु जंबू । सम-णेणं जाव संयक्तेणं अणुक्तरोवदाइयदसाणं पढमस्य वरगस्य दस अज्झयणा पण्णक्ता. तं -- (गा -- )जालिमयालि उन् (मा-जा-लि) याङी पुरिससेणे य नारिसेणे य पीहदंते य लड्करंते य वै(वि)हल्ले वेहा[य]से अभए इ य कुमारे ॥ जड़ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पढमस्य वगगस्य दस् अञ्झयणा पण्णता पढमस्य णं भेते । अञ्झयणस्य अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्वे पण्यते ! एवं खळु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे रिइटियमियसमिदे गुणसिलए उजाणे सेणिए राया था(र)रिणी-देवी सी(ह)हो सुमि(णं)मे (पा० प० जाव) जाडी-कुमा(रेजाए)रो जहां मेही (जाव) अद्भव्यो दाओ जाव उप्पि पासाय । विहरह, (ते - का - ते - स-स॰ स॰ म॰ जान) सामी समोसढे सेणिओ निमाओ जहा मेहो तहा जाकी-वि निगमो तहेव निक्संतो जहा मेहो, एकारस अंगाई अहिजाह, गुणरयणं तवोकसं [जहा खंदयस्स] एवं जा चेव खंद(य)ग[स्व] वत्तव्यया सां चेव चिंतणा आपुच्छणा थेरेहिं सिंहें वि(प्) उन्ने तहेव हु(६) हहाइ, नवरं सोलस बासाई सामण्यपरियागं

पार्जणिता कालमासे कार्ल किया उर्दू चंदिम स्सोहस्मीसाण जाव आरणसुए कप्पे नव-य-गेवे(जे) ज(य)विमाणपत्यके उक् दूरं वी(इ)ईवइता विजयविमाणे देवताए उनवण्णे, त(या)ए णं (ते) येरा भगवंती जाति अणगारं कालगयं जा(ग)णिता परिणिव्याणवित्यं काउस्सरगं करेंति २ ता पत्तचीवराई गेण्डंति तहेव उत्त(ओय)रंति जाव इमे से आयारमंडए, भंते ! शि मगर्व गोयमे जाव एवं वयासी-एवं खळ देवाणुष्पियाणं अंतेवासी जा(छि)छी नामं अणगारे पगइभद्दण् से णं जाठी अणगारे कालगए किंह गए किंह उववण्ये ? एवं खलु गोयमा ! मर्म अंतेवासी तहेन अहा खंदयस्य जान कालः उन्नं चंदिम जान निज(य)ए निमाणे देनताए उनवण्णे। जाबिस्स णं भंते । देवस्स केवइमं कालं ठिई पण्णता ! गोयमा ! बत्तीसं सागरोबमाई ठिई पण्णता । से णं भीते । ताओ देवलो(गा)याओ आउक्खएणं ३ कर्हि गन्छिहिइ २ १ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिजिझहिइ (जाव स० अं० क०), (ता) एवं [खलु] जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरीववाइयदसाणं पटम[स्स]-वरगस्स पढम[स्स अ]ज्झयणस्स अयमहे पण्णते । (इति प० प० स०) एवं सेसाण वि अट्ठ(नव)ण्हं भाषियव्वं, नवरं (सत्त) छ धा रि(णी)णिसुआ वे-हल्लवेहा-[य]सा चेलणाए (अ॰ णं॰), आइलाण पंचण्हं सोलस वासाई सामण्णपरियाओ तिण्हं बारस वासाई दोण(ह)हं पंच वासाई, आइल्लाणं पंचण्हं आ(अ)णुपुव्वीए उनवा(ओ)यो विजए वेजयंते जयंते अपराजिए सन्वड्टसिद्धे, रीहदंते सन्बड्टसिद्धे, उ(अणु)क्रमेणं सेसा, अमओ विजए, सेसं जहा पडमे, अमयस्स नाणतं, रायगिहे नयरे सेणिए राया नंदा देवी (माया) सेसं तहेव, एवं खल्ल जंबू! समणेण जाब संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स अयमद्वे पण्णते ॥ १ ॥ [(इति) पढ़मी बग्गो समत्तो ॥ 1

[दोखो धगगो]

जह णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरीववाहयदसाणं पडमस्स वग्गस्स अयमछे पण्णत्ते दोवस्स णं भंते ! बग्गस्स अणुत्तरीववाहयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के खडे पण्णत्ते ! एवं खजु जंवू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुतरीववाहयदसाणं दोवस्स वग्गस्स तेरस अज्ञायणा पण्णता, तं०--धीहसेणे महासेणे लहुदंते य गृहदंते य सुद्धदंते [य] हक्षे हुमे बुमसेणे महादुमसेणे
य खाहिए ॥ सीहे य सीहसेणे य महासीहसेणे य आहिए पुण्णसेणे य थो(द) धन्ये
तरसमे होइ अज्ञायणे ॥ जह णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरीववाहयदसाणं दोवस्स वग्गस्स तेरस अज्ञायणा प० दोवस्स णं भंते ! वग्गस्स

पटम-ज्झयणस्स समणेणं (३) जाव संपत्तणं के अब्वे प० १ एवं खल्ल जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समाएणं रायगिव्वे नयरे गुणिसलए उज्जाणे सेणिए राया धा-रिणी देवी सी(ह)हो समिणे जहा जाली तहा जम्(मणं)मं बालत्तणं कलाओ नवरं खैइसे(णे)णो कुमा(रे)रो स(चे)न्वेव वत्तन्वया जहा जालिस्स जाव अंतं काहिह, एवं तेरस-बि रायगिव्वे (न०) सेणि(ए)ओ(पि)पिया धारिणी माया तेरसण्ह-वि सोलस-वासम् परियाओ, आणुप्ववीए (उ०) विजए दोण्णि वेजयंते दोण्णि जयंते दोण्णि अपराजिए दोण्णि, सेसा महादुमसेणमाई पंच सन्बद्धसिद्धे, एवं खल्ल जंबू ! समणेणं० अणुत्तरोववाइयदसाणं दोचस्स वग्गस्स अयमहे पण्णते, मासियाए संखेडूणाए दोस्त-वि वग्गेस ॥ २ ॥ [ति(०बीओ) दोषो वग्गो समत्तो।]

[तथो वग्गो]

जड णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरीववाइयदसाणं दोबस्स वग्गस्स अयमद्वे पण्णते तचस्स णं भंते! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे प॰ ? एवं खलु अंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरी-ववाइयदसाणं तन्त्रस्स वरगस्स दस अजन्नयणा पण्णता. तं -- धण्णे य दुण-क्खते [य], इसिदासे (अ) य आहिए। पेछए रामपुत्ते य, चंदिमा पि(प्)द्विमा-इ(या)य ॥ १ ॥ पेढालपुत्ते अणगारे, नवमे पो(पु)द्विके (इ) वि य । वे-हक्षे दसमे बुत्ते, इमे(ते)य दस (ए० अ०) आहि(ते)या ॥ २ ॥ जह णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तणं अणुत्तरोववाद्वयदसाणं तत्रहस वग्गस्स दस अञ्ज्ञयणा प० पढमस्स मै भेते ! अञ्ज्ञयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्वे पण्णते ? एवं खुलु जंबू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं का(गं-कं)यंदी ना(म)मं नयरी होत्या रिद्धत्थिमियसमिद्धा सह(स)संबवने उज्जाणे सब्(बोरुए)बउउ० जि(अ)यस(त्तु)तू राया, तत्थ णं का-यंग्रीए नयरीए भद्दा-नामं सत्यवाही परिवसइ अड्डा जाव अपरिम्(आ)या, तीसे गं महाए सत्यवाहीए पुरे घण्णे ना(मए)मं दारए होत्या अहीण जाव सुरूवे पंचधा[इ]ई-परिगाहिए तं -- खीरघाई[ए] जहा म(हाब)हज्बळे आवं बावस(रि)रिं कलाओ भ(हि॰)हीए जाव अलं-भोगसमत्ये जाए बाबि होत्या, तए णं सा भद्दा सत्यवाही घण(ण)णं दारयं उम्मुकवालभावं जाव भोगसमत्थं या(वा)वि(या)जानिक(या)शा बत्तीसं पासायबर्डिसए कारेइ अन्भुग्गयमृसिए जाव तेसिं मज्हे भवणं अणेग-संभस्यसंविविद्धं जाव बत्तीसाए इन्भवरकण्णगाणं एगदिवसेणं पाणि नेव्हावेड (२) बत्तीसओ दाओ जाब उपि पासाय कु(हें) हैतेहिं जाब बिहरह, तेणं काळेलं तेणं समएणं समणे॰ समीसडे परिसा निरगवा रावा जहा कोणिओ तहा जियसन

निगाओ, तए णं तस्स धण्णस्स तं मह्या (ब॰) जहा जमाठी तहा निगा-ओ... नवरं पाय(विहा)चारेणं जाव जं नवरं अम्मर्थं भहं सत्थवाहिं आपुच्छामि, तए णं खाई देवाणिपयाणं अंतिए जाव पन्वयामि जाव जहा जमाजी तहा आपुचलुद म्(प्)च्छिया बुत्तपिखवृत्तया जहा म-हञ्बले जाव जाहे नो संचाएइ जहा यावचा-पत्तो जियसत्तुं आपुच्छइ छत्तचामराओ० सयमेव जियसत् निक्खमणं करेड जहा थावचापुत्तस्स कण्हो जाव पव्वइए (०) अणगारे जाए ई(इ)रियासमिए जाब [गुत्त]बंभयारी, तए णं से घण्णे अणगारे जं चेव दिवसं मुंडे भवित्ता आव पब्बहुए तं चेव दिवसं समणं भगवं महाधीरं वंदह नमंसह वं २ ता एवं वयासी-[एवं खलु] इच्छामि णं भंते । तुन्मे(णं)हिं अन्मणुष्णाए समाणे जावजीवाए छट्टंछट्टेणं अणिविसत्तेणं आयंबिलपरिग्गहिएणं तबीकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विह(रे)रित्तण् छहुस्स-वि-य णं पारण(गं)यंसि कर्(प)पेइ [मे] आयंत्रिलं पिड (गगहि)गाहेत्तए नो चेव णं अणायिवलं तं-पि-य संसट्टं नो चेव णं असं-सह तं-पि-य णं उज्झियधम्मियं नो चेव णं अणुज्झियधम्मियं तं-पि-य (णं) जं अण्णे बहुवे समणमाहणअतिहिकिवणवणीमगा नावकंखंति, अहानुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह, तए णं से धण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्मणुण्णाए समाणे हृद्वः जावजीवाए छट्ठंछट्ठेणं अणिक्खिताणं तबोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विदृरह, तए णं से भण्णे अणगारे पडमछट्व(क) समणपारण-यंसि पडमाए पो(र)रिसीए सज्झायं करेड जहा गोयमसामी तहेव आपु-च्छइ जाव जेणेव का(कं)यंदी नयरी तेणेव उवागच्छइ र ता का-यंदीए नयरीए उन्न जान अडमाणे आयंबिलं [नो अणायंबिलं] जान नावकंखंति, तए णं से भण्णे अणगारे नाए अञ्भुजयाए (पयययाए) पयत्ताए परगहियाए एसणाए [एसमाणे] जइ भत्तं लभइ तो पाणं न लभइ अह पाणं (ल॰णो) तो भत्तं न लभइ, तए णं से धण्णे अणगारे अवीणे आविमणे अकद्धसे अविसा(यी)वी अपरितंतजोगी जयणघडणजोगचरित्ते अहापज्ज(न)नं ससु(दा)हाणं पिडणाहेद २ ता का-यंबीओ नयरीओ पडिणिक्खमड [पडिणिक्खमिता] जहा गोयमे जाव पडिदंसेह. तए णं से घण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्भणुण्णाए समाणे अमु-च्छिए जाव अणज्ञोववण्णे बिलमिब पण्णगभूएणं अप्पाणेणं आहारं आहा-रेइ २ ता संजमेणं तवसा० विहरह [तए णं] समणे भगवं महावीरे अण्णया कया(ई)इ का-यंदी(ए)ओ नयरीओ सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पिडणिक्समइ २ ता बहिया जणवयविहारं विहरद, तए णं से धण्णे अणगारे समणस्स भग-

भन्नो महावीरस्स तहारूवाणे घेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाई अहिजाइ [अहिजिता] संजमेणं तनसा अप्पाणं भावेमाणे विहरह, तए पं से घण्णे क्षणगारे तेणं उ(ओ)राहेणं (त॰) जहा खंदओ जाव॰ चिद्वह, घण्णस्स र्ण अणगारस्स पायाणं अय(इ)मेयारूने तनस्वलावण्णे होत्था, से जहा-नामए सुक्रकरी-इ वा कटुपाउया-इ वा जरग्ग(उ)ओबाहणा-इ वा, एवामेव घण्णस्स अण-गारस्स पाया ग्रका (लुक्खा) निम्मंसा अद्विचम्मछिरताए पण्णायंति नो चेव णं मंससोणियत्तार, धण्णस्स णं अणगारस्स पायंगुलियाणं अयमेयारूवे॰ से जहा-नामए कलसंगठिया-इ वा मुग्ग(र्स॰)माससंगलिया-इ वा तरुणिया छिण्णा डण्हे दिष्णा सुक्का समाणी मिलायमाणी २ चिट्ठंति, एवामेव घण्णस्स (अ०) पायंगुलि-याओ सुकाओ जाव सोणियत्ताए, धण्णस्स (णं अ०) जंघाणं अयमेयारूवै० से जहा० काकजंबा-इ वा कंकजंबा-इ वा ढेणियालि(य)याजंबा-इ वा जाव सोणियत्ताए, धण्णस्स (र्ण) जाणूर्ण अग्रमेयारूवे॰ से जहा॰ का(ली)लिपोरे इ वा मयूर्पोरे-इ वा देणियालि-यापोरे-इ वा एवं जाव सोणियत्ताए, धण्णस्स उरुस्स व जहा नामए सामक(रे)रिक्ने-इ वा बो(रि)रीकरिक्टे-इ वा सल्ड्किरिक्टे-इ वा साम-लिकरिक्टे-इ वा तरुणिए (छि०) उण्हे जाव चिद्रइ एवामेव धण्णस्स उरू जाव सोणियनाए, धण्णस्स कडिप(इ)तस्स इमेयारूवे ० से जहा ० उद्दर्भा(ए)दे-इ वा जरम्मपाए-इ वा [महिसपाए-इ वा] जाक सोणियनाए, धण्णस्स उदरभायणस्स इ(अय)मेयाह्नवे० से जहा० सुक्रदिए-इवा अज्ञ-(जय)यणकमळे-इ वा कट्टकोलंबए-इ वा, एवामेव उदरे सक्कं[०], धण्णस्स पा(पां)स-लि(या)यक(रं)डयाणं इमेयाहते • से जहा • थासयावली-इ वा पाणावली-इ वा मुंडा-बली-इ वा[॰], धण्णस्स पि(द्व)द्विकरंड-याणं अयमेयाह्रवे॰ से जहा॰ कण्णावली-इ **वा** गोलावली-इ वा वह्यावली-इ वा, एवामेव०, धण्णस्स उ(६)रक-डयस्स अय-मेयारूवे० से जहा० चित्त(य)कट्टरे-इ वा वियणपत्ते-इ वा तालियंटपत्ते-इ वा एवा-मेव॰, भण्णस्स बाहाणं॰ से जहा-नामए समिसंगळिया-इ वा प(वा)हा(य)या-संगिलिया-इ वा अगत्थिय-संगिलिया-इ वा एवामेव०, धण्णस्स हत्थाणं० से जहा० भुक्छगणिया-इ वा वडपत्ते-इ वा पलासपत्ते-इ वा, ए(व)वामेव०, घण्णस्स इत्थं-गुळियाणं ॰ से जहा ॰ क(लाय)लसंगलिया-इ वा मुग्ग(०)माससंगलिया-इ वा तरुणिया छिण्णा आयवे दिण्णा सुका समाणी एवामेव०, घण्णस्स गीवाए० से जहा० करग-गीवा-इ वा कुंडियागीवा-इ वा उश्व(त्य)हुनणए-इ वा एवामेव०, घण्णस्स णं हुणु(आ)-याए॰ से जहा॰ लाउ(य)फले-इ वा इकुबफले-इ वा अंबगद्विया-इ वा एवामेब॰ घण्णस्य-उद्वाणं व जहा व सक्कालोया-इ वा सिटेसगुलिया-इ वा अलत्त(ग)-

गुलिया-इ वा एवामेव०, धव्णस्स जिब्भाए० से जहा० वडपत्ते-इ वा पलासपत्ते-इ वा (उंबर॰) सागपत्ते-इ वा एवामेव॰, धण्णस्स ना(सिया)साए॰ से जहा॰ अंबगपेसिया-इ वा अंबाडगपेसिया-इ वा माउ(िं) लुंगपेसिया-इ वा तरुणिया एवा-मेव॰, धण्णरस अच्छीणं = से जहा = वीगाछि(हे)हु-इ वा व(ची)सी(पन्वी)सगछि-हु-इ वा पा(प)भाइयता(रि)रगा-इ वा एवामेव०, धण्णस्स कण्णाणं० से जहा० म्(िक)-लाछहिया-इ वा वालुंक० कारेह्रय(च)छ(ह्री)हिया-इ वा एवामेव०, धण्णस्स (अ०) सीसस्स • से जहा • तरुणगला उए-इ वा तरुणगएलालु(यत्ति)ए-इ वा सिण्हा(लु)लए-इ वा तरुगए जाव चिद्रह. एवामेव धण्णस्स अणगारस्स सीसं सुक्कं लुक्खं निम्मंसं अद्विचम्म(च्छि)छिरत्ताए पण्णायइ नो चेव णं मंससोणियत्ताए, एवं सञ्वत्य(मैव), नवर उ(द)यरभाय(ण)णं क(ण्ण)ण्णा जीहा उद्घा एएसिं अद्वी न भण्णद चम्म छिरनाए पण्णायइ-ति भण्णइ, घण्णे णं अणगारे णं सुक्केणं छु(भू)क्खेणं पायजंघीरुणा विगयतिकरालेणं किकडाहेणं पि-ट्रिम(व)स्सिएणं उदरभायणेणं जोइज्जमाणेहिं पा(-पं)मुलियिक-डएहि अञ्चयुत्तमाला(ति वा)विव (गणिजमालाति वा) ग(णि)-णेजमा(णा)णेहिं पि-द्विकांडगसंधीहिं गंगातरंगभूएणं उरकडगदेसभाएगं सुक्तरप्प-समाणाहिं बाह्याहिं सि(स)ढिलकडाली-विव लंबं(चलं)तेहि य अग्रहत्येहिं कंपणवा-इ(ओ)एविव वेवमाणीए सीसघडीए पव्वायवयणकमले उब्भड्ड (डा)डमुहे उब्सुड्ड-णयणकोसे जीवं-जीवेणं गच्छइ जीवं-जीवेणं चिद्वह भासं भासिस्सा(मीनि)मि ति गिला(य)इ ३ से जहा नामए इंगालसगडिया-इ वा जहा खंदओ तहा जाव हयासणे इव मासरा(सी)सिपलिच्छण्णे नवेणं तेएणं नवतंयसिरीए (अ०) उत्रसीभेमाणे २ चिद्रइ ॥ ३ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिष्ठे नयरे गुणसिळए उजाणे संणिए राया, तेणं कालेणं तेण समएणं समणे भगवं महावीरे समोसदे परिसा निग्गया सेणि(ओ)ए निग्ग-ए धम्मकहा परिसा पिटगया, तए ण से सेणिए राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म समर्ण भगवं महावीरं वंदइ नर्म-सइ वं २ ता एवं वयासी-इमासि णे भंते ! इंदभ-इपामोक्खाणं चो(चउ)हसण्हं समणसाहस्सीणं क(य)इरे अणगारे महादुकारकारए चेव महाणिजारयराए चेव ? एवं स्तृत्व सेणिया । इमासिं इंदभृहपामोक्खाणं चो-इसण्हं समणसाहस्सीणं धण्णे अण-गारे महादुकरकारए चेव महाणिज(रा)रयराए चेव, से केणट्टेर्ग भंते ! एवं वुचइ इमासि जाव साहस्सीणं घण्णे अणगारे महादुक्करकारए चेव महाणिज(-कार)रय-राए चेव ! एवं खलु सेषिया ! तेणं कारुणं तेणं समएणं का-यंदी ना-मं नयरी होत्या [॰] उप्पि पासायवर्डिसए विहरह, तए णे अहं अण्णया कयाइ पुरुवा<u>णप</u>-

(विंव)व्वीए चरमाणे गामाणुगामं दृइज्जमाणे जेणेव का-यंदी नयरी जेणेव सह-संब वणे उज्जाणे तेणेव उदागए [उदागमिता] अहापिडम्बं उम्महं उम्मिण्हामि २ ता संजमेणं जाव विहरासि, परिसा निगाया, नहै(तं चे)व जाव पव्वइए जाव बिलमिव जाद आहारेइ, धण्णस्स णं अणगारस्स पादाणं सरीरवण्णओ सघ्वो जाद उबसोभेमाणे २ चिद्वइ, से तेणद्वेणं सेणिया ! (इमं) एवं वुचइ-इमासि चउदसण्हं (समण)साहस्सीणं धण्णे अणगारे महादक्करकारए महानिजरयराए चेव, तए णं से सेणि(य)ए राया समणस्म भगवओ महावीरस्स अंति(यं)ए एयमट्टं सोचा निसम्म हट्ट॰ समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहि(णं)णपयाहिणं करेइ २ ता वंदइ नर्मसङ वं० २ ता जेणेव धण्णे अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ ता धण्णं अण-गारं तिक्खुत्तो आयाहि-णपयाहिणं करेड २ ता वं(दे)दइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-भ्रष्णे(s)सि णं तुमं देवाणुष्पिया ! सुपण्णे(a) सुकयन्ये कयलक्खणे सुलदे णं देवाण्पिया । तब मा(म)ण्म्सण जम्मजीवियफलेनिकट वंदइ नमंसड वं २ ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छः २ ता समणे भगवं महावीरे तिक्खुनो (जाव) वंदइ नमंसइ वं० २ ता जामेव दि(सिं)सं पाउच्भूए तामेव दि-सं पिडनए ।। ४ ॥ नए णं तस्स धण्णस्स अणगारस्य अण्णया कया(ई)इ पुन्व-रनावरत्तका(ले)लसमयंसि धम्मजागरियं० इमेयाह्रवे अ(ज्झ)ब्मत्थिए० एवं खलु अहं इमेणं उ-रालेणं [०] जहा खंदओ तहेव (चता आपुच्छ(णा)णं थेरेहिं सिद्ध वि(न्लप०) उलं दुरु(हंति) हुद मासिया संलेहणा नव-मा(स)सा परियाओ जाव काल-मासे कालं किया उन्नं चंदिम जाव नव-य-गे(वि)वेज(वि०)विमाणपत्यहे उन्नं दूरं बीईवडता सन्बद्धमिद्ध विमाणे देवताए उववण्णे, थेरा नहेव उ(त्त)यरंति जाव इमे में आयारभंडए, भंतेति भगवं गोयमें तहेव पुच्छइ जहां खंदयस्य भगवं वागरेइ जाब सञ्बद्धसिद्धे विमाणे उववण्णे । धण्णस्स णं भंते ! देवस्स केवइयं कार्ल ठिई पण्णता ? गोयमा ! तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णता । से णं भंते ! ता(त)ओ देवलोगाओ (आ०३) कहि गच्छिहिइ किंह उववज्ञिहिइ ! गोयमा ! महाविदे(६)हे वासे सिज्झिहिइ ५ । तं एवं खह्य जंद्र ! समणेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स अज्झय-णस्स अयमद्वे पण्णते ॥ ५ ॥ (इ० ति० व०) पड(म)मं अज्झयणं समत्तं ॥ जद्द णं भंते । [0] उनखेवओ एवं खलु जंनू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं [का-यंदी (ना०) नयरी (हो०) जियरा० राया तत्थ णे] का-यंदीए नयरीए भद्दा-नामं सत्य-वाही परिवसङ अहूरक, तीसे णं भहाए सत्थवाहीए पुत्ते सुणक्खते नामं दारए होत्था अहीण व जाव सुरूवे पंचधाइपरिक्खित जहा ध(न्ने)ण्णो त(हेन्र)हा बत्तीसओ दाओ जाव उप्पि पासायव(डें) डिंसए विहरइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं (सामी)

समोस(हूं)रणं जहा ध-ण्णो तहा मुणक्ख(ने-८)त्तो-वि निम्म(ते)ओ जहा थावचापु-त्तरस तहा निक्खमणं जाव अणगारे जाए ई-रियासमिए जाव बंभयारी, तए णं से सुणक्लते (अणगारे) जं चेव दिवसं सभणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सुंडे जान पन्चइए तं चेव दिवसं अभिगाहं तहेव जान बिलमिन [०] आहारेड संजमेणं जाव विहरइ [ ॰ ] बहिया जणवयविहारं विहरइ एकारस अंगाई अहिजाई [ ॰ ] संजमेणं त्तवसा अप्पाणं भावेनाणे विहर्ड, तए णं से सुणक्खते (अ०) तेणं ओ-राडेणं [०] जहा खंदओ तेणं कालेणं तेगं समएणं रायगिहे नयरे गुणसिलए उजाणे सेणिए राया सामी ममोसडे परिमा निरगया राया निरगओ धम्मकहा राया पिंगओ परिसा पिंडिगया, तए ण तस्स मुणकलत्तस्स अण्यया कया-इ पुरुवरत्तावर्त्तकालसमयंति धम्मजा जहा संदयस्य ब(हु)हू वासा परियाओ गोयमपुच्छा तहेव कहेइ जाव सन्बद्धसिद्धे विमाणे दे(वे)वताए उववण्णे तेत्तीसं मागरीवमाई ठिदं पणाता, से णं भंते । महाविदे (-वासे)हे लिज्जिहिङ ॥ [ (इ०) बी(बी)यं अज्झारणं समर्ते ॥ ] एवं (ख॰ ज॰) सुणक्रवत्तगमेणं सेसा-वि अट्ट भाणियव्वा, नवर आ-गुपुच्वीए दोष्णि रायगिह दोष्णि साएए दोष्णि वाणियागामे नवमा हन्धि(ण)णापुरे दसमो रायगिहे नवण्हं भहाओ जणणीओ नवण्हः वि बनीसओ दाओ नवण्हं निक्क्षमणं थावचापुत्तरत मरिसं वेहब्रस्स-पिया करंइ छम्मासा वेहब्रए नव धण्णे सेसाणं ब-हू वामा(इं) मासं संनेहणा सव्वि)वट्टसिद्धे महाविदे-हे सि(ज्झणा)जिझ(हिं)स्संति [एवं दम अज्ञयणाणि] । एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्य-गरेणं सयंसंबुद्धेणं लोगणाहेणं लोगप्पदीवेणं लोगपञ्चोयगरेणं अभयदएणं सरण-दएणं चक्खुदर्णं मग्नदर्ण धम्मदर्गं धम्मदेनर्णं धम्मदर्चाउरत्चक्कवष्टिणा अप्पिडह्यवरणाणदेनणधरेणं जिंगणं जाणएणं बुद्धणं वोहएणं मोक्केणं मोयएणं तिण्णेणं तारएणं सिवमयलमस्यमणंतमक्खयमव्यागहसपुणरावनर्थं सिद्धिगइणाम-धेयं ठाणं संवत्तेगं अणुनरीववाइयदसाणं तचस्य वरगस्य अयमद्वे पण्णते ॥ ६ ॥ अणुत्तरीववाइयद्साओ समनाओ ॥ (अणुनरोववाद्यद्साणाभै मुने) नवममंगै समत्ते ॥ [अणुनरोवबाइयद्माणं एगो मुयखं० तिष्णि व० तिमु चेव दिवसेसु उ० तत्य पडमे वर्गे दस उद्देस॰ बिइ(बी)ए बर्गे तेरस उद्देस॰ तइए बर्गे दस उद्देस॰ सेसं जहा धम्मकहा ने(ना)यव्(वं)वा ॥ । ॥ ]

### णमोऽत्यु णं समणस्स भगवयो णायपुत्तमद्दावीरस्स

## सुत्तागमे

### तत्थ णं पण्हावागरणं

नमो अरिइंताणं नमो सिदाणं नमो आयरियाणं नमो जवज्झायाणं नमो लोए सन्वसाहर्गं। (तेणं कालेणं तेणं समर्गणं चया-नाम नगरी होत्या, प्रणमहे उजाणे अनोगबरपायवे पुरुविसिन्तापट्टए, तत्य णं चंपाए नयरीए कोणिए नाम राया होत्या, भारिणी देवी, तेणं कालेणं तेणं समण्णं समणस्य भगवओ महाबीरस्य अंतेवासी अजगुहम्मे नाम थेरे जाइसंपने कुलसपने बलसंपने हवसंपने विषय-संपन्ने नागसंपन्ने दंसगसंपन्ने चरिनसपन्ने लजासंपन्ने लावनसंपन्ने ओयंसी तेयंसी वर्षसी जसंसी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोम जियनिहे जिय-इंदिए जियपरीसहे जीवियासमरणभयविष्यमुक्के तबष्पहाणे गुगध्यहाणे मुत्तिष्य-हाणे विज्ञापहाणे मंतप्पहाणे बंभप्पहाणे वयप्पहाणे नयप्पहाणे नियमप्पहाणे सक्ष्पहाणे सोयप्पहाणे नाणपहाणे दंमगप्पहाणे चीत्सपृब्दी चउनाणोवगए पंचिंह अगगारमएहिं सदि संपरिवृष्टे पुम्बाणुप्रिंव चरमाणे गामाणुगामं दूरुजमाणे जेणेव चंपा न(ग)यरी तेणेव उवागच्छड जाव अहापिकस्वं उग्गहं उग्गिण्डिता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्ञद्धरम्मस्स अंतेवासी अज्ञजंवू नामं अणगारे कासकगोत्तेणं सत्तरसेहे जाव संखित्तविपुलतेयलेस्से अज्ञमुहम्मस्स थेरस्स अद्रसामन्ते उर्दू-जाणू जाव संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं विहरद्व । तए णं से अज्जजंबू जायसंदुं जायसंसए जायको उहले उप्पन्नस(दि)हे ३ संजायस हे ३ समुप्पन्नस हे ३ उद्वाए उद्वेह २ ता जेणेव अज्जबहरूमे थेरे तेणेव उवागच्छह २ ता अ**जबहर**-म(मे)मं थे(रे)रं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ ना वंदइ नमंसइ वं० २ ता नवासंके नाइद्रे निणएणं पंजलिपुढे पज्जनासमाणे एवं नयासी-जइ णं भंते । सम-णेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं णवमस्स अंगस्स अणुत्तरीववाइयदसाणं अय-महे प॰ इसमस्स णं (सं॰) अंगस्स पण्हावागरणाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अहे थ ः अंबू ! दसमस्स अंगस्स समणेणं जाव संवत्तेणं दो सयक्खंता पण्यान-

आसवदारा य संवरदारा य, पढमस्स णं भंते । स्रयक्खंधस्स समणेणं जाव संपर्शणं कड अञ्झयणा पण्णता ? जम्बू ! पहमस्स णं सुयक्खंधस्स सम्रोणं जाव संपत्तेणं पंच अज्झयणा पण्णता, दोबस्स णं भंते ।० एवं चेव, एएसि णं भंते । अण्हय-संबराणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्वे पण्णते ?. तते णं अज्ञसहस्मे थेरे जंबनामेणं अणगारेणं एवं वुत्ते समाणे जं अणगारं एवं वयासी-) जबू ! इणमो अण्ह्यसंवर-विणिच्छयं पवयणस्स निस्संदं । बोच्छामि णिच्छयत्यं सहासियत्यं महेसीहिं ॥ १ ॥ पंचिवहो पण्णतो जिणे हिं हिं इह अण्हओ अणादीओ । हिंसामोसमदत्तं अर्ब्यम-परिग्गहं चेव ॥ २ ॥ जारिसओ जंनामा जह य कओ जारिएं फलं देति । जेविय करेंति पावा पा(णि)णवहं तं निसामेह ॥ ३ ॥ पा-णवहो नाम एस निश्वं जिणेहिं भणिओ-पानो चंडो रहो खुहो साहसिओ अणारिओ णिविषणो णिस्संसो महन्भओ पद्मको १० अतिभक्षो बीहणओ नासणओ अण्जो उच्वेयणओ य णिरवयक्सो णिदम्मो णिप्पिवासो णिक्त्वणो णि-रयवासगमणानिधणो २० मोहमहन्भयपयहओ मरणावेमणस्मो २२॥ पढमं अधम्मदारं॥ १॥ तस्स य नामाणि इमाणि गोष्णाणि होति तीसं, तंजहा-पाणवहो १ उम्मलणा मरीराओ २ अवीसमी ३ हिंसिविहिंसा ४ तहा अकि वं च ५ घायणा ६ मारणा य ७ वहणा ८ उद्दवणा ९ तिवायणा य १ - आरंभसमारंभो ११ आउयकम्मस्युवद्वो भेयणिद्ववणगालणा य संबद्दगसंखेवो १२ मञ्च १३ असंजमो १४ कडगमदण १५ वोरमणं १६ परमव-संकामकारओं १० दुरगतिप्पवाओं १८ पावकोवों य १९ पावलोभी २० छविच्छेओं २१ जीवियंतकरणो २२ भयंकरो २३ अणकरो य २४ वज्जो २५ परितावणअण्डओ २६ विणासी २७ निजनणा २८ हीपणा २९ गुणाणं विराहणित ३० विस्र तस्स एक्सादीणि णामधेजाणि होति तीसं पाणवहस्स कहुसस्य कहुयफलदेसगाई॥ २॥ तं च पुण करेंति केई पावा अ(स)संजया अविर्या अणिह्यपरिणामदुष्पयोगी पाणवर्ह भयंकरं बहुविहं बहुप्परारं परद्वन्युष्पायणप्पमना इमहिं तसथावरेहिं जीवेहिं पिछणि-विद्वा, किं ते ?, पाठीणनिमितिमिगिठअणेगस्यविवहजानिमेद्द्वद्विहक्त्छभणक-मगर्द्विहगाहादिलिवेडयमंद्यसीमागारपुल्यसंसुमारबहुप्पगारजलथरविहाणाकते य एवमादी, वृतंगकत्सरभचमरसबर्(ह) उरव्भससयपसयगोणरोहियहयगयखरकरभ-सग्गवानरगवयविगांनयालकोलमञ्जारकोलग्रुण(का)कतिरियंदलगावनकोकंतियगीक-ण्णमियमहिसविग्वछगलदीवि(य)यासाणतरच्छअच्छ(६)भङ्कसदृलसीह्चिङ्गलचउप्प-यविहाणाकए य एवमा(यी)दी, अयगरगोणसवराहिमउलिका(ओ)उदरदब्मपुष्फ-यासारियमहोरगरिगविहाणककण् य एवमादी, डीरलस्रंबसेहसेह्नगोधं(द)दरणउ-

लसर्ड जाहुगमुगुं(सी-सा)सखाङ हि(ला)लबाउ(प्पि)प्पइय[घी]घरोलियसिरीसिवगणे एक्मादी, कार्दव(कं)कवकवलाकासारसआडासेतीयकुललवंजुलपारिप्यवचकी-वसरण-[पि]पीपीलिय[दीविय]हंसधत्तरिद्वगभासकुलीकोसकुंचदगतुंडहेणियालगस्-(यी)ईमुहकविलपिगलक्खगकारंडगचक्कवागउक्कोसगरूलपिगुलसुयबर्हिणसयणसाल-नंदीमुहनंदमाणगकोरंगभिगारगकोणालगजी(वं)वजीव(ग)कतित्तिरबद्दकलावककर्पि-जलकक्वोतक[काग]पारेवयग(च)चिडिगढिककुकडवेसरमयूरगच्छरगहयपौंडरीय-साजग[करक]वीरहमेणवायसयविहंग(भे)मिणासि(य)चासवग्गुलिचम्मद्विलविततप-किलबहयरविहाणाकते य एवमाधी, जलयलखनचारिणो उ पंचिदिए पसुगणे वियतियच उरिदिए विविहे जीवे पियजीविए मरणहुन्खपिकुले वराए हुणाति बहसंकिल्डिकम्मा । इमेहिं विविहेहिं कारणेहिं, कि ते ?, चम्मवसामंसमेयसोणिय-जगिकिष्कसमत्यु[िलं]लुंगहिनयंतिपत्तकोफसदंत(द्वी)द्वा अद्विमिजनहनयणकष्णना-रुणिनक्वयमणिसिंगदादिपिच्छविसविसाणवालहेटं, हिंसंति य भमरमधुकरिगणे रसेस गिद्धा तहेव तेंदिए सरीरोवकरणहुयाए किवणे बंदिए बहुवे बत्थोहरपरिमंडणहा, अण्णेहि य एवमाइएहि बहाहिं कारणसतेहिं अबुहा इह हिंसति तसे पाणे इसे य एगि-दिए वहवे वराए तसे य अण्णे तदस्सिए चेव तणुसरीरे समारंभंति अत्ताणे असरणे अणाहे अबंधवे कम्मानिगलबदे अकुसरुपरिणाममंदबुद्धिजणदुव्विजाणए पुट(वी)-विम[ये]ए पुढ-विसंसि(ये)ए जलमए जलगए अणलाणिलनणवणस्सतिगणनिस्मिए य तम्मयन्जिते चेव नदाहारे तप्परिणतवण्णगंधरमफासबोदिह्वे अन्वक्खुसे चक्खुसे य तमकाइए असंखे थावरकाए य पुहुमबायरपनेयसरीरनामसाधारणे अणंते हणति अविजाणओ य परिजाणओ य जीवे इमेहिं विविहेहिं कारणेहि, किं ते ?, करिसणपोक्त्वरणीवाविविपणिकृवसर्तलागिवितिवे(दि)तियसातियआरामविहारथ-भपागारदार्गो उरअहालगचारेयांसेतुसंकमपासायविकप्पभवणघरसरणङ्केणआवणचे-तियदेवकुलचित्तसभापवाआयतणावसहभूमिधर्संडवाण य कए भायणभंडोवगरणस्स विविद्दस्य य अद्वाए पुढवि हिंसति मंदवृद्धिया जलं च मज्जणयपाणभोयणवृत्यधोवण-सोयमादिएहिं पयणप्यावणजलावणविदंसणहिं अगाणि सुप्पवियणतालयंटपेहणमुह-करयलसागपत्तवत्थमादिएहिं अणिलं अगारपरिवा(डि-या)रभक्सभोयणस्यणासण-फल(क)गमुसलउखलनतवितनातोज्जवहणबाहुणमंडनविविह्सवणतोरणाविडंगदेव-कुलजालयद्वचंदनिज्याचंदस।लियवेतियणिस्सेणिदोणिचंगेरिखीलमेहकसभापवावस-हगंचमळाणुळेवणंबर जुयनंगलमङ्यकुळियसंदणसीयारहसगडजाणजोग्गअद्यालगचरि-अदारगोपुरफलिहा जंतस्लियल उड मुसंदिसतिष्व हपहरणावरण वक्सराण ७६ सुता •

अण्णेहि य एवमादिएहिं बहुहिं कारणसर्विहिं हिंसन्ति ते तकाणे भणिता एवमाधी सत्ते सत्तपरिवजिया उवहणन्ति दढमुढा दारुणमती कोहा माणा माया लीभा हस्सरती अरती सोय-वेदत्थी जीयकामस्यधम्महेउं सवसा अवसा अद्वा अणद्वाए य तसपाणे वावरे य हिंसंति (हिंसंति) मंदबुदी सबसा हणंति अवसा हणंति सबसा अवसा दुहओ इणेति अहा हणेति अणद्वा हणेति अहा अणद्वा दुहओ हणंति हस्सा हणंति वेरा हणंति रती-य हणंति हस्सवेरारती य हणंति कुदा हणंति लुद्धा हर्णति मुद्धा हर्णति कुद्धा लुद्धा मुद्धा हर्णति अत्था हर्णति धम्मा हर्णति कामा हणंति अत्था धम्मा कामा हणंति ॥ ३ ॥ कयरे ते १, जे ते सोयरिया मच्छवंधा साउणिया वाहा क्रकम्मा वाउरिया बीवितबंधणप्यओगतप्पगलजालवीरह्नगायसी-दञ्भवग्गुराकूडछेलिइत्था (रीविया) हरिएसा[सा]उणिया य वीदंसगपासहत्था वण-चरगा लुद्धयमहुघातपोतघाया एणीयारा पएणियारा सर्दहृदीहिअतलागपहलपरि-गालणमलणमोत्तवंत्रणसलिलासयसोसमा विसगरस्स य दायमा उत्तणवहरदवश्मि-णिह्यपलीवका कुरकम्मकारी इसे य बहुवे मिलक्खुजाती, के ते <sup>2</sup>, सकजबणस[ब]-बरबब्बरगायमु रुंडोदभड गतित्तियपक्कणियकुलक्खगोहसीहलपारसकों र्चथद विल (चि)-बिक्कलपुलिंदअरोसडोबपोक्कणगंधहारगबहलीयज्ञहरोममासबउसमलया चुंचुया य चुलिया कोंकणगा मेतपण्हवमालवमहुरआभासियाअणकचीणल्हासियखसखासिया नेहरमरहद्वमुद्धि(अ)यआरबडोबिलगकुहणकेकयहणरोमगरुद्दमरुगा चिलायविसय-वासी य पावमतिणो जलयरथलयरसणप्कतोरगखहचरमंडासतों इजीवोष (३) घाय-जीवी मण्णी य अमण्णिणो य पज्जना अमुभछेरसपरिणामा एते अण्णे य एवमारी करेंति पाणातिबायकरणं पावा पावाभिगमा पावरुई पाणवहकयरती पाणवहरूवाणुद्वाणा पाणवहकहासु अभिरमंता तुद्वा पावं करेतु हों(हो)ति य बहु-प्पगारं । तस्य य पावस्स फलविवागं अयाणमाणा वहुंति महस्भयं अविस्साम-वेयणं वीद्दकालबहुदुक्त्वसंकडं नरयतिरिक्त्वजीणि, इओ आउक्त्वए चुया अन्नुभक-म्मबहुला उववजाति नरएमु हुलितं महालएमु वयरामयकुङ्गस्हनिस्संधिदारविरहिय-निम्मद्द्रभूमितलक्षरामारेसविसमणिरयघरचारएमुं महोसिणसया[व]पतत्तदुरगंघवि-स्सउव्वयजणगेमु वीभच्छदरिसणिजेमु निश्वं हिमपङलसीयछेनु कालोभामेसु य मीमगंभीरलोमहार्रमणेसु णिर्मिरामेनु निष्पिश्चियारवाहिरोगजरापीलिएसु अतीव-निसंधकारतिमिर्नेस पतिभएस वदगयगहचंदसरणक्यनजोडसेस मेयवसामंसपढरू-पोचडप्यरुहिरुक्षिणाविलीणचिक्रणरसियावावणाकृहियचिक्साहकहमेसु पलिन जालसुम्मुरअसिक्खुरकर्वत्तधारासुनिसित्विच्छ्यडंकनिवातोवम्मफरिसअसि-

। दुस्सहेन्द्र य अत्ताणासरणक्षुयदुक्खपरितावणेमु अणुक्द्वनिरंतरवेमणेनु अमपुरिस-संकुळेख, ताथ य अन्तोमुहुनालदिभवपचएणं निव्यतेति उ ते सरीरं हुंई यीमच्छदरिसणिजं बीद्दणगं अट्रिश्हारुणहरोमविजयं अग्रभ-गंध-दुक्खविसहं, तती य पजित्तमुबगया इंदिएहिं पंचितं वेदेंति असुभाए वेयणाए उज्जलबलिवलउक्स-क्खरफरुसपर्यंडघोरपीहणगदारुणाए. किं ते ?, कंद्रमहार्कुभियपयणपढलणतवम-त्तरुणभद्वभज्जणाणि य लोहकडाहकद्वणाणि य कोट्टबळिकरणकोट्टणाणि य सामिल-तिक्खागलोहकंटकअभिसरणपसारणाणि फालणविदालणाणि य अवकोडकबंधणावि लद्विसयतालपाणि य गलगबलुहंबणाणि स्लग्गभेयणाणि व आएसपर्वचणाणि खिंसणविमाणणाणि विषुद्वपणिजाणाणि वज्झसयमातिकाति य एवं ते । प्रन्वकम्म-कयसंचयोवतत्ता निर्यागमहागिसंपिलना गाडदुक्सं महन्भयं कक्सं असायं सारीर मानसं च तिच्चं दुविद्वं चेटेंति वेयणं पावकम्मकारी बहुणि पिलओचम-सागरीवमाणि कल्लणं पालेन्ति ते अहाउयं जमकातियतासिता य सां करेंति भीया, कि ते <sup>1</sup>, अविभायसामि(माम)भायबप्पनायजितवं मुय मे मरामि दुब्बलो वाहिपीितओऽहं किं दाणिऽसि ? एवंदाहणो णिह्य मा देहि मे पहारे उस्सासेतं (एयं) मुहत्तयं मे देहि पसायं करेहि मा रुस वीसमामि गेविजं मु(ब)य[ह] मे मरामि, गाउं नण्हातिओ अहं देह पाणीयं हंता पिय इमं जलं विमलं सीयलंति वेतुष य नरसपाला तबियं तज्यं में देंति कलसेण अंजलीम् दद्दण य तं पवे[पि]बियंगोवंगाः असुपगलंतपपुयच्छा छिण्णा तण्हाइयम्ह कलुणाणि जेपमाणा विष्पेक्खन्ता दिसी-दिसि अत्ताणा असरणा अणाहा अवंधवा वंधविष्पहणा विपलायंति य मिगा इव नेगेण भयुन्तिगा, घेत्रण बला पलायमाणाणं निर्णुकंपा मुहं विहाडेन्सं लोहडं-डीहें कलकलं ण्हं वयणंसि छुभंति केइ जमकाइया हसंता, तेण दशा संतो रसंति य भीमाइं विस्मराइं रुवंति य कळुणगाइं पारैवनगाव एवं पलविताविलावकळुणा-कंदियबहुरुमरुदियसहो परि[व]देनितरुद्धबद्धयनारकार्यसंकुलो णीसहो रसियभणिय-कुविउक्इयनिरयपालताज्ञिय गेण्ड-कम पहर छिंद भिंद उप्पादेहक्काणाहि कनाहि विकताहि य भुजो हण विद्युण विस्क्षुभोन्छ्नभ आकड्ड विकट्ट कि प जंपति है सराहि पावकम्माई दुक्कयाई एवं वयणमहप्पगन्भी पिडसुयासहसंकुली तासओ सया निरयगोयराण महाणगरङज्झमाणसारिसो निग्घोसो सु[ब]व्वए अणिहो तहिसं नेरइयाणं जाइजंताणं जायणाहिं, किं ते ?, असिवणद्बभवणजंतपस्थरसङ्कतलक्खा-रवानिकलकलन्तवेयरणिकलंबबालुयाजलियगुहनिरुंभणउत्तिणोत्तिणकंटइल्रदुरगम्ररह्-जोयणतत्तलोहमगगगमणवाहणाणि, इमेहिं विविद्देहिं, आयुद्देहिं किं ते ? मोगगरमुर्सु-

ढिकर्रुवसित्तहलगयम्सलचक्कवौननोमरसुरुलजलभिष्टिमालस[ह]दलपद्दिसचम्मेट्ट-दुद्दणमुद्रियअसिग्वेडगखग्गचावनारा(यं)यकणककप्पणिवासिपरसुर्यकिकखनिम्मल-साणोहि य ए(य)वमादिएहिं असुभेहिं वेजिवएहिं पहरणसतेहिं अणुबद्धतिस्ववेरा परो-च्यरवेयणं उदीरेंति अभिहणंता, तत्य य मोगगरपहारच्णियम् मुंबिसंभगगमहितदेहा जंतोवपीलणफ्रंनकप्पिया केइत्य सचम्मका विगना णिम्मूल्(त्)ल्लाकण्णोद्रणासिका क्रिण्णहत्थपादा अमिकरकयतिक्यकौनपरसप्पहारफालियवासीसंतन्छिनंगमंगा कल-कलमाणखारपरितिनगाडङज्झंनगनकंतरगभिष्णजजारियसव्वदेहा विलोलंति मही-तहे (निरमयरगर्जीहा) विभूणियंगर्मगा, तत्य य विगसुणगरियालकाकमजारमरभ-दीवियवियग्यगसङ्क्रसीहदण्यिखुद्दाभिभृतेहिं णिचकालमणसिएहिं घोरा-ऽऽ-रसमाण-मीमर्विहें अक्सिना दडदाडागाढडक्कांब्रुयमुतिक्वनहुफालियनसदेहा विच्छिप्यते भमंतओ विमुक्कसंधिबंधणावियंगमंगा कंकक्र्रागिद्धधोरकद्ववायमगणेहि य पूणी खर्-थिरदरणक्कलोहनंडेहिं ओवितता पक्ताहर/विक्खणक्खविक्किजिन्गंछियनयणनि-(ड) इओल्डरमविगनवयणा, उक्कोमंना य उप्पयंता निपतंता भमंता पुरुवकम्मोदयो-वगता पच्छाणुस[ये]एण डज्झमाणा णिइंना पुरेकडाई कम्माई पावगाई नहिं २ नारि-साणि ओमन्नविकणाई दक्खानि अणुभविना ततो य आउक्खएणं उम्बद्धिया समाणा बहुवे गच्छंति तिरियवसिंहं दुअनुतर मुदारुणं जम्मणमर्णजराबाहिपरियदृणारहृद्दं **ज**लथलखहचरपरोप्परविहिंसणपर्वचं इस च जरापागडं वर्गाका,ेगा दुक्खं पावेस्ति बीहकालं, कि ते?, सीउण्हनण्हाखहवेपणअपर्वकारअङ्विज्ञम्मगणिकभडव्वि-**बग**वासज्ञाणवहबंधणताङ गंकणनिवायणअहिभंजणनासाभेयप्पहार्दमणछविच्छेय-णअभिओगपावणकमकमारानिवायदमणाणि बाहणाणि य मापापितिविष्पयोगसीयप-रिपीलणाणि य सत्यग्गिवसाभित्रायगलगवलआवलणमारणाणि य गलजाहान्छि-पणाणि प(ओ)उल्लग-विकल्पणाणि य जावजीवि[क]गबंधगाणि पंजरनिरोहणाणि य सयहनिद्धादणाणि धमणाणि य दोहणाणि य कुटंडगलवंधणाणि वाडगपरिवार-पाणि य पंक्रजलानेमञ्जणाणि (य) नामिपञ्चेसणाणि य ओवायणिभंगविसमणिवहणदः मिरिग जालदहणाई य, एवं ते वुक्त्वसयसंपितिमा नरगाउ आगया इहं मावसेस-कम्मा तिरिक्वपंचेदिएस पार्विति पावकारी कम्माणि प्रमायरागदोसबहसंचियाई व्यतीव अस्मायककमार्ड भगरमगगमिन्छमाङ्गस य जाङ्कुलकोडिसयसहस्सेहिं नर्वार्ह च उरिदियाण नहिं नहिं चेव जम्मणमरणाणि अण्मवंता काले संखेळकं मर्मित नेरड्[अ]यममाणतिब्बदुक्खा फरिसरमणघाणचक्खुसहिया तहेव तेईदिएस र्ज्यपिप्पीलिका अवधिकादिकेमु य जातिकुलकोडिसयसहस्मेहिं अद्वहिं अणूणएहिं

तेइंदियाण तहि २ चेव अम्मणमरणाणि अणुहर्वता कार्ल संखेजकं भमंति नेरइय-समाणतिञ्चदुक्खा फरिसरमणघाणसूपउत्ता (तहेव बेइ(वें)दि(ये)एस) गंह्रलयजल्लय-किमियचंदणगमादिएषु य जा(ती)तिकलकोषिसयसहस्सेहिं सत्तर्हि अणूणएहिं बेइंदि-याग तर्हि २ चेव जम्मणसरणाणि अण्डवंता कालं संखिजकं भमंति नेरइयसमाणति-व्यदुक्खा फरिसरसणसंपउत्ता पत्ता एगिदियत्तणपि-य पुढावजळजळणमारुयवणप्फित सहमवायरं च पजनमपजनं पत्तेयसरीरणाम-साहारणं च पत्तेयसरीरजीविएस य तत्थिव कालमसंखेजां भमंति अर्णतकालं च अर्णनकाए फार्सिदियभावसंपरना दुक्खसमुद्यं इमं अणिइं पार्विति पुणो २ तिहं २ चेव परभवतरुगणग(ह)णे कोद्दालक्रियदालणस्रित्रमलणखंभणसंभणअणलाणिलविविद्दसत्यघट्णपरोप्पराभिद्द-णगमारणविराहणाणि य अकामकाई परप्पओगोदीरणाहि य कजपओयणेहि य पेस्स-पद्मनिमि[मं]त्तओसहाहारमाइएहि उक्खणण उक्कत्यणपर्यणकोटणपीसणपिट्टणभज्जण-गालणआमोडणसङ्णफुङणभुजणहेयणनच्छणविलंचणपणञ्झोडणअरिगदृहणाइया-(ति)ति एवं ते भवपरेपरादक्खसमण्बद्धा अद्येत संसारबीहणकरे जीवा पाणाइ-चार्यानरया अणंतकालं जेविय इह माण्नक्तणं आगया क(हिं वि)हंचि नरगा उन्बद्धिया अधका तेविय दीसंति पायसो विकयविगलह्या खजा वडभा य वामणा य बहिरा काणा कुंटा पंगुला विदला य (आवय जल)मृ(या)का य मंमणा य अं(चि-ह्र)धयमा एगचक्ख् विणिद्यस(पिस वे)चिह्नया वाहिरोगपीलियअप्पाउयसत्थवज्झ-वाला कलक्खणक्किनदेहा दुब्बलकसंचयणकप्पमाणकसंठिया क्रस्त्रा किविणा य हीणा हीणसत्ता निबं-सोक्लपरिवजिया अमुहदुक्तमा[ग]र्गा णरगाओ [उन्बहिया] इहं सावसेसकम्मा, एवं णर्गं तिरिक्खजोणि कुमाणुसत्तं च हिडमाणा पावंति अणंताइं दुक्खाइं पादकारी एसो सो पाणवहस्त फलविवागो इहलोइओ पा(प)-रलोइओ अप्पसुद्दी बहुदुक्लो महुक्भयो बहुर्यप्पगाढो दारुणो कक्कसो असाओ वाससहस्सेहिं मुचती, न य अवेदयिना अत्थि ह मोक्सोत्ति एवमाहंस, नायकुरु-नंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेजो क(हइ सीह)हेसी य पाणवह(ण)स्स फलविबागं, एसो सो पाणबहो चंडो रहो खहो अणारिओ निग्चिणो निसंसो मह-क्मओ बीहणओ तासणओ अणाजा उन्वेयणओ य णिरवयक्को निदम्मो निप्पवासी निक्छणो निरयवासगमणनिधणो मोहमहब्भयपवहुओ मर्णवेमणस्सो यहमें अहम्मदारं समर्त्ततिबेमि ॥ 😼 ॥ जंबू : बितियं च अठियवयणं लहुसगलहु-चवलभणियं भयंकरं दहकरं अयसकरं वेरकरणं अरतिरितरागदोसमणसंकिळेसविय-रणं अलियनियविसातिजोयबहर्ल नीयजणनिसेवियं निस्संसं अप्यवयकारकं परम-

साहगरहणिजं परपीलाकारकं परमिकण्हलेस्ससिहयं तुग्गहविणिवायक्षूणं भवपुण-व्भवकरं चिरपरिचियमणुगतं दुरन्तं कित्ति(यं)तं विवितं अधम्मदारं॥ ५॥ तस्स य णामाणि गोण्णाणि होति तीसं, तंजहा-अलियं १ सढं २ अणजं ३ मायामीमो ४ असंतर्कं ५ कूडकवडमबत्थुगं च ६ निरत्ययमबत्ययं च ७ निर्सगरहणि अं ८ अणु अनुकं ९ कक्कणाय १० वंचणाय ११ मिच्छापच्छाकडं च १२ साती उ १३ उच्छन्नं १४ उक्तुं च १५ अर्ट १६ अञ्भवस्ताणं च १७ कि व्यवसं १८ वलयं ९९ गहुणं च २० मम्सणं च २१ नूसं २२ निय(इ) यी २३ अप्पचओ २४ अस-मओ २५ असचसंधत्तर्ण २६ विवक्त्वो २७ अवही(आणाड)यं २८ उदिसमुद्धं २९ अवलोबोत्ति ३०, अविय तस्स एयाणि एवमारीणि नामधेजाणि होति तीसं सावजस्स अलियस्स वइजोगस्स अणेगाई ॥ ६ ॥ तं च पुण वदंति के[ई]द सलियं पावा असंजया अविरया कवडकुडिलकडुयचटुलभावा कुदा लुदा भया य हस्स-द्विया य सक्ती चोरचारभडा खंडरक्ला जियज्हें करा य गहियगहणा कक्ककुरुग-कारगा कुलिंगी उबहिया बाणियगा य कूडनुलकूडमाणी कुडकाहावणोवजीवी पडमारकलायकारुङजा वंचणपरा चारियचाटुयारनगरगोत्तियपरिचारमा दुद्वबायि-स्यकअणबन्धभणिया य पुष्वकालियवयणदच्छा माहसिका लहुस्समा असंबा गारः विया असच्छावणाहिचिता उचच्छंदा अणिस्गहा अणियता छंदेण मुक्कवाता भवंति अलियाहिँ जे अविरया, भवरे नियकवादिणो वामलीकवारी भगंति निय जीवो न जाइ इह परे वा लोए न य किन्वियि पुस्तित पुजपार्व नित्य फलं सुक्रय-दुक्या में पेचमहाभूतियें सरीरे भासंति है ! वात जोगजुन, पंच य खंधे भणंति केई, मणं च मणजीविका वदंति, वाउजीवोत्ति एवमाईम्, मरीरं सादियं सनिधणं इह-भव एगे भवे तस्य विष्पणासंभि सब्बनायोत्ति, एवं अंपंति मुसाबादी, तम्हा दाणवयपोसहाणे तवसंजमबंभचेरकहाणमाइयाणे नत्यि फलं निव स पाणव है। इन अल्यिवयणं न चेव चोरिककर्णपरदारसेवणं वा सपरिग्गहपावकम्बकरणं-पि निध किचि न नेरहयतिरियमणुयाण जोणी न देवलोको वा अस्यि न य अस्थि सिद्धि-गमणं अम्मापियरं। नत्य नवि अत्य पुरिसकारो पश्चकवाणमवि नत्य नवि अन्धि कालमञ्च य अरिहेता चक्कवही बलदेवा वासुदेवा नन्धि नेवस्थि के[वि]इ रिसओ धम्माधम्मफल च नवि अन्यि किन्ति बहुर्यं च धोवर्यः वा, तम्ह्या एवं विजाणिकण जहां सुबह दंदियाणुक्लेस सञ्बविसएस वट्टह णात्य काई किरिया वा अकिरिया वा एवं भणति नन्यकवादिणो वामलोगवादी, इमंपि विनीयं कदंसमं असन्भाववा-रणो पणावेति महा-संभूनो अंडकाओ होको सर्वभूषा सर्व च निम्मिओ. एवं एव

अलियं-पयावद्णा इस्सरेण य क्यंति केति, एवं विष्टुसर्य किंगमेव य जगंति केई, एवमेके वदंति मोसं एको आया अकारको वैदको य सकयस्स दुक्कयस्य य करणाणि कारणाणि सव्वहा सन्विहें च निश्वो य निक्किओ निरगुणो य अ(स्रो अ)णुवलेब-ओत्ति-विय एवमाहंसु असन्भावं, जीप इहं किंचि जीवलोके दीसइ सुकय वा दुक्यं वा एयं खदिच्छाए वा सहावेण वाचि दश्वतप्पभावओ वाचि भवति. नत्येत्य किंचि कयकं [तत्तं]कयं च लक्खणविद्याणनियती[ए]य कारि[यै]या एवं केइ जंपंति इक्कि-रससातगारवपरा बहुवे करणालसा परूवैति धम्मवीमंसएण मोसं, अवरे अहम्मओ रायदुदं अन्भक्खाणं भणेति-अलियं चोरोत्ति अचोरयं करेतं डामरिउत्तिवि य एमेव उदासीणं दुस्सीलोत्ति य परदारं गच्छतिति मइलिति सीलकलियं अयंपि गुरुतप्पओ, अण्णे एमेव भणंति उवाहणंता मित्तकलताई सेवंति अयंपि छत्तधम्मो इमोवि विस्सं-भ वाडोधायओ पावकम्मकारी अकम्मकारी अगम्मगामी अयं दुरप्पा बहुएस य पा(प)वगेस जुत्तोत्ति एवं अपंति मच्छरी, भहके वा गुणकित्तिनेहपरलोगनिष्पिवासा, एवं ते अलियवयणदच्छा परदोसप्पायणप्यसमा वेदेन्ति अक्तातियबीएण अप्पाण कम्मावंभणेण महरी असमिक्खियप्पलावा निक्खेरे अवहरंति परस्स अत्यंभि गढि-यगिद्धा अभिज्ञंजीत य परं असंतएहिं लुद्धा य करेंति कुडसविखत्तणं असचा अत्थालियं च कन्नालियं च भोमालियं च तह गवालियं च गरुयं भणीते अहरगति-गमणं(कारणं), अश्रंपि य जातिहत्वकुलसीलपचर्य मायाणिगुणं चवल पियुणं पर-मद्रभेदकम् स्रोसंतकं विदेसमणन्यकारकं पावकम्ममूलं दृष्टिद्धं दुस्सुयं असुणियं निक्रजं लोकगरहणिजं वहवंधपरिकिलेसबहुलं जरामरणदुक्त्वसोयनिम्मं अमुद्धपरिणामसंकि-लिट्टं भणित अलिया(हिं)हिसं(ति)धिसंनिनिद्वा असंतगुणुधिरका य संतगुणनासका य हिंसाभृतोवघातितं अलियसंपालता वयणं सावज्ञमकुसलं साहगरहणिजं अधम्म जणणं भणंति अणभिगयपुष्पावा, पुणोवि अधिकरणिकरियापवत्तका बहविई अणत्थं अवसई अप्पणी परस्य य करेंति, एमेव जंपमाणा महिससुकरे य साहिति वायगाणं सस-यपसयरोहिए य साहिति वागुराणं तित्तिरवट्टकलावके य कविजलकवोयके य साहिति साउणीणं झसमगरकच्छमे य साहिति मस्छियाणं संखंके खुहए य साहिति म(रिग)-गराणं अयगरगोणसमंडिकद्विकरे मउली य साहिति वा(यलिया)लवीणं गोहा सेहग सहगसरड गिकि य साहिति लद्धगार्ण गयकलवानरकके य साहिति पासियार्ण सुकबर्हिणमयणसाठकोइलहंसकुछ सारसे य साहिति पोसगाण वधवंधजायणं च साहिति गोम्मियाणं धणधन्नगवेलए य साहिति तकराणं गामागरनगरपद्गे य साहिति चारियाणं पारघाइयपंत्रघातियाओ सा(हं)हिति य गंठिमेयाणं क्यं च चौरियं

नगरगोत्तियाणं लंछणनिल्लंछणधमणदुहणपोसणवणणदवणवाहणादियाई साहिति बहुणि गोमियाण धातुमणिसिल्प्पवालस्यणागरे य साहिति आगरीणं पुप्कविहिं फलविहिं च साहिति मालियाणं अग्यमहुकोसए य साहिति वणचराणं जंताई विसाइं मूलकम्मं आ(हिन्ब)हेवण[आर्विधण]आभिओगमंतोसहिष्यओगे चौरियपर-दार्गमणबहुपावकम्मकरणं उक्संघे गामघातियाओ वणदहुणतलागभयणाणि बुद्धि-विसविणासणाणि वसीकरणमादियाई भयमरणिकछेसदोसजणणाणि भावबहुसंिकः लिट्टमिलिणाणि भूतघातोवघातियाइं सचाईपि ताई हिंसकाई वयणाइं उदाहरंति पुट्टा वा अपुट्टा वा परतिनयवावडा य असिमिक्खियभासिणो उविदसीत सहसा उद्रा गोणा गवया दंमंतु परिणयवया अस्सा हत्थी गवेलगकुकडाय किञ्जंत किणावेध य विक्केट पयह य सयणस्य देह पियय दासिदासभयकभाइलका य सिस्सा य पेसकजणो कम्मकरा य किकरा य एए सयणपरिजणो य कीस अच्छंति [१] भारिया भे क(रिंतु)रित्तु कम्मं गहणाई वणाई खेत्तखिलभूमिवहराई उत्तणघणसंकडाई डज्झंतु सुडिज्बत य रुक्ला भिजात जंतभंडाइयस्स उवहिस्स कारणाए बहुविहस्स य अद्वाए उच्छू दुर्जातु पीलिजांनु य तिला पयानेह य इन्काउ मम घरहयाए खेताई कसह कसावेह य लहुं गामआगरनगरखेडकब्बडे निवेमेह अडवीदेसेसु विपुल-सीमे पुष्फाणि य फलाणि य कंदमृलाई कालपत्ताई गेण्हेह करेह संचयं परिजणहु-याए साली वीही जबा य लुचंतु मलिजांतु उप(फ)पणिजांतु य लहुं च पविसंतु य कोद्वागारं अप्पमहृउक्कोसगा य इंमंतु पोयसत्या सेणा णिज्ञाउ जाउ डमरं घोरा बहुत य संगामा पवहतु य मगडवाहणाई उवणयण चोलगं विवाही जन्नी अमु-गम्मि उ होउ दिवसे सुकरणे सुमुहत्ते सुनक्खते स्रुतिहिस य अज होउ णहवणं मुदितं बहुखज्जिपिज्जकांरुयं कोनुकं विण्हावणकं संतिकम्माणि कुणह ससिरविगहोव-रागविसमेमु सज्जणपरियणस्स य नियकस्म य जीवियस्स परिरक्खणद्वयाए पिंड-सीसकाइं च देह देह य सीसोवहारे विविहोसहिम जमंसभक्खनपाणमहाणुळेवणपई-वजिल्डजलसुर्गिध्व्वावकारपुष्फफलसमिदे पायच्छिते करेह पाणाइवायकरणेणं बहुविहेणं विवरीजप्पायदुस्सुमिणपावसरुणअसोमगगहचारेयअमंगलनिमित्तपडिघाय-हेंजं वित्तिच्छेयं करेह मा देह किंचि दाणं छड़ हओ छड़ होो छड़ छिन्नो भिन्नत्ति उवदिसंता एवंविहं करेंति अलियं मणेण वायाएं कम्मुणा य अकुसला अणजा अलि-याणा अलियधम्मणिर्या अलियास कहास अभिरमंता तुट्टा अलियं करेतु हों-ति य बहुप्पयारं ॥ ७ ॥ तस्स य अलियस्स फलविवागं अयाणमाणा वश्वेति महन्भयं अविस्सामनेयणं दीहकालं बहुदुक्खसंकडं नर्यतिरियजोणि तेण य अलिएण सम्पाबद्धाः

आइदा पुणन्भवंधकारे भमंति भीमे दुग्गतिवसहिमुक्गया, ते य दीसंतिह दुरगया दुरेता पर्वसा अत्थभोगपरिवज्जिया असुहिता फुडियच्छविबीभच्छविवन्ना खरफरसविरमञ्ज्ञामञ्ज्ञासेरा निच्छाया लङ्गविफलवाया असङ्कतमसङ्कया अगंधा अचेयणा दुब्भगा अकंता काकस्सरा द्वीणभिज्ञघोसा विहिंसा जडबहिरन्ध( मू )या य मम्मणा अ(क)कंतविकयकरणा णीया णीयजणनिसेविणो लोगगरहणिजा भिचा अस-रिसजणस्स पेरसा दुम्मेहा ठोकवेदअज्झप्पसमयप्रतिविज्ञिया नरा धम्माबुद्धिवियला अलिएण य तेणं पडज्झमाणा असंतएण य अवमाणणपद्विमंमाहिक्खेवपिसुणमेयण-गुरुवंधवसयणमिनवक्खारणादियाई अञ्भक्खाणाई बहुविहाई पावेति अ(मणोर)-णुबमा[णि]ई हिययमणद्मकाई जावजीवं दुरुद्धराई अणिद्व(स)खरफरसवयण-तज्जणनिब्भच्छणदीणवद्णविमणा क्रभोयणा क्रवाससा क्रवसहीस किलिस्संता नेव सुहं नेव निब्नुइं उवलभंति अचं तविपुलदुक्खसयसंपुलिता । एसी मो अलियवयणस्स फलविवाओ इहलोइओ परलोइओ अप्पसुहो बहद्वस्वो महब्मओ बहरयप्पगाढो दारुणो कक्ष्मो असाओ वाससहस्सेहिं मुच्ड, न य अवदयिता आत्य ह मोक्खोत्ति. एवमाहंसु नायकुलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेजो कहेसी य अलियवयणस्स फलविवागं एयं तं बितीयंपि अलियवयणं लहुसगलहुचवलभणियं भयंकर दुहकरं अयसकरं वेरकरगं अरितरितिरागदोसमणसिकलेसिवर्यणं अलियणियिडिसादि-जोगबहुलं नी-यजणनिसेवियं निस्ससं अप्पचयकारकं परमसाहगरहणिजं पर्पीला-कारकं परमकण्हळेससाहियं दुरगतिविनिवायवहूणं (भव)पुणवभवकरं चिरपरिचिय-मणुगयं दु(रुनं)रंतं बितियं अधम्मदारं समत्तं ॥ ८॥ जंबू ! तड्यं च अदत्तादाणं हरदहमरणभयकळुसतासणपरसंतिगऽभेजलोभमूलं कालविसमसंसियं अहोऽच्छिन तण्हपत्थाणपत्योइमङ्यं अकित्तिकर्णं अणजं छिद्दमंतर विधुरवसणमग्गणजस्सव-सत्तप्पमत्तपश्चत्तवंचणिक्खवणघायणपराणिहुयपरिणामतद्भरजणबहुमयं अकळुणं राय-पुरिसर्क्खियं सया साहगरहणिजं पियजणमिनजणभेदविष्पीतिकारकं रागदोसबहुलं पुणो य उप्पूरसमरसंगामडमरकलिकलहवेहकरणं दुग्ग[ति]इविणिवायवहूणं भवपुण-क्रमवकरं चिरपरिचितमणुगयं दुरंतं तद्दयं अधम्मदारं ॥ ९ ॥ तस्म य णामाणि गोनाणि होति तीसं. तंजहा-चोरिक्कं १ परहडं २ अदत्तं ३ कृरि(कुरुद्वय)क(यं)डं ४ परलाभो ५ असंजमो ६ पर्भणामि गेही ७ लोलिक्कं ८ तकरत्तर्णति-य ९ अवद्वारो १० हत्यल(ह)त्तर्ण १९ पावकम्मकरणं १२ तेणिकं १३ हरणविष्पणासो १४ आदियणा १५ छुंपणा धणाणं १६ अप्पचओ १७ ओ(अ)वीलो १८ अक्खेनो १९ खेनो २० विक्खेनो २१ कृड्या २२ कुळमसी य २३ कंखा २४ लालप्पणपत्थणा य २५ (आससणाय)

वसणं २६ इच्छामुच्छा य २७ तण्हागेहि २८ नियक्तिममं २९ अपरच्छंति ३० विय तस्स एयाणि एवमावीणि नामधेजाणि होति तीसं अदिनादाणस्स पावकलिकळ-सकम्मबहुलस्स अणेगाई ॥ १०॥ तं पुण करेंति चोरियं तकरा परदव्यहरा छेया कयकरणञ्दलक्या साहसिया ञहस्सगा अतिमहिच्छलोभग(च्छा)त्या दहरओवी-लका य गेहिया अहिमरा अणभंजकभग्गसंधिया रायदुद्रकारी य विसयनिच्छढलोक-उद्दोद्दकगाम्याययपुर्वायगपंथवायगआलीवगतित्थभेया लहहत्यसंपङ्गा जुइकरा खंडरक्खरबीचोरपुरिसचोरसंधिच्छेया य गंधिभेदगपरधणहरणलोमावहार-अक्सेवी हडकारका निम्मद्दगगृढचोरकगोचोरगअस्सचोरगदासिचोरा य एकचोरा ओकब्रुकसंपदायकउर्च्छिपकसत्यवायकविल (चोरी)कोलीकारका य निरगाहविष्पूलंपगा बहुविहुतेणिकहरणबुद्धी, एते अन्न य एवमादी परस्म दश्वा हि जे अविरया । विपुल-बलपरिगाहा य बहुने रायाणी पर्धणांमि गिद्धा सए व दन्वे असंतुद्धा परविसए अहिह-गंति ते लुद्धा पर्धणस्य कजे च उरंग(सम)विभन्तवलसमग्गा निच्छियवरजोहजुद्धस-द्धियअहमहमितिद्धिपएहिं [मेन्नेहिं] संपरिवृडा प्रजमसगडस्ड्चक्सागरगरुलवृहाति-एहिं अणिएहिं उत्थरंता अभिभूय हरंति परभणाई अवरे रणसीसलदलक्या संगामं-[मि] अतिवयंति सन्नद्धबद्धपरियरउप्पीलियचिंधपट्टगहियाउद्दपहरणा माढि(गुड)वर-वम्मगुंडिया आविद्यजालिका कवयकंकडइया उरितरमुहबद्धकंठतोणमाइतवर्फलहर-चितपहकरसरहसखरचावकरकरंछियमुनिसितसरवरिसचडकरक(भंते)सुयंतघणचंड-वेगधात्तनिवायमग्गे अणेगथणुमंडलग्गसंधिताउच्छलियसत्तिकणगवामकर्गाहिय-खेडगनिम्मलनिकिट्टखम्गपहरंतकोततोमर चक्रगयापरसुम् सललंगलसुललउलभिड-मालासञ्बलपट्टिसन्बम्मेट्टद्घणमाद्वियमोग्गरवर् फलिइजंनपत्यर्द्रहणतोणक्वेणीपीढ-किया की पहरणमिलिमिलिमिलंत सिप्पंतविज्ञानलि वितयमप्पहणभत्तले फुडप-हरणे महारणसंखभीरेवरनूरपउरपडुप(हडा)डहाहयणिणायगंभीरणंदिनपक्खुभिय-विपुलघोसे ह्यगयरहजोहनुरितपसरित उद्धततमं धकारबहुले कातरनरणयणहिययवा-उरुकरे विल्लियउद्गडवरमउडितरीडकुंडलोडुदामाडोविय[म्मि]पागडपडागउितय-ज्ञयवैजयंतिचामरच ठंतछत्तंथकारगम्मीरे हयहेसियहत्थिगुलुगुलाइयरहचणचणाइ-यपाइकहरहराइयअप(फा) फोडियसीहना[या]यछेलियविध्रुद्धकुट्टकंठगयसहभीमगजिए सयराह्डसंतरसतकलकलरवे आस्णियवयणस् है ]हमीमदसणाधरोट्टगाढद[हे](द)-हुसप्प[ह]हार(कर)णुजयकरे अमरिसवसति व्वरत्तनिहारितच्छे वेरदिद्विकुद्धचिद्विय-तिवलीकडिलांभउडिकयनिलांडे वहपरिणयनरसहस्सविकमवियंभियवछे वग्गंततूर-गरहुपहावियसमरभडा आवडियछेयलाघवपहारसाघिता समूसवियबाहुज्य(लं)हे

मुक्दरह।सपुक्रंतवोलबहुछे फुर(फल)फलगावरणगहियगयवरपत्थितद(पि)रियमच-**खरुपरो**प्परपरमगजुद्दगन्वितवितस्तावरासिरोसत्तरियश्रभिमृहपहरितिशिककरिकरवि-अवइ[द्व]द्वनियुद्धभिज्ञफालियपगलियकहिरकतभूमिकहमचिलिच्छपहेः कुच्छि(वि)दालियगर्लिन[रुलिंत]निमेहंतंतफुरुफुरंतविगलमम्माहयविकयगाहदिज-पहारमच्छितरलंतवेंभलविलावकळुणे इयजोहभमंतद्भरगउद्दाममत्तकुंजरपरिसंकित-जणनिज्बुक्कच्छित्रधयभगगरहवरनद्वसिरकरिकहेवराकिन्नपतितपहरणविकिनाभरण-भूमिभागे नंदांतकवंधपउरभयंकरवायसपरिकेत्यिद्धमंडलभमंतच्छार्यधकारगं सीरे वसवसुह विकंपितव्य पश्चक्खपि उवणं परमरहबीहणगं दुप्पवेसत्तरगं अभिवयंति संग्राम-संकडं परधणं महंता अवरे पाइक्क्वोरसंघा सेणावतिचोरवंदपागन्निका य अडवीदेस-दुरगवासी कालहरितरत्तपीतसृङ्गिह्रअणेगसम्बिधपदृषद्यः पर्वसर अभिहणंति लदाः धणस्म ,कजो रयणागरसागरं उम्मीसहस्समालाउलाकुलवितोयपोतकलकलेतकलियं पा(ता)याल(कलस)सहस्सवायवसवेगसल्लिउद्धम्ममाणदगरयरयंधकारं वरफेणप-उर्धवलपुलंपुलसम् द्वियदृहासः मास्यविन्छभमाणपाणियजलमाद्धप्पीलहलियं अविक समंत्रओ खुभिय्ह्रियसोखुब्भमाणप्रस्वित्यचित्र्यविपुरुज्ञरुच्ह्रवारमहान ईवेग-त्रियआप्रमाणगंभीरविपुलआवत्तचवलभममाणगुष्पमाणुच्छलंतपञ्चोणियत्तपाणिय-प्रधावियखरफरसप्रयंडवाउलियसलिल्फ्र्रहृतवीतिबह्रोलसंकुलं महामगरमच्छकच्छ-भोहारगाहतिमिसंसुमारसावयसमाहयसमुद्धायमाणकपूर्घोरपचरं कायरजणहिययकं-पणं बोरमारसतं महब्भयं भयंकरं पतिभयं उत्तासणगं अणोरपारं आगासं चेव निरवलंबं उपपाइयपवणधणितनो हियउवरुवारेत रंगदरियश्रात वेगवेगच बखुपह्मुच्छ-रंतकच्छदुर्गभीरविपुलगज्जिय्गुंजियनिग्घायगस्यनिवतितसुदीहनीहारिदूर्सु बं]व्वंत-गंभीरध्(ग्)गधुगंतसद्दं पडिपहरुंभंतजक्खरक्खसकुहंडिपसायरुसियतजायउवसम्म-सदृस्ससकुल बहुप्पाइयभूयं विरचितबलिहोमधूवजवचारदिश्वरुधिरचणाकरणपयतजो-गपययचरियं परियन्तजुगंतकालकप्पोवमं दुरंतमहानईनईच[इ]ईमहाभीमदरिसणिजं दुर्णुचरं विसमापवेसं दुक्खुतारं दुरासयं लवणसहिलपुण्णं असियसियसम्सियरो(हि)-हिं दच्छ(इत्य)तरके हिं वाहणहि अइवइत्ता समुद्दमज्झे हणंति गंतूण जणस्स पोते परदव्वहरा नरा निरणकंपा नि(रा)रवयक्खा गाम।गरनगरखेडकव्वडमडंबदोण-सुहपट्टणासमणिगमजणवते य धणसमिद्धे हणंति थिरहिययछिन्नलजा बंदिगाह-गोगाहे य गेण्हंति दारणमती णिक्कवा णियं हणंति छिदंति गेहसंधिं निक्सिताणि य हरंति धणधन्नदन्वजायाणि जणवयकुलाणं णिग्घणमती परस्स दन्वाहिँ जे **अवि**रया, तहेव केई अदिनादाणं गवेसमाणा कालाका**छेस संच**रता चियकापजन

टियसरसदरदबुकब्रियकछेवरे रुहिरिलत्तवयणअखतलातियपीतडाइणिभमंतभ(य)यं-करं जंबयक्खिक्खिक्यंते घयकयघोरसहे वेबाल्डियनियुद्धकहकितपहसित्बीहण-कनिरभिरामे अतिदृष्टिभगंधवीभच्छद्रांरसणिजे सुसाणवणसुत्रघरलेणअंतरावणगिरि-कंदरविसमसावयसमाकुलासु वसहीसु किलिस्संता सीतानवसोसियसरीरा दङ्गच्छवी निरयतिरियभवसंकडद्रक्यसंभारवेयणिजाणि पावकम्माणि संचिणंता दुल्हभक्खन्न-पाणभोयणा पिवासिया झंझिया किलंता मंसकुणिमकंदमूलजंकिंचिकयाहारा उन्त्रिगा उपया असरणा अडवीवासं उवेंति वालसतसंकणिज अयसकरा तकरा भयंकरा का(कर)स हरामोत्ति अज दव्वं इति सामत्थं करेंति गुज्झं बहुयरस जणस्स कजकरणेसु विग्यकरा मत्तपमत्तपमुत्तवीसत्थछिद्द्याती वसणब्भुद्रएसु हरणबुद्धी विगव्व रुहिरमहिया परेंति नर्वानमज्जायमतिकंता सजणजणद्युंछिया सकम्मेहिं पावकम्मकारी अनुभगरेणया य दुक्खभागी निचाइलदुहमानेव्वुहमणा इह-लोके चेव किलिस्संता परदब्बहरा नरा वसणसयसमावण्णा ॥ ११ ॥ तहेव केइ परस्स द्रव्यं गरेसमाणा गहिता य ह्रया य बद्धरुद्धा य तुरियं अतिधाडिया पुरवरं समप्पिया चोरग्गहचारभङचाडुकराण तेहि य कप्पडप्पहारनिद्यआरिक्खयखरफरुसवयण-तज्जणगरुच्छल्लच्छल्लणाहिं विमणा चारगवसाहं पवेसिया निग्यवसहिसारेसं तत्थवि नोम्मियप्पहार्द्मणनिच्भच्छणकडुयवयणभसण(गभया)गामिभृया अनिखत्तनियं-मणा मिलणदंडिखंडनिवसणा उक्कोडालंचपासमग्गणपरायणेहिं (दुक्खससुदीरणेहिं) गोम्मियभडेहिं विविहेहिं बंधणेहि, किं ते ?, इडिनिगड[बा]वालरजयकुदंड-गवरत्तलोहसकलहत्यंद्यबज्ज्ञपट्टामकणिक्कोडणेहिं अन्नाहं य एवमादिएहिं गोम्मिक-भंडोवकरणेहिं दुक्खसमुदीरणेहिं संकोड[ण]मोडणाहिं बज्झंति मंदपु-ण्णा संपुड-कवाङलोहपंजरभूमिघरनिरोहकूवचारगकीलगज्ञ्यचक्कविततवंधणखंभालणउद्धचलण-बंधणविहम्मणाहि य विहेडयन्ता अवकोडकगाढउरसिरबद्धउद्धप्रित्फरंत उरकडग-मोडणामेडणाहिं बद्धा य नीससंता सीसावेड[3]ऊह्या[व]लचप्पडगसंधिबंधणतन्त-सलागसूड्याकोडणाणि तच्छणविमाणणाणि य खारकडुयतित्तनावणजायणाकारण-सयाणि बहुयाणि पावियंता उरक्खोडीदिजगाडपेळणअद्विकसंभगगपुपंपुलीगा गलका-लक्लोहदंडउरउदरबत्थ-पिद्धि-परिपीलिता म[त्थं]च्छंतहिययसंचुण्णियं(गुपं)गमंगा आणत्तीकिकरेहिं केति अविराहियवेरिएहिं जमपुरिससिबहेहिं पह्या ते तस्य चडवेलावज्झपट्टपाराईछिवकसलतवरत्त[ने]वेतप्पहारसयतालियंगर्मगा किषणा रुवंत चम्भवणवेयणविस्रुहियमणा घणकोहिमनियलज्ञयलसंकोस्थिमोखिया य कीरंति निरुचारा एया अन्ना य एवमादीओ नेयणाओ पावा पार्वेति अदन्तिदिया

वसट्टा बहमोहमोहिया पर्धणंमि लुद्धा फासिंदियविसयतिव्वगिद्धा इत्थिगयस्वसद्दर रसगंघइहरतिमहितभोगतण्हाइया य धणतोसगा गहिया य जे नरगणा पुणरवि ते कम्मदुव्वियदा उवणीया रायिकैकराण तेसिं वहसत्यगपादयाणं विलउलीकारकाणं लंचसयगेण्हगाणं कृटकवडमायानियडिआयरणपणिहिवंचणविसार्याणं बहुविह्अलि-यसतजंपकाणं परलोकपरम्मुहाणं निरयगन्तिगामियाणं तेहि य आणत्तजीयदंडाः तुरि(य)यं उग्घाडिया पुरवरे सिंघाडगतियच उक्चचचरच उम्मुहमहापहपहेसु वेत्तदंड-ळउडकट्टेट्रपत्थर्पणालिपणोहिम्द्रिलयापाद्पण्हिजाणुकोप्परपहारसंभगगमाहेयगत्ता अद्वारसकम्मकारणा जाइयंगमंगा कळणा सकोद्रकंठगलकताळुजीहा जायंता पाणीयं विगयजीवियासा तण्हादिना वरागा तंपिय ण लभंति वज्अपुरिसेहिं धाडियंता तत्थ य खरफरूमपडह्यद्वितकूडग्गहगाडरुद्वनिसद्वपरामुद्वा वज्झकर्कुडिज्यमियत्था मुरत्त-कणवीरगहियविमुक्लकंठेगुणवज्झद्नआविद्धमळदामा मरणभयुष्पणसेदआयत्णे॰ हुत्तुपियकिलिजगत्ता चुण्णगुंडियसरीरस्यरेणुभारेयकेमा कुमुंभगोकिजमुद्धशा छिचजी-वियासा युत्रंता वज्झ[या]पाण[भीता]पीया तिलं तिलं चेव छिजमाणा सरीर-विद्यिन्तलोहिओलि[ना]त्तकागणिमंसाणि खावियंना पावा खर[फर]करमएहिं तालिजमाणदेहा वातिकनरनारिसंपरिवृद्या पेचिछजंता य नागरजणेण वज्झनेवत्थिया पणेजंति नयरमञ्झेण किवणकल्णा अत्ताणा असरणा अणाहा अवंधवा बंधविष्पहीणा विपिक्तिंवता दिसोदिनिं मरणभयवित्रमा आघायणपडिद्वारसंपाविया अधना सूलग्गविलग्गभिन्नदेहा, ते य नत्थ कीरंति परिकप्पियंगमंगा उल्लेबिजंति रुक्खसालास् के-इ कलुणाई विलवमाणा अवरे चंडरंगधणियबद्धा पञ्चयकडगा प्रमुचंते दूरपात-बहुविसमपत्थरसहा अन्ने य गयचलणमलणयनिम्मदिया कीरंति पावकारी अट्ठारसः खंडिया य कीराति मुंडपरमाहिं के-इ उकतकन्नोद्रनासा उप्पाडियनयणदसणवसणाः जि बिभेदियं]ब्भेंछि या यि छिन्नकन्नसिरा पणि जंते छिजनते य असिणा निन्निसया छिन्नहत्थपाया पमुचंते जावजीववंघणा य कीरंति केइ परदन्वहरणलुद्धा कारग्गल-नियलजुयलरुद्धा चारगा[व]ए हतसारा सयणविष्यमुद्धा मिनजणनि[रिक्कि]र(क्कि)-क्षया निरासा बहजणधिकारसहलजायिता (अलजाविया) अलजा अणुबद्धखुहापार-दसीउण्हतणहवेयणदुरघट्ट्या विवनमहविच्छविया विहलमतिलदुञ्बला किलंता कासंता वाहिया य आमाभिभ्यगत्ता परूडनहकेसमंसुरोमा छगमुनंसि णियगंमि खता तत्थेव मया अकामका वंधिकण पादेसु कड्डिया खाइयाए छूडा तत्थ य व(ब)गद्यणगसियालकोलमजारवंदसंदंसगतुंडपिनखगणविविहसुहसय[ल]विल्लक्त-गत्ता कयविहंगा केइ किमिणो य कुहियदेहा अणिद्ववयणेहिं सप्पमाणा सुद्व कर्य औ

4656

मउत्ति पानी तद्रेणं जगेण हम्ममाणा लजावणका य होति सयणस्सविन्य दीहकालं मया संता, पुणो परलोगसमावका नरए गच्छंति निरमिरामे अंगारपलितककृष्क व्यक्त्यसीतवेदणअस्साउदिशस्यतद्वक्षस्यसम्भि(भू)इते ततोवि समाणा पुणीव प(डि)व अंति तिरियजोणि तर्हिपि निर्योवमं अणुहवंति वेयणं, ते अर्णतकालेण जित नाम कहिं(चि-वि)पि मणुयभावं लभंति येगेहिं णि(यगितगमणित-रियभवसयसहरूसपरियद्देहिं तत्थिक्य भवं[त]तिऽणारिया नीचकुलममुप्पण्णा आरियजगेवि लोगवज्ञा तिरिक्खभूता य अकुसला कामभोगतिसिया जहिँ निवंधंति ग्निरयवत्तणिभवष्पवंचकरणपगोक्षि पुणोवि संसा(र)रावत्तणेममूळे धम्मद्वतिविवज्जिया अणजा कूरा मिच्छतनुतिपवना य होति एगंतदंडठइणी वेहेंना कोसिकारकीडोव्स अप्पर्ग अद्वरुम्मतंतुषणबंधणेणं एवं नरगतिरियनरअमर्गमणपैरतचक्कवालं जम्म-जरामरणकरणगम्भौरदुक्खपसुभियपउरमहिलं संजोगवि[यो]ओगवीचीचितापसंग-पसरियवहबंधमहत्रविपुलक्कोलकलुणविलविनलोभकलकलिन्बोलबहुल अवसाणण-केणं तिव्विस्तिणपुलंपुलप्पभूयरोगवेयणपराभवविणिवानफहस्वित्तमणसमाविद्यकः ठिणकम्मपरथरतरंगरंगंतनिश्वमञ्चभयतोयपट्टं कसायपायालसंकुलं भवमयसहस्मजलः संचयं अर्णातं उच्वे(व)यणयं अणोरपारं महच्भयं भयंकरं पडभयं अपरिमियमहिच्छ-कञ्जममिवाउवेगउद्धम्ममाणआसापिवासपायालकामरतिरागदोसबं प्रणबहुवि**हर्सक**-प्पविपुलदगरयरयंथकारं मोहमहावनभोगभममाणगुष्पमाणुच्छलंतबहुगब्सबासपचौ-णियनपाणि[यं]यप(बाह्य)धावितवभणसमावन्नहन्नचंडमारुयनमाह्यामणुन्नवीची-वाक्रिक्तभगगपुर्दनितृहक्ष्णोलसंकुलजलं पमानबहुचंद्रद्वसावयसमाह्य उद्धायमाणपः पूरघोरविद्धंमणन्थबहुलं अण्णाणभमंतमन्छपांरहतृ्थं]वअनिहुर्तिदियमहामगरनुरिय-चरियस्त्रोखुङभमाणस्तावनि[च]श्चयचलतचवलचंचलअता(ण)णाऽमरणपुञ्चकम्ह-म्मसंचयोदित्रवज्जवेद्ज्जमाणदुहसयविगाकञ्चर्त्वं नजलसमूहं इङ्ग्रिसमायगारवोहारम-हियकम्मपडिबद्धसम्कद्धिः जमाणनिरयतलहुनमज्जविमञ्जबहु[ला]लअरइरइभयविसा-ययोगमिच्छत्तमेलसंक[ दं]इअणातिसंताणकस्मबंधणकिलेसचिक्तिस्त्रपुरुतारे अमर-नरतिरियनिरयगनिगमणकुढिलपरियत्तविपुलवेलं ईसालियअदत्तादाणमेहुणपरिग्ग-हारंभकरणकारावणाणुमोदणअद्वविहअणिद्वकम्मापिंडितगुरुभारक्केतद्रागजलोषदूरप-णोळिजमाण उम्(मु)मगर्गान-मगगदुळमनलं भारीरमणोमयाणि दुक्त्लाणि उपियंता सानस्यायपरिनावणम्यं उज्बुइनिबुद्धयं करेंता च उरतमहंतमणवयम्गं (हंदं) हहं संसार-सागरं अद्वि[यं]यअणालंबणमपनिटाणमप्पमेयं चुलसीनिजोणिसयसहस्सगुदिलं अणा-स्वीकमंथकारं अर्णनकार्ल निर्म उत्तरयमुण्यभयसण्यसंपउत्ता (संसारसागरे) वसंति

उव्यागायासवसहि जहि भाउर्य निबंधित पावकम्मकारी बंधवजणस्यणभित्तपहि-याज्या भणिहा भवंति अणादेजद्विणीया कठाणासणक्सेजक्रभोयणा असूहणो कुसंचयणकुप्पमाणकुसंठिया कुरुवा बहुकोहमाणमायालोभा बहमोहा धम्मसमसम्मतः पच्मद्रा दारिहोबह्वाभिभ्या निश्वं परकम्मकारिणो जीवणत्थरहिया किविणा पर-पिडतकका दक्कलदाहारा अरसविरसतुच्छकयकुच्छिपूरा परस्स पेच्छंता रिदि-सकारमोयणविसेससमुदयविहिं निंदंता अप्पक कयंतं च परिवयंता इह य प्ररेकडाई कम्माई पाबगाई विमणमो सोएण डज्झमाणा परिभया होति सत्तपरिवजिया व छोभासिप्पकलासमयसाथपरिवज्जिया जहाजायपसुभ्या अवियत्ता णिचनीयकम्मो-चजीविणो लोयकुच्छणिजा मोधमणोर्[हा]हनिरासबहुला आसापासपिबद्धपाणा अत्योपायाणकाममोक्षे य लोयमारे होंनि अफलवंतका य सुद्रविय उज्जर्मता तदिवसुज्तकम्मकयद्कसंठिवयसित्थपिडसंचयप् क्रोराखीणद्व्वसारा निर्ध अधुब-भणभण्यकोसपरिभोगविवज्जिया रहियकामभोगपरिभोगमञ्बसोक्खा परिसरिभोगोक-भोगनिस्साणमग्गणपरायणा बरागा अकामिकाए विणेति दुक्खं णेव सहं णेव निव्युर्ति उवलभंति अर्चनविपुलदुक्खस्यसंपिलना परस्य दृश्वेहिं जे अविरया, एसो सो अदिण्यादाणस्य फलविवागो इहलोड्ओ पारलोइओ अप्पसहो बहुद्वन्तो महन्मओ बहर्यपगाडो दारुणो कह्नसो असाओ वामसहस्सेहिं मुचति, न य अवैयहता अत्य उ मोक्लोति, एबमाइंस णायकुल-गंदणो महत्पा जिणो उ वीरवरनामधेच्यो कहेसी य अदिण्णादाणस्स फलविवागं एयं तं तृतियंपि अदि-ण्णा दार्ण हरदहमरणभयकछसनासणपरसंतिकमेजलोभमूलं एवं जाव चिरपरिगनमणु-गर्त दुरेतं तिनयं अहम्मदारं समतं तिबेसि ॥ १२ ॥ जंबू ! अवंभं च चउत्थं सदेवमणुयाद्धरस्स लोयस्स परथणिजं पंकपणयपासजालभ्यं थीपुरिसनपुंसवेदचिषं त्वसंजमबंभचेरविर्धं भेदायतणबहुपमादमूलं कायरकापुनिससेवियं सुयणजणबज्ज-णिजं उष्ट्रनरयतिरियतिरोक्कपइद्वाणं जरामरणरोगसोगबहुलं वधवंधविधातदुव्विधायं दंसणचरित्तमोहस्स हेउभ्यं चिरपरि[गय]चितमणुगयं दुरंतं चउत्यं अधम्मदारै ॥ १३ ॥ तस्स य णामाणि गोनाणि इमाणि होति तीस, तं०-अवंभं १ मेहुणै २ चरंतं ३ संसक्ति ४ सेवणाधिकारो ५ संकप्पी ६ बाहणा पदाणं ७ दप्पी ८ मोहो ९ मणसं खेवो]सोभो १० अणिगगहो ११ व्यगहो १२ विघाओ १३ विभंगो १४ विवसमो १५ अधम्मो १६ असीलया १७ गामधम्म[ति]नत्ती १८ रती १९ राग(चिंता)कामभोगमारो २१ वेर २२ रहस्सं २३ गुज्झं २४ बहसाणो २५ अंभचरविन्धो २६ बावति २७ विराहणा २८ पसंगो २९ कामगुणोति ३० विय

तस्स एयाणि एवमादीण नामधेजाणि होति तीसं ॥ १४॥ नं च पुण निसेवंति धुरगणा सञ्ज्ञरा मोहमोहियमती अमुर्भुयगगरुलविज्ञुजलपदीव उद्हिदिसपवण-थणिया १० अणविभएणविजयइसिवादियभूयवादियकंदियमहाकंदियकृहंडपर्यगदेवा ८ पिसायभुयजक्खरक्यसिकनरिकप्रिसमहोरगगंबन्वा ८ तिरियजोइसविमाणवासि-मणुयगणा जलयरथलयर यहयरा य मोहपडिबद्धचिना अवितण्हा कामभोगतिसिया तण्हाए बलवईए महईए समिभ्या गढिया य अतिमुच्छिया य अबंसे उस्सण्णा तामसेण भावेण अगुम्मुका दंगणचरित्तमोहस्स पंजरं पिव करेंति अ(ण्णमण्णं)बोऽनं तेवमाणा, भुजो अनुरमुरतिरियमणुअभोगरतिविहारसंपउत्ता य चकवटी सुरनरविन-सक्तया सुरवनव्य देवलोए भरहणगणगरणि[य]गमजणवयपुरवरदोणमुहखेडकञ्बड-मर्डबसंबाहपट्टण महस्समं डिग्रं यिमियमेयणियं एगच्छतं मसागरं भुंजिङण वसुहं नर-सीहा नरवई निर्देश नरवसभा महयवसभकष्पा अब्भहियं रायतेयलच्छीए दिप्पमाणा सोमा रायवंसतिलगा रविमांसमंखवरचक्क्सोत्थियपडागजवमच्छकुम्मरहवरभगभ-वणविमाणतु(रन)र्यतोरणगोप्रमणिर्यणनंदियावत्तमुमलणंगलमुरइयवर्कप्यक्षम्ब-मिगवितभद्दासणमुख्निधभवरमञ्जयरियकुंडलगुं जरवरवसभदीवमंदिरगठलद्धयद्दंदः के उदप्पणअद्वावयचाववाणनक्लनमहमेहमेहलवीणाजुगळतदामदामिणिकमैडलुकमल-घंटावरपोतम्इसागरकुमुदागरमगरहारगागरने उरणगणगरचदर किन्नरभयूरवर्रायहं-ससारसचकोरचक्कवागमिहणचामरखेडगपञ्चीसगर्बिपंचिवरतालियंटर्सिग्याभिसेयमे-इणिखग्गंकुसविमलकलसभिगारवद्धमाणगपसत्यउत्तमविभत्तवरपुरिसलक्खणधरा ब-त्तीसं वररायसहस्साणुजायमग्गा च उसद्विसहस्सपवरज्वतीण णयणकेतः रतामा पदः मपम्हकोरंटगढाम्चंपकसुत्(न)यवरकणकनिह्मत्र-ण्णाः सुजायस्व्यंगमुंदर्गाः महरचम-रपष्टगुरगयविचित्ररागण्णिपेणिणिस्मयदुगु इवर चीणपहकोने जसीणी तुनकविभृतियँगा वरसुरभिगंधवरचुण्णवः मवरकु पुमभरियमिरया कांप्यक्षेयायरियसुक्तयर इ[त]यमाल-(कुं)कड(लं)गंगयतुडियपवरभृयणपिणस्देहा एकावलिकंठसुरह्यवच्छा पालंबपलंब-माणमुक्यपड उत्तरिक्रमृद्धियापिगलंगुलिया उज्जलनेवत्थर्द्धयचेल्लाविरायमाणा तेष्ण दिवाकनोव्य दिना सारयनबन्यणियमहुर्गमीरनिद्ध्योसा उपप्रममनस्यणचक्करय-णप्पहाणा नवनिर्हि (य)वहणो समिद्धकोसा चाउरंना चाउराहि सेणाहि समणुजातिजन माणमग्गा तुरगवर्ता गयवर्ता रहवती नरवती विपुलकुलवीमुयजसा सार्यससिसकल-सोमवयणा सूर। तेलोद्दर्शनग्यपभावलद्धसह्य समृनभरहाहिवा नरिदा ससेलक्णकाणणं च हिमवंतसागरंतं धीरा भुनृण भरहवासं जियसन् पवररायसीहा पुच्वकडतवप्यभावा निविद्वसंचियसुहा अणेगनामसयमायुवंतो अज्ञाहि य जणवयप्यहाणाहि लाहिर्यताः

अञ्चलसङ्फरिसरसहवर्गधे य अणुभवेशा तेवि उवणमंति मरणधममं अवितसा कामाणं । भुज्जो [भुज्जो] बलदेववासुदेवा य पवरप्रिसा महाबलपरकमा महाधणु-वियद्दका महासत्तसागरा दुद्धरा घणुद्धरा नरवसमा रामकेसवा भागरो सपरिसा वसुदेवसमुद्दविजयमादियद्याराणं पज्जनपतिवसंवअनिरुद्धनिसहजम्मुयसारणगयसु-महदुम्महादीण जायवाणं अद्वदाणांवे कुमारकोडीणं हिययद्यिया देवीए रोहिणीए देवीए देवकीए य आणंदहिययभावनंदणकरा सोलसरायवरसहस्साणुजातमग्या सोलसदेवीसहस्सवरणयणहिययद्यि विदिया जाजामणिकणगरयणमोत्तियपवालधन-धन्नसंचयरिद्धिसमिद्धकोसा इयगयरइसइस्ससामी गामागर-णगरखेडकञ्चडमर्डबदो-षमुहपदृणासमसं(बा)वाहसहस्यथिमियणिव्वय-प-मुदितजणविविह[मर]सासनिप्फ-जमाणमेइणिसरसरियतलागसेलकाणणआराम् जाणमणाभिरामपरिमंडियस्स दाहिष-हुवेयहुगिरिविभत्तस्य लवणजलिहपरिगयस्य छिव्वहकालगुणकामजुत्तस्य अद्धमर-हस्म सामिका धीर्कितिपुरिसा ओहबला अइबला अनिहया अपराजियसन्तुमस्ण-रिपुसहरूसमाणमहणा साणक्कोमा अमच्छरी अचवला अर्चंडा मितमंजुलपलाबा-इसियगं भीर-महर (परिपुण्णसचनयणा)भणिया अब्भुवनयनच्छला सरण्णा लक्च-णर्वजणगुणीववेया माणुम्माणपमाणपिषुप्रायुजायसव्वंगसुंदरंगा सांतसोमागारकंत-पियदंसणा अमरिसणा पयंडडंडप्पयार्गं भीरदरिसणिजा ताल्यस्त्रव्यिद्धगरूरुकेट बलवगग अंतदरितदिपतमुद्धियनाण्र(च्)मूरगा रिद्धवसभवातिणो केसरिमुद्दविष्या-दगा दारेतनागदप्पमद्दणा जमलजुणमंजगा महासउणिपूत्रणारि[क]बू कंपमस्ट-मोडगा जरासिधमाणमहणा तेहि य (अन्भवडलपिगलुजलेहिं) अविरलसमसिहय-चंडमंडलसमन्य(हे)भेहं (मंगलसयमतिच्छेयचित्तियखिखिणमणिहेमजालविरद्वयप-रिगयपेरंतकणयपंटियपयलियश्चिणिश्चिणितश्चमद्वरश्चद्वसद्दालसोहिएहिं सपयरगसु-तदामलंबंतम्सपेहिं निंदवामप्पमाणहंदपरिमंडलेहिं सीयायववायवरिसविसदोसणा-सपहिं तमरयमलबहुलपडलधाडणपहाकरेहिं मुद्रबहुसिबच्छायसमणुबद्धेहिं वेसक-यदंडसज्जिएहिं वयरामयवस्थिणिउणजोइयञडसहर्सवरकंचणसलागनिम्मिएहिं सुबि-मलर्ययसुद्भ-छङ्ग्रह णिउणोवियमिसिमिसितमणिर्यणस्रमंडलवितिमिरकर्निग्नय-पिंडहयपुणरविपक्षोवयंतर्चनल-सूर-(म)मिरी(इ)यकवयं विशिष्म्युर्ये वेहिं सपितवंडिहें आयवत्तेहि धरिजंतेहि विरायंता ताहि य पवर्णि किहरविहरणसमुद्धियाहि निरुवहव-चमरपच्छिमसरीरसंजाताहि अमहरुसियकमलबिगुकुरुअलितरयतगिरिसिहरविमक-सरिकिरणसरिसक्छोगिनिम्मलाहि पद्याह्यचवलच्छियस्रुलियप्याच्यदीहुस्य-रियलीरोदगपबरसाग रुप्रदर्व चलाहि माणससरपसरपरिवियावासविसदवेसाहि सन-

गगिरिसिहरसंसिताहिं उवाउप्पातचवलजियणसिग्धवेगाहिं हंसवधूयाहिं चेव कलिया नाणामणिकणगमहरिहतवणिज्ञजलनिचित्तडंडाहिं सललियाहिं नरवतिसिरिसमुदय-प्पनासणकरीहिं वरपष्टणुग्गयाहिं समिद्धरायकुलसेवियाहिं कालागुरुपवर कुंदरकातु-रक्कधूवव[र]सवासंविसदगंतुद्वयाभिरामाहिं चिल्लिकाहिं उभयोपासंपि चामराहिं उक्सिप्पमाणाहि सहसीतलबातवीतियंगा अजिता अजितरहा हलमुसलकपगपाणी संखचकगयस्त्रिणंदगधरा प्रवृह्णज्ञलस्कृतविमलकोभूभृतिरीडधारी कुंडलउज्जीविया-गणा पुंडरीयणयणा एगावलीकंठरतियवच्छा सिरिवच्छम्लंछणा वरजसा सन्वीउय-सुरभिकुमुमस्रइयप्रलंबसोहंतवियसंतचित्रवणमालर्तियवच्छा अहुस्यविभन्तलक्खण-पसत्यसंदरविराइयंगमंगा मत्तगयवरिंदललियविक्रमविलसियगती कडिसुनगनील-पीतकोसिज्जवाससा पवरदित्ततेया सार्यनवथणियमहरगंभीरनिद्ध्योसा नरसीहा सीह-विकासगई अत्यमि(य)या पवररायसीहा सोमा बा[वा]रवरपुन्नचंदा पुरुवकयनवप्प-भावा निविद्वसंचियसुहा अणेगवाससयमा(तु)युवंती भजाहि य जणवयप्पहाणाहि लालियंता अनुलसहफरिसरसह्वयंधे अणुभवेता ने-वि उवणमंति मरणधम्मं अविनता कामाणं । भुजो मंडलियनरवरेंदा सबला सञतेउता सपरिया सपुरोहिया[S]मबर्दड-नायकसेणावतिमंतनीतिकृसला नाणामणिरयणविपुलधणधन्नसंचयनिहीसमिद्धकोसा रज्जसिरिं निपुलमणुभनिता विद्रोसंता बळेण मना तेवि उदणमंति मरणधम्मं अनितत्ता कामाणं । भुजो उत्तरकुरुदेवकुरवणविवरपा[य]दचारिणो नरगणा भोगुत्तमा भोगल-क्खणधरा भोगसस्मिरीया पसत्यसोमपडिपुण्णस्वदः(र)रिम्णिजा मुजातसर्वग-सुंदरंगा रत्तुप्पलपनकंतकरचरणकोमलतला मुपइद्वियकुम्मचारुचलणा अणुपुण्वद्वः (जायपीवरं)संहर्यगुरीया उन्नयतणुर्तेबनिद्धनस्या संठि(त)यमुसिलिद्धगृहर्गोका एणी-कुरुर्विदवत्तवशाणुपृथ्विजंघा समुग्गनि(मु)सम्गगूरुजाण् वरवारणमत्ततुह्रविक्रमविलाः सितगती वरतुरगसुजायगुज्यवेसा आइन्नइयन्त्र निस्त्रलेका पमुद्यवरतुरगसीहअति-देगबृहियकवी गंगावनदाहिणावनतरंगभंगुरस्विकिरणबोहियविकोसायंतपम्ह्गंभीर-विगडनाभी साहत्रसोणंद्मुसलद्प्यणनिगरियवर्कणगच्छरुसरिसवरबद्दरबलियमण्डा ढजागसमसहियज**बतणुकसिणणिद्धआदेजलडहस्**मालमउयरोमराई **श**सविद्दगसुजा• तपीणकुच्छी झसोदरा पम्हविगद्धनाभा संनतपासा संगयपासा सुंदरपासा सुजात-पासा मितमाइयपीणस्ट्यपासा अकरंड्यकणगरुयगनिम्मलसुजायनिस्वह्यदेव्यारी क्रवासिलातलपसत्यसमतलउवइयविन्छिक्वपिहलवच्छा जुयसंनिभपीणरइयपीवर-पजदुर्चिठयमुपिलिद्वविसिद्दुलद्वमुनिचितवणिएसुवद्धसंधी पुरवरवरफलिहबद्धिसा **अयार्**सरविपुलभोगआयाणफलिजच्छव**रीह्वाह** रत्ततलोवतियम् वयमंसलसुजायकः क्खणपसत्यअच्छिद्दजालपाणी पीवरमुजायकोमलवरंगुली तंबतलिणप्रदश्दलनिद्ध-न-स-खा निद्धपाणिलेहा चंदपाणिलेहा स्राणिलेहा संखपाणिलेहा चक्रपाणिलेहा दिसासोवित्ययपाणिछेहा रविसस्तिसंखवरचक्रदिसासोवित्ययविभक्तस्रविरङ्गपाणिछेहा बरमहिसवराह[सीह]सहूल[सी](सि)रिसहनागवरपिष्ठपुत्रविउलखंघा च उरंगुलसुण-माणकंबुवरसरिसम्गीवा अवद्वियद्वविभक्तविक्तमंस् उविचयमंसलपसत्वसर्लविपुलह-ण्या ओयवियसिलप्पवालविबफलसंनिभाधरोद्वा पंहरससिसकलविमलसंखगोबीर-फेणकुंददगरयम्णालियाधवलदंतसेढी अखंडदंता अप्कृष्टियदंता अविरलदंता इणि-द्धतंता चुजायदंता एगदंतसेडिञ्च अणेगदंता हुयवहनिद्धंतधोयतत्ततवणिज्यसतत-[ठा]लतालुजीहा गरुलायतउज्जतुंगनासा अवदालियपों**ड**रीयनयणा कोकासियधवरू-पत्तलच्छा आणामियचावस्टलकिण्ड॰भराजिसंठियसंगयाययसुजायसुमगा आहीणप-माणजनस्वणा समवणा पीणमंसलक्वोलदेसभागा अचिरुगयबालवंदसंठियमहा-निडाला उड्डबतिरिव परिपुषसोमवयणा छत्तागारत्तमंगदेसा घणनिवियस्बद्धत्वक-णुन्नयकृडागारनिभपिंडियग्गतिरा इयवहनिदंतघोयतत्तत्वणिजरत्तकेसंतकैसभूमी सामलीपोंडघणाने चियछोडियमि उविसत्तपसत्यसुहमलक्षणसुर्गविसुंदर्भयमोयगर्भि-गनीलकञ्चलपहद्भभस्गणनिद्धनिग्रहंबनिष्यकंषियपयाहिणावसम्बर्धिरया स्वात-स्विभत्तसंगयं(गमं)गा लक्खणवंजणगुणाववेया पसत्ववत्तीसलक्खणघरा हंसस्यरा कुंचस्सरा दुंदुभिस्सरा सीइस्सरा ओष(उज्ज)सरा मेघसरा द्वस्सरा सुं र]सरनिग्योसा वजारिसहनारायसंघयणा समचत्रंससंठाणसंठिया जायातजोविर्वगर्मगा पमत्वरुद्धवी निरातंका कंकगदणी कवोतपरिणामा सगुणिपोसपिक्नंनरोरुपरिणया पउसप्पलसरि-सगंधरसासस्राभिवयणा अणुलोमवाजवेणा अवदायनिद्यकाला विगगहियउन्नयकुन्छी अमयरसफलाहारा तिगा कि उयसमूरिया तिपविओवमद्भि (ती) तिका तिश्वि य परि-ओवमाई परमाउं पालयित्ता ते वि उवणमीति मरणधम्मं अवितितिता कामाणं। पमया-वि य तेसि होति सोम्मा ग्रुजायसन्त्रंगसुंहरीओ पहाणमहिलागुणेहि जुला अतिकंतविसप्पमाणमञ्जूष्टकुमालकुम्मसेठियसिलिद्वन[र]लणा उज्जूमउयपीवरस्वा-इतंगुनीओ अन्युषतरतिततलिणतंबस्यनिद्धनन्ता रोमरहियवपृष्ठिशि यामजहचप-सत्यलक्षणअकोप्पत्रंचनुयला सुणिम्मितस्निगृहवाण्मंसलपसत्यस्यस्यस्य क्रयतीन संभातिरेक्षंठियनिव्यणधुकुमालमञ्यक्षेमल्यविरस्तसमसहितसुवायवप्टपीवरनिर-न्तरोल अद्वावयवीदपद्वसंिठयपसस्यविच्छित्रपिद्वलसोणी वयणायामप्पमाणदुगुष्पिय-विसालमंसलमुबद्धअहणवरभारिणीओ व अविराह्यपसत्यलक्खणनिरोहरीओ तिविक विज्यत्युननियमित्रमाओ उज्यसमस्हियवचत्युकरिणनिद्धादेजलहहस्त्रमास-

मजयसुविभत्तरोमरानीओ गंगावत्तगपदाहिणावत्ततरंगंभंगरविकिरणतरुणवोषितआ-कोसायंतपडमगंभीरविगडनाभा अण्बभडपसत्यमुजातपीणकुच्छी सजनपासा सुजात-पासा संगतपासा मियमायियपीणरतितपासा अकरेद्वयकणगरुयगनिम्मलसुजाय-निम्बह्यगायलही कंचणकलसपमाणसमसहियलहीं चू ]चु(चू )चुयआमेलगजमलजुय-लबट्टियपओहराओ भुयंगअणुपुञ्बतणुयगोपुच्छबट्टसमसहियनमियआदेजलङहबाहा तंबनहा मंसलग्गहत्या कोमलपीवरवरंगुलीया निद्धपाणिळेहा सतिस्रसंखन्यक्रवर-सोन्धियविभक्तसुविरइयपाणिलेहा पीणुण्णयकक्सवित्यप्पदेसपिक्षपुक्रगलकवोला चउरं-गुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा मंसलसंठियपसत्यहणुया दालिमपुष्फप्पनासपीवरप-लंबकंचितवराधरा संदरोत्तरोद्वा दिधदगरयकंदर्चदवासंतिमञलअस्छिद्दविमलदसणा रत्तुप्पलपउमपत्तसुकुमालतालुजीहा कणवीरमुउलऽकुष्टिलऽव्युन्नयउज्नृतुंगनासा सार-दनवकमलकुमुतुकुवलयदलनिगरसरिसलक्खणपसत्यअजिम्हकंतनयणाः आनामिय-चावरङ्लकिण्हरूभराइसंगयसुजायतणुकसिणनिद्धभुमगा अल्लीणपमाणजुनमवणा सुस्प वणा पीणमद्वर्गंडळेदा चंडरंगुलविमालसमनिडाला कोमुदिरयणिकरविमलपिष्ठपुत्र-सोमबदणा छत्त्रसयजनमंगा अक्तविलस्रसिणिद्धरीहासरया छनज्सयज्बध्भदामिणिक-मंडळुकलसवाविसोत्थियपडागजवमच्छकुम्मार् ह्र]यवरमकरञ्ज्ञथअंकवालअंकुसम्बद्धाः वयसुपद्ध(मयु)असरसिरियाभिसेयनोर्णमेइणिउद्धिवरपवरभवणगिरिवरवरायंसस-ललियगयतसभ**रीह्चामर्**पसत्यबत्तीसलक्खणधरीओ इंसम्बर्ग(त्थ)च्छगनीओ कोइलमहर्गिराओ कंता सञ्बस्स अणुमयाओ ववगयवलिपलिनवंगदुञ्चलवाघिदोह्म्ग-सोयमुकाओ उच्चतेण य नराण थोवूणमसियाओ निगारागारचारवेमाओ मुंद्रचण-जहणदयणकरचरणणयणा लावजहवजोव्यणगुणोववेया नंदणवणविवर कारिणीओ-व्य अच्छराओ उत्तरकुरमाणुसच्छराओ अच्छेरगपैच्छणिजियाओ तिनि य पलिओबमाई परमाउं पालबिता ताओऽवि उवणमंति मरणधम्मं अवितिता कामाणं ॥ १५॥ मेहुणसङ्गासंपनिदा य मोहभरिया सत्येहिं हर्णति एक्समेकं विसयविस उर्थएए अवरे प्रदारेहिं हम्मंति वि(म्)प्रणिया धणनासं स्यणविष्यणासं च पारणंति, परस्स दाराओं जे अविर्या मेहुणसञ्चर्पणिदा व मोहभरिया अस्ता इत्यी गवा व महिला मिगा य मारेंति एकि कि मेके, मणुयगणा वानरा य पक्ली य विरुक्ति, मित्ताणि खिप्पं भवंति सत्त् समये धनमे गणे य मिदंति पारदारी, धन्मगुणरया य बंभयारी खणेण उहाेहुए चरिताओ जसमन्ती हुब्बया य पावेति अ[य(ज)स]कित्ति रोगता वाहिया पविद्विति रोयबाही, दुवे य लोबा दुआराहुगा अवंति-इहामेए चेव परलोष परस्त दा(र)राओ जे अविरया, तहेव केइ परस्त वारं गवेसमाणा गहिया हया य बद्धरुद्धा य एवं जाव गच्छंति विपुलमोहाभिभूगसजा, मेहुणमूलं च ग्रुव्वए तत्थ तत्थ वत्तपुर्वा संगामा जणक्खयकरा सीयाए दोवईए कए रुप्पिणीए पउ-भावर्षेए ताराए कंचणाए रलगुभराए अहि लियाए सुवन्नगुलियाए किन्नरीए सस्व-विज्ञमतीए रोहिणीए य, अनेषु य एवमादिएसु बहुवो महिलाकएस सम्बंति अह-कता संगामा गामधम्ममूला इहलोए ताव नद्वा परलोएवि-य नद्वा महया मोह-तिमिसंधकारे घोरे तसयावरद्धहमबादरेख पजत्तमपजनसाहारणसरीरपन्तेयसरीरेख य अंडजपोतजजरा उयरसजसंसेइमसंसुन्छिमडन्मियउचवादिएस य नरगतिरियदेव-माणुसेमु जरामरणरोगसोगबहुळे पिळिओवमसागरोवमाई अणारीयं अणबदर्ग दीहमदं चाउरंतसंसारकंतारं अण्परियदंति जीवा मोहवससनिहा । एसो सो अवंभस्य फलविवागी इहलोइओ पारलोइओ य अप्पष्टहो बहदक्खो महस्मओ बहरयप्पगाडी दारुणी कक्सी असाओ वाससहस्सेहिं मुचती, न व अवेदहना अन्य ह मोक्सोत्ति, एवमाइंग्र नायकुलनंदणी महत्या जिणो उ वीरवरनामधेजी कहेसी य अवंशस्य फलविवागं एयं तं अवंशीप चलतां सदेवसण्याप्तरस्य लोगस्स पत्थणिजं एवं चिरपरिचियमणुग[तं]यं दुरंतं चउत्थं अधम्मदारं समत्तित बीसे ॥ १६॥ जंबू | इसी परिगदो पंचमो उ नियमा णाणामणिकणगरयणमह-रिहर्पारमलसपुनदारपरिजणदासीदासभयगपेसहस्यायगोमहिस उट्टबर्भयगवेलमसी-यासगडरहजाणज्ञागसंद्गासयणामणवाहणक्ववियथणधन्नपाणभीयणाच्छायणगंधमञ्ज भायणभवणविहिं चेव बहुविहीयं भरदं णगणगरणियमजणवयपुरवरदोणसङ्खेळ-कञ्चडमडंबसं-वाहपट्टणसहस्तपरिमंडियं थिमियमेइणीयं एगच्छतं ससागरं भंजि-ऊण वसहं अपरिमियमणंततण्डमणुगयमहिच्छसारनिर्यमुलो लोभकलिकसायमह-क्खंधी वितासयनिचियविपुलसाली गारवपविरक्षियग्गविकवी नियक्तियापस्यक्त-घरो पुष्फक्तं जस्त कामभोगा आयासविस्रणाकलहपकंषियग्पसिहरो न्यवति-संपूजितो वहजगस्स हिययदरओ इमस्स मोक्खबर्मोत्तिमग्गस्स फिहरभग्ने चरिमं अहम्मदारं ॥ १७ ॥ तस्स य नामाणि इमाणि गोण्णाणि होति तीसं. तंजहा-परिमाही १ संचयो २ चयो ३ उवचओ ४ निहाणं ५ संभारो ६ संबते ५ (एनं) आयरो ८ पिंडो ९ दन्वसारो १० तहा महिच्छा ११ पिंडांघो १२ लोहप्पा १३ महिही है १४ उनकरणे १५ संस्कलणा य १६ भारी १७ संपाउच्यायको १८ किकरेडी १९ पवित्यरो २० अणत्यो २१ संयवो २२ अगुन्ती २३ आसासी २४ अविओगो २५ अमुत्ती २६ तण्हा २७ अणत्यको २८ आस्ती २५ असंतो-सोतिविय ३०. तस्त एयाणि एवमाधीणि नामधेजाणि होति दीसं ॥ १८॥ तं च

पुण परिगर्ह ममार्यति लोभघत्या भवणवरविमाणवासिणो परिग्गहरुती परिग्गहे विविद्वकरणबुद्धी देवनिकाया य असरभयगगरलिका जोजलणदीवउदहिदिसिपक्ण-विषयअणवंनियपणवंनियइसिवातियभतवाइयकंदियमहाकंदियक्रहंडपतंगदेवा पिसा-यभ्यजन्खरक्खसर्कनरिकंपरिसमहोरगगंधव्या य तिरियवासी पंचिवहा ओइसिया य देवा बहस्सतीचंदस्रसूक्षसनिच्छरा राहधूमकेउबुधा य अंगारका य तत्ततव-**जिजकणयवण्णा जे य गहा ओइसम्मि चारं चरंति केऊ य गतिरतीया अट्टावीसति-**विद्व, य नक्खत्तदेवगणा नाणासंठाणसंठियाओ य तारगाओ ठियळेस्सा चारिणो य अविस्साममंडलगती उवरिचरा उड़लोगवासी द्विहा बेमाणिया य देवा सोह-म्मीसाणसणंक्रमारमाहिंदवं भलोगलंतकमहासुक्तसहस्सारअरणयपाणय श्रारणअञ्चया कप्पवरिवमाणवासिणो सुरगणा गेवेजा अणुत्तरा दुविहा कप्पातीया विमाणवासी महिष्टिका उत्तमा सरवरा एवं च ते चउव्विहा सपरिसावि देवा ममायंत्रि भवण-बहुहणजाणविमाणसयणासणाणि य नाणाविहवत्यभूराजा-णि य-पवरपहरणाणि य नाणामणिपंचवन्नदिव्वं च भायणविहिं नाणाविहकामरूवे वेउव्वितभच्छरगणसंघाते बीवसमुद्दे दिसाओ विदिसाओ वणसंडे पञ्चते य गएमनगराणि य आराम् जाण-काणणाणि य कृतसरतलागवाविदीहियदेवकलसभप्पवदसहिमाइयाई बहकाई कित-णाणि य परिगेण्हिता परिग्गहं निपुलद्वसारं देवावि सईदगा न तित्ति न दुर्हि उबलभंति अन्वतिविपललोभाभिभृति यास्ति। ना वासहरहक्खुगारवष्टपञ्चयकुंडल-रुचगवरमाणुमोत्तरकालोद्धिलवणसलिलद्दृपतिरतिकरअंजणक्रमेलद्दृष्टिसुद्दृऽवपातु-प्पायकंचणकचित्तविचित्तजमकवरसिद्धरकृडवासी वक्सारअकम्मभूमिस सुविभत्त-भागदेसास कम्मभूमिय, जेऽवि-य नरा चाउरंतचक्कवही वासदेबा बलदेबा मंड-लीया इस्सरा तलवरा सेणावनी इच्मा सेट्टी रहिया प्ररोहिया कमारा दंडणायमा माडंबिया सत्यबाहा कोडंबिया अमचा एए अने य एवमानी परिग्गहं संचिर्णति अणेते असरणं दुरंतं अध्वमणिचं असासयं पावकम्मनेम्मं अविकरियव्वं विणास-मूलं वहबंधपरिकिलेसबहलं अर्णतसंकिलेसकारणं, ते तं धणकणगर्यणनिवर्यं पिंडिता चेव लोभघत्या संसारं अतिवयंति सध्वदुक्खसंनिलयणं, परिग्गहर्स् स सिव य अद्वाए छिप्पसयं छिक्खए बहुजणी कळाओ य बावसरि सुनिपुणाओ लेहाइयाओ सउणस्यावसाणाओ-गणियप्पद्दाणाओ-च उसद्वि च महिलागुणे रतिप्रणणे सिप्पसेवं असिर्मासकिमिवाणिजं ववहारं अत्यसत्य(इस्)ईसत्यच्छरूप(वा)गर्यं विविहाओं य जोनजुंजणाओ अन्नेसु एवमादिएसु बहुसु कारणसएस आवजीवं निरुजाए संविणंति मंदनुदी परिगगटस्तेव व अद्वाए करंति पाणाण बहकरणं अलियनियहिसाइसंपओगे

चरदञ्जाभाजा सपौरि रिदारअभिगमणासेषणाए आयासविस्रणं कल्हमंडणवे-राणि य अबमाणणविमाणणाओ उच्छामहिच्छप्पिवाससतततिसिया तण्हगेहि-लोभघत्या अताणा अणिरगहिया करेति कोहसाणमायालोभे अकित्ताणेजे परिरगडे चैव होति नियमा सहा दंडा य गारवा य कसाया सना व कामग्रण-अण्हणा य इंदियलेसाओ सयणसंप्रकोगा सचिनाचित्तमीसगाई दब्बाई अणंतकाई इच्छंति परिचेत्तं सदेवमण्यासुरम्मि लोए लोमपरिगाहो जिणवरेहि भणिओ नत्थि एरिसो पासी पिंडवंघी अत्थि सव्वजीवाणं सव्वलीए ॥ १९॥ परलोगम्मि य नद्वा तमं पविद्या महयामोहमोहियमती तिमिसंथकारै तसयावरसहमवादरेस पञ्चलम-पजात्तग एवं जान परियहंति बीहमदं जीवा लोभवससंनिविद्या । एसो सो परिगग-इस्स फलविवाओ इहलोइओ परलोइओ अप्पन्नहो बहुदुक्खो महन्मओ बहरयप्प-गाडो दारुणो कक्सो असाओ वाससहस्सेहिं मुचह, न-य-अने(त)तिना आत्य ह मोक्खोत्ति, एवमाइंड नायकुलनंदणी महप्पा जिणो उ वीखरनामघेज्यो कहेबी य परिग्रहस्स फलविवागं । एसो सो परिग्रहो पंचमो उ नियमा नाणामणिकण-गरयणमहरिष्ट एवं जाव इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहमयो चरिम्नं अधम्म-दारं समतं। एएहि पंचहि असवरेहि रयमा[दि]चिणित्तु अणुसमयं। चउव्विदृग[ति]-इ(पजं)पेरंतं अणुपरियहति संसारं ॥ १ ॥ सञ्चगई पक्संदे का हिं]हित अणंतए अकयपुष्णा । जे य ण सुणंति धम्मं सो(सुणि)ऊण य जे पमायंति ॥ २ ॥ अणुसिई-पि बहविहं मिच्छादिही (य जे) गरा अ(इमा)बुद्धीया । बद्धनिकाइयकम्मा सु(णं)-र्णेति धम्मं न य करेंनि ॥ ३ ॥ कि सका काउं जे जं येच्छह ओसहं महा पाउं । जिणवयणं गुणम[ध]हर विरेयणं सव्बद्धक्खाणं ॥ ४ ॥ पंचेव य उजिनकणं पंचेव य रिक्खिकण भावेण । कम्मरयविष्यमुका सिद्धिवरमणुत्तरं जंति ॥ ५ ॥ (तिबेमि ॥) २०॥ जंबू !-एको संबरदाराई पंच बोच्छामि आणुपूर्वाए । जह भणियाणि भगवया सन्बदुद्विमोक्खणहाए ॥ १ ॥ पडमं होइ अहिंसा बितियं सबवयणंति पन्नतं । दलमणुकाय संवरो य बंभचेरमपरिगहत्तं च ॥ २ ॥ तत्थ पहमं अहिंसा तसया-नरसन्वभूयखेमकरी । तीसे सभावणः(ए)ओ किंची वोच्छं गुणुहेसं ॥ ३ ॥ तासि उ इमाणि भुव्वय । महत्वयाई लोको हियस धिइअव्वयाई सुयसागरदेसियाई तब-सेजममहत्वयाई सीलगुणवरव्ययाई सभज्जवव्ययाई नरगतिरियमणुयदेवगतिविवजा-काई सञ्जिजसासणगाई कम्मर्यविदारगाई भवसयविणासणकाई दुहस्यविमोग्रण-काई सुद्दसयपवत्तणकाई कापुरिसद्दुकत्तराई सप्पृरिस(तीरि)निसेविमाई निव्वाणगमक-मरग-सरग(र)प(याण)णाम[गा]काई संवरदाराई पंच कश्चियाणि उ अगव्या ।

तत्व पढमं अहिंसा जा सा सदेवमणुयासुरस्य लोगस्स भवति चैवो ताणं सरणं गती पहुद्धा निव्वाणं १ निव्वाई २ समाही ३ (सैती) सत्ती ४ कित्ती ५ कंती ६ रती य ७ विरती य ८ सुर्यंगतिती ९-१० दया ११ विमत्ती १२ खन्ती १३ सम्मत्तारा-हणा १४ महंती १५ बोही १६ बुद्धी १७ धिती १८ समिद्धी १९ रिद्धी २० विद्धी २१ ठिनी २२ पुद्री २३ नंदा २४ महा २५ विद्धदी २६ लदी २७ विसिद्रदिद्री २८ कळाणं २९ मंगलं ३० पमोओ ३१ विभृती ३२ रक्सा 33 सिद्धावासी ३४ अणासवी ३५ केवडीण ठाणं ३६ सिवं ३७ समिई ३८ सी िंडीलं ३९ संजमोत्ति य ४० सीलपरिषरी ४९ संवरी ४२ य गुन्नी ४३ ववसाओ ४४ उस्तओ ४५ जन्नो ४६ आयतणं ४७ जतण मप्पमातो ४८-४९ अस्मासी ५० वीसासो ५९ अभओ ५२ सञ्बरसदि अमाघाओ ५३ चोक्खपविना ५४-५५ सती ५६ पूर्या ५७ विमल ५८ प्रभामा ५९ य निम्मलनर ६० ति एव-मादीणि निययगणनिस्मियाई पज्जवनामाणि होति अहिंसाए भगवतीए ॥२५॥ एसा सा भगवती अहिंसा जा सा भौयाण विव सरणं पक्खीणं पिव ग(ग)मणं तिसियाणं पिव सिललं खुहियाणं पिव अमणं समुद्दमन्हो व पोतवहणं चउपपाणं व आसम-प्यं दहाँद्रेयाणं (व) च ओसहिबलं अटवीमज्हे विमत्थगमणं एत्तो विसिद्धतरिका अहिंसा जा सा पृत्वविजलअगणिमाध्यवणस्सद्धीजहरितजलचग्थलचरखद्वचर-तस्यावरसञ्बर्भयन्त्रेमकरी एमा भगवती अहिंसा जा सा अपरिमियनाणदंसगधरेहिं सीलगुणविणयतवसंयमनायकेहिं तिरथंकरेहिं सञ्बजनजीववच्छडेहिं निलोगमहिएहिं जिणचंदिहिं सुद्ध दिद्धा ओहिजिणेहिं निष्णाया उज्जमनीहिं निदिद्धा निपुलमनीहिं विविदिता पुरुवधरेहि अधीता वेउच्यीहि पतिचा आभिणिबोहियनाणीहि सुयनाणीहि-ओहिनाणीहिं-मणपजननाणीहिं केवलनाणीहिं आमोसहिपत्तेहिं खेलोगहिपत्तिहिं खड़ो-सहिपत्तेहिं विष्पोसहिपतेहिं सम्बोसिएतेहिं बीजबुदीहिं बुद्धबुदीहिं पदाणुसारीहिं संभिन्नमोतिहिं ग्रुयधरेहिं मणबलिएहिं वयबलिएहिं कायबलिएहिं नाणबलिएहिं दंसण-बलिएहिं चरित्तबलिएहिं खीरासबैहिं म(५)हआसबैहिं सिप्यासबैहिं अक्खीणमहाण-सिएहिं चारणेहिं विजाहरेहिं चउत्यभित्तएहिं एवं जाव छम्मामभनिएहिं उक्सिन चरएहिं निक्षित्वरएहिं अंतचरएहिं पंतचरएहिं लहचरएहिं समदाणचरएहिं अनडरगएहिं मोणन्वरएहिं संमद्रकप्पिएहिं तजायसंसद्धकप्पिएहिं उननिहिएहिं सदेमणिएहिं संगादिताएहिं दिद्वलाभिएहिं अदिद्वलाभिएहिं पदलाभिएहिं आयंबिकि-एहिं प्रिमक्किएहिं एकासणिएहिं निव्नितिएहिं भिन्नपिंडवाइएहिं परिमियपिंडवाइएहिं अंताहारेहिं वंताहारेहिं अरसाहारेहिं विरसाहारेहिं छहाहारेहिं उच्छाहारेहिं अंतजी-

कि विकि पंतजी-वीहि ल्रहजी-वीहिं तुच्छजी-वीहिं उवसंतजी-वीहिं पसंतजी-वीहिं विवित्तजी-वीहिं अखीरमहसप्पिएहिं अमज्जमंसासिएहिं ठाणाइएहिं पिडेमिठा महाईहिं ठाणक दिएहिं नीरास णिएहिं णेस जिएहिं दं डाइएहिं लगंडसाई हिं एगपास गेहिं आयाव-एहिं अप्पावएहिं अणिद्व[व]भएहिं अकं[इ]ड्रयएहिं धुतकेसमंग्रुटोमनखेहिं सब्वगाय-पिकम्मविष्यमुकेहि सम्प्रिका स्यथरविदितन्यकायवृद्धीहि धीरमतिवृद्धिणो य जे ते आसीविस्उरगतेयकप्पा निस्छयववमाय(विणीय)पज्यतकयमतीया णिकं सञ्झायञ्झाणअणुबद्धधम्भञ्झाणा पंचमहत्वयचरित्रत्वता समिता समितिस समित-पावा छव्विहजगवच्छला निषमप्पमत्ता गुएहिं अनेहि य जा सा अगुपालिया भगवती इमं च पहिवदगञ्जगणिमारुयतरुगणतस्यावरमञ्बभयसं(य)जमदयद्वयाते उन्छं गवेसियव्वं अकतमकारिमणाहयमण्डिदं अकीयकडं नविह य कोखिहं सुपरि-सुदं दसहि य दोसेहिं विष्यमुक्कं उरगमउष्पायणेमण।सुदं ववगयच्यचावियचल्देहं च प्रायुर्य चन्न नि(सि)सञ्जकहापओयणक्वानुओं बोणीयंति न तिगिच्छामंतम्लमसञ् क बहेर् न लक्खणप्पायसमिण बोइसनिमित्तकहकप्पटलं नवि डंभणाए नवि एकख-णाते नवि सामणाते नवि दंभगरक्षणसामणाते भिक्यं गवेसियव्वं नवि वंदणाते निव भाणणाते निव प्रयणाते निव वंदणमाणणप्रयणाने भिक्तं गवेसियक्वं निव हीलणाने नवि निंदणाते नवि गरहणाते नवि हीलणनिंदणगरहणाने भिक्स गर्वेसियव्वं निव भेसणाते निव तज्जणाते निव ताळणाते निव भेसणतज्जणताळ-णाते भिक्यं गवेसियव्यं निव गारवेणं निव कहणयाते निव वणीमयाते निव गारवकुडवणीमयाए भिक्तं गर्वेसियब्वं नवि भित्तयाए नवि पत्थणाए नवि सेव-णाए निव मित्तपत्थणसेवणाने भिक्सं गवेसियन्त्रं अज्ञाए अगढिए अड्डे अदीणे अविमणे अक्ट्रणे अविसाती अपरिनंतजोगी जयणवडणकरणचरियविणयगुणजोग-संपड़ने भिक्न भिक्नोसणाते निरते. इमं च णं सब्बजीवरक्खणदयदाते पावयणं भगवया प्रकृष्टियं अत्तिहियं पेश्वाभावियं आगमेसिभहं सुद्धं नेयाउये अकुडिलं अण्-त्तरं सञ्बद्धक्लपावाण विउसमणं ॥ २२ ॥ तस्स इमा पैच भावणाती पडमस्स वयस्स होति पाणातिबायवेरमणपरिरक्सणद्वयाए-पढमं ठाणगमणगुणजोगर्ज्जण-जुगंतरनिवातियाए दिईाए ईरियम्बं कीडपर्यगतसथावरदयावरेण निर्व पुष्फफल-तयपिबा बारुर्कदम्लदगमहियबी बहरियपरिवज्जिएण सं स भैं, एवं खळ सञ्बपाणा न हीलियव्या न निदियव्या न गरहियव्या न हिंसियव्या न छिंदियव्या न भिदियव्या न वहेयव्या न भयं दुक्सं च किंचि लब्भा पावेलं एवं ईरियासमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा असवलमसंकिलिद्वनिव्यणचरित्तभावणाए अहिंसए संजय

सुसाह, बितीयं च मणेण पावएणं पाव[गं]कं अहम्मियं दारुणं निस्तंसं वहवं वपरि-किल्रेसबहलं जरा(भय)मरणपरिकिलेससंकिलिई न कयावि मणेण पावतेण पावनं किचि-वि झायव्वं एवं मणसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा असवलमसंकिलिड-निञ्चणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए गुसाह, ततियं च वतीते पावियाते पाव-कं-अ · कं ....वर्डए पाविया(ओ)ए पावर्ग-न किंचिवि भासियव्वं एवं वितसमितिओगेण भावितो भवति अंतरप्पा असबलमसंकिलिद्वनिव्यणचरित्तभावणाए अहिंसओ संजओ सुसाह, च उत्थं आहारएसणाए सुद्धं उंछं गवेसियव्वं अन्नाए अगिडिते किहिए अदि !-सिटे अदीणे अक्ट्रणे अविसादी अपरितंनजोगी जयणघडणकरणचरियविणयगणजोग-संपत्नोराजते भिक्ख भिक्खेसणाते जुले समुदाणेऊण भिक्खचरियं उंछं घेतुण आगनो ग्रहज्ञास्य पासं ग्रमणाग्रमणातिचारे पिडक्रमणपिडक्वेते आलोयणदायणं च दाऊण गुरुजणस्य गुरुसंदिद्वस्य वा जहोवण्सं निरङ्यारं च अप्पमत्तो. पणरवि अणेमणाते पयतो पडिक्रमिता पसंते आसीणयहनिमने महत्तमेतं च झाणनुहजोगनाणमज्जाय-गोवियमणे धम्ममणे अविमणे सहमणे अविग्गद्दमणे समाहियमणे सदासंवेगनि जरमणे पवनणवच्छ(ल) हमावियमणे उद्वेऊण य पहडूतुद्वे जहारायणियं निमंतइना य साहवै भावओं य विडण्णे य गुरुजणेणं उपविद्रे संपर्माक्रिकण ससीमं कार्य तहा करतले अमस्छिते अगिद्धे अगहिए अगरहिते अणाञ्चीववण्णे अणाइने अलुद्धे अणनद्विते असरस्रं अचवचवं अद्वमिव्दियं अपरिमाडि आलोयभायणे जयं पयनेण ववगयमंजीगमणिंगालं च विगयधुमं अक्खोवंज-णब-णाण्लेबणभ्यं संजमजायामाया-निमित्तं संजमभारवहणद्वयाए भंजेजा पाणधारणद्वयाए संज्ञएण समियं एवं आहार-समितिजोगेण भाविओ भवति अंतरपा असबलमसंकिल्द्रनिव्वणचिरणभावणाए अहिंसए संजए मुसाह, पंचमं आदा[न]णनिक्खेर्ब[ण]णासमिई पीडफलगमिजा-संचारगवत्यपन्तकंबलरयहरणचोलपट्टगम्हपोत्तिगपायपंछणादी एवंपि उवबृहणह्याए बातातवरंसमसगसीयपरिएक्खणह्याए उवगरणं रागदोसरहितं परिहरितव्यं संजमेणं निश्वं पिडेलेहणपण्योडणपमजाणाए अही य राओ य अप्यम्तेण होइ स्ययं निक्लियव्वं च गिण्हियन्त्रं च भायणभंडोवहि उवगरणं एवं आयाणभंड-निक्खेवणासमिति जोगेण भाविओ भवति अंतरपा असबलमसकिलिइनिब्बण-चरित्तभावणाए आहिंमए संजते सुमाह, एवमि में संवरस्य दारं सम्मं संवरियं होति सुप्पणिहियं उमेहि पंचहिवि कारणेहि मणवयणकागपरिरिक्खएहि णिखं आमरणेतं व एस जोगी णेयव्यो चितिमया मतिमया अणासवी अक्टसो अच्छिहो-अपरिस्सावी-असंकिलिहो सद्धो सञ्बजिषमणुकानो, एवं पढमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं

तीवियं किहियं आराहियं आणाते अणुपालियं भवति, ए(यं)वं नायमुणिणा भगवया प्रजावियं पहावियं परिद्धं सिद्धं सिद्धवरसासणमिणं आघवितं सदेसितं पसत्यं पटमं संबरदारं समतं तिबेमि [इति पटमं संबरदारं] ॥ २३ ॥ जंबू ! वितियं च सब्बवयणं सदं सुन्वयं सिवं सुजायं सुभासियं सुन्वयं सुक्रहियं सुदिहं सुपतिद्वियं सुप-इद्रियजसं सुसंजमियवयणभुद्रयं सुरवरनरवसभपवरबलवगसुविहियजणबहुमयं परम-साहधम्मचरणं तवनियमपरिगाहियं सुगतिपद्देस[गं]कं च लोगुनमं वयमिणं विजाहरगगणगमणविजाणसाहकं सरगमगगसिद्धिपहरेसकं अवितहं तं सर्व उज्जयं अकृष्टिलं भगत्यं अत्यनी विश्वद्धं उज्जोयकरं प्रभासकं भवति सव्वभाषाण जीवलोगे अविसंवादि अहत्यमधरं पत्रक्तं दयिवयंव जं तं अच्छेरकारकं अवत्यंतरेत बहुएस माणुसाणं मञ्चेण महासमुद्दमञ्ज्ञीव चिहंति न निम्जंति मुद्राणिया-वि पोया संबेण य उदगसंभमंमिवि न कुज्झइ न य मरिति थाहं ते लभीते संबेण य अगिष-संभमंमिव न उज्होति उज्जा मण्सा मधेण य नत्तते हन उलोह सीसकाई छिनेति धरेंति न य उज्झेति मणुसा पव्वयकडकार्हि मुर्चते न य मर्रति सञ्चेण य परिग्ग-(ही)हिया असिपंजरगया समराओ-वि णिइंति अणहा य सखवादी वहबंधभियोग-वेरघोरेहिं पम्बंति य अमित्तमज्झाहिं निडंति अणहा य मखवारी सादेव्याणि य देवयाओ करेंति सखवयणे रताणं । तं सर्व भगवं तित्वकरमुभासियं दसविद्वं बोह-मगुन्वीहिं पाहु इत्थविदितं महिंग्(मि)सीण य समय(पइ)प्पदि(जचि)सं देविंदनिर-दभातियत्थं वेमाणियसाहियं महत्यं मंतोसहिविजासाहणत्यं चारणगणनमणसिक-विजं मण्यगणाणं वंदणिजं अस्राणाणं अवणिजं अस्राणाणं च प्यणिजं अणेग-पासंडिपरिगाहिनं जं तं लोकीम सारभूयं गंभीरतर महासमुद्दाओ थिरतरगं मेहप-व्वयाओं सोमतर्गं चंदमंडलाओं दित्ततरं सूर्भंडलाओं विमलत्रं सरयन्द्वयलाओं ग्रिभितरं गंधमादणाओं जेविय लोगिम्म अपरिसेसा मंतजोगा जवा य विख्या य जंभका य अत्याणि य सत्याणि य सिक्खाओ य आगमा य स(चा)व्यागिवि ताई सबे पइद्वियाई, सबंपि-य संजमस्स उबरोहकारके किचि न वत्तक्वं हिंसासायज्ञसंप-उत्तं भैयविकहकारकं अणत्यवायकलहकारकं अणजं अववायविवायसंपर्जनं वेलंब ओजधेजाबहुलं तिल्लजं लोयगरहणिजं दुहिदं दुस्पुयं अमुणियं अप्पणो यवणा परेस निंदा न तंसि मेहावी ण तंसि धणी न तंसि पियधम्मी न तं कुळीणी न तंसि दाण-[व]पती न तैसि सूरो न तैसि पडिस्बो न तेसि लड्डो न पंडिओ न बहस्सुओ निव य तं तबस्सी ण यावि परछोगणिच्छियमतीऽसि सञ्बद्धालं बातिकुलस्ववाहिरोनेण वावि जं होइ वजाणिजं दु(हओ)हिलं उवयारमितकंतं एवंबिहं सर्वापि न वस्तव्यं

अह केरिसकं पुणाइ सर्च तु भातियव्वं ?. जं तं दव्वेहिं पञ्चवेहि य गुणेहिं कम्मेहिं बहुविहेहिं सिप्पेहिं आगमेहि य नामक्खायनिवा उवसम्गति द्वयसमाससंधिपदहे उजोन गियजणादिकिरियाविद्याणघातसर्विभित्तवक्यातं तिकलं दसविद्यपि सर्व जह भणियं तह य कम्मूणा होइ द्वालसविहा होइ भासा वयणंपि-य होइ सोलसविहं, एवं भर-हंतमणुचायं समिक्खियं संजाएण कालंमि य वत्तव्वं ॥ २४ ॥ इमं च अलियपिसण-फरुसकड्यचवलवयणपारेरक्खणद्वयाए पावयणं भगवया सुक्रहियं अत्तिहियं पेश्वाभा-विकं आगमेसिभइं सुद्धं नेयाउयं अकुडिलं अणुत्तरं सम्बदुक्खपावाणं विओसमणं, तस्य इमा पंच भावणाओ बितियस्य वयस्य अलियवयणस्य वेरमणपरिरक्खणद्व-याए, पडमं सोऊणं संवरहं परमहं मुद्ध आणिऊण न वैगियं न तुरियं न चवलं न कड़यं न फरस न साहसं न य परस्त पीलाकरं सावजं सर्व च हियं च मियं च गाहगं च सुद्धं संगयमकाहलं च समिक्सितं संजतेण कालंगि य वत्तव्यं एवं अणु-वीतिसमितिजोगेण भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणी सरो सब-जनसंपन्नो, बितियं कोहो ण सेवियव्वो, बुद्धो चंडिकि[यो]ओ मणुर्गा अलियं भणेज पिस्पं भगज फरस भणेज अहियं पिस्पं फरम भणेज कर्व्ह करेजा वेरं करेजा विकहं करेजा कलहं वेर विकटं करेजा सम्बंहणेज सीनं हणेज विणयं हणेज सम्बं सीलं विणयं हणेज वेसी हवेज वर्ध भवेज गम्मी भवेज वेसी वर्ध गम्मी भवेज एयं अन्नं च एवमादियं भणेज कोहिंगमपिननो तम्हा कोही न सेवियव्यो, एवं खंतीइ भाविओ भवति अंतरपा संजयकरचरणनयगवराणी सुरो सञ्चाजवसपक्षी, ततियं लोभी न मेवियव्यो लुडो लोलो भणेज अध्यं खेनस्य व बत्यस्य व कतेण १ दृदों लोलों भणंज ऑन्ट्रं किसीए लीमस्म व ऋएण २ तृद्धों ठोलों भणेज अतियं रिदी(ए)य व सोक्खस्य व कएण ३ लुढो लोलो भणेज अतियं भनस्स व पाणस्य व कएण ४ लडो लोलो अणेज अन्दियं पीटस्स व फलगस्य व कएण ५ हुद्धों होत्रों भणेज अन्तर्य सेजाए व संयास्त्रस्य व कएण ६ हुद्धों लोहों भणेज अलियं बत्यस्य व पत्तस्य व करण 🤉 लुद्धो लोलो भणे 🗷 अलियं कंबलस्य व पायां उगस्य व करण ८ लड़ो ठोलो भणेज अलियं सीमस्य व मिस्सिणीए व कएग ९ लुझे लोलो भगेज अलियं अनेषु य एवमादिस वहनू कारणसतेषु, लुद्धो लोलो भणेज अलियं तम्हा लोभो न सेवियन्त्रो, एवं सुतीय भाविओ भवति अंतरप्पा सञ्जयका चरणनयणवयणी सुरी सम्बज्जवसंपन्नी, चउत्यं न भाइयव्यं भीतं गु भया अर्रेत लहुयं भीतो अवितिज्ञओ सणुसी भीतो भूतेष्ठि विष्यह भीतो अर्ज-पिह मेमेजा भीतो तवसंजर्म-पिह सुएजा भीतो य सरं न नित्यरेजा

सप्परिसनिसेवियं च मग्गं भीतो न समत्यो अध्वारितं तम्हा न भातियव्यं भयस्य वा वाहिस्य वा रोगस्स वा जराए वा मचस्स वा अबस्स वा ए(वसादिय)गस्म-वा-एवं धेजेण भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सरो संगजवसंपन्ती, पंचमकं हासं न सेवियञ्जं अलियाई असंतकाई अंपंति हासडना परपरिभवकारणं च हासं परपरिवायप्पियं च हासं परपीलाकारगं च हासं भेदविमत्तिकारकं च हासं अशोजजणियं च होज हासं अशोक्षगमणं च होज मम्भं अशोक्षगमणं च होज कर्म कंदप्पाभियोगगमणं च होज हासं आश्चरियं किव्यसत्तणं च जणेज हासं तम्हा हासं न सेवियव्वं एवं मोणेण भाविओ भवह अंतरप्पा संजयकर-चरणनयणवयणी सरो सबजवसंपन्नो, एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं दोइ पुष्पणिहियं इमेहिं पंचहिति कारणेहिं मणवयणकायपरिरिक्खणहिं निश्चं आमरणेतं च एस जोगो णेयव्यो भितिमया मतिमया अणासदो अकलमो अच्छिरो अणिस्साची असंकिछिद्री-प्रद्री-सञ्बक्षिणमण्डाओ, एवं बितियं संवरदारं फासियं पार्टियं सोहियं तीरियं किष्टियं अणुपालियं आणाए आराहियं भवति, एवं नायम णिणा भगवया पश्चियं पर्सियं पिनद्धं सिद्धवरसामणपिणं आधिवतं सुदेसि(यं)तं पसत्यं वितियं संवरदारं समनं तिबेमि [इति बितियं दारं] ॥ २५ ॥ अंबू ! दलमणुणगायमंबरो नाम होति तितिबं युव्यता ! महष्यतं गुणव्यतं प्रद्रव्यदृरणपृक्तिविरहकरणज्तां अपरिभियमणेनतण्हाण-गयमहिन्छमणवयणकल्स आयाणमुनिग्गहियं भूमं जमियम् वो विहरवपायनिमियं निगांध णेड्रिकं निरुत्तं निरामवं निकायं विमुत्तं उत्तमनर्वसभपवर्बलवगद्यविहित-जगसंमनं परममाह्यम्मचरणं जन्य य गामागर्नगर्निगमसेडकज्बडमहंबदोणसुह-संवाहपट्टणारामगर्यं च किचि दव्यं मणिमुत्तसिलप्यवालकेसद्भर्यययर्कणगर्यणमार्दि पिंडें पम्डद्रं विष्पण्डं न कप्पति कस्मिन बहेले वा गेव्हिने वा अहिरक्तपुर्वाक्षकेण समलेड्कं बणेणं अपरिव्यहमुंब्रेजं लोगीम बिहरियकां, जीपय होजाहि दञ्बजातं खल(थल)ग(यं)तं खेल-मतंरश्च-मंतरग(यं)तं वा किन्वि तणकटुमकरादि अर्थ च बहुं च अर्णु च धूकर्ग बा न कप(ती)ति उग्गहंमि अदिण्णंमि गिब्दिर्ड तं. हणि हणि उरगई अणुक्षविय गेण्डियव्यं बज्रेयव्यो [य] सञ्चकालं अचियत्त-धाष्यवेमो अन्वियक्तमत्त्राणं अन्वियक्ष्यीडकलगरे आसंवारगवस्वपक्तंबलरयहरण-निसेजनोलपर्गम्हपोत्तिवपायपंद्यणहः भावणर्महोबद्धितवकरणं परपरिवाको परस्स दोमो परववएसेन ज न गेन्द्रह परस्स नासेह ज न सुकर्य दाणस्स य अंतरातिब दाणविष्यणासी पेतन वेब बच्छरितं च. जेविब पीडफलगरेखासंबारमबत्य(पत्त)-पायकंबली रयहरणनिसे अनोलपट्टमी सहपोत्तियपायपं खगादिभायण भंबोब हि उवकरणै

असंविभागी असंगहरुती तवतेणे य बडतेणे य स्वतेणे य आयारे चेष भावतेणे य सहकरे झञ्चकरे कलहकरे वेरकरे विकहकरे असमाहिकरे सया अप्पमाणभोती सततं अणबद्धवेरे य निष्यरोसी से लारिसए भाराहए वयमिणं, अह केरिसए पुणाई आराहए वयमिणं ?, जे से उवहिभत्तपाणसंगद्दणदाणकुसके अञ्चलमालदुब्बलगि-लाणवृद्धसमके पवित्रभागरियदवज्ञाए सेहे साहिम्सके तबस्सीकलगणसंघद्रे य निजरद्वी वेयावनं अणिस्मयं दसविहं बहविहं करेति, न य अचियनस्स गिहं पविसइ न य अचियत्तरस गेण्डड भनपाणं न य अचियत्तरस सेवड पीडफलगसेजासंयारग-वत्थपायकंबलरयहरणनिसे जनोलपद्यम्हपोत्तियपायपंजणादभायणभंबोवहिउवगरणं न य परिवायं परस्स जंपति न याचि होसे परस्स गेण्डति परववएसेणवि न किंचि गेण्हति न य विपरिणामेति कं(किं)चि जर्ण न यावि णासेति दिवसक्यं दाऊण य किकण यो न होइ परुखाताविए सं-वि-भागसीके मंगहोबरगहकुसले से तारिसर्वे आराहते वयमिणं, इमं च परदव्वहरणवेरमणपरिरक्खणद्वयाए पाचयणं भगवया सुकहितं अत्तर्हितं पेचा भावितं आगमेसिभई सद्धं नेया उयं अकुडिलं अणुत्तरं सब्बदुक्ख-पाबाण विओ[ब]समणं, तस्त इमा पंच भावणानी ततियस्त (वयस्त) होति परदञ्चह-रणवेरमणपरिरक्कणद्भयागः, पढमं देवकलमभप्पवावसहरूक्षमृतआरामकंदरागर-<u> पिरिग्हाकम्म उजाण जाणसालाक्वितमालामंडवस्त्रघर संसाण्ळेणआवणे अत्रंमि य</u> एवसादियंमि दगमद्रियबीजहरिततसपाणअसंसत्ते अहाकडे फाछए विवित्ते पसत्ये उवस्सए होइ विहरियन्त्रं, आद्वाकम्मबहले य जे में आसितसंग्रिक उस्मिनभीहिय-हायणदूमणलिपणअणुलिपणजलणभंडचाल में श्रेण अंतो बहि च असजमी जत्य विश्व हिती मंजयाण अद्वा वज्जेयव्यो ह उवस्मक्षो से नारिसए मुनपिडकृदे, एवं विवित्त-वासवसहिसमिइजोगेण भावितो भवति अतरपा निबं अहिकरणकरणकारावण-पावकस्मविग्तो दत्तमणुत्रायओग्गहरुती । वितीयं आरामुजाणकाणणवणप्यदेसभागे जं किचि इकडं व कठिणमं च जंतुमं च परामेर्क्सक्तडक्सपलालस्यगवक्स-तणकद्वसकरादी गेण्हद मेज्बोवहिस्स अद्वा न कप्पए टरगहे अदिकंसि गेण्हि(गिण्हे) उं जे दृषि हृषि उत्पद्धं अण्वविय गेष्ट्रियन्वं एवं उत्पहसमितिजोगेण भाविनो भवति अंतरप्पा निश्चं अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते दत्तमणकायओगगहरुती । ततीयं जस्सेव उवस्मने वसेज सेजं तत्येव गवेसेजा म निवायपबायडस्सगरं न बंसमसगेस जुभियव्वं एवं, संजमबहुले संवर्षहुके संवडबहुके समाहिबहुके भीरे न्यरण पतस्यंती समयं अञ्चलकाणजुने समिए एगे चरेज धम्मं, एवं सेजास-मितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निषं अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते

दत्तमणुषायउगगहरुती । चउत्यं साहारणपिंडपातलामे भोतव्यं संजएण समियं न सायस्याहिकं न खदं ण वेगितं न तुरियं न चवळं न साहसं न य पर्[स्स]पीलाकर-सावजं तह भोत्तन्वं जह से ततियववं न सीदति साहारणपिंडपाति यलाभे सहमं अदिभादाण-विरमण-वयनियम(विरम)णं, एवं साहारणपिडवायलाभे समितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निर्धं अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते दनमणुनाय-उगगहरुती । पंचमगं साहम्मिए विणओ पर्वजियव्यो उर्वा गौकरणपारणास विणओ परंजियन्त्रो बायणपरियङ्गास विणयो परंजियन्त्रो दागगहणपुरुखणास विणयो परंजियन्वो निक्खमणपबेसणाम विणओ परंजियन्वो अन्नेस य एवमादिस बहुस कारणसएस विगओ पउंजियको, विगओवि तवो नवीवि धम्मी तम्हा विगओ पउंजियन्त्रो गुरुद्ध साहन् तवस्त्रीम् य, एवं विणतेण भाविओ भव-इ अंतरापा णियं अधिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते दत्तमणुजाय उग्गहरई । एवसिणं संव-रस्स दारं सम्भ संबरियं होड सुपणिहियं एवं जाव आधवियं सुदेसितं पमत्यं ततियं संवरदारं समक्तिबोम ॥ २६ ॥ अं(यु)वू । एको य बंभचेरं उत्तमनवनिय-मणाणदंसणचरित्तसम्मनविणयम्ले य [ ज ]म्नियमगुणप्पहाणज्ते हिमर्वतमहेनतेयमंनं पमत्यगंभीर्धिमितमञ्ज्ञं अजवसाहजणाचरितं मोक्समगं विश्वद्धमिद्धिगतिनिलयं सासयमन्याबाहसपुणवनवं पमत्यं मोसं सुभं सिवसचलसक्त्वयकरं जितवरसारिक्सतं मुचरियं श्र्वं भारत साहियं नवरि मुणिवरेहिं महापुरिसधौरसुरश्रम्मियश्रितिसंताण य सया विद्युद्धं भव्यं भव्यजणाणुचित्रं निरसंकियं निवभयं नित्तुसं निरायासं निरुबक्केवं निव्यूर्तिपरं नियम्बिष्पकंपं तवसंज्ञमम्लद्वियगेम्सं पंचमहञ्चयसुर्विस्तयं ममितिग्रांत्रगत्तं झाणवरकवाङन्कवमञ्चापदिक्यालेटं संनद्धोच्छऽयद्गगडपहं सगति-पहुदेसमं च लोगुत्तमं च वयमिणं पडमसरतलागपालिभूयं महासगडअरगनुंबभूयं महाविदिमरुक्खनमंधभूयं महानगरपागारकवाडकिलहर्म्यं रज्जपिणिको व इंद्केत् विमुद्धणेगगुणसंपिणदं अंमि य भग्गंमि होइ सहमा सब्बं संभग्गम(हि)थियल्किय-इसक्रियपहरपियसंदियपरिसदियदियात्तियं विणयसीलनवनियमगणसम्हं नं बंभं भगवंतं गर्गणनकसन्तारगाणं (व) वा बहा उडुपती मणिमुन्तिलपवालरत्तरय-पागराणं (च) व जहा समुद्दो वेरुलिओ बंब जहा मणीयं जहा मजदो चेव भूसणाणं वन्याणं चेव कोमञुग्रतं अर्थिदं चेव पुष्फजेष्टं गोरीसं चेव चंदणाणं हिमबंती चेव ओसहीणं सीतोदा चेव निषानाणं उदहीन जहा सर्यभुरमणी स्थनवरे चेव मंडलिक्पञ्चवाण प्रवरे एरावण इव क्षेत्रराणं सीहोच्य जहा सिनापं प्रवरे प्रिवेद-क्षणं चेव केण्डेवे धरणो बह पण्णगईदराया कप्पाणं चेव वंभलीए सभास स

जहां भने सहस्मा ठितिस लनसत्तमव्य पनरा दाणाणं चेन अभयदाणं किमिरा डिओ चैव कंबलाणं संघयणे चेव बज्जितसभे संठाणे चेव समग्रतांसे झाणेस य परम-सक्कज्झाणं णाणेम् य परमकेवलं त सिद्धं लेसास य परामसकलेस्सा तित्यंकरे जहा चेव मुणीणं वासेमु जहा महाविदेहे गिरिराया चेव मंद्रवरे वणेसु ल[हा]ह नंदणवणं पवरं दुमेसु जहा जंबू सुदंसणा बीसुयजसा जीय नामेण य अयं धीनो, तुरगवती गयवती रहवती नरवती जह वीसुए चेव राया रहिए चेव जहा महारहगते, एवमणेगा गुणा अहीणा भवंति एकंमि बंभचेरे जीमे य आराहियंमि आराहियं वयमिणं सब्बं, सीलं तवो य विणओ य संजमो य खंती गुत्ती मुत्ती तहेव इह-लोइयपारलोइयजसे य किसी य पश्चओ य, तम्हा निहएण बंभचेर चरियन्वं सन्बओ विसुद्धं जावजीवाए जाव सेयहिसंजउत्ति, एवं भणियं वयं भगवया, तं च इमं-पंचमहन्वयसुन्वयमूलं, समणमणाइलसाहुमुचिनं । वेरविरामणपजनसाणं, सन्वसमुहमहोदधितित्यं ॥ १ ॥ तिस्वकरेहि सुदेखियमगं, नरयतिरिच्छविवाज्ञिय-मर्ग । सञ्चपवितिञ्जनिम्मियसारं, सिद्धिविमाणअवंग्यदारं ॥ २ ॥ देवनरिंद-नमंसियपूर्य, सञ्बजगुतममंगलमग्गं। दुद्धिसं गुणनाय[ग]कमेकं, माक्खपहस्स वर्डिस[क] गभ्यं ॥ ३ ॥ जेण मुद्धचरिएण भवड सुबंभणी मुसमणी मुसाह सहसी ससुनी ससंजए स एवं भिक्न जो नुद्धं चरांत बंभचेरं, इमें च रतिरागदीसमोहपवन्नणकर किंगज्ञप्रमायदोसपामत्यसीलकरणं अञ्चेत्रणाणि य तेष्क्रप्रज्ञणाणि य अभिक्राणं कर्वा खान्त्रसीसकर चरणवदणधोवणसंबाहणगायकम्मपरिमहणाण्डेवणचनवासधक-णसरीरपरिमंडणवार्जास्य योज्ञहास्य भाषायनहागीयबाह्यनहनहस्य ब्रह्मक्रपेच्छणवेलेब-क(जा)जाणि य मिगारागाराणि य अनाणि य एक्पादियाणि तक्संजमकंभचेर-घातांनघातियाई अगुचरमाणेगं वंभचेरं वज्जयव्याह सम्बकारं, भावेयव्यो भवह थ अंतरप्पा इमेहि तबनियमसीलजोगहि निवकालं, कि ते !-अण्हाणकारंत-धावणमेयमळजद्यारणं मणवयकेसलोए य खमदम् अवेलगस्त्रिपवासलाघवसीतो-सिणकद्रसे जान्मिनिसे जापरपरपवेसळ द्वाव लद्धमाणावमाणनिदणदेसमसगफासनिय-मतवगुणविणयम।दिएहि जहां से थिरतर्श में कि होइ संभन्देर इमें च असंभवेर विरमण-परिरक्खणद्रयाए पावयर्ग मगवया चक्रहियं-अत्तहिर्त-पेबाभाविकं आगमेश्व सर्व सर्व नेयाउयं अरुडिलं अगुनरं मञ्बद्कलपावाण विउत्तवर्ण, तस्त इमा पंच भाषणाओ च उत्थ(न)यस्स होति अवेभ वेरवेरमणपरिश्वकाद्ववार, पढमं सम्यासणपरद्ववार-अंगण आगामगव क्यसाल अभिजीयणपच्छव त्युकपसाहण कृष्टाणिकावकासा कासा जे य वेशियाणं अच्छंति य जरब इत्यिकाओं अभिक्खमं मोहदोसरतिराम-बहुणीओ कहिंति य कहाओ बहुबिहाओ तेऽबि हु बजाया इत्यिसंसत्तरंकि किहा

अनेवि य एचमादी अवकासा ते ह वजाणिजा जत्य मणोविन्समी वा भंगो वा भंस(गो)णा वा अहं रहं च हज झाणे तं तं वजेज वजभीरू अणायतणं अंतर्पतवासी, एवमसंसत्तवासवसहीसमितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा आरतमणविरयणाम-धम्मे जि[तें]तिंदिए वं मचेरणुने । वितियं नारीजणस्य मज्हे न कहेमव्या कहा विचित्ता वि(व्वो)व्योयविलाससंपउत्ता हाससिंगारलोइयकहव्य मोहजणणी न ध्याबाहविवाहवरकहाविव इत्यीणं वा सुभगदुभगकहा चउसद्वि च महिलागुणा न बन्नदेनजातिकुलस्वनः मनेवस्थपरिजणकहा इत्थियाणं अजावि य एवमादियाओ कहाओं सिगारकटुणाओं नवसंजमबंभचरचानोवचानियाओं अणुचरमाणेणं बंभचेर न कहेयच्या न सुणेयच्या न चित्तेयच्या, एवं इत्यीकहिवरतिसमितिजोगेर्ण भाक्तिरे भवति अनरपा आरनमणविर्यणामधम्मे जिनिदिए वंभवेरगुते। नतीवं नारीण हांतल भणि(त)नं विद्वियविष्पेकियनगटविकासकीलियं विक्वातियनहगीतवानियसरीर-संदाणवन्नकरचरणनयणलाव-ण्यास्व जोव्यणपयोहर(धरवन्थालंकारभूसण।णि गुल्लोवकानियाई अवाणि य एक्मादियाई तक्गजमर्थभचेरघातीक्चातियाई अणुक-रमाणेणे पंभवेर न वक्तुमा न मणना न वयना पत्थेयप्वाड पावकम्माई, एवं इत्यीपवंधरतिसमिति गोनेण भावितो भवति अत्रप्पा आरतमणविरयगासधस्ये जितीन्ति वैभन्तरम्ति । चडन्यं पुट्यरवपुट्यकारियपुट्यसगंथगथसंपुदा जे ते आवाह-निवाह चोडचेत् य निधिश्च अंबेन् उरस्वेत् य निगार।गारचारवसाहि हावभावपलनिय-विक्येविकासभाविणीहि अणुकुलपेहिमहाह सदि अणुम्या मध्यसंपञ्जीमा उद्गुद्ध-वरक्षुनसुरांभचंदणभूगीधवरवासध्वसुद्वक्रिसवत्यनुसणगुणीववेयाः गैथप रसन दन्द्र(ग)क अध्मक्षम् द्वित्रवेलंबगकहुमप्रवागमा आइक्त्यमलंसां खतुण्डक्ष-वृंबवीणियतात्वयरपकरणाणि य बहुणि महरूपरगीतमस्सराई अन्नाणि व एक्मादि-गणि तवसंजनकं न के घाटीक्यातियाई अणुकरमाणेणं मभकेर न ताति समयेष ंक्सा वहीं न कहेंद्रे नाव मुनारेर्ड जे, एवं पुरुवस्यपुरुवकीलियविस्तिसमितिजोगेष न वितो भवति अंतरप्या आरयमणविरत्तगामधम्मे जिईदिए वंभचेरगुरे । पंचमर्य ा इरिपणीयनिद्यभीयणनिवज्जने संजते सुमाह ववगयसीरदिहिमप्पिनवनीयतेलपुरू-र्शः मच्छिकमहुम जर्मसञ्जाकविगतिपरिचनकयाहारे ण दूष्पणं न बहुसो न लिनिक न सायम्प्याहिक न सद्धं तहा भोनव्यं जह से आयामाना-य भवति, न स नगति विकासी न भीनणा य धम्मस्य, एवं पर्णायाहार्विर्तिसमिति औगेण माबितौ नवति अंतरप्पा आरथमणविरतगामधम्मे जिहेदिए बंभचेरपुत्ते । एवमिणं संवरस्य शरं सम्मं संबर्धि होइ सुपणिहितं इमेहि पञ्चहित्र कारणेहि मणवयणकावपरि-७८ सुत्ता •

रिक्खिएहिं णिश्वं आमरणंतं च एसो जोगो णेयन्वो धितिम(या)ता मतिमात-अणासनो अकलुसो अच्छिदो अपरिस्सानी असंकितिहो सदो सन्वजिणमणनातो. एवं चडत्यं संवरदारं फासियं पालितं सोहितं तीरितं किट्टितं आणाए अणुपालियं भवति, एवं नायमणिणा भगवया पञ्चविय परूवियं परिद्धं सिद्धवरसासणमिणं आधवियं सुदेसितं पसत्यं च उत्थं संवरदारं समर्शतिबेमि ॥ २० ॥ जंबू । अपरिग्गह-संबंदे य समणे आरंभपरिगहातो विरते विरते कोहमाणमायालोभा एगे असंजमे दो चेच रागदोसा तिकि य दंडगारवा य गुत्तीओ तिकि तिकि य विराहणाओ चतारि कसाया झाणसन्नाविकहा तहा य हाँति चउरो पंच य किरियाओ समिति। इंदियमहत्वयाई च छजीवनिकाया छच लेसाओं सत्त भया अद्र य मया नव चेव ब बंभचरवयगुनी दसप्पकारे य समण्यम्मे एकारस य उवासकाणं बारस य भिक्(ख्णं) खुपडिमा किरियठाणा य भूयगामा परमाधिन्मया गाहासी उसया बसंजमअबंभणायअसमाहिठाणा सबला परिसहा स्यगडज्ज्ञयणदेवनावण रहेस्-गुणपकप्पपावस्तमोहणिके विद्वातिगुणा य जोगसंगहे तिसीमा आसातणा मुरिदा आदि एकातियं करेला एकुत्तरियाए व[क्कि]ईाए तीमानो जाव उ भवे तिकाहिका बिरतीपणिहीस अविरतीत य (अ०) एवमादिन बहुन ठाणेमु जिणपमन्येस अवितहेस सासयभावेमु अवद्विएमु संबं कंखं निगकरेना महहते सामण भगवती अणियाणे अगारवे अलुद्धे अमूडमणवयणकायगुर्ते ॥ २८ ॥ जो सो वीरवरवयणविरतिपवित्थर्-बह्नबिहुप्पकारो सम्मृत्तविसुद्धमुलो धितिकंटो विणयवैतिनो निग्गन्तिलोक्किपुलजन्न-नि[विड]चियपीण[य]पीवरसुजातस्वधी पंचमहब्बयविसालगाली भावणन्यंतज्ञाण-सुमजोगनाणपह्नववरंकुरधरो बहुगुणकुनुमत्तमिद्धो सीलनुगंधी अणण्ह्यकलो पुणी य मोक्खबर्गाजसारो मंदर्शगरिखहरच्छिका इत इमस्य भोक्खबरम् तिमागस्य सिहरभुओ संवरवरपादणे वर्गमं नंबरदारं, जत्य न कप्पइ गामागरनगरखेडकब्ब-डमहंबदोणमुह्परृशासमगर्य च किचि अप्पं व कहं व अर्णु व धृतं व तसथावरकाय-दन्बजारं मणसावि परिचेत्रं ण हिर्-कामुब-काक्षेत्रबर्ः न दासीदाम समझपेसहय-गयगवेलमं (च) वा न अाणजुरमसयमा-सणा-इ ण छत्तकं न कंडिया न उपाणहा न पेहणवीयणनान्त्रियंटका ण यावि अयन्त्रयनंबसीसककंसरयतज्ञानस्वमणिमृताधार-पुडक्षंखदंनमणिमिंग(लेस)सेलकायबरचेलचम्मपताई महारहाई परस्स अञ्होब-नायलोमजणणाई परिग्गहेउं गुणवओ न यावि पुष्कफलकंदमूळादिवाई सगसगरसाई सन्वयमाई तिहिति जोगेहि परिचेत्तं ओसहमेस मभीयणद्ववाए संअग्लं, कि कारणे?, अपरिमितणाणदंसणघरेहिं सीलगुणविणयतवसंत्रमनायकेहि तित्वधरेहि सञ्बजग-

जि] जीववच्छलेहिं तिलोयमहिएहिं जिणवरिदेहिं एस जोणी जगा जिंगमा विहा न कप्पड जोणिसमुच्छेदोलि तेण वजीत समणगीहा, जीपेय ओदणक्रम्मासगं जीज-तप्पणम्थ्भज्ञियतिलपुष्पपिद्रसुपसङ्गलिबेडिमवरसरकच्छाकोसगपिंडसिहरिणिबट्टमो-यगखीरदहिसप्पितेह्रगुलखंडमच्छंडियखज्जकवंजणविधिमादिकं पणीयं उवस्सए परघरे व रखे न कप्प-ति तंपि सिक्षिति काउं स्वितिहयाणं, अंपि-य उतिहरुवियरचियग-पञ्चवजानं पिकण्णपाउकरणपामिश्वं मीसकजायं कीयकछपाहढं च दाणद्रपृक्षपगढं समणवणीसगद्वपाए व क्यं पच्छाकमां पुरैकम्मं नि[ब]तिकमां मक्तितयं अतिरित्तं मोहरं चेव सयरगहमाहडं महि[उ]ओविलिनं अच्छेजं चेव अणीसद्वं जं तं तिहीसु जमेस उसवेस य अंतो व बहिं व होज समणह्याए ठवियं हिंसासावजनंपउत्तं न कप्प-ति नंपि-य परिधेत्तं, अह केनिसयं पुणाइ कप्पति ?, जं तं एकार्सपिंडवायसुद्धं किणगहणगपयणक्यकारियाणसीयणन्वकोदीहिं सुपरिसुद्धं दसहि य दोनेहिं विष्पुसुद्धं उस्तम रापासणेसणाए सुदं बवगयन्यस्वियचनदेहं च फासुर्य ववगयसंजीतमर्गिगालं त्रिगयधूमं छद्वाणनिर्मित्तं छकायपरिरक्त्वणहा हिणि]णि ह-णि पासकेण भिक्त्वेण बहियन्वं, जेपि-य गमणस्म सुविहियस्स उ रोगायंके बहुएफारीमे समुष्पके बाताहिकपिन्तरिमअतिरित्कविय तह सजिवातजाते व उदयपेन उज्जलबलविउ-ल[तिउल]क्क्चडपगाउदक्के अभुभकत्वयफक्ते चंडफलिववागे महस्भ[ये]ए जीवि-यंतकरणे सञ्चमरीरपांग्तावणकरे न कप्पनि तारिसेन्व तह अप्पणी परस्य वा ऑसहमेसजं भनपारं च नंपि संनिष्टिकरं, जंपि-य ममणस्य सुविष्टियस्य त पडिमाहभारिस्य भवति भायणभंदोवहिउवकरणं पडिमाहो पादबंधणं पादकेस-रिया पादठवर्ण च पडलाई तिकेव स्थलाणं च गोरखओ तिकेव य परखाका रवेदिरण बोळपटुरुन्दुणंतकमादीयं एयं-पि-व संजयस्य उदबुहणद्वयाए वायायवदंसम नगसीयपरिरक्षणद्वयाए उदगरणं रागदोमरहियं परिद्वरियव्वं संज्ञएण णिषं पहिलेहणपप्पांडणपमजणाए बहो य राओ य अप्पम्तेण होइ सततं निविन्तवि-गर्यं च गिष्हियस्यं च भायणभंशोषहिउष(क)गरणं, एवं से संजते विसुत्ते निस्संगे निप्परिमाहरहं निम्ममे निष्केहबंधने सम्बपावविरते वासीवंदणसमाणकप्पे सम-निणमणिमुतालेह्नकंबणे समे व भाषावमाणणाए समिवरते समितरागदोसे समिए ममतीमु सम्म(हि)दिही समे य जे सम्बदाणभूनेश से ह समणे स्थवारते उक्ति वि जिते स साह साम सम्बन्धार्थ सम्बज्यवस्कुछ सबभासके व संसारतिहिते व र्रसार्यम् विद्वते सततं सरणाणपारते पार्गे य सम्बेसि संस्थाणं पवयणमायाहि <sup>म्</sup>द्रष्टि अद्रक्रमार्गठीविमोयके अद्रायमहणे ससमयकुसके य अवति सहरक्रक-

निव्विसेसे अब्भितरबाहिरामि सया तबोबहाणीम य सुद्व ख़ते खंते दंते य हिय(श्विति)-निरते इतियासमिते भासासमिते एसणासमिते आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिते उचारपासवणखेलसिंघाणजङ्ग[प]पारिद्वावणियासमिते मणगुत्ते वयगुत्ते कायगुत्ते गुत्ति-दिए गुनबंभयारी चाई लज्जू धने तबस्सी खंतिखमे जिर्तिदिए सोधिए अणियाणे अबहिद्देस्से अममे अर्किचणे छिन्न(सोए) - गंथे निस्वलेवे सुविमलवरकंसभायणं व मुझतोए संखेविव निरंजणे विगयरागटोसमोहे क्रम्मो इव इंदिएस गुने जन्नकंचणगं ब जायहावे पोक्खरपत्तं व निरुवलेवे चंदो इव सोम(भाव)याए सूरो व्य दित्तनिए अचले जह मंदरे गिरिवरे अक्खोंभे सागरो व्य थिमिए पुढवी-व सन्बफाससहे तवसा चिय भासरासिछन्निय्व जाततेए जिल्यहुयासणो विव तेयसा जलंते गोसीसचंदणं पिव सीयले दुगंधे य हर(ए)यो त्रिव ममिय(ता)भावे उग्धोशियमुणिम्मलं व आयंसमंडलतलं व पागडभावेण सद्धभावे सांकीरे कंजरोव्व वसभेव्व जायथामे सीहे वा जहा मिगाहिवे होति दुष्पधरिसे सारयसलिलं व सुद्धहिय(ये)ए भारंडे चेव अप्पमते खरिगविसाणं व एगजाते खाणुं चेव उद्गुकाए मुक्तागारेच्य अप्पिक्षकमे सन्नागारावणस्यंतो निवायसरणप्यशेपञ्जाणमिव निष्पक्षे जहा खुरी चेव एगधारे जहा अही चेव एगदिही आगासं चेव निरालंबे विहरे विद सब्बओ बिप्पसुक्ते कयपर्तिलत् जहा चेव उर्ए अप्पष्टिबद्ध अनिकोव्य जीवीव्य अप्पष्टित्यगती गामे गामे ए[ग]करायं नगरे नगरे य पंचरायं ददाजंने य जिनिंदिए जिनपरीमहे निक्सओ वि(सुद्धी)क मधिताचित्रमीसकेहिं द्वविहिं विरायं गते संचयानी विरए मुत्ते लहके निरवकले जीवियमरणामविष्यमुद्धे निस्मधि निष्वणं चरित्तं धीरे काएण फासर्यते सननं अञ्जप्प(३)ज्ञाणज्ञेन निहुए हुने चरेज धरमे । इसं च परिस्ताहरू वेरमणपरिरक्लणह्याए पावयणं भगवया गुक्तहयं अशहियं पेकाभाविकं आगमेसिकाई सुदं नेयाउर्य अकुडिलं अणुत्तरं मव्बद्धक्यपावाण विओसमणं तस्म इमा पंच भावणाओ चरिमस्य वयस्स होति परिग्गहवेरमणरक्यणद्वयाए-पर्दमं सोइंदिएण मोजा महाई मणुसभइगाई, कि ते ?, बरमुरयमुईगपणवदहुरबच्छभिनीणाविपंची-वलयिवदीसक्सघोसनंदिससर्परिबादिणिकंसन्णकपय्वकनंतीत्रकनारुतृहियनिक्घोस-गीयवादयादं न इनहक अल्लमलम् द्विकवेलंबक कह कपवकलास गर्भाहक स्वरूपं समेखतूण-इहतंबवीणियतालायरपकरणाणि य बहुणि महरसदगीतमुस्यदाति क चीमेहलाकलाव-पनरकपट्टेरकपायजालगर्चटियखिखिकिणरयणोठकालियख् हि क्वियनेटर कल्पमालिय-कणर्गातयलजालभूसणमहाणि ठीलचंकम्मसाण पृषीिरयाई तरुणीजपहस्यिमानिय-कलरिभितमंजुलाई गुणवयणाणि व बहुणि महर्यणभासियाई अनेस य एवमादिएसः

सहेद्र मणुष्तभइएए ण तेसु समणेण सजियव्यं न रजियव्यं न गिज्झियव्यं न मुज्जियन्वं न विनिग्यायं आविजयन्वं न हिमयन्वं न दुसियन्वं न हिसयन्वं न सइं च मइं च तत्य कुछा, पुणरवि सोइंदिएण सोचा सहाई अमणुनपावकाई, कि ते ?, अन्त्रोसफरसिंसरणअवमाणणतञ्जणनिब्भंद्वणदित्तवयणतासणञ्जनिब्भं रुनरिक्ष्यकंदियनिम्बद्धरसियकल्पविलवियाई अन्नेसु य एवमादिएसु सहेसु अमणुष्ण-पावएस न तेस समणेण रूसियम्बं न हीलियम्बं न निंदियम्बं न खिशियम्बं न क्रिंदियध्यं न भि[भि]दियन्वं न बहेयस्यं न दुगुंछावतियाए लन्भा उप्पाएउं. एवं सोतिदियभावणाभाविनो भवनि अंतरप्पा मणुनाऽमणुन्नसुब्भिदुब्भिरागदोसप्पनि-हियप्पा माह मणवयणकावगुने संबुढे पणिहितिदिए चरेज धम्मं । बितियं चिन्तिदिएण पानिय रुवाणि मणुकाई महकाई सचिता[5]चित्तमीयकाई कड्डे पोत्ये य चिनकरमे लेपकरमे सेले य इंतकरमे य पंचहिं बण्णेहिं अणेगसंठाणसं(चि)िक-याई गं[य]िठमनेडिमपूरिमसंपातिमाणि य मलाई बहुविहाणि य आहियं नयणमण-ग्रहकराई वणमंड पञ्चते य गामागरनगराणि य खुहियपुक्कारिणिवावीदीहियगुजा-लियसरमरपंतियसागर बिलपंतियाखादि वन**री** सरतलागवप्पिणीकुलुप्यलपदमपरिमं**डि**-याभिरामे अणेगमञ्चगममिहुणनिचाग्ण् वरमंडवृतिविह्भवणतोरणसभप्पवावसह-सुक्रयस्यणानणसीयरहस्यवजाणजुरगसंदणनरनारिगणे य सोमप्रहिस्वदरिसणि ब अलंकित्विभृतिते पुरुवक्यतवष्पभावसोहरगसंपउत्ते नडनदृगज्ञस्त्रसृद्वियवेलंबगः कह [क] गपव गलासम आइक्खगर्लखमंखतूण इत्तर्तुं बवीणियनाला यरपकरणाणि य बहाजि धकरणाणि अनेश य एवमादिएस स्वेस मणुक्रभद्र्य न तेस समणेग सिव्यव्यं न राजियव्यं जाव न सई च मई च नस्य कुळा, पुणरांव चिक्सिदिएण पासिय बदाई अमणुष्पपावकाई, कि ते !, गंबिकोडिक्कुणि उदिरकच्छुकपद्दृह्यु-पंगुलवामणअधिक्षगएगच क्खुविणिह यसप्पिसक्षगवाहि रोगपीलियं चिगवामि य सय-ककलेवराणि सिकमिणकृहियं च दन्वरायि अनेषु य एवमादिएयु अमणुन्नपावतेसु न तेस समगेण रूसियव्यं जाव न दुर्गुछावतियायि लन्मा उप्पातेतं, एवं चर्किस-दियभावणाभावितो भवति अंतरप्पा जाव चरेज धम्मे । ततियं धाणिदिएण अन्याह्य गंधाति मणुक्रभङ्गाई कि ते ! जलस्थलयसरसपुष्कप्रलपाणभी-यणकुद्भतगरपत्तनोदद्दमणकम्बरूपालारसपिद्धमंत्रिगोसीससरसचंदणकप्परस्वगन्नगर-**ॐक्रमक्कोलउतीरसेयचंदणसुगन्धसारंगञ्जत्तिवरधूनवासे** उउयपिक्रियाणद्वारिमगांचि-एउ अनेत व एवमादि ए-सु गंचेषु मणुषभद्दपु न तेसु समणेण सजिवकां जाब न सर्ति च मर्ड च तस्य कुळा. प्रणरनि वाणिदिएण अस्वातिय गैधाणि अम्रणक-

पावकाई. कि ते ? अहिमड अस्समडहत्यिमडगौमडविगसणगसियालमण्यमजार-सीहरीवियमयकृहियविणद्रकिविणबहदुर्भिगंधेयु अनेसु य एवमादि-ए-सु गंधेसु अम्णुन्नपावएन न तेसु समणेण रूसियव्यं जाव पणिहियपंचिदिए चरेज धम्मं । चउत्थं जिब्भिदिएण साइय एसाणि उ मणुन्नभद्दकाई, किं ते?, उग्गाहिमविविहपाणभोयणगुलक्यखंडकयतेष्ठ्रचयक्यभक्खेसु बहुविहेसु लक्ष्णरस-संज्ञतेसु निद्वाणगदालियंबमेहंबदुद्धदहिसायबहुप्पगारेसु भोयणेमु य मणुअवकागंधरस-फासबहृदव्यसंभितेस अन्नेषु य एवमादिएसु रसेसु मणुकभद्दएनु न तेसु समणेण सिजियन्त्रं जाव न सदं च मितं च तत्थ कुजा, पुणराव जिन्मिदिएण साबिय रसार्नि अमणुजपावगाइं, कि ने १, अरसविरससीयलुक्खणिज्ञप्पपाणभोगणाई दोसीणअमणुनाई तिनकडुयकसायअंबिलरस्तिंडनीरसाई अन्नेत य एवमा(ति)इएम् रसेन्द्र अमणुक्तपावएमु न तेमु समणेण हास्यव्यं जाव चरेज धम्मं। पंचमगं -परावेक्खाए-फार्सिदिएण फासिय फासाई मणुक्रभह्काई, किं ते हैं, दगमंडवहार-सेयचंदणसीयलविमलजलविविहकुतृमसन्थरओसीरमुत्तियमुणालदोत्तिणापेहणउक्बे-क्रातालियंटवीयणगजणियसुहसीयले य पवणे निम्हकाळे सहफासाणि य बहुणि सयणाणि आसणाणि य पाउरणगुणे य निनिरकाळे अंगारपतावणा य आयबनिद्ध-मजयसीय उतिणलह्या य जे उदुग्रहफामा अंगगृहनिव्युद्दकरा ते अन्नेमु य एवमादि-तेषु फासेष्ठ मणुन्नभद्दर्य न तेथु समणेण सज्जियव्यं न रिजियव्यं न गिज्जियव्यं न मुज्जियव्वं न विणिग्धार्य आविज्ञयव्यं न लुभियव्वं न अज्जोदर्वाज्ञयव्यं न तृत्तियन्त्रं न हत्तियन्त्रं न मति च मति च तत्य कुजा, पुणर्वि कार्विदिग्ण फात्तिय फासानि अमणुनपावकाई, कि ते ?, अणेगवधर्यधनालणंकगअतिभागगीवणाः अंग-भंजगम्तीनग्रप्पवेसगायपच्छणणलक्षारमखारतेष्ठकलकलंतत्र उअसीसककालकोह-सिंचगह डिबेधणर ज्ञिनगलसंकलहत्यं इयर्कु भिपाकदहणसीहपु च्छण उब्बंधणसु लेमय-गयचलणमलणकरचरणकक्रनासोद्वसीसछेयणजिन्मंछणवसणनयणहिष[य]यंतदंतमं-जण जोत्तलयकमप्पद्वारपादपण्डि आणुपत्यरिनवासपीलणकविकच्छु अराणिविन्छुयहक्क वायानवर्तमममकनिवाने दुडणिसज्जदुनिसीहियदुन्भिकक्सकगुरुसीयउसिणद्वक्केन्द्र बहविहेख अंजन्त य एवमाइएस फासेस अमणुक्तपावकेस न तेस समर्गण रूसियर्थ न हीलियन्त्रं न निदियन्त्रं न गरहियन्त्रं न सिसियन्त्रं न छिदियन्त्रं न सिदियन्त्रं न बहेयवर्व न दुर्गुछावनियं च लब्सा उप्पाएउं, एवं फासिंदिसभावणाभाविती भवति अंतरप्पा मणुनामणुनस्थ्मिद्भिग्रागदोसपणिहियप्पा साह मणवयणकायगुते मंबुरे पणिहिनिदिए वरिज चम्मं। एवमिणं संवरस्य दारं सम्मं संवरियं होइ

सुप्पणिहियं इमेहिं पंचिह-वि कारणेहिं मणवयकायपरिविश्वपृहिं निचं सामरणंतं च एस जोगो नेयन्यो यितिमया मतिमया अणामवो अकन्तुसो अच्छिहो अपरिस्सादी स्रसंकिलिद्वो सुद्धो मन्वजिणमणुक्तातो, एवं पंचमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं सीरियं किट्टियं अणुपालियं आणाए आराहियं भवति, एवं नायमुणिणा भगवया पंचित्यं पस्तियं पसिद्धं सिद्धं सिद्धवरमासणिणं आघवियं सुदेखियं पस्तयं पंचमं संवरदारं समन्तिविमि। एयाति वयाई पंचिव सुन्वयमहन्वयाई हे उत्तयविचित्त-पृक्षलाई कहियाई अरिहंतसासणे पंच ममासेण संवरा वित्यरेण उ पणवीमतिस-मियमहियसंबुढे मया जयणघडणमुविग्दद्दंसणे एए अणुचरियसंजते चरमसरीरधरे भविस्मतीति॥ १९॥ पण्हाचागरणे णं एगो सुयक्खंघो दस अज्झयणा एकसरगा दसमु चेव दिवसेनु उद्गिज्वंति एगंतरेनु आयंविलेसु निरुद्धेनु आउन्तभन्तपाणएणं अंगं जना आयारस्म॥ ३०॥



## जमोऽत्थु णं समणस्स मगचनो णायपुत्तमहावीरस्स

## सुत्तागमे

## ् तत्य णं विवागसुयं

तेणं काछेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था वण्णओ, (० चं० ण० उ० दि॰ एत्य मं) पुष्पभद्दे (पा॰) उजाणे (हो॰ व॰) ॥ १॥ तेणं कारेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतेवासी अज्ञसहम्मे-नामं अणगारे जाइसंप-हे वष्णओ चउ(द)हमपुरुवी चउनागीवगए पंचिह अणगारमण्हि सर्दि संपरिवर्दे पुरवाणपृथ्वि जाव जेणेव पुण्यभंद उजाणे अहापिडेरूर्व जाव विहरह. परिसा निस्मया धम्मं सोचा निसम्म जामेव दि(सं)सिं पाउस्भूया तामेव दि-सिं पिंड-गया, तेणं कारेणं तेणं समएणं अजनुहम्म(स्म)अंतेवासी अज्ञजंबू-नामं अनगारे सन्तरसेहे जहा गोयमगामी तहा जाव जाणकोट्टी[वगए] विहरह, तए मं अजन अंद-ना(मे)मं अणगारे जायसके जाव जेणेव अज्ञमहम्मे अणगारे तेणेव उवागक तिक्खतो आयाहि(णं)णपयाहिणं करेड २ ना बंदद नमंसह बं० २ ना जाब पल्यासङ, [२] एवं वयासी-जड णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं बाद मंपत्तेणं दसमस्य अंगस्य पण्डावागरणाणं अयमद्वे पश्चते, एडारसमस्य णं भंते । अंगरस विवासस्यस्य समगेणं जाव संपन्तेणं के अद्वे प नने 2. तए णं अजसहस्से अणगारे अं(यू)युं अणगारं एवं बसाधी-एवं सन्दु अंयू ! समणेणं जाव संपत्तिरं एकारगमस्स अंगस्य विवागन्तगरम दो प्रवक्तंथा प-वता, तं०-दृहविवागा य सहिवनाया य, जह णे भंते ! समणेणे जाव संपत्तेणे एकारसमस्य अंगस्य विवागस्यस्य हो स्रयक्संघा पत्रता, तं - नुहविवागा व सहविवागा व, पडमस्स णं भंते ! सुवक्कांघरस दुइविवागार्थ समवेषं जाव संपत्तेणं (के) कह अ(हे)ज्यवणा प स(मे)ता !, तए णं अञ्चल्रहम्मे अणगारे जं-बुं अणगारं एवं बयासी-एवं मल् जेषु ! समणेगं • आइगरेणं तित्वगरेषं जाव संपत्तेणं दुहविवागाणं इस अजसगणा प जता, तं ०-'मियापुरे य उण्जियम अमरग सगडे ब(य)हस्सई नंदी। उंबर सोरियहरेंत व देवदता य अंजू व ॥ १ ॥' जह वं मंदे ! सम्योगं 🕶 आहगरेणं तित्व(य)गरेणं जाद संपत्तेणं इद्दविवागाणं दश अञ्चलका प-वता.

तं - मियापते य जाव अंजू य, पढमस्स णं भंते ! अज्झयणस्स दुहविवागाणे समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे प-कते !, तए णं से सुहम्मे अणगारे जं-बं अण-गारं एवं वयासी-एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं मिय[ग]गामे ना-मं नयरे होत्या वच्याओ, तस्म णं मिय-गामस्स नयरस्य बहिया उत्तरपुर(च्छि)-त्थिमे दिसीमाए चंदणपायवे नामं उजाणे होत्या सन्वोडय....वण्यओ, नत्य ण मियग्गामे नयरे विजए-नामं खतिए राया परिवसड वणाओ, तस्स णं विजयस्स खतियस्त मिया-नामं देत्री होत्या अहीण....वण्यओ, तस्स णं विजयस्स खति-यस्स प्रते मियाए देवीए अत्तए मियापुत्ते-नामं दारए होत्था जाइअघे जाइमूए जाइबहिरे जाइपंगुले (य) हंडे य वायच्ये य, नित्य णं तस्म दार्गस्स हत्था वा पाया वा कण्णा वा अच्छी वा नामा वा, केवलं से तेमि अगोवंगाणं आ(ग)तिई आ-गिइ(मि)मेत्ते, तए णं मा मिया देवी तं सियापु(त्त)तं दारगं रहस्सियंनि भूमिचरेसि रहस्मिएणं भन्तपाणेणं पडिजागरमाणी २ विहरह ॥ २ ॥ तत्त्र णं मि(या)यस्मामे नयरे एगे जाइअंध प्रारंसे परिचमड, से ण एगेणं सचक्खुएणं प्रसिणं परओ-दंडएणं पग(हि) द्विजमाणे २ फुट्टहडाहडसीसे मन्छियाचडगरपहकरेणं अभिज-साणमारो मि-यरगामे नयरे गे(मि)हे ? कालुणविडयाए विशि कप्पेमाणे विहरह । तेणं काळेगं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव समोसरिए जाब परिसा निमाया । तए णे से विजए खाँतए इमीमे कहाए लड्डें समाणे जहा पूर्वको) निए तहा निरमए जाब पजुनासर, तए णे से आउशधे पुरिसे तं म(हा)ह्या जणसई जाब क्रुणेना तं पुरिस एवं बयासी-कि णै देवाणुप्पिया । अज मियरगामे नयरे इंद्महे-इ **या** जाव निरंगच्छड ?, तए णं से परिसे तं बाइअंधपुरिसं एवं वयासी-नो खळ देवाणिपया ! इंदमहे-इ वा जाव निम्मन्छइ, एवं खल देवाणिपया ! समग्रे बाव विदृरद, तए ण एए जाव निग्गच्छेति, नए ण से अंधप्रिसे तं पुरिसं एवं बयासी-गच्छामी णं देवाणुष्पिया ' अम्हे-वि समणं भगवं आव पञ्चवासामी, तए णं से जाइअं(ध)ये पुरिमे [तेणं] पुरको-दंष्टएणं [पुरिसेणं] पराष्ट्रिजमाणे २ जेणेब समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागए (२ ता) तिक्खतो आयाहि-णपयाहिणं करेड र ता वंदइ नमंगइ वं० २ ता जाव प मुवासइ, तए ण समणे भगवं महाबीरे विजयस्य खित्रयस्य तीसे यः धम्ममाइक्खइ(०) जाव परिया (जाव) पढिगया, विजए-वि गए ॥ ३ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएगं समणस्स मगवनो महावीरस्स जेहे अंतेवासी इंदम्(ति)ई नामं अणगारे जाव विहरह, तए ण से भगवं (२) सोयमे तं जाइअधप्रिसं पासइ २ मा जायसके जाव एवं ववासी-अत्य में अंते ! के(है)इ

परिसे जाइअंधे जाइअंधारूवे ? हंता कात्य, कि होहि णं भंते ! से प्रतिसे जाइअंधे जाइअंधारुवे ? एवं खळ गोयमा ! इहेव मियागामे नयरे विजयस्स खत्तियस्स पुत्ते मियादेवीए अत्तर् मियापुत्ते नामं दारए जाइअंघ जाइअंघारुवे, नत्यि म तस्स दारगस्स जाव आ-गिइ-मेले, तए ण सा भियादेवी जाव पिडेजागरमाणी र विहरइ, तए णे से भगवं गोयमे समणे भगवं महावीरं बंदइ नमंसड वं॰ २ शाः एवं वयासी-इच्छामि णं भंते! अहं दुव्मेहि अब्मणु-बाए समाणे मियापुत्तं दार(यं) मं पासिनाए, अहासुहं देवाण्यिया !, तए णं से भगवं गीयमे समणेणं भग-वया महावीरेणं अन्मणु-न्नाए समाणे ह(द्वे)द्वत्वेट समणस्य भगवओ महाबीरस्स अंतियाओं पहि-निक्समइ २ ता अनुरियं जान सोहेमाणे (२) जेणेन सि-यग्गामे नयरे तेणेव उवागच्छड २ ना मि-यग्गामं नयर मज्तंमजहें(ण)गं जेणेव मिया(ए)-देवीत मि(मे)हे तेणेव उदाग(च्छड़)ए, तए णं सा मियादेवी भगवं मौयमं एजमाणं पासइ २ ता इद्वतृद्ध जान एवं क्यासी-संदिसंतु णे देवाणुष्पिया ! किमागमण-[प]प(यो)ओयणं !, तए र्ण [से] भगवं गोयमे मियादेवि एवं वयासी-अहं पे देवा-गप्पि(या)ए ! तब पुत्तं पासि इं हब्बमागए, तए णं सा सियादेवी सियापुत्तस्य दार-(य)गस्त अण्मस्यजायए चनारि पुने सञ्चालंकारविभृतिए करेड २ ता भग(यं)वओ गोयमस्य पाएक पाडेड २ ना एवं बयासी-एए णं संते । मम पूर्त पासह, तए णं में भगवं गोयमे मि(यं)यादे(वी)विं एवं बयासी-नो खलु देवा॰ अहं एए तब प्रेम पाति ई इव्यमागए, तत्व णे जै से तब जेंद्वे (पु०) मियापुने दारए जाइअधि जाइअंचार्क्व जे में तुमं रहस्मियंसि भूमिघरति रहास्सएमें भक्तपाणेमं पिकागर-माणी २ विहर्सस तं में अहं पासिउं हुव्यमागए, तए गे सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं वयासी-सं के वं गोयमा ! से तहारूवे नाणी वा तबस्सी वा जेवं तब एसमट्टे मम ताब रह(स्सि)स्सीकए तुन्भं हब्बमक्खाए जओ णं तुन्भे जाणह ?, तए ण भगवं गोयमे मियादे-विं एवं क्या(छ)धी-एवं खलु देवालु-िपए ! मस धम्मायरिए समणे भगवं महावीरे (जाव) जजो में जहं जागासि, जावे च पं मियादेवी भगवता गोतमेण सक्षि एयमद्वं सेलवड तावं च पं मियापत्तस्स दारगस्स अत्तवेला जावा यावि होत्था. तए ण सा मियादेवी भगवं गोवमं एवं वयासी-तुब्भे में मंते । श्(इ)हं चेव चिद्वह जा में अहं तुब्भं मियापुत्तं दार-मं उब-दंसेमिशिकर् जेणेव मत्तपाणव(रए)रे तेणेव उवागच्छर् २ ता वत्यपरिय(ई)स्यं करेड् २ [ता] बद्धसगडियं गिण्डइ २ [ता] वि(प्र)शकस्य असणपाणसाइमसाइमस्स भरेड २ [ता] तं बद्धसगढियं अगुकब्रुमाणी २ जे(गे)वामेव अगर्व मोवमे सेणेव उवागच्छद्

व ता सगर्व गोयसं एवं वयासी-एह णं तुच्ने भंते ! म(मं)म अणुगच्छह जा णं अहं तुरुमं मियापुत्तं दार-गं उबदंसेमि, तए णंसे भगवं गोयमे मि-यादेवि पिद्रओ समणगच्छड, तए ण सा मियादेवी तं बद्धसगढियं अणुकव्रमाणी २ जेणेव भूमिघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता चउप्पृष्टेणं वस्येगं णासिगं बंधेइ णासिगं बंधमाणी भगवं गोयमं एवं बयासी-तुब्भे(८)वि णं भंते ! एवं करेह तए णं से भगवं गोयमे मियादेवीए एवं बुत्ते समाणे तहेव करेड, तए णं सा मिबादेवी परंमुही भूमिधरस्स दुवारं विहाबेड, त(ओ)ए णं गंऽघे निग्गच्छड से बड़ा-नामए अहिमडे-इ वा सप्पकडेवरे इ वा जाव तओ(S)वि[य]णं अणिह-तराए चेव जाव गंधे प-जते, तए णं से मियापुत्ते दारए तस्म वि-उलस्स असण-पाणबाइमसाइमस्त गर्धणं अभिभूए समाणं नंति वि-उठंति असणपाणबाइम-साइमंसि मुच्छिए० तं वि उलं असणं ४ आसएणं आहारेइ २ ना सिल्पामेव विदंसेइ २ ता तओ पच्छा पूयताए य सोणियताए य परिणामेइ तं-पि-य ण पूर च सोणियं च आहारेइ, तए णं भगवओ गोयमस्म तं मियापुत्तं दार-गं पारिता अयमेयास्त्रे अज्झत्यिए [५] समुत्पाजत्था-अहो णं इमे दारए पुरा-पोराणाणं दुविण्णाणं दुप्पिदेकंताणं असुनाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फळवित्तिविसेसं प्रबण्(ब) भवभाणे विहरह, २ प्रबन्धं खळ अयं पुरिसे नर-गपिकस्थियं वेयणं ने(एईति)यदिनकर् मियं दिवि आपुच्छद २ ना मियाए देवीए गिहाओ पढिनिक्खमड २ ता सियम्गम नयर मन्त्रीमज्येण निम्मच्छ्र २ ता जेणेव सक्षे भगवं महावीरे तेणेव उदागच्छड २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खती आयाहि णपयाहिणं करेइ २ ना बंदइ नमंसइ वं० २ ना एवं बयासी-एवं खलु (भं०) अहं तब्बेहिं अब्बयु-बाए समाणे मियरगामं नयरं मज्ज्ञंसज्बे-बं अगुरपविसामि [ २ ] जेथेव मियाए देवीए गि-हे तेथेव उवागए, तए ण सा मियादेवी मर्स एअ-मार्ग पासह २ ता हद्वातं चेव सब्बं जाव पूर्व च मोणियं च आहारेह, तए ण मम इमे अज्ञातियए (०) समुष्पञ्चित्या-अही णं इमे दारए पुरा जाव विहरह ॥ ४ ॥ से णं भंते ! पुरिसं पुन्तभने के आ(सि)सी [? कि-नामए वा किगोए वा] कमसि गामंसि वा नयरंति वा [!] किं वा दचा किं वा भोवा किं वा समायरिता केसि वा पुरा जान निहरइ ?, गोयमाइ समणे भगनं महाबीरे भगनं गोयमं एवं नयासी-एवं खलु गोयमा! तर्ण काळेणं तेर्ण समग्रणं इहेव जंबुहीवे दीवे भारहे वासे समदुवारे नामं नयरे होत्या रिद्ध(रथ) त्थिमि(ए)य वन्यओ, तस्य न समदुवारे नयरे धणवह नामं राया हो(ह)त्या वणाओ, तस्त ण सगद्रवारस्य नगरस्य अव्रसामंते

दाहिणपर-त्थिमे दि(सि)सीमाए विजयबद्धकाने नामं खेडे होत्वा रिद्ध-त्थिमियसमिदे. तस्स णं विजयवद्धमाणस्य खेडस्स पंच गामसयाई आमोए यावि हो-त्या, तत्व न विजयवद्माणे खेहे हु(ए)काई नामं रहकुहे होत्या अहम्मिए जाव दुप्पडियाणेदे, से णं इ-का(इणामं) हे रद्रकृष्टे विजयवदामाणस्य खेडस्य पंचण्डं गामस्याणं आहेवर्षं वाव पालेमाणे विहरह, तए णं से इ-काई (र०) विजयवद्धमाणस्स खेडस्म पंच-गामसवाई बहाँहें फरेहि य भरेहि य बिद्धीहि य उद्योशिह य पराभवेहि य दे(दि) जेहि य मेळिहि य कुंतिहि य लेखपोसेहि य आलीवणहि य पंचकोहिह य ओ(उ)वीके-माणे र विहम्सेमाणे र नाजेमाणे र नालेमाणे र निद्वणे करेमाणे र विहरह । ता। पं से इ काई रद्वकडे विजयवद्यमाणस्य खेडस्य बहणं राईसरतलवरमाडंबिय-कोर्ट्सियमेर्द्रमत्थवाहाणं अन्होर्म च बहुणं गामेलगपुरिसाणं स(ह)हुनु कजेसु स कारणेम् य संतेम् य गुल्हेस् य निन्त्रुतम् य बन्धारेम् य मुणमाणे भणड्-न सुणैमि असणमाणे भणर-संपंत्र एवं परममाणे भागमाणे गिण्डमाणे जाणमाणे, तए णं है उ-का(ट) हे रहक है। एयकमी एयण्यहाणे एयविजे एयममायारे सव(ह) हे पावकमी कठिकलमं समजियमाणे विहर्ड, नए यं तस्स उन्हा(ई)डयस्म स्टूक्टस्म अन्ह्या क्या(ई ई)इ सरीरगंनि जमगसमगमेव सौलम रोगार्यका पाउब्भ्या, नंब-सासे का(ला)में जरे वाहे वृश्छिम्ले भगंदरे । अरि(स)सा अजी(रे)रए दिहीमदस्खे अ(रीय)कारए ॥ १ ॥ अ(किय) किरवेक्या कम्पवंयणा कंड उ(द) परे को (ब्रे) है । तए में से इ-का(१)ई रहकुढ़े मोलमाँह गे(या)भा पंकेहि अभिभूक समाणे को इंबियप्रिसे सहावेद २ ना एवं बयासी-गन्छह में तुब्भे देवाणुणिया! विजयवद्याणे केदे सिं(मं)चाडगति-गच उक्चचरमहापहपहेन महस्र २ महर्ण उस्योसेमाणा २ एवं बयह-(एवं) इहं खल देवाण्यिया । इन्हा-है। द्वकृतस्य मरीरगंति मोलग-रोगायंका पाउन्म्या, ते०-सासे का-से जरे जाब कोडं, ते जो में इच्छा देवाणुपिया । वे (वि)जो वा थे-जपनो वा जा(ण)णओ वा जा-गयपतो वा तेगिनही वा तेगिनिखपनी वा इ-का-ईरहक्टरस तेसि सोलमण्डं रोगार्यकाणं एगमवि रोगार्यकं उबसामित्तए तस्ख मं इ हा-ई रहरू है वि-उलं अत्यसंप्रमणं हलगड़, दोर्च-पि नमं पि उत्योसेह २ भा एयमाणित्यं पचापिणह, नए जं ने कोईबिवपुरिसा जाब पचपिणंति, तए जं (से) निजयवद्या(ण)णे खे(डेसि)डे हुमं एय(रूबं उग्बोसणं सोखा निसम्य बहुवे वे-जा य ६ गम्भकोसहत्यमया सएहिँ[तो] २ मिट्रेहितो पढिनिक्खमंति २ ता विजयवद्धमाणस्स <sup>केररम</sup> मज्यंमज्येणं जेलेव इन्यार्न्स्टकुवस्स विद्वे तेलेव उवागरक्षेति २ ता इ काई हुनू बस्स सरीर-ग परामुसंति २ ता तेसि रोगार्थ ति(वा)दार्थ प्रश्लेति २ ता

इ-काईएक्टरस बहाँहें अवभंगेहि य उच्चड़(णा)णेहि य सिणेहपाणेहि य बमणेहि य विरेयणेहि (सिं०) य अवरह(ण)णाहि य अवण्हाणेहि य अण्वासणाहि य ष(व)-त्यकम्मेहि य नि(ह) हाहे हि य सिरावेहे हि य तच्छणे हि य पच्छणे हि य सि(र)रो(व)-बत्यीहि य तप्प-णाहि य पुडपागेहि य छाड़ीहि य मुलेहि य कंदेहि य पत्तिहि य पुष्फेहि य फटेहि य बीएहि य सिलियाहि य गुठियाहि य ओसहेहि य भेसजेहि य डच्छंति तेसि मोलसण्हं रोगायंकाणं एनमवि रोगायंकं उव(सामि)समाविकर, नो चेव ण संचाएंति उवसामिनए। तए ण ते बहुवे वे-जा य वे-जपुता य जाहे नो संचाएति तेनि योलगण्डं रोगार्यकाणं नगमवि रोगार्यकं उदसामित्तए ताहे संता तना परिनंता जामेव दिनि पाउच्मया तामेव दिसि पडिगया, नए ण द-का ई-रहकुढे वे-बोहि य ६ पडियाइक्निए परियारगपरि(श)चते नि(व्यि)वि(ण्णो)होसहभेम बे सोलसरोगायंकेहिं अभिभूए समाणे रजे य रहे य जाव अंतेवरे य मुन्छिए रजं न रहंच आसा(य) एमाणे पत्येमाणे पीहेमाणे अभिलसमाणे अष्ट्रहट्टवर्गेट अङ्गाइजाइं वासनयाई परमाउर्य पालइना कालमासे कालं किया इसीमे रयगणभाए पुढवीए उक्कोसेणं सागरीवसद्भि(ती)इएसु नेरइएसु नेरइयनाए उवव-के, से णं तओ अणंतरे उठबंदिना इहेव मियरगामे नयरे विजयस्य खितायस्य मियाए देवीए कृतिछमि पुननाए उवव-ने, नए में तीसे मियाए देवीए सरीरे वेयमा पाउवभूमा उज्जन जाब (जलेना) दुरहियासा, जप्पभिई च ण मियाप्(न)ने दारए मियाए देवीए क्रिकेस गरमनाए उवन-के तप्पांभई च णं सियादेशी विजयस्य (सर) अणिहा अकंता अपिया अमण् ना अमगाना जाया यावि होत्या, तर ये तीसे भियाए देतीए अ-स्या क्या(ई)इ पुरुवरन्तः वर्तकालसम्यंति कु. दं) द्वेब बागरियाम् जागरमाणीम् इसे म्यास्वे अज्ञान्थिए जाव सम्प्य(ने)जित्या-एवं खटा अहं विजयम्स खरियस्स पृष्टि दक्का ६ घेजा नेसानिया अणमया आसी, जार्चानडे च में मन्म इमे गर्के कुच्छिते गरभनाए उनव-ने तप्पभिद्रं च णं अहं विजयस्य स्वतियस्य अणिद्रा जाव अम-णामा जाया यावि होत्या, नि(ने)च्छद ण विजल कतिए मन्म नाम वा गोर्य वा गिण्हिलए वा किर्मन पुण इंसुणं वा परिभोगं बा. तं सेयं सब्ह सन्म एसं गर्भं बहार्हि गन्भमाडणादि य पाडणाहि व गालणाहि य मारणाहि य माहितए वा ४, एवं संपेहेड सपेहिना बहुणि खाराणि य इड्याणि य तुवराणि य गरुससाड-णाणि य ४ खायमाणी य पी(पि)यमाणी य इच्छड तं गर्भ साहिनए वा ४ नो चैव णे से गब्भे गड़ई वा ४। तए णे सा मियादेवी जाहे नो संचाएई ते यहने सा(डे)डितए वा ४ ताहे संता तंता परितंता अकामिया असामीवसा तं गर्म

दहंदहेणं परिवहह, तस्स णं दारगस्स गढभगवस्स चेव अट्ट-नालीओ अब्मितर-प्यवहाओ अट्र-नालीओ बाहिर[पीयवहाओ अट्र-युयप्यवहाओ अट्र-सोणियप्यवहाओ दुवे दुवे कर्णातरेस दुवे दुवे अ(न्छि-किंस)च्छिअंतरेस दुवे दुवे नकंतरेस दुवे दुवे धमणिअंतरेस अभिक्सणं अभिक्खणं प्रयं च सोणियं च परि(र)सबमाणीओ २ चेव विद्वति, तस्स णं दारगस्स गब्भगयस्स चेव अभिगए-नामं वाही पाउच्भए जे णै से दारए आहारेड़ से र्ण खिप्पामेव विदं(सं)समागच्छड़ (०) पृयत्ताए (य) मोणिय-शाए य परिणमइ, तं-पि-य से पूर्व च मोणियं च आहारेइ, तए णं मा मियादेवी अ-बया कया-इ नवण्हं मामाणं बहुपहिषुण्णाणं दारगं पयाया जाइअंत्रे जाव आ-गिइ-मेर्स, नए गं सा मियादेवी तं दार-गं हुंडं अंघारूवं पासइ २ ता भीया ४ अम्मधाई सहावेद २ ना एवं वयासी-गन्छ[ह] णं देवाणुप्पि(ए)या ! तुमं एवं दारमं एगंत उक्किडियाए उच्छाहि, तए में मा अस्मवाई मियादेवीए तहति एथमहं पडिसुणेड २ ना जेणेव विजय गांतिए तेणेव उवागच्छइ २ [ता] कर्यलपरिम्महिर्य .... एवं वयामी-एवं खलु मा(मि)मी! मियादेवी नवण्हं मालागं.... जाब आ-गिइ-भेले, तए में सा मियादेवी ते हुं इं अंधाम्बं पायद २ ता भीया तत्था उक्तिमा। संजायभया ममं सहाबेह २ सा एवं वयासी-गन्छ[ह] णं त् को मि देवाणांप्य या ! एयं दार-गं एगंते उद्दरिक्ष्याए उज्झाहि, ते संदियह गं सामी ! ते दारमं अहं एगंते उज्झामि उदाह मा रे, तए प से विजय खिलए तीसे अम्मधाईए अंतिए एयमद्वं मोचा [निमम्म] नहेब संभेते उद्वाए उद्वेद २ ला जेणेव मियादेवी तेषेव उवागच्छइ २ ता मियादे-वि एवं वयासी-देवाणुप्पिया! तुब्भं पढमं गच्मे ने जह ण तु-मं एवं (दा०) एगेते उष्कृतियाए उर्ज्या)श्राम (तो) तओ ण दुर्भो)मं पया नो थिरा भविस्ताह, नो(ने)गं नुमं एयं दारगं रहस्मियगंसि भूमियरिष्ठ रहस्सिग्णं भन्तपाणेणं पिंडजागरमाणी (२) विहराहि तो णं तुन्मं पया थिरा मविस्मइ, तए ण मा मियादेवी विजयस्य खाँतयस्य तहति एयमई विगएगं पिक-मुणेइ ६ ना ने दारमं रहस्मि(य)यींस भूमिपरंति रहस्सिएणं भन्तपाणेणं पश्चित्रावर-माणी विहरह, एवं खळ गोवमा । मियापु-ने दारए पुरा(यो)पुराणाणं जाब पव्यणु-भवमाणे विहरइ ॥ ५ ॥ मियापुत्ते णं अंते । दारए इओ कालमासे कालं किया कहिं गमहिइ (!) कहिं तबविश्वहिइ ! गोयमा ! नियापुने दारए छव्यीसं वासाई परमाउयं पालक्ता कालमासे कालं किया हहेब अंबुहीवे रीवे आरहे वासे वेयक्षिगिरिपाबमूले सीहकुलंसि सीहताए पकायाहिद, से व तत्य सीहे अविस्सद भहिम्मए जाब साहसिए धुन हुँ पार्व जाब समिकिषड २ [ता] सालमासे सार्क

किया इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उद्दोसमागरोबम (ठि-)द्विइएस जाव उवविविद्ध. से णं तओ अणंतरं उव्वहिता स(सि)री(सि)सवेस उवविज्ञहिह, तत्य णं कालं किया दोशाए पढवीए उद्योगें तिण्णि सागरीवमार्ड....से णं तुओ अणंतरं उच्यक्ति। पक्खीस जनवजिहिइ, तत्थ-वि कालं किया तथाए पढवीए सत्त सागरीवमाई.... से णं तओ सीहेस य .... तथाणंतरं (च णं) चो (च छ) तथीए (प ०) उरगो पंचमी० इत्यी ॰ छट्टी ॰ मण्(आ-ओ)या ॰ अहे-सन्(मा)मीए, त्(तोऽ)ओ अणंतरं उच्चहिता से जाइं इमाइं जलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छकच्छ(भ)वगाहमगर(स)संस-मारा(दी)ईणं अ(द)हृतेरम जाइकुलको(डी)डिजोणिपमुद्दसयसहस्साई,...तत्य णं एगमेर्गास जो(णी)णिविद्यार्णास अणेगमयमहस्मखुत्तो उद्यादरा २ तर(थेव)य भुजी २ पचायाइस्सइ, से णं तओ उर्व्वार्टना. .एव च ३(०)पएस उर्पारसप्पेम भुवपरिसप्पेम खहबरेन चार्नित्तपन नेइंदिएन नेइंदिएस बणध्यहएन कहबनक्षेत्र कहबद्धिएस बा(क)उ० ते उ० आ-उ० पुड/वि)वी० अणगसयमहस्मावनी.... से ण तन्त्री भगंतरं खब्बाहिता न्यरद्वपुरे नथरे गोणताए पद्मायाहिद, से य तस्य उम्मुक जाव थ-ब्रया क्या-इ प्रहमपाउस(मि)नि गंगाए महा-नईए वर्ला(य)गमहियं स्वणमाने तडीए पेळिए नमाण कालगए तत्थेव सुपड(हे)हुपुर नयरे सेहिकुलेमि पु(न)भताए पचायाहरूमट, से णे तस्य उम्मुकक यसाचे जाव जीव्यणगमणुगिपने तहारूबाणे थेराणं अतिए धम्म गोजा निसम्म सुंडे भित्रता अ(आ)गाराओ अणगारियं पन्यइस्सइ, से पं तत्व अणगारे अतिस्पद उं(ड)रियासमिए जाव वंभगारी, ते पं तत्व बहुई वासाई सामण्यपारयाग पार्जाणना आलोइयपडिक्कंत नमाहियने कालमासे कालं किया सोहम्(म)में कप्पे देवनाए उववाजिहिंद, से णं नुओं अणंतर वयं चडता महाविदेहें वाने जाई कुलाई भवंति अन्नाई....जहा दहपङ्के सा चेव वतस्वया कलाओं जाव जिल्लिहिट [५]। एवं सल् जंद्र ! समणेणं भगवया महाविषे जाव संपन्तर्ण तहविद्यागाणं पढमस्स अन्तर्यणस्य अनुमद्दे प-क्षनेत्तिवैभि ॥ ६ ॥ पदमं अञ्चयणं समसं ॥

जड पं भते ! समणेणं जाव संपर्तणं दुह्निवागाणं पहमस्य अजसयणस्स अय-महे पन्तरे दोबस्य पं भंते ! अजसयणस्स दुह्निवागाणं समणेणं जाव संपर्तणं के अहे पन्तरे !, तए णं से सहस्ये अणगारे जंनुं अणगारे एवं वयासी-एवं बाल जेनू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगाये नामं नयरे होत्या रि(कि)क्रार्ट्यमिवसमिदे ! तस्य णं वाणियगानस्य (नगः) उत्तरपुर-स्थिमे दिसीभाए दृहेपलासे नामं सजाने होत्या, तस्य णं वाणियगाये मिसे नामं रामा होत्था वष्णको, तस्य णं मिसस्स रूको सिरी-नामं देवी होत्था बण्णओ, तत्थ णं वाणियगा(मण०)मे कामज्झया-नामं गणिया होत्या अहीण जाब सुरुवा बावत्त(री)रिकलापंषिया च उसद्वितमियागुणीववेया ए(कृ)-गूणतीसविसेने रममाणी एकवीसरहगुणव्यहाणा बत्तीसपुरिसोवयारकुसका नवंग-मुत्तपिंडवोहिया अद्वारमदेसीमामाविसारया मिंगारागा(६)रचारुवेसा गीयरइ(य)-गंघव्य-नटुकुसला संगयगव मुंदर्यण क्रिय(ध)ज्याम सहस्सलंभा विदिष्णछत्त-वामरवालवीयणीया कण्णीरहप्पयाया यावि होत्या, बहुणं विषयाणं आहेवचं जाव बिहरह् ॥ ७ ॥ तत्थ ण वाणियगामे विजयमित्ते नामं सत्यवाहे परिवसद अहे ०, तस्स णं विजयमिनस्य नुभहा-नामं भारिया होत्था भहीणः, तस्स णं निजयमित्तस्त पुने समहाए भारियाए अनए अज्ञियण नामं दारए होत्या अहीण बाव सुरुवे। तेणं कालेणं नेणं समग्णं समगे भगवं महावीरे (जाव) समोस (ह)हे परिसा निस्मया राया(वि) जहा कृ-णिओ नहा निरमओ घम्मो कहिओ परिसा पिंडगया राया य गओ, तेणं कालेणं तेणं समएगं समणस्य भगवओ महावीरस्स लेहे अंतेषाधी इंदर्भा होई नामं अणगारे जाव व्यक्तिस छहंछद्वेषं जहा पनतीए पटम जाव जेणेव वाणियसामे [नयरे] तेणेव जवागच्छद २ ला उव्दर्नीय "अडमाणे जेणेव रायमर्गा तेणेव (३०) भोगादे, तत्य णं बहवे हाबी पासह संनद्धवस्मायगुर्विय-उप्पालियकच्छे उद्दामियपंट नाणानणिश्यणविविद्दगे(वि)वेजवत्रसंबुद्दजे पर्वि-की का समयहानवर्षचासेलआसहहत्वारीहे गहियातहप्पहरणे अने य तस्य वहचे आसे पागइ संनद्भवद्वकिमयगुढिए आविद्वगु(ति)है ओसारियपक्सरे उत्तरकंतुइब-ओज्लम्हवंडाधरवामरथामगपरिमंदियकविष् आम्ड(अर्)आसारोहं गहियाबह-प्पहरणे असे य तत्थ बहुवे पुरिसे पासद संनद्भवद्भवस्मियकवष् उप्पीलियसरा-नगम(ही)हिए पि(णि)णद्भीवेजे विमलयरबद्भविचपेष्टे महिमाउद्दप्पहरणे, तेसि च वं पुरिसाणं मञ्ज्ञगर्यं (एगं) पुरिसं पासइ अव(उ)ओड(ग)ववंधणं उक्कितकण्ण-नासं नहनुष्यमार्गं बज्जन्म (रक)क्लकियज्ञय-नियत्यं कंटेगुणरणसम्बदासं चुण्यगुंडिय-(गायं)गर्भ चुन्मर्थ व[ब]ऋषाण(पी)पियं तिरुंतिलं चेव छिज्ञमार्ग का(क-णी)-गणिमंयाई सावियंनं पार्व अवस्थरमस्पृष्टि हम्ममार्थ अजेग-नर-नारीसंपरिवुढं चवरे चबरे संडपटहएगं तम्बोसिकामार्ग, इमं च र्ग एसास्त्रं उम्बोसर्ग पिक्समेंइ-नी सञ्च देवाः । उजिञ्जयगस्स दारमस्स केइ रावा वा रावपुणो वा अवरज्झाइ अप्यणो से मयाई कम्माई अवरज्जानिया। द ॥ तए जै से मगवओ गोयमस्य ते प्रतिसं पासिका इसे अज्ञान्थए ५-अहो वं इमे पुरिसे बाद न(कि)र वपकिस्तियं वे(६)यणं वे(दे)एइतिक्र वाणियगामे नवरे उच-नीयमञ्चामक्(के)लाई बाद अवमाणे बहापवार्त सम्(या)-104 HTTI-

दा(णं)णियं गिण्हर २ ता वाणियगा(मं)मे नय(रं)रे मञ्ज्लंमज्योण जाव पडिदंसेड्, [२] समणं भगवं महावीरं बंदइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-एवं खतु अर्ह भंते । तु(जरे) ब्मे(हि) हिं अब्भणु-नाए समाणे वाणियगामं जाव तहेव (नि)वे-एइ. से णं भंते ! पुरिसे पुरुवभने के आ-सी जाव पचणु-भवमाणे विहरह ? एवं खल गोयमा । तेणं काटेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे हत्यिणा-उरे नामं नयरे होत्या रिद्ध . तत्य णं हत्यिणाउरे नयरे सुनंदे नामं राया होत्या महया , तत्थ णं हत्यिणा उरे (ण(य) गरे) बहुमज्जा देसभाए एत्थ णं महं एगे गोमंड(वे)वए होत्या अणेगस्वंभसयस-िक्कविद्वे पासाईए ४, तत्य णं बहवे न(य)गरगोरुवार्ण मणाहा य अणाहा य न-गरगा(वि)वी(उ)ओ य नगरवसभा य न-गरव(लि)लीवहा य न-गरपर्या-ओ य पउरत्यापाणिया निकाया निरुवस्था। बुहंबुहेणं परिवसीत, तत्थ णं हत्थिणाउरे नयरे भीमे नामै कुडम्गा(ही)हे होत्या **अहम्मिए जाव दुप्पडियाणंदे। तस्य णं भीमस्**स कूडरगाहस्य उप्पलाना**मं** भारिया होत्या अहीण०, तए णं सा उप्पठा कुडरगाहिणी अ-श्रया क्या(ई)इ **आव-जसना जाया यात्रि होत्था, तए णं तीसे उपलाए यह[र]गाहिणीए** तिए(र)हं मासाणं बहुपिडपुण्णाणं अयमेयास्वे टोइके पाउच्मूए-धना ओ पं ताओ अम्मयाओ ४ जाव सुलदे जम्मजीति(ए)यफके जाओ पं बहुगं न-गर्गी-(फ) स्वाणं सणाहाण य जान वसभाण य ऊद्देहि य धरोहि य वसणेहि य छ-(छ-छ) प्याहि स ककुहेहि स बहेहि य कण्णेति स अ(च्छ) च्छीदि स नासाहि य जिल्लाहि य ओ(उ)द्वेहि य कंबलेहि य मोहिहि य तलिएहि य माजिएहि य परिचुकेहि य लावणेहि य छरं च महं च मेरगं च जाई च मी(धुं)हूं च परा-भे च आसाएमाणीओ विसाएमाणीओ परिभाएमाणीओ परिभुं(ज)जेमाणीओ दोहर्स वि(णयं)गेति, नं जड णं अहमवि वहुणं न-गर जाव विणिकामिनिकडू नंसि दोह-लंसि अविणिजमाणंसि दका भुकता निम्मंया ओलुग्गा ओल्सुमासरीरा नित्तेया बीणविमणवयणा पंदुल्ल्ह्यम्(ही)हा ओमंधियनयणवयणक्रमला जहांद्रयं पुष्फबत्धां-धमहालंकाराहारं अपनिभुक्तमाणी करयरुमित्य-व कमलमाला ओहव बाब क्रिया-(य) इ. । इसं च ण भीमे कुष्टम्माहे जेणेव उप्परता कुष्टम्मा(इ)हिणी तेणेव उवा-गन्छइ २ ता ओहय जाव पासइ २ (ता) एवं बयासी-कि ण तु(मे)मे देवाणु-पिन् ! ओहय जाव श्रियाति !, तए में सा उप्पक्त भारिया भी(भ)में कुडरगाई एवं वयासी-एवं त्रक देवाणुण्यिया । समे तिण्हं मासानं बहपडिपुन्नाणं होह(डे)सा पाउच्मृ(ए)या-घ-ना र्ण ता० जा-ओ में बहुमें गी» ऊ(ह•)हेहि व आव

लाव(णए)गेहि य द्वारं च ६ आसाएमाणी[ओ]० दोहरूं वि(णि)णेति, तए णं क्षडं देवाण्यिया ! तंसि दोहलंसि अविणिजमाणंसि जाव झियामि । तए णं से भी(म)मे कुडग्गा-हे उप्पर्त भारियं एवं बयासी-मा णं तुमं देशामुप्पिया ! ओहय० झियाहि, अई णं (तं) तहा करिस्सामि जहा णं तव दोहलस्य संपन्ती भविस्सड. ताहिं इद्राहिं ५ जाव वगाहिं समासासेड, तए णं से मी-मे कुडग्गा-हे अदरलका-लसमयंसि एगे सबीए संनद्ध जाब पहरणे सया(सः)ओ गिहाओ निग्गच्छई २ [ता] इत्यिणाउ(रं)रे नयरे मज्झंमज्झेणं जेणेव गोमंडवे तेणेव उवाग(-२ ना)ए बहुणं न-गर्गो-स्तार्णं जाव वसमाण य अप्पेगड्याणं ऊहे छिंदह जाव अप्पे-गड्याणं कंबले छिंदड अध्येगड्याणं अ-जम-जाणं अंगोवंगाणं वियंगेइ २ सा बेणेब सए गिहे तेणेव उवागच्छह २ ता उप्पलाए कृडग्गा-हिणीए उवणेइ, तए णं सा उप्पला भारिया नीई बहाई गोमंसेहि य नीहे(सुडे)हि य सुरं च [५] जासा-एमा तं वोहलं विषेड्, तए णं सा उप्पता कृडग्गा(ही-)हिणी संपुष्णदोहला संमाणियदोहला विणीयदोहला वोच्छिन्न: हेला संप-नदोहला तं गन्नं सहसहेणं परिवहर, तए णे सा उप्पता कृहरसाहिणी अन्तया क्या(ई-)इ नवण्हं मासाणं बह-पृष्ठिपुष्णाणं दार-गं पयाया ॥ ९ ॥ तए णै तेणं दारएणं जाय-मेनेणं चेव महया महया सहेर्ण विद्युद्धे विसरे आरशिए, नए ण तस्म दारगस्य आरसियसई सीचा निसम्म हरिथणा उरे नयरे बहवे न-भरगी-स्वा जाव वसभा य भीया''' उथ्विगम सञ्बन्धो समंत्रा विष्पलाइत्था, तए णै तस्य दारगरून अस्मापियरो अयमेयाहर्ष नामधेखं करेंति, जम्हा पं अम्(हे)इं इमेर्ण दारएणं जायमेलेर्ण चेव महया महया चिश्रीमंदेणं विद्वद्वे विस्तरे आर्रातए तए वं एयस्स दारगस्स आरति(यं)यसहं सीचा निसम्म इत्थिणाउरे बहुवे न-गर्गो-स्त्रा आव भीया ४ सम्बओ समेता विप्यका-इत्या तम्हा ण होड अम्हं दारए गोतासए नामेणं, तए ण से गोता(से)सए दारए उम्मुक्तवालमा । वाए यानि होत्या, तए यं से भी में कृदरगाहे अचया कया-(ई-ई)इ कालधम्मणा संज्ञते, तए वं हे गोत्तासे दारए व(ह)हुएवं मित्त-नाइ-नियगस्यणसंबंधियरि(अ)य्योधं सदि संपरिश्वे रोयमाचे कंदमाचे विस्वयाचे भीमस्स कृष्टारा(हि)हस्स सीहरणं करेड २ [ता] बहुई लोहबमय(कजा)किचाई करेड, तए में से श-नंदे राजा गीलार्स बाह्यं अखवा कवाइ सममेव कृडग्या-इताए ठा(ठ)वेड, तए में से गोलासे दारए कुक्रमाडे जाए यानि डोस्या अहस्मिए जाब दुप्पडियानंदे, तथ् में से गोतासे दारए कुडम्मा(हे)हिताए कक्काकांक सदर्(त)कि-यकारासमयेति एने जवीए सेनद्धकद्ववय जाव गहि (का) बाउहाँ श्रेयह से सरा-बो

गिहाओ नि(जा)माच्छइ [२] जेणेव गोमंडवे तेणेव उवागच्छइ २ [ता] बहुणं न-गरगी-स्वाणं सणाहाण य जाव वियंगेइ २ ता जेणेव सए गे(गि)हे तेणेव उवा-ग(च्छइ)ए, तए णंसे गोतासे कुडग्गाहे तेहिं बहुहिं गोमंसे(हिं)हि य सोबे-हि य " सरं च ६ आसाएमाणे विसाएमाणे जाव विहरइ, तए णं से गोतासे कुडरगाहे एय-कम्मे''''सुबहं पावकम्मं समजिणिना पंचवाससयाई परमाउयं पालइना अट्टब्ह-ट्टोबगए कालमासे कार्ल किया दोचाए पुढवीए उक्कोसं निसागरोबमिठइएमु नेरइएमु नेरइयत्ताए उवन हो ॥ १० ॥ तए णं सा विजयमित्तस्स सत्थवाहस्य समहा नामं भारिया जाय-निंद्या याचि होत्या जाया जाया दशराग विणिहायमावर्जित, तए णं से गोत्तासे कुडागाहे दोबा(ओ)ए पुडवी(ओ)ए अणंतरं उटवट्टिना इहेब बाणिय-गामे नयरे विजयमित्रस्य सत्यबाहस्स मुभद्दाए भारियाए कृष्टिंश्ति पुत्रताए उब-व-ने, तए णं सा सुभद्दा सरथवाही अ नया कया(ई)इ नवण्हं मामाणं बहुपिड-पुरुषाणं दार-गं पयाया, तए ण सा मुभद्दा मत्थवाही नं दारगं जायमेनयं चेव एगंते उ(कु)करिंडयाए उज्झावेड उज्झावेना दोसं-पि गिण्हावेड २ ना अ(आ)णुप्य्येणं सार्क(ख)खेमाणी संगोवेमाणी संबद्धेड, त-ए ण तस्म दाग्यस्य अस्मापियरो ठिइवडियं [च] चंदस्रदंस(णियं)णं च जागरियं [च] मत्या उड्डीसकारसमुद्रुणं करेंति, त-ए णं तस्य दारगस्य अस्मापियरा ए(इ)कारसमे दिवसे नि वते संपत्त बार(साहै)ममे दिवसे इसमेयाहवं गोण्णं गुणनित्पन्नं नामधे के करैंति, जम्हा णं अस्हं इमें दारए जाय-मेनए चेव एगंते उकुमिडियाए उज्झिए तम्हा णं होउ अम्हं दारए उज्झियए नामेणे, नए णं से उज्झियए दारए पंचाधाईपरिसा(ही)हिए तं॰ खीरधाईए (१) मञजबाईए (६) मेडगभाईए (३) कीलावणधाईए (४) अंकशाईए (७) जहा दढपड के जाद निव्याचाए गिरिकंदरमधीणे [बि]व चंप-गपायने मृहंसहेणं विहरह, तए णं से विश्वयित सत्यवाहे अ-सवा कवा-ह गणिमं च १ धरिमं न २ मेर्ज च ३ पारिच्छेजे च ४ च उक्विहं भेडगे गहाय लक्णममुदं पीयवहणे(मं)ण उवागए, तए मं मे विजयमित्ते नत्य लक्णसमुद्दे पीय-विवर्ताए नि[=]बुर्भटसारे असाणे असरणे कालधम्मुणा संज्ञते, तए णै दे विजयमिनं मरववाई जे जहा बढवे इंसरनलबरमाईबियकोडुवियइब्समेद्विसस्ववाहा लक्षणसमुद्दं पोयनिवसीए छर्द निरुद्धमंडमारं कालधम्मुणा संज्ञतं सर्पेति ते तद्दा इत्य-निक्खेर्य च बाहिएमंडसारं च गहाय एगं(तं)ने अवक्रमंति । तए णे सा सुभदा सत्यवाही विजयमितं सत्यवाहं ज्वणसमुहे पोयविष्णीए निज्यु • कारुधम्मुणा संदुत्तं सुपेह २ ता महया पहसीएवं अप्यन्ता समाणी परस नियता-विव चंपसत्त्वा

धस-ति धरणीयलंसि सब्वंगे(हिं)ण संनि(प)विद्या, तए ण सा मुभद्दा सत्य-बाही मुहुतंतरे-ण जासत्था समाणी बहुहिं मिन जाब परिवृडा रोयमाणी कंदमाणी विलवमाणी विजयमिशसरभवाहस्स लोड्याइं मयकिश्वाई करेड्, तए पं सा सुभद्दा सत्यवाही अ जया कया-इ लक्शसमुहोत्तरणं च लिन्छिविणासं च पोयविणासं च पद्मरणं च अणुचि(त)नेमाणी २ कालधम्मुणा संजुना ॥ ११ ॥ तए णं ते न-गरः गुत्तिया सुभद्दं सरपवः(इ)हिं कालगयं जाणिना उज्ज्ञियगं दार्गं सया-ओ गिहाओ निच्छुभंनि निन्छुभिना तं गिहं अ-श्रस्म दलयंति, तए णं से उजिझयए दारए सयाओ गिहाओं निन्छुंदे नमाणे बाणियगामे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु जूब. (ख)खेलएमु वैसियाच रेम् पाणागारेमु य मुहंसु**हेणं परिवहृइ, तए णं से उज्जियए** दारए अणोह[हि]:ए अणिवारिए सच्छंदमई महर्[ प्यारे मञ्ज्यसंगी जोरज्यवेस-दारप्पसंगी जाए याति होत्था, तए ण से उज्जियए अ-अया कयान्ह कामजस्याए गणियाए सर्दि सपलभी जाए यात्रि होत्या, कामजायाए गणियाए तद्धि विवलह उरालाई माणुम्मगाउँ भोगभोगाउँ भूजमाणे विहरूह, तए पं तस्स विजयमितस्स र-क्षो अ क्षया क्रयान्द्र मिरीए देवीए जो(णी)णिस्के पाउच्मूए यावि होस्या, नौ ष्टंचाएड विजयमिन रायः नि(शि)रीए देवीए सर्दि उरालाई माणुस्यगाई भोगभोगाई भंजमाणे विद्दिश्वण, वर्ष में विजयमित राया अ-अया कया-इ उजिमयदार्य कामज्झयाए गांधयाए गिहाओ निस्खुभावेद २ ता कामज्झयं गणियं अव्भितिरेयं ठावेइ २ ता काम ऋथाए गणियाए सुद्धि उरालाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरह । तए जं से उजिलवत् दारत् कामज्यवात् गणियात् शिहाओ निच्छुमेमाणे कामजस-याए गणियाए मुच्छिए गिद्ध गडिए अञ्जीषद-ने अ-सत्य कत्याई सुई च रई व विदं म अविद्याणे तकिते तम्भणे तक्षेत्रे तद् आवद्याणे तद्द्वीवउते तयप्पियकर्षे तनभावणाभाविए कामञ्झवाए गणियाए बहुणि अंतराणि य छि(हा)शामि ब विवराणि य पडिजागरमाणे २ विद्रश्व, तए गं से उजिल्लयए दारए अ-मया क्या-इ कामज्यस्यं गणियं अंतरं छ(मे)न्मेह, [२] कामज्यस्याए गणियाए निहं रहतियं भणुप्पविसद २ ता कामजायाप गवियाप छदि उराकाई माणुस्सनाई मोगओगाई भुंजमाजे विहर्द । इमं च नं मित्ते दाया ज्याए सन्वातंकारविभूसिए मणुस्य-वागुरा(ए)परि[स्थि]किनाने जे**जेव कामञ्जावाए गिई तेजेव उवागच्छह** २ ता तस्व णं उज्जायप् दारए कामज्जावाप् गनियाप् सदि उरालाई भोगमोनाई बाब बिहर-मार्ग पासइ २ ता आयुक्त [\*] तिबलियमियकि नि(लाडे)काके साहदु उजिसन-म दार-गं प्ररिक्षेष्ठं निष्हाबेह २ ता अद्विमद्विजानुकीप्परपहार्शनममक्षियमतं करेड

२ ता अव-ओड-यबंधणं करेंड २ ता एएणं विहाणेणं बज्हां आणावेड. एवं खद्ध गोयमा ! उज्झियए दारए पुरापोराणाणं कम्माणं जाव पश्चणु-भवमाणे विहरह ॥ १२ ॥ उज्झियए णं भंने ! दारए इओ कालमासे काल किया कहिं गच्छिहि० कार्ते जवविज्ञितिह ! गोयमा ! उजिल्लयए दारए पणवीसं वासाई परमाउथं पालडता अजेव तिभागावसेसे दिवसे स्लीभिन्से कए समाणे कालमासे कालं किया इमीसे र्यणप्पभाए पुढवीए नेरइयताए उवबिक्विहिड, से ण तओ अणंतर उब्ब-हिता इहेब जंबुदीवे दीवे भारहे वासे वेयद्भगिरिपायमूळ वा णर्कुलंस वाणरताए उबल्जिहिंड, से णं तत्थ उम्मुक्त्वालभावे तिरियभी(ए)गेस मुच्छिए गिद्ध गढिए अञ्जोवन-ने जाए जाए वा-गरपेहए बहेद तं एयकमी [एयप्पद्वाणे एयविके एय-समुदायारे] कालमासे कालं किया इहेव जंबुद्दीवे दीवे भार(ह)हे वासे इंदपुरं नयरे गणियाकुरुंसि पुननाए पश्चायाहिइ, तए णं तं दार(गं)यं अम्मापियरी जाय(मि)मेत्तकं बढ़ेहित नपुंसगकरमं सिक्लावेहिति, तए ण तस्य दार-यस्स अस्मापियरो निव्यत्तबारसाहरूम इमं एयारुवं नामधे जं क(रेहिं)रेंति तं०-हो(ऊ) उ णं (अम्हं इमे दारए] पियसेणे नामं नपुंसए, तए णं से पियसेण नपुंसए उम्मुक्त्वालमाने को व्याप-गमणुष्पते विव(णा)णयपरिणय-मेते रूवेग व जोव्वणेण व लावणोग व उक्किट्टे उिक्कद्वसरीरे भविस्सइ, तए णं से पियसेणे नपुंसए इंदपुरं नयरे बहबे राईसर जाव पिन(इ-य)ईओ बहुहि य निजाप[यो]ओरोहि य मंतचुण्येहि य हियउड्डाबणाहि य निण्हवणेहि य पण्हवणेहि य वधीकरणेहि य आभि-ओगिएहि य अभि-आगिता उरालाई माणुस्यगाई भोगभोगाई भुंबमाणे विवृदिस्सङ, तए ण से पियसेणे नर्द-सए एयकम्मे० सुबहं पावकमां समिजिणिता ए-क्रवीसं वासमयं परमाउयं पासकता कालमासे कार्ल किचा इमीसे स्यणस्पभाए पुडवीए नेरइयलाए उबविजिहिह, ल(ओ)-त्ती सरीस(सिरिसि)नेपु भुंडमारे तहेव जहा पडमो जाव पुढावि० से प तजी अणं-तरं उव्बद्दिना इहेव अंबुहोवं बीवे भारहे बासे चंपाए नयरीए महिसनाए पचाया-हिइ, में गं तत्व अ-सया कया-इ गोद्धिकपृष्टि जीवि(आ) बाओ वबरोबिए समाणे तत्येव चंपाए नयरीए सेद्विकुलंसि पुनलाए पचायाहिर, से वं नस्य उम्मुक्रवाल-भावे तहास्वाणं येराणं अंतिए केवलं बोहिं "अणगारे सोहस्ये कप्पे बहा पहमे आव अंतं करेहिड ॥ निक्लेवो ॥ १३ ॥ विष्ट्रयं अञ्चयणं समार्त ॥

तमस्य उनसेवो एवं सञ्ज जंनू । तेण कार्केण तेण समग्रण पुरिमताके नामं नयरे होत्था रिद्ध , तस्य णं पुरिमतासस्य नयरस्य उत्तरपुर-स्थिमे विसीमाए एरय णं अमोहदंसने उजाणे होत्था, तत्व ने पुरिमताके (ग०) म(हर)हानके नाम

राया होत्या, तस्य णं पुरिमतालम्स नगरस्य इत्तरपुर-त्थिमे दिसीमाए देसप्पंते सहवी संदिया, एत्य वं साला नामं अहवी चोरपही होत्या विसमगिरिकंदरकोलं-बसं-निविद्वा वंसीकलंकपागारपरिकितका छि-बसेलविसमप्पवायफरिहोवगुटा अस्मि-तरपाणीया सुदृष्टभञ्जलपेरंता अणेगसंबी-विदियजणदि-स्निनगम् िपवेसा सुबहुय-स्स-वि कुवियस्स जणस्स इप्पर्दसा गावि होत्या. तत्य णं सालाहवीए चोरपक्रीए विजए नामं चोरसेणावर्ष्ट्र परिवसङ् अहम्मिए जाव (हणछिन्नभिन्नवियत्तर्) लोहिय-पाणी बहु-नयर-निग्गयजसे स्रे दढप्पहारे साहितए सहवेही परिवसइ (अहम्मिए०) असिलद्विपद्वममूले. से णं तत्व सालाइबीए चौरपहीए पंचण्हं चीरसयाणं आहेवर्च आव विहरह ॥ १४ ॥ तए णं से विकार चोरसेणानई बहुणं चौराण य पारदारि-याण य गीटभेयाण य संधिन्छेयाण य संडपराण य अन्वेसि च बहणे छिन्त्रिसिन्द बाहिराहियाणं कुडंगे वानि होत्या. तए णं से विजए चोरसेणावई परिमतालस्स नयरस्य उत्तरपर-स्थिमितं जणवर्य बहाँहै गामघाएडि य न-गरवाएडि य गोग्गह-णेहि य बंदिगहणेहि व पंथकोश्हि य सत्तवणणेहि य ओ-बीजेमाणे (२) विदेसे-माणे तब्बेमाण नालेमाणे नित्याणे निक्षणे क्षणार्थं करेमाणे विहरह, महन्त-लस्स र को अभिष्रसणं २ कप्पायं गेन्हइ, तस्स णं वित्रयस्य बोरसेणावहस्स खंदिस(प्र-)री नामं भारिया होत्या अहीण , तस्त णं विजयनीरमेणावहस्स प्रते संदत्तिरीए भारियाए अनए अभग्यसेणे नामै दश्रए होत्या अहीणपुण्यपं(चैं)-चिंदियसरीरे बि(ण्या)सयपरिणयमेने जोव्मणगमणु-पत्ते । तेणं काटेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाबीरे पुरिमताछे नगरे (जे॰ भ ॰ उ॰ ते॰) समीमडे परिसा निरमया राया निरमओ धम्मो कहिओ परिसा राया य पिंडमओ, तैर्ण कालेणं तेणं समाएणं रामणस्य भगवत्री महावीरस्त जेद्रे अंतेवासी गोयमे जाव रायमको समीगाडे, तत्व न बहवे हरबी पासड बहवे आसे प्रतिसे सेनद्धबद्धकवए ते(सि)सि ण पुरिसाणं मञ्चनयं वर्ण पुरिसं पासइ अव-ओवय जाव उग्नो(से)सि-खमार्ण, तए जं तं परिश्वं रायपरिसा पढमं(मि)सि चचरंसि नि(सि)सीया(वि) वैति २ ता अह सुन्न प्पिय पिटए अस्मओ चाएति २ [ता] कसप्पहारेहि लाखेमाणा २ कलुणं का-गणिमंसाई आर्वेति साबेता इहिरणा(णी)णियं च पा(यं)एति तयाणैतरं च मं दोबंसि चबरंसि अह चुह(लहु)माउबाओ अग्नओ वा-एंति एवं तबे चबरे बहु महापिउए चडाचे बहु महामाउवाओं पंचमे प्रते छहे छन्। सत्तमे जामा-उया शहमे भ्याओं नवमे नक्का इसमे नक्किंगो एकारसने नक्क्यावई बारसमे नत्तरणीओ तेरसमे पिडस्सिक्क्या चो(वड)श्समे पिडसिमाओ प-मरसमे माद-

सियापइया सोलसमे माउ(हिस)सियाओ सत्तरसमे मा(सि)मियाओ अद्वारसमे अव-सेसं सिन-नाड-नियमसयणसंबंधिपरि-यणं अग्मओ घा-एति २ ता करापहारेहिं ताळेमाणा २ कलणं का-गणिमंसाइं खार्वेति [२] रुहिरपा-णियं च पाएंति ॥ १५ ॥ तए णं से भगवं गोयमे तं परिसं पा(स)सेड २ ता इमे ए(अयमे)याहवे अज्झ-त्थिए (पत्थिए) समूष्प-ने जाव तहेव निग्गए एवं वया-सी-एवं खलु अहं णं भंते ! तं चेव जाव से णं भंते । परिसे प्रव्यभवे के आसी जाब विहरह ? एवं खुद गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबहीवे रीवे भारहे वासे प्ररिमताले ना-(म)म नयरे होत्था रिद्धः, नत्य ण पुरिमताछे नयरे उदिओदिए-नामं राया होत्या महया , तत्थ ण परिमताले निजए-नामं अंडयवाणियए होत्था अहे जाव अपरि-भूए अहम्मिए जाद दुप्पिटियाणंदे, तस्स णं नि-नयस्स (अडयवाणिय-ग-स्स) बहुवे पुरिसा दि-सभइभक्तवेयणा कळाकळि कु(को)हालियाओ य पत्थि(या)यपिटए [य] शि·ण्हंति, [२] परिभतालस्स नयरस्स परिपेरेतेसु बहुवे काइअंडए य घू(घू)इअं-डए य पारेवद्द० टिट्टिमिअंडए य ख[म्मि]मि अं० मयूरि० कुक्डिअउए य अ नेसि च बहुणं जलयर्यलयरखहुयरमाईणं अंडाई गेण्हंति २ ता पन्धियपि इसाई भरेंति [२] जेणेव नि-श्वयए अंडवाणियए ने[णामे]णेव उवागम्छन्ति २ ला नि-श्रय(ग)स्स अंडवाणियस्स उवर्णेति, तए णं (मे) तस्य नि-मयस्य अंडवाणियस्य बहवे पुरिसा दि-मभइ॰ बहुवे काइअंडए य जाव कुक्षिअंटए य अ असि च बहुयं जलयर्थल-यर(स्थेच)खहयरमाईणं अंडयए तवएस य कवाहीस य कं(दु) दुएस य सज्जणएस य इंगालेमु य त(लिं)लेति भ(बं)बेति सो(विं)लेति नलेता भ(बिं)बंता सो-बेंता रायमम्ने अंतरावर्णनः अंडय(एहि य)पणि(ग)एणं विनि कप्पेमाणा विहरेति, अप्प(णो)णा-वि य णे से नि-शयए अंडवाणियए तेहिं बहुहिं काइ(य)अंडएहि य जाव कुकुडिअंडएहि य सोहेहि य नलिएहि य अ(जे)जिएहि य सर्र च "'आसाएमाणे विसाएमाणे विहरह, तए णं से नि अए अंडवाणियए एयकम्मे ४ सुबहुं पावकम्मं सर्माजणिना एर्ग वाससहरसं परमाउयं पालक्ष्मा कालमासे कालं किया तथाए पद-बीए उद्योससनमाग्योबमठि-इएस नेरइएस नेरइयत्ताए उवब-से ॥ १६ ॥ से में तुओ अर्णतरं उव्बहिता इहेब सालाहबीए चोरपत्नीए विजयस्य बोरसेणाबहस्स संदक्षिरीए भारियाए कृष्टिलीं पुणनाए जवव-के, तए में तीसे संदक्षिरीए भारियाए अ-सया क्या-इ तिष्टं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं हमे एयाहरवे दोह्र्छे पाउच्मूए-ध-झा-झो नै ताओ अम्मया० जाओ वं बहाँहै मिश्त-नाइ-नियगस्यणसंबंधियरियणसहिलाई अ-नाहि य नोरमहिलाई सदि संपरिवश व्हाया सम्वालकारविभविया वि-उर्ल

असर्ण पार्ण स्वाइमं साइमं सरं च म० च आसाएमाणी विसाएमाणी० विहरंति जिमियभुत्तुनरागयाओ पुरिसानेवत्थिया संनद्धबद्ध जाव[गहियातहर]पहरणा(वरणा) भिरए(हि य)हिं फ(लि)लएहिं निक्किदाहिं असीहिं असागएहिं तोणेहिं सजीवेहिं धणूहिं समुक्कितिहिं सरेहिं समृहािख्या-हिं दा(हा)माहिं छंत्रिया-हि य ओसारि-याहि ऊरुषंटाहि छिप्पनुरेणं बज्जमाणेणं २ महया उक्किन्न जाव समुहरवभूयं-पिव करेमाणीओ सालाङबीए चोरपहीए सन्बओ समंता ओलोएमाणीओ २ आहिंड-माणीओ (२) दोहरुं विर्णेति, तं जङ् (ण) अहं-पि जाव [दोहरुं] त्रिणिज्यामि-तिकडू तंसि दोहलेसि अविणिक्रमार्गस जाव झियाइ । तए पं से विजए चोर-सेणावर्ड संदत्ति-रिभारियं ओहय जाव पासइ, २ [ता] एवं क्यासी-कि णे तुमं देवाणुष्पि या । ओहय जाव क्षियासि ?, तए णं सा खंदनिरी (भा०) विजये एवं बयासी -एवं खुल देवाणुपिया । म-म तिण्हं मामार्ग जाव झियामि, तए णं से विजए चोरसेणावई संदिसरीए भारियाए अंति(यं)ए एयमई सोचा निसम्म संद-निरिभारियं एवं वयासी-अहामुहं देवाणुपियत्ति एयमुद्रं पिक्छणेह, तए णंसा संदत्ति(री)रिभाविया विजएणं चोरसेणावङ्णा अन्भणु माया समाणी हट्टाट्ट० वहाँहै मिस जाव अशाहि य बहाहै चौरमहिलाहिं साद्धे संपरिवृद्धा ण्हाया सम्वालकार-विभसिया वि-उलं असणं ४ सुरं च ६ आसाएमा(णा)णी ४ विहरह जिमिय-भुजुनरागया पुरिस नेव[च्छा]त्या संनद्धबद्ध जांव आहिंडमाणी दोहलं विणेड्, तए म सा संदत्ति-रिभारिया संपुष्णदोहला संमाणियदोहला विणीयदोहला वोच्छि स्रदोहला संप-श्रदोहला तं गर्भ सहंसहेणं परिवहड, तए ण सा (संदक्षिरी) चोरसेणावइणी नवण्हं मासार्थ बहुपडिपुण्याणं दार-ने पयाया, तए णे से विज(य)ए चोरसेणावई तस्त दारगस्त महया इ(क्रि)ड्रीसकारसमुदएणं इसरतं ठिड्वकियं करेड्, तए कं से विजए चोरसेणावई तस्स दारगस्स एकारसमे दिवसे बि-उर्त असमं ४ उवक्खडावेह [२]मित-नाइ० आमंतेह २ ता जाब तस्सेव मित-नाइ० पुरओ एवं वयासी-अम्हा में अम्ह इमेलि दार्गल शब्भगवंति समामंति इमे एयास्वे होहके पाउन्मृए तम्हा ण होउ अम्हं दार(गे)ए अमन्गरीणे नामेणं, तए ण से अभग्नतीचे कुमारे पंचधाई(ए) जाब परिवश्वद्र ॥ १०॥ तए णे से अभग्यसेणे कुमारे उम्मुद्धबालमाने यापि होत्या अह दारियाओ जाव अहुओ दाओ" उरिर पासा " मुंजमान बिहरह, तए नं से विषए चोरसेणावई अ-क्या कवा(ई)इ कालकरमुणा संज्ञते, तए णं से अभवासे(न)ने इमारे पंचिंह बोरसएहिं सदि संपरि-वर्षे रोयमाणे कंदमाणे विजयमाणे विजयस्य चौरसेणावहस्य महवा ह-क्रीसकार-

समुदएणं नीहरणं करेइ २ ता बहुई लोइयाई मयकिबाई करेइ २ ता के(व)णह-कालेगं अप्पसीए जाए यानि होत्या, तए णं ते पंच चोरसयाई अभया क्या(ई)ई अभगमेणं कुमारं सालाइबीए चोरपहीए महया २ चोरसेणावइनाए अभिसिचंति । तए ण से अभग्गसे-णे कुमारे चोरसेणावई जाए अहम्मिए जान कप्पार्य गि-ण्डब् तए ण (से) ते जाणवया पुरिसा अभग्गसेणेणं चौरसेणावद्णा बहुगामधायावणाहि ताविया समाणा अन्नमनं सहावेंति २ ना एवं बयासी-एवं ऋछ देवाणुप्पिया । क्षमगासेणे चोरसेणावई पुरिभतालस्स नयरस्स उत्तरिक्षं जगवर्य बहुहिं गामधापहिं जाव निद्धगं करेमाणे विहाइ, तं सेयं खलु देवाणुष्पिया! पुरिमताले नयरे म-हाबलस्य र-न्नो एयमद्वं वि-न्नविनए, तए णं ते जा(ज)णवया पुरिसा एयमद्वं अन्नमन्त्रणं पडिसुणिति २ ना महत्यं महत्यं महतिहं रा(य)यारिहं पाह्रहे गि-ए(हैं)हंति २ ता जेणेव पुर्णमनाले नयरे तेणेव उदागर २ ता जेणेव म-हाबले राया तेणेव उदाग० २ चा म-हाबलस्स र-न्नो तं महत्यं नाव पाट्डं उदार्गेति [२] करवल "अंबर्लि करू म-हाबले रायं एवं वयासी-एवं यन मार्मा! सालाडबीए चोरपहीए अभग्मसेणे चोर्छेगावई अम्हे बहुहिं गामवाएहि य जाव निद्धणे करेमाणे विहरह, तं इच्छामि गं सामी ! तु(ब्बं) उसं वातृच्छायापरिस्महिया निब्भया निस्-वसरमा सहेणं परेवसिनगृतिकर् पा-य वपडिया पंजलिउडा म-हाबलं रायं एयमई वि-नर्नेति, तए णं से म-हाबर्छ रावा तेसि जा-णवयाणं पुरिमाणं अंतिए एयमई सोबा निसम्म अधुरते जाव मितिमिसेमाणे तिवलियं भिउति निहाले माह्यू दंडं सहावेह २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तु० देवाणुप्पिया ! सालाडाव चोरपक्षि बिहंपाहि २ ता अभगमेणं चोरसेगावई जीवन्गाहं गि-न्हाहि २ ता म-मं उद-णेहि, तए णं से दंढे तहिन एयमई पिडिस्नें तए णं से दंढे बहु हिं पुरिसेहिं संनद्भवद्भ जाव पहरणेहिं साद्भ संपरिश्रहे मगाउएहिं फलएहिं जाव छिप्पत्रेणे बज्जमाणेणं महया जाव उक्टि(हैं)हु जाव करेमाणे पुरिमताले नवरं मञ्जांमज्येणं निमाच्छइ २ ता जेपेव सालाइवी(ए) चोरपाडी(ए) तेणेव पहारेख गमणाए, तएणं तस्य अभग्गरेणस्य चोरसेणाबद्(य)स्य बारपुरिया द्रमीये बद्धाए लद्धाः समाणा जेणेव मालाइवी चोरपही जेणेव अभग्गसेणे चोरसेणावई तेणेव उवाग(या)व्यक्रीत २ ता करवल अत्र एवं बयासी-एवं सञ्ज देवाणुप्पिया! पुरीमताके नगरे म-हाबलेणं र-ना म(हया)हामडचडगरेणं दं(हं)डे आधर्त-गरछह थं तु(मे)अभे देवाणुप्पिया ! सालाडाँवं बोरपत्निं विक्षंपाति अभरगरेणं बोरसेणावर्षं जीव(र)गार्द गेण्हाडि २ ता म-मे तवलेडि, तए थे से बंडे महसा सहस्वकारेने सेनेस

सालाहबी चोरपही तेणेव पहारेख गमणाए, तए मं से अभग्गसेण चोरसेणावर्ड तेसि चार्प्रतिसाणं अंतिए एयमद्रं सोचा निसम्म पच-चोरसयाई सहावेद्र सहा-वेशा एवं वयासी-एवं खलु देवाण्यिया ! प्रमाताले नयरे म-हाबले जाव तेशेव पहारेस्थ गमणाए (भागए, तए णं से अभगमेणे ताई पंच-चोरसयाई एवं बयासी-) तं सेयं खलु देवाणुध्यिया ! अम्हं तं दंडं सालावविं चोरपश्चिं असंप(तं)त अंतरा चेव पिरिहेत्तए, तए णं ताई पंच-बोरसमाई अभग्गसेणस्स चोरसेणा-बहस्स तहित जाब पहिसुमेंति, तए णं से अभरगसेणे चोरसेणावई वि-उलं असर्ण पाणं खाइमं साइमं उनक्खडावेड २ ता पंचिंह चोरसएहिं मदि व्हाए मीयणमंड-वंसि तं वि-उलं असणं ४ गुरं च ६ आसाएसाणे ४ विहर्ह, जिमियमुत्तानराग-ए-वि (अ) य ण समाणे आर्यत चोकले परमनुद्रभूए पंचिह चोरसएहिं सदि आई कम्मं दु(ह)रहड २ [मा] सं-नदुबद्ध जाव पहरणेहिं मागइएहिं जाव रवेणं पृथ्वा (पक्षा)वरण्डकालसमयंसि गालाउवीओ चोरपहीओ निगाच्छइ २ [ता] विसमदुग्ग-गहणं ठिए गहियभन्याणे ते दंडं पिडवालेमाणे चिद्रह, तए ध से दंखे जेणेब अभगासेणे चोरसेणावर्द तेणेव उवागच्छइ २ [ना] अभगासेणेणं चोरसेणावहणा सदि संपलको यानि होत्या, तए में से असक्तरों। चौरसेणावई तं दंढं खिप्यामेद हयमहिय जाव पिंडसेहि॰ तए णं से दंडे अभग्गसेषे णं चोरसेमाबङ्गा हय जाव पिंडसिंहिए समाण अ(१)यामे अवले अवीरिए अपुरिसकारपरकांन अधारणिजमिति-कर जेणेव पुरस्ताले नयरे जेणेव सन्हाबले राया तेणेव उदागच्छइ र ता कर्याठ वर्षं वयासी-एवं खलु सामा । अभग्यसेण चोरसेणावई विसमदुरगगहर्ष ठिए गहियभत्तपा(णि)णीए नो खड़ से सका केणइ सुबहएणावि आसबकेण वा हत्थिबरेण वा बोहबरेण वा रहबरेण वा चाउरिंगिण-पि० उरंउरेण गिण्डिलर ताहे सामेण य भे-एन य उषप्प(दा)यानेण व वि[स्](ती)संभमाने उ(प)वयर् याति होत्या, जै-ति (व) से अव्भितरमा सीसम्(स)भमा मित-नाइ नियमसम्बन संबंधिपरियणं च वि-उल्लंबनकागर्यनसंत्रसारताब(इ)राजेणं भिद्द अभगसेणस्य य चोरसेणाबहरूस अभिवस्तर्थ २ महत्थाई महत्वाई महत्रहाई पाहुडाई पेसेइ [२] अ(मंग)मगारीर्थ जोरसेपावई बी(बि)संभागेइ ॥ १८ ॥ तए थे से मन्हाबसे राया अ-बाबा क्या-इ पुरिमताचे नयरे एगं सई महदमहालिवं कृताबारसाले करेड अणेगक्सीअस्यसंनिधितं पासा(इ)हेर्यं दरसणियां , तए वं से म-दाबके राख अ-सवा कवा-इ प्रतिमताके नवरे उस्पुत्र बाद दशरतं प्रमोर्थ (उर)बोसाबिह २ ता कोइंबिबएरि।सं)से सहावेद २ ता एवं बनावी-मक्क्य वं तुक्से वेबालुध्यिया !

सालाडवीए चोरपष्टीए तत्थ णं तु च्योम्हे अभग्गसेणं चोरसेणावई कर्यल जाव एवं व०-एवं बल देवाणपिया । परिमताले नयरे महाबलस्स र-न्नो उस्सक्के जाव दसरत प्रमो-ए उग्घोसिए तं किं णं देवाणुप्पिया । वि उत्तं असणं ४ प्रप्फवत्य-(गंध)महालङ्का(रे य)रं ते इहं हव्बमाणि बंउ उदाह सयमेव गन्छि[त्था]ना १, तए गं ितो कोहंबियपुरिसा म हाबलस्स र-न्नो करमल जाव पिक्सुणैति २ ना पुरिमतालाओ नयराओ पडि॰ नाडविकिद्रेहिं अद्धाणेहिं छहेहिं वस(हिं)हीपायरासेहिं जेणेव सालाइवी चोरपारी तेणेव उवागच्छंति [२] अभरगसेणं चोरसेणावई करयल जाव एवं बयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! पुरिमनाठे नयरे म-हाबलस्स र-ओ उस्तुक्के जाब उदाह मयमेव गन्छिना ?. तए णं से अभग्मेणे चोरसेणावई ते कोईबियप्रिसे एवं बयासी-अहं णं देवाणुप्पिया ! पुरिमता(ले)लनय(रे)रं सयमेव गच्छामि, ते कोइंबियपुरिसे सङ्घारेङ "पिडिविस बेर्, तए ण से अभगसेण चोरसेणावई बहुहिं भिन जाव परिवृद्दे ण्हाए सञ्चालंकारविभूसिए सालाउत्रीओ चौरपद्दीओ पढि-निक्खमह २ ना जेणेव पुरिमताले नयरे जेणेव म(-ल)हाबले राया तेणेव उवागच्छइ २ ता कर्यल० म(इब्ब)हाबलं रायं जएणं विजएणं वदावेद २ ता महत्यं जाव पाहुडै उवणेइ : तए णं से म-हाबळे राया अभग्गसेणस्य बोरसेणावडस्प तं महत्यं जाव पिंडच्छद्र, अभगगरेणं चोरसेणावदं महारेड संमाणेड पिंडविसजेड कुडागारसारं च से आवसहं दल्यद, तए कं [से] अभग्रासेणे चोरसेणावहं म-हाबकेणं र बा विसन्तिए समाणे जेणेव कुडागारसान्य तेणेव उवागच्छाइ, तए पं से म(न्स)हाबके रामा को इंवियपरिसे महावेड २ ना एवं वयासी-गच्छह ण तुन्मे देवालिया ! बि-उर्ल असणं पाणं खाइमं साइमं उबक्यहाबेह २ ना तं बि-उर्ल असणं ४ हुई ब ६ सुबहुं पुण्फ[बत्य]गंधमहालंकारं च अभगगसेणस्य चोरसेणावदस्य कुढागार-सा(लाए)लं उवणेह, तए णं ते कोईबियपुरिसा करयस आब उवणेति, तए धं से अभगगरेणे चोरसेणावई बहाई मिल-नाइ जाब सर्दि संपरिवर्ड व्हाए सम्बासंकारिक-भृतिए तं वि-उलं असणं ४ सुरं च ६ आसाएमाणे ४ पमते विदृश्ह, तए वं से म-हाबछे राया कोटंबियपुरिसे सहावेद न ला एवं बयासी-गच्छह र्ण तु(क्से)म्हे देवासुन्पिया ! पुरिमतालस्य नयरस्य दुवाराई पिहे व अभग्यसैवं चोरसेणायई जीवन्याई निष्कृत [२] मर्ग उवणेह, तए ण ते कोइंबियपरिक्षा करयल बाब पविश्वविति २ गा पुरिमतालस्स नयरस्स द्वाराइं पिहेंति अभग्यकेणं चोरकेणावर्ड जीववार्ड विव्हंति [२] म-हाबलस्स र को उनमेंति, तए में से मन्द्राबले राखा असरमसेषे बोरसेगा-वर्ष एएगं विश्वाणेणं बज्तां आणवेद्, एवं बज्र गोवामा । अभारमसेणे चोरसेणावी

पुरा(पु)मेराणणं जान निहरइ । असन्मसेण णं भंते ! चोरसेणावदं कालमासे काले किया कहिं गण्छिहि॰ कहिं उनवजिहिइ ! नोयमा ! अमन्गसेणे चोरसेणावदं सत्तर्भिसं वासाई परमाउथं पालइता अजेन तिमागावसेसे दिवसे सुलमिने कए समाणे कालमासे कालं किया इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उन्नोस "नेरइएमु उववजिहिइ, से णं तभो अणंतरं उव्वहिता" एवं संमारो जहा पढ(मो)मे जान पुढवीए, तओ उव्वहिता वाणारसीए नयरीए स्थरताए पवायाहिइ, से णं तस्व सो[स् ] यरिएहें जीवियाओ ववरोविए समाणे तत्थेव वाणारसीए नयरीए सेहिक्लंसि पुलताए पवायाहिइ, से णं तस्य उम्मुक्तवालमावे "एवं बहा पढमे जाव अंते काहिइ ॥ निक्लेवो ॥ १९ ॥ तह्यं अञ्झयणं समसं॥

जद णे अंते !····च उन्थस्म उक्खेवो, एवं खलु जंतू ! तेणे कालेणं तेणं सम-एण साईजणी-नामे नयरी होत्या रिब्रतिथमियममिद्धा, तीसे ण साईजणीए वहिंबा उत्तरपुर-त्यमे दिसीभाए देवरमणे नामं उजाणे होत्या, तत्व णं माहंजणीए नय-रीए महनंदे नामें राया होत्या महया , तरम ण महचंदस्य र-स्रो मुसेणे नामं अमने होत्या सामभेयदंड० निमाहकुसले, तत्य में साईत्रणीए नयरीए अ(दं)दरि-सणा-नामं गणिया होत्या कण्यओ, तत्य वं माहंजणीत् नयरीत् सुमहे नामं सत्य-बाई (हों०) परिवसद अहुँ०, तस्स पं चुभइस्म सत्यवाहस्स भदा-नामं भारिया होत्वा अहीण ः, तस्स णं द्वभइ(स्स)मत्थवाहस्स पुत्ते भद्दाए भारियाए अनए समन् नार्व दारए होत्या अहीय , तेणं काळेणं तेणं समएणं समणं भगवं महावीरे "समोस-रणं परिया राया व निवसए धम्मो कहिंबो परिसा (रा॰) परिसा(ओ)या, तेणं काळेलं तेणं समएणं समगस्स भगवओ महावीरस्स जेद्वे अंतेवासी बाव रायसग्यमेगाड तत्व गं हरबी आसे पुरिसे "ने नंस च गं पुरिसाणं मन्त्रता[ए]यं पासइ एगं सड्ड-रबीयं पुरिसं अब-ओड-यर्वधणं उक्सित जान घो(सेण)सिखमाणं चिंता तहेन बाब भगवं वागरेह, एवं खलु गोवमा! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुहींवे चीवे भारहे वासे छगलपुरे नामं नथरे होत्या, तत्व सी(सि)हमि(रि)री नामं राया होत्या महया , तत्य पं छगकपुरे नयरे छ(णि)णिए नाम छ।गलि(छग्ली)ए परिवसह अबु ॰ अहम्मिए जान दुष्पविद्याचे दे, तस्त थं छ-जिद्दस छ।(छ)गलिक्स्स बहुवे अ(आ)याण य ए(ला)कवाम य रोज्याण व वसभाण व सत्वाण व स्वराण व पसयाण व सिंवाण व हरिनाण व मयूराण व महिसाण व सववदाण व सहस्याच-दाण य जुड़ाबि वावयंति संनिरुदाई विदेति, अन्ये य तत्य वहवे पुरिसा दिन्ध-महभत्तवेयणा बहुते जए य जाब महिते व बारक(स) खेमाणा धेरोबेमाणा विर्वति.

अ-से य से बहवे प्रिसा अयाण य जाव गिहंसि निरुद्धा चिदंति. अ-से य से बहवे पुरिसा दि-नभइभक्तवेयणा बहुवे सय(अ)ए य (जाव) सहस्(महि)से य जीवियाओ वबरो-वेंति [२] मंसाइं क(प्प-णी)प्पणिकप्पियाइं करेंति [२] छ(णी)णियस्य छाग-लि-यस्स उवर्णेनि, अने य से बहवे परिसा ताई ब(ह)हयाई अयमंसाई जाव महि-समंसाई नवएन य कवलीय य कं(दू)द्रुस य अजणेन य ईगालेन य त(लं)लेंति य भजेति य सो(ह्यं)हेति य ० तओ रायमगंनि वित्ति कप्पेमाणा विद्देति, अप्पणा-वि-य णं से छ(जिय-)णिए छाग(ली)लिए तेहिं बहुवि॰ मंसेहिं जाव महि॰ समंमेहिं मोहेहि य न(डे) लिएहि य भ(जे) जिएहि य नुरे च ६ आसाएमाणे विहरह, तए णं से छ(भी)णिए (य) छगलि-ए एयकस्मे "सुबहं पावकस्मं कलि-कलुसं समजिणिना सन-वासमयाई परमाउयं पालइना कालमामे कालं किका ची-त्बीए पुरुवीए उक्कोरेणं दमसागरोबमिटिइएमु नेरङ्गनाए उवब-ने ॥ २०॥ तए ण तस्स सुभद्द-मत्थवाहरम भद्दा भारिया जा(व)यर्निद्या यात्रि होत्था, जाया जाया दारमा विणिहायमावजीत, तए णं से छ-णिए छाम(ले-)लिए ची-स्थीए पुत्रतीए अर्णतरं उव्बद्धिता इहेब माइंजणीए नयरीए सुमहस्य सम्यवाहस्य भद्दाए भारियाए कुच्छिन पुननाए उदद-ने, तए पं सा भहा सम्बवाही अ-स्वा कया-इ नवण्ड मामाणं बहपडियुष्णाणं दारगं पयाया, तए णं तं दारगं अस्मापियरी जायभेतं चेव सगडस्म हे(द्र)हर्ंाओं] ठावेंति (०) दोबं-पि गिण्हाबेंति (०) अगुपुरुवेणं सारक (कं) खेंनि संगोवेंति संबद्देंनि जहा उज्लियण जाव जम्हा में अमई इमे दारए जायमेंने चेन सगडस्म हेट्टा ठानिए तम्हा ण हो उ ण अम्हं एस दारए सगडे नामेणं, सेसं जहा उजिलवए, सुभटे लक्कणसम्हे कारुवए सामा-वि कालगया, से(ऽ)वि नयाओं गिहाओं निच्छडे, तए णं से सगढे दारए समा-ओं गिहाओ निच्छडे समाणे सि(सं)बाडग""तहेव जाव यु-दरिसणाए गनियाए सर्दि संपलागे यावि होत्या, तए में से सुरोभे अमने ते सगई दारमें अनाया क्रयाना मुद्रिसणाए गणियाए गिहाजो निच्युभावेश[२] सुन्द्रिस(णं)णियं गणियं अब्सितरियं ठा-वेइ २ ता मुदरिसणाए गणियाए सर्वि उरान्ताई माणुरसगाई भोगभोगाई भूंबमाणे विहरइ, तए णं से मगडे दारए सुदरिमणा(ओ)ए गिहाओ निच्छूडे समाणे अ-गत्य कत्य(इ)वि सुइं वा अलग अनावा इया-इ रह्(रिस)सियं सुव्हिसणा-गेहं(सि) अणुप्पविसङ् २ ता सुदर्श(सि)नणाए सदि अराकाई मोगओगाई सुंजमाणे विदरह इमं च णं सुरेजे असने न्हाए सध्यालंकारविभृतिए मनुस्सवमाराए जेणेन सदिरसणा[ए] गणियाए गेहे तेजेव उवायच्छ्रह १ (ता] समर्थ दार्थ इ-व्यवसमाए

गणियाए सर्बि उरालाई भोगभोगाई शुंजमाणं पासह २ शा आसुरुत्ते जाव मि(ध)सिमिसेमाणे तिबन्धि भिचति निडाके साहरू सगढं दारयं पुरिसिहें गिण्हावेड [२] अहि जाव महियं करेड [२] अव-ओड-यवध (णर्ग)णं करेड २ ता जेणेव महचंदे राया तेणेव उवागच्छड उवागच्छिता करयल जाव एवं वयासी-एवं सलु सामी! सगडे दारए मन्मं अंते-उर्राप्त अवरुद्धे, तए णं से महर्चेदे राया सुरेण असचं एवं बयासी-तुसं चेव णं देवाणिया ! सगहस्य दारगस्य दंडे (नि)क्तेहि, तए णं से सुसेणे अमन्ने महचंदेणं र-का अवभए-काए मसाणे सगई दार्स सुरिसणं च गणियं एएणं विद्वाणेणं बान्नं आणवेड, ते एवं खलु गीयमा ! सगडे दार-ए प्र(पो)रा-पोराणार्ण पश्चलभवमाणे विदृश्ह ॥ २१ ॥ सगढे ण भंते । दारए काळगए किंह गच्छिट्टिंश किंह उदब जिहिंद १ सगडे में दारए गोसमा । मताव में बासाई परमाउर्य पालटता अजेव तिभागावसेसे दिवसे एगं महं अ(ओ)-योमयं त(न)तं समजोइभूयं इ(त्बी)त्थिपडिमं अवयासाविए समाणे कालमासे कार्क किया इमीने रयणप्पभाए पुढवीए। नेर्ड्यनाए उवविविद्विद्व, से णं तओ अर्णतरे उप्बद्दिना रायगिहे नयरे मानंगकुर्लस जुग(जम)लत्ताए प्रवासाहिह, तए णं तस्स दारगरम अम्मापियरो नि[ब]बनबारस(म)गर्स (दिब) इसे एयाम्बं गीण्णे नामचे औ करिस्संति, तं ही-उ णं दार व सगके नामेणं हो-उ णं दारिया सुद्विसचा-नामेणं, नए में से समने दारए उस्मुक्तवालभावे जोव्वण""भविस्सइ, तए में सा सुदर्ति-सणा-वि दारिया उम्भुक्कवालभावा (विष(णा)गय) जोव्यणगमणुष्पणा इवेण य जोव्य-गेण य लावण्येण य उक्किन उक्किनसरीरा याचि भविस्सड, तए में से सगढे दारए स्दरिसणाए स्वेण य जोव्यलेण य लावकोण व मुस्टिस्टर ४ सुदरिसणाए (भ०) सर्वि उरालाई (मा॰) भौगमोगाई भुंजमाणे विष्टरिस्सइ, तए मं से सगढे दारए अ-अवा (क्या(३)ई) सबसेव कुत-गा-हिनं सबसंपंजितावं विहित्सह, तए णे से सगडे दारए कृड-माहे भविस्सइ अहम्मिए जाव कुप्पविधार्गदे एयकम्मे । सबहं पावकम्मे (जाव) समिकिणिना कालमासे कालं किया इमीसे रयणप्यमाए पृदवीए नेरइयनाए उनव-ने, संसारो तहेब बाब पढ़बीए, से मं तको अर्णतर उन्बहिला वागारसीए नयरीए मन्छताए उपविज्ञिहिद, से भे तत्व (गें) मन्छवेषिएहें बहिए तत्येव वाणारसीए नवरीए सेड्डिक्लंसि पुत्तनाए पवागाहिइ बोहि पु(ज्हे)है । पञ्च मोहम्मे करपे "महाबिदेहे वासे शिजितहिह ॥ निक्केवो ॥ २२ ॥ खो-खी मजायणं समर्थः॥

जह में भेते । "मंजमस्स (अण्डायगरस) उपने (वजी)वी, एवं सक अंध ! केर्-

कालेणं तेणं समएणं कोसंबी-नामं नयरी होत्या रिद्धत्यिमय० बाहि चंदीयरणे उजाने, तत्व णं को संबीए नयरीए सवाणीए नामं राया होत्था महया . (त० णं स० रः) मियावई (गा॰) देवी (हो॰ अ॰ जाव सु॰), तस्स णं सयाणीयस्स (रः) प्रे मिया(वर्तीए)देवीए अत्तर उदायणे नामं कुमारे होत्या अहीण जुबराया. तस्त णं उदायणस्त कुमारस्य पत्रमाव(इ)ई-नामं देवी होत्या, तस्त णं सयाणीयस्म सोमदत्ते नामं पुरोहिए होत्या विश्विवेयः, तस्म णं सोमदत्तस्स परोहियस्स बन्दना नामं भारिया होत्या, तस्स णं सोमदलस्स पुत्ते बसुदत्ताए अत्तर् ब(व)हस्सइदने नामं दारए होत्या अहीयः, तेणं कालेणं तेणं समरूपं समणे भगवं महावीरे "राभीम(रिए)रणं, तेर्ण कालेणं तेर्ण समएणं अगवं गोयमे तहेव जाव रायमग्गमोगाढे तहेव पासड इत्थी आसे पुरि(स)समज्जे पुरिसं चिंता तहेब पुच्छद पुच्चभवं भगवं बागरेड-एवं खलु गोयमा ! तेणं कारुण तेण समएर्ग इहेव जंबुरीवे **रीवे मारहे वासे स**न्वओभेद्दे नाम नयरे दीरथा रि-द्रिथिमियसमिव तस्य णं सव्यओभेद्दे नयरे जियमन् (ना(णा)मे) राया (होव), तस्य णं जियसत्तुस्य र-को महेसरदत्तं नामं पुरोहिए होत्या रिउन्वेय जाव अध-व्यवकृत्रके या(आ)वि होत्या, तए णं से महेसरदने पुरोहिए जियससूस्य र जी रज्ञबन्तविबद्ध गअद्वक्षाए कहा रुन्ति एगमेगं माहणदार-वं एगमेगं खलियदार-वं एग-मेगं बहरूनदार-यं एगमेगं सुददार-यं गिण्डाचेद २ ला तेसि बीर्वतगाणं चेव हिय-उंडए गिण्हावंड [२] जियमन्तरम र-न्नो संतिहोमं करेड, तए ण में महेसादते पुरोहिए अद्भगिचोहसीस द्वे २ माहणश्वित्यवद्र (व)य सुंह च उ(बो)ण्ड मासाणं चलारि २ छण्हं मागाणं अट्ट २ संबच्छरम्य भोलम २ **आहे आहे(ऽ)**विन्द वं जियतन् राया परवदेणं आंभनुंबर ताहे ताहे-विन्य पं से महेशरदने पुरोहिए अद्भाव माहणदार्गाणं अद्भावं स्वतियदारगागं अद्भावं बहस्सदारगार्थं अद्भावं सुद्दारमाणं पुरिसेहिं गिन्हावेद गिन्ह:वेना नेA जीवंताणे **चेव हिययदंबीओ** गिण्हावेड २ ला जियमत्तरम र जो संतिहोनं करेड ॥ २३ ॥ तए मं से महेसरदत्ते पुरोहिए एयक्स्मे ॰ सुबहं पावक्स्मं समित्रिणिया तीसं वामसर्वं परमाउयं पालहता कालमासे कानं किया पैच(मा)मीए पुत्रवीए उक्कोसेणे सरारससायरोबसिद्वहए नर-ने उवन में, से ण तओं अर्थतरं उब्बहिला दहेव कोमंगीए नयरीए सोमदत्तस्य पुरोहि-यस्य बसुद्रनाए [भारियाए] प्रनताए जनव के, तए ने तस्य दार्गस्य अन्यापियरी निव्यत्तवारमाहरूस इ(में)वं एयाध्यं नाम(वि)धेजं करेंति, जन्हा वे अन्हें हमें वारए मोमदनस्त प्रोहियस्त प्रने बग्रदनाए अत्तव तम्हा नं होड अम्(ह)हं दारए ब-ह-

4 BUIL

स्सइदत्ते मामेणं, तए वं से ब-इस्सइद्ते दारए पंचवा(इ)ईपरिगाहिए बाब परि-बहुद, तए णं से ब-इस्सइदरी उम्मुक्कवालमाने जी(जु)म्बय वि-वय होत्या से नं उदायणस्स कुमारस्स पियनालवयस्सए बावि होत्या सहजायए सहय(ही)-ब्रियए सहपंत्रकीलियए, तए णे से सयागीए राया अन्त्रया कयान् कालधन्मणा संज्ञते, तए ण से उदाय(णे)णकुमारे य(ह)हाँहै राईसर जाव सत्यवाहण्यभि(इ)हैंहैं सदि संपरिवृद्धे रोयमाणे कंदमाणे विलक्षमाणे सवाणीयस्य र-शो महया इंब्रीसकार-समुदर्ण नीहरणं करेड, [२] बहुई लोइबाई मयकिवाई करेड, तए में ते बहुबै राईसर जाव सत्यवाह॰ उदायणं कुमारं मह॰ रायाभिसेएमं अमिसिनंति, तए णं से उदायचे कुमारे राया जाए महया , तए णं से स-हस्सहदते दारए उदाय-णस्य र-न्नो पुरोहियकस्यं करैबाणे सम्बद्धानेस सन्बस्मियान अंतेन्दरं व विष-वियारे जाए यावि होत्या, नए णं से ब-हस्स(ती)हरते पुरोहिए उदायणस्य र की अंतेउ(रे)रंसि वेलासु य अवेलानु य काले व अकाले य राओ य विवाले व पवि-समाणे अ-बया कया ६ पउमाब(६)ईए देवीए सर्दि संपट्टमो बानि होत्या पउमाबईए देवीए सर्दि उरालाई भोगभोगाई सुंजमाणे बिहरह, इमं च णं उदायणे राबा ण्हाप सञ्जालंकारविभूतिए जेणेव परमानई देवी वेणेव उदागरछह, [२] कह-स्माइदत्तं पुरोहियं पडमावईदेवीए सिद्धं उरालाई भोगभोगाई मुंजमार्ण पासह [२] आनुरुते''''विव(लि)लियं भिवडिं [नि-डाके] साह्यु ब-इस्सइदर्श पुरोहियं प्रिसिहिं गिष्हाचेइ जाव एएमे विहाणेणे बज्हां आ०, एवं खलु मोयमा । व-इस्सइदत्ते पुरोहिए पुरापीराणाणं जाव विहरद । ब-इस्मइद्क्ते णं अंते । दारए इओ कालगए समागे कर्ति गरिखितिह कर्ति जनविजितिह रे गोबमा ! व-हस्सहदत्ते में दारए पुरोहिए ची-सर्दि वासाई परमाउर्व पालक्ता अजेब तिमामावसेसे दिवसे स्(ली) ियभिन्ने कए समाये कालमारी कार्ल किया हमीरी स्वयप्पनाए पुरुवीए॰, संसारी तहेय॰ पुडवी, तओ हत्थिणाउरे नगरे मि-गताए यदायाइस्पर, से पे तत्व वाजरिएहें वहिए समाणे तत्येव इत्विणाउरे नयरे सेट्टिक्लंसि पुत्तताए । वोहिं । सोहम्मे कप्ये । महाविदेहे वासे सिजितहि॰ ॥ निक्सेनो ॥ २४ ॥ पंचामं अज्ञायणं समर्थ ॥ वह मं मंते ! ""सहस्त उक्कोचो एवं बाह्य जंबू । तेमं कांकेमे तेमं समएमं महुरा ना(म)मं नवरी [होत्या], मंबीरे उजाणे, वि(री)रिहामे राजा, बंधविरी बारिया पुत्ते नंदिवदाणे (गा ·) कुमारे वहाँ · जुबराया, तस्त (णं) सि रिदासस्स स्वन्(पु-)थू नामं अमने होत्या सामर्डड , तस्त नं तुकन्तुस्य अमनस्य (व - वा - भा - ही -तः र्ण सुः अः) बहुमिलपुरे नार्ग दारए दौरवा बदीत्रः, तस्य व विनिदासस्य

र-को चित्ते नामं अलंकारिए होत्या, सिरिदामस्स र-को चित्तं बहुविहं अलंकारियकम्मं करेमाणे सम्बद्धाणेस य सम्बभूमियास य अंते हरे य वि-कवियारे यावि होत्याः तेणं कार्डणं तेणं समएणं सामी सैमोस-हे परिसा निग्गया राया(वि) निग्गओ जाव परिसा पहिनया, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणः जेट्टे:"जाव रायमः(गं ओ)गमोनाडे तहेव हत्थी आसे पुरिसे"",तेसि च र्ण पुरिसाणे मञ्झगयं एगं पुरिसं पासइ जाव नर-ना(रि)रीसंपरिवृदं, तए णं तं पुरिसं रायपुरिसा चचरंति तनंति अयोमयंति सम-जो(ई)इभूय(मि)धीहासणंसि नि(वि)वैसार्वेति, तथाणंतरं च ण पुरिसाणं मञ्ज्ञगर्य बहुविहं अयकलसेहिं तत्तेहिं समजोइभूएहिं अप्पेगइया तंबभरिएहिं अप्पेगइया तज्यभरिएहिं अप्पेगइया सीसगभरिएहिं अप्पेगइया कलकलभरिएहिं अप्पेगइया खारतेल्लभरिएहिं मह्या २ रायामिसेएणं अभिति , नयार्षतरं च णं तत्तं अयोमयं समजोइभूयं अयोमयसंहासएणं गहाय हारं पिणदंति, तयाणंतरं च णं अ(द्व) हहारं जाव पढ़े मउर्ड चिंता तहेव जाव वागरेड-एवं खल गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबरीवे बीवे भारहे वासे सीहपुरे नामं नयरे होस्था रिख॰, तस्य णं सीहपुरे नयरे सीहरहे नामं राया होत्या. तस्स णं सीहरहस्म र को दुओहणे ना(मे)मं चारगपालए होत्था अहम्मिए बाब दृष्पहियाणंदे, तस्स णं दुजोहणस्म चारगपालगस्य इमेबाहवे चारगभंडे होत्या-बहवे अवकृंडीओ अप्पेगइयाओ तंबभरियाओ अप्पेगइयाओ ताउबभरियाओ अप्पेगइयाओ सीसगभरियाओ अप्पेगइयाओ कलकलभीरवाओ अप्पेगइयाओ सारतेकभीरवाओ अगणिकार्यास भद्दतिया(ओ) चिद्वंति, तस्म णं दुःबोहणस्न चारगपालगस्स बहवे उहियाओ अप्पेगइयाओ आसमृत्तभरियाओ अप्पेगइयाओ हत्थिमृत्तभरि(आ)याओ अप्पेग-इयाओ गोमूनभरियाओ अप्येगइयाओ महिसुम्सभरियाओ अप्येगइयाओ उद्मुत्त-मारियाओ अप्पेगदयाओ अयमुत्तभरियाओ अप्पेगदयाओ एक(य)मृत्तभरियाओ बहुपडिपुष्णाओ चिहुंति। तस्स णं दुबोहणस्य सारमपालकस्स बहुवे हर(युं)यं[डु]रु-याण य पायं-द्रयाण य हबीण व नियलाण य संकलाय य पुंजा (य) निगरा य संनि-क्लिता चिट्रंति, तस्य मं दुब्बेहणस्य चारगपालगस्य बहते बेणुलयाण य वेत्तलयाण य चित्रालयाण य छिया(णे)ण य कमाण य वायरासीण य पुंजा निगरा चिट्रेति, तस्स गं दुःबोडणस्य चारगपास्त्रगस्य बढवे सिलाण व त्रद्रहाण व मौग्गराण व कणंगराण ग पुंजा निगरा चिद्वति, तस्म ण दुओहणस्य चारमपालगस्य बहुवे तैताण य वरनाण य वा(ग)गुर(जा)याण य वा(वा)लयसुनरज्जूण य पुंजा निगरा विद्वेति, तस्त णं दुबोहणस्य बारगपालगस्य बहवे असिपताण य करपताण य

द्धारपत्ताण य कलंबचीरपत्ताण य पुंचा निगरा चिद्वंति, तस्स णं दुजोहणस्स चार-गपालगस्स बहुवे होहुसीलाण य कडगसक्तराण य चम्मपट्टाण य अहप्रहाण य पुंजा निगरा चिट्ठति, तस्स णं दुओहणस्स चारगपालगस्स बहुवे सुईण य डंमणान य कोडिहाण य पुंजा निगरा चिद्वंति, तस्स णं दुओहणस्स चारगपालगस्स बहवे पच्छा(सत्या)ण य पिप्पलाण य कुहाडाण य नहस्क्केयणाण य द्व्यतिणाण य पुंचा निगरा चिट्टीत, तए णं से दुजोहणे चारगपा(छ)नए सीहर(य)हस्स र-सो वहवे चोरे य पारदारिए व गंठिमे-ए य रायाव(का)यारी य अर्णाहा वारए य बालघायए य वि-संभवाए य ज्यम(जुतिक)रे य सं(खं) हपट्टे य पुरिसेहिं गिण्हावेइ २ ता उत्तागए पाडेड [२] लोहदंडे(ण)णं मुहं विहाडेड [२] अप्पेगइए तत्ततंबं पजेड अप्पे-गइ(या)ए तउयं पजेट अप्पेगइए सीमगं पजेड अप्पेगइए कलकलं पजेड अप्पे-गद्दा खार्(ति)ते हैं [पजेर] अप्पेगहबाणं तेणं चेव अभिमेयगं करेद्द, अप्पेगइए उत्तान णए पाडेंद [२] आसमुत्तं पजेड अप्पेगडए हत्यिम्तं पजेड जाव एलमुत्तं पजेड. अप्पेगदए हे(हि)द्वामहे पाढेड, छडछहस्स बम्मावेड, [२] अप्पेगडवाणं तेणं चेव ओ-बीले दलयह, अप्पेगइए इत्यं-इयाई बंधावेड अप्पेगइए पार्य-इ(बियं)ए बंधा-वेइ, अप्पेनइए हिंबबंधणं करेइ अप्पेनइए निय(ल)डबंधणं करेइ अप्पेनइए संकल-वंधणं करेड, अप्पेगइए संकोडियमोडिय[यं]ए करेड अप्पेगइए इत्य(छि)न्छ-बए करेइ जाव मत्योवाजि-ए करेइ, अप्पेगह-ए वेणुलयाहि य जाव वायरासीहि व हणाबंद, अप्पेगदण बत्ताणम् कारबेद [२] उरे सिलं दलाबेद (०) तओ लउ(लं) है छ(भा)हावेह २ ना पुरिसेहिं उक्कंपावेद, अप्पेगइए तंतीहि य जाव सुनरजाहि ब इस्बेसु (य) पा-एन य बंधाबेइ अगर्ड-मि उर्च ओ निक्रमारुगं पजेइ, अप्येगइए असिपतिहि य जान कर्लबचीरपतेहि य पच्छात्रेइ [२] खारतेहेर्ण अ(ब्मं)ब्भिगाविह, अप्पे॰ निलादेमु य अवद्मु य कोप्परेमु य जा(णु)णूमु य खल्लएमु (अ) य लोहकीसाए य कडसक्साओ य द(ला)वानेद अ(ल)लिए भंजावेद, अप्पेगइए स्(स)ईओ ब र्ड (र्व) भणाणि य इत्यंगुलियास व पार्यगुलियास य कोहिलएहि जाउलावेइ २ ता भूमि कंड्यावेड, अप्पेगइए सत्येहि व जाव नहच्छे(द-अए)वणेहि व अंगं पच्छावेड वन्मेहि य क्रमेहि य ओन्ह(ब)बदेहि य बेटावेड [२] आयवंति दलयड [२] प्रक्रे समाणे चडचडस्स उप्पादेइ । तए णं से दुओहणे चारतपालए एयदम्मे ४ सुब-हूं पावकमं समज्जिषिता एगतीसं वासमयाई परमाउर्य पालइता कालमासे कालं किया छद्रीए पुत्रवीए उद्योसेणं बावीससागरोवनठिउएड मेर्ड(एस्)लाए उदव-से ॥ २५ ॥ से णं तक्षो अणंतरं बव्बष्टिता इहेब महुराए नयरीए सि-रिदामस्स र-सो चंधुनिरीक्

देवीए कुन्सिलिस पुत्रताए उवव-में, तए में बंधुतिरी नवम्हें मासामें बहुपविपुर्णामें जाव दारगं पयाया, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरी निव्न(त्त)ते बारसाहे इमें एका(का)रूवं नामधेओं करेंति हो-उ णं अन्हं दार० नहिसेने नामेणं, तए णं से नींदिसेणे कुमारे पंचधाईपरिवृद्धे जाव परि(वृ)वहुड, तए ण से नीदिसेणे कुमारे उम्मुक्कबालभावे जाव विहरह जोव्व० जुनराया जाए यावि होत्या, तए पे से निविशेषे कुमारे रजे य जान अंतेजरे य मुच्छिए इच्छइ सिरिदामें रायं जीवि-बाक्शे बबरोबि(ना)नए सबमेव रजासिरि कारेमाने पालेमाने विद्वरित्तए, तए ण सै नीदसेणे कुमारे सि-रिदामस्स रची बहुणि अंतराणि य छिहाणि य विवराणि य पिकागरमाणे विहरह, तए मं से नंदिसेणे कुमारे सि-रिदामस्य र मो अंतर अल-भमाने अ-स्था कथा-इ चिन्नं अलंकारियं सहावेड २ ना एवं बया सि सी-तुम्हे गं देवानुष्पया! सि-रिदामस्स रक्षो सम्बद्धाणेत व सम्बभ्(मिया)मीव य अंतेउरे य दि-बनियारे सि-रिदामस्स रहा। अभिक्सणं २ अलंकारियं क्रम्मं क(र)रैमाणे विद्व-रसि ते मं तु० देवाणुप्पिया ! सि-रिदामस्त रशो अर्लकारियं कम्मं करेमाणे गीवाए खरं निवेसेहि तो पं अहं तुम्हं अदर्अयं क(रे)रिम्पामि तुमे अम्हेहि सदि उरालाई भोगभोगाइं भूजमाने विद्वारिसास, तए णं मे चित्ते अलंकारिए तंदिसेणस्य कुमा-रस्स (बयणं) एयमट्टं पडिञ्जोड्, तए णं तस्य चिनस्य अलंकादियस्स इमेयास्व जाव समुप्पजिल्हा-जड़ ण मन्म नि-रिदामे शया एयमहं आगमेह तए ण म० न नवार केयह असुमेणं कुमरणेणं मारिस्मइतिकड् भी० जेणेव सि-रिदामे रावा तेनेव उदागच्छा [२] सि-रिया(म)मं रायं रहस्सियमं करवल = एवं वयासी - एवं खाह सामी ! नंदिसेणे कुमारे स्थे व जाव मुस्छिए इच्छइ तुब्ले जीवियाओं वणरीविसा सबनेव रजासिरि कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तग्, तए णं से सिमिदामे रामा चित्रस्य अर्कारियस्य (अंतिए) एयमद्वं सोचा निसम्य आसुक्ते जाव साहरू नैविसेर्ण कुमारे पुरिसेष्टिं (सर्दि) गिन्हाबेह, [२] एएनं विद्वालेणं व(व)व्हां आण-वेद, तं एवं कल गोयमा! नंदिसेचे (एसे) जाव विहरह, नन्दिसेचे कुमारे हओ पुर कालमासे काले किया कहि गविस्तिष्ट कहि उपयोजितिह ! गोयमा ! नेविसेण ज्ञबारे सिंह वासाई परमाज्यं पाकश्ता कालमासे काले किया इमीसे रक्षणपमाप् पुढवीए , संसारो नहे । तओ इत्यिमा-उरे नवरे मञ्चलाए उदयाजिहिंद, से में तत्व मन्(छी)छिएहि व(वि)हिए समाचे तत्वेव सेहिन्छे वोहिन्छे सोहान्ये कप्पे "महाविदेहे वासे सिजिसहिंद कुजिसहिंद सुविद्धि परिवि(विव)स्वाहिद संव्य-तुककाणमंतं करेहिइ ॥ निक्केवो ॥ २६ ॥ **सहस्रकायणं समर्तः ॥** 

जद ण भंते !" उक्केवो सत्तवस्य एवं सब्ब जंदू ! तेणं काटेणं तेणं सवएकं पार्ज ले लिसंडे नयरे, वणसंडे ना-में उजाये, तत्व में पाड-लिसंडे नयरे सिद्धने राया. तस्य ण पाड-लिसंबे नयरे सागरदत्ते सत्यवाहे होत्या अहे व गंगदत्ता मारिया, तस्स (र्ग) सागरदत्तस्स पुत्ते गंगइत्ताए मारियाए अत्तए उंकरक्ते मामे दारए होत्या अहीण जाव पंचिदिक्सिरीरे, तेण कारेण तेण स॰ समोसर्ण जाव परिसा पश्चिममा, नेर्ण काळेणं तेणं समगुणं समवं गोसमे तहेव जैनेक पाड-लिसंडे नयरे तेणव उवागच्छह [२] पाड-लिसंडं नयरं पुरस्थि(मे)मिक्के द्वारेणं अगुष्पविसइ [२] तत्य ण पासइ एवं पुरिसं कच्छुई कोडियं दोजयरिक अगंद(लि)रियं अरिसिर्ह कासिर्ह सासिर्ह सोगिर्ड स[ व]यम्ह सिम्बद्धं स[ हो-यपायं सडि(न) महत्यंगुलियं सडियपायंगुलियं सडियकणा-नासियं र(सी)सिवाए (का) य प्(इ)इएण य चितिवि[विव]वित्रवामुहिकमिजन्तरंतपगलंतपुरकहिरं नाळाववर्क तक म-नासं अभिक्लणं २ प्यक्तके व रुद्धिरहतके य किभियक्तके व कामाणं कहाई कहणाई वी[वि]सराई कृय(कृव)मणं मन्त्रियाचडगरपह(ग)करेणं अ-किव्यक्त-णमनग फुट्हडाहडसीनं दिखंडवसणं सहमहागसंदघडहत्वगरं ने है [२] दे(ह) बलियाए वित्तिं कप्पेमाणं पासइ, त(दा-ए णं) या भगवं गोबमे उच्चनीय व्यव जरुइ [२] अहाप अतं ॰ गिष्ट्व ॰ पाउ ॰ परि-निक्समुद्र [२] जेणेव समणे सगर्व • भन्तपाणे आलोएइ भन्तपाणे परिदंसेइ समग्रेणं अन्मश्र-बाए समाग्रे जाव विकासित प-जगभूर्ण णं । अप्पायेणं आहारमाहारेड, संजमेणं तक्सा अप्पाणं भावेमाने विद् रह । तए में से भगवं गोधमे दोशं-पि छट्टकलमणपारणगंति परमाए फे(र)रिखीए सज्झार्य जान पाडलिसंड नयर दाहिणिक्षेणं दुवारेणं अनुष्पनिसंह तं चेन पुरिसं पासइ कर(छर्ल)कुर्व तहेव जाव संजर्भण तक्सा विवरह, तए में से मोससे तक **8%**० तहेव जाब प्रवत्यिमिक्षेणं द्वारेणं अणु(ः)पविसमाणे तं चेव पुरिशं व**्या**तं \*\*\* पास = चो-स्व) वं पि छह - उत्तरेणं व इ० अज्यात्मिए समुप्य के आहो मं इमे पृथिष्ठै पुरापोराणाणं जान एवं नयासी-एवं सह्य अहं भंते ! .सह • जान री(रि)यंते जेलेक पाड-किर्मंडे नयरे तेकेव उदावन्त्रकारी १ ता पाड- पर-स्थितिकेन प्रधारेके (अणु)पविद्वे, तत्थ मे एने पुरिसं पासाचि कल्का जाव कल्पेमाणं व बहे दोवक । पारण(ए)गंति दाहिणिक्षेणं दुवारेणं ... तक्छट्टकसमान पन्नत्विमेणं तहेक आहे वी-वास्त्रक उत्तरहवारे-वं अनुव्यविशामि तं वेद प्ररिश्चं पासामि क्यानी -वाव विति क्ष्मेमा । विद्व विता सम पुष्पमनपुष्पा । वागरेष-पूर्व बहु योनपा । रेणं कार्रेणं तेणं समएणं इतेष जंधरीते हीते जारते वाहे विजयपुरे नान्यं नवरे

होत्या रिद्ध , तत्थ णं विजयपरे नयरे कणगरहे नामं राया होत्या, तस्स णं कणगरहस्स र-को धर्मतरी-ना(मे)मं वै(वि)जे होत्या अहंगाउव्वेयपाडए, तं ०-कु(को)मार्भिश्रं १ सालागे २ सह (क)हत्ते ३ कायतिगिच्छा ४ जंगोळे ५ भूय-(वे)बि(जे)जा ६ रसायणे ७ वाजीकरणे ८, तए णं से ध-संतरी वे-जे विजयपुरे नयरे कणगरहस्स र-मो अंते उरे य अ-मिस च बहुणं राईसर जाव सत्यवाहाणं अ-बेसिं च बहुणं दु(व्व)व्यकाण य गिकाणाण य वाहियाण य रोगियाण य अणाहाण य सणाहाण य माहणाण य भिक्(सा)ल गाण य करोडियाण य कप्पिडियाण य आउराण य अप्पेगइयार्ण मच्छमंसाई उब(ई-दि)देसेइ अप्पेग-इयाणं कच्छपमंसाई (जबदि०) अप्पेगइयाणं गा(हा)हमं० अप्पेगद्याणं मगरमं० अप्पेगइयाणं सुमुमारमं० अप्पेगइयाणं अयम० एवं ए(ला)लयरोज्स(म्)स्यरमिग-ससयगोमं(साई)समहिसमंसाई अध्येगद्याणं ति(न)तिरमं साई अध्येगह्याणं बट्टक(॰)लाबक(॰)क[पो]बोय(॰)कुकुड(॰)मयूरमेसाई अ-क्रिमि च बहुणं जलय-रबलयरखह्यरमा(दी)ईणं मंसाई उब-देसेइ अप्पणावि-य णं से ध-र्जनरी-वेजे तेहिं बहुद्धि मच्छमंसिहि य जाव मयूरमंसिहि य अ-न्नेहि य बहुद्धि जलयरथलयरावहयर-मंसेहि य सोहेहि य त-छिएहि य (भिजेहिं) अजिएहि य गुरं च ६ आसाएमाणे विसाएमाणे विद्राह । तए णंसे ध-शंतरी वे-जे एयकम्मे नुबन्हें पार्व कम्मे समज्जिणिता बत्तीसं वाससयाई परमा(उं) उये पालइना कालमासे कार्ल किया छद्रीए पुढवीए उद्योसेण वार्वासमागरीव० उचय-छे । तए में [मा] गैगदत्ता भारियाँ जाय-निद्वया गावि होत्या जाया जाया दारगा विशि(धा)हायमावजंति, तए शे नीसे गंगदत्ताए सत्थवाहीए अ-भया कया-इ पुन्वरतावरत्तकालसमयेसि कुहुंबजागरियं जागरमा । अयं अ-ऋत्थिए । यसुष्पन्ने-एवं सद्ध अहं सागरदत्तेणं सत्यवाहेणं सदि बहुई वासाई उरालाई मणुस्सगाई भोगमोगाई भुजमाणी बिहुरामि, नो चेव णं अहं दारगं वा दारियं वा प्रथामि, तं धनाओं णं ताओं अञ्मयाओं सपुष्णाओं क्यत्याओ (कयपु॰) क्यलक्सणाओ ग्रुल्द्रे मे तासि अध्मयाचे मामुस्सए अध्म-जीवियफले जासि मन्त्र नियगकुन्तिसंश्(य-गा)याई यणदुक्छद्ध-(गा)याई महुरस-मुहावगाई मम्म(र्ग)णप(र्य)जेषियाई वजमूलक्ष्यखेसमार्थ अ(ति)मिसरमाण-वाई मुद-याई पुणो [पुणो] य क्षोमलकमलोकमे हि हत्येहि गिष्(हे)हिडण उच्छे(गै)म-. तिवेशियाई दें(दि)ति समुद्धावए इमहूरे पुणी २ ग्रञ्जलप्यमणिए, अहं ण अध-सा अपुण्या अकसपुष्या एतो एगमवि न पत्ता, तं सेवं सह मन्म पर्छ जाव जलते सागरदत्तं सत्ववार्दं आधुन्धिता सुबहुं पुण्यवत्यगंधमाहाकेकारं सहाव बहुमिता-नाइ-

नियगस्यणसंबंधिपरि-यणमहिकाहिं सदिं पाड-किसंडाओ नयराओ पडि-निक्स्विमत्ता बहिया जेणेव उंबरदत्तस्स अक्खस्स अक्खायवणे तेणेव उवागच्छित्तए तत्थ ण उंबरदत्तरस जनखरस म(हा)हरिहं पुष्फवणं क(रेड)रिता जब्रु(जाषु)पायविषयाए ओ(याबि-उवाए)बायइत्तए-जड णं अहं देवाण्पिया । दारगं वा दारियं वा प्यामि तो पं अहं तूर्क जायं च दायं च भायं च अक्साय-तिहिं च अण्व(के) बहस्सामि-तिक ओवाइयं उ[बो]वाडणितए, एवं संपेहेर २ ता कहं जाव जलते जेणेन सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ ता सागरदत्तं सत्यवाहं एवं वयासी-एवं बलु अहं देवाणुप्पिया । तुन्भेहिं सर्वि जाव न पत्ता, तं इच्छामि णं वेवाणुप्पिया । तुरुभेहिं अरुभणु-नाया जान उ-वाइणितए, तए णं से सागरदने (स०) गंगदत्तं भारियं एवं वयासी-मर्म-पि णं डेवाणु एस चेव मणीरहे कहं (णं) तुमं दारंगं (वा) दानियं वा पया(ए)इजांस(!), गंगदताए भारियाए एयमहं अणुजामह, तए णे सा गंगदत्ता भारिया सागरदत्तमस्थवाहेणे एयमई अञ्मणु-नाया समाणी सुबहे पुष्फ जान महिलाहि मदि संगओं गिहाओं पिंड-निक्खमह २ ता पाड-(टी) ि एंड नयरं मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं निम्गरछः २ ना जेणेव पुत्रखरिणी तेणेव उवागरछः २ ना पुक्खरिणीए तीरे सुबहुं पुष्कवत्यगंबमकालंकारं ठवे[उवणे]इ २ ना पुक्खरि-(णी)णि ओगाहेइ २ ना जलमञ्जणे करेइ २ ता जलकीड करे(इ २ ता)माणी व्हासा उद्य(ग)पडसाडिया पुक्खरिणीओ पञ्चत्तरह २ ता तं पुष्फ० गिण्हह २ ता जेमेव उंबरदत्तस्स जक्कस्य जक्काययणे तेणेव उचागच्छद् २ ता उंबरदत्तस्स जक्कस्स " आलोए पणामं करेड २ ता लोमहत्वं परामुसङ् (०) उंबरदत्तं जक्खं लोमहर्स्थए)वेणं पमज्जइ २ ता दगधाराए अन्(भो)भुक्खेइ २ ता पम्हल० गायल (०) ओज्रहेइ २ ता सेयाइं वत्थाइं परिहेड [२] महरिहं पुष्फारुहणं (वत्थारुहणं) मलारुहणं गंचारुहणं जुण्णारुहणं करेद २ ता धूवं डहा [२] ज -पाय-विषया एवं व(यासी)बद्-कद णं अहं देवाणुणिया ! दार्ग वा दारियं वा प्रयामि तो णं "जाव उ-बाइणइ र सा जामेच दिसि पाउच्मूया तामेच दि-सि पविचया । तए पे से च-धंतरी वे-जे ताओ नर-याओ वर्णतरं उज्बन्धिता इद्देव अंबुरीये बीवे भारहे वासे पाड-छिसंबे नवरे गंगदत्ताए भारियाए कृष्टिक्रसि पुत्तताए उत्तर ने, तए णं तीसे गंगदत्ताए आरियाए तिष्हं मासाणं बहुपविपुष्णाणं अयमेयास्वे दोहले पाउस्मूए-ध-बाओ में ताओ "" आव फले जोओ में विन्तर्क असमें ४ उवक्तकावैति २ ता बहुई बाव परिपुदाक्के से विन्तर्र असणे ४ हरे च ६ प्रप्त जाव महाय पान-क्रिसंड नवरे मजनस्त्रीयं पबि-निक्समंति २ ता जेणेव पुरुक्तरिणी तेणेव बवायच्छेति २ [ता] पुरुक्त(रि)र्स्पी

ओगा(हिं)हेंति [२] ण्हाया तं वि-उलं असणं बहुहिं मित्र-नाइ जाव सदि आसा(दें)-एं दोहलं वि(णरें)णेति, एवं संपेहेद र ना कर जाव जलते जेणेव सागरदत्ते सत्यवाहे तेणेव उवागच्छइ २ ता सागरवत्तं सत्यवाहं एवं वयासी-वजाओं णं ता-ओ "जाव विमेंति तं इच्छामि मं जाव विणित्तए, तए गं से सागरदत्ते सत्यवाहे गंगदत्ताए भारियाए एयमई अणुजा(णा)णइ, तए णं सा गंगदत्ता सागरदत्तेण सत्यबाहेणं अवभगु-भाया समाणी वि-उल असम् ४ उवक्सवावेद [१] तं वि उलं असणं ४ सुरं च ६ सुबहुं पुष्फ० परिगिण्हावेइ [२] बहुहि जाव ण्हासा उ० जेणेव उंबरदत्त(जक्ल)स्स जक्लाययणे जाव ध्वं ह(ह)हेद (०) जेणेव पुक्ल(र)रिणी तेणेव उवागच्छड, नए णं ताओ मित्त जाव महिलाओ गंगदर्त सन्धवा(ई)हिं सञ्बालंकारविभूसियं करेंति, तए पं सा गंगदना भारिया ताहिं मित्तनाईहिं अनाहिं बहुहिं न-गरमहिलाहिं सद्धिं तं वि-उलं असर्ण ४ सुरं च ६\*\*\*दोइलं विणेड् २ ता जानेव दिसिं पाउच्युवा तामेव दिसिं पश्चिममा, तम मं सार्गारका (भा०) सत्ववाही तं गर्का सहैयुहेर्ण परिवहड, तए णं सा गंगवला भारिया नवर्ष्ट मासार्ग बहुपिडिपुण्याणे जाव पदाया ठिइबडिया'''जाव जम्हा यं अम्हं इमे दारए उंबरदत्तस्य जक्खस्य ओ(उब-उ)वाइयलद्वए लं हो-उ पं० दारए उंबरदत्ते नामेशं, तए शं से उंबरदत्ते दारए पंत्रधा-ईपरिगाहिए'''परित्रहुई, तए ये से सागरदने मस्यवाहे जहा विजयमिते जाव काठ०, गंगदत्ता-वि", उंबरदत्ते निच्छ्दे बहा उजिलयण्, नए णं तस्स उँबरदत्तरस दार-गस्म अ-सवा कमा(वि)इ सरीरगंधि जमगसमगमेव सोलश-रोगायंका पाउब्स्या, तं - सासे का-से जाब कोडे, तए वं से उंबरदने दारत मोलमहिं रोगायंकेहिं अभिन्ए समाणे॰ जान विहरह, एवं कल गोयमा ! उंबरदने (दा०) पुरा-पोराजार्ग जाब पचनु-भवमाणे विहरह, (तएते णं) से [णं] उंबरदत्ते-कालमासे कार्ल किया कार्ह गन्छिहिइ कहि उनवजिहिइ ! योगमा ! जंबरदत्ते दारए बाबल(मे)रि बासाई परमाउर्य पा(लि)लङ्सा कालमासे कार्ड किया इसीने रसणप्यभाए पुरुषीए नेरहस-ताए उदव॰, संमारी तहेब जाव पुढवी, तभी हत्थिणाउरे नयरे कुकुडताए पचा-बाहिइ गोद्धिबहिए न(हे)स्वेब इतिबजाउरै नवरे सेहिक्केसि अवविश्वदिव बोहिं"" सोहम्मे करपे महाविदेहे बासे विजिन्नहि ॥ निक्सेबो ॥ २०॥ साचर्य अञ्चयमं समर्त ॥

जर वं मंते ! .... अहमस्य उक्कोवो एवं काळ जंबू ! तेर्व बाकेवं तेर्व समएवं सोरियपुर नयरं सोरियव(वें)विश्ववं उजावे सोरियव(सी)ते रावा, तस्स में भोरियपुरस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुर-त्यि-मे दिसीभा(मे)ए एत्व ण एगे अच्छंघ[वा]पाडए होत्या, तत्व णं समुद्दत्ते नामं अच्छंचे परिवसद अहम्मिए आव दप्पिद्धयाणंदे, तस्य गं समुद्रदत्तस्य समुद्रदत्ता-नामं मारिया होत्या अहीजवर्ष-विदियसरीरा, तस्त ण समुद्दत्तस्य (मण) पुत्त समुद्दत्ताणिभारियाए अत्तर सोरियदत्ते नामं दारए होत्या अहीण , तेणं काठेणं तेण समएणं सामी समोस-डे जाव परिसा पिर्विगया, तेरं कालेणं नेणं सपए० जेहे (अ०) सीसे जाव सोवियपुरे नयरे उच-नीयमञ्ज्ञ(म)माइं कुलाई व अहाप अर्थ समुदाणं गष्टाय सोरियपराओ न्याओ पढि-निक्तमाः, ि तर्य मच्छंय-पाडगस्य अद्रासामेतेणं वी(ई)डवयमाणे महद्रमहाहियाएम हिचीणुस्यवरिताए मञ्जययं पासद एगं पृरिसं सुद्धं भुक्तं विस्मंसं अदिवस्मावणद कि हिकि। ही) वियाभ्यं नी कमाइग-निय(च्छ) त्यं सच्छकंटएणं यत्रक् अणुल्यमें में बद्धाई के जाई वी न्यराई कुबेमार्ग अभिक्लाण २ प्यक्तले य रहिरकाले य किमिकवरे य व(म)नमार्ण पासद, [२] इमे(बाहवे) अञ्चात्यए ५-पुरा-वीराणाणं जाव विहरह, एवं मंत्रेहेड [ - ] जेणेव समणे भगवं " जाव पुण्वभवपुण्छा जाब बागरणे-एवं खल गोधमा ! तेणं कालेणं नेशं समएणं इहेव जंबहीवे धैवे भारहे वासे नंदिपरे नामं नवरे होत्या मिले राया. तस्य मं मिलस्स रको खिरीए नामे महार्णांगए होत्या अर्जनगए जाव इप्पक्षियाणे दे, जस्म में निरीयस्य महाणिखस्य बहुवे मध्यया य बागरिया य साउणिया य दि-सभइभणवेयणा कहाक(स)कि बहुबे सण्डमस्का य जाव पडामाइपडाने य अए य जाद महिसे य तिलिरे य जाद म(यू)करे य जीवियाओ वनरोबेति (२) सिरीयस्त महाणस्यस्त उवर्णेति, अ मे ब से बहुवे तिनिश् य जाव मन्त्रश व पंजरंति संनिरुद्धा चिदंति, अ-ते व बहुवे प्रस्मा दि-सभइभनवेयणा ते बहवे तिनिहे य जाब स-ऊरे य जीवियाओ सेव विष्यिक विश्वांत (१) निरीयस्य महाणांत्रयस्य उवणेति, तए थे से विरीए महाणांत्रिक बहुणं बलयर् अलयर्सह्यराणं मंसाई कप्प(-व) विकाप्पियाई करेह, तं --सव्हर्वावे-वाणि य बहुसंबि वाणि य बीहर्यंदियाणि व रहस्तसंबियाणि व हिमपहाणि य जम्म-[प॰](चम्म)वेग॰ मास्वपक्काणि य कालाणि य हेरेगाणि य महिद्वाणि य सामसर-शियाणि य मुद्रियार्शियाणि य कविद्रशियाणि व दालिम्द्रशियाणि य मच्छरशियाणि य तालियाणि य माजियाणि य सोतियाणि य उचकखडावेड अन्ते य बहवे मच्छरसे य ए(मि)गोजरसे य तितिररसे य जाब मयूरसे व अ-सं व विउले हरियसार्थ वयक्तकावेइ २ ता मित्तस्य र-श्रो भोयवार्वकर्षतं भोयववेत्वार् स्वयोद् अप्यवा-वि य में से सि(रि)रीए महाक्तिए है • वह • जलपर( • ) वलपर( • ) वाह्यस्त्रे-

सिह च र(स)सिएहि य हरियसागेहिय सोह्रोहि य त-लिएहि य भज्जिए(भि-)हि य सुरै च ६ आसाएमाणे विहरद, तए णं (से) सि-रीए महाणसिए एयकमी सुबहं पानकम्मं समज्जिणिता तेतीसं वाससयाई परमाउयं पालइता कालमासे कालं किया छट्टीए पुडवीए उबब(क्री)के । तए णं सा समृहदत्ता भारिया निंदू यावि होत्या जाया २ दारगा विणि-हायमावर्जात अ(हा)ह गंगदत्ताए चिंता आपुरुखणा ओ-बाइयं दोहला जाब दारगं पयाया जाव जम्हा ण अम्हं हमे दारए सोरियस्स जक्त्वस्म ओ-बा-इयलदे तम्हा ण होउ अम्हं दारए मोरियदने नामेणं, तए ण में मोरियदने दारए पंचधा(इ)ई जाव उम्मुक्तवालमाचे विन्त्रयपरिणयामिते जोव्वण० होत्या, तुग् णं से समुहदत्ते अ-लया क्या(ई)इ कालधम्मुणा संजुते, तए णे से गोरियदते (दा०) बहुहि मित्त-नाइ० रोयमा - समुद्दनस्म नीहरणं करेइ न्येद(य)याई म(याई)यांकश्चाई करेड. अ-इया कथा-इ सयमेव मच्छंधमहत्तरगर्भ इवमंपाञ्चिता में बिहरू ; नग् जं से सोरिय(ए)दते दारए मन्छंथे जाए अहम्मिए जाव दुष्पहियाणंड, तए णं तस्म सोरियदनमञ्छंथस्म बहुवे पुरिसा दि-नभइ० एगद्वियाहि जन् (पं )गामहान (टी )ई ओगा-हेंनि [२] बहाई दहनालणाहि य दहमन्त्रोहि य दहमहणे(हि)हि य दहबह-णे-हि य द्रहपबदणिहि य अयंपुलेहि य पंचपुळेहि य मन्छंपछेहि य मन्छपुन्छेहि य जेमाहि य ति[सि]मराहि च भि-सराहि व विसनाहि च विन्तराहि च हिलिसिहि य लहिरीहि य सिरिगीहि य जालेहि य गलेहि य कुडपामेहि य बहावंभेहि य सुन-वंधणेहि य वा-लबंधणेहि य वहवे मञ्चयन्छे य प्राव पडागाइरङ्गे य गिण्हींत् (०) एगद्वियाओं (नावा) भ(रे)रैंनि (०) कुछ गा(हे-हि)हैंनि (०) मचछवलए करेंनि (०) आयवंति दलपंति, अ-के य में बहुवे पुरिमा दि-सभइभनवेयणा आयवतन-एहिं सो(ले)हेहि य किलिएहि य न जिएहि य गयमग्रीत विक्ति क्षेपेमाणा विद्-रति, अप्पणा-वि-य ण से मोरियदने यहाँहै नण्डमच्छेहि य जाब पडा असेहिहि य तिरुप्ति य भ जिएति य भूरं च ६ आसा(4)एमाणै० विहरह, सए में तस्य सोरियदनस्य मच्डंथस्य अ श्रया क्या इ ते मच्छमोहे [य] त-लिए य न-जिए य आहारेमाणस्य मच्छकंटए गलए लग्गे या-बि होत्था, नए वे से मोरियदलमच्छंचे महयाए वेयणाए अभिनूए समाजे कोई विश्वपुरिने महावेड २ ना एवं ववासी-गण्डाह र्ण तु-महे देवाणुरियया । मोरियपुरे नयरे मिन्याक्षम आव पहेस [या] महया ५ संहेण उग्धोसेमाणा (२) एवं व-यह-एवं बह्य देवाणुण्यिया ! सोरियदणस्स मच्छाकंटए ग(लए)के लागे तंत्रों मं इच्छाइ वे-जो वा ६ सोवियमध्यायस्य सच्छाईट-वं मलाओ नी(नि)हरिताए तस्स ण सोरियः बि-उर्फ अत्यसंप्रवाणं बलयह, त-ए पं

ते को हुंबियपुरिसा जाव उन्यो(सं)संति, स-ए णं ते बहुवे वे-जा य ६ इमेयाहर्व उन्योसणं उन्योसिकमाणं निमानंति २ ना जेणेब सोरिय० गे-हे जेणेव सोरियमच्छंवे तेणेव उवागच्छंति [२] बहुहिं उप्पत्तिया० परिणममाणा वमणेहि य छड्डणेहि य क्षो-वीलणेहि य कदलनगाहेहि य महुद्धरणेहि य विसहकरणेहि य इच्छंति सोरियमच्छं० मच्छंकट-मं गलाओ नीहरिनए नो (चेव णं) संवाएंति नीहरिनए वा विसो-हिनए था, तए णं ते बहुवे वे-जा य ६ जाहे नो संवाएंति सोरिय० मच्छकंटगं गलाओ नीहरिनए नाहे संना जाव जानेव दिसि पाउच्म्या तानेव दिस्पं पिडिगया, तए णं से सोरिय० म० विज्ञ०पिडियारिति(वि)व्विणो नेणं दुक्खेणं महया अभिभए सके जाव विहर्द, एवं खल् गोयमा । सोरियदने पुरापोराणाणं जाव विहर्द, गोरिए णं मेते । मच्छेचे इओ (य) कालमासे कालं किया काहं गच्छि० हिट (१) कहिं उवविज्ञिहिइ ! गोयमा ! सन्ति-वामाइं परमाउवं पालड्डमा कालमासे वाल किया इन्हेंसे रवणापभाए पुटवीए०, संसारो नहे० पुट० इन्हिणाइरे नयरे मच्छनाए उवव०, से णं तओ मन्छिएहिं जीवियाओ ववरोविए तस्येव सेटियुलंकिमाण्यां० सोहम्से कप्पेण महाविदेहे वासे मिन्छिहि० ॥ निक्खेवो ॥ २८ ॥ अद्वर्म साज्यपणं समस्तं ॥

जह ण भंते ! "उन्खेबो नवमस्त एवं त्वलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं रंग्हीडए-नामं नयरे हांत्या रिद्ध , पुत्र (वी) विन-हिसए उज्जाणे, वेसमणड[तो] ने राया, हिरी देवी, पून-नंबी कुमाने जुनराया, तत्य ण रोहीडए नयरे तले नामं गाहा-वह परिवत्त अश्वे कल्हांगरी भारिया, तत्य ण रोहीडए नयरे तले नामं गाहा-वह परिवत्त अश्वे कल्हांगरी भारिया, तत्न ण दत्तस्त पूरा क(क) ल्हांगिए अत्तया देवदत्ता-नामं दारिया होत्या अहीण(०) जाव उिद्धा उिद्ध मरीरा, तेणं कालेणं तेणं गमएणं सामी समोम-दे जाव परिसा , तेणं कालेणं तेणं गमएणं सामी समोम-दे जाव परिसा , तेणं कालेणं तेणं ममए जेड्डे अंतेवासी उद्धक्त्वमण "नहेष जाव रायमम-नमोगादे हत्यी आसे पुरिसे पासह, तेति पुरिमाणं मज्जागयं पासइ एगं इत्थियं अव-ओड-यवंपणं उन्धित्तक ण्या-नामं जाव सूले भिजमाणं पासइ, [२] इमे अ-ज्झात्यए "तहेव निरगए जाव एवं वयासी-एसा ण अंते! इत्थिया पुन्वभवे का आसी! एवं झल गोयमा! तेणं कालेणं तेणं समएणं हहेव जंबुही(व)वे दीवे मारहे वासे सुपद्धे नामं नयरे होत्या रिद्ध , म(इ)इसि-णे हाया, तस्स ण महासेणस्स ए-सो धा-रिणीपामोक(सं)झाणं देवीसहस्त ओरोहे याचि होत्या, तस्स ण महासेणस्स रक्षो पुत्ते धा-रिणीए देवीए अत्तए सीइसेणे नामं कुमारे होत्या अहीण जुनराया, तए ण तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स अम्बाधियरे अ-वया क्या-इ पंच पासामविस्यस्याहं

कारेंति अञ्भुगगय॰, तए णं तस्स सीइसेणस्स इमारस्त.अश्रया ख्या(वि)इ सामायामोक्स्बाणं पंचण्हं रायबरकजगसयाणं एगदिवसे पाणि गिण्हा(वैं)विंध पंच-स्यओ दाओ, तए ण से सीइसेणे कुमारे सामापामोक्खाई पंच(हिं)स्याहि देवीहें मदि उपि जाव विहरड, तए गं से म-हासे ने राया अ-चया कयाइ कालघम्मुणा संजुत्ते नीहरणं "राया जाए महया , तए णं से सीहसे-णे राया सामाए देवीए मुच्छिए ४ अक्सेसाओ देवीओ नो आढाइ नो परिचाणाइ अणा-ढायमाणे अपरिजाणमाणे बिहरइ, तए जे तानि एगुणगाणं पंचण्हं देवीसयाणे एगूणाई पंच(धा-इ)माईसवाई इमीसे कहाए लद्धद्वाई समाणाई एवं खलु सामी बीहरो-ने राया सामाए देवीए मुस्छिए ४ अम्हं भूयाओं नो आहाइ नो परिजानह अणाहायमाणे अपरिजाणमाणे विद्वरह, तं सेयं सात् अन्हं सा(मा)मं दे-वि अभिग-पओगेण वा विसप्पओगेण वा सत्यप्पओगेण वा जीवियाओ ववरोबिनए, एवं संपे-हेन्ति [२] सामाए देवीए अंतराणि य छिदाणि य वि[बरा]रहाणि य पिकणागर-माणीओं (२) विहरंति, तए पं भा सामा देवी इमीसे कहाए लबदा समाणी एवं बयासी-एवं ख॰ म-म पंचण्डं सक्तीसयाणं पंच माइसयाई इमीसे बहाए लद्भद्वाई समाणाई अ-जम-कं एवं वयासी-एवं खुलु सीहसेके .... जाव विकासरमाणीओ बिहरंति, तं न नजह णं म-म केण-इ कुमरणेणं मारिस्पंतिकिक्ट सीया जाब जेणेव कोबचरे तेणेव उवागच्छह २ ता ओहय जाब क्षियाह, तए में से सीहसे-मे राया इमीसे कहाए लद्धे समाणे जेलेव कीक्च-ए जेलेव सामा देवी तेलेव उवा-गच्छद २ ता मामं देवि ओह० जाद पासद २ ता एवं बदासी-कि शे तुमं देवाणु-प्य-ए! ओइ॰ जाद क्रियासि है, तए में सा मामा देवी सीहसेने-में रूप्या एवं वुना समा-णी उप्पेण(ओ)उप्पे(णी)णियं सीइसे-मं समं एवं बनासी-एवं बाह सामी ! म-म ए-गूषपंचसवनीनयार्ग ए-गूणपंच(धा)माइसयार्ग इमीसे कहाए रुद्धाणं समाणाः अध्यमे सहार्वति २ ना एवं बदासी-एवं सालु सीहसे-ने रावा सामाए देवीए उत्तरि मुख्छिए । शर्म(हा र्ष)ई भू(आ)माओ नो आवाह ...जाब अंतराणि य छिद्दाणि पविजागरमाणीओ बिहरेति ते न नजार शीया वाय क्षियामि, तए णे से सीहसेणे राया सा-में देवि एवं वयासी-मा ये दर्भ देवाया प्पिए ! ओड ॰ जाव क्रिया(इसि)हि, बाई णं त(इ)हा अ(प)तिहासि बहा पे सब मतिय कतो-वि मरीरस्स आ(बा)वाहे (बा) प-बाहे बा अविरुग्धइतिकह साहि इद्वार्ध ६ समामासेड, [२] तको पवि-निक्यामः २ ना कोडंबियपुरिसे सहावेड २ गा पर्व बयासी-गच्छड पं तुब्भे देवाणुप्पिया । एपडडस्स नगरस्य बहिना एवं

महं कुडागारसार्थं करेड अणेगक्सं मसमर्थनिति । पासा । ४ करेड २ ता म-मं एकमाणितमे क्विप्पणह, तए मं ते को द्वेवियपृतिसा करमल बाव पिकस्पिति २ ता सपद्धनगरसा बहिया पच-त्यिमे दिसीविमाए एगं महं कृढागारसालं बाव करेंदि भणेगक्संभ ॰ पासा ॰ ४ जेणेव सीहरोजे राजा तेणेव उवागच्छति २ ता तमा-वातियं प्रवापियाति, तए णं से सीहसेणे राया अ स्था क्याइ एगूणगाणं पंचवहं देवीसयाणे एगूलाइं पेचमाइसबाइं आमंतेड. तए वं तासि एग्(णा)वर्षचदेवीसवाणं एगूजपंचमाइसयाई सीइसेनेनं र-का आसंतियाई समागाई सव्वालंकारनिभूसियाई जहाविभवेणं जेपेव सुपद्धे नगरे जेणेव सीहसेणे राया तेणेव उदागच्छंति, तए भं से सीहसे-णे राया ए-गूजपंचदेवीसयाणं ए-गूजगाणं पंचण्हं मा(ई)इसयाणं कुरागारसार्व आवा(से)सं दलगड, तए गं से सीइसेंगे राया कोईवियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-गन्छह णं तु-स्मे देवाणुष्पिया । विकल असणे॰ जनमेह सुब-है पुरफबरवर्गधमहालंकार च कृडागारमालं साहरह [ब], तए नै ते कोईबिय-प्रिस्ता तहेव जाव साहरेति, तए ण लासि एग्णगाण पंचण्हं देवीसवाणं एग्ण-पंचमा है । इगयाई सञ्चालंकारविभृतिया ० तं विवतं असणं ४ सरं च ६ जासा-एमाणाः गंधव्य-हि व नाहए-हि य उदगीयमाणाई २ विहरेति, तए ण से सीह-सेणे रामा अद्भारतकालसमयंति कहाँ प्रतिमेही सदि संपरिवडे जेणेव कृडामा-रसाला तेणेव उवागच्छइ २ ता कृडागारसालाए दुवाराइं पिहेइ [२] कृडा-गारसालाए सन्वओ समंता अगणिकार्य दलयह, तए वं तासि एन्एगाणे पैचव्हें देवीसयाणं एगणगाइ पंच-मा-इसयाई सीहर-का जाजीवियाई समाणाई रोयमाणाई है बताणाई असरणाई कालधम्मणा संजुलाई, तए णं से सीहसेचे राया एयकम्मे ४ सुबहं पावकम्मं समिजिविता बी-तीसं वासलवाई परमाउवं पालइता काळमासे कार्ल किया छद्रीए पुरवीए उद्योगेन वावीसमागरीव(माई ठि)महिइएस निरहय-गाए। उक्क में, से जं तुओं अर्थतर उब्बहिना इहेब रोहीहए नयर दत्तस्स सत्य-बाहस्स कन्द्रसि-रीए सारियाए क्रिकेस दारियताए उपन से, तए में सा कन्द्र-सिरी नवर्ण्ड मासार्ग बाब दाविबं पवाया स्(क्) उमालः सुरुतं, तए ये लीसे दारियाए अम्मापियरी नि(ब्बि) व्यतवारसाहिबाए विडकं असर्व ४ जाव मित्त-नाइ -नामवेज करेंति""ते होन्त मं दाविका देवदत्ता नामेर्ण, तए मं सा देवदत्ता [दारिका] पंचवाईपरि[र]गहिया जाव परिवृद्ध, तए में सा देवदशा वारिया जम्मुक्रवालमाया जोव्यकीय व स्त्रेण य लायक्नेण व बाय नई० उक्किया उक्कियरीरा वाया यावि दौरवा, तए वं सा वेददत्ता बारिया म-नवा कता(ई)ह शाया सन्वालंकारविश्वविधा

बहुहिं खुजाहिं जाद परिक्खिता उपि आगासतलगंसि कणगतिष्(सर्)सेर्ण कीलमाणी विहरह, इमं च णं वेसमणदत्ते राया ण्डाए सव्वार्तकारविभूसिए आसं दु-रुहिना बहार्ह परिमेहिं सर्वि संपरिवर्ड आसवा हि हि(णी) णियाए निजायमाणे दत्तस्स गाहावहस्य गिहस्स अदूरसामंतेणं वी(वि)इवग्रह, तए पं से बेसमणे राया जाब वी(नि-ई)इवयमाणे देवदनं दारियं उपि आगासतलगंति कणगतिंद्से(ण य)णं कील-मा-णि पासड, देवदत्ताए दारियाए जो-ञ्बणेण य स्र्वेण य लाबण्णेण य जाब विभिन्हए को डुंबियपुरिसे सहावेह २ ता एवं बयासी-करम ण देवाणुष्पिया ! एसा दारिया कि वा नामधे अर्थ ?, नए णं ते को ढंबियपुरिसा वैसमणरायं करयल ० एवं वयासी-एस णं सामी! दत्तरस सत्यवाहरूम घु-वा कन्ण्हिस (वि)रीए भारियाए अत्तया देवदना नामं दारिया जो-व्यपेण य ध्वेण य लावण्येण य. उक्किन उक्किन सरीरा, नए ण से वेसमणे राया आसवा-हणियाओ पिंड-नियने समाणे अधिभतर-(हा) जाणिजे पुरिसे सहावेइ २ [ता] एवं बयासी-मच्छह णं तुस्से देवाणुणिया! दत्तस्म पूर्यं क-ण्हमिरीषु आरियाच अन्यं देवदले दारियं पूर्माणं(दि)द)नंदिस्स जबर-को भारियकाए बरेह, जड-वि सा सर्यर जसका, नए णे ते ऑक्शनर-अणिजा पुरिसा वेसमणेणं रचा एवं बुणा समाणा इद्वतृद्धा करवल जाव पिढवुणेति २ ता ण्हाया मुद्धापावैमाइं'''संपरिवृद्धा जेणेब दलस्स-निहे तेणेव उवागन्धिरया, तए णं से द-ते मत्यवाहे ते पुरिन्ने एजमाणे पागइ २ [ना] हद्भुद्धः आमणाओं अस्मृहेड २ [ता] सनद्र प्यारं पद्मगए आसणेणं उवनिमंतेद २ ता ते पुरिसं आगरधे वीमत्ये तुहामणवर्गा एवं वयासी-सहिसन् ले देवाणिपया । कि आगमणप-ओयणं है, तए णे ते रायपूरिमा दन्ते साथवाई एवं वयागी-अम्हे णे देवाणुप्पिया ! तब धूर्य कण्डमिरीए अन्यं देवदने दारियं पून-नंदिस्स जुनर को आरियलाए बरेमी. तं जर मं जामानि देवाणुपिया ! जुने वा पत्तं दा सलाहणियां दा सरिसी वा संत्रोगी दिजाउ में देवदाना अः रिया पुस-नेदिस्स जबर-सी, भग देवाणुप्पिया ! कि वलयामी सर्क है, तए में में दत्ते ते अध्यनर-उपिक्के प्रिमे एवं क्यासी-ए(वं)-यं चेव णं देवाण्यिया! मन्म नुक्षे वं णं वेसम्(जदशे)णे राया मन्म दारिया-निमिनेणे अणु-गिन्हर् ने ठा(मे)णिजन्मिसे वि-उक्केण पुरश्वस्थर्गधमहालंकारेणं सकारेहरू पडिविन बेड, तए में ते हाणिजपूरिसा जेनेब वैसमणे राया तेणेव तवामच्छेति २ शा वेसमणस्य र-को एयमद्वे निवेदेति, तए मे से दशे गाहावहे म-स्था स्था(मि)इ सोमणंसि तिहिकरणदिवस-नक्खशमुहरांति वि-उलं असणे ४ उदयस्तवावेह २ शा मिल-नाइ० भागतिइ व्हाए सहास्रणवरमण तेणं मिल० सदि संपरिस्के तं बिडले

असणं ४ आसाएमा० विहर्द जिमिय<u>भृत</u>त्तराग० आयंते ३ तं मित्त-नाइवियग० विउलगंधपुष्फ जाव अलंकारेणं सकारेकः देवदर्श दारियं ण्हायं सञ्वालंकारविभू-सियसरीरं पुरिससद्दस्यवाहिणीयं सीयं व्-रहेड २ ना सुबहमित्त जाब सदि संपरिवृद्धे स(व्यइ)व्यित्रीए जाव नाइयरवेणं रोही(ई)ड-यं नवरं मज्हांमङक्केणं जेणेव वेसमण-र की गिहे जेणेव वेसम(णो)णे राया तेणेव उवागच्छड़ २ शा करयल जाव वदा-वेह २ ला बेसमणस्य रश्रो देवदलं दारियं उवणेड, तए णं से वेमम-णे राया देवदले दारियं उद(णि)णीयं पासइ २ [ना] हद्भुद्ध० बिजलं असणं ४ उवक्सडावेइ २ ता मिन-नाइ॰ आमंतेइ जाव नकारेइ॰ पुम-नंदिक्रमारं देवदर्श च दारियं पष्ट्यं द रहेड २ ना से(शि)यापीएहिं कलमेहि मजावेड २ ना वर-नेव-स्थाइं करेड २ ता अगिनहोमं करेड [२] पूम-र्त(वी)दिकुमारे देवतनाए दारियाए पाणि गिण्हावेह, तए में ने नेगम में राया पून-नेदिकमारस्स देवदर्भ दारियं त-विवर्षाए जाव रवेण महया-इन्नीसकारसमुद्र एणं पाणिग्गहणं कारेट्र [२] देवदलात् द्रारियाण् अस्मा-पियरो मिन जाव परियणे च विश्लेण असुण बत्यराध्याकालंकारेण य सकारेड संमाणि जाव पश्चिवमजेड, नए ण में पून-नेवी-हुमारे देवदलाए सर्बि उपि पागायक फु(है)हमाणाहि सुद्देगमर(बे) बएहि बर्णा > उव्चिजमाणे जाव निद-बह, तए मं से वेसमणे राया अन्वया क्या(ई)इ कालधम्मणा संतुले नीहरणे जाव राया जाए, तए णं से पूथ-नंदी राया निरीए देवीए मा(य)याम(ति-ते)तए यावि होत्या, कहाकाँव जेणेव सिरी देशी तेलंब उदागरछड ? ता सिरीए देवीए पाय-वडमे करेड 🕄 स्थागमहरूतयागेहि तेहेहि अन्तिगावेश अद्वितहार संसद्धाप तमाग्रहाए (जनमधुहाए) रोमधुहाए च उ-व्यिहाए संबाहणा(इ)ए संबाहावेइ [२] सुरभिणा गंधवहरूपं उक्बहाबेंह [२] तिहिं उटएहिं मजाबेंह तं०-उत्तिभोदएमं बीओदएगं गंधीदएगं, [२] विउतं असणं ह भोयाबेह [२] निरीए देवीए पहायाए जिमि । भुत्तुनरायकार् न-ए पे परखा ब्हाइ वा भुंजह या उरालाई मा(म) शुस्सनाई भोगभोगाई मुंजमाण विहरद । त-ए णं तीले देवदत्ताए देशीए अ-खया क्याइ पुरुवरणावरत्तकालसमयंति कु-द्वेवजागरियं जागरमाणी-ए इमेयास्त्रे अ[स्म]ज्यस्थिए ५ समुप्पके-एवं कुल पूस-नंदी राया सिरीए देवीए भाइभत्ते जाव विदृरह ते पूर्ण बक्केबेमं नो संचाएमि अहं प्रान्तंदिणा रन्या सद्धे उरालाई० भुंडमाणी विहरिक्तर तं मेर्य सालु मम सि(री)ि दे-वि अधिगपओंगेन शा सरयः विसः मंतप्पओंगेण बा जीवियाओं चनरो(वे)विताए २ ता पुसर्नदि[णा]रका सर्वि उरालाई भोगभोगाई भुंजमाणीए निहरित्तए, एवं संपेद्वेड २ ता तिरीए देवीए अंतराणि म ३ परिक

जागरमाणी विहरह. तए णे सा खिरी देवी अ-सवा बया-ड मजाइवा बिरहियखब-मिर्जिस सहपराता जाया यावि होत्या, इमं व णे देवदता देवी जेणेव सिरी-देवी रोणेब उवागच्छा २ ता (सिरीदेवी) मजाइयं विरहियसयणिकंति सुद्द्वपसुत्ते पासइ २ ता दिसालीय करेड़ २ ता जेवेब अत्तबरे तेजेब उबागच्छड़ २ ता लोहदंडे परामुसइ २ ता लोहदंडं तावेड [२] ततं समजोउभूयं प्रक्रकिन्यसमाणं संडासएणं गहाय जेणेव सिरी-देवी तेणेव उदागच्छा २ का सिरीत देवीए अन्वाणंसि पविस-(व)वर् तए णं सा तिरी-देवी महया २ सहेणं जारतिता कालधम्मुणा संजुता, तए ण तीसे सिरीए देवीए दासबेडीओ आर्रास्वस(हं)? सोबा निसम्म जैलेब सिरी-देवी तेणेब उदागच्छंति [२] देवदर्त दं-वितओ अवक्रममाणि पार्शति २ चा जैमेव सिरी-देवी तेणेव उवागच्छेति [२] सि-ति दे-वि निष्पाण नि(वि)बेद्वे जी(व)विय-बिप्पजर्ड पासंति २ ता हा हा अही अक्रजमितिकह रीयमाणीओ कंदमाणीओ विरुवमाणीओ जेणेव पूस(-दि)नंदी राया तेणेव उवागच्छति २ भा पूसर्न(दी)दि रायं एवं बयासी-एवं खळ सामी! सिरी-देवी देवदनाए देवीए अकाछे चेव जीविमाओं वक्रोविया, तए में से पूस-नंदी राया नारी दान वेडीयं अंतिए एवसई सोचा निसम्स महया माइतोएणं अप्यु-वे समाणे परसु-नियने-विव चंत्रयवरपाववै बस-ति धरणीयलेस सब्बंगेहिं संनि-बढिए, तर् यं से पून-नंदी ग्रथा मुहुनैनरे(में) व आसत्ये वीसत्ये समाणे बहुद्धं राईसार जाव मत्यवाहेहि मिन जाव परिवर्णेश (ब) सदि रोयमाणे ३ लिरीए देवीए महया इचीए नीहरणे करेड २ ला आसुरति-देवदर्भ देवि पुरिसेई भिण्हाने न ते (एए) वं निहानेण बज्जो आजने हैं, ते एवं खह गोयमा ! देवदत्ता देवी पुरापुराणाणं "विहरद । देवदत्ता लं अते ! देवी धमी कालमासे कालं किया कोर्ट ग(फिड)मिहि॰ कोर्ट उक्की मिहि: ! गोयमा ! व्यसीई बासाई परमाठयं पालइता कालमासे कार्न किया इनीसे रक्षणपनाए पुरुवीए नेरहयताए उववधा संसारी बणस्सइ"", नुओ अर्थसर उन्धाहेला गंगपुरे नवरे इंसताए पचामाहिइ, से मं नत्थ माउनिएहिं ब-हिए नमाचे तत्वेष गंगपुरे नमरे सेट्टिकु॰ बोहिं ''सोद्रमी''' मदाविदेहे बासे निज्यिहि॰ ॥ निक्लेकी। २९॥ संख्यां अञ्चयणं समाने 🛚

जद ण भंते ! समयेण भगवश महावीरेन दसमस्स उनके जो एनं सह जेनू ! तेण कालेण तेण समएनं वद्धभागपुरे ना-मं नवरे होत्या, विजयवद्धमाणे उज्यान, विजयमित राया, तत्व णं घणदेव नामं सर्ववाहे होत्या अहे , पिर्व(गु)म् ना-मं भारिया, अंजु दारिया जाव सरीरा, समोशर्य परिश्वा जाव पविशयो, तेण कालेन

तेणं समएणं जेद्रे जाव अडमाणे जाव विजयमितस्य र-जो गिहस्स असंगवणियाए अदूरसामेतेण वी(वि)इवयमाणे पासइ एगं इत्थियं सुक्रं भुक्खं निम्मेसं किडिकिडिया-भूयं अद्भित्रभगवणदं नीलसाडग-नियत्वं कटाई कलणाई वी-सराई क्वमाणं पासड० चिता तहेव जाप एवं वयासी-सा नं भंते ! इत्यिया पुरुषभवे [के] का आ-सी ?, बागरणं-एवं खलु गोयमा । तेंगं कालेगं तेणं समएणं इहेव जंबहीवे दीवे भारहे वासे इंदपूरे नामं नयरे होत्या, तत्य णं इंददत्ते राया पुडवीलिशी ना-मं गणिया होत्या बण्यओ, तए णं सा पत-बीलिय गणिया इंदप्रे नगरे बहुवे राईसर जाव प्पांभी है येओ बहुद्दि चुन्नप्पओगेहि य जाब आमि-ओगेना उरालाई माणुस्यगाई भौगभोगाई भुजमा-णी बिहरह, तए णं मा पुडवीसिरी गणिया एयकम्मा ४ सबहं ॰ समजिनित पगनीसं दासमयाई परमाउयं पालडना कालमासे काले किया छद्वीए पङ्गीए उक्कोमेंगं० नेरडयनाए उवव हा. सा र्ण तओ अर्णतर उव्बद्धिता इहेब बद्धमाणपुरे नयरे भणदेवरंग मन्यवाहस्स पियंगुभारियाम् कुन्छितंस दासिय-नाए उवनना, तए णे मा विषेयुमारिया नवण्डं मामार्णः दारियं प्याया, नामं अ(ज्) तुमिरी, सेमं जहा देवदताए । तए यं से विजए राया आमवाह० जहा वैसमगदने तहा अंजं पासड नवरं अप्पणी अद्वाए वरेड जहा तेयकी जाव अंजूए भारियाए साई उपि जान विहरह, तए में तीचे अजूए देवीए अन्त्रया कबान्ह जो-णिम् छे पाउच्मूए याबि होत्या, तए णे [से] विजय राया को इंबियपुरिसे सहा-बंह २ मा एवं बयासी-गच्छह नं देवाणुप्पिया ! बढमा(ने)नपरे नयरे विधा-हम जान एवं व-यह-एवं खन्न देवागरियया ! विजय अंजर देवीर ओंशिए हे भाउल्भए जो मं १० के जो वा ६ " जाव उग्पोसेति, तए मं ते बहवे के जा० ६ इमें एयारूर्व सीचा निसम्म जेलेब विज(य)ए राया तेलेब उवागकांतिक उप्पत्तियाहि॰ परिणामेमाणा इच्छंति अंजूए देवीए बोषिम्लं उदसामित्तए नो संचाएँति उवसामिनए, तए मं ते बहवे वे-जा य ६ आहे नो संचाएँति अंत्रुः जोविस्तं उवसामिनए ताहे संता तंता परिनंता जामेव दिसि पाउ-भ्या तामेव दिसि परिगया, तए णे सा अंद-देवी ताए वेयणाए अभिभ्या समा-णी प्रका मुक्ता निम्मंसा कडाई कलुगाई वी-सराई विलवइ, एवं खलु गोयमा ! अंज-देवी प्रापीराणार्थ जाब बिहर्ड । अंजू में मेरी देवी इजी कालमासे काल किया करि गन्छिति । करि उनविजिहिद रे गोयमा । अंजू में देवी नउई बासाई परमाउर्य पानवता कालमासे कालं किया हमीसे रवणप्यभाए प्रवरीए नेरहयत्ताए उवरजितिहर, एवं संसारी कहा पहने तहा नेयन्वं जाक कमस्तर्क, सा में सकी

अणंतरं उव्यक्तिंगा सन्वभोभद्दे नयरे मधूरताए प्यायाहिङ, से णं तत्य साउणिएहिं व-हिए समाणे तत्येव सञ्यभोभद्दे नयरे सेट्ठिकुलंशि पुत्तताए प्यायाहिङ, से णं तत्य उम्मुक्वालभावे तहास्त्राणं थेराणं केवलं बोहिं बुजिसहिङ् पत्यमा सोहम्मे , से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खए कहिं गन्छिहि कहिं उवविकिहिङ् गोयमा। महाविदे-हे जहा पडमे जाव सिजिसहिङ् जाव अंतं काहिङ्। एवं खल जंबू। समणेणं जाव संपत्तेणं दुइविवागाणं दसमस्य अञ्चयणस्य स्वयम्हे प्रमत्ने, सेवं अंते ।। ३०॥ इसमं अञ्चयणं समस्य। युद्विवागो वसस्य अञ्चयणेस्य॥ पद्ममें स्वयम्खंधो समस्तो॥

तेणं कारेणं तेणं समएवं रायगिहे नयरे गुणसि(के)लए उजाणे ध(सो)हम्मे समोस-डे जंबू जाब पत्रवासमाणे एवं वयासी-जड ण भेते ! सम्मेणं जाब संप-त्तेणं दहविवागाणं अयमद्रे प-त्रतं सहविवागाणं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्वे प-जते हैं, तए ण से सु-हम्मे अणगारे जंद अणगार एवं बबासी-एवं अल् जंबू ! समयेणं जाव संपनेणं सहविवासामं इस अज्ञायणा प-मना, तं ०-( मा० ) सुबाह मदनेरी य सुबाए य सुवासवे । तहेव जिणदासे यि धम(न्ती)वर्षे य महज्बले ॥ १ ॥ भर-नंदी महचंदे वरदते [तहेव य] । बह यं अंते ! समनेणं जाद संपत्तेणं सहविदागाणं दम अन्यस्थणा प-बत्ता परामस्य णं अंते ! आन्धाव-णस्स सुरुविवागाणं जाद संपत्तेणं के अट्टे प-अते ?, तए मं से सुरूप्ये अजगारे अंबुं अणगारं एवं बयासी-एवं सलु अंबू ! तेणे कालेणे तेणं समर्गण ह(हवी) विध-सीसे-नामं नयरे होत्या रिद्धः, तृत्विश्म मं हृत्यिसीसस्स (नम्(प्रवृश्स्य) बहिया उत्तरपुर-त्यिमे दिसीभाए एत्य णे पुष्पकरंडए नामे बजाने होत्वा सम्बो-उप॰, तत्य णं हत्यिसीसे नयरे आरीणसत्त-नामं राया होत्या महसा॰, तस्स सं भरीजसत्तरस र-त्री धा-रिजीपानी व देवीसहरूसं ओरोहे साबि होस्सा, तए मं सा घा-रिणी देती अ-अया कयाइ तीं तारिसणीस बास(अवणे)घरीस सीर्व समिने पासइ जहा भेहरून जनमणं तहा भाकियानं जाव प्रवाहकुमा • जर्न-भोगसम • जार्णले पंच-पामायबर्डिसगरामाई कार(करा)वेति जन्भुव्ययक अक्ष्मे एवं बहा महाबलस्स र जो नवरं पुष्पज्ञापामोक्सार्थं पंजनं राजवरकायसमार्थं प्रवि-वसेणे पाणि मिष्वावेति, तहेव पंत्रसङ्खो [दाओ] आव टप्पि पासाववर्षह फुट्[माणेहिं] जान बिहरह, तेण कानेण तेण समप्रण समप्रे मगर्थ महाबीरे समी-सदे परिसा निम्ममा अधीनश्चम् वहा कों(कू)वि(ए)ओ निम्म-ओ सम्राहु-वि वहा बमाजी तहा रहेणे निमाए बाब धम्मो बहिओ रा(वा)बबरेसा (विके)वका, तथ

षं से खबाहुकुमारे समकस्य मगवनो महाबीरस्य मंतिए घम्मं शोधा निसम्म हद्वतहे उद्राप उद्रेड जान एवं नयासी-सहहामि ने मंते ! निर्मायं पानव वहा ने देवाणियानं अंतिए बहवे राइँसर जान कहं ने देवाणुण्यियाणं अंतिए पं(च स)-चाणुम्बद्धयं सत्तासिकसाबद्धयं, गिश्चिममं पृष्टि . अहासूई, मा पृष्टिकंघं करेह, तए णं से सबाह समणस्य भगवओ महावीररूस अतिए पंचाणम्बदयं सत्तसिक्खावर्ष. गिहिषामं परिवज्र २ सा तमेव० दु-रह्इ [२] जामेव०, तेर्ण कार्रण तेर्ण सक जेंद्र अंतेवासी इंदम्ह जाद एवं बयासी-अहो ए भंते ! सुबाहकुमारे हहे इह्न्मवे कंते कंतरूवे पिए पियरूवे मणुन्ने २ मणामे २ सीमे मुभग पियर्सणे मुरूबे, बहुजगरसन्त्रि व र्ग भंते ! ग्रुबाहुकुमारे इंद्र इक्कुबे ५ सोमे ४ साहुक्रमस्सन्त्रि व र्व अंते । सुबाहकुमारे इद्वे इद्वरूषे ५ आब सुरूवे सुवाहणा भंते । कुमारेणं इमा एयास्वा उराला माणुस्यविदी किन्ना लद्धा किन्ना पता किन्ना मिसस-नागवा [?] (को) के का एम आन्सी पुस्कभवे । एवं साह गोवमा । तेणं काळणं तेणं समएणं इहेच जंबहीय दीने भारहे वासे हत्यिणाउरे नार्न नगरे होत्या रिद्य०, तस्य में इत्यिणाउरे नगरे भूतहे नाम गाहावई परिवसद अंद्रें , तेर्ण काटेण सेर्ण समएन धम्मधीना-नामं थेरा जाइसंप-का जाव पंचिंह सम्भानएहिं सद्धि संपरिवृद्धा पुच्चा-शुप्रवित चरभाषा गामाणुगामं दृहुज्यमाणा जेलंब हत्थिणाउरे नवरे जेलेब सहस्सं-बबणे उज्जाने तेणेव उवागच्छंति २ ता भ्रष्टापिकस्यं उपगई उपिपण्डिता (में) संजमेण तबसा अप्पार्ण भावेमाणा बिहरन्ति, तेर्ग क्रांकेणं तेर्थ समएएं धम्मची-साणे घेराणे अंतेवासी सदते नामं अजगारे उराके बाव डेस्से मासंमासेणं सम-माणे विद्वार, तए नं से ग्रदले अमगारे मासक्यामणपारणगंति परमाए पोरिसीए सज्ज्ञानं करेड बहा गोनमसामी तहेब धम्मधोसे बेरे बाएचछड जाव अहमाचे छमुद्दस्य गाहाबहस्य मे(-बं)हे अणुष्पनिद्वे, तए वं से छम्(ह)हे वाहाबहै छहते अणगारं एजमार्ण पत्तव २ ता हहतहै बासवाओ अन्भद्रेह २ ता पार्यां वी विवासी पथारहरू २ ता पाउयाओं ओसुबह २ ता एमसाहियं उत्तरासंगं करेड् २ ता सदसं अवनारं समञ्जनमाई अधानकार र मा तिक्खाने आसाहि(न)ने प्रसाहित करेह र सा रंदर नमंसर वं० २ सा जेलेव असवरे तेलेव उपायक्कर २ सा समहत्येणं वेजकेंगे बसणपा॰ पविका(मे)मिस्सापीति हों "",तए वं तस्य हमुहस्स ग्रहाबहस्स तेथं दम्बद्धीर्ण तिबिहेर्य विकरणक्षेत्रं द्वरो अणगारे परिवाधिय ामाचे संबारे परितीकर मणुस्सातम् निवदे गेर्मुख व से स्मार्थ पंच-दिव्याई विस्त्रीयों दें ०-बस्सारा देश कारकार करने केन्य के

देवदंदा मी हिओ अंतरा-वि य ण आ(का)गा(संसि)से अहो दाणमहो दाणं पु • हत्थिणाउरे सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो अन्तम-त्रस्स एवं आइमखड् ४-ध-ने णं देवाण्पिक ! सुमृहे गाहावक जाव तं ध-के णं देवाणुप्पिया ! सुमृहे गाहावक। तए में से मुम्हे गाहाबई बहुई वायसयाई आउये पाल यि इना कालमासे कार्ल किया इहेव हन्थिसीसे नयरे अधीणसत्तरम र-न्नो धा-रिणीए देवीए क्रूच्छिस पुत्तनाए उववने, तए णं सा धा-रिणी देवी संयोगजीन सुनजागः ओहीरमाणी २ तहेव सीई पासड सेसं तं चेव जाव उणि पामा विहरड. तं ए[यीवं खलु गोयमा । मुबाहणा इमा एयाच्या माणुस्सरिदी लदा पना अभिभम-नागया, पम् णं भंते । सुबाहकमारे देवाण्यियाणं अंतिए मुंडे भविता अ-गाराओं अणगारियं पव्यदत्ताए ? हंना पभू . तए णे से भगवं गोयमे समणे भगवे वंदद नमंगद वं र ता संजमेर्ग तवता अप्पार्ग भावेमाणे विहरह, तर णं से समणे भरावं महावीरे अ-मया कवाइ हत्थिसीयाओ नयराओ पण्हांगीक-रंडमाओ उज्जायाओ पिंड-निक्तमह २ ना बहिया जणवयविद्वारं बिहरड, तए गं से नुवाहक्तारे नमगोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पहिलाभेमाणे विदर्ह । नए ण से सुवाहकुमारे अ-बया कवा(ई) इ चाउइसद्भाविद्वप्रणामासिणीतु जेलेव पोमहमाला तेणव उवागच्छा २ ना पोमङमालं पमजह २ ता उबारपासवणभूमि पहिले(ह)हेड २ ना दरभसंथा(र)रगं संबर्ध २ ता दरभसंथारं इ-स्हड २ ता अद्रमभनं प्रिण्डड २ ना पोसहसालाए पोसहिए अद्रमम् नीनिय पोसहं पिड-जागरमाणे विहरा, तए णं तस्य हुबाहरूम कुमारस्य पुन्वरनाबरत्तकालसमर्वास धम्मजागरियं जागरमागरस इमेनास्वे अ(च्म) अस्थिए ५-ध का में ते गामा-गर-नगर जाव संनिवेगा जत्थ णं समणे भगवं महावीरे जाव विहरह, धन्ना णं ते शहंसरतळवरः जे णं समणस्य भगवओ महावीरस्य अंतिए ब्रंडा बाब पन्न-र्यात. ध-ता वं ते राईसरतलका व जे वं समगस्य भगवजी महावी(स्व अंतिष् पंचाणव्यद्वयं जान गिहिधामं पहिनानंति, धन्ता ने ते राईसर जान जे ने सम-णस्य अगवओ महावीरस्य अंतिए धम्मं स्वीति, तं जड मं समये अगवं महाबीरे पुरुवाणुपुर्लि चरमाणे गामाणुगामं दृहञ्जमाणे इहसागन्धिजा वाच विहरिजा तन्द णं अहं समणस्य सगवओ, अंतिए मुंडे मिलिना आब दब्बएआ, तए में समने भगनं महाबीरे भ्रवादुस्य कुमारस्य इमे एवास्त्रं अञ्चात्रियं आव विवामिता पुष्पाणुपृथ्वि जान नुहुज्ञमाणे जेणेन इतिस्तिसे नयरे सेचेन पुष्पर्ध व किरंडच राजाणे तेणेव उवायसाइ २ ता अहायविस्त्रं उत्पारं विविद्यता संवामेनं सक्सा संप्यापं

भावेमाणे विहरइ परिसा राथा निरगया । तए णं तस्स सुबाह(य)स्स कुमार • तं महया जहा पहने तहा निम्मओ धम्मो कहिओ परिमा राया पिक्रमया, तए ण से सबाहकमारे समणस्य भगवजी महाबीरस्य अंतिए धम्मं मोबा नियम्म इद्वरहु० जहां मेहे नहा अम्मापियरो आपुच्छा निक्खमणाभिसंओ तहेव बाब अणगारे जाए इ(ई)रियासमिए जाद वैभयारी, तए णं से गुबा(ह)ह जणगारे समणस्स भगवभी महावीरस्य तहास्वार्ण येराणं अंतिए सामाउयमाइवाई एकारस अंगाई अहिजाइ २ सा बहुई च उत्याब्रहुद्वम० तथी[ब]विहामेहि अप्याणं माविता बहुई वायाई सामण्यपतियार्ग पाउणिता मासियाए संवेहणाए अप्याणं असिना महि भनाई अगसगाए है(वि)इना आलोदयाबिकंने समाहियने कालमासे कार्न किया मोहम्मे कत्पे देवनाए उदव-मे, मे णं ता(न)ओ देवलोगाओ आउक्खएणे भव-क्षानमं ठिउक्तम्म अमेना वयं चडमा माणुस्म विगाई ल(मि)हिहिड २ सा केवर्त बोहि बुविझहिद २ ना नहाह बार्ष थेराणं अंतिए मुंबे जाब पञ्चहरूमइ, से णं तस्य बहुई वामाई सामण्यं पात्रणिहिङ् आलोइयपिक्कंते समाहि॰ कालः सर्वक्रमारे कप्पे देवनाए उनव०, से वं ताओ देवलो(या)गाओ" माणुस्सं पञ्चला वंभाजीए माणुम्सं तओ महानुक्के तभी माणुस्सं आभाए॰ देवे तभी माणुस्सं तभी आर (गए)गे ं देवे नत्रो माणुस्सं सम्बद्धसिद्दे, से में तत्रो अर्थन[रे]रं उद्यद्दिना महाविदेहे वासे जा[रं]व अकुर्ड' "जहा दडपइ-चे॰ सिक्सिहर [५], एवं खलु त्रंतृ । समनेणं जाव संपर्भणं ग्रुद्वविवामार्गं पडमस्य अञ्यवणस्य अवसद् १०॥ ३९॥ एटमें अज्ययनं समसं॥

दोष(बितिय)स्म (णं) उकते वो एवं सह अंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं ।सभपुरे तयरे थ्यकां (ह-ग) के उजाने भणावही रामा सरस्स(ह) है देवी समिणानणं कह (णा)णं अ(स्मं)मर्न बालनणं कला ओ य जो (जु)व्य (णे)णं पाणिस्महणं ।ओ पासा । भोगा य जहा सुवाहु स्स नवरं सहनंदी कुमारे छि दिवेवीण (सु)मोलाणं पंवस । सामीसमीसरणं सावगणस्मं "पुञ्चसवपुच्छा महाविदेहे बासे हरीकिणी नवरि विजयम् कुमारे ज्ञानवाह तित्य(क) यरे पविकामिए म(मा)णु-सालए निवये हवं उप्पन्त सेसं जहा सवाहु-स्म जाव महाविदेहे वासे सिजिया इ० ॥ विवयं अज्ञायणं समर्थं ॥

तथसा उपने वीरपुरं नगरं मणीरमं बजाणं नीरकान्मिते रागा सिरी है के

नयरे उसभदत्ते गाहावहं पुष्पदत्ते अणगारे पिंडला० मणुस्साउए निबद्धे हह उप्पन्ने जाव महाविदेहे वासे सिजिन्नाहि०॥ सङ्यं अज्झयणं स्मार्शं ॥

चन्नस्यस्स नवले॰ विजयपुरं नयरं (मणोरमं) नंदणवणं उजाणं वासवदत्ते राया कण्हा देवी सुवासने कुमारे भहाषामोक्षाणं पंचस॰ जान पुष्टमभवे कोसंबी नयरी धणपाछे राया वेसमणभहे अगगारे पष्टिलाभिए इ(दं)ह जान सि॰॥ चोत्यं अज्झयणं समसं॥

पंचमस्स उक्खे॰ सोगंधिया नयरी नीलासीए उजाणे अप्पिबहुओ राया सुकन्ना देवी महचंदे कुमारे तस्य अरहद्गा भारिया जिणदासी पुनो तिस्य(ग)य-रागमणे जिणदामपुल्यभवो म(जिस)ज्ञामिया नयरी मेहरही राया सु(ह)यम्मे अणगारे पिंडलाभिए जाव सि॰ ॥ पंचमं अज्ञायणं समसं ॥

छद्वस्स उक्खे॰ कणगप्रं नथरं सेयासोयं उजाणं पियवंदो राया सुभहा देवी वैसमणे कुमारे जुवराया ति-रिदेवीपामो॰ पंचय॰ क॰ पाणिरगद्दण तिरथ-यरागमणं धणवर्द जुवरा(या)यपुत्ते जाव पुष्तभवो मणिवया नथरी मिलो राया संभृति-भणगारे पिक्लाभिए जाव ति॰ ॥ छद्वं अज्झ्यणं समसं ॥

सनमस्म उक्ले॰ महापुरं नयरं रनामोगं उजार्थ बळे राया ग्रमश् देवी म(हा)हब्बेट कुमारे रनवर्डपामो॰ पंचन॰ क॰ पाणिमाहणं तिरथ-यरागमणं जात पुण्चमवो मणिपुरं नयरं नागदने गाहावर्ड इंदपुरे अणगारे पिकताभिए जाव सि॰ ॥ सन्तर्म अज्यायणं समन्तं ॥

अद्वमस्त उक्तं ० सुघोसं नवरं देवरमणं उजाणं अजु(७)णो राया तत्तव-दे देवी भइनंदी कुमारे सि-रिडेवीपामो ० पंचस ० जात पुण्यमये महाषोसे नवरे घम्मघोसे गाहावरं घम्मसीहे अणगारे पिक्ताभिए जाव सि ० ॥ अद्वर्ग अजह-यणं समसं॥

नवमस्म उच्छे॰ चंपा नयरी पुण्यभेद् ढाजाणे दत्ते राया द(र)त्तव-द्वे देवी महचंदे दुमारे जुवराया सिरिकंतापामो॰ पंचस॰ ६० जाव पुण्यभवो सिरिकंडी नयरी जियम(तु)मू राया धम्मवीरिए खणगारे पविकामिए बाव सि॰ ॥ स्वयमं अज्ञायणं समर्था ॥

(अति मं) दसमस्य उक्के-वो एवं कह अंतू । तेर्ण कालेगं तेर्ण समाएणं सागेए नामं नवरे होत्या उत्तरक्रवत्राणे मित्त-नंदी रावा विविकंता देवी वर-द-ते कुमारे वरतेणापामो॰ पंच देवीसमा तित्व-वरागमणं साव्यवक्यं "प्रमूच- भ(वो)वपुच्छा सयदुवारे नगरे विमलवाहणे राया धम्मर (वि)ई नामं अक्नारं एजमाणं पास् ६० पिताभिए समा० मणुस्साउए निगदे हहं उप्प-त्रे सेसं उहा सुवाहु-स्य कुमारस्य चिता जाव पञ्चला कप्पंतरिओ जाव सञ्बद्धसिदे तओ महाविदेहे जहा दृदप्रजो जाव सिजसिह्द ५। एवं खलु जंबू । समपेणं ( भगवया महाविरेणे) जाव संपर्तेणं सहिववागाणं दसमस्य अज्ञ्यणस्य अयमद्वे प-कत्ते, सेवं मंते । ॥ ३२ ॥ इसमं अज्ञ्यणणं समस्यं ॥ सुहवि० ॥ बीओ सुय-क्खंधो समस्यो ॥ विवागसुयं समस्यं ॥

विवागसयस्स दो स्थक्षंधा दुइविवागो य स्ट्विवागो य, तस्य दुइविवागे दस अज्ज्ञयणा ए(क)क्षमरगा दसन् चेव दिवसेस उद्दिक्षंत्रीत, एवं स्ट्विवा-(गो)गे-वि, सेसं जहा आयारस्म ॥

॥ एकारसमं अंगं समतं ॥ तस्समतीए

## एकारस अंगाइं समत्ताइं

॥ सम्बसिलोगसंखा ३५००० ॥

